ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# ्रे.।मृद् भगवद्गीता

सचित्र साधक संजीवनी टीका



स्वामी रामसुखदास



मुद्रक-गीताप्रेस, गोरखपुर दूरभाष-३३४७२१

मिलनेका पता—गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस, (गोरखपुर)

#### नम्र निवेदन

विश्व-साहित्यमें श्रीमद्भगवद्गीताका अद्वितीय स्थान है । यह साक्षात् भगवान्के श्रीमुखसे निःसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है । इसमें स्वयं भगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये उपदेश दिया है । इस छोटे-से प्रन्थमें भगवान्ने अपने हृदयके बहुत ही विलक्षण भाव भर दिये हैं, जिनका आजतक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है ।

हमारे परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस अगाध गीतार्णवर्षे गहरे उतरकर अनेक गुहातम अमृत्य रह्न दूँह निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाके माध्यमसे साधकोंके कल्याणार्थ उदारहृदयसे वितरित किया है । गीताकी यह टीका हमें अपनी धारणासे दूसरी टीकाओंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है । हमारा गीताकी दूसरी सब टीकाओंका इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीकामें हमें अनेक श्लोकोंके भाव नये और विलक्षण लगे; जैसे—पहले अध्यायका दसवाँ, उन्नीसवाँ-वीसवाँ और पचीसवाँ श्लोक; दूसरे अध्यायका उत्तालीसवाँ श्लोक; वीसरे अध्यायका तीसरा, दसवाँ, बारहवाँ-तेरहवाँ और तैतालीसवाँ श्लोक; जीये अध्यायका अठारहवाँ और अइतीसवाँ श्लोक; णैवं अध्यायका तेरहवाँ न्तेरहवाँ श्लोक; छठे अध्यायका वीसवाँ और अइतीसवाँ श्लोक; रातवं अध्यायका पाँववाँ और उत्तिसवाँ श्लोक; पादवं अध्यायका एक्लाक्षासवाँ श्लोक; वीसर्वां अतीर इत्तिकां श्लोक; वारवं अध्यायका वारहवाँ श्लोक; रातवं अध्यायका पाँववाँ और वीसवाँ श्लोक; तेरहवं अध्यायका वीसरा और उत्तीसवाँ नेति स्वार्ण श्लोक, वीरवं अध्यायका वीसरा और वीसवाँ श्लोक; तेरहवं अध्यायका वीसरा यारहवाँ स्लोक; तेरहवं अध्यायका वीसरा यारहवाँ स्लोक; तेरहवं अध्यायका वीसरा यारहवाँ स्लोक; स्वारहवं अध्यायका वीसरा यारहवाँ स्लोक; तेरहवं अध्यायका पाँववाँ तेर वीसवाँ श्लोक; त्रारहवं अध्यायका सीतवाँ तीसवाँ, नवाँ, दसवाँ श्लोक; अठारहवं अध्यायका भीतवाँ और तिहत्तरवाँ शलोक, तादे-वीसवाँ प्लोक, तादे-वीसवाँ शलोक, तादे-वीसवाँ शलोक, तादे-वीसवाँ सीवाँ शलोक, तादे-वीसवाँ सीवां शलोक, वादे-वीसवाँ शलोक, वादे-वीसवाँ सीवां सीवां स्लोक, तादे-वारहवं अध्यायका मीतवाँ और तिहत्ति वाद्ति सीवाँ शलोक; अठारहवं अध्यायका सीतीसवाँ और तिहत्तरवाँ शलोक, तादे-वारहवं अध्यायका मातवाँ, आठवाँ, नवाँ, दसवाँ श्लोक; अठारहवं अध्यायका सीतवाँ और तिहत्ति वाद्र सीवां अधीरवां अधीरवां तो सीवां शलोक, तादे-वारहवं अधीरवां को सीवां शलोक, नवां तो वीसवाँ रातवां तो सीवां शलोक को सीवां तो सीवां तो सीवां शलोक को सीवां तो सी

वर्तमान समयमें साधनका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले प्रन्थोंका प्रायः अभाव-सा दीखता है, जिससे साधकोंको सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थितिमें परमात्मप्राध्तिके अनेक सरल उपायोंसे युक्त, साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातोंसे अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमें लिखित प्रस्तुत प्रन्थका प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

परमश्रद्धेय स्वामीजीने गीताकी यह टीका किसी दार्शीनक विचारकी दृष्टिसे अथवा अपनी विद्वताका प्रदर्शन फानेके लिये नहीं लिखी है, अपितु साधकोंका हित कैसे हो —इसी दृष्टिसे लिखी है। परम शान्तिकी प्राप्त आदिक आदिक स्वाधकेके लिये, चाहे वह किसी भी देश, घेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटीके समान है। इस टीकाका अध्ययन करनेसे हिन्दू, खैद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसल्पान आदि सभी भ्रमोंके अनुपायियोंको अपने-अपने मतके अनुसार हो उद्धारके उपाय मिल जायेंगे। इस टीकामें साधकोंको अपने उदेश्यकी सिद्धिके लिये पूरी सामग्री मिलेगी।

परमशानिकी प्राप्तिके इच्छुक सभी भाई-बहुनींसे विनम्र निवेदन है कि वे इस प्रन्थ-रत्नको अवश्य ही मनोयोगपूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरणमें लानेका प्रयत्न करें।

#### चतुर्थ संस्करणका नम्र निवेदन

—प्रकाशक

श्रीमद्भगवद्गीताकी 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाका यह चतुर्थ संस्करण है । इसके तीन संस्करण शोध ही समाप्त हो गये—यह इस प्रन्थकी उपादेयताका समुचित प्रमाण है । इस चतुर्थ संस्करणमें परमश्रद्धेय खामीजीने आवश्यक संशोधन (परिवर्तन और परिवर्धन) करके प्रन्थको और परिकृत बना दिया है । आशा है, पाठकगण इस अमूल्य प्रन्थ-रत्नसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करेंगे ।

#### कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति । सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः ।। प्रपन्नपारिजाताय तोत्नवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुहम् ।।

というできたって

वंशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरीष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।।

-+61010+e-

भीप्पद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शत्यप्राहवती कृषेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । अश्वत्यामिवकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ।।

-8-23-E-

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । एको मन्त्रस्तरम् नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।।

----

# <sup>।।श्रीहरिः ।।</sup> विषय-सूची

| श्लोक-संख्या | विषय                          | पृष्ठ-संख्या       | श्लोक-संख्या | विषय                             | पृष्ठ-संख्या |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| प्राक्षधन    |                               | ट-न                |              | बात १३२)                         |              |
|              | पहला अध्याय                   |                    | दूसरे ३      | अध्यायके पद, अक्षर और            |              |
| १-११ पापदव   | और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य    |                    | <b>उवा</b> च | ***************                  | \$\$3        |
|              | थयोंके नामोंका वर्णन          | 3-88               | दूसरे व      | अध्यायमें प्रयुक्त छन्द          | 838          |
|              | पक्षोंकी सेनाओंके शंखवादन     |                    | -            |                                  |              |
| का व         |                               | 88-50              |              | तीसरा अध्याय                     |              |
|              | ष बात १३)                     |                    | १-८ सांख्य   | ग्रेग और कर्मयोगकी दृष्टि        |              |
|              | के द्वारा सेना-निरीक्षण       | २१-२६              | से           | कर्तव्यकर्म करनेकी               |              |
|              | के द्वारा कायरता, शोक         | 11 14              | ••           | वकताका निरूपण (मार्मिक           | 234-240      |
|              | पशातापयुक्त वचन कहना          |                    |              | ३९,१४१; विशेष बात १४३;           |              |
|              |                               |                    |              | -सम्बन्धी मार्मिक बात १४९)       |              |
|              | संजयद्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी | 25.40              |              | और सृष्टिचक्रकी परम्परा          |              |
|              | थाका वर्णन                    | २६-४१              |              | ा रखनेके लिये कर्तव्य            |              |
|              | ष बात ३४,३९)                  | NA NO              | -            | करनेकी आवश्यकताका                |              |
|              | A                             | 88-85              |              |                                  | १५०-१७७      |
|              | अध्यायके पद, अक्षर और         |                    |              | 7                                |              |
|              |                               | 85                 | •            | क बात १५२; कर्तव्य और            |              |
| पहल          | अध्यायमें प्रयुक्त छन्द       | 83                 |              | तर-सम्बन्धी मार्मिक बात          |              |
|              | दूसरा अध्याय                  |                    |              | कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात       |              |
|              | नकी कायरताके विषयमें          |                    |              | मार्मिक बात १६९; विशेष           |              |
|              | । द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और  |                    |              | ७०, १७३; मार्मिक बात १७६)        |              |
|              | नके संवादका वर्णन             | ४५-५६              |              | प्रहके लिये कर्तव्य-कर्म         |              |
|              | शेष बात ५०)                   |                    |              | ते आवश्यकताका निरूपण             |              |
|              | ययोगका वर्णन                  | 48-64              |              | त्मप्राप्त्-सम्बन्धी मार्मिक बात |              |
|              | शेय बात ६०,६५; मार्मिक बात    |                    |              | विशेष बात १८१,१८७,               |              |
|              | विशेष बात ७०,७१,७६,७९;        |                    |              | .९१,१९२; गुण-कमीवभागको           |              |
|              | ण-सम्बन्धी विशेष बात ८५)      |                    |              | जाननेके उपाय १९३; प्रकृति-       |              |
|              | घर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी  |                    |              | सम्बन्धी मार्मिक बात १९५;        |              |
|              | रश्यकताका प्रतिपादन           | 64-65              |              | बात १९६)                         |              |
|              | करण-सम्बन्धी विशेष बात ९०)    |                    |              | पर्राहत होकर खघर्मके अनुसार      |              |
|              | योगका वर्णन                   | ९१-११०             |              |                                  | १९८-२२१      |
|              | मता-सम्बन्धी विशेष बात ९३;    |                    |              | ग-सम्बन्धी विशेष बात १९८;        |              |
|              | ष बात ९७; मार्मिक बात १००;    |                    |              | -सम्बन्धी विशेष बात १९९;         |              |
|              | इ और समता-सम्बन्धी विशेष      |                    |              | बात २०१; राग-द्वेषपर विजय        |              |
|              | ( 40K)                        |                    |              | उपाय २१०; सेवा-सम्बन्धी          |              |
|              | तप्रज्ञके लक्षणों आदिका वर्णन | <b>₹</b> ₹\$-0\$\$ |              | बात २१३; मार्मिक बात             | 1.4          |
|              | र्मिक बात १२२; अहंता-ममता-    |                    |              | स्वधर्म और परधर्म सम्बन्धी       |              |
| स            | र्राहत होनेका उपाय १३०;       |                    | मार्मिक      | वात २२०)                         |              |

पराकृतनमद्बन्धं १ प्रपन्नपारिजाताय १ वसुदेवसुतं देवं ६



## विषय-सूची

| लोक-संख्या     | विषय                                    | •             | श्लोक-संख्या | विषय                                    | पृष्ठ-संख्या  |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| प्राक्रथन      |                                         | ਟ-ਜ           |              | बात १३२)                                |               |
|                | पहला अध्याय                             |               | दूसरे उ      | मध्यायके पद, अक्षर                      | और            |
| १-११ पाण्डव र  | और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य              |               | <b>उवाच</b>  |                                         | १३३           |
| महार्राध       | योंके नामोंका वर्णन                     | 3-88          | दूसरे ३      | मध्यायमें प्रयुक्त छन्द                 | १३४           |
| १२-१९ दोनों प  | क्षोंकी सेनाओंके शंखवादन                |               |              | तीसरा अध्याय                            |               |
| का वर्ष        | fa                                      | <b>१४-२</b> ० |              | तासरा अव्याप                            |               |
| (विशेष         | बात १३)                                 |               | १-८ सांख्यये | ाग और कर्मयोगकी                         | दृष्टि        |
|                | द्वारा सेना-निरीक्षण                    | २१-२६         | से           | कर्तव्यकर्म कर                          |               |
|                | द्वारा कायरता, शोक                      |               | आवश्य        | कताका निरूपण (मा                        | र्मिक १३५-१५० |
|                | पद्यातापयुक्त वचन कहना                  |               | बात १३       | ९,१४१; विशेष बात १                      | 83:           |
|                | जयद्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी             |               |              | सम्बन्धी मार्मिक बात ११                 |               |
|                | कावर्णन                                 | २६-४१         |              | और सृष्टिचक्रकी पर                      |               |
|                | बात ३४,३९)                              | ,,,,          |              | रखनेके लिये क                           |               |
|                | *************************************** | 84-85         | •            | करनेकी आवश्यकर                          |               |
|                | अघ्यायके पद, अक्षर और                   | -, -,         |              | *************************************** |               |
|                |                                         | 85            |              | न्वात १५२; कर्तव्य                      |               |
|                | अध्यावमें प्रयुक्त छन्द                 | 83            |              | र-सम्बन्धी मार्मिक                      |               |
| 1901           | दूसरा अध्याय                            | **            |              | कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष                  |               |
| १-१० अर्जनव    | त्री कायरताके विषयमें<br>विषयमें        |               |              | मार्मिक बात १६९; वि                     |               |
|                | हारा भगवान् श्रीकृष्ण और                |               |              | ०, १७३; मार्मिक बात १।                  |               |
|                | ह संवादका वर्णन                         | ४५-५६         |              | ग्हके लिये कर्तव्य-                     | .,            |
|                | र बात ५०)                               | 01 14         |              | आवश्यकताका निरू                         |               |
|                | गोगका वर्णन                             | 48-64         |              | प्राप्त्-सम्बन्धी मार्मिक               |               |
|                | व बात ६०,६५; मार्मिक बात                | 11.01         | 8196:        | विशेष बात १८१,१                         | <b>/</b> (9   |
|                | वेशेष बात ७०,७१,७६,७९;                  |               |              | १,१९२; गुण-कर्मविमा                     |               |
|                | -सम्बन्धी विशेष बात ८५)                 |               |              | ताननेके उपाय १९३; प्रव                  |               |
|                | र्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी             |               |              | म्बन्धी मार्मिक बात १९                  |               |
|                | यकताका प्रतिपादन                        | ८५-९१         | -            | बात १९६)                                |               |
|                | ण-सम्बन्धी विशेष बात ९०)                |               |              | हित होकर खधर्मके अनु                    | सार           |
|                | गका वर्णन                               | 98-880        |              | कर्म करनेकी प्रे                        |               |
|                | ा-सम्बन्धी विशेष बात ९३;                | ., .,         |              | -सम्बन्धी विशेष बात १९                  |               |
|                | बात ९७; मार्मिक बात १००;                |               |              | सम्बन्धी विशेष बात १९                   |               |
|                | और समता-सम्बन्धी विशेष                  |               |              | ात २०१; राग-द्वेषपर वि                  |               |
| • बात १        | (0%)                                    |               |              | उपाय २१०; सेवा-सम्ब                     |               |
| ५४-७२ स्थितप्र | ज़के लक्षणों आदिका वर्णन                | 220-233       |              | बात २१३; मार्मिक र                      |               |
|                | क बात १२२; अहंता-ममता-                  |               |              | लघर्म और परधर्म सम्ब                    |               |
| से र्य         | हेत होनेका उपाय १३०;                    |               | मार्मिक      | बात २२०)                                |               |
|                |                                         |               |              |                                         |               |
|                |                                         |               |              |                                         | ,             |

#### कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति । सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः ।। प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ।।

-

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्वफलाधरोष्टात् । पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।।

--- Tale

भीप्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः

-3-57-4>

एक शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा ।।

<u>Ruduku pungan pertukuk pertuk per Pertuk pertuk</u>

## विषय-सूची

| श्लोक-संख्या विषय                         | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या विषय                         | पृष्ठ-संख्या |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| प्राक्षथन                                 | ट-न          | विशेष बात १३२)                            |              |
| पहला अध्याय                               |              | दूसरे अध्यायके पद, अक्षर और               |              |
| १-११ पाण्डव और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य    |              | <b>खाच</b>                                | 433          |
| महार्राधयोंकि नामीका वर्णन                | 3-68         | दूसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द             | १३४          |
| १२-१९ दोनों पक्षोंकी सेनाओंके शंखवादन     |              | -Deep commu                               |              |
| का वर्णन                                  | 28-50        | तीसरा अध्याय                              |              |
| (विशेष बात १३)                            |              | १-८ सांख्ययोग और कर्मयोगकी दृष्टि         |              |
| २०-२७ अर्जुनके द्वारा सेना-निरीक्षण       | २१-२६        | से कर्तव्यकर्म करनेकी                     |              |
| २८-४७ अर्जुनके द्वारा कायरता, शोक         |              | आवश्यकताका निरूपण (मार्मिक                | १३५-१५०      |
| और पश्चातापयुक्त वचन कहना                 |              | बात १३९,१४१; विशेष बात १४३;               |              |
| तथा संजयद्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी         |              | साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात १४९)            |              |
| अवस्थाका वर्णन                            | २६-४१        | ९-१९ यज्ञ और सृष्टिचक्रको परम्परा         |              |
| (विशेष बात ३४,३९)                         | 1101         | सर्रक्षत रखनेके लिये कर्तव्य              |              |
| पुष्पिका                                  | 88-85        | कर्म करनेकी आवश्यकताका                    |              |
| पहले अध्यायके पद, अक्षर और                | 0,01         | निरूपण                                    | 140-169      |
| वयाच                                      | ४२           | (मार्मिक बात १५२; कर्तव्य और              |              |
| पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द              | 83           | अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात               |              |
| दूसत अध्याय                               | 04           | १५६; कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात           |              |
| १-१० अर्जुनको कायरताके विषयमें            |              | १५८; मार्मिक बात १६९; विशेष               |              |
| संजय द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और           |              | बात १७०, १७३; मार्मिक बात १७६)            |              |
| अर्जुनके संवादका वर्णन                    | ४५-५६        | २०-२९ लोकसंग्रहके लिये कर्तव्य-कर्म       |              |
| (विशेष बात ५०)                            | 01 14        | करनेकी आवश्यकताका निरूपण                  | १७७-१९७      |
| ११-३० सांख्ययोगका वर्णन                   | ५६-८५        | (परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात     | , ,,-        |
| (विशेष बात ६०,६५; मार्मिक बात             | 44 64        | १७८; विशेष बात १८१,१८७,                   |              |
| ६७; विशेष बात ७०,७१,७६,७९;                |              | १८९,१९१,१९२; गुण-कमीवभागको                |              |
| प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ८५)             |              | तत्त्वसे जाननेके उपाय १९३; प्रकृति-       |              |
| ३१-३८ क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी |              | पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात १९५;           |              |
| • आवश्यकताका प्रतिपादन                    | 64-98        | विशेष बात १९६)                            |              |
| (प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ९०)            |              | ३०-३५ राग-द्वेषरहित होकर स्वधर्मके अनुसार |              |
| ३९-५३ कर्मयोगका वर्णन                     | 98-880       | कर्त्तव्य-कर्भ करनेकी प्रेरणा             | \$66-758     |
| (समता-सम्बन्धी विशेष बात ९३;              | ** ***       | (अर्पण-सम्बन्धी विशेष बात १९८;            | (1- (()      |
| विशेष बात ९७; मार्मिक बात १००;            |              | कामना-सम्बन्धी विशेष बात १९९;             |              |
| बुद्धि और समता-सम्बन्धी विशेष             | •            | विशेष बात २०१; राग-द्वेषपर विजय           |              |
| बात १०४)                                  |              | पानेके उपाय २१०; सेवा-सम्बन्धी            |              |
| ५४-७२ स्थितप्रज्ञके लक्षणों आदिका वर्णन   | 220-233      | मार्मिक बात २१३; मार्मिक बात              |              |
| (मार्मिक बात १२२; अहंता-ममता-             |              | २१८; स्वधर्म और परधर्म सम्बन्धी           |              |
| से रहित होनेका उपाय १३०;                  |              | मार्मिक बात २२०)                          | - 0          |
|                                           |              |                                           |              |

|   |                                         |              |             |                                              | Ţ              |
|---|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|   | या विषय                                 | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संह   |                                              | . पृष्ठ-संख्या |
|   | गापोंके कारणभूत 'काम' को मारने-         |              |             | पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर औ                 |                |
|   | भी प्रेरणा                              | रर१-र४१      |             | उवाच                                         |                |
|   | (कामना-सम्बन्धी विशेष वात २२३;          |              |             | पाँचवे अध्यायमें प्रयुक्त छन                 | १ ३७९          |
|   | वेशेप वात २२७, २२९, २३२;                |              |             | छडा अध्याय                                   |                |
|   | गर्मिक बात २३७, २३९)                    |              | 8-8         |                                              |                |
|   | तिसरे अध्यायके पद, अक्षर और             |              |             | मनुष्यके लक्षण                               | . ३८१-३८९      |
|   | याद                                     | 585          |             | (विशेष बात ३८३)                              |                |
| ₹ | तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द           | २४२          | 4-9         |                                              |                |
|   | चौथा अध्याय                             |              |             | कर्मयोगीके लक्षण                             | <b>३८९-३९९</b> |
|   | कर्मयोगकी परम्पर और भगवान्के            |              |             | (तदार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०;                | ,              |
|   | नमीं तथा कर्मीकी दिव्यताका              |              |             | विशेष बात ३९९)                               | , '            |
|   | वर्णन                                   | 483-468      | १०-१५       |                                              |                |
|   | (विशेष बात २४६; मार्मिक बात             |              |             | सगुण-साकारके ध्यानका वर्णन                   | 366-200        |
|   | २५२; विशेष बात २५९; अवतार-              |              |             | (विशेष बात ४०१)                              | •              |
|   | प्रम्बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक       |              | १६-२३       | नियमोंका और फलसहित स्वरूपके<br>ध्यानका वर्णन | , , , ,        |
|   | वात २७०; विशेष बात २७५)                 |              |             | ध्यानका वर्णन                                | 800-860        |
|   | क्रमेंकि सत्वका और तदनुसार यशों         |              |             | (विशेष यात ४०९, ४११, ४१३)                    |                |
|   | हा वर्णन                                | 364-306      | २४-२८       |                                              |                |
|   | (विशेष बात २८३; मार्मिक बात             | ,            | ,           | का वर्णन                                     | ४१७-४२५        |
|   | २८४; विशेष बात २९८; मार्मिक             |              |             | (ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२०;             |                |
|   | यात ३००; विशेष बात ३०५)                 |              |             | परमात्मामें भागमा लगानेकी                    | (              |
|   | हानयोग और कर्मयोगको प्रशंसा             |              |             | युक्तियाँ ४२३)                               |                |
|   | तथा प्रेरणा                             | 306-353      | २९-३२       | सगुण और निर्मुणके घ्यानयोगियों का अनुभव      |                |
|   | (ज्ञानप्राप्तिको प्रचलित प्रक्रिया ३०८; | - •          | . '         |                                              | 844-244        |
|   | विशेष बात ३१६,३१८,३२०)                  |              |             | (विशेष बात ४३१) '<br>मनके , ,निमहका विषय     | · Vaa.V210     |
|   | चौथे अध्यायके पद, अक्षर और              |              | 35-36       | (मार्मिक बात ४३७)                            | .835-830       |
|   | डवाच                                    | . 323        | 21- 24-     |                                              |                |
| , | चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द            | 373          | 30-80       | भक्तियोगीकी महिमा                            |                |
|   | पाँचवाँ अध्याय                          | . '.         |             | (विशेष बात ४३९, ४४५ :४४८)                    |                |
|   | सांख्ययोग तथां कर्मयोगकी एकता           |              |             | मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३)              |                |
|   | का प्रतिपादन और कर्मयोगकी<br>प्रशंसा    | 224.225      |             | छठे अध्यायके पद, अक्षर और                    | •              |
|   | /मार्थिक कार्य २२० क्लिक सार्व          | 344-344      | ,           | उवाच                                         | , 848          |
|   | (मार्मिक बात ३३०; विशेष बात<br>३३५)     |              |             | छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                  | ૪५૪            |
|   | संख्ययोग और कर्मयोगके साधनका            | F 44         |             | सातवाँ अध्याय                                |                |
|   | प्रकार                                  | 336-386      | <b>१-</b> ७ | भगवान्के द्वारा समग्ररूपके वर्णन             |                |
|   | (विशेष बात ३३७, ३४३; मार्मिक            | 444 4-0      |             | की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा-परा               |                |
|   | बात ३४८)                                | 1            |             | प्रकृतियोंके संयोगसे प्राणियोंकी             |                |
|   | फलसहित सांख्ययोगका विषय                 | 385-308      | -           | उत्पत्ति बताकर अपनेको सबका                   |                |
|   | (समता-सम्बन्धी विशेष बात ३५८)           |              | ٠.          | मूल कारण बताना                               | ४५५-४७१        |
|   | ध्यान और भक्तिका वर्णन                  |              |             | (विशेष बात ४५७; शरणागतिके                    |                |
|   | , ,                                     | - ,'         |             |                                              |                |
|   |                                         |              |             |                                              |                |

| श्लोक-संख्या | विषय                                            | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या | विषय                                                         | पृष्ठ-संख्या |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|              | पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान-                   |              |              | वर्णन                                                        | 489-443      |
|              | सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष                   |              |              | (विशेष बात ५५३)                                              |              |
|              | बात ४६८)                                        |              | २३-२८        | शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और                                |              |
| ८-१२         | कारणरूपसे भगवान्की विभृतियों                    |              |              | उसको जाननेवाले योगीकी महिमा                                  | ५५३-५६०      |
|              | का वर्णन                                        |              |              | (विशेष बात ५५६)                                              |              |
|              | (विशेष बात ४७४, ४७८)                            |              |              | आठवें अध्यायके पद, अक्षर और                                  |              |
| 23-56        | भगवान्के शरण होनेवालोंका और                     |              |              | उवाच                                                         | ५६०          |
|              | शरण न होनेवालोंका वर्णन                         | 860-403      |              | आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                | ५६१          |
|              | (विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक                    |              |              | नवाँ अध्याय                                                  |              |
|              | बात ४९०, ४९९; महात्माओंकी                       |              | १-६          | प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन                                   | 452-403      |
|              | महिमा ५०१)                                      |              |              | (ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी                                   |              |
| २०-२३        | अन्य देवताओंको उपासनाओंका                       |              |              | विशेष बात ५६३; विशेष बात                                     |              |
|              | फलसहित वर्णन                                    | ५०२-५०१      | 4            | ५६७; मार्मिक बात ५७१;                                        |              |
|              | (विशेष बात ५०६)                                 |              |              | विशेष बात ५७३)                                               |              |
| 58-30        | भगवान्के प्रभावको न जाननेवाली                   |              |              | महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन                                  | 408-408      |
|              | की निन्दा और जाननेवालोंकी                       |              |              | भगवान्का तिरस्कार करनेवाले                                   |              |
|              | प्रशंसा तथा भगवान्के समग्ररूप                   |              |              | एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी                                 |              |
|              |                                                 | ५०६-५२       | ę            | प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंको                                  |              |
|              | (विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान                      |              |              | कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय                                 |              |
|              | के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात                  |              |              | लेनेवाले भक्तीक भजनका वर्णन                                  | 492-484      |
|              | ५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष                      |              | \$6-\$6      | कार्य-कारणरूपसे भगवत्त्वरूप                                  |              |
|              | बात ५२२)                                        |              |              | विभृतियोंका वर्णन                                            | 464-466      |
|              | सातवें अध्यायके पद, अक्षर और                    |              |              | सकाम और निष्काम उपासनाका                                     |              |
|              | उवाच                                            | 4ર           |              | फलसहित वर्णन                                                 | ५८८-५९७      |
|              | सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                  | ५२:          |              | (विशेष बात ५९३,५९६)                                          |              |
| <b>%-</b>    | आठवाँ अध्याय<br>अर्जुनके सात प्रश्न और भगवानुके |              | 5£-38        | पदार्थों और क्रियाओंको भगव-<br>दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके |              |
| ξ-0          | झार उनका उत्तर देते हुए सब समय                  |              |              | अधिकारियोंका और भक्तिका वर्णन                                | 1.010_000    |
|              | में अपना स्मरण करनेकी आज्ञ                      |              |              | (विशेष बात ५९८, ६००, ६०२;                                    |              |
|              | देना                                            |              | ,            | मार्मिक बात ६१०; विशेष बात                                   |              |
|              | (विशेष बात ५२८; मार्मिक बात                     |              | •            | ६१२; मार्मिक वात ६१३, ६१५;                                   |              |
|              | ५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण                       |              |              | विशेष बात ६१८; सातवें और नवें                                |              |
|              | सम्बन्धी विशेष बात ५३६)                         |              |              | अध्यायके विषयकी एकता ६१९)                                    |              |
| ८-१६         | सगुण-निराकार, निर्गुण-निराका                    | τ            |              | नवें अध्यायके पद, अक्षर और                                   |              |
|              | और सगुण-साकारकी उपासनाक                         | ī            |              | उवाच                                                         | ६२१          |
|              | - फलसहित वर्णन                                  |              | 9            | नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                 | · ६२१        |
|              | (विशेष बात ५४५, ५४६; ५४७)                       |              |              | दसवौ अध्याय                                                  |              |
| १७-२३        | र ब्रह्मलोकतककी अवधिका औ                        |              | 6-10         | भगवान्को विभूति और योगका कथन                                 |              |
|              | भगवान्की महत्ता तथा मक्तिक                      | ī            |              | वधा उनको जाननेको महिमा                                       | ६२३-६३२      |

| श्लोक-संख | या विषय                                                   | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख   | त विषय                                                                  | पृष्ठ-संख्या |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ३६-४३ प   | ।पॅकि कारणभूत 'काम' को मारने-                             |              |             | पाँचवे अध्यायके पद, अक्षर और                                            | <i>"</i>     |
|           | ने प्रेरणा                                                | 254-585      |             | उवाच                                                                    | ? > 369      |
| (         | कामना-सम्बन्धी विशेष बात २२३;                             |              |             | पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                         | ं १७९        |
| f         | त्रशेष बात २२७, २२९, २३२;                                 |              |             | छठा -अध्याय 🕠                                                           |              |
| Ħ         | पर्मिक बात २३७, २३९)                                      |              | <b>१-</b> ४ | कर्मयोगका विषय और योगारूढ़                                              |              |
| त्तं      | ोसरे अध्यायके पद, अक्षर और                                |              |             | मनुष्यके लक्षण                                                          | 3८१-३८९      |
| ব         | वाच                                                       | 585          |             | (विशेष बात ३८३)                                                         |              |
| Ŕ         | ोसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                              | 285          | 4-9         | आलोदारके लिये प्रेरणा और सिद्ध                                          |              |
|           | चौथा अध्याय                                               |              |             | कर्मयोगीके लक्षण                                                        | 369-388      |
| १-१५ व    | हर्मयोगको परम्परा और भगवानुके                             |              |             | (ठद्धार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०;                                         |              |
| ত         | न्मों तथा कर्मोंकी दिव्यताका                              |              |             | विशेष बात ३९९)                                                          | · .          |
| 75        | र्णन                                                      | २४३-२८१      | 20-24       |                                                                         |              |
|           | विशेष बात २४६; मार्मिक बात                                |              |             | सगुण-साकारके ध्यानका वर्णन                                              | 388-80€      |
| =         | ५२; विशेष बात २५९; अवतार-                                 |              |             | (विशेष बात ४०१)                                                         |              |
| ₹         | तम्बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक                           |              | १६-२३       | विकामिक और फलमहित स्टब्सिक                                              |              |
| 3         | तत २७०; विशेष बात २७५)                                    |              |             | ध्यानका वर्णन                                                           | ১৯৫-১১৫      |
| १६-३२ व   | म्मेंकि तत्त्वका और तदनुसार यज्ञों                        |              | */          | (विशेष बात ४०९, ४११, ४१३)                                               |              |
| 5         | ता वर्णन                                                  | 364-306      | 28-26       | फलसहित निर्गुण-निराकारके प्यान                                          | ,            |
|           | (विशेष बात २८३; मार्मिक बात                               |              |             | का वर्णन                                                                | ४१७-४२५      |
| =         | ८४; विशेष बात २९८; मार्मिक                                |              |             | (ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२०;                                        |              |
|           | गत ३००; विशेष बात ३०५)                                    |              |             | परमात्मामें मन लगानेकी                                                  |              |
| \$3-85 2  | तनयोग और कर्मयोगको प्रशंसा                                |              |             | युक्तियाँ ४२३)                                                          |              |
| 7         | तथा प्रेरणा                                               | 306-343      | 29-32       | सगुण और निर्गुणके ध्यानयागिया '                                         |              |
|           | (ज्ञानप्राप्तिको प्रचलित प्रक्रिया ३०८;                   | 1 4          |             | का अनुभव                                                                | ४२५-४३२      |
| f         | वेशेष बात ३१६,३१८,३२०)                                    | •            |             | (विशेष बात ४३१)                                                         |              |
|           | वौथे अध्यायके पद, अक्षर और                                |              | 35-36       | मनके निग्रहका विषय                                                      | 835-830      |
|           | व्याच                                                     |              |             | (मार्मिक बात ४३७)                                                       |              |
| 7         | वौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                              | 323          | र४-४५       | योगप्रष्टकी गतिका वर्णन और                                              |              |
|           | पाँचवाँ अध्याय                                            |              |             | भक्तियोगीकी महिमा                                                       | 520-848      |
|           | सांख्ययोग तथां कर्मयोगकी एकता                             |              |             | (विशेष बात ४३९, ४४५, ४४८;                                               | , `          |
| 7         | का प्रतिपादन और कर्मयोगकी                                 |              |             | मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३)                                         |              |
|           | प्रशंसा                                                   |              | ٠.,         | छठे अध्यायके पद, अक्षर और                                               | . ४५४        |
|           | (मार्मिक बात ३३०; विशेष बात                               | 4.           | . ,.        | ठवाच<br>छठे अध्यायम् -, प्रयुक्त छन्द                                   | ४५४          |
|           | <b>334)</b>                                               |              | •           |                                                                         | - 1-         |
| 12-65     | सांख्ययोग और कर्मयोगके साधनका                             | 1,1          |             | सातवाँ अध्याय<br>भगवानुके द्वारा समग्ररूपके वर्णन                       |              |
|           | प्रकार<br>(विशेष बात ३३७, ३४३; मार्मिक                    | इंइ६-३४८     | ξ-0 .       | की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा-परा                                          |              |
|           |                                                           |              |             | प्रकृतियोंके संयोगसे प्राणियोंकी                                        |              |
|           | बात ३४८)                                                  |              | 1.          | जन्मध्यान समान अपनेको सबका                                              |              |
|           | फलसहित सांख्ययोगका विषय<br>.(समता-सम्बन्धी विशेष बात ३५८) |              | 11 1        | उत्पति बताकर अपनेको सबका<br>मूल कारण बताना<br>(विशेष बात ४५७; शरणागतिके | ત્વન-૪૭૧     |
|           | .(समता-सम्बन्धा वराव बात ३५८)<br>ध्यान और' भक्तिका वर्णन  |              |             | (विशेष बात ४५७; शरणागतिके                                               |              |
| 1-11      | - a - otto anda dald                                      | 400 400      |             |                                                                         |              |

| श्लोक-संख्या | विषय                                                                                         | पृष्ठ-संख्या        | श्लोक-संख्य | ा विषय                                                                 | पृष्ठ-संख्या        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान-<br>सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष                               |                     |             | वर्णन(विशेष बात ५५३)                                                   | ५४७-५५३             |
|              | बात ४६८)<br>कारणरूपसे भगवान्की विभृतियों                                                     |                     | २३-२८       | शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और<br>उसको जाननेवाले योगीकी महिमा           | <i>પ્</i> યુરૂ-440  |
|              | का वर्णन(विशेष बात ४७४, ४७८)                                                                 | 805-80 <sub>0</sub> | 3           | (विशेष बात ५५६)<br>आठवें अध्यायके पद, अक्षर और                         |                     |
| १३-१९        | शरण न होनेवालोंका वर्णन                                                                      | ४८०-५०              | ₹           | जवाच<br>आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                                  | ५६०<br>५६१          |
|              | (विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक<br>बात ४९०, ४९९; महात्माओंकी                                    |                     | १-६         | नवाँ अध्याय<br>प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन                              | 4 <del>६२-4७३</del> |
| २०-२३        | महिमा ५०१)<br>अन्य देवताओंकी उपासनाओंका                                                      |                     |             | (ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी<br>विशेष बात ५६३; विशेष बात                 |                     |
|              | फलसहित वर्णन(विशेष बात ५०६)                                                                  |                     | ६<br>७-१०   | ५६७; मार्मिक बात ५७१;<br>विशेष बात ५७३)<br>महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन | 6/3X-6/3/           |
| 48-40        | भगवान्के प्रभावको भ जाननेवालों<br>को निन्दा और जाननेवालोंको<br>प्रशंसा तथा भगवान्के समग्ररूप |                     |             | भगवान्का तिरस्कार करनेवाले<br>एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी             | 1-2 (-0             |
|              | का वर्णन<br>(विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान                                                       | ५०६-५२              | \$          | प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंको<br>कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय            |                     |
|              | के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात<br>५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष                                 |                     | १६-१९       | सेनेवाले भक्तोंक भजनका वर्णन<br>कार्य-कारणरूपसे भगवत्स्वरूप            |                     |
|              | बात ५२२)<br>सातवें अध्यायके पद, अक्षर और                                                     |                     |             | विभृतियोंका वर्णन<br>सकाम और निष्काम उपासनाका<br>फलसहित वर्णन          | 464-466             |
|              | उवाच<br>सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द<br>आठवाँ अध्याय                                       |                     | 55-3×       | प्रतसाहत वर्णन<br>(विशेष बात ५९३,५९६)<br>पदार्थों और क्रियाओंको भगव-   | ५८८-५१७             |
| <b>१-</b> ७  |                                                                                              |                     | 44.40       | दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके<br>अधिकारियोंका और भक्तिका वर्णन         | 460-558             |
|              | में अपना स्मरण करनेकी आज्ञ<br>देना                                                           | ī                   | ર           | (विशेष बात ५९८, ६००, ६०२;<br>मार्मिक बात ६१०; विशेष बात                |                     |
|              | (विशेष बात ५२८; मार्मिक बात<br>५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण                                     |                     |             | ६१२; मार्मिक बात ६१३, ६१५;<br>विशेष बात ६१८; सातवें और नवें            |                     |
| ८-१।         | सम्बन्धी विशेष बात ५३६<br>६ सगुण-निराकार, निर्मुण-निराका                                     | ₹ '                 |             | अध्यायके विषयको एकता ६१९)<br>नवें अध्यायके पद, अक्षर और                |                     |
|              | और सगुण-साकारकी उपासनाव<br>फलसहित वर्णन<br>(विशेष बात ५४५, ५४६, ५४७                          | 436-4               | <b>8</b> %  | उवाच<br>नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द<br>दसवों अध्याय                   | ६२१<br>़ • ६२१      |
| १७-२         | २ ब्रह्मलोकतककी अवधिका औ<br>भगवान्की महत्ता तथा पतिव                                         | τ                   | १-७         | दसवा अध्याय<br>भगवान्को विभूति और योगका कथन<br>तथा उनको जाननेकी महिमा  | CE3-EG3             |
|              |                                                                                              |                     |             | 41641                                                                  | -114 441            |

| श्लोक-सं                                | ख्या       |                       | विषय               |                   | पृष्ठ-संख्या | श्लोक-सं | ख्या         | ধি                   | पय                                     | पृष्ठ-संख्या |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                         | (विशेष     | यात ६२                | ٥٤٦٠,٥             | )                 |              |          | <b>उवा</b> च | *******              |                                        | <b>૭</b> ૧૬  |
| 6-88                                    | फलसहित     |                       |                    |                   |              |          | ग्यारहर्वे   | अध्यायमें            | प्रयुक्त छन्द                          |              |
|                                         | भगवत्क     | H                     | का                 | प्रभाव            |              |          |              | वारहर्वा             |                                        |              |
|                                         |            |                       |                    | E34)              | ६३२-६३८      | \$-55    | समण औ        |                      | ासकोंकी श्रेष्टता                      | 1.           |
| 17-16                                   |            |                       |                    | तुति और           |              | . , .    |              |                      | त्याप्तिके चार                         |              |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |                       | योंको कह           |                   |              |          |              |                      |                                        | ७२१-७५२      |
|                                         |            | _                     |                    |                   | £38-£83      |          |              |                      | विशेष वात-                             |              |
| 99-45                                   | भगवान्वे   |                       |                    |                   | 442 404      |          |              |                      | मुगमताएँ और                            |              |
| 61.01                                   |            |                       |                    |                   | दप्र३-६६४    |          |              |                      | कविनताएँ                               |              |
|                                         |            |                       | ०, ६६३             |                   | 404.440      |          |              |                      | बात ७३९;                               |              |
|                                         |            |                       | पद, अ              |                   |              |          |              |                      | विशेष वात                              | ,            |
|                                         |            |                       |                    |                   | EEU          |          |              |                      | ापराय जात<br>त्याग-सम्बन्धी            |              |
|                                         |            |                       | · · · · · ·        |                   |              |          |              |                      | ालाग-सन्द्रन्याः<br>साधन-सम्बन्धी      |              |
|                                         |            |                       | में प्रयुत         |                   | ६६५          |          |              | तत ७६५;<br>तत ७५१)   | साधन-सम्बन्धा                          | ·- ,`        |
|                                         |            |                       | याँ अध्या          |                   |              | 42.24    |              |                      |                                        |              |
| 8-2                                     | विगर्का    |                       |                    |                   |              | \$2-40   |              |                      | तिस लक्षणोंका                          | ter in teles |
|                                         |            |                       |                    | अर्जुनको          |              |          |              |                      |                                        | ७५२-७७२      |
|                                         |            |                       |                    |                   | ६६६-६७३      |          |              |                      | ६; प्रकरण-                             |              |
|                                         |            |                       | ६७१,               |                   |              |          |              |                      | यात ७६७)                               |              |
| 6-68                                    | संजय द्व   |                       |                    |                   |              |          |              |                      | द, असर और                              | ,            |
|                                         | का वर्ण    | ٦                     |                    |                   | 303-603      |          |              |                      |                                        | 500          |
| <b>१</b> ५-३१                           |            |                       |                    | खना और            |              |          | बारहव र      | प्रध्यायमें प्रय     |                                        | ७७३ -        |
|                                         |            |                       |                    |                   | ६७७-६९६      |          | S            | तेरहवाँ अ            |                                        | •            |
|                                         |            | वात ह                 | (७७; मार्ग         | मेक बात           |              | १-१८     |              |                      | ा), ज्ञान और                           |              |
|                                         | ६८२)       |                       |                    | _                 |              |          |              |                      | मक्ति-सहित्                            |              |
| 35-34                                   | भगत्रान्वे |                       |                    |                   |              |          |              |                      |                                        | 200-E0D      |
|                                         |            |                       |                    | विज्ञा -          | ६९१-६९६      | -        |              |                      | ७५: विशेष                              | •            |
|                                         | (विशेष     |                       |                    | '                 |              |          |              | २, ७८३, ७            |                                        |              |
| 3€-8€                                   | अर्जुनके   |                       |                    |                   |              | \$6-38   |              |                      | यका विवेचन                             | ८०४-८२१      |
|                                         |            |                       |                    |                   | ६९६-७०६      |          |              | बात ८१४              |                                        |              |
|                                         | (विशेष     |                       |                    |                   |              |          | उवाच .       |                      | , अक्षर, और                            |              |
| 80-4ı                                   | भगवान्     |                       |                    |                   |              |          |              |                      | प्रयुक्त छन्द                          | 421          |
|                                         |            |                       | और भय              |                   |              |          |              | अध्यायम<br>चौदहवाँ ३ |                                        | ८२२          |
|                                         |            |                       |                    |                   | \$\$U-30U    |          |              |                      | गय्यायः :<br>प्रकृति-पुरुषसे :         | •            |
|                                         |            |                       |                    | जय और             |              | ₹-8      |              |                      | ************************************** |              |
|                                         |            |                       | व्यदृष्ट           | कबतक              |              |          | न्यान क्य    | व्यापा .,            | इन तीनों गुणों                         | , C44-C40    |
|                                         | रही ?      |                       |                    |                   | , ,          |          |              |                      |                                        |              |
| 44-4                                    | ५ भगवान    | ्क द्वारा<br>सकेट रू∽ | पतुभुजरूप<br>रिकास | का सहसा           | 990-690      | •        |              |                      | ८३३; मार्मिक                           | 0,0004       |
|                                         |            |                       |                    | ाय ज्ञाना<br>.)-  |              | . '      |              |                      | C83, C84)                              |              |
|                                         |            |                       |                    | ,)-<br>प्रक्षर और |              | 99-3le   |              |                      | एवं गुणातीत                            |              |
| ,                                       | -41164     | 310411                | ماست يرهل و        | and one           | · -          | ,, ,,    |              |                      | 3.13.1                                 |              |

|             |                                               |                 |             |            |                                   |         | a            |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| श्लोक-संख्य |                                               | पृष्ठ-संख्या    | श्लोक-संख्य |            | विषय                              |         | पृष्ठ-संख्या |
| पुर         | हषके लक्षण                                    | ८४६-८५६         | -           | वेशेष बात  |                                   |         |              |
|             | विशेष बात ८४९)                                |                 |             |            | मतिके मूलभृत                      |         |              |
|             | दिहवें अध्याय और पद, अक्षर                    |                 | का          | म, क्रोध   | व और लोभसे                        | रहित    |              |
| 3           | ौर उवाच                                       | ८५६             | होव         | कर शास     | व्रविधिके अनुसार                  | (कर्म   |              |
| चं          | दिहवें अध्यायमे प्रयुक्त छन्द                 | ८५६             | क           | निकी प्रेर | णा                                |         | ९५९-९६३      |
| •           | पंद्रहर्वी अध्याय                             |                 | सो          | लहवें अ    | ध्यायके पद, अक्ष                  | ार और   |              |
| १-६ सं      | सार-वृक्षका तथा उसका छेदन                     |                 | ত্ত         | वि         |                                   |         | ९६३          |
| व           | रके भगवान्के शरण होनेका और                    |                 | सो          | लहवें अ    | ध्यायमें प्रयुक्त छन              | द       | \$83         |
| 17          | गवद्धामका वर्णन                               | ८५७-८७७         |             |            | सत्रहवाँ अध्याय                   |         |              |
|             | विशेष बात ८६६; वैराग्य-सम्बन्धी               |                 | ०-६ जीव     |            | ते श्रद्धाका और                   | 231217  |              |
| fe          | त्रशेष बात ८६६; संसारसे सम्बन्ध-              |                 |             |            | मनुष्योका वर्णन                   |         | ९६५-९७३      |
| वि          | वच्छेदके कुछ सुगम उपाय ८६८;                   |                 |             |            | भनुष्याका चण-<br>: ९६८; विशेष बात |         | 144-105      |
| বি          | त्रशेप बात ८७२, ८७३)                          |                 |             |            |                                   |         |              |
| ७-११ उ      | विवात्माका स्वरूप तथा उसे जानने-              |                 |             |            | जस और तामस                        |         | AL- B. 4     |
| 8           | ाले और भ जाननेवालेका वर्णन                    | <b>E</b> ?5-005 |             |            | বর্ণন                             |         | 963-660      |
| (           | विशेष बात ८८०, ८८५; मार्मिक                   |                 |             |            | बन्धी विशेष बात                   |         |              |
| -           | गत ८८८, ८९०)                                  |                 |             |            | आवश्यक विचार                      |         |              |
|             | गगवानुके प्रभावका वर्णन                       | 609-895         |             |            | र दानके तीन-तीन                   |         |              |
|             | परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात            |                 |             |            |                                   |         | ९८०-९९७      |
|             | १९; प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात                 |                 |             |            | का तात्पर्य ९८१;                  |         |              |
| •           | १०१; मार्मिक बात ९०२)                         |                 |             |            | त करनेके डपाय                     |         |              |
| १६-२० ह     | धर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन               |                 |             |            | विशेष बात                         |         |              |
| 7           | तथा अध्यायका उपसंहार (मार्मिक                 |                 |             |            | वन्धी विशेष बात प                 | ,       |              |
| *           | गत ९०६; विशेष यात ९०७)                        | 903-927         |             |            | के प्रयोगकी व                     |         |              |
| Ť           | दिहर्वे अध्यायके पद, अक्षर और                 |                 |             |            | कर्मका वर्णन .                    |         | १९८-१००२     |
| 3           | <u> </u>                                      | ९१२             |             |            | प्रायके पद, अक्षर                 | . और    |              |
| ť           | नंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द             | 987             |             |            |                                   | ****    | १००३         |
|             |                                               |                 | सत्र        |            | यायमें प्रयुक्त छन                | ₹       | १००३         |
|             | सोलहवाँ अध्याय                                |                 |             |            | ठारहवाँ अध्याय                    |         |              |
|             | फलसहित दैवी और आसुरी सम्पत्ति                 |                 |             |            | ग-) के विषयमें म                  |         |              |
|             |                                               | . ९१३-९३९       |             |            | गका वर्णन                         |         | ००५-१०३७     |
|             | (मार्मिक बात ९३२, ९३४)                        |                 |             |            | त १०१९; कर्म-स                    | म्बन्धी |              |
|             | सत्कर्मोंसे विमुख हुए आसुरी सम्पत्ति-         |                 |             |            | १०२२)                             |         |              |
|             | वाले मनुष्योंकी मान्यताओंका कथन               | 636-688         |             |            | वर्णन                             |         | 8008-660     |
|             | (विशेष बात ९४३)<br>आसुरी सम्पतिवाले मनुष्योके |                 |             |            | त १०४७; विशेष                     |         |              |
|             |                                               |                 |             |            | ६३, १०६९, १०                      |         |              |
|             | दुगचारों और मनोरथोंका फलसहित                  |                 |             |            | भक्तिसहित् वर्णन                  |         | ०७४-१०९६     |
|             | वर्णन<br>आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्योके दुर्भाव | ९४५-९५३         |             |            | १०७४; गोरक्षा-स                   |         |              |
| (0-40       | और दुर्गतिका वर्णन                            |                 |             |            | ०७८; स्वामाविक क                  |         |              |
|             | Aug 2-11day dold                              | 142-146         | तात         | पय १०८     | १; जाति जन्मसे                    | माना    |              |
|             |                                               |                 |             |            |                                   |         |              |

| श्लोक-संर | ड्या विषय                                | पृष्ठ-संख्या   | श्लोक-संख्या      | विषय                                      |
|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|
|           | (विशेष वात ६२८, ६३०)                     |                | ठवाच              |                                           |
|           | फलसहित भगवद्गकि और                       |                | म्यार <b>ह</b> वे | अध्यायमें प्रयुक्त 🥫                      |
|           | भगवत्कृपा का प्रभाव                      |                |                   | बारहवी अध्याय                             |
|           | (विशेष यात ६३३, ६३८)                     | 583-583        | १-१२ सगण औ        | ार निर्गुण उपासकोको श्रेष्ठता             |
|           | अर्जुनके द्वारा भगवान्की स्तुति और       | *** ***        |                   | प और भगवत्प्राप्तिके चार                  |
|           | योग तथा विभृतियोंको कहनेके लिये          |                |                   | वर्णन                                     |
|           | प्रार्थना                                | EAR-EX3        |                   | यात७२७; विशेष वात-                        |
|           | भगवान्के द्वारा अपनी विभृतियोंका         | 441 404        |                   | पासनाकी सुगमताएँ और                       |
|           | और योगका वर्णन                           | EV2-EEV        | Capa-a            | पासनाकी कठिनताएँ                          |
|           | (विशेष बात ६६०, ६६३)                     | 403-440        |                   | विशेष ्वात ७३९;                           |
|           | दसवे अध्यायके पद, अक्षर और               |                |                   | जिसाय ्यात ७३८;<br>जिन्सम्बन्धी विशेष बात |
|           |                                          |                |                   |                                           |
|           | ठवाच                                     | ६६५            |                   | कर्मफलत्याग-सम्बन्धी                      |
|           | दसवे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द             | ६६५            |                   | ात ७४९: साधन-सम्बन्धी                     |
|           | ग्यारहर्वा अध्याय                        |                | ' विशेष र         |                                           |
|           | विगर्रूप दिखानेके लिये अर्जुनकी          |                |                   | कोंके उत्तालीस लक्षणोंका                  |
|           | प्रार्थना और भगवान्के द्वारा अर्जुनको    |                |                   |                                           |
|           | दिव्यवक्षु प्रदान करना                   | ६६६-६७३        |                   | बात ७६६; प्रकरण-                          |
|           | (विशेष बात ६७१, ६७२)                     |                |                   | विशेष यात ७६७)                            |
| 6-88      | संजय द्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विराट्रूप |                | बारहवें व         | <b>प्रध्यायके पद, अक्षर और</b>            |
|           | का वर्णन                                 | 303-603        | डवाच "            |                                           |
| १५-३१     | अर्जुनके द्वारा विराट्रूपको देखना और     |                | वारहवें ३         | भध्यायमें प्रयुक्त छन्द                   |
|           | उसकी स्तुति करना                         | <b>E00-E68</b> |                   | ं तेरहवाँ अध्याय '                        |
|           | (विशेष बात ६७७; मार्मिक बात              |                |                   | क्षं (जीवात्मा), ज्ञान और                 |
|           | <b>£</b> ( <b>?</b> )                    |                | . श्रेव (प        | रमात्मा) का मक्ति-सहित                    |
| 32-34     | भगवान्के द्वारा अपने अत्युग्न विराट्रूप  |                |                   | **************                            |
|           | का परिचय और युद्धकी आज्ञा                | ६९१-६९६        | (मार्मिक          | बात् ७७५: 'विशेष                          |
|           | (विशेष बात ६९४)                          |                |                   | २, ७८३, ७८७, ७९५)                         |
| 36-86     | अर्जुनके द्वारा विराट्रूप भगवान्की       |                |                   | प्रकृति-पुरुषका विवेचन                    |
|           | स्तुति-प्रार्थना                         |                |                   | चात् ८१४)                                 |
|           | (विशेष बात ७०४)                          | 1 .            | तेरहवें अ         | मध्यायके पद, अक्षर और                     |
| 80-40     | भगवान्के द्वारा विराट्रूपके दर्शनकी      | *              | उवांच .           |                                           |
|           | दुर्लभता बताना और भयमीत अर्जुन           |                | तेरहवें           | अध्यायमें प्रयुक्त छन्द                   |
|           | को आधासन देना                            | €\$8-30€.      |                   | चौदहवाँ अध्याय 🕐 -                        |
|           | (विशेष बात ७०७; संजय और                  |                | १-४ ज्ञानकी व     | महिमा और प्रकृति-पुरुषसे                  |
|           | अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक                | ٠.             |                   | उत्पत्ति                                  |
|           | रही ? ७११)                               |                | ५-१८ सत्व, रव     | और तम—इन तीनों गुणों                      |
| 49-40     | । भगवान्के द्वारा चतुर्भुजरूपकी महता     |                |                   | वन                                        |
|           | और उसके दर्शनका उपाय बताना               | ७१३-७१९        |                   | थात ८२८, ८३३; मार्मिक                     |
|           | . (विशेष वात ७१७, ७१८)                   |                |                   | ; विशेष बात ८४३, ८४५)                     |
|           | ग्यारहवें अध्यायके पद् अक्षर और          |                |                   | तेका उपाय एवं गुणातीत                     |

|                                          |                       | Direct.                                  |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                                          | पृष्ठ-संख्या          | श्लोक-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या           |
| पुरुषके लक्षण                            | ८४६-८५६               | (विशेष बात ९५७)                          |
| (विशेष बात ८४९)                          |                       | २१-२४ आसुरी सम्पत्तिके मूलभूत दोष-       |
| चौदहवें अध्याय और पदं, अक्षर             |                       | काम, क्रोध और लोभसे रहित                 |
| और उवाच                                  | ८५६                   | होकर शास्त्रविधिक अनुसार कर्म            |
| चौदहवें अध्यायमे प्रयुक्त छन्द           | ८५६                   | करनेकी प्रेरणा ९५९-९६३                   |
| पंद्रहवौ अध्याय                          |                       | सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर और            |
| १-६ संसार-वृक्षका तथा उसका छेद्न         |                       | उवाच ९६३                                 |
| करके भगवान्के शरण होनेका और              |                       | सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ९६३      |
| भगवद्धामका वर्णन                         | ८५७-८७७               | सत्रहवाँ अध्याय                          |
| (विशेष बात ८६६; वैराग्य-सम्बन्धी         |                       | १-६ तीन प्रकारकी श्रद्धांका और आसुर      |
| विशेष बात ८६६; संसारसे सम्बन्ध-          |                       | निश्चयवाले मनुष्योंका वर्णन ९६५-९७३      |
| विच्छेदके कुछ सुगम उपाय ८६८;             |                       | (मार्मिक बात ९६८; विरोप बात ९७३)         |
| विशेष बात ८७२, ८७३)                      |                       | ७-१० सात्विक, राजस और तामस आहारी         |
| ७-११ जीवात्माका स्वरूप तथा उसे जानने-    |                       | को रुचिका वर्णन ९७३-९८०                  |
| वाले और म जाननेवालेका वर्णन              | <b><i>EPS-005</i></b> | (प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ९७७,          |
| (विशेष बात ८८०, ८८५; मार्मिक             |                       | भोजनके लिये आवश्यक विचार ९७८)            |
| बात ८८८, ८९०)                            |                       | ११-२२ यज्ञ,तप और दानके तीन-तीन भेदों     |
| १२-१५ भगवान्के प्रभावका वर्णन            | ८९४-९०३               | का वर्णन ९८०-९९७                         |
| (परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात      |                       | (सात्विकताका तात्पर्य ९८१; मनकी          |
| ८९९; प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात           |                       | प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय ९८८:       |
| ९०१; मार्मिक बात ९०२)                    |                       | दान-सम्बन्धी विशेष बात ९९५:              |
| १६-२० क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन  |                       | कर्मफल-सम्बन्धी विशेष बात ९९६)           |
| तथा अध्यायका उपसंहार (मार्मिक            |                       | २३-२८ 'ॐ तत्सत्' के प्रयोगकी व्याख्या    |
|                                          | 603-665               | और असत्-कर्मका वर्णन ९९८-१००२            |
| पंद्रहवें अध्यायक पद, अक्षर और<br>उवाच   |                       | सत्रहवे अध्यायके पद, अक्षर और            |
| पद्रहवें अध्यायमे प्रयुक्त छन्द          | ९१२                   | उवाच १००३                                |
| . नप्रस्य जन्मायम प्रयुक्त छन्द          | ९१२                   | सत्रहवे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द १००३     |
| सोलहवाँ अध्याय                           |                       | अठारहवाँ अध्याय                          |
| १-५ फलसहित दैवी और आसुरी सम्पत्ति        | -                     | १-१२ संन्यास-(त्याग-) के विषयमें भतान्तर |
| का वर्णनं                                |                       | और कर्मयोगका वर्णन१००५-१०३७              |
| (मार्मिक बात ९३२, ९३४)                   | , 111                 | (मार्मिक बात १०१९) कर्म-सम्बन्धी         |
| ६-८ सत्कर्मोसे विमुख हुए आसुरी सम्पत्ति- |                       | विरोप बात १०२२)                          |
| वाले मनुष्योकी मान्यताओका कथन            |                       | १३-४० सांख्ययोगका वर्णन१०३७-१०७४         |
| (विशेष बात ९४३)                          | ,                     | (मार्मिक बात १०४७; विशेष बात             |
| . ९-१६ आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्योंके     |                       | १०५५, १०६३, १०६९, १०७०)                  |
| दुराचारों और मनोरथोंका फलसहित            |                       | ४१-४८ कर्मयोगका भक्तिसहित वर्णन१०७४-१०९६ |
| वर्णन                                    | . ९४५-९५३             | (विशेष बात १०७४; गोरक्षा-सम्बन्धी        |
| १७-२० आसुरी सम्पतिवाले मनुष्योके दुर्गाव |                       | विशेष बात १०७८, स्वामाविक कर्मीका        |
| और दुर्गतिका वर्णन                       | . ९५३-९५८             | तात्पर्य १०८१; जाति जन्मसे मानी          |
|                                          |                       |                                          |

| श्लोक-संख्या    | विषय                 | पृष्ठ-संख्या                                               | श्लोक-संग                      | <b>छ्या विषय</b>                 | पृष्ठ-संख्या |  |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| जाय या          | कर्मसे ? १०८१; विशेष |                                                            |                                | शरणागति-सम्बन्धी विशेष बात ११    | 25:          |  |
| वात १०८         | (Epo\$, 2090, e)     |                                                            | शरणागतिका रहस्य ११४०)          |                                  |              |  |
| ४९-५५ सांख्ययोग | कावर्णन              | श्रीमन्द्रगवद्गोताकी महिमा ११४६-११६५<br>(मार्मिक बात ११५९) |                                |                                  |              |  |
| (विशेष र        | यात ११०२)            |                                                            |                                |                                  |              |  |
| ५६-६६ भगवद्धति  | का वर्णन             |                                                            | अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर और |                                  |              |  |
| (प्रेम-सम्ब     | म्यी विशेष बात ११०७; |                                                            | उवाच ११६५                      |                                  |              |  |
| विशेष वात       | r ११११, १११५, १११७;  |                                                            |                                | अठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द | ११६५         |  |
|                 |                      | (रेख                                                       | ाचित्र)                        |                                  |              |  |
| क्रम संख्या     |                      | पृष्ठ-संख्या                                               | क्रम संख्य                     | 1                                | पृष्ठ-संख्या |  |
| <b>ং</b>        |                      | न                                                          | Ę                              |                                  | ,            |  |
| २               |                      | 88                                                         | b                              |                                  | ८२२          |  |
| Ð               |                      | ६२१                                                        | ۷                              |                                  | ८५६          |  |
| لا              |                      | ६२२                                                        | 8                              |                                  | १००३         |  |
| فر              |                      | ७२०                                                        | ₹0                             |                                  | १००४         |  |
|                 |                      | (सादे                                                      | चित्र)                         |                                  | **           |  |

(साद । चत्र

क्रम संख्या पृष्ठ-संख्या क्रम संख्या पृष्ठ-संख्या १ १ ५ २ ३२४ ६ ६६५ ३ ३७९ ७ ९६४









प्राह्मथन
प्राह्मथन
विशोधरं तोत्त्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णम् । मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् ।। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च । ददाति गीता करुणाईभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय ।। संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरेवें सरलं ब्रवीति ।। क़रोति दूरं पथिविघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम् ।।

#### गीताकी महिमा

श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा अगाध और असीम है । यह भगवद्गीता प्रन्थ प्रस्थानत्रयमें माना जाता है । मनुष्यमात्रके उद्धारके लिये तीन पजमार्ग 'प्रस्थानत्रय' नामसे कहे जाते हैं--एक वैदिक प्रस्थान है, जिसको 'ठपनिषद' कहते हैं: एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको 'ब्रह्मसूत्र' कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको 'भगवद्गीता' कहते हैं । उपनिषदोंमें मन्त हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवद्गीतामें श्लोक हैं । भगवद्गीतामें श्लोक होते हुए भी भगवान्की वाणी होनेसे ये मन्त्र ही हैं। इन श्लोकोंमें बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होनेसे इनको सत्र भी कह सकते हैं। 'उपनिषद' अधिकारी मनुष्योंके कामकी चीज है ·और 'ब्रह्मसूत्र' विद्वानोंके कामको चीज है; परन्तु 'भगवदगीता' सभीके कामकी चीज है।

भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र मन्य है। इसमें साधकके लिये उपयोगी परी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका, किसी भी वेशका, किसी भी समुदायका, किसी भी सम्प्रदायका, किसी भी वर्णका, किसी भी ' आश्रमका कोई व्यक्ति क्यों न हो । इसका काए। यह है कि इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्वका ही वर्णन है। वास्तविक तत्त्व (परमात्पा) वह है. जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थींसे सर्वथा अतीत और सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदिमें नित्य-निरन्तर एकरस-एकरूप रहनेवाला है। जो मनष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही पूर्णरूपसे विद्यमान है। परन्तु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियोंमें राग-द्वेषके कारण उसका अनुभव नहीं होता । सर्वथा राग-द्वेषरहित होनेपर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है।

भगवदगीताका उपदेश महान अलौकिक है । इसपर कई टीकाएँ हो गयीं और कई टीकाएँ होती ही चली जा रही हैं. फिर भी सन्त-महात्माओं. विद्वानोंके मनमें गीताके नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं । इस गम्भीर प्रन्थपर कितना ही विचार किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता । इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं. वैसे-ही-वैसे इसमेंसे गहरी बातें मिलती चली जाती है । जब एक अच्छे विद्वान परुषके भावोंका भी जल्दी अन्त नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यावन्यात्र अनन्त है, ऐसे भगवानुके द्वारा कहे हुए वचनोंमें भरे हुए भावोंका अन्त आ ही कैसे सकता है?

इस छोटे-से ग्रन्थमें इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहनेवाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, सम्प्रदाय, मत आदिका कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस प्रन्थको पढते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इंस प्रन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको अपने उद्धारके लिये बहुत ही सन्तोपजनक उपाय मिलते हैं । हरेक दर्शनके अलग-अलग अधिकारी होते हैं, पर गीताकी यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहनेवाले सब-के-सब इसके अधिकारी हैं।

भगवद्गीतामें साधनोंका वर्णन करनेमें, विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई बार कहनेमें संकोच नहीं किया गया है, फिर भी प्रत्यका कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेपमें विस्तारपूर्वक यथार्थ और पूरो बात बतानेवाला दूसरा कोई प्रन्य नहीं दीखता । अपने कल्याणकी उत्कट अभिलापावाला मनुष्य हरेक परिस्थितिमें परमात्मतत्त्वको प्राप्तं कर सकता है; युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता है-इस प्रकार व्यवहारमात्रमें परमार्थकी कला गीतामें सिखायी गयी है। अतः इसके जोडेका दूसरा कोई मन्य देखनेमें नहीं आता ।

ंगीता एक प्रासादिक प्रन्य है । इसका आश्रय लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलौकिक और शान्तिदायक भाव स्फुरित होतें हैं। इसका मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे बड़ी शान्ति मिलती है । इसकी एक विधि यह है कि पहले गीताके पूरे श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जाय, फिर एकान्तमें बैठंकर गीताके अन्तिम श्लोक 'यत्र योगेश्वरः कृष्णः'''''- यहाँसे लेकर गाताक पहले एलांक 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे....'-यहाँतक विना पुस्तकके उल्टा पाँठ किया जाय तो वडी शान्ति मिलती है। यदि प्रतिदिन परी गीताका एक या अनेक बार पाठ किया जाय तो इससे गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं । मनमें कोई शाङ्ग होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान हो जाता है।

वास्तवमें इस ग्रन्थंकी महिमाका वर्णन करनेमें कोई भी संमर्थ नहीं है। अनन्तमहिमाशाली प्रन्थकी महिमाका वर्णन कर ही कौन संकता है ?

#### गीताका खास लक्ष्य

भीता किसी वादको लेकर नहीं चली है अर्थात् द्वेत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत्, विशुद्धाद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि किसी भी ्वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है। गीताका मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, , सिद्धान्तको माननेवाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थितिमें कल्याण हो जाय, वह किसी भी पुरिस्थितिमें परमात्मप्राप्तिसे विश्वतं न रहे; क्योंकि जीवमानका मनुष्ययोगिमें जन्म केवल अपने सृष्टिसे पूर्व परमालामें में एक ही अनेक कल्याणके लिये ही हुआ है । संसारम ऐसी कोई रूपोमें हो जॉर्क ऐसा संकल्प हुआ । इस िभी प्रारिस्थिति तहीं, है, जिसमें-मनुष्यका कल्याण् संकत्पसे, एक हो परमारम्, प्रेमवृद्धिकी लीलाके 'नं हो सकता हो'। कारणं कि चरमात्मतत्त्व प्रत्येक ं लिये, प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये खग परिस्थितिमें सँमानरूपसे विद्यमान है। अंतः ही श्रीकृष्ण और श्रीजी (श्रीराधा)—इन दो साधकके सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थित

आये, उसका केवल सद्पयोग करना है । सद्पयोग करनेका अर्थ है—दुःखदायी परिस्थित आनेपर भुखकी इच्छाका त्यांग करना और सुखदायी परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा 'वह वनी रहें ऐसी इंच्छांका त्यांग करना और उसको दूसरोकी सेवामें लगाना । इस प्रकार सदुपयोग करनेसे मनुष्य दुःखदायी और सुखदायी—दोनों परिस्थितियोसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है।

सृष्टिसे पूर्व परमालामें 'मैं एक ही अनेक रूपोमें प्रकट हो गये । उन दोनोंने परस्पर लीला कानेके लिये एक खेल रचा । उस खेलके लिये प्रभुके संकल्पसे अनन्त जीवोंकी (जो कि अनादिकालसे थे) और खेलके पदार्थों-(शारीसि-) की सृष्टि हुई । खेल तभी होता है, जब दोनों तरफ़के खिलाड़ी स्वतन्त हों । इसिलये भगवान्ने जीवोंको स्वतन्त्रता प्रदान की । उस खेलमें श्रीजीका तो केवल भगवान्की तरफ हो आकर्षण रहा, खेलमें उनसे भूल नहीं हुई । अतः श्रीजी और भगवान्में प्रेमवृद्धिकी लीला हुई । परनु दूसरे जितने जीव थे, उन सबने भूलसे संयोगजन्य सुखके लिये खेलके पदार्थों-(उत्पत्ति-विनाशशील प्रकृतिजन्य पदार्थों-)के साथ अपना सम्बन्ध मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके चक्रमें पड़ गये।

खेलके पदार्थ केवल खेलके लिये ही होते

गीताका योग

हुआ है।

गीतामें 'योग' शब्दकें बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ हैं । उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं-

(१) 'युजिर् योगे' घातुसे बना 'योगे' शब्द, जिसका अर्थ है—समस्त्र परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्ध; जैसे'समत्वं योग उच्यते'(२ १४८) आदि । यही अर्थ गीतामें मुख्यतासे आया है ।

- (२) 'युज् समायी' धातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका अर्थ है—चितकी स्थिता अर्थात् समाधिमें स्थिति; जैसे 'यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया' (६। २०) आदि।
- (३) 'युज् संयमने' धातुसे बना 'घोग' शब्द, जिसका अर्थ है—संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे 'पश्य मे योगमैश्वरम्' (९।५) आदि।

गीतामें जहाँ कहीं 'योग' शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनोंमेंसे एक अर्थकी मुख्यता और शेष दो अर्थोकी गौणता है; जैसे—'यूजिर योगे' वाले 'योग' शब्दमें समता-(सम्बन्ध-)की मुख्यता योग है, पर समता आनेपर स्थिता और सामर्थ्य \* भी स्वतः आ जाती है । 'यूज् समायो' वाले 'योग' शब्दमें स्थिरताकी मुख्यता है,पर स्थिरता आनेपर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है । 'यूज् संयमने' वाले 'योग' शब्दमें सामर्थ्यंकी मुख्यता है, पर सामर्थ्यं आनेपर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है । अतः गीताका 'योग' शब्द बड़ा व्यापक और गम्भीरार्थंक है ।

हैं, किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु वे जीव खेल खेलना तो भूल गये और मिली हुई

खतन्तताका दुरुपयोग करके खेलके पदार्थीको

अर्थात् शरीरादिको व्यक्तिगत मानने लग गये ।

इसलिये वे उन पदार्थीमें फँस गये और भगवानसे

सर्वथा विमुख हो गये। अब अगर वे जीव

शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जायँ, तो वे जन्म-

भगवानके सम्मुख हो जायँ और भगवानके

पहचान ले-इसीके लिये भगवदगीताका अवतार

नित्ययोग-(नित्य

मरणरूप महान् दुःखसे सदाके लिये छूट जायै। अतः जीव संसारसे विमुख होकर

अपने

पातञ्चलयोगदर्शनमें वित्तवृत्तियोके निरोधको 'योग' नामसे कहा गया है—'योगाधतवृत्तिनरोधः' (१।२) और उस योगका परिणाम बताया है—इष्टाको स्वरूपमें स्थिति हो जाना—'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' (१।३)। इस प्रकार पातञ्चलयोगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीतामें 'योग' नामसे कहा गया है (२।४८; ६।२३)। तात्यर्य है कि गीता चित्तवृत्तियोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक

<sup>\*</sup> भगवान्में संसारमात्रकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदिकी जो सामध्यें है, वह सामध्यें योगीमें नहीं आती—'जगद्व्यापावर्जम्' (ब्रह्मसूत्र ४ ४ ४ १९७) । योगीमें जो सामध्यें आती है, उससे वह संसारमात्रपर विजय प्राप्त कर लेता है (गीता ५ १९९) अर्थात् कैसी ही अनकूल-प्रतिकृत्ल परिस्थिति आनेपर भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता ।

- (३) करण-सापेक्ष-शैलीमें प्राकृत शक्तियों (सिद्धियां-) की प्राप्त होती है, पर करण-निर्पेक्ष-शैलीमें प्राकृत शक्तियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर सीधे परमात्मतत्त्वक अनुभव होता है।\*\*
- (४) करण-सापेक्ष-शैलीमें कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर, अपने स्वरूपमें स्थित होनेपर अथवा भगवान्के शरण होनेपर तत्काल सिद्धि मिलती है।

पातञ्चलयोगदर्शनमें तो योगकी सिदिके लिये करण-सापेक्ष-शैलीको महत्त्व दिया गया है, पर गीतामें योगकी सिद्धिके लिये करण-निरपेक्ष-शैलीको ही महत्त्व दिया गया है। परमातामें मन लग गया. तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ-यह करण-सापेक्ष-शैली है। परमात्मामें मन लगे या न लगे. कोई बात नहीं. पर स्वयं परमात्मामें लग जाय-यह करण-निरपेक्ष-शैली है। तात्पर्य यह है कि करण-सापेक्ष-शैलीमें परमात्माके साथ मन-बद्धिका सम्बन्ध है. और करण-निरपेक्ष-शैलीमें मन-चडिसे सम्बन्ध-विच्छेदपर्वक परमात्माके साथ स्वयंका सम्बन्ध है। इसलिये करण-सापेक्ष-शैलीमें अध्यासके द्वारा क्रमसे सिद्धि होती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें अध्यासकी आवश्यकता नहीं है । कारण कि खयंका परमात्माके साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग) है। अतः भगवान्से सम्बन्ध मानने अधवा जाननेमें अध्यासकी आवश्यकता नहीं है: जैसे-विवाह होनेपर

स्त्री पुरुषको अपना पति मान लेती है, तो ऐसा
पाननेके लिये उसको कोई अध्यास नहीं करना पड़ता ।
इसी तरह किसीके बतानेपर 'यह मङ्गाजी है'-ऐसा
जाननेके लिये भी कोई अध्यास नहीं करना पड़ता † ।
करण-सापेक-शैलीमें तो अपने लिये साधन करने
(क्रिया-) की मुख्यता रहती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें
जानने (विवेक) और मानने (भाव) की मुख्यता
रहती है।

'मेरा जड़ता-(शरीरादि-) से सम्बन्ध है ही नहीं"---ऐसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक इसको आरम्भसे ही दुढतापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जैसे वह 'मैं शरीर हैं और शरीर मेरा है'--इस प्रकार गलत मान्यता करके बँधा था, ऐसे ही 'मैं शरीर नहीं हैं और शरीर मेरा नहीं है'-इस प्रकार सही मान्यता करके मता हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है-यह सिद्धान्त है। इसी बातको पगवानने गीतामें कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीरसे सम्बन्ध जोडकर उससे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लैता है-अर्हकारविमुद्धात्मा कर्नाहमिति यन्यते'(३ । २७) । परन्त ज्ञानी मनव्य उन क्रियाओंका कर्ता अपनेको नहीं मानता-नैव किञ्चितकरोगीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' (५ १८) । तात्पर्य यह हआ कि अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये धास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। 'मैं हिन्दु हैं', 'मैं बाह्मण हैं', 'मैं साध हैं'

\* अगर करण-सापेक्ष-शैली-(जित्तवृत्तिनिरोध) से सीधे परमात्मतत्वकी प्राप्ति हो जाती, तो पातझलयोगदुर्शनका 'विमृतिपाद' (जिसमें सिद्धियोंका वर्णन है) व्यर्थ हो जाता । करण-सापेक्ष-शैलीसे जिन सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है, वे तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति पिद्म हैं । पातझलयोगदर्शनमें भी उन सिद्धियोंको विप्ररूपसे माना गया है—'ते समाधायुपसगां व्युत्थाने सिद्धर्थ: (३ । ३७) अर्थात् वे (सिद्धियाँ) समाधिको सिद्धिमें विप्र है और खुत्थान-(व्यवहार-)मे सिद्धियाँ हैं; 'स्यान्युपनिमन्त्रणे सद्भस्याकरणे पुनरानिष्टप्रसङ्गात (३ । ५१) अर्थात् लोकपाल देवताओंके द्वारा (अपने

लोकोंके भोगोंका सालब देकर) बुलानेपर न तो उन भोगोंने राग करना चाहिये और न अभिमान करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे पुन: अनिष्ट (पतन) होनेकी सम्माबना है।

्यासलयं प्रमात्माको मानने अधवा जाननेक विषयमं संभारका कोई भी दृष्टान पूरा नहीं घटता । कारण कि संसारको मानने अधवा जाननेमें तो मन-बुद्धि साधमें रहते हैं, पर परमात्माको मानने अधवा जाननेमें मन-बुद्धि साधमें नहीं रहते अर्थात् परमात्माका अनुमक स्वयंते होता है, मन-बुद्धिते नहीं । दूसरी बात, संसारको मानने अथवा जाननेका तो आरम्प और अन्त होता है, पर परमात्माको मानने अथवा जानका आरम्प और अन्त नहीं होता । कारण कि चालवमें संसारके साथ हमारा (सर्यका) सम्बन्ध है ही नहीं, जबकि परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध सत्सर्स ही है और सदा ही रहेगा । आदि मान्यताएँ इतनी दृढ़ होती हैं कि जबतक इन मान्यताओंको स्वयं नहीं छोड़ता, तबतक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता । ऐसे ही 'मैं शरीर हूँ', 'मैं कर्ता हूँ' आदि मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधकको कठिन मालूम देता है । परचु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक, असत्य होनेके कारण सदा रहनेवाली नहीं है, प्रलुत मिटनेवाली हैं । इसके विपरीत 'मैं शरीर नहीं हूँ', 'मैं भगवान्का हूँ' आदि मान्यताएँ वास्तविक, सत्य होनेके कारण कभी मिटती हो नहीं, प्रलुत उनको विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है । इसलिये वास्तविक मान्यता दृढ़ होनेपर मान्यतारूपसे नहीं रहती, प्रलुत बोध-(अनुभव-) में परिणत हो जाती है।

यद्यपि गीतामें करण-सापेक्ष-शैलीका भी वर्णन किया गया है (जैसे ३४;६ । १०-२८;८ । ८-१६; १५ । ११ आदि) तथापि मुख्यरूपसे करण-निरपेक्ष-शैलीका ही वर्णन हुआ है (जैसे २ 1४८, ५५; ३ 1१७; ४ 1३८; ५ । १२का पूर्वार्धः ६ । ५ः ९ । ३०-३१; १२ । १२; १८ । ६२, ६६,७३ आदि-आदि) । इसका कारण यह है कि भगवान् साधकोंको शोघतासे और सुगमतांपूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुनने युद्धकी परिस्थिति प्राप्त होनेके समय अपने कल्याणका उपाय पूछा है। अतः उनके ,कल्याणके. लिये ,करण-निरपेक्ष-शैली ही काममें आ सकती है: क्योंकि करण-निरपेक्ष-शैलीमें मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें और सम्पूर्ण शास्त्रविहित कर्म करते हुए भी अपना, कल्यांण कर सकता है। इसी शैलीके अनुसार (अध्यास किये बिना) अर्जनका मोहनाश हुआ और उनको स्मृतिकी प्राप्ति हुई (१८ । ७३) ।

साधनकी करण-निरपेक्ष-शैली सबके लिये समान-रूपसे उपयोगी है; क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थित आदिकी आवश्यकता नहीं है। इस शैलीमें केवल परमालगापिकी उल्कट अभिलाण होनेसे ही
तत्काल जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्यप्राप्त
परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है । जैसे कितने ही
वर्षोंका अधेप हो, एक दियासलाई जलाते ही वह
नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ताके साथ कितना हो
पुग्ना (अनन्त जन्मोका) सम्बन्ध हो, परमात्मप्राप्तिको
उत्कट अभिलाण होते ही वह मिट जाता है । इसलिये
उत्कट अभिलाण करण-सापेक्षतासे होनेवाली समाधिसे
भी ऊँची चीज है । ऊँची-से-ऊँची निर्विकल्प समाधिसे
हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार
होता है अर्थात् समाधिका भी आरम्भ और अन्त
होता है । जबतक आरम्भ और अन्त होता है, तबतक
जडताके साथ सम्बन्ध है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद
होनेपर साधनका आरम्भ और अन्त नहीं होता, प्रत्युत
परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है \*

वास्तवमें देखा जाय तो परमारमासे वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं । केवल संसारसे माने हुए संयोगके कारण परमात्मासे वियोग प्रतीत हो रहा है । संसारसे माने हुए संयोगका त्याग करते ही परमात्मतत्वके अभिलाणी मनुष्यको तत्काल निख्योगका अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है ।

अत्तःकरणको शुद्ध करनेकी आवश्यकता भी करण-सापेक्ष-शैलीमें ही है, करण-निरपेक्ष-शैलीमें नहीं । जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़ियां नहीं हो जाता, ऐसे हो करण (अन्तःकरण) शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता । कर्ता शुद्ध होता है—अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे; क्योंकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध मानना हो मूल अशुद्धि हैं ।

नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वके साथ जीवका नित्ययोग स्वतःसिद्ध हैं, अतः उसकी प्राप्तिमें करणकी अपेक्षा

<sup>\*</sup> जवतक जड़ताका सम्बन्ध रहता है, तबतक दो अवस्थाएँ रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होनेसे जड़ प्रकृति कभी एकरूप नहीं रहती । अतः समाधि और व्युत्यान—ये दोनों अवस्थाएँ जड़ताके सम्बन्ध हो होती है । जड़तासे सम्बन्ध किंद्रीय 'सहजावस्या' होती है, जिसे सन्तोने 'सहज समाधि' कहा है । इससे फिर कभी व्याख्यान नहीं होता ।

नहीं है। केवल उधर दृष्टि डालनी है, जैसा कि श्रीरामचरितमानसमें आया है—संकर सहज सरूप सम्हारा' (१।५८।४) अर्थात् भगवान् शङ्करने अपने सहज स्वरूपको सँभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली । सँभाली चीज वह होती है. जो पहलेसे ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालनेसे पता लग जाय कि यह है । ऐसे ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । परन्तु सांसारिक सुखकी कामना, आशा और भोगके कारण उधर दृष्टि डालनेमें. उसका अनुभव करनेमें कठिनता मालूम देती है। जबतक सांसारिक भोग और संग्रहकी तरफ दृष्टि है, तबतक मनुष्यमें यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूपकी तरफ दृष्टि डाल सके । अगर किसी कारणसे, किसी खास विवेचनसे उधर दृष्टि चली भी जाय, तो उसका स्थायी रहना घडा कठिन है। कारण कि नासवान् पदार्थींकी जो प्रियता भीतरमें बैठी हुई है, वह प्रियता भगवानके स्वतःसिद्ध सम्बन्धको समझने नहीं देती; और समझमें आ जाय तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलापा जाप्रत् हो जाय कि उस

तस्वका अनुभव कैसे हो ? तो इस अभिलापामें यह ताकत है कि यह संसारकी आसक्तिका नाश कर देगी ।

गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनों ही साधन करण-निर्पक्ष अर्थात् स्वयंसे होनेवाले हैं। कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिये नहीं हैं, प्रस्तुत दूसरोंके और दूसरोंकी सेवाके लिये हैं, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं—इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण-सापेक्ष (अभ्यास) नहीं हैं, क्योंकि इसमें जड़ताका स्याग करता है, ज्ञानयोगमें स्वयं ही स्वयंको जानता है और पिक्तयोगमें स्वयं ही भगवान्के शरण होता हैं।

गीताकी इस 'साधक-संजीवनी' टीकामें भी साधनकी करण-निरपेक्ष-शैलीको ही मुख्यता दी गयी है; क्योंकि साधकोंका शीधतासे और सुगमतापूर्वक कल्याण कैसे हो---इस बातको सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गयी है।

#### टीकाके सम्बन्धमें

छोटी अवस्थाते ही मेरी गीतामें विशेष रुचि रही है।
गीताका गम्भीरतापूर्वक मनन-विचार करनेसे तथा अनेक
सत्त-महापुरुषोंके सङ्ग और वचनोसे मुझे गीताके विषयको
समझनेमें बड़ी सहायता मिली। गीतामें महान् संतोष देनेवाले
अनत्त विचित्र-विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावोंको पूरी
तरह समझनेको और उनको व्यक्त करनेको मेरेमें सामर्थ्य
नहीं है। परन्तु जब कुछ गीताप्रेमी सज्ज्तीन विशेष आग्रह
किया, हठ किया, तब गीताके मार्मिक भावोंका अपनेको
बोध हो जाय तथा और कोई मनन करे तो उसको भी
इनका बोध हो जाय—इस दृष्टिसे गीताकी व्याख्या लिखवानेमें
प्रवित्त हुई।

सबसे पहले एक बारहवें अध्यायकी व्याख्या लिखेवायी। इसको संवत् २०३० में 'गीताका भक्तियोग' जनसे प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षीक बाद तेरहवें और. चौदहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी, जिसको संवत् २०३५ में 'गीताका ज्ञानयोग' जनसे प्रकाशित किया गया। इसको

लिखवानेके बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-ये तीन योग हैं, अतः इन तीनों ही योगोंपर तीन पुस्तकें तैयार हो जायें तो ठीक रहेगा । इस दृष्टिसे पहले बारहवें अध्यायको व्याख्याका संशोधन-परिवर्धन किया गया और उसके साथ पंद्रहवें अध्यायकी व्याख्याकी भी समितित करके संवत २०३९ में 'गीताका भक्तियोग' (द्वितीय संस्करण) नामसे प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे. चौथे और पाँचवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी । इसको 'गीताका कर्मयोग' नामसे दो खण्डोंमे प्रकाशित किया गया । इसका प्रकाशन विलम्बसे संवत् २०४० में हुआ । उपर्यक्त 'गीताका भक्तियोग', 'गीताका ज्ञानयोग'और 'गीताका कर्मयोग'—इन तीनी पुरतकोमे लिखनेकी शैली कुछ और रही अर्थात पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक, फिर <u>षावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद-व्याख्या— इस शैलीसे</u> लिखा गया। परन्तु इन तीनों पुस्तकोके बाद लिखनेकी शैली बदल दो गयी अर्थात् पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक

और फिर व्याख्या—इस शैलीसे लिखा गया। इसमें दूराएँकी प्रेरण भी रही। शैली बदलनेमें भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाय और जल्दी लिखा जाय, जिससे पाठकोंको पढ़नेमें अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकोंके हाथ पहुँच जाय। इसी शैलीसे पहले सोलहवें और सत्रहवें अध्यायको व्याख्या लिखवायों। इसको संवत् २०३९ में 'गीताको सम्पत्ति और श्रद्धा' नामसे प्रकाशित किया गया। इसके संवत् अध्याहवें अध्यावकी व्याख्या लिखवायों। इसको संवत् अध्याहवें अध्यावकी व्याख्या स्वाहवें अध्यावकी व्याख्या त्रिया गया। इसके संवत् अध्याहवें अध्यावकी व्याख्या लिखवायों। इसको संवत् अध्याहवें अध्यावकी व्याख्या लिखवायों। इसको संवत् २०३९ में 'गीताका सार' नामसे प्रकाशित किया गया।

जब सोलहवें, सत्रहवें और अठारहवें अध्यायको व्याख्या एप गयी, तब किसीने कहा कि अगर श्लोकोंके अर्थ धी दे दिये जायें तो ठींक रहेगा; क्योंकि पहले पाठक श्लोकका अर्थ समझ लेगा, तो फिर व्याख्या समझनेमें सुन्दाध रहेगी । अतः 'गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा' के दूसरे संस्करण (संबत् २०४०) में श्लोकोंके अर्थ धी दे दिये गये । स्लोकोंके अर्थ देनेके साथ-साथ पदोंकी व्याख्या करनेका क्रम भी कुछ बदल गया ।

इसके बाद दसमें और ग्याहार अध्यायको व्याख्या लिखनायो । इसको 'गीताको विभूति और विश्वरूप-दर्शन' गमसे प्रकाशित किया गया । फिर सातनें, आठवें और नवें अध्यायको व्याख्या लिखनायी, जिसको 'गीताको राजविद्या' नामसे प्रकाशित किया गया । इसके बाद छठे अध्यायको व्याख्या लिखनायी, जो 'गीताका ध्यानयोग' गमरो प्रकाशित की गयी । अन्तमें पहले और दूसरें अध्यायको व्याख्या लिखनायी । इसको 'गीताका आरम्भ' गमसे प्रकाशित किया गया । ये चारों पुस्तकें संवत् २०४१में प्रकाशित हुई ।

इस प्रकार भगवत्कृपासे पूरी गीताकी टीका अलग-अलग कुल दस खण्डोमें गीताप्रेससे प्रकाशित हुई । इनको प्रकाशित करनेके कार्यमें कागज आदिकी कई किठाइयाँ आती रहीं, फिर भी सत्सदी भाइयोंके उद्योगसे इनको प्रकाशित करनेका कार्य चलता रहा । लोगोंने भी इन पुस्तकोंको उत्साह एवं प्रसन्ततापूर्वक स्थांकार किया, जिससे कई पुस्तकोंके दो-दो, तीन-तीन संस्करण भी निकत गये ।

इस टीकाको एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया

है और इसकी पहले अध्यायसे लेकर अठारहवें अध्यायतक क्रमसे भी नहीं लिखवाया गया है। इसलिये इसमें पूर्वापाकी दृष्टिसे कई विग्रेध आ सकते हैं। परन्तु इससे साधकोंको कहीं भी बाघा नहीं लगेगी। कहीं-कहीं सिद्धान्तीके विवेचनमें भी फरक पड़ा है, परन्तु कर्मयोग, ज्ञानयोग और भिक्तयोग—ये तीनों खतन्ततापूर्वक परमात्मतत्वकी प्राप्ति करानेवाले हैं—इसमें कोई फरक नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय 'साधकोंको शीघ लाम कैसे हों —ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीकाकी भाषा, शैली आदिमें परिवर्तन होता रहा है।

इस टीकामें बहुतसे श्लोकोंका विवेचन दूसरी टीकाओको विपरीत पड़ता है। परनु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओंको गलत बतानेमें किछिन्मात्र भी नहीं है, प्रत्युत मेरेको बैसा निर्विवादरूपसे ठचित, प्रकरण-सङ्गत, युक्तियुक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, बैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा किसीके खण्डनका और किसीके मण्डनका भाव बिल्कुल नहीं रहा है।

श्रीमद्भगवदगीताका अर्थ बहुत ही गम्भीर है । इसका पठन-पाठन, मनन-वित्तन और विचार करनेसे बड़े ही विचित्र और नये-नये भाव स्फरित होते रहते हैं, जिससे मन-बुद्धि चिकत होकर तुप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावोंको लिखवानेका विचार होता. तब एक ऐसी विवित्र बाढ़ आ जाती कि कौन-कौनसे पाव लिखवाऊँ और कैसे लिखवाऊँ—इस विषयमें अपनेको बिल्कल ही अयोग्य पाता । फिर भी मेरे जो साथी है. आदरणीय मित्र हैं. उनके आग्रहसे कुछ लिखवा देता । वे उन भावोंको लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तकरूपसे प्रकाशित करवा देते । फिर कभी उन पुस्तकोंको देखनेका काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियाँ मालुम देतीं और ऐसा मालुम देता कि पूरी बातें नहीं आयी हैं, बहत-सी बातें छूट गयी है। इसलिये उनमें बार-बार संशोधन-परिवर्धन किया जाता रहा । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गये विषयकी अपेक्षा वादमें लिखे गये विषयको ही महत्त्व दें और उसीको खीकार करें।

पूरी गीताको टीकांके अलग-अलग कई खण्ड रहनेसे उनके पुनर्मुद्रणमें और उन सबके एक साथ प्राप्त होनेमें कठिनाई रहती है—ऐसा सोचकर अब पूरी गीताको टीकांको एक जिल्हमें प्रस्तुत प्रश्यके रूपमें प्रकाशित शंकरण गया है। ऐसा करनेसे पहले पूर्व-प्रकाशित सम्पूर्ण टीकाको एक बार पुनः देखा है और उसमे आवश्यक संशोधन, पिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। तेरहवें और चौदहवें अध्यापकी व्याख्या भी दुवारा लिखवायी गयी है। भाषा और शैलीको भी लगभग एक समान बनानेकी चेष्टा की गयी है। वई बातोंको अनावश्यक समझकर हटा दिया है, वई नयी बातें जोड़ दी हैं और कई बातोंको एक स्थानसे हटाकर दूपरे पथोवित स्थानपर दे दिया है। जिन बातोंकी ज्यादा पुतरुक्तियाँ हुई हैं, उनको यथासम्भव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष ध्यान देनेयोग्य बातोंकी पुनरुक्तियोंको साधकीक लिये उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कर्चमें बहुतन्सी भूले भी हो सकती है, जिसके लिये मेरी पाठकोंसे करबद्ध क्षमा-याचना है। साथ ही पाठकोंसे यह प्रार्थना है



कि उनको छो भूलें दिखायी दें, उनको वे सूचित करनेकी कृपा करें। इससे आगेके संस्करणमें उनका सुधार करनेमें सचिधा रहेगी।

गीतासे सम्बन्धित कई नये-नये विषयोंका, खोजपूर्ण निबन्धोंका एक संग्रह अलगसे तैयार किया गया है, जिसको 'गीता-वर्षण' नामसे प्रकाशित किया गया है।

गीताका मनन-विचार करनेसे और गीताकी टीका लिखवानेसे युझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है । दूसरे भाई-वहन भी यदि इसका मनन करेंगे, तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा—ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है । गीताका मनन-विचार करनेसे लाभ होता है—इसमें मुझे कभी किश्चिमात्र भी सन्देह नहीं है ।

कृष्णानुम्रह्वायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्मज्ञानविद्यागभक्तिरसिका मर्मार्थसंदर्शिका । स्पोत्कण्ठं किल साधकैरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशती संजीवनी वर्धताम् ।।।

<sup>विनीत</sup>— स्वामी रामसुखदास



।।ॐ श्रीपरमातने नमः।। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदस्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

#### श्रीमद्भगवद्गीता

#### (साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित)

| गजानने               | भूत    | भूतगणादिसेवितं व |         |                           | पित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् । |         |  |
|----------------------|--------|------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------|--|
| उमासुतं              | शोकवि  | शोकविनाशकारकं    |         | विघ्रेश्वरपादपङ्कजम् ।। * |                           |         |  |
| ध्यानाभ्यासवशीकृतेन  |        | र म              | मनसा    |                           | निष्कियं                  |         |  |
| ज्योतिः              | किञ्चन | योगिनो '         | यदि परं | पश्यन्ति                  | पश्यन्तु                  | ते ।    |  |
| अस्मार्क             | ন্ত    | तदेव             | लोचन    | वमत्काराय                 | भूर                       | गच्चिरं |  |
| कालिन्दीपुलिनोदरे वि |        | किमपि            | यन्नीलं | महो                       | धावति ।।                  | 7       |  |
| यावन्निरञ्जनमजं      |        |                  | पुरुषं  |                           | जरन्तं                    |         |  |
| संचिन्तयामि          |        | मे नि            | निखिले  |                           | स्फुरन                    | तम् ।   |  |
| तावद्                | बलात्  | स्फुरति          | हत्त    | हदन्तरे                   | मे                        |         |  |
|                      | गोपस्य | कोऽ              | कोऽपि   |                           | शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जः ।। ‡  |         |  |

<sup>\*</sup> जो गजके मुखवाले हैं, भूतगण आदिके द्वारा सेवित हैं,कैय और जामुनके फलोंका बड़े सुन्दर इंगसे पक्षण करनेवाले हैं, शोकका विनाश करनेवाले हैं और भगवती उमाके पुत्र हैं, उन विग्नेश्वर गणेशजीके घाणकमत्त्रोमें मैं प्रणाम करता हैं।

<sup>ें</sup> योगीलीग ध्यानद्वारा बशीभूत मनसे किसी निर्मुण और निष्क्रिय पाम ज्योतिको देखते है तो देखते रहें, पर हम्मरे लिये तो यमुनाके तटपर जो कोई नोल तेज टौड़ रहा है, वही नेजोमें विरकालतक चकावाँघ पैदा करता रहे ।

र्में अहो ! जब में सम्पूर्ण जगतमें स्कृतित होनेवाले निरंजन, अजना और मुगतन पुल्पका चिनान काता है, तब मेरे हृदयमें अंजनसमृहके समान काले वर्णवाला कोई गोपिशशू बलात स्कृतित होने लगता है ।

arkkirikkirikaniningarikkirikirikkirikkirikkirikkirikirikkirikkirikikirikirikikirikirikirikirikirikirikirikiri नविद्या येषां धीर्न **भारणमधीयत्र** परित्यक्ता लोकेरपि वृजिनयुक्ताः श्रतिजडाः । भागसं तेऽपि प्रसतगणमाश्रित्य यदपतिमहं विमुक्तास्तं कष्णपमलम् ।। करुणालेशेन वालो यस्य श्रीकरुणार्णवस्य स्वेष्टं समार्यधाम समगाद्रहोऽप्यविन्दिव्यम् । शैलोऽपि मक्तिमजामिलादिपतिताः पञ्चोऽभवत याता भजे ।। 🕆 तं श्रीमाधवमाश्रितेष्ट्रदमहं नित्यं शरण्यं देवं कंसचाणुरपर्दनम् । वसदेवसुतं देवकीपरमानन्दं कुर्धा जगदगुरूम् ।। 🌣 नारायणं नमस्कत्य ਚੈਬ देवीं जयमदीरयेत 118 ततो

<sup>\*</sup> जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है; जिनमें न कोई गुण है, न घेद-शास्त्रोंका ज्ञान है; जिनको संसारके लोगोंने पाणी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागतपालक प्रभुको शरण लेकर सन्त बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणोंवाले अमलात्या यदुनाथ भगवान् श्रीकृष्णको में प्रणाम करता है।

<sup>ां</sup> जिन करुणासित्युं भगवान्की करुणाके सेशमात्रसे खालक धुवने अपनी इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषोके लोकको प्राप्त किया, दिदि सुदामाने सक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पाषियोने मुक्तिको प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पून्य बन गया, उन शरणागत भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाले शरण्य भगवान् माधवका में नित्य भजन करता हूँ।

जो वस्त्वेवजीके पुत्र, दिव्यालयासी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये परम आनन्दरक्ष्य
 इत जगद्गुक भगवान् श्रीकृष्णको मैं बन्दन करता हूँ ।

<sup>ू</sup> भगवान् श्रांकृष्ण और मनुष्योंमें श्रेष्ठ अर्जुनको तथा सरस्वती और वेदव्यासजीको नमस्कार कारके फिर महाभारतका कथन करना चाहिये !

#### अथ प्रथमोऽध्यायः

#### - अवतर्राणका -

पाण्डवोंने बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास समाप्त होनेपर जब प्रतिज्ञाके अनुसार अपना आधा राज्य माँगा, तब दुर्योधनने आधा राज्य तो क्या, तीखी सूईकी नोक-जितनी जमीन भी बिना युद्धके देनी स्वीकार नहीं की । अतः पाण्डवोंने माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पाण्डवों और कौरवोंका युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी ।

महर्षि वेदव्यासजीका धृतराष्ट्रपर बहुत स्नेह था। उस स्नेहके कारण उन्होंने धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि 'युद्ध होना और उसमें क्षत्रियोंका महान् संहार होना अवश्यामावी है, इसे कोई यल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे पुग यहीं बैठे-बैठे युद्धको अच्छी तरहसे देख सकते हो। इसपर धृतराष्ट्रने कहा कि 'मैं जनमर अथा रहा, अब अपने कुलके संहारको मैं देखना नहीं चाहता; परत्तु युद्ध कैसे हो रहा है—यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ।' तब व्यासजीने कहा कि 'मैं संजयको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह सम्पूर्ण युद्धको, सम्पूर्ण घटनाओंको, सैनिकोंके मनमें आयी हुई बातोंको भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। 'ऐसा कहकर व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि पदान की।

निधित समयके अनुसार कुरुक्षेत्रमें युद्ध आरम्भ हुआ । दस दिनतक संजय युद्ध-स्थलमें ही रहे । जब पितायह धीष्म बाणिक द्वारा रथसे गिरा दिये गये, तब संजयने हस्तिनापुरमें (जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे) आकर धृतराष्ट्रको यह समाचार सुनाया । इस समाचारको सुनकर धृतराष्ट्रको वहा हुःख हुआ और वे विलाप करने लगे । फिर उन्होंने संजयसे युद्धका सारा वृतान्त सुनानेकं लिये कहा । धीष्मपर्वके चौबोसवें अध्यायतक संजयने युद्ध-सम्बन्धी बातें धृतराष्ट्रको सुनायों \* । पितासे अध्यायतक संजयने युद्ध-सम्बन्धी बातें धृतराष्ट्रको सुनायों \* ।

– धृतराष्ट्र उवाच†

#### धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।१।।

धृतराष्ट्र बोले—हे संजय ‡ ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और पार्खेक पुत्रोंने भी क्या किया ?

व्याख्या—'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे'—कुरुक्षेत्रमें देवताओंने यज्ञादि धर्ममय कार्य होनेसे तथा गजा कुरुको तपरमार्भूम यज्ञ किया था। गजा कुरुने भी यहाँ तपरमा की थी। होनेसे इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है।

महाभारतमें कुल अठारह पर्व हैं। उन पर्वेकि अन्तर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमेंसे (भीवपर्वके अन्तर्गत) यह 'श्रीमद्भगवद्गीतापर्व' हैं, जो भीवपर्वके तैरहवें अध्यायसे आरम्ब होकर बयालीसवें अध्यायमें सपाप्त होता हैं।

ी वैशव्यायन और जनमेजवके संवादके अन्तर्गत 'धृतराष्ट्र-संजय-संवाद' है और धृतराष्ट्र तथा संजयके संवादके अन्तर्गत 'मीक्रणाजेन-संवाद' है ।

ई संजयका जन्म गवल्गण नामक सुतसे हुआ था । ये युनियोंके समान ज्ञानी और धर्मातम थे— संजयों युनिकत्यात जन्ने सुतो गवल्पणात् (प्रष्ठापात, आदि॰ ६३ । ९७)।ये धृतताकक यन्त्री थे ।

यहाँ 'धर्मक्षेत्रे'और 'कुरुक्षेत्रे' पदोंमें 'क्षेत्र' शब्द देनेमें धृतराष्ट्रका अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियोंकी भूमि है। यह केवल लड़ाईकी भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थभूमि भी है. जिसमें प्राणी जीते-जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं । इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरहका लाभ हो जाय-ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्पति लेकर ही युद्धके लिये यह भूमि चुनी गयी है।

संसारमें प्रायः तीन बातोंको लेकर लडाई होती है -- भृमि, धन और स्त्री । इन तीनोंमें भी राजाओंका आपसमें लड़ना मुख्यतः जमीनको लेकर होता है। यहाँ 'करुक्षेत्रे'पद देनेका तात्पर्य भी जमीनको लेकर लड़नेमें हैं। कुरुवंशमें धृतराष्ट्र और पाण्ड़के पुत्र सब एक हो जाते हैं । कुरुवंशी होनेसे दोनोंका कुरुक्षेत्रमें अर्थात राजा करूको जमीनपर समान हक लगता है। इसलिये (कौरवोंद्वारा पाण्डवोंको उनकी जमीन न देनेके कारण) दोनों जमीनके लिये लड़ाई करने आये हुए हैं ।

यद्यपि अपनी भूमि होनेके कारण दोनोंके लिये 'कुरुक्षेत्रे'पद देना युक्तिसंगत, न्यायसंगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है. तो वह धर्मको सामने रखकर ही होता है। युद्ध-जैसा कार्य भी धर्मभूमि-तीर्थभूमिमें ही करते हैं, जिससे युद्धमें मरनेवालींका उद्धार हो जाय, कल्याण हो जाय । अतः यहाँ कुरुक्षेत्रके साथ 'धर्मक्षेत्रे'पद आया है।

यहाँ आरम्भमें 'धर्म' पदसे एक और बात भी मालम होती है । अगर आरम्भके 'बर्म'पदमेंसे 'बर'लिया अध्यायके अत्तिम जाय ''और अताहर्वे श्लोकके मम'पदमेंसे 'म'लिया जाय, तो 'धर्म'शब्द बन जाता है। अतः सम्पूर्ण गीता धर्मके अन्तर्गत है अर्थात् धर्मका पालन करनेसे गीताके सिद्धान्तींका पालन हो जाता है और गीतांके सिद्धानांकि अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेसे धर्मका अनुष्ठान हो जाता है ।

इन 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे'पदासे सभी मनुष्योंको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्मको सामने स्खकर ही करना चाहिये । प्रत्येक कार्य सबके हितकी दृष्टिसे ही करना चाहिये, केवल सख-आरामकी दृष्टिसे नहीं: अपने कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें शास्त्रको सामने रखना चाहिये(गीता १६ । २४) ।

'समवेता युवुत्सवः'---गुजाओंके द्वारा बार-बार सन्धिका प्रस्ताव रखनेपर भी दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार नहीं किया । इतना ही नहीं, भगवान श्रीकृष्णके कहनेपर भी मेरे पुत्र दुर्योधनने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्धके मैं तीखी सुईकी नोक-जितनी जमीन भी पाण्डवोंको नहीं दूँगा। तब मजबूर होकर पाण्डवोने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पाण्डपत्र-दोनों ही सेनाओंके सहित युद्धकी इच्छासे इकट्टे हुए है।

दोनों सेनाओंमें युद्धको इच्छा रहनेपर भी देवोंधनमें युद्धकी इच्छा विशेषरूपसे थी । उसका मुख्य उद्देश्य गुज्य-प्राप्तिका ही था । वह गुज्य-प्राप्ति धर्मसे ही चाहे अधर्मसे, न्यायसे हो चाहे अन्यायसे, विहित रीतिसे हो चाहे निषद्ध रीतिसे, किसी भी तरहसे हमें राज्य मिलना चाहिये--ऐसा उसका भाव था । इसलिये विशेषरूपसे द्योंघनका पक्ष ही युवस अर्थात युद्धकी इच्छावाला था ।

पाण्डवीमें धर्मकी मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन-निर्वाह कर लेंगे. पर अपने धर्ममें बाधा नहीं आने देंगे, धर्मके विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बातको लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे । परन्तु जिस माँकी आज्ञासे युधिष्ठिरने चारों भाइयों सहित द्रौपदीसे विवाह किया था, उस मौकी आज्ञा होनेके कारण ही महाराज युधिष्ठिरकी युद्धमें प्रवृति हुई धी † अर्थात् केवल

र यावद्धि तीक्ष्णया सुच्या विध्येदग्रेण केशव । तावदप्यपरित्यान्यं भूमेर्नः पाण्डवान् प्रति ।। (महाभारत, उद्योग १२७ । २५ ) :

माता कुत्ती बड़ी सहिष्णु थी । सप्टांसे बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना-यह नहीं थी । यही एक ऐसी विलक्षण माता थी, जिसने मगवानुसे विपत्तिका ही बरदान माँगा था । उसमें सुख-लोल्

माँ की आज्ञा- पालनरूप धर्मसे ही युधिष्ठिर युद्धकी इच्छावाले हुए हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यको लेकर ही युयुत्सु थे, पर पाण्डव धर्मको लेकर ही युयुत्सु बने थे।

'मामकाः पाण्डवाश्चैव'—पाण्डव धृतराष्ट्रको (अपने पिताके बड़े भाई होनेसे) पिताके समान समझते थे और उनकी आज्ञाका पालन करते थे। धृतग्रप्टके द्वारा अनुचित आज्ञा देनेपर भी पाण्डव उचित-अनुचितका विचार न करके उनकी आज्ञाका पालन करते थे। अतः यहाँ 'मामकाः'पदके अन्तर्गत कौरव \* और पाण्डव दोनों आ जाते हैं । फिर भी 'पाण्डवाः' पद अलग देनेका तात्पर्य है कि धतराष्ट्रका अपने पुत्रोमें तथा पाण्डपुत्रोंमें समान भाव नहीं था । उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रोंके प्रति मोह था । वे दुर्योधन आदिको तो अपना मानते थे, पर पाण्डवोंको अपना नहीं मानते थे । इस कारण उन्होंने अपने पुत्रोंके लिये 'मामकाः' और पाण्डुपुत्रोंके लिये 'पाण्डवाः'पदका प्रयोग किया है; क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं, वे ही प्रायः वाणीसे बाहर निकलते हैं । इस द्वैधीभावके कारण ही घृतराष्ट्रको अपने कुलके संहारका दुःख भोगना पड़ा 1. इससे मनुष्यमात्रको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि वह अपने घरोमें, मुहल्लोमें, गाँबोंमें,

प्रान्तोंमें, देशोमें, सम्प्रदायोंमें द्वैधीभाव अर्थात् ये अपने हैं, ये दूसरे हैं—ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधीभावसे आपसमें प्रेम, स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है।

यहाँ 'पाण्डवा:'पदके साथ 'एव'पद देनेका तात्पर्य है कि पाण्डव तो बड़े धर्मात्मा हैं; अतः उन्हें यद्ध नहीं करना चाहिये था । परन्तु वे भी युद्धके लिये रणभूमिमें आ गये तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया ?

['मामकाः' और 'पाण्डवाः' 🕇 — इनमेंसे पहले 'मामकाः'पदका उत्तर संजय आगेके (दसरे) श्लोकसे तेरहवें श्लोकतक देंगे कि आपके पत्र दयोंधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोंके प्रति द्वेय पैदा करनेके लिये उनके पास जाकर पाण्डवींके मुख्य-मुख्य सेनापतियोंके नाम लिये । उसके बाद दुर्योधनने अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके नाम लेकर उनके रण-कौशल आदिकी प्रशंसा की। दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जीरसे शांख बजाया । उसको सुनकर कौरव-सेनामें शंख आदि बाजे बज उठे । फिर चौदहवें श्लोकसे उन्नीसवें रलोकतक 'पाण्डवा:'पदका उत्तर देंगे कि रथमें बैठे हुए पाण्डवपक्षीय भगवान् श्रीकृष्णने शंख बजाया । उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव

परन्तु उसके मनमें दो बातोंको लेकर खड़ा दु:ख था।पहली बात, राज्यके लिये कौरव-पाण्डव आपसमें लडते, चाहे जो करते, पर भेरी प्यारी पुत्रवयू द्रौपदीको इन दुर्योधनादि दुष्टोने सभामें नन्न करना चाहा, अपमानित करना घाहा-ऐसी पृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है । यह बात माता कुन्तीको बहुत खुरी लगी ।

ं दूसरी बात, भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये तो दर्योगन. दुःशासनः, कर्णा. शकनि आदिने भगवानको पकडकर कैद करना चाहा । इस बातको सुनकर कुन्तीके धनमें यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टोंको जल्दी ही खत्म करना चाहिये । कारण कि इनके जीतेरहनेसे इनके पाप चढते हीं चले जायुँगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा । इन्हीं दो कारणोंसे माता कुन्तीने पाण्डवोंको युद्धके लिये आज्ञा दी थो ।

्यद्यपि 'कौरव' शब्दके अन्तर्गत धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्वोधन आदि और पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोकमें धृतराष्ट्रने युधिष्ठिर आदिके लिये 'धाण्डव' शब्दका प्रयोग किया है । अतः

व्याख्यामें 'क़ौरव' शब्द दुर्योधन आदिके लिये ही दिया गया है।

धृतराष्ट्रके मनमें हैधीभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पाण्डुके पुत्र है । इस भावके कारण दुर्योधनका भीमको विष खिलाकर जलमें फेंक देना, लाक्षागृहमें पाण्डवोंको जलानेका प्रयत्न करना, युधिष्ठिरके साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पाण्डवोंका नाग करनेके लिये सेना लेकर वनमें जाना आदि कार्योक करनेमें दुर्योधनको धृतराष्ट्रने कभी मना नहीं किया । कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पाण्डवाँका नाश हो जाय, तो मेरे बेटोंका राज्य सुरक्षित रहेगा ।

📮 यहाँ आये 'मामकाः' और 'पाण्डवाः' का अलग-अलग वर्णन करनेकी दृष्टिमे ही आगे संजयके यचर्नोमें 'दुर्योधनः' (१ । २) और 'पाण्डवः' (१ । १४) शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

धृष्टद्युत्र पैदा हुआ । वही यह द्वपदपुत्र धृष्टद्युत्र आपके सामने (प्रतिपक्षमें) सेनापतिके रूपमें खडा है।

यद्यपि दुर्योधन यहाँ 'द्रपदपत्र' के स्थानपर 'धृष्टद्मम्' भी कह सकता था. तथापि द्रोणाचार्यके साथ द्रपद जो वैर रखता था, उस वैरभावको याद दिलानेके लिये दुर्योधन यहाँ 'दूपदपुत्रेण'शब्दका प्रयोग करता है कि अब वैर निकालनेका अच्छा मौका है ।

'पाण्डपुत्राणाम् एतां व्यूडां महतीं पश्य'--द्रपदपुत्रके द्वारा पाण्डवोंकी इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेनाको देखिये । तात्पर्य है कि जिन पाण्डवॉपर आप स्रेह रखते हैं, उन्हीं पाण्डवॉने आपके प्रतिपक्षमें खास आपको मारीवाले द्रपदपत्रको सेनापति बनाकर व्यह-रचना करनेका अधिकार दिया है । अगर पाण्डव आपसे छोह रखते तो कम-से-कम आपको मारनेवालेको तो अपनी सेनाका मुख्य सेनापित नहीं वनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते । परन्तु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसीको सेनापति बनाया है ।

यद्यपि कौरवोंकी रापेक्षा पाण्डवोंकी सेना संख्यामें कम थी अर्थात् कौरवोंको सेना ग्यारह अक्षौहिणी \* और

पाण्डवोंकी सेना सात अक्षीहिणी थी, तथापि दुर्योधन पाण्डवोंको सेनाको बड़ी भारी बता रहा है। पाण्डवोंको सेनाको बडी भारी कहनेमें दो भाव मालम देते हैं-

(१) पाण्डवोंकी सेना ऐसे ढंगसे व्यहाकार खडी हुई थी, जिससे दुर्योधनको घोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दीख रही थी और (२) पाण्डव-सेनामें सब-के-सब योद्धा एक मतके थे । इस एकताके कारण पाण्डवोंकी थोड़ी सेना भी बलमें, उत्साहमें बड़ी मालूम दे रही थी । ऐसी सेनाको दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्यसे यह कहना चाहता है कि यद करते समय आप इस सेनाको सामान्य और छोटी न समझें । आप विशेष बल लगाकर सावधानीसे युद्ध करें। पाण्डवींका सेनापति है तो आपका शिष्य द्वपदपत्र, ही: अतः उसपर विजय करना आपके लिये कौन-सी बडी बात है !

'एतां पश्य' कहनेका तात्पर्य है कि यह पाण्डव-सेना युद्धके लिये तैयार होकर सामने खड़ी है । अतः हमलोग इस सेनापर किस तरहसे विजय कर सकते हैं-इस विषयमें आपको जल्दी-से-जल्दी निर्णय

लेना चाहिये।

सम्बन्ध--द्रोणावार्यसे पाण्डवोंको सेना देखनेके लिये प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पाण्डव-सेनाके महार्राथयोको

दिखाता है। शूरा महेष्ट्रासा भीमार्जुनसमा युधि । विराटश्च द्रपदश्च महारथः ।।४।। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुडुन्वः ।। ५ ।। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान् ।

सौभदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।। ६ ।। यहाँ (पाण्डवोकी सेनामें) बड़े-बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े धनुप हैं तथा जो युद्धमें भीम और अर्जुनके समान हैं । उनमें युद्धमान (सात्यिक), राजा विराट और महारथी द्वपद भी हैं । घृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशिराज भी हैं । पुरुजित और कुत्तिभोज-ये दोनों भाई तथा मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य भी हैं । पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमीजा भी हैं। सुभदापुत्र अधिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र भी हैं। ये सब-के-सब महाराधी हैं। सब-के-सब महारथी है।

व्याख्या—'अत्र शूरा महेब्रासा भीमार्जुनसमा युधि'—जिनसे बाण चलाये जाते हैं, फेंके जाते

एक अक्षौहिणी सेनामें २१८७० रघ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०१३५० पैदल सैनिक होते हैं। . (महाभारत, आदि॰ २ । २३-२६ )

Antikaliki kanangan pangan हैं,उनका नाम 'इश्वास' अर्थात् धनुष है । ऐसे बड़े-बड़े इश्वास (धनुष) जिनके पास है, वे सभी 'महेश्वास' हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषोंपर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यञ्चा खींचनेमें बहत बल लगता है । जोरसे खींचकर छोडा गया बाण विशेष मार करता है । ऐसे बडे-बडे धन्य पासमें होनेके कारण ये सभी बहुत बलवान् और शुरवीर हैं । ये मामूली योद्धा नहीं हैं । युद्धमें ये भीम और अर्जुनके समान हैं अर्थात् बलमें ये भीमके समान और अख-शखकी कलामें ये अर्जुनके समान हैं।

'युगुघान:'--युगुधान-(सात्यिक-) ने अर्जुनसे अख-शसकी विद्या सीखी थी। इसलिये भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको नारायणी सेना देनेपर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुनके पक्षमें ही रहा, दुर्योघनके पक्षमें नहीं गया । द्रोणाचार्यके मनमें अर्जुनके प्रति द्वेषभाव पैदा करनेके लिये दुर्योधन महार्यधर्योमें सबसे पहले अर्जुनके शिष्य युयुधानका नाम लेता है।तात्पर्य है कि इस अर्जुनको तो देखिये ! इसने आपसे ही अस-शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जनको यह वरदान भी दिया है कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा \* इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुनपर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतव्र होकर आपके विपक्षमें लड़नेके लिये खड़ा है, जबकि अर्जुनका शिष्य युय्धान उसीके पक्षमें खडा है।

[युय्धान महाभारतके युद्धमें न मरकर यादवींक आपसी युद्धमें मारे गये ।]

'विरादश'-जिसके कारण हमारे पक्षका वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन-अस्तसे मोहित होना पड़ा और हम लोगोंको भी जिसकी गायें छोड़कर युद्धसे भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्षमें खड़ा है।

गजा विराटके साथ द्रोणाचार्यका ऐसा कोई वैरभाव या द्वेषभाव नहीं था; परन्तु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुघानके बाद मैं दुपदका नाम लूँ तो

द्रोणाचार्यके मनमें यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पाण्डवोके विरोधमें मेरेको उकसाकर युद्धके लिये विशेषतासे प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मनमें पाण्डवोंक प्रति वैरमाव पैदा कर रहा है।इसलिये दुर्योधन दूपदके नामसे पहले विग्रदका नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषतासे युद्ध करें ।

रिजा विराट उत्तर, श्रेत और शंख नामक तीनों पुत्रोसहित महाभारत-युद्धमें मारे गये ।]

'द्रपदश्च महारथः'--आपने तो द्रपदको पहलेकी मित्रता याद दिलायी, पर उसने सभामें यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो; अतः मेरी-तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा वैरमावके कारण आपको मारनेके लिये पुत्र भी पैदा किया,वही महारथी द्वपद आपसे लड़नेके लिये विपक्षमें खडा है।

[राजा द्रपद युद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।]

'यृष्टकेतु:'-यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपालको कृष्णने भरी सभामें चक्रसे भार डाला था. उसी कष्णके पक्षमें यह लडनेके लिये खड़ा है!

[धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।]

'चेकितानः'—सय यादवसेना तो हमारी ओरसे लड़नेके लिये तैयार है और यह यादव चेकितान पाण्डवोंको सेनामें खडा है!

[चेकितान दुर्योधनके हाथसे मारे गये 1]

'काशिराजश वीर्यवान'— यह काशिराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पाण्डवोंकी सेनामें खड़ा है। इसलिये आप सावधानीसे युद्ध करनाः क्योंकि यह बडा पराक्रमी है।

[काशियज महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 'पुरुजित्कृत्तिभोजश्च'- यद्यपि पुरुजित् और कित्तभीज-ये दोनों कत्तीके भाई होनेसे हमारे और पाण्डवोंके मामा है, तथापि इनके मनमें पक्षपात होनेके कारण ये हमारे विपक्षमें युद्ध करनेके लिये खड़े हैं।

[प्रतित और कृत्तिभोज—दोनो हो यद्भे

द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये 11

'शैब्यझ नापुडुवः'— यह शैब्य युधिष्ठिरका धरार है। यह मनुष्योंमें श्रेष्ठ और बहुत बलवान्

कर्तं यथा नान्यो धनुर्धरः । त्वतामो भविता लोके सत्यमेतद् व्रयोगि ते ।। (महाभारत, आदि॰ १३१ । २७)

यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्मके चाद ही दुर्योधनको कृपाचार्यका नाम लेना चाहिये था; परन्तु दुर्योधनको कर्णपर जितना विश्वास था, उतना कृपाचार्यपर नहीं था । इसलिये कर्णका नाम तो भीत्तरसे चीचमें ही निकल पड़ा । द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्यका अपमान न समझ लें, इसलिये दुर्योधन कृपाचार्यका 'संग्रामविजयी' विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है।

'अश्वस्थामा'—ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही मुत्र हैं। ये बड़े ही शूर्त्वीर हैं। इन्होंने आपसे ही अख-शखकी विद्या सीखी है। अख-शखकी कलामें ये बड़े चतुर हैं।

'विकर्णश्च सौमदित्तस्तथैव च'---आप यह न समझें कि केवल पाण्डव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्षमें भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरदीर है।

ऐसे ही हमारे प्रपितामह शान्तनुके भाई बाह्नीकके पौत्र तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े घर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। [युद्धमें विकर्ण भीमके द्वारा और भूरिश्रवा सात्यिकके द्वारा मारे गये।]

यहाँ इन श्रूरबोर्येके नाम लेनेमें दुर्योधनका यह भाव मालूम देता है कि हे आवार्य! हमांग्रे सेनामें आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान् पणक्रमी श्रूरबीर हैं, ऐसे पाण्डवोंकी सेनामें देखनेमें नहीं आते। हमांग्रे सेनामें कृपाचार्य और अश्वरवामा— ये दो विरंजीवी हैं. जबकि पाण्डवोंकी सेनामें ग्रेमा एक भी

चिरंजीवी हैं, जबिक पाण्डवोकी सेनामें ऐसा एक भी . नहीं है । हमारी सेनामें धर्मात्माओंकी भी कमी नहीं . है । इसलिये हमारे लिये डरनेकी कोई बात नहीं है ।

#### \*

### अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।। ९ ।।

इनके अतिरिक्त बहुत-से शूरबीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये अपने जीनेकी इच्छाका भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकारके शस्त्र-अस्त्रोंको चलानेवाले हैं तथा जो सब-के-सब युद्धाकलामें अत्यन्त चतुर हैं।

व्याख्या—'अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे · 'नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः'— ये त्यक्तजीविताः'—मैंने अभीतक अपनी सेनाके जितने सभी लोग हाथमें रखकर प्रहार करनेवाले तलवार, शूरवीरीके नाम लिये हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी गदा, त्रिशुल आदि नाना प्रकारके शस्त्रोंकी कलामें सेनामें बाह्रीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहत-से निपण है: और हाथसे फेंककर प्रहार करनेवाले बाण, शुरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाईके लिये, मेरी तोमर, शक्ति आदि अखोंको कलामें भी निपुण हैं। ओरसे लडनेके लिये अपने जीनेकी इच्छाका त्याग युद्ध कैसे करना चाहिये, किस तरहसे, किस पैतरेसे करके यहाँ आये हैं। वे मेरी विजयके लिये मर और किस युक्तिसे युद्ध करना चाहिये; सेनाको किस भले ही जायँ, पर युद्धसे हटेंगे नहीं । उनकी मैं तरह खड़ी करनी चाहिये आदि युद्धको कलाओंमें भी आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ ? ये बड़े निपुण हैं, कुशल है।

सम्बन्ध-स्वाधनकी बाते सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकनेसे दुर्योधनके मनमें क्या विचार आता है— इसकी संजय आगेक स्लोकमें कहते हैं \* 1

<sup>ै</sup> संजय व्यासप्रदत्त दिव्य दृष्टिसे सैनिकोंके मनमें आयी धातको भी जान लेनेमें समर्थ थे— प्रकाशं वाप्रकाशं या दिवा वा यदि वा निशि। मनसा चिन्तितमपि सर्व वेत्स्पति संजयः 1। (महाभारत, भीम्प (२ । १९)

# अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।। १० ।।

वह हमारी सेना पाण्डवोंपर विजय करनेमें अपर्याप्त है, असमर्थ है; क्योंकि उसके संरक्षक (उभयपक्षपाती) भीष्म हैं । परन्तु इन पाण्डवोंकी सेना हमारेपर विजय करनेमें पर्याप्त है, समर्थ है; क्योंकि इसके संरक्षक (निजसेनापक्षपाती) भीमसेन हैं।

त्तदस्माकं घलं व्याख्या— 'अपर्याप्तं भीष्माभिरक्षितम्' —अधर्म-अन्यायके द्योंधनके मनमें भय होनेसे वह अपनी सेनाके विषयमें सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होनेपर भी अर्थात पाण्डवोको अपेक्षा चार अक्षौहिणी अधिक होनेपर भी पाण्डवोंपर विजय प्राप्त करनेमें है तो असमर्थ ही! कारण कि हमारी सेनामें मतभेद है। उसमें इतनी एकता (संगठन), निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है, जितनी कि पाण्डयोंकी सेनामें है । हमारी सेनाके मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभयपक्षपाती है अर्थात उनके भीतर कौरव और पाण्डव—दोनों सेनाओंका पक्ष है । वे कृष्णके बड़े भक्त हैं। उनके हृदयमें युधिष्ठिरका यड़ा आदा है। अर्जुनपर भी उनका बड़ा स्त्रेह है। इसलिये वे हमारे पक्षमें रहते हुए भी भीतरसे पाण्डवोंका भला चाहते हैं। वे हो भीष्म हमारी सेनाके मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशामें हमारी सेना पाण्डवांके मुकाबलेमें कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती ।

'पर्यापं लिंदमेतेयां बर्ल भीमाभिरक्षितम्'—परनु यह जो पाण्डवोंकी सेना है, यह हमारेपर विजय करनेमें समर्थ हैं। कारण कि इनकी सेनामें मतभेद नहीं है, प्रस्तुत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेनाका संरक्षक बलवान् भीमसेन है,जो कि बचपनसे ही मेरेको हसता आया है। यह अकेला ही मेरेसहित सौ भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर चुका है अर्थात् यह हमाय नाश करनेपर तुला हआ है। इसका शरीर वज्रके समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था, तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पाण्डवोंकी सेनाका संरक्षक है, इसलिये यह सेना चास्तवमें समर्थ है,पूर्ण है।

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दुर्योधनने अपनी सेनाके संरक्षकके लिये भीष्मजीका नाम लिया, जो कि सेनापितिके पदपर नियुक्त हैं। परन्तु पाण्डव-सेनाके संरक्षकके लिये भीमसेनका नाम लिया, जो कि सेनापित नहीं हैं। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापितियोंकी बात नहीं सोच रहा है, किन्तु दोनों सेनाओंकी शक्तिके विषयमें सोच रहा है कि किस सेनाकी शक्ति अधिक है? दुर्योधनपर आरम्भसे ही भीमसेनकी शक्तिका, अलबताका अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पाण्डवसेनाके संरक्षकके लिये भीमसेनका ही नाम लेता है।

विशेष बात

अर्जुन कौरवसेनाको देखकर किसीके पास न जाकर हाथमें धनुप उठाते हैं (गीता १ । २०), पर दुर्योधन पाण्डवसेनाको देखकर द्रोणाचार्यके पास जाता है और उनसे पाण्डवोंको व्यहरचनायुक्त सेनाको देखनेके लिये कहता है । इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधनके हृदयमें भय वैठा हुआ है \* । भीतर में भय होनेपर भी वह चालाकीसे द्रोणाचार्यको प्रसन्न करना चाहता है, उनको पाण्डवोंके विरुद्ध उकसाना चाहता है । कारण कि दर्योधनके हृदयमें अधर्म है. अन्याय है.

<sup>\*</sup> जब कौरवोंकी सेनाके शंख आदि वाजे बंजे, तब उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं पड़ा । परनु जब पाण्डवोंकी सेनाके शंख धंजे, तब उनके शब्दसे दुर्योघन आदिके हृदय विदीर्ण हो गये (१।१३,१९)। इससे फिद्ध होता है कि अधर्म-अन्यायका पक्ष लेनेके कारण दुर्योधन आदिके हृदय कमजोर हो गये थे और उनमें भय बैठा हुआ छा।

पाप है। अन्यायो, पापो व्यक्ति कभी निर्भय और वह कभी निर्भय नहीं होता । परन्तु जिसके भीतर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकता— यह नियम है । परन्तु अपने धर्मका पालन है और भगवानका आश्रय है. अर्जुनके भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिये अर्जुनके वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चां भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये चालाकी नहीं होता है। वह सदा निधन्त और निर्भय रहता है। है, भय नहीं है; किन्तु उत्साह है, बीरता है। तभी अतः अपना कल्याण चाहनेवाले साधकोंको अधर्म. तो वे वीरतामें आकर सेना-निरीक्षण करनेके लिये अन्याय आदिका सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवानुको आज्ञा देते हैं कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके भगवानुका आश्रय लेकर भगवत्प्रीत्पर्थ अपने धर्मका मध्यमें मेरे रथको खड़ा कर दीजिये' (१।२१)। अनुष्ठान करना चाहिये । भौतिक सम्पत्तिको महत्त्व इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान् धन-सम्पत्ति देकर और संयोगजन्य सुखके प्रलोभनमें फैंसकर कंभी आदिका आश्रय है, आदर है और जिसके भीतर अधर्मका आश्रय नहीं लेना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंसे अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक मनुष्यका कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है । बल नहीं होता । वह भीतरसे खोखला होता है और

सम्बन्ध- अब दुर्योधन पितामह भीप्पको प्रसन्न करनेके लिये अपनी सेनाके सभी महाराधियाँसे कहता है-

#### अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।। ११ ।।

आप सब-के-सब लोग सभी मोचोंपर अपनी-अपनी जगह दुढ़तासे स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्मकी चारों ओरसे रक्षा करें।

व्याख्या-'अयनेषु च सर्वेषु'''' भवन्तः सर्व एव हि'- जिन-जिन मोचोंपर आपकी नियुक्ति कर दी गयी है, आप सभी योद्धालोग उन्हों मोर्चोंपर दृढ़तासे स्थित रहते हुए सब तरफसे, सब प्रकारसे भीष्पजीकी रक्षा करें ।

भीष्पजीकी सब ओरसे रक्षा करें--यह कहकर दर्योधन भीष्मजीको भीतरसे अपने पक्षमें लाना चाहता है। ऐसा कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब भीष्पजी युद्ध करें, तब किसी भी व्यूहद्वारसे शिखण्डी उनके सामने न आ जाय-इसका आपलोग ख्याल रखें। अगर शिखण्डी उनके सामने आ जायगा,

इसलिये भीष्मजी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखण्डीसे युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है । यह शिखण्डी शहूरके वरदानसे भीष्मजीको मारनेके लिये ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखण्डीसे भीषाजीकी रक्षा हो जायगी, तो फिर वे सबकी मार देंगे. जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी । इस बातको लेकर दुर्योघन सभी महार्पथयोंसे भीप्पजीकी

तो भीष्यजो उसपर शस्त्रास्त्र नहीं चलायेगे । कारण कि शिखण्डी पहले जन्ममें भी स्त्री था और इस

जन्ममें भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है।

रक्षा करनेके लिये कह रहा है।

सम्बन्ध—द्रोणाचार्यके द्वारा कुछ भी न बोलनेके कारण दुर्योधनका मानसिक उत्साह भट्ट हुआ देखकर उसके प्रति भीषाजीके किये हुए सेह— सौहार्दकी बात संजयआगेके श्लोकमें प्रकट करते हैं।

> तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्यौ प्रतापवान् ।। १२ ।।

दुर्वोधनके हृदयमें हुए उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्मने सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख बजाया ।

दुर्योधनके हदयमें हर्ष होना शंख-ध्वनिका कार्य है और शंखध्विन कारण है, इसलिये यहाँ शंखध्विनका वर्णन पहले और हुए होनेका वर्णन पीछे होना चाहिये अर्थात् यहाँ 'शंख बजाते हुए दुर्योधनको हर्पित किया'- ऐसा कहा जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि 'दुर्योधनको हर्पित करते हए भीष्मजीने शंख बजाया' । कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्मकी शंखवादन क्रियामात्रसे दुर्योधनके हृदयमें हुए उत्पन्न हो हो जायगा । भीष्मजीके इस प्रभावको द्योतन करनेके लिये ही संजय आगे 'प्रतापवान्'विशेषण देते 含1

'कुरुवद्धः'-यद्यपि कुरुवंशियोंमें आयुकी दृष्टिसे भीष्मजीसे भी अधिक वृद्ध बाह्वीक थे (जो कि भीष्मजीके पिता शान्तनुके छोटे भाई थे), तथापि कुरुवंशियोंमें जितने बड़े-बूढ़े थे, उन सबमें भीष्मजी धर्म और ईश्वरको विशेषतासे जाननेवाले थे । अतः ज्ञानवृद्ध होनेके कारण संजय भीष्मजीके लिये कुरुयुद्धः विशेषण देते हैं।

'प्रतापवान्'-भीप्मजीके त्यागका बड़ा प्रभाव था । वे कनक-कामिनोंके त्यागी थे अर्थात उन्होंने राज्य भी खीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया । भीष्मजी अस्त-शस्त्रको चलानेमें बडे निप्ण थे और शास्त्रके भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणोंका भी लोगोंपर बड़ा प्रभाव था।

व्याख्या—'तस्य संजनयन् हर्यम्'—यद्यपि काशिराजकी कन्याओंको खयंवरसे हरकर ला रहे थे,तब वहाँ स्वयंवरके लिये इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उनपर टूट पड़े । परन्तु अकेले भीष्पजीने उन सबको हरा दिया । जिनसे भीष्म अख-शस्त्रकी विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुग्रमजीके सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की । इस प्रकार शस्त्रके विषयमें उनका क्षत्रियोंपर बडा प्रभाव था।

> जब भीष्म शर-शय्यापर सोये थे.तब भगवान श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा कि 'आपको धर्मके विषयमें कोई शंका हो तो भीष्मजीसे पूछ ले; क्योंकि शास्त्रज्ञानका सूर्य अस्ताचलको जा रहा है अर्थात् भीष्मजी इस लोकसे जा रहे हैं \* ।' इस प्रकार शास्त्रके विषयमे उनका दूसरोंपर बड़ा प्रभाव था ।

'पितामहः'- इस पदका आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधनके द्वारा चालाकीसे कही गयी बातोंका द्रोणाचार्यने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकीसे मेरेको उगना चाहता है, इसलिये वे चुप ही रहे । परन्त पितामह (दादा) होनेके नाते भीप्पजीको दयोंधनकी चालाकीमें उसका बचपना दोखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्यके समान चप न रहकर वात्सल्यभावके कारण दुर्योधनको हर्षित करते हुए शेख बजाते हैं।

'सिंहनादं विनद्योच्चै: शङ्घं दद्यौ'--जैसे सिंहके गर्जना करनेपर हाथी आदि बड़े-बड़े पश् भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करनेमात्रसे सभी भयभीत हो जायँ और दर्योधन प्रसन्न हो जाय-इसी भावसे जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये भीष्मजीने सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख यजाया ।



सम्बन्ध- पितामह भीप्पके द्वारा शंख बजानेका परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगेके श्लोकमें कहते हैं।

<sup>\*</sup>तस्मित्रस्तमिते भीयो यांधरे । कौरवाणां ज्ञानात्यस्तं गमिष्यन्ति सस्पात् त्वां चोदयाम्यहम् ।। (महाभारत, शान्ति<sup>,</sup> ४६ 1२३)

#### पणवानकगोमुखाः भेर्यश्च शङ्खाश्च सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।। १३ ।।

उसके बाद शंख, भेरी (नगाड़े), ढोल, मृदङ्ग और नरसिंघे बाजे एक साथ वज उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ।

व्याख्या---'ततः शङ्खाश पणवानकगोमुखाः'— यद्यपि भीष्मजीने यद्धारम्थकी घोषणा करनेके लिये शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत इयोंधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था. तथापि कौरवसेनाने भीष्मजीके शंखवादनको युद्धकी घोषणा ही समझा । अतः भीष्मजीके शंख बजानेपर कौरवसेनाके शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे ।

'शंख'समुद्रसे उत्पन्न होते हैं । ये ठाकुरजीको सेवा-पूजामें रखे जाते हैं और आरती उतारने आदिके काममें आते हैं। माहुलिक कार्योमें तथा युद्धके आरम्भमें ये मुखसे फूंक देकर बजाये जाते हैं ।'भेरी'नाम नगाड़ोंका है (जो बड़े नगाड़े होते हैं, उनको नौवत कहते हैं) । ये नगाड़े लोहेके बने हए और भैंसेके चमड़ेसे मढ़े हुए होते हैं, तथा लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते हैं। ये मन्दिरोंमें एवं राजाओंके किलोंमें रखे जाते हैं । उत्सव और माङ्गलिक कार्योमें ये विशेषतासे बजाये जाते है । राजाओंके यहाँ ये रोज बजाये जाते है। 'पणव'नाम ढोलका है। ये लोहेके अथवा लकड़ीके बने हुए और बकरेके चमडेसे मढ़े हुए होते हैं, तथा हाथसे या लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते

गणेशजीके पुजनके समान माइलिक माना जाता है। 'आनक' नाम मुदङ्गका है । इनको पखावज भी कहते हैं। आकारमें ये लकड़ीकी बनायी हुई ढोलकीके समान होते हैं । ये मिट्टीके बने हुए और चमड़ेसे मढ़े हुए होते हैं,तथा हाथसे बजाये जाते हैं ।'गोमख'नाम नरसिंघेका है। ये आकारमें साँपको तरह टेढे होते हैं और इनका मुख गायकी तरह होता है । ये मुखकी फॅकसे बजाये जाते हैं।

हैं । ये आकारमें ढोलकीकी तरह होनेपर भी ढोलकीसे

बडे होते हैं। कार्यके आरम्भमें पणवोंको वर्जाना

'सहसैवाभ्यहन्यन्त' \* — कौरवसेनामें उत्साह यहत था । इसलिये पितामह भीष्मका शंख बजते ही कौरवसेनाके सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे । उनके बजनेमें देरी नहीं हुई तथा उनको बजानेमें परिश्रम भी नहीं हुआ ।

'स शब्दसुमुलोऽभवत्'-अलग-अलग विभागों में, टुकड़ियोंमे खड़ी हुई कौरवसेनाके शंख आदि बाजोंका शब्द बड़ा भयंकर हुआ अर्थात् उनकी आवाज बड़ी जोरसे गुँजती रही।

सम्बन्ध—इस अध्यायके आरम्पमें ही धृतराष्ट्रने संजयसे, पूछा था कि युद्धक्षेत्रमें मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? अतः संजयने दूसरे इलोकसे तेरहवें श्लोकतक 'धृतराष्ट्रके पुत्रोने क्या कियां'— इसका उत्तर दिया । अब आगेके श्लोकसे संजय 'पाण्डुके पुत्रीने क्या किया'—इसका उत्तर देते हैं।

> श्वेतैहीयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ।। १४ ।।

उसके बाद सफेद घोड़ोंसे युक्त महान् रथपर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुनने दिव्य शंखोंको बड़े जोरसे बजाया ।

<sup>\*</sup> कर्मको अत्यन्त सुगमतापूर्वक द्योतन करनेके लिये जहाँ कर्म आदि को हो कर्ता वना दिया जाता है, उसको 'कर्मकर्त्' प्रयोग कहते हैं । जैसे कोई लकड़ीको चीर रहा है, तो इस कर्मको सुगम वतानेके लिये 'लकड़ी चीरी जा रही हैं' ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही वहाँ 'बाजे बजाये गये' ऐसा प्रयोग होना चाहिये; परनु बाजे बजानेमें सुगमता बतानेके लिये, सेनाका उत्साह दिखानेके लिये 'वाजे बज ठठे' ऐसा प्रयोग किया गया है।

व्याख्या— 'ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते'—चित्रस्थ गन्धर्वने अर्जनको सौ दिव्य घोडे दिये थे। इन घोडोंमें यह विशेषता थी कि इनमेंसे युद्धमें कितने ही घोड़े क्यों न मारे जायें. पर ये संख्यामें सी-के-सी ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे । ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानोंमें जा सकते थे । इन्हीं सौ घोड़ोंमेंसे सुन्दर और सुशिक्षित चार सफेद घोड़े अर्जुनके रथमें जुते हए थे।

'महति स्यन्दने स्थिती'— यज्ञोंमें आहतिरूपसे दिये गये घीको खाते-खाते अग्निको अजीर्ण हो गया था । इसीलिये अग्निदेव खाण्डववनकी विलक्षण-विलक्षण जड़ी-बृटियाँ खाकर (जलाकर) अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे । परन्त देवताओंके द्वारा खाण्डववनकी रक्षा की जानेके कारण अग्निदेव अपने कार्यमें सफल नहीं हो पाते थे । वे जव-जब खाण्डवयनको जलाते. तव-तब इन्द्र वर्षा करके उसको (अग्निको) बझा देते । अन्तमें अर्जुनकी सहायतासे अग्निने उस पूरे वनको जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुनको यह बहुत बड़ा रथ दिया। नौ बैल-गाड़ियोंमें जितने अख-शख आ सकते हैं, उतने अख-शख इस रथमें पड़े रहते थे । यह सोनेसे मढा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिये बडे ही दढ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजलीके समान चमकती थी। यह ध्वजा एक योजन (चार कोस) तक फहराया करती थी। इतनी लम्बी होनेपर भी इसमें न तो बोझ था. न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदिमें अटकती ही थी । इस ध्वजापर हनुमान्जी विराजमान थे।

'स्थितौ'कहनेका तात्पर्य है कि उस सुन्दर और तेजोमय रथपर साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुनके विराजमान होनेसे उस रथकी शोधा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था।

'माधव: पापडवशैव'--'मा' नाम लक्ष्मीका है और 'धव' नाम पतिका है। अतः'माधव' नाम लक्ष्मीपतिका है । यहाँ 'पाण्डव' नाम अर्जुनका है: क्योंकि अर्जुन पाण्डवोंमें सभी

है—'पाण्डवानां धनक्षयः' (गीता १० । ३७) ।

अर्जुन 'नर'के और श्रीकृष्ण 'नारायण'के अवतार थे । महाभारतके प्रत्येक पर्वके आरम्भमें नर (अर्जुन) और नारायण (भगवान् श्रीकृष्ण) को नमस्कार किया गया है--'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्'। इस दृष्टिसे पाण्डवसेनामें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन-ये दोनों मुख्य थे । संजयने भी गीताके अन्तमें कहा कि 'जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण गाण्डीव-धनुपधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री,विजय, विभति और अटल नीति रहेगी' (१८ 1७८) ।

'दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः'—भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जनके हाथोंमें जो शंख थे, वे तेजोमय और अलौकिक थे । उन शंखोंको उन्होंने बड़े जोरसे बजाया ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि कौरवपक्षमें मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिये उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है: परन्त पाण्डव-सेनामें मुख्य सेनापति धृष्टद्यप्तके रहते हुए ही सार्राध वने हए भगवान श्रीकृष्णने सबसे पहले शंख क्यों बजाया ? इसका समाधान है कि भगवान सार्यय बनें चाहे महारथी बनें, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती । वे जिस किसी भी पदपर रहें, सदा सबसे बड़े हो बने रहते हैं। कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं । पाण्डव-सेनामें भगवान् श्रीकण ही मख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे । जब वे बाल्यावस्थामें थे, उस समय भी नन्द, उपनन्द आदि उनकी बात मानते थे । तभी तो उन्होंने बालक श्रीकृष्णके कहनेसे परम्परासे चली आयी इन्द्र-पुजाको छोड़कर गोवर्धनको पुजा करनी शरू कर दी । । तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्थामें, जिस किसी स्थानपर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिये भगवान्ने पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शंख बजाया ।

जो स्वयं छोटा होता है, वही ऊँचे स्थानपर नियुक्त होनेसे वडा माना जाता है । अतः जो ऊँचे स्थानके कारण अपनेको यड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तवमें छोटा ही होता है। परंत जो स्वयं बड़ा होता है, वह

जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा तो उनके कारण वह सारिथका स्थान (पद) भी ऊँचा माना जाता है । जैसे भगवान् यहाँ सार्राथ बने हैं, हो गया ।

सम्बन्ध — अब संजय आगेके चार श्लोकोंमें पूर्वश्लोकका खुलासा करते हुए दूसरोंके शंखवादनका वर्णन करते हैं ।

#### पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्घं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५ ।।

अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक तथा धनञ्जय अर्जुनने देवदत्त नामक शंख बजाया; और भयानक कर्म करनेवाले वृकोदर भीमने पौण्डु नामक महाशंख बजाया ।

व्याख्या—'पाञ्चजन्ये ह्योकेश':--सबके अन्तर्यामी अर्थात् सबके भीतरकी बात जाननेवाले साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंके पक्षमें खड़े होकर 'पाञ्चजन्य' नामक शंख बजाया । भगवान्ने पञ्चजन नामक शंखरूपधारी दैत्यको मारकर उसको शंखरूपमे प्रहण किया था, इसद्रिये इस शंखका नाम 'पाञ्चजन्य' हो गया।

'देवदत्तं धनञ्जयः' —राजसूय यज्ञके समय अर्जुनने बहुत-से राजाओंको जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था । इस कारण अर्जुनका नाम 'धनञ्जय' पड गया ।\* निवातकवचादि दैत्योंके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने अर्जुनको 'देवदत्त' नामक शंख दिया था । इस शंखकी

ध्वनि वड़े जोरसे होती थी,जिससे शतुओंकी सेना घवरा जाती थी । इस शंखको अर्जुनने बजाया । •पीण्डं दध्मी महाशह वृकोदरः' —हिडिम्बासुर, चकासुर, जटासुर आदि असुरी-तथा कीचक, जरासन्थ आदि बलवान् वीरोंको मारनेके कारण भीमसेनका नाम 'भीमकर्मा' पड़ गया । उनके पेटमें जठगरिनके सिवाय 'वक' नामकी एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इंस कारण उनका नाम 'वृकोदर' पड़ गया । ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेनने बहुत बड़े आकारवाला 'पौण्डुं' नामक शंख वजाया ।

# अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः

सहदेवश सुघोषमणिपुष्पकौ ।। १६-।।

कुत्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेवने सधीव और मणिपुष्पक नामक शंख बजाये ।

राजा''' सुधोय-व्याख्या—'अनन्तविजयं मणिपुष्पकौ'— अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर—ये तीनों कुत्तीके पुत्र है तथा नकुल और सहदेव-ये दोनों मादीके पुत्र हैं, यह विभाग दिखानेके लिये ही यहाँ युधिष्ठिर के लिये 'कुन्तीपुत्र' विशेषण दिया गया है ।

यधिष्ठिरको 'राजा' कहनेका तात्पर्य है कि युधिष्ठिरजी

वनवासके पहले अपने आधे राज्य-(इन्द्रप्रस्थ-) के राजा थे,और नियमके अनुसार बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवासके बाद वे राजा होने चाहिये थे ।'राजा' विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके राजा होंगे ।

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।

धृष्टद्मम्रो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ।। १७ ।।

द्रपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्घान्दघ्मुः पृथक्पृथक् ।।१८ ।।

हे राजन् ! श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी तथा धृष्टद्वम्र एवं राजा विराद और अजेय सात्यिक राजा द्रपद और द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा लम्बी-लम्बी भुजाओंवाले सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु—इन सभीने सब ओरसे अलग-अलग (अपने-अपने) शंख बजाये ।

व्याख्या—'काश्यश्च परमेष्वासः'''''शङ्घान् दथ्मः पृथवपृथक्'--महारथी शिखण्डी वहत शुरवीर था । यह पहले जन्ममें स्त्री (काशिराजकी कन्या अम्बा) था और इस जन्ममें भी राजा द्रपदको पुत्रीरूपसे प्राप्त हुआ था । आगे चलकर यही शिखण्डी स्थूणाकर्ण नामक यक्षसे पुरुपत्व प्राप्त करके पुरुप बना । भीष्पजी इन सब बातोंको जानते थे. और शिखण्डीको स्त्री ही समझते थे । इस कारण वे इसपर बाण नहीं चलाते थे । अर्जुनने युद्धके समय इसीको आगे करके भीष्मजीपर बाण चलाये और उनको रथसे भीचे गिरा दिया ।

अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था । युद्धके समय इसने द्रोणनिर्मित चक्रव्युहमें घुसकर अपने पराक्रमसे बहुत-से वीरोंका संहार किया । अन्तमें कौरव-सेनाके छः महार्राथयोने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इसपर शख-अख चलाये । दुःशासनपुत्रके द्वारा सिरपर गदाका प्रहार होनेसे इसकी मृत्यु हो गयी।

भंजयने शाखवादनके वर्णनमें कौरवसेनाके शरवीरोंमेसे केवल भीष्मजीका ही नाम लिया और पाण्डवसेनाके शुरवीरोंमेंसे भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम आदि अठारह वीरोंके नाम लिये । इससे ऐसा प्रतीत होता मनमें अधर्मके पक्ष-कि संजयके (कौरवसेना-) का आदर नहीं है । इसलिये वे अधर्मके पक्षका अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते । परन्त उनके मनमें धर्मके पक्ष-(पाण्डवसेना-) का आदर होनेसे और भगवान् श्रीकृष्ण तथा पाण्डवेकि प्रति आदरभाव होनेसे वे उनके पक्षका ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं. और उनके पक्षका वर्णन करनेमें ही उनको आनन्द आ रहा है ।

सम्बन्ध-पाण्डव-सेनाके शंखवादनका कीरवसेनापर क्या असर हुआ- इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं।

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ।।१९।। पाण्डव-सेनाके शंखोंके उस भवंकर शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड्पनेवाले दर्योधन आदिके हृदय विदीर्ण कर दिये ।

व्याख्या—'स घोषो धार्तराष्ट्राणां "" तुमुलो व्यनुनादयन्'- पाण्डव-सेनाकी वह शंखध्वनि इतनी विशाल ,गहरी, ऊँची और भयंकर हुई कि उस (ध्वनि-प्रतिध्वनि-)से पृथ्वी और आकाशके बीचका भाग गूँज उठा । उस शब्दसे अन्यायपूर्वक राज्यको हड्पनेवालोंके और उनकी सहायताके लिये (उनके

पक्षमें) खड़े हुए राजाओंके हृदय विदीर्ण हो गये। तात्पर्य है कि हृदयको किसी अस्त-शस्त्रसे विदीर्ण करनेसे जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदयमें शंखध्वनिसे हो गयी । उस शंखध्वनिने कौरवसेनाके हृदयमें युद्धका जो उत्साह था,वल था, ठसको कमजोर बना दिया जिससे प्रजंक हदयमें पाण्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गया ।

संजय ये बातें धृतराष्ट्रको सुना रहे हैं । धृतराष्ट्रके सामने ही संजयका 'धृतराष्ट्रके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोके हृदय विदीर्ण कर दिये' ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 'धार्तराष्ट्राणाम्' न कहकर 'तावकीनानाम' (आपके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके— ऐसा) कहना चाहिये था; क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है । इस दृष्टिसे यहाँ 'धार्तराष्ट्राणाम्'पदका अर्थ 'जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्यको धारण किया \*'-ऐसा लेना ही युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है । अन्यायका पक्ष लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये— इस दृष्टिसे भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है।

यहाँ शङ्का होती है कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षीहिणी सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ,पर पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे कौरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदयमें अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है अर्थात् जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें उत्साह होता है, शरवीरता होती है । पाण्डवीने वनवासके पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कौरवोंसे न्यायपूर्वक राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था, प्रत्यत

उत्साह था, शुरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवीका पक्ष धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षीहिणी सेनाके बाजोंके शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर -नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि करते है, उनके हदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदयमें निर्भयता, निःशङ्कता नहीं रहती । उनका खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हृदयको निर्वल बना देता है। 'अधर्म अधर्मीको खा जाता है। दुर्योधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक पारनेका बहुत प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपर्वक पाण्डवोंका राज्य छीना था और उनको बहुत कप्ट दिये थे । इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्वल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवोंका पक्ष अधर्पका था । इसलिये पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेनाकी शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बड़े जोरको पीडा हो गयी।

, इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये कि उसके द्वारा अपने शरीर,वाणी, मनसे कभी भी कोई अन्याय और अधर्मका आचरण न हो । अन्याय और अधर्मवृक्त आचरणसे मनुष्यका हृदय कमजोर, निर्वल हो जाता है। उसके हृदयमें भय पैदा हो जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावणसे त्रिलोकी डरती थी । वही रावण जब सीताजीका हरण करने जाता हैं, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता है: । इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मधुक्त आचाण कभी न करे।

जाकें डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ।।

<sup>&#</sup>x27;अन्यायेन धृतं राष्ट्रं यैस्ते धृतराष्ट्राः' ऐसा बहुमीहि समास करनेके बाद 'धृतराष्ट्रा एव' इस विप्रहमें स्वार्थमें तद्भितका 'अण्'प्रत्यय किया गया, जिससे 'धार्तगृष्टाः' यह रूप वन गया । यहाँ युट्टी विभक्तिके प्रयोगकी आवश्यकता होनेसे प्रष्टीमें 'धार्तराष्ट्राणाम्' ऐसा प्रयोग किया गया है।

दुर्योधनक पक्षमें ग्यारह अक्षीहिणी सेनाका होना सम्पन्न ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव बनवासमें चले गये,तब दुर्वोधनने धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिष्ठिरजी अपना कर्तव्य समझकर प्रजाको सुख देनेके लिये धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे हो दुर्योधनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव जमानेके लिये प्रजाके साथ युधिष्ठिरके समान बर्ताय किया । तेरह वर्षतक प्रजाके साथ अच्छा बर्ताय करनेसे युद्धके समय बहुत सेना जुट गयी, जो कि पहले पाण्डवोंके पक्षमें थी और पाण्डवोंको चाहती थी । इस प्रकार नौ अक्षीहिणी सेना तो प्रजाके साथ अच्छे बर्तावके प्रभावसे दुर्योधनके पक्षमे हो गयी, और भगवान् श्रीकृष्णको एक अक्षीहिणी नागवणी सेनाको तया मद्रराज शत्यकी एक अक्षीहिणों सेनाको दुर्योधनने चालाकीले अपने पक्षमें कर लिया, जो कि पाण्डवाँके पक्षमें थी । अतः दुर्योधनके पक्षमं म्याह अक्षीहिणी सेना और पाण्डवीके पक्षमं सात अक्षीहिणी सेना थी। : में सून बीच दसकंपर देखा । आवा निकट जती के वेया।।

सम्बन्ध-- धृतराष्ट्रने पहले श्लोकमें अपने और पाण्डुके पुत्रोंके विषयमें प्रश्न किया था । उसका उत्तर संजयने दूसरे श्लोकसे उन्नीसर्वे श्लोकतक दे दिया । अब संजय भगवद्गीताके प्राकट्यका प्रसङ्ग आगेके श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।। ह्रषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

हे महीपते धृतराष्ट्र ! अब शस्त्रोंके चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं और उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पाप्डुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया और अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे ये ववन बोले ।

अब संजय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप 'भगवदगीता' का आरम्प करते हैं । अठारहवें अध्यायके चौहत्तरवें श्लोकमें आये 'इति' पदसे यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद्गीताके उपदेशका आरम्भ उसके दूसरे अध्यापके ग्यारहवें श्लोकसे होता है और अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें यह उपदेश समाप्त होता है।

'प्रयुते शखसंपाते'--यद्यपि पितामह भीष्यने युद्धारम्भकी घोषणाके लिये शांख नहीं बजाया था. प्रत्युत केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पाण्डव-सेनाने उसको युद्धारम्भकी घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने अस्त-शस्त्र हाथमें उठाकर तैयार हो गये + इस तरह सेनाको शस्त्र उठाये देखकर धीरतामें भरकर अर्जुनने भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया ।

'व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दुष्ट्वा'— इन पदोंसे संजयका तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके पास गया । परन्तु जब अर्जुनने कौरवोंकी सेनाको देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुषपर

व्याख्या—'अथ'-इस पदका तात्पर्य है कि हो गया- 'धनुस्त्यान्य' । इससे मालूम होता है कि दुर्योधनके भीतर भय है और अर्जुनके भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है।

> 'कपिध्वजः'--अर्जुनके लिये 'कपिध्यज' विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्रको अर्जुनके रथकी ध्वजापर विराजमान हनुमानजीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव वनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात् वायुने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदीके सामने डाल दिया । उसे देखकर द्रीपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और उसने भौमसेनसे कहा कि 'बीरवर ! आप ऐसे बहत-से कमल ला दीजिये' । द्रीपदीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पड़े । जब वे कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमान्जीसे भेंट हो गयी । उन दोनोंको आपसमें कई बातें हुई । अन्तमें हनमानजीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी कृपा बनी रहे'। इसपर हनुमान्जीने कहा कि 'हे वायुपुत्र ! जिस समय तुम बाण और शक्तिके आधातसे व्याकल शत्रुओंकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और बढ़ा दुँगा ।

दगसीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई।। इमि कुर्पथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन खुपि चल लेसा।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हदयमें पाण्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गया ।-

संजय ये बातें धृतराष्ट्रको सूना रहे हैं । धृतराष्ट्रके सामने ही संजयका 'धृतराष्ट्रके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके हदय विदीर्ण कर दिये' ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 'धार्तराष्ट्राणाम्' न कहकर 'तावकीनानाम्' (आपके पूत्रों अथवा सम्बन्धियोंके— ऐसा) कहना चाहिये था; क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है । इस दृष्टिसे यहाँ 'धार्तराष्ट्राणाम्'पदका अर्थ 'जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्यको धारण किया \*'--ऐसा लेना ही युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्यायका पक्ष लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये- इस दृष्टिसे भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है।

यहाँ राड्डा होती है कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षीहिणी में सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ,पर पाण्डवोंकी सात अक्षीहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे कौरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदयमें अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है अर्थात् जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते हैं, उनका इदय मजबूत होता है, उनके हृदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें उत्साह होता है, शरवीरता होती है । पाण्डवोने वनवासके पहले भी न्याय और घर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवासके वाद भी नियमके अनुसार कौरवोंसे न्यायपूर्वक राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था. प्रत्यत

उत्साह था, शुरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोंका पक्ष धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके बाजेंकि शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि करते है, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदयमें निर्भयता, निःशङ्कता नहीं रहती । उनका खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हृदयको निर्वल बना देता है। अधर्म अधर्मीको खा जाता है। दुर्योधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका बहत प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपर्वक पाण्डवोंका राज्यं छीना था और उनको बहुत कष्ट दिये थे । इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्वल हो चके थे। तात्पर्य है कि कौखोंका पक्ष अधर्मका था । इसलिये पाण्डवोकी सात अक्षीहिणी सेनाकी शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बड़े जोरकी पीड़ा हो गयी ।

HATTER THE PERSON OF THE PERSO

इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये कि उसके द्वारा अपने शरीर,वाणी, मनसे कभी भी कोई अन्याय और अधर्मका आचरण न हो । अन्याय और अधर्मयुक्त आचरणसे मनुष्यका हृदयं कमजोर, निर्वल हो जाता है। उसके हृदयमें भय पदा हो जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावणसे त्रिलोकी डरती थी । वही रावण जब सीताजीका हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता है‡ । इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मयुक्त आचरण कभी न करें।

<sup>&#</sup>x27;अन्यायेन धृतं राष्ट्रं यैस्ते धृतराष्ट्राः' ऐसा बहुब्रीहि समास करनेके बाद 'धृतराष्ट्रा एव' इस विब्रहमें स्वार्थमें तद्भितका 'अण्'प्रत्यय किया गया, जिससे 'धार्तराष्टाः' यह रूप छन गया । यहाँ घष्टी विभक्तिके प्रयोगको आवश्यकता होनेसे प्रशीमें 'धार्तराष्ट्राणाम्' ऐसा प्रयोग किया गया है।

दुर्योधनके पक्षमें ग्यारह अक्षीहिणी सेनाका होना सम्मव ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव वनवासमें चले गये,तब दुर्योधनने धर्मराज पुधिष्टिरकी राज्य करनेकी नीतिको अपनाथा । जैसे युधिष्ठिरजी अपना कर्तव्य समझकर प्रजाको सुख देनेके लिये धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्बोधनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव जमानेके लिये प्रजाके साथ युधिष्ठिरके सपान धर्नांव किया । नेरह धर्यंतक प्रजाके साध अच्छा धर्तांव करनेसे युद्धके समय बहुत सेना जुट गयी, जो कि पहले पाण्डवोंके पक्षमें थी और पाण्डवोंको चाहती थी 1 इस प्रकार नौ अक्षीहिणी सेना तो प्रजाके साथ अन्छे बर्तावके प्रभावसे दुर्वोधनके पक्षमें हो गयी, और भगवान् श्रीकृष्णको एक अक्षीहिणी नारायणी सेनाको तथा मद्रराज शत्यकी एक अक्षीहिणी सेनाको दुर्योधनने चालाकीसे अपने पक्षमें कर लिया, जो कि पाण्डवाँके पक्षमें थी । 

जाके इर सुर असुर हेराही । निसि न नीद दिन अत्र न खाही ।।

सम्बन्ध- धृतराष्ट्रने पहले श्लोकमें अपने और पाण्डुके पुत्रोके विषयमें प्रश्न किया था । उसका उत्तर संजयने दसरे श्लोकसे उन्नीसर्वे श्लोकतक दे दिया । अब संजय भगवदगीताके प्राकट्यका प्रसङ्घ आगेके श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।

> अथ व्यवस्थितान्दुष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।। ह्वीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

हे महीपते धृतराष्ट्र ! अब शस्त्रोंक चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं और उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया और अन्तर्यामी भगवान श्रीकष्णासे ये वचन बोले ।

'भगवदगीता' का आरम्भ करते हैं । अठारहवें अध्यायके है. उत्साह है. वीरता है । चौहत्तरवें श्लोकमें आये 'इति' पदसे यह संवाद समाप्त होता है । ऐसे ही भगवदगीताके उपदेशका आरम्भ उसके दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे होता है और अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें यह उपदेश समाप्त होता है।

'प्रवृते शस्त्रसंपाते'—यद्यपि पितामह भीष्यने युद्धारम्भकी घोषणाके लिये शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पाण्डव-सेनाने उसको युद्धारम्भको घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने अस्र-शस्त्र हाथमें उठाकर तैयार हो गये + इस तरह सेनाको शस्त्र उठाये देखकर वीरतामें भरकर अर्जुनने भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया ।

'व्यवस्थितान् धार्तराष्टान् दुष्ट्वा'— इन पदोंसे संजयका तारपर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके पास गया । परन्तु जब अर्जुनने कौरवोंको सेनाको देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुषपर

व्याख्या—'अथ'—इस पदका तात्पर्य है कि ही गया— 'धनुस्त्यम्य' । इससे मालूम होता है कि अब संजय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप दुर्योधनके भीतर भय है और अर्जुनके भीतर निर्भयता

> 'कपिष्वजः'--अर्जुनके लिये 'कपिष्वज' विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्रको अर्जुनके रथकी ध्वजापर विराजमान हनुमान्जीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव वनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात् वायुने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रीपदीके सामने डाल दिया । उसे देखकर द्रीपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और उसने भीमसेनसे कहा कि 'वीरवर ! आप ऐसे बहुत-से कमल ला दीजिये' । द्रीपदीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पडे । जब वे कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमान्जीसे भेंट हो गयी । उन दोनोंको आपसमें कई बातें हुई । अन्तमें हुनुमान्जीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी कृपा बनी रहे'। इसपर हनुमानुजीने कहा कि 'है वायपत्र ! जिस समय तम बाण और शक्तिके आवातसे व्याकुल शत्रुऑकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और वढा देंगा ।

सो दमसीस स्थान की नाईं। इत उत चितड़ चला भड़िहाईं।। इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन युधि यल लेसा।।

इसके सिवाय अर्जुनके रथको ध्वजापर बैठकर मैं और यहाँ) 'पाण्डवः'शब्दका प्रयोग करते हैं। ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा, जो शत्रुओंक प्राणोंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्यके शत्रुओंको सुगमतासे मार सकोगे <sup>\*</sup> ।' इस प्रकार पास जाकर चालाकोसे भरे हुए वचन बोलता है, जिनके स्थकी ध्वजापर हनुमान्जी विराजमान हैं, उनकी परन्तु अर्जुन कौरवसेनाको देखकर जो जगदगुर हैं, विजय निश्चित है।

'पाण्डवः'—धृतराष्ट्रने अपने प्रश्नमें 'पाण्डवाः' पदका प्रयोग किया था । अतः धृतराष्ट्रको बार-बार कर्तव्यसे भरे हुए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१।१४ में हैं।

'हुपीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते'— अन्तर्यामी हैं, मन-बुद्धि आदिके प्रेरक हैं— ऐसे भगवान् श्रीकृष्णसे शुरवीरता, उत्साह और अपने

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रधं स्थापय मेऽच्युत ।। २१ ।। योद्धकामानवस्थितान् । यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धव्यमस्मिन्तणसमुद्यमे ।। २२ ।।

अर्जुन घोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरे रथको आप तवतक खड़ा कीजिये, जबतक मैं युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए इन युद्धकी इच्छावालोंको देख न लूँ कि इस युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है।

व्याख्या--'अन्तत सेनयोरुभयोर्गध्ये स्थापय'— दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये एक-दूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओंमें इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर वाण आदि मार सके । उन दोनों सेनाओंका मध्यमाग दो तरफसे मध्य था— (१) सेनाएँ जितनी चौड़ी खड़ी थीं, उस चौडाईका मध्यभाग और (२) दोनों सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कौरव-सेना जितनी द्रीपर खड़ी थी, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य-भागमें स्थ खड़ा करनेके लिये अर्ज़न भगवान्से कहते हैं,जिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे देखा जा सके।

'सेनयोरुभयोर्मध्ये'पद गीतामें तीन बार आया है—यहाँ (१ । २१में), इसी अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें और दूसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें । तीन बार आनेका तात्पर्य है कि पहले अर्जून शुखीरताके साथ

रधं अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खडा करनेकी आज्ञा देते हैं (१ । २१),फिर भगवान दोनों सेनाओंक यीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहते हैं (१ । २४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके बीचमें ही विपादमग्न अर्जुनको गीताका उपदेश देते है(२ । १०) । इस प्रकार पहले अर्जनमें शरवीरता थी, बीचमें कुट्रान्बयोको देखनेसे मोहके कारण उनकी युद्धसे उपरित हो गयी और अन्तमें उनको भगवान्से गीताका महान् उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ-कहीं और जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियों में

सदा एकरूपसे रहते हैं।

वंहियच्यापि स्वरद्वेण 78 तव । \*तदाहं नादान • मोक्ष्यामि दारुणान् ।। विजयस्य ध्यजस्यध हिन्यथ । सुखं प्रापाद्वरा:

'यावदेतात्रिरीक्षेऽहं "" रणसमुद्यमे'-दोनों सेनाओंके बीचमें एथ कबतक खड़ा करें? इसपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कौरव-सेनामें आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खड़े हैं, उन सबको जवतक मैं देख न लूँ, तबतक आप र्यंको वहीं खड़ा रखिये । इस युद्धके उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बलवाले हैं ? कौन मेरेसे कम बलवाले हैं ? और

कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं ? उन सबको में जरा देख लैं।

यहाँ 'योद्धकामान्' पदसे अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो सन्धिकी बात ही सोची थी, पर उन्होंने सन्धिको बात स्वीकार नहीं की; क्योंकि उनके मनमें युद्ध करनेकी ज्यादा इच्छा है । अतः उनको मैं देखुँ कि कितने यलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं !

# योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।।

दुएयुद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ।

व्याख्या—'धार्तराष्ट्रस्य \* दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्पवः'--यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस द्योंधनने हमारा नारा करनेके लिये आजतक कई तरहके घड़यन्त रचे हैं। हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे ग्रन्थके अधिकारी हैं. पर उसको भी यह हडपना चाहता है, देना नहीं चाहता । ऐसी तो इसकी दष्टबुद्धि है; और यहाँ आये हुए गुजालोग युद्धमें इसका प्रिय करना चाहते हैं! वास्तवमें तो मित्रोका यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें. ऐसी बात बतायें. जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परन्त ये राजालीम दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधनसे युद्ध कराकर, युद्धमे उसकी सहायता करके उसका पतन

ही करना चाहते हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित किस बातमें है; उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा और उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा-इन बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम आधा राज्य तुम रखो और पाण्डवोंका आधा राज्य पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सधरता।

'योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः'-इन युद्धके लिये उतावले होनेवालोंको जरा देख तो लूँ। इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायँगे। 'द्योत्स्यमानान्'कहनेका तात्पर्य है कि इनके मनमें

युद्धकी ज्यादा आ रही है; अतः देखूँ तो सही कि ये है कौन?

सम्बन्ध-अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवानुने क्या किया- इसको संजय आगेके दो श्लोकोंमें कहते हैं।

<sup>&#</sup>x27;धार्तराष्ट्र' पदके दो अर्थ होते हैं—(१)पृतराष्ट्रके पुत्र अथवा सम्बन्धी (२) अन्यायपूर्वक राष्ट्र-(राज्य-) को धारण करनेवाले । यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र-दुर्योधनके लिये ही 'धार्तराष्ट्रस्य' पद आया है ।

इसके सिवाय अर्जुनके रथको ध्वजापर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा, जो शत्रुओंके प्राणोंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने शतुओंको सुगमतासे मार सकोगे \* 1' इस प्रकार जिनके रथको ध्वजापर हनुमानुजी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है ।

'पाण्डवः'--धृतराष्ट्रने अपने प्रश्नमें 'पाण्डवाः' पदका प्रयोग किया था । अतः धृतराष्ट्रको बार-बार पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१ । १४ में

और यहाँ) 'पाण्डव:'शब्दका प्रयोग करते हैं । 'हपीकेशं तदा वाक्यमिदमार महीपते'— पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्यके पास जाकर चालाकीसे भरे हुए वचन बोलता है। परन्त अर्जन कौरवसेनाको देखकर जो जगदगह है. अन्तर्यामी हैं, मन-वद्धि आदिके प्रेरक हैं— ऐसे भगवान् श्रीकृष्णसे शुरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्यसे भी हए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते

अर्जन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत 1128 11 योद्धकामानवस्थितान्। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धव्यमस्मिन्णसमुद्यमे ।। २२ ।।

अर्जुन बोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरे रथको आप तवतक खड़ा कीजिये, जबतक में युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए इन युद्धकी इच्छावालोंको देख न लूँ कि इस युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है।

व्याख्या—'अच्यत सेनयोरुष्रयोर्पध्ये रधं स्थापय'— दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये एक-दूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओमें इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर बाण आदि मार सके । उन दोनों सेनाओंका मध्यमाग दो तरफसे मध्य था- (१) सेनाएँ जितनी चौडी खडी थों, उस चौड़ाईका मध्यमाग और (२) दोनों सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कौरव-सेना जितनी द्रीपर खड़ी थी, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य-भागमें रथ खड़ा करनेके लिये अर्जुन भगवान्से कहते हैं,जिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे देखा जा सके ।

'सेनयोरुभयोर्मध्ये'पद गीतामें तीन बार आया है—यहाँ (१ । २१में), इसी अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें और दूसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें । तीन यार आनेका तात्पर्य है कि पहले अर्जन शाखीरताके साथ

थी, बीचमें कुटुम्बियोंको देखनेसे मोहके कारण उनकी यद्भसे उपरति हो गयी और अन्तमें उनको भगवान्से गीताका महान् उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ-कहीं और जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके निप्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्माको प्राप्ति हो सकती है । कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें सदा एकरूपसे रहते हैं।

अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी

आज्ञा देते हैं (१ । २१),फिर भगवान् दोनों सेनाओंके

बीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये

कहते हैं (१ । २४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके

बीचमें ही विपादमग्न अर्जुनको गीताका उपदेश देते

हैं(२ । १०) । इस प्रकार पहले अर्जुनमें शुरवीरता

खावेण रवं ਰਕ । **बंह**ियच्याचि मोक्यामि नादान् ध्यजस्यश प्राणहराः सुखं

'यावदेतात्रिरीक्षेऽहं "" रणसमुद्यमे'—दोनों सेनाञांके बीचमें रथ कबतक खड़ा करें? इसपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कौरव-सेनामें आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खड़े हैं, उन सबको जवतक में देख न लूँ, तबतक आप रथको वहीं खड़ा रखिये। इस युद्धके उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बलवाले हैं? और

कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं ? उन सबको मैं जरा देख लूँ ।

यहाँ 'योद्धुकामान्' पदसे अर्जुन कह रहे हैं वि हमने तो सन्यिकी चात ही सोची थी, पर उन्होंने सन्यिकी बात स्वीकार नहीं की; क्योंकि उनके मनरे युद्ध करनेकी ज्यादा इच्छा है। अतः उनको में देहुँ कि कितने बलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं!

#### \*

# योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।।

दुष्टबुद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ ।

व्याख्या—'धार्तराष्ट्रस्य \* दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः'--यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दर्योधनने हमारा नाश करनेके लिये आजतक कई तरहके षड्यन्त रचे हैं। हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे ग्ज्यके अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता । ऐसी तो इसकी दुष्टबुद्धि है; और यहाँ आये हए राजालोग यद्धमें इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तवमें तो मित्रोंका यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी वात बतायें, जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परना ये राजालोग दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके उल्टे उसको बढाना चाहते हैं और दर्योधनसे यद्ध कराकर, युद्धमें उसकी सहायता करके उसका पतन

ही करना चाहते हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित किस बातमें हैं, उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा और उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा—इन बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं । अगर ये राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम आधा राज्य तुम रखो और पाण्डवोंका आधा राज्य पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सधरता ।

'योत्स्यमानानवेक्षेऽर्ह य एतेऽत्र समागताः'—इन युद्धके लिये उतावले होनेवालोंको जरा देख तो लूँ! इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायेंगे।

'योत्स्यमानान्'कहनेका तात्पर्य है कि इनके मनमें युद्धको ज्यादा आ रही है; अतः देखूँ तो सही कि ये हैं कौन ?



सम्बन्ध-अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने क्या किया- इसको संजय आगेके दो श्लोकोंमें कहते हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;धार्तराष्ट्र' पदके दो अर्थ होते हैं—(१)मृतराष्ट्रके पुत्र अथवा सम्बन्धी (२) अन्यावपूर्वक राष्ट्र-(राज्य-) को धारण करनेवाले । यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र—दुर्वोधनके लिये ही 'धार्तराष्ट्रस्य' पद आया है ।

संजय उवाच

एवमुक्तो हवीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोक्तभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोक्तमम्।।२४।। भीषमद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति।।२५।।

संजय बोले—हे भरतवंशी राजन्! निद्राविजयी अर्जुनके द्वारा इस तरह कहनेपर अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके मध्यभागमें पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको खड़ा करके इस तरह कहा कि 'हे पार्थ! इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियोंको देख'।

व्याख्या— 'गुडाकेशन' — 'गुडाकेश' शब्दके दो अर्थ होते हैं— (१) 'गुडा'नाम मुड़े हुएका है और 'केश'नाम वालोंका है। जिसके सिरके बाल मुड़े हुए अर्थात् धुँचयले हैं, उसका नाम'गुडाकेश'है। (२) 'गुडाका' नाम निदाका है और 'इंश'नाम खामीका है। जो निदाका खामी है अर्थात् निद्रा ले, चाहे न ले—ऐसा जिसका निदापर अधिकार है, उसका नाम 'गुडाकेश' है। अर्जुनके केश धुँधयले थे और उनका निदापर आधिपत्य था; अतः उनको 'गुडाकेश'का गमा है।

'एवमुक्तः' — जो निद्रा-आलस्यके सुखका गुलाम नहीं होता और जो विषय-भोगोंका दास नहीं होता, केवल भगवान्का ही दास (भक्त) होता है, उस भक्तको चात भगवान् सुनते हैं; केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञाका पालन भी करते हैं। इसलिये अपने सखा भक्त अर्जुनके द्वार आज्ञा देनेपर अन्तर्यांमी भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें अर्जुनका रथ खड़ा कर दिया।

'ह्रपोकेशः'—इन्द्रियोका नाम 'ह्रपोक' है। जो इन्द्रियोंक ईश अर्थात् स्वामी हैं, उनको ह्रपोकेश कहते हैं। पहले इक्कीसवें श्लोकमें और यहाँ 'ह्रपोकेश' कहनेका तात्पर्य हैं कि जो मन, शुद्धि, इन्द्रियों आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देनेवाले हैं, वे ही अन्तर्पामी भगवान् यहाँ अर्जुनकी आज्ञाका पालन

करनेवाले बन गये हैं! यह उनकी अर्जुनपर कितना अधिक कृपा है!

'सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्'—दोनों सेनाओंके बीचमें जहाँ खालो जगह थी, वहाँ भगवान्ते अर्जनके श्रेष्ठ रथको खडा कर दिया ।

'भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्'—उस रथको भी भगवान्ते विलक्षण चतुराईसे ऐसी गगह खड़ा किया, जहाँसे अर्जुनको कौटुम्बिक सम्बन्धवाले-शितायह भीष्म, विद्याले सम्बन्धवाले आचार्य होण एवं कौत्व-सेनाके मुख्यं-मुख्य राजालोग सामने दिखायी दे सर्वे।

'उद्याच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्सुरुक्तितीत' — 'कुक्त' पदमं घृतग्रष्टके पुत्र अति पाण्डुके पुत्र — ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुंक्शी हैं । युद्धके त्विय एकत्र हुए इन कुरुक्षिशयोंको देख— ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि इन कुरुक्षिशयोंको देखकर अर्जुनके भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि हम सब एक ही तो हैं! इस' पक्षके हों, चाहे उस पक्षके हों, भले हों, चाहे वुरो हों; सदाचार्य हों, चाहे दुग्धारी हों, पर हैं सब अपने हो कुटुम्बी । इस कारण अर्जुनमें छिपा हुआ कौटुम्बिक ममतायुक्त मोह जामत् हो जाय और मोह जामत् होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाय, जिससे अर्जुनको निमित्त बनाकर भावी कित्युगी जीवोंके करनाण के लिये गीता का महान् रुपदेश

दिया जा सके— इसी भावसे भगवान्ने यहाँ 'पश्यैतान् खड़ा करके अर्जुनके मोहको जाग्रत् करनेके लिये ही समवेतान करून' कहा है । नहीं तो भगवान 'पश्यैतान धार्तराष्ट्रान् समानिति'-ऐसा भी कह सकते थे; परन्तु ऐसी कहनेसे अर्जनके भीतर युद्ध करनेका जोश आता; जिससे गीताके प्राकट्यका अवसर ही नहीं आता ! और अर्जुनके भीतरका प्रसुप्त कौटुम्बिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं । जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्यलोग पहले उसको पकानेकी चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है, तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं; ऐसे ही भगवान भक्तके भीतर छिपे हए मोहको पहले जामत करके फिर उसको मिटाते हैं । यहाँ भी भगवान् अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहको 'कुरून् पश्य' कहकर जाग्रत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नम् कर देंगे।

अर्जुनने कहा था कि 'इनको मैं देख लूँ'-'निरोक्षे' (१।२२) 'अवेक्षे' (१।२३): अतः यहाँ भगवान्को 'पश्य' (तृ देख ले) — ऐसा कहनेकी जरूरत ही नहीं थी । भगवानको तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिये था । परन्तु भगवान्ने रथ

'कुरून पश्य' (इन कुरुवंशियोंको देख) -- ऐसा कहा है।

कौटुम्बिक स्त्रेह और भगवत्रेम—इन दोनोंमें बहत अत्तर है । कुटुम्बमें ममतायुक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुम्बके अवगुणोंकी तरफ ख्याल जाता ही नहीं: कित 'ये मेरे हैं'--ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवानुका भक्तमें विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्तके अवगुणोंकी तरफ भगवान्का ख्याल जाता ही नहीं; किन्तु 'यह मेरा ही है'-ऐसा ही भाव रहता है। कौटुम्बिक स्नेहमें क्रिया पदार्थ-( शरीरादि-) की और भगवत्रेममें भावकी मुख्यता रहती है । कौटुम्बिक स्नेहमें मूढ़ता-(मोह-) की और भगवत्रेममें आत्मीयताकी मख्यता रहती है। कौटम्बिक स्नेहमें अधेरा और भगवत्प्रेममें प्रकाश रहता है। कीट्रियक स्नेहमें मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत्प्रेममें तल्लीनताके कारण कर्तव्य-पालनमें विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौदुम्बिक स्नेहमें कटम्बियोंकी और भगवत्रेममें भगवानकी प्रधानता होती

सम्बन्ध—पूर्वरलोकमें भगवान्ते अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहा । उसके बाद क्या हुआ—इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकोमें करते हैं।

> पितृनथ पितामहान् । तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ।।२६ ।। सेनयोरुभयोरपि । श्रशुरान्सुहदश्चैव

उसके बाद पृथानन्दन अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित पिताओंको, पितामहोंको, आचार्योंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोको, ससुरोंको और सुहदोंको भी देखा।

व्याख्या—'तत्रापश्यत् \*\*\*\* सेनयोरुभयोरिप'-जब भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि इस रणभूमिमें इकट्ठे हुए कुरुवंशियोंको देख, तब अर्जुनकी दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुम्बियोंपर गयी । उन्होंने देखा कि उन सेनाओमें युद्धके लिये अपने-अपने स्थानपर भूरिश्रवा

आदि पिताके भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिये पिताके समान हैं । भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं । द्रोण, कप आदि आचार्य (विद्या पढानेवाले और कुलगुरु ) खड़े हैं । पुरुजित, कुन्तिभोज, शल्य,शकुनि आदि मामा खड़े हैं। भीम, दर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यू, घटोत्कच, लक्ष्मण हैं और ऐसे ही अपने पक्षके मित्र भी खड़े हैं। (दुर्योधनका पुत्र) आदि मेरे और मेरे भाइयोंके पुत्र द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतुके खंडे हैं । लक्ष्मण आदिके पुत्र खंडे हैं, जो कि मेरे अपने-अपने पक्षका हित चाहनेवाले सात्यिक, कतवर्मा पीत्र हैं। दुर्योधनके अश्वत्यामा आदि मित्र खड़े आदि सुहद् भी खड़े हैं।

सम्बन्ध—अपने सब कुटुम्बियोंको देखनेके बाद अर्जुनने क्या किया—इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं।

#### तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ।। २७ ।। परयाविष्टो विषोदन्निदमव्रवीत् ।

अपनी-अपनी जगहपर स्थित उन सम्पूर्ण बान्धवोंको देखकर वे कुत्तीनन्दन अर्जुन अत्यन्त कायरतासे युक्त होकर विपाद करते हुए ये वचन बोले ।

सर्वान्वन्यूनवस्थितान् किया है। समीक्ष्य'-पूर्वश्लोकके अनुसार अर्जुन जिनको देख चके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुनने बाह्रीक आदि प्रपितामह; धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सुरथ आदि साले; जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई सम्बन्धियोंको दोनों सेनाओंमें स्थित देखा ।

'स कौन्तेयः कृपया परयाविष्टः'—इन पदेंमिं'स कीन्तेयः कहनेका सार्त्पर्य है कि माता कुन्तीने जिनको युद्ध करनेके लिये सन्देश भेजा था और जिन्होंने शास्त्रीरतामें आकर 'मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं ?-ऐसे मुख्य-मुख्य योद्धाओंको देखनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णको दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करनेकी आज्ञा दी थी, वे ही कुन्तीनन्दन अर्जुन अत्यन्त कायरतासे युक्त हो, जाते हैं।

दोनों ही सेनाओंमें जन्मके और विद्याके सम्बन्धी-ही-सम्बन्धी देखनेसे अर्जुनके मनमें यह विचार आया कि युद्धमें चाहे, इस पक्षके लोग मेरें, चाहे उस पक्षके लोग मरें, नुकसान हमाग्र ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, सम्बन्धी तो हमारे ही मारे जायेंगे! ऐसा विचार आनेसे अर्जुनकी युद्धकी इच्छा तो मिट गयी और भीतरमें कायरता आ गयी । इस कायरताको भगवान्ते आगं ( २ । २-३ में ) 'कश्मलम्' तथा 'हृदयदीर्यस्यम्' कहा है, और अर्जुनने( २ । ७में ) 'कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः'कहकर इसको स्वीकार भी

अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं-'कृपयाविष्टः' । इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आयी है। अतः यह आगन्तुक दोप है। आगन्तुक होनेसे यह ठहरेगी नहीं । परन्तु शूरवोरता अर्जुनमें स्वामाविक है; अतः वह तो रहेगी ही।

अत्यत्त कायरता क्या है? विना किसी कारण निन्दा, तिरस्कार, अपमान करनेवाले, दुःख देनेवाले, वैरमाव रखनेवाले, नाश करनेकी चेष्टा करनेवाले दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आदिको अपने सामने युद्ध करनेके लिये खड़े देखकर भी उनको मारनेका विचार न होना, उनका नाशं करनेका उद्योग न करना-यह अत्यन्त कायरतारूप दोप है । यहाँ अर्जुनको कायरतारूप दोपने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जन आदिका अनिष्ट चाहनेवाले और समय-समयपर अनिष्ट करनेका उद्योग करनेवाले हैं, उन अधर्मियों-पापियोंपर भी अर्जनको करुणा आ रही है (गीता १ । ३५, ४६) और वे क्षत्रियके कर्तव्यरूप अपने धर्मसे च्युत हो रहे हैं ।

'विपीदन्निदमद्रवीत्'--युद्धके परिणाममें कुदुम्यकी, कुलकी, देशकी क्या दशा होगी—इसकी लेकर अर्जुन बहुत दुःखी हो रहे हैं और उस अवस्थामें वे ये वचन बोलते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकोंमें किया गया है।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।। २८ ।। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ।। गाण्डीवं स्नंसते हस्तात्त्वक्वैव परिदहाते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।। ३० ।!

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! युद्धकी इच्छावाले इस कुटुम्ब-समुदायको अपने सामने उपिध्यत देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीरमें कॅपकेंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं । हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है । मेरा मन भूमित-सा हो रहा है और मैं खड़े रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हैं ।

व्याख्या—'दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुस्सं समुपिस्यतम्'—अर्जुनको 'कृष्ण' नाम बहुत प्रिय या । यह सम्बोधन गीतामें नी बार आया है । भगवान् श्रीकृष्णके लिये दूसरा कोई सम्बोधन इतनी बार नहीं आया है । ऐसे ही भगवान्को अर्जुनका 'पार्थ' नाम बहुत प्यारा था । इसलिये भगवान् और अर्जुन आपसको बोलचालाने ये नाम लिया करते थे और पह बात लोगोंमें भी प्रसिद्ध थी । इसी दृष्टिसे संजयने गीताके अन्तमें 'कृष्ण' और'पार्थं' नामका उल्लेख किया है-यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों पनुर्परः'(१८ १७८) ।

प्तापट्टने पहले 'समवेता युपुत्सवः'कहा था और यहां अर्जुनने भी 'युपुत्तुं समुपस्थितम्' कहा है; परलु दोनोंकी दृष्टियोंमें बड़ा अन्तर है । पृतापट्टकी दृष्टिमें तो दुर्योधन आदि मेर पुत्र हैं और युधिष्टिर आदि पाणुके पुत्र हैं—ऐसा भेद है; अतः धृतपष्ट्रकी वहाँ 'सामकाः' और'पाण्डलाः' कहा है । परलु अर्जुनको दृष्टिमें यह भेद नहीं है; अतः अर्जुनने यहाँ 'सजनम्'कहा है, जिसमें दोनों पक्षके लोग आ जाते हैं । तारपर्व है कि धृतपप्ट्को तो युद्धमें अपने पुत्रोके परोक्ती आर्शकासे भय है, शोक है; परलु अर्जुनको दोनों ओरके सुन्टीम्बयोंके मरने की आर्शकासे शोक हो रहा है कि किसी भी तरफका कोई भी मरे, पर वह है तो हमाए ही सुन्टम्बी।

अवतक 'दृष्ट्वा' पर तीन बार आया है—
'दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' .(१ । २०) और
यहाँ 'दृष्ट्वां स्वजनम्' (१ । २०) और
यहाँ 'दृष्ट्वां स्वजनम्' (१ । २०) । इन तीनोंका तात्पर्य
है कि दुर्योधनका देखना तो एक ताहका ही एहा
अर्थात् दुर्योधनका तो युद्धका ही एक पाव रहा;
परन्तु अर्जुनका देखना दो ताहका हुआ । पहले तो
अर्जुन धृतप्रमुके पुनोंको देखकर वीरतामें आकर युद्धके
लिये धनुप उठाकर खड़े हो जाते हैं और अव
स्वजनोंको देखकर कायरतासे आविष्ट हो रहे हैं, युद्धसे
उपरत हो रहे हैं और उनके हाथसे धनुप गिर रहा है ।

'सीदिन्त मम गात्राण'''' श्रमतीव च मे मनः'—
अर्जुनके मनमे युद्धके भावी परिणामको लेकर चिन्ता
हो रही है, दुःख हो रहा है। उस चिन्ता, दुःखका
असर अर्जुनके सारे शारीरपर पड़ रहा है। उसी
असरको अर्जुन स्पष्ट शब्दोमें कह रहे हैं कि मेरे
शारीरका हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अङ्ग (अवयव)
शिथिल हो रहा है! मुख सूखता जा रहा है।
जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है! सारा शारीर
धर-थर काँग रहा है! शारीरके सभी रोंगटे खड़े हो
रहे हैं अर्थाव् सारा शारीर ग्रेमाञ्चित हो रहा है! जिस
गाण्डीव धनुपकी प्रत्मञ्जाकी टङ्कारसे शाह भवमीत हो
जाते हैं, वही गाण्डीव धनुष आज मेरे हाथसे गिर

रहा है! लचामें — सारे शरीरमें जलन हो रही है \* ! लगता है कि मैं मूर्च्छित होकर गिर पडूँगा! ऐसे मेरा मन भ्रमित हो रहा है अर्थात् मेरेको क्या करना अनर्थकारक युद्धमें खड़ा रहना भी एक पाप मालू चाहिये — यह भी नहीं सुझ रहा है! यहाँ युद्धमूमिमें दे रहा है। रथपर खड़े रहनेमें भी मैं असमर्थ हो रहा है! ऐसा

\*

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अपने शरीरके शोकजनित आठ चिह्नोका वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणामके सूचन शकुनोंकी दृष्टिसे युद्ध करनेका अनौवित्य बताते हैं।

#### निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

#### न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३१ ।।

हे केशव ! मैं लक्षणों— शकुनोंको भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्धमें खजनोंको मारकर श्रेय (लाभ) भी नहीं देख रहा हूँ । व्याख्या—'निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि शकुनोंकी ओर देखता हूँ, तो मेरेको ये दोनों ही

व्याख्या—'निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव'- हे केशव! मैं शकुनोंको ौं भी विपरीत हो देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्यके आरम्भमें मनमें जितना अधिक उत्साह (हर्ष) होता है, वह उत्साह उस कार्यको उतना ही सिद्ध करनेवाला होता है। परन्तु अगर कार्यके आरम्भमें ही उत्साह भङ्ग हो जाता है, मनमें संकल्प-विकल्प ठीक नहीं होते. तो उस कार्यका परिणाम अच्छा नहीं होता । इसी भावसे अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीरमें अवयवोंका शिथिल होना, कम्प होना, मुखका सुखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी हीक नहीं हो रहे हैं ‡। इसके सिवाय आंकाशंसे उल्कापात होना, असमयमें ब्रहण लगना, भूकम्प होना, पश्-पक्षियोंका भयंकर बोली बोलना, चन्द्रमाके काले चिह्नका मिट-सा जाना, बादलोंसे रक्तकी वर्ष होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए है। इस तरह अभीके और पहलेके — इन दोनों

'न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्या स्वजनमाहवे'—पुदमें अपने कुटुम्बियोंको मारनेसे हमें कोई लाम होगा— ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्धके परिणापमें हमारे लिये लोक और परलोक—— दोनों ही हितकारक नहीं दीखते। कारण कि जो अपने चुल्तका नाश करता है, वह अत्यन्त पापी होता है। अतः कुलका नाश करनेसे हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकोंकी प्राप्ति होगी। इस स्लोकमें 'निमितानि पश्यामि' और 'श्रेयः

शक्न विपरीत अर्थात् भावी अनिष्टके सूचक दीखते हैं ।

इस रक्तोकमें 'निमितानि पश्यामि' और 'श्रेय: अनुपश्यामि'—X इन दोनों वाक्योंसे अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनोंको देखूँ अथवा स्वयं विचार करूँ, दोनों ही रीतिसे युद्धका आरम्भ और उसका परिणाम हमारे लिये और संसारमात्रके लिये हितकारक नहीं दीखता ।

सम्बन्ध—जिसमें न तो शुभ शकुन दीखते हैं और न श्रेप ही दोखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजयको प्राप्त करोन्त्री अनिन्छा अर्जुन आगेर्क श्लोकमें प्रकट करते हैं।

ों जितने भी शकुन होने हैं, वे किसी अच्छी सा बुगें घटनाके होनेने निमित नहीं होने अवाँत् वे किसी घटनाके निमीना नहीं होने, असुन चानी घटनाकी सूचना देनेवाले होते हैं ।

<sup>\*</sup> विच्ता विलासमा सुन्ता विन्दुषर्थ विशेषतः । ससीवे रहने विन्ता निर्मीये रहने विला ।। 'विनासो विलातेः समान कहा गया है, केयल एक विन्दुकी हो अधिकता है। विना जीवित पुरुषको जनाती है और विना से हए पुरुषको जनाती है।'

शहुन बतानेवाले प्राणी भी वालपार्च शकुनोको बताने नहीं हैं, किन्तु उनकी स्थामांविक घेटासे शकुन यूपिन होते हैं। मैं पार्चि अर्जुन स्रापिसे होनेवाले स्वस्त्रणीको भी शंकुन मान रहे हैं, तथापि वालवामें ये शकुन नहीं हैं। ये तो शोकके कारण इन्द्रियों, शरीर, मान, पुल्लियों केरोबाले विकास है।

<sup>🗙</sup> चहाँ 'पञ्चामि' क्रिया भूत और वर्गमानके शकुनोंके विषयमे और 'अनुपश्कापि' क्रिया भविष्यके परिणामके विषयमें आयी है ।

# न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगौजीवितेन वा ।। ३२ ।।

हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखोंको ही चाहता हूँ । हे गोविन्द ! हमलोगोंको राज्यसे क्या लाभ ? भोगोंसे क्या लाभ ? अथवा जीनेसे भी क्या लाभ ?

व्याख्या—'न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च'—मान ले कि युद्धमें हमारी विजय हो जाय, तो विजय होनेसे पूरी पृथ्वीपर हमारा राज्य हो जायगा, अधिकार हो जायगा । पृथ्वीका राज्य मिलनेसे हमें अनेक प्रकारके सुख मिलेंगे । परनु इनमेंसे मैं कुछ भी नहीं चाहता अर्थात् मेरे मनमें विजय, राज्य एवं सुखोंकी कामना नहीं है ।

'किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा'— जब हमारे मनमें किसी प्रकारको (विजय, राज्य, और सुखकी) कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाय, पर उससे हमें क्या लाम ? कितने ही सुन्दर-सुन्दर भोग मिल जायँ, पर उनसे हमें क्या लाम ? अथवा बुदुर्गिययोंको मास्कर

हम उज्यके सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ ? तात्पर्य है कि ये विजय, उज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं, जब भीतरों इनको कामना हो, भियता हो, महत्त्व हो। परनु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं? इन कुदुम्वियोंको मारकर हमारी जीनकी भी इच्छा नहीं है; क्योंकि जब हमारे कुदुम्बी मर जावँगे, तब ये राज्य और भोग किसके काम आयेंगे? राज्य, भोग आदि तो कुदुम्बके लिये होते हैं, पर जब ये ही मर जावँगे, तब इनको कीन भोगेगा? भोगनेकी बात तो दूर रही, उत्टे हमें और अधिक विन्ता, शोक होंगे!

+

सम्बग-अर्जुत विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगेके श्लोकमें वताते हैं। येषामर्थे काव्हिक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्यक्तवा धनानि च ।। ३३ ।।

जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणोंकी और धनकी आशाका त्याग करके युद्धमें खड़े हैं।

व्याख्या—'येपामधें काहिसतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च'— हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुद्धके लिये नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुम्बियों, प्रेमियों, मित्रों आदिके लिये ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदिको सुख-आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाय, ये प्रसन्न रहें— इसके लिये ही हम पुद्ध करके राज्य होना चाहते हैं, भोग-सामग्री इकड़ी करान चाहते हैं।

'त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्वक्तवा धनानि घ'—
पर वे ही ये सव-के-सव अपने प्राणींकी और धनकी
आशाको छोड़कर युद्ध करनेके लिये हमारे सामने इस
रणभूमिमें खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया
है कि हमें न प्राणींका मोह है और न धनकी गृष्णा
है; हम मर वेशक जायै, पर युद्धसे नहीं हटेंगे।
अगर ये सब मर ही जायैंगे, तो फिर हमें राज्य
किसके लिये चाहिये? सुख किसके लिये चाहिये?
धन किसके लिये चाहिये? अर्थात् इन सवकी इच्छा

हम किसके लिये करें?

प्राणोंकी और धनकी इच्छा होती, तो वे मरनेके लिये 'प्राणांस्यक्ता धनानि च' का तात्पर्य है कि वे सद्धमें क्यों खड़े होते ? अतः यहाँ प्राण और धनका

प्राणोंकी और धनकी आशाका त्याग करके खड़े हैं त्याग करकेश तात्पर्य उनकी आशाका त्याग करनेमें अर्थात् हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा- ही है। इस इच्छाको छोडकर वे खडे हैं। अगर उनमें

सम्बन्ध— जिनके लिये हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं— इसका वर्णन अर्जुन आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं।

> आचार्याः\* पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वश्राः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४ ।। एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मध्सद्दन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ।।३५ ।।

आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी सम्बन्धी हैं, मुझपर प्रहार करनेपर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और हे मधुसूदन ! मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो मैं इनको मार्रं ही क्या ?

व्याख्या—[भगवान् आगे सोलहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें कहेंगे कि काम, क्रोघ और लोभ-ये तीनों ही नरकके द्वार हैं। वास्तवमें एक कामके ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तओं, व्यक्तियों आदिको महत्त्व देनेसे पैदा होते हैं। काम अर्थात् कामनाकी टो तरहकी क्रियाएँ होती हैं—इष्टकी

प्राप्ति और अनिष्टकी निवृति । इनमेंसे इष्टकी प्राप्ति भी दो तरहकी होती है— संग्रह करना और सुख भोगना । संग्रहको इच्छाका नाम 'लोम' है और सुखभोगकी इच्छाका नाम 'काम' है। अनिष्टकी निवृत्तिमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' आता है 'अर्थात् भोगोंको, संग्रहकी प्राप्तिमें बाधा देनेवालींपर अथवा हमारा अनिष्ट करनेवालोंपर, हमारे शरीरका नाश करनेवालोंपर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करनेवालोका

नाश करनेकी क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्धमें मनुष्यको दो तरहसे हो प्रवृत्ति होती है-अनिष्टकी निवृत्तिके लिये अर्थात् अपने 'क्रोध' को सफल बनानेके लिये और इष्टकी प्राप्तिके लिये अर्थात 'लोभ' की पूर्तिके लिये । परन्तु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातोंका निषेध कर रहे हैं 11

ं 'आचार्याः पितरः'''' कि नु महीकृते'-अगर हमारे ये कुट्रम्वीजन अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये कोधमें आकर मेरेपर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये क्रीधमें आका इनको मारना नहीं चाहता । अगर ये अपनी इष्ट्रप्राप्तिके लिये राज्यके लोममें आकर मेरेको मारना चाहें. तो भी में अपनी इप्र-प्राप्तिके लिये लोभमें आकर इनको मारना नहीं चाहता । तात्पर्य यह हुआ

<sup>\*</sup> छच्चीसर्वे इत्तोकमें 'पितृनथ पितामहान् \*\*\* कड़कर सथसे पहले पिताओं और पिनामहोंका नाम लिया गया है, और यहाँ 'आचार्याः पितरः' " कहकर सबसे पहले आचार्योका नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ तो कौदुष्यिक सेहकी मुख्यता है, इसलिये यहाँ पिताका नाम सबसे पहले लिया है; और यहाँ न मारनेका विषय चल रहा है, इसलिये यहाँ सबसे पहले आदाणीय पून्य आवायी-गुम्बनोंका नाम लिया है. जो कि जीवके परम हिनेपी होते हैं।

कि क्रोध और लोभमें आकर मेरेको नरकोंका दरवाजा मोल नहीं लेगा है।

यहाँ दो बार 'अपि' पदका प्रयोग करनेमे अर्जुनका आशाय यह है कि मैं इनके खार्थमें बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? पर मान लो कि 'पहले इसने हमारे खार्थमें बाधा दी है' ऐसे विचारसे ये में शरीरका नाश करनेमें प्रवृत्त हो जायें, तो भी (प्रतोऽिप) में इनको मारना नहीं चाहता । दूसरी बात, इनको मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिल जाय, यह तो सम्मावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी (अपि श्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः) में इनको मारना नहीं चहता।

'मधुमूदन' \* सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप तो दैत्योको मारनेवाले हैं, पर ये द्रोण आदि आज़ार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है, जिससे मैं इनको मारनेको इच्छा करूँ ? ये तो हमारे अत्यन्त नजदीकके खास सम्बन्धी हैं।

"आचार्याः'—इन कुटुम्बियोमें जिन द्रोणाचार्य आदिसे हमारा विद्याका, हितका सम्बन्ध है, ऐसे पून्ध आचार्योकी मेरेको सेवा करनी चाहिये कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिये? आचार्यके चरणोमें तो अपने-आपको, अपने प्राणोंको भी समर्पित कर देना चाहिये। यही हमारे लिये उचित है।

'पितरः' —शरीरके सम्बन्धको लेकर जो पितालोग है उनका हो तो रूप यह हमाग्र शरीर है। शरीरसे उनके स्वरूप होकर हम क्रीध या लोभमे आकर अपने उन पिताओंको कैसे मारें ? 'पुता:'—हमारे और हमारे भाइयोंके जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करनेयोग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैंटें, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म हैं।

'पितामहा:'—ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजीके भी पूज्य हैं, तब हमारे लिये तो परमपूज्य हैं ही। वे हमारी ताइना कर सकते हैं, हमें भार भी सकते हैं। पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिये, जिससे उनको किसी तरहका दुःख न हो, कष्ट न हो, प्रसुत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो।

'मातुलाः'—हमारे जो मामालोग हैं, वे हमारा पालन-पोषण करनेवाली माताओंके ही भाई हैं । अतः वे माताओंके समान ही पज्य होने चाहिये ।

'श्रशुराः'—ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयोंकी पिलयोंके पूज्य पिताजी हैं। अतः ये हमारे लिये भी पिताके ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ?

'पाँत्राः'—हमारे पुत्रोके जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रोसे भी अधिक पालन-पोपण करनेयोग्य हैं।

'श्यालाः'—हमारे जो साले हैं, वे भी हमलोगोंकी पत्रियोंक प्यारे भैया हैं । उनको भी कैसे मारा जाय !

'सम्बन्धिनः'—ये जितने सम्बन्धी दीख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी सम्बन्धी हैं, उनका पालन-पोषण, सेवा करनी चाहिये कि उनको मारना चाहिये? इनको मारनेसे अगर हमें जिलोकोका राज्य भी मिल जाय, तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वधा अनुचित है।

#### \*

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें अर्जुनने खजनोको न मारनेमे दो हेतु बताये । अव परिणामकी दृष्टिसे भी खजनोंको न मारना सिद्ध करते हैं ।

> निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ।।३६ ।।

हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारकर हमलोगोको क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मार्चने तो हमें पाप ही लगेगा ।

<sup>&#</sup>x27;मधु' नामक दैत्यको मारनेके कारण चगवान्का नाम 'मधुसूदन' पड़ा था ।

व्याख्या— 'निहत्य धार्तपृष्ठात्रः'''' हत्वैतानाततायिनः'— धृतप्रधृके पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी ? अगर हम क्रोध अथवा लोगके वेगमें आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग शान्त होनेपर हमें रोना ही पड़ेगा अर्थात् क्रोध और लोगमें आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे— ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा । कुर्टाध्ययेंको यार आनेपर उनका अभाव बार-बार खटकेगा । क्लिमें उनकी मृत्युक्त शोक सताता रहेगा । ऐसी स्थितिमें हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या ? तात्पर्य है कि इनको मारनेसे हम इस लोकमें जबतक जीते रहेंगे, तबतक हमारे चितमें कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारनेस हमें चे पा पा हमेगा, वह परलोकमें हमें भूभेकर हु:ख देनेवाला होगा ।

आततायों छः प्रकारके होते हैं — आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें श्रास लेकर मारनेको तैयार हुआ, धनको हरनेवाला, जमीन (राज्य) छीननेवाला और खीका हरण करनेवाला "। दुर्योशन आदिमे ये छही ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पाण्डवांको लाक्षागृहमें आग लगाकर माराा चाहा था। भीमसेनको जहर खिलाकर जलमें मेंक दिया था। हाथमें श्रास लेकर वे पाण्डवांको मारनेक लिये तैयार थे हो। द्युतकोड़ामें छल-कपट करके उन्होंने पाण्डवांका घन और राज्य हर लिया था। ग्रीपदीको भरी समामें लाकर दुर्योधनने 'मैंने तेरेको जीत लिया है, त

मेरी दासी हो गयी है आदि शब्दोंसे बड़ा अपमान किया था और दुर्योधनादिकी प्रेरणासे जयद्रथ द्रौपदीकी इस्कर ले गया था।

शास्त्रीके वचनोंके अनुसार आततायीको मारिसे मारिनालेको कुछ भी दोष (पाप) नहीं लगता— 'नाततायिकये दोषो हन्तुर्भवति कश्चन' (मनुसृति ८ ।३५१) । परन्तु आततायीको माराना उचित होते हुए भी मारिनके क्रिया अच्छी नहीं हैं। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्यको कभी किसीकी हिसा नहीं करती चाहिये— 'न हिस्यास्सर्वा भूतानि'; हिसा न करना परमधर्भ है— 'अहिंसा परमो धर्मः †।' अतः क्रोध-लोभके वशीभूत होकर कुटुनियसोंको हिंसाका कार्य हम क्यों करें?

हाकर पुदान्यवाका हिसाका कार्य हम क्या कर ? ...
आततार्या होनेसे ये दुर्योधन आदि मारंनेक लायक
है ही; परन्तु अपने कुटुम्बी होनेसे इनको मारंनेसे हमें
पाप ही लगेगा; क्योंक शाखोंनें कहा गया है कि जो
अपने कुलका नाश करता है, वह अत्यन्त पापी होता
है— 'स एव पापिष्ठतमें यः कुर्यांकुलनाशनम् !'
अतः जो आततायी अपने खास कुटुम्बी है, उन्हें कैसे
मांग जाय ? उनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना,
उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना
ठीक नहीं हैं। जैसे, अपना बेटा हो आततायी हो जाय
तो उससे अपना सम्बन्ध हटाया जा सकता है, पर उसे
मांग थोड़े ही जा सकता है!

4

मन्त्रय—पूर्वरलोकमें युद्धका दुर्पारिणाम बताकर अन अर्जुन युद्ध करनेका सर्वया अनीवित्य बताते हैं। तस्मात्राही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सिंखनः स्याम माधव ।। ३७ ।।

अतिनदी गरदर्शय प्रावयाणिर्धनायहः । श्रेष्ठदारायहर्तां च यहेते हाततावितः । । (विशिष्ठसृति ३ । १९) 'आग स्पानेयाला, विष देनेवाला, हाध्यमें शब्ब स्तेकर मार्तनेको उद्यत हुआ, धनका हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और स्त्रीका हरण करनेवाला— ये छहाँ ही आततायी हैं ।

<sup>ं</sup> आततायोको मार दे— यह अर्थशास्त्र है और किसीकी घो हिंसा न करे— यह प्रमेशास्त्र है। जिसमें अपना कोई खार्थ (मतलब) रहता है, यह 'अर्पशास्त्र' कहलाता है। और जिसमें अपना कोई खार्थ नहीं रहता, वह 'प्रमेशास्त्र' कहलाता है। अर्थशास्त्रको अर्पशा धर्मशास्त्र खालबान् होता है। अतः शास्त्रोमें जहाँ अर्थशास्त्र और प्रमेशास्त्र- दोनोमें विरोध आये, यहाँ अर्थशास्त्रका स्थाग करके धर्मशास्त्रको ही प्रहण करना चाहिये— सुन्योधियोधे न्यायस्तु बलवान्यवहारनः। अर्थशास्त्राकृत्र बलवाद्वर्यशास्त्रमित स्थितिः।।

इसलिये अपने बान्धव इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं: क्योंकि हे माधव ! अपने कदिष्वयोंको मारकर हम कैसे सखी होंगे ?

व्याख्या—'तस्मान्नाहां वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्व-बड़ा दु:ख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर बान्धवान्'--अभीतक (१ । २८ से लेकर यहाँतक) क्रोध तथा लोभके वशीभृत होकर हम उनको मार मैंने क्ट्रियोंको न मारनेमें जितनी युक्तियाँ, दलीलें दी र्दे तो कितना दुख होगा! उनको मारकर हम कैसे हैं, जितने विचार प्रकट किये हैं, उनके रहते हए हम ऐसे सखी होगे ?

अनर्थकारी कार्यमें कैसे प्रवृत हो सकते हैं? अपने यहाँ 'ये हमारे घनिष्ठ सम्बन्धी हैं'-इस ममताजनित बान्यव इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारनेका कार्य हमारे मोहके कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यकी तरफ अर्जन लिये सर्वथा हो अयोग्य है, अनुचित है । हम-जैसे की दृष्टि हो नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं ? होता है, वहाँ मनुप्यका विवेक दब जाता है। विवेक । 'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव'—हे दवनेसे मोहकी प्रबलता हो जाती है। मोहके प्रबल

माधव ! इन कुट्राम्बियोंके मरनेकी आशंकासे ही होनेसे अपने कर्तव्यका स्पष्ट भान नहीं होता ।

सम्बन्ध— अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिये दुर्योधन आदि खजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदिके लिये भी तो तुम खजन हो । खजनको दृष्टिसे तुम तो युद्धसे निवृत्त होनेकी बात सोच रहे हो, पर दुयोंधन आदि युद्धसे निवृत होनेकी बात हो नहीं सोच रहे हैं---इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो श्लोकोंमे देते हैं ।

> यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।।३८।। कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मात्रवर्तितुम् । प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ।। ३९ ।। दोषं कुलक्षयकृतं

यद्यपि लोभके कारण जिनका विवेक-विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोपको और मित्रोंके साथ द्वेप करनेसे होनेवाले पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोपको ठीक-ठीक जाननेवाले हमलोग इस पापसे निवृत्त होनेका विचार क्यों न करें ?

व्याख्या— 'यद्याप्येते न पश्यन्ति''' मित्रद्रोहे च दिन रहेंगे ? हमारे रहते हुए यह राज्य चला जायगा पातकम्'—इतना मिल गया, इतना और मिल जाय; तो हमारी क्या दशा होगी और राज्यके रहते हुए फिर ऐसा मिलता हो रहे—ऐसे धन, जमीन, मकान, हमारे शरीर चले जायेंगे तो क्या दशा होगो ? क्योंकि आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदिकी तरफ बढ़ती मनुष्य संयोगका जितना सुख लेता है, उसके वियोगका हुई वृत्तिका नाम 'लोम' है । इस लोभ-वृत्तिके कारण उतना दुःख उसे भोगना ही पड़ता है । संयोगमें इतना इन दुर्योधनादिको विवेक-शक्ति लुप्त हो गयी है, सुख नहीं होता, जितना वियोगमें दुःख होता है। जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तात्पर्य है कि अन्तःकरणमे लोग छा जानेके कारण राज्यके लिये हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, इनको राज्य-ही-राज्य दीख रहा है। कुलका नाश कुरुम्पियोंका नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे करनेसे कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दीख साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने ही नहीं रहा है।

हे कृष्ण ! अधर्मके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ दपित हो जाती हैं: और हे वार्णीय ! स्त्रियोंके दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं ।

व्याख्या--'अधर्माभिभवात्कृष्ण'''' प्रदय्यन्ति कलिखयः'-धर्मका पालन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । अन्त.करण शुद्ध होनेसे बुद्धि सात्त्विकी धन जाती है। सात्त्विकी बुद्धिमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इंसका विवेक जाग्रत रहता है। परन्तु जब कुलमें अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अन्तःकरण अशद्ध हो जाता है । अन्तःकरण अशद्ध होनेसे बद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होनेसे मनुष्य अकर्तव्यको कर्तव्य और कर्तव्यको अकर्तव्य मानने लग जाता है अर्थात् उसमें शास्त्र-मर्यादासे उल्टी वातें पैदा होने लग जाती हैं । इस विपरत बुद्धिसे कुलकी स्तियाँ दूषित अर्थात् व्यभिचारिणी हो जाती हैं।

'स्त्रीपु दुष्टासु बार्प्णेय जायते वर्णसंकरः'--

# संकरो नरकायैव कुलघानां कुलस्य च ।

कहलाती है।

वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेवाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलनेसे इन-(कुलघातियों-)के पितर भी अपने स्थानसे गिर जाते हैं ।

पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।४२ ।।

व्याख्या—'संकरो नरकायैव कुलग्रानां कुलस्य च'--वर्ण-मिश्रणसे पैदा हुए वर्णसंकर-(स्तान-) में धार्मिक युद्धि नहीं होती । वह मर्यादाओंका पालन महीं करता; क्योंकि वह खुद विना मर्यादासे पैदा हुआ है। इसलिये उसके खुदके कुलधर्म न होनेसे वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म अर्थात् कुलमर्यादासे विरुद्ध आचरण करता है।

जिन्होंने युद्धमें अपने कुलका संहार कर दिया है, उनको 'कुलघाती' कहते हैं । वर्णसंकर ऐसे कुलपातियोंको नरकोंमें ले जाता है। केवल कुलभातियोंको ही नहीं, प्रत्युत कुल-परम्परा नष्ट होनेसे सम्पूर्ण कुलको भी वह मरकोमें ले जाता है।

'यतन्ति पितरो होयां लप्तपिण्डोदकक्रियाः-जिन्होंने अपने कुलका नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलचातियोके पितरोंको वर्णसंकरके द्वारा पिण्ड और पानी (श्राद्ध और तर्पण) न मिलनेसे उन पितर्रोका पतन हो जाता है । कारण कि जब पितरोंको पिण्ड-पानी मिलता रहता है, तब वे उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे लोकोंमें रहते हैं । परन्तु जब उनको पिण्ड-पानी मिलना यन्द हो जाता है, तब उनका वहाँसे मतन हो जाता है अर्थात उनको स्थित उन लोकोंमें नहीं रहती ।

क्षियोंके दूपित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जात

है \* । परुष और सी--दोनों अलग-अलग वर्णन

होनेपर उनसे जो संतान पैदा होती है, वह 'वर्णसंकर

रहे हैं कि आप सबको खींचनेवाले होनेसे 'कृष्ण

कहलाते हैं, तो आप यह बतायें कि हमारे कुलके

वृष्णवंशमें अवतार लेनेके कारण 'वाष्णेय'कहलाते

हैं। परन्तु जब हमारे कुल-(वंश-) का नाश हे

जायगा, तब हमारे वंशज किस कुलके कहलायेंगे ?

अतः कुलका नाश करना उचित नहीं है।

आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात् किथर ले जायँगे ?

अर्जुन यहाँ 'कृष्ण' सम्बोधन देकर यह का

'वार्ष्णेय' सम्बोधन देनेका भाव है कि आप

पित्रोंको पिण्ड-पानी न मिलनेमें कारण यह है कि वर्णसंकरको पूर्वजेकि प्रति आदर-वृद्धि नहीं होती ।

परस्पर विरुद्ध धर्मोका मिन्नण होकर जो वनता है, उसकी 'संकर' कहने हैं । जन कर्तव्यका पालन नहीं होता, तब धर्मसंकर, वर्णसंकर, जानिसंकर, कुलसंकर, धेशसंकर, मापासंकर, आहारसंकर आदि अनेक संकरदोय आ जाते हैं।

इस कारण उनमें पितरोंके लिये श्राद्ध-तर्पण करनेकी वह पिण्ड-पानी पितरोंको मिलता ही नहीं । इस तरह भावना ही नहीं होती । अगर लोक-लिहाजमें आकर जब पितरोंको आदरबुद्धिसे और शास्त्रविधिके अनुसार वे श्राद्ध-तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्रविधिके पिण्ड-जल नहीं मिलता, तव उनका अपने स्थानसे अनुसार उनका श्राद्ध-तर्पणमें अधिकार न होनेसे पतन हो जाता है।

कुलधर्म और जातिधर्म क्या है ? एक ही जातिमें

एक कुलकी जो अपनी अलग-अलग परम्पराएँ हैं,

अलग-अलग मर्यादाएँ हैं, अलग-अलग आचरण हैं,

वे सभी उस कलके 'कलधर्म' कहलाते हैं। एक ही जातिके सम्पूर्ण कुलोंके समुदायको लेकर जी धर्म

कहे जाते हैं, वे सभी 'जातिधर्म' अर्थात् 'वर्णधर्म'

कहलाते हैं.जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्रविधिसे

नियत हैं । इन कुलधर्मोंका और जातिधर्मोंका आचरण

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३ ।।

इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषोंसे कुलधातियोंके सदासे चलते आये कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं।

कुलघ्नानाम् व्याख्या--'दोषैरेतैः कुलधर्माश्च शाश्वताः'— युद्धमें कुलका क्षय होनेसे कुलके साथ चलते आये कुलधर्मीका भी नाश हो जाता है। कुलधर्मीके नाशसे कुलमें अधर्मकी वृद्धि हो जाती है । अधर्मको वृद्धिसे खियाँ दूपित हो जाती हैं। श्रियोंके दूषित होनेसे वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्णसंकर पैटा करनेवाले दोपोंसे कुलका नारा करनेवालोके जातिधर्म (वर्णधर्म) नष्ट हो जाते हैं।

न होनेसे ये धर्म नष्ट हो जाते हैं।

### उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।। ४४ ।।

है जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योका बहुत कालतक नरकोंमें वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं।

व्याख्या— 'उत्सन्नकुलधर्माणाम्'''' अनुश्रुम् \* '-- भगवान्ने मनुष्यको विवेक दिया है, नया कर्म करनेका अधिकार दिया है । अतः यह कर्म करनेमें अथवा न करनेमें. अच्छा करनेमें अथवा मन्दा करनेमें स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक-विचारपूर्वक कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । परनु मनुष्य सुखभोग आदिके लोभमें आकर अपने विवेकका निपदर कर देते हैं और राग-द्वेपके वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल- मर्यादाके विरुद्ध होने लगते हैं। परिणामखरूप इस लोकमें

उनकी निन्दा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोकमें दुर्गति, नरकोंकी प्राप्ति होती है । अपने पापोंके कारण उनको वहत समयतक नरकोंका कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परम्पासे बड़े-बढ़े गुरुजनोंसे सनते आये हैं ।

'मनुष्याणाम्'पदमें कुलघाती और उनके कुलके सभी मनव्योंका समावेश किया गया है अर्थात् कुलघातियेकि पहले जो हो चुके हैं- उन (पितरों) का, अपना और आगे होनेवाले-(वंश-) का समावेश किया गया है।

<sup>&#</sup>x27;शोकाविष्ट होनेके कारण ही अर्जुनने यहाँ 'अनुराश्रुम' परीक्ष लिट्की क्रियाका प्रयोग किया है ।

वातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगोंके धीतर कौटुम्बिक मोह है, उन लोगोंको ही अर्जुनको बातें ठीक लगेंगी। परन्तु भगवान्की दृष्टि जीवके कत्याणकी तरफ है कि उसका कत्याण कैसे हो? भगवान्की इस ऊँची श्रेणीकी दृष्टिको वे(लौकिक दृष्टिवाले) लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान्की बातोंको ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुनके लिये युद्धरूपी पापसे बचना बहुत ठीक था, पर भगवान्ने उनको युद्धर्पी पापसे बचना बहुत ठीक था, पर भगवान्ने

वास्तवमें भगवान्ने अर्जुनसे युद्ध नहीं कराया है, प्रस्तुत उनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुनको कर्तव्यकपसे स्वतः प्राप्त हुआ था। अतः युद्धका विचार तो अर्जुनका खुदका ही था; वे स्वयं ही युद्धमें प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान्को निमंत्रण देकर लाये थे। परन्तु उस विचारको अपनी बुद्धिसे अनिष्टकारक समझकर वे युद्धसे विमुख हो रहे थे अर्थात् अपने कर्तव्यक पालनसे हट रहे थे। इसपर भगवान्ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अतः समयपर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है।

कोई बद्रीनारायण जा रहा था; परन्तु रासोमें उसे दिशाप्रम हो गया अर्थात् उसने दक्षिणको उतर और उत्तरको दक्षिण समझ लिया । अतः वह बद्रीनारायणको सरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया । सामनेसे उसको एक आदमी मिल गया । उस आदमीने पूछ कि 'माई! कहाँ जा रहे हो?' वह बोला — 'बद्रीनारायण'। वह आदमी बोला कि 'माई! बद्रीनारायण इघर नहाँ है, उधर है । आप तो उल्टे जा रहे हैं!' अतः वह आदमी उसको ब्रद्रीनारायण भजनेवाला नहीं हैं, किन्तु उसको दिशाका शान कराकर ठीक रास्ता बतानेवाला है । ऐसे ही पगवान्ते अर्जुनको अपने कर्तव्यका शान कराया है, युद्ध नहीं कराया है ।

स्वजनोंको देखनेसे अर्जुनके मनमें यह बात आयी

थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा—'न योत्तये' (२ १९), पर भगवान्का उपदेश सुननेपर अर्जुनने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा; किन्तु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा—'करिय्ये वचनं तत्त्य' (१८ १७३) अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन करूँगा। अर्जुनके इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि भगवान्ने अर्जुनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है।

वास्तवमें युद्ध होना अवश्यम्मावी थाः क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी । इसको कोई भी टाल नहीं सकता था । स्वां भगवान्ने विश्वरूपदर्शनके समय अर्जुनसे कहा है कि 'मैं बढ़ा हुआ काल हैं और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया है। अतः तेरे युद्ध किये विना भी ये विपक्षमें खडे योद्धा-लोग बचेंगे नहीं'(११ 1३२) । इसलिये यह नासंहार अवश्यम्भावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते, तो भी होता । अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, तो जिन्होंने माँकी आज्ञासे द्रौपदीके साथ अपनेसहित पाँचों भाइयोंका विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँकी युद्ध करनेकी आज्ञास युद्ध अवस्य करते ही । भीमसेन भी युद्धसे कभी पीछे नहीं हटते: क्योंकि उन्होंने कौरवाँको मारनेकी प्रतिज्ञा कर रखी थीं । औपदीने तो यहाँतक कह दिया था कि अगर मेरे पति (पाण्डव) कौरवोंसे युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता (द्रपद), भाई (धृष्ट्यम्) और मेरे पाँचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवोंसे युद्ध करेंगे \* । इस तरह ऐसे कई कारण थे, जिससे युद्धको टालना सम्पव नहीं था।

होनहास्को रोकना मनुष्यके हाथकी बात नहीं है; पत्नु अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यव्युत होकर अपना पतन कर सकता है। ताराप्यें है कि मनुष्य अपना इष्ट-अनिष्ट करनेमें स्वतन्त है। इसलिये भगवान्ते

अधिमन्युं पुरस्कृत्व योत्स्यने कुरुचिः सह ।। (महामारत, उद्योगः ८२/३७-३८

यदि भीमार्जुनी कृष्ण कृष्णी सन्यकामुकी ।
 पिता मे पोत्स्यते बृद्धः सह पुत्रेमहारथः ।।
 पञ्च चैत्र महायीर्थाः पुता मे मदुसद्दत ।।

अर्जुनको कर्तव्यका ज्ञान कराकर मनुष्यमात्रको उपदेश कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहना चाहिये, उससे कभी दिया है कि उसे शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार अपने च्युत नहीं होना चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अर्जुनने अपनी दलीलोंका निर्णय सुना दिया । उसके बाद अर्जुनने क्या किया-इसको संजय आगेके श्लोकमें बताते हैं।

संजय उवाच

### एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ।।

संजय बोले-ऐसा कहकर शोकाकुल मनवाले अर्जुन बाणसहित धनुषका त्याग करके युद्धभूमिमें रथके मध्यभागमें बैठ गये।

—युद्ध करना सम्पूर्ण अनर्थांका मूल है, युद्ध करनेसे यहाँ कुट्म्बियोंका नाश होगा, परलोकमें नरकोंकी प्राप्ति होगी आदि बातोंको युक्ति और प्रमाणसे कहकर शोकसे अत्यन्त व्याकुल मनवाले अर्जुनने युद्ध न करनेका पक्का निर्णय कर लिया । जिस रणभिमें वे हाथमे धनुष लेकर उत्साहके साथ आये थे. उसी रणभूमिमें उन्होंने अपने बायें हाथसे गाण्डीव धनुषको और दाये हाथसे बाणको नीचे स्ख दिया. और स्वयं रथके मध्यभागमे अर्थात् दोनों सेनाओंको देखनेके ंलिये जहाँपर खड़े थे, वहींपर शोकमुद्रामें बैठ गये ।

अर्जुन की ऐसी शोकाकल अवस्था होनेमें मुख्य कारण है- भगवानुका भीष्म और द्रोणके सामने रथ खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहना, और उनको देखकर अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहका जाम्रत् होना । मोहके जाम्रत् होनेपर अर्जुन कहते हैं कि युद्धमें हमारे कटम्बी मारे जायँगे । कटम्बियों

व्याख्या—'एवमुक्त्वार्जुनः''''' शोकसंविष्नमानसः' का मरना ही बड़े नुकसानकी बात है । दुर्योधन आदि तो लोभके कारण इस नुकसानकी तरफ नहीं देख रहे हैं। परन्तु युद्धसे कितनी अनर्थ परम्परा चल पड़ेगी- इस तरफ ध्यान देकर हमलोगोंको ऐसे पापसे निवत हो ही जाना चाहिये । हमलोग राज्य और सुखके लोभसे कुलका संहार करनेके लिये रणभूमिमें खड़े हो गये हैं-यह हमने बड़ी भारी गलती की ! अतः युद्ध न करते हुए शस्त्रपहित भेरेको यदि सामने खड़े हुए योद्धालोग मार भी दें, तो उससें मेरा हित हो होगा । इस तरह अन्तःकरणमें मोह छा जानेके कारण अर्जुन युद्धसे उपरत होनेमें एवं अपने मर जानेमें भी हित देखते हैं और अन्तमें उसी मोहके कारण बाणसहित धनुपका त्याग करके विपादमान होकर बैठ जाते हैं। यह मोहको ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुप उठाकर युद्धके लिये तैयार हो रहे थे, वहीं अर्जुन धनुपको नीचे रखकर शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं!

ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णार्जनसंवादेऽर्जनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।।१।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रायोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रभय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूष श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'अर्जुनविषादयोग' नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ ।। १ ।।

प्रत्येक अध्यायको समाप्तिपर महर्पि वेदव्यासजीने विशेष माहाल्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है । जो उपर्युक्त पृथ्यिका लिखी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका

'ॐ, तत्, सत्\*' — ये तीनी सिच्चदानन्दधन

<sup>\*</sup> द्रप्टब्य—गीता १७ । २३-२७ ।

परमात्माके पवित्र नाम है। ये मात्र जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं। इनका उच्चारण परमात्माके सम्पूख करता है और शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मेंके अंग-वैगण्यको मिटाता है। अतः गीताके अध्यायका पाठ करनेमें रलोक, पद और अक्षरोंके उच्चारणमें जो-जो मुलें हुई हैं. उनका परिमार्जन करनेके लिये और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवत्-सम्बन्धकी याद आनेके लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'ॐ तत्सत' का उच्चारण किया गया है।

महर्षि वेदव्यासजीके द्वारा अध्यायके अन्तर्मे 'ॐ'के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचनाका अङ्ग-वैगुण्य मिट जाय, 'तत' के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचना 'भगवत्पीत्यर्थ ' हो जाय, और 'सत्त'के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचना सत् अर्थात् अविनाशी फल देनेवाली हो जाय। इति - यस, मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय भेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है ।

जो'श्रीमत्'अर्थात् सर्वशोभासम्पत्र है और जिनमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रो, ज्ञान और वैराग्य—ये छ:'भग' नित्य विद्यमान रहते हैं. उन भगवानके मखसे निकली हुई होनेके कारण इसको 'श्रीमत् भगवत्' कहा गया है।

जब मनुष्य मस्तीमें, आनन्दमें होता है, तब उसके मखसे स्वतः गीत निकलता है। भगवान्ने इसको मस्तीमें आकर गाया है, इसलिये इसका नाम 'गीता' है। यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका नाम 'गीतम्' होना चाहिये था, तथापि उपनिपद्-स्वरूप होनेसे खोलिंग शब्द 'गीता'का प्रयोग किया गया है ।

और यह खयं भी भगवद्वाणी होनेमे उपनिपद्-स्वरूप सौ छियासी है। है, इसलिये इसे 'उपनिषद' कहा गया है।

करण इसका नाम 'क्रसविद्या'है । इस ब्रह्मविद्यासक्ष्य पुष्पिकाके अङ्गालीम अक्षर है । इस प्रकार सन्पूर्त

योग-साधनोंकी शिक्षा दी गयो है, जिससे साधकको परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुमन्न हो जाय । इसलिये इसे 'योगशास्त्र' कहा गया है । यह साक्षात् पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण और

गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि

भक्तप्रवर अर्जुनका संवाद है । अर्जुनने निःसंकोच-भावसे वातें पूछी हैं और भगवान्ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनोंके नामसे इस गोताशासको विशेष महिमा होनेके कारण इसे 'श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' नामसे कहा गया है ।

इस पहले अध्यायमें अर्जुनके विषादका वर्णन है। यह विपाद भी भगवान अथवा सन्तीका संग मिल जानेपर संसारसे वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करनेवाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधनादिको भी विपाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान्से विमुखता होनेके कारण उनका विवाद 'योग' नहीं हुआ । केवल अर्जुनका विपाद ही भगवानकी समुखता होनेके कारण 'योग' अर्थात् भगवान्के नित्य-सम्बन्धका अनुभव करानेवाला हो गया । इसलिये इस अध्यायका नाम 'अर्जनविपादयोग' रखा गया है ।

प्रत्येक अध्यायके अन्तमें पूजिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्यायका भी ठोक तरह से मनन-विचार करे. तो उस एक ही अध्यायसे उसका कल्याण हो जायगा ।

पहले अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें अथ प्रथमोऽध्यायः के तीन, 'धृतराष्ट्र उवाच' 'संजय उलाच' आदि पदेंकि यारह, रलोकोंक पाँच सी अहावन और पुण्यमांक इसमें मम्पूर्ण उपनिपदोंका सारतत्व संगृहीत है, तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग पाँच
- (२) इस अध्यायमें 'अथ प्रथमोऽध्यायः' के वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय अदिका आग्रह न रखकर सात, 'धृतराष्ट्र उद्याय' 'संजय उद्याय' आदि पदेके प्राणिमात्रका कत्याण करनेवाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होनेके सैतीस, रसोक्टेंके एक हजार पाँच सी चार और

अक्षरोके हैं ।

(३) इस अध्यायमें छः 'उवाब' हैं--एक 'धृतराष्ट्र उवाच', तीन 'संजय उवाच' और दो 'अर्जुन उवाच' 1

पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्याय के सैंतालीस श्लोकोंमें से— पाँचवें

अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सौ छियानबे और तैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तैतालीसवें हैं। इस अध्यायके सभी श्लोक बतीस श्लोकके ततीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला': और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा नवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बयालीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टप छन्दके लक्षणोंसे यक्त है।











# अथ द्वितीयोऽध्यायः

#### अवतरणिका-

दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे दोनों सेनाओंकी बात कहीं, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं । इससे दुर्योधन दुःखी हो गया । तब दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोर से शंख बजाया । भीष्मजीका शंख बजनेके बाद कौरव और पाण्डव-सेनाके बाजे वजे । इसके बाद (बीसवें श्लोकसे) श्रीकृष्णार्जुनसंवाद आरम्भ हुआ ।

अर्जुनने भगवान्से अपने रथको दोनों सेनाओंके बीवमें खड़ा करनेके लिये कहा । भगवान्ने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म, द्रोण आदिके सामने रथको खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहा । दोनों सेनाओंमें अपने ही खजनों—सम्बन्धियोको देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक मीह जामत् हुआ, जिसके परिणाममें अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाणसिहत धनुषका त्याग करके रथके मध्यभागमें बैठ गये ।

इसके बाद विषादमग्न अर्जुनके प्रति भगवान्ने क्या कहा—यह बात धृतराष्ट्रको सुनानेके लिये संजय दूसरे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं।

#### संजय उवाध

# तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।। १ ।।

संजय बोले—वैसी कावरतासे आविष्ट उन अर्जुनके प्रति, जो कि विषाद कर रहे हैं और आँसुओंके कारण जिनके नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान् मधुसूदन ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले ।

व्याख्या—'तं तथा कृपयाविष्ठम्'—अर्जुन रथमे
सार्पथरूपसे बैठे हुए भगवान्को यह आज्ञा देते हैं
कि हे अच्युत! मेरे रथको दोनों सेनाओंको बीवमें
खड़ा कीजिये, जिससे मैं यह देख लूँ कि इस युद्धमें
मेरे साथ दो हाथ करनेवाले कौन हैं? अर्थात् मेरेजैसे शूर्खारके साथ कौन-कौनसे योद्धा साहस करके
लड़ने आये हैं? अपनी मौत सामने दीखते हुए भी
मेरे साथ लड़नेकी उनकी हिम्मत कैसे हुईं? इस
प्रकार जिस अर्जुनमें युद्धके लिये इतना उत्साह था,
बोरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओंमें अपने
सुद्धियोंको देखका उनके मरनेकी आशंका से मोहमस्त
होकर इतने शोकाकुल हो, गये हैं कि उनका शसीर
तिथिल हो रहा है, मुख सुख रहा है, शरीरमें कंगकैपो
आ रही है, रोगटे खड़े हो रहे हैं, हाथसे प्रमुष् गिर
हा है, बाथसे प्रमुष्ठ गिर

नहीं रही है और मन भी प्रमित हो रहा है। कहीं तो अर्जुनका यह स्वभाव कि'न दैन्यं न पत्नायनम्'और कहां अर्जुनका कायरताके दोषसे शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागों वैठ जाना! चड़े आश्चर्यके साथ संजय यही भाव उपर्यंक प्रदोसे प्रकट कर रहे हैं।

पहले अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें भी संजयने अर्जुनके लिये 'कृपया परयाविष्टः' पदोंका प्रयोग किया है।

'अश्रपुणांकुलेक्षणम्'—अर्जुन-जैसे महान् शूर्त्वारके भीतर भी कौदुम्बिक मोह छा गया और नेकोंमें औसू भर आपे! औसू भी इतने ज्यादा भर आये कि नेबोंसे पूरी तरह देख भी नहीं सकते।

'विषीदत्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदतः'—इस प्रकार कायरताके कारण विषाद करते हुए अर्जुनसे भगवान् मधुसूदनने ये (आगे दूसरे-तीसरे श्लोकोमें कहे जानेवाले) वचन कहे । है । अर्जनको अपने लेगना जान काल स्था

यहाँ विषीदत्तमुवाच'कहनेसे ही काम चल सकता था, 'इदं वाक्यम्' कहनेकी जरूरत ही नहीं थी; क्योंकि 'ठवाच' क्रियांके अत्तर्गत ही 'वाक्यम्' 'पद जा जाता है। फिर भी 'वाक्यम्' पद कहनेका तारार्थ है कि मगवान्का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है । अर्जुनमें धर्मका बाना पहनकर जो कर्तव्य-त्यागरूप चुर्गई आ गयी थी, उसपर यह भगवदवाणी सीधा अजात पहुँचानेवाली है। अर्जुनका युद्धसं उपराम होनेका जो निर्णय था, उसमें खलवली मचा देनेवाली क्री

हैं। अर्जुनको अपने दोपका ज्ञान कराकर अपने कल्याणको जिज्ञासा जाप्रत् करा देनेवालो है। इस गम्भीर अर्थवाली वाणीके प्रमावसे ही अर्जुन भगवान्क शिप्यत्व प्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं (२ १७)।

संजयके द्वारा मधुसूदन: 'पद कहनेका तार्त्य है कि भगवान् श्रीकृष्ण 'मधु' नामक दैत्यको मार्त्नवाले अर्थात् दुष्ट खभाववालीका संहार करनेवाले हैं। इसिलये वे दुष्ट खभाववाले दुर्योधनादिका नाश करवाये विना रहेंगे नहीं।

सम्बन्ध—पगवान्ने अर्जुनके प्रति कौन-से वचन कहे—इसे आगेके दो श्लोकोर्मे कहते हैं।.

#### श्रीमगवानुवाव \* कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम् ।

## अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकोर्तिकरमर्जुन

112

श्रीभगवान् घोले—हे अर्जुन ! इस विषम अवसरपर तुम्हें यह कायरता कहाँसे प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्गको देनेवाली नहीं है और कौर्ति करनेवाली भी नहीं है।

य्याख्या—'अर्जुन'—यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ, निर्मल अत्तःकरणवाले हो । अतः तुम्हारे स्वभावमें कालुख—कायरताका आना विल्कुल विरुद्ध वात है । फिर यह तुम्हारेमें कैसे आ गयो ?

'कुत्तसत्या कर्मलिम्दं विषये समुपिन्धतम्'— भगवान् आधर्यं प्रकट करते हुए अर्जुनसे कहते हैं कि ऐसे युद्धके मौकेपर तो तुम्होर्पे यूर्विस्ता, उत्साह आना चाहिये था, पर इस बेमीकेपर तुम्होर्पे यह कायरता कहाँसे आ गयी!

आधर्य दो तरहसे होता है—अपने न जाननेके कारण और दूसरेको चेतानेके लिये । भगवान्त्र यहाँ जो आधर्यपूर्वक चेलना है, यह फेयल अर्जुनको

चेतानेके लिये ही है, जिससे अर्जुनका ध्यान अपने कर्तव्यपर चला जाय ।

'कुत:' कहनेका तात्पर्य यह है कि मूलमें यह कायरतारूपों दोप तुन्होरेमें (स्पर्ममें) नहीं है। यह तो आगन्तक दोप है, जो सदा रहनेवाला नहीं है।

'समुपस्थितम्' कहनेका तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हतं भावींमें और वचनींमें ही नहीं आयी हैं: किन्तु तुम्हत्ये क्रियाओंमें भी आ गयी हैं। यह तुम्हत्येषर अच्छी तरहसे छा गयी हैं, जिसके कारण तुम धतुप-आण छोड़कर रसके मध्यभगगमें बैठ गये हो। 'अनार्यंत्रष्टम्'। —समझदार श्रेष्ठ मतुर्योंमें को भाव पैदा होते हैं, वे अपने बस्त्याणके बहैरसम्में लेकर

यहाँ 'भगवान्' पदमें 'भग' शब्दमें जो 'मनुष्' प्रत्यय किया गया है, वह निजयोगमें किया गया है;
 क्योंकि समम ऐश्वर्ष, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और यैग्रन्थ—ये छहो 'भग' धगजान्में नित्य रहते हैं!

स्थाति समार्थ एक्षेत्र, चर्य, चर्य, इति इति है, वह आर्थिट्रेष्ट्रमार्थनुष्टम् —इस नृतीया समामके बाद ही काता है 'अनार्थनुष्टम्' पदमे जो 'जन्द्रम् समाम है, वह 'आर्थिट्रेष्टमार्थनुष्टम्' —इस नृतीया समामके घटने किया जाप कि 'ज आर्थि अनार्थी:अनार्थिट्रप्रमार्थनुष्टम्' तो यहाँ यह कहना सनता ही नहीं, क्योंकि अनार्थ पृथ्योके हाम जिसका संयद किया माना है, यह दूमराके नियं आदर्श नहीं होता ।

ही होते हैं । इसलिये श्लोकके उत्तरार्धमें मगवान् देनेवाली है । अतः तुम्होर्से कायरताका आना सर्वथा सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्होर्से ही अनुचित है ।

सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहत है कि तुम्हारम जो कायरता आयी है, उस कायरताको श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते । कारण कि तुम्हारी इस कायरतामें अपने कल्याणको बात बिल्कुल नहीं है । कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनोंने अपने कल्याणका ही उद्देश्य रखते हैं । उनमें अपने कर्तव्यके प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती । परिस्थितिके अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको वे कल्याणप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्साह और तत्परतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग करते हैं । वे तुम्हारे-जैसे कायर होकर युद्धसे या अन्य किसी कर्तव्य-कर्मसे उपरत नहीं होते । अतः युद्धरूपसे प्राप्त कर्तव्य-कर्मसे उपरत होना तुम्हारे लिये कल्याणकारक नहीं है ।

'अस्वर्यम्'—कल्याणको बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टिसे भी देखा जाय, तो संसारमें स्वर्गलोक ऊँचा है।परनु तुम्हारी यह कायरता स्वर्गको देनेवाली भी नहीं है अर्थात् कायरतापूर्वक युद्धसे निवृत्त होनेका फल स्वर्गको प्राप्ति भी नहीं हो सकता।

'अकीर्तिकरम्'—अगर स्वर्गप्राप्तिका भी लक्ष्य न हो, तो अच्छा भाना जानेवाला पुरुष वही काम करता है, जिससे संसारमें कीर्ति हो ।परन्तु तुम्हारी यह जो कायरता है, यह इस लोकमें भी कीर्ति (यश) देनेवाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति (अपयश)

भगवान्ते यहाँ 'अनार्यजुष्टम्', 'अस्वर्ग्यम्'और 'अकीर्तिकरम्'—ऐसा क्रम देकर तीन प्रकारके मृतुष्य बताये हैं—(१) जो विचारशोल मृतुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय, उद्देश्य केवल कल्याणका ही होता है। (२) जो पुण्यात्मा मृतुष्य होते हैं, वे शुभ-कर्मीक द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्गको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्गको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रखते हैं। (३) जो साधारण मृतुष्य होते हैं, वे संसारको ही आदर देते हैं। इसलिये वे संसारमे अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्तिको ही अपना ध्येय मानते हैं।

उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान् अर्जुनको सावधान करते हैं कि तुन्हारा जो यह युद्ध न करनेका निधय है, यह विचारशील और पुण्यात्म मनुष्योंके ध्येय—-कल्याण और स्वर्गको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्योंके ध्येय—कीर्तिको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है। अतः मोहके कारण तुन्हारा युद्ध न करनेका निधय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुन्हारा पतन करनेवाला, तुन्हें नरकोंमें से जानेवाला और

तम्हारी अपकीर्ति करनेवाला होगा ।

सम्बन्ध—कायरता आनेके बाद अब क्या करें ? इस जिज्ञासाको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

क्लैब्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

### क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३ ।।

हे पृथानन्दन अर्जुन ! इस नपुंसकताको मत प्राप्त हो; क्योंकि तुम्हारेमें यह उचित नहीं है । हे परंतप ! हृदयकी इस तुच्छ दुर्बलताका त्याग करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ ।

ब्यांख्या---'पार्थ'\*---माता पृथा-(कुत्ती-)के संन्देश की याद दिलाकर अर्जुनके अन्त.करणमें क्षत्रियोचित

<sup>&</sup>quot;पृथा-(कुत्ती-)के पुत्र होनेसे अर्जुनका एक नाम 'चार्घ' भी है। 'पार्घ' सम्योधन भगवान्की अर्जुनके साथ प्रियता और घनिष्ठताका धोतक है। गीतामें भगवान्ते अर्जुतेस यार 'पार्घ' सम्योधनका प्रयोग किया है। अर्जुनके अन्य सभी सम्योधनोंकी अपेक्षा 'पार्घ' सम्योधनका प्रयोग अधिक हुआ: है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग 'कौनेव' सम्योधनका हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल चौकीस बार हुई है।

and it is a suppression to the suppression of the s वीरताका माव जाग्रत् करनेके लिये भगवान् अर्जुनको तुच्छताको प्राप्त करानेवाली है अर्थात् मुक्ति, सर्ग 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करते हैं \*। तालपं है कि अपनेमें कायरता लाकर तुम्हें माताकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

'क्लैंग्यं मा स्म गमः'--अर्जुन कायरताके कारण युद्ध करनेमे अधर्म और युद्ध न करनेमें धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुनको चेतानेके लिये भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्मको बात नहीं है, यह तो नपुंसकता (हिजड़ापन) है। इसलिये तुम इस नपुसकताको छोड दो ।

'नैतत्वयापपद्यते'--तम्हारेमें यह हिजडापन नहीं आना चाहिये था; क्योंकि तुम कुत्ती-जैसी वीर क्षत्राणी माताके पुत्र हो और स्वयं भी शूखीर हो । तात्पर्य है कि जन्मसे और अपनी प्रकृतिसे भी यह नपुंसकता तुम्हारेमें सर्वथा अनुचित है । 'परंतप' — तुम खयं 'परंतप' हो अर्थात् रातुओंको

तपानेवाले, भगानेवाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्धसे विमुख होकर अपने शतुओंको हर्पित करेगे ?

'श्रद्गं हृद्यदार्थत्यं त्यक्वोतिष्ठ' - यहां 'शृद्रम्'पदके दो अर्थ होते है-(१) यह हदयको दुर्वलता

अथवा कीर्तिको देनेवाली नहीं है । अगर तुम इस तुच्छताका त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे; और (२)यह हृदयको दुर्वलता तुच्छ चीज है। तुन्हारे-जैसे शुरवीरके लिये ऐसी तुच्छ चीजक त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है।

तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा है और युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तम्हारे हदयकी दुर्वलता है, कमजोरो है । इसका त्याग करके तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ अर्थात् अपने प्राप्त कर्तव्यका पालन करो ।

यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि 'उठो, खड़े हो जाओ और युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो'। भगवान्के मनमें अर्जुनके कर्तव्यके विषयमें जरा-सा भी सन्देह नहीं है। ये जानते हैं कि सभी दृष्टियोंसे अर्जुनके लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुनवी थोथी युक्तियोंकी परवाह न करके उनको अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये घट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारीके साथ युद्ध करनेके लिये खड़े ही जाओ ।

सन्तर्य—पहले अध्यायमें अर्जुनने युद्ध न करनेके विषयमें बहुत-सी युक्तियाँ (दलीलें) दी थीं। उन युक्तियाँना कुछ भी आदर न करके भगवानुने एकएक अर्जुनको कायरतारूप दोवके लिये जेतसे परकाय और युद्धके लिये छाड़े हो जानेकी आज़ा दे दी । इस बातको लेकर अर्जन भी अपनी युक्तियोका समाधान न पाकर एकाएक डतेजित होकर बील उठे-

अर्जन उदाच

## कशं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसदन । इप्पि: प्रति योत्स्यामि पूजाहाँवरिसूदन ।। ४ ।।

भगवान्को अर्जुनसे जय कोई विशेष यात कहनी होती है या कोई आधामन हेना होता है या ठनके प्रति भगवान्का विशेषरूपसे ग्रेम उमझ्ता है, तब भगवान् उन्हें 'वार्थ' कहकर पुकारते हैं । इस सम्योधनके प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम घेरी युआ (पृथा—कृत्नी) के लड़के तो हो ही, साध-ही-साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो (गीता ४ १३) । अतः मैं तुन्हें विशेष गोपनीय द्याते धताता है और जो कुछ भी कहता है, सत्य तथा केवल मुस्ते हितके लिये कहना है।

\* फलीका सन्देश था-एतद् धनञ्जयो वाच्यो नित्योसुकतो वृकोदरः ।। घटवै क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः ।

(महा- उद्योग १३७ 1 ९-१०) 'तुम अर्जुनसे समा युद्धके लिये सदा उक्तर रहनेवाले भीमसे यह कहना कि जिस कार्यक लिये हारिय भागा पुत्र अत्यन्न कारती हैं, अब उसका समय आ गमा है ।

अर्जन बोले-हे मधुसुदन ! मैं रणभूमिमें भीष्म और द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ ? क्योंकि हे अस्सिदन ! ये दोनों ही पूजाके योग्य हैं।

व्याख्या— ' मधुसृदन' और 'अरिसृदन'—ये दो सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्योंको और शत्रुओंको मारनेवाले हैं अर्थात् जो दूष्ट स्वभाववाले, अधर्ममय आचरण करनेवाले और दनियाको कष्ट, देनेवाले मधु-कैटम आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है; और जो बिना कारण द्वेप रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओंको भी आपने मारा है। परन्तु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणोंमें सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरेपर अत्यधिक स्रेह रखने-वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरेको शिक्षा देनेवाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरुको मैं कैसे मार्क ?

. 'कशं' भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च'— में कायरताके कारण युद्धसे विमुख नहीं हो रहा हुँ प्रत्युत धर्मको देखकर युद्धसे विमुख हो रहा हैं; परन्तु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारेमें कहाँसे आ गयी ! आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ ? महाराज ! यह मेरी कायरता नहीं है । कायरता तो तब कही जाय. जब मैं मरनेसे डरूँ । मैं मरनेसे नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारनेसे डर रहा हूँ।

संसारमे दो ही तरहके सम्बन्ध मुख्य है-जन्म-सम्बन्ध और विद्यानसम्बन्ध । जन्मके सम्बन्धसे तो पितामह भीव्य हमारे पूजनीय हैं । बचपनसे ही मैं उनकी 🖈 योग्य है । ऐसे पूज्यजनोंको मैं बाणोंसे कैसे मार्क ?

गोदमें पला हूँ । बचपनमें जब मैं उनको' पिताजी-पिताजीं' कहता, तब वे प्यारसे कहते कि 'मैं तो तेरे पिताका भी पिता हूँ!' इस तरह वे मेरेपर बड़ा ही प्यार, स्तेह रखते आये हैं । विद्याके सम्बन्धसे आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं । वे मेरे विद्यागुरु हैं । उनका मेरेपर इतना स्त्रेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामाको भो मेरे समान नहीं पढ़ाया । उन्होंने ब्रह्मास्त्रको चलाना तो दोनोंको सिखाया, पर ब्रह्मास्रका उपसंहार करना मेरेको ही सिखाया, अपने पुत्रको नहीं । उन्होंने मेरेको यह वरदान भी दिया है कि 'मेरे शिष्योंमें अख-शख-कलामें तुम्हारेसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ।' ऐसे पूजनीय पितामह भौष्म और आचार्य द्रोणके सामने तो वाणीसे 'र', 'त्'-- ऐसा कहना भी उनकी हत्या करनेके समान पाप है, फिर मारनेकी इच्छासे उनके

साथ वाणोंसे युद्ध करना कितने भारी पापकी बात है! 'इपुधिः प्रति योत्स्यामि पुजाही'—सम्बन्धमें बड़े होनेके नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण- ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरेपर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरेपर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उनपर बाणोंसे कैसे प्रहार करूँ ? उनका प्रतिद्वन्द्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिये बड़े पापको बात है! क्योंकि ये दोनों ही मेरेद्राय सेवा करनेयोग्य हैं और सेवासे भी बढ़कर पूजा करने

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें अर्जुनने उत्तेजित होकर भगवानुसे अपना निर्णय कह दिया । अब भगवद्वाणीका असर होनेपर अर्जुन अपने और भगवान्के निर्णयका सन्तुलन करके कहते हैं—

### गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुझीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ।। ५ ।।

महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मैं भिक्षाका अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता है। गुरुजनोंको मारकर यहाँ रक्तसे सने हुए तथा धनकी कामनाकी मुख्यतावाले भोगोंको ही तो भोगुँगा !

<sup>\*</sup>दूसरे श्लोकमें भगवान्त्रे 'कुतः' पदसे कहा था कि तुम्हारेमें यह कायरता कहाँसे आ ग**वी** ? बदलेमें ही अर्जुन यहाँ 'कथम्' पदसे अपनी द्यात कहते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* व्याख्या—[इस श्लोकसे ऐसा प्रतीत होता है है, ऐसे मोगोंको हो तो मोगूँगा । मेरेको भोग ही कि दूसरे-तीसरे रलोकोंमें भगवानके कहे हुए वचन तो मिलेंगे। उन भोगोंके मिलनेसे मुक्ति थोड़े हैं। अव अर्जुनके भीतर असर कर रहे हैं । इससे अर्जुनके होगी ! शान्ति थोड़े ही मिलेगी !

मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्य, द्रोण आदि गुरुजनोंको माता धर्मयुक्त नहीं है—ऐसा जानते हुए आदि गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोंसे बँधे थे; अतः भी भगवान् मुझे बिना किसी सन्देहके युद्धके लिये यहाँ 'अर्थकामान्'पदको'गुरून्'पदका विशेषण मान आज़ा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही लिया जाय तो क्या आपति है? इसका उत्तर यह गलती है! इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोकको तरह है कि 'अर्थको कामनावाले गुरुजन'—ऐसा अर्थ वत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीम, बोलते हैं ।}

'गुरूनहत्या' " भैक्ष्यमपीत लोके'-अव अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोंके साथ युद्ध नहीं करूँगा, तो दुयोंधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेकी ग्रज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा । मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । यहाँ तक कि क्षत्रियके लिये निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको भी जीवन-निर्वाहके लिये प्रहण करना पड़ सकता है। परन्तु गुरुजनोंको मारनेकी अपेशा मैं उस कप्ट-दायक भिक्षावृत्तिको भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ ।

'इह सोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा सकता है। माँगकर खानेसे इस संसारमें मेरा अपमान-तिरस्कार होगा. लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगना श्रेष्ठ है।

मारना भी निपिद्ध है और मिक्षा माँगना भी निपिद्ध होनेकी आज्ञा दी थी। परन्तु अर्जुन दल्दा ही समद्री है ; परन्तु इन दोनोंमें भी गुरुजनोंको मारना मुझे अर्थात् वे समझे कि भगवान् राज्यका भोग करनेको अधिक निविद्ध दीखता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीण, द्रोण आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगो थे, उन्होंने दुर्योधनका अत्र खाया था । अतः युद्धके समय दुर्वोधनका साथ

खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुनने भीषा, द्रोण आदिके लिये 'महानुभावान्'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ट भाववालींको अर्थकी कामनावाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुषाय है, ये अर्थकी कामनावाले नहीं हो सकते; और जो अर्थकी कामनावाले है वे महातुपाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ 'अर्थकामान्' पद 'भोगान्' पदका ही विशेषण हो

छोड़ना कर्तव्य न समझकर हो ये कौरवाँके पक्षमें

### विशेष बात

भगवानने दूसरे-तीसरे श्लोकोमें अर्जुनके कर्यागकी 'अपि' कहनेका तारपर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको दृष्टिसे ही उन्हें कायरताको छोड़का युद्धके लिये छड़ा दृष्टिसे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं\* । पहले हो आनिस 'हत्वार्यकामांसु'''' रुधिरप्रदिग्धान्'-अव अर्जुन युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे घनुप-सान

भगवानुके वचनोंकी तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं छोड़कर और शोकाविष्ट होक्ट स्पर्क मध्यभागमें बैठ कि अगर मैं आपकी आज़के अनुसार युद्ध करूँ, गये थे (१ १४७)। परंतु युद्ध करनेक पक्ष हो तो युद्धमें गुरुवनोंको हत्याके परिणाममें मैं उनके खूनसे अगवान्के बहनेसे हा हुआ है। तात्पर्य है कि सने हुए और जिनमें धन आदिकी कामना ही मुख्य अर्जुनका भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते हैं,

<sup>&</sup>quot;केवल भौतिक दृष्टि रखनेवाले मनुष्य कल्याणकी बात सोच ही नहीं सकते । जनक भौतिक पहार्यांकी तरफ ही दृष्टि रहती है, तवनक आध्यानिक दृष्टि बामन् बड़ी होती । यहाँ अर्जुनकी दृष्टिये शरीर आदि भौतिक

kentennengannangangan pangan panga Miling di पर द्योंघन आदि धर्मको नहीं जानते, इसलिये वे धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेके लिये तैयार खडे हैं। अब वही बात अर्जन यहाँ अपने लिये कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करूँ, तो परिणाममे गुरुजनीके रक्तसे सने हुए धन . राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूँगा ! इस तरह अर्जुनको युद्ध करनेमें बुराई-ही-बुराई दिखायी दे रही है ।

जो बराई बुगईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बडा कठिन होता है: जैसे-सीताजीके सामने रावण और हनमानजीके सामने **कालनेमि ग्रक्षस आये तो उनको सीताजी और हनमानजी** पहचान नहीं सके: क्योंकि उन दोनोंका वेश साधओंका था । अर्जनकी मान्यतामें यद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है अर्थात् अर्जुनके मनमें धर्म (हिसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप ब्राई ब्राईके रूपमें नहीं दीख रही है: क्योंकि उनके

भौतर शरीरोको लेकर मोह है। अतः इस बुराईको मिटानेमें भगवानुको भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है।

आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है, तो यह बुग्रई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुगुईरूपसे नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मंयीटा मिटनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा. लोगोमें कितना आसुरभाव आयेगा-इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । ऐसे ही धनके बहाने लोग झुठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि-आदि दोपोंको भी दोषरूपसे नहीं जानते । यहाँ अर्जुनमें घर्मके रूपमें बुगई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावोंको कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले है। तात्पर्य है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना है, वह वास्तवमें बुगई ही है; परन्तु उसमें मान्यता अच्छाईकी होनेसे वह बुग्रईरूपसे नहीं दीख रही है ।

सम्बन्ध-भगवानुके वचनोंमें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके निर्णयमें अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं—

न चैतद्विद्यः कतरत्रो गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

्यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।।६ ।।

हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना और न करना-डन वोनोंमेंसे कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकार हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी हमारे सामने खडे हैं।

मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। व्याख्या-'न चैतद्विदाः कतस्त्रो गरीयः'-मैं युद्ध करूँ अथवा न करूँ---इन दोनों बातोंका निर्णय इन दोनों पक्षोंको सामने रखनेपर मेरे लिये कौन-सा मैं नहीं कर पा रहा हूँ । कारण कि आपकी दृष्टिमें पक्ष अत्यत्त श्रेष्ठ है—यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ । तो युद्ध करना हो श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टिमें गुरुजनोंको इस प्रकार उपर्युक्त परोमें अर्जुनके भीतर भगवान्का पदार्थोंको मुख्यता हो रही है । वे कौदुष्विक मोह-ममतामें फैंसकर धर्मको भी भीतिक दृष्टिसे ही देख रहे हैं । भौतिक (प्राकृत) दृष्टिसे अत्यन्त विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टिकी तरफ अभी अर्जुनका ख्वाल नहीं है अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है और ये कौटुप्यिक मोह-ममताके प्रयाहमें यह रहे हैं। इसलिये ये ऐसा समझ रहे हैं कि युद्धमें प्रवृत कराकर भगवान् मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तवमें भगवान टनका केल्याण काना चाहते है ।

कि दूसरे-तीसरे श्लोकोंमें भगवान्के कहे हुए वचन तो मिलेंगे। उन भोगोंके मिलनेसे मुक्ति थोड़े ही अब अर्जुनके भीतर असर कर रहे हैं । इससे अर्जुनके मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनोंको मारना धर्मयुक्त नहीं है—ऐसा जानते हए भी भगवान मुझे बिना किसी सन्देहके यद्धके लिये आज़ा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही गलती है। इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोकको तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे बोलते हैं ।1

'गुरूनहत्वा' \*\*\*\*\* भैक्ष्यमपीह लोके'—अव अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोंके साथ युद्ध नहीं करूँगा, तो दुयोंधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेको राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा । मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । यहाँ तक कि क्षत्रियके लिये निपिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको भी जीवन-निर्वाहके लिये ग्रहण करना पड सकता है। परन्तु गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा मैं उस कष्ट-दायक भिक्षावृत्तिको भी प्रहण करना श्रेष्ठ मानता हैं ।

'इह लोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा माँगकर खानेसे इस संसारमें मेरा अपमान-तिरस्कार होगा. लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगना श्रेष्ठ है।

मारना भी निविद्ध है और भिक्षा माँगना भी निविद्ध होनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु अर्जुन उल्टा ही समझे है ; परन्तु इन दोनोंमें भी गुरुजनोंको मारना मुझे अर्थात् वे समझे कि भगवान् राज्यका भोग करनेकी अधिक निषिद्ध दीखता है।

भगवान्के वचनोंकी तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमें बैठ कि अगर मैं आपकी आज़ाके अनुसार युद्ध करूँ, गये थे (१ ।४७)। परंतु युद्ध करनेका पक्ष तो तो युद्धमें गुरुजनोंकी हत्याके परिणाममें मैं उनके खूनसे भगवान्के कहनेसे ही हुआ है। तात्पर्य है कि सने हुए और जिनमें घन आदिकी कामना ही मुख्य अर्जुनका भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते हैं.

व्याख्या---[इस रलोकसे ऐसा प्रतीत होता है है, ऐसे भोगोंको हो तो भोगूँगा ! मेरेको भोग हो होगी ! शान्ति थोडे ही मिलेगी !

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीषा, द्रोण आदि गरुजन धनके द्वारा ही कौरवोंसे वैधे थे: अतः यहाँ 'अर्थकामान्'पदको'गुरून्'पदका विशेषण मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसका उत्तर यह है कि 'अर्थकी कामनावाले गुरुजन'—ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीया, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधनका अत्र खाया था । अतः युद्धके समय दुर्योधनका साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवींके पक्षमें खडे हए थे।

दूसरी बात, अर्जुनने भीष्म, द्रोण आदिके लिये 'महानुभावान्'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ट भाववालोंको अर्थको कामनावाले कैसे कहा जा सकता है! तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं, वे अर्थकी कामनावाले नहीं हो सकते: और जो अर्थकी कामनावाले वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ 'अर्थकामान' पद 'भोगान' पदका ही विशेषण हो सकता है।

#### विशेष बात

भगवान्ने दूसरे-तीसरे श्लोकॉमें अर्जुनके कल्याणकी 'अपि' कहनेका तारपर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको दृष्टिसे ही उन्हें कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़ा दृष्टिसे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं\* । पहले तो अर्जुनका 'हत्वार्थकामांसुं''' रुधिरप्रदिग्धान्'—अब अर्जुन युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुप-बाण

<sup>\*</sup>केवल भौतिक दृष्टि रखनेवाले पनुष्य कल्याणकी वात सोच ही नहीं सकते । जबतक भौतिक पदार्थीकी तरफ हो दृष्टि रहती है, तवतक आध्यात्मक दृष्टि जामत् नहीं होती । यहाँ अर्जुनको दृष्टिमें शरीर आदि भौतिक

nenatereniningan mengenangan pangan mengan mengan pangan pangan pangan pangan pangan pangan pangan pangan panga Company पर दर्योधन आदि धर्मको नहीं जानते. इसलिये वे धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेकें लिये तैयार खडे हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिये कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आजाके अनसार यद करूँ, तो परिणाममें गरुजनेकि रक्तसे सने हए धन . राज्य आदिको हो तो प्राप्त करूँगा ! इस तरह अर्जुनको युद्ध करनेमें बुगई-ही-बुगई दिखायी दे रही है ।

जो बराई बराईके रूपमें आती है. उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमें आती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है: जैसे--सीताजीके सामने एवण और हनमानजीके सामने कालनेमि राक्षस आये तो उनको सीताजी और हनमानजी पहचान नहीं सके: क्योंकि उन दोनोंका वेश साधुओंका था । अर्जुनकी मान्यतामें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना बुगई है और युद्ध न करना भलाई है अर्थात अर्जनके मनमें धर्म (हिंसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप बुएई बुएईके रूपमे नहीं दीख रही है: क्योंकि उनके

भीतर शरीरोंको लेकर मोह है। अतः इस बुराईको मिटानेमें भगवानुको भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है।

आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है. तो यह बुग्रई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुग्रईरूपसे नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मंयदि मिटनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा. लोगोंसे कितना आसरभाव आयेगा-इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । ऐसे ही धनके बहाने लोग झुठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि-आदि दोषोंको भी दोपरूपसे नहीं जानते । यहाँ अर्जनमें धर्मके रूपमें ब्राई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानभावोंको कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले है। तात्पर्य है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना है, वह वास्तवमें वर्ण्ड ही है: परना उसमें मान्यता अच्छाईकी होनेसे वह बुगईरूपसे नहीं दीख रही है ।

सम्बन्ध-भगवानुके वचनोंमें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके निर्णयमें अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं—

> न चैतद्विदाः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयः । यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।। ६ ।।

हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना और न करना-इन दोनोंमेंसे कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमे जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी हमारे सामने खडे हैं।

मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। व्याख्या-'न 'चैतद्विद्य: कतरत्रो गरीय:'-मैं युद्ध करूँ अथवा न करूँ—इन दोनों बातोंका निर्णय इन दोनों पक्षोंको सामने रखनेपर मेरे लिये कीन-सा मैं नहीं कर पा रहा हूँ । कारण कि आपकी दृष्टिमें पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है—यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ । तो युद्ध करना हो श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टिमें गुरुजनीको इस प्रकार उपर्युक्त पर्दोमें अर्जुनके भीतर भगवान्ता प्राचीकी मुख्यता हो रही है। से कौटुम्बिक मोह-ममतामें फैसकर धर्मको भी भीतक दृष्टिसे ही देख रहे हैं। मीतिक (प्राकृत) दृष्टिसे अत्यन्त विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टिकी तरफ अभी अर्जुनका ख्याल नहीं है अर्थात् उनकी दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है और वे कौदुष्यिक मोह-ममताके प्रवाहमें यह रहे हैं । इसलिये वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्धमें प्रवृत कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वालवमें भगवान उनका केल्याण करना चाहते हैं।

पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गये हैं । बहुत दूर रही! कारण कि अगर हमारे कुटुम्बो मारे

'यहा जयेम यदि वा नो जयेयु:'—अगर आपकी जायेंगे, तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथोसे आज्ञांके अनुसार युद्ध भी किया जाय, तो हम उनको कुटुम्बकी नष्ट करके बैठे-बैठे चित्ता-शोक ही तो जीतेंगे अथवा वे (दुर्योधनादि) हमारेको जीतेंगे— करेंगे! चित्ता-शोक करने और वियोगका दु:ख भोगनेके इसका भी हमें पता नहीं है। लिये हम जीना नहीं चाहते।

यहाँ अर्जुनको अपने वलपर अविश्वास नहीं है, 'तेऽव्यस्थिताः प्रमुखे धार्तगृष्टाः'—हम जिनको प्रत्युत भविष्यपर अविश्वास है; क्योंकि भविष्यमें क्या मास्कर जीना भी नहीं चाहते, वे हो धृतगृष्ट्रके सम्बन्धी होनहार है—इसका किसीको क्या पता ? हमारे सामने खड़े हैं । धृतगृष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे

हानहार हि—इसका किसीको क्या पता ? हमारे सामने खड़े हैं । धृतराष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे 'यानेव हत्वा न जिजीवियामः'—हम तो कुटुम्वि- कुटुम्बी ही तो हैं । उन कुटुम्बियोंको मारकर हमारे योंको मारकर जीनेकी भी इच्छा नहीं रखते; भोग जीनेको धिकार है!

भोगनेकी, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलानेकी बात तो

4

सम्बन्ध—अपने कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान्से प्रार्थना करते हैं ।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् । ७ ।।ः

कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला और धर्मके विषयमें मोहित अन्तःकरणवाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो, वह मेरे लिये कहिये । मैं आपका शिष्य हूँ । आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये ।

व्याख्या— 'कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पुच्छामि त्यां दोगको अपनेमें स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान्से धर्मसम्पृह्ववेताः' " — यद्यापि अर्जुन अपने मनमें युद्धसे कहते हैं कि एक तो कायरतारूप दोषके कारण मेरा सर्वथा निवृत होनेको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,तथापि क्षात्र-स्वभाव एक तरहसे दब गया है; और दूसरी पापसे बचनेके लिये उनको युद्धसे उपराम होनेके वात, मैं अपनी बुद्धिसे धर्मके विषयमें कुछ निर्णय सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दीखता था। नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी चुद्धिमें ऐसी मृहता छा इसलिये वे युद्धसे उपराम होना चाहते थे, और उपराम भयी है कि धर्मक विषयमें मेरी चुद्धि कुछ भी काम होनेको गण ही मानते थे, कायरतारूप दोष नहीं। नहीं कर रही है!

परन्तु भगवान्ने अर्जुनकी इस उपरितको कायरता और तीसरे श्लोकमें तो भगवानने अर्जुनको स्पष्टरूपसे हृदयकी तुच्छ दुर्वलता कहा, तो भगवान्के उन आजा दे दी थी कि 'हदयकी तुच्छ दुर्बलताको, कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़े हो जाओ'। निःसंदिग्ध वचनोंसे अर्जुनको ऐसा विचार हुआ कि इससे अर्जुनको धर्म-(कर्तव्य-) के विषयमें कोई युद्धसे निवृत्त होना मेरे लिये उचित नहीं है। यह सन्देह नहीं रहना चाहिये था । फिर भी सन्देह रहनेका तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभावके कारण यह है कि एक तरफ तो युद्धमें कुटुम्बका बिल्कुल विरुद्ध है; क्योंकि मेरे क्षात्र-खभावमें दीनता नाश करना, पूज्यजनोंको मारना अधर्म (पाप) दीखता और पलायन (पीठ दिखाना)—ये दोनों ही नहीं है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियका धर्म दीखता है । इस तरह भगवानुके द्वारा कथित कायरतारूप

<sup>\*</sup> यहाँ 'चेतस्' शब्द युद्धिका वाचक है।

<sup>†</sup> अर्जुनस्य प्रतिज्ञे है न दैन्ये न पलायनम् ।

7. Zarolikanskirteralikanskirterakanskirterakanskirterakanskirterakanskirterakanskirterakanskirterakansk है। इस प्रकार कुटुम्बियोंको देखते हुए युद्ध नहीं कल्याणकी बात कहिये'। करना चाहिये और क्षात्र-धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना चाहिये-इन दो वातोंको लेकर अर्जुन धर्म-संकटमें पड़ गये । उनकी बुद्धि धर्मका निर्णय करनेमें कण्ठित हो गयी । ऐसा होनेपर 'अभी इस समय मेरे लिये खास कर्तव्य क्या है ? मेरा धर्म क्या है ?' इसका निर्णय करानेके लिये 'वे भगवान्से पूछते हैं।

यच्छें यः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे'--इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा था कि तू जो कायरताके कारण युद्धसे निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण 'अनार्यजुष्ट' है अर्थात् श्रेष्ठ परुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो, वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुनके मनमें आया कि मुझे भी वही करना चाहिये, जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं । इस प्रकार अर्जुनके मनमें कल्याणकी इच्छा जामत् हो गयी और उसीको लेकर वे भगवान्से अपने कल्याणकी वात पूछते हैं कि जिससे मेरा निधित कल्याण हो जाय , ऐसी बात मेरेसे कहिये ।

अर्जुनके हृदयमें हलचल (विपाद) होनेसे और अब यहाँ अपने कल्याणकी बात पूछनेसे यह सिद्ध होता है कि मनप्य जिस स्थितिमे स्थित है. उसी स्थितिमें वह संतोष करता रहता है तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्यकी जागृति नहीं होती । वास्तविक रदेश्य-कल्याणको जागृति तभी होती है, जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थितिसे असन्तृष्ट हो जाय, उस स्थितिमें रहन सके।

'शिष्यस्तेऽहम्'-अपने कल्याणकी बात पूछनेपर अर्जुनके मनमें यह भाव पैदा हुआ कि कल्याणकी वात तो गुरुसे पूछी जाती है, सार्यधसे नहीं पूछी जाती । इस चातको लेकर अर्जनके मनमें जो रथीपनका पाव था, जिसके कारण वे भगवानको यह आज्ञा दे रहे थे कि 'हे अच्यत ! मेरे स्थको दोनों सेनाओंके योचमें खडा कीजिये', वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याणको बात पूछनेके लिये अर्जुन भगवान्के शिष्य हो जाते हैं; और कहते हैं कि 'महाराज! मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेनेका पात्र हूँ, आप मेरे

'शाधि मां त्वां प्रपन्नम'--गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्गका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्गपर तो स्वयं शिष्यको ही चलना पडेगा । अपना कल्याण 'तो शिष्यको ही करना पड़ेगा । मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान् उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूँ : क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा । अतः अपने कल्याणको जिम्मेवारी भैं अपनेपर क्यो रखूँ ? गुरुपर ही क्यों न छोड़ दूँ ! जैसे केवल मों के दुधपर ही निर्भर रहनेवाला बालक बीमार हो जाय, तो उसकी बीमारी दूर करनेके लिये ओपधि स्वयं माँको खानी पड़ती है, बालकको नहीं। इसी तरह में भी सर्वधा गुरुके ही शरण हो जाऊँ, गुरुपर ही निर्भर हो जाऊँ, तो मेरे कल्याणका पूरा दायित्व गुरुपर ही आ जायगा, स्वयं गुरुको ही मेरा कल्याण करना पडेगा-- इस भावसे अर्जुन कहते हैं कि 'मैं आपके शरण हैं, मेरेको शिक्षा दीजिये'।

यहाँ अर्जुन 'त्वां प्रयन्नम्' पदोंसे भगवानके शरण होनेकी बात तो कहते हैं, पर वास्तवमें सर्वथा शरण हए नहीं हैं । अगर वे सर्वधा शरण हो जाते, तो फिर उनके द्वारा 'शाधि माम्' 'मेरेको शिक्षा दीजिये' यह कहना नहीं बनता ; क्योंकि सर्वथा शरण होनेपर शिष्यका अपना कोई कर्तव्य रहता हो नहीं । दूसरी वात, आगे नवें श्लोकमें अर्जुन कहेंगे कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'—'न योस्ते' । अर्जुनकी वह बात भी शरणागतिके विरुद्ध पड़ती है! कारण कि शरणागत होनेके बाद 'मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा;क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा'—यह बात रहती ही नहीं । उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या करायेंगे और क्या नहीं करायेंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो करायेंगे. वहीं करूँगा । अर्जुनकी इस कमीको दूर करनेके लिये आगे चलकर भगवानुको 'मामेकं शरणं व्रज'(१८ । ६६) 'एक मेरी शरणमें आ जा'--ऐसा कहना पड़ा । फिर अर्जुनने भी 'करिप्ये वचनं तव'

(१८।७३) 'आपकी आज्ञाका पालन करूँगा'— ऐसा कहकर पूर्ण शरणागतिको खीकार किया ।

इस श्लोकमें अर्जुनने चार बातें कहीं हैं—(१)
'कार्पण्यदोषों''''' धर्मसम्पूढवेताः' (२) 'यब्देयः
स्यात्रिश्चितं ब्र्राहं तन्मे' (३) 'शिष्यस्तेऽहम्', (४)
'शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' । इनमेंसे पहली बातमें अर्जुन धर्मके विषयमें पूछते हैं, दूसरी बातमें अपने कल्याणके लिये प्रार्थना करते हैं, तीसरी बातमे शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बातमें शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों वातोंपर विचार किया जाय, तो पहली वातमें मनुष्य जिससे पूछता है, वह कहनेमें अथवा न कहनेमें स्वतन्त्र होता है। दूसरीमें, जिससे प्रार्थना करता है, उसके लिये कहन कर्तव्य हो जाता है। तीसरीमें, जिनका शिव्य बन जाता है, उन गुरुपर शिव्यको कर्त्याणका मार्ग व्यतनेक विशेष दायित्व आ जाता है। चौथीमें, जिसके शरणागत हो जाता है, उस शरण्यको शरणागतका उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात् उसके उद्धारम उद्योग स्वयं शरण्यको करना पड़ता है।

 $\star$ 

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें अर्जुन भगवान्के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मनमें आता है कि भगवान्का तो युद्ध करानेका ही भाव है, पर में युद्ध करना अपने लिये धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले 'उत्तिष्ठ' कहकर युद्धके लिये आजा दो, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करनेको आजा दे देंगे। दूसरी बात, शायद में अपने हृदयके भावोंको भगवान्के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातोंको लेकर अर्जुन आगेके श्लोकमें युद्ध न करनेके पक्षमें अपने हृदयकी अवस्थाका स्पष्टरूपसे वर्णन करते हैं।

# न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ।।८ ।।

पृथ्वीपर धन-धान्य-सपृद्ध और निष्कण्टक राज्य तथा स्वर्गमें देवताओंका आधिपत्य मिल जाय तो भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाय—ऐसा मैं नहीं देखता हैं।

व्याख्या—[ अर्जुन सोचते हैं कि भगवान् ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होनेपर उसको राज्य मिल जायगा, जिससे उसके विन्ता-शोक मिट जायँगे और संतोष हो जायगा। परन्तु शोकके कारण मेरी ऐसी दशा हो गयी है कि विजय होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय— ऐसी बात मैं नहीं देखता।]

'अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यम्'—अगर मेरेको धन-धान्यसे सम्पन्न और निष्कण्टक राज्य मिल जाय अर्थात् जिस राज्यमें प्रजा खूब सुखी हो, प्रजाके पास खूब धन-धान्य हो, किसी चीजकी कमी न हो और राज्यमें कोई वैरी भी न हो—ऐसा राज्य मिल जाय, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता।

'सुराणामपि चाधिपत्यम्'—इस पृथ्वीके तुच्छ भोगोंवाले राज्यको तो बात हो क्या, इन्द्रका दिव्य भोगोंवाला राज्य भी मिल जाय, तो भी मेरा शोक, जलन, चिन्ता दूर नहीं हो सकती।

अर्जुनने पहले अध्यायमें यह बात कही थी कि
मैं न विजय चाहता हूँ, म राज्य चाहता हूँ और म
सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्यसे क्या होगा?
उन भोगोंसे क्या होगा? और उस जीनेसे क्या होगा?
जिनके लिये हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं,
वे हो मरनेके लिये सामने खड़े हैं (१।३२-३३)।
यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वीका धन-धान्य-सम्पन्न
और निकाण्डक राज्य मिल जाय तथा देवताओंका
आधिपत्य गिल जाय, तो भी भेरा शोक दूर नहीं हो
सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ
(१।३२-३३में) तो कौटुम्बिक ममताकी वृत्ति ज्यादा
होनेसे अर्जुनकी युद्धसे उपरित हुई है, पर यहाँ उनकी
जो उपरित हो रही है, वह अपने कल्याणको वृत्ति
पैदा होनेसे हो रही है। अतः वहाँकी उपरित और
सहाँकी उपरितमें बहुत अन्तर है।

पिन्द्रियाणाम्'-जब कुटुम्बियोके मरनेकी आशंकासे ही मेरेको इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरनेपर भेरेको कितना शोक होगा ! अगर मेरेको राज्यके लिये ही शोक होता तो वह राज्यके मिलनेसे मिट जाता: परनु कदम्बके नाशको आशंकासे होनेवाला शोक मेरा शोक दर नहीं हो सकता !

'न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्यकोकमुक्कोपण- राज्यके मिलनेसे कैसे मिटेगा ? शोकका मिटना तो दर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा; क्योंकि युद्धमें सब मारे जायँगे तो मिले हुए राज्यको कौन भोगेगा ? वह किसके काम आयेगा? अतः पृथ्वीका राज्य और स्वर्गका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोको सखानेवाला

सम्बन्ध-प्राकृत पदार्थोंके प्राप्त होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय, यह मैं नहीं देखता हूँ-ऐसा कहनेके बाद अर्जुनने क्या किया ? इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं ।

मंजय स्वाच

गुडाकेशः परंतप । एवमुक्त्वा हषीकेशं न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९।।

संजय बोले—हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! ऐसा कहकर निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् गोविन्दसे 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गये।

व्याखा—'एवमुक्तवा हपोकेशम्''' वभूव ह'-अर्जुनने अपना और भगवान्का- दोनोंका पक्ष सामने रखकर उनपर विचार किया, तो अन्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि युद्ध करनेसे तो अधिक-से-अधिक राज्य प्राप्त हो जायगा, मान हो जायगा, संसारमें यश हो जायगा: परन्तु मेरे हदयमें जो शोक है, चिन्ता है, दुःख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुनको युद्ध न करना ही ठीक मालम दिया ।

और उसको मानना भी चाहते हैं; परंतु उनके भीतर यद्ध करनेकी बात ठीक-ठीक जैंच नहीं रही है। इसलिये अर्जन अपने भीतर जैंची हुई बातको ही यहाँ स्पष्टरूपसे, साफ-साफ कह देते हैं कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' । इस प्रकार जब अपनी बात. अपना निर्णय भगवान्से साफ-साफ कह दिया, तब भगवानसे कहनेके लिये और कोई बात बाकी नहीं रही; अतः वे चप हो जाते हैं।

यद्यपि अर्जुन भगवानुकी चातका आदर करते हैं

सम्बन्ध--जब अर्जुनने युद्ध करनेके लिये साफ मना कर दिया, तत्र उसके बाद क्या हुआ--इसको संजय आगेके श्लोकमें वताते हैं।

> ह्रवीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनचोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।। १० ।।

हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र ! दोनो सेनाओंके मध्यभागमें विपाद करते हुए उस अर्जुनके प्रति हैंसते हुए-से भगवान् हपीकेश ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले ।

व्याख्या—'तमुवाच हृषीकेशः''' विषीदन्तमिदं वन:'- अर्जुनने बड़ी शुरवीरता और उत्साहपूर्वक योदाओंको देखनेके लिये भगवान्से दोनों सेनाओंके बीच में रथ खड़ा करनेके लिये कहा था । अब वहींपर अर्थात्

दोनों सेनाओंक बीचमें अर्जुन विपादमग्न हो गये ! वासाव में होना यह चाहिये था कि ये जिस उद्देश्यसे आये थे, उस उद्देश्यके अनुसार युद्धके लिये खडे ही जाते । परना उस उद्देश्यको छोड्कर अर्जन चिन्ता-

शोकमें फँस गये । अतः अब दोनों सेनाओंके बीचमें ही कारण कभी कुछ, तो कभी कुछ बोल उठता है। भगवान् शोकमग्न अर्जुनको उपदेश देना आरम्भ करते यही दशा अर्जुनकी हो रही है। अतः भगवानके हैं।

'प्रहसन्निव'-(विशेषतासे हँसते हुएकी तरह-) का कृपालुता उमड़ पड़ी । कारण कि भगवान संाधकके तात्पर्य है कि अर्जुनके भाव बदलनेको देखकर अर्थात पहले जो युद्ध करनेका भाव था, वह अब विपादमें वदल गया- इसको देखकर भगवानको हँसी आ गयी । दूसरी बात, अर्जुनने पहले (२ 1७ में) कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये अर्थात् मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरेको क्या करना चाहिये- इसकी शिक्षा दीजिये; परन्तु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफसे ही निश्चय कर लिया कि 'में युद्ध नहीं करूँगा'— यह देखकर भगवानुको हैंसी आ गयी । कारण कि शरणागत होनेपर 'मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ' आदि कुछ भी सोचनेका अधिकार नहीं रहता । उसको तो इतना ही अधिकार गुज्य मिलनेसे अपना शोक मिटता न दौखनेके कारण रहता है कि शरण्य जो काम कहता है, वहीं काम यह कह रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'; परनु करे । अर्जुन भगवान्के शरण होनेके बाद 'मैं युद्ध जब इसको खर्य चेत होगा, तब यह बात ठहरेगी नहीं करूँगा' ऐसा कहकर एक तरहसे शरणागत होनेसे नहीं और मैं जैसा कहँगा, वैसा ही यह करेगा । हट गये । इस बातको लेकर भगवानको हैंसी आ 'इदं वचः उवाच' पदोंमें केवल 'उवाच' कहने गयी। 'डव' का ताल्पर्य है कि जोरसे हैंसी आने से ही काम चल सकता था: क्योंकि'डवाच' के पर भी भगवान मस्कराते हए ही बोले ।

करूँगा' तब भगवानुको यहीं कह देना चाहिए था वास्तवमें यह पुनरुक्ति-दोप नहीं है, प्रत्युत इसमें एक कि जैसी तेरी मर्जी आये, वैसा कर- 'यथेकास विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगेके श्लोकसे तथा फुरु' (१८ । ६३)। परन्तु भगवान्ने यही समझा भगवान् जिस रहस्यमय ज्ञानको प्रकट करके उसे कि मन्ष्य जब चिन्ता-शोकसे विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्यका निर्णय न कर सकनेके 🗼 तरफ लक्ष्यं करनेके लिये यहाँ 'चवः' पद दिया गया है ।

हृदयमें अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेह होनेके कारण वचनोंकी तरफ ध्यान न देकर उसके भावकी तरफ ही देखते हैं। इसलिये भगवान् अर्जुनके 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' इस वचनकी तरफ ध्यान न देकर (आगेके श्लोकसे) उपदेश आरम्भ कर देते हैं।

जो वचनमात्रसे भी भगवान्के शरण हो जाता है, भगवान् उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान्के हृदयमें प्राणियोंके प्रति कितनी दयालुता है। 'हपीकेश' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान अत्तर्यामी है अर्थात् प्राणियोंके भीतरी भावोंको जानने वाले हैं। भगवान् अर्जुनके भीतरी भावोंको जानते हैं कि अभी तो कौटुम्बिक मोहके बेगके कारण:और

अत्तर्गत ही'वचः' पदका अर्थ आ जाता है। जब अर्जुनने यह कह दिया कि 'मैं युद्ध नहीं अतः'वचः' पदं देना पुनरुक्ति-दोष दीखता है । परनु सरलतासे, सुबोध भाषामें समझाते हुए बोलेंगे, उसकी

सम्बन्ध—शोकाविष्ट अर्जुनको शोक-निवृत्तिका उपदेश देनेके लिये भगवान् आर्पका प्रकरण कहते हैं । श्रीमगवानुवाच

## अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ११

श्रीभगवान् बोले—तुमने शोक न करनेयोग्यका शोक किया है और पण्डिताईकी वातें कह रहे हो; परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये पण्डितलोग शोक नहीं करते ।

व्याख्या-[मनुष्यको शोक तब होता है, जब वह

संसारके प्राणी-पदार्थीमें दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं; ये मेरे निजी कुट्रम्बी हैं, और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं हैं; ये हमारे वर्णके हैं, और ये हमारे वर्णके नहीं हैं: ये हमारे आश्रमके हैं और ये हमारे आश्रमके नहीं हैं; ये हमारे पक्षके हैं और ये हमारे पक्षके नहीं हैं । जो हमारे होते हैं, उनमें ममता, कामना,-प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदिसे ही शोक, चिन्ता,भय,उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है, जो ममता, कामना आदिसे पैदा न होता हो- यह सिद्धान्त है।

गीतामें सबसे पहले धृतराष्ट्रने कहा कि मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने युद्धभूमिमें क्या किया ? यद्यपि पाण्डव घृतराष्ट्रको अपने पितासे भी अधिक आदर-दृष्टिसे देखते थे, तथापि धृतराष्ट्रके मनमें अपने पुत्रोंके प्रति समता थी । अतः उनका अपने पुत्रोंमें और

पाण्डवोंमें भेदभाव-पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं।

जो ममता धृतराष्ट्रमें थी, वही ममता अर्जुनमें भी पैदा हुई । परन्तु अर्जुनकी वह ममता धृतराष्ट्रकी ममताके समान नहीं थी । अर्जुनमें धृतराष्ट्रकी तरह पक्षपात नहीं था; अतः वे सभीको खजन कहते हैं— 'दृष्ट्वेमं स्वजनम्' (१ । २८), और दुर्योधन आदिको भी खजन कहते हैं— 'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्थाम माधव'(१ ।३७)। तात्पर्य है कि अर्जुनकी सम्पूर्ण कुरुवंशियोंमें ममता थी और उस ममताके कारण हो उनके मरनेकी आशंकासे अर्जुनको शोक हो रहा था। इस शोकको मिटानेके लिये भगवान्ने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया है, जो इस ग्यारहवें श्लोकसे आरम्भ होता है। इसके अन्तमें भगवान् इसी शोकको अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा हो आश्रय ले और शोक मत कर-'मा शुचः' (१८ । ६६) । कारण कि संसारका

आश्रय लेनेसे ही शोक होता है और अनन्यभावसे

मेरा आश्रय लेनेसे तेरे शोक, विन्ता आदि सब मिट

जायँगे ।]

'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्'—संसारमात्रमें चीजें हैं— सत् और असत्, शरीरी और शरीर । इन दोनोंमें शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी

है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशीका कभी विनाश नहीं होता. इसलिये उसके लिये शोक करना

बनता ही नहीं और विनाशीका विनाश होता ही है. वह एक क्षण भी स्थायीरूपसे नहीं रहता, इसलिये उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता । तात्पर्य

हुआ कि शोक करना न तो शरीरीको लेकर बन सकता है और न शरीरोंको लेकर ही बन सकता है। शोकके होनेमे तो केवल अविवेक (मर्खता)

ही कारण है। मनुष्यके सामने जन्मना-मरना, लाभ-हानि आदिके रूपमें जो कुछ परिस्थित आती है, वह प्राख्यका अर्थात् अपने किये हुए कर्मोंका ही फल है। उस अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थितिको लेकर शोक करना, सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि

परिस्थिति चाहे अनुकूल आये,चाहे प्रतिकूल आये, उसका आरम्भ और अन्त होता है अर्थात् वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अन्तमें भी नहीं रहेगी । जो परिस्थिति आदिमें और अन्तमें नहीं होती, वह बीचमें एक क्षण भी स्थायी नहीं होती । अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे ? और मिटती है तो स्थायी कैसे ? ऐसी प्रतिक्षण मिटनेवाली अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिको लेकर

हर्ष-शोक करना, सुखी-दुःखी होना केवल मुखंता है । 'प्रज्ञावादांश भाषसे'—एक तरफ तो तु पण्डिताईकी वातें बचार रहा है, और दूसरों तरफ शोक भी कर रहा है । अतः तू केवल बातें ही बनाता है । वास्तवमें तु पण्डित नहीं है; क्योंकि जो पण्डित होते हैं, वे

किसीके लिये भी कभी शोक नहीं करते । कुलका नाश होनेसे कुल-धर्म नष्ट हो जायगा। , धर्मक नष्ट होनेसे खियाँ दृषित हो जायँगी, जिससे वर्णसंकर पैदा होगा । वह वर्णसंकर कुलधातियोंको और उनके कुलको नरकोंमें ले जानेवाला होगा। पिण्ड और पानी न मिलनेसे उनके मितरोका भी पतन

हो जायगा- ऐसी तेरी पण्डिताईकी बातोंसे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान् है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी खयं अविनाशी न होता. तो कुलघाती और कुलके नरकोंमें जानेका भय नहीं होता. पितरोंका पतन होनेकी चिन्ता नहीं होती । अगर तुझे कुलकी और पितरोंकी चिन्ता होती है, उनका पतन होनेका भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान् है, और उसमें रहनेवाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरोंके नाशको लेकर तेरा शोक करना अनुर्चित है।

'गतासनगतास्ंश' — सबके पिण्ड-प्राणका वियोग अवश्यमावी है । उनमेंसे किसीके पिण्ड-प्राणका वियोग हो गया है और किसीका होनेवाला है। अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये । तुमने जो शोक किया है, यह तुम्हारी गलती है।

जो मर गये हैं. उनके लिये शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियोंके लिये शोक करनेसे उन प्राणियोंको दुःख भोगना पड़ता है । जैसे मृतात्माके लिये जो पिण्ड और जल दिया जाता है. वह उसको परलोकमें मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्माके लिये जो कफ और आँसू बहाते हैं, वेमृतात्माको परवश होकर खाने-पीने पड़ते हैं \* । जो अभी जी रहे हैं, उनके लिये भी शोक नहीं करना चाहिये। उनका तो पालन-पोषण करना चाहिये. प्रबंध करना चाहिये । उनकी क्या दशा होगी ! उनका भरण-पोपण कैसे होगा ! उनकी सहायता कौन करेगा ! आदि चिन्ता-शोक कभी नहीं करने चाहिये; क्योंकि चिन्ता-शोक

पिवन्यश्रणि

मेरे शरीरके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुख सुख रहा है आदि विकारोंके पैदा होनेमें मूल कारण है-शरीरके साथ एकता मानना । कारण कि शरीरके साथ एकता माननेसे ही शरीरका पालन-पोषण करनेवालोंके

साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपनके कारण ही कुट्रान्वयोंके मरनेकी आशंकासे अर्जनके मनमें चिन्ता-शोक हो रहे हैं, तथा चिन्ता-शोकसे ही अर्जुनके शरीरमें उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवानूने 'गतासून्' और 'अगतासून' के शोकको ही हेत बताया है। जिनके प्राण चले गये हैं, वे 'गतासन' है और जिनके प्राण नहीं चले गये हैं. वे 'अगतासन' हैं । 'पिण्ड और जल न मिलनेसे पितरोंका ' पतन हो जाता है'(१ ।४२)— यह अर्जुनको 'गतासन' की चित्ता है; और जिनके लिये हम राज्य, भोग और सख चाहते हैं, वे ही प्राणींकी और धनकी

आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं' (१।३३)--यह अर्जुनकी 'अगतासून' की चित्ता है । ये दोनों चित्ताएँ शरीरको लेकर ही हो रही हैं: अत: ये दोनों विनाएँ धातरूपसे एक ही हैं। कारण कि 'गतासन' और 'अगतासून्' दोनों ही नाशवान् हैं।

'गतासून' और 'अगतासून'-इन दोनेंकि लिये

कर्तव्य-कर्म करना चिन्ताकी बात नहीं है । 'गतासन' के . लिये पिण्ड-पानी देना, श्राद्ध-तर्पण करना-यह कर्तव्य है, और'अंगतासून्'के लिये व्यवस्था कर देना,निर्वाहका प्रबन्ध कर देना-यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिनाका विषय नहीं होता, प्रत्युत विचारका विषय होता है। विचारसे कर्तव्यका बोध होता है, और चिन्तासे विचार

करनेसे कोई लाम नहीं है। यतोऽवशः । यान्यवैर्मुक्तं चेतो भुइक्ते (8) **एले**प्पाश्र रोदितव्यं क्रियाः कार्याश शक्तितः ।। तसाज

(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३६५) 'मृतात्पाको अपने बन्धु-बान्धवोके द्वारा त्यक्त कफंयुक्त आँसुओंको विवश होकर खाना-पीना पड़ता है।

इसलिये रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत अपनी शक्तिके अनुसार मृतात्माको और्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिये । मुञ्चन्यश्रुणि भतले । त मृतानां द्यान्यवी (२) å 11

तान्यद्धा

युताः (स्कन्दपुराण,ब्राह्म॰ सेतु॰ ४८ । ४२)

त्रेताः

नष्ट होता है ।

<sup>&#</sup>x27;मृतात्पाके बन्यु-बान्यव भूतलपर जिन आँसुओंका त्याग करते हैं, उने आँसुओंको मृतात्मा परलोकमें पीते हैं ।'

TO THE PERSON AND THE 'नानुशोचिन्त पण्डिताः' — सत्-असत्-विवेक- असत् माननेसे भी शोक नहीं होता । स्वयं सत्-स्वरूप वर्ती बुद्धिका नाम 'पण्डा' है । वह 'पण्डा' जिनकी है, और बदलनेवाला शरीर असत्-खरूप है । असत्को स्पष्टतया विवेक हो गया है. वे पण्डित हैं। ऐसे पण्डितोंमें सत-असतको लेकर शोक नहीं होता; क्योंकि लेकर ही शोक होता है। सतको लेकर कभी सत्को सत् माननेसे भी शोक नहीं होता और असत्को 🚂 नाना-शोक होते ही नहीं ।

**इलोक १२**]

विकसित हो गयी है अर्थात् जिनको सत्-असत्का सत् मान लेनेसे ही शोक होता है अर्थात् ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरें नहीं— इस बातको

सम्बन्ध—सत्-तत्त्वको लेकर शोक करना अनुचित क्यों है —इस शंकाके समाधानके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं ।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।। १२ ।। किसी कालमें मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है; और इसके बाद में, तू और राजालोग-ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है ।

व्याख्या—[मात्र संसारमें दो ही वस्तुएँ हैं— शरीरी (सत्) और शरीर (असत्) । ये दोनों ही अशोच्य हैं अर्थात् शोक न शरीरी-(शरीरमें रहनेवाले-) को लेकर हो सकता है और न शरीरको लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरीका कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनोंके लिये पर्वश्लोकमें जो 'अशोच्यान' पद आया है, उसकी ध्याख्या अब शरीरीकी नित्यता और शर्परकी अनित्यताके रूपमें करते हैं ।]

'न त्वेवाहं जात''' जनाधिपाः'--लोगोंकी दृष्टिसे मैंने जबतक अवतार नहीं लिया था. तवतक मैं इस रूपसे (कुष्णरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा जबतक जन्म नहीं हुआ था, तबतक तु भी इस रूपसे (अर्जुनरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन राजाओंका भी जबतक जन्म नहीं हुआ था, तवतक ये भी इस रूपसे (राजारूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं थे। परन्तु मैं, तु और ये राजालोग इस रूपसे प्रकट न होनेपर भी पहले नहीं थे- ऐसी वात नहीं है।

यहाँ 'मैं, त और ये ग्रजा लोग पहले थे'-ऐसा कहनेसे ही काम चल सकता था. पर ऐसा न कहकर भी, तू और ये राजालोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं - ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि 'पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं' ऐसा कहनेसे'पहले

हम सब जरूर थे'- यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य-तत्त्व सदा ही नित्य है। इसका कभी अभाव था ही नहीं । 'जातु'कहनेका तात्पर्य है कि भृत, भविष्य और वर्तमान-कालमें तथा किसी भी देश , परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदिमें नित्यतत्त्वका किञ्चित्त्वात्र भी अभाव नहीं हो संकता ।

यहाँ 'अहम्' पद देकर भगवान्ने एक विलक्षण बात कही है । आगे चौथे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि 'मेरे और तेरे बहत-से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हैं. त नहीं जानता' । इस प्रकार भगवानने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवोंसे अपनेको अलग बताया है । परन्तु यहाँ भगवान जीवोंके साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ(४।५ में) भगवानका आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करनेमें है और यहाँ भगवान्का आशय तात्विक दृष्टिसे नित्य-तत्वको जनानेमें हैं।

'न चैव"" वयमतः परम'—भविष्यमें शरीरोंको ये अवस्थाएँ नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे: परन्त ऐसी अवस्थामें भी हम सब नहीं रहेंगे-यह बात नहीं है अर्थात् हम सब जरूर रहेंगे । कारण कि नित्य-तत्वका कभी अभाव या नहीं और होगा भी नहीं।

मैं,त और राजालोग—हम सभी पहले नहीं थे. भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे,यह बात, भी हम रहेंगे अर्थात् ये सब शरीर तो हैं नाशवान भी नहीं है—इस प्रकार भूत और भविष्यको बात और हम सब हैं अविनाशी । ये शरीर पहले नहीं तो भगवानने कह दी, पर वर्तमानकी बात भगवानने थे और आगे नहीं रहेंगे—इससे शरीरोंकी अनित्यत नहीं कही । इसका कारण यह है कि शरीरोंकी दृष्टिसे सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे तो हम सब वर्तमानमें प्रत्यक्ष ही हैं। इसमें कोई रहेंगे—इससे सबके खरूपकी नित्यता सिद्ध हुई । सन्देह नहीं है । इसलिये 'हम सब अभी नहीं हैं, इन दो बातोंसे यह एक सिद्धान्त सिद्ध होता है कि यह बात नहीं है'--ऐसा कहनेकी जरूरत नहीं है। जो आदि और अन्तमें रहता है, वह मध्यमें भी रहता अगर तात्विक दृष्टिसे देखा जाय, तो हम सभी है; तथा जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह वर्तमानमें हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं—इस मध्यमें भी नहीं रहता । तरह शरीरोंसे अलगावका अनुभव हमें वर्तमानमें ही जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह मध्यमें कर लेना चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भूत और कैसे नहीं रहता; क्योंकि वह तो हमें दीखता है? भविष्यमें अपनी सत्ताका अभाव नहीं है, ऐसे ही इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टिसे अर्थात जिन वर्तमानमें भी अपनी सत्ताका अभाव नहीं है--इसका मन, बृद्धि और इन्द्रियोंसे दश्यका अनभव हो रहा अनुभव करना चाहिये ।

जैसे प्रत्येक प्राणीको नींद खुलनेसे, पहलें भी रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं। ऐसा यह अनुभव रहता है कि 'अभी हम हैं' और नींद्र होनेपर भी जब खयं दश्यके साथ तादाल्य कर लेता खुलनेपर भी यह अनुभव रहता है कि 'अभी हम है, तब वह द्रष्टा अर्थात् देखनेवाला बन जाता है। हैं' तो नींदकी अवस्थामें भी हम वैसे-के-वैसे ही जब देखनेके साधन (मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ) और दुश्य थे। केवल बाह्य जाननेकी सामग्रीका अभाव था, ( मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके विषय)—ये सभी एक क्षण हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तु और भी स्थायी नहीं हैं, तो देखनेवाला स्थायी कैसे सिद्ध राजालोग—हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और होगा? तात्पर्य है कि देखनेवालेकी संज्ञा तो दश्य बादमें भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शारीर प्रतिक्षण और दर्शनके सम्बन्धसे ही है। दृश्य और दर्शनसे नाशको ओर जा रहे हैं; परन्तु हमारी सत्ता पहले भी सम्बन्ध न हो तो देखनेवालेकी कोई संज्ञा नहीं होती, थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी-की -वैसी हो है । प्रत्युत उसका आधाररूप जो नित्य-तत्त्व है, वहीं

श्लोक कहा है। विशेष बात

नहीं और आगे नहीं रहेंगे—यह बात भी नहीं, ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे, तब है, उन मन-वृद्धि- इन्द्रियोंसहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल

हमारी सता कालातीत तत्त्व है; क्योंकि हम उस ्रह जाता है । उस नित्य-तत्त्वको हम सबकी उत्पत्ति, कालके भी ज्ञाता है अर्थात् भृत, भविष्य और वर्तमान स्थिति और प्रलयका आधार और सम्पर्ण प्रतीतियोंका ये तीनों काल हमारे जाननेमें आते हैं। उस प्रकाशक कह सकते हैं। परन्तु ये आधार और कालातीत तत्त्वको समझानेके लिये ही भगवान्ने यह प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्यके सम्बन्धसे ्ही हैं। आधेय और प्रकाश्यके न रहनेपर भी उसकी सत्ता ज्यों-को-त्यों हो है। उस सत्य-तत्वकी तरफ मैं, तू और राजालोग पहले नहीं थे—यह बात जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है?

अर्थात नहीं हो सकता । इसी दृष्टिसे मैं, तू और

ग्रजालोग स्वरूपसे अशोच्य हैं।

## देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

#### देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३ ।।

देहधारीके इस मनुष्यशरीरमें जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहान्तरकी प्राप्ति होती है । उस विषयमें धीर मनष्य मोहित नहीं होता ।

व्याख्या--'देहिनोऽस्मिन्यथा देहे\* कौमारं यौवनं जरा'— शरीरधारीके शरीरमें पहले वाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर बुद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीरमें कभी एक अवस्था नहीं रहती. उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।

यहाँ 'शरीरधारीके इस शरीरमें'--ऐसा कहनेसे सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरो द्रष्टा है और शरीर दुश्य है। अतः शारीरमें बालकपन आदि अवस्थाओंका जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरीमें नहीं है ।

'तथा देहान्तरप्राप्तिः' - जैसे शरीरकी कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही देहान्तरकी अर्थात् दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है । जैसे स्थलशरीर बालकसे जवान एवं जवानसे बढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओंके परिवर्तनको लेकर कोई शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरी एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है,तो इस विषयमें भी शोक नहीं होना चाहिये । जैसे स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही सुक्ष्म और कारण-शरीरके रहते-रहते देहान्तरकी प्राप्ति होती है अर्थात् जैसे वालकपन, जवानी आदि स्थलशरीरकी अवस्थाएँ हैं.ऐसे देहात्तरकी प्राप्ति (मृत्युके बाद दूसरा शरीर धारण करना) सृक्ष्म और कारण-शरीरकी अवस्था है।

स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार आदि अवस्थाओंका परिवर्तन होता है- यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो अवस्थाओंकी तरह स्थूलशरीरमें भी परिवर्तन होता रहता है । बाल्यावस्थामें जो शरीर था, वह युवावस्थामें नहीं है । वास्तवमें ऐसा कोई

भी क्षण नहीं है, जिस क्षणमें स्थूलशरीरका परिवर्तन न होता हो । ऐसे ही सुक्ष्म और कारण-शरीरमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहान्तररूपसे स्पष्ट देखनेमें आता है ।

अब विचार यह करना है कि स्थूलशरीरका तो हमे ज्ञान होता है, पर सुक्ष्म और कारण -शरीरका हमें ज्ञान नहीं होता । अतः जब सूक्ष्म और कारण - शरीरका ज्ञान भी नहीं होता , तो उनके परिवर्तनका जान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थलशरीरका ज्ञान उसकी अवस्थाओंको लेकर होता है, ऐसे ही सक्ष्म और कारण-शरीरका ज्ञान भी उसकी अवस्थाओंको लेकर होता है। स्थलशरीरकी 'जाग्रत्', सूक्ष्मराग्रेरकी 'स्वम' और कारण-शरीरकी 'सप्पित' अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्या-वस्थामें अपनेको स्वप्नमें बालक देखता है, युवावस्थामें स्वप्रमें युवा देखता है, और वृद्धावस्थामें स्वप्नमें वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थलशरीरके साथ-साथ सक्ष्मशरीरका भी परिवर्तन होता है । ऐसे हो सपृप्ति-अवस्था बाल्यावस्थामें ज्यादा होती है. यवावस्थामें कम होती है, और वद्भावस्थामें वह बहत कम हो जाती है: अतः इससे कारणशरीरका परिवर्तन भी सिद्ध हो गया । दूसरी बात, बाल्यावस्था और यवावस्थामें नींद लेनेपर शरीर और इन्द्रियोंमें जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्थामें नींद लेनेपर नहीं आती अर्थात् वृद्धावस्थामें बाल्य और युवा-अवस्था-जैया विश्राम नहीं मिलता । इस रीतिसे भी कारण-जारीरका परिवर्तन सिद्ध होता है ।

<sup>\*</sup> कुमार, युवा और युद्धावस्था तो मात्र शारीरधारियोके शारीरोकी होती है; परनु यहाँ 'अस्मिन् देहें' परोमे 'देह' शब्द मनुष्य-शरीरका वाचक मानना चाहिये ।

<sup>ै</sup> देहानारकी प्राप्ति होनेपर स्थूलकारीर तो एट जाता है, पर मुक्तिसे पहले सूक्ष्म और कारणकारीर नहीं एटने । जबतक मुक्ति न हो तबतक सूक्ष्म और कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध बना रहता है ।

जिसको दूसरा— देवता, पशु, पश्ची आदिका शरीर मिलता है, उसको उस शरीरमें (देहाच्यासके कारण) 'में यहीं हूँ'— ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्मशरीरका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण-शरीरमें स्वभाव (अकृति) रहता है, जिसको स्थूल टूप्टिसे आदत कहते हैं। वह आदत देवताको और होती है तथा पशु-पश्ची आदिको और होती है, तो यह कारणशरीरका परिवर्तन हो गया।

अगर शरीरी-(देही-) का परिवर्तन होता, तो अवस्थाओंके वदलनेपर भी 'में वही हूँ.\*— ऐसा ज्ञान नहीं होता । परन्तु अवस्थाओंके वदलनेपर भी 'जो पहले बालक था, जबान था, वही मैं अव हूँ.— ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरीमे अर्थात् स्वयमें परिवर्तन नहीं हुआ है।

यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूलशरीरको अवस्थाओं के बदलनेपर तो उनका ज्ञान होता है, पर शिएत्त्राको प्राप्त होनेपर पहलेके शरीरका ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्वशरीरका ज्ञान न होनेमें कारण यह है कि मृत्य और जमके समय बहुत ज्यादा कर होता है। उस करके कारण बुद्धिमें पूर्वजन्मको स्मृति नहीं रहती । जैसे लक्त्या मा जानेपर, अधिक वृद्धावस्था होनेपर बुद्धिमें पहले-जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्युकालमें तथा जनकालमें बहुत चड़ा धक्का लगनेपर पूर्वजन्मको ज्ञान नहीं रहता । परन्तु जिसको मृत्युमें ऐसा कर नहीं होता अर्थात् शरीरको अवस्थानरकी प्राप्तिको तरह अनायास ही देहान्त्रत्की प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धिमें पूर्वजन्मको स्मृति रह सकती है ।

अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तरकी प्राप्तिमें होता है, वैसा ज्ञान देहान्तरकी प्राप्तिमें नहीं

आत्पन छाता है, वसी शान देहान्तरका प्राप्तम नहीं होता; परन्तुं में हूँ इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे, सुषुत्ति-(गाढ़-निद्रा–) में

अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता , पर जगनेपर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आयी कि मेरेको कुछ पता नहीं रहा, तो 'कुछ पता नहीं रहा'— इसका

था— इस प्रकार अपनी सताका ज्ञान अखण्डरूपसे निरत्तर रहता है। अपनी सताके अभावका ज्ञान कपी किसीको नहीं होता। शरीरपारीकी सत्ताका सद्भाव अखण्डरूपसे रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त-अवस्थामें वह रहता है। हाँ,जीवन्मुक्त-अवस्थामें

उसको शरीयत्तरोंका ज्ञान भले हो न हो, पर भैं तीनों शरीरोंसे अलग हूँ— ऐसा अनुभव तो होता ही है !

ज्ञान तो है ही। सोनेसे पहले मैं जो था, वहीं मैं

जगनेके बाद हूँ, तो सुषुप्तिके समय भी मैं वहीं

'धीरस्तत्र न सुद्धाति'—धीर घही है, जिसको सत्-असत्का बोघ हो गया है। ऐसा धीर मनुष्यं उस विषयमें कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी सन्देखं नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्यको देहान्तरको प्राप्ति होती है। ऊँच-नीच योनियोमें जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग है, और गुणोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति

हो हो नहीं सकती। यहाँतत्र' पदका अधंदेहान्तर-प्राप्तिके विषयमें' नहीं है, प्रत्युत 'देह-देहोंके विषयमें' है। तात्त्र्य हैं कि देह क्या है? देही क्या है? परिवर्तनशील क्या

शास्त्रमें इस ज्ञानको 'प्रत्यभिज्ञा' कहा गया है—'ततेदन्तावगाहि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा' ।

<sup>†</sup> प्रियते स्टतां स्थानामुस्वेदनयासायीः ।। (श्रीमद्धाः ३।३०।१८) 'मनुष्य रोते हुए स्वजनोके स्रील अत्यन्त बेदनासे अचेत होकर मृत्युको प्राप्त होता है।' विनिष्क्रापति कृत्युण निरुद्धवासो हतस्तिः ।। (श्रीमद्धाः ३।३१।२३)

<sup>&#</sup>x27;जन्मके समय उसके शासको गति रूक जाती है और पूर्वसृति नष्ट हो जाती है।' 'ये मृताः सहसा मर्चा जायन्ते सहसा पुतः । तेषां पौराणिकोऽम्यासः कश्चित् कालं हि तिष्ठति ।। समाजातिसम्पा तोके जायन्ते बोधसंयुताः । तेषां विषयंतां संज्ञा स्वप्नवत् सा प्रणश्यति ।।

त्रसगज्जातस्या लोके जायने योयसंयुताः । तेया विवयता सङ्गा स्वप्नवत् सा प्रणश्यात ।। (महामारत, अनुशासनः १४५)

<sup>&#</sup>x27;जो मनुष्य सहसा मृत्युको प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म हो होते हैं, उनका पुराना अध्यास या संस्कार कुछ कालतक धना रहता है । इसलिये ये लोकमें पूर्वजन्मकी बातोंके ज्ञानसे युक्त होकर जन्म सेते हैं और जातिस्मर कहलाते हैं । फिर ज्यों-ज्यों से बढ़ने समते हैं, त्यों-त्यों वनकी स्वप्र-जैसी यह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है ।'

है? अपरिवर्तनशील क्या है? अनित्य क्या है? नित्य नहीं होता । देह और देही सर्वधा अलग हैं— क्या है? असत् क्या है? सत् क्या है?विकारी क्या इस विषयमें उसको कभी मोह नहीं होता। उसको है? अधिकारी क्या है?— इस विषयमें वह मोहित अपनी असङ्गताका अखण्ड ज्ञान रहता है।

 $\star$ 

सम्बन्ध— अनित्य वस्तु— शरीर आदिको लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं—

## मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

#### आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । ११४ । ।

हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रियोंके जो विषय (जड़ पदार्थ) हैं, वे तो शीत (अनुकूलता) और उष्ण (प्रतिकूलता) के द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं। वे आने-जानेवाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! उनको तुम सहन करो।

व्याख्या-- [यहाँ एक शंका होती है कि इन चौदहवं - पंद्रहवं श्लोकांसे पहले (११ से १३ तक) और आगे (१६ से ३० तक) देही और देह—इन दोनोंका ही प्रकरण है। फिर बीचमें 'मात्रास्पर्श' के ये दो श्लोक (प्रकरणसे अलग) कैसे आये? इसका समाधान यह है कि जैसे बारहवें श्लोकमें मगवान्ते सम्पूर्ण जीवोंके नित्य - स्वरूपको बतानेके लिये 'किसी कालमे मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं हैं - ऐसा कहकर अपनेको उन्होंकी पंक्तिमें रख दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थोंको अनित्य, विनाशो, परिवर्तनशील वतानेके लिये भगवान्ते यहाँ मात्रास्पर्श' की बात कही है।

तं — नित्य-तत्त्वसे देहादि अनित्य वस्तुओंको अलग बतानेके लिये यहाँ त'पद आया है।

'मात्रास्पर्शाः' — जिनसे माप-तील होता है अर्थात् ' जिनसे ज्ञान होता है, उन (ज्ञानके साधन) इन्द्रियों और अन्तःकरणका नाम'मात्रा'है । मात्रासे अर्थात् इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जिनका संयोग होता है, उनका नाम 'स्पर्श'है । अतः इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टिके मात्र पदार्थ 'मात्रास्प्रशांः' हैं ।

यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे केवल पदार्थ ही क्यों लिये जाये. पदार्थीका सम्बन्ध क्यों न लिया जाय? अगर हम यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे केवल पदार्थीका सम्बन्ध ही लें. तो उस सम्बन्धको 'आगमापायिनः' (आने-जानेवाला) नहीं कह सकते; क्योंकि सम्बन्धकी स्वीकृति केवल अन्तःकरणमें न होकर खयंमें (अहममें) होती है। स्वयं नित्य है, इसलिये उसमें जो स्वीकृति हो जाती है, वह भी नित्य - जैसी ही हो जाती है। स्वयं जनतक उस स्वीकृतिको नहीं छोड़ता . तनतक वह स्वीकृति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है अर्थात् पदार्थीका वियोग हो जानेपर भी, पदार्थीक न रहनेपर भी, उन पदार्थींका सम्बन्ध बना रहता है"। जैसे, कोई स्त्री विधवा हो गयी है अर्थात् उसका पतिसे सदाके लिये वियोग हो गया है, पर पचास वर्षके बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमककी स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं! इससे सिद्ध हुआ कि सम्बन्धी-(पति-) के न रहनेपर भी उसके साथ माना हुआ सम्बन्ध सदा बना रहता है। इस दृष्टिसे तम सम्बन्धको आने – जानेवाला कहना चनता नहीं: अतः यहौँ मात्रास्पर्शाः ' पदसे पदार्थीका सम्बन्ध न लेका मात्र पदार्थ लिये गये हैं 1

<sup>ै</sup>यह माना हुआ सध्यय केवल अस्वीकृतिसे अर्घात् अपनेपें न माननेसे ही मिटता है। अपने सत्त्वरूपमें सध्यय है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परन्तु माने हुए सम्बन्धकी अस्वीकृतिके बिना कितना ही त्या किया जाय, कितना ही कष्ट भोगा जाय, शरीरमें कितना ही परिवर्तन हो जाय, कितनी हो तपस्या की जाय, तो भी माना हुआ सम्बन्ध मिटता नहीं, प्रस्तुत ध्यों-का-स्तों ही बना रहता है।

'शीतोष्णसखदःखदाः '-- यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं । अगर इनका अर्थ सरदी और गरमी लिया जाय तो ये केवल त्विगन्द्रिय-(त्वचा-)के विषय हो जायँगे, जो कि एकदेशीय हैं। अतः शीतका अर्थ अनकलता और उप्पका अर्थ प्रतिकृलता लेना ही ठीक मालम देता है।

मात्र पदार्थ अनुकूलता-प्रतिकृलताके द्वारा सुख-दु:ख देनेवाले हैं अर्थात् जिसको हम चाहते हैं,ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदिके मिलनेसे सुख होता है; और जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आदिके मिलनेसे दुःख होता है। यहाँ अनुकृलता-प्रतिकलता कारण हैं और सुख-दुःख कार्य हैं । वास्तवमें देखा जाय तो इन पदार्थीमें सुख-दुःख देनेकी सामर्थ्य नहीं है । मनुष्य इनके साथ सम्बन्ध जोड़कर इनमें अनुकुलता-प्रतिकुलताको भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख-दुःख देनेवाले दीखते हैं। अतः भगवानने यहाँ 'सखदःखदाः' कहा है।

'आगमापायिनः'—मात्र पदार्थ आदि-अन्तवाले. उत्पत्ति-विनाशशील और आने-जानेवाले हैं। । वे टहरनेवाले नहीं हैं: क्योंकि वे उत्पत्तिसे पहले नहीं थे और विनाशके बाद भी नहीं रहेंगे । इसलिये वे 'आगमापायी'हैं ।

'अनित्याः'-अगर कोई कहे कि वे उत्पत्तिसे पहले और विनाशके बाद भले ही न हों,पर मध्यमें तो रहते ही होंगे? तो भगवान कहते हैं.कि अनित्य होनेसे वे मध्यमं भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । इतनी तेजीसे बदलते हैं कि उनको उसी रूपमें द्बारा कोई देख ही नहीं सकता; क्योंकि नहीं । इसलिये भगवानने उनको अनित्याः कहा है ।

केवल वे पदार्थ हो अनित्य, परिवर्तनशील नहीं

हैं, प्रत्युंत जिनसे उन पदार्थींका ज्ञान होता है, वे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण भी परिवर्तनशील है । उनके परिवर्तनको कैसे समझें? जैसे दिनमें काम काते-काते शामतक इन्द्रियों आदिमें थकावट आ जाती है. और सबेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेनेपर उनमें जो ताजगो आयी थी, वह शामतक नहीं रहती । इसलिये पनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इन्द्रियोंकी थकावट मिटती है और ताजगीका अनुभव होता है । जैसे जाग्रत-अवस्थामें प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींदर्से प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इन्द्रियों आदिमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है ।

[यहाँ मात्र पदार्थोंको स्थूलरूपसे'आगमापायिनः' और सक्ष्मरूपसे'अनित्याः' कहा गया है । इनको अनित्यसे भी सूक्ष्म यतानेके लिये आगे सोलहवें श्लोकमें इनको 'असत्' कहेंगे; और पहले जिस नित्य-तत्त्वका वर्णन हुआ है, उसको 'सत्' कहेंगे ।]

'तांस्तितिक्षस्व'— ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात् इन्द्रियंकि विषय हैं, उनके सामने आनेपर 'यह अनुकल है और यह प्रतिकृत हैं -- ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है. प्रत्यत उनको लेकर अन्तःकरणमें राग-द्वेष. हर्प-शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकुलता- प्रतिकुलताका ज्ञान होनेपर भी राग-द्वेपादि विकारोंको पैदा न होने देना अर्थात् मात्रास्पशीमें निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहनेको ही भगवानने 'तितिक्षस्व' कहा है।

दूसरा भाव यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ,अन्तःकरण आदिकी क्रियाओंका ,अवस्थाओंका आरम्भ और अन्त होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएँ, अवस्थाएँ तुम्हारेमें नहीं हैं; क्योंकि तुम उनको जाननेवाले हो, उनसे अलग हो । तुम खयं ज्याँ-के-त्याँ पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही - रहते हो । अतः उन क्रियाओंमें, अवस्थाओंमें तूम निर्विकार रहो । इनमें निर्विकार रहना हो तितिक्षा है ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें मात्रास्पशॉकी विविधाकी बात कही । अब ऐसी तिविधासे क्या होगा— इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं ।

## यं हि न व्यथयन्त्रेते पुरुषं पुरुषषंभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।१५ ।।

हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दुःखमें सम रहनेवाले जिस धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्श (पदार्थ) व्यथा नहीं पहुँचाते, वह अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात् वह अमर हो जाता है ।

व्याख्या—'पुरुषर्षभ'—मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलनेका ही विचार करता है, जो कभी बदली गहीं जा सकतीं और जिनको बदलना सम्भव ही नहीं । युद्धरूपी परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अर्जुनने उसको बदलनेका विचार न करके अपने कल्याणका विचार कर लिया है । यह कल्याणका विचार करना ही मनुष्पोमें उनकी श्रेष्ठता है ।

'सपदुःखसुखं धीतम्'—धीर मनुष्य सुख-दुःखमं सम होता है । अन्तःकरणकी वृत्तिसे ही सुख और दुःख— ये दोनों अलग-अलग दीखते हैं । सुख-दुःखके पोगमेंमें पुरुष (चेतन) हेतु है, और वह हेतु बनता है प्रकृतिमें स्थित होनेसे (गीता १३ । २०-२१) । बब वह अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, तव पुख-दुःखको पोगनेवाला कोई नहीं रहता । अतः अपने-आपमें स्थित होनेसे वह सुख-दुःखमे स्वाधाविक ही सम हो जाता है ।

'यं हिं न व्यथयन्येते पुरुषम्'— धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्य अर्थात् प्रकृतिके मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुँचाते । प्राकृत पदार्थोंक संयोगसे जो सुख होता है, वह भी व्यथा है और उन पदार्थोंक वियोगसे जो दुःख होता है, वह भी व्यथा है । परन्तु जिसकी दृष्टि समताकी तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी-दुःखी नहीं कर सकते । समताकी तरफ दृष्टि स्तेत अनुकृतनाको लेकर उस सुखका ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस सुखक स्वार्थ रूपसे संस्कार नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रतिकृत्वता आनेपर उस दुःखका ज्ञान तो होता है, पर उसका

भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस दुःखका स्थायीरूपसे संस्कार नहीं पड़ता । इस प्रकार सुख-दुःखके संस्कार न पड़नेसे वह व्यथित नहीं होता । तारपर्य यह हुआ कि अन्तःकरणमें सुख-दुःखका ज्ञान होनेसे वह स्वयं सुखी-दुःखी नहीं होता ।

'स्रोऽमृतत्वाय कल्पते'— ऐसा धीर मनुष्य अम-रताके योग्य हो जाता है 'अर्थात् उसमें अमरता प्राप्त करनेकी सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य, योग्यता आनेपर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरीका कोई काम नहीं। कारण कि उसकी अमरता तो खतःसिद्ध है। केवल पदार्थोंके संयोग-वियोगसे जो अपनेमें विकार मानता था, यही गलती थी।

विशेष बात

यह मनुष्य-योनि सुख-दुःख भोगनेक लिये नहीं
मिली है, प्रत्युत सुख-दुःखसे ऊँचा उठकर महान्
आनन्द, परम शान्तिको प्राप्तिके लिये मिली है, जिस
आनन्द, सुख-शान्तिके प्राप्त होनेके बाद और कुछ
प्राप्त करना बाकी नहीं रहता (गीता ६ । २१) ।
अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति आदिके होनेमें
अथवा उनकी सम्मावनामें हम सुखी होंगे अर्थात्
हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदिको प्राप्त
करनेकी कामना, लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलताका
सदुपयोग नहीं कर सकेंगे । अनुकूलताका सदुपयोग
करनेकी सामध्यें, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी ।
कारण कि अनुकूलवाका सदुपयोग करनेकी सामध्यें, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

ANALISA KANTAN MARAMANAN M अनुकूलताके भोगमें खर्च हो जायगी, जिससे अनुकू-लताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा। इसी रीतिसे प्रतिकृल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिके आनेपर अथवा उनकी आशंकासे हम दु:खी होंगे तो प्रतिकूलताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा । दुःखको सहनेकी सामर्थ्य हमारेमें नहीं रहेगी । अतः हम प्रतिकूलताके भोगमें ही फॅसे रहेंगे और दुःखी होते रहेंगे।

अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर सुख-सामग्रीका अपने सुख, आराम, सुविधाके लिये उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलताका भोग हुआ । परनु निर्वाह-बुद्धिसे उपयोग करते हुए उस सुख-सामग्रीको अभावयस्तोंकी सेवामें लगा दें तो यह अनुकूलताका सदुपयोग हुआ । अतः सुख-सामग्रीको दुखियोंकी ही समझें । उसमें दुखियोंका ही हक है । मान लो कि हम लखपति हैं,तो हमें लखपति होनेका सुख होता है. अभिमान होता है। परन्तु यह सब तब होता है, जब हमारे सामने कोई लखपति न हो । अगर हमारे सामने, हमारे देखने-सुननेमें जो आते हैं, वे सब-के-सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होनेका सुख मिलेगा ? बिल्कुल नहीं मिलेगा । अतः हमें लखपति होनेका सुख तो अभावप्रसानि, दिखीने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख-सामग्रीसे अभावप्रसोंकी सेवा न करके खयं सुखं भोगते हैं, तो हम कृतच्च होते हैं । इसीसे सब अनर्थ पैदा होते हैं । कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है, वह दुःखी आदिमियोंको ही दी हुई है। अतः उस सुख-सामग्रीको दुखियोंकी सेवामें लगा देना हमारा कर्तव्य होता है ।

अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलताका सद्पयोग कैसे किया जाय ? दुःखका कारण सुखकी इच्छा, आशा ही है। प्रतिकृल परिस्थित दुःखदायी तभी होती है, जब भीतर सुखकी इच्छा रहती है। अगर हम सावधानीके साथ अनुकूलताकी इच्छाका, सुखकी आशाका त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल

है कि इस दवाईसे मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैरमें काँटा गहरा गड़ जाय और काँटा निकालनेवाला उसे निकालनेके लिये सुईसे गहरा घाव बनाये तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीडासे वह सिसकता है. घवराता है, पर वह काँटा निकालनेवालेको यह कभी नहीं कहता कि भाई, तुम छोड़ दो, काँटा मत निकालो । काँटा निकल जायगा, सदाके लिये पीड़ा दर हो जायगी- इस बातको लेकर वह इस पीडाको प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है । यह जो सुखकी इच्छाका स्याग करके दु.खको, पीड़ाको प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकृत्तताका सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दबाई लेनेसे, काँटा निकालनेकी पीड़ासे दुःखी हो जाता है, तो यह प्रतिकृलताका भोग है, जिससे उसकी भयंकर दुःख पाना पड़ेगा ।

परिस्थितिमें दुःख नहीं हो सकता अर्थात् हमें प्रतिकृल

परिस्थिति दुःखी नहीं कर सकती । जैसे, रोगीको

कड़वी-से-कड़वी दवाई लेनी पड़े, तो भी उसे दुःख

नहीं होता, प्रत्युत इस बातको लेकर प्रसन्नता होती

यदि हम सुख-दु:खका उपभोग करते रहेंगे, तो भविष्यमें हमें भोग-योनियोंमें अर्थात् स्वर्ग, नरक आदिमें जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख-दु:ख भोगनेके स्थान ये स्वर्ग, नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख-दु:खका भोग करते हैं, सुख-दु:खमें सम नहीं रहते, सुख-दु:खसे ऊँचे नहीं उठते, तो हम मुक्तिके पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते । चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि ये सांसारिक

पदार्थ आदि अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा सुख-दुःख देनेवाले और आने-जानेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीं हैं; क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभद्गर हैं । इनके प्राप्त होनेपर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमानमें, भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव विगाड रहे हैं, सख-दःखके मोगी बनते जा रहे हैं । सुख-दःखके मोगी

बनकर हम भीगयोनिक ही पात्र बनते जा रहे हैं, इस प्रकार यदि हम सुख-दुःखका उपभोग न फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति-(भोग-) करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हम सुख-दुःखसे की ही रचि है, तो फिर भगवान् हमें मुक्ति कैसे देंगे? \_\_\_\_\_ ऊँचे उठ जायेंगे और महान् आनन्दका अनुभव कर लेंगे।

सम्बन्ध— अबतक देह-देहीका जो विवेचन हुआ है, उसीको भगवान् दूसरे शब्दोंसे आगेके तीन श्लोकोंमें कहते हैं।

## नासतो विद्यते भावी नाभावो विद्यते सतः ।\* उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। १६ ।।

असत्का तो भाव(सत्ता) विद्यपान नहीं है और सत्का अभाव विद्यमान नहीं है । तत्त्वदर्शी महापुरुषोने इन दोनोंका ही अन्त अर्थात् तत्त्व देखा है ।

ध्याख्या—'नासतो विद्यते भावः'—शारीर उत्पत्तिके पहले भी नहीं था, मरनेके बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमानमें भी इसका क्षण-प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान— इन तीनों कालोंभे कभी भावरूपसे नहीं रहता। अतः यह असत् है। इसी तरहसे इस संसारका भी भाव नहीं है, यह भी असत् है। यह शरीर तो संसारका एक छोटा-सा नभूना है; इसलिये शरीरके परिवर्तनका अनुभव होता है कि इस संसारका पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमानमें भी अभाव हो रहा है।

संसारमात्र कालरूपी अग्निमें लकड़ीकी तरह निरत्तर जल रहा है। लकड़ीके जलनेपर तो कोयला और राख चर्ची रहती है, पर संसारको कालरूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रितिसे जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी वाकी नहीं रहता। वह संसारका अभाव-ही-अभाव कर देती है। इसलिये कहा गया है कि असत्की सत्ता नहीं है।

'नाभाको विद्यते सतः'—जो सत् वस्तु है, उसका अभाव नहीं होता अर्थात् जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था, तव भी देही था, देह नष्ट होनेपर भी देही रहेगा और वर्तमानमें देहके परिवर्तनशील होनेपर भी देही उसमे ज्यों-का-त्यों हो रहता है। इसी शैतिसे जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी परमात्मतत्त्व था, संसारका अभाव होने पर भी परमात्मतत्त्व रहेगा और वर्तमानमें संसारके परिवर्तनशील होनेपर भी परमात्मतत्त्व उसमें ज्यों-का-त्यों हो है।

## मार्मिक बात

ससारको हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है; अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षणमे वह वैसी नहीं रहतो, जैसे— सिनेमा देखते समय परदेपर दूश्य स्थिर दीखता है; पर वास्तवमें उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीनपर फिल्म तेजीसे धूमनेक कारण वह परिवर्तन इतनी तेजीसे सेता है कि उसे हमारी आँखें नहीं पकड़ पार्ती नं। इससे भी अधिक

'यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरोक्षी उत्पत्ति और नाश होता रहता है,तथापि कालको गति अत्यन्त सूद्य होनेके कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखायी नहीं देता ।

<sup>&</sup>quot;यहाँ (पूर्वाधंमें) मगवान्ते 'मू सतायाम्' (भावः, अभावः), 'अस् भूषि' (असतः, सतः) और 'विट् सत्तायाम्' (विद्यते)— इन तीन सत्तावायक बातुओंका प्रयोग किया है । इन तीनोके प्रयोगका तायर्प नित्य-तत्त्वकी ओर सक्ष्य करानेमें ही है ।

<sup>ां</sup> नित्यदा ह्याङ्ग भूतानि भवत्ति न भवत्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मवालम्न दूरपते ।। (श्रीमदरु ११ । २२ । ४२)

और 'अक्षर'(गीता १५ । १६) कहा गया है; तथा

असत्को 'अपरा प्रकृति, 'क्षेत्र', 'प्रकृति' और 'क्षर'

युद्ध करनेसे ये सब मर जायँगे। इसपर भगवान

कहते हैं कि क्या युद्ध न करनेसे ये नहीं भेरेंगे? असत् तो भरेगा ही और निरन्तर मर ही रहा है।

परन्तु इसमें जो सत्-रूपसे हैं, उसका कभी अभाव

नहीं होगा । इसलिये शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है ।

और जो जी रहे हैं. उन दौनोंके लिये पण्डितंजन

शोक नहीं करते । बारहवें-तेरहवें श्लोकोंने देहीकी

नित्यताका वर्णन है और उसमें 'धीर' राद्द आया

है । चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें संसारकी अनित्यताका

वर्णन आया है, तो उसमें भी 'धीर' शब्द आंया

है। ऐसे हो यहाँ (सोलहवें श्लोकमें) सत्-असत्का

विवेचन आया है, तो इसमें 'तत्वदर्शी' • शब्द

आया है। इन श्लोकोंमें 'पण्डित', 'धीर' और

'सत्त्वदर्शी' पद देनेका तात्पर्य है कि जो विवेकी होते

हैं, समझदार होते हैं,उनको शोक नहीं होता । अगर

शोक होता है, तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं ।

ग्यारहवें श्लोकमें आया है कि जो मर गये हैं

अर्जुन भी शरीरोंको लेकर शोक कर रहे हैं कि

मार्मिक बात यह है कि वास्तवमें संसार एक बार और असत्— इन दोनोंके तत्वको जाननेवाले महापुरुषोंके भी नहीं दीखता । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ,मन,सुद्धि द्वारा जाननेमें आनेवाला एक सत्-तत्व ही है । असत्की आदि जिन करणोंसे हम संसारको देखते हैं— अनुभव , जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तवमें सत्की करते हैं, वे करण भी संसारके हो हैं। अतः बास्तवमें ही है। सत्की सत्तासे ही असत् सत्तावान् प्रतीत संसारसे ही संसार दीखता है। जो शरीर-संसारसे होता है। इसी सत्को 'परा प्रकृति' (गीता ७ १५), 'क्षेत्रज्ञ' (गीता १३ । १-२), 'पुरुष' (गीता १३ । १९)

कहा गया है।

सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, उस खरूपसे संसार कभी दीखता ही नहीं ! तात्पर्य यह है कि स्वरूपमें संसारकी प्रतीति नहीं है । संसारके सम्बन्धसे ही संसारकी प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि खरूपका संसारसे कोई सम्बन्ध है ही नहीं।

दूसरी बात, संसार (शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि) की सहायताके बिना चेतन खरूप कुछ कर ही नहीं सकता । इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसारमें ही है, खरूपमें नहीं । खरूपका क्रियासे कोई सम्बन्ध है ही नहीं।

स्वरूपका न तो क्रियासे और न पदार्थसे ही कोई सम्बन्ध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर-इन्द्रियाँ-मन-वृद्धिसहित सम्पूर्ण संसारका अभाव है । केवल परमात्मतत्त्वका ही भाव (सता) है, जो निर्लिपारूपसे सबका प्रकाशक और आधार है। 'उमयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिमः - इन

संसारका स्वरूप है- क्रिया और पदार्थ । जब

दोनोंक अर्थात् सत्-असत्, देही-देहके तत्वको जाननेवाले महापुरुपोन इनका तत्व देखा है, इनका नियोड़ निकाला है कि केवल एक सत्-तत्व ही विद्यमान है। असत् वस्तुका तत्त्व भी सत् है और सत् वस्तुका

तत्व भी सत् है अर्थात् दोनोंका तत्व एक 'सत्' ही है, दोनोंका तत्व भावरूपसे एक ही है। अतः सत्

सम्बन्ध -- सत् और असत् क्या है-- इसको आपेक दो श्लोकॉर्म बताते हैं।

अविनाशि तु तिहृद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहीते । । १७ । ।

अविनाशी तो उसको जान , जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । इस अविनाशीका विनाश कोई भी नहीं कर सकता ।

\* 'नानुशोचन्ति पण्डिताः' (२ । ११), 'धीरस्त्रत्र न सुद्राति' (२ । १३), 'सपदुःखसुखं धीरम्' (२ । १५) — इन तीन जगह जिनको 'पण्डित' और 'धीर' कहा है, उन्होंको यहाँ 'तलदशी' कहा गया है।

व्याख्या—'अविनाशि त तद्विद्धि'—पूर्वश्लोकर्मे जो सत्-असत्की बात कही थी, उसमेंसे पहले

<del>ereazakekekezazazazazakekezezzaz</del>ekezeze

'मत'की व्याख्या करनेके लिये यहाँ 'त' पद आया है । 'उस अविनाशी तत्त्वको तू समझ'—ऐसा कहकर भगवानने उस तत्त्वको परोक्ष बताया है। परोक्ष बतानेमें तात्पर्य है कि इदंतासे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारमें वह परेक्ष तत्त्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है । वास्तवमें जो परिपूर्ण है, वही 'है' और जो सामने संसार दीख रहा है, यह 'नहीं' है।

यहाँ तत्'पदसे सत्-तत्त्वको परोक्ष-रीतिसे कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है; किन्तु वह इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है, इसलिये उसको परोक्ष-रीतिसे कहा गया है। 'येन सर्वीमदं ततम' \*-- जिसको परोक्ष कहा है. वसीका वर्णन करते हैं कि यह सब-का-सब संसार उस नित्य-तत्त्वसे व्याप्त है । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें सोना, लोहेसे बने हुए अस्त्र-शस्त्रोंमें लोहा, मिटीसे बने हुए वर्तनोंमें मिट्टी और जलसे बनी हुई बर्फमें जल ही व्याप्त (परिपूर्ण) है, ऐसे ही संसारमे

वह सत्-तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तवमें इस संसारमें वह सत्-तत्त्व ही जाननेयोग्य है।

'विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्त्पर्हति'—यह शरीरी अव्यय † अर्थात अविनाशी है । इस अविनाशीका कोई विनाश कर ही नहीं सकता । परन्तु शरीर विनाशी है; क्योंकि वह नित्य-निरन्तर विनाशको तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशीके विनाशको कोई रोक ही नहीं सकता । तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तवमें तेरे युद्ध करनेसे अथवा न करनेसे इस अविनाशी और विनाशी तत्त्वमें कुछ फरक नहीं पड़ेगा अर्थात् अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशीका नाश होगा ही ।

यहाँ अस्य' पदसे सत्-तत्त्वको इदंतासे कहनेका तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरोंमें जो सत्ता दीखती है, वह इसी सत्-तत्त्वकी ही है। 'मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं'—ऐसा जो अपनी सताका ज्ञान है, उसीको लक्ष्य करके भगवानने यहाँ 'अस्य'पद दिया है।

#### अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत । ११८ । ।

अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहनेवाले इस शरीरीके ये देह अन्तवाले कहे गये हैं। इसलिये हे अर्जुन! तुम युद्ध करो ।

नवें अध्यायके चौधे श्लोकमें राजविद्याका वर्णन करते हुए भगवान्ने 'मया ततिमदं सर्वम्' पदाँसे कहा है कि यह सम्पूर्ण संसार भेरेसे व्याप्त है । इस प्रकार तीन जगह तो 'येन' पद देकर उस तत्त्वको परोक्ष-रूपसे कहा है, और एक जगह 'अस्पत्' शब्द—'मया' देकर स्वयं भगवान्ते अपरोक्षरूपसे अपनी बात कही है।

<sup>°&#</sup>x27;येन सर्वमिदं ततम्'—ये पद गीतामें तीन बार आये हैं । उनमेंसे यहाँ(२११७ में)ये पद शरीरीके लिये आये हैं कि इस शरीरींसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्ययोगकी दृष्टिसे कही गयी है। दूसरी बार ये यद आठवें अध्यायके बार्डसवें श्लोकमें आये हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वरसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, यह अनन्यभक्तिसे मिलता है । अतः भक्तिका वर्णन होनेसे उपर्युक्त पद ईश्वरके विषयमें आये हैं । तीसरी वार ये पद अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें आये हैं । वहाँ कहा गया है कि जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उसका चारों वर्ण अपने-अपने कर्मों द्वारा पूजन करें । यह वर्णन भी भक्तिकी दृष्टिसे हुआ है ।

<sup>ों</sup> भगवान्ते गीतामें जगह-जगह शरीरीको भी अब्यय कहा है और अपनेको भी अब्यय कहा है। स्वरूपसे दोनों अव्यय होनेपर भी भगवान तो प्रकृतिको अपने वशमें करके (स्वतस्ततापूर्वक) प्रकट और अनार्धान होते हैं, और यह शारीरी प्रकृतिके परवश होकर जन्मता और मरता रहता है; क्योंकि इसने शारिको अपना मान रखा है ।

कारणसे कभी किञ्चिनात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं शरीरी व्याप्त है । आगे चौबीसवें श्लोकमें भी इसके होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं 'सर्वगतः'पदसे सबमें व्यापक बतायेंगे । यह शरीरी होता, उसका नाम 'अनाशी' अर्थात अविनाशी है ।

'अप्रमेयस्य' —जो प्रमा-(प्रमाण-)का विषय नहीं है अर्थात् जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंका विषय नहीं नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान्को कोई अविनाशी है, उसको 'अप्रमेय' कहते हैं। नहीं बना सकता । नाशवानुका तो विनाशीपना ही

जिसमें अन्तःकरण और इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं होती. उसमें शास्त्र और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण होते हैं. शास्त्र और सत्त-महापुरुष उन्होंके लिये प्रमाण होते हैं, जो श्रद्धाल हैं । जिसकी जिस शास्त्र और सत्तमें श्रद्धा होती है, वह उसी शाख और सन्तके वचनोंको मानता है। इसलिये यह तत्त्व केवल श्रद्धाका विषय है\*, प्रमाणका विषय नहीं ।

शास्त्र और सन्त किसीको वाध्य नहीं करते कि तुम हमारेमें श्रद्धा करो । श्रद्धा करने अथवा न करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है। अगर वह शास्त्र और सत्तके वचनोंमें श्रद्धा करेगा, तो यह तत्व उसकी श्रद्धाका विषय है; और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा, तो यह तत्त्व उसकी श्रद्धाका विषय नहीं है।

'नित्यस्य'-यह नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । किसी कालमें यह न रहता हो-ऐसी वात नहीं है अर्थात् यह सब कालमें सदा ही रहता है।

'अन्तवन्त इमे देहा उक्ताः शरीरिणः'—इस अवि-नाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरीके सम्पूर्ण संसारमें जितने भी शरीर हैं, वे सभी अन्तवाले कहे गये हैं। अन्तवाले कहनेका तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अन्त बुद्धिमें एख दिया तो 'मैं युद्धिमान् हूँ'; अपनेको हो रहा है। इनमें अन्तके सिवाय और फुंछ है हो सिद्धियोंने रख दिया तो 'मैं सिद्ध हूँ'; अपनेको शरीरमें नहीं, केवल अन्त-ही-अन्त है।

उपर्यक्त पदोंमें शरीरीके लिये तो एकवचन दिया है और शरीरोंके लिये बहुवचन दिया है। इसका जाता है, उन-उन चीजोमें 'मेरा'-पन होता ही चला एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणीके स्थूल, जाता है: जैसे--कुनुम्बको अपनेमें रख लिया तो सूक्ष्म और कारण—ये तीन शरीर होते हैं । दूसरा

व्याख्या — 'अनाशिनः' — किसी कालमें, किसी कारण यह है कि संसारके सम्पूर्ण शरीरोंमें एक ही तो अविनाशी है और इसके कहे जानेवाले सम्पूर्ण शरीर नाशवान् है । जैसे अविनाशीका कोई विनाश

#### नित्य रहेगा अर्थात् उसका तो नाश ही होगा। विशेष बात

यहाँ 'अन्तवत्त इमे देहाः' कहनेका तारपर्य है कि ये जो 🔧 देह देखनेमें आते हैं, ये सब-के-सब नाशवान हैं। पर ये देह किसके हैं?'नित्यस्य', 'अनिश्चिनः'--ये देह नित्यके हैं, अविनाशीके हैं। तात्पर्य है कि नित्य-तत्त्वने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना माननेका अर्थ है कि अपनेको शरीरमें रख दिया और शरीरको अपनेमें रख लिया । अपनेको शरीरमें रखनेसे 'आहंता' अर्थात 'मैं-पन पैदा हो गया, और शरीरको अपनेमें रखनेसे 'ममता' अर्थात 'मेरा'-पन पैदा हो गया।

यह खयं जिन-जिन चीजोंपे अपनेको सबता चला जाता है, उन-उन चीजों में 'मैं'-पन होता ही चला जाता है: जैसे-अपनेको धनमें रख दिया तो 'मैं धनी हूँ'; अपनेको राज्यमें रख दिया तो 'मैं राजा हूँ'; अपनेको विद्यामें रख दिया तो 'मैं विद्वान् हैं'; अपनेको ं रख दिया तो 'मैं शरीर हैं'; आदि-आदि ।

ं यह स्वयं जिन-जिन चीजोंको अपनेमें रखता चला

<sup>&</sup>quot;आरम्पर्मे तो यह तत्त्व श्रद्धाका विषय है, पर आगे चलका जब इसका प्रत्यक्ष अनुमव हो जाना है, तब यह श्रद्धाका विषय नहीं रहता ।

'कटम्ब मेरा है'; धनको अपनेमें रख लिया तो 'धन मेरा है': बद्धिको अपनेमें रख लिया तो 'बद्धि मेरी है': शरीरको अपनेमें रख लिया तो 'शरीर मेरा है'; आदि-आदि ।

जडताके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन होनेसे ही मात्र विकार पैदा होते. हैं । तात्पर्य है कि शरीर और मैं (खयं) -- दोनों अलग-अलग हैं, इस विवेकको महत्त्व न देनेसे ही मात्र विकार पैदा होते हैं । परन्त जो इस विवेकको आंदर देते हैं, महत्व देते हैं वे पण्डित होते हैं । ऐसे 'पण्डितलोग कभी शोक नहीं काते; क्योंकि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है— इसका उनको ठीक अनभव हो जाता है।

'तस्मात्" युध्यस्व'— भगवान् अर्जुनके लिये आज़ा देते हैं कि सत्-असतको ठीक समझकर तुम युद्ध करो अर्थात् प्राप्त कर्तव्यका पालन करो । तात्पर्य है कि शरीर तो अन्तवाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों— शरीर-शरीरीकी दृष्टिसे शोक बन हीं नहीं सकता । अतः शोकका त्याग करके युद्ध करे। ।

#### विशेष बात

यहाँ सत्रहवें और अठारहवें— इन दोनों श्लोकोंमें विशेषतासे सत्-तत्त्वका ही विवेचन हुआ है । कारण कि इस पूरे प्रकरणमें भगवानुका लक्ष्य सत्का बोध करानेमें ही है। सत्का बोध हो जानेसे असत्की निवृत्ति खतः हो जाती है। फिर किसी प्रकारका 🛨

सम्बन्ध—पूर्वश्लोक तक शरीरीको अविनाशी जाननेवालोंको बात कही । अव उसी वातको अन्वय और व्यतिरेक-गीतिसै दृद्द करनेके लिये, जो शरीरीको अविनाशी नहीं जानते. उनकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं।

### य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । ११९ ।

जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरीको मारनेवाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते; क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है ।

\*यहाँ 'तस्मात्' पद युक्ति समझनेमें आया है अर्थात् युक्ति समझयें आ गयी तो अय युद्ध करो । इसी तरह गीताचे 'तत्सात्' पदका प्रयोग प्रायः प्रकरणकी समाप्तिपर अथवा युक्तिकी समाप्तिपर किया गया है: जैसे— दूसरे अध्यायके तीसवें, तीसरे अध्यायके उन्नीसवें, आठवें अध्यायके सातवें तथा सताइंसवें आदि श्लोकोंमें 'तस्मात्' पद प्रकरणकी समाप्तिके लिये आया है; और दूसरे अध्यायके पंचीसवें, सताइंसवें, सेतीसवें. अइसठवे तथा ग्यारहवें अध्यापके तैतीसवें आदि श्लोकोंमें 'तस्तास' पद पुक्तिकी समाप्तिके लिये आया है।

किञ्चिन्यात्रभी सन्देह नहीं रहता । इस प्रकार सत्का अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्यका पालन करना चाहिये । इस विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि सांख्ययोग एवं कर्मयोगमें किसी विशेष वर्ण और आश्रमकी आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याणके लिये चाहे सांख्ययोगका अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोगका अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्यकी पूर्ण स्वतन्त्रता है। पत्त व्यावहारिक काम करनेमें वर्ण और आश्रमके अनुसार शास्त्रीय विधानकी परम आवश्यकता है, तभी तो यहाँ सांख्ययोगके अनुसार सत्-असत्का विवेचन करते हुए भगवान् युद्ध करनेकी अर्थात् कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

आगे तेरहवें अध्यायमें जहाँ ज्ञानके साधनींका वर्णन किया गया है, वहाँ भी 'असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु' (१३ ।९) कहकर पुत्र, स्त्री, घर आदिकी आमित्तका निषेध किया है । अगर संन्यासी ही सांख्ययोगके अधिकारी होते तो पत्र, स्त्री,घर आदिमें आसक्तिरहित होनेके लिये कहनेकी आवश्यकता ही नहीं थी; क्योंकि संन्यासीके पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं ।

इस तरह गीतापर विचार करनेसे सांख्ययोग एवं कर्मयोग-दोनों परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रमपर किश्चिनात्र भी अवलम्बित नहीं हैं।

\* श्रीमद्भगवदगीता \*

मारनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता और

जो इसको मरनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं

और मरनेवाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है ? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता ।

कारण कि यह शरीरी वास्तवमें ऐसा नहीं है। यह

नाश करनेवाला भी नहीं है और नष्ट होनेवाला भी नहीं है । यह निर्विकाररूपसे नित्य-निरन्तर ज्यों-का-लों

अर्जुनके सामने युद्धका प्रसंग होनेसे ही यहाँ

यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरीको मारनेवाला

ARRECKARICATERITATE TALCATATERICATE CALLED DE LA CALCATATERICA DE LA CALCATATERICA DE LA CALCATATERICA DE LA C व्याख्या-'य एनं वेति हत्तारम्'-जो इस

आती है, परिवर्तन होता है अर्थात् जो उत्पत्ति शरीरीको मारनेवाला मानता है; वह ठीक नहीं जानता । विनाशशील होता है, वही मर सकता है। .

कारण कि शरीरीमें कर्तापन नहीं है । जैसे कोई भी 'उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते'— कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजारके वे दोनों ही नहीं जानते अर्थात् जो इस शरीरीको

जानता ।

बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी

शरीरके बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता । अतः तेरहवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि सब प्रकारकी

क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं—ऐसा जो अनुभव करता है, वह शरीरीके अकर्तापनका अनुभव करता

है (१३ । २९) । तात्पर्य यह हुआ कि शरीरीमें

कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरके साथ तादात्म्य करके.

सम्बन्ध जोड़कर शरीरसे होनेवाली क्रियाओंमें अपनेको

कर्ता मान लेता है । अगर यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो यह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है ।

रहनेवाला है। अतः इस शरीरीको लेकर शोक नहीं 'यधैनं मन्यते हतम्'-जो इसको मरा मानता है. करना चाहिये ।

वह भी ठीक नहीं जानता । जैसे यह शरीरी मारनेवाला नहीं है, ऐसे ही यह मरनेवाला भी नहीं है; क्वोंकि शरीयिको मरने-मारनेकी क्रियासे रहित बताया गयाः

इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती । जिसमें विकृति है । वात्तवमें यह सम्पूर्ण क्रियाओंसे रहित है । सम्बन्ध- यह शरीरी मरनेवाता क्यों नहीं है ? इसके उत्तरमें कहते हैं-

न जायते प्रियते वा कदावित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यंते हन्यमाने शरीरे ।। २० ।।

यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मस्ता है। यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला नहीं है। यह जन्मरद्वित, नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शाश्वत और पुराण (अनादि) है । शरीरके

मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।

व्याखा-[शरीरमें छः विकार होते हैं-उत्पत्र होना,

किया गया है।

वात भगवान् इस श्लोकमें वता रहे हैं‡ी ° यहाँ 'एनम्' पद' अन्यादेशमें आया 'है । जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दुवारा कहना 'अन्यादेश' कहलाता है। पहले सत्रहवें श्लोकमे एक विषयको लेकर जिसका 'अस्य' पदसे वर्णन हुआ

सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट ंडत्पत्र होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी, किसी भी होना है। यह शरीरी इन छहाँ विकारिस रहित हैं—यहाँ समयमें उत्पन्न नहीं होता । यह तो सदासे ही है ।

र जायतेऽस्ति विवरिणमने य्यतिऽपक्षीयते विनर्ग्यति । (निरुक्त १ १९ १२)

होता— 'नित्यः', और यह मस्ता नहीं— 'न प्रियते', 'न हत्यते हत्यमाने शरीरे' ।

भगवान्ने इस शरीरीको अपना अंश यताते हुए इसको

'न जायते प्रियते वा फदाचित्र'--जैसे शरीर

है, अब यहाँ दूसरे विषयको लेकर उसी हत्को दुवारा कह रहे हैं ! इसल्वियं यहाँ 'एनम्' परका प्रयोग ‡ यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता- 'न जायते', 'अजः', उत्पन्न होकर विकारी सत्तावालां नहीं होता--'अर्थ भूत्या भविता वा न भूषः'; यह चदलता नहीं-'शाधनः' यह बदता नहीं--पुरागः', यह शीण नहीं

७२

'सनातन' कहा है—'ममैवांशो जीवलोके जीव्यातः है, बल क्षीण होने लगता है, इन्द्रियोंको शक्ति कम सनातनः' (१५ ।७) । होने लगती है । इस प्रकार शरीर, इन्द्रियों, अन्तःकरण

यह शरीरी कभी मरता भी नहीं । मरता वही है, जो पैदा होता है; और म्रियते' का प्रयोग भी वहीं होता है, जहाँ पिण्ड-प्राणका वियोग होता है। पिण्ड-प्राणका वियोग शरीरमें होता है। परन्तु शरीरीमें संयोग-वियोग दोनो ही नहीं होते । यह ज्यों-कां-त्यों ही रहता है। इसका मरना होता ही नहीं ।

सभी विकारोंमें जन्मना और मराा— ये दो विकार ही मुख्य हैं, अतः भगवान्ने इनका दो बार निषेध किया है—जिसको पहले 'न जायते' कहा, उसीको दुवारा 'अजः'कहा है; और जिसको पहले 'न प्रियते' कहा, उसीको दुवारा 'न हन्यते हन्यानो शरीरे' कहा है।

'अयं भूत्वा भविता वा न भूयः'—यह अविनाशी नित्यतत्व पैदा होकर फिर होनेवाला नहीं है अर्थात् यह स्वतःसिद्ध निर्विकार है। जैसे, बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होनेके बाद उसकी सत्ता होती है। जबतक वह गर्भमें नहीं आता, तबतक 'बच्चा है' ऐसे उसकी सत्ता (होनापन) कोई भी नहीं कहता। तार्द्य है कि बच्चेकी सत्ता पैदा होनेके बाद होती है; क्योंकि उस विकारी सत्ताका आदि और अन्त होता है। परचु इस नित्य-तत्त्वकी सत्ता स्वतःसिद्ध और निर्विकार हैं। क्योंकि इस नित्य-तत्त्वकी सत्ता स्वतःसिद्ध और निर्विकार हैं। क्योंकि इस नित्य-तत्त्वकी सत्ता स्वतःसिद्ध और निर्विकार हैं। क्योंकि इस नित्य-तत्त्वकी सत्ताका आरम्भ और अन्त नहीं होता।

'अजः'-इस शरीरीका कभी जन्म नहीं होता । इसलिये यह'अजः'अर्थात् जन्मरहित कहा गया है ।

'नित्यः'- यह शारीरी नित्य-निरक्तर रहनेवाला है; अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता । अपक्षय तो अनित्य बस्तुमें होता है, जो कि निरक्तर रहनेवाली नहीं है । जैसे, आधी उम्र चीतनेपर शारीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इन्द्रियोंको शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिका तो अपक्षय होता है, पर शरीरीका अपक्षय नहीं होता । इस नित्य-तत्त्वमें कभी किञ्चिन्मात्र भी. कमी नहीं आती ।

'शाश्वतः' —यह नित्य-तत्त्व निरत्तर एकरूप, एकरस रहनेवाला है। इसमें अवस्थाका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलनेकी योग्यता है ही नहीं।

'पुराण:'—यह अविनाशी तत्व पुराण (पुराना) अर्थात् अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है, वह फिर बढ़ती नहीं, प्रस्तुत नष्ट हो जाती है; फिर यह तो अनुस्पन्न तत्त्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़नारूप विकार तो उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें ही होता है, इस निख-तत्वमें नहीं।

'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'—शरीरका नाश होनेपर भी इस अविनाशी शरीरीका नाश नहीं होता। यहाँ 'शरीरे'पद देनेका तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होनेवाला है। इस नष्ट होनेवाले शरीरमें ही छः विकार होते हैं. शरीरीमें नहीं!

इन पदोंमें भगवान्ने शरीर और शरीरीका जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीतामें दूसरी जगह नहीं आया है।

अर्जुन युद्धमें कुटुम्बियोंके मरनेकी आशंकासे विशेष शोक कर रहे थे । उस शोकको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं कि शरीरके मरनेपर भी इस शरीरीका मरना नहीं होता अर्थात् इसका अभाव नहीं होता । इसलिये शोक करना अनुचित है ।

सम्बन्ध — उन्नीसर्वे श्लोकमें भगवान्ते बताया कि यह शारीर्ध न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरनेका निषेप तो थोसर्वे श्लोकमें कर दिया, अब भारतेका निषेध करनेके लिये आंगेका श्लोक कहते हैं।

> वैदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथंस पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ।।२१ ।।

'मृहणाति' (धारण करता है) क्रिया दो, पर शारीके धारण करनेमें 'संयाति' (जाता है) क्रिया दो, ऐसा क्रियाभेद भगवान्ने क्यों क्रिया? लौकिक दृष्टिसे बेसमझीके कारण ऐसा दीखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ोंको धारण करता है और देहान्सरकी प्राप्तिमें देहीको उत्र-उन देहींमें जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टिको लेकर ही भगवान्ने क्रियाभेद किया है।

#### विशेष वात

गीतामें 'येन सर्विमिदं ततम्'(२ । १७), 'नित्यः सर्वगतः स्थाणुः' (२ । २४) आदि पदोसे देहीको सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाववाला बताया तथा 'संयाति नवानि देही' (२ । २२), 'प्रारीर यदवाप्रोति' (१५ । ८) आदि पदोसे देहीको दूसरे शारीरोमें जानेकी बात कही गयी है । अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना-आना कैसे ? क्योंकि जो जिस देशमें न हो, उस देशमें चला जान, तो इसको 'जाना' कहते हैं. और जो दूसरे देशमें चला जात, तो इसको 'जाना' कहते हैं. और जो दूसरे देशमें है, वह इस देशमें आ जाय, तो इसको 'आना' कहते हैं। परन्तु देहीके विषयमें तो ये देसको हो चातें नहीं घटतीं। इसका समाधान यह है कि जैसे किसीकी बाल्यावस्थासे युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि 'मैं जवान हो गया हूँ'। परन्तु वास्तवमें वह खयं जवान महीं हुआ है, प्रत्युत उसका शारीर जवान हुआ है। इसित्ये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी इसित्ये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी

वह था, युवावस्थामें भी वह वही है। परनु शारिस्ते वादाव्य माननेके कारण वह शरीरके परिवर्तनको अपनेमें आयेपित कर लेता है। ऐसे ही आना-जाना वास्तवमें शरीरका धर्म है, पर शारीरके साथ तादाव्य होनेसे वह अपनेमें आना-जाना मान लेता है। अतः वास्तवमें देहीका कहीं भी आना-जाना नहीं होता, केवल शारीर्रोके तादाव्यके कारण उसका आना-जाना प्रतीत होता है।

अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकालसे जो जन्म-मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है ? कर्मोंकी दृष्टिसे तो शुभाशुभ कर्मोंका फल भोगनेक लिये जन-मरण होता है, ज्ञानकी दृष्टिसे अज्ञानके कारण जन्म-मरण होता है और भक्तिको दृष्टिसे भगवानको विमुखताके कारण जन्म-मरण होता है । इन तीनोंमें भी मुख्य कारण है कि भगवानने जीवको जो स्वतन्त्रता ही है. उसका दुरुपयोग करनेसे ही जन्म-मरण हो रहा है । अब वह जन्म-मरण मिटे कैसे ? मिली हुई स्वतन्तताका सदुपयोग करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । तालर्य है कि अपने स्वार्थके लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । अपनी जानकारीका अनादर करनेसे \* जन्म-मरण हुआ है; अतः अपनी जानकारीका आदर करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा ! भगवान्से विमुख होनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः भगवान्क सम्पुख होनेसे जन्म-मरण मिट जायगा ।

सम्बर्ग – पहले दृष्टान्तरूपसे शरिएको निर्विकारताका वर्णन करके अब आगेके तीन श्लोकोमें उसीका प्रकारान्तरसे वर्णन करते हैं।

#### नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोपयित मास्तः ।। २३ ।। , शस्त्र इस शरीरीको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती ।

<sup>•</sup> अपनी जानकारीका अनादर कार्सका ताराय है कि इम जितना जानते हैं, उसके अनुसार कार्य न कारता । जैसे, सत्य योलना ठीक है, इहउ योलना ठीक नहीं ऐसा, जानते हुए भी स्वार्थके लिये झुठ योल देते हैं । कोई हमें सुख देता है तो अबझ लगता है और दुरख देना है तो युहा लगाता है - ऐसा जानते हुए भी अपने सुखके लिये दूसरोंको दुरख देते हैं । ऐसे ही इम जानते हैं कि प्रपेत आदि सय जानेवाल है, इन्देवाल नहीं है कि म पी इनमें मोह-माना करते हैं । यहां अपनी जानकारिका अनादर हैं ।

व्याख्या — 'नैनं छिन्दिन्त शस्त्राणि' — इस शरीपे को शस्त्र नहीं काट सकते; क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र आक वहाँतक पहुँच हो नहीं सकते ।

जितने भी शस्त्र हैं, वे सभी पृष्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी-तत्त्व इस शरीरीमें किसी तरहका कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी-तत्त्व इस शरीरीतिक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करनेकी बात तो दूर ही रही!

'मैन दहति पावकः' — अग्नि इस शारीपेको जला नहीं सकती; क्योंकि अग्नि वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती। जब वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे सम्भव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि-तक्त इस शारीपेमें कभी किसी तरहका विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता।

'न चैर्न क्लेदयन्याप:'—जल इसको गीला नहीं कर सकता; क्योंकि जल वहाँतक पहुँच ही नहीं सकता । तात्पर्ये है कि जल-तत्व इस शरीरीमें किसी प्रकारका विकार पैटा नहीं कर सकता ।

'न शोपयित मारुतः'—वायु इसको सुखा नहीं सकती अर्थात् वायुमें इस शारीरीको सुखानेकी सामर्थ्य नहीं है; क्योंकि वायु बहाँतक पहुँचती ही नहीं। तारपर्य है कि वायु-तत्व इस शारीरीमें किसी तरहको विकृति पैदा नहीं कर सकता।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश— ये पाँच महाभूत कहलाते हैं। भगवान्ने इनमेंसे चार ही महाभूतोंकी बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शारीरीमें किसी तरहकी विकृति नहीं कर सकते; परनु पाँचवें महाभूत आकाशकी कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाशमें कोई भी किया करनेकी शक्ति नहीं है। क्रिया (विकृति) करनेकी शक्ति तो इन चार महाभूतीमें ही है। आकाश तो इन सवको अवकांशमात्र देता है।

पृथ्वी, जल, तेज और वायु— ये चारों तत्व आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाशमें भी किसी तरहका विकार पैदा नहीं कर सकते अर्थात् पृथ्वी आकाशका छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती । जब ये चारों तत्त्व अपने कारणभूत आकाशको, आकाशके कारणभूत महत्त्वको और महत्त्वसे कारणभूत प्रकृतिको भी कोई बित नहीं पहुँचा सकते, तब प्रकृतिसे सर्वथा अतीत शरीपीतक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं? इन गुणमुक्त पदार्थोंकी उस निर्मुण-तत्त्वमें पहुँच ही कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती (गीता १३ । ३१) ।

. .

शरीरी नित्य-तत्व है । पृथ्वी आदि चारों तत्वोंकी इसीसे सत्ता-स्फूर्ति मिलती है । अतः जिससे इन तत्वोंकी सत्ता-स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्त्व व्याप्य हैं अर्थात् शरीरीके अन्तर्गत हैं । अतः व्याप्य वस्तु व्यापकको कैसे नुकसान पहुँचा सकती है ? उसको नुकसान पहुँचाना सम्भव ही नहीं हैं ।

यहाँ युद्धका प्रसङ्ग है । 'ये सब सम्बन्धी मर जायँगे'— इस बातको लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं । अतः पगवान् कहते हैं कि ये कैसे मर जायँगे ? क्योंक वहाँतक अख-शखोंकी क्रिया पहुँचती हो नहीं अर्थात् शखके द्वार्य शरीर कट जानेपर भी शरीरी नहीं कटता, अगन्यखके द्वार्य शरीर जल जानेपर भी शरीरी नहीं जलता, वरुणाखके द्वार्य शरीर पल जानेपर भी शरीरी नहीं गलता, अरैर वायव्याखके द्वार्य शरीर सूख जानेपर भी शरीरी नहीं सूखता । तात्पर्य है कि अख-शखोंके द्वार्य शरीर मर जानेपर भी शरीरी नहीं मरता, प्रसुत ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है । अतः इसको लेकर शोक करना तेरी विल्कुल ही बेसमझी है ।

\*

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४ ।।

यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता । कारण कि यह नित्य रहनेवाला. सबमें परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाववाला और अनादि है।

व्याख्या—[शख आदि इस शरीरीमें विकार क्यों नहीं करते- यह बात इस श्लोकमें कहते हैं ।1

'अच्छेद्योऽयम्'--शस्त्र इस शरीरीका छेदन नहीं कर सकते । इसका मतलब यह नहीं है कि शखोंका अभाव है या शख चलानेवाला अयोग्य है. प्रत्यत छेदनरूपी क्रिया शरीरीमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकती. यह छेदन होनेके योग्य ही नहीं है।

शस्त्रके सिवाय मन्त्र, शाप आदिसे भी इस शांग्रीका छेदन नहीं हो सकता । जैसे, याज्ञवल्क्यके प्रश्नका उत्तर न दे सकनेके कारण उनके शापसे शाकल्यका मस्तक कटकर गिर गया (बृहदारण्यक॰) । इस प्रकार देह तो मंत्रोंसे, वाणीसे कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है ।

'अदाह्मोऽयम'-यह शरीरो अदाहा है; क्योंकि इसमें जलनेकी योग्यता ही नहीं है । अग्निके सिवाय मन्त्र. शाप आदिसे भी यह देही जल नहीं सकता । जैसे, दमयन्तीके शाप देनेसे व्याध विना अग्निके जलकर भूम हो गया । इस प्रकार अग्नि, शाप आदिसे वहीं जल सकता है, जो जलनेयोग्य होता है। इस देहीमें तो दहन-क्रियाका प्रवेश ही नहीं हो सकता ।

'अक्लेद्यः'—यह देही गीला होनेयोग्य नहीं है अर्थात् इसमें गीला होनेकी योग्यता ही नहीं है। जलसे एवं मन्त, शाप, ओपधि आदिसे यह गीला नहीं हो सकता । जैसे, सुननेमें आता है कि 'मालकोश' रागके गाये जानेसे पत्थर भी मीला हो जाता है; चन्द्रमाको देखनेसे चन्द्रकात्त मणि गीली हो जाती है । परन्तु यह देही राग-रागिनी आदिसे गीली होनेवाली वस्तु नहीं है।

शोषण हो जाय, यह ऐसी वस्तु नहीं है; क्योंकि इसमें शोषण- क्रियाका प्रवेश ही नहीं होता । वायुसे तथा मन, शाप, ओपधि आदिसे यह देही सूख नहीं

सकता । जैसे अगस्य ऋषि समुद्रका शोषण कर गये, ऐसे इस देहीका कोई अपनी शक्तिसे शोपण नहीं कर सकता ।

'एव च'--अर्जुन नाशको सम्भावनाको लेकर शोक कर रहे थे । इसलिये शरीरीको अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान् 'एव च' पदोंसे विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है। इसमें किसी भी क्रियाका प्रवेश नहीं होता । अतः यह शारीरी शोक करनेयोग्य है हो नहीं ।

**'नित्य**?—यह देही नित्य-निरन्तर रहनेवाला है। यह किसी कालमें नहीं था और किसी कालमें नहीं रहेगा- ऐसी बात नहीं है; किन्तु यह सब कालमें नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहनेवाला है ।

'सर्वगतः'-यह देही सब कालमें ज्यों-का-त्यों ही रहता है, तो यह किसी देशमें रहता होगा? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही सम्पूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदिमें एकरूपसे विराजमान है।

'अवल:'---यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता-जाता भी होगा ? इसपर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाववाला है अर्थात् इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ-- इस प्रकार आने-जानेकी क्रिया नहीं है ।

'स्याण!-यह स्थिर स्वभाववाला है, कहीं आता-जाता नहीं-यह बात ठीक है, पर इसमें कम्पन तो होता होगा? जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता-जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देहीमें भी हिलनेकी क्रिया होती होगी,? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही स्थाणु है अर्थात् इसमें हिलनेकी क्रिया नहीं है ।

'सनातनः'-यह देही अचल है. स्थाण है--'अशोष्यः' -- यह देही अशोष्य है । वायुसे इसका यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता 'होगा ? इसपर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदासे हैं । यह किसी समय नहीं था, ऐसा सम्भव ही नहीं है।

#### विशेष बात

यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर एहनेवाला नहीं है। परन्तु जो सदा रहनेवाला है, जिसमें कभी किछिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देहीकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'नित्यः' पदका तालर्य है।

देखने,सुनने,पढ़ने,समझनेमें जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्त्व है, उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'सर्वगतः' पटका तारार्य है।

संसारमात्रमें जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वे सब-के-सब चलायमान हैं । उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें जो अपने खरूपसे कभी चलायमान (विचलित) नहीं होता, उस तत्वकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'अचलः' पदका तात्पर्य है ।

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें प्रतिक्षण

क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसारमें जो क्रियारिहत, परिवर्तनरिहत, स्थायी स्वभाववाला तत्त्व है, उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'स्थापुः' पदका तारार्य है।

मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परन्तु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा— उस तन्त्व- (देही-) की तरफ लक्ष्य करानेमें 'सनातनः' पदका ताल्पर्य है-।

उपर्युक्त पाँचों विशेषणोंका तात्पर्य है कि शरीर-संसारके साथ तादात्य होनेपर भी और शरीर-शरीरी-भावका अलग-अलग अनुभव न होनेपर भी शरीरी नित्य-निरसार एकरस, एकरूप रहता है।



## अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हीस ।। २५ ।।

यह देही प्रत्यक्ष नहीं दीखता, यह चिन्तनका विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं है । अतः इस देहीको ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिये ।

ध्याख्या—'अध्यक्तोऽयम्'—जैसे शारीर-संसार स्थूलरूपसे देखनेमें आता है, वैसे यह शारीरी स्थूलरूपसे देखनेमें आनेवाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टिसे रहित है।

'अचिन्योऽयम्'—मन, युद्धि आदि देखनेमें तो नहीं आते, पर चिन्तनमें आते ही हैं अर्थात् ये सभी चिन्तनके विषय हैं। परत्तु यह देही चिन्तनका भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सुक्ष्म सृष्टिसे रहित है।

'अविकायोऽयमुच्यत'—यह देही विकार-रहित कहा जाता है अर्थात् इसमें कभी किञ्चिनात्र भी परिवर्तन नहीं होता । सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृतिमें भी विकृति होती है । परनु इस देहीमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं होती; क्योंकि यह कारण सिटमें चंहत है ।

यहाँ चौबोसवें-पचीसवें श्लोकोंमें अच्छेय, अदाहा, अवलेश, अशोध्य, अचल, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य— इन आठ विशेषणीके द्वारा इस देहीका विषेषमुखसे और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन— इन चार विशेषणोंके द्वारा इस देहीका विधिमुखसे वर्णन किया गया है। परन्तु वास्तवमें इसका वर्णन हो नहीं सकता; क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होतें हैं, उस देहीको वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देहीका ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है।

'तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहींस' — इसलिये इस देहीको अच्छेच, अशोप्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें अर्थात् ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता । karantanan ang karantan ang kara सप्यन्थ—अगर शरीरीको निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाय (जो कि सिद्धान्तसे विरुद्ध है), तो भी शोक नहीं हो सकता— यह बात आगेके दो श्लोकॉर्म कहते हैं।

## अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहींस ।। २६ ।।

हे महाबाहो ! अगर तुम इस देहीको नित्य पैदा होनेवाला और नित्य मरनेवाला भी मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिये।

यहाँ पक्षान्तरमें 'अथ च' और 'मन्यसे' पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धान्तको और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी कालमें जन्मने-मरनेवाला नहीं है (गीता २ ।२०), तथापि अगर तुम सिद्धान्तसे विल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मनेवाला और नित्य भरनेवाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिये । कारण कि जो जन्मेगा. वह मरेगा ही और जो मरेगा, वह जन्मेगा ही-इस नियमको कोई टाल नहीं सकता ।

अगर घीजको पृथ्वीमें यो दिया जाय, तो वह फूलकर अङ्कर दे देता है और वही अङ्कर क्रमश बढ़कर वृक्षरूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय कि क्या वह बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहा ? पृथ्वीमें वह पहले अपने कठोररूपको छोडकर कोमलरूपमें हो गया, फिर कोमलरूपको छोड़कर अङ्कररूपमें हो गया, इसके वाद अङ्कररूपको छोड़कर

व्याख्या—'अथ चैनं '''शोजितुमहीस'—'भगवान् वृक्षरूपमें हो गया और अत्तमें आयु समाप्त होनेपर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एकरूपसे नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहता, तो वक्षक सुखनेतकको क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूपको छोड़ा— यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूपको धारण किया- यह उसका जन्मना हुआ । इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता-मरता रहा । वीजकी ही तरह यह शरीर है। बहुत सृक्ष्मरूपसे वीर्यका जन्तु रजके साथ मिला । वह बढ़ते-बढ़ते बच्चेके रूपमें हो गया और फिर जन्म गया । जन्मके बाद वह बढा. फिर घटा और अन्तमें मर गया । इस तरह शरीर एक क्षण भी एकरूपसे न रहकर बदलता रहा अर्थात प्रतिक्षण जन्मता-मरता रहा ।

भगवान् कहते हैं कि अगर तुम शरीरकी तरह शरीरीको भी नित्य जन्मने-मरनेवाला मान लो, तो भी यह शोकका विषय नहीं हो सकता।

## जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमईसि ।। २७ ।।

क्योंकि पैदा हुएको जरूर मृत्यु होगी और मरे हुएका जरूर जन्म होगा—इस (जन्म-मरणके प्रवाह) का परिहार अर्थात् निवारण नहीं हो सकता । अतः इस विण्यमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

*ल"खा*—'जातस्य हि धुवो मृत्युर्मुवं जन्म मृतस्य भर गया है, वह जरूर जन्मेगा । 'तस्पादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमहीस'— इस-च'—पूर्वरलोकके अनुसार अगर शरीरीको नित्य जन्मने और मरनेवाला भी मान लिया जाय, तो भी लिये कोई भी इस जन्म-मृत्युरूप प्रवाहका परिहार यह शोकका विषय नहीं हो सकता। कारण कि (निवारण) नहीं कर सकता; क्योंकि इसमें किसीका जिसका जन्म हो गया है, वह जरूर मरेगा और जो क्रिक्टिमात्र भी वश नहीं चलता । यह जन्म-मृत्युरूप प्रवाह तो अनादिकालसे चला आ रहा है और भी शोक नहीं हो सकता । अनन्तकालतक चलता रहेगा । इस दृष्टिसे तुम्हारे लिये शोक काना उचित नहीं है ।

ये धृतग्रष्टके पुत्र जन्मे हैं, तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे तुम उनको बचा सको । जो मर जायँगे, वे जरूर जन्मेगे । उनको भी तुम रोक नहीं सकते । फिर शोक किस बातका 7

शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय । अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय ।।

जैसे, इस बातको सब जानते हैं कि सुर्यका उदय हुआ है, तो उसका अस्त होगा ही और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही । इसलिये मनुष्य सूर्यका अस्त होनेपर शोक-चित्ता नहीं करते । ऐसे ही है अर्जुन ! अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीरके साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जायँगे, तो फिर शरीरके साथ जन्म भी जायेंगे । अतः इस दृष्टिसे

भगवानने इन दो (छब्बीसवें-सत्ताईसवें) श्लोकोंमें जो बात कही है, वह भगवान्का कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है । अतः 'अध च' पद देकर भगवानने दसरे (शरीर-शरीरीको एक माननेवाले) पक्षकी बात कही है कि ऐसा सिद्धान्त तो है नहीं, पर अगर तु ऐसा भी मान ले, तो भी शोक करना उचित नहीं है ।

इन दो श्लोकोंका तात्पर्य यह हुआ कि संसारकी मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होनेसे पहले रूपको छोडकर दूसरे रूपको घारण करती रहती हैं । इसमें पहले रूपको छोड़ना-यह मरना हो गया और दसरे रूपको धारण करना —यह जन्मना हो गया । इस प्रकार जो जन्मता है, उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है, वह फिर जन्मता है—यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टिसे भी क्या शोक करें ?

सम्बन्ध-पीछेके दो श्लोकोमें पक्षान्तरको बात कहकर अब भगवान आगेके श्लोकमें बिल्कुल साधारण दृष्टिकी बात कहते हैं।

### अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। २८ ।।

हे भारत ! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद अप्रकट हो जायेंगे, केवल बीचमें प्रकट दीखते है: अतः इसमे शोक करनेकी बात ही क्या है?

व्याख्या—'अव्यक्तादीनि भूतानि'—देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाले जितने भी प्राणी (शरीर आदि) है, वे सब-के-सब जन्मसे पहले अप्रकट थे अर्थात् दीखते नहीं थे।

'अव्यक्तनिधनान्येव'---ये सभी प्राणी मरनेके वाद अपकट हो जायेंगे अर्थात् इनका नारा होनेपर ये सभी 'नहीं'. में चले जायेंगे, दीखेंगे नहीं ।

जन्मके बाद और मृत्युके पहले प्रकट दिखायी देते है। जैसे सोनेसे पहले भी स्वप्न नहीं था और

जगनेपर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियोंके शरीरोंका पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा । परंतु बीचमें भावरूपसे दीखते हुए भी वास्तवमें इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है।

'तत्र का परिदेवना'---जो आदि और अन्तमें नहीं होता, वह बीचमें भी नहीं होता-यह सिद्धान है । सभी प्राणियोंके शरीर पहले नहीं थे और पीछे 'व्यक्तमध्यानि'—ये सभी प्राणी बीचमें अर्थात् नहीं रहेंगे; अतः वास्तवमें वे योचमें भी नहीं हैं। परंत यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा: अतः वह बीचमें भी रहेगा हो । निष्कर्ष यह निकला

and the state of t कि शरीरोंका सदा अभाव है और शरीरोंका कभी भी नहीं हो सकता । अभाव नहीं है। इसलिये इन दोनोंके लिये शोक

सम्बन्ध—अव भगवान् शरीरीको अलीकिकताका वर्णन करते हैं।

आश्चर्यवत्पश्यति कशिदेनमाश्चर्यवद्गदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति शुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।।२९ ।।

कोई इस शरीरीको आश्चर्यको तरह देखता है । वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्यकी तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आधर्यको तरह सुनता है; और इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता ।

देहीको कोई आधर्यको तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जाननेमें आती है, बैसे इस देहीका जानना नहीं होता । है, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिये और नेत्र भी कारण कि दूसरी वस्तुएँ इदंतासे ('यह' करके) जानते चाहिये अर्थात् उस अँधेरे कमरेमें प्रकाशकी सहायतासे हैं अर्थात् वे जाननेका विषय होती हैं, पर यह देही हम उस चीजको नेत्रोंसे देखेंगे, तत्र उसको लायेंगे। इन्द्रिय-मन-वृद्धिका विषय नहीं है । इसको तो स्वयंसे, परनु कहीं दीपक जल रहा है और इम उस दीपकको अपने-आपसे ही जाना जाता है। अपने-आपसे जो देखने जायेंगे, तो उस दोपकको देखनेके लिये हमें जानना होता है, यह जानना लौकिक ज्ञानकी तरह दूसरे दीपककी आवश्कता नहीं पड़ेगी; क्योंकि दीपक नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। स्वयंप्रकाश है। यह अपने-आपको स्वयं ही प्रकाशित

और खयंके द्वारा खयंको जानना । यहाँ 'पश्यात' पद किसी दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि स्वयंके द्वारा स्वयंको जाननेके विषयमें आया है यह देही (स्वरूप) स्वयंप्रकाश है। अतः यह (गीता २ ।५५; ६ ।२० आदि) ।

जहाँ नेत्र आदि करणोंसे देखना (जानना) होता और दर्शन (देखनेकी शक्ति)—यह त्रिपुटी होती है । इन्द्रियोंका विषय है । इस स्थूलरागेरके भीतर पाँच इस त्रिपुटीसे ही सांसारिक देखना-जानना होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और परनु स्वयंके ज्ञानमें यह त्रिपुटी नहीं होती अर्यात् युद्धि—इन सत्रह तत्वोसे बना हुआ 'सूश्मशरीर' है। स्वयंका ज्ञान करण-सापेक्ष नहीं है । स्वयंका ज्ञान तो यह सूक्ष्मराग्रेर इन्द्रियोंका विषय नहीं है, प्रत्युत वृद्धिका स्वयंके द्वारा ही होता है अर्थात् यह ज्ञान करण-निरपेश विषय है। जो बुद्धिका भी विषय नहीं है, जिसमें है। जैसे, 'मैं हूं'--ऐसा जो अपने होनेपनका जान प्रकृति-स्वमाय रहता है, यह 'कारणरागीर' है। इन है, इसमें किसी प्रमाणकी या किसी करणकी आवश्यकता दीनी शरीरोंपर विचार किया जाय तो यह स्थूलशरीर नहीं है । इस अपने होनेपनको 'इदंता' से अर्थात् मेरा म्बरूप नहीं है; क्येंकि यह प्रतिक्षण बदलता है दूरपरूपसे नहीं देख सकते । इसका ज्ञान अपने-आपको और जाननेमें आता है । सुश्मराधिर भी बदलता है

व्याख्या—' आश्चर्यवत्पश्यति कक्षिद्रेनम्'—इस ही होता है । यह ज्ञान इन्द्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है । इसलिये स्वयंको (अपने-आपको) जानना आधर्यकी तरह होता है।

जैसे अधेर कमरमें हम किसी चीजको लाने जाते 'पश्यति'पदके दो अर्थ होते हैं—नेत्रोंसे देखना करता है। ऐसे ही अपने स्वरूपको देखनेके लिये अपने-आपसे हो अपने-आपको जानता है।

स्युल, सक्ष्म और कारण-ये तीन शरीर हैं। है, वहाँ द्रष्टा (देखनेवाला), दृश्य (दीखनेवाली यस्तु) अत्र-जलसे बना हुआ 'स्थूलशरोर' है । यह स्थूलशरीर और जाननेमें आता है; अतः यह भी मेरा स्वरूप है कि जितने जाननेवाले हैं, उनमें वर्णन करनेवाला नहीं है । कारणशरीर प्रकृतिस्वरूप है, पर देही (स्वरूप) कोई एक ही होता है । कारण कि सब-के-सब प्रकृतिसे भी अतीत है; अतः कारणशरीर भी मेरा अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुष उस तत्त्वका विवेचन करके . स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृतिको छोड़कर सुननेवालेको उस तत्त्वतक नहीं पहुँचा सकते । उसकी अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब यह अपने-आपसे शंकाओंका, तकोंका परी तरह समाधान करनेकी क्षमता अपने-आपको जान लेता है। यह जानना सांसारिक नहीं रखते। अतः वर्णन करनेवालेकी विलक्षण वस्तुओंको जाननेकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, क्षमताका द्योतन करनेके लिये ही यह 'अन्य:'पद इसलिये इसको 'आश्चर्यवत पश्चित' कहा गया है । दिया गया है ।

यहाँ भगवानने कहा है कि अपने-आपका अनुभव 'आश्चर्यवच्चैनमन्य: शृणोति'—दूसरा कोई इस करनेवाला कोई एक ही होता है-'कश्चित', और देहीको आधर्यकी तरह सुनता है। तारपर्य है कि आगे सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भी यही बात सुननेवाला शास्त्रोंकी, लोक-लोकात्तरोंकी जितनी बातें कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरेको तत्त्वसे जानता सुनता आया है, उन सब बातोंसे इस देहीकी बात है—'कश्चिनां वेति तत्वतः' । इन पदोंसे ऐसा मालूम विलक्षण मालूम देती है । कारण कि दूसरा जो कुछ होता है कि इस अविनाशों तत्त्वको जानना बड़ा कठिन सुना है, वह सब-का-सब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिका है, दुर्लभ है। परना वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। विषय है: परना यह देही इन्द्रियों आदिका विषय नहीं इस तत्वको जानना कठिन नहीं है, दर्लभ नहीं है, है, प्रत्यत यह इन्द्रियों आदिके विषयको प्रकाशित प्रत्युत इस तत्त्वको सच्चे हदयसे जाननेवालेको, इस करता है। अतः इस देहीकी विलक्षण बात यह तरफ लगनेवालेकी कमी है। यह कमी जाननेकी आश्चर्यकी तरह सुनता है।

जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है। 'आंध्रर्यबद्भवित तथेव चान्यः'-ऐसे ही दूसरा और कहनेवाला-इन दोनोंसे सुननेवाला (तत्वका

पुरुष इस देहीका आधर्यकी तरह वर्णन करता है; जिज्ञास) अलग है।

वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन करके भी कोई नहीं जानता । इसका तात्पर्य यह नहीं कैसे कर सकती है ? जो महापुरुष इस तत्त्वका वर्णन है कि उसने सुन लिया, तो अब वह जानेगा ही करता है, वह तो शाखा-चन्द्र-यायकी तरह वाणीसे नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुननेवालेका (सुननेमात्रसे) इसको कोई भी नहीं जान सकता । इधर लक्ष्य हो जाय । अतः इसका वर्णन आधर्यकी सुननेके बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तय तरह ही होता है। वह अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा\* ।

यह नहीं है कि जो जाननेवाला है, उससे यह ज्ञान तो होता हो है, फिर यहाँ 'सुन करके भी कोई कहनेवाला अन्य है; क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, नहीं जानता'—ऐसा कैसे कहा गया है ? इस विषयपर

यहाँ 'अन्यः' पद देनेका तात्पर्य है कि जाननेवाला

क्योंकि यह तत्त्व वाणीका विषय नहीं है । जिससे 'श्रत्वायेनं घेद न चैव कांश्चत्'—इसको सन

यहाँ जो 'अन्यः' पद आया है, उसका तारपर्य यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनोंसे सनकर वह वर्णन क्या करेगा ? अतः इस पदका तात्पर्य यह धोड़ी गम्भीरतासे विचार करके देखें कि शास्त्रोंपर

<sup>°</sup>अपने-आपसे ही अपनेको जाननेकी बात गीतानें कई जगह आयी है; जैसे—

<sup>(</sup>१) आत्यन्येषात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोब्यते । (२ । ५५)

<sup>(</sup>२) यस्त्वात्मर्रातिव स्वादात्मनुष्पश्च मानवः । आत्वन्येव च सेतुष्टसस्य कार्यं न विद्यते ।। (३\_। १७)

<sup>(</sup>३) यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुप्यति ।। (६ । २०)

<sup>(</sup>४) यतन्तो योगिनधैनं पत्र्यन्यात्मन्यान्याः । (०६ ) ००)

श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते, और गुरुजनोंपर श्रद्धा (अपने-आपसे) ही होता है 1 स्वयं गुरुजन नहीं कराते; किन्तु साधक खयं ही शास्त्र और गुरुपर श्रद्धा-विश्वास करता है, स्वयं ही उनके हैं ? एक होता है फरना, एक होता है देखना और सम्मख होता है । अगर स्वयंके सम्मुख हुए विना एक होता है जानना । करनेमें कमेन्द्रियोंकी, देखनेमें ही ज्ञान हो जाता, तो आजतक भगवान्के बहुत ज्ञानेन्द्रियोंको और जाननेमें खयंकी मुख्यता होती है। अवतार हए हैं, बड़े-बड़े जीव-मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था होता है, जो कि व्यवहारमें उपयोगी है। स्वयंके द्वारा अर्थात सबको तत्त्वज्ञान हो जाना चाहिये था! पर ऐसा देखनेमें नहीं आता । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक सुननेसे तो शरीर-संसारके साथ मेरी सदा मिन्नता है; और स्वरूपमें स्थित होनेमें सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूपमें स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पटोंका तात्पर्य तत्त्वज्ञानको असम्पव बतानेमें नहीं. प्रत्युत उसे करण-निरंपेक्ष बतानेमें है । मनुष्य किसी अविनाशी परमात्माके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध है ।

अत्तमें अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा । श्रवण,

माने जा सकते हैं. पर वास्तविक बोध करण-निरपेक्ष

सम्बन्ध-अवतक देह और देहीका जो प्रकरण चल रहा था, उसका आगेके श्लोकमें उपसंक्षर करते हैं।

### देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३० ।।

प्राणियोंके लिये अर्थात् किसी भी प्राणीके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । मनुष्य, देवता, परा, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावा- कश्चितकर्तुंगर्हति' (२ । १७) । जद्गम सम्पूर्ण प्राणियोंक शरीरोंमें यह देही नित्य अवध्य अर्थात् अविनाशी है।

'अवध्यः' शब्दके दो अर्थ होते हैं—(१) इसका यथ नहीं करना चाहिए और (२) इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कमी किसी भी अवस्थामें गायको नहीं मारना चाहिये: परनु देहीके विषयमें 'देहीका वध नहीं करना चाहिये'--ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत इस देहीका वय (नाग)-कभी किसी भी तरहसे हो हो नहीं सकता और बोई

अपने-आपसे अपने-आपको जानना क्या होता

ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्यत देखना जो जानना होता है, वह दो तरहका होता है-एक दूसरा, परमात्माके साथ मेरी सदा अभित्रता है। दूसरे शब्दोंमें, परिवर्तनशील नाशवान् पदार्थिक साथ मेरा किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है और अपरिवर्तनशील भी रीतिसे तत्त्वको जाननेका प्रयत क्यों न करे, पर ऐसा जाननेक बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभवका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ मनन आदि साधन तत्त्वके ज्ञानमें परम्परागत साधन तो खुद्धि भी चुप हो जाती है।

हे भरतवंशोद्भव अर्जुन ! सबके देहमें यह देही नित्य ही अवध्य है । इसलिये सम्पूर्ण व्याख्या—'देही नित्यमयध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत'—- कर भी नहीं सकता—'विनाशमव्ययम्यास्य 'तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्यं शोचितुमर्हसि'-

इसलिये तुन्हें किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये: क्योंकि इस देहींका विनाश कर्मा हो ही नहीं सकता और विनाशी देह द्याणमात्रं भी स्थिर नहीं रहता ।

यहाँ 'सर्वाणि भूतानि' पदाँमें यहवचन देनेका क्योंकि गायको मारनेमें यहा भागे दोन है, पाप है। आराय है कि कोई भी प्राणी बाको न रहे अर्थात् किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये ( शरीर जिनाशों ही हैं: क्योंकि उसका खमान ही माज्यान है। यह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है।

परत्त जो अपना नित्य-स्वरूप है, उसका कभी नाश होता ही नहीं । अगर इस वास्तविकताको जान लिया जाय. तो फिर्र शोक होना सम्भव ही नहीं है।

#### प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

यहाँ ग्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतकका जो प्रकरण है, यह विशेषरूपसे देही-देह, नित्य-अनित्य, सत्-असत्, अविनाशी-विनाशी-इन दोनोके विवेकके लिये अर्थात इन दोनोंको अलग-अलग बतानेके लिये ही है। कारण कि जबतक 'देही अलग है और देह अलग है'-यह विवेक नहीं होगा, तबतक कर्मयोग, शानयोग, भक्तियोग आदि कोई-सा भी योग अनुष्ठानमें नहीं आयेगा। इतना ही नहीं, स्वर्गादि लोकोको प्राप्तिके लिये भी देही-देहके भेदको समझना आवश्यक है। कारण कि देहसे अलग देही न हो, तो देहके मरनेपर खर्ग कौन जायगा? अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं,वे चाहे अद्वैतवादी हों, चाहे द्वैतवादी हों: किसी भी मतके क्यों न हों, सभी शरीरी-शरीरके भैदको मानते ही हैं । यहाँ भगवान् इसी भैदको स्पष्ट करना चाहते हैं।

इस प्रकरणमें भगवानने जो बात कही है, वह प्रायः सम्पूर्ण मनुष्योके अनुभवकी बात है। जैसे, देह बदलता है और देही नहीं बदलता । अगर यह देही बदलता तो देहके बदलनेको कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आयी; कभी बीमारी आयी, कभी बीमारी चली गयी- इस तरह अवस्थाएँ तो वदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओंको जाननेवाला देही वही रहता है। अतः

बदलनेवाला और न बदलनेवाला---ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते । इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है । इसलिये भगवानने इस प्रकरणमें आत्मा-अनात्मा. ब्रह्म-जीव, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, माया-अविद्या आदि दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है\* । कारण कि लोगोने दार्शनिक बातें केवल सीखनेके लिये मान रखी हैं, उन बातोंको केवल पढाईका विषय मान रखा है । इसको दृष्टिमें रखकर भगवानने इस प्रकरणमें टार्शनिक शब्दोंका प्रयोग न करके देह-देही, शरीर-शरीरी, असत्-सत्, विनाशी-अविनाशी शब्दोंका ही प्रयोग किया है। जो इन दोनोंके भेदको टीक-ठीक जान लेता है. उसको कभी किञ्चित्मात्र भी शोक नहीं हो सकता । जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं. उनका शोक दूर नहीं होता ।

> एक छहों दर्शनोंकी पढ़ाई करना होता है और एक अनभव करना होता है । ये दोनों बाते अलग-अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अन्तर है। पढ़ाईमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार-ये सभी ज्ञानके विषय होते हैं अर्थात पढ़ाई करनेवाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इन्द्रियों और अन्तःकरणके विषय होते हैं । पढ़ाई करनेवाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है: विद्याका संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक मुमक्ष, जिज्ञास और भक्त होता है, वह अनभव करना चाहता है अर्थात प्रकृति और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके और अपने-आपको जानकर ब्रह्मके साथ अभित्रताका अनुभव करना चाहता है, ईश्वरके शरण होना चाहता है।

सम्बन्ध—अर्जुनके मनमें कुट्राम्बयोके मरनेका शोक था और गुल्जनोको प्रारंनेक पापका भय था अर्थात् यहाँ नुदुम्बियोंका वियोग हो जायगा तो उनके अभावमें दुःख पाना पड़ेगा—यह शोक था, और परलोकमें पापके कारण नरक आदिका दुःख भोगना पड़ेगा—यह भय था । अतः भगवान्ने अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये ग्यारहवेंसे 'तीसर्वे रेतोकतकका प्रकरण कहा, और अब अर्जुनका भय दूर करनेके लिये शात्रधर्म-विषयक आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

यद्यपि इस प्रकाणमें (पंद्रहवें और इक्रीसवें श्लोकमें) दो बार 'मुल्य' शब्दका प्रयोग किया गया है, तथापि वह दार्शनिक 'प्रकृति-पुरुष' के अर्थमे प्रयुक्त न होकर 'मनुष्य' के अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है।

### स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हिस धम्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१ ।।

अपने धर्मको देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात् कर्तव्य-कर्मसे विचलित नहीं होन चाहिये; क्योंकि धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है।

व्याख्या—[ पहले दो श्लोकोमें युद्धसे होनेवाले उनका स्वधर्म है । इसलिये भगवान् कहते हैं कि जा। लाभका वर्णन करते हैं । स्वधर्मको लेकर देखा जाय तो भी क्षात्र-धर्मके अनुसर

'स्वधर्ममपि चावेश्य न विकाप्पतुमहींस'--यह तुम्होरे लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अपने कर्तव्य स्वयं परमात्माका अंश है । जब यह शरीरके साथ तादात्य तुन्हें कभी विमुख़ नहीं होना चाहिये । कर लेता है, तव यह 'स्व' को अर्थात् अपने-आपको जो कुछ मानता है, उसका कर्तव्य 'स्वधर्म' कहलाता है । धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसर क्रेर जैसे, कोई अपने-आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा करन्याणकारक कर्म नहीं है अर्थात् क्षत्रियके लिंग शूद्र मानता है, तो अपने-अपने वर्णोचित कर्तव्योका पालन क्षत्रियके कर्तव्यका अनुष्ठान करना ही खास कार है; करना उसका स्वधर्म है । कोई अपनेको शिक्षक या नौकर (गीता १८ । ४३) । [ऐसे ही ब्राह्मण, वैरयं और मानता है तो शिक्षक या नौकरके कर्तव्योंका पालन करना शृद्रके लिये भी अपने-अपने कर्तव्यंका अनुग्रान करें उसका स्वधर्म है। कोई अपनेको किसीका पिता या सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। किसीका पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिताके प्रति किये जानेवाले कर्तव्योंका पालन करना उसका स्वधर्म है।

गया है \* क्षत्रियका खास कर्तव्य-कर्म है--युद्धसे विमुख न होना । अर्जुन क्षत्रिय हैं; अतः युद्ध करना तुम्हें अपने युद्धरूप धर्मसे विमुख नहीं होना चीहरे ।

'धर्म्याद्धि युद्धान्द्रेश्यो ऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते'—

अर्जुनने सातवें श्लोकमें प्रार्थना की घी कि अप मेरे लिये निश्चित श्रेयकी बात कहिये । उसके उत्तरें भगवान् कहते हैं कि श्रेय (कल्याण) तो अमे यहाँ क्षत्रियके कर्तव्य-कर्मको 'धर्म' नामसे कहा धर्मका पालन करनेसे ही होगा । किसी भी दृष्टिंगे अपने धर्मका त्याग कल्याणकारक नहीं है। उन

# चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।।३२ ।। अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्गका दरवाजा है । हे पृथानदर ! वे क्षत्रिय यड़े सुखी हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है।

व्याख्या—'यद्क्या चोपपत्रं सर्गद्वारमपावृतम्'— अपना राज्य मिल जायगा । परन्तु अज्ञातवासमें कर् पाण्डवांसे जुआ खेलनेमें दुर्योधनने यह शर्त हमलोग आपलोगोंको खोज लेगे, तो आपलोगी रखी थी कि अगर इसमें आप हार जायंगे, तो दुबारा बारह वर्षका वनवास भोगना पड़ेगा। वर्षे आपको बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका हार जानेपर शर्तके अनुसार पाण्डवीन बारह वर्षक अज्ञातवास भोगना होगा । तेरहवें वर्षके बाद आपको वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास भोग लिया

<sup>\*</sup> अठारहवें अध्यायमें जहाँ (१८ । ४२-४८ में) चारों वर्णोंके कर्तव्य-कर्मीका वर्णन आया है, वहीं बीबी 'धर्म' शब्द भी आया है--'श्रेयान्त्वधर्मों वितुषाः परधर्मात्वनुष्ठितात्' (१८ । ४७)।इससे 'कर्म' और 'धर्म' 🕬 पर्यायवाची सिद्ध होते हैं।

ACCUPANT OF THE PROPERTY OF TH उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य माँगा, तब दरवाजा खुला हुआ रहता है।

दुर्योधनने कहा कि मैं बिना युद्ध किये सूईकी तीखी नोक-जितनी जमीन भी नहीं दुँगा । दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भी पाण्डवोंकी ओरसे बार-बार सन्धिका प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधनने पाण्डवोसे सन्धि स्वीकार नहीं की । इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि यह युद्ध तुमलोगोंको अपने-आप प्राप्त हुआ है । अपने-आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्धमें जो क्षत्रिय शुर्त्वीरतासे लड़ते हुए मरता है, उसके लिये स्वर्गका

'सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदुशम्'---ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहनेका तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका पालन करनेमें जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगोंको भोगनेमें नहीं है । सांसारिक भोगोंका सुख तो पश्-पक्षियोंको भी होता है । अतः जिनको कर्तव्यपालनका अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिये ।

सम्बय-युद्ध न करनेसे क्या हानि होती है—इसका आगेके चार श्लोकोंमें वर्णन करते हैं।

## अथ चेत्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।।

अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग करके पापकी प्राप्त होगा ।

व्याख्या—'अथ चेत्त्विमं'''''पापमवापयसि'— और तेरी कीर्तिका भी नाश होगा । तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्रधर्मका त्याग इससे तेरी कीर्तिका नाश होगा। हो जायगा । क्षात्रधर्मका त्याग होनेसे तुझे पाप लगेगा

यहाँ 'अय' अव्यय पक्षान्तरमें आया है और 'चेत्' आप-से-आप प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्यका त्याग अव्यय सम्भावनाके अर्थमें आया है। इनका तात्पर्य करके तू क्या करेगा? अपने धर्मका त्याग करनेसे है कि यद्यपि तू युद्धके विना रह नहीं सकेगा, अपने तुझे परधर्म खीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप क्षात्र स्वभावके परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही लगेगा। युद्धका त्याग करनेसे दूसरे लोग ऐसा मार्नेगे (गीता १८।६०), तथापि अगर ऐसा मान लें कि कि अर्जुन-जैसा शूरवीर भी मरनेसे भयभीत हो गया!

#### . अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । चाकीर्तिर्मरणादितरिच्यते ।। ३४ ।। सम्भावितस्य

सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेवाली अपकीर्तिका कथन करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यके लिये मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती है।

व्याख्या—'अकीर्ति चापि भूतानि कथपिष्यन्ति कोंगे कि देखों! अर्जुन कैसा भीर था, जो कि तेऽव्ययाम्'—मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन अपने धात्र-धर्मसे विमुख हो गया । वह कितना प्राणियोंका तेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात् शूखीर था, पर युद्धके मौकेपर उसकी कायरता प्रकट जिनको तेरे साथ न मित्रता है और न शतुता, ऐसे हो गयी, जिसका कि दूसरोंको पता ही नहीं था; साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयशका कथन आदि-आदि ।

'ते' कहनेका भाव है कि स्वर्ग,मृत्यु और पाताल लोकमें भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे लोग बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते हैं, ऐसे मनुष्यकी जब तेरी अपकीर्ति होगी । 'अव्ययाम्' कहनेका तारपर्य है अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिये कि जो आदमी श्रेष्ठताको लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध मरणसे भी अधिक भयंकर दुःखदायी होती है । कारण होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही कि मानेमें तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अधिक स्थायी रहनेवाली होती है।

श्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन है कि लोगोंमें श्रेष्ठ माना जानेवाला मनुष्य अगर की निन्दा किये जानेकी बात बतायी । अब श्लोकके अपने कर्तव्यसे च्युत होता है, तो उसका बड़ा भयंकर उत्तरार्धमें सबके लिये लागू होनेवाली सामान्य बात अपयश होता है। बताते हैं।

संसारकी दृष्टिमें जो श्रेष्ठ माना जाता है,जिसको अपराध तो किया नहीं है, परन्तु अपकीर्ति होनेमें तो वह

चाकीर्तिर्मरणादितरिच्चते'—इस खुद धर्म-मर्यादासे, कर्तव्यसे च्युत हुआ है । तारपर्य

# भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यिस लाघवम् ।। ३५ ।।

महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे उपरत हुआ मानेंगे । जिनकी धारणामें तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टिमें तू लघुताको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या—'भवाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः'-तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कत्याण करनेके लिये युद्धसे उपरत हुआ हूँ; परन्तु आगर ऐसी ही बात होती और युद्धको तू पाप समझता, तो पहले ही एकान्तमें रहकर भजन-स्मरण करता और तेरी युद्धके लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती। परन्तु तू एकान्तमें न रहकर युद्धमें प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्धसे निवृत होगा, तो वड़े-बड़े महारथी-लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्धमें मारे जानेके भयसे ही अर्जुन युद्धसे निवृत्त हुआ है । अगर वह धर्मका विचार करता तो युद्धसे निवृत्त नहीं होता; क्योंकि

युद्ध करना क्षत्रियका धर्म है। अतः वह मरनेके भयसे ही युद्धसे निवृत्त हो रहा है।

'येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्'---भीषा, द्रोणाचार्य, कुपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े-बड़े महारथी है, उनकी दृष्टिमें तू बहुमान्य हो चुका है अर्थात् उनके मनमें यह एक विश्वास है कि युद्ध करनेमें नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्धमें अनेक दैत्यों,देवताओं, गन्धवाँ आदिको हरा चुका है। अगर अब तू युद्धसे निवृत्त हो जायगा, तो उन महार्राथयोंके सामने तू लघुता-(तुच्छता-) को प्राप्त हो जायगा अर्थात् उनकी दृष्टिमें तू गिर जायगा ।

## अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।।३६ ।।

तेरे शत्रुलोग तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए न कहनेयोग्य बहुत-से वचन कहेंगे । उससे बढ़कर और दु:खकी बात क्या होगी ?

व्याख्या—'अवाच्यवादांश्व' निन्दत्तालव सामर्थ्यम्'- जो दुर्योधन, दुःशासन, वर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर 'अहित' नाम शतुका है, अहित करनेवालेका है । तेरे न रखनेपर भी वे स्वयं तेरे साथ वेर रखकर तेर

terresserves to the second अहित करनेवाले हैं । वे तेरी सामर्थ्यको जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है । ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करेगे कि यह तो हिजडा है। देखो ! यह युद्धके मौकेपर हो गया न अलग ! क्या यह हमारे सामने टिक सकता है ? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है ? इस प्रकार तुझे दु:खी करनेके लिये, तेरे भीतर जलन पैदा करनेके लिये न जाने कितने न कहने-लायक चचन कहेंगे। उनके ववनोंको तू कैसे सहेगा?

'ततो दु:खतरं नु किम्'—इससे बढ़कर अत्यन्त भयंकर दुःख क्या होगा ? क्योंकि यह देखा जाता

है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदिमियोंके द्वारा तिरस्कृत होनेपर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यतासे, अपनी शूरवीरतासे अधिक काम करके मर मिटता है । ऐसे ही जब शतुओंके द्वारा तेरा सर्वधा अनुचित तिरस्कार हो जायगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजीमें आकर युद्धके लिये कूद पड़ेगा । तेरेसे युद्ध किये बिना रहा नहीं जायगा । अभी तो तू युद्धसे उपरत हो रहा है, पर जब त समयपर युद्धके लिये कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निन्दा होगी । उस निन्दाको तू कैसे सह सकेगा ?

सम्बन्ध—पीछेके चार श्लोकोर्मे युद्ध न करनेसे हानि बताकर अब भगवान् आगेके दो श्लोकोर्मे युद्ध करनेसे लाभ बताते हैं ।

#### हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। ३७ ।।

अगर युद्धमें तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी, और अगर युद्धमें तू जीत जायमा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । अतः हे कुन्तीनन्दन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।

*ब्याख्या*—'हतो वा प्राप्स्यसि खर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महोम्'—इसी अध्यायके छठे श्लोकमे अर्जुनने कहा था कि हमलोगोंको इसका भी पता नहीं है कि युद्धमें हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेगे। अर्जुनके इस सन्देहको लेकर भगवान् यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्धमें तुम कर्ण आदिके द्वारा मारे भी जाओंगे तो स्वर्गको चले जाओगे और अगर युद्धमें तुम्हारी जीत हो जायगी तो यहाँ पृथ्वीका राज्य भोगोगे । इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथोंमें लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करनेसे तो तुम्हाग दोनों तरफसे लाभ-हो-लाभ है और युद्ध न करनेसे दोनो तरफसे हानि-ही-हानि है। अतः तुन्हें युद्धमें प्रवृत हो जाना चाहिये।

'तसादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः'—यहाँ कीत्तेय' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि जब मैं सन्भिका प्रस्ताव लेकर कौरवोंके पास गया था, तव

माता कुन्तीने तुम्हारे लिये यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो । अतः तुम्हें युद्धसे निवृत्त नहीं होना चाहिये, प्रत्यत युद्धका निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिये ।

अर्जुनका युद्ध न करनेका निश्चय था, और भगवानुने इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें युद्ध करनेकी आज्ञा दे दी । इससे अर्जुनके मनमें सन्देह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान् उस सन्देहको दूर करनेके लिये कहते है कि तुम युद्ध करनेका एक निश्चय कर लो, उसमें सन्देह मत रखी।

यहाँ भगवान्का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है वि मनव्यको किसी भी हालतमें प्राप्त कर्तव्यका स्यार नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । कर्तव्यका पालन करनेमें ही मनुष्यकी मनुष्यता है।

partarrangeris poestang permanang partarrang partarrang permanang permanang permanang partarrang partarrang pa

## सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

#### ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । १३८ । ।

जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा।

व्याख्या—[अर्जुनको यह आशंका थी कि युद्धमें कुटुम्बियोंको मारनेसे हमारेको पाप लग जायगा, पर भगवान् यहाँ कहते हैं कि पापका हेतु युद्ध नहीं है, प्रखुत अपनी कामना है। अतः कामनाका त्याग करके तू युद्धके लिये खड़ा हो जा।]

'सुखदुःखं समे '''ततो युद्धाय युज्यस्य' — युद्धमें सबसे पहले जय और पराजय होती है, जय-पराजयका परिणाम होता है — लाम और हानि तथा लाम-हानि का परिणाम होता है — सुख और दुःख । जय-पराजयमें और लाम-हानिमें सुखी-दुःखी होना तेरा उददेश्य नहीं है । तेरा उददेश्य तो इन तीनोमें सम होकर अपने कर्तव्यका पालन करना है ।

युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख तो होंगे हो । अत. तू पहलेसे यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है, जय-पराजय आदिसे कुछ भी मतलव नहीं रखना है । फिर युद्ध करनेसे पाप नहीं लगेगा अर्थात् संसारका वस्थान नहीं होगा ।

सकाम और निष्काम—दोनों ही घालोंसे अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है, उसको तो कर्तव्यकर्मके करनेमें आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिये, प्रखुत तत्पतासे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना करनाण चाहता है, उसको भी तत्पतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ युग लगता है तथा दुःख आता हुआ युग वर्णन किया, और अन्तमें सी लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः श्लोकोर्म कर्तव्य-कर्म करनेसे ह हुनमें कीन अच्छा है, कीन युग्न? अर्थात् दोनों ही वर्तव्य-कर्म करनेसे अज्ञा हो।

समान हैं, वरावर हैं । इस प्रकार सुख-दुःखमें समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये ।

तेरी किसी भी कर्ममें सुखके लोमसे प्रवृत्ति न हो और दुःखके भयसे निवृत्ति न हो। कर्ममें तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रके अनुसार हो हो (गोता १६ । २४)।

'नैवं पापमवाष्यित'— यहाँ 'पाप' शब्द पाप और पुण्य—दोनोंका वाचक है, जिसका फल है—स्वर्ग और नरकको प्राप्तिकप क्रमन, जिससे मनुष्य अपने कल्याणसे बश्चित रह जाता है और बार-बार जन्मता-मरता रहता है। भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! समतामें स्थित होकर युद्धरूपो कर्तव्य-कर्म करनेसे तुझे पाप और पुण्य— दोनों हो नहीं बाँधेंगे।

प्रकरण सम्बन्धी विशेष चात भगवान्ने इकतीसवें श्लोकसे अइतीसवें श्लोकं-तकके आठ श्लोकोंमें कई विवित्र माव प्रकट किये हैं. जैसे—

(१) किसीको व्याख्यान देना हो और किसी विषयको समझाना हो, तो भगवान् इन आठ श्लोकोमें उसको कला बताते हैं । जैसे, कर्तव्य-कर्म करना और अकर्तव्य न करना—ऐसे विधि-निपेधका व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधिका, बीचमें निपेधका और अत्तमें फिर विधिका वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिये । भगवान्ते भी यहाँ पहले इकतीसवें-बतासवें दो श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म करनेसे लगकक वर्णन किया, फिर बीचमें तैतीसवेंसे छतीसवें तकके चार श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म न करनेसे हानिका वर्णन किया, और अन्तमें सैतीसवें-अझतीसवें दो श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म म करनेसे लाभका वर्णन करके कर्तव्य-कर्म करनेस्ते आणा हो।

(२) पहले अध्यायमें अर्जुनने अपनी दृष्टिसे जो कर्मको छोड़कर भिक्षासे निर्वाह करना मेरे लिये दलीलें दी थीं, उनका भगवान्ने इन आठ रलोकोमें श्रेयस्कर है (२।५), तो उनको भगवान्ने युद्ध समाधान किया है; जैसे अर्जुन कहते हैं—मैं युद्ध करनेकी आज्ञा दी (२।३८); और उद्धवजीके मनमें करनेमें कल्याण नहीं देखता हूँ (१।३१), तो भगवान्ने साथ रहनेकी इच्छा थी, तो उनको भगवान्ने भगवान् कहते हैं—सित्रयके लिये धर्ममय युद्धसे उत्तराखण्डमें जाकर तप करनेकी आज्ञा दी (श्रीमद्रा॰ बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है ११।२९।४१)। इसका तात्पर्य यह हुआ कि (२।३१)। अर्जुन कहते हैं—युद्ध करके हम सुखी अपने मनका आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। कैसे होंगे? (१।३७), तो भगवान् कहते हैं—जिन वह आग्रह चाहे किसी रीतिका हो, पर वह उद्धार क्षत्रियोंको ऐसा युद्ध मिल जाता है, वे ही क्षत्रिय नहीं होने देता।

सुखी हैं (२ | ३२) । अर्जुन कहते हैं—युद्धक (४) भगवान्ने इस अध्यायके दूसरे-तीसरे पिरणाममें नत्ककी प्राप्ति होगी (२ । ४४) तो भगवान् श्लोकोंमें जो बातें संक्षेपसे कही थीं, उन्होंको यहाँ कहते हैं—युद्ध करनेसे खर्गको प्राप्ति होगी (२ । ३२, विस्तारसे कहा है, जैसे-वहाँ 'अनार्यजुष्टम्' कहा, तो यहाँ 'अर्ज्यग्रम्' कहा, तो यहाँ 'अर्ज्यग्रम्' कहा । वहाँ 'अस्वर्ग्यम्' (१ । ३६), तो भगवान् कहते हैं—युद्ध न करनेसे पिरणाममें धर्मका नाश होगा (१ । ४०), तो क्याय्यान्ति तेड्ययाम्' कहा । वहाँ युद्धके लिये आज्ञा भगवान् कहते हैं—युद्ध न करनेसे धर्मका नाश दी— 'स्यक्वोतिष्ठ परंतप', तो वही आज्ञा यहाँ देते होगा(२ । ३३) ।

(३) अर्जुनका यह आग्रह था कि युद्धरूपी घोर

सम्बय— पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जिस समताको बात कही है, आगेके दो श्लोकोर्मे उसीको सुननेके लिये आजा देते हुए उसको महिमाका वर्णन करते हैं।

### एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । वुद्धया यक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। ३९ ।।

हे पार्थ ! यह समवृद्धि पहले सांख्ययोगमें कही गयी, अव तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन; जिस समबुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मयन्यनका त्याग कर देगा ।

यही एपा'पद पूर्वश्लोकमें वर्णित समयुद्धिक इमाम्' कहनेका तालर्थ है कि अभी इस लिये आया है। इस समयुद्धिका वर्णन पहले सांख्ययोगमें समयुद्धिको कर्मयोगमें विमे स्वाप्त केली है? इसका (यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) अच्छी तरह किया समयुद्धि कर्मयोगमें वैमे स्वाप्त केली है? इसका गया है। देह-देहीका डॉक-डॉक विवेक क्षेत्रेपर स्वरूप ? ? ? ? इन उन्होंक समतामें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका है लियु कर्म करनेसे समताकी प्राप्ति सुगमतासे हो जाती है।

यह (उत्तालीसवाँ) श्लोक तीसवें श्लोकके बाद

(समता) बताते हैं । अतः यहाँ इकतीससे अडतीस

तकके आठ श्लोकोंको देना असंगत मालूम देता

है। फिर भी इन आठ श्लोकोंको यहाँ देनेका

लिये कहा है।

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि'---समताकी प्राप्ति होनेसे कर्मयोगी कर्मबन्धनसे सुगमता-अर्जुनके मनमें युद्ध करनेसे पाप लगनेकी सम्मावना पूर्वक छूट जाता है। थी (१।३६,४५)। परन्तु भगवान्के मतमें कर्मों में विषमवृद्धि (राग-द्वेष) होनेसे ही पाप लगता ही ठीक बैठता है; और यह वहीं आना चाहिये था। है । समबुद्धि होनेसे पाप लगता ही नहीं । जैसे, कारण यह है कि इस रलोकमें दो निष्ठाओंका वर्णन संसारमें पाप और पृण्यको अनेक क्रियाएँ होती रहती है । पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सांख्ययोगसे हैं, पर उनसे हमें पाप-पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें निष्ठा (समता) बतायी और अब कर्मयोगसे निष्ठा हमारी समबुद्धि रहती है अर्थात् उनमें हमारा कोई

पक्षपात, आग्रह, राग-द्वेष नहीं रहते । ऐसे ही तू

समबुद्धिसे युक्त रहेगा, तो तेरेको भी ये कर्म बन्धनकारक

नहीं होंगे । कारण यह है कि कर्मयोगमें समता कहनेसे पहले इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुनने अपने कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? अर्जुनके कल्याणको बात पूछी थी । इसलिये भगवान् कल्याणके लिये युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना मुख्य-मुख्य साधनोंका वर्णन करते हैं । पहले भगवानने अकर्तव्य है-इस विषयका वर्णन होना आवश्यक सांख्ययोगका साधन बताकर कर्तव्य-कर्म करनेपर बड़ा है । अतः भगवान्ने कर्तव्य-अकर्तव्यका वर्णन करनेके जोर दिया कि क्षत्रियके लिये धर्मरूप युद्धसे बंदकर लिये ही उपर्यक्त आठ श्लोक (२ । ३१-३८) कहे श्रेयका अन्य कोई साधन नहीं है (२ । ३१) । फिर है, और फिर समताकी बात कही है। तात्पर्य है कहा कि समबुद्धिसे युद्ध किया जाय, तो पाप नहीं कि पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सत्-असत्के लगता (२ । ३८) । अब उसी समबुद्धिको कर्मयोगके वर्णनसे समता बतायी कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है। इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं विषयमें कहते हैं।

कर्मयोगी लोक-संग्रहके लिये सब कर्म करता कर सकता । फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें श्लोकतक (गीता है— लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहींस' कर्तव्य-अकर्तव्यको , बात कहकर उत्तालीसवे रलोकसे 3 1२० ) । लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेसे अर्थात् अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करते हुए नि:स्वार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, कंमीके सिद्धि-असिद्धि और फलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें लोगोंको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये समताका वर्णन करते हैं।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।। ४० ।।

यनुष्यलोकमें इस समबुद्धिरूप धर्मके आरम्भका नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठानका उल्टा फल भी नहीं होता और इसका घोड़ा-सा भी अनुष्ठान (जन्य-मरणरूप) महान् भयसे रक्षा कर लेता है।

व्याख्या—[इस समयुद्धिकी महिमा भगवान्ने होता, (३) इसका उत्या फल नहीं होता और (४) पूर्वश्लोकके उत्तरार्धमें और इस (चालीसवें) श्लोकमें इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान महान् भयसे रक्षा चार प्रकारसे बतायी है— (१) इसके द्वारा कर्मवन्यनसे करनेवाला होता है।] मुक्त हो जाता है, (२) इसके उपक्रमका नाश नहीं

'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति'— इस समबुद्धि (समता) का केवल आरम्भ ही हो जाय, तो उस आरम्भका भी नाशं नहीं होता । मनमें समता प्राप्त करनेकी जो लालसा, उत्कण्ठा लगी है, यही इस समताका आरम्भ

होना है। इस आरम्भका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि सत्य वस्तकी लालसा भी सत्य ही होती है ।

यहाँ 'इह' कहनेका तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोकमें यह मनुष्य ही इस समबुद्धिको प्राप्त करनेका अधिकारी है। मनुष्यके सिवाय दूसरी सभी भोगयोनियाँ हैं। अतः उन योनियोंमें विषमता (राग-देष) का नाश करनेका अवसर नहीं है; क्योंकि भोग राग-द्वेषपूर्वक

हीं होते हैं। यदि 'राग-द्वेप न हों तो भोग होगा

ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा ।

'प्रत्यवायो न विद्यते' — सकामभावपूर्वक किये गये कर्मोमें अगर मन्त-उच्चारण, यज्ञ-विधि आदिमें कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे, कोई पुत्र-प्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, तो उसमें विधिकी त्रृटि हो जानेसे पुत्रका होना तो दूर रहा, घरमें किसीकी मृत्यु हो जाती है अथवा विधिकों कमी रहनेसे इतना उल्टा फल न भी हो, तो भी पुत्र पूर्ण अङ्गोंक साथ नहीं जन्मता! परन्तु जो मनुष्य इस समबुद्धिको अपने अनुष्ठानमें लानेका प्रयत करता है, उसके प्रयतका, अनुष्ठानका कभी भी उत्टा फल नहीं होता । कारण कि उसके अनुष्ठानमें फलको इच्छा नहीं होती । जबतक फलेच्छा रहती है, तबतक समता नहीं आती और समता आनेपर फलेच्छा नहीं रहती । अतः उसके अनुष्ठानका विपरीत फल होता ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं।

विपरीत फल क्या है ? संसारमें विषमताका होना हीं विपरीत .फल है । सांसारिक किसी कार्यमें राग होना और किसी कार्यमें द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमतासे जन्म-मरणरूप बन्धन होता है। पत्नु मनुष्यमें जब समता आती है, तब राग-द्वेष नहीं रहते और राग-द्वेपके न रहनेसे विपमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होनेका कोई कारण ही नहीं है।

'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात'-इस समबुद्धिरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ी-सी भी समता जीवनमें. आचरणमें आ जाय. तो यह जन्म-मरणरूप महान भयसे रक्षा कर लेता है । जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है. ऐसे यह समता धन-सम्पत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती अर्थात् इसका फल नाशवान धन-सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति नहीं होता । साधकके अन्तःकरणमें अनुकूल -प्रतिकृल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिमें जितनी समता आ जाती है. उतनी समता अटल हो जाती है। इस समताका किसी भी कालमें नाश नहीं हो सकता । जैसे, योगभ्रष्टकी साधन-अवस्थामें जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन-सामग्री हो जाती है. उसका स्वर्गीद ऊँचे लोकोंमें बहत वर्गीतक सुख भोगनेपर और मृत्युलोकमें श्रीमानोंके घरमें भोग भोगनेपर भी नाश नहीं होता (गीता ६।४१,४४)। यह समता, साधन-सामग्री कभी किञ्चित्रात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों-की-त्यों सरीक्षत रहती है; क्योंकि यह सत् है, सदा रहनेवाली है।

> 'धर्म' नाम दो बातोका है- (१) दान करना, प्याऊ लगाना, अन्नक्षेत्र खोलना आदि परोपकारके कार्य करना और (२) वर्ण-आश्रमके अनुसार शास्त्र-विहित अपने कर्तव्य-कर्मका सत्परतासे पालन करना । इन धर्मीका निष्कामभावपूर्वक पालन करनेसे समतारूप धर्म खतः आ जाता है; क्योंकि यह समतारूप धर्म खयंका धर्म अर्थात् खरूप है । इसी वातको लेकर यहाँ समबद्धिको धर्म कहा गया है।

> > समता-सम्बन्धी विशेष बात

लोगोंके भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगनेसे ही भजन-स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम-राम करनेसें क्या लाभ ? परन्तु गीताकी दृष्टिमें मन लगना कोई ऊँची चीज नहीं है । गीताकी दृष्टिमें केंची चीज है-समता। दूसरे लक्षण आये या न आये. जिसमें समता आ गयी, उसको गीता सिद्ध कह देनी है। जिसमें दसरे मय लक्षण आ जाये और समना

समताका कभी नाश नहीं होता । कल्याणके सिवाय

न आये, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती।

इस समताका दूसरा कोई फल होता ही नहीं। समता दो तरहकी होती है-अन्तःकरणकी समता और खरूपकी समता । समरूप परमात्मा सव जगह मनुप्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मामें जो स्थित हो पुण्य-कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है:परन गया. उसने संसारमात्रपर विजय प्राप्त कर ली, साधन करते-करते अन्तःकरणमें थोडी भी वह जीवन्मुक्त हो गया। परन्तु इसकी पहचान समता(निर्विकारता) आ जाय तो वह नष्ट नहीं होती. अन्तःकरणकी समतासे होती है (गीता ५।१९) । प्रत्युत कल्याण कर देती है । इसलिये साधनमें समता अन्तःकरणको समता है— सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना जितनी ऊँची चीज है,मनकी एकाग्रता उतनी ऊँची (गीता २ १४८) । प्रशंसा हो जाय या निन्दा हो चीज नहीं है । मन एकाप्र होनेसे सिद्धियाँ तो प्राप्त जाय, कार्य सफल हो जाय या असफल हो जाय. हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता । परन्तु समता लाखों रुपये आ जायँ या लाखों रुपये चले जायँ आनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता पर उससे अन्तःकरणमें कोई हलचल न हो; सुख-दर्ख, है (गीता ५ । ३) । हर्प-शोक आदि न हो (गीता ५ । २०) । इस

सम्बन्ध—उत्तालीसर्वे श्लोकर्मे भगवान्ने जिस समबुद्धिको योगर्मे सुननेके लिये कहा था, उसी समबुद्धिको प्राप्त करनेका साधन आगेके श्लोकमे बताते हैं।

#### व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।। ४१ ।। हे कुरुनन्दन ! इस समयुद्धिकी प्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका युद्धि एक ही होती

है । अव्यवसायी मनुष्योंकी वुद्धियाँ अनन्त और बहुशाखाओंवाली ही होती हैं । व्याख्या—'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन'—

कर्मयोगी साधकका ध्येय (लक्ष्य) जिस समताको प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्माका खरूप है। उस परमात्मस्वरूप समताकी प्राप्तिके लिये अन्तःकरणकी समता साधन है, अन्तःकरणकी समतामें संसारका राग बाधक है । उस रागको हटानेका अथवा परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका जो एक निश्चय है,उसका नाम है— व्यवसायात्मिका बुद्धि । व्यवसायात्मिका वृद्धि एक क्यों होती है ? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु,पदार्थ आदिकी कामनाका स्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धनकी कामनाका त्याग करें, चाहे मान-बड़ाईकी कामनाका त्याग करें । परन्तु प्रहण करनेमें अनेक चीजें होती हैं; क्योंकि एक-एक चीज अनेक तरहकी होती है; जैसे-एक ही मिटाई अनेक तरहकी होती हैं । अतः इन चीजोंकी कामनाएँ

भी अनेक, अनन्त होती हैं। गीतामें कर्मयोग (प्रस्तुत श्लोक) और भक्तियोग (९ । ३०) के प्रकरणमें तो व्यवसायात्मिका बुद्धिका वर्णन आया है,पर ज्ञानयोगके प्रकरणमें व्यवसायात्मका

विद्वा वर्णन नहीं आया । इसका कारण यह है कि ज्ञानयोगमें पहले स्वरूपका बोध होता है, फिर उसके परिणामस्वरूप बृद्धि स्वतः एक निश्चयवाली हो जाती है और कर्मयोग तथा भक्तियोगमें पहले बुद्धिका एक निश्चय होता है, फिर स्वरूपका बोध होता है । अतः ज्ञानयोगमें ज्ञानको मुख्यता है और कर्मयोग तथा

भक्तियोगमें एक निद्ययको मुख्यता है। 'बहुशाखा हाननाश युद्धयोऽव्यवसायिनाम्'---अव्यवसायी वे होते हैं, जिनके भीतर सकामभाव होता है, जो भोग और संग्रहमें आसक्त होते हैं । वामनाके

कारण ऐसे मनुष्योको युद्धियाँ अनन्त होती हैं और

वे बुदियाँ भी अनत्त शाखाओंवाली होती हैं अर्थात् हुई । ऐसे ही धन-प्राप्ति करनी है—यह एक बुद्धि एक-एक बुद्धिकों भी अनत्त शाखाएँ होती हैं । जैसे, हुई और धन-प्राप्तिक लिये व्यापार करें, नौकरी करें, पुत्र-प्राप्ति करनी है— यह एक बुद्धि हुई और चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें,ठगाई करें आदि पुत्र-प्राप्तिके लिये किसी औपधका सेवन करें, किसी उस बुद्धिकों अनन्त शाखाएँ हुई । ऐसे मनुष्योंकी मन्तका जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी सन्तका बुद्धिमें परमात्मप्राप्तिका निश्चय नहीं होता । आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धिकों अनन्त शाखाएँ

\*

सम्बय-अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त क्यों होती हैं—इसका हेतु आगेके तीन श्लोकोमे वताते हैं ।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२ ।।

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगति प्रति ।। ४३ ।।

हैं पृथानन्दन ! जो कामनाओंमें तन्यय हो रहे हैं, खगंको ही श्रेष्ठ माननेवाले हैं, वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोमें प्रीति रखनेवाले हैं, भोगोंके सिवाय और कुछ है ही नहीं—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविदेकी मनुष्य इस प्रकारकी जिस पुष्पित (दिखाज शोभायुक्त) वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफलको देनेवाली है तथा भोग और ऐग्रर्यकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है।

व्याख्या— कामातानः'— वे कामनाओं में इतने रवे-पवे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपनेमें और कामनारूप भिन्नता ही नहीं देखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामनाके विना आदमी जी नहीं सकता, कामनाके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामनाके बिना आदमी पत्याकी तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाववाले पुरुष'कामात्यालः'हैं।

स्वयं तो निल्य-निरस्तर ज्यों-का-त्यों रहता है, उसमें कभी घट-चढ़ नहीं होती, पर कामना आती-जाती हो है और घटती-चढ़ती है। खर्च परमात्माका अंश है और कामना संसारक अंशको लेकर है। अतः स्वयं और कामना संसारक अंशको लेकर है। अतः स्वयं और कामना—ये दोनों सर्वथा अलग-अलग हैं। परसु कामनामें रवे-पये लोगोंको अपने खरूपका अलग मान ही नहीं होता।

'सर्गापरा:'—स्तर्गमें गढ़िया-से-बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिये उनके लक्ष्यमें स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ हेन्त्र हैं और वे उसकी प्राफ्तिमें ही रात-दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्गपरा: 'पदसे उन मनुष्योंकी बात कही गयी है, जो वेदीमें,शास्त्रोंमें वर्णित खगाँदि लोकोंमें आस्था रखनेवाले हैं.।

'बेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः'— घे वेदोंनें कहे हुए सकाम कर्मोंनें भीति रखनेवाले हैं अर्थात् वेदोंका तारार्थ वे केबल पोगोंनें और स्वर्गकों प्राप्तिमें मानते हैं, इसलिये वे 'चेदबादरता:' हैं । उनकी मान्यतामें यहाँके और स्वर्गको पोगोंके सिवाय और कुछ है ही नहीं अर्थात् उनकी दृष्टिमें पोगोंके सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, पगवत्मेम आदि कोई चीज है ही नहीं । अतः वे भोगोंने ही रचे-पचे रहते हैं । भोग पोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है ।

'यामिमां पुष्पितां याचं प्रवस्यविषश्चितः'—जिनमें सत्-असत्, नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशीका विवेक नहीं है,ऐसे अविवेक्षी मनुष्य वेदोकी जिस वाणीमें संसार और भोगोंका वर्णन है, उस पुष्पित वाणीकों कहा करते हैं।

यहाँ पण्यिताम' कहनेका तात्पर्य है कि भोग और

ऐश्वर्यकी प्राप्तिका वर्णन करनेवाली वाणी 'केवल '१३।२१) ।

फूल-पत्ती ही है, फल नहीं है। तृष्ति फलसे ही होती 'क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति'—वह पूप्ति है, फूल-पत्तीकी शोभासे नहीं । वह वाणी स्थायी अर्थात् दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्यकी फल देनेवाली नहीं है। उस वाणीका जो प्राप्तिक लिये जिन सकाम अनुष्ठानोंका वर्णन करती फल-खर्गादिका भोग है, वह केवल देखनेमें ही है, उनमें क्रियाओंकी बहुलता रहती है अर्थात् उन

सुन्दर दीखता है, उसमे स्थायीपना नहीं है। अनुष्ठानोंमें अनेक तरहकी विधियाँ होती है, अनेक 'जन्मकर्मफलप्रदाम्'—वह पुष्पित वाणी तरहकी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, अनेक तरहके जन्म-रूपी कर्मफलको देनेवाली है, क्योंकि उसमें पदार्थीको जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदिमें परिश्रम सांसारिक भोगोंको ही महत्त्व दिया गया है। उन भी अधिक होता है।(गीता १८।२४)। भोगोंका राग ही आंगे जन्म होनेमें कारण है(गीता

#### भोगैश्चर्यप्रसक्तानां 🕟 तयापहृतचेतसाम् 👍

## व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४ ।।

उस पुष्पित वाणीसे जिसका अनाःकरण हर लिया गया है अर्थात् भोगोंकी तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका खुद्धि नहीं होती ।

'व्यवसायात्मका वृद्धिः समाधौ न विधीयते'—

व्याख्या—'तद्यापहतचेतसाम्'—पूर्वश्लोकोमें जिस आसुरी सम्पत्तिवाले होते हैं । कारण कि 'असुं' नाम पुष्पत वाणीका वर्णन किया गया है, उस वाणीसे प्राणींका है और उन प्राणोंको जो बनाये रखना चाहते जिनका वित्त अपहत हो गया है अर्थात् स्वर्गमें बड़ा हैं, उन प्राणपीपणपरायण लोगोंका नाम 'असूर' है। भारी सुख है, दिव्य नन्दनवन है, असराएँ हैं, अमृत वे शरीरकी प्रधानताको लेकर यहाँके अथवा स्वर्गके है—ऐसी वाणीसे जिनका चित उन भोगोंकी तरफ भीग भोगना चाहते हैं\* । खिंच गया है। जो मनुष्यजन्मंका असली ध्येय है, जिसके लिये

'भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्'—शब्द, स्पर्श, रूप, रस मनुष्य-शरीर मिला है, उस परमात्माको ही प्राप्त करना और गन्य- ये पाँच विषय, शरीरका आराम, मान है- ऐसी व्यवसायात्मका सुद्धि उन लोगोंमें नहीं और नामकी बड़ाई— इनके द्वारा सुख लेनेका नाम होती । तालप्य यह है कि जो मीग भौगे जा चुके 'भोग' है। भोगोंके लिये पदार्थ, रूपये-पैसे, मकान हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगोंको सुन आदिका जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके 'ऐश्चर्य' है । इन भोग और ऐश्चर्यमें जिनकी आसक्ति संस्कार्येक कारण युद्धिमें जो मलिनता रहती है, उस है, प्रियता है, खिंचाव है अर्थात् इनमें जिनकी मिलनताके कारण संसारसे सर्वथा विरक्त होकर एक महत्त्वयुद्धि है, उनको 'भोगैश्चर्यप्रसक्तानाम्' कहा गया परमात्माको तरफ चलना है— ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता । ऐसे ही संसारकी अनेक विद्याओं, कलाओं 色」

जो भीग और ऐश्वर्यमें ही लगे रहते हैं, वे आदिका जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हैं, मैं जानकार

• यहाँ जिन राजसी मनुष्योंका वर्णन हो रहा है, उनको भगवान्ते सोलत्ये अध्यायमें आसुरी-सम्यतिवालोंक प्रकरणपे 'कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः' (१६ १११), 'प्रसक्ताः कापभोगेपु' (१६ ११६) आदि पर्दासे कहा है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे आसुरी-सम्पतियाले ही है।

हैं — ऐसा जो अभिमानजन्य सख़का भोग होता है, परिस्थित आती है, वह सब साधन-सामग्री है, उसमें आसक्त मनुष्योंका भी परमात्मप्राप्तिका एक निश्चय नहीं होता ।

#### विशेष बात

परमदयाल प्रभुने कृपा करके इस मनुष्यशरीरमें एक ऐसी विलक्षण विवेकशक्ति दी है, जिससे वह सख-दःखसे ऊँचा उठ जाय. अपना उद्धार कर ले. सबकी सेवा करके भगवानतकको अपने वशमें कर ले। इसीमें मनुष्य-शरीरकी सार्थकता है। परन्त प्रभुप्रदत्त इस विवेकशक्तिका अनादर करके नाशवान भोग और संग्रहमें आसक्त हो जाना पश्चिद्ध है। कारण कि पश-पक्षी भी भोगोंमें लगे रहते हैं. ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगोंमें लगा रहे तो पश-पक्षियोमें और मनुष्यमें अन्तर ही क्या रहा?

पश-पक्षी तो भोगयोनि है: अतः उनके सामने कर्तव्यका प्रश्न ही नहीं है। परना मनुष्यजन्म तो, केवल अपने कर्तव्यका पालन करके अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है. भोग भोगनेके लिये नहीं । इसलिये मनुष्यके सामने जो कुछ अनुकूल-प्रतिकूल

भोग-सामग्री नहीं । जो उसको भोग-सामग्री मान लेते हैं. उनकी परमात्मामें व्यवसायात्मिका बद्धि नहीं होती ।

वास्तवमें सांसारिक पटार्थ परमात्माकी तरफ चलनेमें बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमानमें जो भोगोंका महत्त्व अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अदकाते, जितना भोगोका महत्त्व अटकाता है। अटकानेमें अपनी रुचि नीयतकी प्रधानता है । भोग और संप्रहकी रुचिको रखते हए कोई परमात्माको प्राप्त करना चाहे. तो परमात्माको प्राप्ति तो दर रही, उनकी प्राप्तिका एक निशय भी नहीं हो सकता । कारण कि जहाँ परमात्माकी तरफ चलनेकी रुचि है, वहीं भौगोंकी रुचि भी है। जबतक भोग और संग्रहमें, मान-यडाई-आराममें रुचि है. तवतक कोई भी एक निशय करके परमात्मामें नहीं लग सकता; क्योंकि उसका अन्तःकरण भोगोंकी रुचिद्रारा हर लिया गया: उसकी जो शक्ति थी. यह भोग और संग्रहमें लग गयी।

सम्बन्ध—किसी वातको पुष्ट करना हो, तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता हैं। यहाँ भगवान् निष्कामभावको पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछेके तीन श्लोकोर्मे सकामभाववालीका वर्णन करके अव आगेके श्लोकमें निष्काम होनेकी प्रेरणा करते हैं।

# त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्रन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।।४५ ।।

वेद तीनों गुणोक्त कार्यका ही वर्णन करनेवाले हैं; हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोंसे रहित हो जा, निर्द्वन्द्व हो जा, निरन्तर नित्य वस्तुमें स्थित हो जा, योगक्षेमकी चाहना भी मत रख और परमात्मपरायण हो जा ।

व्याख्या ---'त्रेगुण्यविषया चेदाः'---यहाँ वेदोंसे उसका तात्पर्य काँचको निन्दा करनेमें नहीं है, प्रत्युत तात्पर्य वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें तीनों गुणोंका हीरेकी महिमा बतानेमें है । ऐसे ही यहाँ निष्कामभावकी और तीनों गुणोंके कार्य स्वर्गीद भोग-भूमियोंका वर्णन महिमा यतानेके लिये ही वेदोंके सकामभावका वर्णन आया है, निन्दाके लिये नहीं । वेद केवल तीनों

यहाँ उपर्युक्त परोंका तारपर्य वेदोंकी निन्दामें नहीं गुणोंका कार्य संसारका ही वर्णन करनेवाले हैं, ऐसी है, प्रत्युत निष्कामभावकी महिमार्ने हैं । जैसे हीरिके यात भी नहीं है । वेदोमें परमात्मा और उनको प्राप्तिके वर्णनके साथ-साथ काँचका वर्णन किया जाय तो साधनींका भी वर्णन हुआ है।

Partition of the state of the s 'निश्लेगुण्यो भवार्जुन'—हे अर्जुन ! तूं तीनों गुणोंके होनेपर भगवान्की उपेक्षा हो जायगी— यह भी एक कार्यरूप संसारकी इच्छाका त्याग करके असंसारी बन प्रकारका द्वेष है। परन्तु जब साधकका भगवान्में प्रेम हो जायगा, तब संसारसे द्वेप नहीं होगा, प्रत्यत

जा अर्थात् संसारसे ऊँचा उठ जा । 'निर्द्धन्द्वः' ---संसारसे ऊँचा उठनेके लिये राग-द्वेष संसारसे खाभाविक उपरित हो जायगी । उपरित होनेकी आदि द्वन्द्रोंसे रहित होनेकी वड़ी भारी आवश्यकता है; क्योंकि ये ही वास्तवमे मनुष्यके शत्रु हैं अर्थात् द्वेप नहीं होगा; किन्तु उसकी उपेक्षा होगी । उपेक्षाके

इसलिये तू सम्पूर्ण द्वन्द्वोंसे रहित हो जा। यहाँ भगवान् अर्जुनको निर्द्वन्द्व होनेकी आज्ञा क्रममें अगर सुक्ष्मतासे देखा जाय तो उपेक्षामें राग-द्वेपके क्यों दे रहे हैं ? कारण कि इन्होंसे सम्मोह होता है. संसारमें फैसावट होती है (गीता ७।२७)। जब साधक निर्द्धन्द्व होता है, तभी वह दुढ़ होकर भजन कर सकता है (गीता ७।२८) । निर्द्धन्द्र होनेसे

साधक सुखपूर्वक संसाखंधनसे मुक्त हो जाता है (गीता ५ 13) । निर्द्धन्द्व होनेसे मुढ़ता चली जाती है (गीता १५ 1५) । निर्द्वन्द्र होनेसे साधक कर्म करता हुआ भी बँघता नहीं (गीता ४ । २२) । तात्पर्य है कि साधककी साधना निईन्द्र होनेसे ही दुढ़ होती

है । इसलिये भगवान् अर्जुनको निर्द्रन्द्र होने की आज्ञा रेते हैं। दूसरी बात, अगर संसारमें किसी भी वस्तु,

आदिमें द्वेष हो जायगा- यह नियम है। ऐसा सम्बन्ध— तीनों गुणोंसे रहत, निर्द्धन्द्र आदि हो जानेसे क्या होगा— इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं।

उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । ।४६ । ।

पहली अवस्था यह होगी कि साधकका प्रतिकलतामें उसको संसारमें फँसानेवाले हैं (गीता ३ । ३४) \* । बाद उदासीनता होगी और उदासीनताके बाद उपरित होगी । उपरितमें राग-द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं । इस

> संस्कार रहते हैं, उदासीनतामें राग-द्वेपकी सत्ता रहती है, और उपरितमें राग-द्रेषके न संस्कार रहते हैं, न सता रहती है; किन्तु राग-द्वेपका सर्वथा अभाव हो

जाता है।

'नित्यसत्त्वस्थः'-इन्होंसे रहित होनेका उपाय यह है कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसीमें निरन्तरं स्थित रह ।

'नियोंगक्षेमः' 🕇 — तु योग और क्षेमकी 🛊 इच्छा भी मत रख; क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं, उनके योगक्षेपका वहन में खयं करता है(गीता ९।

55) 1 'आत्मवान्'-- तू केवल परमात्माके परायणं हो व्यक्ति आदिमें राग होगा, तो दसरी वस्तु, व्यक्ति जा । एक परमात्मप्राप्तिका ही लक्ष्य रख ।

<sup>&#</sup>x27;एक ही विषयमें, एक ही बलुपें दो भाव कर लेना 'इन्ड' है। परनु जहाँ विषय, वस्तु अलग-अलग होते हैं, वहाँ इन्द्र नहीं होता; जैसे— 'प्रकृति' और 'पुरुष', 'जड़' और 'घेतन'—इन दोनोंको अलग-अलग समझना इन्द्र नहीं है । ऐसे ही संसारसे विमुख होकर भगधानके सम्मुख हो जाना इन्द्र नहीं है । परन्तु केवल संसारमें ही दो भाव (राग-द्वेप, हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि) हो जाये, तो यह इन्द्र हो जाता है और इसी हुन्द्रमें पन्च्य फैसता है ।

<sup>🕆</sup> अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम 'योग' है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम 'क्षेम' है 🖈 यद्यपि यहाँ कर्पयोगका प्रकरण है, तथापि यहाँ "निर्योगक्षेपः" यद भक्तियोगका यावक मानना टीक मालूम देता है। कारण कि भगवान्ते अर्जुनको जगह-जगह भक्त होनेके लिये आज़ा दी है और अर्जुनको भक्तरूपसे स्वीकार भी किया है (४ १३) । भगवान्ते अपनेको भक्तोका योग-क्षेत्र वहन करनेवाला भी बताया है (९ । २२) १

सब तरफसे परिपूर्ण महान् जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रोंको तत्त्वसे जाननेवाले ब्रह्मज्ञानीका सम्पूर्ण वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता ।

व्याखा—'यावानर्थ संप्तृतोद्के'— जलसे सर्वथा परिपूर्ण, खच्छ, निर्मल महान् सरोवरके प्राप्त होनेपर मनुष्यको छोटे-छोटे जलाशयोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । कारण कि छोटे-से जलाशयमें अगर हाथ-पैर धोये जायँ तो उसमें पिट्टी घल जानेसे वह जल स्त्रानके लायक नहीं रहता: और अगर उसमें स्त्रान किया जाय तो वह जल कपड़े धोनेके लायक नहीं रहता. और यदि उसमें कपड़े धोये जायँ यो वह जल पीनेके लायक नहीं रहता । परन्तु महान् सरोवरके मिलनेपर उसमें सत्र कुछ करनेपर भी उसमें कुछ भी फरक नहीं

पड़ता अर्थात् उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की-वैसी ही बनी रहती है।

ढनके लिये वेदोंमें कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ,व्रत उसमें भाव भी नहीं होता । वह सदा ही परमात्मपरायण आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं,उन सबसे उनका रहता है।

उदपाने सर्वतः कोई मतलब नहीं रहता अर्थात् वे पुण्यकारी कार्य उनके लिये छोटे-छोटे जलाशयोंकी तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टाना आगे सत्तरवें श्लोकमें दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्रकी तरह गम्भीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जायें, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते।

जो परमात्मतत्त्वको जाननेवाला है और वेदों तथा शास्त्रोके तत्त्वको भी जाननेवाला है, उस महापुरुपको यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः 'पटोसे कहा गया है । । 'तावान'कहनेका तात्पर्य है कि परमात्मतत्वकी

प्राप्ति होनेपर वह तीनों गुणोंसे रहित हो जाता है। वह निर्द्वन्द्र हो जाता है अर्थात् उसमें राग-द्वेष आदि नहीं रहते । वह नित्य तत्वमें स्थित हो जाता है । 'ताबानसमें चेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः'—ऐसे वह निर्योगक्षेम हो जाता है अर्थात् कोई वस्तु मिल हीं जो महापुरुष परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो गये हैं, जाय और मिली हुई वस्तुकी रक्षा होती रहे— ऐसा

सम्बय—पगवान्ने उत्तालीसवें श्लोकमे जिस समबुद्धि-(समता-) को सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी थी, अव आगेंके स्लोकमें उसकी प्राप्तिके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

#### कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।४७ ।।

कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, फलोंमें कभी नहीं । अतः तू कर्मफलका हैं। भी मत बन और तेरी अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो ।

व्याख्या—'कर्पण्येवाधिकारस्ते'—प्राप्त कर्तथकर्मका पालन करनेमें हो तेरा अधिकार है । इसमें तू स्तन्न है। कारण कि मुनष्य कर्मयोनि है। मनुष्यके <sup>सिका</sup>न दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करनेके लिये नहीं है। पर्-पक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, लता आदि स्थावर <sup>प्रा</sup>ोनया कर्म नहीं कर सकते । देवता आदिमें नया कर्म <sup>क्रि</sup>तेक्नें सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किये गये यज्ञ,

दान आदि शुभ कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही हैं । वे भगवान्के विधानके अनुसार मनुष्योंके लिये कर्म करनेकी सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुखभोगमें ही लिप्त रहनेके कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते । नारकीय जीव भी भोगयोनि होनेके कारण अपने दष्कर्मीका फल भोगते हैं. नया कर्म नहीं कर सकते । नया कर्म करनेमें तो केवल मनव्यका ही अधिकार है । भगवानने सेवारूप नया कर्म 🕆 करके केवल अपना उद्धार करनेके लिये ही यह अत्तिम मनुष्यजन्य दिया है । अगर यह कर्मोंको अपने लिये करेगा तो बन्धनमें पड़ जायगा, और अगर कर्मोंको न करके आलस्य-प्रमादमें पड़ा रहेगा तो बार-बार जन्मता-मरता रहेगा । अतः भगवान् कहते हैं कि तेग्र केवल सेवारूप कर्माया अतः भगवान् कहते हैं कि तेग्र केवल सेवारूप कर्माया-कर्मों ही अधिकार है ।

'कर्मणि' पदमें एकवचन देनेका तात्पर्य है कि
मनुय्यके सामने देश, काल, घटना, परिस्थित आदियो
लेकर शास्त्रविहित कर्म तो अलग-अलग होंगे, पर
एक समयमें एक मनुष्य किसी एक वर्मको हो
तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे, स्तित्रय होनेके
कारण अर्जुनके लिये युद्ध कररा, दान देना आदि
कर्तव्यकर्मोंका विधान है, पर चर्तमानमें युद्धके समय
वह एक युद्धरूप कर्तव्य-कर्म ही कर सकता है, दान
आदि कर्तव्य-कर्म नहीं कर सकता।

#### मार्मिक बात

मनुष्यशिरामें दो बातें हैं— पुपने कर्मोंका फलाभोग और नया पुरुषार्थं। दूसरो योनियोंमें केवल पुराने कर्मोंका फलाभोग है अर्थात् कीट-पतंग, पशु-पक्षी, देवता, झहालोकतककी योनियां भोग-योनियां हैं। इमलिये उनके लिये 'ऐसा करो और ऐसा मत करों — यह विधान नहीं हैं। पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फलाभागमें हैं। कारण कि उनके ह्यार किया जानेवाला कर्म उनके प्रारक्षक अनुसार पहलेसे ही रचा हुआ है। उनके जीवनमें अनुकूल-प्रतिकृत्व परिस्थितिका जो कुछ भोग होता है, वह भीग भी फलाभागमें ही है। परन्तु मनुष्यश्रारेर तो केवल नये पुरुषार्थके लिये ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले।

इस मनुष्यशरिएमें दो विभाग हैं—एक तो इसके सामने पुराने कमेंकि फलारूपमें अनुकूल-प्रतिकूल परि-स्थिति आती है; और दूसरा यह नया पुरुपार्थ (नये कमें) कृतता है। नये कमेंकि अनुसार हो इसके भविष्यका निर्माण होता है। इसलिये शास्त्र, सन्त-महापुरुपोंका विधि-निषेध, राज्य आदिका शासन केवल मनुष्योंके लिये ही होता है, क्योंकि मनुष्ये पुरुषार्थको प्रधानता है, नये कर्मोंको करनेकी स्वतन्ता है। परन्तु पिछले कर्मोंको फलस्वरूप पिलनेवालो अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिको बदलनेमें यह परत्त है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त और फल-प्राप्तिमें परतन्त है। परन्तु अनुकूल-प्रतिकृत रूपसे प्राप्त परिस्थितिका सहुपयोग करके मनुष्य उसके अपने उद्धारको साधन-सामग्री बना सकता है, क्योंके यह मनुष्यश्चरिर अपने उद्धारके लिये हो हिला है। इसलिये इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धारके लिये है और पुराने कर्मोंक फल फलरूपसेप्राप्त परिस्थित भी उद्धारके लिये हो है।

इसमें एक विशेष समझनेकी यात है कि हर मनुष्य-जीवनमें प्रारम्धके अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थित आती है, उस परिस्थितिको मनुष्य सुवंदर्य या दुःखदायी तो मान सकता है, पर वास्तवमें देख जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखी होना कर्मों के फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खताका फल है। काण कि परिस्थिति तो बाहरसे बनती है, और सुखी-दुःखी होता है यह स्वयं। उस परिस्थितिके साथ तादात्य करते हैं यह सुख- दुःखका भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थितिके साथ तादात्य करते देख सुख- दुःखका भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थितिक साथ तादात्य न करके उसका सहुपयोग करे, तो बही परिस्थिति उसका उद्धार करते के लिये साधन-सामग्री बन जायगी। सुखर्यण परिस्थितिका सदुपयोग है— दूसर्यको सेवा करता, और दुःखदायो परिस्थितिका सदुपयोग है— दूसर्यको स्वय करता, और दुःखदायो परिस्थितिका सदुपयोग है— दूसर्यका स्वयान करता।

दुःखदायी परिस्थिति आनेपर मनुष्यको कभी भी घवराना नहीं चाहिये , प्रत्युत यह विचार करना चहिये , कि हमने पहले सुख-भोगकी इच्छासे ही पाप किने थे, और ये ही पाप दुःखदायी परिस्थितित रूपमें आकर नष्ट हो रहे हैं । इसमें एक लाभ यह है कि उन पापांका आयश्चित हो रहा है और हम गुंउ हो रहे हैं । दूसरा लाभ यह है कि हमें इस वातकी चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख्योगिक हिये पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुःखदावी परिस्थित अायेगी । इसलिये सुखभोगकी इच्छासे अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रस्युत प्राणिमात्रके हितके लिये ही कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मक फल अनेक काम करना है !

तात्पर्य यह हुआ कि पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियोंके लिये पुपने कमोंका फल और नया कर्म—ये दोनों ही भोगरूपमें हैं, और मनुष्यके लिये पुपने कमोंका फल और नया कर्म(पुरुपार्थ)— ये दोनों ही बद्धारके साधन हैं।

'मा फलेषु कदाचन'—फलमें तेए किञ्जिन्मात्र भी अधिकार नहीं है अर्थात् फलकी प्राप्तिमें तेए स्वतन्तता नहीं है; क्योंकि फलका विधान तो मेरे अधीन है। अतः फलकी इच्छा न रखकर कर्तव्य-कर्म कर । अगर तू फलकी इच्छा न रखकर कर्म करेगा तो तू बँघ जायेगा—'फले सक्तो निबध्यते' (गीता ५।१२) । कारण कि फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वर ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटनेसे कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व मिटनेसे मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं वैधता । भाव यह हुआ कि वास्तवमें मनुष्य कर्मृत्वमें उतना फंसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वमें फंसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा अर्थात् भोकृत्वमें फंसा हुआ हैं ।

दूसरी बात, जितने भी कमें होते हैं, वे सभी मन्त्र पदायों और व्यक्तियोंके संगठनसे ही होते हैं। पदायों और व्यक्तियोंके संगठनके विना खयं कमें कर ही नहीं सकता; अतः इनके संगठनके हारा किये हुए कमेंका फल अपने लिये चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः क्रमेंका फल आहना मनुष्यके लिये हितकारक नहीं है।

फलमें तेय अधिकार नहीं है—इससे यह बात मिद्ध हो जाती है कि फलके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें अथवा न जोड़नेमें मात्र मनुष्य ख़तन्त हैं, सबल हैं। इसमें वे पराधीन और निर्वल नहीं हैं। 'फलेपु'पदमें बहुबचन देनेका तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मक फल अनेक चाहता है। जैसे, मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरेको पुण्य हो जाय, संसारमें मेरी कीर्ति हो जाय, लोग मेरेको अच्छा समझें, मेरा आदर-सत्कार करें, मेरेको इतना घन प्राप्त हो जाय आदि-आदि।

निष्काम होनेके उपाय — (१) कामना पैदा होनेसे अभाव होता है, कामनाकी पूर्ति होनेसे परतन्त्रता और पूर्ति न होनेसे दुःख होता है, तथा कामना-पूर्तिका सुख लेनेसे नयी कामनाकी उत्पत्ति होती है और सकामभाव-पूर्वक नये-नये कर्म करनेकी रुचि बढ़ती चली जाती है—ऐसा ठीक-ठीक समझ लेनेसे निष्कामता स्ताः आ जाती है।

(२) कर्म नित्य नहीं हैं, क्योंकि उनका आरम्भ और अन्त होता है तथा उन कर्मोंका फल भी नित्य नहीं हैं, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है । परन्तु खर्म नित्य है । अनित्य कर्माऔर कर्मफलसे नित्य सक्पकों कोई लाभ नहीं होता । ऐसा ठीक समझ लेनेसे निकामता आ जाती है । निकाम होनेसे संसारका सम्बन्ध छूट जाता है और परमायतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है ।

कर्मोर्मे निष्काम होनेके लिये साधकर्मे तेजीका विवेक भी होना चाहिये और सेवामाव भी होना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंके होनेसे ही कर्मयोग ठीक तरहसे आवरणमें आयेगा, नहीं तो 'कर्म' हो जायेंगे, पर 'योग' नहीं होगा । ताल्पर्य है कि अपने सुख-आग्रमका त्याग करनेमें तो 'विवेक' की प्रधानता होनी चाहिये, और दूसरोंको सुख-आग्रम पहुँचानेमें 'सेवामाव' की प्रधानता होनी चाहिये ।

'मा कर्मफलहेतुर्भृः'—तृ कर्मफलका हेतु भी मत बन । तारपर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि

<sup>•</sup> अन्तःकरणमें घोकृत्व (फलेव्डा,फलासिक) अधिक रहनेके कारण ही मनुष्य घगवत्यापित, तत्वज्ञान, प्रेपप्राप्ति आदिमें कर्मोंको कारण पानता है। वास्तवमें घगवत्यापित आदि कर्मोंपर निर्मर नहीं है,प्रसुन पाव और घोषपर ही निर्मर है। कारण कि अप्राप्त पदार्थोंकी प्राप्ति तो कर्मोंपर निर्मर है, पर नित्यप्राप्त तत्त्वकी प्राप्ति कर्मोंपर निर्मर नहीं है।

अध्यायके उन्नीसर्वे श्लोकमें धरावान् कहेंगे कि 'जिनका व्यवसायासिका होती है, वह सर्य व्यवसायों (व्यवसित) मन समतामें स्थित हो गया है, उन लोगोंने जीवित होता है— 'व्यवसितों हि सः' (९ । ३०) तथा वह अवस्थामें हो संसारको जीत लिया है, क्योंकि महा साधक होता है।

निर्दोष और सम है; अतः उनकी स्थिति ब्रह्ममें ही है ।' 'समताका नाम योग है'— यह योगकी मरिभाषा

समवाका नाम योग हैं — यह योगको परिभाग है। इसीको आगे छठे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें कहेंगे कि 'दुखेंकि संयोगका जिसमें वियोग है, उसका नाम योग हैं।ये दोनों परिभागाएँ बास्तवमें एक ही है। जैसे दादको बीमारीमें खुजलीका सुख होता है और जलनका दुःख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होनेसे दुःखरूप हैं, ऐसे ही संसारके सम्बन्धसे होनेवाला सुख और दुःख — दोनों ही बास्तवमें दुःखरूप हैं। ऐसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदका नाम हो 'दुःख-संयोग-वियोग' है। अतः चाहे दुःखाँकि संयोगका वियोग अर्थात् 'सुख-दुःखसे एहित होना कहें; चाहे सिद्ध-असिद्धिमें अर्थात् सुख-दुःखमें सम होना कहें।

इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआ कि स्यूल, सूक्ष्म और कारण-शर्यरसे होनेवालो मात्र क्रियाओंको केवल संसारकी सेवारूपसे करना है, अपने लिये नहीं । ऐसा करनेसे ही समता आयेगी ।

## बुद्धि और समता-सम्बन्धी विशेष बात

युद्धि दो तरहकी होती है—अव्यवसायात्मिका और व्यवसायात्मिका । जिसमें सांसारिक सुंख, भोग, आराम, भान-चड़ाई आदि प्राप्त करनेका ध्येय होता है, वह बुद्धि 'अव्यवसायात्मिका' होती है (गीता २ ।४४) । जिसमें समताकी प्राप्त करनेका, अपना कल्याण करनेका ही उदेश्य रहता है, वह बुद्धि 'व्यवसायात्मिका' होती है (गीता २ ।४१) । अव्यवसायात्मिका युद्धि अनन्त होती है और व्यवसायात्मिका युद्धि अनन्त होती है । जिसकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है, वह स्वयं अव्यवसाया्मिका होती है, वह स्वयं अव्यवसायांमिका होता है । जिसकी बुद्धि

समता भी दो तरहकी होती है— सायनरूप समता और साध्यरूप समता। साधनरूप समता अन्तःकरणको होती है और साध्यरूप समता प्रमाल-राज्यको होती है और साध्यरूप समता प्रमाल-

स्वरूपको होती है। मिद्ध-आंसंद्ध अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिमें सम रहना अर्थात अन्तःकरणमें राग-द्वेपका न होना साधनरूप समता है, जिसका वर्णन गीतामें अधिक हुआ है। इस साधनरूप समतासे जिस स्वतःसिद्ध समताको प्राप्ति होती है, वह साध्यरूप समता है,जिसका वर्णन इसी अध्यापके विरापने इलोकमें 'तदा योगमवास्यिति' पदांसे हुआ है।

अव इन चारों भेदोंको वो संमझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना— यही जिसका उदेश्य होता है, वह संसारी होता है। उसको एक व्यवसायात्मिक मुद्धि नहीं होती, प्रस्तुत कामनारूपी शाखांओंबाली अनन्त चुद्धियाँ होती हैं। मेरेको तो समताकी प्राप्ति ही करनी है, चाढे

मेरेको तो समताको प्राप्त ही केरेनी है, चाहें जो हो जाय—ऐसा निश्चय करनेवालेकी व्यवसायात्मका चुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहारक्षेत्रमें आता है, तब उसके सामने सिद्धि-असिद्धिं, लाग-हानि, अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित आदि आनेपर वह उनमें सम रहता है, गग-हेप नहीं करता। इस साधनरूप समतासे वह संसारसे ऊँचा उठ जाता है—'इहैव तैर्जितः सगों थेवां साम्ये स्थितं मनः' (गीता ५।१९ का पूर्वार्ष)। साधनरूप समतासे स्वतःसिद्ध समरूप परमालाको प्राप्ति हो जाती है—'निदीष हि समें ब्रह्म तस्माद्द्रहाणि ते स्थिताः' (गीता ५।१९ का उत्तर्धर्ष)।

सम्बन्धः — उत्तालीसबेसे अङ्गतालीसबे स्लोकतक जिस समबुद्धिक वर्णन हुँमा है, सकामकर्मकी अपेक्षा उस समबुद्धिको श्रेष्ठता आगेक स्लोकमें बताते हैं।

# द्रोण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९ ।।

बुद्धियोग-(समता) की अपेक्षा सकामकर्म दूरसे (अत्यन्त) ही निकृष्ट है । अतः हे धनञ्जय ! तु बुद्धि (समता)का आश्रय ले; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं ।

व्याख्या — 'दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगात' — बुद्धियोग अर्थात् समताकी अपेक्षा सकामभावसे कर्म करना अत्यन्त ही निकृष्ट है । कारण की कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मोंक फलका भी संयोग और वियोग होता है । परन्तु योग (समता) नित्य है; उसका कभी वियोग नहीं होता । उसमें कोई विकृति नहीं आती । अतः समताकी अपेक्षा सकामकर्म अत्यन्त हो निकृष्ट हैं ।

सम्पूर्ण कर्मोंमें समता ही श्रेष्ठ है। समताके विना तो मात्र जीव कर्म करते हो रहते हैं तथा उन कर्मोंके परिणाममे जन्मते-मरते और दुःख भोगते रहते हैं। कारण कि समताके विना कर्मोंमें उद्धार करनेकी ताकत नहीं है। कर्मोंमें समता हो कुशलता है। अगर कर्मोंमें समता नहीं होगों तो शरीरमें अहंता-ममता हो जायगी, और शरीरमें अहंता-ममता होना ही पशुक्ति है। भागवतमें शुक्देवजीने राज परीक्षितसे कहा है— 'खं सु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिममां जिंह' (१२।५।१) अथांत् हे राजन्। अब तुम यह पशुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाउँगा। 'देरण' कहनेका तास्पर्य है कि जैसे प्रवाश और

क फलक हेतु बननेवाले अत्यन्त दान है ।
अन्धकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही
बुद्धियोग और सकामकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो
सकते । इन दोनोंमें दिन-रातकी तरह महान् अन्तर
है ।कारण कि बुद्धियोग तो परमालाकी प्राप्त करानेवाला
है और सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाला है ।

'बुद्धी शरणमन्त्रिक'— तू बुद्धि (समता) की शरण ले । समतामें निरत्तर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है । समतामें स्थित रहनेसे ही तुझे खरूपमें अपनी स्थितिका अनभव होगा ।

'कृपणाः फलहेतवः'- कर्मोके फलका हेतु बनना अत्यन्त निकृष्ट है। कर्म, कर्मफल, कर्मसामग्री और शरीग्रदि करणोके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ सेना ही कर्मफलका हेतु बनना है। अतः भगवान्ते सँतालांसर्वे श्लोकमें 'मा कर्मफलहेतुर्भूः' कहकर कर्मोके फलका हेत बननेमें निषेष किया है।

कर्म और कर्मफलका विभाग अलग है तथा इन दोनोंसे रोहत जो नित्य तत्व है,उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्मफलके आश्रित हो जाय— इसके समान निकृष्टता और क्या होगी?

4

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें जिस बुद्धिके आश्रयकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें उसी बुद्धिके आश्रयका फल बताते हैं।

> बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।। ५० ।।

युद्धि-(समता-) से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्थामें ही पुण्य और पाप दोनोंका त्याग कर देता है । अत: तू योग-(समता-) में लग जा, क्योंकि योग ही कमेंमें कुशलता है ।

व्याख्या— 'सुद्धिपुक्तो जहातीह उमे नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे पुक्तदुक्तते'—समतापुक्त मनुष्य जीवित अवस्थामें ही संसार्ध्य पुण्य-पाप होते हो रहते हैं, पर सर्वव्यापी पुण्य-पापका न्याग कर देता है अर्थात् उसको पुण्य-पाप परमात्याको वे पुण्य-पाप नहीं लगते,' ऐसे हो जो

उन कमोंके फलको प्राप्त-अप्राप्तिमें सम रहना हो

इन पदोंमें भगवानने योगको परिभाषा नहीं बतायी

किया जायगा तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीपूर्वकं

माननेसे मनुष्य कुशलतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कमींके फलमें बँध जायगा, जिससे उसकी स्थिति

समतामें नहीं रहेगी । अतः यहाँ 'कर्मोंमें योग ही

कुशलता है'-ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण

कि कर्मोंको करते हुए भी जिसके अन्तःकरणमें समता

रहती है, वह कर्म और उनके फलसे बँधेगा नहीं।

इसलिये उत्पत्ति-विनाशशील कमीको करते हुए सम

श्लोकके पूर्वार्धमें भी योग (समता) का ही प्रसङ् है,कुशलताका प्रसङ्ग ही नहीं है । इसलिये भी कर्मोंमें

योग ही कुशलता है'- यह अर्थ लेना प्रसङ्गवे

दूसरी बात, पीछेके दो श्लोकोंमें तथा इर

रहना ही कुशलता है, युद्धिमानी है।

समतामें निरत्तर स्थित रहता है, उसको पुण्य-पाप नहीं कुशलता है अर्थात् कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें और लगते (गीता २ । ३८) ।

समता एक ऐसी विद्या है,जिससे मनुष्य संसारमें कर्मोमें कुशलता है। उत्पत्ति-विनाशशील कर्मोमें योगके रहता हुआ ही संसारसे सर्वथा निर्लिप्त रह सकता सिवाय दूसरी कोई महत्त्वकी चीज नहीं है। है। जैसे कमलका पता जलसे ही उत्पन्न होता है और जलमें ही रहता है, पर वह जलसे लिप्त नहीं है, प्रत्युत योगकी महिमा बताया है। अगर इन होता, ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसारमें रहते हुए भी पदोंका अर्थ 'कर्मोमें कुरालता ही योग है'—ऐसा संसारसे निर्लिप्त रहता है। पुण्य-पाप उसका स्पर्श किया जाय तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ

नहीं करते अर्थात् वह पुण्य-पापसे असङ्ग हो जाता है । वास्तवमें यह स्वयं (चेतन खरूप) पुण्य-पापसे चोरी करता है, उसका वह चोरीरूप कर्म भी योग रहित है हो । केवल असत् पदार्थों - शरीरादिके हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है । साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही पुण्य-पाप लगते हैं । अगर कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मीको ही यह असत् पदार्थोक साथ सम्बन्ध न जोड़े, तो यह कुशलतापूर्वक करनेका नाम योग मानते हैं।परन्त ऐसा आकाशको तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य-पाप नहीं लगेंगे ।

'तस्माद्योगाय युज्यस्व'—इसलिये तुम योगमें लग जाओ अर्थात् निरन्तर समतामें स्थित रही । वास्तवमें समता तुम्हारा स्वरूप है। अतः तुम नित्य-निरन्तर समतामें हो स्थित रहते हो । केवल राग-द्वेपके कारण तुम्हारेको उस समताका अनुभव नहीं हो रहा है । अगर तुम हरदम समतामें स्थित न रहते,तो सुख और दुःखका ज्ञान तुम्हें कैसे होता; क्योंकि ये दोनों ही अलग-अलग है । जब इन दोनोंका तुम्हें ज्ञान होता है, तो तुम इनके आने-जानेमें सदा समरूपसे रहते

हो । इसी समताका तुम अनुभव करो ।

'योग: कर्मस कौशलम्'— कर्मोमें योग ही अनुसार युक्तियुक्त है।

सम्बन्ध-अब पीछेके श्लोकको पुष्ट करके लिये भगवान् आगेके श्लोकमें उदाहरण देते हैं।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

गच्छन्यनामयम् ।। ५१ ।। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं समतायुक्त मनीपी साधक कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर

निर्विकार पदको प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या— कर्मन चुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा , रतोकमें भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मोसे मनीपिण:'—जो समतासे युक्त हैं, वे ही वास्तवमे मनीपी द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मोमें राग नहीं करता, अर्थात् वृद्धिमान् है । अठारहवें अध्यायके दसवें वह मेघावी (वृद्धिमान्) है ।

and the contraction of the contr कर्म तो फलके रूपमें परिणत होता ही है । तो अपना खरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है: क्योंकि उसके फलका त्याग कोई कर ही नहीं सकता । जैसे, वह गुणावीत तत्त्व है, जिसको प्राप्त होकर फिर कोई खेतीमें निष्कामभावसे बीज बोये, तो क्या खेतीमें किसीको भी जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आना पडता । अनाज नहीं होगा ? बोया है तो पैदा अवश्य होगा । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें हेत होनेसे भगवानने सत्त्वगणको ऐसे ही कोई निष्कामभावपूर्वक कर्म करता है, तो भी अनामय कह दिया है।

उसको कर्मका फल तो मिलेगा हो। अतः यहाँ अनामय पदको प्राप्त होना क्या है? प्रकृति कर्मजन्य फलका त्याग करनेका अर्थ है--- कर्मजन्य विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर-संसार भी फलकी इच्छा,कामना,ममता,वासनाका त्याग करना । विकारशील हैं । स्वयं निर्विकार होते हए भी जब इसका त्याग करनेमें सभी समर्थ हैं। यह विकारी शरीरके साथ तादालय कर लेता है, तब

'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः'—समतायुक्त मनीपी साधक यह अपनेको भी विकारी मान लेता है। परन्तु जब

जनरूप बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। कारण कि यह शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर देता समतामें स्थित हो जानेसे उनमें राग-देय, कामना, है, तब इसको अपने सहज निर्विकार खरूपका अनुभव वासना, ममता आदि दोप किञ्चिन्यात्र भी नहीं रहते; हो जाता है । इस स्वाभाविक निर्विकारताका अनुभव अतः उनके पुनर्जन्मका कारण ही नहीं रहता । वे होनेको ही यहाँ अनामयपदको प्राप्त होना कहा गया है । जन्म-मरणरूप बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं । इस श्लोकमें 'बुद्धियुक्ताः'और 'मनीपिणः' पदमें

'परं गच्छन्यनामयम्'--'आपय' नाम रोगका है । बहुबचन देनेका तात्पर्य है कि जो भी समतामें स्थित कहा गया है।

रोग एक विकार है। जिसमें किञ्चिन्तात्र भी किसी हो जाते हैं, वे सब-के-सब अनामय पदको प्राप्त प्रकारका विकार न हो, उसको 'अनामय' अर्थात निर्विकार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं । उनमेंसे कोई भी कहते हैं । समतायुक्त मनीपोलोग ऐसे निर्विकार पदको बाकी नहीं रहता । इस तरह समता अनामय पदकी प्राप्त हो जाते हैं । इसी निर्विकार पदको पन्द्रहवें प्राप्तिका अचूक उपाय है । इससे यह नियम सिद्ध अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्यय पद' और अठारहवें होता है कि जब उत्पांग-विनाशशील पदार्थिक साथ अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें 'शाश्चत अव्यय पद' नामसे सम्बन्ध नहीं रहता, तब खतःसिद्ध निर्विकारताका अनुभव हो जाता है। इसके लिये कुछ भी परिश्रम यद्यपि गीतामें सत्वगणको भी अनामय कहा गया नहीं करना पड़ता; क्योंकि उस निर्विकारताका निर्माण

है (१४।६), पर वास्तवमें अनामय (निर्विकार) महीं करना पड़ता, वह तो स्वत:-स्वामाविक ही है।

सम्बन्ध— पूर्वरलोकमें बताये अनाभय पदकी प्राप्तिका क्रम क्या है— इसे आगेके दो रलोकॉमें बताते हैं । यदा ते मोहकलिलं बृद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ।।५२ ।।

जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, उसी समय तू सुने हुए और सुननेमें आनेवाले भोगोंसे वैराप्यको प्राप्त हो जायगा ।

मोहकलिलं स्ती-पुत्र, चलु, पदार्थ आदिमे ममता करना 'मोह' व्याख्या---'चदा है। कारण कि इन शरीयदिमें अहंता-ममता है नहीं, युद्धिर्वितितिस्यति' —शरीरमे अहंता और ममता केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, करना तथा शरीर-सम्बन्धी भाता-पिता, भाई-भौजाई, सा॰ स॰-५

kandrukkelungantakelungkan kenarakan dengan bengan bengan bengan bengan bengan bengan bengan bengan bengan ben व्यक्ति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना और सेवा करनेकी, दूसरोंकी सुख पहुँचनिकी धुन लग प्रतिकृत पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर जाय, तो अपने सुख-आग्रमका त्याग करनेकी शक्ति उद्विग्न होना, संसारमें —परिवारमें विषमता, पक्षपात, आ जाती है। दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव जितना मात्सर्य आदि विकार होना— यह सब-का-सब तेज होगां, उतना ही अपने सुखंकी इच्छाका त्याग 'कलिल' अर्थात् दलदल है । इस मोहरूपी दलदलमें होगा । जैसे शिप्यकी गुरुके लिये, पुत्रकी माता-पिताके जब बुद्धि फँस जाती है, तब मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ लिये, नौकरकी मालिकके लिये सुख पहुँचानेकी इच्छा हो जाता है । फिर उसे कुछ सूझता नहीं ।

सम्बन्ध मान लेता है। पर वास्तवमें यह जिन-जिन चीजोंके साथ सम्बन्ध जोड़ता है, वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकतीं और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता । परन्तु मोहके कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, प्रत्युत यह अनेक प्रकारके नये-नये सम्बन्ध जोड़कर संसारमें अधिक-से-अधिक फैंसता चला जाता है। जैसे कोई ग्रहगीर अपने गत्तव्य स्थानपर पहुँचनेसे पहले ही रास्तेमें अपना डेरा लगाकर खेल-कूद, हँसी-दिल्लगी आदिमें अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँके नाशवान् पदार्थींका संग्रह करनेमें और उनसे सख लेनेमें तथा व्यक्ति, परिवार आदिमें ममता करके उनसे सुख लेनेमें लग गया । यही इसकी बुद्धिका मोहरूपी कलिलमें फँसना है।

हमें शरीरमें अहंता-ममता करके तथा परिवारमें ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है ? इनमें ही फँसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति-(कल्याण-) से विश्वत थोड़े ही रहना है? हमें तो इनमें न फैंसकर अपना कल्याण करना है- ऐसा दृढ़ निश्चय : हो जाना ही बुद्धिका मोहरूपी दलदलसे तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होनेपर बुद्धि संसारके सम्बन्धींको लेकर अटकेगी नहीं, संसारमें चिपकेगी नहीं ।

मोहरूपी कलिलसे तरनेके दो उपाय हैं ---विवेक और सेवा। विवेक (जिसका वर्णन २ १११-३० में हुआ है) तेज होता है, तो वह असत् विपयोंसे अरुचि करा देता है । मनमें दूसरोंकी

हो जाती है, तो उनकी अपने सुख-आरामकी इच्छा यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीग्रदि जड़ स्वतः सुगमतासे मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगीका पदार्थीमें अहंता-ममता करके उनके साथ अपना संसारमात्रकी सेवा करनेका भाव हो जाता है, तो उसकी अपने मुख-भोगकी इच्छा खतः मिट जाती है ।

विवेक-विचार के द्वारा अपनी भीगेच्छाको मिटानेमें थोड़ी कठिनता पड़ती है । कारण कि अगर विवेक-विचार अत्यन्त दृढ् न हो, तो वह तभीतक काम देता है, जबतक भीग सामने नहीं आते । जब भीग सामने आते हैं, तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है। परन्तु जिसमें सेवामाव होता है, उसके सामने बढ़िया-से-बढ़िया भोग आनेपर भी वह उस भोगको दूसरोंकी सेवामें लगा देता है । अतः उसकी , अपने सुख-आरामकी इच्छा सुगमतासे मिट जाती है । इसलिये भगवान्ते सांख्ययोगको अपेक्षां कर्मयोगको श्रेष्ठ (५।२), सुगम (५।३) एवं जल्दी सिद्धि देनेवाला (५।६) बताया है।

'तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शुतस्य घ'-मनुष्यने जितने भोगोंको सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरहसे अनुभव कर लियां है, वे सब भोग यहाँ श्रतस्य पदके अन्तर्गत हैं । खर्गलोक, बहा-लोक आदिके जितने भीग सुने जा सकते हैं, वे सब भोग यहाँ 'श्रोतव्यस्य' , पदके अन्तर्गत है । जब तेरी बद्धि मोहरूपो दलदलको तर जायगी, तब इन 'श्रुत'-ऐहलौकिक और 'श्रोतव्य'-- पारलैकिक भोगोंसे, विषयोंसे तुझे वैराग्य हो जायगा । तात्पर्य है कि जब बद्धि मोहकलिलको तर जाती है, तब युद्धिमें तेजीका विवेक जामत् हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं बही रहता हूँ; अतः इस संसारसे मेरेको शान्ति कैसे मिल सकती है ? मेरा अभाव

<sup>\*</sup> यहाँ 'शुनस्य' और 'श्रोतव्यस्य' पद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य— इन पाँचों विषयोंके उपलक्षण हैं।

कैसे मिट सकता है ? तब 'श्रुत' और 'श्रोतव्य' जितने विषय हैं, उन सबसे खतः वैराग्य हो जाता है ।

यहाँ भगवानको 'श्रुत' के स्थानपर भुक्त और 'श्रोतव्य' के स्थानपर भोक्तव्य कहना चाहिये था। परन्त ऐसा न कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो परोक्ष-अपरोक्ष विषयोंका आकर्षण होता है, वह सुननेसे ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसारसे, विषयोंसे छूटनेके लिये जहाँ ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका वर्णन किया गया है. वहाँ भी

darketelekarendekerenketereterenerenennen man man munden properteren bereiteren begreiteren bereiteren bereiter 'श्रवण' को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसारमें और परमात्मामें लगनेमें सुनना ही मुख्य है ।

> यहाँ 'यदा' और 'तदा' कहनेका तात्पर्य है कि इन 'शुत' और 'श्रोतव्य' विषयोंसे इतने वर्षेमिं, इतने महीनोंमें और इतने दिनोंमें वैराग्य होगा—ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रत्यत जिस क्षण बद्धि मोहकलिलको तर जायगी. उसी क्षण 'श्रत' और 'श्रोतव्य' विषयोंसे, भोगोंसे वैराग्य हो जायगा । इसमें कोई देरीका काम नहीं है ।

### श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि ।। ५३ ।।

जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जायगी और परमात्मामें अचल हो जायगी, उस कालमें तु योगको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या-- [लौकिक मोहरूपी दलदलको तरनेपर भी नाना प्रकारके शास्त्रीय मतभेटोंको लेकर जो मोह होता है,उसको तरनेके लिये भगवान इस श्लोकमें प्रेरणा करते हैं ।}

'शुतिविप्रतिपन्ना ते''' तदा योगमवापयसि'--अर्जुनके मनमें यह श्रुतिवित्रतिपति है कि अपने गुरुजनोंका, अपने कुटुम्बका नाश करना भी उचित महीं है और अपने क्षात्रधर्म-(युद्ध करने-) का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुम्बकी रक्षा हो और एक तरफ क्षात्रधर्मका पालन हो-इसमें अगर कुटुम्बकी रक्षा करें तो यद नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुम्बकी रक्षा नहीं होगी- इन दोनों बातोंमें अर्जुनकी श्रुतिविप्रतिपत्ति है, जिससे उनको बुद्धि विचलित हो रही है। \* अतः भगवान् शास्त्रीय मतमेदोंमें बृद्धिको निश्चल और परमात्मप्राप्तिके विषयमें बुद्धिको अचल करनेकी प्रेरणा करते हैं।

पहले तो साधकमें इस बातको लेकर सन्देह होता है कि सांसारिक व्यवहारको ठीक किया जाय या परमात्माकी प्राप्ति की जाय ? फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसारकी सेवा करनी है और संसारसे लेना कछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधककी भोगोंसे उपर्रत होने लगती है. वैराप्य होने लगता है। ऐसा होनेके बाद जब साधक परमात्माकी तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन-विषयक तरह-तरहके शास्त्रीय मतभेद आते हैं । इससे 'मेरेको किस साध्यको खीकार करना चाहिये और किस साधन-पद्धतिसे चलना चाहिये'- इसका निर्णय करना बडा कठिन हो जाता है। परन्त जब साधक सत्सङ्गके द्वारा अपनी रुचि. श्रद्धा-विश्वास और योग्यताका निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सक्नेकी दशामें भगवानके शरण होकर उनको पकारता है.तय भगवत्कपासे उसकी बद्धि

<sup>°</sup>जाल दो प्रकारका है- संसारी और शास्त्रीय । संसारके मोहरूपी दलदलमें फैस जाना संसारी जालमें फैसना है और शास्त्रोंके, सम्प्रदायोंके द्वैत-अद्वैत आदि अनेक मत-मनान्तरोंमें उलझ जाना शास्त्रीय जालमें फैसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाँक सुतके समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सौ मन सुतके समान है । अतः मगवान् यहाँ यह बताते है कि संसारी और शासीय—इन दोनों जालोमें युद्धि निशल (एक निश्चयवाली) होनी चाहिये और परमात्यामें बद्धि अचल होनी चाहिये कि हमें तो परमात्याकी ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाय ।

सम्प्रदाय, आदिमें जीव, संसार और परमात्वा-इन तीनोंका ही अलग-अलग रूपोंसे वर्णन किया गया है। इसमें विचारपूर्वक देखा जाय तो जीवका खरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हैं- इसमें सब एकमत हैं; और संसारका स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसारको छोड़ना है- इसमें सब एकमत हैं और परमात्पाका स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है- इसमें सब एकमत हैं । ऐसा निर्णय कर लेनेपर साधकको बृद्धि निञ्चल हो जाती है। मेरेको केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है—ऐसा दुढ़ निश्चय होनेसे बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सगमतापर्वक योग- परमात्मके साथ नित्य-योगको प्राप्त हो जाता है।

the same and

शास्त्रीय निर्णय करनेमें अथवा अपने कल्याणके निश्चयमें जितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती है । परन्तु इन दोनोंमें जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये युद्धि 'निश्चल' होनी चाहिये, जिसको छठै अध्यायके तेईसर्वे श्लोकमें 'दुःखसंयोगवियोगम्' पदसे कहा गया है:

an anima n nyanggaraga. Tanàna na at James Barren होनी चाहिये. जिसको दूसरे अध्यायके अड़तालीसर्वे श्लोकमें 'समत्वं योग उच्यते'पदोंसे कहा गया है।

यहाँ तदा योगमवाप्स्यमि' पटोंसे जो योगकी प्राप्ति बतायी है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मासे वियोग था. तस वियोगको मिन दिया तो योग हो गया, प्रत्युत असत् पदार्थीक साथं भूलसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा वियोग हो जानेका नाम 'योग' है अर्थात् मनुष्यको सदासे जो वास्तविक स्थिति (परमात्मासे नित्ययोग) है, उस स्थितिमें स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थित ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता हो नहीं, होना सम्भव हो नहीं । उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागु नहीं होता । केवल असत्तरे माने हए सम्बन्धके त्यागको ही यहाँ योग संज्ञा दे दो है। वास्तवमें यह योग नित्ययोगका वाचक है। इस नित्ययोगको अनुभति कर्मेकि (सेवाके) द्वारा की जाय तो 'कर्मयोग', विवेक-विचारके द्वारा की जाय तो 'ज्ञानयोग', प्रेमके द्वाराकी जाय तो 'भक्तियोग', संसारके लय-चिन्तनके द्वारा की जाय तो 'लययोग', प्राणायामके द्वारा की जाय तो 'हठयोग', और यम-नियमादि आठ अङ्गेकि द्वारा की जाय तो 'अष्टाङ्गयोग' कहलाता है ।

सम्बन्ध- मोहकलिल और श्रुतिवित्रतिपति दूर होनेपर योगको प्राप्त हुए स्थिर बुद्धिवाले पुरंपके विषयमें अर्जुन प्रश्न करते हैं 📝 'अर्जुन उवाच

# स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत व्रजेत किम् ।। ५४ ।।

अर्जुन बोले— हे केशव ! परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यके क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?

व्याख्या—[यहाँ अर्जुनने स्थितप्रज्ञके विषयमें जो हो जायगा— यह सुनकर अर्जुनके मनमें शंका हुई प्रश्न किये हैं, इन प्रश्नीके पहले अर्जुनके मनमें कर्म कि जब मैं योगको प्राप्त हो जाऊँगा, स्थितप्रज्ञ हो और बुद्धि (२।४७-५०) को लेकर शंका पैदा जाऊँगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुनने हुई थी । परन्तु भगवान्ने चावनवें-तिरपनवें श्लोकोमें इस अपनी व्यक्तिगत शङ्काको पहले पूछ लिया, कहा कि जब तेरी बुद्धि मोहकलिल और और कर्म तथा बुद्धिको लेकर अर्थात् सिद्धानको श्रुतिविप्रतिपत्तिको तर जायगी, तय तू योगको प्राप्त लेकर जो दूसरी शङ्का थी, उसको अर्जुनने

स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका वर्णन होनेके बाद (३ ।१-२ होती है । सिन्ध-अवस्थामें तो भगवत्सप्यन्धी को में) पूछ लिया । अगर अर्जुन सिन्धात्तका प्रश्न यहाँ विशेषतासे होते हैं । इस तरह ज्ञानयोगी औ चौवनवें श्लोकमें हो कर लेते तो स्थितप्रज्ञके विषयमें भक्तियोगी— दोनोंकी साधन और सिन्ध-अवस्थां प्रश्न करनेका अवसर बहुत दूर पड़ जाता ।] अन्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन औ

'समाधिस्थस्य' \* — जो मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो चका है, उसके लिये यहाँ समाधिस्थ'पद आया है ।

'स्थितप्रकास'—यह पद साधक और सिद्ध दोनोंका वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधनसे कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थितप्रक्ष (स्थिर बुद्धिवाला) है और परमास्तत्त्वका अनुभव होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थितप्रक्ष है। अतः यहाँ 'स्थितप्रक्ष' शब्दसे साधक और सिद्ध दोनों लिये गये हैं। पहले इकतालीसजेंसे पैतालासजें श्लोकतक और सैतालीसजेंसे तिरमनें श्लोकतक साधकोंका वर्णन हुआ है; अतः आगेंके श्लोकतिमें सिद्धिक लक्षणोंमें साधकोंका भी वर्णन हुआ है।

यहाँ शहूा होती है कि अर्जुनने तो 'सम्पधिस्थस्य'पदसे सिद्ध स्थितप्रज्ञकी बात ही पूछी थी, पर भगवान्ने स्थितप्रज्ञके लक्षणीमें साधकांकी बाते क्यों कहीं ? इसका समाधान है कि ज्ञानयोगी साधकांकी वाते प्रायः साधन-अवस्थामें ही कमोंसे उपरांत हो जाती है। सिद्ध-अवस्थामें वह कमोंसे विशेष उपरांत हो जाता है। पिद्ध-अवस्थामें वह कमोंसे विशेष उपरांत हो जाता है। पिद्ध-अवस्थामें जप, ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि भगवतस्थामें जप, ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि भगवतस्थानं कमें करनेको रुचि होती है और इनकी बहुलता भी

होती है । सिद्ध-अवस्थामें तो भगवतसम्बन्धी कर्म विशेषतासे .होते हैं । इस तरह ज्ञानयोगी और मिक्तयोगी— दोनोंकी साधन और सिद्ध-अवस्थामें अत्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन और सिद्ध-अवस्थामें अत्तर नहीं आता । उसका दोनों अवस्थाओंमें कर्म करनेका प्रवाह ज्यों-का-त्यों चलता रहता है । कारण कि साधन-अवस्थामें उसका कर्म करनेका प्रवाह रहा है और उसके योगपर आरूढ़ होनेमें भी कर्म ही खास कारण रहे हैं । अतः भगवान्। सिद्धके लक्षणोंमें, साधक जिस तरह सिद्ध हो सके, उसके साधन भी बता दिये हैं और जी सिद्ध हो गये हैं, उनके लक्षण भी बता दिये हैं । 'का भाषा' † — परमालामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यको किस बाणोसे कहा जाता है अर्थात् उसके क्या लक्षण होते हैं? (इसका उत्तर भगवान्हें आगेके

'स्थितधी: किं प्रभाषेत'— वह स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य कैसे बोलता है? (इसका उत्तर मगवान्ने छप्पनवे-सत्तावनवें श्लोकमें दिया है।)

श्लोकमें दिया है 1)

'किमासीत'—वह कैसे चैठता है अर्थात् संसारसे किस तरह उपराम होता है? (इसका उत्तर भगवान्ते अटउावनवें श्लोकसे तिरसठवें श्लोकतक दिया है।)

'ब्रजेत किम्'—वह कैसे चलता है अर्थात् व्यवहार कैसे करता है? (इसका उत्तर भगवान्ने चौसठवेसे इकहत्तरवें श्लोकतक दिया है।)



सम्बय-अव भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनके पहले प्रश्नवा उत्तर देते हैं । श्रीभगवानवान

> प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तृष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५ ।।

<sup>ै</sup>पहीं 'समाधि' पद परमात्माका खायक है। इसीको पहले चौवालोसवें ऋतेकमे 'समाधी न विधीपते' पदांसे कहा है।

<sup>†&#</sup>x27;कया भाषया (वाण्या) भाष्यत इति भाषा ।'

श्रीभगवान् बोले— हे पृथानन्दन ! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज कहा जाता है ।

व्याख्या— [गीताकी यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन (कर्मयोग, भिक्तयोग आदि) के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधनसे उसकी पूर्णताका वर्णन किया जाता है। जैसे, भिक्तयोगमें साधक भगवानके सिवाय और कुछ है ही नहीं— ऐसे अनन्ययोगसे उपासना करता है (१२ । ६); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें द्वेषमावसे रहित हो जाता है (१२ । १३)। ज्ञानयोगमें साधक स्वयंको गुणोंसे सर्वथा असावद एवं निर्लिख देखता है (१४ । १९); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण गुणोंसे सर्वथा अतीत हो जाता है (१४ । १२— २५)। ऐसे ही कर्मयोगमें कामनाके त्यागको वात मुख्य कही गयी है; अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण ज्ञानाओंका त्याग कर देता है— यह बात इस श्लोकमें यावाते हैं।]

'प्रजहाति चदा कामान्सवांन्यार्थं मनोगतान्'— इन पदांका तारार्यं यह हुआ कि कामना न तो खर्यमें है और न मनमें ही है । कामना तो आने-जानेवाली है और खर्थं निरत्तार रहनेवाला है; अतः खर्यमें कामना कैसे हो सकती है? मन एक करण है और उसमें भी कामना निरत्तर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है— 'मनोगतान्'; अतः मनमें भी कामना कैसे हो सकती है? परन्तु शारी-इन्द्रियां मन-चुद्धिसे तादाल्य होनेके कारण मनुष्य मनमें आनेवाली कामनाओंको अपनेमें मान लेता है ।

'जहाति'क्रियाके साथ 'प्र' उपसर्ग देनेका तात्पर्य है कि साधक कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देता है, किसी भी कामनाका कोई भी अंश किश्चित्मात्र भी नहीं उहता ।

अपने खरूपका कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका भी त्याग नहीं होता । त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं है, पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपनेमें नहीं है, पर उसको अपनेमें मान 'प्रजहाति' पदसे कहा गया है। यहाँ 'कामान्' शब्दमें बहुबचन होनेसे 'सर्वान्'

लिया है। इस मान्यताका त्याग करनेको ही यहाँ

यहां कामान् शब्दम बहुवचन हानस 'सबान्' पद उसीके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी 'सबान्' पद देनेका तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामनाका कोई भी अंश वाकी न रहे ।

'आत्मन्येयात्मना तुष्टः'—जिस कालमें सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है अर्थात् अपने-आपसे सहज स्वामाविक सन्तोप होता है।

सत्तोष दो तरहका होता है— एक सत्तोष गुण है और एक सत्तोष खरूप है । अत्तःकरणमें किसी प्रकारकी कोई भी इच्छा न हो— यह सत्तोष गुण है; और खबंमें असन्तोषका अत्यन्ताभाव है— यह सत्तोष खरूप है । यह खरूपमूत सत्तोष खतः सर्वदा रहता है । इसके लिये कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता । खरूपमूत सत्तोषमें प्रज्ञा (सुद्धि) खतः स्थिर रहती है ।

'स्थितप्रज्ञसत्वेच्यते'—स्वयं जब बहुशाखाओवाती अनन्त कामनाओंको अपनेमें मानता था, उस समय भी वास्तवमें कामनाएँ अपनेमें नहीं थीं और स्वयं स्थितप्रज्ञ ही था । परन्तु उस समय अपनेमें कामनाएँ माननेके कारण युद्धि स्थिर न होनेसे वह स्थितप्रज्ञ नहीं कहा जाता था अर्थात् उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका अनुभव नहीं होता था । अब उसने अपनेमेंसे सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर दिया अर्थात् उनकी मान्यताको हटा दिया, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है अर्थात् उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका अनुभव हो जाता है ।

साधक तो बुद्धिको स्थिर बनाता है। परनु कामनाओंका सर्विधा त्याग होनेपर बुद्धिको स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः-स्वाभाविक स्थिर हो जाती है।

कर्मयोगमें साधकका कर्मोंसे ज्यादा सम्बन्ध रहता है। उसके लिये योगमें आरूढ़ होनेमें भी कर्म करण है— 'आरुक्शोर्सुनेयोंगं कर्म कारणमुख्यते' (गीता ६ । ३) । इसलिये कर्मयोगीका कर्मोंक साथ सम्बन्ध साधक-अवस्थामें भी रहता है और सिद्धावस्थामें भी । सिद्धावस्थामें कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरोंके लिये आदर्श होते हैं (गीता ३ । २१) । इसी बातको भगवान्ने चौथे अध्यायमें कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिय रहता है और निर्लिय रहते हुए ही कर्म करता है— 'कर्मयवर्म यः पश्चेदकर्मीण च कर्म यः' (४ । १६८) ।

भगवान्ने तिरपनवे श्लोकमें योगकी प्राप्तिमें बृद्धिकी दो वार्ते कहीं थीं— संसारसे हटनेमें तो बृद्धि निश्चल हो और परमात्मामें लगनेमें बृद्धि अचल हो अर्थात् निश्चल कहंकर संसारका त्याग बताया और अचल कहंकर परमात्मामें स्थिति बतायी । उन्हों दो बातोंको लेकर वहाँ 'यदा' और 'तत्य' पदसे कहा गया है कि जब साधक कामनाओंसे सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूपमें हो सन्तृष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तारपर्य है कि जबतक कामनाका अंश रहता है, तबतक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध कहलाता है । इन्हों दो बातोंका वर्णन भगवान्ते इस अध्यायकी समारिततक किया है; जैसे— यहाँ 'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्' पदोंसे संसारका त्याग बताया और फिर 'आत्मन्येवात्यना

छप्पनवें श्लोकके पहले भागमें (तीन चरणोंमें) संसारका त्याग और 'स्थितधोर्मनिः' पदसे परमात्मामें स्थिति बतायी । सत्तावनवें और अद्रावनवें श्लोकमें पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'तस्य प्रजा प्रतिष्रिता' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । उनसठवें श्लोकके पहले भागमें संसारका त्याग बताया और 'परं दच्डा' पदोंसे परमातामें स्थिति बतायी । साठवें श्लोकसे इकसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग वताया और फिर 'युक्त आसीत मत्परः' आदि पदींसे परमात्मामें स्थिति बतायी । बासठवेंसे पैंसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'बद्धिः पर्यंवतित्रते' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । छाछठवेंसे अडसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग वताया और फिर 'तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी। उनहत्तरवें श्लोकमें 'या निशा सर्वधृतानाम्' तथा 'यस्यां जावति भृतानि' पदोसे संसारका त्याग बताया और 'तस्यां जागतिं संवर्धा' तथा 'सा निशा पश्यतो मनेः' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । सत्तरवें और इकहतरवें श्लोकमें पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'स शान्तिमधिगच्छति' पटोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । बहत्तरवें श्लोकमें 'नैनां प्राप्य विमहाति' पदोंसे संसारका त्याग चताया और 'ब्रह्मनिर्वाणमुक्ति' आदि पदीसे परमात्माने स्थिति

बतायी ।

सम्बन्ध- अब आगेके दो श्लोकोंमें 'स्थितप्रज कैसे बोलता है ?'—इस दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं।

दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ।।

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता और सुखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया है, यह मननशील मनुष्य स्थिरयुद्धि कहा जाता है।

ब्याख्या—[ अर्जुनने तो 'स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है'— ऐसा क्रियाकी प्रधानताको लेकर प्रश्न किया था, पर मगवान् भावकी प्रधानताको लेकर उत्तर देते

हैं; क्योंकि क्रियाओंमें भाव हो मुख्य है। क्रियामात्र भावपूर्वक हो होतों है। भाव घदलनेसे क्रिया घदल जाती है अर्थात् काहरसे क्रिया वैसी हो दीखनेपर भी वास्तवमें क्रिया वैसी नहीं रहती । उसी भावकी बात भगवान् यहाँ कह रहे हैं\*]

'दुखेष्वनुद्विग्नमनाः'— दुःखोंकी सम्भावना और उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके मनमें उद्रेग नहीं होता अर्थात् कर्तव्य-कर्म करते समय कर्म करनेमें बाधा लग जाना, निन्दा-अपमान होना, कर्मका फल प्रतिकुल होना आदि-आदि प्रतिकूलताएँ आनेपर भी उसके मनमें उद्देग नहीं होता ।

कर्मयोगीके यनमें उद्वेग, हलवल न होनेका कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है- दूसरोंके हितके लिये कर्म करना, कर्मोंको साङ्गोपाङ्ग करना, कमेंकि फलमें कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाय- इस विषयमें सावधान रहना । ऐसा करनेसे उसके मनमें एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नताके कारण कितनी ही प्रतिकृत्तता आनेपर भी उसके मनमें उद्गेग नहीं होता ।

'सखेद विगतस्पृहः'— सुखोंकी सम्भावना और उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती अर्थात् वर्तमानमें कर्मीका साङ्गोपाङ्ग हो जाना, त्तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि-आदि अनुकलताएँ आनेपर भी उसके मनमें ' यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे: यह परिस्थिति सदा मिलती रहे'— ऐसी स्पृहा नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें अनुकूलताका कुछ भी असर नहीं होता ।

'बीतरागभयक्रोधः' — संसारके पदार्थीका मनपर जो रंग चढ़ जाता है उसको 'सग' कहते हैं। पदार्थीमें राग होनेपर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थोंका नाश करता है,उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्तिमें विघ्न डालता है, तो मनमें 'भय' होता है । अगर वह व्यक्ति निर्वल होता है, तो मनमें 'क्रोध' होता है। परन्तु जिसके भीतर दूसरोंको सुख पहुँचानेका, उनका हित करनेका, उनकी सेवा करनेका

भाव जाप्रत् हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है । रागके मिटनेसे भय और क्रोध भी नहीं रहते । अतः वह राग, भय और क्रोधसे सर्वधा रहित हो जाता है।

जबतक आंशिकरूपसे उद्देग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तबतक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होनेपर वह सिद्ध हो जाता है।

[वासना, कामना आदि सभी एक रागके ही स्वरूप है। केवल वासनाका तारतम्य होनेसे उसके अलग-अलग नाम होते हैं: जैसे अन्तःकरणमें जो छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम 'वासना' है। उस वासनाका ही दूसरा नाम 'आसिक्त' और प्रियता हैं। मेरेको वस्तु मिल जाय- ऐसी जो इच्छा होती है, उसका नाम 'कामना' है । कामना पूरी होनेकी जो सम्भावना है, उसका नाम 'आशा'है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थोंके बढ़नेकी तथा पदार्थोंके और मिलनेकी जो इच्छा होती है.उसका नाम 'लोभ' है । लोभको मात्रा अधिक बढ जानेका नाम 'तष्णा' है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीमें जो खिंचाव है. श्रेष्ठ और महत्त्वबृद्धि है, उसीको वासना, कामना आदि नामोंसे कहते हैं ।]

'स्थितधीर्मुनिरुच्यते'— ऐसे मननशील कर्मयोगीकी बुद्धि स्थिर, अटल हो जाती है । 'मुनि' शब्द वाणीपर लाग होता है, इसलिये भगवानने 'कि प्रभावेत' के उत्तरमें 'मृनि' शब्द कह दिया है। पांतु वास्तवमें 'मनि' शब्द केवल वाणीपर हो अवलम्बित नहीं है । इसीलिये भगवान्ने सत्रहवें अध्यायमें 'मीन' शब्दका प्रयोग मानसिक तपमें किया है, वाणीके तपमें नहीं

(80 185) 1

कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ मननशील कर्मयोगीको मुनि कहा गया है । मननशीलताका तात्पर्य

<sup>॰</sup>गीतामें अर्जुनने जहाँ-कहीं भी क्रियाकी प्रधानताको लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान्ने भाव और बोधकी प्रधानताको लेकर ही दिया है । कारण कि क्रियाओंमें भाव और बोध ही मुख्य हैं । भाव और . घोषके अनुसार ही क्रियाएँ होती हैं । जैसे, अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें पूछा कि गुणातीत पुरुषके आवरण कैसे होते हैं ? तो भगवानने भावकी मुख्यताको लेकर उत्तर दिया कि उसके आवरण समतापूर्वक होते हैं।

है— सावधानीका मनन, जिससे कि मनमें कोई सामक-अवस्थामें उसकी ऐसी सावधानी रही है (गीता कामना-आसिक न आ जाय । निरन्तर अनासक ३ । १९ ) और इसीसे वह परमात्मतत्त्वको प्राप्त रहन ही सिद्ध कर्मयोगीकी सावधानी है; क्योंकि पहले हुआ है ।

#### $\star$

## यः सर्वत्रानभिस्तेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।।

सब जगह आसक्तिरहित हुआ जो मनुष्य उस-उस शुभ-अशुभको प्राप्त करके न तो अभिनन्दित होता है और न द्वेष करता है, उसकी चुद्धि प्रतिष्ठित है ।

व्याख्या—[ पूर्वश्लोकमें तो भगवान्ने कर्तव्यकर्म करते हुए निर्विकार रहनेको बात बतायी । अब इस श्लोकमें कर्मोकि अनुसार प्राप्त होनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोमें सम, निर्विकार रहनेकी बात बताते हैं ।]

'यः सर्वत्रानिमस्त्रेहः' — जो सय जगह श्रेहरहित है अर्थात् जिसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं श्ली, पुत्र, घर, धन आदि किसीमें भी आसिक, लगाव नहीं रहा है।

बस्तु आदिके वने रहनेसे मैं बना रहा और उनके विगड़ जानेसे मैं बिगड़ गया, धनके आनेसे मैं बड़ा हो गया और धनके चले जानेसे मैं मारा गया—यह जो बस्तु आदिमें एकात्मताकी तरह स्नेह है, उसका नाम 'अभिस्नेह' है। स्थितप्रज्ञ कर्मयोगोका किसी भी बस्तु आदिमें यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहरसे बस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिका संयोग रहते हुए भी वह भीतरसे सर्वया निर्तिष्त रहता है।

'तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न हेष्टि'— जव उस मनुष्यके सामने प्रात्य्यवशात् शुभ-अशुभ, शोभनीय-अशोभनीय, अच्छी-मन्दी, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थित आती है, तय वह अनुकूल परिस्थितिको लेकर अभिनन्दित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर हैथ नहीं करता ।

अनुकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो प्रसन्नता आती है और वाणीसे भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहरसे भी उत्सव मनाया जाता है— यह उस परिस्थितिका अभिनन्दन करना है। ऐसे हो प्रतिकृत्त परिस्थितिको लेकर मनमें जो दुःख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया। यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाय तो ठीक है—यह उस परिस्थितिसे द्वेप करना है। सर्वत्र स्नेहरिहत, निर्तिप हुआ मनुष्य अनुकृत्ताको लेकर अभिनन्दन नहीं करता और प्रतिकृत्ताको लेकर द्वेप नहीं करता। तालपर्य है कि उसको अनुकृत्नाको लेकर द्वेप नहीं करता। तालपर्य है कि उसको अनुकृत्नाको लेकर द्वेप नहीं करता। तालपर्य है कि उसको अनुकृत्न अतिकृत्त, अच्छे-मन्दे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्तिपत्ता बनी रहती है।

'तत्,तत्' कहनेका तात्पर्य है कि जिन-जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिसे विकार होनेकी संभावना रहती है और साधारण लोगोमें विकार होते हैं, उन-उन अनुकूल-प्रतिकूल वस्तु आदिके कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होनेपर उसको अभिनन्दन और हेय नहीं होता।

'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'—उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एकरस और एकरूप है। साधनावस्थामें उसकी जो व्यवसायात्मिका बुद्धि थी, वह अब परमातामें अचल-अटल हो गयी है। उसकी बुद्धिमें यह विवेक पूर्णरूपसे जाप्रत् हो गया है कि संसारमें अच्छे-मन्देके साथ वास्तवमें मेग कोई भी सम्बन्ध नहीं है। कारण कि ये अच्छे-मन्दे अवसर तो बदलनेवाले हैं, एर प्रेग्ध सक्छ्य न बदलनेवाली है; अतः बदलनेवालेके साथ व बदलनेवालेका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ?

वासवमें देखा जाय तो फरक न तो स्वरूपमें पड़ता है और न शरीर-इन्द्रियों-मन-वुद्धिमें ।, करण कि अपना जो स्वरूप है, उसमें कभी विश्वनात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता; और प्रकृति तथा प्रकृतिके कार्य शरीरादि खाभाविक ही. बदलते रहते हैं। तो फरक कहाँ पडता है ? शरीरसे तादाल्य होनेके कारण बुद्धिमें फरक पड़ता है । जब यह तादात्म्य मिट जाता है, तब बुद्धिमें जो फरक पड़ता था, वह मिट जाता है और वृद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है।

दूसरा भाव यह है कि किसीकी बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धिसे परमात्माक विषयमें कितना ही विचार क्यों न करता हो. पर वह परमात्माको अपनी बुद्धिके अन्तर्गत नहीं ला सकता । कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम-अनन्त

हैं। परन्तु उस असीम परमात्मामें जब बृद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बद्धिमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती—यही बुद्धिका परमात्मामें प्रतिष्ठित होना है।

कर्मयोगी क्रियाशील होता है । अतः भगवाने छप्पनवें श्लोकमें क्रियाकी सिद्धि-असिद्धिमें असुहा और उद्वेग-रहित होनेकी बात कही, तथा इस श्लोकमें प्रारव्यके अनुसार अपने-आप अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अभिनन्दन और द्वेपसे रहित होनेकी यात कहते हैं ।

सम्बन्ध—अब भगवान् आगेके श्लोकसे 'स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है?' इस तीसरे प्रश्नका उत्तर आरम्प करते हैं।' यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

# इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८ ।।

जिस तरह कछुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है, ऐसे ही जिस कालमें यह कर्मयोगी इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे समेट लेता (हटा लेता) है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है ।

व्याख्या— 'यदा संहरते''' प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'---यहाँ कछुएका दृष्टान्त दैनेका तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके छः अङ्ग दीखते हैं-चार पैर, एक पुँछ और एक मस्तक । परन्तु जब वह अपने अङ्गोंको छिपा लेता है, तय केवल उसकी पीठ ही दिखायी देती है । ऐसे ही स्थितप्रज्ञ पाँच इन्द्रियाँ और एक मन- इन छहाँको अपने-अपने विपयसे हटा लेता है । अगर उसका इन्द्रियों आदिके साथ किश्चिनात भी मानसिक सम्बन्ध बना रहता है, तो वह स्थितप्रज नहीं होता ।

यहाँ संहरते किया देनेका मतलब यह हुआ कि वह स्थितप्रज्ञ विपयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर लेता है अर्थात वह मनसे भी विषयोंका चिन्तन नहीं करता ।

इस श्लोकमें 'यदा' पद तो दिया है. पर 'तदा' 'पद नहीं दिया है । यद्यपि 'यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः'के अनुसार जहाँ 'यदा' आता है, वहाँ'तदा' का अध्याहार लिया जाता है 'अर्थात् 'यदा' पदके अन्तर्गत ही

'सदा' पद आ जाता है, तथापि यहाँ 'सदा'पदका प्रयोग न करनेका एक गहरा तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंसे सर्वथा हट जानेसे स्वतःसिद्ध तत्त्वका जो अनुभव होता है, वह कालके अधीन, काल की सीमामें नहीं है । कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्यागका फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होनेवाली वस्त नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक 'तदा'पद देनेकी जरूरत नहीं है । इसकी जरूरत तो वहाँ होती है, जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तके अधीन होती है । जैसे आकाशमें सूर्य रहनेपर भी आँखें बंद कर लेनेसे सूर्य नहीं दीखता और आँखें-खोलते ही सूर्य दोख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आँखोंमें कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है अर्थात् ऑखें खुलनेसे सूर्य पैदा नहीं हुआ है । सूर्य तो पहलेसे ज्यों-का-त्यों ही है । आँखें बंद करनेसे पहले भी सूर्य वैसा ही हैं और ऑंखें बंद करनेपर भी सूर्य वैसा ही हैं। केवल आँखें बंद करनेसे हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था । ऐसे ही यहाँ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेसे

स्वतःसिद्धं परमात्मतत्त्वका जो अनुभव हुआ है, वह ही है। परन्तु भोगोंके साथ सम्बन्धरूप परदा रहनेसे अनुभव मनसहित इन्द्रियोंका विषय नहीं है । तात्पर्य उसका अनुभव नहीं होता, और यह परदा हटते ही है कि वह स्वतःसिद्ध तत्व भोगों-(विषयों-)के साथ उसका अनुभव हो जाता है। सम्बंन्ध रखते हुए और भोगोंको भोगते हुए भी वैसा

सम्बन्ध—केवल इन्द्रियोंका विषयोंसे हट जाना ही स्थितप्रज्ञका लक्षण नहीं है—इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते ।। ५९ ।।

निराहारी (इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेवाले) मनुष्यके भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता । परन्तु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यका तो रस भी परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे निवृत्त हो जाता है।

रसवर्जम्'---मनुष्य निग्रहार दो तरहसे होता है-(१) अपनी इच्छासे भोजनका त्याग कर देना अथवा बीमारी आनेसे भोजनका त्याग हो जाना और (२) सम्पूर्ण विषयोंका त्याग करके एकान्तमें बैठना अर्थात इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा लेगा ।

यहाँ इन्द्रियोंको विपयोंसे हरानेवाले साधकके लिये ही 'निराहारस्य' पद आया है।

रोगीके मनमें यह रहता है कि क्या करूँ, शरीरमें पदार्थींका सेवन करनेकी सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है; परन्तु जब मैं ठीक हो जाऊँगा, शरीरमें शक्ति आ जायगी, तब मैं पदार्थींका सेवन करूँगा। इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है। ऐसे ही इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेपर विषय तो निवत हो जाते हैं, पर साधकके भीतर विषयोंमें जो रसवृद्धि, सुखबृद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती।

जो तीव वैराग्यवान् है, उन साधकोंकी रसबुद्धि हो जाती है। साधनावस्थामें ही निवृत्त हो जाती है । परन्तु जो तीव

व्याख्या—'विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः वैराग्यके बिना ही विचारपूर्वक साधनमें लगे हुए हैं; उन्हों साधकोंके लिये यह कहा गया है कि विषयोंका त्याग कर देनेपर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती ।

> 'रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते'—इस स्थितप्रज्ञकी रसबुद्धि परमात्माका अनुभव हो जानेपर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होनेसे वह स्थितप्रज्ञ हो ही जाता है-यह नियम नहीं है। परन्त स्थितप्रज्ञ होनेसे रसयद्धि नहीं रहती- यह नियम है।

'रसोऽप्यस्य' पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि रसबुद्धि साधकको अहंतामें अर्थात 'मैं'-पनमें रहती है। यही रसबुद्धि स्थलरूपसे रागका रूप धारण कर लेती है। अतः साधकको चाहिये कि वह अपनी अहंतासे ही रसको निकाल दे कि 'मैं तो निष्काम है: राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है'। इस प्रकार निष्कामभाव आ जानेसे अथवा निष्काम होनेका उद्देश्य होनेसे रसवृद्धि नहीं रहती, और जिनका खाभाविक ही विषयोंमें ग्रग नहीं है और परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेसे रसकी सर्वथा निवृत्ति

मम्बय-रसकी निवृति न हो तो क्या आपति है? इसे आपेके स्लोकमें बताते हैं।

यत्रतो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसमं मनः ।। ६० ।। हे कुत्तीनन्दन ! (रसवुद्धि रहनेसे) यत्न करते हुए विद्वान् मनुष्यकी भी प्रमधनशील इन्द्रियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं।

व्याख्या— यततो हापि """ प्रसमं मनः "-जो खयं यल करता है, साधन करता है, हरेक कामको विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्याका स्याग करता है, दूसर्पेका हित हो, दूसर्पेको सुख पहुँचे, दूसर्पेका करवाण हो— ऐसा पाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो खयं कर्तव्य-अकर्तव्य, सार-असारको जानता है और कौन-कौनसे कर्म करनेसे उनका क्या-च्या परिणाम होता है— इसको भी जाननेवाला है, ऐसे विद्वान् पुरुषके लिये यहाँ 'यततो हापि पुरुषस्य विपश्चितः' पद आये हैं। प्रयल करनेवाले ऐसे विद्वान् पुरुषकी भी प्रमधनशील इन्द्रियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयोंकी तरफ खींच लेती हैं अर्थात् वह विषयोंकी तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि

जनतक युद्धि सर्वथा परमात्मतत्वमें प्रतिष्ठित (स्थित)
नहीं होती, युद्धिमें संसारकी यस्किनित् सता रहती है,
विपयेन्द्रिय-सम्बन्धसे सुख होता है, भोगे हुए भोगोंके
संस्कार रहते हैं, तनतक साधनपरायण युद्धिमान् विवेकी
पुरुपकी भी इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें नहीं होतों । इन्द्रियोंके
विपय सामने आनेपर भोगे हुए भोगोंके संस्कारोंके
कारण इन्द्रियाँ मन-युद्धिको जनर्दस्ती विषयोंकी तरफ
खींच ले जाती हैं । ऐसे अनेक म्हर्णियोंके उदाहरण
भी आते हैं, जो विषयोंके सामने आनेपर विचलित
हो गये । अतः साधकको अपनी इन्द्रियोंपर कभी
भी 'मेरी इन्द्रियाँ वशमें हैं,' ऐसा विश्वास नहीं करना
चाहिये † और कभी भी यह अधिमान नहीं करना
चाहिये कि 'मैं जितेन्द्रिय हो गया हूँ।'

¥

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें यह बताया कि रसनुदि रहनेसे यज करते हुए विद्यान् मनुष्यकी भी इन्द्रियाँ उसके मनको हर रोती है, जिससे उसको सुद्धि परमात्मामें प्रतिष्ठित नहीं होती । अतः रससुद्धिको दूर कैसे किया जाय— इसका डपाय आगेक श्लोकमें बताते हैं ।

> तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वर्शे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६१ ।।

कर्मयोगी साधक उन सम्पूर्ण इद्धियोंको वशमें करके मेरे परायण होकर वैठे; क्योंकि जिसकी इद्धियाँ वशमें हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ।

व्याख्या—'तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत हैं, उन सबको वशमें करके अर्थात् सजगतापूर्वक मत्यरः'—जो बलपूर्वक मनका हरण करनेवाली इन्द्रियाँ वनको कमी भी विषयोमें विचलित न होने देकर खये मेरे

ैयहाँ भगवान्दे इन्द्रियोको 'प्रमाथीन' कहा है और छठे आध्यायक व्यंतीसर्थ श्लोकमें अर्जुनने मनको 'प्रमाथ' कहा है । अतः इन्द्रियों और मन दोनों ही प्रमायनशील हैं । ऐसे ही यहाँ बताया कि इन्द्रियों मनको हर लेती हैं और आगे इसी अध्यायके सइसठवें श्लोकमें बताया है कि हर लेता है अर्थात् यहाँ तो इन्द्रियोंको अध्यात्व वहाँ मनकी प्रथलता व्यायों और बहुँ मनकी प्रथलता है साधकको इन दोनोंका संयमन करना साहिये, तभी वह संयमी बन सकता है

ां मात्रा स्वस्ता दुहिता ्य यलवानिद्रियमामी

बलवानिन्द्रियशामी 'मनुष्यको चाहिये कि कु विद्वानको भी अपने वर्गो

बलवान् इन्द्रिय-समू

entrelegenteration continuenteration continuents de la continuent de la co परायण हो जाय । तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इन्द्रियोंको वशमें करता है, तब उसमें अपने बलका अभिमान रहता है कि मैंने इन्द्रियोंको अपने चश्रामें किया है। यह अभिमान साधकको उन्नत नहीं होने देता और उसे भंगवानुसे विमुख करा देता है। अतः साधक इन्द्रियोंका संयमन करनेमें कभी अपने बलका अभिमान न करे. उसमें अपने ठद्योगको कारण न माने, प्रत्यत केवल भगवत्कपाको ही कारण माने कि मेरेको इन्द्रियोके संयमनमें जो सफलता मिली है, वह केवल भगवानको कपासे ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवानुके परायण होनेसे उसका साधन सिद्ध हो जाता है।

यहाँ 'मतपर:' कहनेका मतलब है कि मानवशरीरका मिलना, साधनमें रुचि होना , साधनमें लगना, साधनका सिद्ध होना- ये सभी भगवानकी कृपापर ही निर्भर हैं । परन्त अभिमानके कारण मनुष्यका इस तरफ ध्यान कम जाता है । कर्मयोगीमें तो कर्म करनेकी ही प्रधानता रहतो है और उसमें बह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है । अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधकके लिये भी अपने परायण होनेकी बात कह रहे हैं।

भगवान्के परायण होनेका तात्पर्य है- केवल भगवान्में ही महत्त्ववृद्धि हो कि भगवान ही मेरे है और मैं भगवानका हैं; संसार मेरा नहीं है और मैं संसारका नहीं हैं । कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं: संसार मेरे साथ रहता ही नहीं । इस प्रकार साधकका 'मैंपन' केवल भगवान्में ही लगा रहे ।

कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ भगवानको कर्मयोगके अनुसार उपाय बताना चाहिये था । परन्त गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा मालुम देता है कि साधनकी सफलतामें केवल भगवत्पग्रायणता ही काणा है । अतः गीतामें भगवत्परायणताको बहत महिमा गायी गयी है: जैसे- जितने भी योगी हैं. उन सब योगियोंमें श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करनेवाला श्रेष्ठ है (६ । ४७) आदि-आदि ।

'क्यो हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिप्रिता'— पहले उनसदवें श्लोकमें भगवानने यह कहा कि इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी स्थितप्रज्ञता नहीं होती. और इस श्लोकमें कहते हैं कि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, वह स्थितप्रज्ञ है। इसका तालपे यह है कि वहीं (२ । ५९ में) इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी भीतरमें रसबद्धि पड़ी है: अतः इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं। परना यहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और उसकी रसबुद्धि निवत्त हो गयी है। इसलिये यह नियम नहीं है कि इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह स्थितप्रज हो ही जायगा: क्योंकि उसमें रसबद्धि रह सकती है। परन्त यह नियम है स्थितप्रज्ञ होनेसे इन्द्रियाँ वशमें हो ही जायेंगी।

सम्बन्ध-भगवानुके परायण होनेसे तो इन्द्रियाँ वशमें होकर रसवुद्धि निवृत हो ही जायगो, पर भगवानुके परायण न होनेसे क्या होता है-इसपर आगेके दो श्लोक कहते हैं।

> ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। ६२ ।। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिभ्रंशादबुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।। ६३ ।।

विषयोका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उन विषयोमें आसिक पैदा हो जाती है। आसक्तिसे कामना पैटा होती है । कामनासे क्रोध पैदा होता है । क्रोध होनेपर सम्पोह (मृद्रभाव) हो जाता है । सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है । स्मृति भ्रष्ट होनेयर बुद्धिका नाश हो जाता है । बुद्धिका नाश होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है ।

व्याख्या —'ध्यायतो विषयान्युंसः सङ्गरतेषूपजायते'-भगवान्के परायण न होनेसे, भगवान्का चिन्तन न होनेसे विषयोंका ही चिन्तन होता है। कारण कि जीवके एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्माका आश्रय छोड देता है, तब वह संसारका आश्रय लेकर संसारका ही चिन्तन करता है; क्योंकि संसारके सिवाय चिन्तनका कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं । इस तरह चिन्तन करते-करते मनुष्यकी उन विषयोंमें आसक्ति, एए, प्रियता पैदा हो जाती है । आसक्ति पैदा होनेसे मनुष्य उन विषयोंका सेवन करता है। विषयोंका सेवन चाहे मानसिक हो. चाहे शारीरिक हो. उससे जो सख होता है. उससे विषयोंमें प्रियता पैदा होती है । प्रियतासे उस विषयका बार-बार चिनान होने लगता है । अब उस विषयका सेवन करे, चाहे न करे, पर विषयोंमें राग पैदा हो हों जाता है-यह नियम है।

'सडात्संजायते कामः'- विषयोमें राग पैदा होनेपर उन विषयोंको (भोगोंको) प्राप्त कंतनेको कामना पैदा हो जाती है कि वे भीग, वस्तुएँ मेरेको पिलें ।

'कामा क्रोधोऽभिजायते'—कामनाके अनुकल पदार्थिक मिलते रहनेसे 'लोभ' पैदा हो जाता है, और. कामनापूर्तिकी सम्मावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है, तो उसपर 'क्रोध' आ जाता है।

कामना एक ऐसी चीज है, जिसमें बाघा पडनेपर क्रोध पैदा हो ही जाता है । वर्ण,आश्रम,गुण, योग्यता आदिको लेकर अपनेमें जो अच्छाईका अभिमान रहता है, उस अभिमानमें भी अपने आदर, सम्मान आदिकी कामना रहती है; उस कामनामें किसी व्यक्तिके द्वार बाधा पंड़नेपर भी क्रोध पैदा हो जाता है।

'कामना' रजोगुणी वृत्ति हैं, 'सम्मोह' तमोगुणी वृत्ति है और 'क्रोध' रजोगुण तथा तमोगुणके बीच-की वृत्ति है।

कहीं भी किसी भी बातको लेकर क्रोध आता

है। जैसे, नीति-न्यायसे विरुद्ध काम करनेवालेके देखकर क्रोध आता है, तो नीति-न्यायमें राग है। अपमान-तिरस्कार करनेवालेपर क्रोध आता है. तो मान-सत्कारमें राग है। निन्दा करनेवालेपर क्रोध आता है, तो प्रशंसामें राग है । दोषारोपण करनेवालेपर क्रोध आता है, तो निर्दोषताके अभिमानमें राग है: आदि-आदि । 'क्रोधाद्भवति सम्मोहः'— क्रोधसे सम्मोह होता

है, तो उसके मुलमें कहीं-न-कहीं राग अवश्य होत

सम्मोह होता है: जैसे---(१) कामसे जो सम्मीह होता है, उसमें विवेकशक्ति ढक जानेसे मनुष्य कामके वशीभृत होकर न करनेलायक कार्य भी कर बैठता है।

है अर्थात् मूढ़ता छा जाती है । वास्तवमें देखा जाय

तो काम, क्रोध, लोभ और ममता- इन चारोंसे ही

(२) क्रोधसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्यजनोंको भी उल्टी-सोधी बातें कह बैठता है और न करनेलायक बर्ताव भी करें

बैठता है। (३) लोभसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्यको सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म आदिका विचार नहीं रहता.

और वह कपट करके लोगोंको सग लेता है।

(४) ममतासे जो सम्मोह होता है, उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है । अगर काम, क्रोध,लोभ और ममता- इन चारोंसे ही सम्मोह होता है, तो फिर भगवानने यहाँ केवल क्रोधका ही नाम क्यों लिया ? इसमें गहराईसे

देखां जाय तो काम , लोग और ममता -- इनमें तो अपने सखमोग और स्वार्थकी वृति जागत् रहती है, पर क्रोधमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी वृत्ति जाग्रत् रहती है। अतः क्रोघसे जो सम्मोह होता है, वह काम लोभ और ममतासे पैदा हुए सम्मोहसे भी भयंकर होता है । इस दृष्टिसे भगवान्ने यहाँ केवल क्रोधसे

हर्मा । समीह होना वताया है ।

'सम्मोहात्स्मृतिविश्वमः' — मृहता छा जानेसे स्मृति नष्ट हो जाती है अर्थात् शाखोंसे, सद्विचारेंसे जो निश्चय किया था कि 'अपनेको ऐसा काम करना है,ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है' उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती।

'स्मृतिभ्रशादबुद्धिनाशः'—स्मृति नष्ट होनेपर बुद्धिमें प्रकट होनेवाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात् मनुष्यमें नया विचार करनेकी शक्ति नहीं रहती।

'बुद्धिनाशात्म्रणश्यति'— विवेक लुप्त हो जानेसे मनुष्य अपनी स्थितिसे गिर जाता है। अतः इस पतनसे बचनेके लिये सभी साधकोंको भगवान्के परायण होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

यहाँ विषयोंका ध्यान करनेमात्रसे राग, रागसे काम, कमसे क्रोध, क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिनाश, स्मृतिनाशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन— यह जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियोंक पैदा होनेमें और उससे मनुष्यका पतन होनेमें देरी नहीं लगती । विजलींक करेंद्रकी तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्यका पतन करा देती हैं।

सम्बन्ध-- अब भगवान् आगेके ख्लोकमें 'स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है ?'- इस चौथे प्रश्नका उत्तर देते हैं ।

रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियैश्चरन् । आत्मवश्यैर्विथेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । । ६४ । । प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । । ६५ । ।

वशीभूत अन्तःकरणवाला कर्मयोगी साधक राग-द्वेपसे रहित अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है, और ऐसे प्रसन्नवित्तवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी परमात्वामें स्थिर हो जाती है।

व्याख्या— 'तु'— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते कहा कि आसिक रहते हुए विषयोंका वित्तन करने मात्रसे पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसिक न रहनेपर विषयोंका सेवन करनेसे उत्थान हो जाता है। यहाँ तो व्युद्धिका नाश बताया और यहाँ बुद्धिका परमात्मामें स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गये विषयसे यहाँके विषयका अन्तर बतानेके लिये यहाँ 'तु' पर आया है।

'विषेयात्मा' — साधकका अन्तःकरण अपने वशमें रहना चाहिये । अन्तःकरणको वशोभूत किये बिना कर्मयोगकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए विषयोंमें राग होनेकी और पतन होनेकी सम्भावना रहती हैं। बास्तवमें देखा जाय तो अन्तःकरणको अपने चशमें रखना हरेक साधकके लिये आवश्यक है। कर्मयोगीके लिये तो इसकी विशेष आवश्यकता है।

'आत्मवर्षयेः रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः'—जैसे 'विद्येयात्मा' पद अन्तःकरणको घशामें करनेके अर्थमें आया है, ऐसे ही 'आत्मवर्षयैः' पद इन्द्रियोंको वशामें करनेके अर्थमें आया है । तात्मर्थ है कि व्यवहार करते समय इन्द्रियों अपने वशीभृत होनी चाहिये, और इन्द्रियों वशीभृत होनेने लिये इन्द्रियोंका राग-द्वेष रहित होना जरूपे है । अतः इन्द्रियोंको राग-द्वेष रहित होना जरूपे है । अतः इन्द्रियोंने किसी विषयका महण रागपूर्वक न हो और किसी विषयका त्याग द्वेष-पूर्वक न हो । कारण कि विषयोंक महण और त्यागक इतना महत्व नहीं है , जितना महत्व इन्द्रियोंमें राग और द्वेष न होने देनेका है । इसीलिये तीसरे अध्यायके

चौतीसवे श्लोकमें भगवान्ने साथकके लिये सावधानी जितने भी दुःख हैं, वे सव-के-सव प्रकृति और चौतीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने साधकके लिये सावधानी बतायी है कि 'प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें एग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभृत न हो; क्योंकि ये दोनों ही. साधकके शत्र हैं।' पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि 'जो साधक राग-देपादि द्वन्द्वोंसे रहित हो जाता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।'

'विषयान् चरन्'--जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है और जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्रेप से रहित तथा अपने वशमें की हुई हैं, ऐसा साधक इन्द्रियोंसे विषयोंका सेवन अर्थात् सब प्रकारका व्यवहार तो करता है, पर विषयोंका भोग नहीं करता । भोगवृद्धिसे किया हुआ विषय-सेवन ही पतनका कारण होता है। इस भोगबुद्धिका निपेध करनेके लिये ही यहाँ 'विधेयात्मा', 'आत्पवश्यैः' आदि पद आये हैं ।

'प्रसादमधिगच्छति'--राग-द्रेपर्राहत होकर विषयों का सेवन करनेसे साधक अन्तःकरणकी प्रसन्नता-(स्वच्छता-) को प्राप्त होता है । यह प्रसन्नता मानसिक त्तप है (गीता १७ । १६), जो शारीरिक और वाचिक तपसे ऊँचा है। अतः साधकको न तो सगपूर्वक विषयोंका सेवन करना चाहिये और न द्रेपपूर्वक विषयोंका त्याग करना चाहिये; क्योंकि राग और द्वेष—इन दोनोंसे ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । राग-देवसे रहित इन्द्रियोंसे विषयोंका सेवन करनेसे

जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर सङ्ग न किया जाय, भोग न किया जाय, तो वह प्रसन्नता परमात्माकी प्राप्ति करा देती है।

सम्पूर्ण दुःख मिट जाते हैं।

प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारके सम्बन्धसे ही होते हैं, और शरीर-संसारसे सम्बन्ध होता है सखकी लिपासे ! सखको लिप्सा होती है खिन्नतासे । परन्तु जब प्रसन्नता होती है, तब खित्रता मिट जाती है । खित्रता मिटनेपर सुखकी लिप्सा नहीं रहती । सुखकी लिप्सा न रहनेसे शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्बन्ध न रहनेसे सम्पूर्ण दुःखाँका अभाव हो जाता है-'सर्वदरखानां हानि! । तात्पर्य है कि प्रसन्नतासे दो बातें होती हैं-- संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमातामें बुद्धिको स्थिरता । यही बात भगवान्ने पहले तिरपनवें रलोकमें 'निश्चला' और 'अचला' पदोंसे कही है कि उसकी युद्धि संसारमें निश्चल और परमात्मामें अचल हो जाती है।

यहाँ 'सर्वदु:खानां हानि:' का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुःखदायी परिस्थिति आयेगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कमेंकि अनुसार उसके सामने दुःखदायी घटना, परिस्थिति आ सकती है; परनु उसके अन्तःकरणमें दुःख, सन्ताप, हलचल , आदि विकृति नहीं हो सकती।

'प्रसन्नचेतसो ह्याश युद्धिः पर्यवतिष्ठते'— प्रसन्न (खच्छ) चित्तवालेको बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मानै स्थिर हो जाती है अर्थात् साधक स्वयं परमात्मामें स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धिमें किश्चिमात्र भी सन्देह नहीं रहता।

### मार्मिक बात

भगवद्विपयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता 'प्रसादे सर्बदु:खानां हानिरस्योपजायते'—चितको हो— इन दोनोंमेंसे कोई एक भी अगर अधिक प्रसन्नता (स्वच्छता) प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका बढ़ जातो है, तो वह शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्त नाश हो जाता है अर्थात् कोई भी दुःख नहीं रहता । करा देती है । जैसे, भगवान्के पास जाती हुई कारण कि राग होनेसे ही चित्तमें खित्रता होती हैं । गौपियोंको माता-पिता, भाई, पित आदिने रोक दिया, खिनता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामनासे मकानमें बंद कर दिया. तो उन गोपियोंमें भगवानसे ही सब दुःख पैदा होते हैं। परन्तु जब राग मिट मिलनेको जो व्याकुलता हुई, उससे उनके पाप नष्ट जाता है, तय चित्तमें प्रसन्नता होती है । उस प्रसन्नतासे हो गये और भगवानक चित्तन करनेसे जो प्रसन्नता , हुई , उससे उनके पुण्य नष्ट हो गये । इस प्रकार

पाप-पुण्यसे रहित होकर वे शरीरको वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवानुसे जा मिलीं\* । परना सांसारिक विषयोंको लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है. उन दोनोंमें ही भोगोंके संस्कार दुढ़ होते हैं अर्थात् संसारका बन्धन दढ होता है । इसके उदाहरण संसारमात्रके सामान्य प्राणी हैं. जो प्रसन्नता और खिन्नताको लेकर संसारमें फैसे हए हैं।

द्रवित हो जाता है । जैसे द्रवित मोममें रंग डालनेसे मोममें वह रंग स्थायी हो जाता है. ऐसे ही अन्त:करण द्रवित होनेपर उसमें भगवतमञ्जूषी अथवा सांसारिक-जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होनेपर वे भाव उत्थान अथवा पतन करनेवाले हो जाते हैं । अतः साधकके लिये उचित है कि संसारकी प्रिय-से-प्रिय वस्त मिलनेपर भी प्रसन्न न हो और प्रसन्नता और व्याकलता-(खिन्नता-) में अन्तःकरण अप्रिय-से-अप्रिय वस्तु मिलनेपर भी रुद्धिन न हो ।

सम्बय- पीछेके दो श्लोकोंमें जो बात कही है, उसीको आगेके दो श्लोकोमें व्यतिरेक रीतिसे पृष्ट करते हैं।

नास्ति बुद्धिरयक्तस्य न चायक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सखम् ।। ६६ ।।

जिसके यन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्यकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । व्यवसायात्मिका बुद्धि न होनेसे उसमें कर्तव्य-परायणताकी भावना नहीं होती । ऐसी भावना न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती । फिर शान्तिरहित मनुष्यको सख कैसे मिल सकता है ?

ब्याख्या-[यहाँ कर्मयोगका विषय है। कर्मयोगमें मन और इन्द्रियोंका संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्वक संयम किये बिना कामना नष्ट नहीं होती । कामनाके नष्ट हुए विना बुद्धिकी स्थिरता नहीं होती । अतः कर्मयोगी साधकको पहले मन और इन्द्रियोंका संयम करना चाहिये । परन्त जिसका मन और इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, उसकी बात इस श्लोकमें कहते हैं ।]

'नास्ति बुद्धिरयक्तस्य'— जिसका मन और इन्द्रियाँ संयमित नहीं है, ऐसे अयक्त (असंयमी) प्रवकी भेरेको केवल परमात्मप्राप्ति ही करनी है'— ऐसी एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती है। कारण कि मन और इन्द्रियाँ संयमित न होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रहमें ही लगा रहता है । वह

कभी मान चाहता है. --कभी सख-आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है-इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरहकी कामनाएँ होती रहती हैं । इसलिये उसकी बुद्धि एक निश्चयवाली नहीं होती ।

'न चायुक्तस्य भावना'—जिसकी वृद्धि व्यवसायात्मका नहीं होती. उसकी 'मेरेको तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है और फलकी इच्छा. कामना, आसक्ति आदिका त्याग करना है'- ऐसी भावना नहीं होती । ऐसी भावना न होनेमें कारण है- अपना ध्येय स्थिर न होना ।

'न चापावयतः शान्तिः'- जो अपने कर्तव्यके परायण नहीं रहता, उसको शान्ति नहीं मिल सकती ।

अन्तर्गृहगताः काशिद् भोप्योऽलब्यविनिर्गमाः । कृष्णं तद्भावनायुका दथ्युर्गीलितलोचनाः ।। दु.सह्पेष्ठविगहतीत्रतापधुनाश्चाः । ध्यानप्राप्ताब्युताञ्लेयनिर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः ।। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः । जहर्गुणमयं देहं सद्यः प्रशीणवयनाः ।। (श्रीमद्राः १० । २९ । ९-११)

<sup>ें</sup> अहंता ('मै-'मन) का परिवर्तन हुए विना इन्द्रियाँ वराये नहीं होती और इन्द्रियोको वराये किये विना एक निधयवाली बुद्धि नहीं होती । यदि अहंताका परिवर्तन हो जाय कि 'मैं साधक हैं और साधन करना ही मेरा काम है' तो मन-इन्द्रियाँ अपने-आप वशमें हो जाती हैं, उनको वशमें करना नहीं पड़ता ।

जैसे साधु, शिक्षक,ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने-अपने कर्तव्यमें तत्पर नहीं रहते, तो उनकी शान्ति नहीं मिलती । कारण कि अपने कर्तव्यके पालनमें दृढ़ता न रहनेसे ही अशान्ति पैदा होती है ।

'अशान्तस्य कुतः सुखम्'- जो अशान्त है,

वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदयमें हरदम हलचल होती रहती है । बाहरसे उसके कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाय तो भी उसके हृदयकी हलचल नहीं मिट सकती; अर्थात् वह सुखी नहीं हो सकता।

सम्बन्ध-अयुक्त पुरुषकी युद्धि एक निश्चयवाली क्यों नहीं होती-इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# इन्द्रियाणां हि चरतां यन्यनोऽनुविधीयते ।

हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भसि ।। ६७ ।।

अपने-अपने विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे एक ही इन्द्रिय जिस मनको अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जलमें नौकाको वायुकी तरह बुद्धिको हर लेता है । व्याख्या-[मनुष्यको यह जन्म केवल परमात्मप्राप्ति- मन उस विषयका सुखमोग करने लग जाता है अर्थात् के लिये ही मिला है । अतः मुझे तो केवल परमात्मप्राप्ति मनमें सुखबुद्धि, भीगबुद्धि पैदा हो जाती है, मनमें ही करनी है, चाहे जो हो जाय— ऐसा अपना ध्येय उस विषयका रंग चढ़ जाता है, उसका महत्त्व बैठ दुढ़ होना चाहिये। ध्येय दुढ़ होनेसे साधककी जाता है। जैसे, भौजन करते समय किसी पदार्थका अहंतामेंसे भोगोंका महत्त्व हट जाता है । महत्त्व हट खाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती जानेसे व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है । परनु है । आसक्त होनेपर रसनेन्द्रिय मनको भी खींच लेती जबतक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तबतक है, तो मन उस खादमें प्रसन्न हो जाता है, राजी हो उसकी क्या दशा होती है- इसका वर्णन यहाँ कर जाता है।

रहे हैं।]

'तदस्य हरति प्रज्ञाम्'— जब मनमें विषयका

'इन्द्रियाणां हि चरतां चन्मनोऽनुविधीयते'\*—जव महत्त्व वैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधककी सामक कार्यक्षेत्रमें सब तरहका व्यवहार करता है, बुद्धिको हर लेता है अर्थात् सामकमें कर्तव्य-परायणता तब इन्द्रियोंके सामने अपने-अपने विषय आ ही जाते न रहकंर धोगवुद्धि पैदा हो जाती है । वह घोगवुद्धि हैं । उनमेंसे जिस इन्द्रियका अपने विषयमें राग हो होनेसे साधकमें 'मुझे परमात्माको ही प्राप्ति करनी जाता है, वह इन्द्रिय मनको अपना अनुगामी बना है'— यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस लेती है, मनको अपने साथ कर लेती है। अतः तरहका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है. पर बद्धि

<sup>ः \*</sup> इस श्लोकके पुर्वार्धमें कर्मकर्त-प्रयोग करनेके पहले कर्तृवाचा था अर्थात् 'चरताम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियम् यत् मन: अनुविद्याति' ऐसा वाक्य था । इस वाक्यमें इन्द्रिय कर्ता थी और मन कर्म था । परन्तु जब वाक्यको साल बनानेके लिये 'कर्मकर्तु' का प्रयोग किया जाता है अर्थात् कर्मको कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस कर्ताको कर्मबद्धाव किया जाता है । इससे कर्मको लेकर जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य कर्ताको लेकर हो जाते हैं । यहाँ मनकी मुख्यता दिखानेके लिये अर्घात् इन्द्रियोंके वित्रा मन ही सब कुछ करता है— यह दिखानेके लिये कर्मरूप मनको कर्ता बना दिया गया है । मन प्रथम पुरुष होनेसे प्रथम पुरुष 'अनुविधीयते' क्रियाका प्रयोग हुआ है । अब जो कर्नुवाच्यका कर्ता इन्द्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होनेसे यह कर्ता हट गया, तो पूरा बाक्य बना—'इन्द्रियाणां हि चरतां यनानेऽनुविधीयते' जो कि उपर्युक्त श्लोकमें है । इस कर्मकर्तृका प्रयोग करनेका तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्रियाँ जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयोंमेंसे मन जिस किसी विषयमें छिन जाता है, रस लेने लग जाता है, यह अकेला मन ही युद्धिको हर लेता है अर्घात् मनमें विषयभोगकी प्रधानता हो जाती है ।

विचलित होनेमें देरी नहीं लगती अर्थात जहाँ इन्द्रियने मनको अपना अनुगामी बनाया कि मनमें भोगब्दि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है ।

'वायुर्नाविमवाष्मिस'--वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है- इसको दृष्टान्तरूपसे समझाते हैं कि जलमें चलती हुई नौकाको वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धिको हर लेता है । जैसे,कोई मनुष्य नौकाके द्वारा नदी या समुद्रको पार करते हुए अपने गत्तव्य स्थानको जा रहा है । यदि उस समय नौकाके विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौकाको गन्तव्य स्थानसे विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक ध्यवसायात्मिका बुद्धिरूप नौकापर आरूढ़ होकर संसार-सागरको पार करता हुआ परमात्माकी तरफ चलता है, तो एक इन्द्रिय जिस यनको अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नौकाको हर लेता है अर्थात् उसे संसारकी तरफ ले जाता है

इससे साधकको विषयोंमें सुख-बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थोमें महत्त्वबुद्धि हो जाती है।

वाय नौकाको दो तरहसे विचलित करती है-नौकाको पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जलमें डुबा देती है । परन्तु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौकाको अपने मार्गसे अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गत्तव्य स्थानतक पहुँचानेमें सहायता करती है - ऐसे ही इन्द्रियोंके अनुगामी हुआ मन बद्धिको दो तरहसे विचलित करता है-परमात्मप्राप्तिके निश्चयको दबाकर भोगबृद्धि पैदा कर देता है अथवा निषद्ध भोगोंमें लगाकर पतन करा देता है । परन्त जिसका मन और इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसकी बुद्धिको मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्माके पास पहुँचानेमें सहायता करता है (२ । ६४-६५) ।

सम्बन्ध—अयुक्त पुरुषकी निश्चयासिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्वश्लोकमें बता दिया। अब जो युक्त होता है, उसकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं ।

### तस्पाद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । १६८ । ।

इसलिये हे महाबाहो ! जिस मनुष्यकी इन्द्रियों इन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वधा निगृहीत (वशमें की हुई) हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है।

थ्याख्या—'तस्माद्यस्य''''प्रजा प्रतिष्ठिता'— साठवें श्लोकसे मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए 'तस्मात्' परसे कहते हैं कि जिसके मन और इन्द्रियोंमें संसारका आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है।

यहाँ 'सर्वशः' पद देनेका तात्पर्य है कि संसारके साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकान्तमें विन्तन करते हुए— किसी भी अवस्थामें उसकी इन्द्रियाँ भोगोंमें, विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होतीं । व्यवहारकालमें कितने ही विषय उसके सम्पर्कमें क्यों न आ जायें, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते । उसका मन भी इन्द्रियके साथ मिलकर उसकी बुद्धिको विचलित

नहीं कर सकता । जैसे पहाड़को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धिमें इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्थामें हिगा नहीं सकता। करण कि उसके मनमें विषयोंक महत्त्व नहीं रहा ।

'निगृहीतानि' का तात्पर्य है कि इन्द्रियाँ विषयोंसे पूरी तरहसे वशमें की हुई हैं अर्थात् विपयोंमें उनका लेशमात्र भी गग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे साँपके दाँत निकाल दिये जायें, तो पित उसमें जहर नहीं रहता । वह किसीको काट भी सेता है तो उसका कोई असर नहीं होता । ऐसे ही इन्द्रियोंको राग-द्वेपसे रहित कर देना ही मानो उनके कार्यन

. दाँत निकाल देना है । फिर उन इन्द्रियोंमें यह ताकत परमात्माकी प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संप्रह नहीं रहती कि वे साधकको पतनके मार्गमें ले जायै । करना मेरा लक्ष्य नहीं है । अगर ऐसी सावधानी

इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि साधकको साधकमें निरन्तर बनी रहे; तो उसकी बुद्धि स्थिर हो दुदतासे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेराः लक्ष्य जायगी।

सम्बन्ध-- जिसकी इन्द्रियाँ सर्वथा वशामें हैं, उसमें और साधारण मनुष्योंमें क्या अत्तर है— इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जात्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने:।। ६९ ।।

सम्पूर्ण मनुष्योंकी जो रात ( परमात्मासे विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं (भोग और संग्रहमें लगे रहते हैं), यह तत्त्वको जाननेवाले मुनिकी दृष्टिमें रात है।

व्याख्या-'या निशा सर्वभृतानाम्'-जिनकी इन्द्रियाँ और मन वशमें नहीं है, जो भोगोंमें आसक्त हैं. वे सब परमात्मतत्त्वकी तरफसे सोये हुए हैं । परमात्मा क्या है? तत्वज्ञान क्या है? हम दःख क्यों पा रहे हैं? सत्ताप-जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ?-इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी यत है, उनके लिये बिल्कुल अधेग है।

यहाँ 'भूतानाम्' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पशु-पक्षी आदि दिनभर खाने-पीनेमें ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात-दिन खाने-पोनेमें. सुख-आराममें,भोगों और संग्रहमें, धन कमानेमें ही लगे हुए हैं, उन मनुष्योंकी गणना भी परा-पक्षी आदिमें ही है। कारण कि परमात्मतत्त्वसे विमुख रहनेमें पश्-पक्षी आदिमें और मनुष्योंमें कोई अत्तर नहीं है । दोनों ही परमात्मतत्त्वकी तरफसे सीये हुए हैं। हाँ, अगर कोई अन्तर है तो वह इतना ही है कि पशु-पक्षी आदिमें विवेक-शक्ति इतनी जाप्रत् नहीं है, इसलिये वे खाने-पीने आदिमें ही लगे रहते हैं: और मनुष्योंमें भगवान्की कृपासे वह विवेक-शक्ति जाप्रत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है. प्राणिमात्रकी सेवा कर सकता है,। परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है।

मनुष्य पदार्थीका संग्रह करनेमें एवं उनका भोग करनेमें लग जाते हैं, जिससे वे संसारके लिये पश्ओंसे भी अधिक दःखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु-पक्षी तो बेचारे जितनेसे पेट भर जाय, उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते; परन्तु मनुष्यको कहीं भी जो कछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काममें आये चाहे न आये. उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरोंके काममें आनेमें बाधा

'तस्यां जागतिं संयमी' - मनुष्योंको जो एत

डाल देता है।

है अर्थात् परमात्माको तरफसे, अपने कल्याणको तरफसे जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इन्द्रियों और मनको वशमें किया है, जो भौग और संग्रहमें आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मतत्त्वको, अपने खरूपको: संसारको यथार्थरूपसे जानना ही दसका रातमें जागना है। " यस्यां जाप्रति भुतानि'— जो मोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक-एक पैसेका हिसाब रखते हैं, जमीनके एक-एक इंचका ख्याल रखते हैं;

जितने रुपये अधिकारमें आ जायें, वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अऱ्यायपूर्वक उसमें वे बड़े ख़ुश होते हैं

कि इतनी पूँजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाम. तो हमें हो ही गया. है- इस तरह वे सांसारिक · परन्त उस विवेक-शक्तिका दुरुपयोग करके

क्षणमङ्गर भोगोंको बटोरनेमें और आदर-सत्कार, मान-बडाई आदि प्राप्त करनेमें ही लगे रहते हैं. उनमें बडे सावधान रहते हैं, यही उन लोगोंका जागना है ।

'सा निशा पश्यतो मनेः'— जिन सांसारिक पदार्थोंका भीग और संग्रह करनेमें मनव्य अपनेको बडा बद्धिमान, चतर मानते हैं और उसीमें राजी होते हैं, संसार और परमात्मतत्त्वको जाननेवाले मननशील संयमी मनुष्यकी दृष्टिमें वह सब गतके समान है; बिल्कुल अधेरा है।

ं जैसे. बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड-पत्यर, काँचके लाल-पीले दकडोंको लेकर आपसमें लडते हैं । अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया , और अगर वह नहीं मिलता तो दुःखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गयो । परनु जिसके मनमें कंकड-परवर आदिका महत्त्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़-पत्यरोंके मिलनेसे क्या लाभ हुआ और न मिलनेसे क्या हानि हुई? इन बच्चोंको अगर कंकड़-पत्थर मिल भी जायँगे, तो ये कबतक उनके साथ रहेंगे? इसी तरह भोग और संप्रहमें लगे हुए मनुष्य भोगोंके लिये लड़ाई-झगड़ा, झठ-कपट , बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहत लाभ ले लिया। परन्तु संसारको और परमात्मतत्त्वको जाननेवाला मननशील

telesterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गये, आदर-सत्कार हो गया, सुख-आराम हो गया,खा-पी लिया, खुब शुंगार कर लिया तो क्या हो गया? इसमें मनुष्योंको क्या मिला? इनमेंसे इनके साथ क्या चलेगा? ये कबतक इन भोगोंको साथमें रखेंगे? इन भोगोंसे होनेवाली वृत्ति कितने दिनतक उहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टिमें प्राणियोंका जागना रातके समान है।

वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्माको, अपने खरूपको और संसारके परिणामको तो जानता ही है. वह पदार्थोंको भी अच्छी तरहसे जानता है कि कौन-सा पदार्थ किसके हितमें लग सकता है, इससे दूसरोंको कितना लाभ होगा । वह पदार्थोंका अपनी-अपनी जगह ठीक तरहसे सद्पयोग करता है। उनको दसरोंकी सेवामें लगाता है।

जैसे नेत्रोंमें दोष होनेपर जब हम आकाशको देखते हैं . तब उसमें जाले-से दीखते हैं, और आँखें मीच लेनेपर भी मोरपंखकी तरह वे जाले दीखते हैं: परन्तु उनके दीखनेपर भी हमारी बुद्धिमें यह अटल निश्चय रहता है कि आकाशमें जाले नहीं हैं। ऐसे ही इन्द्रियों और अन्तःकरणके द्वारा संसार देखिनेपर भी मननशील संयमी मनध्यकी बद्धिमें यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तवमें संसार नहीं है, केवल प्रतीतिमात्र है।



सम्बन्ध—मननशील संयमी मनुष्यको संसार रातको तरह दीखता है। इसपर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सोंसारिक पदार्थोंके सम्पर्कमें आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन- निर्वाह कैसे होता है? और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती हैं? इन बातोंका विवेचन करनेके लिये आगेका स्लोक कहते हैं।

आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्दत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।७०।।

जैसे सम्पूर्ण नदियोंका जल चारों ओरसे जलद्वारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता 🐍 🗀 पर समुद्र अपनी मर्यादामें अचल प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे ही सम्पूर्ण **धोग-पदार्थ जिस** 

संयमी मनुष्यमें विकार उत्पन्न किये बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परमशानिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ।

व्याख्या—'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं प्रविशन्ति यद्वत्'— वर्षाकालमें नदियों और नदोंका जल वहत बढ़ जाता है, कई निदयोंमें बाढ़ आ जाती है; परना जब वह जल चारों ओरसे जलद्वारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादामें ही रहता है । परन्तु जब गरमीके दिनोंमें नदियों और नदोंका जल बहत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं । तात्पर्य है कि नदी-नदोंका जल ज्यादा आनेसे अथवा कम आनेसे या न आनेसे तथा बडवानल (जलमें पैदा होनेवाली अग्नि ) और सर्यके द्वारा जलका शोषण होनेसे समद्रमें कोई फरक नहीं पड़ता,घह बढ़ता-घटता नहीं । उसको नदी-नदेंकि अपेक्षा नहीं रहती । वह सदा-सर्वदा ज्यों-का-त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादाका कभी त्याग नहीं करता। 'तद्रत्कामा" यं प्रविशन्ति सर्थे स शान्तिमाप्रोति'— ऐसे ही संसारके सम्पूर्ण भोग उस परमात्मतस्वको जाननेवाले संयमी मनुष्यको प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जानेवाले शारीर और अन्तःकरणमें सुख-दुःखरूप विकार पैदा नहीं कर सकते । अतः वह परमशान्तिको प्राप्त होता है । उसकी जो शान्ति है. वह परमात्मतस्वके कारणसे है. भोगपदार्थोंके कारणसे नहीं (गीता २ ।४६)

यहाँ जो समुद्र और महियति जलका दृष्टाना दिया गया है, वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्यके विषयमें पूरा नहीं घटता । कारण कि समुद्र और नदियोंके जलमें तो सजातीयता है अर्थात् जो जल समुद्रमें भय हुआ है, उसी जातिका जल नद-निदयोंसे आता है; और नद-निदयोंसे जो जल आता है, उसी जातिका जल समुद्रमें भय हुआ है। परन्तु स्थितप्रक्ष और सांसारिक भोग-पदार्थोंमें इतना फरक है कि इसको समझानेके लिये रात-दिन, आकाश-पतालका दृष्टान भी नहीं बैठ सकता! कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य जिस तत्त्वमें स्थित है, वह तत्त्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनन्त है और सांसारिक भोग-पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत् हैं, सीमित हैं, अन्तवाले हैं।

दूसरा अत्तर यह है कि समुद्रमें तो निद्योंका जल पहुँचता है, पर स्थितमज्ञ जिस तत्वमें स्थित है, वहाँ ये सांसारिक भोग-पदार्थ पहुँचते हो नहीं, प्रस्तुत केवल उसके कहे जानेवाले शरीर-अत्ताकरणतक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्रका दृष्टान्त केवल उसके कहे जानेवाले शरीर और अत्ताकरणकी स्थितिको खतानेके लिये ही दिया गया है। उसके वास्तविक खरूपको बतानेवाला कोई दृष्टान्त नहीं है।

'न कामकामी' — जिनके मनमें भोग-पदार्थोंकी कामना है, जो पदार्थोंको हो महत्त्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थोंकी तरफ ही है, उनको कितने हो सांसारिक भोगपदार्थ मिल जाये, तो भी उनको तृत्ति नहीं हो सकती; उनकी कामना, जलन, सत्ताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शान्ति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन खरूपकी तृत्ति जड़ पदार्थोंसे हो ही नहीं सकती।

4

सम्बय— अब आगेके श्लोकमें 'स्थिवप्रज कैसे चलता है'— इस प्रश्नके उत्तरका उपसंहार करते हैं । विहास कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः ।

विहाय कामान्यः सवान्युमाञ्चरात ।नःस्पृष्टः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।।७१।।

<sup>ै</sup>यहाँ 'कामाः' पद कामनाओंका व्यथक नहीं है, प्रत्युन जिन पदार्थांकी कामना की जाती है, उन भोग-पदार्थोंका व्यवक हैं ।

POCKATE PROPERTY PROP जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके निर्मम, निरहंकार और निःस्पृष्ट होकर विचरता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ।

व्याख्या-- 'विहाय कामान्यः सर्वान्युमां धरति नि:स्पृहः'— अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका नाम 'कामना' है। स्थितप्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर देता है। कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी शरीरके निर्वाहमात्रके लिये देश, काल , वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिकी जो आवश्यकता दीखती है अर्थात जीवन-निर्वाहके लिये प्राप्त और अप्राप्त वस्त आदिकी जो जरूरत दीखती है, उसका नाम 'स्पृहा' है। स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहाका भी त्याग कर देता है । कारण कि जिसके लिये शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्त्वकी प्राप्ति हो गयी. वह आवश्यकता पूरो हो गयी । अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर-निर्वाह हो चाहे न हो -इस तरफ वह बेपरवाह रहता है । यही उसका नि:स्पृह होना है ।

निःस्पृह होनेका अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की बस्तुओंका सेवन करता ही नहीं । वह निर्वाहकी वसुओंका सेवन भी करता है, पथ्य-कुपथ्यका भी ध्यान रखता है अर्थात पहले साधनावस्थामें शरीर आदिके साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है; परन्तु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ मिलती रहें तो अच्छा है- ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती ।

इसी अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान' परोंसे कामना-त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ 'विहाय कामान्य: सर्वान्' पदोंसे कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगमें सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग किये बिना कोई स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि कामनाओंके कारण ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। कामनाओंका सर्वधा त्याग करनेपर संसारके साथ सम्बन्ध रह ही नहीं सकता ।

'निर्ममः' — स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममताका सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन चस्तुओंको अपनी भानता है, वे वास्तवमें अपनी नहीं हैं, प्रत्युत संसारसे मिली हुई है । मिली हुई वस्तुको अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जानेपर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ आदिमें ममतारहित हो जाता है ।

'निरहंकार:'—यह शरीर मैं ही हूँ— इस तरह शरीरसे ताटात्य मानना अहंकार है । स्थितप्रज्ञमें यह अहंकार नहीं रहता । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि सभी किसी प्रकाशमें दोखते हैं, और जो 'मैं'-पन है. उसका भी किसी प्रकाशमें भान होता है। अतः प्रकाशकी दृष्टिसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंता ('मैं'-पन) — ये सभी दृश्य हैं । द्रष्टा दृश्यसे अलग होता है- यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जानेसे स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है।

'स शान्तिमधिगळति'--स्थितप्रज्ञ शान्तिको प्राप्त होता है । कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित होनेपर शान्ति आकर प्राप्त होती है— ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत शान्ति तो मनुष्यमात्रमें स्वतःसिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे सुख भोगनेकी कामना करनेसे, उनसे ममताका सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति होती है । जब संसारकी कामना. स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तय स्वत:-सिद्ध शान्तिका अनुमव हो जाता है।

इस श्लोकमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंता— इन चारोंमें अहंता ही मख्य है। कारण कि एक अहंताके निपेधसे सबका निषेध हो जाता है अर्थात यदि 'मैं'-पन ही नहीं रहेगा, तो फिर 'मेरा'-पन कैसे रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किसलिये वर्तमा 🤊

जव 'निरहंकारः' कहनेपात्रसे कामना आदिका त्याग उसके अन्तर्गत आ जाता था. तो फिर कामना आदिके त्यागका वर्णन क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता— इन चारोंनें कामना स्थल है। कामनासे सुक्ष्म स्पृहा, स्पहासे भूक्ष्म ममता और ममतासे सुक्ष्म अहंता है। इसलिये संसारसे सम्बन्ध छोड़नेमें सबसे पहले कामनाका त्वाग कर दिया जाय. तो अन्य तीनका त्याग करना

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सुगम हो जाता है।

कामना करनेसे कोई वस्तु नहीं मिलती । वस्तु तो जो मिलनेवाली है, वही मिलेगी । अतः कामनाका त्याग कर देना चाहिये । कामनाका त्याग करनेके बाद र्भा स्पृहा रहती है। स्पृहा (शरीर-निर्वाहकी आवश्यकता) पूरी हो जाय, यह भी हमारे हाथकी बात नहीं है अर्थात् स्पृहाकी पूर्तिमें भी हम स्वतन्त नहीं हैं। जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृद्धा रखनेसे क्या लाभ ? अतः शरीरके लिये अत्र. जल. वस्न आदिकी आशा छोड़नेसे स्पृहा छूट जाती है?

कामना और स्पृहाको छोड़नेके बाद भी प्राप्त वस्त, शरीर आदिमें ममता रहती है । ममता रखनेसे वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो—यह भी कोई नियम नहीं है, और ममता न रहनेसे वस्तु आदि नष्ट हो जाती हो-यह भी कोई नियम नहीं है । अतः प्राप्त वस्तमें ममता रखनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । तात्पर्य है कि कामना और स्पृहाका त्याग करनेके बाद ममताका त्याग, और इन तीनोंका त्याग करनेके बाद अहंताका त्याग सुगम हो जाता है। परन्त कामना, स्पृहा और ममताका त्याग करनेसे पहले ही अहंताका त्याग करनेमें कठिनता होती है। अतः साधक पहले क्रमशः कामुना, स्पृहा और ममताका त्याग कर दे, तो अहंताका त्याग करना उसके लिये सुगम हो जायगा।

अहंता-ममतासे रहित होनेका उपाय कर्मयोगकी दृष्टिसे-'मेरा कुछ नहीं हैं'; क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदिपर स्वतन्त अधिकार नहीं है । जब मेरा कुछ नहीं है तो 'मेरेको कुछ नहीं चाहिये';क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरेको अन्न, जल, वस्त्र आदिकी आवश्यकता है,पर जब शरीर मेरा है ही नहीं, तो मेरेको किसीको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब

भेरा कुछ नहीं और मेरेको कुछ नहीं चाहिये, ते फिर 'मैं' क्या रहा? क्योंकि 'मैं' तो किसी वस्त,शर्थर स्थिति आदिको पकडनेसे ही होता है।

मेरे कहलानेवाले शरीर आदिका मात्र संसाके

साथ सर्वथा अभिन्न सम्बन्ध है.। इसलिये अपने कहलानेवाले शरीर आदिसे जो कुछ करना है, वह सब केवल संसारके हितके लिये ही करना है:क्योंकि मेरेको कुछ चाहिये ही नहीं । ऐसा भाव होनेपर 'मैं'-का एकदेशीयपना आप-से-आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है।

सांख्ययोगको दृष्टिसे -- प्राणिमात्रको , 'मै हैं' . इस प्रकार अपने स्वरूपको स्वतःसिद्ध सत्ता-(होनापन-). का ज्ञान रहता है। इसमें 'मैं' तो प्रकृतिका अंश है. और 'हूँ' सत्ता है। यह 'हूँ' वास्तवमें 'मैं' को लेकर है। अगर 'मैं' न रहे; तो 'हैं' नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है' रहेगा ।

'मैं हूँ', 'तू है', 'यह है' और 'वह है'-ये चार्गे व्यक्ति और देश-कालको लेकर है । अगर इन चार्पेके अर्थात् व्यक्ति और देश-कालको न पकडें तो केवल 'है' ही रहेगा— 'है' में ही स्थित रहेगी। 'हैं' में. स्थिति होनेसे सांख्ययोगी अहंता-ममतासे रहित है। जाता है ।

भक्तियोगकी दृष्टिसे-जिसको 'मैं' और 'मेर्' कहते हैं, वह सब प्रभुका ही है। कारण कि मेरी कहलानेवाली वस्तुपर मेरा किञ्चिनात्र भी अधिकार नहीं है; परनु प्रभुका उसपर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तुको रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही होता है । अतः यह सब कुछ प्रभुका ही है। इसको प्रमुकी ही सेवामें लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि है, यह भी उन्होंकी है और मैं भी उन्होंका हैं। ऐसा भाव होनेपर भक्तियोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है।

सम्बन्ध—कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित होनेपर उसकी क्या स्थित होती है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हुए इस विपयका उपसंहार करते हैं।

### एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमहाति । स्थित्वास्थामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुक्छति ।। ७२ ।।

हे प्रधानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है । इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता । इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय, तो निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

व्याख्या-'एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ'-यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात् ब्रह्मको प्राप्त हए मनुष्यको स्थिति है। अहंकाररहित होनेसे जब व्यक्तित्व मिट जाता है. तब उसकी स्थिति खतः ही ब्रह्ममें होती है । कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही व्यक्तित्व था । उस सम्बन्धको सर्वथा छोड देनेसे योगीकी अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती ।

अत्यत्त नजदीकका वाचक होनेसे यहाँ एषा 'पद पूर्वरलोकमें आये 'विहाय कामान्,''नि:स्पृहः,''निर्ममः' और 'निरहक्कार-' पदोंका लक्ष्य करता है।

भगवानके मखसे 'तेरी बद्धि जब मोहकलिल और श्रुतिविप्रतिपतिसे तर जायगी, तब त योगको प्राप्त हो जायगा'-ऐसा सनकर अर्जनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी? इसपर अर्जुनने स्थितप्रज्ञके विषयमें चार प्रश्न किये । उन चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर भगवानने यहाँ वह स्थिति बतायों कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात् उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता । वह नित्ययोगकी प्राप्ति है । उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषयकी तरफ लक्ष्य करानेके लिये ही यहाँ 'पार्थ' सम्बोधन दिया गया है।

'नैनां प्राप्य विमहाति'— जवतक शरीरमें अहंकार रहता है, तभीतक मोहित होनेकी सम्मावना रहती है। पानु जत्र अहंकारका सर्वथा अभाव होकर ब्रह्ममें अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटनेके कारण फिर कभी मोहित होनेकी सम्पावना नहीं रहती।

मत् और असत्को ठीक तरहसे न जानना ही

मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत् होते हए भी असत्के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असतको ठीक तरहसे जान लेता है, तब असतसे उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है\*और सतमें अपनी वास्तविक स्थितिका अनभव हो जाता है । इस स्थितिका अनभव होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता(गीता ४।३५) ।

'स्थित्यास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्छति'— यह मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिक लिये ही मिला है। इसलिये भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण-से-साधारण और पापी-से-पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अन्तकालमें भी अपनी स्थिति परमात्मामें कर ले अर्थात् जड़तासे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले. तो उसे भी निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी, वह जन्म-भरणसे मुक्त हो जायगा । ऐसी ही बात पगवानने सातवें अध्यायके तीसवें रलोकमें कही है कि 'अधिपृत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान् ही हैं- ऐसा प्रयाणकालमें भी मेरेको जो जान लेते हैं, वे मेरेको यथार्थरूपसे जान लेते हैं अर्थात मेरेको प्राप्त हो जाते हैं ।' आठवें अध्यायके धाँचवें श्लोकमें कहा कि 'अन्तकालमें मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, यह मेरेको ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।'

दसरी बात, उपर्युक्त पदोंसे भगवान् दस ब्राह्मी स्थितिकी महिमाका वर्णन करते है कि इसमें यदि अन्तकालमें भी कोई स्थित हो जाय, तो वह शान्त ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । जैसे समब्रद्धिके विषयमे

<sup>\*</sup> असत्को जाननेसे असत्को निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि असत्की स्वतन्त्र सता है ही नहीं । सत्से हो असत्को सत्ता मिलती है । अगर असत्को जाननेसे असत्को निवृत्ति न हो हो वाहतवर्षे असत्को जाना हो नहीं हैं। प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञानसे असत्की निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें असत्की सता एती है।

भगवान्ने कहा था कि इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान महान् भयसे रक्षा कर लेता है(२ १४०), ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अन्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो जाय, जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय,तो निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इस स्थितिका अनुभव होनेमें अड़ताका एग ही बाधक है। यह एग अन्तकालमें भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतःसिद्ध वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उप्रभरमें नहीं हुआ, वह अन्तकालमें कैसे होगा? अर्थात् स्वस्थ अवस्थामें तो सायकको बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार-शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कर लेगा; परन्तु अन्तकालमें प्राण छूटते समय युद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती— ऐसी अवस्थामें ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्युके समयमें जब प्राण छूटते हैं, तब शरीर आदिसे स्वतः ही सम्बन्ध-विच्छेद होता है । यदि उस समय उस खतःसिद्ध तत्वकी तरफ लक्ष्य हो जाय, तो उसका अनुभव सुगमतासे हो जाता है । कारण कि निर्विकल्प 🔞 अवस्थाकी प्राप्तिमें तो बृद्धि, विवेक आदिकी आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्त्वकी प्राप्तिमें केवल लक्ष्यकी आवश्यकता है" । यह लक्ष्य चाहे पहलेके अध्याससे हो जाय, चाहे किसी शुभ संस्कारसे हो जाय, चाहे भगवान् या सत्ताकी अहैतुकी कृपासे हो जाय, लक्ष्य होनेपर उसकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है।

यहाँ 'अपि' पदका तात्पर्य है कि अत्तकालसे पहले अर्थात् जीवित-अवस्थामें यह स्थिति प्राप्त कर से तो वह जीवन्मुक हो जाता है; परन्तु अगर अन्तकालमें भी यह स्थिति हो जाय अर्थीत् निर्मम-निरहंकार हो जाय तो वह भी मुक्त हो जाता

भगवान्ने कहा था कि इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तकत महान् भयसे रक्षा कर लेता है(२ १४०), ऐसे ही हो जाती है। स्थितिके लिये अभ्यास करने, ध्यान यहाँ कहते हैं कि अन्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो करने, समाधि लगानेकी किञ्चिमात्र भी आवश्यकता जाय, जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायानी निर्वाण नहीं है।

भगवान्ने यहाँ कर्मयोगके प्रकरणमें प्रहानिवांणम्' पद दिया है। 'इसका ताल्पं है कि जैसे सांख्ययोगीको निर्वाण बहाकी प्राप्त होती है (गीता ५ । २४-२६), ऐसे ही कर्मयोगीको में निर्वाण बहाकी प्राप्ति होती है। इसी वातको पाँचवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें कहा है कि सांख्ययोगीदाण जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगीदाण भी प्राप्त किया जाता है।

### विशेष बात

जड़ और चेतन—ये दो पदार्थ हैं । प्राणिमात्रका

खरूप चेतन है, पर उसने जड़का सङ्ग किया हुआ है। जड़की तरफ आकर्षण होना पतनकी तरफ जान है और चित्रमय-तत्त्वकी तरफ आकर्षण होना उत्यानमें तरफ जाना है, अपना कत्याण करना है। जड़की तरफ जानेमें 'मोह'को मुख्यता होती है और परमात्मतत्त्वनी तरफ जानेमें 'विवेक' की मुख्यता होती है।

समझनेकी दृष्टिसे मोह और विवेकको दो-ये विभाग कर सकते हैं—(१) अहंता-ममतायुक्त मोह एवं कामनायुक्त मोह (२) सत्-असत्का विवेक एवं कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक।

प्राप्त वस्तु, शरीरादिमें अहंता-ममता करना—यह अहंता-ममतायुक्त मोह है; और अप्राप्त वस्तु, पटन, पर्धिस्थति आदिको कामना करना— यह कामनायुक्त मोह है। शरीरी (शरीरमें रहनेवाला) अलग है और शरीर अलग है, शरीरी सत् है और शरीर असत् है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है—इसको ठीक तरहसे अलग-अलग जानना सत्-असत्का विवेक है; और कर्तव्य क्या है,अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है,

<sup>\*</sup>निर्विकस्य अवस्थाकी प्रास्तिमें ही अध्यास, विवार, निर्दिय्यासन आदि काम करते हैं पर निर्विकस्य बोम (अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति)की प्रास्तिमें बुद्धि काम नहीं करती । उसमें बुद्धि सूट जाती है । कारण कि निर्विकस्य बोध करण -निर्देश है अर्थात् उसमें करणकी किक्कियात्र भी अपेक्षा नहीं है । उसकी प्रास्तिमें करणसे सम्बन्ध-विकेट हो कारण है ।

prosessessiani antipatanterrational de la company de l अधर्म क्या है— इसको ठीक तरहसे समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्यका त्याग करना कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक है ।

पहले अध्यायमें अर्जुनको भी दो प्रकारका मोह हो गया था, जिसमें प्राणिमात्र फँसे हुए हैं । अहंताको लेकर 'हम दोषोंको जाननेवाले धर्मात्मा है' और ममताको लेकर 'ये कटम्बी मर जायँगे'--यह अहंता-ममतायुक्त मोह हुआ । हमें पाप न लगे, कुलके नाशका दोष न लगे. मित्रद्रोहका पाप न लगे. नरकोंमें न जाना पडे, हमारे पितरोंका पतन न हो- यह कामना-युक्त मोह हुआ ।

उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोहको दूर करनेके लिये भगवानने दूसरे अध्यायमें दो प्रकारका विवेक बताया है—शरीरी-शरीरका, सत्-असत्का विवेक (२ । ११-३०) और कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक (2 138-43) 1

शरीरी-शरीरका विवेक बताते हुए भगवानने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे-यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे-यह बात भी नहीं अर्थात् हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तया ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे तथा बीचमें भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीरमें कुमार, युवा और वृद्धावस्था—ये अवस्थाएँ

बदलती है, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोडकर नये वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है। इसमें चिन्ताको, शोककी बात ही क्या है?

कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक बताते हुए भगवान्ने कहा कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बढकर कोई धर्म नहीं है । अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्गप्राप्तिका खुला दरवाजा है। तू युद्धरूप खधर्मका पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा । यदि तू जय-पराजय, लाभ-हानि और सख-दःखको समान करके यद्ध करेगा तो तझे पाप नहीं लगेगा । तेरा तो कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है,फलमें कभी नहीं । तु कर्मफलका हेत् भी मत बन और कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो । इसलिये तु कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर और समतामें स्थित होकर कमोंको कर: क्योंकि समता ही योग है । जो मनुष्य समबुद्धिसे युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित-अवस्थामें ही पुण्य-पापसे रहित हो जाता है।

जब तेरी बद्धि मोहरूपी दलदलको और श्रतिविप्रतिपतिको पार कर जायगी, तब त योगको प्राप्त हो जायगा ।

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इस प्रकार ॐतत्, सत्—इन भगवन्नामीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषदरूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमे 'सांख्ययोग' नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।।२ ।।

कर्मयोग, सांख्ययोग, भक्तियोग आदि सभी साधनोमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है । सांख्ययोगमें इस विवेककी मुख्यता है और सांखायोगसे ही भगवान्ने अपना उपदेश आरम्प किया है: अतः इस अध्यायका माम 'सांख्ययोग' रखा गया है ।

> दूसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

> (१) इस अध्यायमें 'अध द्वितीयोऽध्यायः' के

तीन, 'संजय 'उवाच', 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदोंकें चौदह, श्लोकोंके नौ सौ सतावन और पुण्पकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदींका योग नौ सौ सतासी है।

(२) इस अध्यायमें अध द्विनीयोऽध्यायः के सात. 'संजय उदाव' श्री भगवानुवाच' आदि पदोके पैतालीस, भ्लोकंकि दो हजार चार सौ तीन और पुणिकाके पैतालीस अधार हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अधारीका जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता वाघा नहीं पहुँचाती और इस प्रकार बिना कुछ किये ही उसकी सुद्धि खतः सम होने लगती है। सुद्धिको सम करनेके लिये तभीतक कहा जाता है, जबतक सुद्धिमें संसारका महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका सुद्धि हो जानेपर संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव खतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका सुद्धि होनेमें भीग और संग्रहकी आसक्तिको महान् बायक बताया गया है (गीता २ 1४४)।

इस तरह कर्मथोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी अल्पन्त आवरयकता बतानेके बाद भगवान् अर्जुनंको समभावपूर्वक कर्तव्यकर्म करनेके लिये विशेषरूपसे कहते हैं, जैसे—'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२१४७), 'योगस्थः कुरु कमाणि' (२१४८) 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, 'समतामें श्थित हुआ तू कमोंको कर'। इसके साथ यह भी कहते हैं कि 'दूरेण द्वायां कर्म बुद्धियोगात्' (२१४९) 'बुद्धियोग-(समता-) से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ हैं, आगे कहते हैं— 'बुद्धौ शरणमन्विच्छ' (२१४९), 'बुद्धियुक्तो जहातोह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।।'(२१५०) 'तू समबुद्धिका आश्चय ग्रहण कर' 'समतापूर्वक कर्म कर्तनेवाला पुरुष पाप और पुण्य—दोनोंक यहाँ जीवित-अवस्थामें ही त्याग कर देता है, इसलिये तू समताकी प्राप्तिके लिये ही प्रयत्न कर,' व्याप्तिक समता ही कमोंमें चतुरता है।'

अर्जुनके मंत्रमें युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था। पहले अध्यायके इकतीसर्वे श्लोकमें अर्जुन कहते हैं—'युद्धमें अपने कुलको मारकर मैं अपना हित नहीं देखता'—'न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्या स्वजनमाहथे'। फिर पैतालीसर्वे श्लोकमें ये कहते हैं— 'अही। शोक है कि हमलोगे चुद्धिमान् होकर भी युद्धरूप महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं'— 'अहो यत महत्यापे कर्तुं व्यवसिता ययम्'। आगे दूसरे अध्यायके पाँववें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं— 'मैं भिक्षाका अन खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं'—'श्रेयो भोर्कु धैक्ष्यमपीह लोके' और नवें श्लोकमें तो पगवान्की आग्रा ('जनिष्ठ परंतप' २।३) के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'—'न योतस्वे'(गीता २।९)।

यह नियम है कि अपना आमह रखनेसे श्रोता वक्ताको यातोंका आशय अच्छी तरहसे महीं समझ सकता । यही कारण है कि अपना (युद्ध न करनेका) आग्रह रखनेसे अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरणमें भगवान्के ववनोंका आशय अच्छी तरहसे नहीं समझ सके । अतः अर्जुनको भगवान्के वचन मिले हुए-से जान पड़ने लगे । इसिलये भगवान्क अभिग्राय क्या है ? वे मेरे कल्याणके लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं—इसका खुलासा करानेके लिये अर्जुन आगेके दो श्लोकोंमें भगवान्से प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन बोले— हे जनार्दन ! अगर आप कर्मसे बुद्धि-(ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? आप अपने मिले हुए वचनोंसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । अतः आप निश्चय करके एक बात कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ ।

व्याख्या — 'जनादंन' — इस पदसे अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्रीकृष्ण! आप सभीकी याचना पूरी करनेवाले हैं; अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे।

चेत्कर्मणस्ते" नियोजयसि 'ज्यायमी केशव'- मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तरके रूपमें भी वक्तासे अपनी वात अथवा सिद्धान्तका ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि वक्ताके निर्देशका, चाहे वह मनोऽनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करनेका निश्चय ही शुरवीरता है, शेप सब कमजोरी या कायरता ही कही जायगी । इस कमजोरीके कारण ही मनुष्यको प्रतिकूलता सहनेमें कठिनाईका अनुभव होता है । जब वह प्रतिकूलताको सह नहीं सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता है अर्थात् तव भलाईके वेशमें बुराई आती है । जो मुगई भलाईके वेशमें आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है । यहाँ अर्जुनमें भी हिसा-त्यागरूप भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुगई आयी है। अतः वे कर्तव्य-कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मान रहे हैं । इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?

भगवान्ते दूसरे अध्यायके उत्तालीसर्वे स्लोकमें बुद्धियाँगे 'पदसे समयुद्धि-(समता-) की ही बात कही थी; परनु अर्जुनने उसको ज्ञान समझ लिया । अतः वे भगवान्से कहते हैं कि हे जनार्दन ! आपने पहले कहा कि 'भैने सांख्यमें यह युद्धि कह तो, इसोको तुम योगके विषयमें सुनो । इस युद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मवयनको छोड़ देगा ।' परनु कर्मवयम तमो सूटेगा, जब ज्ञान होगा । आपने सम्प्रभा कह दिया वि 'पुद्धियोग अर्थात् ज्ञान्ये कर्म अयन्त निकृष्ट हैं '(२ ।४९) !-अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान होशे हैं, तो फिर मान्यतामें कर्मसे ज्ञान हेशे हैं, उत्तम हैं, तो फिर मिंखे शास्तिविहत यहा, दान, तप आदि शुभ कर्मीने

भी नहीं लगाना चाहिये, केवल ज्ञानमें हो लगाना चाहिये। परनु इसके विषयीत आप मेरेको युद्ध-जैसे अल्पन क्रूर कर्ममें, जिसमें दिनभर मनुष्योंकी हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं?

पहले अर्जुनके मनमें युद्ध कलेका जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोशमें भरकर भगवान्से कहा कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके बीचमें मेरे रथको खड़ा कर दीजिये, जिससे मैं यह देख लूँ कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है।' परनु भगवान्ने जब दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणके सामने तथा राजाओंके सामने रथ खड़ा करके कहा कि 'तू इन कुरुवंशियोंको देख', तब अर्जुनका करैदुमिक्क मोह जामत् हो गया। मोह जामत् होनेसे उनको चृति युद्धसे, कमंसे उपरत होकर ज्ञानको तरफ हो गयी; क्योंकि ज्ञानमें युद्ध-जैसे पोर कम्में नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरेको घोर कमेंमें क्यों लगाते हैं?

यहाँ 'युद्धिः' पदका अर्थ 'ज्ञान' लिया गया है । अगर यहाँ 'युद्धिः' पदका अर्थ 'ज्ञान' लिया गया है । अगर यहाँ 'युद्धिः' पदका अर्थ 'त्रामचुद्धिं (समता) लिया जाय तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा । कारण कि दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनके थोग-(समता-) में स्थित होकंत कर्म करतेकी आज़ा दी है । व्यामिश्र चचन तभी सिद्ध होगा, जव अर्जुनकी थान्यतामें दो वाते हों और तभी यह प्रश्न धनेगा कि अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मेंरेको धोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? दूसरी बात, मगवान्ते आगे अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें दो निष्टाएं कहीं है— ज्ञानियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे । इससे भी अर्जुनके प्रश्नमें 'बुद्धिः' पदका अर्थ 'ज्ञान' लेना युक्तिसंगत बैठता है ।

कोई भी सापक श्रद्धापूर्वक पूछ्नेपर ही अपने प्रश्नक सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आरोतपूर्वक शंका करनेसे सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं। अर्जनमा ध्यानाम्य पर्ण शहर है, अतः भगपान्के kenterangunggan kangganggan kangganggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा समझकर समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका सर्वधा त्याग कर देना 'जानयोग' है ।

गीतोपदेशके आरम्भमें ही भगवान्ने सांख्ययोग (ज्ञानयोग) का वर्णन करते हुए नाशवान् शरीर और अविनाशी शारीरीका विवेचन किया है, जिसे (गीता २।१६ में) असत् और सत्के नामसे भी कहा गया है।

'कर्मयोगेन योगिनाम्'- वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म

सामने आ जाय, उसको (उस कर्म तथा उसके फलमें) कामना, ममता और आसक्तिका सर्वधा त्या करके करना तथा कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें सन रहना 'कर्मयोगं' है।

भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन दसरे अध्यापके सैतालीसवें और अङ्तालीसवें श्लोकमें मुख्यस्पस किया है । इनमें भी सैतालीसवे रलोकमें कर्मयोगका सिद्धान्त कहा गया है और अड़तालीसवें श्लोकमें कर्मयोगको अनुष्ठानमें लानेकी विधि कही गयी है।

# कर्मणामनारम्भात्रैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते ।

### न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।।४

मनुष्य न तो कर्मीका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त होता है और न कर्मिक त्यागमात्रसे सिद्धिको ही प्राप्त होता है ।

कर्मणामनारम्भात्रैकस्य व्याख्या—'न पुरुषोऽश्रते'-कर्मयोगमें कर्म करना अत्यन्त आवश्यक है। कारण कि निष्कामभावसे कर्म करनेपर ही कर्मयोगकी सिद्धि होती है \* । यह सिद्धि मनव्यको कमें किये बिना नहीं मिल सकती ।

मनुष्यके अन्तःकरणमें कर्म करनेका जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शान्त करनेके लिये कामनाका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है । कामना रखकर कर्म करनेपर यह वेग मिटता नहीं. प्रत्यत बढता है।

'नैष्कार्यम् अश्रुते' पदोंका आशय है :कि कर्मयोगका आचरण करनेवाला मनुष्य कर्मीको कृतते हुए हो निष्कर्मताको प्राप्त होता है । जिसं स्थितिमें मनप्यके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् बन्धनकारक नहीं होते, उस स्थितिको 'निष्कर्मता' कहते हैं ।

'कामनासे 'रहित होकर किये गये क्रमॉर्मे फल देनेकी शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीजको भूनने या ख्वालनेपर उसमें

पुनः अंकुर देनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्यके कमेंमिं पुनः जन्म-मरणके चक्रमें घमानेकी शक्ति नहीं रहती ।

कामनाका त्याग तभी हो सकता है, जब सभी कर्म दूसरोंकी सेवाके लिये किये जाये, अपने लिये नहीं । कारण कि कर्ममात्रका सम्बन्ध संसारसे है और अपना (खरूपका) सम्बन्धः परमात्मासे है। अपने साथ कर्मका सम्बन्ध है ही नहीं । इसलिये जवतक अपने लिये कर्म करेंगे, तवतक कामनाका त्याग नहीं होगा: और जवतक कामनाका त्याग नहीं होगा,

त्तवतक निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होगी । \* \* \* \* ं 'न च संन्यसनादेव सिद्धिं समीधगन्छति'—इस श्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ते कर्मयोगको दृष्टिसे कहा कि कमोंका आरम्य किये जिना कर्मचोशोको निप्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होती । अब श्लोकके उत्तरार्धमें सांख्ययोगकी दृष्टिसे कहते हैं कि केवल कर्मीका खरूपसे स्थाग कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि अर्थात् निष्कर्मताकी -प्राप्ति नहीं होता । सिदिकी प्राप्तिक लिये उसे

<sup>°</sup>जो योगपर आरूढ़ होना चाहता है,अपनेमें समता लाना चाहता है, उसके लिये (कर्मयोगकी दृष्टिसे) निष्काममाउसे कर्म करना आवश्यक है— 'आरुस्सोर्मुनेयोंनं कर्म कारणमुख्यते' (गीता '६ १३) । अगर वह कर्म केरेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पना लगेगा कि मैं सिद्धि-असिद्धिमें सम रहा या विचलित हो गया ?

कर्तापन-(अहंता-) का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्ययोगीके लिये कर्मीका खरूपसे त्याग करना मख्य नहीं है, प्रत्यत अहंताका त्याग ही मुख्य है ।

सांख्ययोगमें कर्म किये भी जा सकते हैं और किसी सीमातक कर्मीका त्याग भी किया जा सकता है; परन्तु कर्मयोगमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये कर्म करना आवश्यक होता है (गीता ६ । ३) ।

# . प्रार्मिक बात

श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यको व्यवहारमें परमार्थ-सिद्धिकी कला सिखाती है । उसका आशय कर्तव्य-कर्म करानेमें है, छुड़ानेमें नहीं । इसलिये भगवान् कर्मयोग और ज्ञानयोग— दोनों ही साधनोंमें कमें करनेकी बात कहते हैं।

यह एक स्वामाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है, तब वह सांसारिक कर्मोंसे ठकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है । इसी कारण अर्जुन भी कमोंसे उकताकर भगवान से पुछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञानयोग— दोनों प्रकारके साधनोंका तात्पर्य समतासे हैं, तो फिर कर्म करनेकी बात आप क्यों कहते हैं ? मुझे युद्ध-जैसे धोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? परन्तु भगवान्ने दोनों ही प्रकारके साधनींम अर्जुनको कर्म करनेको आज्ञा दी है; जैसे-कर्मयोगमें 'योगस्थः कुरु कर्माणि' (गीता २ १४८) और सांख्ययोगमें 'तस्पाद्यध्यस्व भारत' (गीता ,२ । १८) । इससे सिद्ध होता है कि भगवान्का अभिप्राय कर्मोंको खरूपसे छुड़ानेमें नहीं, प्रत्युत कर्म करानेमें है। हाँ, भगवान कमोंमें जो जहरीला अंश--कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं ।

कर्मीका स्वरूपसे त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको ठनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कर्मयोगी निःखार्थभावसे कर्म करते हुए शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि, पदार्थ आदिको संसारको वस्तु भानकर संसारको सेवामे लगाता है और कमों तथा पदार्थिक साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं, मानता (गीता ५ । ११) । ज्ञानयोगमें सत-असतके विवेककी प्रधानता रहती है । अतएव ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मेंकि साथ किञ्चित्पात्र भी सम्बन्ध नहीं है (गीता ३ 1२८: ५ 1८-९) ।

प्रायः सभी साधकोंके अनुभवकी बात है कि कल्याणको उत्कट अभिलाषा जायत होते ही कर्म. पदार्थ और व्यक्ति-(परिवार) से उनकी अरुचि होने लगती है । परनु वास्तवमें देहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे यह आएम-विश्रामकी इच्छा ही है, जो साधककी उत्रतिमें वाधक है । साधकोंके मनमें ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्तिका खरूपसे त्याग करनेपर ही हम परमार्थमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं। परना वास्तवमें इनका स्वरूपसे त्याग न करके इनमें आसक्तिका त्याग करना ही आवश्यक है । सांख्यायोगमें उत्कट वैराग्यके बिना आसक्तिका त्याग करना कठिन होता है। परन्त कर्मयोगमें वैराग्यकी कमी होनेपर भी केवल दूसरोक लिये कर्म करनेसे आसक्तिका त्याग सुगमतापूर्वक हो जाता है।

गीताने एकान्तमें रहकर साधन करनेका भी आदर किया है; परन्तु एकान्तमें सात्त्विक पुरुष तो साधन-भजनमें अपना समय बिताता है. पर राजस परुप संकल्प-विकल्पमें, तामस पुरुष निद्रा-आलस्य-प्रमादमें अपना समय विताता है, जो पतन करनेवाला है। इसलिये साधकको रुचि तो एकान्तको ही रहनी चाहिये अर्थात सांसारिक कर्मीका त्याग करके पारमार्थिक कार्य करनेमें ही उसकी प्रवृति रहनी चाहिए परन्तु कर्तव्यरूपसे जो कर्म सामने आ जाय, उसको वह तत्परतापर्वक करे । उस कर्ममें उसका ग्रग नहीं होना चाहिये । राग न तो जन-समुदायमें होना चाहिये और न अकर्मण्यतामें हो । कहीं भी राग न रहनेसे साधकका बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है । वास्तवमें शरीरको एकान्तमें ले जानेको ही एकान्त मान लेना भूल है; क्योंकि शर्पर संसारका ही एक अंश है। अतः ज्योरसे सम्बन्ध-विचेद होना अर्घात उसमें अहंता-ममता न रहना हो। बास्तविक एकान है।

# न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५ ।।

कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि (प्रकृतिके) परवश हुए सब प्राणियोंसे प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं।

व्याख्या—'न हि कधित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' — कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग— किसी भी मार्गमें साधक कर्म किये बिना नहीं रह सकता । यहाँ 'कश्चित्', 'क्षणम्'और 'जात'- ये तीनों विलक्षण पद हैं । इनमें 'कश्चित्' पदका प्रयोग करके भगवान् कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी । यद्यपि ज्ञानीका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता. तथापि उसके कहलानेवाले शरीरसे भी हरदम क्रिया होती रहती है। 'क्षणम्' पदका प्रयोग करके भगवान् कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य भी हरदम कर्म करता हैं' ऐसा नहीं मानता,तथापि जबतक वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तबतंक वह एक क्षणके लिये भी कर्म किये बिना नहीं रहता । 'जातु' पदका प्रयोग करके भगवान् यह कहते है कि जाप्रत्, स्वप्न, सुपुष्ति, मूर्च्छा आदि किसी भी अवस्थामें मनुष्य कर्म किये विना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान् इसी श्लोकके उत्तरार्धमें 'अवशः' पदसे बताते हैं कि प्रकृतिके परवश होनेके कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं । प्रकृति निरत्तर परिवर्तनशील है। साधकको अपने लिये कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाय, उसे केवल दूसरेंके हित की दृष्टिसे कर देना है। परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे साधक निपिद्ध-कर्म तो कर ही, नहीं सकता ।

बहुत-से मनुष्य केवल स्थूलशरीरकी क्रियाओंको कर्म मानते हैं , पर गीता मनको क्रियाओंको भी कर्म मानती है । गीताने शारीरिक, व्यक्तिक और मानसिक रूपसे की गयी मात्र क्रियाओंको कर्म माना 'शरीरवाङ्मनोमियंत्कर्म प्रारमते नरः' (गीत १८ । १५) । जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, वे हो सब क्रियाएँ 'कर्म' बनकर उसे वॉधनेवाली होती हैं, अन् क्रियाएँ 'गर्ही ।

मनुष्योंकी एक ऐसी घारणा बनी हुई है, जिसके अनुसार वे बच्चोंका पालन-पोपण तथा आजीविका-व्यापारं,नौकरी, अध्यापन आदिको ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्तं खाना-पीना, सोना,बैठना, विनान करना आदिको कर्म नहीं मानते । इसी कारण कर्ड मनुष्य व्यापार आदि कमीको छोड़कर ऐसा मान लेते है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ 1.परना यह उनकी भागी भूल है। शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी स्थूलशरीरकी क्रियाएँ नींद, चित्तन आदि सृक्ष्म-शरीरकी क्रियाएँ और समाधि आदि कारण-शरीरकी क्रियाएँ— ये सब कर्म ही हैं। जवतक शरीरमें अहंता-ममता है, तबतक शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाएँ 'कर्म' है। कारण कि शरीर प्रकृतिका कार्य है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती । अतः रारीरमें अहंता-ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षंणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्तिको ।

'कार्यंते हायशः कर्म सर्यः प्रकृतिनीपीः'—
प्रकृतिजन्य गुण (प्रकृतिके) परवश हुए प्राणियाँसे
कर्म कराते हैं। परवश होनेयर प्रकृतिके गुण हाय
कर्म कराये जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण
निरत्तर क्रियाशील हैं (गीता ३।२७:
१३।२९)। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग,
अधिनाशी, निर्विकार तथा निर्तित है, तथापि जयतक
वह प्रकृति एवं उसके कार्य— स्यूल, सूश्म

d

ij

Ħ

H

쉶

į

और कारण-शरीरमें किसी भी शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उससे सुख चाहता है , तबतक वह प्रकृतिके परवश रहता है (गीता १४।५) । इसी परवशताको यहाँ 'अवशः' पदसे कहा गया है । नवें अध्यायके आठवें श्लोकमें और आठवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे परवश हए जीवके द्वारा कर्म करनेकी बात कही गयी है । खभाव बनता है वृत्तियोंसे, वृत्तियाँ बनती है गुणोंसे और गुण पैदा होते हैं प्रकृतिसे । अतः चाहे खमावके परवश कहो, चाहे गुणोंके परवश कहो और चाहे प्रकृतिके परवश कहो, एक ही बात है। वास्तवमें सबके मूलमें प्रकृतिजन्य पदार्थोंकी परवशता ही है। इसी परवशतासे सभी परवशताएँ पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थांको परवशताको हो कहीं कालकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी और कहीं गुणोंकी परवशता कह दिया है । तात्पर्य यह है कि यह जीव जबतक प्रकृति और उसके गुणोंसे अदीत नहीं होता, परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक यह गुण,काल,स्वभाव आदिके अवश (परवश) ही रहता है अर्थात् यह जीव जबतक प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, प्रकृतिमें स्थित रहता है, तवतक यह कभी गुणोंके, कभी कालके, कभी भीगोंके और कभी स्वभावके परवश होता रहता है, कभी सवश (स्ततन्त ) नहीं रहता । इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति , स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिके भी परवश होता रहता है। परन्तु जब यह गुणोंसे

### और यह स्वतःसिद्धं स्वतन्तताको प्राप्त हो जाता है । विशेष बात

अतीत अपने स्वरूपका अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव

कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती

प्रकृतिकी सक्रिय (स्थल) अफ़िय (सूक्ष्म) दो अवस्थाएँ होती हैं; जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना (निझ आदि) अक्रिय अवस्था । वास्तवमें अक्रिय अवस्थामें भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें स्भरूपसे मक्रियता रहती है। जैसे किसी सीये हुए मनुष्यको जागनेक समयसे पूर्व ही जगा देनेपर वह

भी सक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है। वास्तवमें देखा जाय तो प्रकृतिको कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं : क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलनेवाली है । स्वयं आत्मामें कर्तापन नहीं है; परन्तु प्रकृतिके कार्य शरीरादिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे वह प्रकृतिके परवश हो जाता है । इसी परवशताके कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपनेको कर्ता मानता रहता है । वस्तुतः आत्मामें कोई भी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । जैसे प्रकृतिद्वार समस्त सृष्टिकी क्रियाएँ स्वाभाविकरूपसे हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएँ और पोजनका पाचन, श्वासोंका आवागमन आदि क्रियाएँ एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएँ भी खाभाविकरूपसे हो रही है। परन्तु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपनेको कर्ता मानकर बँघ जाता है। प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूपमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें प्राकृतिक

कहता है कि मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया। इससे

यह सिद्ध हुआ कि भींदकी अक्रिय अवस्थामें भी

नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेनेके बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं

कहता: क्योंकि नींदका पकना पूर्ण हो गया । इसी

प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदिको अवस्थाओंमें

भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता । अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि सम्पूर्ण क्रियाएँ पदाधोंमें ही हो रही हैं और पदार्थोंके साथ मेरा किश्चिन्यात्र मी सम्बन्ध नहीं है तो वह पावरातासे मुक्त हो सकता है । कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थोंकी कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करके इस परवशताको मिटा देता है। भगवानने इस रलोकमें जो बात कहा है, वही

पदार्थोंकी कोई स्वतन्त सता नहीं है। प्रतिक्षण

बदलते हुए पुजना नाम ही पदार्थ है। पदार्थिक

साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई भी मनुष्य किसी

बात उन्होंने अञ्चारहवें अध्यायके ग्यारहवें क्लोकमें भी कही है कि प्रकृतिसे अपना सन्यन्य मनते हुए गोर्र भी मनुष्य कर्मोंका सम्पूर्णतासे त्याग नहीं कर सकता— 'न हि देहभृता शक्यं त्यकुं, कर्माण्यशेषतः ।'्रे,

#### 4

सम्बन्ध—पीछेके श्लोकमें यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये कि नहीं रहता । इसपर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक ग्रेककर भी तो अपनेसे उर्द्धन मान सकता है । इसका समाधान करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं ।

# कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। ६ ।।

जो कर्मेन्द्रियों-(सम्पूर्ण इन्द्रियों-) को हठपूर्वक रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धिवाला मनुष्य मिथ्याचारी (मिथ्या आवरण करनेवाला) कहा जाता है।

व्याख्या— 'कर्मेन्द्रियाणि संयस्य ''''' मिथ्याचारः स उच्यते'— यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि'पदका अभिप्राय पाँच कर्मेन्द्रियों (वाक्, हस्त, पाद, उपस्य और गुदा) से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों (क्षोत्र), स्वचा, नेत्र, रसना और प्राण) से भी है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियोंके विना केवल कर्मेन्द्रियोंसे कर्म नहीं हो सकते । इसके सिवाय केवल हाथ,पैर आदि कर्मेन्द्रियोंको पेकनेसे तथा आँख, कान आदि क्वानेन्द्रियोंको न पेकनेसे पूर्ण मिथ्याचार भी सिन्द्र नहीं होता ।

गीतामें कमेंन्द्रियाँक अन्तर्गत ही शनेन्द्रियाँ मानी गयी हैं । इसलिये गीतामें 'कमेंन्द्रिय' शब्द तो आता है, पर 'शानेन्द्रिय' शब्द कहीं नहीं आता । पाँचवें अध्यायके आठवें-नवें श्लोकोंमें देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि शानेन्द्रियोंकी क्रियाओंको भी कमेंन्द्रियोंकी क्रियाओंके साथ सम्मिलत किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता शानेन्द्रियोंको भी कमेंन्द्रियाँ ही मानती हैं । गीता मनको क्रियाओंको भी कमें मानती है— 'शारीरवाङ्मनोभिर्यत्कमं प्रारम्ते नरः' (१८ 1१५) । तारार्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होनेसे प्रकृतिका कार्यमात्र क्रियाशील हैं।

यद्यपि संवयस्य पद्का अर्थ होता है—इन्द्रियोका अच्छी तरहसे नियमन अर्थात् उन्हें वशमें करना, तथापि यहाँ इस पदका अर्थ इन्द्रियोंको वशमें करना न होकर उन्हें हटपूर्वक बाहरसे रोकना ही है। कारण कि इन्द्रियोंके वशमें होनेपर उसे मिथ्यावार कहना नहीं बनता ।

मृढ बृद्धिवाला (सत्-असत्के विवेकसे ग्रहत ) मनुष्य बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक ग्रेक देता है, पर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका विनन करता रहता है और ऐसी स्थितिको क्रियापहर मान लेता है। इसलिये वह मिध्याचारी अर्थात् मिष्या आचरण करनेवाला कहा जाता है।

यद्यपि उसने इन्द्रियोंके विषयोंको बाहरसे स्थाग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें भी वह वसुत-कर्मरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहरसे क्रियारिंत 'दीखनेपर भी अहता, ममता और कामनाके करण रागपूर्वक विषय'वित्तानके रूपमें विषय-भोगरूप कर्म तो हो ही रहा है।

सांसारिक भोगोंको बाहरसे भी भोगा जा सकता है और मनसे भी। बाहरसे रागपूर्वक भोगोंको भोगनेसे अत्ताकरणमें भोगोंको जेसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे हो संस्कार भनसे भोगोंको भोगनेसे अर्थात् रागपूर्वक भोगोंका वित्तन करनेसे भी पड़ते हैं। बाहरसे भोगोंका त्याग तो मनुष्य विवारसे, लोक-लिहाजसे और व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके भयसे भी कर सकता है. पर मनसे भोग भोगोंने बाहरसे कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मनसे भोगोंको भोगता रहता है और विष्या अभिमान करता है कि मैं भोगोंका त्यागी हूं। मनसे भोग भोगनेसे विशेष इति होती हैं, क्योंकि इसके सेवनका विशेष अवसर मिलता हैं। अतः साधकको चाहिये कि जैसे वह बाहरके भोगोंसे अपनेको बचाता है, उनका त्याग करता है,ऐसे हो मनसे भोगोंके चिन्तनका भी विशेष सावधानीसे त्याग करे।

अर्जुन भी कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना चाहते हैं और भगवान्से पृछ्ते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें

क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसित्त, कामना आदि खते हुए केवल वाहरसे कर्मोंका त्याग करके अपनेको क्रियारहित मानता है, उसका आवरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधकको कर्मोंका स्वरूपसे त्याग न करके उन्हें कामना-आसित्तसे रहित होकर तत्परता-पर्वक करते रहना चाहिये।

\*

सम्बन्ध—चौथे श्लोकमें भगवान्ते कर्मथोग और सांख्ययोग-दोनोंकी दृष्टिसे कर्मोका त्याग अनावश्यक बताया। फिर पाँचवे श्लोकमें कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें शणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोकमें हठपूर्वक इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर अपनेको क्रियारिहत मान लेनेवालेका आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेपात्रसे उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगेके श्लोकमें भगवान् बासाविक त्यागकी प्रदायान बताते हैं।

# यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७ ।।

हे अर्जुन ! जो मनुष्य मनसे इन्द्रियोंपर नियन्नण करके आसक्तिरहित होकर (निष्काम भावसे) समस्त इन्द्रियोके द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ।

व्याख्या—'तु'— यहाँ अनासक्त होकर कर्म करनेवालेको मिथ्याचारीको अपेक्षा हो नहीं, प्रत्युत सांख्ययोगीको अपेक्षा भी श्रेष्ट चतानेकी दृष्टिसे 'तु'पद दिया गया है।

'अर्जुन' — 'अर्जुन' शब्दका अर्थ होता है— स्वच्छ । यहाँ भगवान्ने 'अर्जुन' सम्बोधनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः तुन्हारे अन्तःकरणमें कर्तव्य-कर्मविषयक यह सन्देह कैसे? अर्थात् यह सन्देह तुन्हारेमें स्थिर नहीं रह सकता ।

'यस्विन्द्रियाणि मनसा नियाय'— यहाँ 'मनसा' पद सम्पूर्ण असःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) का वाचक है, और 'इन्द्रियाणि' पद छठे रलोकमें आये 'क्रमेन्द्रियाणि' पदको तरह ही दसों इन्द्रियोका याचक है।

मनसे इन्द्रियोंको वशमें करनेका तारपर्य है कि विवेक्यती बुद्धिके द्वारा 'मन और इन्द्रियोंसे स्वयंका कोई सम्बन्ध नहीं है'— ऐसा अनुपाव करना । मनसे इन्द्रियोंका नियमन करनेपर इन्द्रियोंका अपना स्वतन्त

आमह नहीं रहता अर्थात् उनको जहाँ समाना चाहै, वहीं वे सम जाती हैं और जहाँसे उनको हटाना चाहै, वहाँसे वे हट जाती हैं।

इन्द्रियाँ वरामें तभी होती हैं, जब इनके साथ ममता(मेरा-पन) का सर्वधा अभाव हो जाता है। बारहवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी कर्मयोगीके लिये इन्द्रियोंको वरामें करनेकी बात आयी है— 'सर्वकर्षफलत्यागं ततः कुरु यतात्यवान् ।'तात्पर्य यह है कि वरामें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा हो कर्मयोगका आवरण होता है।

पीठेके (छठे) श्लोकमें भगवान्ते 'संवच्च' पदसे मिथ्याचारके विषयमें इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऐकनेकी बात कही थी; किन्तु यही निवच्च' पदसे शाख-मर्यादाके अनुसार इन्द्रियोंका निवमन करने (निविद्धसे हटाकर उन्हें शाखविहित कर्तव्य-कर्मनें लगाने) की बात करी है। निवमन करनेपर इन्द्रियोंका संवम खतः हो जाता है।

'असकः'--आर्सीक दो जगह होती है--- (१) कर्मीमें और (२) उनके फलोमें 1 समल दोप आमक्तिमें ही एहते है, कर्मों तथा उनके फलोमें नहीं। आसिक्त रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसिक्तिका त्याग करनेपर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधकको कर्मोंका त्याग न करके उनमें आसिक्तिका

अतः साधकको कर्माका त्याग न करके उनमें आसक्तिका ही त्याग करना चाहिये । आसक्ति-रहित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आचरण किये विना

कमेंसि सम्बन्ध-विच्छेर नहीं हो सकता । साधक आसिक-एहित तभी हो सकता है, जब वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको 'मेरी' अथवा 'मेरे लिये' न मानकर, केवल संसारका और संसारके लिये ही मानकर संसारके हितके लिये तरपतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आवरण करनेमें लग जाय । जब वह अपने लिये कोई कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासिक स्वतः चिट जाती है ।

कर्मेन्द्रियोंसे होनेवाली साधारण क्रियाओंसे लेकर विकान तथा समाधितककी समस्त क्रियाओंका हमारे खरूपके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता ५ 1 ११) । परनु खरूपसे अनासक्त होते हुए भी यह जीवाला खर्य आसक्ति करके संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है । कर्मयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित होनेमें

ही है। कमोंसे प्राप्त होनेवाले किसी भी फलको न चाहना अर्थात् उससे सर्वथा असङ्ग हो जाना ही आसत्तिर्यहत होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाकी सिद्धिके

लिये ही किसी कार्यमें प्रवृत होता है; परनु साघक आसक्तिके त्यागका ठद्देश्य लेकर ही किसी कार्यमें प्रवृत होता है। ऐसे साधकको ही यहाँ 'असकः' कहा गया है। जब जानयोगी और कर्मयोगी—दोनों ही फलेच्छा और आसक्तिका त्याग करते हैं, तब जानयोगकी

और आसित्तका त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। करण कि कर्मयोगीको फिर किसी अन्य साधनकी आवस्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञानयोगीको देहापिमान और क्रिया-पदार्थकी आसिक्त मिद्यनके लिये कर्मयोग (निकामभावसे कर्म करने) की आवस्यकता रहती है (५।६: १५।११)। कर्मयोगमें आसिक्तिका त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगीको समयुद्धिको प्राप्ति हो जाती है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि कर्मक त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्तिर्यहत

होकर कर्म करनेको ही आवश्यकता है।

कर्मोंका त्याग करना चाहिये या नहीं—यह देखना वस्तुतः गीताका सिद्धान्त ही नहीं हैं। गीतांके अनुसार कर्मोमें आसाक्ति ही (दोष होनेके कारण) त्यान्य है।

कर्मयोगमें 'कर्म' सदा दूसरोंके हितके लिये होता है और' 'योग' अपने लिये होता है। अर्जुन कर्मको 'अपने लिये ' मानते हैं, इसीलिये उन्हें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म घोर दोख रहा है। इसपर-मागान् यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं।

'कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरमते' —जैसे इसी श्लोकके प्रथम चरणमें 'इन्द्रियाणि' पदका तासर्य

दसों इन्द्रियोंसे है, ऐसे ही यहाँ ' क्रांमिंद्रियै:' पदको दसों इन्द्रियोंका वाचक समझना चाहिये। अगर'क्रांमिंद्रियै:' पदसे हाथ, पैर, वाणी आदिको ही लिया जाय, तो देखे, मुने तथा मनसे विचार किये विना कर्म कैसे होंगे? अव: यहाँ सभी करणों अर्थात् अन्तरकरण और वहिःकरणको भी कर्मोन्द्रियां माना गया है: क्योंकि

जब कर्म अपने लिये न करके दूसरीके हितके

लिये किया जाता है, तब वह कमीयोग कहरूता है।
अपने लिये कमी करनेसे अपना सम्बन्ध कमी तथा
कमीफलके साथ हो जाता है, और अपने लिये कमी
न करके दूसर्वेक लिये कमी करनेसे कमी तथा
कमीफलका सम्बन्ध दूसर्वेक साथ तथा परमाताका
सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदासे हैं।
इस अकार देश, काल, परिस्थित आदिक अनसार

इन सबसे कर्म होते हैं।

आरम्म है। कर्मयोगी साधक दो तरहके होते हैं—
(१) जिसके भीतर कर्म करनेका येग, आसीत, हिंच तो है, पर अपना करनाण करनेकी इच्छा मुख्य है, ऐसे साधकके लिये नये-नये कर्म आरम्म करनेकी जरूरत नहीं है। उसके लिये केवल प्रान्त परिच्यिकम सदप्रयोग करनेकी ही जरूरत है।

प्राप्त कर्तत्र्य-कर्म को निःस्वार्थभावसे करना कर्मयोगका

(२) जिसके भीतर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मख्य नहीं है.और संसारकी सेवा करनेमें, उसे सुख पहुँचानेमें तथा समाजका सुधार करनेमें अधिक रुचि है. जिससे उसके मनमें आता है कि अमक-अमुक काम किये जायें तो बहतोंकी सेवा हो सकती है. समाजका सधार हो सकता है, आदि । ऐसा साधक अगर नये-नये कर्मीका आरम्भ कर भी दे. तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नये कर्मीका आरम्भ केवल कर्म करनेकी आसक्ति मिटानेके लिये ही किया जाना चाहिये ।

गीतामें भगवानने अर्जुनके लिये प्राप्त परिस्थितिका सदपयोग करनेके लिये ही कहा है: क्योंकि अर्जनमें अपने कल्याणको उच्छा मख्य थी (गीता २ 19: 3 17: 4 18) 1

'स विशिष्यते' —जो अपने स्वार्थका, फलकी आसंतिका त्याग करके मात्र प्राणियोंके हितके लिये कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है । कारण कि उसकी मात्र क्रियाओंका प्रवाह संसारको तरफ हो जानेसे उसमें स्वतः असङ्गता आ जाती है।

साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार होता है, तब वह कर्मीको साधनमें विध्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है । परना वास्तवमें कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मोमें सकामभाव हो दोपी है । अतः भगवान कहते हैं कि बाहरसे इन्द्रियोंका संयम करके भीतरसे विषयोंका चिन्तर करनेवाले मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दूसर्रेके हितके लिये कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है। वास्तवमें मिथ्याचारी परुषको अपेक्षा स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये सकामभावपूर्वक कर्म करनेवाला भी श्रेष्ठ है, फिर दूसरोंके कल्याणके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेवाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है-इसमें तो कहना ही क्या है ! पाँचवें अध्यायमें जब अर्जुनने प्रश्न किया कि संन्यास और योग —दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है, तब भगवानने उत्तरमें दोनोंको ही कल्याण करनेवाला खताकर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ कहा । यहाँ भी इसी आशयसे स्वार्थभावका त्याग करके दसरोंके हितके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको श्रेष्ट चताया गया है।

सम्बन्ध-गीता अपनी शैलीके अनुसार पहले प्रस्तुत विषयका विवेचन करती है। फिर करनेसे लाभ और न करनेसे हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करनेकी आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान् अर्जुनके प्रश्न (मुझे घोर कमीं क्यों लगाते हैं?) का उत्तर देते हुए पहले कमीक सर्वथा त्यागको असम्भव बताते हैं। फिर कमीका स्ररूपसे त्याग करके मनसे विषय-विन्तन कानेको निष्याचार बताते हुए निष्कामभावसे कर्म करनेवाले मनुष्यको श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगेके श्लोकमें भगवान् अर्जुनको उसीके अनुसार कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

## नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः।।८।।

तू शास्त्रविधिसे नियत किये हुए कर्तव्य-कर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा । व्याख्या— 'नियतं कुरु कर्म त्वम्'—शाखोंमें विहित तथा नियत- दो प्रकारके कर्मीको करनेकी आजा दी गयी है । विहित-कर्मका तालर्य है— सामान्यरूपसे शास्त्रीमें बताया हुआ आज्ञारूप कर्म; जैसे-व्रत, उपवास, उपासना आदि । इन विहित कर्मोंको सम्पूर्णरूपसे करना एक व्यक्तिके लिये कठिन है। परन्तु निपिद्ध कर्मोंक स्थाग करना सुगम है। विहित कर्मको न

कर सक्तेमें उतना दोप नहीं है, जितना निपिद्ध कर्मका त्याग करनेमें लाभ है: जैसे झठ न बोलना, चीरी म करना, हिंसा न करना इत्यदि । निपद्ध कर्मीका त्याग होनेसे विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियतकर्मका तात्पर्व है- वर्ण, आश्रम, स्वमाव एवं परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मःजैसे- भोजन करना, ब्यापार करना, मनवन बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्तिको मार्ग दिखाना आदि ।

कर्मयोगकी दृष्टिसे जो वर्णधर्मानुकूल शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियतकर्म ही है। यहाँ 'नियतं कुरु कर्म' पदोंसे भगवान् अर्जुनसे यह कहते हैं कि क्षत्रिय होनेके नाते अपने वर्णधर्मके अनुसार परिस्थितिसे प्राप्त युद्ध करना तेस स्वाभाविक कर्म है (गीता १८।४३)। क्षत्रियके लिये यद्धरूप हिसात्मक कर्म धोर दीखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिये वह नियतकर्म ही है । इसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि स्वधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना तेरे लिये नियतकर्म है-- 'स्वधर्मपपि चावेश्य विकस्पितमहींस' न (२ । ३१) । वास्तवमें तो स्वधर्म और नियतकर्म दोनों एक ही है। यद्यपि दुर्योधन आदिके लिये भी युद्ध वर्णधर्मके अनुसार प्राप्त कर्म है; तथापि वह अन्याययुक्त होनेके कारण नियतकर्मसे अलग है; क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते है। अतः उनके लिये यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है।

'कर्म ज्यायो हाकर्मणः'-इसी अध्यायके पहले-श्लोकमें (अर्जुनके प्रश्नमें) आये हुए'ज्यायसी'पदका उत्तर भगवान् यहाँ 'ज्यायः' पदसे ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुनका प्रश्न है कि यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते है ? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुनका विचार युद्धरूप घीर कर्मसे निवत होनेका है और भगवान्का विचार अर्जुनको युद्धरूप नियतकर्ममे प्रवृत करानेका है। इसीलिये आगे अवारहवें अध्यायमें भगवान कहते हैं कि दोष-युक्त होनेपर भी सहज (नियत) कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये—'सहजं कर्म कौन्तेय सदीयमपि न त्यनेत्' (१८ १४८) । कारण कि इसके त्यागसे दोप लगता है एवं कर्मीक साथ अपना सम्बन्ध भी बना रहता है । अतः कर्मका त्याग करनेका अपेका निपतकर्म करना ही श्रेष्ठ है । पित्र आमिति-पहित

होकर कमें करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है।क्यींक इससे कमोंकि साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। अवः भगवान् इस श्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनको अनासक्तभावसे नियतकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं और उत्तरार्धमें कहते हैं कि कमें किये विना तेस जीवन-निर्वाह भी नहीं होगा।

कर्मयोगमें 'कर्म ज्यायो हाकर्मणः'— यर भगवान्का प्रधान सिद्धात है। इसीको भगवान्ते 'मा ते सङ्गोऽस्त्यकर्मणि'(गीता २।४७) पदींसे स्रष्ट किया है कि अर्जुन ! तेरी कर्म न करनेमें आसिक न हो । कारण यह है कि कर्तव्य-कर्मीसे जी सुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रामें अपना अमृत्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्रनिषद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होगा।

स्वरूपसे कर्मोंका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ हैं। कारण कि कामना, वासना, फलासिक, प्रक्षणत आर्दि ही कर्मोंसे सम्बन्ध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदिके त्यागक ब्रदेश रखकर कर्मयोगका आवरण करनेसे कामना आदिका त्याग बड़ी सगमतासे हो जाता है।

'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धवैदक्षमंणः'
—अर्जुनके मनमें ऐसा प्राय उत्पन्न हो गया था कि
जगर कर्म ही न करें तो कर्मोंसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेर
हो जायगा । इसलिये पगवान् नाना प्रकारकी युक्तियोद्धण उनको कर्म करनेके लिये प्रीरत करते हैं। उन्हें
युक्तियमिसे एक इस युक्तिक वर्णन करते हुए पगवान् कहते हैं कि अर्जुन ! तुम्हें कर्म तो करते हुए पगवान् अन्यकी तो बात ही बना है, कर्म क्रिये विना तेण शरीर-निर्वाह (खाना-पोना आदि ) भी असम्भव हो जायगा ।

जैसे ज्ञानयोगमें विवेक्के ' द्वाए संसार्ते सम्बग-विक्टेर होता है, ऐसे हो कर्मयोगमें कर्तव्य-कर्मन टॉक-टीक अनुष्ठान करोने संसारते सम्बग्ध-विच्टेर हो जाता है। अतः शानयोगकी अपेका कर्मयोगकी करता है।

### साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात

अर्जुनकी कमोंसे अरुचि है अर्थात उनके मनमें कमें न करनेका आग्रह है। केवल अर्जनकी ही बात नहीं है, प्रत्यत पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी प्रायः इस विषयमें ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती है. और साघन करते भी हैं. तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थित, अनुकूलता और सुखबुद्धि भी साथमें रखते है, जो उनके साघनमें महान बाधक होती है।

जो साधक तत्वप्राप्तिमें सुगमता ढुँढ़ता है और दसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तवमें सखका गगी है, न कि साधनका प्रेमी । जो सुगमतासे तत्वप्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है और जो शीघतासे तत्वप्राप्ति चाहता है, उसे विलम्ब सहना पड़ता है । कारण कि सगमता और शीघताको इच्छा करनेसे साधककी दृष्टि 'साधन' पर न रहकर 'फल' पर चली जाती है. जिससे साधनमें उकताहट प्रतीत होती है और साध्यकी प्राप्तिमें विलम्ब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निधय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघतापर नहीं जाती। तत्परताके साथ कार्यमें लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जव अपने उद्देश्यको पूर्तिक लिये कमर कसकर लग जाता है, तब यह सुख और दुःखको ओर नहीं देखता— 'मनर्खा कार्याधी न गणयति दःखं न स

सखम्'(भर्तृहरिनीतिशतक) । साधककी तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुःखकी ओर नहीं देखता । प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है. भख-प्यास लगी है अथवा शौच जानेकी आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि मालको विशेष विक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है । ठीक लोभी व्यक्तिको तरह साधकको साध्यमें निष्ठा होनी चाहिये । उसे साध्यकी प्राप्तिके बिना चैनसे न रहा जाय. जीवन भारखरूप प्रतीत होने लगे. खाना-पीना. आराम आदि कछ भी अच्छा न लगे और हदयमें साधनका आदर और तत्परता रहे। साध्यको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा होनेपर देरी तो असदा होती है. पर वह जल्दी प्राप्त हो जाय-- यह इच्छा नहीं होती ।

उत्कण्ठा दसरी बात है एवं शीघ मिलनेकी इच्छा दसरी बात । आसक्तिपर्वक साधन करनेवाला साधक साधनमें सखभोग करता है और उसमें विलम्ब या बाधा लगनेसे उसे क्रोध आता है एवं वह साधनमें दोषदृष्टि करता है । परन्तु उत्दर और प्रेमपूर्वक साधन करनेवाला साधक साधनमें विलम्ब या बाधा लगनेपर आर्तभावसे रोने लगता है और उसकी उत्कण्डा और तेजीसे बढ़ती है । यही शीघता और उत्कण्ठामें अन्तर है। शोघतामें साधकका सख-सविधाका भाव रहता है कि तत्वप्राप्ति शीघ हो जाय तो पीछे आराम करेंगे ! इस प्रकार फलको ओर दृष्टि रहनेसे साधनका आदर कम हो जाता है। पत्त उत्कण्ठामें साघक अपने साधनमें ही आराम मानता है कि साधनके सिवाय और करना ही क्या है? इससे बढिया और काम ही क्या है, जिसे करें? अतः यही काम (साधन) करना है, चाहे सुगमतासे हो या कठिनतासे, शोधवासे हो या देशेसे । इसलिये उसकी पूरी शक्ति साधनमें लग जाती है, जिससे उसको शीघतासे तत्वप्राप्ति हो जाती है। परन शीघतासे सिद्धि चाहनेवाला साधक साध्यको प्राप्तिमें देशे होनेपर निराश भी हो सकता है। अतः साधकको साध्यसे भी अधिक आदर साधनको देना चाहिये, जैसा कि माता

स्त्रीत्वा के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स

्राप्त कर करेश् । कर करें ज कर करें । राज्य कर करें के प्रकार मुख्य करें हैं । कर प्रवित्त करें के प्रकार करें हैं । कर्म

न्त पर्वति मन्त्री गीवत महिते। क्यों इ.स.च्येनच्यों की बात कर के प्याप्त करें के स्थापत करें इ.स.च्येनच्यों की बात कर के प्याप्त हैं।

क्रमान की जोने पड़ने की मिं के को ने हैं में हैं में की मान की की है। है कि को बन बहु कार्यन है। जू को की है जा की है। जुनों कर्यों हुटने हिंदे का उन की जोने की कार की सुंब की है।

# यज्ञायत् कर्नेपोदन्य लेकेये कर्मयन्तः तदये कर्ने केन्द्र नुकल्कः समझा ११९ १६

यह (कर्तव्यातन) के कि कि बन्दाने करने करने (क्ये कि कि गर्नवाल) कर्मी तक हुत राज्यसम्बद्धाः कर्मीन वेदात है, उन्होंन्दे हे कुर्तन्त्र १ आमतिनश्चा होका का सके कि है करियकों का है।

मार्ग कर्मीत हिर्म सरमाज्यार कर्मा है। से सामि हिर्म कोई वर्म महामें है तो वही हुन्मै कर्में हिर्म (चिहा न होंगी) जामां अपान् कर्मा के है यात है की-मिसाने बीक्सीवर्क करा सरमाजे हिम्में से कर्मा है जा क्रिकेंट करा सरमाजे हिम्में से कर्मा है जा क्रिकेंट करा प्राथमिं हुन्दी प्रसार मिसानमध्ये कर्मकर्म कर्म जुख्या सर्का है और स्वस्तानकों कर्म कर्म प्राथमिं है। विस्ते में स्वस्तानकों कर्म कर्म के स्वस्तेनक स्वस्तानकों की क्रीने ही है। कर्म मुख्य मान्य बहुई कारम करिके हिम्में करिने

हां कि बरे वे सक्त में अवन्ते

रह पैल

普 1 多流。

क्यें क्यि

चेत्रिये कि

- 25 - 37

आरोप करता है अथवा 'ऐसा कहनेसे आनेवाले व्यक्तिपर मेरा अच्छा असर पड़ेगा" —इस चावसे कहता है तो इसमें स्वार्थको भावना छिपी रहनेसे यह 'अन्यत्र-कर्म' हो है. यज्ञार्थ कर्म नहीं ।

(२) सत्सङ्ग, सभा आदिमें कोई व्यक्ति मनमें इस भावको रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उनपर मेरा अच्छा असर पडेगा तो यह 'अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं ।

तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे. पर उसमें स्वार्थ, कामना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये । कर्मका निषेध नहीं है, प्रत्युत सकामभावका निषेध है ।

साधकको भोग और ऐश्वर्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी बुद्धिमें भोगासिक और कामना रहती है, जिससे कर्मयोगका आचरण नहीं हो पाता । निर्वाह-बुद्धिसे कर्म करनेपर भी जीनेकी कामना बनी रहती है । अतः निर्वाह-बुद्धि भी त्याज्य है। साधकको केवल साधन-वृद्धिसे ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । सबसे उत्तम साधक तो वह है, जो अपनी मुक्तिके लिये भी कोई कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरोंके लिये कर्म करनेसे होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं । दसरोंके हितमें ही अपना हित है। दूसर्थेके हितसे अपना हित अलग मानना धी गलती है। इसलिये लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किये जायं, वे सब-के-सब केवल लोक-हितार्थ होने चाहिये ।

अपने सुखके लिये किया गया कर्म तो बन्धनकारक है ही, अपने व्यक्तिगत हितके लिये किया गया कर्म भी बन्धनकारक है । केवल अपने हितकी तरफ दृष्टि रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता है । इसलिये और तो क्या, जप, वित्तन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहितके लिये ही करे । तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण-तीनों शरीरोंसे होनेवाली मात्र क्रिया संसारके लिये ही हो, अपने लिये नहीं । 'कर्म' संसारके लिये है और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्मके साथ 'योग' अपने लिये है । इसीका नाम है—कर्मयोग ।

'लोकोऽयं कर्मबन्धनः'--कर्तव्य-कर्म करनेका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको ही है । इसका वर्णन भगवान्ने आगे सृष्टिचक्रके प्रसङ्ग (३ । १४-१६) में भी किया है। जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित करना, उनको सुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा कर्तव्य-कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरोंके हितके लिये कर्म न करके केवल अपने सखके लिये कर्म करता है, तब वह बँध जाता है।

आसिक और खार्थभावसे कर्म करना ही बन्धनका कारण है । आसक्ति और खार्थके न रहनेपर खतः सबके हितके लिये कमें होते हैं । बन्धन भावसे होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कर्मोंसे नहीं बैंधता, प्रत्युत कर्मीमें वह जो आसक्ति और स्वार्थभाव रखता है, उनसे ही वह बेंधता है।

'तदर्थं कर्म कौसेय मुक्तसङः समाचर'--यहाँ 'मुक्तसङ्गः'पदसे भगवान्का यह तात्पर्य है कि कमोंमें, पदार्थीमें तथा जिनसे कर्म किये जाते हैं, उन शरीर,मन, बृद्धि आदि सामग्रीमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन होता है । ममता, आसक्ति रहनेसे कर्तव्य-कर्म भी खाभाविक एवं भलीभाँति नहीं होते । ममता-आसक्ति न रहनेसे परहितके लिये कर्तव्य -कर्मका खतः आचरण होता है और यदि कर्तव्य-कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पतामें स्वरूपमें स्थित होती है । परिणामस्वरूप साधन निरत्तर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं ।

आलस्य और प्रमादके कारण नियत कर्मका त्याग करना 'तामस त्याग' कहलाता है (गीता १८ ।७). जिसका फल मुढता अर्थात मृढयोनियोंकी प्राप्ति है-'अज्ञानं तमसः फलम्' (गीता १४ । १६) । कर्मोंको दःखरूप समझकर उनका त्याग करना 'राजस स्याग' कहलाता है (गीता १८1८), जिसका फल दःखोको प्राप्ति है— 'रजसस्तु फलं दुःखम्' (गाता १४ । १६)। इसलिये यहाँ भगवान् अर्जुनको कर्मोंका स्वाग करनेके लिये नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासकि, कामना, वासना, पक्षपांत आदिसे रहित होकर शामविधिके अनुमार मुचामरूपमे उत्साहपूर्वक कर्तज्ञ-कर्नोको करनेको आहा देते हैं, जो सात्विक त्याम' करलाता है (गीता १८ १९) । स्वयं

भगवान् भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिये कुछ भी करना शेप नहीं है, फिर भी मैं सावधानीपूर्वक कर्म करता हैं(३ । २२-२३) ।

कर्तव्य-कर्मोंका अच्छी तरह आचरण करनेमें दो कारणोंसे शिथिलता आती है—(१) मनुष्यका स्वभाव है कि वह पहले फलकी कामना करके ही कर्ममें प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोगके अनुसार फलकी कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूँ ? (२) कर्म आरम्भ करनेके बाद जब अन्तमें उसे पता लग जाय कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा-से-अच्छा करूँ, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूँ ही क्यों ?

कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नारावान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसारका हित सामने रखकर ही कर्तव्य-कर्म करता है । अतः उपर्युक्त दोनों कारणोंसे उसके कर्तव्य-कर्ममें शिथिलता नहीं आ सकती।

### मार्मिक बात

मनुष्यका प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखायी देता है, उसी कर्मको वह बड़ी तत्परतासे करता है। परन्त वही कर्म उसके लिये बन्धनकारक हो जाता है। अतः इस वन्धनसे छूटनेके लिये उसे कर्मयोगके अनुसार आचरण करनेकी बडी आवश्यकता है।

कर्मयोगमें सभी कर्म केवल दूसरोंके लिये किये जाते हैं, अपने लिये कदापि नहीं । दूसरे कौन-कौन है ?- इसे समझना भी बहुत जरूरी है । अपने शरीरके सिवाय दूमरे प्राणी-पदार्थ तो दूसरे हैं ही. पर ये अपने कहलानेवाले स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शरीर (इन्द्रियाँ, मन,बद्धि, प्राण) और कारण-शरीर (जिसमें

माना हुआ 'अहम्' है) भी ख़यंसे दूसरे हैं। कारण कि स्वयं (जीवातमा) चेतन परमात्माका अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृतिके अंश हैं। समस्त क्रियाएँ जड़में और जड़के लिये ही होती हैं 1 चेतनमें और चेतनके लिये कभी कोई क्रिया नहीं होती। अत 'करना' अपने लिये है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं । हाँ, संसारसे मिले हुए इस शरीर आदि जड़ पदार्थीको चेतन जितने अंशर्म 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मान लेता है, उतने अंशर्मे उसका स्वभाव 'अपने लिये' करनेका हो जाता है। अतः दुसरेकि लिये कर्म करनेसे ममता-आसिक सुगमतासे मिट जाती है।

शरीरकी अवस्थाएँ (बचपन, जवानी आदि) बदलनेपर भी 'मैं वही हैं'-इस रूपमें अपनी एक निरत्तर रहनेवाली सत्ताका प्राणिमात्रको अनुभव होत है । इस अपरिवर्तनशील सत्ता (अपने होनेपन) की परमात्मतत्त्वके साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी संसारके साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, वह शरीर, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही की जाती है; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध प्रकृति और प्रकृतिजन्म पदार्थोंके साथ है, स्वयं (अपने स्वरूप) के साय नहीं । इसलिये शरीरके सम्बन्धके विना हम कोई भी क्रिया नहीं कर, सकते । इससे यह बात निश्चितरूपसे सिद्ध होती है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं. करना है; जो कुछ करना है, संसारके लिये ही करन है। कारण कि 'करना' उसीपर लागू होता है, जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिये 'करने' का विधान है ही नहीं । जो कुछ किया जाता है, संसारकी सहायतासे हैं।

<sup>\*</sup> जैसे संसार 'पर' है, ऐसे ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन और युद्धि मी 'पर' अर्थात् दूसरे ही हैं, अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीरको निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना 'शरीर' की सेवा है। इन्द्रियोंको सांसारिक भोगोंमें न लगने देना 'इन्द्रियों' की सेवा है। मनको किसीका अहित सोचनेमें, विषयोंके चिन्तनमें तथा व्यर्थ चिन्तनमें न लगने देना 'मन'की सेवा है । हृद्धिको दूसरोंके कर्तव्यपर विवार न करने देना, दूसरा क्या करता है, क्या नहीं—यह न सोचने देना 'बुद्धि' की संबा है। वास्तवमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन और युद्धिमें ममता-आसिक न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है।

किया जाता है। अतः 'करना' संसारके लिये ही :है। अपने लिये करनेसे ही मनप्य कर्मोंसे बैंघता हि—'यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।' विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रियाँ, यन, बद्धि आदिके साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये अपना और अपने लिये कुछ भी नहीं है । शरीरादिकी सहायताके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिये अपने लिये

कछ भी नहीं करना है। अपने सत्-खरूपमें कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिये अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये । इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद हो जाता है (जो वास्तवमें है), तब यदि जानके संस्कार हैं तो खरूपका साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्तिके संस्कार है तो भगवान्में प्रेम हो जाता है।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमे भगवानने कहा कि यज्ञ-(कर्तव्य-कर्म-) के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं। अतः इस बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कर्मीका खरूपसे त्याग न करके कर्तव्यवृद्धिसे कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मीकी अवश्यकर्तव्यताको पुष्ट करनेके लिये और भी हेत् बताते हैं।

> सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । .अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक् ।। १० ।। े देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ ।। ११ ।।

प्रजापति ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिकालमें कर्तव्य-कमौंके विधानसहित प्रजा-(मनुष्य आदि-) की रचना करके उनसे (प्रधानतया मनुष्योंसे) कहा कि तुमलोग इस कर्तव्यके द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य-कर्म-रूप यज्ञ तुमलोगोंको कर्तव्य-पालनकी आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो । अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तमलोग देवताओंको उत्रत करो और वे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार एक-दूसरेको उन्नत काते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे।

व्याख्या-'सहयज्ञाः प्रजाः सुद्धा पुरोवाच प्रजापतिः'- ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं; अतः अपने कर्तव्यका पालन करनेके साथ वे प्रजाकी रक्षा तथा उसके कल्याणका विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। महाजी प्रजाकी रचना करते. उसकी रक्षामें तत्वर रहते तथा सदा उसके हितकी बात सोचते हैं । इसीलिये में 'प्रजापति' कहलाते हैं i

सृष्टि - अर्थात् सर्गके आरम्पमें ब्रह्मजीने

कर्तव्य-कर्मोंकी योग्यता और विवेक-सहित मनुष्योंकी रचना की है\* । अनुकूल और प्रतिकृल परिस्थितिका सदपयोग कल्याण करनेवाला है । इसलिये ब्रह्माजीने अनकल-प्रतिकल परिस्थितिका सदपयोग करनेका विवेक साथ देकर ही यनप्योंकी रचना की है।

सत-असत्का विचार करनेमें असमर्थ पर् पक्षी वक्ष आदिके द्वारा स्वामाविक परोपकार (कर्तव्यपालन) होता है; किन्तु मनुष्यको तो भगवत्कृपासे विशेष विवेक-शक्ति मिली हुई है 1 अतः यदि यह अपने विवेकको महत्व देका अकर्तव्य न को तो

<sup>ै</sup>पहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानुकी आज्ञाने और उन्होंकी ग्रांतने ब्रह्मांनी प्रजाकी रचना करते है। अतः वान्तवमे सृष्टिकं मूल रचयिता भगवान् ही हैं ( गीता ४ । १३;१७ । २३) ।

उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक-हितार्थ कर्म हो सकते हैं।

देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि) सभी प्राणी 'प्रजा' हैं । इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधनकी विशेषताके कारण मनुष्पपर अन्य सब प्राणियंकि पालनकी जिम्मेवारी है । अतः यहाँ 'प्रजाः' पद विशेषरूपसे मनुष्योंके लिये ही प्रयक्त हुआ है ।

कर्मयोग अनादिकालसे चला आ रहा है। चौथे अध्यायके तीसरे स्तोकमें 'पुरातनः' पदसे भी भगवान् कहते हैं कि यह कर्मयोग चहुत कालसे प्रायः लुज हो गया था, जिसको मैंने तुन्हें फिरसे कहा है। उसी बातको यहाँ भी 'पुरा' पदसे वे दूसरी रीतिसे-कहते हैं कि 'मैंने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्माजीने भी सर्गक आदिकालमें कर्तव्य-साहत प्रजाको स्वक्त उनको उसी कर्मयोगका आवरण करनेकी आज्ञा दी थी। तासर्य यह है कि कर्मयोग-(निःखार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करने) की परम्परा अनादिकालसे हो चली आ रही है। यह कोई नयी बात नहीं है।

चौथे अध्यायमें (चौचीसवेंसे तीसवें स्तोकतक)
परमात्मप्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, वे सभी
'यत्र' के नामसे कहे गये हैं, जैसे—द्रव्ययत्र, तपयत्र,
योगयत्र, प्राणायाम आदि । प्रायः 'यत्र' शब्दका अर्थ
हवनसे सम्बन्ध एखनेवाली क्रियांके लिये ही प्रसिद्ध है; परन्तु गीतामें 'यत्र' शब्द शास्त्रविधिसे की जानेवाली सम्पूर्ण विहित क्रियांकोंका वाचक भी है । अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदिक अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म 'यत्र' के अन्तर्गत आते हैं। दूसरेके हितकी भावनासे किये जानेवाले स कर्म भी 'यज्ञ' ही हैं। ऐसे यज्ञ-(कर्तव्य-) ह दायित्व मनुष्यपर ही हैं।

· 京东京省南京市市下京大学市内东京市大大学市大大学市大大学市大大学市大大学

'अनेन प्रसविष्यध्यमेष बोऽस्त्वष्टकामधुक् '-ब्रह्माजी मनुत्योंसे कहते हैं कि तुमलोग अपने-अप कर्तव्य-पालनके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नीत को ऐसा करनेसे तुमलोगोंको कर्तव्य-कर्म करनेमें उपनेरं सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे।

अर्जुनकी कर्म न करनेमें, जो रुचि थी, उसे दू करनेके लिये भगवान् कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी बचनोंसे भी तुन्हें कर्तव्य-कर्म करनेकी शिक्षाः होतें चाहिये। दूसरोके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करनेसे हैं सुन्हारी लॉकिक और पारलीकिक ठनति हो सकती है।

निष्कामभावसे केवल कर्तव्य-पालनके विवासे कर्म करनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकामभावसे कर्म करनेपर मनुष्य व्ययनमें पड़ जाता है । प्रस्तुत प्रकरणमें निष्कामभावसे किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मक विवेचन चल रहा है । अतः यहाँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 'इष्टिक्त भोग-सामभी' (जो सकामभावका सूचक है) लेना उचित प्रतीत नहीं होता । यहाँ इस पदक अर्थ है—यहाँ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक सामग्रे। । न

कर्मयोगी दूसरोकी सेवा अथवा हित करनेके लिये सदा ही तत्पर रहता है । इसलिये प्रजापति अह्याजीके विधानके अनुसार दूसरोकी सेवा करनेकी सामग्री, सामर्थ्य और शरीर-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओंको उसे कंभी कमी नहीं रहती। उसके ये

<sup>\* &#</sup>x27;इष्ट' शब्द 'यज्' धातुसे कुदलका 'क्त' प्रत्यय कारोसे बनता है, जो यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) का वावक है, और 'काप' शब्द 'कम्' धातुसे 'अण्' प्रत्यय कारोसे बनता है, जो पदार्घ (सामग्री) का वावक है।

<sup>्</sup>रं पूर्वश्लोकमे भगवानने कहा कि प्रकृति सिवाय अन्य कमोर्गि अर्थात् सकामभावसे किये जानेवाले कमोर्गि लगा हुआ मनुष्य वैध जाता है; और आगे तेरहवें श्लोकमें भी कहा है कि जो अपने लिये अर्थात् सकामभावसे कमें करते हैं, ये पापीलोग पापका ही भक्षण करते हैं। इस शकार पीछेके और आगेले श्लोकोको देखें तो दोनों ही जगह सकामभावके त्यागको बात आवी हैं। अतः वीवके इन (दास्य आपाइसे और बारहते) श्लोकोंने भी सकामभावके त्यागकी बात हो अर्भी उद्येव हैं। अत्य यहाँ 'इप्टकाम' पदका अर्थ 'इन्दिज पदार्थ' त्रिया जाय तो (प्रकरण-विक्न्द्र होनेके कारण) दोव अर्था हैं। क्योंक इचित्र पदार्थ पानेके लिये किये गये कर्म भगवानुके प्रतमें क्यानकारक हैं। अर्थः 'इप्टकाम' पदका अर्थ 'कर्मव्यके लिये आवश्यक सामगी' ही हैं।

उपयोगी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्माजीके विधानके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिलो हुई है, वह कर्तव्य-पालन करनेके लिये उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त है। कर्तव्य-पालनकी सामग्री कभी किसीके पास अधरी . नहीं होती । ब्रह्माजीके विधानमें कभी फरक नहीं पड सकता; क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य-कर्म करनेका विधान निश्चित किया है, तब जितनेसे कर्तव्यका पालन हो सके, उतनी सामग्री देना भी उन्हींपर निर्भर है।

वास्तवमें मनुष्यशरीर भोग भोगनेके लिये है ही नहीं- 'एहि तन कर फल विषय न धार्ड' (मानस ७ १४४ ११) । इसीलिये 'सांसारिक सुखोंको भोगो'—ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्-शास्त्रमें नहीं है। समाज भी स्वच्छन्द भोग भोगनेकी आजा नहीं देता । इसके विपरीत दूसरोंको सुख पहुँचानेकी आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे, पिताके लिये यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे. पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्रसे पिता सेवा ले ही । इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य सम्बन्धोंके लिये भी समझना चाहिये ।

कर्मयोगी सदा देनेका ही भाव रखता है, लेनेका महीं; क्योंकि लेनेका भाव ही बाँघनेवाला है । लेनेका भाव रखनेसे कल्याणप्राप्तिमें बाधा लगनेके साथ ही सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिमें भी वाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय: सभीका अनुभव है कि संसारमें लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता। इसलिये ब्रह्माजी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे, नि:सार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करनेसे ही मनुष्य अपनी उत्रति (कल्याण) कर सकता है।

'देवान् भावयतानेन'—यहाँ 'देव' शब्द उपलक्षक है, अतः इस पदके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर अपेद समस्त प्राणियोंको समझना चाहिये । कारण कि कर्मयोगीका उद्देश्य अपने कर्तव्य-कर्मीसे प्राणिमात्रको मुख पहुँचाना रहता है । इसलिये यहाँ ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्रतिके लिये मनुष्योको अपने कर्तव्य-कर्मरूप यजके पालनका आदेश देते हैं । अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे मनुष्यका स्वतः कल्याण हो जाता है (गीता १८ । ४५) । कर्तव्य-कर्मका पालन करनेके उपदेशके पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं । मनुष्योंकी ही कर्म करनेकी खतन्तता मिली हुई है; अतः उन्हें इस खतन्तताका सदपयोग करना चाहिये।

'ते देवा भावयन्तु वः'—जैसे वृक्ष, लता आदिमें खाभाविक ही फल-फल लगते हैं; परन यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फुल-फल विशेषतासे लगते हैं । ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओंकी पृष्टि होती है, जिससे देवताओंके काम विशेष न्यायप्रद होते हैं । परन्तु जब मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मिक द्वारा देवताओंका यजन-पजन नहीं करते. तब देवताओंको पृष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्यका पालन करनेमें कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य-पालनमें कमी आनेसे ही संसारमें विप्लव अर्थात अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि होते है ।

'परस्परं भावयन्तः'—इन पदोंका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करे, प्रत्यत यह समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे. हमें तो अपने कर्तव्यके द्वारा उसकी सेवा करनी ही है । दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता; हमें सुख देता है या दःख, इन वातोंसे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिये; क्योंकि दूसरोके कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्यत हो जाता है । परिणामखरूप उसका पतन हो जाता है। दसरोंसे कर्तव्यका पालन करवाना अपने अधिकारकी बात भी नहीं है । हमें सबका हित करनेके लिये केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है और उसके द्वारा सवको सख पहुँचाना है । सेवा करनेमें अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्रीको अपने लिये थोडी-सी भी बचाकर नहीं रखनो है । तभी जड़तासे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होगा ।

हमारे जितने भी सांमारिक सम्बन्धा- माता-पिता. स्ता-पुत्र, भाई-भौजाई आदि है, उन सबको हमें सेवा करनी है। अपना मुख लेनेके लिये ये मन्त्रमा नहीं

हैं । हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध है, उसीके अनुसार ठनकी सेवा करना, मर्यादाके अनुसार उन्हें सुख पहेँचाना हमारा कर्तव्य है । उनसे कोई आशा रखना और उनपर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारनेके लिये उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है । अतः निःस्वार्थभावसे उन सम्बन्धियोंकी सेवा करके हम अपना ऋण चुका दे--यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है । सेवा तो हमें सभीको करनी है; परन्तु जिनको हमारेपर जिम्मेवारी है, उन सम्बन्धियोंको सेवा सबसे पहले करनी चाहिये ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिये भी नहीं हैं— यह सिद्धान है । अतः अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे स्वतः एक-दूसरेकी उन्नति होती है।

### कर्तव्य और अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात

कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यके पालनपूर्वक दूसरेके अधिकारकी .रक्षा करता है। जैसे, माता-पिताकी सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है और माता-पिताका अधिकार है। जो दूसरेका अधिकार होता है , वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनी है तथा दूसरेका कर्तव्य नहीं देखना है । दूसरेका कर्तव्य देखनेसे मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है; क्योंकि दूसरेका कर्तव्य देखना 'हपारा कर्तव्य नहीं है । तात्पर्य है कि दूसरेका हित करना है-यह हमारा कर्तव्य है और दूसरेका अधिकार है । यद्यपि अधिकार कर्तव्यके ही अधीन है, तथापि मनुष्यको अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकारका त्याग करना है। केवल दूसरेके अधिकारकी रक्षाके लिये अपने कर्तव्यका पालन करना । दूसरेका कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार ्जमाना लोक और परलोकमें महान् पतन करनेवाला है । वर्तमान समयमें घरोंमें, समाजमें जो अशान्ति, कलह, संघर्ष देखनेमें आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकारकी माँग तो करते

है, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते! इसतिषे ब्रह्माजी देवताओं और मनुष्योंको उपदेश देते हैं कि एक-दूसरेका हित करना तुमलोगोंका कर्तव्य है।

'श्रेयः परमवापयथ'---प्रायः ऐसी धारणा इने हुई है कि यहाँ परम कल्याणकी प्राप्तिका कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है। आर. इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके खर देख सकता है। जैसे धरोहर रखनेवार की धरेहर उसे वापस कर देनेसे धरोहर रखनेवालेसे तथा उस घंगेहरसे हमाग्र किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता. ऐसे ही संसारकी वस्तु संसारकी सेवामें लगा देनेसे संसार और संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद होते ही चिन्मयताका अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्माजीके वचनोंमें अतिशयोक्तिको कल्पना करन अन्चित है।

'यह सिद्धान्त है कि जबतक मनुष्य अपने लिये<sub>.</sub>' कर्म करता है। तबतक उसके कर्मकी समाप्ति नहीं होती और वह कमोंसे बंधता ही जाता है। कृतकृत्य वही होता है, जो अपने लिये कभी कुछ नहीं करता ! अपने लिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आवरण भी नहीं होता; क्योंकि पापका आचरण कामनाके कारण ही होता है (३ 1३७) । अतः अपना कल्याण चाहनेवाले साधकको चाहिये कि वह शास्त्रोंकी आज्ञांके अनुसार फलको इच्छा और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्पर ही जाय, फिर कल्याण तो खतःसिद्ध है ।

अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका हित होता है । जो अपनी कामना-पूर्तिक लिये आसक्तिपूर्वक भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा (पतन) करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग-सामग्रीका अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है अर्थात् दुःख देता है । कारण कि भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको देखकर अभावग्रस्त मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अभावका दुःख होनां स्वामाविक है। इस प्रकार, स्वयं सुख भोगनेवाला व्यक्ति हिंसासे कभी बच नहीं सकता ।

ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले व्यक्तिको देखकर दूसरोंको स्वतः शान्ति मिलती है: क्योंकि पारमार्थिक सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार ंहै । निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना- आसक्तिका त्याग करके अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करता रहे तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्याणको अवश्य ही प्राप्त हो जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

यहाँ परम कल्याणंकी प्राप्ति मुख्यतासे मनुष्योंके लिये ही बतायी गयी है, देवताओंके लिये नहीं । कारण कि देवयोनि अपना कल्याण करनेके लिये नहीं बनायी गयी है। मनष्य जो कर्म करता है, उन कर्मोंके अनुसार फल देने, कर्म करनेकी सामग्री देने तया अपने-अपने शभ कर्मीका फल भोगनेके लिये देवता बनाये गये हैं । वे निष्कामभावसे कर्म करनेको सामग्री देते हों, ऐसी बात नहीं है। परन्त उन देवताओंमें भी अगर किसीमें अपने कल्याणकी इच्छा हो जाय. तो उसका कल्याण होनेमें मना नहीं है अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे. तो कर सकता है । जब पापी-से-पापी मनुष्यके लिये भी अपना उद्धार करनेकी मनाही नहीं है, तो फिर देवताओंके लिये (जो कि पुण्ययोनि है) अपना उद्धार करनेकी मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होनेपर भी देवताओंका उद्देश्य भोग भोगनेका हो रहता है. इसलिये उनमें प्रायः अपने कल्याणकी इच्छा नहीं होती ।

## इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुइन्ते स्तेन एव सः ।। १२ ।।

यज्ञसे भावित (पुष्ट) हुए देवता भी तुमलोगोंको (बिना माँगे ही) कर्तव्य-पालनकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे । इस प्रकार उन देवताओंसे प्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी सेवामें लगाये बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, यह चौर ही है।

व्याख्या-- 'इप्टान्भोगान्ति यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:'-यहाँ भी'इष्ट्रभोग'शब्दका अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता । कारण कि पीछेके (म्यारहवें) श्लोकमें परम कल्याणको प्राप्त होनेकी बात आयी है और उसके हेतुके लिये यह (बारहवाँ)श्लोक है। भोगोंकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो हो नहीं सकता । अतः यहाँ 'इष्ट्'शब्द 'यज्' घात्से निष्पत्र होनेसे तथा 'भोग'" शब्दका अर्थ आवश्यक सामग्री होनेसे उपर्युक्त पदोंका अर्थ होगा-वे देवता तुमलोगोंको यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे ।

यहाँ 'यज्ञभाविताः देवाः' पदोंका तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्योंको आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्योंको ही अपना

कर्तव्य निमाना है।

'तैर्दतानप्रदायैभ्यो यो भुङ्के - ब्रह्मजीने देवताओंके लिये 'ते देवा:' पदोंका प्रयोग किया है क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं । परनु यहाँ 'एच्यः'पद (जो 'इदम्' शब्दसे बनता है) का प्रयोग हुआ है, जो समीपताका घोतक है। भगवानके लिये सभी समीप ही हैं (गीता ७ । २६) । इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँसे भगवानके चचन आरम्भ होते हैं ।

यहाँ 'भुइक्ते '। पदका तात्पर्य केवल भाजन करनेसे ही नहीं है, प्रत्युत राग्रेर-निर्वाहको समस्त आवश्यक सामग्री (भोजन, वस,धन, मकान आदि) को अपने सखके लिये काममें लानेसे हैं।

यह शरीर माता-पितासे मिला है और इसका

<sup>&</sup>quot;'मुत्र' पालनाव्यवहारयोः' (सिद्धान्तकौमुदी १५४८)—'भुत्र' धातुके दो अर्घ होते है—पालन और भसण । यहाँ 'पालन' अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है।

<sup>🕇</sup> पहाँ अनवनार्थक 'भुज्' धानुमे 'भुद्रक्ते' यद निष्यन्न है । अनयनका अर्थ है—मक्षण अर्धान् वस्नुमा अर्थन काममें लेना ।

prikuskikkusuurinussin jonga kikki saken kangaari kanaan kangaari kangaari kurusi kangaari kangaari kata kanga Pangaari kangaari ka पालन-पोषण भी उन्हींके द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है । देवता सबको कर्तव्य-कर्मकी सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्यको सुख-सुविधाके उपाय बताते हैं । पश-पक्षी. वृक्ष, लता आदि दूसरोंके सुखमें खयंको समर्पित कर देते हैं (यद्यपि पश-पक्षी आदिको यह जान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरोंका उपकार स्वतः होता रहता है) । इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री-बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, सम्पत्ति आदि है,वह सब-की-सब हमें दुसरोंसे ही मिली है। इसलिये इनको दूसरोंकी ही सेवामें लगाना है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसारसे मिले हैं। ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं । अतः इनको अपना और अपने लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन है। इस बन्धनसे छूटनेका यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्होंका मानते हए उन्होंकी सेवामें निष्कामभावपूर्वक लगा दें । यही हमारा परम कर्तव्य है।

साधकोंके मनमें प्राय: ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसारकी सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसित हो जायगी और हम संसारमें फँस जायैंगे! परन्त भगवानके वचनोसे यह सिद्ध होता है कि फैसनेका कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिये कुछ भी लेनेका भाव ही है। इसलिये लेनेका भाव छोडकर देवताओंकी तरह दूसरोंको सुख पहुँचाना ही मन्ष्यमात्रका परम कर्तव्य है।

कर्मयोगके सिद्धान्तमें प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारीका सदुपयोग करनेका ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदिसे अधिककी (नयी-नयी सामग्री आदिकी) कामना करना कर्मयोगके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । अतः प्राप्त सामग्री आदिको ही दूसरेकि हितमें लगाना है । अधिककी किश्चिन्मात्र मी आवश्यकता नहीं है । युक्तिसंगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है, उससे उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान् अथवा देवता उससे अधिककी आणा कैसे कर सकते हैं?

'स्तेन एव सः'--यहाँ'सः स्तेनः' पदीमें एकवचन देनेका तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्यका पालन न करनेवाला भनुष्य सबको प्राप्त होनेवाली सामग्री (अन्न, जल, वस्न आदि) का भाग दूसरोंको दिये विना ही अकेला खर्य ले लेता है । अतः वह चोर ही है । जो मनप्य दसरोंको उनका भाग न देकर स्वयं

अकेले ही भीग करता है, वह तो चीर है ही, पर-जो मनुष्य किसी भी अंशमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात् सामगीको सेवामें लगाकर बदलेमें मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंशमें चोर ही है। ऐसे मनुष्यका अन्तःकरण कभी शुद्ध और शान्त नहीं रह सकता ।

यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समष्टि संसारसे अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं: क्योंकि समष्टिका अंश ही व्यप्टि कहलाता है । इसलिये व्यष्टि-(शरीर-) को अपना समष्टि-(संसार-) को अपना न मानना ही राग-द्वेष आदि ह्रन्द्रोंका कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है\* । कर्मयोगके अनुद्वानसे ये सब (ग्रग-द्वेप आदि) सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । कारण कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हैं, वह सब अपने लिये नहीं, प्रत्युत संसारमात्रके लिये कर रहा हैं। इसमें भी एक बड़ी भार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने करचाणके लिये भी कोई कर्म न करके संसारमात्रके कल्याणके उद्देश्यसे ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके -कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषयताको जन्म देना है, जो साधककी ठन्नतिमें बाधक है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जों कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब हमें संसारसे मिला है । संसारसे मिलो चस्तुको केवल अपनी खार्थ-सिद्धिमें लगाना ईमानदारी नहीं है । ' '

कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात हिन्दू-संस्कृतिका एकमात्र टदेश्य मनुष्यका करन्याण

<sup>•</sup> आत्मापि चार्य न मम सर्वा वा पृथिवी मम ।।(महा॰ आश्वमेधिक॰३२ । ११)

करना है। इसी उद्देश्यसे ब्रह्माजी (सृष्टिके आदिमें) जैसे माँका दूघ उसके अपने लिये न होकर बच्चेके मनुष्यको निःस्वार्थभावसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री एक-दूसरेको . सुख पहुँचानेको आज्ञा देते है, वह उसके अपने लिये न होकर दूसरोंके लिये ही है। अतः मनष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता कंटने

परिवारमें भाई, बहनें, माताएँ आदि सब-के-सब कर्म करते ही हैं; परन्तु उनसे बड़ी पारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसिक, खार्थ आदिके वशीभत होकर कर्म करते हैं । अतः अलौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्यत हानि ही होती है । स्वार्थके वशीभत होकर अपने लिये कर्म करनेसे ही लोकमें लड़ाई, खटपट, ईप्यां आदि होते हैं और परलोकमें दुर्गति होती है। दूसरोंकी सेवा करके बदलेमें कुछ भी चाहनेसे वस्तुओं और व्यक्तियोंके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता है। किसी भी कर्मके साथ खार्थका सम्बन्ध जोड लेनेसे वह कर्म तुच्छ और बन्धनकारक हो जाता है । स्वार्थी मनुष्यको संसारमें कोई अच्छा नहीं कहता । चाहनेवालेको कोई अधिक देना नहीं चाहता । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घरमें भी रागी तथा भोगी ध्यक्ति से वस्तुएँ छिपायी जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतनेसे ही हम दूसरोंकी सेवा करें तो उससे क्त्याण तो होता ही है, इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर भी प्राप्त होने लगते हैं। परना कर्मयोगीमें मान-चडाई आदिकी इच्छा नहीं होती; क्योंकि इनकी इच्छा और सुखमोग ही बन्धनकारक होता है।

'मुझे सुख कैसे मिले ?'—केवल इसी चाहनाके कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः 'दूसर्गेको सुख कैसे मिले ?'—ऐसा पाव कर्मयोगीको सदा हो रखना चाहिये। घरमें माता-पिता, पाई-चहन, स्वी-पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, डन संगीको एक-दूसरेके हितकी बात सोचनी चाहिये। प्रायः सेवा करनेवालेसे एक पूल हो जाती है कि वह 'मैं सेवा करता हूँ, 'मैं वस्तुएँ देता हूँ'—ऐसा मानक चुटा अभिमान कर बैटता है। वस्तुतः सेवा करनेवाला व्यक्ति संग्रको वस्तु हो संग्यको देता है।

जैसे माँका दूघ उसके अपने लिये न होकर बच्चेके लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री है, वह उसके अपने लिये न होकर दूसरेंके लिये ही है । अतः मनुष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता कंटेन अर्थात् उसे अपनी और अपने लिये माननेका अधिकार नहीं है । ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममतारूप बच्चन रह जायगः । इसी कारण भगवान् कहते हैं कि वस्तुओंको अपनी मानकर स्वयंः उनका भोग करनेवाला मनुष्य चौर ही है ।

देवता, ऋषि, पितर, पशु-पक्षी, वृक्ष-राता आदि
सभीका स्वभाव ही परोपकार करनेका है। मनुष्य
सदा इनसे सहयोग पानेके कारण इनका ऋणी है।
इस ऋणसे मुंक होनेके लिये ही पद्ममहायज्ञ-(ऋषियज्ञ,
देवयज्ञ, भूतवज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ-) का विधान
है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो खुद्धिपूर्वक सभीको अपने कर्तव्य-क्रमोसि तृप्त कर सकता है।
अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है। इसीको ऐसी स्वतन्तता मिली है, जिसका सदुपयोग करके यह।
परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है।

देवता आदि तो अपने कर्तव्यका पालन करते ही है। यदि मनुत्र अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता तो देवताओंमें ही नहीं प्रत्यत त्रिलोकीभरमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणामस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकस्प, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं । भगवान भी (गीता ३ । २३-२४ में) कहते हैं कि 'यदि मैं सावधानीपूर्वक कर्तव्यका पालन न करूँ तो समस्त लोक नप्ट-भ्रष्ट हो जाये । जिस तरह गतिशील बैलगाडीका कोई एक पहिया भी खण्डित हो जाय तो उससे परी चैलगाडीको झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टिचक्रमें यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यव्यत होता है तो उसका विपरीत अभाव सम्पूर्ण सप्टिपर पड़ता है । इसके विपरात जैसे शरीरका एक भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक होनेपर सम्पूर्ण शरीरका स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्यका टीक-ठीक पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सन्पूर्ण सृष्टिका स्वतः हित होता है।

प्रजापित ब्रह्माजीने देवता और मनप्य-दोनोंको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादासे चलते हैं । केवल मनप्य ही अपनी बेसमझीसे मर्यादाको भंग करता है । कारण कि उसे दूसरोंको सेवा करनेके लिये जो सामग्री मिली है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनन्त जन्मोंके कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको स्वतन्त्रता मिली है; किन्तु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्मफलमें ममता- आसक्ति कर बैठता है। फलखरूप नया बन्धन उत्पन्न करके वह स्वयं फैंस जाता है और आगे अनेक जन्मोंतक दुःख पानेकी तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिलोकीकी सेवा करे अर्थात् उस सामग्रीको वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंकी सेवामें लगा दे।

शंका---जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वह सब-की-सव दूसरोंकी सेवामें लगा देनेपर कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे हो सकेगा?

समाधान-वास्तवमें यह शंका शरीरके साथ अपनी एकता माननेसे अर्थात् शरीरको ही अपना स्वरूप माननेसे पैदा होती है: परन्त कर्मयोगी शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसारका और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवामें लगा देता है । उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नारावान् शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर रहती है, वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?

जवतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक जीनेकी इच्छा तथा मरनेका भय रहता है। भोगेच्छा कर्मयोगीमें रहती ही नहीं; क्योंकि उसके सम्पूर्ण कर्म अपने लिये न होकर दूसरोंकी सेवाके लिये ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीनेकी परवाह नहीं करता । उसके मनमें यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? वास्तवमें जिसके हृदयमें जगत्की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत्को रहती है। इसलिये जगत् उसके निर्वाहका स्वतः प्रबन्ध करता है'।

जिनका जीवन परोपकारके लिये ही समर्पित है, ऐसे पश्-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-लता आदि सभी साधारण प्राणियोंके भी जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध है, तब शरीरसहित मिली हुई सब सामग्रीको प्राणियोंके हितमें व्यय करनेवाले मनुष्यके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध न हो. यह कैसे सम्भव है?

सवका पालन करनेवाले भगवानकी असीम कपासे जीवन-निर्वाहकी सामग्री समस्त प्राणियोंको समानरूपसे मिली हुई है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माताके शरीरमें जहाँ रक्त-ही-रक्त रहता है. वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीता और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्राख्यसे मानो, चाहे भगवत्कपासे, मनुष्यके जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती ही है । इसमें संदेह, चित्ता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिये । राज्यमें जब पापी-से-पापी नास्तिक-से-नास्तिक पुरुपका भी जीवन-निर्वाह होता है, तब कर्मयोगीके जीवन-निर्वाहमें क्या बाधा आ सकती है ? अतः यह प्रश्न ठठाना हो भूल है ।

सम्बन्ध---नवे श्लोकमें भगवान्ते 'यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बाँधनेवाले नहीं होते'---ऐसा बतांकर यज्ञके लिये कर्म करोकी आजा दी । उस आजाको ब्रह्माजीके वक्नीद्वाए पुष्ट करके नवें श्लोकमें कहे हुए अपने वक्नीसे एकवाक्यता करते हुए आगेके श्लोकमें यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करने और न करनेके फलका स्पष्ट विवेचन करते हैं।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिपैः ।

भुझते ते त्वधं पापा ये पंचन्यात्मकारणात् ।। १३ ।।

यज्ञशेष-(योग-) का अनुभव करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाते

हैं। परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापीलोग तो पापका ही भक्षण करते हैं।

व्याख्या--- 'यज्ञशिष्टाशिन: सन्तः' -- कर्तव्य-कर्मीका निष्कामभावसे विधिपूर्वक - करनेपर (यज्ञशेषके रूपमें) योग अथवा समता ही शेष रहती है । कर्मयोगमें यह खास बात है कि संसारसे प्राप्त सामग्रीके द्वारा ही कर्म होता है । अतः संसारकी सेवामें लगा देनेपर ही वह कर्म 'यज्ञ'सिद्ध होता है। यज्ञकी सिद्धिके बाद स्वतः अवशिष्ट रहनेवाला 'योग'अपने लिये होता है। यह योग · (समता) ही यज्ञशेष है, जिसको भगवान्ते चौथे अध्यायमें 'अमृत' कहा है- 'यज्ञशिद्यामतभूजः' (8 (38) 1

'मच्यन्ते सर्वकिल्चिपै:'--यहाँ'किल्चिपै:' पद बहु-वचनान्त है, जिसका अर्थ है.--सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात् बन्धनोसे । परनु भगवान्ने इस पदके साथ 'सर्व' पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेपर मनव्यमें किसी भी प्रकारका बन्धन नहीं रहता । उसके सम्पूर्ण (सञ्चित, भारव्य और क्रियमाण) कर्म विलीन हो जाते हैं\* (गीता ४ ।२३) । सम्पूर्ण कमेंकि विलीन हो जानेपर उसे सनातन ब्रह्मको प्राप्ति हो जाती है (गीता४ (३१) ।

इसी अध्यायके नवे श्लोकमें भगवानने यज्ञार्थ कर्मसे अन्यत्र कर्मको बन्धनकारक बताया और चौथे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें यज्ञार्थ कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन होनेकी बात कही । इन दोनों श्लोकों (३ ।९ तथा ४ ।२३) में जो बात आयी है, वहीं बात यहाँ 'सर्विकिल्बिप:' पदसे कही गयी है। तात्पर्य है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेवाले मनुष्य संम्पूर्ण बन्धनरूप कर्मीसे मुक्त हो जाते हैं। पाप-कर्म तो बन्धनकारक होते ही है. सकामभावसे किये गये पुण्यकर्म भी (फलजनक होनेसे) बन्धनकारक

होते हैं। यज्ञशेष-(समता-)का अनुभव करनेपर पाप और पुण्य-दोनों ही नहीं रहते- 'बुद्धियुक्ती जहातीह वभे सकतदप्कते' (गीता २ 1५०) ।

अब विचार कों कि बन्धनका वासविक कारण क्या है ? ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये-इस कामनासे ही बन्धन होता है। यह कामना सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) । अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है ।

वास्तवमें कामनाकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । कामना अभावसे उत्पन्न होती है और 'स्वयं' (सत्स्वरूप) में किसी प्रकारका अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं । इसलिये स्वयं में कामना है ही नहीं । केवल भूलसे शरीरादि असत् पदार्थिक साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत् पदार्थीक अभावसे अपनेमें अभाव मानने लगता है और उस अभावकी पूर्तिके लिये असत् पदार्थीको कामना करने लगता है। साधकको इस बातकी तरफ ख्याल करना चाहिये कि आरम्भ और समाप्त होनेवाली कियाओंसे उत्पन्न और नप्त होनेवाले पदार्थ हो तो मिलेंगे । ऐसे उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीसे मनुष्यके अभावकी पूर्ति कभी हो हो नहीं सकती। जब इन पदार्थीसे अभावकी पूर्ति होनेका प्रश्न हो नहीं है, तो फिर इन पदार्थोंकी कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक-ठीक विचार करनेसे कामनाको निवृत्ति सहज हो सकती है।

हाँ, अपने कहलानेवाले शरीरादि पदार्थोंको कभी भी अपना तथा अपने लिये न मानकर दसरोंकी सेवामें लगानेसे इन पदार्थोंसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. जिससे तत्काल अपने सत्त्वरूपका घोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मनमें किसी प्रकारके अभावको मान्यता (कामना) नहीं रहतो. वह मन्त्र्य जीते-जी ही संसारमे मक्त है।

<sup>°</sup>कापना न रहनेसे संवित कर्म विलीन हो जाते हैं । जवतक शरीर रहता है, तवनक आख्यके अनुमार अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे यह सुद्धी-दुःखी नहीं होता अर्थात् उस परिस्थितिका उमपर कोई असर नहीं पड़ता—यह प्रारव्य कर्मका विलीन होता है। फलेका न रहनेसे कियमाण कर्म अकर्म हो जाते है अर्थात् फान देनेवाले नहीं होते-यह क्रियमाण कर्मका विलीन होना है।

'ये पचन्यात्मकारणात्'-अपने लिये कछ भी चाहनेका भाव अर्थात् स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपनेको अच्छा कहलानेका किञ्चित भी भाव 'आत्मकारणात्'पदके अन्तर्गत आ जाता है । मनध्यमें खार्थबद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है।

यहाँ पचित्त'पद उपलक्षक है. जिसका अर्थ केवल 'पकाने' से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे है।

अपना स्वार्थ चाहनेवाला व्यक्ति अपने लिये पकाये (कार्य करे) अथवा दूसरेके लिये, वास्तवमें वह अपने लिये ही पकाता है । इसके विपरीत अपने खार्थभावका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेवाला साधक अपने कहलानेवाले शरीरके लिये प्रकार अधवा दूसरेके लिये, वास्तवमें वह दूसरेके लिये ही पंकाता है। संसारसे हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुखधोगमें लगाना ही अपने लिये पकाना है । संसारके छोटे-से-छोटे अंश शरीरको अपना और अपने लिये मानना महान पाप है। परन्तु शरीरको अपना न मानकर इसको आवश्यकतानुसार अत्र, जल, यस्त्र आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भौगी नहीं होने देना इस शरीरकी सेवा है, जिससे शरीरमें ममता-आसिक नहीं रहती ।

मनुष्यको अपने कर्मीका फल खयं भोगना पडता है: परन्त उसके द्वारा किये गये कंमीका प्रभाव सम्पूर्ण

संसारपर पड़ता है। 'अपने लिये' कर्म करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्यत हो जाता है और अपने कर्तव्यसे च्यत होनेपर ही राष्ट्रमें अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान् कष्ट होते हैं । अतः मनुष्यके लिये उचित है कि वह अपने लिये कुछ भी न को

अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिये कुछ भी न चाहे । कर्मफल-(उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तमात्र-)का आश्रय लेनाः 'अपने लिये पकाने' के अन्तर्गतः है । इसीलिये भगवानुने छठे अध्यायके पहले श्लोकमें 'अनाश्रितः कर्मफलम्'पदोंसे कर्मयोगीको कर्मफलका

आश्रय न लेनेके लिये कहा है। सर्वधा अनाश्रित हो जानेपर हो मनुष्य अपने लिये कछ नहीं करता. जिससे वह योगमें स्थित हो जाता है।

'मुझते ते त्वधं पापाः'—इन पदींमें भगवानने 'अपने लिये' कर्म करनेवालोंकी सभ्य भाषामें निन्दा की है। अपने लिये किये गये कर्मोंसे वह इतना पाप-संग्रह कर लेता है कि चौरासी लाख योनियों एवं नरकोंका दुःख भोगनेपर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्यत सञ्चितके रूपमें बाकी रह जाता है । मनुष्ययोनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, जिसमें जो भी पाप या पण्यका बीज बोया जाता है, वह अनेक जन्मोंतक फल देता है\* । अतः मनष्यको तरंत यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 'अब मैं पाप (अपने लिये कर्म) नहीं करूँगा' । इस निधयमें बड़ी भारी शक्ति है । सच तो यह है कि परमात्माकी तरफ चलनेका दढ़ निश्चय होनेपर पाप होना स्वतः रुक जाता है।

सम्बन्ध—'मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?'-अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् अनेक हेतु देते हुए आगेके दो रलोकोर्मे सृष्टि-चक्रकी सुरक्षाके लिये भी यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं।

अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति 'पर्जन्यो 'यज्ञः कर्मसमुद्धवः ।। १४ ।। कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।। १५ ।।

<sup>°</sup>वासवमें मनुष्यजन्म ही मंद्र जन्मोका आदि तथा असिम जन्म है। यदि मनुष्य परमाय-प्राप्ति कर से तो अन्तिम जन्म भी यही है और परमात्म-प्राप्ति न करे तो अनन जन्मीका आदि जन्म भी यही है।

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षासे होता है । वर्षा यज्ञसे होती है । यज्ञ कर्मोंसे निष्पन्न होता है । कर्मोंको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेदको अक्षरव्रह्मसे प्रकट हुआ जान। इसलिये वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ (कर्तव्य-कर्म)में नित्य प्रतिष्ठित है ।

करनेके लिये जो खाया जाता है, वह 'अन्न' \* कहलाता है।

जिस प्राणीका जो खाद्य है. जिसे ग्रहण करनेसे उसके शरीरकी उत्पत्ति, भरण और पष्टि होती है, उसे ही यहाँ 'अत्र' नामसे कहा गया है: जैसे--मिट्रीका कोड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिये अन्न है।

जरायुज (मनुष्य, पश आदि), उद्भिज्ज (वृक्षादि), अण्डज (पक्षी, सर्प, चींटी आदि) और खेदज (ज़ आदि)-ये चारों प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीवित रहते हैं 🕇 ।

'पर्जन्यादन्नसम्भवः' — समस्त खाद्य पदार्थीकी उत्पत्ति जलसे होती है । धास-फूस, अनाज आदि तो जलसे होते ही हैं, मिट्टीके उत्पन्न होनेमें भी जल ही कारण है। अन्न, जल, घरन, भकान आदि शरीर-निर्वाहको सभी सामग्री स्थल या सूक्ष्मरूपसे जलसे सम्बन्ध रखती है और जलका आधार वर्षा है ।

'यज्ञाद्धवति पर्जन्यः'-'यज्ञ' शब्द मुख्यरूपसे आहुति देनेकी क्रियाका वाचक है। परन्तु गीताके सिद्धान्त और कर्मयोगके प्रस्तुत प्रकरणके अनुसार यहाँ 'यज्ञ' शब्द सम्पर्ण कर्तव्य-कर्मीका उपलक्षक है। यज्ञमें त्यागकी ही मुख्यता होती है। आहुति देनेमें अन्न, घी आदि चीजोंका त्याग है, दान करनेमें वसुका त्याग है, तप करनेमें अपने सख-धोगका त्याग है, कर्तव्य-कर्म करनेमें अपने स्वार्थ, आराम आदिका त्याग है । अतः 'यज्ञ' शब्द यज्ञ (हवन), दान, तप आदि सम्पूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओंका उपलक्षक 8,

यृहदारण्यक उपनिषद्में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्माजीने देवता, मनुष्य और असुर—इन

व्याख्या—'अन्नाद्धवन्ति भृतानि'—प्राणोंको घारण तीनोंको रचकर उन्हें 'द' इस अक्षरका उपदेश दिया । देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी अधिकता होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दमन करो' समझा। मनध्योंमें संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दान करें' समझा । असरोंमें हिसा-(दसरोंको कप्ट देने-) का भाव अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का अर्थ 'दया करो' समझा । इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर--तीनोंको दिये गये उपदेशका तात्पर्य दसरोंका हित करनेमें ही है । वपिक समय मेघ जो 'द द दं'''' की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्माजीके उपदेश (दमन करे, दान करे, दया करे) के रूपसे कर्तव्य-कर्मोंकी याद दिलाता (बहदारण्यकः ५ । २ । १-३) ।

> अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे वर्षा कैसे होगी ? वचनकी अपेक्षा अपने आचरणका असर दूसरॉपर स्वाभाविक अधिक पड़ता है-- 'यद्यदाचरति श्रेष्ट्रस्तत्तदेवेतरो जनः (गीता ३ । २१) । मनव्य अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करेंगे तो उसका असर देवताओंपर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्यका पालन करेंगे,वर्षा करेंगे (गीता ३ । ११) । इस विषयमें एक कहानी है। चार किसान-यालक थे । अपादका महीना आनेपर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलानेका समय आ गया है: वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समयपर अपने कर्तव्यका पालन कर दें । ऐसा सोचकर उन्होंने खेतमें जाकर हल चलाना शरू कर दिया । मोर्पेने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है ? वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला हो है ? अब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्यक्त पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम

नीतं ब्रह्माजीने देवता, मनुष्य और असुर—इन अपने कर्तव्य का पालन करनेमें पीछे क्यों रहें ? ऐसा \*'अद मक्ष्णो' धातुसे 'क्त' कालेबर 'अदोऽनमें' (अष्टाः ३ । २ । ६८) मुत्रके निपाननसे 'अप्र' प्राष्ट बनना है. अन्यधा 'अदो जांधर्त्यप्ति किति॰' (अष्टा॰ २ । ४ । ३६) से'जाध' शब्द बनेगा ।

अत्राद्येष छान्यमानि भूतानि जायसे । अभ्रेन जानानि जायसि (तैनिगंदोपनियद् ३। २) ।

सोचकर मोर भी बोलने लग गये । मोरोंकी आवाज सुनकर मेघोंने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सने विना मोर कैसे बोल रहे हैं? सारी दात पता लगनेपर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्यसे क्यों हटें ? और उन्होंने भी गर्जना करनी शरू कर दी। मेघोको गर्जना सुनकर इन्द्रने सोचा कि बात क्या है ? जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्यका पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्यका पालन करनेमें मैं पीछे क्यों रहैं ? ऐसा सोचकर इन्द्रने भी मेघोंको वर्षा करनेकी आज्ञा दे थी !

'यज्ञ: कर्मसमुद्धवः'—निष्कामभावपूर्वक किये जानेवाले लौकिक और शास्त्रीय, सभी विहित कर्मीका नाम 'यज्ञ' है। ब्रह्मचारीके लिये अग्निहोत्र करना 'यज्ञ' है । ऐसे ही स्त्रियोंके लिये रसोई बनाना 'यज्ञ' है \* । आयुर्वेदका ज्ञाता केवल लोगोंके हितके लिये वैद्यक-कर्म करे तो उसके लिये वही 'यज्ञ' है । इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययनको और व्यापारी अपने च्यापारको (यदि वह केवल दूसरोंके हितके लिये निष्कामभावसे किया जाय) 'यज्ञ' मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम,देश, कालकी मर्यादा रखकर निकामभावसे किये गये सभी शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म 'यज्ञ'-रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकारका हो, कियाजन्य ही होता है।

. संखिया, भिलावा आदि विषोंको भी वैद्यलोग जब शुद्ध करके औषधरूपमें देते हैं, तब वे विष भी अमृतकी तरह होकर बड़े-बड़े ग्रेगोंको दूर करनेवाले बन जाते हैं । इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति . पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि—ये सब कर्मोमें विषके समान हैं । कर्मोंके इस विपैले भागको निकाल देनेपर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म-मरणरूप अमृतमय कर्म ही 'यज्ञ' कहलाते हैं। ंकमं ब्रह्मोद्धवं विद्धिं—वेद कर्तव्य-कर्मोंको करनेकी विधि बताते हैं (गीता ४ 1३२) । मनध्यको

महान् रोगको दूर. करनेवाले वन जाते हैं। ऐसे

,कर्तव्य-कर्म करनेकी विधिका ज्ञान वेदसे होनेके कारण ही कमीको वेदसे उत्पन्न कहा गया है। 'वेद' शब्दके अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद

और अथर्ववेदके साथ-साथ स्मृति, पुराण, इतिहास (रामायण, महाभारत) एवं भित्र-भित्र सम्प्रदायके आचार्योके अनुभव-वचन आदि संगता वेदानुकुल सत्शास्त्रोंको ग्रहण कर लेना चाहिये । **'ब्रह्माक्षरसमुद्धयम्'—यहाँ** 'ब्रह्म' पद वेदका वाचक

है । वेद सच्चिदानन्दघन परमात्मासे ही प्रकट हुए हैं ।

(भीता १७। २३) । इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हए । परमात्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कर्तव्य-पालनकी विधि बताते .हैं । मनुष्य उस कर्तव्यका विधिपूर्वक पालन करते हैं । कर्तव्य-कर्मोंके पालनसे यज्ञ होता है और यज्ञसे वर्षा होती है। वर्षासे अत्र होता है, अन्नसे प्राणी होते हैं और उन्हों प्राणियोंमेंसे मनुष्य कर्तव्य-क्रमेंकि पालनसे यज्ञ करते हैं 🕆 । इस तरह

यह सृष्टि-चक्र चल रहा है।

'ब्रह्म' पद अक्षर-(सगुण-निराकार: परमात्मा-) -का वाचक है। अतः सर्वगत (सर्वव्यापी) परमात्मा हैं, वेद नहीं । . .: सर्वव्यापी होनेपर भी परमात्मा विशेषरूपसे 'यज्ञ' (कर्तव्य-कर्म)में सदा विद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मका पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं । अतः . परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले . मनष्य अपने कर्तव्य-कर्मीके हारा उंन्हें

'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' —यहाँ

<sup>\*</sup>वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्पतः **।** (मनुस्पृति २ । ६७) ं गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ।। . यासी 'सियोंके लिये वैवाहिक विधिका पालनहीं वैदिक संस्कार (वज्ञोपवीत), पतिकी सेवा ही गुरकुल-निवास

<sup>(</sup>येदाध्ययन) और गृहकार्य ही अग्निहोत्र (यज्ञ) कहा गया है। मनुष्यसे इतर सभी स्थायर-जद्भय प्राणियोद्धारा स्थतः यज्ञ (परीपकार) होता रहता है, पर ये यज्ञका अनुष्ठान युद्धिपूर्वक नहीं कर सकते । युद्धिपूर्वक यज्ञका अनुद्धान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रोग्यता और

अधिकार मनुष्यको ही है ।

सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं—'खकर्मणा तमध्यन्धं सिद्धि विन्हति मानवः' (गीता १८ । ४६) ।

शंका--प्राप्तामा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है ? क्या वे दसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं?

समाधान-परमात्पा तो सभी जगह समानरूपसे नित्य विद्यमान हैं । वे अनित्य और एकदेशीय नहीं हैं। इसीलिये उन्हें यहाँ 'सर्वगत' कहा गया है। यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित कहनेका तात्पर्य यह है कि यज उनका उपलब्धि-स्थान है। जमीनमें सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही उपलब्ध होता है, सब जगहसे नहीं । पाइपमें सर्वत्र जल

रहनेपर भी जल वहींसे प्राप्त होता है जहाँ टॉटी या छिद्र होता है । ऐसे ही सर्वगत होनेपर भी परमात्मा यजसे ही प्राप्त होते हैं।

अपने लिये कर्म करनेसे तथा जडता (शरीरादि) के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे सर्वव्यापी प्रामाताकी प्राप्तिमें बाधा (आड) आ जाती है । निष्काममावपर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये अपने कर्तव्यका पालन करनेसे यह बाघा हट जाती है और नित्यप्राप्त परमात्माका स्वतः अनुभव हो जाता है । यही कारण है कि भगवान अर्जुनको, जो कि अपने कर्तव्यसे हटना चाहते थे. अनेक यक्तियोंसे कर्तव्यका पालन करनेपा विशेष जोर दे रहे हैं।

सम्बन्ध—सृष्टिचक्रके अनुसार चलने अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन करनेको जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है । अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगेके श्लोकमें करते हैं।

# एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अघायरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।। १६ ।।

है पार्थ ? जो म्ह्राच्य इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, वह इन्द्रियोके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला अघाय (पापमय जीवन वितानेवाला) मनुष्य संसारमें व्यर्थ ही जीता है।

व्याख्या - 'पार्थ' - नवें श्लोकमें प्रारम्भ किये हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा-(कृत्ती-) के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्यका पालन किया था। अतः तुम्हारेसे भी अपने कर्तव्यकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको तू घोर कर्म कुह रहा है, यह तीरे लिये घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ (कर्तव्य) है । इसका पालन करना ही सृष्टि-चक्रके अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि-चक्रके अनुसार न बरतना है।

'एवं प्रवर्तितं चक्तं नानुवर्तयतीह यः'—जैसे रयके पहियेका छोटा-सा अंश भी टूट जानेपर रथके समस्त अङ्गोंको एवं उसपर बैठे रथी और सार्यथको धका लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य चौदहवें-पन्द्रहवें रलोकोंमें वर्णित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, वह समृष्टि सृष्टिक संचालनमें बाघा डालता है।

संसार और व्यक्ति दो (विजातीय) वस्त नहीं है । जैसे शरीरका अड़ोंक साथ और अहोंका शरीरके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसे ही संसारका व्यक्तिके साथ और व्यक्तिका संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब व्यक्ति कामना, ममता. आसक्ति और अहंताका त्याग करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, तब उससे सम्पूर्ण सृष्टिमें स्वतः सुख पहुँचता है ।

"इन्द्रियारामः"-जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदिसे युक्त होकर इन्द्रियोंके द्वारा भोग धोगता है. उसे यहाँ भोगोंमें रमण करनेवाला कहा गया है । ऐसा मनुष्य पर्शुसे भी नीचा है; क्येंकि पश नये पाप नहीं करता; प्रत्यत पहले किये गये पापींका हो फल भागकर निर्मलताको और जाता

भक्तियोग-) के द्वारा उद्देश्यकी सिद्धि हो जानेपर मनुष्यके लिये कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है ।

मन्यके वास्तविक स्वरूपमें किश्चिनात्र अभाव न रहनेपर भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण अपनेमें अभाव समझकर और शरीरको 'मैं' तथा 'मेरा' मानकर 'अपने लिये' कर्म करता है, तबतक उसके लिये कर्तव्य शेष रहता ही है । परन्तु जब वह'अपने लिये' कुछ भी न करके 'दूसरोंके लिये' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, धुद्धि, प्राणोंके लिये; माता, पिता, स्त्री, पुत्र, परिवारके लिये; समाजके लिये; देशके लिये और जगत्के लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । कारण कि स्वरूपमें कोई भी क्रिया नहीं होती । जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे ही होती है और सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसारसे सम्बन्ध है, उन्होंके लिये कर्तव्य À 1

कर्म तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्घव्यपाश्रयः । १९८ । ।

उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए) महापुरुषका इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्म न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें (किसी भी प्राणीके साथ ) इसका किञ्चिन्यात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ।

व्याख्या-- 'नैव तस्य कृतेनार्थः'-- प्रत्येक मनुष्यकी कुछ-न-कुछ करनेकी प्रवृति होती है। जबतक यह करनेकी प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये होती है, तबतक उसका अपने लिये 'करना' शेष रहता ही है । अपने लिये कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही मनुष्य वैधता है। उस इच्छाकी निवृतिके लिये कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकता है।

कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं । कामना-पूर्तिके लिये और कामना-निवृतिके लिये । साधारण मनुष्य तो कामना-पृतिक लिये कर्म करते हैं,पर कर्मयोगी

कामना होती है, और कामना पैदा होती है--अभावसे । सिद्ध महापुरुपमें कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिये करना कैसा 2

कर्मयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तब कृत-कृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जानेसे वह विधि-निपेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर

शास्त्रका शासन नहीं रहता. तथापि उसकी समस्त क्रियाएँ स्वामाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरोंके लिये आदर्श होती है। यहाँ तस्य कार्यं च विद्यते' पदोंका अभिप्राय

यह नहीं है कि उस महापुरुपसे कोई किया होती ही नहीं । कुछ भी करना शेष न रहनेपर भी उस महापुरुषके द्वारा लोकसंप्रहके लिये क्रियाएँ स्वतः होती है । जैसे पलकोंका गिरना-उठना, शासोंका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ स्वतः (प्रकृतिमें) होती हैं, ऐसे ही उस महापुरुषके द्वारा सभी शास्त्रानकल आदर्शरूप क्रियाएँ भी (कर्तुलाभिमान न होनेके कारण) खतः होती है ।

कामना-निवृत्तिके लिये कर्म करता है। इसलिये कर्मयोगसे सिद्धं महापुरुषमें कोई भी कामना न रहनेके कारण उसका किसी भी कर्तव्यसे किञ्चन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसके द्वारा निःस्वार्थभावसे समस्त सष्टिके हितके लिये स्वतः कर्तव्य-कर्म होते हैं।

कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका कर्मोसे आपने लिये (व्यक्तिगत सुख-आरामके लिये) कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इस महापुरुपका यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि केवल संसारके हैं और संसारसे मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः

इनके द्वारा केवल संसारके लिये ही कर्म करना है. अपने लिये नहीं । कारण यह है कि संसारकी सहायताके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता । इसके अलावा मिली हुई कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध भी समष्टि संसारके साथ हो है, अपने साथ नहीं । इसलिये अपना कुछ नहीं है। व्यप्टिके लिये समप्टि हो ही नहीं सकती । मनुष्यको यही गलती होती है कि वह अपने लिये सम्पष्टिका उपयोग करना चाहता है । इसीसे उसे अशान्ति होती है । अगर वह शरीर. इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिका समष्टिके लिये उपयोग करे तो उसे महान् शान्ति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोगसे सिद्ध महापरुपमें यही विशेषता रहती है कि उसके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि, पदार्थ आदिका उपयोग मात्र संसारके लिये ही होता है । अतः उसका शरीरादिको क्रियाओंसे अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता । प्रयोजन न रहनेपर भी उस महापुरुपसे खाभाविक ही लोगोंके लिये आदर्शरूप उत्तम कर्म होते 'हैं । जिसका कर्म करनेसे प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते-यह सिद्धान्त है ।

'नाकृतेनेह कश्चन'--जो मनष्य शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदिमें रुचि रखता है, वह कमींको नहीं करना चाहता; क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदिसे उत्पन्न तामस-सख रहता है(गीता १८।३९) । परन्तु यह महापुरुष, जो सात्त्विक सुखसे भी ऊँचां ठठ चुका है, तामस सुखमें प्रवृत हो हो कैसे सकता है ? क्योंकि इसका शरीरादिसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता , फिर आलंख-आग्रम आदिमें रुचि रहनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्मिक बात

प्रायः साधक कमेंकि न करनेको ही महत्त्व देते

हैं । वे कमेंसि उपरत होकर समाधिमें स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिन्तन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठं और लाभप्रद तो है, पर सिद्धान्त नहीं है । यद्यपि प्रवृत्ति-(करना-) की अपेक्षा निवृत्ति (न करना) श्रेष्ठ है, तथापि यह तस्त्व नहीं है।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)-दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं । निर्विकल्प समाधितक सब प्रकृतिका राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे भी व्युत्यान होता है। क्रियामात्र प्रकृतिमें ही होती है—'प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युद्) इति प्रकृतिः', और क्रिया हए बिना च्युत्थानका होना सम्भव हो नहीं । इसलिये चलने, बोलने, देखने, सुनने आदिकी वरह सोना, बैठना खड़ा होना, भौन होना मुस्छित होना और समाधिस्य होना भी क्रिया है \* 1 वास्तविक तत्त्व-(चेतन स्वरूप-) में प्रवृत्ति और निवृत्ति— दोनों ही नहीं है । वह प्रवत्ति और निवति- दोनींका निर्लिप्त प्रकाशक है।

शरीरसे तादाल्य होनेपर ही (शरीरको लेकर) 'करना' और 'न करना'-- ये दो विभाग (इन्ह्र) होते हैं । वास्तवमें 'करना' और 'न करना' दोनोंकी एक ही जाति है । शरीरसे सम्बन्ध रखकर 'न करना' भी वास्तवमें 'करना' हो है । जैसे 'गव्छति' (जाता है) किया है, ऐसे हो 'तिप्रति' (खड़ा है) भी किया ही है। यद्यपि स्थल दप्टिसे 'गच्छति' में क्रिया स्पष्ट दिखायी देती है और 'तिष्ठति' में क्रिया नहीं दिखायी देती है, तथापि सुधम दृष्टिसे देखा जाय तो जिस शरीरमें 'जाने' की किया थी. उसीमें अब 'खडे रहने' की क्रिया है। इसी प्रकार किसी कामको 'करना' और 'न करना'- इन दोनोंमें ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओंका स्यूलरूपसे दिखायी देना (प्रवृति) प्रकृतिमें हो है, उसी प्रकार स्थल दृष्टिसे

प्रकृति निरत्तर क्रियाशील है, इसलिये उससे सम्बन्ध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्थामें राणपात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता( शीता ह ।५; १८।११) । अतः जनतक प्रकृतिका सम्बन्ध है, तवतक संपाधि भी कर्म ही है,जिसमें संपाधि और ब्युत्वान— ये दो अवस्थाएँ होती हैं। परन्तु प्रकृतिसे सम्बन्ध-विकोद होनेपर दो अवस्थाएँ नहीं होती, प्रत्युत 'सहन समाधि' अधवा 'सहजावस्था' होती है, जिससे कमी ष्युनान नहीं होता । कारण कि अवस्थामेद प्रकृतिमें हैं, स्वरूपमें नहीं । इसलिये सहवावत्याको सबसे उत्तम कहा गया है—

वतमा सहजावस्या मध्यपा ध्यानधारामा । कनिष्ठा शास्त्रविना च तीर्धयात्राप्रपापापमा ।।

क्रियाओंका दिखायी न देना (निवृत्ति) भी प्रकृतिमें हो है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यंसे भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता , उस महापुरुपका करने एवं न करनेसे कोई स्वार्थ नहीं रहता।

जड़ताके साथ सम्बन्ध रहनेपर ही करने और न करनेका प्रश्न होता हैं; क्योंकि जड़ताके सम्बन्धके बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुपका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और प्रशृति एवं निवृत्ति— दोनोंसे अतीत सहज-निवृत्त-तत्त्वमें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुमय हो जाता है। अतः साधकको जड़ता-(शरीएमें अहंता और ममता-) से सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ही आवश्यकता है। तत्त्व तो सदा ज्यों-का-त्यों विद्यान है ही।

'न चास्य सर्वयूतेषु किंग्रिट्यंष्यपश्रयः'-शरीर तथा संसारसे किंग्रिनान भी स्वार्थका सम्बन्ध न रहनेके कारण उस महापुरुपकी समस्त क्रियाएँ स्वतः दूसर्गेके हितके लिये होती हैं। जैसे शरीपके सभी अङ्ग स्वतः शरीपके हितमे लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुपका अपना कहलानेवाला शरीर (जो संसारक एक छोटा-सा अङ्ग है) स्वतः संसारके हितमें लगा रहता है। उसका माव और उसकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ संसारके हितके लिये हो होती हैं। जैसे अपने हाथोंसे अपना ही मुख घोनेपर अपनेमें सार्य, प्रखुपकार अथवा अपिमानका भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलानेवाले शरीरके द्वारा संसारका हित होनेपर उस महापुरुपमें किञ्चत भी स्वार्थ, प्रखुपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं आता।

पूर्वश्लोकमें भगवान्ते सिद्ध महापुरुपके लिये कहा कि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है—'तस्य कार्य न यद्यतं'। उसका हेतु बताते हुए भगवान्ते इस श्लोकमें उस महापुरुपके लिये तीन बाते करी है— (१) कर्म करनेसे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, (२) कर्म न करनेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और (३) किसी भी प्राणी और पदार्थसे उसका किश्चन्यात्र भी स्वार्थन्त्र सन्वत्य नहीं रहता

अर्थात् कुछ पानेसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

बस्तुतः स्वरूपमें करने अथवा न करनेक कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है । कारण कि शुद्ध स्वरूपके द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं । जो भी क्रिया होती है, वह मकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थिक सम्बन्धसे ही होती है । इसलिये अपने लिये कुळ करनेका विधान ही नहीं है ।

जयतक मनुष्यमें करनेका ग्रम, पानेकी इच्छा, जीनेकी आशा और मरनेका भय रहता है। परन्तु जिसमें किसी भी क्रियाको करने अथवा न करनेका कोई ग्रम नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राय करनेका कोई ग्रम नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राय करनेकी इच्छा नहीं है, जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं है और मृत्युसे कोई भय नहीं है, उसे फर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः फर्तव्य-कर्म होने सम्मायना हो, वहीं कर्तव्य पालनकी प्रेरणा रहती है।

विशेष बात

गोतामें पगवानुकी ऐसी शैली रही है कि वे पित्र-पित्र साधनोंसे परमालाकी और चलनेवाले साधकोंके पित्र-पित्र लक्षणोंक अनुसार ही परमालाको प्राप्त सिन्द महापुरुपीक लक्षणोंका वर्णन् करते हैं। यहाँ सज्दर्वे-अठाहवें श्लोकोंमें भी इसी शैलीका प्रयोग किया गया है।

जो साधन जहाँसे प्रारम्भ होता है; अन्त में यहाँ उसको समाप्ति होती है। गीतामें कमैयोगका प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्यायके उन्तालीसर्वे स्लोकसे प्रारम्भ होता है, तथापि कमैयोगके मूल साधनका विवेधन दूसरे अध्यायके सैतालीसर्वे स्लोकमें किया गया है। उस स्लोक (२।४७)के चार चरणोमें यताया गया है—

- (१) कर्मण्येवाधिकारस्ते (तेए कर्म करनेमें ही
- अधिकार है) ! (२) मा फलेषु कदाचन (कर्मफलोंमें तेर कभी भी अधिकार नहीं है) !
- (३) मा कर्मफलहेतुर्मः (तृ कर्मफलका हेर्र मत बन) ।

करनेमें आसक्ति न हो) ।

प्रस्तुत श्लोक (३ । १८) में ठीक उपर्युक्त साधनाकी सिद्धिकी बात है । वहाँ(२।४७)में दूसरे और तीसरे चरणमें साधकके लिये जो वात कही गयी है, वह प्रस्तुत श्लोकके उत्तरार्धमें सिद्ध महापुरुपके लिये कही गयी है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थसे कोई खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह प्रस्तुत श्लोकके पूर्वार्धमें सिद्ध महापुरुषके लिये कही गयी है कि उसका कर्म करने अथवा न करने-दोनोंसे ही कोई प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रहवें-अटारहवें श्लोकोंमें 'कर्मयोग' से सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोंका ही वर्णन किया गया है।

कर्मयोगके साधनकी दृष्टिसे वास्तवमें अठारहवाँ श्लोक पहले तथा सत्रहवाँ श्लोक चादमें आना चाहिये । कारण कि जब कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुपका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी-पटार्थसे किञ्चनगत्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही हो जाती है। परन्तु सोलहवें श्लोकमें भगवानने 'मोधं पार्थ स जीवति'

(४) मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मीण (तेरी कर्म न पदोंसे कर्तव्य-पालन न करनेवाले मनुष्यके जीनेको निरर्थक बतलाया था; अतः सत्रहवें श्लोकमें 'यः तु' पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महाप्रुप कर्तव्य-कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान् सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पुरा कर लिया है। अतः उसके लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा।

जिस स्थितिमें कोई भी कर्तव्य शेप नहीं रहता. उस स्थितिको साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्थामें तत्परता एवं लगनपूर्वक निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करनेपर प्राप्त कर सकता है: क्योंकि उसकी प्राप्तिमें मधी स्वतन्त्र और अधिकारी है। कर्तव्यका सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआ है । इसलिये प्रत्येक परिस्थितिमें कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुखलोलुपतासे ही मनुष्य कर्तव्यको मूलता है । यदि वह निःस्वार्थ-भावसे दूसरोंकी सेवा करके अपनी सुखलोलुपता मिटा डाले, तो जीवनके सभी दृःखोंसे छटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है। इस परम शान्तिकी प्राप्तिमें सबका समान अधिकार है। संसारके सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समानरूपसे मिलने सम्भव नहीं हैं: किन्तू परम शान्ति सवको समानरूपसे ही मिलती है।

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोमें वर्णित महापुरुषको स्थितिको प्राप्त करनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये—इसपर भगवान् आगेके श्लोकमें साधन बताते हैं ।

#### सततं कार्यं कर्म समाचर। तस्मादसक्तः

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुयः।।१९।।

इसलिये तू निरन्तर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्मका भलीभौति आवरण करः क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'तस्पादसक्तः सततं कार्यं कर्पं समाचर'--- पूर्वश्लोकोंसे इस श्लोकका सम्बन्ध बतानेके लिये यहाँ 'तस्मात्' पद आया है। पूर्वश्लोकोंने भगवान्ते कहा कि अपने लिये कर्म करनेकी कोई आवस्यकता न रहनेपर भी सिद्ध महापुरुषके द्वारा लोक-संमहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं । इसलिये अर्जुनको भी उसी तरह (निष्काम भावसे) कर्तव्य-कर्म करते सा॰ स॰--७

हुए परमात्माको प्राप्त करनेको आज्ञा देनेके लिये भगवानने 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया है । कारण कि अपने खरूप—'ख' के लिये कर्म करने और न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । कर्म सदैव 'घर'-(दूसर्गे-) के लिये होता है, 'ख'के लिये नहीं ।अत. दमर्गक लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका एम मिट जाता है और स्वरूपमें स्थित हो जाती है।

अपने स्वरूपसे विजातीय (जड) पदार्थेकि प्रति आकर्पणको 'आसक्ति' कहते हैं । आसक्तिरहित होनेके लिये आसक्तिके कारणको जानना आवश्यक है। भी शरीर हैं' और 'शरीर मेरा है' -- ऐसा माननेसे शरीरादि नाशवान् पदार्थोंका महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है । इसी कारण उन पदार्थीमें आसक्ति हो जाती है।

आसिक ही पतन करनेवाली है, कर्म नहीं। आसक्तिके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जड पदार्थीसे अपना सम्बन्ध मानकर अपने आराम, सख-भोगके लिये तरह-तरहके कर्म करता है । इस प्रकार जड़तासे आसक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बन्ध ही मनप्यके बारंबार जन्म-मरणका कारण होता है- 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यस' (गीता १३।२१) । आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

आसक्तिवाला मनुष्य दूसरोंका हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्तिरहित मनप्यसे खतः-खाधाविक प्राणिमात्रका हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरोंके हितार्थ होते हैं।

संसारसे प्राप्त सामग्री-(शरीरादि-) से हमने अभी तक अपने लिये ही कर्म किये हैं। उसको अपने ही सखभोग और संग्रहमें लगाया है। इसलिये संसारका हमारेवर ऋण है. जिसे उतारनेके लिये केवल संसारके हितके लिये कर्म करना आवश्यक है । अपने लिये (फलकी कामना रखकर) कर्म करनेसे पराना भ्रत्य तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋणसे मुक्त होनेके लिये बार-बार संसारमें आना पडता है। केवल दूसर्रिक हितके लिये सब कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिये कुछ न करने तथा कुछ न चाहनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता । इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तर्व वत्थनका कोई कारण न रहनेसे मन्ष्य स्वतः मुक्त हो जाता है।

कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता, पर आसक्ति

(अन्तःकरणमें) निरन्तर रहा करती है, इसलिये भगवान 'सततम् असकः' पदीसे निरन्तर् आसक्तिरहित होनेके लिये कहते हैं । मेरेको कहीं भी आसक्त नहीं होना हैं —ऐसी जागति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये। निरन्तर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहित-कर्म सामने जाय. उसे कर्तव्यमात्र समझंकर कर देना चाहिये-ऐसा-उपर्युक्त पदोंका भाव है।

वास्तवमें देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकरणमें आसक्ति निरत्तर नहीं रहती । जब संसार निरत्तर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरत्तर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हए भी माने हुए 'अहम्' के साथ आसक्ति निरन्तर रहती हुई प्रतीत होती है।

'कार्यम्'अर्थात् कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिये। दूसरे शब्दोंमें कर्तव्यका अर्थ होता है-अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंका हित करना अर्थात दूसरोकी उस शास्त्रविहित न्याययुक्त माँगको पूरा करना, जिसे पूरा करनेकी सामध्ये हमारेमें है। इस प्रकार कर्तव्यका सम्बन्ध परितमे हैं।

कर्तव्यकां पालन करनेमें सब स्वतन्त और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्पर्के कारण अकर्तव्य करनेका वरा अध्यास (आदन) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा रहनेसे ही वर्तमानमें कर्तव्य-पालन कठिन मालम देता है, अन्यथा कर्तव्य-पालनके समान सगम कछ नहीं है । कर्तव्यको सम्बन्ध परिस्थितिके अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थितमें स्वतन्ततापूर्वक कर्तव्यका पालन कर सकता है । कर्तव्यका पालन करनेसे ही आसिक मिटती है । अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करनेमें आसिक और बढती है । कर्तव्य अर्थात् दुसरोके हितार्थं कर्म करनेसे वर्तमानको आसक्ति और वृष्ठ न चाहनेमे भविष्यकी आसिक मिट जाती है। 'समाचर' पदका तात्वयं है कि कर्तव्य-कर्म यहत

सावधानी, उत्साह तथा तत्पतामे विधिपर्वक करने चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेमें थोड़ी भी। असायधानी

होनेपर कर्मयोगको सिद्धिमें बाधा लग सकती है।

वर्ण,आश्रम,प्रकृति (स्वभाव) और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होनेपर उसके लिये वही 'सहज कर्म' है । सहज कर्ममें यदि कोई दोव दिखायी दे, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ ।४८); क्योंकि सहज कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (गीता १८ ।४७) इसीलिये यहाँ भगवान अर्जुनको मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना (घोर दीखनेपर भी) तेरा सहज कर्म है; घोर कर्म नहीं।अतः सामने आये हए सहज कर्मको अनासक्त होकर कर देना चाहिये । अनासक होनेपर ही समता प्राप्त होती है ।

विशेष बात

जब जीव मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है, तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है: और जय वह यहाँसे जाता है, तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है । इस सीधी-सादी बातसे यह सहज ही सिद्ध होता है कि शारीग्रदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है । जैसे मन्प्य काम करनेके लिये किसी कार्यालय (आफिस) में जाता है तो उसे कर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालयका काम करनेके लिये ही मिलती है. अपनी मानकर घर ले जानेके लिये नहीं । ऐसे ही मनुष्यको संसारमें शरीरादि सब सामग्री संसारका काम (सेवा) करनेके लिये ही मिली है, अपनी माननेके लिये नहीं । मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालयका काम करता है तो उस कामके चदलेमें उसे चेतन मिलता है । काम कार्यालयके लिये होता है और वेतन अपने लिये । इसी प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता ż और योग (परमात्माके साथ अपने नित्य सम्बन्ध) का अनुभव हो जाता है। 'कर्म' और 'योग' दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसारके लिये होता है और योग अपने लिये । यह योग ही मानो वेतन है ।

संसार साधनका क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधनके लिये मिलती है. भीग और संग्रहके लिये

कदापि नहीं । सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिये है ही नहीं । अपनी वस्तु-परमात्म-तत्त्व मिलनेपर फिर अन्य किसी वस्तको पानेकी इच्छा नहीं रहती (गीता ६ । २२) । परन्त सांसारिक वस्त्एँ चाहे जितनी प्राप्त हो जाये, पर उन्हें पानेकी इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्यत और बढती है।

> जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने लिये मान लेता है, तब वह अपनी इस भूलके कारण बँध जाता है । इस भूलको मिटानेके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये न मानते हुए उसे दूसरोंको सेवामें (उन्होंकी मानकर) लगाता है । अतः वह सुगमतापूर्वक संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है !

कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किये गये कर्मोमें बड़ा भारी अन्तर होता है । साधारण मनुष्य (कर्मी) आसीक्त, ममता, कामना आदिको साथ रखते हए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिकी छोडकर कर्म करता है । कर्मीके कर्मीका प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगीके कर्मोंका प्रवाह संसारकी तरफ । इसलिये कर्मी बैधता है और कर्मयोगी यक्त होता है।

'असको ह्याचरकर्प'- मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक संसारसे अपना सम्बन्ध जोडता है, संसार नहीं । अतः मनप्य का कर्तव्य है कि वह संसारके हितके लिये ही सब कर्म करे और बदलेमें उनका कोई फल न चाहे । इस प्रकार आसीक्तिरहित होकर अर्थात् मझे किसोसे कुछ नहीं चाहिये, इस भावसे संसारके लिये कर्म करनेसे संसारसे खतः सम्यय-विच्छेद हो जाता है । कर्मयोगी संसारकी सेवा करनेसे वर्तमानकी

वातुओंसे और कुछ न चाहनेसे पविष्यक्री यहाओंसे ग्राथका-विचेद करता है।

मैलेमें स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिनभर यात्रियोंकी सेवा करते हैं और बदलेमें किसीसे कुछ नहीं चाहते; अतः राजिने सीते समय उन्हें किसीकी बाद नहीं आती । करण कि सेवा करते समय उन्होंने किसीसे कुछ चाहा नहीं । इसी प्रकार जो सेवामावसे हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसारकी वस्तु हो दूसरोंके लिये ही सब कर्म करता है और किसीसे संसारकी सेवामें लगा रहा हूँ अर्थात् सामग्री, समय, मान, बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसारकी सामर्थ्य आदि उन्होंके हैं, जिनकी सेवा हो रही है। याद नहीं आती । वह सुगमतापूर्वक संसार-वन्धनसे ऐसा माननेसे कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । मुक्त हो जाता है ।

कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी आशा रखकर कर्म करता ही नहीं । भोगकी आशायाला होता है, जब आसित्तरहित होकर दूसरोंके लिये कर्म मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता । जैसे अपने हाथोंसे अपना किये जाते हैं। आसक्ति शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म हो मुख घोनेपर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा

कभी नहीं मिट सकती।

ज्ञानयोग या भक्तियोगपर क्यों न चले, उसके द्वारा करते ही उसका ध्यान खतः रुपयोंकी ओर जाता है प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा हो है (गीता ५ १४-५) । और वह रुपये गिनने लगता है । उसका ध्यान इस प्राप्तव्य तत्त्व वहीं हो सकता है, जिसको प्राप्तिमें और नहीं जाता कि आज कौन-कौन प्राहक आये? विकल्प, सन्देह और निग्रशा न हो तथा जो सदा किस-किस जातिके आये? आदि-आदि ! कारण कि हो, सब देशमें हो, सब कालमें हो, सभीके लिये प्राहकोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं । संसारका उद्देश्य हो, सबका अपना हो और जिस तत्त्वसे कोई कभी किसी अवस्थामें किश्चिनात भी अलग न हो सके अर्थात जो सवको सदा अभित्ररूपसे खतः प्राप्त हो । शङ्का— कर्म करते हुए कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान

कैसे मिट सकता है ? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे

कहते हैं । तात्पर्य यह है कि साधक (रुचि, विश्वास

विना परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं हो सकता । समाधान— साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिये करता है। अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्यमें कर्तत्वाभिमान रहता है । कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिये नहीं करता । वह ऐसा मानता है कि संसारसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, पदार्थ, रूपये आदि जो कुछ सामग्री मिली है, वह सत्र संसारकी ही है, अपनी नहीं । जब कभी अवसर मिलता है, तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदिको संसारकी सेपामें लगा देता है . उनको संमानको सेवामें लगाते

कर्तत्वमें कारण है-- भोक्तत्व । कर्मयोगी भोगको

करनेसे ही मिट सकती है—'धर्म तें बिरति' (मानस उपकार किया है; क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख ३ । १६ । १) । शास्त्रनिषद्ध कर्म करनेसे आसक्ति दोनोंको अपने ही अंग मानता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीरको संसारका ही अङ्ग मानता है । अतः यदि 'परमाप्नोति पूरुप:'--जैसे तेरहवें अध्यायके अङ्गने अङ्गीको ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान

चींतीसवें रलोकमें भगवानने 'चरम' पदसे सांख्ययोगीके कैसा ? परमात्माको प्राप्त होनेकी बात कही, ऐसी ही यहाँ यह नियम है कि मनष्य जिस उद्देश्यको लेकर कर्ममें प्रवृत्त होता है , कर्मके समाप्त होते हो वह 'परम'पदसे कर्मयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात उसी लक्ष्यमें तल्लीन हो जाता है । जैसे व्यापारी और योग्यताके अनसार) किसी भी मार्ग- कर्मयोग, धनके उद्देश्यसे ही व्यापार करता है, तो दुकान बंद

> रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य संसारमें कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाय. पर उसकी संसारसे एकता नहीं हो सकती; क्योंकि वास्तवमें संसारसे एकता है ही नहीं । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है,

> जबकि 'स्वयं' (अपना स्वरूप) अचल और चेतन है । परनु परमात्माका उद्देश्य रखकर कर्म करनेवालेकी

परमात्मासे एकता हो ही जाती है (चाहे साधककी

इसका अनुभव हो या न हो); क्योंकि 'सवं' की परमात्मांके साथ स्वतं सिद्ध (तात्विक) एकता है। इस प्रकार जब कर्ता 'कर्तव्य' बनकर अपने उद्देश्य-(परमात्मतत्त्व-) के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमानका प्रश्न ही नहीं रहता । कर्मयोगी जिस उद्देश्य— परमात्मतत्वकी प्राप्तिके

. लिये सब 'कर्म करता है, उम-(परमात्मनत्त-) में कर्तत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व (कर्तापन) नहीं है । साथ एकताका अनुभव होनेके कारण कर्मयोगीमें कर्तत्वाभिमान नहीं रहता ।

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है । कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता । अतः किसीका भी कर्तत्व निरत्तर नहीं रहता, प्रत्यत कर्मका अन्त होनेके साथ ही कर्तृत्वका भी अन्त हो जाता है। परन्त मन्ष्यसे भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है . तब तो अपनेको उस क्रियाका कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रियांको नहीं करता, तब भी अपनेको वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपनेको निरन्तर कर्ता मानते रहनेसे उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है । जैसे, कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता (व्याख्यानदाता) होता है, पर जब दूसरे समयमें भी वह अपनेको वक्ता मानता रहता है , तव उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता । अपनेको निरत्तर व्याख्यानदाता माननेसे ही उसके मनमें यह भाव आता है कि 'श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करें'; और भैं इन साधारण आदिमयोंके पास कैसे बैठ सकता हैं, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हैं' आदि । इस प्रकार उसका व्याख्यानरूप कर्मके साथ निरन्तर सम्बन्ध यना रहता है । इसका कारण है-व्याख्यानरूप कर्मसे धन, मान, चड़ाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ पानेका भाव होना । यदि अपने लिये कुछ भी पानेका भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करनेतक हो सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उदेश्यमें लीन हो जाता है।

जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको उसका भोता अर्थात् भोजन करनेवाला मानता है, भोजन करनेके बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रियाको करते समय ही अपनेको उस वित्याका कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं । जैसे, कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगोंमें उसको बहुत प्रतिष्ठा है। परनु कभी व्याख्यान सुननेका काम पड़ जाय तो वह कहाँ भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याउनान सुन

अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें उस उद्देश्यके सकता है । उस समय उसे न आदरकी आवश्यकता है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तब वह अपनेको श्रोता मानता है. व्याख्यानदाता नहीं । कभी व्याख्यान देनेके बाद उसे कोई कमरा साफ करनेका काम प्राप्त हो जाय तो वह उस कामको वैसी ही तत्परतासे करता है, जैसी तत्परतासे वह व्याख्यान देनेका कार्य करता है। उसके मनमें थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि 'इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा-सफाईका तुच्छ काम कैसे कर सकता हैं! लोग क्या कहेंगे! मेरी इज्जत घुलमें मिल जायगी' डत्यादि । वह अपनेको व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा-श्रवणके समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करनेवाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, अपित बदलती रहती है. वह वास्तवमें नहीं होती और उसका सम्बन्ध भी निरत्तर नहीं रहता- यह सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर दृष्टि जाते ही साधकको वास्तविकता -(कर्तृत्वाभिमानसे पहित खरूप-) का अनभव हो जाता है।

> कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भावसे करता है, जिस भावसे नाटकमें एक खाँगधारी पात्र करता है। जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्रका स्वाँग नाटक-(खेल-) के लिये ही होता है. और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चन्द्ररूप खाँगका खाँगके साथ ही त्याग हो जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीका कर्तापन भी खाँगके समान केवल क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चन्द्रको सब क्रियाएँ करते हुए भी बास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता (वास्तविक हरिधन्द्र) नहीं मानता, ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्रविहित सम्पूर्ण कर्मीको करते हुए भी वास्तवमें अपनेको दन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता । कर्मयोगी शरीरादि सब पदार्थीको स्वाँगको साह अधन और अपने लिये न मानकर उन्हें (संमारका मानते हुए) संसारकी ही सेवामें लगाना है। अतः किसी भी अवस्थाने कर्मपोगीने विक्रियात्र भी कर्नदारियात नमें रह सकता।

कर्मयोगी जैसे कर्तृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं मानता.ऐसे ही माता-पिता. स्त्री-पत्र. धार्ड-धौजार्ड आदिके साथ अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता । केवल सेवा करते समय ही तनके साथ अपना सावन्ध (सेवा करनेके लिये ही) मानता है । जैसे, यदि क्येर्ड पति है तो पत्नीके लिये पति है अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, पर उसे पत्नी-रूपमें खीकार कर लिया तो अपनी योग्यता. सामर्थ्यक अनसार उसका भरण-पोपण करना पतिका कर्तव्य है । पतिके नाते उसके सधारकी बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने । हर समय अपनेको पति नहीं मानना है: क्योंकि इस जन्मसे पहले वह पत्नी थी. इसका क्या पता? और मरनेके बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय ? तथा वर्तमानमें भी वह किसोको माँ है, किसीकी पत्री है, किसीकी बहन है. किसीकी भाभी है. किसीको ननद है.आदि-आदि । वह सदा पत्नी ही तो है नहीं । ऐसा माननेसे उससे सख लेनेकी इच्छा स्वतः मिटती है और 'केवल भरण-पोपण (सेवा) करनेके लिये ही पत्नी है', यह मान्यता दुढ होती है । इस प्रकार कर्मयोगीको संसारमें पिता. पत्र. पति. भाई आदिके रूपमें जो स्वाँग मिला है. इसे वह डीक-डीक निमाता है। दसरा अपने कर्तव्यका पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता । अपनेमें कर्तत्वाभिमान होनेसे हो दसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि जाती है और दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि जाते ही मनष्य अपने कर्तव्यसे गिर जाता है: क्योंकि दसरेका कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है।

जिस प्रकार कर्मयोगी संसारके प्राणियोंके साथ अपना सम्बन्ध निरत्तर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, घटना, परिस्थित आदिके साथ भी अपना सम्बन्ध निरत्तर नहीं मानता। जो यसु निरत्तर नहीं है, उसका अभाव स्ततः है। अतः कर्मयोगीश कर्मुत्वाभिमान स्ततः मिट जाता है।

## मार्मिक वात

जिसमें कर्तृत्व नहीं है, उस परमात्माक साथ प्राणिमात्रकी स्वतःसिद्ध एकता है। साधकसे भूल

कर्मयोगी जैसे कर्तृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं यह होती है कि वह इस वासविकताकी तरफ घर

जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजीसे आगे हैं। क्यों न जाय, हर बार वह समता (सम रिपति) में आता ही है अर्थात् जहाँसे झूलेकी रास्ती बैंधी है उसकी सीधमें (आगे-पीछे जाते समय) एक वर अग्रत ही है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रियांके बाद अंक्रय अवस्था (समता) आती ही है। दूसरे शब्दोंने, पहले क्रियांके अन्त तथा दूसरी क्रियांके आरम्पके बीच और प्रत्येक संकल्प वधा विकल्पके बीच समता रहती हो है।

दूसरी बात, यदि घास्तविक पृष्टिसे देखा जार तो झूला चलते हुए (विषम दीखनेपर) भी निरत्तर समतामें ही रहता है अर्थात् झूला आगे-पींडे जते समय भी निरत्तर (जहाँसे झूलेकी रस्ती वैधी है उसकी) सीधमें ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रियामें समतामें ही स्थित रहता है। प्रसादाने उसकी एकता निरत्तर रहती है। क्रिया करते समय समतामें स्थिति न दीखनेपर भी वास्तवमें समता रहती है है, जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाच होते ही (उस समताका) अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषयमें निरत्तर सावधान रहें तो उसे निरत्तर रहनेवाली समता या परमात्मासे अपने एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृव नहीं है।

माने हुए कर्नृत्वाभिमानको मिटानेके लिये प्रतीति और प्रापाका भेद समझ लेना आयश्यक है। जो दोखता है, पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। और जो मिलता है, पर दोखता नहीं, उसे 'प्राप्त' कहते हैं। देखने-सुनने आदिमें आनेवाला प्रतिक्षन -परिवर्तनशील संसार 'प्रतीति' है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मतत्व 'प्राप्त' है। परमात्म-तत्व ब्रह्मसे चोंटी-पर्यन्त सबको समानरूपसे स्वतः प्राप्त है।

इदंतासे दोखनेयाली प्रतीतिका प्रतिक्षण अभ्य से रहा है। दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदुश्यमं जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है, ये इन्द्रियाँ, मन, सुद्धि आदि भी प्रतीति ही है। नित्य अचल रहनेयाले 'स्वयं' क्ये प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती। सदा सबमें रहनेयत्ल प्रसात्मतत्व 'स्वयं' को नित्यप्राप्त है। इम्हिंगे 'प्रतीति' अभावरूप और 'प्राप्त' भावरूप है— 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) ।

श्लोक २०1

यावनात्र पदार्थ और क्रिया 'प्रतीति' है । क्रियामात्र अक्रियतामें तीन होती है । प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें सहज (स्वतःसिद्ध) अक्रिय तत्त्व विद्यमान रहता है । जो आदि और अन्तमें होता है, वही मध्यमें भी होता है— यह सिद्धान्त है । अतः क्रियाके समय भी अखण्ड और सहज अक्रिय तत्त्व ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है । वह सहज अक्रिय तत्त्व (चेतन स्वरूप) अथवा परमात्म-तत्त्व) अक्रिय और सिक्रय—दोनों अवस्थाओंको प्रकाशित करनेवाला है अर्थात् वह

प्रवृत्ति और निवृत्ति (करने और न करने) दोनोंसे परे हैं ।
प्रतीति-(देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि-)
से माने हुए सम्बन्ध अर्थात् आसक्तिके कारण ही
नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका अनुमव नहीं होता । आसिकिका
नाश होते ही नित्यप्राप्त परमात्म-तत्त्वका अनुमव हो
जाता है । अतः आसिक्तिरहित होकर प्रतीति (अपने
कहलानेवाले शरीरादि पदार्थों) को प्रतीति- (संसारमात्र)
की सेवामें लगा देनेसे प्रतीति-(शरीरादि पदार्थों-) का
प्रवाह प्रतीति-(संसार-) की तरफ ही हो जाता है
और स्वतः प्राप्त परमात्मतत्त्व शेष रह जाता है।

\*

सम्बन्ध—आसिक्तरहित होकर कर्म करने अर्थात् अपने लिये कोई कर्म न करनेसे क्या कोई परमात्माको प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

# कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहीस।।२०।।

राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मके द्वारा ही परमिसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। इसिलये लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू (निष्कामभावसे) कर्म करनेके योग्य है।

व्याख्यां—'कर्पणैव FR. संसिद्धिप्रास्थिता जनकादयः'— 'आदि' पद 'प्रभृति' (आरम्भ) तथा 'प्रकार' दोनोंका वाचक माना जाता है । यदि यहाँ आये 'आदि' पदको 'प्रभृति' का वाचक माना जाय तो 'जनकादयः'पदका अर्थ होगा-जिनके आदि-(आरम्भ-) में राजा जनक हैं अर्थात् राजा जनक तथा उनके बादमें होनेवाले महापुरुष । परन्तु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता: क्योंकि राजा जनकसे पहले भी अनेक महापुरुष कमेंकि द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके थे; जैसे सूर्य, वैवस्वत मन्, राजा इक्ष्वाक आदि(गीता ४ । १-२) । इसलिये यहाँ 'आदि' पदको 'प्रकार' का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार 'जनकादयः' पदका अर्थ है—राजा जनक-जैसे गृहस्याश्रममें रहकर निष्कामभावसे सब कर्म करते हुए परमसिद्धिको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले तथा बादमें (आजतक ) हो चुके हैं।

कर्मयोग , बहुत पुरातन योग है, जिसके हारा राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्त हो पुके हैं। अनः यर्तमानमें तथा भविष्यमें भी यदि प्रकासभावस्) किस करनक याग्य ह ।
कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्मको प्राप्त करना चाहै
तो उसे चाहिये कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं(शिरारियि-) को कभी अपनी और अपने लिये न
माने । कारण कि वास्तवर्मे वे अपनी और अपने
लिये हैं हो नहीं, प्रस्तुत संसारकी और संसारके लिये
हो हैं । इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिली
वस्तुओं को संसारको हो हेवामें लगा देनेसे सुगमतापूर्वक
संसारसे सन्यय-विच्छेर होकर परमात्मात्मि हो जती
है । इसलियं कर्मयोग परमात्मात्मिका सुगम, श्रेष्ठ
और खतन्त साध्य है—इसमें कोई सन्देह नहीं ।

यहाँ 'कर्मणा एवं' पर्दोक्त सम्बन्ध पूर्वस्तोकके 'असक्ती ह्याचान्कमें' पर्दोसे अर्थात् आसक्तिर्यहत्त होकर कर्म करतेसे हैं, क्योंक आसक्तिर्यहत्त होकर कर्म करतेसे ही मनुष्य वर्मावन्यसमे मुक्त होता है, केवल कर्म करतेने नहीं । केवल कर्म करतेसे तो प्राची बैंगता है—'कर्मणा वस्यते जन्तुः'(महाः शाहित्कः— रहर १७) ।

गीतको यह शैलो है कि ,

वर्णित विषयकी मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये विशेष उपयोगी होती हैं। संक्षेपसे आगेके क्लोक्सों पनः कह देते हैं. जैसे पीछेके (उन्नीसवें) श्लोकमें आसक्तिर्यहत होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस वीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे 'कर्मणा एव' पदोंसे कहते हैं । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें वर्णित विषयको मुख्य बातको सातवें रलोकमें संक्षेपसे 'मय्यावेशितचेतसाम्' (मझमें चित्त लगानेवाले भक्त) पदसे पुनः कहेंगे।

यहाँ भगवान 'कर्मणा एव' के स्थानपर 'खोरोन एव' भी कह सकते थे। परन अर्जनका आग्रह कमौंका खरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसद्ध चलनेके कारण 'कर्मणा एव' पदोंका प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदाँका अभिप्राय (पूर्वश्लोकके अनुसार) आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है।

वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड कर्मीसे नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका अन्भव होनेमें जो बाघाएँ हैं, वे आसिकरिहत होकर कर्म करनेसे दर हो जाती है । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतःसिद्ध परमात्पाका अनुष्य हो जाता है। इस प्रकार परमात्मतत्वके अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दर करनेके कारण यहाँ कर्मके द्वारा परमसिद्धि-(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी बात कही गयी है।

#### परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात

मनप्य सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिकी तरह परमात्माकी प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बडे (उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम करना पडता है, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्मासे मिलनेमें तो बहत ही परिश्रम (तप,यत आदि) करना पड़ेगा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी भूल है ।

मनुष्ययोनिका कमेंसि घनिष्ठ सम्बन्ध है । इमलिये मनुष्ययोनिको 'कर्मसही' अर्थात् 'क्रमेनि आसक्तियाली' कहा गया है—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते' (गीता १४ ११५) । यही कारण है कि क्मोर्नि मनुष्यको विशेष प्रवृति रहती है और वह कमोंके द्वारा हो अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करना चाहता है। प्राख्यका साथ रहनेपर वह कर्मीके द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त भी कर लेता है. जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्त कर्म करनेसे हो मिलती है और मिल सकती है । परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्माको भी जड़ कमेंकि ही द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परना वासाविकता यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमेंकि द्वारा नहीं होती । इस विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये ।

कर्मोंसे नाशवान् वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि सम्पर्ण कर्म नाशवान (शरीर इन्द्रियाँ, मन आदि) के सम्बन्धसे ही होते हैं.जब कि परमात्माकी प्राप्ति नारावानुसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है।

प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है. इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली बस्त भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होती है। बस्पेकि हार उसी वलकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी दृष्टिसे दर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वसा एक देश, काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अतः उसकी प्राप्ति कर्म-साध्य है । परन्तु परमात्मा सब देश, काल. वस्. व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण (नित्यप्राप्त) \* एवं डत्पति-यिनारा और परिवर्तनसे सर्वथा रहित है । अतः उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं । यही कारण है कि मांमारिक पटार्थोंकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती. जबकि परमात्माको प्राप्तिमें चित्तन मुख्य है । चित्तनसे वही वस्त प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो । वालवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति विन्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका चित्तन घरनेकी सार्थकता दूमरे (संमारके) वित्तनका त्याग करानेने हो है । संसारका विनान सर्वया एटते ही नित्यप्राप

<sup>\*</sup> देस काल दिसि [बेदिसिहु माही । कहहु सो कहाँ जहाँ अमु नाहीं ।।(मानस १।१८५ ।३)

परमात्माका अनुभव हो जाता है।

सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी दरी नहीं मानते. उस 'मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप हैं । 'मैं'-पन तो परिच्छित्र(एकदेशीय) है, पर परमात्मा परिच्छित्र नहीं हैं । ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको घोखा देना ही है।

सांसारिक वस्तकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती: परना परमात्माकी प्राप्ति उत्कट अभिलायामात्रसे हो जाती है। इस उत्कट अभिलापाके जामत् होनेमें सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा ही बाधक है. दूसर कोई बाधक है ही नहीं । यदि परमात्मप्राप्तिकी ठत्कट अभिलापा अभी जात्रत हो जाय, तो अभी ही परमात्माका अनुभव हो जाय ।

मनुष्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिको उत्कट अभिलाषा तभी जामत् हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका एक ही उद्देश्य- परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको पहचान कर इसे पूरा करनेकी ही है।

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा—दोनोंमें भेद समझ लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 'ठदेश्य' होता है. और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) पदार्थोंको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य तो पूर्य होता है,पर फलेच्छा मिटनेवाली होती है। स्वरूपबोध और भगवलाप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं । टद्देश्यकी प्राप्तिके लिये किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता । इसलिये निकाम पुरुप-(कर्मदीयी-) के सभी कर्म उद्देश्यक्षे लेकर होते हैं, फलेक्टाको लेक्द नहीं।

परमात्माका अनुभव हो जाता है। कर्मयोगमें कर्मो-(जड़ता-) से सन्बन्ध-विच्छेद-का उद्देश्य रखकर शास्त्रविहित शुभ-कर्म किये जाते है। सकाम पुरुष फलको इच्छा रखकर अपने लिये कर्म करता है और कर्मयोगी फलको इच्छाका त्याग करके दूसरेंके लिये कर्म (सेवा) करता है। कर्म ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध कमेंसे होता है । उद्देश्यका सम्बन्ध कमेंसे नहीं होता । निष्कामभावपर्वक केवल दसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे 'परमात्मा दूर हैं' यह धारणा दूर हो जाती है ।

> 'लोकसंत्रहमेवापि संपश्यन्कर्तमहींस'--'लोक' शब्दके तीन अर्थ होते हैं— (१) मनुष्यलोक आदि लोक, (२) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी, और (३) शास्त्र (वेटोंक अतिरिक्त सब शास्त्र) । मनुष्यलोकको, उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शास्त्रोंकी मर्यादाके अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र) का होना 'लोकसंग्रह' है ।

लोकसंग्रहका तात्पर्य है- लोकमर्यादा सरक्षित रखनेके लिये, लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्मुख करनेके लिये निःखार्थभावपूर्वक कर्म करना । इसको गीतामें 'यजार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनोंसे लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है: क्योंकि सतके सम्मुख होनेसे लोगोंका सधार एवं उद्धार हो जाता है।

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन करना लोक-संग्रह नहीं है । कोई देखे या न देखे. लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे लोकसंग्रह स्वतः होता है।

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । छोटा-से-छोटा और बड़ा-से-बड़ा कर्म कर्तव्यमात्र समझकर (सेवाभावसे) करनेपर समान ही है। देश, काल, परिस्थित, अवसर, वर्ण, आध्रम, मन्प्रदाय आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वहीं कर्म बड़ा होता है। क्सीफ खरूप और फलकी

वर्णित विषयको मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये विशेष उपयोगी होती है) संक्षेपसे आपेके श्लोकमें पनः कह देते है. जैसे पाँछेके (ठन्नीसवें) श्लोकमें आसक्तिरहित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस बीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे 'कर्मणा एव' पदोंसे कहते हैं । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें वर्णित विपयको मुख्य बातको सातवें श्लोकमें संक्षेपसे 'मय्यावेशितचेतसाम' (मडामें चित्त लगानेवाले भक्त) पदसे पनः कहेंगे।

यहाँ भगवान् 'कर्मणा एव' के स्थानपर 'वोगेन एव' भी कह सकते थे। परन्तु अर्जुनका आग्रह कर्मीका खरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसङ्घ चलनेके कारण 'कर्मणा एख' पदोंका प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदांका अभिप्राय (पूर्वश्लोकके अनुसार) आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है।

वास्तवमें विनाय परमात्माकी प्राप्ति जड कमोंसे नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका अनभव होनेमें जो बाधाएँ हैं, वे आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे दूर हो जाती हैं । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतःसिद्ध परमात्माका अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मतत्त्वके अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दूर करनेके कारण यहाँ कर्मके द्वारा परमसिद्धि-(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी बात कही गयी है।

# परमात्पप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात

मनुष्य सांसारिक पदार्थोंको प्राप्तिको तरह परमात्माकी प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े (उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्पासे मिलनेमें तो वहत ही परिश्रम (तप,व्रत आदि) करना पड़ेगा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी भूल है ।

मनुष्ययोनिका कर्मांसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये मनुष्ययोनिको 'कर्मसङ्गी' अर्थात् 'कर्मोमं आसक्तिवाली' कहा गया है—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिपु जायते' (गीता १४ ।१५) । यही कारण है कि कमोंमिं मनुष्यकी विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मोंके द्वारा ही अभीष्ट वस्तओंको प्राप्त करना चाहता है। प्राख्यका साथ रहनेपर वह कमेंकि द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तओंको प्राप्त भी कर लेता है. जिससे उसको यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्त कर्म करनेसे ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्माको भी जड कमेंकि ही द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परनु वास्तविकता यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमेंकि द्वारा नहीं होती। इस विपय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये ।

कर्मोंसे नाशवान् वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती है, अविनाशो वस्त-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि सम्पूर्ण कर्म नाशवान्(शरीर,इन्द्रियाँ, मन आदि) के . सम्बन्धसे हो होते हैं,जब कि परमात्माकी प्राप्ति नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है।

प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्तं होता है, इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होती है। कमेंकि द्वारां उसी वस्तकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी दृष्टिसे दूर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वस्त एक देश, काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली . एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है। अतः -उसकी प्राप्ति कर्म-साध्य है। परन्तु परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपर्ण (नित्यप्राप्त) \* एवं उत्पत्ति-विनाश और परिवर्तनसे सर्वथा रहित है । अतः उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं । यही कारण है कि सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति चित्तनसे नहीं होती. जबकि परमात्माकी प्राप्तिमें चिन्तन मुख्य है । चिन्तनसे वही वस्त प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो । वास्तवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति चित्तनरूप क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका चिन्तन करनेकी सार्थकता दूसरे (संसारके) चित्तनका त्याग करानेमें संसारका चिन्तनं सर्वथा छटते ही नित्यप्राप्त

<sup>\*</sup> देश काल दिसि विदिसिह माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ।।(मानस १।९८५ ।३)

परमात्पाका अनुभव हो जाता है।

सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी देरी नहीं मानते, उस 'मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप हैं । 'मैं'-पन तो परिच्छित्र(एकदेशीय) है, पर परमात्मा परिच्छित्र नहीं हैं । ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको घोखा देना ही है।

सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती; परन्तु परमात्माकी प्राप्ति उत्कट अभिलापामात्रसे हो जाती है। इस ठत्कट अभिलापाके जायत् होनेमें सांसारिक भोग और संप्रहको इच्छा हो बाधक है. दूसरा कोई बाधक है ही नहीं । यदि परमात्मप्राप्तिकी ठलकट अभिलापा अभी जाग्रत हो जाय, तो अभी ही परमात्माका अनुभव हो जाय ।

मनप्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संप्रहको इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलापा तभी जाप्रत हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका एक ही उद्देश्य- परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यका कोई महत्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको पहचान कर इसे पूरा करनेकी ही है।

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा—दोनोंमें भेद समझ लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्त्रको प्राप्त करनेका 'ठदेश्य' होता है, और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) पदार्थींको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य तो पूर होता है,पर फलेच्छा भिटनेवाली होती है। खरूपयोध और भगवस्मप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं । उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये किया गया कर्म सकाम मर्गे यहलाता । इसलिये निकाम पुरप-(कर्मयोगी-) के मभी कर्म उद्देश्यको लेक होते हैं, फलेच्छाको सेम्स नहीं।

and described the second secon कर्मयोगमें कर्मी-(जडता-) से सम्बन्ध-विच्छेट-का उद्देश्य रखकर शास्त्रविहित शुभ-कर्म किये जाते हैं। सकाम पुरुष फलकी इच्छा रखकर अपने लिये कर्म करता है और कर्मयोगी फलको इच्छाका त्याग करके दूसरोंके लिये कर्म (सेवा) करता है। कर्म ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध कर्मसे होता है । उद्देश्यका सम्बन्ध कर्मसे नहीं होता । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे 'परमात्मा दर हैं' यह धारणा दर हो जाती है ।

'लोकसंग्रहमेवापि संपञ्चन्कर्तमहीस'--'लोक' शब्दके तीन अर्थ होते हैं-- (१) मनुप्यलोक आदि लोक, (२) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी, और (३) शास्त्र (वेदोंके अतिरिक्त सब शास्त्र) । मनुष्यलोकको, तसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शाखोंकी मर्यादाके अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र) का होना 'लोकसंग्रह' है ।

लोकसंग्रहका तात्पर्य है— लोकमर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के सम्पुख करनेके लिये नि.खार्थमावपूर्वक कर्म करना । इसको गीतामें 'यजार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनोंसे लोगोंको असतसे विमख करके सत्के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है: क्योंकि सतके सम्पद्ध होनेसे लोगोंका सधार एवं उद्धार हो जाता है।

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन करना लोक-संप्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे. लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे लोकसंप्रह स्वतः होता है ।

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । छोटा-से-छोटा और बड़ा-से-बड़ा कर्म कर्तव्यमात्र समझकर (मेवाभावसे) करनेपर समान ही है। देश, काल, परिस्थित, अयसर, वर्ण, आध्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वर्ध वर्म थड़ा होता है। कमेरे स्वरूप और फलारी

दृष्टिसे ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है।\* फलेच्छाका त्याग करनेपर सभी कर्म उदेश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं। अतः जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें छोटे-बड़े सभी कर्म समान हैं।

किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके विना नहीं चल सकता । शरीर माता-पितासे मिलता है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोंसे मिलती है । जो अत्र प्रहण करते हैं, वह दूसरोंके द्वारा उत्पन्न किया गया होता है; जो वस्त्र पहनते हैं, वे दूसरोंके द्वारा बनाये गये होते हैं; जिस मकानमें रहते

हैं, उसका निर्माण दूसरोके द्वारा किया गया होता है, जिस सङ्कपर चलते हैं, वह दूसरोंके द्वारा वनायों गयी होती है, आदि-आदि। इस प्रकार प्रतेक मनुष्यका जीवन-निर्वाह दूसरोंके आश्रित है। अत. होक मनुष्यपर दूसरोंका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये ययाशकि दूसरोंकी निःस्वार्थमावसे सेवा (हिंद) करना आवश्यक है। अपने कहलानेवाले शरीगदि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोंको किङ्मिनात्र भी अपना और अपने लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे मुक्त हो जाता है।

+

सम्बन्ध— कर्म करनेसे लोकसंग्रह कैसे होता है— इसका विवेचन भगवान् आगेके श्लोकमें करते हैं।

# यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यद्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।२१।। श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आवरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आवरण करते हैं। यह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आवरण करते हैं।

व्याख्या—'यदादाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'—श्रेष्ठ पुरुष वही है, जो संसार-(शरीरादि पदार्थों-) को और 'स्वयं'-(अपने स्वरूप-) को तत्वसे जानता है । उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, कुटुम्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके हैं, अपने नहीं । इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदिको भी अपना नहीं क्योंकि उन्हें भी अपना व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्वप्राप्तिमें वाधक है। 'मैं त्यागी हूँ', 'मैं वैदागी हूँ', 'मैं सेवक हूँ', 'मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तिलको पुष्ट करनेवाले होनेके कारण तत्वप्राप्तिमें बाधक होते हैं । श्रेष्ठ पुरुषमें (जड़ताके सम्बन्धसे होनेवाला) 'व्यप्टि अहंकार' तो होता ही नहीं, और 'समष्टि अहंकार' व्यवहारमात्रके लिये होता है, जो संसारकी सेवामें लगा रहता है; संसारका ही 흄 अहंकार (गीता ७ ।४:१३।५) ।

योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुरयोग बस्ते अर्थात् दूसर्गेकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं। उपपोग करने अथवा अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । जो इन्हें अपना और अपने लिये मानकर इनका उपपोग करता है, उसको भगवान् चोर कहते हैं— 'यो धुद्दके सेन एव सः' (गीता इ । १२) । ये सब पदार्थ समिष्टिक ही हैं, व्यक्तिक कभी किती प्रकार नहीं । वास्तवमे इन पदार्थीसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । श्रेष्ठ पुरुषके अपने कहलानेवाले शरीपदि पदार्थ (संसारके होनेसे) खतः खार्गाविक संसारकी सेवामे लगते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें उसकी स्वामाविक प्रवृत्ति होती हैं।

तांक सम्बन्धसे होनेवाला) व्यप्टि अहंकार तो 'देने' के भावसे समाजमें एकता, रोम उत्पन्न ही नहीं, और 'समिटि अहंकार' व्यवहारमात्रके होता है और 'लेने' के भावसे संघर्ष उत्पन्न होता 'होता है, जो संसारको सेवामें लगा रहता है; है। 'देने'का भाव उद्धार करनेवाला और 'लेने' का क अहंकार भी संसारका ही है भाव पतन करनेवाला होता है। राग्रेरको 'में', 'मेंग' अथवा 'मेरे लिये' माननेसे ही 'लेने'का भाव उत्पन्न संसारसे मिले हुए राग्रेर, धन, परिवार, पद, होता है। राग्रेरसे अपना कोई सम्बन्ध न माननेके

<sup>\*</sup> उदाहरणार्थं — कर्मके स्वरूपकी दृष्टिसे इगड़ लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना वड़ा कर्म प्रतीत होता है. एवं कर्म-फलकी दृष्टिसे कम दान करनेका कम पुण्य और अधिक दान करनेका अधिक पुण्य प्रतीत होता है।

कारण श्रेष्ठ पुरुषमें 'लेने'का भाव किञ्चित्मात्र भी नहीं होता । अतः उसको प्रत्येक किया दूसरीका हित करनेवाली हो होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुपके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे स्वतः लोगोंका हित होता है । इतना ही नहीं, उसके शरीरको स्पर्श करके बहनेवाली वायतकसे लोगोंका हित होता है।

ऐसे श्रेष्ट पहुंच दो प्रकारके होते हैं- (१) अवधृत कोटिके और (२) आचार्य कोटिके । अवधृत कोदिके श्रेष्ठ परुप अवधतोंके लिये ही आदर्श होते है. साधारण जनताके लिये नहीं । परना आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुष मनुष्यमात्रके लिये आदर्श होते हैं । यहाँ आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुपोंका वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्रमर्थादाके अनकल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे. अहंता-ममता न रहनेके कारण उनके द्वारा स्वामाविक ही कर्तव्यका पालन होता है। जैसे, जंगलमें कोई पूप्प खिला और कुछ समयके बाद मुखा गया और सखकर गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, फिर भी उसने (चारों और) अपनी सुगन्य फैलाकर दुर्गन्यका नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ परुषसे (परहितका असीम पाव होनेके कारण) संसारमात्रका स्वाभाविक ही बहत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे । कारण यह है कि व्यक्तित्व (अहंता-ममता) मिट जानेके कारण भगवान्की उस पालन-शक्तिके साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसारमात्रका हित हो रहा है।

जैसे एक ही शरीरके सब अङ्ग भित्र-भित्र होनेपर भी एक ही हैं (जैसे- किसी भी अहमें पीड़ा होनेपर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है), ऐसे ही संसारके सब प्राणी भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही हैं। जैसे शरीरका कोई भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक हो जानेपर सम्पूर्ण शरीरका हित होता है, ऐसे री मर्यादामें रहकर प्राप्त चस्तु, समय, परिस्थिति आदिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण संसारका स्वतः हित होता है ।

श्रेष्ठ पुरुषके आवरणी और वचनौंका प्रभाव

Mariana de la company de l (स्थुलशरीरसे होनेके कारण ) स्थुलरीतिसे पडता है. जो सीमित होता है। परन्तु उसके भावींका प्रभाव सक्ष्मर्रितिसे पडता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि 'क्रिया' तो सीमित होती है, पर 'भाव' असीम होता है।

श्रेष्ठ पुरुष जिन भावोंको अपने आचरणोंमें लाता है, उन भावोंका दूसरे मनुष्योंपर बहुत प्रभाव पडता है । अपने वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके आचरणोंका अन्वरी तरहरो पालन करनेके कारण उसके द्वारा कहे हए वचनोंका दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगोंपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिये कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगोंको दष्टिमें वह आचरण करता हुआ दीखनेके कारण यहाँ 'आचरति' क्रियाका प्रयोग हुआ है । उसके द्वारा सबके उपकारके लिये स्वतः-स्वामाविक क्रियाएँ होती हैं । अपना कोई खार्थ न रहनेके कारण उसकी छोटी-वडी प्रत्येक क्रिया लोगोंका स्वतः हित करनेवाली होती है। यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है-'तस्य कार्यं न विद्यते' (गीता ३ । १७) और उसमें करनेका अभिमान भी नहीं है-'निर्ममो निरहंकारः' (गीता २ । ७१), तथापि उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक संचाररूपसे कर्तव्यका पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा ख़त:-स्वामाविक लोकसंग्रह होता है।

# विशेष वात

प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदिमें जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते है और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, वे जैसा आचाण करते हैं, उस समाज, सम्प्रदाय, जाति आदिके लोग भी वैसा ही आचरण काने लग जाते हैं।

अत्तःकरणमें धन और पदका महत्त्व एवं लोध रहनेके कारण लोग अधिक धनवाले (लग्बपति, करोडपति) तथा कँचे पदवाले (नेता, मन्ता आहि)

पुरुपोको श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें वहत आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । जिनके अन्तःकरणमें जड बस्तुओं-(धन, पद आदि-) का महत्त्व है, वे मनुष्य वास्तवमें न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ट व्यक्तिको समझ ही सकते हैं । जिसको वे श्रेष्ट समझते हैं, वह भी वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता । यदि उनके हदयमें धनका अधिक आदर है तो उनपर अधिक धनवालींका ही प्रभाव पडता है: जैसे--चोरपर चोरोंके सरदारका ही प्रभाव पडता है । वास्तवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोंके द्वारा श्रेष्ट मान लिये जानेके कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी परुषोंक आचरणोंका समाजमें स्वतः प्रचार हो जाता है । जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं. वे परुप जिन-जिन उपायोंसे धन कमाते और जमा करते हैं. उन-उन उपायोंका लोगोंमें स्वतः प्रचार हो जाता है. चाहे वे उपाय कितने ही गप्त क्यों न हों ! यही कारण है कि वर्तमानमें झुठ, कपट, येईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयोंका समाजमें, किसी पाठशालामें पढ़ाये विना हो स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है।

यह दुःख और आश्चर्यकी बात है कि वर्तमानमें लोग लखपतिको तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवत्रामका लाख जप करनेवालेको श्रेष्ठ नहीं मानते । वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपतिके मरनेपर एक कौड़ी भी साथ नहीं जायगी, जबकि भगवत्रामका जप करनेवालेक मरनेपर पूरा-का-पूरा भगवन्नामरूप धन उसके साथ जायगा, एक भी भगवनाम पीछे नहीं रहेगा!

अपने-अपने स्थान या क्षेत्रमें जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महत्त, कथावाचक, प्जारी आदि सभीको अपने आचरणोंमें विशेष सावधानी रखनेकी यड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरोंपर ठनका अच्छा प्रभाव पड़े । इसी प्रकार परिवारके मुख्य व्यक्ति-(मुखिया-) को भी अपने आचरणोमें परी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। कारण कि मुख्य व्यक्तिकी ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाडीके चालकके समान मख्य व्यक्तिपर विशेष जिम्मेवारी रहती है । रेलगाडीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते हैं, पर चालकको सदा जाग्रत रहना पडता है । उसकी थोड़ी भी असावधानीसे दुर्घटना हो जानेकी सम्भावना रहती है । इसलिये संसारमें अपने-अपने क्षेत्रमें श्रेष्ट माने जानेवाले सभी पुरुषोंको अपने आचरणोंपर विशेष ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है।

'स यह्ममाणं कुस्ते लोकस्तदनवर्तते'— जिसके अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं हैं और नाशवान पदार्थींका महत्व या कुछ भी लेनेका भाव नहीं है, ऐसे मनुष्यके द्वार कहे हुए वचनोंका प्रभाव दूसरोंपर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरणकी बात कह दी. तब प्रमाणके कहनेकी क्या आवश्यकता है और प्रमाणको बात कहनेपर आचरणके कहनेकी क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्यके द्वारा सभी वर्गों, आश्रमों, सम्प्रदायों आदिके भावोंका आचरण करना सम्भव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदिमें है, उसके अनुसार तो वह साद्रोपाङ्ग आचरण करता ही है और अन्य वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगोंके लिये भी वह अपने वचनोंसे शास्त्र, इतिहास आदिके प्रमाणसे यह शिक्षा देता है कि अपने लिये कुछ न करके, सम्पूर्ण प्राणियंकि हितके भावसे अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करना कल्याणका सगम और श्रेष्ठ (गीता १८ । ४५) । उसके वचनोंसे प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोग उसके कहे अनुसार अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करने लग जाते हैं।

पद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित और प्रमाण-(वचर्नो-) का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवानुके द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके आन्तरणमें पाँच पद— 'यत'. 'यत्', 'तत्', 'तत्'और (विशेपरूपसे) 'एव' देनेका अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर पाँच गुना (अधिक) पड़ता है और प्रमाणमें दो पद-'यत' और 'तत' देनेका अभिप्राय है कि प्रमाणका प्रभाव समाजपर केवल दो गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है । इसीलिये भगवानने बीसवें श्लोकमें लोकसंग्रहके लिये अपने कर्तव्यकमौंका पालन करनेपर ही विशेषरूपसे जीर दिया है ।

यदि श्रेष्ठ मनुष्य खयं अपने वर्ण. आश्रम आदिके अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे. तो उसका लोगोपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसमें लोगोंका ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने-सुननेकी है; क्योंकि कहनेवाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य-कर्मका पालन नहीं कर रहा है । ऐसा भाव होनेपर लोगोंमें अपने कर्तव्यके प्रति अश्रद्धा और अरुचि होनेकी सम्भावना रहती है। इसलिये श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर— लगाकर उनका हित करता है।

श्रेष्ठ परुपके आचरणोंका अनवर्तन (अनसरण) वे ही लोग करते हैं. जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं । अतः वास्तवमें श्रेष्ठ होनेपर भी अगर कोई मनध्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषके आचरणों और वचनोंके अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा।

वर्तमानमें पारमार्थिक (भगवत्सम्बन्धी) भावोंका प्रचार करनेवाले बहत-से मुख्योंके होनेपर भी लोगोंपर उन भावोंका प्रभाव बहुत कम दिखायी देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है. वैसा खयं परा आचरण नहीं करता । खयं आचरण करके कही गयी बात गोलीसे भरी बन्दकके समान है, जो गोलीके छटनेपर आवाजके साथ-साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरणमें लाये बिना कही गयी बात केवल बारूदसे भरी बन्दकके समान है, जो केवल आवाज करके ही शान्त हो जाती है। हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जातीं. प्रत्यत कुछ-न-कुछ प्रभाव डालती ही हैं । भगवच्चर्चा. कथा-कोर्तन आदिका कुछ-न-कुछ प्रमाव सवपर पडता ही है। अगर सननेवालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो उनपर (अपनी दोनों ही प्रकारसे लोगोंको अपने-अपने कर्तव्य-पालनमें श्रद्धा और साधनको रुचिके कारण) वचनोंका प्रभाव अधिक पडता है।

सम्बन्ध— अब भगवान् आगेके तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर लोकसंग्रहको पृष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि । २२ ।।

हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य-कर्ममें ही लगा रहता है।

व्याख्या---'न मे पार्थास्तिं " नानवाजमवाज-व्यम्'— भगवान् किसी एक लोकमें सीमित नहीं है। इसलिये वे तीनी लोकोंमें अपना कोई कर्तव्य न होनेकी बात कह रहे हैं।

भगवान्के लिये त्रिलोकीमें कोई भी कर्तव्य रोप नहीं है; क्योंकि उनके लिये कुछ भी पाना रोप नहीं है। कुछ-न-कुछ पानेके लिये ही सब (मनुष्य, परा, पसी आदि) कर्म करते हैं । भगवान उपर्युक्त पदोंमें यहत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होनेपर भी मैं कर्म करता है!

अपने लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी भगवान केवल दूसर्रोंके हितके लिये अवतार लेते 🖠 👬

साधु पुरुषोंका उद्धार, पापी पुरुषोंका विनास तथा धर्मकी संस्थापना करनेके लिये कर्म करते है (गीता ४ । ८) । अवतारके सिवाय धगवान्की सृष्टि-रचना भी जीवमात्रके उद्धारके लिये ही होती है । खर्गलोक पुण्यकर्मीका फल भुगतानेके लिये है और चौरासी लाख योनियाँ एवं नरक पाप-कर्मीका फल भगतानेके लिये हैं । मनुष्य-योनि पुण्य और पाप— दोनोंसे ऊँचे उठकर अपना कल्याण करनेके लिये है । ऐसा तभी सम्भव है, जब मनुष्य अपने लिये कुछ न

करे । वह सम्पूर्ण कर्म- स्थूल शरीरसे होनेवाली 'क्रिया', सूक्ष्म शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण शरीरसे होनेवाली 'स्थिरता' केवल दूसरोंके हितके लिये ही करे. अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे सब कर्म किये जाते हैं, वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण— तीनों ही शरीर संसारके हैं, अपने नहीं । इसलिये कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वास्तवमें संसारकी ही है) संसारकी ही मानता है और उसे संसारकी सेवामें लगाता है । अगर मुनष्य संसारकी वस्तुको संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुख-भोगमें लगाता है तो

बड़ी भारी भूल करता है। संसारकी वस्तुको अपनी

मान लेनेसे ही फलकी इच्छा होती है और फल-

प्राप्तिके लिये कर्म होता है । इस तरह जबतक मनुष्य कुछ पानेकी इच्छासे कर्म करता है, तबतक उसके

लिये कर्तव्य अर्थात् 'करना' शेष रहता है।

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता है कि मनुष्यमात्रका अपने लिये कोई कर्तव्य है ही नहीं । कारण कि प्रापणीय वस्तु (परमात्मतत्त्व) नित्यप्राप्त है और स्वयं (स्वरूप) भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्म-फल अनित्य अर्थात् उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला है। अनित्य-(कर्म और फल-) का सम्बन्ध नित्य-(स्वयं-) के साथ हो ही कैसे सकता है! कर्मका सम्बन्ध 'पर'-(शरीर और संसार-) से है, 'स्व' से नहीं । केर्म सदैव 'पर' के द्वारा और 'पर' के लिये ही होता है। इसलिये अपने लिये कुछ करना है ही नहीं । जब मनुष्यमात्रके लिये कोई

ही कैसे सकता है! कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुपके लिये भगवानने इसी अध्यायके सत्रहवें अठारहवें श्लोकोंने कहा है कि उस महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य नहीं है; क्योंकि उसकी रित, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही होती है। इसलिये उसे संसारमें करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणीसे किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसा होनेपर भी वह महापुरुष लोकसंग्रहार्थ कर्म करता है । इसी प्रकार यहाँ भगवान् अपने लिये कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पान बाकी न होनेपर भी मैं लोकसंप्रहार्थ कर्म करता है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवान्के साथ एकता होती है— 'मम साधर्म्यमागताः' ( गीता १४ । २) । जैसे भगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं (गीता ३ । २३; ४ । ११), ऐसे ही संसारमें तत्वंत्र

कर्तव्य नहीं है, तब भगवानके लिये कोई कर्तव्य हो

पुरुष भी आदर्श हैं (गीता ३ । २५) । 'वर्त एव च कर्मणि'— 'यहाँ 'एव' पदसे भगवानुका तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परतासे, आलस्य-रहित होकर, सावधानीपूर्वक, साङ्गोपाङ्ग कर्तव्य-कर्मोंको करता है। कर्मोंका न त्याग करता है, न उपेक्षा ।

जैसे इंजनके पहियोंके चलनेसे इंजनसे जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और सन्त-महापरुप (जिनमें करने और पानेकी इच्छा नहीं, है) इंजनके समान कर्तव्य-कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्होंका अनुसरण करते हैं । अन्य मनुष्योंमें करने और पानेकी इच्छा रहती है। ये इच्छाएँ निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही दूर होती है । यदि भगवान् और सन्त-महापुरुष कर्तव्य-कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य-कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद-आलस्य आ जायगा और वे अकर्तव्य करने लग जायेंगे! फिर उन मनुष्योंकी इच्छाएँ कैसे पिटेंगी ! इसलिये सम्पूर्ण मनुष्योंके हितकें लिये भगवान् और सन्त-महापुरुपेकि द्वारा स्वाभाविक

हीं, कर्तव्य-कर्म होते हैं ।

कर्तव्यच्युत नहीं होते । अतः भगवत्परायण साधकको अनुभव सुगमतापूर्वक हो सकता है । भी कभी कर्तव्यच्यत नहीं होना चाहिये । कर्तव्यच्यत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

होनेसे ही वह भगवतत्त्वके अनुभवसे वश्चित रहता भगवान् सदैव कर्तव्यपरायणं रहते हैं, कभी है। नित्य कर्तव्यपरायणं रहनेसे साधकको भगवतत्त्वका

यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। २३ ।। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहत्यामिमाः प्रजाः ।। २४ ।।

है पार्थ !अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य-कर्म न करूँ (तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि) मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । यदि मैं कर्म न करूँ, तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ और मैं संकरताको करनेवाला तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनै ।

व्याख्या—[बाईसवें श्लोकमें अन्वय-रीतिसे कर्तव्य-पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और इन श्लोकोंमें भगवान् व्यतिरेक-रीतिसे कर्तव्य-पालन न करनेसे होनेवाली हानिका प्रतिपादन करते हैं ।1

'यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः'— पूर्वश्लोकमें आये 'वर्त एव च कर्मीण' पदोंकी पृष्टिके लिये यहाँ 'हि' पद आया है।

भगवान् कहते हैं कि मैं सावधानीपूर्वक कर्म न करूँ- ऐसा हो ही नहीं सकता; परन्तु 'यदि ऐसा मान लें' कि मैं कर्म न करूँ — इस अर्थमें भगवान्ने यहाँ 'यदि जात' पदोंका प्रयोग किया है।

'अतन्त्रित:' पदका तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपित उन्हें बहुत सावधानी और तत्परतासे करना चाहिये । सावधानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म न करनेसे मनुष्य आलस्य और प्रमादक वशमें होकर अपना अमृल्य जीवन नष्ट कर देता है।

कमोमें शिथलता (आलख-प्रमाद) न लाकर उन्हें स्गवधानी एवं तत्परतापूर्वक करनेसे ही कर्मीसे सम्बन्ध-विचेद होता है। जैसे वृक्षकी कड़ी टहनी जल्दी रूट जाती है, पर जो अध्यो रूटनेके कारण

लटक रही है, ऐसी शिथिल (ढीली) टहनी जल्दी नहीं ट्टती, ऐसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म कानेसे कमेंसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य-प्रमादपूर्वक (शिथिलतापूर्वक) कर्म करनेसे क्योंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसीलिये भगवानने उन्नीसवें श्लोकमें समावर पदका तथा इस श्लोकमें 'अतन्द्रित:'पदका प्रयोग किया है।

अगर किसी कर्मकी बार-चार याद आती है, तो यही समझना चाहिए कि कर्म करनेमें कोई ब्रुटि (कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि) हुई है, जिसके कारण उस कर्मसे सन्बन्ध-विचोद नहीं हुआ है। कमेंसे सम्बन्ध-विचोद न होनेके कारण ही किये गये कर्मकी याद आती है ।

'मम खर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः'---इन पदींसे भगवान भानो यह कहते हैं कि मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलानेयोग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य-प्रमादवरा कर्तत्र्य-कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं. वे आकृतिसे मनुष्य होनेपर भी वास्तवमें मनुष्य कहलानेग्रीन्य नहीं है।

इसी अध्यायके इक्ष्रोमवे श्लोकमें भगवान्ने क्युर् था कि श्रेष्ठ पुरुषके आचाण और प्रमाणके ूर

सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं और इस स्लोकमें भगवान् कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक-(मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुष हैं. पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श पुरुष हैं ।

新*水水*环军军军军场军场军场军场军机工程,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年

मनुष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये—यह बलानेक लिये पगवान् मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं है— यही संसारमें रहनेकी बिद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, खार्थ आदिक त्यागपूर्वक दूसरोके हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है । संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा (हित) करनेके लिये ही हैं । इसीलिये पिता,पुत्र, पित, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रहा करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और एक-दुसरेके करवाणकी चेष्टा करें ।

'उत्सीदेयुरिमे लोका न सुन्याँ कर्म चेदहम'— भगवान्ने तेईसर्वे श्लोकमें 'यदि हार्ड न यर्तेयं जातु कर्मण्यतद्भितः'पदींसे कर्मीमें सावधानी न रखनेसे होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (चौबीसर्व) श्लोकमें उपर्युक्त पदींसे कर्म न करनेसे होनेवाली हानिकी बात कहते हैं।

यदापि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय — इस अर्थमें भगवान्ने यहाँ 'चेत्' पदका प्रयोग किया है।

इन पर्दोका तारार्थ है कि मनुष्यकी कमें न करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये—'भा ते सङ्गोऽस्त्यकर्मणि'(गीतार ।'४७) । इसीलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये बुख् भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं(जिस वर्ण, आश्रम, आदिमें मैंने अवतार लिया है, असके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन न करूँ तो सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जायें अर्थात् उनका पतन हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यका त्याग करनेसे मनुष्योमें तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगित होती है—'अद्यो गच्छिन्त तामसाः'(गीता १४८)।

THE RESTRICT OF THE PERSON NAMED AND PROPERTY OF PERSON NAMED ASSESSMENT OF

भगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण प्राणी उन्होंके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि भगवान् कर्तव्यका पालन नहीं करेंग तो त्रिलोकीमें भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेंगा । अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतनं हो जायगा ।

'संकरस्य च कर्ता स्मामुण्डन्यामिमाः प्रजाः'—
यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नष्ट-ष्रष्ट हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही यतूँगा, जबकि ऐसा सम्भव नहीं है।

परस्परिवरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जाये तो वह 'संकर' कहलाता है।

पहले अध्यायके चालोसवें और इकतालेसवें रलोकमें अर्जुनने कहा था कि 'यदि में युद्ध करूँगा तो कुलका माश हो जायगा । कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप फैल जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण कुलको स्वयाँ दूषित हो जाती हैं, और स्वियोक्त दूषित होनेपर वर्णसंकर दत्पन्न होता है । इस प्रकार अर्जुनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । " परन्तु यहाँ भगवान् उससे विपयेत व्यात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । इस विषयमें भगवान् अपना

<sup>\*</sup> अर्जुषकी दलीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो यास्तवमें कर्तव्यका पालन न करना ही वर्णसंकरताका कारण है। युद्धमें कुलका नाश होने पर खियोंका दूषित होना उनका कर्तव्यव्युत होना ही है और कर्तव्यव्युत होनेसे ही वर्णसंकरता आती है। यदि खियोंने यह भाव रहे कि हमारे पत्तियनि युद्धस्य कर्तव्यका पालन करते हुए अपने प्राणांका त्याल कर दिया, घर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया,फिर हम अपने कर्तव्यका त्याग करते हुए अपने प्राणांका त्याल कर दिया, घर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया,फिर हम अपने कर्तव्यका त्याग करा करें। तो व कर्तव्यव्युत नहीं होगी। कर्तव्यव्युत न होनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, निससे वर्णसंकरता आयोगी ही नहीं।

उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न कर्रू तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है । इसलिये यहाँ भगवान अर्जनसे मानो यह कहते हैं कि त युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे (जैसा कि तु मानता है) ।

#### विशेष बात

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते है) का उत्तर भगवान बाईसवें, तेईसवें और चौबीसवें--तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्ममें लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है प्रत्यत मैं खयं भी कर्ममें लगा रहता हैं, जबकि

वासवमें मेरे लिये त्रिलोकोमें कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है ।

भगवान अर्जनको इस वातका संकेत करते हैं कि अभी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और मैंने भी खीकार किया कि तुरधी बने और मैं सार्यथ बने: तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेय सार्राध बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किये हए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापर्वक पालन कर रहा हैं। मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी त्रिलोकीपर प्रभाव पडेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं । समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य-कर्मकी उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये-।

सम्बन्ध-पीछेके तीन रलोकोंमें भगवानने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी एखनेका वर्णन किया, ऐसे ही आगेके दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापूरुपके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेको प्रेरणा करते हैं।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्युलोकसंग्रहम्

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् । २६ । ।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसिक्तरिहत विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ महापुरुष कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मीको अच्छी तरहसे करता हुआ उनसे भी चैसे ही करवाये ।

व्याख्या-'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत'--जिन मनुष्योंकी शास्त्र, शास्त्र-पद्धति और शास-विहित शुभकर्मी पर परी श्रदा है एवं शासविहित कर्मोंका फल अवश्य मिलता है—इस बातपर पूरा विधास है; जो न तो तत्वश है और न दुराचारी है: किन्तु कर्यों, भोगों एवं पदार्थोंमें आसक है, ऐसे मनुष्योंके लिये यहाँ 'सक्ताः, अविद्वांसः' पद आये है। शास्त्रीक जाता होनेपर भी केवल कामनाके कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान् (अज्ञानी) कहे गर्छ हैं। ऐसे पुरुष शासन तो है, पर तत्वन नहीं। ये केवल

ऐसे अविद्वान मनप्य कमेंमि कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक साहोपाइ विधिसे कर्म करते हैं; क्येंकि उनमें ऐसी मान्यता

अपने लिये कर्म करते हैं. इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं ।

रहती है कि कमौंको करनेमें कोई कमी आ जानेसे उनके फलमें भी कमी आ जायगी । भगवान उनके इस प्रकार कमें करनेकी ऐतिको अन्दर्श मानका मर्वधा आसक्तिरहित विद्वानके लिये भी इसी विधिसे लेक-

मॅप्रहके लिये कर्न करनेको प्रेरणा करते हैं ।

ANTYRGRINGFFERRATIREES SEERS FERREIS FER सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं और इस श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुप तो एक ही लोक-(मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुप हैं, पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श परुष हैं।

मनष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये—यह बतानेके लिये भगवान् मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं है- यही संसारमें रहनेकी विद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरेकि हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा (हित) करनेके लिये ही हैं । इसीलिये पिता,पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिये कि वे एक-दसरेके अधिकारकी रक्षा करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और एक-दूसरेके कल्याणकी चेष्टा करें।

'ठत्सीदेयुरिमे स्रोका न कुर्यां कर्म चेदहम्'—' भगवानने तेईसवें श्लोकमें 'यदि हार्ह न वर्तेयं जात कर्मण्यतन्द्रितः 'पदोंसे कमोमें सावधानी न रखनेसे होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (चौवीसवें) श्लोकमें उपर्यंक पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाली हानिकी बात कहते हैं।

यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कमें न करूँ, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय इस अर्थमें भगवानने यहाँ 'चेत' पदका प्रयोग किया है।

इन पदोंका तात्पर्य है कि मनुष्यकी कर्म न करनेमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये--- भा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मीण'(गीता २ । ४७) । इसीलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये कुछ

भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कर्म करता हैं। यदि मैं(जिस वर्ण, आश्रमं, आदिमें मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन न करूँ ते सम्पर्ण मनुष्य नष्ट-प्रष्ट हो जाये अर्थात् उनका पतन हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यंका त्याग करनेसे मनुष्योमें तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है—'अधो गच्छन्ति तामसाः'(गीता 1 (281 88

- भगवान् त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण प्राणी उन्होंके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि भगवान् कर्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकीमें भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा । अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतन हो जायगा ।

'संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः'--यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नष्ट-भ्रष्ट हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही यनुँगा, जबकि ऐसा सम्भव नहीं है।

परस्पर्यवरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जायै तो वह 'संकर' कहलाता है।

पहले अध्यायके चालीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि 'यदि मैं युद्ध करूँगा तो कुलका नाश हो जायगा । कुलके नाशसे संगतन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण कलमें पाप फैल जाता है: पापके अधिक बढ़नेपर कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं; और लियोंके दियत होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता

उत्पन्न होगी। " परन्तु यहाँ भगवान् उससे विपर्धत बात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । इस विषयमें भगवान् अपना

<sup>\*</sup> अर्जुनकी दलीलके अनुसार भी यदि विवार किया जाय तो वास्तयमें कर्तव्यका पालन न करना है। वर्णसंकरताका कारण है । युद्धमें कुलका नाश होने पर खियोंका दूपित होना उनका कर्तव्यव्युत होना ही है और कर्तव्यच्युत होनेसे ही वर्णसंकरता आती है । यदि सियोंने यह भाव रहे कि हमारे पतिपाने युद्धस्य कर्तव्यका पालन करते हुए अपने प्राणोंका त्याग कर दिया, पर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया,फिर हुम अपने कर्तव्यका स्याग क्यों करें ? तो ये कर्तव्यव्यन नहीं होगी । कर्तव्यव्यन न होनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्णसंकरता आयेगी ही नहीं ।

<u>/</u> उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न कर्र तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिये यहाँ भगवान अर्जनसे मानो यह कहते हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे (जैसा कि तु मानता है)।

### विशेष बात

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते है) द्या उत्तर भगवान बाईसवें, तेईसवें और चौबीसवें-तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्ममें लगता है, ऐसी बात नहीं है प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्ममें लगा रहता है, जबकि

सम्बन्ध-पीछेके तीन रलोकॉर्मे भगवानने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेका वर्णन किया, ऐसे ही आगेके दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापुरुपके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेकी प्रेरणा करते हैं।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्पुलोकसंग्रहम्

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् । २६ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसिक्तरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ महापुरुष कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी युद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मोंको अच्छी तरहसे करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाये ।

व्याख्या—'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसी यथा कुर्वन्ति अपने लिये कर्म करते हैं, इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं ।

भारत'--जिन मनुष्योंकी शास्त्र, शास्त्र-पद्धति और शास-विहित शुभकमों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रविहित कर्मोंका फल अवश्य मिलता है-इस यातपर पूरा विधास है; जो न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी है; किन्तु कर्मी, भीगों एवं पदार्थीमें आसक्त हैं, ऐसे मनुत्र्योंके लिये यहाँ 'सक्ताः, अविद्वांसः' पद आये है। शास्त्रीके ज्ञाता होनेपर भी केवल कामनाके कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान् (अज्ञानी) को गये हैं । ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं, पर तत्त्वश्च नहीं । ये केवल

प्राप्तव्य नहीं है। भगवान् अर्जुनको इस बातका संकेत करते हैं कि अभी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तु रथी बने और मैं सार्यथ बनैं: तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सार्राथ बना हुआ है और इस प्रकार स्वीकार किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हैं। मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी त्रिलोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य-कर्मकी उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये।

चारतवर्षे मेरे लिये त्रिलोकीमें कछ भी कर्तव्य एवं

ऐसे अविद्वान् मनुष्य कमेंप्रि कभी प्रमाद,आलस आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक माहोपाङ्ग विधिसे कर्म करते हैं: क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कमोंको करनेमें कोई कमी आ जानेसे ठनके फलमें भी कमी आ जायगी । भगवान उनके इस प्रकार कर्न करनेको रहितको आदर्श महतक मर्वधा आमक्तिर्यक्षत विद्वानुके लिये भी इसी विधिसे लोक-मंत्रहके लिये वर्म करनेही प्रेरण करते हैं।

'कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षलीकसंघहम्' -- जिस-में कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात,खार्थ आदिका सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदार्थोंके साथ किञ्चन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्त्वज्ञ महापरुपके लिये यहाँ असक्तः, विद्वान 'पद आये 計\* 1

बीसवें श्लोकमें 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन' कहकर फिर इक्कीसवें श्लोकमें जिसकी व्याख्या की गयी, उसीको यहाँ 'लोकसंग्रहं विकीर्पः' पदोंसे कहा गया है।

(आसक्तिरहित विद्वान्) के श्रेष्ठ मनप्य सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञके लिये, मर्यादा सरक्षित रखनेके लिये होते हैं। जैसे भोगी मनुष्यकी भोगोंमें, मोही मनुष्यकी कुटुम्बमें और लोभी मनुष्यकी धनमें रित होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यकी प्राणिमात्रके हितमें रति होती है । उसके अन्त.करणमें 'मैं लोकहित करता हैं'- ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्यत उसके द्वारा स्वतः-स्वामाविक लोकहित होता है । प्राकृत पदार्थमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण उस ज्ञानी महापुरुपके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी 'लोकसंग्रह' पदमें आये 'लोक' शब्दके अन्तर्गत आते हैं ।

दूसरे लोगोंको ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रहकी इच्छा-वाले दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें लोकसंग्रहकी भी इच्छा नहीं होती । कारण कि वे संसारसे प्राप्त शरीर, इन्द्रियाँ, यन, वृद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता. भामर्थ्य आदिको साधनावस्थासे ही कभी किञ्जिन्मात्र भी अपने और अपने लिये नहीं मानते. प्रत्यत संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही मानते हैं, जो कि वास्तवमें है। वहीं प्रवाह रहनेके कारण सिद्धावस्थामें भी उनके कहलानेवाले शरीरादि पदार्थ खत:-खाभाविक,किसी प्रकारकी इच्छाके विना संसारकी सेवामें लगे रहते हैं।

- इस श्लोकमें वधा'और तथा पद कर्म करने प्रकारके अर्धमें आये हैं। तात्पर्य यह है कि जि प्रकार अज्ञानी (सकाम) पुरुष अपने खार्थके लिं सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रका ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह अर्थात् दूसरोके हितके लिं कर्म करे । ज्ञानी पुरुपको प्राणिमात्रके हितका भार रखकर सम्पूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य-कर्मींक आचरण करते रहना चाहिये । सबका कल्याण कैरे हो ?-- इस भावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर लोकां अच्छे भावोंका प्रचार स्वतः होता है।

अज्ञानी पुरुष तो फलको प्राप्तिक लिये सावधानी और तत्परतासे विधिपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, पर रानी पुरुषकी फलमें आसक्ति नहीं होती और उसके लिये कोई कर्तव्य भी नहीं होता । अतः उसके द्वार कर्मकी उपेक्षा होना सम्भव है। इसीलिये भगवान कर्म करनेके विषयमें जानी परुषको भी अज्ञानी (सकाम) परुषकी ही तरह कर्म करनेकी आजा देते हैं !

इक्षीसवें श्लोकमें तो विदानको 'आदर्श' घताया गया था. पर यहाँ उसे अनवादी बताया है । तासर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोकसंग्रह होता है । जैसे भगवान श्रीराम प्रजाको उपरेण भी हेते हैं और पिताजीकी आजाका पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियोंमें उनके द्वारा लोकसंग्रह होता है। क्योंकि उनका कमेकि करने अथवा न करनेसे अपनी कोई प्रयोजन नहीं था ।

जब विद्वान् आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करती है। तब आसक्तियुक्त चित्रवाले प्रुपोंके अन्तःकरणप्र भी विद्वानके कर्मीका स्वतः प्रभाव पडता है, चाहे उन पुरुषोंको 'यह महापुरुष निष्कामभावसे कर्म कर रहा है'-ऐसा प्रत्यक्ष दीखे या न दीखे । मनयके निप्नाम-भावोंका दूसरोंपर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है—यह सिद्धान्त है । इसलिये आसक्तिरहित विद्वानके

<sup>\*</sup> यद्यपि परमात्मतत्त्वको प्राप्त होनेपर सांख्ययोगो और कर्मयोगो—दोनों एक हो जाते हैं (गीता ५ ४५५)। तथापि साधनावस्थामं दोनोंकी साधनप्रणालीमं अत्तर रहनेसे सिद्धावस्थामं भी उनके लक्षणोंमें, स्वभावमें धीड़ा अत्तर रहता है । सांख्ययोगीकी तो कर्मोंसे विशेष उपाति रहती है, पर कर्मयोगीकी कर्मोंमें विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले दर्म करनेका स्वमात्र पड़ा हुआ रहता है । यह अत्तर भी कहीं-कड़ी होता है ।

भावों आचरणोंका प्रभाव मनुष्योंपर ही नहीं, अपित पंश-पक्षी आदिपर भी पड़ता है।

### विशेष बात

मनव्य जबतक निष्कामभावपर्वक विहित-कर्म नहीं करता. तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता । वह जबतक अपने लिये कर्म करता है. तबतक वह कतकत्य नहीं होता अर्थात् उसका 'करना' समाप्त नहीं होता । कारण कि 'खयं' नित्य रहनेवाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होनेवाला है । अतः प्रत्येक मनष्यके लिये स्वार्थ-त्यागपूर्वक (अपने लिये न करके केवल दसरोंके हितके लिये) कर्तव्य-कर्म करनेकी बडी भारी आवश्यकता है।

सांसारिक पदार्थोंको मृल्यवान् समझनेके कारण ही कर्मयोग-(निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म-) के पालनमें कठिनाई प्रतीत होती है । हमें दूसरोंसे कुछ न चाहकर फेवल दसरोंके हितके लिये सब कर्म करने हैं-इस बातको यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोगका पालन सगम हो जाय।

पदार्थको नहीं, प्रत्यत वास्तवमें महता आचरण-(उसके उपयोग-) की ही होती है । आचरणकी महता भी तब है. जब अन्तःकरणमें पटार्थको महता न हो । कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है: केवल ठपयोगके लिये ही व्यक्तिगत है । पटार्थको व्यक्तिगत माननेसे ही परहितके लिये उसका त्याग करिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बन्धनकारक नहीं, उनका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है।

विद्वान पुरुषोसे भी लोकसंग्रहके लिये सब कर्म होते हैं । परनु ऐसा होते हुए भी उनमें 'में लोकसंग्रह कर रहा हैं - यह अभिमान नहीं रहता । कारण यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसारके हैं और संसारसे मिले हैं। संसारसे मिली सामग्रीको संसारकी ही सेवामें लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्रीको बहुत सचाईसे,ईमानदारीसे संसारके अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई यड़ा काम नहीं है। जैसे किसीने हमारे पास धरोहररूपसे रुपये रखे और कुछ ममय बाद उसके माँगनेपर हमने उसके रूपये उसे

वापस कर दिये. तो कौन-सा बडा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋणमुक्त हो गये । इसी प्रकार संसारकी वस्त संसारके अर्पण कर देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋणमुक्त हो जाते हैं— जन्म-भरणके बन्धनसे सदाके लिये छट जाते हैं । इसलिये सांसारिक पदार्थोंको संसारकी सेवामें लगाकर कोई दान-पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थोसे अपना पिण्ड छडाना है।

> 'न बुद्धिभेदं '''' विद्वानयुक्तः 'समाचरन्'— पचीसवें श्लोकमें 'असकः, विद्वान' पदोंसे जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्तिरहित विद्वानुको यहाँ 'युक्तः विद्वान' पदोंसे कहा गया है।

जिसके अन्तःकरणमें खतः-खाभाविक समता है. जिसको स्थिति निर्विकार है. जिसको समस्त इन्द्रियाँ अच्छी तरह जीती हुई है और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष हो 'युक्तः विद्वान'कहलाता है (गीता ६ १८) ।

पीछेके (पचीसवें) श्लोकमें 'सक्ताः, अविद्वांसः' पदोंसे जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्रविहित शुभकमंभि आसक्तिवाले अज्ञानी पुरुपोको यहाँ 'कर्मसङ्गिनाम्, अज्ञानाम्' पदाँसे कहा गया है।

शास्त्रविहित कमोंको अपने लिये (सख-भोग, मान, बडाई आदिकी प्राप्तिके लिये) करनेके कारण इन पुरुषोंको 'कर्मसद्दी' और 'अज्ञानी' कहा गया है ।

श्रेष्ठ पुरुषपर विशेष जिम्मेवारी होती है; क्योंकि दसरे लोग स्वामाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिये भगवान् उपयंता पदोंसे विद्वानको आज्ञा देते है कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिये और ऐसी कोर्ड बात नहीं कहनी चाहिये, जिसे अज्ञानी (कामनायुक्त) पुरुषोंका वर्तमान स्थितिसे पतन हो जाय। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थितिमें हैं, उस स्थितिसे उन्हें विचलित करना (नीचे गिराना) ही उनमें 'बुद्धिभेद' उत्पन्न करना है। अतः विद्वानुको संग्रके हितका भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार शास्त्रविहित शुभ-कर्मोंका आचरण करते रहना चहिने, जिससे दसरे परुपोंको भी नियामभावसे कर्तव्य-कर्म करनेकी प्रेरण मिलती रहे । समाज एवं परिवारके

<u>PI-TRINGPRESIONITATION PROTOTATORIS PROTOTOTO PROTOTOTOTO POR PROTOTOTO PROTOTOTO PROTOTO PRO</u>

मुख्य व्यक्तियोंपर भी यही बात लागू होती है । उनको भी सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य-कर्मीका अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिये, जिससे समाज और

परिवारपर अच्छा प्रभाव पड़े । बुद्धिभेद पैदा करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार है---

१-'कमेंमें क्या रखा है ? कमोंसे तो जीव बँघता है; कर्म निकृष्ट हैं; कर्म छोड़कर ज्ञानमें लगना चाहियें आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों

दूसरोंमें कर्तव्य-कर्मीक वचनोंसे अश्रदा-अविश्वास उत्पन्न करना । २-'जहाँ देखो, वहीं स्वार्थ है; स्वार्थके बिना कोई रह

नहीं सकता: सभी स्वार्थके लिये कर्म करते हैं: मनाय कोई कर्म करे तो फलको उच्छा रहती ही है: फलकी उच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा हो क्यों' आदि उपदेश देना ।

३-'फलकी इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म करनेसे (फल भोगनेके लिये) बार-बार जन्म लेना पड़ता है' आदि उपदेश देना । इस प्रकारके उपदेशोंसे कामनावाले पुरुषोंका कर्मफलपर विश्वास नहीं रहता । फलखरूप उनको (फलमें) आसक्ति तो छुटती नहीं, श्राभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बन्धनका कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं । इस प्रकार लोगोंमें बद्धि-भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ परुषको चाहिये कि वह अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार खयं कर्तव्य-कर्म करे और दसरोंसे भी वैसे ही करवाये । उसे चाहिये कि वह अपने आचरणों और वचनोंके द्वारा अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थितिसे क्रमशः ऊँचे उठाये । जिन शास्त्रविहित शम-कर्मीको अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेषरूपसे प्रशंसा करे और उनके कमोंमें होनेवाली त्रिटियोंसे उन्हें अवगत कराये, जिससे वे उन त्रुटियोंको दूर करके साद्वोपाड विधिसे कर्म कर सकें । इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि शुभ-कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कमोंमें फलकी इच्छा रखना उचित नहीं; क्योंकि

हीरेको कंकड-पत्यरोंके बदले बेचना बुद्धिमता नहीं

है । अतः सकामभावका त्याग करके शुभ-कर्म करनेसे बहुत जल्दी लाभ होता है । इस प्रकार सकामभावसे

वास्तविकता है । इसी तरह उपासनाके विषयमें भी तत्वज्ञ पुरुपको

बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये । जैसे, प्रायः लोग

निष्कामभावकी ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रत्युव

कह दिया करते हैं कि नाम-जप करते समय भगवानों मन नहीं लगा तो नाम-जप करना व्यर्थ है। परन क्लज पुरुषको ऐसा न कहकर यह उपदेश देन

चाहिये कि नाम-जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता: क्योंकि भगवान्के प्रति कुछ-न-कुछ भाव रहनेसे हैं नाम-जप होता है। भावके बिना नाम-जपमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । अतः नाम-जपका किसी भी अवस्थामें

त्याग नहीं करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि 'मनुखाँ तो चहुँ दिसि फिरै, 'यह तो सुमिरन नाहिं' इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगतेसे यह 'सुमिरन' (रमरण) नहीं है, 'जप' तो है हो । हाँ, मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करनेसे बहुत जल्दी लाभ होता है।

कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण-रहित नहीं होता।

तत्त्वज्ञ महापुरुषको चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति को (उसकी उन्नतिके लिये) कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्तिकी निन्दा या अपमान न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे । गुणोंकी प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उस शिक्षाका उसपर विशेष असर पड़ेगा'। समाज और

परिवारके मध्य व्यक्तियोंको भी इसी रीतिसे दूसरेंकी

उसमें कुछ-न-कुछ गुण रहते ही है। इसलिये

शिक्षा देनी चाहिये । 'समाचरन्'और 'जोषयेत्'पदांसे भगवान् विद्वान्क्रे दो आज्ञाएँ देते हैं--(१) स्वयं सावधानीपूर्वक शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको अच्छी तरह करे और (२) कपोंमें आसक अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही कर्म

है, जो पतन करनेवाली आसुरी-सम्पत्तिका लक्षण है (गीता १६ ।४) । अतः भगवान् लोगींको दिखानेके लिये नहीं,प्रत्युव लोकसंग्रहके लिये ही कर्तव्य-कर्म करनेकी आजा देते हैं।

करवाये । लोगोंको दिखानेके लिये कर्म करना 'दम्म'

तत्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि कर्म करनेसे अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी वह समस्त कर्तव्य-कर्मोंको सचाररूपसे करता रहे. जिससे कमेंमिं आसक्त परुपोंकी निष्काम कमेंकि प्रति महत्त्वबद्धि जागत हो और वे भी निष्कामभावसे कर्म करने लगे । तालप्य यह है कि उस महापुरुपके आसक्तिरहित आचरंणोंको देखकर अन्य

प्रलोक २७ 1

पुरुष भी वैसा ही आचरण करनेकी चेष्टा करने लगेंगे ।

इस प्रकार ज्ञानी पुरुपको चाहिये कि वह कर्मोंमें आसक्त पुरुषोंको आदरपूर्वक समझाकर उनसे निपिद्ध-कर्मीका स्वरूपसे (सर्वथा) त्याग करवाये. और विहित-कर्मेमिसे सकाम-भावका त्याग करनेकी प्रेरणा करे ।

सम्बन्ध- ज्ञानी और अज्ञानीमें क्या अत्तर है- इसको भगवान आगेके श्लोकमें वताते हैं।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमृदातमा कर्ताहमिति मन्यते ।। २७ ।।

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं; परना अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य 'मैं कर्ता हैं'-ऐसा मानता है।

व्याख्या—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः'-जिस समष्टि शक्तिसे शरीर,वृक्ष आदि पैदा

होते और बढ़ते-घटते हैं, गड़ा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थीमें परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्तिसे मनुष्यकी देखना, सुनना, खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं । परन्तु मनुष्य अहंकारसे मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे होनेवाली क्रियाओंके दो विभाग कर लेता है- एक तो स्वतः होनेवाली क्रियाएँ: जैसे- शरीरका बनना, भोजनका पचना इत्यादि; और दूसरी, ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ; जैसे- देखना , बोलना, भोजन करना इत्यादि । ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओंको भनुष्य अज्ञानवरा अपनेद्वारा की जानेवाली मान लेता है।

प्रकृतिसे उत्पन्न गुणों-(सत्त्व, रज और तम-)का कार्य होनेसे बुद्धि, अहंकार, मन,पश्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके शब्दादि पाँच विषय— ये भी प्रकृतिके गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदौर्मे भगवान् स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे

समष्टिकी हों या व्यष्टिकी) प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही की जाती है, खरूपके द्वारा नहीं ।

'अहंकारविमुहात्मा'-'अहंकार' एक वृति है। 'स्वयं' (खरूप) उस वृतिका ज्ञाता है। परन्तु भूलसे 'स्वयं' को उस वृत्तिसे मिलाने अर्थात उस वृत्तिको ही अपना खरूप मान लेनेसे यह मनुष्य विमुद्धात्मा कहा जाता है।

जैसे शरीर 'इदम्' (यह) है, ऐसे ही अहंकार भी 'इदम्' (यह) है । 'इदम्' (यह) कभी 'अहम्'(मैं) नहीं हो सकता-यह सिद्धान्त है । जब मनव्य भलसे 'इदम' को 'अहम्' अर्थात् 'यह' को 'मैं' मान लेता है, त्तव वह 'अहंकारविषुढात्मा' कहलाता है । यह माना हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं मिटता: क्योंकि उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है-अस्वीकृतिसे अर्थात् 'न मानने' से ।

विशेष वात

'अहम' दो प्रकारका होता है-(१) बास्तविक (आधाररूप) 'अहम्' : जैस-

<sup>&</sup>quot;जिसको यहाँ 'वास्तविक अहम्' कहा है, यह वास्तवमें 'अहम्' नहीं है, प्रत्युत सन्-सप, वित्-रूप तत्व है । उसको 'वास्तविक अहम्' इसलिये कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि 'अवास्तविक अहम्' बदलता है। जैसे, कोई व्यक्ति पदा-लिखा नहीं है, तो वह कहता है कि 'मैं मूर्ख है, अपद हैं'और पद-लिखकर वही व्यक्ति कहता है कि 'में विद्वान् हैं, पड़ा-लिखा हैं'। इस प्रकार 'अहप्' के बरमनेपरभी अपनी सना ('मैं हैं) नहीं बदली । माने हुए 'अहम्' के साथ सदा रहनेसे ही उस सताको 'वास्तविक अहम्' कहने हैं । माने हुए 'अहप्'का माथ पिटते ही अर्घात् वहाँसे दृष्टि हटते ही वह 'वालविक अहप्' सच्चिदानन्त्रयूरूप हो जाता है ।

'मैं हैं' (अपनी सत्तामात्र) ।

(२) अवास्तविक (माना हुआ) 'अहम': जैसे -'मैं

शरीर हूँ'। 'वास्तविक अहम' स्वाभाविक एवं नित्य और 'अवास्तविक अहम' अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है । अतः 'वास्तविक अहम्' विस्मृत तो हो सकता

है , पर मिट नहीं सकता: और 'अवास्तविक अहम' प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता । मनध्यसे भूल यह होती है कि वह 'वास्तविक अहम'-(अपने खरूप-) को विस्पृत करके 'अवास्तविक अहम्'-(मैं शरीर हैं-) को ही सत्य मान लेता है।

'कर्ताहमिति यन्यते'—यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोके द्वारा ही किये जाते हैं. तथापि अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कमींका कर्ता अपनेको मान लेता है। कारण कि वह अहंकारको ही अपना स्वरूप मान बैठता है । अहंकारके कारण ही मनप्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिमें 'मैं'-पन कर लेता है और ठन-(शरीपदि) की क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है। यह विपरीतन मान्यता मनुष्यने स्वयं की है. इसलिये इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटानेका उपाय है-इसे विवेक-विचारपूर्वक न मानना; क्योंकि मान्यतासे ही मान्यता कटती है। एक 'करना' होता है, और एक ' न करना'।

जैसे 'करना' क्रिया है; ऐसे ही ' न करना' भी क्रिया है.। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्य होना आदि सब क्रियाएँ हैं । क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है । 'स्वयं'-( चेतन स्वरूप-) में करना और न करना— ्र दोनों ही नहीं हैं; क्योंकि वह इन दोनोंसे परे है । वह अक्रिय और संबक्त प्रकाशक है। यदि 'स्वयं' में भी क्रिया होती, तो वह क्रिया (शरीपदिमें परिवर्तनरूप क्रियाओं) का जाता कैसे होता? करना और न करना वहाँ होता है, जहाँ अहम् (मै) रहता है। 'अहम्' न रहनेपर क्रियाके सांध कोई सम्बन्ध नहीं रहता । करता और न करतः— दोनों किससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्त्व (अपने स्वरूप) में मनुष्यमात्रकी स्वाधानिक स्थिति है। परन

'अहम्'के कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओंने अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति-(जड़-) से माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम' कहलाता है।

विशेष बात

जिसं प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके काए लहर और समद्रमें जातीय एकता है अर्थात जिस जातिको लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारसे

जातीय एकता है। मनुष्य संसारको तो 'मैं' नहीं मानता, पर भलसे शरीरको 'मैं' मान लेता है। जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई

खतन्त अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना शरीरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जब शरीरको भैं-(अपना खरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं: जैसे-मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाये, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकूल

बंधा बैठा हैं, अब कामनाएँ करके और बन्धन बढ़ा-रहा है-अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा है। साधनकालमें 'मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं - ऐसा अनुभव न होनेपर भी

चलें इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता

कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहलेसे ही

जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बैधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मक हो जाता है: क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है-- यह सिद्धान्त है। इसी धातको भगवानने पाँचवें अध्यायके आठवं रहोकमें—'नैव किंचित् . करोमीति युक्तो भन्येत तस्त्रवित्'पदीर्मे 'मन्येत'पदसे प्रकट किया है कि 'मैं कर्ता हैं'--

इस अवास्तविक मान्यताको भिटानेके लिये 'मै कुछ भी नहीं करता - ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी । ें. 'मै शरीर हैं: मैं,वार्ता है' आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी दुढ़ हो जाती है कि उनी छोड़ना मठिन मालूम देता है। फिर में अधेर नहीं हैं: मैं अकर्त

हूं' आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी ? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी ?

\*

# तत्त्वित् महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८ ।।

हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेवाला महापुरुव 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वस्त रहे हैं'— ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।

व्याख्या—'सत्त्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविष्मागयोः'— पूर्वश्लोकमें वर्णित 'अहंकारविष्मुद्यात्मा' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण-घाले पुरुष) से तान्त्रज्ञ महापुरुषको सर्वथा पित्र और विलक्षण वतानेके लिये यहाँ 'त' पदका प्रयोग हुआ है

सत्त, रज और तम— ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं। इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शांग्रेर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सय गुणमय ही हैं। यही 'गुण-विभाग' कहलाता है। इन (शांग्रेग्रेदि) से होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है।

गुण और कर्म अर्थात् पदार्थ और क्रियाएँ निरन्तर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाएँ आरम्म और समाप्त होनेवाली हैं। ऐसा ठोक-ठीक अनुभव करना हो गुण और कर्म-विभाग को तत्व से जानना है। चेतन (स्वरूप) में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप, निर्विकार एहता है अर्थात् उसका किसो भी प्राकृत पदार्थ और कियासे सम्बन्ध नहीं होता। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्वसे जानना है।

अजानी पुरुप जब इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग में अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बँध जाता है। शास्त्रीय,दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 'अजान' है, पर साधककी दृष्टिसे 'राग' ही मुख्य कारण है। राग 'अविवेक' से होता है। विवेक जाप्रत् होनेपर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्यमें विशेषरूपसे है। आवश्यकता केवल इस विवेकको महत्त्व देकर जाप्रत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जाप्रत् करके) विशेषरूपसे रागको हो मिटाना चाहिये।

उनम आसक्त नहा होता ।

तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला साधक भी
अगर गुण (पदार्थ) और कर्म - (क्रिया-) से अपना
कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग
और कर्म-विभागको तत्त्वसे जान लेता है । चाहे
गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाने, चाहे
'ख्यं' - (चेतन-स्वरूप-) को तत्त्वसे जाने, दोनोंका
परिणाम एक ही होगा ।

गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय

१- शर्गरमें रहते हुए भी चेतन-तत्त्व (खरूप) सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है (गीता १३ । ३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रियाँ, मन. बुद्धि आदि) 'इदम्' (यह) कहा जाता है । 'इदम्' (यह) कभी 'अहम्' (मैं) नहीं होता। जब 'यह' (शरीरादि) 'मैं' नहीं है, तब 'यह' में होनेवाली किया 'मेरी' कैसे हुई ? तात्पर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और 'खयं' इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्लिप्त है। अतः इनमें होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'खयं' कैसे हो सकता है ? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एवं क्रियाओंसे अलग अनभव करनेवाला वन्धनमे नहीं पड़ता। सब अवस्थाओंमें 'नैव किञ्चित्करोमीति'(गीता ५ 1८) 'में' कुछ भी नहीं करता हूँ'— ऐसा अनुभव करना ही अपनेको क्रियाओंसे अलग जानना अर्थात् अनुभव करना है।

२—देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब 'क्रियाएँ' हैं और देखने-सुनने आदिक विषय, खाने-पीनेकी सामग्री आदि सब 'पदार्थ' हैं। इन क्रियाओं और पदार्थोंकी हम इन्द्रियों-( आँख, कान, मुँह आदिसे) जानते हैं। इन्द्रियोंको 'मन' से, मनको 'युद्धि' से और खुँदिकों माने हुए 'अहम'-(मैं-पन-)से arterianistation and anticological and anticological and anticological and anticological and anticological anticological and anticological a 'मैं हूँ' (अपनी सत्तामात्र) ।

(२)अवास्तविक (माना हुआ) 'अहम्'; जैसे <del>-</del>'मैं

शरीर हैं'।

'वास्तविक अहम्' स्वामाविक एवं नित्य और 'अवास्तविक अहम्' अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः 'वास्तविक अहम्' विस्पृत तो हो सकता है , पर मिट नहीं सकता: और 'अवास्तविक अहम' प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता । मनुष्यसे भूल यह होती है कि वह 'वास्तविक अहम्'-(अपने खरूप-) को विस्मृत करके 'अवास्तविक अहम्'-(में शरीर हैं-) को ही सत्य मान लेता है।

'कर्तांहमिति मन्यते'—यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा ही किये जाते हैं. तथापि अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य कछ कमीका कर्ता अपनेको मान लेता है। कारण कि वह अहंकारको ही अपना खरूप मान बैठता है। अहंकारके कारण हो मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिमें 'मैं'-पन कर लेता है और उन-(शरीरादि) की क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है। यह विपरीतन मान्यता मनुष्यने खयं की है, इसलिये इसको मिदा भी वही सकता है। इसको मिटानेका उपाय है—इसे विवेक-विचारपूर्वक न मानना; क्योंकि मान्यतासे ही मान्यता कटती है।

एक 'करना' होता है, और एक ' न करना',। जैसे 'करना' क्रिया है, ऐसे ही ' न करना' भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्य होना आदि सब कियाएँ हैं । क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है । 'खयं'-( चेतन खरूप-) में करना और न करना--दोनों ही नहीं हैं; क्योंकि यह इन दोनोंसे परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि 'खयं' में भी क्रिया होती, तो वह क्रिया (शिपेपदिमें परिवर्तनरूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता? करना और न करना यहाँ होता है, जहाँ 'अंहम्' (मैं) रहता है। 'अहम्' न रहनेपर क्रियाके, साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । करना और न करना— दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, इस अफ्रिय तत्त्व (अपने स्वरूप) में मनुष्यमात्रकी स्वाभाविक स्थिति है । परनु

'अहम्'के कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति-(जड़-) से .माना हुआ सम्बन्ध हो 'अहम्' कहलाता है ।

विशेष बात

जिसे प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके काल लहर और समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात् जिस जातिकी लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारहे जातीय एकता है। मनुष्य संसारको तो 'मैं' नहीं मानता, पर भलसे शरीरको 'मैं' मान लेता है।

जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके विन शरीरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । परना अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जव "शरीरको 'मैं' (अपना स्वरूप) मान लेता है; तब उसमें अनैक प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं; जैसे-मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाये, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकृत चलें इत्यदि । उसका इस और ध्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहलेसे ही -वैधा वैठा हैं, अब कामनाएँ करके और बन्धन बड़ा रहा हूँ-अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा हूँ।

साधनकालमें 'मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं -- ऐसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलतं मान्यता करके बँघा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है- यह सिद्धान्त है। इसी बातको भगवान्ने पाँचवें अध्यायके आठवं रलोकमें-- नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तश्ववित्'पदीमें 'मन्येत'पदसे प्रकट किया है कि 'मैं कर्ता हैं'--इस अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये 'मैं कुछ भी नहीं करता'—ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी ।

'भैं शरीर हैं; भैं कर्ता है' आदि असत्य मान्यनाएँ भी इतनी दुढ़ हो जातो है कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है; फिर 'मैं शिर नहीं हैं; मैं अवर्ग हैं आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी ? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी ?

 $\star$ 

## तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८ ।।

हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेवाला महापुरुष 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं'— ऐसा यानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।

व्याख्या—'तत्त्वित्त्त्तु महाव्यहो गुणकर्मविष्मगयोः'— पूर्वश्लोकमें वर्णित 'अहंकारविष्मुद्यासा' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण-वाले पुरुष) से ताल्वज्ञ महापुरुषको सर्वथा भित्र और विलक्षण वतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है

सत्त, रज और तम— ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं। इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शारीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय हो हैं। यही 'गुण-विभाग' कहलाता है। इन (शारीयदि) से होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है।

गुण और कर्म अर्थात् पदार्थ और क्रियाएँ निरत्तर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ और समाप्त होनेवालो हैं। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म-विभाग को तत्वसे जानना है। चेतन (खरूप) में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त, निर्विकार रहता है अर्थात् उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता। ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही चेतनको तत्वसे जानना है।

अज्ञानी पुरुष जय इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बँध जाता है। सास्त्रीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 'अज्ञान' है, पर साधककी दृष्टिसे 'राग' हो मुख्य कारण है। राग 'अविवेक' से होता है। विवेक जामत् होनेपर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्यमें विशेषरूपसे है। आवस्यकता केवल इस विवेकको महत्त्व देकर जामत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जामत् करनेकी है। अतः साधकको (विवेक जामत् करके) विशेषरूपसे रागको ही मिटाना चाहिये।

तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला साधक भी
अगर गुण (पदार्थ) और कर्म -(फ्रिया-) से अपना
कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग
और कर्म-विभागको तत्वसे जान लेता है। चाहे
गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्वसे जाने, चाहे
'स्वयं' - (चेतन-वरूप-) को तत्वसे जाने, दोनोंका
परिणाम एक ही होगा।

गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय

१ — शरीरमें रहते हुए भी चेतन-तत्त्व (खरूप)
सर्वथा अक्रिय और निर्तिष्त रहता है (गीता
१३ । ३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रियाँ, मन,
युद्धि आदि) 'इदम्' (यह) कहा जाता है । 'इदम्'
(यह) कभी 'अहम्' (मैं) नहीं होता । जब 'यह'
(शरीर्यादे) 'मैं' नहीं है, तब 'यह' में होनेवाली
क्रिया 'मेरो' कैसे हुई ? तात्पर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ,
मन, बुद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और 'स्वयं'
इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्तिष्त है । अतः इनमें
होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'त्वयं' कैसे हो सकता
है ? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एवं क्रियाओंसे अलग
अनुभव करनेवाला बन्धनमें नहीं पड़ता । सब
अवस्थाओंमें 'नैव किश्चिक्तरोमीति'(गीता ५ ।८)
'में कुछ भी नहीं करता हूँ'— ऐसा अनुभव करता
हे अपनेको क्रियाओंसे अलग जानना अर्थात् अनुभव

२—देखना-सुनना, खाना-पोना आदि सब 'क्रियाएँ' हैं और देखने-सुनने आदिके विषय, खाने-पोनेकी सामग्री आदि सब 'पदार्थ' हैं। इन क्रियाओं और पदार्थोंको हम इन्द्रियों-( ऑख, कान, मुँह आदिसे) जानते हैं। इन्द्रियोंको 'मन' से, मनको 'चुद्धि' से और बुद्धिको माने हुए 'अहम्'-(मैं-पन-)से.... जानते हैं। यह अहम्' भी एक सामान्य प्रकाश -(चेतन-) से प्रकाशित होता है ! वह सामान्य प्रकाश ही सबका जाता. सबका प्रकाशक और सबका आधार है।

'अहम्' से परे अपने खरूप-(चेतन-) को कैसे जानें ? गाढ़ निद्रामें यद्यपि बुद्धि अविद्यामें लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागनेपर कहता है कि 'मै बहुत सुखसे सोया' । इस प्रकार जागनेके बाद 'मै हूँ' का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुपुत्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी । यदि ऐसा न होता तो 'मैं बहुत सुखसे सोया; मुझे कुछ भी पतानहीं था'- ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्मृति अतएव सबको प्रत्येक अनुभवजन्य होती है \*.। अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है। किसी भी अवस्थामें अपने अभावका ('मैं नहीं हैं-इसका) अनुभव नहीं होता । जिन्होंने माने हए 'अहम्'-( मैं-पन-) से भी सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने खरूप-( 'है'-) का बोध कर लिया है. वे 'तत्ववित्' कहलाते हैं ।

अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्वके साथ हमारा स्वतः-सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है । प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धको यदि विचारके द्वारा मिटाते हैं तो उसे 'ज्ञानंयोग' कहते हैं: और यदि वहीं सम्बन्ध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे 'कर्मयोग' कहते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही 'योग' (परमात्मासे नित्य-सम्बन्धका अनुभव) होता है, अन्यथा केवल 'ज्ञान' और 'कर्म' ही होता है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मासे अपने नित्य -सम्बन्धको पहचाननेत्राला ही 'तत्त्ववित्' है ।

'गुणा गुणेपु वर्तन्ते'—प्रकृतिजन्य गुणोंसे उत्पत्र होनेके कारण शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि भी अपना सम्बन्ध मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंक कर्ता अपनेको मान लेता है 🕇 । परन्तु 'खयं' (सामान्य प्रकाश—चेतन) में अपनी स्वतःसिद्धः स्थितिका अनुभव होनेपर 'मैं कर्ता हैं'— ऐसा भाव आ ही नहीं सकता ।

'गुण' ही कहलाते हैं और इन्होंसे सम्पूर्ण कर्म होते

हैं। अविवेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणींके सांध

रेलगाड़ीका इंजन चलता है अर्थात् उसमें क्रिया होती है: परना खींचनेकी शक्ति इंजन और चालकके "मिलनेसे आती है। वास्तवमें खींचनेकी शक्ति तो इंजनको ही है, पर चालकके द्वारा संचालन करनेपर ही वह गत्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है। कारण कि

इंजनमें इन्द्रियाँ, मन , बुद्धि नहीं है, इसलिये उसे

इन्द्रिय-मन-बुद्धियाले चालक-( मनुष्य-) की जरूता,

पड़ती है। परन्तु मनुष्यके पास शरीररूप इंजन भी

है और संचालनके लिये इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि भी। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि- ये चारों एक सामान्य प्रकाश-( चेतन-) से सता-स्फूर्ति पाकर ही कार्प करनेमें समर्थ होते हैं । सामान्य प्रकाश -(शान) मा प्रतिबिम्य युद्धिमें आता है, युद्धिके ज्ञानको मन प्रहण करता है, मनके ज्ञानको इन्द्रियाँ ग्रहण करती है, और फिर शरीररूप इंजनका संचालन होता है। चुँदि मन, इन्द्रियाँ, शरीर-ये सव-के-सव गुण है और

इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात् इन्हें सता-स्फूर्ति देनेवाला

'स्वयं' इन गुणोंसे असम्बद्ध, निर्लिप्त रहता है । अतः

वास्तवमें सम्पूर्ण गुण हो गुणोंमें बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका सब लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिये भगवान् ज्ञानी महापुरुषके द्वार लोकसंग्रह कैसे होता है- इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बात रहे हैं- ऐसा अनुभवं करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा हो मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये।

<sup>•</sup> अनुभृतविषयासम्प्रमायः स्पृतिः । (योगदर्शनं १ । ११)

<sup>🕆</sup> उदाहरणार्थ—साणी 'पदार्थ' है, बोलनेकी प्रवृत्ति 'क्रिया' है और बोलना समष्टि शक्तिसे हो सा है अर्थात् गुण हो गुणोमें बरत रहे हैं; परना मनुष्य अज्ञानवश पटार्थ और क्रियाको अपना मानकर स्तयं 'कर्ता वन जाता है।

प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात

आकर्षण सदा सजातीयतामें ही होता है: जैसे- कानोंका शब्दमें, खचाका स्पर्शमें, नेत्रोंका रूपमें, जिह्नाका रसमें और नासिकाका गन्धमें आकर्पण होता है। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें ही आकर्षण होता है । एक इन्द्रियका दसरी इन्द्रियके विषयमें कभी आकर्षण नहीं होता । तात्पर्य यह है कि एक वस्तका दूसरी वस्तके प्रति आकर्पण होनेमें मूल कारण उन दोनोंकी सजातीयता ही है। आकर्षण, प्रवृत्ति एवं प्रवृत्तिकी सिद्धि, सजातीयतामें

होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्तिको सिद्धि ही होती है,इसलिये आकर्षण, प्रवृति और प्रयृतिकी सिद्धि सजातीयताके कारण 'प्रकृति' में ही होती है; परन्तु पुरुष -(चेतन-) में विजातीय प्रकृति-( जड-) का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तवमें प्रकृतिका अंश ही प्रकृतिकी ओर आकर्षित होता है। करने और भोगनेकी क्रिया प्रकृतिमें ही है, प्रूपमें नहीं । पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एकरस रहता है।

ही होती है। विजातीय वस्तओंमें न तो आकर्पण

तेरहवे अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवानने बताया है कि शरीरमें स्थित होनेपर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है —'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।' पुरुप तो केवल 'प्रकृतिस्य' होने अर्थात् प्रकृतिसे तादाल्य माननेके कारण सुख-दु:खोंके भोक्तलमें हेतु कहा जाता है— 'पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरूव्यते' (गीता १३ ।२०) और'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्'(गीता १३ । २१) । तात्पर्य यह है कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ, क्रियाओंकी सिद्धि और आकर्पण प्रकृतिमें ही होता है, तथापि प्रकृतिसे तादात्म्यके कारण पुरुष 'मैं सुखी हूँ','मैं दुःखी हूँ'—ऐसा मानकर भोकृत्वमें हेतु यन जाता है । कारण कि सुखी-दुःखी होनेका अनुभव प्रकृति-(जड़-) में हो हो नहीं सकता, और प्रकृति-(जड़- )के बिना केवल पुरुष (चेतन) सुख-दु.खका भोक्ता बन ही नहीं सकता।

पुरुपमें प्रकृतिकी परिवर्तनरूप क्रिया या विकार नहीं है: परना उसमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता तो है ही । वह पत्यरकी तरह जड नहीं. प्रत्युत ज्ञानस्वरूप है। यदि पुरुषमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकतिसे अपना सम्बन्ध कैसे मानता ? प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर उसकी क्रियाको अपनेमें कैसे मानता ? और अपनेमें कर्तत्व-भोक्तत्व कैसे स्वीकार करता ? सम्बन्धको मानना अथवा न मानना 'भाव' है, 'क्रिया' नहीं ।

> प्रूपमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता तो है,पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करनेकी योग्यता उसीमें होती है, जिसमें परिवर्तन (विकार) होता है । परुपमें परिवर्तनका खभाव नहीं है, जबकि प्रकृतिमें परिवर्तनका स्वभाव है अर्थात प्रकृतिमें क्रियाशीलता स्वामाविक है । इसलिये प्रकृतिसे सम्बन्ध जोडनेपर ही परुप अपनेमें क्रिया मान लेता है—'कर्ताहमिति मन्यते'(गीता ३ । २७) ।

परुपमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह (परिवर्तनका न होना) उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है । वह निरन्तर एकरस, एकरूप रहनेवाला है । परिवर्दन होना उसका स्वभाव ही नहीं है: जैसे- बर्फमें गरम होनेका स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तनरूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव है, पुरुषका नहीं । परन्तु प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न माननेकी इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्तता है: क्योंकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बन्ध मूलमें नहीं है।

प्रकृतिके अंश शरीरको पुरुष जब अपना खरूप मान लेता है, तब प्रकृतिके उस अंशर्मे (सजातीय प्रकृतिका) आकर्षण, क्रियाएँ और उनके फलकी प्राप्ति होती रहती है। इसीका संकेत यहाँ 'गुणा: गुणेषु वर्तन्ते' पदोंसे किया गया है । गुणोंमें अपनी स्थिति मानकर पुरुष (चेतन) सुखी-दु:खी होता रहता है। वास्तवमें सुख-दु:खकी पृथक् सता नहीं है। इसलिये भगवान गुणोंसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेके लिये विशेष जोर देते हैं।

नहीं बनता ।

तात्विक दृष्टिसे देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद पहलेसे (सदासे) ही है । केवल भूलसे सम्बन्ध माना हुआ है । अतः माने हुए सम्बन्धको अखीकार करके केवल 'गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस वास्तविकताको पहचानना है।

'इति मत्वा न सज्जते— यहाँ 'मत्वा'पद 'जानने' के अर्थमें आया है । तत्त्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड़) और पुरुष - (चेतन-) को स्वाभाविक ही अलग-अलग जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य गुणोमें आसक्त नहीं होता ।

भगवान् 'मत्वा' पदका प्रयोग करके मानो साधकोंको यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणोंको अलग मानकर उनमें आसक्त न हों।

विशेष वात

कर्मयोगी और सांख्ययोगी- दोनोंको साधना-प्रणालीमें एकता नहीं होती कर्मयोगी गुणों-(शरीरादि-) से मानी हुई एकताको मिटानेकी चेष्टा करता है, इसलिये श्रीमद्भागवतमें 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्'(११।२०।७) कहा गया है। भगवान्ने भी इसीलिये कर्मयोगीके लिये कर्म करनेकी आवस्यकतापर विशेष जोर दिया है; जैसे—'कमोंका आरम्प किये विना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता' (गीता ३।४) 'योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छाबाले मननशील प्रपंके लिये कर्म करना ही हेत् कहा जाता है (गीता ६।३) । कर्मयोगी कर्मोंको तो करता है,पर उनको अपने लिये नहीं, प्रत्युत दूसरोंके हितके

BAXLEGISARYKANA KAZPERZZERA KARALISARIA KARALISA K लिये ही करता है; इसलिये वह उन कमीक भोत नहीं बनता । भोका न बननेसे अर्थात् भोकतम नाश होनेसे कर्तृत्वका नाश खंतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्वमें जो कर्तापन है, वह फलके लिये ही है । फलका उद्देश्य न रहनेपर कर्तन नहीं रहता । इसलिये वास्तवमें कर्मयोगी भी कर्ता

> साख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है। वह 'प्रकृतिजन्य गुण ही गुणोंमें बंरत रहे हैं' ऐस जानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानत इसी बातको भगवान् आगे तेरहवें अध्यायके उत्तीस श्लोकमें कहेंगे कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सं प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देख है,और 'खयं'-(आत्मा-) को अकर्ता देखता है, घर यथार्थ देखता है । इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृतक नाश करता है। कर्तृत्वका नाश होनेपर भौकृत्वक नाश स्वतः हो जाता है।

तीसरे अध्यायके आरम्भसे ही भगवान्ते क उदाहरणों एवं दृष्टिकोणोंसे कर्म करनेपर ही जोर दिय है; जैसे--जनकादि महापुरुप भी निष्कामभावसे कर करके परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं (३।२०); भैं में कर्म करता हैं' (३ १२२); 'शानी महापुरुप भी अझर्न पुरुपोके समान लोक-संग्रहार्थ कर्म हैं (३।२५-२६) । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टिसे कर्म करना हो श्रेयस्कर हैं।

#### प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजनो गुणकर्मस् ।

तानकृत्सनविदो मन्दान् कृत्सनवित्र विचालयेत् ।। २९ ।।

प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं । उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्द्युद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे ।

व्याख्या---'प्रकृतेर्गुणसम्पूढाः मजनी ज्ञानकी आमिकिस, रजीपुण कर्मकी आमिकिस और गुणकर्मस्—मल, रज और तम—ये तीनों प्रकृतिजन्य तमागुण प्रमाद, आलस्य तथा निहास मृतुष्यको बाँधवा गुण मनुष्यको यौधनेताले हैं : मलगुण मुख और है(गीता१४।६-८) । उपर्युक्त पदींने उन अङ्गनियाँका

\* साधक-संजीवनी \*

श्लोक २९ 1

BECARCULARIZATE DE CARACANTA DE CARACANTA DE LA CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CO अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे ज्ञानी बैंधे हए हैं; परन्तु जिनका शास्त्रोंमें, शास्त्रविहित पुरुषोंका 'असक्तः, विद्वान' और 'यक्तः,विद्वान' नामसे वर्णन हुआ है।

शभकर्मेमि तथा उन कर्मेकि फलोंमें श्रद्धा-विधास है । इसी अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे अज्ञानी

पुरुषोंका 'सक्ताः, अविद्वांसः'और 'कर्मसङ्ग्रिनाम्

अज्ञानाम्' नामसे वर्णन हुआ है । लौकिक और पारलैक्कि भोगोंकी कामनाके कारण ये पुरुष पदार्थी

और कमोंमें आसक्त रहते हैं । इस कारण इनसे ऊँचे

ठठनेकी बात समझ नहीं सकते । इसोलिये भगवानने इन्हें अजानी कहा है। 'तानकृत्व्रविदो मन्दान्' - अज्ञानी मनुष्य शुभकर्म तो करते हैं. पर करते हैं नित्य-निरन्तर न रहनेवाले नारावान् पदार्थींको प्राप्तिके लिये । धनादि प्राप्त

पदार्थीमें वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोंकी कामना करते हैं । इस प्रकार ममता और कामनासे वैषे रहनेके कारण वे गणों(पदाधों) और कमेंकि तत्वको पूर्णरूपसे नहीं जान सकते । अज्ञानी मनुष्य शास्त्रविहित कर्म और उनकी विधिको तो ठीक तरहसे जानते हैं, पर गुणों और

कमेंकि तत्वको ठीक तरहसे न जाननेके कारण उन्हें

'अकृत्स्रविदः' (पूर्णतया न जाननेवाले) कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें रुचि होनेके कारण उन्हें 'मन्दान्' (मन्दबुद्धि) कहा गया है। 'कृत्स्रवित्र विचालयेत्' —गुण और कर्म-विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना-भमतासे र्रोहत ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम भावपूर्वक शुभ-कर्मीमें लगे हुए ) अज्ञानी पुरुषोंको शुभकमोंसे विचलित न करें, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष

अपनी वर्तमान स्थितिसे नीचे न गिर जायँ । इसी

कर्म करवानेकी आज्ञा दी थी । परन्तु यहाँ भगवानने न विवालयेत पदोंसे वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम-से-कम अपने संकेत, वचन और क्रियासे अज्ञानी पुरुषोंको विचलित न करे । कारण कि जीवन्मुक्त

भगवानने तत्त्वज्ञ महापरुपको

श्लोकमें कवात पदसे खयं कर्म करनेकी तथा छब्बीसवें

श्लोकमें जोषयेत पदसे अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही

महापरुषपर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रावते । उनके कहलानेवाले शरीरसे स्वतः-स्वाभाविक लोकसंग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं\*। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी--सम्पर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मी और पदार्थीके

साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध खतः नहीं रहता, जो

वस्तुतः था नहीं । अज्ञानी मनप्य स्वर्ग-प्राप्तिके लिये शुभकर्म किया करते हैं । इसलिये भगवानने ऐसे मनुष्योंको विचलित न करनेकी आजा दी है अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रियासे ऐसी कोई बात प्रकट न करें. जिससे उन सकाम पुरुषोंकी शास्त्रविहित शुभकमेंमिं अश्रदा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाय और वे

बन्धनसे छटकारा दिलानेके लिये उन्हें सकामभावसे विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी । सम्बन्ध— जिससे मनुष्य कर्मोंमें फँस जाता है, उस कर्म और कर्मफलकी आसक्तिसे छूटनेके लिये क्या करना

उन कमीका त्याग कर दें: क्योंकि ऐसा करनेसे उनका

पतन हो सकता है । इसलिये ऐसे पुरुषोंको सकामभावसे

विचलित करना है, शास्त्रीय कमेरि नहीं । जन्म-भरणरूप

चाहिये—इसको भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>क्रिया और कर्म— इन दोनोंमें भी भेद है। क्रियांके साथ जब 'मैं कर्ता हूं' ऐसा अहंभाव रहता है, तब वह किया 'कर्म' हो जाती है और उसका इप्ट, अनिष्ट और मिश्रित—तीन प्रकारका फल मिलता है (गीता१८।१२) । परनु जहां 'में कर्ता नहीं हूं' ऐसा भाव रहता है, वहाँ वह क्रिया 'कर्म' नहीं बनती अर्थात् फलदायक नहीं होती । तत्त्वज्ञ महापुरुषके द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते,प्रत्युत केवल क्रियाएँ (घेष्टामात्र) होती हैं (गीता ३। ३३) ।

### मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

## निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० ।।

त् विवेकवती बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मीको मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप-रहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर ।

व्याख्या-'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्या-त्मचेतसा'---प्रायः साधकका यह है कि कमेंसि बन्धन होता है और कर्म किये विना कोई रह सकता नहीं:इसलिये कर्म करनेसे तो मैं बँध जाऊँगा ! अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये, जिससे कर्म बन्धनकारक न हों, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जायें -इसके लिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि त् अध्यात्मचित्त-( विवेक-विचारयुक्त अन्तःकरण-)से सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको मेरे अर्पण कर दे अर्थात् इनसे अपना कोई सम्बन्ध मत मान । कारण कि वास्तवमें संसारमात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इन्द्रियाँ, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिये 'सब कुछ भगवान्का है और भगवान् अपने हैं'—गम्भीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य-कर्म करेगा, तब चे कमें तेरेको बाँधनेवाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करनेवाले हो आयँगे ।

शारीर, इत्त्रियाँ, मन, वृद्धि, पदार्थ आरिपर अपना कोई आधिकार नहीं चलता—यह मनुष्यमात्रका अनुमव है । ये सव प्रकृतिके हैं— 'प्रकृतिक्यानि' और 'खंबं' परमात्माका है— 'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७ ।) । अतः शारीरादि पदार्थीमें भूलसे माने हुए अपनेपनको हटाकर इनको भगवान्का हो मानना (जो कि यासावमें है) 'अर्पण' कहलावा है । अतः अपने विवेकको महत्व देकर पदार्थों और कमोंसे मृर्वांतावश माने हुए सम्बन्धक त्याग कराना हो अर्पण करनेका तारार्थ है ।

'अध्यात्यचेतसा' पदसे भगवान्त्र यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्गका साधक हो, दसका ददेश्य आध्यात्मिक होना चाहिये, त्तीकिक नहीं । यात्मवमें ददेश्य या आवश्यकता सदेव नित्यतत्वकी (आध्यात्मिक) होती है और कपमा सदेव अनित्यतत्व (उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु) की होती है। साघके उद्देश्य होना चाहिये, कामना नहीं । उद्देश्यवत अन्तःकरण विवेक-विचारयुक्त ही रहता है।

दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टिसे स् सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीयदि भौतिक पर्यं अपने हैं। वास्तवमें ये पदार्थ अपने और अभे लिये हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करिके लिये मिले हुए हैं। अपने न होनेके कारण हो इनगर किसीका आधिपस्य नहीं चलता।

संसारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूतने परमात्माको वस्तुको अपनी मान लेता है और इस्तित्वे अन्यनमें पड़ जाता है। अतः विवेक-विचारक हण्डस भूलको निटाकर सम्पूर्ण पदार्थों और वन्मेरी अध्यात्मतत्व (परमात्मा) का स्त्रीकर कर लेता है अध्यात्मित्तके द्वारा उनका अर्पण करना है।

इस रलोकमें अध्यात्मवेतसा' पद मुख्यरूपसे आप है। तारपर्य यह है कि अविवेकसे हो उत्पत्ति-विनाशशीत शरीर (संसार) अपना दीखता है। यदि विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीर या संसार अपना नहीं दीखेगा, प्रत्युत एक अधिनाशी परमाजनत ही अपना दीखेगा। संसारको अपना देखना हो पतन है और अपना न देखना हो उत्पन्न है—

द्वस्थासन् भवेजुनुस्व्यक्षरं अहा शाधनम्।

ममेति च भवेजुनुनं ममेति च शाधनम्।

(मतः जातिः १३।४; अधनेपिकः ५१।१९)
'दो आक्षपंका 'मम' (यह मेरा है—ऐसा भाव) मृत्यु
है और तीन अक्षपंका 'म मम' (यह मेरा नगें।
है—ऐसा भाव) अमृत—सनातन अहा है।'

अर्पण-सम्बन्धी विशेष यात

भगवान् 'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' परीते सम्पूर्ण कर्नोको अर्पण करनेको बात इसलिप वरी हैं कि मनुष्ये करण (शरीर,इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, मृत्त्र), उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा क्रियाओंको भूलसे अपनी और अपने लिये मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं । उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुओंसे अविनाशीका क्या सम्बन्ध ? अतः कमीकी चाहे संसारके अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके अर्पण कर दे और चाहे भगवान्के अर्पण कर दे-तीनोंका एक ही नतीजा होगा; क्योंकि संसार प्रकृतिका कार्य है और भगवान् प्रकृतिके स्वामी है । इस दृष्टिसे संसार और प्रकृति दोनों भगवान्के हैं । अतः 'मै भगवान्का हूँ और मेरी कहलानेवाली मात्र वस्तुएँ भगवान्की हैं' इस प्रकार सब वुन्छ भगवानुके अर्पण कर देना चाहिये अर्थात् अपनी ममता उठा देनी चाहिये । ऐसा करनेके बाद फिर साधकको संसार या भगवानसे कुछ भी चाहना नहीं पड़ता; क्योंकि जो उसे चाहिये, उसकी व्यवस्था भगवान् स्वतः करते हैं । अर्पण करनेके बाद फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये । यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तवमें अर्पण हुआ ही नहीं । इसीलिये भगवान्ने विवेक-विचारयुक्त चित्तसे अर्पण करनेके लिये कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि ये पदार्थ भगवानके ही है, अपने हैं ही नहीं।

भगवान्के अर्पणकी बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरहसे (उकताकर भी) अर्पण किया जाय तो भी लाम-ही-लाम है। कारण कि कर्म और वस्त्एँ अपनी हैं ही नहीं। कर्मोंकी करनेके बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है। पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता है। पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होता है, जब यह बात ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय कि करण(शरीरादि),उपकरण (सांसारिक पदार्थ),कर्म और 'खयं' —ये सब भगवान्के ही है। साधकसे प्रायः यह पूल होती है कि वह उपकरणोंको तो भगवान्का भाननेकी चेष्टा करता है, पर 'करण' तथा खयं भी भगवान्के हैं — इसपर ध्यान नहीं देता। इसीलिये उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधककी

उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं — सभीको एकमात्र क्रियाओंको भूलसे अपनी और अपने लिये मान लिया, भगवान्त्रा ही मान लेना चाहिये, जो वास्तवमें उन्हींके हैं। जो कमी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो

नहीं है । भगवान्की वस्तुको भगवान्की ही मानना वास्तविक अर्पण है । जो मनुष्य वस्तुओंको अपनी मानत हुए भगवान्की अर्पण करता है, उसके बरलेमें भगवान् सहुत वस्तुएँ देते हैं, जैसे—पृथ्वीमें जितने बीज बोये जायें, उससे कई गुणा अधिक अत्र पृथ्वी देती हैं, पर कई गुणा मिलनेपर भी वह सीमित ही मिलता है । परन्तु जो वस्तुको अपनी न मानकर (भगवान्को ही मानते हुए) भगवान्के अर्पण करता है, भगवान् उसे अपने-आपको देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं । तारपर्थ है कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे (अन्तःकरणमें वस्तुका महत्त्व होनेसे) उस वस्तुका मूल्य वस्तुमें ही मिलता है और अपनी न मानकर देनेसे खर्य भगवान् मिलते हैं ।

वास्तविक अर्पणसे भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होते है । इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानुको कोई सहायता मिलती है; परन्तु अर्पण करनेवाला कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और इसीमें भगवानुकी प्रसन्नता है । जैसे छोटा बालक आँगनमें पड़ी हुई चावी पिताजीको सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजीका है,आँगन भी पिताजीका है और चाबी भी पिताजीकी है, पर वास्तवमें पिताजी चाबीके मिलनेसे नहीं, प्रत्युत बालकका (देनेका) भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊँचा करके वालकसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा! अर्थात उसे अपनेसे भी ऊँचा (बड़ा) बना लेते है । इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी (खयं) भगवानके ही हैं: अतः उनपरसे अपनापन हटाने और उन्हें भगवान्के अर्पण करनेका भाव देखकर हो वे(भगवान) प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणो हो जाते हैं।

कामना-सम्बन्धी विशेष बात

परमात्माने मनुष्य-शरीरकी रचना बड़े विचित्र ढंगसे को है। मनुष्यके जीवन-निर्वाह और साधनके

लिये जो-जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रदुर मात्रामें प्राप्त है । उसमें भगवत्प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है । उस विवेकको महत्त्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओंका ठीक-ठीक सद्पयोग नहीं करता. प्रत्यत उन्हें अपना मानकर अपने लिये उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओंमें ममता तथा अप्राप्त वस्तुओंको कामना करने लगता है, तब वह जन्म-मरणके बन्धनमें बँघ जाता है । वर्तमानमें जो वस्तु,व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण, युद्धि आदि मिले हुए दोखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बादमें भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे,क्योंकि वे कभी एकरूप नहीं रहते, प्रतिक्षण घदलते रहते हैं, इस वास्तविकताको मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है, वैसा हो मान ले और वैसा ही आचरणमें ले आये तो उसका उद्धार होनेमें किश्चिन्यात्र भी संदेह नहीं है । जैसा जानता है, धैसा मान लेनेका तात्पर्य यह है कि शरीग्रदि पदार्थींको अपना और अपने लिये न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्त्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे । पदार्थीको महत्त्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्तिसे अपनेको कृतार्थ मानना महान् बन्धन है । नाशवान् पदार्थीको महत्त्व देनेसे ही उनकी नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । कामना सम्पूर्ण पापों, तापों, दुःखों, अनथों, नरकों आदिको जड़ है। कामनासे पटार्थ मिलते नहीं और प्राख्यवशात मिल भी जाय सो टिकते नहीं। कारण कि पदार्थ आने-जानेवाले हैं और 'खयं' सदा रहनेवाला है। अतः कामनाका त्याग करके मनुष्यको कर्तव्य-कर्मका

यहाँ शहा हो सकती है कि कामनाके बिना कर्मोमें प्रवृत्ति कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि कामनाकी पूर्ति और निवृत्ति—दोनोंके लिये कर्मोंने प्रवति होती है। साधारण मन्त्य कामनाकी पूर्तिके लिये कमोंने प्रवृत्त होते हैं और साधक आलशुद्धि-रेत् कामनाको निवृतिक लिये (गीता५।११) । यासवर्मे कर्मीमें प्रवृति कामनाकी निवृत्तिके लिये ही है, कामनाकी पुर्तिके लिये नहीं ।

पालन करना चहिये ।

मनुष्य-शरीर उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही मिल है । उद्देश्यकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नही रहता । कामना-पूर्तिके लिये कमीमें प्रवृत्ति उनी मनुष्योंको होती है, जो अपने वास्तविक वहेश्य

ऐसे मनुष्योंको भगवान्ने 'कृपण' (दीन या दयाका पात्र) कहा है— 'कृपणाः' फंलहेनवः' (गीता २ 1४९) । इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्यकी सामने रखकर (कामनाकी निवृत्तिके लिये) कर्मेमि प्रवृत होते हैं, उन्हें भगवान्ने 'मनीषी' (युद्धिमान् या ज्ञानी)

(नित्यतत्त्व परमात्पाको प्राप्ति) को भूले हुए हैं।

कहा है-- 'फलं त्यक्वा मनीषिण:' (गीता २ । ५१) । सेवा, स्वरूप-वोध और भगवत्राप्तिका भाव उद्देश्य है, कामना नहीं । नाशवान् पदार्थीकी प्राप्तिका भाग ही कामना है। अतः कामनाके विना कर्मोमें प्रवृति नहीं होती-ऐसा मानना भूल है। उदेश्यकी पूर्तिक

अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर संसार-(जड़ता-) से अपना सम्बन्ध मान लेनेसे हैं। आवश्यकता और कामना—दोनोंकी उत्पति होती है। संसारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वधा त्याग होनेपर आवश्यकता को भूति और कामनाकी निवृति हो जाती . \$ 1

'निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतन्वरः'-सम्पूर्ण कर्मो और पदार्थी-(कर्मसामग्री-) को भगवदर्पन

लिये भी कर्म सचाररूपसे होते हैं।

करनेके बाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ अंश शेष रह सकता है । उदाहरणार्थ-हमने किसीके पुस्तक दी । उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे भनमें ऐसा भाव आ जाता है कि यह भेरी पुस्तक पद रहा है। यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक अर्पण करनेके बाद भी शेष है । इस अंशका त्याग करनेके लिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू नयी यस्तुकी 'कामना' मत कर, प्राप्त वस्तुमें 'ममता' मन कर

अर्पण करनेकी कसौटी यह है कि कामना, ममरा और संतपका अंग भी न रहे। . . जिन सापन्हेंनो सब कुछ भगतदर्भन करेंनेह बाद भी पूर्वमंत्रसायरा शरीर्टींद पदार्थोंकी कामने,

और नष्ट यस्तुका "संताप" मत कर।' सब कुछ मेरे

ममता तथा संताप दीखते हैं. उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिये । कारण कि जिसमें कामना दोखती है. वही कामनारहित होता है: जिसमें ममता दीखती है. वही ममतारहित होता है और जिसमें संताप दीखता है, वही संतापरहित होता है । इसी प्रकार जो देहको 'अहम' (मैं) मानता है, वही विदेह (अहंतारहित) होता है। अतः मनुष्यमात्र कामना, ममता और संताप-रहित होनेका पूरा अधिकारी है ।

गीतामें 'जबर' शब्द केवल यहीं आया है। युद्धमें कौटुम्बिक स्नेह आदिसे संताप होनेकी सम्भावना रहती है। अतः युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करते समय विशेष सावधान रहनेके लिये भगवान 'विगतज्वरः' पद देकर अर्जुनसे कहते हैं कि तू सन्तापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर ।

अर्जुनके सामने युद्धके रूपमें कर्तव्य-कर्म था, इसलिये भगवान् 'युध्यस्व' पदसे उन्हें युद्ध करनेकी आज्ञा देते हैं । इसमें भगवान्का तात्पर्य युद्ध करनेसे नहीं, प्रत्युत कर्तव्य-कर्म करनेसे हैं । इसलिये समय-समयपर जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, उसे साधकको निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके परिणाम (सिद्धि या असिद्धि) को तरफ नहीं देखना चाहिये । सिद्धि-असिद्धि, अनुकुलता-प्रतिकृलता आदिमें सम रहना 'विगतज्वर' होना है; क्योंकि अनुकूलतासे होनेवाली प्रसन्नता और प्रतिकृलतासे होनेवाली उद्विग्नता—दोनों ही ज्वर (संताप) है। राग-द्वेप हर्प-शोक, काम-क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेपमें गग-द्वेप, चित्ता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियाँ (विकार) हैं, वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही 'विगतज्वरः' पदका तात्पर्य है।

#### विशेष वात

जब साधकका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री

(बात.परिस्थित आदि) होती है, वह सब साधनरूप (साधन-सामग्री)हो जातो है। फिर उस सामग्रीमे बढिया और घटिया- ये दो विभाग नहीं होते । इसीलिये सामग्री जो है और जैसी है. वहीं और वैसी ही भगवानके अर्पण करनी है । भगवानने जैसा दिया है. वैसा ही उन्हें वापस करना है।

> सम्पर्ण कर्मीको भगवानके अर्पण करनेके बाद भी अपनेमें जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं. उन्हें भी भगवानके अर्पण कर देना है। भगवानके अर्थण कारोमे वह भगविष्य हो जाता है।

> योगारूढ होनेमें कर्म करना ही हेत कहा जाता है-'आरुरुक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमच्यते' (गीता ६ । ३) । कारण कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही साधककी पता लगता है कि मझमें क्या और कहाँ कमी (कामनां .ममता आदि) है ?\* इसीलिये चारहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग-(कर्मयोग-) को श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि ध्यानमे साधककी दृष्टि विशेषरूपसे मनकी चञ्चलता पर हो रहती है और वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे ध्यानको सफलता मान लेता है। एरन मनकी चञ्चलताके अतिरिक्त दूसरी कमियों-(कामना, ममता आदि-) की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है, जब वह कर्म करता है। इसलिये भगवान प्रस्तत श्लोकमें'यध्यस्व'पदसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते

जैसे दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें भगवानने सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म करनेकी आजा दी थी, ऐसे ही यहाँ (तीसवें श्लोकमें) निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं। जब युद्ध-जैसा घोर (क्रूर) कर्म भी समभावसे किया जा सकता है. तव ऐसा कौन-सा दूसरा कर्म है , जो समभावसे न किया जा सकता हो? समभाव तभी होता है जब 'शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं—

<sup>\*</sup> उदाहरणार्थ— एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिमें मन लगाकर सेवाकार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है— यह उसमें कमी हुई । ऐसी कमियोंका पता कर्म करनेपर ही लगता है।

न कि अपना अधिकार जमानेके लिये । अतः हमें प्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका नहीं । भगवान्ने मनुष्यको ये बस्तुएँ इतनो उदारतापूर्वक और इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको ये वस्तुएँ अपने ही दीखने लगती हैं । इन वस्तुओंको अपनी मान लेना भगवानकी उदारताका दरुपयोग करना है। जो वस्त्एँ अपनी नहीं हैं, पर जिन्हें भूलसे अपनी मान लिया है, उस भूलको मिटानेके लिये साधक अध्यात्मचित्तसे गहरा विचार करके उन्हें भगवानुके अर्पण कर दे अर्थात भूलसे माना हुआ अपनापन हटा ले।

एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्त्व-(परमात्मा-) को प्राप्ति का है, ऐसा साधक यदि कमें करनेमें निमित्तमात्र बन जाना चाहिये। अपनेमें गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्टरूपसे समझमें स्वामीपनेका अभिमान नहीं करना चाहिये i आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत विद्युड़नेवाली होती है। शरीर, अपमान, सुख-दुःख आदि जो कुछ आये, उनकी भी पद,अधिकार,शिक्षा, योग्यता, धन, सम्पति, जमीन साधक भगवान्का ही माने और उनसे अपना कोई आदि जो कुछ मिला है, संसारसे ही मिला है और प्रयोजन न रखे । कर्तव्यमात्र प्रप्त परिस्थितिके अनुरूप संसारके लिये ही है। मिली हुई वस्तुओंको चाहे होता है। परिस्थितिके अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने संसार- (कार्य-) का माने, चाहे प्रकृति- (कारण-) कर्तव्यका पालन करता रहे । यही भगवान्के मतना का माने और चाहे भगवान्-(स्वामी) का माने, पर सदा अनुसरण करना है। सार (मुख्य) बात यही है कि वे अपनी नहीं हैं। 'मुख्यन्ते तेऽपि कर्मीप:' —पगवान् अर्नुतरे जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, वे अपने लिये कैसे हो मानो यह कहते हैं कि मै तुम्हें तो सर्वस्त मेरे अर्पन

सकती है? और न कोई 'कर्म' ही अपने लिये करना है । अपने कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जिनको मैं इस प्रकार लिये किये गये कर्म याँधनेवाले होते हैं (गीता ३।९) स्पष्ट आज्ञा नहीं देता है, वे भी अगर इस मत-अर्थात् यज्ञ- (निय्कामभावपूर्वक परहितके लिये किये (मिले हुएको अपना न मानकर कर्तव्य-कर्मका पालन

जानेवाले कर्तव्य-कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अपने करना) के अनुसार चलेंगे, तो ये भी मुक्त है लिये किये गये) कर्म मनुष्यको बाँधनैवाले होते हैं। जायेंगे। कारण कि यह मत हो ऐसा है कि घड़े यज्ञके लिये कर्म करनेवाले साधकके सम्पूर्ण वर्म, मुझे माने या न माने, केवल इस मतका पालन संज्ञित-कर्म भी विलीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है । ये त्वेतद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्।

विश्वका एकमात्र खामी मानते हुए साधकको संसार्मे सेवककी तरह रहना चाहिये । सेवक अपने खामीके समस्त कार्य करते हुए भी अपनेको कभी खामी नहीं मानता । अतः साधकको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, घरि, पदार्थ आदिको अपना न मानकर केवल भगवानुक मानते हुए अपने कर्तव्यका पालन कर देना चाहिये;

भगवान् समस्त लोकोंके महान् ईधर (स्वामी) है-

'सर्वलोकमहेश्वरम्'(गीता ५ 1२९) । जब मन्य

अपनेको वस्तुओंका स्वामी मान लेता है, तब वह

अपने वास्तविक स्वामीको भूल जाता है; क्योंकि वह

अपनेको जिन वस्तुओंका स्वामी मानता है, उसे उन्हें

वस्तुओंका चिन्तन होता है। अतः भगवानको है

सर्वस्व भगवदर्पण करनेके बाद लाभ-हानि, मान-

करके कर्तव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, साधकको न तो कोई 'वस्तु' अपनी माननी है अतः मेरी आज्ञाका पालन करनेसे तुन्हारे मुक्त होनेमें

नष्टानचेतसः ।। ३२ ।।

मर्वजानविमदांसान्विद्धि

परन्तु जो मनुष्य मेरे इस मतमें दोप-दृष्टि करते हुए इसका अनुष्टान नहीं करते,उन मामार्ण जानोंमें मोहित और अविवेकी मनुष्योंको नष्ट हए ही समझो ।

व्याख्या—'ये स्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्टन्ति मे मतम्'— तीसवें श्लोकमें वर्णित सिद्धान्तके अनुसार चलनेवालोंके लाभका वर्णन इकतीसवें श्लोकमें करनेके बाद इस सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवालोंकी पृथक्ता करने-हेत यहाँ 'त' पदका प्रयोग हुआ है ।

जैसे संसारमें सभी खार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो , ऐसे ही भगवान् भी चाहते हैं कि समस्त कमोंको मेरे ही अर्पण किया जाय, मेरेको ही खामी माना जाय—इस प्रकार मानना भगवान् पर दोषारोपण करना है।

कामनाके विना संसारका कार्य कैसे चलेगा ? ममताका सर्वधा स्थाग तो हो ही नहीं सकता; राग-द्वेपादि विकारोंसे रहित होना असम्भव है— इस प्रकार मानना भगवानके 'मत'पर दोपारोपण करना है।

भोग और संग्रहकी इच्छावाले जो मनुष्य शरीरादि पदार्थोंको अपने और अपने लिये मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिये हो करते हैं, वे भगवान्के मतके अनुसार नहीं चलते ।

'सर्वज्ञानियुद्धान् तान्'—जो मनुष्य भगवान्वे मतका अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकारके सांसारिक शानी-(विद्याओं, कलाओं आदि-) में मोहित रहते हैं । वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलिविजन आदि आविष्कारोंमें, उनके कला-कौशलको जाननेमें तथा नये-नये आविष्कार करनेमें ही रचे-पूचे रहते हैं । जलपर तैरने, मकान आदि बनामे, चित्रकारी करने आदि शिल्पकलाओंमें, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र आदिको जानकारी प्राप्त करनेमें तथा उनके द्वारा विलक्षण विस्ताल वमस्कार दिखानेमें, देश-विदेशकी भाषाओं, लिपियों, रीति-रिवाजों, खान-पान आदिकी जानकारी प्राप्त करनेमें ही वे लगे रहते हैं । जो कुळ है, वह यही है— ऐसा उनका निश्चय होता है (गीता १६ । ११) । ऐसे लोगोको यहाँ सम्पूर्ण जानोंमें मोहित कहा गया है ।

'अचेतसः'— भगवान्के मतका अनुसरण न करनेवाले मनुष्योमें सत्-असत्, सार-असार, धर्म-अधर्म, वन्धन-मोक्ष आदि पारमार्थिक वार्तोका भी ज्ञान (विवेक) महीं होता । उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशुकी तरह चेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विश्विप्तचित मूढ़ पुरुष होते हैं—'मोघाशा मोधकर्माणी मोधज्ञाना विचेतसः'(गीता ९ । १२)।

'विद्धि नष्टान्' — मनुष्य-रारीरको पाकर भी जो भगवान्के मतके अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्योंको नष्ट हुए ही समझना चाहिये। तारार्थ है कि वे मनाय जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़े रहेंगे।

मनुष्यजीवनमें अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना रहती है (गीता ८१५) । अतः जो मनुष्य वर्तमानमें भगवान्के मतका अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्यमें सत्संग आदिके प्रभावसे भगवान्के मतका अनुसरण वर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परन्तु यदि उन मनुष्योंका भाव जैसा वर्तमानमें है, वैसा ही भविष्यमें भी बना रहा तो उन्हें (भगवत्यात्तिसे बिद्यत रह जानेके कारण) नष्ट हुए ही समझना चाहिये। इसी कारण भगवान्ने ऐसे मनुष्योंके लिये नष्टान् विद्विद पदोंका प्रमोग किया है।

भगवान्के मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेपपूर्वक करता है। राग और ट्वेप— दोनो ही मनुष्यके महान् शत्रु हैं—'तौ हास्य परिपन्धिनौ'(गीता ३। ३४)। नाशवान् होनेके कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग-द्वेपपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य तादात्य, ममता और कामनासे आबद्ध होकर बार-बार नीच योनियों और मरकोंको प्राप्त होता रहता है। इसीलिये भगवान्ते ऐसे मनुष्योको नष्ट हुए ही समझनेकी वात कही है।

इकतीसर्वे और व्यतीसर्वे — दोनों श्लोकोंमें पगवान्ने कहा है कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और न चलनेवाले मनुष्योंका पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान्को माने या न माने, इसमें भगवान्का कोई आग्रह नहीं है, परन्तु उसे भगवान्के मत-(सिद्धान्त-) का पालन अवश्य करना चाहिये— इसमें भगवान्की आज्ञा है। अगर वह

ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जायगा । अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उदार कर है। हाँ, यदि साधक भगवान्को मानकर उनके मतका अनुष्ठान करे तो भगवान् उसे अपने-आपको दे देंगे । परन्त यदि भगवानको न मानकर केवल उनके मतका

-तालर्य यह है कि भगवानुको माननेवाले को दे को प्राप्ति और भगवान्का मत माननेवालेको महिन्हे प्राप्ति होती है।

सम्बन्ध—भगवान्के मतके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है— ऐसा क्यों है? इसंब उत्त भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

#### प्रकृतेज्ञानवानपि । सदुशं चेष्टते खस्याः

प्रकृतिं यान्ति भूतानि नियहः किं करिष्यति।। ३३ ।।

सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं । ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ट करता है । फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा?

व्याख्या-'प्रकृति यान्ति भूतानि'-जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे स्वभाव अथवा सिद्धान्तको सामने रखकर किये जाते हैं। स्वभाव दो प्रकारका होता है- गग-द्वेपरवित और गग-द्वेपयुक्त । जैसे, ग्रस्तेमें चलते हुए कोई बोर्ड दिखायी दिया और उसपर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग-द्वेपसे हुआ और न किसी सिद्धान्तसे , अपित राग-द्वेपरहित स्वभावसे स्वतः हुआ । किसी मित्रका पत्र आनेपर उसे रागपूर्वक पढ़ते हैं और शत्रुका पत्र आनेपर उसे द्वेषपूर्वक पढते हैं, तो यह पढना राग-द्वेषयक स्वभावसे हुआ । गीता, रामायण आदि सत्-शास्त्रोंको पढ़ना 'सिंद्रात्त' से पढ़ना हुआ । मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके लिये ही है: अंतः परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे कर्म करना भी सिद्धान्तके अनुसार कर्म करना है।

इस प्रकार देखना, सुनना, सूँथना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएँ स्वभाव और सिद्धान्त— दोनोंसे होती हैं । राग-द्वेपरित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्यत राग-द्वेषयुक्त स्वभाव दोषी होता है। राग-द्वेषपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ मनुष्यको बाँधती है; क्योंकि इनसे स्त्रमाव अशुद्ध होता है और सिद्धान्तसे होनेवाली क्रियाएँ उद्धार करनेवाली होती हैं; क्योंकि इनसे स्वभाय शुद्ध होता है। स्वमाय अशुद्ध होनेके कारण ही

संसारसे माने हए सम्बन्धका विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शृद्ध होनेसे संसारसे माने हुए सम्बयन सुगमतापूर्वक विच्छद हो जाता है।

ज्ञानी महापरुषके अपने कहलानेवाले शरीखा स्वतः क्रियाएँ हुआ करती हैं; क्योंकि उसमें कर्तृत्यभिमंत्र नहीं होता । परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधककी क्रियंरै सिद्धान्तके अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सर्व सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाय,ऐसे ही साधक निरत्तर सावधान रहता है मि कहीं कोई किया राग-द्वेषपूर्वक न हो जाय। ऐसी सावधानी होनेपर साधकका स्वभाव शीघ्र शुद्ध हैं। जाता है और परिणाम-स्वरूप यह कर्म-बर्यनसे मुङ ह्ये जाता है।

यद्यपि क्रियामात्र स्वामाविक ही प्रकृतिके हुए होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष कियाओंके साथ अपन सम्बन्ध मानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मन लेता है (गीता ३ 1२७) । पदार्थी और क्रियाओं हे अपना सम्बन्ध माननेक कारण ही राग-द्वेष ठरात्र होते हैं, जिनमें जन्म-मरणरूप यन्थन होता है। परनु प्रकृतिसे सम्बन्ध न माननेवाला साधक अपनेको सङ अकर्ता हो देखता है (गीता १३ । २९)

स्त्रभावमें मुख्य दोष आयृत पदार्थीका सर्ग ही

<sup>\*</sup>सिद्धान्त यह है, जो शास्त्र और भगवान्की आक्राके अनुसार हो । शास्त्र और भगवान्क आजाके विपरीत सिद्धान्त भान्य नहीं है ।

है। जबतक स्वभावमें राग रहता है, तभीतक अशुद्ध कर्म होते हैं । अतः साधकके लिये राग ही बन्धनका मख्य कारण है।

राग माने हए 'अहम्' में रहता है और मन, बद्धि. इन्द्रियों एवं इन्द्रियोंके विषयोंमें दिखायी देता है ।

'अहम' दो प्रकारका है-

१-चेतनद्वारा जड़के साथ माने हुए सम्बन्धसे होनेवाला तादात्म्यरूप 'अहम' ।

प्रकृतिका ২-জ্ धातुरूप 'अहम्'—'महाभूतान्यहंकारः' (गीता १३ । ५) ।

जड़ प्रकृतिके धातुरूप 'अहम्' में कोई दोप नहीं है; क्योंकि यह 'अहम्' मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिकी तरह एक करण ही है। इसलिये सम्पूर्ण दोष माने हुए 'अहम्' में हो हैं । ज्ञानी महापुरुषमें तादात्त्यरूप 'अहम्' का सर्वथा अभाव होता है: अतः उसके कहलानेवाले शरीरके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ प्रकृतिके धातुरूप 'अहम्'से ही होती हैं । वास्तवमें समस्त प्राणियोंको सब क्रियाएँ इस धातुरूप 'अहम्' से ही होती हैं, परन्तु जड़ शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेवाला अज्ञानी पुरुष ठन क्रियाओंको अपनी तथा अपने लिये मान लेता है और बँध जाता है । कारण कि क्रियाओंको अपनी और अपने लिये माननेसे ही राग उत्पन्न होता है \* ।

'सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि'-यद्यपि अन्तःकरणमें राग-द्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी प्रकृति निर्दोप होती है और वह प्रकृतिके वशीभृत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो प्रकृति-(स्वभाव-)के अनुसार ही करता है। जैसे, कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलनेके लिये कहा जाय, तो वह बोल नहीं सकेगा । वह जिस भाषाको जानता है, उसी भाषामें बोलेगा ।

भगवान् भी अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) को वशमें करके जिस योनिमें अवतार लेते हैं, उसी योनिके

Anti-the-break-continues and a second as a second खभावके अनुसार चेष्टा करते हैं; जैसे-भगवान राम या कृष्ण-रूपसे मनुष्ययोनिमें अवतार लेते हैं तथा मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियोंमें अवतार लेते हैं तो वहाँ उस-उस योनिके अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवानके अवतारी शरीरोंमें भी वर्ण, योनिके अनुसार स्वभावकी भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती । इसी तरह जिन महापुरुपोंका प्रकृति-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभावकी भिन्नता तो रहती है, पर परवशता नहीं रहती। परन्तु जिन मनुष्योंका प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभावकी भिन्नता और परवशता —दोनों रहती हैं।

यहाँ 'स्वस्थाः' पदका तात्पर्य यह है कि जानी महापुरुषकी प्रकृति निर्दोप होती है। वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वशमें होती है। कमोंको फल-जनकताका मूल बीज कर्तृत्वाभिमान स्वार्थ-बृद्धि है। ज्ञानी महापुरुषमें कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ-युद्धि नहीं होती । उसके द्वारा चेष्टामात्र होती है । बन्धनकारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं । इसीलिये यहाँ 'चेष्टते' पद आया है । उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके हाए होनेवाली क्रियाएँ भी महान शद्ध एवं साधकोंके लिये आदर्श होती हैं।

पीछेके और वर्तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके संस्कार, वर्तमानका सङ्ग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन. उपासना, चिन्तन, क्रिया, भाव आदिके अनुसार स्वभाव बनता है। यह खभाव सभी मनुष्योंमें भिन्न-भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनानेमें सभी मनुष्य स्वतन्त है । व्यक्तिगत स्वभावको भित्रता ज्ञानी महापरुपोंमें भी रहती है । चेतनमें भित्रता होती ही नहीं और प्रकृति -(स्वभाव)में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषय । जैसे एक जाति होनेपर भी आम आदिके वक्षोंने अवात्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति (स्वभाव) शुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरुषोंमें प्रकृतिका भेद रहता है ।

<sup>\*</sup> शरीरके बढ़ने, बदलने आदि क्रियाओंके समान शरीर-निर्वाहको व्यावहारिक क्रियाएँ भी स्वाभाविक-रूपसे होती हैं, परन्तु राग-द्वेष रहनेसे साधारण पुरुषोंकी तो इन (व्यावहारिक) क्रियाओंमें लिप्तता रहती है, पर राग-द्वेय न रहनेसे ज्ञानी महापुरुयकी लिप्तता नहीं होती ।

ज्ञानी महापुरुपका स्वभाव शुद्ध (गग-द्वेषपहित) होता है; अतः वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता । इसके विपरीत अशुद्ध (सग-द्वेषयुक्त) स्वभाववाले मनुष्य अपनी बनायी हुई परवशतासे बाध्य होकर कर्म करते हैं ।

'निम्रहः किं करिष्यति'— जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनको क्रियाएँ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) है, उन पुरुपोंकी क्रियाएँ तो प्रकृतिके अनुसार होंगी ही । इस विषयमें हठ उनके काम नहीं आयेगा । जिसका जैसा स्वभाव है, उसे उसीके अनुसार कर्म करने पड़ेंगे । यदि खभाव अशुद्ध हो तो वह अश्द्ध कमेंमिं और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कमोमि मनुष्यको लगा देगा।

अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका स्याग करना चाहते हैं, तब भगवान् उन्हें यही कहते है कि तेरा स्वभाव तुझे वलपूर्वक युद्धमें लगा देगा-'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'(१८ । ५९); वयोकि रीरे स्वभावमें क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करनेका प्रवाह है । इसलिये स्वाभाविक कमेंसि वैधा हुआ तू परवरा होकर युद्ध करेगा अर्थात् इसमें तेग्र हठ काम नहीं आयेगा--'करिप्यस्यवशोऽपि तत्'(१८ । ६०) ।

जैसे सौ मील प्रति घंटेको गतिसे चलनेवाली मोटर अपनी नियत क्षमतासे अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषके द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृतिके विपरीत चेष्टा नहीं होगी । जिनकी प्रकृति अराद है, उनकी प्रकृति विगड़ी हुई मीटरके समान है। विगड़ी हुई मीटरको सुधारनेके दो मुख्य उपाय है— (१) मोटरको खुद ठीक करना और (२) मोटरको कारखानेमें पहुँचा देना । इसी प्रकार अशस्त प्रकृतिको सुधारनेके भी दो मुख्य उपाय है-- (१) राग-द्वेपसे गहत होकर कर्म करना (गीता ३ ।३४) और (२) भगवान्के शरणमें चले जाना (गांता १८ । ६२ ) । यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटरके यशमें नहीं हैं, और यदि मोटर विगड़ी हुई है तो हम मोटरके बराने हैं । ऐसे ही हानी महापूरप प्रकृतिके शहर होनेक कारण प्रकृतिक वसमें नहीं होना

· 不是是在这样的,我们也是这样的,我们也是这些人的,我们也是我们的,我们也是我们的。 और अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके अशुद्ध होनेके कर प्रकृतिके वशमें होता है।

जिसकी युद्धिमें जड़ता-(सांसारिक भाग है

संग्रह-) का ही महत्त्व है, ऐसा मनुष्य कितन । विद्वान् क्यों न हो, उसका पतन अवश्यमार्था है परन्तु जिसकी बुद्धिमें जड़ताका महत्त्व नहीं है औ भगवत्प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद न भी हो, तो भी उसका उत्थान अवश्यमानी है कारण कि जिसका उद्देश्य भीग और संग्रह न होन केवल परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके समह भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नतिमें सहायक है जाते हैं । अतः साधकको सर्वप्रथम परमात्मप्रानिक उद्देश्य बना लेना चाहिये, फिर उस उद्देश्यको मिढिरे लिये गग-द्वेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चाहिये। चग-द्रेपसे चहित होनेका सुगम उपाय है—मिले हुर शरीरादि पदार्थीको अपना और अपने लिये न मानी हर दूसरोंको सेवाम लगाना और यदलेम दूसरेंसे

कछ भी न चाहना । प्रकृतिके वशमें न होनेके लिये साधककी चाहिये कि वह किसी आदर्शको सामने रखकर वर्त्रयं पर्न करे । आदर्श दो हो सकते है-(१) भगवान्न मत (सिद्धानः) और (२) श्रेष्ठ महापुरुपेना आवरण । आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्परी प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्यप्राप्त परमात्मवत्वस अनुभव हो जाता है । इसके विपर्रात आदर्शकों समिरे न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य राग-द्वेपपूर्वक हैं। सव कर्म करता है, जिससे राग-द्वेष पुष्ट हो जते है और उसका पतन हो जाता है—'नष्टान् विद्धि' (गीता ३ (३२) ।

जैसे नदीके प्रवाहको हम'रोक तो नहीं मार्च, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे हैं कर्मीन प्रवाहकी रोक हो नहीं सकते, पर ठमका प्रवाह में ह सकते हैं । नि.सार्यभावसे केयल दूसर्रोके दिवके लिं कर्म करना ही कमेंकि प्रकारको मोइना है। असी लिये किशियात्र भी कर्म करनेसे कर्मीक प्रवाह मुहे<sup>गह</sup> नहीं । तारपर्य यां कि केमंल दूसर्गके हिनके निये कर्म करनेसे कर्मोंका प्रवाह संसारकी ओर हो जाता है और साधक कर्म-वन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बर्थ—प्रत्येक मनुष्यका अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ही जन्म होता है; अतः उसे अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं । इसलिये अब भगवान् आगेके श्लोकमें प्रकृतिको शुद्ध करनेका उपाय बताते हैं ।

## इन्द्रियस्पेन्द्रियस्पार्थे रागहेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ।।३४ ।।

इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें (प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें) मनुष्यके राग और द्वेष व्यवस्थासे (अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर) स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके चशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि ये दोनों ही इसके (पारमार्थिक मार्गमें विघ्न डालनेवाले) शत्र हैं।

व्याख्या—इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थे सगहेषौ व्ययस्थितौ —
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-इेपको अलग-अलग
स्थित बतलानेके लिये यहाँ 'इन्द्रियस्थ' पद दो बार
प्रयुक्त हुआ है। ताल्पर्य यह है कि प्रत्येक
इन्द्रिय—(श्रीत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण-) के
प्रत्येक विषय—(शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्थ-)
में अनुकूलता-प्रतिकूलताकी मान्यतासे मनुष्यके राग-इेप
स्थित रहते हैं। इन्द्रियके विषयमें अनुकूलताका भाव
होनेपर मनुष्यका उस विषयमें 'राग' हो जाता है और
प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस विषयमें 'द्वेष' हो जाता है औ

वास्तवमें देखा जाय तो राग-द्वेप इन्द्रियोंक विषयोंमें महीं रहते । यदि विषयोंमें राग-द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय लगता । परनु ऐसा होता नहीं; जैसे—वर्षा किसानको तो प्रिय लगती है, पर कुम्हारको अप्रिय । एक मनुष्यको भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता; जैसे—टंडी हवा गरमीमें अच्छी लगती है, पर सरदीमें बुरी । इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं अर्थात् मनुष्य विषयोंमें अपना अनुकूल या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं अर्थात् मनुष्य विषयोंमें अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुए भानकर राग-द्वेष कर लेता है । इसलिये भगवान्ने राग-द्वेषको प्रत्येक ईन्द्रियके प्रत्येक विषयमें स्थित बताया है । वास्तवमें राग-द्वेष माने हुए 'अहम' (भै-पन)

में रहते हैं" । शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम्' कहलाता है । अतः जवतक शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध रहता है, तबतक उसमें राग-द्वेप रहते हैं और वे ही राग-द्वेष, बुद्धि, भन, इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रतीत होते हैं । इसी अध्यायके सैतीसवेंसे तैतालीसवें श्लोकतक भगवानने इन्हीं राग-द्वेपको 'काम' और 'क्रोघ' के नामसे कहा है। राग और द्वेपके ही स्थलरूप काम और क्रोध है। चालीसवें श्लोकमें बताया है कि यह 'काम' इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें रहता है। विषयोंको तरह इनमें (इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें) 'काम'को प्रतीति होनेके कारण ही भगवानने इनको 'काम'का निवास-स्थान बताया है । जैसे विषयोंमें राग-देवको प्रतीतिमात्र है, ऐसे ही इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें भी राग-द्वेषको प्रतीतिमात्र है। ये इन्द्रियाँ, भन और बृद्धि तो केवल कर्म करनेके करण (औजार) हैं। इनमे काम-क्रोध अथवा राग-द्वेप हैं ही कहाँ? इसके सिवाय दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें भगवान कहते हैं कि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको प्रहण न करनेवाले परुषके विषय तो निवत हो जाते हैं. पर उनमें रहनेवाला उसका राग निवृत्त नहीं होता । यह राग परमात्माका साक्षात्कार होनेपर निवृत्त हो जाता 音」

'तयोर्न वशमागळेत्'—ईन पदोंसे भगवान् साधकको आधासन देते हैं कि राग-द्वेपको वृत्ति उत्पन्न

<sup>&</sup>quot; भगवान्ते 'रसवर्ज स्तोऽप्यस्य' (गीता २ । ५९) घटोर्जे 'अस्य' घटते यह लक्ष्य कराया है कि राग-दूर्य माने हुए 'अहम्' में (भाषकर्षे) रहते हैं ।

होनेपर उसे साधन और साध्यसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, अपितु राग-द्वेपकी वृत्तिके वशीमृत होकर उसे किसी कार्यमें प्रवृत अथवा निवृत नहीं होना चाहिये । कमेर्नि प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्रके अनुसार ही होनी चाहिये (गीता १६ । २४) । यदि गग-द्वेपको लेकर ही साधककी कर्मोर्मे प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तालपं यह होता है कि साधक एग-द्वेपके वशमें हो गया है । रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे 'राग' पृष्ट होता है और द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे 'द्वेप' पष्ट होता है । इस प्रकार गग-द्वेप पष्ट होनेके फलखरूप पतन ही होता है।

जब साधक संसारका कार्य छोडकर भजनमें लगता है, तब संसारकी अनेक अच्छी और मंगे ! स्फरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं. जिनसे वह घवरा जाता है । यहाँ भगवान् साधकको मानो आशासन देते हैं कि उसे इन स्फरणाओंसे घवराना नहीं चाहिये । इन स्फरणाओंकी वास्तवमें सत्ता ही नहीं है; क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं: और यह सिद्धान है कि उत्पन होनेवाली चस्तु नष्ट होनेवाली होती है । अतः विचारपूर्वक देखा जाय तो सुनरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही है। कारण यह है कि संसारका कार्य करते समय अवकारा न मिलनेसे स्कुरणाएँ दवी रहती हैं और संसारका कार्य छोड़ते ही अवकाण मिलनेसे पूराने संस्कार सुन्दणाओंक रूपमें याहर निकलने लगते हैं। अतः साधकको इन अच्छी या बरी स्फरणाओंसे भी राग-द्रेप नहीं करना चाहिये, प्रत्युत सावधानीपूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्य रहना चाहिये । इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदिमें भी गग-देव नहीं करना चाहिये ।

## राग-द्वेपपर विजय पानेके उपाय

राग-द्वेषके वशीभूत होकर कर्म करनेसे राग-द्वेष पष्ट (प्रयत्त) होते हैं और अशुद्ध प्रकृति (स्तमाय) का रूप घारण कर लेते हैं । प्रवृतिके अशुद्ध होनेपर प्रकृतिको अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृतिकी अधीनतामे होनेवाले कर्म मनुष्यको बाँधते हैं । अतः गग-देवके यशमें हैकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं

होनी चाहिये-यह उपाय यहाँ बताया गया । इसने पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत्स अनुसरण करता है, वह कर्म-बन्धनसे छट जाता है (गीता ३ ।३१) । इसलिये राग-देवकी वर्तिके वस्ते न होकर मगवानुके मतके अनुसार कर्म करने राग-द्वेप सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । तात्पर्य यह कि साधक सम्पूर्ण कर्मीको और अपनेको भी भलोगाँउ भगवदर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिये नहीं हैं, प्रत्युत भगवान्के लिये ही हैं; जिन्हें कर्म होते हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी भगवानके ही हैं; और मैं भी भगवानका ही हैं। फिर निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर कर्तव्य-कर्न करनेसे राग-द्वेप मिट जाते हैं । इस प्रकार भगवानुके मत अर्थात् सिद्धान्तको सामने रखकर हो किसी कार्यने प्रवृत या निवत होना चाहिये ।

सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृतिका कार्य है और शरीर सृष्टिवर एक अंश है। जबतक शरीरके प्रति ममता रहती है. तभीतक राग-द्वेप होते हैं अर्थात् मनुष्य रचि या अरुचिपूर्वक वस्तुओंका प्रहण और त्याग करता है। यह रुचि-अरुचि ही राग-द्वेपका सुक्ष्म रूप है। राग-द्रेपपर्वक प्रयति या निवृति होनेसे राग-द्रेप पृष्ट होते हैं: परन्तु शास्त्रको सामने रखकर किसी कर्मने प्रवृत्त या निवृत्त होनेसे राग-द्वेष मिट जाते हैं । कारण कि शासके अनुसार चलनेसे अपनी रुचि और अरुचिकी मुख्यता नहीं रहती । यदि कोई मनुय शास्त्रको नहीं जानता, तो उसके लिये महर्षि घेरव्यासकीके वचन है-

श्र्यतां धर्मसर्वस्वं चैवावधार्यताम् । भन्या न समावोत् ।। प्रतिकृत्सानि पोर्वा आत्पनः

(प्रधाराण, सृष्टि॰ १९ ।३५५-५६)

है मनुष्यो ! तुमलोग धर्मका सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिये नहीं चहते, उसको दसर्गेक प्रति न करें।'

जीयसुरू महापुरुष भी शास्त्र-मर्पादाकी ही स्वदर देने हैं। इस्मेलिये शाद्धमें पिण्डदान करते समय विकारोका गाथ प्रत्यक्ष दिखायों देनेपर भी भीव्यविकानहरें

Anankan kanana kananan kanan kan शास्त्रके आज्ञानुसार कुशोंपर ही पिण्डदान किया (महाभारत, अनशासन॰ ८४ ।१५-२०) । अतः साधकको सम्पूर्ण कर्म शास्त्रके आज्ञानुसार ही करने चाहिये ।

गग-द्रेप मिटानेके इच्छ्क साधकोंके लिये तो कर्म करनेमें शास्त्रप्रमाणकी आवश्यकता रहती है. पर राग-द्वेषसे सर्वथा रहित महापरुपका अन्तःकरण इतना शब्द, निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदोंका तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा-तिखा हो या न हो । उसके अन्तःकरणमें जो बात आती है, वह शास्त्रानुकुल हो होती है\* । सग-द्वेषका सर्वथा अभाव होनेके कारण उस महापुरुषके द्वारा शास्त्रनिपिद्ध क्रियाएँ कभी होती ही नहीं । उसका स्वभाव स्वतः शास्त्रके अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुषके आचरण और चचन दूसरे मनुष्योंके लिये आदर्श होते हैं (गीता ३ । २१) । अतः उस महापुरुषके आचरनें और वचनोंका अनुसरण करनेसे साधकके राग-देव भी मिट जाते हैं।

कुछ लीग ऐसा मानते हैं कि राग-द्वेष अन्त:करणके धर्मे हैं; अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता । पर यह बात युक्तिसंगत नहीं दीखती । वास्तवमें राग-द्वेष अन्तःकरणके आगन्तक विकार हैं, धर्म नहीं । यदि ये अन्तःकरणके धर्म होते तो जिस समय अन्तःकरण जाग्रत् रहता है, उस समय राग-द्वेष भी रहते अर्थात् इनको सदा ही प्रतीति होती । परन्तु इनकी प्रतीति सदा न होकर कमी-कभी ही होती है । साधन करनेपर गग-देप उत्तरोत्तर कम होते हैं—यह साधकोंका अनुभव है । कम होनेवाली वस्तु मिटनेवाली होती है । इससे भी सिद्ध होता है कि गग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं। भगवान्ने राग-द्वेषको 'मनोगत' कहा हैं—'कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान्' (गीता २ । ५५) अर्थात् ये मनमें आनेवाले हैं. सदा रहनेवाले नहीं । इसके अतिरिक्त भगवान्ने राग-द्वेषको विकार कहा है

(गीता १३ । ६) और प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें चितके सदा सम रहनेको साधन कहा है (गीता १३ ।९) । यदि राग-द्वेप अन्तःकरणके धर्म होते. तो यह समिवततारूप साधन बन ही नहीं सकता । धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने-जानेवाले होते हैं। राग-द्रेप अन्तःकरणमें आने-जानेवाले हैं: अतः इनको मिटांया जा सकता है ।

प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन)— दोनों भिन्न-भिन्न है। इन दोनोंका विवेक खतःसिद्ध है। परुष इस विवेकको महत्त्व न देकर प्रकृतिजन्य शारीरसे एकता कर लेता है और अपनेको एकदेशीय मान लेता है। यह जड-चेतनका तादाल्य ही 'अहम' (मैं) कहलाता है और इसोमें राग-देव रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता (मैं-पन) में राग-द्वेप रहते है और राग-देवसे अहंता पष्ट होती है । यही राग-देव बुद्धिमें प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धिमें सिद्धान्त आदिको लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोंकी मान्यता अप्रिय लगती है । फिर ये राग-देव मनमें प्रतीत होते है, जिससे मनके अनुकृत बातें प्रिय और प्रतिकृत बातें अप्रिय लगती हैं । फिर यही राग-देख इन्द्रियोंमें प्रतीत होते हैं, जिससे इन्द्रियोंके अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकल विषय अप्रिय लगते हैं । यही राग-देव इन्द्रियोंके विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) में अपनी अनुकुल और प्रतिकुल पावनाको लेकर प्रतीत होते हैं । अतः जड-चेतनकी मन्थिरूप अहंता (मैं-पन) के मिटनेपर राग-द्वेपका सर्वथा अभाव हो जाता है; क्योंकि अहंतापर ही राग-द्वेष टिके हए हैं ।

मैं सेवक हैं; मैं जिज्ञासु हैं; मैं भक्त हैं—ये सेवक, जिज्ञास और भक्त जिस 'मैं' में रहते हैं, उसी 'मैं' में राग-देव भी रहते हैं । राग-देव न तो केवल जडमें रहते हैं और न केवल चेतनमें ही रहते हैं, प्रत्युत जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हैं। जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हुए भी ये

<sup>\*</sup> जो पुरुष धर्मका कभी परित्याग नहीं करता, उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुय्यनका वर्णन काते समय महाकवि कालिदासने लिखा है-

सनां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। (अभिज्ञानशाकुन्तलम् १ । २१) 'जहाँ संदेह हो, वहाँ सत्पुहराके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है ।'

राग-द्वेष प्रधानतः जड़में रहते हैं । जड़-चैतनके तादात्यमें जडका आकर्षण जड़-अंशमें ही होता है, पर तादात्यके कारण वह चेतनमें दीखता है । जड़का आकर्पण ही गग है। अतः जब साधक शरीर-(जड़-) को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब दसे राग-द्वेपको मिटानेमें कठिनाई प्रतीत होती है। परन्तु अपने चेतन-स्वरूपकी ओर दृष्टि रहनेसे उसे गग-द्वेपको मिटानेमें कठिनाई प्रतीत नहीं होती । कारण कि गग-द्वेप स्वतःसिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़-(असत्-) के सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हैं।

यदि सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदिमें 'राग' होगा तो संसारसे द्वेप होगा; परन्तु 'प्रेम' होनेपर संसारसे द्वेप नहीं होगा, प्रत्युत संसारकी उपेक्षा (विमुखता) होगी \* । संसारके किसी एक विषयमें 'राग' होनेसे दूसरे विषयमें द्वेप होता है, पर भगवानमें प्रेम होनेसे संसारसे वैग्राय होता है । वैग्राय होनेपर संसारसे सख लेनेको भावना समाप्त हो जाती है और संसारकों खतः सेवा होती है । इससे शरीर, इन्द्रियाँ, मन और चुद्धिके साथ 'अहम्' भी स्वतः संसारकी सेवामें लग जाता है । परिणामस्तरूप शरीरादिके साथ-साथ 'अहम' से भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसमें रहनेवाले गग-देप सर्वया नष्ट हो जाते हैं।

मनुष्यको क्रियाएँ स्वभाव अथवा सिद्धानस्ये लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उन्नतिके लिये कर्म काना सिद्धात्तको लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकारका होता है—राग-द्रेपर्रहत (शदः) और राग-द्रेपयुक्त (अशुद्ध) । स्वभावको मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात् ग्रग-द्वेपर्रहत अवश्य थना सकते हैं। जैसे गङ्गा गङ्गोत्रीसे निकलती है;

मङ्गीत्री जितनी ऊँचाई पर है, अगर उतना अर उससे अधिक ऊँचा बाँध बनाया जाय, तो गहुने प्रवाहको रोका जा सकता है। परन ऐसा कर-सरल कार्य नहीं है । हाँ गहामेंसे नहरें निकलस उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रशा खार्भावक कमेंकि प्रवाहको मिटा तो नहीं सकते. फ उसको बदल सकते हैं अर्थात् उसको राग-द्रेपरित बना सकते है- यह गीताका मार्मिक सिद्धान है। गग-देवको लेकर जो क्रियाएँ होती है, उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है, जितने कि राग-रा वाधक है। इसीलिये भगवानी राग-देवका त्या सच्या त्यागी कहा है वरनेवालेको ही (गीता १८ । १०) । छग-द्वेषकी और प्रायः साधका ध्यान नहीं जाता, इसलिये उसकी प्रयुत्ति और निर्मृत राग-द्वेपपूर्वक होती है । अतः राग-द्वेपसे रहित होने लिये साधकको सिद्धान्त सामने रखकर ही सम क्रियाएँ करनी चाहिये । फिर उसका स्वभाव स सिद्यात्तके अनुरूप और शुद्ध बन जायगा ।.

यग-द्रेषयुक्त स्कुरणाके वत्पत्र होनेपर, वर्म अनुसार कर्म करनेसे गग-द्वेप पट होते हैं और उमें अनुसार कर्म न करके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करने राग-द्रेप मिट जाते हैं।

मनकी शुभ और अशुभ स्फुरणाओंमें राग-देंग नहीं होने चाहिये । साधकको चाहिये कि वह मने होनेवाली समरणाओंको स्वयंने न मानकर उनसे हिन्हें भी प्रकार सम्बन्ध न जोड़ं; उनका न समर्थन वरे,न विशेष करे।

यदि साधक राग-द्वेषको दूर करनेने अपने ग असमर्थ पाता है, तो उसे सर्वसमर्थ परम गुर्द

मालवपे मताहु, भ्रमन-प्यान आदिये गण होता भी उतना थुम नहीं है, वसीक धाहे जीने हो, भगवान्ये

सगना अच्छा ही है—'तमान् वेलाप्यापेन घनः वृष्णे निवेशपेन्' (धीमदा० ७ १९ १३१)

साधकका सत्ताङ्ग आदिये राग है या प्रेय, इमे इस क्वाराणसे जान सकते है—सत्ताङ्ग, भन्नन-ध्यान आदिमें कोई व्यक्ति बाबा पहुँचायें, तो उमपर क्रोब आनेसे समझना व्यक्तिये कि सम्बद्ध आदिमें 'राग' है, और (उसपर क्षीय न आकर) रोना आ जाप तो समझना चाहिये कि सत्माह आर्दिये 'प्रेम' है । कारण कि अन्तेमे लगन (दुइता) की कमी होनेसे ही साधनमें बाधा लगनी है । इमलिये बाधा लगनेपर अपनेमें लगनकी वर्षी देखकर सामकको रोना आ जाता है । ऐसे ही दूसरे धर्म, सध्यदाय आदिके व्यक्ति हमें बूरे लगे तो समझन चाहिये कि अपने धर्म, सम्प्रदाय आदिमें हमारा 'सम' है।

होती है।

उसके राग-द्वेप दूर हो जाते हैं (गीता ७ ११४) और परमशान्तिको प्राप्ति हो जाती है (गीता १८।६२) । माने हए 'अहम'-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब-के-सब भगवान्के ही है—ऐसा मानना हो भगवान्के शरण होना है । फिर भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्की दी हुई सामग्रीसे भगवान्के ही जनोंकी केवल सेवा कर देनी है और बदलेमें अपने लिये कुछ नहीं चाहना है । बदलेमें कुछ भी चाहनेसे जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है।

प्रभुकी शरणमें चले जाना चाहिये। फिर प्रभुकी कृपासे

निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना राग-द्वेपको मिटानेका अचूक उपाय है । अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरसे लेकर माने हुए 'अहम्' तक जो कुछ है, उसे संसारकी ही सेवामें लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ तत्त्वतः संसारसे अभिन्न हैं। इनको संसारसे भिन्न (अपना ) मानना ही बन्धन है । स्यूलशरीरसे क्रियाओं और पदार्थोंका सुख, सूक्ष्मशरीरसे चित्तनका सुख और कारणशरीरसे स्थिरताका सुख नहीं लेना है। वास्तवमें मनुष्य-शरीर अपने सुखके लिये है ही नहीं-

एहि तन कर फल विषय न भाई। (মানন ৬ ৪৫ ।१) दूसरी बात, जिन शरीर, इन्द्रियों,मन, बुद्धि, पदार्थ

आदिसे सेवा होती है,वे सब संसारके ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं. तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? इन शरीरादि पदार्थीको अपना माननेसे सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती; क्योंकि इससे ममता और स्वार्थभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिये इन पदार्थीको उसीके मानने चाहिये, जिसकी सेवा की जाय । जैसे भक्त पदार्थीको भगवान्का ही मानकर भगवान्के अर्पण करता है—'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये',ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थोको संसारका ही मानकर संसारके अर्पण करता है।

सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात

सेवा वहीं कर सकता है, जो अपने लिये कभी कुछं नहीं चाहता । सेवा करनेके लिये धनादि पदार्थीकी चाह तो कामना है ही, संवा करनेकी चाह भी कामना हीं हैं; क्योंकि सेवाकी चाह होनेसे ही धनादि पदार्थीकी

दूसरेको सुख पहुँचाकर सुखी होना, 'मेरे द्वारा लोगोंको सुख मिलता है'--ऐसा भाव खना, सेवाके बदलेमें किञ्चित् भी मान-बड़ाई चाहना और मान-बड़ाई मिलनेपर राजी होना वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं । कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सख-भोगमें परिणत हो जाती है अर्थात सेवा अपने सखके लिये हो जाती है । अगर सेवा करनेमें थोड़ा भी सुख लिया जाय, तो वह सख धनादि पदार्थीमें महत्त्ववृद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामनाकी उत्पत्ति

कामना होती है। इसलिये अवसर प्राप्त हो और

योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिये, पर सेवाकी

कापना नहीं करनी चाहिये ।

'मैं किसीको कुछ देता हूं'-ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझमें नहीं आती तथा कोई उसे आसानीसे समझा भी नहीं सकता कि सेवामें लगनेवाले पदार्थ उसीके हैं. जिसकी सेवाकी जाती है। उसीकी वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदलैमें कुछ चाहनेका हमें अधिकार हो क्या है ? उसीकी धरोहर उसीको देनेमें एहसान कैसा? अपने हाथोंसे अपना मुख धोनेपर बदलेमें क्या हम कुछ चाहते हैं?

शङ्का- सेवा तो धनादि वस्तुओके द्वारा ही होती है। वस्तुओंके बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करनेके लिये भी वस्तओंकी चाह न करनेसे क्या तात्पर्य है ?

समाधान-स्थूल वस्तुओंसे सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है । वास्तवमें सेवा भाव है, कर्म नहीं । कर्मसे बन्धन और सेवासे मक्ति होती है। सेवाका भाव होनेसे अपने पास जो वस्तुएँ हैं, वे स्वतः सेवामें लगती है। भाव होनेसे अपने पास जितनी वस्तएँ हैं, उन्होंसे पूर्ण सेवा हो जाती है; इसलिये और वस्तओको चाहने की आवश्यकता ही नहीं है।

वास्तविक सेवा वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि न रहनेसे ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओंसे भी वही सेवा कर सकता है, जिसको वस्तुओंमे महत्त्ववृद्धि नहीं है। बस्तुओंमे महत्त्ववृद्धि रखते हुए सेवा करनेसे सेवाका अभिमान आ जाता है । जबतक अन्तःकरणमें

वसुओंका महत्त्व रहता है, तवतक सेवकमें भोगवृद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने ।

वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तओंसे नहीं । यस्तुओंसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं । अतः चस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएँ तो दूकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे उससे पण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन देती है.पर वह दान नहीं होता । किसीको जल पिलानेपर 'मैंने उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी हुआ'-ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है। हम मान-चड़ाई नहीं चाहते, पर 'जल पिलानेसे पुण्य होगा' अथवा 'दान करनेसे पुण्य होगा'-ऐसा भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें जल, धन आदि धसुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता है। बस्तुओंका महत्त्व अद्भित होनेपर फिर बास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेनेका भाव रहनेसे असत्के साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने । इसलिये वस्तुओंको दसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पण्य महीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध तोइना है।

हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका उस वस्तुपर अधिकार है अर्थात् वास्तवमें जिसको घह वस्तु है। उसे वस्तु देनेसे हमारा ऋण उतारता है। यदि दूसरेको किसी वस्तुको हमसे अधिक आवश्यकता (भूख ) है, तो उस वस्तुका वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकारको वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता।

एक बात खास ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे दूसरोकी सेवा करते से, जिसकी यह सेवा करता है, जस-(सेव्य-) के हृदयमें भी सेवाभाव जामन होना है—यह निवम है। सच्चे हृदयसे मेवा करनेकता पुरुष स्वृत्वृद्धिसे तो पदार्थिको सेव्यक्षे हृदयक्षे सेव्यक्ष्य जामत् करता है। यदि मेव्यक्षे हृदयक्षे सेव्यक्ष्य जामन् करता है। यदि मेव्यक्षे हृदयक्षे सेव्यक्ष्य जामन् करता है। यदि मेव्यक्षे हृदयक्षे सेव्यक्ष्य जामन् करता है। यदि मेव्यक्षे स्वयक्ष्य करता है। यदि मेव्यक्षे हृदयक्षे सेव्यक्ष्य जामन् करता है। यदि मेव्यक्षे सेव्यक्ष्य करता है। यदि मेव्यक्षे सेव्यक्षे सेव्यक्ष्य सेव्यक्षे सेव्यक्ष्य सेव्यक्षे सेव्यक्ष्य सेव्यक्षे सेव्यक्षे सेव्यक्ष्य सेव्यक्षे सेव्यक्यक्षे सेव्यक्षे सेव्यक्षे

पाने या लेनेकी इच्छा) है । अतः साधककी हा विषयमें विरोध सावधानी रखते हुए ही दूसर्पका नेय करनी चाहिये और अपनी तुटियोंको खोजकर निपन देना चाहिये । दूसरे मुझे अच्छा कहें—ऐसा पा सेवामें विल्कुल नहीं रखना चाहिये । ऐसा भाव करे ही उसे तुर्गत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह पर अधिमान वहानेवाला है ।

प्रत्येक साधकके लिये कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दुःखी होनेका हो। नहीं । संसार सेवाके लिये है । संसारमें सायमधे सेवा-हो-सेवा करनी है । सेवा करनेमें सबसे पहते साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किरीज किञ्चित्मात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्रार्त दु:खी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। इ.डी प्राणीको देखकर दु.खी हो जाना और सखी प्राणीको देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है; क्योंकि इसने दःखी और सुखी —दोनों व्यक्तियोंको सुखका अनुगर होता है और उन्हें यल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है! दूसए दुःखी है तो उसके साथ हैन भी हदयसे दृःखी हो जायँ कि वसका दृःख कैसे मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक चात करे और सुने । उसके कहें कि प्रतिकृत परिस्थित आनेपर घवरना नहीं चाहिये: ऐसी परिस्थित तो मगवान एम एवं गर नल, हरिधन्द्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुर्यांकर धे आयी है: आजकल तो अनेक लोग तुन्हारेसे भी ज्यादा दु:खो हैं, हमारे लायक कोई कान ही <sup>है</sup> कहना: आदि । ऐसी बातोंसे वह ग्रंमी ही जन्मा । ऐसे ही सुखी व्यक्तिमे मिलकर हम भी हदयसे सुखे हो जायें कि बहुत अच्छा हुआ, तो यह छर्म हैं जापगा । इस प्रकार हम दु:खो और सुग्री—हेर्ने व्यक्तियोंकी सेवा कर सक्ते हैं। इसके दुख और मुख- दोनोंने महमत हेकर हम दूमरोक्ते भूव

पहुँचा सकते हैं । येयल दूसरोके हिसका पान निरमा रहनेकी आपरयकता है । जो दूसरोक दुखमें दुखें

और दूसर्रोंके मुखमें मुखी होते हैं, ये मन हैं।

है । खेमामी त्लमीदामाने महाग्रामे क्लोफे रूप<sup>ार्चि</sup>

याहा है--

'पर दख दख सख सख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १)

यहाँ शह्रा होती है कि यदि हम दूसरेंके दुःखसे द:खी होने लगे तो फिर हमारा द:ख कभी मिटेगा ही नहीं; क्योंकि संसारमें दु:खी तो मिलते ही रहेंगे ! इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दसरेको दःखी देखकर अपनी शक्तिके अनसार उसका दःख दर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका दुःख दूर करनेको सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दःखको दर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दःख नहीं । दसरेके दःखसे दःखी होनेपर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें लग जायगा । दःखी व्यक्तिको सखी यना देना तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामें लगा देना हमारे हाथकी बात है । सुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है।

सेवा करनेका अर्थ है-सुख पहुँचाना । साधकका भाव भा कश्चिद् दु:खभाग्भवेत्' (किसीको किश्चिनात्र भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता है अर्थात् सभीकी सेवा करता है । साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनानेमें सब स्वतन्त हैं, कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा करनेमें धनादि पदार्थोंकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी हो आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित ही होते हैं । सीमित क्रियाओं और पदार्थीसे सेवा भी सीमित ही होती है: फिर सीमित सेवासे असीम तत्त्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परन्त भाव असीम होता है । असीम भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे असीम तत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये सेवा-भाववाले व्यक्तिको क्रियाएँ और पदार्थ कम्म होनेपर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि उसका भाव असीम होता है।

साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है, उनमें वह सखीको देखकर सुखी एवं दु:खीको देखकर दुःखी होता है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दूसरोंके सखमें सखी एवं दःखमें दःखी हो सकता है । शारीर. इन्द्रियाँ, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं-यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थीमें भूलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक मनप्य कर सकता है, चाहे वह दिदि-से-दिदि हो अथवा धनी-से-धनी, पढा-लिखा हो अथवा अनपढ । इस त्यागमें सब-के-सब खाधीन तथा समर्थ हैं।

सच्चे सेवकको वृत्ति नाशवान् वस्तुओंपर जाती ही नहीं: क्योंकि उसके अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तुओंका महत्त्व होनेपर ही वस्तएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले कि वस्तुएँ मेरी नहीं हैं और मेरे लिये भी नहीं हैं। वस्तओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भोग ही होता है. सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तओंको अपनी और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हए सेवामें लगा देनेसे राग-द्वेष सगमतापर्वक मिट जाते हैं ।

'तौ हास्य परिपन्थिनौ'--पारमार्थिक मार्गमें राग-द्रेप ही साधककी साधन-सम्पत्तिको लूटनेवाले मुख्य रात्र हैं । परन्तु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी साधकको जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये. उतनी होती नहीं । प्रायः साधकोंकी यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्वेप हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी एकाशताको महत्त्व न दे और जहाँ-जहाँ राग-द्रेप दिखायी दें वहाँ-वहाँसे उनको तत्काल हटा दे। राग-द्वेष हटानेपर मन लगना भी सगम हो जायगा । स्वाभाविक कमेंकि त्याग करना तो हाथको बात

वसुओंका महत्व रहता है, तवतक सेवकमें भोगबुद्धि पाने या तेनेकी इच्छा) है। अतः साध रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसा

वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तुओंसे नहीं । वस्तुओंसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं । अतः वस्तुओंको दे देना ही सेवा नहीं है । वस्तुएँ तो दूकानदार भी देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे उससे पुण्य नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन देती है,पर वह दान नहीं होता । किसीको जल पिलानेपर 'मैंने उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी हुआ'—ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है। हम मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर 'जल पिलानेसे पुण्य होगा' अथवा 'दान करनेसे पुण्य होगा'--ऐसा भाव रहनेपर भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें जल, धन आदि यस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता है। वस्तओंका महत्त्व अद्भित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेनेका भाव रहनेसे असत्के साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने । इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध तोडना है।

हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका उस चस्तुपर अधिकार है अर्थात् वास्तवमें जिसको वह वस्तु है। उसे चस्तु देनेसे हमारा ऋण उत्तरता है। यदि दूसरेको किसी वस्तुको हमसे अधिक आवश्यकता (भूख ) है, तो उस वस्तुका वसी अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता।

एक बात खास ध्यान देनेकी हैं कि सच्चे हृदयसे दूसरॉकी सेवा करतेमें, जिसकी वह सेवा करता है. 
उस-(सेव्य-) के हृदयमें भी संवाभाव जामत् होता है—यह नियम हैं। सच्चे हृदयसे सेवा करनेवाला पुरुष स्यूलदृष्टिसे तो पदार्थोंकी सेव्यकी सेवामें लगाता है, पर सृक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो वह सेव्यक हृदयमें सेवाभाव जामत् करता है। यदि सेव्यके हृदयमें सेवाभाव जामत् न हो, तो साधकच्ये समझ लेना चाहिये कि सेवा करनेमें चोई वृटि (अपने लिये वृग्ध

पाने या तेनेकी इच्छा) है। आतः साधककी हा विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरोकी हेन करनी चाहिये और अपनी मुटियोंको खोजकर किस्ते ने चाहिये और अपनी मुटियोंको खोजकर किस्ते ने चाहिये। दूसरे मुझे अच्छा कहें —ऐसा प्रत्ने सेवामें विल्कुल नहीं रखना चाहिये। ऐसा मात्र करें ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह प्रत्न अभिमान बढ़ानेवाला है।

लिये संसार केवर्त प्रत्येक साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दु:खी होनेका क्षेत्र नहीं । संसार सेवाके लिये हैं । संसारमें साधकर्य सेवा-ही-सेवा करनी है । सेवा करनेमें सबसे पहते-साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किसीवा किञ्चित्रात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्रायं दुःखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं । दुखी प्राणीको देखकर दुःखी हो जाना और सुखी प्राणीके देखकर सखी हो जाना भी सेवा है: क्योंकि इसके दु:खी और सुखी —दोनों व्यक्तियोंको सखका अनुमन होता है और उन्हें यल मिलता है कि हमाए भी कोई साथी है! दूसरा दु:खो है तो उसके साथ हम भी हृदयसे दुःखी हो जायँ कि उसका दुःख कैसे मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सुनें । उसने कहें कि प्रतिकृत परिस्थिति आनेपर घबराना नहीं चाहिये; ऐसी. परिस्थित तो भगवान् राम एवं रज नल, हरिद्यन्द्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुपोंपर भी आयो है; आजकल तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी ज्यादा दुःखी है; हमारे लायक कोई काम ही है कहना; आदि । ऐसी वातोंसे वह राजी हो जायगा । ऐसे ही सुखी व्यक्तिसे मिलकर हम भी हदयसे सुछी हो जायँ कि बहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हे जायगा । इस प्रकार हम दुःखी और सुखी—दोने व्यक्तियोंकी सेवा कर सकते हैं। इसरेके दुख और सुख— दोनोंमें सहमत होकर हम दूसरोंको सुख पहुँचा सकते हैं । केवल दूसरोंके हितका भाव निस्तर रहनेकी आवश्यकता है। जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसऐंके सुखसे सुखी होते हैं, वे सन्त होते. हैं । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने सर्नेकि लक्षणीमें कहा है--- r

'पर दख दख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ ।३८ ।१) यहाँ शड़ा होती है कि यदि हम दूसरोंके दःखसे

द:खी होने लगे तो फिर हमारा द:ख कभी मिटेगा ही नहीं: क्योंकि संसारमें दु:खी तो मिलते ही रहेंगे! इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार उसका दःख दर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका दुःख दूर करनेको सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दुःखको दर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है. जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं । दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेपर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें लग जायगा । दृ:खी व्यक्तिको सुखी बना देना तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर करनेके लिये अपनी सख-सामग्रीको उसकी सेवामें लगा देना हमारे हाथकी बात है। सुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है।

सेवा करनेका अर्थ है-सुख पहुँचाना । साधकका भाव 'मा कश्चिद द:खभाग्भवेत' (किसीको किश्चिन्मात्र भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता है अर्थात् सभीकी सेवा करता है । साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बंना ही सकता है। भाव बनानेमें सब स्वतन्त हैं, कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा करनेमें धनादि पदार्थीकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी ही आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित ही होते हैं । सीमित क्रियाओं और पदार्थोंसे सेवां भी सीमित ही होती है; फिर सीमित सेवासे असीम तत्त्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परन्तु भाव असीम होता है । असीम भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे असीम तत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये सेवा-भाववाले व्यक्तिको क्रियाएँ और पदार्थ कम होनेपर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिये: क्योंकि उसका भाव असीम होता है।

साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता है. तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है. उनमें वह सखीको देखकर सखी एवं दःखीको देखकर दःखी होता है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दसरोंके सुखमें सुखी एवं दु:खमें दु:खी हो सकता है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही नहीं-यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्त, व्यक्ति, योग्यता. सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थोमें भूलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक मनप्य कर सकता है, चाहे वह दरिद-से-दरिद हो अथवा धनी-से-धनी, पढा-लिखा हो अथवा अनपढ । इस त्यागमें सब-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सच्चे सेवककी वृत्ति नाशवान् वस्तुऑपर जाती ही नहीं: क्योंकि उसके अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तओंका महत्त्व होनेपर ही वस्तुएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले कि वस्तएँ मेरी नहीं हैं और मेरे लिये भी नहीं हैं। वस्तुओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भोग ही होता है. सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हुए सेवामें लगा देनेसे राग-द्वेप स्गमतापूर्वक मिट जाते हैं ।

'तौ हास्य परिपन्धिनौ'--पारमार्थिक मार्गमें राग-द्वेष हो साधककी साधन-सम्पत्तिको लुटनेवाले मख्य शत्र हैं । परन्तु इस ओर प्रायः साघक ध्यान नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी साधकको जितनी आध्यात्मक उन्नति होनी चाहिये. उतनी होतो नहीं । प्रायः साधकोंको यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्रेप हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी एकामताको महत्त्व न दे और जहाँ-जहाँ रागं-द्वेप दिखायी दें वहाँ-वहाँसे उनको तत्काल हटा दे। राग-द्रेप हटानेपर भन लगना भी सगम हो जायगा ।

खाभाविक कर्मोंका त्याग करना तो सर्थकी बात

नहीं है, पर उन कर्मीको राग-द्वेषपूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथकी बात है। साधक जो कर सकता है, वहीं करनेके लिये भगवान् आज्ञा देते हैं कि राग-द्वेप-युक्त स्फरणा उत्पन्न होनेपर भी उसके अनुसार कर्म मत करो; क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्गके ल्टेरे हैं। ऐसा करनेमें साधक स्वतन्त्र है।

वास्तवमें राग-द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग-द्वेपको अपनेमें मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसे कारण वे दूर नहीं होते । यदि साधक राग-द्वेषके अपनेमें न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे, है वे स्वतः नष्ट हो जायँगे ।

सम्बन्ध—राग-द्वेपके वशमे न होकर क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसका उत्तर भगवान् आफे श्लोकमें देते हैं।

## श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्टितात् ।

#### स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३५ ।।

अच्छी तरह आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणोंकी कमीवाला अपना धर्म श्रेष्ट है । अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ।

(गीता १८ । ४१) । अतः अपने-अपने नियत् कर्मीकः -व्याख्या —'श्रेयान् \* स्वधर्मो विगुणः पालन करनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है परधर्मात् स्वनुष्टितात्'-अन्य वर्णं, आश्रम आदिका धर्म (कर्तव्य) बाहरसे देखनेमें गुणसम्पन्न हो, उसके अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है (मीता १८।४५) । अतः दोपयुक्त दीखनेपर भी नियत कर्म अर्थात पालनमें भी सुगमता हो, पालन करनेमें मन भी लगता हो, घन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ । ४८) । अर्जुन युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षाका अत्र खाकर मिलती हो और जीवनभर सुख-आग्रमसे भी रह सकते जीवननिर्वाह करनेको श्रेष्ट समझते हैं (गीता २ ।५) । हों, तो भी उस परघर्मका पालन अपने लिये विहित परंतु यहाँ भगवान् अर्जुनको मानी यह समझाते हैं न होनेसे परिणाममें भय (दु:ख-) को देनेवाला है। कि भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना भिक्षुकर्के इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदिका धर्म लिये स्वधर्म होते हुए भी तेर लिये परधर्म है; क्योंकि बाहरसे देखनेमें गुणोंकी कमीवाला हो, उसके पालनमें तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं । पहले अध्यायमें भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता भी जब अर्जुनने कहा कि युद्ध करनेसे पाप ही हो, धन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी लगेगा—'पापमेवाश्रयेत्' (१।३६), तब भी भगवान्ते त्र मिलती हो और उसका पालन करनेमें जीवनभर कहा कि धर्ममय युद्ध न करनेसे तू खधर्म और कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्मका कोर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा, (२ 1 ३३) /। निष्कामभावसे पालन करना परिणाममें कल्याण करनेवाला है। इसलिये मनुष्यको किसी भी स्थितिये अपने फिर भगवानुने बताया कि जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर युद्ध करनेमे अर्थात् धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निष्काम, निर्मम और अनासक होकर खधर्मका ही पालन करना चाहिये । राग-द्वेपमे रहित होकर अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) मा

पालन करनेसे पाप नहीं लगता (२ । ३८) । आगे मन्द्यके लिये खधर्मका पालन खामाविक है, अन्तारहवें अध्यायमें भी भगवान्ने यही बात कही है सहज है । मनुष्यका 'जन्म' कमेंकि अनुमार होता है स्वगावनियतं स्वधर्मरूपं कर्तत्र्यको स्रता हुआ और जन्मके अनुसार भगवान्ते 'कर्म' नियत किये हैं. कि

<sup>\*</sup> अर्जुनके मूल प्रश्नमें आया 'ज्यायमी' (३ । १) और वहाँ आया 'श्रेयान्'—दोनों शब्द एक हैं। हैं । इससे ऐसा मालूम होता है कि चगवानने अर्जुनके प्रश्नका उत्तर मुख्यक्रपसे इगी प्रशोक्तमें दिया है ।

मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (१८ ।४७) । तात्पर्य की अपेक्षा क्षत्रियके कर्तव्य-(यद करना आदि-) में यह है कि स्वधर्मके पालनमें राग-द्वेष रहनेसे ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं । सग-द्वेपसे रहित होकर खधर्मका भलीभाँति आचरण करनेसे 'समता' (योग-) का अनुभव होता है और समताका अनुभव होनेपर दु:खोंका नाश हो जाता है (गीता ६ । २३) । इसलिये भगवान बार-बार अर्जुनको गग-द्वेपसे रहित होकर यद्धरूप स्वधर्मका पालन करनेपर जोर देते हैं।

भगवान अर्जनको मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रियकुल में जन्म होनेके कारण क्षात्रधर्मके नाते यद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म (कर्तव्य) है: अतः युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान देखना है: और युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ नहीं है-ऐसा समझकर केवल कर्मीको आसिक मिटानेकें लिये कर्म करना है। शरीर, इन्द्रियाँ, यन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये ही है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका निःखार्थभावसे पालन करना हो 'खधर्म' है। आस्तिकजन जिसे 'धर्म' कहते हैं, उसीका नाम 'कर्तव्य' है । स्वधर्मका पालन करना अथवा अपने कर्तव्यका पालन करना एक ही बात है।

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको सुगमतापूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसको करनेपर प्राप्तव्यको प्राप्ति अवश्य होती है । धर्मका पालन करना सुगम होता है: क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेसे मनुष्यको वैसाय हो जाता है-धर्म तें बिरति''''''' (मानस ३ । १६ । १) । केवल कर्तव्यमात्र समझकर धर्मका पालन करनेसे कमीका प्रवाह प्रकृतिमें चला जाता है और इस तरह अपने रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। साथ कर्मोंका सम्बन्ध नहीं रहता ।

अपना-अपना कर्तव्य (स्वधर्म) कल्याणप्रद है । परन्तु उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है । दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका कर्तवा देखनेसे अपना इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जानेवालोंकी सब कर्तत्र्य अपेक्षाकृत कम गुणोंवाला दीखता है; जगह निन्दा होती है। तात्पर्य यह निकला कि जैसे--- ब्राह्मणके कर्तव्य-(शम, दम, तप, क्षमा आदि-) निष्कामभावपूर्वक अपने धर्मका पालन करते हुए कष्ट

bekenkentitingen kantanatan mantan kantan अहिंसादि गुणोंकी कमी दीखती है। इसीलिये यहाँ 'विगुण:' पद देनेका भाव यह है कि दसरोंके कर्तव्यसे अपने कर्तव्यमें गुणोंकी कमी दीखनेपर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करनेवाला है । अतः किसी भी अवस्थामें अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करना चाहिये ।

वर्ण. आश्रम आदिके अनसार बाहरसे तो कर्म अलग-अलग (घोर या सीम्य) प्रतीत होते हैं, पर परमात्मप्राप्तिरूप उददेश्य एक हो होता है। परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें प्राकृत पदार्थींका महत्त्व रहनेसे ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं।

'स्वधमें निधनं श्रेय:'--स्वधर्म-पालनमें यदि सदा सख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान-बडाई, आदर-सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमानमें धर्मात्माओंकी टीलियाँ देखनेमें आतीं । परन्तु खधर्मका पालन सुख अथवा द:खको देखकर नहीं किया जाता. प्रत्यत भगवान अथवा शास्त्रकी आज्ञाको देखकर निष्कामभावसे किया जाता है। इसलिये स्वधर्म अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाय तो वह कर भी उन्नति करनेवाला होता है । बास्तवमें वह कष्ट नहीं, अपितु तप होता है। उस कप्टसे तपकी अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है। कारण कि तप अपने लिये किया जाता है और कर्तव्य दसरोंके लिये । जानकर किये गये तपसे उतना लाभ नहीं होता, जितना लाभ स्वतः आये हए कप्टरूप तपसे होता है । जिन्होंने स्वधर्म-पालनमें कष्ट सहन किया और जो स्वधर्मका पालन करते हुए मर गये वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गये । लौकिक दृष्टिसे भी जो कष्ट आनेपर भी अपने धर्म-(कर्तव्य-) पर डटा जैसे देशको स्वतन्त यनानेके लिये जिन प्रापेन कष्ट वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योंका सहे, बार-बार जैल गये और फॉसीपर लटकाये गये,

processia and the contraction of आ जाय अथवा मृत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे लोकमें प्रशंसा और परलोकमें कल्याण ही होता है ।

स्वधर्मका पालन करनेवाले मनुष्यकी दृष्टि धर्मपर रहती है। धर्मपर दृष्टि रहनेसे उसका धर्मके साथ सम्बन्ध रहता है । अतः धर्म-पालन करते हए यदि मृत्य भी हो जाय, तो उसका उद्धार हो जाता है।

शङ्का—स्वधर्मका पालन करते हुए मरनेसे कल्याण

ही होता है, इसे कैसे मानें ?

समाधान—गीता साक्षात् भगवान्की वाणी है; अतः इसमें शहाको सम्भावना ही नहीं है । दूसरे, यह चर्म-चक्षओंका प्रत्यक्ष विषय नहीं है. प्रत्यत श्रद्धा-विश्वासका विषय है। फिर भी इस विषयमें कुछ बातें बतायी जाती है।

१--जिस विषयका हमें पता नहीं है, उसका पता शास्त्रसे ही लगता है \* । शास्त्रमें आया है कि जो धर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा (कल्याण) धर्म करता है-'धर्मो रक्षति रक्षितः' (मनुस्रुति ८ । १५) । अतः जो धर्मका पालन करता है, उसके कल्याणका भार धर्मपर और धर्मके उपदेश भगवान. वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा उन्होंकी शक्तिसे उसका कल्याण होता है । जैसे हमारे शास्त्रीमें आया है कि पातिवत-धर्मका पालन करनेसे स्रीका कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पातिवत-धर्मकी आज्ञा देनेवाले भगवान्, वेद, शास्त्र आदिकी शक्तिसे ही करन्याण होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं । ऐसे ही धर्मका पालन करनेके लिये भगवान, वेदों, शाखों, त्रहाय-मुनियों और संत-महात्माओंकी आज्ञा है, इसलिये धर्म-पालन करते हुए मर्रनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण हो जाता है, इसमें किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं है। २—पुराणी और इतिहासोंसे भी सिद्ध होता है होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो

कि अपने धर्मका पालन करनेवालेका कल्याण होता है । जैसे, राजा हरिशन्द्र अनेक कप्ट, निन्दा, अपमान

\* अनेकसंशयोग्रेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्यन्य एव सः।।

'जो अनेक संदेहीको दूर करनेवाला और परोक्ष (अप्रत्यक्ष) विषयको दिखानेवाला है, यह शास्त्र सभीका नेत है। अतः निमे शाखका ज्ञान नहीं, यह अन्या ही है।

आदिके आनेपर भी अपने 'सत्य'-धर्मसे विचलित नहीं हए: अतः इसके प्रभावसे वे समस्त प्रजाको साथ लेकर परमधाम गये 🕇 और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है ।

३-वर्तमान समयमें पुनर्जन्म-सम्बन्धी अनेक सत्य घटनाएँ देखने, सुनने और पढ़नेमें आती है. जिनसे मृत्यके बाद होनेवाली सदगति-दर्गतिका पता लगता है 🗓 ।

४—निःखार्थमावसे अपने कर्तत्र्यका ठीक-ठीक पालन करनेपर आस्तिककी तो बात ही क्या. परलोककी न माननेवाले नास्तिकके भी चित्रमें साल्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याणका द्योतक है: क्योंकि कल्याणका वास्तविक खरूप 'परमशान्ति' है। अतः अपने अनुभवसे भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्यका सर्वथा त्याग करके कर्तव्यका पालन करनेसे कल्याण होता है 1

#### मार्मिक वात स्वयं परमात्माका अंश होनेसे वास्तवमें स्वधर्म

है--अपना कट्याण करना, अपनेको भगवानका मानना और भगवानके सिवाय किसीको भी अपना न मानना. अपनेको जिज्ञासु मानना, अपनेको सेवक मानना । काएण कि ये सभी सही धर्म हैं, खास स्वयंके धर्म है, मन-बद्धिके धर्म नहीं है । वाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदिको लेकर जितने भी धर्म हैं. वे अपने कर्तव्य-पालनके लिये स्वधर्म होते हए भी परधर्म ही हैं । कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और खयंके नहीं हैं । उन सभी धर्मीमें दूसर्रोके सहारेकी आवश्यकता होती है अर्थात् उनमें परतत्त्वता रहती है; परना जो

अपना असलो धर्म है, उसमे किसीको सहायताकी

आवरयकता नहीं होती अर्थात् उसमें स्वतन्तता रहती

है । इसलिये प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिशास

र् द्रष्ट्रय—मार्कण्डेयपुराण, देवीभागवत आदि ।

<sup>🛨</sup> द्रष्टव्य—'कस्याण' मासिकपत्रके ४३ वें वर्ष (१९६८) का विशेषाङ्क 'पालोक और मुनर्जमाङ्क'।

enterromptions the contract of स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पदके साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य-तत्त्वके साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्यके साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधकमात्र साधनासे एक होकर साध्यखरूप हो जाता है।

परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधकको धन, मान,

बडाई, आदर, आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती ।

इसलिये धन-मानादिके न मिलनेपर उसे कोई चिन्ता नहीं होती और यदि प्राख्यवश ये मिल जायें हो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि उसका ध्येप केवल परमात्माको प्राप्त करना ही होता है. धन-मानादिको प्राप्त करना नहीं । इसलिये कर्तव्यरूपसे प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा स्वारुरूपसे और पवित्रतापूर्वक होते हैं । परमात्मप्राप्तिका उददेश्य होनेसे उसके सभी कर्म परमात्माके लिये ही होते हैं। जैसे,घन-प्राप्तिका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका त्याग करता है और कप्ट सहता है और जैसे डाक्टरहाए फोड़ेपर चीरा लगाते समय 'इसका परिणाम अच्छा होगा' इस तरफ दृष्टि रहनेसे ग्रेगीका अन्तःकरण प्रसत्र रहता है, ऐसे ही परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य रहनेसे संसारमें पराजय, हानि. कष्ट आदि प्राप्त होनेपर भी साधकके अत्तःकरणमें स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल-प्रतिकृल आदि मात्र परिस्थितियाँ उसके लिये साधन-सामग्री होती है।

जब साधक अपना कल्याण करनेका ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म-(अपने स्वाभाविक कर्म-) के पालनमें तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह स्वधर्मसे विचलित नहीं होता । इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुःख आदि उसके लिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला होता है !

शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेसे ही संसारमें राग-द्वेष होते हैं। राग-द्वेषके रहनेपर मनुष्यको खर्घर्म-परधर्मका ज्ञान नहीं होता । अगर शरीर 'मैं' (स्वरूप) होता तो 'मैं' के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीरके न रहनेपर 'मैं' भी न रहता । अगर

शरीर 'मेरा' होता तो इसे पानेके बाद और कछ पानेकी इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तवमें 'मेरी' (अपनी) वस्त अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु (शरीरादि) 'मेरी' नहीं है। शरीरको साथ लाये नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह 'मेरा' कैसे ? इस प्रकार 'शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं इसका ज्ञान (विवेक) सभी साधकोंमें रहता है। परन्तु इस ज्ञानको महत्त्व न देनेसे उनके राग-द्वेष नहीं मिटते । अगर शरीरमें कभी मैं-पन और भेरा-पन दीख भी जाय, तो भी साधकको ठसे महत्त्व न देकर अपने विवेकको ही महत्त्व देना चाहिये अर्थात 'शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं' इसी बातपर दृढ़ रहना चाहिये । अपने विवेकको महत्त्व देनेसे वास्तविक तत्त्वका बोघ हो जाता है। बोध होनेपर राग-देप नहीं रहते । राग-देपके न रहनेपर अन्तःकरणमें स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार खतः चेष्टा होती है ।

'परधर्मी भवावहः'-यद्यपि परधर्मका पालन वर्तमानमें सगम दोखता है, तथापि परिणाममें वह सिद्धान्तसे भयावह है। यदि मनुष्य 'खार्थभाव' का ल्याग करके परिहतके लिये खधर्मका पालन करे. तो उसके लिये कहीं कोई भय नहीं है।

शंका-- अठारहवें अध्यायके बयाली सर्वे. तैतालीसर्वे और चौवालीसर्वे श्लोकमें क्रमशः ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके स्वामाविक कर्मीका वर्णन करके भगवान्ने सैतालीसवें श्लोकके पूर्वार्धमें भी यही बात (श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनृष्टितात) कही है। अतः जब यहाँ (प्रस्तुत श्लोकमें) दसरेके खाभाविक कर्मको भयावह कहा गया है. तब अठारहवें अध्यायके बयालीसवें श्लोकमें कहे ब्राह्मणके खाभाविक कमें भी दूसरों-(क्षत्रियादि) के लिये भयावह होने चाहिये, जब कि शास्तोंमें सभी मनुष्योंको उनका पालन करनेकी आजा दी गयी है।

समाधान---मनका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन आदि तो 'सामान्य धर्म' हैं (गीता १३ १७-११; १६ ११-३). जिनका पालन सभीको करना चाहिये: क्योंकि ये

Esternistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistivalistiva सभीके स्वधर्म हैं। ये सामान्य धर्म ब्राह्मणके लिये हैं— 'खाभाविक कर्म' इसलिये हैं कि इनका पालन करनेमें उन्हें परिश्रम नहीं होता; परनु दूसरे वर्णींको इनका होता, इसलिये उसका नारा नहीं होता; परनु शागैरमें पालन करनेमें थोड़ा परिश्रम हो सकता है । खाभाविक निरत्तर परिवर्तन होता है, इसलिये उसका नाश होता कर्म और सामान्य धर्म—दोनों हो 'खधर्म' के अन्तर्गत है । इस दृष्टिसे खधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान् आते हैं । सामान्य धर्मके सिवाय अपने स्वाधाविक कर्ममें पाप दीखते हुए भी वास्तवमें पाप नहीं होता: जैसे—केवल अपना कर्तव्य समझकर (स्वार्थ, द्वेष (भक्तियोग)—ये तीनों ही स्वतःसिद्ध होनेसे स्वपर्म आदिके बिना) शुखीरतापूर्वक युद्ध करना शत्रियका है। खधर्ममें अध्यासकी जरूरत नहीं है; क्योंकि, स्वामाविक कर्म होनेसे इसमें पाप दीखते हुए भी अभ्यास शरीरके सम्बन्धसे होता है और शरीरके वास्तवमें पाप नहीं होता—'स्वभावनियतं कर्म सम्बन्धसे होनेवाला सब प्रस्म है। कुर्वत्राप्नोति किल्बिपम्' (गीता १८ ।४७) ।

(परधर्म) भयावह है: क्योंकि उसका आचरण शासनिषद्ध और दूसरेकी जीविकाको छीननेवाला है । दूसरेका धर्म भयावह इसलिये है कि उसका पालन करनेसे पाप लगता है और वह स्थान-विशेष तथा योनि-विशेष नरकरूप भूपको देनेवाला होता है। इसलिये भगवान् अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना दूसरोंकी जीविकाका हरण करनेवाला तथा क्षत्रियके लिये निपिद्ध होनेके कारण तेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिये यद्ररूपसे स्वतः प्राप्त स्वामाविक कर्मका पालन ही श्रेयस्कर है।

## खधर्म और परधर्म-सम्बन्धी मार्मिक बात

परमातमा और उनका अंश (जीवात्मा) 'स्वयं' है तथा प्रकृति और उसका कार्य (शरीर और संसार) 'अन्य' है । खयंका धर्म 'खधर्म' और अन्यका धर्म 'परघर्म' कहलाता है । अतः सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो निर्विकारता, निर्दोपता, अविनाशिता, नित्यता. निष्कामता, निर्ममता आदि जितने खयंके धर्म है. वे सब 'स्वधर्म' हैं । उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना र्रं भोग और संग्रहकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदि संग्रहकी इच्छा 'परधर्म' अर्थात् शरीरका धर्म है, जितने शरीरके, संसारके धर्म है, वे मच 'परधर्म'

'संसारधर्मरविमुह्यमानः' ११ । २ । ४९) । स्वयंमें कभी कोई परिवर्तन नहीं

त्याग (कर्मयोग), बोघ (ज्ञानयोग) और प्रेम

योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म सामान्य धर्मके सिवाय दूसरेका स्वाभाविक कर्म है । निर्लिप रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और गुगी होना परधर्म है । निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना खर्घर्म है एवं कामना, ममता और आसित करना परधर्म है । तात्पर्य है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना (खयंमें) होनेवाला सब कुछ 'स्वधर्म' है और प्रकृतिके सम्बन्धसे होनेवाला सब कुछ 'परधर्म' है। स्वधर्म चिन्मय-धर्म और परधर्म जडधर्म है।

> परमात्माका अंश (शरीये) 'स्व' है और प्रकतिका अंश (शर्वर) 'पर' है। 'ख' के दो अर्थ होते हैं— एक तो 'खयं' और दूसरा 'खकीय' अर्थात् परमात्ना । इस दृष्टिसे अपने स्वरूपबोधकी इच्छा तथा स्वकीय परमात्माकी इच्छा—दोनों ही 'स्वधर्म' है।

पुरुष-(चेतन-) का धर्म है--खतःसिद्ध स्वामाविक स्थिति और प्रकृति-(जड़-) का धर्म है—स्वतःसिद स्वाभाविक परिवर्तनशोलता । पुरुपका धर्म 'स्वधर्म' और प्रकृतिका धर्म 'प्रधर्म' है।

मनुष्यमें दो प्रकारको इच्छाएँ रहती है— 'सांसारिक' अर्थात् भोग एवं संग्रहकी इच्छा और 'पारमार्थिक' अर्थात् अपने कल्याणको इच्छा । इसमें भोग और क्योंकि असत् शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भीग

<sup>&</sup>quot; 'जायतेऽलि विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनर्ग्यति"" ' (निक्तः १'। ११ । २) ।

और संग्रहकी इच्छा होती है । अपने कल्याणकी इच्छा 'स्वधर्म' है: क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे खयंकी इच्छा परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं ।

खधर्मका पालन करनेमें मनष्य खतन्त है: क्योंकि अपना कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदिकी आवश्यकता नहीं है. प्रत्यत इनसे विमख होनेकी आवश्यकता है । परंतु परधर्मका पालन करनेमें मनुष्य परतन्त है: क्योंकि इसमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्त, व्यक्ति आदिकी आवश्यकता है। शरीरदिकी सहायताके जिना परधर्मका पालन हो ही नहीं सकता ।

खयं परमात्माका अंश है और शरीर संसारका अंश है। जब मनुष्य परमात्माको अपना मान लेता है, तब यह उसके लिये 'स्वधर्म' हो जाता है, और जब शंग्रीर-संसारको अपना मान लेता है, तब यह उसके लिये 'परधर्म' हो जाता है, जो कि शरीर-धर्म है। जब मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करता है, तब वह साधन उसका 'खधर्म' होता है । नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा अपने खरूपका अनुभव करानेवाले सब साधन 'खधर्म' हैं और संसारको ओर ले जानेवाले सब कर्म 'परधर्म' हैं । इस दृष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनों ही योगमार्ग मनुष्यमात्रके 'स्वधर्म' हैं । इसके विपरीत शरीरसे अपना सम्बन्ध मानकर भोग और संग्रहमें लगना मनुष्यमात्रका 'परधर्म' है ।

स्यूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंसे किये जानेवाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुमकर्म सकामभावसे अर्थात् अपने

लिये करनेपा 'परधर्म' हो जाते हैं और निष्कामभावसे अर्थात दसरोंके लिये करनेपर 'खधर्म' हो जाते हैं । कारण कि खरूप निष्काम है और सकामभाव प्रकृतिके सम्बन्धसे आता है । इसलिये कामना होनेसे परधर्म होता है। खधर्म मुक्त करनेवाला और परधर्म बाँधनेवाला होता है।

मनुष्यका खास काम है-परधर्मसे विमुख होना और स्वधर्मके सम्मुख होना । ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है । स्वधर्मकी सिद्धिके लिये ही मनध्य-शरीर मिला है । परधर्म तो अन्य योनियोंमें तथा भोगप्रधान खर्गादि लोकोंमें भी है। खधर्ममें मनुष्यमात्र सबल, पात्र और खाधीन है तथा परधर्ममें मनुष्यमात्र निर्वल, अपात्र और पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे अभावका दःख होता है और वस्तुके मिलनेपर उस वस्तुकी पराधीनता होती है, जो कि 'पराधर्म' है। परन्त प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश होनेपर अभाव और पराधीनता सदाके लिये मिट जाती है. जो कि 'स्वधर्म' है। इस स्वधर्ममें स्थित रहते हए कितना ही कष्ट आ जाय, यहाँतक कि शरीर भी छट जाय, तो भी वह कल्याण करनेवाला है। परन्तु परधर्मके सम्बन्धमें सख-सविधा होनेपर भी वह भयावह अर्थात् बारंबार जन्म-भरणमें डालनेवाला है।

संसारमें जितने भी दःख, शोक, चिन्ता आदि है, वे सब परधर्मका आश्रय लेनेसे ही है। परधर्मका आश्रय छोडकर स्वधर्मका आश्रय लेनेसे सदैव, सर्वधा, सर्वदा रहनेवाले आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जो कि खतःसिद्ध है।

सम्बर्ध—'खर्धर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है'—ऐसा जानते हुए भी मनुष्य खर्धर्ममें प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? इसपर अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णाय बलादिव नियोजितः ।। ३६ ।।

अर्जुन बोले—हे वार्कीय ! फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जवर्दस्ती लगाये हुएकी तरह किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ?

व्याख्या — 'अय केन प्रयुक्तोऽयं \*\*\*\* यलादिव नियोजितः'-यदुकुलमें 'वृष्णि' नामका एक वंश था । उसी वृष्णिवंशमें अवतार लेनेसे भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम 'वार्ष्णेय' है । पूर्वश्लोकमें भगवान्ने खद्यर्प-पालनकी प्रशंसा की है। धर्म 'वर्ण' और 'कल'का होता है; अतः अर्जुन भी कुल-(वंश-) के नामसे भगवानको सम्बोधित करके प्रश्न करते हैं।

विचारवान् पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योंकि पापका परिणाम दःख होता है और दःखको कोई भी प्राणी नहीं चाहता ।

यहाँ 'अनिच्छन्' पदका तात्पर्य भोग और संप्रहकी इच्छाका त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करनेकी इच्छाका स्थाग है। कारण कि मोग और संग्रहको इच्छा ही समस्त पापोंका मूल है, जिसके न रहनेपर पाप होते ही नहीं।

विचारशील मनव्य पाप करना तो नहीं चाहता. पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रहकी उच्छा रहनेसे वह करनेयोग्य कर्तव्यकमं नहीं कर पाता और न करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है।

'अनिच्छन' पदकी प्रवलताको बतानेके लिये अर्जुन 'बलादिय नियोजितः' पदोंको कहते हैं । तात्पर्य यह है कि पापवतिके उत्पन्न होनेपर विचारशील पुरुष उस पापको जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है: फिर भी वह उस पापमें ऐसे लग जाता है, जैसे कोई उसको जबर्दस्ती पापमें लगा रहा हो । इससे ऐसा मालूम होता है कि पापमें लगानेवाला कोई बलवान कारण है।

पापोंमें प्रवृत्तिका मूल कारण है—'काम' अर्थात् सांसारिक सुख-भोग और संग्रहकी कामना । परन्तु इस कारणकी और दृष्टि न रहनेसे मनुष्यको यह पता नहीं चलता कि पाप करानेवाला कौन है ? यह यह समझता है कि मैं तो पापको जानता हुआ उससे निवृत होना चाहता है, पर मेरेको कोई बलपूर्वक पापमें प्रवृत्त करता है; जैसे दुर्योधन ने कहा है-

. जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति - .

जांनाम्यधर्मं न च मे निवतिः । केनापि देवेन इटि स्थितेन यथा नियक्तोऽस्मि तथा करोपि ।।

(गर्गसंहिता, अध्येषं ५० (३६) 'मैं धर्मको जानता हैं, पर ठसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्मको भी जानता है, पर उससे मेरी नियति नहीं होती । मेरे हृदयमें स्थित कोई देव है. जो मेरेसे जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता है !'

दर्योधन द्वारा कहा गया यह 'देव' वस्ततः 'काम' (भोग और संग्रहको इच्छा) ही है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्मका पालन और अधर्मका त्याग नहीं का पाता ।

· 'केन प्रयुक्तीऽयं पापं चरति' पदोंसे भी 'अनिच्छन्' पदकी प्रबलता प्रतीत होती है। तारपर्य यह है कि विचारवान् मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहताः कोई दुसरा ही उसे जबरदस्ती पापमें प्रवृत करा देता है। वह दसरा कीन है ?—यह अर्जुनका प्रश्न है।

भगवानने अभी-अभी चीतीसवें श्लोकमें बताया है कि राग और द्वेप (जो काम और फ्रोधके ही सुक्ष्म रूप है) साधकके महान् शतु है अर्थात् ये दोनों 'पापके कारण है । परन्तु यह बात सामान्य रीतिसे कहनेके कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके । अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ?

अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय यह है कि (इकतीसवेंसे लेकर पैतीसवें श्लोकतक देखते हुए) अध्रहा, असूया, दुष्टैचितता, भूढ़ता, प्रकृति-(स्वभाव-) की परवराता, राग-द्वेप, स्वधर्मनें अरुचि और परधर्मनें रुचि—इनमेंसे कीन-सा कारण है, जिससे मनुष्य विचारपर्वक न चाहता हुआ भी पापमें प्रयुत्त होता है ? इसके अलावा ईश्वर, प्रारच्य, युग, परिस्थित, कर्म, कुमङ्ग, समाज, ग्रेति-रिवाज, सरकाग्रे कानुन आदिमेंसे भी किस व्यरणसे मनुष्य पापमें प्रवृत्त होता है ?

# काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः ।

## महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वैरिणम् ।।३७ ।।

ं श्रीभगवान् बोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है । यह बहुत खानेवाला और महापापी है । इस विषयमें तू इसको ही वैरी जान ।

व्याख्या—रजोगुणसमुद्धयः'—आगे चौदहवें
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान् कहेंगे कि तृष्या
(कामना) और आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है
और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुणसे कम उत्पन्न
होता है। इससे यह समझना चाहिये कि रागसे काम
उत्पन्न होता है और कामसे राग चढ़ता है। तात्पर्य
यह है कि सांसारिक पदार्थोंको सुखदायो माननेसे राग
उत्पन्न होता है, जिससे अन्तःकरणमें उनका महत्त्व दृढ़
हो जाता है। फिर उन्हों पदार्थोंका संग्रह करने और
उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती है। पुनः
कामनासे पदार्थोंमें राग बढ़ता है। यह क्रम जवतक
चलता है, सबतक पाप-कर्मसे सर्वथा निवति नहीं होती।

'काम एप क्रोध एप:'—मेरी मनचाही हो—यही काम है \* । उत्पत्ति-विनाशशील जड़-पदार्थोक संग्रहकी इच्छा, संयोगजन्य सुखकी इच्छा, सुखकी आसक्ति— ये सब कामके ही रूप हैं ।

पाप-कर्म कहीं तो काम'के वशीमूत होकर और कहीं 'क्रोध'के वशीमूत होकर किया गया दीखता है। दोनोंसे अलग-अलग पाप होते हैं। इसलिये दोनों पद दिये। वास्तवमें काम अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंको कामना, रियता, आकर्षण ही समस्त पापोंका मूल है ं। कामनामें बाधा लगनेपर काम ही क्रोधमें परिणत हो जाता है। इसलिये पाणांका मूल वकानको ही पापोंका मूल बतानेके लिये उपर्युक्त पदोंमें एकवचनका प्रयोग किया है।

कामनाको पूर्ति होनेपर 'लोभ' उत्पन्न होता है 🗜

ा वसा जान ।

और कामनामें बाधा पहुँचनेपर (बाधा पहुँचनेवाले
पर) 'क्रोध' उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुँचनेवाला
अपनेसे अधिक बलवान् हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर
'भय' उत्पन्न होता है। इसलिये गीतामें कहीं-कहीं
कामना और क्रोधके साथ-साथ भयकी भी वात आयी
है; जैसे—'व्योतसगभयकोधाः' (४।१०) और
'विगतेव्यामयकोधाः'(५।१८)।

### कामना-सम्बन्धी विशेष बात

कामना सम्पूर्ण पापों, सत्तापों, दुःखों आदिकी जड़ है । कामनावाले व्यक्तिको जाप्रतमें सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्नमें भी कभी सुख नहीं मिलता— 'काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं '(मातस ७ । ९० । १) । जो चाहते हैं, वह न हो और जो नहीं चाहते, वह हो जाय—इसीको दुःख कहते हैं । यदि 'चाहते' और 'नहीं चाहते' को छोड़ दें, तो फिर दुःख है ही कहाँ।

नाशवान् पदार्थाकी इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्माकी इच्छा हा कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्माकी इच्छा कामनाके समाना प्रतीत होती हुई भी वास्तवमें कामना नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थाकी कामना कभी पूर्य नहीं होती, प्रश्त बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा (परमात्मप्राप्ति होनेपर) पूर्य हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपनेसे भिन्न बखुकी होती है और परमात्मा अपनेसे अभिन्न हैं। इसी प्रकार सेवा (कर्मयोग), तत्त्वज्ञान (ज्ञानयोग) और भगवलेम-(भक्तियोग-) व इच्छा भी 'कामना' नहीं है। परमात्मप्राप्तिकी इच्छा वास्तवमें जीवनकी वास्तिक आवश्यकता (पूछ) है। जीवको आवश्यकता तो परमात्माको है, पर

<sup>\* &#</sup>x27;इदं में स्यादिर्द में स्यादितीच्छा कामशब्दिता' ('यह मुझे मिल जाय,' यह मुझे मिल जाय'—इस प्रकार की इच्छा 'काम' कहलाती हैं)

<sup>ों</sup> यद्यपि भगवलदत्त विवेकको महत्त्व न देना और भगवान्से विमुख होना भी पापमें हेतु है, तवापि यहाँ 'काप' को ही पापका हेतु इसलिये वताया गया है कि यह (तीसग) अध्याय 'कर्मयोग' का है और कर्मयोगका प्रधान लक्ष्य कामनाको मिटाना ही हैं।

<sup>‡&#</sup>x27;जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' (मानस १ । १८० ।१; ६ । १०२ । १)

विवेकके दव जानेपर वह नाशायान् पदार्थोंकी कामना भविष्यों भी दुःख देती है। इसलिये इन दोनों हो करने लगता है।

एक शङ्का हो सकती है कि कामनाके विना संसारका कार्य कैसे चलेगा? इसका सम्प्रधान यह है कि संसारका कार्य यस्तुओंसे, क्रियाओंसे चलता है, मनकी कामनासे नहीं। वस्तुओंका सम्बन्ध कमोंसे होता है, चाहे वे कर्म पूर्वक (प्रारम्) हों अथवा वर्तमानके (उद्योग)। कर्म बाहरके होते हैं और कामनाएँ भीतरकी। बाहरी कर्मोंका फल भी (वस्तु, परिस्थित आदिके रूपमें) बाहरी होता है।

कामनाका सम्बन्ध फल-(पदार्थ, परिस्थित आदि-)

को प्राप्तिके साथ है ही नहीं । जो वस्त कर्मक अधीन है, यह कामना करनेसे कैसे प्राप्त हो सकती है ? संसारमें देखते ही हैं कि धनकी कामना होनेपर भो लोगोंकी दिदता नहीं मिटती । जीवन्मुक महापुरुपोंको छोड़कर शेप सभी व्यक्ति जीनेकी कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलनेवाला है, यह तो मिलेगा ही 1 ताल्पर्य यह है कि जो होनेवाला है.वह तो होकर ही रहेगा और जो महीं होनेवाला है वह कभी नहीं होगा. चाहे उसकी कामना करें या न करें । जैसे कामना न करनेपर भी प्रतिकुल परिस्थित आ जाती है, ऐसे ही कामना न करनेपर अनुकल परिस्थिति भी आयेगी हो । ग्रेगकी कावना किये विज्ञा भी रोग आता है और कामना किये बिना भी नीरोगता रहती है । निन्दा-अपमानकी कावना न करनेपर भी निन्दा-अपमान होते हैं और कामना किये विना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जैसे क्रमीका परिस्थिति ऐसे ही अनुकल परिस्थित भी कर्मीका ही फल है। इसलिये वस्तु, परिस्थिति आदिका प्राप्त होना अथवा

कामना तात्कालिक सुखकी भी होती है और भावी सुखकी भी । भोग और संग्रहकी इच्छा तात्कालिक सुखकी कामना है और कर्मफलप्राध्विकी इच्छा भावी सुखकी कामना है । इन दोनों हो कामनाओंने इन्छ-हो-दु-छ है । कारण कि कामना केवल वर्तमानमें है छ-हो-दु-छ है । कारण कि कामना केवल वर्तमानमें है छ-छ-दु-छ है । कारण कि कामना केवल वर्तमानमें

न होना कर्मीसे सम्बन्ध रखता है, कामनासे नहीं ।

कर्म और विकर्म (निषिद्धकर्म)—रोनों ही कामनाके कारण होते हैं। कामनाके कारण 'कर्म' होते हैं और कामनाके अधिक चड़नेपर 'विकर्म' होते हैं। कामनाके कारण हो असत्में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहनेसे असत्से सम्बन्ध-विक्वेद हो जाता है।

कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अवस्थामें आ जाते हैं जिस अवस्थामें हम कप्तमना उत्पन्न होनेसे पहले थे। जैसे, किसीके मनमें कामना उत्पन्न हुई कि मेरेको सी रुपये मिल जायें। इसके पहले उसके मनमें सी रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः अनुभवसे सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होनेवाली है। जवतक सी रुपयोंकी कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तवतक 'निष्कामता' की स्थिति थी। उद्योग कलेपर यदि प्राच्यवशात् सी रुपये मिल जायें तो वही 'निष्कामता'की स्थिति पुनः आ जाती है। परचु संसारिक सुद्धासितके कारण यह स्थित उद्यती नहीं और नथी कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरेको हजार रुपये मिल जायें । इस प्रकार न तो कामना पूरी होती हैं और न पूरी तृष्ति ही होती हैं। संगेरे परिश्रमके सिवा कर हाथ नहीं लगता।

'काम' अर्थात् सांसारिक पदार्थांकी कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तवमें कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं! यता लगगा कि वास्तवमें कामना टिकती ही नहीं? यह तो निस्तर मिटती ही जाती हैं, किन्तु मनुष्य नयी-नयी कामनाएँ करके उसे बनाये रखता है। व्यामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली वस्तुका मिटना अवस्थामावी है। इस्तिये कामना वसः मिटती है। अगर मनुष्य नयी कामना न करे तो पुरानो कामना कभी पूरी एकिर और कभी न पूरी होतर स्वतः मिट जाती है।

कामनाको पूर्ति सभीके लिये और सदाके लिये नहीं हैं, परनु कामनारा त्याग सभीके लिये और सदाके लिये हैं । कारण कि कामना अनिल और स्थाग नित्य है । निष्काम होनेमें कठिनाई क्या है ? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है । यदि हम निर्मम हो जायें तो निष्काम होनेकी शक्ति आ जायगी और निष्काम होनेसे असङ्ग होनेकी शक्ति आ जायगी । जब निर्ममता, निष्कामता और असङ्गता आ जाती है, तब निर्विकारता, शान्ति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है ।

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें । हम कामनाओंका त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं । परना विचार करें कि यदि कामनाओंका त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओंकी पूर्ति करना सगम है? सब कामनाओंकी पूर्ति संसारमें आजतक किसीकी नहीं हुई। हमारी तो बात हो क्या, भगवान्के बाप-(दशरथजी-) की भी कामना पूरी नहीं हुई! अतः कामनाओंकी पूर्ति होना असम्पव है। पर कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है । यदि . हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओंका त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असम्मव यात-(कामनाओं की पूर्ति-)की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है; क्योंकि कामनाओंका त्याग तो हो सकता है, पर कापनाओंकी पूर्ति हो ही नहीं सकती । इसलिये कामनाओंकी पूर्तिकी अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना सुगम ही है । गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते. उसके लिये उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं, ठसे करते ही नहीं । इसलिये साधकको कामनाओंका त्याग करना चाहिये, जो कि वह कर सकता है। कामनाओंके चार भेद है-

(१) शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यक कामनाको पुरा कर दे \* ।

(२) जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो और जिसको पूछ करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हो, उसको भगवानके अर्पण करके मिटा दे । र्ने

(३) दूसरोंकी वह कामना पूरी कर दे, जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करनेकी सामर्थ्य हमारेमें हो । इस प्रकार दूसरोंकी कामना पूरी करनेपर हमारेमें कामना-त्यागकी सामर्थ्य आती है । (४) उपर्यक्त तीनों प्रकारको कामनाओंक अति-

रिक्त दूसरी सब कामनाओंको विचारके द्वारा मिटा दे ।

'महाशानो महापाप्पा'—कोई वैरी ऐसा होता है, जो भेंट-पूजा अथवा अनुगय-विनयसे शान्त हो जाता है, पर यह 'काम' ऐसा वैरी है, जो किसीसे भी शान्त नहीं होता । इस कामकी कभी तृष्ति नहीं होती— चुझैन काम अगिनि तुलसी कहैं, विषय-भोग बहु घो ते ।। (विनयपत्रिका १९८)

जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना बढ़ती ही चली जाती है; ऐसे ही ज्यों-ज्यों भोग मिलते हैं, त्यों-ही-त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिये कामनाको 'महाशानः' कहा गया है।

कामना ही सम्पूर्ण पापोंका कारण है। चोवी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामनासे ही होते हैं। इसलिये कामनाको 'महापाणा' कहा गया है।

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे, अपने खरूपसे और अपने इष्ट-(भगवान्-) से विमुख हो जाता है और नाशवान् संसारके सम्मुख हो जाता

<sup>\*</sup> ऐसी कामनामें चार बातोंका होना आवश्यक है—

<sup>(</sup>१) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो (जैसे, भूख लगनेपर भोजनकी कामना) ।

<sup>(</sup>२) जिसकी पूर्तिकी साधन-सामग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो ।

<sup>(</sup>३) जिसकी पूर्ति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो ।

<sup>(</sup>४) जिसकी पूर्तिसे अपना तथा दसरोंका—किसीका भी अहित न होता हो ।

<sup>—</sup> इस प्रकार शरीर-निर्वाहमात्रको आवश्यक कामनाओंको पूर्ति कर लेनी चाहिये । आवश्यक कामनाओंको पूरा करनेसे अनावश्यक कामनाओंके त्यागका वल आ जाता है । परन्तु आवश्यक कामनाओंको पूर्तिका सुख नहीं लेना है; क्योंकि पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती रहेंगी, जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा ।

<sup>ं</sup> उदाहरणार्थ — 'संसारमें अन्याय-अत्याचार न हो' — ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्त और अपनी सामर्थ्यसे बाहर है। अतः ऐसी कामनाको भगवान्के अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय। ऐसी भगवदर्पित कामना भविष्यमें (भगवान् चाहें तो) परी हो जाती है।

है। नाशवान्के सम्मुख होनेसे पाप होते हैं और पापोंके फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियोंकी प्राप्ति होती है।

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीग्रदि पदार्थ स्थिर दिखायी देते है । सांसारिक पदार्थींको स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख भीगता है और उनकी इच्छा करता है । सुख-भोगके समय संसारकी क्षणभङ्गरताकी ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगको तथा अपनेको भी स्थिर देखता है । जो प्रतिक्षण मर रहा है-नष्ट हो रहा है, उस संसारसे सुख लेनेकी इच्छा कैसे हो सकती है? पर 'संसार प्रतिक्षण मर रहा है' इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही सांसारिक सुखभोगकी इच्छा होती है। चलचित्र-(सिनेमा-) में पके हुए अंगूर देखनेपर भी उन्हें खानेकी इच्छा नहीं होती. यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसारको स्थिर माननेसे वास्तवमें जो स्थिर तत्त्व है. उस परमात्मतत्त्वकी तरफ अथवा अपने स्वरूपको तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। उघर दृष्टि न जानेसे मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान् सुख-भोगमें फैस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्वसे विमुख हुए विना कोई सांसारिक भोग भोगा हो नहीं जा सकता और रागपूर्वक

भोगवृद्धिसे सांसारिक भोग भोगनेवाला मनुष्य हिंसारूप पापसे बच ही नहीं सकता । यह अपनी भी हिंसा (पतन) करता है और दूसरोंकी भी । जैसे, कोई मनुष्य धनका संग्रह करके उससे धोगींको भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनेकि हृदयमें घन और भीगोंकि अभावका विशेष दुःख होता है, यह उनकी हिंसा र्ह्ड । भोगोंको भोगकर वह स्वयं अपनी भी हिंसा (पतन) करता है; क्योंकि खर्य परमात्माका चेतन अंश होते हुए भी जड़-(धन-) को महत्व देनेसे यह यस्तुतः जड़का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसारके सब भोगपदार्थ सीमित होते हैं: अतः मनुष्य जितना भौग भौगता हैं. उतना भौग

सांसारिक भोग भोगनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख हो

ही जाता है।

लिये पदार्थोंको स्वीकार करनेसे मनुष्यको पाप नहीं लगता । शरीर-निर्वाहर्मे भी शास्त्रोमें केवल अपने लिये भोग भोगनेका निषेध है । अपने माता, पिता, गुरु, वालक, स्त्री, वृद्ध आदिको शरीर-निर्वाहके पदार्थ पहले देवत फिर स्वयं लेने चाहिये ।

दूसरोंके हिस्सेसे ही आता है । हाँ, शरीर-निर्वाहमात्रके

भोगबुद्धिसे भोग भोगनेवाला पुरुष अपना तो पतन करता है,भोग्य वस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका नाश करता है, और अभावप्रश्त पुरुपोंकी हिंसा करता है; परन्तु जीवन्मुक्त महापुरुषके विषयमें यह बात लाग नहीं होती । उसके द्वारा हिसारूप पाप नहीं होता; क्योंकि उसमें भोगबुद्धि नहीं होती और उसके द्वार निष्कामभावसे निर्वाहमात्रके लिये शास्त्रविहित क्रियाएँ होती हैं (गीता ४। २१; १८ ।१७) । उस महापुरुपके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका विकास होता है, नाश

नहीं अर्थात् उसके पास आनेपर वस्तुओंका सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती है। जबतक

संसारमे उस महापुरुषका कहलानेवाला शरीर रहता

है, तवतक उसके द्वारा स्वतः-स्वामाविक प्राणियोंक

उपकार होता रहता है। शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यंकता 'महाशनः'और 'बहापाप्मा' नहीं है । कारण कि शरीर-निर्वाहमात्रक आवश्यकता 'कामना' नहीं है । आवश्यकताको पूर्ति होती हैं: जैसे-भूख लगी और भोजन करनेसे तुप्ति हो गयी । परन्तु कामनाकी युद्धि होती है ।

'विद्धयेनमिह' वैरिणम्'— यद्यपि वास्तवर्षे सांसारिक पदार्थोंकी कामनाका त्याग होनेपर ही स्ख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवरा पदार्थेसि सुखंका होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्यने पदार्थोंकी कामनाको सुखका कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैयो मान रखा है। इस मान्यताके कारण कामना कभी मिटती नहीं । इसलिये भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामनाको अपना मित्र नहीं, प्रत्युत थैरो जानो । यत्रमना मनुष्यकी सैरी इसलिये है कि यह मनुष्यके विवेकको दक्कर उसे पापीने प्रयुन कर देगी है।

bulling in the contract of the संसारके सम्पूर्ण पापों, दुःखी, नरको आदिके मूलमें एक कामना ही है । इस लोक और परलोकमें जहाँ कहीं कोई दुःख पा रहा है, उसमें असत्की कार्मना ही कारण है। कामनासे सब प्रकारके दुःख होते हैं और सुख कोई-सा भी नहीं होता।

### विशेष बात

कामको नष्ट करनेका मख्य और सरल उपाय है- दूसरोंकी सेवा करना, उन्हें सख पहुँचाना । अन्य शरीर-धारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवाबुद्धिसे करना है, भोगबुद्धिसे नहीं । इनसे सुख नहीं लेना है ।

कर्मयोगमें स्थलशरीरसे होनेवाली 'क्रिया'. सूक्ष-शरीरसे होनेवाला 'विन्तन' और कारण शरीरसे होनेवाली 'स्थिरता'—तीनों ही अपने लिये नहीं है. मत्युत संसारके लिये ही हैं । कारण कि स्थल-शरीरकी स्यूल-संसारके साथ, सुक्ष्म-शरीरकी सुक्ष्म-संसारके साथ और कारण-शरीरकी कारण-संसारके साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रियासे दूसरोंकी सेवा करना तो ठवित है, पर अपनेमें सेवकपनका अभिमान करना अनुचित है । सुक्ष्म-शरीरसे पर्राहत-चित्तन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारणशरीरसे स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरताका सुख लेना अनुचित है \* । इस प्रकार सुख न लेनेसे फलको आसक्ति मिट जाती है। फलको आसक्ति मिटनेपर कर्मकी आसक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है।

मेरा आदेश चले; अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञामें चले; अमुक वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी बात रह जाय-ये सब कामनाके ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति-विनाशशील (असत्) संसारसे कुछ लेनेकी कामना महान् अनर्थ करनेवाली है । दूसरोंकी न्याययुक्त कामना (जिसमें दूसरेका हित हो और जिसे पूर्ण करनेकी सामर्थ्य हमारेमें हो) को पूरी करनेसे अपनेमें कामनाके त्यागका बल आ जाता है । दूसरोंकी कामना परी न भी कर सकें तो भी हदयमें परी करने का भाव रहना ही चाहिये।

तादाल्य-अहंता (अपनेको शरीर मानना) ममता (शरीरादि पदार्थीको अपना मानना) और कामना (अमुक वस्तु मिल जाय-ऐसा भाव)-इन तीनोंसे ही जीव संसारमें बैंधता है । तादाल्यसे परिच्छित्रता. ममतासे विकार और कामनासे अशान्ति पैदा होती है। कामनाके स्यागसे ममता और ममताके त्यागसे तादात्य मिटता है । कर्मयोगी सिद्धान्तसे इनमें किसीके भी साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; क्योंकि वह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम्, पदार्थ आदि किसीको भी अपना और अपने लिये नहीं मानता, वह इन शरीरादिको केवल संसारका और संसारकी सेवाके लिये ही मानता है, जो कि वास्तवमें है।

किसीको भी दःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका आरम्भ हो जाता है। अतः साधकके अन्तःकरणमें 'किसीको भी दुःख न हो'—यह भाव निरन्तर रहना चाहिये। भूलसे अपने कारण किसीको दुःख हो भी जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये । वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं । कारण कि सच्चे हृदयसे क्षमा माँगनेवालेकी क्षमा भगवानको और से खतः होती है । सेवा करनेमें साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवाके बदलेमें कुछ लेनेका भाव उसमें न आ जाय । इस प्रकार सेवा करनेसे 'कामरूप' वैरी सगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है।

सम्बन्ध—'यह पाप है'— ऐसी जानकारी होनेपर भी मनुष्य पापमें प्रवृत्त हो जाता है; अतः इस जानकारीका प्रभाव आचरणमें न आनेका क्या कारण है ? इसका विवेचन भगवान् आगेके दो श्लोकोर्मे करते हैं ।

<sup>ै</sup> सेवा, परिहत-चित्तान, श्चिरता आदिका सुख लेना और इनके बने रहनेकी इच्छा करना भी परमास्पतत्त्वकी प्राप्तिमें वायक है (गीता१४ । ६) । इसलिये माधकको साल्विक, राजस और तामस—तीनों ही गुणोंसे असङ्ग होना है, क्योंकि स्वरूप असङ्ग है ।

## धूमेनाव्रियते वहिर्यथादशीं मलेन च ।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।। ३८ ।।

जैसे धुऐँसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है।

व्याख्या—'धूमेनाब्रियते यहिः' —जैसे धुऐसे अग्नि दकी रहती है,ऐसे ही कामनासे मनुष्यका विवेक दका रहता है अर्थात् स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ।

विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है। बुद्धि तीन प्रकारकी होती है—साल्विकी, राजसी और तामसी। साल्विकी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, राजसी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धिमें सब चस्तुओंका विपरीत ज्ञान होता है (गीता १८।३०-३२)। कामना उत्पन्न होनेपर साल्विकी बुद्धि भी बुएँसे अग्निके समान ढकी जाती है, फिर राजसी और तामसी बुद्धिका तो कहना ही क्या है!

संसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमें धुओं हो जाता है । अगर इस अवस्थामे सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है । कामना बढ़नेपर तो पारमार्थिक मार्गमें अधिरा हो हो जाता है ।

उत्पत्ति-विनाराशील जड़ वस्तुओं प्रियता, महता, सुखरूपता, सुन्दाता, विशेषता आदि दोखनेके कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूलमें विवेकको ढक्नेवाली है। अन्य शरीपेंकी अपेक्षा मनुष्यशरीरमें विवेक विशेषरूपते प्रकट है; किन्तु जड़ पदार्थोंकी कामनाके कारण वह विवेक काम नहीं फतता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुँपला हो जाता है। जैसे धुएँसे ढकी रहनेपर भी ऑन काम कर सकती. है, ऐसे ही यदि साधक कामनाके पैदा होते ही सावधान हो जाय तो उसका विवेक काम कर सकता है।

प्रधमावस्थामें ही कामनाको नष्ट करनेका सस्त उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विधार करे कि हम जिस बस्तुकी कामना करते हैं, यह बस्तु हमारे साथ सदा रहनेवासी नहीं है। यह यस्तु रहने भी हमारे साथ नहीं थी और बादमें भी हमारे माथ नहीं रहेगी तथा बीचमें भी उम बस्तुका हमारेसे निरत्तर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करनेसे कामना नहीं रहती। 'यथादशों मलेन च'—जैसे मैलसे ढक जानेपर

'यथादशों मलन च' — जैसे मैलसे ढक जानेपर दर्पणमें प्रतिविध्य दीखना बंद हो जाता है, ऐसे हो कामनाका नेग बढ़नेपर 'में साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य हैं — इसका ज्ञान नहीं रहता। अन्तःकरणमें नाशवान् बसुओंका महत्त्व ज्यादा हो जानेसे मनुष्य उन्हीं बसुओंकों भोग और संग्रहकी कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों-ज्यों यद्गती है, त्यों-हो-त्यों मनुष्यका पतन होता है।

ह, त्यान्हान्त्या मनुष्यका पतन हाता ह ।

यास्तवमें महत्त्व बस्तुका नहीं, प्रत्युत वसके

उपयोगका होता है। रपये, विद्या, घल आदि रुवयं
कोई महत्त्वकी बस्तुर्यं नहीं हैं, उनका सदुपयोग हो

महत्त्वका है—यह बात समझमें आ जानेपर किर

उनकी कामना नहीं रहती; क्योंकि जितनी बस्तुर्यं हमारे

पासमें हैं,उन्होंकि सदुपयोगको हमारेपर जिम्मेवाये है।

ज बस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है, किर

अधिककी कामनासे क्या होगा? कारण कि कामनामात्रसे

वस्तुर्यं प्राप्त नहीं होतीं।

सांसारिक यसुआंका महत्व ज्यां-ज्यां कम होगा, त्यां-ही-त्यां परमात्माका महत्व साधकंक अन्तःकरणमें बढ़ेगा । सांसारिक यसुआंका महत्व सर्वथा नष्ट होनेपर परमात्माका अनुपत्र हो जायगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जावगी ।

नष्ट हा जायगा ।

'सथोत्वेतावृतो मर्मं,'----दर्गणपर मेल अनेसे
उसमें अपना मुख तो नहीं दांखता, पर 'यह दर्पन हैं' ऐसा झान तो रहता हो है । परनु जैते जेसे
व्हे मर्पका यह पता नहीं लगता कि लहका है य लड़की, ऐसे हो कामनाकी गुतीयावस्मी
कर्ताय-अकर्तयका पता नहीं लगता अर्थात् विकेष पूरी तरह हक जाता है । विकेक दक जानेसे सरमकरा देगा बड़ जाता है।

darrenzetatungan kangan ka कामनामें बाधा लगनेसे क्रोध उत्पन्न होता है। फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है । सम्मोहसे बद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जानेपर मनुष्य करनेयोग्य कार्य नहीं करता और झुठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करनेयोग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगोंको भगवान 'मनप्य' भी नहीं कहना चाहते । इसीलिये सोलहवें अध्यायमें जहाँ ऐसे लोगोंका वर्णन हुआ है, वहाँ भगवानने (आठवेंसे अठारहवें श्लोकतक) मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया । स्वर्गलोककी कामनावाले लोगोंको भी भगवानुने 'कामात्मानः' (गीता २ 1४३) कहा है; क्योंकि ऐसे लोग कामनाके ही स्वरूप होते हैं। कापनामें हो तदाकार होनेसे उनका निधय होता है कि सांसारिक सुखसे बढ़कर और कुछ है हो नहीं(गीता 25 122) 1

[यद्यपि कामनाकी इस तृतीयावस्थामें मनुष्यकी दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य (परमात्मप्राप्ति) की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्वसंस्कारोंसे, वर्तमानके किसी अच्छे सङ्गसे अथवा अन्य किसी कारणसे उसे अपने उदेश्यकी जागृति हो जाय तो उसका कल्याण भी हो सकता है ।]

'तथा तेनेदपावृतम्'-इस श्लोकमें भगवान्ने एक कामके द्वारा विवेकको ढकनेके विषयमें तीन दृष्टान दिये हैं । अतः उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य यह है कि एक कामके द्वारा विवेक ढका जानेसे ही कामको तीनो अवस्थाएँ प्रबुद्ध होती हैं।

कामना उत्पन्न होनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएँ सबके हृदयमें आती हैं । परन्त जो मनुष्य कामनाको ही सुखका कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामनाको त्याज्य नहीं मानते, वे कामनाको पहचान ही नहीं पाते । परन्तु परमार्थमें रुचि रखनेवाले तथा साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान लेते हैं। जो कामनाको पहचान लेता है, वही कामनाको नष्ट भी कर सकता है।

भगवान्ने इस श्लोकमें कामनाकी अवस्थाओंकां वर्णन उसका नाश करनेके उद्देश्यसे ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे इकतालीसवें और तैतालीसवें श्लोकमें दी है। वास्तवमें कामना उत्पन्न होनेके बाद उसके बढ़नेका क्रम इतनी तेजीसे होता है कि उसकी उपर्युक्त तीन अवस्थाओंको कहनेमें तो देर लगती है, पर कामनाके बढनेमें कोई देर नहीं लगती । कामना बढनेपर तो अनर्थ-परम्परा ही चल पडती है । सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, दःख आदि कामनाके कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह अपने विवेकको जामत् रखकर कामनाको उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाय, तो भी उसे प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें हो नष्ट कर दे । उसे ततीयावस्थामें तो कभी आने ही न दे।

विशेष बात

धुओं दिखायी दैनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है: क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआँ कहाँसे आता ? अतः जिस प्रकार धुएँसे ढकी होनेपर भी अग्निक होनेका ज्ञान, मैलसे दका होनेपर भी दर्पणके होनेका ज्ञान और जेरसे ढका होनेपर भी गर्भके होनेका ज्ञान सभीमें रहता है, उसी प्रकार कामसे ढका होनेपर भी विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान) सभीमें रहता है, पर कामनाके कारण वह उपयोगमें नहीं आता ।

शास्त्रोंके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिमें तीन दोप बाधक हैं--मल, विक्षेप और आवरण । ये दोप असत् (संसार) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । असत्का सम्बन्ध कामनासे होता है । अतः मूल दोष कामना ही है। कामनाका सर्वथा नाश होते ही असत्से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । असत्से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सम्पूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है।

परमात्मप्राप्तिमें मुख्य बाधा है—सांसारिक पदार्थीको नाशवान् मानते हुए उन्हें महत्व देना । जबतक अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थींका महत्त्व है और वे सत्य, सुन्दर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभीतक मल. विक्षेप और आवरण—ये तीनो दोप रहते हैं । इन तीनोंमे भी मलदोपको अधिक बाधक माना जाता है । मलदोप-(पाप-) का मुख्य कारण कामना ही है: क्योंकि कामनासे ही सब पाप होते हैं । जिस

आते हैं।

प्रतीति वाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई , प्रसूत मनसे पकड़े हुए धनके त्यागसे ही हुई है। यदि धनके मिलनेसे ही सुख होता तो उस धनके रहते हुए कभी दुःख नहीं आता; परन्तु उस धनके रहते हुए भी दुःख आ जाता है।

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना काता है, तब वह पराधीन हो जाता है । जैसे, उसके मनमें घड़ीकी कामना पैदा हुई । कामना पैदा होते ही उसको घड़ीके अभावका दःख होने लगता है तो यह घड़ीकी पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जायें तो अभी घड़ी खरीद लूँ अर्थात् रुपयोंके होनेसे अपनेको स्वाधीन और न होनेसे अपनेको पराधीन मानता है। यह मान्यता विल्कुल गलत है। बास्तवमें रुपये मिलनेपर घडीकी पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयोंकी पराधीनता तो हो ही गयी; क्योंकि रुपये भी 'पर' 'ख' नहीं । जैसे वस्तुकी कामना होनेसे वह वस्तुके पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे रुपयेकि पराधीन हुआ । पराधीनता तो वैसी-को-वैसी ही रही। परन्तु कामनासे विवेक ढका जानेके कारण मनुष्यको बस्तुकी पराधीनताका तो अनुभव होता है. पर रुपयोंकी पराधीनताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत रुपयोंके कारण वह स्वाधीनताका अनुभव करता है। जो पराधीनता खाधीनताके रूपमें दिखायी देती है, उस पराधीनतासे छुटना बड़ा कठिन होता है।

संसारमात्र क्षणभहुर है। शरिर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक बर्लुएँ हैं, वे सव-की-सब प्रतिक्षण विनाशको ओर जा रही हैं और हमारेसे वियुक्त भी हो रही हैं। यरन्तु भोग भोगवे समय उनकी क्षणभङ्गुरताका ज्ञान नहीं रहता। पदार्थको नित्य और स्थिर माने- विना सुखमोग हो हो नहीं सकता। साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, साधक भी भोगोंको नित्य और स्थिर माननेपर ही उनमें फैसता है। इसका कारण वनमना-हार विवेक दक्ष जाना ही है। विशेष द्यात

मनुष्यको सदाके लिये महान् बनानेक उदेश्यसे भगवान् कमनाको 'नित्यवैधे' स्वाक्त उससे बचनेके . लिये सावधान करते हैं; क्योंकि कामना ही सम्पूर्ण पापों और दु:खोंकि काएण है। एक मनुष्य अपनी कीको हुँड रहा था। लोगोंने पूछा—तुम्हारी क्षेत्रको हुँड रहा था। लोगोंने पूछा—तुम्हारी क्षेत्रको नाम क्या है? उसने कहा—फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा—चदमारा। लोगोंने कहा—धवराओ मत, बड़ी पतिवाता दी है, अपने-आप आ जायगी! कारण कि बदमाराको फजीती (बदनायै) अवस्थ मिलती है। इसी प्रकार संसारके मायावत

भौगोंकी कामना करनेवाले मनुष्यके पास दःख अपने-आप

मनुष्य दु:खोंसे तो यवना चाहता है, पर दु:खाँक

कारण 'काम'-(कामना-) को नहीं छोड़ता । कामनाके रहते हुए स्वप्नमें भी सुख नहीं मिलता-'काम अवन सुख सपनेहैं नाहीं (मानस ७ । ९० । १) । भगवान् 'अनलेन, दप्परेण' पदाँसे यह बताते हैं कि भोग-पदार्थोंसे कामना कभी पूरी नहीं होती । ज्यों-ज्यों भीग-पदार्थ मिलते हैं, त्यों-हो-त्यों उनकी कामना चढ़ती है और ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-हो-त्यों अपावका अधिक अनुभव होता है एवं अभावको मिटानेके लिपे मनुष्य पाप-कमोमि प्रवृत होता है । जैसे, धनकी कामन उत्पन्न होनेपर मनुष्य धनकी प्राप्तिमें न्याय-अन्यायक्त नहीं करता। फिर वामना चड़नेश (दितीयावस्थामें) यह चोरी, डाके आदिमें भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना चढ़नेपर (ततीयायस्थामें) वह धनके लिये दुगरोंको जानसे भी मार डालता है । इस प्रकार नाराजान् सुखकी कामना करनेवाला मनुष्य अपने लोक और परलोक-दोनों में महान् दुःसारूप बना लेला है।

सम्बय—हिसी शतुरी नष्ट वातेने तिये उसके सहते स्थाते में व्यवस्थ होनी आवस्यर है, इसलिये भणवत् आगेरे स्लोहमें शतियोंने निवाकी कमा के स्टोके यान बरते हैं। मनो

**इन्द्रियाणि** 

बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष

ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।।४० ।।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस कामके वास-स्थान कहे गये हैं । यह काम इन-(इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि-) के द्वारा ज्ञानको ढककर देहाभिमानी मनुष्यको मोहित करता है। व्याखा-'इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते' (शान्तिपर्व २५१ ।७)

-- काम पाँच स्थानोंमें दोखता है--(१) पदार्थोंमें (गीता ३ (३४), (२) इन्द्रियोंमें, (३) मनमें, (४) बुद्धिमें और (५) माने हुए अहम ('मैं') अर्थात कर्तीमें (गीता २ । ५९) । इन पाँच स्थानोंमें दीखनेपर भी काम वास्तवमें माने हए 'अहम्'-(चिजड्ग्रन्थि-) में ही रहता है। परना उपर्यंक्त पाँच स्थानोंमें दिखायी देनेके कारण हो वे इस कामके वास-स्थान कहे जाते हैं ।

समल क्रियाएँ शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे ही होती है। ये चारों कर्म करनेके साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो यह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता । इसलिये कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक होकर शरीर, इन्द्रियों, मन और युद्धिके द्वारा अन्तःकरणको शब्दिके लिये कर्म करता है (गीता ५ । ११) ।

वास्तवमें कामं अहम्-(जड़-चेतनके तादाल्य-) में ही रहता है । अहम् अर्थात् 'मैं'-पन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, सम्प्रदायवाला हूँ—यह केवल मान्यता है । मान्यताके सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । इस माने हुए सम्बन्धमे ही कामना रहती है। कामनासे ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर 'अहम्'से कामना दूर हुए बिना नये-नये पाप होते रहते हैं । इसलिये कामना ही जीवको बॉधनेवाली है। महाभारतमें कहा है-

कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम् । कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।

'जगत्में कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा कोई बन्धन नहीं है। जो कामनाके बन्धनसे छट जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ।'

'एतैर्विमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्'-कामनाके कारण मनप्यको जो करना चाहिये. वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिये. वह कर बैठता है । इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है।

दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि कामनासे है—'कामात क्रोध होता क्रोधोऽभिजायते'(२ । ६२) और क्रोधसे सम्मोह (अत्यन्त मृद्धाव) उत्पन्न होता है--'क्रो**धाद्भवति** सम्मोहः' (२ 1६३) । इससे यह समझना चाहिये कि कामनामें बाधा पहुँचनेपर तो क्रोध उत्पन्न होता है. पर यदि कामनामें बाधा न पहुँचे, तो कामनासे लोभ और लोभसे सम्मोह उत्पन्न होता है\* । तात्पर्य यह है कि कामनासे पदार्थ न मिले तो 'क्रोध' उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो 'लोभ' उत्पन्न होता है। उनसे फिर 'मोह' उत्पन्न होता है। कामना रजीगुणका वर्ष है और मोह तमोगुणका कार्य। रजीगण और तमीगण पास-पास रहते हैं। अतः काम क्रोध, लोभ और मोह पास-पास ही रहते हैं। काम डिन्डियों. मन. और बद्धिके द्वारा देहाभिमानी पुरुषको मोहित (बेहोश) कर देता है। इस प्रकार 'काम' रजोगुणका कार्य होते हुए भी तमोगुणका कार्य 'मोह' हो जाता है ।

कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पहले इन्द्रियोंसे भोग भोगनेकी कामना करता है। पहले तो भोग-पदार्थ

<sup>\*</sup> रागात् कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते । लोभाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।। स्पिकंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।। (सार्कण्डेयपुराण ३ । ७१-७२)

<sup>ं</sup> तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण— तीनोंमें घरस्पर (क्रमशः १,१० और १०० अङ्कों की तरह) दसगुनेका अन्तर है । फिर भी तमोगुण (१) से स्तोगुण (१०) नजदीक है और सत्त्वगुण (१००) इन दोनोंसे दूर पड़ता है ।

Entalexhemblides tentalex to the test of t कारण मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिये पदार्थीको कामना करने लगता है और फिर पदार्थोंक लिये रुपयोंकी कामना करने लग जाता है । इतना हो नहीं, उसकी दृष्टि रुपयोंसे भी हटकर रुपयोंकी गिनती-(संग्रह-) में हो जाती है। फिर वह रुपयोंकी गिनतो यडानेमें ही लग जाता है। निर्वाहमात्रके रूपयोंकी अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करनेवाला है और संग्रहकी अपेक्षा भी रुपयोंकी गिनती महान् पतन करनेवाली

है। गिनती बढ़ानेके लिये वह झुठ, कपट, घोखा, चोरी आदि पाप-कर्मीको भी करने लग जाता है और शिनती बढ़नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है. जो आसुरी-सम्पतिका मूल है। इस प्रकार कामनाक कारण मनुष्य महान् पतनकी ओर चला जाता है। इसलिये भगवान् इस महान् पापी कामका अच्छी तरहें नाश करनेकी आजा देते हैं।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२ ।। एवं वुद्धेः परं वृद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।।४३ ।।

इन्द्रियोंको (स्थूलशरीरसे) पर (श्रेष्ठ, सवल, प्रकाशक, ध्यापक तथा सूक्ष्म) कहते हैं । इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर घुद्धि है और जो युद्धिसे भी पर है, वह (काप) है। इस तरह युद्धिसे पर-(काम) को जानकर अपने द्वारा अपने-आपको वशमें करके हे महावाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ।

व्याख्या—'इन्द्रियाणि पराण्याहुः'—शरीर अथवा विषयोंसे इन्द्रियाँ पर है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियोंके द्या विषयोंका ज्ञान होता है. पर विषयोंके द्वारा इन्द्रियोंका ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियाँ विषयोंके बिना भी रहती है, पर इन्द्रियोंके चिना विषयोंको सत्ता सिन्द नहीं होती । विषयोंमें यह सामर्थ्य नहीं कि ये इन्द्रियोंको प्रकाशित करें, प्रत्युत इन्द्रियाँ विषयोंको प्रकाशित करती है । इन्द्रियाँ वही रहती है, पर विषय बदलते रहते है । इन्द्रियाँ व्यापक है और विषय व्याप्य है अर्थात् विषय इन्द्रियेकि अत्तर्गत आते हैं, पर इन्द्रियाँ विषयीके अत्तर्गत नहीं आतीं । विषयोंकी अपेशा इन्द्रियाँ सस्प है। इसलिये विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ट, सवल. प्रकाशक, व्यापक और मृक्ष्म है।

'इन्द्रियेग्यः परं मनः'—इन्द्रियाँ मनको नहीं जानतीं. पर मन सभी इन्द्रियोंको जानता है। इन्द्रियोनी भी प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयक्ते ही चानती है, अन्य इन्द्रियंकि विषयोंको नहीं; वैसे-- कान केयल शन्दको जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गुन्धको नहीं

जानते; लचा केयल स्पर्शको जानती है, पर शब्द,रूप, रस और गन्धको नहीं जानती; नेत्र फेवल रूपको जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गन्धको नहीं जानते: रसना केवल रसको जानती है, पर शब्द,स्पर्श, रूप और गन्धको नहीं जानती: और नासिका केयल गन्धको जानतो है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रसके वहीं जानती: परनु मन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको तथा उनके विषयोंको जानता है। इसलिये मन इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ, सवल, प्रकाशक, ध्यापक और मुश्म है।

'मनसस्तु परा चुद्धिः'— मन बुद्धिको नहीं जानता, पर बुद्धि मनको जानती है । मन कैसा है ? शान है या व्यक्ति ? ठीक है या बेठीक ? इत्यदि बातों से यदि, जानती है। इन्द्रियाँ टीक काम करती हैं मा नहीं ?— इसको भी युद्धि जानती है, राह्मयें है कि बृद्धि मनको तथा उसके संकटपेंकी भी जानती है और इन्द्रियोंको तथा उनके विषयोक्त भी जानती है। इसलिये इंद्रियोंने घर का मन है, उस मनसे भी युद्धि पर (क्षेत्र, यलकन्, प्रकराक, यात्रक्ष और

सक्ष्म) है।

'यः बुद्धेः पातस्त सः'-बुद्धिका स्वामी 'अहम्' है, इसलिये कहता है—'मेरी बृद्धि'। बृद्धि करण है और 'अहम' कर्ता है। करण परतन्त्र होता है. पर कर्ता स्वतन्त होता है । दस 'अहम'में जो जड-अंश है, उसमें 'काम' रहता है। जड-अंशसे तादात्प्य होनेके कारण वह काम खरूप-(चेतन-)में रहता प्रतीत होता है।

वास्तवमें 'अहम'में ही 'काम' रहता है: क्योंकि वही भोगोंकी इच्छा करता है और सुख-दु:खका भोता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य-इन तीनोंमें सजातीयता (जातीय एकता) है । इनमें सजातीयता न हो तो भोक्तामें भोग्यकी कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता । भोक्तापनका जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाशमें भोक्ता,भोग और भोग्य—तीनोंको सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक-(शुद्ध चेतन-)में 'काम' नहीं है । 'अहम्' तक सब प्रकृतिका अंश है । उस 'अहम्' से भी आगे साक्षात् परमात्माका अंश 'खयं' है, जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम्— इन सबका आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान्, प्रकाशक, व्यापक और सुक्ष्म है।

जड़-(प्रकृति-) का अंश ही सख-दःखरूपमें परिणत होता है अर्थात् सुख-दुःखरूप विकृति जड़में हो होती है। चेतनमें विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृतिका ज्ञाता है; परना जड़से तादाल्य होनेसे सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही बनता है अर्थात् चेतन हो सुखी-दु:खी होता है । केवल जड़में सुखी-दु:खी होना नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि 'अहम्'में जो जड़-अंश है, उसके साथ तादात्य कर लेनेसे चेतन

भी अपनेको 'मैं भोक्ता हैं' ऐसा मान लेता है। परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होते ही रसबद्धि निवत्त हो जाती है--'रसोऽप्याय परं दृष्टवा निवर्तते' (गीता २।५९) । इसमें 'अस्य' पद भोक्ता बने हए 'अहम' का वाचक है और जो भोक्तापनसे निर्लिप्त तत्व है, उस काराताका वाचक 'काम' पट है । उसके जानसे रस अर्थात 'काम' निवत हो जाता है । कारण कि सुखके लिये ही कामना होती है और खरूप सहजसखराशि है। इसलिये परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेसे 'काम' (संयोगजन्य सखकी इच्छा) सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है।

मार्मिक बात

स्थुल शरीर 'विषय' है, इन्द्रियाँ 'बहि:करण' हैं और मन-बद्धि 'अन्तःकरण'हैं । स्थलशरीरसे इन्द्रियाँ पर (श्रेष्ठ. सबल, प्रकाशक,व्यापक और सुक्ष्म) हैं तथा इन्द्रियोंसे यद्भि पर है । बद्धिसे भी पर 'अहम' है, जो कर्ता है । उस 'अहम्'-(कर्ता-)में 'काम' अर्थात लौकिक डच्छा रहती है।

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात् अपना खरूप चेतन, निर्विकार और सत्-चित्-आनन्दरूप है। जब वह जड-(प्रकृतिजन्य शरीर-)के साथ तादात्म्य कर लेता है. तब 'अहम' उत्पन्न होता है और खरूप 'कर्ता' वन जाता है । इस प्रकार कर्तामें एक जड-अंश होता है और एक चेतन-अंश । जड-अंशकी मुख्यतासे संसारकी तरफ और चेतन-अंशकी मख्यतासे परमात्माकी तरफ आकर्षण होता है।\* तारपर्य यह है कि उसमें जड-अंशकी प्रधानतासे लौकिक (संसारकी) इच्छाएँ रहती हैं और चेतन-अंशकी प्रधानतासे पारमार्थिक (परमात्पाकी) इच्छा रहती है । जड़-अंश मिटनेवाला

<sup>\*</sup> जड़-चेतनके तादातय और आकर्पणको समझनेके लिये एक दृष्टांच दिया जाता है। चार कोनोंवाले किसी लोहेका अग्निसे तादात्य अर्थात् सम्बन्ध होनेपर लोहेमे जलानेकी शक्ति न होनेपर भी वह जलानेवाला हो जाता है; और अग्नि चार कोनोंवाली न होनेपर भी चार कोनोंवाली हो जाती है । अग्निसे तादात्व्य होनेपर भी चुम्बककी ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं; क्योंकि चुम्बकके साथ लोहेकी सजातीयता है । अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि-तत्त्वकी ओर ही आकर्षित होती है, इसलिये यह स्वतः शान्त हो जाती है । इसी प्रकार जड़ और चेतनके तादात्यमें जड़-अंश संसारकी और एवं चेतन-अंश परमात्माकी और आकर्षित होता है । चेतन-अंशके परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर जड़-अंश छूट जाता है; क्योंकि जड़ अनित्य है । परन्तु जड़-अंशके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपर भी चेतन-अंश नहीं छूटता; क्योंकि चेतन नित्य है ।

है, इसलिय लीकिक इच्छाएँ पिटनेवाली है और चेतन-अंश सदा रहनेवाला है, इसलिये पारमार्थिक पूरी होनेवाली है। इसलिये लौकिक इच्छाओं-(कामनाओं-) की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा-(संसारसे छूटनेकी इच्छा, स्वरूपवोधकी जिज्ञासा और भगवलेमकी अभिलापा) की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, पर दिक नहीं सकतीं । परन्तु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है, पर मिट नहीं सकती । कारण कि लौकिक इच्छाएँ अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिये साधकको न तो लौकिक इच्छाओंकी पूर्तिकी आशा रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाको पूर्तिसे निपरा ही होना चाहिये।

वस्तुतः मूलमें इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्माकी है। परन्त जड़के सम्बन्धसे इस इन्द्राके दो भेद हो जाते है और मनुष्य अपनी यास्तविक इच्छाकी पूर्ति परिवर्तनशोल जड़-(संसार-) के हारा करनेके लिये जड-पदार्थोंकी इच्छाएँ करने लगता है. जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएँ 'परधर्म' और पारमार्थिक इच्छा 'स्वधर्म' है । परन्त साधकमें लौकिक और पारमार्थिक— दोनों इच्हाएँ रहनेसे इन्द्र पैदा हो जाता है। इन्द्र होनेसे साधकमें पजन, ध्यान, सत्सङ्ग आदिके समय तो पारमार्थिक इच्छा जामत् रहती है, पर अन्य समयमें उसकी पारमार्थिक इच्छा दय जाती है और लौकिक (मोग एवं संग्रहकी) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लैकिक इच्छाओंके रहते हुए साधकमें साधन करनेका एक निद्यय स्थिर नहीं रह सकता । पारमार्थिक इच्छा जामत हुए बिना साधककी उन्नति नहीं होती । जब साधकका एकमात्र परमात्पप्राप्ति करनेका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह इन्द्र मिट जाता है और साधकमें एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रवल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रवल रहनेसे साधक सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर लेता है (गीता ५।३) । इसलिये लौकिक और पारमार्थिक इच्छास्य द्वन्द्र मिराना सापकरे लिये बहुत आयरयक है।

Abdanciationiniationistanciational-middle describer describer describes de la describe describes describes describes de la describe de l शृद्ध स्वरूपमें अपने अंशी परमात्माको और स्वः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसके 'प्रेम' कहते हैं। जब वह संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह 'प्रेप' दब जाता है और 'काम' उत्पत्र हो जाता है । जबतक 'काम' रहता है. तयतक 'प्रेम' जामत् नहीं होता । जन्नतक 'प्रेम' जामत् नहीं होता, तयतक 'काम' का सर्वथा नाश नहीं होता । जड़-अंशको मुख्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोको इच्छा (काम) रहती है, उसीमें चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी इच्छा भी रहती है । अतः वास्तवमें 'काम' का निवास जड़-अंशमें ही है, पर वह भी चेतनके सम्बन्धसे हो है । चेतनका सम्बन्ध छूटते ही 'काम'का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि घेतनद्वारा जड़से सम्बन्ध-विच्छेद करते ही जड़-चेतनके तादात्यरूप 'अहम्'का नारा हो जाता है और 'अहम्'का नारा होते ही 'काम' भी नष्ट हो जाता है।

> 'अहम्'में जो जड-अंश है, उसमें 'काम' रहता है— इसकी प्रवल युक्ति यह है कि दूरयरूपसे दीखनेवाला संसार, उसे देखनेवाली इन्द्रियों तथा मुदि और उसे देखनेवाला स्वयं भोत्त्र-इन तीनोमें जातीय (धातुगत) एकताके विना भोताका भोग्यकी और आकर्षण हो हो नहीं सकता । कारण कि आकर्षण सजातीयतामें ही होता है, विजातीयतामें नहीं; जैसे-नेत्रोंका रूपके प्रति हो आकर्पण होता है, शब्दके प्रति नहीं । यही यात सब इन्द्रियोने लागू रोती है । बद्धिका भी समझनेके विषय-(विश्वेक-विचार-)भै आकर्षण होता है, शब्दादि विषयोमें नहीं (यदि होता है तो इन्द्रियोंको साधमें संनेसे हो होता है) । ऐसे ही स्रये-(चेतन-)की परमात्मा में तालिक एकता है. इसलिपे 'खपं'का परमात्माकी और आवर्मण होत है। यह तालिक एकता जड़-श्रेशस सर्पया स्पर्ग वालेने अर्थात् बहुते माने हुए सम्बन्धक सर्वतः विचोद करनेमें ही अनुभवमें आही है। अनुमगर्ने अते ही 'प्रेम' जायत हो जता है। देगमें जहता-(अमन्-)का क्षेत्रा भी जैस नहीं रहता अर्थत्

जडताका अत्यत्त अभाव हो जाता है।

प्रकृतिके कार्य महत्तत्त्व-(समष्टि बृद्धि-)का अत्यन्त सक्ष्म अंश 'कारणशरीर' ही 'अहम्'का जड़-अंश है । इस कारणशरीरमें ही 'काम' रहता है । कारणशरीरके तादात्यसे 'काम' स्वयंमे दोखता है । तादात्म्य मिटनेपर जिसमें 'काम' का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध खरूपका अनुभव हो जाता है। खरूपका अनुभव हो जानेपर 'काम' सर्वथा निवत्त हो जाता है।

'एवं बुद्धे: पां बुद्ध्वा'--पहले शरीरसे पर इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे पर मन, मनसे पर बुद्धि और बुद्धिसे पर 'काम' को बताया गया । अब उपर्यक्त पदोमें बुद्धिसे पर 'काम' को जाननेके लिये कहनेका अधिप्राय यह है कि यह 'काम' 'अहम्'में रहता है। अपने वास्तविक खरूपमें 'काम' नहीं है। यदि खरूपमें 'काम' होता तो कभी मिटता नहीं । नाशवान जडके साथ तादात्म्य कर लेनेसे ही 'काम' उत्पन्न होता है। तादात्प्यमें भी 'काम' रहता तो जड़में ही है, पर दीखता है स्वरूपमें । इसलिये युद्धिसे परे रहनेवाले इस 'काम' को जानकर उसका नाश कर देना चाहिये ।

'संस्तभ्यात्मानमात्मना'—बुद्धिसे 'अहम्'में रहनेवाले 'काम'को मारनेका ठपाय है—अपने द्वारा अपने-आपको वशमें करना अर्थात् अपना सम्बन्ध केवल अपने शुद्ध स्वरूपके साथ अथवा अपने अंशी भगवान्के साथ रखना, जो वास्तवमें है। छठे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'उद्धोदात्मनातमानम्' पदसे और छठे श्लोकमें 'येनात्मैवात्मना जितः' पदोंसे भी यही बात कही गयी है।

खरूप (खयं) साक्षात् परमात्माका अंश है और शरीर-इन्द्रियौ-मन-बृद्धि संसारके अंश है । जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति-(संसार-) के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । कामनाएँ अभावसे उत्पन्न होती हैं और अभाव संसारके सम्बन्धसे होता है; क्योंकि संसार अभावरूप ही है—'नासतो विद्यते भावः' (गीता २ । १६) । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही कामनाओंका नाश हो जाता है; क्योंकि खरूपमें अभाव नहीं है---'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) ।

परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध माननेपर भी जीवकी वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या भूख) अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होती है। 'मैं सदा जीता रहें; मैं सब कुछ जान जाऊँ; मैं सदाके लिये सुखी हो जाऊँ' ---इस रूपमें वह वास्तवमें सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप परमात्माको हो इच्छा करता है, पर संसारसे सम्बन्ध माननेके कारण वह भूलसे इन इच्छाओंको संसारसे ही पूरी करना चाहता है—यही 'काम' है। इस 'काम'की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती । इसलिये इस 'काम'का नाश तो करना ही पड़ेगा।

जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ा है, वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिये भगवानने अपने द्वारा ही संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करके 'काम'को मारनेकी आजा दी है।

अपने द्वारा ही अपने-आपको वशमें करनेमें कोई अभ्यास नहीं है; क्योंकि अभ्यास संसार-(शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि-) की सहायतासे ही होता है । इसलिये अध्यासमें संसारके सम्बन्धकी सहायता लेनी पडती है। वास्तवमें अपने खरूपमें स्थिति अथवा परमात्माकी प्राप्ति संसारकी सहायतासे नहीं होती, प्रत्युत संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से. अपने-आपसे होती है।

### मार्मिक बात

जब चेतन अपना सम्बन्ध जडके साथ मान लेता है, तब उसमें संसार-(भोग-) की भी इच्छा होती है और परमात्माको भी । जडसे सम्बन्ध माननेपर जीवसे यही भूल होती है कि वह सत्-चित्-आनन्दस्वरूप परमात्माको इच्छा--अभिलाषाको संसारसे ही पूरी करनेके लिये सांसारिक पदार्थीकी इच्छा करने लगता है। परिणामस्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ (खरूपबोधके बिना) कभी मिटती नहीं । संसारको जाननेके लिये संसारसे अलग होना और परमात्माको जाननेके लिये परमात्मासे अभिन्न होना आवश्यक है; क्योंकि वास्तवमें 'खयं' की संसारसे भिन्नता और परमात्मासे अभिन्नता है । परन्त संसारकी

इच्छा करनेसे 'खयं' संसारसे अपनी अधित्रता या समीपता मान लेता है, जो कभी सम्भव नहीं: और परमात्माको इच्छा करनेसे 'स्वयं' परमात्मासे अपनी भित्रता या द्रे (विमुखता) मान लेता है, पर इसकी सम्भावना ही नहीं । हाँ, सांसारिक इच्छाओंको मिटानेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ खतः मिट जाती है। लौकिक इच्छाएँ सर्वथा मिटनेपर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात् नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता है \* । कारण कि वास्तवमें परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता ।

'जिंह शत्रं महाबाह्ये कामरूपं दुरासदम्'— 'महायाही' का अर्थ है---वड़ी और घलवान् मुजाओंबाला अर्थात् शूखोर । अर्जुनको 'महाबाहो' अर्थात् शूरवीर कहकर भगवान् यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस 'काम'-रूप शतुका दमन करनेमें समर्थ हो ।

संसारसे सम्बन्ध रखते हुए 'काम'का नाश करना बहुत कठिन है । यह 'काम' बड़ों-बड़ोंके भी विवेकको दककर उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिये भगवान्ने इसे दुर्जय शत्र कहा है।

'काम' को दर्जय शत्रु कहनेका तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहनेमें है, इसे दुर्जय समझकर निग्रश होनेमें नहीं ।

एक दी सहता है, यर कामनाएँ चदलनी रहती है।

किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृति होती है, इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं । परन्तु 'स्वयं' निरन्तर रहता है और कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता है । अतः कामनाओंसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है: क्योंकि वास्तवमें सम्बन्ध है हो नहीं। इसलिये साधकको कामनाओंसे कमी घबराना नहीं चाहिये । यदि साधकका अपने कल्याणका पता उद्देश्य है † तो वह 'काम'को सुगमतापूर्वक मार सकता है।

कामनाओंके त्यागमें अथवा परमात्मांक प्राप्तिमें सब स्वतन्त, अधिकारी, योग्य और समर्थ है। परन कामनाओको पूर्तिमें कोई भी स्वतन्त, अधिकारी, योग और समर्थ नहीं है । कारण कि कामना पूरी होनेवाली है ही नहीं । परमाताने पानव-शरीर अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है। अतः कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है । सांसारिक भोग-पदार्थीको महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका स्थाग कठिन मालम देता है।

सुख-(अनुकलता-)की कामनाकी मिटानेके लिये ही भगवान् समय-समयपर दु.ख (प्रतिकृलता) भेजते हैं कि सुखकी कामना मत करो; कामना करोगे तो दृःख पाना हो पड़ेगा । सांसारिक पदार्घोंकी कामनःवाला मनुष्य दःखसे कभी बच ही नहीं सफता-यह नियम है: क्योंकि संयोगजन्य भोग ही द:एके हैत है

(गीता ५ । २२) ।

यदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽस्य हृदि क्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समरन्ते ।। (काठः २ । ३ । १४; यहदाः ४ । ४ । ७)

<sup>&#</sup>x27;साधकके हदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जय समृत नष्ट हो जाती हैं, तथ मरणधर्मा मनुष्य अपर हो जाता है और यहीं (मनुष्यशरीरमें ही) ब्रह्मका चलीमाँति अनुमय कर लेना है।'

विमुद्धति यदा कामान् मानवो मनमि स्थितान् । तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवनगय कन्यते ।। (श्रीमद्भा ७ । १० । ९)

<sup>&#</sup>x27;कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने घनमें गहनेवाली सपल कामनाओंका परित्यांग कर देता है. उसी म स्य वह भगवत्त्वरूपको प्राप्त कर सेता है।"

<sup>ं</sup> उद्देश्य या सक्य सर्देय अधिनासी-(धेनन-तांच-परामानाः) का ही होना है, नाशधान्-(संमार-) का नहीं । नाशवान्की कामनाएँ ही होती हैं, उदेश्य नहीं शेता । उदेश्य वह शेता है, जिसे प्रमुख निस्ता चाहता है । चाहे शरीरके दुकड़े-दुकड़े ही स्पी न कर दिये जाये, हो भी यह उदेश्यकों हो चाहता है । उदेरपकी सिद्धी अधारप होती है, पर कामनाओंकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नांश होता है । उदेश्य मह

'स्वयं-(स्वरूप-) में अनन्त बल है। उसकी सत्ता और बलको पाकर ही बृद्धि, मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं । परन्तु जड़से सम्बन्ध जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा है और अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अधीन मान रहा है। अतएव 'काम'-रूप शत्रको मारनेके लिये अपने-आपको जानना और अपने बलको पहचानना बडा आवश्यक है।

'काम' जड़के सम्बन्धसे और जडमें ही होता है। तादाल्य होनेसे वह स्वयंमें प्रतीत होता है। जड़का सम्बन्ध न रहे तो 'काम' है हो नहीं । इसलिये यहाँ 'काम' को मारनेका तात्पर्य वस्तुतः 'काम' का सर्वथा अभाव बतानेमें ही है । इसके विपरीत यदि अर्थात् कामनाको सत्ताको मानकर उसे मिटानेकी चेष्टा करें तो कामनाका मिटना कठिन है। कारण कि वास्तवमें कामनाकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होगी ही- यह नियम है। नयी कामना न करें तो पहलेकी कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायँगी । इसलिये कामनाको मिटानेका तात्पर्य है---नयी कामना न करना ।

शरीयदि सांसारिक पदार्थोंको 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव होता है, पर मनुष्य भूलसे उस कमीकी पूर्ति भी सांसारिक पदार्थोंसे ही करना चाहता है। इसलिये वह उन पदार्थोंकी कामना करता है । परन्तु वास्तवमें आजतक सांसारिक पदार्थोंसे किसीकी भी कमीकी पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो गकती भी नहीं । कारण

कि खयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान हैं। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवानकी कामना करनेसे लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई-सी भी बाकी रहती नहीं । इसलिये भगवान कामनाको शत्रु बताते हुए उसे मार डालनेकी आज्ञा देते हैं।

कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाश सगमतासे हो जाता है । कारण कि कर्मयोगका साधक संसारकी छोटी-से-छोटी अथवा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर दूसरोंके लिये ही करता है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं । वह प्रत्येक क्रिया निष्कामभावसे एवं दसरोंके हित और सखके लिये ही करता है, अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछड जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी न मानकर निःस्वार्थभावसे (संसारकी ही मानकर) संसारकी ही सेवामें लगा देता है। उसे परी-की-परी संसारकी सेवामें लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता । अपना न माननेसे ही वह पूरी-की-पूरी सेवामें लगती है, अन्यथा नहीं ।

कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं, अपने लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं । इसलिये उसमें कामनाओंका नाश स्गमतापूर्वक हो जाता है । कामनाओंका सर्वथा नाश होनेपर उसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है और वह अपने-आपमें ही अपने-आपको पाकर कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात उसके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना शेप नहीं रहता ।

🕉 तसादिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । १३ । ।

इस प्रकार ३७, तत्, सत्—इन भगवत्रामीके उच्चारणपूर्वक प्रहाविद्या और योगशास्त्रमय श्रोमद्भगवद्गीतोपनिष्ट्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'कर्मयोग' मामक तीसरा अध्याप पूर्ण हुआ ।। ३ ।।

इस तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग' है: क्योंकि उतना गीताके अन्य अध्यायोमें नहीं है । कर्मयोगका जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमें है,

तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध तृतीयोऽध्याय:' के तीन,'अर्जुन उवाच' आदि पदीके आठ, श्लोकॉके पाँच सौ वयालीस और पुण्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदीका योग पाँच सौ छाछठ है।

- (२) इस अध्यायमें 'अय तृतीयोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन डवाच' आदि पदिके छट्योस, स्लोक्तेक एक हजार तीन सौ छिहसर और पुण्यकाके पैतालीस अक्षर हैं । इस अध्याय अधरोंका योग एक हजार चार सौ चौयन है । इस अध्यायके सभी ख्लोक चतीस अक्षरोंके हैं ।
- (३) इस अध्यायमें चार उवाच है—दो 'अर्जुन ठवाच' और दो 'श्रीभगवानुवाच' ।

तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके तैतातांस श्लोकमेंमे— परले और सैतांसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्याह्ये श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'च-विपुला'; उन्नीसवें, छन्नीसवें, और पैतांसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इन्नीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीण-विपुला'

संज्ञावाले छन्द है । शेष तैतीस श्लोक ठोक 'पथ्यायका'

अनुष्टप छन्दके लक्षणींसे युक्त है।



## मासास सार्वास सार्वास सार्वास

#### अवतरणिका-

श्रीभगवानुने दूसरे अध्यायके उत्तालीतवें श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि ज्ञानयोगमें अपने विवेकके अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिकी प्राप्ति होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमें सुन अर्थात् कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परिहतार्थ् कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन—'एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृष्णु' । फिर कर्मयोगका वर्णन करते हुए प्रसङ्गानुसार अर्जुनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया ।

तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि आपके मतमें जब बृद्धि श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) मे क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें भगवानूने चौथे श्लोकसे उत्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर तीसवें श्लोकमे भगवित्रष्ठाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विशेष विधि बतायी कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंको मेरे अर्पण करके तथा निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको करना चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेकी इस विधिको 'अपना पत' कहते हुए भगवान्ने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोमे अन्वय और व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतको पुष्टि की तथा पैतीसवें श्लोकमें इस विधिक पालनपर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है—'स्वधमें निधनं श्रेयः' । इसपर अर्जुनने छत्तीसवें श्लोकमें प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने 'काम' अर्थात् कामनाको ही सारे पापों, अनर्थोंका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञा दी।

यद्यपि तीसरे अध्यायके सैंतीसवें श्लोकसे भगवान् लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापि तैतालीसर्वे श्लोकमें अर्जुनके प्रथका उत्तर समाप्त होनेपर महर्षि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्ति कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके सैतालीसवें-अड़तालीसवें श्लोकोंसे जिस कर्मयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें 'इमम्' पदसे पुनः आरम्भ करते हैं । अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही परिशिष्ट माना जाता है।

कर्मयोगमें दो बातें मुख्य हैं—१— कर्तव्य-कर्मीका आचरण और २— कर्तव्य-कर्मीक विषयमें विशेष जानकारी । अर्जुन कर्मीका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं, इसीलिये तीसरे अध्यायके आरम्भमे भगवान्से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमें तो भगवान् अनेक प्रकारसे कर्तव्य-कर्मोंके आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयोगको समझनेकी तात्विक बातें भी कहते हैं; परनु इस चौथे अध्यायमे कर्मयोगको तात्विक बातोंको समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कर्मोंका पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे—दोनों हो अध्यायोमें उपर्युक्त दोनों बातें कही गयी हैं; किनु तीसरे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मोके आचरणकी बात मुख्य है और चौथे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मोक विषयमें समझ-(जानकारी-) की बात मुख्य है—'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यन्त्रात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्'(४ । १६)।

## तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध तृतीयोऽध्यायः' के तीन,'अर्जुन उदाच' आदि पदोंके आठ, श्लोकोंके पाँच सौ बयालीस और पुष्पिकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ छाछठ है।

(२) इस अध्यायमें 'अथ नृतीयोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उद्याव' आदि पदोंके छव्वीस, श्लोकोंके एक हजार तीन सौ छिहतर और पुण्पिकाके पैतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ चौवन है । इस अध्यायके सभी श्लोक वत्तीस अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं—दो 'अर्जुन क्क्षाच' और दो 'श्रीभगवानुवाव' ।

## तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके तैतालीस श्लोकमेंमेंसे— पृहले और सैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यास्वें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-वियुला', पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-वियुला'; उत्रोसवें, छब्बीसवें, और पैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इक्कीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-वियुला'; और साठवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीणं-वियुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष तैतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त' अन्तृष्ट छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।





# अस्मास स्रोक्षण हो है अहुट्या

#### अवतरणिका

Seat the contraction श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उत्तालीतवें श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि ज्ञानयोगमे अपने विवेकके अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिको प्राप्ति होतो है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमें सुन अर्थात् कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन--'एया तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' । फिर कर्मयोगका वर्णन करते हए प्रसङ्गानुसार अर्जनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया ।

तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि आपके मतमे जब बृद्धि श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) में क्यों लगाते हैं ? इसके उत्तरमें भगवानने चौथे श्लोकसे उत्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्प करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर तीसवें श्लोकमें भगविष्ठष्ठाके अनुसार फर्तव्य-कर्म करनेको विशेष विधि बतायो कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोको मेरे अर्पण करके तथा निष्काम, निर्मम और निःसत्ताप होकर शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोको करना चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेकी इस विधिको 'अपना मत' कहते हुए भगवान्ने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोमे अन्वय और व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतकी पृष्टि की तथा पैतीसवें श्लोकमें इस विधिके पालनपर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है—'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' । इसपर अर्जनने छत्तीसर्वे श्लोकमें प्रश्न किया कि मनष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है ? इसके उत्तरमें भगवानने 'काप' अर्थात् कामनाको ही सारे पापों, अनर्थोंका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञा दी ।

यद्यपि तीसरे अध्यायके सैतीसवें श्लोकसे भगवान् लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापि तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर महर्पि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्ति कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं। इससे ऐसा मालुम देता है कि अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान् कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें-अड़तालीसवें श्लोकोंसे जिस कर्मयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके पहले ख्लोकमें 'इमम्' पदसे पुनः आरम्भ करते हैं । अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही परिशिष्ट भाना जाता है।

कर्मयोगमें दो बाते मुख्य हैं---१--- कर्तव्य-कर्मीका आचरण और २--- कर्तव्य-कर्मीक विषयमें विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मोंका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं, इसीलिये तीसरे अध्यायके आरम्भमें भगवान्से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमे तो भगवान् अनेक प्रकारसे कर्तव्य-कर्मीक आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयोगको समझनेकी तात्विक बातें भी कहते हैं; परन्तु इस चौथे अध्यायमे कर्मयोगकी तात्विक बातोंको समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कर्मोंका पालन करना आवश्यक बताते हैं। तारपर्य यह है कि तीसरे और चौथे—दोनों ही अध्यायोमें उपर्युक्त दोनों वाते कही गयी हैं; किन्तु तीसरे अध्यायमे कर्तव्य-कर्मांक आचरणको बात मुख्य है और चौथे अध्यायमें कर्तव्य-कर्मोंके विषयमें समझ-(जानकारी-) की बात मुख्य है—'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यन्त्रात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्'(४ । १६)।

जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमण्डलपर जाननेवाले विशेष पुरुपके न रहनेसे बहुत कालसे लुप्तप्राय हो गया था, उसी कर्मयोगका वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान् पहले तीन श्लोकोमे कर्मयोगकी परम्परा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

## इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत् ।। १ ।। ः

श्रीभगवान् बोले-मैनेइस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । फिर सूर्यने (अपने पुत्र) वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने (अपने पुत्र) राजा इक्ष्वाकुसे कहा ।

व्याख्या---- 'इमं विवस्तते योगं प्रोक्तसानहमध्ययम्'--- भगवान्ते जिन सूर्यं, मनु और इस्वाकु राजाओंका उत्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगके द्वारा परमिसिद्ध प्राप्त की थी; अतः यहाँके 'इमम्, अध्ययम्, योगम्' पदोंका तालर्यं पूर्वप्रकरणके अनुसार तथा राजपरम्पर्णके अनुसार 'कर्मयोग' लेना ही ठवित प्रतीत होता है।

यद्यपि पुराणोंमें और उपनिषदोंमें भी कर्मयोगका वर्णन आता है, तथापि वह गोतामें वर्णित कर्मयोगके समान साङ्गोपाङ्ग और विस्तृत नहीं है। गोतामें भगवान्ने विविध युक्तियोंसे कर्मयोगका सरल और साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। कर्मयोगका इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदोंमें देखनेमें नहीं आता।

भगवान् नित्य है और उनका अंश जीवातमा भी नित्य है तथा भगवान्के साथ जीवका सम्बन्ध भी नित्य है। अतः भगवत्मापिके सब भाग (योगमार्ग, ज्ञानमार्ग, भित्तमार्ग आदि) भी नित्य हैं। यहाँ 'अव्ययम्' पदसे भगवान् कर्मयोगको नित्यताका प्रतिपादन करते हैं।

परमात्माके साथ जीवका स्वतःसिद्ध सम्बन्ध (नित्ययोग) है। जैसे पतित्रता स्रीको पतिकी होनेके लिये करना कुछ नहीं पड़ता; क्योंकि वह पतिकी तो है ही, ऐसे ही साधकको परमात्माका होनेके लिये करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्माका है ही; परनु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदिके साथ जब वह अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे 'निल्प्योग'-अर्थात् परमात्माके साथ अपने निल्यसम्बन्धका अनुभव नहीं होता । अतः उस अनित्यके साथ माने हुए सम्बन्धको मिटानेके लिये कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त चस्तुओंको संसारकी ही मानकर संसारकी सेवामें लगा देता है । चह मानता है कि जैसे घूलका छोटा-से-छोटा कण भी विशाल पृथ्वीका ही एक अंश है । ऐसा माननेसे 'कर्म' तो संसारके लिये होंगे, पर'योग' (निल्य्योग) अपने लिये होगा अर्थात् निल्य्योगका अनुभव हो जायगा ।

भगवान् 'विवस्तते प्रोक्तवान्' पदीसे साधकांको मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात् कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करनेपर भी स्वयं निर्तिय रहते हैं, ऐसे ही साधकांको भी प्राप्त परिस्थितिक अनुसार अपने कर्ताव्य-कर्मोंका पालन स्वयं करते रहना चाहिये (गीता ३ । १९) और दूसर्गको भी कर्मयोगकी शिक्षा देकर लोकसंग्रह करते रहना चाहिये; पर स्वयं उनसे निर्तिय (निष्काम, निर्मम और अनासक) रहना चाहिये।

गीताक आठर्थे अध्यायमें भगवान्ते शुक्त और कृष्ण—दोनों गतियोंको भी नित्य बताया है— शुक्तकृष्णे गती होते कगतः शाधते मते (गीता ८ । २६) ।

सिष्टमें सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टिकी रचनाके समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्पमें थे, वैसे ही प्रकट हए—'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्'। उन (सबके आदि) सूर्यको भगवान्ने अविनाशी कर्मयोगका उपदेश दिया । इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् सबके आदिगुरु हैं और साथ हो कर्मयोग भी अनादि है। भगवान् अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोगकी बात बता रहा हैं, वह कोई आजकी नयी बात नहीं है । जो योग सृष्टिके आदिसे अर्थात् सदासे है, उसी योगकी बात में तुम्हें बता रहा है।

प्रश्न-भगवान्ने सृष्टिके आदिकालमें सूर्यको कर्मयोगका उपदेश क्यों दिया ?

उत्तर-(१) सृष्टिके आरम्पमें भगवान्ने सूर्यको ही कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योगका उपदेश दिया ।

(२) सृष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही उपदेश दिया जाता है; जैसे-ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिमें प्रजाओंको उपदेश दिया (गीता ३ । १०) । उपदेश देनेका तात्पर्य है-कर्तव्यका ज्ञान कराना । सृष्टिमें सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्यसे समस्त लोक उत्पन्न हुए । सबको उत्पन्न करनेवाले \* सूर्यको सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको परम्परासे कर्मयोग सुलभ करा देनाथा।

(३) सूर्य सम्पूर्ण जगत्के नेत्र हैं । उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होनेपर प्रायः समस्त प्राणी जायत् हो जाते हैं और अपने-अपने कर्मोमें लग जाते हैं। सुर्यसे ही मनुष्योंमें कर्तव्य-परायणता आती है। सूर्यको सम्पूर्ण जगतुकी आत्मा भी कहा गया है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च" । † अतः सूर्यको जो उपदेश प्राप्त होगा. वह सम्पूर्ण प्राणियोंको भी स्वतः प्राप्त हो जायगा । इसलिये भगवानने सर्वप्रथम सूर्यको ही उपदेश दिया ।

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्यसूत्रधार भगवान्की एक लीला ही समझनी चाहिये, जो संसारके हितके लिये बहुत आवश्यक थी । जिस प्रकार अर्जुन महान् ज्ञानी नर-ऋषिके अवतार थे; परन्तु लोकसंग्रहके लिये उन्हें भी उपदेश लेनेकी आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवानने खयं ज्ञानखरूप सूर्यको उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसारका महान् उपकार हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा !

मनुरिक्ष्या-मनवे प्राह कवेऽब्रवीत्'—कर्मयोग गृहस्थोंकी खास विद्या है। ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—इन चारों आश्रमोंमें गृहस्थ-आश्रम ही मुख्य है; क्योंकि गहस्थ-आश्रमसे ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए ही अपने कर्तव्य-कर्मीका पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मप्राप्तिके लिये आश्रम बदलनेकी जरूरत नहीं है। भगवान्ने सूर्य, मनु,

† महाभारतमें सूर्यके प्रति कहा थया है-

त्वं भानो जगतशक्ष्यस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमावारः क्रियावताम् ।।

त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम् । अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम् ।। त्यया संघार्यते लोकस्वया लोक: प्रकारयते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्यांनं पाल्यते त्वया ।।

(वनपर्व ३ । ३६-३८)

'सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा है । आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोंके सदाचार (के प्रेरक) हैं।

'सम्पूर्ण सांख्ययोगियोके प्राप्तव्य स्थान भी आप ही हैं । आप ही सब कर्मयोगियोंके आश्रव हैं । आप ही मोक्षके उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं।'

'आप ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते है । आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है । आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निःखार्थ भावते इसका पालन किया जाता है।

<sup>\*</sup> शास्त्रोंमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है—उत्पन्न करनेवाला । पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता है।

#PAKERERIKSKACERHARIKACEKARACEKERERERIKACEFITAPORIFITARIAN AND PAKERERIKATARIKA PATERERIKA PATERERIKA PATERERI इक्ष्वाकु आदि राजाओंका नाम लेकर यह बताया है कि कल्पके आदिमें गृहस्थेनि ही कर्मयोगकी विद्याको जाना और गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही उन्होंने कामनाओंका नाश करके परमात्म-तत्त्वको प्राप्त किया । स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे । इसलिये भगवान् अर्जुनके माध्यमसे मानो सम्पूर्ण गृहस्थोंको सावधान (उपदेश) करते हैं कि तुमलोग अपने घरकी विद्या 'कर्मयोग'का पालन करके घरमें रहते हुए ही परमात्पाको प्राप्त कर सकते हो, तुम्हे दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है।

गृहस्थ होनेपर भो अर्जुन कर्तव्य-कर्म-(युद्ध-) को छोड़कर भिक्षाके अन्नसे जीविका चलानेको श्रेष्ठ मानते हैं (गीता २ । ५) अर्थात् अपने कल्याणके लिये गृहस्थ-आश्रमकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमको श्रेष्ठ समझते हैं । इसलिये उपर्यक्त पदोंसे भगवान् मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजधरानेके श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हारे घरकी खास विद्या है, इसलिये इसीका पालन करना तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है । संन्यासीके द्वारा जो परमात्मतस्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्त्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रममें रहकर भी स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । अतः कर्मयोग गृहस्थोंकी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रमवाले भी इसका पालन करके परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । प्राप्त परिस्थितिका सद्पयोग ही कर्मयोग है । अतः कर्मयोगका पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, काल आदिमें किया जा मकता है।

किसी विद्यामें श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुपोंका नाम लेनेसे उस विद्याकी महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करनेके लिये उत्साहित होते हैं । जिन लोगोके हृदयमें सांसारिक पदार्थीका महत्त्व है, उनपर ऐधर्यशाली राजाओंका अधिक प्रमाव पड़ता है। इसलिये भगवान् सृष्टिके आदिमें होनेकाले सूर्यका तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओंक नाम लेकर कर्मयोगका पालन करनेकी प्रेरणा करते हैं।

#### विशेष वात

क्रियाओं और पदार्थीमें राग होनेसे अर्थात् उनके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कर्मयोग नहीं हो पाता । गृहस्थमें रहते हुए भी सांसारिक भोगोंसे अरुचि (उपरित अथवा कामनाका अभाव) होती है। किसी भी भीगको भोगें, अन्तमें उस भोगसे अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है-यह नियम है। आरम्भमें भोगकी जितनी रुचि (कामना) रहती है, भीग भीगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते-घटते समाप्त हो जाती है; जैसे--मिठाई खानेके आरम्पमें उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खानेके साथ-साथ घटती चली जाती है और अन्तमें उससे अरुचि हो जाती है। परन्तु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचिको महत्त्व देकर उसे स्थायी नहीं घनाता । वह अरुचिको ही तुप्ति (फल) मान लेता है। परनु वास्तवमें अरुविमें थकावट अर्थात् भोगनेकी शक्तिका अभाव ही होता है।

जिस रुचि या कामनाका किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तवमें खयंकी नहीं होती । जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमाउ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । जिससे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है, उस सत्खरूप परमात्मतत्वकी ओर चलनेमें कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है--यहाँतक कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भी 'प्रेम'के रूपमें वह रुचि बढ़ती ही रहंती है। 'खयं' भी सत-खरूप है, इसलिये अपने अमावकी रुचि भी किसीकी नहीं होती ।

. कर्म, करण (शर्येर,इन्द्रियाँ, मन आदि) और उपकरण (पदार्थं अर्थात् कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री)— ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, फिर इनसे मिलनेवाला फल कैसे नित्य होगा ? वह तो नारायान् हाँ होगा । अविनाशीकी प्राप्तिसे जो तृप्ति होती है, यह नाशवान फलकी प्राप्तिसे कैसे हो सकती है? इसलिये साधकको कर्म, करण और उपकरण—तीनीसे हो सम्बन्ध-विच्छेद करना है। इनसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब साधक अपने लिये कुछ नहीं करेगा,

अपने लिये कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा: प्रत्युत अपने कहलानेवाले कर्म, करण और उपकरण—इन तीनोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये इन्हें संसारका ही मानकर संसारकी ही सेवामें लगा देगा।

कर्म करते हुए भी कर्मयोगीकी कर्मोमें कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है । कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करनेवाली हैं और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करनेवाली हैं। कामना, ममता तथा आसक्तिपूर्वक किसी भी कर्मको करनेसे अपना पतन और पदार्थीका नाश होता है तथा उस कर्मकी बार-बार याद आती है अर्थात उस कर्मसे सम्बन्ध बना रहता है । परन्तु प्रोति तथा तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे अपनी उन्नति और पदार्थोंका सदुपयोग होता है, नाश नहीं; तथा उस कर्मको पुनः याद भी नहीं आती अर्थात् उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इस प्रकार कमोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त स्ररूप अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

· कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सगमतापूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है, वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसीसे मिला हुआ है: जैसे-शरीर माता-पितासे मिला है, विद्या-योग्यता गुरुजनोंसे मिली है, इत्यादि । तात्पर्य यह कि एक-दुसरेकी सहायतासे ही सबका जीवन चलता है । धनी-से-धनी व्यक्तिका जीवन भी दूसरेकी सहायताके विना नहीं चल सकता ! हमने किसीसे लिया है तो किसीको देना, किसीकी सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है । इसीका नाम कर्मयोग है । इसका पालन मनुष्यमात्र कर सकता है और इसके पालनमें कभी लेशमात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है ।

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिये अर्थात् जो करनेयोग्य है और जिसे करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी जिम्मेवारी किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, उसे करना हो नहीं है। जिसे नहीं करना चहिये. उसे न करनेसे दो अवस्थाएँ स्वतः आती हैं-निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना अथवा जिसे करना चाहिये. उसे करना ।

कर्तव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दृष्टिसे किया जाता है । सकामभावसे किया गया कर्म बन्धनकारक होता है, इसलिये उसे करना ही नहीं है । निष्कामभावसे किया जानेवाला कर्म फलको कामनासे रहित होता है. उदेश्यसे रहित नहीं । उद्देश्यरहित चेष्टा तो पागलकी होती है। फल और उद्देश्य-दोनोंमें अत्तर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है । उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवका होता है. जिसके लिये मनुष्यजन्म हुआ है । अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उस परमात्माका अनुभव नहीं होता । सकामभाव, प्रमाद, आलस्य, आदि रहनेसे अपने कर्तव्यका पालन कठिन प्रतीत होता है।

वास्तवमें कर्तव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम नहीं है। कर्तव्य-कर्म सहज, खामाविक होता है: क्योंकि यह खधर्म है। परिश्रम तब होता है, जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त होकर अर्थात 'अपने लिये' कर्म करते हैं । इसलिये भगवानने राजस कर्मको परिश्रमयुक्त चताया है (गीता १८ । २४) ।

जैसे भगवान्के द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, ऐसे ही भगवान्की शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर लगी हुई है । जिस प्रकार आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियोंके द्वारा जिस नंबरपर उस ध्वनिसे एकता (सजातीयता) होती है. उस नंबरपर वह ध्वनि पकडमें आ जाती है । इसी प्रकार जब कर्मयोगी खार्थभावका त्याग करके केवल संसारमात्रके हितके भावसे ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान्की सर्वव्यापी हितैथिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मोंमें विलक्षणता आ जाती है। भगवानको शक्तिसे एकता होनेसे उसमें भगवानुकी शक्ति ही काम करती है और उस शक्तिके द्वारा ही लोगोंका हित होता है। इसलिये कर्तव्य-कर्म कानेमें

न तो कोई बाघा लगतो है और न परिश्रमका अनुभव काममें वसकी सहायता करें, तो यह 'सेवा' है । जो

कर्मयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थित प्राप्त हो जाय, उसीमें कर्मयोगका पालन करना है। कर्मयोगके अनुसार किसीके कार्यमें आवश्यकता पड़नेपर सहायता कर देना 'सेवा' है; जैसे—किसीकी गाड़ी खराब हो गयी और वह उसे धका देनेको कोशिश कर रहा है; अतः हम भी इस काममें वसकी सहायता करें, तो यह 'सेवा' है। जे जानवृक्षकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करनेसे उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है, जो परिस्थितिक अनुरूप को जाय। कर्मयोगी न तो परिस्थित बदलता है और न परिस्थित

ढूँढ़ता है । वह तो प्राप्त परिस्थितका सदुपयोग करता

है । प्राप्त परिस्थितिका सद्पयोग ही कर्मयोग है ।

+

## एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्पयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप्।।२।।

हे परंतप ! इस तरह परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना । परन्तु बहुत समय बीत जानेके कारण वह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय हो गया ।

व्याख्या—'एवं परम्पराप्राप्तिमं राजर्षयो विदुः'—सूर्यं, मनु, इश्वाकु आदि राजाओंने कर्मयोगको मलीमाँति जानकर उसका खर्य भी आचरण किया और प्रजासे भी वैसा आचरण कराया । इस प्रकार राजियोंमें इस कर्मयोगको परम्परा चली । यह राजाओं-(हात्रियों-) की खास (निजी) विद्या है, इसलिये प्रत्येक राजाको यह विद्या जाननी चाहिये । इसी प्रकार परिवार, समाज, गाँव आदिक जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवस्थ जाननी चाहिये ।

प्राचीनकालमें कर्मयोगको जाननेवाले राजालोग राज्यके भोगोमं आसक्त हुए विना सुचाररूपसे राज्यका संचालन करते थे। प्रजाके हितमें उनकी स्वामाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओंके विषयमें महाकवि कालिदास लिखते हैं—

> प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताच्यो बलिममहीत् । सहस्रगुणमुत्त्रग्रुपादते हि रसं रविः ।। (रप्वंश १ ।१८)

'वे राजालोग अपनी प्रजाके हितके लिये प्रजासे उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना नाकम लुजप्राय हा गया । बनाकर बरसानेके लिये ही सूर्य पृथ्वीसे जल लिया करते हैं।'

तालमं यह कि वे राजालोग प्रजासे कर आदिके रूपमें लिये गये धनको प्रजाके ही हितमें लगा देते थे, अपने स्वार्थमें थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन-निर्वाहके लिये वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोगका पालन करनेके कारण उन राजाओंको विलक्षण ज्ञान और पिक स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीनकालमें चड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करते के लिये उन राजाओंक पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यासजीके पुत्र शुक्तदेवजी भी ज्ञान-प्राप्तिक लिये राजायिं जनकके पास गये थे। छान्दोग्योपनियद्के पांचवें अध्यायमें भी आता है कि इस्विच्या सीखनेके लिये एक साथ महाराज अक्षप्रतिके पास गये थे हैं।

त्तीसरे अध्यायके वीसवें श्लोकमें जनक आदि राजाओंको और यहाँ सूर्य, मनु, इस्वाकु आदि राजाओंको कर्मयोगी बताकर भगवान् अर्जुनको मानो

अक्ष असंगमें महाराज अध्यतिके ये यद्यन ध्यान देनेयोग्य हैं- . .

न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्याः । नामाहिताग्निनाविद्वाप्र स्वेरी स्वेरिणी कृतः ।। (छान्दोग्य॰ ५ १११ / ५)

यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होनेके ं नाते तम्हें भी अपने पूर्वजोंके (वंश-परम्पराके) अनुसार 'कर्मयोगका पालन अवश्य करना चाहिये (गीता ४ । १५) । इसके अलावा अपने वंशकी बात (कर्मयोगकी विद्या) अपनेमें आनी सुगम भी है, इसलिये आनी ही चाहिये ।

'स कालेनेह महता योगो नष्टः'—परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्तिक साधन--कर्मयोग, जानयोग, भक्तियोग आदि भी परमात्माके द्वारा निश्चित किये होनेसे नित्य है। अतः इनका कभी अभाव नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । ये आचरणमें आते हुए न दीखनेपर भी नित्य रहते हैं । इसीलिये यहाँ आये 'नप्र:' पदका अर्थ लप्त. अप्रकट होना हो है, अभाव होना नहीं ।

पहले रलोकमें कर्मयोगको 'अव्ययम्' अर्थात् अविनाशी कहा गया है। अतः यहाँ 'नष्टः' पदका अर्थ यदि कर्मयोगका अभाव माना जाय तो दोनों ओरसे विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया? और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशो कैसे ? इसके सिवाय आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान् • कर्मयोगको पनः प्रकट करनेको बात कहते हैं । यदि उसका अभाव हो गया होता तो पनः प्रकट नहीं होता । भगवानके वचनोंमें विरोध भी नहीं आ सकता । इसलिये यहाँ 'इह नष्टः' पदोंका तालर्थ यह है कि इस अविनाशी कर्मयोगके तत्त्वका वर्णन करनेवाले प्रन्थोंका और इसके तत्त्वको जाननेवाले तथा उसे आचरणमें लानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंका इस लोकमें अभाव-सा हो गया है।

जहाँसे जो बात कही जाती है, वहाँसे वह परम्परासे जितनी दूर चली जाती है, उतना ही उसमें खतः अन्तर पडता चला जाता है-यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्पके आदिमें मैने यह कर्मयोग सर्यसे कहा था. फिर परम्परासे इसे राजर्षियोंने जाना । अतः इसमें अन्तर पडता ही गया और बहुत समय बीत जानेसे अब यह योग इस मनप्यलोकमें लप्तप्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमानमें इस कर्मयोगकी बात सनने तथा देखनेमें बहत कम आती है ।

कर्मयोगका आचरण लप्तप्राय होनेपर भी उसका सिद्धान्त (अपने लिये कुछ न करना) सदैव रहता है: क्योंकि इस सिद्धान्तको अपनाये बिना किसी भी योग-(ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि-) का निरन्तर साधन नहीं हो सकदा । कर्म तो मनष्यमात्रको करने हो पडते हैं । हाँ, जानयोगी विवेकके द्वारा कमींको नाशवान मानकर कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है: और भक्तियोगी कर्मोंको भगवानके अर्पण करके कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेट करता है।अतः जानयोगी और धक्तियोगीको कर्मयोगका सिद्धान्त तो अपनाना ही पडेगा: भले ही वे कर्मयोगका अनुष्ठान न करे । तात्पर्य यह कि वर्तमानमें कर्मयोग लुप्तप्राय होनेपर

भी सिद्धान्तके रूपमें विद्यमान ही है। वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें 'कर्म' लप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत (कर्मीका प्रवाह अपनी ओर होनेसे) 'योग' ही लुप्त हुआ है। तात्पर्व यह है कि जैसे संसारके पदार्थ कर्म करनेसे मिलते हैं. ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करनेसे मिलेंगे-यह वात साधकोंके अन्तःकरणमें इतनी दढतासे बैठ गयी है कि 'परमात्मा नित्यप्राप्त है'—इस वास्तविकताकी और उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। 'कर्म' सदैव संसारके लिये होते हैं और 'योग' सदैव अपने लिये होता है। 'योग'के लिये कर्म करना नहीं होता. वह तो स्वतःसिद्ध है\* । अतः 'योग'के लिये यह मान

<sup>&#</sup>x27;मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कपण है, न कोई मद्यप (मदिरा पीनेवाला) है, न कोई अनाहिताग्न (अग्निहोत्र न करनेवाला) है, न कोई अविद्वान् है और न कोई परस्त्रीगामी ही है, फिर कुलटा स्त्री (वेश्या) तो होगी ही कैसे ?'

<sup>\*&#</sup>x27;लोकहितार्थ अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) का पालन करनेसे 'योग' सिद्ध होता है; अत: यह 'करना' भी वास्तवमें न करनेके लिये अर्थात् 'करना' समाप्त करनेके लिये ही है—'आहरूक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३ ) । 'करनेका चेग' निकालनेके लिये ही केवल सेवा-भावसे कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । सकामभावसे अर्थात् अपने लियं कर्म करनेसे 'करनेका येग' बढ़ता है, और दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 'करनेका येग' समाप्त

लेना कि वह कर्म करनेसे होगा—यही 'योग'का मनुष्य-शरीर मिला है, उसे भूल जाना हो कर्मयोगका लुप्त होना है । लुप्त होना है ।

मनुष्यशरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये अर्थात् दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा करनेके लिये ही मिला है। परन्तु आज मनुष्य रात-दिन अपनी सुख-सुविधा, सम्मान आदिकी प्राप्तिमें ही लगा हुआ है। स्वार्थके अधिक बढ़ जानेके कारण दूसरोंकी सेवाकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिये

## ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिये जाना है। यही कर्मयोगका छिपना है। \* स एवार्य मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

## भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।।३ ।।

तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मेंने तुझसे कहा है; क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है।

व्याख्या— 'भक्तोऽसि मे सखा चेति' — अर्जुन भगवान्को अपना त्रिय सखा पहलेसे ही मानते थे (गीता ११।४१-४२), पर भक्त अभी (गीता २।७ में) हुए हैं अर्थात् अर्जुन सखा भक्त तो पुपने हैं, पर दाख भक्त नये हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्यको ही दिया जाता है, सखाको नहीं। अर्जुन जब भगवान्के शरण हुए, तभी भगवान्का उपदेश आरम्भ हुआ।

जो बात सखासे भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्यके सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान्से कहते हैं कि 'में आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।' इसलिये भगवान् अर्जुनके सामने अपने-आपको प्रकट कर देते हैं, रहस्यको खोल देते हैं।

अर्जुनका भगवान्के प्रति बहुत विशेष भाव था, तमी तो उन्होंने वैभव और अस-शखोंसे सुसज्जित 'मारायणी सेना' का त्याग करके निःशख भगवान्को साधारण लोग भगवान्की दी हुई वस्तुओंको तो अपनी मानते हैं (जो अपनी हैं ही नहीं), पर भगवान्को अपना नहीं मानते (जो वास्तवमें अपने हैं) । वे लोग वैभवशाली भगवान्को न देखकर उनके वैभवको ही देखते हैं । वैभवको ही सच्चा मानतेसे उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि व भगवान्का अभाव ही मान लेते हैं अर्थात् भगवान्को तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं । कुरु

लोग वैभवको प्राप्तिक लिये ही भगवानका भजन

करते हैं। भगवानुको चाहनेसे तो वैभव भी पीछे

अपने 'सार्राध'के रूपमें स्वीकार किया । " -

मनुष्य सेवाके द्वारा पशु-पक्षीसे लेकरं मनुष्य,

देवता, पितर, ऋषि, सन्त-महात्मा और भगवान्तकको

अपने वशमें कर सकता है। परन्तु सेवाभावके

भूलकर मनुष्य स्वयं भोगोंके वशमें हो गया, जिसका

परिणाम नरकोंमें तथा चौरासी लाख योनियोंमें पड

आ जाता है, पर वैभवको चाहनेसे भगवान् नहीं आ सकते । वैभव तो भक्तके चरणोमें लोटता है; परन्तु सच्चे भक्त वैभवको प्राप्तिके लिये भगवान्त्र्य भजन नहीं करते । वे वैभवको नहीं चाहते, अपितु भगवानको हो चाहते हैं । वैभवको चाहनेवाले मनुष्य

नारायणा सना का त्या अवन मन्तर्य होता है। तात्वर्य यह कि दूसरोके लिये करनेसे ही 'करना' समाप्त होता है, और अपने लिये करनेसे 'करना' शेष रहता है। 'करना' समाप्त होनेपर खतःसिद्ध 'योग'का अनुभव हो जाता है।

एयमुक्तस्तु कृष्णेन कुक्तीपुत्रो धर्नजयः ।
 अयुध्यमाने संद्रामे बार्यामास केशवम् ।।

(महाभारते उद्योगः ७ । २१)

'भीकृष्णके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार धनंत्रयन संग्रामभूषिम् (अस शक्तांसे सुमजित एक अर्राहिणी नारायणी सेनाको छोड्कर) युद्ध न करनेवाले निःशात उन भगवान् श्रीकृष्णको ही (अपना सहायक) सुन ।'

RECOLUTION CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR D वैभागे भक्त (दास) होते हैं और भगवानको चाहनेवाले मनुष्य भगवानुके भक्त होते हैं। अर्जुनने वैभव-(नारायणी सेना-) का त्याग करके केवल भगवानको अपनाया, तो युद्धक्षेत्रमें भीष्म, द्रोण, यधिष्ठिर 'आदि महापुरुषोंके रहते हुए भी गीताका महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुनको हो प्राप्त हुआ, और बादमें राज्य भी अर्जुनको मिल गया।

'स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः परातनः'— इन पदोंका यह ताल्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोगको पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है, वह पूर्ण है । आगे भगवानके जन्मके विषयमें अर्जनद्वारा किये गये प्रश्नका उत्तर देकर भगवानने पनः उसी कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है ।

भगवान् कहते हैं कि सृष्टिके आदिमें मैंने सुर्यक प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तमसे कहा है । बहुत समय बीत जानेपर वह योग अप्रकट हो गया था, और मैं भी अप्रकट ही था। अब मै भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योगको भी पुनः प्रकट किया है । अतः अनादिकालसे जो कर्मयोग मनुष्योंको कर्मबन्धनसे मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी उन्हें कर्मबन्धनसे मुक्त कर देगा ।

'रहस्यं होतदत्तमम्'-जिस प्रकार अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनके सामने 'सर्वगुहातम' बात प्रकट की कि 'त मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दुँगा, उसी प्रकार यहाँ 'उत्तम रहस्य' प्रकट करते हैं कि 'मैंने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हैं'।

भगवान अर्जनसे मानो यह कहते हैं कि तैरा सार्रथ बनकर तेरी आज्ञाका पालन करनेवाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ, जो उपदेश मैंने सृष्टिके आदिमें सूर्यको दिया था। मैं साक्षात् वहीं हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्तरीतिसे प्रकट हुआ हूँ-यह बहुत रहस्यकी बात है। इस रहस्यकी आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा है; क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है।

साधारण मनप्यकी तो बात हो क्या है, साधककी दृष्टि भी उपदेशकी ओर अधिक एवं उपदेष्टाकी ओर कम जाती है। इस प्रसङ्गको पढने-सननेपर उपदिष्ट 'योग' पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्रीकच्य ही आदि नारायण हैं--इसपर प्रायः दष्टि नहीं जाती । जो बात साधारणतः पकडमें नहीं आती, वह रहस्यकी होती है। भगवान यहाँ 'रहस्यम्' पदसे अपना परिचय देते हैं. जिसका तात्पर्य है कि साधककी दृष्टि सर्वथा भगवानुको ओर ही रहनी चाहिये।

अपने-आपको 'आदि उपदेष्टा' कहकर भगवान मानो अपनेको मानवमात्रका 'गुरु' प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनताके सामने अपने असली खरूपको प्रकट नहीं करता. पर किसी आत्मीय जनके सामने अपनेको प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य-अवतारके समय भी भगवान अर्जुनके सामने अपना ईश्वरभाव प्रकट कर देते हैं अर्थात जो जात छिपाकर रखनी चाहिये, वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है।

कर्मयोगको भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कमोंसे जीव बँघता है (कर्मणा बध्यते जनः) उन्हों कमोंसे उसकी मुक्ति हो जाय—यह उत्तम रहस्य है । पदार्थोंको अपना मानकर अपने लिये कर्म करनेसे वन्धन होता है, और पदार्थोंको अपना न मानकर (दसरोंका मानकर) केवल दसरोंके हितके लिये निःखार्थभाव-पूर्वक सेवा करनेसे मुक्ति होती है। अनकलता-प्रतिकलता, धनवत्ता-निर्धनता, खाधता-रुणता आदि कैसी ही परिस्थित क्यों न हो. प्रत्येक परिस्थितिमें इस कर्मयोगका पालन खतन्त्रतापूर्वक हो सकता है। कर्मयोगमें रहस्पकी तीन बातें मुख्य हैं---

- (१) मेरा कुछ नहीं है । कारण कि मेरा खरूप सत (अविनाशी) है और जो कुछ मिला है, वह सब असत् (नाशवान) है, फिर असत् मेरा कैसे हो सकता है ? अनित्यका नित्यके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है?
  - (२) मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये । कारण कि

kurraturen erreta e खरूप-(सत्-) में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं, फिर किस वस्तुकी कामना की जाय ? अनुत्पन अविनाशी तत्वके लिये उत्पन्न होनेवाली नाशवान् वस्त कैसे काममें आ सकती है?

(३) अपने लिये कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्माका अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य-निरस्तर रहता है. पर कर्मका तथा उसके फलका आदि और अन्त होता है। इसलिये अपने लिये कर्म करनेसे आदि-अन्तवाले कर्म और फलसे अपना सम्बन्ध जुड़ता है। कर्म और फलका तो अन्त हो जाता है, पर उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म-मरणका होता . है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यसु' (गीता १३ । २१) ।

दूसरा कारण 'यह है कि 'करने' का दायित्व उसीपर आता है, जो कर सकता है अर्थात् जिसमें करनेकी योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होनेके कारण चेतन खरूप शरीरके सम्बन्धके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिये यह विधान मानना पड़ेगा कि खरूपको अपने लिये कुछ नहीं करना है।

तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत् है और पूर्ण है; अतः उसमें कभी कभी आती ही नहीं, आनेकी. सम्भावना भी नहीं—'नाभावी विद्यते सतः' (गीता २ । १६ ) । कमी न आनेके कारण उसमें कुछ पानेकी इच्छा भी नहीं होती । इससे स्वतः सिद्धः होता है कि खरूपपर 'करने'का दायित्व नहीं है, अर्थात् उसे अपने लिये कुछ नहीं करना है।

कर्मयोगमें 'कर्म' तो संसारके लिये होते हैं और 'योग' अपने लिये होता है। परन्तु अपने लिये कर्म करनेसे 'योग'का अनुभव नहीं होता । 'योग'का अनुभव तभी होगा, जब कमोंका प्रवाह पूरा-का-पूरा संसारकी और ही हो जाय । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, पदार्थ, धन, सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, यह सब-का-सब संसारसे अभित्र है, संसारका ही है और उन्हें संसारकी सेवामें ही लगाना है।

अतः पदार्थं और क्रियारूप संसारसे सम्बन्ध-विचेद करनेके लिये ही दूसरेंके लिये कर्म करना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होनेपर करनेका गण, पानैकी लालसा, जीनेकी इच्छा और मरनेका भय-ये सब मिट जाते हैं।

जैसे सूर्यके प्रकाशमें लोग अनेक कर्म करते है पर सूर्यका उन कमोंसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नर होता, ऐसे ही 'स्वयं'-(चेतन-)के प्रकाशमें सम्प कर्म होते हैं, पर 'खयं'का उनसे कुछ भी सम्बन नहीं होता; क्योंकि 'स्वयं' चेतन तथा अपरिवर्तनशीर है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील हैं। परनु ज 'स्वयं' भूलसे उन पदार्थों और कमेंकि साथ धोड़ा-स भी सम्बन्ध मान लेता है अर्थात् उन्हें अपने औ अपने लिये मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवस्य ही उसे बाँध देवे हैं।

नियत-कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न करना तथा नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहन भी सूर्यंकी अपनी जिलक्षणता है। कर्मयोगी, भी सूर्यको तरह अपने नियत-कर्मोंको नियत समयपर करनेके लिये सदा तत्पर रहता है।

कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन किया जाय तो यदि कर्मयोगीमें ज्ञानके संस्कार है तो उसे ज्ञांनकी प्राप्ति, और यदि मितने संस्कार है तो उसे मितनी प्राप्ति खतः हो जाती है । कर्मयोगका पालन करनेसे अपना ही नहीं, प्रत्युत संसारमात्रका भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझे या न समझें, माने या न मानें, अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा खतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है।

मार्मिक बात

गीतामें भगवान्ने उपदेशके आरम्पमें दूसरे अध्याप के म्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतक मनुष्यमात्रके अनुभव-(विवेक-) का वर्णन किया है। यह मनुष्यमात्रका ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीयमात्रका भी अनुभव है; कारण कि 'मैं हैं - ऐसे अपनी inanterrentativan terrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenterrenter सत्ता-(होनेपन-) का अनुभव स्थावर-जड़म सभी प्राणियोंको है । वृक्ष, पर्वत आदिको भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते । पश-पक्षियोंमें तो प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है; जैसे--पश्-पक्षी आपसमें लड़ते हैं तो अपनी सत्ताको लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ताका अनुभव न हो तो वे लड़ें ही क्यों ? मनुष्यको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही; परन्तु वह न तो अपने अनुभवकी ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर हो करता है। इस अनुभवको ही विवेक या निज-ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सबमें स्वतः है. और भगवत्प्रदत्त है।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि प्रकृतिके अंश हैं, इसलिये इनसे होनेवाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है। शास्त्रोंको पढ़-सुनकर इन इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, यह ज्ञान भी एक प्रकारसे प्रकृतिजन्य ही है। परमात्मतत्त्व इस प्रकृतिजन्य ज्ञानकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है । अतः परमात्मतत्त्वको निज-जान (स्वयंसे होनेवाले ज्ञान-) से ही जाना जा सकता है। निज-ज्ञान अर्थात् विवेकको महत्त्व देनेसे 'मै कौन हैं ? मेरा क्या है ? जड और चेतन क्या हैं? प्रकृति और परमात्मा क्या है ?'-यह सब जाननेको शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोगमें भी काम आता है-यह मार्मिक बात है।

कर्मयोगमें विवेककी दो बातें मुख्य हैं- (१) अपने होनेपन-('मैं हूँ'-)में कोई संदेह नहीं है, और (२) अभी जो वस्तुएँ मिली हुई हैं, उनपर अपना कोई आधिपत्य नहीं है; क्योंकि वे पहले अपनी नहीं र्थी और बादमें भी अपनी नहीं रहेगी । मैं (स्वयं) निरत्तर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएँ-शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि निरन्तर बदलती रहती है और इनका निरन्तर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मोंका आरम्भ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फलका भी संयोग और वियोग होता है। इसलिये कमों और पदार्थीका सम्बन्ध संसारसे है, खयंसे नहीं ।

इस प्रकार विवेक जायत होते ही कामनाका नाश हो जाता है । कामनाका नाश होनेपर स्वतःसिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है अर्थात् कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है।

विवेक कामनासे जाता दक (गीता ३ ।३८-३९) । स्वार्थ-वृद्धि, भोग-बुद्धि, संग्रह-बृद्धि रखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाता । वह उलझनोंको उलझनसे ही अर्थात् शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे ही सुलझाना चाहता है और इसीलिये वह वर्तमान परिस्थितिको बदलनेका ही उद्योग करता है। परन्त परिस्थितिको बदलना अपने वशकी बात नहीं है, इसलिये उलझन सुलझनेकी अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है । विवेक जायत होनेपर जब स्वार्थ-बद्धि, भोग-बद्धि, रांप्रह-बुद्धि नहीं रहती. तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दीखने लग जाता है और सभी प्रकारको उलझनें स्वतः सलझ जाती हैं ।

बाहरी परिस्थिति कमेंकि अनसार ही वनती है अर्थात् यह कमीका हो फल है । धनवता-निर्धनता, निन्दा-स्तुति, आदर-निरादर, यश-अपयश, लाभ-हानि, जन्म-मरण, खस्थता-रुग्पता आदि सभी परिस्थितियाँ कमंकि अधीन हैं।\* शुभ और अशुभ कमेंकि फलखरूपमें अनुकूल और प्रतिकृत परिस्थिति सामने आती रहती है; परना उस परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर—उसे अपनी मानकर सुखी-दु:खी होना मुर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकुल और प्रतिकृल परिस्थितिका आना तो कर्मोंका फल है, और उससे सुखी-दुःखी होना अपनी अज्ञता-मूर्खताका फल है। कर्मीका फल मिटाना तो हाथकी बात नहीं हैं, पर मुर्खता मिटाना बिल्कुल हाथको बात है। जिसे मिटा सकते हैं ; उस मूर्खताको तो मिटाते नहीं और जिसे बदल सकते नहीं. उस परिस्थितको बदलनेका उद्योग करते हैं-यह महान् भूल है ! इसलिये अपने विवेकको महत्त्व देकर मुर्खताको मिटा देना चाहिये और अनुकल-

<sup>\*</sup>सन्हु भात भावी प्रवल बिलाँख कहेउ मुनिनाथ । हानि लाभु जीवनु मानु जसु अपजसु बिधि हाथ ।। . (मानस २ । १७१)

प्रतिकूल परिस्थितियोंका सदुपयोग करते हुए उनसे ऊँचे उठ जाना अर्थात् असङ्ग हो जाना चाहिये। जो किसी भी परिस्थितिसे सम्बन्ध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है अर्थात् अनुकूल परिस्थितिमें दूसरोंकी सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थितिमें दुस्खी नहीं होता अर्थात् सुखकी इच्छा नहीं करता, बह संसार-बन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है।

जिसे मतुष्य नहीं चाहता, यह प्रतिकृत परिस्थित पहले किये अशुम-(पाप-) कर्मीका फल होती है। अतः पाप-कर्म तो करने ही नहीं चाहिये। किसोको कष्ट पहुँचे, ऐसा काम तो स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिये। परन्तु वर्तमानमें (नये) पाप-कर्म न करनेपर भी पुराने पाप-कर्मीके फलस्वरूप जब प्रतिकृत परिस्थित आ जाती है, तब अन्तःकरणमें चिन्ता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कराण यह है कि हमने चिन्ता-शोकको अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थानसे परिचित होनेके कारण बार-बार वहीं आ जाती है। परन्तु उसे चार-बार नये स्थानपर पहुँचा दिया जाय, तो फिर वह पुराने स्थानपर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और स्थानपर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने-जानेवाली परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर चिन्ता-शोक करना गलती है, यह गलती अब हम नहीं करेंगे, तो फिर ये चिन्ता-शोक आना छोड़ देंगे।

विवेककी पूर्ण जागृति न होनेपर भी कर्मयोगींमें एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है और सांसारिक सुखोंको न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धिके कारण उसके अन्तःकरणमें सांसारिक सुखोंका महत्त्व नहीं रहता। फिर 'भोगोमें सुख है'—ऐसे प्रममें उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चयको अटल रखनेसे ही उसका करवाण हो जाता है। सत्सङ्ग-स्वाच्यायसे ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धिको बल मिलता है। अतः हरेक साधकको कम-से-कम ऐसा करवाणकररी निश्चय अवस्य ही बना लेना चाहिये। ऐसा निश्चय बनानेमें सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसीकी किश्चर, भी सहायतावा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें खर्म बलवान् है।

सम्बन्ध—मैंने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही मैं आब तुने उपदेश दे रहा हूँ—इसे सुनक्त अर्जुनमें स्वामाविक यह जिज्ञासा जामत् होती है कि जो अभी मेरे सामने थेंडे हैं, इन भगवान् श्रीकृष्णने सृष्टिके आरम्पर्ये सूर्यको उपदेश कैसे दिया था ? अतः इसे अच्छी तरह समझनेके लिये अर्जुन आगेके श्लोकर्मे भगवान्से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाव

परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ

प्रोक्तवानिति ।।४ ।।

अर्जुन योले—आपका जन्म तो अभीका है और सूर्यका जन्म चहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था—यह यात में कैसे समझूँ ?

व्याख्या—"अपरे भवतो जन्म परं जन्म विवस्ततः —आपका जन्म तो अभी मुख्य वर्ष पूर्व श्रीवसुदेवजीके घर हुआ है, पर सूर्यका जन्म सृष्टिके आएममें हुआ था। अतः आपने सूर्यको कर्मयोग कैसे कहा था?

अर्जुनके इस प्रश्नमें तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है । ये भगवानुके जन्म-सम्बन्धी रहस्यको सुगमतापूर्वक समझनेकी दृष्टिसे ही प्रश्न करते हैं। क्योंकि अपने जन्म-सम्बन्धी रहस्यको प्रकट करनेमें भगवान् हो सर्वथा समर्थ हैं।

कथपेतद्विजानीयां त्यमादी प्रोक्तवानिति — मैं आपको सृष्टिके आदिमें उपदेश देनेशाला कैसे जार्नू? अर्जुनके प्रश्नक नात्पर्य यह है कि सूर्यस्य उपदेश देनेके बादमें सूर्यवंशामी (मनु. भी है, इसलिये उसे अभी भी उपदेश दिया जा उपदेश दिया था?

इक्ष्वाक आदि) कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं सकता है। परन्तु आपने सूर्यको उपदेश देनेके बाद और आपका अवतार अभीका है; अतः आपने सृष्टिके सूर्यवंशको परम्पराका भी वर्णन किया है, जिससे यह आदिमें सूर्यको उपदेश कैसे दिया था- यह बात सिद्ध होता है कि आपने सूर्यको उपदेश अभी नहीं मैं अच्छी तरह समझना चाहता हैं। सूर्य तो अभी दिया है। अतः आपने सुर्यको कल्पके आदिमें कैसे

सम्बन्ध-- अर्जुनके प्रश्नके उत्तर में अपना अवतार-रहस्य प्रकट करनेके लिये भगवान पहले अपनी सर्वज्ञताका दिग्दर्शन कराते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

## बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ।। ५ ।।

श्रीभगवान् बोले-हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हैं, पर त नहीं जानता ।

व्याख्या-[तीसरे श्लोकमें पगवान्ने अर्जुनको अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था. इसलिये पीछेके श्लोकमें अर्जुन अपने हृदयकी बात निःसंकोच होकर पूछते हैं । अर्जुनमें भगवानुके जन्म-रहस्यको जाननेकी प्रवल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिये भगवान उनके सामने मित्रताके नाते अपने जन्मका रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोताकी प्रबल जिज्ञासा होनेपर वक्ता अपनेको छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिये सन्त-महात्मा भी अपनेमें विशेष श्रद्धा रखनेवालोंके सामने अपने-आपको प्रकट कर सकते ₹\*-

गूढा तस्व न साधु दरावहिं । आरत अधिकारी जहें पावहिं।।

(मानस १ । ११० । १)

'वह्नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन'— समय-समयपर मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। परन्तु भेरा जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन

आगे छठे श्लोकमें करेंगे) और तेरा (जीवका) जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन आठवें अध्यायके उन्नीसवें और तेरहवें अध्यायके इफीसवें एवं छब्बीसवें श्लोकमें करेंगे) । तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे बहत-से जन्म होनेपर भी वे अलग-अलग प्रकारके हैं ।

दसरे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे कहा था कि मैं (भगवान्) और त तथा ये राजालोग (जीव) पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे-ऐसा नहीं है । तात्पर्य यह कि भगवान् और उनका अंश जीवात्मा-दोनों ही अनादि और नित्य है।

'तान्यहं बेद सर्वाणि'—संसारमे ऐसे 'जातिसार' जीव भी होते हैं, जिनको अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष 'युआन योगी' कहलाते हैं. जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधनामें अध्यास करते-करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृति लगाते हैं, वहींका ज्ञान इनको हो जाता है । ऐसे योगी कुछ सीमातक ही अपने पुराने जन्मोंको

<sup>\*</sup> सत्त-महात्मा भी खयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते । परनु निम्नलिखित तीन अवसरोंपर वे अपने-आपको प्रकट कर देते हैं--

१— जब कोई अत्यधिक श्रद्धाल सामने आ जाय और उममें उन्हें (सन्त-महात्माको) जाननेकी उत्कट अभिलाया हो ।

२- जब अपने किसी प्रेमीका शरीर छूटनेवाला हो ।

३- जब सन्त-महात्माका अपना कहलानेवाला शरीर छूट रहा हो ।

दूसरे और तीसरे अवसरपर सन्त-महात्मा दस व्यक्तिके सामने भी अपने-आपको प्रकट कर देते हैं, जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन सन्त-महात्याका हृदयसे आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है ।

जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मोंको नहीं । इसके विपरीत भगवान् 'युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये विना स्वतःसिद्ध, नित्य योगी है । जन्मोंको जाननेके लिये उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवेंकि भी सम्पूर्ण जन्मोंका स्वतः-स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड ज्ञानमें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीता ७ । २६) । कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्त, व्यक्ति, परिस्थित आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं।

['मैं उन सबको जानता हैं'— भगवान्के इस वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये कि हम भगवान्की जानकारीमें हैं, भगवान् हमें निरन्तर देख रहे हैं । हम कैसे ही क्यों न हों, पर है भगवान्के ज्ञानमें ।]

'न खं धेत्य पांतप'—जन्मोंको न जाननेमें मुल हेत् है-अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थोका आकर्पण, महत्व होना । इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित नहीं होता । अर्जुनके अत्तःकरणमें नारावान् पदार्थीका, व्यक्तियोंका महत्व था, इसीलिये वे क्ट्रान्वयोंके मरनेके मयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायके तैतासवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता ।

कुटुम्बी प्राणोंकी और धनकी आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं—इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भीग और सुख चाहते थे । अतः नाशवान् पदार्थोंकी कामना

. REPARATE PARATE SERVICE SERV

होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे । ममता-आसिकपूर्वक अपने सुखभोग और आएमके लिये धनादि पदार्थीका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलाता है। परिमहका सर्वथा त्याग करना अर्थात् अपने सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वस्तका संगह न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहकी दृढता होनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है-

अपरिप्रहाथैयें जन्मकथनासंबोधः ।

(पातञ्जलयोगदर्शन २ । ३९)

संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील और असत् है; अतः उसमें अभाव (कमी) होना निधित है। अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता है। अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर नया और मिले । इस कामनाकी पुर्तिमें ही यह दिन-रात लगा रहता है। परन्तु कामनाकी पूर्ति होनेवाली है नहीं । कामनाओंके कारण मनुष्य बेहोश-सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोंक ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या

सम्बन्ध— पूर्वस्लोकमें भगवान्ते यताया कि मेरे और तेरे बहुत-सेजन्म हो चुके हैं । अब आगेके स्लोकमें भगवान् अपने जन्म-( अवतार-) की विलक्षणता बताते हैं

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

संधवांम्यात्ममायया ।। ६ ।। स्वामधिष्ठाय

प्रकृति में अजन्मा और अविनाशी-खरूप होते हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगभायामे प्रकट होता हूँ ।

व्याख्या—[यह छठा श्लोक है और इसमें छः ईधर—ये तीन बार्त भगवान्की हैं \* प्रकृति और बातोंका ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और योगमाया—ये ये बाते भगवान्की शक्तिकी हैं और

<sup>\*</sup>गीतामें भगवान्ते अपने अस, अव्यय और ईंधर— इन तीनों रूपोको जानने और न जाननेकी बात कही है; जैसे—

१—'अम'-स्वरूपको जाननेकी बात— यो मामजमनादि च येति लोकमहेश्वरम् । असंमुदः स मर्खेषु सर्वेषापैः प्रमुखते ।। (१० ।३)

न जाननेकी वात--मुद्रोऽयं नाभिजानाति लोको मामजपव्ययम् ।।(७ ।२५)

एक बात भगवानुके प्रकट होनेकी है 1] ही सुन्दर-खरूप रहते हैं । इसीलिये भगवानुके जितने

'अजोऽपि सम्बन्धयातमा'—इन पदोंसे पगवान् यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं; परन्तु मैं 'अजन्म' होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ और 'अविनाशी' होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान होना—दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएँ हैं ।

सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे और मरनेक वाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) हैं (गीता २ । २८) । परनु भगवान् सूर्यंकी तरह सदा ही प्रकट रहते हैं । तार्त्यं हैं कि जैसे सूर्यं उदय होनेसे पहले भी ज्यों-का-त्यों रहता है और अस्त होनेके बाद भी ज्यों-का-त्यों रहता है अर्थांत् सूर्यं तो सदा हो रहता है; किन्तु स्थानविशेषके लोगोंकी दृष्टिमें उसका उदय और अस्त होना दीखता है । ऐसे ही भगवान्का प्रकट होना और अन्तर्धांन होना लोगोंकी दृष्टिमें हैं, बासावमें भगवान् सदा हो प्रकट रहते हैं ।

दूसरे प्राणी जैसे कर्मोंक परतन्त्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान्क्र जन्म वैसे नहीं होता । कर्मोंकी परतन्त्रतासे जन्म होनेपर दो बातें होती हैं — आयु और सुख-दुःखका भोग । भगवान्में ये दोनों ही नहीं होते ।

दूसरे लोग जन्मते हैं तो शारीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर मुद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परन्तु भगवान्में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( पंद्रह वर्षकी अवस्था ) तक बढ़नेकी लीला करते हैं। किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी भगवान् वैसे

ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं। इसीलिये भगवान्के जितने चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मूछें नहीं होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!)। इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवान्का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु ही होती है।

"भूतानामीग्ररोऽिप सन्'—प्राणिमात्रके एकमात्र भूतानामीग्ररोऽिप सन्'—प्राणिमात्रके एकमात्र ईश्वर ( महान् शासक ) रहते हुए ही भगवान् अवतारके समय छोटे-से वालक वन जाते हैं, परन्तु वालक वन जानेपर भी उनके ईश्वरभाव (शासकत) में कोई कमी नहीं आतो; जैसे—भगवान् श्रीकृष्णने छठीके दिन ही पूतना राक्सीको मार दिया । पूतनका शरीर ढाई योजनका और महान् भयंकर था । यदि उनमें ईश्वरभाव न होता तो छठीके दिन पूतनाको कैसे मार देते ? भगवान्ते तीन महीनेकी अवस्थामें शक्टासुरको, एक वर्षकी अवस्थामें तृणावर्तको और पाँच वर्षकी अवस्थामें अभासुरको मार दिया । इस तरह भगवान्ते बाल्यावस्थामें ही अनेक राक्सोंको मार दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही उन्होंने गोवर्षन पर्वतको एक अँगुलीपर उठा लिया ।

सम्पूर्ण प्राणियांके ईक्षर होते हुए भी भगवान् अवतारके समय छोटे-से-छोटे बन जाते हैं और छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं । वास्तवमें यही भगवान्की भगवता है । भगवान् अर्जुनके घोड़े हाँकते है और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, भिन्न भी भगवान्का अर्जुनर और दूसरे प्राणियोंपर ईक्षरमाव वैसा-का-वैसा ही है । सार्यिय होनेपर भी वे अर्जुनको मौताका महान् उपदेश देते हैं । भगवान् श्रीराम पिता दशरधकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके लिये वनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवान्का दशरधपर

२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी बात---

भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ।।(१ । १३)

न जाननेकी बात-

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।।(७ ।२४)

३-'ईंधर'-स्वरूपको जाननेकी द्यात-

भोकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुद्धं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । १(५ । २९)

न जाननेकी बात—

अवजानित मां मृदा मानुर्यों तनुषाश्चितम् । यरं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ (१।११)

कुट्रम्बी प्राणोंको और धनको आशा छोड़कर युद्धमें

खड़े हैं--इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग

और सुख चाहते थे । अतः नाशवान् पदार्थीकी कामना

लिये घनादि पदार्थीका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलाता

है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना अर्थात् अपने

सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वसुका संग्रह

न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहको दुइता

अपरिप्रहस्थैवें जन्मकथन्तासंबोधः ।

संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील

और असत् है; अतः उसमें अभाव (कमी) होन

निश्चित है। अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता

है । अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर

नया और मिले ! इस कामनाकी पूर्तिमें ही मह

दिन-ग्रत लगा रहता है। परन्तु कामनाकी पूर्ति

होनेवाली है नहीं । कामनाओंके कारण मनुष्य बेहीश-सा

हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोंक

ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या

(पातञ्चलयोगदर्शन २'।३९)

होनेपर पूर्वजन्मीका ज्ञान हो जाता है-

ममता-आसक्तिपूर्वक अपने सुखभोग और आरामके

होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे ।

जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मेंको नहीं । इसके विपरीत भगवान् 'युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये विना स्वतःसिद्ध, नित्य योगी हैं । जन्मोंकी जाननेके लिये उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवोंके भी सम्पूर्ण जन्मोंका स्वतः-स्वामाविक ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड ज्ञानमें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीवा ७ । २६) ! कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पर्शिस्थति आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं।

['मैं उन सबको जानता हैं'- भगवान्के इस वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये कि हम भगवानुकी जानकारीमें हैं, भगवान् हमें निरत्तर देख रहे हैं ! हम कैसे ही क्यों न हों, पर है भगवान्के ज्ञानमें ।]

'न त्वं घेत्य पांतप'--जन्मोंको न जाननेमें मुल हेतु है-अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थीका आकर्षण, महत्त्व होना । इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित नहीं होता । अर्जुनके अन्तःकरणमें नाशवान् पदार्थोंका, व्यक्तियोंका महत्व था, इसीलिये वे कुटुम्बियोंक मरनेके भयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायकै तैतीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये

कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता । सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते बताया कि मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवार्

अपने जन्म-( अवतार-) की विलक्षणता बताते हैं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

संभवाम्यात्ममायया ।। ६ ।। स्वामधिष्ठाय प्रकृति

में अजन्मा और अविनाशी-स्वरूप होते हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायामे प्रकट होता है।

व्याख्या—[यह छठा रलोक है और इसमें छः ईश्वर—ये तीन वार्त भगवानकी है के; प्रकृति और बातोंक ही बर्णन हुआ है। अज, अव्यय और योगभाषा—ये हो बात भगवानको शक्तिकी है और

\*गीतामें भगवान्ते अपने अज, अव्यय और ईंधर-- इन तीनों रूपोंको जानने और न जाननेकी बात कही हैं; जैसे--१—'अज'-खरूपको जाननेकी द्यात—

यो मामजमनाद्वि च वेति लोकमहेश्वरम् । असैमूडः स मत्येषु सर्वपार्थः प्रमुख्यते ।। (१० ।३)

न जाननेकी यात-

मुद्दोऽपं नाभिजानाति स्तांको मामजमव्ययम् ।।(७ ।२५) .

एक बात भगवानके प्रकट होनेकी हैं ।] ही सुन्दर-खरूप रहते हैं । इसीलिये भगवानके जितने

'अजोऽपि सन्नव्ययातमा'—इन पदाँसे भगवान् यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरह न तो भेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं; परन्तु मैं 'अजन्मा' होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और 'अविनाशी' होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान होना—दोनों ही मेरी अलीकिक लीलाएँ हैं।

सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अब्यक्त) धे और मरनेक बाद भी अप्रकट (अब्यक्त) हो जानेवाले हैं, केवल धीचमें ही प्रकट (ब्यक्त) है (गीता २ । २८) । परन्तु भगवान् सूर्यको तरह सदा हो प्रकट रहते हैं । तार्त्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी ज्यो-का-त्यों रहता है और अता होनेक बाद भी ज्यों-का-त्यों रहता है अर्थात् सूर्य तो सदा हो रहता है, किन्तु स्थानविशेषक लोगोंकी दृष्टिमें उसका उदय और अता होना दीखता है । ऐसे हो भगवान्त्र प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें अवका वदय और अता होना दीखता है । ऐसे हो भगवान्त्र प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें हो वास्तवमे भगवान्त सदा हो प्रकट रहते हैं ।

दूसरे प्राणी जैसे कर्मोंक परतन्त्व होकर जन्म लेते हैं, मगवान्क जन्म वैसे नहीं होता । कर्मोंकी परतन्त्रतासे जन्म होनेपर दो बातें होती हैं — आयु और सुख-दुःखका भीग । भगवान्में ये दोनों ही नहीं होते।

दूसरे लोग जन्मते हैं तो शारीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परन्तु भगवान्में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( फ्ट्रह वर्षकी अवस्था ) तक बढ़नेकी लीला करते हैं। किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके चाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बोतनेपर भी भगवान् वैसे

ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं। इसीलिये भगवान्के जितने चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मुछें नहीं होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!)। इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवान्का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु ही होती है।

"भूतानामिश्वरोऽपि सन्'—प्राणिमात्रके एकमात्र

ईश्वर ( महान् शासक ) रहते हुए ही भगवान्
अवतारके समय छोटे-से वालक बन जाते हैं; परनु
बालक बन जानेपर भी उनके ईश्वरमाव (शासकक)
में कोई कभी नहीं आती; जैसे—भगवान् श्रीकृष्णने
छठीके दिन ही पूतना राक्षसीको मार दिया । पूतनाका
शरीर ढाई योजनका और महान् भयंकर था । यदि
उनमें ईश्वरमाव न होता तो छठीके दिन पूतनाको कैसे
मार देते ? भगवान्ने तीन महीनेकी अवस्थामें
शकटासुरको, एक वर्षको अवस्थामें नृणावर्तको और
पाँच वर्षकी अवस्थामें अधासुरको मार दिया । इस
तरह भगवान्ने बाल्यावस्थामें ही अनेक एक्सोंको मार
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही उन्होंने गीवर्षन
पर्वतको एक अँगलोपर उठा लिया !

सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर होते हुए भी भगवान् अवतारके समय छोटे-से-छोटे बन जाते हैं और छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तवमें यही भगवान्को भगवता है। भगवान् अर्जुनके घोड़े हाँकते हैं और उनकी अप्रज्ञाका पालन करते हैं, फिर भी भगवान्का अर्जुनपर और दूसरे प्राणियोंपर ईश्वरपाव वैसा-का-वैसा ही है। सार्थि होनेपर भी वे अर्जुनको गीताका महान् उपदेश देते हैं। भगवान् श्रीराम पिता दशारवकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके लिये वनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवान्का दशारवम

२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी धात— भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमच्ययम् ।।(९ । १३)

न जाननेकी बात-

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुतमम् ।।(७ । २४)

३-'ईभर'-खरूपको जाननेको यात-

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृद्धति ।।(५ । २९)

न जाननेकी बात—

अवजानन्ति मां मृढा भानुर्यो तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो यम भूतमहेश्वरम् ॥ (९। ११)

'प्रकृति स्वामधिष्ठाव'—जो सत्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे अलग है, वह भगवान्की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान्का स्वकीय सिन्दिरानन्दधनस्वरूप है। इसीको संधिनी-शक्ति, संवित्-शिक्त और आह्मदिनी-शिक्त कहते हैं \*। इसीको चिन्पयशिक्त, कृपाशिक्त आदि नामोंसे कहते हैं। श्रीराधाजीं,श्रीसीताजी आदि भी यही हैं। भगवान्को प्राप्त करानेवाली 'भक्ति' और 'ब्रह्मविद्या' भी यही है।

प्रकृति भगवान्की शक्ति है । जैसे, अगिनमें दो शिक्ता । प्रकाशिका-शिक्ता अमेर दाहिका । प्रकाशिका-शिक्ता अमेर दाहिका । प्रकाशिका-शिक्ता अम्यकारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है । दाहिका-शिक्ता जला देती है तथा कसुको पकाती एवं उण्डक भी दूर करती है । ये दोनों शिक्तमां अगिनसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं । भिन्न इसलिये नहीं हैं कि वे अगिनरूप ही हैं अर्थात् उन्हें अगिनसे अलग नहीं किस्मा जा सकता, और अभिन्न इसलिये नहीं कि अगिनरूप हो हैं अर्थात् उन्हें अगिनसे अलग नहीं किस्मा जा सकता, और अभिन्न इसलिये नहीं कि अगिनके रहते हुए भी मन्त, औषध आदिसे अगिनको दाहिका-शिक्त की जा सकती है । ऐसे ही भगवान्से जो शिक्त रहती है, उसे भगवान्से भिन्न और अभिन—दोनों ही नहीं कह सकती ।

जैसे दियासलाईमें अग्निको सता तो सदा रहती है, पर उसको प्रकाशिका और दाहिका-शांक छियी हुई रहती है; ऐसे ही भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनको शांक छियो हुई रहती है। उस शांकिको अधिष्ठित करके अर्थात् अपने वशांमें करके, उसके द्वारा भगवान् प्रकट होते हैं। जैसे, जयतक अग्नि अपनी प्रकाशिमा और दाहिका-शांतिको लेकर प्रकट नहीं होती. तबतक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे हो जनतक भगवान् अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तबतक भगवान् हादम रहते हुए भी नहीं दीखते।

यधाजों, सीताजों, रुक्मिणीजों आदि सब भगवान्छी
निजी दिव्य शक्तियों हैं । भगवान् सामान्यरूपसे सब
जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते । जब
करते हैं, तब अपनी दिव्य शक्तिको लेकर हो करते
हैं । उस दिव्य शक्तिके हारा भगवान् विचित्र-विचित्र
लीलाएँ करते हैं । उनको लीलाएँ इतनी विचित्र और
अल्गीकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और
याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्गार कर
लेते हैं ।

ति। ही। निर्मुण-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रह्मविद्या' हो जाती है, और सगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भिक्ति' हो जाती है। जीव भगवान्का हो अंश है। जब वह दूसरोमें मानी हुई ममता स्टाकर एकमात्र भगवान्की स्वतःसिद्ध वास्तविक आसीयताको जामत् कर लेता है, तन भगवान्की शक्ति इतमें पितक्तर्ससे मकट हो जाती है। वह भक्ति इतमें विलक्षण है कि रिस्कार भगवान्को भी साकाररूपसे मकट कर देती है, भगवान्को भी खोंच लेती है। वह भिक्त भी मगवान् हो देते हैं।

भगवान्की भिक्तर शिक्ति हो रूप हैं—विरह और मिलन । भगवान् विरह भी भेजते हैं ‡, और मिलन भी । जब भगवान् विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान् बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलताबी अगिमें संसारको आसिक जल जाती है और भगवान् प्रकट ऐ जाते हैं। आनमार्गमें भगवान्की शक्ति पहले उल्ल्ट जिज्ञसके रूपमें आती है ( जिससे सन्तवे जाने बिना साधकरे रहा नहीं जाता ) और फिर महाविद्या-रूपमें जीवके अज्ञानका नाश करके उसके चासविक स्वरूपमें

करके मेरे लिये विरह धेज दिया !

<sup>&</sup>quot; सींपनी-शांक 'सत्-सरूपा, संवित-शांक 'विन्'-स्वरूपा और आहादिनी-शांक 'आनद'-सरूपा है.।
"अवतारक समय भगवान् अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप शांकियोसिंत अववारित होते हैं और अवतार-कासने हर्ग शांकियोसे काम स्त्रे हैं। श्रीराधाओं भगवान्छी शांक हैं और उनकी अनुगांमिनी अनेक सर्वियाँ हैं, जो सब भांकिरूपा हैं और भांक प्रदान करनेवासी हैं। भांकरिंत मनुष्य इनको नहीं जान सकते । इनको भगवान् और गांगाजीको कपाने ही जान सकते हैं।

<sup>🗜</sup> संतोकी वाणीमें आया है— 'दरिया हरि किरमा करी, बिरहा दिया पटाय ।' अर्थात् भगवान्ते कृता

प्रकाशित कर देती है। परन्त भगवानकी वह दिव्य शक्ति, जिसे भगवान विरहरूपसे भेजते हैं. उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ हैं? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ ?-इस प्रकार भक्त व्याकल हो जाता है. तो यह व्याकलता सब पापोंका नाश करके भगवानको साकाररूपसे प्रकट कर देती है । व्याकुलतासे जितना जल्दी काम बनता है. उतना विवेक-विचारपर्वक किये गये साधनसे नहीं ।

### विशेष बात

भगवान् अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलैकिक लीलाएँ करते हैं। जैसे अगिन खयं कछ नहीं करती. उसकी प्रकाशिका शक्ति मकारा कर देती है. दांहिका शांकि जला देती है: ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते. उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है । शास्त्रोंमें आता है कि सीताजी कहती है-ध्यायणको मारना आदि सब काम मैंने किया है, रामजीने कुछ नहीं किया ।

जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ( ताकत ) है. ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्तिको भगवान्से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते । मनुष्यमें जो शक्ति है, उसे वह अपनेसे अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिये वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है, पर उसकी शक्ति घटती-बढती रहती है, इसलिये वह मनुष्यसे एक भी नहीं है । यदि उसकी मनुष्यसे एकता होती तो वह उसके स्वरूपके साथ बराबर रहती, घटती-बढ़ती नहीं । अतः भगवान् और उनकी शक्तिको भित्र अथवा अभित्र कुछ भी नहीं कह सकते । दार्शनिकोने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा । वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान् श्रीकृष्णके उपासक उस शक्तिको श्रीजी-(राधाजी-)के नामसं कहते हैं।

जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण और श्रीजी दो नहीं है। ज्ञानमें तो द्वैतका अद्वैत

होता है अर्थात दो होकर भी एक हो. जाता है, और भक्तिमें अद्वैतका द्वैत होता है अर्थात् एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जायें तो 'ज्ञान' होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय तो 'भिक्त' होती है। एक ही अद्रैत-तत्त्व प्रेमकी लीला करनेके लिये, प्रेमका आखादन करनेके लिये, सम्पूर्ण जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकप्प और श्रीजी--इन दो रूपोंसे प्रकट होता है \*। दो रूप होनेपर भी दोनोंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा. कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद ? इसका पता हो नहीं चलता । दोनों हो एक-दसरेसे बढकर विलक्षण दीखते हैं । दोनों एक-दूसरेके प्रति आकष्ट होते हैं। श्रीजीको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवानको देखकर श्रीजी । दोनोंकी परस्पर प्रेय-लीलासे रसकी वृद्धि होती है। इसीको रास कहते

> भगवानको शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं । उनकी दिव्य शक्तियोंमें ऐश्वर्य-शक्ति भी है और माधर्य-शक्ति भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं, जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता । ऐश्वर्य-शक्तिके कारण उनमें जो महत्ता. विलक्षणता, अलौकिकता दोखती है. वह उनके सिवाय और किसीमें देखने-सननेमें नहीं आती । माधुर्य-शक्तिमें भगवान् अपने ऐश्वर्यको भूल जाते हैं। भगवान्को भी मोहित करनेवाली माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधर और प्रिय लगते हैं । जब भगवान ग्वालबालोंके साथ खेलते हैं, तब माध्य-शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट हो जाय तो सारा खेल बिगड जाय; ग्वालबाल डर जायँ और भगवान्के साथ खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान कहीं मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे प्रकट हो जाते है, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति छिपी रहती है और माध्यंशक्ति प्रकट

<sup>\*</sup>येवं राघा यश कृष्णो रसाव्यिर्देहशैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत् । (श्रीराधातापनीयोपनिषद्)

<sup>&#</sup>x27;जो ये सथा और जो ये कृष्ण रसके सागर है, वे एक ही है, पर लीलाके लिये हो रूप बने हए हैं।'

Kuraneszakerrakakiraneszakinin makaranakakakirak karitak esika karitak karitak karitak karitak karitak karitak रहती है। तात्पर्य है कि भगवान् भक्तोंके भावोंके अनुसार उनको आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वर्यशक्तिको छिपाकर माधुर्य-शक्ति प्रकट कर देते हैं । े

जिस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती । ऐश्वर्य-शक्ति केवल तमी प्रकट होती है, जब माधुर्यभावमें कोई शङ्का पैदा हो जाय । जैसे, माधुर्य-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान् श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढूँढ़ते हैं । परनु 'बछड़े कहाँ गये ?' यह शङ्खा पैदा होते ही ऐधर्यशक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान् तत्काल जान जाते हैं कि यछड़ोंको ब्रह्माजी ले गये हैं।

भगवान्में एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्यको देखकर मध्रापुरवासिनी स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं-

गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुख रूपं लावण्यसारमसमोर्घ्यमनन्यसिद्धम् दृष्यिः पियन्यनुसवाधिनवं दुराप-

मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य

(श्रीमद्धा॰ १० । ४४ । १४)

'इन भगवान् श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका सार है, सृष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है । इनका रूप किसीके सँवारने-सजाने अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत खयंसिद्ध है । इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है । समग्र यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य इस रूपके आधित है । इस रूपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं । गोपियोंने पता नहीं कौन-सा तप किया था, जो अपने नेत्रंकि दोनोंसे सदा इनकी रूप-मापुर्वका पान किया करती हैं।'

शकदेवजी कहते है-तायुत्तमपूरुयौ निरीक्ष्य नागरराष्ट्रका मञस्यिता -

प्रहर्षवेगोत्कलितेक्षणाननाः

नयनैस्तदाननम् ।। तुप्ता े पित्रना इव चक्षुर्था लिहन इव जिह्नया। जिप्रत इव नासाध्यां शिलप्यत्त इव बाहुमिः ।। (श्रीमद्भा॰ १० । ४३ । २०-२१)

'परीक्षित् ! मञ्जॉपर जितने लोग बैठे थे, वे मधराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोतम भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रोंद्वारा उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते तृप्त ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें नेजोंसे पी रहे हों, जिह्नासे चाट रहे हों, नासिकासे सुँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर हदयसे सटा रहे हों!'

भगवान् श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात् देहकी सुध-यूधसे रहित है जाते हैं-मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भयत विदेहु विदेतु विसेपी ।। (मानस १ । २१५ 1४)

और कहते हैं-सहज जिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा। ( मानस १ । २१६ । २ )

वनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगवानके विप्रहके

देखकर मुख हो जाते हैं---कर्राहें जोहारु भेंट यरि आगे । प्रभुहि त्रिलोकहि अति अनुरागे॥ चित्र लिखे चनु जह तहँ ठाड़े । पुलक सरीर नयन जल बाड़े ॥

(मानस २ 1 १३५ 1३) प्रेमियोंकी तो बात ही क्या, वैरमाव रखनेवाले

राधास खर-दूपण भी भगवान्के विग्रहकी सुन्दाताकी देखकर चौंकत हो जाते हैं और कहते हैं-नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हने हम केने ।। हम भरि जन्म सुनहु सब चाई । देखी नहिं असि सुंदाताई 🕕

(मानस ३ । १९ । २) .

तात्पर्य है कि भगवान्के दिया सीन्दर्यकों कीर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मुर्ख, वैगे, असूर और ग्रहम स्थान यन अकृष्ट हो जाता है। नुप । तक

'सम्भवाम्यात्ममायया'-जो मन्ष्य भगवानसे विमख रहते हैं. उनके सामने भगवान अपनी योगमायामें छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य-जैसे ही दीखते है। मनप्य ज्यों-ज्यों भगवानके सम्मख होता जाता है, त्यों-त्यों भगवान् उसके सामने प्रकट होते जाते है। इसी योगमायाका आश्रय लेकर भगवान विचित्र-विचित्र लीलाएँ करते हैं\* ।

भगवद्विमुख मृढ पुरुषके आगे दो परदे रहते हैं--एक तो अपनी मृदताका और दसरा भगवानकी योगमायाका (गीता ७।२५) । अपनी मढता रहनेके कारण भगवानका प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होनेपर भी वह उसे समझ नहीं सकता: जैसे— द्रीपदीका चीर-हरण करनेके लिये दःशासन अपना परा बल लगाता है, उसकी भुजाएँ थक जाती है, पर साडीका अन्त नहीं आता---

हुपद सुता निखल भड़ ता दिन, तजि आये निज धाम । दुस्तासन की भुजा थकित भई, बसन-रूप भए स्थाम ।।

-इस प्रकार भगवानुने सभाके भीतर अपना ऐधर्य साक्षात् प्रकट कर दिया । परन्तु अपनी मृदृताके कारण दुःशासन, दुर्योधन, कर्ण आदिपर इस बातका कोई असर हो नहीं पड़ा कि द्रौपदीके द्वारा भगवानुको पुकारनेमात्रसे कितनी विलक्षणता प्रकट हो गयी ! एक स्रोका चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। -इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गयी। भगवान्का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके।

यदि जीव अपनी मूढ़ता(अज्ञान)दूर कर दे ती उसे अपने खरूपका अथवा परमात्मतत्त्वका बोध तो हो जाता है, पर भगवान्के दर्शन नहीं होते । भगवान्के

kannaliteintatkikun suurkan lavattuu kuun laun kannalitein kuuluu kannalitein kannalitein kannalitein kan kan k दर्शन तभी होते हैं, जब भगवान अपनी योगमायाका परदा हटा देते हैं । अपना अज्ञान मिटाना तो जीवके हाथकी बात है, पर योगमायाको दूर करना उसके हाथकी बात नहीं है । वह सर्वथा भगवानके शरण हो जाय तो भगवान अपनी शक्तिसे उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं।

भगवान जितनी लीलाएँ करते हैं, सब योगमायाका आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीलाको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते है। यदि वे योगमायाका आश्रय न लें तो उनकी लीलाको कोई देख ही नहीं सकता, उसका आखादन कोई कर ही नहीं सकता ।

#### अवतार-सम्बन्धी विशेष बात

अवतारका अर्थ है-नीचे उतरना । सब जगह परिपूर्ण रहनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तोंको इच्छा पूरी करनेके लिये अत्यधिक कपासे एक स्थान-विशेषमें अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगोंका प्रभाव या महत्त्व तो बड़े हो जानेसे होता है, पर भगवानका प्रभाव या महत्त्व छोटे हो जानेसे होता है । कारण कि अपार, असीम. अनन्त होकर भी भगवान छोटे-से बन जाते है- यह उनकी विलक्षणता हो है। जैसे,भगवान अनन ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं; परन्त एक पर्वतको धारण करनेसे भगवान 'गिरिधारी' नामसे प्रसिद्ध हो गये! अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके रोम-रोममें स्थित हैं. ऐसे परमेश्वर एक पर्वतको उठा लें-यह कोई बडी बात नहीं, प्रत्यत छोटी बात है । परन्त छोटी बातमें ही भगवानको बड़ी बात होतो है । इसी प्रकार अवतार लेनेमें है। ही भगवान्की विशेषता

(श्रीमद्धाः १० ।२९ ।१)

अपने खरूपका बोध होनेपर भगवान्के दर्शन हो जायै—ऐसा नियम नहीं है। परन्तु भगवान्के दर्शन होनेपर अपने खरूपका बोध भी हो जाता है। इसलिये भगवान् कहते हैं-

दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज (मानस ३ ।३६ ।५)

काते <sup>®</sup> योगमायाका रासलीला लेकर ही भगवान आश्रय भगवानिप ता सत्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । बीक्ष्य रन्तुं मनश्चके योगमायामुपाधित ।।

<sup>‡&#</sup>x27;रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड (मानस १ ।२०१)

व्याख्या—'परित्राणाय साधूनाम्'—साधु मनुत्योके द्वारा ही अधर्मका नारा और धर्मका प्रचार होता है, इसलिये उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान् अवतार लेते हैं।

दूसरॉका हित करना ही जिनका खमान है और जो भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लोला आदिका श्रद्धा-प्रेमपूर्वक स्मरण, कोर्तन आदि करते हैं और लोगोंमें भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवानके आश्रित भक्तोंकि लिये यहाँ 'साधूनाम्' पद आया है। जिसका एकमात्र परमात्म-प्राप्तिका उदेश्य है, वह साधु है\* और जिसका नाशवान् संसारका उदेश्य है, वह असाधु है।

असत् और परिवर्तनशील चस्तुमें सद्भाव करने और उसे महस्व देनेसे कामगाएँ पैदा होती है। ज्यों-ज्यों कामगाएँ नष्ट होती हैं, त्यों-त्यों साधुता आती है और ज्यों-ज्यों कामगाएँ बढ़ती हैं, त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती हैं। कारण कि असाधुताका मूल हेतु कामना ही है। साधुतासे अपना उद्धार और लोगोंका स्वतः उपकार होता है।

साधु पुरुपके भावों और क्रियाओंने पशु, पक्षो, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भए रहता है— हेतु स्क्रित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।।

(मानस ७ । ४७ । ३) यदि लोग उसके मनके भावोंको जान जायें तो वे उसके चरणोंके दास वन जायें । इसके विषयेत यदि लोग दुए पुरुषके मनके भावोंको जान जायें तो दिनमें कई बार लोगोंसे उसकी पिटाई हो ।

यहाँ शह्ना हो सकती है कि यदि भगवान् साधु पुरुषोंको रक्षा किया करते हैं तो फिर संमारमें साधु पुरुषों के रक्षा किया करते हैं तो फिर संमारमें साधु पुरुष दु:ख पाते हुए बची देखे जाते हैं? इसका सामाधान यह है कि साधु पुरुषोंकी रक्षाका तार्त्र्य उनके भावोंकी रक्षा है; राग्रेर, धन-सम्मति, मान-वड़ाई आदिकी रक्षा नहीं; कारण कि ये इन संमारिक पदाधोंको महत्त्व नहीं देते। भगवान् भी इन बस्नुओंको महत्त्व नहीं देते, बचींकि संसारिक पदाधोंको महत्त्व नहीं देते, बचींकि संसारिक पदाधोंको महत्त्व

व्याख्या—'परित्राणाय साधृनाम'—साधृ मनव्यकि देनेसे ही असाधता प्रैदा होती है।

भक्तोमें सांसारिक पदार्थोंक महत्व, उदेश्य होता ही नहीं; तभी तो ये भक्त हैं। भक्तक्ता प्रतिकूलता-(दुःखदायो परिस्थित-)में विशेष प्रसन्न होते हैं; क्योंकि प्रतिकूलतासे जितना आध्यात्मिक लाप होता है, उतना किसी दूसरे साधनसे नहीं होता। यासावमें भक्ति भी प्रतिकूलतामें हो बढ़ती है। साँसारिक राग, आसक्तिसे हो पतन होता है और प्रतिकूलतासे वह राग टूटता है। इसलिये भगवान्का भक्तिके लिये प्रतिकूलता भेजना भी वासावमें भंकिनी रक्षा करता है।

'विनाशाय च दुक्तताम्'—दुष्ट मनुष्य अधर्मरा प्रचार और धर्मका नारा करते हैं, इसलिये उनश विनाश करनेके लिये भगवान् अवतार लेते हैं।'

जो मनुष्य कामनाके अत्यिष्क बढ़नेके कारण इत्, कपट, छरत, बेईमानी आदि दुर्गुण-दुगवारीमें रागे हुए हैं, जो निरप्ताय सद्गुण, सदावारी, सायुओरर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरोंका आहत करनेमें ही रागे रहते हैं, जो प्रनृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते, भगवान् और बेद-शास्त्रोंका विरोध करना है जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुष्ट सप्पतिमें अधिक रचे-पचे रहकर बैसा हो युग्र आचरण बस्तेन्वाले मनुष्योंके लिये यहाँ 'दुष्कृताम्' पद आया है । भगवान् अवतार लेकर ऐसे हो दुष्ट मनुष्योंका विनाश करते हैं ।

शहा — भगवान् तो सव प्राणियोंने सम हैं और उनका कोई थैंगे नहीं है('समोऽहं सर्वमृतेषु न में द्वेप्यः' गोता ९ । २९), फिर वे दुवेंका विनास क्यें करते हैं?

करत ६ हैं समाधान — सम्पूर्ण प्राणियोंक परम सुदूद होनेमें भगवान्क कोई येंग्रे नहीं है, पान्तु जो मनुष्य भगेरेर अपराध करता है, यह भगवान्का येंग्रे होता है— सनुसोस राजव्य सुचार । निव अपराध रिसाई न कार ।। जो अस्ताय भगत कर करहे । एव सेच पाकर सो वाई ।। (मनस २ ।२९८ ।२-३)

भगवानुका एक नाम "भक्तभक्तिमान्"(श्रीमद्री" १० ।८६ ।५९) है। अतः भक्तको कट

<sup>\*</sup> साधुरेय स मन्तव्यः सम्यान्ववसितो हि सः ।। ( गीता १ ।३० ).

देनेवाले दुष्टोंक विनाश भगवान स्वयं करते हैं । नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला तथा उनका पापका विनाश भक्त करते हैं और पापीका विनाश पोपक है। ताल्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो भगवान करते हैं।

साधुओंका परित्राण करनेमें भगवान्की जितनी कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टोंका विनाश करनेमें भी है\*! विनाश करके भगवान् उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाते हैं।

सत्त-महाला धर्मकी स्थापना तो करते हैं,पर दुष्टेंकि विनाशका कार्य वे नहीं करते । दुष्टेंका विनाश करनेका कार्य भगवान् अपने हाथमें रखते हैं, जैसे—साधारण मलहम-पट्टी करनेका काम तो कंपाइंडर करता है,पर बड़ा ऑपरेशन करनेका काम सिविल सर्जन खुद करता है,दसरा नहीं ।

ं माता और पिता— होतें समात्ररूपसे बालकका हित चाहते हैं । बालक पढ़ाई नहीं करता. उदण्डता करता है तो उसको माता भी समझादी है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उदण्डता न छोडे ती पिता उसे मारते-पीटते हैं । परन्त् बालक जब घवरा जाता है, तब माता पिताको मास्ने-पीटनेसे रोकती है । यद्यपि माता पतिव्रता है, पतिका अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालकको मारे तो वह भी साथमें मारने लग जाय । यदि वह ऐसा करे तो वालक बेचारा कहाँ जायगा ? बालककी रक्षा करनेमें उसका पातिवत-धर्म नष्ट नहीं होता। कारण कि वास्तवमें पिता भी बालकको मारना-पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण-दुराचारींको दूर करना चाहते हैं । इसी तरह भगवान पिताके समान है और उनके भक्त माताके समान । भगवान और सन्त-महात्मा मनुष्योंको समझाते हैं। फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़ें तो उनका विनाश करनेके लिये भगवान्को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है । अगर वे अपनी दृष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारनेकी आवश्यकता ही न रहें।

निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदिका विरोधी

नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला तथा उनका पोपक है । तालर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो कुछ सामर्थ्य है, वह सब उस निर्गण ब्रह्मकी ही है । इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीवके साथ द्रेष. वैर या विरोध नहीं रखते. प्रत्यत समान रीतिसे सबको सामर्थ्य देते हैं. उनका पोषण करते हैं । इतना ही नहीं, भगवानुकी रची हुई पृथ्वी भी रहनेके लिये सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्माको तो विशेष स्थान दे. पर दष्टको स्थान न दे। ऐसे ही अत्र सबकी भख बराबर मिटाता है, जल सबको प्यास समानरूपसे मिटाता है, वाय सबको प्राणवाय एक-सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक-सा देता है. आदि ! यदि पथ्वी, अत्र. जल आदि दृष्टोंको स्थान, अत्र, जल आदि देना बंद कर दें तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवानुके विधानके अनुसार चलनेवाले पृथ्वी, अत्र, जल, वायु, सूर्य आदिमें भी इतनी 8 समता उदारता. तब इस विधायक-(भगवान्-) में कितनी विलक्षण उदारता, समता होगी ! वे तो उदारताके भण्डार ही है । यदि विधायक(भगवान्) और उनके विधानकी ओर थोडा-सा भी दृष्टिपात किया जाय तो मनुष्य गदगद हो जाय और भगवानके चरणोंमें उसका प्रेम हो जाय!

भगवान्स परणान उसका अने हैं। जाप! भगवान्सा दुष्ट पुरुषोंसे वियेष नहीं हैं, प्रस्तुत उनके दुष्टमांसे वियेष हैं। कारण कि वे दुष्टमां संसारका तथा उन दुष्टोंका भी अहित करनेवाले हैं। भगवान् सर्वसुहृद् हैं, अतः वे संसारका तथा उन दुष्टोंका भी हित करनेके लिये ही दुष्टोंका विनाश करते हैं। उनके द्वाय जो दुष्ट मारे जाते हैं, उनको भगवान् अपने ही धाममें भेज देते हैं—यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है!

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम

<sup>°</sup>१—'अस्हिक अनभल कीन्ह् न रामा'(मानस २ । १८३ । ३)

२-चे वे हताश्चक्रधरेण राजंकैलोक्यनाथेन जनादिनेन । ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः क्रोयोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ।।

<sup>(</sup>पाण्डवगाता) है राजन् ! त्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान् जनार्दनके हारा जो लोग मारे गये, ये सभी विष्णुलोकको चले गये । इस देवका क्रोध भी वस्की ताह हो कल्याण्याद है ।'

पाप-कर्म ही करते रहें तो क्या हमे भी मारनेक लिये भगवान्को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान्के द्वारा मरनेसे हमारा कल्याण हो ही जायगा; फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रमसाध्य सदगण-सदाचारका पालन क्यों करें ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें भगवान् उन्हीं पापियोंको मारनेके लिये आते हैं, जो भगवान्के सिवाय दूसरे किसीसे मर ही नहीं सकते । दूसरी बात, शुभ-कमोंने जितना लगेंगे, उतना तो पुण्य हो ही जायगा, पर अशुभ-कर्मोंने लगे रहनेसे यदि बीचमें ही मर जायँगे अथवा कोई दूसरा भार देगा तो मुश्किल हो जायगी ! भगवानुके

इसलिये अश्भ-कर्म करने ही नहीं चाहिये। 'धर्मसंस्थापनायांय'— निञ्कामभावका उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्मकी स्थापना है।कारण कि निष्कामभावकी कमीसे और असत् वस्तुको सत्ता देकर उसे महत्व देनेसे ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मंनुष्य दृष्ट स्वभाववाले हो जाते हैं । इसलिये भगवान् अवतार लेकर आवरणके द्वारा निष्कामभावका प्रचार करते है। निष्कामभावके प्रवारसे धर्मको स्थापना स्वतः हो जाती है।

हाथों मरकर मुक्ति पानेकी लालसा कैसे पूरी होगी!

धर्मका आश्रय भगवान् हैं" (गीता १४।२७), इसलिये शाधत धर्मको संस्थापना करनेके लिये भगवान अवनार लेते हैं । संस्थापना करनेका अर्थ है—सम्यक स्थापना करना । तात्पर्य है कि धर्मकां कमी नाश नहीं होता, केवल हास होता है । धर्मवा हास होनेपर भगवान् पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते

हैं (गीता ४ । १-३) । ं 'सम्पद्मामि सुगैः सुगै'—आवश्यकता पड्नैपर

भगवान् प्रत्येक युगमं अवतार लेते हैं। एक युगमें 🛊 (१) 'श्रुति सेतु पालक राम तुन्ह' (मानस २ । १२६)

अवतार लेते हैं। 'कारक पुरुष' † सन्त-महात्माओंके रूपमें भी भगवानुका अवतार हुआ करता है। भगवान् और कारक पुरुषका अवतार तो 'नैमितिक' है, पर सन्त-महात्माओंका अवतार 'नित्य' मानां गया है।

भी जितनी बार जरूरत पड़ती है, उतनी बार भगवान

यहाँ शङ्का होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतोंकी रक्षा करना, दुष्टोका विनाश करना और धर्मकी स्थापना करना-ये काम क्या वे अवतार लिये बिना नहीं कर सकते ? इसका समाधान पर

है कि भगवान् अवतार लिये बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि भगवान् अवतार लिये विना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते है और करते भी रहते हैं, तथापि :जोवींपर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करनेके लिये

भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते है‡ । अवतारकालने भगवानके दर्शन, स्पर्श, वार्तालांप आदिसे, भवियने उनकी दिव्य लीलाओंके श्रवण, विनान और प्यानते तथा उनके उपदेशोंके अनुसार आवरण करनेसे लोगीस सहज ही उदार हो जाता है। इस प्रकार लोगोंन सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रिति भगवान,

अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवानुके कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, जे भगवान्के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहन चाहते हैं । उनकी इच्छा पूरी करनेके लिये भी भगवन् अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर, उनके समान, बनकर खेलते हैं।

जिस युगमें जितना कार्य आवश्यक होता है. भगवान् उसीके अनुसार अवतार लेकर उस स्पर्धरे पुर करते हैं । इसलिये भगवानुके अवतारोंने तो भैद होता है. पर स्वयं भगवानमें कोई भेद नहीं होता !

<sup>(</sup>२) 'धर्मेण प्रभुत्वृतः' (महाभारत, अनुः १४९ । १३७)

रं जो महापुरुष भगवान्को प्राप्त हो चुके है और भगवद्धामपे विशवते हैं, वे 'कारक पुरुष' कहना' है।

<sup>🛊</sup> अनुप्रहाय भूनानां मानुष देहमास्थितः । भंजने तादुशीः झीडां याः भूत्या तत्यरे भयेन् 🕕 (शीमदा: १० १३३ (३३)

<sup>ं</sup> भगवान् जायायर प्रिशेष कृषा करनेके निये ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी सीलाएँ करते हैं, हिन्हें

भगवान सभी अवतारोमें पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं । ।

भगवानके लिये न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कछ पाना ही शेष है (गीता ३ । २२), फिर भी वे समय-समयपर अवतार लेकर केवल संसारका हित करनेके लिये सब कर्म करते हैं। इसलिये मनुष्यको भी केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्तव्य-कर्म करने चाहिये ।

चौथे रलोकमें आये अर्जनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानने मनप्योके जन्म और अपने जन्म (अवतार-) में तीन बड़े अन्तर बताये हैं---

(१) जाननेमें अन्तर---मनुष्योंके और भगवानके बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सब जन्मोको मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान् जानते हैं (४ । ५) ।

(२) जन्ममें अन्तर--- मनुष्य प्रकृतिक परवश होकर, अपने किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये और फलभोगपूर्वक परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये जन्म लेता है, पर भगवान् अपनी प्रकृतिको अधीन करके स्वाधीनतापूर्वक अपनी योगमायासे स्वयं प्रकट होते हैं (४।६)।

(३) कार्यमें अन्तर-साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये कार्य करते हैं, जो कि मनुष्यजन्मका ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवोंके कल्याणके लिये कार्य करते हैं (४ 19-८) ।

सम्बन्ध-चीथे श्लोकमे आये अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानुने अपने जन्मकी दिव्यताका वर्णन आरम्भ किया था । अब अपनी ओरसे निष्काम-कर्म-(कर्मयोग-) का तत्व बतानेके उददेश्यसे अपने जन्मकी दिव्यताके साथ-साथ अपने कर्मको दिव्यताको जाननेका भी माहाक्य बताते हैं।

# जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जन।।९।।

है अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं । इस प्रकार (मेरे जन्म और कर्मको ) जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता अर्थात् दृढ्तापूर्वक मान लेता है, वह शरीरका त्याग करके पुनर्जनमको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है।

व्याख्या — 'जन्म कर्म च मे दिख्यम्' — भगवान जन्म-मृत्युसे सर्वथा अतीत --अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्यरूपमें अवतार साधारण मनुष्योंकी तरह नहीं होता । वे कृपापूर्वक मात्र जीवोंका हित करोके लिये खतन्ततापूर्वक मनुष्य आदिके रूपमें जन्म-धारणकी लीला करते हैं । उनका जन्म कर्मोंके परवश नहीं होता । वे अपनी इच्छासे ही शरीर धारण करते हैं\*।

भगवानका साकार विग्रह जीवेंकि शरीरोंकी तरह हाड-मांसका नहीं होता। जीवोंके शरीर तो पाप-पुण्य-मय, अनित्य, रोगप्रस्त, लौकिक, विकारी, पाञ्चभौतिक और रज-वोर्यसे उत्पत्र होनेवाले होते हैं. पर भगवानके विग्रह पाप-पुण्यसे रहित, नित्य, अनामय,अलौकिक, विकाररहित, परम दिव्य और प्रकट होनेवाले होते हैं । अन्य जीवोंकी अपेक्षा तो देवताओंके शरीर भी दिव्य होते हैं, पर मगवानुका शरीर उनसे

'आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं विदाकाशस्त्ररूप ब्रह्म हैं । फिर भी आपने खेळासे ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है।"

<sup>\*(</sup>१)'निज इच्छों प्रभु अवतरइ' (मानस ४ । २६)

<sup>(</sup>२) बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।।(मानस १ । १९२)

<sup>(</sup>३) उद्धवजी भगवानसे कहते हैं-त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । अवतीर्जोर्जसः भगवन् स्वेन्छोपात्तपृथावपुः ।। (श्रीमद्भा॰ ११ । ११ । २८)

भी अत्यन्त विलक्षण होता है, जिसका देवतासोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं(गीता ११ । ५२) ।

भगवान् जब श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमें इस पृथ्वीपर आये, तब वे माता कौसल्या और देवकीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए । पहले उन्हें अपने शङ्ख-चक्र-गदा-पदाधारी स्वरूपका दर्शन देकर फिर वे माताकी प्रार्थनापर वालरूपमे लीला करने लगे । भगवान श्रीरामके लिये गोस्वामी तुलसीदासजी कहते है-

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हरपित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ।। लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । भूपन बनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी ।।

माता पुनि योली सो मति डोली तजह तात यह रूपा । कीजै सिसुलोला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ।। सुनि वयन सुनाना रोदन ठाना होड़ वालक सुरभूपा । भगवान् श्रीकृष्णके लिये आया है-

उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम । शङ्गबकगदापदाश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम् ।। (श्रीमदा> १० ।३।३०)

माता देवकीने कहा— 'विश्वात्वन् ! शहु, चक्र, गदा और पदाकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाले अपने अलौकिक दिव्य रूपको अब छिपा लीजिये!" तव भगवान्ने माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काल एक साधारण शिशुका रूप धारण कर लिया-पित्रोः सम्पष्ट्यतोः सद्यो वभूष प्राकृतः शिशः।। (श्रीमद्भा॰ १० । ३ । ४६)

जब भगवान् श्रीराम अपने धाम पघारने लगे. तय वे अन्तर्पान हुए । जीयंकि शरीरोंकी तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीरसे अपने धाम चले गये-पितामहबचः शुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । धिवेश वैकार्य तेजः सशरीरः सहानुजः ।। (दास्पीकिरामायण उत्तर॰ ११० । १२)

'महामति भगवान् श्रीरामने पितामह बह्याजीके थयन मुनकर और तदनुसार निद्यय करके तीनी भाइमोसहित अपने उमी शर्सासी वैष्णव तेजमें प्रवेश मिया ।

भगवान् श्रीकृष्णके लिये भी ऐसी ही बात आदी à—-

> लोकाभिरामां स्वतनं धारणाध्यानमङ्कलम् । योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा यामाविशत् स्वकम् ।। (शीमदा॰ ११ ।३१ ।६)

'धारणा और ध्यानके लिये अति महलरूप अपने लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको योगघारणाज्ञीनत अग्निके द्वारा भस्म किये विना ही भगवान्ने अपने धाममें सशरीर प्रवेश किया ।

भगवानुके विग्रह-(दिव्य शरीर-) के विषयमें महामुनि वाल्मीकिजी भगवान् श्रीरामसे कहते हैं-विदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥ चर तनु धरहु सत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा । (मानस २ हे१२७ । ह)

एक बार सनकादि ऋषि वैकुण्ठंधाममें जा छै थे । वहाँ भगवानुके द्वारपालीने उन्हें भीतर जानेसे रोका, तब सनकादिने उन्हें शाप दे दिया । अपने अनुवरोंके द्वारा सनकादिका अपमान हुआ जानकर भगवान् स्त्रयं वहाँ पधारे । उस समय भगवान्ताः

दर्शन करनेसे उनकी बड़ी बिलक्षण दशा हुई । उन्होंने भगवान्के चरणोंभें प्रणाम किया--तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द-

कि अल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवार्युः ।। अन्तर्गतः स्वविवरेण घकार तेषां

संक्षोधमक्षरजुवामपि चिततन्योः ।। (भीमदा: ३।१५।४३)

उन कमलनेत्र भगवानके 'प्रगाम करनेपर चरण-कमलके परागसे मिली हुई तुलसी-मझरीरी वायुने उनके नासिका-छिद्रोंमें प्रवेश करके उन अश्र परमात्मामें नित्य स्थित रहनेवाले जानी महात्माओं के भी वित्त और शरीरको सुत्र्य कर दिया ।'

शब्दादि विषयोभे गंघ बोई इतनी विलक्षण चीत्र नहीं है, जिसमें यन आकृष्ट हो जाय । पर मगधन्हें चरणकमलोस्ये गंधसे नित्य-निरन्तर परमाग-स्यम्पने मन रहनेवाले सनकादिकाँक चित्रमें मी खलबली पैज हो गयी। करण कि वह पृथ्वीकी विकासन गंग औ थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी । ऐसे ही भगवान्के विमहर्मे

प्रत्येक वसु (वस, आभूषण,आयुध आदि) दिव्य, चिम्मय और अत्यन्त विलक्षण है ।

भगवान्की लीलाऑको सुनने, पढ़ने, याद करने
आदिसे लोगोंका अन्तःकरण निर्मल, पवित्र हो जाता
है और उनका अन्नान दूर हो जाता है— यह
भगवान्के कर्मोंकी दिव्यता है। ज्ञानखरूप भगवान्
शंकर, ब्रह्माजी, सनकादिक व्यर्धि, देवर्षि नारद आदि
भी उनकी लीलाओंको गाकर और सुनकर मग्न हो
जाते हैं। भगवान्के अवतारके जो लीला-स्थल हैं,
उन स्थानोंमें आस्तिकभावसे, ब्रद्धा-प्रेमपूर्वक निवास
करनेसे एवं उनका दर्शन करनेसे भी मनुष्यका कल्याण
हो जाता है। तारार्थ है कि भगवान् मात्र जीवोंका
कल्याण करनेके उददेश्यको ही अवतार लेते हैं और
लीलाएँ करते हैं, अतः उनको लीलाओंको पढ़ने-सुननेसे,
उनका मनन-चिन्तन करनेसे स्वाभाविक हो उस उददेश्यको
सिद्धि हो जाती है।

चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से केवल उनके 'जन्म'के विषयमें पूछा था: परन्त यहाँ भगवानने अर्जुनके पूछे बिना अपनी तरफ से 'कर्म' के विषयमें कहना आरम्भ कर दिया ! इसमें भगवानका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है. वैसे तुम्हारे कर्म. भी दिव्य होने चाहिये। कारण कि मनुष्यका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं: क्योंकि उसीके लिये उसका जन्म हुआ है । कमेंमि दिव्यता (शुद्धि) योगसे आती है। जो कर्म बाँधनेवाले होते हैं, उनमें दिव्यता आनेसे वे ही कर्म मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य (फलेच्छा, ममता-आसक्तिसे रहित) होनेपर कर्ता एक तो उन कमोंसे बंधता नहीं; दूसरे, वह पुराने कमोंसे भी नहीं वैधता-मुक्त हो जाता है; और तीसरे, उसकं द्वारा होनेवाले कमोंसे दूसरोंका भी हित स्वतः होता रहता है। .

गम्मीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति-विनाशशील बसुअंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही कमेंचिं मिलनता आती है और वे बाँधनेवाले होते हैं। विनाशीसे अपना सम्बन्ध माननेसे अन्तःकरण, कमें और पदार्थ —तीनों ही मिलन हो जाते हैं और

, विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जानेसे वे तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध हो मूल बाधा है।

'एवं यो वेति तत्त्वतः' — अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणिमात्रका ईश्वर होते हुए भी भगवान् मात्र जीवोके हितके लिये अपनी प्रकृतिको अधीन करके स्वतन्ततापूर्वक युग-युगर्मे मनुष्य आदिके रूपमें अवतार लेते हैं — इस तत्त्वको जानना अर्थान् दुढ़तापूर्वक मानना भगवान्के जन्मोंको दिव्यताको जानना है ।

ह ।

सम्पूर्ण क्रियाओंको करते हुए भी भगवान् अकर्ता ही हैं अर्थात् उनमें करनेका अभिमान नहीं है (गीता ४ ।१३) और किसी भी कर्मफलमें उनको स्मृहा (फलेच्छा) नहीं है (गीता ४ ।१४)— इस तत्त्वकी जानना भगवान्के कर्मोंकी दिव्यताको जानना है ।

जैसे भगवान्के जन्ममे स्वाभाविक ही मात्र जीवोंकी हितीपता और कर्ममें निर्लिपता है, ऐसे ही मनुष्यमें भाग्न जीवोंकी हितीपता और कर्ममें निर्लिपता आ जाना ही वासवर्मे भगवान्के जन्म और कर्मके तत्वको जाना है।

'त्यक्त्वा देहं पुनर्जना नैति'— भगवान्को विलोकीमें न तो कुछ करना शेप है और न कुछ पाना ही शेप है (गीता ३ १२२) । फिर भी वे केवल जीवमात्रका उद्धार करनेके लिये कुपापूर्वक इस भूमण्डलपर अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलौकिक लीलाएँ करते हैं । उन लीलाओको गानेसे, सुननेसे, पढ़नेसे और उनका चिन्तन करनेसे भगवान्के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । भगतान्से सम्बन्ध जुड़नेपर संसारका सम्बन्ध छूट जाता है । संसारका सम्बन्ध छूटनेपर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात् मृत्य जन्म-मरणरूप वन्धनरों मृक हो जाता है ।

वास्तवमें कर्म बन्धनकारक नहीं होते । कर्मीमें जो जाँधनेकी शक्ति है, वह केवल मनुष्यको अपनी धनामी हुईं (कामना) है । कामनाको पूर्तिके लिये रागपूर्वक अपने लिये कर्म करनेसे हो मनुष्य कर्मीसे बैंघ जाता है । फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-त्यों वह पापोंमें प्रवृत्त होने लगता है । इस प्रकार अत्यन्त मिलन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीय योनियों और नरकोंमें गिरता रहता है। परनु जब वह केवल दूसरोंकी सेवाके लिये निष्काममावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मोंमें दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामनाका सर्वथा नारा होनेपर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं अर्थात् वस्थानकारक नहीं होते; फिर उसके पुरर्जन्यका प्रश्न ही नहीं रहता।

'मामिति सोऽर्जुन'—नाशवान् कर्मोंसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण नित्यप्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करनेसे मात्र कर्मोंका प्रवाह केवल संसारको तरफ हो जाता है और नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता है।

जीवोंपर महान् कृषा ही भगवान्के जन्ममें कारण है— इस प्रकार भगवान्के जन्मकी दिव्यताको जाननेसे मनुष्यकी भगवान्में धिक हो जाती हैं\*। भिक्तसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती हैं। भगवान्के कर्मोंकी दिव्यताको जाननेसे मनुष्यके बर्म भी दिव्य हो जाते हैं अर्थात् वे बन्धनकारक न होकर खुदका और दूसरोंका करूपाण करनेवाले हो जाते हैं, जिससे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

#### मार्मिक वात

सामूर्ण कर्म आरम्भ और समापा होनेवाले हैं (और कर्मके फलस्वरूप जो दुग्छ प्राप्त होता है, यह भी अतित्व और नाशवान् होता है); परन्तु व्ययं (जीवाला) नित्य-निरत्तर रहनेवाला है। अतः वासावमें सर्वका कर्मोंक साथ कोई सम्बन्ध है नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः सम्पूर्ण कर्मोंको करते हुए भी उनके साथ अपना सम्बन्ध है ही नहीं— ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म टिब्म हो जाते हैं— यह वर्मोंका तत्व है। यहां क्मेंबोग हैं।

क्रियाशील प्रकृतिके साथ तादात्य होनेके करण मनुष्यमात्रमें कर्म करनेकर वेग रहता है। यह हागमार्थ भी कर्म किये बिना नहीं रहता (गीता ३ १५)। संसार्से वह देखता है कि कर्म करनेसे ही सिंद (वस्तुकी प्राणि) होती है। इसा कारण वह परमाजाकी प्राप्ति भी कर्मोंक द्वारा ही करना चाहता है, परनु यह उसकी महान् भूल है। कारण कि नाशवान् कर्मोंक द्वारा नाशवान् वस्तुकी ही प्राप्ति होती है, अविनाशीकी प्राप्ति नहीं होती। अविनाशीकी प्राप्ति तो कर्मोंने साव्यय-विच्छेद होनेपर ही होती है। कर्मोंने साव्यय-विच्छेद कर्मिंगामें (शानयोगकी अपेक्षा मी) सरतातासे हो जाता है। कारण कि कर्मग्रेंगमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण— तीनों शारीर्सेस होनेवाले साम्पूर्ण कर्म निष्कामभावपूर्वक केवल संसारके, हितके लिये होनेस कर्मोंक प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है।

यहाँ भगवान्ते माम् एति' पर्दोसे यह भाव प्रवट किया है कि मनुष्य कर्माके द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है, वह परमास्त्रतत्त्व स्वतासिद्ध (नित्यप्राप्त) हैं। स्वतासिद्ध वस्तुके लिये करना कैसा ? जो यस्तु प्राप्त है, उसे प्राप्त करना कैसा ? वरनेसे तो उस बस्तुकी प्राप्त होती है, जो पहले अप्राप्त थी।

एक उत्पति होती है और एक छोज होती है। उत्पति उसकी होती है, जिसकी स्वतन्त सता नहीं है; जिसका पहले अन्याव है और बादमें जिनका विनाश हो जाता है। छोज उसकी होती है, जिसकी स्वतन्त सता है; जो पहलेसे विद्यमान है और नित्य-नित्तर रहता है; किन्तु जो क्रिया और परार्थ-रूप संसारका महत्त मान लेनेसे छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और प्रदार्थ-रूप संसारका महत्त्व मान लेनेसे छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और प्रदार्थोंको केवल दूसरेंको सेवाने लगा देता है, तब क्रिया-पदार्थर प्रसारक सहत्व अनुष्य हो जाता है। यहां नित्यप्राप्त प्रमात्कका साहत्व अनुष्य हो जाता है। यहां नित्यप्राप्त प्रमातका साहत्व अनुष्य हो जाता है। यहां नित्यप्राप्त प्रमातका साहत्व अनुष्य हो जाता है। यहां नित्यप्राप्त प्रमातका साहत्व

अनुभव हो जाता है। यही नित्यप्राप्तकी खोन है। धर्तव्य-कर्मोंको न करके प्रमाद-उद्यास्य करना और कर्तव्य-कर्मोंको करके उनके फलकी इच्छा रखन-इन दोनों कररणीसे मनुष्यको नित्यप्राप्त परमानको अनुभवने बाधा समनी है। इस बाधानो दूर फरनेना उपाय है—फलाको इच्छा न रखकर दूसरीको नेवाक रूपसे कर्तव्य-कर्म करना । फलको इच्छा न रखकर जो स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध है, उसका अनुभव हो कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मोरे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता जाता है ।

है । कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्मासे हमारा

सम्बन्ध-'भगवान्के जन्म-कर्मकी दिव्यताको जाननेवाले कैसे होते हैं—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः।

बहुवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।। १० ।।

राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित, मेरेमें ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए बहुत-से भक्त मेरे भाव-(स्वरूप-) को प्राप्त हो चुके हैं।

· व्याख्यां—'वीतरागभयकोधाः'—परमात्मासे विमुख होनेपर नाशवान् पदार्थीमें 'राग' हो जाता है। चगसे फिर प्राप्तमें 'ममता' और अप्राप्तकी 'कामना' उत्पन्न होती है। सगवाले (प्रिय) पदार्थोंकी प्राप्ति होनेपर तो 'लोभ' होता है.पर उनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवालेपर) 'क्रोध' होता है। यदि बाधा पहुँचानेवाला व्यक्ति अपनेसे अधिक बलवान हो और उसपर अपना वश न चल सकता हो तथा समयपर वह हमारा अनिष्ट कर देगा- ऐसी सम्पावना हो तो 'मय' होता है । इस प्रकार नारावान पदार्थीक गगसे ही भय,क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषोंकी उत्पत्ति होती है। यगके मिटनेपर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थोंको अपना और अपने लिये न मानकर, दूसरोंका और दूसरोंके लिये मानकर उनकी सेवा करनेसे राग मिटता है। कारण कि वास्तवमें पदार्थ और क्रियासे हमारा सम्बन्ध है ही नहीं।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान् केवल हमारे कल्याणके लिये ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणिमात्रके परम सुदूद हैं और उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ मात्र जीवोंकि कल्याणके लिये ही होती हैं। इस प्रकार भगवान्की परम सुहतापर दृढ़ विधास होनेसे भगवान्में आकर्षण हो जाता है। भगवान्में आकर्षण होनेसे संसारका आकर्षण (राग) खतः मिट जाता है। जैसे, बचपनमें बालकांका कंकड़-पल्यपेंमें आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेलमें केकड़-पल्यपेंके लिये लड़ पड़ते हैं। एक कहता हरप-) को प्राप्त हो चुके हैं ।

है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह
मेरा है। इस प्रकार गलीमें पड़े कंकड़-पत्यरोमें हो
उन्हें महता दीखती है। परन्तु जब व बड़े हो जाते
हैं, तब कंकड़-पत्थरोमें उनका आकर्षण मिट जाता
है और रुपयोमें आकर्षण हो जाता है। रुपयोमें
आकर्षण होनेपर उन्हें कंकड़-पत्थरोमें अथवा खिलौनोमें
कोई महता नहीं दीखती। ऐसे ही जब मनुष्यकी
परमालामें लगन लग जाती है, तब उसके लिये
संसारके रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर
प्रजेक पड़ जाते हैं। उसका संसारमें आकर्षण या
राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और
क्रोय—दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों रागके
ही आश्रत रहते हैं।

'मन्ययाः'— भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको तत्त्वसे जाननेसे मनुष्योंकी भगवान्में प्रियता हो जाती है, प्रियता होनेसे वे भगवान्के ही शरण हो जाती है और शरण होनेसे वे स्वयं'मन्ययाः'अर्थात् भगवन्य हो जाते हैं।

सांसारिक भोगोंमें आकर्षणवाले मनुष्य भोगोंकी कामनाओंमें तन्मय हो जाते हैं—'कामात्मानः' (गीता २ ।४३) और भगवान्में आकर्षणवाले मनुष्य भगवान्में तभय हो जाते हैं—'तन्मयाः'(नारदभित्तसूत्र ७०) । वे हर समय भगवान्में हो तल्लोन रहते हैं । उनके विचारों, आवरणों आदिमें भगवान्की हो मुख्यता रहती है । प्रेमकी अधिकताके कारण वे भगवरूचरूप बन ं जाते हैं,मानो इनकी अपनी कोई अलग सता ही न हो । \*

'नःद्रबन्धिताः' — 'बातरागभयकोधाः'में संसारसे

सम्बन्ध-विच्छेद है और 'मन्यया: माम उपन्निताः' में भगवानुकी तल्लीनता है।

किसी-न-किसीका आश्रय लिये विना मनव्य रह ही नहीं सकता । भगवानुका अंश जीव भगवानसे विमुख होकर दूसरेका आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है । धनादि नाशवान पदार्थीका आश्रय पतन करनेवाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ-कमोंको करनेमें युद्धिका, भगवव्याप्तिके साधनीका तथा भीग और संप्रहके त्यापका आश्रय लेनेपर भी भगवत्माप्तिमें देरी लगती है। जयतक

जाता, तबतक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुःख पत्ता ही रहता है।. संसारके पदार्थोंने मनुष्यका आकर्षण और आश्रय अलग-अलग होता है, जैसे--मनुष्यका आकर्षण तो

मन्ष्य स्वयं (स्वरूपसे) भगवान्के आश्रित नहीं हो

स्ती पुत्र आदिमें होता है और आश्रय बड़ोंका होता है। परनु भगवान्में लगे हुए मनुष्यका भगवान्में ही आकर्षण होता है और भगवानुक हो आश्रय होता है; क्योंकि प्रिय-से-प्रिय भी भगवान् हैं और यड़े-से-यड़े

भी भगवान् है। 'बहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः'-यद्यपि

ज्ञानयोग-(सांड्यनिष्ठा-) से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको तत्वसे जाननेको 'शान' कहा गया है। इस शानसे मन्ष्य पवित्र हो जाता है; क्योंकि भगवान् पवित्रीसे भी प्रतित्र है-- पवित्राणां पवित्रं यः । भगवानुका हो अंता होनेसे जीवमें भी स्वतः-स्वमाविक पवित्रता है—

धेरन अमल सहज सुख रासी गतिसितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिस्वाहे अस्ता व्यत्यवसानदात्मका न्यवेदिषुः

अर्थः प्रियन प्रियनम् श्रीकृष्णको चाल-बाल, क्षा अन्य ही बन गर्यी; उनके शारिमें भी थही क्षेत्रकाराहणे हे गर्पी और उन्हींके सीला-।

t Pirps

र परना मण जीर जाउ' (मानम ७ । ११७ क

७ । ११७ । १) । नाशवान् पदार्योको महस्त्र देनेसे उनको अपना माननेसे हाँ यह अपवित्र होता है; क्योंकि नारावान् पदार्थोंकी ममता ही मल (अपवित्रज)

eran da Kanada a kanda kanda da kanda baka baka

है 🕴 । भगवानुके जन्म-कर्मक तत्त्वको जाननेसे एव नाशवान् पदार्थोंका आकर्षण, उनकी ममता सर्वधा

मिट जाती है, तब सब मिलनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है।

कर्मयोगका प्रसङ्ग होनेसे उपर्युक्त पर्दोने आये'ज्ञान'राज्यका अर्थ कर्मयोगका ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोगका ज्ञान है- शरीर, इंन्द्रियाँ,

मन, बुद्धि, पद, योग्यता,अधिकार,धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएँ संसारकी और संसारके लिये हो है, अपनो और अपने लिये नहीं है। कारण कि

खयं (स्वरूप) नित्य है; अतः उसके साथ अनित्य वस्त कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी वैसे आ सकतो है? शरीयदि वलुएँ जन्मसे पहले भी

हमारे साथ नहीं थीं और मरनेके बाद भी नहीं रहेगी तथा इस समय भी ठनका प्रतिक्षण हमसे सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई यानुओंक सदुपयोग

करनेया ही अधिकार है, अपनी माननेता अधिकर नहीं । ये यस्तुएँ संसारको हो हैं; अतः इन्हें संसारकी ही सेवामें लगाना है। यही इनका सदुपयोग है।

यस्यन या अपवित्रता है । इस प्रकार नाशवान् यसुओंको अपनी और अपने लिये न मानना'ज्ञानतप' है, जिससे मनुष्य परम पवित्र ैता है,उन सबसे ४८५८ हो जाता है। 😓

इनको अपनी और अपने लिये मानना हो वालवमें

जड़के साथ भी सव्यक्त

- मानज

तबतक दूसरी तपस्यासे उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती, जितनी पवित्रता ज्ञानतपसे जड़का सम्बन्ध-विब्छेद कारोसे होती है। इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य भगवान्के भाव-(सत्ता-) को अर्थात् सिच्चदानन्दधन परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान् नित्य-निरन्तर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य-निरन्तर रहते हैं, जैसे भगवान् निरिंश-निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्द्य-निर्विकार रहते हैं।

स्ती तपस्यासे उसकी उतनी पवित्रता नहीं नहीं है, ऐसे ही उसके लिये भी कुछ करना शेप नी पवित्रता ज्ञानतपसे जड़का सम्बन्ध-विन्छेद नहीं रहता । ज्ञानमार्गसे भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान्के ति है । इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाता है (गीता १४ । १९) ।

पहले भी बहुत-से भक्त ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्को प्राप्त हो चुके हैं । अतः साधकोंको वर्तमान में ही ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्को प्राप्त कर लेना चाहिये । भगवान्को प्राप्त करनेमें सभी स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है । कारण कि मानव-शरीर भगवद्गाप्तिके लिये ही मिला है

सम्बन्ध-जन्मकी दिव्यताका वर्णन तो हो गया, अब कर्मोंकी दिव्यता क्या होती है-इस विश्यका आरम्भ करते हैं ।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

्मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। ११ ।।

हे पृथानन्दन ! जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हैं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुकरण करते हैं ।

व्याख्या—'ये यथा मां प्रपद्यने तांस्तथैव मजायहर्ष् — मत भगवान्की जिस भावसे, जिस सम्बन्धसे, जिस प्रकारसे सरण लेता है, भगवान् भी उसे उसी भावसे, उसी सम्बन्धसे, उसी प्रकारसे आश्रय देते हैं। जैसे, भक्त भगवान्को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शाव्य मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, भावा-पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं, पृत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं, पृत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं, साई मानता है तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं, साई मानता है तो वे श्रेष्ठ माई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ मौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान्के बिना व्याकुल हो जाता है तो मावान् भी भक्तके बिना व्याकुल हो जाते हैं।

अर्जुनका भगवान् श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव धा तथा वे उन्हें अपना सार्यथ वनाना चाहते थे; अतः भगवान् सखाभावसे उनके सार्यथ वन गये। विद्यापित्र ऋषिने भगवान् श्रीरामको अपना शिष्य मान लिया तो भगवान् उनके शिष्य वन गये। इस प्रकार भक्तीके श्रद्धाभावके अनुसार भगवान्का वैसां ही वननेका खगाव है।

अनन्त ब्रह्माण्डेंकि स्त्रामी भगवान् भी अपने ही बनाये हुए साधारण मनुष्येंके भावींके अनुसार बर्ताव करते हैं, यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनायन हैं ?

भगवान् विशेषरूपसे भक्तोंके लिये ही अवतार लेते हैं—ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्ततोग जिस भावते, जिस रूपमें भगवान्की सेवा करना चाहते हैं, भगवान्को उनके लिये उसी रूपमें आना पड़ता है। जैसे, उपनिषद्में आया है—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यकः १।४।३)—अकेले भगवान्का मन नहीं लगा, तो वे ही भगवान् अनेक रूपोमें प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तोंके मनमें भगवान्के साथ खेल खेलने ली इच्छा हो जाती है, तब भगवान् उनके साथ खेल खेलने-(लीला करने-) के लिये प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान्के विना नहीं रह सकता तो भगवान् भी भक्तके विना नहीं रह सकते।

यहाँ आये 'यथा' और 'तथा'—इन प्रकारवाचक पदोंका अभिग्राय 'सम्बन्ध', 'भाव' और 'लगन' से हैं। भक्त और भगवानका प्रकार एक-सा होनेपर भी इनमें एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि भगवान भक्तको चालसे नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल-(शक्ति-) से

चलते हैं\* । भगवान् सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्ध, सर्वज्ञ, परम सुइद् और सत्यसंकल्प हैं। मकको

केवल अपनी परी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्तिसे उसे प्राप्त हो जाते हैं।

भगवत्राप्तिमें वाधा साधक स्वयं लगाता है: क्योंकि भगवद्याप्तिके लिये वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्यको अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूछ लगा दे तो उसे शीघ ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ, सामग्री आदि वसकी अपनी नहीं हैं: प्रत्यत भगवान्से मिली हैं; भगवान्कों हैं । अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है । साधक खयं भी भगवानुका ही अंश है । उसने खुद अपनेको भगवानुसे अलग माना

है, भगवानने नहीं । अर्थात् कर्मजन्य (प्रेम) साधन-विशेषका फल नहीं है। भगवान्के सर्वधा शरण होनेवालेको भक्ति स्वतः प्राप्त होती है । दास्य, सच्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि मावोमें सबसे श्रेष्ठ शरणागतिका भाव है । यहाँ भगवान् मानो इस बातको कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भो अपना सब कुछ तुन्हें दे दूँगा और तुम अपने-आपनो मुझे दे दोंगे तो मैं भी अपने-आपको तुम्हें दे दूँगा । भगवळाप्तिका कितना मस्त और सस्ता सौदा है!

अपने-आपको भगयचारणीय समर्पित करनेके बाद भगवान् भक्तकी पुरानी त्रुटियोंको यादतक नहीं करते ।

ये तो यर्तमानमें साधकके हृदयका दुङ् माल देखते हैं---रहति न प्रमु चित घूक किए की ।

कात सुर्वत सय बार हिए की 11

्या-द्वेप . (मानस १ । २९ । ३) काते ें दरिया दूपण दास में, नहीं राम में दोव । जब व्यामें इक पाँवड़े, हरि धाले मी क्रोम ।।

'अनेक मनुष्य कामसे, द्वेरमे, भयसे और धेहमे अरवे धनको भगवान्ते सगावस एवं अर्घने सते पण धोकर थैसे ही भगवान्को प्राप्त हुए हैं, दैसे धक धनिये ।

सायुज्य-सामीप्य आदि शास्त्रीय विषयका वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवानुसे अपनेपन का ही धर्मन है।

जैसे. नवें श्लोकमें भगवानुके जन्म-कर्म को दिव्यतको

इस (ग्यारहवें) श्लोकमें द्वैत-अद्वैत, सगुन-निगुन,

जाननेसे भगवद्याप्ति होनेका वर्णन है । केवल भगवन

ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी भेग नहीं है और मैं किसीका भी नहीं हैं —इस प्रकार भगवानमें अपनापन करनेसे उनकी प्राप्त शींग

एवं सुगमतासे हो जाती है। अतः साधकको केंग्रल भगवानमें ही अपनापन मान लेना चाहिये (जो वासावने है), चाहे समझमें आये अथवा न आये। मन

लेनेपर जब संसारके झठे सम्बन्ध भी सब्बे प्रहाँत होने लगते हैं, फिर जो भगवानका सदासे ही सज्ज

सम्बन्ध है, वह अनुमवमें क्यों नहीं आयेगा? अर्धात् अवस्य आयेगा । राङ्गा—जो भगवानुको जिस भावसे सीकार करते

है, भगवान भी उनसे उसी भावसे बर्ताव बरने हैं, ती फिर यदि कोई भगवानको द्वेप, वैर आदिके भायसे

स्वीकार करेगा तो क्या भगवान् भी उससे उसी (हेप आदिके) भावसे वर्ताव करेंगे ? समाधान-यहाँ 'प्रपद्यन्ते' यदसे भगवान्त्री प्रपति

अर्थात् शरणागीतका ही विषय है; उनसे द्वेप, वैर आदिका विषय नहीं । अतः यहाँ इस विषयमें शहू।

ही नहीं उठ सकती । फिर भी इसपर थोड़ा विदार करें तो भगवानुके स्त्रीकार करनेका तात्पर्य है-करपान करना । जो भगवानुको जिस भावसे स्वीकार पर्या है, भगवान् भी उससे यैसा ही आचरण करके अनानें

उसका करूपाण हो बरते हैं। भगवान् प्राणिमार्के परम सुहद् हैं (गीता ५ 1२९), इसलिये जिसका

जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिये वैस हो प्रवन्य यस देते हैं। धैर-द्वेप स्थानेयाली-का भी जिससे करूबाण हो जाय, धैसा हो भगपत् रणनेपाले

<sup>ै</sup> कामान् हेबार् भयान् केहार् यया भक्त्येक्ते यतः । आवेत्र्य तत्त्वे हित्या बहवानस्परि गताः ।। (बीयदार ७ ११ १२९)

भगवान्का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे?] अंगदजीको रावणकी सभामें भेजते समय भगवान् श्रीराम कहते हैं कि वही बात कहना, जिससे हमारा काम भी हो और रावणका हित भी हो-'काज हमार तास द्वित होई' (मानस ६ । १७ । ४) ।

भगवान्की सुहताकी तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियोंके सुहद् होते हैं-- 'सहदः सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्धा॰ ३ । २५ । २१) । भक्तोंसे भी किसीका किञ्चिन्मात्र भी अहित नहीं होता. तब भगवान्से किसीका अहित हो ही कैसे सकता है ? भगवान्से किसी प्रकारका भी सम्बन्ध जोड़ा जाय, वह कल्याण करनेवाला ही होता है: क्योंकि भगवान् परम दयालु, परम सुहद् और चिन्मय है। जैसे गद्वामें स्नान वैशाख मासमें किया जाय अथवा माघ मासमें, दोनोंका हो माहात्प्य एक समान है। परना वैशाखके स्नानमें जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माधके स्नानमें नहीं होती । इसी प्रकार भक्ति-प्रेमपूर्वक भगवान्से सम्बन्ध जोडनेवालोंको जैसा आनन्द होता है, वैसा आनन्द वैर-द्रेपपूर्वक भगवान्से सम्बन्ध जोडनेवालोंको नहीं होता ।

पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीके अनुसार आचरण करने लग जाते हैं (गीता ३ । २१) । भगवान् सबसे श्रेष्ठ (सर्वोपरि) हैं, इसलिये सभी लोग उनके मार्गका अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्यायमें तेईसवें श्लोकके उत्तरार्धमें भी यही बात (उपर्युक्त पदोंसे ही) कही गयी है।

'मम वर्त्मानुवर्तनी मनुष्याः पार्थं सर्वशः'—श्रेष्ठ

साधक भगवान्के साथ जिस प्रकारका सम्बन्ध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा हो सम्बन्ध माननेके लिये तैयार रहते हैं । महाराज दशरथजी भगवान् श्रीरामको पुत्रभावसे स्वीकार करते हैं, तो भगवान् उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान् होकर भी 'पिता' दशरथजीके वचनोंको टालनेमें अपनेको

अहं हि यचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ।।

(वाल्पीकि॰ अयोध्या॰ १८। २८-२९) भगवान् श्रीराम कहते हैं—'मैं महाराज पिताजीके कहनेपर आगमें भी प्रवेश कर सकता हैं, तीक्ष्ण विषका भी भक्षण कर सकता है और समुद्रमें भी कूद सकता है ।

असमर्थ मानते हँ\* । इस प्रकारके आचरणोंसे भगवान् यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसारमें किसीके साथ सम्बन्धके नाते प्रियता हो तो वही सम्बन्ध तुम मेरे साथ कर लो, जैसे--मातामें प्रियता हो तो मेरेको अपनी माता मान लो. पितामें प्रियता हो तो मेरेको अपना पिता मान लो; पुत्रमें प्रियता हो तो मेरेको अपना पत्र मान लो, आदि । ऐसा माननेसे मेरेमें वास्तविक प्रियता हो जायगी और मेरी प्राप्ति स्गमतापूर्वक हो जायगी ।

दूसरी बात, भगवान् अपने आचरणोंसे यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है. उसके लिये मैं भी वैसा ही बन जाता हैं, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है, तुम भी उसके लिये वैसे ही बन जाओ: जैसे-भाता-पिताके लिये तम सपत्र बन जाओ, पत्नीके लिये तुम सुयोग्य पति वन जाओ, वहनके लिये तुम श्रेष्ठ भाई दन जाओ, आदि । परन्तु बदलेमें उनसे कुछ चाहो मत; जैसे--कुछ लेनेकी इच्छासे माता-पिताको अपने न मानकर केवल सेवा करनेके लिये ही उन्हें अपने मानो । ऐसा मानना ही भगवान्के मार्गका अनुसरण करना है । अभिमानरहित होकर निःस्वार्थभावसे दुसरेकी सेवा करनेसे शीघ्र ही दूसरेकी ममता छूटकर भगवान्में प्रेम हो जायगा, जिससे भगवान्की प्राप्ति हो जायगी ।

विशेष वात

अहंकार-रहित होकर निःखार्थभावसे कहीं भी प्रेम किया जाय, तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवानुकी तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ हो भगवत्रोममें बाधा लगाता है। इन दोनोंके कारण मनप्यका प्रेमभाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करनेपर उसका प्रेमभाव व्यापक हो जाता है। प्रेमभाव व्यापक होनेपर उसके माने हुए सभी बनावटी सम्बन्ध मिट जाते हैं और भगवानुका स्वाभाविक

नित्य सम्बन्ध जायत् हो जाता है।

जीवमात्रका परमात्मके साथ खतः नित्य-सम्बन्ध (गीता १५ । ७) । परनु जयतक जीव इस सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड़ लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमें पड़ा रहता है। उसका यह चन्धन दो ओरसे होता है-एक तो वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सन्दर्भ है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । जब जीव 'ये यथा मो प्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 🛖 ही होती हैं— 'मम घर्त्मानुवर्तन्ते ।'

केवल भगवानुसे मान लेता है अर्थात पहचान लेव है, तब उसे भगवानसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुमन हो जाता है।

भगवानके नित्य-सम्बन्धको पहचानना हो भगवानके शरण होना है । शरण होनेपर भक्त निधिना, निर्भय, निःशोक और निःशङ्क हो जाता है । फिर उसके द्वार भगवान की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानुके आशानुकर

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें मगवान्ते बताया कि जो मुझे जिस भावसे स्वीकार करता है, मैं भी उसे इसी भावसे स्वीकार करता है अर्थात् मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होनेपर भी लौग भगवानुस्त आजय को नहीं सेते—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।।

कमीकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कमेंसि उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है।

व्याख्या—'काङशनः कर्मणां सिद्धिं यजना इत देवताः'—मनुष्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है—ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें यह बात दृढ़तासे बैठी हुई है कि कर्म किये विना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। ये ऐमा समझते हैं कि सांसारिक वसुओंको तरह भगवान्की प्राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करतेसे ही होती है। नाशवान पदार्थोंकी कामनाओंके कारण उनकी दृष्टि इस यास्तविकतानी और जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएँ कर्मजन्य है, एकदेशीय है, हमे नित्य प्राप्त नहीं है, हमारेसे अलग है और परिवर्तनशील है, इसलिये उनको प्राप्तिके लिये वर्न करने आवश्यक है। परन्तु भगवान् कर्मजन्य नहीं हैं, सर्वत परिपूर्ण है, हमें नित्यप्राप्त है, हमारेसे अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील हैं. इसलिये भगवद्गनिने संमारिक वन्तुओंडी प्रतिस्थ नियम नहीं चल सक्या । भगततापित केमल ठनकट अभिनायामें होती है।उत्कंट

अभिलापा जामत् न होनेमें खास कारण सांसारिक भोगोंकी कामना ही है।

भगवान् तो पिताके समान है और देवछ दुकानदारके समान । अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे होनेका अधिकार नहीं है। परन पिताने पैसे लेनेका भी अधिकार है और यस देनेका भी । बालकको पितासे कोई यहा लेनेके लिये कोई मृत्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदारसे वान् लेनेके लिपे भूल्य देना पडता है । ऐसे ही भगवानसे पुछ सेनेहे लिये कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है: परना देवताओंसे बुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पहने हैं। दुकानदारमें बालक दियासलाई, चाकू अदि शनिकारक यस्त्री भी पैसे देकर छारीद सकता है। पत्न यदि यह विद्याने ऐसी हानिकाक यन्तुएँ माँग के ये उसे नहीं देंगे और पैसे भी से लेंगे। हिंद वर्ग यस देते हैं, जिसमें यतनस्त्र हिन हो । इसी प्रकार देवरालोग अपने उत्तरपादीये (उनसे उनमन सहोगह होनेप) उनके हिट-अहिटार रिगर रिगे

बिना उनकी इच्छित वस्तुएँ दे देते हैं; परन्तु परमपिता भगवान अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तुएँ देते हैं, जिसमें उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी नाशवान पदार्थोंकी आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प-बृद्धिवाले मनुष्य भगवानुकी महत्ता और सहत्ताको नहीं जानते. इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी उपासना करते हैं (गीता ७ ।२०-२३: ९ ।२३-२४) ।

'क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'-यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है— 'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' (गीता १५ । २) । इसके सिवाय दूसरे लोक (स्वर्ग-नरकादि) भोगभमियाँ है। मनुष्यलोकमे भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्यको ही है. पश्-पक्षी आदिको नहीं । मनुष्य-शरीरमें किये हुए कर्मीका फल ही लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है ।

मनुष्यलोकमें कर्मीकी आसक्तिवाले मनुष्य रहते हैं— 'कर्मसङ्गियु जायते' (गीता १४ । १५) । कर्मीकी आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लुट्ध होते हैं। कमोंसे जो सिद्धि होती है, वह यदाप शीघ मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । जब कमोंका आदि और अन्त होता है, तब उनसे होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है? इसलिये नाशवान कमोंका फल भी नाशवान ही होता है। परनु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले फलपर तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मीका फल देवताओंसे शोघ मिल जाया करता है; इसलिये वे देवताओंकी ही शरण लेते हैं और उन्होंकी आराधना करते हैं । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मरते रहते हैं।

जो वास्तविक सिद्धि है. वह कर्मजन्य नहीं है । वास्तविक सिद्धि 'भगवत्राप्ति' है। भगवत्राप्तिके साधन--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कमेंकि द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कमेंकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है।

शङ्का-- 'कर्मयोग'को सिद्धि तो कर्म करनेसे ही बतायी गयी है- 'आरुक्क्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं

समाधान---कर्मयोगमें कर्मोसे और कर्म-सामग्रीसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं । योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो स्वतःसिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मप्राप्ति कर्मजन्य नहीं है । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्यत परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मीका विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सतके लिये किया जाता है. तब उसका परिणाम सत् होनेसे उस कर्मका नाम भी सत् हो जाता है--'कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) ।

अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके साथ नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता । कर्मयोगमें दूसरोके लिये ही सब कर्म किये जाते हैं, अपने अर्थात फल-प्राप्तिके नहीं-'कर्मण्येषाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (गीता २ । ४७) । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य बैंधता है (गीता ३ (९) और दूसरोंके लिये कर्म करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) । कर्मयोगमें दसरोंके लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो 'योग'का अनुभव करानेमें हेत् है।

कर्म करनेमें 'पर' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, विद्ध, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तओंको सहायता लेने पड़तो है । 'पर'को सहायता लेना परतन्त्रता है । स्वरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी अनुभृतिमें 'पर' कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थीके सहयोगको 'लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है । 'पर' से माने हुए सम्बन्धका त्याग होनेसे स्वरूपमें खतःसिद्ध स्थितिका अनभव हो जाता है।

सम्बन्ध--आठवें श्लोकपे अपने अवतारके उद्देश्यका वर्णन करके नवें श्लोकमें भगवान्ने अपने कर्मोंकी दिव्यताको

नित्य सम्बन्ध जायत हो जाता है।

जीवमात्रका परमात्माके साथ खतः नित्य-सम्बन्ध (गीता १५ १७) । परन्तु जबतक जीव इस सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमें पड़ा रहता है । उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है—एक तो वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सम्बन्ध है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है। जब जीव 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 🔔

<u>Proventation number of the state of the sta</u> केवल भगवानसे मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवानुसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जाता है।

> भगवानुके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानुके शरण होना है । शरण होनेपर भक्त निश्चित्त, निर्भय, निःशोक और निःशह हो जाता है । फिरं उसके द्वारा भगवान की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान्के आज्ञानुसार ही होती हैं- 'मम चर्त्मानुवर्तनो ।'

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने बताया कि जो मुझे जिस भावसे खीकार करता है, मैं भी उसे उसी भावसे स्वीकार करता हूँ अर्थात् मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होनेपर भी लोग भगवानुका आश्रय क्यों नहीं लेते—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

# क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।।

कर्मोंकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले पनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं। क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कमोंसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अभिलापा जामत् न होनेमें खास कारण सांसारिक

भोगोंकी कामना ही है।

व्याख्या- 'काङ्क्षनः कर्मणां सिद्धिं यजना इह देवताः'---मनव्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है-ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें यह बात दृढ़तासे बैठी हुई है कि कर्म किये बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती । वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओंकी तरह भगवान्की प्राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करनेसे ही होती है। नाशवान् पदार्थीकी कामनाओंके कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकताकी ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएँ कर्मजन्य हैं, एकदेशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं, हमारेसे अलग हैं और परिवर्तनशील हैं, इसलिये उनकी प्राप्तिके लिये कर्म करने आवश्यक हैं। परन्तु भगवान् कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, हमें नित्यप्राप्त हैं, हमारेसे अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिये भगवद्माप्तिमें सांसारिक वस्तुओकी प्राप्तिका नियम नहीं चल सकता । भगवद्याप्ति केवल उत्कट अभिलापासे होती है। उत्कट

भगवान् तो पिताके समान हैं और देवता दूकानदारके समान । अगर दूकानदार वस्तु न दे, तो उसको पैसे लेनेका अधिकार नहीं है; परनु पिताकी पैसे लेनेका भी अधिकार है और बस्त देनेका भी। बालकको पितासे कोई वस्तु लेनेके लिये कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दूकानदारसे वस्तु लेनेके लिये मुल्य देना पड़ता है । ऐसे ही भगवानसे कुछ लेनेके लिये कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है; परनु देवताओंसे कुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते. हैं। दुकानदारसे बालक दियासलाई, चाकू आदि हानिकारक बस्तुएँ भी पैसे देकर खरीद सकता है; परन्तु यदि वह पितासे ऐसी हानिकारक वस्तुएँ माँग तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे.। पिता वहीं वस्तु देते हैं, जिसमें यातकका हित हो । इसी प्रकार देवतालोग अपने उपासकोंको (उनकी उपासना साङ्गोपाङ्ग होनेपर) उनके हित-अहितका विचार किये

बिना उनकी इच्छित चस्तुएँ दे देते हैं; परन्तु परमपिता भगवान अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तएँ देते हैं, जिसमे उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी नाशवान पदार्थींकी आसक्ति. ममता और कामना के कारण अल्प-बद्धिवाले मनप्य भगवानको महत्ता और सहत्ताको नहीं जानते, इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी

उपासना करते हैं (गीता ७ । २०-२३: ९ । २३-२४) । 'क्षिप्रं हि मान्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'--यह मनष्यलोक कर्मभूमि है-- 'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' (गीता १५ । २) । इसके सिवाय दसरे लोक (खर्ग-नरकादि) भोगभृमियाँ हैं। मनुष्यलोकमे भी नया कर्म करने का अधिकार मनप्यको ही है. पशु-पक्षी आदिको नहीं । मनुष्य-शरीरमें किये हए कर्मीका फल हो लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है ।

मनुष्यलोकमे कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्य रहते हैं--- 'कर्मसद्भिषु जायते' (गोता १४ । १५) । कर्मोंकी आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लब्ध होते हैं। कमोंसे जो सिद्धि होती है, वह यदापि शीघ मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । जब कमीका आदि और अन्त होता है, तब उनसे होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है? इसलिये नाशवान् कर्मोंका फल भी नाशवान् ही होता है। परनु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले फलपर तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं ,जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मीका फल देवताओंसे शीध मिल जाया करता है: इसलिये वे देवताओंको हो शरण लेते हैं और उन्होंकी आराधना करते हैं । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे .मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मरते रहते हैं।

जो वास्तविक सिद्धि है, वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि 'भगवत्राप्ति' है। भगवत्राप्तिके माधन—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कमोंकि द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मिक सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है।

शड़ा-'कर्मयोग'की सिद्धि तो कर्म करनेसे ही बतायी गयी है-- 'आरुरक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणम्च्यते' (गीता ६ । ३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं

समाधान-कर्मयोगमें कर्मीसे और कर्म-सामग्रीसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं। योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो खतःसिद्ध और खाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मप्राप्ति कर्मजन्य नहीं है । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्यत परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मोका विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सतके लिये किया जाता है, तब उसका परिणाम सत् होनेसे उस कर्मका नाम भी सत् हो जाता है-- 'कर्म चैव तदर्शीयं सदित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) । अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके

साथ नित्ययोग-) का अनभव नहीं होता । कर्मयोगमें दसरोके लिये ही सब कर्म किये जाते हैं. अपने अर्थात् फल-प्राप्तिके नहीं-'कर्पण्येवाधिकारसे मा फलेष कदाचन' (गीता २ ।४७) । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य बँधता है (गीता ३ । ९) और दूसरोके लिये कर्म करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) । कर्मयोगमें दसरोके लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो 'योग'का अनुभव करानेमें हेत् है ।

कर्म करनेमें 'पर' अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तओंको सहायता लेनी पड़ती है। 'पर'की सहायता लेना परतन्तता है । स्वरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी अनमतिमें 'पर' कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थीक सहयोगको लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है । 'घर' से माने हुए सम्बन्धका त्याग होनेसे स्वरूपमें खतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है।

सम्बन्ध-आठवे श्लोकमे अपने अवतारके उद्देश्यका वर्णन करके नवें श्लोकमें भगवानूने अपने कर्मोंकी दिव्यताको

जाननेका माहात्य वताया । कर्मज्ञय विद्धि चाहनेसे ही कर्मोर्ने अदिव्यता (मिलनता) आती है । अतः कर्मेंने स्वित्व (पवित्रता) कैसे आती है—इसे बतानेके लिये अब भगवान् अपने कर्मोकी दिव्यताका विशोष वर्णने करते हैं ।

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।। १३ ।। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मिभनं स वध्यते ।। १४ ।।

मेरे द्वारा गुणों और कर्मोंके विभागपूर्वक चारों वर्णोंकी रचना की गयी है। उस-(सृष्टि-रचना आदि-) का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मोंके फलमें मेरी स्पृष्टा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं बँधता।

व्याख्या— चातुर्यण्ये \* मया सृष्टं गुणकर्म-विभागशः' — पूर्वजन्मोमें किये गये कर्मोके अनुसार सत्त, रज और तम— इन तीनों गुणोंमें न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि-रचना के समय उन गुणों और कर्मोके अनुसार भगवान् झाहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र— इन चारों वर्णोंकी रचना करते हैं। । मनुष्यके सिवाय देव, भितर, तिर्यक् आदि दूसरो योनियोंकी रचना भी भगवान् गुणों और कर्मोंके अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान्की किश्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है।

'चातुर्वण्येम' पद प्राणिमात्रका उपलक्षण है। इसका तालर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकारके नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकारके होते हैं; जैसे—पश्चियोमें क्यूतर आदि झाइण, याज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि शृद्ध पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षोमें पीपल आदि झाइण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और व्यूल (कीकर) आदि शृद्ध युक्ष हैं। परन्तु यहाँ 'चातुर्वण्यंम' पदसे मनुष्योंको ही लेना चाहिये; क्योंकि वर्ण-विभागको मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करनेका अधिकार मनुष्यको ही है।

चार्षे वर्णीको रचना मैंने ही बंगे है—इससे भगवान्का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं, और दूसरे, मैं प्राणिमात्र का सुद्ध हैं, इसलिये में सदा उनके हितको ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवताके अंश हैं और न देवता सबके सुद्ध ही हैं। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अपने वर्णके अनुसार समस्त कर्तृब्य कर्मोंसे मेरा ही पूजन करे (गीता १८। ४६)।

'तस्य कर्तारामि मो विद्यवकर्तामध्ययम्'—
यहां 'अकर्ताराम्' पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमानक
अभाव बतानेके लिये आया है। सृष्टिको रचना,
पालन, संदार आदि सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भी
भगवान उन कर्मोसे सर्वयाअतीत, निर्लिच हो रहते हैं।

सृष्टि-स्वनामें भगवान् हो उपादान कराण है और वे हो निमित्त कारण है । मिट्टीसे बने पात्रमें मिट्टी उपादान कराण है और कुन्हार निमित्त कराण है । मिट्टीसे पात्र बननेमें मिट्टी व्यय (खर्च) हो जाती है और उसे बनानेमें कुन्हारकी शक्ति भी खर्च होती है; परन्तु सृष्टि-स्वनामें भगवान्का कुछ भी व्यय नरीं होता । वे ज्यों-केन्स्यों हो रहते हैं । इसलिये उन्हें 'अव्ययम' कहा गया है ।

 <sup>&#</sup>x27;चत्वातोवणां झातुर्वजर्यम्'यहाँयर 'चतुर्वणांदीनां स्तार्थे उपसंख्यानम्' इस यातिकसे स्वार्थेरे 'प्यम् प्रत्यप' किया गया है ।

<sup>†</sup> सत्त्वगुणको प्रधानतासे झाइणको, रकोपुणको प्रधानता तथा सत्त्यगुणको गौणतासे क्षत्रियको, रकोपुणको प्रधानता तथा तथोपुणको गौणतासे थैरथको और तस्योपुणको प्रधाननामे स्टूरको रचनाको गयी है ।

जीव भी भगवानका अंश होनेसे अव्यय ही है। विचार करें कि शरीग्रदि सब वस्तुएँ संसारकी हैं और संसारमे ही मिली हैं । अतः उन्हें संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे अपना क्या व्यय हंआ ? हम तो (खरूपतः) अव्यय ही रहे । इसलिये यदि साधक शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, सम्पत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थींको अपना और अपने लिये न माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययताका अनुभव हो जायगा ।

यहाँ 'विद्धि' पदसे भगवान्ने अपने कर्मीकी दिव्यताको समझनेकी आज्ञा दी है । कर्म करते हए भी कर्म, कर्म-सामग्री और कर्मफलसे अपना कोई सम्बन्ध न रहना ही कर्मीकी दिव्यता है।

'न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पहा'---विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवानका उन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । उनके कर्मोमें विपमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं हैं। उनकी कर्म-फलमें किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिये वे कर्म भगवानको लिप्त नहीं करते ।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्र कर्मफल है । भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफलमें स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पृहा नहीं होनी चाहिये । कर्मफलमें स्पृहा न रहनेसे सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कमीरी बैधोगे नहीं ।

पीछेके (तेरहवें) श्लोकमें भगवानने बताया कि सृष्टि-रंबनादि समस्त कमींका कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ अर्थात् मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है और इस श्लोकमें बताते हैं कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है अर्थात् मुझमें भोकृत्वाभिमान भी नहीं है । अतः साधकको भी इन दोनोंसे रहित होना चाहिये। फलेच्छाका त्याग करके केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्तृत्व और भोकृत्व—दोनो ही नहीं रहते । कर्तृत्व-भोकृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहनेसे मुक्ति स्वतासिद्ध ही है।

'इति मां योऽभिजानाति'— मनुष्यमे जब कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंपर रहती है। उत्पत्ति-विनाशशील (अनित्य) पदार्थींपर दृष्टि रहनेसे वह नित्य भगवानको तत्त्वसे नहीं जान सकता । पर कामनाओंके मिटनेसे जब अन्तःकरण शद्ध हो जाता है, तब भगवानकी ओर स्वतः दृष्टि जाती है । भगवान्की ओर दृष्टि जानेपर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणिमात्रके परम सुहद हैं, इसलिये उनके द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं। भगवान तो जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करनेके लिये ही उन्हे मनुष्य-शरीर देते हैं, पर इस बातको न समझनेके कारण जीव कमोंसे नये-नये सम्बन्ध मानकर और बन्धन उत्पन्न कर लेता है । इसलिये कर्तापन और फलेच्छा न होनेपर भी वे केवल कृपा करके जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करके उनका उद्धार करनेके लिये ही सप्टि-रचनाका कार्य करते हैं। भगवानुको इस तरह जान लेनेसे मनप्य भगवानकी और खिंच जाता है-उमा राम सभाउ जेहि जाना।

ताहि भजन तनि भाव न आता ।।

(मानस ५ । ३४ । २)

'कर्मधर्न स बध्यते'—भगवानके कर्म तो दिव्य हैं ही, सन्त-महात्माओंके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तवमें सन्त-महात्मा ही नहीं, मनुष्यमात्र अपने कर्मी को दिव्य बना सकता है। जब कमेंमें मिलनता (कामना, ममता, आसक्ति आदि) होती है, तब वे कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं। जब मिलनताके दूर हो जानेपर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बॉधते । इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ताको और दसरोंको भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे)मूक्त करनेवाले हो जाते हैं।

अपने कर्मोंको दिव्य बनानेका सरल उपाय है-संसारसे मिली हुई वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर (संसारको और संसारके लिये मानते हए) संसारकी सेवामें लगा देना 1

विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं, उन सबको हम साथ लाये नहीं और जायैंगे, तब साथ ले जा सकते नहीं, उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते ##PTRYXXF655KF655F655KF5KKKKF5F5KKKF66666FF नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात् उनपर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरोंसे साथ आये सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृतिके कार्य हैं, इसलिये उनके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । वे बस्तुएँ 'अपने लिये' भी नहीं हैं; क्योंकि उनके मिलनेपर भी 'और मिले' यह इच्छा रहती है । यदि वे वस्तुएँ अपने लिये होतीं तो और मिलनेकी इच्छा नहीं रहती । ऐसा होनेपर भी उन वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानना कितनी बड़ी भूल है ? उन वस्तुओंमें जो अपनापन दीखता है, वह बास्तवमे केवल उनका सद्पयोग करनेके लिये है, उनपर अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं ।

सेवा करनेके लिये तो सब अपने हैं,पर लेनेके लिये कोई अपना नहीं है । संसारको तो बात हो 🗼 महान् आनन्दस्वरूप परमात्माका अनुभव हो जाता है । :

क्या है, भगवान् भी लेनेके लिये अपने नहीं है अर्थात् भगवान्से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने-आपको ही भगवान्के समर्पित करना है । कारण कि जो वस्तु हमें चाहिये और हमारे हितकी है, वह भगवानने हमें पहलेसे ही बिना माँगे दे .एखी है: और ज्यादा दे रखी है कम नहीं । हमारी जरूरतके जिवना भगवान् समझते हैं, उतना हम समझ भी नही सकते; क्योंकि भगवान्की उदारता अपार है। उसके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है । इसलिये उनसे माँगना किस बातका ? जो कुछ हमें मिला है, उसीका हमें सदुपयोग करना है । वस्तुओंको जपनी और अपने लिये न मानकर निष्कामभावपूर्वक दूसरिके हितमें लगा देना ही वस्तुओंका सद्पयोग है। इससे कमों और पदार्थोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अपना उदाहरण देकर अब आगेके श्लोकमें भगवान मुमुक्षु पुरुषोंका उदाहरण देते हुए अर्जुनको निष्काममावपूर्वक अपना कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं।

# एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । कुरु कमैंव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ।।१५ ।।

पूर्वकालके मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर कर्म किये हैं, इसलिये तू भी पूर्वजोंके द्वारा सदासे किये जानेवाले कमींकी ही (उन्हींकी तरह) कर ।

व्याख्या-[ नवें श्लोकमें भगवान्ने अपने कमौकी उनकी तरह अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। दिव्यताका जो प्रसङ्ग आरम्भ किया था, उसका यहाँ

उपसंहार करते हैं ।]

मुमुक्षु थे अर्थात् अपना कल्याण चाहते थे । परन्तु युद्ध-रूपसे प्राप्त अपने कर्तव्य-कर्मको करनेमें उन्हें अपना एलोकमें भी कह रहे हैं। कल्याण नहीं दीखता, प्रत्युत वे उसकी घोर-कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं (गीता ३ ।१) । इसलिये कर्मीका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि भगवान् अर्जुनको पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंका उदाहरण देते मुमुक्षाके बाद मनुष्य कर्मका अधिकारी महीं होता, हैं कि उन्होंने भी अपने-अपने कर्तव्य-कर्मोंका पालन प्रत्युत ज्ञानका अधिकारी हो जाता है\* । परनु यहाँ करके कल्याणकी प्राप्ति की है, इसलिये तुम्हें भी भगवान कहते हैं कि मुमुशुओंने भी कर्मयोगका तल

तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनकादिका

उदाहरण देकर तथा इसी (चौथे) अध्यायके पहले-दूसरे 'एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षुभिः'—अर्जुन श्लोकोंमें विवस्तान्, मनु, इक्ष्वाकु आदिका उदाहरण देकर भगवान्ने जो बात कही थी, वही बात इस

शास्त्रोंमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमक्षा जायत् होनेपर

<sup>\*</sup>तावत् कर्माणि कुर्वित न निर्विदेते यावता । मत्कथाश्रवणादौ सा श्रद्धा यावत्र जायते ।।

<sup>(</sup>शीयद्धाः ११ १२० ११)

<sup>&#</sup>x27;तमीनक कर्म करने चाहिये, जयनक यैताय न हो जाय अधवा जबतक मेरी (भगवान्की) कथाक श्रयण आदिमें श्रद्धा उत्पन्न न हो जाय ।

श्लाक १६। - सायक-सजावना \* २८१ जानको कर्म किये हैं । इसिलये मुमुक्षा जाग्रत् होनेपर भी अपने कर्तव्य-कर्मीका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करते रहना चाहिये । 🚶

कर्मयोगंका तत्त्व है-कर्म करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना । कर्म संसारके लिये और योग अपने लिये होता है। • कर्मोंको करना और न करना--दोनों अवस्थाएँ हैं । ► अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) और निवृत्ति (कर्म न करना)-दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना)है । प्रवृत्ति और निवति- दोनोंसे ऊँचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है । पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है ।

चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि कर्मफलमें मेरी सहा नहीं है. इसलिये मझे कर्म नहीं बाँधते । जो मनुष्य कर्म करनेकी इस विद्या-(कर्मयोग) को जानकर फलेच्छाका त्याग करके कर्म करता है. वह भी कमोंसे नहीं बैंघता: कारण कि फलेच्छासे ही वैधता है—'कले सको निबच्यते'(गीता ५ । १२) । अगर मनुष्य अपने सुखमोगके लिये अथवा धन, मान, बडाई, स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बाँध देते हैं(गीता ३ । ९) । परन्तु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति-विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट करनेके सेवा-भावसे केवल दसरोंके हितके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बाँधते नहीं (गीता ४ 1२३) । कारण कि दसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्मीका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है, जिससे कमोंका सम्बन्ध (राग) मिट जाता है और फलेच्छा न रहनेसे नया सम्बन्ध पैटा नहीं होता ।

'करु कमेंव तस्मात्त्वं पूर्वै: पूर्वतरं कृतम्'—इन पदोंसे भगवान अर्जुनको आज्ञा दे रहे हैं कि तु मुमुक्ष है, इसलिये जैसे पहले अन्य मुमक्षुओंने लोकहितार्थ कर्म किये हैं. ऐसे ही त भी संसारके हितके लिये कर्म कर ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि कर्मकी सब सामग्री अपनेसे भित्र तथा संसारसे अभिन्न है । वह संसारकी है और संसारकी सेवाके लिये ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिये कर्म करनेसे कर्मीका सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है। जब सम्पूर्ण कर्म केवल दसरोंके हितके लिये किये जाते हैं, तब कमोंका सम्बन्ध हमारे साथ नहीं रहता । कमोंसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'योग' अर्थात परमात्माके साथ हमारे नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनभव हो जाता है. जो कि पहलेसे हो है।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें 'एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म 'पदोसे कर्मोंको जाननेकी बात कही गयी थी । अब भगवान् आगेके श्लोकसे कर्मोंको 'तत्व'से जाननेके लिये प्रकरण आरम्भ करते हैं।

### किं कर्म किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

#### तत्ते कर्म प्रवश्यामि चन्जात्वा मोक्ष्यसेऽशभात् ।। १६ ।।

कर्म क्या है और अकर्म क्या है-इस प्रकार इस विषयमें विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म-तत्त्व में तुम्हें भलीभौति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ-(संसार-बन्धन-) से मुक्त हो जायेगा ।

व्याख्या-- 'कि कर्म'--साधारणतः मनुष्य शरीर हैं--और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ही कर्म मान लेते हैं नरः'(गीता १८ । १५) । तथा शरीर और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ बंद होनेको भावके अनुसार ही कर्मकी संज्ञा होती है । भाव

'शरीरवाइ मनोभिर्यत्कर्प प्रारमते

अकर्म मान लेते हैं। परनु भगवान्ने शरीर, वाणी बदलनेपर कर्मको संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे, और मनके हांग होनेवाली मात्र क्रियाओंको कर्म माना कर्म खरूपसे सात्त्विक दोखता हुआ भी यदि कर्ताका

भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे, कोई टेवीकी उपासनारूप कर्म कर रहा है जो खरूपसे सान्त्रिक है। परन्त यदि कर्ता उसे किसी कामनाकी सिद्धिके लिये करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है और किसीका नाश करनेके लिये करता है, तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्तामें फलेच्छा. ममता और आसक्ति नहीं है. तो उसके द्वारा किये गये कर्म 'अकर्म' हो जाते अर्थात फलमें बाँधनेवाले नहीं तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करनेसे कर्मके वास्तविक स्वरूपका जान नहीं होता । इस विषयमें शास्त्रोंको जाननेवाले बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं अर्थात् कर्मके तत्वका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते । जिस क्रियाको वे कर्म मानते है वह कर्म भी हो सकता है. अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कतकि भावके अनुसार कर्मका स्वरूप बदल जाता है। इसलिये भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है ? वह क्यों बाँधता है ? कैसे बाँधता है? इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं?- इन सबका मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस रीतिसे कर्म करनेपर वे बाँधनेवाले न हो सकेंगे ।

यदि मनुष्यमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा है, तो कर्म न करते हुए भी वास्तवमें कर्म ही हो रहा है अर्थात कर्मीसे लिप्तता है। परन् यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है, तो कर्म करते हए भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात कर्मीसे निर्लिपतता है। ताल्प्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना- दोनों ही अकर्म हैं और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना-- दोनों ही कर्म हैं और वॉधनेवाले हैं।

'किमकर्मेति'-पगवानने कर्मके दो भेद वताये है--कर्म और अकर्म । कर्मसे जीव वैंघता है और अकर्मसे (दूंसरोंक लिये कर्म करनेसे ) मुक्त हो जाता है।

कर्मीका त्याग करना अकर्म नहीं है । मगवान्ते

है(गीता १८ ७) । शारीरिक कप्टके भयसे किये गवे कमेंकि त्यागको 'राजस' बताया गया है(गीता १८।८) । तामस और राजस त्यागमें कमीका स्वरूपसे लाग होनेपर भी कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कमोंसे फलेच्छा और आसक्तिका त्याग 'सात्विक' है (गीता१८ १२) । सालिक त्यागर्मे स्वरूपमे क्ये करन भी वास्तवमें अकर्म है: क्योंकि सात्त्विक त्यागमें कर्मीरी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म काते हर

मोहपूर्वक किये गये क्मोंकि त्यागको 'तामस' बहुदा

भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तवमें अकर्म है। शास्त्रोंके तत्त्वको जाननेवाले विद्वान भी अकर्म क्या है-इस विषयमें मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने-दोनों हो अवस्थाओं में जिससे जीव वैधे नहीं, उस तत्वको समझनेसे ही कर्म क्य है और अकर्म क्या है-यह बात समझमें आयेगी। अर्जुन युद्धरूप कर्म न करनेको कल्याणकारक समझवे हैं । इसलिये भगवान् मानो यह कहते हैं कि युद्धरूप कर्मका त्याग करनेमात्रसे तेरी अकर्म-अवस्था (बन्धनसे . मुक्ति) नहीं होगी(गीता३ १४), प्रत्यत यद करते हए भी त अकर्म-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है (गीतार 1३८); अतः अकर्म क्या है-इस तत्त्वकी त समझ ।

निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हए निर्लिप्त रहना-यही वास्तवमें अकर्म-अवस्था है ।

'कवयोऽप्यत्र मोहिताः'—साधारण मन्ष्योमं इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्मका तात्विक निर्णय कर सके । शास्त्रंकि ज्ञाता बड़े-बड़े विद्वान् भी इस विषयमें भूल कर जाते हैं । कर्म और अकर्मक तत्त्व जाननेमें उनकी बृद्धि भी चकरा जाती है। वात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्वं या तो कर्मयोगर्स सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अधवा भगवान जानते हैं।

'तते कमें प्रवक्ष्यामि'—जीव कर्मोंसे बैधा है तो कमोंसे ही मुक्त होगा । यहाँ भगवान् प्रतिका करते हैं कि मैं वह कर्म-तत्व भलीमाँत कहुँगा, जिससे कर्म करते हुए भी वे वन्यनकारक न री । तत्पर्य यह है कि कमें करनेकी वह विद्या बताऊँगा, जिससे

कर्म १करनेके दो मार्ग हैं — प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग । प्रवृत्तिमार्गको 'कर्म करना' कहते हैं और निवृत्तिमार्गको 'कर्म न करना' कहते हैं । ये दोनों ही मार्ग बाँधनेवाले नहीं हैं । बाँधनेवाली तो कामना, ममता, आसिक्त है, चाहे यह प्रवृत्तिमार्ग में हो, चाहे निवृत्तिमार्ग में हो । यदि कामना,ममता, आसिक्त न हो तो मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग—दोनोंमें स्वतः मुक्त है । इस बातको समझना हो कर्म-तत्वको समझना है ।

दूसरे अध्यायके पचासर्वे श्लोकमें भगवान्ते'योगः कर्मस् कौशलप्,''कर्मोमें योग ही कुशलता है'—ऐसा कहकर कर्म-तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म-वन्यनसे छूटनेका बात्तविक उपाय 'योग' अर्थात् समता ही है। परन्तु अर्जुन इस तत्त्वको पकड़ नहीं सके, इसलिये भगवान् इस तत्त्वको पुनः समझानेकी प्रतिक्र कर रहे हैं।

#### विशेष बात

कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। मेवार्म स्यागकी मुख्यता होती है। सेवा और त्याग—ये दोनों ही कर्म नहीं है। इन दोनोंमें विवेककी ही प्रधानता है।

हमारे पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, खुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब मिली हुई हैं, और बिछुड़नेवाली हैं। मिली हुई वस्तुको अपनी माननेका हमें अधिकार नहीं है। संसारसे मिली वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगानेका हमें अधिकार है। जो वस्तु वासवमें अपनी है, उस-(खरूप या परमाला-) का त्याग कभी हो ही नहीं सकता और जो वस्तु अपनी नहीं है, उस-(शरीर या संसार-)का त्याग खतःसिद्ध है। अतः त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं है, पर जिसे भूलसे अपना मान लिया है अर्थात् अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना न मानना त्याग कैसे ? यह तो विवेक हैं।

कर्म-सामग्री (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि)

अपनी और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरोंकी और दूसरोंके लिये ही है। इसका सम्बन्ध संसारके साथ है। स्वयंके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है: क्योंकि खयं नित्य-निरत्तर निर्विकाररूपसे एकरस रहता है, पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी. बादमें भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरत्तर बिछड़ रही है। इसलिये इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाय, वह दूसरोके लिये ही होता है, अपने लिये नहीं । इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म-सामग्रीके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता; जैसे-कितना ही वडा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागजके बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म-सामग्रीके बिना कुछ किया नहीं जा सकता. तब यह विधान मानना ही पडेगा कि अपने लिये कछ करना नहीं है। कारण कि कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं । इसलिये कर्म-सामग्री और कर्म सदा दूसरोके हितके लिये ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं । दूसरोंकी ही वस्तु दसरोंको मिल गयी तो यह सेवा कैसे? यह ती विवेक है।

इस प्रकार त्याग और सेवा—ये दोनों ही कर्मसाध्य नहीं हैं, प्रस्तुत विवेकसाप्य हैं। मिली हुईं वस्तु अपनी नहीं है, दूसरोंकी और दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही है—यह विवेक हैं। इसलिये मलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रस्तुत विवेक है।

विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, प्रत्युत प्राणमात्रको अनादिकालसे खतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुम कर्मका फल होता, तो विवेकके विना उस शुम कर्मका कीन करता? क्योंकि विवेकके हारा ही मनुष्य शुम और अशुम कर्मके भेदको जानता हैं तथा अशुम कर्मका त्याग करके शुम कर्मका आवरण करता है। अतः विवेक शुम कर्मका कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक खतः सिद्ध है, इसलिये कर्मयोग भी खतः सिद्ध है अर्थात् कर्मयोगमें परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानयोगमें अपना असङ्ग खरूप खतः सिद्ध है और भिक्तयोगमें भगवान् के साथ अपना सम्बन्ध खतः सिद्ध है। 'यन्त्रात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात' — जीव खयं शुम है और परिवर्तनशील संसार अशुम है । जीव खयं परमात्माका नित्य अंश होते हुए भी परमात्मासे विमुख होकर अनित्य संसार्पे फँस गया है । भगवान् कहते हैं कि में उस कर्म-तात्मका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर कर्म करनेसे तू अशुभसे अर्थात् जन्म-मरण्डूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा ।

[इस श्लोकमें कमोंको जाननेका जो प्रकरण आरम्म हुआ है, उसका उपसंहार चतीसर्वे श्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे' पदोंसे किया गया है।]

#### मार्मिक बात

कर्मयोगका तात्पर्य है—'कर्म' संसारके लिये और 'योग' अपने लिये । कर्मके दो अर्थ होते हैं-करना और न करना । कर्म करना और न करना-- ये दोनों प्राकत अवस्थाएँ हैं । इन दोनों हो अवस्थाओंमें अहंता रहती है। कर्म करनेमें 'कार्य'- रूपसे अहंता रहती है. और कर्म न करनेमें 'कारण' रूपसे । · जबतक अहंता है. तवतक संसारसे सम्बन्ध है और जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक अहंता है। परनु 'योग' दोनों अवस्थाओंसे अतीत है। उस योगका अनुभव करनेके लिये अहंतासे रहित होना आवश्यक है । अहंतासे रहित होनेका उपाय है-कर्म करते हए. अथवा न करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना । तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने— दोनों अन्नस्थाओंमें निर्लिप्तता रहे- 'योगस्यः कुरु कर्माणि' (गीता 2 186) I

कर्म करनेसे संसारमें और कर्म न करनेसे 🛨

सम्बन्ध-अब भगवान् कर्मेकि तत्त्वको ज्ञाननेवी प्रेरणा करते हैं।

कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७ ।।

कर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये और अकर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये तद्या विकर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये; वर्षोकि कर्मकी यति गहन है । व्याद्या—'कर्मणो हापि योद्धव्यम्'—कर्म करते जिसका वर्णन आगे अठाहवे श्लोकमें 'कर्मण्यकर्म

हुए निर्लिप्त रहना ही कर्मके तत्वको जानना है, यः पश्येन् पदीमें किया गया है।

परमात्माने प्रवृत्ति होती है—ऐसा मानते हुए संसासे निवृत्त होकर एकात्ताने ध्यान और समाधि लगाना में कर्म करना ही है। एकात्ताने ध्यान और समाधि लगानसे तत्त्वका साक्षात्कार होगा—इस प्रकार भविष्यने परमात्मतत्त्वको प्राप्ति करनेका भाव भी कर्मका सूक्ष्मरूप है।कारण कि करनेके आधारपर ही भविष्यमें तत्त्रप्राप्तिके आशा होती है। परन्तु परमात्मतत्त्व करने और न करने— दोनोंसे अतीत है।

भगवान् कहते हैं कि मैं यह कर्म-तत्व करूँग, जिसे जाननेसे तत्काल परमात्मतत्वकी प्राप्ति हो जायगी । इसके लिये भविष्यको अपेक्षा नहीं है; क्योंक परमात्मतत्व सम्पूर्ण देश, काल, बसु, ब्यक्ति, शापर, इस्त्रि, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें समानरूपसे परिपूर्ण है । मनुष्य अपनेको जहाँ मानता है, पराराज्य हों हैं । कर्म करते समय अथवा न करते समय—रोनों अवस्थाओं परमात्मतत्वका हमारे साथ सन्वय ज्यों-का-त्यों रहता है । केवल प्रकृतिजन्य क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध साननेके वनरण ही उसकी अनुपूर्व नहीं हो रही है।

अहंतापूर्वक किया हुआ साधन और साधनका अभिमान जबतक रहता है, तबतक अहंता मिद्रती नहीं, प्रत्युत हुड़ होती है, चाहे वह अहंता स्पृत्रहप्पे (कर्म करनेके साथ) रहे अथवा सूक्ष्मरूपसे (कर्म न करनेके साथ) रहे ।

'में करता हूँ'— इसमें जैसी अहंता है, ऐसी ही अहंता 'में नहीं करता हूँ'— इसमें भी है। अपने लिये कुछ न करनेसे अर्थात् कर्ममात्र संस्पादे हितके लिये करनेसे अहंता संस्पारमें विलीन हो जाती है। कर्म खरूपसे एक दीखनेपर भी अन्ताःकरणके भावके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं— कर्म, अकर्म और विकर्म! सकामभावसे की गयी शाखविहित क्रिया 'कर्म' बन जाती हैं। फलेच्छा, ममता और आसक्तिसे रहित होकर केवल दूसर्रोके हितके तिये किया गया कर्म 'अकर्म' बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरेका अहित कर्म अथवा उसे दुःख पहुँचानेके भावसे किया गया हो तो वह भी 'विकर्म' बन जाता है। निषद्ध कर्म तो 'विकर्म' है ही

'अकर्मणश्र बोद्धव्यम्'—िनिर्लिप रहते हुए कर्म करना ही अकर्मके तत्त्वको जानना है, जिसका वर्णन आगे अठारहवें श्लोकर्मे 'अकर्मणि च कर्म यः' परोसे किया गया है।

'बोद्धव्यं च विकर्मणः'—कामनासे कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है, तब विकर्म (पापकर्म) होते हैं।

दूसरे अध्यायके अड़तीसवें श्लोकमें भगवान्ते बताया है कि अगर युद्ध-जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म भी शाखको आज्ञासे और समतापूर्वक (जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खको समान समझकर) किया जाय, तो उससे पाप नहीं लगता । तात्स्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करनेसे दीखनेमें विकर्म होता हुआ भी वह 'अकर्म' हो जाता है ।

शास्त्रनिषद्ध कर्मका नाम 'विकर्म' है। विकर्मक होनेमें कामना ही हेतु है (गीता ३।३६-३७)\*। अतः विकर्मका तत्व है—कामना; और विकर्मक तत्वको जानना है—विकर्मका स्वरूपसे त्याग करना तथा उसके कारण कामनाका त्याग करना।

पहना कर्मणो गतिः'—कौन-सा कर्म मुक्त अाया है, जैसे— 'च कर्तनेवाला और कौन-सा कर्म बाँधनेवाला है—इसका 'द्यक्त्वा कर्मफलास निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म (४ ! २१), 'सम: वया है और विकर्म क्या है —इसका यथार्थ 'गतसङ्गस्य', 'यजाया तत्त जाननेमें बड़े-चड़े शास्त्रज्ञ विद्वान् भी अपने-आपको उसस प्रकार विद्वार कर्ता अपने सुद्धरूप कर्तव्य-कर्मको धोर कर्म मान स्वात कही गयी हैं।

कर्म स्वरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके रहे हैं। अतः कर्मकी गति (ज्ञान या तत्त्व) बहुत भावके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं— कर्म, गहन है।

शह्या—इस (सत्रहवें) श्लोकमें भगवान्ते 'बोद्धव्यं च विकर्मणः' पदोंसे यह कहा कि विकर्मका तल भी जानना चाहिये। परन्तु उत्तीसवेंसे तेईसवें श्लोकतकके प्रकरणमें भगवान्ते 'विकर्म' के विपयमें कुछ कहा ही नहीं! फिर केवल इस श्लोकमें ही विकर्मकी बात क्यों कही?

समाधान—उत्रीसवें श्लोकसे लेकर तेईसवें श्लोकतकके प्रकरणों भगवान्ते मुख्यरूपसे 'कर्ममें अकर्म' की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जायें अर्थात् कर्म करते हुए भी बन्धन न हो । विकर्म कर्मके बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मोमें कामना ही विकर्मका मुख्य हेतु है । अतः कामनाका त्याग करनेके लिये तथा विकर्मको निकृष्ट बतानेके लिये भगवानने विकर्मका नाम लिया है ।

जिस कामनासे 'कमं' होते हैं. उसी कामनाके अधिक बढ़नेपर 'विकर्म' होने लगते हैं । परन्त कामना नप्ट होनेपर सब कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं। इस प्रकरणका खास तात्पर्य 'अकर्म'को जाननेमें ही है. और 'अकर्म' होता है कामनाका नाश होनेपर। कामनाका नाश होनेपर विकर्म होता ही नहीं: अत: विकर्मके विवेचनको जरूरत ही नहीं । इसलिये इस प्रकरणमें विकर्मकी बात नहीं आयी है। दूसरी बात, पापजनक और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला होनेके कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है । इसलिये भी इसका विस्तार नहीं किया गया है । हाँ, विकर्मके मुल कारण 'कामना'का त्याग करनेका भाव इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे आया है: जैसे- 'कामसंकल्पवर्जिता:' (४ । १९), 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्' (४ । २०), 'निराशीः' (४ । २१), 'समः सिद्धावसिद्धी च' (४ । २२), 'गतसङ्कस्य', 'यज्ञायाचरतः' (४।२३) ।,

इस प्रकार विकर्मके मूल 'कामना'के त्यागका यर्णन करनेके लिये ही इस श्लोकमें विकर्मको जाननेकी

<sup>\*</sup>सोलहर्षे अध्यायमें जहाँ आसुरी-सम्पत्तिका वर्णन हुआ है, वहाँ आठवें इस्तेकसे तेर्द्रसवें स्लोकतक 'काम' शब्द कुल नौ बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि 'काम' अर्थात् कामना ही सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति-(विकर्ष-) का कारण है।

सम्बन्धः— अत्र भगवान् कसैकि तत्वको जाननेवाले मनुष्यको प्रशंसा करते हैं ।

कर्मण्यकर्मं यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

# स बुद्धिमान्यनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत् ।। १८ ।।

जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योभे बुद्धिमान् है, योगी है और सम्पूर्ण कर्मों को करनेवाला है।

'व्याख्या —'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्'—कर्ममें अकर्म देखनेका तात्पर्य है-कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात् अपने लिये कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना । अमुक कर्म मैं करता हैं, इस कर्मका अमुक फल मुझे मिले-ऐसा भाव रखकर कर्म करनेसे ही मनुष्य कर्मोंसे यैधता है। प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है, इसलिये दसका फल भी आएम और अन्त होनेवाला होता है। परन्त जीव स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फलसे सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, फिर भी वह फलकी इच्छाके कारण तनसे बँध जाता है । इसीलिये चौदहवे श्लोकमें भगवानने कहा है कि मेरेको कर्म नहीं बाँधतेः क्योंकि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है । फलकी स्पृहा या इच्छा ही बाँधनेवाली है-फले सक्तो निवध्यते' (गीता५ । १२) ।

फलाको इच्छा न रखनेसे नया गग उत्पन्न नहीं होता और दूसरीके हितके लिये कर्म करनेसे पुणना शग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गगरूप बन्धन न रहनेसे साधक सर्वथा चीतगग हो जाता है।चीतगग होनेसे सन्न कर्म अकर्म हो जाते हैं।

जीवका जन्म क्रमेंकि अनुबन्धसे होता है। जैसे, जिस परिवारमें जन्म लिया है, उस परिवारके लोगोंसे ऋणानुबन्ध है अर्थात् किसीका ऋण चुकाना है और किसीसे ऋण वसूल करना है। करण कि अनेक लोगोंसे लिया है और अनेक लोगोंसे दिया है। यह लेन-देनका व्यवहार अनेक जन्मोंसे चला जा रहा है। इसको बंद किये बिना जन्म-मरणसे झुटकाग नहीं मिल सकता। इसको बंद करने करनेन उपाय है—आगोसे लेना बंद कर दें अर्थात्

अपने अधिकारका त्याग कर दें और हमारेपर जिनस अधिकार है, उनकी सेवा करनी आरम कर दें। इस प्रकार नया ऋण लें नहीं और पुरान ऋग (दूसरोके लिये कर्म करके) चुका दें, तो ऋणानुका (लेन-देनका व्यवहार) समाप्त हो जायगा अर्थात् जन्म-मरण बंद हो जायगा (गीता ४ । २३) । जैसे कोई दूकानदार अपनी दूकान उठाना चाहता है, ते घह दो काम करेगा—पहला, जिसको देना है, उससे दे देगा और दूसरा, जिससे लेना है, यह ले लेग अथवा छोड़ देगा । पेसा करनेसे उसकी दूकान ठठ जायगी । अगर वह यह विधार रखेगा कि जो लेम है, यह सब-का-सब ले हैं, तो दूकान उठेगी नहीं कारण कि जबतक यह लेनेकी इच्छासे बसुएँ देंग रहेगा, तबतक दूकान चलती हो रहेगी, उठेगी नहीं।

अपने लिये जुग्छ भी न करने और न पाहनेंं असङ्ग्रता स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। करण कि करण (शरीर, इंद्रियाँ, मन, जुद्धि, प्राण) और उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) संसारके हैं और संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं, अपने लिये नहीं। इसलिये सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म (सेव, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी) केवल संसार्क हितके लिये ही करनेंसे कर्मोंक प्रवाह संसारकी और चला जाता है और साधक स्वयं असङ्ग्र, निर्तित सं जाता है। यही कर्मों अकर्म देखना है।

explantation of the property o लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोकमें और परलोकमें भोग मिलेंगे--इस प्रकारकी किसी भी इच्छाका न होना । ऐसे ही कर्म न करनेमें निर्लिप्त रहनेका तात्पर्य है-कर्मीका त्याग करनेसे हमें मान, आदर, भोग, शरीरका आराम आदि मिलेंगे—इस प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छाका न होना ।

दुःख समझकर एवं शारीरिक क्लेशके भयसे कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमादके कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं । इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थितिके लिये है समाधिका सुख भोगनेके लिये है, जीवन्मुक्तिका आनन्द लेनेके लिये है, तो इस त्यागसे भी प्रकृतिका सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कारण कि जबतक कर्म न करनेसे सम्बन्ध है, तबतक प्रकृतिसे सम्बन्ध बना रहता है। प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर कर्मयोगी कर्म करने और न करने-इन दोनों अवस्थाओंमें ज्यों-का-त्यों निर्लिप्त रहता है ।

'अकर्मणि च कर्म यः'-अकर्ममें कर्म देखनेका तात्पर्य है--निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना।भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य-निरन्तर निर्लिप्त रहे ।

संसारमें कोई कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना) -- दोनों आती हैं । किसी कार्यमें प्रवृति होती है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु कर्मयोगीको प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों निर्लिप्ततापूर्वक और केवल संसारके हितके लिये होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनोंसे ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता—'नैय तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन' (गीता ३ । १८) । यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है।

साधक जबतक प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक यह कर्म करनेसे अपनी सांसारिक डन्नति मानता है और कर्म न करनेसे अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परन्तु वास्तवमें प्रवृत्ति और निवृति-दोनों ही प्रवृत्ति हैं; क्योंकि दोनोंमें ही प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है । जैसे चलना-फिरना, खाना-पीना आदि स्थल-शरीरकी क्रियाएँ हैं. ऐसे ही एकान्तमें बैठे रहना. चित्तन करना. ध्यान लगाना सक्ष्मशरीरकी क्रियाएँ और समाधि लगाना कारण-शरीरकी क्रियाएँ हैं। इसलिये निर्लिप्त रहते हुए ही लोकसंग्रहार्थ कर्तव्य-कर्म करना है। यही अकर्ममें कर्म है। इसीको दसरे अध्यायके अडतालीसवें श्लोकमें 'योगस्थ: करू कर्माणि' (योग अर्थात समतामें स्थित होकर कर्म कर) पदोंसे कहा गया है।

सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों 'कर्म' है । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना-इस प्रकार प्रवृति और निवृत्ति-दोनोमें सर्वथा निर्लिप्त रहना 'योग' है। इसीको कर्मयोग कहते हैं।

शड़ा-कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना-इन दोनोंमें 'अकर्म' अर्थात् एक निर्लिपतता ही मुख्य हुई; फिर भगवान्ने कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-ये दो बातें क्यों कही हैं?

समाधान-कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-इन दोनोंमें एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले-(कर्ममें अकर्म-)में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए-दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाली निर्लिप्तताकी मख्यता है और दसरे-(अकर्ममें कर्म-)में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करनेकी मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिये और कर्म संसारके लिये है: क्योंकि निर्लिपताका सम्बन्ध 'ख'-(स्वरूप-)के साथ और कर्म करने अथवा न करनेका सम्बन्ध 'पर'-(शरीर. संसार-)के साथ है। इसलिये निर्लिपता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है । इन दोनोंका विभाग सर्वथा अलग-अलग बतानेके लिये ही भगवानने उपर्युक्त दो बातें कही हैं।,

कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म--ये दोनों यातें कर्मयोगको हैं, जिनका तातार्य यह है कि प्रकृतिसे तो सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय अर्थात् करने अथवा न कररेसे अपना कोई प्रयोजन न रहे और

कहा है।

लोकसंग्रहके लिये कर्मोंको करना अथवा न करना हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरोंके हितके लिये कर्म करना-ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त हैं।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों प्रकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, इसलिये प्रवत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा निवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है। परन्त इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततत्त्व-अपने स्वरूपका आदि और अन्त नहीं होता । वह प्रवत्ति और निवृत्तिके आरम्पमें भी रहता है और उनके अन्तमें भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति-कालमें भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवति-दोनोंका प्रकाशक और आधार है। इसलिये

लोकसंग्रहार्थ-(यज्ञार्थ-) वर्म करनेके लिये यहाँ कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म—ये दो बातें कही गयी हैं । 'स बुद्धिमान्मनुष्येषु'—जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात नित्य-निरत्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको जाननेवाला है। जबतक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थको अपना और अपने लिये

उसमें न प्रवृति है और न निवृत्ति है-इस तत्वको

और उसमें स्थित होकर

लिये

मानता है. तवतक उसने कर्म-तत्त्वको समझा ही नहीं है । परमात्माको जाननेके लिये स्वयंको परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव करना होता है और संसारको जाननेके लिये स्वयंको संसार-(क्रिया और पदार्थ-) से सर्वथा भित्रताका अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तवमें हम (खरूपसे) परमात्मासे अभित्र और संसारसे भित्र है। इसलिये कर्मीसे अलग होका अर्थात् निर्लिप होकर ही कर्म-तत्त्वको जान सकते है। कर्म आदि-अन्तवाले हैं और मैं (खयं जीव) नित्य रहनेवाला हैं; अतः मैं स्वरूपसे कर्मोंसे अलग (निर्लिप्त) हूँ—इस वास्तविकताका अनुभत्र करना ही 'जानना' है । यास्तविकताकी तहमें बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है?

जैसे काजल ही कीठरीमें प्रयेश करके भी करजलसे

सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानुका काम न है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मीको करते हुए कमेंसि सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण युद्धिमन

वशका काम नहीं है । इसीलिये भगवान ऐसे कर्मयोगी मनुष्योमें बुद्धिमान कहते हैं । अठारहवें अध्याद दसवें श्लोकमें भी भगवानने उसे 'मेधावी' (बहिमान

अभी सत्रहवें श्लोकमें भगवानने कर्म, अक और विकर्म-तीनोंका तत्त्व समझनेके लिये पर था । यहाँ 'मनुष्येषु बुद्धिमान' पद देकर भगवः मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्ममें अकर्म की अकर्ममें कर्मके तत्त्वको जान लिया है. उसे सब कुछ जान लिया है अर्थात् वह ज्ञात-ज्ञातव्य है

गया है। 'स युक्तः'—कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहव है। कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कर्ष विपमता नहीं आती: क्योंकि उसने फलेच्छाका सर्वय त्याग कर दिया है। समताका नाम योग है। वह

नित्य-निरन्तर समतामें स्थित है. इसलिये वह योगी है । '

प्राणिमात्रका परमात्मासे स्वतःसिद्ध नित्ययोग है। परन्तु मनुष्यने संसारसे अपना सम्बन्ध मान लिन, इसीसे वह उस नित्ययोगको भूल गया । तात्पर्य पर कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना ही परमात्मके साथ अपने नित्य सम्बन्धको भूलना है। कर्मकेरी फलेच्छा, ममता और आसक्तिका त्याग करके बेवत

दूसरोंके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे इस्ता

जड़से भाना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और उमे

परमात्मासे स्वतःसिद्ध नित्ययोगको अनुमृति हो उनै

है । इसलिये उसे योगी कहा गया है । 'युक्तः' यदमें यह भाव है कि उसने प्रद करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्यात् गर प्राप्त-प्राप्तव्य हो गया है।

'कृत्नकर्मकृत्' —जत्रतक कुछ 'पाना' रोप सर्व है, तबतक 'करना' शेप रहता हो है आर्दी जयतक बुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा सहती है, तपा<sup>ड</sup>े करनेका गण नहीं मिटता ।

नारावान क्योंने मिलनेवाला फल भी मारावर

ही होता है। जबतक नारावान फलकी इच्छा है. तबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता । परन्त जब नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध छटकर परमात्मप्राप्तिरूप अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) करना सटाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

ऐसा कर्मयोगी सम्पर्ण कर्मीको करनेवाला है अर्थात उसके लिये अब कछ करना शेष नहीं है, वह कतकत्य हो गया है।

करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वह कर्मयोगी अश्भ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है(गीता ४। १६,३२) ।

सम्बन्ध-अब पगवान आगेके दो श्लोकोंमे कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात कर्मोंका तत्व जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुपका वर्णन करते हैं।

यस्य सर्वे समारकाः कामसंकल्पवर्जिताः।

#### ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। १९ ।।

जिसके सम्पूर्ण कमेंकि आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पूर्ण कर्म ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं. उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बद्धिमान) कहते हैं ।

व्याख्या—'यस्य सर्वे स्यमारध्यः कामसंकल्पवर्जिताः' \* — विषयोंका बार-बार चिन्तन होनेसे, उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंसे 'ये विषय अच्छे हैं, काममें आनेवाले हैं, जीवनमें ठपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं — ऐसी सम्यग्बुद्धिका होना 'संकल्प' है और 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं है, हानिकारक हैं' — ऐसी बुद्धिका होना 'विकल्प' है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धिमें होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये. ये हमारे होने चाहिये'—इस तरह अन्तःकरणमें उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम 'काम' (कामना) है। कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुपमें संकल्प और कामना---दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उसमें न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता है और न संकल्पोंका कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं. वे सब संकल्प और कामनासे रहित होते हैं।

संकल्प और कामना-ये दोनों कर्मके बीज है। संकल्प और कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते

है अर्थात कर्म बाँधनेवाले नहीं होते । सिद्ध महापुरुषमें भी संकल्प और कामना न रहनेसे उसके द्वारा होनेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वारा लोकसंग्रहार्थ. कर्तव्यपरम्परास्रक्षार्थं सम्पूर्णं कर्म होते हुए भी वह उन कमोंसे खतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है।

भगवानने कहींपर संकल्पोंका (६ 1४), कहीपर कामनाओंका (२ । ५५) और कहींपर संकल्प तथा कस्पना-दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग वताया है । अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग चताया गया है, वहाँ कामनाओंका और जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया गया है. वहाँ सकल्पोका त्याग भी समझ लेना चाहिये: क्योंकि संकल्प कापनाओंका कारण है और कापना संकल्पोंका कार्य है। तालप्य है कि साधकको सम्पर्ण संकल्पों और कामनाओंका त्याग कर देना चाहिये ।

मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं-

१—मोटर गैरेजमें खड़ी रहनेपर न इंजन चलता है और न पहिये चलते हैं । २-मोटर चाल करनेपर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते । ३-- मोटरको वहाँसे खाना करनेपर इंजन भी चलता है और पहिये भी चलते हैं। ४--

जहाँ दोनों पटोंका अर्थ प्रधान होता है, वहाँ "इन्हममास" होता है । यहाँ "संकत्प" और "काम" दोनो शब्द अपने-अपने अर्थमे प्रयान है। अतः यहाँ 'संकल्पाध कामाध' — ऐसा हट्समास होनेसे 'संकल्पकामा' - ऐसा रूप बना । पानु हट्समासके जिस पर्पे कम त्वर होने हैं, उसका पूर्वप्रयोग होता है । यहाँ भी 'काम' शब्दमें कम त्वर होनेसे उसका चूर्वप्रयोग हुआ है, अनः 'काम-सकत्याः'— ऐसा रूप द्वना । अत्र 'कामसंकन्पर्वर्तिना.' — ऐसा नृतीया समाप्त कानेपर पूग पद 'कामसंकन्पर्वर्तिना ' द्वना ।

हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लित रहना और निर्लित रहते हुए भी दूसर्रिक हितके लिये कर्म करा—ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त हैं।

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों प्रकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, इसलिये प्रवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा निवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है। परन्त इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततन्त-अपने स्त्ररूपका आदि और अन्त नहीं होता । वह प्रवित और निवृत्तिके आरम्पमें भी रहता है और उनके अन्तमें भी रहता है तथा प्रवत्ति और निवति-कालमें भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवत्ति-दोनोंका प्रकाशक और आधार है। इसलिये उसमें न प्रवृति है और न निवृत्ति है-इस तत्वको और लिये **उसमें** स्थित समझनेके लोकसंग्रहार्थ-(यज्ञार्थ-) कर्म करनेके लिये यहाँ कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-ये दो बातें कही गयी है ।

'स युद्धिमान्यनुयेषु'—जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात् नित्य-निरन्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको जाननेवाला है। जबतक यह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात् कर्म और पदार्थको अपना और अपने लिये मानता है, तबतक उसने कर्म-तत्त्वको समझा हो नहीं है।

परमात्माको जाननेके लिये स्वयंको परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव करना होता है और संसारको जाननेके लिये स्वयंको संसार-(क्रिया और पदार्थ-) से सर्वथा भिन्नताका अनुभव करना होता है । कारण कि वास्तवमें हम (स्वरूपसे) परमात्मासे अभिन्न और संसारसे भिन्न हैं । इसलिये कर्मोंसे अलग होकर अर्थात् निर्लिप्त होकर ही कर्म-तात्मको जान सकते हैं । कर्म आदि-अन्तवाले हैं और मैं (स्वयं जीव) नित्य रहनेवाला हूँ, अतः मैं स्वरूपसे कर्मोसे अलग (निर्लिप्त) हूँ—इस वास्तविकताका अनुभव करना हो जानना है । वास्तविकताको तहमें बैठे बिना जानना हो हो कैसे सकता है?

जैसे काजलकी कोठरीमें प्रवेश करके भी काजलसे

सर्वथा निर्लित रहना साधारण बुद्धिमान्क काम नहें है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए धे कर्मोंसे सर्वथा निर्लित रहना साधारण बुद्धिमन् चराका काम नहीं है। इसीलिये भगवान् ऐसे कर्मवोगको मनुष्योंमें बुद्धिमान् कहते हैं। अठारहवें अध्यावह दसर्वे श्लोकमें भी भगवान्ते उसे 'मेधावी' (बुद्धिमा) कहा है।

अभी सत्रहवें श्लोकमें भगवान्ते कर्म, अब्बं और विकर्म—तीनोंका तत्व समझनेके लिये का या। यहाँ 'मनुष्येषु खुद्धिमान्' पद देकर मण्डन् मानो यह बताते हैं"कि जिसने कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मके तत्त्वको जान लिया है, उसे सब कुछ जान लिया है अर्थात् वह आत-शाव्य है गया है।

'स चुक्तः'—कर्मयोगी सिदि-असिदिमें सम रहें। है । कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कर्म विषमता नहीं आती; क्योंकि उसने फलेच्छाका सर्वण त्याग कर दिया है। स समताका नाम योग है। कर नित्य-निरक्तर समतामें स्थित है, इसलिये वह योगी हैं।

प्रापिमावका परमात्मासे स्वतःसिद्ध निल्योग है
पानु मृत्युये संसारसे अपना सम्बन्ध मान विष
इसीसे वह उस निल्योगको मूल गया । तात्य्यं य
कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना ही परमावनं
साथ अपने निल्य सम्बन्धको पूलना है। कर्मवो
फलेच्छा, ममता और आसक्तिका त्याग करके केवर
दूसरोके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे उसक्
जड़से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और अ
परमात्मासे स्वतःसिद्ध निल्योगकी अनुभृति हो वर्त
है। इसलिये उसे योगी कहा गया है।

'युक्तः' पदमें यह भाव है कि उसने प्राप्त करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्थात् वह प्राप्त-प्राप्तव्य हो गया है।

'कुत्स्नकर्मकृत्' — जवतक कुछ 'पाना' शेष रहत है, तबतक 'करना' शेष रहता ही है अर्थ्य जवतक कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहती है, तबतक करनेका राग नहीं मिटता।

नाशवान् कमोंसे मिलनेवाला फल भी नाशवार

ही होता है। जबतक नाशवान फलकी इच्छा है. तबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता । परन्त जब नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध छटकर परमात्मप्राप्तिरूप अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) करना सदाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

ऐसा कर्मयोगी सम्पर्ण कर्मीको करनेवाला है अर्थात उसके लिये अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कतकत्य हो गया है।

करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वह कर्मयोगी अशभ संसार-बन्धनसे मक्त हो जाता है(गीता ४। १६,३२) ।

सम्बन्ध-अब भगवान आगेके दो श्लोकोमें कमीं अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात कर्मीका तत्व जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापरुपका वर्णन करते हैं।

### यस्य सर्वे समारक्षाः कामसंकल्पवर्जिताः।

#### ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहः पण्डितं बुधाः।।१९।।

जिसके सम्पर्ण कर्मोंके आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पर्ण कमें ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं. उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बद्धिमान) कहते हैं।

व्याखा--'यम सर्वे समास्थाः कामसेकल्पवर्जिताः' \* -- विषयोंका बार-बार चिन्तन होनेसे, उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंमें 'ये विपय अच्छे हैं. काममें आनेवाले हैं, जीवनमें उपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं — ऐसी सम्यग्बुद्धिका होना 'संकल्प' है और 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं — ऐसी बुद्धिका होना 'विकल्प' है । ऐसे संकल्प और विकल्प वृद्धिमें होते रहते हैं । जब विकल्प भिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये, ये हमारे होने चाहिये'—इस तरह अन्तःकरणमें उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम 'काम' (कामना) है। कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषमें संकल्प और कामना-दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उसमे न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता है और न संकल्पोंका कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामनासे रहित होते हैं।

संकल्प और कामना-ये दोनों कर्मके बीज है । संकल्प और कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात कर्म बाँधनेवाले नहीं होते । सिद्ध महापरुषमें भी संकल्प और कामना न रहनेसे उसके दारा होनेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वारा लोकसंप्रहार्थ. कर्तव्यपरम्परासरक्षार्थ सम्पूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कमेंसि स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है।

भगवानने कहींपर संकल्पोंका (६ १४), कहींपर कामनाओंका (२ । ५५) और कहींपर संकल्प तथा कम्पना-दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग बताया है । अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओंका और जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया गया है. वहाँ संकल्पोंका त्याग भी समझ लेना चाहिये: क्योंकि संकल्प कामनाओका कारण है और कामना संकल्पोका कार्य है । तात्पर्य है कि साधकको सम्पूर्ण संकल्पों और कामनाओका त्याग कर देना चाहिये ।

#### मोटरको चार अवस्थाएँ होती है---

१--मोटर गैरेजमें खडी रहनेपर न इंजन चलता है और न पहिये चलते हैं । २-मोटर चाल करनेपर इंजन तो चलने लगता है. पर पहिये नहीं चलते । ३- मोटाको वहाँसे खाना करनेपर इंजन भी चलता है और पहिये भी चलते हैं। ४--

वह देनों परोका अर्थ प्रधान होता है, यहाँ 'हृदुमधास' होता है । यहाँ 'संकल्प' और 'काम' दोनो शब्द अपने-अपने अर्थमें प्रपान है। अतः यहाँ 'संकल्पाश कामाश'— ऐसा इन्हरमाम होनेसे 'संकल्पकामाः'—ऐसा रूप बना । परनु इन्हरमामकं दिस पर्से कम ला होते हैं, उसका पूर्वप्रयोग होता है । यहाँ भी 'काम' शब्दमें कम ला होनेसे उसका वृद्ध्ययोग हुआ है; अन 'काम-संकत्या.'— एसा रूप बना । अब 'कामसंकर्त्यवीर्रना '- ऐसा नुनाया समास करनेपर पूर्व पट 'काममेकन्पवीर्रना वना ।

निरापद ढलवा मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्यकी

भी चार अवस्थाएँ होती हैं—

१— न कामना होती है और न कर्म होता है। २—कामना होती है, पर कर्म नहीं होता। ३—

कामना भी होती है और कर्म भी होता है। ४----कामना नहीं होती और कर्म होता है।

मोटरकी सबसे उत्तम (चौधी) अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात् तेल

भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना

न हो और कर्म होते रहें।ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हैं।

'समारमाः' \* पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषके द्वारा होक कर्म सुचारुरुपसे, साङ्गोपङ्ग और तत्पतापूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शाससम्मत होते हैं। उसके

द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका अहित होता हो, चह कर्म उससे कभी नहीं होता । 'सर्वें'पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले

सब-क्षे-सब कर्म संकल्प और कामनासे रहित होते हैं। कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता। प्रातः | उठनेसे लेकर प्रतमें सोनेतक शौध-स्नान, खाना-पीना, पाठ-पूजा, जप-चित्तन,ध्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह-

सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकरण और कामनासे रहित

ध धार है। 'त्रानीन्तरणकर्माणम्'—कर्मीका सप्ययः' 'पर'-(शर्तर-संसार-) के साथ है, 'ख'-(खरूप-) के साथ नहीं; क्योंकि कर्मीका आरम्म और अन्त होता है, पर खरूप सदा ज्यों-का-च्यों रहता है—इस

हाता ह, पर स्वरूप ताप ज्याना राज रहेगा है । इस तत्त्वको ठीक-ठीक जानना ही 'ज्ञान ' है । इस ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात् कर्मोमें फल देनेकी (बाँधनेकी) शक्ति नहीं रहती (गीता ४ । १६,३२) ।

वास्तवमें शरीर और क्रिया—ं दोनों संसाते अभिन्न हैं; पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ में भुलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है।

PRESERVATE STREET STREETS STRE

जब महापुरुपका अपने कहलानेवाले शरीएके साथ भे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे स्व कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीएं

सब कर्म होते हैं । इस प्रकार कर्मोसे निर्सिज्जब अनुभव होनेपर उस महापुरुषके वर्तमान कर्म हो नर नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नर हे जाते हैं । प्रारव्ध-कर्म भी केवल अनुकूल या प्रविकृत पर्यिखातिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो चो

हैं; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह उनम

भोका नहीं बनता अर्थात् किञ्चिन्मात्र भी सुखी ग दुःखी नहीं होता । इसलिये प्रारव्य-कर्म भी अस्पर्य परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। 'तमाहुः पण्डितं सुधाः'—'जो कर्मोका स्वरूपसे ल्या करके परमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समक

तो सुगम है, पर जो कमोंसे किञ्चिमात्र भी लि हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझ कठिन है। सन्तोकी बाणीमें आया है— त्यापी शोभा जगतमें करता है सब कोय।

हिरिया गृहस्थी संतका भेदी जिस्ता होय ।। तारार्थ यह है कि संसारमें (आहरसे त्याग करनेवाले त्यागी पुरुषकी महिमा तो सत्र गाते हैं, पर गृहस्थ एहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्लं रहता है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) उस्पर्क

समझनेवाला कोई बिराला ही होता है । जैसे कमलका पता जलमें ही उत्पन्न होकर और जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐवे ही कर्मयोगी कर्मयोगि-(मनुष्यरारीर-) में ही उत्पन्न होकर और कर्मयोगी कर्मयोगि व्यापन होंगे होता में। कर्मोसे लिप्त नहीं होता में। कर्मोसे लिप्त नहीं

<sup>\*</sup> यहाँ 'समारम्याः' पद सिद्ध कर्मयोगीको राग-देवाहित सांतेषांत्र प्रतृतिका वावक है, घोटहवे अध्यापके ब्राहवे हरेडे आये हुए 'आरम्' पदका यावक नहीं है। कारण कि नहीं 'प्रवृति' और 'आरम्य'— ये दो शब्द आये हैं, अतः यहाँ कर्नब क्रमी करना 'प्रवृत्ति' है नया भोग और संग्रहके डोटयसे सबे-गये कर्माको शुरू करना 'आरम्य' है

निवृत्तिरिय पुरस्य प्रयुक्तिस्पतायते । प्रयुक्तिरि धीरस्य निवृत्तिकलदायिनी । (अष्टायक्रमीता १८ । ६१) 'मुद्द पुरुषको निवृत्ति भी प्रयुक्तिको उत्पन्न करनेवाली होती है और ज्ञानी पुरुषकी प्रयुक्ति भी त्रयुक्ति-रूप फलको देनेवाली होती है।

भठारहवें श्लोकर्में भगवान्ने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योंमें बुद्धिमान्' कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन ़ भी ज्ञानी है 🤻 ।

मेई साधारण युद्धिमानीका काम नहीं है। पीछेके भी पण्डित अर्थात् वृद्धिमान् कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका

# त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

# कर्मण्यभित्रवत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०।।

जो कर्म और फलकी आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, **ग्रह कर्मोमें अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ।** 

व्याख्या-'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग'-जब कर्म करते समय कर्ताका यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म-सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ ,कर्म मेरा और मेरे लिये है तथा इसका मेरेकी अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्मफलका हेत् वन जाता है। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थीसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म करनेकी सामग्रीमें, कर्ममें तथा कर्मफलमें किञ्चिन्यात्र भी आसीत न रहनैके कारण वह कर्मफलका हेत् महीं बनता ।

सेना विजयको इच्छासे युद्ध काती है । विजय होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाकी मानी जाती है; क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध किया है; उसे युद्ध करनेकी सामग्री ही है और उसे युद्ध करनेकी प्रेरणा की है और सेना भी राजाके लिये ही युद्ध करती है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड्नेसे ही जीव उनके द्वारा किये गये कर्मोंक फलका भागी होता है।

कर्म-सामग्रीके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होनेके कारण महापुरुषका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

वासावमें कर्मफलके साथ खरूपका सम्बन्ध है ही नहीं । कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है; परन्तु कर्म और कर्मफल--दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरम्भ तथा अन्त होता है। सदा खरूपके साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फलसे स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि जीवने भूतसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही बन्धनका कारण है । अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म और फलसे उसकी स्वतःसिद्ध निर्लिप्तताका बोध हो जाता है।

'निराश्रय'—देश,काल,वस्तु,व्यक्ति,परिस्थित आदिका किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही 'निराश्रय' अर्थात् आश्रयसे रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी. राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका आश्रय लेना ही पडता है। परन्त कर्मयोगसे सिद्ध महापरुष देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं मानता । आश्रय मिले या न मिले—इसकी उसे किञ्जिन्मात्र भी परवाह नहीं होती । इसलिये वह निराशय होता है।

'नित्यतुप्तः --जीव (आत्मा) परमात्माका सनातन अंश होनेसे सत्-खरूप है। सत्का कभी अभाव नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । परन्तु जब वह असत्के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात् कमीका अनुभव होने लगता है। उस कमीकी पूर्ति करनेके लिये वह सांसारिक वस्तुओंकी कामना करने लगता है । इच्छित वस्तुओंके मिलनेसे एक तुप्ति होती है; परना वह तरित ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संगारको प्रत्येक चस्तु,व्यक्ति,परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभावको और जा रही है; अतः उनके

<sup>🛠</sup> गृहेषु पण्डिताः केचित्केधिनमूर्वेषु पण्डिताः । सभायां पण्डिनाः केचित्केचित्पण्डितपण्डिताः ।।

निरापद ढलवाँ मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्यकी

भी चार अवस्थाएँ होती हैं-१- न कामना होती है और न कर्म होता

है । २---कामना होती है, पर कर्म नहीं होता । ३---कामना भी होती है और कर्म भी होता है। ४---कामना नहीं होती और कर्म होता है।

मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात् तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको

शानिजन भी पण्डित कहते हैं।

'समारम्भाः' \* पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुपके द्वारा हरेक कर्म सुचारुरूपसे, साङ्गोपाङ्ग और तत्परतापूर्वेक होता है । दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्रसम्मत होते हैं। उसके द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका

अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता । 'सर्वे पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले सव-के-सब कर्म संकल्प और कामनासे रहित होते हैं। कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः उठनेसे लेकर रातमें सोनेतक शौच-स्नान, खाना-पोना, पाठ-पूजा, जप-चिन्तन,ध्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित

ही होते हैं। सम्बन्ध 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्'—कर्मोका 'पर'-(शरीर-संसार-) के साथ है, 'ख'-(खरूप-) के साथ नहीं; क्योंकि कर्मीका आएम और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों-का-त्यों रहता है---इस तत्त्वको ठीक-ठीक जानना ही 'ज्ञान ' है। इस ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात कर्मोर्मे फल देनेकी (बाँधनेकी) शक्ति नहीं रहती

(गीता ४ । १६,३२) । वास्तवमें शरीर और क्रिया— दोनों संसार

अभिन्न हैं; पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ ई भूलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है। जब महाप्रुपका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ प

कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीखे सब कर्म होते हैं । इस प्रकार कमोंसे निर्लिपतार अनुभव होनेपर उस महापुरुषके वर्तमान कर्म हो नर

नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट है जाते हैं । प्रारब्ध-कर्म भी कैवल अनुकूल या प्रतिकृत परिस्थितिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो जो

है; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह उनन भोक्ता नहीं बनता अर्थात् किञ्चिन्मात्रं भी सुखी व दु:खी नहीं होता । इसलिये प्राख्य-कर्म भी अस्पर्ध परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं।

'तमाहुः पण्डितं बुधाः'—'जो कर्मीका खरूपसे लाग करके परमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समझन तो सुगम है, पर जो कमेंसे किञ्चिनात भी लिप

हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समहन कठिन है। सन्तोंकी वाणीमें आया है-त्यागी शोधा जगतमें करता है सब कीय ।

हरिया गृहस्थी संतका भेदी विरला होय ।। तात्पर्य यह है कि संसारमें (घाहरसे त्याग करनेवाते) स्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते हैं, **पर गृह**स्थ्में रहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्तिज

रहता है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) पुरुषत्री

समझनेवाला कोई बिरला ही होता है । जैसे कमलका पता जलमें ही उत्पन्न होकर और जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि-(मनुष्यशरीर-) में ही उराज होकर और कर्ममय जगत्में रहकर कर्म करते हुँ। भी कमोंसे लिप्त नहीं होता 🗓 कमोंसे लिप्त न हैन

यहाँ 'समारम्भाः' मद सिद्ध कर्मयोगीकी राग-देवरहित सागोपांग प्रवृतिका वायक है, चौदहवें अध्यायके बारहवें प्रवेडने आये हुए 'आरम्प' पदका वायक नर्री हैं । कारण कि वहीं 'प्रयृति' और 'आरम्प'— ये दो शब्द आये हैं; अत. वहीं कर्तन्न कर्नने करना 'प्रवृत्ति' है तथा भोग और संप्रदेके उद्देश्यसे नये-नये कर्मीकी शरू करना 'आग्य' है

निवृत्तिरपि मृदस्य प्रवृतिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि धीगस्य निवृत्तिफलदायिनी ।। (अष्टायकगीता १८ । ६१) 'मूढ पुग्यकी निवृत्ति भी प्रवृत्तिको उत्पन्न करनेवाली होती है और झानी पुग्यको प्रवृत्ति भी निवृत्ति-रूप फलको देनेवाली होती है ।'

कोई साधारण बुद्धिमानीका काम नहीं है। पीछेके भी पण्डित अर्थात् वृद्धिमान् कहते हैं। भाव यह है अठारहवें श्लोकमें भगवान्ने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योमें बुद्धिमान्' कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन भी ज्ञानी है 🔻 ।

कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका

# त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०।।

जो कर्म और फलको आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, वह कमोंमें अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ।

व्याख्या—'त्यक्तवा कर्मफलासङ्गम्'--जब कर्म करते समय कर्ताका यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म-सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता है .कर्म मेरा और मेरे लिये है तथा इसका मेरेको अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्मफलका हेत् वन जाता है। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थीसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म करनेकी सामग्रीमें, कर्ममें तथा कर्मफलमें किञ्जिनात भी आसक्ति न रहनेके कारण वह कर्मफलका हेत् नहीं बनता ।

सेना विजयको इच्छासे युद्ध करती है । विजय होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाकी मानी जाती है; क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रवन्ध किया है, उसे युद्ध करनेकी सामग्री दी है और उसे युद्ध करनेकी प्रेरणा की है और सेना भी राजाके लिये ही युद्ध करती है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही जीव उनके द्वारा किये गये कमेंकि फलका भागी होता है।

कर्ग-सामग्रीके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होनेके कारण महापुरुपका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

वास्तवमें कर्मफलके साथ खरूपका सम्बन्ध है हीं नहीं । कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परन्तु कर्म और कर्मफल—दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरम्भ तथा अन्त होता है। सदा खरूपके साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फलसे खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है. तथापि जीवने भूलसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही वन्धनका कारण है । अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म और फलसे उसकी स्वतःसिद्ध निर्लिपताका बोध हो जाता है।

'निराश्रय'—देश,काल,वस्तु,व्यक्ति,परिस्थिति आदिका किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही 'निराश्रय' अर्थात् आश्रयसे रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका आश्रय लेना हो पडता है। परन्तु कर्मयोगसे सिद्ध महापरुष देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं मानता । आश्रय मिले या न मिले-इसकी उसे किञ्चिनात्र भी परवाह नहीं होती । इसलिये वह निराश्रय होता है ।

'नित्यतृप्तः' —जीव (आत्मा) परमात्माका सनातन अंश होनेसे सत्-खरूप है। सत्का कभी अभाव नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) । परन्तु जब वह असत्के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात् कमीका अनुभव होने लगता है । उस कमीको पूर्ति करनेक लिये वह सांसारिक वस्तुओंको कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुअंकि मिलनेसे एक तृप्ति होती है: परन्त वह तुप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संमारकी प्रत्येक वस्तु,व्यक्ति,परिस्थित आदि प्रतिक्षण अभावको और जा रही है: अतः उनके

<sup>🌣</sup> गृहेषु पण्डिनाः केचित्केचिन्मूखेषु पण्डिताः । सभायां पण्डिताः केचित्केचित्पण्डितपण्डिताः ।।

आश्रित रहनेवाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत्-वस्तुकी तृप्ति असत् वस्तुसे हो ही कैसे सकती है ? अतः जीव जबतक उत्पत्ति-विनाशशील क्रियाओ और पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तबतक उसे स्वतःसिद्ध नित्यतिका अनुभव नहीं होता ।

कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसारके आश्रयसे सर्वधा रहित होता है, इसलिये उसे स्वतःसिद्ध नित्यतृप्तिका अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'आत्मतृप्तः' पदसे भी इसी नित्यतृप्तिकी बात आयी है।

'कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः'-'अभिप्रवतः' पदका तात्पर्य है कि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषके द्वारा होनेवाले सव कर्म साङ्गोपाड रीतिसे होते हैं: क्योंकि कर्मफलमें उसकी किञ्चन्यात्र भी आसिक नहीं होती । उसके सम्पूर्ण कर्म केवल संसारके हितके लिये होते है ।

जिसकी कर्मफलमें आसक्ति होती है, वह साद्रोपाद्व रीतिसे कर्म नहीं कर सकता; क्योंकि फलके साथ सम्बन्ध होनेसे कर्म करते हुए बीच-बीचमें फलका चित्तन होनेसे उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाते जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करनेमें नहीं लगती

'अपि' पदका तात्पर्य है कि साडोपाङ गीर सब कर्म करते हुए भी वह वास्तवमें किञ्चिनात्र कोई कर्म नहीं करता: क्योंकि सर्वधा निर्लित हो कारण कर्मका स्पर्श ही नहीं होता । उसके सब व अकर्म हो जाते हैं।

जब वह कुछ भी नहीं करता. तब वह कर्मफत बँघ ही कैसे सकता है ? इसीलिये अठारहवें अध्याखे बारहवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि कर्मफल त्याग करनेवाले कर्मयोगीको कर्मीका फल कहीं । नहीं मिलता--'न त संन्यासिना क्वचित'।

प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है। अतः जबतः प्रकृतिके गुणों-(क्रिया और पदार्थ-) से सम्बन्ध-है तवतक कर्म न करते हुए भी मनुष्यका कर्मीक सार सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृतिके गुणोंसे सम्बन्ध न रहनेपर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका प्रकृतिजन्य गुणोंसे केर्र सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हए भी वास्तवमें कुछ नहीं करता ।

सम्बन्ध- उत्रीसवें-वीसवें श्लोकोमें कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको कर्मोसे निर्लिनताका वर्णन करके अब भगवर् इक्रीसवें श्लोकमें निवृत्तिप्रायण और बाईसवें श्लोकमें प्रवृतिपरायण कर्मयोगके साधककी कर्मोंसे निर्लिपताका वर्णन करते हैं !

#### निराशीर्यतचित्तात्मा

#### त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

### शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।।२१।।

जिसका शरीर और अन्तःकरण अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ है, जिसने सब प्रकारके संग्रहका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित कर्मयोगी केवल शरीर-सध्ययी कर्म करता हुआ भी पापको प्राप्त नहीं होता ।

· व्याख्या— 'यतचित्तात्मा'—संसारमे आशा या इच्छा रहनेके कारण ही शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि वशमें नहीं होते । इसी श्लोकमें 'निराशी:'पदसे बताया है कि कर्मयोगीमें आशा या इच्छा नहीं रहती । अतः उसके शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण स्वतः वशमें रहते हैं । इनके वशमें रहनेसे उसके द्वारा व्यर्थको कोई क्रिया नहीं होती ।

'त्यक्तसर्वेपरिग्रहः'—कर्मयोगी अगर संन्यासी है,

तो वह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके संग्रहका खरू<sup>पहे</sup> त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है, तो वह भोग-बुद्धिसे(अपने सुखके लिये) किसी भी सामप्रीक संग्रह नहीं करता । उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिये न *मान*की संसारकी और संसारके लिये ही मानता है तद संसारके सुखर्में ही उस सामग्रीको लगाता है। भोगवृद्धिसे संग्रहका त्याग करना तो साधकमात्रके

लिये आवश्यक है।

िऐसा निवत्तिपरक श्लोक गीतामे और कहीं नहीं आया है । छठे अध्यायके दसवें श्लोकमें ध्यानयोगीके लिये और अतारहवें अध्यायके तिरपतवें उलोक्से ज्ञानयोगीके लिये परिग्रहका त्याग करनेकी बात आयी है । परन्तु उनसे भी ऊँची श्रेणीके परिग्रह-त्यागकी वात 'त्यक्तसर्वपरिप्रहः' पदसे यहीं आयी है: क्योंकि 'परिप्रह' के साथ 'सर्व' शब्द केवल यहाँ आया है। बारहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भक्तियोगीके लिये अनिकेतः'पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास-स्थानमें ममता-आसक्तिसे रहित होना है 1

'निराशी:'—कर्मयोगीमें आशा, कामना,स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते । वह बाहरसे ही भोग-सामग्रीके संप्रहका त्याग करता हो- इतनी ही बात नहीं है. प्रत्युत वह भीतरसे भी भोग- सामग्रीकी आशा या इच्छाका त्याग कर देता है । आशा या इच्छाका सर्वथा त्याग न होनेपर भी उसका उद्देश्य इनके स्यागका ही रहता है। 'शारीरं केवल कर्म कुर्वन'—'शारीरम्

कर्म'(शरीर-सम्बन्धी कर्म) के दो अर्थ होते हैं---एक तो शरीरसे होनेवाला कर्म और दूसरा शरीर-निर्वाहके लिये किया जानेवाला कर्म । शरीरसे होनेवाले कर्मकी बात पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी आयी है है, जिसका तात्पर्यहै कि सभी कर्म केवल शरीर, इन्द्रियाँ, मन बुद्धिके द्वारा ही हो रहे हैं. मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है,ऐसा मानकर कर्मयोगी अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं । परन्तु यहाँ आया श्लोक निवृत्तिपरक है, इसलिये यहाँ उपर्युक्त पदोंका अर्थ शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म (खान-पान, शौच-स्नान आदि) मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । निवृत्ति-परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है, जितनेसे केवल शरीर-निर्वाह हो जाय ।

'नाप्रोति किल्चिषम्' —जो कर्म करने अथवा न करनेसे अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रखता है, वह पापको अर्थात् जन्म-मरणरूप बन्धनको प्राप्त होता है। परन्तु आशारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा करनेसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता,

इसलिये वह पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं।

निवत्तिपरायण होनेपर भी कर्मयोगी कभी आलस्य-प्रमाद नहीं करता । आलस्य-प्रमादका भी भोग होता है । एकात्तमें यों ही पड़े रहनेसे आलस्यका भोग होता है और शास्त्रविरुद्ध तथा निरर्धक कर्म करनेसे प्रमादका भोग होता है । इस प्रकार निवर्तिमें आलस्यके सुखका और प्रवृत्तिमें प्रमादके सुखका भाग हो सकता है । अतः आलस्य-प्रमादसे मनुष्य पापको प्राप्त होता है । परन्तु बहुत कम कर्म करनेपर भी निवत्ति-परायण कर्मयोगीमें किञ्चिन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद नहीं आते । यदि उसमें किञ्चन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद

आते. वो 'किल्विषम न आप्रोति' कहना बनता हो

नहीं । वह 'यतचित्तात्मा' है अर्थात उसके शरीर. इन्द्रियाँ और अन्तःकरण संयत हैं. इसलिये उसमें

आलस्य-प्रमाद आ ही नहीं सकते । शरीर, इन्द्रियाँ

तथा अन्तःकरणके वशमें होनेसे. भोग-सामग्रीका त्याग

करनेसे तथा आशा. कामना. ममता आदिसे रहित

होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं । यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया कि वह पापको प्राप्त नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि क्रियामात्रके आरम्भमें अनिवार्य दोष (पाप) पाये जाते हैं--'सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृताः' (गीता १८ । ४८) । परत्त मुलमें असतके सङ्ग-कामना, ममता और आसक्तिसे ही पाप लगते है । कर्मयोगीमें कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं अथवा उसका कामना, ममता और आसक्तिका उद्देश्य ही नहीं होता: इसलिये उसका कर्म करनेसे अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण न तो उसे कर्मोमें रहनेवाला आनुपङ्गिक पाप लगता है और न उसे शास्त्रविहित कर्मोंक त्यागका ही पाप लगता है ।

दसरी एक शहा यह हो सकती है कि तीसरे अध्यायमें भगवानने सिद्ध महापुरुपको भी (अपने लिये कोई कर्तव्य शेव न रहनेपर भी) लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेकी प्रेरणा की है (३ । २५-२६) । अपने लिये भी भगवानने कहा

है कि त्रिलोकीमें कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न सावधानीपूर्वक कर्म करता में हुँ((३ । २२-२४) । अतः शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको क्या लोकसंग्रहके त्यागका दोष नहीं लगेगा ? इसका समाधान यह है कि कामना. ममता आदि न रहनेके कारण उसे कोई दोय नहीं लगता । यद्यपि सिद्धं महापुरुषमें और भगवानमें कामना, ममता आदिका सर्वथा अभाव होता है. तथापि वे जो लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं. यह उनकी दया, कपा ही है। वास्तवमें वे लोकसंग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतन्त हैं, इसकी उनपर कोई जिम्मेवारी नहीं है(गीता ३ 1१८) । वास्तवमें यह भी निवृत्तिपरायण साधकोंके लिये एक लोकसंब्रह ही है । लोकसंग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है ।

तीसरी एक शड़ा यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने केवल अपने शरीरका पीषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाला पापको नहीं प्राप्त होता । दोनोंका सामञ्जस्य कैसे हो ? इसका समाधान यह है कि जब तक भोगबुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थोंने आसक्ति बनी हुई है, तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे पाप लगता ही है, इसीलिये वहाँ 'क्वन्ति आत्मकारणात्' पद आये हैं । परन्तु उस कर्मयोगीमें भोगबुद्धि नहीं है और कमों तथा पदार्थीमें आसक्ति भी नहीं है: अतः सर्वथा निर्लिप होनेसे उसे कर्म करने अथवा

न करनेसे किञ्चिन्मात्र भी पाप नहीं लगता । प्रश्न-इस श्लोकको अगर सांख्ययोगीका मा लें तो क्या आपत्ति है; क्योंकि इसमें आये स लक्षण सांख्ययोगीमें घटते हैं ? ......

उत्तर-पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोगक प्रसङ्ग है, इसलिये यह श्लोक मुख्यरूपसे कर्मयोगीका ही है। दूसरी बात, सांख्ययोगी अपनेको कर्ता मानत ही नहीं । उसमें 'मैं कुछ भी नहीं करता हैं (गीता ५ (८) - ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है: फिर उसके लिये 'कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप होता'--ऐसा कहना कैसे बन सकता है?

कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जाग्रत् न होनेपर भी उसका यह निश्चय रहता है कि 'मेरा दुख नहीं है; मेरे लिये कुछ नहीं चाहियें ; और मेरे लिये कुछ नहीं करना है ।' इन तीन वातोंका दुढ़ निक्ष्य रहनेके कारण यह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिय रहता है।

लोगोंमें प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ-आश्रममें और ज्ञानयोगी (सांख्ययोगी) संन्यास-आश्रममें रहता है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । जिसे शरीरसे अपनी अलग सताका सार विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है: चाहे वह गृहस्थ-आश्रमें हो अथवा संन्यास-आश्रममें । जिसमें इतना विवेकः नहीं है, पर उपर्युक्त तीन बातोंका निश्चय पक्षा है. वह कर्मयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें है अथवा सैन्यास आश्रममें १

#### द्वन्द्वातीतो यदुक्छालाभसंतुष्टो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२ ।।

जो (कर्मयोगी) फलकी इच्छाके बिना अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्हर् रहता है और जो ईंघ्यांसे रहित, इन्होंसे अतीत तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बैधता ।

व्याख्या—'यदुच्छालाभसंतुष्टः'— 🔻 वर्मयोगी निष्कामभावपूर्वक साङ्गोपाङ्ग रीतिसे सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है.। फल-प्राप्तिका उद्देश्य न रखकर कर्म करनेपर फलके रूपमें उसे अनुकृतता या प्रतिकृतता,

लाम या<sup>-</sup>हानि, मान या अपमान, स्तुति या नि<sup>द्य</sup> आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अन्तःकरण्ये कोई असत्तोप पैदा नहीं होता । जैसे. वह व्या<sup>द्रा</sup> करता है तो उसे व्यापारमें लाभ हो अथवा हानि, उस<sup>हे</sup> अत्तःकरणपर उसका कोई असर नहीं पडता। वह हरेक परिस्थितिमें समानरूपसे सन्तुष्ट रहता है; क्योंकि उसके मनमें फलकी इच्छा नहीं होती । तात्पर्य यह है कि व्यापारमें उसे लाभ-हानिका जान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाममें वह सखी-दःखी नहीं होता । यदि साधकके अन्तःकरणपर अनुकुलता-प्रतिकुलताका थोडा असर पड भी जाय. तो भी उसे घबराना नहीं चाहिये: वयोंकि साधकके अन्त:करणमें वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता. शीघ्र मिट जाता है ।

उपर्युक्त पदोंमें आया 'लाभ' शब्द प्राप्तिके अर्थमें है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलताका मिलना हो 'लाभ' नहीं है, प्रत्युत लाभ-हानि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाय, वह सब 'लाम' ही है।

'विमत्सरः'—कर्मयोगी सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ अपनी एकता मानता है—'सर्वधृतात्मभूतात्मा'(गीता ५ 1७) । इसलिये उसका किसी भी प्राणीसे किशिन्मात्र भी ईर्ष्यांका भाव नहीं रहता ।

'विमत्सरः'पद अलगसे देनेका भाव यह है कि अपने में किसी प्राणीके प्रति किञ्चिनमात्र भी ईर्ष्यांका भाव न आ जाय, इस विषयमें कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है । कारण कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं; अतः यदि उसमें किञ्चिन्मात्र भी ईर्घ्यांका भाव होगा, तो उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ दूसरोंके हितके लिये नहीं हो सकेंगी।

ईर्ष्या-दोष बहुत सूक्ष्म है । दो दूकानदार है और आपसमें मित्रता रखते हैं । उनमें एककी दूकान दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा चल जाय ,तो दूसरेमें थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जायगो कि उसकी दूकान ज्यादा चल गयी, मेरी कम चली । इस प्रकार ईर्घ्या-दोपके कारण मित्रसे । भी मित्रकी उत्रति नहीं सही जाती । जहाँ आपसमें प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्प्या-दोप आ जाता है; फिर जहाँ वैर, भिन्नता आदि हो, वहाँका तो कहना ही क्या है ? इसलिये साधकको इस दोयसे । बचनेके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये ।

'द्रन्द्रातीतः'---कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख आदि इन्होंसे अतीत होता है. इसलिये उसके अन्तःकरणमें उन द्वन्द्रोंसे होनेवाले राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार नहीं होते ।

द्वन्द्व अनेक प्रकारके हैं; जैसे---भगवान्का सगुण-साकाररूप ठीक है या निर्गुण-निराकाररूप ठीक है, अद्रैत सिद्धान्त ठीक है या द्वैत सिद्धान्त ठीक है. भगवानमें मन लगा या नहीं लगा. एकान्त मिला या नहीं मिला, शान्ति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, इत्यादि । इन सब द्वन्द्रोंके साथ सम्बन्ध न होनेसे ही साधक निर्दृन्द्र होता है। जैसे तराज किसी भी तरफ झक जाय तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधकके अन्त करणमें किसी भी तरफ झकाव हो जाय तो वह द्वन्द्वातीत नहीं कहलाता ।

कर्मयोगी सब प्रकारके द्वन्द्रोंसे अतीत होता है. इसलिये वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है (गीता ५ 13) ।

'सप: सिद्धावसिद्धी च'--किसी कर्तव्य-कर्मका निर्विधरूपसे पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकारके विघा, बाधाके कारण उसका पूर्व न होना असिद्धि है। कर्मका फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है ! सिद्धि और असिद्धिमें राग-देव, हर्ष-शोक आदि विकारोंका न होना ही सिद्धि -असिद्धिमें सम रहना है। दूसरे अध्यायके अडतालीसवें श्लोकमें 'सिन्द्वयसिद्धयोः समो भूत्वा' पटोंमें भी यही भाव आया है।

अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये, और अपने लिये कुछ भी नहीं करना है-ये तीनों बातें ठीक-ठीक अनुभवमें आ जायें. तभी सिद्धि और असिद्धिमें पूर्णतः समता आयेगी ।

'कुत्वापि न निबध्यते'—यहाँ 'कुत्वा अपि' पदोंका तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं वैधता, फिर कर्म न करते हुए वैधनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । यह दोनों अवस्थाओंमें निर्लिप्त रहता है।

जैसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाला

कर्मयोगी कर्मोंसे नहीं वैधता, वैसे ही शास्त्रविहित सम्पूर्ण कर्मोंको करनेवाला कर्मयोगी भी कर्मोंसे नहीं बँधता ।

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म करना. अधिक करना, कम करना अथवा न करना बन्धन या मुक्तिका कारण नहीं है । इनके साथ जो लिप्तता (लगाव) है, वही बन्धनका कारण है और जो निर्लिप्तता है , वही मुक्तिका कारण है । जैसे नाटकमें एक व्यक्ति लक्ष्मणका और दूसरा व्यक्ति मेघनादका खाँग धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने-अपने खॉंगको ठीक-ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं अर्थात् अपनेको वास्तवमें लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते । ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्यका पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है अर्थात् उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता । उसका सम्बन्ध नित्य-निरत्तर र्रहनेवाले स्वरूपके साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृतिके 🛂 हैं।

सम्बन्ध—तीसरे अध्यायके नवें रलोकके पूर्वार्थमें भगवान्ने 'व्यतिरेक रीति' से कहा था कि यज्ञसे अतिरिक्त वर्म मनुष्यको बाँघते हैं । अब तेईसर्वे श्लोकके उत्तरार्धमें उसी बातको 'अन्वय रीति'से कहते हैं ।

#### मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः

समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।। यजायाचरतः

जिसकी आसिक सर्वथा मिट गयी है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूपके ज्ञानमें स्थित है, ऐसे केवल यज्ञके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं।

व्याख्या-[कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्मोके विलीन होनेकी बात गीतापरमें केवल इसी श्लोकमें आयी है, इसलिये यह कर्मयोगका मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्यायका छत्तीसवाँ श्लोक ज्ञानयोगका और अठारहवें अध्यायका छाछठवाँ श्लोक भक्तियोगका मुख्य श्लोक है 1]

'गतसङ्करव'—क्रियाओंका, पदार्थोंका, घटनाओंका, परिस्थितियोंका, व्यक्तियोंका जो सङ्ग है, इनके साथ जो हदयसे लगाव है, वही वास्तवमें बाँधनेवाला अर्थात् जन्म-मरण देनेवाला है (गीता १३ । २१) । स्वार्थभावको छोडकर केवल लोगोंके हितके लिये, लोकसंग्रहार्थ कर्म करते रहनेसे कर्मयोगी क्रियाओं.

साथ नहीं । इसलिये उसकी स्थिति :स्वामाविक ही समतामें रहती है। समतामें स्थित रहनेसे वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बैधता ।

यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो समता स्वतःसिद्ध है । यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि अनुकुल परिस्थितिमें हम जो रहते हैं, प्रतिकृल परिस्थिति आनेपर भी हम वही रहते हैं । यदि हम वही (एव ही) न रहते, तो दो अलग-अलग (अनुकूल औ प्रतिकल) परिस्थितियोंका ज्ञान किसे होता ? इसरे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियोंने होता है अपने स्वरूपमें नहीं । इसलिये परिस्थितियोंके बदलनेप भी स्वरूपसे हम सम (ज्यों-के-त्यों) ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियोंकी ओर ते देखते हैं, पर स्वरूपकी और नहीं देखते। अपने सम खरूपकी ओर न देखनेके कारण ही इम आने-जानेवाली परिस्थितियोंसे मिलंकर सूखी-दु:खी होते

पदार्थी आदिसे असङ्ग हो जाता है अर्थात् उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है।

वास्तवमें मनुष्य स्वरूपसे असङ्ग ही है—'असङ्गी ह्ययं पुरुषः' ( बृहदारण्यकः ४ ।३ ।१५) । किंतु असङ्ग होते हुए भी यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदिसे सम्बन्ध मानक सुखकी इच्छासे उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात् जो मैं चाहता हूँ, वही हो और जो मैं नहीं चाहता, वह नहीं हो-ऐसा भाव जबतक रहता है, तबतक यह सङ्ग बढ़ता ही रहता है। वास्तवमें होता वही है, जो होनेवाला है । जो होनेवाल है उसे चाहें या न चाहें, वह होगा ही; और जी

नहीं होनेवाला है, उसे चाहें या न चाहें, वह नहीं होगा । अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थमें (विना कारण) फँसता है और दुःखंपाता है।

कर्मयोगी संसारसे मिली हुई शरीरादि वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसारकी सेवामें अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है और अपना असङ्ग स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता है।

कर्मयोगीका 'अहम्' भी सेवामें लग जाता है। तात्पर्य यह हैं कि उसके भीतर 'मैं सेवक हैं' यह भाव भी नहीं रहता । यह भाव तो मनुष्यको सेवकपनेके अभिमानसे बाँध देता है । सेवकपनेका अभिमान तभी होता है, जब सेवा-सांमग्रीके साथ अपनापन होता है। सेवाको वस्तु उसीको थी, उसीको दे दी तो सेवा क्या हुई ? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिये सैवक न रहे, केवल सेवा रह जाय । यह भाव रहे कि सेवाके घदलेमें धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है; क्योंकि उसपर हमारा हक ही नहीं लगता । उसे स्वीकार करना तो अनिधकार चेष्टा है। लोग भेरेको सेवक कहें—ऐसा भाव भी न रहे और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी म हो । इस प्रकार संसारकी वस्तुओंको संसारकी सेवामें सर्वथा लगा देनेसे अन्तःकरणमें एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसत्रताका भी भोग न किया जाय तो स्वतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है।

'मुक्तस्य'—जो अपने स्वरूपसे सर्वथा अलग हैं, उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थींसे अपना सम्बन्ध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्तिपूर्वक उनसे अपना सम्बन्ध मान लेनेसे मनुष्य बँध जाता है अर्थात् पराधीन हो जाता है। कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे जब माना हुआ (अवास्तविक) सम्बन्ध मिट जाता है, तत्र कर्मयोगी सर्वथा असङ्ग हो जाता है। असङ्ग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है अर्थात् स्वाधीन हो जाता है।

'ज्ञानावस्थितचेतसः' — जिसकी 'बुद्धिमें स्वरूपका

नित्य-निरत्तर जाग्रत रहता है, 'ज्ञानावस्थितचेतसः' है । खरूप-ज्ञान होते ही उसकी खरूपमें स्थिति हो जाती है, जो वास्तवमें पहलेसे ही थी ।

वास्तवमें ज्ञान संसारका ही होता है । खरूपका ज्ञान नहीं होता: क्योंकि खरूप खतः ज्ञानखरूप है । क्रिया और पदार्थ ही संसार है । क्रिया और पदार्थका विभाग अलग है तथा खरूपका विभाग अलग है अर्थात् क्रिया और पदार्थका स्वरूपके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थकी स्वरूपसे भित्रताका ठीक-ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर खतःसिद्ध असङ्घर्करूपमें स्थितिका अनुभव हो जाता है ।

'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते'—'कर्ममें अकर्म' देखनेका ही एक प्रकार है-- 'यशार्थ कर्म' अर्थात यज्ञके लिये कर्म करना । निःखार्थभावसे केवल दसरोंके हितके लिये कर्म करना 'यज्ञ' है। जो यज्ञके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और जो यज्ञके लिये कर्म नहीं करता अर्थात् अपने लिये कर्म करता है. वह कर्मोंसे बैध है—'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र <del>कर्मककर'</del>(भोता ३ 1९) ।

प्रकृतिका कार्य है-- क्रिया और पदार्थ । इन दोनोमें क्रियाका भी आदि और अन्त होता है तथा पदार्थका भी आदि और अन्त होता है । क्रिया आरम्भ होनेसे पहले भी नहीं थी और समाप्त होनेके बाद भी नहीं रहेगी, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है— ऐसा सिद्ध हुआ । इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होनेसे पहले भी नहीं था और नष्ट होनेके चाद भी नहीं रहेगा. इसलिये बीचमें भी वह नहीं है— यह सिद्ध हुआ: क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो वस्त आदि और अत्तमें नहीं होती, वह मध्य (वर्तमान) में भी नहीं होती\*। परन्त चेतन खरूपका आदि और अन्त नहीं होता, वह सदा अक्रियरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता है। वह चेतन-तत्त्व क्रिया और पदार्थ—दोनोका

<sup>°</sup>आदावने च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । (माण्डक्यकारिका ४ । ३१)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पदार्थ । वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो प्रकृति र

संसार : क्रियारूप ही है \* 1'-कारण - कि पदार्थ एक

क्षण भी स्थिर नहीं रहता; उसमें निरन्तर परिवर्तन

होता रहता है । अतः वास्तवमें पदार्थ परिवर्तनस्य

क्रियाका पुत्र ही है । केवल 'राग'। के कारण पदार्थकी

मुख्यता दोखती है । सम्पूर्ण क्रियाएँ अभावमें जा खं

हैं । अतः संसार अभावरूप ही है । भावरूपसे केवल एक

अक्रियत्तत्त्व ब्रह्म ही है, जिसकी सतासे अभावल्प

संसार भी सत्तावान् प्रतीत हो रहा है। संसारके

अभावरूपताको इस प्रकारसे समझे सकते हैं-

रहती है और अन्तमें नष्ट हो जाती है अथवा मनुय

जन्म लेता है, फिर रहता है और अन्तमें मर जात

है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और

प्रलयका हो क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं

जैसे—यदि मनुष्यकी पूरी आयु 'पचास वर्षकी है, ते

बीस वर्ष बीतनेपर उसकी आय तीस वर्ष ही रह

जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवत

प्रलय-ही-प्रलय (नारा-ही-नारा) है, उत्पत्ति है हैं

नहीं; चैसे— आयुके जितने वर्ष बीत गये, उत्ते वर्ष मनुष्य मर ही गया । इस प्रकार मनुष्य मिर

ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्युमें ज

रहा है। दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदृश्यमें जा रहा है।

प्रलय अभावका हो नाम है, इसलिये अभाव ही शेर

रहा ।-अभावको सत्ता भावरूप ब्रह्मपर ही टिकी हुँ

है। अतः भावरूपसे एक ब्रह्म ही शेप रहा—'सर्व

खल्विदं ग्रह्म' · (छान्दोग्य<sub>ै</sub> ३ । १४ । १); 'वास्<sup>ट्रेवः</sup>

सर्वम्' (गीता.७ । १९) ।-

संसारको तीन अवस्थाएँ देखिती हैं— उती, स्थिति और प्रलय; जैसे— वस्तु उत्पन्न होती है, प्रि

अर्थात् उसकी सम्पूर्णं कर्मोमें ब्रह्मबुद्धि होती है। उसके लिये सम्पूर्णं कर्म ब्रह्मरूप हो बन जाते हैं। ब्रह्मके सिवाय कर्मोका अपना कोई अलग स्वरूप

रहता ही नहीं ।

'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्'— ब्रह्ममें ही कर्म-समाधि होनेसे जिसके सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गये हैं, उसे फलके रूपमें निःसन्देह ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती

उस फलक रूपम निःसन्देह ब्रह्मको ही प्राप्ति होती है । कारण कि उसकी दृष्टिमें ब्रह्मके सिवाय और किसीकी स्वतन्त्र सता रहती ही नहीं ।

इस (चौवीसवें) रलोकको शिष्टजन भोजनके समय बोलते हैं, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन जाय । भोजनरूप कर्ममें ज़हायुद्धि इसे प्रकार की जाती

e— (१) जिससे अपण किया जाता है, वह हाथ भी ब्रह्मरूप है—'सर्वतः पाणिपादं तत्'(गीता

- १३।१३)। (२) भोजनके पदार्थ-भी ब्रह्मरूप
- 'अहमेवाज्यम्'(ग़ीता ९ ।१६) । (३) भोजन करनेवाला भी खटारूप है
- (३) भोजन करनेवाला भी ब्रह्मरूप है-'ममैबांशो जीवलोके' (गीता १५ ।७) ।
- (४) जटगण्नि भी ब्रह्मरूप है— 'अहम् वैश्वानसः' (गीता १५।१४) ।
- (५) भोजन करनारूप क्रिया अर्थात् जठराग्निमें अन्नको आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है—'अहम् हतम्'(गीता ९ । १६) ।
- (६) इस प्रकार भोजन करनेवाले मनुष्योके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है—'यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्' (गीता ४ । ३१) ।

मार्मिक बात

प्राामक वाता | प्रकृतिके कार्य संसारका खरूप है--क्रिया औ

\*

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति ।) २५ ।।

अन्य योगीलोग पगवदर्पणरूप यज्ञका ही अनुप्रान करते हैं और दूसरे योगीलोग ग्रह्मरूप अग्निमें विचाररूप यज्ञके द्वारा ही जीवात्मारूप यज्ञका हवन करते हैं ।

प्रकर्षण करणं (भावे ल्युद्) इति प्रकृतिः । सम्यागीत्या सस्तीति संसारः ।

व्याखा— - 'हैवमेवापरे योगिन: यजं पर्यपामते'— पूर्वश्लोकमें भगवानने सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप यत्त करनेवाले भाधकका वर्णन किया। भगवात 'अपरे' पदसे उससे भिन्न प्रकारके यज करनेवाले साधकोंका 'वर्णन करते हैं।

यहाँ 'योगिन:' पद यजार्थ कर्म कानेवाले निकाम साधकोंके लिये आया है।

सम्पर्ण क्रियाओ तथा पदार्थोको अपना और अपने लिये न मानका उन्हें केवल भगवानका और भगवानके लिये ही मानना 'दैवयज्ञ' अर्थात भगवदर्पणरूप यज्ञ है। भगवान् देवोंके भी देव हैं, इसलिये सब कछ उनके अर्पण कर देनेको ही यहाँ 'दैवयज्ञ' कहा गया है।

किसी भी किया और पटार्थमे किञ्जिनगत्र भी आसक्ति. ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वधा भगवानका मानना ही दैवयज्ञका भलीभाँति अनुप्रान करना है ।

'ब्रह्माग्नावपरे यजं यजेनैवोपजहति'--इस श्लोकके पर्वार्धमे बताये गये दैवयज्ञसे भिन्न दसरे यज्ञका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'अपरे' पट आया है ।

चेतनका जडसे तादात्य होनेके कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं । विवेक-विचारपर्वक जडसे सर्वथा विमख होकर परमात्मामे लीन हो जानेको यहाँ यज्ञ कहा गया है । लीन होनेका तात्पर्य है-- परमात्पतत्त्वसे भित्र अपनी स्वतन्त्र सत्ता किञ्जिनात्र न सवना ।

#### श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निष जहृति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।। २६ ।।

अन्य योगीलोग श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं।

व्याख्या—'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निप जुद्धति'—यहाँ संयमरूप अग्नियोंमें इन्द्रियोंकी आहुति देनेको यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकान्तकालमें श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण—ये पाँचो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों (क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) की ओर बिल्कुल प्रवृत न हों । इन्द्रियाँ संयमरूप ही वन जायै ।

पूरा संयम तभी समझना चाहिये. जब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा अहम्—इन सबमेसे गग-आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाय (गीता २ । ५८-५९, ६८) ।

'शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निष् जुह्नति'—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गृन्ध—ये पाँच विषय हैं। विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोमें हवन करनेसे वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहारकालमें विपयोंका इन्द्रियोंसे संयोग होते रहनेपर भी इन्द्रियोमें कोई विकार उत्पन्न न हो (गीता २ । ६४-६५) । इन्द्रियाँ राग-द्वेयसे रहित हो जायँ । इन्द्रियोंमें राग-द्वेय

उत्पन्न करनेको शक्ति विषयोंमें रहे ही नहीं । इस श्लोकमें कहे गये दोनों प्रकारके यजीमें राग-आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर ही सिद्धि (परमात्मप्राप्ति) होती है । सग-आसक्तिको मिटानेके लिये ही दो प्रकारको प्रक्रियाका यज्ञरूपसे वर्णन किया

गया है-

पहली प्रक्रियामें साधक एकान्तकालमें इन्द्रियोंका संयम करता है । विवेक-विचार, जप-ध्यान आदिसे इन्द्रियोंका संयम होने लगता है । पूरा संयम होनेपर जब रागका अभाव हो जाता है, तब एकान्तकाल और व्यवहारकाल-दोनोमें उसकी समान स्थिति रहती 1 5

दूसरी प्रक्रियामें साधक व्यवहारकालमें राग-द्वेपर्रहत इन्द्रियोंसे व्यवहार करते हुए मन, युद्धि और अहमसे भी राग-द्वेषका अभाव कर देता है। रागका अभाव होनेपर व्यवहारकाल और एकान्तकाल-दोनोंमें उसकी समान स्थिति रहती है।

#### सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च्चाचरे

## आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ।। २७ ।।

अन्य योगीलोग सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रियाओंको और प्राणोकी क्रियाओंको जानरे प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवनं किया करते हैं ।

व्याख्या—'सर्वाणीन्द्रियकर्पाणि प्राणकर्माणि जाता हैं।

चापरे'—इस श्लोकमें समाधिको यज्ञका रूप दिया गया है। कुछ योगीलोग दसों इन्द्रियोंकी क्रियाओंका समाधिमें हवन किया करते हैं । तात्पर्य यह है कि समाधि-अवस्थामे मन-वद्भिसहित सम्पूर्ण इन्द्रियों-(ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों-)की क्रियाएँ रुक जाती हैं । इन्द्रियाँ सर्वथा निश्चल और शान्त हो जाती हैं ।

समाधिरूप यज्ञमें प्राणोकी क्रियाओंका भी हवन हो जाता है अर्थात् समाधिकालमें प्राणोंकी क्रियाएँ भी रुक जाती हैं। समाधिमें प्राणोंकी गति रोकनेके दो प्रकार हैं---

एक तो हठयोगकी समाधि होती है, जिसमें प्राणोंको रोकनेके लिये कुम्भक किया जाता है। कम्मकका अभ्यास बढते-बढते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटोंतक. दिनोंतक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायामसे आयु बढ़ती है; जैसे—वर्षा होनेपर जल बहने लगता है तो जलके साथ-साथ बाल भी आ जाती है, उस बालुमें मेढक दब जाता है। वर्षा चीतनेपर जब बालू सुख जाती है, तब मेढक उस बालमे ही चुपचाप सूखे हुएकी तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं । पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षांका जल ऊपर गिरनेपर मेढकमें पुनः प्राणींका संचार हो जाता है और वह टरनि लग

दसरे प्रकारमें मनको एकाम किया जाता

मन सर्वथा एकाम होनेपर प्राणीकी गति अपने-: रुक जाती है।

'ज्ञानदीपिते'—समाधि और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये बाहरसे दोने समान अवस्था दिखायी देती है'। यहाँ 'ज्ञानदीपि पदसे समाधि और निदाम परस्पर भिन्नता सिद्ध गयी है। तात्पर्य यह कि बाहरसे समान दिख देनेपर भी समाधिकालमें 'एकं 'सच्चिदानन्द परमा ही सर्वत्र परिपूर्ण है' ऐसा ज्ञान प्रकाशित (जाप्रत रहता है और निदाकालमें वृतियाँ अविद्यामें लीन जाती हैं । समाधिकालमें प्राणींकी गति रुक जाती और निदाकालमें प्राणोंकी गति चलती रहती है इसलिये निद्रा आनेसे समाधि नहीं लगती ।

'आत्पसंयमयोगाग्नौ जुद्धति'—वित्तवृत्तिनिरोधह अर्थात समाधिरूप यज्ञ करनेवाले योगीलोग इदि तथा प्राणींकी क्रियाओंका समाधियोगरूप अग्निमें हव किया करते हैं अर्थात् मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण इंद्रि और प्राणोंकी क्रियाओंको रोककर समाधिमें स्थित है जाते हैं । समाधिकालमें सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और प्रा अपनी चञ्चलता खो देते हैं। एक सच्चिदानद्य परमात्माका ज्ञान ही जामत रहता है'।

#### द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

#### योगयज्ञास्तथापरे ।

संशितव्रताः ।। २८ ।। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः

दूसरे कितने ही प्रशंसनीय व्रत करनेवाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य-संग्वन्धी या करनेवाले हैं, और कितने ही तपीयज्ञ करनेवाले है, और दूसरे कितने ही योगया

करनेवाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले है ।

व्याख्या—'यतयः संशितव्रताः'— अहिंसा, सत्य, (भोग-बुद्धिसे संग्रहका अभाव )—ये पाँव 'यन' अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिष्ठ 🐉 , जिन्हें 'महावत के नामसे कहा गया है । शास्त्री

अहिंसासत्यास्तेयत्रहाचर्यापरित्रहा यमाः ।। (योगदर्शन २ । ३०)

इन महावरोंकी बहुत प्रशंसा, महिमा है । इन व्रतोंका थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या सार यही है कि मनुष्य संसारसे विमुख हो जाय । है, जो शीघ सिद्धि देनेवाली होती है । इन व्रतोंका पालन करनेवाले साधकोंके लिये यहाँ श्लोकमें आये चारों यज्ञोंमें जो-जो पालनीय व्रत वही कूड़ा-करकट खेतमे पड़ जाय, तो खेतीके लिये अर्थात् नियम हैं, उनपर दृढ़ रहकर उनका पालन खादरूपसे बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार करनेवाले भी सब 'संशितव्रताः' हैं । अपने-अपने यज्ञके अनुष्ठानमें प्रयत्नशील होनेके कारण उन्हें 'यतयः' कहा गया है।

'संशितव्रताः' पदके साथ ('द्रव्ययज्ञाः,''तपोय-ज्ञाः,' 'योगयज्ञाः'और'ज्ञानयज्ञाः' की तरह ) 'यजाः' पद नहीं दिया जानेके कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है।

'द्रव्ययज्ञाः'--मात्र संसारके हितके उद्देश्यसे कुआँ, तालाव, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगोंको अन्न, जल, वस्न, औपध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब 'द्रव्ययज्ञ' है । द्रव्य (तीनों शरीरीसहित सम्पूर्ण पदार्थी) को अपना और अपने लिये न मानकर निःस्वार्थभावसे उन्होंका मानकर उनकी सेवामें लगानेसे द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है।

शरीरादि जितनी वस्तुएँ हमारे पास हैं, उन्होंसे यज्ञ हो सकता है, अधिककी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य वालकसे उतनी ही आशा रखता है, जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान् तथा संसार हमसे हमारी क्षमतासे अधिककी आशा कैसे रखेंगे ?

'तपोयज्ञाः' —अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) के पालन-में जो-जो प्रतिकृलताएँ, कठिनाइयाँ आयें, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना 'तपोयज्ञ' है। लोकहितार्थ एकादशो आदिका व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी 'तपोयज्ञ' अर्थात् तपस्यारूप यज्ञ हैं। परनु प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आनेपर भी प्रसन्नतापर्वक साधक अपने कर्तव्यका पालन करता रहे— अपने कर्तव्यसे

गाँवभर की गन्दगी, कुड़ा-करकट बाहर एक 'संशितब्रताः' पद आया है। इसके सिवाय इस जगह इकट्ठा हो जाय, तो वह बुरा लगता है; परन्तु प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कुड़े-करकटकी तरह फेंक देते हैं अर्थात् उसे महत्व नहीं देते; परनु वही प्रतिकुलता अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये बढिया सामग्री है। इसलिये प्रतिकल-से-प्रतिकल परिस्थितिको सहर्प सहनेके समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगोंमे आसक्ति रहनेसे अनुकुलता अच्छी और प्रतिकुलता चुरी लगती है । इसी कारण प्रतिकुलताका महत्त्व समझमे नहीं आता ।

'योगयज्ञास्तथापरे' --- यहाँ योग नाम अन्तःकरणकी समताका है । समताका अर्थ है-कार्यकी पूर्ति और अपूर्तिमे, फलको प्राप्ति और अप्राप्तिमें, अनुकल और प्रतिकृत परिस्थितिमें, निन्दा और स्तुतिमे, आदर और निरादरमें सम रहना अर्थात् अन्तःकरणमे हलचल, राग-द्वेप, हर्प-शोक, सुख-दु:ख का न होना । इस तरह सम रहना हो, 'योगयज्ञ' है।

'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः' — केवल लोकहितके लिये गीता, रामायण, भागवत आदिका तथा वेद, उपनिपद आदिका यथाधिकार मनन-विचारपूर्वक पठन-पाठन करना. अपनी वृत्तियोंका तथा जीवनका अध्ययन करना आदि सब स्वाध्यायरूप 'ज्ञानयज्ञ' है।

गीताके अन्तमें भगवानने कहा है कि जी इस गोताशास्त्रका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पजित होऊँगा—ऐसा मेरा मत है(१८ १७०) । तात्पर्य यह है कि गीताका खाध्याय 'ज्ञानयज्ञ' है । गीताके भावींमें गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावोंकी समझनेको चेष्टा करना आदि सब स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ है।

जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती स्द्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २९ ।।

यज्ञ विदो यज्ञक्षपितकल्पवाः

#### अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्नति ।

यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्पषाः ।। ३० ।।

दूसरे कितने ही प्राणायामके परायण हुए योगीलोग अपानमें प्राणका पूरक करने प्राण और अपानकी गति रोककर फिर प्राणमें अपानका हवन करते हैं; तथा अ कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणोंका प्राणोंमें हवन किया करते हैं । ये सर साधक यज्ञोंद्वारा पापोका नाश करनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं।

व्याख्या--'अपाने जुह्नति . . . . प्राणायाम- चन्द्रनाड़ीसे रेचक करते हैं । इस तरह बार-परायणाः'\* — प्राणका स्थान हृदय (ऊपर) तथा पूरक-कुम्पक-रेचक करना प्राणायामरूप यह है अपानका स्थान गुदा (नीचे) हैं । श्वासको बाहर परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्वक प्राणायम निकालते समय वायुको गति ऊपरको और तथा परायण होनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वासको भीतर ले जाते समय वायुकी गति नीचेकी 'अपरे नियताहारा: प्राणान् प्राणे ओर होती है। इसलिये श्वासको बाहर निकालना जुद्धति'—नियमित आहार-विहार करनेवाले साधक 'प्राण' का कार्य और श्वासको भीतर ले जाना 'अपान' प्राणोंका प्राणोंमं हवन कर सकते है। अधिक <sup>व</sup> का कार्य है । योगीलोग पहले बाहरकी वायुको बायीं यहत कम भोजन करनेवाला अथवा विल्कुल भीर नासिका (चन्द्रनाड़ी-)के द्वारा भीतर ले जाते हैं। न करनेवाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता (गीन वह वाय हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नामिसे ६ । १६-१७) । होती हुई स्वामाविक ही अपानमें लीन हो जाती है । इसको 'पूरक' कहते हैं । फिर वे प्राणवायु और प्राणीका प्राणीमें हवन करनेका तारार्य है—

अपानवायु-- दोनोंकी गति रोक देते हैं । न तो श्वास प्राणका प्राणमें और अपानका अपानमें हवन करने बाहर जाता है और न श्वास भोतर ही आता है। अर्थात् प्राण और अपानको अपने-अपने स्थानींपर रेग हैं। देना । न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीत 'कम्पक' कहते इसके बाद वे भीतरकी वायुको दायीं लेना । इसे 'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम' भी कहते हैं । इस मासिका-(सूर्यनाड़ी-) के द्वारा वाहर निकालते हैं। प्राणायामसे स्वामाविक ही वृत्तियाँ शान होती हैं और वह वायु स्वामाविक ही प्राणवायुको तथा उसके पीछे-पीछे पापोका नाश हो जाता है। केवल परमालग्राविक अपानवायुको साथ लेकर बाहर निकलती हैं। यही उद्देश्य रखकर प्राणायाम करनेसे अन्तःकरण नि<sup>र्मत</sup> प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करना है। इसको हो जाता है और परमात्मप्राप्ति हो जाती है। रैचक' कहते हैं। चार भगवत्रामसे पूरक, सोलह , 'सर्वेऽप्येते भगवज्ञामसे कुम्मक और आठ भगवज्ञामसे रेचक —चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोकके पूर्वार्धतक जिन किया जाता है ।

यज्ञींका वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान करने<sup>वाले</sup> इस प्रकार योगीलोग पहले चन्द्रनाईसे पूरक, साधकोके लिये यहाँ 'सर्वेडच्येते'पद आया है। उन फिर कुम्पक और फिर सूर्यनाड़ीसे रेचक करते हैं । यज्ञोका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट इसके बाद सूर्यनाड़ीसे पूरक, फिर कुम्भक और फिर हो जाते हैं और अविनाशी परमात्माको प्राप्त हो जाती हैं

<sup>\*</sup>इस (उन्तांसवें) श्लोकमें 'अपरे' कर्ता और 'जुड़ति' क्रिया एक हो आयी है; अतः यहैं पूरक, कुम्पक और रेचकपूर्वक किया जानेवाला एक ही प्राणायामरूप यज्ञ लिया गया है। † हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले । (योगचूडामण्युपनिषद् २३)

<sup>🖇</sup> गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च 🕕 .

वास्तवमें सम्पर्ण यज्ञ केवल कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद

करनेके लिये ही हैं--ऐसा जाननेवाले ही 'यज्ञवित्' अर्थात् यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले हैं। कमेंसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माका अनुभव हो जाता है । जो लोग अविनाशी परमात्माका अनुभव करनैके लिये यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक (स्वर्गीद) के विनाशी भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही यज करते हैं, वे यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थोंकी कामना ही बन्धनका कारण है-'गतागतं कामकामा लभन्ते'(गीता ९ । २१) । अतः मनमे कामना-वासना रखकर परिश्रमपूर्वक बड़े-बड़े यज्ञ करनेपर भी जन्म-मरणका बन्धन बना रहता है--

मिटी न मनकी वासना, नौ तत भये न नास तुलसी केते पच मुये, दे दे तन को प्रास ।।

#### .विशेष बात

यज्ञ करते समय अग्निमें आहति दी जाती है। आहुति दी जानेवाली चस्तुओंके रूप पहले अलग-अलग होते हैं; परना आग्नमें आहति देनेके बाद उनके रूप अलग-अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएँ अग्निरूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मप्राप्तिके लिये जिन साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देनेका तात्पर्य यही है कि आहुति दी जानेवाली वस्तुओंकी अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाय । जबतक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तवतक बास्तवमें उनकी आहति दी ही नहीं गयी अर्थात् यज्ञका अनुष्ठान हुआ ही नहीं ।

इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकसे भगवान् कमेंकि तत्व (कर्ममें अकर्म) का वर्णन कर रहे हैं । कर्मोंका तत्व है—कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बँधना। कमोंसे न बैंधनेका ही एक साधन है---यज्ञ । जैसे अग्निमें डालनेपर सब वस्त्एँ स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोकहितके लिये किये जानेवाले सब कर्म प्रविलीयते'(गीता:४ १२३) ।

निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थ किये गये साधारण-से-साधारण कर्म भी परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हो जाते हैं। परन्तु सकामभावपूर्वक किये गये बड़े-से-बड़े कमोंसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीकी कामना ही बाँधनेवाली है । पदार्थ और क्रियारूप संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण मनुष्यमात्रमें पदार्थ पाने और कर्म करनेका राग रहता है कि मुझे कुछ-न-कुछ मिलता रहे और मैं कुछ-न-कुछ करता रहें । इसीको 'पानेको कामना' तथा 'करनेका वेग' कहते हैं।

मनष्यमं जो पानेको कामना रहती है, वह वास्तवमें अपने अंशी परमात्माको ही पानेकी भुख है: परन्त परमात्मासे विमुख और संसारके सम्मुख होनेके कारण मन्ष्य इस भुखको सांसारिक पदार्थीसे ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। अविनाशीकी भुख विनाशी पदार्थीसे मिट ही कैसे सकती है? परन्तु जबतक संसारकी सम्मखता रहती है, तबतक पानेकी कामना बनी रहती है । जबतक मनप्यमें पानेकी कामना रहती है, तबतक उसमें करनेका वेग बना रहता है । इस प्रकार जबतक पानेको कामना और करनेका वेग बना हुआ है अर्थात् पटार्थ और क्रियासे सम्बन्ध बना हुआ है, तबतक जन्म-मरण नहीं छूटता । इससे छूटनेका उपाय है-कुछ भी पानेकी कामना न रखकर केवल दूसरीके हितके लिये कर्म करना । इसीको लोकसंग्रह, यजार्थ कर्म. लोकहितार्थ कर्म आदि नामोंसे कहा गया है।

केवल दसरेंके हितके लिये कर्म करनेसे संसारमे सम्बन्ध छट जाता है और असङ्गता आ जाती है। अगर केवल भगवानुके लिये कर्म किये जायँ, तो संसारसे सम्बन्ध छूटकर असङ्गता तो आ ही जाती है, इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती स्वाहा हो जाते हैं— 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं है कि भगवान्का 'प्रेम' प्राप्त हो जाता है!

सन्यम-चौर्वासवे श्लोकसे तीसवें श्लोकके पूर्वार्धतक भगवान्ने कुल बारह प्रकारके यहाँका वर्णन किया और र्गसर्वे स्लोकके उत्तरार्धमें यज्ञ करनेवाले साधकोंकी प्रशंसा की । अब भगवान् आगेके स्लोकमें यज्ञ करनेसे होने<mark>वाले</mark> लाम और न करनेसे होनेवाली हानि बताते हैं।

#### यान्ति ब्रह्म यज्ञशिष्टामृतभूजो सनातनम् ।

#### नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसंत्तम ।। ३१ ।।

हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवाले सनात परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं । यज्ञ न करनेवाले मनुष्यके लिये यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ?

व्याख्या—'यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति द्रह्य सनातनम्'--यज्ञ करनेसे अर्थात् निष्कामभावपूर्वक दूसरोंको सुख पहुँचानेसे समताका अनुभव हो जाना ही 'यज्ञशिष्ट अमृत'का अनुभव करना है। अमृत अर्थात् अमरताका अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं (गीता ३ । १३) ।

खरूपसे मनुष्य अमर है । मरनेवाली वस्तुओंके सङ्गसे ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है। इन वस्तुओंको संसारके हितमें लगानेसे जब मनुष्य असङ्ग हो जाता है, तब उसे स्वतःसिद्ध अमरताका अनुभव हो जाता है।

कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाय, तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरीके हितके लिये किया जानेवाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिये किया जाता है, वह कर्तव्य नहीं होता. प्रत्युत कर्ममात्र होता है, जिससे मनुष्य वधता है । इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता है, लेना केवल निर्वाहमात्रके लिये होता है (गीता ४ । २१ ) । शरीर करनेके लिये समर्थ रहे-इस दृष्टिसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये वस्तुओंका उपयोग करना भी यज्ञके अन्तर्गत है । मनुष्य-शरीर यज्ञके लिये ही है । उसे मान-बड़ाई, सुख-आराम आदिमें लगाना बन्धनकारक है । केवल यज्ञके लिये कर्म करनेसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) सुखदायक हो जाता है और परलोक भी।

सम्बन्ध-इसी अध्यायके सोलहर्वे श्लोकमें भगवान्ने कर्मीक तत्त्व वतानेकी प्रतिहा की थी। उसका विहारहे वर्णन करके अब भगवान् उसका उपसंहार करते हैं।

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३२ ।। इस प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। टर्न सय यज्ञोंको तू कर्मजन्य जान । इस प्रकार जानकर यज्ञ करनेसे तू (कर्मबन्धनसे) मुर्ज हो जायगा ।

हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। लोकोऽस्ययज्ञस्य . कुतोऽन्यः 'नायं कुरुसत्तम'—जैसे तीसरे अध्यायके आठवें श्लोको भगवान्ने कहा कि कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि या

फिर परलोकका तो कहना ही क्या है। केवत स्वार्थभावसे (अपने लिये) कर्म करनेसे इस लेकरें संघर्ष उत्पन्न हो जायगा और सुख-शान्ति भंग है

न करनेसे तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं खेगा,

जायगी, तथा परलोकमें कल्याण भी नहीं होगा ! अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे घरमें भी भेर और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घरमें कोई खार्थी, पेटू व्यक्ति हो, तो घरवालींनी

उसका रहना सुहाता नहीं । स्वार्थत्यागपूर्वक अपने कर्तव्यसे सबको सुख पहुँचाना घरमें अथवा संसार्गे रहनेकी विद्या है। अपने कर्तव्यका पालन करेने

दूसरोंको भी कर्तव्य-पालनको प्ररणा मिलती है। इससे घरमें एकता और शान्ति स्वामाविक आ जाती है। परन्तु अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे इस लोकर्ने सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन

लोकोंकी तो बात ही क्या है! इसके विपर्रात अपने

कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे यह लोक भी

व्याख्या—'एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे'—चौवीसवेंसे तीसवें श्लोकतक जिन बारह यशोंका वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकारके यजोंका चेटकी वाणीमें विस्तारसे वर्णन किया गया है।कारण कि साधकोंकी प्रकृतिके अनुसार उनकी निष्ठाएँ भी अलग-अलग होती हैं और तदनसार उनके साधन भी अलग-अलग होते हैं।

वेदोंमें सकाम अनुष्ठानोंका भी विस्तारसे वर्णन किया गया है। परनु उन सबसे नाशवान् फलकी ही प्राप्त होती है, अविनाशीको नहीं । इसलिये वेदोंमें वर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकको जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म-मरणके वन्धनमें पडे रहते हैं (गीता ९ । २१ ) । परन्तु यहाँ उन सकाम अनुप्रानोको बात नहीं कही गयो है । यहाँ निष्कामकर्मरूप उन यज्ञोंकी बात कही गयी है, जिनके अनुष्ठानसे परमात्माको प्राप्ति होती है-'यान्ति ब्रह्म सनातनम्' (गीता४।३१)।

वेदोंमें केवल खर्गप्राप्तिके साधनरूप सकाम अनुष्ठानोंका ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है । उनमें परमात्मप्राप्तिके साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानोंका भी वर्णन हुआ है । उपर्युक्त पदीमें उन्होंका लक्ष्य है ।

तीसरे अध्यायक चौदहवें-पंद्रहवें श्लोकोमे कहा गया है कि यज्ञ वेदसे उत्पत्र हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञोंमें नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) हैं । यज्ञोमें परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उन यज्ञीका अनुष्ठान केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये ।

'कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्'—चीबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक जिन बारह यज्ञोंका वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदोंमें जिन यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उन सब यज्ञोंके लिये यहाँ 'तान् सर्वान्' पद आये हैं ।

''कर्मजान् विद्धि' पदीका तात्पर्य है कि वे संव-के-संव यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात् कर्मोसे होनेवाले हैं। सर्रारसे जो क्रियाएँ होती हैं, वाणीसे जो कथन होता है और मनसे जो संकल्प होते हैं, वे सभी

कर्म कहलाते हैं-- 'शरीरवाह्यनोभियंत्कर्म प्रार्भते नरः' (गीता १८ । १५) ।

अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्धरूप कर्तव्यकर्मको पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं । इसलिये 'कर्मजान् विद्धि' पदोंसे भगवान् अर्जुनके प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्धरूप कर्तव्यकर्मका त्याग करके अपने कल्पाणके लिये त जो साधन करेगा, वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तवमें कल्याण कर्मसे नहीं होता, प्रत्युत कर्मोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे होता है । इसलिये यदि तु युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको भी निर्तिपा रहकर करेगा. तो उससे भी तेरा कल्याण हो जायगा; क्योंकि मनुष्यको कर्म नहीं बॉधते, प्रत्युत (कर्मको और उसके फलको) आसिक ही बाँधती है (गीता६।४)। युद्ध तो तेरा सहज कर्म (खधर्म) है, इसलिये उसे करना तेरे लिये सुगम भी है।

'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसं'-भगवान्तं इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें बताया कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते—इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, वह भी कर्मोसे नहीं वैधता । तात्पर्यं यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहनेकी विद्या (--कर्मफलमें स्पृहा न रखना) को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । फिर पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्ते इसी बातको 'एवं ज्ञात्वा' पदाँसे कहा । वहाँ भी यही भाव है कि मुमक्ष पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आये हैं। सोलहवें श्लोकमें कर्मोंसे निर्लिप्त रहनेके इसी तत्त्वको विस्तारसे कहनेके लिये धगवान्ने प्रतिज्ञा की और 'यन्तात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्' पदोंसे उसे जाननेका फल मुक्त होना बताया । अब इस श्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे' पदौसे हो उस विषयका उपसंहार करते हैं । तात्पर्य यह है कि फलको इच्छाका त्याग करके केयल लोकहितार्थ कर्म करनेसे मनुष्य कर्म-चन्पनसे मुक्त हो जाता है।

संसारमें असंख्य क्रियाएँ होती रहती हैं; परमु

जिन क्रियाओंसे मनुष्य अपना सम्बन्ध,

उन्होंसे वह बैंधता है। संसारमें कहीं भी कोई क्रिया उस क्रियासे बैंध जाता है। जब शरीर या क्रिया (घटना) हो, जब मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ होनेवाली किसी भी क्रियासे मनुष्यका सम्बन्ध न लेता है-उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह रहता, तब वह कर्म-जन्मनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध---यज्ञोंका वर्णन सुनकर ऐसी विज्ञासा होती है कि उन यज्ञोंपेंसे कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है ? इसका ....' भगवान् आगेके श्लोकमे करते हैं।

#### श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्ज्ञानयज्ञः

#### परंतप ।

#### सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।।

हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । सम्पूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान-(तत्त्वज्ञान-) में समाप्त हो जाते हैं।

व्याख्या--'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्जानयज्ञः परंतप'--जिन यज्ञोंमें द्रव्यों (पदार्थों) तथा कर्मीकी आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ 'द्रव्यमय' होते हैं। 'द्रव्य' शब्दके साथ 'मय' प्रत्यय प्रवस्ताके अर्थमें है । जैसे मिट्टीकी प्रधानतावाला पात्र 'मृन्मय' कहलाता है, ऐसे ही द्रव्यकी प्रधानतावाला यज 'द्रव्यमय' कहलाता है । ऐसे द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है; क्योंकि ज्ञानयज्ञमें द्रव्य और कर्मकी आवश्यकता नहीं होती ।

सभी यज्ञोंको भगवान्ने कर्मजन्य कहा है (४ । ३२ ) । यहाँ भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्म ज्ञानयज्ञमें परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात् ज्ञानयज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारजन्य है । अतः यहाँ जिस ज्ञानयज्ञकी बात आयी है, वह पूर्ववर्णित बारह यज्ञीके अन्तर्गत आये ज्ञानयज्ञ (४ । २८ ) का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगेके (चौतीसवे) श्लोकमें वर्णित ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रक्रियाका वाचक है । पूर्ववर्णित चारह यज्ञोका वाचक यहाँ 'द्रव्यमय यज्ञ' है । द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ किया जाता है।

अगर सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञानयज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परन्तु इसमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है।

कर्माखिलं पार्ध ज्ञाने 'ਸ਼ਰੰ परिसमाप्यते'—'सर्वम्' और 'अखिलम्'— दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ 'सम्पूर्ण' होता

है । इसलिये यहाँ 'सर्वम् कर्म'- का अर्ध सन्दर् कर्म (मात्र कर्म) और 'अखिलम्' का अर्थ सनु द्रव्य (मात्र पदार्थ) लेना ही ठीक मालुम देता है । जबतक मनुष्य अपने लिये कर्म करता है, तवार उसका सम्बन्ध क्रियाओं और पदार्थीसे बना है। जवतक क्रियाओं और पदार्थीसे सम्बन्ध ५० है, तभीतक अन्तःकरणमे अशुद्धि रहती है, इसलिरे अपने लिये कर्म न करनेसे ही अन्त.करण शुद्ध होता है। अत्तःकरणमे तीन दोप रहते हैं—मल (संचि पाप), विक्षेप (चितकी चञ्चलता) और आवर

(अज्ञान) । अपने लिये कोई भी कर्म न करोने अर्थात् संसारमात्रको सेवाके लिये हो कर्म करोते जव साधकके अन्त-करणमें स्थित मेल औ विक्षेप—दोनों दोप मिट जाते हैं. तब वह शानप्राति द्वारा आवरण-दोपको मिटानेके लिये कर्मीका स्वरूपने त्याग करके गुरुके पास जाता है। उस समय ध कर्मों और पदार्थीसे कैंचा उठ जाता है अर्थात् की और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक विवय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही सम्पूर्ण कर्ने

ज्ञानप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया शास्त्रोमें ज्ञानप्राप्तिके आठ अत्तरह साधन कर गये हैं—(१) विवेक, (२) वैराग्य, (३) शनः यट्सम्पति (राभ, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा <sup>औ</sup> समाधान), (४) मुमुस्तुता, (५) श्रवण, (६) मन (७) निदिध्यासन 'और (८) तत्वपदार्थसंशोधन <sup>(</sup>

और पदार्थीका तत्त्वज्ञानमें समाप्त होना है।

इनमें पहला साधन विवेक है । सत् और असतको अलग-अलग 'जानना 'विवेक' कहलाता सत-असतको अलग-अलग जानकर असतका त्याग करना अथवा संसारसे विमुख होना 'वैराग्य' है। इसके बाद शमादि पट्सम्पत्ति आती है। मनको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटाना 'शम' है । इन्द्रियोंको विषयोसे हटाना 'दम' है । ईश्वर, शास्त्र आदिपर पुज्यभावपूर्वक प्रत्यक्षसे भी अधिक विश्वास करना 'श्रदा' है। वतियोका संसारको ओरसे हट जाना 'उपरित' है। सरदी-गरमी आदि इन्द्रांको सहना, उनकी उपेक्षा करना 'तितिक्षा' है। अन्तःकरणमें शङाओंका न रहना 'समाधान' है । इसके बाद चौथा साधन है-ममुक्षता । संसारसे छूटनेकी इच्छा 'ममुक्षता' है।

मुमुक्षुता जाप्रत् होनेके बाद साधक पदार्थों और कर्मीका स्वरूपसे त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मिय गुरुके पास जाता है । गुरुके पास निवास करते हए शास्त्रोंको सनकर तात्पर्यका निर्णय करना तथा उसे धारण करना 'श्रवण' है । श्रवणसे प्रमाणगत संशय दूर होता है । परमात्मवत्त्वका युक्ति-प्रयक्तियोंसे चिन्तन करना 'मनन' है । मननसे प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसारकी सत्ताको मानना और परमात्मतत्त्वको मनाको न मानना 'विपरीत भावना' कहलाती है। विपरीत भावनाको हटाना 'निदिध्यासन' है । प्राकत पदार्थमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और केवल एक विन्मयतत्त्व शेप रह जाय-यह 'तत्त्वंपदार्थसशोधन' है। इसे ही तत्त्व-साक्षात्कार कहते हैं\*।

विचारपर्वक देखा जाय तो इन सब साधनोंका तात्पर्य है-असाधन अर्थात् असत्के सम्बन्धका त्याग । त्याज्य वस्तु अपने लिये नहीं होती, पर त्यागका परिणाम (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने लिये होता है।

सम्बर्थ-अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं; अतः कल्याणप्राप्तिके विभिन्न साधनोका यज्ञरूपसे वर्णन करके अव भगवान् ज्ञानयज्ञके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करते हैं ।

# तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४ ।।

उस-(तत्त्वज्ञान-)को (तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषोके पास जाकर) समझ । उनको साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे तत्त्वदशीं ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे ।

व्याख्या—'तद्विद्धि'—अर्जुनने पहले कहा था कियुद्धमें खजनोंको मारकर मैं हित नहीं देखता (गीता १ (३१); इन आततायियोंको मारनेसे तो पाप ही लगेगा (गीता १ । ३६ ) । युद्ध करनेकी अपेक्षा मै भिक्षा मांगकर जीवन-निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ (गीता २।५)। इस तरह अर्जुन युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं; परनु भगवान्के मतानुसार ज्ञानप्राप्तिके लिये कर्मोका त्याग करना आवश्यक नहीं है (गीता ३ । २०; ४ । १५) । इसीलिये यहाँ भगवान् अर्जुनसं मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मीका खरूपसे त्याग करके ज्ञान

प्राप्त करनेको ही श्रेष्ठ मानता है, तो त किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुपके पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञानको प्राप्त कर: मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दुँगा ।

वास्तवमें यहाँ भगवानुका अभिप्राय अर्जुनको ज्ञानी महापुरुपके पास भेजनेका नहीं, प्रत्युत उन्हें चेतानेका प्रतीत होता है । जैसे कोई महापुरुष किसीको उसके कल्याणको बात कह रहा है, पर श्रदाको कमीके कारण सननेवालेको वह बात नहीं जैवती. तो वह महापरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महाप्रपंके पास जाकर अपने कल्याणका उपाय पूछ; ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर

<sup>&</sup>quot; जो सांसारिक भोग और संप्रहमें लगे हुए हैं.ऐसे मनुष्योंके द्वारा 'अवण' होता है शास्त्रोंका, 'मनन' होना है विषयोका, 'निदिध्यासन' होता है रुपयोंका, और 'साक्षात्कार' होता है दुःखोका !

तुझे मेरी बात नहीं जैचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुषके पास जाकर प्रचलित प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त कर । ज्ञान प्राप्त करनेको प्रचलित प्रणाली है--कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करके, जिज्ञासापूर्वक श्रीत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना ।\*

आगे चलकर भगवानने अडतीसवें रलोकमें कहा है कि यही तत्त्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य-कर्म करते-करते (कर्मयोग सिद्ध होते ही) दूसरे किसी साधनके बिना स्वयं अपने -आपमें प्राप्त हो जायगा । उसके लिये किसी दूसरेके पास जानेकी जरूरत नहीं है।

'प्रणिपातेन'-- ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुके पास जाकर उन्हें साप्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम करे । तात्पर्य यह कि गुरुके पास नीच पुरुपको तरह रहे—'नीचवत सेवेत सदगुरुष', जिससे अपने शरीरसे गुरुका कभी निरादर, तिरस्कार न हो जाय । नम्रता, सरलता और जिज्ञासुभावसे उनके पास रहे और उनकी सेवा करे । अपने-आपको उनके समर्पित कर दे: उनके अधीन हो जाय । शरीर और वस्तुएँ-दोनों उनके अर्पण कर दे । साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणामसे अपना शरीर और सेवासे अपनी वस्तुएँ उनके अर्पण कर दे।

'सेवया'--शरीर और वस्तुओंसे गुरुकी सेवा करें । जिससे वे प्रसन्न हो, वैसा काम करें । उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने-आपको सर्वथा उनके अधीन कर दे । उनके मनके, संकेतके, आजाके अनुकुल काम करे । यही वास्तविक सेवा है ।

सन्त-महापुरुपको सबसे बड़ी सेवा है-उनके

सिद्धान्तोंके अनुसार अपना जीवन बनाना । करण उन्हें सिद्धान्त जितने प्रिय होते हैं, उतना प्रिय नहीं होता । सिद्धान्तकी रक्षाके लिये वे शरीरतकका सहर्प त्याग कर देते हैं । इसलिये सब सेवक उनके सिद्धान्तोंका दृढतापूर्वक पालन करता है।

'परिप्रश्चेन'--केवल परमात्मतत्त्वको जानेके लि जिज्ञासभावसे सरलता और विनम्रतापर्वक गुरसे प्र करे । अपनी विद्वता दिखानेके लिये अथवा उन परीक्षा करनेके लिये प्रश्न न करे ।

में कौन हूँ ? संसार क्या है ? बन्धन क्या है मोक्ष क्या है ? परमात्मतत्त्वका अनुभव कैसे हो सन है ? मेरे साधनमे क्या-क्या बाधाएँ है ? उन बाधाओं कैसे दूर किया जाय? तत्त्व समझमें क्यों नहीं रहा है ? आदि-आदि प्रश्न केवल अपने योधके लि (जैसे-जैसे जिज्ञासा हो, वैसे-वैसे) करे।

'ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः'--'तत्त्वदर्शिनः' तात्पर्य यह है कि उस महापुरुपको परमात्मतल अनुभव हो गया हो, और 'ज्ञानिनः' पदका तर यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रोंका अच्छी हैं ज्ञान हो । ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुषके प जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

अन्त करणकी शृद्धिके अनुसार ज्ञानक अधिक तीन प्रकारके होते हैं---उत्तम, मध्यम और किनिष्ठ उत्तम अधिकारीको श्रवणमात्रसे तत्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारीको श्रवण , मनन और निद्धियास करनेसे तत्त्वज्ञान होता है । कनिष्ठ अधिकारी तत्त्व समझनेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारकी शङ्काएँ कि

<sup>\*</sup> आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशृद्धमानसः । तत्पूर्वमुपातसायनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलव्यये ।।

<sup>(</sup>अध्यात्मरामायण, उत्तरवे ५ ।७)

<sup>&#</sup>x27;सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आध्रमके लिये शास्त्रोमें वर्णित क्रियाओंका प्रधावन . शम-दम आदि साधनोंसे स<sup>म्यत्र</sup> पालन करके चित्र शुद्ध हो जानेपर उन कियाओंका त्याग क् होकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये . 🛫

करता है। उन शङ्काओंका समाधान करनेके लिये वेदों और शास्त्रोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है: वयंकि वहाँ केवल युक्तियोसे तत्त्वको समझाया नहीं जा सकता । अतः यदि गुरु तत्त्वदर्शी हो, पर जानी न हो, तो वह शिष्यकी तरह-तरहकी शङाओंका समाधान नहीं कर सकेगा । यदि गुरु शास्त्रोंका ज्ञाता हो. पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोम नहीं होंगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय । वह यातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्यको बोध नहीं कर सकता । इसलिये गरुका तत्त्वदर्शी और जानी-दोनों ही होना बहत जरूरी है।

'उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्'—महापुरुपको दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और उनसे ·सरलतापूर्वक: प्रश्न करनेसे वे तुझे तत्वज्ञानका उपदेश देंगे-इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुपको इन सवकी अपेक्षा रहती है । वास्तवमें उन्हें प्रणाम, सेवा आदिको किञ्चिनात्र भी भूख नहीं होती । यह सब कहनेका भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुपके पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुपके अन्तःकरणमें उसके र्प्रात विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधकको बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे. तो ज्ञान मिलनेपर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा ।

'जानम' पद यहाँ तत्त्वज्ञान खरूप-बोधका वाचक है। वास्तवमें ज्ञान खरूपका नहीं होता. प्रत्यत संसारका होता है । संसारका ज्ञान होते ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है।

'उपदेक्ष्यन्ति' पदका यह तात्पर्य है कि महापरुष जानका उपदेश तो देते हैं. पर उससे साधकको बोध हो हो जाय. ऐसा निश्चित नहीं है । आगे उत्तालीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त करता है-'श्रद्धावाँस्लभते ज्ञानम्' । कारण कि श्रद्धा अन्तःकरणकी वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपर्वक भी किये जा सकते हैं। इसलिये यहाँ महाप्रुपके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी ही बात कही गयी है और उत्तालीसवें श्लोकमें श्रद्धावान साधकके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही गयी है ।

सम्बन्ध—तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करके अब भगवान् आगेके तीन (पैतीसर्वे, छतीसर्वे और सैतीसर्वे) श्लोकोंमें तत्वज्ञानका वास्तविक माहास्य बताते हैं।

### ंयञ्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

#### येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।।३५ ।।

जिस-(तत्त्वज्ञान-)का अनुभव करनेके बाद तू फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन ! जिस-(तत्त्वज्ञान-)से तू सम्पूर्ण प्राणियोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और उसके बाद मुझ सिव्वदानन्दघन परमात्मामें देखेगा ।

व्याख्या—'यन्त्रात्वा न पुनर्माहमेवं यास्यसि पाण्डव'—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा कि वे महापुरुष तेरको तत्वज्ञानका उपदेश देगे; परन्तु उपदेश सुननेमात्रसे वास्तविक बोध अर्थात् स्वरूपका यथार्थ अनुभव नहीं होता—'श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्' (गीता २ । २९ ); और वास्तविक योधका वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। कारण कि वास्तविक बोध करण-निरपेक्ष है अर्थात् मन, वाणी आदिसे परे हैं ।

अतः वास्तविक बोध स्वयंके द्वारा ही स्वयंको होता है और यह तब होता है, जब मनुष्य अपने विवेक (जड-चेतनके भेदका ज्ञान) को महत्त्व देता है। विवेकको महत्त्व देनेसे जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोधमें परिणत हो जाता है और जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है । वास्तविक योध होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता ।

HARRANG MARKANANG MANANG M गीताके पहले अध्यायमें अर्जुनका मोह प्रकट होता है कि युद्धमें सभी कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी लोग मर जायँगे तो उन्हें पिण्ड और जल देनेवाला कीन होगा ? पिण्ड और जल न देनेसे वे नरकोंमे गिर जायँगे । जो जीवित रह जायँगे, उन स्त्रियोंका और बच्चोंका निर्वाह और पालन कैसे होगा ? आदि-आदि । तत्त्वज्ञान होनेके बाद ऐसा मोह नहीं रहता । बोध होनेपर जब संसारसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध नहीं रहता. तब पनः भीह होनेका प्रश्न ही नहीं रहता।

'येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि'—तत्त्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ताके अन्तर्गत हो अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । जैसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नकी सृष्टिको अपनेमें ही देखता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञान होनेपर मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों (जगत्)को अपनेमें ही देखता है। छठे अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें आये 'सर्वमृतानि चात्पनि' पदोंसे भी इसी स्थितिका वर्णन किया गया है।

'अथो मयि'--तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी जो प्रवलित प्रक्रिया है, उसीके अनुसार भगवान् कह रहे हैं कि गुरुसे विधिपूर्वक (श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक) त्तत्वज्ञान प्राप्त करनेपर साधक पहले अपने स्वरूपमें सम्पर्ण प्रणियोंको देखता है-यह 'त्यम्' पदका अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूपको तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखता है—यह 'तत्' पदका अनुभव हुआ । इस तरह उसको पहले

'त्वम्' (स्वरूप)का और फिर 'तत्' (परमातः के साथ 'त्वम्' की एकताका अनुभव हो जाता एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म शेप रह जाता है । ऐसी अव द्रष्टा, दुश्य और दर्शन- ये तीनों ही नहीं ह परन्तु लोगोंकी दृष्टिमें उसके अपने कहलाने अन्तःकरणमें जो भाव दोखता है, उसको लेक भगवान् कहते हैं कि वह सबको मेरेमें देखता है ।

स्थूल दृष्टिसे समुद्र और लहरोंमें भिन्नता वी है । लहरें समद्रमें हो उठती और लीन होती : है । परनु सृक्ष्म दृष्टिसे समुद्र और लहरोंकी स सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल-तलकी है। जल-तत्त्वमें न समुद्र है, न लहरें। प्र सम्बन्ध होनेके कारण समुद्र भी सीमित है और भी; परन्तु जल-तत्त्व सीमितं नहीं है । अतः र और लहरोंको न देखकर एक जल-तत्त्वको देखन यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसाररूप समुद्र शरीररूप लहरोंमें भित्रता दीवती है । शरीर संस् ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। पंरनु वास संसार और शरीर-समुदायकी स्वतन्त्र सता नहीं सता केवल परमात्मतत्त्वकी ही है । परमात्मतत्वमें संसार है, न शरीर । प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके क संसार भी सीमित है और शरीर भी । परन्तु परमान्द सीमित नहीं है। अतः संसार और शांग्रेंगे देखकर एक परमात्मतत्त्वको देखना ही यथार्थ है है (गीता १३ । २७ ) ।

### अपि चेदिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।। ३६ ।।

अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञानरूपी नौकांके हैं निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जायगा ।

सर्वेग्यः व्याख्या — 'अपि चेदसि पापेष्यः पापकत्तमः'--पाप करनेवालोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं—(१) 'पापकृत्' अर्थात् पाप करनेवाला, (२) 'पापकृत्तर' अर्थात् दो पापियोंमें एकसे अधिक पाप करनेवाला और (३) 'पापकृतम' अर्थात् सम्पूर्ण पापियोमि सबसे अधिक पाप करनेवाला । यहाँ

'पापकृत्तमः' पदका प्रयोग करके भगवान् कहते कि अग्रर तू सम्पूर्ण पापियोंमें भी अत्यत 🕏 करनेवाला है, तो भी तत्वज्ञानसे त सम्पूर्ण पारे तर सकता है।

भगवान्का यह कथन बहुत आश्वासन देनेजर है। तात्पर्य यह है कि जो पापोंका त्याग वर्ग

. साधनमें लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या हैं! पर जिसने पहले बहत पाप किये हों, उसको भी जिज्ञासा जाग्रत् होनेके बाद अपने उद्धारके विषयमें कभी निराण नहीं होना चाहिये । कारण कि पापी-से-पापी मनुष्य भी यदि' चाहे तो इसी जन्ममें अभी अपना कत्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते. जितने वर्तमानके पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमानमें पाप करना छोड़ दे और निशय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करहैगा और केवल तत्त्वज्ञानको प्राप्त करूँगा, तो उसके

े यटि कहीं सौ वर्षोंसे घना अँधेरा छाया हो और वहाँ दीपक जला दिया जाय. तो उस अधोको दर करके प्रकाश करनेमें टोपकको भी वर्ष नहीं लगते. प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अधेरा मिट जाता है। इसी तरह 'तत्वज्ञान होते ही पहले किये गये सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते है ।

पापोंका नाश होते देरी नहीं लगती ।

'चेत्' (यदि) पद देनेका तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मामे नहीं लगते, परन्त वे परमात्मामें लग नहीं सकते--ऐसी बात नहीं है । किसी महापुरुपके सद्गसे अथवा किसी घटना, परिस्थित, वातावरण आदिके प्रभावसे यदि उनका ऐसा दढ निधय हो जाय कि अव परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभॉति 🛓

#### **यथैधां**सि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्करुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७ ।।

है अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनोंको सर्वधा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको सर्वथा भस्म कर देती है।

व्याख्या—'यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्धस्मसात कुरुतेऽर्जुन'—पीछेके श्लोकमें भगवान्ने ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पाप-समुद्रको तरनेको वात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप-समुद्र तो शेप रहता ही है, फिर उसका क्या होगा ? अतः मगवान् पुनः दूसरा दृष्टान्त देते हुए कहते है कि जैसे प्रम्वलित अस्नि काष्टादि सम्पूर्ण

तर जाते हैं।

नवें अध्यायके तीसवें-इकतीसवें श्लोकोमें भी भगवानने ऐसी ही बात अनन्यभावसे अपना भजन करनेवालेके लिये कही है कि महान दराचारी मनध्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवानका भजन ही करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है।

'सर्व ज्ञानप्तवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि'---प्रकृतिके कार्य शरीर और संसारके सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होनेपर जब इनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं—'मलाभावे कतः शाखा' ?

परमात्माके स्वत.सिद्ध जानके साथ एक होना ही 'ज्ञानप्लव' अर्थात् ज्ञानरूप नौकाका प्राप्त होना है । मनप्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप नौकासे वह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जाता है । यह ज्ञानरूप गौका कभी टुटती-फुटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डबती भी नहीं । यह मनुष्यको पापसमुद्रसे पार करा देती है ।

'ज्ञानयज्ञ' (४ । ३३ ) से ही यह ज्ञानरूप नौका प्राप्त होती है। यह जानयज आरम्भसे ही 'विवेक'को लेकर चलता है और 'तत्वज्ञान'में इसकी पूर्णता हो जाती है । पूर्णता होनेपर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता ।

ईंधनोंको इस प्रकार भरम कर देती है कि उनका किञ्चित्यात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण पापींको इस प्रकार भरम कर देती है कि उनका विश्वित्मात्र भी ओग शेप नहीं गहता। सर्वकर्पाणि भस्पमात्करुते

तथा'-जैमे अगिन काष्ट्रको भएन कर देती है, ऐसे . हो तत्त्वज्ञान-रूपी अस्ति संचित् प्रास्थ्य और क्रियमाण—

तीनों कर्मोंको भस्म कर देती है। जैसे अस्निमें काष्ट्रका अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञानमें सम्पूर्ण कर्मोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान होनेपर कर्मोंसे अथवा संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेट होनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्मतत्त्व ही शेप रहता है।

वास्तवमें मात्र क्रियाएँ प्रकृतिक द्वारा ही होती हैं (गीता १३ । २९) । उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान लेनेसे कर्म होते हैं । नाडियोंमें रक्त-प्रवाह होना. शरीरका वालकसे जवान होना, श्वासोंका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाएँ जिस समष्टि प्रकृतिसे होती है, उसी प्रकृतिसे खाना-पीना, चलना, चैठना. देखना, बोलना आदि क्रियाएँ भी होती हैं। परन्त मनुष्य अज्ञानवंश उन क्रियाओसे अपना सम्बन्ध मान लेता है अर्थात् अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएँ 'कर्म' वनकर मनुष्यको बाँघ देती हैं । इस प्रकार माने हुए सम्बन्धसे ही 🚣

सम्बर्ग—अब भगवान् आगे कहे श्लोकके पूर्वार्थमें तत्त्वज्ञानकी महिमा बताते हुए उत्तरार्थमें कर्मयोगकी कि महता प्रकट करते हैं।

### न हि ज्ञानेन सदुशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।३८ ।।

इस मनुष्यलोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है जिसका योग भलीभाँति सिद्ध हो गया है, वह (कर्मयोगी) उस तत्त्वज्ञानको अव<sup>ह्य ह</sup> भ्वयं अपने-आपमें पा लेता है।

व्याख्या—'न हि जानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते'---यहाँ 'इह' पद मनुष्यलोकका वाचक है; क्योंकि सब-की-सब पवित्रता इस मनुष्यलोकमें ही प्राप्त की जाती है । पवित्रता प्राप्त करनेका अधिकार और अवसर मनुष्यशर्धारमें ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीरमे नहीं है। अलग-अलग लोकोंके अधिकार भी 'मनुप्यलोकसे ही मिलते हैं।

संमारकी स्वतन्त्र सत्ताको माननेसे तथा उससे मुख लेनेकी इच्छामे ही मम्पूर्ण दोष, पाप उत्पन्न होते हैं (गीता ३ .1 ३७ ) । तत्त्वज्ञान होनेपर जब संसारकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती, तव सम्पूर्ण पापींका कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएँ ही होती है। तत्त्वज्ञान होनेपर अनेक जन्मोके मंचितः सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी सं कर्म अज्ञानके आश्रित रहते हैं: अतः ज्ञान होते (आश्रय, आधाररूप अज्ञान न रहनेसे) वे नष्ट जाते हैं । तत्त्वज्ञान होनेपर कर्तृत्वाभिमान नहीं रह अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अ फलजनक नहीं होते । प्रारब्ध कर्मका धटना-व (अनुकुल -प्रतिकुल परिस्थिति) तो जबतक शरीर र है, तबतक रहता है; परनु ज्ञानीपर उसका कोई अ नहीं पडता । कारण कि तत्त्वज्ञान होनेपर भोतृत्व रहता; अतः अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थिति सामने आने वह सुखी-दुःखी नहीं होता । इस प्रकार तन्त्र होनेपर संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण— तीनों कर्म किञ्चिनात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । कमेंसे अर सम्बन्ध न रहनेसे कर्म नहीं रहते, भस रह जाती अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं।

सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता ् जाती है। इसलिये संसारमें ज्ञानके समान <sup>र्दा</sup> करनेवाला दूसरा कोई साधन है हो नहीं।

संसारमें यज्ञ, दान, तप, पूजा, वत, उप<sup>ज्ञ</sup> जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं <sup>दृह</sup> महा, यमुंना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं। वै सभी मनुष्यके पापाँका नाश करके उसे पवित्र वर्रकर्त । परनु उन सबमें भी तत्त्रज्ञानके समान ईत करनेवाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं <sup>है</sup>. क्योंकि वे सत्र तत्वज्ञानके साधन है और तृत्य उन सबका साध्य है।

परमात्मा पवित्रोंके भी पवित्र हैं -- 'पवित्राणां पुषित्रम्' (विष्णुसहस्र॰ १०)। । उन्हीं परमपवित्र प्रमात्माका अनुभव करानेवाला होनेसे तत्त्वज्ञान भी अत्यन्त पवित्र है ।

'योगसंसिद्धः'--जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है अर्थात कर्मयोगका अनुष्ठान साद्वोपाङ्ग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुषको यहाँ 'योगसंसिद्धः' कहा गया है। छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें उसीको 'योगारूढ' कहा गया है। योगारूढ होना कर्मयोगकी अन्तिम 'अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्त्वबोध हो जाता है । तत्त्ववोध हो जानेपर संसारसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

कर्मयोगकी मुख्य बात है-अपना कुछ भी न मानकर सम्पूर्ण कर्म संसारके हितके लिये करना, अपने लिये कुछ भी न करना । ऐसा करनेपर सामग्री और क्रियाशक्ति—दोनोंका प्रवाह संसारको सेवामे हो जाता है। संसारकी सेवामें प्रवाह होनेपर 'मैं सेवक हैं' ऐसा (अहम्का) भाव भी नहीं रहता अर्थात् सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्यमें लीन हो जाता है. तव प्रकृतिके कार्य शरीर तथा संसारसे सर्वथा वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है। वियोग होनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जातो है । इसीको योगको संसिद्धि अर्थात् सम्यक् सिद्धि कहते हैं।

कर्म और फलकी आसक्तिसे ही 'योग'का अनुभव नहीं होता । वास्तवमें कमों और पटार्थीसे सम्बन्ध-विच्छेद स्वतःसिद्ध है । कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य (आदि-अन्तवाले) हैं , और अपना खरूप नित्य है। अनित्य कर्मोंसे नित्य स्वरूपको क्या मिल सकता है ? इसलिये स्वरूपको कमेंकि द्वारा कुछ नहीं पाना

है—यह 'कर्मविज्ञान' है। कर्मविज्ञानका अनुभव होनेपर कर्मफलसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् कर्मजन्य सुख लेनेकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्माके साथ अपने खाभाविक नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाता है, जो 'योगविज्ञान' है । योगविज्ञानका अनभव होना ही योगकी संसिद्धि है।

'तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति'—जिस तत्त्वज्ञानसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करनेवाला संसारमें दूसरा कोई साधन नहीं है. उसी तत्त्वज्ञानको कर्मयोगी योगससिद्ध होनेपर दसरे किसी साधनके बिना खर्य अपने-आपमें ही तत्काल प्राप्त कर लेता है।

चींतीसवें श्लोकमे भगवानने बताया था कि प्रचलित प्रणालीके अनुसार कमींका त्याग करके गरुके पास जानेपर वे तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे-'उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम्' । किंतु गृह तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्त्वज्ञान हो ही जायगा—ऐसा निश्चित नहीं है । फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोगको प्रणालीसे कर्म करनेवाले मनुष्यको योगसंसिद्धि मिल जानेपर तत्वज्ञान हो ही जाता है।

उपर्वक्त पदोमें आया 'कालेन' पद विशेष ध्यान देनेयोग्य है। भगवानुने व्याकरणकी दृष्टिसे 'कालेन' पद ततीयामें प्रयक्त करके यह बताया है कि कर्मयोगसे अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्मतत्त्वका हो जाता है।\*

'स्वयम'पद देनेका तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी गुरुकी,प्रन्थकी या दसरे किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है। कर्मयोगकी विधिसे कर्तव्य-कर्म करते हुए ही उसे अपने-आप तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जायगा ।

<sup>\*&#</sup>x27;कालेन'—इस शब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तर्सयोगे'(पाणिनिसूत्रर १३ l५)—इससे प्राप्त द्वितीया विभक्तिका निषेध करके 'अपवर्गे तृतीया' (बहीर 13 1६) — इससे तृतीया विमक्ति हुई है । तृतीया विमक्ति वहीं होती है, जहाँ अवस्य फलप्राजिका अर्थात् कार्य अवश्य सिद्ध होनेका द्योतन होता है। परनु जहाँ द्विनीया विमित्त होती है, वहाँ अवश्य फलप्राप्तिका द्योतन नहीं होता: जैसे— 'मासम् अधीते' पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है, तो इमका अर्थ कि एक मासमें भी पूरा न पढ सका । परनु यही पद यदि ' मासेन अधीने' इस प्रकार तृनीयामें प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मासमें पूरा पढ़ लिया । इसी प्रकार भगवान्ते यहाँ दिनीयामें 'कालम्' पद 🦯 न देकर तृतीयामें 'कालेन' पद दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि कर्मयोगसे अवश्य फलप्राप्ति (सिद्धि) क्वेनी है ।

'आत्पनि विन्दति' पदोका तात्पर्य है कि तत्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसे अपने-आपमें ही खतःसिद्ध तत्त्वज्ञानका अनुभव हो जाता है।

mrayatektarkkerkkertektaktertektaktektektektektek

परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होनेसे अपनेमें भी हैं । जहाँ साधक 'में हूँ'-रूपसे अपने-आपको मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान हैं; परना परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण अपने-आपमें स्थित परमात्माका अनुभव नहीं होता । कर्मयोगका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे जव संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात संसारसे तादात्य, ममता और कामना मिट जाती है. तव उसे अपने-आपमें ही तत्त्वका सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है- 'निईन्ह्रो हि महावाहो सर्ख घन्यात्रमुच्यते' (गीता ५ 1३) ।

परमात्मतत्त्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । इसलिये उसका अनुभव अपने-आपसे ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि करणोंसे नहीं । साधक किसी भी उपायसे तत्व-को जाननेका प्रयत क्यों न करे, पर अन्तमें वह अपने-आपसे ही तत्त्वको जानेगा । श्रवण-मनन आदि साधन तत्वज्ञान प्राप्त करनेमें असम्भावना, विपरीत भावना आदि ज्ञानकी वाधाओंको दर करनेवाले परम्परागत साधन माने जा सकते हैं. पर वास्तविक बोध अपने-आपसे ही होता है कारणं कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़के द्वारा उस चिन्मय तत्वको कैसे जाना जा सकता है. जो जड़से सर्वथा अतीत है ? वास्तवमें तत्त्वका अनुमव जडके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है, जड़के द्वारा नहीं । जैसे. आँखोंसे संसारको तो देखा जा संकता है. पर आँखोंसे आँखोंको नहीं देखा जा सकता: परन्तु ,यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं. वहीं औंख हैं। इसी अकार जो संबको जाननेवाला उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है— , 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' (वृहदारण्यकः २ । ४ । १४) ? परन्तु जिससे सम्पूर्ण वस्तुओंका ज्ञान ' होता है, वहीं परमात्मतत्त्व है ।

#### विशेष बात

इस अध्यायके तैतीसवेंसे सैतीसवें खोकार भगवानुने ज्ञानकी जो, प्रशंसा की है, उससे ज्ञानयेगक विशेष महिमा झलकती हैं; परन वालवर्ष सं ज्ञानयोगकी ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नरी होता । यहरा विचार करें तो इसमें अर्जुनके प्री भगवान्का एक गृह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान् और पवित्र है, तथा दिन ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये में तुझे तत्वदर्शी महापुर्धाः पास जानेकी आज्ञा दे रहां हैं, उस ज्ञानको तू लां कर्मयोगके द्वारा अवश्यमेव प्राप्त घर सुका है—'तत्तवयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति'(गाँव ४ । ३८), । इस प्रकार ज्ञानयोगकी प्रशंसाके ये ग्लोक वास्तवमें प्रकारान्तरसे कर्मयोगकी ही विशेपता, महिम बतानेके लिये हैं। भगवानुका अभिप्राय यह नहीं य कि अर्जुन ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवानका अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान हानी दुर्लभतासे, ज्ञानियोंके पास रहकर उनकी सेवां करके और विनय-पूर्वक प्रश्नोतर करके तथा उसके अनुसार श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोगकी विधिसे प्राप्त कर्तव्य-(युद्ध-) का पालन करनेसे ही प्राप्त हो जावेगा । जिस तत्वज्ञानके लिये मैंने तत्वदशीं महापुरर्वके पास जनेती प्रेरणा की है, वह तत्त्वज्ञान प्राप्त हो ही जायगा, यह निश्चित नहीं है: क्योंकि जिस पुरुपके पास जाओंपे वह तत्वदर्शी हो है— इसका क्या पता? और उस महापुरुपके प्रति श्रद्धाकी कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रियामें पहले सम्पूर्ण प्राणियीके अपनेमें देखेगा और उसके बाद सम्पूर्ण प्राणियाँसे एक परमात्मतत्त्वमें देखेगा (गीता ४ ।३५) । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेको इस प्रक्रियामे मंशय तप्त विलम्बकी सम्भावना है । परन्तु कर्मयोगके द्वारा अन्य पुरुपकी अपेक्षाके विना, अवश्यमेव और सत्काल उस तत्त्वज्ञानका अनुभव हो जाता है । इसलिये <sup>मै</sup> तेरे लिये कर्मयोगको ही ठीक समझती है अनः हुई प्रचलित प्रणालीके ज्ञानका उपदेश में नहीं देंगा।

सीखनेके लिये कैसे कह सकते हैं ? आगे इसी स्थित होकर युद्ध करनेकी स्पष्टरूपसे आजा दी है ।

भगवान तो महापुरुपोके भी महापुरुप हैं । अतः अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें भगवानने कर्मयोगकी वे अर्जनको किसी दूसरे महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्रशंसा करके वयालीसवें श्लोकमें अर्जनको समतामें

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके श्लोकमें ज्ञान-प्राप्तिके पात्रका निरूपण करते हैं।

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

### ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।।

और ज्ञानको प्राप्त होकर वह तत्काल परम ज्ञान्तिको प्राप्त हो जाता है । व्याख्या—'तत्परः संयतेन्द्रियः'—इस रलोकमे श्रद्धावान् पुरुपको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है । अपनेमे श्रद्धा कम होनेपर भी मनुष्य भूलसे अपनेको अधिक श्रद्धावाला मान सकता है, इसलिये भगवानने श्रद्धाकी पहचानके लिये हो विशेषण दिये हैं—'संयतेन्द्रियः' और 'तत्परः' ।

जिसकी इन्द्रियाँ पूर्णतया वशमे हैं, वह 'संयतेन्द्रियः'है और जो अपने साधनमे तत्परतापूर्वक लगा हुआ है, वह 'तत्पर:'है। साधनमें तत्परताकी कसौटी है- इन्द्रियोंका संयत होना । अगर इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और विषयभोगोकी तरफ जाती हैं, तो साधन-परायणतामें कमी समझनी चाहिये।

'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्'--परमात्मामे, महापुरुपोनें, धर्ममें और शास्त्रोमे प्रत्यक्षकी तरह आदरपूर्वक विश्वास होना 'श्रद्धा' कहलाती है ।

जवतक परमात्मतत्त्वका अनुभव न हो, तवतक परमात्पामें प्रत्यक्षसे भी बढकर विश्वास होना चाहिये । वास्तवमे परमात्मासे देश, काल आदिकी दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी माननेके कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभवमे नहीं आ रहे हैं । इसलिये 'परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसा मान लेनेका नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो. अगर वह एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना चाहता हैं और 'परमात्पा अपनेमें हैं' ऐसी श्रद्धावाला है, तो उमे अवश्य परमात्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है। मंमार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी

जो जितेन्द्रिय तथा साधन-परायण है, ऐसा श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है टिकता नहीं । उसकी खतन्त सत्ता है ही नहीं । केवल परमात्माकी सत्तासे ही वह सत्तावान दीख रहा है। इस तरह संसारकी स्वतन्त्र सत्ताको न मानकर एक परमात्माको सत्ताको ही मानना श्रद्धा है । ऐसी

> श्रद्धा होनेपर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जबतक इन्द्रियाँ संयत न हो और साधनमें तत्परता न हो, तवतक श्रद्धामें कमी समझनी चाहिये। यदि इन्द्रियाँ विषयोंकी तरफ जाती हैं, तो साधनमें तत्परता नहीं आती । साधनमे तत्परता न होनेसे दूसरेकी परायणता, दूसरेका आदर होता है। जबतक साधन-परायणता नहीं होती, तबतक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती । श्रद्धा पूरी न होनेके कारण ही तत्त्वके अनुभवमें देरी लगती है, नहीं तो नित्यप्राप्त तत्वके अनुभवमे देरीका कारण है ही नहीं ।

> इसी अध्यायके चींतीसवें श्लोकमें भगवानने गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणालीका वर्णन करते हुए तीन साधन बताये-प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा । यहाँ भगवानने ज्ञान प्राप्त करनेका एक साधन बताया है-श्रद्धा । चीतीसर्वे रलोकमें 'उपदेक्ष्यिन्त'पदसे गुरुके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी बात आयी हैं, उपदेशसे ज्ञान प्राप्त हो जायगा, ऐसी बात वहाँ नहीं आयी । परन्त् इस रलोकमें 'लधते'पदमे ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है। तात्पर्य यह है कि चौतीसवें श्लोकमें कहे साधनामें ज्ञान प्राप्त हो जायगा— ऐमा निधित नहीं है; परन्त् इस श्लोकमें कहे साधनमें निधिनरूपसे ज्ञान प्रान हो जाना है। कारण यह है कि चीतीमवे स्लोकमें

Auchter beiter b कहे साधन वहिरङ्ग होनेसे कपटपावसे तथा साधारणभावसे भी किये जा सकते हैं; परन्त इस रलोकमें कहा साधन अन्तरङ्ग होनेसे कपट-भावस तथा साधारण भावसे नहीं किया जा सकता (गीता १७ ।३) । इसलिये ज्ञानकी प्राप्तियें श्रद्धा मुख्य

ऐसा एक तत्त्व या बोध है, जिसका अनुभव मेरेको हो सकता है और अभी हो सकता है-यही वास्तवमें श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है. में भी विद्यमान हैं और तत्त्वका अनुभव करना भी चाहता है. फिर देरी किस बातकी? विशेष वात

विद्यमान रहता है, वह तो प्रिय नहीं लगता और जो दूसरे हैं। इस प्रकारके अपने नित्यसिद्ध स्वरूपका निएत्तर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार अनुभव होना 'ज्ञान' है। प्रिय लगता है! इसमें कारण यही है कि जिस

लेना चाहते हैं. जो सर्वथा असम्भव है। होते हैं, जो किसी भी कालमे अपना नहीं है । अपनी नहीं थी तथा बादमें भी नहीं रहेगी, ऐसी महुकी चस्त चही है, जो हमसे कभी अलग नहीं होती और प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती । प्रतीत अपना होता, तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती । सर्वथा अनादर है । परन्त न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम हो परिस्थितिके साथ रहते हैं । इसलिये वह अपनी संसारको (उत्पन्न होकर होनेवालो) रियितिमें भी रहता है ही नहीं । जिन अन्तःकरण और इन्द्रियोमे हम है और संसारके नष्ट होनेके बाद भी रहता है,वह

प्रलयको ओर जा रहा है । उसकी स्थिति है हो नहीं । प्राप्ति कभी हो हो नहीं सकती । संसार अपने की प्रनीति होती हैं,प्राप्ति नहीं । जो 'हैं', वह तो है खरूप तक पहुँच हो नहीं सकता, पर खरूप मंत्र जगह हो और जो 'नहीं है, वह है ही नहीं । जिसी मी सतारूपसे विद्यमान रहता है । संसाध्वा खतन्त्र अस्तित्व "नहीं रूपसे मानते हुए 'ई' को 'हें-रूपमे मान लेग नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य-निरन्तर रहता है। श्रद्धा है, जिससे नित्यसिंद ज्ञानको प्राणि हो जाती

परिवर्तनशील होता. तो संसारक परिवर्तनको कीन देखता ? हमें जैसे संसारके निरन्तर परिवर्तन और अभावका अनुभव होता है, ऐसे अपन परिवर्तन और अभावका अनुभव कभी नहीं होता । ऐसा होनेपर भी परिवर्तनशील शरीरके साथ अपनेको मिलाकर उसके

स्वरूपका अर्थात् अंपने होनेपनका प्रत्यक्ष अनुभव

होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह

परिवर्तनको भूलसे अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरिरके साथ सम्बन्ध मानकर शरीरकी अवस्थाको अपनी अवस्था मान लेते हैं । विचार करें कि यदि शरीरकी अवस्थाके साथ हम एक होते, तो अवस्थाके चले जानेपर हम भी चले गये होते । इससे सिद्ध बड़े आधर्यको बात है कि जो नित्य-निरन्तर होता है कि जानेवालो अवस्था दूसरी है और हम

दूसरी बात, इस उन्तालीसवें श्लोकमे'लभते'मद संमारको एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरत्तर आया है, जिसका तात्पर्य है—जिस वस्तुका निर्माण ही अभावमें जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते नहीं होता, ऐसी नित्यसिद वस्तुकी प्राप्ति । जिस है। स्थायी माननैके कारण ही उससे स्थायी सुख वस्तुका निर्माण होता है अर्थात् जो वस्तु पहले महीं होती, प्रत्युत बनायी जाती है, उस बस्तुकी प्राप्तिको सुख लेंनेके लिये हम संसारमें अपनापन कर 'लभते' नहीं कह सकते । कारण कि जो यस पहले

जिससे हम कभी अलग नहीं होते । यदि संसार होनेवाली वस्तको प्राप्त मान लेना अपने विवेकका जो भंगारको उत्पत्तिक पहले भी रहता है,-संसारको देखते हैं,उन्हें भी हम भूलसे अपनी मान तत्व 'हैं' नाममें कहा जाता है, और 'हैं' की प्राप्तिको लेते हैं । परन्तु इनपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं हो 'लभने' कहते हैं । परन्तु जो बस्तु उत्पन्न होनेमें पहले भी नहीं थी और नष्ट होनेके बाद भी नहीं चलता । अन्तःकरण और इन्द्रियोंसहित संपूर्ण संमार रहेगो तथा बीचमें भी निस्तर नाशकी और जा रही संसारको प्रतातिमात्र होती है, इसलिये इसकी है, यह बस्तु नहीं नामसे कही जाती है। नहीं

है-- 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्' ।

न ढुँढकर बाहर दूसरी जगह दूँढ़ना । परमशान्ति

'ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति--नवें प्राणिमात्रमें खतःसिद्ध है । परन्तु मनुष्य परमशान्ति-खरूप अध्यायके तीसरे श्लोकमे भगवान्ने निपेध-मुखसे कहा परमात्मासे तो विमुख हो जाता है और सांसारिक है कि श्रद्धारहित पुरुप मेरेको प्राप्त न हीकर वस्तओमे शान्ति ढँढता है। इसलिये अनेक जन्मोतक जन-मरणरूप संसारचक्रमें धूमते रहते हैं । उसी शान्तिकी खोजमें भटकते रहनेपर भी उसे शान्ति नहीं बातको यहाँ विधि-मुखसे कहते हैं कि श्रद्धावान् पुरुष मिलती । उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओमें शान्ति मिल परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है अर्थात् मेरेको प्राप्त हो कैसे सकती है ? तत्त्वज्ञानका अनुभव होनेपर जब होकर जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे छूट जाता है । दःखरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, परमशान्तिका तत्काल अनुभव न होनेका कारण तब स्वतःसिद्ध परमशान्तिका तत्काल अनुभव हो जाता

है—जो वस्तु अपने-आपमें हैं, उसको अपने-आपमे हैं। सम्बन्ध—जो ज्ञानप्राप्तिका अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संश्रयात्मा मनुष्यकी भगवान् आगेके श्लोकमे निन्दा करते हैं ।

# अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सखं संशयात्मनः ।।४० ।।

विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सख ही है।

व्याख्या--'अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संश्रयात्मा विनश्यति'--जिस पुरुपका विवेक अभी जाग्रत् नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जायत् हुआ है, उसको महत्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धाल है, ऐसे संशययुक्त पुरुपका पारमार्थिक मार्गसे पतन हो जाता है। कारण कि संशययुक्त पुरुषकी अपनी बुद्धि तो प्राकृत—शिक्षारहित है और दूसरेकी बातका आदर महीं करता, फिर ऐसे पुरुषके सशय कैसे नष्ट हो सकते हैं ? और संशय नष्ट हुए विना उसकी उत्रति भी कैसे हो सकती है?

अलग-अलग वानींको सुननेसे 'यह टीक है अथवा वह ठीक है ?'--इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुषका नाम संरायात्मा है । पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले साधकमें संशय पैदा होना स्वाभाविक है; क्योंकि वह किसी भी विषयको पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा । जिस विपयको कुछ नहीं समझवे,

उस विपयमे संशय पैटा नहीं होता और जिस विषयको प्रा समझते है, उस विषयमे संशय नहीं रहता । अत संशय सदा अधूरे ज्ञानमें ही पैदा होता है, इसीको अज्ञान कहते हैं \* । इसलिये संशयका उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्यत सशयको घनाये रखना और उसे दूर करनेकी चेष्टा न करना ही हार्निकारक है । संशयको दूर करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संशय ही 'सिद्धान्त' बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होनेपर मनच्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्गमें सव कछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणामखरूप उसका पतन हो जाता है । इसलिये अपने भीतर संशयका रहना साधकको युग लगना चाहिये । मंशय वरा लगनेपर जिज्ञामा जायत होती है. जिसकी पर्ति होनेपर संशय-विनाशक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । साधकका लक्षण है-खोज करना । यदि वह

\*अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभ्राव नहीं है। अधूरे ज्ञानको पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है।कारण कि परमाजाका ही अंग होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वथा अभाव हो हो नहीं सकता, केवल नागवान् असन्की सता मानकर उसे महत्त्व दे देता है, असत्को असन् मानकर भी असन्से विमुख नहीं होना-यही अज्ञान है। इसलिये यनुष्यमे जिनना ज्ञान है, यदि उस ज्ञानके अनुसार वह अपना जीवन बना ले, तो अज्ञान सर्वेद्या मिट जायगा और ज्ञान प्रकट हो जायगा । कारण कि अज्ञानको स्वतन्त्र सता है ही नहीं ।

मन और इन्द्रियोंसे देखी बातको ही सत्य मान लेता है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधकको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे गस्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी वाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया अर्थात् अपने जाने हएपर सन्तोप न करे, प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह नहीं जानता, उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये संशयके रहते हुए कभी सन्तोप नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निको तरह दहकती रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा यन्थोंसे, किसी-न-किसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है। संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कृपासे उसका संशय दूर हो जाता है।

विशेष वात

परमात्माका अंश है-- मधैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी मुख जाग्रत होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, तव उसा दःखको भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान् स्वतः करते हैं । ऐसे ही जय साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकलता या दु:ख होता है, तब वह दु:ख भगवानुको असहा होता है। संशय दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशयको लेकर साधकको दःख हो रहा है, उस संशयको दूर करक भगवान् खतः उसका वह दुःख मिटा देते हैं । संशयांत्मा प्रुपकी एक पुकार होती है, जो स्वतः भगवान्तक पहुँच जाती है।

संशयके कारण साधककी बासविक उन्नति रूक जातों हैं, इसलिये संशय दूर करनेमें हो उसका हित है। भगवान् प्राणिमात्रके सुहद् हैं — सहदं सर्वभृतानाम्' (गीता ५ । २९ ), इसलिये

संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे अंसहा हो जाती है, तो भगवान उस संशयको किसी भी रीति—उपायसे दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है. उसीको पुरा समझंकर अधिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हैं। यह अभिमान महान पतन करनेवाला हो जाता है।

'नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्वनः'—इस श्लोकमें ऐसे संशयात्मा मनुष्यका वर्णन है, जो 'अज़' और 'अश्रद्धाल' है । तात्पर्य यह है कि भौतर संशय रहनेपर भी उस मनुष्यको न तो अपनी विवेकवती चुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता है। इसलिये उस संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सख ही है।\*

संरायात्मा मन्प्यका इस लोकमें व्यवहार विगड जाता है। कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय करता है, जैसे-यह आदमी ठीक है या येठीक है ? यह भोजन ठीक है या घेटीक है ? इसमें मेरा हित है या अहित है ? आदि । उस संशयात्मा मनुष्यको परलोकरें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्येंकि कल्याणमें निधयात्मिका युद्धिकी आवश्यकता होती हैं और संशयात्मा मनुष्य दविधार्मे रहनेके कारण कोई एक निध्य नहीं कर सकता; जैसे-जप करूँ या खाध्याय करूँ ? संसारका काम करूँ या परमात्मप्रापि कहूँ ? आदि । भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके थनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती । इसलिये विवेकवती वृद्धि और श्रद्धांके द्वारा संशयको अवश्य ही मिटा टेना चाहिये 1

दो अलग-अलग बानोंको पढ़ने-सननेम संशय पैदा होता है। वह मंशय या तो विवेक-विचारके द्वारा दूर हो सकता है या शास तथा यत्त-महापुरपोर्न यातीको श्रद्धापूर्वक मानवसे । इसलिये संरायपुरः पुरुषमें यदि अज्ञता है तो यह विवेज-विचारको यदाये और यदि अग्रदा है तो श्रदाको यहाये; क्यंकि इन

<sup>\*</sup> कुछ अदा, कुछ दुएता, कुछ संगय, कुछ ज्ञान । घरका रहा न घाटका, ज्यो धोत्रीका सान ।।

दोनोंमेंसे किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय दूर नहीं होता ।

सम्बन्ध — भगवान्ने तैतीसवे श्लोकसे ज्ञानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ज्ञान-प्रास्तिका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा बतायी । जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको अपने-आप प्राप्त हो जाता है —ऐसा बताकर भगवान्ने ज्ञानप्रास्तिक पात-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया । अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

## योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

#### आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय ।। ४१ ।।

है धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है और ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे खरूप-परायण मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते ।

व्याख्या—'योगसंन्यस्तकर्माणम'— शारीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि जो वस्तुएँ हमें मिली है और हमारो दीखती है, वे सब दूररोकी सेवाके लिये ही है, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । इस दृष्टिमं जब उन वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें (उनका ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कमों और बस्तुओंका प्रवाह संसारको और ही हो जाता है और अपनेमे स्वतःसिद्ध समताका अनुभव हो जाता है । इस प्रकार योग-(समता-)के द्वारा जिसने कमोंस सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष 'योगसंन्यस्तकमा' है।

जय कर्मयोगी कर्ममे अकर्म तथा अकर्मने कर्म देखता है अर्थात् कर्म करते हुए अथवा न करते हुए—दोनों अवस्थाओमे नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता है, तव वहीं वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है।

'ज्ञानसंशित्रसंशयम्'—मनुष्यके भीतर प्रायः ये नहीं । संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए हो कर्मोसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करे कर्म न करनेमें क तो अपना कल्याण कैसे होगा ? आदि । परनु जब हो जाता है अ यह कर्मोक तत्त्वको अच्छा तरह जान लेता है \*, सर्वथा मुक्त हो तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं । उसे इस कर्म म्वरू बातका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मी और उनके फलेच्छा, ममत फलोका आदि और अन्त होता है, पर स्वरूप सद्यु बाँधनेवाला है ।

ण्यों-का-त्यों रहता है । इसिलये कर्ममात्रका सम्बन्ध 'पर'- (संसार-) के साथ है, 'ख'-(खरूप)के साथ विल्कुल नहीं । इस दृष्टिसे अपने लिये कर्म करमेसे कर्मिक साथ सम्बन्ध जुड जाता है और निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरोंके लिये कर्म करनेसे ही होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं ।

'आत्मवत्तम्'—कर्मयोगीका उद्देश्य स्वरूप-धोधको प्राप्त करनेका होता है, इसलिये वह सदा स्वरूपके प्राप्तण रहता है। उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये ही होते हैं। सेवा तो स्वरूपसे ही दूसरोके लिये होती है, खाना-पीना, सोना-वैउना आदि जीवन-निर्वाहकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी दूसरोके लिये ही होती हैं; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है, स्वरूपके साध वर्षों।

'न कर्माण निवधन्त '--अपने लिये कोई भी कर्म न करनेमें कर्मयोगोंका सम्पूर्ण कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् वह सदाके लिये मंसार-वन्धनमे सर्वथा मुक्त हो जाता है (गीता ४ १२३)।

कर्म म्बरूपसे बन्धनकारक है हो नहीं । कर्मीर्स फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बौधनेवाला है ।

<sup>\*</sup> कमोंके तत्त्वका वर्णन इसी अध्यापके सोलहवेंसे बत्तीसवे इसोकतकके प्रकरणमें विशेषनासे हुआ है । इसमें भी अठारहवाँ श्लोक मुख्य हैं ।

मन और इन्द्रियोंसे देखी वातको ही सत्य मान लेता है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । साधकको निरन्तर आगे हो बढ़ते रहना चाहिये । जैसे रास्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने मोल अभी बाकी पड़े हैं, तब वह टोंक अपने लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया अर्थात् अपने जाने हुएपर सन्तोप न करे, प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह नहीं जानता. उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये संशयके रहते हुए कभी सत्तीय नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निको तरह दहकतो रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा यन्थींसे, किसी-न-किसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है। संशय दर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कपासे उसका संशय दूर हो जाता है।

विशेष वात

जीवातमा परमातमाका अंश है— 'ममैबांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें अपने अंशी परमातमाको प्राप्त करनेकी भूख जामत् होतां है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, तब उस, दुःखको भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान् सह नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान् स्ततः करते हैं । ऐसे ही जय साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकुलता या दुःख होता है, तब वह दुःख भगवान्को असहा होता है। संशय दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना नहीं करनी पडती, प्रत्युत जिस संशयको देन साधकको दुःख हो रहा है, उस संशयको देन साधकको दुःख हो रहा है, उस संशयको देन साधकको दुःख हो रहा है, उस संशयको दूर करके भगवान् सतः उसका वह दुःख मिटा देते हैं । संशयांका पुरुषको एक पुकार होता है, जो स्वतः भगवान्तक पहुँच जाती है।

संशयके कारण साधकको बास्तविक उत्रति रुक जाती है, इसलिये संशय दूर करनेमें हो टसका हित है। भगवान् प्राणिमात्रके सुर्वेद् हैं — 'सुरूदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९ ), इसलिये जिस

मन और इन्द्रियोंसे देखी बातको ही सत्य मान लेता संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । व्याकुलता उसे असहा हो जाती है, तो भगवान उस साधकको निरत्तर आगे हो बढ़ते रहना चाहिये। जैसे संशयको किसी भी रीति—उपायसे दूर कर देते हैं। रस्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने गलती यही होतो है कि मनुष्य जितना जान लेता मोल आगे आ गये, प्रखुत यह देखे कि कितने हैं, उसीको पूर्य समझकर अभिमान कर लेता है कि मोल अभी बाकी पड़े हैं, तब वह टीक अपने मैं डीक जानता हूँ। यह अभिमान महान् पतन लक्ष्यतक पहुँच जायगा। ऐसे ही साधक यह न देखे करनेवाला हो जाता हैं।

करनवाता हो जाता है।

"गायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशायात्मनः! — इस
रलोकमे ऐसे संशायात्म मनुष्यका वर्णन है, जो 'अझ'
और 'अझढालु' है। तात्पर्य यह है कि भीतर मंशय
रहनेपर भी उस मनुष्यको न तो अपनी विवेकवती
युद्धि है और न यह दूसरेकी वात ही मानता है।
इसलिये उस संशयात्म मनुष्यका पतन हो जाता है।
उसके लिये न यह लोक है, न परलीक है और न
सुख ही है।\*

संशयातमा मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार विगइ
जाता है। कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय
करता है, जैसे—यह आदमी ठींक है या येठीक
है? यह गोजन ठींक है या येठींक है? इसमें मेण
हित है याअहित है?आदि। उस संश्रायातमा मनुष्यको
परलोकमें भी करूयाणको प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि
करूयाणमें निध्यास्पिका युद्धिको आवश्यकता होती है
और संश्रायातमा मनुष्य दुविधामें रहनेके कारण कोई
एक निध्य नहीं कर सकता: जैसे—जप फर्क था
साध्याय करूँ? असि। भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके
मनमें भी सुष्य-शान्ति नहीं रहती। इसलिये वियेककती
धुद्धि और अद्धाके प्राप्त संशयको अवश्य ही मिटा
देना चाहिये।

टो अलग-अलग बार्गाको पढ़ने-सुननेसे संराय पैदा होता है। वह संशय था तो विवक-विचारक हम दूर हो सकता है या शास तथा सत्त-महापुरनेंदी बार्ताको श्रद्धापूर्वक माननेसे। इसलिये संशयगुर्क पुरपमें यदि अज्ञता है तो यह विवक-जिनादाो बज्जये और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धाको यदाये, ब्लोक जन

कुछ झदा, कुछ दुष्टना, कुछ संराय, कुछ झन । धरका रहा न धारका, ज्यां धोर्याका छान ।!

दोनोमेंसे किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय ़ दूर नहीं होता ।

सम्बन्ध—भगवान्ने तैतीसर्वे श्लोकसे ज्ञानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ज्ञान-प्राप्तिका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा बतायी। जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको अपने-आप प्राप्त हो जाता है—ऐसा बताकर भगवान्ने ज्ञानप्राप्तिके पात-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको क्या करना चाहिये। इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं।

## योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछित्रसंशयम् ।

### .आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय ।।४१ ।।

हे धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है और ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे खरूप-परायण मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते ।

व्याख्या—'घोगसंन्यस्तकर्माणम्'— शारीर, इन्द्रियाँ,
मन. युद्धि आदि जो यस्तुएँ हमे मिलो हैं
और हमारो दोखती हैं, वे सय दूरुपेकी सेवाके लिये
ही है, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । इस
दृष्टिसं जव उन वस्तुओंको दूसरोकी सेवामे (उनका
ही मानकर) लगा दिया जाता है, तय कर्मों और
वस्तुओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है ।
इस प्रकार योग-(समता-)के हारा जिसने कर्मोंसे
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष
'योगसंन्यसक्तम' है ।

जय कर्मयोगी कर्ममे अकर्म तथा अकर्ममे कर्म देखता है अर्थात् कर्म करते हुए अथवा न करते हुए—दोनों अवस्थाओंमें नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता है, तय वहीं वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है।

'ज्ञानसंजितसंशायम्'—मनुष्यके भीतर प्रायः ये नहीं । संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए हो कर्मोंसे अपना 'न कमाणि सम्यन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करें कर्म न करनेसे कते अपना करनाण कैसे होगा ? आदि । परनु जब हो जाता है अवह कर्मोंक तत्वको अच्छी तरह जान लेता है ", सर्वथा मुक्त हो तय उसके समन्त मण्या मिट जाते है । उसे इस वर्म खरूप व्यवका स्पष्ट जान हो जाता है कि कर्मों और उनके फल्लेच्छा, ममता फलांका आदि और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा

ज्यों-का-त्यों रहता है । इसिलये कर्ममात्रका सम्बन्ध 'पर'- (संसार-) के साथ है, 'स्व'- (स्वरूप)के साथ विट्कुल नहीं । इस दृष्टिसे अपने लिये कर्म करनेसे कर्मोंके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोके लिये कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरोके लिये कर्म करनेसे ही होता है अपने लिये कर्म करनेसे नहीं ।

'आत्मवत्तम्'—कर्मयोगीका उद्देश्य सरूप-बोधको प्राप्त करनेका होता है, इसलिये वह सदा सरूपके प्राप्तण रहता है। उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये हो होते हैं। सेवा तो स्वरूपसे ही दूसरेंक लिये होती है, खाना-पीना, सोना-बैठना आदि जीवन-निर्वाहकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी दूसरेंके लिये होती है, क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है, स्वरूपके साथ नहीं।

'न कर्माण निवम्नि '-अपने लिये कोई भी कर्म न करमेसे कर्मयोगीका सम्पूर्ण कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात् वह मदाके लिये संसार-बन्धनमे सर्वथा मुक्त हो जाता है (गीता ४ १२३)।

कर्म स्वरूपसे बन्धनकारक हैं हो नहीं । कर्मोंमें फलेच्छा, समता, आसित और कर्तृत्वाभिमान हो बाँधनेवाला है ।

कमंकि तत्वका वर्णन इसी अध्यावके सोलहर्वेसे ब्लीमवे श्लोकनकके प्रकरणमें विशेषनामे हुआ है ।
 इममें भी अलाहत्वो श्लोक पाळा है ।

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें भगवान्ते बताया कि ज्ञानके द्वारा संशयका नाश होता है और समताके द्वारा कमीसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है। अब आगेके श्लोकमें भगवान् ज्ञानके द्वारा अपने संशयका नाश करके समतामें स्थित होनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं।

### तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२ ।।

इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! हृदयमें स्थित इस अज्ञानसे उत्पन्न अपने संशयका. . ज्ञानरूप तलवारसे छेदन करके योग-(समता-)में स्थित हो जा, (और युद्धके लिये) खड़ा हो जा ।

व्याख्या — 'तस्माद्भानसम्भूतं " एत्यैनं संशयम्' — पूर्वश्लोकमं भगवान्ने यह सिद्धान्त चताया कि जिसने समताके द्वारा समस्त कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और ज्ञानके द्वारा समस्त संश्रयोंको नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगीको कर्म नहीं बाँधते अर्थात् वह जन्ध-मरणसे मुक्त हो जाता है। अब भगवान् 'तस्मात्' पदसे अजुर्नको भी वैसा ही जानकर कर्तव्य-कर्म करनेको प्रेरणा करते हैं।

अर्जुनके हृदयमें संशय था — पुदरूष घोर कर्मसे मेरा कत्याण कैसे होगा? और कत्याणके लिये मैं कर्मयोगाका अनुष्ठान करूँ अथवा ज्ञानयोगाका? इस श्लोकमें भगवान् इस संशयको दूर करनेकी प्रेरणा करते हैं; क्योंकि संशयके रहते हुए कर्तव्यका पालन ठीक तरहसे नहीं हो सकता।

'अज्ञानसम्भूतम्' पदका भाव है कि सब संशय अज्ञानसे अर्थात् कमोंके और योगके तत्त्वको ठीक-ठीक न समझनेसे ही उत्पन्न होते हैं । क्रियाओं और पदार्थोंको अपना और अपने लिये मानना हो अज्ञान है। यह अज्ञान जवतक रहता है, तवतक अन्तः करणमें संशय रहते हैं ; क्योंकि क्रिवाएँ और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है ।

तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका आयरण करनेकी और इस चीथे अध्यायमें कर्मयोगको तत्वसे जाननेकी यात विशेषरूपसे आणी है। कारण कि कर्म करनेके साथ-साथ कर्मको जाननेकी भी बहुन आवस्यकरण है। ठीक-ठीक जाने विना कोई भी कर्म बहुन्य रोविसे नहीं होता । इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करनेसे जो कर्म बाँधनेवाले होते हैं, वे हो कर्म मुक्त करनेवाले हो जाते हैं (गीता ४ । १६, ३२ ) । इसलियं इस अध्यायमें भगवान्ने कर्मोंकी तत्वसे जाननेपर विशेष जोर दिया है ।

जाननपर विशेष चार दिया है।
पूर्वरिश्तोकमें में 'जानसंख्रिप्रसंशयम' पद इमी
अर्थमें आया है। जो मनुष्य कर्म करनेज़ी विद्याको
जान लेता है, उसके समस्त संशयंका नाश हो जाता
है। कर्म करनेकी विद्या है—अपने लिये युख्य करना
नि नहीं है।

'योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत'—अर्जुन अपने धनुप-वाणका त्याग करके रथके मध्यभागमें, बैठ गये थे (११४७) । उन्होंने भगवान्से माफ कह दिया था कि 'मैं युद्ध नहीं कहैंगा'—'न 'घोतसे' (गीता र १९) । यहाँ भगवान् अर्जुनको योगमें हिश्त शेवत युद्धके लिये खड़े हो जानेकी आज्ञ देते हैं। यही बात भगवान्ने दूसरे अध्यायके अङ्गतालोसर्वे श्लोकमें 'योगस्थः कुरू कर्माणि' (योगमें हिश्त होकत कर्तव्य-कर्म कर) पदीसे भी कही थी ।'योगुक्य दर्ध 'समता' है—'समत्यं योग उच्यते' (गीता र १४८) ।

अर्जुन युद्धको पाप समझते ये (गीता १ ।३६,४५) । इसलिये भगवान अर्जुन्हो समझमे स्थित होकर युद्ध करनेसे आजा देते है : क्योंकि समझमे स्थित होकर युद्ध करनेसे पाप नर्गे लगता (गीता र ।३८) । इसलिये सगतामे स्थि होकर कर्तव्य-कर्म करना ही कर्म-बन्धनसे छटनेका उपाय है।

संसारमें रात-दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मोमें राग-द्वेप न होनेसे हम संसारके उन कर्मोंसे बंधते नहीं, प्रत्यत निर्लिप्त रहते हैं । जिन कर्मोमें हमारा गग या द्वेप हो जाता है, उन्हीं कमेंसि हम वेंघते हैं। कारण कि राग या देवसे कमेंकि साथ अपना सम्बन्ध जड जाता है । जब राग-द्वेष नहीं रहते अर्थात् समता आ जाती है. तब कमेंकि साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुडता; अतः मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

अपने स्वरूपको देखें तो उसमें समता स्वतःसिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्मका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। उन कमोंका फल भी आदि और अन्तवाला होता है। परन्तु खरूप निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है । कर्म और फल अनेक होते हैं. पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिये न करनेसे और किसी भी पदार्थकी अपना और अपने लिये न माननेसे जब क्रिया-पदार्थरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. तब चत-सिद्ध समताका अपने-आप अनुभव हो जाता है ।

#### ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिषस् ब्रह्मविद्यार्था योगशास्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषदरूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसंन्यासयोगनामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ । १४ । ।

तत्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये कर्मयोग और बत्तीस अक्षरोंके हैं। सांख्ययोगका वर्णन होनेसे इस चौथे अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' है ।

चौथे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अश चतथोंऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन अवाच' आदि पटोंके छ:. श्लोकोंके पाँच सौ ग्यारह और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सी तैतीस है।

(२) इस अध्यायमें 'अध चतथोंऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उबाच' आदि पटोके बीस, इलोकोके एक हजार तीन सी चौवालीस और पृष्पिकाके पचास अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ इक्षीस है । इस अध्यायके सभी श्लोक

(३) इस अध्यायमें तीन उवाच है---दी 'श्रीभगवानवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' ।

चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके वयालीस श्लोकोंमेंसे-इकतीसर्वे और अडतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा दूसरे, दसवें, तेरहवें और चालीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला;' छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; और चौबीसर्वे श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष तैंतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।



# अथ पञ्चमोऽध्यायः

#### अवतरणिका-

श्रीभगवान्ने चौथे अध्यायके तैंतीसवेंसे सैतीसवें श्लोकतक कर्म तथा पदार्थांका खरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा की और इसके लिये (४।३४ मे) अर्जुनको आज्ञा दी। तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कर्मोंका खरूपसे त्याग करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है। अर्जुनके मनमें पहले ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप समझते थे। अतः अर्जुनने समझा कि भगवान् मेरे लिये इस प्रकार कर्मोंका खरूपसे त्याग करके ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करनेको कहते हैं।

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवे श्लोकमे भगवान्ने कहा कि उसी तत्त्वज्ञानको साधक कर्मयोगके द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोगके साधकको ज्ञानप्रास्त्रिके लिये दूसरे साधनोंकी तथा तत्त्वदर्शी महापुरुपके पास जाकर निवास करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें कर्मयोगकी विशेषरूपसे प्रशंसा हुई है।

इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा सुनी और चौतीसवें श्लोकमें 'विद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अपने लिये विशेष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी । वयालीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको 'योगमातिष्ठोतिष्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । इस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंकी प्रशंसा सुनकर तथा दोनोंके लिये आज्ञा प्राप्त होनेपर अर्जुन यह निर्णय भवीं कर सके कि इन दोनोंमें कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ है । अतः इसका निर्णय भगवान्से करानेके उद्देश्यसे अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाच

### संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छेय एतयोरेकं तन्ये ब्रहि सुनिश्चितम् ।।९ ।।

अर्जुन बोले— हे कृष्ण ! आप कर्मोंका खरूपसे त्याग करनेकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । अतः इन दोनों साधनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो, उसकी मेरे लिये किंदेरो ।

व्याख्या—'संन्यासं कर्मणां कृष्ण'— कौटुन्विक स्नेहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका मान पैदा हो गया था। इसके समर्थनमें अर्जुनने पहले अध्यायमें कई तर्क और मुक्तियाँ भी सामने रखाँ। उन्होंने युद्ध करनेको भाग वताया (गीता १ १४५)। वे युद्ध न करके भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेको श्रेष्ठ समझने लगे (२ १ ५) और उन्होंने निष्ठाय करके भगवान्से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किमी भी स्थितिमें यद्ध नहीं करूँगा (२।९)।

प्रायः बक्ताके शब्दोंका अर्थ श्रोता अपने विचारके अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनोंको देखकर अर्नुनके हृदयमें जो मोत पैदा हुआ, उसके अनुमार उने युद्धरूप कमेंक त्यागबी बात उचित प्रनेत होने लगी। अतः भगवान्के शब्दोंको वे अपने विचारक अनुमार

Arthur (1995) and Arthur (1995

A property of the property of

191 411

::

## अथ पञ्चमोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीभगवान्ते चौथे अध्यायके तैतीसवेंसे सैतीसवे श्लोकतक कर्म तथा पदार्थोका खरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा की और इसके लिये (४ । ३४ में) अर्जुनको आज्ञा दी । तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कर्मोका सरूपसे त्याग करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है । अर्जुनके मनमें पहले ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप समझते थे । अतः अर्जुनने समझा कि भगवान् मेरे लिये इस प्रकार कर्मोंका खरूपसे त्याग करके ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करनेको कहते हैं ।

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा कि उसी तत्वज्ञानको साधक कर्मयोगके द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोगके साधकको ज्ञानप्राप्तिके लिये दूसरे साधनोकी तथा तत्वदर्शी महापुरुपके पास जाकर निवास करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्वज्ञानकी प्राप्तिमें कर्मयोगकी विशेषरूपसे प्रशंसा हुई है।

इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा सुनी और चौतीसवें श्लोकमें 'विद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अपने लिये विशेष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी । ययालीसवें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनको 'योगमातिष्ठोतिष्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । इस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंकी प्रशंसा सुनकर तथा दोनोंके लिये आज्ञा प्राप्त होनेपर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमे कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ है । अतः इसका निर्णय भगवान्से करानेके उद्देश्यसे अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

#### अर्जुन उवाच

# संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ।। १ ।।

अर्जुन बोले— हे कृष्ण ! आप कमाँका खरूपसे त्याग करनेकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । अतः इन दोनों साधनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ।

न्यास्त्र — संनाह्य ।
न्यास्त्र — संनाह्य स्वर्मणां कृष्ण' — कौटुर्विक
स्रेहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका भाव
पैदा हो गया था । इसके समर्थनमें अर्जुनने पहले
अध्यायमें कई तर्क और युक्तर्य भी सामने रखाँ ।
उन्होंने युद्ध करनेको पाप वताया (गीता १ ।४५) ।
वे युद्ध न करके पिशाके अत्रसे जीवन-निवाह करनेको श्रेष्ठ
समझने लगे (२ ।५) और उन्होंने निष्ठय करके

भगवान्से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थितिमें युद्ध नहीं करूँगा (२।९)।

प्रायः वत्तको राज्येका अर्थ श्रेता अपने विचारके अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनोको देखकर अर्जुनके हृदयमें जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्धरूप कर्मके त्यागको बात उचित प्रतात होने लगी। अतः भगवानके शान्योंको वे अपने विचारके अनुसार ये दोनों ही परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन हैं एक विशेष परिस्थितिमें किया जा सकता है (गीता ३ । ३) । (गीता ४। ३४); क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुपका मिलना,

'तयोस्तु कर्मसंन्यासात्'—एक ही सांख्ययोगके उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर दो भेद हैं—एक तो चौथे अध्यायके चाँतीसवें श्लोकमें निवास करना —ऐसी परिस्थित हरेक मनुष्यको प्राप्त कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोंका स्वरूपसे त्याग होनी सम्मव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणालोंके है; और दूसरा, दूसरे अध्यायके ग्यारहवेसे तीसवें सांख्ययोगका साधन एक विशेष परिस्थितिमें ही साध्य श्लोकतक कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कमौंका है, जबकि कमेंयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और म्बरूपसे त्याग नहीं है। यहाँ 'कर्मसंन्यासात' पद प्रत्येक व्यक्तिके लिये साध्य है। इसलिये कर्मयोग दोनां हो प्रकारकं सांख्ययोगका वाचक है। श्रेष्ट है।

'कर्मयोगो विशिष्यते'—आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान्ने इन पदोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना कर्मयोग है। कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समझनेयोग्य हैं; क्योंकि वह युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी कर्मयोगका पालन किया सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। किर जा सकता है। कर्मयोगका पालन करनेमें कोई भी छठे श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि कर्मयोगके बिना मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें असमर्थ और पराधीन सांख्ययोगका साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी नहीं हैं; क्योंकि कर्मयोगमें कुछ भी पानेकी इच्छाका शीघ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य है कि त्याग होता है । कुछ-न-कुछ पानेको इच्छा रहनेसे सांख्ययोगमे तो कर्मयोगको आवश्यकता है. पर ही कर्तव्य-कर्म करनेमें असमर्थता और पराधीनताका कर्मयोगमं सांख्ययोगकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये दोनों साधनोंके कल्याणकारक होनेपर भी भगवान कर्मयोगको ही श्रेष्ठ बताते हैं।

कर्मयोगी लोकसंग्रहके लिये कर्म करता है---'लोकसंग्रहमेवापि संपञ्चन्कर्त्महाँसि' (गीता ३ । २०) । लोकसंग्रहका सत्पर्य है--नि:स्वार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, लोगोंको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये कर्म करना अर्थात् केवल दूसरांके हितके लिये कर्म करना । इसीको गीतामें 'यज्ञार्थ कर्म' के नामसे भी कहा गया है। जो केवल अपने लिये कर्म करता है, वह बँध जाता है (३ ।९,१३) । परन्तु कर्मयोगी नि:स्वार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करता है; अतः वह कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है (४ । २३) । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है ।

कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक व्यक्तिके द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी नहीं । जैसे यत्तमें कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका वयों न हो । कर्मदोगीमें कर्तत्व नहीं रहता । परन्तु अर्जुन जिस कर्मसंन्यासकी बात कहते हैं, वह

अनुभव होता है। कर्तृत्व-भोक्तव ही संसार है। सांख्ययोगी और

कर्मयोगी—इन दोनोंको ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, इसलिये दोनों ही साधकोंको कर्तृत्व और भोकुत्व-इन दोनोंको मिटानेकी आवश्यकता है। तीव वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होनेसे सांख्ययोगी कर्तत्वको मिटाता है । उतना तीव वैराग्य और तीक्ष्ण बद्धि न होनेसे कर्मयोगी दूसरोंके हितके लिये ही सब कर्म करके भोक्तलको मिटाता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्वका त्याग करके संसारसे मुक्त होता है और कर्मयोगी भोकत्वका अर्थात् कुछ पानेकी इच्हाका त्याग करके मता होता है। यह नियम है कि कर्तत्वका त्याग करनेसे भोक्तत्वका त्याग और भोक्तत्वका स्थाग करनेसे कर्नुत्वका स्थाग स्वतः हो जाता है। कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही कर्तृत होता है । जिस कर्मसे अपने लिये किसी प्रकारके भी स्विभोगको इच्छा नहीं है, वह क्रियामात्र है, कर्म

साधकको संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिमें स्पष्ट ही अपना राग दीखता है । उस रागको वह अपने बन्धनका खास कारण मानता है तथा उसे मिटानेकी चेपा भी करता है । उस रागको मिटानेके लिये कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदिको अपना नहीं मानता \*; अपने लिये कुछ नहीं करता तथा अपने लिये कुछ नहीं चाहता । क्रियाओंसे सुख लेनेका भाव न रहनेसे कर्मयोगीको क्रियाएँ परिणाममें सबका हित तथा वर्तमानमें मबको प्रमन्नता और सखके लिये ही हो जाती हैं । क्रियाओंसे सख लेनेका भाव होनेसे क्रियाओंमें अभिमान (कर्तृत्व) और ममता हो जाती है। परन्तु उनसे सुख लेनेका भाव सर्वथा न रहनेसे कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएँ दोपों नहीं हैं. क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओके फलको चाहना हो दोपी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओंका फल नहीं चाहता तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है ? क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तलपर । भोक्तल न रहनेसे कर्तल अपने उद्देश्यमें (जिसके लिये कर्म करता है, उसमें) लीन हो जाता है और एक परमात्मतत्व शेप रह जाता है ।

कर्मयोगीका 'अहम्' (व्यक्तित्व) शीघ तथा सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगीका 'अहम्' दूरतक साथ रहता है। कारण यह है कि 'मैं सेवक हूँ' (केवल सेव्यके लिये सेवक हूँ, अपने लिये नहीं) — ऐसा माननेसे कर्मयोगीका 'अहम्' भी सेव्यक्ती सेवामें लग जाता है, परन्तु 'मैं मुमुक्षु हूँ' ऐसा माननेसे ज्ञानयोगीका 'अहम्' साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिये कुछ न करके केवल दूसरोके हितके लिये सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने हितके लिये साधन करता है। अपने हितके लिये साधन करनेसे 'अहम्' ज्यों-का-त्यों बना रहता है।

ज्ञानयोगको मुख्य बात है—संमारको स्वतन्त सत्ताका अभाव करना, और कर्मयोगको मुख्य बात है—रागका अभाव करना । ज्ञानयोगी विचारके द्वारा संसारको सताका अभाव तो करना चाहता है, पर

पदार्थीने राग रहते हुए उसको स्वतन्त सत्ताका अभाव होना बहत कठिन है । यद्यपि विचारकालमे ज्ञानयोगके साधकको पदार्थीको स्वतन्त सत्ताका अभाव दीखता है. तथापि व्यवहारकालमे उन पदार्थीकी स्वतन्त्र सता प्रतीत होने लगती है। परन्त कर्मयोगके साधकका लक्ष्य दसरोंको सख पहुँचानेका रहनेसे उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्रीका त्याग करना कर्मयोगीके लिये जितना सुगम पडता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगकी दृष्टिसे किसी वस्तको मायामात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पडता है; परना वही वस्त किसीके काम आती हुई दिखायी दे, तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे, हमारे पास कम्बल पडे हैं तो उन कम्बलोंको दसरोके काममे आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है; परन्तु (यदि तीव्र वैराग्य न हो तां) उन्हीं कम्बलोको विचारद्वारा अनित्य, क्षणभद्भर, स्वप्नके मायामय पदार्थ समझकर ऐमे ही छोडकर चल देना कठिन है। दसरी धात, मायामात्र समझकर त्याग करनेमें (यदि तेजीका वैराग्य न हो तो) जिन वस्तुओंमें हमारी सखबदि नहीं है, उन खराव वस्तुओंका त्याग तो सुगमतासे हो जाता है, पर जिनमें हमारी सखबुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओंका त्याग कठिनतासे होता है । परन्तु दूसरेके काम आती देखकर जिन वस्तुओमे हमारी मुखबृद्धि है, उन वस्तओका त्याग सगमतासे हो जाता है, जैसे-भोजनके समय थालीमेंसे रोटी निकालनी पडे तो ठंडी, बासी और रूखी रीटी ही निकालेंगे । परन्तु यदि वही रीटी किसी दसरको देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे. खराव नहीं । इसलिये कर्मयोगको प्रणालीसे रागको मिटाये विना सांख्ययोगका साधन होना वहत कठिन है। विचारद्वारा पदार्थोंको सत्ता न मानते हुए भी पदार्थेमिं स्वाभाविक राग रहनेके कारण भोगोमे फैमकर पतनतक होनेको सम्भावना रहतो है ।

<sup>\*</sup> कर्मयोगी सेवा करनेके लिये तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिये फिसीको भी अपना नहीं मानता ।

nenéntrokatikkaty stanikan kati katakatakan katakatak कंवल असत्के ज्ञानसे अर्थात् असत्को असत् भी उसमे राग उत्पन्न नहीं होता । इसलिये साधकका जान लेनेसे रागकी निवृत्ति नहीं होती\* । जैसे, मुख्य काम होना चाहिये—रागका अभाव करना, सताका सिनेमामे दीखनेवाले पदार्थो आदिकी सत्ता नहीं हैं—ऐसा अभाव करना नहीं, क्योंकि वाँधनेवाली वस्तु राग या जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा सम्बन्ध हो है, सत्तामात्र नहीं । पदार्थ चाहे सत् हो, देखनेसे चरित्र, समय, नेत्रशक्ति और धन—इन चारोंका चाहे असत् हो, चाहे सत्-असत्से विलक्षण हो, यदि नाश होता है-ऐसा जानते हुए भी रागके कारण उसमे राग है तो वह बाँघनेवाला हो ही जायगा। सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तकी वास्तवमे हमें कोई भी पदार्थ नहीं वॉधता । वॉधता सत्ता न होनेपर भी उसमें राग अथवा सम्बन्ध रह है हमारा सम्बन्ध, जो रागसे होता है । अतः हमारेपरं सकता है। यदि राग न हो तो वस्तुकी सत्ता माननेपर राग मिटानेकी ही जिम्मेवारी है।

\* . .

सम्बन्ध-अब भगवान् कर्मयोगको श्रेष्ठ कहनेका कारण वताते हैं।

### ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्दृन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्रमुच्यते ।।३ ।।

हे महावाहो ! जो यनुष्य न किसीसे द्वेप करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है; वह (कर्मयोगी) सदा संन्यासी समझनेयोग्य है; यथोंकि इन्होंसे रहित मनुष्य सख्यपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

व्याख्या—'महाबाहो'—'महाबाहो' सन्वीधनके दो अर्थ होते हैं—एक तो जिसकी धुनाएँ बड़ी और बलवान् हो अर्थात् जो शूर्तार हो; और दूसरा, जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुप हों । अर्जुनके मित्र थे प्राणिमात्रके सुहृद् भगवान् श्रीकृष्ण और भाई थे अजातरात्र धर्मराज युधिहार । इसलिये यह सन्वीधन दक्तर भगवान् अर्जुनके माने यह कह रहे हैं कि कर्मयोगके अनुसार सबकीं सेवा करनेका बल तुम्हारेमें हैं । अतः तुम सुगमतासे कर्मयोगका पालन कर सकते हो ।

'यो न हेष्टि' — कर्मयोगी वह होता है, जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धान्त आदिसे देव नहीं करता । कर्मयोगीका काम है सबको सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना । यदि उसका किसीके भी साथ किश्चिन्मात्र भी देव होगा तो उसके हारा कर्मयोगका

करनी चाहिये।
सबसे पहले 'न हेप्टि' पद देनेका तालप्य यह
है कि जो किसीको भी बुग्र समझता है और किसीको
भी बुग्र चाहता है, वह कर्मयोगके तत्त्वको समझ ही
नहीं सकता।

आचरण साङ्गोपाङ्ग नहीं हो सकेगा । अतः जिससे कुछ भी द्वेय हो, उसकी सेवा कर्मयोगीको सर्वप्रथम

मार्मिक बात प्राणियां के हितके उद्देश्यसे कर्मयोगीके लिपे

युग्रहेका त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करनेमें केवल समाजका हित होता है, परन्तु बुग्रहरिहत होनेमें विद्यमात्रका हित होता है। कारण यह है कि भलाई करनेमें सोमित क्रियाओं और पदार्थोंकी प्रधानता रहती है, 'परन्तु बुग्रईरिहत होनेमें भीतरका असीम भाग

<sup>\*</sup> असत्को असत् जाननेसे सपकी निवृत्ति तसी होती है, जब अपने खरूपमें स्थित होका असत्की असत्कपसे जानते हैं । खरूपमें स्थित चरण-निरपेक्ष हैं । परचु सुद्धि आदि करणोंसे असत्को असत् जाननेमें उसकी निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि युद्धि आदि करण भी असत् हैं । अतः असत्के ही द्वाग असत्को जानेमें उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती हैं?

प्रधान रहता है। यदि भीतरसे बुरा भाव दूर न हुआ क्योंकि जड़ होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या हो और बाहरसे भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा सकाम नहीं हो सकते। कर्म कराकि अधीन होते होगा, जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल है। भलाई करनेका हैं, इसलिये कर्मोंकी अभिव्यक्ति कर्तासे हो होती है। अभिमान तभी पैदा होता है, जब भीतर कुछ-न-कुछ व्यर्ध हो। जहाँ अपूर्णता (कमी) होती है, वहीं कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे 'कर्मयोग' कहे या अभिमान पैदा होता है। परन्तु जहाँ पूर्णता है, वहाँ 'निष्काम-कर्म'—दोनोंका अर्थ एक ही होता है। अभिमानका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गहराईसे देखा जाय तो नाशवान वस्तुओंकी सहायताके बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन वस्तुओंसे हम भलाई करते है, वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं; प्रत्युत उन्होंकी हैं, जिनको हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाईका अभिमान होता है, तो यह नाशवानुका सङ्ग है। जबतक नाशवानुका सङ्ग है, तवतक 'योग'को सिद्धि नहीं होती । मैंने भलाई की-यह अभिमान बुराईसे भी अधिक भयंकर है; क्योंकि यह भाव मैं-पनमें बैठ जाता है । कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता है, तवतक मै-पनमें बैठा हुआ भलाईका अभिमान नहीं मिटता । दूसरी बात, बुगईको तो हम बुगईरूपसे जानते ही हैं, पर भलाईको बुग्रईरूपसे नहीं जानते । इसलिये भलाईके अभिमानका त्याग करना बहुत कठिन है; जैसे—लोहेको एथकड़ीका तो त्याग कर सकते हैं, पर सोनेकी हथकड़ीका त्याग नहीं कर सकते; क्योंकि वह गहनारूपसे दीखती है । इसलिये बुराईरहित होकर हो भलाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुराईका त्याग होनेपर विश्वमात्रकी भलाई अपने-आप होती है, करनी नहीं पड़ती । इसलिये बुराईरहित महापुरुष अगर हिमालयकी एकान्त गुफामें भी बैठा हो, तो भी उसके द्वार विश्वका बहुत हित होता है।

'न साइसित'—कर्मयोगमें कामनाका त्याग मुख्य है । कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थित आदिकी कामना नहीं करता । कामना-त्याग और पर्यहतमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । निष्काम होनेके लिये दूसरेका हित करना आवश्यक है । दूसरेका हित करनेसे कामनाके त्यागका बल आता है ।

कर्मयोगमें कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं; सा॰ स॰—१२

क्योंकि जड होनेके कारण कर्म खयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते । कर्म कर्ताक अधीन होते है, इसलिये कर्मोंकी अभिव्यक्ति कर्तासे ही होती है। निष्काम कर्ताके द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं. जिसे कर्मयोग कहते हैं । अतः चाहे 'कर्मयोग' कहे या 'निष्काम-कर्म'---दोनोंका अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं । निष्काम होनेसे कर्ता कर्मफलसे असङ्ग रहता है; परन्तु जब कर्तामें सकामभाव आ जाता है, तब वह कर्मफलसे बैध जाता है (गीता ५ । १२ ) । सकामभाव तभी नष्ट होता है. जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता. प्रत्यत सम्पूर्ण कर्म दूसरोंके हितके लिये ही करता है। इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना चाहिये । कर्तामे जितना निष्कामभाव होगा, उतना हो कर्मयोगका सही आचरण होगा। कतकि सर्वथा निष्काम होनेपर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है।

'ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी'—अर्जुनने युद्ध न करके
भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करनेकी इच्छा प्रकट की
थी—'गुरूनहत्या हि महानुभाषान् श्रेयो धोक्तं
धैक्ष्यमपीह लोके' (गीता २ १ ५ ) अर्थात् गुरूजनोंको
न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है । भगवान् उसी
वातका उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन ।
वह संन्यास तो गुरूजनोंके मर जानेके भयसे किया
जानेवाला वाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगीका संन्यास
ग्रग-द्वेषके ल्यागसे होनेवाला नित्य संन्यास अर्थात्
भीतरी एवं सच्चा संन्यास है।

आगे छठे अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ते केवल अग्निका स्थाग करनेवाले अर्थात् संन्यास-आश्रममात्र प्रहण करनेवाले पुरुषको संन्यासा न कहकर भीतरसे संसारके आश्रयका त्याग करनेवाले कर्मयोगीको हो संन्यासी कहा है। इस प्रकर भगवान्के मतमें कर्मयोगी हो वासाविक संन्यासी है।

कर्म करते हुए भी कर्मोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखना ही संन्यास है। कर्मोंसे किमी प्रकारका सम्बन्ध न रखनेवालेको कर्मोंका फल कर्फी किसी अवस्थामें किळिन्मात्र भी नहीं मिलना—'न तु संन्यामिनां क्ववित्' (गीता १८ । १२ ) । इंसेलिये शास्त्र-विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा संन्यासी ही है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना सांख्ययोगका पालन करना कठिन है । इसलिये सांख्ययोगका साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर संन्यासी (सांख्ययोगी) होता है । परना कर्मयोगके साधकके लिये सांख्ययोगका अनुष्ठानं करना आवश्यक नहीं है । इसलिये कर्मयोगी आरम्भर्स ही संन्यासी है।

जिसके राग-देवका अभाव हो गया है. उसे संन्यास-आश्रममं जानेको आवश्यकता नहीं है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिये भी नहीं है—ऐसा निश्चय होनेके बाद राग-द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है, फिर व्यवहारमें संसारसे सम्बन्ध दीखनेपर भी भीतरसे (राग-द्वेप न रहनेसे) सम्बन्ध होता ही नहीं । यही 'नित्यसंन्यास' है । लौकिक अथवा पारलीकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगीका संसारसे सर्वधा संन्यास रहता है, इसलिये वह नित्यसन्यासी ही समझनेयोग्य है।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद अर्थात लिप्तताका अभाव ही संन्यास है और कर्मयोगीमें राग-द्वेप न रहनेसे संसारसे लिप्तता रहती ही नहीं । अतः कर्मयोगी नित्यसंन्यासी है।

'निर्हेन्हो हि''' सुखं बन्याळमुच्यते' \* साधनाके आरम्भमें साधकके अन्तःकरणमें द्वन्द रहता है। सत्सङ्ग. स्वाध्याय, विचार करनेसे वह परमात्मप्राप्तिको अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलानेवाले मन. इन्द्रियों आदिकी रुचि खाभाविक ही भीग भोगने तथा संग्रह करनेमें रहती है। इसलिये साधक कभी परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है और कभी भीग एवं संग्रहको । उसे जैसा सङ्ग मिलता है, उसीके अनुसार उसके भावोंमें परिवर्तन होता रहता है । ऐसा

न्तर कार्याय के होनेपर भी वह भोगोंको शान्तिसे नहीं भोग सकता:क्योंकि सत्सङ्ग आदिके संस्कार उसके अन्तःकरण्यं वैग्रम (भोगोंसे अरुचि) पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधकके अन्त करणमें द्वन्द्व (भोग भोग या साधन करूँ) चलता रहता है। इस द्वन्द्वपर ही अहंभाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भीग और संग्रहमें लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकंमात्र परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना है—ऐसा दढ़ निश्चय होनेपर द्वन्द्व नहीं रहता और अहंभाव परमात्मतत्त्वमें लीन हो जाता है.।

वास्तवमें संसारका महत्त्व अत्तःकरणमें अद्भित हो जानेसे ही द्वन्द्व रहता है। भोग भोगते रहनेसे, दूसरोंसे सुख चाहते रहनेसे संसारक प्राणी-पदार्थीका महत्त्व अन्तःकरणमें अद्भित हो जाता है । उनसे सख लेनेसे वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करनेकी रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको स्थायो और दढ नहीं होने देती । इससे साधकमें द्वन्द्र बना रहता है । उद्देश्यकी द्रदताके लिये साधकको यह पका विचार करना चाहिये कि कितना हो सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाय, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहितके लिये उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा, उतना ही साधक निर्द्वन्द्व होगा। निर्द्व-होनेकी मुख्य बात इसी श्लोकमें न

द्वेष्टि न कोड्क्षति' पदोंसे कही गयी है; जिसका तात्वर्य है---राग-देवसे रहित होना । राग-देवको मिटानैके लिये यह विचार करना चाहिये कि अपने न चाहनेपर भी अनुकलता और प्रतिकृतता आती ही है अर्थात् अपने चाहनेपर अनुकुलता आती हो- ऐसी बात नहीं है और न चाहनेपर प्रतिकृतता न आती हो—ऐसी वात भी नहीं है । अनुकूलता-प्रतिकृलता तो प्रारयके फलस्वरूप आती-जाती रहती है, फिर इसके आने अथवा जानेको चाहना क्यों करें ? अनुकृलताके प्रति राग और प्रतिकृतताके प्रति द्वेप अपनी भूतसे होता

<sup>&#</sup>x27;त्रायते महतो भयात्' (२ 1४०); 'जहातीह \* गीताचे आये 'कर्मवन्धं प्रहास्पति' (२ । ३९); उमे सुकृतदुष्कृते' (२ १५०); 'मोह्यसंऽशुमात्' (४ ११६, ९ ११); 'वृजिनं संतरिष्यसि' (४ ।३६); नाप्नुर्यान दुःखालयमशाधनम्' (८ । १५); 'शुमाशुमफलीखं मोक्ष्यसे कर्मवस्यनैः' (१ । २८);'मृत्युसंमारसागान् सपुदन भयामि' (१२ १७) आदि पद यहाँ आये 'बन्यान् प्रमुख्यते' पद्मेके ही पर्यायवाधी हैं।

**BAFTERHAR FRANKER BURGERFALTER FRANKERFALTER FRANKERFALT FRANKERFALTER** है । इस प्रकार विचार करनेसे भूल मिटकर राग-द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं।

दसरी बात यह है कि अपनी (स्वयंकी) सत्ता स्वतन्त है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रियाके अधीन नहीं है: क्योंकि सुपृप्ति-अवस्थामें जब हम संसारको भूल जाते हैं, तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है: जायत और स्वप्र-अवस्थामें भी हम प्राणी, पदार्थके बिना रह सकते हैं । फिर (अपनी स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी) उनमें गग-देश काके हम अनके अधीन क्यों बनें 7 इस प्रकार विचार करनेसे भी राग-द्रेप मिट जाते हैं ।

संसारका राग उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है। यह गग कभी स्थायी नहीं रहता; किन्तु हम नये-नये प्राणी-पदार्थीमे राग करके इसे बनाये रखनेकी चेष्टा करते है । परन्तु परमात्माकी अभिलापा उत्पन्न और नष्ट होनेवाली नहीं है: क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेके नाते जीवका परमात्मासे अखण्ड सम्बन्ध है । परमात्माकी अभिलापा कभी घटती-बढती भी नहीं । केवल संसारमें राग अधिक होनेपर वह घटती हुई और राग कम होनेपर वह बढ़ती हुई दीख़ती है। इसलिये 'मैं सदा जीता रहैं; मैं सब कुछ जान लुँ; मैं सदा सुखी रहें'-इस रूपमें सत्-चित्-आनन्दखरूप परमात्माको अभिलापा जीवमात्रमें निरत्तर रहती है । जब संसारका राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्माकी अभिलाषा रह जाती है, तब द्वन्द्र नहीं रहता ।

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों ही योग-मार्गेमें निर्द्वन्द्व होना बहुत आवश्यक है । जबतक द्वन्द्व है. तवतक मिक्त नहीं होती (गीता ७ 1२७) । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें राग और द्वेप—ये दो शत्र हैं (गीता ३ । ३४) । निर्दुन्द्र होनेसे ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटनेसे सुखपूर्वक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है।

संसारमें उलझनेके दो ही कारण है---राग और द्वेप । जितने भी साधन है, सब राग-द्वेपको मिटानेके लिये ही हैं \* । राग-देपके मिटनेपर नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभृति स्वतःसिद्ध है । इसमे परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मतत्त्वकी अनुभृति असत्के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत्के त्यागसे होती है । असत्को सत्ता राग-द्वेपपर ही टिकी हुई है । असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है. पर अपनेमें राग-द्रेपको पकड़नेसे संसार स्थिर टीखता है। अतः जो संसार निरन्तर मिट रहा है, उसमें गग-द्वेष न रहनेसे मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिये निर्द्वन्द्व अर्थात राग-द्वेपसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

सम्बन्ध—इस अध्यायके दूसरे श्लोकके पूर्वाधर्मे भगवान्ने ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंक्रेपरम कल्याग करनेवाले यताया । उसकी व्याख्या अव आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं ।

सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।।४।।

वेसमझ लोग सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन; क्योंकि इन दोनोंमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित मनुष्य दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

व्याख्या—'सांख्ययोगौ पृथग्यालाः प्रवदन्ति न

पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेके साधनको 'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है। भगवान्ते भी दूसरे श्लोकमें अपने पण्डिताः'—इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने कर्मीका स्वरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुपके सिद्धान्तकी मुख्यता रखते हुए उसे 'संन्यास' और

> योगिनः । एतावानेव योगेन समग्रेणेह पुर्यतेऽभिमता हाथों यदसङ्गस्तु कुत्स्त्रशः ।। (भ्रीयदा: ३ । ३२ । २७)

<sup>&#</sup>x27;योगियोंके समस्त योग-साधनोंका एकपात्र अभीट्ट फल है—सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना ।'

punkkurelekkungulungkan kungan kangan kan 'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है । अब उस साधनको भगवान् यहाँ 'सांख्य' नामसे कहते हैं। भगवान् शरीर-शरीरीके भेदका विचार करके खरूपमें स्थित होनेको 'सांख्य' कहते हैं । भगवानुके मतमें 'संन्यास' और 'सांख्य' पर्यायवाची हैं. जिसमें कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अर्जन जिसे 'कर्मसंन्यास' नामसे कह रहे हैं, वह भी निःसन्देह भगवान्के द्वारा कहे 'सांख्य' का ही एक अवात्तर भेद है । कारण कि गुरुसे सुनकर भी साधक शरीर-शरीरीके भेदका ही विचार करता है ।

'बालाः' पदसे भगवान यह कहते हैं कि आय और वृद्धिमें बड़े होकर भी जो सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले मानते हैं. वे वालक अर्थात् वेसमझ ही है।

जिन महाप्रुपोने सांख्ययोग और कर्मयोगके तत्त्वको ठीक-ठीक समझा है, वे ही पण्डित अर्थात् बृद्धिमान् हैं । वे लोग दोनोंको अलग-अलग फलवाले नहीं कहते: क्योंकि वे दोनों साधनोंकी प्रणालियोंको न

देखकर उन दोनेकि वास्तविक परिणामको देखते हैं । साधन-प्रणालीको देखते हुए स्वयं भगवान्ने तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्ययोग और कर्मयोगको दो प्रकारका साधन स्वीकार किया है। दोनोंकी-साधन-प्रणाली तो अलग-अलग है, पर साध्य अलग-अलग 'नहीं है।

'एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते "फलम्'---गीतामें जगह-जगह सांख्ययोग 'और कर्मयोगका परमात्मप्राप्तिरूप फल एक ही बताया गया है। तेरहवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें दोनों साधनोंसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव होना वताया गया है। तीसरे अध्यायके उन्नीसवें 'श्लोकमें कर्मयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी गयी है और बारहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमे ज्ञानयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्त वतायी गयी है। इस प्रकार भगवान्के मतमें दोनों साधन एक ही फलवाले हैं।

# यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५ ।।

सांख्ययोगियोंके द्वारा जो तत्त्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा भी वही . प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोगको (फलरूपमें) एक देखता है, वही ठीक देखता है।

व्याख्या—'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते'—पूर्वश्लोकके उत्तरार्धमें भगवान्ते कहा था कि एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनोंके फलरूप परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है। उसी बातकी पृष्टि भगवान उपर्युक्त पदोंमे दूसरे ढंगसे कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्ययोगी प्राप्त करते हैं,वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं ।

संसारमें जो यह मान्यता है कि कर्मयोगसे कर्त्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञानयोगसे ही होता है—इस मान्यताको दूर करनेके लिये यहाँ 'अपि' अव्ययका

प्रयोग किया गया है।

. मांख्ययोगी और कर्मयोगी—दोनोंका ही अत्तमें कमेंसि अर्थात क्रियाशील प्रकृतिसे सम्यन्ध-विच्छेद होता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर दोनों ही योग एकं हो जाते हैं । साधन-कालमें भी सांख्ययोगका विवेक (जड़-चेतनका सम्बन्ध-विच्छेद) कर्मयोगीको अपनाना पडता है और कर्मयोगको प्रणाली (अपने लिये कर्म न करनेको पद्धति) सांख्ययोगीको अपनानी पडतो है। सांख्ययोगका विवेक प्रकृति-पुरुपका सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये होता है, और कर्मयोगका

कर्म संसारकी सेवाके लिये होता है । सिद्ध होनेपर सांख्ययोगी और कर्मयोगी—दोनोंको एक स्थिति होती है: क्योंकि दोनों ही साधकोंकी अपनी निप्राएँ हैं (गीता ३ १३) ।

संसार विषम है। घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सांसारिक सम्बन्धमें भी विषमता रहती है । परन्तु परमात्मा सम हैं । अतः समरूप परमात्माकी प्राप्ति संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये दो योगमार्ग हैं--ज्ञानयोग और कर्मयोग । मेरे सत-खरूपमें कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना-आसक्ति अभावमें ही पैदा होती है-ऐसा सपज़कर असद्ध हो जाय-यह जानयोग है। जिन वस्तुओमें साधकका राग है, उन वस्तुओंको दूसरोकी सेवामें खर्च कर दे और जिन व्यक्तियोंमें राग है. उनकी नि:स्वार्थभावसे सेवा कर दे—यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञानयोगमें विवेक-विचारके दारा और कर्मयोगमे सेवाके द्वारा संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट हो जाता है।

'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति'— पूर्वश्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने व्यक्तिक रीतिसे कहा था कि सांख्ययोग और कर्मयोगको बेसमझ लोग ही अलग-अलग फल देनेवाले कहते हैं । उसी बातको अब अन्वय रीतिसे कहते हैं कि जो मनव्य इन दोनों साधनोको फल-दृष्टिसे एक देखता है, वही यथार्थरूपमें देखता है।

इस प्रकार चीथे और पाँचवें श्लोकका सार यह है कि भगवान् सांख्ययोग और कर्मयोग—दोनोको खतन्त साधन मानते हैं और दोनोंका फल एक ही

और इसे जाननेवालेको भगवान यथार्थ जाननेवाला (बद्धिमान) कहते हैं ।

### विशेष बात

किसी भी साधनको पर्णता होनेपर जीनेको इच्छा. मरनेका भय. पानेका लालच और करनेका राग--थे चारों सर्वधा प्रिंट जाते हैं।

जो निरन्तर मर रहा है अर्थात जिसका निरन्तर अभाव हो रहा है: उस शरीरमें मरनेका भय नहीं हो सकता: और जो नित्य-निरन्तर रहता है, उस खरूपमे जीनेकी इच्छा नहीं हो सकती तो फिर जीनेकी इच्छा और मरनेका भय किसे होता है ? जब खरूप शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब उसमें जीनकी इच्छा और मरनेका भय उत्पन्न हो जाता है । जीनेकी इच्छा और मरनेका भय-ये दोनों 'जानयोग'से (विवेकदारा) मिट जाते हैं।

पानेकी इच्छा उसमें होती है, जिसमें कोई अभाव होता है । अपना स्वरूप भावरूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिये खरूपमें कभी पानेकी इच्छा नहीं होती । पानेकी इच्छा न होनेसे उसमें कभी करनेका गुग उत्पन्न नहीं होता । स्वयं भावरूप होते हए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब उसे अपनेमे अभाव प्रतीत होने लग जाता है. जिससे उसमें पानेकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पानेकी इच्छामे करनेका राग उत्पन्न हो जाता है । पानेकी इच्छा और करनेका राग-ये दोनों 'कर्चयोग'से प्रिष्ट जाते हैं।

जानयोग और कर्मयोग—इन दोनों साधनोंमें-से किसी एक साधनको पूर्णता होनेपर जीनेकी परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मानते हैं । इस वास्तविकताको इच्छा, मरनेका भय, पानेका लालच और करने-न जाननेवाले मनुष्यको भगवान् बेसमझ कहते हैं, का राग—ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं।

सम्बन्ध-इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवानने संन्यास- (सांख्ययोग-) को अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बनाया । अब उसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते हैं।

संन्यासस्तु \* महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयक्तो मनिर्द्रह्य नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ।।

<sup>&</sup>quot;यद्यपि यहाँ 'संन्यास' यद 'आप्तुम्' क्रियाका कर्म होनेसे उसमें द्वितीया होनी चाहिये, नथापि 'तु पदको निपात संज्ञा मानकर उससे कर्म उक्त होनेसे 'संन्यास' पदमें प्रथमा हुई है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* परन्तु हे महाबाहो ! कर्मयोगके बिना सन्यास सिद्ध होना कठिन है । मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'संन्यासस्तु महायाही दःखमाप्तमयोगतः'—सांख्ययोगकी सफलताके लिये कर्मयोगका साधन करना आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना सांख्ययोगकी सिद्धि कठिनतासे होती है । परना कर्मयोगकी सिद्धिके लिये सांख्ययोगका साधन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ 'तु' पदसे प्रकट किया गया है।

सांख्ययोगीका लक्ष्य पर्त्मात्मतत्त्वका अनुभव करना होता है । परन्तु राग रहते हुए इस साधनके द्वारा परमात्मतत्त्वके अनुभवको तो वात ही क्या है, इस साधनका समझमें आना भी कठिन है!

राग मिटानेका सुगम उपाय है--कर्मयोगका अनुष्ठान करना । कर्मयोगमें प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके लिये ही की जाती है। दूसरोंके हितका भाव होनेसे अपना राग स्वतः मिटता है । इसलिये कर्मयोगके आचरणद्वारा राग मिटाकर सांख्ययोगका साधन करना सगम पड़ता है। कर्मयोगका साधन किये विना सांख्ययोगका सिद्ध होना कठिन है । 'योगयुक्तो मुनिब्रंहा नचिरेणाधिगच्छति'---

अपने निष्कामभावका और दूसरोंके हितका मनन करनेवाले कर्मयोगीको यहाँ 'मुनिः' कहा गया है।

कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम ? सकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता है; क्योंकि सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिये हो जाती है।

दसरोंका हित कैसे हो ? इस प्रकार मनन करनेसे

रागका त्याग सुगमतासे होता है।

सन्वय—अब भगवान् कर्मयोगीके लक्षणीका वर्णन करते हैं।

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वत्रपि न लिप्यते ।।७।। जिसकी इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं, जिसका अन्तःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने

उपर्युक्त पदींसे भगवान् कर्मयोगकी विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शोघ ही परमात्मतत्वको प्राप्त कर लेता है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें विलम्बका कारण है—संसारका राग । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करते रहनेसे कर्मयोगीके रागका

सर्वथा अभाव हो जाता है और रागका सर्वथा अभाव होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्मतत्त्वको अनुभृति हो जाती है । इसी आशयको भगवान्ने चौथे अध्यायके अङ्तीसर्वे श्लोकमें 'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दति'

पदोंसे बताया है कि योगसंसिद्ध होते ही अपने-आप तत्वज्ञानकी प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस

साधनमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धिमें कठिनाई और विलम्ब भी नहीं है। दसरा कारण यह है कि देहधारी-देहापिमानी

मनप्य सम्पर्ण कर्मोंका त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफलका त्यागी है, वह त्यांगी कहलाता है (१८ । ११) । इससे यह ध्वनि निकलती है कि.

देहधारी कर्मोंका त्याग तो नहीं कर सकता. पर कर्यफलका-फलेच्छाकां त्याग तो कर ही सकता है। इसलिये कर्मयोगमें स्गमता है।

कर्मयोगकी - महिमापे भगवान् कहते हैं कि कर्मयोगीको तत्काल ही शान्ति प्राप्त हो जाती है— 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' (गीता १२ । १२) । <sup>- यह</sup> संसारवन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है—'सुखं

बन्धाळपुन्यते" (गीता ५ ।३) । अतः कर्मयोगका . साधन सुगम, शीघ सिद्धिदायक और किसी अंग

साधनके विना परमात्पप्राप्ति करानेवाला स्वतन्त साधन

व्याख्या---'जितेन्द्रिय:'---इन्द्रियाँ वशमें होनेका तात्पर्य है---इन्द्रियोका राग-द्रेपसे रहित होना । राग-द्रेपसे रहित होनेपर इन्द्रियोमे मनको विचलित करनेकी शक्ति नहीं रहती \* । साधक उनको अपने मनके अनकल चाहे जहाँ लगा सकता है।

कर्मयोगके साधकके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना आवश्यक है। इसीलिये भगवान कर्मयोगके प्रकरणमें इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे कहते हैं: जैसे—'यस्विद्धियाणि मनसा नियम्य' 'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य' (31X8) B कर्मयोगीका कमेंकि साथ अधिक सम्बन्ध रहता है: इसलिये इन्द्रियाँ वशमें न होनेसे उसके विचलित होनेकी सम्भावना रहती है । कर्मयोगके साधनमें दसरोके हितके लिये सेवारूपसे कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना बहत जरूरी है । इन्द्रियाँ वशमें हुए बिना कर्मयोगका साधन होना कठिन है।

'विश्रद्धात्मा'-अन्तःकरणकी मलिनतामें हेत् है—सांसारिक पदार्थांका महत्त्व । जहाँ पदार्थोंका महत्त्व रहता है, वहीं उनकी कामनाएँ रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है, जब उसके अन्त:करणमें सांसारिक पदार्थीका महत्त्व नहीं रहता । जबतक पटार्थीका महत्त्व है. तबतक वह निष्काम नहीं हो सकता ।

एक परमात्मप्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य होनेसे अत्तःकरणकी जितनी जल्दी और जैसी शृद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शृद्धि दूसरे किसी अनुष्ठानसे नहीं होती । इसलिये कर्मयोगमें एक उद्देश्य होनेकी जितनी महिमा है. उतनी किसीकी नहीं ।

'विजितात्मा'--कर्मयोगमे शरीरके सख-आरामका त्याग करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीरसे आलख-प्रमाद होगा. तो कर्मयोगका अनुप्रान नहीं हो पायेगा । अतः यहाँ भगवानने शरीरको वशमें करनेकी बात कही है।

'सर्वभुतात्मभुतात्मा'—कर्मयोगीको प्राणियोंके साथ अपनी एकताका अनुभव हो जाता है। । जैसे शरीरके किसी एक अडमें चीट लगनेसे दूसरा अङ्ग उसकी सेवा करनेके लिये सहजभावसे, किसी अभिमानके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा दसरोको मख पहुँचानेकी चेष्टा सहजभावसे, किसी अभिमान या कामनाके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करनेके लिये किसी भी प्राणीको अपनेस अलग नहीं समझता, सबको अपने हो अङ्ग मानता है ।

जैसे अपने गरीरमें भिन्न-भिन्न अवयवोंसे भिन्न-भिन्न व्यवहार होनेपर भी सब अवयवोके साथ अपनापन समान (एक ही) रहता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनसार संसारमें यथायोग्य भिन्न-भिन्न व्यवहार होनेपर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है।

अपना राग मिदानेके लिये 'सर्वभतात्मभतात्मा' होना अर्थात सब प्राणियोंके साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है । कर्मयोगीका स्वभाव है—उदारता । सर्वभृतात्मभृतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती ।

विशेष वात

क्रिया और पदार्थेक साथ हम निरत्तर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निक्तर नहीं रह सकते । कारण यह है कि क्रिया और पदार्थमें निरन्तर परिवर्तन

<sup>🗮</sup> भुत्वा सुद्धा च दुद्धा च भुक्ता प्रात्वा च यो नरः । न ह्य्यति ग्लायति या म विज्ञेयो जिनेद्रियः ।। (मनुम्पृति २ । ९८)

<sup>&#</sup>x27;जो पुस्य सुनकर, छुकर, देखकर, खाकर और सुँघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उमे ही जिनेन्द्रिय जानना चाहिये ।

र्ग चाहे अपने शरीरसे असड़ हो जायै, चाहे अपने शरीर-जैमे राष्पूर्ण प्राणियोके शरीरोमे एकता मान से—दोनोंका परिणाम एक ही होगा । ज्ञानयोगी अपने शरीरसे अमङ्ग होता है और कर्मणेगी मत्र शरीगोंके साम्र अपने शरीरकी एकता मानता है। एकता माननेसे वह उदार हो जाना है।

होता है, पर हमारेमें (स्वरूपसे) कभी परिवर्तन नहीं होता । इसिलये क्रिया और पदार्थ निस्तर हमाण त्याग कर रहे हैं । हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परमशान्ति पा सकते हैं । इनके साथ रहकर हम मुक्ति, परमशान्ति नहीं पा सकते; क्योंकि इनके साथ रहनेका हमाण स्वभाव नहीं है । इसिलये क्रिया और पदार्थको दूसरोंकी सेवामें लगाना है । दूसरोकी सेवामें लगाना हमाणे महन्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है । जो वास्तविकता होती है, वह सहज होती है अर्थात् उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता । अवास्तविकतामें हो परिश्रम और अभिमान होता है ।

क्रिया और पदार्थ दूसरोंकी सेवामें तभी लग

सकते हैं, जब हमारेमें 'उदारता' आ जाय । यहाँ

ध्यान देनेकी बात है कि उदारता हमारा खरूप है\* । इसलिये उदारतामें न तो धन खर्च करनेको आवश्यकता है और न परिश्रम करनेकी आवश्यकता है । आवश्यकता केवल इसी वातकी है कि हम सुखीको देखकर प्रस्त हो जायें और दुःखीको देखकर करणित, दयालु हो जायें । हृदयमें यह करणा पैदा हो जाय कि यह सुखी कैसे हो ? सुखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय कि सभी सुखी हो जायें और दुःखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय कि कोई दुःखी न रहे । भगवान्ते भोग और संग्रहको साधनमें बाधक वाता है (गीता २ 1४४) । सुखीको देखकर एसम

बताया है (गीता २ 1४४) । सुखीको देखकर प्रसन्न होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा मिट जाती हैं, क्योंकि भोग भोगनेमें जो सुख मिलता है, वह सुख हमें दूसरोंको सुखी देखकर विशेषतासे मिल जायगा तो हमें भोग भोगनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी । दुःखीको देखकर दुःखी होनेसे संग्रह करनेकी इच्छा मिट जाती हैं, क्योंकि अपना दुःख मिटानेके लिये जिन यहाओंका हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वे स्वतः अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेटा होने लगेगी । प्रसन्नवा और करुणामें एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करके जीवको परमात्मखरूप नित्य रसके साथ अधिन्न करा

BELFESSKERRRESKRESTERKERRESKRERRESKRESKRESKRES

दूसरोंका दुःख दूर करनेमे लग जायँगी । जैसे अपनेपर

कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते

हैं, ऐसे ही दूसरोंको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके

देता है।

'योगयुक्तः' — जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, विजिताता
और सर्वभूतात्मभूतात्मा— इन चार पूर्वोक्त लक्षणीसे

गण है ।

साधनमें स्वामाविक प्रकृति न होनेमें कारण है—
उदेश्य और रुचिमें भित्रता । जयतक अन्तःकरणेमें
संसारका महत्व है, तयतक उदेश्य और रुचिका
संघर्ष प्राथ: गिटता नहीं । उदेश्य अविनाशी परमात्माका
होता है और रुचि प्राय: गाशवान् संसारके प्राणी,
पदार्थ,परिस्थिति आदिकी होती है । उदेश्य और रुचि

अभिन्न हो जानेपर साधन खतः तेजीसे होने लगता

है । यहाँ योगयुक्तः 'पद ऐसे कर्मयोगीक लिये आया

है. जिसका उद्देश्य और रुचि अधित्र हो गयी है

अर्थात् उद्देश्य और रुचि— दोनो एक परमात्मामें ही

युक्त जो कर्मयोगो है, उसे ही यहाँ 'योगयकः' कहा

हो गये हैं।

- उत्पन्न और नष्ट होनेवाला फल किञ्चिमान भी
न चाहें, तभी कर्मयोग होता है। फल और उदेश्य दोनों भिन्न-भिन्न होते हैं। कर्मयोगीभी फलकी इच्छा तो नहीं होती, पर उदेश्य अवश्य होता है।

कर्मयोगीका उद्देश्य वही होता है, जो सबको मिल् सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसीकी मिलता है, किसीको नहीं मिलता और कभी रहता है, कभी नहीं रहता, यह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टिसे उद्देश्य सदा परमात्मात्रत्वका हो होता है। परमात्मत्वत्व किसी कर्म, अभ्यास आदिका फल नहीं

<sup>&</sup>quot;उदाता गुण भी है और अपना स्वरूप भी । हमारे पास जो पदार्थ है, वे दूसरोकी संवाये सग जाये—इस भावसे उन्हें दूसरोकी सेवाये सगाया जाय, यह उदाता 'गुण' है । हमारे पास जो पदार्थ है, वे हमारे हैं ही नहीं—ऐसा समझन्तर उन्हें दूसरोकी सेवाये सगाया जाय, यह उदाता हमारा 'स्वरूप' है; वर्षोकि इसये पदार्थोंसे सम्बन्ध-विक्टेट हो जाता है और स्वरूप ज्यों-का-स्यों रह जाता है ।

है। फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं । उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तको कर्मयोगी चाहता ही नहीं: क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मप्राप्तिमें बाधक है । एकमात्र परमात्माका ही उद्देश्य होनेसे कर्मयोगीको 'योगयुक्त' कहा गया है । यहाँ जिसे'योगयुक्तः' कहा गया है, उसे ही छठे

अध्यायके चौथे श्लोकमें 'योगारूढ:' कहा गया है ।

'कर्वन्नपि न लिप्यते'-- कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मीसे नहीं बँधता । कर्मोंक बन्धनमें हेत हैं--- कमोंके प्रति ममता, कमोंके फलको उच्छा, कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा उसका भोग और कर्तत्वाभिमान \* । सारांशमें कमोंसे कछ-न-कछ पानेकी इच्छा हो यन्धनमें कारण है । किञ्चन्यात्र भी पानेकी इच्छा न होनेके कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बैंघता नहीं अर्थात् उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं ।

सांख्ययोगी तो 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३ (२८) 'गुण ही गुणोंमें चरत रहे हैं'— ऐसा मानकर कर्मीसे नहीं वंधता, पर कर्मयोगी परहितके लिये कर्म करते हुए भी कर्मांसे नहीं बंधता । केवल दूसरोंके लिये कर्म किये जानेसे उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते'की तरह ही हो जाते हैं।

यहाँ 'अपि' पदमें एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही. कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है( गीता ४ । १८) । उसका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता (गीता ३ । १८) । वह सदा ही निर्लिप्त

रहता है। तात्पर्य है कि सांख्ययोगी जड़ताका त्याग करके चिन्पयताके साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलानेवाले शरीर, भन, इन्द्रियाँ आदिकी संसारके साथ एकता मानता है अर्थात् पदार्थ, शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदिको और उनकी क्रियाओंको अपनी नहीं मानता, किन्तु उनको संसारको और संसारके लिये ही मानता है । कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बृद्धि आदिको और उनको क्रियाओंको केवल संसारको ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसीका हित हो गया, किसीको सुख पहुँचा, किसीका उपकार हो गया तो वह 'मैंने किया' 'मेरे द्वारा ऐसा हआ'---ऐसा कैसे मात्र सकता है ? नहीं मान सकता । इसलिये वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता अर्थात् कर्मोसे लिप्त नहीं होता ।

सम्बन्ध-- कर्मोंके होनेके विषयमें कर्मयोगीको बात कहकर अब धगवान् आगेके दो रलोकोंमे सांख्ययोगके साधनकी घात कहते हैं।

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पश्यञ्भुणवन्स्पृशञ्चिघ्रञ्जश्रनान्छन्स्वपञ्धसन् ।। ८ ।। प्रलपन्विसृजन्गृह्णत्रुन्मिपन्निमिपन्निप

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।। ९ ।।

तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, प्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आँखें खोलता और मूँदता हुआ भी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ इन्द्रियोंक विषयोंने बात रही हैं—ऐसा समझकर 'में (स्वयं) कुछ भी नहीं करता हूँ -- ऐसा माने ।

लिये तत्पर रहता है। उसमें ऐमा विवेक जापत् हो व्याख्या—'तत्वियत् युक्तः'—यहाँ ये पद सांख्ययोगके विवेकशील साधकके बाचक हैं, जो गया है कि सब क्रियाएँ प्रकृतिमें हो ही रही हैं, उन तत्वित महापुरपकी तरह निर्भात्त अनुभव करनेके क्रियाओंका मेरे साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं ।

<sup>\*</sup> दुमरे अध्यायके संतालीसये इलोकचें कर्पयोगके खन्यका विवेचन करते हुए भगवान्ते 'मा कर्पकलहेतुर्पः' पदोंसे कमंकि प्रति पमता, कमंजन्य सुख्यको इद्धा तथा उसका भोग और कर्तृन्तामियान विद्यानेके लिये कहा है तथा 'मा फलेचु कदाचन' पदांचे कपाँकि फलकी इच्छा नियानेके लिये कहा है।

जो अपनेमें अर्थात् खरूपमें कभी किञ्चिनात्र भी किसी क्रियाके कर्तापनको नहीं देखता, वह 'तत्त्वयित्' है । उसमें नित्य-निरन्तर स्वामाविक ही यह सावधानी

रहती है कि स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं । प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, प्राण आदिके साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता. इसलिये इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको वह अपनी क्रियाएँ मान ही कैसे सकता है?

वास्तवमें उपर्युक्त स्थिति स्वरूपसे सभी मनुष्योंकी है; परन्तु वे भूलसे खरूपको क्रियाओंका कर्ता मान लेते हैं (गीता ३ । २७) । परमात्माकी जिस शक्तिसे समष्टि संसारकी क्रियाएँ हो रही हैं , उसी शक्तिसे ध्यप्टि शरीरकी क्रियाएँ भी हो रही हैं । परन्तु समष्टिके ही क्षद्र अंश व्यष्टिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण मनुष्य व्यष्टिकी कुछ क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लग जाता है। इस मान्यताको हटानेके लिये ही भगवान कहते हैं कि साधक अपनेको कभी कर्ता न माने । जबतक किसी भी अंशमें कर्तापनकी मान्यता है. तवतक वह साधक कहा जाता है । जब अपनेमें कर्तापनकी मान्यताका सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूपका अनुभव हो जाता है, तब वह तस्ववित्

तत्विवत् महापुरुपका शरीरादिसे होनेवाली क्रियाओंसे विल्कुल सम्बन्ध (कर्तापन) नहीं रहता । यहाँ तत्त्ववित् वही है, जो प्रकृति और पुरुपके

महापुरुष कहा जाता है। जैसे खप्नसे जगनेपर

मनुष्यका स्वप्नसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही

विभागको अर्थात् गुण और क्रिया सय प्रकृतिमें है, इन्द्रियाँ, मन.युद्धि, प्राण आदिके द्वारा ही होती है, प्रकृतिसे अतीत तत्त्वमें गुण और क्रिया नहीं है— स्वयंके द्वारा नहीं । दूसरा एक भाव यह भी प्रतित इसको ठीक-ठीक जानता है । प्रकृतिसे अतीत निर्विकार होता है कि सांख्यपोगीके द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वमाव, तत्त्व तो सबका प्रकाशक और आधार है । सबका परिस्थित आदिके अनुसार शास्त्रविहित शरीर-निर्वाहकी प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्यके अत्तर्गत क्रियाएँ, खान-पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, ओतप्रोत हैं । प्रकाश्य (शरीर आदि) में घुला-मिला पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएँ न होती हॉ--रहनेपर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाशय ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएँ हैं प्रकाश्य ही हैं। ऐसे ही वह सबका आधार होता सकती हैं।

जो ठीक तरहसे जानता है, वही 'तत्त्ववित्' है। इसी प्रकृति (क्षेत्र) और पुरुष-(क्षेत्रज्ञ-)के विभागको जाननेकी बात भगवान्ने पहले दूसरे अध्यायके सोलहवें श्लोंकमें और आगे सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवे

तथा तेरहवें अध्यायके दूसरे, उन्नीसवें, तेईसवें और

पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो

प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना

नहीं है । करना और होनारूप परिवर्तन तो प्रकारय

अथवा आधेयमें ही हैं। इस तरह प्रकाशक और

प्रकारय, आधार और आधेयके भेद-(विभाग-) को

चौतीसवे श्लोकमें कही है। 'पश्यञ्पूण्वन्स्पृशन्''''''' उन्पियन्निमिषन्नपि'---यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सुपना और खाना—ये पाँची क्रियाएँ (क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना--इन पाँच)

चलना.

प्रहण

मल-मूत्रका त्यागं करना-ये

(क्रमशः पाद, हस्त, वाक

शानेन्द्रियोंकी हैं।

क्रियाएँ

बोलना और

उपस्थ और गुदा— इन पाँच) कमीन्द्रियोंकी हैं\* सोना--यह एक क्रिया अन्त.करणकी है। श्वार लेना-यह एक क्रिया प्राणकी, और आँखें खोलन तथा भूँदना-ये दो क्रियाएँ 'कूमी' नामक उपप्राणकी है ।. उपर्यंक तेरह क्रियाएँ देकर भगवानने शानिद्रियाँ, कमेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण और उपप्राणसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंका उल्लेख कर दिया है। तासर्प

यह है कि सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके कार्य शरीर,

हुआ भी सबक (आधेयके) कण-कणमें य्यात है; मनुष्य अपनेको उन्हों क्रियाओंका कर्ना मनतः · "यहाँ पाँचों कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाओंका वर्णन चार क्रियाओंके अत्तर्गत किया गया है अर्थान् 'विस्*न*न'

जियाके अनर्गत ही उपस्य और गुदाकी क्रियाओंक वर्णन किया गया है।

है. जिनको वह जानकर अर्थात् मन-बद्धिपूर्वक करता है; जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि । परन्तु अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता; जैसे-श्वासका आना-जाना, आँखोंका खुलना और बंद होना आदि । फिर इन क्रियाओंका कर्ता अपनेको न माननेकी बात इस श्लोकमें कैसे कही गयी? इसका उत्तर यह है कि सामान्यरूपसे श्वासोंका आना-जाना आदि क्रियाएँ स्वाभाविक होनेवाली हैं; किन्तु प्राणायाम आदिमें मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएँ जानकर करता है। ऐसे ही आँखोंको खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है । इसलिये इन क्रियाओंका कर्ता भी अपनेको न माननेके लिये कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य'श्वसन् उन्पियन् निमियन्' (श्वास लेना, आखोंको खोलना और मुँदना) — इन क्रियाओंको स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता. ऐसे ही अन्य क्रियाओंको भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिये।

यहाँ पश्यन् आदि जो तेरह क्रियाएँ बतायी हैं, इनका बिना किसी आधारके होना सम्भव नहीं है। ये क्रियाएँ जिसके आश्रित होती हैं अर्थात् इन क्रियाओंका जो आधार है, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती । ऐसे ही प्रकाशित होनेवाली ये सम्पर्ण क्रियाएँ बिना किसी प्रकाशके सिद्ध नहीं हो सकतीं। .जिस प्रकाशसे ये क्रियाएँ प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं, उस प्रकाशमें कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी सम्भव भी नहीं । ऐसा वह तत्त्व सबका आधार, प्रकाशक और खयंप्रकाशसक्ष्य है । वह सबमें रहता ·हुआ भी कुछ नहीं करता । उस तत्त्वकी तरफ लक्ष्य करानेमें ही उपर्युक्त इन तेरह क्रियाओंका तात्पर्य है ।

'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्'— जव स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएँ कैसे और किसके द्वारा हो रही है?-इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान् उपर्युक्त पदीमें कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमें ही हो रही है । यहाँ भगवान्त्रा तात्पर्य इन्द्रियोमे कर्तृत्व बतानेमें नहीं है, प्रत्युत खरूपको कर्तत्वरहित (निर्लिप्त) वतानेमें है ।

ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इन्द्रियाणि पदके अन्तर्गत लिया गया है। इन्द्रियोंके पाँच विषय हैं - शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इन विषयोंमे ही इन्द्रियोका बर्ताव होता है। सम्पर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके विषय प्रकृतिका कार्य हैं । इसलिये इन्द्रियोके द्वारा होनेवाली सम्पर्ण क्रियाएँ प्रकृतिमें ही हो रही हैं-

(१) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

(गीता ३ । २७)

(२) प्रकत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । (गीता १३ । २९)

गुणोंका कार्य होनेसे इन्द्रियों और उनके विपयोंको 'गुण' ही कहा जाता है । अतः गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं—'मुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३ । २८) । गुणोके सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है-'नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानपश्यति' (गीता १४ । १९) । तात्पर्य यह है कि क्रियामात्रको चाहे प्रकृतिसे होनेवाली कहें, चाहे प्रकृतिके कार्य गुणोंके द्वारा होनेवाली कहें, चाहे इन्द्रियोंके द्वार होनेवाली कहें, बात वास्तवमें एक ही है।

क्रियाका तात्पर्य है--- परिवर्तन । परिवर्तनरूप क्रिया प्रकृतिमें ही होती है। खरूपमें परिवर्तनरूप क्रिया लेशमात्र भी नहीं है। कारण कि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है और खरूप कर्तापनसे रहित है । प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और खरूपमें कभी क्रिया नहीं हो सकती । क्रियामात्र प्रकाश्य है और खरूप प्रकाशक है।

'नैव किवित्करोगीति मन्येन'--यहाँ (स्वरूपसे) कर्ता नहीं हूँ — इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं (खरूप) पहले कर्ता था । खरूपमें कर्तापन न तो वर्तमानमें है, न भूतमे था और न भविष्यमें ही होगा । क्रियामात्र प्रकृतिमें हो हो रही है; क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पूरुप अर्थात् चेतन-तत्व सदा क्रियार्रहत है । जब चेतन अनादि भूलसे प्रकृतिके कार्यक साथ तादात्य कर लेता है, तय वह प्रकृति स

क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लग जाता है और यहाँ 'एव' पद देनेका दूसरा तालर्य यह है कि उन क्रियाओंका कर्ता स्वयं यन जाता है (गीता स्वयंका शर्यरके साथ तादाल्य होनेपर भी, शरीरके ३ । २७) ।

जैसे, एक मनुष्य चलती हुई त्लगाड़ीके डिब्बोमें बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है; परन्तु रेलगाड़ीके चलनेक कारण उराका चले विना ही चलता हो जाता है। रेलगाड़ीमें चड़केके कारण अब वह चलनेसे रिहत नहीं हो सकता । ऐसे ही क्रियाशील प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण— किसी भी शरीरके साथ जय स्वयं अपना सम्बन्ध ओड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरोंसे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता।

सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिके साथ कभी अपना सम्बन्ध नहीं मानता , इसिलये वह कमोंका कर्तापन अपनेमें कभी अनुभव नहीं करता (गीता ५ । १३) । जैसे शरीरका चालकसे युवा होना, बालोंका कालेसे सफेद होना, खाये हुए अन्नका पचना, शरीरका सबल अथवा निबंल होना आदि क्रियाएँ खामाविक (अपने-आप) होती हैं, ऐसे ही दूसरी सम्पूर्ण क्रियाओंको भी सांख्ययोगी खामाविक होनेवाली अनुभव करता है । तारपर्य है कि वह अपनेको किसी भी क्रियाका कर्ता अनुभव नहीं करता ।

गीतामें स्वयंको कर्ता माननेवालेकी निन्दा को गयो है ( ३ । २७) । इसी प्रकार शुद्ध स्वरूपको कर्ता माननेवालको मलिन अन्त-करणवाला और दुर्मीत कहा गया है (१८ । १६) । परन्तु स्वरूपको अकर्ता माननेवालको प्रशंसा की गया है (१३ । २९) । 'एव' पद देनेका तास्पर्य है कि साधक कभी

'एव'पद देनेका तात्पर्य है कि साधक कभी किश्चिमात्र भी अपनेमें कर्तापनको मान्यता न करे अर्थात कभी किसी भी अंशामें अपनेको किसी कर्मका कर्ता न माने । इस प्रकार जब अपनेमें कर्तापनका भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होनेवाल कर्मोंको संझा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत 'क्रिया' रहती है । उन्हें 'बेष्टामात्र' कहा जाता है । इसी लक्ष्यम तीसर अध्यायक तैतीसवें रलोकमें ज्ञानी महत्गुरुपस होनेवाली क्रियाको 'बेष्टते' पदसे कहा गया है ।

यहाँ 'एव' पद देनेका दूसरा तांत्पर्य यह है कि स्वयंका शर्गरके साथ तादात्य होनेपर भी, शरीरके साथ कितना ही घुलमिल जानेपर भी और अपनेत 'मैं' कर्ता हैं' ऐसे मान लेनेपर भी स्वयंमें कभी कर्त् आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है कित्-प्रकृतिके साथ तादात्य करके यह स्वयं अपने कर्तृत्व मान लेता है; क्योंकि इसमें मानने और माननेकी सामर्थ्य है, खतत्त्तता है, इसलिये यह अपके कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तर देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवमें आ है। ये दोनों घातें (अपनेमें कर्तृत्व मानना और मानना) होनेपर भी स्वयंमें कभी कर्तृत्व आता है नहीं । तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमे भगवान् कहा है-शरीरमें रहता हुआ भी वह न कंतता ! और न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतिस पुरुष ही बनता है (गीता १३ । २१) । गुणोंक-क्रियाफलका भोका चननेपर भी वह वास्तवमें अपने खरूपसे कभी च्युत नहीं होता; किन्तु अपने खरूपनी तरफ दृष्टि न रहनेसे अपनेमें लिप्ततांका भाव पैक होता है ।

यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूपसे निर्लिपा है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख-दुःखर्म भोता तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही बनता है अर्थात् सुखी-दु:खी तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही होता है, जड़ नहीं; क्योंकि जड़में सुखी-दु:खी होनेकी शक्ति और योग्यता नहीं है । तो फिर पुरुषमें भोकापन है नहीं और सुख-दुःखका भोता पुरुष ही घनता है-ये यातें कैसे? भोगके समय है भौगाकार-सुख-दुःखाकार वृति बनंती है, यह हो प्रकृतिकों होती है और प्रकृतिमें हो होती है। परंचु उस वृतिके साथ तादाल्य होनेसे सुट्यी-दुःखी होन अर्थात् 'मै सुर्खा है, मै दुःखो हैं'—ऐसी मन्दरा अपनेमें स्वयं पुरुष हो करता है। करण कि गर मानना पुरुपके विना नहीं होता अर्थात् यह मन्हें : पुरुषमें ही हो सकता है, जडमें नहीं; इस दृष्टिंगे . पुरुष भोका कहा गया है । सुखी-दुःखा क्षेत्रा अर्जनी

माननेपर भी अर्थात सखके समय सखी और दःखके समय दःखी--ऐसी मान्यता अपनेमें करनेपर भी परुष खयं अपने स्वरूपसे निर्लिप्त और सुख-दुःखका प्रकाशकमात्र ही रहता है: इस दृष्टिसे परुपर्ने भोकापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि एकदेशीयपनसे ही भोक्तापन होता है और एकदेशीयपन अहंकारसे होता है । अहंकार प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति जड़ है; अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है । इसलिये भोक्तापन परुप-(चेतन-)में नहीं है । अगर यह परुप सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होता, तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता: क्योंकि 'सखका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा दःखका भी आरम्भ और अन्त होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरम्भ और अन्तवाला हो जाता. जो कि सर्वथा अनुचित है । कारण कि गीताने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्त्वज्ञ पुरुषोंने इसका खरूप एकरस, एकरूप माना है । अगर इस प्रुपको सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होनेवाला ही मानें, तो फिर पुरुष सदा एकरस, एकरूप रहता है-ऐसा कैसे कह सकते हैं?

विशेष बात

तीसरे अध्यायके सताईसवे श्लोकमें 'अहंकारविमृहात्म कर्ताहमिति मन्यते' — इसमें आये 'मन्यते' पदसे जो बात आयो थी, उसीका निपेध यहाँ नैय किछित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित' — इसमें आये 'मन्येत' पदसे किया गया है ।'मन्येत' पदका अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि खरूपमें क्रिया नहीं है—यह अनुभव है, मान्यता नहीं । कर्म करते समय अथवा न करते समय—दोनों अवस्थाओंमें खरूपमें अकर्तापन ज्यों-कान्त्यों है। इसिलये तत्त्वित पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वहीं था और

माननेपर भी अर्थात् सुखके समय सुखी और दुःखके कर्म न करते समय भी मैं वही रहा; अतः कर्म समय दुःखी—ऐसी मान्यता अपनेमें करनेपर भी पुष्य करने अथवा न करनेसे अपने खरूप-(अपनी सत्ता) स्वयं अपने खरूपसे निर्लिप्त और सुख-दुःखका प्रकाशकमात्र ही रहता है; इस दृष्टिसे पुरुषमें भीकापन है नहीं और हो सकता ही नहीं । कारण कि तो सबको होता है, पर अपने खरूपके परिवर्तनका ज्ञान (अनुभव) है नहीं और हो सकता ही नहीं । कारण कि ज्ञान किसीको नहीं होता । खरूप सम्पूर्ण क्रियाओंका अहंकारसे होता है । अहंकार प्रकृतिका कार्य है और प्रकृतिका से अीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति जड़ है; अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता उसमें कभी किश्चित्मात्र भी परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है ।

स्वरूपमें कभी अभाव नहीं होता ! जब वह प्रकृतिके साथ रागसे तादात्स्य मान लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है । उस अभावकी पूर्तिके लिये वह पदार्थोंकी कामना करने लग जाता है । दमामनाकी पूर्तिके लिये उसमें कर्तापन आ जाता है; क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूपमें कर्तापन नहीं आता ।

प्रकृतिसे सम्बन्धके बिना खयं कोई क्रिया नहीं कर सकता । कारण कि जिन करणोंसे कर्म होते हैं, ये करण प्रकृतिके ही हैं । कर्ता करणके अधीन होता है । जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह अहरन, हथीड़ा आदि औजांग्रेके बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणोंके बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता । इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण— ये तीनों प्रकृतिमें ही हैं और प्रकृतिके सम्बन्धसे ही अपनेमें प्रतीत होते हैं । ये तीनों घटते-बढ़ते हैं और खरूप सदा ज्यों-का-त्यों हता है । अतः इनका खरूपसे सम्बन्ध है ही नहीं ।

कर्तापन प्रकृतिके सम्बन्धसे है, इसलिये अपनेको कर्ता मानना परपर्म है। स्वरूपमें कर्तापन नहीं है, इसलिये अपनेको अकर्ता मानना स्वर्धम है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन-(मैं ब्राह्मण हूँ-इस) में निरन्तर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्त्ववित् अपने अकर्तापन-(स्थ-पर्म) में निरन्तर स्थित रहता है— यही 'नैव किंजिकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' पर्दोका भाव है।

 $<sup>\</sup>star$ 

सम्बग-स्पत्तवे श्लोकमे कर्मयोगीको और आठवे-नवे श्लोकोने संख्ययोगीको वर्मोते निर्मितना प्रकार अव भगवान् पतिचोगीको कर्मोने निर्मितना प्रकार है।

# ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः

### स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। १० ।।

जो (भक्तियोगी) सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्में अर्पण करके और आसक्तिका त्य करके कर्म करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी तरह पापसे लिप्त नहीं होता ।

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि'--शरीर. इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवानके ही हैं, अपने हैं ही नहीं; अतः इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है ? इसलिये उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएँ भगवान्के द्वारा ही हो रही हैं और भगवानके लिये ही हो रही हैं: मैं तो निमित्तमात्र हैं ।

भगवान हो अपनी इन्द्रियोंके द्वारा आप ही सम्पर्ण क्रियाएँ करते हैं-इस बातको ठीक-ठीक धारण करके सम्पर्ण क्रियाओंके कर्तापनको भगवानमें ही मानना. यही उपर्युक्त पदोंका अर्थ है।

शरीरादि वसाएँ अपनी हैं हो नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और विछड़ रही हैं। ये केवल भगवानके नाते, भगवत्प्रीत्यर्थ दूसरोकी सेवा करनेके लिये मिली हैं । इन बस्तुऑपर हमारा स्वतन्त अधिकार नहीं है अर्थात इनको अपने इच्छानसार न तो रख सकते हैं. न बदल सकते हैं और न मरनेपर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिये इन शरीरादिको तथा इनसे होनेवाली क्रियाओको अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्यको ईमानदारीके साथ जिसकी ये वस्त् हैं, उसीको अर्थात् भगवान्की मान लेनी चाहिये ।

सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंकी कर्मयोगी 'संसार' के, ज्ञानयोगी 'प्रकृति'के और भक्तियोगी 'भगवान' के अर्पण करता है । प्रकृति और संसार—दोनेंकि ही स्वामी भगवान् हैं । अतः क्रियाओं और पदार्थोंको भगवानुके अर्पण करना ही श्रेष्ठ है।

'सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः'— किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदिमें किश्चिन्मात्र भी राग, खिचाव, आकर्षण, लगाव, महत्त्व, ममता, कामना आदिका न छना ही आसक्तिका सर्वथा त्याग करना है ।

शास्त्रीय दृष्टिसे 'अज्ञान' जन्म-मरणका हेत् ह हुए भी साधनको दृष्टिसे 'राग' ही जन्म-मरणका मु हेत् है—'कारणं गुणसङ्गेऽस्य सदसद्योनिजन्मस' (ग १३ । २१) । रागपर ही अज्ञान दिका : हआ इसलिये राग मिटनेपर अज्ञान भी मिट जाता है इस एग या आसक्तिसे ही कामना पैदा होती है-'सङ्गतांजायते कामः' (गीता २ ।६२) । काम ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) । इसलि यहाँ पापेकि मल कारण आसक्तिका त्याग करने। वात आयी है: क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापींसे व नहीं सकता और इसके न रहनेसे मनव्य पापोंसे लिंग नहीं होता ।

किसी भी क्रियाको करते समय क्रियाजन्य सुख लेनेसे तथा उसके फलमें आसक्त रहनेसे उस क्रियान सम्बन्ध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटनेकी अपेक्षा और बढ़ता है । किसी भी छोटी या बड़ी क्रियांके फलरूपर्ने कोई यस्तु चाहना हो आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपनेमें महत्त्वका, अच्छेपनका आरेप करना और दुसरोंसे अच्छा कहलवानेका माव रखन भी आसक्ति ही है। इसलिये अपने लिये सुछ भी नहीं करना है । जिस कमेंसे अपने लिये विकी प्रकारका किञ्चिन्यात्र भी सुख पानेकी इच्छा है, वह कर्म अपने लिये हो जाता है। अपनी सुख-सुविया और सम्मानकी इच्छाका सर्वथा त्याग करके वर्न करना ही उपर्युक्त पदौंका अभिप्राय है।

'लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमियामसा'— यह कितनी विशेष यात है कि भगवान्के रानुष होकर भक्तियोगी संसारमें रहकर सम्पूर्ण भगवदर्श मर्ज करते हुए भी कमीरी नहीं बैधता ! जैसे कमलग

पता जलमें उत्पन्न होकर और जलमें रहकर भी जलसे निर्लिप्त रहता है. ऐसे ही भक्तियोगी संसारमे रहकर सम्पर्ण क्रियाएँ करनेपर भी भगवानके सम्मख होनेके कारण संसारमें सर्वदा-सर्वथा निर्लिप्त रहता है।

भगवान्से विमख होकर संसारकी कामना करना ही सब पापोंका मख्य हेत है । कामना आसक्तिसे उत्पन्न होती है । आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेसे कामना नहीं रह सकती. इसलिये पाप होनेकी सम्पावना ही नहीं रहती ।

धएँसे अग्निको तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोपसे यक्त होते हैं (गीता १८ 1४८) । परन्त जिसने आशा. कामना, आसक्तिका त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते । आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ कर्म करनेके प्रभावसे सम्पर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं (गीता ९ 1२७-२८) । अतः भक्तियोगीका किसी प्रकारसे भी पापसे सम्बन्ध नहीं रहता ।

यहाँ पापेन' पद कमींसे होनेवाले उस पाप-पण्यरूप फलका वाचक है. जो आगामी जन्मारम्भमे कारण होता है । भक्तियोगी उस पाप- पुण्यरूप फलसे कभी लिप्त नहीं होता अर्थात् बंधता नहीं । इसी वातको नवें अध्यायके अद्वाईसवें श्लोकमें 'शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः' पदोंसे कहा गया है।

सम्बन्ध-अव भगवान् कर्मयोगीके कर्म करनेकी शैली बताते हैं।

# कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्पशुद्धये ।। ११ ।।

कर्मयोगी आसक्तिका त्याग करके केवल (ममतारहित) इन्द्रियाँ-शरीर-मन-बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणकी शद्धिके लिये ही कर्प करते है ।

व्याख्या -- 'योगिनः' -- यहाँ 'योगिनः' पट कर्मयोगी के लिये आया है । जो योगी भगवदर्पण-बुद्धिसे कर्म करते हैं, वे भक्तियोगी कहलाते हैं । परन्तु जो योगी केवल संसारकी सेवाके लिये निकामभावपर्वक कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी कहलाते हैं । कर्मयोगी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसारका ही मानता है। कारण कि शरीरादिकी संसारके साथ एकता है।

'कायेन मनसा बुद्धवा केवलैरिन्द्रियरिष'— जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं, वे शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि वास्तवमें किसी भी दृष्टिसे अपनी नहीं हैं, प्रत्युत अपनेको मिली हुई हैं और विछुड़नेवाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है । इन सबकी ससारके साथ खतःसिद्ध एकता है ।

विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीरादि पदार्थ किसी भी दृष्टिमे अपने नहीं है। मालिककी दृष्टिसे देखें तो ये भगवान्के हैं, कारणकी दृष्टिसे देखें तो ये प्रकृति हैं और कार्यकी दृष्टिसे देखें तो ये संसारके (संसारसे अभित्र) हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टिसे इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। प्रमानाको सर्वथा पिटानेके लिये ही यहाँ केवलै:'पद प्रयक्त हुआ है।

यहाँ केवली: पद बहुबचन होनेसे इन्द्रियोका ही विशेषण है; परन्त इन्द्रियोंसे ही ममता हटानेके लिये कहा जाय, शरीर-मन-वृद्धिसे नहीं- ऐसा सम्भव नहीं है । शरीरादिका सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ है। व्यप्ति कभी समित्रिसे अलग नहीं हो सकती। इसलिये व्यप्टि-(शरोरादि-)से सम्बन्ध जोड़नेपर समप्टि-(संसार-)में खत. सम्बन्ध जुड़ जाता है । जैसे लडकीसे विवाह होनेपर अर्थात सम्बन्ध जुड़नेपर सास, ससर आदि मसग्रलंक सभी मम्बन्धियोंमे अपने-आप सम्बन्ध जुड़ जाता है, ऐसे ही मंगारकी किमी भी वल- (शरीरादि-)से सम्बन्ध जुड़नेपर अर्थात् उमे अपनी भाननेपर पूरे संसारमे अपने-आप सम्बन्ध जुड़ जाता है । अतः यहाँ 'केक्स्नैः' पद शग्रेर-इन्द्रियाँ-मन-

वृद्धि सबमें ही साधकको ममता हटानेको प्रेरणा करता 青 1\*

वास्तवमें कर्ताका स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब जगहसे ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तवमें शरीर, इन्द्रियों आदि स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं; अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं।

कर्मयोगकी साधनामें फलको इच्छाका त्याग मुख्य है (गीता ५ । १२) । साधारण लोग फल- प्राप्तिके लिये कर्म करते हैं. पर कर्मयोगी फलकी आसक्तिको मिटानेकं लिये कर्म करता है। परन्तु जो शरीर इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, प्राण आदिको अपना मानता रहता है, वह फलको इच्छाका त्याग कर ही नहीं सकता रें। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीप्रदि अपने हैं तो उनके द्वारा किये गये कमोंका फल भी अपनेको मिलना चाहिये । इस प्रकार रारीगृदिको अपना माननेसे स्वतः फलकी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये फलकी इच्छाको मिटानेके लिये रारोग्रदिको कभी भी अपना न मानना अत्यन्त आवश्यक है। 'केवली:'पटका तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती

है और उससे लोगोंका हित होता है: परना उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हैं. मेरी वर्षा है जिससे दसरोंका हित होगा, दूसरोंको सुख होगा । ऐसे ही इन्द्रियों आदिके द्वारा होनेवाले हितमें भी अपनापन मालूम न दे । पर्नु शरीर, मन, चुद्धि, इन्द्रियोंके हारा किसीका अभीष्ट हो गया, किसीकी मनवाही बात हो गयी— इन क्रियाओंको लेकर अपने मनमें खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदिमें केयलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ सम्बन्ध जुड़ गया, ममता हो गयो ।

'सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये'— [पीछे दसवें श्लोकनें भी 'सहं त्यक्त्वा' पद आये हैं; अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिये ।। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण-दोपके दर-होनेको अन्तःकरणको शुद्धि माना जाता है। परनु

वास्तवमें अन्तःकरणको शृद्धि हे- शरीर-इन्द्रियाँ-मन बुद्धिसे ममताका सर्वथा मिट जाना ।' शरीरादि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं । उनको अपना मानना ही अशुद्धि है— 'ममता मल जिर जाड'

(मानस ७ । ११७ क) । अतः शरीग्रदिके प्रति अहंता-ममता-पूर्वक माने गये सम्बन्धका सर्वथा अभाव ही आत्मशृद्धि है। इस रलोकमें आये 'केबलैः' पदसे शरीर-

इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेको बात आयी है अर्थात् वहाँ 'केवलै:' पदमें अपनापन हटानेक उद्देश्य है और यहाँ आत्मशुद्धपे' पदमें अपनापन सर्वधा हटनेकी बात आयी है। तात्पर्य यह है कि अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये (अपनापन सर्वधा हटानेके उदेश्यसे) शरीर-इन्द्रिया-मन-युद्धिको अपना न माननेपर भी इनमें सुक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सुक्ष्म अपनेपनका सर्वथा मिटना ही आत्मश्राद्ध अर्थात्

अनःकरणकी शुद्धि है। अहंतामें भी ममता रहती है। ममता सर्वधां मिटनेपर जब अहंतामें भी ममता नहीं रहती, तब सर्वया शदि हो जाती है।

'कर्म कुर्वन्त'- राग्रर- इन्द्रियाँ-मन-वृद्धिमें जो सुक्ष्य अपनापन रह जाता है, उसे सर्वधा दूर करनेके लिये कर्मयोगी कर्म करते हैं।

जबतक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिये मिनी प्रकारका सुख चाहता है अर्घात् किसी फलंबी इन्य रखता है और शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि कर्म-सामग्रीमी अपनी मानता है, तत्रतक यह कर्मवन्धनसे मुक्त नरीं हो सकता । इसलिये कर्मयोगी फलकी इच्छाना लाग करके और कर्म-मामग्रीको अपनी न मानकर धैयत.

<sup>&</sup>quot;यहाँ 'अर्थवज्ञाद् विभक्तियरिणायः' के अनुसार 'केवलेः' परको विभक्तिका परिणाय कर लेना सारि अयांत् 'केयलेन कायेन', 'केयलेन मनसा', 'केयलया बुद्ध्या' —इम तार विभक्तिको चटल लेना चाहिये।

<sup>ें</sup> यदि मनुष्य फलको इच्छा न करे, तो भी शारितदिको अपना माननेसे वह कर्मकलका हेनु वन हो उन

है, जिसका भगवान्ते निर्पेध किया है— 'मा कर्मकसरेतुर्पृः' (गीना २ । ४०) ।

दसरेंके हितके लिये कर्म करता है। कारण कि योगारूढ होनेकी इच्छावाले मननशील योगीके लिये (दसरोंके हितके लिये) कर्म करना ही हेतु कहा जाता है--'आरुरक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता

६ १३ ) । इस प्रकार दसरोंके हितके लिये वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों-हो-त्यों ममता-आसिक मिटती चली जाती है और अन्तःकरणकी शद्धि होती चली जाती है।

मन्द्र-थ-अब भगवान् आगेके श्लोकमे अन्वय और व्यक्तिक-चितिसे कर्मयोगकी नहिमाका वर्णन करते हैं।

# युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।। १२ ।।

कर्मयोगी कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है । परन्तु सकाम मनुष्य कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर वैध जाता है।

व्याख्या-- 'यक्तः' - इस पदका अर्थ प्रसङ्गके अनसार लिया जाता है: जैसे - इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें अपनेको अकर्ता माननेवाले सांख्ययोगीके लिये 'युक्तः' पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफलका स्याग करनेवाले कर्मयोगीके लिये 'बुक्तः' पद आया है ।

जिनका उद्देश्य 'समता' है, वे सभी पुरुष युक्त अर्थात् योगी है । यहाँ कर्मयोगीका प्रकरण चल रहा है, इसलिये यहाँ 'युक्तः' पद ऐसे कर्मयोगींक लिये आया है, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मका होनेसे जिसमें सांसारिक कामनाओका अभाव हो गया है।

'कर्मफलं त्यक्त्या'— यहाँ कर्मफलका त्याग करनेका तालर्प फलकी इच्छा, आसक्तिका त्याग करना हैं: क्योंकि वास्तवमें त्याग कर्मफलका नहीं, प्रत्यत कर्मफलको इच्छाका होता है। कर्मफलको इच्छाका ल्याग करनेका अर्थ है- किसी भी कर्म और कर्मफलसे अपने लिये कभी किञ्चिन्यात्र भी किसी प्रकारका सुख लेनेकी इच्छा न रखना । कर्म करनेसे एक तो तास्कालिक फल (सुख) मिलता है और दूसरा परिणाममें फल मिलता है- इन दोनों ही फलोंकी इच्छाका त्याग करना है । अपना कुछ नहीं हैं ,अपने लिये कुछ नहीं करना है और अपनेको कुछ नहीं चाहिये- इस प्रकार कर्ताक सर्वथा निष्काम होनेपर कर्मफलको इच्छाका त्याग हो जाता है।

मंचित-कर्मेकि अनुसार प्राच्य बनता है,प्राच्यके

अनुसार मनुष्यका जन्म होता है और मनुष्य-जन्ममें नये कर्म होनेसे नये कर्म-संस्कार संचित होते हैं। परन्तु कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेसे कर्म भूने हुए बीजकी तरह संस्कार उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और उनको संज्ञा 'अकर्म' हो जाती है (गीता ४ । २०) । वर्तमानमें निप्कामभावपूर्वक किये कमेंकि प्रभावसे उसके पुराने कर्म-संस्कार (संचित कर्म) भी समाप्त हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । इस प्रकार उसके पुनर्जन्मका कारण ही समाप्त हो जाता है ।

कर्मफल चार प्रकारके होते हैं-

(१) दृष्ट कर्मफल-वर्तमानमें किये जानेवाले नये कर्मीका फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दीखता है; जैसे- भोजन करनेसे तृष्ति होना आदि ।

(२) अदृष्ट कर्मफल— वर्तमानमें किये जानेवाले नये कमोंका फल, जो अभी तो संवितरूपसे संगृहीत होता है, पर भविष्यमें इस लोक और परलोकमें अनुकुलता या प्रतिकुलताके रूपमें मिलेगा।

(३) प्राप्त कर्मफल— प्रारव्यके अनुसार वर्तमानमें मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, सम्पत्ति, अनुकूल या प्रतिकृत परिस्थित आदि ।

(४) अप्राप्त कर्मफल— प्रारम्ध-कर्मिक फलरूपमे जो अनुकृल या प्रतिकृल परिस्थित भरिष्यमे मिलनेवाली है।

वपर्यक्त चार प्रकारके कर्मफलोमें दृष्ट और अदृष्ट

कर्मफल 'क्रियमाण कर्म' के अधीन हैं तथा प्राप्त रखकर कर्म करना बड़ी बंसमझी है। पहली यात और अप्राप्त कर्मफल 'प्रारव्य-कर्म' के अधीन है। तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरम्प और समाज कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ है-- दृष्ट कर्मफलका होनेवाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा? दुःखी न होना और अप्राप्त कर्मफलकी कामना न करना कि मेरा दुःख मिट जाय और सुख हो जाय ।

साधारण मनुष्य किसी-न-किसी कामनाको लेकर हो कमोंका आरम्भ करता है और कमोंको समाप्ति-तक उस कामनाका चिन्तन करता रहता है । जैसे व्यापारी धनको इच्छासे व्यापार आरम्प करता है तो उसकी वृत्तियाँ धनके लाभ और हानिको ओर हो रहती हैं कि लाभ हो जाय, हानि न हो । धनका लाम होनेपर वह प्रसन्न होता है और हानि होनेपर दृखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य खी, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई-न-कोई अनुकुल फलको इच्छा रखकर ही कर्म करते, हैं । परन्तु कर्मयोगी फलकी इच्छाका त्याग करके कर्म करता है।

यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तरमें सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें कर्मीका सर्वधा त्याग नहीं कर सकता (गीता ३ । ५) । यदि ऐसा मान भी लिया जाय कि मनुष्य बहुत अंशोंमें कर्मोंका खरूपसे त्याग कर सकता है. तो भी मनप्यके भीतर ज्वतक संसारक प्रति राग है, तयतक वह शान्तिसे (कर्म किये बिना) नहीं बैठ सकता । इससे विषयीका चित्तन अवस्य होगा, जो कि कर्म है । विषयोंका चित्तन होनेसे यह क्रमणः पतनकी और चला जायगा (गीता २ १६२-६३) । इसलियं ज्यतक रागका मवैधा अभाव नहीं हो जाता, तबतक मनुष्य कर्मीसे छूट नहीं सकता । कर्म करनेसे पुचना यग मिटता है और नि.स्वार्थ-भावसे केमल पर्राहतक लिये कर्म इस्तेसे नया राग पैदा नहीं होता ।

विचारपूर्वक देखा जाय तो कर्पमतर्का इन्छ।

आग्रह नहीं रखना तथा मिलनेपर प्रसन्न या अप्रसन्न फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तारपर्य यह न होना; अदृष्ट कर्मफलको आशा न रखना; प्राप्त है कि कर्म और कर्मफल — दोनों ही मारावान कर्मफलमें ममता न करना तथा मिलनेयर सुखी या हैं। या तो फल नहीं रहेगा, या हमारा कहलानेवाला शरीर नहीं रहेगां। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही।

इच्छा करनेसे अधिक फल मिलता हो और इच्छा न

करनेसे कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फलको कामना करना चेसमझो हो है। निष्कामभावसे अर्थात् फलकी कामना न रखका लोकहितार्थ कर्म करनेसे क्रमेंसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कर्मयोगीके कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागलके कर्मको तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कमोंका लक्ष्य परमात्मतत्त्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं । शरीरमें ममता न रहनेमे उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दीप नहीं आते, प्रत्यत वह कर्मीको सचारूपसे और तत्परताके माध करता है। मार्मिक वात

जिन कमोंको करनेसे नारावान पदार्थीको प्राप्ति । होती है, वे ही कर्म निष्कामभावपूर्वक एकमान परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका उद्देश्य रखका सोकहितार्थः करनेसे नित्यसिद्ध परमात्मतत्त्वकी अनुभृतिमें हेत् बन सकते हैं। तीसरे अध्यायके चीसवे श्लोकमें कही गया है कि कर्मोंके हारा हो जनकादि कर्मगीगियों से परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि मिली; और छउं अध्यापके तीसरे ज्लोकमें कहा गया है कि योगमें आरूढ़ होनेके लिये कर्म करना आयण्यक है। इन संघ यातीसे यह अर्थ निकलता है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर्मीन े होती है । पार्वती, मनु-रातस्पा आदिको भी तपन्प कर्ममे भगवद्याप्ति हुई । यह बात भी अती है कि जप, ध्यान, सन्यङ्ग, स्वाध्याय, श्रयम, मनन अर्दि साधनीमें तत्वका माधात्वस हो जाता है। इसके

विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कमेंसि भगवत्प्राप्ति नहीं होती (गीता ११ । ५३), परमात्मा किसी कर्मका फल नहीं हैं आदि । इन दोनों चातोंमें सामञ्जस्य कैसे हो?

इसका समाधान है कि वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वे किसी कर्मका फल नहीं हैं। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे सदा-सर्वदा विद्यमान हैं । वे सदा-सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियोंकी सदा-सर्वदा उन्होंमें स्थिति है । परमात्मासे कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । परन्तु जड़ प्रकृतिके कार्य शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, पदार्थ आदिसे अहंता-ममतापूर्वक अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे मनुष्य परमालासे विमुख हो जाता है और जो वास्तवमें अपने हैं, उन परमात्माको अपना न मानकर जो अपने हैं हो नहीं, ठन नाशवान पदार्थीको अपना मानने लग जाता है। अतः जड पदार्थिक साथ जीवका जो रागयुक्त सम्बन्ध है, उसे मिटानेमें ही सम्पूर्ण साधनोकी सार्थकता है।

जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते-करते जब जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तभी परमात्मप्राप्ति होती है । वही सम्बन्ध-विच्छेद तब बहुत सुगमतासे हो जाता है, जब निष्कामभावसे केवल लोकहितके लिये कर्तव्य-कर्म किये जायै।

परमात्मा किसी साधनसे खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्माकी किञ्चिन्मात्र भी समानता नहीं कर सकते । दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है, वह उस मूल्यसे कमजोर (कम मूल्यवाली) ही होती है । यदि कर्मोंसे परमात्मा मिल जाये तो वे कमोंसे कमजोर ही सिद्ध होंगे!

यहाँ एक मार्मिक बात समझनेकी है कि प्रायः

साधक जिन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदिसे साधन करते हैं, उनका सम्बन्ध, महत्त्व और आश्रय रखते हए ही साधन करते हैं। जबतक इन शरीरादिसे यत्किञ्चत् भी सम्बन्ध है; तबतक जड़तासे सम्बन्ध बना हुआ है । जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं होता । परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जडताके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जडताके त्यागसे होती है।

जिस जातिका संसार है, उसी जातिके ये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि हैं । अतः इन्हें संसारका ही मानकर,संसारकी ही सेवामें लगा दे (जो कर्मयोग परन्तु शरीरादिसे इन किञ्जिन्यात्र अपना सम्बन्ध न माने, इन्हे महत्त्व न दे, इनका आश्रय न रखे; क्योंकि असत्से सम्बन्ध रखते हुए असत्की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असतसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये निष्कामभावसे किये हए सब कर्म (साधन) होते हैं । असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्पासे जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जाती है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभृति हो जाती है ।

'शान्तिमाप्रोति नैष्टिकीम'--यह वात अनुभवसिद्ध है कि सांसारिक पदार्थांकी कामना और ममताके स्थागसे शान्ति मिलती है। संपंतिमें जब संसारकी विस्तित हो जाती है, तय उसमें भी शान्तिका अनुभव होता है। यदि जाप्रतमें ही संसारका सम्बन्ध-विच्छेद (कामना-ममताका त्याग) हो जाय, तो फिर कहना हो क्या है। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्यके पूरा होने, लडकांका विवाह होने आदिसे भी एक शान्ति मिलती है। तारार्थ है कि सोसारिक कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करते ही शान्ति प्राप्त होती है । परन्त इस शान्तिका उपभोग करनेसे अर्थात् इसमें सुख लेनेसे और इसे ही लक्ष्य मान लेनेसे माधक इस शान्तिके फलखरूप मिलनेवाली 'नैष्टिको शान्ति'" अर्थात परमशान्तिसे वजित रह जाता है । कारण कि यह शान्ति ध्येय नहीं हैं, प्रत्युत परमशानिक कारण

<sup>ै</sup>यह 'नेष्ठिको शासि' परमात्मप्राधिकल ही है। इसे ही गीतामें कहीं 'शप्तव्यासिम्' (९ । ३९), कहीं 'पतां शानिम्' (४ । ३९; १८ । ६२) पदोंमे और कहीं 'शानिम्' (६ । २९: २ू कहा गया है।

है—'योगारूढस्य तस्पैव शम: कारणमुख्यते' (गीता 5 13) 1

संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति सत्त-गुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सात्त्विकी शान्ति है । जबतक साधक इस शान्तिका भोग करता है और इस शान्तिसे 'मुझमें शान्ति है' इस प्रकार अपना सम्बन्ध मानता है. तवतक परिच्छित्रता रहती है (गीता १४ ।६) और जबतक परिच्छित्रता रहती है, तबतक अखण्ड एकरस रहनेवाली वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं होता ।

'अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो नियध्यते'—जो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुषके लिये यहाँ 'अयुक्तः' पद आया है।

सकाम परुष नयी-नयी कामनाओंके कारण फलमें आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ जाता है। कामनामात्रमे कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर होनेसे) यह माना हुआ सम्बन्ध सुगमतास छूट जाता है।

सम्बन्ध—कर्मयोगका वर्णन करके अब भगवान् पुनः सांख्ययोगका विस्तारपूर्वक वर्णनं करते हैं।

# सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

### नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ।। १३ ।।

जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, ऐसा देहवारी पुरुष नी द्वारोवाले शरीररूपी पुरमें सम्पूर्ण कर्मीका विवेकपूर्वक मनसे त्याग करके निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक (अपने स्वरूपमें) स्थित रहता है।

व्याख्या- 'वशी देही' - इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदिमें ममता-आसक्ति होनेसे ही ये मनुष्यपर अपना अधिकार जमाते हैं । ममता-आसित न रहनेपर ये स्वतः अपने वशमें रहते हैं। सांख्ययोगीको इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदिमें ममता-आसिंक न रहनेसे ये सर्वथा उसके वशमें रहते हैं । इसलिये यहाँ उसे 'बशी' कहा गया है ।

जयतक किसी भी मनुत्यका प्रकृतिके कार्य (शरीर, इन्द्रियों आदि) के साथ किश्चिनात भी कोई प्रयोजन रहता है, तबतक वह प्रकृतिके 'अवश' अर्थात् वशीपृत रहता है—'कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणैः' (गीना ३ । ५) । प्रवृति सर्दव क्रियाशील रहती है। अतः प्रकृतिसे संस्वन्ध यना रहनेक कारण मनुष्य कर्मर्राहत हो ही नहीं सकता । परन् प्रवृतिके कार्य स्पृत, सृक्ष्म और कारण-नीनी अहनेका पात्र स्टनेकाला जीवान्या-दोनी अलग-अली

मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता— ऐसी बत प्रत्यक्ष होनेपर भी पदार्थोंकी कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-

अंतर्ह तोहि तर्जेंगे पामर तू न तर्जे अवही ते ।। (विनयपत्रिका १९८) इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थीको स्वरूपसे

छोड़ दें । अगर स्वरूपसे छोड़नेपर ही मुक्ति रोती, तो मरनेवाले (शरीर छोड़नेवाले) सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने-आप ही खरूपसे छूटते चले ज रहे हैं । अतः वास्तवमें उन पदार्थीमें जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसीको छोड़ना है; क्योंकि पदार्थोंसे कामना-ममता-आसक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बर्ध ही जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण है। कार्यगैगके आचरणसे (कर्मीका प्रवाह केयल पर्राहतके लिये

शरीरोंसे ममता-आसक्ति-पूर्वक कोई सम्बन्ध न ईसेसे सांख्ययोगी उनकी क्रियाओका चर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्यपोगीका शरीरके साथ किञ्चिमात्र भी सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें वह शरीरधा<sup>उ</sup> ही दीखता है । इसलिये उसे 'देही' कहा गया है ।

'नवद्वारे पुरे'—शन्दादि विषयोकां सेवन करनेने लिये दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाछिड तथा एक मुख-ये सात हार शरीके कपरी भागमें हैं, और मत-मूत्रका त्याग करनेके लिये गुदा और उपस्थ-प दी द्वार शरीरके निचले भागमें हैं। इन नी द्वार्यनाले शरीरको 'पुर' अर्थात् नगर कहनेका तालर्थ यह है कि जैसे नगर और उसमें स्टेन्फ्ल मनुष्य-हैले अलग-अलग होते हैं, ऐमें हो यह शरीर और इसने

हैं। जैसे नगरमें रहनेवाला मनुष्य नगरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ नहीं मानता, ऐसे ही सांख्ययोगी शरीरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ नहीं मानता।

'संबंकर्माण मनसा संन्यस्य'— इसी अध्यायके आठवें-नवे श्लोकोंमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, खुद्धि और प्राणोंके द्वारा होनेवाली जिन तेरह क्रियाओंका वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओंका बोधक यहाँ 'सर्वकर्माण' पद है।

यहाँ 'मनसा संन्यस्य' पदोका अभिप्राय है-विवेकपूर्वक मनसे स्याग करना । यदि इन पदोंका अर्थ केवल मनसे त्याग करना माना जाय तो दोष आता है; क्योंकि मनसे त्याग करना भी मनकी एक क्रिया है और गीता मनसे होनेवाली क्रियाको 'कर्म' मानती है--'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' (१८ । १५) । शरीरसे होनेवाली क्रियाओंके कर्तापनका मनसे त्याग करनेपर भी मनकी (त्यागरूप) क्रियाका कर्तापन तो रह ही गया! अतः 'मनसा संन्यस्य' पदोंका तात्पर्य है-विवेकपूर्वक मनसे क्रियाओंके कर्तापनका त्याग करना अर्थात् कर्तापनसे माने हए सम्बन्धका त्याग करना । जहाँसे कर्तापनका सम्बन्ध माना है, वहींसे उस सम्बन्धका त्याग करना है । सांख्ययोगी अपनेमें कर्तापन न मानकर उसे शरीरमे ही छोड़ देता है अर्थात् कर्तापन शरीरमें ही है, अपनेमें कभी नहीं ।

'नैव कुर्वन्न कारवन'— सांख्ययोगीमें कर्तृत्व और कारियतृत्व—दोनों ही नहीं होते अर्थात् वह करनेवाला भी नहीं होता और करवानेवाला भी नहीं होता।

शिर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किञ्चिन्मात्र भी अहंता-ममताका सम्यन्य न होनेके कारण सांख्ययोगी उनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको कैसे मान सकता है? अर्थात् कभी नहीं मान सकता । इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भी 'र्मय किविद्य क्योमि' पदीसे यही बात कही गयी है। तेग्हवें अध्यायके इकतीमवें श्लोकमें भी भगवान्ते (श्रीस्थोऽपि कीनीय व क्योपि' पदीसे कहा है कि

हैं। जैसे नगरमें रहनेवाला पनुष्य नगरमें होनेवाली शरीरमें रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं कियाओंको अपनी क्रियाण नहीं प्राप्ता प्रेमे हो करता।

यहाँ शहून होती है कि जीवातम खयं कोई कर्म नहीं करता; किन्तु वह प्रेरक वनकर कर्म तो करवा सकता है? इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान्का उदय होने-पर सम्पूर्ण जगत्में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने-अपने कामोमें लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई वेदपाठ करता है, कोई व्यापार करता है, आदि । परन्तु सूर्य भगवान् विहित या निपद्ध किसी भी क्रियोक प्रेरक नहीं होते । उनसे सकके प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाशका कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान्को कोई प्रेरणा नहीं है । यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य-कर्मोका भागों भी उन्होंको होना पड़ता । ऐसे ही चेतनतत्वसे प्रकृतिको सता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रियाका प्रेरक नहीं होता । यही बात भगवान्ते यहाँन कारपन् । यहों कही है ।

'आसे सुखम्'—मनुष्यमात्रकी खरूपमें स्वामाविक स्थिति है; परनु वे अपनी स्थित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थितिका अनुभव नहीं होता । परनु सांख्ययोगीको निरन्तर स्वरूपमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है । स्वरूप सदा-सर्वदा सुखस्कूल है । यह सुख अखण्ड, एकत्स और परिष्ठित्रतासे रहित है ।

एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें जैसी स्थित होती है, स्वरूपमें वैसी स्थित नहीं होती । कारण कि स्वरूप ज्यां-का-त्यों विद्यमान रहता है । उस स्वरूपमें मनुणकी स्थित स्वतः-स्वामाविक है, अतः उसमें स्थित होनेमें कोई श्रम, उद्योग नहीं है । स्वरूपको पहचाननेपर एक स्वरूप-हो-स्वरूप रह जाता है । पहचानमात्रको ममझोनेके लिये ही यहाँ आस्त्रों पदका प्रयोग हुआ है । इसे हो चौदस्वें अध्यायके चौचीसचे स्लोकमें 'स्वस्वः'पदसे कृता गया है ।

यहाँ 'आतो' क्रिया जिस तत्त्वको मताको प्रकट कर रही है,वह सब आधार्षेका आधार है। समझ उत्पन्न तत्त्व उस अनुत्यन तत्त्वके आधार है। उस सर्वाधिग्रानरूप तत्त्वको किसी आधारकी आवश्यकता हो क्या है? उस सर्वासिद्ध तत्त्वमें स्वाध्यविक स्थितिको हो यहाँ 'आतो' पदसे कहा गया है। इसे ही आगे बीसवें श्लोकमें 'ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः' पदोसे कहा गया है।

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें कहा गया कि सांख्ययोगी न तो कर्म करता है और न क्सवाता ही है; किन्तु भगवन् हो कर्म करवाते होंगे ? इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं ।

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

### न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते ।। १४ ।।

परमेश्वर मनुष्योंके न कर्तापनकी, न कर्मीकी और न कर्मफलके साथ संयोगकी रचना करते हैं; किन्तु स्वभाव ही चरत रहा है।

व्याख्या—'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुनित प्रश्वः'—सृष्टिकी रचनाका कार्य सगुण भगवान्का है, इसलिये 'प्रश्वः' पद दिया है। भगवान् सर्वसमर्थं है और सत्रके शासक, नियामक हैं। सृष्टिरचनाका कार्य करनेपर भी वे अकर्ता हो हैं (गीता ४।१३)।

किसी भी कम्कि कर्तापनका सम्बन्ध भगवान्का बनाया हुआ नहीं हैं। मनुष्य स्वयं हो कम्मिक कर्तापनकी एचना करता हैं। सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके द्वाप किये जाते हैं, परन्तु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृतिसे तादाक्ष्य कर लेता है और उसके द्वाप होनेवाले कर्माका कर्ता वन जाता है (गीता ३ । २७) । यदि कर्तापनका सम्बन्ध भगवान्का बनाया हुआ होता, तो भगवान् इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें नैव किंचिकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित'—ऐसा कैसे कहते ? तारपर्य यह है कि कर्तापन भगवान्का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीवका अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका त्याग कर सकता है।

भगवान् ऐगा विधानं भी नहीं करते कि अमुक जीवको अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा । यदि ऐसा विधान भगवान् कर देते तो विधि-निषेध यतानेवाल शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्ध हो जाते, उनकी कोई सार्धकता हो गर्ही रहती और कर्मोंका फल भी जीवको नहीं भोगना पड़ता । 'न कम्मीणि' पहाँम यह सिस्ह होता है कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है ।

न कर्मकलसंयोगम् — जीव जैसा वर्म करता है, यैसा फल उसे भोगता पड़ता है। जड़ होनेने फारण क्में स्वयं अपना फल भुगतनेमें अममर्थ हैं।

, च ततः कामान्ययेय यिहितान्हि तान्' (गोता ७ । २२) । भगवान् कर्मोका फल तो देते हैं, भर उस फलके साथ सम्बन्ध भगवान् नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव क्यं जोड़ता है । जीव अज्ञानका कर्मोका कर्ता व्यक्ट और कर्मफलमें आसत्त होकर कर्मफलके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है और इसीसे सुद्धी होता है । यदि यह कर्मफलके साथ शर्म अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो वह कर्मफलके साथ शर्म मुक्त रह सकता है । ऐसे कर्मफलको सम्बन्ध न जोड़े, तो वह कर्मफलके सम्बन्ध न जोड़केवाले पुरुषिक लिये अठाराव अध्यापके बारहरी एलोकमें संन्यासिताम् पर आया है । उन्हें कर्मोक्ष पहले इस लोक या प्रस्तीकमें कर्ही नहीं मिसता । यदि कर्मफलका सम्बन्ध भगवान्ने जोड़ा होता, तो जीव कर्मो कर्मफलका सम्बन्ध भगवान्ने जोड़ा होता, तो

अतः कमेंकि फलका विधान भगवान् करते हैं—'लपते

दूसरे अध्यायके मैतालीसवे श्लोकमे भगवान् करते हैं— 'सा कर्मफलहेतुर्मुः' अर्थात् कर्मफलका हैतु भी मन बन । तात्यवे हुआ कि सुधी-दुखी क्षेत्र अथवा न होना और वर्मफलका रेतु बनना अथव न बनना मनुष्यके हाथमें हैं। यदि कर्मफलका सन्यय भगवान्का बनाया हुआ होता, तो मनुष्य कर्म मुख-दुख्यों ममा नहीं हो पता और निरमसम्पर्धन कर्म भी नहीं कर पता, जिसे करनेसे बात भगवान्ते मृताने जपक-वगक बनी हैं (अमे ४ 1२०, ४ १६२; १४ १२४ अदि)।

शहा—धृतिमें आतं है कि भगवन् विमय कर्ध्यगित करना चाहते हैं, उसने ही सुमनकर्म बन्ध हैं और जिसकी अधोगित करना चाहते हैं. उससे अश्भ-कर्म करवाते हैं\* । जब भगवान् ही शुभाश्भ कर्म करवाते 'हैं, तो फिर 'भगवान् किसीके कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलसंयोगको रचना नहीं करते'--ऐसा कहना तो श्रतिके साथ विरोध हुआ !

समाधान-वास्तवमें श्रतिके उपर्युक्त कथनका तात्पर्य शुभाशभ कर्म करवाकर मनुष्यको ऊर्ध्वगति और अधोगति करनेमे नहीं है, प्रत्युत प्राख्यके अनुसार कर्मफल भुगताकर उसे शुद्ध करनेमें है†अर्थात मनध्य राभाराभ कर्मोंका फल जैसे भोग सके, भगवान कपापूर्वक उसे कर्मेबन्धनसे मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करनेके लिये (उसके प्राख्यके अनुसार) वैसी ही परिस्थित और बृद्धि बना देते हैं। जैसे, जिस मनुष्यको प्राख्यके अनुसार धनकी प्राप्ति होनेवाली है, उसे व्यापार आदिमे वैसी ही (खरीदने आदिकी) प्रेरणा कर देते हैं अर्थात् उस समय उसको वैसी ही बुद्धि बन जाती है और ज़िसे प्रारब्धके अनुसार हानि होनेवाली है. उसे व्यापार आदिमे वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकारसे अपने शुभाश्भ कमीका फल भोग सके, भगवत्रेरणासे वैसी ही परिस्थिति और बद्धि वन जाती है।

यदि श्रुतिका यही अर्थ लिया जाय कि भगवान जिसको ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं, उससे शुभ और अशुभ-कर्म करवाते हैं, तो मनव्य कमें करनेमें सर्वथा पराधीन हो जायगा और शास्त्रों,

सत्त-महात्माओं आदिका विधि-निषेध, गुरुकी शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जायँगे । अतः यहाँ श्रतिका तात्पर्य कमौंका फल भुगताकर मनुष्यको शुद्ध करना ही है ।

'स्वभावस्त प्रवर्तते'— कर्तापन, कर्म और कर्मफलका सम्बन्ध- इन तीनोंको मनप्य अपने खभावके वशमें होकर करता है । यहाँ स्वभावः' पट व्यप्टि प्रकृति-(आदत) का वाचक है, जिसे स्वयं जीवने बनाया है । जबतक स्वभावमें राग-द्रेष रहते हैं. तबतक स्वभाव शृद्ध नहीं होता । जवतक स्वभाव शृद्ध नहीं होता. तबतक जीव स्वभावके वशीभत रहता है ।

तीसरे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें 'प्रकृति यान्ति भुतानि' पदोंसे भगवानने कहा है कि मनप्योंको अपनी प्रकृति अर्थात् स्वभावके वशीभृत होकर कर्म करने पडते हैं। यही बात भगवान् यहाँ 'तु स्वभावः प्रवर्तते' पदोंसे कह रहे हैं।

जबतक प्रकृति अर्थात् स्वभावसे जीवका सम्बन्ध माना हुआ है, तबतक कर्तापन, कर्म और कर्मफलके साथ संयोग-इन तीनोंमें जीवकी परतन्तता बनी रहेगी, जो जीवकी ही बनायी हुई है।

उपर्यंक्त पदोंसे भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलसंयोग (भोकृत्व)—तीनों जीवके अपने चनाये हुए हैं, इसलिये वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तताका अनुभव कर सकता है।

सम्बन्ध-जब भगवान् किसीके कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल-संयोगको रचना नहीं करते, तो फिर वे किसीके कर्मोंके फलभागी कैसे ही सकते हैं ?-इस बातको आगेके इलोकमें स्पष्ट करते हैं।

> नादते कस्यवित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।१५।।

<sup>&</sup>quot; 'एप होव साधु कर्म कारपति तं यमेध्यो लोकेध्य उन्निनीयत एप होवासायु कर्म कारपति तं यमधो निभीयते ।' (कौषीतिक ब्राह्मणोपनिषद् ३ । ८)

<sup>ै</sup> मूलमें शुभ (पुण्य) और अशुभ (धाप) कर्म मनुष्य कामनाके वशीभुन होकर ही करना है (भीता ३ । ३७), जिनका फल क्रमशः कर्ष्यंगित (स्वर्गीद लोकोकी प्राप्ति) और अधोगित (नरकोकी प्राप्ति) होता है। मनुष्य मुक्तिके लिये भगवान्की दी हुई खनस्तनाका दुरुपयोग काके ही कामना करता है।

सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न शुभ-कर्मको ही ग्रहण करता है:

किन्तु अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं।

व्याख्या--'नादते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं कारण कि भावग्राही होनेसे भगवान् भक्तीके हार विभु:'--पूर्वश्लोकर्मे जिसको 'प्रभु:' पदसे कहा गया

है, उसी परमात्माको यहाँ 'विभुः' पदसे कहा गया है । कर्मफलका भागी होना दो प्रकारसे होता है--जो कमें करता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है

और जो दूसरेसे कर्म करवाता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है । परनु परमात्मा न तो किसीके कर्मको करनेवाला है और न कर्म करवानेवाला हो है: अतः

वह किसीके भी कर्मका फलभागी नहीं हो सकता । सूर्य सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश देता है और उस

प्रकाशके अन्तर्गत मनुष्य पाप और पुण्य-कर्म करते हैं; परनु उन कमेंसि सूर्यका किश्चित्रात्र भी सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार परमात्मतत्त्वसे प्रकृति सत्ता पाती है अर्थात् सम्पूर्ण संसार सत्ता पाता है । उसीकी सता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार-शरीरादि क्रियाएँ करते हैं । उन शरीरादिसे होनेवाले पाप-पुण्योंका परमात्मतत्त्वसे किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । कारण कि भगवानने मनुष्यमात्रको स्वतन्तता दे रखी है; अतः मनुष्य उन कमोंका फलभागी अपनेको भी मान सकता है और भगवान्को भी मान सकता है अर्थात् सम्पूर्ण कर्मी और कर्मफलोंको भगवान्के अर्पण भी कर सकता है । जो भगवानुकी दी हुई स्वतन्तताका दुरुपयोग करके कर्मीका कर्ता और भोक्ता अपनेको मान लेता है, वह बन्धनमें पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्मफलको भगवान् ग्रहण नहीं करते । परन् जो

जाता है । उसके कर्म और कर्मफरतको भगवान् घटण काते हैं। जैमे सातवे अध्यायके पचीसवे श्लोकमें <sup>'</sup>सर्वस्य' पदसे और छच्चीसवे श्लोकमें 'कड़न' पदमे सामान्य मनुष्यक्ति बात कहा गर्दा है, ऐसे ही यहाँ 'कायबित' पदसे अपनेको कर्ता और भोतन मानकर कर्म करनेवाले

सामान्य मनुष्येंस्ये बात कही गयी है, न कि भनेटेस्ये ।

मनुष्य उस स्वतन्तताका सदुपयोग करके कर्म और

कर्मफल भगवान्के अर्पण करता है, यह मुक्त हो

अर्पण किये हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थीको और सम्पूर्ण कर्मोंको ग्रहण करते हैं (गीता ९ । २६-२७) । 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्'-स्वरूपका प्रत

सभी मनुष्योमें स्वतःसिद्ध है; किन्तु अज्ञानके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अग्रानी कारण जीव मूढ़ताको प्राप्त हो रहे हैं। अपनेसी कमीका कर्ता मानना मूढ़ता है (गीता ३ । २७) । भगवान्के द्वारा मनुष्यमात्रको विवेक दिया हुआ है,

जिसके द्वारा इस मूढ़ताका नाश किया जा सकता : है। इसलिये इस अध्यायके आठवें श्लोकमें का गया है कि सांख्ययोगी कभी भी अपनेके किसी कर्मका कर्ता न माने और तेरहवें श्लोकमें करा. गया है कि सम्पूर्ण कर्मिक कर्तापनको विवेकपूर्वहः

भनसे छोड़ दे। शरीरादि सम्पूर्ण पदार्थीमें निरन्तर परिवर्तन हैं. रहा है। खरूपंमे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता ! खरूपसे अपरिवर्तनशील होनेपर भी अपनेको परिवर्तन-शील पदार्थोंसे एक मान लेना अज्ञान है। शरीर्धीर

सन पदार्थ बदल रहे हैं— ऐसा जिमे अनुभव<sup>े है</sup>, यह स्त्रय कभी नहीं घदलता । इमलिये सर्वेह घटलनेका अनुभव किसीको नहीं होता । अतः मै बदलनेत्राला नहीं हूँ—इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थीन अपनी असङ्गतका अनुभव कर लेनेसे अज्ञत निर -जाता है और तत्वज्ञान खनः प्रकाशिन हो जाता है।

कारण कि प्रकृतिके कार्यसे अपना सन्यम मन्ते रहनेसे हो तलकान दका रहता है। 'अज्ञान' शब्दमें जो 'नज्' समाम है, यह इत्तरे अभावका वाद्यक नहीं है, प्रायुत् अल्पहान अर्थात्

-अधी जानमा याचक है। कारण कि क्रनमा अमी कभी होता हो नहीं, चारे उसस अनुभव हो या है हो । इमलिये अधूरे ज्ञानमं ही अज्ञान प्रमा कर

हैं। इन्द्रियोग्य और चुँदरा झन हो आए। इन है । इस अधूरे प्रानारे महत्त्व देनेने, इसके प्रधारने प्रभावित होनेसे वास्तविक ज्ञानकी और दृष्टि जाती ही भोगते हैं: पर उन भोगोको भोगना मनष्य-जीवनका नहीं--- यही अज्ञानके द्वारा ज्ञानका आवृत होना है । लक्ष्य नहीं है। मनुष्य-जीवनका लक्ष्य सख-दःखसे

इन्द्रियोंका ज्ञान सीमित है। इन्द्रियोंके ज्ञानकी रहित तत्त्वको प्राप्त करना है । जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्यका ठोक-ठोक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक अपेक्षा बद्धिका ज्ञान असीम है । परन्तु बुद्धिका ज्ञान

कहलानेयोग्य हैं।

होना है।

अपनेको कर्मीका कर्ता मान लेना तथा कर्मफलमें

इस प्रकारकी धारणा बना लेना ही अज्ञानसे मोहित

मन और इन्द्रियोंके ज्ञान-(जानने और न जानने-) को ही प्रकाशित करता है अर्थात् बृद्धि अपने

विषय-पदार्थींको ही प्रकाशित करती है । बुद्धि जिस हेत बनकर सखी-दःखी होना ही अज्ञानसे मोहित होना है । पाप-पण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम प्रकृतिका कार्य है और जिस बुद्धिका कारण प्रकृति कैसे छट सकते हैं ? सखी-द खी होना हमारे कर्मोंका है, उस प्रकृतिको बृद्धि प्रकाशित नृहीं करती । बृद्धि जब प्रकृतिको भी प्रकृशित नहीं कर सकती, तब फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं ?---

प्रकृतिसे अतीत जो चेतन-तत्त्व है, उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है ! इसलिये बुद्धिका ज्ञान अधूरा ज्ञान है ।

'तेन मुहान्ति जन्तवः'— भगवान्ने 'जन्तवः' जीव स्वरूपसे अकर्ता तथा सुख-दुःखसे रहित पद देकर मानो मनुष्योकी ताडना की है कि जो मनुष्य है। केवल अपनी मर्खताके कारण वह कर्ता बन अपने विवेकको महत्त्व नहीं देते. वे वास्तवमें जन्त जाता है और कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोडकर सुखी-दु:खी होता है । इस मृद्ता-(अज्ञान-) को ही अर्थात् पश् ही है \*; क्योंकि उनके और पशओके ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं है । आकृतिमात्रसे कोई मनुष्य यहाँ 'तेन' पदसे कहा गया है । इस मृदतासे अज्ञानी नहीं होता । मनुष्य वही है, जो अपने विवेकको मनप्य सखी-दःखी हो रहे हैं, इस बातको यहाँ 'तेन महत्त्व देता है। इन्द्रियोंके द्वारा भोग तो पश भी मुद्धन्ति जन्तवः पदोसे कहा गया है।

सम्बर्ध-पूर्वरलोकमे भगवानने बताया कि अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका जानेके कारण सब जीव मीहित हो रहे हैं। अपने विवेकके द्वारा उस अज्ञानका नाश कर देनेपर जिस ज्ञानका उदय होता है, उसकी महिमा आगेके श्लोकमें कहते हैं ।

## ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवन्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।।१६ ।।

परन्तु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान-(विवेक-)के द्वारा उस अज्ञानका नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्यकी तरह परमतत्त्व परमात्पाको प्रकाशित कर देता है।

व्याख्या—'ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशित-

अपनी सत्ताको और शरीरको अलग-अलग मानना मात्मनः'--पिछेके श्लोकमे कही बातसे विलक्षण बात 'ज्ञान' है और एक मानना 'अज्ञान' है।

यतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है ।

उत्पत्ति-विनागर्शाल समारके किसी अंशमें तो

पीछेंके श्लोकमें जिसको 'अज्ञानेन' पदसे कहा हमने अपनेको रख लिया अर्थात् मै-पन (अहंता) था, उसको ही यहाँ 'तत् अज्ञानम्' पदमे कहा गया है । कर लिया और किमी अशको अपनेमें रख लिया

\*आहारानद्राभयमैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशुनाम्

ज्ञाने नराणामधिको विशेषो जानेन होनाः पश्चिः समानाः ॥ (बाणक्यनीति १७।१७)

'आहार, निद्रा, भय और मैथून—ये बनुव्यों और चशुओंने समान ही है । मनुव्योंने विशेषना पति । है कि उनमें विवेक रहना है। विवेकमें शून्य मनुष्य तो पशुके समान है।

अर्थात् मेरापनं (ममता) कर लिया । अपनी सताका तो निरन्तर अनुभव होता है और मैं-मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दीखता है: जैसे-पहले मैं बालक था और खिलीने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूं और सी, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं। इस

प्रकार मैं-मेरेपनके परिवर्तनका ज्ञान हमें है, पर अपनी

मताके परिवर्तनका ज्ञान हमें नहीं है-यह ज्ञान अर्थात

विवेक हैं। में-मेरेपनको जड़के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेकको महत्त्व दे कि मै-मेरापन जिससे मिलाता हैं, यह सब बदलता है; पत्तु में-मेर कहलानेवाला में (मेरी सता) वहीं रहता हैं। जड़का चदलना और अगाव तो समझमें आता है, पर खयंका बदलना और अभाव किसीको समझमें नहीं आता: क्योंकि म्ययंमें किञ्चित् भी परिवर्तन और अमाव कभी होता ही नहीं-इस विवेक्के द्वारा मैं - मेरेपनका त्याग कर दे कि शर्रीर 'मैं' नहीं और यदलनेवाली यस्तु 'मेरी' नहीं । यही विवेकके द्वारा अज्ञानका नाश करना है। परिवर्तनशीलक साथ अपरिवर्तनशीलक मन्द्रन्थ अज्ञानसे अर्थात् विवेकको महस्व न देनेसे हैं । जिसने विवेकको जामत करके परिवर्तनशोल मै-मेरपनके

'तेषामादित्ययञ्जानं प्रकाशयति त्तराम्'—विवेकके सर्वधा जागत् होनेश परिवर्तनशीलकी निवृति हो जाती है । परिवर्तनशीलकी निवृति होनेपर अपने स्वरूपका स्वच्छ बोध हो जात है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतस्य प्रकाशित

सम्बन्धका विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक

सिब्बदानन्द्रघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है अर्थान

अनुभव करा देता है।

हो जाता है अर्थात् उसके साथ अभिन्नताका अनुषद हो जाता है। यहाँ 'परम्' पद परमात्मतत्त्वके लिये प्रयुक्त हुआ है । दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें तथा तरहवें अध्यापक चौतीसवें श्लोकमे भी परमात्मतत्त्वके लिये 'परम' पर आया है।

'प्रकाशयति' पदका तात्पर्य है कि सूर्यका उदय होनेपर नयी खलुका निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अन्यकारी दके जानेके वारण जी यस्तु दिखायी नहीं दे रहे थों, वह दोखने लग जाती हैं । इसी प्रकार परमात्मतल स्वतःसिद्ध है, पर अज्ञानके कारण उसका अनुमन्न नहीं हो रहा था । विवेकके द्वारा अज्ञान मिटते ही उंम रातःसिद्धं परमात्मतत्त्वका अनुभव होने लग जाता है ।

सम्बन्ध-जिस स्थितिमें सर्वत्र परिपूर्ण परमालवत्वका अनुभव हो जाता है, उस स्थितिकी प्राप्तिके तिये अ के श्लोकमें साधन वताते हैं।

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

ज्ञाननिर्घृतकल्पपाः ।। १७ ।। गच्छन्यपुनरावृत्ति

जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी सिर्या परमात्मतत्त्वमें है, ऐसे परमात्मपरायण साधक ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृ (परमगति) की प्राप्त होते हैं ।

यताने हैं।]

व्याख्या-(परमात्मतत्त्वका अनुमव करनेके लिये दो प्रकारके साधन है—एक तो वियेकके द्वारा असत्का त्याग क्यनेतर सत्वें स्थरूप-स्थिति स्वतः हो जाती है और दूमण, सतुका चित्तन करते-वरते सतुको प्रतिन रो जाती है। विजनसे सन्दर्भ ही प्रतित होती है। अमन्त्री प्राण वर्षीने होती है, वित्तनमें नहीं।

उत्पत्ति-विनाशभीत यानु कर्ममें मिलेगी है और नि परिपूर्व तत्व चित्तवमे चित्तत है । विन्तनमे परपार वैसे प्राप्त होते हैं—इसकी विधि इस स्लेक

'तर्युद्धा'-निधय करनेपाली युनिसा वा

'सुद्ध' है । सायक महले मुद्धिन यह निहाद की

कि सर्वत्र एक परमात्मतस्त्र ही परिपूर्ण है । संसारके साध उत्पन्न होनेसे पहले भी परमात्मा थे और संसारके नष्ट होनेके बाद भी परमात्मा रहेंगे । बीचमे भी संसारका जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा विवेह वैसे-के-वैसे ही हैं । इस प्रकार परमात्माकी निव्धं सता-(होनेपन) में अटल निध्य होना ही 'तद्बुद्ध्यः' कत्र पदका तात्पर्य है ।

'तदात्मान:'—यहाँ 'आत्मा' शब्द मनका वाचक है। जय युद्धिमें एक परमात्मतत्त्वका निश्चय हो जाता है, तब मनसे स्वतः — स्वाभाविक परमात्माका ही चित्तन होने लगता है। सब क्रियाएँ करते समय यह चित्तन अखण्ड रहता है कि सत्तारूपसे सब जगह एक परमात्मतत्त्व हो परिपूर्ण है। चित्तनमें संसारकी सत्ता आतो हो नहीं।

'तिष्ठिष्ठाः' — जय साधकके मन और युद्धि परमात्मामें लग जाते हैं, तव वह हर समय परमात्मामें अपनी - (स्वयंकी) स्वतः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करता है। जयतक मन-बुद्धि परमात्मामें नहीं लगते अर्थात् मनसे परमात्माका चित्तन और युद्धिसे परमात्माका । निधय नहीं होता, तबतक परमात्मामें अपनी स्वाभाविक स्थित होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता।

'तत्यरायणाः'—परमात्मासे अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्माने परायण होना है। परमात्मामें अपनी स्थितिका अनुभव करनेसे अपनी सत्ता परमात्माकी सत्तामें लीन हो जाती है और खर्य परमात्मस्तरूप हो जाता है।

जवतक साधक और साधनकी एकता नहीं होती, तन्तक साधन छूटता रहता है, अखण्ड नहीं रहता । जब साधकपन अर्थात् अहंभाव मिट जाता है, तब साधन साध्यरूप ही हो जाता है; क्योंकि वास्तवमें साधन और साध्य—दोनोंमें नित्य एकता है ।

'ज्ञाननिर्धृतकल्पपाः'— ज्ञान अर्थात् सत्-असत्के विवेककी वास्तिवक जागृति होनेपर असत्की सर्वथा निवृत्ति हो जाती हैं। असत्के सम्बन्धसे ही पाप-पुण्यरूप कल्पण होता हैं, जिनसे मनुष्य वैधता हैं। असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पाप-पण्य मिट जाते हैं।

'गच्छन्त्यपुनरावृत्तम्'— असत्का सङ्ग ही पुनरावृत्ति-(पुनर्जन्म-)का कारण है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योजिजन्मस्' (गीता १३ । २१) । असत्का सङ्ग सर्वथा मिटनेपर पुनरावृत्तिका प्रश्न ही पैदा नजी होता ।

जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसीका आना-जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँसे आये और कहाँ जाय? परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, परिस्थित आदिमें एकरस परिपूर्ण रहते हैं। उनका कहीं आना-जाना नहीं होता। इसलिये जो महापुरुप परमात्मखरूप हो हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना-जाना नहीं होता। श्रुति कहती है— 'न तस्य प्राणा उनकामन्ति ब्रहीव सन् ब्रह्माप्येति'

(बृहदारण्यक॰ ४ ।४ ।६)

'उसके प्राणोंका उल्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।'

उसके कहलानेवाले शरीरको लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता । वासवमें यहाँ 'मच्छित्त' पदका तात्पर्य है — वास्तविक्र बोध होना, जिसके होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्रका अनुभव हो जाता है ।

### 4

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमे वर्णित साधनद्वारा सिद्ध हुए महापुरुषका द्वान व्यवहारकालमे कैसा रहता है—इसे आगेके स्तोकमे बातने हैं।

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्रुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।।१८ ।।

ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें

भी समरूप परमात्माको देखनेवाले होते हैं।

व्याख्या—'विद्याविनयसम्पन्ने'''''''पिडताः समदर्शिनः'— यहाँ ब्राह्मणके लिये दो विशेषण दिये गये हैं— विद्यायुक्त और विनययुक्त अर्थात् ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान् भी है और विनम्न स्वभाववाला (ब्राह्मणपनेके अभिमानसे रहित) भी है। ब्राह्मण होनेसे वह जाति से तो कैंचा है ही, साथ-ही-साथ विद्या और विनयसे भी सम्पन्न है—यह ब्राह्मणत्वको पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है, वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है, जहाँ पूर्णता नहीं होती।

ब्राह्मण और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें व्यवहारको विषमता अनिवार्य है । इनमें समान वर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं । जैसे, पूजन विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणका ही हो सकता है, म कि चाण्डालका; दूध गायका ही पीया जाता है, न कि कुतियाका; सवारी हाथीकी हो हो सकती है, न कि कुत्तेको । इन पीचों प्राण्योंका उदाहरण देकर भगवान् यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहारको समता सम्भव न होनेपर भी तत्वतः सबमें एक ही परमात्मतत्व परिपूर्ण है । महापुरुपोंकी दृष्टि उस परमात्मतत्वपर ही सदा-सर्वदा रहती है । इसलिये उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती ।

यहाँ एक शहून हो सकती है कि दृष्टि विपम हुए विना व्यवहारमें भित्रता कैसे होगी? इसका समाधान यह है कि अपने शरीरके सब अही (मस्तक, पेर, हाथ, गुदा आदि) में हनारी दृष्टि अर्थात् अपनेपन और हितको भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहारमें भेद राउते हैं, जैसे— किसीको पैर सग जाय तो समा-याचना करते हैं, पर किसीको हाय लग जाय तो समा-याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हायोंमें करते हैं, पेरेंसे नहीं। गुदासे हाथ लगनेपर हाथ घोते हैं, हायसे हाथ लगनेपर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथको अगुलियोंमें भी व्यवहारमें भेद रहता है। किसीको तर्जनी अगुली दिखाने और अगुज दिखानेका भेद तो सब जानते ही है। इस प्रधार संगिर्त भित्र निम्न जातते ही है। इस इसर संग्रेस भित्र-भित्र अहाँके व्यवहारमें से भेद होता है, पर अन्यवहार्स भेद नहीं श्रीता। इस्तियं शरिएके किसी भी भीड़ित अङ्गको उपेक्षा नहीं होती। व्यवहारमें भेद होनेपर भी भीड़ा मिटानेमें हम समानतान व्यवहार करते हैं। शरिएके सभी अङ्गोके सुट-दःखे

हमारा एक ही भाव रहता है (मीता ६ । ३२ )। इसी प्रकार प्राणियोमें खान-पान, गुण, आवरण, जर्ज

आदिका भेद होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापुरुषीं व्यवहारमें भी भेद होता है और होना भी भारिये। परन्तु उन सब प्राणियोंमें एक ही परमात्यतत्व परिपूर्व होनेके कारण महापुरुषको दृष्टिमें भेद नहीं होता। उन

प्राणियोंके प्रति महापुरुपकी आस्मीयता, प्रेम, हिंत, रेप आदिके भावमें कभी फरक नहीं पड़ता । उन्हें अन्तःकरणमें गा-द्वेप, ममता, आसर्तिक, अभिमन, पहापत, विषमता आदिका सर्वधा अभाव होता है।

चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता सगनेपर दुनों प्राणीका दु:ख दूर कांत्रेकी और उसे सुख पहुँचानेवी चेष्टा भी उनके द्वार स्वाभाविक होती है। यहाँ बराण है कि भगवान्ते यहाँ महायुरुपोको समदर्शी कहा है. न कि समवर्ती । गोतामें दूसरी जगह भी सम देखनेको

जैसे अपने शरीरके किसी अहका दृःख दूर करनेकी

या समजुद्धिकी ही बात आयी है, जैमे--'समयुद्धिविशिष्यते' (६/९); 'सर्वत्र सप्दर्शनः'
(६ ।२९); 'आत्मीपप्येन सर्वत्र सम् पश्यित'
(६ ।३२); सर्वत्र समञ्जूद्धयः (१२ ।४); 'म्पे

सर्वेषु भूतेषु """ यः पश्यति स पश्यति (१३/२७)ः और 'समं पश्यन् हि सर्वत्र'(१३/२८) ।

भावमें हो सदा अद्भेत होना माहिये. विन्य (स्वयक्तर) में कहीं नहीं ।

# समता-सम्बन्धी विशेष बात

अंक्ष्यंत्रस समताप विशेष वर्ष गत गो है। सबके साथ समहापा बतीं। क्यों— ऐसा दबर किया जा रहा है । परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते है और वह कब आती है—इसे समझनेकी बड़ी आवश्यकता है ।

समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्माका साक्षात् खरूप है। जिनका मन समतामें स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्माका अनुभव कर लेते हैं (गीता ५ । १९) ! यह समता तब आती है, जब दूसरोंका दुःख अपना दुःख और दूसरोंका सुख अपना सुख हो जाता है। गीताम भगवान कहते हैं कि 'हे अर्जुन! जो पुरुष अपने शरीरकी तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है (६।३२)।

जैसे शरीरके किसी भी अङ्गमें पीड़ा होनेपर उसको दूर करनेकी लगन लग जाती है , ऐसे ही किसी प्राणीको दुःख, सन्ताप आदि होनेपर उसको दूर करनेको लगन लग जाय, तब समता आती है । सत्तोंके लक्षणोंमें भी आया है-

'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ ।३८ ।१)

जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आयेगी । परन्त जब इदयसे यह लगन लग जायगी कि दूसरोको सुख कैसे पहुँचे ? उनको आएम कैसे हो ? उनको लाभ कैसे हो ? उनका कल्याण कैसे हो ? तव समता स्वतः आ जायगी । इसका आरम्भ सर्वप्रथम अपने घरसे करना चाहिये । हृदयमें ऐसा भाव हो कि किसीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख या कष्ट न पहुँचे, किसीका कभी अनिष्ट न हो । चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-भौजाई आदिको सुख होना चाहिये । घरवालोंको सुख पर्हुचानेसे अपने हृदयमें शान्ति आयेगी ही। जहाँ अपने घरका भी सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचायेंगे तो विशेष आनन्दकी लहरें आने लग जायँगी । परन्तु मनतापूर्वक सुख पहुँचानेसे हमाये उन्नति नहीं होगी ।

. जहाँ हमारी भमता न हो , वहाँ सुख पहुँचाएँ अथवा जहाँ हम ममतापूर्वक सुख पहुँचाते है. वहाँसे अपनी ममता हटा लें--दोनोंका परिणाम एक ही होगा।

चित्रकृटमें लक्ष्मणजी भगवान् राम और सीताकी सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-

सेवहि लखनु सीय रघुषीरहि । जिमि अबियेकी पुरुष सरीरहि ।। (मानस २ । १४२ । १)

अर्थात लक्ष्मणजी भगवान राम और सीताजीकी वैसे हो सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीरकी सेवा करता है। अपने शरीरकी सेवा करना. उसे सुख पहुँचाना समझदारी नहीं है । अपने शरीरकी सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसं, वँदरीकी अपने बच्चेपर इतनी ममता रहती है कि उसके मरनेके याद भी वह उसके शरीरको पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं । परन्तु जब कोई वस्तु खानेके लिये मिल जाती है, तब वह खयं तो खा लेती है, सर बच्चेको नहीं खाने देती । बच्चा खानेकी चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घडको मारती है कि वह चीं-चीं करते भाग जाता है । अतः ममताके रहते हुए समताका आना असम्भव है।

जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई खार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तिक साथ भी हम प्रेमपूर्वक अच्छा-से-अच्छा वर्ताव करें. जिससे उसका हित हो । कोई व्यक्ति मार्गमें भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं है और वह हमसे पूछता है । हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे मार्ग बतायें अथवा कुछ दूरतक उसके साथ चलें तो हमें हृदयमें प्रत्यक्ष सुखका, शान्तिका अनुभव होगा । परन्तु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बतावेंगे, तो हमारे हदयमें सुख नहीं होगा । यह अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले । किसीको प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर आओ. इधर ठण्डा जल है। फिर हम अपना हदय देखें। हमारे हृदयमें प्रसन्नता आयेगी , मुख आयेगा । यह मुख हमारा कत्याण करनेवाला है । दूसरा द ख पाये,पर मैं सुधा ले लूँ - यह मुख पतन करनेवाला

है । इससे न तो व्यवहारमें हमारी उन्नति होगी और न परमार्थमें । हम सत्सङ्गका आयोजन करते हैं । उसमें आनेवाले व्यक्तियोंके बैठनेकी व्यवस्था करते है तो उनसे प्रेमपूर्वक कहे कि आइये, यहाँ वैठिये । उन्हें वहाँ बैठायें, जहाँसे वे ठीक तरहसे मुन सकें । वे आएमसे कैसे वैठ सकें ? ठीक तरहसे फैसे सुन सकें-ऐसा भाव रखकर उनसे यर्ताव करें। ऐसा करनेसे हमारे हृदयमें प्रत्यक्ष शान्ति आयेगी । पर वहीं हुक्म चलायें कि क्या करते हो ? इधर बैठो. इधर नहीं, तो बात वही होनेपर भी हदयमें शान्ति नहीं आयेगी । भीतरमें जो अभिमान है, वह दसरेंको चुभेगा, बुरा लगेगा । ऐसा बर्तांव करें और चाहें कि समता आ जाय, तो वह कभी आयेगी नहीं ।

सबके हितमें जिसकी प्रीति हो गयी है, उन्हें भगवान् प्राप्त हो जाते हैं—' ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः' (गीता १२ ।४) । कारण कि भगवान् प्राणिमात्रके परम सहद् हैं (गीता ५ । २९) । वे प्राणिमात्रका पालन-पोपण करनेवाले हैं । आस्तिक-से-आस्तिक हो अथया नास्तिक-से-नास्तिक, दोनेंके लिये भगवान्का विधान वरावर है। एक व्यक्ति वड़ा आस्तिक है, भगवानुको बहुत मानता है और उन्हें पानेके लिये साधन-भजन करता है और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसारसे भगवान्का खाता उठा देना चाहता है। भगवान्को माननेसे और भगवान्के कारण ही दुनिया दुःख पा रही है, भगवान् नामकी कोई चीज है ही नहीं—ऐसा उसके हदयमें भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक-से-नासिक व्यक्तिकी भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आसिक-से-आसिक व्यक्तिकी भी प्याम मिटाता है। जलमें यह भेद नहीं है कि वह आस्तिककी प्याम टीक टाइसे काना करे और नासिककी प्यास शाना न करे । यह समान रीतिसे सबकी प्यास मिटाता है । ऐसे ही सूर्व समान ग्रीतसे सबसे प्रथम देण है, हव सपत ग्रीतसे सबके शाम लेने देनों हैं, पृथ्वी समान ग्रीतिमें सबझे

हुई प्रत्येक यस्तु सबको समान ग्रीतिसे मिलती है। समताका अर्थ यह नहीं है कि समान र्रात्से सवके साथ रोटी-बेटी (भोजन और विवाह) क वर्ताव करें । व्यवहारमें समता तो महान् पतन करनेकड़ी चीज है । समान बर्ताव यमग्रजका, मौतका नाम है क्योंकि उसके वर्तावमें विषमता महीं होती । चर् महात्मा हो, चाहे गृहस्य हो, चाहे साथु हो, च पशु हो, चाहे देवता हो, भौत सबकी बराबर हो । इसलिये यमग्रजको 'समवती' (समान बर्ग करनेवाला) कहा गया है" । अतः जो समान बार्र करते हैं, वे भी यमग्रज है !

रहनेका स्थान देती है। इस प्रकार मगवानको स्व

पराओंमें भी समान बर्ताव पाया जाता है। यह ब्राह्मण की रसोईमें जाता है तो पैर धोकन नहं जाता । ब्राह्मणवर्षे रसीई हो अथवा हरिजनकी, क तो जैसा है, यैसा ही चला जाता है: क्योंकि यह **उसकी समता है। पर मनुष्यके लिये यह समता नहें** है, प्रत्युत महान् पशुता है । समता तो यह है हि दूमरेका दुःख कैसे मिटे, दूमरेको सुख कैसे हो आज्न कैसे हो । ऐसी समता रखते हुए बर्तावमें पवित्रक निर्मलता रखनी चाहिये। यतांवर्मे पवित्रता रहानेमे अत्ताकरण पवित्र, निर्मल होता है । परन् यर्तन्त्रे अपवित्रता रखनेसे, खान-पान आदि एक वर्गनैन अन्तःकरणमें अपनिवता आती है, विससे असन्ति बढ़ती है । केवल बाहरका बर्तांव समान रागना राम और समाजको सर्यादाके निरूद है। इससे समाउदे संपर्व पैदा होता है।

राजींने माहाज कैये हैं और सूर कीने हैं-ऐसा जास्केंग्रा मिदाना नहीं है। बहुन उर्वहार्न द्वारा, शक्तिय रक्षाके द्वारा, यैरय - धन-सम्पर्वः, आवश्यक वालुओंक द्वारा और शृह शर्गामे पॉम्प करके मधी गर्नोर्ग सेवा यसे। इसरा आई हा नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य-पातनमें परिश्रम व करें, प्रयूत अपने फर्नेमाएलको रूक्त रहेती मर्प परिश्रम् यन्ते । जिसके पता दिस प्रधानी सर्वन

<sup>• &#</sup>x27;संपवर्शी पोतरार्' (अमरकोष १ । १।५८)

विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण चारों वर्णोंकी सेवा करें, उनके कार्योंमें सहायक बनें । परनु चारों वर्णीकी सेवा करनेमें भेदभाव न रखें ।

आजकल वर्णाश्रमको मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है । आज वर्णाश्रममें इंतनी लड़ाई नहीं है, जितनी लड़ाई पार्टीबाजीमें हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमोंकी मर्यांदामें चलते थे और सख-शान्तिपर्वक रहते थे । आज वर्णाश्रमकी मर्यादाको मिटाकर अनेक पार्टियाँ बनायी जा रही है. जिससे संपर्पको बढावा मिल रहा है। गाँवोमें सब लोगोंको पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकारमें कुओं है, वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टीको वोट दिया है, इसलिये तुम यहाँसे पानी नहीं भर सकते । माँ. बाप और बेटा--- तीनों अलग-अलग पार्टियोंको बोट देते हैं और घरमें लड़ते हैं । भीतरमे चैर बाँध लिया कि तुम उस पार्टीक और हम इस पार्टीके । कितना महान् अनर्थ हो रहा है !

यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, मत आदिका क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुःख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम-राम कहते हैं, हम कृष्ण-कृष्ण कहेंगे; आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं; आप मुसलमान हैं, हम हिन्दू हैं, इत्यादि । परन्तु इससे कोई याधा नहीं आती है। बाधा तब आती हैं, जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टीके नहीं है, इसलिये उनको चाहे दुःख होता रहे, पर हमें और हमारी पार्टीवालोंको सुख हो जाय । यह भाव महान् पतन करनेवाला है । इसलिये कभी किसी वर्ण आदिके मनुष्योंको कष्ट हो तो उनके हितको विना समान रीतिसे होनी चाहिये और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी चाहिये । जैसे, ब्राह्मणों और हरिजनीमें संघर्ष हुआ । उसमें हरिजनीकी हार और बाह्मणोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें प्रसन्नता

श्लोक १८] ...... \* साधक-संजीवनी \* ३६९ हो अथवा ब्राह्मणोंकी हार और हरिजनोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें दुःख हो, तो यह विपमता है, जो बहुत हानिकारक है । झाहाणों और हरिजनों—दोनोंक प्रति ही हमारे मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये। किसी का भी अहित हमें सहन न हो । किमीका भी दुःख हमें समान रीतिसे खटकना चाहिये । यदि ब्राह्मण दुःखी है तो उसे सुख पहुँचायें और यदि हरिजन दुःखी है तो उसे सुख न पहुँचाये- ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिये, प्रत्यत हरिजनको सख पहुँचानेकी विशेष चेष्टा होनी चाहिये । हरिजनोको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करते हुए भी बाह्मणोके दु.खकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिको लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिये । सभीके प्रति समान रीतिसे हितका वर्ताव होना चाहिये । यदि कोई निम्नवर्ग है और उसे हम ऊँचा उठाना चाहते हो, तो उस वर्गके लोगोके भावो और आचरणोंको शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिये; उनके पास वस्तुओंको कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिये: उनकी सहायता करनी चाहिये; परन्तु उन्हें उकसाकर उनके हदयोंमें दूसरे वर्गके प्रति ईर्प्या और देवके भाव भर देना अत्यन्त ही अहितकर, धातक है नथा लोक-परलोकमें पतन करनेवाला है । कारण कि ईप्यां, द्वेप. अभिमान आदि मनुष्यका महान् पतन करनेवाले हैं । यदि ऐसे भाव ब्राह्मणोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा और हरिजनोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सन्दावों, सद्गुणों, सदाचारोंसे ही होता है ।

भोजन, वस्त, मकान आदि निर्वाहको यस्तआँको जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएँ विशेषतासे देनी चाहिये. चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिके क्यों न हों । सबका जीवन-यापन सखपूर्वफ होना चाहिये । सभी सुखी हो, सभी नीरोग हो, संपीका हित हो, कभी किसीको किश्चिमात्र भी दृःख न हो \*-- ऐसा भाव रखते हुए यथायांग्य सर्ताव करना हो समता है, जो मन्द्रपं मनुष्येंके लिये हितकर है ।

<sup>\*</sup> सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराययाः । सर्वे भक्रणि परयन्तु मा कधिर् दुःखमान्मदेन् ।।

सम्बन्ध—अब भगवान् पूर्वश्लोकमें वर्णितं समताकी विशेष पहिमा कहते हैं।

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोपं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः । १९९।।

जिनका अत्तःकरण समतामें स्थित है, उन्होंने इस जीवित-अवस्थामें ही समूर्ग संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिये वे ब्रह्ममें ही स्थित हैं।

व्याख्या—'येषां साप्ये स्थितं धनः'—परमात्मतस्य अथवा स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होनेपर जय मन-युद्धिमें राग-हेप, कामना, विषमता आदिका सर्वथा अभाव हो जाता है, तव मन-युद्धिमें स्वतः-स्वाभाविक समता आ जातो है, त्वानी नहीं पड़ती। वाहरसे देखनेपर महापुरुष और साधारण पुरुषों खाना-पाना, चलना-फिरना आदि व्यवहार एक-सा ही दीखता है, पर महापुरुषोंक अन्त-करणमें निरनार समता, निर्दोषता, शान्ति आदि रहती है और साधारण पुरुषोंक अन्त-करणमें निरनार समता, निर्दोषता, शान्ति आदि रहती है और साधारण पुरुषोंक अन्त-करणमें विषमता, दोप, अशान्ति आदि रहती है।

जैसे, पूर्वमें और प्रशियमें— दोनों और पर्वत हों, तो पूर्वमें सूर्यका उदय होना नहीं दीखता, परनु पश्चिममें स्थित पर्वतको चोटोपर प्रकाश दोखनेंमें सूर्यक उदय होनेंमें कोई सन्देह नहीं रहता । कारण कि सूर्यका उदय हुए जिना पश्चिमके पर्वतपर प्रकाश दोखना सम्भव हो नहीं । ऐसे ही जिनके मन-युद्धिपर मान, अयमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दु:ख आदिका कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन-युद्धि राग-डेप, हर्य-शोक आदि विकारोंसे सर्वथा रहित हैं, उनको स्वरूपमें स्थाभविक स्थित अवस्य होती है । धारण कि स्वरूपमें स्थाभविक स्थिति अवस्य होती है । धारण कि स्वरूपमें स्थाभविक स्थिति अवस्य होती है । धारण कि स्वरूपमें स्थाभविक स्थिति अवस्य होती है । धारण कि स्वरूपमें स्थाभविक स्थिति अवस्य होती है । धारण कि स्वरूपमें

'इतैय मेनितः सर्गः'—यर्रं 'तैः' घटमें यहुवान देनेवा ताल्यं यह है कि मधी मनुत्र परमाध्यतलको प्रति कर सनते हैं और सम्पूर्ण संमाद्यर निजन प्राप्त कर सनते हैं।

ं इह एवं पर्दोश तत्पर्य है कि मनुष्य जेंले-जें। यर्तमानमें ही, यहीं संसारकों जीत सकता है अर्थात् संसारसे मुक्त हो सकता है।

रार्धर, इन्द्रियाँ, मन, दुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटर,
पर्धियति आदि सब 'पर' हैं और जो इनके अपने
रहता है, उसे 'पराधीन' कहते हैं। इन रार्धेदी
वस्तुओंमें महत्त्वदुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता
अनुभव करना अर्थात् इनकी वसमना वसना हो इन्हें

अधीन होना है । पराधीन पुरुष ही बालवर्ने पर्णहा

(हारा हुआ ) है । जबतक पराधीनता नहीं स्टर्ट,

तजतक यह पर्णाजत ही रहता है।

जिसके मनमें सांसारिक यस्नुआंकी कामना है।
यह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदिवर विकप्राप्त कर से तो भी यह वास्तवमे पर्णाजत है है।
करण कि यह उन पदार्थीने महत्ववृद्धि रखा है
और अपने जीवनको उनके अधीन मानता है। राउँमी
विजय हो पर्शा भी प्राप्त कर सेता है, पर कामरीक्ष
विजय हुद्यसे बस्तुकी अधीनता दूर शनिरार है। रूप

पर्णातत व्यक्ति ही दूसरेको पर्णातत करना धरण

है, दुमीको अपने अधीन यनाना चाहता है। काराने अपनेको पर्याजत किये विना कोई दुमीको पर्याज कर हो नहीं सकता; जैसे— कोई एजा वर विना किसी दुमीपर विजय प्राप्त चयना चहता है हो जो सबसे पहले अपनी सेना, सामार्थ, युद्ध विक अदिका महाग्र सेना हो पड़ना है। करमना उत्पन्न मेरी ही मनुष्य पर्यापन हो आह है। यह पर्याजना जामनाध्ये पूर्व न होनेस अपन पूर्व होनेस—दोनों ही अपस्पापनी चर्चन के स्वाप्त है। करमना पूर्व न होनेस प्रमुख पर्याजनी अपना पूर्ति होनेपर अर्थात् वस्तुके मिलनेपर वह उस वस्तुके उत्पत्ति होती है। संसार असत् है। असत् उसे कहते पराधीन हो जाता है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील हैं, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूलमें जिसकी वस्तुमात्र 'पर' है। कामनाको पूर्ति न होनेपर तो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। असत्से सम्बन्ध (तादात्य) मनुष्यको पराधीनताका अनुभव होता है, पर कामनाकी पूर्ति हो। महापुरुर्वोक्षे अन्तःकरणमें असत्का महत्व न रहते हुए प्रो मनुष्यको पराधीनताका अनुभव नहीं एको उन्तर असत्का कोई प्रभाव नहीं पहता। होता, प्रस्तुत स्वाधीनताका अनुभव होता है। असत्का कोई प्रभाव न पड़नेसे उनका अन्त-करण

ज्ञानी महापुरुपमें कामनाका सर्वथा अभाव होनेसे वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुप ही विजयी होता है। परन्तु स्वाधीन पुरुपके मनमें कभी किसीको पर्याजत करनेका भाव नहीं आता। वह संसारकी किश्चिन्मात्र भी आवश्यकताका अनुभव नहीं करता, प्रस्तुत संसार ही उसकी आवश्यकताका अनुभव करता है।

जिसने संसारको जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुपको संसारका बड़ा-से-बड़ा सुख (प्रलोभन) भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा-से-बड़ा दु:ख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ह । २२)।

उसके मनमे संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, पिरियिति आदिकी किञ्चित्रमात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, लुष्णा आदि नहीं रहती । यदापि उसे अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोपित चेष्टा भी होतो है, तथापि अनुकूलता-प्रतिकूलताका उसके अन्तःकरणपर कोई असर नहीं पडता ।

'निर्दोपं हि समं ब्रह्म'—परमात्मतत्वमें दोप, विकार या विपमता है ही नहीं । जितने भी दोष या विपमताएँ आती हैं, वे मत्र प्रकृतिसे रागपूर्वक सम्बन्ध माननेसे हो आती हैं । परमात्मतत्व प्रकृतिक सम्बन्धसे सर्वथा निर्तिप्त है, इसलियं उसमें किञ्चिन्यात्र भी दोष या विपमता नहीं है ।

'तस्माद् प्रह्मणि ते स्थिताः'— परमात्मतत्व निर्दोष और सम है, इसलिये जिन महापुरुषोका अन्त-करण निर्दोष और मम हो गया है, वे परमात्मतत्त्वमे ही स्थित है।

अमत्वः सङ्गमे हो सम्पूर्ण दोषों और विषमताओंकी सा॰ स॰—१३ उत्पत्ति होती है । संसार असत् है । असत् उसे कहते हैं, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मुलमें जिसकी स्वतन्त्र सता नहीं है । असत्से सम्बन्ध (तादावय) रहते हुए दोपो और विपमताओसे वचना असम्भव है । महापुरुपोके अन्तःकरणमें असत्का महत्त्व न रहनेसे उनमर असत्का कोई प्रभाव न पड़नेसे उनका अन्तःकरण निर्दोप और सम हो जाता है । निर्दोप और सम होनेसे उनको प्रमातकत्वमें स्वतः-स्वाभाविक रिशति हो जाती है, जो कि पहलेसे ही है । जैसे जहाँ धुआँ है, वहाँ अग्नि अवश्य है; क्योंकि अग्निक विना पुर्ज सम्भव ही नहीं, ऐसे ही जिनके अन्तःकरणमें समता है, वे अवश्य ही परमात्मतत्वमें स्थित हुए विना पूर्ण समता आनी सम्भव ही नहीं ।

अपनी (स्वयंकी) स्थिति परमात्मतस्वमें अथवा समतामें होनेके कारण ही अन्तःकरणमें समता आती हैं। इसलिये अन्तःकरणमें समता आनेपर ही उन महापुरुषोंकी यह पहचान होती है कि वे परमात्मतस्वमें अथवा समतामें स्थित हैं। इसी समताको गीताने 'योग' कहा है—'समत्वं योग उच्यते' (२।४८), और इसकी प्राप्तिको ही गीता मनुष्य-जन्मकी पूर्णता मानती है।

ज्ञानयोगका यह प्रकरण तेरहवें श्लोकसे चला है। पंद्रहवें श्लोकके अन्तमें आये 'जन्तवः' पदसे यहुवचनका प्रयोग आरम्भ हुआ है, जो इस उन्नीसयें श्लोकतक चला है। मयमें यहुवचन आनेका तार्त्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, ये सब-के-सब परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं। परनु प्रमृत श्लोकमें 'ब्रह्मणि' पदमें एकवचन आया है, जिसका तार्त्यर्थ है कि सम्पूर्ण मनुष्योंको एक ही परमान्मनत्त्वकी प्राप्त होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मणकी हो अथवा चाण्डालकी, दोनोंको एक ही तत्त्वकी प्रजित होती है। भेद केवल शरिवंको लेकर है, जो उपहरंय है। तत्त्वको सोकर चर्चेई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महाना हुए है, उनको जो तत्त्व प्राप्त हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है।

\*

सम्बन्ध — पूर्वस्तोकमें जिस स्थितिका वर्णन हुआ है, उसकी प्रास्तिक साधन तथा सिद्धके लक्षणीका वर्णन आगोके स्तोकमें करते हैं।

## न प्रहच्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्राप्य चाप्रियम् ।

। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।। २० ।।

जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धिवाला, मृहतारहित तथा ब्रह्मको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्ममें स्थित है ।

व्याख्या—'न प्रहय्येद्धर्य प्राप्य नोह्निकेटाय्य चाप्रियम्'—रारीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, सिद्धाना, सम्प्रदाय, शास आदिके अनुसूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिको प्राप्ति होना हो 'प्रिय'को प्राप्त होना है।

रारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सिद्धान, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके प्रतिकृत प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिकी प्राप्ति होना हो 'अप्रिय' को प्रत्य होना है।

प्रिय और अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकके अन्तःकरणमें हुएँ और शोक नहीं होने चाहिये। यहाँ प्रिय और अप्रियको प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके हृदयमें अनुकूल या प्रतिकृत प्राणी-पदार्थीके प्रति राग या हैंग है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थीको प्रतिकि प्राप्तिक ज्ञानको हो प्रिय और अप्रियको प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रियको प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोग नहीं है। अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोग नहीं है। अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका असर पड़ना अर्थात् हुएं-शोकादि विकार होना हो दोग है।

प्रियता और अप्रियताका शान तो अन्त करणमें होता है, पर हरित और उद्दिग्न कर्ता होता है। अहंक्प्रस्मे मेहित अन्तःकरणवाला पुरुष, प्रमृतिके करणोद्धार होनेवाली, क्रियाओंको सेक्प 'में कर्ता हैं —ऐमा मान सेना है तथा हरित और उद्दिग्न होता राता है। परन्तु शिमाश मोह दूर हो गया है, जो तन्त्रयेना है, वह 'पुन हो गुन्तेंमें बरन रहे हैं —ऐमा जानकर अपनेमें (सहन्पमें) वन्त्रयंक्ष अर्जुनाश अनुभव सरहा है (मीता ३ १२८)।

'स्थिरबुद्धिः'—स्वरूपका ज्ञान स्वयंके ह्या है स्वयंको होता है । इसमें ज्ञाता और ज्ञेयका भाव नहीं रहता । यह ज्ञान करण-निर्पेक्ष होता है अर्थात् इसने राधि, इन्द्रियाँ, मन, खुद्धि आदि किसी करणनी और अर्थां होती । करणींस होनेवाला ज्ञान स्थिर ठम सन्देहर्गहत नहीं होता, इसलिये यह अल्पज्ञान है। परन्तु स्वयं-(अपने होनेपन-)का ज्ञान स्वयंग्रं हो होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होता । जिस महापुल्यको ऐसे करण-निर्पेक्ष ज्ञानका अनुभव हो गया है, उसयी कही जानेवाली सुद्धिमें यह जन

इतनी दुवतामे उत्तर आता है कि उसमें कभी विकटप, ...

सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती हैं

स्वरूपका हर्पित और रुद्रिग्न होना सम्भव हो नहीं है ।

नहीं । इसितये उसे 'सिराबुद्धिः' वहा गया है ।
'असम्पूडः'—जो परमात्मतत्त्व मदा-सर्वत्र विद्यान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतन्त सट नहीं है, उस उत्पत्ति-विकासकील संस्कृतये गाय मतना—देसी मृद्धक स्वधारण मनुभागे रहती है। इन मृद्धकास जिसमें सर्वधा अभाग हो गया है, दमें रें यहाँ 'असम्पूडः' कहा गया है।

'तहाजिन'—परमानामे अलग गेंग्स परमाप्टम अनुमन नहीं होता । परमाप्टम अनुभन होने अनुपतिला, अनुभन और अनुभान—पर निर्देश नहीं रहती, प्रानुत निर्देश-हिन अनुभाना (शान्यत) रहता है। गरनामी अनुभी जानवेदाल भीन है— यह बहुद्या नहीं जा महता। अरहा कि स्वामी जाननेवाला ब्रह्मसे अभित्र हो जाता है \*, इसलिये वह अपनेको ब्रह्मवित् मानता ही नहीं अर्थात् उसमें 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा अभिमान नहीं रहता ।

**'ब्रह्मणि स्थितः'— वास्तवमें सम्पर्ण प्राणी तत्त्वसे** नित्य-निरत्तर ब्रह्ममें ही स्थित हैं: परन्त भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदिमें ही मानते रहनेके कारण मनुष्यको ब्रह्ममें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुषके लिये यहाँ 'ब्रह्मणि स्थित:' पदोंका प्रयोग

हुआ है। ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरत्तर ब्रह्ममें अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है।

यद्यपि एक वस्तुको दूसरी वस्तुमें स्थिति होती है. तथापि ब्रह्ममें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण कि ब्रह्मका अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-हो-ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति माननेवाला दसरा कोई रहता ही नहीं । जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति मानता है, तबतक ब्रह्मकी वास्तविक अनुभृतिमे कमी है. परिच्छित्रता है।

सम्बन्ध—ब्रह्ममें अपनी खामाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं।

## बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सखम् ।

### ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सखमक्षयमश्रते । १२१ । ।

बाह्यस्पर्शमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त होता है । फिर वह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है ।

व्याख्या—'बाह्यस्पर्शेष्यसकात्मा'— परमात्माके अतिरिक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके संयोगजन्य सखमें जिसकी आसक्ति मिट गयी है, ऐसे साधकके लिये यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं । जिन साधकोंकी आसिक अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्तिको मिटानेका हो गया है, उन साधकोंको भी आसक्ति-पहित मान लेना चाहिये । कारण कि उद्देश्यकी दृढ़ताके कारण वे भी शीध हो आसक्तिसे छूट जाते हैं।

पूर्वश्लोकमें वर्णित 'प्रियको प्राप्त होकर हर्पितं और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिये'-ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्यस्परीमें आसिक-रहित होना आवश्यक है।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्रका नाम 'वाहास्पर्श' है, चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्त करणसे । जवतक बाह्यस्परीमें आसक्ति रहती है, तवतक अपने स्ररूपरा अनुभव नहीं होता । बाह्यस्परी निरन्तर बदलता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर

दप्टि नहीं जाती और उसमें सुखका अनुभव होता है। पदार्थोंको अपरिवर्तनशील, स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख लेता है। परन्तु वास्तवमें उन पदार्थोंने सख नहीं है । सख पदार्थीक सम्बन्ध-विन्छेदसे ही होता है । इसीलिये संपंतिमें जब पदार्थींक सम्बन्धकी विस्पति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है ।

वहम तो यह है कि पदार्थोंके विना मन्त्य जी नहीं सकता. पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदार्थीक वियोगके विना मनुष्य जी ही नहीं सकता । इसीलिये वह नींद लेता है: क्योंकि नींदमें पदार्थोंको भल जाते है। पदार्थीको भूलनेपर भी नींदसे जो सुख, ताजगो, चल, नीरोगता, निधिन्तता आदि मिलतो है, यह जाप्रतमें पदार्थोंक संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये जायतमें मनुष्यको विश्राम पानेको, प्राणी-पदार्थीते अलग होनेकी इच्छा होती है । वह नौंदको अत्यन आवश्यक समझता है: क्योंकि वास्तवमे पदार्थेक वियोगमे ही मनप्यको जैवन मिलता है।

नींद लेते समय दो याते होती है-एक ने

<sup>&</sup>quot; 'ब्रह्म खेद ब्रहीत भवति' (मुण्डक०३।२।१); 'ब्रहीय सन् ब्रह्मायेति' (ब्रह्मरण्यक० ४।४।६)

हुआ है, वहीं तत्त्व आंजं भी प्राप्त<sup>ः</sup>होता है ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें जिस स्थितिका वर्णन हुआ है, उसकी प्राण्तिका साधन तथा सिद्धके लक्षणींका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

# न प्रहष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।। २० ।।

जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धिवाला, मूढ़तारहित तथा ब्रह्मको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्ममें स्थित हैं।

व्याख्या—'न प्रहष्येद्ययं प्राप्य नोहिनेद्याप्य चाप्रियम्'—शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिको प्राप्ति होना हो 'प्रिय'को प्राप्त होना है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शास्त्र आदिके प्रतिकृल प्राणी, यदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होना ही 'अप्रिय' को प्राप्त होना है ।

प्रिय और अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकके अन्तःकरणमें हर्ष और शोक नहीं होने चाहिये । यहाँ प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके हृदयमें अनुकूल या प्रतिकृल प्राणी-पदार्थोंक प्रति सग या द्वेप है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थोंकी प्राप्तिके ज्ञानको ही प्रिय और अप्रियकी प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रियकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान होनेमें कोई दोष नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति अर्थात अप्राप्तिका अथवा असर हर्प-शोकादि विकार होना ही दोप है।

प्रियता और अप्रियताका ज्ञान तो अन्तःकरणमें होता है. पर हर्पित और उद्विग्न कर्ता होता है । अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला पुरुष प्रकृतिके करणोद्वारा होनेवाली क्रियाओंको लेकर 'में कर्ता हूं'--ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्धिन होता रहता है । परन्तु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेता है, वह गुण ही गुणोमें बरत रहे हं'-ऐसा जानकर अपनेमें (खरूपमें) वास्तविक अकर्तृत्वका अनुभव करता है (गीता ३ । २८) ।

खरूपका हर्षित और उद्विग्न होना सम्भव हो नहीं है ।

'स्थिरबुद्धि:'--खरूपका ज्ञान खयंके द्वारा ही, स्वयंको होता है । इसमें ज्ञाता और ज्ञेयका भाव नहीं रहता । यह ज्ञान करण-निरपेक्ष होता है अर्थात् इसमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, खुद्धि आदि किसी करणकी अपेक्षा नहीं होती । करणोंसे होनेवाला ज्ञान स्थिर तथा सन्देहर्राहत नहीं होता, इसलिये वह अल्पज्ञान है। परन्तु स्वयं-(अपने होनेपन-)का ज्ञान स्वयंको ही होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होता। जिस महापुरुपको ऐसे करण-निरपेक्ष ज्ञानंका अनुभव हो गया है, उसकी कही जानेवाली बुद्धिमें यह शान इतनी दुढ़तासे उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प,

नहीं । इसलिये उसे 'स्थिस**बुद्धः**' कहा गया है । 'असम्पृढः' —जो परमात्मतत्त्व सदा-सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसको स्वतन्त सती नहीं है, उस उत्पत्ति-विनाशशील संसारको सत्य मानना-ऐसी मृढ़ता साधारण मनुष्यमें रहती है । इस मृद्ताका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही

सन्देह, विपरीत भावना, असंम्भावना आदि होती ही

यहाँ 'असम्पृदः' कहा गया है।

'ब्रह्मबित्'---परमात्मासे अलग होकर परमात्माका अनुभव नहीं होता । परमात्माका अनुभव होनेमै अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य-यह त्रिपुटो नहीं रहती, प्रत्युत त्रिपुटी-रहित अनुभवमात्र (ज्ञानमात्र) रहता है । वास्तवमें ब्रह्मको जाननेवाला कीन है— यह बताया नहीं जा सकता । कारण कि बहाकी

जाननेवाला ब्रह्मसे अभित्र हो जाता है \*, इसलिये वह अपनेको ब्रह्मवित मानता ही नहीं अर्थात उसमें 'मैं ब्रह्मको जानता हुँ' ऐसा अभिमान नहीं रहता ।

'ब्रह्मणि स्थितः'— वास्तवमें सम्पर्ण प्राणी तत्त्वसे नित्य-निरन्तर ब्रह्ममें ही स्थित हैं: परन्त भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिमें ही मानते रहनेके कारण मनुष्यको ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुपके लिये यहाँ 'ब्रह्मणि स्थितः' पदोंका प्रयोग

हुआ है। ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर ब्रह्ममे अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है।

यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें स्थिति होती है. तथापि ब्रह्ममें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण कि ब्रह्मका अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति माननेवाला दसरा कोई रहता ही नहीं । जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति मानता है, तबतक ब्रह्मको वास्तविक अनुभृतिमें कमी है. परिच्छित्रता है ।

सम्बन्ध-- ब्रह्ममें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है. इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

### बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सखम् ।

### ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते । १२१ । ।

बाह्यस्पर्शमें आसिक्तरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त होता है । फिर वह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है ।

व्याख्या—'बाह्यस्पर्शेष्यसक्तात्मा'— परमात्माके अतिरिक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके संयोगजन्य सखमें जिसको आसक्ति मिट गयी है, ऐसे साधकके लिये यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं । जिन साधकोंकी आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्तिको मिटानेका हो गया है,उन साधकोंको भी आसक्ति-रहित मान लेना चाहिये । कारण कि उद्देश्यकी दृढ़ताके कारण वे भी शीघ ही आसक्तिसे छट जाते हैं।

पूर्वश्लोकमें वर्णित 'प्रियको प्राप्त होकर हर्षित और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विप्त नहीं होना चाहिये'-ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्यस्पर्शमें आसक्ति-रिंदत होना आवश्यक है।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्रका नाम 'बाह्यस्पर्श' है, चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्त करणसे । जयतक बाह्यस्पर्शमें आसक्ति रहती है, तयतक अपने स्यरूपका अनुभव नहीं होता । बाह्यसर्था निरन्तर बदलता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर

दप्टि नहीं जाती और उसमें सुखका अनुभव होता है। पदार्थीको अपरिवर्तनशोल, स्थिर माननेसे ही मनप्य उनसे सुख लेता है। परन्तु वास्तवमें उन पदार्थोमें सुख नहीं है । सुख पदार्थोंके सम्यन्ध-विच्छेदसे ही होता है । इसीलिये संपंतिमें जब पदार्थिक सम्बन्धकी विस्पति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है ।

वहम तो यह है कि पदार्थिक बिना मन्प्य जी वहीं सकता. पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदार्थांक वियोगके विना मनुष्य जो हो नहीं सकता । इसीलिये वह नींद लेता है: क्योंकि नींदमें पदार्थोंकी भूल जाते है। पदार्थीको भूलनेपर भी नींदसे जो सुख, ताजगी, वल नीरोगता. निधित्तता आदि मिलती है. यह जाप्रतुमें पदार्थीक संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये जायतुमें मनुष्यको विश्राम पानेकी, प्राणी-पदार्थीसे अलग होनेकी इच्छा होती है । वह नींदको अन्यत्त आवश्यक समझता है: क्योंकि वालवमे पदार्थीक वियोगमे हो मनुष्यको जीवन मिलता है।

नींट लेने समय दो बाते होती है-एक ली

<sup>° &#</sup>x27;ब्रह्म केंद्र ब्रहीय भवति' (भुष्डक०३।२।९); 'ब्रहीय सन् ब्रह्माप्येति' (बृहदाण्यक० ४. 🐔

मन्प्य वाह्य पदार्थीसे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है और दूसरी, उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेनेके बाद अमक कार्य करना है । इन दोनों बातोंमें पदार्थोंसे सम्बन्ध-विच्छेद चाहना तो खयंकी इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है; परन्तु कार्य करनेका भाव बदलता रहता है । कार्य करनेका भाव प्रबल रहनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि पदार्थींसे सम्बन्ध-विच्छेदकी तरफ नहीं जाती । वह पदार्थोंका सम्बन्ध रखते हए ही नींट लेता है और जागता है।

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि सम्बन्धी तो नहीं रहता, पर सम्बन्ध रह जाता है ! इसका कारण यह है कि स्वयं (अविनाशी चेतन) जिस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है, वह मिटता नहीं । इस माने हुए सम्बन्धको मिटानेका उपाय है— अपनेमें सम्बन्धको न माने । कारण कि प्राणी-पदार्थीसे सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, केवल माना हुआ है । मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यताको पकडे रहनेपर किसी अन्य साधनसे मिट नहीं सकती। इसलिये माने हुए सम्बन्धकी मान्यताको वर्तमानमें ही मिटा देना चाहिये । फिर मुक्ति स्वतःसिद्ध है ।

बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध अवास्तविक है. पर परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है । मनप्य सखकी इच्छासे बाह्य पदार्थिक साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, पर परिणाममें उसे दुःख-ही-दुःख प्राप्त होता है (गीता ५ । २२) । इस प्रकार अनुभव करनेसे बाह्य पदार्थोंकी आसक्ति मिट जाती है।

'विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्'—वाहा पदार्थीकी आसक्ति मिटनेपर अन्तःकरणमें सात्त्विक सुखका अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थिक सम्बन्धसे होनेवाला सख राजस होता है। जबतक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है, तबतक सात्त्विक सुखका अनुभव नहीं होता । राजस सुखमें आसक्तिरहित होनेसे ही सात्विक सुखका अनुभव होता है। 'स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'—संसारसे ग्रग मिटते ही

ब्रह्ममे अभिन्न भावमे स्वतः स्थिति हो जाती है । जैसे अन्यकारका नाश होना और प्रकाश होना— दोनों

अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रज्ञ-(जीवात्मा-)के द्वारा अपनेको क्षेत्र-(शरीर-)से सर्वथा अलग अनुभव करनेकी बात आयी है और फिर दूसरे श्लोकमें क्षेत्रज्ञके द्रारा अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अभित्र अनुभव करनेकी बात आयी है। ऐसे ही यंहाँ पहले 'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' पदसे शरीर-संसारसे अपनेको' सर्वथा अलग अनुभव करनेकी बात बताकर फ़िर 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' पदसे अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वधा

एक साथ ही होते. हैं, फिर भी पहले अन्धकारका

नाश होना - और फिर प्रकाश होना माना जाता है । ऐसे

ही रागका :मिटना और ब्रह्मर्म स्थित होना- दोनो

एक साथ होनेपर भी पहले रागका नाश (बाह्यसरींध्व-

सक्तात्मा') - और - फिर ं ब्रह्ममें स्थिति

('ब्रह्मयोगयुक्तात्मा') मानी जाती है । जैसे तेरहवें

भोगोंसे विरक्ति होकर सात्त्विक सुख मिलनेके बाद 'मैं सुखी हूं','मैं ज्ञानी हूं','मैं निर्विकार हूं', 'मेरे लिये कोई कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार 'अहम्' का सूक्ष्म अंश शेप रह जाता है। उसकी निवृत्तिके लिये एकमात्र परमात्मतत्त्वसे अभित्रताका अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्मतत्त्वसे सर्वथा एक हुए बिना अपनी सता, अपने व्यक्तित्व (परिच्छित्रता या एकदेशीयंता) का सर्वथा अभाव नहीं होता । 'सखमक्षयमश्रते'—जबतक साधक सालिक

अभिन्न अनुभव करनेकी बात बतायी गयी है।

सुखका उपभोग करता रहता है, तबतक उसमें सूक्ष्म 'अहम्', सूक्ष्म परिच्छित्रता रहती है । सात्विक सुखका भी उपभोग न करनेसे 'अहम्' का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधकको परमात्मखरूप, चिन्मय और नित्य एकर्रस रहनेवाले अविनाशी सुखका अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुखको 'आत्यन्तिक सुख (६ । २१), 'अत्यत्त-सुख' (६ । २८), 'ऐकान्तिक सुखं (१४ । २७) आदि नामोसे कहा गया है। इसका अनुभव होनेपर उस परमात्मतत्त्वमें स्वाभाविक ही एक आकर्षण होतां है, जिसे प्रेम कहते हैं (गीता १८ । ५४) । इस प्रेममें कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तरं बढ़ता ही रहता है । उस तत्त्वका पूर्ति हो गयों ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन प्रसङ्ग चलनेपरं, उसपर विचार करनेपरं पहलेसे कुछ अवस्था है, यदि नयापन दोखनेपरं भी 'पहले कमी नयापन दोखता है— यही प्रेमका प्रतिक्षण बढ़ना थी और अब पूर्ति हो गयों ऐसा प्रतीत नहीं होता, है । इसमें एकं समझनेकी चात यह है कि प्रेमके तो यह सिद्ध-अवस्था है । प्रतिक्षण बढ़नेपरं भी यदि 'पहले कमी थी और अब

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ते विषयोंसे विरक्त पुरुषको अक्षय सुखकी प्राप्ति बतायी । अब विषयोंसे विर्मित कंसे हो—इसका आगेके श्लोकमें विवेचन करते हैं।

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यत्तवत्तः कौत्तेय न तेषु रमते बुधः ।। २२ ।।

क्योंकि है कुन्तीनन्द्रन ! जो इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे पैदा होनेवाले भोग (सुख) हैं, वे आदि-अन्तवाले और दुःखके ही कारण हैं । अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता ।

व्याख्या—' ये हि संस्पर्शना भोगाः'—शब्द, स्पर्श, रूप, स्पर्ध, स्पर्प, स्पर्य, स्पर्प, स्पर्प, स्पर, स्पर,

शास्त्रनिषदः भोग तो सर्वधा त्याज्य है ही, शास्त्र-विहित भोग भी परमात्मप्राप्तिभे वाधक होनेसे त्याज्य ही हैं। कारण कि जड़ताके सम्बन्धके जिना भोग नहीं होता, जब कि परमात्मप्राप्तिके लिये जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करणा आवश्यक है।

'आग्नतक्ताः'—सम्पूर्ण भीग आने-जानेवाले हैं. अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं (गीता २ ११४) । ये कभी एकरूप रह सकते ही नहीं । तारार्य है कि इन भोगोकी सर्वके साथ किसी भी अंशाने एकता

नहीं है। भोग आने-जानेवाले हैं और स्वयं सदा रहनेवाला है। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन हैं। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन हैं। भोग आदि-अन्तवाले हैं और स्वयं जादि-अन्तवाले हैं और स्वयं आदि-अन्तवाले हैं और स्वयं आदि-अन्तता रहित है। इसलिये स्वयंको भोगोंसे कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्माका अंश है— 'मर्भवांशो जीवलोंके' (गीता १५।७), इसलिये उसे परमात्मासे ही अक्षय सुख मिल सकता है— स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सख्यभक्षयमञ्जते' (गीता ५।११)।

भोग आने-जानेवाले हैं— इस तरफ ध्यान जाते ही सुख-दुःखका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिये 'आधन्तवन्तः' पद भोगोंक प्रभावको मिटानेक लियं औपचरूप है।

'दुःख्योत्य एव ते'—जितने भी सम्बन्ध-जन्य सुख है, वे सन्न दुःख्के उत्पत्ति-स्थान है। सन्बन्धडन्य सुख दुःख्यो हो उत्पन्न होता है और दु खमें हो परिणत होता है। पहले बस्तुके अभाजका दुःख होता है, तभी उन बस्तुके मिलनेगर मुख होता है। वस्तुके अभाजका दुःख जिननी भाजने होता है। यस्तुके मिलनेका मुख भी उतनी ही माजने होता है।

भोगी व्यक्ति दृश्योमे नहीं यय सकता । कपण

कि भोग जड़ताके सम्बन्धसे होता है और जड़ताका सम्बन्ध ही जन्म-मरणरूप महान् दुःखका कारण है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है—्ः परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्य दुःखमेव

सर्वं विवेकितः । (२ ।१५) 'परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख— ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबपें विद्यमान रहनेके काण्ण

तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण तथा तीनों गुणोंकी वृत्तियोंने परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकी पुरुषके लिये सब-के-सब भीग दुःखरूप ही हैं।'

सम्पूर्ण विषयभोग आत्ममें सुखरूप प्रतीत होनेपर भी परिणाममें दुःख ही देनेवाले हैं (गीता १८।३८); क्योंकि भोगोंके परिणाममें अपनी शक्तिका हास और भोग्य-पदार्थका नाश होता है— यह 'परिणामदुःख' है।

दूसरे व्यक्तियोंके पास अपनेसे अधिक भोग देखनेसे, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलनेसे, भीतर पोगोंकी आसिक होनेपर भी भोग भोगनेकी सामर्थ्य न होनेसे तथा प्राप्त भोगोंके बिछुड़ जानेकी आशङ्कारे भोगोंके पास रहते हुए भी हृदयमे सत्ताप रहता है —यह ' तापदुःख' है।

किसी कारणवश भोगोंका वियोग हो जानेसे मनुष्य उन भोगोंको याद कर-करके दुःखी होता है— यह 'संस्कारदुःख' है।

भोगोंमें रुवि होनेके कारण मन उन भोगोंकों भोगना चाहता है; परन्तु विवेकके कारण बुद्धि उन्हें भोगनेसे प्रेकती हैं। ऐसे ही सत्सङ्ग करते समय तामसी वृत्तिके कारण नींद्र आने लगती है और नींद्रका सुख मनुष्यको अपनी ओर खींचता है; परन्तु सात्विक वृत्तिके कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्सङ्ग कर हो; क्योंकि यह मौका चार-चार मिलेगा नहीं— यह 'गुणवृत्ति-विग्रेष' है, जिससे साधकोंको बहुत दुःख होता है।

भोगोंको प्राप्त करना अपने वराको वात खुँ हैं; क्योंकि इसमें प्रारम्थको प्रधानता और अपने परतत्त्वता है। परन्तु भगवान्को प्राप्ति प्रलेक स्वूय कर सकता है; क्योंकि उनको प्राप्तिके लिये हैं मनुष्यशरीर मिला है। भोग दो मनुष्यांको भी समारूपसे प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान् मनुष्यामात्रको समारूपसे प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदिमें बड़ेन्दों ऋषियोंको जो भगवान् प्राप्त हुए थे, वहीं आत

किलयुगमें भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगंबी
प्राप्ति सदाके लिये नहीं होती और सबके लिये नहीं
होती। परन्तु भगवान्की प्राप्ति सदाके लिये होती है
और सबके लिये होती है। तारार्य यह हुआ कि
भोगों-(जड़ता-)की प्राप्तिमें तो विभिन्नता रहती ही है,
पर उनके त्यागमें सब एक हो जाते हैं।

'एव' पदका तात्पर्य है कि भोग नि.सन्देह और निश्चितरूपसे दु:खके कारण हैं। उनमें सुख प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें सुखका लेश भी नहीं है। 'न तेषु रमते धुधः'—साधारण मनुष्यको कि भोगोंमे सुख प्रतीत होता है, उन भोगोंको विवेकशील

मनुष्य दुःखरूप ही समझता है । इसलिये वह स

भोगोंमें रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता ।

विवेकी मनुष्यको इस बातका ज्ञान रहता है कि
संसारके समस्त दुःख, सन्ताप, पाप, नरक आहि
संजोग-जन्य सुखकी इच्छापर हो आधारित हैं। अपने
इस ज्ञानको महत्व देनेसे हो वह बुद्धिमान है। परनु
जिसने यह जान लिया है कि भोग दुःखप्रद हैं, किर
भी भोगोंको कामना करता है और उनमें हो एमन
करता है, वह बास्तवमें अपने ज्ञानको पूर्णरूपसे महत्व
न देनेके कारण बुद्धिमान कहलानेका अधिकारी नहीं
है। अपने ज्ञानको महत्त्व देनेवाला बुद्धिमान मनुष्य
भोगोंको कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता।

\*

सम्बन्ध-- पूर्वस्तोकमें भगवान्ने बताया कि संयोगजन्य सुख भोगनेवाला दुःखांसे नहीं वच सकता, तो कि मुखी कीन होता है--इसका उठार आगोर्क स्लोकमें देते हैं ।

# शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्।

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।। २३ ।।

इस मनुष्यशरीरमें जो कोई (मनुष्य ) शरीर छूटनेसे पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले बेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है।

व्याख्या--- 'शक्नोतीहैव यः'''' कामक्रोधीद्धवं वेगम'-प्राणिमात्रको एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पश-पक्षी आदि योनियोंमें प्रसप्त रहता है ।उनमें केवल अपनी-अपनी योनिक अनुसार शरीर-निर्वाहमात्रका विवेक रहता है। देव आदि योनियोंमें यह विवेक ढका रहता है; क्योंकि वे योनियाँ भोगोंके लिये मिलती हैं; अतः उनमें भोगोंकी बहलता तथा भोगोंका उद्देश्य रहता है । मन्ष्ययोनिमे भी भोगी और संप्रही मनुष्यका विवेक ढका रहता है। ढके रहनेपर भी यह विवेक मनुष्यको समय-समयपर भोग और संग्रहमें दृ:ख एवं दोपका दर्शन कराता रहता है। पत्तु इसे महत्त्व न देनेके कारण मन्य्य भोग और संग्रहमे फँसा रहता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस विवेकको महत्त्व देकर इसे स्थायी थना ले । इसकी उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है । विवेकको स्थाया बनाकर वह राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि विकारीको मर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिये भगवान 'इह'पदमे मनुष्यको सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है, जिसमे वह काम-क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदाके लिये सुखी हो सकता है ।

मनुप्यशरीर मुक्त होनेके लिये ही मिला है । इसलिये मनुष्यमात्र काम-क्रोधका वेग सहन करनेमें योग्य, अधिकारी और समर्थ है । इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदिको अपेक्षा भी नहीं है ।

मृत्युम्म कुछ पता नहीं कि कब आ जाय; अत. सबसे पहले काम-क्रोधक वेगको सहन कर लेना चारिये । काम-फ्रोधके वर्शाभूत नहीं होना है— यह मावधानी जीवनभर रखनी है । यह कार्य मनुष्य स्वयं ही का सकता है, कोई दूसरा नहीं । इस कार्यको क्रांनेक अवगर मनुयशरीरमें ही है, दुमरे शरीरोमें नहीं । इमलिये शरीर एटनेसे पहले-पहले ही यह कार्य

जरूर कर लेना चाहिये- यहाँ भाव इन पदोमें हैं।

उपर्यक्त पदोंसे एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम-क्रोधके वशीभृत होकर शरीर क्रिया करने लगे- ऐसी स्थितिसे पहले ही उनके वेगको सह लेना चाहिये । कारण कि काम-क्रोधके अनुसार क्रिया आरम्भ होनेके बाद शरीर और वृत्तियाँ अपने वशमें नहीं रहतीं ।

भोगोको पानको इच्छासे पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिये कि मैं तो साधक हैं, मुझे भौगोंमें नहीं फैसना है, क्योंकि यह साधकका काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिये ।

पदार्थोंक प्रति राग (काम) रहनेके कारण 'अमुक पदार्थ सन्दर और सखप्रद हैं' आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं । संकल्प उत्पन्न होनेक बाद उन पदार्थीको प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है. और उनकी प्राप्तिमे याधा देनेवालोके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है ।

काम-कोधके चेगको सहन करनेका सात्पर्य है--काम-क्रोधके बेगको उत्पन्न ही न होने देना । काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेके बाद वेग आता है और वेग आनेके बाद काम-फ्रोधको रोकना कठिन हो जाता है, इसलिये काम-झोधके संकल्पका उत्पन्न न होने देनेमें ही उपर्यंक्त पदोका भाव प्रतीत होता है । कारण यह है कि काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेपर अत्तःकरणमें अशान्ति, उनेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखीनहीं कहा जासकता । परन् इसी रलोकने 'स सखी' पदीसे काम-ऋषिका वेग महनेवाले मनुष्यको 'मुखो' बताया गया है । इससे यान यह है कि काम-होधिक वेगाये मनुष्य अपनेसे शनिकाली

प्रत्यके सत्मन प्रयमे भी ग्रेफ सक्ता है अग्रता

इनको अपनेमें मानना मानो इनको निमन्त्रण देना है।

ढका हुआ है , ऐसे मनुष्यंको भगवानने इसी अध्यायके

पन्द्रहवें श्लोकमें जन्तु (जन्तवः) कहा है। यहाँ

काम-कोधका वेग सहनेमें समर्थ मनुष्यको 'नरः' कहा

है। भाव यह है कि जो काम-क्रोधके वशमें है वे

मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं हैं । जिसने काम-क्रोधपर

विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तवनमें नर है:

'स युक्तः नरः'— अज्ञानके द्वारा जिनका ज्ञान

व्यापारमें आमदनी होती देखकर लोभसे भी ग्रेक सकता है। परन्तु इस प्रकार भय और लोभके कारण काम-क्रोधका वेग सहनेसे वह सुखी नहीं हो जाता; क्योंकि वह जैसे क्रोधमें फैसा था, ऐसे ही भय और लोभमे फँस गया । तीसरी बात यह है कि इस श्लोकमें 'युक्तः' पदसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाले व्यक्तिको योगी कहा गया है: परन संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता (गीता ६ । २) । इसलिये काम-क्रोधके वेगको रोकना उत्पन्न न होने देना ही उचित है।

शूखीर है। अच्छा होते हुए भी साधकके लिये इनके संकल्पकी समतामें स्थित मनुष्यको योगी कहते हैं। जो भाम-क्रोधके संकल्पको ग्रेकनेका उपाय है---अपने विवेकको महत्त्व देकर काम-क्रोधंके वेगको अपनेमें काम-क्रोधको न मानना । कारण कि हम उत्पन्न ही नहीं होने देता. वही समतामें स्थित ही (स्वय) रहनेवाले हैं और काम-क्रोध आने-जानेवाले सकता है। हैं । इसलिये वे हमारे साथ रहनेवाले नहीं हैं । दसरी 'स सुखी'-- मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी बात, हम काम-क्रोधको अपनेसे अलगरूपसे भी काम-क्रोध उत्पन्न होनेपर सुख-शान्तिसे नहीं रह संकते । जानते हैं। जिस वस्तुको हम अलगरूपसे जानते हैं, इसलिये जिस मनुष्यने काम-क्रोधके संकल्पको मिटा वह वस्तु अपनेमें नहीं होती । तीसरी बात, काम-क्रोधंसे दिया है, वही बास्तवमें सुखी है। कारण कि रहित हुआ जा सकता है-- 'कामकोधवियुक्तानाम्' काम-क्रीधका संकल्प उत्पन्न होते ही पनुष्यके अन्तःकरणमें अशान्ति, चञ्चलतां, संघर्ष आदि दोष (गीता ५ ।२६), 'एतैविंयुक्तः' (गीता १६ । २२) । इनसे रहित वहीं हो सकता है, जो वास्तवमें पहलेमें ही उत्पन्न हो जाते हैं। इन दौषोंके रहते हुए वह सुखी इनसं रहित होता है । चौथी बात, भगवान्ने काम-क्रोधको कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम-क्रोधके (जो राग-देशके ही स्थलरूप हैं) क्षेत्र अर्थात् प्रकृतिके वेगके वशीपूत हो जाता है, तब वह दुःखी हो ही विकार बताया है (गीता १३ 1६)।अतः ये प्रकृतिमें जाता है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील वसुओस हो होते हैं, अपनेमें नहीं;क्योंकि स्वरूप निर्विकार है । आश्रय लेकर, उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाला इससे सिद्ध होता है कि काम-क्रोध अपनेमें नहीं हैं। मनुष्य कभी मुखी नहीं हो सकता-यह नियम है।

सम्बन्ध— बाह्य सम्बन्धसे होनेवाले सुखके अनर्थका वर्णन करके अत्र भगवान् आप्यत्तर तत्त्वके सम्बन्धसे होनेवर्त मुखकी महिमाका वर्णन करते हैं।

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्येतिरेव

यः ।

ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४ ।। ब्रह्मनिर्वाणं . योगी '

जो मनुष्य केवल परमात्मामें सुखबाला है और केवल परमात्मामें रमण करनेवाला है तथा जो केवल परमात्मामें ज्ञानवाला है, वह ग्रहामें अपनी स्थितिका अनुभव करनेवाला मांख्ययोगी निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है।

व्याख्या--'योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य:'-- जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थीमें सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मामें ही सुख मिलता है. ऐसे साधकको यहाँ 'अन्त:सुख:' कहा गया

है । परमात्मतत्त्वके सिवाय कहीं भी उसकी सूख-बुद्धि नहीं रहती । परमात्मतत्त्वमें सुखका अनुभव उसे हर समय होता है; क्योंकि उसके सुखका आधार बाह्य पदार्थीका संयोग नहीं होता ।

खयं अपनी सत्तामें निरत्तर स्थित रहनेके लिये बाह्यकी किञ्चिन्पात्र भी आवश्यकता नहीं है । स्वयंको खयंसे दुःख नहीं होता, खयंको खयंसे अरुचि नहीं होती-यह अत्तःसुख है।

जो सदाके लिये न मिले और सभीको न मिले, वह 'बाह्य' है। परन्तु जो सदाके लिये मिले और सभीको मिले, वह 'आभ्यन्तर' है।

जो भौगोंमें रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्मतत्त्वमें ही रमण करता है, और व्यवहारकालमें भी जिसका एकमात्र परमात्मतत्त्वमें ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधकको यहाँ 'अन्तरारामः' कहा गया है ।

इन्द्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं. उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्मतत्त्वका ज्ञान है । जिस साधकका यह ज्ञान हर समय जाप्रत् रहता है, उसे यहाँ 'अन्तन्योतिः' कहा गया है ।

सांसारिक ज्ञानका तो आरम्भ और अन्त होता है, पर उस परमात्मतत्त्वके ज्ञानका न आरम्भ होता है, न अन्त । वह नित्य-निरन्तर रहता है । इसलिये

'सबमें एक परमात्मतत्त्व हो परिपूर्ण है'--- ऐसा ज्ञान सांख्ययोगीमें नित्य-निरत्तर और खतः-स्वाभाविक रहता है ।

'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति'--

सांख्ययोगका ऊँचा साधक ब्रह्ममे अपनी स्थितिका अनुभव करना है, जो परिच्छित्रताका द्योतक है । कारण कि साधकमें 'मै स्वाधीन हैं', 'मै मुक्त हैं','मैं ब्रह्ममें स्थित हैं- इस प्रकार परिच्छित्रताके संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधकको अपनेमें परिच्छित्रताका अनुभव नहीं होता । जयतक किञ्चित्पात्र भी परिन्छित्रता या व्यक्तित्व शेष है. तवतक वह तत्विनष्ठ नहीं हुआ है । इसलिये इस अवस्थामें सन्तीय नहीं करना चाहिये।

'ब्रह्मनिवांणम्' पदका अर्थ है- जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और ही सकती भी नहीं - ऐसा निर्वाण अर्थात् शान्त ब्रह्म ।

जब ब्रह्मभूत सांख्ययोगीका व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्ममें लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेप रह जाता है अर्थात् साधक परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्न हो जाता है- तत्त्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वत:-सिद्ध है । ब्रह्मभुत अवस्थामें तो साधक ब्रह्ममें अपनी स्थितिका अनुभव करता है, पर व्यक्तित्वका नाश् होनेपर अनुभव करनेवाला कोई नहीं रहता।

साधक ब्रह्म हो होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है-'यहीव ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक॰ सन् 1 ( 318 18

सम्बन्ध— पूर्वरलोकमें भगवान्ने निवृतिपूर्वक सांख्योगकी साधना बतायी । अब आगेके रलोकमें प्रवृतिपूर्वक सांख्ययोगकी साधना वताते हैं।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकल्मपाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्पानः सर्वभूतहिते रताः ।।२५ ।।

जिनका शरीर मन-युद्धि-इन्द्रियोसहित वशमें है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय मिट गये हैं, जिनके सम्पूर्ण कल्पप (दोप) नष्ट हो गये हैं, ये वियेकी साधक निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

व्याख्या--'यतात्मान:--नित्य . संत्यतत्त्वकी प्राप्तिका दृढ़ लक्ष्य होनेके कारण साधकोंको शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि वशर्मे करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये खाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वशमें हो जाते हैं । वशमे होनेके कारण इनमें राग-द्वेपादि दोयोंका अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया दूसरोंका हित करनेवाली हो जाती है।

शरीर-इन्द्रियाँ-मन बुद्धिको अपने और अपने लिये मानते रहनेसे ही ये अपने वशमें नहीं होते और इनमें राग-द्वेप, काम-क्रीध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोप जबतक विद्यमान रहते हैं, तबतक साधक खयं इनके वशमें रहता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह शरीरादिको कभी अपना और अपने लिये न माने । ऐसा माननेसे इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वशमें हो जाते हैं। अतः जिनका शारीर-इन्द्रियाँ-मन-बृद्धिमें अपनेपनका है तथा जो इन शरीरादिको कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकोंके लिये यहाँ 'यतात्वानः' पद आया है।

'सर्वभूतहिते स्ताः'- सांख्ययोगकी सिद्धिर्म व्यक्तित्वका अभिमान मुख्य बाधक है । इस व्यक्तित्वके अभिमानको मिटाकर तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करनेके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका भाव होना आवश्यक है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें प्रोति ही उसके व्यक्तित्वको मिटानेका सुगम साधन है।

जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्नताका अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिये प्राणिमात्रके हितमे प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलानेवाले शरीरमें आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अङ्गोंको आराम पहुँचे, किसी भी अङ्गको कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें स्वाभाविक ही रित होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसीको किश्चिमात्र भी कष्ट न हो । कारण कि बाहरसे भिन्नता रहनेपर भी

罗罗里罗斯南南南南北京南京李州州美国南京大学家大学家大学家大学的大学的大学的大学等于4-2-2 भीतरसे एक परमात्मतत्त्व ही समानरूपसे सवमें परिपूर्ण है । अतः प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनेसे व्यक्तिगत स्वार्थभाव सुगमतासे नष्ट हो जाता है और परमात्मतत्वके साथ अपनी अभित्रताका अनुभव हो जाता है।

'छिन्नद्वैयाः'--जनतक तत्त्वंप्राप्तिका एक निधय दृढ़ नहीं होता, तवतक अच्छे-अच्छे साधकांके अन्ते:करणमें भी कुछ-न-कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होनेपर साधकोंको अपनी साधनामें कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्यरूपसे तत्परतापूर्वक अपने साधनमें लग जाते हैं।

'क्षीणकल्मषाः'—प्रकृतिसे माना हुआ जो भी सम्बन्ध है, वह सब कल्मप ही है; क्योंकि प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही सम्पूर्ण कल्मपी अर्थात् पापों, दोपों, विकारोंका हेतु है । प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे स्पष्टतयां अपना अलग अनुभव करनेसे साधकमें निर्विकारता खतः आ जाती है।

'ऋषयः'—'ऋष्' धातुका अर्थ है—ज्ञान । उस ज्ञान-(विवेक-) को महत्त्व देनेवाले ऋषि कहलाते -हैं। प्राचीनकालमें ऋषियोंने गृहस्थमें रहते हुए भी परमात्मतत्त्वको प्राप्त किया था । इस रलोकमें भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्वक परमात्मतत्वकी . प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले साधकाँका वर्णन है। अतः अपने विवेकको महत्त्व देनेवाले ये साधक भी अविष ही है।

'लभने ब्रह्मनिर्वाणम्'—ब्रह्म तो सभीको सदा--सर्वदा प्राप्त है हो , यर परिवर्तनशील शरीर आदिसे अपनी एकता मान लेनेके कारण मनुष्य ब्रह्मसे विमुख रहता है । जब शरोरादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तत्र सम्पूर्ण विकारी और संशयोका नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मका अनुभव हो जाता है।

'लमने' पदका तालप है कि जैसे लहाँ समुद्रमें लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्यपोगी निर्वाण ब्रह्म लीन हो जाते हैं। जैसे जल-तत्वर्ध-मपुद और

लहरें—ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्ममें आह्मा और परमात्मा—ये दो भेद नहीं हैं।



सम्बन्ध— चौबीसर्वे-पचीसर्वे श्लोकोंमें भगवानने सांख्ययोगके साधको द्वारा निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त करनेको बात कही । अब आगेके श्लोकमें यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर उसका कैसा अनुभव होता है -

## कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्।।२६।।

काम-क्रोधसे सर्वथा रहित, जीते हुए मनवाले और खरूपका साक्षात्कार किये हुए सांख्ययोगियोके लिये दोनों ओरसे-शरीरके रहते हुए अथवा शरीर छूटनेके बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है ।

व्याख्या- 'कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाम्' -भगवान् उपर्युक्त पदोंसे यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुपमें काम-क्रोधादि दोपोंकी गन्ध भी नहीं रहती । काम-क्रोधादि दोप उत्पत्ति-विनाशशील असत् पदार्थों (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि आदि) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । सिद्ध महापुरुषको उत्पत्ति-विनाशारहित सत्-तत्त्वमें अपनी स्वामाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है, अतः डत्पति-विनाशशील असत् पदार्थीसे उसका सम्बन्ध सर्वथा नहीं रहता । उसके अनुभवमें अपने कहलानेवाले शरीर-अन्तःकरणसहित सम्पर्ण संसारके साथ अपने सम्बन्धका सर्वथा अभाव हो जाता है; अतः उसमै काम-क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? यदि काम-क्रोध सुक्ष्मरूपसे भी हों, तो अपनेको जीवन्युक्त मान लेना भ्रम ही है।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी इच्छाको 'काम' कहते हैं । काम अर्थात् कामना अभावमें पैदा होती है । अभाव सदैव असत्में रहता है । सत्-खरूपमें अभाव है ही नहीं । परन्तु जब खरूप असत्से तादाल्य कर लेता है, तब असत्-अंशके अभावको वह अपनेमें मान लेता हैं । अपनेमें अभाव माननेसे ही कामना पैदा होती है और कामना-पूर्तिमें वाधा लगनेपर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूपमें कामना न होनेपर भी तादात्म्यके कारण अपनेमें कामनाकी प्रतीति होती है। परन्तु जिनका तादास्य नष्ट हो गया है और स्वरूपमें स्वामाविक स्थितिका अनुभव हो गया है. उन्हें स्वयंमें असत्के अभावका

अनुभव हो ही कैसे सकता है?

साधन करनेसे काम-क्रोध कम होते हैं- ऐसा साधकोंका अनुभव है । जो चीज कम होनेवाली होती है, वह मिटनेवाली होती है, अतः जिस साधनसे ये काम-क्रोध कम होते हैं, उसी साधनसे ये मिट भी जाते हैं ।

साधन करनेवालोंका यह अनुभव होता है कि (१) काम-क्रोध आदि दोप पहले जितनी जल्दी आते थे, उतनी जल्दी अब नहीं आते । (२) पहले जितने वेगसे आते थे, उतने बेगसे अब नहीं आते, और (3) पहले जितनी देरतक ठहरते थे. उतनी देरतक अव नहीं ठहरते । कभी-कभी साधकको ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम-क्रोधका वेग पहलेसे भी अधिक आ गया । इसका कारण यह है कि (१) साधन करनेसे भोगासक्ति तो मिटती चली गयी और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं । (२) अन्त करण शुद होनेसे थोड़े काम-क्रोध भी साधकको अधिक प्रतीत होते हैं। (3) कोई मनके विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधकको युग लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता । बए लगनेके भावका भीतर संग्रह होता रहता है। फिर अत्तमें थोडो-सी वातपर भी जोरसे क्रोध आ जाता है; क्येंकि भीतर जो संप्रह हुआ था, वह एक साथ बाहर निकलता है। इसमे दूसरे व्यक्तिको भी आधर्ष होता है कि इतनी धोड़ी-मी थातपर इसे इतना ब्रेवेघ कैसे आ गया !

कभी-कभी वृतियाँ द्वीक होनेने साधकको ऐमा प्रनीत होता है कि मेरी पूर्णांबरूया को गयी । परन्त

kunniteradariniskustikan kanturan kanturan kanturan kanturan kanturan kanturan kanturan kanturan kanturan kantu वास्तवमें जवतक पूर्णावस्थाका अनुभव करनेवाला है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तबतक (व्यक्तित्व बना रहनेसे) पूर्णावस्था हुई नहीं ।

'यतचेतसाम्'--जवतक असत्का सम्बन्ध रहता है, तवतक मन वशमें नहीं होता । असत्का सम्बन्ध सर्वथा न रहनेसे महापुरुषोंका कहलानेवाला मन स्वतः वशमें रहता है।

'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्'— अपने खरूपका वास्तविक बोध हो जानेसे उन महापुरुपोंको यहाँ 'विदितात्मनाम्' कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यको लेकर मनुष्यजन्म हुआ हैं; उस विभाग- (असत्-) से उनका कोई सम्बर है और मनुष्यजन्मकी इतनी महिमा गायी गयी है, ही नहीं रहा ।

शरीरके - रहते हुए अथवा शरीर दूरनेके बाद—नित्य-निरत्तर वे महापुरुप शान्त ब्रह्ममें ही स्थित रहते हैं । जैसे भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय साधारण मनुष्योंको शरीरमें स्थितिको मान्यता निरत्तर रहती है, ऐसे ही भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय उन महापुरुषोंको स्थिति निरन्तर एक ब्रह्ममें ही रहते है । उनकी इस स्वामाविक स्थितिमें कभी थोडा भी अन्तर नहीं आता; क्योंकि जिस विमागमें क्रियाएँ होती

सम्बन्ध—अब आगेके दो श्लोकोमें भगवान् यह बताते हैं कि जिस तत्वको ज्ञानयोगी और कर्मयोगी प्राप्त करते है. उसी तत्त्वको ध्यानयोगी भी प्राप्त कर सकता है ।

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ।। २७ ।। यतेन्द्रियमनोवुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। २८ ।।

बाह्य पदार्थीको बाहर ही छोड्कर और नेत्रोंकी दृष्टिको भौहोंके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान वायुको सम करके जिसकी इन्द्रियाँ, मन और युद्धि अपने वशमें हैं, जो मोक्ष-परायण है तथा जो इच्छा, भय और फ्रोधसे सर्वधा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है।

व्याख्या— स्पर्शान्करंवा बहिर्बाह्यान्'—परमात्माके सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थीकी बाहर है— इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना सम्बय। ही छोड़ देनेका तासर्य है कि मनसे बाह्य विषयोका इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें ही उपर्युक्त चिनान न करे ।

बाह्य पदार्थीक सम्बन्धका त्याग कर्मयोगमें सेवाके द्वारा और ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा किया जाता है। दृष्टिको दोनों मोहिक बीचमें रखना अथवा दृष्टिको यहाँ भगवान् ध्यानयोगके द्वारा वाहा पदार्थोंसे नासिकाके अग्रभागपर रखना (गीता ६ । १३) — य सम्बन्ध-विच्छेदकी बात कह रहे हैं । ध्यान योगमें दोनों ही अर्थ लिये जा सकते हैं। एकमात्र परमात्माका ही चित्तन होनेसे बाह्य पदार्थीसे विमुखता हो जाती है।

वास्तवमें बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है। बाधक पदोंका तात्पर्य है।

'चक्षुधैवान्तरे भुवोः'—यहाँ भुवोः अन्तरे पदीते

ध्यानकालमें नेत्रोंको सर्वथा यंद रखनेसे संयदीय अर्थात् निद्रा आनेकी सम्मायना रहतो है, और नेप्रेंकी

ध्यानयोग साधकको खतन्ततासे परमात्माकी प्राणि कराता है एवं कर्मयोग, ज्ञानयोग और प्रक्रियोगके साधकोद्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जप, ध्यान, सत्सङ्ग और स्याध्याय—ये प्रत्येक साधकरू लिये उपयोगी है, और आवश्यक भी ।

सर्वथा खुला रखनेसे (सामने दृश्य रहनेसे) विक्षेपदीप प्रायः साधकांक मनपर आंशिकरूपसे इन्द्रियों आनेक सम्भावना रहती है। इन दोनों प्रकारके दोपोंको और बुद्धि— दोनोंक ज्ञानका प्रभाव रहता है। उनके दूर करनेके लिये आधे मुँदे हुए नेत्रोंकी दृष्टिको दोनों मनमें इन्द्रियों तथा बुद्धिक ज्ञानका द्वन्द्व चलता रहता भौंहोंके बीच स्थापित करनेके लिये कहा गया है। है। इसलिये वे अपने विवेकको महत्त्व नहीं दे पाते

'प्राणापानों समी कृत्वा नासाध्यन्तरवारिणौ'— नासिकासे बाहर निकलनेवाली वायुको 'प्राण' और नासिकाके घीतर जानेवाली वायुको 'अपान' कहते हैं।

प्राणवायको ंगति दीर्घ और अपानवायको गति लघु होती हैं। इन दोनोंको सम करनेके लिये पहले बायीं नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर दायीं नासिकासे प्राणवायुको बाहर निकाले । फिर दायीं नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर बायीं नासिकासे प्राणवायुको बाहर निकाले । इन सब क्रियाओंमें बरावर समय लगना चाहिये । इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहनेसे प्राण 'और अपानवायकी गति सम. शान्त और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिकाके बाहर और भीतर तथा कण्ठादि देशमें वायुके स्पर्शका ज्ञान न हो, तब समझना चाहिये कि प्राण-अपानको गृति सम हो गयी है। इन दोनोंकी गति सम होनेपर (लक्ष्य परमात्मा रहनेसे) मनसे स्वाभाविक ही परमात्माका चित्तन होने लगता है । ध्यानयोगमे इस प्राणायामकी आवश्यकता होनेसे ही इसका उपर्युक्त पदोमें उल्लेख किया गया है।

'यतेन्द्रियमनोशुद्धिः'— प्रत्येक मनुष्यमें एक तो इन्द्रियोका क्षान एकता है और एक बुद्धिका ज्ञान । इन्द्रियाँ और युद्धि—दोनोंके धीचमें मनका निवास है । मनुष्यको देखना यह है कि उसके मनपर इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है या बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है अथवा ऑशिकरूपसे दोनोंके ज्ञानका प्रभाव है । इन्द्रियोंक ज्ञानमें 'संयोग' का प्रभाव पड़ता है और बुद्धिके ज्ञानमें 'परिणाम' का । जिन मनुष्योंके मनपर वेन्द्रल इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुख्यभेगमें हो लगे रहते हैं, और जिनके मनपर बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है, वे (परिणामकी ओर दृष्टि रहनेसे) सुख्यभेगका लगा करनेमें समर्थ हो जाते हैं—'च तेषु रमने युपः' (गोता ५ । २२) । प्रायः साधकंकि मनपर आंशिकरूपसे इन्द्रियों और जुद्धि— दोनोंके ज्ञानका प्रभाव रहता है। उनके मनमें इन्द्रियों तथा जुदिके ज्ञानका द्वन्द्व चलता रहता है। इस्रालिये वे अपने विवेकको महत्त्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं,उसे कर भी नहीं पाते। यह द्वन्द्व ही ध्यानमें वाधक है। अतः यहाँ मन, जुद्धि सथा इन्द्रियोंको वशमें करनेका ताराप्यं है कि मनपर केवल वुद्धिके ज्ञानका प्रभाव रह जाय, इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव सर्वथा मिट जाय।

'मृतिमेंक्षिपरायणः' -- परमात्मप्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मखरूपका मनन करनेवाले साधकको यहाँ 'मोक्षपरायणः' कहा गया है। परमात्मतत्त्व सब देश, काल आदिमें परिपूर्ण होनेके कारण सदा-सर्वदा सबको प्राप्त ही है। परन्त दृढ उद्देश्य न होनेके कारण ऐसे नित्यप्राप्त तत्त्वकी अनुभृतिमें देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य वन जाय ती तत्त्वको अनुभृतिमें देरीका काम नहीं है। वास्तवमें उद्देश्य पहलेसे ही बना-बनाया है; क्योंकि परमात्म-प्राप्तिके लिये ही यह मनुष्यशरीर मिला है। केवल इस उद्देश्यको पहचानना है । जन्न साधक इस उद्देश्यको पहचान लेता है, तब उसमें परमात्मप्राप्तिकी लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसारकी सब कामनाओको मिराकर साधकको परमात्मतत्त्वका अनभव करा देती है । अतः परमात्मप्राप्तिके उदेश्यको पहचाननेके लिये ही यहाँ 'मोक्षपरायणः' पदका प्रयोग हुआ है।

कर्मयोग, सांख्ययोग, ध्यानयोग, धतिस्योग आदि सभी साधनोमें एक दृढ़ निश्चय या उदेश्यकी बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कत्याणका उदेश्य हो दृढ़ नहीं होगा, तो साधनमें सिद्धि कैसे मिलेगी? इसलिये यहाँ 'मोक्षयस्यणाः' पदसे ध्यानयोगमें दृट निश्चयको आवश्यकता बतायी गयी है।

'विगतेव्यासयकोयो मः' — अपनी इच्छाकी पूर्तिमे वाधा देनेवाले आणीको अपनेने मवल माननेपर उसमे धय होता है और निर्वेल माननेमे उसपर प्रदेश अपना है। ऐसे ही जीनेको इच्छा स्टोन्स मुन्युने भय सेना है कि न तो वस्तुओंकी इच्छा पूरी कर सकते हैं जीते-जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है।

यह दुढ़ निश्चय हो जाय कि मुझे एक परमात्मप्राप्तिके पदार्थोंक साथ अपना सम्बन्ध मानना ही बन्धन है।-

है, उसकी इच्छाको छोड़नेमें क्या कठिनाई है ? यह

वस्तुकी इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करनेक

प्रयत्न करते और यदि जीनेकी इच्छा पूरी होती है

तो मृत्युसे बचनेका प्रयत्न करते । परन्तु इच्छाके

अनुसार न तो सब वस्तुएँ मिलती हैं और न मुत्से

बचाव ही होता है। यदि वस्तुओंकी इच्छा न एरे

तो जीवन आनन्दमय हो जाता है और यदि जीनेन

इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनन्दमयी हो जाती है । जीवन

तभी कष्टमय होता है, जब वस्तुओंकी इच्छा करते

हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है, जब जीनेसे

इच्छा करते हैं । इसलिये जिसने वस्तुओंकी और

जीनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया है, वर

'सदा मुक्त एवं सः'- उत्पत्ति-विनाशशीत .

'सदा मुक्त एव' पदोंका तात्पर्य है कि वास्तवमें

है और दूसरोंसे अपनी इच्छा-पूर्ति करवाने तथा दूसरोंपर अपना अधिकार जमानेकी इच्छासे क्रोध होता है । अतः भय और क्रोध होनेमें इच्छा ही मुख्य है । यदि मनुष्यमें इच्छापूर्तिका उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रह जाय, तो भय-क्रोधसहित इच्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है । इच्छाका सर्वथा अभाव होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओंकी और जीनेकी इच्छासे ही मनुष्य जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता है । साधकको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओंकी इच्छासे वस्तुएँ मिल जाती हैं? और क्या जीनेकी इच्छासे मृत्यसे बच जाते हैं? वास्तविकता तो यह

सिवाय कुछ नहीं चाहिये, तो वह वर्तमानमें ही मुक्त इस माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति हो सकता है। परनु यदि वस्तुओंकी और जीनेकी है। जो मुक्त हो गया है, उसपर किसी भी घटना इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और परिश्वित, निन्दा-स्तुति, अनुकूलता-प्रतिकूलना, मृत्युके भयसे भी वचाव नहीं होगा तथा क्रोधसे भी जीवन-मरण आदिका किञ्चिन्मात्र भी असर नहीं पड़ता ।

और न मृत्युसे बच सकते है । इसलिये यदि साधकका

छटकारा नहीं होगा । इसलिये मुक्त होनेके लिये : इच्छारहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलनेवाली है नो इच्छा किये विना साधक खरूपसे सदा मुक्त ही है। केवल उत्स्व

भी मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलनेवाली है तो और नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध मानेके इच्छा करनेपर भी नहीं मिलेगी । अतः वस्तुका मिलना कारण उसे अपने मुक्त खरूपका अनुभव नहीं है या न मिलना इच्छाके अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी रहा है। संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिटते एँ विधानके अधीन है। जो वस्तु इच्छाके अधीन नहीं खतःसिद्ध मुक्तिका अनुभव हो जाता है।

सम्बन्ध-मगवान्ते योगनिष्ठा और सांख्यनिष्ठाका वर्णन करके दोनोंके लिये उपयोगी ध्यानयोगका वर्णन क्रिया । अब सुगमतापूर्वक कल्याण करनेवाली भगवित्रष्टाका वर्णन करते हैं।

यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९ ।।

भक्त मुझे सब यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुहृद् (स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी) जानकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—'घोक्तारं यज्ञतपसाम्'— जब मनुष्य अपना मानता है और जिसके लिये शुभ कर्म करता कोई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है, उसे उस कर्मका भोक्ता मानता है, जैसे-किनी है, उन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिको देवताको पूजा को तो उस देवताको पूजारूप कर्मक

भोक्ता मानता है: किसीको सेवा की तो उसे सेवारूप कर्मका भोक्ता: मानता है; किसी भूखे व्यक्तिको अत्र दिया तो उसे अन्नका भोक्ता मानता है, आदि । इस मान्यताको दर करनेके लिये भगवान उपर्यक्त पदेनिं कहते हैं कि वास्तवमे सम्पूर्ण शुभ कर्मौंका भोक्ता मैं ही हूँ । कारण कि प्राणिमात्रके हदयमें भगवान ही विद्यमान है \* । इसलिये किसीका पूजन करना, किसीको अत्र-जल देना, किसीको मार्ग यताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवानको ही मानना चाहिये । लक्ष्य भगवानुपर ही रहना चाहिये, प्राणीपर नहीं ।

नवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें भी भगवानने अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता बताया है--'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता' । ।

दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किये जाते हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवानके हैं । उनको अपना मानना भूल हो है। उनको अपना मानकर अपने लिये शुभ कर्म करनेसे मनुष्य खयं उन कर्मीका भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान् कहते हैं कि तुम सम्पूर्ण शुभ कर्मोंको अपने लिये कभी मत करो, केंबल मेरे लिये ही करो । ऐसा करनेसे तुम उन कर्मोंके फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा ।

कामनासे हो सम्पूर्ण अशुष्य कर्म होते हैं। कामनाका त्याग करके केवल भगवानके लिये ही सव कर्म करनेसे अशुभ कर्म तो खरूपसे ही नहीं होते तथा शुभ कर्मोंसे अपना सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मोसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

'सर्वलोकमहेश्वरम्'—भिन्न-भिन्न लोकांके भिन्न-भिन्न ईश्वर हो सकते हैं; किंतु वे भी भगवानुके अधीन हो है। भगवान् सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरेंक भी र्डश्चर हैं. इसलिये यहाँ 'सर्वलोकमहेश्वरम्' पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र खामी भगवान ही हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टिकी किसी भी वस्तुको अपनी कैसे मान सकता है ? शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन,

जमीन, मकान आदिको अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान् ही सारे संसारके मालिक है। परन्त ऐसा कहना समझदारी नहीं है; क्यांकि मनुष्य जवतक शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिको अपने मानता है, तबतक भगवानुको सारे मसारका खामी कहना अपने-आपको धोखा देना ही है । कारण कि यदि सभी लोग शरीरादि पदार्थीको अपन-अपने ही मानते रहें तो बाकी क्या रहा, जिसके स्वामी भगवान कहलायें ? अर्थात् भगवानके हिस्सेमे कुछ नहीं यचा । इसलिये 'सब कुछ भगवानुका है'--ऐसा वही कह सकता है, जो शरीरादि किसी भी पदार्थको अपना नहीं मानता । जो किसी भी वस्तुको अपनी मानता है, वह वास्तवमें भगवानुको यथार्थरूपसे सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं । वह जितनी वस्तुओंको अपनी मानता है, उतने अंशमें भगवानुको सर्वलोकमहेश्वर माननेमें कमी रहती है।

मनुष्यको शरीरादि पदार्थीका सदपयोग करनेका ही अधिकार है, अपने माननेका विल्कुल नहीं । इन पदार्थोंको अपने न मानकर फेयल भगवानके ही मानते हुए उन्होंकी सेवामें लगा देनेसे परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

'सहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति'-जो सम्पूर्ण लोकोंक ईश्वरेकि भी ईश्वर एँ, वे दिना कारण स्वाभाविक हो भ्राणिमात्रका हित करनेवाले. प्राणिमात्रकी रक्षा करनेवाले तथा प्राणिमात्रसे प्रेम कर्तवाले हैं और ऐसा हितैयों, रशक तथा प्रेमी दुसरा कोई नहीं है-इस प्रकार जान 🕇 लेनेसे परमरान्ति प्राप्त है। जाती है, क्येंकि वे घानवर्ने ऐसे ही है।

<sup>ैं</sup> हिंदे सर्वस्य विद्यितम्" (गीता १३ ११७), "सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः" (गीता १५ १ १५), **इंध**रः मर्वपृतानां र्देशेर्ज्य तिष्ठति' (गीता १८ । ६१) ।

<sup>🕇</sup> यहाँ जाननेका अर्थ है—दुइनापूर्वक मानना । मानना जाननेमें कमजोर नहीं होता । इमलिये दुइनमे मान सेना भी जानना ही है।

महान् शक्तिशाली भगवान् विना किसी प्रयोजनके हमारे परम सुहृद् हैं, फिर भय, चिन्ता, उद्वेग, अशान्ति आदि कैसे हो सकते है?

जीवमात्रका बिना कारण हित करनेवाले दो ही है-भगवान् और उनके भक्त 🕴 । भगवानको किसीसे कुछ भी पाना है ही नहीं—'नानवाप्तमबाप्तव्यम्' (गीता ३ । २२), इसलिये वे स्वाभाविक ही सबके

सुहृद् हैं । भक्त भी अपने लिये किसीसे कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता है, इसलिये वह भी सबका सुहुद होता है-'सुहुद: सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्भा० ३ । २५ । २१)। भक्तोंमें जो

सुहत्ता आती है, वह भी मूलतः भगवान्से ही आती है । भगवान् सम्पूर्ण यज्ञों और तपेंकि भोक्ता हैं, सम्पूर्ण लोकोके महान् ईश्वर है तथा हमारे परम सुहद् है--इन तीनों बातोंमेंसे अगर एक बात भी दढतासे मान लें, तो भगवत्माप्तिरूप परमशान्तिको प्राप्ति हो

अपनी मानना और भगवानुको अपना न मानना-ये कर्म करनेकी विद्या तो जानता है, पर कर्म नहीं तीनों बातें भगवत्प्राप्तिमें मुख्य वाधक हैं । भगवान् करता, तब उसके द्वारा सुचारुरूपसे कर्म नहीं होते । 'भोक्तारं यज्ञतपसाम्' पर्दांसे कहते हैं कि अपने लियं इसलिये भगवान्ने तीसरे अध्यायमें कर्म करनेपर विशेष कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे; 'सर्वलोकमहेश्वरम्' जोर दिया है, पर साथमें कर्मोंको जाननेकी बात भी पदसे कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने अर्थात् कही है; और चौथे अध्यायमें कर्मीका तत्व जाननेग संखकी इच्छाका और वस्तु-व्यक्तियंकि आधिपत्यका विशेष जोर दिया है, और साथमें कर्म करनेकी बात त्याग कर दे तथा 'सहदं सर्वभूतानाम्' पदोंसे कहते भी कही है। पाँचवं अध्यायमें यद्यपि कर्मयोग और हैं कि केवल मेरेको हो अपना माने, अन्य किसी सांख्ययोग—दोनोंके द्वारा कल्याण होनेकी बात आयी वस्त-व्यक्ति आदिको अपना न माने । इन तीनोमिसे हैं, तथापि भगवान्ते सांख्यांगकी अपेक्षा कर्मयोगकी

एक बात भी मान लेनेसे शेप वातें खतः आ जाती श्रेष्ठ बताया है। इस अध्यायमें भगवान्ने क्रमपूर्वक हैं और भगवत्प्राप्ति हो जाती है। अपने लिये सुखकी इच्छाका त्याग तभी होता ध्यानयोगका वर्णन किया और अन्तमें संक्षेपस है, जब मनुष्य किसी भी प्राणी-पदार्थको अपना न्यूभिक्तयोगका वर्णन किया, जो भगवान्का मुख्य घोप है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपत्स् ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगी नाम पञ्चमोऽध्यायः ।।५।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत् —इन भगवत्रामीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवर् मीतोपनिषद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'कर्मसंन्यासदीग' नामक पौचर्वो अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ५ ॥ कर्मयोग और सांख्ययोग--दोनांका वर्णन होनेसे इस पाँचर्य अध्यायका नाम 'कर्मसंन्यासयोग' है।

माने । जबतक किसी भी पदार्थको अपना मानता है तबतक यह बदलेंगें सुख चाहेगा ही । सुखकी इच्छके

त्यागसे ममताका त्याग और ममताके त्यागसे सुखंबी इच्छाका त्याग होता है। जब सब वस्तु-व्यक्तियोंने

ममताका त्यांग हो जाता है, तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसीको भी अपना मानता है, वह वांस्तवमें भगवान्को सर्वथा अपना नहीं मानता, कहनेको चाहे कहता रहे कि भगवान् मेरे हैं । माने हुए सम्बन्धका अभाव होनेसे भगवान्से

अपनी सच्ची आत्मीयता जामंत् हो जाती है । तार्त्यं यह निकला कि चाहे सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय, चाहे ममतांका अभाव हो जाय और चाहे भगवानमें सच्ची आत्मीयता हो जाय; इसके होते ही पाम शान्तिका अनुभव हो जायगा । कारण कि एक भी

एक तो कर्म करना चाहिये और दसरा, कर्म जाती है, फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या है! करनेकी विद्या आनी चाहिये। जब मनुष्य कर्म हो अपने लिये कुछ भी चाहना, किसी भी यस्तुको करता है, पर कर्म करनेकी विद्या नहीं जानता अथवा

भाव दृढ़ होनेपर अन्य भाव भी साथमें आं ही जाते हैं ।

कर्मयोग और सांख्ययोगका वर्णन करके फिर संक्षेपसे

## पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इसं अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उद्याच' आदि पदेंकि चार, रलोकोंके तीन सौ बावन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ बहत्तर है।
- (२) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोंके तेरह, श्लोकोंके नौ सौ अड्डाईस और पुप्पिकांक अङ्तालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ छियानवे हैं। इस अध्यायके सभी श्लोक बलीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें दो 'उवाच' है—एक 'अर्जुन उवाच' और एक 'श्रीभगवानुवाच' ।

### पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके उत्तीस श्लोकोंमेंसे—तेरहवें और उत्तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और बाईसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष छब्बीस श्लोक टीक 'पश्चावक्त्र' अनुपृप् छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।





. . . \*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

101000

.... 'n, \*\*\*\*

...

# अथ षष्ठोऽध्यायः

अवतरणिका-

पाँढर्के, अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने यह बात पूछी थी कि सांख्ययोग और कर्मयोग— इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है ? इसके उत्तरमें भगवानुने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं; परनु कर्मसंन्यास और कर्मयोग—इन दोनोंमें कर्मयोग श्रेष्ठ है—'तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते' (५ । २) ।

अब दोनों कल्याण करनेवाले कैसे हैं—इसका वर्णन भगवान्ने पाँचवें अध्यायके छब्बीसवे श्लोकतक किया। फिर सांख्ययोग तथा कर्मयोगके लिये उपयोगी और खतन्ततासे कल्याण करनेवाले ध्यानयोगका संक्षेपसे दो श्लोकोमे वर्णन किया तथा अन्तमें अपनी ही तरफसे भक्तिकी निष्ठा बताकर पाँचवें अध्यायके विषयका उपसंहार किया।

अब पुनः कर्मयोगकी श्रेष्ठता बतानेके लिये भगवान् छठे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।। १ ।।

श्रीभगयान् वोले—कर्मफलका आश्रय न लेकर जो कर्तव्यकर्म करता है, वही संन्यासी तथा योगी हैं; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं होता तथा केवल कियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं होता ।

व्याख्या— 'अनाश्रितः कर्मफलम्'— इन पदोंका आराय यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको किसी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिका आश्रय नहीं रखना चाहिये । कारण कि यह जीव स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य-निरन्तर रहनेवाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय लेता है, वे उत्पत्ति-विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले हैं । वे तो परिवर्तनशील होनेके कारण नष्ट हो जाते हैं और यह (जीव) रीता-का-रीता रह जाता है। केवल ग्रेता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके रागको पकड़े रहता है। जयतक यह उनके गगको पकड़े रहता है, तबतक इसका कल्याण नहीं रोता अर्थात् वह राग उसके ऊँच-नीच योनियोमें जन्म लेनेक कारण बन जाता है (गीता १३ । २१) । अगत यह उस रागका त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जायगा । वास्तवमें यह स्वतः मुक्त हैं ही,

केवल यगके कारण दस मुक्तिका अनुभव नहीं होता । अतः भगवान् कहते हैं कि मनुष्य कर्मफलका आश्रय न रखका कर्तव्य-कर्म करे । कर्मफलके आश्रयका त्याग करनेवाला तो नैष्टिकी शानिको प्राप्त होता है, पर कर्मफलका आश्रय रखनेवाला वैध जाता है (गीता ५ । १२) ।

वृत्ताक हो। हो। हो अहिया है वृत्ताक हो। हो। हो अहिया है

स्पृल, सूक्ष्म, और कारण—ये तीनों शारेर कर्मफर्त हैं। इन तीनोंसि किसीका भी आश्रय न लेकर इनको सबके हितमें लगाना चाहिये। जैसे, स्पूलशरिरसे क्रियाओं और पदार्थीको संसारका ही मानका उनका उपयोग संसारको सेवा-(हित-) में करे, सूक्ष्मशरिरसे दूसर्थेका हित कैसे हो, सब मुखी कैसे हो, सब का उद्धार कैसे हो—ऐसा चिन्तन करें। और कराणशरिरसे होनेचाली नियता-(समाधि-) ध्व भी फल संस्मरके हितके तिथे अर्थन करें। कराण कि ये तीनों शरीर अपने (व्यक्तिगत) नहीं है और,

अपने लिये भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही हैं। इन तीनोंकी संसारके साथ अभिन्नता और अपने स्वरूपके साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना हो 'कर्मफलका आश्रय न लेना' है और इन तीनोंसे केवल संसारके हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है ।

आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे तो शरीरादिको दसरोंके हितके लिये काममें लेना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात उनको अपना और अपने लिये नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है. प्रत्यत शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व है। अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें,

संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये

और मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम

'त्यागी' हो गये । कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे क्या होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसिक तो बनेगी नहीं और केवल दूसरेंके हितके लिये कर्म करनेसे परानी आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करनेका वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा मिटनेसे मिक स्वतःसिद्ध है। उत्पत्ति-विनाशशील वस्तओंको पकडनेका नाम वन्धन है और उनसे छुटनेका नाम मक्ति है। उन उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे छटनेका उपाय है--- उनका आश्रय न लेना अर्थात् उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको उनके आश्रित न मानना ।

'कार्य कर्म करोति यः'— कर्तव्यमात्रका नाम कार्य है । कार्य और कर्तव्य—ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । कर्तव्य-कर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये।

'कार्य कर्म' अर्थात् कर्तव्य-कर्म असम्भव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता । जिसको करना नहीं चाहिये. वह कर्तव्य-कर्म होता ही नहीं । वह तो अकर्तव्य (अकार्य) होता है। यह अकर्तव्य भी

सकते अर्थात् जो हमारी सामर्थके बाहरका है है (२) - जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात जे हा और लोकमर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अकर्तव्यक्ते क

भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्य यह हुआ है कर्मफलका आश्रय न लेकर शास्त्रविहत है लोकमर्यातके अनुसार ' प्राप्त . । कर्तव्य-कर्नरे

निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये ही करना चाहिये।

कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं--कर्मफ्तहें प्राप्तिके लिये और कर्म तथा उसके फलकी अर्डी मिटानेके लिये । यहाँ कर्म और उसके फलको आर्री

मिटानेके लिये ही प्ररणा की गयी है। 'स संन्यासी च योगी च'-इस प्रकार वर्ड करनेवाला हो संन्यासो और योगी है। वह कर्तय-वर्ष करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह 'सेन्यारी है और उन कर्तव्य-कमीको करते हुए वह सुखी-दुध नहीं होता अर्थात् कमोंकी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहा

है, इसलिये वह 'योगी' है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफलका आश्रम व लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तृत्व और भौकृतम नाश हो जाता है अर्थात् उसका न तो कर्मके सा सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सन्बन्ध रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करेने और कर्मफलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इसीले

वह 'योगी' है। यहाँ पहले 'संन्यासी' पद कहनेमं यह पर मालूम देता है कि अर्जुन खरूपसे कर्मीके त्यानी श्रेष्ठ मानते थे। इसीसे अर्जुनने (२ । ५में) कहा धारि युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन-निर्दे करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान् पहले 'संन्यामें' पद देकर अर्जुनसे कहं रहे हैं कि है अर्जुन! र

कर्तव्यरूप कर्मको केयल दूसर्पके हिनके लि कर्तव्य-वृद्धिसे करता है, वही बातवर्ग सच्चा संन्द्रके. ं 'न निर्मानः'—पेयल अग्निरहित होनेमें संन्यही.

जिसकी संन्यास मानता है, वह वासवमें संन्याम नहीं

है, प्रत्युत जो कर्मफ़लका आश्रय छोड़कर अने

दो तरहका होता है (१) जिसको हम कर नहीं नहीं होता अर्थान् जिसने ऊपरमे हो यह होते

आदिका त्याग कर दिया है. पदार्थींका त्याग कर दिया है. पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थोंका राग है. महत्त्व है. प्रियता है. वह कभी सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता।

'न अक्रियः'--लोगोंकी प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता. स्वरूपसे क्रियाओं और पदार्थीका त्याग करके वनमें चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता है, वही योगी होता है । परन्त भगवान कहते हैं कि जबतक मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके आश्रयका त्याग नहीं करता और मनसे उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है, तजतक वह कितना ही अक्रिय हो जाय, चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले. पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वृत्तियो-का सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं: पर कल्याण नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे कोई योगी नहीं होता । योगी वह होता है, जो ठत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओ-(कर्मफल-) का आश्रय न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है।

मनुष्योंमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। जिसको कर्मयोगको विधिसे कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकानाप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोंमें भी लोगोंका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर लोगेकि उदारकी क्रियाओंमें लग जाते हैं।

सकामभावसे अर्थात् अपने लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शान्त होता है, जब माधक अपने लिये कभी किश्चिमात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण वर्म केवल सोबहितार्थ हो करता है । इस तरह केवल निष्कामभावसे दुसर्रिक लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शान्त हैं। जाता है और समताकी प्राप्ति हो जाती है। मनताकी प्राप्त होनेपर समस्य परमात्मतत्त्वका अनुभव

हो जाता है ! विशेष बात

शरीर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल नहीं है। यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई है: अत: यह बदलती रहती है । जैसे, मनप्य कभी गहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि 'मैं गृहस्थ हैं' और वही जब साथ हो जाता है, तब अपनेको मानता है कि 'मै साधु हैं' अर्थात् उसकी 'मैं गृहस्थ हैं' यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही 'यह वस्त मेरी है' इस प्रकार मनप्यकी उस वस्तमें ममता रहती है और वहीं वस्तु जब दूसरेकों दे देता है. तब उस वस्तुमे ममता नहीं रहती । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है—'नासतो। विद्यते भाव:' (गीता २ । १६) ।

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्माका अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता । उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके साथ एकता है । उसमें अहंता-ममताकी गन्ध भी नहीं है । अहंता-मयता तो प्राकृत पदार्थीक साथ तादाल्य करनेसे प्रतीत होती है । तादाल्य करने और न करनेमें मनप्य स्वतन्त है । जैसे—'मैं गृहस्थ हैं', 'मैं साधु हैं'--ऐसा माननेमें और 'वस्तु मेरी हैं', 'वस्तु मेरी नहीं है'—ऐसा माननेमें अर्थात अहंता-ममताका सम्बन्ध जोडनेमें और छोड़नेमें यह मनुष्य स्वतन्त और समर्थ है । इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है: क्येंकि शरीर आदिके साथ सम्बन्ध खपं चेतनने जोड़ा है. शरीर तथा संसारने नहीं । अतः जिसको जोडना आता है, उसको तोड़ना भी आता है।

सम्बन्ध जोड़नेको अपेक्षा तोइना सुगम है । जैसे, मनुष्य वाल्यायम्यामं 'मैं बालक हैं' और युवायन्यामे 'मैं जवान हैं'--ऐसा मानता है। इसी तरह वह वाल्यायस्थाने "खिलीने मेरे हैं --ऐसा मानना है और युवातस्थामें "रूपये-पैसे मेरे हैं -- ऐगा मानदा है। इम प्रकार मनुष्यको यान्यायम्य आदिके साथ और

সাদা

अपने लिये भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही हैं। इन तीनोंकी संसारके साध अभिन्नता और अपने स्वरूपके साथ भिन्नता है। इस

तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना ही 'कर्मफलका

आश्रय न लेना' है और इन तीनोंसे केवल संसारके हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है । आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे

तो शरीरादिको दूसरोंके हितके लिये काममे लेंग है. पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात उनको अपना और अपने लिये नहीं मानना है । कारण कि मन्ष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है. प्रत्यत

शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व है। अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें, संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये और मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम

'त्यागी' हो गये। कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे क्या होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसक्ति तो बनेगी नहीं और केवल दसरोंके हितके लिये कर्म

करनेसे पुरानी आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करनेका वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा मिटनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है। उत्पत्ति-विनाशशील वस्तओंको पकडनेका नाम चन्धन है और उनसे छटनेका नाम मुक्ति है। उन उत्पति-विनाशशील वस्तुओसे छूटनेका उपाय है--- उनका आश्रय न लेना अर्थात्

उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको वनके आश्रित न मानना 1 'कार्यं कर्पं करोति यः'- कर्तव्यमात्रका नाम कार्य है । कार्य और कर्तव्य--ये दोनों शब्द पर्यायवाची

है । कर्तव्य-कर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और

जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। 'कार्य कर्म' अर्थात् कर्तव्य-कर्म अंसम्भव तो होता हो नहीं, कठिन भी नहीं होता । जिसको करना

सकते, अर्थात् जो हमारी सामध्यके बाहरका है 🕹

(२) जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात हो और लोकमर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अक्तियको -

भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्य यह हुआ । कर्मफलका आश्रय न लेकर-' शासविहत के

लोकमर्यादाके अनुसार निष्कामभावसे दसराके हितके लिये ही करना चाहिये। कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं--कर्मफ्लई

प्राप्तिके लिये और कर्म तथा उसके फलकी आर्रेंग मिटानेके लिये । यहाँ कर्म और उसके फलको आई मिटानेके लिये ही प्रेरणा की गयी है।

'स संन्यासी च योगी च'—इस प्रकार सं करनेवाला ही संन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य-वर्र करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह 'संन्यामैं

है और उन कर्तव्य-कर्मोंको करते हुए वह सुधी-दुःएँ नहीं होता अर्थात कर्मोंको सिद्धि-असिद्धिमें सन एउ

है, इसलिये वह 'योगी' है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तृत्व और पीतृत्वंग

नाश हो जाता है अर्थात् उसका न तो कर्मके सा सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सम्बन्ध

और कर्मफलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इमीतरे वह 'योगी' है। यहाँ पहले 'संन्यासी' पद कहनेमें यह धन मालुम देता है कि अर्जुन खरूपसे कर्मीक त्यांगरी श्रेष्ठ पानते थे। इसीसे अर्जुनने (२ 1५में) वहा धारि युद्ध करनेको अपेक्षा मिक्षा माँगकर जीवन-निर्देष

रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करने

करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान् पहले 'संन्यामें' पद देकर अर्जुनसे कह रहे हैं कि है अर्जुन! रू जिसको संन्यास मानता है, वह घासवमें संन्याम नर् है, प्रत्युत जो कर्मफलका आश्रय छोड़कर असे कर्तव्यरूप कर्मको केयल दूसरोके हिनके लिए

कर्तव्य-चुद्धिसे करता है, यही बाहावमें सच्चा संत्राज्ञे 'न निगरिनः'—केयल अग्निरहित होनेसे मेन्स्स नहीं होता अर्थात् जिसने कपरसे ही यह, हवा

नहीं चाहिये, वह कर्तव्य-कर्म होता ही नहीं । वह ् तो अकर्तव्य (अकार्य) होता है। यह अकर्तव्य भी े दो तरहंका होता है (१) जिसको हम कर नहीं हो जाता है।

आदिका त्याग कर दिया है, पदार्थोंका त्याग कर दिया है, पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थोंका राग है, महत्त्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता।

'न अक्रिय:'--लोगोंकी प्रायः यह घारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूपसे क्रियाओं और पटार्थीका त्याग करके वनमें जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता है, वही योगी होता है । परन्त भगवान कहते हैं कि जबतक मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील चस्तुओंके आश्रयका त्याग नहीं करता और मनसे उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है, तवतक वह कितना हो अक्रिय हो जाय, चित्तको वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले. पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वित्यों-का सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं: पर कल्याण नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे कोई योगी नहीं होता । योगी वह होता है, जो ठत्पत्ति-विनाशशील घस्तुओं-(कर्मफल-) का आश्रय न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है।

मनुष्योंमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। जिसको कर्मयोगकी विधिष्ठे कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकान्तप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोंमें भी लोगोंका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर लोगोंके उद्धारकों क्रियाओंमें लग जाते हैं।

सक्यमभावसे अर्थात् अपने लिये कर्म करनेसे वर्म करनेका वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शाना होता है, जब साधक अपने लिये कभी किङ्किमात्र भी बोई कर्म नहीं करता, प्रस्तुत सम्पूर्ण कर्म केवल कोर्कारतार्थ हो करता है। इस तरह केवल निष्कामभावमें दूसरों के लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शाना हो जता है और समनाकी प्राप्ति हो व्यक्ती है। समनाकी प्राप्ति होनेस समहस्य प्राप्ता भननका अनुभाव विशेष बात

राधैर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल नहीं है । यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई है, अतः यह बदलती रहती है । जैसे, मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि 'मैं गृहस्थ हूँ' और वही जब साधु हो जाता है, तय अपनेको मानता है कि 'मैं साधु हूँ' अर्थात् उसकी 'मैं गृहस्थ हूँ' यह अहंता मिट जाती है । ऐसे ही 'पह चस्तु मेंघी है' इस प्रकार मनुष्यकी उस चस्तुमें ममता रहती है और वही बस्तु जय दूसरेको दें देना है, तब उस बस्तुमें ममता नहीं रहती । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है । अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती नहीं—'नाभावो विद्यते सतः' और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है—'नासतो, विद्यते भावः' (गीता र । १६) ।

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, तह तो साक्षात् परमात्माका अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके साथ एकता है। उसमें अहंता-ममताकी गन्ध भी नहीं है। अहंता-ममता तो प्राकृत पदार्थोंके साथ तादात्म्य करने प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करनेमें मनुष्य स्वतन्त है। जैसे—भैं गृहस्य हूँ, 'मैं साधु हूँ, —ऐसा माननेमें और 'वस्तु मेंगे हैं, 'वस्तु मेंगे नहीं हैं, —ऐसा माननेमें अर्थात् अहंता-ममताका सम्बन्ध जोड़नेमें और छोड़नेमें यह मनुष्य स्वतन्त और समर्थ हैं। इसमें यह परार्थान और असमर्थ नहीं हैं; क्योंक शरीर आदिके साथ सम्बन्ध स्वयं घेतनने ओझ है, शरीर तथा संसारने नहीं। अतः जिसको जोड़ना आता है, उसको तोड़ना भी आता है।

सम्बन्ध जोड़नेकी अपेका तोड़ना सुनाम है। जैसे, मनुष्य बात्यावस्थान 'मैं बालक हूँ' और युवावस्थाने 'मैं क्यान हूँ'—ऐसा भानता है। इसी तरह यह बात्यावस्थाने 'क्रिसेने मेरे हैं'—ऐसा मानता है और युवावस्थाने 'क्यारेनेस मेरे हैं'—ऐसा मानता है। इस प्रकार सनुष्यकों बात्यावस्था आदिके साथ और karinkeriekstelmikerikarikaniskun kontoniskun kontoniskun karinteriaksi karinteriaksi karinteriaksi karinteria खिलौने आदिके साथ खुद सम्बन्ध जोड़ना पडता है। कठिन मालूम देता है; क्योंकि उसने नित्य-खरूपने परन्त इनके साथ सम्बन्धको तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत अनित्य अहंता-ममता ('मैं' और 'मेरा'-पन) वर सम्बन्ध स्वतः दूटता चला जाता है। तालर्य है कि आरोप कर लिया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीके बाल्यावस्था आदिकी अहंता शरीरके रहने अथवा न साथ अपना सम्बन्ध माना हुआ है, है नहीं । कारर रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयंकी मान्यतापर निर्भर कि शरीर प्रकारय है और स्वर्य (स्वंरूप) प्रकारक है। ऐसे ही खिलौने आदिकी ममता वस्तुके रहने है । शरीर एकदेशीय है और स्वरूप सर्वदेशीय अपूर अथवा न रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यतापर देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। निर्भर है। इसलिये कर्मफल (शरीर, वस्तु आदि) शरीर ज्ञेय है और खरूप ज्ञातां है। खरूपंचा ग्र के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट ज्ञावापन भी शारीरकी दृष्टिसे ही है। अगर शरीरकी सकता है। दृष्टि हटा दी जाय, तो खरूप जातुत्वरहित विषय

स्वयं नित्य है और शंरीर-संसार अनित्य है। है अर्थात् केवल चितिरूपसे रहता है । उस चितिमत्र नित्यके साथ अनित्यका सम्बन्धं कभी दिक नहीं खरूपमें 'मैं' और 'मेरा'-पन नहीं है। उसने सकता, रह नहीं सकता। परन्तु जब स्वयं अहंता-ममताका अत्यन्त अभाव है। यह चितिना अहंता-ममताको पकड़ लेता है, तब अहंता-ममता भी ब्रह्मस्वरूप है, और ब्रह्ममें 'में' और 'मेरा'-पन कंपे, नित्य दीखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि जो संन्यासी है, वही योगी है। पर इनका एकख किसने हैं-इसम वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

> यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।। २ ।।

हे अर्जुन ! लोग जिसको सन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग समझो; पर्योक संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता।

. व्याखा—'यं संन्यासपिति प्राहुर्योगं तं विद्धि और क्रियाओसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जात है पाण्डव'--पाँचवें अध्यायके आरम्पमें भगवान्ने वताया और मनुष्य त्यागी अर्थात् योगी हो जाता है। इसे था कि संन्यास (मांख्ययोग) और योग (कर्मयोग)—ये तरह संन्यासी भी कर्तृत्वापिमानका त्यागी होता है। दोनों हो स्वतन्त्रतासे करन्याण करनेवाले हैं (५ । २), तथा दोनोंका फल भी एक ही है (५ १५) अर्थात् संन्यासीमें कोई भेद नहीं है। भेद न रहनेते हैं संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही हैं। वहीं भगवानने पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें करा बात भगवान् यहाँ कहते हैं कि जैसे संन्यासी सर्वथा कि सग-देशका त्याग करनेवाला बोगों संन्यासी रोहें। त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वधा त्यागी होता है।

है कि फल और आसतिका सर्वेदा त्याग करके विषक जाता है, जिस सुन्तणांके प्रति प्रियता-अप्रियः जो नियत कर्तव्य-कर्म केवल कर्तव्यमात्र समझकर पैदा हो जाती है, यह 'संकल्प' हो जाता है। उन किया जाता है, वह 'सालिक ल्याग' है, जिससे पडार्यों संकल्पका ल्याग किये विना मनुष्य बोर्ग-सा में मेरी

अतः दोनी ही त्यागी है । तात्पर्य है कि योगी औ 'न हार्सन्यस्तरंकल्पो योगी भवति कशन' -- मन्दे जो स्पुत्रणाएँ होती है अर्थात् तरह-तरहनी वर्ते यर अठारहते अध्यायके नवें श्लोकमें भगवान्ने कहा आती हैं, उनमेमे जिस स्मूरणा-(बान-) के साथ स

नहीं होता. प्रत्यत भोगी होता है । कारण कि परमात्माके साथ सम्बन्धका नाम 'योग' है और जिसकी भीतरसे ही पदार्थोमें महत्त्व, सुन्दर तथा सुख-वृद्धि है, वह (भीतरसे पदार्थोंके साथ सम्बन्ध माननेसे) भोगी ही होगा. योगी हो ही नहीं सकता । वह योगी तो तब होता है, जब उसकी असत पदार्थीमें महत्त्व, सन्दर तथा सुख-बृद्धि नहीं रहती और तभी वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी होता है तथा उसको भगवानके साथ अपने नित्य सम्बन्धका अनभव होता है। यहाँ 'कश्चन' पदसे यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्पका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हठयोगी, लययोगी आदि नहीं होता । कारण कि उसका सम्बन्ध उत्पन्न और नष्ट होनेवाले जड पदार्थिक साथ है: अतः

वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनष्य ही नहीं हैं. प्रत्यत पश-पक्षी आदि भी भोगी हैं: क्योंकि उन्होंने भी संकल्पोंका त्याग नहीं किया है।

तात्पर्य यह निकला कि जबतक असत् पदार्थोंके साथ किञ्चित्रात्र भी सम्बन्ध रहेगा अर्थात अपने-आपको क्छ-न-क्छ मानेगा, तबतक मनप्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता अर्थात असत पदार्थिक साथ सम्बन्ध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले. समाधि लगा ले. गिरि-कन्दराओंमें चला जाय. तो भी गीताके सिद्धन्तके अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता ।

ऐसे तो संन्यास और योगको साधना अलग-अलग है, पर संकल्पोके त्यागमें दोनों साधन एक है।

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें जिस योगको प्रशंसा को गयी है, उस योगकी प्राप्तिका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

आरुरुक्षोर्मनेयोंगं कर्म योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते ।।३ ।।

कारणमुच्यते ।

जो योग-(समता-)में आरूढ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये कर्तव्य-कर्म करना कारण है और उसी योगारूढ मनुष्यका शम (शान्ति) परमात्मप्राप्तिमें कारण है ।

व्याख्या--'आरुरशोर्मनेयॉगं कर्म कारणमुच्यते'—जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये (योगारूढ़ होनेमें) निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म करना कारण है। तार्ल्य है कि करनेका वेग मिटानेमें प्राप्त कर्तव्य-कर्म करना कारण है; क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दसरोकी सहायताके विना चल ही नहीं सकता । उसके पास शिर्धर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि और अहम्तक कोई ऐसी चीज नहीं है, जो प्रकृतिकों न हो । इसलिये जयतक यह इन प्रकृत चीनोंको संसारकी सेवामें नहीं लगाता, तबतक यह योगारूद नहीं हो सकता अर्थात् समतामें स्थित नहीं हो सकता; क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्रकी संनारके साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। मानृत पदार्थमि जो अपनापन दीराता है, उसका

तात्पर्य है कि उनको दसरोंकी सेवामें लगानेका दायित्व हमारेपर है। अतः उन सबको दूसरोंकी सेवामें लगानेका भाव होनेसे सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जायगा और वह स्वयं योगारूढ हो जायगा । यही बात भगवानने दसरी जगह अन्वय-व्यतिरक रीतिसे कही है कि यज्ञके लिये अर्थात् दूसरेके हितके लिये कर्म करनेवालोंक सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते है अर्थात किञ्चिनात्र भी वन्यनकारक नहीं होते (गीता ४ । २३) और यज्ञसे अन्यत्र अर्थात् अपने लिये किये गये कर्म यन्यनकारक होते हैं (गीता 3 1९) ।

योगारूड होनेमें बर्म काए। क्यें हैं ? क्येंकि फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हमारो समता है या नहीं, उसका हमारेपर क्या असर पड़ता है-इसका पता तभी लगेया. जब हम वर्म करेंगे । समुदादी पहचान कर्म करनेये ही होगी। तारार्व है कि गर्म करते

उनके चले जानेक भयसे और उनके चले उन

and de tente de la contrata del contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contr हुए यदि हमारेमें समता रही, राग-द्वेप नहीं हुए, तव अभावमें जानेवालोंके साथ यह खयं अपना सन तो ठीक है; क्योंकि वह कर्म 'योग'में कारण हो जोड़ लेता है और उनके साथ अपना सम्बंध रह चाहता है । परन्तुं उनके साथ सम्बन्ध रहता नहीं

गया । परन्तु यदि हमारेमें समता नहीं रही, राग-द्वेष हो गये, तो हमारा जडताके साथ सम्बन्ध होनेसे वह

कर्म 'योग'में कारण नहीं बना । अशान्ति पैदा हो जाती है । जब यह शरीपदि अर 'योगारूढस्य तस्यैव शपः कारणमुज्यते'-पदार्थोंको संसारकी सेवामें लगाकर उनसे अपना सर्ग असत्कं साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति पैदा सम्बन्ध-विच्छेदं कर लेता है, तब आतत्के हंता होती है। इसका कारण यह है कि असत् उसको स्वतः एक शान्ति मिलती है। अगर साप पदार्थी-(शरीरादि-के) साथ खंयंका सम्बन्ध एक उस शान्तिमें भी सुख लेने लग जायगा तो वह के क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं: जायगा । अगर उस शान्तिमें राग नहीं करेगा, वर्ग क्योंकि स्वयं सदा रहनेवाला है और शरीरादि मात्र सुख नहीं लेगा, तो वह शान्ति परमात्मतत्त्वकी प्रक्रि पदार्थ प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण

कारण हो जाती है ।

सम्बन्ध-योगारूढु कौन होता हे- इसका उत्तर आगेके श्लोकमे देते हैं।

# हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।।४ ।।

जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोमें तथा न कमोंमें ही आसक्त होता है, उस स<sup>द्रा</sup> यह सम्पूर्ण संकल्पोका त्यागी मनुष्य धोगारूढ़ कहा जाता है।

नेन्द्रियार्थेषु आसक्ति बढ़ती है। अतः साधकको चाहिये हि (अनुषजते) —साधक इन्द्रियोंके अधीर्म अर्थात् अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मिलनेकी हर्य प्रारव्यके अनुसार प्राप्त होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूपं, रस न करे और बिना इच्छाके अनुकूल वंस्तु आदि नि और गम्म-इन पाँचों विषयोपि; अनुकृत पदार्थ, भी जाय तो उसमें राजी न हो । ऐसा होनेसे इंडिंग परिस्थित, घटना, व्यक्ति आंदिमें और शरीरके आराम, भोगोमें आसीत नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्यके पास अनुकृत चीत्रे मान, बडाई आदिमें आसक्ति न करे, इनका भौगवुद्धिसे भीग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव होनेसे यह उन चीजोंके अभावका अनुभव काट करें कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आये हैं और और उनके मिलनेपर यह उनके अधीन हो जाते हैं प्रतिक्षण चले जो रहे हैं। ये आने-जानेवालें और जिस समय इसको अभावका अनुभव होता या, क अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हों--ऐसा अनुभव समय भी परतन्त्रता थी और अब उन चीजोंके मिलेन भी 'कहीं इनका वियोग न हो जाय'-इस हम्ह करके इनसे निर्लिप रहे ।

इन्द्रियंकि भोगीमें आसक्त न होनेका साधन परतत्त्वता होती हैं। अतः वासुके न मिलने <sup>हर्त</sup> है—इच्छापूर्तिका सुख न लेना । जैसे, कोई मनचाही मिलनेमें फरक इतना हो सा कि बसुके न निर्दे बात हो जाय: मनवाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्यति, घटना तो यस्तुकी परतसताका अनुभव होता पा, पा वर्ष आदि मिल जाय और जिसकी नहीं चाहता, यह न मिलनेपर परतन्तताका अनुभव नहीं होता, प्रनु उर्ज हो तो मनुष्य उसमें राजी (प्रसन्न) हो जाता है तथा मनुष्यको स्वतनता दीवाती है—यह उसमें सेन उससे मुख लेता है। सुख लेनेज इन्द्रियंकि धोगोर्ने होता है। देशे बंग्हें किसीके सोध विश्वासम्य वर्ण है, ऐसे हो अनुकल परिस्थितिमें राजी होनेसे मनप्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण कि यह मनव्य अनकल परिस्थितिके अधीन हो जाता है. उसकी भोगते-भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार-बार सख भोगनेकी कामना होने लगती है। यह सखभोगकी कामना ही इसके जन्म-मरणका कारण बन जाती है। तालर्य यह हुआ कि अनुकलताकी इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदिमें राजी होना-यह सम्पर्ण अनर्थोंका मल है। इससे कोई-सा भी अनर्थं, पाप बाकी नहीं रहता । अगर इसका त्याग कर दिया जाय तो मनव्य योगारूढ हो जाता है।

तीसरी बात, हमारे पास निर्वाहमात्रके सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएँ हैं, वे अपनी नहीं हैं । वे किसकी हैं, इसका हमें पता नहीं है, परना जब कोई अभावप्रस्त प्राणी मिल जाय. तो उस सामग्रीको उसीकी समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिये [यह आपकी ही है-ऐसा उससे कहना नहीं है], और डसे देकर ऐसा मानना चाहिये कि निर्वाहसे अतिरिक्त जो वस्तुएँ मेरे पास पड़ी थीं, उस ऋणसे मैं मुक्त हो गया हूँ । तात्पर्य है कि निर्वाहसे अतिरिक्त वस्तुओंको अपनी और अपने लिये न माननेसे मनुष्यकी भोगोंमें आसिक नहीं होती ।

'न कर्मस्वनुषज्जते'\* — जैसे इन्द्रियोंके अर्थोमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसे ही कमीमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये अर्थात् क्रियमाण कमीकी पूर्ति-अपूर्तिमें और उन कमौंकी तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म करनेमें भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरहसे हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म टीक तरहसे नहीं होता तो मनमें एक दु.ख होता है। यह सुख-दुःखका होना कर्मकी आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परतासे करे, पर उसमें आमक न होकर सावधानीपूर्वक निर्लिप्त

रहे कि ये तो आने-जानेवाले हैं और हम नित्य-निरन्तर रहनेवाले हैं: अतः इनके होने-न होनेमें, आने-जानेमें हमारेमें क्या फरक पड़ता है ?

कमेंमिं आसक्ति होनेकी पहचान क्या है ? अगर क्रियमाण (वर्तमानमें किये जानेवाले) कर्मोंकी पर्ति-अपर्तिमें और उनसे मिलनेवाले तात्कालिक फलको प्राप्ति-अप्राप्तिमें अर्थात सिद्धि-असिद्धिमें मनप्य निर्विकार नहीं रहता. प्रत्यत उसके अन्तःकरणमें हर्प-शोकादि विकार होते हैं. तो समझना चाहिये कि उसकी कमेंमिं और उनके तात्कालिक फलमें आसक्ति रह गयी है ।

इन्द्रियोंके अथेंमिं और कमेंमि आसक्त न होनेका तात्पर्य यह हुआ कि खयं (खरूप) चिन्मय परमात्माका अंश होनेसे नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा क्रियाएँ प्रकृतिका कार्य होनेसे नित्य-निरन्तर यदलते रहते हैं । परन्तु जब स्वयं उन परिवर्तनशोल पदार्थी और क्रियाओंमें आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार-बार जन्म-मरणरूप महान दुःखोंका अनुभव करता रहता है । उन पदार्थी और क्रियाओंसे अर्थात प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त होनेके लिये भगवानने दो विभाग बताये हैं कि न तो इन्द्रियोंके अर्थोमें अर्थात् पदार्थेमें आसक्ति करे और न कमोंमें (क्रियाओंमें) आसक्ति करे । ऐसा करनेपर मनध्य योगारूढ हो जाता है।

यहाँ एक बात समझनेकी है कि क्रियाओंमें प्रियता प्रायः फलको लेकर ही होती है. और फल होता है-इन्द्रियंकि भोग । अतः इन्द्रियोंक भोगीकी आमिक सर्वथा मिट जाय तो क्रियाओंको आसिक भी मिट जाती है। फिर भी भगवानने क्रियाओं ही आसिक मिटानेको बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओंमें भी एक स्वतन्त आमिक होती है । फलेच्या न होनेपर भी मनुष्यमें एक करनेका वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं से आमित है, जिसके कारण मनुष्यमे विना कुछ किये रहा नहीं जाता. यह कछ-न-कड काम करता हो रहता है।

<sup>\*</sup> यहाँ 'कर्मसु' पद बहुबधन है, जिसका तालवं है कि आमक मुख्यमें अनेक कर्मीका और उनके फलोजी इचा रही है। परनु अदारहवे अध्यापके पैतालीमवे ब्लोकमे 'कर्मीत' पर एकपपन है, जिसका तायर्ष है कि आसीतर्गात पुरुषके हता कमें तो अनेक होते हैं, पर उसमें कर्तथानुद्धि एक ही रहती है।

जायगा ।

nanderferverstrandurenterranderferenterranderferenterranderferenterranderferenterranderferenterranderferenter यह आसिक मिटती है केवल दूसरोंके लिये कर्म अन्त हो जाता है। अतः ये नित्य रहनेवाले नहीं करनेसे अथवा भगवान्के लिये कर्म करनेसे । इसलिये भगवान्ने वारहवें अध्यायमें पहले अभ्यासयोग बताया । परन्त भीतरमें करनेका वेग होनेसे अभ्यासमें यन नहीं लगता; अतः करनेका वेग मिटानेके लिये दसवें श्लोकमें बताया कि साधक मेरे लिये ही कर्म करे (१२ । १०) । तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करनेमें जिसका मन नहीं लगता और भीतरमें कर्म करनेका वेग (आसक्ति) पड़ा है, तो वह भक्तियोगका साधक केवल भगवानुके लिये ही कर्म करे । इससे उसकी आसक्ति मिट जायेगी । ऐसे ही

जैसे कर्म करनेको आसिक होती है, ऐसे ही कर्म न करनेको भी आसक्ति होती है। कर्म न करनेकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि कर्म न करनेकी आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृति हैं और कर्म करनेकी आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओंमें लगाती है, जो कि राजसी वृति है।

कर्मयोगका साधक केवल संसारके हितके लिये ही कर्म करे, तो उसका करनेका वेग (आसिक्त) मिट

वह योगारूढ़ कितने दिनीमें, कितने महीनोमें अथवा कितने वर्षीमें होगा ? इसके लिये भगवान् 'यदा' और 'तदा' पद देकर चताते हैं कि जिस कालमें मनुष्य इन्द्रियोंक अधीर्म और क्रियाओंमें सर्वधा आसिक-रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे, किसीने यह निधय कर लिया कि 'मैं आजसे कभी इच्छापूर्तिका सुख नहीं लूँगा ।' अगर वह अपने इस निश्चय (प्रतिज्ञा) पर दुढ़ रहे, हो यह आज हो योगारूढ़ हो जायगा । इस वातको बतानेके लिये ही भगवानने 'मदा' और 'तदा' पदेंकि साथ 'हि' पद दिया है।

पदार्थी और क्रियाओंमें आसक्ति करने और न करनेमें भगवान्ने मनुष्यमात्रको यह खतन्त्रता दी है माधकरने सम्पूर्ण संकट्योंसे गहत हो जन परिते कि तुम साक्षात् मेर अंश हो और ये पदार्थ और जो कि वानवमें है हो। क्रियाएँ प्रकृतिजन्य हैं । इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाओंका भी आरम्भ और

और तुम नित्य रहनेवाले हो । तुम नित्य होका व अनित्यमें फँस जाते हो, अनित्यमें आसीत, प्रिन्ट कर लेते हो । इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगड केवल दु.ख-ही-दःख पाते रहते हो । अतः हुन आजसे ही यह विचार कर ली कि 'हमलोग पदार्थ और क्रियाओंमें सुख नहीं लेगे' तो तुमलोग कर

ही योगारूढ़ हो जाओंगे; क्योंकि योग अर्थात् सन्द

तुम्हारे घरकी चीज है । समता तुम्हारा स्वरूप है औ स्वरूप सत् है । सत्का कभी अभाव नहीं होता औ असतका कभी भाव नहीं होता । ऐसे सत्-सर तुम असत् पदार्थों और क्रियाओंमें आसक्ति मत को तो तुम्हें स्वतःसिद्ध योगारूढ अवस्थाका अनभव है.

जायमा । 'सर्वसंकल्पसंन्यासी'-इमारे मनमें स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरण सुख होता है और उसको लेकर यह विचार है है कि 'हमें ऐसा मिल जाय; हम इतने सुर्ज ! जायँगे', तो इस तरह स्फुरणामें लिन्तता होनेसे हा स्फुरणाका नाम 'संकल्प' हो जाता है। यह संदर्भ

ही अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारण सुखदायी 🗯

दुःखदायी होता है। जैसे मुखदायी संकल्पं तिया (राग-द्वेप) करता है, ऐसे ही दुःखदायी संस्त्य प्र लिप्तना करता है । अतः दोनों हो संकरप स्थान डालनेवाले हैं । उनसे हानिके सिवाय कुछ साम <sup>नर्न</sup> है; क्योंकि संकल्प न तो आपने स्वरूपका बोध हैं देता है, न दूसरोंको सेवा करने देता है, न भगमन्ते प्रेम होने देता है, न भगवान्में मन लगने देश है.

अपना हित होता है, न संसारका हित होता है, है युद्धिययीको कोई सेवा होती है, न भगवान्ती 🛒 होती है और न अपने स्वरूपका योग ही होट है। इसमें केवल हानि-हो-हानि होती है । ऐसा समार्थ

न अपने नजदीकके युनुन्वियोकि अनुकूल ही बन

देता है। तात्पर्य है कि अपना संबद्ध रखनेने व

. मनमें होनेवाली समुख्या पदि संस्थ्यम हर

धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा, होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट होता ही है; अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पोंका त्याग तो साधकको जरूर ही करना चाहिये। कारण कि संकल्पोंका त्याग किये विना अर्थात् अपने मनकी छोड़े विना साधक योगारूढ़ नहीं होता और योगारूढ़ हुए विना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होता, भगवान्में प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वधा अन्त नहीं होता, ।

दूसरे श्लोकमें तो भगवान्ते व्यतिरेक-धीतिसे कहा है कि संकरपोका स्याग किये विना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता और यहाँ अन्यय-धितिसे कहते हैं कि संकरपोका स्याग करनेसे मनुष्य-बोगारूढ़ हो जाता है। इसका तासप्य यह निकला कि साधकको किसी भकारका संकरूप नहीं रखना चाहिये।

संकल्पोंके त्यागके उपाय—(१) भगवान्ने हमारे लिये अपनी तरफसे अन्तिम जन्म (मनुष्यजन्म) दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्यजन्मके अमृल्य, मुक्तिदायक समयको निर्धिक संकल्पोंमें बरबाद नहीं करना है—ऐसाविचार करके संकल्पोंके हटा दे।

(२) कर्मयोगिक साधकको अपने कर्तव्यका पालन करना है। कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमानसे है, भृत-भविष्यत् कालसे नहीं। परन्तु संकर्ट्य-विकस्य भृत और भविष्यत् कालके होते हैं, वर्तमानके नहीं। अतः साधकको अपने कर्तव्यका त्याग करके भूत-भविष्यत् कालके संकल्प-विकल्पोमें नहीं फैंसना चहिये, प्रत्युत आसक्तिर्गहत होकर कर्तव्य-कर्म करनेमें लगे रहना चाहिये (गीता ३ । १९) ।

(३) भित्योगके साधकको विचार करना चाहिय कि मनमें जितने भी संकल्प आते हैं,वे प्रायः भूतकालके आते हैं, जो कि अभी नहीं है अथवा भविष्यत् कालके आते हैं, जो कि आगे होनेवाला है अर्थात् जो अभी नहीं है। अतः जो अभी नहीं है, उसके चित्तनमें समय वरवाद करना और जो भगवान् अभी हैं, अपनेमें हैं और अपने हैं, उनका चित्तन न करना— यह कितनी बड़ी गलती है! ऐसा विचार करके सकल्पोंको हटा दे।

'योगारूढस्तदोच्यते'—सिद्धि-असिद्धिमं सम रहनेका नाम 'योग' है(गीता २।४८) । इस योग अर्थात् समतापर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूद होना है । योगारूढ़ होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

दूसरे श्लोकमें भगवान्ने यह कहा था कि संकल्पोंका त्याग किये विना कोई-सा भी योग सिन्द्र नहीं होता और यहाँ कहा है कि संकल्पोंका सर्वथा त्याग कर देनेसे वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिन्द होता है कि सभी तरहके योगोंसे योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होतो है। यरापि यहाँ कर्मयोगका हो प्रकरण है, पर संकल्पोंका सर्वथा त्याग करनेसे योगारूढ़ अवस्थामें सथ एक हो जाते हैं (गीता ५ । ५)।

\*

मन्यय —पूर्वस्तोकमं भगवान्ने योगारूढ् मनुष्यके लक्षण बतावे हुए 'यदा' और 'तदा' पदमे योगारूढ् होनेमें अर्थात् अपना उद्धार क्रेनेमें मनुष्यको स्वतन्त बताया । अब आगेके श्लोकमं भगवान् मनुष्यम्बको अपना उद्धार क्रानेकी प्रेरणा करते हैं ।

> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ।। ५ ।।

अपनेद्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे: क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। व्याख्या---'उद्धरेदात्मनात्मानम्'---- अपने-आपसे अपना उद्धार करे-इसका तात्पर्य है कि शरीर इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, प्राण आदिसे अपने-आपको ऊँचा उठाये । अपने स्वरूपसे जो एकदेशीय 'मैं'-पन दीखता है. उससे भी अपनेको ऊँचा ठठाये। कारण कि गरीर. इन्द्रियाँ आदि और 'मैं'-पन—ये सभी प्रकृतिके कार्य है; अपना खरूप नहीं है । जो अपना खरूप नहीं है, उससे अपनेको ऊँचा उटाये ।

अपना स्वरूप परमात्माके साथ एक है और गरीर, इन्द्रियाँ आदि तथा 'मैं'-पन प्रकतिके साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करनेमें, अपनेको कॅचा उठानेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदिकी महायता मानेगा, इनका सहार लेगा तो फिर जडताका त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओंसे. सम्बन्ध मानना, उनको आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बन्धन है। जो अपने हैं, अपनेमें हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिको आवश्यकता नहीं है । कारण कि असत्के द्वारा सत्की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत्के त्यागसे सत्की प्राप्ति होती है।

दूसरा भाव, अभी पूर्वश्लोकमें आया है कि प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्पमें आसक्त न हो, उनमें फैसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने-आफ्को कपर उदाये । यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्पका आरम्प तथा अन्त होता है. उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने (खयंक) अभावका और परिवर्तनका अनुभय किसीको नहीं होता । स्वयं सदा एकरूप रहता है । अतः उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ आदिमें न फैमना. उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना ंउदार करना है ।

काममें लानेसे यह अपना उद्धार कर सकता है। श्रद्धा किये विना क्या वे अपनेमें श्रद्धा कर हैं जानयांग'का साधक इस विचारशतिमें बड़-चेतनका नहीं करा सकते । अगर ईधर, मन अर्दर हो अलगाव करके चेतन (अपने संरूप) में स्थित हो श्रद्धा किये विचा हो अपनी रमनी स्था करण जाता है और जड़ (शरीर-संमार) में सम्बन्ध-विकोट हमारा उद्धार काने तो हमारा उद्धार कर्णा में हैं है मन लेता है । 'मितियोग'या माधक इसी विधायतिनमें होता । बदाण कि आंबे दिनतक मगण्यी

'मैं भगवान्का है. और भगवान् मेरे हैं' इन प्र भगवान्से आलीयतां करके अपना उद्धार का है। 'कर्मयोग'का साधक उसी विचारहतिसे ह हुए शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि पदार्थीको संमा ही मानते हुए संसारकी सेवामें लगाकर उन पदारं सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है और अपने खर स्थित हो जाता है। इस दृष्टिसे मन्ध्य अ विचारशक्तिको काममे लेकर किसी भी पोग-मा अपना कल्याण कर सकता है।

### उद्धार-सम्बन्धी विशेष वात

विचार करना चाहिये कि 'में शरीर नहीं है करें शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता है । यह रह 'मेरा' भी नहीं है: क्योंकि शरीरपर मेग वरा नहीं दर अर्थात् शरीरको मैं जैसा रखना चाहूँ, वह वैसा नहीं सकता; जितने दिन रखना चाहै, उतने दिन नहीं र सकता और जैसा सवल बनाना चाहुँ, वैसा यन र सकता । यह शरीर 'मेरे लिये' भी नहीं है; क्योंकि र्य यह मेरे लिये होता तो इसके मिलनेपर मेरी कोई इस वाकी नहीं रहती । दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है औ मै अपरिवर्तनशील है । परिवर्तनशील अपरिवर्तनशैत काम कैसे आ सकता है ? नहीं आ सकता । हैनी बात, यदि यह मेरे लिये होता तो सदा मेरे पस रहत है परन्तु यह मेरे पास नहीं रहता ( इस प्रकार शर्धर मैं नाँ, मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं—इस चार्तवरक मनुष्य दृढ़ रहे.तो अपने-आपसे अपना उद्धार है ं जायगा ।

अव शङ्का होती है कि ईग्रर, सत्त-महामः, 🚜 शास—इनसे भी तो मनुष्योस उद्घार होता है हि अपने-आपसे अपना उदार करे— ऐमा क्टें हमें इसका संगाधान है कि ईशर, मन्तं-माहका र्र्य 'हमाख उद्धार तभी करेगे, जब उनमें हमारी 🥰 मनुष्यमात्रमं एक ऐसी विचारप्रक्ति है, जिसको होगी। यह श्रदा एमें घ्रुट हो वसने पड़ाई। 👫

अवतार हो चुके हैं, कई तरहके सन्त-महात्मा, जीवन्युक्त, भगवायेमी हो चुके हैं; परन्तु अभीतक हमारा उद्धार नहीं 'हुआ है । इससे भी सिद्ध होता है कि हमने खर्य उनमे श्रद्धा नहीं की, हम खयं उनके सम्मुख नहीं हुए , हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिये हमारा उद्धार नहीं हुआ । परन्तु जिन्होंने उनपर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गये, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया । अतः साधकको शास्त्र. भगवान. गरु आदिमें श्रदा-विश्वास करके तथा उनकी आज्ञाके अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये।

भगवान, संत्त-महात्मा आदिके रहते हुए हुमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धारको सामग्रीको कमी नहीं । रही है अथवा हम अपना उद्धार करनेमें असमर्थ नहीं हए हैं । हम अपना उदार करनेके लिये तैयार नहीं हुए, इसीसे · वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हुए । अगर हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार हो जायें, सम्मुख हो जायँ तो मनुष्यजन्म-जैसी सामग्री और कलियुग-जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना ठद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा, जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे । . दूसरी यात, स्वयंने ही अपना पतन किया है

अर्थात् इसने ही संसारके सम्बन्धको पकड़ा है,संसारने इसको नहीं पकड़ा है । जैसे,वाल्यावस्थाको इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गयी । फिर इसने जवानीके सम्बन्धको पकड़ लिया कि 'मैं जवान हूँ',पर इसका जवानीके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया सम्बन्ध नहीं जोड़े तो पुराना सम्बन्ध स्वाभाविक ही छूट जायगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है । पूराना सम्बन्ध तो रहता नहीं और नया सम्बन्ध यह जोड़ लेता है—इससे मिद होता है कि सम्बन्ध जोड़ने और छोड़नेमें यह स्वतन्त और समर्थ है। अगर यह नया सम्बन्ध न जोड़े, तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है।

शर्गर-संसारके साथ जो संयोग (सम्बन्ध) है, उमस प्रतिक्षय स्रतः वियोग हो रहा है । उस स्रतः होते हुए वियोगको संयोग-अवस्थाने ही स्वीकार कर ले. तो यह अपने-आपसे अपना उद्धार कर सकता है । 'नात्मानमवसादयेत्' -- यह अपने-आपको पतन की तरफ न ले जाय-इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राक्त पदार्थिक साथ अपना सम्बन्ध न जोडे अर्थात उनको महत्त्व देकर उनका दास न बने, अपनेको उनके अधीन न माने,अपने लिये उनकी आवश्यकता न समझे । जैसे किसीको धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलनेसे यह अपनेको बडा. श्रेष्ठ और खतन्त मानता है, पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए? खयं चेतन और एकरूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीजोंके पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आधर्यकी बात है कि इस पतनमें भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपनेको खाधीन मानता है!

'आतीव ह्यात्मनो बन्धः'—यह आप ही अपना बन्ध है । अपने सिवाय और कोई बन्ध है ही नहीं । अतः स्वयंको किसीकी जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धारके लिये किसी योग्यताकी जरूरत नहीं है, शरीर-इन्द्रियाँ-मन-चृद्धि आदिको जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक(सहायक) अथवा बाघक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिये यह स्वयं ही अपना बन्ध् (मित्र) है।

हमारे जो सहायक है, रक्षक है, उद्धारक है, उनमें भी जब हम श्रद्धा-भीत करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बन्धु होंगे, सहायक आदि होंगे । अतः मुलपे हम ही हमारे चन् हैं; क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा-विश्वास किये बिना थे हमारा उद्धार नहीं कर सकते-पर नियम है।

'आत्मैव रिपुरात्मनः'— यह आप ही अपना श्राप् है अर्थात् जो अपने इत्तर अपने-आपका उद्धार नहीं करता, यह अपने-आपम्य शांत्र है । अपने सिवाय इसका कोई दसरा रात्र नहीं है। प्रश्रतिके कार्य शरीर इंद्रियों, मन, बाँद्ध आदि भी इसका अनकार करनेमें समर्थ नहीं है । ये रहत, इतियाँ आहि हैये इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका तात्पर्य है कि अपना मित्र और राष्ट्र आप ही है, उपकार भी नहीं कर सकते । जब स्वयं उन राग्रेग्रेट्को दूसय कोई मित्र और राष्ट्र हो ही महीं सकता और अपना मान लेता है, तो यह स्वयं ही अपना राष्ट्र होना सम्भव भी नहीं है। प्रकृतिके कार्यके साथ यन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थोंसे किश्चन्यात्र भी सम्बन्ध माननेसे यह आप हो अपना अपनेपनकी स्वीकृति हो अपने साथ अपनी राष्ट्रता है। मित्र है और प्रकृतिके कार्यके साथ किश्चन्यात्र भी रलोकके उत्तरार्थमें दो बार 'एव' पद देनेका सम्बन्ध माननेसे यह आप हो अपना राष्ट्र है।

 $\star$ 

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें भगवान्ते बताया कि यह खर्य ही अपना मित्र है और खर्य ही अपना मृत्र है। अन् म्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे हैं---इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं अर्थात् पूर्वश्लोकके उत्तरार्थकों ब्लाइन आगेके श्लोकमें करते हैं।

## बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।।६।।

जिसने अपने-आपसे अपने-आपको ज़ीत लिया है, उसके लिये आप ही अपना बन्धु है और जिसने अपने-आपको नहीं जीता है, ऐसे अनात्पाका आत्मा ही शतुता में शतुकी तरह बर्ताव करता है।

व्याख्या— 'बयुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः' दूसर्गेकी सहायता लेना ही स्वयंको पराजित काला
— अपनेमें अपने सिवाय दूसरेकी सता है हो है। इस दृष्टिसे स्वयं पहले पराजित होकर हैं
नहीं। अतः जिसने अपनेमें अपने सिवाय दूसरेदूसर्गेपर विजय प्राप्त करता है। जैसे,कोई
(शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सुद्धि आदि-) की किश्चिमात्र
अस्य-शर्खोसे दूसरेको पराजित करता है, तो यह
भी आवश्यकता नहीं रखी है अर्थात् असन् दूसर्गेको पराजित करते हैं, तो अस-शर्खोसे
पदार्थोंके आध्यकत सर्वथा त्याग करके जो अपने आवश्यकता मानता है; अतः स्यं अस-शर्खोसे
सम स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसने पराजित हो हुआ। कोई शासके द्वारा, सुद्धिक हारा
अपने-आपको जीत लिया है।

शासार्थ करके दूसर्गेपर विजय प्राप्त करता है, तो

वह अपने-आपमें स्थित हो गया-इसकी क्या वह स्वयं पहले शास और बुद्धिसे पराजित होता ; ही है और होना हो पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला पहचान है ? उसका अन्तःकरण समतामें स्थित हो कि जो किसी भी साधनमें जिस किसीपर भी जायगाः क्योंकि ब्रह्म निर्दोप और सम है। उस विजय करता है, वह अपने-आपको हो पर्यानन ब्रह्मकी निर्देशिता और समता उसके अनाःकरणपर करता है। स्वयं पर्णाजत हुए विना दुमरोपर कभी आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि कोई विजय कर ही नहीं सकता-पढ नियम है। वह ब्रह्ममें स्थित है( गीता ५ । १९ ) । तात्पर्य अतः जो अपने लिये दूसरोत्री किञ्चिनात्र भी यह निकला कि ब्रह्ममें स्थित होनेसे ही उसने आवश्यकता नहीं समझता. यही आपने-आउमे अपने द्वारा अपने-आपपर विजय प्राप्त कर ली अपने-आपपा विजय भारत करता है और धरें है। वास्तवमें प्रह्ममें स्थिति तो नित्य-निरन्तर धी स्वयं अपना बना है। धे, केवल मन, वृद्धि आदिको अपना माननेसे ही ''अनात्मनस्त शहुन्ते धर्तेतात्मैव शहुवत्'— श्रे उस स्थितिका अनुभव नहीं हो रहा था।

मंगारमें दूसरोकों सहायदाके विना कोई भी अपने सिवाय दूसरोको अर्थात् राग्य, इन्द्रियाँ, मन् हिस्सार जिल्ला प्राप्त नहीं कर सकता और युद्धि, धन, वैपय, राज्य, जसीन, पर, पर,

अधिकार आदिकी अपने लिये आवरयकता मानता है. वही 'अनात्मा' हैं । तात्पर्य है कि जो अपना म्बरूप नहीं है. आत्मा नहीं है, उसको अपने लिये आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है । ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राक्त पदार्थको अपना समझता है, वह आप हो अपने साथ शत्रताका बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बद्धि आहिको अपना मानकर मैंने उतपर अपना आधिपत्य कर लिया है. उनपर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तवमें (उनको अपना माननेसे) वह खुद हो पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरोसे पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ रात्रताका बर्ताव करना है।

'शत्रुत्वे'कहनेमे भाव यह है कि जो अपना नहीं है, उससे 'मै' और 'मेरा'-पनका सम्बन्ध मानना अपने साथ शत्रुपनेमें मुख्य हेतु है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थेके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है-यहाँसे शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओपर जितना-जितना अधिकार जमाता चला जाता है. उतना-उतना वह अपने-आपको पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्नि आदि चाहता है और अधिक-से-अधिक पतनको

तरफ जाता है। उसको दीखता तो यही है कि

मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है,

पर बात बिल्कल उल्टी है। बास्तवमें वह अपने साथ अपनी शत्रताको हो वटा रहा है।

बड़े आधर्यको बात है कि जो भानवशरीर जदताका सर्वथा त्याग काके केवल चिकायताकी पाप्तिके लिये मिला है, उसको भलकर वह वर्तमानमें तथा मरनेके बाद भी मृति, चित्र आदिके रूपमे अपना नाम-रूप कायम रहे—इस तरह जडताको महत्त्व टेकर उसकी स्थिर रावना चाहता है। इस तरह चिन्धय होका भी जडताकी दासतामें फँसकर वह अपने साथ महान रात्रताका ही वर्ताव करता है।

'शत्रुवत्' कहनेमे भाव यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, यद्धि आदिको अपनी समझकर वह अपनेको उनका अधिपति मानता है: परना वास्तवमें हो जाता है उनका दास ! यद्यपि उसका वर्ताव अपनी दष्टिसे अपना अहित करनेका नहीं होता. तथापि परिणाममे तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिय भगवानने कहा कि उसका वर्ताव अपने साथ शतुवत अर्थात् रात्रुताकी तरह होता है।

तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टिसे अपने साथ शत्रताका वर्ताव नहीं करता । परन्तु असत् वस्तका आश्रय लेकर मन्व्य अपने हितकी दृष्टिसे भी जो कुछ बर्ताव करता है, यह वर्ताव वास्तवमें अपने साथ शत्रको तरह ही होता है: क्योंकि असत वस्तका आश्रय परिणाममें जन्म-मत्यरूप महान दःख देनेवाला है ।

सम्बर्ग — अपने द्वाग अपनी विजय करनेका परिणाम क्या होता है ? इसका उत्तर आगेके तौन श्लोकोंमें देते हैं ।

जितात्पनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदु:खेपु तथा मानापमानयोः ।।७ ।।

जिसने अपने-आपपर अपनी विजय कर ली है, उस शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता). सुख-दुःख तथा मान-अपमानमें प्रशान्त--निर्विकार मनुष्यको परमात्मा नित्यप्राप्त है । व्याख्या—[एउं श्लोकमें 'अनात्वनः' पद और बताँव करता है और जो 'वितान्यां होता है, यह पही जितात्वनः' पद आपा है । इसका तात्वर्ष है कि शरीग्रदि प्राकृत पदार्थीन अपना मन्यनः न मनगर जो 'अनात्मा' होता है, यह सारोग्रादि प्राकृत पदार्थीक अपने साम्यभित्रताच्य वर्ताय करता है । इस स्पन्न साथ 'मैं' और 'मेए'-पन करके अपने साथ शतुनाहां अन्तन्या मनुष्य अपना पतन करता है और जिनामा

मनुष्य अपना उद्धार करता है ।]

'जितात्मनः' — जो शर्गर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थकि साथ किञ्चिन्मात्र भी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उसका नाम 'जितात्मा' है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनियाका भी बड़ा भारी हित होता है।

'शीतोष्णसुखदुःखेषु प्रशान्तस्य'—यहाँ 'शीत' और 'खण'—इन दोनों पदोंपर गहरा विचार करें तो थे सरदो और गरमीक बाचक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि सरदो और गरमी—ये दोनों कंचल त्विगिन्द्रियके विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्विगिन्द्रियके विषयमें हो शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और धाण—इन इन्द्रियोंके विषय बाकी रह जायेग अर्थात् इनमें उसका प्रशान्त रहना बाकी रह जायेगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आयेगी। अतः यहाँ 'शीत' और 'उप्ण' पद अनुकूलता और प्रतिकूहताके बाचक हैं।

शीत अर्थात् अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक तरहकी शीतलता मालूम देती है और उच्च अर्थात् प्रतिकृत्वताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक तरहका सत्ताप मालूम देता है। तातपर्य है कि भीतरमें म शीतलता हो और न सत्ताप हो, प्रत्युत एक समान शात्ति वनी रहे अर्थात् इत्रियंकि अनुकूल-प्रतिकृत्व विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिश्वित आदिवी प्राप्ति होनेपर भीतरको शात्ति भद्ग हो। कारण कि भीतरमें जो स्वतःसिद्ध शान्ति है, वह अनुकूलतामें एजी होनेस और प्रतिकृत्वतामें नाराज होनेसे भद्ग हो जाती है। अतः शीत-उन्पार्म प्रशान्त रहनेमक अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेमले संयोग-विषयोगका भीतर असर न पड़े।

अब यह विचार करना चाहिये कि 'मुटा' और 'दु:उ' पदमे क्या अर्थ लें । मुटा और दु:सु धे-दे ताहक रोते हैं— सामग्रीका अभाव हो, उसको लोग 'दुःखी' कहते हैं ।

(२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी <sub>सा</sub>ं नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा—इसका पता है, पासमें पहननेके लिये पूरे कपड़े नहीं है, 🐪 लिये स्थान नहीं है, साथमें कोई सेवा करनेवाला ना है-ऐमी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दःख-सन्त नहीं होता और जो किसी यस्तु, व्यक्ति, 😷 आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, 🖂 हर हालतमें बड़ा प्रसन रहता है, वह 'सुखी' कहर, है। परन्तु जिसके पास बाहरकी सुखदायी स. पूरी है, भोजनके लिये बढ़िया-से-बढ़िया पदार्ध पहननेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपड़े हैं, 🚉 लिये बहुत बढिया मकान है, सेवाके लिये कई नौक है-ऐसी अवस्या होनेपर भी भीतरमें रात-दिन विन रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय! यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे? आदि। इस तरह बाहरको सामग्री स्हनेपर भी जो भौतरस दुःखी रहता है, यह 'दुःखी' कहलाता है।

उपर्युक्त दो प्रकारसे मुख-दुःख कहनेका तातर्ष है— बाहरकी सामधीको होकर सुधी-दुःखी होत और भीतारको प्रसन्नता-खिन्नताको होकर सुधी-दुःखी होना । गीतामें जहाँ सुख-दुःखमें 'सम' होनेको बात आयी है, चहाँ वाहरको सामधीमें सम रहनेक तिये कहा गया है; जैमे—'समदुःखसुखः' (१२ । १८) आदि । जहाँ सुख-दुःखमें 'एति' होनेको यात आयी है वहाँ भीतारको प्रमन्नता और धिनतासे पीता कोनेके तिये कहा गया है; जैसे—'क्टबैंधमुन्नः सुख्युःखसीकं' (१५ । ५) आदि । जहाँ मुख-दुःखमें मम होनेको यात है, यहाँ सुख-दुःखमें मना तो है, पर उसका असर नहीं पड़ता और जहाँ सुख-दुःखमें एति होनेको इस नहीं चहा वाहे खहरको सुख-दुःखमें सता है नहीं है। इस नहीं वाहे खहरको सुख-दुःखमी मना हो नहीं है।

यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दु:खमें प्रशान्त (सम) रहनेकी बात कही गयी है। अनुकूलतासे सुख होता है-'अनुकलवेदनीयं सुखम्'और प्रतिकृलतासे दुःख होता है-- 'प्रतिकुलवेदनीयं दःखम् । इसलिये अगर शीत-उप्पका अर्थ अनुकलता-प्रतिकृलता लिया जाय तो सुख-दु:ख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगाः क्योंकि सुख-दुःख पद शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकुलता) के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दु:ख पदोंको सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिये 'शीत-उच्ण' पदसे प्रारव्यके अनुसार आनेवाली अनुकलता-प्रतिकलताको लिया जाय और 'सुख-दु.ख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण कमोंकी पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलको सिद्धि-असिद्धिको लिया जाय तो इन पटोंकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्राख्यकी अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाणकी तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो- इन दोनोंमें ही प्रशान्त (निर्विकार) रहे ।

इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्युक्त अर्थ ठीक दोखता है। कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें आये 'निद्रयाधेंद्र (अनुषज्जते)' पदको यहाँ 'शोत-उष्ण' पदसे कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषज्जते' पदोंको यहाँ सुख-दु-ख पदसे कहा गया है अर्थात् वहाँ प्रारच्यके अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकृत् परिध्यतिमें और क्रियमाण कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्ति तथा तालकलिक फलको सिद्धि-असिद्धिमें आसक्ति-पहित होनेकी बात आयी है और यहाँ उन दोनोंमें प्रशान्त होनेकी बात आयी है।

'तथा मानापमानयोः'---ऐसे ही जो मान-अपमानमें भी प्रशास है। अब यहाँ कोई शहूर करे कि मान-अपमान भी तो प्रारम्भका फल है; अतः यह शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थित) के ही अत्तर्गत आ गया। फिर इसकी अलगसे क्यों लिया गया? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया है कि शीत-उष्ण तो देवेच्छ-(अनिच्छ-) जृत

यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दुःखमें प्रशान्त (सम) प्रारब्धका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्रारब्धका है— 'अनुकूलबेदनीयं सुखम्'और प्रतिकूलतासे दुःख होता है— 'अनुकूलबेदनीयं सुखम्'और प्रतिकूलतासे दुःखम् । इसिलये अगर इसिलये 'मान-अपमान' पदमें निन्दा-स्तृति लीना चाहें, तो ले सकते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी तो सुख-दुःख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दुःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दुःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा, रहता है अर्थात् उसकी शान्तिमें किञ्चनात्र भी फरक क्वेंसि सख-दःख पद शीत-उष्ण (अनुकलता-

मान-अपमानमें प्रशान्त रहनेका उपाय—साधकका कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मोंका, मेरे गुणोंका, मेरी अच्छाईका फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी सजनता है, उदारता है। उसकी सजनताको अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मोंका ही फल है। इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोप नहीं है, प्रत्युत वह तो दयाका पात्र है; क्योंकि उस घेचारेने मेरे पायोंका फल मुगतानेमें निमित्त बनकर मेरेको शुद्ध कर दिया है। इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा। अगर वह मानको अपना गुण और अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा। इसर वह मानको अपना गुण और अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा।

'परमात्मा समाहित:'—शांत-उण्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान—इन छहोमें प्रशान, निर्विकार रहनेसे सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है । कारण कि भीतरसे विलक्षण आनन्द मिले विना बाहरकी अपुकुलता-प्रतिकृतता, सिद्ध-असिद्ध और मान-अपमानमें वह प्रशान्त नहीं रह सकता । यह प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण आनन्द मिल गया है । इसलिये गीताने जगह-जगह कहा है कि 'जिन पुरुषोका मन साम्यावस्थामें स्थित है, उन पुरुषों इस जीवित-अवस्थामें हो संसारको जीत लिया है' (५ । १९); जिस लाभको प्राप्ति होनेप उससे अधिक लाभका होना मान ही नरों सकता और जिसमें स्थित होनेपर यहे भागे दुःगमें भी विचलित नरों हो सम्ला (६ । २२), आर्ट-आर्ट ।

मनुष्य अपना उद्धार करता है 1] सामग्रीका अभाव हो, उसके लोग 'दरगी' क

मानता और उन प्राकृत पदार्थीक साथ विश्वज्ञान्न मी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उमका नाम 'जितात्मा' है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हिंद करता ही है, उसके द्वारा दुनियाका भी बड़ा भारी हित होता है। 'शीतोष्णसुखदु:खेषु प्रशान्तस्य'—यहाँ 'शीत' और 'उष्ण'—इन दोनों पदांपर गहरा विद्यार करें तो ये सादी और गरमीके चायक सिद्ध नहीं होते; च्योंक

'जितात्मनः'---जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि

किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं

सरदी और गरमी—ये दोनों केवल त्वरिन्द्रियके विषय

हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिन्द्रियकै विषयमें

ही शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और प्राण—इन इन्द्रियंकि विषय याको रह जायंग, तो ठसमें पूर्णता नहीं अयोग । अतः यहाँ 'शीत' और 'उणा' पद अनुकूलता और प्रतिकूलताके यावक हैं । शीत अर्थात् अनुकूलताको प्राप्त होनेपर भीतरमें एक तरहकी शीतलता मालुम देता है और उणा अर्थात् प्रतिकृलताको प्राप्त होनेपर भीतरमें एक तरहका सत्ताप मालुम देता है। तात्पर्य है कि भीतरमें न शीतलता हो और न सत्ताप हो, प्रस्तुत एक समान शान्ति यनी रहे अर्थात् इन्द्रियंकि अनुकूल-प्रतिकृत्य विषय, यस्तु, प्रयतिक, घटना, पर्तियति आदिको प्राप्ति होनेपर भीतरको शान्ति भट्टन

संयोग-धियोगका भीतर असर न पड़े ! अब यह विचार करना चाहिये कि 'सुछ' और 'दु:रा' पदमे क्या अर्घ से । सुछ और दु:रा दो-दो तरहके होते हैं—

न हो । कारण कि भीतरमें जो स्वतःसिद्ध शान्ति

है, यह अनुकूलतामे राजी होनेसे और प्रतिकृलनामें

नाराज होनेसे भद्र हो जाती है । अतः शीत-उप्पर्म

प्रशान्त रहनेका अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेवाले

(१) साधारण टीजिक्त दृष्टिसे विसक्ते पाम धन-मार्थात-धीमञ्ज, सी-पुत्र आदि अनुकृत सामग्रीको सहलता हो, उमको लीग 'मुर्गा' करते हैं। जिसके पाम पान-मार्थात-धीमञ्ज, सी-पुत्र अपि अनुकृत सामग्रीका अभाव हो, उसकी लोग 'दुःशी' कहते हैं । (२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी सम्ब्रे

(२) विश्वक पास बाहरका सुखदाया सम्मन्न नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा—इसका पता नहें है, पासमें पहनेनेके लिये पुरे कपड़े नहीं हैं, रहनेंट

ह, पासमें पहननेके लिये पूर कपड़े नहीं हैं, रहनेडे लिये स्थान नहीं है, साथमें कोई सेवा करनेवाला नहें

है—ऐसी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दु:छ-सत्तर नहीं होता और जो किसी यस्तु, व्यक्ति, परिगर्स्ड

आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, प्रस्तु हर हालतमें बड़ा प्रसन्न रहता है, वह 'सुखी' कहत्त्रद्र है। पर्स्तु जिसके भास धाहरकी सुखदापी सामग्रें पूरी है, भोजनके लिये बढ़िया-से-बढ़िया पदार्थ हैं, पहनेनेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपड़े हैं, रहनेके

लिये बहुत बढ़िया मकान है, सेवाक लिये कई नैवर

हैं—ऐसी अवस्था होनेपर भी भीतरमें रात-दिन विच्छ एतती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय! यह सामग्री कायम कैसे रहे, यहे कैसे? आदि! इस तरह आहरकी सामग्री सनेपर भी जो भीतरमें दु:खी रहता है, यह 'दु:खी' कहलाता है।

है— बाहरकी सामग्रीको लेकर सुटी-दुःखी हेन और धीतास्की प्रसानता-खिप्रताको लेकर सुटी-दुःखी होना । धीनार्थ जात सुटा-दुःख्ये 'सम' होनची बात आयो है, वहाँ बाहरको सामग्रीमें सम रहनेते लिये

कहा गया है: जैसे-'समद:खसखः' (१२ । १३:

वपर्युक्त दो प्रकारसे मुख-दुःख कहनेका तालाई

१४ 1२४), 'शीतोष्णस्यदुःखेषु समः' (१२ 1१८)
आदि । जार्त मृत्य-दुःखमे 'रहित' होनेकी यात आवी
है, यहाँ भीतरको प्रमातत और गिजातास रहित होनेके
लिये यहा गया है, जैसे—'इद्देशिस्ताः स्वयदुःखातैः'
(१५ 1५) आदि । यहाँ सुग्र-दुःहामें सम होनेकी

वात है, यहाँ मुख-दुःखारी मता तो है, पर उसार असर नहीं पड़ता और जहाँ मुख-दुःधारे राता होनेको बात है, वहाँ मुख-दुःधारी मता हो नहीं है। इस तरह चाहे बाहरको मुखदायी-दुःखदायी सतावे अता होनेक भीतारों सम होना करें, पाहे भीतारों सुख-दुत्याने रहित होना करें —दोने हा तरार्व पर हो है, वर्षों क सम भी भीतारों है और रहित भी

भीतरमें हैं।

यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दुःखमें प्रशान्त (सप) हुनेकी बात कही गयी है । अनुकूलतासे सुख होता —'अनुकूलवेदनीयं सुखम्'और प्रतिकृलतासे दुःख होता है—'प्रतिकुलवेदनीयं दुःखम् । इसलिये अगर शीत-उष्णका अर्थ अनुकुलता-प्रतिकृलता लिया जाय तो सख-दु:ख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख-दःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगाः क्योंकि सख-दःख पद शीत-उष्ण (अनुकुलता-प्रतिकलता) के ही वाचक हैं । फिर यहाँ शीत-उष्ण

और सुख-दुःख पदोंकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिये 'शीत-उष्ण' पदसे प्रारब्धके अनुसार आनेवाली अनुकूलता-प्रतिकूलताको लिया जाय और 'सख-दःख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण कर्मीकी पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी सिद्धि-असिद्धिको लिया जाय तो इन पदोंकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्राख्यकी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे

क्रियमाणकी तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो— इन

दोनोंमें हो प्रशान्त (निर्विकार) रहे ।

इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्युक्त अर्थ ठीक दीखता है। कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें आये 'नेन्द्रियार्थेषु (अनुषज्जते)' पदको यहाँ 'शीत-उष्ण' पदसे कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषज्जते' पदोंको यहाँ सुख-दु:ख पदसे कहा गया है अर्थात् वहाँ प्राख्यके अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकृल पर्रिस्थितिमें और क्रियमाण कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्ति तथा तात्कालिक फलकी सिद्धि-असिद्धिमें आसिक-रहित होनेको बात आयी है और यहाँ उन दोनोंमें प्रशान्त होनेकी बात आयी है।

'तथा मानापमानयोः'—ऐसे ही जो मान-अपमानमें भी प्रशान्त है। अब यहाँ कोई शङ्का करे कि मान-अपमान भी तो प्रारम्थका फल है: अतः यह शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति) के ही अन्तर्गत आ गया । फिर इसको अलगसे क्यों लिया गया ? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया है कि शीत-उष्ण तो देवेच्छा-(अनिच्छा-) कृत

सा॰ स॰---१४

प्राख्यका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्राख्यका फल है। यह परेच्छाकृत प्राख्य मान-बड़ाईमें भी होता है और निन्दा-स्तृति आदिमें भी होता है। इसलिये 'मान-अपमान' पदमें निन्दा-स्तृति लेना चाहें, तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरोंके द्वारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रशान्त रहता है अर्थात् उसको शान्तिमें किञ्चिनात्र भी फरक नहीं पडता ।

मान-अपमानमें प्रशान्त रहनेका उपाय-साधकका कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मीका, मेरे गुणोंका, मेरी अच्छाईका फल है, प्रत्यत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनताको अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है । अगर कोई अपमान कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मीका ही फल है । इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोप नहीं है, प्रत्युत वह तो दयाका पात्र है; क्योंकि उस बेचारेने मेरे पापोंका फल भुगतानेमें निमित्त बनकर मेरेको शुद्ध कर दिया है । इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा । अगर वह मानको अपना गुण और अपमानको दूसरोका दोष मानेगा, तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा।

'परमात्मा समाहितः' --शोत-उष्ण, सुख-दःख और मान-अपमान-इन छहोंमें प्रशान्त, निर्विकार रहनेसे सिद्ध होता है कि उसको परमातमा प्राप्त है। कारण कि भीतरसे विलक्षण आनन्द मिले बिना बाहरकी अनुकुलता-प्रतिकुलता, सिद्धि-असिद्धि मान-अपमानमें वह प्रशान्त नहीं रह सकता । वह प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण आनन्द मिल गया है। इसलिये गीताने जगह-जगह कहा है कि 'जिन प्रूपोंका मन साम्यावस्थामें स्थित है, उन प्रूपोन इस जीवित-अवस्थामें ही संसारको जीत लिया है' (५ 1१९); जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक लाभका होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी द्रायमे भी विचलित नहीं हो सकता (६ । २२), आदि-आदि ।

डत्यच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः । ३८ । । ,

जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कुटकी तरह निर्विकार है, जितेन्द्रिय हैं और मिट्टीके ढेले, पत्यर तथा स्वर्णमें समयुद्धिवाला है—ऐसा योगी युक्तः (योगारूढ़) कहा जाता है '।

व्याख्या—'ज्ञानविज्ञानतुष्तात्वा'—यहाँ कर्मयोगका प्रकरण है; अतः यहाँ कर्म करनेको जानकारीका नाम 'ज्ञान' है और कर्मोंको सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'विज्ञान' है।

होनेवाला चिनान और कारणशरीरसे होनेवाली समाधि-इन तीनोंको अपने लिये करना 'शान' नहीं है। कारण कि क्रिया, चित्तन, समाधि आदि मात्र कर्मीका आरम्भ और समाप्ति होती है तथा दन कर्मोंसे मिलनेवाले फलका भी आदि और अन्त होता है। परना स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फलसे इस नित्य रहनेवालेको क्या तृष्ति मिलेगी ? जड़के द्वारा चेतनको क्या तृष्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाय कि कर्मोंक द्वारा भेरेको कछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मीको करनेका 'ज्ञान' है । ऐसा ज्ञान होनेपर वह कर्मोंकी पर्ति-अपर्तिमें और पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहेगा-यह 'विज्ञान' है । इस ज्ञान और विज्ञानसे यह स्वयं तृपा हो जाता है। फिर उसके लिये करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता । 'कटस्यः'\* --कट (अहरन) एक लौह पिण्ड होता है.

जिसपर लोहा, सोना, चाँदो आदि अनेक रूपोने गढ़े जाते हैं, पर वह एकरूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुषके सामने तरह-तरहकी परिविधतियाँ आती है, पर यह कुटकी तरह प्रयो-का-त्यों निर्विकार रहता है।

'विजितेन्द्रियः'-कर्मयोगके माधकको इन्द्रियोंनर विरोध प्यान देना पड़ता है; करों के कर्न करनेमें प्रमृति होनेके बारण उसके वहीं-न-कहीं ग्रा-देव होनेकी पूर्व

सम्भावना रहती है। इसलिये गीताने कहा है—'सर्वकर्मफलत्यार्ग ततः कुरु यतात्पयान्' (१२ । ११) अर्थात् कर्मफलके त्यागमें जितेन्द्रियता मुख्य है । इस तरह साधन-अवस्थाने इन्द्रियोपर विशेष स्थूलरागिरसे होनेवाली क्रिया, सूक्ष्मरागिरसे ख्वाल रखनेवाला साधक सिद्ध-अवस्थाने स्रतः

> 'विजितेन्द्रिय' होता है । 'समलोष्टाश्यकाञ्चनः'--'लोष्ट' नाम मिहीके ढेलेका, 'अरम' नाम पत्यरका और 'काञ्चन' नाम स्वर्णका है- इन सबमें सिद्ध कर्मबोगी सम रहता है। सम रहनेका अर्थ यह नहीं है कि उसको मिड़ीके देले. पत्यर और स्वर्गका ज्ञान नहीं होता । दसको यह वेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ग है-ऐसा ज्ञान अच्छी तरहसे होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनरूप जैसा होना चाहिये, वैसा ही होता है अर्थात् वह स्वर्णको तिजोरीने सुरक्षित रखता है और देले तथा पत्यको चहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होनेपर भी स्वर्ग चला जाय, धन चला जाय तो उसके मनपर कोई असर नहीं पहता और सर्ग मिल जाय, तो भी उसके मनपा कोई अमर नहीं पडता अर्थात् वनके आने-जानेसे, यनने-विगड़नेसे उसको हर्य-शोक नहीं होते-यही उसका सम रहना है। उसके लिये , वैसे पत्था है, वैसे ही सीना है, दीमें सोना है, वैसे ही देला है और जैसे बेला है

यैसे ही सोना है। जनाः इनमेसे कोई घला गया हो

क्या ? कोई बिगड़ गया तो क्या ? इन बातंत्रने क्षेत्रत

उसके अनाकारमें कोई विकास पैदा नहीं होता । इन

खर्न अर्द्ध प्रापृत पदार्थीस मृत्य तो प्रपृतिक स्टम

सम्बन्ध रखते हुए ही प्रतित होता है और तमीत्र

. दनके यदिया-परियमिका अनुकरणने आगर रोहर

<sup>&</sup>quot;ओ यूट-(अहान-) की तरह स्थित रहण है, उसकी 'बुटम्य' बहते हैं--कूटनत् रिहर्नरि वृद्धमा' ।

है। पर वास्तविक बीध हो जानेपर जब प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें इन प्राकृत (भौतिक) पदार्थीका कुछ भी मूल्य नहीं रहता अर्थात् । बढ़िया-घटिया सब पदार्थीमें उसका समभाव हो 'जाता है ।

सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थकि उत्पन्न और नष्ट होनेवाले स्वभावपर रहती है अर्थात उसकी दृष्टिमें इन प्राकृत पदार्थोंक उत्पन्न और नष्ट होनेमें कोई फरकं नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है । उनकी इस अनित्यतापर

दृष्टि रहनेसे उसको सोना, पत्थर और ढेलेमें तत्वसे कोई फरक नहीं दोखता । इन तीनोंके नाम इसलिये लिये हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिये और यथायोग्य करना ही उचित है तथा वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशीपनेपर ही रहती है । उनमें जो परमात्मतत्त्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्मतत्त्वकी स्वतःसिद्ध समता उसमें रहती है।

> 'युक्त इत्युच्यते योगी'--ऐसा ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त, निर्विकार, जितेन्द्रिय और समबुद्धिवाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात् योगारूढ़, समता में स्थित कहा जाता है ।

### , सहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धपु ।

### साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते । १९ । ।

फरनेवालोंमें और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी समबुद्धिवाला मनुष्य श्रेष्ठ है।

व्याख्या-- [ आठवें श्लोकमें पदार्थीमें समता बतायी, अब इस श्लोकमें व्यक्तियोंमें समता बताते हैं। व्यक्तियोंमें समता बतानेका तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफसे कोई क्रिया नहीं करती; अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परन्तु व्यक्ति तो अपने लिये और दूसरेंके लिये भी क्रिया करता है; अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है । इसलिये व्यक्तियोंके आचरणोंको देखकर भी जिसकी बुद्धिमें, विचारमें कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धिवाला पुरुष श्रेष्ठ 音门

'सुहन्पत्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेध्यवन्युषु'— माताको तरह हो, पर ममता-रहित होकर विना किसी कारणके सबका हित चाहनेके और हित करनेके स्वमाववाला होता है, उसको 'सुहद्' कहते हैं और जो उपकारके बदले उपकार करनेवाला होता है, उसको 'मित्र' कहते हैं।

जैसे सुहद्का बिना कारण दूसरोंका हित करनेका सभाव होता है, ऐसे ही जिसका विना कारण दूसरीका अहित करनेका स्वभाव होता है, उसको 'अरि' कहते हैं । जो अपने खार्यसे अधवा अन्य किसी

सुहद, मित्र, चैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेच्य और सम्यन्थियोंमें तथा साधु-आचरण

कारणविशेषको लेकर दूसरोंका अहित, अपकार करता है, वह 'द्वेप्य' होता है।

दो आपसमें वाद-विवाद कर रहे हैं. उनको देखकर भी जो तटस्य रहता है, किसीका किञ्चिन्मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफसे कुछ कहता भी नहीं, वह 'उदासीन' कहलाता है। परन्तु उन दोनोंको लडाई मिट जाय और दोनोंका हित हो जाय-ऐसी चेष्टा कलेवाला 'मध्यस्य'कहलाता है । एक तो 'बन्ध्' अर्थात् सम्बन्धी है और दूसरा बन्ध नहीं है, पर दोनोंके साथ बर्ताव करनेमें उसके भनमें कोई विषमभाव नहीं होता । जैसे, उसके पत्रने अथवा अन्य किसीके पत्रने कोई वरा काम किया है. तो वह उनके अपराधके अनुरूप दोनोंको ही समान दण्ड देता है, ऐसे ही उसके पुत्रने अथवा दूसरेके पत्रने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको परस्कार देनेमें भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता ।

'सायुष्यपि च पापेषु समबद्धिविशिष्यते'—श्रेष्ट आचरण करनेवालीं और पाप-आचरण करनेवालोंक न्या साथ व्यवहार करनेमें तो अत्तर होता है और अत्तर होना ही चाहिये, पर उन

अ योत् उनका हित मनने, दुःशको समय स्वाभाविक दृष्टि आवरणोपः ही पहती है और आवरणोसे उनकी सहायता करनेमें उसके अन्तःकरणमें कोई ही सद्भाव-दुर्भाव पैदा होते हैं। सगवान्ने भी विषमभाव, पक्षपात नहीं होता । 'सबमें एक परमात्मा 'यद्यदावरति मेष्ठसत्तदेवेतरो जनः' (३ 1२१)फहकर हैं ऐसा स्वयंमें होता है, युद्धिमें सबकी हितैषिता आचरणकी बात मुख्य बतायी है। इसलिये क्षेष्ठ होती है, मनमें सबका हितचित्तन होता है; और आयरणवाले और निकृष्ट आयरणवाले—इन दोनोंमे व्यवहारमें परता-ममता छोड़कर सबके सुखका सम्पादन समता हो जायगी, तो फिर सब जगह समता हो होता है।

जहाँ विषमबुद्धि अधिक रहनेकी सम्भावना है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाय, तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है । '

भिन्नताको लेकर नौ प्रकारके प्राणियोंका नाम आया है। इन प्राणियेंकि भाव, गुण, आचरण आदिकी भिन्नताको लेकर उनके साथ बर्ताव करनेमें विपमता आ जाय, तो वह दोपी नहीं है। कारण कि यह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थित आदिके अनुसार हो है और उनके लिये ही है, अपने लिये नहीं । परन्तु उन सबमें परमात्मा हो परिपूर्ण है-इस भायमें कोई फरक नहीं आना चाहिये और अपनी त्तरफरे सबकी सेवा बन जाय-इस भायमें भी वोई अन्तर नहीं आना चाहिये ।

शालर्यं यह हुआ कि जिस किसी मार्गसे जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समयुद्धि हो जाती है अर्थात् किसी भी जगह पशपात न होनर समान रीतिसे सेवा और हितका भाव हो जाता है। जैसे भगवान् सम्पूर्ण प्राणियंकि सुद्द है—'सुद्रदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९), ऐसे ही यह सिद्ध कर्मयोगी भी सम्पूर्ण प्राणियोक्त सुइद् हो जाता है—सुद्दः सक्टिहिनाम्' (श्रीमद्राः ३ । २५ । २१) । यहाँ सहद, गित्र आदि नान लेनेके बाद

अन्तमें 'सामुख्यि च पापेवु' यहनेक तालर्थ है कि जिसको श्रेष्ठ आवरणयाली और निकृष्ट आवाणवालीमें समयुद्धि हो जायगी, उसमें सब जगह समबुद्धि हो जायगी। कारण कि संसारमें आवरणोंको ही मुख्यत है, अवरणोंका ही असर पदनः है, आचराहितं ही मनुष्यक्षे परेका होती है, अवस्त्रेत हैं। श्रद्ध-अश्रद्ध होड़े हैं,

जायगी । इन दोनोंने भी श्रेष्ठ आचाणवाले परुषेत्र तो सद्भाव होना सगम है, पर पाप-आवरणवाले पुरुपोमें सद्भाव होना कठिन है। अत: भगवानने यहाँ 'अपि च' दो अन्ययोंका प्रयोग किया है, जिसका इस श्लोकमें भाव, गुण, आचरण आदिकी अर्थ है 'और पाप-आवरण करनेवालोंमें भी' जिसकी

समबुद्धि है, यह श्रेष्ठ है। यहाँ दोखनेवालोंको सेजर देखनेवालेको विधानम वर्णन किया गया है; अतः 'समबद्धिविशिष्यते' कहा है । देखनेवालेमें जो समयुद्धि होती है, वह हरेकनी दीवती नहीं, पर साधनके लिये तो वही मुख्य है: क्योंकि साधक भैं अपनी दृष्टिसे कैसा ধ, ऐसे अपने-आपको देखता है। इसलिये अपने-आपसे अपना उद्धार करनेके लिये कहा गया है (६ । ५) ।

संसारमें प्रायः दूसरोंके आचरणोंपर ही दृष्टि रहती है। साधकको विचार करना चाहिये कि मेरी दृष्टि अपने भावीपर रहती है या इसरेक आवरणीयर ? दूसर्वेके आयरणीयर दृष्टि रहनेसे जिस . दृष्टिमे अपन यस्याण होता है, यह दृष्टि मंद हो जाती है और अधेव हो जाता है। इसलिये दूसर्विक ब्रेड और निकृष्ट आचाणीयर दृष्टि न रहकर उनम्म जी बालविक स्वरूप है, उसपर दृष्टि रहनी चाहिये । स्वरूपपर दृष्टि रहनेसे उनके आचरणीय दृष्टि नहीं रहेगी; क्येंकि स्तरूप सदा ज्यो-या-स्पों रहता है, जबकि आयाप यदलते रहते हैं। सत्य-तन्त्रपर रहनेक्सी दृष्टि भी सत्य होती है । पांचु बिसाओं दृष्टि केवल आनानीय हो रहती है, उमकी दृष्टि अमनूपा रहनेमें असन् ही होती है । इसमें भी असुद आवाजीस बिसमी जन्म दृष्टि है, उमहा हो पतन हो समहत्व गर्देश्ये । हराई है कि जो कालाम अन्दानीय मरी है, ऐसे अहरू आयानीही को मुख्या देख है, यह हो आर पत हैं काल है। अनुः मगुष्टक्ते यहाँ अतुद्ध आपहा

करनेवाले पांपोमें भी समबुद्धिवालेको श्रेष्ठ बताया है । अच्छाई हमोरेमें नहीं आती और साधन करनेपर खुदको कारण कि उसकी दृष्टि सत्य-तत्त्वपर रहनेसे उसकी भी सत्तोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है दृष्टिमें सबं कुछ परमात्मतत्त्व ही रहता है । फिर आमे कि इतना साधन करनेपर भी सद्गुण-सदाचार नहीं चलकर 'संब कुछ' नहीं रहता, केवल परमात्मतत्त्व आये । अतः ये सद्गुण-सदाचार आनेके हैं नहीं—ऐसा ही रहता है । उसीकी यहाँ 'समबुद्धिविशिष्यते' पदसे समझकर हम साधनसे हैतारा हो जाते हैं । हतारा होनेमें महिमा गायी गयो है ।

विशेष बात

गीताका 'योग 'समता' ही है-- 'समत्वं योग उच्यते' (२<sup>:</sup>।४८) । गीताकी दृष्टिसे अगर समता आ गयी तो दसरे किसी लक्षणकी जरूरत नहीं है अर्थात जिसको वास्तविक समताको प्राप्ति हो गयी है, उसमें सभी सदगुण-सदाचार खतः आ जायैंगे और उसको संसारपर विजय हो जायगी (५ । १९) । विष्णुपुराणमें प्रह्लादजीने भी कहा है कि समता भगवानुकी आराधना है—'समत्वमाराधनमञ्जतस्य (१ ।१७ ।९०) । इस तरह जिस समताको असीम, अपार, अनन्त महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता. दस समताको प्राप्तिका ठपाय है-व्यर्ड-रहित होना । बुगई-रहित होनेका ठपाय है-(१) किसीको बुग न मानें (२) किसीका बुग न करें, (३) किसीका चुग न सोचें, (४) किसीमें बुगई न देखें, (५) किसीकी बुगई न सुनें, (६) किसीकी बुगई न कहें। इन छः बातोंका दुढ़तासे पालन करें, तो हम बुगई-एहित हो जायेंगे । बुगई-रहित होते ही हमारेमें स्वतः-स्वाभाविक अच्छाई आ जायगी: क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है ।

अच्छाईको लानेके लिये हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परनु वर्षोंतक साधन करनेपर भी वास्तविक

अच्छाई हमारेमें नहीं आती और साधन करनेपर खदको भी सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करनेपर भी सदगण-सदाचार नहीं आये । अतः ये सदगण-सदाचार आनेके हैं नहीं--ऐसा समझकर हम साधनसे हैताश हो जाते हैं । हताश होनेमें मख्य कारण यही है कि हमने अच्छाईको दद्योगसाध्य माना है और बराईको सर्वथा नहीं छोडा है। ब्राईका सर्वथा त्याग किये बिना आंशिक अच्छाई बराईको बल देती रहती है। कारण कि ऑशिक अच्छार्डसे अच्छार्डका अभिमान होता है और जितनी चुएई है, वह सब-को-सब अच्छाईके अभिमानपर ही अवलम्बित है। पूर्ण अच्छाई होनेपर अच्छाईका अभिमान नहीं होता और व्यार्ड भी उत्पन्न नहीं होती। अतः चुर्एका त्याग करनेपर अच्छाई बिना उद्योग किये और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारेमें आ जाती है, तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं. तब हमारे द्वारा खामाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है, तब सृष्टिके द्वारा स्वामाविक ही हमारा जीवन-निर्वाह होने लगता है अर्थात जीवन-निर्वाहके लिये हमें परिश्रम नहीं करना पडता और दूसरोंका आश्रय भी नहीं लेना पड़ता । ऐसी अवस्थामें हम संसारके आश्रयसे सर्वधा मक हो जाते हैं। संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त होते हो हमें खतःसिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवनुक्त हो जाते हैं।

F

सम्बन्ध-जो समता (समयुद्धि) कर्मयोगसे प्राप्त होती है, वही समता ध्यानयोगसे पी प्राप्त होती है । इसन्तिये भगवान् ध्यानयोगका प्रकाण आएम करते हुए एहले ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करते हैं ।

योगी युद्धीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाको यतचित्तात्मा निराशीरपरित्रहः ।। १० ।।

भोगबुद्धिसे संग्रह न करनेवाला, इन्डारहित और अन्तःकरण तथा शरीरको स्व रखनेवाला योगी अकेला एकान्तमें स्थित होकर मनको निरन्तर परमात्मामें लगावे

व्याख्या— [पाँचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें श्लोकोंमें जिस ध्यानयोगका संक्षेपसे वर्णन किया था. अब यहाँ उसीका विस्तारसे वर्णन कर रहे हैं।

'युज् समाधी' घातसे जो 'योग' शब्द बनता है. जिसका अर्थ चित्तवृत्तियोंका निरोध करना है\*. उस योगका वर्णन यहाँ दसवें श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।। 'े

'अपरिग्रहः'--चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगका साधन संसारमात्रसे विमुख होकर और केवल परमाराज्य सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिये पहला साधन बताते हैं—'अपरिग्रहः' अर्थात् अपने होंगा क लिये सुखबुद्धिसे कुछ भी संग्रह न करे । कारण कि अपने सुखके लिये भोग और संग्रह करनेसे उसमें मनका खिंचाव रहेगा, जिससे साधकका मन ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः ध्यानयोगके साधकके लिये अपरिग्रह होना जरूरी है।

'निराशीः' †--पहले 'अपरिप्रहः' पदसे बाहरके भोग-पदार्थीका त्याग बताया, अब 'निराशीः' पदसे भीतरको भोग और संप्रहको इच्छाका त्याग करनेके लिये कहते हैं । तात्पर्य यह है कि भीतरमें किसी भी भोगको भोगबुद्धिसे भोगनेकी इच्छा, कामना, आशा न रखे । कारण कि मनमें उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीका महत्त्व, आशा, कामना परमात्मप्राप्तिमें महान् बाधक है । अतः इसमें साधकको सावधान रहना चाहिये ।

'यतिवत्तात्मा'--बाहरसे अपने सूखके लिये पदार्थ और मंग्रहका त्याग तथा भीतरसे उनकी कामना-आशाका त्याग होनेपरं भी अन्त:करण आदिमें नया राग होनेकी सम्भावना रहती है. अतः यहाँ तीसर साधन बताते हैं---'यतिचतात्मा' अर्थात् साधक अन्तःकरणसहित निरत्तर सावधान रहे; क्योंकि सावधानी ही साधना है । शरीरको वशमें रखनेवाला हो । इनके वशमें होनेपर-फिर नया राग पैदा नहीं होगा । इनको वशमें करनेका कि वह ध्यानके समय तो भगवान्के चित्तनमें उपाय है--कोई भी नयां काम रागपूर्वक न करे । तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहारके समय भी निर्लिप कारण कि रागपूर्वक प्रवृत्ति होनेसे शरीरकी रहते हुए भगवान्का चित्तन करता रहे; क्योंकि आराम-आलस्यमें, इन्द्रियोंकी भोगोमें और मनकी भोगोंके व्यवहारके समय भगवान्का वित्तन न होनेसे संसारमें

अन्तःकरण और शारिको वशमें : गयी है। 'योगी'--जिसका ध्येप लगनेकां ही है अ ध्यानयोग करने लिये जं

जिससे भन रहिसे गर्स वाहिये—इसके दिन

ध्यानके विरुद्ध कोई वातावरें। किनास हो, वनमें एकान्त स्थान है कि आदि हो अथवा घरमें ही एक केंस्टें जिसमें केवल भजन-ध्यान किया जाय । उसर्प खयं भोजन-शयन करे और न कोई दूसरा ही करें।

· 'आत्पानं सततं युञ्जीत'—उपर्युक्त प्रकारसे एकात्तमें बैठकर यनको निरत्तर भगवानमें लगाये। मनको निरन्तर भगवान्में लगानेके लिये खास बात है कि जब ध्यान करनेके लिये एकान्त स्थानपर जाय. तय जानेसे पहले ही यह विचार कर ले ' अब मेरे-को संसारका कोई काम नहीं करना है, केवल भगवानुका ध्यान ही करना है । अब भगवानुके सिवाय दूसरेका चिन्तन करना ही नहीं है'-इस बातको लेकर

साधकके लिये इस बातकी बड़ी आवश्यकता है चित्तनमें अथवा व्यर्थ चित्तनमें प्रवृत्ति होती है, इसलिये लिप्तता अधिक होती है । व्यवहारके समय भगवानका

<sup>\* &#</sup>x27;योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (पातञ्चलयोगदर्शन १ । २) 'आशिष्' नाम इच्छाका है और 'निस्' नाम रहित होनेका है; अतः 'निराशीः' का अर्थ हुआ—इच्छासे

यदि ध्यानके लिये बैठते समय साधक 'अमक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुकसे मिलना है' आदि कायोंको मनमें जमा रखेगा अर्थात मनमें इनका संकल्प करेगा. तो उसका मन भगवानके ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः ध्यानके लिये, बैठते समय यह दढ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाय, गरदन भले ही कट जाय. मेरेको केवल भगवानका ध्यान हो करना है। ऐसा दृढ़ विचार होनेसे भगवानमें मन लगानेमें बड़ी सविधा हो जायगी ।

साधकको यह शिकायत रहती है कि भगवानमें मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसारसे सम्बन्ध तोडकर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसारसे सम्बन्ध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख, सेवाके लिये भीतरसे किसीको भी अपना न माने अर्थात् किसीमें ममता न रखे; क्योंकि मन वहीं जायगा, जहाँ ममता होगी । इसलिये उद्देश्य केवल परमात्माका रहे और सबसे निर्तिप्त रहे, तो भगवान्में मन लग सकता है।

विशेष बात

, अर्जुन पहले भी युद्धके लिये तैयार थे और अन्तमें भी उन्होंने युद्ध किया । केवल बीचमें वे युद्धको पाप समझने लगे थे तो भगवान्के समझा देनेसे उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया । इस तरह प्रसङ्ग कर्मोंका होनेसे गीतामें कर्मयोगका विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कई पारमार्थिक साधनींका वर्णन कैसे आया है? उनमें भी यहाँ ध्यानयोगका वर्णन आया. जिसमें केवल एकान्तमें बैठकर ध्यान लगाना पडता है। यह प्रसङ्ग ही यहाँ क्यों आया ?

अर्जुन पापके भयसे युद्धसे उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याणकी इच्छा जामत होती है । अतः वे भगवानुसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय (कल्याण) हो, वह बात आप (२ १७: ३ । २:५ ।१) । इसपर भगवानको श्रेय करनेवाले जितने मार्ग हैं, वे सब वताने पड़े । उनमें दान,यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग आदिको कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिये भगवानुने गोतामें करचाणकारक साधन बताये है। उन सब साधनोंमें भगवानने यह बात बतायी कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तओंका जो लक्ष्य है. वही खास बन्धनकारक है । अगर साधकका लक्ष्य केवल परमात्माका है, तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य-कर्म आ जाय. उसको समभावसे करना चाहिये । सम्पावसे किये गये सव-के-सव कर्तव्य-कर्म कल्याण करनेवाले होते हैं।

सन्बन्ध-पूर्वश्लोकमे भगवानुने ध्यानयोगके लिये प्रेरणा की । ध्यानयोगका साधन कैसे करे—इसके लिये अब आगेके तीन श्लोकोंमें ध्यानयोगकी उपयोगी बातें बताते हैं।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः

नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।। ११ ।।

राद्ध भूमिपर, जिसपर क्रमशः कुश, मृगछाला और यस्त्र विष्ठे हैं, जो न अत्यन्त ऊँचा है और न अत्यन्त मीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर-स्थापन करके ।

ब्याज्या—'राची देशे'—भूमिकी सृद्धि दो तरहकी होती है— (१) स्त्राभविक सृद्ध स्थान; जैसे—

गङ्गा आदिका किनारा; जंगल; तुलसी, आँवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षोंके पासका स्थान आदि और (२) शुद्ध किया हुआ स्थान; जैसे-भूमिको गायके गोबरसे लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाय; जहाँ मिट्टी हो, वहाँ ऊपरकी चार-पाँच अंगुल मिट्टी दूर करके भूमिको शुद्ध किया जाय । ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध को हुई समतल भूमिमें काठ या पत्थरकी चौकी आदिको लगा दे।

'चैलाजिनकुराोत्तरम्'— यद्यपि पाठके अनुसार क्रमशः वस्त्र, भूगछाला और कुश बिछानी चाहिये\*; तथापि विछानेमें पहले कुश विछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृगका अर्थात् अपने-आप मरे हुए मृगका चर्म बिछा दे; क्योंकि मारे हुए मृगका चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले, तो कशपर टाटका बीरा अथवा कनका कम्बल बिछा दे । फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे ।

वाराह भगवान्के रोमसे उत्पन्न होनेके कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है: अतः उससे बना आसन काममें लाते हैं । प्रहण आदिके समय सूतकसे यचनेके लिये अर्थात् शुद्धिके लिये कुशको पदार्थोमें, कपड़ोंमें. रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदिमें भी इसको काममें लेते हैं । अतः भगवान्ने कुश विछानेके लिये कहा है ।

कुश शरीरमें गड़े नहीं और हमारे शरीरमें जो विद्युत्-शक्ति है वह आसनमेंसे होकर जमीनमें न चली जाय, इसलिये (विद्युत्-शक्तिको पेकनेके लिये) मृगछाला विद्यानेका विधान आया है।

भूगछालाके रोम (रोएँ) शरीरमें न लगें और आसन कोमल रहे, इसलिये मृगछालाके कपर सूती. शुद्ध कपड़ा विछानेके लिये कहा गया है। अगर

मुगछालाको जगह कम्बल या टाट हो, तो वह गरम न हो जाय, इसलिये उसपर सूती कपड़ा बिछाना चाहिये ।

'नात्युच्छतं नातिनीचम्'— समतल शुद्ध भूमिमें जो तब्त या चौको सवी जाय, वह न अत्यत्त ऊँची हो और न अत्यत्त नीची हो । कारण कि अत्यत्त केंची होनेसे ध्यान करते समय अचानक नींद्र आ जाय तो गिरनेकी और चोट लगनेकी सम्भावना रहेगी और अत्यत्त नीची होनेसे भूमिपर घूमनेवाले चींटी आदि जनुओंके शरीरपर चढ़ जानेसे और काटनेसे ध्यानमें ' विक्षेप होगा । इसलिये अति उँचे और अति नीचे आसनका नियेध किया गया है ।

· . 'प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः'— ध्यानके लिये भूमिपर जो आसन-चौको या तख्त रखा जाय वह हिलनेवाला न हो । भूमिपर उसके चारों पाये ठीक तरहसे स्थिर रहें।

जिस आसनपर धैठकर ध्यान आदि किया जाय, वह आसन अपना होना चाहिये, दूसरेका नहीं; क्योंकि दूसरेका आसन काममें लिया जाय तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं । अतः यहाँ 'आत्मनः' पदसे अपना आसन अलग रखनेका विधान आया है । इसी तरहसे गोमुखी, माला, सन्ध्याके पञ्चपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिये । शास्त्रोंमें तो यहाँतक विधान आया है कि दूसरोंके बैठनेका आसन, पहननेकी जूती, खड़ाऊँ, कुर्ता आदिको अपने काममें लेनेसे अपनेको दूसरोंके पाप-पुण्यका भागी होना पड़ता है! पुण्यात्मा सन्त-महात्माओंक आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये: क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदिको पैरसे

छना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है।

तत्रैकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युञ्न्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२ ।।

श्लोकमें जैसा पाठ है, अगर यैसा ही लिया जाय तो नीचे कपड़ा, वसके ऊपर मृगछाला और वमके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी । परन्तु यह क्रम लेना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि कुश शरीरमें गड़ती है । अतः नीवे कुश, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कपड़ा—ऐसा क्रम लिया गया है;क्योंकि पाठ-क्रमसे अर्थ-क्रम बलवान् होता है—'पाठकमादर्थकमो बलीयान्'।

उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हए मनको एकाय करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ।

व्याख्या- [पूर्वश्लोकमें विद्याये जानेवाले आसनकी विधि बतानेके बाद अब भगवान् बारहवें और तेरहवें श्लोकमें बैठनेवाले आसनकी विधि बताते 鲁门

'तत्र आसने'- जिस आसनपर क्रमशः कुश, मृगद्याला और वस्न बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्वश्लोकमें वर्णित आसनके लिये यहाँ 'तत्र आसने' पद आये हैं।

'उपविश्य' - उस बिछाये हुए आसनपर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठ सके, उस आसनसे बैठ जाना चाहिये । आसनके विषयमें ऐसा आया है कि जिस किसी आसनसे बैठे. उसीमें लगातार तीन घण्टेतक बैठा रहे । उतने समयतक इघर-उघर हिले-इले नहीं । ऐसा बैठनेका अभ्यास सिद्ध होनेसे मन और प्राण स्वत:-स्वाभाविक जान्त (चंग्रलता-रहित) हो जाते हैं। कारण कि मनकी चशलता शरीरको स्थिर नहीं होने देती और शरीरकी चञ्चलता, क्रिया-प्रवणता मनको स्थिर नहीं होने देती । इसलिये घ्यानके समय शरीरका स्थिर रहना बहत आवश्यक है।

'यतचित्तेन्द्रियक्रियः'— आसनपर बैठनेके समय चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ चशमें रहनी चाहिये। व्यवहारके समय भी शरीर, मन, इन्द्रियों आदिकी क्रियाओंपर अपना अधिकार रहना चाहिये । कारण कि व्यवहारकालमें चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ वशमें नहीं होंगी तो ध्यानके समय भी वे क्रियाएँ जल्दी वशमें नहीं हो सकेंगी । अतः व्यवहारकालमें भी वित्त आदिकी क्रियाओंको वशमें रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरहसे संयत होना चाहिये । आगे सोलहवें-सत्रहवें ख्लोकोंनें भी संयत जीवन रखनेके लिये कहा गया है।

'एकाप्रं मन: कृत्वा'— मनको एकाप्र करे अर्घात् मनमें संसारके चित्तनको विल्कुल मिटा दे। इसके तिये ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करनेके तिये आसनपर बैठा हूं । यदि इस समय मैं संसारका वित्तन क्कूँग तो अभी संसारका काम तो होगा नहीं

और संसारका चित्तन होनेसे परमात्माका चित्तन, ध्यान भी नहीं होगा । इस तरह दोनों ओरसे मैं रीता रह जाऊँगा और ध्यानका समय बीत जायगा । इसलिये इस समय मेरेको संसारका चिन्तन नहीं करना है. प्रत्यत मनको केवल परमात्मामें ही लगाना है । ऐसा दढ निश्चय करके बैठ जाय । ऐसा दृढ़ निश्चय कानेपर भी संसारको कोई बात याद आ जाय तो समझे कि यह चित्तन मेरा किया हुआ नहीं है; किंतु अपने-आप आया हुआ है। जो चिन्तन अपने-आप आता है, उसको हम पकडें नहीं अर्थात् न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विग्रेध ही करें। ऐसा करनेपर वह चित्तन अपने-आप निर्जीव होकर नष्ट हो जायगा अर्थात जैसे आया,वैसे चला जायगा: क्योंकि जो उत्पन्न होता है. वह नष्ट होता ही है-यह नियम है । जैसे संसारमें वहत-से अच्छे-मन्दे कार्य होते रहते हैं. पर उनके साथ हम अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उनका हमारेपर कोई असर नहीं होता अर्थात हमें उनका पाप-पुण्य नहीं लगता । ऐसे ही अपने-आप आनेवाले चित्तनके साथ हम सम्बन्ध नहीं जोडेंगे, तो उस चित्तनका हमारेपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा । जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाय, शान्त हो जायगा ।

'युज्याद्योगमात्मविशुद्धये'— अत्तःकरणको शृद्धिके लिये ही ध्यानयोगका अभ्यास करे । सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश-प्रतिष्टा, स्ख-स्विधा आदिका उद्देश्य रखना अर्थात् इनको कामना रखना ही अन्तःकरणको अशद्धि है और सांसारिक पदार्थ आदिकी प्राप्तिका उद्देश्य, कामना न रखकर केवल परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखना ही अत्तःकरणको शृद्धि है ।

ऋदि, सिदि आदिको माप्तिके लिये और दूसरोहो दिखानेके लिये भी योगका अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अनाकरणको सुद्धि हो उत्प-गेर्या बात नहीं है । 'योग' एक शक्त है, जिसके सामाजि · NABORNESSENDE PERSENTE PERSENTE SPORTE PERSENT PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSENT PERSENT PERSENT PROPERTY PROPER भोगोंकी प्राप्तिमें लगा दे तो भोग-े-ऋद्भियाँ और ं .लगा दे तो परमात्मप्राप्तिमें सहायक वन जायगी। सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी और परमात्माकी : प्राप्तिमें

# समंिकायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं 'स्थिरः 🗗 सम्प्रेक्ष्य नासिकायं स्व दिशशानवलोकयन् ।। १३ ।।

काया, शिर और प्रीवाको सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओंको न देखकर केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखते हुए स्थिर होकर बैठे ।

व्याख्या—'समं कायशिरोप्रीवं धारयञ्चलम्'— यद्यपि 'काय' नाम शारीरमात्रका है, तथापि यहाँ (आसनपर बैठनेके बाद) कमरसे लेकर गलैतकके भागको 'काय' नामसे कहा गया है। 'शिर' नाम ऊपरके भागका अर्थात् मस्तिष्कका है और 'ग्रीवा' नाम मस्तिष्क और कायांके बीचके भागका है। ध्यानके समय ये काया. शिर और ग्रीवा सम. सीधे रहें अर्थात रीडकी जो हड़डी है, उसकी सब गाँठें सीधे भागमें रहें और उसी सीधे भागमें मस्तक तथा भीवा रहे । तात्पर्य है कि काया, शिर और भीवा-ये तीनों एक सुतमें अचल रहें । कारण कि इन तीनोंके आगे झुकनेसे भींद आती है, पीछे झुकनेसे जड़ता

आती है और दायें-बायें झुकनेसे चञ्चलता आती है। इसलिये न आगे झुके, न पीछे झुके और न दायें-बायें ही झुके । दण्डकी तरह सीधा-सरल बैठा रहे ।

सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आग्रेग्यकी दृष्टिसे वे सभी ध्यानयोगमें सहायक हैं। परन्तु यहाँ भगवान्ने सम्पूर्ण आसनोंकी सार चीज बतायी है—काया, शिर और ग्रीवाको सीघे समतामें रखना । इसलिये भगवानने बैठनेके सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसनका नाम नहीं लिया है, किसी भी आसनका आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसनसे बैठे, पर काया, शिर और भीवा एक सूतमें ही रहने चाहिये; क्योंकि इनके एक सतमें रहनेसे मन बहुत जल्दी शान्त और स्थिर हो

जाता है। आसनपर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे. तो ठठकर थोड़ी देर इघर-उघर घूम ले । फिर स्थिरतासे बैठ जाय और यह भावना बना ले कि अब मेरेको उठना नहीं है, इधर-उधर झुकना नहीं है। केवल

स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है।

'दिशशानवलोकयन्'— दस दिशाओंमें कहीं भी देखे नहीं; क्योंकि इधर-उधर देखनेके लिये जब प्रीवा हिलेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा । अतः ग्रीवाको स्थिर रखे ।

'सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्'-अपनी नासिकाके अग्रपागको देखता रहे अर्थात् अपने नेत्रोंको अर्धीनेमीलित (अधमेंदे) रखे । कारण कि नेत्र मुँद लेनेसे नींद आनेकी सम्भावना रहती है और नेत्र खुले रखनेसे सामने दृश्य दीखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यानमें विक्षेप होनेकी सम्भावना रहती है। अतः नासिकाके अग्रभागको देखनेका तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखनेमें ही है।

'स्थिर:'—आसनपर बैठनेके बाद शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिकी कोई भी और किसी भी प्रकारकी क्रिया न हो, केवल पत्थरको मूर्तिकी तरह बैठा रहे । इस प्रकार एक आसनसे कम-से-कम तीन घण्टे स्थिर बैठे रहनेका अध्यास हो जायगा, तो उस आसनपर उसकी विजय हो जायगी अर्थात् वह 'जितासन' हो जायगां ।

सम्बन्ध---बिछाने और बैठनेके आसनकी विधि बताकर अब आगेके दो श्लोकोंमें फलसहित सगृण-साकारके ध्यानका प्रकार बताते हैं।

#### विगतभीर्बह्यचाखिते स्थितः । प्रशान्तात्मा

### मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४ ।।

जिसका अन्तःकरण शान्त है, जो भय-रहित है और जो ब्रह्मचरिव्रतमें स्थित है, ऐसा सावधान योगी मनका संयम करके मेरेमें चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे ।

व्याख्या-- 'प्रशान्तात्मा'--जिसका अन्तःकरण गन्ध-इन पाँच विषयोसे तथा मान, बड़ाई और राग-द्वेपसे रहित है, वह 'प्रशान्तात्मा' है। जिसका शरीरके आरामसे दर रहता है, ऐसे ही ध्यानयोगीको सांसारिक विशेषता प्राप्त करनेका, ऋद्धि-सिद्धि आदि भी उपर्युक्त आठ विषयोंमेंसे किसी भी विषयका प्राप्त करनेका उद्देश्य न होकर केवल परमात्मप्राप्तिका भोगवृद्धिसे, रसबृद्धिसे सेवन नहीं करना चाहिये, प्रत्यत ही दुढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग-द्वेष शिथिल होकर निर्वाहबुद्धिसे ही सेवन करना चाहिये । यदि भोगबुद्धिसे मिट जाते हैं। राग-देख मिटनेषर स्वतः शान्ति आ उन विपयोंका सेवन किया जायगा, तो ध्यानयोगको जाती है, जो कि स्वतःसिद्ध है। तात्पर्य है कि संसारके सम्बन्धके कारण ही हुई, शोक, राग-देव आदि द्वन्द्व होते हैं और इन्हीं द्वन्द्वेंकि कारण शान्ति मह होती है। जब ये द्वन्द्र मिट जाते हैं, तब खतःसिद्ध शान्ति प्रकट हो जाती है । उस खतःसिद्ध शान्तिको प्राप्त करनेवालेका नाम ही 'प्रशान्तात्मा' है ।

'विगतभी:'--शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेसे ही रोगका, निन्दाका, अपमानका, मरने आदिका भय पैदा होता है । परन्तु जब मनुष्य शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरे'-पनकी मान्यताको छोड़ देता है,तब उसमे किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता । कारण कि उसके अन्त करणमें यह भाव दुढ़ हो जाता है कि इस शरीरको जीना हो तो जीयेगा ही, इसको कोर्ड मार नहीं सकता और इस शरीरको मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता । यदि यह भर भी जायगा तो बड़े आनन्दकी बात है; क्योंकि मेरी चितवृत्ति परमात्माकी तरफ होनेसे मेरा करेयाण तो हो हो जायगा! जब करयाणमें कोई सन्देह ही नहीं, तो फिर भय किस वातका? इस भावसे वह सर्वथा भयरहित हो जाता है।

'ब्रह्मचारिव्रते स्थित:'— यहाँ 'ब्रह्मचारिव्रत' का तात्पर्य केवल वीर्यरक्षासे ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारीके बतसे है। तात्पर्य है कि जैसे ग्रह्मचारीका जीवन गुरुकी आहाक अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यानयोगीको अपना जीवन संयत और नियत राजना पारिये । जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रम और

सिद्धि नहीं होगी । इसलिये ध्यानयोगीको ब्रह्मचारिवतमें स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रतमें स्थित रहनेका तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति, आदिमें, किसी भी कारणसे कभी किञ्चिन्मात्र भी सुखबुद्धिसे पदार्थीका सेवन न हो, चाहे वह ध्यानकाल हो, चाहे व्यवहारकाल

हो । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ब्रह्मचर्य आ जाता है । 'मन: संयम्य मन्तित:'--मनको संयत करके मेरेमें ही लगा दे अर्थात चितको संसारकी तरफसे सर्वथा हटाकर केवल मेरे खरूपके चित्तनमें, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदिके चिन्तनमें ही लगा दे । तात्वर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिको लेकर मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्परूपसे चिन्तन होता है, उससे मनको हटाकर एक मेरेमें ही लगाता रहे ।

मनमें जो कुछ चिन्तन होता है, वह प्रायः भूतकालका होता है और कुछ भविष्यकालका भी होता है तथा वर्तमानमें साधक मन परमात्मामें लगाना चाहता है। जब भूतकालको बात याद आ जाय, तव यह समझे कि यह घटना अभी नहीं है और भविष्यको बात याद आ जाय, तो वह भी अभी नहीं है। बस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पर्रिस्दर्ति आदिको लेकर जितने संकल्प-विकल्प हो रहे हैं. ये उन्हों बल, व्यक्ति आदिके हो रहे हैं, जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्माके चिन्तनका है, संसारके चित्तनका नहीं । अतः जिस संस्ताका चित्तन हो ुद्धा है, वह संसार पहले नहीं था. पीछे नहीं,,

EXPERSENTE PROPERTY DE L'ARABERT PROPERTY DE L'ARABERT DE L'ARABERT PROPERTY DE L'ARABER अभी भी नहीं है। परनु जिन परमात्माका चिन्तन रहनी चाहिये; क्योंकि चलते-फिरते, काम-धन्मा करते करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्त आदिके चित्तनसे मनको हटाकर परमात्मामें लगा देना चाहिये । कारण कि भूतकालका कितना ही चिन्तन किया जाय, उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं और भविष्यका चित्तन किया जाय तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं तथा भूत-भविष्यका चिन्तन होता रहनेसे जो अभी ध्यान करते हैं. वह भी होगा नहीं तो सब ओरसे रीते ही रह जायँगे ।

'युक्तः'-ध्यान करते समय सावधान रहे अर्थात् मनको संसारसे हटाकर भगवान्में लगानेके लिये सदा सावधान, जाप्रत् रहे । इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकान्तमें अथवा ध्यवहारमें भगवानमें मन लगानेकी सावधानी सदा बनी

समय भी सावधानी रहनेसे एकान्तमें मन अच्छा लगेगा और एकान्तमें मन अच्छा लगनेसे व्यवहार करते समय भी मन लगानेमें सुविधा होगी । अतः ये दोनों एक-दूसरेके सहायक है अर्थात् व्यवहारको सावधानी एकान्तमें और एकान्तकी सावधानी व्यवहारमें सहायक

'आसीत मत्परं-केवल भगवत्पंपर्यं होकर बैठे अर्थात् उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवानुका ही रहे । भगवान्के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहां, ममता आदि न रहे । इसी 'अध्यायके दसवें श्लोकमें 'योगी युआत सततमात्मानं रहसि स्थितः' पदीसे ध्यानयोगका जो उपक्रम किया था, उसीको यहाँ 'युक्त आसीत मत्परः' पदोंसे कहा गया है ।

# यञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। १५ ।।

नियत मनवाला योगी मनको इस तरहसे संदा परमात्मामें लगाता हुआ मेरेमें सम्यक् स्यितिवाली जो निर्वाणपरमा शान्ति है, उसको प्राप्त हो जाता है।

अधिकार है, वह 'नियतमानसः' है। साधक स्वांभाविक ही नियत हो जायगा; क्योंकि जहाँ अहंता 'नियत-मानस' तभी हो सकता है, जब उसके उद्देश्यमें 'होती है, वहाँ ही अन्त करण और बहिःकरणकी केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्माके सिवाय स्वामाविक प्रवृति होती है। उसका और किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता । कारण कि जबतक उसका सम्बन्ध संसारके साथ बना रहता है, युझीत सततम् पदोंसे लेकर चौदहवें श्लोकके 'युक्त तबतक उसका मन नियत नहीं हो सकता।

अपने-आपको गृहस्थ आदि मानता है और साधन चाहिये। ध्यानयोगका करता है, जिससे ध्यानयोगकी सिद्धि जल्दी नहीं होती । अतः साधकको चाहिये कि वह संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाते रहना चाहिये । अपने-आपको गृहस्य, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण-आश्रमका न मानकर ऐसा माने ध्यानयोगका अध्यास करना चाहिये । कभी योगका किं में तो केवल ध्यान करनेवाला हूँ। ध्यानसे अभ्यास किया और कभी नहीं किया—ऐसा करनेसे परमात्माको प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक ध्यानपोपकी सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य

व्याख्या—'योगी नियतपानसः'— जिसका मनपर है।' इस प्रकार आहंताका परिवर्तन होनेपर मन

'युञ्जन्नेयं सदात्मानम्'—दसवें श्लोकके 'योगी े आसीत मत्परः" पदाँतक जितना ध्यानका, मन लगानेका साधकसे यह एक बड़ी गलती होती है कि वह वर्णन हुआ है, उस सबको यहाँ 'एवम्' पदसे लेना

'युजन आत्मानम्' का तात्पर्य है कि मनको

'सदा' का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमितरूपसे -सिद्धि आदिको प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं यह है कि परमात्माकी प्राप्तिका लक्ष्य एकान्तमें अथवा

'शानि निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगद्यति'— भगवानमें जो वाम्तविक स्थिति है,जिसको प्राप्त होनेपर कुछ भी प्रांप्त करना बाकी नहीं रहता, उसकी यहाँ 'निर्वाणपरमा शान्ति' कहा गया है । ध्यानयोगी ऐसी निर्वाणपरमा शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

एक 'निर्विकल्प स्थिति' होती है और एक 'निर्विकल्प बोध' होता है । ध्यानयोगमें पहले निर्विकल्प स्थित होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता

है । इसी निर्विकल्प बोधको यहाँ 'निर्वाणपरमा शान्ति' नामसे कहा गया है।

शान्ति दो तरहकी होती है-शान्ति और परमशान्ति । संसारके त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से 'शान्ति' होतो है और परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर 'परमशान्ति' होती है । इसी परमशान्तिको गीतार्मे 'नैष्ठिकी शान्ति' (५ । १२), 'शश्चन्छान्ति' (९ । ३१) आदि नामोंसे और यहाँ निर्वाणपरमा शान्ति नामसे कहा गया है।

#### $\star$

सम्बर्य—अव आगेके दो रलोकोंमें ध्यानयोगके लिये उपयोगी नियमोंका क्रमण, व्यतिरेक और अन्वय-गैतिसे वर्णन करते हैं ।

नात्पश्चतस्त योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः ।

ं न चाति स्वप्नशीलस्य जायतो नैव चार्जुन ।। १६ ।।

हे अर्जुन ! यह योग न तो अधिक खानेवालेका और न विल्कुल न खानेवालेका तथा न अधिक सोनेवालेका और न विल्कुल न सोनेवालेका ही सिद्ध होता है।

व्याख्या—'नात्पश्चतस्तु योगोऽस्ति'—अधिक रार्परमें शक्ति कम हो जाती है। मांस-मज्जा आदि भी सखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता\* । कारण कि अत्र अधिक खानेसे अर्थात् भूखके विना खानेसे चलना-फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहनेका मन अथवा भुखसे अधिक खानेसे प्यास ज्यादा लगती करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अध्यास करना कठिन हो जाता है । चित्त परमात्मामें है, जिससे पानी ज्यादा पीना पडता है । ज्यादा अन खाने और पानो पोनेसे पेट भारी हो जाता है। पेट लगता हो नहीं। अतः ऐसे पुरुषका योग कैसे भारी होनेसे शरीर भी बोझिल मालुम देता है । शरीरमें सिद्ध होगा?

आलस छा जाता है। बार-बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करनेका अथवा साधन, भजन, जप, ध्यान आदि करनेका मन नहीं करता । न तो सुखपूर्वक वैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा न चलने-फिरनेका ही मन करता है। अजीर्ण आदि होनेसे शरीरमें रोग पैदा हो जाते हैं । इसलिये अधिक खानेवाले परुपका योग कैसे सिद्ध हो सकता है ? नहीं हो सकता।

. 'न चैकान्तमनश्रत:'—ऐसे ही विल्कुल न खानेसे भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि भोजन न करनेसे मनमें बार-बार भोजनका चिन्तन होता है।

'न चाति स्वप्रशीलस्य'-जिसका ज्यादा सोनेका स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि ज्यादा सोनेसे खभाव बिगड़ जाता है अर्थात् बार-बार नींद सताती है। पड़े रहनेमें सुख और बैठे रहनेमें परिश्रम मालम देता है । ज्यादा लेटे रहनेसे गाढ़ नींद भी नहीं आती । गाढ़ नींद न आनेसे स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प-विकल्प होते रहते है । शरीरमें आलस्य भग रहता है 1 आलस्यके कारण बैठनेमें कठिनाई होती है । अतः वह योगका अध्यास

भी नहीं कर सकता, फिर योगको सिद्धि कैसे होगी ? 'जायतो नैव चार्जन'-हे अर्जन! जब अधिक

दूसरोंके भोजनकी अपेक्षा अपना भोजन मात्रामें भले ही कम हो, यर अपनी भूखकी अपेक्षा अधिक होनेसे यह भोजन अधिक ही माना जाता है।

सोनेसे भी योगकी सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोनेसे योगकी सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगनेसे बैठनेपर नींद सतायेगी, जिससे वह योगका अध्यास नहीं कर संकेगा ।

सांत्विक मनुष्योमें भी कभी सत्सङ्गका, सांत्विक गहरी बातोंका, भगवानुकी कथाका अथवा मक्तोंक चरित्रोंका प्रसङ्ग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए, सुनते हुए जब रस, आनन्द आता है, तब उनको भी नींद नहीं आती । परन्तु उनका जगना और त्तरहका होता है अर्थात् राजसी-तामसी वृत्तिवालोंका जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्त्विक वृत्तिवालोंका महीं होता । उस जगनेमें सात्विक मनुष्योंको जो आनन्द

BALERA BANGARKEN DEN BEREKER BEREKERA BEREKA BEREKA BEREKA BANGA BAREKA BAREKA BAREKA BAREKA BAREKA BAREKA BARE मिलता है, उसमें उनको निद्राके विश्रामको खा मिलती है। अतः रातों जगनेपर भी उनकी अ समयमें निद्रा नहीं सताती । इतना ही नहीं, उना वह जगना भी गुणातीत होनेमें संहायता करता है परन्तु राजसी और तामसी वृत्तिवाले जगते हैं ह उनको और समयमें निद्रा तंग करती है और हैं

> पैदा करती है। ऐसे ही भक्तलोग भगवान्के नाम-जपमें, कीर्तनमें भगवान्के विरहमें भोजन करना भूल जाते हैं, उनवं भूख नहीं लगती, तो वे 'अनश्रत:' नहीं है । कार कि भगवान्की तरफ लग जानेसे उनके द्वारा जो क होता है, वह 'सत्' हो जाता है।



# युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस् युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा

दृ:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करनेवालेका, कर्मोंने यथायोग्य चेया करनेवालेका तथा यथायोग्य सोने और जागनेवालेका हो सिद्ध होता है।

व्याख्या--'युक्ताहारविहारस्य'-- भोजनं सत्य और न्यायपूर्वक कमाये हुए धनका हो, सात्त्विक हो, अपवित्र न ही । भोजन स्वादवृद्धि और पृष्टिवृद्धिसे न किया जाय, प्रत्युत साधनबुद्धिसे किया जाय । भीजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेदकी दृष्टिसे किया जाय तथा उतना हो किया जाय, जितना सुगमतासे पच सके । भोजन शरीरके अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रामें (खुराकसे थोड़ा कम) हो-ऐसा भोजन करनेवाला ही युक्त (यथीवित) आहार करनेवाला है ।

अनुकूल जैसा देश, काल, परिस्थित आदि प्राप्त हो जाय, उसके अनुसार शरीर-निर्वाहके लिये कर्म किये . जायँ और अपनी शक्तिके अनुसार कुटुम्बियोंकी एवं समाजको हितञ्जिस सेवा को जाय तथा परिस्थितिके अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय; उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाय-इस प्रकार जिसकी कर्मोंमें यथोचित चेष्टा है, उसका नाम यहाँ 'युक्तचेष्ट' है।

'युक्तस्वज्ञावबोधस्य'—सोना इतनी मात्रामं हो, ' निक्रमे 'ज्यावेके स्थान निहा-आलस्य न सताये । दिनेमें

यहाँ 'यक्तस्वप्रस्य' कहकर निद्रावस्थाको ही यथोचित कह देते. तो योगकी सिद्धिमें बाधा नहीं लगती थी और पुर्वश्लोकमें कहे हुए 'अधिक सोना और विल्कुल न सोना'--- इनका निषेध यहाँ 'यथोचित सोना' कहनेसे हो हो जाता. तो फिर यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेमें क्या ताल्पर्य है ? यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेका ताल्पर्य है—जिसके लिये मानवजन्म मिला है, उस काममें लग जाना, भगवानमें लग जाना अर्थात् सांसारिक सम्बन्धसे .केंचा उतकर साधनार्दे यथायोग्य समय लगाना । इसीका नाम जागना है ।

यहाँ ध्यानयोगीके आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जगना-इन पाँचोंको 'यक्त' (यथायोग्य) कहनेका तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थित, जीविका आदिको लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते: अत: जिसके लिये जैसा उचित हो, वैसा करनेसे दु:खोंका नाश करनेवाला योग सिद्ध हो जाता **है** 1

'योगो भवति दु:खहा'—इस प्रकार यथोचित आहार, विहार आदि करनेवाले ध्यानयोगीका दःखोंका अत्यन्त अभाव कानेवाला योग मिळ हो जाता है ।

योग और भोगमें विलक्षण अन्तर है। योगमें तो भोगका अत्यन्त अभाव है, पर भोगमें योगका अत्यन्त अभाव नहीं है । कारण कि भोगमें जो सुख होता है, वह सुखानुभृति भी असत्के संयोगका वियोग होनेसे होती है । परन्तु मनुष्यकी उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत्के संयोगपर ही दृष्टि रहती है। अतः और ऐसा माननेस ही भोगासिक पैदा होती है। इसलिये उसको दःखोंका नाश करनेवाले योगका

अनुभव नहीं होता । दःखोंका नाश करनेवाला योग वहीं होता है. जिसमें भोगका अत्यन्त अभाव होता है ।

## विशेष बात

यद्यपि यह श्लोक ध्यानयोगीके लिये कहा गया है. तथापि इस श्लोकको सभी साधक अपने काममें ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं । इस श्लोकमें मुख्यरूपसे चार बातें बतायी गयी है--यक्त आहार-विहार, यक्त कर्म, यक्त सोना और यक्त जागना । इन चार बातोंको साधक काममें कैसे लाये ? इसपर विचार करना है ।

हमारे पास चौबीस घंटे हैं और हमारे सामने चार काम है। चौबीस घंटोंको चारका भाग देनेसे प्रत्येक कामके लिये छ:-छ: घंटे मिल जाते हैं: जैसे-(१) आहार-विहार अर्थात भोजन करना और धुमना-फिरना इन शारीरिक आवश्यक कार्योंके लिये छः घंटे । (२) कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी कार्योंके लिये छ: घंटे । (३) सोनेके लिये छः घंटे और (४) जागने अर्थात भगवत्प्राप्तिके लिये जप, ध्यान, साधन-भजन, कथा-कोर्तन आदिके लिये छः घंटे ।

इन चार बातोंके भी दो-दो बातोंके दो विभाग है- एक विभाग 'उपार्जन' अर्थात् कमानेका है और दसरा विभाग 'व्यय' अर्थात खर्चेंका है। यक्त कर्म और युक्त जगना-ये दो बातें उपार्जनकी हैं। युक्त आहार-विहार और यक्त सोना-ये दो बातें व्ययकी है। उपार्जन और व्यय-इन दो विभागोंके लिये मनुष्य भोगके सुखको संयोगजन्य ही मान लेता है हमारे पास दो प्रकारको पूँजी है-(१) सांसारिक धन-धान्य और (२) आय ।



Commence of the commence of th पहली पुँजी --धन-धान्यपर विचार किया जाय तो उपार्जन अधिक करना तो चल जायगा. पर उपार्जनकी अपेक्षा अधिक खर्चा करनेसे काम नहीं चलेगा । इसलिये आहार-विहारमें छः धंटे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और खेती. व्यापार आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है कि आहार-विहारका समय कम करके जीविका-सम्बन्धी कार्योमें अधिक समय लगा दे।

दूसरी पूँजी- आयुपर विचार किया जाय तो सोनेमें आयु व्यर्थ खर्च होती है । अतः सोनेमें छः घंदे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और भजन-ध्यान आदिमें आठ घंटे लगा दे। तात्वर्य है कि जितना कम सोनेसे काम चल जाय. ठतना चला ले और नींदका बचा हुआ समय भगवान्के भजन-ध्यान आदिमें लगा दे । इस उपार्जन (साधन-भजन-) की मात्रा तो दिन-प्रतिदिन बढती हो रहनी चाहिये:

क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन-वैभव आदि कमानेके लिये नहीं आये हैं, प्रत्युत परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये ही आये हैं। इसलिये दूसरे समयमेंसे जितना समय निकाल सकें. उतना समय निकालकर अधिक-से-अधिक भजन-ध्यान करना चाहिये ।

दसरी बात, जीविका-सम्बन्धी कर्म करते समय भी भगवान्को याद रखे और सोते समय भी भगवानको याद रखे । सोते समय यह समझे कि अवतक चलते-फिरते. बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है । लेटकर भज़न करते-करते नींद आ जाय तो आ जाय, पर नींदके लिये नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवतस्मरण करनेका समय पूरा हो गया, तो फिर उठकर भजन-ध्यान, सत्सङ्ग-स्वाध्याय करे और भगवत्स्मरण करते हुए ही काम-धंधेमें लग जाय, तो सब-का-सब कांम-धंघा भजन हो जायगा ।

सम्बन्ध— पीछेके दो श्लोकोंमें ध्यानयोगके लिये अन्वय-व्यक्तिक-रीतिसे खास नियम बता दिये । अब ऐसे नियमोका पालन करते हुए स्वरूपका ध्यान करनेवाले साधककी क्या स्थिति होती है, यह आगैके श्लोकमें बताते हैं।

### विनियतं वित्तमात्मन्येवावतिष्रते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।।

यशमें किया हुआ वित्त जिस कालमें अपने खरूपमें ही स्थित हो जाता है और स्वयं सम्पूर्ण पदार्थोंसे निःस्पृह हो जाता है, उस कालमें वह योगी कहा जाता है।

व्याख्या—[इस अध्यायके दसवेंसे तेरहवें (अठारहवें) श्लोकसे लेकर तेईसवें श्लोकतक खहरपके श्लोकतक सभी ध्यानयोगी साधकोंके लिये बिछने ध्यानका फलसहित वर्णन करते हैं।]

और बैठनेवाले आसनोंको विधि बतायी । चौदहवें 'यदा विनियतं चित्तमात्मन्येयावतिष्ठते'-- अच्छी और पंद्रहवें श्लोकमें सगुण-साकारके घ्यानका फलसहित तर्हसे वशमें किया हुआ चित्त \* अर्थात् संसारके वर्णन किया । फिर सीलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें सभी वित्तनसे रहित चित्त जब अपने स्वतःसिद्ध खरूपमें साधकोंके लिये उपयोगी नियम बताये । अब इस स्थित हो जाता है । तात्पर्य है कि जब यह सब मुख नहीं

<sup>(</sup>क) चितकी पाँच अवस्थाएँ मानी गयी हैं-- मुड, क्षिपा, विक्षिपा, एकाप्र और निरुद्ध । इनमें 'मूढ' और 'क्षिप्त' युत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता ही नहीं । चित्त कभी खरूपमें लगता है और कभी नहीं लगता—ऐसा ' विक्षिप्त' वृतिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता है । जब वित्तवृत्ति 'एकाप्र' हो जाती है. तव सविकल्प समाधि होती है । एकाप्रवृत्तिके बाद जब बितकी 'निरुद्ध' अवस्था होती है, तत्र निर्विकल्प समाधि होती है । इस निर्विकल्प समाधिको ही 'योग' कहा गया है ।

यहाँ भगवान्ने 'विनियतं जितम्' पदाँसे एकाप्रवृति अर्थात् सविकल्प समाधिका संकेत किया है।

<sup>(</sup>ख) इसी अध्यावके पंदरते ज्लोकमें जिसको 'नियतमानतः' कहा गया है,उसकी अतत्वाका वर्णन यहाँ किया गया है।

था. तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होनेके पहले भी जो था. सबका लय होनेके बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों-का-त्यों है, उस अपने स्वरूपमें चित स्थित हो जाता है । अपने स्वरूपमें जो रम है. आनन्द है. वह इस मनको कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस. आनन्द मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है।

'निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युव्यते तदा'-और जब वह प्राप्त-अप्राप्त, दृष्ट-अदृष्ट, ऐहलौकिक-पारलौकिक, श्रत-अश्रत सम्पूर्ण पदार्थीसे, भोगोसे निःसह हो जाता है अर्थात् उसको किसी भी पदार्थकी, भोगको किञ्चिनात्र भी परवाह नहीं रहतो. उस समय वह 'योगी' कहा जाता है।

यहाँ यदा' और'तदा' पद देनेका तात्वर्य है कि यह इतने दिनोंमें, इतने महीनोंमें, इतने वर्षोंमें योगी होगा- ऐसी बात नहीं है, प्रत्यत जिस क्षण यशमें किया हुआ चित स्वरूपमें स्थित हो जायगा और सम्पूर्ण पदार्थीसे निःस्पृह हो जायगा, उसी क्षण यह योगी हो जायगा।

# विशेष वात

इस श्लोकमें दो खास बातें बतायी है- एक तो चित स्वरूपमें स्थित हो जाय और दूसरी, सम्पूर्ण पदार्थीसे निःस्पृह हो जाय । तारपर्य है कि स्वरूपमें लगते-लगते जब मन स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है, तो फिर मनमें किसी वस्त, व्यक्ति, परिस्थित आदिका चित्तन नहीं होता, प्रत्युत मन खरूपमें हो

Destriction of the Control of the Co तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार खरूपमें ही मन लगा रहनेसे ध्यानयोगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदिसे सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन-निर्वाहके लिये उपयोगी आवश्यकतासे भी निःस्पृह हो जाता है। उसके मनमें किसी भी वस्त आदिकी किञ्चिनात्र भी स्पता नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है।

इसी अवस्थाका संकेत पहले चौथे श्लोकमें कर्मयोगीके लिये किया गया है कि 'जिस कालमें इन्द्रियोंके अर्थों(भोगों-) में और क्रियाओंमें आसक्ति नहीं रहती तथा सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है (६।४)। वहाँके और यहाँके प्रसङ्घें अत्तर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसऐंकी सेवाके लिये ही कर्म करता है तो उसका क्रियाओं और पदार्थोंसे सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है और यहाँ ध्यानयोगी चित्तको स्वरूपमें लगाता है तो उसका चित्त केवल खरूपमें ही स्थित हो जाता है. तब वह क्रियाओं और पदार्थोंसे निःस्पट हो जाता है । तात्पर्य है कि कर्मयोगीकी कामनाएँ पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है और ध्यानयोगीका चित्त पहले अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ भिटती हैं। कर्मयोगीका मन संसारकी सेवामें लग जाता है और खयं खरूपमें स्थित हो जाता है: और ध्यानयोगी स्वयं मनके साथ स्वरूपमें स्थित हो जाता है।

सम्बन्ध—स्वरूपमें स्थिर हुए चित्तकी क्या स्थिति होती है— इसको आगेके श्लोकमें दीपकके दृष्टात्तसे स्पष्ट बताते हैं । यथा दीपो निवातस्थो नेइते सोपमा स्पृता ।

योगिनो यतिवत्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।। १९ ।।

जैसे स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककी लौ चेष्टारहित हो जाती है, योगका अध्यास करते हुए यतचित्तवाले योगीके चित्तकी वैसी ही उपमा कही गयी है।

व्याख्या—'चथा दीपो निवातस्थो ''''' रहित वायुके स्थानमें रखे हुए दीपककी ली थोड़ी युअतो योगमात्मनः'-जैसे सर्वथा सन्दन- भी हिलती-डुलती नहीं है, ऐसे

Company of the Compan योगका अभ्यास करता है . जिसका मन स्वरूपके चित्तनमें लगता है और जिसने चित्तको अपने वशमें कर रखा है, उस ध्यानयोगीके चित्तके लिये धी दीपककी लौकी उपमा दी गयी है। तात्वर्य है कि उस योगीका चित्त स्वरूपमें ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूपके सिवाय दसरा कछ भी चिनान नहीं होता ।

पूर्वश्लोकमें जिस योगीके चित्तको विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किये हुए चित्तवाले योगीके लिये यहाँ 'यतिवत्तस्य' पद आया है।

कोई भी स्थान वायुसे सर्वथा रहित नहीं होता । वाय सर्वत्र रहती है । कहींपर वायु स्पन्दनरूपसे रहती है और कहींपर निःस्पन्दनरूपसे रहत्री है । इसलिये यहाँ 'निषातस्यः' पद वायुके अभावका वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पन्दित वायुके अभावका वाचक है।

यहाँ ठपमेय चितको पर्वत आदि स्थिर, अचल पदार्थोंकी उपमा न देकर दीपककी लौकी ही उपमा क्यों दी गयी ? दीपककी लौ तो स्पन्दित वायुसे हिल भी सकती है. पर पर्वत कभी हिसता ही नहीं ।

अतः पर्वतकी ही उपमा देनी चाहिये थी? इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभावसे ही स्थिर, अवल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपककी ली खभावसे चञ्चल और प्रकाशमान है। चञ्चल वस्तुको स्थिर रखनेमें विशेष कठिनता पडती है । चित्त भी, दीपककी लौके समान स्वभावसे ही चञ्चल है. इसलिये चित्रको दीपककी लौकी उपमा दी गयी है। --

दूसरी बात , जैसे दीपकको लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगीके चित्तकी परमात्मतत्त्वमें जागृति रहती है । यह जागृति सुपुष्तिसे विलक्षण है । यद्यपि सुपृति और समाधि—इन दोनोंमें संसारकी निवृति समान रहती है, तथापि सुष्पितमें चित्तवृत्ति अविद्यामें लीन हो जाती है। अतः दस अवस्थामें खरूपका मान नहीं होता । परन्तु समाधिमें चित्तवृत्ति जामत् रहती है अर्थात् चित्तमें स्वरूपकी जागृति रहती है। इसीलिये यहाँ दीपककी लौका दृष्टान्त दिया गया है। इसी बातको चौथे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 'जानदीविते' पदसे कहा है 1

सम्बन्ध — जिस अवस्थामें पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्थाका आगेके रलीकमें स्पष्ट घर्णन करते हैं। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्रात्मनि तुष्यति ।। २० ।।

योगका सेवन करनेसे जिस अवस्थामें निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है ।

तुष्यति'—ध्यानयोगमें पहले 'मनको केवल खरूपमें साध्यरूप खरूपको ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि ही लगाना है' यह घारणा होती हैं। ऐसी घारणा जबतक इन तीनोंका अलग-अलग ज्ञान रहता है. होनेके बाद स्वरूपके सिवाय दूसरी कोई घृति पैदा तयतक वह 'ध्यान' कहलाता है। ध्यानमें ध्येयकी हो भी जाय, तो उसको उपेक्षा करके उसे हृद्य देने मुख्यता होनेके कारण साधक पहले अपनेमें ध्यातापना और वित्तको केवल खरूपमें ही लगानेसे जब मनका भूल जाता है। फिर ध्यानकी वृति भी भूल जाता प्रवाह केवल खरूपमें हो लग जाता है, तब उसको है। अन्तमें केवल ध्येय ही जामत् रहता है। इसको ध्यान कहते हैं । ध्यानके समय ध्याता, ध्यान और 'समाधि' कहते हैं । यह 'संप्रज्ञात समाधि' है, जो ध्येय— यह त्रिपुटी रहती है अर्थात् साधक ध्यानके चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । इस समाधिक समय अपनेको ध्याता (ध्यान करनेवाला) मानता है, दीर्घकालके अध्याससे फिर 'असंप्रज्ञात समाधि' होती

व्याख्या—'यत्रोपरमते चिर्त''''' पश्यत्रात्मनि खंरूपमें तद्रूप होनेवाली वृत्तिको ध्यान मानता है और

<u>partualistelle la la company de la compa</u> है। इन दोनों समाधियोंमें भेद यह है कि जबतक ध्येय, ध्येयका नाम और नाम-नामीका सम्बन्ध-- ये तीनों चीजें रहती हैं, तबतक वह 'संप्रज्ञात समाधि' होती है। इसीको चित्तकी 'एकाप्र' अवस्था कहते हैं। परन्तु जब नामकी स्मृति न रहकर केवल नामी (ध्येय) रह जाता है, तब वह " असंप्रज्ञात समाधि" होती है । इसीको चित्तकी 'निरुद्ध' अवस्था कहते हैं ।

निरुद्ध अवस्थाकी समाधि दो तरहकी होती है-सबीज और निर्वीज । जिसमें संसारकी सृक्ष्म वासना रहती है, वह 'सबीज समिध' कहलाती है। सुक्ष्म वासनाके कारण सबीज समाधिमें सिदियाँ प्रकट हो जाती है। ये सिदियाँ सांसारिक दृष्टिसे तो ऐद्यर्थ हैं, पर पारमार्थिक दृष्टिसे (चेतन-तत्त्वकी प्राप्तिमें) विघ्न हैं। ध्यानयोगी जब इन सिद्धियोंको निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, तब उसकी ' नियोंज समाधि' होती है, जिसका यहाँ (इस श्लोकमें) 'निरुद्धम्' पदसे संकेत किया गया है।

ध्यानमें संसारके सम्बन्धसे विमुख होनेपर एक शान्ति, एक सुख मिलता है, जो कि संसारका सम्बन्ध रहनेपर कभी नहीं मिलता । संप्रजात समाधिमें उससे भी विलक्षण सुखका अनुभव होता है । इस संप्रज्ञात समाधिसे भी असंप्रज्ञात समाधिमें विलक्षण सख होता है। जब साधक निर्वीज समाधिमें पहुँचता है, तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनन्द होता है। योगका अध्यास करते-करते चित्त निरुद्ध-अवस्था --निर्वीज समाधिसे भी उपराम हो जाता है अर्थात् योगी उस निर्वीज समाधिका भी सुख नहीं लेता, उसके सुखका भोक्ता नहीं बनता । उस समय वह अपने खरूपमें अपने-आपका अनुभव करता हुआ अपने-आपमें सन्तृष्ट होता है ।

'उपरमते' पदका तात्पर्य है कि चित्तका संसारसे तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूपको पकड़ सकता महीं । कारण कि चित्त प्रकृतिका कार्य होनेसे जड़ है और खरूप चेतन है । जड़ चित्त चेतन खरूपको कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता । इसलिये , सन्तुष्ट हो जाता है ।

वह उपग्रम हो जाता है। चितके उपग्रम होनेपर योगीका चित्तसे सर्वथा सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है ।

'तष्यति' कहनेका तात्पर्य है कि उसके सन्तोषका दसरा कोई किञ्चिन्मात्र भी कारण नहीं रहता । केवल अपना स्वरूप ही उसके सन्तोषका कारण रहता है ।

इस श्लोकका सार यह है कि अपने द्वारा अपनेमें ही अपने स्वरूपकी अनुभृति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों-का-त्यों है । केवल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण चित्तकी वृत्तियाँ संसारमें लगती हैं, जिससे उस तत्त्वकी अनुभूति नहीं होती । जब ध्यानयोगके द्वारा चित संसारसे उपराम हो जाता है. तब योगीका चित्तसे तथा संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही उसको अपने-आपमें ही अपने स्वरूपकी अनुभूति हो जाती है।

#### विशेष बात

जिस तत्त्वकी प्राप्ति ध्यानयोगसे होती है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति कर्मयोगसे होती है। परन्तु इन दोनों साधनोंने थोड़ा अत्तर है। ध्यानयोगमें जब साधकका चित समाधिके सुखसे भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तष्ट हो जाता है। कर्मयोगमें जब साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वचा त्याग कर देता है, तब वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तष्ट होता है (गीता २ 1 ५५) ।

ध्यानयोगमें अपने खरूपमें मन लगनेसे जब मन खरूपमें तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधिसे भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगीका चित्तसे सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें सन्तृष्ट हो जाता है।

कर्मयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि पदार्थींका और सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह केवल दूसरोंके हितकी तरफ हो जाता है, तब मनोगत सम्पूर्ण कामनाएँ छूट जाती हैं। कामनाओंका त्याग होते ही मनरो सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें कहा गया कि ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमें हो सन्तोषका अनुभव करता है । वसके बाद क्या होता है—इसकी आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# यत्तद्बुद्धियाह्यमतीन्द्रियम् । वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः ।। २१ ।। 🚓

जो सुख आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और युद्धिपाहा है,उस सुखका जिस अवस्थामें अनुभ करता है और जिस सुखमें स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्त्वसे विचलित नहीं होता ।

अपने द्वारा अपने-आपमें जिस सुखका अनुभव करता तामस सुख निद्रा; आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है, प्राकृत संसारमें उस सुखसे बढ़कर दूसरा कोई है। गाढ़ निद्रा-(सुपुप्ति) में सुख तो मिलता है, सुख हो ही नहीं सकता और होना सम्भव हो नहीं पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और है । कारण कि यह सुख तीनों गुणोंसे अतीत और प्रमादमें भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक-ठीक स्ततःसिद्ध है । यह सम्पूर्ण सुखोंकी आखिए हद जायत् नहीं रहती तथा विवेकशक्ति भी लूप्त हो जाती है—'सा काष्टा सा परा गतिः' । इसी सुखको अक्षय है । परनु इस आत्यन्तिक सुखमें श्रुद्धि लीन नहीं सुख (५ 1२१), अत्यन्त सुख (६ 1२८) और होती और विवेकशक्ति भी ठीक जामत रहती है। ऐकान्तिक सुख (१४ । २७) कहा गया है ।

इस सुखको यहाँ 'आत्यन्तिक' कहनेका तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुखसे विलक्षण है। कारण कि सालिक सुख तो परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न होता है (गीता १८ । ३७); परन्तु यह आत्यन्तिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह खतःसिद्ध अनुत्पन्न सुख है।

'अतीन्द्रियम्'— इस सुखको इन्द्रियोंसे अतीत वतानेका तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुखसे विलक्षण है। राजस सुखं सांसारिक वस्तुं, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थित आदिके सम्बन्धसे पैदा होता है और इन्द्रियोद्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदिका प्राप्त होना हमारे हाथकी बात नहीं है और प्राप्त होनेपर उस सुखका भीग उस विषय (वस्तु,व्यक्ति आदि) के ही अधीन होता है। अतः राजस सुखर्मे पराधीनता है। परन्तु आत्यन्तिक सुखमें पराधीनता नहीं है । कारण कि आत्यत्तिक सुख इन्द्रियोंका विषय नहीं है । इन्द्रियोंकों तो बात ही क्या है, वहाँ मनकी भी पहुँच नहीं है । यह सुख तो स्वयंके द्वारा ही अनुभवमें आता है। अतः इस सुखको अतीन्द्रियं कहा है। 'युद्धिप्राह्मम्'-- इस सुखको युद्धिप्राह्म यतानेका

व्याख्या—'सुखमात्पन्तिकं यत्'— ध्यानयोगी तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुखसे विलक्षण है। पर इस आत्यन्तिक सुखको बुद्धि पकड़ नहीं सकती; क्योंकि प्रकृतिका कार्य बुद्धि प्रकृतिसे अतीत स्वरूपभूत सुखको पकड़ ही कैसे सकती है?

> यहाँ सुखको आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्रह्म बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख साल्विक, राजस और तामस सुखसे विलक्षण अर्थात् गुणातीत खरूपमृत

'बेति यत्र न चैवाये स्थितश्चलति तत्वतः'-ध्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने-आपके सखका अनुभव करता है और इस सुखमें स्थित हुआ वह कभी किश्चित्रात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात् इसं सुखकी अखण्डता निरन्तर खतः बनी रहती है। जैसे, मुसलमानोंने घोखेसे शिवाज़ीके पुत्र संभाजीको कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम-धर्म खीकार करनेके लिये कहा । परन्तु जब संभाजीने उसको स्वीकार नहीं किया, तव मुसल्पानीन उनकी आँखें निकाल लीं. ठनको चमड़ो खींच ली, तो भी वे अपने हिन्दूधर्मसे किञ्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए । तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जवतक अपनी मान्यताको स्वयं नहीं छोड़ता, तयतक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । जब अपनी मान्यताको भी कोई छुड़ा नहीं सकता, तो फिर

जिसको वासविक सुख प्राप्त हो गया है, उस सुखको कोई कैसे छुड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सखसे कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता ।

मनप्य उस वास्तविक सुखसे, ज्ञानसे, आनन्दसे कभी चलायमान नहीं होता- इससे सिद्ध होता है कि मनप्य सात्विक सखसे भी चलायमान होता है: उसका समाधिसे भी व्यत्थान होता है । परन्त आत्यन्तिक सुखसे अर्थात् तत्त्वसे वह कभी विचलित और व्यत्यित

referitable de la contraction नहीं होता: क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भित्रता मिट गयी और अब केवल वह-ही-वह रह गया। अव वह विचलित और व्यत्थित कैसे हो ? विचलित और व्यक्षित तभी होता है, जब जडताका किञ्चित्पात भी सम्बन्ध रहता है । जबतक जडताका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह एकरस नहीं रह सकता; क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है।

सम्बन्ध- ध्यानयोगी तत्वसे चलायमान क्यों नहीं होता—इसका कारण आगेके स्लोकमें बताते हैं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्शितो न दःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।।

जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके माननेमें भी नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर यह खड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता ।

व्याख्या -- 'ये लक्ष्या चापरे लाघे प्रत्यते नायिकं ततः' - मनुष्यको जो सुख प्राप्त है, उससे अधिक सख दीखता है तो वह उसके लोगमें आकर विचलित हो जाता है। जैसे, किसीको एक घंटेके सौ रुपये मिलते हैं । अगर उतने ही समयमें दूसरी जगह हजार रुपये मिलते हों. तो वह सौ रुपयोंकी स्थितिसे विचलित हो जायगा और हजार रुपयोंकी स्थितिमें चला जायगा । निद्रा, आलस्य और प्रमादका नामस सुख प्राप्त होनेपर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम .देता है, तब मनुष्य तामस सुखको छोड्कर विषयजन्य सुखकी तरफ लपककर चला जाता है । ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुखसे ऊँचा उठता है, तब वह सास्विक सुखके लिये विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुखसे भी ऊँचा उठता है, तब वह आत्यन्तिक सुखके लिये विचलित हो जाता है। परन्तु जब आत्यन्तिक सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता; क्योंकि आत्यन्तिक सुखसे बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं । आत्यन्तिक सुखमे सुखको हद हो जाती है। ध्यानयोगीको जब ऐसा सुख मिल जाता है, तो फिर वह इस सुखसे विचलित हो ही कैसे सकता है ?

'यस्मिन्शितो न दु:खेन गुरुगापि विचाल्यते'-विचलित होनेका दसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो, पर साथमें महान् दुःख हो, तो मनुष्य उस लामसे विचलित हो जाता है। जैसे, हजार रूपये मिलते हों, पर साथमें प्राणोंका भी खतरा हो. तो मनप्य हजार रुपयोंसे विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनस्य जिस किसी स्थितिमें स्थित होता है,वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है , तो मनुष्य उस स्थितिको छोड़ देता है। परन्त यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यन्तिक सुखमें स्थित होनेपर योगी बड़े-से-बड़े दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । जैसे, किसी कारणसे उसके शरीरको फाँसी दे दी जाय. शरीके टकडे-टकडे कर दिये जाये, आपसमें भिडते दो पहाडोंके बोचमें शरीर दबकर पिस जाय, जीते-जी शरीरको चमडी उतारी जाय. शरीरमें तरह-तरहके छेद किये जापे, उबलते हुए तेलमें शरीरको डाला जाय--इस तरहके गुरुतर, महान् भयंकर दुःखोंके एक साथ आनेपर भी वह विचलित नहीं होता ।

वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता ? कारण कि जितने भी दःख आते हैं. वे सभी प्रकृतिके राज्यमें अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें ही आते हैं, जर्बाक आत्यन्तिक सुख, स्वरूप-बोध, प्रकृतिसे अतीत तत्त्व है । परन्तु जब पुरुष प्रकृतिस्य हो जाता है अर्थात् शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिमें अपनेको सुखी-दःखी मानने लग जाता है (गीता १३ । २१) । जब यह प्रकतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने स्वरूपभृत सुखका

अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, ते फिर यह प्राकृतिक दुःख वहाँतक पहेँच ही नहीं सकता. उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता । इसलिये शरीरमें कितनी ही आफत आनेपर भी वह अपने स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता।

सम्बन्ध—जिस सुखकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक लाभकी सम्भावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होनेपर बडा भारी दःख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये आगेके श्लोकमें प्रेरण। करते हैं।

> विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ ।। स

जिसमें दुःखोंके संयोगका ही वियोग है, उसीको 'योग' नामसे जानना चाहिये। (वह योग जिस ध्यानयोगका लक्ष्य है,) उस ध्यानयोगका अध्यास न उकताये हुए जितसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये ।

व्याख्या—'तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योग संज्ञितम्'— जिसके साथ हमारा सम्बन्ध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव ही नहीं, ऐसे द:खरूप संसार-शरीरके साथ सम्बन्ध मान लिया. यही 'दुःखसंयोग' है । यह दुःखसंयोग 'योग' नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात् संसारके साथ हमारा नित्य- सम्बन्ध होता, तो इस दुःखसंयोगका कभी वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं होता । परन्त बोध होनेपर इसका वियोग हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि द:खसंयोग केवल हमाए माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वामाविक नहीं है। इससे कितनी ही दुवतासे संयोग मान लें और कितने ही लम्बे कालतक संयोग मान लें, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता । अतः हम इस माने हए आगन्तक दुःखसंयोगका वियोग कर सकते हैं। इस दःखसंयोग (शरीर-संसार ) का वियोग करते ही स्वाभाविक 'योग' की प्राप्ति हो जाती है अर्थात खरूपके साथ हमारा जो नित्ययोग है, दसकी हमें अनुभृति हो जाती है। स्वरूपके साथ नित्ययोगको ही यहाँ योग' समझना चाहिये ।

यहाँ दु:खरूप संसारके सर्वथा वियोगको 'योग' कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने

स्वरूपके साथ पहले हमारा वियोग था. अब योग हो गया । परन्तु ऐसी बात नहीं है । स्वरूपके साथ हमारा नित्ययोग है । दुःखरूप संसारके संयोगका से आरम्प और अन्त होता है तथा संयोगकालमें भी संयोगका आरम्भ और अन्त होता रहता है। परनु इस नित्ययोगका कभी आरम्भ और अन्त नहीं होता । कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थींसे नहीं होता, प्रत्युत इनके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है। यह नित्ययोग स्वतःसिद्ध है । इसमें सबकी खाभाविक स्थिति है। परन्तु अनित्य संसारसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण इस नित्ययोगकी विस्मृति हो गयी है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्ययोगकी सृति हो जाती है। इसीको अर्जुनने अठारहवें अध्यायके तिहत्त(वें श्लोकमें 'नष्टो मोहः स्मृतिलंब्या' कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्ययोग है. उसीकी अनुमृति हुई है।

भगवानने यहाँ 'योगसंजितम्' पद देकर दुःखके संयोगके वियोगका नाम 'योग' बताया है और दूसरे अध्यायमें 'समत्वं योग ठच्यते' कहकर ममताको सै 'योग' बताया है । यहाँ साध्यरूप समताका यर्गन है और यहाँ ( २ 1४८ में) साधनरूप समताका वर्णन है । ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं;क्योंकि साधनरूप

समता हो अन्तमें साध्यरूप समतामें परिणत हो जाती है । पतञ्जलि महाराजने चित्तवतियोंके निरोधको 'योग' कहा है- 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (योगदर्शन १ । २)

और चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपमें

स्थिति बतायी है-'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' 1 (\$13) यहाँ भगवानने परन्त् विद्याद्दु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्' पदोंसे द्रशकी

खरूपमें स्थितिको ही 'योग' कहा है, जो खतःसिद्ध है । यहाँ 'तच' कहनेका क्या तात्पर्य है ? अठारहवें श्लोकमें योगीके लक्षण बताकर उन्नीसवें श्लोकमें दीपकके दुष्टान्तसे उसके अन्तःकरणको स्थितिका वर्णन किया गया । दस ध्यानयोगीका चित्र जिस अवस्थापे उपराम हो जाता है. उसका संकेत बीसवे श्लोकके पूर्वार्धमें 'यत्र' पदसे किया और जब उस योगीको स्थिति परमात्मामें हो जाती है, उसका संकेत एलोकके उत्तरार्धमें 'यत्र' पदसे किया । इकीसवें अलोकके पूर्वार्धमें 'यत्' पदसे उस योगीके आत्यन्तिक सुखकी महिमा कही और उत्तरार्धमें 'यत्र' पदसे उसकी अवस्थाका संकेत किया । बाईसवें श्लोकके पूर्वार्धमें 'यम्' पदसे उस योगीके लामका वर्णन किया और उत्तरार्धमें उसी लाभको 'यस्पन्' पदसे कहा । इस तरह बीसवें श्लोकसे बाईसवें श्लोकतक छः बार 'यत्'\* शब्दका प्रयोग करके योगीकी जो विलक्षण

संकेत करके उसकी महिमा कही गयी है। 'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्धिण्णचेतसा'--

स्यित बतायी गयी है, उसीका यहाँ 'तम्' पदसे

(साध्यरूप समता-) का उद्देश्य रखकर साधकको न उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये,जिसका इसी अध्यायके अठारहवेंसे बीसवें श्लोकवक वर्णन हुआ है ।

योगका अनुभव करनेके लिये सबसे पहले साधकको अपनी बुद्धि एक निश्चयवाली बनानी चाहिये अर्थात 'मेरेको तो योगको ही प्राप्ति करनी है' ऐसा एक निश्चय करना चाहिये । ऐसा निश्चय करनेपर संसारका कितना ही प्रलोभन आ जाय, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाय, तो भी उस निश्चयको नहीं छोडना चाहिये।

'अनिर्विषणचेतमा' का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई ! इसकी सिद्धि कव होगी ? कैसे होगी ? --इस तरह कभी उकताये नहीं । साधकका भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जायँ, कितने ही जन्म लग जायें, कितने ही भयंकर-से-भयंकर दुःख आ जायें, तो भी मेरेको तत्त्वको प्राप्त करना ही है। साधकके मनमें खत:- खामाविक ऐसा विचार आना चाहिये कि मेरे अनेक जन्म हए, पर वे सब-के-सब निरर्थक चले गये, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ । अनेक बार नरकोंके कष्ट भोगे, पर उनको भोगनेसे भी कुछ नहीं मिला अर्थात् केवल पूर्वके पाप नष्ट हए, पर परमात्मा नहीं मिले । अब यदि इस जन्मका साग- का-साग समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्माकी

प्राप्तिमें लग जाय, तो कितनी बढ़िया बात है ! जिसमें दु:खोंके संयोगका ही अभाव है, ऐसे योग

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकके पूर्वार्धमें भगवान्ने जिस योग-(साध्यरूप समता-) का वर्णन किया था, उसी योगकी प्राप्तिके लिये अब आगेके श्लोकसे निर्मुण-निराकारके ध्यानका प्रकरण आरम्प करते हैं।

> **संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा** सर्वानशेषतः

. मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियस्य समन्ततः ।। २४ ।।

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग करके और मनसे ही इन्द्रिय-समूहको सभी ओरसे हटाकर ।

यत्र, यम्, यस्मिन्— ये तीनों 'यत्' शब्दसे ही धने हुए हैं ।

Paragraphian paragraphian paragraphian paragraphian property paragraphian paragraph व्याख्या—[ जो स्थिति कर्मफलका त्याग कानेवाले भी इसके साथ'सर्वान्' पद देनेका तात्पर्य है कि कर्मयोगीकी होती है( ६ ११-९), वहीं स्थिति सगुण- कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहने साकार भगवान्का ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५) चाहिये ।

तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीको भी होती है (६ । १८-२३) । अब निर्पुण-निराकारका बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये। ध्यान करनेवालेकी भी वही स्थिति होती है— यह बतानेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण कहते हैं।]

'संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्या सर्वानशेयतः' --सांसारिक व्यक्ति. वस्तु, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थित आदिको लेकर मनमें जो तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फ्रणामें 'ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं हैं'— ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फरणा भी 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पसे 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं चाहिये'-यह 'कामना' उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

यहाँ 'कामान्' पद बहुवचनमें आया है ,फिर

'अशेषतः' पदका तात्पर्य है कि कामनाका कारण कि युक्षके एक बीजसे ही मीलोंतकका जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप कामनाका भी त्याग होना चाहिये।

'मनसैवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः'— जिन इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य- इन विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इन्द्रियोंक समहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर ले अर्थात् मनसे इन्द्रियोंको उनके अपने-अपने विषयोंमे हय ले।

'समन्तरः' कहनेका तात्पर्य है कि मनसे शब्द, स्पर्श आदि विषयोंका चिन्तन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदिकी तरफ किश्चिन्मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और अत्त-

करणके द्वारा प्राकृत पदार्थींसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिये ।

ナ

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग एवं इन्द्रियोका निग्रह करनेके निश्चयवी बात फही । अब कामनाओंका त्याग और इन्द्रियोंका निग्रह कैसे करें-- इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> घृतिगृहीतया । शनैरुपरमेद्बुद्ध्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। २५ ।।

धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा संसारसे धीरे-धीरे उपराम हो जाय और परमात्मखरूपमें मन-(बुद्धि-) को सम्यक् प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी चिनान न करे ।

व्याख्या— 'बुद्ध्या धृतिगृहीतयां'— साधन साधकको सावधान करते है कि उसको ध्यानपोगक करते-करते प्रायः साधकोंको उकताहर होती है, निग्रशा अप्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो, तो भी उकतान होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये । जैसे सिद्धि हो गये, पर तत्व-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी ? प्राप्त होनेपर, सफलता होनेपर धैर्य रहता है, विफलत कैसे होगी ? इस बातको लेकर भगवान् ध्यानयोगके होनेपर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिये कि वर्ष-के-वर्ष

बीत जाये. शरीर चला जाय, तो भी परवाह नहीं, पर तत्वको तो प्राप्त करना हो है\* । कारण कि इससे बढकर दसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है ? यदि इससे भी बढ़का कोई काम है तो इसको छोडो और उस कामको अभी करो !-- इस प्रकार वद्धिको वशमें कर ले अर्थात बद्धिमें मान.बडाई. आराम आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पडा है, उस महत्त्वको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है, धैर्ययुक्त बद्धिसे उन विषयोंसे उपराम हो जाय ।

'शनै: शनैरुपरमेत'— उपराम होनेमें जल्दवाजी न करे; किन्त धीर-धीर उपेक्षा करते-करते विषयोंसे उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कल ही उपराम हो जाय ।

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समूहका संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो ठपराम होनेकी बात बतायी है. उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तका त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तुके साथ आंशिक देपका भाव रह सकता है। उस देष-भावको हटानेके लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । तात्पर्य है कि संकल्पोंके साथ न राग करे, न द्वेप करे: किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय ।

कि परमात्मतत्त्व मनके कळोमें नहीं आता: क्योंकि मन है। वह तो सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उस प्रकृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं पकड़ परमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात् सब जगह एक भन परमात्माको पकड़ ले- यह उसके हाथको बात चिन्तन न करे । नहीं है । जिस परमात्माकी शक्तिसे मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड सकता है?- करे- यह बात तो पहले ही आ गयी। अब 'यन्यनसा न मनुते येनाहुर्मनी मतम्' (केन्॰ १ । ५) । 'परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा चित्तन भी न

heredistricted being experistricted being beling being जैसे. जिस सर्यके प्रकाशसे दीपक. विजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सुर्यको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश तो सर्यसे हो आता है । ऐसे ही मन. बद्धि आदिमें जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मासे ही आती है । अतः वे मन, बद्धि आदि उस परमात्माको कैसे पकड सकते हैं ? नहीं पकड सकते ।

दूसरी बात, संसारकी तरफ चलनेसे सख नहीं पाया है, केवल दृ:ख-ही-दु:ख पाया है। अतः संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जायै।

'आत्यसंस्थं मनः कत्वा'— सब जगह एक सिव्यदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पोंमें पहले और पीछे (अन्तमें) वही परमात्मा है । संकल्पोंमें भी आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपर्ण है । उन संकल्पोमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है: किन्तु उनमें सतारूपसे वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धिका दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग पैदा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही खरूप माने ।

दसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्त. व्यक्ति. घटना, परिस्थिति आदि सबमें परिपर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और यहाँ उपराम होनेकी बात इसलिये कही गयी है मिटते हैं; परन्तु परमात्मतत्त्व बनता-बिगड़ता नहीं सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मतत्त्वको पकड़ ही परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई कैसे सकता है ? अर्थात परमात्माका चिन्तन करते-करते सत्ता है ही नहीं- ऐसा पका निश्चय करके कछ भी

'न किञ्चिदपि चिन्तयेत्'— संसारका चिन्तन न

इहासने शुष्यत मे शरीरं त्यगस्थिमांसं प्रलयश्च यातु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं नैवासनात् कायमिदं चलिप्यति ।।

<sup>&#</sup>x27;मले ही इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, चमड़ी, मांस और हड्डियाँतक नष्ट हो जायैं;किन्तु बहुकल्पदुर्लभ बोध प्राप्त किये विना इस आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।'

<sup>ैं</sup> यहाँ 'मनः' शब्द अन्तःकरणका वाचक है।

चाहिये ।

व्याख्या— [ जो स्विति कर्मफलका त्याग करनेवाले भी इसके साथ'सर्वान्' पद देनेका तात्पर्य है कि कर्मयोगीको होती है( ६ ११-९), वही स्थिति सगुण- कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहनी साकार भगवान्का ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५)

तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीको भी होती है (६ । १८-२३) । अव निर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवालेको भी वही स्थिति होती है— यह बतानेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण कहते हैं।]

'संकल्पप्रभवान्कामांस्यकत्वा सर्वानशेवतः' — सांसारिक वस्तु. व्यक्ति. पदार्थ. देश. काल, घटना, परिस्थित आदिको लेकर मनमें जो तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्करणामें 'ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है, ये हमारे उपयोगी नहीं हैं'— ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फरणा भी 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पसे 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं चाहिये'—यह 'कामना' उत्पत्र होती है। इस प्रकार संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना

'अशेषतः' पदका तात्पर्य है कि कामनाश बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये। कारण कि वृक्षके एक बीजसे ही मीलोतकका कंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप कामनाका भी त्याग होना चाहिये।

भनसैविद्ययमां विनियम्य समन्ततः' — जिन इदियोसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गम्ध — इन विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इदियोंके समूहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर है अर्थात् मनसे इदियोंको उनके अपने-अपने विषयोंने हटा हो।

हटा से।

"समनतः" कहनेका तात्मर्थ है कि मनसे राज्य,
स्पर्श आदि विषयोंका चित्तन न हो और सांसारिक
मान, चड़ाई, आग्रम आदिकी तरफ विश्वित्यात्र भी
खिवाब न हो।

तात्पर्व है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और अस-करणके द्वारा प्राकृत पदार्थीसे सर्वथा सम्बन्ध -विक्येद का निश्य कर लेना चाहिये।

यहाँ 'कामान्' पद बहुवचनमें आया है ,फिर

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमे भगवान्ते सम्पूर्ण कामनाओंक त्याग एवं इन्द्रियोंका निमह करेके निष्ठयकी यात कही । अब कामनाओंका त्याग और इन्द्रियोंका निमह वैसी क्रें- इसका उपाय आपेके श्लोकमें बताते हैं ।

शनै: शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। २५ ।।

धैर्यपुक्त बुद्धिके द्वारा संसारसे धीरे-धीरे उपराम हो जाय और परमात्मालरूपमें मन-(युद्धि-) को सम्यक् प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी जिन्तन न करे।

व्याख्या— 'बुद्धा धृतिगृहीतवा'— साधन साधककी सावधान करते हैं कि उसकी ध्यानविगक करते-करते प्राय: साधककी उकताहट होती है, नियशा अध्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो, यो भी उकतान होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये। जैसे सिद्धि हो गये, पर तल-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी? प्राप्त होनेपर, मफलता होनेपर धैर्य रहता है, विफलता कैसे होगी? इस बातको लेकर भगवान ध्यानवोगके होनेपर धौ बैसा हो धैर्य रहना चाहिये कि वर्य-क-पर्य

बीत जाये. शरीर चला जाय. तो भी परवाह नहीं. पा तत्त्वको तो प्राप्त करना ही है<sup>\*</sup> । कारण कि इससे बढ़कर दसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है ? यदि इससे भी बढकर कोई काम है तो इसको छोडो और उस कामको अभी करो !- इस प्रकार बुद्धिको वशमें कर ले अर्थात बद्धिमें मान,बडाई, आराम आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पडा है. उस महत्तको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है, धैर्ययक्त बृद्धिसे उन विषयोंसे उपराम हो जाय ।

'शनै: शनैरुपरमेत' - उपराम होनेमें जल्दवाजी न करे, किन्तु धीरे-धीरे उपेक्षा करते-करते विषयोंसे उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कल ही उपराम हो जाय ।

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समृहका संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो उपराम होनेकी बात बतायी है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तका त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तके साथ आंशिक देवका भाव रह सकता है। उस देव-भावको हटानेके लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । सारपर्य किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय ।

मन परमात्माको पकड़ ले- यह उसके हाथको बात चिन्तन न करे । नहीं है । जिस परमात्माकी शक्तिसे मन अपना कार्य 'न किञ्चदपि चित्तयेत'— संसारका चित्तन न

जैसे. जिस सर्यके प्रकाशसे दोपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्यको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश तो सर्यसे ही आता है । ऐसे ही मन. बद्धि आदिमें जो कुछ शक्ति है. वह उस परमात्मासे ही आती है। अतः वे यन, बृद्धि आदि उस परमात्माको कैसे पकड सकते हैं ? नहीं पकड सकते।

दसरी बात. संसारकी तरफ चलनेसे सख नहीं पाया है, केवल दु:ख-हो-दु:ख पाया है। अतः संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जाय ।

'आत्मसंस्थं मनः कत्वा'— सब जगह एक सिव्वदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पोंमें पहले और पीछे (अन्तमें) वही परमात्मा है । संकल्पोमें भी आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपर्ण है । उन संकल्पोंमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है: किन्त उनमें सत्तारूपसे वह परमात्मा ही है। ऐसा बद्धिका दढ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग पैदा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही स्तरूप माने ।

दूसरा भावं यह है कि परमात्मा देश, काल. है कि संकल्पोंके साथ न राग करे, न द्वेप करे; वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सबमें परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और यहाँ उपराम होनेकी बात इसलिये कही गयी है मिटते हैं; परन्तु परमात्मतत्त्व बनता-बिगड़ता नहीं कि परमात्मतत्त्व मनके कळेमें नहीं आता: क्योंकि मन है। वह तो सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उस प्रकृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं एकड परमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात सब जगह एक सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मतत्त्वको पकड़ ही परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई कैसे सकता है ? अर्थात् परमात्माका चिन्तन करते-करते सत्ता है ही नहीं- ऐसा पका निश्चय करके कुछ भी

करता है, उसको मन कैसे पकड सकता है?-- करे-- यह बात तो पहले ही आ गयी। अब 'यन्त्रनसा न मनुते येनाहर्मनी मतम' (केन॰ १ । ५) । 'परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा वित्तन भी न

इहासने शुध्यत मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयञ्च यातु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लंभं नैवासनात् कायमिटं चलिच्यति ।।

<sup>&#</sup>x27;मले ही इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, चनड़ी, मांस और हाइडयाँतक नष्ट हो जायै;िकन्तु बहुकल्पदुर्लम बोध प्राप्त किये बिना इस आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।'

<sup>ैं</sup> यहाँ 'मन:' शब्द अन्त:करणका वाचक है।

करे । कारण कि जब मनको परमात्मामें स्थापन कर दिया, तो अब चिन्तन करनेसे सविकल्प वृत्ति हो जायगी अर्थात् मनके साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जिससे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा । अगर 'हमारी ऐसी स्थित बनी रहे'-ऐसा चित्तन करेंगे, तो परिच्छित्रता बनी रहेगी अर्थात् चित्तको और चिन्तन करनेवालेको सता । अतः 'सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है'-- ऐसा दुढ़ निश्चय करनेके बाद किसी

प्रकारका किश्चिमात्र भी चित्तन न करे । इस प्रकार

उपराम होनेसे स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जायगा,

जिसका वर्णन पहले बाईसवें श्लोकमें हुआ है। ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है । सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें और सम्पूर्ण क्रियाओंमें परमात्मा साकार, निपकार आदि सब रूपोंसे सदा ज्यों-का-त्यों विराजमान है। उस परमात्माके सिवाय जितना भी प्रकृतिका कार्य है, वह सब-का-सव परिवर्तनशील है । परन्तु परमात्मतत्वमें कभी किञ्चिनात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्माका ध्यान ऐसे किया जाय कि जैसे कोई मनुष्य समुद्रमें गहरा उतर जाय, तो जहाँतक दृष्टि जाती है, वहाँतक जल-ही-जल दोखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चार्पे तरफ जल-ही-जल परिपूर्ण है । इस तरह जहाँ खयं अपने-आपको एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ शरीरके भी परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । कण-कणमें वह परमात्मा है। उस परमात्मतत्त्रको प्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका ध्येय है और यह नित्य-निरन्तर प्राप्त है । उस परमात्मतत्त्वसे कोई कभी दर हो सकता हो नहीं । किसी भी अवस्थामें उससे कोई अलग नहीं हो सकता । केवल अपनी दृष्टि विनारी

पदार्थोंकी तरफ रहनेसे वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार,

'अगर उस परमात्मोकी तरफ दृष्टि , लक्ष्य हो

सम, शाना रहनेवाला परमात्मतस्य दीखता नहीं ।

जाय कि वह सब जगह ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है, तं स्ततः : ध्यान हो : जायगा, ध्यान करना

नहीं पड़ेगा । जैसे, हम सब पृथ्वीपर रहते हैं, हे हमारे भीतर-बाहर, ऊपर और चारों तरफ आकाश-ही-आकाश है, पोलाहट-ही-पोलाहट है; परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता । अगर लक्ष्य

हो जाय, तो हम निरत्तर आकाशमें ही रहते हैं। आकाशमें ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते है सोते हैं, जगते हैं। आकाशमें ही हम सब काम कर रहे हैं । परन्तु आकाशको तरफं ध्यान न होनेसे इसका पता नहीं लगता । अगर उस तरफ ध्यान जाय कि आकाश है, उसमें बांदल होते हैं, वर्ष

होती है, उसमें सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि है, ती आकाशका ख्याल होता है. अन्यया नहीं होता। आकाशका ख्याल न होनेपर भी हमारी सब क्रियाएँ आकाशमें ही होती हैं । ऐसे ही उस परमात्मतत्त्वकी तरफ ख्याल न होनेपर भी हमारी सम्पूर्ण क्रियाएँ टस

परमात्मतत्वमें ही ही रही हैं। इसलिये गीताने कहा

कि- 'शनैः शनैरुपरमेद्बद्धया पृतिगृहीतया' अर्थात्

जिस बुद्धिमें धीरज है, ऐसी बुद्धिके द्वारा धीरे-धीर उपराम हो जाय । संसारकी कोई भी बात मनमें आये. तो उससे उपराम हो जाय । साधककी भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्माका ध्यान करने बैठता है. उस समय सांसारिक वलकी पाद आनेपर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करनेसे भी वस्तुका अपने साथ सम्बन्ध हो जाता है और उसमें राग करनेसे भी सम्बन्ध हो जाता है।

अतः न तो उसका विरोध को और न उसमें राग

करें । उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाने ।

बेपरवाह हो जायें । संसारकी याद आ गयी तो आ

गयी, नहीं आयी तो नहीं आयी-इस चेपरवाहीसे फ संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा । अतः भगवान् कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो .जाय-- 'शनैः शनैः वपरमेत' । टलत्र होनेवाली चीज नष्ट होनेयाली होती है-

यह नियम है । अतः संसारका कितना हो संकल्प-विकल्प हो जाय, यह सम नष्ट हो रहा है। इसलिये उमसे रखनेको चेष्टा करना भी गलती है और नाश करनेका उद्योग करना भी गलती है। संसारमें बहत-सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पण्य हमें नहीं लगता; क्योंकि उनसे हमारा सम्बन्ध नहीं है। ऐसे ही मनमें संकल्प-विकल्प आ जाय . संसारका चित्तन हो जाय, तो उससे हमाग कोई सम्बन्ध नहीं है । न तो याद आनेवाली वस्तुके साथ सम्बन्ध है और न जिसमें वस्तुकी याद आयी, उस मनके साथ ही सम्बन्ध है । हमारा सम्बन्ध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मासे है।अतः उत्पन्न और नष्ट होनेवाले संकल्प-विकल्पसे प्रया तो राग करें और क्या हेप करें ? यह तो उत्पत्ति और विनाशका एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाय, विमख हो

जाय, इसको कुछ भी परवाह न करे ।

एक परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब 'मैं हैं' ऐसा दीखने लगता है। यह व्यक्तित्व, 'मैं'-पन भी जिसके अत्तर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शान्त, सद्धन, चिद्धन, आनन्दधन परमात्मा है । जैसे, सम्पूर्ण पदार्थ, क्रियाएँ आदि एक प्रकाशके अन्तर्गत हैं। डस प्रकाशका सम्बन्ध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदिके साथ है और नहीं है तो किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों-का-त्यों स्थित है । उसमें कई वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, कई क्रियाएँ होती रहती हैं; किन्तु प्रकाशमें कुछ भी फरक नहीं पडता । ऐसे ही प्रकाशस्वरूप परमात्माके साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदिका कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध है तो सम्पूर्णके साथ सम्बन्ध है, नहीं तो किसीके साथ भी सम्बन्ध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति-विनाशवाली हैं और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्त्व है । उस परमात्मामें स्थित

होकर कुछ भी चित्तन न करे। एक चिन्तन 'करते' हैं और एक चिन्तन 'होता' है। चित्तन करे नहीं और अपने-आप कोई चित्तन हो जाय तो उसके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, तटस्थ रहे । वास्तवमें हम तटस्थ ही हैं; क्योंकि संकल्प-विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम संकल्प- विकल्पकी उपेक्षा कर दें, तो हमारेपर वह (संकल्प-विकल्प) लाग् नहीं होगा । साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है, तब वह उससे द्वेप करता है कि इसको हटाओ. इसको मिदाओ । ऐसा करनेसे संसारके साथ विशेष सम्बन्ध जड जाता है । इसलिये उसको हटानेका कोई

रहते हैं । इसलिये रहनेवाले स्वरूपमें ही रहें और

उद्योग न करे, प्रत्यत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प-विकल्प होते हैं. उनमें भी वह परमात्मतत्त्व ओतप्रोत है। जैसे जलमें बर्फका ढेला डाल दें . तो धर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प-विकल्प कुछ भी आये, वह परमात्माके ही अन्तर्गत है और संकल्प-विकल्पके भी अन्तर्गत परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जैसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं। एक लहरके बाद दूसरी लहर आती है। उन लहरोंमें भी जल-ही-जल है। टेखनेमें लहर अलग दीखती है, पर जलके सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प-विकल्पमें

परमात्मतत्त्वके सिवाय कोई तत्त्व नहीं है, कोई वस्त

नहीं है।

अभी कोई पुरानी घटना याद आ गयी, तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है । मनुष्य जबर्दस्ती उस घटनाको याद करके घवरा जाता है कि क्या करूँ, मन नहीं लगता! वास्तवमें जब परमात्माका ध्यान करते हैं, उस समय अनेक तरहकी परानी बातोंकी याद, पुराने संस्कार नष्ट होनेके लिये प्रकट होते हैं। परना साधक इस वातको समझे विना उनको सता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिये उनको उपेक्षा कर दे। उनको न अच्छा समझे और न बुग समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए, वैसे ही नष्ट हो जायँगे । हमारा सम्बन्ध परमात्माके साथ है। हम परमात्माके हैं और परमात्मा हमारा है । सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मामें हमारी स्थिति सब समयमें है—ऐसा मानकर चुप बैठ जाय।

अपनी तरफसे कुछ भी चित्तन न करे । अपने-आप चिन्तन हो जाय तो उससे सम्बन्ध न जोडे । फिर

वतियाँ अपने-आप शान्त हो जायेंगी और परमात्माका

उनको दूर कर दे अर्थात् 'साहा' कहकर संकल्प-विकल्प जोरसे बाहर निकाले और फिर अत्तमें जोरसे (पुन्तराके : (अड़ग-चड़ंग) की आहुति दे दे । साथ) पूरे श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक

- (७) सामने देखते हुए पलकोंको कुछ देर दे। जितनी देर श्वास ग्रेक सके, उतनी देर ग्रेककर वार-वार शोघतासे झपकाये और फिर नेत्र वंद कर फिर धीर-धीर श्वास लेते हुए खाभाविक श्वास लेनेकी ले। पलके झपकानेसे जैसे वाहरका दृश्य कटता है, स्थितिमें आ जाय। इससे सभी संकर्त्य-विकल्प मिट ऐसे हो भीतरके संकल्प-विकल्प भी कट जाते हैं। जाते हैं।
  - (८) पहले नासिकासे श्वासको दो-तीन बार



सम्बन्ध— चौनीसर्वे- पर्वासर्वे श्लोकोर्पे जिस ध्यानयोगीकी उपरतिका वर्णन किया गया, आगेके दो श्लोकोर्पे उसकी अवस्थाका वर्णन करते हुए उसके साधनका फल बताते हैं।

# प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ।। २७ ।।

जिसके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिसका रजीगुण तथा मन सर्वथा शान्त हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगीको निश्चित ही उत्तम (सान्तिक) सुख प्राप्त होता है।

व्याख्या—'प्रशान्तमनसं होनं ....... ब्रह्मभूतमकस्पषम्'—जिसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात् तामोगुण और तमोगुणको अप्रकाश, अप्रवृति, प्रमाद और मोह (गीता १४ । १३)—ये वृत्तियाँ नष्ट हो गयी हैं, ऐसे योगीको यहाँ 'अकस्मयम्' कहा गया है।

जिसका रजोगुण और रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, नये-नये कमोमें लगना, अशान्ति और स्पृहा (गोता १४ । १२) —ये वृतियाँ शान्त हो गयी हैं, ऐसे योगोको यहाँ 'शान्तरज्ञसम्' वताया गया है।

तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियाँ शान्त होनेसे जिसका मन स्वामाविक शान्त हो गया है अर्यात् जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थीसे तथा संकट्प-विकल्पोसे भी उपर्रात हो गयी है, ऐसे स्वामाविक शान्त मनवाले योगीको यहाँ 'प्रशान्तमनसम्' कहा गया है।

'प्रशान्त' कहनेका तात्प्यं है कि ध्यानयोगी जबतक मनको अपना मानता है, तबतक मन अभ्याससे शान्त तो हो सकता है, पर प्रशान्त अर्थात् सर्वेषा शान्त नहीं हो सकता । परन्तु जब ध्यानयोगी मनसे भी उपराग हो जाता है अर्थात् मनको भी अपना नहीं मानता, मनसे भी सम्बन्ध-विच्छेद कर छोता है, तब मनमें राग-द्वेप न होनेसे उसका मन खामाविक ही शान्त हो जाता है।

पचीसवें श्लोकमें जिसकी उपरामताका वर्णन किया गया है, वही (उपराम होनेसे) पापरहित, शान रजोगुणवाला और प्रशान मनवाला हुआ है। अतः उस योगीके लिये यहाँ 'एनम्' पद आया है। ऐसे ब्रह्मसरूप प्यानयोगीको स्वामाविक हो उत्तम सुध अर्थात् सालिक सुख प्राप्त होता है।

पहले तेईसर्वे श्लोकके उत्तरार्धमें जिस योगका
निध्यपूर्वक अभ्यास करनेकी आहा दी गयी थी—'स
निध्यं योक्तव्यः! उस योगका अभ्यास करनेवाले
योगीको निधित हो उत्तम सुखकी प्राप्ति हो जायगी,
इसमें किञ्चिमात्र भी सन्देह नहीं है। इस निःसन्दिग्यतको
बतानेके लिये यहाँ हिं पदक प्रयोग हुआ है।

'स्राव्यप्रीत' कहनेका तालपं है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसके उदम सुराको छोत्र नहीं करनी पड़ती, उस सुराको प्राप्तिके लिये टरोग, परिक्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत यह उतम सुख उसको शृत:-स्यामाविक ही प्राप्त हो जाता है। सदात्मानं योगी विगतकल्मषः

, सखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रते ।। २८ ।।

इस प्रकार अपने-आपको सदा परमात्मामें लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मप्राप्तिरूप अत्यन्त सखको प्राप्त हो जाता है।

'यञ्जनेवं सदात्पानं योगी विगतकस्पवः'-अपनी स्थितिके लिये जो (मनको बार-बार लगाना आदि) अध्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है । यहाँ तो अनुभ्यास ही अभ्यास है अर्थात् अपने स्वरूपमें अपने-आपको दृढ़ रखना हो अभ्यास है । इस अभ्यासमें अभ्यासवति नहीं है । ऐसे अभ्याससे वह योगी अहंता-ममतारहित हो जाता है । अहंता और ममतासे रहित होना ही पापोंसे रहित होना है; क्योंकि संसारके साथ अहंता-ममतापूर्वक सम्बन्ध रखना हो पाप है।

पंद्रहवें श्लोकमें 'युञ्जन्नेवम्' पद सगुणके ध्यानके लिये आया है और यहाँ 'युग्रन्नेवम्' पद निर्गुणके ध्यानके लिये आया है। ऐसे ही पंद्रहवें श्लोकमें 'नियतमानसः' आया है और यहाँ 'विगतकस्पषः'आया हैं; क्योंकि वहाँ परमात्मामें मन लगानेकी मुख्यता है और यहाँ जड़ताका त्याग करनेकी मुख्यता है । वहाँ तो परमात्माका चिन्तन करते-करते मन संगुण परमात्मामें

तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यहाँ अहंता-ममतारूप कल्पपसे अर्थात् संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने ध्येष परमात्मामें स्थित हो गया । इस प्रकार दोनोंका तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात वहाँ परमात्मामें लगनेसे संसार छट गया और यहाँ संसारको छोडकर परमात्मामें स्थित हो गया ।

'सखेन द्वारासंस्पर्शमत्यन्तं सखमश्रते'— उसकी ब्रह्मके साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें 'मैं'-पनका संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्मका संस्पर्श करना है। जिस सुखमें अनुभव करनेवाला और अनुभवमें शानेवाला-ये दोनों ही नहीं रहते, वह 'अत्यत्त सुख' है। इस सुखको योगी प्राप्त कर लेता है। यह 'अत्यन्त सुख', 'अक्षय सुख' (५ । २१) और 'आत्यन्तिक सख'. (६ । २१) - ये एक ही परमात्मतत्त्वरूप आनन्दके वाचक है।

सम्बर्ग — अठारहवेंसे तेईसर्वे श्लोकतक खरूपका ध्यान करनेवाले जिस सांख्ययोगीका वर्णन हुआ है, उसके अनुभवका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

> सर्वभूतानि सर्वभूतस्थमात्मानं चात्मनि । योगयक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९ ।।

सब जगह अपने खरूपको देखनेवाला और ध्यानयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला योगी अपने खरूपको सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है और सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने खरूपमें देखता है।

समदर्शनः'—सन्न जगह एक सच्चिदानन्द्रधन परमात्मा मिट्टीसे बने हुए अनेक तरहके वर्तनोंमें एक मिट्टीको ही परिपूर्ण हैं । जैसे मनुष्य खाँड़से बने हुए अनेक और सोनेसे बने हुए आभूषणोमें एक सोनेको ही तरहके खिलोनोंके नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न-भिन्न देखता है, ऐसे ही ध्यानयोगी तरह-तरहकी वस्तु,

व्याख्या—'ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र बने हुए अनेक तरहके अख-शखोंमें एक लोहेको, होनेपर भी उनमें समानरूपसे एक खाँड़को, लोहेसे व्यक्ति आदिमें समरूपसे एक अपने स्वरूपको ही देखता है।

'योगयुक्तात्मा'—इसका तात्पर्य है कि ध्यानयोगका अभ्यास करते-करते उस योगीका अन्तःकरण अपने स्वरूपमें तल्लीन हो गया है। [तल्लीन होनेके बाद उसका अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. 'सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि जिसका संकेत चात्मनि'पदोंसे किया गया है।]

'सर्वभूतस्थमात्मानम्'—वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी आत्माको-अपने सत्त्वरूपको स्थित देखता है । जैसे साधारण प्राणी सारे शरीरमें अपने-आपको देखता है अर्थात् शरीरके सभी अवयवोंमें, अंशोंमें 'मैं' को ही पूर्णरूपसे देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्रणियोंमें अपने स्वरूपको ही स्थित देखता है ।

किसीको नींदमें स्वप्न आये, तो वह स्वप्नमें स्थावर-जङ्गम प्राणी-पदार्थ देखता है । पर नींद खुलनेपर वह खप्रकी सृष्टि नहीं दीखती; अतः खप्रमें स्थावर-जड्नम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है । जामत्-अवस्थामें किसी जड़ या चेतन प्राणी-पदार्थकी याद आती है, तो वह मनसे दीखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दुश्य अदृश्य हो जाता है; अतः यादमें सब कुछ अपना मन ही बना है । ऐसे ही ध्यानयोगी सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने स्वरूपको स्थित देखता है। स्थित देखनेका तान्पर्य है कि सम्पर्ण प्राणियोंमें मतारूपसे अपना ही खरूप है। खरूपके सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है; क्योंकि संसार एक क्षण तो प्राणियोंके साथ अलग-अलग बर्ताव होता है

रहता है। संसारके किसी रूपको एक बार देखनेपर अगर दुवारा उसको कोई देखना चाहे, तो देख ही

सम्बन्ध— भगवानुने चौदहवें-पन्द्रह्वें श्लोकोमें सगुण-साकारका ध्यान कालेवाले जिस पिक्तयोगीका वर्णन क्या था, उसके अनुभवकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं।

> यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति

जो सबमें मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता है, उसके लिये में अदृश्य महीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता

अपरिवर्तनशील अपने स्वरूपको ही देखता है।... 'सर्वभूतानि चात्मनि'— वह सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने अन्तर्गत देखता है अर्थात् अपने सर्वगत, असीम, सच्चिदानन्दघन खरूपमें हो सभी प्राणियोंके

नहीं सकता: क्योंकि वह पहला रूप बदल गया

ऐसे परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदिमें योगी सत्तारूपसे

तथा सारे संसारको देखता है। जैसे एक प्रकाशके अत्तर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दीखते हैं, वे सभी प्रकाशसे ही वने हए हैं और प्रकाशमें ही दीखते हैं और जैसे जितनी वस्तुएँ दीखती हैं. वे सभी सुर्यसे ही उत्पन्न हुई है और सूर्यने

प्रकाशमें ही दीखती हैं, ऐसे ही वह योगी सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने स्वरूपसे ही पैदा हुए, स्वरूपमें ही लीन होते हुए और स्वरूपमें ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दीखता है, वह संब

अपना स्वरूप हो दीखता है। इस श्लोकमें प्राणियोंमें तो अपनेको स्थित बताया है, पर अपनेमें प्राणियोंको स्थित नहीं बताया । ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि प्राणियोंमें तो अपनी सत्ता है, पर अपनेमें प्राणियोंकी सत्ता नहीं है । कारण कि खरूप तो सदा एकरूप रहनेवाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं।

इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआः कि व्यवहारमें भी एकरूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही 'परन्तु अलग-अलग बर्ताव होनेपर भी उस समदर्शी योगीकी स्थितिमें कोई फरक नहीं पड़ता।

व्याख्या-'यो मां पश्यति सर्वत्र'-जो मक्त सब ही अत्तर्गत देखता है। जैसे, गीताका उपदेश देते देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, गक्षस, पदार्थ, परिस्थित, घटना आदि में मेरेको देखता है। जैसे, ब्रह्माजी जब बछड़ों और म्वालबालोंको चुएकर ले गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही बछड़े और मालवाल यन गये । बछड़े और म्वालवाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बाँसुरी, वस्त्र, आभूपण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गये\*। यह लीला एक वर्षतक चलती रही, पर किसीको इसका पता - नहीं चला । बछड़ोंमेंसे कई बछड़े तो केवल दूध ही पीनेवाले थे, इसलिये वे घापर ही रहते थे और बड़े बछड़ोंको भगवान् श्रीकृष्ण अपने साथ वनमें ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा (बलरामजी) ने देखा कि छोटे बछड़ोवाली गायें भी अपने पहलेके (बड़े) बछड़ोंको देखकर उनको दुध पिलानेके लिये हंकार मारती हुई दौड़ पड़ीं । बड़े गोपेंनि उन गायोंको बहत रोका, पर वे रूकी नहीं । इससे गोपोंको उन गायोंपर बहुत गुस्सा आ गया । परन्तु जब उन्होंने अपने-अपने बालकोंको देखा, तब उनका गुस्सा शान्त हो गया और स्रेह उमड़ पड़ा । वे बालकोंको हृदयसे लगाने लगे, उनका माथा सूँघने लगे । इस लीलाको देखकर किञ्चिमात्र भी सता नहीं रहती ।

'सर्वे च मिर्य पश्यति'--- और जो भक्त देश, साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है; अतः काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिको मेरे भगवान् अपने खरूपमें उनको सब जगह देखते हैं।

समय अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर भगवान् अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चगचर सारे संसारको मेरे एक अंशमें स्थित देख-'इहैकस्थं जगत्कत्तनं पत्र्याद्य सचराचरम् । मम देहे """ (११ १७), तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको देख रहा हूँ- 'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वोस्तथा भूतविशेषसङ्घान्' (११ ।१५) । संजयने भी कहा कि अर्जुनने भगवानुके शरीरमें सारे संसारको देखा-'तत्रैकस्यं जगत्कृत्तनं प्रविभक्तमनेकधा' (११ ।१३) । तात्पर्य है कि अर्जुनने भगवान्के शरीरमें सब कुछ भगवत्त्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ आता है, उसको भगवानमें ही देखता है और भगवत्त्वरूप ही देखता है।

'तस्याहं न प्रणश्यामि'--- भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिप्, कहाँ छिप् और किसके पीछे छिपूँ ? इसलिये मैं उस भक्तके लिये अदृश्य नहीं रहता अर्थात् निरन्तर उसके सामने ही रहता है।

'स च मे न प्रणश्यति' — जब भक्त भगवानको दाऊ दादाने सोचा कि यह क्या बात है; उन्होंने ध्यान सब जगह देखता है, तो भगवान् भी भक्त को सब लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और म्वालवालोंके जगह देखते हैं; क्योंकि भगवानका यह नियम है कि रूपमें भगवान् श्रीकृष्ण ही दिखायी दिये । ऐसे ही 'जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी भगवान्का सिद्ध भक्त सब जगह भगवानको ही देखता प्रकार उनको आश्रय देता हूँ—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते है अर्थात् उसकी दृष्टिमें भगवत्सताके सिवाय दूसरी तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता४ । ११) । तात्पर्य है कि भक्त भगवान्के साथ घुल-मिल जाते हैं, भगवान्के

यावद्वत्सपवत्सकाल्यकवपूर्यावत्कराङ्घ्यादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्याविद्वभूषाम्बरम् । यावस्त्रीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहासदिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गयदजः सर्वस्वरूपो बभौ ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्धाः १० । १३ । १९) 'वे बालक और बछड़े संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर आदि जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, बाँसुरी, पते और छींके थे, जैसे और जितने बस्नाभूवण थे, अनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी धीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते, चलते आदि थे, टीक वैसे ही और उतने ही रूपोंमें सर्वस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है'—यह वेदबाणी मानो मूर्तियती होकर प्रकट हो गयी ।'

इस दृष्टिसे भक्त भी भगवान्के लिये कभी अदृश्य विमुख होकर संसारमें आसक्त है, उसके लिये भगवान नहीं होता । अदृश्य रहेते हैं-'नाहं प्रकाशः सर्वस्य'

यहाँ राङ्का होती है कि भगवान्के लिये तो कोई (गीता ७ । २५) । अतः (उसके भावके कारण) वह भी अदृश्य नहीं है— 'वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि भी भगवान्के लिये अदृश्य रहता है । जितने अशमे भविष्याणि च भूतानि असका भगवान्के प्रति भाव नहीं हैं। उतने अंशर्मे (गीता ७ । २६), फिर यहाँ केवल भक्तके लिये ही वह भगवान्के लिये अदुरय रहता है:) ऐसी हो बात 'वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता'—ऐसा क्यों कहा भगवान्ने नवें अध्यायमें भी कही है कि 'मैं सव है ? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान्के लिये प्राणियोमें समान हूँ । न तो कोई मेरा द्वेपी है और कोई भी अदुरय नहीं है, तथापि जो भगवान्को सब न कोई प्रिय है। परनु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन जगह देखता है, उसके भावके कारण भगवान् भी करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ। उसको सब जगह देखते हैं । परना जो भगवानसे

सम्बन्ध-अब भगवान् ध्यान करनेवाले सिद्धः भक्तियोगीके लक्षण बताते हैं।

# सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते

मेरेमें एकीभावसे स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियोंमें स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरेमें ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह सर्वथा मेरेमें ही स्थित है।

व्याख्या—'एकत्वमास्थितः'— पूर्वश्लोकमें भगंवानने बताया था कि जो मेरेको सबमें और सबको मेरेमें देखता है, उसके लिये मैं अदुश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । अदृश्य क्यों नहीं होता ? कारण कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित मेरे साथ उसकी अभित्रता हो गयी है अर्थात् मेरे साथ तसका अत्यधिक प्रेम हो गया है।

अद्रैत-सिद्धान्तमें तो स्वरूपसे एकता होती है. पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है अर्थात् भगवान् और भक्त दीखनेमें तो दो है, पर वास्तवमें एक ही है । जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपनेको अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपनेको एक ही मानते हैं; क्योंकि अत्यन्त स्त्रेह होनेके कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता । ही उनका पर्यवसान होता है अर्थात् सब समय एक ऐसे ही जो मितियोगका साधक भगवान्को प्राप्त हो सोना-ही-सोना है। परनु लोगोंकी दृष्टिम आमूपपॉकी जाता है, भगवान्में अत्यन्त स्नेह होनेके कारण उसकी सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनको समझानेक

'सर्वभूतस्थितम्' पदसे ऐसा असर पड़ता है कि भगवान् केवल प्राणियोंमें ही स्थित हैं । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। भगवान् केवल प्राणियोंमें ही स्थित नहीं हैं, प्रत्युत संसारके कण-कणमें परिपूर्णरूपसे स्थित है। ज़ैसे, सोनेके आमूक्य सोनेसे ही बनते हैं, सोनेमें ही स्थित रहते हैं और सोनेमें

भगवानसे अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नताको

वस्तु, व्यक्ति घटना, परिस्थिति आदिमे भगवान् ही परिपूर्ण

है अर्थात् सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवत्त्वरूप ही

है- 'वासदेव: सर्वम्' (७ । १९) - यही उसका भजन

'सर्वभूतास्थितं यो मां भजति'—सब देश, काल,

यहाँ 'एकत्वमास्थितः' पदसे बतायां गया है।

<sup>\*</sup> ज्ञानमें तो दो होकर एक होते हैं, पर पत्तिमें प्रेमके विलक्षण आनन्दका आदान-प्रदान करनेके लिये. ् , े 💪 हो जाते हैं; जैसे—धगवान् श्रीकृष्ण और श्रीजी एक होकर भी दो हैं ।

लिये कहा जाता है कि आभूपणोंमें सोना ही है। ऐसे ही सृष्टिके पहले, सृष्टिके समय और सृष्टिके बाद एक परमात्मा-ही-परमात्मा है । परना लोगोंकी दृष्टिमें प्राणियों और पदार्थोंकी सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनको समझानेके लिये कहा जाता है कि सब प्राणियोंमें एक परमात्वा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकताको यहाँ 'सर्वधतस्थितं माम' पदोंसे कहा गया है।

'सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते'-वह शास और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते आदि सभी क्रियाएँ करते हुए मेरेमें हो बरतता है, मेरेमें ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टिमें मेरे सिवाय दूसरी कोई सता ही नहीं रही, तो फिर चह जो कछ बर्ताव करेगा. उसको कहाँ करेगा ? वह तो मेरेमें ही सब कुछ करेगा ।

तेरहवें अध्यायमें ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवानने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता--'सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते' (१३ । २३); और यहाँ भगवानने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरेमें ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेकी बात है और यहाँ भगवान्के साथ अभिन्न होनेकी वात है। संसारसे

सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता है और भगवानुके साथ अभिन्नता होनेपर भक्त प्रेमके एक विलक्षण रसका आखादन करता है, जो अनन्त और प्रतिक्षण वर्धमान है।

यहाँ भगवान्ने कहा है कि वह योगी मेरेमें बर्ताव करता है अर्थात् मेरेमें ही रहता है । इसपर शद्भा होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान्में नहीं रहते ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणी भगवानमें ही बस्तते हैं, भगवानमें ही रहते हैं: परन्तु उनके अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता और महत्ता रहनेसे वे भगवानमें अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं । अतः भगवान्में बस्तते हुए भी, भगवान्में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसारमें ही हो रहा है अर्थात उन्होंने जगत्में अहंता-ममता करके जगत्को धारण कर रखा है-'ययेदं धार्यते जगत्' (गीता ७ । ५) । वे जगत्को भगवानुका खरूप न समझकर अर्थात जगत् समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसारमें रहनेवाले हैं। परनु भगवान्का भक्त इस बातको जानता है कि यह सब संसार वासदेवरूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान्में ही रहता है और भगवान्में ही बर्ताव करता है।

सम्बन्ध-भगवान्ने पहले उन्तीसवें श्लोकमें खरूपके ध्यानयोगीका अनुभव बताया । बीचमें तीसवें-इकतीसवें रलोकोर्पे सिद्ध प्रक्तियोगीको स्थिति और लक्षण बताये । अब फिर निर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवाले सांख्ययोगीका अनुमव बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

> आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।।

है अर्जुन ! जो (ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष) अपने शरीरको उपमासे सब जगह अपनेको समान देखता है और सुख अथवा दु:खको भी समान देखता है, वह घरम योगी माना गया है ।

व्याख्या—[ जिसको इसी अध्यायके सत्ताईसवें होता है-इसका इस श्लोकमें वर्णन किया गया है। रलोकमें 'ब्रह्ममूत' कहा है और जिसको अद्वाईसवें कारण कि गीताके ब्रह्मभूत सांख्ययोगीको सम्पूर्ण रतोकमें 'अत्यन्त सुख' की प्राप्ति होनेकी बात कही प्राणियोंके हित्रमें स्वामाविक ही रित है, उस सांख्ययोगीका प्राणियोंके साथ 'कैसा बर्तांव है-'सर्वभूतहिते रताः' (५ । २५, १२ ।४)]

'आत्मीपम्येन सर्वत्र . सयं प्रस्कृति योऽर्जुन' -- साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीरमें अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीरके किसी अङ्में किसी तरहकी पीड़ा हो—ऐसा वह नहीं चाहता. प्रत्यत सभी अझोंका समानरूपसे आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियोंमें अपनी समान स्थिति देखनेवाला महापुरुष सभी प्राणियोंका समानरूपसे आराम चाहता है । उसके सामने कोई दुःखी प्राणी आ जाय. तो अपने शरीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी तरह ही उसका दुःख दूर करनेकी स्वामाविक चेष्टा होती है । तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणीकी अपने शरीरके आरामके लिये चेष्टा होती है, ऐसे ही जानी महापुरुषकी दूसरोंके शरीरोंके आरामके लिये खाभाविक चेष्टा होती है।

'सर्घंत्र' कहनेका तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, सम्प्रदाय आदिका भेद न रखकर सबको समान रितिसे सुख पहुँचानेकी स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु-पही, वृक्ष-राता आदि स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंको भी समानरितिसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा होती है और साथ-ही-साथ उनका दु:ख दूर करनेका भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीरके अङ्गोंका दु:ख दूर करनेकी समान

अपन शरास्त अङ्गान दुःख दूर करनका, समान चेष्टा होनपर भी अङ्गोन भेद-दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे, हायका काम पैरसे नहीं किया जाता। अगर हायको हाथ छू जाय तो हाथ घोनेकी जरूरत नहीं पड़ती; परन्तु पैरको हाथ छू जाय तो हाथ घोना पड़ता है। अगर मल-मृत्रके अङ्गोको हाथसे साफ किया जाय, तो हाथको मिट्टी लगाकर विशेषतासे घोना, निर्मल करता पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार सबके सुख-दुःखमें समान माव रखते हुए भी स्पर्श-अस्पर्शका ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिये। किसीके प्रति किश्चिमात्र भी घृणाकी सम्मावना हो नहीं होनी चाहिये। जैसे अपने शरिरके पवित्र-अपवित्र अङ्गोंकी रक्षा करनेमें और उनको सुख पहुँचानेमें कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धिकी दृष्टिसे उनमें स्पर्श-अस्पर्श का भेद रखते हैं। ऐसे ही शास्त-मर्यादाके अनुसार संसारके सभी प्राणियोंमें स्पर्श-अस्पर्शका भेद मातते हुए भी ज्ञानी महापुरुषके द्वारा उनका दुःख दूर कारोकों और उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टामें कभी किञ्चिन्पात्र भी कमी नहीं आती । तारपर्थ है कि, जैसे अपने शरीरका कोई अन्न अस्पृश्य होनेपर भी वह अधिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्रमर्यादाक अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होनेपर भी उसमें प्रियता, हितीप्तावानी कभी कमी नहीं होती । 'सखं या यदि या दःख्यम'—अपने शरीरकी

उपमासे दूसरोंके सुख-दुःखमें समान रहनेका तातर्प

यह नहीं है कि दूसरोंके शरीरके किसी अड्रमें पीड़ा

हो जाय, तो वह पीड़ा अपने शरीरमें भी हो जाय, अपनेको भी उस पीड़ाका अनुभव हो जाय । अपर ऐसी समता ली जाय तो अपनेको दुःख ही ज्याद होगा; क्योंकि संसारमें दुःखी प्राणी ही ज्यादा हैं। दुसरी बात, जैसे विरक्त त्यांगी महालालीग अपने शरीरकी और अपने शरीरके अङ्गोमें होनेवाली पीड़ाकी उपेशा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरीक शरीरीकी और उनके शरीरीकी अड़ोमें होनेवाली पीड़ाकी उपेशा ही जाय अर्थात जैसे उनको अपने शरीरके सुख-दुःखम भी अपनेको भान मही होता, ऐसे ही दूसरीक सुख-दुःखम भी अपनेको भान मही लात, ऐसे ही दूसरीक सुख-दुःखम भी अपनेको भान मही लात, ऐसे ही दूसरीक सुख-दुःखम भी अपनेको भान मही—यह भी उपर्युक्त प्रदोका तालपं नहीं है।

उपर्युक्त परांका तात्पर्य है कि जैसे शरीरमें आसक् अज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होनेपर उस पीड़ाको दूर करनेमें और सुख पहुँचानेमें उसको जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरोंका दूख दूर करनेमें और सुख पहुँचानेमें ज्ञानी महात्माओंकी स्वामानिक चेष्टा होती है, तत्परता होती है।

जैसे, किसीके हाथमें चोट लग गयी और वह लोक-समुदायमें जाता है तो उस पीड़ित हाथको धका न लग जाय, इसलिये दूसरे हाथको सामने रखकर उस पीड़ित हाथको रक्षा करता है और उसको पत्न न लगे, ऐसा उद्योग करता है। परनु उसके मनमें कभी यह अभिमान नहीं आता कि में इस हाथकी भीड़ा दूर करनेवाला हूँ, इसको सुख पहुँचानेवाला हूँ। वह उस हाथपर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ! मैंने तेरी पीड़ा दर करनेके लिये नित्यसम्बन्ध) और नित्यसमतामें स्थित रहता है। कितनी चेष्टा की ! पीड़ाको शान्त करनेपर वह अपनेमें विशेषताका भी अनुभव नहीं करता । ऐसे ही ज्ञानी महाप्रुषोंके द्वारा दुःखी प्राणियोंको सुख पहुँचानेकी चेष्टा खाभाविक होती है । उनके मनमें यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियोंका दुःख दूर कर रहा है दूसरोंको सुख पहुँचा रहा हूँ । उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा करनेपर वे अपनेमें कोई विशेषता भी नहीं देखते । उनका स्वभाव ही दूसरोंका दुःख दूर करनेका, उनको सख पहुँचानेका होता है।

ज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होती है, तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ाकी उपेक्षा भी हो सकती है; परन्तु दूसरेके शरीरमें पीड़ा ही तो उसको यह सह नहीं सकता । कारण कि जैसे दोनों हाथोंमें अपनी व्यापकता समान है, ऐसे ही सब शरीरोंमें अपनी स्थिति समान है । परन्तु जिस अन्तःकरणमें बोध हुआ है, उसमें पीड़ा सहनेकी शक्ति है और दूसरोंके अन्तःकरणमें पीड़ा सहनेकी यैसी सामर्थ्य नहीं है । अतः उनके द्वारा दूसरोंके शरीरोंकी पीड़ा दूर करनेमें विशेष तत्परता होती है। जैसे, इन्द्रने बिना किसी अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया । पीछे अधिनीकुमार्पेन उनको पुनः जिला दिया । परनु जब इन्द्रका काम पड़ा, तब दधीचिने अपना शरीर छोड़कर उनको (वज्र बनानेके लिये) अपनी हिंहुयाँ दे दीं!

यहाँ शङ्का हो सकती है कि अपने शरीरके दु:खर्की तो उपेक्षा होती है और दूसरोंके दु:खर्की उपेक्षा नहीं होती— यह तो विषमता हो गयी । यह समता कहाँ रही ? इसका समाधान है कि वास्तवमें यह विषमता समताकी जनक है, समताको प्राप्त करानेवाली है । यह विषमता समतासे भी ऊँचे दर्जेकी चीज है। साधक साधन-अवस्थामें ऐसी विषमता करता है, तो सिद्ध-अवस्थामें भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृति होती है । परन्तु उसके अन्तःकरणमें किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं आती ।

'स योगी परमो मतः'—उसकी दृष्टिमें सिवाय परमात्याके कुछ नहीं रहा । वह नित्ययोग (परमात्माके

Principal principal contraction of the contraction कारण कि शरीर-संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे दसका परमात्मासे कभी वियोग होता हो नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियोंमें एकरूप ही रहता है । अतः वह मुझे परम योगी मान्य है ।

विशेष बात

(१) यहाँ जैसे ध्यानयोगीके लिये 'आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पत्र्यति' कहा गया है. ऐसे ही कर्मयोगीके लिये 'सर्वभूतात्मभूतात्म' (५ 1७) और ज्ञानयोगीके लिये 'सर्वभूतिहते रताः (५ । २५, १२ । ४) कहा गया है । परन्त भक्तियोगमें तो भक्त सम्पूर्ण शरीरोंमें अपने इष्टदेवको देखता है (६ १३०) और अपने कमोंके द्वार उनका पूजन करता है-- 'स्वकर्मणा तमध्यन्धं' (१८ ।४६) । तात्पर्यं यह है कि कर्मयोगी और जानयोगी साधकोंको चाहिये कि वे सबमें अपने-आपको देखें तथा भक्तियोगी साधकोंको चाहिये कि वे सबमें ईश्वरको, अपने इष्टदेव को देखें।

(२) सबको अपना माई समझो-यह भातमाव बड़ा उत्तम है । परन्तु खार्थभावको लेकर जब भाई-भाई लड़ते हैं, तब भातुमाव नहीं रहता, प्रत्युत वैरमाव पैदा हो जाता है । जैसे कौरवों और पाण्डवोंमें लड़ाई हो गयी । परन्तु 'आत्मीपम्येन सर्वत्र' अर्थात् शरीरभावमें कभी वैर नहीं हो सकता । जैसे अपने दाँतोंसे अपनी जीभ अथवा होठ कट जाय, तो दाँतोंको कोई नहीं तोड़ता अर्थात् दाँतोंक साथ कोई वैर नहीं करता । ऐसे ही अपने शरीरकी उपमासे जो सबमें सख-दःखको समान देखता है, उसमें कभी वैरमाव नहीं होता । इस शरीरभावसे भी ऊँचा है-भगवद्भाव । इस भावमें अपने इष्टदेवका भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवद्भाव प्रातृभाव और शरीरभावसे भी ऊँचा है। अतः भगवानने गीतामें जगह-जगह अपने भक्तोंकी बहुत महिमा गायी है; जैसे—वह परम श्रेष्ठ है—'स मे युक्ततमो मतः' (६ १४७): वे योगी मेरे मतमें अत्यन्त उत्कष्ट हैं-- 'ते मे युक्ततमा मताः' (१२ । २); वे बक्त मीको अत्यत्त प्यारे हैं-- 'धकास्तेऽतीव मे प्रियाः' (१२ । २०), आदि-आदि ।

सम्बन्ध---जिस समताकी प्राप्ति सांख्ययोग और कर्मयोगके द्वारा होती है, उसी समताकी प्राप्ति ध्यानयोगके द्वा भी होती है—इसको भगवान्ने दसवें श्लोकसे बत्तीसवें श्लोकतक बताया । अय अर्ज़न ध्यानयोगसे प्राप्त समतवे लेकर आगेके दो श्लोकोंमें अपनी मान्यता प्रकट करते हैं।

.

अर्जुन उवाच

# योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वातिश्यति स्थिराम् ।। ३३।।

अर्जुन बोले-हे मधुसुदन ! आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है. मनकी चञ्चलताके कारण मैं इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हैं।

व्याख्या—[ मनुष्यके कल्याणके लिये भगवानने यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं । 1

गीतामें खास बात बतायी कि सांसारिक पदार्थींकी प्राप्ति-अप्राप्तिको लेकर चित्तमें समता रहनी चाहिये । इस समतासे मनुष्यका कल्याण होता है । अर्जुन पापोंसे डरते थे तो उनके लिये भगवान्ने कहा कि 'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दःखको समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारेको पाप नहीं लगेगा' (गीता २ ।३८) । जैसे दुनियामें बहत-से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते; क्योंकि उन पापोंमें हमारी विषम-बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत समबुद्धि रहती है । ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम करनेसे कमोंसे बन्धन नहीं होता । इसी भावसे भगवानने इस अध्यायके आरम्पमें कहा है कि जो कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है । इसी कर्मफलत्यागकी सिद्धि भगवानुने 'समता' बतायी (६ ।९) । इस समताकी प्राप्तिके लिये भगवानने दसवें श्लोकसे बतीसवें श्लोकतक ध्यानमोगका वर्णन किया । इसी ध्यानयोगके वर्णनका लक्ष्य करके अर्जुन ध्यानयोगसिद्ध हुए विना समताकी प्राप्ति नहीं होगी । .

प्रत्युत ध्यानके साधनको लेकर है । कारण कि बतीसवाँ श्लोक ध्यानयोगद्वारा सिद्ध पुरुषका है और सिद्ध पुरुषकी समता खतः होती है । इसलिये यहाँ 'यः! पदसे इस प्रकरणसे पहले कढे हुए योग-(समता-)का संकेत है और 'अयम' पदसे दसवें श्लोकसे अटठाईसवें श्लोकतक कहे हुए ध्यानयोगके साधनका संकेत है । 'एतस्याहं पश्यामि चञ्चलत्वातियति न स्थिराम्'--इन पदोंसे अर्जुनका यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोगसे तो समताकी प्राप्ति सगम है, पर यहाँ जिस ध्यानयोगसे समताकी प्राप्ति बतायी है, मनकी चञ्चलताके कारण उस ध्यानमें स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखायी देता है । तात्पर्य है कि जबतक मनकी चञ्चलताका

नाश नहीं होगा, तबतक ध्यानयोग सिद्ध नहीं होगा और

'योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन'---यहाँ अर्जने

जो अपनी मान्यता बतायी है, वह पूर्वश्लोकको लेकर नहीं है,

सम्बन्ध—जिस चञ्चलताके कारण अर्जुन अपने पनकी दुढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चञ्चलताका आगेके स्तीवमें उदाहरणसहित स्पष्ट वर्णन करते हैं।

> चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद्दुढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।। ३४।।

क्योंकि हे कृष्ण ! मन बड़ा ही चञ्चल, प्रमथनशील, दृढ़ (जिही) और बलवान् है । उसका निग्रह करना मैं वायुकी तरह अत्यन्त कठिन मानता हैं ।

व्याख्या—'चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ! आप ही यलवददुबम्'—यहाँ भगवान्को 'कृष्ण' सम्बोधन देकर कृपा करके इस मनको खींचकर अपनेमें लगा लें,

Marralling to the state of the तो यह मन लग सकता है। मेरेसे तो इसका वशमें होना वड़ा कठिन है! क्योंकि यह मन बड़ा ही चञ्चल है । चञ्चलताके साथ-साथ यह 'प्रमाथि' भी है अर्थात् यह साधकको अपनी स्थितिसे विचलित कर देता है। यह यडा जिद्दी और बलवान् भी है। भगवान्ने 'काम'-(कामना-) के रहनेके पाँच

स्थान बताये हैं—इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विषय और खयं (गीता ३ । ४०; ३ । ३४; २ । ५९) । वास्तवमें काम खयंमें अर्थात चिज्जह-ग्रन्थिमें रहता है और इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा विषयोंमें इसकी प्रतीति होती है। काम जबतक स्वयंसे निवृत नहीं होता, तबतक यह काम समय-समयपर इन्द्रियों आदिमें प्रतीत होता रहता है । पर जब यह स्वयंसे निवृत्त हो जाता है, तव इन्द्रियों आदिमें भी यह नहीं रहता । इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक स्वयंमें काम रहता है. तंबतक मन साधकको व्यथित करता रहता है । अतः यहाँ मनको 'प्रमाधि' बताया गया है। ऐसे ही खयंमें काम रहनेके कारण इन्द्रियाँ साधकके मनको व्यथित करती रहती हैं । इसलिये दूसरे अध्यायके साठवें श्लोकमें इन्द्रियोंको भी प्रमाधि बताया गया है— 'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः' । तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इन्द्रियोंमें आती है, तब वह साधकको महान् व्यथित कर देती है, जिससे सांधक अपनी स्थितिपर नहीं रह पाता ।

उस कामके स्वयंमें रहनेके कारण मनका पदार्थींक प्रति गाढ़ खिंचांव रहता है । इससे मन किसी तरह मी उनकी ओर जानेको छोड़ता नहीं, हठ कर रोता है; अतः मनको दृढ़ कहा है । मनको यह दृढ़ता

बहुत बलवती होती है; अतः मनको 'बलवत' कहा है। तारपर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधकको जबर्दस्ती विषयोंमें ले जाता है । शास्त्रीने तो यहाँतक कह दिया है कि मन ही मनय्योंके मोक्ष और बन्धनमें कारण है-- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' । परन्तु मनमें यह प्रमथनशीलता, दढता और बलवता तभीतक रहती है, जबतक साधक अपनेपेंसे कामको सर्वथा निकाल नहीं देता । जब साधक स्वयं कामरहित हो जाता है. तब पदार्थोंका. विषयोंका कितना ही संसर्ग होनेपर भी साधकपर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता । फिर मनकी प्रमधनशीलता आदि नए हो जाती है।

मनकी चञ्चलता भी तभीतक बाधक होती है. जबतक खयंमें कुछ भी कामका अंश रहता है। कामका अंश सर्वथा निवृत होनेपर मनकी चञ्चलता किञ्चिमात्र भी बाधक नहीं होती । शास्त्रकारोने कहा है---

टेहाभियाने गलिते विज्ञाते परमात्पनि ।

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।। अर्थात् देहाभिमान (जड़के साथ मैं-पन) सर्वथा मिट जानेपर जब परमात्मतत्त्वका बोध हो जाता है. तब जहाँ-जहाँ मन जाता है. वहाँ-वहाँ परमात्मतत्त्वका अनुभव होता है अर्थात उसकी अखण्ड समाधि (सहज समाधि) रहती है।

'तस्याहं निग्रहं भन्ये वायोरिव सदष्करम'-इस चञ्चल, प्रमाधि, दढ और बलवान मनका निग्रह करना बड़ा कठिन है । जैसे आकाशमें विचरण करते हए वायुको कोई मुद्रीमें नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मनको कोई पकड नहीं सकता । अतः इसका निग्रह करनेको मैं महान दष्कर मानता है।

सम्बन्ध—अब आगेके श्लोकमें भगवान् अर्जुनकी मान्यताका अनुमोदन करते हुए मनके निमहके उपाय बताते हैं । श्रीभगवानुवाच

ुअसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते ।। ३५ ।।

श्रीभगवान् वोले—हे महाबाहो ! यह मन बड़ा चञ्चल है और इसका निग्रह करना

Emiliari di santante del contrato de la contrato d भी बड़ा कठिन है—यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है । परन्त हे क़त्तीनन्दन ! अध्यास और वैराग्यके द्वारा इसका निमह किया जाता है।

व्याख्या-'असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्'—यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधनका तात्पर्य शूरवीरता अपने लक्ष्यको, इष्टको देखे ।. वतानेमें है अर्थात् अध्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिये । अपनेमें धैर्यपूर्वक वैसी हो शूरवीरता उपाय हैं; जैसे-रखनी चाहिये ।

अर्जुनने पहले चञ्चलताके कारण मनका निमह करना बड़ा कठिन बताया । उसी बातपर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो, वह एकदम ठीक बात है, निःसन्दिग्ध बात है; क्योंकि मन बड़ा चञ्चल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है।

'अभ्यासेन त कीन्तेय वैसम्येण गृहाते'--अर्जुनकी माता कुन्ती बहुत विवेकवती तथा भोगोंसे विरक्त रहनेवाली थीं । कुत्तीने भगवान् श्रीकृष्णसे विपत्तिका वरदान माँगा था ।\* ऐसा वरदान माँगनेवाला इतिहासमें यहत कम मिलता है । अतः यहाँ 'कौन्तेय' सम्बोधन देकर भगवान् अर्जुनको कुत्ती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुन्ती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसारसे विरक्त होकर परमात्मामें लगो अर्थात् मनको संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाओ ।

मनको चार-बार ध्येयमें लगानेका नाम 'अध्यास' है। इस अभ्यासकी सिद्धि समय लगानेसे होती है। समय भी निरत्तर लगाया जाय, रोजाना लगाया जाय । कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया—ऐसा नहीं हो । तात्पर्य है कि अध्यास निरन्तर होना चाहिये और अपने ध्येयमें महत्त्व तथा आदर-बुद्धि होनी चाहिये । इस तरह अध्यास करनेसे अध्यास दृढ़ हो जाता है ।

अभ्यासके दो भेद हैं-(१) अपना जो लक्ष्य, ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाये और दूसरी वृत्ति आ जाय अर्थात् दूसरा कुछ भी विन्तन आ जाय, उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाय ।

(२) जहाँ-जहाँ मन चला जाय, वहाँ-वहाँ हो

उपर्युक्त दो साधनोंके सिवाय मन लगानेके कई

- (१) जब साधक ध्यान करनेके लिये बैठे, तः सबसे पहले दो-चार श्वास बाहर फेंक्कर ऐसी भावन करे कि मैंने मनसे संसारको सर्वथा निकाल दिया अब मेरा मन संसारका चिन्तन नहीं करेगा, भगवानक ही चित्तन करेगा और चित्तनमें जो कुछ भी आयेगा वह भगवानुका ही स्वरूप होगा । भगवानुके सिवार मेरे मनमें दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवानुका खरूप वही है, जो मनमें आ जाय और मनमें जो आ जाय, वही भगवानका खरूप है-यह 'बासदेव: सर्वम' का सिद्धान्त है । ऐसा होनेपर मन भगवान्में ही लगेगा; और लगेगा ही कहाँ?
- (२) भगवानुके नामका जप करे, पर जपमें दी बातोंका ख्याल रखे—एक तो नामके उच्चारणमें समय खाली न जाने दे अर्थात् 'रां''मं'' रां''मं' इस तरह नामका भले ही धीर-धीर उच्चारण करे. पर मीचमें समय खाली न जाने दे और इसरे, नामको सुनै विना न जाने दे अर्थात जपके साथ-साथ उसको सुने भी ।
- (३) जिसे नामका उच्चारण किया जाय, मनसे उस नामकी निगरानी रखे अर्थात् उस नामको अंगुली अथवा मालासे न गिनकर मनसे ही नामका उचारण करे और मनसे ही नामकी गिनती करे।
- (४) एक नामका तो वाणीसे उच्चारण करे और दूसरे नामका मनसे जप करे; जैसे-वाणीसे तो 'राम-राम-राम' का उच्चारण करे और मनसे 'कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण' का जप करे।'
- (५) जैसे राग-रागिनीके साथ चोलकर नामका कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग-रागिनीके साथ मनसे

विषदः सन्तु नः शक्षतत्र तत्र जगदगुरो । भवतो दर्शने यत्त्यादपुनर्भवदर्शनम् ।। '(श्रीमद्रा॰ र १८ १२५)

<sup>&#</sup>x27;हे जगदगुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें, जिससे हमें पुनः संसारकी प्राप्ति न करानेवाले आपके दुर्लंभ दर्शन मिलते रहें ।"

नांमका कीर्तन करे ।

andring the state of the state इस तरह अभ्यास करनेके अनेक रूप,अनेक

(६) चरणोंसे लेकर मुकुटतक और मुकुटसे तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक खयं भी सोच सकता है।

लेका चरणीतक भगवानके खरूपका चिनान करे ।

(७) भगवान् मेरे सामने खड़े हैं—ऐसा समझकर भगवानके खरूपका चिन्तन करे । भगवानके दाहिने चएमकी पाँच अंगुलियोंपर मनसे ही पाँच नाम लिख दे । अंगुलियोंके कपरका जो भाग है, उसपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । चरणोंकी पिण्डीका जो आरम्भ है, उस पिण्डीकी सन्धिपर दो नामेंकि कड़े बना दे । फिर पिण्डीपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । घटनेके नीचे और ऊपर एक-एक नामका गोल कड़ा बना दे अर्थात् गोलाकार नाम लिख दे । ऊरु (जेघा) पर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । आधी (दाहिने तरफकी) कमरमें दो नामोंकी करधनी बना दे। तीन नाम पसलीपर लिख दे । दो नाम कन्धेपर और तीन नाम बाजूपर (भुजाके ऊपरके भागपर) लिख दे । कोहनीके कपर और नीचे दो-दो नामोंका कड़ा बना दे । फिर तीन नाम (कोहनीके नीचे) पहुँचासे ऊपरके भागपर लिख दे । पहुँचामें दो नामोंका कड़ा बना दे तथा पाँच अंगुलियोंपर पाँच नाम लिख दे । गलेमें चार नामोंका आधा हार और कानमें दो नामोंका कुण्डल बना दे । मुकुटके दाहिने आधे भागपर छः नाम लिख दे अर्थात् नीचेके भागपर दो नामोंका कड़ा मध्यभागपर दो नामौंका कड़ा और ऊपरके भागपर दो नामोंका कड़ा बना दे।

तासर्य यह हुआ कि भगवान्के दाहिने अङ्गमें चाणसे लेकर मुक्टतक चौवन नाम अथवा मन्त आने चाहिये और बायें अङ्गमें मुक्टसे लेकर चरणतक चौवन नाम अथवा मन्त आने चाहिये । इससे भगवान्की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान्के सम्पूर्ण अङ्गोंका चित्तन हो जाता है और एक सौ आठ नामोंको एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम-से-कम एक माला करनी चाहिये । इससे अधिक करना चाहे, तो अधिक भी कर सकते हैं।

अभ्यासकी सहायताके लिये 'वैराग्य'की जरूरत

है । कारण कि संसारके भोगोंसे एग जितना हटेगा. मन उतना परमात्मार्ने लगेगा । संसारका राग सर्वथा हटनेपर मनमें संसारका रागपर्वक चित्तन नहीं होगा । अतः पूराने संस्कारोंके कारण कभी कोई स्फुरणा हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा कर दे अर्थात उसमें न राग करे और न द्वेष करे। फिर वह स्फरणा अपने-आप मिट जायगी । इस तरह अध्यास और वैराग्यसे मनका निमह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है । वैग्रग्य होनेके कई उपाय हैं: जैसे-

१--संसार प्रतिक्षण बदलता है और खरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं । अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसारके साथ नहीं है । जैसे, बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थित हमारे साथ नहीं रही, आदि । ऐसा विचार करनेपर संसारसे वैगम्य होता है।

२--अपने कहलानेवाले जितने कुरम्बी, सम्बन्धी है, वे हमारेसे अनुकलताकी इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझके अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे: परन्तु उनसे अपनी अनुकुलताकी तथा कछ लेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दे । इस तरह अपनी सामर्थ्यके अनुसार वस्तु देनेसे और परिश्रम करके सेवा करनेसे पुराना राग मिट जाता है और उनसे कछ भी न चाहनेसे नया राग पैदा नहीं होता । इससे स्वामाविक संसारसे वैराग्य हो जाता है।

3--जितने भी दोष, पाप, दःख पैदां होते हैं, वे सभा संसारके रागसे ही पैदा होते हैं और जितना सख. शान्ति मिलती है, वह सब राग-रहित होनेसे ही मिलती है। ऐसा विचार करनेसे वैराग्य हो ही जाता है।

सम्बन्ध—पूर्वरलोकमें अभ्यास और वैराग्यद्वारा मनके निप्रहकी बात कहकर अब आगेके रेलोकमें भंगवान् ध्यानयोगकी प्राप्तिमें अन्वय-व्यतिरेकसे अपना मत बताते हैं।

## असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

## वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।। ३६ ।।

जिसका मन पूरा वशमें नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। पर उपायपूर्वक यत्न करनेवाले वश्यात्माको योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या—'असंयतात्मना योगो दपापः'— भेरे मतमें तो जिसका मन वशमें, नहीं है; उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि 'योगकी सिद्धिमें मनका वशमें न होना जितना बाधक है. उतनी मनकी चञ्चलता बाधक नहीं है । जैसे पतिव्रता स्त्री मनको वशमें तो रखती है. पर उसे एकाम नहीं करती । अतः ध्यानयोगीको अपना मन चशमें करना चाहिये । मन वशमें होनेपर वह मनको जहाँ लगाना चाहे, वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे, उतनी देर लगा सकता है और जहाँसे हटाना चाहे. वहाँसे हटा सकता है।

प्रायः साधकोंकी यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा-पूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्नमें शिथिलता रहती है, जिससे साधकमें संयम नहीं रहता अर्थात् मन, इन्द्रियाँ, अन्तःकरणका पूर्णतया संयम नहीं होता । इसलिये योगकी प्राप्तिमें कठिनता होती है अर्थात् परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते ।

भगवानकी तरफ चलनेवाले, वैष्णव संस्कारवाले साधकोंकी मांस आदिमें जैसी अरुचि होती है, यैसी अरुचि साधककी विषय-भोगोंमें नहीं होती अर्थात् विषय-भोग उतने निधिद्ध और पतन करनेवाले नहीं दीखते । कारण कि विषयभोगोंका ज्यादा अभ्यास होनेसे उनमें मांस आदिकी तरह ग्लानि नहीं होती । मांस आदि सर्वथा निपिद्ध वस्तु खानेसे पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है---रागपूर्वक विषयभोगोंको भोगनेसे । कारण कि मांस आदिमें तो 'यह निपिद्ध वस्तु है' ऐसी भावना रहती है, पर भोगोंको भोगनेसे 'यह निषिद्ध है' ऐसी भावना नहीं रहतो । इसलिये भोगोंके जो संस्कार भीतर बैठ जाते है, वे बड़े भयंकर होते हैं । तात्पर्य है कि मांस आदि खानेसे जो पाप लगता है, वह दण्ड भोगकर विनाशशील बसुओंका राग हट जाता है और मन

नष्ट हो जायगा । वह पाप आगे नये पापीमें न लगायेगा । परन्तु रागपूर्वक विषयभोगोंका सेवन कर्त जो संस्कार पड़ते हैं, वे जन्म-जन्मान्तरतक विषयमोगी और उनकी रुचिके परिणामखरूप पापोंमें लगाते रहेंगे ।

तात्पर्य है कि साधकके अन्तःकरणमें विषयभोगों रुचि रहनेके कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पात मन-इन्द्रियोंको अपने वशमें नहीं कर, पाता । इसलिं उसको योगको प्राप्तिमें अर्थात् ध्यानयोगकी सिंहिं कठिनता होती है।

'वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः':-—परन्तु जो तत्परतापूर्वक साधनमें लगा हुआ है अर्थात् जो ध्यानयोगको सिद्धिके लिये ध्यानयोगके उपयोगी आहार-विहार, सोना-जागना आदि डपायोंस अर्थात् नियमोंका नियतरूपसे और दुढतापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वशमें है, ऐसे वश्यात्मा साधकके द्वारा योग प्राप्त किया जा सकती है अर्थात् उसको ध्यानयोगको सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है-'इति मे मतिः'।

वश्यात्मा होनेका उपाय है-सबसे पहले अपने-आपको यह समझे कि 'मैं भोगी नहीं हैं। मैं जिज्ञासु हूँ तो केवल तत्त्वको जानना ही मेरा काम है; मैं भगवान्का हूँ तो केवल भगवान्के अर्पित होना हो मेरा काम है; मैं सेवक हूँ तो केवल सेव करना - ही मेरा काम है। किसीसे कुछ भी :चाहना मेरा काम नहीं है'-इस तरह अपनी अहंताक परिवर्तन कर दिया जाय तो मन बहुत जल्दी वशर्ने हो जाता है।

जब मन शुद्ध हो जाता है, तब यह स्रतः वशमें हो जाता है । मनमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंओ राग ,रहना ही मनको अशुद्धि है । जब साधकका एक परमात्मप्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब इत्पति-

शुद्धं हो जाता है।

व्यवहारमें साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंशर्मे पराया हक न आ जाय: क्योंकि पराया हक लेनेसे मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी, मजदरी करे. तो जितने पैसे मिलते हैं. उससे अधिक काम करे । व्यापार करे तो वस्तका तील नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाय, पर कम न हो । मजदूर आदिको पैसे दे तो उसके कामके जितने पैसे बनते हों,उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे। इस प्रकार व्यवहार करनेसे मन शब्द हो जाता है।

#### मार्मिक वात

ध्यानयोगमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताको बाधक माना और उसको रोकना घायुको रोकनेकी तरह असम्भव बताया । इसपर भगवानने मनके निग्रहके लिये अप्यास और वैगुन्य— ये दो उपाय बताये । इन दोनोंमें भी ध्यानयोगके लिये 'अध्यास' मुख्य है(गीता ६ । २६) । 'वैग्रग्य' ज्ञानयोगके लिये विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैग्रम्य ध्यानयोगमें भी सहायक है, तथापि ध्यानयोगमें रागके रहते हुए भी मनको रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाय कि रागके रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपति आती है । पातञ्चलयोगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तियोंका निरोध अभ्याससे ही हो सकता है। अगर उसमें वैराय ही कारण हो, तो सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे होगी? (जिसका वर्णन पातञ्जलयोगदर्शनके विभृतिपादमें किया गया है ।) तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाम और निरुद्ध होता है, तो उसमें रागके कारणसे सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। कारण कि संयम (धारणा, ध्यान और समाधि) किसी-न-किसी सिद्धिके लिये किया जाता है और जहाँ सिद्धिका उद्देश्य है, वहाँ रागका अभाव कैसे

tricus de la company de la हो सकता है? परन्तु जहाँ केवल परमात्मतत्त्व का उद्देश्य होता है, वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्मवत्त्वकी प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं।

एकाप्रताके बाद जब चित्तकी निरुद्ध-अवस्था आती है. तब समाधि होती है । समाधि कारणशरीरमें होती है और समाधिसे भी व्युत्थान होता है। जबतक समाधि और ब्युत्यान- ये दो अवस्थाएँ हैं, तबतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है। प्रकृतिसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्यत्यान होता ही नहीं । अतः चित्तकी चञ्चलताको रोकनेके विषयमें भगवान ज्यादा नहीं बोले: क्योंकि वितको निरुद्ध करना भगवानका ध्येय नहीं है अर्थात् भगवानने जिस ध्यानका वर्णन किया है, वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं । भगवानुके मतमें संसारमें जो राग है. यही खास बाधा है और इसको दर करना ही भगवानका उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूँजी है, जिसका लौकिक-पारलौकिक सिद्धियों आदिमें सम्यक उपयोग किया जा सकता है।

खयं केवल परमात्मतत्त्वको चाहता है, तो उसको मनको एकाय करनेकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता प्रकृतिके कार्य मनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मनसे अपनापन हटानेकी है। अतः जब समाधिसे भी उपरित हो जाती है, तब सर्वातीत तत्त्वकी प्राप्ति होती है । तात्पर्य है कि जबतक समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसमें एक आकर्षण रहता है । जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है. तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासको उससे उपरित हो जाती है। उपरित होनेसे अर्थात अवस्थामात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे अवस्थातीत चिन्मय-तत्त्वकी अनुभृति स्वतः हो जाती है। यही योगकी सिद्धि है । चिन्मय-तत्त्वके साथ खयंका नित्पयोग अर्थात नित्य-सम्बन्ध है ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवानूने कहा कि जिसका अन्तःकरण पूरा वशमें नहीं है अर्थात् जो शिथिल प्रयत्नवाला हैं, उसको योगको प्राप्तिमें कठिनता होती हैं। इसपर अर्जुन आगेके दो श्लोकोर्ने प्रश्न करते हैं।

अयतिः श्रद्धवोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

## अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ।। ३७ ।

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! जिसकी साधनमें श्रद्धा है, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, यह अन्तसमयमें अगर योगसे विवलितमना हो जाय, तो वह योगसिद्धिको प्राप्त न कर्तक किस गतिको चला जाता है ?

व्याख्या— 'अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित-मानसः'— जिसकी साधनमें अर्थात् जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिमें रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अत्तःकरण और बहिःकरण वशमें न होनेसे साधनमें शिधिलता है, तत्पता नहीं है। ऐसा साधक अन्तसमयमें संसारमें एग रहनेसे, विपर्योका चिन्तन होनेसे अपने साधनसे विचलित हो जाय, अपने ध्येयपर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है?

'अप्राप्य योगसीसिद्धिं को गति कृष्ण गच्छति'—विषयासितः, असावधानीके कारण अन्तकालमें जिसका मन विचलित हो गया अर्थात् साधनासे हट गया और इस कारण उसको योगकी सीसिद्धि—परमात्माको प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह किस गतिको प्राप्त होता है? तात्मर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वधा छेड़ दिया था; अतः वह नरकोमें तो जा सकता नहीं औ स्वर्गकी कामना न होनेसे स्वर्गमें भी जा सकता नगें तथा श्रद्धापूर्वक साधनमें लगा हुआ होनेसे उसक पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं । परन्तु अन्तसम्बर्ग परमात्माकी स्मृति न रहनेसे, दूसरा चिन्तन होने उसको प्रमात्माकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसके क्या गति होगी 2 वह कहाँ जायगा ?

'कृष्ण' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आ सम्पूर्ण प्राणियोंको खींबनेवालो है और उन प्राणियोंको गति-आगतिको जाननेवाले हैं तथा इन गतियोंके विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योगसे विवित्त हुए साधकको आप कियर खींचेंगे? उसको आप बजैन-सी गति देंगे?

4

## कच्चित्रोभयविश्रष्टशिङ्जाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।।३८ ।।

हे महावाहो ! संसारके आश्रयसे रहित और परमात्मप्राप्तिके मार्गमें मोहित अर्थात विचलित—इस तरह दोनों ओरसे प्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न-भिन्न चादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता ?

व्याख्या—[अर्जुनने पूर्वोक्त श्लोकमें 'का गति कृष्ण गच्छति' कहकर जो बात पूछी थी, उसीका इस श्लोकमें खुलासा पूछते हैं।]

'अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुखे ब्रह्मणः पथि'— वह सांसारिक प्रतिष्ठा-(स्थिति) से तो जानकर पहित हुआ है अर्थात् उसने संसारके सुख-आपम, आदर-सत्कार, यश-प्रतिष्ठा आदिकी कामना छोड़ दी है, इनको प्राप्त करनेकर उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है । इस तरह संसारका आश्रय छोड़कर वह परमासम्प्राप्तिक मार्गपर चला; पर जीवित-अवस्थाने परमासम्प्राप्तिको प्राप्ति नहीं हुई और अन्त-सम्पर्धे साधनेते

विचलित हो गया अर्थात् परमात्मको स्मृति नहीं रही ।

'कव्यिको मयविष्ठप्रशिष्ठनाप्रमिव नश्यित' — ऐसः

बह दोनों ओरसे नष्ट हुआ अर्थात् सांसारिक और

पारमार्थिक—दोनों वर्जातयोसे रहित हुआ साधक

छित्र-भित्र बादसकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता?

tine in the second seco ताल्य है कि जैसे किसी बादलके दुकड़ेने अपने यादलको तो छोड़ दिया और दूसरे बादलतक वह पहुँचा नहीं,वायके कारण बीचमें ही छिन्न-भिन्न हो गया । ऐसे ही साधकने संसारके आश्रयको तो छोड़ दिया और अन्त-समयमें परमात्माकी स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता? उसका पतन तो नहीं हो जाता ?

बादलका दृष्टान्त यहाँ पूरा नहीं बैठता । कारण कि वह बादलका दुकड़ा जिस बादलसे चला, वह बादल और जिसके पास जा रहा धा, वह बादल तथा वह स्वयं(बादलका दुकड़ा)-ये तीनों एक ही जातिके हैं अर्थात् तीनों हो जड़ हैं । परन्तु जिस साधकने संसारको छोड़ा, वह संसार और जिसकी प्राप्तिके लिये चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं (साधक) - ये तीनों एक जातिके नहीं है। इन तीनोंमें संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन हैं। इसलिये 'पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ'—इस विषयमें हो उपर्युक्त दृष्टान्त खीक बैठता है।

इस श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका आशय यह है कि साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे जीवका अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता । अगर इसके भीतर संसारका उद्देश्य होता, संसारका आश्रय होता, तो यह खर्ग आदि लोकोंमें अथवा नरकोंमें तथा पशु-पक्षी आदि आसुरी योनियोंमें चला जाता, पर रहता तो संसारमें ही । उसने संसारका आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मप्राप्ति हो गया, पर प्राणोंके रहते-रहते परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई और अन्तकालमें किसी कारणसे उस उद्देश्यके अनुसार साधनमें स्थिति भी नहीं रही, परमात्मचित्तन भी नहीं रहा, तो यह वहाँसे भी भ्रष्ट हो गया । ऐसा साधक किस गतिको जायगा ?

विशेष बात

अगर इस श्लोकमें 'परमात्माकी प्राप्तिसे और

साधनसे ष्रष्ट (च्युत) हुआ'-ऐसा अर्थ लिया जाय, तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता । कारण कि आगे जो बादलका दुष्टान्त दिया है, वह उपर्युक्त अर्थके साथ ठीक नहीं बैठता । बादलका टुकड़ा एक बादलको छोड़कर दूसरे बादलको तरफ चला, पर दूसरे बादलतक पहुँचनेसे पहले बीचमें ही वायुसे छित्र-भित्र हो गया । इस दृष्टात्तमें खयं बादलके दुकड़ेने ही पहले बादलको छोड़ा है अर्थात् अपनी पहली स्थितिको छोड़ा है और आगे दसरे बादलतक पहुँचा नहीं, तभी वह उभयप्रष्ट हुआ है। परन्त साधकको तो अभी परमात्माकी प्राप्ति हुई हो नहीं, फिर उसको परमात्माकी प्राप्तिसे भ्रष्ट (च्यत) होना कैसे कहा जाय ?

दूसरी बात, साध्यकी प्राप्ति होनेपर साधक साध्यसे कभी च्युत हो ही नहीं सकता अर्थात् किसी भी परिस्थितमें वह साध्यसे अलग नहीं हो सकता. उसको छोड नहीं सकता। अतः उसको साध्यसे च्यत कहना बनता ही नहीं । हाँ, अन्तसमयमें स्थिति न रहनेसे, परमात्माकी स्मृति न रहनेसे उसको 'साघनभ्रष्ट' तो कह सकते हैं, पर 'ठभयभृष्ट' नहीं कह सकते । अतः यहाँ बादलके दृष्टान्तके अनुसार वही उभयभ्रष्ट लेना यक्तिसंगत बैठता है, जिसने संसारके आश्रयको जानकर ही अपनी ओरसे छोड़ दिया और परमात्माकी प्राप्तिके लिये चला. पर अन्तसमयमें किसी कारणसे परमात्माको याद नहीं रही, साधनसे विचलितमना हो गया । इस तरह संसार और साधन-दोनोंमें उसकी स्थित न रहनेसे ही वह उभयप्रष्ट हुआ है। अर्जुनने भी सैतीसवें श्लोकमें 'योगाच्चलितपानसः' कहा है और इस (अड़तीसवें) श्लोकमें 'अप्रतिष्ठः', 'विमूखे ब्रह्मणः पथि' और 'छिन्नाभ्रमिव' कहा है । इसका तात्पर्य यहाँ है कि उसने संसारको छोड दियां और पामात्माकी प्राप्तिके साधनसे विचलित हो गया. मोहित हो गया ।

एतन्ये संशयं कृष्ण छेतुमहंस्यशेषतः ।

## त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते ।। ३९ ।।

हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहका सर्वथा छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि इस संशयका छेदन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता ।

व्याख्या— एतन्ये संश्रायं कृष्या छेत्तुमह्स्यशेषतः'—
परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे साधक पापकर्मोंसे तो
सर्वथा रित हो गया, इसलिये वह नरकोंमें तो जा
हो नहीं सकता और स्वर्गका ध्येय न रहनेसे स्वर्गमं
ज्ञान सकता है। एत्तु योगप्रष्टको क्या गति होतो है? इसका उस
वह नहीं दे सकता । हाँ, योगी कुछ हदतक इसके
ज्ञान सकता है। एत्त्र सम्पूर्ण प्राणियोंको गति-आगतिको
भी जा नहीं सकता । यनुष्ययोनिमें आनेका उसका
उद्देश्य नहीं है, इसलिये वह उसमें भी नहीं आ वह 'युज्ञान योगी' है अर्थात् अभ्यास करके योगी
सकता और परमात्मप्राप्तिक साधनसे भी विचलित हो वता वह वहींतक ज्ञान सकता है, जहाँतक
गया । ऐसा साधक क्या छित्र-भित्र व्यादलको
सरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेण
संशय है।

'त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्यूपपदाते'—इस सकता ही नहीं। आप साक्षात् मगवान् है और संशयका सर्वथा छेदन करनेवाला अन्य कोई हो नहीं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति-आगतिको जाननेवाले सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्रकी कोई गुरुथी है \* ।अतः इस योगप्रष्टके गतिविषयक प्रश्नका उठा हो, शास्त्रका कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशयके पंक्ति हो, जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको दूर कर सकते हैं।

\*

सम्बन्ध — अड़तीसर्वे स्लोकमें अर्जुनने शङ्का की थी कि संसारते और साधनते च्युत हुए साधकका कही पान छै नहीं हो जाता ? उसका समाधान करनेके लिये भगवान् आगेका श्लोक कहते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

## पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गति तात गच्छति ।।४० ।।

श्रीमगवान् योले—हे पृथानन्दन ! उसका न तो इस लोकमें और न परलोकमें हैं विनाश होता है; क्योंकि हे प्यारे ! कल्याणकारी काम करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गीतको नहीं जाता ।

व्याख्या—[ जिसको अन्तकालमें परमात्माका व्याकुस्तता है। यह व्याकुत्तता भगवान्से छिपी नर्षे स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो है। अतः भगवान्' अर्जुनके 'का गति कृष्ण जाता— इस बातको लेकर अर्जुनके हृदयमें बहुत गच्छित'— इस प्रक्षका उत्तर देनेसे पहले ही अर्जुनके

<sup>\*</sup> उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम् । वेति विद्यामविद्यो घ स वाच्यो भगवानिति ।।

<sup>(</sup>विष्णुपुराण ६। ६। ५८) जारतपुराण,पूर्वः ४६। २१) 'जो सम्पूर्ण प्राणियांकी उर्यात और प्रसयको, यति और आगतिको एवं विद्या और अविद्याको जानता है, यही भगवान् कहलानेयोग्य है ।'

केर्यामा व्यक्तिका दूर करते हैं ।] 'न हि कल्याणकृतकीश्चर्याति तात गच्छति'—

'न हि सत्याणकृत्कश्चिहुगीत तात गच्छति'— मगवान्ने इस श्लोकके पूर्वोधेमें अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधन दिया, जो आत्मीय-सम्बन्धका द्योतक है। अर्जुनके सब नामोमें भगवान्को यह 'पार्थ' नाम बहुत प्यार्थ था। अब उत्तराधेमें उससे भी अधिक प्यारमेरे शब्दोमें भगवान् कहते हैं कि 'हे तात! कल्याणकार्य कार्य करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती।' यह 'तात' सम्बोधन गीताभरमें एक ही वार आया है, जो अत्यधिक प्यारका द्योतक है।

्पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते'—हे
पृथान्दन! जो साधक अन्तसमयमें किसी कारणवश् योगसे, साधनसे विचलित हो गया है, वह योगप्रष्ट साधक मस्नेक बाद चाहे इस लोकमें जन्म ले, चाहे परलोकमें जन्म ले, उसका पतन नहीं होता (गीता ६ १४१-४५) । तात्पर्य है कि उसकी योगमें जितनी थिति वन चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता । उसकी साधन-सामग्री नष्ट नहीं होती । उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता । जैसे अनगदिकालसे वह जनता-मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता-मरता रहे—उसका यह पतन नहीं होता ।

इस श्लोकमें भगवान्ते मात्र साधकके लिये बहुत आधासनकी बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करनेवाला है अर्थात् किसी भी साधनसे सच्चे हृदयसे परमात्मतत्वकी प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधककी दुर्गति नहीं होती ।

जैसे भरत मुनि भारतवर्षका राज्य छोड़कर एकान्समें तप करते थे। वहाँ दयापरवश होकर वे हरिणके यच्चेमें आसक्त हो गये, जिससे दूसरे जन्ममें उनको हरिण बनना पड़ा। परन्तु उन्होंने जितना त्याग, तप किया था, उनकी जितनी साधनकी पूँजी इकड़ी हुई थी, वह उस हरिणके जन्ममें भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिणके जन्ममें भी पूर्वजन्मकी वात याद थी, जो कि मनुय्यजन्ममें भी नहीं रहती। अतः वे (हरिण-जन्ममें) चवपनसे ही अपनी माँके साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तार्त्य यह है कि अपनी स्थितिसे न गिरनेके कारण हरिणके जन्ममें भी उनका पत्तन नहीं हुआ (श्रीमनद्रागनत, स्कन्य ५, अध्याय १००८)। हभी तरहसे पहले

उसकी दुर्गित नहीं होती—यह कहनेका तात्पर्य है कि जो मनुष्य कत्याणकारी कार्यमें लगा हुआ है अर्थात् जिसके लिये मनुष्य-शरीर मिला है, उस अपने असली काममें लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्गसे चले, उसकी दुर्गित नहीं होती । कारण कि उसका ध्येय चिन्मय-तत्त्व मैं (परमात्मा) हूँ; अतः उसका पतन नहीं होता । उसकी रक्षा में करता ही रहता है, फिर उसकी दुर्गित कैसे हो सकती है?

तासर्य यह है कि अपनी स्थितिसे न गिरनेके कारण हिणिके जन्ममें भी उनका पतन नहीं हुआ (श्रीमन्द्रागवत, सक्य ५, अध्याय ७-८) । इसी तरहसे पहले मनुष्यजन्ममें निनका स्वभाव सेवा करनेका, जप-ध्यान करनेका रहा है और विचार अपना उद्धार करनेका रहा है और विचार अपना उद्धार करनेका रहा है, वे किसी कारणवश अन्तसमयमें योगष्रष्ट हो जाये तथा इस लोकमें पशु-पश्ची भी वन जायें, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते । ऐसे बहुत-से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसों जनमें हाथी, उँट आदि बन गये, पर उन योन्यिमें भी वे भगवान्द्रकी कथा सुनते थे । एक जगह कथा होती थी, तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता और कथा सुनता । जब कीर्तन करते हुए कीर्तन-मण्डली धूमती, तो उस मण्डलीके साथ वह कुता भी धूमता था । यह हमारी देखी हुई वात है ।

भेरी दृष्टि स्वतः प्राणिमात्रके हितमें रहती है। जो मनुष्य भेरी तरफ चलता है, अपना परमहित करनेके लिये उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तवमें वह मेरा ही अंश है, संसारका नहीं। उसका वास्तविक सम्बन्ध मेरे साथ ही है। संसारके साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध मेरे साथ ही है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक सम्बन्ध नहीं कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी-कभी देखनेमें वह मोहित हुआ-सा दीखता है, उसका साधन छूटा हुआ-सा दीखता है; परन्तु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमानके कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेतनेके लिये, उसका अभिमान दूर करनेके

लिये ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजीसे चल पड़ता है। जैसे, गोपियोंका अभिमान (भद) देखकर मैं ग्रसमें ही अन्तर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घवरा गर्थी ! जब वे विशेष व्याकुल हो गर्यों, तब मैं उन गोपियोंके समुदायके बीचमें ही प्रकट हो गया और उनके कहा—'मया परोक्षं भे भजता तिरोहितम्' (श्रीमद्धा॰ १० । ३२ । २१) अर्थात् तुमलोगोंका भजन करता हुआ ही मैं अन्तर्धान हुआ था । तुमलोगोंकी याद और तुमलोगोंका हित मेरेसे छूटा नहीं है । इस प्रकार मेरे हृदयमें साधन करनेवालोंका बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अन्त जन्मोंसे भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरेको बहुत प्यार लगता है; क्योंकि उसने अनेक योनियोंमें बहुत दुःख पाया है और अब वह सन्मार्गपर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधकके साधन और उसके हितकी रक्षा करते हुए उसके साधनकी वृद्धि करता रहता हूँ।

तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधनके संस्कार पड गये हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते । कारण कि उस परमात्माके लिये जो काम किया जाता है, वह 'सत्' हो जाता है-सदित्येवाभिधीयते' तदर्घीयं अर्थात् उसका अमाव नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । इसी बातको भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करनेवाले किसी भी मनुष्यको दुर्गति नहीं होती । उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात् किसी भी योनिमें चला जाय अथवा किसी भी परिस्थितिमें पड़ जाय, तो भी वे सद्भाव उसका कत्याण करके ही छोड़ेंगे । अगर वह किसी कारणसे किसी नीच योनिमें भी चला जा तो वहाँ भी अपने सजातीय योनिवालीको अपेर उसके स्वभावमें फरक रहेगा ।\* यद्यपि यहाँ अर्जुनका प्रश्न मरनेके बादकी गीतक

है, तथापि परमात्माकी तरफ लगनेका बड़ा भर माहात्य है- इस बातको बतानेके लिये यहाँ हा पदसे 'इस जीवित अवस्थामें भी पतन नहीं होता'—ऐस अर्थ भी लिया जा सकता है।' ऐसा अर्थ लेके यह शङ्का हो सकती है कि अजामिल-जैसा शुर

ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, विल्वमङ्गल पे

चिन्तामणि नामकी वेश्याके वशमें हो गये, तो इन्तर इस जीवित-अवस्थामें हो पतन कैसे हो गया ? इसन समाधान यह है कि लोगोंको तो उनका पतन है गया-ऐसा दीखता है, पर वास्तवमें उनका पठन नहीं हुआ है; क्योंकि अन्तमें उनका उद्धार ही हुज है । अजामिलको लेनेके लिये भगवानके पार्यद आरे और बिल्वमहुल भगवानुके भक्त बन गये। इह प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अन्तमें भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीचमें हो उनकी दश

अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसङ्गसे, किसी विघ-बाधासे, किसी असावधानीसे उसके भाव और आचरण गिर सकते है और 'मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करन चाहिये'— ऐसी विस्मृति होकर वह संसारके प्रवाहने बह सकता है। परन्तु पहलेकी साधनाधार्थ वर जितना साधन कर चुका है, उसका संसारक साथ जितना सम्बन्ध टूट चुका है, उतनी पूँजी तो उसनी

वैसी-की-वैसी ही रहती है अर्थात् वह कभी किसी

अवस्थामें छूटती नहीं,प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती

है। उसको जब कमी अच्छा संग मिलता है अध्य

कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतरका भाव

प्रकट हो जाता है और वह भगवान्की ओर तेजेंमें

लग जाता है। हाँ, साधनमें बाधा पड़ जाना, भार जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव है, यह किसी नीव योगिमें साँप, बिख आदि नहीं बन सकता । कारण कि उसका खमाव सौंप, बिच्यू आदि योनियोंके अनुरूप नहीं है और वह हन धोनियोंके अनुरूप काम भी नहीं कर सकता ।

i 'n

और आवरणोंका गिरना तथा परमात्मप्राप्तिमें देरी लग्ना-इस दृष्टिसे तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणोंसे साघकको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि हमें हर समय सावधान रहना है. जिससे

हम कहीं कुसंगमें न पड़ जायें, कहीं विषयोंके वशीभृत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामोंमें न चले जाये ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन दिया कि किसी भी साधकका पतन नहीं होता और वह दुर्गतिमें नहीं जाता । अब भगवान् अर्जुन द्वारा सैतीसवें श्लोकमें किये गये प्रश्नके अनुसार योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन करते हैं ।

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

श्वीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।। ४१ ।। वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करनेवालोंके लोकोंको प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षोतक

रहकर फिर यहाँ शृद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। व्याख्या-'प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्'-जो लोग शास्त्रीय विधि-विधानसे यह आदि कमोंको साहोपाङ करते हैं, उन लोगोंका स्वर्गादि लोकोंपर अधिकार है, इसलिये उन लोगोंको यहाँ 'पुण्यकर्म करनेवालोंके सोक' कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोकोंने पुण्यकर्म करनेवाले ही जाते हैं. पापकर्म करनेवाले नहीं । परनु जिन साधकोंको पुण्यकमंकि फलरूप सुख भागनेकी इच्छा नहीं है, उनको वे खगीदि लोक विघ्ररूपमें और मुफ्तमें मिलते हैं ! तात्पर्य है कि यहादि शुभ कर्म करनेवालोंको परिश्रम करना पड़ता है, उन लोकोंकी याचना—प्रार्थना करनी पड़ती है. यज्ञादि कमौको विधि-विधानसे और साङ्गोपाङ्ग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गीद लोकोंकी प्राप्त होती है । वहाँ भी उनकी भोगोंकी वासना बनी रहती हैं; क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगनेका था। परन्तु जो किसी कारणवश अन्तसमयमें साधनसे विचलितमना हो जाते हैं. उनको स्वर्गीदि लोकोंकी प्राप्तिके लिये न तो परिश्रम करना पड़ता है, न ठनको **या**चना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्तिके लिये यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं । फिर भी ठनको खगींदि लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है। वहाँ रहनेपर भी उनकी वहाँक भोगोंसे अरुचि हो जाती है; क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगनेका था ही नहीं । वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासनाके कारण उन लोकोंमें जाते हैं। परन्तु उनको वह वासना भोगी

पुरुपोंकी वासनाके समान नहीं होती ।

जो केवल भोग भोगनेके लिये खर्गमें जाते हैं. वे जैसे भौगोंमें तल्लीन होते हैं. वैसे योगभ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता । कारण कि भोगोंकी इच्छावाले परुप भोगबुद्धिसे भोगोंको स्वीकार करते हैं और योगप्रष्टको विञ्ररूपसे भोगोंमें जाना पड़ता है।

'रुपित्वा शाधनी: समा:'-स्वर्गादि केंचे लोकोंमें यजादि शभ-कर्म करनेवाले भी (भीग भीगनेके उद्देश्यसे) जाते हैं और योगप्राप्ट भी जाते हैं । भीग भोगनेके उद्देश्यसे खर्गमें जानेत्रालीक पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्योंके क्षीण होनेपर उन्हें लौटकर मृत्युलोकमें आना पडता है । इसलिये वे वहाँ सीमित वर्षातक ही रह सकते हैं । परन्त जिसका उद्देश्य भोग भोगनेका नहीं है, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिका है, वह योगभ्रष्ट किसी सुक्ष्म वासनाके कारण स्वर्गमें चला जाय, तो वहाँ उसकी साधन-सम्पत्ति क्षीण नहीं होती । इसलिये वह वहाँ असोम वर्षातक रहता है अर्थात उसके लिये वहाँ रहनेकी कोई सीमा नहीं होती।

जो भोग भोगनेक उद्देश्यसे ऊँचे लोकॉमें जाते है, उनका उन लोकोंमें जाना कर्मजन्य है। परन्त योगप्रष्टका ऊँचे लोकोंमें जाना कर्मजन्य नहीं है: किन्त यह तो योगका प्रभाव है, उनकी साधन-सम्पत्तिका प्रभाव है, उनके सत्-उद्देश्यका प्रभाव है।

स्वर्ग आदिका सुख भोगनेके उद्देश्यसे जो उन लोकोंमें जाते हैं, उनको न तो वहाँ रहनेमें स्वतन्तता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

साधनका जो महत्त्व उसके अन्तःकरणमें अहित है

वह खर्गादि लोकोंमें भी उस योगभ्रष्टको अज्ञातरूपो

पुनः साधन करनेके लिये प्रेरित करता रहता है

उकसाता रहता है । इससे उस योगभ्रष्टके मनमें आउं

है कि मैं, साधन करूँ । ऐसी मनमें क्यों आती है—

इसका उसको पता नहीं लगता । जब श्रीमानेंकि घरो

भोगोंके परवश होनेपर भी पूर्वजन्मका अभ्यास उससे

जबर्दस्ती खींच लेता है (६ 1४४), तब वह साधन

उसको स्वर्ग आदिमें साधनके विना चैनसे कैसे रहें

देगा ? अतः भगवान् उसको साधन करनेका मौक

देनेके लिये शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म देते हैं।

जिनका धन शुद्ध कमाईका है, जो कभी पएए

है और न वहाँसे आनेमें ही स्वतन्त्रता है। उन्होंने प्रोग भोगनेके उद्देश्यसे ही यद्वादि कर्म किये है, इसलिये उन शुभ कर्मोंका फल जबतक समाप्त नहीं होता, तबतक वे वहाँसे नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मोंका फल समाप्त होनेपर वे वहाँ रह भी नहीं सकते। परन्तु जो परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही साधन करनेवाले हैं और केवल अन्त-समयमें योगसे विचलित होनेके कारण स्वर्ग आदिमें गये हैं, उनका वासनाके तारतम्यके कारण वहाँ ज्यादा-कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँके भोगोंमें फँस नहीं सकते। कारण कि जब योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रहाका अतिक्रमण कर जाता है (६।४४), तब वह योगध्रष्ट वहाँ फँस ही किसे सकता है?

हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है, जिनके अत्तःकरणमें भोगोंका और पदार्थोंका महत्त, 'शचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते'---स्वर्गीद लोकोंक भोग भोगनेपर जब भोगोंसे अरुचि उनकी ममता नहीं है , जो सम्पूर्ण पदार्थ, घर, परिवर हो जाती है, तब वह योगभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोकमें आदिको साधन-सामग्री समझते हैं, जो मोगगुद्धिसे आता है और शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। किसीपर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, बै उसके फिर लौटकर आनेमें क्या कारण है ? वास्तवमें 'शुद्ध श्रीमान्' कहे जाते हैं । जो धन और धीगोंपर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपनेको तो उन धन इसका कारण तो भंगवान् ही जानें; किन्तु गीतापर विचार करनेमें ऐसा दोखता है कि वह मनुष्य-जन्ममें और पदार्थोंका मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं साधन करता रहा । वह साधनको छोड़ना नहीं चाहता उनके गुलाम ! इसलिये वे शुद्ध श्रीमान् नहीं हैं। था, पर अन्त-समयमें साधन छूट गया । अतः उस

सम्बर्थ—पूर्वश्लोकमें तो भगवान्ने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार योगप्रष्टको गति बतायी। अब आगेके श्लोक्में 'अथवा' कहकर अपनी ही तरफसे दूसरे योगप्रष्टको बात कहते हैं।

# अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतर्र लोके जन्म यदीदृशम् ।। ४२ ।

अधवा (वैराग्यवान्) योगभ्रष्ट ज्ञानवान् योगियोंके कुलमें ही जन्म लेता है। इस प्रकारका जो यह जन्म है, यह संसारमें बहुत ही दुर्लभ है।

व्याख्या—[साधन करनेवाले दो तरहके होते लोकोंमे बहुत वर्षोतक रहकर शुद्ध श्रीमार्गिक पर्से हैं—वासनासिंहत और वासनार्यहित । जिसको साधम जन्म लेता हैं । (इस योगप्रष्टको बात पूर्वरस्तेकने अच्छा लगता है, जिसको साधममें रुचि हो जाती है बता दो) । दूसरा साधक, जिसको भीतर वासना नहीं और जो परमात्माक उदेश्य व्याकर साधममें है, ग्रीव वैग्राय है और जो परमात्माका उदेश्य रहकर लग भी जाता है, पर अभी उमकी भोगोंमें यासना तेशीसे साधममें लगा है, पर अभी पूर्णत प्राप्त में सर्थया महीं मिटी है, वह अन्तसमयमें साधमसे हुई है, वह किसी विशेष कारणसे योगप्रष्ट हो जाता है, तो वह सम्मीद हो तो उसके रूग आदिम नहीं जाना पहता,

प्रस्त वह सीधे ही योगियोंके कुलमें जन्म लेता है (इस योगभ्रष्टकी बात इस श्लोकमें बता रहे हैं) 1]

'अथवा'-तुमने जिस योगप्रष्टकी बात पूछी थी, वह तो मैंने कह दी । परन्तु जो संसारसे विस्क होकर, संसारसे सर्वथा विमुख होकर साधनमें लगा हुआ है, वह भी किसी कारणसे, किसी परिस्थितिसे तत्काल मर जाय और उसकी वृति अन्तसमयमें साधनमें न रहे, तो वह भी योगभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योगप्रष्टकी गतिको मैं यहाँ कह रहा हैं।

'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्— जो परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर चुके हैं, जिनको बुद्धि परमात्मतत्त्वमें स्थिर हो गयी है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्यक्त बुद्धिमान् योगियोंके कुलमें वह वैराग्यवान् योगभ्रष्ट जन लेता है।

'कुले' कहनेका तात्पर्य है कि उसका जन्म साधात् जीवन्युक्त योगी महापुरुपके कुलमें ही होता है; क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानीके कुलमें कोई भी ब्रह्मज्ञानसे रहित नहीं होता अर्थात् सब मसज्ञानी ही होते हैं—'नास्पाब्रह्मवित् कुले भवति'(मुण्डक॰३।२।९)।

'एतदि दुर्लमतरं\* लोके जन्म यदीदशम्'--उसका यह इस प्रकारका योगियोंक कुलमें जन्म होना इस लोकमें बहत ही दर्लभ है । तालर्य है कि शब्द सालिक एजाओंके, धनवानोंके और प्रसिद्ध गुणवानीके यरमें जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्यका फल माना जाता है; फिर तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त योगी महापुरुषोंके यहाँ जन्म होना तो दुर्लमतर-बहुत ही दुर्लभ है! कारण कि उन योगियोंके कुलमें, घरमें स्वामाविक ही पारमार्थिक वायुमण्डल रहता है । वहाँ सांसारिक भोगोंकी चर्चा ही नहीं होती । अतः वहाँ के वायुमण्डलसे, दृश्यसे, तत्वज्ञ महापुरुषोंक सङ्गसे, उपर्युक्त दोनों साधकोंको 'दुर्लभतर' बताया गया है।

अच्छी शिक्षा आदिसे उसके लिये साधनमें लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपनसे ही साधनमें लग जाता है। इसलिये ऐसे योगियोंके कुलमें जन्म लेनेको दुर्लभतर बताया गया है।

### विशेष बात

यहाँ 'एतत्' और 'ईदशम्'--ये दो पद आये हैं। 'एतत्' पदसे तो तत्वज्ञ योगियोंके कलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट समझना चाहिये (जिसका इस श्लोकमें वर्णन हुआ है) और 'ईदशम' पदसे उन तत्वज्ञ योगी महापुरुपोंके सङ्गका अवसर जिसको प्राप्त हुआ है-इस प्रकारका साधक समझना चाहिये। संसारमें दो प्रकारकी प्रजा मानी जाती है-बिन्दुज और नादज । जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होती है,वह 'विन्दुज प्रजा' कहलाती है; और जो महाप्रुपोंके नादसे अर्थात् शब्दसे, उपदेशसे पारमार्थिक मार्गमें लग जाती है, वह 'नादज प्रजा' कहलाती है। यहाँ योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 'बिन्दज' है और तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका सङ्ग्रपाप्त साधक 'नादज' है । इन दोनों ही साधकोंको ऐसा जन्म और सङ्ग मिलना बड़ा दुर्लभ है।

शास्त्रोमें मनुष्यजन्मको दुर्लभ बताया है, पर मनुष्यजन्ममें महापुरुषोंका सङ्ग मिलना और भी दुर्लभ है †। नारदजी अपने भक्तिसूत्रमे कहते हैं — 'महत्सङ्गसू दर्लभोऽगम्योऽमोधश्च' अर्थात् महाप्रुषोका सङ्ग दर्लभ है. अगम्य है और अमोध है। कारण कि एक तो उनका सङ्ग मिलना कठिन है और भगवानको कृपासे ऐसा सङ्घ मिल भी जाय ‡ तो उन महाप्रुपोंको पहचानना कठिन है। परन्तु उनका सङ्ग किसी भी तरहसे मिल जाय, वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुपोंका सङ्ग मिलनेकी दृष्टिसे ही

यहाँ 'दुर्लमतर' शब्दमें 'तरप्' प्रत्यव देनेका तात्पर्य है कि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले और योगियोंके कुलमें जन लेनेवाले—इन दोनों योगभ्रष्टोंमें से योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेका जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । दिलंभो मानुषो देहो देहिना क्षणभङ्गरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये यैकुण्ठप्रियदर्शनम् ।।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने वैरापवान् योगप्रष्टका तत्वज्ञ योगियोंके कुलमें जन्म होना बताया । अब वहाँ उप होनेके बाद क्या होता है--यह बात आगेके स्लोकमें बताते हैं।

# तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दनं । १४३ । ।

हे कुरुनन्दन ! वहाँपर उसको पूर्वजन्मकृत साधन-सम्पत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती . है। उससे वह साधनकी सिद्धिके विषयमें पुनः विशेषतासे यल करता है।

व्याख्या—'तत्र तं युद्धिसंयोगं लंभते पौर्वदेहिकम्' --तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंके कुलमें जन्म होनेके बाद उस वैरायवान् साधककी क्या दशा होती है ? इस बातको बतानेके लिये यहाँ तत्र' पद आया है ।

'पौर्वदेहिकम्' तथा 'बुद्धिसंयोगम्' पदोंका तात्पर्य है कि संसारसे विरक्त उस साधकको स्वर्ग आदि लोकोंमें नहीं जाना पडता, उसका तो सीधे योगियोंके कुलमें जन्म होता है । वहाँ उसको अनायास ही पूर्वजन्मकी साधन-सामग्री मिल जाती है। जैसे, किसी को ग्रह्मेपर चलते-चलते नींद आने लगी और यह वहीं किनोरेपर सो गया । अब जब वह सोकर उठेगा, तो उतना ग्रस्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगाः अथवा किसीने व्याकरणका प्रकरण पढ़ा और बीचमें कई वर्ष पढ़ना छूट गया । जब वह फिरसे पढ़ने लगता है, तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्वजन्ममें उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इसजन्ममें प्राप्त हो जाते हैं, जाप्रत् हो जाते हैं।

'यतते च ततो भूषः संसिद्धी'—एक तो वहाँ उसको पूर्वजन्मकृत बुद्धिसंयोग मिल जाता है और वहाँका सङ्ग अच्छा होनेसे साधनकी अच्छी यातें मिल जाती हैं, साधनकी युक्तियाँ मिल जाती है । ज्यों-ज्यों नयी युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों-त्यों उसका साधनमें उत्साह बढ़ता है। इस तरह यह सिद्धिके लिये विशेष तत्परतासे यत्र करता है।

अगर इस प्रकरणंका अर्थ ऐसा लिया जाय कि सर्वधा अनुचित है।

ये दोनों ही प्रकारके योगभ्रष्ट पहले खगींद लोकोंने जाते हैं । उनमेंसे जिसमें भोगोंकी वासना रही है. यह तो शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है, और जिसमें भोगोंको वासना नहीं है, वह योगियोंके कुलमें जन्म लेता है, तो प्रकरणके पदीपर विचार करनेते यह बात ठीक नहीं बैठती । कारण कि ऐसा अर्प लेनेसे 'योगियोंक कुलमें जन्म लेनेवालेको 'पौर्वदेहिक' बुद्धिसंयोग अर्थात् पूर्वजन्मकृत साधन-सामग्री मित जाती है'---यह कहना नहीं बनेगा । यहाँ 'पौर्वदेहिंक' कहना तभी बनेगा. जब बीचमें दूसरे शरीरका व्यवधान न हो । अगर ऐसा मानें कि खर्गादि लोकोंमें जाकर फिर यह योगियोंके कुलमें जन्म लेता है, तो उसके 'पूर्वाभ्यास' कह सकते हैं (जैसा कि श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टके लिये आगेके श्लोकमें कहाँ है), पर 'पौर्वदेहिक' नहीं कह सकते । कारण कि उसमें खर्गादिका व्यवधान पड़ जायगा और सर्गादि लोकॉक देहको पौर्वदिहिक बुद्धिसंयोग नहीं कह सनते, क्योंकि उन लोकोंमें भोग-सामग्रीकी बहलता होनेते वहाँ साधन वननेका प्रश्न ही नहीं है । अतः वे दौने योगप्रष्ट स्वर्गीदिमें जाकर आते हैं-यह कहना प्रकरणके अनुसार ठीक नहीं चैठता ।

दूसरी बात, जिसमें भोगोंकी वासना है, उसन तो स्वर्ग आदिमें जाना ठीक है; परन्तु जिसमें भोगोंकी वासना नहीं है और जो अन्त-समयमें किसी कारणवर्ग साधनसे विचलित हो गया है, ऐसे साधकको सर्ग आदिमें भेजना तो उसको दण्ड देना है, जो कि

प्राप्त हो जाता है और वह साधनमें तत्परतासे लग जाता है । अब शुद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टकी क्या दशा होती है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

## पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।।४४ ।।

वह (श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला) योगश्रष्ट मनुष्य भोगोंके परवश होता हुआ भी पूर्वजन्ममें किये हुए अभ्यास-(साधन-) के कारण ही परमात्माकी तरफ खिंच जाता है; क्योंकि योग-(समता-) का जिज्ञासु भी वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंका अतिक्रमण कर जाता है।

व्याख्या—'पूर्वाध्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽिष सः'—योगियोक कुत्समं जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टको जैसी साधनको सुविधा मिलती है, जैसा वायुमण्डल मिलता है, जैसा शाधनको है, जैसा शिक्षा मिलती है, वैसी - साधनको सुविधा , वायुमण्डल, सङ्ग, शिक्षा आदि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंको नहीं मिलती । परन्तु स्वर्गादि लोकोमें जानेसे पहले मनुष्यजनमें जितन योगका साधन किया है, सांसारिक भोगोंका त्याग किया है, उसके अन्तःकरणमें जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य-जनमें किये हुए अभ्यासके कारण ही भोगोंमें आसक होता हुआ भी वह परमात्माकी तरफ जबर्दस्ती खिंच जाता है।

'अवशोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि वह श्रीमानोंके परमें जन्म लेनेसे पहले बहुत वर्षोतक स्वर्गादि लोकोंमें रहा है। वहाँ उसके लिये भोगोकी बहुलता रही है और यहाँ (साधारण घरोकी अपेक्षा) श्रीमानोंके घरमें भी भोगोंकी बहुलता है। उसके मनमें जो भोगोंकी आसित है, वह भी अभी सर्वधा मिटी नहीं है, इसलिये वह भोगोंके परवश हो जाता है। परवश होनेपर भी अर्थात् इन्द्रियाँ, मन आदिका भोगोंकी तरफ आकर्षण होते रहनेपर भी पूर्वके अभ्यास आदिक कारण वह जबर्दस्ती परमात्माकी तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग-वासना कितनी हो प्रबल क्यों न हो, पर वह है 'असत्' ही। उसका जीवके सत्-स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध हो नहीं है। जितना ध्यानयोग आदि साधन किया है, साधनके जितने संस्कार है, वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर

वे हैं 'सत्' ही। वे सभी जीवके सत्-खरूपके अनकूल हैं। इसलिये वे संकार भोगोके परवश हुए योगभ्रष्टको भीतरसे खींचकर परमात्माकी तरफ लगा ही देते हैं।

'जिज्ञासुरिप योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते'—इस प्रकरणमें अर्जुनका प्रश्न था कि साधनमें लगा हुआ शिधल प्रयक्तवाला साधक अन्तसमयमें योगसे विचलित हो जाता है तो वह योगकी संसिद्धिको प्राप्त न होकर किस गतिको जाता है अर्थात् उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता ? इसके उत्तरमें भगवान्ते इस लोकमें और परलोकमें योगभ्रष्टका पतन न होनेकी बात इस श्लोकके पूर्वार्धतक कहीं । अब इस श्लोकके उत्तराधेंमें योगमें लगे हुए योगीकी वास्तविक महिमा कहनेके लिये योगके जिज्ञासुकी महिमा कहने हैं ।

जब योगका जिज्ञासु भी वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलोंका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योगभ्रष्टके लिये तो कहना ही क्या है! अर्थात् उसके पतनकी कोई शह्ना ही नहीं है। यह योगमें प्रवृत हो चुका है; अत. उसका तो अवस्य उद्धार होगा ही।

यहाँ 'जिज्ञासुर्सिप योगस्य' पदोंका अर्थ होता है कि जो अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योगभ्रे प्रवृत भी नहीं हुआ है; परनु जो योग-(समता-)को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है— ऐसा योगका जिज्ञासु भी,शब्दब्रह्मका\* अर्थात् वेदोंके सकाम कर्मक भागका अतिक्रमण कर जाता है।

योगका जिज्ञासु वह है, जो भोग और संग्रहको साधारण लोगोंकी तरह महत्त्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योगको अधिक महत्त्व देता है । उसकी भोग और संग्रहकी रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धान्तसे योगको ही महत्त्व देता है। इसलिये वह योगारूढ तो नहीं हुआ है, पर योगका जिज्ञास है, योगको प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासामात्रका यह माहात्म्य है कि वह वेदोंमें कहे सकाम कमोंसे और उनके फलसे कैंचा उठ जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँके भोगोंकी और संग्रहकी रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परतासे योगमें भी न लग सके, उसको भी इतनी महत्ता है. तो फिर योगप्रष्टके विषयमें तो कहना ही क्या है! ऐसी ही बात भगवानने दूसरे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें कही है कि योग-(समता-) का आरम्भ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोडा-सा भी अनुष्टान महान् भयसे रक्षा कर लेता है अर्थात् करपाण कर देता है। फिर जो योगमें प्रवृत्त हो चुका है, उसका -पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें सन्देह नहीं है ।

### विशेष वात

(१) 'योगप्रष्ट' बहुत विशेषतावाले मनुष्यका नाम है। कैसी विशेषतां? कि मनुष्यों में हजारों और हजारोंमें कोई एक सिद्धिके लिये यत करता है (गीता ७ । ३) तथा सिद्धिके लिये यल करनेवाला ही योगभ्रष्ट होता है।

योगमें लगनेवालेको बड़ी महिमा है । इस योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात ऊँचे-से-ऊँचे ब्रह्मलोक आदि लोकोंसे भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोक पुनरावर्ती हैं और वह अपुनरावर्ती चाहता है । जब योगकी जिज्ञासामात्र होनेकी इतनी महिमा है, तो फिर योगप्रष्टको कितनी महिमा होती चाहिये ! कारण कि उसके उद्देश्यमें योग (समता) आ गयी है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ है।

इस योगप्रप्टमें महिमा योगको है. न कि प्रष्ट होनेकी । जैसे कोई 'आवार्य' की परीक्षामें फेल ही गया हो, वह क्या 'शास्त्री' और 'मध्यमा' की परीक्षामें

जो योगभ्रष्ट हो गया है, वह सकाममावसे बडे-बडे यज्ञ, दान, तप आदि करनेवालोंसे नीचा नहीं होता. प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है । कारण कि उसका उद्देश समता हो गया है । बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करनेवालोंको लोग बडा मानते हैं, पर वास्तवमें बडा वही है, जिसका उद्देश्य समताका है। समताका उद्देश्यवाला शब्दब्रह्मका भी अतिक्रमण कर जाता है ।

पास होनेवालेसे नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे हैं

इस योगभ्रष्टके प्रसङ्गसे साधकोंको उत्साह दिलानेवाली एक बडी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक 'हमें तो परमात्माकी प्राप्ति ही करनी है'-ऐसा दुढ़तासे विचार कर लें, तो वे शब्दब्रह्मक अतिक्रमण कर जायँगे !

(२) यदि साधक आरम्भमें 'समता'को प्राप्त न भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश समता-प्राप्तिका ही रखना चाहिये: जैसा कि गोसामी तलसीदासजी कहते हैं-ਸ਼ਹਿ अਹਿ ਜੀਚ ਨੈਂਦਿ ਦਹਿ आਈ।

> चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ।। (मानस १ ।८ ।४)

तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये। साधककी रुंचि या उद्देश्यपूर्तिकी लगन जितनी हैज, तीव होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्यकी सिद्धि होगी । भगवान्का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है-

> रीप्रत राम जानि जन जी की ।। रहति न प्रमु चित चुक किए की । कात सुरित सय बार हिए की 11

(मानस १ 1२९ 1२-३)

एक प्रज्ञाचक्षु सन्त रोज मन्दिरमें '(भगवद्विप्रहमः दर्शन करने) जाया करते थे। एक दिन जब वे मन्दिर गये, तब किसीने पृष्ठ लिया कि आप यही किसलिये ' आते हैं ? सन्तने उन्ए दिया कि दर्रन करनेके लिये आता हैं। उसने कमा कि आपको हो

दिखायो हो नहीं देता! सन्त बोले-मुझे दिखायी नहीं देता तो क्या भगवानको भी दिखायी नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता. पर वे तो मझे देखते हैं: बस. इसीसे मेरा काम बन जायगा !

इसी तरह हम समताको प्राप्त भले ही न कर सकें. फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताका ही रहना चाहिये. जिसको भगवान देखते ही हैं! अतः हमारा काम जरूर बन जायगा ।

सम्बन्ध-श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेके बाद जब वह योगप्रष्ट परमात्माकी तरफ खिंचता है. तब उसकी क्या दशा होती है 7 यह आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## प्रयत्नाद्यतमानस्त योगी संशद्धिकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।।४५ ।।

परना जो योगी प्रयत्नपर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गये है तथा जो अनेक जन्मोंसे सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परमगतिको प्राप्त हो जाता है।

जीवनात योगियोंके कलमें जन्म लेने और वहाँ खिंचता है। अगर वह प्रयतपूर्वक शरवीरतासे भोगोंका विशेषतासे यत्न करनेके कारण सगमतासे परमात्माको प्राप्त हो जाता है। परन्त श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट परमात्माको कैसे प्राप्त होता है ? इसका वर्णन इस श्लोकमें करते हैं ।1

·'त'- इस पदका तात्पर्य है कि योगका जिजास भी जब वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंका अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊँचा उठ जाता है, तब जो योगमें लगा हुआ है और तत्परतासे यह करता है. वह वेदोसे ऊँचा उठ जाय और परमगतिको प्राप्त हो जाय, इसमें तो सन्देह ही क्या है।

'योगी'—जो परमात्मतत्त्वको, समताको चाहता है और राग-द्वेप, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंमें नहीं फैसता, वह योगी है।

'प्रयत्नाद्यतमानः'—प्रयत्नपूर्वक यत्न करनेका तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्माकी तरफ चलनेकी जो उत्कण्ठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है । साधनमें उसकी निरन्तर सजगता रहती है।

श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पूर्वाभ्यासके कारण परमात्माकी तरफ खिंचता

व्याख्या-[ वैराप्यवान् योगभ्रष्ट तो तत्त्वज्ञ है और वर्तमानमें भोगोंके सहसे संसारकी तरफ त्याग कर दे. तो फिर वह परमात्माको प्राप्त कर लेगा । कारण कि जब योगका जिज्ञास भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परतासे साधनमें लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या है ! जैसे निपिद्ध आचरणमें लगा हुआ परुप एक बार चोट खानेपर फिर विशेष जोरसे परमात्मामें लग जाता है, ऐसे ही योगभ्रष्ट भी श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवर विशेष जोरसे परमात्मामें लग जाता है ।

> 'संशद्धकिल्बयः'---उसके अन्तःकरणके सब दोव, सब पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात् परमात्माकी तरफ लगन होनेसे उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बडाई आदिको इच्छा सर्वथा मिट गयी है।

जो प्रयतपर्वक यत करता है, उसके प्रयत्नसे ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चके हैं।

'अनेकजन्मसंसिद्धः' \*-- पहले मनुष्यजन्ममें योगके लिये यल करनेसे शुद्धि हुई, फिर अन्तसमयमें योगसे विचलित होकर खर्गादि लोकोमें गया तथा वहाँ भोगोसे अरुचि होनेसे शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेकर परमात्मप्राप्तिके लिये

<sup>\* &#</sup>x27;अनेकजन्प' का अर्थ है---'न एकजन्म इति अनेकजन्म' अर्थात् एकसे अधिक जन्म । उपर्युक्त योगीके अनेक जन्म हो ही गये है । 'संसिद्धः' पदमें भूतकालका 'क्त' प्रत्यय होनेसे इसका अर्थ है—वह योगी अनेक जन्मोंमें संसिद्ध (शुद्ध) हो चुका है।

तत्परतापूर्वक यल करनेसे शुद्धि हुई । इस प्रकार गये और वह पापीसे शुद्ध हो गया । अगरं वह तीन जन्मीमें शुद्ध होना ही अनेकंजन्मसंसिद्ध होना है \* ।

'ततो याति परां गतिम्'—इंसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होनेपर उससे बढ़कर कोई भी लाभ माननेमें नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर धयंकर-से-घयंकर दुःख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ । २२)---ऐसे आत्यन्तिक सुखको वह प्राप्त हो जाता है।

## मार्मिक बात

देखा जाय तो मनुष्यमात्र अनेक-जन्म-संसिद्ध है । कारण कि इस मनुष्यशरीरके पहले अगर वह स्वर्गीद लोकोंमें गया है, तो वहाँ शभ कमींका फल भोगनेसे उसके स्वर्गप्रापक पुण्य समाप्त हो गये और वह पुण्योंसे शुद्ध हो गया । अगर वह नरकोंमें गया है, तो वहाँ नारकीय यातना भोगनेसे इसके नरकप्रापक पाप समाप्त हो

जन्मोंमें पुण्यों और पापोंसे शुद्ध हुआ है । यह शुद्ध होना ही इसका 'संसिद्ध' होना है। दूसरी बात, मनुष्यमात्र प्रयलपूर्वक यल करके परमगतिको प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवानने यह अत्तिम जन इस मनुष्यको केवल अपना कल्याण करनेके लिये

चौग्रसी लाख योनियोंमें गया है, तो वहाँ उस-उस

योनिके रूपमें अशुप कर्मीका, पापोंका फलं भोगनेसे

उसके मनुष्येतर योनिप्रापक पाप कट गये और वह

शुद्ध हो गया । इस प्रकार यह जीव अनेक

हो दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कत्याण करनेका अधिकारी नहीं होता, तो भगवान इसको मनुष्यजन्म ही क्यों देते ? अब जब मनुष्यशरीर दिया है, तो यह मुक्तिका पात्र है हो । अतः मनुष्यमात्र के अपने उद्धारके लिये तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिये ।

सम्बन्ध-योगप्रष्टका इस लोक और परलोकमें पतन नहीं होता; योगका निज्ञासु भी शब्दब्रह्मक अतिक्रमण वर जाता है—यह जो भगवान्ने महिमा कही है. यह महिमा प्रष्ट होनेकी नहीं है, प्रत्युत योगकी है। अतः अब आर्कि इलोकमें उसी योगकी महिमा कहते हैं।

> तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिश्यशाधिको योगी तसाद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।।

(सकामभाववाले) तपस्वियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है—ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन! तू योगी हो जा। पढ़े-लिखे विद्वानोंको यहाँ 'शानी' समझना चाहिये ।

व्याख्या— 'तपस्विष्योऽधिको योगी'— जो शास्त्रोंका विवेचन करते हैं, झानयोग क्या है? त्रहिंद-सिद्धि आदिको पानेके लिये जो भूख-प्यास, कर्मयोग क्या है? भक्तियोग क्या है? लययोग मर्ज सादी-गामी आदिका कप्ट सहते हैं, वे तपसी हैं। इन सकाम तपश्चिमोंसे पारमार्थिक रुविवाला, ध्येयंवाला योगी श्रेष्ठ है । 'ज्ञानिष्योऽपि मतोऽधिकः' — शास्त्रोको जाननेकाले ऐश्वर्म है, ऐसे सकाम शब्दक्रानियोंने भी योगी श्रेष्ठ

है ? आदि-आदि बहुत-सी बातें जानते है और कहते भी हैं: परन्तु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और

<sup>\*</sup> ऐसे ही वैराग्यवान् योगप्रष्टके पहले मनुष्यजन्त्रमें संसारते विरक्त होनेसे शृद्धि हुई और कि यहाँ योगियोंके कुलयें जन्म लेका पामान्याधिक लिये तलातापूर्वक यत करनेसे शुद्धि हो । इस प्रकार दो जन्मोंने शुद्ध होना उसका अनेकक्यर्ससिद्ध होना है।

न जीव इस मनुष्यजन्ममें ही अपने बद्धाके लिये मिले हुए अवसारका दुश्ययोग करके अर्थार् पाप, अन्याय करके अशुद्ध होता है । स्वर्ग, नरक तथा अन्य योनियोमें इस प्राणीकी शुद्धि ही सुनि होती है, असुद्धि होती ही नहीं ।

ञ्लोक ४७1 माना गया है।

'कर्मिभ्यश्चाधिको योगी'— इस लोकमें राज्य मिल जाय, धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, भोग आदि

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मिल जाय और भरनेके बाद परलोकमें ऊँचै-ऊँचे लोकोंकी प्राप्ति हो जाय और उन लोकोंका सख मिल जाय- ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात् सकामभावसे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रीय

कर्मोंको करते हैं, उन कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है। जो संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गया है: वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी

वड़े-बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पण्डितों और कर्मकाण्डियोंसे भी ऊँचा है, श्रेष्ठ है । कारण कि तपस्वियों आदिका उद्देश्य संसार है तथा सकामभाव है और योगीका उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्कामभाव है।

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी—इन तीनोंकी क्रियाएँ अलग-अलग है अर्थात् तपस्वियोंमें सहिष्णुताकी, शानियोंमें शास्त्रीय शानकी अर्थात् बुद्धिके शानकी और कर्मियोंमें शास्त्रीय क्रियाकी प्रधानता है। इन तीनोंमें सकाममाव होनेसे ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी

हैं । अगर ये तीनों निष्कामभाववाले योगी होते. तो भगवान् इनके साथ योगीकी तुलना नहीं करते; इन तीनोंसे योगीको श्रेष्ठ नहीं बताते ।

'तस्ताद्योगी भवार्जुन' -- अभीतक भगवानने जिसकी महिमा गायी है; उसके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं कि 'हे अर्जुन! तू योगी हो जा, राग-द्वेपसे रहित हो जा अर्थात् सब काम करते हुए भी जलमें कमलके पत्तेके तरह निर्लिप्त रह ।' यही बात भगवानने

आगे आठवें अध्यायमें भी कही है- 'योगयुक्तो भवार्जुन' (८ । २७) ।

पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिये एक निश्चित श्रेयकी बात कहिये । इसपर भगवानने सांख्ययोग, कर्मयोग, ध्यानयोगकी बातें बतायीं , पर इस श्लोकसे पहले कहीं भी अर्जुनको यह आज्ञा नहीं दी कि तम ऐसे वन जाओ, इस मार्गमें लग जाओ । अब यहाँ भगवान अर्जनकी प्रार्थनाके उत्तरमें आज्ञा देते हैं कि 'तुम योगी हो जाओं क्योंकि यही तम्हारे लिये एक निश्चित श्रेय है।

सम्बयः— पूर्वश्लोकमें भगवान्ने योगोकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी । परनु कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, घ्यानयोगी, भक्तियोगी आदिमेंसे कौन-सा योगी होना चाहिये—इसके लिये अर्जुनको स्पष्टरूपसे आज्ञा नहीं दी । इसलिये अब भगवान् आगेके श्लोकमें 'अर्जुन भक्तियोगी बने'—इस उद्देश्यसे मक्तियोगीकी विशेष महिमा कहते हैं ।

> मद्गतेनान्तरात्मना । सर्वेषां

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।।४७ ।।

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् भक्त मुझमें तल्लीन हुए मनसे मेरा भजन करता है,वह मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी है।

व्याख्या—'योगिनामपि सर्वेषाम्'— जिनमें जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मुख्यता है, जो कर्मयोग, सांख्ययोग, हठयोग, मन्तयोग, लययोग आदि साधनोंके द्वारा अपने स्वरूपकी प्राप्ति-(अनुभव-)में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्तियों, ज्ञानियों और कर्मियोंसे श्रेष्ठ हैं । परन्तु उन सम्पूर्ण योगियोंमें भी केवल मेरे साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला भक्तियोगी

सर्वश्रेष्ठ है।

'यः श्रद्धावान्'— जो मेरेपर श्रद्धा और विश्वास

करता है अर्थात् जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरेमें लगे हए मनसे मेरा भजन करता है।

'मदगतेनान्तरात्मना मां 'भजते'— मैं भगवानका हूँ और भगवान् मेरे हैं—इस प्रकार जब स्वयंका भगवान्में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान्में लग-जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होनेपर लड़कीका मन खाभाविक ही सस्ग्रलमें लग जाता, है, ऐसे हो भगवानुमें अपनापन होनेपर A 20

PRETTY PROPERTY AND A PROPERTY OF A PROPERTY भक्तका मन स्वामाविक ही भगवानमें लग जाता है. मनको लगाना नहीं पडता । फिर खाते-पीते, उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागर्त आदि सभी क्रियाओंमें मन भगवानुका ही चिन्तन करता है, भगवानुमें ही लगा रहता है।

जो केवल भंगवानुका ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन-भजन, श्रवण-मनन आदि सभी पारमार्थिक जप-कीर्तन. क्रियाएँ: खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएँ और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी क्रियाएँ भजन हो जाती हैं।

अनन्यमत्तके भजनका स्वरूप भगवानने ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नताके लिये हो सभी कर्म करता है. सदा मेरे ही परायण रहता है, केयल मेरा ही भक्त है, संसारका पक्त नहीं है, संसारकी आसक्तिको सर्वधा छोड़ देता है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरमावसे रहित हो जाता है।

'स मे चक्ततमो मतः'—संसारसे विमुख होकर अपना उद्धार करनेमें लंगनेवाले जितने योगी (साधक) हो सकते हैं, वे सभी 'युक्त' हैं । जो सगुज-निग्रकारकी अर्थात् व्यापकरूपसे सबमें परिपूर्ण परमात्माकी शरण लेते हैं, वे सभी 'युक्ततर' है । परनु जो केवल मुझ सगुण भगवानुके ही शाएग होते हैं, वे मेरी मान्यतामें 'युक्तम' ₹ 1

ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सभी योग उसमें आ जायेंगे ।श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मगवान्में तल्लीन हुए मनसे होता है कि दूसरे जितने योगी है, उनकी पूर्णतमें भजन करनेपर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कुछ-न-कुछ कमी रहती होगी? कि मगवान् महायोगेसर है, सम्पूर्ण योगोंके महान् सम्बन्ध-विब्छेद होनेसे सभी योगी बन्धनसे सर्वध ईश्वर है, तो महायोगेश्वरके शरण होनेपर शरणागत का मुक्त हो जाते हैं, निर्धिकार हो जाते हैं और पाप

कौन-सा योग बाको रहेगा? वह तो सम्पूर्ण योगीसे युक्त हो जाता है। इसलिये भगवान् उसको युक्ततम कहते हैं । युक्ततम भक्त कभी योगभ्रष्ट हो हो नहीं सकता।

कारण कि उसका मन भगवान्को नहीं छोड़ता, ते भगवान् भी उसको नहीं छोड सकते । अन्तसमयमे वह पीड़ा, बेहोशी आदिके कारण भगवानको याद न कर सके, तो भगवान उसको याद करते हैं \* , आत: वह योगभ्रष्ट हो ही कैसे सकता है?

तात्पर्य है कि जो संसारसे सर्वया विमुख होकर भगवानुके ही परायण हो गया है, जिसको अपने बलका, उद्योगका, साधनका सहारा, विधास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्तको मगवान योगप्रष्ट नहीं होने देते; क्योंकि वह भगवानुपर ही निर्भर होता है। जिसके अन्तःकरणमें संसारका महत्त्व है तथा जिसके अपने पुरुषार्थका सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसीने योगप्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। कारण कि अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व होनेपर परमात्माका धांन करते हुए भी मन संसारमें चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसारमें घला जाय, तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है। अगर असे बलका सहारा, विश्वास और अभिमान न हो, तो मन संसारमें जानेपर भी वह योगभ्रष्ट नहीं होता । कारण कि ऐसी अवस्था आनेपर (मन संसारमें जानेपर) क भगवानको प्रकारता है । अतः ऐसे भगवान्पर निर्मर भक्तका चित्तन 'भगवान् स्वयं करते हैं, जिससे वह वह भक्त युक्ततम तभी होगा, जब कर्मयोग, योगभ्रष्ट नहीं होता; प्रत्युत भगवानुको प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्तियोगीको सर्वश्रेष्ट यतानेसे यह सिढ

<sup>\*</sup> भगवान् कहते हैं-

ततसं प्रियमाणं तु काष्ट्रपाचाणसिव्रमम् । अहं स्मापि मद्धकं नयापि परमां गतिम् ।। 'काष्ट और पाचाणके सदृश प्रियमाण उस मकका मैं स्वयं स्मरण करना हूँ और उमको परमानि प्रदान करता हूँ 🗓 कफवातादिदोनेण मदको न घ मां स्पोत् । तस्य स्परान्याई नो चेन् कृतमो मालि मत्याः ।। 'कफ-वानादि दोवीके कारण मेरा धक यदि मृत्युके समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, ले मैं सर्प अपन काता है। यदि मैं ऐसा न केले, तो मेरेसे बड़का कृतम कोई नहीं हो सकता ।

सुख, परम शान्ति, परम आनन्दका अनुभव करते है-इस दृष्टिसे तो किसीकी भी पूर्णतामें कोई कमी नहीं रहती । परन्त जो अन्तरात्मासे भगवानमें लग जाता है, भगवानके साथ ही अपनापन कर लेता है. उसमें भगवत्रेम प्रकट हो जाता है । वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्तिसे रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होनेसे ही भगवानने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है।

पाँचवें अध्यायके आरम्पमें अर्जुनने पूछा कि सांख्ययोग और योग-- इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है ? तो भगवानूने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार वहाँपर कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया । परन्त अर्जनके लिये कौन-सा योग श्रेष्ठ है. यह बात नहीं बतायी । उसके बाद सांख्योग और कर्मयोगको साधना कैसी चलती है-इसका विवेचन करके छुटे अध्यायके आरम्भमें कर्मयोगको विशेष महिमा कही । जो तत्व (समता) कर्मयोगसे प्राप्त होता है, वहीं तत्त्व ध्यानयोगसे भी प्राप्त होता है- इस बातको लेकर ध्यानयोगका वर्णन किया । ध्यानयोगमें मनकी चञ्चलता बाधक होती है- इस बातको लेकर अर्जुनने मनके विषयमें प्रश्न किया । इसका उत्तर भगवान्ने संक्षेपसे दे दिया । फिर अर्जुनने पूछा कि योगका साधन करनेवाला अगर अन्तसमयमें योगसे विचलितमना हो जाय, तो उसकी क्या दशा होती है? इसके उत्तरमें भगवानने योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन किया और छियालीसवें श्लोकमें योगीकी विशेष कहा गया है (गीता १८।५४)।

बिना ही) कहते हैं कि मैं तो भक्तियोगीको श्रेष्ठ मानता हैं—'स मे युक्ततमो मतः' । परन्तु ऐसा स्पष्टरूपसे कहनेपर भी अर्जन भगवानकी बातको पकड नहीं पाये । इसलिये अर्जुन आगे बारहवें अध्यायके आरम्पमें पनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करनेवाले और अविनाशी निराकारकी उपासना करनेवालोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है ? तो उत्तरमें भगवान अपने भक्तको ही श्रेष्ठ बतायेंगे, जैसा कि यहाँ बताया है \*

#### विशेष बात

कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आदि सभी युक्त हैं अर्थात सभी संसारसे विमुख हैं और समता-(चेतन-तत्त्व-) के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्तियोगी-(भक्त-) को सर्वश्रेष्ठ बतानेका तात्पर्य है कि यह जीव परमात्पाका अंश है, पर संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर यह बँध गया है। जब यह संसार-शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धको छोड़ देता है, तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस खाधीनताका भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनतामें पदार्थी. व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदिकी कोई पराधीनता नहीं रहती. तथापि इस स्वाधीनताको लेकर जो सख होता है अर्थात् मेरेमें दुःख नहीं है, संताप नहीं है लेशमात्र भी कोई इच्छा नहीं है--यह जो सखका भोग होता है, यह स्वाधीनतामें भी परिच्छित्रता (पराधीनता) है । इसमें संसारके साथ सक्ष्म सम्बन्ध वना हुआ है। इसलिये इसको 'ब्रह्मभूत अवस्था'

महिमा कहार अर्जुन को योगी बननेके लिये स्पष्टरूपसे जबतक सुखके अनुभवमें स्वतन्त्रता मालूम देती आज्ञा दी । परनु मेरी मान्यतामें कौन-सा योग श्रेष्ठ है, तबतक सूक्ष्म अहंकार रहता है । परनु इसी है— यह बात भगवानने यहाँतक स्पष्टरूपसे नहीं स्थितिमें (ब्रह्मभूत अवस्थामें) स्थित रहनेसे वह कही । अब यहाँ अन्तिम एलोकमें भगवान अपनी अहंकार भी मिट जाता है । कारण कि प्रकृति और मान्यताकी बात अपनी ही तरफसे (अर्जुनके पूछे उसके कार्यके साथ सम्बन्ध न रखनेसे प्रकृतिका अंश

<sup>\*</sup> यहाँ भगवानने 'स मे युक्ततमो मतः'कहा है और वारहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'ते मे युक्ततमा मता:' कहा है । दोनों जगह भगवानने एक ही शब्द कहे हैं, केवल बचनोंपे अत्तर है अर्थात यहाँ एकवचनसे कहा है और वहाँ बहवचनसे ।

'अहम्' अपने-आप शान्त हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तमें समय पाकर अहंकारसे रहित हो जाते हैं । परनु भक्तियोगी तो आरम्पसे ही भगवान्का हो जाता है। अतः उसका अहंकार आरम्भमें ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी. ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है. वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करूणा और कोमलता देखनेमें नहीं आती, पर भक्तोंक लक्षणोंमें देखनेमें आती है। इसलिये सिद्ध पर्लोक लक्षणोंने तो 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव घ' (१२ । १३) - ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये है। सात्पर्य है कि मक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता है \*, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवानके विधानमें प्रसन्नता आदि विलक्षण घातें साधनावस्थामें ही आ जाती है और सिज्ञावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ जाती है । इसलिये भक्तमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता ।

इन्हों कारणोंसे भगवान्ने भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा है। शान्ति, स्वाधीनता आदिका रस चिन्मय होते हए भी 'अखण्ड' है। परनु भक्तिरस विन्मय होते हए भी 'प्रतिक्षण वर्धमान' है अर्थात् वह नित्य नवीनरूपसे बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और परा होता नहीं । ऐसे रसकी, प्रेमानन्दकी भूख भगवानको भी है । भगवान्की इस भूखकी पूर्ति भक्त ही करता है। इसलिये भगवान् भक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते है।

इसमें एक बात और समझनेकी है कि कर्मग्रोग और ज्ञानयोग-इन दोनोंने तो साधककी अपनी निष्ठा (स्थिति) होती है, पर भक्तको अपनी कोई स्रतन्त निष्ठा नहीं होती । भक्त तो सर्वथा भगवानके ही आश्रित रहता है, भगवान्पर ही निर्भर रहता है, भगवान्की प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहता है— 'तत्सखे सिखत्वम्' । उसको अपने उद्धारकी भी चिन्ता नहीं होती । हमारा क्या होगा ? इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता । ऐसे भगवित्रष्ठ भक्तका सारा भार, सारी देखभाल भगवान्पर ही आती है- 'योगक्षेमं वहाप्यहम्' ।

🕉 तत्सदिति श्रीमञ्चगवद्गीतासूपनिपत्स् ग्रहाविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्पसंयमयोगो नाम पत्रोऽध्यायः ।। ६ ।।

इस प्रकार 🕉 , तत्, सत्—इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमप श्रीमद्भावद्गीतो-पनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्रमें 'आत्यसंवमयोग' नामक छटा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।।

आत्मसंयम अर्थात् मनका संयमन करनेसे इस अध्यायके सभी श्लोक वर्तीस अक्षरोंके हैं। ध्यानयोगीको योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है; अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है ।

छठे अध्यायके पद. अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ यहोऽध्यायः' के तीन. 'अर्जुन उवाव' आदि पदंकि दस, श्लोकोंके पाँच सौ तिहता और पश्चिकांके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पटोंका योग पाँच भी निन्यानवे हैं ।

(२) 'अध पष्टोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन ठवाच' आदि पदोंके तैतीस, श्लोकोंके एक हजार पाँच सी चार और पृथिकाके सैतालीस अशर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सी नब्बे हैं।

(३) इस अध्यायमें पाँच 'दवाच' है- तीन 'झीमगवानुवाच' और दो 'अर्जुन उवाच' ।

छठे अध्यायमें प्रयक्त छन्द इस अध्यायके सैतालोस श्लोकोर्मेरो पहले और छव्वीसवे एलोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' दसवें, चौदहवें और पचीसवें रलोकके प्रयम चरणमें तथा पंद्रहवें, सताईसवें, छत्तीसवें और मयालीसवें

श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपला': और ग्यारहवे रतीकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला' संज्ञाबाले छन्द है । शेष सैतीस रलोक ठीक

'प्रध्यावका' अनुष्टप्रधन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

र्वे मुणादपि सुनीचेन सरोरिय सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ।।(शिक्षाष्टक) 'अपनेको तुणसे भी नीवा समझकर, वृक्षसे भी सहनशील बनकर दूसरोका मान करते हुए और शर्य मानाहिश होकर सदा हरिका नाम-संकीर्तन करें ।"

# अथ सप्तमोऽध्यायः

अवतर्गणका —

श्रीमगवान्ते छठे अध्यायके छियालीसर्वे श्लोकमें योगीकी महिमा कही और सैंतालीसर्वे श्लोकमें कहा कि योगियोंमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तोंको जैसे भगवान्की याद आती हैं तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं—मस्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान्के सामने भक्तोंका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान् उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्तीमें सरावोर होते हुए भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनी तरफसे प्रारम्भ कर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझन्मदाश्रयः । असंशयं भसम्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छण् ।। १ ।।

श्रीभगवान् बोले—हे पृथानन्दन ! सुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर घोगका अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन ।

व्याख्या— 'मय्यासक्तमनाः'— मेरेमें ही जिसका मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नौकर दिनमर मन आसक हो गया है अर्थात् अधिक रहेके कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे कहता जिसका मन स्वामाविक ही मेरेमें लग गया है, विपक है—'चावू ! मेरेको पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रखुत 'नुस सारे दिन थैठे रहे, पैसे किस धातके?' यह स्वामाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी नौकर कहता है—'बावूजो ।सारे दिन थैठा रहा, इस होती ही नहीं—ऐसा तू मेरेमें मनवादा हो ।

जिसका उत्पति-विनासाशील वस्तुओंका और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार और नामको चड़ाईमें तथा खगोदि परलोकके भोगोमें किछिन्मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रखुत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुषका नाम 'मध्यासक्तमनाः' है।

साधक भगवान्में भन कैसे लगाये, जिससे वह 'मय्यासक्तमनाः' हो जाय---इसके लिये दो उपाय बताये जाते हैं---

(१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवान्के लिये ही जप-ध्यान करने बैठता है, सब भगवान् उसको अपना भजनें मान लेते हैं। जैसे, कोई धनी आदमी किसी नौकरसे कह दे कि 'तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारेको बता देंगे।' किसी दिन उस नौकरको

मालिकने कोई काम नहां बताया । वह नाकर दिनमां खाली बैटा रहा और शामको मालिकसे कहता है—'वाबू! मेरेको पैसे दीजिये।' मालिक कहता है -'तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बातके?' यह नौकर कहता है—'बाबूजी!सारे दिन बैठा रहा, इस बातके!' इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बैटनेवालेको भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान्में मन लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैटता है, उसका बैठना क्या भगवान् निर्धक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान्में मन लगानेके लिये भगवान्का आश्रय लेकर, भगवान्के हो भगेसे बैठता है, वह भगवान्की कुपाले भगवान्की हो भगेसे बैठता है, वह भगवान्की कुपाले भगवान्की मनवाला हो जाता है।

(२) भगवान् सब जगह हैं तो यहाँ भी है;
क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान् सब जगह
है—यह कहना नहीं बनता । भगवान् सब समयमें हैं
तो इस समय भी हैं; क्योंकि अगर इस समय नहीं
हैं तो भगवान् सब समयमें है—यह कहना नहीं
बनता । भगवान् सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं; क्योंकि
अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान् सबमें हैं—यह कहना
नहीं बनता । भगवान् सबमें हैं तो मेरे भी हैं; क्योंकि
अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान् सबमें हैं—यह कहना

'अहम्' अपने-आप शान्त हो जाता है । तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तमें समय प्राकार अहंकारसे रहित हो जाते हैं। परनु मक्तियोगी तो आरम्भसे ही भगवान्का हो जाता है। अतः उसका अहंकार आरम्पमें ही समाप्त हो जाता है! ऐसी बात गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी. ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करुणा और कोमलता देखनेमें नहीं आती. पर भक्तोंके लक्षणोंने देखनेमें आती है ! इसलिये सिद्ध फ्लोंके लक्षणोंमें तो 'अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च' (१२ । १३) - ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता है \*, अतः उसमें नप्रता, कोमलता, भगवान्के विधानमें प्रसन्नता आदि जिलक्षण चाते साधनावस्थामें ही आ जाती हैं और सिद्धावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ जाती हैं । इसलिये मक्तमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता ।

इन्हीं कारणोसे भगवान्ते भक्तको सर्वश्रेष्ट कहा है। शानित, स्वाधीनता आदिका रस विन्मय होते हुए भी 'अवण्ड' है। परनु भक्तिरस चिन्मय होते हुए भी 'प्रविक्षण वर्धमान' है अर्थात् वह नित्य नवीनरूपसे बढ़ता हो रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूर होता नहीं। ऐसे रसकी, प्रेमानन्तकी भूख भगवान्को भी है। समावान्की इस भूखकी पूर्ति भक्त हो करता है। हमलिये भगवान्को इस भूखकी पूर्ति भक्त हो करता

भा है। भगवान्का इस भूखका पात मक्त हा करता है। इसिनिये भगवान् भक्तको सर्वित्रेष्ठ मानते हैं। इसिनिये भगवान् भक्तको सर्वित्रेष्ठ मानते हैं। इसि एक बात और समझनेवरी है कि कर्मियांग और ज्ञान्योग—इन दोनोंमें तो साधकको अपनी निष्ठा (स्विति) होती है, पर भक्तको अपनी कोई स्वतन्त निष्ठा नहीं होती। मक्त तो सर्विया भगवान्के ही आश्रित रहता है, भगवान्को प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहता है— 'तस्सुखे स्वित्रव्यम्'। उसको अपने उद्धारको भी विन्ता नहीं होती। हमाग्र क्या होगा? इपर उसका प्यान हो नहीं जाता। ऐसे भगवित्र्य भक्तका सारा पार, सारी देखाला। भगवान्यर हो आती है— 'योगक्षेम बहाय्यहप्'!

ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

आत्मसंयमयोगो नाम पष्टोऽध्यायः ।।६ ।।

इस प्रकार ॐ , तत् सत्—इन घगवत्रामोके उच्चारणपूर्वक ब्रष्टाविद्या और योगशास्त्रमयं श्रीमद्रगकर्गीतो-पनियद्रूच्य श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्ये 'आवसंवयप्रोग' नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।।

आत्मसंयम अर्थात् मनका संयमन करनेसे ध्यानयोगीको योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है;

अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है । छठे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ षष्ठीउध्यायः' के तीन,

'अर्जुन ठवाच' आदि पदोंके दस, श्लोकोंके पाँच सी तिहतर और पुष्पिकांके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सी निन्यानचे हैं ।

(२) 'अय पहोऽघ्यायः' के छः, 'अर्जुन ब्याय' आदि पदोके तैतीस, श्लोकोंके एक हजार पाँच सौ चार और पुष्पकाके सैतालीस अशर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्सरोंका योग एक हजार पाँच सौ नज्बे हैं।

पनिषद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्यें 'आत्यसंवयप्योग' नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ । । ६ ।। आत्मसंवम अर्थात् मनका संवयन करनेसे इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षपेके हैं ।

(३) इस अध्यायमें पाँच 'ढवाच' ई— तीन 'श्रीभगवानवाच' और दो 'अर्जुन ढवाच' ।

छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके सैतालील स्लोकोमेंसे पहले और छब्बीमवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' दसवें, चीदहवें और पचीसवें श्लोकके प्रधम चरणमें तथा पंदहवें, सताईसवें, छतीसवें और बयालीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और ग्यासवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'श-विपुला' संहायाले छन्द हैं। शेय सैतीस स्लोक टीक

'पथ्यावका' अनुरुष् छन्दके लक्षणोरी युक्त है ।

र तृणार्टीप सुनीवेन तोरित सहिष्णुना । अमानिक मानदेन कोर्तनीयः सदा हरिः ।।(शिक्षाष्टक)
'अपनेको तृणारे भी नीवा समझकर, युद्धसे भी सहनशील बनकर दूमरोका मान करते हुए और स्वयं मानदिन होकर सदा हरिका नाम-संकितिन करें।'

# अथ सप्तमोऽध्यायः

अवतर्राणका -

श्रीभगवानने छठे अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें योगीको महिमा कही और सैंतालीसवें श्लोकमें कहा कि योगियोमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तोंको जैसे भगवानकी याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं—मस्त हो जाते हैं. ऐसे ही भगवानुके सामने भक्तोंका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्तीमें सराबोर होते हुए भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनी तरफसे प्रारम्भ कर देते हैं।

#### श्रीभगवानवाच

पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । असंशयं 'समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुण ।। १ ।।

श्रीभगवान् बोले—हे पृथानन्दन ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर योगका अभ्यास करता हुआ तू मेरे समप्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन ।

व्याख्या-- 'मय्यासक्तमनाः'-- भेरेमें ही जिसका मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नौकर दिनभर गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत -तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस भातके?' वह स्वामाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी नौकर कहता है—'बावूजी !सारे दिन चैठा रहा, इस होती ही नहीं-ऐसा तू भेरेमें मनवाला हो।

किञ्चिन्मात्र भी खिंचाव. आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है. ऐसे प्रष्पका नाम 'मय्यासक्तमनाः' है ।

साधक भगवान्में मन कैसे लगाये. जिससे वह 'मय्यासक्तमनाः' हो जाय-इसके लिये दो उपाय बताये जाते हैं---

(१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवान्के लिये ही जप-ध्यान करने बैठता है, तब भगवान् उसको अपना भजन मान लेते हैं । जैसे, कोई घनी आदमी किसी नौकरसे कह दे कि 'तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारेको बता देंगे ।' किसी दिन उस नौकरको

मन आसक्त हो गया है अर्थात् अधिक स्नेहके कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे कहता जिसका मन स्वामाविक ही मेरेमें लग गया है, विपक है—'बाबू ! मेरेको पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है बातके !' इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बैदनेवालेको जिसका उत्पत्ति-विनाशशोल वस्तुओंका और शब्द, भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल मगवान्में मन स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है, लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैठता है, उसका बैठना जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार क्या भगवान् निरर्यक मानेंगे ? तात्पर्य यह हुआ कि और नामको बड़ाईमें तथा स्वर्गीद परलोकके मोगोंमें जो भगवानमें मन लगानेके लिये भगवान्का आश्रय लेकर, भगवानुके ही भगेसे बैठता है, वह भगवानुकी कपासे भगवानमें भनवाला हो जाता है।

(२) भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं; क्योंकि अगर यहाँ नहीं हैं तो भगवान सब जगह है-यह कहना नहीं बनता । भगवान् सब समयमें है तो इस समय भी है; क्योंकि अगर इस समय नहीं हैं तो भगवान सब समयमें है-यह कहना नहीं बनता । भगवान सवमें हैं तो मेरेमें भी हैं; क्योंकि अगर मेरेमें नहीं है तो भगवान सबमें हैं-यह कहना नहीं बनता । मगवान् सबके हैं तो मेरे भी हैं: क्योंकि अगर मेरे नहीं हैं तो भगवान सबके है-यह कहना

नहीं बनता । इसिलिये भगवान् यहाँ हैं, अभी हैं, अपनेमें जाय और आश्रय भी मेरा हो । मन आसक्त होता. है और अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, है—प्रेमसे, और प्रेम होता है—अपनेपनसे। आश्रप घटना और नहीं है, उनसे रहित होना सम्भव ही नहीं है। इस बातको दुढ़तासे है और उनके प्रत्येक विधानमें प्रसन्न होना है कि मानते हुए, मगवन्नाममें, प्राणमें, मनमें, बुद्धिमें, मेरे मनके विरुद्ध विधान भैजकर प्रमु मेरी कितनी शरीरमें, शरीरके कण-कणमें परपारमा हैं— इस भावको निगरमी रखते हैं। मेरा कितना उनाल रखते हैं कि जागृति रखते हुए नाम-जप करे तो साधक बहुत जल्दी मेरी सम्मति लिये बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मगवान्में मनवाला हो सकता है।

मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विद्यास किश्चिनात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार है और जो सर्वधा मेरे हो आश्रित रहता है, यह 'मदाशयः' है ।

किसी-न-किसीका आश्रप लेना इस जीवका अखण्ड सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको मानता हुआ तथा स्वभाव है । परमात्माका अंश होनेसे यह जीव अपने सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, अंशीको हुँढ़ता है। परनु जबतक इसके लक्ष्यमें, कीर्तन करनेमें, भगवान्की लीला और खरूपका विनान टदेश्यमें परमात्मा नहीं होते, तचतक यह शरीरके साथ करनेमें खामाविक ही अटल मावसे लगा रहता है। सम्बन्ध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है, उसकी चेष्टा खार्माविक ही मगवान्के अनुकृत होती दस संसारकी तरफ खिंचता है। यह यह मानने है। यही 'योगं युझन' कहनेका तात्पर्य है। लगता है कि इससे ही मेरिको कुछ मिलेगा, इसीसे . जब साधक भगवानुमें ही आसक मनवाला और मैं निहाल हो जाऊँगा, जो कुछ होगा, वह संसारसे भगवान्के ही आन्नयवाला होगा, तब यह अध्यास ही होगा । परनु जब यह भगवानुको ही सर्वोपिर क्या करेगा ? कौन-सा योग करेगा ? यह भगवतान्वन्थी मान लेता है, तब यह भगवान्में आसक्त हो जाता अथवा संसार-सम्बन्धी जो भी कार्य करता है, वह है और पगवानुका ही आश्रय ले लेता है। सब योगका ही अध्यास है। तासर्व है कि जिसमे

संसारका अर्थात् धन, सम्पति, यैमव, विद्या, परमात्माका सम्बन्ध हो जाय, वह (सीकिक या युद्धि, योग्यता, कुटुम्य आदिका जो आश्रय है, यह पारमार्थिक) काम करता है और जिससे परमात्मात्रा नारावान् है, मिटनेवाला है, स्थिर रहनैवाला नहीं है। वियोग हो जाय, यह काम नहीं करता है। वह सदा रहनेवाला नहीं है और सदा के लिये पूर्ति "असंशयं समग्रं माम्'---जिसका मन भगवान्में और तृष्ति करानेवाला भी नहीं है । परन्तु भगवानुका आसक्त हो गया है, जो सर्वया भगवानुके आफ्रित आश्रय कमी किश्चिनात्र भी कम होनेवाला नहीं है; हो एवा है और जिसने भगवान्के सम्बन्धको सीकार क्योंकि भगवानुका आश्रय पहले भी था, अभी भी कर लिया है—ऐसा पुरुष भगवानुके समय रूपके है और आगे भी रहेगा । अतः आग्रय केयल दान लेता है अर्थात् सगुग-निर्मुग, सावार-निरकार, मगवान्का ही लेना चाहिये । केवल भगवान्का ही अवतार-अवतारी और शिव, गणेश, मूर्व, विम्नु अर्दि आश्रय, अवलम्बन, आधार, सहाय हो। इसीवर जिठने रूप हैं, उन सबसे यह जान सेता है। यावक यहाँ 'मदाभ्रयः' पद है। मगबान् अपने भक्तको बात कहते-वहते अपने

क्रिया तिया जाता है-चड़ेका, सर्वसमर्थका । सर्वसमर्थ तो हमारे प्रमु ही है। इसलिये उनका ही आश्रय सेना मेरे दयाल प्रभुका मेरेपर कितना अपनापन है। अतः 'मदाश्रयः'—जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरेको कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थित आदिकी भगवानके आश्रित रहना ही 'मदाभवः' होना है। 'योगं युअन्'-भगवानके साथ जो स्वतःसिद्ध

भगवान् कहते हैं कि पन भी मेरेमें आसक हो नहीं हैं और कहते हैं कि जानमागी। चलनेशस्त्र वो

सन ।

मेरेको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है; परंतु किसी योगका अध्यास करता हुआ भी मेरेको नहीं

प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके, वह भगवान जो करते हैं, वही होना चाहिये और भगवान प्रकार भी कहुँगा, और 'तत्' † पदसे बताया गया जो नहीं करना चाहते, वह नहीं होना चाहिये-इस है कि जिस तत्वको तू जान सकता है, उसका मैं भावसे केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समप्र वर्णन करता है, तू सुन ।

भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः' पदोंमें प्रथम जा। पुरुष-(वह-) का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी और यहाँ सातवाँ अध्याय आरम्भ करते हए 'यथा ज्ञास्यसि तच्चणु' पदोंमें मध्यम पुरुष-(तु-) का प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेषतासे कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्ररूपको जानेगा, वह मेरेसे

इससे पहलेके छः अध्यायोंमें भगवानके लिये 'समप्र' शब्द नहीं आया है । चौथे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविक्षीयते' पदोंमें कर्मके विशेषणके रूपमें 'समग्र' शब्द आया है और यहाँ 'समप्र' शब्द भगवानुके विशेषणके रूपमें आया है । 'समग्र' शब्दमें भगवान्का तात्विक स्वरूप सब-का-सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता ।

#### विशेष बात

(१) इस श्लोकमें 'आसक्ति केवल मेरेमें ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योगका अभ्यास किया जाय तो मेरे समग्ररूपको जान लेगा'---ऐसा कहनेमें भगवान्का तात्पर्य है कि अगर मनुष्यकी आसक्ति भोगोंमें है और आश्रय रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदिका है तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि

भक्तिसे तो मेरा भक्त समग्ररूपको जान सकता है जान सकता । मेरे समग्ररूपको जाननेके लिये तो और इप्रका अर्थात् जिस रूपसे मेरी उपासना करता भेरेमें ही प्रेम हो, भेरा ही आश्रय हो । गेरेसे किसी है, उस रूपका दर्शन भी कर सकता है। भी कार्यपूर्तिकी इच्छा न हो । ऐसा होना चाहिये और 'यथा ज्ञास्पिस तच्छणु'--यहाँ 'यथा'\*पदसे ऐसा नहीं होना चाहिये--- इस कामनाको छोडकर,

रूपको जान लेता है। इसलिये भगवान् अर्जुनको छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें 'ब्रद्धायान् कहते हैं कि तू 'मय्यासक्तमनाः' और 'मदाब्रयः' हो

> (२) परमात्माके साथ वास्तविक सम्बन्धका नाम 'योगम्' है और उस सम्बन्धको अखण्डभावसे माननेका नाम 'युद्धन्' है। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदिके साथ सम्बन्ध मानकर अपनेमें 'मैं' रूपसे जो एक व्यक्तित्व मान रखा है. उसको न मानते हुए परमात्माके साथ जो अपनी वास्तविक

अभित्रता है, उसका अनुमय करता रहे।

वास्तवमें 'योगं यञ्जन' की इतनी आवश्यकता नहीं है. जितनी आवश्यकता संसारकी आसक्ति और आश्रय छोडनेको है । संसारको आसक्ति और आश्रय छोडनेसे परमात्माका चिन्तन स्वतः-स्वामाविक होगा और सम्पर्ण क्रियाएँ निष्काम-भावपूर्वक होने लगेंगी । फिर भगवानुको जाननेके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना पडेगा । इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसारकी तरफ खिंचाव है और जिसके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व बैठा हुआ है, वह परमात्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता । कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसारमें है, जिससे संसारमें यरमात्माके परिपूर्ण रहते हए भी वह उनको नहीं जान सकता।

स्थूलसे लेकर सूक्ष्मतक वर्णन करना (जैसे-मूमिसे जल सूक्ष्म है, जलसे अग्नि सूक्ष्म है,अग्निसे बायु सूक्ष्म है आदि)—यह 'यथा' कड्नेका तात्पर्य है । इस 'यथा' अर्थात् प्रकारका वर्णन इसी अध्यायके चौथेसे सातवे श्लोकतक हुआ है।

जो कुछ कार्य (संसार) दीखता है, उसमें कारणरूपसे घणवान् ही है-यह 'तत्' कहनेका तारार्य है। इसका वर्णन इसी अध्यायके आठवेंसे बारहवें श्लोकतक हुआ है।

मनुष्यका जब समाजके किसी बड़े व्यक्तिसे अपनापन हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदाके हितैयी और हमारे खास अंशी भगवान्में आत्मीयता जाप्रत् हो जाती है, तब हादम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक, विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक खाभाविक ही भगवान्में मनवाला और भगवान्के आश्रित हो जाता है।

#### शरणागतिके पर्याय

अवलम्बन, अधीनता. प्रपत्ति और सहारा-ये सभी शब्द 'शरणागति' के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं; जैसे--

- (१) आश्रय-जैसे हम पृथ्वीके आधारके विना जी ही नहीं सकते और उठना-चैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रमुक्ते आधारके बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते । जीना और कुछ भी करना प्रभुके आधारसे ही होता है। इसीको 'आश्रय' कहते हैं।
- (२) अयलप्यन-जैसे किसीके हाथकी हुड़ी ट्रटनेपर डाक्टरलोग उसपर पट्टी बाँधकर उसको गलेके सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गलेके अवलम्बत हो जाता है, ऐसे ही संसारसे नियश और अनाश्रित धोकर भगवान्के गले पड़ने अर्थात् भगवान्को पकड़ लेनेका नाम 'अवलम्बन' है।
- (३)अधीनता—अधीनता दो तरहसे होती है-१-कोई हमें जबर्दस्तीसे अधीन कर ले या पकड़ ले और २-हम अपनी तरफसे किसीके अधीन हो जायँ या उसके दास यन जायँ । ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात् केवल भगवान्को लेकर ही अनन्यभावसे सर्वथा भगवान्का दास बन जाना इसलिये माना हुआ सम्बन्ध छोड्रनेपर भगवन्त्रेन और केवल भगवान्को ही अपना खामी मान सेना साथ जो स्ताःसिद्ध सन्वय है, वह प्रकट हो जाता है। 'अधीनता' है ।

(४) प्रपत्ति-जैसे कोई किसी समर्थके चरणोंने लुम्बा पड़ जाता है, ऐसे ही संसारकी तरफसे सर्वधा निसरा होकर भगवानुके चरणोंमें गिर जाना 'प्रपति' (प्रपन्नता) है।

(५) सहारा-जैसे जलमें डूबनेवालेको किसी युक्ष, लता, रस्से आदिका आधार मिल जाय, ऐसे ही संसारमें बार-बार जन्म-मरणमें ड्रबनेके भयसे भगवानुका आधार ले लेना 'संहारा' है।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी रान्दोंमें केवल शरणागतिका भाव प्रकट होता है। शरणागति तव होती है, जब भगवान्में हो आसक्ति हो और भगवान्क ही आश्रय हो अर्थात् भगवान्में ही मन लगे और भगवान्में ही बुद्धि लगे । अगर मनुष्य मन-बुद्धिसहित स्वयं भगवान्के आश्रित (समर्पित) हो जाय, तो. रारणागतिके उपर्युक्त सब-के-सब भाव उसमें आ जाते हैं।

मन और बुद्धिको अपने न मानकर 'ये भगवान्के

ही हैं' ऐसा दुढ़तासे मान लेनेसे साथक 'मय्यासक्तमनाः' और 'मदाब्रयः' हो जाता है। सांसारिक वस्तुमात्र प्रतिक्षण प्रलयकी तरफ जा रही है और किसी भी यस्तुसे अपना नित्य सम्बन्ध है ही नहीं—यह संपद्ध अनुपव है । अगर इस अनुपवको महत्त्व दिया जाय अर्थात् मिटनेवाले सम्बन्धको अपना न माना जाय ती अपने करपाणका उद्देश्य होनेसे भगवान्त्री शरणागवि खतः आ जायगी । कारण कि यह खतः ही भगजन्म है। संसारके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है (बास्तवमें सम्बन्ध है नहीं) और मगयान्से बेह्नस विमुखता हुई है (वालवने विमुखता है नहीं) ।

.सन्वय—पहले स्लोनमें भगवन्ते अर्जुनसे बहा या कि तू मेरे समय रूपको जैसा जानेण, वह सुन । अन भगवान आगेक स्लोक्ने उसे सुनानेकी प्रतिका करते हैं।

वक्ष्याम्यशेषतः । संविज्ञानमिदं तेऽहं

भूगोऽन्यञ्जातव्यमवशिय्यते ।। २ नेह

Description of the second seco तेरे लिये मैं विज्ञानसहित ज्ञान सम्पूर्णतासे कहुँगा, जिसको जाननेके बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा ।

तेऽहं सविज्ञानमिदं कि मैं विज्ञानसहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहुँगा, श्रेष 'जानं वक्ष्याप्यशेषतः' — भगवान् कहते हैं कि भैया नहीं रखुँगा—'अशेषतः'। इसका तात्पर्य यह समझना अर्जुन! अब मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहुँगा,\* तुम्हें चाहिये कि मैं तत्त्वसे कहूँगा। तत्त्वसे कहनेके बाद कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा सम्पूर्णतासे कहूँगा । कहना, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा ।

ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरुसे मेरे स्वरूपके बोरेमें दसवें अध्यायमें विभूति और योगकी बात आयी सुनता है और उससे लाभ भी होता है; परनु तुम्हें कि भगवान्की विभृतियोंका और योगका अन्त नहीं में खयं कह रहा हूँ । खयं कौन ? जो समग्र परमात्मा है । अभिप्राय है कि विभूतियोंका अर्थात् भगवानुकी है, वह मैं खयं ! मैं खयं मेरे खरूपका जैसा वर्णन जो अलग-अलग शक्तियाँ है, उनका और भगवानुके कर सकता है, वैसा दूसरे नहीं कर सकते; वयोंकि योगका अर्थात् सामर्थ्य, ऐधर्यका अन्त नहीं आता । वे तो सुनकर और अपनी बुद्धिके अनुसार विचार रामचरितमानसमें कहा है—

वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं,

करके ही कहते हैं † । उनकी युद्धि समष्टि युद्धिका निर्मुन रूप सुलम अति सगुन जान निर्ह कोइ । एक छोटा-सा अंश है, वह कितना जान सकती है! सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन प्रम होइ ।। (ठतर० ७३ ख)

पर मैं सदा अलुप्तज्ञान हूँ । मेरेमें अनजानपना न तारपर्य है कि सगुण भगवान्का जो प्रभाव है, ऐश्चर्य है, न कभी था, न होगा और न होना सम्भव ही है, उसका अत्त नहीं आता । जब अत्त ही नहीं है । इसलिये मैं तेरे लिये उस तत्त्वका वर्णन करूँगा, आता, तब उसको जानना मनुष्यकी बुद्धिके बाहरकी जिसको जाननेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा । बात है । परन्तु जो वास्तविक तत्व है, उसको मनुष्य दसवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुन कहते सुगमतासे समझ सकता है। जैसे, सोनेक गहने हैं कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियोंको कहनेमें कितने होते हैं ? इसको मनुष्य नहीं जान सकता; समर्थ है—'वक्तमहंस्यशेवेण दिव्या हातसविभूतयः' क्योंकि गहनोंका अन्त नहीं है; परन्तु उन सब गहनोंमे तो उसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि मेरे विस्तारका तत्त्वसे एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही अत्त नहीं है, इसलिये प्रधानतासे कहुँगा—'प्राधान्यतः सकता है । ऐसे ही परमात्माकी सम्पूर्ण विभृतियों और कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे' (१० ।१९) । फिर सामर्थ्यको कोई जान नहीं सकता, परन्तु उन सबमें अत्तमें कहते हैं कि मेरी विभृतियोंका अत्त नहीं तत्त्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्त्वसे है—'नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप' जान ही सकता है । परमात्माको तत्वसे जाननेपर उसकी (१० १४०) । यहाँ (७ ।२ में) भगवान् कहते हैं समझ तत्वसे परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती ।

जिसे, कोई वर्णन करता है हो वर्णन करनेवालेका जो खयंका अनुमव है, वह पूरा बुद्धिमें नहीं आता; मुद्धिमें जितना आता है, उतना मनमें नहीं आता और जितना मनमें आता है, उतना कहनेमें नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुसव भी पूरा कहनेमें नहीं आता अर्थात् वह अपने अनुभवको भी पूरा प्रकट

नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान्की तरह कैसे कह सकता है?

<sup>\*</sup> मैं 'विज्ञानसहित ज्ञान' सम्पूर्णतासे करूँगा —इसमें विज्ञान ज्ञानका विशेषण है। विशेषण विशेष्यकी विशेषता बतानेवाला होता है । इस दृष्टिसे विशेष्य व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ अर्थात् ज्ञान (विशेष्य) बड़ा हुआ और विज्ञान (विशेषण) छोटा हुआ । परनु विज्ञानने ज्ञानकी विशेषता बता दी—इस दृष्टिसे विज्ञान बहा अर्थात् श्रेष्ठ हुआ । यहाँ यह संसार मगवान्से ही उत्पन्न होता है और भगवान्से ही लीन होता है—ऐसा मानना ज्ञान है; और सब कुछ भगवान् ही हैं, भगवान् ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान्के सिवाय कुछ है ही नहीं—ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है । इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ ।

जैसे, कोई कहे कि 'मैंने जल पी लिया' तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार्त्म जल याकी नहीं रहा । अतः जल पीनेसे जलका अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यासका अन्त हुआ है । इसी तरहसे परमात्मतत्त्वको तत्त्वसे समझ लेनेपर परमात्मतत्त्वके ज्ञानका अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो संपद्म है, जिज्ञासा है, यह पूर्ण हुई है, उसका अन्त हुआ है. उसमें केवल परमात्मतत्व ही रह गया है।

दसवें अध्यायके दसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि वहीं जानते. और तीसरे श्लोकमें कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है, यह मनुष्योंमें असम्पृढ है और वह सम्पर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते, उसे यनुष्य जान ले-यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि है, ऐसा दुढ़तासे मानना ही जानना है । मनुष्य भगवान्को अज और अनादि मान हो सकता है। परन जैसे वालक अपनी माँक विवाहको बरात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियोंके आदि तथा खबं अनादि भगवानुको देवता, ऋषि, महर्षि, तत्त्वज्ञ. जीवन्यतः आदि नहीं जान सकते । इसी प्रकार पगवानके अवतार लेनेको, लोलाको, ऐसर्पको कोई जान नहीं सकता: क्योंकि वे अपार है, अगाध है, अनन्त हैं । परन्तु उनको तत्वसे तो जान हो सकते हैं ।

होती है। उसको कोई इपर-उधर नहीं कर सकता अनुभव हो जाना 'विश्वन' है। अर्थात् माननेवाला जबतक अपनी मान्यताको न छोड़े. त्यतक उसकी मान्यताको कोई छुड़ा नहीं सकता । सन्पूर्ण प्राणियोंको उदगी होती है और मैं इस सन्पूर्ण जैसे, मनुष्यने संसार और संसारके पदार्थोंके अपने जगत्क मराकारण हैं (७ १४-६)—ऐसा करकर लिये उपयोगी मान रखा है तो इस मान्यताको स्वयं भगवान्ते 'शत' बताया । मेरे मियाय अन्य कोई है छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । परतु हार्य ही नहीं, सूत्रके ध्योपे उसी सूत्रकी बनी रूई मिनपीरी इस बातारी जान से कि ये सब पदार्थ उठका और ताह सब पुरु मेंसे हो ओवजीव है (७ १७) — ऐसा नष्ट होनेवाले हैं तो इस मान्यवार्ध्य मनुष्य छोड़ मध्या कटंडर भगवन्ते 'विद्यत' अराव ।

है; क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झुठी है। जा असत्य मान्यताको भी दूसरा कोई छडा नहीं सकता तव जो वास्तविक परमात्मा सबके मुलमें है. उसके कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट संकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यत शानसे कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञानके समान ही दूर होती है।

भक्तिमार्गमें मानना मुख्य होता है.। जैसे, दसवे अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने अर्जनसे कहा कि है महाबाही अर्जुन ! मैं तीर हितके लिये परम (सर्वश्रेष्ठ) यचन कहता हूँ, तुम सुनो अर्थात् तुम इस वचनको मान लो । यहाँ भक्तिको प्रकरण है। अतः यहाँ माननेकी बात फहते हैं । शानमार्गमें जानना मुख्य होता है। जैसे, चौदहये अध्यायके पहले श्लोकमें भगवान्ते कहा कि 'मैं फिर ज्ञानोंमें उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता है, जिसको जाननेसे सब-के-सब मुनि परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं।' वहाँ शानका प्रकरण है। अतः यहाँ जाननेकी यात कहते है । मितामार्गमें मनव्य मान करके जान होता है और ज्ञानमार्गमें जान करके मान लेता है। अतः पूर्ण रोनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है।

## ज्ञान और विज्ञानसम्बन्धी विशेष वात

संसार भगवानुसे ही पैदा होता है और उनमें परमात्मतत्त्वको जाननेके लिपे 'ज्ञानयोग'में हो सीन होता है, इसलिपे मगवान् इस संस्तरके जानकारी-(जानने-) की प्रधानता रहती है ,और महाकारण हैं - ऐसा मानना 'जान' है। भगयान्के 'भक्तियोग'में मान्यता-(मानने-) की प्रधानता रहती, सिजाय और कोई धीज है ही नहीं, सब कुछ भगवन् है। जो यास्तविक मान्यता होती है, वह बड़ी दृढ़ हो है, रूपये भगवान् हो सब युख बने हुए हैं—ऐसा

अपर्य और परा अवृद्धि मेरी है; इनके संयोगमे

जलमे रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रभा मैं हूँ इत्यादि; सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज में हैं; सात्त्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ १८-१२)-ऐसा कहकर 'ज्ञान' वताया । ये मेरेमें और मैं इनमें नहीं है, अर्थात् सब कुछ मैं-ही-मैं हैं; क्योंकि इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है (७ । १२) - ऐसा कहकर 'विज्ञान' बाताया ।

जो मेरे सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता मान लेता है, वह मीहित हो जाता है । परन्तु जो गुणोंसे मीहित न होकर अर्थात् ये गुण भगवान्से ही होते हैं और भगवान्में ही लीन होते हैं-ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी मायाको तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होनेवाले चार प्रकारके भक्त होते हैं-अर्थार्थी. आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी (प्रेमी) । ये सभी उदार हैं. पर ज्ञानी अर्थात् प्रेमी मेरेको अत्यन्त प्रिय है और मेरी आत्मा ही है (७ । १३-१८) —ऐसा कहकर 'शान' बताया i जिसको 'सब कुछ बासुदेव ही है' ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है (७ । १९) — ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया ।

मेरेको न मानकर जो कामनाओंके कारण देवताओंके शरण हो जाते हैं. उनको अन्तवाला फल (अन्य-मरण) मिलता है और जो मेरे शरण हो जाते हैं, उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज-अविनाशी नहीं जानते, उनेके सामने मैं प्रकट नहीं होता । मैं भूत, पविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंको और उनमें रहनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंको जानता है, पर मेरेको कोई नहीं जानता । जो द्वन्द्वमोहसे मोहित हो जाते हैं, वे बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । जो एक निश्चय करके भेरे भजनमें लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्दृन्द्र हो (७ । २०-२८) - ऐसा कहकर 'ज्ञान' बताया । जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञको जान जाते हैं अर्थात् चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुमव हो जाता है (७ । २९-३०) - ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया ।

'यन्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यन्ज्ञातव्यमवशिष्यते'-विज्ञानसहित ज्ञानको जाननेके बाद जानना बाकी नहीं रहता । तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसारका मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हैं-- मत: परतरं नान्यत्किञ्चिद्दित धनंजय' (गीता ७ ।७) और तत्त्वसे सबकुछ वासुदेव ही है-'वासुदेव: सर्वम्' (७ । १९). और कोई है ही नहीं-ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा ? क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जाननेयोग्य है हो नहीं । यदि एक परमात्माको न जानकर संसारकी बहत-सी विद्याओंको जान भी लिया तो वास्तवमें कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है।

'जानना कुछ बाकी नहीं रहता'-इसका तात्पर्य है कि इन्द्रियोंसे, मनसे,बुद्धिसे जो परमात्माको जानता है, वह वास्तवमें पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इन्द्रियाँ, मन और बृद्धि प्राकृत हैं, इसलिये ये प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको नहीं जान सकते । स्वयं जब परमात्माके शरण हो जाता है, तब खयं ही परमात्माको जानता है । इसलिये परमात्माको स्वयंसे हो जाना जा सकता है, मन-बृद्धि आदिसे नहीं ।

सम्बन्ध-भगवान्ने दूसरे श्लोकमें यह बताया कि मैं विज्ञानसहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य ठम तत्त्वको क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं !

सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये । मनुष्याणां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।।.३ ।।

हजारों मनुष्योंमें कोई एक वास्तविक सिद्धिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले सिन्होंमे कोई एक ही मुझे तत्त्वसे जानता है।

व्याख्या—'मनुष्याणां सहस्रेषु कशिद्यति सिद्धये' \*—हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही मेरी प्राप्तिके लिये यल करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है अर्थात् जिनमे पशुऑकी तरह खाना-पीना और ऐश-आएम करना नहीं है, वे ही वास्तवने मनुष्य हैं । उन मनुष्योंमें भी जो नीति और धर्मपर चलनेवाले है. ऐसे मनुष्य हजारों हैं । उन हजारों मनुष्योंमें भी कोई एक ही सिद्धिके लिये † यत्न करता है अर्थात् जिससे बढ़कर कोई लाम नहीं, जिसमें दुःखका लेश भी नहीं और आनन्दकी किश्चिनात्र भी कमी नहीं, कमीकी सम्भावना ही नहीं-ऐसे खतःसिद्ध नित्यतत्वकी प्राप्तिके लिये यत्न करता है।

जो परलोकमें स्वर्ग आदिको प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोकमें धन, मान, भोग, कोर्ति आदि नहीं चाहता अर्थात् जो उत्पति-विनाशशील वस्तुओंमें नहीं अटकता और भोगे हुए भोगोंके तथा मान-यड़ाई, आदर-सकार आदिके संस्कार रहनेसे उन विपयोंका सङ्घ होनेपर, उन विषयोंमें रुचि होते रहनेपर भी जो अपनी मान्यता, ठद्देश्य, विचार, सिद्धान्त आदिसे विचलित नहीं होता-ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धिके लिये यत्र करता है । इससे सिद्ध होता है कि परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धिके लिये यल करनेवाले अर्थात् दृदतासे उधर लगनेवाले बहुत कम मनुष्य होते हैं।

परमात्मप्राप्तिकी तरफ न लगनेमें कारण है-भीग और संग्रहमें लगना । सांसारिक भोग-पदार्थीमें कैनल

ennantariantarianthi elektrikken kirkkin metektikking il आरम्पमें ही सुख दोखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देनेवाले साधनोमें ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा--इसपर ये विचार करते ही नहीं । अगर ये भोग और ऐसर्यके परिणामपर विचार करने लग जाय कि 'भोग और संग्रहके अत्तमें कुछ नहीं मिलेगा. रीते रह. जायेंगे और उनकी प्राप्तिके लिये किये हुए पाप-कमेकि फलखरूप चौरासी लाखं योनियों तथा नरकोंके रूपमें दु:ख-शे-दु:ख मिलेगा', तो ये परमात्मके साधनमें लग जायेंगे । दसरा कारण यह है कि प्राय: लोग सांसारिक, भोगोंमें ही लगे रहते हैं। तनमेंसे कुछ लोग संसारके भोगोंसे ऊँचे उठते भी है तो ये पालोकके खर्ग आदि भोग-मृगियोंकी प्राप्तिमें लग जाते हैं । परन्तु अपना कत्याण हो जाय, परमात्माकी प्राप्ति हो जाय—ऐसा दुढ़तासे विचार करके परमात्वाकी तरफ लगनेवाले लोग बहुत कम होते हैं । इतिहासमें भी देखते हैं तो सक्त्रमभावसे तपस्या आदि साधन करनेवालोंके ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याणके लिये तत्परतासे साधन करनेवालोंके घरित्र बहुत है। कम आते हैं।

वास्तवमें परमात्मतस्तवने प्राप्ति कंठिन या दुर्लम नहीं है, प्रत्युत इपर सची लगनसे तत्परतापूर्वक लगनेवाले बहुत कम है। इधर दुवतासे न लगनेने संयोगजन्य मुखको तरफ आकृष्ट होना और पापासक्ताको प्राप्तिके लिये पविष्यकी आशा 🛊 एउना हो खास कारण है।

संख्यावासक शब्दको धदि किसीका विशेषण बताया जाय, तो दस शब्दमें एक वचन ही. होता है । यदि उसके योगमें बही की जाय तो संख्यावायक शब्दमें तीनों वचन होते हैं । यहाँ 'मनुव्याणाप' पदमें सहस्य संख्याके योगमें वही हुई है और 'सहस्तांण' पदमें निर्यारण अर्थमें सलगीका बहुवसन हुआ है। अतः 'मनुयाणां सहस्रेषु कश्चिमति सिद्धपे'पदीका अर्थं हुआ-'मनुयाणां सहस्राणि मगवित सर्थं कुर्णीन सहरोप कक्षित सिद्धये वर्तात च' 'हजारी मनुष्य भगवान्यें रुचि रखने हैं, पर उन हजारीयेहे कोई एक सिद्धिके लिये यत करता है।"

स्वर्ग आदि लोकोकी और अणिमा, महिमा, गाँगा आदि मिद्धियोकी प्राणि बालपमे गिद्धि है ही महीं, प्रन्तुत वह तो असिद्धि ही है; क्योंकि यह धान करनेवाली अंबर्ति बार-बार जन्म-मार्ग देनेवाली है (९ । २१) । इसलिये वहाँ परमान्याकी प्रातिको ही सिन्द्र कहा गया है ।

🗜 परमात्मा सब देशमें, सब कालमें, सन्पूर्ण व्यक्तियोंने, सब बलुओंने, सब घटराओंने, सब वर्ताम्बनियोंने और सम्पूर्ण क्रियाओंमें स्वतः परिपूर्णस्यसे मौजूद हैं; अतः उत्जी प्राणिये परिष्यका कोई कारण ही मही है । पापासकर कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है, वह भविष्यमें मिलती है। बातम कि जो वानु कर्मजन्य होती है, सह उत्पति-विनागवानी होती है और उममें देश, कल्पकी दूरी होती है; अतः उत्तरों निर्म मेरिया होता है ! पनुष्य यह विचार करे कि परमान्या संत्र देशमें हैं तो यहाँ भी हैं. जब यहाँ हैं तो कहीं जानेकी जव्यान नहीं । परमान्या सब

'यततामपि सिद्धानाम्' \*--यहाँ 'सिद्ध शब्दसे उनको लेना चाहिये. जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है और जो केवल एक भगवान्में ही लग गये हैं। उन्होंको गीतामें 'महात्मा' कहा गया है । यद्यपि 'सब कुछ परमात्मा ही है' ऐसा जाननेवाले तत्वज्ञ पुरुपको भी (७ । १९ में) महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ तो वे ही महात्मा साधक लेने चाहिये, जो आसरी सम्पत्तिसे रहित होकर केवल दैवी-सम्पत्तिका आश्रय लेकर अनन्यभावसे भगवानका भजन करते हैं (गीता ९ । १३) । इसका कारण यह है कि वे यह करते हैं-'यतताम' । इसलिये यहाँ (७ । १९ में वर्णित) तत्वज्ञ महात्माको नहीं लेना चाहिये ।

यहाँ 'यतताम्' पदका तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओंसे नहीं है। इसका तात्पर्य है-भीतरमें केवल परमात्मप्राप्तिको उत्कट उत्कण्ठा लगना, खामाविक ही लगन होना और स्वामाविक ही आदरपूर्वक उन परमात्माका वित्तन होना ।

'कश्चिन्मां येति तत्त्वतः'— ऐसे यल करनेवालोंने कोई एक ही मेरेको तत्त्वसे जानता है। यहाँ 'कोई एक ही जानता है' ऐसा कहनेका यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि यल करनेवाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत यहाँ इसका तात्पर्य है कि प्रयत्नशील साधकोंमें वर्तमान समयमें कोई एक ही तत्वको जाननेवाला मिलता है। कारण कि कोई एक ही उस तत्वको जानता है और वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्त्वका विवेचन करता है—आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यबद्धदृति तथैव चान्यः' (गीता २ । २९) । यहाँ 'तथैव चान्यः' (वैसे ही दूसरा कोई) कहनेका तात्पर्य न जाननेवाला 🛨

नहीं है: क्योंकि जो नहीं जानता है, वह क्या कहेगा और कैसे कहेगा ? अतः 'दसरा कोई' कहनेका तात्पर्य है कि जाननेवालोंमेंसे कोई एक उसका विवेचन करनेवाला होता है। दूसरे जितने भी जानकार हैं, वे खयं तो जानते हैं. पर विवेचन करनेमें, दसरोंको समझानेमें वे सब-के-सब समर्थ नहीं होते ।

> प्रायः लोग इस (तीसरे) श्लोकको तत्त्वकी कठिनता बतानेवाला मानते हैं । परन्तु वास्तवमें यह श्लोक तत्त्वकी कठिनताके विषयमें नहीं है: क्योंकि परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्यत तत्त्वप्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषाकी पर्तिके लिये तत्वज्ञ जीवन्युक्त महापुरुषोंका मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि 'मैं कहँगा और त जानेगा', तो अर्जन-जैसा अपने श्रेयका प्रश्न करनेवाला और भगवान् जैसा सर्वज्ञ कहनेवाला मिलना दुर्लम है। बास्तवमें देखा जाय तो केवल उत्कट अभिलाया होना ही दुर्लभ है । कारण कि अभिलाया होनेपर उसको जनानेकी जिम्मेवारी भगवानपर आ जाती है।

यहाँ 'तत्त्वतः' कहनेका तात्पर्य है कि वह मेरे सगण-निर्गण, साकार-निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सुर्य, विष्णु आदि रूपोंमें प्रकट होनेवाले और समय-समयपर तरह-तरहके अवतार लेनेवाले मुझको तत्त्वसे जान लेता है अर्थात् उसके जाननेमें किञ्चिन्यात्र भी सन्देह नहीं रहता और उसके अनुभवमें एक धामात्मतत्त्वके सिवाय संसारकी किञ्चित्पात्र भी सत्ता नहीं रहती ।

समयमें हैं तो अभी भी हैं, जब अभी हैं. तो भविष्य क्यों ? परमात्मा सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं, जब मेरेमें हैं तो दूसरे किसोमें खोजनेकी पराधीनता नहीं । परमात्मा सबके हैं, तो मेरे भी हैं; जब मेरे हैं तो मेरेको अत्यन्त प्यारे होने ही चाहिये; क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती ही है । साथ-ही-साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं अर्थात् वनसे बढ़कर कोई है ही नहीं-ऐसा विद्यास होनेपर खतः ही मन खिंचेगा ।

वपर्युक्त बातोंपर दढ विश्वास हो जाय तो परमात्माकी आशा भविष्यका अवलम्बन करनेवाली नहीं होती; किन्तु परमात्पाको तत्काल प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा हो जाती है ।

\* यहाँ 'शाटी-सूत्र-न्याय'से साधकको ही 'सिद्ध' कहा गया है । जिस सूत्रसे साड़ी बनेगी, उसको शादी-सूत्र अर्थात् साड़ीका सूत्र कहते हैं। ऐसे ही जो सायक सिद्ध बनेगा, उसको 'सिद्ध' कहते हैं। शाटी-सूत्र-यायसे वह सिद्ध हो ही जायगा, तत्वज्ञ हो ही जायगा । हाँ, सूतकी साड़ी न बना करके मनुष्य उसका दूसरा कुछ बना दे अथवा सुत जल जाय तो साड़ी नहीं बनेगी, पर मगवान्का आश्रय लेकर जो अनन्यभावसे केवल भगवत्मान्तिके लिये भगवानका भजन करेगा, वह सिद्ध हो ही जायगा ।

MARCEL MARCE AND ASSESSED ASSE शासोंमें इसी समष्टि प्रकतिका 'प्रकति-विकति'के नाम से वर्णन किया गया है \* । परन्तु यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि भगवानने यहाँ अपरा और परा प्रकृतिका वर्णन 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे नहीं किया है। यदि भगवान 'प्रकति-विकति' की दृष्टिसे वर्णन करते तो चेतनको प्रकृतिके नामसे कहते ही नहीं: क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवानने यहाँ जड़ और चेतनका विभाग बतानेके लिये ही अपरा प्रकृतिके नामसे जडका और परा प्रकृतिके नाम से चेतनका वर्णन किया है।

यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वो, जल, रोज, वायु और आकाश—इन पाँच तत्वोके स्थूलरूपसे स्थूल सृष्टि लो गयी है और इनका सूक्ष्मरूप जो पञ्चतन्मात्राएँ कही जाती हैं, उनसे स्थमसृष्टि ली गयी है। स्थमसृष्टिके अङ्ग मन, वृद्धि और अहंकार है।

अहंकार दो प्रकारका होता है--(१) 'अहं-अहं' करके अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम भी अहंकार है, जो कि करणरूप है। यह हुई 'अपरा प्रकृति', जिसका वर्णन यहाँ चौथे श्लोकमें हुआ है और (२) 'अहम्'-रूपसे व्यक्तित्व, एकदेशीयताका नाम भी अहंकार है, जो कि कर्तारूप हैं अर्थात् अपनेको क्रियाओका करनेवाला मानता है। यह हुई 'परा प्रकृति', जिसका वर्णन यहाँ पाँचवें श्लोकमें हुआ है। यह अहंकार कारणशरीरमें तादात्म्यरूपसे रहता है। इस तादात्म्यमें एक जड-अंश है

और एक चेतन-अंश है। इसमें जो जड़-अंश है, वह कारण-दारीर है और उसमें जो अभिमान करता है, वह चेतन-अंश है। जबतक बोध नहीं होता. तबतक यह जड-चेतनके तादात्म्यवाला कारणशरीरका 'अहम' कर्तारूपसे निरन्तर बना रहता है। सपप्तिके समय यह सप्ररूपसे रहता है अर्थात प्रकट नहीं होता । नींदसे जगनेपर 'मै सोया था, अब जाप्रत् हुआ हूं' इस प्रकार 'अहम' की जागृति होती है। इसके बाद मन और बृद्धि जापत होते हैं; जैसे-मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ-यह मनकी जागति हुई और मैं इस देशमें, इस समयमें हॅ—ऐसा निश्चय होना बुद्धिको जागृति हुई। इस प्रकार नींदसे जगनेपर जिसका अनुभव होता है, वह 'अहम' परा प्रकृति है और वृत्तिरूप जो अहंकार है, वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृतिको प्रकृशित करनेवाला और आश्रय देनेवाला चेतन जय अपरा प्रकृतिको अपनी मान लेता है तब वह जीवरूप परा प्रकृति होती है-- 'यथेद धार्यते जगत।'

अगर यह पर प्रकृति अपर प्रकृतिसे विमुख होकर परमात्माके ही सम्मुख हो जाय, परमात्माको ही अपना माने और अपरा प्रकृतिको कभी भी अपना न माने अर्थात् अपरा प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर निर्लिपताका अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूपका बोध हो जाता है। स्वरूपका बोध हो जानेपर परमात्माका प्रेम प्रकट हो जाता है 🕇 जो कि पहले अपरा प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेसे आसक्ति और कामनाके रूपमें था । वह प्रेम अनन्त, आगाध,

<sup>🎌</sup> मूलप्रकृतिरिवकृतिर्महृदाद्याः प्रकृतिविकृतयःसप्त । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ।। (सांख्यकारिका है)

तात्पर्य है कि मूल प्रकृति तो किसीसे पैदा नहीं होती; अनः यह किसीकी भी विकृति (कार्य) नहीं है। मूल प्रकृतिसे पैदा होनेके कारण महत्तत्त्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ—ये सात पदार्थ 'विकृति' भी हैं और शब्दादि पाँच विषयों तथा दस इन्द्रियोंके कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं अर्थात्ये सातों पदार्थ 'प्रकृति-विकृति' हैं । शब्दादि पाँच विषय, दस इन्द्रियाँ और मन—ये सोलह पदार्थ केवल 'विकृति' हैं; क्योंकि ये किसीकी भी प्रकृति (कारण) नहीं हैं अर्थात् इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता ।

चितन न प्रकृति है और न विकृति ही है अर्थात् यह न तो किसीका कारण है और न कार्य ।

<sup>ं</sup> जिस साधकमें ज्ञानमार्गका विशेष महत्त्व होता है, उसमें परमात्माका प्रेम अपने स्वरूपके आकर्षणके रूपमें प्रकट हो जायगा और जिस सायकमें मक्तिके संस्कार होते हैं, उसमें वह प्रमु-प्रेमके रूपमें प्रकट हो जायंगा । यदि ज्ञानमार्गवाले साधकका आप्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रमु-प्रेम प्रकट हो जायेगा । वास्तवमें स्वरूप-बोध होनेपर ज्ञानमार्गी का आग्रह नहीं रहता; अतः उसमें प्रमु-प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टिसे अत्तमें दोनों (भक्तियोगी और ज्ञानयोगी) एक हो जाते हैं।

KRANICATAR PERENTEN PERENTEN PERENTAN PERENTEN PERENTEN PERENTEN PERENTEN PERENTEN PERENTEN PERENTEN PERENTEN P असीम, आनन्दरूप और प्रतिक्षण वर्धमान है । उसकीं कभी हो हो नहीं सकता । प्राप्ति होनेसे यह परा प्रकृति प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असङ्गरूपका अनुभव होनेसे ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृतिको संसारमात्रकी सेवामें लगाकर संसारसे सर्वथा विमुख होनेसे कृतकृत्य हो जाती है । यही मानव-जीवनकी पूर्णता है, सफलता है ।

'प्रकृतिरष्ट्रधा अपरेयम्' पदोंसे ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो आठ प्रकारको अपरा प्रकृति कही गयी है, वह 'व्यष्टि अपरा प्रकृति' है । इसका कारण यह है कि मनुष्यको व्यष्टि प्रकृति—शरीरसे ही बन्धन होता है, समष्टि प्रकृतिसे नहीं । कारण कि मनुष्य व्यप्टि शरीरके साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बन्धन होता है।

व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टिका अपनापन न करे । ही एक क्षद्र अंश है । समष्टिसे माना हुआ सम्बन्ध अहंतामें भोगेच्छा और जिज्ञासा—ये दोनों रहती ही व्यप्टि कहलाता है अर्थात् समष्टिके अंश शरीरके हैं । इनमेंसे भोगेच्छाको कर्मयोगके द्वारा मिटाया जाता साथ जीव अपना सम्बन्ध मान लेता है, तो वह है और जिज्ञासाको ज्ञानयोगके द्वारा पूर्व किया जाता समिष्टिका क्षंश शरीर ही 'व्यप्टि' कहलाता है । व्यप्टिसे है । कर्मयोग और ज्ञानयोग—इन दोनोंमेंसे एकके भी सम्बन्ध जोड़ना ही बन्धन है। इस बन्धनसे छुड़ानेके सम्यक्तया पूर्ण होनेपर एक-दूसरेमें दोनों आ जाते हैं लिये भगवानने आठ प्रकारकी अपर प्रकृतिका वर्णन (गीता ५ । ४-५) अर्थात् भोगेच्छाकी निवृत्ति होनेपर करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृतिने ही इस जिज्ञासाकी भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्ति अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । यदि धारण न होनेपर भोगेच्छाको भी निवृति हो जाती है । कर्मयोगर्मे करे तो बन्धनका प्रश्न ही नहीं है।

पंद्रहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने होनेपर असङ्गता खतः आ जाती है। उस असङ्गताका जीवात्माको अपना अंश कहा है—'ममैवांशो जीवलोके भी उपभोग न करनेपर वास्तविक बोध हो जाता है जीवभूतः सनातनः' । परनु वह प्रकृतिमें स्थित और मनुष्यका जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। रहनेवाले मन और पाँचों इन्द्रियोंको खींचता है अर्थात् 'जीवभूताम्'—वास्तवमें यह जीवरूप नहीं है, उनको अपनी मानता है— 'मन: पष्ठानीन्द्रियाणि प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात् प्रकृतिस्थानि कर्षति'। इसी तरह तेरहवें अध्यायके प्रामात्माका अंश है । केयल स्थूल, सूक्ष्म और कारण-पाँचवें श्लोकमें भगवानने क्षेत्ररूपसे समष्टिका वर्णन शारीररूप प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही यह जीव करके छठे श्लोकमें व्यष्टिके विकारोंका वर्णन किया; बना है। यह सम्बन्ध जोड़ता है—अपने सुखके क्योंकि ये विकार व्यष्टिके ही होते हैं, समष्टिके नहीं । जिये । यही सुख इसके जन्म-मरणरूप महान् इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टिसे सम्बन्ध जोड़ना दुःखका खास कारण है।. ही बाधक है। इस व्यप्टिसे सम्बन्ध तोड़नेके लिये , 'महाबाहो'-हे अर्जुन! तुम यहे शक्तिशाली ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृतिका वर्णन किया गया है, हो, इसलिये तुम अपरा और परा प्रकृतिके भेदको

. वास्तवमें मूल प्रकृति कभी किसीकी बाधक या साधक (सहायंक) नहीं होती । जब साधक उससे अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो

जाती है,पर जब वह उससे अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे व्यष्टि अहंता (मैं-पन) पैदा

होती है । यह अहंता ही बन्धनका कारण होती है । यहाँ 'इतीयं मे'. पदोंसे भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपूर्य प्रकृति मेरी है । इसके साथ भूलसे

अपनापन कर लेना ही बार-बार जन्म-मरणका कारण है: और जो भूल करता है, उसीपर भूलको मिटानेकी जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपराके साथ

भोगेच्छा मिटनेपर तथा ज्ञानयोगमें जिज्ञासाकी पूर्ति

जो कि समष्टिका ही अङ्ग है । व्यष्टि प्रकृति अर्थात् समझतेमें समर्थ हो । अतः शरीर समष्टि सृष्टिमात्रके साथ सर्वथा अपित्र है, भित्र समझो—'विद्धि' ।

PRINCIPAL STRUCTURE DE BRITANDE DE PRESENTANT DE LA PROPERTA DEL PROPERTA DE LA PROPERTA DEL PROPERTA DE LA PROPERTA DEL PROPERTA 'ययेदं धार्यते जगत्' \* — वास्तवमें यह जगत् 'देखिये महाराज ! यह नदीका जल यह रहा है और जगद्रप नहीं है, प्रत्युत भगवानुका ही खरूप है—'वासदेव: सर्वम्' (७ । १९), 'सदसच्चाहम्' (९ । १९) । केवल इस परा प्रकृति-जीवने इसको जगत-रूपसे धारण कर रखा है अर्थात् जीव इस संसारकी स्वतन्त सत्ता मानकर अपने सुखके लिये इसका उपयोग करने लग गया । इसीसे जीवका बन्धन हुआ है। अगर जीव संसारकी खतन्त सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत्त्वरूप ही माने तो उसका जन्म-मरणरूप बन्धन मिट जायगा ।

भगवानुकी परा प्रकृति होकर भी जीवात्माने इस दृश्यमान जगत्को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है अर्थात् इस परिवर्तनशील, विकारी जगत्को स्थायी, सुन्दर और सखप्रद मानकर 'मैं' और 'मेरे-रूपसे घारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थोमें जितनी आसक्ति है. आकर्षण है. उसकी वतना ही संसार और शरीर स्थायो. सुन्दर और सुखप्रद मालूम देता है । पदार्थीका संग्रह तथा उनका उपमोग करनेकी लालसा ही खास बाधक है। संप्रहसे अभिमानजन्य सुख होता है और भोगोंसे संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासितासे ही जीवने जगतको जगत्-रूपसे धारण कर रखा है । सुखासक्तिके कारण ही वह इस जगत्को भगवत्वरूपसे नहीं देख सकता । जैसे स्त्री वास्तवमें जनन-शक्ति है; परन्तु स्त्रीमें आसक्त पुरुष स्रोको मातुरूपसे नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तवमें भगवत्स्वरूप है: परन्तु संसारको अपना भोग्य माननेवाला मोगासक्त पुरुष संसारको भगवत्स्वरूप नहीं देख सकता । यह भोगासिक ही जगत्को धारण कराती है अर्थात् जगत्को धारण करानेमें हेत् है ।

दूसरी बात, मात्र मनुष्येकि शरीरोंकी उत्पत्ति रज-वीर्यसे ही होती है, जो कि स्वरूपसे स्वतः ही मलिन है । परन्तु भोगोंमें आसक्त पुरुषोंकी उन शरीरोंमें मिलन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है । यह रमणीय बुद्धि ही जगत्को धारण कराती है ।

नदीके किनारे खड़े एक सत्तसे किसीने कहा कि

उस पुलपर मनुष्य बह रहे हैं ।' सन्तने उससे कहा कि 'देखो भाई! नदीका जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है; और पुलपर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजीसे नाशकी तरफ जा रहे हैं । एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे । ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है अर्थात् प्रलयको तरफ जा रही है । इस प्रकार भावरूपसे दीखनेवाला यह सारा जगत् प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है; परन्तु जीवने इसको भाव-रूपसे अर्थात् 'है' रूपसे घारण (स्वीकार) कर रखा है। परा प्रकृतिकी (स्वरूपसे) उत्पत्ति नहीं होती; पर अपरा प्रकृतिके साथ तादाल्य करनेके कारण यह शरीरकी उत्पत्तिको अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीरके नाशको अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता-मरता रहता है । अगर यह अपराके साथ सम्बन्ध न जोड़े, इससे विमुख हो जाय अर्थात् भावरूपसे इसको सता न दे तो जगत सत्-रूपसे दीख ही नहीं सकता।

'इदम' पदसे शरीर और संसार—दोनों लेने चाहिये: क्योंकि शरीर और संसार अलग-अलग नहीं है। तस्वतः (धातु चीज) एक ही है। शरीर और संसारका भेद केवल माना हुआ है, वास्तवमें अभेद ही है। इसलिये तेरहवें अध्यायमें भगवानूने 'इदे शरीरम' पदोंसे शरीरको क्षेत्र बताया (१३ ।१); वर्णन जहाँ क्षेत्रका किया वहाँ समष्टिका ही वर्णन हुआ है (१३।५) और इच्छा-द्वेषादि विकार व्यष्टिके माने गये हैं (१३ ।६); क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणीकै ही होते हैं । तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है । एक होते हुए भी अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' पैदा होती है, जिससे बन्धन होता है । अगर शरीर और संसाको अभिन्नताका अथवा अपनी और भगवानकी

<sup>ै</sup> गीतामें 'जगत्' शब्द कहीं 'परा' प्रकृतिका (७ ।१३), कहीं 'अपरा' प्रकृतिका (७ ।५) और कहीं 'परा-अपरा' दोनों प्रकृतियोंका वायक है (७ ।६) ।

eresterretares de la contraction de la contracti अभिन्नताका साक्षात् अनुभव हो जाय तो अहंदा और ममता स्वतः मिट जाती हैं । ये अहंता और ममता ज्ञानयोग और भक्तियोग-सीनोंसे कर्मयोगसे---'निर्ममो निरहंकारः' (गीता २ । ७१), ज्ञानयोगसे-- 'अहंकारं "" विमुच्य निर्मयः' (गीता १८ । ५३) और भक्तियोगसे 'निर्मयो निरहंकारः' (गीता १२ । १३) । तात्पर्य है कि जड़ताके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिये, जो कि केवल माना हुआ है । अतः विवेकपूर्वक न माननेसे अर्थात् वास्तविकताका अनुभव करनेसे वह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है।

विशेष बात

जैसे गुरु-शिष्यका सम्बन्ध होता है, तो इसमें गुरु शिष्यको अपना शिष्यं मानता है । शिष्य गुरुको अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है अर्थात् उन दोनोंकी अलग-अलग सत्ता दीखती है। परन्तु उन दोनोंके सम्बन्धसे एक तीसरी सता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 'सम्बन्धकी सत्ता' कहते हैं \* । ऐसे ही साक्षात् परमात्माके अंश जीवने शिंग्रेर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है। इस सम्बन्धके कारण एक तींसर्ग सता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको भी'-पन कहते हैं। सम्बन्धकी यह सत्ता ('मैं'-पन) केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे इस माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात् इसमें सदमाव कर लेता है और बैंच जाता है । इस प्रकार जीव संसारसे नहीं, प्रत्युत संसारसे माने हए सम्बन्धसे ही बैंघता है।

गुरु और शिष्यमें तो दोनोंकी अलग-अलग सता है और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं; परन्तु जीव (चेतन) और संसार (जड़)—इन दोनोंमें क्रेवल एक जीवकी ही बास्तविक सत्ता है और यही मूलसे संसारके साथ अपना सध्वना मानता है। संसार तीनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक अनुष्टान करनेपर

सम्बन्ध भी प्रविक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जबतक संसारमें सुख प्रतीत होता है. तबतक उससे माना हुआ सम्बन्ध स्थायी प्रतीत होता है। तालमें यह है कि संसारसे माना हुआ सम्बन्ध सुखासक्तिपर ही टिका हुआ है । संसारसे सुखासक्तिपर्वक माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार अप्राप्त होनेपर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं । संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टटते ही परमात्माके वास्तविक सम्बन्धका अथवा संसारकी अप्राप्ति और परमात्माकी प्राप्तिका अनुभव हो जाता है ।

'मैं पनको मिटानेके लिये साधक प्रकृति और प्रकृतिके कार्यको न तो अपना खरूप समझे, न उससे कुछ मिलनेकी इच्छा रखे और न ही अपने लिये कुछ करे । जो कुछ करे, वह सब केवल संसारको सेवाके लिये ही करता रहे । तात्पर्य है कि जो कछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसारके साथ एकता है। अतः उनको केवल संसारका मानकर मंसारकी ही सेवामें लगाता रहे । इससे क्रिया और पदार्थोंका प्रवाह संसारको तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रहे जाता है अर्थात् अपने स्वरूपका बोध हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञानयोगमें विवेक-विचारपूर्वक प्रकृतिक कार्य पदार्थों और क्रियाओंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर स्वरूपका बोध हो जातां है। इस प्रकार जड़के सम्बन्धसे जो अहंता ('मै'-पन) पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है ।

भक्तियोगमें 'मैं' केवल भगवान्त्र हैं और केवल भगवान् ही मेरे हैं तथा मैं शरीर-संसारका नहीं हैं और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं'--ऐसी दुढ़ मान्यता करके भक्त संसारसे विमुख होकर कैयल भगवत्पण्यण हो जाता है, जिससे संसारका सम्बन्ध स्थतः ट्रट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है।

इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और मक्तियोग—इन प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मतत्त्रको

गुरु-शियके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना है और शियका काम केवल गुरुकी सेवा करना है । इस प्रकार संसारमें माने हुए जितने भी सम्बन्ध हैं, सब केवल एक-नूसरेका हिन या सेवा कारनेके तिये ही हैं, अपने लिये नहीं ।

प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा कि परा प्रकृतिने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है। उसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये अब आगेका श्लोक कहते हैं।

#### एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कुत्स्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।।६ ।।

अपरा और परा—इन दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो । मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभाव तथा प्रलय हूँ ।

व्याख्या—'एतद्योनीनि भूतानि' \*—जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जङ्गम और वक्ष. लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब-के-सब मेरी अपरा और परा प्रकृतिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न होते हैं ।

तेरहवें अध्यायके छच्चीसवें श्लोकमें भी भगवानने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके सम्बन्धसे सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायों है । यही बात सामान्य रीतिसे चौदहर्वे अध्यायके चौथे श्लोकमें भी बतायी है कि स्थावर, जङ्गम योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जितने शरीर हैं, वे सब प्रकृतिके हैं, और उन शरीरोंमें जो बीज अर्थात् जीवातमा है, वह मेरा अंश है । उसी बीज अर्थात् जीवात्माको भगवान्ने 'परा प्रकृति' (७ । ५) और 'अपना अंश' (१५ १७) कहा है ।

'सर्वाणीत्युपधारय' -स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल-लोक आदि सम्पूर्ण लोकोंके जितने भी स्थावर-जड़म प्राणी हैं, वे सब-के-सब अपरा और परा प्रकृतिके संयोगसे ही. उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृतिने अपराको अपना मान लिया है, † उसका सङ्ग कर लिया है, इसीसे सब प्राणी पैदा होते हैं—इसको तुम धारण करो अर्थात् ठीक तरहसे समझ लो अथवा मान ली।

'अहं कृत्स्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा'--मात्र वस्तुओंको सत्ता-स्फूर्ति परमात्मासे ही मिलती है. इसलिये भगवान् कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण जगतका प्रभव (उत्पन्न करनेवाला) और प्रलय (लीन करनेवाला) हैं।

'प्रभवः' का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगतका निमित्तकारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि मेरे संकल्पसे ‡ पैदा हुई है---'सर्देक्षत बह स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य॰ 1 (61 51 3 जैसे घड़ा बनानेमें कुम्हार और सोनेके आमृषण

बनानेमें सनार ही निमित्तकारण है, ऐसे ही संसारमात्रकी उत्पत्तिमें भगवान् हो निमित्त कारण हैं।

'प्रलयः' कहनेका तात्पर्य है कि इस जगतका उपादान-कारण भी मैं ही हूँ; क्योंकि कार्यमात्र उपादान-कारणसे उत्पन्न होता है: उपादान-कारण-रूपसे ही रहता है और अन्तमें उपादान-कारणमें ही लीन हो जाता है ।

जैसे घड़ा बनानेमें मिट्टी उपादान-कारण है, ऐसे हो सृष्टिको रचना करनेमें भगवान् ही उपादान-कारण है। जैसे घड़ा मिड़ीसे ही पैदा होता है. मिड़ीरूप हो रहता है और अन्तमें ट्रट करके घिसते-घिसते मिट्टी ही बन जाता है; और जैसे सोनेके यावन्मात्र

<sup>\* &#</sup>x27;एतद्योनीनि भूतानि' पदीका अर्थ है—एते अपरा-पो योनी कारणे येषां तानि' अर्थात् 'अपरा और परा—ये दो प्रकृतियाँ जिनकी कारण है, ऐसे सम्पूर्ण प्राणी'।

<sup>🕇</sup> इसमें एक विधित्र बात है कि सम्बन्ध केवल क्षेत्रज़ने माना है, क्षेत्रने नहीं । यदि यह अपना सम्बन्ध न माने तो इसका पुनर्जन्य हो ही नहीं सकता; वर्योंकि पुनर्जन्यका कारण गुणोंका सङ्ग ही है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस् ।।' (गीता १३ । २१)

<sup>🕏</sup> जीवोंके द्वारा किये हुए अनादिकालके कर्म जीवोंके प्रलयकालमें लीन होनेपर जब परिपक्व होते हैं अर्थात् फल देनेके लिये उनुख होते हैं, तब उससे (प्रलयका समय समाप्त होनेपर, सर्गके आदिमें) भगवान्का संकल्प होता है और उसी संकल्पसे शरीरोंकी उत्पत्ति होती है ।

आमुषण सोनेसे ही उत्पन्न होते हैं, सोनारूप ही रहते हैं और अन्तमें सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवानसे ही उत्पन्न होता है, भगवानमें ही रहता है और अत्तमें भगवान्में ही लीन हो जाता है । ऐसा जानना ही 'ज्ञान' है । सब कुछ मगवत्खरूप है, भगवान्के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं—ऐसा अनभव हो जाना 'विज्ञान' है।

'कुत्स्त्रस्य जगतः' पदोंमें भगवान्ने अपनेको जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़-(अपरा प्रकृति)- का प्रमव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन-(पर प्रकृति अर्थात जीवात्मा)-का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ ? क्योंकि वह तो नित्य तत्त्व है—'नित्यः सर्वगतः स्याणस्वलोऽयं सनातनः' (गीता २ । २४) । जो परिवर्तनशोल है, उसको जगत् कहते हैं- 'मळतीति जगत' । पर यहाँ जगत शब्द जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण संसारका वाचक है । इसमें जड़-अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन-अंश सदा-सर्वथा परिवर्तनरहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानकर तादात्म्य कर लेता है. तव यह जड़-(शरीर-)के उत्पत्ति-विनाशको अपना उत्पत्ति-विनाश मान लेता है। इसीसे उसके जन्म-मरण कहे जाते हैं । इसीलिये भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण जगत् अर्थात् अपरा और परा प्रकृतिका प्रभव तथा प्रलय बताया है।

अगर यहाँ 'जगत्' शब्दसे केवल नाशवान् परिवर्तनशील और विकारी संसारको ही लिया जाय, चेतनको नहीं लिया जाय तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान्ने 'कृत्सस्य जगतः' पदीसे अपनेको सम्पुर्णः जगत्का कारण बताया है । अतः सम्पूर्ण जग् अन्तर्गत स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन सभी लिये जायें 🕰

छूट जायगा; जिससे 'में सम्पूर्ण जगत्का कारण है' यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाघा लगेगी । कारण कि आगे इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि तीनों गुणोंसे मोहित जगत् मेरेको नहीं जानता, तो यहाँ जानना अधवा न जानना चेतनका ही हो सकता है, जड़का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं । इसलिये 'जगत्' शब्दसे केवल जड़को ही नहीं, चेतनको भी लेना पड़ेगा । ऐसे ही सोलहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भी आसुरी सम्पदावालोंकी मान्यताके अनुसार 'जगत्' शब्दसे जड़ और चेतन—दोनों हो लेने पड़ेंगे; क्योंकि आसुरी सम्पदावाले व्यक्ति सम्पूर्ण शरीरंघारी जीवोंकी असत्य मानते हैं, केयल जड़को नहीं । इसलिये अगर वहाँ 'जगत' शब्दसे केवल जड संसार ही लिया जाय तो जगतुको (जड़ संसारको) असत्य, मिथ्या और अत्रतिष्ठित कहनेवाले अद्वैत-सिद्धान्ती भी आसुर्वे सम्पदावालोंमें आ जायेंगे, जो कि सर्वया अनुवित है। ऐसे ही आठवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें आये 'शक्लकुको गती होते जगतः' पदींमें 'जगत्' शब्द केवल जड़का ही वाचक माने तो जड़की शुक्त और कृष्ण गतिका क्या तात्पर्य होगा? गति वी

अगर केवल जड़को लिया जायगा तो चेतन-भाग

इन सब बातोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्प निकलता है कि जड़के साथ एकात्मता करनेसे जीव 'जगत्' कहा जाता है।पूरनु जब यह जड़से विमुख ,ो एकताका अनुभव चित्राय-वार्ष्युः 🛴 है, तब , जाता है, जिसका

चेतनकी ही होती है। जड़से तादाल्य करनेके कारण

ही चेतनको 'जगत्' नामसे कहा गया है।

, जगर्

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय ।

ैमयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७ ।।

हैं. धनंजय ! भेरेसे बढ़कर (इस जगत्का) दूसरा कोई किक्किनात्र भी कारण नहीं है । जैसे सुतकी मणियाँ सुतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत् मेरेमें ही ओत-प्रोत है ।

व्याख्या—'मतः पस्तरं नान्यत् किञ्चिद्रस्ति घनंत्रय'—हे अर्जुन ! मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसारका महाकारण हूँ । जैसे वायु आकाशसे ही उत्पन्न होती है, आकाशमें ही रहती है, और आकाशमें ही लीन होती है अर्थात् आकाशके सिवाय वायुकी कोई पृथक् स्वतन्त सता नहीं है । ऐसे ही संसार मगवान्से उत्पन्न होता है, भगवान्से स्विय रहता है और मगवान्से हो लीन हो जाता है अर्थात् भगवान्के सिवाय संसारकी कोई पृथक् स्वतन्त्त सता नहीं है ।

यहाँ 'परतरम्' कहकर सबका मूल कारण बताया गया है । मूल कारणके आगे कोई कारण नहीं है अर्थात् मूल कारणका कोई ठत्पादक नहीं है । भगवान् ही सबके मूल कारण हैं । यह संसार अर्थात् देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थित आदि सभी परिवर्तनशोल हैं । परन्तु जिसके होनेपनसे इन सबका होनापन दीखता है अर्थात् जिसकी सत्तासे ये सभी 'है' दीखते हैं, वह परमात्मा ही इन सबमें परिपूर्ण हैं ।

भगवान्ते इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जाननेके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा—'यञ्जात्वा नेह भूयोऽन्यन्जातव्यमविष्टाच्यो' और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है—'मतः परतरं नान्यत् किश्चिद्दात्त'। दोनों ही जगह 'न अन्यत्' कहनेका तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरेको जाननेके बाद जानना कैसे बाकी रहेगा? अतः भगवान्ते यहाँ 'मिय सर्वमिदं प्रोतम' और आगे 'वासुदेवः सर्वम्' (७।१९) तथा 'सदसव्याहम्' (९।१९) कहा है। जो कार्य होता है, वह कारणके सिवाय अपनी कोई स्वतन्त सत्ता नहीं रखता । वास्तवमें कारण ही कार्यरूपसे दीखता है । इस प्रकार जब कारणका ज्ञान हो जायगा, तब कार्य करणमें लीन हो जायगा अर्थात् कार्यकी अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और 'एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है'—ऐसा अनुभव स्वतः हो जायगा ।

'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव'-यह सारा संसार सुतमें सुतकी ही मणियोंकी तरह मेरेमें पिरोया हुआ है अर्थात् मैं ही सारे संसारमें अनुस्पृत (व्याप्त) हूँ । जैसे सूतसे बनी मणियोंमें और स्तमें सूतके सिवाय अन्य कुछ नहीं है;ऐसे ही संसारमें मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है । तात्पर्य है कि जैसे सुतमें सुतको मणियाँ पिरोयी गयी हों तो दीखनेमें मणियाँ और सत अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें सत एक ही होता है। ऐसे ही संसारमें जितने प्राणी हैं.. वे सभी नाम, रूप, आकृति आदिसे अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमे उनमें व्याप्त रहनेवाला चेतन-तत्व एक ही है। वह चेतन-तत्व में ही है-'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता १३ । २) अर्थात् मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा खरूप है और धागारूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनोंमें मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ । साधक जब संसारको संसारबृद्धिसे देखता है, तब उसको संसारमें परिपूर्णरूपसे व्याप्त परमात्मा नहीं दीखते । जब उसको परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो जाता है. तब व्याप्य-व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मतत्त्व ही दीखता है। इस तत्त्वको बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ 🛖 कारणरूपसे अपनी व्यापकताका वर्णन किया है।

,54,5

सम्बर्भ — जो कुछ कार्य रोजता है, उसके मूलने परमाना ही है—यह झान करानेके लिये अब भगवान् आठवेंसे बारहवें स्लोकतकका प्रकाण आरम्भ करते हैं।

# रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु । १८ । ।

हे कुत्तीनन्दन । जलोमें रस मैं हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा (प्रकाश) मैं हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव (ओंकार) में हूँ, आकाशमें शब्द और मनुष्योंमें पुरुषार्थ में हैं ।

है। वह रस मैं हैं।

व्याख्या—[ जैसे साधारण दृष्टिसे लोगोंने रुपयोंको ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करनेमें लोभी आदमीकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझनेमें जो कुछ जगत् आता है, उसका कारण भगवान् हैं (७ ।६); भगवान्के सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं—ऐसा माननेसे भगवान्में स्वामाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वामाविक ही वनका भजन होता है । यही बात दसवें अध्यायके आठवें रलोकमें कही है कि 'मैं सम्पूर्ण संसारका कारण है, मेरेसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है'—ऐसा समझकर बुद्धिमान् मनुष्य मेरा भजन करते हैं । ऐसे ही अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें कहा है कि 'जिस परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मीके हारा पूजन करके मनुष्यं सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। ' इसी सिद्धान्तको बतानेके लिये यह प्रकरण आंया है। 1

'रसोऽष्ठमप्सु सौन्तेय'—हे कुन्तीनन्दन! जलींमें में 'रस' हूँ। जल रस-तन्पात्रसे \* पैदा होता है; रस-तन्पात्रामें रहता है और रस-तन्पात्रमें हो लीन होता है। जलमेंसे अगर 'रस' निकाल दिया जाय प्रमास्म शशिसूर्ययोः' —चन्द्रमा और सूर्यमें प्रकाश करनेकी जो एक विलक्षण शक्ति 'प्रमा' हैं हैं, वह मेग खरूप हैं । प्रमा रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न होती है, रूप-तन्मात्रामें रहती है और अन्तमें रूप-तन्मात्रामें हो लीन हो जाती हैं । अगर चन्द्रमा और सूर्यमेंसे प्रमा निकाल दी जाय तो चन्द्रमा और सूर्य निस्तल हो जायेंगे । तारार्य है कि केवल प्रमा ही चन्द्र और सूर्यरूपसे प्रकट हो रही है । भगवान् कहते हैं कि वह प्रमा भी मैं ही हैं ।

तो जलतत्त्व कुछ नहीं रहेगा । अतः रस ही जलरूपसे

'प्रणव: सर्ववेदेषु'—सम्पूर्ण घेदों में प्रणव (ओकार) मेग स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणवसे जिपदा गायत्री और जिपदा गायत्रीसे वेदत्रणी प्रकट हुई है। इसलिये घेदों में सार 'प्रणव' हो रहा। अगर घेदों मेंसे प्रणव निकाल दिया जाव तो वेद वेदरूपसे नहीं रहेंगे। प्रणव हो येद और गायत्रीरूपसे प्रकट हो रहा है। घह प्रणव में ही हूँ।

'शब्द: खो'—सब जगह यह जो पोलाहट दीखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द-तन्मात्रासे पैदा होता है, शब्द-तन्मात्रामें ही रहता है और अन्तमें शब्द-तन्मात्रामें ही लीन हो जाता है। अतः शब्द-तन्मात्र

ै पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन स्यूल पद्ममहामूर्तोक कारणोका नाम भी कमशः गन्य, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो 'पञ्चतन्यावाएँ' कहलाती हैं । पञ्चतन्यावाएँ इन्द्रियों और अनाःकाणकी विषय नहीं हैं तथा केवल शाखोंसे सुनकर सानी जाती हैं । पञ्चमहाभूतोके कार्योका नाम भी गन्य, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इन्द्रियों और अनाःकरणके विषय हैं ।

्रिक्ष्य-तमात्रामें दो शक्तियाँ होती हैं—एक 'प्रकाशिका' अर्थात् प्रकाश करनेवासी और एक 'दाहिका' अर्थात् जलानेवाली । प्रकाशिका शक्तिको 'प्रमा' कहते हैं और दाहिका शक्तिको 'तेन' कहते हैं ! 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिका शक्ति हैं कि सकती हैं ( जैसे—पणि, चन्न आदिने), पर 'दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिक होती 'प्रकाशिका शक्ति हैं वाहिक होती 'प्रकाशिका शक्ति होता नहीं एक सकती । यहाँ 'प्रमासिक शक्तिको प्रदेश चन्न प्रकाशिका शक्ति होता होता होता होता होता होता होता है । अप्यापके नयें श्लोका के स्वाप्त स

सूर्य और अग्निये प्रकाशिका और दाहिका—दोनों शतिस्माँ हैं । चन्नमाने प्रकाशिका शक्ति हो है.

पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर 'मौच्य शक्ति' प्रकट हो गर्मी है, जो कि शीतलता देनेवाली है।

ही आकाशरूपसे प्रकट हो रही है । शब्द-तन्मात्राके बिनो आकाश कुछ नहीं है । वह शब्द मैं ही हूँ ।

पौरुषं नृषु'—मनुष्योमें सार चीज जो पुरुषार्थं है, वह मेग स्वरूप है। वास्तवमें नित्यप्राप्त परमात्मतत्वका अनुभव करना ही मनुष्योमें असली पुरुषार्थं है। परन्तु मनुष्योने अप्राप्तको प्राप्त करनेमें ही अपना पुरुषार्थं मान रखा है; जैसे—निर्धन आदमी धनकी प्राप्तिमें पुरुषार्थं मानता है, अपह आदमी पह लेनेमें पुरुषार्थं मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेनेमें अपना पुरुषार्थं मानता है, इत्यादि। निष्कर्षं यह निकला कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्तिमें ही मनुष्य अपना पुरुषार्थं मानता है।

\*

निरर्थक है।

# पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।।९ ।।

पृथ्वीमें पवित्र गन्य में हैं, अग्निमें तेज में हैं, सम्पूर्ण प्राणियोंमें जीवनी-शक्ति में हैं और तपस्वियोंमें तपस्या में हैं ।

व्याख्या— 'पुण्यो गन्य: पृथिव्याम्'—पृथ्यो गन्य-तन्मात्रासे उत्पन्न होती है, गन्य-तन्मात्रारूपसे रहती है और गन्य-तन्मात्रामें हो लीन होती है। तालर्य है कि गन्यके बिना पृथ्यो कुछ नहीं है। भगवान् कहते हैं पृथ्योमें वह पवित्र गन्य मैं हैं।

यहाँ गम्यके साथ 'पुण्यः' विशेषण देनेका तात्पर्य है कि गम्यमात्र पृथ्वीमें रहती है । उसमें पुण्य अर्थात् पवित्र गम्य तो पृथ्वीमें स्वामाविक रहती है, पर दुर्गम्य किसी विकृतिसे प्रकट होती है ।

'तेजशासि विभावसी' —तेज रूप-तत्मात्रासे प्रकट होता है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। अग्निमें तेज ही तत्त्व है। तेजके बिना अग्नि निसत्त्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं हो हूँ। 'जीवनं सर्वभूतेषु'— सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक जीवनी-शक्ति है, प्राण-शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं । उस प्राणशक्तिसे वे प्राणी कहलाते हैं । प्राणशक्तिके बिना उनमें प्राणिपना कुंछ नहीं है । प्राणशक्तिके करण गाढ़ नींदमें सोता हुआ आदमी भी मुदेंसे बिलक्षण

पर यह पुरुषार्थ वास्तवमें पुरुषार्थ नहीं है । कारण

कि जो पहले नहीं थे, प्राप्तिके समय भी जिनका

निरत्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है और अन्तमें जो

'नहीं' में भरती हो जायेंगे, ऐसे पदार्थोंको प्राप्त करना

पुरुपार्थ नहीं है । परमात्मा पहले भी मौजद थे, अब

भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे; क्योंकि

उनका कभी अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको

उत्साहपूर्वक प्राप्त करनेका जो प्रयत है, वही वास्तवमें

पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करनेमें ही मनुष्योंकी मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात्

दीखता है। वह प्राणशिक मैं ही हूँ।

'तपश्चास्म तपस्त्रिष्ठ'— इन्द्रसिहण्युताको तप
कहते हैं। परन्तु वास्तवमें परमासतत्त्वको प्रास्तिके
लिये कितने ही कष्ट आयें, उनमें निर्विकार रहना ही
असली तप है। यही तपस्त्रियोमें तप है, इसीसे वे
तपस्त्री कहलाते हैं और इसी तपको मगवान् अपना
सक्त्य बताते हैं। अगर तपस्त्रियोमेंसे ऐसा तप निकाल
दिया जाय तो वे तपस्त्री नहीं रहेंगे।

 $\star$ 

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम् । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।। १० ।।

हे पृथानन्दन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका अनादि योज मुझे जान । युद्धिमानोंमें बुद्धि और तैजिंक्योंमें तेज में हैं ।

व्याख्या—'वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि \* पार्थ सनातनम्'—हे पार्थ! सम्पूर्ण प्राणियोंका सनातन (अविनाशी) बीज मैं हूँ अर्थात् सबका कारण मै

ही हैं । सम्पूर्ण प्राणी बीजरूप मेरेसे उत्पन्न होते हैं. मेरेमें ही रहते हैं और अन्तमें मेरेमें ही लीन होते

हैं। मेरे बिना प्राणीकी स्वतन्त्र सता नहीं है। जितने बीज होते हैं, वे सब वृक्षसे उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। परन यहाँ जिस बीजका वर्णन है, वह बीज 'सनातन' है अर्थात् आदि-अत्तसे रहित (अनादि एवं अनन्त) है। इसीको नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'अव्यय बीज' कहा गया है। यह चेतन-तत्त्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह खयं विकार-रिहत रहते हए ही सम्पूर्ण जगत्का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगतका कारण है।

गीतामें 'बीज' शब्द कहीं भगवान् और कहीं जीवातमा-दोनेंकि लिये आया है। यहाँ जो 'बीज' शब्द आया है, वह भगवानुका वाचक है; क्योंकि यहाँ कारणरूपसे विभृतियोंका वर्णन है । दसवें अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकमें विभृतिरूपसे आया 'बीज' शब्द भी भगवानका ही वाचक है; क्योंकि वहाँ उनको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण कहा गया है। नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'बीज' शब्द भगवान्के लिये आया है; क्योंकि उसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'सदसच्चाहमर्जुन' पदमें कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान् ही होनेसे 'बीज' शब्द भगवानुका वाचक है । चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अहं बीजप्रदः पिता' 'मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ'—ऐसा होनेसे वहाँ 'बीज' राज्द जीवात्माका वाचक है। 'बीज' शब्द जीवात्माका वाचक तभी होता है, जब यह जड़के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान्का स्वरूप र है जि

बीजका दृष्टाना ले तो युधार्म बीज नहीं दीखता। 'बुद्धिवृद्धिमतामस्मि'—युद्धिमानीमें युद्धि मैं हूँ ।

रहते हुए भी वे सबमें परिपूर्ण है और सब संसारके मिटनेपर भी वे रहते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान् ही हैं । इसके लिये उपनिषदींमें सोना, मिट्टी और लोहेका दृष्टाना दिया गया है कि जैसे

बुद्धिके कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं । अगर उनमें

यह तेज दैवी-सम्पत्तिका एक गुण है । तत्वज्ञ जीवन्पुक्त

महापुरुपोमें एक विशेष तेज— शक्ति रहती है, जिसके

प्रभावसे दुर्गण-दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण-सदाचारी

बन जाते हैं। यह तेज भगवान्का ही स्वरूप है।

. विशेष बात

भगवान् ही सम्पूर्ण संसारके कारण है, संसारके

'तेजस्तेजस्विनामहम्'—तेजस्वियोंमें नेज मैं है।

बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान् संज्ञा ही नहीं रहेगी ।

सोनेसे बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टीसे वने हए सब वर्तन मिट्टी ही है और लोहेसे धने हुए सब अख-शख लोहा ही है, ऐसे ही भगवान-से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है।

है कि सम्पूर्ण संसारका बीज मैं हैं। बीज वृक्षसे पैदा होता है और वृक्षको पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है अर्घात् बीजसे अंकर निकल आता है, अंक्र्स वक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है । परनु भगवानने अपनेको संसारमात्रका बीज

कहते हुए भी यह एक विलक्षण चात बतायी कि

परन्तु गीतामें भगवानने बीजका दृष्टांन्त दिया

मैं अनादि बीज हैं, पैदा हुआ बीज नहीं हैं—'बीजें र्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्'(७ । १०), और मैं अविताशी बीज हैं-- 'बीजमध्ययम्' (९ ११८) । अविनाशी बीज कहनेका मतलब यह है कि संसार मेरेसे पैदा हो जाता है, पर मैं पिटता

नहीं हैं, जैसा-का-तैसा ही रहता है। सोना, मिट्टी और लोहेके दृष्टात्तमें गहनोंमें सोना दीखता है, बर्तनोमें मिट्टी दीखती है और अस-राखोंने लोग दीखता है, पर संसारमें परमात्मा दीखते नहीं । आगर

समझकर धारण करनेसे असली प्रेम जाप्रत हो जाता है।

इसी अध्यापके छंडे श्लोकमें भंगवानने 'उपभारव' कहा और यहां 'विद्धि' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसारमें साररणसे में ही हूँ— इस बातको समझो और समझकर धारण कते ।

है और अन्त भी बीजमें ही होता है अर्थात यह वक्ष चाहे सौ वर्षोतक रहे. पर उसकी अन्तिम परिणति बीजमें ही होगी. बीजके सिवाय और क्या होगा ? ऐसे हो भगवान संसारके बीज है अर्थाद भगवानसे ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान्में ही लीन हो जाता है। अन्तमें एक भगवान ही बाकी रहते है—'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्भा॰ १० । ३ । २५) ।

वृक्ष दीखते हए भी 'यह बीज ही है'- ऐसा जो जानते हैं, वे वृक्षको ठीक-ठीक जानते हैं और जो बीजको न देखकर केवल चक्षको देखते हैं. वे वृक्षके तत्वको नहीं जानते । भगवान यहाँ 'बीजं मां सर्वभूतानाम्'कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुन्हारेको जितना यह संसार दीखता है, इसके पहले मैं ही था,मैं एक हो प्रजारूपसे बहुत रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ—'बहु स्वां प्रजायेय' (छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) और इनके समाप्त होनेपर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही या और पीछे मैं ही रहता हूँ तो बीचमें भी मैं ही हूँ।

यह संसार पाञ्चभौतिक भी उन्होंको दीखता है. जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पाञ्चभौतिक भी नहीं दीखता । जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब-के-सब शरीर पार्थिव (पृथ्वीसे पैदा होनेवाले) हैं, इसलिये इनमें मिट्टीकी प्रधानता है तो दसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे हैं ? मिट्टीसे तो हाथ धोते हैं,

जब विक्षमें बीज आता है, तब पता लगता है कि मिट्टी तो रेता होती है; अतः ये शरीर मिट्टी नहीं इस वृक्षमें ऐसा बीज है, जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ हैं। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको है। सम्पूर्ण वृक्ष बीजसे ही निकलता है और बीजमें मिट्टी नहीं दीखता । परन्त यह जितना संसार दीखता ही समाप्त हो जाता है । वृक्षका आरम्भ बीजसे होता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाय तो अन्तमें एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरोंके मलमें क्या है?

माँ-वापमें जो रज-वीर्यरूप अंश होता है. जिससे शरीर बनता है, वह अंश अत्रसे पैदा होता है । अत्र मिर्टीसे पैदा होता है । अतः ये शरीर मिट्टोसे ही पैदा होते हैं और अत्तमें मिट्टीमें ही लीन हो जाते हैं । अन्तमें शरीस्की तीन गतियाँ होती है—चाहे जमीनमें गाड दिया जाय, चाहे जला दिया जाय और चाहे पश-पक्षी खा जाये । तीनों ही उपायोंसे वह अन्तमें मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरमें मिट्टी होनेसे बीचमें भी शरीर या संसार मिट्टी ही है । परन्त बीचमें यह शरीर या संसार देखनेमें मिड़ी नहीं दीखता । विचार करनेसे ही मिट्टी दीखता है, आँखोंसे नहीं । इसी तरह यह संसार विचार करनेसे परमात्मखरूप दीखता है। विचार करें तो जब भगवानने यह संसार रचा तो कहींसे कोई सामान नहीं मेंगवाया, जिससे संसारको बनाया हो और बनानेवाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसारको बनानेवाले हैं और आप ही संसार बन गये । शरीरोकी रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गये-- 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तैत्तिरीयोपनिपद् २ । ६) । इन शरीरोंमें जीवरूपसे भी वे हो परमात्मा हैं । अतः यह संसार भी परमात्माका खरूप ही है।

# बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११ ।।

है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! बलवालोंमें काम और रागसे रहित बल मैं हैं । मनुष्योंमें धर्मसे अविरुद्ध (धर्मयुक्त) काम मैं हैं।

व्याख्या— 'बलं बलवतां चाहं कामराग- उत्साह रहता है। काम पूर होनेपर मी 'मेरा कार्य विविजितम्'— कठिन-से-कठिन काम करते हुए भी ज्ञाख और धर्मके अनकूल है तथा लोकमर्यादाके अपने भीतर एक कामना-आसक्तिरहित शुद्ध, निर्मल अनुसार सन्तजनानुमोदित है'—ऐसे विचारसे मनमें

एक उत्साह रहता है । इसका नाम 'बल' है । यह बल भगवान्का ही स्वरूप है । अतः यह बल ग्राह्य है ।

गीतामें भगवान्ते खुद ही बलकी व्याख्यों करं है। सत्रहवें अध्यायके पाँचवें स्लोकमें 'कामरागवलान्विताः' पदमें आया बल कामुना और आसक्तिसे युक्त होनेसे दुगग्रह और हठका वाचक है । अतः यह वल भगवानुका खरूपं नहीं है, प्रत्युत आसुरी सम्पत्ति होनेसे त्याज्य है । ऐसे ही 'सिन्होऽहं बलवान्सुखी'(गीता १६ । १४) और 'अहंकारं यलं दर्पम्' (गीता१६ । १८:१८ । ५३) पदोर्ने आया बल भी त्याज्य है। छठे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'बलवददुढम्' पदमें आया बल शब्द मनका विशेषण है। वह बल भी आसुरी सम्पत्तिका ही है; क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है । परन्तु यहाँ (७ । ११ मे) जो घल आया है, वह कामना और आसक्तिसे रहित है. इसलिये यह सात्विक उत्साहका वाचक है और सत्रहवें अध्यायके आउवे श्लोकमें 'आयु:सत्त्वबलारोग्य ...' पदमें आया बल शब्द भी इसी सांस्विक यलका याचक है।

'धमांविरुद्धे पूतेषु कामोऽसि धारवर्षम'—हे पारतवंशियोंमें श्रेष्ठ आर्जुन ! मनुष्योंमें \* धर्मसे अविरुद्ध अर्थात् धर्मयुक्त 'काम' गैं मेरा स्वरूप है । कारण कि शास्त्र और लोक-मर्थादोंके अनुसार शुप-मावसे केंग्रल सन्तान-उत्पविके लिये जो काम होता है, यह काम मनुष्यके अधीन होता है। परनु आसति, कामन, सुखभोग आदिके लिये जो काम होता है, उस काममें मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके बहामें होकर वह न करनेलायक शास्त्रविरुद्ध काममें प्रवृत हो जाता है। शास्त्रविरुद्ध काम पतनका तथा सम्पूर्ण पार्यों और दुःखाँका हेता होता है।

कृतिम उपायोंसे सन्तात-निरोध कराकर केवल भोगबुद्धिसे करममें प्रवृत होना महान् नरकोंका दरवाजा है। जो सन्तानको उत्पत्ति कर सके, वह 'पुरुष' कहलाता है और जो गर्म धारण कर सके, वह 'पुरुष' कहलाता है और जो गर्म धारण कर सके, वह 'पुरुष' कहलाता है और जो गर्म धारण कर सके, वह 'पुरुष' कहलाती है औ जो प्रयादा-(पुरुष्तव और खीत्व-)को नष्ट कर देते हैं, तो वे दोनों ही हिंगड़े कहलानेयोग्य हैं। नपुसक होनेके कररण देकवार्य (हवन-पूजन आदि) और पितृकार्य (शाद-तर्पण) में उनका अधिकार नहीं रहता क्षा होनेके मार्द्रणीय एवं प्रवास केवल कराण उसके लिये परम आदरणीय एवं प्रिय 'म्में सम्बोधनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह या तो शास और लोकमर्यांदाके अनुसार केवल सन्तानोराधिके

लिये कामका सेवन करे अथवा घडावर्यकां पालन करे ।

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश ये ।

## मत एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ।। १२ ।।

श्रीमद्भगवद्गीता \*

(और तो क्या कहें) जितने थी सात्विक, राजसऔर तामस भाव हैं, वे सब मेरेसे ही होते हैं—ऐसा समझो । पर मैं उनमें और ये मेरेमें नहीं हैं ।

व्याख्या— 'ये जैव सात्तिका पावा पजसा- कुछ हो रहा है, मूलमें सबक आश्रय, आधार और सापसाध ये'—ये जो सात्तिक, पजस और तामस भाव प्रकाशक भगयान् ही है अर्थात् सब भगवान्से ही (गुण, पदार्थ और क्रिया) है, वे भी मेरेसे ही उरुप्त सता—स्मृति पाते हैं। हसका तालार्थ यह हुआ कि सृष्टिमात्रमें जो

अर्धका विधान मनुष्योके लिये ही है; क्योंकि बनुष्येतर प्राणियोंने बर्चकी मर्यादा लागू ही नहीं होती । तिसरे अध्यायके सैनीसर्वे इलोकमें भगवान्ते जिस कामको सम्पूर्ण पायोका हेनु बनाया है, उस कामका

वाचक यहाँ 'काम' शब्द नहीं है । यहाँ 'काम' शब्द गृहत्यामंक पालका वाचक है । ‡'स्वे शब्दसंपातयोः' । स्थायतः — संगते ध्यतः अस्यां शुक्रशोणिने इति यो । (सिकानकौमुदी,वालमनोरमा) । अअङ्गृहीनाओविषयण्डगृहयर्जम् । '(कात्यायनभौतसुत्र १/१/५)

सालिक, राजस और तामस पाव पपवान्से ही होते हैं, इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता दीखती है, वह सब पगवान्की ही है; अतः मनुष्यकी दृष्टि पगवान्की तरफ ही जानी चाहिये, सालिक आदि पावोंकी तरफ नहीं । यदि उसकी दृष्टि पगवान्की तरफ जायगी तो वह मुक्त हो जायगा और यदि उसकी दृष्टि सालिक आदि पावोंकी तरफ जायगी तो वह वैष्ट जायगा ।

सात्विक, राजस और तामस- इन भावोंके (गुण, पदार्थ और क्रियामात्रके) अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं । ये सभी भगवत्स्वरूप ही हैं । यहाँ शहू। होती है कि अगर ये सभी भगवत्वरूप ही हैं तो हमलोग जो कुछ करें, वह सब भगवत्त्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये-यह विधि-नियेध कहाँ रहा ? इसका समाघान यह है कि मनुष्यमात्र सुख चाहता है, दुःख नहीं चाहता । अनुकुल परिस्थिति विहित-कमौँका फल है और प्रतिकृल परिस्थिति निषिद्ध-कर्मोंका फल है । इसलिये कहा जाता है कि विहित-कर्म करो और निषिद्ध-कर्म मत करो । अगर निषिद्धको भगवत्स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान् दुःखों और नरकोंके रूपमें प्रकट होंगे । जो अश्भ कर्मोंकी उपासना करता है, उसके सामने भगवान् अशुभरूपसे ही प्रकट होते हैं; क्योंकि दुःख और नरक भी तो भगवानके ही खरूप हैं।

जहाँ करने और न करनेकी बात होती है, वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिये, निषद्ध नहीं करना चाहिये। परन्तु जहाँ मानने और जाननेकी बात होती है, वहाँ परमात्माको ही 'मानना' चाहिये और अपनेको अथवा संसारको जानना' चाहिये।

जहाँ माननेकी बात है, वहाँ परमात्माको ही मानकर उनके मिलनेकी उत्कण्डा बढ़ानी चाहिये। उनको प्राप्त और प्रसन्न करनेके लिये उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये तथा उनकी आज्ञा और सिद्धान्तिक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। पगवान्द्वी आज्ञाक विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी? और विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी? और विरुद्ध कार्य करेंगे करनेको प्रसन्नता कैसे होगी?

सालिक, राजस और तामस भाव भगवान्से होगी? जैसे, किसी मनुष्यके मनके विरुद्ध काम करनेसे ही होते हैं. इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता दीखती वह राजी कैसे होगा और प्रेमसे कैसे मिलेगा?

जहाँ जाननेकी बात है,वहाँ संसारको जानना चाहिये। जो उत्पत्ति-विनाशाशील है, सदा साथ रहनेवाला नहीं है और अपने लिये भी नहीं है— ऐसा जानकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये। उसमें कामना, ममता, आसिक्त नहीं करती चाहिये। उसका महत्त्व हृदयसे उठा देना चाहिये। इससे सत्-तत्व प्रत्यक्ष हो जायगा और जानना पूर्ण हो जायगा। असत् (नाशवान्) वस्तु हमारे साथ रहनेवाली नहीं है— ऐसा समझनेपर भी अगर समय-समयपर उसको महत्त्व देते रहेंगे तो वास्तविकता (सत्-चस्तु) की प्राप्ति नहीं होगी।

'मत्त एवेति तान्विद्धि'—उन सबको तू मेरेसे ही उत्पन्न होनेवाला समझ अर्थात् सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण— ये दोनों भिन्न धीखते हुए भी कार्य कारणसे अपनी भिन्न एवं खतन्त सत्ता नहीं रखता। अतः कार्य कारणरूप ही होता है। जैसे, सोनेसे गहने पैदा होते हैं तो वे सोनेसे अलग नहीं होते अर्थात् सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मासे पैदा होनेवाली अनन्त सृष्टि परमात्मासे भिन्न खतन्त्र सत्ता नहीं रख सकती।

'मत एव' कहनेका तात्पर्य है कि अपय और परा
प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरेसे भिन्न सिद्ध
नहीं कर सकता । सातवें अध्यायके परिशिष्टरूप नवें
अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि 'कल्पके आदिमें
प्रकृतिको चरामें करके मैं बार-बार सृष्टिकी रचना
करता हूँ (९ १८) और आगे कहते हैं कि 'मेरी
अध्ययतामें प्रकृति चराचर संसारको रचती है'
(९ १९०)—ये दोनों बातें एक हो हुई । चाहे
प्रकृतिको लेकर भगवान् रचना करें, चाहे भगवान्की
अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करें, चाहे भगवान्की
अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करें, हो तो प्रकृतिको
लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान्की ही हुई
और प्रकृति भगवान्की अध्यक्षतामें रचना करती है,
तो भी मुख्यता भगवान्की ही हुई।इसी बातको यहाँ
कहा है कि 'मैं सम्पूर्ण जगत्कर प्रभव और

Angelibentiatien in the contraction of the contract हूँ (७ ।६), । और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि 'सालिक, राजस और तामस— ये भाव मेरेसे ही होते हैं।'

भगवान्ने विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृतिका कथन किया । अपरा और परा प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण बताया; क्योंकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं । फिर अपनेको इन अपरा और पराका कारण बताया- 'मत्तः परतरं नान्यत्' (७ । ७) । यही बात विभृतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस माबोंको मेरेसे ही होनेवाला जान । 'न स्वहं तेषु ते मयि'—मैं उनमें नहीं है और

वे मेरेमें नहीं हैं । तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे सिवाय कोई स्वतन्त्र सता नहीं है अर्थात् मैं-ही-मैं हैं; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं । वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी 'प्रांकृत पदार्थ और क्रियाएँ हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं । परना मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं । अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होनेपर भेग भी नाश हो जाता; परन्तु भेग्न कभी नाश नहीं होता, इसलिये मैं उनमें नहीं हूँ । अगर वे मीरेमें होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ, वैसे वे भी अविनाशी होते; परना वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हैं, इसलिये ये मेरेमें नहीं है।

जैसे बीजं ही पृक्ष, शाखाएँ, पत्ते, फूल आदिके रूपमें होता है: परन् वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते आदिमें बीजको खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज उनमें तत्वरूपमे विद्यमान रहता है । ऐसे ही सात्विक, राजस और तामंस भाव मेरेसे ही होते हैं; परन्त उन भावोंने मेरेको खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिल्गा (गीता ७ 1१३) । कारण कि मैं उनमें मुलरूपसे और तत्वरूपसे विद्यमान हैं। अतः मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं है अर्थात् सब कुछ मै-ही-मै है।

जैसे, बादल आकरशसे ही उत्पन्न होते हैं,आकाशमें

ही रहते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं; परनु आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है । न आकाशमें बादल रहते हैं और न बादलोंमें आकाश रहता है। ऐसे ही आठवें श्लोकसे लेकर यहाँतक जितनी (सत्रह) विभृतियाँ बतायी गयी हैं, वे सब मेरेसे हो उत्पत्र होती हैं, मेरेमें ही रहती हैं और मेरेमें ही लीन हो जाती हैं। परनु वे मेरेमें नहीं है और मैं उनमें नहीं है। मेरे सिवाय उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ. कि भगवानुके सिवाय जितने सास्विक, राजस और तामस भाव अर्थात् प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ दिखायी देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महता देकर ये मनुष्य उनमें फँस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्योंका लक्ष्य इघर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओंमें सता और महता मेरी ही है।

#### विशेष बात

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) है, ये सब-के-सब भगवान्की शक्ति प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवान्से अभिन होनेके कारण इन गुणोंको भगवान्ने 'मत एव''मेरिसे ही होते है'- ऐसा कहा है । तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान्से अभिन्न होनेसे ये सभी भाव भगवान्से उत्पन्न होते हैं और भगवान्में हो लीन हो जाते हैं, पर पर प्रकृति (जीवाला-)ने इनके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया अर्थात इनकी अंपना और अपने लिये मान लिया-पही परा त्रकृतिद्वारा जगत्को धारण करना है । इसीसे घड जन्मता-मरता रहता है । अब उस चन्यनका निवारण करनेके लिये यहाँ कहते हैं कि सारियक, राजस और तामसं— ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं। इसी रितिसे दसवें अध्यायमें कहा है- भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथम्बिधाः" (१० १५) अयोग् प्राणियोके ये अलग-अलग प्रकारवाले (यीस) भाव मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; और 'अहं सर्वस्य प्रभवी मतः सर्वे प्रवति (१० १८) अर्थत् मयका प्रभव

taligutunken kanan मैं हूँ और सब मेरेसे प्रवृत्त होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें भी कहा है कि स्पृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं--'मतः स्मतिर्ज्ञानमपोहनं च' (१५ । १५) । जब सब कुछ परमात्मासे ही उत्पन्न होता है. तब मनप्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । अपने साथ गुणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह मनुष्य वैधता नहीं अर्थात वे गुण उसके लिये जन्म-मरणके कारण नहीं बनते ।

गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान् कहते हैं कि सब कुछ मैं ही है- 'सदसच्चाहमजुंन' (९ । १९) और अर्जुन भी भगवान्के लिये कहते हैं कि आप सत् और असत भी हैं तथा उनसे पर भी है-'सदसत्तत्परं यत्'(११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) भक्तके लिये भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें सब कुछ वासुदेव ही है-'वासुदेवः सर्वम्' (७ । १९) । कारण यह है कि भक्तिमें श्रद्धा और मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दढ अनन्यता होती है। भक्तिमें अन्यका अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दूसरा कोई पुरुष दीखता हो नहीं, ऐसे हो भक्तको एक भगवान्के सिवाय और कोई दोखता हो नहीं, केवल भगवान् ही दीखते हैं।

गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान बताते हैं कि सत् और असत्— दोनों अलग-अलग है—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (२ । १६) । ऐसे ही ज्ञानमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुष— दोनोंको अलग-अलग

जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे-'प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि' (१३ । १९); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्' (१३ । २); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्' (१३ । २६); 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रम् (१३ । ३३); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षपा' (१३ । ३४) । कारण यह है कि जानमार्गमें विवेककी प्रधानता होती है । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी आदिका विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है-ऐसा बोध होता है।

साधकमें श्रद्धा और विवेक-दोनों ही रहने चाहिये । भक्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है और ज्ञानमार्गमें विधेककी मुख्यता होती है। ऐसा होनेपर भी भक्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका अभाव नहीं है। भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सार्त्विक, राजस और तामस भाव भगवानसे ही होते हैं (७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे ही होते हैं- 'सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः'(१४ । ५) । दोनों ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं: और दोनों ही जहाँ एक तत्वको प्राप्त होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत: न सत कह सकते हैं, न असत्।

भक्तिमार्गवाले भगवानके साथ अनना प्रेमसे अभिन्न होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे बिल्कुल असम्बद्ध अपने खरूपका साक्षात् अनुभव करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं।

सम्बन्ध--भगवान्ने पहले बारहवें श्लोकमें कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान् प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा निर्लिज हैं। ऐसे ही भगवान्का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिज है। इसपर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिज होता हुआ भी बैंधता कैसे है ? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं।

हूँ (७ १६), । और इसका उपसंहार करते हुए कहते ही रहते हैं और आकशमें ही तीन होते हैं, परचु हैं कि 'सालिक, राजस और तामस— ये भाव मेरेसे आकश ज्यों-का-त्यों निर्विकर रहता है। न आकशमें ही होते हैं।

भगवान्ते विज्ञानसिंदत ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृतिका कथन किया। अपरा और परा प्रकृतिका कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणयोंका कारण बताया; क्योंकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपनेको इन अपरा और पराका कारण बताया— 'मतः परतर्र नान्यत्' (७।७)। यही बात विभूतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस मार्वोको मेरेसे ही होनेवाला जान।

'न त्वहं तेषु ते मिय'—मैं उनमें नहीं हूँ और ये मेरेमें नहीं हैं । तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे सिवाय फोई स्वतन्त्र सता नहीं है अर्थात् मै-हो-मै हूँ; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं । ये साल्विक, एजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ हैं, ये सब-के-स्वय उत्पन्न और नष्ट होते हैं । परन्तु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता । अगर मैं उनमें होता तो उनका नाम होनेपर मेरा भी नाम हो जाता, परन्तु मेरा कभी नाम नहीं होता, इसल्विये मैं उनमें नहीं हूँ । अगर ये मेरेमें होते तो मैं जैसा अविनामी हूँ, वैसे वे भी अविनामी होते; परन्तु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसल्विये ये मेरोमें नहीं हैं ।

जैसे बीज ही बृक्ष, राग्वाएँ, पसे, पूरत आदिकें रूपमें होता है, परनु बृक्ष, राग्वाएँ, पसे आदिमें बीजजों होजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज उनमें तत्वरूपसे विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, एजस और तामस भाव मेंरसे ही होते हैं, परनु उन भावोंनें मेरेको खोजोंगे तो उनमें मैं नहीं मिलूँगा (गीता ७ ११३) । कारण कि मैं उनमें मूसरूपसे और तत्वरूपसे विद्यमान हूँ । अतः मैं उनमें अरेर थे मेरेने नहीं हैं अर्थात् सब कुछ मैं-ही-मैं हूं।

जैसे, बादल आकारासे ही उत्पन्न होते हैं,आकारामें

ही रहते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं, पर्यु आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है। न आकाशमें बादल रहते हैं और न वादलोमें आकाश रहता है। ऐसे ही आठवें रलोकसे लेकर यहाँतक जितनी (सजह) विमूतियाँ बतायों गयी है, वे सब मेरेसे ही उत्पन्न होती हैं, मेरेमें ही रहती हैं और मेरेमें ही लीन हो जाती हैं। पर्यु वे मेरेमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतन्त सता नहीं है। इस दृष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ। तालप्य यह हुआ कि भगवान्के सिवाय जितने साल्विक, राजस और तामस भाव अर्थात् प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ दिखायी देती हैं, उनकी सता मानकर और उनको महता देकर ये मनुष्य उनमें फैंस रहे हैं। अतः भगवान् उन मनुष्योंका लक्ष्य इघर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओंमें सता और महता मेरी ही है।

#### विशेष बात

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) है, ये सय-के-सब भगवानुकी शक्ति प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवान्से अभिन्न होनेके कारण इन गुणोंको भगवान्ने 'मत एव' मेरेसे ही होते हैं --- ऐसा कहा है ! तात्पर्य यह कि प्रवृति मगवान्मे अभित्र होनेसे ये सभी भाव भगवानसे उत्पन्न होते है और भगवानमें हो लीन हो जाते हैं, पर पर प्रकृति (जीवात्पा-)ने इनके साथ सम्बन्ध जीड लिया अर्थात इनको अंपना और अपने लिये मान लिया-पढ़ी परा प्रकृतिद्वारा जगतुको घारण करना है । इसीसे यह जन्मता-माता रहता है । अब उस बन्धनका निवारण करनेके लिये यहाँ कहते है कि साविक, राजम और तामम- ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं। इसी रोतिसे दमये अध्यायमें कहा है- 'भवन्ति भावा भंतानां मत एवं पृथम्विधाः' (१० १५) अर्थात् प्राणियोके ये अलग-अलग प्रकारवाले (यास) भाव मेरिसे ही उत्पन्न होते हैं; और 'अहं सर्वस्य प्रभवें मतः सर्वे प्रवर्तते' (१० १८) अर्पत् रागरा प्रभव

मैं हैं और सब मेरेसे प्रवृत्त होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं—'मतः स्मृतिज्ञांनमपोहनं च' (१५ । १५) । जब सब कछ परमात्मासे ही उत्पन्न होता है, तब मनुष्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । अपने साथ गणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह मनप्य बैंघता नहीं अर्थात वे गुण उसके लिये जन्म-मरणके कारण नहीं बनते ।

गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ पगवान् कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हैं— 'सदसच्चाहमर्जुन' (९ । १९) और अर्जुन भी भगवानके लिये कहते हैं कि आप सत् और असत् भी हैं तथा उनसे पर भी हैं—'सदसत्तत्वरं चत्'(११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) भक्तके लिये भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें सब कुछ वास्देव ही है-'वास्देवः सर्वप्' (७ । १९) । कारण यह है कि भक्तिमें श्रद्धा और मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दढ अनन्यता होती है। भक्तिमें अन्यका अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दूसरा कोई पुरुष दीखता ही नहीं, ऐसे ही भक्तको एक भगवान्के सिवाय और कोई दीखता ही नहीं, केवल भगवान् हो दीखते है।

गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान् बताते हैं कि सत् और असत्— दोनों अलग-अलग है—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (२ । १६) । ऐसे ही ज्ञानमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुप--- दोनोंको अलग-अलग

जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे-'प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि' (१३ । १९); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्' (१३ । २); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्' (१३ । २६); 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रम् (१३ । ३३); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्ष्या' (१३ । ३४) । कारण यह है कि ज्ञानमार्गमें विवेककी प्रधानता होती है । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी आदिका विचार होता है और फिर अपना खरूप विल्कल निर्लिप्त है-ऐसा बोध होता है।

> साधकमें श्रदा और विवेक-दोनों ही रहने चाहिये । भक्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है और ज्ञानमार्गमें विवेककी मुख्यता होती है। ऐसा होनेपर भी भक्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका अभाव नहीं है । भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सात्त्विक. राजस और तामस भाव भगवान्से ही होते हैं (७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्व, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे ही होते हैं-'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः'(१४ । ५) । दोनों ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं: और दोनों ही जहाँ एक तत्त्वको प्राप्त होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत; न सत कह सकते हैं. न असत ।

भक्तिमार्गवाले भगवानके साथ अनन्य प्रेमसे अभित्र होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते है और ज्ञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे बिल्कुल असम्बद्ध अपने खरूपका साक्षात अनुभव करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं।



सम्बन्ध—भगवान्ने पहले बारहवें श्लोकमें कहा कि ये सालिक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान् प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वया निर्लिज हैं । ऐसे ही भगवान्त्र शुद्ध अंश यह जीव भी निर्तित है । इसपर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्तित होता हुआ भी बँधता कैसे हैं ? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

#### त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्विमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत् इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको नहीं जानता ।

व्याख्या--- 'त्रिभिगुंजमयैभविरेभिः परमव्ययम्'--सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंकी वृतियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती है । उनके साथ तादाल्य करके मनुष्य अपनेको सात्विक, राजस और तामस मान लेता है अर्थात् उनका अपनेमें आरोप कर लेता है कि 'मैं सात्त्विक, राजस और तामस हो गया हैं' । इस प्रकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्माका अंश है। यह अपने अंशो परमात्माको तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वृत्तियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है-यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्ध हैं'—इसको समझ ही नहीं सकता ।

यहाँ 'जगत्' शब्द जीवात्माका वाचक है । निरसर परिवर्तनशील शरीरके साथ तादाल्य होनेके कारण ही यह जीव 'जगत्' नामसे कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीरके जन्मनेमें अपना जन्मना, शरीरके मरनेमें अपना मरना, शरीरके बीमार होनेमें अपना बीमार होना और शरीरके स्वस्थ होनेने अपना स्वस्थ होना मान लेता है, इसीसे यह 'जगत्' नामसे कहा जाता है। जनतक यह शरीरके साथ अपना तादास्य मानेगा, तवतक यह जगत् ही रहेगा अर्थात् जन्मता-मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा।

गुणोंकी भगवानुके सिवाय अलग सता माननेसे ही प्राणी मोहित होते हैं । अगर वे गुर्गोंको भगवत्स्वरूप मानें तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते ।

तीनों गुणोका कार्य जो शरीर है, उस शरीरको चाहे अपना मान लें. चाहे अपनेको रार्पर मान लें-दोनों ही मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। शारीरको अपना मानना "ममता" हुई और अपनेको शरीर मानना 'आहंता' हुई । शरीरके साथ

नहीं जान सकता । यह उस भगवतत्वको तभी जान सकता है, जब त्रिगुणात्मक शरीरके साथ इसकी अहंता-ममता मिट जाती है। यह सिद्धान है कि मनुष्य संसारसे सर्वथा अलग होनेपर ही संसारके जान, सकता है और परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर ही परमात्माको जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीरसे यह स्वयं सर्वथा भिन्न है

और परमात्मके साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है ।

जानेसे गुणोंसे सर्वथा अतीत जो भगवतत्व है. उसके

अखामाविकमें खामाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनी गुणौसे परे हैं. अत्यन्त निर्लिप्त है और नित्य-निरन्तर एकरूप रहनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा 'स्वामाविक' है । परमात्मावी यह स्वाभाविकता बनायी हुई नहीं है, वृत्रिम नहीं है, अभ्याससाध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः-स्वाधाविक है। परन्तु शंधेर तथा संसारमें आहंता-ममता अर्थात 'मैं' -और'मेरा'-माव दलन हुआ है एवं नष्ट होनेवाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिये यह 'अखामाविक' है । इस अखामाविकको स्वामाविक मान लेना ही मोहित होना है. जिसके कारण मनुष्य स्वामायिकताको समझ नहीं सकता ।... , जीव पहले परमात्मासे विमुख हुआ या पहले संसारके सम्पुख (गुणोंसे मोहित) हुआ ?-इसमें

दार्रानिकोका मत यह है कि परमात्मासे विमुख होना और संसारसे सम्बन्ध जोड़ना—ये दोनों अन्तरि है. इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीजेमी बात नहीं कही जा सकती । परत् मन्त्य यदि मिली हुई स्वतस्तताक दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान्ये ही लगाना शुरू कर दे तो यह संसारत कपर कर जाता है अर्थात् इसका जन-माण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभुक्त दें अहंता-ममता करना ही मोदित होना है। मोदित हो, हुई श्वतनतास्य दुरपयोग करके ही बन्धनी पड़ा है।

<del>productures and engly state e</del> अपनी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके नष्ट होनेवाले असम्बद्ध, निर्लिप्त हूँ । मैं नं कभी किसी गुणसे पदार्थीमें उलझ जानेसे यह परमात्मतत्त्वको जान नहीं बँधा हुआ हूँ और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई सकता ।

'परमध्ययम्' पदसे भगवान् कहते हैं कि मैं इन गुणोंसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते । गुणोंसे पर हूँ अर्थात् इन गुणोंसे सर्वधा रहित,

परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक खरूपको

सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकमें भगवान अपनेको न जान सकनेमें हेत बताते हैं।

# दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । .. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।।

क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात् इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे इस मायाको तर जाते हैं।

व्याख्या—'देवी होवा गुणमयी \* मम माया इस मायाको तर जाते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि कैवल दुरत्यया' - सत्त्व रज और तम- इन तीन गुणोंवाली मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं । दैवी (देव अर्घात् परमात्माको) माया बड़ी ही दुरत्यय जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्त्व, रज और है। भीग और संग्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस तम—ये तीनों गुण न मेरेमें हैं और न मैं उनमें मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते । 'दुरत्यय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनुष्य

अपनेको कभी सुखी और कभी दुःखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्वल और कभी बलवान् आदि मानकर इन भावोंमें तल्लीन रहते हैं । इस तरह आने-जानेवाले प्राकृत भावों और पदार्थीमें ही तादाल्य, ममता, कामना करके उनसे बँधे रहते हैं और अपनेको इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस मायामें दुरत्ययपना है।

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जब भगवान्के सिवाय गुणोंकी स्वतन्त सता और महता मानी जाय । अगर मनुष्य भगवान्के सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा, तो वह इस गुणमयी मायासे तर जायगा ।

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'-मनुष्योमेंसे जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे

हैं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते हैं. वे गुणोंमें नहीं फॅसते, इस मायासे तर जाते हैं । वे गुणोंका कार्य मन-बृद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । क्यों नहीं लेते ? क्योंकि वे इस वातको जानते हैं कि प्रकृतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । प्रकृतिको क्रियाशीलता प्रकृतिमें ही है । जैसे प्रकृति हादम प्रलयकी तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन-बद्धि भी तो प्रलयको तरफ जा रहे हैं । अतः उनका सहारा लेना परतन्तता ही है । ऐसी परतन्त्रता बिल्कल

यहाँ 'मामेष' कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे केवल मेरे ही शरण होते हैं; क्योंकि मेरे सिवाय

न रहे और परा प्रकृति (जो कि परमात्मका अंश

है) केवल परमात्माको तरफ आकृष्ट हो जाय तथा

अपरासे सर्वथा विमुख हो जाय ---यही भगवानके

सर्वधा शरण होनेका तात्पर्य है।

मायाको 'गुणमयी' कहनेका तात्पर्य है कि यह माया कार्यरूप है; क्योंकि गुण प्रकृतिके कार्य है और वे

गुण हो जीवकी बाँघते हैं, स्वयं प्रकृति नहीं ।

<sup>\*</sup>मगवान् पहले बारहवें श्लोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्त्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं। उसी बातको लेकर भगवान्ने यहाँ गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलौकिक) माया वताया है। पीछेके तेरहवें स्लोकमें जिन तीन गुणमय भावोंसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ 'एव' पदसे कहा है ।

# त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्विमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत् इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको नहीं जानता ।

व्याख्या— 'त्रिफिर्गुणमयैषिरिधः:

परमव्ययम्'— सत्त, रज और तम—तीनों गुजोंकी
वृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं । उनके साथ
तादात्य्य करके मनुष्य अपनेको सात्तिक, राजस और
तामस मान लेता है अर्थात् उनका अपनेमें आरोप कर
लेता है कि 'मैं सात्तिक, राजस और तामस हो गया
हूँ । इस अकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान
ही नहीं संकता कि मैं परमात्माका अंश हूँ । वह
अपने अंशो परमात्माको तरफ न देखकर उत्पन और
नष्ट होनेवाली वृत्तियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान
लेता है—यही उसका मोहित होना है । इस अकार
मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ
नित्य-सम्बन्ध हैं —इसको समझ ही नहीं संकता ।

यहाँ 'जगत्' शब्द जीवात्माका व्यावक है । निरत्तर परिवर्तनशील शांग्रेके साथ तादात्म्य होनेके कारण हो यह जीव 'जगत्' नामसे कहा जाता है । तात्म्य है कि शांग्रेके ज्ञानों अपना जन्मना, शांग्रेके मानेमें अपना जन्मना, शांग्रेके मानेमें अपना माना, शांग्रेके बीमार होनेमें अपना वोमार होना और शांग्रेके संस्थ होनेमें अपना स्वस्थ होना मान लेता है, इसीसे यह 'जगत्' नामसे कहा जाता है । जवतक यह शांग्रेके साथ अपना तादात्म्य मानेगा, तवतक यह जगत् हो रहेगा अर्थात् जन्मता-मरता ही रहेगा, कहाँ भी स्थापी नहीं रहेगा ।

गुणोंकी भगवान्के सिवाय अलग सता माननेसे ही प्राणी मोहित होते हैं । अगर वे गुणोंको भगवत्त्वरूप मानें तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते ।

तोनों गुणोंका कार्य जो शारीर है, उस शरीरको चाहे अपना मान लें, चाहे अपनेको शरीर मान लं—दोनों ही मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। शरीरको अपना मानना 'ममता' हुई और अपनेको शरीर मानना 'अहंता' हुई। शरीरके साथ अहंता-ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जानेसे गुणोसे सर्वया अतीत जो मगवत्तत्व है, उसके नहीं जान सकता । यह उस भगवत्तत्वको तभी जान सकता है, जब त्रिगुणात्मक शारीरके साथ इसकां अहंता-ममता मिट जाती है । यह सिद्धान्त है कि मनुष्य संसारसे सर्वया अलग होनेपर ही संसारको जान सकता है और परमात्मासे सर्वया अभिन्न होनेपर ही परमात्माको जान सकता है । कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शारीरसे यह स्वयं सर्वया भिन्न है और परमात्माके साथ यह स्वयं सर्वया अभिन्न है ।

अखापाविकमें खापाविक पाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनों गुणीते परे हैं, अत्यत्त निर्तिप्त हैं और नित्य-निरत्तर एकरूप रहनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा 'खापाविक' हैं। परमात्मांकी यह खापाविकता बनायी हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं हैं, अप्याससाप्य नहीं है, प्रसुत स्वत:-स्थापाविक है। परन्तु शरीर तथा संसारमें अहंता-ममवा अर्थात् 'में' और'मेरा'-पाव वत्यत्र हुआ है एवं नष्ट होनेवाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिये यह 'अखापाविक' है। इस अखापाविकके स्वापाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य खापाविकताको समझ नहीं सकता।

कारण मनुष्य खाषाविकताको समझ नहीं सकता । जीव पहले परमातासे विमुख हुआ या पहले संसारके समुख (गुणोंसे मोहित) हुआ 7—हसर्षे द्वारानिकेका मत यह है कि परमातासे विमुख होना और संसारके सन्यत्य जोड़ना—ये दोनों अनादि है, इनका आदि नहीं है। जतः इनमें पहले या पीछेकी बात नहीं कही जा सकती । परना मनुष्य पदि मिली हुई स्वतस्ताका दुरुपयोग न करे, उसे केयल मगवान्तें ही लागान शुक्ष कर दे तो यह संसारसे ऊपर उउ जाता है अर्थात् इसका जन्म-मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रमुक्ते ही इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रमुक्ते ही

हुई स्वतन्तताना दुरुपयोग करके ही बन्धनमें पहा है।

पदार्थेमिं उलझ जानेसे यह परमात्मतत्त्वको जान नहीं सकता ।

गुणोंसे पर हूँ अर्थात् इन गुणोंसे सर्वथा रहित.

Branktananninganankhankankankankankankankan bankan bankan kankan kankan bankan bankan bankan bankan bankan bank अपनी स्वतन्तताका दरुपयोग करके नष्ट होनेवाले असम्बद्ध निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुणसे बैधा हुआ है और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई परिवर्तन ही होता है । ऐसे मेरे वास्तविक खरूपको 'परमध्ययम्' पदसे भगवान् कहते हैं कि मैं इन गुणोंसे मीहित प्राणी नहीं जान सकते ।

सम्बन्ध-अंब आगेके श्लोकमें भगवान अपनेको न जान सकनेमें हेतु बताते हैं।

# दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।।

क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात् इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे इस मायाको तर जाते है।

दुरत्यया' — सत्त्व रज और तम — इन तीन गुणोंवाली भेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं । दैवी (देव अर्थात् परमात्माको) माया बड़ी हो दुरत्यय जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्त्व, रज और हैं। भोग और संब्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस तम--ये तीनों गुण न मेरेमें हैं और न मैं उनमें मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते ।

'दुरत्यंय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनव्य अपनेको कभी सुखी और कभी दु:खी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन धावोंमें तल्लीन रहते हैं । इस तरह-आने-जानेवाले प्राकृत भावों और पदार्थीमें ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपनेको इनसे रहितं अनुभव नहीं कर सकते। यही इस मायामें दुरत्ययपना है।

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यंय होती है; जब भगवान्के सिवाय गुणोंकी खतन्त सत्ता और महत्ता मानी जाय । अगर मनुष्य भगवान्के सिवाय गुणोंकी अलग सता और महता नहीं मानेगा, तो वह इस गुणमयी मायासे तर जायगा ।

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'—मनुष्योंमेंसे जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे

व्याख्या—'देवी होषा गुणमयी \* मम माया इस मायाको तर जाते हैं: क्योंकि उनकी दृष्टि केवल है। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हैं। इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते हैं, वे गुणीमें नहीं फॅसते, इस मायासे तर जाते हैं । वे गुणोंका कार्य मन-बुद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । क्यों नहीं लेते ? क्योंकि वे इस बातको जानते हैं कि प्रकतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । प्रकृतिकी क्रियाशीलता प्रकृतिमें ही है । जैसे प्रकृति हरदम प्रलयको तरफ जा रही है. ऐसे ही ये मन-बुद्धि भी तो प्रलयको तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतन्तता ही है । ऐसी परतन्तता बिल्कल न रहे और परा प्रकृति (जो कि परमात्माका अंश है) केवल परमात्माकी तरफ आकृष्ट हो जाय तथा अपरासे सर्वथा विमख हो जाय —यही भगवानके सर्वधा जारण होनेका तात्पर्य है।

यहाँ 'मामेष' कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे केवल मेरे ही शरण होते हैं; क्योंकि मेरे सिवाय

मायाको 'गुणमयी' कहनेका तात्पर्य है कि यह माया कार्यरूप है; क्योंकि गुण प्रकृतिके कार्य हैं और वे गुण ही लीवको बाँधते हैं, स्वयं प्रकृति नहीं ।

<sup>\*</sup>भगवान् पहले बारहवें इलोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं । उसी बातको लेकर भगधान्ने यहाँ गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलीकिक) माया बताया है । पींछेके तेरहवें श्लोकमें जिन तीन गुणमय भावोंसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ 'एप' पदसे कहा है ।

दूसरी कोई सत्ता है हो नहीं।

कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं; परना केवल मेरे ही' शरण नहीं होते । इसलिये कहा कि जो 'मामेव'—केवल मेरी ही शरण लेते हैं, वे तर जाते

हैं । मायाकी शरण न ले अर्थात् हमारे पास रुपये-पैसे, चीज-वस्तु आदि सब रहे,पर हम इनको अपना आधार न मानें, इनका आश्रय न लें. इनका भरोसा न करें. इनको महत्त्व न दें। इनका उपयोग करनेका हमें अधिकार है । इनपर कब्बा करनेका हमें अधिकार नहीं है। इनपर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होनेपर इनसे अलग होना कठिन

मालुम देता है—यही वास्तवमें दुरत्ययपना है । इस

दुरत्ययपनासे छूटनेके लिये ही उपाय बताते हैं-- मामेव

ये प्रपद्यते । शरीर, इन्द्रियाँ आदि सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर, भगवानकी और भगवानके लिये ही मानकर भगवानके भजनमें, उनके आज्ञापालनमें लगा देना है। अपनेको इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान्में लगा देनेका फल भी अपनेको नहीं लेना है: क्योंकि जब भगवानकी वस्तु सर्वथा भगवानके अर्पण कर दी अर्घात् उसमें भूलसे जो अपनापन कर लिया था, वह हटा लिया, तब उस समर्पणका फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवानकी सेवाके लिये ही भगवान्से मिली है। अतः इसको उनकी सेवामें लगा देना हमाग्र कर्तव्य है. हमारी ईमानदारी है । इस ईमानदारीसे भगवान् बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कुमासे मनुष्य मायाको तर जाते हैं ।

अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवानुकी दी हुई वस्तुओंको अपनी मानकर अपनेत

अभिमान किया था-यह गलती थी । भगवानका तो बड़ा ही उदार एवं प्रेमभर स्वमाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं. उसको इस बातका पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवानुकी दी हुई

है, प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है, उसको वह अपन और अपने लिये ही मान लेता है । यह मगवानुका देनेका एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस क्याओ केवल भक्तलोग ही जान सकते हैं। परन्तु जो लोग भगवान्से विमुखं होते हैं, वे सोचं ही नहीं सकते कि इन वस्तुओंको हम सदा पासमें रख सकते है क्या ? अथवा वस्तुओंके पास हम सदा रह सकते

है क्या ? इन वस्तुओंपर हमारा आधिपत्य चल

सकता है क्या ? इसलिये वे अनन्यभावसे भगवानके शरण नहीं हो सकते । इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवानके ही शरण होते हैं अर्थात् जो क्षेत्रल दैवी सम्पत्तिवाले होते हैं, वे भगवानुकी गुणस्यी मायाको तर जाते हैं। परन्तु जो भगवान्के शरण न होकर देवता आदिके शरण होते हैं अर्थात् जो केवल आसपी सम्पतिवाले (प्राण-पिण्ड-पोपण-परायण, सखभोग-

परायण) होते हैं, वे भगवान्की गुणमयी मायाको नहीं

तर सकते । ऐसे आसुर-स्वभाववाले मनुष्य भले ही

ब्रह्मलोकतक चले जायें, तो भी उनको (ब्रह्मलोकतक गुणमयी माया होनेसे) वहाँसे लौटना हो पड़ता है,

जन्मना-भरना ही पड़ता है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ते यह बताया कि मेरे शरण होनेवाले सभी भाषासे तर जाते हैं। अतः सब-के-सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते— इसका कारण आगेके स्लोकमें बताते हैं।

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

भाययापहृतज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः ।। १५ ।।

मायाके द्वारा अपहुत ज्ञानवाले, आसुर भावका आग्रय लेनेवाले और मनुष्योमें महान् नीच तथा पाप-कर्म करनेवाले मूढ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ।

व्याख्या—'न मां दष्कृतिनो मुद्धाः प्रपद्यने नगधमा:- जो दष्कती और मृढ होते हैं, वे भगवानके शरण नहीं होते । दुष्कृती वे ही होते हैं, जो नाशवान. परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थोंमें 'ममता' रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोंकी 'कामना' रखते हैं । कामना परी होनेपर 'लोभ' और कामनाकी पूर्तिमें बाधा लगनेपर 'क्रोध' पैदा होता है । इस तरह जो 'कामना'में फैंसकर व्यभिचार आदि शास्त्रनिषद्ध विषयोंका सेवन करते हैं. 'लोभ'में फॅसकर झुठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और 'क्रोध' के वशीभृत होकर द्वेप, वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे 'दुष्कृती' हैं ।

जब मनुष्य भगवानके सिवाय दूसरी सता मानकर उसको महत्त्व देते हैं. तभी कामना पैटा होती है । कामना पैदा होनेसे मनष्य मायासे मोहित हो जाते हैं और 'हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें'--यह बात उनको जैव जाती है। इसलिये वे भगवानके शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्त, पदार्थ आदिके शरण हो जाते हैं ।

त्तमोगुणकी अधिकता होनेसे सार-असार. नित्य-अनित्य. सत्-असत्, ग्राह्य-त्याज्य, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिकी तरफ ध्यान न देनेवाले भगवद्विमुख मनुष्य 'मृढ़' हैं । दुष्कृती और मृढ़ पुरुष परमात्माकी तरफ चलनेका निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्माकी शरण तो हो ही कैसे सकते हैं ?

'नराधमाः'कहनेका मतलब है कि वे दुष्कृती और मूढ़ मनुष्य पशुओंसे भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादामें रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादामें नहीं रहते हैं । पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर (जिनको कि परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये मनुष्यशरीर दिया), पाप, अन्याय आदि करके नरको और पशुयोनियोंकी तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करनेवाले प्राणी नरकोंके अधिकारी ऐसे प्राणियोंके लिये भगवानने (गीता १६ (१९-२० में) कहा है कि 'द्वेप रखनेवाले,

मुद्र, क्रूर और संसारमें नराधम पुरुषोंको में बार-बार आस्री योनियोंमें गिएता हूँ । वे आसुरी योनियोंको प्राप्त होकर फिर घोर नरकोंमें जाते हैं।'

'माययापहतज्ञाना आसरं भावमाश्रिताः'— भगवानको जो तीनों गणींवाली माया है (गीता ७ । १४). उस मायासे विवेक ढक जानेके कारण जो आसर भावको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और प्राणोंका पोषण करनेमें लगे हुए हैं, वे भेरेसे सर्वथा विमख ही रहते हैं । इसलिये वे मेरे शरण नहीं होते ।

दसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान मायासे अपहत है, उनकी वृत्ति पदार्थीके आदि और अन्तको तरफ जाती ही नहीं । उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीको प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये-पैसे, सम्पत्ति आदिके संप्रहमें और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदिमें ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करनेमें ही अपनी बहादरी और उद्योगकी सफलता, इतिश्री मानते हैं । इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होनेपर भी अन्तमें वह 'नहीं' ही रहेगा और उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

'अस' नाम प्राणोंका है। प्राणोंको प्रत्यक्ष ही आने-जानेवाले अर्थात् क्रियाशील और नाशवान् देखते हुए भी वे उन प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे रहते हैं । जीवन-निर्वाहमें काम आनेवाली सांसारिक वस्तओंको ही वे महत्त्व देते हैं । उन वस्तुओंसे भी बढ़कर वे रुपये-पैसोंको महत्त्व देते हैं, जो कि स्वयं काममें नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओंके द्वारा काममें आते हैं। वे केवल रुपयोंको ही आदर नहीं देते. प्रत्यत उनकी संख्याको बहुत आदर देते हैं। रुपयोंकी संख्या अधिमान बढ़ानेमें काम आती है । अधिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका आघार और सम्पूर्ण दुःखों एवं पापोंका कारण है \* । ऐसे अभिमानको लेकर ही जो अपनेको मुख्य मानते हैं, वे आसुरभावको प्राप्त हैं ।

## विशेष बात

ं यहाँ भगवान्ने कहा है कि दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते और नवें अध्यायके तीसवें

<sup>\*</sup> सेसृत मूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अधिमाना ।। (मानस ७ । ७४ । ३)

श्लोकमें कहा है कि सुदुएवारी मनुष्य भी अगर अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह यहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरत्यर रहनेवाली शानिकों प्राप्त होता है— यह कैसे? इसका समाधान यह है कि वहाँ (९ १३०) में 'अपि चेत्' पद आये हैं, जिनका अर्थ होता है— दुराचारीकों प्रवृति परमात्माकी तरफ स्वाभाविक नहीं होती; परनु अगर वह भगवान्के शरण हो जाय, तो उसके लिये भगवान्के तरफसे किसी भी जीवके लिये किश्वभात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान् प्राणिमात्रके लिये सम हैं। उनका किसी भी प्राणीमें राग-हैय नहीं होता (गीता ९ १२९)। दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवान्के देशका विषय नहीं है। सब प्राणियोपर भगवान्का प्यार और कृषा समान ही है।

वास्तवमें दुराचारी अधिक दयाका पात्र है । कारण कि वह अपना ही महान् अहित कर रहा है, भगवान्का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिये किसी कारणवशात् कोई आफत आ जाय, वड़ा भारी संकट आ जाय और उसका कोई सहार न रहे तो वह भगवानुको पुकार उठेगा । ऐसे हो किसी सन्तको उसने दुःख दिया और संतके हदयमें कृपा आ जाय तो उस संतकी कृपासे वह भगवान्में लग जाय अथवा किसी ऐसे स्थानमें चला जाय, जहाँ अच्छे-अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभावसे उसका भाव बदल जाय अथवा किसी कारणवशात् उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाय, तो वह अचानक चेत सकता है और भगवानके शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान्में लगता है तो बड़ी दृढ़तासे लगता है। कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिये उसमें अच्छेपनका अभिमान नहीं होता । तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणियोमे भगवान्की

व्यापकता और कुमा समान है। सदाचार और दुपचर तो उन प्राणियोंके किये हुए कार्य हैं। मूलमें तो ये प्राणी सदा पगवान्के सुद्ध अंश हैं। केवल दुणवारके कारण उनकी भगवान्में ही व नहीं होती। अगर किसी कारणवरात् रुचि हो जाय, तो भगवान् उनके किये हुएको न देखकर उनके स्वीकार करें लेते हैं— रहति न प्रमु वित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की।।

्मानस १ (२९ १३)

जैसे, माँका हदय अपने सम्बन्धमें वालकापर समान
ही रहता है। उनके सहायार -दुरावारसे उनके प्रति
माँका व्यवहार तो विपम होता है, पर हदय विपम
नहीं होता— कुपूत्रो जायेत यर्दाब्विप कुमाता न
भवित'। माँ तो एक जन्मको और एक शरीरको
देनेवाली होती है, परत्तु प्रमु तो सदा रहनेवाली माँ
है। प्रमुक्त हदय तो प्रणिमात्रपर सदैव द्वित रहता
हो है। प्राणी निमित्तमात्र भी शरण हो जाय ते प्रमु
विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान् कहते हैं—
जैतर छेड़ चरावर होते। आवे समय सस्त निक भोह।।
हाज म्यू में छ कपट छल नान। । कार्ड सक्त सि सावु समान।।।
हाज म्यू में छ कपट छल नान।। कार्ड सक्त सि सावु समान।।।

इसका राज्यमें है कि जो चराचर प्राणियोंके माध देव करनेवाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय ने मिलनेसे भयभीत होकर सर्वधा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होनेवाले मद, मोह कपट, नाना छल आदि दोपोंकी तरफ म देखक केवल उसके भावको तरफ देखकर में उसको बहुर जल्दो साधु बना लेता हूँ।

धर्मक आश्रय रहनेसे धर्मातम पुरुषके पीतर अन्यप्राव होनेमें कहिनता रहती है। परन्तु दुवसा पुरुष जब किसी कारणसे भगवान्ते सम्मुख होता है, वब उसमें किसी प्रकारके शुभकर्मका आश्रय न होनेसे केवल स्पृत्वस्वपृत्यणताका ही बल रहता है। यह बल सुद्रका होता है आर्थात् किसी तरहका आश्रय न रहनेसे उसकी सुद्रकी पुकार होती है। इस पुकार्स भगवान् बहुत शीघ्र जियल जाते हैं। ऐसी पुकार होने पुग्याका-पापाला, बिहान्-मूर्ल, सुजात-कुजाति अधिका होना कारण नहीं है, प्रस्कुत संसारको तरफसे सर्थया निवश होना ही स्वास कुरुण है। यह निवश्न होन मनुष्यको हो सकती है।

दूसरी यात, भगवान्के कंपनका तालप है कि दुम्ती पुरुष मेरे शरण नहीं होते; क्योंकि उनक

Burratelini aperikki kelini kanan angan kanan स्वभाव मेरे विपरीत होता है । उनमेंसे अगर कोई मेरे शरण हो जाय, तो मैं उससे प्यार करनेके लिये हरदम तैयार हैं । भगवान्की कृपाल्ता इतनी विलक्षण है कि भगवान् भी अपनी कुपाके परवश होकर जीवका शीघ्र कल्यांण कर देते हैं । अतः यहाँके और वहाँके प्रसङ्गमें विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवानुको कृपालता हो प्रकट होती है।

सुकृती और दुष्कृती \* का होना उनकी क्रियाओंपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवानके सम्मुख और विमुख होनेपर निर्भर है। जो भगवानके सम्मख है. वह सुकृती है और जो भगवान्से विमुख है, वह दुक्तरी है। भगवानके सम्पुख होनेका जैसा माहात्म्य है, वैसा माहात्य सकामभावपूर्वक किये गये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मीका भी नहीं है । यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ भी पवित्र हैं, पर जो अपनेको सर्वथा अयोग्य समझकर और अपनेमें किसी तरहकी पवित्रता न देखकर आर्तभावसे भगवानके सम्मुख ये पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत्कृपासे बहुत जल्दी होती है । भगवत्कपासे होनेवाली पवित्रता

अनेक जन्मोंमें किये हुए शुभ कर्मोंकी अपेक्षा बहत ही विलक्षण होती है । इसी तरहसे शुभ कर्म करनेवाले सुकती भी शुभ कमीका आश्रय छोडकर भगवानको पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मीका आश्रय न रहकर एक भगवान्का आश्रय हो जाता है । केवल भगवानुका ही आश्रय होनेके कारण वे भी भगवानके प्यारे भक्त हो जाते हैं।

एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृतिमें बाहरकी क्रिया होती है और भाव भीतरमें होता है। भावके पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्यके पीछे भगवानको तरफ अनन्यता होती है । वह अनन्यता कृतियों और भावोंसे बहुत विलक्षण होती है; क्योंकि वह खयंकी होती है। उस अनन्यताके सामने कोई दराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुरावारी-से-दुरावारी पुरुषको भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तवमें यह जीव परमात्माका अंश होनेसे पवित्र तो है हो । केवल दुर्भावों और दराचार्रिक कारण ही इसमें अपवित्रता आती है ।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा कि दुव्कृती पुरुष मेरे शरण नहीं होते । तो फिर शरण कीन होते हैं? इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनोऽर्जुन । आतों जिज्ञासरर्थार्थी जानी च भरतर्षभ ।। १६ ।।

है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! पवित्र कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात् मेरे शरण होते हैं ।

<sup>\*</sup> यहाँ (७ । १५ में) 'दुष्कृतिनः' कहकर बहुबचन दिया गया है और वहाँ (९ । ३०में) 'सुदुगवारः' कहका एकवचन दिया है। इसका तात्पर्व है कि बहुवचन देना सामान्य शास्त्र (सामान्य यात) है और एक-वचन देना विशेष शास्त्र (विशेष बात) है । जहाँ सामान्य और विशेष शास्त्रकी तुलना होती है,यहाँ सामान्य शास्त्रसे विशेष शास्त्र बलवान् हो जाता है—'सामान्यशास्त्रतो न्यूनं विशेषो बलवान् भवेत्' । इसलिपे एकवचन बलवान् है ।

दूसरी बात, जिसको अवकाश नहीं मिलता, वह विधि बलवान् होती है—'निरवकाशो विधिरपवादः' । इसका मतलय यह हुआ कि दुष्कृती भगवानके शरण नहीं होते—यह उनका सामान्य स्वभाध बताया; परनु उनमेंसे कोई एक किसी कारण-विशेषसे भगवान्के शरण हो जाय तो भगवान्की तरफसे कृपाका दरवाजा खुला है—

सनमुख होड़ जीय मोहि जबहीं । जन्म कोटि अम नासहि तयहीं । (मानस ५ । ४४ ।१)

व्याख्या--- चतुर्विद्या भजने मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन'--- सुकृती पविज्ञातमा मनुष्य आर्थात् भगवत्सम्बन्धी काम करनेवाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं । ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात् स्वयं मेरे शरण होते हैं ।

पूर्वरलोकमें 'दुष्कृतिनः'पदसे भगवान्में न लगनेवाले मनुष्योंकी वात आयी थी। अब यहाँ 'सुकृतिनः'पदसे भगवान्में लगनेवाले मनुष्योंकी वात कहते हैं। ये सुकृती मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुष्य-कर्म करनेवाले नहीं हैं, प्रखुत भगवान्से अपन्य सम्बद्धा कोड़कर भगवत्मन्वस्थी कर्म करनेवाले हैं। सुकृती मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—एक तो यहा, दान, तप जादि और वर्ण-आश्रमके शास्त्रीय कर्म भगवान्के लिये करते हैं अथवा उनके भगवान्के अर्पण करते हैं और दूसरे भगवजामका जप तथा कीर्तन करना, भगवान्की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवास्थ्यी कर्म करते हैं।

जिनकी भगवान्में रुचि हो गयी है, वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने-योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्यसे हो गयी हो, चाहे आफतके समय दूसरोंका सहाय छूट जानेसे हो गयी हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्यके द्वारा समयपर घोखा देनेसे हो गयी हो, चाहे सत्सन्न, स्वाध्याय अथवा विचार आदिसे हो गयी हो, किसी भी कारणसे भगवान्में रुचि होनेसे वे सभी सुकृती मनुष्य हैं।

जब भगवान्की तरफ रुचि हो जाय, बही पवित्र दिन है, बही निर्मल समय है और वही सम्पत्ति है । जब भगवान्की तरफ रुचि नहीं होती, बही का दिन है, बही विपत्ति है— कह स्टाप्त विपति प्रभु सोई। जब तब समितन प्रजन न होई

31.4

होनेके कारण मानव-शरीरको साधनयोनि ही मानना चाहिये । इसलिये इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र-निषिद्ध कर्मीको छोड़कर अगर भगवत्प्रास्तिके

उस संकल्पमें भगवान्ने मृतुष्यको अपने उद्धारको

स्वतत्त्वता दी है, जो कि अन्य प्राणियोंको नहीं मिलती:

क्योंकि वे. भोगयोनियाँ हैं और यह - मानवशरीर कर्मयोनि है। वास्तवमें केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही

लिये ही लग जाय तो उसको भगवलुगासे अनायास ही भगवाआपि हो सकती है। परन्तु जो मिली हुई स्वतन्तताका दुरुपयोग करके विपरीत मार्गपर चलते हुँवे नरकों और चौरासी लाख योनियोंने जाते. हैं।

इस तरह सबके उद्धारके भावको लेकर भगवानुने

कपा करके जो मानव-शरीर दिया है, उस शरीरको

पाकर मगवानुका भजन करनेवाले सुकृती भनुष्य ही

'जनाः' अर्थात् मनुष्य कहलानेयोग्य हैं ।
'आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्थभ'—
अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी—ये
चार प्रकारके भक्त भगवान्क पजन करते हैं अर्थात्
भगवानके शरण होते हैं ।

(१) अर्थार्था भक्त—जिनको अपनी न्यायपुक्त सुख-सुविधाको इच्छा हो जाती है अर्थात् धन-सम्पति, वैभव आदिको इच्छा हो जाती है, परनु उसको वे केवल भगवान्से हो चाहते हैं, दूसरोंसे नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं।

चार प्रकारके भक्तींने अर्थार्थी आर्यम्भक भक्त होता है। पूर्व संकारोंसे उसकी घनकी इच्छा रहती है और वह घनके लिये चेष्टा भी करता है, पर वह । है कि

है कि प्राप्त इच्छा पूरी दूसरा करें ऐसा समझकर वह लिये तरु PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCT OF T केवल अर्थार्थी अर्थात् अर्थका भक्त है, मगवानका भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धनकी उच्छा ही मछा है। परन जिसमें भगवानके सम्बन्धकी मछाता है, वह क्रमशः भगवानुकी तरफ ही बढ़ता चला जाता है । भगवानमें लगे रहनेसे उसकी धनकी इच्छा बहत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवानका अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया धुवजीका नाम लिया जाता है।

एक दिन बालक धुवके मनमें राजाकी गोदमें बैठेनेकी इच्छा हुई, पर छोटी माँने बैठने नहीं दिया । उसने धुवसे कहा कि 'तूने भजन नहीं किया है, त् अभागा है और अभागिनके यहाँ ही तने जन्म लिया है; अतः तु राजाकी गोदमें बैठनेका अधिकारी नहीं हैं।' धुवने छोटी माँको कही हुई सब बात अपनी माँसे कह दी । माँने कहा कि 'बेटा !तेरी छोटी माँने ठीक ही कहा है; क्योंकि भजन न तुने किया और न मैंने ही किया । ' इसपर धुवने माँसे कहा कि 'माँ! अब तो मैं भजन करूँगा ।' ऐसा कहकर वे भगवद्भजन मरनेके लिये घरसे निकल पड़े और माँने भी बड़ी हिम्मत करके धुवको जंगलमें जानेके लिये आज्ञा दे दी । रास्तेमें जाते हुए नारदजी महाराज मिल गये । नारदजीने धुवसे कहा कि 'ओर भोले बालक! तू अकेला कहाँ जा रहा है ? यों भगवान् जल्दी थोड़े ही मिलते हैं ? तू जंगलमें कहाँ रहेगा ? वहाँ वड़े-बड़े जंगली जानवर हैं । वे तेरेको खा जायँगे । वहाँ तेरी माँ थोड़े हो बैठी है! तू मेरे साथ चल । राजा मेरी बात मानते हैं । मैं तेरा और तेरी माँका प्रवन्ध करवा दूँगा । ' नारदंजीकी बातोंको सुनकर धुवकी भगवद्भजनमें और दृढ़ता हो गयी कि देखो, भगवान्की तरफ चलनेसे नारदजी भी इतनी वात कहते हैं। अव-ये-मेरेको घर चलनेके लिये कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गये थे ! घुवने नारदजीसे कहा कि 'महाराज ! मैं तो अब भगवान्का भजन ही करूँगा' । घुवजीका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारदजीने उनको द्वादशाक्षर मन्त (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) दिया और चतुर्भुज् भगवान् विष्णुका घ्यान बताकर मधुवनमें जाकर भजन

करनेकी आजा दी ।

ध्वजीने मध्वनमें जाकर ऐसी निष्ठासे भजन किया कि उनकी निशाको देखकर छः महीनेकी अवधिके भीतर-ही-भीतर भगवान धुवके सामने प्रकट हो गये । भगवानने धुवजीको राजगहीका वरदान दिया, पर इस वादानसे धुवजी विशेष राजी नहीं हए । भजनसे अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण उनको घन-(राज्य-)के लिये भगवानुकी तरफ चलनेमें बड़ी लजा हुई कि मैंने बड़ी गलती की !

तात्पर्य यह हुआ कि ध्वजीको तो पहले राजाकी गोदमें बैठनेकी इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छाकी पूर्तिका मुख्य उपाय भगवानुका भजन ही माना । भजन करनेसे उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गयी । इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवानकी तरफ ही लगता है।

आजकल जो धन-प्राप्तिके लिये झुठ,कपट, बेईमानी आदि करते हैं. वे भी धनके लिये समय-समयपर भगवानको पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो है, पर भगवानके भक्त नहीं हैं । वे तो झठ, कपट, बेईमानी आदिके भक्त हैं; क्योंकि उनका 'पापके बिना, झुठ-कपटके विना काम नहीं चलता'—इस तरह झुठ कपट आदिपर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान्पर नहीं है।

जो केवल भगवानुके ही परायण हैं और जो भगवानके साथ अपनापन करके भगवानका ही भजन करते हैं: परन्तु कभी-कभी पूर्व संस्कारोंसे अथवा किसी कारणसे जिनमें अपने शरीर आदिके लिये अनुकूल परिस्थितिको इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं । उनको अनुकुलताकी इच्छा ही अर्थार्थीपन है।

(२) आर्त भक्त- प्राण-संकट आनेपर, आफत आनेपर, मनके प्रतिकल घटना घटनेपर जो दःखी होकर अपना दःख दर करनेके लिये भगवानको प्कारते हैं और दःखको दर करना केवल भगवानुसे ही चाहते हैं. दूसरे किसी उपायको काममें नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं । आर्त भक्तोंमें उत्तराका दृष्टान्त लेना ठीक

PARTICULAR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA बैठता है<sup>\*</sup> । कारण कि जब उसपर आफत आयी,तब उसने भगवान्के सिवाय अन्य किसी उपायका सहारा नहीं लिया । अन्य उपायोंकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गयी। उसने केवल भगवान्का ही सहारा लिया । तात्पर्य यह हुआ कि सकाममाव रहनेपर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान्से ही चाहते 食,

जो भगवान्के साथ अपनापन करके भगवान्के परायण हैं और अनुकलताकी वैसी इच्छा नहीं करते: पर प्रतिकृल परिस्थित आनेपर इच्छा हो जाती है कि भगवान्ने ऐसा क्यों किया? यह प्रतिकृतता मिट जाय तो बहुत अच्छा है।' इस प्रकार प्रतिकृलता मिटानेका भाव पैदा होनेसे थे भी आर्त भक्त कहलाते हैं ।

(३) जिज्ञास भक्त-जिसमें अपने खरूपको, भगवतत्त्वको जाननेको जोरदार इच्छा जाप्रत् हो जाती है कि वास्तवमें मेरा खरूप क्या है? भगवतत्व क्या है ? इस प्रकार तत्त्वको जाननेके लिये शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि ठपायों)का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान्के आश्रित होकर उस तत्त्वको केवल भगवान्से ही जो किसी तरहकी कभी किछिनात्र भी इच्छा होती ही जानना चाहते हैं, वे जिज्ञास भक्त कहलाते हैं।

जिज्ञास भक्त वही होता है, जिसका जिज्ञास्य ऐसे ही ज्ञानी (प्रेमी) भक्तोंमें किञ्चिन्यात्र भी कोई केवल भगवतत्व और उपाय केवल भगवद्धित ही इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवानके प्रेममें ही परत

'होती है अर्थात् उपेयं और उपायमें अनन्यता होती है । जिज्ञास् भक्तोमें उद्भवजीका नाम लिया जाता है। भगवान्ने उद्धवजीको दिव्यज्ञानका उपदेश दिया था. जो 'ठद्धवगीता' (श्रीमद्भागवत ११ । ७-३०)के नामसे प्रसिद्ध है।

जो भगवान्में अपनापन करके भगवान्के भजनमें ही तल्लीन रहते हैं; परन्तु कभी-कभी सङ्गसे,संस्कारोंसे मनमें यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तवमें मेरा स्वरूप क्या है ? भगवत्तत्व क्या है ? वे भी जिज्ञास कहलाते हैं।

(४) ज्ञानी (प्रेमी) भक्त— अर्थाधी, आर्त-और जिज्ञासु—तीनों भक्तोंसे ज्ञानी भक्तकी विलक्षणता बतानेके लिये यहाँ 'च' अव्यय आया है।

भक्तको अनुकूल-से-अनुकूल प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति,वस्तु आदि सव भगवत्स्वरूप ही दीखते हैं अर्थात् उसको अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित केवल भगवल्लीला ही दीखती है। जैसे भगवानमें अपने लिये अनुकलता प्राप्त करने, प्रतिकृलता हटाने,बोध प्राप्त करने आदि नहीं, वे हो केवल फलोंक प्रेममें ही मस्त रहते हैं।

\* आर्त भक्तोंमें द्रौपदी और गजेन्द्रका दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता; क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षाके लिये अन्य उपायोंका भी सहारा लिया था, केवल भगवान्का ही नहीं । जबतक अपना दुःख दूर करनेके लिये अन्य उपायोका सहारा रहता है, अन्य उपायोंकी तरफ वृत्ति रहती है, तबदक वे अनन्यमक्त नहीं हैं और तमीतक उनपर कह आता है । जब यह अन्यकी तरफ वृति मिट जाती है, तब वे मक्त कहलाते हैं और उनपर कष्ट नहीं आता । जैसे, चीर-हरणके समय जबतक दौपदीकी दूसरोंकी तरफ दृष्टि थी, दूसरोंका भरोसा था, अपने बलका सहारा था,सबतक वह कष्ट पाती रही । परन्तु जब दूसरोंकी तरफसे तो क्या, अपने हाथसे भी साड़ीको नहीं प्रकड़ा अर्थात् अपने बलका भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्यभाव हो गया और उसको दुःख नहीं पाना पद्मा

ऐसे ही गजेन्द्रने जवतक हाथियों और हथिनियोंका सहारा लिया, अपने बलका सहारा लिया, तबतक वह वर्षेतिक दुःश्र पाता रहा । जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान्का ही सहारा रहा, तब उसको दुःश्र नहीं पाना पड़ा । † पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्यते । नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्यरम् ।।

अभिद्रवित मामीश शुरस्तप्तायसौ विभो । कार्म दहतु मां नाथ मा ये गर्मो निपात्यताम ।।

(शीमद्धा॰ १।८। ९-९०)

'देवाधिदेव'। जगदीश्वर ! महायोगिन् ! आप भेरी रक्षा सीजिये, रक्षा कीजिये । अपके सिवाय इस लोकमें मुझे अभय देनेवाला दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी आपसमें एक-दूसरेकी मृत्युका कारण बन रहे हैं। प्रभो ! सर्वशक्तिमान् ! यह दहकता हुआ लोहेका बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है । स्वामिन् ! यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भको नष्ट न करे।

रहते हैं।

ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तोमें गोपिकाओंका नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारदजीने भी 'यथा प्रजागोपिकानाम'(भिक्तसूत्र २१) कहकर गोपियोंको प्रेमी भक्तोंका आदर्श माना है। कारण कि गोपियोंमें अपने सुखका सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान्का सुख ही उनका सुख था।

यहाँ एक बात समझनेकी है कि धनकी इच्छा, दुःख दूर करनेकी इच्छा और जिज्ञासा-पूर्तिकी इच्छाओं लेकर जो भगवानको तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवानको प्रेम जावत् हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परन्तु जिनको यह भावना रहती है कि अन्य उपायोंसे धन मिल सकता है, दुःख दूर हो सकता है, जिज्ञासा-पूर्ति हो सकता है, उनका भगवानके साथ सम्बन्ध न होनेसे उनमें प्रेम जावत् नहीं होता और उनकी मक्त संज्ञा नहीं होती।

संतोंकी वाणीमें आता है कि प्रेम तो केवल भगवान् हो करते हैं, भक्त केवल भगवानमें अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वहीं करता है, जिसे कभी किसीसे कुछ भी लेना नहीं है । भगवान्ने जीवमात्रके प्रति अपने-आपको सर्वथा अर्पित कर रखा हैं और जीवसे कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छाकी कोई सम्भावना हो नहीं रखी है। इसलिये भगवान ही वास्तवमें प्रेम करते हैं । जीवको भगवानकी आवश्यकता है, इसलिये जीव भगवान्से अपनापन ही करता है । जब अपने-आपको सर्वधा भगवान्के अर्पित करनेपर भक्तमें कभी कुछ भी पानेकी कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह जानी अर्थात् प्रेमी मक्त कहा जाता है । अपने-आपको सर्वथा मगवान्के अर्पित कर देनेसे उस भक्तको सता भगवान्से किञ्चिन्धात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केयल भगवान्की सत्ता ही रह जाती है।

विशेष बात

्यर लड़के खेल रहे थे। हतनेमें उनके पिताजी चार आम लेकर आये। उनको देखते ही एक लड़का आम माँगने लग गया और एक लड़का आम सेनेके लिये ये पड़ा । पिताजीने उन दोनोंको एक-एक आम दे दिया । तीसरा लड़का न तो रोता है और न माँगता है, केवल आमकी तरफ देखता है और न माँगता है, केवल आमकी तरफ देखता है और चौथा लड़का आमकी तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था, वैसे ही मस्तीसे खेल रहा है । उन दोनोंको भी पिताजीने एक-एक आम दे दिया । इस प्रकार चार्ये ही लड़कों को आम मिलता है । यहाँ आम माँगनेवाला लड़का आर्थी है, रोनेवाला लड़का आर्त है, केवल आमकी तरफ देखनेवाला विज्ञासु है और आमकी परवाह न करके खेलमें लगे रहनेवाला लड़का ज्ञानी है । ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान्से अतुकूलता माँगता है, आर्त भक्त भगवान्से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, ज्ञास पुरू कराना चाहता है और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्त भगवान्से कुछ भी नहीं चाहता ।

अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी—ये चार्ये ही फक पगवित्रष्ठ हैं। अतः इनको योगप्रष्ट पुरुषें (गीता ६ ।४१-४२)में नहीं लिया जा सकता । ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त—ये दोनों सकाम पुरुषोंसे अलग है; क्योंकि इन दोनों भक्तोंमें भगवान्का आश्रय मुख्य है । सकाम पुरुष कामनापूर्तिमें ही लगे रहनेके कराण 'हृतज्ञानाः'हैं (गीता ७ ।२०), इसलिये उनको आसुरी सम्पतिवाले पुरुषोंमें लिया गया है । यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तोंमें जो कुछ न्यूनाधिकता है, वह कामनाके कारण ही है, परन्तु कामना होते हुए भी वे 'हृतज्ञानाः' नहीं हैं । उनको तो भगवान्ने 'सुकृतिनः' और 'उद्याराः' (७ ।१८) कहा है ।

जो भगवान्के शरण होते हैं, उनमें सकामभाव भो हो सकता है, परन्तु उनमें मुख्यता भगवित्रष्ट होनेको हो होती है। इसलिये उनकी भगवान्के साथ जितनी-जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना-उतना हो उनमें सकामभाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिये उनको भगवान्ने 'उदाराः' कहा है और शानी भक्तको अपना स्कृप बताया है—'इतनी स्वात्मैय मे मतम्'(७।१८)।

(3)

भगवान्के साथ अपनापन माननेके समान दूसरा

सब क्रियाएँ होती हैं।

दही बिलोते, धान कुटते आदि सभी लौकिक कार्य रहती; अतः वह एकमिक है। करते हुए भी भगवान् श्रीकृष्णमें चित्तवाली रहती

है\* ऐसे ही वह जानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएँ करते समय सदा-सर्वदा भगवानुसे जुड़ा रहता है। भगवान्का सम्बन्ध रखते हए ही उसकी

'एकभक्तिर्विशिष्यते'—उस ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तका आकर्षण केवल भगवान्में होता है । उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती । इसलिये वह श्रेष्ठ है।

अर्थार्थी आदि मक्तोंमें पूर्वसंस्कारीक कारण जबतक व्यक्तिगत इच्छाएँ उत्पत्र होती रहती हैं, तबतक उनकी एकभक्ति नहीं होती अर्थात् केवल भगवान्में प्रेम नहीं होता । परन्तु उन. भक्तोंमें इन इच्छाओंको मष्ट करनेका भाव भी होता रहता है और इच्छाओंके सर्वथा नष्ट होनेपर सभी भक्त भगवान्के प्रेमी और भगवानुके प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान्में द्वैतका भाव न रहकर प्रेमाद्वैत (प्रेममें

अद्वैत) हो जाता है। रहते हैं; परन्तु तीन भक्तेंकि भीतरमें कुछ-न-कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है; जैसे—अर्थार्थी मक्त अनुभव होता रहता है अर्थात् इघर पहले दृष्टि अनुकुलताकी इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकुलताको गयी ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, ज्ञानी अर्थात् प्रेमी फक्तमें अपनी कोई इच्छा नहीं गया है।

. 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः'--- उस ज्ञानी (प्रेमी) भक्तको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ । उसमें

अपनी किश्चित्पात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरेमें प्रेम है । इसलिये वह मेरेको अत्यन्त प्याप है।

वास्तवमें तो भगवान्का अंश होनेसे सभी जीव खाभाविक ही भगवान्को प्यारे हैं । भगवानके प्यारमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है । जैसे माता अपने बच्चोंका

सबका पालन-पोषण और प्रबन्धः करते हैं। परन्तु जो मनुष्य किसी कारणसे भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखताके कारण भगवान्में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है।

उसमें लौकिक-पारलौकिक किसी तरहकी भी इच्छा

नहीं रहती, तब उसमें खतःसिद्धः प्रेम पूर्णरूपसे

जब भक्त सर्वथा निष्काम हो, जाता है अर्थात्

पालन करती है, ऐसे ही भगवान् बिना किसी कारणके

जायत् हो जाता है । पूर्णरूपसे जायत् होनेका अर्थ है कि प्रेममें किञ्चित्मात्र भी कमी नहीं रहती । प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता: क्योंकि वह: अनन्त और ऐसे तो चारों भक्त भगवान्में नित्य-निरत्तर लगे प्रतिक्षण वर्धमान है । प्रतिक्षण वर्धमानका तात्पर्य है कि प्रेममें प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणताका

मिटानेकी इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने अभी दृष्टि गयी—इस तरह प्रतिक्षण भावःऔर अनुभव खरूपको या भगवतत्त्वको जाननेकी इच्छा करते हैं । होता ही रहता है । इसलिये प्रेमको अनन्त बताया

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवानुने ज्ञानी भक्तको अपना अत्यन्त च्याग बताया, तो इससे यह असर यहता है कि भगषान्ने दूसरे भक्तोंका आदर नहीं किया । इसलिये भगवान् आंगेके श्लोकमें कहते हैं—

(श्रीमद्भा॰ १०:1४४ ।१५)

मथनोपलेपप्रेड्डेन्डनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । " \* या दोहनेऽवहनने गायन्ति चैनमन्स्क्राधियोऽश्वकण्द्यो धन्या व्रजस्थिय उरुक्रमन्तियानाः ।।

<sup>ं</sup>जो गौओंका दूध दुइते समय, धान आदि कूटते समय, दही भयते समय, आँगन लीपते समय, बालकाँको पालनेमें झुलाते समय, रोते हुए बब्बोंको सोरी देवे समय, तुलसी आदिको जलसे सींवते समय तथा झाडू देने आँस् भरकर गर्गर् कण्डसे श्रीकृष्णकी दिव्य आदि सब कमौंको करते समय प्रेमपूर्ण हिं जित्त लगाये रहनेवाली व्रजवासिनी गोपियाँ धन्य हैं। ा गान करती - हैं, वे और

## उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

्रआस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।। १८ ।।

पहले कहे हुए सब-के-सब भक्त बड़े उदार (श्रेष्ठ भाववाले) हैं । परन्तु ज्ञानी (प्रेमी) तो मेरा खरूप ही है- ऐसा मेरा मत है । कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई। गति नहीं है, ऐसे मेरेमें ही दुढ़ आस्थावाला है।

भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाववाले हैं । भगवानने यहाँ उनकी उदारता ही है । जो 'उदारा! शब्दका प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव है; जैसे--

- (१) चौथे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि 'भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ ।' भक्त भगवान् को चाहते हैं और भगवान् भक्तको चाहते हैं । परनु इन दोनोंमें पहले भक्तने ही सम्बन्ध जोड़ा है और जो पहले सम्बन्ध जोड़ता है, वह उदार होता है । तात्पर्य यह है कि भगवान् सम्बन्ध जोड़ें या न जोड़ें, इसकी भक्त परवाह नहीं करता । वह तो अपनी तरफसे पहले सम्बन्ध जोडता है और अपनेको समर्पित करता है । इसलिये वह उदार है ।
- (२) देवताओंके भक्त सकामभावसे विधिपूर्वक यज्ञ दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओंको उनकी कामनाके अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है; क्योंकि देवतालोग उनका हित-अहित नहीं देखते । परनु भगवान्का भक्त अगर भगवान्से कोई चीज मॉॅंगता है तो भगवान् अगर उचित समझें तो वह चीज दे देते हैं अर्थात देनेसे उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसारमें फैसावट होती हो तो नहीं देते । कारण कि भगवान् परम पिता है और परम हितैयों हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामनाकी पूर्ति हो अथवा न हो, तो मी वे भगवान्का ही भजन करते हैं, भगवान्के भजनको नहीं छोड़ते—यह उनकी उदारता ही है ।
- (३) संसारके भोग और रुपये-पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दीखते हैं और भगवान्के भजनमें प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दोखता, फिर भी संसारके प्रत्यक्ष सुखको छोड़कर अर्थात् भोग भोगने और संग्रह करनेकी

व्याख्या— 'उदाराः सर्व एवेते'—ये सब-के-सब लालसाको छोड़कर भगवान्का भजन करते हैं , यह

- (४) भगवानके दरबारमें माँगनेवालोंको भी उदार कहा जाता है-- पहि दरबार दीनको आदर रीति सदा चिल आई ।'(विनयपत्रिका १६५ । ५) अर्थात् कोई कछ माँगता है, कोई धन चाहता है, कोई द:ख दर करना चाहता है-ऐसे माँगनेवाले भक्तोंको भी भगवान् उदार कहते हैं, यह भगवानुकी विशेष उदारता ही है।
- (५) भक्तोंका लौकिक-पारलौकिक कामनापरिके लिये अन्यकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं जाता । वे केवल भगवानसे ही कामनापर्ति चाहते हैं । भक्तोंका यह अनन्यभाव ही उनकी उदारता है।

'ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्'--यहाँ 'त्' पदसे ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तकी विलक्षणता बतायी है कि दसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानीको उदार क्या कहें, वह तो मेरा खरूप हो है। खरूपमें किसी निमित्तसे, किसी कारणविशेषसे प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होनेसे स्वतः-स्वामाविक प्रियता होती है।

प्रेममें प्रेमी अपने-आपको प्रेमास्पदपर न्योछावर कर देता है अर्थात् प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता । ऐसे ही प्रेयाम्पट भी स्वयं प्रेमीपर न्योछावर हो जाते हैं । उनकी इस प्रेमाद्वैतकी विलक्षण अनुभूति होती है । ज्ञानमार्गका जो अद्भैतमाव है, वह नित्य-निरत्तर अखण्डरूपसे शान्त,सम रहता है । पत्त प्रेमका जो अद्वैतमाव है, वह एक-दसरेकी अभित्रताका अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेमका अद्वैतमाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हए भी एक है । इसलिये प्रेम-तत्त्व अनिर्वचनीय है । शरीरके साथ सर्वथा अभित्रता (एकता) मानते हुए भी निरन्तर भित्रता बनी रहती है और भित्रताका अनुभव होनेपर भी भित्रता बनी रहती है । इसी तरह प्रेमतत्त्वमें भित्रता रहते हुए भी अभित्रता बनी रहती हैऔर अभिन्नताका

kitalikeetikeustatustalikistalikustalikustalikusta ja kalitalikusta ja kalitalika kalitalika kalitalika kalita अनुभव होनेपर भी अभिन्नता बनो रहती है।

जैसे, नदी समुद्रमें प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्रके जलकी एकता हो जाती है। एकता होनेपर भी दोनों तरफसे जलका एक प्रवाह चलता रहता है अर्थात् कभी नदीका समुद्रकी तरफ और कभी समुद्रका नदीको तरफ एक विलक्षण प्रवाह, चलता रहता है । ऐसे ही प्रेमीका प्रेमास्पदकी तरफ और प्रेमास्पदका प्रेमीको तरफ प्रेमका एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता । उनका नित्ययोगमें वियोग और वियोगमें नित्ययोग-इस प्रकार प्रेमकी एक विलक्षण लीला अनत्तरूपसे अनत्तकालतक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है-इसका खाल नहीं रहता । वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही

प्रेमी हैं । यही 'ज्ञानी त्वातीय मे मतम्' पर्दोका तात्पर्य है ।

'आस्थितः स हि युक्तातमा मामेवानुतमा गतिम्'—क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरेमें ही उसकी श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ आस्था है। तात्पर्य है कि उसकी वृत्ति किसी अनुकृल-प्रतिकृल परिस्थितिको लेकर मेरेसे हटती नहीं प्रत्यत एक मेरेमें ही लगी रहती है।

'केवल 'भगवान् ही मेरे हैं'—इस प्रकार मेरेमें उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता-प्रतिकूलताको लेकर किञ्चन्यात्र भी फरक नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है ।

वह युक्तात्मी है अर्थात् वह किसी भी अवस्थामें मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरेसे अभिन्न रहता है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें कहे हुए ज्ञानी अर्थात् प्रेमी भक्तको चारतिकता और उसके प्रजनका प्रकार आंगेके श्लोकमें बताते हैं।

> बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः 'सर्वमिति' स महात्मा सुदुर्लभः ।। १९ ।।

बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात् मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही है,' ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, यह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ।

व्याख्या—'बहुनां जन्मनामन्ते'—मनुष्यजन्म सम्पूर्ण जन्मीका अन्तिम जन्म है । भगवान्ने जीवको मनुप्यशरीर देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्तिका पूरा अधिकार दिया है। परन्तु यह मनुष्य भगवान्को प्राप्त न करके रागके कारण फिर पुराने प्रवाहमें अर्थात् जन्म-मरणके चक्करमें चला,जाता-है । इसलिये भगवान् कहते हैं—'अप्राप्य मां निवर्तने मृत्युसंसारवर्त्मनि' (गीता ९ । ३) । जहाँ भगवान् आसुरी योनियों और नरकोंके अधिकारियोंका वर्णन. करते हैं, वहाँ दुर्गुण-दुराचारेंके कारण भगवत्प्राप्तिकी 'सम्भावना न दोखनेपर भी भगवान् कहते यान्यधमा हे—'मामप्राप्येव . कौनोय तती गतिम् (गीता१६ 1२०) अर्थात् मेरेको प्राप्त किये

विना हो ये प्राणी अधम गतिको चले गये अर्थात्

वे मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें भी चले जाते तो कम-से-कम मनुष्य तो रह जाते; पर वे मेरी प्राप्तिका परा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गतिको चले गये ।

संतोंकी वाणीमें और शास्त्रोमें आता है कि मनुष्यंजन्म केवल अपना कल्याण करनेके लिये मिला है, विषयोंका सुख मोगनेके लिये तथा स्वर्गकी प्राप्तिके लिये नहीं \* । इसलिये गीताने स्वर्गकी प्राप्ति चाहनेवालीको भूढ़ और तुच्छ बुद्धिवाले कहा है— 'अविपश्चितः' (२ ।४२) 'और 'अल्पमेघसाम्' (6510)

यह मनुष्यंजन्म सम्पूर्ण जन्मीका ओदि जन्म भी है और अत्तिमं जन्म भी है । सम्पूर्ण जन्मोंका आरम मनुष्यजन्मसे ही होता है अर्थात् मनुष्यजन्ममें किये हुए पाप चौरासी लाख योनियों और नरकोंमें भोगनेपर

<sup>ै</sup> एहि तन कर फल बिषय न माई । सर्गंड स्तत्य औत दुखदाई ।1<sup>3</sup>

भी समाप्त नहीं होते. बाकी ही रहते हैं. इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका आदि जन्म है। मनुष्यजन्ममें सम्पूर्ण पापोंका नाश करके, सम्पूर्ण वासनाओंका नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं. भगवानको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका अन्तिम जन्म है।

भगवान्ने आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि 'जो मनुष्य अन्त-समयमें जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस-उस भावको ही वह प्राप्त होता है । ' इस तरह मनप्यको जिस किसी भावका स्मरण करनेमें जो स्वतन्त्रता दी गयी है, इससे मालुम होता है कि भगवानने मनुष्यको पूरा अधिकार दिया है अर्थात मनुष्यके उद्धारके लिये भगवानने अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नये जन्मकी तैयारी कर ले अर्थवा अपना उद्धार कर ले-इसमें यह सर्वथा स्वतन्त्र है। इस बातको लेकर गीता मनप्यमात्रको परमात्पप्राप्तिका अधिकारी मानंती है और डंकेकी चोटके साथ, खुले शब्दोंमें कहती है कि वर्तमानका दुग्वारी-से-दुग्वारी, पूर्वजन्मके पापिक कारण नीच योनिमें जन्मा हुआ पापयोनि और चारों वर्णवाले स्री-पुरुय—ये सभी भगवान्का आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकते हैं (गीता ९ । ३० – ३३) । गीताने (९ । ३२ में ) ऐसा विचित्र 'पापयोनि' शब्द कहा है, जिसमें शूद्रसे भी नीचे कहे और माने जानेवाले चाण्डाल, यवन आदि तथा पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-लता आदि सभी लिये जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियोंमें परमात्माकी तरफ चलनेकी योग्यता नहीं है; परन्तु परमात्माके अंश होनेसे उनके लिये परमात्माको तरफसे मना नहीं है । उनमेंसे बहुत-से प्राणी भगवान् और संत-महापुरुषोंकी कृपासे तथा तीर्थ और भगवद्धामके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोगयोनि है; वे भोगोंमें ही लगे रहते हैं, इसलिये उनको 'अपना उद्धार करना है' ऐसा

विचार नहीं होता । परन्तु वे अगर किसी कारणसे भगवानकी तरफ लग जायँ तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इन्द्रको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था-ऐसा शास्त्रीमें आता है।

पगवानको तरफसे मनव्यमात्रका जन्म अन्तिम जन्म है । कारण कि भगवानुका यह संकल्प है कि मेरे दिये हुए इस शरीरसे यह अपना कल्याण कर ले । अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्तमात्र बन जाय, तो भगवानके संकल्पसे इसका कल्याण हो जाय । जैसे ग्यारहवें अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा है— मेरे द्वारा मारे हुएको ही तु मार दे-'मया हतांस्त्वं जिह' । तु चिन्ता मत कर-'मा व्यथिष्ठाः' । तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी-'युध्यस्य जेतासि' । इसी तरहसे भगवानुने कृपा करके मनुष्यशरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवानसे विमख होकर संसारके रागमें न फैंसे. तो भगवानके उस संकल्पसे अनापास ही मक्त हो जाय ।

भगवानका संकल्प ऐसा नहीं है कि साधककी इच्छाके बिना उसका करपाण हो जाय अर्थात् जैसे शाप या वरदान दिया जाता है, वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प ? भगवानने मनुष्यको अपना कल्याण करनेकी स्वतन्त्रता इस मनुष्यजन्त्रमें दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतन्तताका दरुपयोग न करे अर्थात भगवान और शास्त्रोंसे विपरीत न चले. कम-से-कम अपने विवेकके विरुद्ध न चले तो उससे भगवान् और शास्त्रोंके अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा । कारण कि भगवान और शास्त्रोंसे विपरीत न चलनेपर दो अवस्थाओंमेंसे एक अवस्था स्वाभाविक होगी-या तो वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्रके अनुकल ही क्रोगा ।

. कुछ नहीं करनेकी अवस्थामें अर्थात् कुछ करनेकी रुचि न रहनेकी अवस्थामें मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कारण कि कछ-न-कछ

नर तन सम नहिं कवनित देही । जीव चराचर जावत तेही ।। .+ नरक खर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग धर्मात सुभ देनी ।। (मानस ७।१२१।५)

arroximistation in the contraction of the contracti करनेकी इच्छासे ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर छोड़ना चाहिये, प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक अन्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध जुड़ता है और अपने लिये करनेसे फलके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। कुछ भी न करनेसे न कर्तृत्व-अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी. प्रत्यत स्वरूपमें स्वतः स्थिति होगी ।

शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेकी अवस्थामें करनेका प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे नयी कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जायगा तो स्वतः बोध हो जायगा-- 'तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दति'(गीता ४ । ३२)

गीतामें आया है---निष्कामभावसे विधिपूर्वक अपने कर्तव्यकर्मका पालन किया जाय तो अनादिकालसे बने हए सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं(४ । २३) । ज्ञानयोगसे मनुष्य सम्पूर्ण पापाँसे तर जाता है(४ । ३६) । मगवान् मक्तको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देते हैं (१८।६६)।जी भगवानुको अज-अनादि जानता है, वह सम्पूर्ण धापीसे मुक्त हो जाता है(१० ।३) । इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनों योगोंसे पाप नष्ट हो जाते हैं । तारपर्य यह निकला कि अस्तिम मनव्यजन्म

मन्ष्यजन्ममें सत्सङ्ग मिल जाय, गीता-जैसे प्रन्यसे परिचय हो जाय. भगवत्रामसे परिचय हो जाय ती साधकको यह समझना चाहिये कि भगवानने बहत विशेषतासे कृपा कर दी है; अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमाए जन्म-मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमाय उद्धार नहीं होना होता, तो ऐसा मौका नहीं मिलता । परन्तु 'भगवान्की . मनुष्यजन्मकी महिमा तो इसीमें है कि मनुष्य भगवान्क कुपासे उद्धार होगा ही' इसके भरोसे साधन नहीं आश्रय लेकर अपने कल्याणके मार्गमें लग जाय \* ।

केवल कल्याणके लिये ही मिला है।

साधनमें लगे रहना चाहिये । समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाय-ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिये । परन्तु अपने कल्याणकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि अबतक जिसने इतना प्रबन्ध किया है, वही आगे भी करेगा । जैसे, किसीने भीजनके लिये निमन्तण दे दिया, आसन विछा दिया, आसनपर बैठा दिया, 'पत्तल दे दी, लोटेमें जल भरकर पासमें रख दिया । अब कोई विन्ता करे कि यह व्यक्ति भोजन देंगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कल गलतीकी यात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो .वह निमन्तण क्यों देता ? भोजनकी तैयारी क्यों करता ? परना जब उसने निमन्तण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसकी भोजन देना ही पड़ेगा । हम भोजनकी चिन्ता वयों करें ? अब तो बस, ज्यों-ज्यों भोजन के पदार्थ आयें, त्यों-त्यों ठनको पाते जायें । ऐसे ही भगवान्ने हमको मनुष्यशरीर दिया है और उद्धारकी

. जिसके पूर्वजन्मीक पुण्य होते हैं, वडी भगवानकी तरफ चल सकता है— अगर ऐसा माना जाय ती. पर्वजन्मोंके पापं-पृथ्योंका फल तो पश्-पक्षी-कीट-पर्तग आदि योनिवाले प्राणी भोगते ही है, फिर मनुष्यमें और उन प्राणियोंमें क्या फरक रहेगा ? भगवान्तर कपा करके मनुष्यशरीर देना कहाँ सार्थक होगा? तथा मनुष्यजन्मकी विलक्षणता, महिमा क्या होगी?

सव सामग्री (सत्सङ्ग, भगवन्नाम आदि) जुटा दी है,

तो हमाए उद्धार होगा हो, अब तो हम संसार-समुद्रके

किनारे आ गये हैं—ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्तमात्र

बनकर साधन करना चाहिये ।

मानुष्यमर्थंदमनित्य**म**पीह लळवा सुदुर्लभमिदं बहुसम्पदासे -(8) पतेदन्पत्युयावित्रःश्रेयसाय विवयः खल सर्वतः स्यात् ।। तर्ण यतेत म

<sup>&#</sup>x27;अनेक जन्मोंके बाद इस परामपुरुवार्थके साधनरूप मनुष्यशरिको, जो अनित्य होनेपर भी अत्यत्त दुर्लम है, पाकर युद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शीप्र-से-शीप्र, मृत्यु आनेसे पहले ही अपने कल्याणके लिये प्रयत्न कर ले । विषयभोग तो सभी योनियोमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संप्रहमें इस अपूल्य जीवनको नहीं खोना बाहिये ।

'बासदेव: सर्वम्' †--महासर्गके आदिमें एक भगवान् ही अनेक रूपोंमें हो जाते हैं-- 'सदैक्षत बह स्यां प्रजायेयेति!्.(छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) और अन्तमें अर्थात् महाप्रलयुमें एक भगवान् ही शेष रह जाते हैं-'शिष्यते शेषसंजः' (श्रीमद्धा॰ १० । ३ । २५) । इस प्रकार जब आदि और अन्तमें एक भगवान ही रहते हैं, तब बीचमें दूसरा कहाँसे आया ? क्योंकि संसारकी रचना करने में भगवान्के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसारके रूपसे प्रकट हुए हैं । इसलिये यह सब वासुदेव ही है ।

जो चीज आदि और अन्तमें होती है, वही चीज मध्यमें भी होती है। जैसे, सोनेके गहने आदिमें सोना थे और अन्तमें सोना रहेंगे, तो गहनोंमें दूसरी चीज कहाँसे, आयेगी ? केवल सोना-ही-सोना है। मिट्टीसे बननेवाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अन्तमें मिट्टी हो जायँगे, तो बीचमें मिट्टीके सिवाय क्या है? केवल मिट्टी-ही-मिट्टी है । खाँड़ से बने हए खिलीने पहले खाँड़ थे और अन्तमें खाँड़ ही हो जायँगे, तो बीचमें खाँड़के सिवाय क्या है ? केवल खाँड़-ही-खाँड़ है। इसी तरह सृष्टिके पहले भगवान् थे और अन्तमें भगवान् ही रहेंगे; तो बीचमें भगवान्के सिवाय क्या है ? केवल भगवान्-ही-भगवान् हैं । जैसे सोनेको चाहे गहनोंके रूपमें देखें, चाहे पासेके रूपमें देखें, चाहे वर्कके रूपमें देखें, है वह सोना ही । ऐसे ही संसारमें अनेक रूपोंमें, अनेक आकृतियोंमें एक भगवान् ही है।

जबतक, मनुष्यकी दृष्टि गहनोंकी तरफ, उसकी आकृतियोको तरफ रहती हैं, उसीको महत्त्व देती हैं, तवतक 'यह सोना हो है' इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती । ऐसे हो जबतक मनुष्यकी दृष्टि संसारकी तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है, तबतक 'सब कुछ भगवान् हो है' इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती । परन्तु जब गहनोंको तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनोंमे सोनेकी भावना नहीं होती, प्रत्यत 'यह सोना ही है' ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसारकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसारमें भगवान्की भावना नहीं होती, प्रत्युत 'सब कुछ भगवान् ही हैं, भगवान्के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं' ऐसी भावना होती है। कारण कि संसारमें भगवान्की भावना करनेसे संसारकी सता साथमें रहती है अर्थात् संसारकी भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए, उसमें भगवान्की भावना करते हैं । अतः जबतक संसारकी सत्ता मानते हैं, संसारको महत्त्व देते हैं, तवतक संसारमें भगवानकी भावना करते रहनेपर भी 'वासदेव: सर्वम्' का अनुभव नहीं होता ।

ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है(५ 1२४); ब्रह्मभूत योगीको उत्तम सुख मिलता है(६ । २७); ब्रह्मभूत भगवानुकी पराभक्तिको प्राप्त होता है और उस भक्तिसे तत्वको जानकर उसमें प्रवेश करता है(१८ । ५४-५५) -- गीताकी दृष्टिसे ये तोनों ही अवस्थाएँ है। अवस्थाओं परिवर्तन होता है । परन्तु 'वासुदेव: सर्वम्'—यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्व है । इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता ।

यह जो कुछ संसार दोखता है, सब भगवानुका ही स्वरूप है । भगवानुके सिवाय इस संसारकी स्वतन्त्र

<sup>(</sup>२) नृदेहमाधं सुदर्लमं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । सलध ं मयानुकलेन नभस्वतेरितं त्तरेत आत्पहा ।। पयान भवाब्धि

<sup>(</sup>श्रीमद्धा॰ ११।२०।१७) पह मनुष्यशरीर समल शुभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लम होनेपर भी अनावास सुलभ हो गया है। इस संसारसागरसे पार होनेके लिये यह एक सुदृड़ नौका है, जिसे गुरुरूप नाविक चलाता है और में (भगवान) वायुरूप होकर इसे लक्ष्यकी ओर थढ़ानेमें सहायता देता हूँ । इतनी सुविधा होनेपर भी जो मनुप्य इस संसार-मागरसे पार नहीं होता, यह अपनी आत्माका हनन करनेवाला अर्थात् पतन करनेवाला है।'

पिंहों 'वासुरेवः' शब्द पुंल्लिङ्गमें और 'सर्वम्' शब्द नपुंसकलिङ्गमें आया है । यहाँ 'वासुरेवः सर्वः' भी कह सकते थे; परनु ऐसा न कहकर 'वासुदेव: सर्वम्' कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि 'सर्वम्' शब्दमें सी, पुरुष, नर्पुसक, स्थावर-जङ्गम आदि सबका समाहार हो जाता है।

नहीं रहता ।

PARRICULAR PRODUCTION DE LA CONTRACTOR D सत्ता थी नहीं , है नहीं और कभी डोगी भी नहीं । अतः देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ संसार आता है. वह सब-का-सब भगवतवरूप ही है। भगवानुकी आज्ञा है-

गहातेऽन्यैरपीन्द्रियै: । मनसा दृष्ट्या वचसा वध्यध्यमञ्जसा ।। अहमेख मत्तोऽन्यदिति (श्रीमद्रा॰ ११ । १३ । २४)

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हैं। मुझसे भित्र और कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग विचारपूर्वक समझ लीजिये ।

इस आज्ञाके अनुसार हो उस ज्ञानी अर्थात् प्रेमीका जीवन हो जाता है । वह सब जगह भगवानको ही देखता है--'यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं खं मणि पश्यति'(गीता ६ । ३०) । वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान्में ही रहता है— सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते' (गीता ६ । ३१) ।

किसीको एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है,फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्टदेवका अनुभव होता है.\* उसकी प्रसन्नताका, आनन्दका क्या ठिकाना?

और कभी चप होकर शान्त हो जाता है। 1.इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है अर्थात् उसके लिये किसी भी अवस्थामें, किसी भी परिस्थितिमें कुछ भी प्राप्त करना बाकी

जो भक्तिमार्गपरं चलता है, वह 'यह सत् है और यह असत् हैं' इस विवेकको लेकर नहीं चलता । उसमें विवेकज्ञानको प्रधानता नहीं रहती । उसमें केवल भगवदावकी ही प्रधानता रहती है । केवल भगवद्भावकी प्रधानता रहनेके कारण उसके लिये यह सब संसार चिन्मय हो जाता है । उसकी दृष्टिमें जड़ता रहती ही नहीं । भगवानमें तल्लीनता होनेसे भक्तका शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय ही जात है, जैसे- भीरावाईका शरीर (चिन्मय होनेसे) भगवान्के विमहमें लीन हो गया था।

शानमार्गमें जहाँ सत्-असत्का विवेक होता है, वहाँ परिणाममें सत्-असत् दोकी सत्ता नहीं रहती, केवल सत्-खरूप ही रह जाता है । परन्तु मंकिमार्गमें सत्-असत् सब कुछ भगवत्त्वरूप ही हो जाता है। उस आनन्दमें विभोर होकर भगवान्का प्रेमी भक्त फिर भक्त भगवत्त्वरूप संसारकी सेवा करता है। कभी हैंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है सेवामें पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य--ये तीन

स्याम कुंज बन जमुना स्यामा, स्याम गणन घन घटा छई है।। सब रंगनमें स्वाम भरो है, लोग कहत यह बात नई है हों बीरी, के लोगन ही की, स्याम पुतरिया बदल गई है।। चंद्रसार रविसार स्थाम है, मृगमद सार काम बिजई है। मीलकंठको कंठ स्याम है, मन<u>हैं</u> स्यामता खेल वई ंश्रतिको अच्छर स्याम देखियत, दीप सिखापर स्यामतई नर देवनकी कौन कथा है, अलख ब्रह्मणंब स्याममई

चाग् गद्गदा इवते यस्य चित्तं स्ट्रत्यभीक्ष्णं हसति , क्वजिच्च । विलज उद्गायति नृत्यते च मद्धीकपुक्ते पुवनं पुनाति ।। (श्रीमद्धा॰ ११ १९४। २४)

'जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और सीलांका वर्णन करती-करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्र मेरे रूप, गुण, प्रमाव और लीलाओंको याद करते-करते इवित हो जाता है, जो बारबार रोता रहता है, कमी-कमी हैंसने लग जाता है, कभी लजा छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरी भक्त सारे संसारको यदित्र कर देता है ।

<sup>\*&#</sup>x27;जित देखौँ तितं स्थाममई है । '

होते हैं । परन्तु जब भगवद्भावकी अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है. तब सेवक-भावकी विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त खयं सेवारूप होकर सेव्यमें लीन हो जाता है। केवल एक भगवतत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवद्भावमें तल्लीन हुए भगवान्के प्रेमी भक्त जहाँ-कहीं भी विचरते हैं, वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदिका प्राणियोंपर बड़ा असर पड़ता है ।

जबतक मनुष्योंकी पदार्थोंमें भोगबद्धि रहती है, तबतक उनको उन पदार्थीका चास्तविक स्वरूप समझमें नहीं आता । परन्तु जब भोगबुद्धि सर्वथा हट जाती है. तब केवल भगवत्स्वरूप ही देखनेमें आ जाता है ।

## मार्मिक बात

'वासुदेव: सर्वम्'—इस तत्त्वको समझनेके दो प्रकार है-- (१) संसारका अभाव करके परमात्माको रखना अर्थात् संसार नहीं है और परमात्मा है, (२) सब कुछ भगवान्-ही-भगवान् हैं । इसमें जो परिवर्तन दीखता है, वह भी भगवानुका ही स्वरूप है; क्योंकि भगवान्के सिवाय उसकी कोई स्वतन्त सता नहीं है ।

उपर्यक्त दोनों ही प्रकार साधकोंके लिये हैं। जिस साधकका पदार्थोंको लेकर संसारमें आकर्षण (गग) है, उसको 'यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है'-- इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । जिस साधकका पदार्थीको लेकर संसारमें किञ्चित्पात भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवानके स्मरण, चित्तन, जप, कीर्तन आदिमें लगा रहता है, उसको 'संसाररूपसे सब कुछ भगवान् ही है'—इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्वसे एक ही हैं । इन दोनोंमें फरक इतना ही है कि जैसे सोनेमें गहने और गहनोंके नाम, रूप, आकृति आदि अलग-अलग होते हुए भी सब कुछ सोना-ही-सोना जानना । जहाँपर संसारका अभाव करके परमात्माको तत्त्वसे जानना है, वहाँ 'विवेक' की प्रधानता है; और जहाँ संसारको भगवत्त्वरूप मानना है, वहाँ 'माव' की प्रधानता है । निर्गुणके उपासकोंमें विवेककी प्रधानता होती है और सगुणके उपासकोंमें भावकी प्रधानता होती है।

संसारका अभाव करके परमात्मतत्त्वको जानना भी तत्त्वसे जानना है और संसारको भगवत्त्वरूप मानना भी तत्त्वसे जानना है । कारण कि वास्तवमें तत्त्व एक ही है। फरक इतना ही है कि ज्ञानमार्गमें जाननेकी प्रधानता रहती है और भक्तिमार्गमें माननेकी प्रधानता रहती है । इसलिये भगवान्ने ज्ञानमार्गमें माननेको भी जाननेके अर्थमें लिया है—'इति मत्वा सज्बते' (३ ।२८), और भक्तिमार्गमें जाननेको भी माननेके अर्थमें लिया है (५ । २९; ९ । १३; १० । ३. ७,२४,२७,४१) । इसमें एक खास बात समझनेकी है कि परमात्माको जानना और मानना—दोनों ही ज्ञान हैं तथा संसारको सत्ता देकर संसारको जानना और मानना-दोनों हो अज्ञान है।

संसारको तत्त्वसे जाननेपर संसारको स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है, और परमात्माको तत्त्वसे जाननेपर परमात्माका अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत्स्वरूप है—ऐसा दढतासे माननेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार-रूपसे न दोखकर भगवत्त्वरूप दोखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मतत्त्वका अनुभव होनेपर जानना और मानना — दोनों एक हो जाते हैं।

'इति ज्ञानवान्धां प्रपद्यते'—जो प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारकी सताको मानते हैं, वे अज्ञानी है, मढ़ हैं: परना जिनकी दृष्टि कभी न चदलनेवाले भगवतत्त्वकी तरफ रहती है, वे ज्ञानवान हैं, असम्मढ हैं ।

'ज्ञानवान' कहनेका तात्पर्य है कि वह तत्वसे समझता है कि सब जगह, सबमें और सबके रूपमें वस्ततः एक भगवान् ही हैं। ऐसे ज्ञानवान्को ही आगे पन्द्रहवें अध्यायके उत्रीसवें श्लोकमें 'सर्ववित' कहा गया है।

ज्ञानवानकी शरणागित अर्थार्थी, आर्त और जिजासु भक्तोंकी तरह नहीं है। भगवान्ने ज्ञानीकी अपनी आत्मा बताया है—'ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्'(७ 1१८) । जय ज्ञानी भगवानुकी आत्मा हुआ तो जानीकी आत्मा भगवान् हुए: अतः एक भगवतत्त्वके सिवाय दूसरी सता ही नहीं रही । इसलिये ज्ञानीकी . . P. .

शरणागित उन तीनों भक्तोंसे विलक्षण होती है । उसके हैं, सनकादिकोको प्राप्त है, नारद, वसिष्ठ आदि देवहिं अनुभवमें एक भगवत्तत्त्वके सिवाय कोई दूसरी सता होती ही नहीं-- यही उसकी शरणागित है ।

भगवान्की दृष्टिमें अपने सिवाय कोई अन्य तत्व दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिये। है ही नहीं—'मयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव'(७ ।७) । जैसे सूतकी मालामें मणियोंकी जगह कि वे भूखेके लिये अत्ररूपसे, प्यासेके लिये जलरूपसे स्तकी गाँउ लगा दी,तो मालामें सूतके सिवाय अन्य और विषयीके लिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और क्या रहा ? केवल सुत ही रहा । हाँ, दीखनेमें गाँठें गन्ध-रूपसे बनकर आते हैं । वे ही मन-बद्धि-इद्रियाँ अलग दीखती हैं और धागा अलग दीखता है; परन्तु बनकर आते हैं । वे ही संकल्प-विकल्प बनकर आते तत्त्वसे एक ही चीज (सूत) है । ऐसे ही परमात्मा हैं । वें ही व्यक्ति बनकर आते हैं । परनु साथ-ही-साथ संसारमें व्यापक दीखते हैं, परनु तत्वसे परमात्मा और दुःख-रूपसे आकर मनुष्यको चेताते हैं कि अगर तुम संसार एक ही है । उनमें व्याप्य-व्यापकका भाव नहीं इन वस्तुओंको भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे, तो है । अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है-ऐसा इसके फलखरूप तुमको दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । जिसको अनुभव होता है, वह भी भगवत्त्वरूप हो इसलिये मनुष्यको शर्म आनी चाहिये कि मैं भगवानके हुआ । भगवत्स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है ।

परमात्माको प्राप्ति करनी है' इस तरफ दृष्टि ही नहीं विचित्र दयालु है कि यह प्राणी जो चाहता है, भगवान् डालते और ऐसा चाहते ही नहीं । जो इस तरफ वैसे ही बन जाते हैं। दप्टि डालते हैं, वे भी उत्कण्ठापूर्वक अनन्यभावसे अपने जीवनको सफल करनेमें नहीं लगते । जो अपना है, और जो मन-चुद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं है, वह कल्याण करनेमें लगते हैं, वे भी मूर्खताके कारण सब भगवान हो है और भगवानका ही है--ऐसा परमात्मप्राप्तिसे निराश होकर अपने असली अवसरको मान ले, वांसविकतासे अनुभव कर ले तो मनुष्य खो देते हैं, जिससे वे परम लामसे वश्चित रह जाते हैं ।

इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा एक वैरागी बाबाजी थे। वे गणेशजीका पूजन

सांसारिक भोग-सामग्री सवको समान रीतिसे नहीं मिल खग्रेदता हूँ, सोनेका जितना वजन होगा, उसके अनुसार ् सकती । परनु जो परमात्मतत्व भगवान् शंकरको प्राप्त ही उसका मूल्य होगा । अगर सुनार गणेश और

महर्षियोंको प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्योंको समानरूपसे अवश्य प्राप्त हो सकता है । इसलिये मनस्य को ऐसा

भगवान्की यह एक अलौकिक विलक्षणता है

'स महातमा सुदुर्लभः'-बहुत-से मनुष्य तो 'हमें सुखकी सामग्री बनना पड़ता है ! 'भगवान कितने.

भोग-सामग्री बनाता हैं, मेरे सुखके लिये भगवानकी

देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ आ रहा विलक्षण हो जाता है, 'स महात्मा सुदुर्लभः' हो जाता है ।

है कि मनुष्योंमें हजाएँ और हजारोंमें कोई एक मनुष्य किया करते थे । उनके पास सोनेकी बनी हुई एक वास्तविक सिद्धिके लिये यह करता है। यह करनेवाले गणेशजीको और एक चुहेकी मूर्ति थी। वे दोने उन सिद्धोंमें भी कोई एक मनुष्य 'सब कुछ वासदेव मृर्तियाँ तौलमें बग्रवर थीं । एक बार वाबाजीने तीर्यामें हो है' ऐसा तत्त्वसे जानता है । ऐसा तत्त्वसे जाननेवाला जानेका विचार किया और वे उन मूर्तियोंकी बिक्री महात्मा अत्यत्त दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं करनेके लिये सुनारके पास गये। सुनारने ठन दोनों है कि परमात्मा दुर्लभ हैं, प्रत्युत सच्चे हृदयसे मूर्तियोंको तौलकर दोनोंके बराबर दाम बता दिये तो परमात्मप्राप्तिके लिये लगनेवाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदयसे बाबाजी सुनारपर विगड़ गये कि तू क्या कह रह परमात्म प्राप्तिके लिये लगनेपर मनुष्यमात्रको परमात्मप्राप्ति है ? गणेशजी तो देवता है और चूहा उनका बाहन हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्तिके लिये ही है, पर तू दोनोंका बराबर मूल्य बता रहा है। यह कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि यावाजी! मैं संसारमें सब-के-सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते । गणेश और चूहेको नहीं खरीदता हैं, मैं तो सोना

चहेको देखेगा तो उसको सोना नहीं दीखेगा और गया है-अगर सोनेको देखेगा तो उसको गणेश और चुहा नहीं दीखेगा । इसलिये सनार न गणेशको देखता है, न चहेको, यह तो केवल सोनेको ही देखता है। ऐसे ही पगवानके साथ अभित्र हुआ महात्मा संसारको नहीं देखता. वह तो केवल भगवानको ही देखता है।

कोई एक सन्त रास्तेमें चलते-चलते किसी खेतमें लघुशङ्का करनेको बैठे । उस खेतके मालिकने उनको देखा तो 'मतीरा (तरबजा) चुरानेवाला यहा आदमी हैं-ऐसा समझकर पीछेसे आकर उनके सिरपर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबाजी हैं: अतः हाथ जोडकर बोला-- महाराज ! मैंने आपको जाना नहीं और चीर समझकर लाठी मार दी; इसलिये महाराज! मुझे माफ करो।' सन्तने कहा--'माफ क्या करना ? तूने मेरेको तो मारा नहीं, तूने तो चोरको मारा है । ' उसने कहा-- 'अब क्या करूँ महाराज ?' सत्तने कहा-'तेरी जैसी मरजी हो, वैसे कर ।' उसने सत्तको बैलगाडीमें ले जाकर अस्पतालमें भरती कर दिया । वहाँ मलहम-पट्टी करनेके बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला-- महाराज! दूध पी लो ।' सत्तने कहा-- 'तू बड़ा चालाक-होशियार है । तेरे विचित्र-विचित्र रूप हैं । तू विचित्र-विचित्र लीलाएँ करता है। पहले तो तूने लाठीसे मारा और अब कहता है कि दूध भी लो!' वह आदमी डर गया और कहने लगा—'बाबाजी ! मैंने नहीं मारा है । ' सत्त बोले-- 'बिलकुल झुठी बात है । मैं पहचानता हूँ, तू ही था। तूने ही मारा है। तेर सिवाय और कौन आये, कहाँसे आये ? और कैसे आये ? पहले तो मारा लाठीसे और अब आया दूध पिलाने ! मैं दूध पी लूँगा, पर था तृ ही ।' इस तरह बाबाजी ती अपनी 'वासुदेव: सर्वम्'-वाली भाषामें बोल रहे थे और वह सोच रहा कि वावाजी 277 कहीं फैसा न दें! तात्पर्य यह है कि सन्त केवल भगवान्को ही, देखते हैं कि लाठी मारनेवाला, मलहम-पट्टी करनेवाला. दथ पिलानेवाला—सब वह हो है।

### महात्पाओंकी महिमा

*जहाँ सत्त-महात्माओं*का वर्णन आता है, वहाँ कहा

१--जो ऊँचे दर्जेके तत्वज्ञ जीवन्मक्त महापरुप होते हैं. वे अभिन्नभाव और अखण्डरूपसे केवल अपने खरूपमें अथवा भगवतत्वमें स्थित रहते हैं। उनके जीवनसे, उनके दर्शनसे, उनके चिन्तनसे, उनके शरीरका स्पर्शकी हुई वायुके स्पर्शसे जीवोंका कल्याण

होता रहता है। २--जो मनुष्य उन महापुरुपोंकी महिमाको नहीं जानते. उनके सामने वे महापुरुष अपने भावोंसे नीचे उत्तरते हैं तो कुछ कह देते हैं; जैसे--सत्त-महात्माओंन ऐसा किया है, उनके किये हुए आचरणों और कहे हुए बचनोंके अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, आदि ।

3—जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना चहिये ।

४--जिनसे उपर्युक्त बातका पालन नहीं होता, दन साधकाँके सामने वे खयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिये. ऐसा नहीं करना चाहिये ।

५--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो 'ऐसा करो और ऐसा मत करो'—ऐसी आज़ा दे देते हैं।

[ सन्तोंकी आज्ञामें जो सिद्धान्त भरा हुआ है, वह आजापालकमें उतर 'आता है । उनकी आजापालनके बिना भी उनके सिद्धान्तका पालन करनेवालोंका कल्याण हो जाता है; परन्तु वे महात्मा आज्ञाके रूपमें जिसको जो कछ कह देते हैं, उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है । आज्ञापालन करनेवालेको कोई परिश्रम नहीं पडता और उसके द्वारा स्वतः-स्वामाविक वैसे आचरण होने लगते हैं 11

६--जो उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते,ऐसे नीचे दर्जेक साधकोंको ये कहीं-कहीं, कभी-कभी शाप या वारान दे हेते हैं।

इस परम्परामें देखा जाय तो (१) जो कुछ नहीं करते. निरत्तर अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं-यह उन सत्त-महापुरुपोंका ऊँवा दर्जा हो गया.(२) शास्त्रींने ऐसा कहा, सत्त-महात्माओंने ऐसा किया-इस तरह संकेत करनेसे उन सन्तोंका दूसरा दर्जा हो

· RAYELMERATARHAN KANAN सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये—ऐसा कहनेसे सन्तोंका तीसरा दर्जा हो गया, (४) ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये—इस तरहका विधान करनेसे उन सन्तोंका चौथा दर्जा हो गया, (५) तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो-ऐसा कहना उन सत्त्रींक पाँचवें दर्जेंकी बात हो गयी, (६) शाप और वरदान देना उन सन्तोंके छठे दर्जेकी बात हो गयी। इन सब दर्जीमें सत्त-महापुरुषोंका जो नीचे वतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें इसमें उन सन्तोंका दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है । कारण कि उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये ही नीचा दर्जा खीकार कर लिया है। लिये उसका शरीरसे वियोग भी करा देते हैं।

लेकर आदर्श लीला करते हैं । उनकी लीलाओं देखने-सुननेसे लोगोंका उद्धार होता है । भगवान औ भी नीचे उतरते हैं तो, उपदेश देते हैं। उससे मं नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं। और भी नीवे उतरते हैं तो शासन करके लोगोंको सहा एक्प लाते हैं । उससे भी नीचे उत्तरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं अथवा उसके और संसारके हितके

इसमें उनका लेशमात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है।

स्थित रहते हैं, यह उनके ऊँचे दर्जेको वात है; पर

.वे ही भगवान् अत्यधिकः कृपालुताके कारण,कुपा

परवश होकर जीवींका उद्धार करनेके लिये अवत

ऐसे ही भगवान् भी अपने खरूपमें नित्य-नित्स

सम्बन्ध—जो भगवान्की महत्ताको समझकर भगवान्के शरण होते हैं,ऐसे भक्तोका वर्णन सोलहवेंसे उन्नीसवे श्लोकतः करनेके बाद अब भगवान् आगेके तीन श्लोकोंमें देवताओंके शरण होनेवाले मनुष्योंका वर्णन करते हैं।"

#### कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः ं प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

### तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २० ।।

उन-उन कामनाओंसे जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृतिसे नियन्तित होकर (देवताओंके) उन-उन नियमोंको धारण करते हुए उन-उन देवताओके शरण हो जाते हैं \*।

व्याख्या—'कामैसौसौर्हुतज्ञानाः'—उन-उन अर्थात् यहाँ चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब, चाहे जर्ब इस लोकके और परलोकके भोगोंकी कामनाओंसे और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख-आरागसे दिन जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। बीतें आदिके लिये अर्थात् संयोगजन्य सुखेके लिये तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये जो विवेकयुक्त धन-संग्रहकी कामना होती है और दूसरी, मैं धनी हो जाऊँ, धनसे मैं बड़ा बन जाऊँ आदिके लिये मनुष्यशरीर मिला है, उस शरीरमें आकर परमात्माकी अर्थात् अभिमानजन्य सुखके लिये घन-संग्रहकी कामन प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओंकी पूर्ति करनेमें होती है। ऐसे ही पृण्य-संप्रहंकी कामना भी दी ही लगे रहते हैं।

तरहकी होती है—पहली, यहाँ मैं पृण्यात्मा कहलाऊँ · संयोगजन्य सुखकी इच्छाको कामना कहते हैं I और दूसरी, परलोकमें मेरेको भाग मिलें । इन सभी कामना दो तरहकी होती है—यहाँके भोग भोगनेके लिये घन-संग्रहकी कामना और स्वर्गादि परलोकके कामनाओंसे सत्-असत्, 'नित्य-अनित्य, 'सार-असार, यन्ध-मोक्ष आदिका विवेक आच्छादित हो जाता है। भोग भोगनेक लिये पुण्य-संग्रहकी कामना । धन-संग्रहकी कामना दो तरहको होती है—पहली, विवैक आच्छादित होनेसे वे यह समझ हो नहीं पत्रे

<sup>\*</sup> इसी अध्यायके पन्द्रहवें श्लोकमें वर्णित पुरुषोंका कान तो मायामे ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषोंका ज्ञान कामनास दका हुआ है । यहाँके पुरुष हो कामनापूर्तिक लिये जड-यहायाँका आश्रय लेने है और यहाँके पुरुष कामनापूर्तिके लिये देवनाओंका आश्रय लेते हैं । यहाँके मुख्य दुएनाके कारण नरकाँमें, जाते हैं और पराँक पुरूप अनमः - कारण वार-बार जन्य-मरणको प्राप्त होते हैं ।

कि जिन पदार्थोंकी हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ उपायोंको और विधियों (नियमों-) को ढूँढ़ता रहता हमारे साथ कंवतक रहेंगे और हम उन पदार्थोंके हैं। अमुक यज्ञ करनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक साथ कंवतक रहेंगे ?

'प्रकत्या नियता: स्वया' \*--कामनाओंके कारण विवेक दका जानेसे वे अपनी प्रकृतिसे नियन्तित रहते हैं अर्थातं अपने स्वभावके परवश रहते हैं । यहाँ 'प्रकृति' राव्द व्यक्तिगत स्वभावका वाचक है, समप्टि प्रकृतिका वाचक नहीं । यह व्यक्तिगत स्वभाव सबमें मुख्य होता है—'स्वभावो मुध्नि वर्तते' । अतः व्यक्तिगत स्वभावको कोई छोड नहीं सकता-'या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यन्यते' । परन् इस स्वभावमें जो दोष हैं, उनको तो मनुष्य छोड़ हो सकता है । अगर उन दोपोंको मनष्य छोड नहीं सकता, तो फिर मनष्यजन्मकी महिमा ही क्या हुई ? मनुष्य अपने स्वभावको निर्दोप, शृद्ध बनानेमे सर्वथा स्वतन्त्र है। परन्तु जबतक मनुष्यके भीतर कायनापूर्तिका उद्देश्य रहता है, तबतक वह अपने स्वभावको संघार नहीं सकता और तभीतक स्वभावकी मबलता और अपनेमें निर्बलता दीखती है। परन्तु जिसका उद्देश्य कामना मिटानेका हो जाता है. वह अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) का सधार कर सकता है अर्थात् उसमें प्रकतिकी परवशता नहीं रहती ।

'तं तं नियममास्थाय'—कामनाओंके कारण अपनी प्रकृतिके परवश होनेपर मनव्य कामनापर्तिके अनेक उपायोंको और विधियों (नियमों-) को हुँढ़ता रहता है। अमुक यज्ञ करनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक तप करनेसे? अमुक दान देनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक मत्तका जप करनेसे? आदि-आदि उपाय खोजता रहता है। उन अपायोंकी विधियों अर्थात् नियम अलग-अलग होते हैं। जैसे---अमुक कामनापूर्तिके लिये अमुक विधिसे यज्ञ आदि करना चाहिये और अमुक स्थानपर करना चाहिये आदि-आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामनापूर्तिके लिये अनेक उपायों और नियमोंको धारण करता है।

'प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः'—कामनापूर्तिके लिये अनेक उपायों और नियमींको धारण करके मनुष्य अन्य देवताओंको शरण लेते हैं, भगवान्की शरण नहीं लेते । यहाँ 'अन्यदेवताः' कहनेका तात्पर्य है कि वे देवताओंको भगवत्पक्ष ए नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं, इसीसे उनको अन्तवाला (नाशवान्) फल मिलता है—'अन्तवन्य फलं सेयाम्'(गीता ७ । २३) । अगर वे देवताओंकी अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत्प्यरूप ही माने तो फिर उनको अन्तवाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा ।

यहाँ देवताओंकी शरण लेनेमें दो कारण मुख्य हुए—एक कामना और एक अपने खभावकी परवशता ।

\*

### यो यो यां गं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाप्यहम् ।। २१ ।।

जो-जो भक्त जिस-जिस देवताका श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति में उसकी श्रद्धाको दृढ़ कर देता हूँ ।

पहीँ जो 'प्रकृत्या नियताः स्वया' कहा है, इसीको सबहुवे अध्यायके तीसरे श्लोकसे 'पो यवप्रद्वःस एव सः' कहा है ।
 स्था' कहनेका तात्यर्थ है कि अधनी-अपनी प्रकृति के अनुमार सबकी कामनाएँ भी अलग-अलग होती है ।

<sup>ों</sup> जैसे यहाँ 'यो य: या याम्' आया है, ऐसे ही आठवें अध्यायके छठे ब्रलोकमें 'ये ये वापि स्मान्यावम्' आया है। दो बार 'यत्' शब्दका अर्थात् 'यो यो' 'या याम्', और 'यं यम्' शब्दोका प्रयोग करनेका तात्पर्य हैं कि जैसे मनुष्य उपासना करनेमें खतत्त्व है अर्थात् देवताओकी उपासना करे, चाहे मेरी उपासना करे—इसमें यह स्वतन्त्व है, ऐसे ही अन्तकालमें म्मरण करनेमें ची मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्व है अर्थात् मेग स्मरण करे चाह्र किसी औरका स्मरण करे—इसमें यह स्वतन्त्व है।

व्याख्या—'यो यो यां यां तनुं मक्तः'''' तामेव विद्याम्यहम्'— जो-जो मनुष्य जिस-जिस. देवताका श्रद्धाको उन देवताओंके प्रति दृढ़ कर:देते हैं, इससे प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगाअर्थात् अवश्य करूँगा । कारण उनके उद्धारका यही तरीका ,बढ़िया है । कि मैं प्राणिमात्रका सुहृद् हूँ—'सुह्दं सर्वभूतानाम्' (गीता 4 179)

अपनेमें ही दूछ क्यों नहीं करते? इसपर भगवान् तो उनका पतन ही होता चला जायगा? इसका मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धाको समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धाको देवताओंके अपने प्रति दृढ़ करूँ तो मनुष्यजन्मको स्वतन्त्रता, प्रति ही दृढ़ तत्रता हूँ, दूसरोंके प्रति नहीं—ऐसी सार्थकता ही कहाँ रही ? तथा मेरी स्वार्थपरताका त्याग बात नहीं है । मैं तो उनकी इच्छाके अनुसार ही कहाँ हुआ ? अगर लोगोंको अपनेमें ही लगानेका उनकी श्रद्धाको दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छाको मेरा आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनियाके सभी स्वार्थी जीवोंका स्वाभाविक होता है । अतः मैं इस स्वार्थपरताको **पिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हैं कि कोई** भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरोसे केवल अपनी पूजा-प्रतिष्ठा करवानेमें ही न लगा रहे और किसीको पराधीन न बनाये ।

भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करना चाहता है, आपकी साधुता तो सिद्ध हो गयी, पर उन जीवांका वस-उस मनुष्यको श्रद्धा वस-उस देवताके प्रति मैं तो आपसे विमुख होनेसे अहित ही हुआ ? इसका अचल (दृढ़) कर देता हूँ। वे दूसरोमें न लगकर समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धाको दूसरोसे मेरेमें ही लग जायें—ऐसा मैं नहीं करता । यद्यपि हटाकर अपनेमें लगानेका भाव रखुँगा तो उनकी मेरेमें उन-उन देवताओंमें लगनेसे कामनाके कारण उनका अश्रद्धा हो जायगी । परन्तु अगर मैं अपनेमें लगनेका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा भाव नहीं रखूँगा और उनको खतन्त्रता टूँगा, तो उस देता हूँ, तो जो मेरेमें श्रद्धा-प्रेम रखते हैं, अपना स्वतन्तताको पानेवालीमें जो बुद्धिमान् होंगे, वे मेरे इस कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धाको मैं अपने बर्तावको देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः अब तीसरी शङ्का यह होती है कि जब आप

अव दूसरी शङ्का यह होती है कि आप उनके

स्वयं उनकी श्रद्धाको दूसरोंमें दृढ़ कर देते हैं, तो इसपर यह शहुत होती है कि आप सबको श्रद्धा फिर उस श्रद्धाको कोई मिटा हो नहीं सकता । फिर बदलनेमें मनुष्य खतन्त है, योग्य है। इच्छाकी बदलनेमें वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं हैं। अगर इच्छाको बदलनेमें वे परवश होते तो फिर

मनुष्यजन्मकी महिमा ही कहाँ रही? और

इच्छा (कामना-) का त्याग करनेकी आज्ञा भी मैं

कैसे दे सकता था- 'जिंह शतुं महाबाहो कामरूपं

दुरासदम्' (गीता ३।४३) ?

# स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते।

लभते च ततः कामान्ययैव विहितान्हि तान् ।। २२ ।।

वस (मेरे द्वारा दृढ़ की हुई) श्रद्धासे युक्त होकर वह मनुष्य ( सकामभावपूर्वक ) उस देवताकी उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है; परनु वह कामना-पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है।

व्याख्या—'स तया श्रद्धया युक्तः "" मयैव है, उस कामनाकी पूर्ति होती है। यद्यपि बासवर्गे विहितानि तान्'--मेरे हाए दृढ़ की हुई श्रद्धारी सम्पत्र उस कामनाकी पूर्वि मेरे हाए ही की हुई होती है. हुआ वह मनुष्य उस देवताको आराधनाको चेष्टा करता परन्तु वह उसको देवतासे ही पूरी की हुई मानना है और उस देवतासे जिस कामनापूर्तिको आशा रखता है। यासवमें देवताओंने मेरी हो शक्ति है और मेरे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ही विधानसे वे उनकी कामनापूर्ति करते हैं।

जैसे सरकारी अफसरोंको एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुमलोग अमुक विभागमें अमुक अवंसरपर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो । ऐसे ही देवताओं में एक सीमातक ही देनेकी शक्ति होती है; अतः वे उतना ही दे सकते है, अधिक नहीं । देवताओंमें अधिक-से-अधिक इतनी शिक्त होती है कि वे अपने-अपने उपासकोंको अपने-अपने 'लोकोंमें ले जा सकते हैं । परन्तु अपनी 🚣 समझ ले, तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खिंचेगा ।

उपासनाका फल भोगनेपर उनको वहाँसे लौटकर पुनः संसारमें आना पडता है(गीता ८ । १६) ।

यहाँ 'मयैव' कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें खतः जो कुछ संचालन हो रहा है, वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसीको जो कुछ मिलता है, वह सब मेरे द्वारा विधान कियां हुआ ही मिलता है। कारण कि भेरे सिवाय विधान करनेवाटा दूसरा कोई नहीं है । अगर कोई मनुष्य इस रहस्यको

सम्बन्ध-अब भगवान् उपासनाके अनुसार फलका वर्णन करते हैं।

### ् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

### देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।।

परनु उन अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको उन देवताओंको आराधनाका फल अन्तवाला (नाशवान्) ही मिलता है । देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

व्याख्या—'अन्तवत्त तेयां तद्वत्यस्यमेघसाम्'-देवताओंकी उपासना करनेवाले अल्पबुद्धियुक्त मनुष्योंको अन्तवाला अर्थात् सीमित और नाशवान् फल मिलता है। यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिये. फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है ? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान् पदार्थोंकी कामना है और दूसरी बात, वे देवताओंको भगवान्से अलग मानते हैं। इसलिये उनको नाशवान् फल मिलता है। परन्तु उनको दो उपायोंसे अविनाशी फल मिल सकता है- एक ती वे कामना न रखकर (निष्कामभावसे) देवताओंकी ठपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जायगा, और दूसरा,वे देवताओंको भगवान्से भिन्न न समझंकर अर्थात् भगवत्स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जायगी, तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है अर्थात् भगवत्प्राप्ति हो सकती है।

यहाँ 'तत्' कहनेका तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होनेसे वह नाशवान् हो जाता है ।

यहाँ अल्पमेधसाम् कहनेका तात्पर्य है कि उनकी नियम तो अधिक धारण करने पडते हैं तथा विधियाँ भी अधिक करनी पड़ती हैं. पर फल मिलता है सीमित और अन्तवाला । परन्तु मेरी आराधना करनेमें इतने नियमोंको जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियोंकी भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनन्त । इस तरह देवताओंकी उपासनामें नियम हों अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाय जन्म-मरणरूप बन्धन और मेरी आराधनामें नियम हों कम, फल ही अधिक और हो जाय कल्याण-ऐसा होनेपर भी वे उन देवताओंकी उपासनामें लगते हैं और मेरी उपासनामें महीं लगते । इसलिये उनको बुद्धि अल्प है, तुन्छ है ।

'देवान्देवयजो यानि भदका मामपि'-देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंकी प्रांप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं । यहाँ अपि' पदसे यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करनेवालोंको कामनापर्ति भी ही सकती है और मेरी प्राप्त तो हो हो जाती है अर्थात् मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब-के-मश्र मेरेको ही प्राप्त होते हैं । परन् भगवान्को उपासना करनेवालोंकी सभी कामनाएँ पूरी हो जाये, यह नियम

ही जायगी।

नहीं है । भगवान् उचित समझें तो पूरी कर भी दें और न भी करें अर्थात् उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारनेपर तथा रोनेपर भी पूरी नहीं करते ।

यह नियम है कि भगवान्का भजन करनेसे भगवान्के नित्य-सम्बन्धकी स्मृति हो जाती है; क्योंकि भगवान्का सम्बन्ध सदा रहनेवाला है । अतः भगवानकी प्राप्ति होनेपर फिर संसारमे लौटकर नहीं आना पड़ता—'यद्गत्वा न निवर्तने'(१५ । ६) । परनु देवताओंका सम्बन्ध सदा रहनेवाला नहीं है; क्योंकि वह कर्मजनित है । अतः देवतालोकको प्राप्त होनेपर संसारमें लौटकर आना ही पड़ता है- 'क्षीणे युग्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'(९ । २१) ।

मेरा भजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते है--इसी भावको लेकर भगवान्ने अर्थाधी, आर्त. जिज्ञासु और ज्ञानी-इन चार्गे प्रकारके भक्तोंको सुकृती और उदार कहा है (७ । १६.१८) ।

यहाँ 'मद्भक्ता चान्ति मामपि' का तात्पर्य है कि

सम्बन्ध— यद्यपि देवताओंकी उपासनाका फल सीमित और अन्तवाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उत्तर जाते हैं, भगवान्में क्यों नहीं लगते—इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं।

#### व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते

भावमजानन्तो

ममाव्ययमनुत्तमम् ।।२४।।

तो\_फिर कहना ही क्या है!

युद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभावको न जानते हुए अव्यक्त (मन-इन्द्रियोंसे पर) मुझ सच्चिदानन्द्रघन परमात्माको मनुष्यकी तरह ही शरीर धारण करनेवाला मानते हैं।

व्याख्या—'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं " ममाव्ययमनुतमम्'—जो मनुष्य निर्वृद्धि हैं और जिनकी मेरेमें श्रद्धा-मक्ति नहीं है, चे अल्पमेघाके कारण अर्थात् समझकी कमीके कारण मेरेको साधारण मनुष्यको तरह प्रत्युत देवताओंको उपासना करते हैं। अव्यक्तसे व्यक्त होनेवाला अर्थात् जन्मने-मरनेवाला मानते हैं । मेरा जो अविनाशी अव्ययभाव है अर्थात् जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण रहता

हुआ इन सबसे अतीत, सदा एकरूप रहनेवाला,

निर्मल और असम्बद्ध है— ऐसे मेरे अविनाशी

भावको से नहीं जानते और मेरा अवतार लेनेका जो तत्व है, उसको नहीं जानते । इसलिये वे मेरेको साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते,

'अञ्चद्धयः'पदका यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धिना अभाव है, प्रत्युत बुद्धिमें विवेक रहते हुए भी अर्थात् संसारको उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं — यही उनमें बुद्धिरहितपना है, मुखता, है। ्दूसए भाव यह है कि कामनाको कोई एए नहीं

सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले

विशेष बात

जीव कैसे ही आचरणोवाला क्यों न हो अर्थात् वह

दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेर्ग

ही अंश । उसने केवल आसक्ति और आग्रहंपर्वक

संसारके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया है । अगर संसारके

आसिक और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो

सब कुछ भगवत्स्वरूप ही है और भगवानुक विधान भी भगवत्स्वरूप है- ऐसा होते हुए भी भगवानुसे भिन्न संसारकी सत्ता मानना और अपनी कामना रखना- ये दोनों ही पतनके कारण हैं । इनमेंसे यदि कामनाका सर्वथा नाश हो जाय तो संसार भगवत्स्वरूप दीखने लग जायगा और यदि संसार भगवत्त्वरूप दीखने लग जाय तो कामना मिट जायगी ।. फिर मात्र क्रियाओंके द्वारा भगवानकी सेवा होने लग जायगी । अगर संसारका भगवत्त्वरूप दीखना और कामनाका नारा होना- दोनों एक साथ हो जाये,

रहेगी । वासवमें कामनाकी सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते — यही अबुद्धिपना है । मी खरूपको न जाननेसे वे अन्य देवताओंकी

उपासनामें लग गये और उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थींकी कामनामें लग जानेसे वे बद्धिहीन मन्ष्य मेरेसे विमख हो गये। यद्यपि वे मेरेसे अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता. नथापि कामनाके कारण ज्ञान दक जानेसे वे देवताओंकी तरफ

केवल मेरा ही भजन करते ।

(१)बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानुके शरण होते हैं । वे भगवानुको ही सर्वोपरि मानते हैं ।

खिंच जाते हैं । अगर वे भेरेको जान जाते. तो फिर

(२)अल्पमेघावाले मनुष्य वे होते हैं, जो देवताओंके शरण होते हैं। वे देवताओंको अपनेसे बड़ा मानते हैं. जिससे उनमें थोड़ी नम्रता, सरलता रहती है।

(३) अबुद्धिवाले मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानकों देवता-जैसा भी नहीं मानते; किन्तु साधारण मनुष्य-जैसा .ही मानते हैं । वे अपनेको ही सर्वोपरि, सबसे बडा मानते हैं (गीता १६ ११४-१५) । यही तीनोंमें अत्तर है।

'परे भावपजाननः' का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोकोंका ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृतिको वशमें करके योगामायासे प्रकट होता हूँ--- इस मेरे परमभावको बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते ।

'अनुत्तमम्' कहनेका तात्पर्य है कि पंद्रहवें अध्यायमें जिसको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम बताया है अर्थात् जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुतम भावको वे नहीं जानते ।

#### विशेष बात

इस (चौबीसवें) श्लोकका अर्थ कोई ऐसा करते हैं कि ' (ये) अव्यक्तं मां व्यक्तिमापन्नं पन्यन्ते (ते) अबुद्धयः' अर्थात् जो सदा निराकार रहनेवाले मेरेको केयल साकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि हैं; क्योंकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार खरूपको नहीं जानते । दूसरे कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि ' (ये) 🛨

व्हरणाराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याप्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्याराम्यार अर्थात् मैं अवतार लेकर तेरा सारथि बना हुआ हूँ---ऐसे मेरेको केवल निराकार मानते हैं, वे निर्विद्ध हैं: क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भावको नहीं जानते ।

> उपर्यक्त दोनों अथेमिंसे कोई भी अर्थ ठीक नहीं है। कारण कि ऐसा अर्थ माननेपर केवल निराकारको माननेवाले साकाररूपको और साकाररूपके उपायकोंकी विन्त क्येंगे और केवल माकार मानवेवाले निराकाररूपकी और निराकाररूपके उपासकोंकी निन्दा करेंगे। यह सब एकटेशीयपना ही है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि

विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो-दो तरहके होते हैं—स्थुल और सूक्ष्म । जैसे, स्थूलरूपसे पृथ्वी साकार है और परमाणुरूपसे निराकार है; जल बर्फ, बुँदें, बादल और भापरूपसे साकार है और परमाणरूपसे निराकार है: तेज (अग्नितत्त्व) काठ और दियासलाईमें रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होनेसे साकार है, इत्यादि । इस तरहसे भौतिक सृष्टिके भी दोनों रूप होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तवमें वह दो नहीं होती । साकार होनेपर निराकारमें कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होनेपर साकारमे कोई बाधा नहीं लगती । फिर परमात्माके साकार और निराकार दोनों होनेमें क्या बाधा है ? अर्थात कोई बाधा नहीं । वे सोकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्मण भी है।

गीता साकार-निराकार, सगण-निर्गण- दोनोंको मानती है। नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवानन अपनेको 'अव्यक्तमूर्ति' कहा है । चौथे अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूँ , अविनाशी होता हुआ भी अन्तर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापालक (पुत्र और शिष्य) बन जाता है। अतः निरावार होते हुए साकार होनेमें और साकार होते हुए निग्रकार होनेमें भगवान्में किश्चिनात्र भी अन्तर नहीं आता । ऐसे भगवानके स्वरूपको न जाननेके कारण लोग उनके विषयमे तरह-तरहको कल्पनाएँ किया करते हैं।

सम्बन्ध— भगवानुको साधारण मनुष्य भावनेमें बचा कारण है ? इसपर आगेका श्लोक कहते हैं ।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।२५।।

जो मूढ़ मनुष्यमेरेको अजऔर अविनाशी टीक तरहसे नहीं जानते (मानते), अ सबके सामने योगमायासे अच्छी तरहसे आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता ।

्याख्या— 'मृद्रोऽयं नामिनाताति लोको सामज-मव्ययम्'—में अज और. अविनाशी हूँ अर्थात् जन्मराणसे रहित हूँ। ऐसा होनेपर भी में प्रकट और अन्तर्धान होनेकी लीला करता हूँ अर्थात् जय में भं अवतार लेता हूँ तथ अज (अजन्मा) रहता हुआ हो अवतार लेता हूँ तथ अज (अजन्मा) रहता हुआ हो अन्तर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान् उदय होते या हैं. तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेजेंसे ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही में कैयल प्रकट और अन्तर्धान होनेकी लीला करता हूँ। जो मेरेको इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित चा मानते हैं, वे तो असम्मृद्ध हैं (गीतार् 12) । भगवान्को अज, अविनाशी न माननेमें करणा अप

भगवान्त्र अज, आवनाशा न मानम कारण है कि इस मनुष्यका भगवान्त्रे साथ जो स्ततः अपनापन है, उसको भूलकर इसने शरीरको अपना मान लिया कि 'यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है'। इसलिये उसके सामने परदा आ गया, जिससे वह भगवान्त्रे भी अपने समान हो जन्मने-मरनेवाला मानने लगा।

मृह मनुष्य मेरेको अज और अविनाशो नहीं
जानते । उनके न जाननेमें दो कारण है—एक तो
मेरा योगमायासे छिपा रहना और एक उनको मृहता ।
जैसे, किसी शहरमें किसीका एक घर है और वह
अपने घरमें बंद है तथा शहरके सब-के-सब घर
शहरको चारदीयारी (परकोट) में बंद हैं। अगर यह
मनुष्य बाहर निकलना चाटे तो अपने घरसे निकल
सकता है, पर शहरकी चारदीवारीसे निकलना उसके

हाथकी बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहांक राजां चाहे तो वह चाहारदीवारीं दरवाजा पे खोल सकता है और उसके घरका दरवाज भी खोल सकता है। अंगर 'वह मनुष्य अपे घरका दरवाजा नहीं खोल सकता तो एज उस' दरवाजेको तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ताको दूर करके अपने नित्य स्वरूपको जान सकता है। परन्तु सर्वध तो भगवानुकी (कृपासे भगवतत्त्वका बोध ही हो सकता है। भगवान जिसको जानान ंबही उनको जान सकता 'सोइ जानइ जेिंह देहु जनाई' (मानस २ ं। १२७ । २) । अगर मनुष्य सर्वधा भगवानुके शरण हो जाय से भगवान् उसके अज्ञानको भी दूर कर देते हैं और अपनी मायाको भी दूर कर देते हैं। 'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावतः'— व

सबके सामने अर्थात् उस मृद्ध समुदायके सामने मैं भगवद्भूपसे प्रकट नहीं होता । कारण कि वे मेरेंचे अज-अविनाशो भगवद्भूपसे जानना अथवा मानना है। नहीं चाहते, प्रस्तुत वे मेरेंको साधारण मनुष्य माननर मेरी अवहेलना करते हैं। अता उनके सामने में अपने भगवत्स्वरूपसे कैसे प्रकट होऊँ? तारार्थ है कि जो मेरेंको अज-अविनाशी नहीं मानते, प्रस्तुत मेरेंको जनने मरोनेवाला मानते हैं, उनके सामने में अपनी योगामायामें छिया' रहता हूँ और सामन्य मनुष्य-जैसा हो रहता हूँ। परसु जो मेरेंको अज-अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणमोका ईप्रर मानते हैं, मेरेंने अज-के सामने प्रकट रहता हैं।

भगवानको योगमाया विचित्र, विलक्षण, अलीकिक है। मनुष्योंका भगवानके प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योगामाया-समावृत भगवानुको देखते हैं।\*

यहाँ भगवानने कहा है कि जो मेरेको अज-अविनाशी नहीं जानते, वे मृद् हैं और दसवें अध्यायके दसरे श्लोकमें कहा है कि देवता और महर्पि मेरे प्रभवको नहीं जानते । इसपर शङ्का होती है कि भगवानुको अज-अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभवको नहीं जानना-ये दोनों बातें तो एक ही हो गयीं: परन्त यहाँ न जाननेवालोंको मढ बताया है और वहाँ उनको मृद नहीं बताया है, ऐसा क्यों ? इसका समाधान है कि भगवानुके प्रभवको अर्थात् प्रकट होनेको म जानना दोषी नहीं है: क्योंकि वहाँ

भगवानने स्वयं कहा है कि मैं सब तरहसे देवताओं और महर्षियोंका आदि हैं । जैसे बालक अपने पिताके जन्मको कैसे देख सकता है ? क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। वह तो पितासे पैदा हुआ है। अतः उसका पिताके जन्मको न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवानुके प्रकट होनेके हेतुओंको परा न जानना देवताओं और महर्षियोंके लिये कोई दोषी नहीं है । भगवानके प्रकट होनेको कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता । इसलिये वहाँ देवताओं और महर्पियोंको मृढ नहीं बताया है । मनुष्य भगवानको अज-अविनाशी जान सकते हैं अर्थात् मान सकते हैं । अगर वे भगवानुको अज-अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोप है । इसलिये उनको यहाँ मृढ कहा है

सम्बन्ध— जो भगवानको अज-अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने मायाका परदा रहता है, पर भगवानके सामने वह परदा नहीं रहता-इसका वर्णन आगेकै श्लोकमें करते हैं।

### वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भतानि मां तु वेद न कश्चन ।।२६।।

है अर्जुन ! जो प्राणी भूतकालमें हो चुके हैं, जो वर्तमानमें हैं और जो भविष्यमें होंगे, उन सब प्राणियोंको तो मैं जानता हैं; परन्तु मेरेको कोई (मूढ़ मनुष्य) नहीं जानता ।

व्याख्या—'वेदाई समतीतानि '''' मां त बेद ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः पतके प्राणी न कशन'— यहाँ भगवानने प्राणियोंके लिये तो हों, भविष्यके प्राणी हों अथवा वर्तमानके प्राणी हों— भूत,वर्तमान और भविष्य-कालके तीन विशेषण दिये सभी भगवानुकी दृष्टिमें वर्तमान होनेसे भगवानु सभीको हैं; परनु अपने लिये 'अहं सेद' पदोंसे केवल जानते हैं । भूत, भविष्य और वर्तमान— ये तीनों वर्तमानकालका ही प्रयोग किया है।इसका तात्पर्य यह काल तो प्राणियोंकी दृष्टिमें हैं, भगवान्की दृष्टिमें है कि भगवान्की दृष्टिमें भृत, भविष्य और वर्तमान— नहीं । जैसे सिनेमा देखनेवालोंके लिये भूत, वर्तमान

<sup>\*(</sup>१) मत्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशः । मृत्युभोजपतेविंराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः सामजः (७९१ ६४१ ०९ वद्भमिक्ष) ।।

जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभूमिमें पद्यारे, उस समय वे पहलवानीको वडकठोर-शरीर, साधारण मनुष्योंको नर-रत्न, स्तियोंको मूर्तिमान् कामदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके समान बड़े-बढ़ोंको शिश्, कंसको मृत्यु, अज्ञानियोंको विराद, योगियोंको परमतस्व और फक्तशिरोपणि वृष्णिवंशियोंको अपने इष्टदेव जान पड़े ।'

<sup>(</sup>२) जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ।। (मानस १ । २४१ । २)

और भविष्य-कालका भेद रहता है, पर सिनेमाकी फिल्ममें सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिमे भत, वर्तमान और भविष्य-कालका भेद रहता है, पर भगवान्को दृष्टिमें सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि सम्पूर्ण प्राणी कालके अन्तर्गत है और भगवान कालसे अतीत हैं। देश. काल. वस्तु,व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे-के-वैसे ही रहते हैं । कालके अन्तर्गत आये हुए प्राणियोंका ज्ञान सीमित होता है और भगवानका ज्ञान असीम है। उन प्राणियोंमें भी कोई योगका अध्यास करके ज्ञान बढा लेंगे तो वे 'यञ्जान योगी' होंगे और जिस समय जिस वस्तुको जानना चाहेंगे, उस समय उसी वस्तको वे जानेंगे। परन्त भगवान तो 'युक्त योगी हैं' अर्थात विना योगका अध्यास किये ही वे मात्र जीवोंको और मात्र संसारको सब समय स्वतः जानते हैं।

भूत, भविप्य और वर्तमानके सभी जीव नित्य-निरन्तर भगवान्में ही रहते हैं, भगवान्से कभी अलग हो ही नहीं सकते । भगवानमें भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवोंसे अलग हो जायें! अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान्की दृष्टिसे ओझल नहीं हो सकते ।

'मां तु चेद न कशन'का तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें कहे हुए मूढ़ समुदायमेंसे मेरेको कोई नहीं जानता · अर्थात् जो मेरेको अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरेको साधारण मनुष्य-जैसा जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, उन मुढ़ोंमेंसे मेरेको कोई भी नहीं जानता. पर मैं सबको जानता है।

वाँसकी चिक दरवाजेपर लटका देनेसे भीतरवाले तो बाहरवालोंको पूर्णतया देखते हैं, पर बाहरवाले केवल दरवाजेपर टैंगी हुई विककी ही देखते हैं. भीतरवालोंको नहीं । ऐसे ही योगमायारूपी विकसे अच्छी तरहसे आवृत होनेके कारण भगवान्को मृढ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान् सबको देखते हैं ।

यहाँ एक शङ्का होती है कि भगवान जब भविष्यमें होनेवाले सब प्राणियोंको जानते हैं, तो स्थारहवें आध्यायके तैतीमवें श्लोकमें जैमे मगवन्ते

किसकी मुक्ति होगी और कौन वन्धनमें रहेगा— यह भी जानते ही हैं; क्योंकि भगवानका ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं, उनकी तो मूक्ति होगी और जिनको बन्धनमें जानते हैं, वे बन्धनमें हो रहेंगे । भगवानुकी इस सर्वज्ञतासे तो मनुष्यको मूर्क परतन्त हो गयी, मनुष्यके प्रयत्नसे साध्य नहीं रही।

इसका समाधान यह है कि भगवानने अपनी तरफसे मनुष्यको अत्तिम जन्म दिया है। अब इस जन्ममें मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले- यह उसके ऊपर निर्भर करता है (गीव ७ । २७; ८ । ६) । उसके उद्धारं अथवा पतनक निर्णय भगवान नहीं करते ।

इसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान् यह कह आये हैं कि बहुत जन्मेंकि इस अन्तिम मनुष्यजन्में जो 'सब कुछ वासुदेव ही हैं' ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लम है । इसका तालयें यह हआ कि मनुष्यश्रारीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको यह खतन्त्रता है कि वे अपने अनन्त जन्मेंकि सञ्चित वर्म-समुदायका नारा करके भगवानको प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाय कि चीन-स प्राणी आगे किस गतिमें जायगा— ऐसा भगवानुस संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करनेमें मनुष्यंत्री स्वतन्तता ही नहीं रहेगी और 'ऐसा करे, ऐसा मत करो'— यह भगवान, सत्त, शास्त्र, गुरु आदिना ठपदेश भी व्यर्थ हो जायेगा । इसके सिवाय ' जी-जी मनुष्य जिस-जिस देवताकी उपासना करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति मैं उसकी श्रद्धा दुढ़ कर देव हैं' (७ ।२१) और अन्त-सगयमें मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करके शरीर छोड़ता है, यह उस-उसमे ही प्राप्त होता है" (८ १६) - इस तरह उपासन और अन्तकालीन समरणमें स्वतन्तता भी नहीं रहेगी, जो भगवानने मनुष्यमात्रको दे रखी है। ं त्रिना कारण कृपा , करनेवाले प्रमु जीवकी

मनुष्य-शारीर देते हैं , जिससे यह जीव मनुष्येशीर

पाकर स्वतन्ततासे अपना कर्त्यांग कर ते । गीताने

<sup>\*</sup> कर्ज्यहुक कवि करूना नर देवि । देव ईस दिनु हेतु सनेही ।। (मानस ७ ।४४ ।३)

अर्जुनसे कहा-- 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्' अर्थात् मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्तमात्र बन जा । ऐसे ही मनुष्यमात्रको विवेक और उद्धारकी पूरी साम ग्री देकर भगवान्ते कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले अर्थात अपने उद्धारमें तू केवल निमित्तमात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है । इस मनुष्यशरीररूपी नौकाको पाकर मेरी कुपारूपी अनुकल हवासे जो भवसागरको नहीं तरता अर्थात् अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है-पयानुकूलेन नभावतेरितं पुमान् भवाव्यि न तरेत् स आत्यहा' (श्रीमन्द्रा) ११ । २० । १७) । गीतामें भी भगवान्ने कहा है कि जो परमात्माको सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, हतलिये वह परमगतिको प्राप्त होता है (१३।२८) । इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर अपना उद्धार करनेका अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामाग्री मिलती है। ऐसा अमुल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता. वह अपनी हत्या करता है और इसीसे वह जन्म-मरणमें जाता है। अगर यह जीव मनुष्यशरीर पाकर शास्त्र और भगवान्से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्रीका ठीक-ठीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति स्वतःसिद्ध है । इसमें कोई बाधा लग हो नहीं सकती।

मनुष्यके लिये यह खास बात है कि भगवान्ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान्के सिद्धात्तके विरुद्ध नहीं चलुंगा-- ऐसा वह अटल निधय कर ले और उस निश्चयपर इटा रहे । अगर अपनी असामर्थ्यसे कभी दुरुपयोग भी हो जाय तो मनमें उसकी जलन पैदा हो जाय और भगवान्से कह दे

कि 'हे नाथ! मेरेसे गलती हो गयी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा । हे नाथ । ऐसा बल दो, जिससे कभी आपके सिद्धान्तसे विपरीत न चलू, तो उसका प्रायाधित हो जाता है और भगवान्से मदद मिलती है।

मनुष्यको असामर्थ्य दो तरहसे होती है- एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता: जैसे- किसी नौकरसे कोई मालिक यह कह दे कि तम इस मकानको उठाकर एक मीलतक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता । दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समयपर प्रमादवश नहीं करता । यह असामर्थ्य साधकमें आती रहती है। इसको दर करनेके लिये साधक भगवानसे कहे कि 'हे नाथ! मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न कहूँ, ऐसी मेरेको शक्ति दो ।

भगवान्की ही दी हुई स्वतन्त्रताके कारण भगवान् ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीवके इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर-अचर अनन्त जीवोंके लिये भी भगवान् ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे । हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंके पीछे परम्परासे कर्म-फलोका ताँता लगा हुआ है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । ऐसी परम्परामे पड़े हुए जीवोंमेंसे कोई जीव किसी कारणसे मनुष्यशरीरमें अथवा किसी अन्य योनिमें भी प्रभुके चरणोंकी शरण हो जाता है. तो भगवान् उसके अनन्त जन्मोके पापोंको नष्ट कर देते हैं---

कोटि विप्र बध लागीहे जाहू। आएँ सत्न तजर्ड नहिं ताहु।। सनमुख होड़ जीव मोहि जमहीं। जन्म कोटि अप नासहि तबहीं।। (मानस ५।४४ ।१)

\*

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें भगवान्ते यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान्को न जाननेमे मुख्य कारण क्या है ? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

> इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।।२७।।

हे भरतवंशमें उत्पन्न परंतप ! इच्छा (राग) और हेपसे उत्पन्न होनेवाले हन्द्र-मोहं मोहित सम्पूर्ण प्राणी संसारमें मूढ़ताको अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त हो रहे हैं ।

व्याख्या—'इच्छाद्वेयसमुत्येन'''' सर्गे ं यान्ति परंतप'— इच्छा और द्वेयसे द्वन्द्रमोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान्से विल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होनेसे वार-बार संसारमें जन्म लेते हैं।

मनुष्यको संसारसे विमुख होकर केवल भगवान्में लगनेकी आवश्यकता है। भगवान्में न लगनेमें बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्यशरीर विवेक-प्रधान है; अतः मनुष्यको प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु-पक्षियोंकी तरह न होकर अपने विवेकको अनुसार होनी चाहिये। परनु मनुष्य अपने विवेकको महत्त्व न देकर गग और हैपको लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है।

मनुष्यको दो मनोवृत्तियाँ है- एक तरफ लगाना और एक तरफसे हटाना । मनुष्यको परमात्मामें तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसारसे अपनी वृत्ति हदानी है अर्थात् परमात्मासे तो प्रेम करना है और संसारसे वैग्रग्य करना है । परन्तु इन दोनों वृतियोंको जब मनुष्य केवल संसारमें ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैग्रम्य क्रमशः ग्रंग और द्वेपका रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसारमें उलझ जाता है और भगवान्से सर्वधा विमुख हो जाता है । फिर भगवान्की तरफ चलनेका अवसर ही नहीं मिलता । कभी-कभी वह सत्संगकी बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातापर विचार भी करता है, मनमें अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मनमें गुगके कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकुलताको प्राप्त करना है और प्रतिकुलताको हटाना है, यह मेरा खास काम है: क्योंकि इसके बिना मेर जीवन-निर्वाह नहीं होगा । इस प्रकार वह हृदयमें दृढ़तासे ग्रग-द्वेपको पकड़े रखता है; जिससे मुनने, पढ़ने और विचार करनेपर भी उसकी कृति राग-द्रेपरूप द्वन्द्रको नहीं छोड़ती ।

वृत्ति संसारसे तो हट ही गयी । जब वेश्याने यह ताइन की-- ऐसे हाड़-मांसके शरीरमें तूं आकृष्ट हो गय अगर भगवान्में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहल हो जाता तब उनकी वृत्ति वेश्यासे हटकर भगवानुं लग गयी और उनका उदार हो गया । इसी तरह गोपियोंका भगवान्में राग हो गया, तो वह राग भी कल्याण करनेवाला हो गया । शिशुपालका भगवानी साथ वैर (द्वेप) रहा तो वैरपूर्वक भगवान्का वितन करनेसे भी उसका कल्याण हो गया । कंसको भगवानी भय हुआ, तो भयवृत्तिसे भगवान्का वित्तन करोने उसका भी कल्याण हो गया । हाँ, यह बात जहर है कि वैर और भयसे भगवान्का विनान करनेते शिशुपाल और कंस भक्तिके आनन्दको नहीं से सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरहसे भगवान्की तरफ आकर्षण हो जाय तो मनुष्यका उद्घार हो जाता है। परन्तु संसारमें एग-द्वेप, काम-क्रोध, ठीक-बेठीर, अनुकूल-प्रतिकृत आदि इन्द्र रहनेसे मृढ़ता दुई होती. है और मनुष्यका पतन हो जाता है। दूसरी रीतिसे यों समझें कि संसारका सम्बन इन्द्रसे दृढ़ होता है । जब कामनाको लेकर मनोवृत्तिक ्रावाह संसारको तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकृलताको लेकर यग-द्वेप हो की हैं अर्थात् एक हो पदार्थ कभी ठीक लगता है, कमी चेठीक . लगता है; कभी उसमें चग होता है, कभी

द्वेय होता है, जिनसे संसाका सम्बन्ध दृढ़ हो जल

(२ १४५) पदसे इन्द्ररहित होनेकी आहा दी है।

निर्देख पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है— 'निर्देखें

हि महाबाही सुखं वन्यात्रमुच्यते (५१३) । मुख-दुःग

आदि इन्होंने रहित होकर भतन्त्रन अविनामी पहले

। इसलिये भगवान्ते दूसरे अध्यायमें 'निईंड'

इसीसे वह परमात्माकी तरफ चल नहीं सकता।

विषयमें हो जाय, तो भी ठीक है । जैसे, भक्त विल्वमंगतः

वृत्ति चिन्तामणि नामक वेश्यामें लग गयी, तो उन

द्वन्द्वीमें भी अगर उसका राग मुख्यरूपसे एक है

BANGKITKATAN TANGKAN T है-- 'द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सखदःख-संजैर्गच्छन्यमुद्धाः पदमध्ययं तत् '(१५ । ५) । भगवान्ने द्वन्द्वको मनुष्यका खास शत्रु बताया है (३ ।३४) । जो द्वन्द्रमोहसे रहित होते हैं, वे दुढ़वरी होकर भगवान्का . भजन करते हैं (७ । २८) इत्यादि रूपसे गीतामें इन्हर्रहित होनेको बात बहत बार आयी है।

जन्म-मरणमें जानेका कारण क्या है ? शास्त्रोंकी दृष्टिसे तो जन्म-मरणका कारण अज्ञान है: परन्त सत्तवाणीको देखा जाय तो जन्य-मरणका खास कारण रागके कारण प्राप्त परिस्थितका दरुपयोग है। - फलेच्छापूर्वक शास्त्रविहित कर्म करनेसे और प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग करनेसे अर्थात् भगवदाज्ञा-विरुद्ध कर्म करनेसे सत्-असत् योनियोंकी प्राप्ति होती है अर्थात् देवताओंको योनि, चौरासी लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं।

प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करनेसे सम्मोह अर्थात् जन-मरण मिट जाता है। उसका सदपयोग कैसे करें ? हमारेको जो अवस्था, परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग न करनेका निर्णय किया जाय कि 'हम दुरुपयोग नहीं करेंगे अर्थात् शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम नहीं करेंगे।' इस प्रकार राग-रहित होकर दुरुपयोग न करनेका निर्णय होनेपर सदुपयोग अपने-आप होने लगेगा अर्थात् शास्त्र और लोक-मर्यादाके अनुकूल काम होने लगेगा । जब सदपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा । कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करनेका विचार किया है, सद्पयोग करनेका विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करनेका अभिमान कैसे ? इससे तो कर्तृत्व-अभिमानका त्याग हो जायगा ।

जब हमने सदपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे ? क्योंकि सदपयोग तो हुआ है, किया नहीं । अतः इससे फलेच्छाका त्याग हो जायगा। कर्तत्व-अभिमान और फलेच्छाका त्याग होनेसे अर्थात् बन्धनका अभाव होनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है।

प्रायः साधकोंमें यह बात गहराईसे बैठी हुई है कि साधन-भजन, जप-ध्यान आदि करनेका विभाग अलग है और सांसारिक काम-धंघा करनेका विभाग अलग है । इन दो विभागोंके कारण साधक भजन-ध्यान आदिको तो बढावा देते हैं. पर सांसारिक काम-धंधा करते हुए राग-द्वेष, काम-क्रोध आदिको तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम-भंघा करते हुए तो राग-द्वेष होते ही हैं, ये मिटनेवाले थोडे ही हैं। इस भावनासे बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधकके राग-द्वेप बने रहते हैं, जिससे उसके साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । वास्तवमें साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे. चाहे सांसारिक कार्य करे उसके अन्तःकरणमें रागद्रेष नहीं रहने चाहिये ।

पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओंमें भेट हीनेपर भी साधकके भावमें भेद नहीं होना चाहिये अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएँ करते समय साधकका भाव एक हो रहना चाहिये कि ' मैं साधक हैं और मुझे भगवत्माप्ति करनी है।' इस प्रकार क्रियाभेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिये. पर भावभेद नहीं रहेगा । भावभेद न रहनेसे अर्थात एक भगवत्राप्तिका ही भाव (उद्देश्य) रहनेसे पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएँ साधन बन जायेंगी ।

सम्बन्ध-- पूर्वरलोकमें भगवान्ते इन्द्रमोहसे मोहित होनेवालोंकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें इन्द्रमोहसे रहित होनेवालोंकी बात कहते हैं।

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । . ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः । ।२८।।

परनु जिन पुण्यकर्मा मनुष्योंके पाप नष्ट हो गये हैं, वे इन्द्रमोहसे रहित हुए मनुष्य दुढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। P 22

व्याख्या—'येषां त्यन्तगतं पापं जनान

पुण्यकर्मणाम्'--- इन्द्रमिहसे मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते और जो इन्द्रमोहसे मोहित नहीं हैं, वे भजन करते हैं, तो भजन न करनेवालोंकी अपेक्षा भजन करनेवालोंकी विलक्षणता बतानेके लिये यहाँ

'तु' पद आया है ।
जिन मनुत्योंने 'अपनेको तो भगवद्यांति ही करती
है'— इस उद्देश्यको पहचान लिया है अर्थात् जिनको
उद्देश्यको यह स्मृति आ गयी है कि यह मनुत्यशरीर
भोग भोगनेके लिये नहीं है, प्रत्युत भगवान्की कृपासे
केवल उनकी प्राप्तिके लिये ही मिला है— ऐसा
जिनका दृढ़ निधय हो गया है, वे मनुत्य ही 'पुण्यकर्मा'
हैं । तारपर्य यह हुआ कि अपने एक निधयसे जो
शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यस, दान,
तप आदि क्रियाओंसे नहीं आती । करण कि
'हमें तो एक भगवान्की तरफ ही चलना है,' यह
निधय स्वयमें होता है और यह, दान आदि क्रियाएँ
बाहरसे होती हैं।

'अन्तमतं पापम्' कहनेका भाव यह है कि जब यह निध्य हो गया कि 'मेरेको तो केवल भगवान्की तरफ ही चलना है' तो इस निध्यसे भगवान्की सम्मुखता होनेसे विमुखता चली गयी, जिससे पापोंकी जड़ ही कट गयी; क्योंकि भगवान्से विमुखता ही पापोंका खास करण है। सन्तोन कहा है कि डेढ़ हो पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। भगवान्से विमुख होना पूछ पाप है और डुर्गूण-हुउचारोमें लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान्के सम्मुख होना पूछ पुण्य है और सर्गुण-सराचारोमें लगना आधा पुण्य है। तारप्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान्के सर्वधा शरण हो जाता है, तब उसके पापोंका अन्त हो जाता है।

दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान् हैं, वे पुण्यकर्मा हैं; क्योंकि भगवान्का लक्ष्य होनेपर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान्का लक्ष्य होनेपर पुग्रने किसी संस्कारसे पाप हो भी जायगा, तो भी वह रहेगा नहीं; क्योंकि हृदयमें विग्रजमान भगवान् उस पापको नष्ट कर देते हैं—'विकर्म पानोत्मित कथिंकर पुनोति सब हृदि सिक्रिक्ट.' (श्रीमद्धा॰ ११ । ५ । ४२) ।

कई तरहका होता : जैस-

तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदयसे रह दृढ़ निष्ठय कर ले कि 'अब आगे मैं कभी पर

नहीं करूँगा' तो उसके पाप नहीं रहते।

'ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजने पा
दुब्बता:—पुण्यकर्मा लोग इन्द्ररूप मोहसे रहित होकर
और दुढ्वती होकर भगवान्का भजन करते हैं। इद

परलोकके लिये भगवान्का भजन आवश्यक है और इहलोकके लिये संसारका काम आवश्यक है। २—वैष्णव, शैव, शास, गाणपत और सैरे— इन सम्प्रदायोंमेंसे किस सम्प्रदायमें चलें और किस

१--भगवानुमें लगें या संसारमें लगें ? क्योंक

सम्प्रदायमें न चलें ? २—परमात्माकं स्वरूपके विषयमें हैत, अहैत, विशिष्टाहैत, शुद्धाहैत, अधिन्त्यभेदाभेद आदि वह तारके सिद्धान्त हैं। इनमेंसे किस सिद्धानको स्वीकार को और किस सिद्धानको स्वीकार न केते ?

४—परमालाकी प्राप्तिक भित्रयोग, झान्योग, कर्मयोग, घ्यानयोग, हञ्चोग, लब्योग, मन्त्रयोग अर्थि कई मार्ग हैं। उनमेंसे किस मार्गपर चले और क्सि मार्गपर न चले ? ५—संसारमं होनेवाले अनुकूल-मृतिकूल,

हर्प-शोक, ठीक-वेठीक, सुख-दुःख, राग-देव अदि सभी द्वन्द हैं। उपर्युक्त सभी पारमाधिक और सांसारिक द्वन्हण मोहसे मुक्त हुए मनुष्य दुढ़बती होकर भगवान्का

भंजन करते हैं।

मनुष्यका एक ही पारमाधिक उद्देश्य हो जाये,
तो पारमाधिक और सांसारिक सभी इन्द्र मिट जाते
हैं। पारमाधिक उद्देश्यवाले साधक अपनी-अपनी हिंद,
योष्यता और अद्धा-विश्वासके अनुसार अपने-अपने
इष्टको सगुण माने, साकार माने, निर्मुण माने, निरम्भर
माने, द्विमुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहसमुज अरि
कैसे हो माने, पर संसारकी विमुखतामें और परमात्माणै
सम्मुखताने से सभी एक हैं। उपासनाकी पद्धारामी
भिन्न-पित्र होनेपर भी लक्ष्य सकस एक होनेमे की

भी पद्धति छोटी-बड़ी नहीं है । जिस साधकका जिस पद्धतिमें श्रद्धा-विश्वास होता है, उसके लिये वही पद्धति श्रेप्र है और उसको उसी पद्धतिका ही अनुसरण करना चाहिये । परनु दूसरोंकी पद्धति या निष्ठाकी निन्दा करना, उसको दो नम्बरका मानना दोव है। जबतक यह साधन-विषयक इन्द्र रहता है और साधकमें अपने पक्षका आग्रह और दूसरोंका निगदर रहता है,तबतक साधकको भगवानके समग्ररूपका अनुभव नहीं होता । इसलिये आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओंका करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निश्वका ही करे; तो इससे साधनविषयक द्वन्द्व मिट भेजे; हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे—इससे जाता है।

है, तब घह यह समझता है कि साधन करके अपना परमात्माको तरफ चलनेवालोंके सामने तीन बातें

घारणा रखकर भनवान्में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं ।

है— 'सम्मीलने नयनयोर्निह किञ्चिदस्ति' और इन है; क्योंकि एक निश्चय न होनेसे ही द्वन्द्व रहते हैं।

सोंसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेसे कितने दिनतक दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुणका ज्ञान

हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक भगवान्को तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर-निरादर आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते. ऐसे

मनुष्य ही इन्द्रमोहसे छूटे हए हैं। 'दढवता:' कहनेका तात्पर्य है कि हमें तो केवल

परमात्माकी तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है हो नहीं । वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, राद्धादैत है कि विशिष्टादैत है, सगुण है कि निर्गण है, द्विभुज है कि चतुर्भज है- इससे हमें कोई मतलब नहीं है\* । वह हमारे लिये कैसी भी परिस्थित

भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस, हमें तो केवल मनुष्यमात्रकी यह प्रकृति होती है, ऐसा एक परमात्माकी तरफ चलना है— ऐसे निश्चयसे वे दुढ़वती स्वमाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता हो जाते हैं।

कल्याण करना है; क्योंकि मनुष्यजन्मकी सफलता आती हैं— परमात्मा कैसे हैं ? जीव कैसा है ? और इसीमें है। परन्तु जब वह व्यवहारमें आता है, तब जगत कैसा है? तो उनके हृदयमें इनका सीधा उत्तर वह ऐसा सोचता है कि 'साधन-भजन'से क्या होगा ? यह होता है कि 'परमात्मा हैं ।' वे कहाँ रहते हैं, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा; क्योंकि संसारमें बैठे क्या करते हैं आदिसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हैं; चीज-वस्तुकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना प्रमात्मासे मतलब है । जीव क्या है, उसका कैसा काम कैसे चलेगा ? अतः संसारका काम मुख्य रहेगा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब ही और भजन-स्मरणका नित्य-नियम तो समयपर कर नहीं । हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि 'मैं हूँ ।' जगत् लेना है; क्योंकि सांसारिक कामकी जितनी आवश्यकता कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियमको नहीं ।' ऐसी मतलब नहीं । हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है

भगवान्की तरफ चलनेवालोंमें भी जिन्होंने एक है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माकी तरफ चलना निधय कर लिया है कि भेरेको तो अपना कल्याण है, संसारको छोड़ना है और हमें चलना है अर्थात् करना है, सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाय, 'हमें संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख होना इसको कोई परवाह नहीं । कारण कि सांसारिक जितनी हैं — यही सम्पूर्ण दर्शनोंका सार है और यही दृढ़वती भी सिद्धि है, वह आँख मीचते ही कुछ नहीं होना है। दृढ़वती होनेसे उनके द्वन्द्व नष्ट हो जाते

कि 'जगत् त्याज्य है' और हमें इसका त्याग करना

<sup>\*</sup> जैसा कि गजेन्द्रने कहा था— यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात प्रचण्डवेगाटभियावतो भुशम् । भीतं प्रपन्नं परिपानि यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ।। (श्रीमद्धा० ८ । २ । ३३)

जो कोई ईश्वर प्रचण्ड देगसे (सबको निगल जानेके लिये) दौड़ते हुए अत्यन्त बलवान् कालरूपी साँपसे भवभीत होकर शरणमें आये हुए की रक्षा करता है; और जिससे भवभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसीकी मै शरण प्रहण करता है।'

है और न उनको सगुणके दर्शन हुए हैं; किन्तु उनको मान्यतामें संसार निरन्तर नष्ट हो रहा है, निरन्तर अभावमें जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु व्यक्ति आदिमें भावरूपसे एक परमात्मा ही है— ऐसा मानकर वे दुढ़वती होकर भजन करते हैं.। जैसे पतिवता स्त्री पतिके परायण रहती है. ऐसे ही भगवानुके परायण रहना ही उनका भजन है।

विशेष बात

शास्त्रोमें. सन्तवाणीमें और गीतामें भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान्में प्रायः नहीं लग पाते: पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तवमें कितने ही पाप क्यों न हों.वे भगवानसे विमुख कर हो नहीं सकते: क्योंकि जीव साक्षात भगवानुका अंश है; अतः उसकी शृद्धि पापाँसे आच्छादित भले ही हो जाय, पर मिट नहीं सकती । इसिलये दराचारी भी दराचार छोड़कर भगवानके भजनमें लग जाय, तो वह बहत जल्दी धर्मात्मा (भक्त) हो जाता है—'क्षिप्रं भवति धर्मात्वा' (गीता ९।३१)†। अतः मनुष्यको कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिये कि पुराने पापोंके कारण मेरेसे भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकुल परिस्थितिरूप फल देनेके लिये होते हैं, भजनमें बाधा देनेके लिये नहीं । प्रतिकल परिस्थित देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं । अगर ऐसा मान लिया जाय कि पापैकि कारण हो भजन नहीं होता .तो 'अपि चेत्सुदुरावारो भजते भामनन्यभाक्'(भीता ९ ।३०) 'दुग्रचारी-से-दुग्रचारी पुरुष अनन्यभावसे मेग भजन करता है'- यह कहना यन नहीं सकता। पापीके कारण अगर भजन-ध्यानमें बाधा लग जाय. तो यडी मुश्किल हो जायगी; क्योंकि विना पापके कोई प्राणी है ही नहीं । पाप-पुण्यसे ही मनुष्य-शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजनमें याधक नहीं हो सकते । इसलिये जो दुढ़वती 🚣

पुरुष भगवानुके शाएण होकर वर्तमानमें भगवानुके भजनमें लग जाते हैं, उनके पूराने पापीका अन्त है। जाता है । मनुष्यशरीर भजन करनेके लिये ही मिल है. अतः जो परिस्थितियाँ शरीरतक रहनेवाली है, वे भजनमें बाधा पहुँचायें —ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है ।

सकाम पुण्यकमीकी मुख्यता होनेसे जीव स्वर्गने जाते हैं और पापकर्मीकी मुख्यता होनेसे नरकोंने जाते हैं। परनु भगवान् विशेष कृपा करके पापी और पुण्योंका पुर फल-भोग न होनेपर भी अर्थात चौरसी लाख योनियोंके बीचमें ही जीवको मनप्यशरीर दे देते हैं। मनुष्यशरीरमें भगवद्भजनका अवसर विशेषतसे प्राप्त होता है। अतः मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर भगवत्राप्तिको तरफसे कभी निराश नहीं होना चाहियै क्योंकि भगवत्माप्तिके लिये ही मनध्यशरीर मिलतां है ।

यह मनुष्यशरीर भोगयोनि नहीं है। इसकी सामान्यतः कर्मयोनि कहते हैं । परन्तु संतींकी षाणी और सिद्धानीके अनुसार मनुष्यशरीर भगवत्राप्तिके लिये ही है। इसमें पुग्ने पुण्योंक अनुसार जो अनुकूल परिस्थित आती है और पुँपने पापेंकि अनुसार जो प्रतिकृत परिस्थित आती है-ये दोनों ही केवल साधन-सामग्री है। इन दोनोंमेसे अनुकूल परिस्थिति आनेपर दुनियाकी सेवा करना और प्रतिकल परिस्थिति आनेपर अनुकूलता की इच्छाक त्याग करना— यह साधकका काम है । ऐसा करनेते ये दोनों ही परिस्थितियाँ साधन-सामग्री हो जायँगी। इनमें भी देखा जाय तो अनुकूल परिस्थितिमें पुरने पुण्योंका नारा होता है और वर्तमानमें भोगोंने फैसनेसे सम्भावना भी रहती है। परनु प्रतिकृत परिसिर्दिन पुराने पापोंका नाश होता है और वर्तमानमें ऑ<sup>एक</sup> सजगता, सावधानी रहती है, जिससे सांधन सुगमताने यनता है। इस दृष्टिसे संतजन सांसारिक प्रतिकृत परिस्थितिका आदर करते आये हैं।

ें अन्य योनियोंने पाप नष्ट होनेपर भी स्वभाव सुधर जाय—यह नियम नहीं है; जैसे-धौरासी लाख योनियाँ और नरक भोगते हुए पान तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रभाव नहीं सुपाता । परनु मनुष्यपोनिमें पाप रहनेगर भी सायकका स्वधाव सुधा सकता है, जैसे-- पायोंके एडनेसे उनके फलरूपमें प्रतिकृत परिस्थित (बीमारी आहे) अाती है, पर सत्संगसे, साधनपरापणतासे, अहंता-यरिवर्तनसे पारमार्थिक साधकका खमाव सुपर जाता है।

सम्बन्ध--- सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने साधकके लिये तीन बातें कही थीं --- 'मय्यासक्तमनाः'---मेरेमें प्रेम करके और 'मदाश्रयः'---मेरा आश्रय लेकर 'योगं युद्धन्'--योगका अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्ररूपको जान जात है। उन्हीं तीन बातोंका उपसंहार अब आगेके दो श्लोकोंमे करते हैं।

### जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदः कुत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चाखिलम् \* ।।२९।।

जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यल करते है, वे उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं।

ये'-- यहाँ जर्ग (वृद्धावस्था) और गरणसे मुक्ति पानेका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मका ज्ञान होनेपर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीरकी मृत्यु नहीं होगी । इसका तात्पर्य यह है कि बोध होनेके बाद शरीरमें आनेवाली चृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएँ उसको दुःखी नहीं कर सकेंगी । जैसे तेरहवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'मृतप्रकृतिमोक्षम्' कहनेका तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात् कार्यं और कारणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है, ऐसे ही यहाँ 'जरामरणमोक्षाय' कहनेका तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि शरीरके विकारोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है ।

जैसे कोई युवा पुरुष है, तो उसकी अभी न वृद्धवस्था है और न मृत्यु है; अतः वह जरा-मरणसे अभी मुक्त है। परन्तु वास्तवमें वह जरा-मरणसे मुक्त नहीं है; क्योंकि जरा-मरणके कारण शरीरके साथ जबतक सम्बन्ध है, तबतक जरा-मरणसे रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परन्तु जो जीवन्मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीरमें जरा और मरण होनेपर भी वे इनसे मुक्त हैं । अतः जरा-मरणसे मुक्त होनेका तात्पर्य है—जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होना । जब मनुष्य शरीरके साथ तादात्म्य ('मैं यही हूँ') मान लेता है, तब शरीरके वृद्ध होनेपर 'मैं वृद्ध हो गया' और शरीरके मरनेको लेकर 'मै मर जाऊँगा'—ऐसा मानता है। यह मान्यता

न्याख्या—'जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति है । इसलिये तेरहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें आया है—'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्' अर्थात् जन्म, मत्य, जरा और व्याधिमें दःख-रूप दोपोंको देखना-इसका तात्पर्य है कि शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' का सम्बन्ध न रहे । जब मनुष्य 'मैं' और 'मेग्र-पन' से मुक्त हो जायगा, तब वह जरा, मरण आदिसे भी मुक्त हो जायगा; क्योंकि शरीरके साथ माना हुआ सम्बन्ध हो वास्तवमें जन्मका कारण है- 'कारणं गुणसङोऽस्य सदसद्योनिजन्यस्' (गीता १३ । २१) । वास्तवमे इसका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं है, तभी सम्बन्ध मिटता है। मिटता वही है, जो बास्तवमें नहीं होता ।

यहाँ 'मामाश्रित्य यतन्ति ये' पदोंमें आश्रय लेना और यल करना— इन दो बातोंको कहनेका तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यल करता है, तो अभिमान आता है कि 'मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो गया' और अगर खयं यल न करके 'भगवानके आश्रयसे सब कुछ हो जायगा' ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमादमें तथा संग्रह और भोगमें लग जाता है। इसलिये यहाँ दो बातें बतायीं कि शासकी आजाके अनुसार खुवं तत्परतासे उद्योग करे और उस उद्योगके होनेमें तथा वद्योगकी सफलतामें कारण भगवानको माने ।

जो नित्य-निरन्तर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर-संमारको मनप्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जबतक वह शरीर और संसारको स्थायो मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तबतक साधन करनेपर भी उसको भगवताप्ति रिरिंग मैं हूँ और शरीर मेरा हैं' इसी पर टिकी हुईं नहीं होती । अगर वह शरीर-संसारको स्थायों न माने

इन उत्तीसवें-तीसवें श्लोकोमें आये 'मामाश्चित्य' पदमें 'मदाश्रयः' का, 'यतिन' पदमें 'योगं युक्तन्' का और 'युक्तवेतसः' पदमें 'मय्यासक्तमनाः' का उपसंहार किया गया है । इसी अध्यायके आरम्पमें जो 'समप्रम्' पद आंपा था, उसको यहाँ ब्रह्म, अध्यात्य, कर्प, अधिपूत, अधिदैव और अधियत कहा गया है।

और उसको महत्त्व न दे. तो भगवद्याप्तिमें देरी नहीं लगेगी । अतः इन दोनों बाधाओंको अर्थात शरीर-संसारकी खतन्त्र सताको और महताको विद्यापर्वक हटाना ही यह करना है। परन्त जो भगवानका आश्रय सेकर यह करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रमुकी कृपासे ही साधन-भजन हो रहा है।

भगवान्की कृपाका आश्रय लेनेसे और अपने बलका अभिमान न करनेसे वे भगवानके समग्रहणको जान लेते हैं । जो भगवानुका आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने-अपने साधनके

अनसार भगवत्त्वरूपका बोध तो हो जाता है, पर भगवानुके समग्ररूपका बोध उनको नहीं होता । जैसे. कीई प्राणायाम आदिके द्वारा योगका अध्यास काता है. तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती है और उनसे कैंचा उठनेपर परमात्मके निराकार-खरूपका बोध होता है अथवा अपने स्वरूपमें स्थित होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैनं आदि सम्प्रदायोंमें चलनेवाले जितने मन्त्य हैं, जो कि ईश्वरको नहीं मानते, वे भी अपने-अपने सिद्धानोंकि अनुसार साधन करके असत्-जड़रूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं । परना जो संसारसे विमुख होकर भगवान्क आश्रय लेकर यत करते हैं, उनको भगवानके समग्ररूपका

कहा है । 'ते ब्रह्म तत् (जिदः)'—इस तरहसे यल (सायन) करनेपर वे मेरे खरूपको \* अर्थात् जो निर्गुण-निराकार है, जो मन-वृद्धि-इन्द्रियों आदिका विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्षरूपसे वर्णन करते है. उस सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको जान जाते हैं।

योध होकर भगवद्मेमको प्राप्ति हो जाती है —यह विलक्षणता

बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ 'मामाश्रित्य यतन्ति ये'

'ब्रह्म' के साथ 'तत्' शब्द देनेका तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी 'तत्' शब्दसे कहे नानेवाले जिस परमाताको परोधरूपसे ही देखते हैं. ऐसे परमात्मका भी ये साक्षात अपरोक्षरूपसे अनुभन कर लेते हैं।

इस परमात्माओं सता प्राणिमात्रमें स्वतःसिद्ध यहाँ अहाईसर्वे, उन्तांसर्वे और तीसवे स्लोकमें भगवान्ते अस्पन् शब्द 'मान्' का प्रयोग किया

किसी समयमें न हो, किसी वसुमें न हो और किसी व्यक्तिमें न हो—ऐसा नहीं है, प्रत्युत वह सब देशने है, सब समयमें है, सब वस्तुओंमें है और सब

है। कारण कि वह परमात्मा किसी देशमें न है.

व्यक्तियोमें है। ऐसा होनेपर भी वह अप्राप्त वर्दे दीखता है ? जो पहले नहीं था, बादमें नहीं रहेग,

अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रह है, अभावमें जा रहा है-ऐसे शरीर-संसारको सह और महत्ता स्वीकार कर ली, इसीसे नित्यप्राप

परमात्मतत्त्व अत्राप्त दीख रहा है। 'कुत्त्रमध्यात्मम् (विदः)'—वे सम्पर्ण अध्यातको जान जाते हैं अर्थात् सम्पूर्ण जीव तत्वसे क्या है,

इस बातको वे जान जाते हैं। पंद्रहवें अध्यायके दसवें रलोकमें कहा है कि 'जीवके द्वारा एक शरीकी छोड़कर दूसरे शरीरको प्राप्त करनेको विमुद्र पूर्प नहीं जानते और ज्ञानचक्ष्याले जानते हैं।'. इसमें जाननेका तात्पर्य यह नहीं है कि 'जीव कितने हैं, वे क्या-क्या करते हैं और उनकी क्या-क्या गति है रही हैं - इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीते

कर लेते हैं। भगवानके आश्रयसे सायकका जब क्रियाओं और पदार्थीसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब वर्ड

अलग है-इसको तत्वसे जान जाते हैं अर्थात् अनुभन

अध्यात्मतत्त्वको-अपने स्वरूपको जात जाता है। केवल अपने खरूपको ही नहीं,प्रत्युत तीनों लेखें और चौदह भुवनेमिं जितने भी स्थायर-जहमं प्रारी हैं, उन सबका खरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृतिन असम्बद्ध है । अनन्त जन्मोतक अनन्त क्रियाओं और शरीरोंके साथ एकता करनेपर भी उनकी कभी एक्न

हो ही नहीं सकती और अनन्त जन्मोतक अने स्वरूपका बोध न होनेपर भी वे अपने सक्पमे कर्प अलग हो हो नहीं सकते—ऐसा जानना सन्पूर्ण अध्यात्म-ताचको जानना है। 'कर्म चाखिलं विदुः'-वे सम्पूर्ण कर्मीक वस्तरिक'

तत्वको जान जाते हैं अर्थात् मृद्धियी रचना क्यों होती

इमलिये वर्त ब्याख्याने 'मेरा खरूप' ऐसा अर्थ लिया है ।

है, कैसे होती है और भगवान् कैसे करते हैं—इसको जो अनन्यभावसे केवल भगवान्का आश्रय लेता

जैसे भगवानने चारों वर्णीकी रचना की । उस रचनामें जीवोंके जो गुण और कर्म हैं अर्थात् उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किये हैं. उनके अनसार ही शरीरोंकी रचना की गयी है । उन वर्णोंमें जन्म होनेमें स्वयं भगवान्की तरफसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये भगवान्में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं हैं (गीता ४ । १३-१४) । तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टिकी रचना करते हुए भी भगवान् कर्तृत्व और फलासिकसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यमात्रको देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप जो भी कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, उसे कर्तृत्व और फलासिकसे रहित होकर करनेसे वह कर्म मनुष्यको बाँधनेवाला नहीं होता अर्थात् वह कर्म फलजनक नहीं बनता । तात्पर्य है कि कमोंकि साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तताका अनुभव करना ही अखिल कर्मको जानना है।

जो अनन्यभावसे केवल भगवान्का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थोंका आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठोक तरहसे समझमें आ जाती है कि ये सब क्रियाएँ और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान् हैं अर्थात् क्रियाओंका भी आरम्भ और अन्त होता है, तथा पदार्थोंकी भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोकतककी कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहनेवाला नहीं है। अतः कमंकि साथ मेरा किश्वन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है—यह भी अखिल कमंको जानना है।

तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्का आश्रय लेकर चलनेवाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मके जाताविक तत्त्वको जान जाते हैं अर्थात् भगवान्ते जैसे कहा है कि 'यह सम्पूर्ण संसार मेरेमें ही ओतप्रोत है' (७ । ७) और 'सब कुछ वासुदेव ही है' (७ । १९), ऐसे हो वे भगवान्के समग्ररूपको जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म—ये सभी भगवत्त्वरूप ही है, भगवान्के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है।

\*

### साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । अयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३०।।

जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहितमुझे जानते हैं. वेयुक्तवेता मनुष्य अन्तकालमें भी मुझे ही जानते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या—'साधिभृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः'—[पूर्वश्लोकमें निर्मुण-निराकारको जाननेका वर्णन करके अव सगुण-साकारको जाननेकी बात कहते हैं ]

यहाँ 'अधिमृत' नाम भौतिक स्थूल सृष्टिका है, जिसमें तमोगुणकी प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसको स्वतन्त्र सता नहीं है। उसका स्वणमात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दीवाती है, अर्थात् इसमें सत्याता, स्विष्टलता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दोवाता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तवमें भगवान्हें ही हैं, धणमङ्गुर संसाके नहीं। तात्यर्थ है कि जैसे वर्फकी सत्ता

जलके बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात् अधिभूतको सत्ता भगवान्के विना नहीं हो सकती । इस प्रकार तत्त्वसे यह संसार भगवत्त्वरूप हो है— ऐसा जानना ही अधिभूतके सहित भगवान्को जानना है।

'अधिदेव' नाम सृष्टि की रचना करनेवाले हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीका है, जिनमें रजोगुणकी प्रधानता है। भगवान् ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होते हैं अर्थात् तत्त्वसं ब्रह्माजी भगवत्त्वरूप ही हैं— ऐसा जानना ही अधिदैवके सहित भगवान्को जानना है।

'अधियज्ञ' नाम भगवान् विष्णुका है, जो

मान्यता दी है।

वर्णन हुआ है।

अन्तर्यामीरूपसे सबमें व्याप्त हैं और जिनमें सत्वगुणकी प्रधानता है । तत्त्वसे भगवान् ही अत्तर्यामीरूपमे सबमे परिपूर्ण हैं- ऐसा जानना ही अधियज्ञके सहित भगवान्को जानना है।

अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित भगवान्को जाननेका तात्पर्य है कि भगवान् श्रीकृष्णके शरिरके किसी एक अंशमें विराट्रूप है (गीता १० ।४२;११ ।७) और उस विग्रद्रूपमें अधिभूत (अनत्त ब्रह्माण्ड), अधिदैव (ब्रह्माजी) और अधियज्ञ (विष्णु) आदि सभी हैं, जैसा कि अर्जुनने कहा है— हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको, जिनकी नामिसे कमल निकला है, उन विष्णुको कमलपर विराजमान ब्रह्माको और शंकर आदिको देख रहा है (गीता ११ । १५) । अतः तत्त्वसे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान् हैं।

'प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः'— जो संसारके भोगों और संग्रहको प्राप्ति-अप्राप्तिमें समान रहनेवाले हैं तथा संसारसे सर्वथा उपरत होकर मगवान्में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्तवेता है । ऐसे युक्तवेता मनुष्य अन्तकालमें भी मेरेको ही जानते हैं अर्थात् अन्तकालको तरहकी आकृति और अलग-अलग उपयोग होनेत पीड़ा आदिमें भी वे मेरेमें ही अटलरूपसे स्थित रहते हैं । भी उन सवमें एक ही सोना है, ऐसे हैं उनको ऐसी दढ़ स्थिति होती है कि वे स्यूल और भगवद्भक्तके द्वारा अनेक तरहका यथायोग्य सीसर्रिक सक्ष्म-शरीरमें कितनी ही हलचल होनेपर भी कभी व्यवहार होनेपर भी उन सबमें एक ही भगवतन भी विचलित भगवानके समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात लिये हो उत्तीसवें और तीसवें श्लोकमें समग्रहपर

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य-क्रिया, पदार्थ आदिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन किया, पदार्थ आदिकी प्रकटरूपसे विशेष वर्णन आता है—एक सगुण और एक निर्मुण । सता दीखने लग जाती है । परन्तु प्रकृति और प्रकृतिके इनमें सगुणके दो भेद होते हैं—एक संगुण-सन्मर कार्यसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके भगवत्सक्यमें और एक सगुण-निएकार । परनु निर्मुणके ये स्यित होनेसे उनकी स्वतन्त सता उस भगवतत्वमें भेद नहीं होते, निर्गण निएकार ही होता है। हैं ही सीन हो जाती है । फिर उनकी कोई खतन्त सता निएकारके दो भेद होते है—एक संगुण-निएकार और नहीं दीखती ।

जैसे, किसी व्यक्तिके विषयमें हमारी जो अच्छे . .और मुरेंको मान्यता है, यह मान्यता हमारी ही सगुण-विषयक होंचवाला होता है और उन्हें

है अर्थात् उस व्यक्तिमें तत्वके सिवाय दूसरा के खतन्त व्यक्तित्व ही नहीं है । ऐसे ही संसामें 'द ठीक है, यह बेठीक है' इस प्रकार ठीक-बेठीक मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्वसे तो संस भगवानुका खरूप ही है । हाँ. संसारमें जो वर्ण-आजमर्स मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिये और ऐसा नह करना चाहियें'---यह जो विधि-निषेधको मर्यादा है इसको महाप्रपीन जीवीक कल्याणार्थ व्यवहारके लिए

जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवन्

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

की हुई है। तत्वसे तो वह व्यक्ति भगवानुका संह

थे और इसके लीन होनेपर भी भगवान् रहेंगे—इस तरहसे जब वास्तविक भगवतत्त्वका बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टिको सता भगवान्में ही लीन हो जड़े है अर्थात् इस सृष्टिको स्वतन्त सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसारकी स्वतन्त सता न रहनेपर संसार मिट जाता है. उसका अमाव हो जा है, प्रत्युत अन्तःकरणमें सत्यत्वेन जो संसारकी संत और महता चैठी हुई थी, जो कि जीवके कल्यागरें बाधर थी, वह नहीं रहती । जैसे सोनेके गहनौकी अनेक नहीं होते । है— ऐसी अटलयुद्धि रहती है । इस तत्त्वको समझनेके

> **उपासनाकी दृष्टिसे भगवान्**के प्रायः दी रूपेंडी एक निर्मंग-निएकार ।

ठपासना करनेवाले दो रचिके होते है-एक

उपासना भगवान्के 'सगुण-निराकार' रूपसे ही शुरू होती है; जैसे—परमात्मप्राप्तिके लिये कोई भी साधक चलता है तो वह पहले 'परमात्मा है'--- इस प्रकार

परमात्माको सत्ताको मानता है और 'वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे -दयाल है, उनसे बढकर कोई है

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

निर्गण-विषयक रुचिवाला होता है । परन्तु इन दोनोंकी

लोक ३०)

नहीं - ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना

सगुण-निगकारसे, ही शुरू हुई । इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृतिका कार्य (सगुण) होनेसे निर्गुणको पकड़ नहीं सकती । इसलिये निर्गुणके उपासकका लक्ष्य तो निर्गुण-निराकार होता है, पर बुद्धिसे वह

सगुण-निराकारका ही चिन्तन करता है\* ।

सगुणको हो उपासना करनेवाले पहले सगुण-साकार मानकर उपासना करते हैं । परन्तु मनमें जबतक साकाररूप दृढ़ नहीं होता, तबतक 'प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं: ऐसी मान्यता मुख्य होती है । इस मान्यतामें सगुण भगवान्को अभिव्यक्ति जितनी अधिक

होती है, उतनी ही उपासना ऊँची मानी जाती है। अत्तमें जब वह सगुण-साकाररूपसे भगवान्के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब वसकी वपासनाकी पूर्णता हो जाती है। निर्गुणकी उपासना करनेवाले परमात्माको सम्पूर्ण

संसारमें व्यापक समझते हुए चिन्तन करते हैं । उनकी चृति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी

ही उनको उपासना ऊँची मानी जाती है । अन्तमें

चिन्पय-तत्त्व शेप रह जाता है, तब उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार रोनोंकी अपनी-अपनी उपासनाकी पूर्णता होनेपर दोनोंको एकता हो जाती है अर्थात दोनों एक ही तत्त्वको प्राप्त हो जाते हैं 🗗 सगण-साकारके

सांसारिक आसक्ति और गुणोंका सर्वथा त्याग होनेपर

जब 'मैं, 'तु' आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल

उपासकोंको तो भगवत्कपासे निर्गुण-निराकारका भी बोध हो जाता है-मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ।।(मानस ३ ।३६ । ५) । निर्गण-निराकारके उपासकमें यदि भक्तिके संस्कार है और भगवान्के दर्शनकी अभिलाषा है, तो उसे भगवानके दर्शन हो जाते हैं अथवा भगवानको उससे कुछ काम लेना होता है, तो भगवान अपनी तरफसे भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे, निर्गुण-निराकारके उपासक मघसदनाचार्यजी को भगवानने अपनी तरफसे दर्शन दिये थे ‡। (§)

वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्मुण, साकार-निराकार सब कुछ हैं। सगुण-निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम है। साधक परमात्माको गुणोंके सहित मानता है तो उसके लिये वे सगुण हैं और साधक उनको गणोंसे रहित मानता है तो उसके लिये वे निर्मण है । वास्तवमें परमात्मा संगुण तथा निर्गुण—दोनों है और दोनोंसे परे भी हैं। परन्त इस वासविकताका

उपासना सगुण-निराकारसे शुरू होती है-इसीलिये भगवान्ने इस (सादवें) अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें 'सगुण-निराकार' का वर्णन किया है । फिर उत्तीसवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' का और तीसवें श्लोकमें 'सगुण-साकार' का वर्णन किया है । इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपोंका एक-एक श्लोकमें वर्णन किया गया है, पर आगे आठवें अध्यायमें इन तीनोंका तीन-तीन श्लोकोंमें वर्णन किया गया है, जैसे—आठवें अध्यायके आठवें, नवें और दसवें श्लोकमें 'सगुण-निराकार' की उपासनाका; ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' की उपासना का तथा चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें 'सगुण-साकार' की उपासनाका विशद वर्णन किया गया है।

सगुण-निर्गुणका भेद तो उपासनाकी दृष्टिसे हैं । वास्तवमें इन दोनों उपासनाओंमें उपासनत्त्व एक ही है। उपासना साधककी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार होती है। अतः साधकोकी भिन्न-भिन्न रुचि, विभास और योग्यता होनेके कारण उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं । यन्तु सम्पूर्ण उपासनाओसे अनाम एक ही उपास्त्रतस्त्र की प्राप्ति होती है । उस उपास्य-तत्त्वको ही 'समग्र ब्रह्म' कहते है ।

र अद्देतवीचीपथिकैरुयास्याःस्याराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवयूविटेन ।। अदैतमार्गके अनुयापियोद्वारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपो सिंहासनपर प्रतिष्ठिन होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमें गोपियोंक पीछे-पीछे फिरनेवाले किसी धृती हठपूर्वक अपने चरणोंका गुलाम बना लिया !'

पता तभी लगता है, जब बोध होता है।

भगवानके सौन्दर्य, माध्ये, ऐश्वर्य, औदार्य आदि कुछ कह सकते हैं ! ऐसे परमात्माका हो उत्तीसव तीनी जो दिव्य गुण हैं, उन गुणोंके सहित सर्वत्र व्यापक श्लोकोंमें समग्ररूपसे वर्णन किया गया है।

परमात्माको 'सगण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद (१)सगुण-निराकार—जैसे, आकाशका गुण

'शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकृति) नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निराकार हुआ । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें परिपर्णरूपसे

व्यापक परमात्माका नाम सगुण-निराकार है। (२)सगुण-साकार— वे हो सगुण-निग्रकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके

अपनी योगमायासे लोगोंक सामने प्रकट हो जाते हैं. उनकी इन्द्रियंकि विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको रूगुणोंसे मोहित है अर्थात् जिसने निरत्तर परिवर्तनहीत सगुण-साकार कहते हैं । सगुण तो वे थे ही, आकृतियक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं ।

जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे भी रहित मानता है अर्थात् साधकको दृष्टि केवल निर्गण परमात्माकी तरफ रहती है, तब परमात्माका वह खरूप 'निर्गण-निराकार' कहा जाता है।

स्वरूपभूत सीन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य आदि दिव्य, अलीकिक, बाद हो सोलहवाँ श्लोक कह देते तो बहुत हैं अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्त, रज और बैठता अर्थात् चौदहवें श्लोकमें शरण होनेसे बरे तम गुण । परमात्मा चाहे सगुण-नियकार हो, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहके 🔁 सगुण-साकार हों, वे प्रकृतिके सत्य, रज और है—ऐसा बतानेसे मृहुला बहुत ठीक बैठती । पर् तम-तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित है, अनीत हैं । वे पंद्रहवाँ इलोक घीचमें आ जानेसे प्रकरण ठीक नहें पद्मिप प्रकृतिके गुणोंको स्थीकार करके सृष्टिकी उत्पत्ति, बैठता । अतः यह रलोक प्रकरणके विरुद्ध अर्थी स्थिति और प्रलयको लीला करते हैं, फिर भी वे बाधा हालनेवाला मालूम देता है। परनु बाहरूने

(गीता ७ । १३) ।

गुणोंपर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्मुण 'दुध्कृती (पापी)मेरे शरण होते ही नहीं —यह हार् होते हैं । अगर परमात्मा गुजोसे बैंघे हुए और गुजोंक बला दी और सोलहवें स्लोकों शरण होनेपार्टी अधीन होंगे, तो वे कभी निर्मुण नहीं, हो सकते । चार प्रकार बता दिये । निर्मुण तो ये ही हो सकते हैं, जो गुजोसे सर्जया अब जो शरण होते हैं, उनके भी हो प्रकार

अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात

भगवानने इस अध्यायमें पहले परिवर्तनरीलरे

परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आर्दि स्व

'अपरा' और अपरिवर्तनशीलको 'परा' नामसे कर

(७ । ४-५) । फिर इन दोनेंकि संयोगसे सन्दर्भ

प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पर्ण संसरक

प्रभव और प्रलय बताया अर्थात् संसारके असी

और अत्तमें 'केवल में ही रहता है'---यह बहाय

(७ । ६-७) । उसी प्रसङ्घमें भगवान्ने सत्रह विभूतिर्देश अपनी व्यापकता बनाने कारणरूपसे

(७ । ८-१२) । फिर भगवान्ते कहा कि जो होने

प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लियां है, वर गुणोंसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ 1१३).1

यह गुणमयी माया तरनेमें बड़ी दुव्तर है। जो में शरण हो जाते हैं, वे इस मायाको तर जते (७ । १४); परनु जो मेरेसे विमुख होकर निर्मद

आवरणोमें लग जाते हैं, वे दुष्कृती मनुष्य मेरे शर्म गुणोंक भी दो भेद होते है—(१) परमात्माके नहीं होते (७ ।१५) । अब यहाँ चौदहवे स्लेम्के

प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित हो रहते हैं यह उलोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; क्योंक स रलोक न आनेसे 'पापी मेरे शरण नहीं होते'—यह जो परमात्मा गुणोसे कभी नहीं बैंपते, जिनका कहना बाकी रह जाता । इसलिये पंप्रहेंये स्लंहमें

अतीत हैं; और जो गुपोसे सर्वधा अतीत हैं, ऐसे है-एक तो भगवानुके भगवानु समाध्यर अर्दी परमात्मामें ही सम्पूर्ण गुप रह सकते हैं। इसलिये भगवान्त्वे महता समझकर भगवान्ते वारण होते हैं (७ ।१६-१९) और दूसरे मगवान्को साधारण मनुष्य द्वेष मानकर देवताओंको सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिये मायान्का आश्रय न लेकर कामनापूर्तिक लिये कर देवताओंके शरण हो जाते हैं (७ ।२०-२३) । कर

देवताओंके शराणमें होनेमें भी दो हेतु होते है—कामनाओंका वढ़ जाना और भगवान्की महत्ताको न जानना । इनमेंसे पहले हेतुका वर्णन तो बीसवेंसे तेईसवें श्लोकतक कर दिया और दूसरे हेतुका वर्णन चौबीसवें श्लोकमें कर दिया । जो भगवान्को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान् प्रकट नहीं होते—यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी ।

अव ऐसा असर पड़ता है कि भगवान् भी मायासे ढके होंगे। अतः भगवान् कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है (७। २६)। मेरेको न जाननेमें राग-

द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ । २७) । जो इस इन्द्ररूप मोहसे पीटत होते हैं, वे दृढ़वती होकर मेग भजन करते हैं(७ । २८) । जो मेग आश्रय लेकर यल करते हैं, वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और अन्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) ।

इस अध्यायप आदिसे अन्ततक विचार करके देखें तो भगवान्के विमुख और सम्मुख होनेका ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ताकी तरफ वृत्ति खनेसे मनुष्य वार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे जड़तासे विमुख होकर भगवान्के सम्मुख हो जाते हैं, तो वे सगुण-निराकार, निर्गृण-निराकार और सगुण-साकार—ऐसे भगवान्के समप्रकपको जानकर अन्तमें भगवानको ही भाग हो जाते हैं।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनियस् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इत प्रकार के, तत्, सत्—इन भगवज्ञामीके उच्चारणपूर्वक प्रहावद्या और योगशास्त्रमय क्षीमद्भगवद्गीतीपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवाँ अध्याप पूर्ण हुआ ।। ७ ।।

इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन किया गया है । भगवान् इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण हैं—ऐसा चुड़तापूर्वक मानना 'ज्ञान' है । ऐसे ही भगवान्के सिवाय कुछ भी नहीं है—ऐसा अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । ज्ञान और विज्ञानसे परमात्वाके साथ निर्ययोगका अनुभव हो जाता है अर्थात् 'मैं भगवान्का हूँ और मगवान् में हैं इस परम प्रेमरूप निर्य-सव्यय्वे जागृति हो जाती है । इसलिये इस सातवें अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया है । सातवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अध सप्तमोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीमगवानुवाच' के दो, श्लोकीक चार सौ छः और पुण्यकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोक योग चार सौ चौबीस हैं।

(२)'अथ सप्तमोऽध्याय:'के सात, तेईस श्लोक ठीक 'त्रीमगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके नौ सौ साठ लक्षणोमे युक्त हैं।

और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार बाईस है। इस अध्यायके सभी श्लोक बतीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है---'श्रीभगवानुबान' ।

सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके तीस रतीक्रीमेंसे—छठे श्लीकके तृदीय चरणमें और चौदहवें श्लीकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; ग्यारहवें श्लीकके तृदीय चरणमें और पचीसवें श्लीकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; सत्रहवें श्लीकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; तथा उन्नीसवें और चीसवें श्लीकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष दोईस श्लीक ठीक 'पश्यावकत्र' अनुष्टुप् छन्दक

यद्यपि प्रकृतिके गुणोंको सीकार करके सृष्टिको उत्पति, चैठता । अतः यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध अर्थाः

पता तभी लगता है, जब बोध होता है।

भगवान्के सौन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य, औदार्य आदि कुछ कह सकते हैं । ऐसे परमात्माका ही उत्तीसने र्रम जो दिव्य गुण है, उन गुणोंके सहित सर्वत्र व्यापक श्लोकोंमें समग्ररूपसे वर्णन किया गया है।

परमात्माको 'सगुण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद होते हैं---

(१)सगुण-निराकार--जैसे, आकाशका गुण 'शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकति)

नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निग्रकार हुआ । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे

व्यापक परमात्माका नाम सगुण-निराकार है। (२)सगुण-साकार— वे ही सगुण-निराकार परमात्मा जन अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके रूपमें कारणरूपसे अपनी व्यापकता बडारे

अपनी योगमायासे लोगोंक सामने प्रकट हो जाते हैं. उनकी इन्द्रियोंके विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको हुमुणोंसे मोहित है अर्थात् जिसने निरत्तर परिवर्तनर्हत सगुण-साकार कहते हैं । सगुण तो वे थे हो, प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है, वह

आकृतियुक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं । जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे यह गुणमयो माया तरनेमें बड़ी दुष्कर है। जो में

भी रहित मानता है अर्थात् साधककी दृष्टि केयल शरण हो जाते हैं, ये इस मायाको तर जाते हैं, निर्गुण परमात्माको तरफ रहती है, तव परमात्माका (७ । १४), परन्तु जो मेरेसे विमुख होकर निर्गर वह स्वरूप 'निर्मुण-निराकार' कहा जाता है। आवरणोमें लग जाते हैं, वे दुस्कृती मनुष्य मेरे मत्रे

गुणोंके. भी दो भेद होते हैं—(१) परमात्माके नहीं होते (७ 1१५) । अब यहाँ चौदहवें स्तोउके स्वरूपभूत सीन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य आदि दिव्य, अलौक्कि, बाद ही सोलहवाँ श्लोक कह देते तो बहुत देते अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्व, रज और बैठता अर्थात् चौदहवें श्लोकमें शरण होनेसे देर तम गुण । परमारमा चाहे सगुण-निराकार हों, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहें हैं। सगुण-साकार हों, चे प्रकृतिके सत्त, रज और हैं—ऐसा बतानेसे शृहुला बहुत टीक बैठती। पं

(गीता ७ । १३) ।

अधीन होंगे, तो ये कभी निर्मूण नहीं हो सकते । चार प्रकार बता दिये ।

परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि ह

अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्ने इस अध्यायमे पहले परिवर्तनशोलके

'अपरा' और अपरिवर्तनशीलको 'परा' नामसे कर

(७ ।४-५) । फिर इन दोनोंके संयोगसे सन्दर्भ प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पूर्ण संस्रक

प्रभव और प्रलय बताया अर्थात् संसारके अर्थते और अन्तमें 'केवल मैं हो रहता हूँ'-यह नव

(७ । ६-७) । उसी प्रसङ्गमें भगवान्ने सत्रह विभृतियों

(७ । ८-१२) । फिर भगवान्ने कहा कि जो हैने

गुणीसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ । १३) ।

तम—तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं । वे पंद्रहर्यों श्लोक बीचमें आ जानेसे प्रकाण क्रीक नी

म्थित और प्रलयकी लीला करते हैं, फिर भी ये बाधा डालनेवाला मालूम देता है। परनु वाहामें प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा पहित हो रहते हैं यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; क्योंक भर रलोक न आनेसे 'पापी मेरे शरण नहीं होते'-- वर जो परमात्मा गुजोसे कभी नहीं र्वधते, जिनका कहना बाकी रह जाता । इसलिये पंद्रहर्वे स्लिस्में गुणोपर पूरा आधिपत्य होता है, वे हो परमात्मा निर्मुण 'दुव्युती (पापी)मेरे शरण होते ही नहीं — यह 🕬

होते हैं । अगर परमाला, गुणोंसे बैधे हुए और गुणोंके बता दी और सोलहवे क्लोक्से कारण रोनेकर्त्रक निर्मुण तो वे ही हो सकते हैं, जो गुजोसे सर्वमा अब जो शरण होते हैं, उनके भी दो प्रकर

अतीत हैं: और जो गुपोसे सर्वया अवीत हैं, ऐसे हैं—एक तो भगवान्स्रे भगवान् समझकर अर्पी परमातकार्य ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं । इसतिये भगवान्से महण समहत्वर मणवान्से इसप होते हैं

(७ । १६-१९) और दूसरे भगवानुको साधारण मनुष्य द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ । २७) । जो इस द्वन्द्वरूप मानकर देवताओंको सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिये मोहसे पहित होते हैं, वे दुढ़वर्ती होकर मेरा भजन भगवानुका आश्रय न लेकर कामनापूर्तिके लिये देवताओंके शरण हो जाते हैं (७ ।२०-२३) ।

देवताओंके शरणमें होनेमें भी दो हेत होते है-कामनाओंका वढ जाना और भगवानको महत्ताको न जानना । इनमेंसे पहले हेतका वर्णन तो बीसवेंसे तेईसर्वे श्लोकतक कर दिया और दसरे हेत्का वर्णन चौबीसवें श्लोकमें कर दिया । जो भगवानको साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते-यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी।

अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी मायासे दके होंगे। अतः भगवान् कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है (७ । २६) । मेरेको न जाननेमें राग-

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिषत्सु घ्रहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनर्सवादे जानविजानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥

इस प्रकार ३७, तत्, सत्—इन चगवज्ञामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्यार्जनसंवाटमें 'जानविज्ञानयोग' नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ७।।

इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार किया गया है । मगवान् इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार बाईस है । इस हैं—ऐसा दृढ़तापूर्वक मानना 'ज्ञान' है। ऐसे ही अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं। भगवान्के सिवाय कुछ भी नहीं है—ऐसा अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । ज्ञान और विज्ञानसे परमात्माके 'श्रीभगवानुवाच' । साथ नित्ययोगका अनुमव हो जाता है अर्थात् भें सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

पदोंका योग चार सौ चौबीस है।

'भीभगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके नौ सौ साठ लक्षणोंसे युक्त हैं।

करते हैं, वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और अन्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) । इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके देखें तो भगवानुके विमुख और सम्मुख होनेका ही इसमें वर्णन है । तात्पर्य है कि जड़ताकी तरफ वृत्ति रखनेसे मनुष्य बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे जड़तासे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाते हैं, तो वे सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और

सगुण-साकार-ऐसे भगवानुके समग्ररूपको जानकर

करते हैं(७ । २८) । जो मेरा आश्रय लेकर यत

अन्तमें भगवान्को ही प्राप्त हो जाते हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है---

भगवान्ता हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस परम प्रेमरूप इस अध्यायके तोस श्लोकोंमेंसे—छठे श्लोकके नित्य-सम्बन्धको जागृति हो जाती है । इसलिये इस तृतीय चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें सातवं अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया है । 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; ग्यारहवें श्लोकके सातवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच तृतीय चरणमें और पनीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें (१) इस अध्यायमें 'अथ सप्तमोऽध्यायः' के 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; सत्रहवें रलोकके <sup>तीन, 'श्रीमगवानुवाच</sup>' के दो, रलोकोंके चार सौं छः प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; तथा और पुण्यिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उन्नीसवें और बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष (२)'अथ सप्तामोऽध्याय:'के सात, तेईस श्लोक ठीक 'पध्यावकत्र' अनुपुप् छन्दक

## अथाष्ट्रमोऽध्यांयः

### अवतरणिका —

श्रीभगवान्ते सातवं अध्यायके अन्तमे अपने समग्ररूपका वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यास, कर्म, अधिदेव और अधियग्र—इन छः शब्दोंका प्रयोग किया और इस समग्ररूपको जानवाले योगियोंको अपनी प्राप्ति वतायो । इसको सुनकर इन छः शब्दोंको स्पष्टरूपसे समग्रनेके लिये अर्जुन आठवें आरम्भके ही स्लोकोमें कुल सात प्रश्न करते हैं ।

अर्जुन उवाव

किं तद्ब्रह्म किमध्यातमं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ।।१ ।। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिः ।।२ ।।

अर्जुन वोले—हे पुरुषोत्तम ! यह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कमें क्या है ? अधिभूत किसको कहा गया है ? और अधिदैव किसको कहा जाता है ? यहाँ अभिष्ण कौन है और यह इस देहमें कैसे है ? हे मधुसूदन ! नियतात्मा मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ?

व्याख्या— 'पुरुयोत्तम ' कि तद्बह्य'—हे पुरुपोत्तम। यह ब्रह्म क्या है अर्थात् 'ब्रह्म' शब्दसे क्या समझना चाहिये ?

'किमध्यात्मम्'— 'अध्यात्म' शब्दसे आपका क्या अभिप्राय है ?

'किं कर्म'—कर्म क्या है अर्थात् 'कर्म' शब्दसे आपका क्या भाव है ?

'अधिमूर्त च कि प्रोक्तम्'—आपने जो 'अधिगृत' शब्द कहा है, उसका क्या तासर्य है?

व्य कहा है, उसका क्या तालमें है ? 'अधिदेव किमुच्यते'—'अधिदेव' किसको कहा

जाता है ?

'अधियकः कथं कोऽज देदेऽसिन्'—इस मनराने 'अधियक' राज्देसे किसको होना चाहिये । वह अधियक इस देहमें कैसे हैं ?

'मधुमूदन प्रयाणकाले च कर्च हेम्प्रेडम निवतात्पाचः'—हे मधुमूदन । जो पुरुष वर्षाभूत्र अन्तःकरणवाले हैं अर्थात् जो संसारते सर्वधा हरका अन्तन्यमायसे वेट्यल आपने ही लगे हुए हैं, दनके द्वारा अन्तव्यलमें आप वैस्ते जाननेने आते हैं ? आर्थाः वे आपके जिस रूपको जानते हैं और किस प्रकासे जानते हैं ?

 $\star$ 

सम्बन्ध-अत्र भगवान् आगेके दो स्लोकोने अर्जुनके छः प्रश्लोका क्रमसे उत्तर देते हैं । क्रीभणवानुवान

अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्धवकरी विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।।३ ।।
 श्रीभगवान् वेलि—परम् अक्षर ब्रह्म है और जीवका अपना जो होनापन है, उसकी अध्यात कहते हैं। प्राणियोंका उद्धव करनेवाला जो त्याग है, उसकी कर्म संग्रा है ।

अजामिल उद्घार

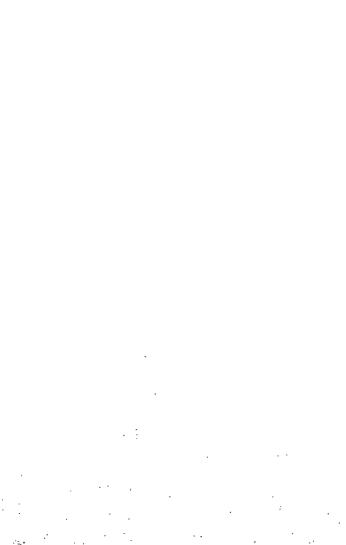

¿ व्याख्या—'अक्षरं ब्रह्म परमम्'—परम अक्षरका नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में 'ब्रह्म' शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदिका वाचक भी आया है, तथापि यहाँ 'ब्रह्म' शब्दके साथ 'परम' और 'अक्षर' विशेषण देनेसे यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानन्दधन, अविनाशी, निर्गण-निराकार परमात्माका वाचक है।

'स्वभावोऽध्यात्ममच्यते'--अपने भाव होनेपनका नाम स्वभाव है-'स्वो भावः स्वभावः' । इसी स्वभावको 'अध्यात्म' कहा जाता है अर्थात् जीवमात्रके होनेपनका नाम 'अध्यात्म' हैं।

ऐसे तो आत्माको लेकर जो वर्णन किया जाता है, वह भी अध्यात्म है; अध्यात्म-मार्गका जिसमें वर्णन हो, वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्माको जो विद्या है, उसका नाम भी अध्यात्म है (गीता १०४। ३२) । परन्तु यहाँ 'स्वभाव' विशेषणके साय 'अध्यात्म' शब्द आत्माका अर्थात् जीवके होनेपनका (स्वरूपका) वाचक है।

' भूतपाबोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः'— स्यावर-जङ्गम जितने भी प्राणी देखनेमें आते हैं, उनका जो भाव अर्थात् होनापन है, उस होनेपनको प्रकट कमी कहते हैं।

सिंहत प्राणी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और उन उन्मुख होते हैं, तब भगवान्का संकल्प होता है \* ।

लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृतिको विशेष क्रियाशील करनेके लिये भगवान्का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात् त्याग है । भगवानुका यह संकल्प ही कर्मोंका आरम्भ है, जिससे प्राणियोंको कर्म-परम्परा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलयमें प्राणियोंके कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियोंकी सुष्पत-अवस्था रहती है । महासर्गके आदिसे कर्म शरू हो जाते हैं ।

चौदहवें अध्यायमें आया है--परमात्माकी मल प्रकृतिका नाम 'महदृबहा' है । उस प्रकृतिमें लीन हुए जीवोंका प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देना अर्थात् जीवोंका अपने-अपने कमीके फलखरूप शरीरोंके साथ सम्बन्ध करा देना ही परमात्माके द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करना है (गीता १४ । ३-४) । उसमें भी अलग-अलग योनियोंमें तरह-तरहके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरोंकी उत्पत्तिमें प्रकृति हेतु है और उनमें जीवरूपसे भगवानुका अंश है-- ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ ।७) । इस प्रकार प्रकृति और परुषके अंशसे सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं।

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते करनेके लिये जो विसर्ग अर्थात् त्याग है, उसको हैं, वे सब क्षेत्र- (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ-(पुरुष-) के संयोगसे ही होते हैं । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका विशेष संयोग " महाप्रलयके समय प्रकृतिको अक्रिय अवस्था मानी अर्थात् स्थूलशरीर धारण करानेके लिये भगवानुका जाती है तथा महासर्गके समय प्रकृतिकी सक्रिय-अवस्था संकल्प-रूप विशेष सम्बन्ध ही स्थावर-जहूम प्राणियंकि मानी जाती है। इस सक्रिय-अवस्थाका कारण भगवान्का स्थूलशरीर पैदा करनेका कारण है। उस संकल्पके 'संकल्प है कि 'मैं एक ही बहुत रूपोंसे हो जाऊँ।' होनेमें भगवान्का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवोंके इसी संकल्पसे सृष्टिकी रचना होती है। तात्पर्य है जन्म-जन्मान्तरोके जो कर्म-संस्कार है वे महा-कि महाप्रलयके समय अहंकार और सञ्चित कमोंकि प्रलयके समय परिपक्व होकर जब फल देनेके लिये प्राणियोंके सहित प्रकृति एक तरहसे परमात्मामें इस प्रकार जीवोंके कर्मोंकी प्रेरणासे भगवान्में भैं एक

<sup>\*</sup> जैसे कर्म करते-करते थकावट होती है तो कर्तृत्वाधिमान, कर्मफलासिक और सिद्धत कर्मोंक च्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियोंको नींद आ जाती है । नींदमें विशाम पानेसे थकावट दूर होती है और कर्म करनेके लिये शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिमें ताजगी आती है, सामध्ये आती है। इसी रीतिसे प्राणी कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति और सञ्चित कमेंकि सहित प्रलयमें सूक्ष्म प्रकृतिमें और महाप्रलयमें कारण प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियोंके सिझत कर्म विश्राम पाकर—परिचक्व होकर अर्थात् प्राख्यरूप होकर फल देनेके लिये उन्पुष्ठ हो जाते हैं । तब धगवान्का संकल्प होता है और उस संकल्पसे प्राणियोंका जन्मारम्भक कमोंके साथ विशेषतासे सम्बन्ध जुड़ जानेका नाम ही 'कमं' है ।

ही बहुत रूपोंसे हो जाऊँ — यह संकरप होता है । तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो मगवान्त्र संकरप धूम मनुष्यमात्रके हारा विहित और निपद्ध जितनी और उसके बाद कर्म-परप्परा चलती है। क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओंका नाम 'कर्म' है।

> ★ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपशाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४ ।।

हे देहयारियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाव अर्थात् नाशवान् पदार्घको अधिमूत कहते हैं, पुरुष अर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदैव हैं और इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे में ही अधियन हैं !

व्याख्या—'अधिमूर्त क्षरी भाषः'—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पञ्चमहामूर्तोसे बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान् सृष्टिको अधिमूत कहते हैं।

'पुरुषधाधिदेवतप्'—यहाँ 'आधिदेवत' (अधिदेव) एद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्माक वावक है। महासाकि आदिमें भगवान्के संकल्पसे सबसे पहले ब्रह्माजी ही प्रकट होते हैं और जिन वे ही सगीक आदिमें सब सृष्टिको रचना करते हैं।

'अधियक्षोऽहमेवात्र देहे देहपूर्त वर'—हे देहपारिमेंने श्रेष्ठ अर्जुन । इस देहमें अधियक्ष मैं हो हूँ अर्थात् इस मनुष्यशिदमें अत्तर्यामीरूपसे मैं हो हूँ । भगवान्ते गीकामें 'हदि सर्वस्य विक्रितम्' (१३ । १७) , 'सर्वस्य चार्ड हदि संनिविष्टः' (१५ । १५) , 'ईसरः सर्वपृतानां हरेशेऽजुंच तिहति' (१८ । ११) आदिमें अपनेक्षे अन्तर्यामीरूपसे सबके हदयमें विराजमान यताया है । 'अहमेब अत्र † देहे' कहनेका तात्वर्य है कि इसी योनियोंने तो पूर्वकृत कर्मोंक भोग होता है, नये कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्यशारीएमें नये कर्म भी अने हैं। उन कर्मोंक प्रेरक अन्तर्यामी भगवान होते हैं!। जहाँ मनुष्य एग-देश नहीं करता. उसके सब बर्म

भगवान्की प्रेरणांके अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थन्

वस्थानकारक नहीं होते और जहाँ वह गा-देवके बसर पगवान्त्री प्रेरणांक अनुसार कमें नहीं करता, उसके कमें वस्थानकारक होते हैं। कारण कि गग और हैं। मनुष्यके महान् शत्रु हैं (गीता ३।३४)। हारण्यें यह हुआ कि पगवान्त्री प्रेरणांसे कपी निरिद्ध-वर्ष होते हो नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान्त्री आश है— 'सृतिस्मृती ममैयाते'। आतः मगवान् श्रुति और स्मृतिके किरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निरिद्ध-वर्म तो मनुष्य कामनाके यशीपृत होनर एँ करता है (गीता ३।३७)। आर सनुष्य मानव्यके वर्षीमृत न हो, तो उसके हात स्मार्यक ही थिटिंग

्रिंदूमी इलोकमें तो 'अत्र' पर प्रकारणके लिये आया है, तथा 'अस्मिन्' पर देखे तिये आया है, ता पर्दी 'अत्र' पर देखे लिये ही आया है। कारण कि अर्तुंबरे प्रक्रमें 'अत्र' पर देखेर प्रकारणका संकेत का हैज

है. इसिन्ये अब उसका जार देते हुए प्रकारको लिये 'अर्ज पह देनेकी जातात नहीं है । मूं कर्मोंकी घेरणा भगवान पनुष्यके समायके अनुसार काले हैं। यह स्थायमें राग-हेन हैं से इब राग-हेन्को सरीपून होना अक्ष्या न होना प्रमुख्यके हामने हैं। यह शास, रास तथा धागवान्त्र आवय केव्हर अपने क्ष्मायको बंदल सकता है।

यहाँ इस मनुष्य-शारित्ये कहनेका तात्वर्ध है कि इसमें भगवान्की प्रेरणाको समझनेकी, लीकार कार्तकी असे उसके अनुसार आसरण कारके तत्वको प्राय कार्तकी सामर्थ्य है। अन्य शारित्ये अनार्यामीक्ष्यसे पाताचार्क रहते हुए भी उन प्राणियोंने उस तत्वकी तारफ दृष्टि कालनेकी सामर्थ्य नहीं है और मनुष्यशिरित्य को विश्वेक प्राप्त है, यह विश्वेक उन शारित्ये जामत् नहीं है। अतः मनुष्यको धाहिये कि वह इस शारित्ये रहते एते उस तत्वकी प्राप्त करते । इस पुर्लम अवसरको धार्म न जाने है।

कर्म होंगे, 'जिनको अठारहवें अध्यायमें सहज, स्वभावनियत कर्म नामसे कहा गया है।

यहाँ अर्जुनके लिये 'देहमृतां यर' कहनेका तार्त्पर्य है कि देहमारियोंमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो 'इस देहमें परमात्मा हैं—ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो, तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सृक्ष्म और काण-शरीरके कण-कणमें परमात्मा हैं और उनका अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है। इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माको आज्ञाके अनुसार ही काम करना है।

'तीसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ है, उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक दष्टान्त दिया जाता है। जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्यके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर भी वास्तवमें वहाँ परमाणुरूपसे जल-तत्व रहता है। वहीं जल-तत्व भाप बनता है. और भापके घनीभृत होनेपर बादल बनता है। बादलमें जो जलकण रहते हैं, उनके मिलनेसे बूँदें बन जाती हैं। उन बूँदोंमें जब उप्डकके संयोगसे घनता आ जाती है. तब वे ही बूँदें ओले (बर्फ) बन जाती है--यह जल-तत्त्वका बहुत स्थूल रूप हुआ । ऐसे ही निर्मूण-निराकार 'ब्रहा' परमाणुरूपसे जल-तत्त्व है, 'अधियश' (व्यापक विष्णु) भापरूपसे जल है; 'अधिदैव' (हिरण्यगर्भ ब्रह्मा) बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्म' (अनत्त जीव) बूँदें-रूपसे जल है, 'कमी' (सृष्टि-रचनारूप कर्म)

वर्षाकी क्रिया है और 'अधिभूत' (भौतिक सृष्टिमात्र) वर्फरूपसे जल है।

इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बूँदें और ओले (वर्फ-)के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है, पर वास्तवमें है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमास्ततत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसीको सातवे अध्यायमें 'समप्रम्' (७।१) और 'वासुदेव: सर्वम्' (७।१९) कहा गया है।

तास्तिक इष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है
(७ । १९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं,
तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष—ऐसे दो भेद हो जाते
हैं । उपासनाकी दृष्टिसे देखते हैं तो उपास (परमात्मा),
उपासक (जीव) और त्याज्य (प्रकृतिका
कार्य—संसार)—ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों
को समझनेक लिये वहाँ इनके छः भेद किये गये हैं—
प्रस्मकाके से भेद—बद्य (निर्मण) और

परमात्माके दो भेद--- ब्रह्म (निर्गुण) और अधियज्ञ (सगुण) ।

जीवके दो भेद-अध्यात्म (सामान्य जीव, जो कि बद्ध हैं)और अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि मुक्त हैं)।

संसारके दो भेद-कर्म (जो कि परिवर्तनका पुञ्ज है) और अधिभूत (जो कि पदार्थ हैं)।

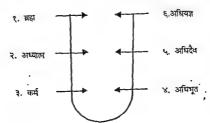

ही बहुत रूपोसे हो जार्के — यह संकरप होता है । तार्त्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान्त्र संकरप हुआ मनुष्यमात्रके द्वारा विहित और निषद जितनी और उसके बाद कर्म-परम्परा चलता है। क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओंका नाम 'कर्म' है।

# अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषशाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।। ४ ।

हे देहघारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाय अर्थात् नाशवान् पदार्थको अधिमृत कहते हैं. पुरुष अर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदेव हैं और इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे में ही अधिवह हैं ।

व्याख्या—'अधिमृतं क्षरो भावः'—पृथ्वी, जल, तेत्र, थायु और आकारा—इन पञ्चमहामृतीसे बनी प्रतिकाण परिवर्तनशील और नाशवान् सृष्टिको अधिमृत कहते हैं।

'मुरुवधाधिदैयतम्'—यहाँ 'अधिदैयत' (अधिदैय) पद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मका याचक है। महासर्गके आदिमें भगवान्के संकल्पसे सबसे पहले ब्रह्मजी ही प्रकट होते हैं और किर ये ही सर्गके आदिमें सब सृष्टिकी रचना वस्ते हैं।

'अधियक्तोऽहमेवात्र देहे देहमूतां य'—हे देहमारियोंने श्रेष्ठ अर्जुन । इस देहमें अधियज्ञ में ही हूँ अर्थात् इस मनुष्यराग्रिमें अन्तर्यामारूपसे में ही हूँ । भगवान्ते गीतामें 'हिंद सर्वस्य विष्ठितम्' (१३।१७) ,'सर्वस्य चाहं हिंद सर्विविष्टः' (१५।१५) , 'ईद्यरः सर्वमूतानां हरेशेऽर्जुन तिष्ठति' (१८।६१) आदिमें अपनेको अन्तर्यामीरूपमें सबके हरयमें विग्रजमान बताया है । योनियोंने तो पूर्वकृत कर्मोंक भोग होता है, नये वर्म नहीं बनते, पर इस सनुष्यराधियों नये कर्म भी बनते है। उन कर्मोंक प्रेरक अनायांमी पगवान् होते हैं। जहाँ मनुष्य पग-देव नहीं करता, उसके सब कर्म पगवान्की प्रेरणके अनुसार सुद्ध होते हैं अर्पन् वस्पनकरक नहीं होते और जहाँ वह पग-देवके करन पगवान्की प्रेरणके अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बस्पनकरक होते हैं। करण कि पग और हैं। सन्यक महान हात है (भीता है। करण कि पग और हैं।

'अहमेव अत्र '† देहे' कहनेका तालयं है कि दूसरे

है मुद्भके महान् सातु है (गीता ३ 1 ३४) । तत्स्वे यह हुआ कि भगवान्यों प्रेरणाते कभी निरिद्ध-वर्मे होते ही नहीं । शुति और स्तृति भगवान्द्रमें आहा है— ' सितस्त्री ममैकाते'। अतः भगवान् शृति और स्तृतिके ' विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सात्ते । निरिद्ध-कर्म तो मनुष्य कममक्ते बशीमृत होतर हैं। करता है (गीता ३ 1 ३७) । अगर मनुष्य कममक्ते वसीमृत न हो, तो वसके द्वार समस्त्रिक ही विदेश

ें दूसरे इलोकमें तो 'अर्थ 'यर प्रकाशके सिये आया है, तहा 'अस्मिन्' यर देहके सिये आया है, या घर्ड 'अर्थ 'यर देहके सिये आया है। कारण कि अर्जुन्दे प्रक्रमें 'अर्थ 'यर देवरे प्रकाशका संदेत का रिक् है, इस्तिये अस आका दत्तर देने हुए प्रकाशके सिये 'अर्थ 'यर देनके जमान नहीं है।

में कर्माको क्रिया भगवान् मनुष्यके समायके अनुसार काते हैं। घरि समायके समायके सामक्रिक प्रामित होना अवचा न होता मनुष्यके हाममे हैं। यह जाय, सन्त नवा भगवान्त्रत अक्रय सेका अने कर्मानक्ष्में करन सकता है।

मध्ये इस मनुष्य-शारिये कहनेका ताल्यं है कि इसमें भगवान्की जेगाको समझनेकी, लीक्स करिकी और उसके अनुसार आवारण करके तलाको प्राप्त करनेकी सामध्ये हैं। अन्य शारियों अन्यपीयीक्यारे प्राप्तामाके रहते हुए भी उन प्राणियोंये उस तलाकी तरफ इष्टि कालनेकी सामध्ये नहीं है और मनुष्यशीराये को त्रिकेक प्रत्य है वह वियोक उन शारियोंसे जापन् नहीं है। अतः मनुष्यको ध्याविये कि वह इस शारिके रहने-रहने उस तलाको प्राप्त कराने । इस दुर्लम अवसाको व्याप्त न जाते दें।

कर्म होंगे. जिनको अदारहवें अध्यायमें सहज. स्वभावनियत कर्म नामसे कहा गया है।

यहाँ अर्जनके लिये 'देहभतां वर' कहनेका तात्पर्य है कि देहधारियोंमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो 'इस देहमें परमातमा हैं —ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो. तो भी ऐसा मान ले कि स्थल, सक्ष्म और कारण-शरीरके कण-कणमें परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है। इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माकी आज्ञाके अनसार ही काम करना है।

तीसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म,

कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ

है, उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक द्रष्टाना दिया जाता है। जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्यंके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर भी वास्तवमें वहाँ परमाणुरूपसे जल-तत्त्व रहता है। वही जल-तत्त्व भाप बनता है. और भापके घनीभत होनेपर बादल बनता है। बादलमें जो जलकण रहते है, उनके मिलनेसे बँदें बन जाती हैं । उन बँदोंमें जब ठण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है, तब वे ही चूँदें ओले (बर्फ) बन जाती है-यह जल-तत्त्वका बहुत स्थूल रूप हुआ । ऐसे ही निर्मुण-निराकार 'ब्रह्म' परमाणुरूपसे जल-तत्त्व है, 'अधियज्ञ' (व्यापक विष्ण) भापरूपसे जल है: 'अधिदैव' (हिरण्यगर्ध ब्रह्म) बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्म' (अनन जीव)

बूँदे-रूपसे जल है, 'कर्म' (मुष्टि-रचनारूप कर्म)

वर्षांको क्रिया है और 'अधिभृत' (भौतिक सृष्टिमात्र) बर्फरूपसे जल है।

इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बँदें और ओले (बर्फ-)के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है. पर वास्तवमें है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मतत्त्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभृत, अधिदैव और अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हए भी तत्वतः एक ही है। इसीको सातवें अध्यायमें

'समग्रम्' (७ । १) और 'वास्देव: सर्वम्' (७ । १९)

कहा गया है।

तात्विक दृष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है (७ । १९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं, तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष—ऐसे दो भेद हो जाते हैं । उपासनाकी दृष्टिसे देखते हैं तो उपास्य (परमात्मा), (जीव) और त्याज्य कार्य-संसार) - ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों को समझनेके लिये यहाँ इनके छः भेद किये गये हैं-परमात्माके दो भेद--ब्रह्म (निर्गुण) और

अधियज्ञ (सगुण) । जीवके दो भेद--अध्यातम (सामान्य जीव, जो कि बद्ध हैं )और अधिदैव (कारक परुष, जो कि मुक्त है)।

संसारके दो भेद-कर्म (जो कि परिवर्तनका पुज है) और अधिपूत (जो कि पदार्थ है)।

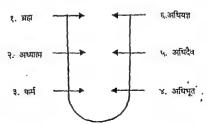

#### विशेष बात

(१)

सव संसारमें परमात्मा व्याप्त है-ध्यात हर्तावर सर्वम्' (९ १४), 'येन सर्वमिदं सतम्' (१८ १४६): संसार परमात्मामें है—'ग्रंबि प्रोतम्'(७ 1७); सय कुछ परमात्मा ही है--धासदेव: सर्वम्' (७ । १९); सब संसार परमात्माका है--'आहे हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेष च' (९ १२४), सर्वलोकमहेशस्त्र' यज्ञतपसां (५ । २९) --- इस प्रकार गीतामें भगवानुके द्वरह-तरहके वचन आते हैं। इन सबका सामग्रस्य कैसे हो? सबकी संगति कैसे बैठे ? इसपर विचार किया जाता है ।

संसारमें परमात्मप्राप्तिके लिये. अपने कल्याणके लिये साधना करनेवाले जितने भी साधक 🍍 है. वे सभी संसारसे छटना चाहते है और परमात्मको प्राप्त करना चाहते हैं । कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे सदा रहनेवाली शानि और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशान्ति और दुःखं ही मिलता रहता है-ऐसा मनुष्योक प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनन्त आनन्दके खरूप हैं, वहाँ दुःखका लेश भी नहीं है- ऐसा शासीका फपन है और सत्तीका अनुमव है।

अब विचार यह करना है कि साधकको संसार तो प्रत्यक्षरूपसे दीखता है और परमात्यको यह फेवल मानता है: क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं । शास्त्र और सना कहते हैं कि 'संसारमें परमात्मा हैं और परमालामें संसार हैं इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधनाने जबतक संसादने मुख्यता रहती है, तबतक परमात्माकी मान्यता गाँण रहती है। साधन करते-करते ज्यों-ज्यों परमात्मार्स्वः परागा (मान्यता) मुख्य होती चली जाती है, स्वी-ही-स्वी संसारको मत्यता गौण होती चली काती है । परम्हलाओ धारण मर्पण मुठा रोनेपर साधकको यह स्टट देंद्यने तत्त्वको अपने बळोचे, अपने आंधारणमे, अपने

बादमें नहीं रहेगा तथा वर्तमानमें जो 'है' रूपमे दीखता है. वह भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है। जब संसार नहीं था, तब भी परमात्मा थे; जब संस्थ नहीं रहेगा. तब भी परमात्मा रहेंगे और वर्तमुन संसारके प्रतिक्षण अभावमें जाते हुए भी पत्मान्य ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं। तात्पर्य है कि संसारम सदा अभाव है और परमात्मांका सदा भाव है। इस तरह जब संसारकी स्वतन्त्र सताका , सर्वधा अपज हो जाता है, तम सत्यस्वरूपसे: 'सब कुछ परमस् ही हैं --ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, दिसके होनेसे साधक 'सिद्ध' कहा जाता है। कारण कि

\*\*\*\*\*

लग जाता है कि संसार पहले नहीं या और सि

'संसारमें परमात्मा है और परमात्मामें संसार है'-ऐनी

मान्यता संसादकी सता माननेसे ही होती धी अहैर

संसारकी सता साधकके रागके कारण ही डीटाई

थी । तत्वतः सत्र कछ परमात्मा हो है ।

सत् और असत् सब परमात्मा हो है-'सदसच्चाहम्' (९ । १९) परमात्मा न सत कहे ज सकते हैं और न असत् कहे जा सकते हैं—'न सतज्ञासंदुव्यते' (१३ १२२); परमात्मां सत् भी हैं. असत् 'भी है और सत्-असत् दोनोसे परे धे है—'सदसतत्वां यत्' (११।३७) । इस प्रस्त भीतामें भित्र-भित्र वचन आते हैं । अब उनशे संगिति विषयमें विचार किया जाता है।

पामातातल अत्यन्त अलीविक और विस्तान है। उस तत्त्वका वर्णन कोई भी नहीं कर सबस्य । उस तत्त्रको इन्द्रियाँ, मन और मुद्धि नहीं एकड़ स्मर्ज अर्थात् यह तत्व इन्द्रियाँ, मन और सुद्रिती पर्विपने नहीं आता। हाँ, इन्द्रियाँ, मन और बद्धि उसमें पिलीन हो सकते हैं । साधक उम क्रतमें सर्ग रहेन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उन

सदा रहनेवाली शास्ति और अपन सुख निने, बिसमें अज्ञानि और दुःखका लेश भी व हे — हैवा विकार करनेपाने 'सामक' होने हैं । मंत्रमु जो संगारमें ही रहता चाहते हैं, संगारमे ही सुख क्षेत्र चाहते हैं. मोसारिक संग्रह और भोगोंचे ही लगे रहना बाहते हैं और संगारक गुण-पुष्तकरें कोएने रहते हैं, से सावक वहीं होते, प्रत्युत 'शंमारी' होते हैं । ये जय-मानके सकामें यहे सते हैं ।

सीमामें नहीं ले सकता ।

 प्रमात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधक दो तरहके होते हैं - एक विवेकप्रधान और एक श्रद्धाप्रधान अर्थात् एक मस्तिष्कप्रधान होता है और एक हदयप्रधान होता है। विवेकप्रधान साधकके भीतर विवेककी अर्थात् जाननेको मुख्यता रहती है और श्रद्धाप्रधान साधकके भीतर माननेकी मुख्यता रहती है। इसका तारपर्य यह नहीं है कि विवेकप्रधान साधकमें श्रदा नहीं रहती और श्रद्धाप्रधान साधकमें विवेक नहीं रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेकप्रधान साधकमें विवेककी मुख्यता और साथमें श्रद्धा रहती है, तथा श्रद्धाप्रधान साधकमें श्रद्धाकी मुख्यता और साथमें विवेक रहता है। दूसरे शब्दोंमें, जाननेवालोंमें मानना भी रहता है और प्राननेवालोंमें जानना भी रहता है। जानकर मान लेते हैं और माननेवाले जाननेवाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरहके साधकमें किञ्चिनात्र भी कमी नहीं रहती।

· साधक चाहे विवेकप्रधान हो. चाहे श्रद्धाप्रधान हो, पर साधनमें उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यताको प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधनमें होनेसे साधक उस तत्वको जल्दी समझता है । परन्तु रुचि और श्रद्धा-विश्वास होनेपर भी बैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होनेपर भी वैसी रुचि और श्रद्धा-विशास न हो. तो साधकको उस साधनमें कठिनता पड़ती है । रुचि होनेसे मन स्वामाविक लग जाता है, श्रद्धा-विश्वास होनेसे युद्धि स्वामाविक लग जाती है और योग्यता होनेसे बात ठीक समझमें आ जाती है।

विवेकप्रधान साधक निर्गण-निराकारको पसंद

करता है अर्थात् उसकी रुचि निर्गुण-निराकारमें होती 🚜 हैं — ऐसा अनुभव हो जाता है । . ः सम्बन्ध—दूसरे श्लोकमे अर्जुनका सातवाँ प्रश्न था कि अत्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? इसका उत्तर मगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

अन्तकाले च मामेव स्मरमुक्तवा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्यत्र संशयः ।। ५ ।।

जो मनुष्य अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरेकी ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

है । श्रद्धाप्रधान साधक संगुण-साकारको पसंद करता है अर्थात उसको रुचि सगण-साकारमें होती है । जो निर्गुण-निराकार को पसंद करता है, वह यह कहता है कि परमात्मतत्त्व न सत् कहा जा सकता है और न असत् कहा जा सकता है। जो सगुण-साकारको पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी हैं, असत भी हैं और सत-असनसे परे भी हैं।

तारपर्य यह हुआ कि चिन्मय-तत्त्व तो हरदम ज्यों-का-त्यों ही रहता है और जड, असत कहलानेवाला संसार निरन्तर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसारको महत्त्व देता है, उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब यह जन्म-मरणके चकरमें घूमता रहता है। परन्तु जब यह जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतःसिद्ध चिन्मय-तत्त्वका अनुभव हो जाता है। विवेकप्रधान साधक विवेक-विचारके द्वारा जड़ताका त्याग करता है। जड़ताका त्याग होनेपर चिन्मय-तत्त्व अवशेष रहता है अर्थात नित्यप्राप्त तत्त्वका अनुभव हो जाता है। श्रद्धाप्रधान साधक केवल भगवानके ही सम्मख हो जाता है,जिससे वह जडतासे विमुख होकर भगवानुको प्रेमपूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेकप्रधान साधक तो सम, शान्त, सत-धन. चित-घन, आनन्द-घन तत्त्वमें अटल स्थित होकर अखण्ड आनन्दको प्राप्त होता है; पर श्रद्धाप्रधान साधक भगवानके साथ अभित्र होकर प्रेमके अनन्त. प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार दोनों ही साधकोंको जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपर्वक चिन्मय-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है और 'सत्-असत् अर्थात् सब कुछ परमात्मा ही

व्याख्या—'अनकाले स मामेव "" साधकों की । दृष्टिसे £ ... नास्यत्र संशयः'-'अन्तकालमें भी मेग्र स्मरण करते सत्र एक हो जाते हैं अर्थात् अनामें सब एक हुए जो शरीर छोड़कर जाता है'-इसका तात्पर्य हुआ 'मदाव'-भगवदावको प्राप्त हो जाते हैं क्ट्रीम कि इस मनुष्यको जीवनमें साधन-भजन करके अपना भगवानुका समग्र स्वरूप एक हो है। परनु गुट्टेंके उदार करनेका अवसर दिया था, पर इसने कुछ अनुसार गतिको प्राप्त होनेवाले अन्तमें एक नहीं है। किया ही नहीं । अब बेबाए यह मनुष्य अन्तकालमें सकते, क्योंकि तीनों गुण '(सत्व, रज, तम) दूसरा साधन करनेमें असमर्थ है, इसलिये यस, मेरेको अलग-अलग हैं । अतः गुणोके अनुसार उनकी गरियाँ याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जावगी । भी अलग-अलग होती है।

'मामेव स्परन्' का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और माननेमें जो कुछ आता है, वह सब मेरा समग्ररूप है । अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप यानेगा उसको अन्तकालमें भी मेरा ही विन्तन होगा अर्थात टसने जब सब कुछ मेरा हो स्वरूप मान लिया तो अत्तकालमें इसको जो कुछ बाद आयेगा, यह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिये वह स्मरण मेरा हो होगा । मेरा स्मरण होनेसे उसको मेरी ही प्राप्ति होगी।

PARCETAL ARMANDA ESTRACA PROPERTURA DE PARCETA PARCETA

'मदावम्' कहनेका तात्पर्य है कि साधकने मेरेको जिस-किसी भित्र अथवा अभित्र भावसे अर्थात् सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, द्विभुज-चतुर्भुज तथा माम, लीला, पाम, रूप आदिसे खोकार किया है, .मेरी उपासना को है, अन्तरामयके स्मरणके अनुसार करन्याण हो जायगा । कारण कि भगवानुने जीवस यह मेरे उसी भावको प्राप्त होता है।

करते. उनके भी अन्तसमयमे किसी कारणवरात् सफल होगा । परन् वह अपना उद्धार किये विस स्मरण हो जाय, तो वे भी उन उपासनीकी तरह उसी भगवान कहते हैं कि 'भैया! तेरी और मेरी रोन्टे हैं भगवदायको प्राप्त हो जाते हैं।तासर्थ है कि जैसे इजत रह जाय, इसलिये अस जाते-जाते (असामासरी) अन्तारासमें जिस-किसी गुजरे बदनेवासेकी वैसी हैं। अनः होक मनुष्यते सिपे स्वयान हेनेकी वस्पते हैं यति होनी है (गीता १४ । १४-१५), ऐसे ही जिसकी कि बह सब समयमे भगवान्ता समाण करे. की अत्तर्में मारवान् यार् आ जाते हैं, इसकी भी उपानकोंकी समय छाली न जाने दे क्योंक अनाभालक पर सार गर्न होती है अर्थान मगव्यन्ति प्रतिन होती है । नहीं है कि कब आ जाय । यानुवर्षे सर्व समय रूपोध और तम, स्टेस्य, धम अधिका भेर हैं

भगवान्का स्मरण करके शरीर छोड़नेशलोस हैं। भगवान्के साप सम्बन्ध रहता है और गुनोंके अनुवार राग्रेर छोड़नेवालींक गुणोंक साथ सम्बन्ध रहता है। इसलिये अत्तमे भगवानुका स्मरण करनेवाले भगवानुके सम्पुख हो जाते हैं अर्थात् भगवानुको प्राप्त हो उत्ते है और गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंके सम्पुछ हो जाते हैं अर्थात् गुणेंकि बार्य जन्म-मरणको प्रप्त है जाते हैं।

भगवान्ने एक यह विशेष एट दी हुई है कि मरणासत्र व्यक्तिके कैसे ही आचरण रहे हों, फैसे हीं. भाय रहे हो, किसी भी तरहका जीवन बीता हो, पा अन्तकालमें वह भगवानको याद कर से तो उमक कल्याण करनेके लिये ही उसकी मनुष्पराधि दिया है जो भगवानुको उपासना करते हैं, ये तो अन्तसमयमें और जीयने उस मन्यश्रीरयो स्वीवार किया है। उपासका स्मरण होनेसे उसी उपास को अर्थात् अतः जीवका करवाण हो जाव, तभी भगवान्स हम . भगवदावको प्राप्त होते हैं । परन् जो उपासना नहीं जीवको सनुस्परारीर देना और जीवका सनुस्पराधेर सैना भगवानके किसी नाग, रूप, सोला, धाम आदिका हो आज दनियसे विदा हो रहा है, इसके लिए गुनीरे स्थित रहनेवालेको (गीता १४ ।१८) और भी मु मैरिको बाद कर से तो तेए करनान हो जाए !" मगवान्के मगुग-निर्मुत,मनवर-नियम्य आर्टिअनेक अनाध्यः हो है। यह मान् छे हैं नहिं कि इसने वर्ष, इसने महीने और इसने दिनोंने पार

described the contraction of the मत्य होगी । देखनेमें तो यही आता है कि गर्भमें ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कछ दिनोंमें, महीनोंमें, वर्षोंमें मर जाते हैं । इस प्रकार मरनेकी चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समयमें भगवानको याद रखना चाहिये. और यही समझना चाहिये कि बस. यही अन्तकाल है। नीतिमें यह बात आती है कि आगर धर्मका आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्युने मेरे केश पकड़े हुए हैं; झटका दिया कि खत्म ! ऐसा विचार हरदम रहना चाहिये- 'गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्' ।

भगवानुकी उपर्युक्त छटसे मनुष्यमात्रको विशेष लाभ लेना चाहिये । कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त. मरणासत्र व्यक्ति हो तो उसके इष्टके चित्र या मूर्तिको उसे दिखाना चाहिये: जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवत्राममें उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवत्राम उसको सनाना चाहिये: जिस खरूपमें उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिये; भगवानुको महिमाका वर्णन करना चाहिये; गीताके श्लोक सनाने चाहिये । अगर वह बेहोश हो जाय तो उसके पास भगवत्रामका जप-कोर्तन करना चाहिये, जिससे उस मरणासत्र व्यक्तिके सामने भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल बना रहे । भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल रहनेसे वहाँ यमराजके दूत नहीं आ सकते । अजामिलके द्वारा मत्यके समय 'नारायण' नामका उच्चारण करनेसे वहाँ भगवानके पार्यद आ गये और यमदूत भागकर यमराजके पासमें गये, तो यमराजने अपने दूर्तोसे कहा कि 'जहाँ भगवत्रामका जप, कीर्तन, कथा आदि होते हों, वहाँ तुमलोग कभी मत जाना; क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है'\*। ऐसा कहकर यमराजने भगवानका स्मरण करके भगवानसे

क्षमा माँगी कि 'मेरे दुर्तोंके द्वारा जो अपराध हुआ है, उसको आप क्षमा करें ।

अन्तकालमें स्मरणका तात्पर्य है कि उसने भगवानका जो स्वरूप मान रखा है, उसकी याद आ जाय अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूपं परमात्मा आदिमेंसे जिस खरूपको मान रखां है, उस खरूपके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदिकी याद आ जाय। उसकी याद करते हुए शरीरको छोड़कर जानेसे वह भगवानको ही प्राप्त होता है । कारण कि भगवानकी याद आनेसे 'मैं' शरीर हैं और शरीर 'मेरा'है ---इसकी याद नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान्को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है । इसलिये उसके लिये भगवानुको प्राप्त होनेके अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है।

यहाँ शङ्का होती है कि जिस व्यक्तिने उप्रभरमें भजन-स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वधा भगवानसे विमुख रहा, उसको अन्तकालमें भगवानका स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अन्तसमयमें उसपर भगवानकी कोई विशेष कृपा हो जाय अथवा उसको किसी सन्तके दर्शन हो जाये तो भगवानुका स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याणके लिये कोई साधक उसको भगवानुका नाम, लीला, घरित्र सुनाये, पद गाये तो भगवानुका स्मरण होनेसे उसका करूयाण हो जाता है। अगर मरणासत्र व्यक्तिको गीतामें रुचि हो तो उसको गीताका आठवाँ अध्याय सनाना चाहिये: क्योंकि इस अध्यायमें जीवकी सद्गतिका विशेषतासे वर्णन आया है। इसको सननेसे उसको भगवानको स्मृति हो जाती है। कारण कि वास्तवमें परमात्माका ही अंश होनेसे उसका परमात्माके साथ स्वतः सम्बन्ध

एवं विमुश्य स्थियो भगवत्यनने सर्वात्यना विद्यते खल भावयोगम् । ते मे न दण्डमईन्यथ यद्यमीयां स्यात पातकं तद्यि हन्युरुगायवादः ।। (श्रीमद्भा॰ ६ । ३ । २६)

र्गं सत्क्षम्यतौ स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुपैर्यदसत्कृते नः । स्वानामहो न विद्वां रचिताञ्चलीनां क्षान्तिगॅरीयसि नमः पुरुवाय भूग्रे ।। (धीमद्भाः ६ । ३ । ३०१

आदि जिन छः बातीया वर्णन किया गया है, उसरा

तात्वर्यं समग्रहपसे हैं: और समग्रहपका हत्यां

है—'वासदेवः सर्वम्' अर्थात् सव वृद्धः वासदेव हैं

है। जिसको समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके

लिये अन्तकालके स्मरणको बात हो नहीं की द

सकती । कारण कि जिसकी दृष्टिमें संसारकी सकत

सता न होकर सब कुछ यासुदेव ही है, उसके लिये

'अत्तकालमें भगवानुका चित्तन करें यह कहत है

नहीं बनता । जैसे सामान्य मनुष्यको 'में हैं' इस असे

होनेपनका विशिव्यात्र भी स्मरण नहीं करना पडळ

ऐसे ही उस महापुरुषको भगवानुका स्मरण नहीं करता

पड़ता, प्रत्युत उसको जापत, स्वप्न, सर्वान आहे.

अवस्थाओर्ने भगवानके होनेपनका स्वाभविक अटत

भी देशमें: उत्तरायण-दक्षिणायन, शुद्धपश-कृत्रपश.

दिन-एति, प्रातः-सार्यं आदि किसी भी यतलमें, लाग्ने ं

सम, सुपनि, मुर्च्या, रुणता, नीवेगता आदि किसे भी

अवस्थामे; और पवित्र अधना अपवित्र कोई धी वस्तु,

व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होनेपर भी उस महातुरपंत्रे

ही अपना निर्मुद्रके उग्रसक हो, चारे सर्व, गुरून आहे

उपर्युक्त महापुरचेके सिवाय परमात्माकी डांचनक

मत्यागमे निवित्यात थी सन्देह नहीं रहता।

पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अर्थात्र विन्धे

इपन रहता है।

है हो । अगर अयोध्या, मधुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण सूट जाये को उस तीर्थक प्रभावसे उसको भगवान्ह्ये स्मृति हो जायगी \* । ऐसे ही जिस जगह भगवान्के नामका जप, बीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाय तो वहाँक पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसकी भगवानकी स्पृति हो सकती है। अन्तकालमें चेंग्रेंड भयंकर स्थिति आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानकी याद आ सकती है । शर्रार छूटते समय शरीर, युदुम्य, रुपये आदिको आशा-ममता छुट जाय और यह भाव हो जाय कि 'हे नाथ । आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवानको स्रुति होनेसे कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारणसे अचानक अपने करन्याणका भाव यन जाय, तो भी कल्याण हो सकता है। । ऐसे हो कोई साधक किसी प्राणी, जीव-जन्तुके मृत्युसमयने 'उसका करनाण हो जाय' इस भावसे उसको भगवताम सकता है. तो इस चगवज्ञामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो जाता है। शास्त्रीमें तो सन्त-महापुरपेकि प्रभाव की विचित्र वार्ते आती है कि यदि सन्त-महानुरूप किसी माणासप्त व्यक्तिको देख से अथवा उसके मृत शरीर-(मर्दे-) को देख लें अथवा उसकी विताके घाँको देख लें अथवा चिताकी मत्मको देख लें, तो वरतेयाले जितने भी साधक है, वे चाहे सावर के बदमक भी उस जीवका करपाण हो जाता है है। ही अयवा निवदारके उपासक है। यह समुग्रके उपासक

मार्मिक यात

इस आधार्यक तीसरे-चीचे स्तोकोने बाव, अध्यात्म अवतारोक्षे बरासक हो, भाग्यन्त्रे हिमी भी जन, भर

\* अधोध्या मद्दार मापा काली काछी अवन्तिका।

यरी द्वरावनी चैव सर्जना मोशद्राधिकाः ।।

🕇 एक बार एक सजन गहातीस होकर आये थे और स्वकी गहाजलका आवगन दे से थे । वहाँ एक 🗸 माति छात्रा था; उसको जब वे आसमन देने लगे तो उसने कहा-मेरे पाप बहुत है, मेरे जानकारीने मैंने बहुर याप किये हैं, इसलिये इतने बीढ़े सङ्गाजलमें मेरे पाए कैसे कट जायेंगे ? मेरा करणान कैसे हो जापान ? से उससे पूरा-किनन चाहिये ? उसने बदा- सोटामा हो । उस सळाने उसे सोटामा गुहारम दे दिया । मन्ते उस सोटाभा ग्राजनको यी लिया और कहा-अब मेरे यात नहीं रहेंगे। यह सब घटना वार्टिक एक मार्नि सुनी थी । बारूचे उस भावि बनावा कि वह बार्कि अब भार, तब बमेंग्र प्राण दुगवे हुगको कोइका विकरे अर्थात् असका कम्याग हो गण ।

या योग्नमकैः। यो **\$**महापानकप्रान्ध दुन्य युप्तप्रकार क्षेत्र प्रयोगि वर्ग गनिम् ११ कर्मानां या त्रकामः अञ्चयं वर्गाः सम्बाध वर्गः वरणीः (नारपुरान, पुनिष् । क । इस्तानी

लीला. धाम आदिको श्रद्धा-प्रेमपर्वक उपासना करनेवाले यमदत दिखायी दे जाये, तो भयके कारण भगवानका क्यों न हों. उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार स्परण हो सकता है । कोई सज्जन उसके सामने भगवानका अत्तसमयमें भगवानके किसी भी खरूप, नाम आदिका चित्र रख दे--उसको दिखा दे, उसको भगवत्राम स्मरण हो जाय, तो वह भगवानका ही स्मरण है। सना दे, भगवानको लीला-कथा सना दे, भक्तोंके साधकोंके सिवाय जिन मनुष्योंमें 'भगवान हैं' ऐसा चरित्र सना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय, सामान्य आस्तिक-भाव है और वे किसी उपासना-विशेषमें तो उसको भगवानको याद आ जायगी । इस प्रकार नहीं लगे हैं उनको भी अन्तरमध्यमें कई कारणोंसे किसी भी कारणसे भगवानको तरफ वृत्ति होनेसे वह स्मरण भगवानका ही स्मरण है। भगवानका स्मरण हो सकता है। जैसे, जीवनमें उसने

सना हुआ है कि द:खीके द:खको भगवान मिटाते हैं. ऐसे साधक और सामान्य मनुष्योंके लिये ही इस संस्कारसे अन्तसमयकी पीडा-(-द:ख-) के समय अन्तकालमें भगवत्स्मरणको बात कही जाती है, तत्वज्ञ भगवानको याद आ सकती है। अन्तसमयमें अगर जीवन्मक महापरुपोंके लिये नहीं ।

सम्बन्ध-अत्तकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं, वे तो भेरेको ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसीका स्परण करते हैं. वे किसको प्राप्त होते हैं—इसे भगवान आगेके श्लोकमें बताते हैं।

#### यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ।।

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस-उस योनिमें ही चला जाता है।

व्याख्या—'यं यं वापि स्मरन्मावं '''' सदा अनसार ही वह दसरा शरीर धारण करता है। कारण तदावभावितः'-भगवान्ने इस नियममें दयासेभरी हुई कि अन्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई एक विलक्षण बात बतायी है कि अन्तिम विन्तनके मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और घदलनेकी स्वतन्त्रता अनुसार मनुष्यको इस-उस योनिकी प्राप्ति होती है। भी नहीं है तथा नया चित्तन करनेका कोई अधिकार जब यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! परम दयालु भगवान्ने अपने लिये अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको शामिल कर दिया है। भगवानुकी दयाकी यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान् मिल जायै। 'सदा तदावभावित:' का तारार्य है कि अन्तकालमें

जिस भावका—जिस किसीका चिन्तन होता है, शरीर छोड़नेके बाद वह जीव जबतक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तयतक वह उसी भावसे भावित रहता है अर्थात् अत्तकालका चिन्तन (स्मरण) वैसा ही स्थायी बना रहता है । अन्तकालके उस चिन्तनुके अनुसार ही उसका मानसिक शरीर चनता है और मानसिक शरीरके यह नहीं है कि मकानको याद करते हुए शाग्रेर

भी नहीं है। अतः वह उसी चित्तन को लिये हए उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके साथ कर्मोंका किञ्चिनात्र भी सम्बन्ध रहता है, वाय. जल, खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें प्रविष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे स्वी-जातिमें जाकर समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला कोई मनुष्य अत्तसमयमें कुत्तेको याद करते हुए शरीर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कतेका धन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुता ही बन जाता है अर्थात् कुतेको योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अन्तकालमें जिस किसीका स्मरण होता है. उसीके अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परन्तु इसका तात्पर्य

है ही । अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण छूट जायें तो उस तीर्थके प्रभावसे उसको भगवान्की स्मृति हो जायगी\* । ऐसे ही जिस जगह भगवानुके नामका जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसको मृत्यु हो जाय तो वहाँके पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको भगवान्की स्पृति हो सकती है। अन्तकालमें कोई भयंकर स्थिति आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानको याद आ सकती है । शरीर छूटते समय शरीर, कुटुम्ब, रुपये आदिको आशा-ममता छूट जाय और यह भाव हो जाय कि 'हे नाथ! आपके विना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवानकी स्पृति होनेसे कल्याण हो जाता है । ऐसे ही किसी कारणसे अचानक अपने कल्याणका भाव यन जाय, तो भी कल्याण हो सकता है । ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव-जन्तुके मृत्युसमयमें 'उसका कल्याण हो जाय' इस भावसे उसकी भगवत्राम सुनाता है, तो इस भगवज्ञामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो जाता है। शास्त्रोंमें तो सत्त-महापुरुपोंके प्रभाव की विचित्र बाते आतो है कि यदि सन्त-महापुरुष किसी मरणासत्र व्यक्तिको देख लें अथवा उसके मृत शिंगर-(मुर्दे-) को देख लें अथवा उसकी चिताके घएँको देख लें अथवा चिताकी भामको देख लें, तो भी उस जीवका कल्याण हो जाता है 🗓 !

मार्मिक बात इस अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोंमें ब्रह्म, अध्यात्म

\* अयोध्या मयुरा माया काशी काञ्ची अवित्तका ।

तात्पर्य समग्ररूपसे हैं: और समग्ररूपका तात्पर्य है—'वासुदेवः सर्वम्' अर्थात् सव कुछ वासुदेव हो है'। जिसको समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके लिये अन्तकालके स्मरणकी वात ही नहीं की ब सकती । कारण कि जिसकी दृष्टिमें संसारकी खतन सता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिये 'अन्तकालमें भगवान्का चिन्तन करें' यह कहना ही नहीं बनता । जैसे सामान्य मनुष्यको 'मैं हैं' इस अपने होनेपनका किञ्चिन्मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुषको भगवानुका स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जायत् स्वप्न, सुपुप्ति आदि

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

आदि जिन छः बातोंका वर्णन किया गया है, उसके

पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपवित्र किसी भी देशमें; उत्तरायण-दक्षिणायन, शुक्रपक्ष-कृष्ण्पष, दिन-रात्रि, प्रातः-सायं आदि किसी भी कालमें; जामन्, स्वप्न, सुवृष्ति, मूर्च्छां, रुग्णता, नीरोगता आदि किसी भी अवस्थामें: और पवित्र अथवां अपवित्र कोई भी वर्त् व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होनेपर भी उस महापुरुपेके कत्याणमें किञ्चित्पात्र भी सन्देह नहीं रहता!

अवस्थाओंमें भगवान्के होनेपनका खाभाविक अटल

ज्ञान रहता है। ' ·

उपर्युक्त महापुरुपोके सिवाय परमात्माकी उपासन करनेवाले जितने भी साधक है, वे चाहे सावरके उपासक हों अथवा निग्रकारके वपासक हों; चाहे संगुणके उपासक हों अथवा निर्गुणके उपासक हों; चाह राम, कृष्ण आदि अवतारोंके उपासक हो; भगवानके किसी भी नाम, रूपें,

चीपपातकः । या पदं प्रयान्यय महद्भिरवलीकिताः ।। **1**महापातकयक्ता वा यक्ता सा कलेवरं वा तद्भमः तद्भमं वापि सतमः। यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पर्ग गतिम्। (नारदपुराण , पूर्व र । ७ । ७४-७५)

चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ।। एक बार एक सजन गड़ात्रीसे होकर आये थे और सबको गड़ाजलका आवंगन दे रहे थे । वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था; उसको जब से आवमन देने लगे तो उसने कहा-भेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारीमें मैंने बहुर पाप किये हैं, इसलिये इतने थोड़े गङ्गाजलसे मेरे पाप कैसे कट जायेंगे ? मेरा कल्याण कैसे हो जायगा ? ते उससे पूछा-कितना चाहिये ? उसने कहा- लोटाभर दो । उस सज्जनने उसे लोटाभर गङ्गाजल दे दिया । उसने उस लोटामर गङ्गाजलको यी लिया और कहा—अब मेरे पाप नहीं रहेंगे ! यह सब पटना वहींके एक पाईने सुनी थीं । बादमें उस भाईने बताया कि यह व्यक्ति जब भए, तब उसके प्राण दसवें द्वारको फीइका निकले अर्थात् उसका कल्याण हो गया ।

AREKKANGARAKKAN MENGANGKAN MENGANGKAN MENGANA MENGANGKAN MENGANGKAN MENGAN MENA लीला, धाम आदिकी श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उपासना करनेवाले क्यों न हों, उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार अन्तसमयमें भगवानके किसी भी खरूप, नाम आदिका स्मरण हो जाय, तो वह भगवान्को ही स्मरण है।

साधकोंके सिवाय जिन मनुष्योंमें 'भगवान हैं' ऐसा सामान्य आस्तिक-भाव है और वे किसी उपासना-विशेषमें नहीं लगे हैं, उनको भी अन्तसमयमें कई कारणोंसे भगवानुका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने सुना हुआ है कि द:खीके दु:खको भगवान मिटाते हैं, इस संस्कारसे अन्तसमयकी पीड़ा-(-दुःख-) के समय भगवानको याद आ सकती है। अन्तसमयमें अगर

यमद्त दिखायी दे जाय, तो भयके कारण भगवानुका स्मरण हो सकता है । कोई सज्जन उसके सामने भगवानुका चित्र रख दे-उसको दिखा दे, उसको भगवत्राम सुना दे, भगवानुकी लीला-कथा सुना दे, भक्तोंक चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय, तो उसको भगवानको याद आ जायगी । इस प्रकार किसी भी कारणसे भगवान्की तरफ वृत्ति होनेसे वह स्मरण भगवान्का ही स्मरण है।

ऐसे साधक और सामान्य मनुष्येंके लिये ही अन्तकालमे भगवत्स्मरणकी बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन्युक्त यहापुरुयोके लिये नहीं ।

किसीका स्मरण करते हैं, वे किसको प्राप्त होते हैं—इसे भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं । यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

### तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ।।

सम्बन्ध-अत्तकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं, वे तो मेरेको ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्परण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही प्राप्त होता है अर्थात् उस-उस योनिमें ही चला जाता है।

व्याख्या—'यं यं वापि स्मरन्भायं \*\*\*\*\* सदा तदावभावित:'-भगवान्ने इस नियममें दयासे भरी हुई एक विलक्षण बात बतायी है कि अन्तिम चिन्तनके अनुसार मनुष्यको इस-उस योनिकी प्राप्ति होती है। जब यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! परम दयाल भगवान्ने अपने लियं अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको शामिल कर दिया है। भगवानुकी दयाकी यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिले, वतने ही मूल्यमें भगवान् मिल जायै!

'सदा तद्भावभावितः' का तात्पर्य है कि अन्तकालमें जिस भावका—जिस किसीका चित्तन होता है, शरीर छोड़नेके बाद वह जीव जवतक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तवतक वह उसी भावसे भावित रहता है अर्थात् अत्तकालका चिन्तन (स्मरण) वैसा हो स्थायो यना रहता है । अन्तकालके उस चिन्तनुके अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीरके

भौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलनेकी स्वतन्त्रता भी नहीं है तथा नया चित्तन करनेका कोई अधिकार भी नहीं है । अतः वह उसी चिन्तन को लिये हए उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके साथ कर्मोंका किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, वाय. जल, खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें प्रविष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे स्त्री-जातिमें जाकर समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला कोई मनुष्य अन्तसमयमें कुत्तेको याद करते हुए शर्गर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्तेका बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुता हो बन जाता है अर्थात् कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अन्तकालमें जिस किसीका स्मरण होता है, उसीके अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परन्तु इसका तारपर्यः यह नहीं है कि मकानको याद करते 🙀

अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण

कि अत्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई

छोड़नेसे मकान बन जायगा, धनको याद करते हर शरीर छोडनेसे धन बन जायगा आदि, प्रत्यत मकानका चित्तन होनेसे वह उस मकानमें चुहा, छिपकली आदि बन जायगा और धनका चिन्तन होनेसे वह साँप यन जायगा आदि । तात्पर्य यह हुआ कि अन्तकालके चित्तनका नियम सजीव प्राणियोंके लिये ही है. निर्जीव (जड) पदार्थीके लिये नहीं । अतः जड पटार्थका चिन्तन होनेसे वह उससे सम्बन्धित कोई सजीव प्राणी वन जायगा ।

मनुष्येतर (पशु, पक्षी आदि) प्राणियोंको अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही अन्तकालमें स्परण होता है और उसीके अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अन्तकालके स्मरणका कानून सब जगह लागू पड़ता है । परन्तु मनुष्यशरीरमें यह विशेषता है कि उसका अन्तकालका स्मरण कमोंके अधीन नहीं प्रत्यत पुरुपार्थके, अधीन है । पुरुपार्थमें मनुष्य सर्वधा स्वतन्त्र है। तभी तो अन्य योनियोंकी अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है।

मनुष्य इस शरीरमें स्वतन्त्रतापूर्वक जिससे सम्बन्ध जोड लेता है, उस सम्बन्धके अनुसार ही उसका अन्य योनियोंमें जन्म हो सकता है। परन्तु अन्तकालमें आगर वह भगवानुका स्मरण कर ले तो उसके सारे सम्बन्ध टट जाते हैं। कारण कि वे सब सम्बन्ध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमानके बनाये हुए, कृत्रिम .हैं, जबकि भगवानुके साथ सम्बन्ध स्वतःसिद्ध हैं, बनाया हुआ नहीं हैं। अतः भगवान्की याद आनेसे उसके सारे कृतिम सम्बन्ध टूट जाते हैं।

विशेष धात

-(१)

दूसरे जन्मकी प्राप्ति अन्तकालमें हुए चिन्तनके अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, अन्तकालमें उसे प्रायः वैसा ही चिन्तन होता हैं। जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका स्वभाव होता है, अन्तकालमें उसे कृतेका चिन्तन होता है। वह चिन्तन आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित (विशेष शक्तियुक्त) ध्वनिकी तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे · आकाशवाणी-केन्द्रके हारा प्रसारित ध्वनि रेडियोके हारा

हो अन्तकालीन कुत्तेका चिन्तन सम्बन्धित कुत्तेके हुए (जिसके साथ कोई ऋणानुबन्ध अथवा कर्मी आदिक कोई-न-कोई सम्बन्ध है) पकडमे आ जाता है। फिर

(किसी विशेष नंबरपर) पकड़में आ जाती है, ऐसे

जीव सक्ष्म और कारणशरीरको साथ लिये अन्र जल. वाय(श्वास) आदिके द्वारा उस कतेमें प्रविष्ट हो जाता है। फिर कृतियामें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता है । 🚉

एक दुशन्तके द्वारा समझा जा सकंता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया । जब वह फोटो खिंचवाने बैटा, तब फोटोम्राफरने उससे कहा कि फोटो खिंचते समय हिलना मत और मुस्कराते रहना । जैसे ही फोटो खिंचनेका समय आया, उस आदमीकी नाकपर एक मक्खी बैठ गयी । हाथसे मक्खीको भंगाना ठीक

अत्तकालीन चित्तन और उसके अनुसार गतिको

न समझकर (कि कहीं फोटोमें वैसा न आ जाय) उसने अपनी नाकको सिकोड़ा । ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गयी । उस आदमीने फोटोमफरसे फोटो माँगी, तो उसने कहा कि अभी फोटोकी प्रत्यक्ष-रूपमें आनेमें कुछ समय लगेगा; आप अमुक दिन फोटी

ले जाना । वह दिन आनेपर फोटोग्राफरने उसे फोटो -दिखायी, तो उसमें ( अपनी नाक सिकोई हुए) भरे रूपको देखकर वह आदमी बहुत नाग्ज हुआ कि तुमने फोटो विगाड दी ! फोटोग्राफरने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है ? फोटो खिंचते समय आपने

जैसी आकृति बनायी थी, वैसी ही फोटोमें आ गयी: अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता । इसी तरह अन्तकालमें मनुष्यका जैसा चिनान होगा, वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी।

फोटो खिंचनेका समय तो पहलेसे ही मालून रहता है, पर मृत्यु कव आ जाय-इसका हमें कुछ पता नहीं रहता । इसलिये अपने स्त्रभाव, चिनानको निर्मल बनाये रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिये और भगवानुका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये । (गीता ८ । ५७) ।

अत्तकातीन गतिके नियममे भगवान्त्री न्यायकारिता

ANTINITIALINA NA PARABANTANI NA और दयालता—ये दोनों हो भरो हुई हैं। साधारण दृष्टिसे न्याय और दया-दोनों परस्पर-विरुद्ध मालूम हेते हैं । अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी. और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा । कारण कि न्याय में ठीक-ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती और दयामें छट होती है । परन्तु वास्तवमें यह विरोध सामान्य और क्रुर पुरुषके बनाये हुए न्यायमें हीं आ सकता है, भगवानके बनाये हुए न्यायमें नहीं; क्योंकि भगवान् परम दयालु और प्राणिमात्रके सहद है-'सहरं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९) । भगवान्के सभी न्याय, कानून दयासे परिपूर्ण होते हैं । ं मनुष्य अन्तकालमें जैसा स्मरण करता है, उसीके

अनुसार उसकी गृति होती है। अगर कोई कृतेका चिन्तन करते हुए मरता है, तो क्रमशः कुता ही बन जाता है। यह भगवानुका मनुष्यमात्रके प्रति लाग होनेवाला न्याय हुआ; क्योंकि भगवान्ने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दी है कि वह चाहे मेरा (भगवानुका) स्मरण करे. चाहे अन्यका स्मरण करे । इसलिये यह भगवानुका 'न्याय' है। जितने मृल्यमें कुत्तेकी योनि पिले, उतने ही मूल्यमें भगवान् मिल जायँ--यह मनुष्यमात्रके प्रति भगवान्को 'दया' है । अगर मनुष्य भगवानकी इस न्यायकारिता और दयालताकी तरफ ख्याल करे. तो उसका भगवानमें आकर्षण हो जायगा ।

सम्बन्ध-जब अत्तकालके स्परणके अनुसार ही गति होती है, तो फिर अत्तकालमें भगवानुका स्परण होनेके लिये मनुष्यको वया करना चाहिये-इसका उपाय आगेके इलोकमें बताते हैं।

#### तस्पात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्पर युध्य च । मय्यर्पितमनोबुद्धिमिवैष्यस्यसंशयम् ।।७ ।।

इसलिये तू सब सपयमें मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । मेरेमें मन और युद्धि अर्पित करनेवाला तू निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ।

व्याख्या--'तस्पात्सवेंषु कालेषु मामनुस्पर युध्य नहीं होना चाहिये । भगवान्को तो सब समयमें ही याद रखना चाहिये ।

घ-यहाँ 'सर्वेषु कालेष्' पदोंका सम्बन्ध केवल सारणसे ही है, युद्धसे नहीं; क्योंकि युद्ध सब समयमें, निस्तर हो ही नहीं सकता । कोई भी क्रिया निस्तर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय-समयपर ही हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रियाका आरम्भ और समाप्ति होती है—यह बात सबके अनुभवकी है। परनु भगवत्राप्तिका उद्देश्य होनेसे भगवान्का समरण सब समयमें होता है; क्योंकि उद्देश्यकी जागृति हरदम रहती 1 8

सब समयमें स्मरण करनेके लिये कहनेका तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्यमें समयका विभाग होता है, जैसे-यह समय सोनेका और यह समय जगनेका है, यह समय नित्यकर्मका है, यह समय जीविकाके तिये कामधंधा करनेका है, यह समय धोजनका है, आदि-आदि । परन्तु भगवान्के स्मरणमें समयका विभाग

'युच्य च' कंहनेका तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है- 'यदुच्छया चोपपन्नम्' (गीता २ । ३२) । ऐसे ही मनव्यको कर्तव्यरूपसे जो प्राप्त हो जाय, उसको भगवानका स्मरण करते हुए करना चाहिये। परन्तु उसमें मगवान्का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य-कर्म गीम है।

'अनुस्पर'का अर्थ है कि स्मरणके पीछे स्मरण होता रहे अर्थात् निरन्तर स्मरण होता रहे । दसरा अर्थ यह है कि भगवान् किसी भी जीवको मुलते नहीं । भगवानुने सातवें अध्यायमें 'चेदाहम्' (७ । २६) कहकर वर्तमानमें सभी जीवोंको खतः जाननेकी बात कही है। जब भगवान् वर्तमानमें सबको जानते हैं, तव भगवानुका सम्पूर्ण जीवोंका स्मरण करना स्वापाविक आयेगी ।

हुआ, अब यह जीव भगवानुका स्मरण करे तो इसका बेडा पार है!

भगवान्के समरणकी जागृतिके लिये भगवान्के साथ अपनापन होना चाहिये । यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवान्की स्मृति बार-बार

'मय्यर्पितमनोबुद्धिः'--भेरेमें मन-बुद्धि अर्पित कर देनेका साधारण अर्थ होता है कि मनसे भगवानका वित्तन हो और बुद्धिसे परमात्माका निधय किया

इन्द्रियाँ, शरीर आदिको भगवानके हो मानना, कभी भूलसे भी इनको अपने न मानना । कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवानके ही हैं। उन प्राकृत पदार्थोंको अपना मानना हो गलती है। साधक जबतक उनको अपना मानेगा, तबतक ये शुद्ध नहीं हो सकते; क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशृद्धि है और इस अशृद्धिसे ही अनेक

अशुद्धियाँ पैदा होती है। वास्तवमें मनुष्यका सन्बन्ध केवल प्रभुके साथ ही है । प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं । कारण कि मनुष्य साक्षात् परमात्माके सनातन अंश हैं; अतः उनका प्रकृतिसे सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसलिये साधकको चाहिये कि वह मन और

बुद्धिको भगवान्के ही समझकर भगवान्के अर्पण कर दे । फिर उसको स्वामाविक ही भगवानुकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि प्रकृतिके कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध जीड़नेसे ही वह भगवान्से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे है-इस विपयमें दार्शनिक

मतभेद तो है, पर 'वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं-इस वास्तविकतामें कोई मतभेद नहीं है अर्थात् इसको सभी दर्शनकार मानते हैं । इन दर्शनकार्पेमें जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थोंके ईश्वरके ही मानते हैं और दूसरे जितने दर्शनकार हैं, वे उन पदार्थोंको चाहे प्रकृतिके माने, चाहे परमात्माके माने, पर दार्शनिक दृष्टिसे वे उनको अपने नहीं मान सकते ।

अतः साधक उन सब पदार्थीको ईश्वरके ही मानज्ञ ईश्वरके अर्पण कर दें, तो उनका 'हम भगवानके ही थे और भगवानुके ही रहेंगे' ऐसा भगवानुके साथ

नित्य-सम्बन्ध जाप्रत् हो जायगा । 🕡 🐇 'मामेवैष्यस्यसंशयम्'--मेरेमं मन-बुद्धि अर्पण करनेवाला होनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त

हूँ । अप्राप्तिका अनुभव तो कभी प्राप्त न होनेवाले शरीर और संसारको अपना माननेसे, उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही होता है । नित्यप्राप्त तत्वका कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है । अगर तू

तेय भेरे साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, वह प्रकट हों जायगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है। स्मरण-सम्बन्धी विशेष वात

मन, बुद्धि और खयंको मेरे अर्पण कर देगा, तो

सम्बन्धजन्य और क्रियाजन्य । बोधजन्य स्मरणका कभी अभाव नहीं होता । जबतक सम्बन्धको न छोई, तवतक सम्बन्धजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरन्तर नहीं रहता । इन तीनी प्रकारके सारणका

विस्तार इस तरह है---

स्मरण तीन तरहका होता है-बोधजन्य,

(१) योधजन्य स्मरण-अपना जो होनांपन हैं। उसको याद नहीं करना पड़ता । परन्तु शरीरके साथ जो एकता मान ली है, वह भूल है। बीघ होनेश वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वत.सिद्ध रहता है । गीतामें भगवानके वचन हैं—'तूं, मैं और

ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है और भविष्यमें नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है अर्थात् निधित ही पहले ये और (गीता २ । १२) निश्चित ही पीछे रहेंगे । 'जो पहले सर्ग-महासर्ग और प्रलय-महाप्रलयमें था, वहीं यह प्राणिसमुदाय ठरात्र हो-होकर नष्ट होता है' (१८।१९)। इसमें 'वही

यह प्राणिसमुदाय तो परमात्मांका अंश है और 'उत्पन्न हो-होकर नष्ट होनेवाला' शरीर है। अगर नष्ट होनेवाले भागका विवेकपूर्वक सर्वधा त्यागः कत दें तो अपने होनेपनका स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य समरण नित्य-निरन्तर बना रहता है, कर्म

नष्ट नहीं होता; क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य खरूपका (ख) भगवान्को याद रखते हुए संसारक कार्य करना—इसमें भगवानके स्मरणकी मख्यता और सामादिक

- . (२) सम्बन्धजन्य स्मरण -जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह सम्बन्धजन्य स्मरण है, जैसे 'शरीर हमारा है, संसार हमारा है' आदि । यह माना हआ सम्बन्ध तबतक नहीं मिटता, जबतक हम 'यह हमाप नहीं है' ऐसा नहीं मान लेते । परन्त भगवान वास्तवमें हमारे हैं; हम मानें तो हमारे हैं, नहीं मानें तो हमारे हैं, जानें तो हमारे हैं, नहीं जानें तो हमारे हैं, हमारे दीखें तो हमारे हैं. हमारे नहीं दीखें तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशो हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते । जबतक हम शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानते हैं, तबतक भगवान्का यह वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । जब हम शरीर और संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव स्वीकार कर, लेते हैं, तब भगवानुका नित्य-सम्बन्ध स्वतः जाप्रत् हो जाता है । फिर भगवान्का स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहता है।
- अध्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियों सिरपर जलका पड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथोंको खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियोंके साथ वार्ते भी करती रहती हैं, पर तु सिरपर रखे घड़ेकी सावधानी निरत्तर रहती है। नट रस्सेपर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्सेका ध्यान निरत्तर रहता है। झुइवर मोटर चलाता है, हाथसे गियर बदलता है, हैण्डल पुगाता है और मालिकसे वातचीत भी करता है, पर एस्तेका ध्यान निरत्तर रहता है। ऐसे ही सम्पूर्ण कियाओंमें भगवान्को निरत्तर याद रखना अभ्यासजन्य सरण है।

(३) क्रियाजन्य स्मरण— क्रियाजन्य स्मरण

इस अभ्यासजन्य स्मरणके भी तीन प्रकार है——

(क) संसारका कार्य करते हुए भगवान्को याद रखना—इसमें सांसारिक कार्यको मुख्यता और भगवान्के स्मरणको गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसारका काम विंगड़े नहीं, ठीक तरहसे रेता रहे और साथ-साथ भगवान्का स्मरण भी रोता रहे। (ख) भगवान्को याद रखते हुए संसारका कार्य
करना—इसमें भगवान्के सरणको मुख्यता और सांसारिक
कार्यको गौणता रहती है। इसमें भगवान्के सरणमें
भूल न हो—यह सावधानी रहती है और संसारक
काममें भूल भी हो जाय तो उसकी परवाह नहीं
होती। कारण कि साधकमें यह जागृति रहेगी कि
संसारका काम सुधर जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं
और विगड़ जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं। इसलिये
इसमें भगवान्के सरणकी भूल नहीं होती।

इसमें भगवान्के स्मरणकी भूल नहीं होती ।

(ग) कार्यको भगवान्का ही समझान—इसमें काम-धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनन्द रहता है कि 'मेरा आहोभाग्य है कि मैं भगवान्का ही काम करता हूँ, भगवान्की ही सेवा करता हूँ, ।' अतः इसमें भगवान्की सृति विशेषतासे रहती हैं । जैसे, कोई सज्जान्यनि सृति विशेषतासे रहती हैं । जैसे, कोई सज्जान्यनि कन्याके विवाह-कार्यके समय कन्याके लिये तरह-तरहके कार्य करता हैं, अनेक व्यक्तियोंको निमल्ला देता हैं, परन् अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी 'कन्याका विवाह करना हैं — यह बात उसको निरन्तर याद रहती हैं । कन्यामें भगवान्के समान पूज्यभावपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता तो भी उसके विवाहके लिये कार्य करते हुए उसकी याद तिरन्तर रहती है, किर भगवान्के लिये कार्य करते हुए भगवान्को पूज्यभावपूर्वक सम्वन्ध मीठी स्मृति निरन्तर वनी रहे—इसमें कहना ही क्या है!

है—(१) खरूपसे—भगवान्के नामका जप और कीर्तन करना; भगवान्को लीलाका श्रवण, चिन्तन, पठन-पाठन आदि करना—यह खरूपसे भगवत्सम्यभी काम हैं। (२) भावसे—संसारका काम करते हुए भी 'जब सब संसार भगवान्का है, तब संसारका काम भी भगवान्का ही काम हुआ। इसको भगवान्के नाते ही करना है, भगवान्की असजाको न्लिये ही करना है। इस कामसे हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान्ते हमें जिस वर्णमें पैदा किया है, जिस आश्रममें एठा है, उसमें भगवान्त्वी आहाके अनुसार उचित काम करना हैं—ऐसा भाव रहनेसे यह काम सांसारिक

होनेपर भी भगवानुका हो जाता है।

भगवत्सम्बन्धी कार्य दो तरहका होता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* [सातवें अध्यायके अन्तमें भगवान्ने सात बातें आरम्पमें सात प्रश्न कियें और यह प्रकरण में सा कही थीं; उन्हीं सात बार्तोपर अर्जुनने आठवें अध्यायके ही श्लोकोंमें समाप्त हुआः।]

सम्बर्य-पूर्वश्लोकमें कही हुई अध्यासजन्य स्मृतिका अब आगेके श्लोकमें वर्णन करते हैं।

# अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ।। ८ ।।

हे पृथानन्दन ! अभ्यासयोगसे युक्त और अन्यका विन्तन न करनेवाले वित्तसे परम् दिव्य पुरुषका विन्तन करता हुआ (शरीर छोड़नेवाला मनुष्य) उसीको प्राप्त हो जाता है ।

जो सगुण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहाँ आठवें , नवें और दसवें श्लोकमें विस्तारसे कहा गया है ।1

'अभ्यासयोगयुक्तेन'—इस पदमें 'अभ्यास' और 'योग'---ये दो शब्द आये हैं । संसारसे मन हटाकर परमात्मामें बार-बार मन लगानेका नाम अध्यास है और समता का नाम 'योग' है —'समत्वं योग डब्यते' (गीता २ ।४८) । अभ्यासमें लगनेसे प्रसन्नता होती है और मन न लगनेसे खिन्नता

होती है। यह अभ्यास तो है, पर अभ्यासयोग नहीं

व्याख्या--[सातवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें है। अध्यासयोग तभी होगा, जब प्रसन्ता और खित्रता-दोनों ही न हो । अगर चितमें प्रसन्त और खिन्नता हो भी जायें, तो भी उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्यको हो महत्त्व दे । अपने लक्ष्यपा

> 'चेतसा नान्यगामिना'—चित्त अन्यगामी न हे अर्थात् एक परमात्पाके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो । 'परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुवित्तयन् —ऐने चित्तसे परम दिव्य पुरुपका अर्थात् संगुण-निरुका परमात्माका चिन्तन करते हुए शरीर छोड़नेवाला मनुष

उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

दृढ़ रहना भी योग है । ऐसे योगसे युक्त चित्त हो ।

सम्बन्ध—अब भगवान् ध्यान करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी संगुण-निराकार परमात्माके खरूपका वर्णन करते हैं ।

पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

धातारमचिन्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।। १ ।।

'अनुशासिता' है ।

जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करनेवाला, सूक्ष्य-से-सूक्ष्य, सबका धारण-पोषण करनेवाला, अज्ञानसे अत्यन्त परे, सूर्यंकी तरह प्रकाशस्वरूप-ऐसे अविन्य स्वरूपका चिन्तन करता है ।

व्याख्या—'कविष्'—सम्पूर्ण प्राणियोंको और उनके सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मीको जाननेवाले होनेसे उन परमात्माका नाम 'कवि' अर्थात् सर्वज्ञ है।

'पुराणम्'—वे परमात्मा सबके आदि होनेसे 'पुराण' कहे जाते हैं ।

'अनुशासितारम्'—हम देखते हैं तो नेत्रोंसे देखते हैं। नेत्रोंके कपर मन शासन करता है, मनके कपर चुद्धि और बुद्धिके ऊपर 'अहम्' शासन करता है, तथा 'अहम्' के ऊपर भी 'जो शासन करता है, जो

दूसरा भाव यह है कि जीवीका कर्म करनेस जैसा-जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्म

(बेद; शम्ब, गुरु, सना आदिके द्वारा) कर्नग-वर्ग करनेकी आज्ञा देते हैं और मनुष्यंकि पुराने पाप-पुण्यह प कर्मीक अनुसार अनुकृल-प्रतिकृल परिस्थित भेजका

सवका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह (परमाता)

उन मनुष्योको शुद्ध, निर्मल बनाते है। इस प्रकार मनुर्योके लिये कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाले और मनुष्येके पाप-पुण्यरूप पुराने कर्मीका (फल देकर) नाश करनेवाले होनेसे परमात्मा 'अनुशासिता' हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'अणोरणीयांसम'—परमात्मा परमाणुसे भी अत्यन्त सक्ष्म हैं । तात्पर्य है कि परमात्मा मन-बृद्धिके विषय नहीं है; मन-बृद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते । मन-बुद्धि तो प्रकृतिका कार्य होनेसे प्रकृतिको भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृतिसे भी अत्यत्त परे हैं ! अतः वे परमात्मा सक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म हैं अर्थात सक्ष्मताकी अन्तिम सीमा हैं।

धातारम'---परमात्मा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले हैं, उनका पोषण करनेवाले है। उन सभीको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सबका धारण-पोषण करनेवाले कहे जाते हैं।

'तमसः परस्तात्'--परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त परे हैं, अज्ञानसे सर्वथा रहित हैं । उनमें लेशमात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्यत वे अज्ञानके भी प्रकाशक है ।

'आदित्यवर्णम्'--- उन परमात्माका वर्ण सर्यके समान है अर्थात् वे सूर्यके समान सबको, मन-बुद्धि

आदिको प्रकाशित करनेवाले हैं । उन्होंसे सबको प्रकाश

मिलता है।

'अचिन्यरूपम'---उन परमात्माका खरूप अचिन्य है अर्थात वे मन-बद्धि आदिके चिन्तनका विषय नहीं हैं । 'अनस्परेत'-सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक,

परमाणसे भी अत्यन्त सक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाले. अज्ञानसे अत्यन्त परे और सबको प्रकाशित करनेवाले सगुण-निराकार परमात्माके चिन्तनके लिये यहाँ अनुस्मरेत पद आया है।

यहाँ 'अनुस्मरेत्' कहनेका तात्पर्य है कि प्राणिमात्र उन परमात्माकी जानकारीमें है: उनकी जानकारीके बाहर कुछ है ही नहीं अर्थात् उन परमात्माको सबका स्मरण है, अब उस स्मरणके बाद मनुष्य उन परमात्माको याट कर ले।

यहाँ शङ्का होती है कि जो अचिन्त्य है, उसका स्मरण कैसे करें? इसका समाधान है कि 'वह परमात्मवत्त्व विन्तनमें नहीं आता'—ऐसी दृढ़ धारणा ही अचित्त्य परमात्माका चित्तन है।

सम्बन्ध—अब अन्तकालके चिन्तनके अनुसार गति बताते हैं।

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

## भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।। १० ।।

वह भक्तियुक्त मनुष्य अन्तसमयमें अचल मनसे और योगबलके द्वारा भुकटीके मध्यमें प्राणोंको अच्छी तरहसे प्रविष्ट करके (शरीर छोड़नेपर) उस परम दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'प्रयाणकाले मनसाचलेन'''''स तं परं पुरुषमुपैति दिब्यम्'—यहाँ भक्ति नाम प्रियताका है; क्योंकि उस तत्त्वमें प्रियता (आकर्षण) होनेसे ही मन अवल होता है । यह मिक्त अर्थात् प्रियता स्वयंसे होती है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं ।

े अत्तकालमें कवि, पुराण, अनुशासिता आदि विशेषणीसे (पीछेके श्लोकमें) कहे हुए सगुण-निराकार परमात्मामें भक्तियुक्त मनुष्यका मन स्थिर हो जाना अर्थात् सगुण-निराकार-स्वरूपमें आदरपूर्वक दृढ़ हो जाना ही मनका अचल होना है।

पहले प्राणायामके द्वारा प्राणोंको रोकनेका जी अधिकार प्राप्त किया है, उसका नाम 'योगवल' है । उस योगवलके द्वारा दोनों भवोंके मध्यभागमें स्थित जो द्विदल चक्र है. उसमें स्थित सपम्णा नाडीमे प्राणोंका अच्छी तरहसे प्रवेश करके वह (शरीर छोडकर दसवें द्वारसे होकर) दिव्य परम पुरुषको प्राप्त हो जाता है।

'तं परं पुरुषमुपैति दिय्यम्' पदोंका तात्पर्य है कि जिस परमात्मतत्त्वका पीछेके (नवें) श्लोकमें वर्णन हुआ है, उसी दिव्य परम संगुज-निराकार परमाना-

Æ 3.

को वह प्राप्त हो जाता है।

आठवें श्लोकमें जो बात कही गयी थी, उसीको नवें और दसवें श्लोकमें विस्तारसे कहकर इन तीन श्लोकोंके प्रकरणका उपसंहार किया गया है ।

असमर्थताका अनुभव होता है, तब अनुकाल-दैते सगुण-निराकार परमात्माकी कठिन समयमें मनको लगाना साधारण आदमीका प्रकरणमें उपासनाका वर्णन है। इस उपासनामें अभ्यासकी काम नहीं है। जिसके पास. पहलेसे योगवल है, आवश्यकता है । प्राणायामपूर्वक मनको उस परमात्मामें वही अन्तसमयमें भनको परमात्मामें लगा सकता है लगानेका नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा. और प्राणोंका सुप्रम्णा नाड़ीमें प्रवेश करा सकता है । महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करनेके लिये नहीं है. प्रत्यत साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञानसे अत्यत्त केवल परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेके लिये है। ऐसा परे, सबसे अतीत जो परमात्मतत्व है, वह सबस अभ्यास करते हुए प्राणों और मनपर ऐसा अधिकार प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता-सर्वि प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणोंको ऐक ले और देनेवाला निर्विकार तत्व है। उस तत्वमें ही प्रियन मनको जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा होनी चाहिये, मनका आकर्षण होना चाहिये, कि ले । जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, वही उसमें खामाविक मन लगेगा ।

सम्बन्ध-अव भगवान् आगेके श्लोकमें निर्मुण-निराकारकी प्राप्तिके उपायका उपक्रम करते हैं

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिक्कतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। ११ ।।

येदवेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिये संक्षेपसे कहँगा ।

व्याख्या—[सातवें अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें 'तत्त्वमें प्रवेश करते हैं—उसको प्राप्त करते हैं। जो निर्गण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहाँ म्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें विस्तारसे कहा गया है।]

'यदक्षरं वेदविदो वदन्ति'—वेदोंको जाननेवाले पुरुष जिसकोअक्षर-निर्गुण-निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता. जो सदा-सर्वदा एकरूप, एकरस रहता है और जिसको इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'अक्षरं ब्रह्म परमम्' कहा गया है, उसी निर्मुण-नियकार तत्त्वका यहाँ 'अक्षर' नामसे वर्णन हुआ है।

रागका अत्यत्त अभाव हो गया है; अतः जिनका विलक्षण बताया गया है, हरेक आदमी उसको प्रान नह अन्तःकरण महान् निर्मल है और जिनके हदयमें कर सकता—ऐसी जिसकी महिमा बतायी गयी है। सर्वोपरि अद्वितीय परम् तत्त्वको पानेको उत्कट लगनं यह पद (बत्त्व) किस तरहसे प्राप्त होता है 🚓 🗲 लगी, है, ऐसे प्रधनशील यति महापुरुष उस बातको मैं कहूँगा । अच्छी तरहमे कहनेक दर्जन

'यदिकानो ब्रह्मचर्य चर्राना'—जिनका ब्रहेश्य केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका है, परमात्मप्राप्तिक सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं और जे परमात्मप्राप्तिकी इच्छा रखकर ब्रह्मचर्यका पालन करवे है, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका संयम करते हैं अर्थात् कियी भी विषयका भोगवृद्धिसे सेवन नहीं करते,।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अत्तकालमें प्राणोंको सुपुम्णा नाड़ीमें प्रविष्ट कर सकता

है । कारण कि जब अभ्यासकालमें भी मनको संसासे

हटाकर परमात्मामें लगानेमें साधकको कठिनताक.

'तत्ते पर्द संप्रहेण' प्रवक्ष्ये'—जो सम्पूर्ण साधनेश आखिरी फल है, उस पदको अर्थात् तलको मैं तेरे लिये संक्षेपसे और अच्छी तरहसे कहैगा,। संक्षेपसे 'विज्ञानि यद्यतयो बीतरागाः'—जिनके अत्त करणने कहनेका तासर्य है कि शास्त्रीमें जिस तत्वको सर्वोर्जी है कि ब्रह्मकी उपासना करनेवाले जिस तरहसे उस कहुँगा।

ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं. उसको मैं अच्छी तरहसे

सम्बन्ध---अन्तकालमें उस निर्गुण-निराकार तत्वकी प्राप्तिकी फलसहित विधि बतानेके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।। १२।।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्परन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।। १३ ।।

(इन्द्रियोंके) सम्पूर्ण द्वारोंको रोककर मनका हदयमें निरोध करके और अपने प्राणोंको मस्तकमें स्थापित करके योगधारणामें सम्यक् प्रकारसे स्थित हुआ जो 'ॐ' इस एक अक्षर ब्रह्मका उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीरको छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'सर्वद्वाराणि संयम्य'- न करना, मनसे भी संकल्प-विकल्प न करना और (अत्तसमयमें) सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारोंका संयम कर प्राणोंपर पूर्व अधिकार प्राप्त करना ही योगधारणामें ले अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन स्थित होना है।

पाँचों विषयोंसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका—इन 'ओमित्येकाक्षर' ग्रहा व्याहरन्यामनुस्मरन्'—इसके पौंचों ज्ञानेन्द्रियोंको तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन बाद एक अक्षर ब्रह्म 'ॐ' (प्रणव) का मानसिक करना, मूत्र-स्याग और मल-त्याग—इन पाँचों क्रियाओंसे उच्चारण करे और मेरा अर्थात् निर्गुण-निराकार परम वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा—इन पाँचों अक्षर ब्रह्मका (जिसका वर्णन इसी अध्यायके तीसरे कर्मेन्द्रियोंको सर्वथा हटा ले । इससे इन्द्रियाँ अपने एलोकमें हुआ है) स्मरण करे\* । सब देश, काल, स्थानमें रहेंगी ।

वस्त. व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें एक

'मनो इदि निरुख च'--मनका हदयमें ही निरोध सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सतारूपसे परिपूर्ण हैं---ऐसी कर . ते अर्थात् मनको विषयोंको तरफ न जाने दे । धारणा करना ही मेरा स्मरण है । इससे मन अपने स्थान-(हृदय-) में रहेगा।

'यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम'— 'मूर्ष्यायात्मनः प्राणम्'—प्राणोंको मस्तकमें उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकारका स्मरण करते हुए जो

धारण कर ले अर्थात् प्राणीपर अपना अधिकार प्राप्त देहका त्याग करता है अर्थात् दसवें द्वारसे प्राणीको काके दसवें द्वार-व्यवस्थानें प्राणोंको रोक ले। छोडता है वह परमगतिको अर्थात् निर्गुण-निराकार

'आस्थितो योगयारणाम्'—इस प्रकार परमात्माको प्राप्त होता है।

योगधारणामें स्थित हो जाय । इन्द्रियोंसे कुछ भी चेष्टा

सम्बन्ध—जिसके पास योगका बल होता है और जिसका प्राणीपर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण-निराकारकी र्मान हो जाती है; परंतु दीर्घकालीन अध्यास-साध्य होनेसे यह बात सबके लिये कठिन पड़ती है । इसलिये भगवान् आगेके स्लोकमें अपनी अर्थात् सगुण-साकारकी सुगमतापूर्वक प्राप्तिकी बात कहते हैं।

समप्ररूपका प्रकरण होनेसे यहाँ 'माम्' शब्दसे निर्गुण-निराकारका विनान लिया गया है ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।।

हे पृथानन्दन ! अनन्यवित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है; रह

नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता है। व्याख्या—[सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलम हूं। यह

सग्ण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पर वित्तके द्वारा निरन्तर विन्तन कर्नवातेश यहाँ चीदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामगाउँने कहा गया है।]

'अनन्यवेताः'--जिसका चित्त भगवान्को छोड़कर किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्चिनात्र भी नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवान्के सिवाय अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिवता स्त्रीका पतिका हो व्रत, नियम रहता है। पतिके सिवाय उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक विन्तन कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके और सुपुत्र माँ-वापके परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इप्ट नहीं होता । इसी तरहसे भक्त भगवान्के ही परायण रहता है।

यहाँ 'अनन्यवेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका वाचक है । सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवानुके स्वरूप हैं, उनमेंसे जो जिस स्वरूपको उपासना करता है, उसी खरूपका चित्तन हो i परनु दूसरे खरूपोंको अपने इष्ट्रसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इप्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान् हो मेरे हैं।' मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हैं ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यवेताः' हो जाता है।

'सततं यो मां स्परति नित्यशः'—'सततम्' कर अर्थ होता है—निरन्तर अर्थात् जवसे नींद खुले, तवसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता है: और 'नित्यशः' का अर्थ होता है—सदा अर्थात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर मृत्युतक जो मेरा स्मरण करता है।

'तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः'-

खुद भगवान्में लंगनेवालेका वाचंक हैं। जैसे की ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि भै ब्राह्मण हूँ; क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ । वह असे ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपनेन कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही 'मैं भगवानुक हैं-और भगवान मेरे हैं - इस नित्य-सम्बन्धमें दा रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीसे भगवान् सुगमतासे मिल जाते हैं।

भगवान्के सिवाय शारीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान् ही अपने हैं-ऐस दृढ़तासे माननेपर भगवान् सुलभ हो जाते हैं। परंगु शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान् सुतम नहीं होते ।

भगवानुके साथ अपनी भित्रता तथा संसारे साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ हो सकतो भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यको भगवन्ते साथ स्वतः-स्वामाविक अभित्रता है और संसारके साथ स्वतः-स्वामाविक भित्रता है । परन्तु भूलके कारण मनुष अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अलग मन लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अन मान लेता है । इस विपरीत धारणाके कारण ही या मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फैसा रहता है। अब पर विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भागी

खतः सुलभ हो जाते हैं। · आठवेंसे तेरहवें -श्लोकतक संगुण-निग्रसर ,और निर्गुण-निराकाका स्मरण चताया गया । इन-देने स्मरणोपि प्राणायामको मुख्यता राती है, जिसको स्मि करना कठिन है। अन्तकाल-जैमी विषय अवागानी भी प्राणायामके बलमे प्राणीको भूगोके मध्यमे स्मानि कर सकें अथवा मुर्धा-(दशम द्वार-) में लगा टटने-फटनेकी चिन्ता नहीं रहती, ऐसे सकें-ऐसा प्राणींपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसहित अपने-आपको भगवान्के है। परन्तु भगवान्के स्मरणमें यह कठिनता नहीं है. समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी क्योंकि यहाँ प्राणोंका ख्याल नहीं है। यहाँ तो किञ्जिन्यात्र भी चिन्ता नहीं होती । कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अध्यासजन्य नहीं है । इसमें भगवानके साथ साधकका खयंका अनादिकालसे खतःसिद्धः सम्बन्धः है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन. तो वास्तविक सम्बन्धको जागृति है । अतः इसमें र्बोद्ध, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवान्ने अत्तकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है। अपने-आपको सुलभ बताया है। जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने,

सम्बन्ध—अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहारूय बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्त्रवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दु:खालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते: क्योंकि वे परमिसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है ।

व्याख्या—'मामुपेत्य पुनर्जन्य'''' संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख गताः'—'मामुपेत्य' का तात्पर्य है कि भगवानुके दर्शन होता है ।आपसमें ईर्प्या, द्वेप, डाह, अभिमान आदिके कर ले, भगवान्को तत्वसे जान ले अथवा भगवान्में कारण हदयमें जलन होती है। परीक्षामें फेल हो प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है-फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं । मनुष्यंका हो, चाहे पश-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे धारण करनेमें दुःख-ही-दुःख है । इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है । विवाह हो जाता है

पुनर्जन्मको दुःखालय अर्थात् दुःखांका घर कहा गया है । तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता मरनेके बाद यह प्राणी अपने कमेंकि अनुसार है। बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण जिस योनिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जाती है बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-बापकी नींद कष्ट मनुप्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम

है। पत्तु उस समय वह अपना कष्ट, दृःख किसीको बेचैनी रहती है।

वता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असम्थं होता है। जन्मके बाद बालक सर्वथा परतन्त्र है। अनेक प्रकारके ग्रेगोंका आक्रमण होने लगता होता है। कोई भी कप्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना है,—पर वता नहीं सकता । थोड़ा वडा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है । घरवालोंके द्वारा प्रान-पीनको पीजें, खिलीने आदिको इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है। उनके अपराब्द सुनने पड़ते और उनकी पूर्ति न होनेपर यहा दुःख होता है। हैं । रातमें खाँसी आती हैं । नींद नहीं आती । मरनेके पद्राक्ति समय शासनमें रहना पड़ता है। सतों जागकर समय भी बड़े भयकर कट होते हैं। ऐसे दुःख अध्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या कहाँतक कहें ? उनका कोई अन्त नहीं |

#### अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः

#### तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४

हे पृथानन्दन ! अनन्यवित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—[सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम हूँ। गर्ह सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पद चित्तके द्वारा निरत्तर चित्तन करोवातेश्र यहाँ चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कागणवें कहा गया है।] खद भगवान्में लंगनेवालेका वाचक है। जैसे क्रें

'अनन्यचेताः'--जिसका चित्त भगवानुको छोड़कर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि 'मै किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐसर्यमें किश्चिमात्र भी ब्राह्मण हुँ; क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ। वह असे नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवान्के सिवाय ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही 'मैं भगवान्त्र हैं वह पुरुष अनन्य चितवाला है । जैसे, पतिवता स्त्रीक और भगवान् मेरे हैं —इस नित्य-सम्बर्धने दृर पतिका ही व्रत, नियम रहता है। पतिके सिवाय रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीसे उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक वित्तन भगवान् सुगमतासे मिल जाते हैं।

कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके और सुपुत्र माँ-बापके भगवान्के सिवाय शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, पययण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता । बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान हो अपने हैं—ऐर 'इसी तरहसे भक्त भगवानके ही परायण रहता है ।

दुढ़तासे माननेपर भगवान् सुलभ हो जाते हैं। परपु यहाँ 'अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे मगवान सुलम् याचक है । सगुणश्डपासनामें विष्णु, ग्रम, कृष्ण, शिव, ंनहीं होते । भगवानके साथ अपनी भिन्नता तथा संसारि

शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवानुके स्वरूप है, साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ उनमेंसे जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी भगवानी स्वरूपका चिन्तन हो । परन्तु दूसरे खरूपोंको अपने साथ स्वतः-खामाविक अभिन्नता है और संसारके साम इपसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने स्वतः-स्वामाविक भिन्नता है । परन्तं भूलके कारण मंत्र इष्टके मिवाय और किसीका न भाने, तो उसका अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अलग मन अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि लेवा है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अपन 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान् ही मेरे हैं; मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हैं ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यवेताः' हो जाता है।

'सतर्त यो मां सरति नित्यशः'-'सततम्' का अर्थ होता है—निरत्तर अर्थात् जबसे मींद खुले, तवसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता है: और 'नित्यशः' का अर्थ होता है—सदा अर्यात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे सेकर मृत्युतक जो..मेरा स्मरण करता है।

मान खेता है। इस विपरीत धारणांके कारण ही या मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फैसा रहता है। जब पा विपरीत धाएगा सर्वधा मिट जाती है, तम भगवन स्रतः सुलभ हो जाते हैं। ः आदवेंसे तेरहवें श्लोकत्रक समुग-निएकां और निर्मुण-निराकारका समस्य बताया गया । इन हेर्दे स्मरणीमें प्राणायामको मुखाता रहती है, जिसमी स्मि

करना कठिन है। अनुकाल-ईमी विवर अनुमान 'तस्यार्ड सुलधः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः'— भी प्राणायामके यलमे प्राणीको भूगोक मागमे स्परिण

BREEKERSTERSENENEN NAMEN कर सकें अथवा मूर्धा-(दशम द्वार-) में लगा टूटने-फूटनेकी चिन्ता नहीं रहती. ऐसे सके-ऐसा प्राणीपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी है। परना भगवानके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, किञ्चित्यात्र भी चिन्ता नहीं होती । कारण कि यह क्योंकि यहाँ प्राणींका ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें तो वास्तविक सम्बन्धको जागृति है। अतः इसमें खतःसिद्धः सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवान्ने अनकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । अपने-आपको सुलभ बताया है। जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने,

 $\star$ 

सम्बन्ध-अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहास्य बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्तवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।।१५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दु:खालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते; क्योंकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्त हो गयी है ।

व्याख्या— मामुपेत्य पुतर्जन्य " संसिद्धि परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख गताः — मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान्के दर्शन होता है ।आपसमें ईच्यां, द्वेग, डाह, अभिमान आदिके कर ले, भगवान्को तत्त्वसे जान ले अथवा भगवान्मे कारण हदयमें जलन होती है । परीक्षामें फेल हो प्रविध हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है—फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्याक कर लेते हैं ।

मनुष्यका हो, चाहे पशु-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे धारण करनेमें दु:ख-हो-दु:ख है। इसलिये आदि न होनेसे दु:ख होता है। विवाह हो जाता है पुनर्जनको दु:खालय अर्थात् द:खोका घर कहा गया है। तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दु:ख होता

मरनेके बाद यह प्राणी अपने कमोंके अनुसार है। बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण जिस योनिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं बाहर आते सम्प उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-वापकी नींद कष्ट मनुष्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम है। परलु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है।

बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् युद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असमर्थ होता है। जनके बाद बालक सर्वथा परतन्त है। अनेक प्रकारके गेगोंका आक्रमण होने लगता होता है। क्षोई भी कष्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना है:—पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है। घरवालोंके द्वारा प्यान-पीनको चीजें, खिलौने आदिकी इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है। उनके अपराय्द सुनने पड़ते और उनकी पूर्ति न होनेपर बड़ा दु:ख होता है। हैं। रातनें खाँसी आती है। नोंद नहीं आती। मरनेके पढ़ांके समय शासनमें रहना पड़ता है। रातों जागकर समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दु:ख अथास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या करतिक कहें? उनका कोई अन्त नहीं |

#### अनन्यचेताः सततं यो मां संरति नित्यशः १

### तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।।

हे पृथानन्दन ! अनन्यवित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस

नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या— [सातवं अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम है। स

सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 'नित्ययुक्त' पद वित्तके द्वारा निरत्तर चित्तन करोवातेश यहाँ चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें खोकमें विस्तारसे वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निकामपति

कहा गया है।]

'अनन्यचेताः'--जिसका चित भगवान्को छोड़कर बाह्मण अपने बाह्मणपनेमें स्थित रहता है कि मैं किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐधर्यमें किञ्चित्मात्र भी बाह्मण हुँ; शत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ । वह अते नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवान्के सिवाय ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने

अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही 'मैं भगवान्त हैं वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिवता स्त्रीका और भगवान् मेरे हैं'—इस नित्य-सम्बर्धने दृर पतिका ही ब्रत, नियम रहता है। पतिके सिवाय रहनेवाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगीसे उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चित्तन

कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके और सुपुत्र माँ-बापके परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इप्ट नहीं होता। इसी तरहसे मक्त भगवान्के ही परायण रहता है।

याचक है । सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवानुके खरूप हैं, उनमेंसे जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी

खरूपका चित्तन हो । परनु दूसरे खरूपोंको अपने इष्ट्रसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने इप्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और भगवान् ही मेरे हैं; मेर और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नंहीं हैं

'सतर्त यो मां स्माति नित्यशः'—'सततम्' का अर्थ होता है-निरत्तर अर्घात् जबसे नींद खुले, तबसे लेकर गाड़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता है: और 'नित्पशः' का अर्थ होता है—सदा अर्यात् इस बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर मृत्युतक जो मेग्र स्मरण करता है।

'तस्वाहं सुलभः पार्थ नित्यंयुक्तस्य यौगिनः'-

भगवान्के सिवाय शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मत. बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान् ही अपने हैं-ऐन दृढ़तासे माननेपर भगवान् सुलभ हो जाते हैं। पर् यहाँ 'अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालका शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे पगवान् सुत्र

भगवान् सुगमतासे मिल जाते हैं।

खद भगवानमें लगनेवालेका वाचक है। जैसे की

नहीं होते । भगवानुके साथ अपनी भिन्नता तथा संसारे साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं औ हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी पंगवन्क

साथ स्वतः-स्वाभाविक अभिन्नता है और संसारके साव स्वतः-स्वामाविक भिन्नता है । परन्तु भूलके कारण मनुव अपनेको भगवान्सेऔर भगवान्को अपनेसे अलग मन लेता है तथा अपनेको शिंगरका तथा शांगरको अस्त मान लेता है.। इस विष्णित घारणीके करण ही प मनुष्य जन्म-मरणके चंक्रमें फैसा रहता है। अब यर ऐसा भाव होनेसे यह 'अनन्यचेताः' हो जाता है।' विपरीत धारणा सर्वधा मिट जाती है, तब भगव्य

स्रतः मुलभ हो जाते हैं। - आठवेंसे तेरहवे श्लोकतक संगुण-निग्रकार और निर्मुण-निग्रकारका स्मरण यताया गमा । इन देरे स्मरणोमें प्राणायामकी मुख्यता रहती है, किमकी निर्दे करना वर्तिन है । अत्तव्यल-देमा विस्ट अपापी

भी प्राप्यसम्हे यत्तो प्राप्ति शुक्ति मध्यमे स्पर्तिः

ट्टने-फुटनेकी चिन्ता नहीं रहती, कर सकें अथवा मधी-(दशम द्वार-) में लगा शरीर-इन्द्रियाँ-मन - बुद्धिसहित अपने-आपको भगवान्के सके—ऐसा प्राणींपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी है। परन्तु भगवानुके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणोंका ख्याल नहीं है। यहाँ तो किञ्चित्मात्र भी चित्ता नहीं होती । कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे खत.सिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रियाँ, मन, तो वास्तविक सम्बन्धकी जागृति है। अतः इसमें कठिनताका नामोनिशान नहीं है। इसीसे भगवान्ने बृद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें अपने-आपको सलभ बताया है। अनकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । जैसे किसी वस्तका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने,

×

सम्बन्ध-अब दो श्लोकोंमें भगवान् अपनी प्राप्तिका माहाल्य बताते हैं।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम् । नाप्तवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।।

महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दु:खालय और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते; क्योंकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्त हो गयी है ।

व्याख्या—'मामुपेत्य पुतर्जन्य'''' संसिद्धं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख गताः'—'मामुपेत्य' का तात्पर्य है कि भगवान्के दर्शन होता है ।आपसमें ईर्घ्या, द्वेप, डाह, अभिमान आदिके कर ले, भगवान्को तत्वसे जान ले अथवा भगवान्में कारण हृदयमें जलन होती है । परीक्षामें फेल हो प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है अर्थ है—फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर होते हैं ।

मनुष्यका हो, चाहे पशु-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह हो, पर उसे घारण करनेमें दुःख ही : इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है । विवाह हो जाता है पुनर्जनको दुःखालय अर्थात् दुःखांका घर कहा गया है । हो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता

मप्नेक बाद यह प्राणी अपने कमेंकि अनुसार है। बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण जिस योगिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जिस्से करमेंमें कष्ट होता है। लड़कियाँ बड़ी हो जातो हैं बाहर आते सम्प उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-वापकी नींद कष्ट मनुष्यको शारीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हादम है। परनु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है।

बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान् वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती असामर्थ होता है। जमके बाद वालक सर्वथा परतन्त है। अनेक प्रकारके गेगोंका आरूमण होने लगता है। क्षोंई भी कष्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-चैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना है। चरा नहीं सकता। थोड़ा चड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है। घरवालॉक द्वारा खेने-पीनेकी चीजें, खिलींने आदिकी इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है। उनके अपराब्द सुनने पड़ते और उनकी पूर्ति न होनेपर बड़ा दुःख होता है। है। रातनें खाँसी आती है। नोंद नहीं आती। मरनेके पढ़ाके समय शासनमें रहना पड़ता है। रातों जागकर समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुःख अभ्यान करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या करतिक कहें? उनका कोई अन्त नहीं |

मन्त्य-जैसा ही कष्ट पश्-पक्षी आदिको भी होता क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत है । उनको शीत-धाम, वर्षा-हवा आदिसे कष्ट होता है। बहत-से जंगली जानवर ठनके छोटे बच्चोंको खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुःख होता है। इस प्रकार सभी योनियोंमें अनेक तरहके दुःख होते हैं। ऐसे ही नरकोंमें और चौरासी लाख योनियोंमें दःख भोगने पडते हैं । इसलिये पनर्जन्यको 'दःखालय' कहा गया है।

पुनर्जन्मको 'अशाधत' कहनेका तात्पर्य है कि साथ सम्बन्ध होनेसे मनुष्य 'अल्पात्मा' होते हैं: क्योंकि कोई भी पुनर्जन्म (शिंग्रे) निरत्तर नहीं रहता । उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनिमें स्थायी रहना नहीं होता । थोडा सख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीरका भी अन्त हो जाता है । नवें अध्यायके तीसरे रलोकमें मौतका इसी पनर्जन्मको रास्ता कहा है-'मृत्यसंसारवत्यंनि' ।

यहाँ भगवानुको 'मेरी प्राप्ति होनेपर पुतर्जन्म नहीं होता'- इतना ही कहना पर्याप्त था, फिर भी पुनर्जन्यके साथ 'दुःखालय' और 'अशाधत'—ये दो विशेषण क्यों दिये गये ? ये दो विशेषण देनेसे यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान् मत्तजनोंको रक्षा, दुर्शेका विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये पृथ्वीपर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवानको प्राप्त हुए भकतोग भी साधु पुरुषोंकी रक्षा, दुष्टोंकी सेवा और धर्मका अच्छी तरहसे पालन करने तथा कावानेके लिये कारक पुरुषके रूपमें, सत्तके रूपमें इस पृथ्वीपर जन्म छे सकते है\* अथवा जब मगवान् अवतार लेते हैं, तब उनके साथ पार्पदके रूपमें भी(म्वालबालोंकी तरह) वे भक्तजन पृथ्वीपर जन्म ले सकते हैं। परन्तु उन मक्तीका यह जन्म दुःखालय और अशाधत नहीं होता;

भगवदिच्छासे होता है। जो आरम्भसे ही भक्तिमार्गपर चलते हैं. वन साधकोंको भी भगवानने 'महात्मा' कहा है (९ 1 १३). जो भगवतत्त्वसे अभिन्न हो जाते हैं. उनको भी 'महात्मा' कहा है (७ ) १९) और जो वास्तविक प्रेमको प्राप्त हो जाते हैं. उनको भी 'महात्मा' कहा है (८ । १५) । तात्पर्य है कि असत् शरीर-संसारके

वे राग्रेर-संसारके आश्रित होते हैं। अपने खरूपमें स्थित होनेपर वे 'आलंग' होते हैं: क्योंकि उनमें अणुरूपसे 'अहम्' की गंध रहनेकी संपावना होती है। मगवानुके साथ अभित्रता होनेपर वे 'महात्मा'. होते हैं: क्योंकि ये भगवित्रष्ठ होते हैं. उनकी अपनी कोई स्वतन्त स्थिति नहीं होती । भगवानने गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योगोर्ने

'महात्मा' शब्दका प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्तियोगमें हो भगवानने 'महात्मा' सब्दक्त प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीतामें भगवान भक्तिको ही सर्वोपरि मानते है ।

महात्माओंका पुनर्जन्मको प्राप्त न होनेका कारण यह है कि वे परम सिद्धिको अर्थात परम प्रेमको प्राप्त हो गये हैं-'संसिद्धि र परमा गताः' । जैसे लोभी व्यक्तिको जितना धन मिलता है, उतना हो उसको थोड़ा मालम देता है और उसकी घनकी भूख उतरोतर बढती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान्को पहचान लेनेयर भक्तमें प्रेमको भूख बढ़ती रहती है, उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असोम, अगाध, अनत्त प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम मिलकी अस्तिम सिद्धि है । इसके समान दूसरी कोई मिद्धि है ही नहीं ।

सन्तेति कहा है--परित्राणाय साधूनां सेवां कर्तुं च दुक्तान्। धर्मसम्पादनार्थाय सम्भवन्ति कर्ता धुगे।।

<sup>ैं</sup> यहाँ 'सिद्धि' शब्दके साथ 'सम्', उपसर्ग और 'युग्माम्' विशेषण देवेका तालवं है कि इमसे बड़का कोई भी सिद्धि नहीं है ह कारण कि जीव भगवान्का अंश है और जब यह सर्वधा भगवानके समर्वित हो जाता है, तथ कोई भी सिद्धि वाकी नहीं रहती ।

विशेष बात

गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा असर पडता है कि भगवानने गीतामें अपनी भक्तिकी बहुत विशेषतासे महिमा गायी है । भगवानने भक्तको सम्पूर्ण योगियोने यक्ततम (सबसे श्रेष्ठ) कहा है (गीता ६ ।४७) और अपने-आपको भक्तके लिये सलभ बताया है (८ । १४) । परन्तु अपने आग्रहका त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा केवल भक्तियोगका अनुष्ठान करे तो अन्तमें वह एक ही तत्वको प्राप्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि साधकोंकी दृष्टिमें तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और

andiranie interese presidente in den interese in den interese in den interese interese interese in interese in धक्तियोग-ये तीन भेद हैं. पर साध्य-तत्व एक ही है। साध्यतत्वमें भित्रता नहीं है। परन्तु इसमें एक बात विचार करनेकी है कि जिस दर्शनमें ईश्वर, घगवान, परमात्मा सर्वोपरि है—ऐसी मान्यता नहीं है. उस दर्शनके अनुसार चलनेवाले असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके मक्त तो हो जाते हैं: पर अपने अंशीकी स्वीकृतिके बिना उनको परम प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती और घरम प्रेमकी प्राप्तिके बिना उनको प्रतिष्ठण वर्धमान आनन्द नहीं मिलता । उस प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको, प्रेमको प्राप्त होना ही यहाँ परमसिद्धिको प्राप्त होना है ।

#### पुनरावर्तिनोऽर्जन । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः मामुपेत्यं तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६ ।।

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं; परन्तु हे कौन्तेय ! मुझे प्राप्त होनेपर पुनर्जन्य नहीं होता ।

हो जानेपर लौटकर आना ही पडता है।

श्रेष्ठ चताया गया है । मात्र पृथ्वीमण्डलका राजा हो भगवत्प्राप्त, तत्वज्ञ, जीवन्मुक्त महापुरुपका माना गया और उसका धन-धान्यसे सम्पन्न राज्य हो, स्त्री-पुरुष, है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वीमण्डलसे लेकर परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी ब्रह्मलोकतकका सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी युवायस्या हो तथा शरीर नीरोग हो— यह मृत्युलीकका है । परन्तु भगवत्प्राप्तिका सुख अनन्त है, अपार है, प्राप्त होते हैं और देवलोकके प्रापक पुण्य क्षीण बनः रहता है। होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाते हैं (गीता ९ । २१) ।

्व्याख्या-- आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनी- इन मर्त्य देवताओंसे सौ गुणा अधिक सुख आजान र्ज्न - हे अर्जुन ! ब्रह्मजीके लोकको लेकर सभी देवताओंका है ।आजान देवता वे कहलाते हैं, जी लोक पुनरावर्ती है, अर्थात् ब्रहालोक और उससे नीचेके कल्पके आदिमें देवता बने हैं और कल्पके अन्ततक जितने लोक (सुखभोग-भूमियाँ) हैं, उनमें रहनेवाले देवता बने रहेंगे । इन आजान देवताओंसे सौ गुणा सभी प्राणियोंको उन-उन लोकोंके प्रापक पुण्य समाप्त अधिक सुख इन्द्रका माना गया है। इन्द्रके सुखसे सौ गुणा अधिक सख ब्रह्मलोकका माना गया है। ्जितनी भी भोग-भूमियाँ हैं, उन सबमें ब्रह्मलोकको इस ब्रह्मलोकके सुखसे भी अनन्त गुणा अधिक सुख पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोकके सुखसे अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनन्त सी गुणा अधिक सुख मर्त्य देवताओंका है। मर्त्य ब्रह्मा और अनन्त ब्रह्माण्ड समाप्त हो जायँ, तो भी देवता ठनको कहते हैं, जो पुण्यकर्म करके देवलोकको यह परमात्मप्राप्तिका सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा

<sup>ी</sup> आहरामुबनात्' पदमें जो 'आ' शब्द आवा है, उसके दो अर्थ होते हैं— (१) अभिविधि— जैसे, हड़ालोकको लेकर सभी लोक अर्थात् ह्राग्रलोक तथा उससे नीचेके सभी स्पेक । (२) मर्यादा — जैसे ब्रह्मलोकको छोड़का नीवेके सभी लोक अर्थात् प्रहालोकसे नीचेके सभी श्लोक । यहाँ 'आ' शब्द 'ऑर्भावांग' अर्थमें आया है ।

States and the state of the sta 'पुनरायर्तिनः' का एक भाव यह भी है कि ये हैं, ऐसे ही परमात्माका अंश होनेसे इस जीवको वहीं प्राणी साक्षात् परमात्माके अंश होनेके कारण नित्य (परमधाममें) जाना चाहिये। फिर भी यह जीव हैं। अतः ये जबतक नित्य तस्व परमात्माको प्राप्त मरनेके बाद लीटकर क्यों आता है? नहीं कर लेते, तबतक कितने ही कैंचे लोकोंमें जानेपर जैसे कोई मनुष्य सत्सङ्घ आदिमें जाता है और भी इनको वहाँसे पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः समय पूरा होनेपर वहाँसे चल देता है। परनु चलते ब्रह्मलोक आदि ऊँचे लोकोंमें जानेवाले भी पुनर्जन्मको समय उसकी कोई वस्तु (चहुर आदि) भूलसे वहाँ

प्राप्त होते हैं। रह जाय तो उसको लेनेके लिये उसे फिर लौटकर " यहाँ एक शङ्का होती है कि सत्तों, भक्तों, वहाँ आना भड़ता है। ऐसे ही इस जीवने घर जीवन्युक्तों और कारकपुरुपोंके दर्शनमात्रसे जीवका परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजोमें ममता कर कत्याण हो जाता है और ब्रह्माजी स्वयं कारकपुरुष ली है, अपनापन कर लिया है, हस हैं तथा भगवानके पक्त भी है। ब्रह्मलोकमें जानेवाले ममता-(अपनापन-)के कारण इस जीवको मरनेके बाद ब्रह्माजीके दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस नहीं होती ? वे लौटकर क्यों आते हैं ? इसका शरीरमें रहते हुए संसारमें मनता-आसित की थी, वह समाधान यह है कि सत्त, भक्त आदिके दर्शन, शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता सम्मापण, चित्तन आदिका माहात्म्य इस मृत्युलोकके हैं। परन्तु उस यमता-(वासना-) के करण इसरा मनुष्यंकि लिये ही है। कारण कि यह मनुष्य-शरीर शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। यह मनुष्य केवल भगवत्मान्तिके लिये हो मिला है। अतः बनकर भी आ सकता है और पश-पक्षी आदि बनकर मनुष्यको भगवत्प्राप्तिका कोई भी और किञ्चिन्मात्र भी भी आ सकता है। उसको लीटकर आना पडता मुक्तिका उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते है— यह बात निष्टित है। भगवान्ते कहा है कि हैं। ऐसा मुकिका अधिकार अन्य लोकोंमें नहीं है, कैंच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणीका सह इसलिये वे मुक्त नहीं होते । हाँ, उन लोकोंने ही है—'कारणं गुणसङ्गीऽस्य सदसद्योनिजन्मस्' रहनेवालोमें किसीकी मुक्त होनेके लिये तीव लालसा (१३ । २१) अर्थात् जो संसारमें गमता, आसिक, हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही कामना करेगा, उसको लौटकर संसारमें आना ही पशु-पक्षियोंमें भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों हो पड़ेगा।

लोग भी अधिकारी माने जार्य तो नरकोमें जानेवाले प्रहारोकतक जानेवाले समीको पनर्जन्म लेना पडता सभीकी मुक्ति हो जानी चाहिये; क्योंकि उन सभी हैं; परनु हे कौत्तेय! समप्ररूपसे मेरी प्राप्ति होनेपर प्राणियोंको परम भागवत, कारकपुरुप यमराजके दर्शन पुनर्जन्य नहीं होता अर्थात् भैरेको प्राप्त होनेपर फिर होते ही है ? पर ऐसा शास्त्रोमें नं देखा और न सुना संसारमें, जन-मरणके चकरमें नहीं आना पड़ता। ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ठन-उन काए कि मैं कालातीत हैं; अतः मेरेको प्राप्त होनेपर लोकोंमें रहनेवाले प्राणियोंका भक्त आदिके दर्शनुसे ये भी कालाठीत हो जाते हैं। यह भामपेस' का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जायें, मेरे सारूपका बौधे कल्याण नहीं होता ।

#### विशेष यात

यह जीव साक्षात् परमात्माका अंरा है—'ममैर्वाशः' और जहाँ जानेके बाद फिर लौटकर नहीं आना अर्घात् जीव लौटकर संसारमें क्ये नहीं आता? पड़ता वह परमात्माका धान है— 'यट्गत्वा न निवर्तने क्योंकि जीव मेंग्र अंश है और मेग्र परमधाम है तदाम परमं मम' । जैसे कोई अपने परमर जाता इसका जातनिक घर है । ब्रह्मलोक आदि स्टेक

अपवादरूपसे हैं, अधिकारी-रूपसे नहीं । अगर वहाँक 'मामुपेत्य तु कौनोय पुनर्जम न विद्यते'-

हो जाय और मेरेमें प्रवेश हो जाय (गीता ११ । ५४) । मेरिको प्राप्त होनेपर पुनर्जन क्यो नहीं होता इसका घर नहीं है, इसलिये इसको वहाँसे लौटना साधनमें लगे हुए हैं; परनु प्राणोंके रहते-रहते पड़ता है। जैसे रेलगाड़ीका जहाँतकका टिकट होता परमात्मप्राप्ति हुई नहीं और अन्तकालमें भी किसी है, वहाँतक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है । उसके कारण-विशेषसे साधनसे विचलित हो गये. तो वे बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परन्तु वह अगर ब्रह्मलोकमें जाते हैं और वहाँ रहकर महाप्रलयमें अपने घरमें बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पडता । ब्रह्माजीके साथ हो मक्त हो जाते हैं । इन साधकोंका ऐसे ही जो देवताओंके लोकमें गया है, वह मानो ब्रह्मलोकके सखभोगका उद्देश्य नहीं होता; किन्त् रेलगाडीमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको एक दिन अन्तकालमें साधनसे विमुख होनेसे तथा अन्तःकरणमें नीचेउतरना ही पड़ेगा । परन्त जो मेरेको प्राप्त हो गया सखभोगकी किञ्चिनात्र इच्छा रहनेसे ही उनको ब्रह्मलोकमें है, वह अपने घरमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको जाना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मलोकका सुख भोगकर कभी उतारन नहीं पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि भगवानको ब्रह्माजीके साथ मुक्त होनेको 'क्रम-मुक्ति' कहते हैं । प्राप्त किये बिना ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी परन्तु जिन साधकोंको यहीं बोघ हो जाता है, वे यहाँ कल्याण नहीं होता । अतः साधकको ऊँचे लोकोंके ही मुक्त हो जाते हैं । इसको 'सद्योमुक्ति' कहते हैं । भोगोंकी किञ्चिनात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें अर्जुनका प्रश्न था

ब्रह्मलोकतक जांकर फिर पीछे लीटकर आनेवाले कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ? इसका अर्थात् जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़नेवाले पुरुष आसुरी उत्तर भगवान्ने पाँचवें श्लोकमें दिया । फिर छठे सम्पतिवाले होते हैं; क्योंकि आसुरी-सम्पतिसे ही बन्धन श्लोकमें अत्तकालीन गतिका सामान्य नियम बताया होता है—'निबन्धायासरी मता'। इसलिये ब्रह्मलोकतक और सातवें श्लोकमें अर्जुनको सब समयमें स्मरण बन्धन-ही-बन्धन है । परतु मेरे शरण होनेवाले, मुझे करनेकी आज्ञा दी । इस सातवें श्लोकसे चौदहवें प्राप्त होनेवाले पुरुष दैवी सम्पतिवाले होते हैं । उनका श्लोकका सम्बन्ध है । बीचमें (आउवेंसे तेरहवें फिर जन्म-मरण नहीं होता: क्योंकि देवी सम्पत्तिसे मोक्ष श्लोकतक) सगुण-निराकार और निर्मुण-निराकारकी होता है—'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ । ५) । बात प्रसङ्गसे आ गयी है।

#### विशेष बात

बसलोकमें जानेवाले पुरुष दो तरहके होते हैं— सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण एक तो जो ब्रह्मलोकके सुखका उद्देश्य रखकर यहाँ परमात्मा हैं। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके बड़े-बड़े पुण्यकर्म करते हैं तथा उसके फलखरूप बहालोकका सुख भोगनेके लिये बहालोकमें जाते हैं; जाते हैं।अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्यका और दूसरे, जो परमात्मप्राप्तिक लिये ही तत्परतापूर्वक परम पुरुषार्थ है।

अन्तर्गत ही सगुण-निराकार और निर्गण-निराकार आ

आठवेंसे सोलहवें श्लोकतकके नौ श्लोकोंसे यह

सम्बन्ध—बहालोकमें जानेवाले भी पीछे लौटकर आते हैं—इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं।

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो

विदुः ।

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७ ।।

जो मनुष्य ब्रह्माके सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक दिनको और सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक रातको जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्माके दिन और रातको जानने वाले हैं।

व्याल्या—सहस्रपुगपर्यन्तम् तेऽहोरात्रविद्ये इन चार युग्निको एक चतुर्युगी कहते हैं । ऐसी जनाः'—सत्य, त्रेता, द्वापर और करिः 🚜 चतुर्युगी बोतनेपर ब्रह्माजीका एक दिन

और एक हजार चतुर्युगी बीतमेपर ब्रह्माजीकी एक यत कालकी अवधिवाली ही है। ऊँचे-से-ऊँचे कहे होती है "। दिन-पतकी इसी गणनाके अनुसार सौ जानेवाले जो भोग हैं, वे भी संयोगजन्य होनेसे दुःखंकि वर्षोंकी ब्रह्माजीकी आयु होती है। ब्रह्माजीकी आयुक्ते ही कारण है—'ये हि संस्पर्शना भोगा दुःख्योनय सौ वर्ष बीतनेपर ब्रह्माजी परमात्मामें लीन हो जात हैं एव ते' (गोता ५ १२२) और कालकी अवधिवाल और उनका ब्रह्मालोक भी प्रकृतिमें लीन हो जाता है हैं। केवल भगवान हो कालातीत हैं। इस प्रकार वापा प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। कालके तत्क्की जाननेवाले मनुष्य ब्रह्माकेतकके दिव्य

कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी भोगोंको किश्चिन्यात्र भी महत्व नहीं देते।



सम्बन्ध-- ब्रह्मानीके दिन और रातको लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगेके दो ख़्तोकोंमें करते हैं ।

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। १८ ।।

ब्रह्माजीके दिनके आरम्भकालमें अव्यक्त-(ब्रह्माजीके सूक्ष्म-शरीर-) से सम्पूर्ण प्राणी पदा होते हैं और ग्रह्माजीकी रातके आरम्भकालमें उसी अव्यक्तमें सम्पूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं । व्याख्या—'अव्यक्ताद्यक्तयः'\*\*\*\* तत्रैयाव्यक्तसंज्ञके' ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थल समष्टि —मात्र प्राणियोंक जितने शरीर है, उनको यहाँ सृष्टि दीखती है, वह सब-की-सब ब्रह्माजीके जगनेपर 'ध्यक्तयः' और चौदहवें अध्यायके चौथे 'श्लोकमें उनके सूक्ष्मशरीरसे अर्थात् प्रकृतिसे पैदा होती है और ब्रह्माजीके सोनेपर उनके सृक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाती 'मूर्तयः' कहा गया है । जैसे, जीवकृत सृष्टि अर्थात् है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माजीके जगनेपर तो 'मैं' और 'मेग्रपन' को लेकर जीवकी जो सृष्टि है, 'सर्ग' होता है और ब्रह्माजीके सोनेपर 'प्रलय' होता जीवके नींदसे जगनेपर वह सृष्टि जीवसे ही पैदा है। जब ब्रह्मजीकी सौ वर्षकी आयु बीत जाती है, होती है और नींदके आ जानेपर वह सृष्टि जीवमें

मनुष्यों और देवताओंके समयंका परिमाण तो सुपैसे होता है, पर ब्रह्माजीके दिन-रातका परिमाण देवताओंके दिव्य पुगोंसे होता है अर्थात देवताओंके एक हजार दिव्यपुगोंका (मनुष्योंके चार अरब बतीस करोड़ वर्षोंका) ब्रह्माजीका एक दिन होता है और उतने ही दिव्यपुगोंकी एक यत होती है। ब्रह्माजीके इसी दिनको 'कल्प' या 'सगे' कहते हैं और रातको 'प्रलप' कहते हैं।

अस्पत्त स्क्षम काल है—परमाणु । हो परमाणुऑका एक अणु और तीन अणुओंका एक प्रसरेणु होता है। इस्तेखेसे आधी सूर्य-किस्पोमें असरेणु उड़ते हुए दीखते हैं। ऐसे तीन असरेणुओंको पार करनेमें सूर्य जितना समय सेता है, उसे शुट कहते हैं। सी शूटियांका एक बेय, तीन वेयोंका एक लय, तीन शर्माका एक निमेष और तीन निमेपांका एक हाल होता है। पाँच हाणांकी एक कहा, पेटह काह्याओंका एक लप्न, पेटह कागुओंकी एक नाहिका, छः नाड़िकाओंका एक प्रहर, और आठ प्रहाँका एक टिन-पत होता है। पेटह दिन-पतांका एक पक्ष, दो प्रक्षांका एक मास, छः मासोका एक अपन और दो अपनोंका एक वर्ष होता है।

इस प्रकार मनुष्योंके एक वर्षके समान देवताओंकी एक दिन-रात है अर्थात् मनुष्योंका एः महीनोंका वत्तरावण देवताओंकी दिन है और एः महीनोंका दिशाणावन देवताओंकी रात है। इस तरह देवताओंके समयका परिमाण मनुष्योंके समयके परिमाणासे तीन सौ साठ गुणा अधिक माना जाता है। इस हिसाबसे मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंको एक दिन-रात, मनुष्योंके हीस वर्ष देवताओंका एक महीना और मनुष्योंके तीन सौ साठ वर्ष देवताओंका एक हिता के एक दिन-रात, मनुष्योंके हीस वर्ष देवताओंका एक महीना और मनुष्योंके तीन सौ साठ वर्ष देवताओंका एक दिख्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्योंके सस्त, जेता,द्वापर और किल-पे घार सुरा बौतनेपर देवताओंका एक दिख्यपुर्ण होता है अर्थात् मनुष्योंके सत्यद्वांके सत्रह लाख अद्वाईस इजार, जेवाके बारह लाख हिवाने हेजार, प्रापंके आठ लाख चौराठ हजार और किल्कि चार हमाछ बत्तीस हजार—ऐसे कुल तैतालीस लाख बीस हजार वर्षोंक व्यातनेपर देवताओंका एक दिख्यपुर्ण होता है। इसकी 'महापुर्ण' और 'चतुर्पुर्ण' भी कहते हैं।

तब 'महाप्रलय' होता है, जिसमें ब्रह्माजी भी भगवानमें समय बीतनेपर ब्रह्माजी भगवानसे प्रकट होते हैं तो लीन हो जाते हैं । ब्रह्माजीकी जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रलयका समय रहता है। महाप्रलयका

'महासर्ग' का आरम्भ होता है (गीता ९ १७-८) ।

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १९ ।।

हे पार्थ ! वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके परवश हुआ ब्रह्माके दिनके समय उत्पन्न होता है और ब्रह्माकी रात्रिके समय लीन होता है।

व्याख्या—'भृतप्रामः स एवायम्'—अनादिकालसे जन-मरणके चकरमें पड़ा हुआ यह प्राणि-समुदाय वहीं है, जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा खरूप है। मेरा सनातन अंश होनेसे यह नित्य है । सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलयमें भी यही था और आगे भी यही रहेगा । इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता । परन्तु भूलसे यह प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । प्राकृत पदार्थ (शरीर आदि) तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके सम्बन्धको पकड़े रहता है । यह कितने आधर्यकी बात है कि सम्बन्धी (सांसारिक पदार्थ) तो नहीं रहते, पर उनका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि उस सम्बन्धको स्वयंने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जबतक उस सम्बन्धको नहीं छोड़ता, तबतक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । उस सम्बन्धको छोड़नेमें यह खतन्त है, सबल है । वास्तवमें यह उस सम्बन्धको रखनेमें सदा परतन्त है; क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया-नया सम्बन्ध पकड़ता रहता है। जैसे, वालकपनको इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया । ऐसे ही जवानीको इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गयी । और तो क्या, यह शरीरको भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी सूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो स्ट्ते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थोंक

जन्मना-मरना पड़ता है । जबतक यह उस माने हए सम्बन्धको नहीं छोड़ेगा, तबतक यह जन्म-मरणकी परम्परा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं ।

भगवानके द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ ('एकाकी न रमते') तो खेल खेलनेके लिये अर्थात प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये भगवानने प्राणि-समदायको शरीररूप खिलौनेके सहित प्रकट किया । खेलका यह नियम होता है कि खेलके पदार्थ केवल खेलनेके लिये ही होते हैं. किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्त यह प्राणि-समदाय खेल खेलना तो भल गया और खेलके पदार्थीको अर्थात् शारीरोंको व्यक्तिगत मानने लग गया । इसीसे यह उनमें फँस गया और भगवान्से सर्वथा विमुख हो गया।

'मत्या भत्वा प्रलीयते'—ये पद शरीरोंके लिये कहे गये हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं अर्थात् जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परन्त जीव उन शरीरोंके परिवर्तनको अपना परिवर्तन और जनके जन्मने-मरनेको अपना जन्म-मरण मानता रहता है । इसी मान्यताके कारण उसका जन्म-मरण कहा जाता है।

यह खयं सत्त्वरूप है-'भूतप्रामः स एवायम' और शरीर उत्पत्ति-विनाशशील हैं— 'मूत्वा भूत्वा प्रलीवते: इसलिये शरीरोंकी घारण करना अर्थात जन्म-मरणका होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है ।

'राज्ञागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे'—यहाँ 'अवशः' कहनेका तात्पर्य है कि अगर यह जीव साय अपने सम्बन्धको बनाये रखता है, जिससे इसको अकृतिको बस्तुओंमेंसे किसी भी बस्तुको अपनी मानता बार-बार शरीर घारण करने पड़ते हैं, बार-बार रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि 'मैं इस Entremateurinten entrem पुनगुवर्ती है अर्थात् वहाँ गये हुए प्राणियोंको फिर पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता । हाँ, भगवान् जैसे लौटकर जन्म-मरणके चक्करमें आना पड़ता है; क्योंकि खेच्छासे अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान्की वे सभी लोक प्रकृतिके राज्यमें हैं और विनाशों हैं। इच्छासे लोगोंके उद्धारके लिये कारक पुरुपेंकि रूपमें परन् भगवद्धाम प्रकृतिसे परे और अविनाशी है। वहाँ इस भूमण्डलपर आ सकते हैं। गये हुए प्राणियोंको गुणोंक परवश होकर लौटना नहीं

### पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ।। २२ ।।

हे पृथानन्दन अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जिसके अन्तर्गत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त होनेयोग्य है । 🚲

ततम्'— सातवे अध्यायके बारहवे रलोकमें भगवान्ने पूर्वश्लोकमें जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि निपेधरूपसे कहा कि सात्विक, राजस और तामस नामोंसे कहा गया है, उसीको यहाँ 'पुरुष: स पर:' भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा नहीं हैं । यहाँ भगवान् विधिरूपसे कहते हैं कि अनन्यमिक्तसे प्राप्त होता है। परमात्माके अत्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा सम्पूर्ण संसारमें परिपूर्ण है । इसीको भगवान्ते नवें कहा जाता है । जो उस 'अन्य' की खतन्त सता अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे स्लोकमें विधि और मानकर उसको आदर देता है, महत्त्व देता है, उसकी निपेध—दोनों रूपोसे कहा है । तात्पर्य यह हुआ कि अनन्य भक्ति नहीं है । इससे परमात्मकी प्राप्तिमें देरी मेरे सिवाय किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। सब लगती है। अगर वह परमात्माके सिवाय किसीकी मेरेसे ही उत्पत्र होते हैं; मेरेमें ही स्थित रहते हैं और भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान्के नाते, मेरेमें ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ ।

अर्थात् वे परमात्मा सव जगह हैं; सब समयमें हैं, पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण वस्तुओंमें हैं, सम्पूर्ण क्रियाओंमें हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंमें हैं । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें पहले महत्ता न माने—यह बात भी प्रकृति और प्रकृतिके भी सोना ही था, गहनारूप बननेपर भी सोना ही कार्य संसारको सता देकर ही कही जाती है। कारण रहा और गहनोंके नष्ट होनेपर भी सोना ही रहेगा । कि मनुष्यके हदयमें 'एक परमात्मा है और एक संसार परन्तु सोनेसे बने गहनेकि नाम, रूप, आकृति, ठपयोग, हैं —यह बात जैंची हुई है। वास्तवमें तो सब देश, तील, मूल्य आदिपर दृष्टि रहनेसे सोनेकी तरफ दृष्टि काल, यसु, व्यक्ति, घटना आदिके रूपमें एक नहीं जाती । ऐसे ही संसारके पहले भी परमात्मा थे, परमात्मतत्त्व ही है । जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूँदें संसाररूपसे भी परमात्ना ही हैं और संसारका अन्त कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदिके रूपमें होनेपर भी परमात्मा ही रहेंगे। परनु संसारको एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूपसे पाञ्चमीतिक, ऊँच-मीच, बड़ा-छोटा, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ संसार दीखता है, वह सब केवल परमात्मतत्व आदि मान लेनेसे परमात्माको तरफ दृष्टि नहीं जाती ।

व्याख्या—'यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं 'पुरुषः स घरः पार्थं भक्त्या लभ्यस्वनन्ययां'-

परमात्माके सिवाय प्रकृतिका यावन्मात्र कार्य 'अन्य' भंगवानुको प्रसन्नताके लिये प्रत्येक क्रिया करे, तो यह वे परमातम सर्वोपरि होनेपर भी सबमें व्याप्त हैं उसकी अनन्यंपित है । इसी अनन्यंपितसे वह परम

> परमात्मा के सिवाय किसीकी भी सत्ता और ही है। भक्तको मान्यतामें एक परमात्माके सिवाय

अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिये उसकी खाना-पीना उठना-बैठना, सौना-जगना आदि सभी क्रियाएँ केवल उस परमात्माकी पजाके रूपमें ही होती (गीता १८ । ४६) ।

विशेष बात

अनकालमें कैसे जाननेमें है ? (८ । २) —यह अर्जुनका प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालम देता है। कारण कि भगवानको सामने देखते हए भी अर्जनमें भगवानकी विलक्षणताको जाननेकी ठलांग्ठा पैदा हो गयी । उत्तरमें भगवानने अन्तकालमें अपने चित्तनकी और सामान्य काननकी बात बताकर अर्जुनको सब समयमें भगवच्चिन्तन करनेकी आजा दी । उसके बाद आतवें जलोकसे मोलहवें जलोकतक सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगुण-साकारकी प्राप्तिके लिये क्रमशः तीन-तीन श्लोक कहे । उनमें भी सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकारकी प्राप्तिमें (प्राणोंको रोकनेकी बात साथमें होनेसे) कठिनता बतायी; और सगुण-साकारकी उपासनामें भगवानुका आश्रय लेकर उनका चिन्तन करनेकी बात होनेसे सगुण-साकारकी प्राप्तिमें बहुत सुगमता बतायी ।

सोलहवें श्लोकके बाद सगुण-साकार खरूपकी विशेष महिमा बतानेके लिये भगवानने छः श्लोक कहे । उनमें भी पहलेके तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजीकी और तनके बहालोकको अवधि बतायी और आगेके तीन श्लोकोंमें बह्याजी और तनके बह्यलोकसे अपनी और अपने लोककी विलक्षणता बतायी । तात्पर्य है कि ब्रह्माजीके सक्ष्म शरीर (प्रकृति) से भी मेरा खरूप विलक्षण है। उपासनाओंकी जितनी गतियाँ हैं. वे सब मेरे खरूपके अन्तर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होनेसे अर्थात अनन्यभक्तिसे प्राप्त हो जाता है । मेरा स्वरूप प्राप्त होनेपर फिर साधककी न तो अन्य खरूपोंकी तरफ वर्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे खरूपकी तरफ ही रहती है।

इस प्रकार ब्रह्माजीके लोकसे मेरा लोक विलक्षण है. ब्रह्माजीके खरूपसे मेरा खरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोककी गतिसे मेरे लोक-(धाम-) की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियोंका अन्तिम ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अत्तर्गत हैं।

सम्बन्ध—सोलहर्ने श्लोकमें भगवान्ते बताया कि ब्रहालोकतकको प्राप्त होनेवाले लीटकर आते हैं और मेरेको प्राप्त होनेवाले लौटकर नहीं आते । परंत किस मार्गसे जानेवाले लौटकर नहीं आते और किस मार्गसे जानेवाले लौटकर आते हैं ? यह बताना बाकी रह गया । अतः उन दोनों मागोंका वर्णन करनेके लिये भगवान आगेके श्लोकमे उपक्रम करते हैं ।

#### यत्र काले 'त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।।

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जिस काल अर्थात् मार्गमें शरीर छोड़कर गये हुए योगी अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर नहीं आते और (जिस मार्गमें गये हुए) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर आते हैं, उस कालको अर्थात् दोनों मार्गोंको में कहुँगा ।

व्याख्या—[जीवित अवस्थामें ही बन्धनसे छूटनेको 'सद्योमुक्ति' कहते हैं अर्थात् जिनको यहाँ ही भगवद्याप्ति हो गयो, भगवान्में अनन्यभक्ति हो गयी, अनन्यप्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम सीसिद्धिको प्राप्त ही जाते हैं । दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासनाके कारण ब्रह्मलोकमें जाकर क्रमशः ब्रह्मजीके साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्तिको 'क्रममुक्ति' कहते हैं । जो केवल सुख भोगनेके लिये बहालोक आदि लोकोंमें जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं । इसको 'पुनरावृति' कहते हैं । सद्योमक्तिका वर्णन तो पद्रहवें श्लोकमें हो गया,

पुनरावृत्तिका वर्णन करना बाकी रह गया । अतः इन जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता । निष्काममाव होनेसे दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात् विवेककी मुख्यता रहती है । आरम्भ करते हैं ।] सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसक्ति, कामना

'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति ..... वक्ष्यामि भरतर्पम'— पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग किया गया है।

कर्ध्वगतिवालींको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द लेना चाहिये; क्योंकि अगो छब्बीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची 'गति' और 'सृति' शब्दोंसे कहा गया है।

'अनावृत्तिमावृत्तिम्' कहनेका तात्यर्य है कि अनावृत ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते हैं और आवृत ज्ञानवाले पुरुष ही आवृत्तिमें जाते हैं। जो सांसारिक पदाधों और भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गये हैं, वे अनावृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) उका हुआ नहीं है, प्रत्युत जाप्रत् है। इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमे जाते हैं, वनक भागम प्रकाश अयात् ।ववकका मुख्यता रहता है।
सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसक्ति, कामना और मामता रखनेवाले जो पुरुष अपने खरूपसे तथा परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत ज्ञानवाले हैं

अर्थात् ठनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है। इसलिये वे आवृत्तिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर जन्म-मरणके चक्रमें आना पड़ता है। सकामभाव होनेसे उनके मार्गमें अन्यकार अर्थात् अविवेककी मुख्यता रहती है।

जिनका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें आंशिक वासना रहनेसे जो अत्तकालमें विचलितमना होकर पुण्यकारी लोकों-(भोग-भूमियों-) को प्राप्त करके फिर वहाँसे लीटकर आते हैं, ऐसे योगभूटोंको भी आवृत्तिवालोंके मार्गके अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ खेव' पद आया है।

यहाँ 'घोगिनः' पद निष्काम और सकाम—दोनों पुरुषोंके लिये आया है।

\*

सम्बन्ध- अब उन दोनोंमेंसे पहले शुक्लमार्गका अर्थात् लीटकर न आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।

जिस मार्गमें प्रकाशस्त्रस्य अग्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंबाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मचेता पुरुष (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके साथ) ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं।

व्याख्या — 'अग्निज्योतिरहः सुक्तः चण्यासा उत्तरायणम् — इस भूमण्डलपर सुक्लमार्गमें सबसे पहले अग्निदेवताका अधिकार रहता है । अग्नि रात्रिमें प्रकाश करती है, दिनमें नहीं; क्योंकि दिनके प्रकाशकी अपेक्षा अग्निका प्रकाश सीमित है । अतः अग्निका प्रकाश थोड़ी दूरतक (थोड़े देशमें) तथा थोड़े समयतक रहता है, और दिनका प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत समयतक रहता है।

शुक्लपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितरोंकी एक रात है। इस शुक्लपक्षका प्रकाश आकाशमें बहुत दूरतक और बहुत दिनोंतक रहता है। इसी तरहसे जब सूर्य भगवान् उत्तरकी तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरपण कहते हैं, जिसमें दिनका समय बढ़ता है। वह उत्तरपण छः महीनोंका होता है, जो कि देवताओंका एक दिन है। उस उत्तरपणका प्रकाश बहुत दूरतक और बहुत समयतक रहता है।

शुक्लमार्गमें अर्थात् प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमें जानेवाले है. वे सबसे पहले ज्योतिःस्वरूप अग्निदेवताके अधिकारमें आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है. वहाँसे पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको दिनके देवताको सौंप देता है। दिनका देवता उन जीवोंको अपने अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है। यह शुक्लपक्षका अधिपति देवता अपनी सीमाको पार कराकर उन जीवोंको उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपूर्व कर देता है । फिर

वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके

'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'—जो

अधिकारी देवताके समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं। ब्रह्माजीकी आयुतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ हो मुक्त हो जाते हैं— सिच्चदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

यहाँ 'ब्रह्मविदः' पद परमात्माको परोक्षरूपसे जाननेवाले मनुष्योंका वाचक है, अपरोक्षरूपसे अनुभव करनेवाले ब्रह्मज्ञानियोंका नहीं । कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ ही मुक्त (सद्योमुक्त या जीवन्मक) हो जाते और उनको ब्रह्मलोकमें जाना नहीं पडता ।

सम्बन्ध— अत्र आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात् लौटकर आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

#### धुमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ।। २५ ।।

जिस मार्गमें धूमका अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'घूमो रात्रिसाया कृष्णः . . . . . प्राप्य निवर्तते'— देश और कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार अग्नि अर्थात् प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात् अन्यकारके देवताका है । वह धूमाधिपति देवता कृष्णमार्गसे जानेवाले जीवोंको अपनी सीमासे पार कराकर रात्रिके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । यत्रिका अधिपति देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । वह देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश और कालकी दृष्टिसे बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है । वह देवता उस जीवको चन्द्रलोकके अधिपति देवताको सौंप देता है। इस प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके देशको पार करता हुआ

सा॰ स॰--- १९

चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् जहाँ अमृतका पान होता है. ऐसे स्वर्गीदे दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्योंके अनुसार न्यूनाधिक समयतक वहाँ रहकर अर्थात् भोग भोगकर पीछे लौट आता है।

यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जो चन्द्रमण्डल दीखता है. यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण कि यह चन्द्रमण्डल तो पृथ्वीके बहुत नजदीक है, जबिक चन्द्रलोक सूर्यसे भी बहुत ऊँचा है। उसी चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमें आता है, जिससे शक्लपक्षमें ओपधियाँ पुष्ट होती है ।

अय एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्लमार्गकी अपेक्षा कृष्णमार्ग है । वास्तवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेका है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियोंने जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं. वे

पुनरावृत्तिका वर्णन करना बाकी रह गया । अतः इन जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता । निष्कामभाव होनेसे दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं ।]

'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति . . . . वस्यामि भरतर्षभ'-- पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग किया गया है।

कर्ध्वगतिवालोंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द लेना चाहिये: क्योंकि आगे छब्बीसवें और सताईसवें श्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची 'गति' और 'सृति' शब्दोंसे कहा गया है।

'अनावृत्तिमावृत्तिम्' कहनेका तात्पर्यं है कि अनावृत ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते हैं और आवृत ज्ञानवाले पुरुष ही आवृतिमें जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थी और भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गये हैं, वे अनावृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जायत् है । इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमें जाते हैं,

सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसक्ति, कामना और समता रखनेवाले जो पुरुष अपने स्वरूपसे तथा परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत ज्ञानवाले हैं अर्थात् उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । इसलिये

उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात् विवेककी मुख्यता रहती है ।

वे ,आवृत्तिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर जन्म-मरणके चक्रमें आना पड़ता है । सकामभाव होनेसे उनके मार्गमें अन्धकार अर्थात् अविवेककी मुख्यता रहती है।

जिनका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें आंशिक वासना रहनेसे जो अन्तकालमें विचलितमना होकर पुण्यकारी लोकों-(भोग-भूमियों-) को प्राप्त करके फिर वहाँसे लीटकर आते हैं. ऐसे थोगभ्रष्टोंको भी आवृत्तिवालोंके मार्गक अन्तर्गत लैनेके लिये यहाँ 'चैव' पद आया है।

यहाँ 'योगिनः' पद निष्काम और सकाम—दोनीं पुरुपीक लिये आया है ।

सम्बन्ध- अब उन दोनोंमेसे पहले शुक्लमार्गका अर्थात् लौटकर न आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।

जिस मार्गमें प्रकाशस्वरूप अन्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोवाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुप (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके साथ) ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं।

शुक्लः षण्मासा व्याख्या— 'अग्निज्योतिरहः उत्तरायणम्'— इस भूमण्डलपर शुक्लमार्गमें सबसे पहले अग्निदेवताका अधिकार रहता है । अग्नि रात्रिमें प्रकाश करती है, दिनमें नहीं; क्योंकि दिनके प्रकाशकी अपेक्षा अग्निका प्रकारा सीमित है । अतः अग्निका प्रकारा थोड़ी दूरतक (थोड़े देशमें) तथा थोड़े समयतक रहता है; और दिनको प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत संमयतक रहता है।

शुक्लपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितरोंकी एक रात है। इस शुक्लपक्षका प्रकाश आकाशमे बहुत दूरतक और बहुत दिनोंतक रहता है। इसी तरहसे जब सूर्य भगवान् उत्तरकी तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिनका समय बढ़ता है। वह वत्रायण छः महीनोंक होता है, जो कि देवताओंका एक दिन है। उस उत्तरायणका प्रकाश बहुत दूरतक और बहुत समयतक रहता है।

'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'—जो शक्लमार्गमें अर्थात् प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमें जानेवाले है. वे सबसे पहले ज्योति:खरूप अग्निदेवताके अधिकारमें आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है. वहाँसे पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको दिनके देवताको सौप देता है। दिनका देवता उन जीवोंको अपने अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है। वह शक्लपक्षका अधिपति देवता अपनो सीमाको पार कराकर उन जीवींको उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपुर्द कर देता है । फिर वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके नहीं पडता ।

are de la constitue de la cons अधिकारी देवताके समर्पित कर देता है । इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं। ब्रह्माजीकी आयतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ ही मूक्त हो जाते हैं— सिच्चदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

> यहाँ 'ब्रह्मविदः' पद परमात्माको परोक्षरूपसे जाननेवाले मनुष्योंका वाचक है, अपरोक्षरूपसे अनुभव करनेवाले बहाजानियोंका नहीं । कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ ही मुक्त (सद्योमुक्त या जीवन्मुक्त) हो जाते और उनको ब्रह्मलोकमें जाना

सम्बर्थ— अब आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात् लौटकर आनेवालोंके मार्गका वर्णन करते हैं।

### धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ।।२५ ।।

जिस मार्गमें धूमका अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त होता है।

व्याख्या—'घूमो रात्रिस्तया कृष्णः . . . . प्राप्य निवर्तते'— देश और कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार अग्नि अर्थात् प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात् अन्यकारके देवताका है । वह धूमाधिपति देवता कृष्णमार्गसे जानेवाले जीवोंको अपनी सीमासे पार कराकर एत्रिके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । एत्रिका अधिपति देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके अधीन कर देता है । वह दैवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर देश और कालकी दृष्टिसे बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है । वह देवता उस जीवको चन्द्रलोकके अधिपति देवताको सौंप देता है । इस प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, एत्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके देशको पार करता हुआ साः स॰-- १९

चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् जहाँ अमृतका पान होता है. ऐसे खर्गीदि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पण्योंके अनसार न्यनाधिक समयतक वहाँ रहकर अर्थात भोग भोगकर पीछे लौट आता है।

यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जी चन्द्रमण्डल दीखता है, यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण कि यह चन्द्रमण्डल तो पृथ्वोंके वहत नजदीक है, जबिक चन्द्रलोक सुर्यसे भी घहत ऊँचा है। उसी चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमें आता है, जिससे शुक्लपक्षमें ओवधियाँ पष्ट होती हैं।

अब एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्लमार्गकी अपेक्षा . कृष्णमार्ग है । बासवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेका है । सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, जो पापो होते हैं, वे आसुरो योनियोमें जाते, हैं और उनसे भी जो अधिक प्रापी होते हैं, वे

जानेवाले बहुत श्रेष्ठ हैं । वे चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त बहुवचनका प्रयोग किया है और यहाँ चन्द्रमाकी होते हैं— ऐसा कहनेका यही तात्पर्य है कि संसारमें ज्योतिको प्राप्त होनेवालोंक लिये !'योगी' कहकर जन्म-मरणके जितने मार्ग हैं. उन सब मार्गेसि यह कृष्णमार्ग (कर्घ्वगतिका होनेसे) श्रेष्ठ है और उनकी होता है कि सभी मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके अधिकारी अपेक्षा प्रकाशमय है।

कृष्णमार्गसे 'लौटते समय वह जीव पहले आकाशमें आता है। फिर वायुके अधीन होकर बादलोंमें 'आता है और बादलोंमेंसे वर्षके द्वारा भूमण्डलपर आकर अन्नमें प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली योनिके पुरुषोंमें अन्नके द्वारा प्रवेश करता है और पुरुषसे स्त्री-जातिमें जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है । इस प्रकार वह जन्म-मरणके चकरमें पड जाता है।

यहाँ सकाम मनुष्योंको भी 'योगी' क्यों कहा इसलिये यहाँ एकवचन दिया गया है। गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं: जैसे—

- (१) गीतामें भगवान्ने मरनेवाले प्राणियोंकी तीन गतियाँ बतायी हैं — कर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति (गीता १४ । १८) । इनमेंसे कर्ध्वगतिका वर्णन इस प्रकरणमें हुआ है। मध्यगृति और अधोगृतिसे ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ होनेके कारण यहाँ सकाम मनुष्योंको भी योगी कहा गया है 1
- (२) जो केवल भोग भोगनेके लिये ही ऊँचे हुआ है। लोकोंमे जाता है. उसने संयमपूर्वक इस लोकके भोगोंका त्याग किया है। इस त्यागसे उसकी यहाँके भोगोंके मिलने और न मिलनेमें समता हो गयी । इस आंशिक समताको लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है।
- (३) जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है, पर अन्तकालमें किसी सूक्ष्म भोग-वासनाके कारण वे योगसे विचलितमना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलीक आदि कँचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँ बहुत समयतक रहकर पीछे यहाँ भूमण्डलपर आकर शुद्ध श्रीमानीके घरमें जन्म लेते हैं। ऐसे योगभ्रष्ट मनुष्योंका भी जानेका यही मार्ग (कृष्णमार्ग) होनेसे यहाँ सकाम मनुष्यको भी योगी कह दिया है।

भगवानने पीछेके (चौबीसबे) श्लोकमें ब्रह्मको

एकवचनका प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान

हैं, और परमात्माकी प्राप्ति सुगम है। कारण कि परमाला सबको स्वतः प्राप्त है । स्वतः प्राप्त तत्त्वका अनुभव' बड़ा सुगम है। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता । इसलिये बहुवचनका प्रयोगः किया गया है । परन्त स्वर्ग आदिको प्राप्तिके लिये 'विशेष किया करनी पड़ती ' है, ! पदार्थींका संग्रह : 'करना' पड़ता है, विधि-विधानका पालन करना पडता है । इस प्रकार खर्गादिको प्राप्त करनेमें भी कठिनता है तथा प्राप्त करनेके बाद पीछे लौटकर भी आना पडता है।

#### विशेष बात

(8) .

जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है. परन्त सुखभोगकी सुक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मलोकके भोग भोगनेपर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं । इनका वर्णन यहाँ चौबीसवें श्लोकमें

जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका ही है और जिनमें न यहाँके भोगोंकी वासना है तथा न ब्रह्मलोकके भोगोंकी; परन्तु जो अन्तकालमें निर्मुणके ध्यानसे विचलित हो गये हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें नहीं जाते । वे तो सीधे ही योगियोंके कलमें जन्म लेते हैं अर्थात् जहाँ पूर्वजन्मकृत ध्यानरूप साधन ठीक तरहसे हो सके, ऐसे योगियोंक कलमें उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं (गीता ६ ।४२-४३) ।

 उपर्युक्त दोनों साधकोंका उद्देश्य तो एक हो रहा है, पर वासनामें अत्तर रहनेसे एक तो ब्रह्मलोकमें जाकर मुक्त होते हैं और एक सीघे ही योगियोंके कुलमें उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं । ··· जिनका उद्देश्य हो स्वर्गादि ऊँचे-ऊँचे लोकेंकि

PROVINITATION PROGRAMMENTAL PROGRAMMENT PR सुख भोगनेका है नवे यज्ञ आदि शुभ-कर्म करके कैचे-कैंचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँके दिव्य भोग भोगकर पण्य क्षीण होनेपर पीछे लौटकर आ जाते हैं अर्थात जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं (गीता 1 1 20--- 23: 6124: 9 1 20-28) I

जिसका उद्देश्य तो परमात्मप्राप्तिका ही रहा है; पर सांसारिक सखभोगकी वासनाको वह मिटा नहीं सका । इसलिये अन्तकालमें योगसे विचलित होकर वह स्वर्गादि लोकोंमें जाकर वहाँके भोग भोगता है और फिर लौटकर शृद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है । वहाँ वह जबर्दस्ती पूर्वजन्मकृत साधनमें लग जाता है और मुक्त हो जाता है (गीता ६ । ४१:४४-४५) ।

- उपर्यंक्त दोनों साधकोंमें एकका तो उद्देश्य ही खर्गक सुखभोगका है, इसलिये वह पुण्यकमेंकि अनुसार वहाँके भोग भोगकर पीछे लौटकर आता है। परन्तु जिसका उद्देश्य परमात्माका है और वह विचारद्वारा सांसारिक भोगोंका त्याग भी करता है. फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अन्तमें भोगोंकी याद आनेसे वह स्वर्गादि लोकोंमें जाता है। उसने जो सांसारिक भोगोंका त्याग किया है, उसका बड़ा भारी माहात्य है । इसलिये वह उन लोकोंमें बहुत समयतक भोग भोगकर यहाँ श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है।

सामान्य मनुष्योंकी यह धारणा है कि जो दिनमें, शुक्लपक्षमें और उत्तरायणमें मरते हैं, वे तो मुक्त हो जाते है,पर जो रातमे,कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनमे मरते हैं, उनको मुक्ति नहीं होती । यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ जो शुक्लमार्ग और कृष्णमार्गका वर्णन हुआ है, वह उर्ध्वगतिको प्राप्त करनेवालोंके लिये ही हुआ है । । इसलिये अगर ऐसा ही मान लिया जाय कि दिन आदिमें मरनेवाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरनेवाले मुक्त नहीं होते, तो

फिर अधोगतिवाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन-सत, शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष और उत्तरायण-दक्षिणायनको छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तवमें मरनेवाले अपने-अपने कमोंके अनुसार हो ऊँच-नीच गतियोंमें जाते हैं, वे चाहे दिनमें मरें, चाहे रातमें; चाहे श्वलपक्षमें भरें, चाहे कृष्णपक्षमें; चाहे उत्तरायणमें मरें. चाहे दक्षिणायनमें --- इसका कोई नियम नहीं है ।

जो भगवद्भक्त है, जो केवल भगवान्के ही परायण हैं. जिनके मनमें भगवहर्शनकी ही लालसा है, ऐसे भक्त दिनमें या रातमें, शुक्लपक्षमें या कृष्णपक्षमें, उत्तरायणमें या दक्षिणायनमें, जब कभी शरीर छोडते हैं. तो उनको लेनेके लिये भगवानके पार्षट आते हैं । पार्षटोंके साथ वे सीधे भगदाममें पहुँच जाते हैं।

यहाँ एक शहा होती है कि जब मनुष्य अपने कमेंकि अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्मजीने, जो तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायनमें शरीर न छोडकर उत्तरायणकी प्रतीक्षा क्यों की ?

इसका समाधान यह है कि भीष्पजी भगवद्धाम नहीं गये थे। वे 'द्यी' नामक वस् (आजान देवता) थे. जो शापके कारण मत्यलोकमें आये थे। अतः उन्हें देवलोकमें जाना था । दक्षिणायनके समय देवलोकमें रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्पजी दक्षिणायनके समय शरीर छोडते . तो उन्हें अपने लोकमें प्रवेश करनेके लिये बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती । वे इच्छामृत्य तो थे ही; अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा यहाँ प्रतीक्षा करनी ठीक है; क्योंकि यहाँ तो भगवान श्रीकृष्णके दर्शन होते रहेंगे और सत्सङ्ग भी होता रहेगा, जिससे सभीका हित होगा, वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे ? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायनमें न छोड़कर उत्तरायणमें ही छोड़ा 1

सम्बन्ध— तेईसर्वे श्लोकसं शुक्ल और कृष्ण-गतिका जो प्रकरण आरम्प किया था उसका आगेके श्लोकमें उपसंहार करते हैं।

### शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।

एकया ्यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते ु पुनः ।। २६ 📆

क्योंकि शुक्ल और कृष्ण — ये दोनों गतियाँ अनादिकालसे जगत्-(प्राणिमात्र-) के साथ सम्बन्ध रखनेवाली है। इनमेंसे एक गतिमें जानेवालेको लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गतिमें जानेवालेको लौटना पड़ता है।

व्याख्या— 'शुक्लकृष्णे गती होते चगतः शाखते
मते'— शुक्ल और कृष्ण— इन 'दोनों मार्गोका
सम्बन्ध जगत्के सभी चर-अचर प्राणियोंके साथ है।
तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगतिके साथ मनुष्यका तो साक्षात्
सम्बन्ध है और चर-अचर प्राणियोंका परम्परासे सम्बन्ध
है। कारण कि 'चर-अचर प्राणी क्रमसे अथवा
भगवत्कृपासे कभी-ज-कभी मनुष्यजन्ममें आते ही हैं
और मनुष्यजन्ममें किये हुए कमेंकि अनुसार ही
ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति होती है। अब
वे ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करें अथवा न बरें, पर उन
सबका सम्बन्ध ऊर्ध्वगति अर्थात् शुक्ल और कृष्ण-गतिके
साथ है ही।

.जबतक मनुष्यिके मीतर असत् (विनाशी) वस्तुओं-का आदर है, कामना है, तबतक वे कितनी ही ऊँची भीग-भूमियोंमें क्यों न चले जायें, पर असत् वस्तुका महत्त्व रहनेसे उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरहः परमात्माके अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। इसलिये साधक को हरदम सजग रहना चाहिये और अपने अन्तःकरणमें विनाशी वस्तुओंको महत्त्व नहीं देना चाहिये। तात्मर्थ यह हुआ कि परमात्मप्राणिके लिये किसी भी लोकमें, स्मेनिमें कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्माके साथ किसी भी प्राणीका कभी सम्बन्ध-विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनिमें वह परमात्माको तरफ चल दे— इस दृष्टिसे साधकको किसी-भी प्राणीको घृणाकी दृष्टिसे देखनेका अधिकार नहीं है।

चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें भगवान्ते 'योग' को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है,ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण— दोनों गतियाँ भी अव्यय, शासत हैं. अर्थात् ये दोनों गतियाँ निरत्तर रहनेवाली हैं, अनादिकालसे हैं और जगत्के लिये अननाकालतक चलती रहेंगी ।

'एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः' — एक मार्गसे अर्थात् शुक्तमार्गसे गये हुए साधनपरायण साधक अनावृत्तिको प्राप्तः होते हैं अर्थात् बहालोकमें जाकर ब्रह्मजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार-बार जन्म-माराके चक्कर्से नहीं आते, और दूसरे मार्गसे अर्थात् कृष्णमार्गसे गये हुए मनुष्य बार-बार जन्म-मराणके चक्करमें आते हैं।

4

. सम्बन्ध-- अब भगवान् दोनों मार्गोको जाननेका भाहात्त्य बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।।

हे पृथानन्दन! इन दोनों मार्गोंको जाननेवाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता । अतः हे अर्जुन! तू सब समयमें योगपुक्त हो जा ।

व्याख्या— 'नैते सुती पार्थ जानन्योगी मुद्धात कश्चन' नहीं है और जिनके ठद्देश्य, ध्येयमें प्रकाशस्त्रक्ष (ज्ञान---शुक्लमार्ग प्रकाशमय है और कृष्णमार्ग अन्यकारमय है। स्वरूप) परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्माकी तरफ चलनेवाले जिनके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व, साधक शुक्लमार्गी है अर्थात् उनका मार्ग प्रकाशमय है। जो संसारमें रचे-पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थोंका संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है ऐसे मनष्य तो घोर अन्धकारमें हैं ही, पर जो भोग भोगनेक उद्देश्यसे यहाँके भोगोंसे संयम करके यज्ञ. तप. दान 'आदि 'शास्त्रविहित शुभ' कर्म करते हैं और मरनेके बाद खर्गादि ऊँची भोग-भृमियोंमें जाते है, वे यद्यपि यहाँके भोगोंमें आसक्त मनुष्योंसे ऊँचे उठे हुए हैं, तो भी आने-जानेवाले (जन्म-मरणके) मार्गमें होनेसे वे भी अन्यकारमें ही हैं। तात्पर्य है कि कणामार्गवाले ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी जन्म-मरणके चकरमें पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना बाको रहता है और मर गये तो जन्मना बाको रहता है-ऐसे जन्म-मरणके चकरमें पड़े हुए वे कोल्हुके बैलको तरह अनन्तकालतक घूमते ही रहते हैं ।

-इस तरह शक्ल और कृष्ण दोनों मागेकि परिणामको जाननेवाला मनुष्य योगी अर्थात् निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं । कारण कि वह यहाँके और परलोकके भोगोंसे ऊँचा उठ जाता है । इसलिये वह मोहित नहीं होता ।

सांसारिक मोगोंके प्राप्त होनेमें और प्राप्त न होनेमें 🚣

सम्बन्ध- अब भगवान् योगीको महिमाका वर्णन करते हैं।

वेदेषु यज्ञेषु तपःस् चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ।। २८ ।।

योगी इसको (शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको) जानकर वेदोंमें, यज्ञोमें, तपोंमें तथा दानमें जो-जो पुण्यफल कहे गये हैं, उन सभी पुण्यफलोंका अतिक्रमण कर जाता है और आदिस्थान परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

चाद्यम्'— यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम-से-उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है, वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम-से-उत्तम कार्यका भी आरम्भ और समाप्ति होती है, तो फिर उस कार्यसे उत्पन्न होनेवाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोकका हो, चाहे खर्गादि भोग-भूमियोंका हो, उसकी नश्चरतामें किञ्चिन्पात्र भी फरक नहीं है । जीव स्वयं परमात्माका अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थोंमें फैसा रहे,

. The property of the property जिसका उद्देश्य निर्विकार रहनेका ही होता है, वह योगी कहलाता है ।

> 'तस्पात्सर्वेषं कालेष योगयको भवार्जुन'— जिसका ऐसा दुढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश, काल. परिस्थिति आदिके प्राप्त हो जानेपर भी वह विचलित नहीं होता अर्थात उसकी जो साधना है, वह किसी देश, काल, घटना, परिस्थित आदिके अधीन नहीं होती । उसका लक्ष्य परमात्माकी तरफ अटल रहनेके कारण देश-काल आदिका उसपर कोई असर नहीं पडता । अनुकुल-प्रतिकुल देश, काल, परिस्थिति आदिमें उसकी खाभाविक समता हो जाती है । इसलिये भगवान अर्जनसे कहते हैं कि तु सब समयमें अर्थात् अनकल-प्रतिकल परिस्थितियोंके प्राप्त होनेपर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदपयोग करते हुए (अनुकूल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर मात्र संसारको सेवा करते हुए, और प्रतिकुल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयसे अनुकलताकी इच्छाका त्याग करते हुए) योगयुक्त हो जा

अर्थात नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रह ।

व्याख्या—'वेदेषु यज्ञेषु तपःसु. . . . . स्थानमुपैति तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है । अतः जो मनुष्य तेईसवें श्लोकसे लेकर छच्चीसवें श्लोकतक वर्णित शक्त और कष्णमार्गके रहस्यको समझ लेता है, वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्यफलोंका अतिक्रमण कर जाता है । कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग-भूमियोंको भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है. वहाँ जानेपर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है; परन्तु भगवानुको प्राप्त होनेपर लौटकर नहीं आना पड़ता ( ८ । १६); और साथ-साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्माका अंश

हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य-निरन्तर अंभावमें, नाशमें जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान् पदार्थीमें , भोगोंमें न फैंसकर भगवान्के ही आश्रित हो जाता है इसलिये वह आदिस्थान\*परमात्माको प्राप्त हो जाता है . जिसको इसी अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 'परमगति' और 'परमधाम' नामसे कहा गया है।

नाशवान् पदार्थोंके संग्रह और भोगोंमें आसक्त हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्मतत्त्वको नहीं जान सकता । न जाननेकी यह असामर्थ्य न तो भगवानकी दी हुई है, न प्रकृतिसे पैदा हुई है और न किसी कर्मका फल ही है अर्थात् यह असामध्ये किसीकी देन नहीं है; किन्तु स्वयं जीवने ही परमात्मतत्त्वसे विमुख होकर इसको पैदा कियां है। इसलिये यह खयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूलको स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटानेका दायित्व भी स्वयंपर हो है। इस भूलको मिटानेमें यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्वल नहीं है, अपात्र नहीं है । केवल संयोगजन्य सखकी लोल्पताके कारण यह अपनेमें असामर्थ्यका आरोप कर लेता है और इसीसे मनुष्यजन्मके महान् लाभसे वश्चित रह जाता है। अतः मनुष्यको संयोगजन्य

सुखकी लोलुपताका त्याग करके मनुष्यजन्मको सार्थक बनानेके लिये नित्य-निरत्तर उद्यत रहना चाहिये।

छठे अध्यायके अन्तमें भगवानने पहले योगीकी महिमा कही और पीछे अर्जुनको योगी हो जानेकी आज्ञा दी '(६ । ४६); और यहाँ भगवानने पहले अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी और पीछे योगीकी महिमा कही । इसका तात्पर्य है कि छठे अध्यायमें योगभ्रष्टका प्रसङ्ग है, और उसके विषयमें अर्जनके मनमें सन्देह था कि वह कहीं नष्ट-श्रष्ट तो नहीं हो जाता ? इस राङ्कांको दूर करनेके लिये भगवानने कहा कि 'कोई किसी तरहसे योगमें लग जाय तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योगका जिज्ञासमात्र भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है। इसलिये योगीकी महिमा पहले कही और पीछे अर्जुनके लिये योगी होनेकी आज्ञा दी । परन्तु यहाँ अर्जुनका प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषेकि द्वारा आप-कैसे जाननेमें आते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने कहा कि 'जो सांसारिक पदार्थोंसे सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगीके लिये मैं सुलम हूँ', इसलिये पहले 'तू योगी हो जा' ऐसी आज़ा दो और पीछे योगीको महिमा कही।

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनियत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।।८ ।।

इस प्रकार ३०, तत्, सत्-इन भगवज्ञामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदस्त्रप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'अक्षरब्रह्मयोग' नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ i16 i1

निर्मण-निराकार, संगुण-निराकार और संगुण-सांकार-- सतहतर और पुष्पिकाके तेरह पद है। इस प्रकार इन तीनों स्वरूपोंके वाचक हैं। इन तीनोंमेंसे किसी सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ सतानये है। भी खरूपका चिन्तन 'करनेसे परमात्माके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता है । अतः इस अध्यायका नाम आदि पदोंके तेरह, श्लोकोंके नौ सौ पैतालीस और 'अक्षरब्रह्मयोग' रखा गया है।

आठवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अधाष्ट्रमोऽध्यायः' के तीन.

'अक्षर' और 'ब्रह्म' शब्द परमात्माके 'अर्जुन उवाच' आदि पदेंकि चार, श्लोकीक तीन सी

-(२) 'अधाष्टमोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन ख्याच' पृथिकाके सैतालीस अक्षर है। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार ग्यारह है । इस अध्यायके अडाईस श्लोकोमेंसे नवाँ, ग्यारहवाँ और अडाईसवाँ—ये

अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः । (गीता १० । २) 'तमेय चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' (गीता १५ । ४)

तीन श्लोक चौवालीस अक्षरोंके तथा दसवाँ श्लोक पैतालीस अक्षरोंका है। शेष चौबीस श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं—'अर्जुन उवाच' और 'श्रीमगवानुवाच ।'

· आठवें। अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोंमेंसे नवाँ, दसवाँ

इस अध्यायक अट्ठाइस श्लाकामस नवा, दसवा और ग्याहवाँ—ये;तीन श्लोक 'उपजाति'छन्दवाले हैं, और अट्ठाईसवाँ श्लोक 'इद्रवद्गा' छन्दवाला है ।

बचे हुए चौबीस रलोकोमेंसे—दूसरे रलोकके तृतीय चरणमें और चौदहवें रलोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रमुक्त होनेसे 'ध-विपुला'; चौबीसवें रलोकके तृतीय चरणमें मगण' प्रमुक्त होनेसे 'म-विपुला', सताईसवें रलोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रमुक्त होनेसे 'र-विपुला' तथा तीसरे रलोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रमुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं। हैं। शेष उन्नीस रलोक ठीक 'पथ्यावक्न' अनुष्टृप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।





## अथ नवमोऽध्यायः

अवतरणिका—

सातवें अध्यायमें भगवान्के द्वारा विज्ञानसहित ज्ञान कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीचमें ही अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न कर लिये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर भगवानने संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गतिविषयक सातवें प्रश्नका उत्तर विस्तारसे दिया ।

अब सातवें अध्यायमें कहनेसे बचे हुए उसी विज्ञानसहित ज्ञानके विषयको विलक्षण रीतिसे कहनेके लिये भगवान् नवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं।

#### श्रीभगवानुवाच

### इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।१।।

श्रीभगवान् बोले— यह अत्यन्त गोपनीय विज्ञानसिंहत ज्ञान दोषदृष्टिरहित तेरे लिये मैं फिर अच्छी तरहसे कहूँगा, जिसकी जानकर तू अशुभसे अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ।

व्याख्या—'इदं तु ते गृहातमं प्रवक्ष्यायनम्पवे'— भगवान्के मनमें जिस तत्वको, विषयको कहनेकी इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कपनेके लिये ही यहाँ भगवान् सबसे पहले 'इदम्' (यह) शब्दका प्रयोग करते हैं । उस (भगवान्के मन-बुद्धिमें स्थित) तत्वकी महिमा कहनेके लिये ही उसको 'गृहातमम्' कहा है अर्थात् वह तत्त्व अत्यन्त गोपनीय है । इसीको आगेके श्लोकमें 'राजगृहाम्' और अठारहर्षे अध्यायके चौसठवें श्लोकमें 'सर्वगृहातमम्'कहा है ।

यहाँ पहले 'गुह्मतमम्' कहकर पीछे (९ । ३४ में) 'मन्मना प्रव ''''' कहा है और अठारहवें अध्यायमें पहले 'सर्वगुह्मतमम्' कहकर पीछे (१८ । ६५ में) 'मन्मना मय '''' कहा है। ताल्पर्य है कि यहाँका और वहाँका विषय एक ही है. दो नहीं।

यह अत्यन्त गोपनीय तत्व होकके सामने नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसमें भगवान्ते खुद अपनी महिमाका वर्णन किया है। जिसके अन्तःकरणमें

भगवान्के प्रति थोड़ी भी दोपदृष्टि है, उसको ऐसी
गोपनीय वात कही जाय, तो वह 'भगवान् आत्मश्लाणी
हैं—अपनी प्रशंसा करनेवाले हैं' ऐसा उस्टा अर्थ से
सकता है। इसी बातको लेकर भगवान् अर्जुनके लिये 'अनस्थयवे' विशेषण देकर कहते हैं कि भैया। तृ
दोव-दृष्टिगृहत है, इसलिये मैं तेरे सामने अत्यन्त गोपनीय बातको फिर अच्छी तरहसे कहूँगा अर्थात् उस तत्त्वको भी कहूँगा और उसके उपायोंको भी कहूँगा—'प्रयक्षयामि'।

'प्रवक्ष्यामि' पदका दूसरा भाव है कि मैं उस बातको बिलक्षण गीतिसे और साफ-साफ कहूँगा अर्थात् मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं। चाहे कोई दुगवारी-से-दुगवारी, पापी-से-पापी घर्यों न हो तथा किसी वर्णका, किसी आश्रमका, किसी सम्प्रदायका, किसी देशका, किसी वेशका, कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है— यह बात मैं विशेषतासे कहूँगा।

सातवें अध्यायमें भगवान्के मनमें जितनी वातें

कहनेकी आ रही थीं, उतनी बातें वे नहीं कह सके । इसिलये भगवान यहाँ 'तु' पद देते हैं कि उसी विषयको मैं फिर कहँगा ।

'ज्ञानं विज्ञानसहितम्'— भगवान् इस सम्पूर्ण जगतके महाकारण हैं-ऐसा दृढ़तासे मानना 'ज्ञान'

हे और भगवानके सिवाय दूसरा कोई (कार्य-कारण) तत्त्व नहीं है-ऐसा अनुभव होना 'विज्ञान' है । इस विज्ञानसहित ज्ञानके लिये ही इस श्लोकके पर्वार्धमें

'इदम्' और 'गुह्यतमम्'— ये दो विशेषण आये हैं । ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी विशेष बात

इस ज्ञान-विज्ञानको जानकर त अश्म संसारसे मुक्त हो जायगा । यह ज्ञान-विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि है । इस धर्मपर जो श्रद्धा नहीं करते, इसपर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौतरूपी संसारके रास्तेमें पड जाते हैं और बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं (९ 1१-३)--ऐसा कहकर भगवान्ने 'ज्ञान' बताया । अव्यक्तमूर्ति मेरेसे ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है अर्थात् सब कुछ मैं-ही-मै हैं; दूसरा कोई है ही नहीं (९ ।४-६)—ऐसा कहकर

भगवान्ते 'विज्ञान' वताया ।

प्रकृतिके परवश हुए सम्पूर्ण प्राणी महाप्रलयमें मेरी प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं और महासर्गके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । परनु वे कर्म मेरेको र्वांघते नहीं । उनमें में उदासीनकी तरह अनासक रहता हूँ । मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति सम्पूर्ण प्राणियोंकी रचना करती है। मेरे परम भावको न जानते हुए मृढ़लोग मेरी अवहेलना करते हैं । राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंकी आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं । महात्मालोग दैवी प्रकृतिका आश्रय लेकर और मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि मानकर भेरा भजन करते हैं, भेरेको नमस्कार करते हैं। कई ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीमावसे मेरी उपासना करते हैं; आदि-आदि (९ 1७-१५)—ऐसा कहकर

(९ । १६-१९) -- ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । जो यज्ञ करके स्वर्गमें जाते हैं. वे वहाँपर सख

भोगते हैं और पण्य समाप्त होनेपर फिर लौटकर मत्यलोकमें आते हैं। अनन्यभावसे मेग चिन्तन

करनेवालेका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता है। श्रद्धापर्वक अन्य देवताओंका पजन करनेवाले वास्तवमें मेरा ही पूजन करते हैं. पर करते हैं अविधिपूर्वक । जो मझे सम्पर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी नहीं मानते. उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा-प्रेमपूर्वक पत्र, पुष्प आदिको तथा सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण करते हैं. वे शुभ-अशुभ कमेंसि मुक्त हो जाते हैं (९।२०-२८)-ऐसा कहकर भगवानने 'ज्ञान'

बताया । मैं सम्पूर्ण भूतोंमें सम हैं । मेरा कोई प्रेम या द्वेयका पात्र नहीं है। परन्तु जो मेरा भजन करते हैं, वे मेरेमें और मैं उनमें हूँ (९ । २९) — ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । इसके आगेके पाँच श्लोक (९ । ३०-३४) इस विज्ञानकी व्याख्यामें ही कहे गये

'यन्ज्ञात्वा मोध्यसेऽशभात'— असतके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही 'अश्म' है, जो कि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है। असत्-(संसार-) के साथ अपना सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है । जिसके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता. उसीसे मुक्ति होती है। अपने स्वरूपसे कभी किसीकी मुक्ति नहीं होती । अतः मुक्ति उसीसे होती है, जो अपना नहीं है: किन्तु जिसको भूलसे अपना मान लिया है। इस भूलजनित मान्यतासे ही मुक्ति होती है। भूलजनित मान्यताको न माननेमात्रसे ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे, कपड़ेमें मैल लग जानेपर उसको साफ किया जाता है, तो मैल छूट जाता है। कारण कि मैल आगन्तक है और मैलको अपेक्षा कपड़ा पहलेसे है अर्थात् मैल और कपड़ा दो हैं. एक नहीं । ऐसे ही भगवान्का अविनाशी अंश यह भगवान्ते 'ज्ञान' बताया । मैं ही क़तु, यज्ञ, स्वधा, जीव भगवान्से विमुख होक्त जिस किसी योनिमें जाता औषध आदि हैं और सत्-असत् भी मैं ही हूँ अर्थात् है, वहींपर मैं-मेग्रपन क्लेक शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध कर्य-कारणरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ जोड़ लेता है अर्थात् मैल चढ़ा लेता है और जन्मता-मरता

\* पहीं रूपके वर्णनमें विज्ञान और विज्ञानके वर्णनमें ज्ञान नहीं है— ऐसी बात नहीं है 1 र्टी

Karandingun engan karangungan kangan kan रहता है। जब यह अपने स्वरूपको जान लेता है संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इसी भावको अथवा भगवान्के' सम्मुख हो जाताः है, दाब यह लेकर भगवान् यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि इस तत्वको अशुभ सम्बन्धसे मुक्त हो जाता है अर्थात् उसका ्राजनकर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा ।

सम्बन्ध— पूर्वश्लोकमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अंशुमसे मुक्त होनी बताया । अब आगेके श्लोकमें उसी विज्ञानसहित ज्ञांनकी महिमाका वर्णन करते हैं।

#### राजविद्या ्राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम् ।।२

यह सम्पूर्ण विद्याओंका और सम्पूर्ण गोपनीयोंका राजा है । यह अति पवित्र तथा अतिश्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है । यह धर्ममय है, अविनाशी है और करनेमें

बहुत सुगम है अर्थात् इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है।

सम्पूर्ण विद्याओंका राजा है; क्योंकि इसको ठीक तरहसे उनके सामने अपने-आपको प्रकट नहीं करते (गीता जान लेनेके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । ७ (२५)। परनु जो भगवानके ऐकोत्तिक प्यारे भक्त

कि 'मेरे समग्ररूपको जाननेके बाद जानना कुछ बाकी कर देते हैं—यह अपने-आपको प्रकट कर देना ही महीं रहता ।' पंद्रहवें अध्यायके अत्तमें कहा है कि अत्यत्त गोपनीय बात है। 'जो असम्पृढ पुरुष मेरेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इससे ऐसा विद्या पवित्रताकी आखिरी हद है। पापी-से-पापी, माल्म होता है कि भगवान्के सगुण-निर्गुण, दुराचारी-से-दुराचारी भी इस विद्यासे बहुत जल्दी साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, धर्मात्मा बन जाता है अर्थात् पवित्र बन जाता है उन सब स्वरूपोंमें भगवानुके सगुण-साकार स्वरूपकी और शाधती शान्तिको प्राप्त कर लेता है (९ 13१) । बहत विशेष महिमा है।

'राजगह्मम्'— संसारमें रहस्यकी जितनी गुप्त बताया—'पवित्रं परमं भवान्' (१० । १२); चौथे

पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय ज्ञानको पवित्र बताते हैं । इसका तारपर्य यह हुआ देना विशेष गोपनीय बात है; क्योंकि वह नाटकमें कि पवित्र परमात्माका नाम, रूप, लीला, धाम, स्परण, जिस खाँगमें खेलता है, उसमें वह अपने असली कोर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है अर्थात रूपको छिपाये रखता है। ऐसे ही भगवान् जय भगवतसम्बन्धी जो कुछ है, वह सब महान् पवित्र है मनप्यरूपमें लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको और प्राणिमात्रको पवित्र करनेवाला है\*।

व्याख्या—'राजविद्या'— यह विज्ञानसहित ज्ञान मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं । इससे भगवान् भगवान्ने सातवें अध्यायके आरम्भमें कहा है होते हैं, उनके सामने भगवान् अपने-आपको प्रकट

'पवित्रमिदम्'—इस विद्यांके समान पवित्र उत्तम जानता है, वह सर्ववित् हो जाता है अर्थात् करनेवाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात् यह दसवें अध्यायमें अर्जुनने भगवानको परम पवित्र

बातें हैं, उन सब बातोंका यह राजा है; क्योंकि अध्यायमें भगवानने ज्ञानको पवित्र बताया — न हि संसारमें इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्यकी बात है ही नहीं । जानेन सदुशं पवित्रमिष्ठ विद्यते' (४ ।३८) और यहाँ जैसे नाटकमें सबके सामने खेलता हुआ कोई राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर विज्ञानसहित

गतोऽपि सर्वावस्थां पवित्रो . पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः

<sup>(</sup>ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्म॰ १७ । १७)

'उत्तमम'-यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दसरी कोई वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं । यह श्रेष्ठताकी आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्यासे मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है । इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञाका पालन करता हैं !

इस विज्ञानसहित ज्ञानको जानकर जो मनप्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिये भगवान् कहते हैं कि 'वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हैं'-- 'मयि ते तेषु चाप्यहम्' (९ । २९) अर्थात् वे मेरेमें तल्लीन होकर मेरा खरूप ही बन जाते हैं।

'प्रत्यक्षावगमम्'— इसका फल प्रत्यक्ष है । जो मनुष्य इस बातको जितना जानेगा, वह उतना ही अपनेमें विलक्षणताका अनुभव करेगा । इस बातको जानते ही परमगति प्राप्त हो जाय-यह इसका प्रत्यक्ष फल है।

'धर्म्यम्'- यह धर्ममय है । परमात्माका लक्ष्य होनेपर निष्कामभावपूर्वक जितने भी कर्तव्य-कर्म किये जाय, वे सब-के-सब इस धर्मके अन्तर्गत आ जाते हैं । अतः यह विज्ञानसहित ज्ञान सभी धर्मोंसे परिपर्ण है ।

दूसरे अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनको कहा कि इस धर्ममय युद्धके सिवाय क्षत्रियके लिये दसर कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है—'धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रि-यस्य न विद्यते' (२ । ३१)। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने-अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार शास्त्रविहित जितने कर्तव्य-कर्म है, वे सभी धर्म्य है। इसके सिवाय भगवत्प्राप्तिके जितने साधन हैं और भक्तोंके जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवान्ते 'घर्म्यामृत' रखा है (गीता १२ ।२०) अर्थात् ये

'अव्ययम्'— इसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिये यह अविनाशी है। भगवानने अपने भक्तके लिये भी कहा है कि 'मेरे भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता'-'न मे भक्तः प्रणाज्यति' (9819)

'सभी भगवानकी आप्ति करानेवाले होनेसे धर्ममय हैं । '

'कर्तं ससखम्'-यह करनेमें बहत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजोंको भगवानकी मानकर भगवानको ही देना कितना सगम है (९ । २६) ! चीजोंको अपनी मानकर भगवानको देनेसे भगवान उनको अनन्त गुणा करके देते हैं और उनको भगवानुको ही मानकर भगवानुके अर्पण करनेसे भगवान् अपने-आपको ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल भिटानी है।

मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है; क्योंकि मैं सब देशमें हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब कालमें हूँ तो अभी भी हैं । जो कुछ भी देखने, सनने, समझनेमें आता है, उसमें मैं ही हैं। जितने भी मनुष्य हैं, उनका मैं हैं और वे मेरे हैं। परन्तु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृतिकी तरफ दृष्टि रखनेसे वे मुझे प्राप्त न होकर बार-वार जन्मते-मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा-सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दीखने लग जाती है तथा प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है और भगवानके साथ अपना धनिष्ठ सम्बन्ध है—इसका अनुभव हो जाता है।

\*

सम्बन्ध— ऐसी सुगम और सर्वोपिर विद्याके होनेपर भी लोग उससे लाभ क्यो नहीं उठा रहे हैं ? इसपर कहते हैं—

अश्रद्दधानाः धर्मस्यास्य ः परंतप । पुरुषा मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ।।३ ।।

हे परंतप ! इस धर्मकी महिमापर श्रद्धा न रखनेवाले मनुष्य मेरेको प्राप्त न होकर मृत्युरूपी संसारके मार्गमें लीटते रहते हैं अर्थात् यार-यार जन्मते-मरते रहते हैं।

घटना.

पुरुषा धर्मस्यास्य\* पांतप'—धर्म दो तरहका होता है—स्वधर्म और सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात् वहासे भी ये परधर्म । मनुष्यकाः जो अपना स्वतःसिद्धः खरूप हरदम निवृत हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसीके है, वह उसके लिये स्वधर्म है और प्रकृति तथा साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही ये कर्ष्यगितमें प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है--:संसार-धर्मेरविमुह्यमानः'(श्रीमद्भा॰ ११ । २ । ४९)। पीछेके तो वहाँ से भी इनको लौटना हो पड़ेगा दो श्लोकोंमें भगवान्ने जिस विज्ञानसंहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आउ विशेषण देकर जिसका बड़ा माहात्य बताया. उंसीको यहाँ 'धर्म' कहा गया है । इस 'धर्मके माहात्यवर श्रद्धा न रखनेवाले अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीको सच्चा मानकर उन्होंमें रचे-पचे रहनेवाले मनुष्योंको

यह एक बड़े आधर्यकी बात है कि मनुष्य अपने शरीरको, कुटुम्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको उत्पत्ति-विनाशशील 'और प्रतिक्षण नि:सन्देहरूपसे परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते. हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। ये ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीग्रदिके साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी, पर वह हो गयी परधर्मपर !

यहाँ अश्रद्धानाः कहा गया है।

'अप्राप्य मां निवर्तनी मृत्युसंसारवर्त्धनि'-परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भगवान कहते हैं कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्यप्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके रास्तेमें लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियोंमें जाते हैं, उन्हों योनियोंमें ये अपनी स्थिति मान लेते हैं अर्थात् 'मैं शरीर हूँ' ऐसी अहंता और 'शरीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं। परनु वास्तवमें उन योनियोंसे भी उनका निरनार सम्बन्ध-विच्छेदं होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका सम्बन्ध टिक नहीं सकता । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति,

परिस्थिति आदिसे भी म इनका निरन्तर

अर्थात् कँची-से-कँचीः भोग-भूमियोंमें भीः चले जाये

ं(गीता ८ । १६,२५; ९ । २१)। तात्पर्यः यह हुआ कि

मेरेको प्राप्त हए बिना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायँगे, वहाँसे इनको लौटना ही पड़ेगा, बार-बार जन्मना और

मता ही पडेगा। 'मृत्यसंसारवर्त्यनि' कहनेका मतलब है कि इस संसारके रासेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश है, 'अभाव-ही-अभाव है अर्थात् 'जहाँ जायँगे, वहाँसे

लौटना ही पड़ेगा । इसी बातको भगवानने बारहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मृत्युसंसारसागरात्' कहा

है अर्थात् यह संसार मौतका ही समुद्र है। इसमें

यह मनध्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये

कहीं भी स्थिरतासे टिक नहीं सकते !

ही मिला है । भगवानुने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलोंको (जो कि 'सत्-असत् योनियोंके कारण हैं) स्थागत करके मुक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरकी प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान् मानो पश्चाताप करते है कि मैंने अपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसरको प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं! केवल साधारण यन्व्यंकि लिये ही नहीं, प्रत्युत महान् आसुरी योनियोंमें पड़े हुए जीविक लिये भी भगवान् पशासाप

गतिम्" (गीता १६ । २०) । 'अप्राप्य माम्' (मेरेको प्राप्त न होकर) पदाँसै यह सिद्ध होता है कि मनुप्यमात्रको भगवल्पाप्तिका अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र भगवानुकी और चल सकता है, भगवान्को प्राप्त कर सकता

करते हैं कि मेरेको प्राप्त किये विना ही ये अधम

गतिको जा रहे हैं— मामप्राप्येव कौनोय ततो यान्यधर्मा

यहां 'अग्रह्यानाः' पदमे आये हुए 'शानव् कृत्' प्रत्ययके योगमें 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्' (पाणि॰ अष्टा॰ २ ।३ ।६९) — इस सूत्रके निवमसे द्विनीया विमक्ति होनी चाहिये; मन्तु यह सूत्र कारक-पष्टीका ही निवेध - के . .... अर्थ केल करीने 'स्पर्ध' सर्वारे करी विश्वतिक की गयी है ।

है । सोलहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'मामप्राप्येव' वहाँसे इसको लौटना नहीं पडता अर्थात् गुणोके परवश

पदसे भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिवाले भी भगवानको ओर चल सकते हैं. भगवानको प्राप्त कहा गया है: जैसे-- 'त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति कर सकते हैं। इसलिये गीतामें कहा गया है कि मामेति सोऽर्जन' (४ ।९); 'गच्छन्यपुरावृत्तिम्' दराचारी-से-दराचारी भी भक्त बन सकता है. धर्मात्मा (५ । १७): 'यं प्राप्य न निवर्तनो' (८ । २१): बन सकता है और घगवान्को प्राप्त कर सकता है 'यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः' (१५ ।४); 'यद्गत्वा न निवर्तनो' (१५ ।६) आदि-आदि । श्रीत भी

(९ । ३०-३१) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा सम्पर्ण पापोंसे तर सकता है (४।३६)।

एक शहर था । उसके चारों तरफ कँची दीवार बनी हुई थी । शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक ही दरवाजा था । एक सुरदास (अन्धा) शहरसे बाहर

निकलना चाहता था। वह एक हाथसे लादीका सहारा और एक हाथसे दीवारका सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते-चलते जब बाहर जानेका दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खजली आयी ।

वह एक हाथसे खजलाते और एक हाथसे लाठीके सहारे चलता रहा. तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया । इस तरह चलते-चलते जब दखाजा आता, तब खुजली आ जाती । खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता.

ही काटता रहा । ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, चौरासी लाख योनियोंमें घुमता रहता है। उन भोगयोनियोंसे यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान् कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिये

तवतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चकर

मनुष्यशरीर देते हैं । परन्तु मनुष्यशरीरको पाकर उसके मनमें भोगोंकी खजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्माको तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थीका संग्रह करने और उन पदार्थोंसे सुख लेनेमें ही लगा रहता हैं। ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुनः र्खा, नाक आदिकी योनियोंके चक्करमें पड़ जाता है।

है— यही मृत्युरूप संसार-मार्गमें लौटना है। यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश है; अतः परमात्मा हो इस जीवका असली घर है। जब यह जीव उस परमात्माको प्राप्त कर लेता है. तव उसको अपना अमली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर

इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोंमें लौटता रहता

कहती है- 'न च धनरावर्तते न च धनरावर्तते' ( छान्दोग्य॰ ४ । १५ । १) ।

होकर जन्म नहीं लेना पडता—इसको गीतामें जगह-जगह

. 4 60

विशेष बात प्रायः लोगोंके भीतर यह बात जैंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने-मरनेवाले हैं, यहाँ ही रहनेवाले

हैं. इत्यदि । पर ये बातें बिल्कल गलत हैं । कारण कि हम सभी परमात्माके अंश हैं, परमात्माकी जातिके हैं, परमात्माके साथी हैं और परमात्माके घामके वासी है । हम सभी इस संसारमें आये हैं: हम संसारके नहीं हैं। कारण कि संसारके सब पदार्थ जड़ हैं. परिवर्तनशील हैं, जब कि हम स्वयं चेतन हैं और हमारेमें (खयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक जन्म होनेपर भी हम खयं नित्य-निरन्तर वे ही रहते है—'धतप्रापः स एवायम' (८ ११९) और

ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं। संसारके साथ हमारा संयोग और परमात्मके साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम चाहे स्वर्गमें जाये, चाहे नरकोंमें जायें, चाहे चौरासी लाख योनियोंमें जाय"; चाहे मनुष्ययोनिमें जायँ, तो भी हमारा परमात्वासे वियोग नहीं होता. परमात्वाका साथ नहीं छटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमारे साथ रहते हैं । परनु मनुष्येतर योनियोंमें विवेककी जागृति न रहनेसे हम परमात्माको पहचान नहीं सकते । परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनुष्यशरीरमें ही है । कारण कि भगवानुने कुपा करके इस मनुष्यको ऐसी शकि, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सद्ग. विचार, स्वाध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत करके

परमात्माको जान सकता है, परमात्माको प्राप्ति कर

सकता है। इसलिये भगवान यहाँ कहते हैं कि

इन प्राणियोंको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको

व्याख्या—'अश्रद्धधानाः धर्मस्यांस्य\* पुरुषा परंतप'-धर्म दो तरहका होता है-स्वधर्म और परधर्म । मनुष्यका जो अपना स्वतःसिद्ध स्वरूप है, यह उसके लिये स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है-संसार-धर्मरिवमुद्धमानः'(श्रीमद्धा॰ ११ । २ । ४९)। पीछेके

दो श्लोकॉमें भगवान्ने जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर जिसका बडा माहात्प्य बताया, उसीको यहाँ 'धर्म' कहा गया है । इस धर्मके माहात्यपर श्रदा न रखनेवाले अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थीको सच्चा मानकर उन्होंमें रचे-पचे रहनेवाले मनप्योंको यहाँ अश्रद्धानाः ' कहा गया है ।

यह एक बड़े आधर्यको बात है कि मन्त्य अपने शरीरको, कुटुम्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको उत्पत्ति-विनाशशोल और प्रतिक्षण निःसन्देहरूपसे परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते हैं. श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीरादिके साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी. पर वह हो गयी परधर्मपर !

'अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्यनि'-परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भगवान् कहते हैं कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्यप्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके रासीमें लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गये तो मरना वाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियोंमें जाते हैं. उन्हीं योनियोंमे ये अपनी स्थिति मान लेते हैं अर्थात् 'मैं शरीर हैं' ऐसी अहंता और 'शरीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं। परन्तु वास्तवमें उन योनियोंसे भी उनका निरत्तर सम्बन्ध-विच्छेद होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका

घटना. परिस्थित आदिसे भी : उनका ः निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात् वहाँसे भी ये

हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसीके साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही ये ऊर्ध्वगतिमें

अर्थात ऊँची-से-ऊँची भोग-भिमयोंमेंाभी चले जाय तो वहाँ से भी इनको लौटना हो पड़ेगा

(गीता ८'। १६,२५; ९ । २१)। तात्पर्यं यह हुआ कि

मेरेको प्राप्त हुए विना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायँगे,

संसारके रासेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश

वहाँसे इनको लौटना ही पडेगा. वार-बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा । 'मत्यसंसारवर्त्यनि' कहनेका मतलब है कि इस

है, अभाव-हो-अभाव है अर्थात् जहाँ जायँगे, वहाँसे लौटना ही पड़ेगा । इसी वातको भगवानने बारहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मृत्युसंसारसागरात्' कहा है अर्थात् यह संसार मौतका ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरतासे दिक नहीं सकते । यह मनुष्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये

ही मिला है । भगवान्ने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलींको

(जो कि सत्-असत् योनियोंके कारण हैं) स्थागित

करके मुक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरकी प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान् मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसरको प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्येकि लिये ही नहीं, प्रत्युत महान् आसुरी योनियोमें पड़े हुए जीवोंके लिये भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मैरेको प्राप्त किये विना ही ये अधम गतिको जा रहे हैं—'मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्यधर्मा

गतिम्' (गीता १६ । २०) । 'अप्राप्य माम्' (मेरेको प्राप्त न होकर) पदोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुप्यमात्रको भगवत्प्राप्तिका अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र भगवान्की ओर चल सकता है, भगवान्को प्राप्त कर सकता

का है। अन्य कर्म केर कारिये 'बार्म' गरफे यही विधिक्त की गयी है।

सम्बन्ध टिक नहीं सकता । देश, काल, वस्तु, व्यक्तिं, यहाँ 'अश्रद्रधानाः' पदमें आये हुए 'प्रानच् कृत्' प्रत्ययके योगमें 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्' (पाणि॰ अष्टा॰ २ ।३ ।६९) — इस सूत्रके नियमसे द्वितीया विभक्ति होनी घाडिये; परन्तु यह सूत्र कारक-पष्टीका ही निषेध

है । सोलहवें 'अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'मामप्राप्येव'

पदसे भी यह सिद्ध होता है कि आस्री प्रकृतिवाले भी भगवान्की ओर चल सकते हैं, भगवान्को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये गीतामें कहा गया है कि दरावारी-से-दरावारी भी भक्त बन सकता है. धर्मात्मा वन सकता है और भगवानुको प्राप्त कर सकता है

(९ 1३०-३१) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा सम्पर्ण पापोंसे 'तर सकता है (४ ।३६) । एक शहर था। उसके चारों तरफ ऊँवी दीवार

बनी हुई थी। शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक

ही दरवाजा था । एक सुरदास (अन्धा) शहरसे बाहर

निकलना चाहता था। वह एक हांथसे लाठीका

सहारा और एकं हाथसे दीवारका सहारा लेते हए

चल रहा था। चलते-चलते जब बाहर जानेका

दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खुजली आयी । वह एक हांयसे खजलाते और एक हाथसे लाठीके सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया । इस तरह चलते-चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ जाती । खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता. तबतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चकर ही काटता रहा । ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, चौरासी लाख योनियोंमें घुमता रहता है। उन भोगयोनियोंसे यह स्वयं छुटकाय नहीं पा सकता, तो भगवान् कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिये मनुष्यशरीर देते हैं । परन्तु मनुष्यशरीरको पाकर उसके मनमें भीगोंकी खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्माकी तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थींका संग्रह

इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोंमें लौटता रहता है— यही मृत्युरूप संसार-मार्गमें लौटना है। यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश है; अतः परमात्मा ही इस जीवका असली घर है। जब यह जीव उस परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तब उसको अपना असली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर

करने और उन पदार्थींसे सुख लेनेमें ही लगा रहता

है। ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुनः

र्खा, नरक आदिकी योनियोंके चक्करमें पड़ जाता है ।

वहाँसे इसको लौटना नहीं पड़ता अर्थात् गुणोके परवश होकर जन्म नहीं लेना पडता--इसको गोतामें जगह-जगह कहा गया है: जैसे- 'त्यवत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन' (४ १९); 'गळन्यपुरावृत्तिम्'

(५ । १७): 'यं प्राप्य न निवर्तनो' (८ । २१); 'यस्मिनाता न निवर्तन्ति भृयः' (१५ ।४); 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' (१५ ।६) आदि-आदि । श्रृति भी कहती है- 'न च पुनरावर्तने न च पुनरावर्तने'

( छान्दोग्य॰ ४ । १५।१) । विशेष बात

प्रायः लोगोंके भौतर यह बात जैंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने-मरनेवाले हैं, यहाँ ही रहनेवाले हैं, इत्यादि । पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं । कारण कि हम सभी परमात्माके अंश हैं. परमात्माकी जातिके है, परमात्माके साथी है और परमात्माके धामके वासी है। हम सभी इस संसारमें आये हैं: हम संसारके नहीं है। कारण कि संसारके सब पदार्थ जड है. परिवर्तनशील हैं, जब कि हम स्वयं चेतन हैं और हमारेमें (खयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक जन्म होनेपर भी हम खयं नित्य-निरत्तर वे ही रहते है-- 'मूतप्रामः स एवायम्' (८ । १९) और ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं।

साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम चाहे स्वर्गमें जायें, चाहे नरकोंमे जायें, चाहे चौग्रसी लाख योनियोमें जायै: चाहे मनप्ययोनिमें जायै. तो भी हमारा परमात्मासे वियोग नहीं होता, परमात्माका साथ नहीं छटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमारे साथ रहते हैं । परन्त मनुष्येतर योनियोंमें विवेकको जागति न रहनेसे हम परमात्पाको पहचान नहीं सकते । परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनप्यशरीरमें ही है । कारण कि भगवान्ने कृपा करके इस मनुष्यको एसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सङ्ग.

विचार, खाध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत करके

परमात्माको जान सकता है, परमात्माकी प्राप्ति कर

सकता है। इसलिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि

इन प्राणियोंको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको

संसारके साथ हमारा संयोग और परमात्माके

प्राप्त हो ही जाना चाहिये और 'हम भगवानुके ही लिया! वास्तवमें यह कठिन: नहीं है। कठिन तो

हमारा काम नहीं है। ये देश, गाँव, कुटुम्ब, धन, है, सब घटनाओंमें है, सब परिस्थितियोंमें हैं और पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके सभी भगवानमें हैं। हम हरदम भगवानके साथ है जाना हमारा खास काम है । जन्म-मरणसे रहित होना हम इन वस्तुओंके नहीं है । हमारे ये कुट्रम्बी नहीं हमारा खास काम है। परन्तु, अपने घर जानेको, हैं। हम इन कुटुम्बियोंके नहीं हैं। हम तो केवल खुदकी चीजको कठिन मान लिया, उद्योगसाध्य मान भगवानके हैं और भगवान ही हमारे हैं।

हैं तथा भगवान् ही हमारे हैं' यह बात उनकी संसारका रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पहता है समझमें आ ही जानी चाहिये । परन्तु ये इस बातको नया शरीर धारण करना पड़ता है, नये कर्म करने. न समझकर, मेरेपर श्रद्धा-विधास न करके, मेरेको पड़ते हैं; और कर्मोंके फल भोगनेके लिये नये-नये प्राप्त न होकर संसाररूपी मौतके मार्गमें यह गये लोकोंमें नयी-नयी योनियोंमें जाना पड़ता है । भगवानकी हैं—यह बड़े दुःखकी और आधर्यकी बात है! प्राप्ति तो सुगम है; क्योंकि भगवान् सब देशमें है; संसारमें आना. चौरसी लाख योनियोंमें मटकना .सब कालमें हैं, सब वस्तुओंमें हैं, सब व्यक्तियोंमें

नहीं हैं । ये देश आदि संभी अपरा प्रकृति है और और भगवान हरदम हमारे साथ है । हम भगवानसे हम परा प्रकृति हैं । परन्तु भूलसे हमने अपनेको और भगवान् हमारेसे कभी अलग हो हो नहीं सकते । यहाँका रहनेवाला मान लिया है । इस भूलको मिटाना तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँके, जन्म-मृत्युवाले चाहिये; क्योंकि हम भगवान्के अंश हैं, भगवान्के संसारके नहीं है। यह हमारा देश नहीं है। हम धामके हैं । जहाँसे लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ इस देशके नहीं है । यहाँकी वस्तएँ हमारी नहीं है ।

सम्बन्ध— इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकमें जिस राजविद्याकी महिमा कही गयी है, अब आगेके दो श्लोकोंमें उसीका वर्णन करते हैं।

> मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।।४ ।। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभूत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। ५ ।।

्र यह सब संसार मेरे अव्यक्त खरूपसे व्याप्त है । सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं, परन्तु में उनमें रियत नहीं है तथा वे प्राणी भी मेरेमें स्थित नहीं हैं— मेरे इस ईश्वर- सम्बन्धी योग-(सामर्थ्य-)को देख । सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाला और उनका धारण, भरण-पोषण करनेवाला मेरा स्वरूप उन प्राणियोंमें स्थित नहीं है ।

व्याख्या—'मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना'— पदसे अव्यक्त- (निग्रकार-) खरूप बताया है । इसका मन-बद्धि-इन्द्रियोसे जिसका ज्ञान होता है, वह मगवानका तारार्य है कि भगवान् व्यक्तरुपसे भी है और व्यक्तरूप है और जो मन-बृद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं अव्यक्तरूपसे भी हैं। इस प्रकार भगवानकी यहाँ है अर्थात् मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह व्यक्त-अव्यक्त (सांकार-निराकार) कहनेकी गृदाभिसन्य भगवानका अव्यक्तरूप है। यहाँ भगवान्ने 'मया' समग्ररूपसे है अर्थात् सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार पदसे व्यक्त- (साकार) खरूप और 'अब्बक्तमृतिम' आदिका भेद तो सम्प्रदायोंको लेकर है, वासवर्मे

गीतामें जहाँ सत्-असत्, शरीर-शरीरीका वर्णन निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा सम्बन्धरहत हूँ । मैं तो किया गया है, वहाँ जीवके वास्तविक स्वरूपके लिये आया है- 'येन सर्विमिदं ततम्' (२ । १७); क्योंकि यह परमात्माका साक्षात् अंश होनेसे परमात्माके समान ही सर्वत्र व्यापक है अर्थात् परमात्माके साथ इसका अभेद है । जहाँ संगुण-निराकारकी उपासनाका वर्णन आया है, वहाँ बताया है—' येन सर्विमिदं ततम् (८ । २२), जहाँ कर्मीके द्वारा भगवान्का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा है—' येन सर्वमिदं ततम्' (१८ । ४६) । इन सबके साथ एकता करनेके लिये

'मत्स्थानि सर्वभूतानि'--सम्पूर्ण प्राणी भेरेमें स्थित हैं अर्थात् परा-अपरा प्रकृतिरूप सारा जगत् मेरेमें ही स्थित है। वह मेरेको छोडकर रह ही नहीं सकता। कारण कि सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरेमें ही स्थित रहते हैं और भेरेमें ही लीन होते हैं क्षर्यात् उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप जो कछ परिवर्तन होता है, वह सब मेरेमें ही होता है । अतः वे सब प्राणी मेरेमें स्थित है ।

ही भगवान् यहाँ कहते हैं- 'मया ततिमदं सर्वम्' ।

'न चाहं तेष्यवस्थितः'— पहले भगवानने दो यातें कहीं-पहली 'मया ततिमदं सर्वं जगदव्यक्तमृर्तिना' और दूसरी 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' । अब भगवान् इन दोनों बातोंके विरुद्ध दो बातें कहते हैं। ·· पहली बात -(मैं सम्पूर्ण जगत्में स्थित हैं-)के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है , वह परिवर्तन मेरेमें भी होता; उनका नाश होनेसे मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होनेसे मेरा भी अभाव होता । तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अमाव होता है;

परमात्मा एक है। ये सगुण-निर्गुण आदि एक ही परन्तु मेरेमें कभी किञ्चिन्मात्र भी विकृति नहीं आती । परमाताके अलग-अलग विशेषण हैं अलग-अलग नामहैं । मैं उनमें सब तरहसे व्याप्त रहता हुआ भी उनसे

निर्विकाररूपसे अपने-आपमें ही स्थित हैं।

वास्तवमें 'मैं उनमें स्थित हूँ'--- ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरी सत्तासे ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपनसे ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता , तो जगतुकी सत्ता ही नहीं होती । जगतुका होनापन तो मेरी सत्तासे ही दीखता है । इसलिये कहा कि मैं उनमें स्थित हैं।

'न च मतस्थानि भूतानि '\* — अब भगवान् दूसरी बात-(सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं-) के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी भेरेमें स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरेमें स्थित होते तो मैं जैसा निरत्तर निर्विकाररूपसे ज्यों-का-ज्यों रहता हैं. वैसा संसार भी निर्विकाररूपसे ज्यों-का-त्यों रहता । मेरा कभी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता, तो संसारका भी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता । एक देशमें हैं और एक देशमें नहीं हैं, एक कालमें हैं और एक कालमें नहीं है, एक व्यक्तिमें हैं और एक व्यक्तिमें नहीं हैं— ऐसी परिच्छित्रता भेरेमें नहीं है, तो संसारमें भी ऐसी परिच्छन्नता नहीं होती । तात्पर्य है कि निर्विकारता. नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरेमें हैं, वैसे ही उन प्राणियोंमें भी होते । परन्त ऐसी बात नहीं है । मेरी स्थित निरन्तर रहती है और उनकी स्थिति निरन्तर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरेमें स्थित नहीं है।

अव उपर्युक्त विधिपरक और निषेधपरक चारों वातोंको दूसरी रीतिसे इस प्रकार समझे । संसारमें परमात्मा है और परमात्मामें संसार है; तथा परमात्मा संसारमें नहीं है और संसार परमात्मामें नहीं है।

न च मतस्यानि भूतानि' का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपनेको मेरेमें स्थित नहीं मानते, प्रत्यन अपनेको प्रकृतिमें स्थित मानते हैं । इसलिये वे मेरेमें स्थित नहीं हैं ।

जैसे, अगर तरंगकी सत्ता मानी जाय तो तरंगमें जल है और जलमें तरंग है । कारण कि जलको छोडकर तरंग रह ही नहीं सकती । तरंग जलसे ही पैदा होती है, जलमें ही रहती है और जलमें ही लीन हो जाती है; अतः तरंगका आधार, आश्रय केवल जल ही है। जलके बिना उसकी कोई स्वतन्त सता नहीं है। इसलिये तरंगमें जल है और जलमें तरंग है। ऐसे ही संसारकी सत्ता मानी जाय तो संसारमें परमात्या हैं और परमात्मामें संसार है। कारण कि परमात्माको छोड़कर संसार रह हो नहीं सकता । संसार परमात्मासे ही पैदा होता है, परमात्मामें ही रहता है और परमात्मामें ही लीन हो जाता है। परमात्माके सिवाय संसारकी कोई स्वतन्त सता नहीं है । इसलिये संसारमें परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है।

RAFEL LEGEL SALVEL SALVES SALV

अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होनेसे तथा जलके सिवाय उसकी खतन्त सत्ता न होनेसे तरंगकी सत्ता न मानी जाय, तो न तरंगमें जल है और न जलमें तरंग है अर्थात् केवल जल-ही-जल है और जल ही तरंगरूपसे दीख रहा है । ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होनेसे तथा परमात्माके सिवाय उसकी स्वतन्त सता न होनेसे संसारको सता न मानी जाय. तो न संसारमें परमात्मा है और न परमात्मामें संसार है अर्थात केवल परमात्मा-ही-परमात्मा है और परमात्मा ही संसाररूपसे दोख रहे हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्वसे एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्त्वसे एक परमात्मा ही है, संसार ं नहीं है -- 'वासुदेवः सर्वम्' (७ ।१९) ।

अब कार्य-कारणकी दृष्टिसे देखें तो जैसे मिट्टीसे बने हए जितने वर्तन हैं, उन सबमें मिट्टी ही है; क्योंकि वे मिट्टीसे ही बने हैं, मिट्टीमें ही रहते हैं जाती । परन्तु मिट्टी मिटती ही नहीं । अतः मिट्टी सर्वम् । यही जीवन्युक्तॉकी, भक्तोंकी दृष्टि है ।

मिट्टीमें ही रही अर्थात् अपने-आपमें ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टीमें बर्तन होते, तो मिट्टीके रहनेपर वर्तन हरदम रहते । परन्तु वर्तन हरदम नहीं रहते । इसलिये मिट्टीमें वर्तन नहीं हैं। ऐसे ही संसारमें परमात्मा और परमात्मामें संसार रहते हुए भी संसारमें परमात्मा और परमात्मामें संसार नहीं है। कारण कि अगर संसारमें परमात्मा होते तो संसारके मिटनेपर परमात्मा भी मिट जाते । परन्त परमात्मा मिटते हो नहीं । इसिलये संसारमें परमात्मा नहीं हैं । परमात्मा तो अपने-आपमें स्थित हैं । ऐसे ही परमात्मामें संसार नहीं है । अगर परमात्मामें संसार होता तो परमात्माके रहनेपर संसार भी रहता; परन्तु संसार नहीं रहता। इसलिये परमात्मामें संसार नहीं है।

जैसे, किसीने हरिद्वारको याद किया तो उसके मनमें हरिकी पैड़ी दीखने लग गयी । बीचमें घण्टाघर बना हुआ है। उसके दोनों ओर गङ्गाजी बह रही है। सीदियोंपर लोग स्नान कर रहे हैं। जलमें. मछलियाँ उछल-कृद मचा रही हैं । यह सब-का-सब हरिद्वार मनमें है । इसलिये हरिद्वारमें यना हुआ सब कुछ (पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि) मन ही है । परना जहाँ विनान छोडा, वहाँ फिर हेरिद्वार नहीं रहा. केवल मन-ही-मन रहा । ऐसे ही परमात्माने 'बहु स्यां प्रजायेय' संकल्प किया, तो संसार प्रकट हो गया । उस संसारके कण-कणमें परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मामें हो रहा; क्योंकि परमात्मा ही संसाररूपमें प्रकट हुए हैं। परन्तु जहाँ परमात्माने संकल्प छोड़ा, वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहे ।

तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार और मिट्टीमें ही लीन होते हैं अर्थात् उनका आधार है—इस दृष्टिसे देखा जाय तो संसारमें परमात्मा और मिट्टी ही है । इसलिये बर्तनोंमें मिट्टी है और मिट्टीमें, परमात्मामें संसार है । परनु तत्वकी दृष्टिसे देखा जाय वर्तन हैं। परनु वास्तवमें देखा जाय तो वर्तनोमें तो न संसारमें परमात्मा हैं और न परमात्मामें संसार मिट्टी और मिट्टीमें बर्तन नहीं हैं। अगर बर्तनोंमें हैं, क्योंकि वहाँ संसारकी खतन्त्र सता ही नहीं है। मिट्टी होती, तो वर्तनेकि मिटनेपर मिट्टी भी मिट वहाँ तो केवल परमात्मा-ही-परमात्मा हैं--- 'वासुदेवः 'पत्र्य मे योगमैश्वरम्'\* — मैं सम्पूर्ण जगत्में आश्रित न माने अर्थात् सर्वथा निर्लिप्त रहे ।

हुआ भी मैं एक ही हूँ; अतः केवल मैं-ही-मैं हैं। 'पत्र्य' क्रियाके दो अर्थ होते हैं--जानना और

देखना । जानना बुद्धिसे और देखना नेत्रोंसे होता है । भगवानके योग-(प्रभाव-) को जाननेकी बात यहाँ आयी है और उसे देखनेकी बात ग्यारहवें अध्यायके आठवें ज्लोकमें आयी है।

'भूतभुन्न च भूतस्यो मयात्या भूतभावनः'--मेरा जो खरूप है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंको पैदा करनेवाला, सबको धारण करनेवाला तथा उनका भरण-पोपण करनेवाला है । परन्तु मैं उन प्राणियोंमें स्थित नहीं हूँ अर्थात् मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ । इसी बातको भगवानने पंद्रहवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें कहा है कि क्षर (जगत) और अक्षर (जीवात्मा) — दोनोंसे उत्तम परुष तो अन्य ही है, जिसको 'परमात्मा' नामसे कहा गया है और जो सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त होकर सबका भरण-पोपण करता हुआ सबका शासन करता है।

तालर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न हमारा सिद्धान्त है, यह हमारी मान्यता है, इसको

करता हुआ उनमें अहंता-ममता न करे और जिस-किसी और अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये । इसके विषयमें देश, काल, परिस्थितिमें रहता हुआ भी अपनेको उनके साधकको कभी सोचना ही नहीं पड़े ।

\* यहाँ 'योग' शब्द 'युन् संयमने' यातुसे बना हुआ लिया गया है; क्योंकि, सम्पूर्ण संसारका संयमन भगवान् ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियोंके पाप-पुण्योंके अनुसार उनका संयमन करते हैं; पान्तु ये तो एक मृत्युलोकके प्राणियोंका ही संयमन करते हैं, जब कि भगवान् अनन्त ब्रह्माण्डोका तथा उनमें अलग-अलग निपुक्त किये हुए यमराजोका भी संयमन करते हैं। इस संयमन करनेकी शक्तिका नाम ही यही क्षेत्र, सामध्ये, प्रभाव है। यह योग, सामर्थ्य , प्रभाव पूर्णरूपसे केवल भगवान्में ही होता 📳

और सम्पूर्ण जगत् मेरेमें होता हुआ भी सम्पूर्ण जगत् भक्तके सामने जो कुछ परिस्थिति आये, जो कुछ मेंमें नहीं है और मैं सम्पूर्ण जगत्में नहीं हूँ अर्थात् घटना घटे, मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्प आये, उन मैं संसारसे सर्वथा निर्लित हूँ, अपने-आपमें ही स्थित सबमें उसको भगवान्की ही लीला देखनी चाहिये। हुँ—मेरे इस ईश्वर-सम्बन्धी योगको अर्थात् भगवान् ही कभी उत्पत्तिकी लीला, कभी स्थितिकी प्रभाव-(सामर्थ्य-) को देख । तात्पर्य है कि मैं एक लीला और कभी संहारकी लीला करते हैं । यह सब ही अनेकरूपसे दीखता हूँ और अनेक रूपसे दीखता संसार खरूपसे तो भगवान्का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है, वह सब भगवानुकी ही लीला है-इस तरह भगवान और उनकी लीलाको देखते हुए भक्तको हरदम प्रसन्न रहना चाहिये ।

### मार्मिक बात

'सब कुछ परमात्मा ही है'-इस बातको खूब गहरा उतरकर समझनेसे साधकको इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है । यथार्थ अनुभव होनेकी कसौदी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि 'आपका सिद्धान्त बहुत अच्छा है' आदि, तो उसको अपनेमें बडप्पनका अनुभव नहीं होना चाहिये । संसारमें कोई आदर करे या निरादर-इसका भी साधकपर असर नहीं होना चाहिये। अगर कोई कह दे कि 'संसार नहीं है और परमात्मा हैं-यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं' आदि, तो ऐसी काट-छाँटसे साधकको किश्चिनात्र भी बुग्र नहीं लगना चाहिये । उस बातको सिद्ध करनेके लिये दृष्टाना देनेकी, प्रमाण खोजनेकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिये और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिये कि 'यह

करता हुआ और सबका भरण-पोषण करता हुआ भी हमने ठीक समझा है' आदि । अपने सिद्धान्तके विरुद्ध अहंता-ममतासे रहित हूँ और सबमें रहता हुआ भी कोई कितना ही विवेचन करे, तो भी अपने सिद्धान्तमें उनके आश्रित नहीं हैं, उनसे सर्वथा निर्लिख हैं । किसी कमीका अनुभव नहीं होना चाहिये और अपनेमें ऐसे ही मनुष्यको चाहिये कि वह कुटुम्ब-परिवारका कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिये । अपना भरण-पोपण करता हुआ और सबका प्रवन्ध, संरक्षण यथार्थ अनुभव स्वामाविकरूपसे सदा-सर्वदा अटल सम्बर्ध — अब भावान् पीठेके दो स्तोकोर्ने कही हुई बावोंको दृष्ट्रानद्वारा स्पष्ट करते हैं ...

### यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । हा तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपंधारय ।।६ ।।

जैसे सब जगह विचरनेवाली महान् वायु नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है, ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी मुझमें ही स्थित रहते हैं— ऐसा तुम मान लो ।

व्याख्या— 'यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रमो
महान्' — जैसे सब जगह विबदनेवाली महान् वायु
नित्य ही आकारामें स्थित रहती है अर्थात् वह कहीं
निःसन्दरूपसे रहती है, कहीं सामान्यरूपसे क्रियाशील
रहती है, कहीं वड़ वेगसे चलती है आदि, पर किसी
भी रूपसे चलनेवाली वायु आकाशसे अलग नहीं हो
सकती । वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और
कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाशमें
ही रहेगी । आकाशको छोड़कर वह कहीं रह ही
नहीं सकती । ऐसे ही तीनी लोकों और चौदह मुक्नोमें
धूमनेवाले स्थावर-जड़म सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित
रहते हैं— 'तथा सथाणि भूतानि मतस्थानि' ।

भगवान्ते चौथे स्लोकसे छठे स्लोकतक तीन बार 'मत्स्थानि' शब्दका प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित हैं। मेरेको छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके साथ कितना ही धनिष्ठ सम्बन्ध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्यसे एक हो सकते ही नहीं; और अपनेको मेरेसे कितना ही अलग मान लें, तो भी वे मेरेसे अलग हो सकते ही नहीं।

वायुको आकाशमें नित्य स्थित बतानेका तारार्य यह है कि वायु आकाशमें कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायुमें यह किश्चिन्मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाशमें अलग हो जाय; क्योंकि आकाशके साथ उसका नित्य-निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात् अभिन्नता है। वायु आकाशका कार्य है और कार्यकी कारणके साथ अभिन्नता होतो है। कार्य केयल कार्यकी दृष्टिसे देखनेपर कारणमें भिन्न दीखता है, परनु कारणमें कार्यकी अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारणमें लीन रहता है, उस समय कार्य कारणमें प्रागमावरूपसे अर्थात् अप्रकटरूपसे रहता है , उत्तत्र होनेपर कार्य भावरूपसे अर्थात् प्रकटरूपसे रहता है और तीन होनेपर कार्य प्रम्वसाभावरूपसे अर्थात् कारणरूपसे रहता है और उत्तत्र होनेपर कार्य प्रम्वसाभावरूपसे अर्थात् कारणरूपसे रहता है । कार्यका प्रम्वसाभाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि वह कारणरूप हो हो जाता है । इस र्यितसे वायु आकारासे ही उत्तत्र होती है, आकारामें ही स्थित रहती है और आकारामें ही स्थित रहती है और आकारामें ही स्थित रहती है और अर्कारामें ही स्थित रहती है अर्थ जीवात्मा परमात्मासे ही प्रकट होता है, परमात्मामें ही स्थित रहता है और परमात्मामें ही लीन हो जाता है अर्थात् जीवात्माकी स्थलक सता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाती है ।

जैसे बायु गतिशील होती है अर्थात् सब जगह

घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता ।

परन्तु जब यह गतिशील प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ

अपनापन (मैं-मेरापन) कर लेता है, तब शरीरकी

गति इसको अपनी गति दोखने लग जाती है ।

गतिशीलता दोखनेपर भी यह नित्य-निरन्तर परमात्मामें

हो स्थित रहता है । इसलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें

श्लोकमें मगवान्ने जीवात्माको नित्य, सर्वगत, अचल,

स्थाणु और सनातन बताया है । यहाँ शरीरोकी

गतिशीलताके कारण इसको 'सर्वगत' बताया है ।

अर्थात् यह सब जगह विचरनेवाला दोखता हुआ भी

अचल और स्थाणु है । यह स्थिर खभाववाला है । इसमें

हिलने-जुलनेकी क्रिया नहीं है । इसलिये मगवान् यहाँ

कह रहे हैं कि सब प्राणी अटलरूपसे नित्य-निरन्तर

प्रेसेमें हो स्थित हैं ।

तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और चौदह मुवनोमें घूमनेवाले जोवोंकी परमात्मासे भिन्न किश्चिमात्र भी स्वतन्त सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं अर्थात् सब योनियोंमें घूमते रहनेपर भी वे नित्य-निरन्तर परमात्माके सच्चिदानन्दघन-स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं । परन प्रकृतिके कार्यके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीरमें अपनापन न करें, मैं-मेरापन न करें तो इनको असीम आनन्दका अनुभव हो जाय । इसलिये मन्ध्यमात्रको चेतावनी देनेके लिये यहाँ भगवान कहते है कि तुम मेरेमें नित्य-निरन्तर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्तिमें परिश्रम और देरी किस वातकी ? मेरेमें अपनी स्थिति न माननेसे और न जाननेसे ही मेरेसे दरी प्रतीत हो रही है।

'इति वपधारय'-यह बात तुम विशेषतासे धारण कर लो, मान लो कि चाहे सर्ग-(सृष्टि-) का समय हो, चाहे प्रलयंका समय हो, अनन्त ब्रह्माण्डेकि सम्पूर्ण प्राणी सर्वया मेरेमें ही रहते हैं: मेरेसे अलग उनकी स्थिति कमी हो हो नहीं सकती । ऐसा ददतासे मान होनेपरं प्रकृतिके कार्यसे विमुखता हो जायगी और वासाविक तत्त्वका अनुभव हो जायगा ।

इस बास्तविक तत्वका अनुभव करनेके लिये साधक दुढ़तासे ऐसा मान ले कि जो सब देश. काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सर्वधा परिपूर्ण हैं. वे परमात्मा ही मेरे हैं । देश, काल, वस्त, व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ।

### विशेष बात

सम्पूर्ण जीव भगवान्में ही स्थित रहते हैं। भगवान्में स्थित रहते हुए भी जीवोंके शरीरोंमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका क्रम चलता रहता है; क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील है और यह जीव खयं अपरिवर्तनशील है। इस जीवकी परमात्मकि साथ तात्विक एकता है। परना जब यह जीव परमात्मासे विमुख होकर शारीरके साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे 'भैं'-पनकी स्वतन्त सत्ताका भान होने लगता है कि 'मैं शरीर हूँ'। इस 'मैं-पनमें एक तो परमात्मका अंश है और एक प्रकृतिका अंश है-यह जीवका स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्माका, पर पकड़ लेता है प्रकृतिके अंशको !

इस 'मैं'-पनमें जो प्रकृतिका अंश है, वह स्वतः ही प्रकतिकी तरफ खिंचता है । पस्त प्रकतिके अंशके साथ तादाल्य होनेसे परमात्माका अंश जीव उस खिंचावको अपना खिंचाव मान लेता है और 'मुझे सख मिल जाय, धन मिल जाय, भोग मिल जाय'-ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करनेसे वह परमात्मासे विशेष विमुख हो जाता है। उसमे 'संसारका सख हरदम रहे: पदार्थींका संयोग हरदम रहे; यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीरके साथ सदा रहैं -- ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तवमें परमात्माके साथ रहनेकी हैं: क्योंकि उसका नित्य सम्बन्ध तो परमात्माके साथ ही है।

जीव शरीरोंके साथ कितना ही घल-मिल जाय. पर परमात्माको तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं, मिटनेकी सम्भावना ही नहीं । मैं नित्य-निरन्तर रहें, सदा रहें, सदा सुखी रहें तथा मुझे सर्वोपरि सख मिले'-इस रूपमें परमात्माका खिंचाव रहता ही है। परन्तु उससे भूल यह होती है कि वह (जड-अंशको मुख्यतासे) इस सर्वोपरि सुखको जड़के द्वारा ही प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । वह भूलसे उस सखको चाहने लगता है, जिस सखपर उसका अधिकार नहीं है । अगर वह सजग, सावधान हो जाय और 'भोगोंमें कोई सख नहीं है, आजतक कोई-सा भी संयोग नहीं रहा, रहना सम्भव ही नहीं - ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य सखको उच्छा पिट जायगी और वास्तविक, सर्वोपरि, नित्य रहनेवाले सखकी इच्छा (जो कि आवश्यकता है) जावत हो जायगी । यह आवश्यकता ज्यों-ज्यों जाप्रत् होगी, त्यों-ही-त्यों नाशवान् पदार्थोंसे विमुखता होती चली जायगी । नाशवान् पदार्थीसे सर्वथा विमुखता होनेपर 'मेरी स्थिति तो अनादिकालसे परमात्मामें ही है'--इसका अनुभव हो जायगा ।

सम्बय— पूर्वस्तोकमें मगवान्ते सम्पूर्ण प्राणियोकी स्थिति अपनेमें बतायी, पर उनके महासर्ग और महाप्रलयक र्कत करना बाक्ते रह गया । अतः वसका वर्णन आगेके दो श्लोकोर्ने करते हैं ।

## सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।

### कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।।७ ।।

हे कुत्तीनन्दन ! कल्पोंका क्षय होनेपर सम्पूर्ण प्राणी मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ ।

व्याख्या— 'सर्वभूतानि कौत्तेय प्रकृति यात्ति मामिकां कल्पक्षयं — सम्पूर्ण प्राणां मेरे ही अंश हैं और सदा मेरेमें ही स्थित रहनेवाले हैं। परन्तु वे प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके साथ तादाल्य (मैं-मेरेपनका सम्बन्ध) करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलॉके साथ उनका सम्बन्ध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। जब महाप्रलयका समय आता है (जिसमें ब्रह्माजी सौ वर्षकी आयु पूर्ण होनेपर लीन हो जाते हैं), उस समय प्रकृतिके परवश हुए वे सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य सम्बन्धको लेकर अर्थात् अपने-अपने कर्मोंको लेकर मेरी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं।

महासर्गके समय प्राणियोंका जो खभाव होता है, उसी खभावको लेकर वे महाप्रलयमें लीन होते हैं।

'पुनस्तानि कल्पादौ वियुजाम्यहम्'—महाप्रलयके समय अपने-अपने कमोंको लेकर प्रकृतिमें लीन हुए प्राणियोंके कर्म जब परिषव होकर फल देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रमुके मनमें 'बहु स्यां प्रजायय' ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्गका आरम है। इसीको आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा है—'भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंक्तितः' अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोंका जो होनापन है, उसको प्रकट करनेके लिये भगवान्का जो संकल्प है, यही विसर्ग (स्थाग) है और यही आदिकर्म है। चौदहवें अध्यायमें इसीको 'गर्भ दधाम्यहम्' (१४।३) और 'अहं बीजप्रदः पिता' (१४।४) कहा है।

तात्पर्य यह हुआ कि कल्पोंके आदिमें अर्थात् करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध महासानिक आदिमें ब्रह्माजीक प्रकट होनेपर मैं पुनः हुआ कि प्रकृतिक कार्य-(संसार-शारीर-) की रचनामें प्रकृतिमें लीन हुए, प्रकृतिक परवश हुए उन जीवोंका तो भगवान्का हाथ होता है, पर प्रकृतिका कार्य उनके कमोंके अनुसार उन-उन योनियाँ-(शारीर्ये-) के हासकी तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही मगवान्कां साथ विशेष सम्बन्ध करा देता हूँ—यह मेरा उनको अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवान्की तरफ, रचना है। इसीको भगवान्ते चीथे अध्यायके तरहवें उत्थानकी तरफ जाता है। परन्तु जब वह कामना,

रक्षोकमें कहा है— 'चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः' अर्थात् मेरे द्वारा गुणों और कमेंके विभागपूर्वक चार्य वर्णोंकी रचना की गयी है। ब्रह्माजीके एक दिनका नाम 'कर्ल्य' है, जो

ब्रह्माजीके एक दिनका नाम 'कल्प' है, जो मानवीय एक हजार चतुर्पुंगीका होता है। इतने ही समयकी ब्रह्माजी की एक उत होती है। इस हिसाबसे ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्पोंकी होती है। ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर जब ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलयको यहाँ 'कल्पक्षये' पदसे कहा गया है। जब ब्रह्माजी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासगैको यहाँ 'कल्पाढ़ी' पदसे कहा गया है।

यहाँ 'सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति' महाप्रलयमें तो जीव स्वयं प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और 'तानि कल्पादी विस्तामि' महासर्गके आदिमें मैं उनकी रचना करता हुँ-ये दो प्रकारकी क्रियाएँ देनेका तात्पर्य है कि क्रियाशील होनेसे प्रकृति स्वयं लयकी तरफ जाती है अर्थात् क्रिया करते-करते थकावट होती है तो प्रकृतिका परमात्मामें लय होता है । ऐसी प्रकृतिक साथ सम्बन्ध -रखनेसे महाप्रलयके समय प्राणी भी स्वयं प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है । महासर्गके आदिमें उनके परिपक्व कर्मीका फल देकर उनकी शुद्ध करनेके लिये मैं उनके शरीरोंकी रचना करता हैं। रचना उन्हीं प्राणियोंकी करता हैं, जो कि प्रकृतिके परवश हुए हैं। जैसे मकानका निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे-धीरे खतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टिकी रचना तो भगवान् करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृतिके कार्य-(संसार-शरीर-) की रचनामें तो भगवानका हाथ होता है; पर प्रकृतिका कार्य हासकी तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान्का अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवान्की तरफ,

ममता, आसिक करके खतः पतन-(हास-) की तरफ तत्परतासे अपना उत्थान करना चाहिये अर्थात् कामना, जानेवाले नाशवान् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध ममता, आसक्तिका त्याग करके केवल भगवान्के हो मान लेता है, तब वह पतनकी तरफ चला जाता सम्मुख हो जाना चाहिये। है। इसलिये मनुष्यको अपने विवेकको महत्त्व देकर

\*

## ्रे प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भृतग्रामिमं कुत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।। ८ ।।

प्रकृतिके वशमें होनेसे परतन्त्र हुए इस प्राणिसमुदायको मैं (कल्पोंके आदिमें) अपनी प्रकृतिको वशमें करके बार-बार खता है।

व्याख्या—'भूतप्रामिमं कत्नमवशं प्रकृतेवंशात्'—यहाँ 'प्रकृति' शब्द ध्यष्टि प्रकृतिका वाचक है। महाप्रलयके समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति- (कारणशरीर-) में लीन हो जाते हैं, व्यप्टि प्रकृति समष्टि प्रकृतिमें लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। परन्त जब महासर्गका समय आता है, तब जीवंकि कर्म फल देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखताके कारण भगवान्में 'बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्य॰ ६ ।२ ।३) — यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृतिमें क्षोभ (हलचल) पैदा हो जाता है। जैसे. दहींको बिलोया जाय तो उसमें मक्खन और छाछ-ये दो चीजें पैदा हो जाती है। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्त्विक है, छाछ तामस है और विलोनारूप क्रिया गजस है । ऐसे ही भगवानुके संकल्पसे प्रकृतिमें क्षोभ हुआ तो प्रकृतिसे सात्त्विक, राजस और तामस-ये तीनों गुण पैदा हो गये । उन तीनों गुणोंसे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल—ये तीनों लोक पैदा हुए । ठन तीनों लोकोंमें भी अपने-अपने गुण, कर्म और स्वभावसे सात्त्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए अर्थात् कोई सत्त्व-प्रधान हैं, कोई रजःप्रधान हैं और कोई तमःप्रधान है ।

चौये स्लोकॉमें भी किया गया है। वहाँ है। परमात्मको प्रकृतिको 'महद्महा' कहा गया है और परमात्माके अंश जीवॉका अपने-अपने गुण, कर्म और

खभाव के अनुसार प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देनेको बीज-स्थापन करना कहा गया है।

ये जीव महाप्रलयके समय प्रकृतिमें लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृतिका कार्य प्रकृतिमें लीन हुआ था और परमात्माका अंश--धेतन-समदाय परमात्मामें सीन हुआ था । परन्तु वह चेतन-समुदाय अपने गुणों और कमोंके संस्कारोंको साथ लेकर ही परमात्मामें लीन हुआ था, इसलिये परमात्पामें लीन होनेपर भी वह मुक्त नहीं हुआ । अगर वह लीन होनेसे पहले गणोंका त्याग कर देता, तो परमात्मामें लीन होनेपर सदाके लिये मक्त हो जाता, जन्म-मरणरूप बन्धनसे छट जाता । उन गणोंका त्याग न करनेसे ही उसका महासर्गके आदिमें अलग-अलग योनियंकि शरीरोंके साथ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात् अलग-अलग योनियोंमें जन्म हो जाता है।

अलग-अलग योनियोंमें जन्म होनेमें इस चेतन-समुदायको व्यप्टि प्रकृति अर्थात् गुण, कर्म आदिसे माने हुए खभावको परवशता हो कारण है । आठवें अध्यायके उत्रीसवें श्लोकमें जो परवशता वताया गया है. यह भी व्यप्टि प्रकृतिकों हैं । तीसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें जो अवशता बतायी गयी है,वह जन्म होनेके बादकी परवशता है। यह परवशता तीनों लोकोंने हैं। इसी परवशताका चौदहवें अध्यायके इसी महासर्गका वर्णन चौदहवें अध्यायके तीसरे- पाँचवें श्लोकमें गुणीकी परवशताके रूपमें वर्णन हुआ

> 'प्रकृति स्वामबष्टभ्य'-प्रकृति परमान्याको एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको

परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कर सकते । ऐसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हए जीवोंको रचना करते है ।

परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं, प्रकृतिके बिना नहीं । कारण कि सष्टिमें जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब प्रकृतिमें ही होता है, भगवान्में नहीं । अतः भगवान् क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं। इसमें भगवान्की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।

जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोंसे होते हैं। पर यह मनुष्यको कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। (हाँ, मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कमोंको अपना और अपने लिये मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है अर्थात् अधिपति होता हुआ भी गुलाम

हो जाता है।) ऐसे ही भगवान् सृष्टिकी रचना करते हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है। पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिपाता आदि नहीं होतीं।

'विस्जामि पुनः पुनः\*-यहाँ 'वि' उपसर्गपर्वक 'सजामि' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि भगवान् जिन जीवोंकी रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारक) कमौवाले ही होते हैं । इसलिये भगवान् उनकी विविध प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात् स्थावर-जंगम, स्थूल-सूक्ष्म

आदि भौतिक शारीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर होते हैं, उन सबकी भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझनेकी है कि भगवान उन्हीं

जीवोंकी रचना करते हैं; जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ 'मैं और 'मेरा' करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं। व्यष्टि प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गर्ने उसका जन्म नहीं होता ।

सम्बन्ध— आसिक और कर्तृत्वाभिमानपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कर्मोंसे वैध जाता है । पगवान् वारं-वार सृष्टि-स्वनारूप वर्म करनेसे भी क्यों नहीं बैधते ? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# उदासीनवदासीनमसक्तं

न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय । कर्मसु ।। ९ ।। तेषु

हे धनञ्जय ! उन (सृष्टि-रचना आदि) कमोंमें अनासक्त और उदासीनकी तरह रहते हुए मेरेको वे कर्म नहीं बाँधते ।

व्याख्या-- 'उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु'-महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हुए प्राणियोंकी उनके कमेंकि अनुसार विविध प्रकारसे स्वनारूप जो कर्म है, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है । कारण कि मै उनमे उदासीनकी तरह 'रहता हूँ अर्थात् <sub>'</sub>प्राणियाँके उत्पन्न होनेपर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृतिमें लीन होनेपर मैं खित्र नहीं होता। यहाँ 'उदासीनवत' पदमें जो 'वत्' (वति) प्रत्यव

है, उसका अर्थ 'तरह' होता है; अतः इस पदका अर्थ हुआ— उदासीनकी तरह । भगवान्ने अपनेकी उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तुसे उदासीन होता है, जिस वस्तुकी वह सत्ता मानता है । परन्तु जिस संसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रतय होता है, उसकी भगवान्के सिवाय कोई स्वतन्त सर्वा ही नहीं है । इसलिये भगवान् उस संसारकी रचनारूप कर्मसे ठदासीन क्या रहें ? वे तो उदासीनकी

<sup>\*</sup> यहाँ (छठे, सातवें और आठवें इलोकमें) 'विसुजामि' पदसे ठागतिका, 'मतवानि' पदसे स्थितिका और

<sup>&#</sup>x27;प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पेक्षये' पदौसे प्रलयका वर्णन आ गया है।

तरह रहते हैं; क्योंकि भगवान्की दृष्टिमें संसारकी कोई ही तुमलोग भी कमोंमें और उनके फलोंमें आसिक सता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब भगवान्का हो स्वरूप है, इनकी, स्वतन्त्र सता है ही नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान क्या उदासीन रहें ? इसलिये भगवान उदासीनकी तरह हैं ।

'न च मां तानि कर्माणि निवद्यन्ति'— पूर्व-श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार रचता है, उन रचनारूप कमोंको हो यहाँ 'तानि' कहा गया है। वे कर्म मेरेको नहीं बाँधते; क्योंकि उन कर्मों और उनके फलोंके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान् मनुष्यमात्रको यह शिक्षा देते हैं, कर्म-बन्धनसे छूटनेकी युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कमोंमें आसक्त न होनेसे बँधता नहीं हैं, ऐसे

न रखो, तो सब कर्म करते, हए भी उनसे बँधीये नहीं । अगर तुमलोग कर्मोमें और उनके फलोंमें आसक्ति रखोगे, तो तुमको दुःख पाना ही पड़ेगा, बार-बार जन्मना-मरना ही पडेगा । कारण-कि कर्मीका आरम्भ और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफलकी इच्छाके कारण मनुष्य बँध जाता है । यह कितने आश्चर्यकी बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता. पर (फलेच्छाके कारण) बन्धन रह जाता है! ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है ! सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता है। मूर्खताकी बलिहारी है।!

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें आसक्तिका निषेध करके अब भगवान् कर्तृत्वाभिमानका निषेध करते हैं।

ं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।।

प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगत्को रचती है । हे कुन्तीनन्दन ! इसी हेतुसे जगत्का विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है ।

मेरेसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़- सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमें चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका हो रहा है भगवान्की अध्यक्षता अर्थात् सता-स्कृतिसे जमना, हीटरका जलना,द्राम और रेलका आना-जाना, ही । भगवानको सत्ता-स्पृतिके बिना प्रकृति ऐसे लिफ्टका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोले विचित्रं काम कर ही नहीं सकती; क्योंकि भगवानको जानेवाले शब्दोंको सुनना, हजारों मील दूरीपर होनेवाले नाटक आदिको देखना, शारीरके भीतरका चित्र लेना, अल्पसमयमें ही बड़े-से-घड़ा हिसाब कर लेना, आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभिन्न यन्त्रेकि द्वारा होते हैं । परन्तु उन सभी यन्तोंमें शक्ति बिजलीकी ही होती है । विजलीकी शक्तिके बिना ये यन्त्र स्वयं काम कर ही महीं सकते; क्योंकि उन यन्तोंमें बिजलीको छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है । ऐसे ही संसारमें जो कुछ हैं, और प्रकृति संसारको रचना भगवान्की अध्यक्षतामें परिवर्तन हो रहा है अर्थात् अनत्त ब्रह्मण्डोंका सर्जन, करती है । 'भगवान् अध्यक्ष हैं'—इसी हेतुसे जगत्का पालन और संहार, स्वर्गीद लोकोंमें और नरकोंमें विविध पुण्य-पापके फलका मोग, तरह-तरहकी विचित्र जगद्विपरिवर्तते'। वह विविध परिवर्तन क्या है?

व्याख्या—'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्' भूपा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह छोड़कर प्रकृतिमें ऐसी स्वतन्त सामर्थ्य हो नहीं है कि जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे विजलीमें सब शक्तियाँ है, पर वे मशीनेंकि द्वारा ही प्रकट होती है, ऐसे ही भगवानमें अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट होती है।

भगवान् संसारको रचना प्रकृतिको लेकर करते परिवर्तन होता पिरियतियों और घटनाएँ, तरह-तरहकी आकृतियाँ, वेश- जवतक प्राणियोंका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरोंके

परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह संकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते । ऐसी अपनी 'प्रकृतिको स्वीकार करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हए जीवोंकी रचना करते है।

परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते हैं, प्रकृतिके बिना नहीं । कारण कि सृष्टिमें जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब प्रकृतिमें ही होता है, भगवान्में नहीं । अतः भगवान् क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते है। इसमें भगवानको कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।

जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोंसे होते हैं। पर यह मनुष्यको कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, जिससे यह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। (हाँ, मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कमोंको अपना और अपने लिये मान लेता हैं. जिससे वह लिप्त हो जाता है अर्थात् अधिपति होता हुआ भी गुलाम

पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिपतता आदि नहीं होती । 'विस्जामि पुनः पुनः "-यहाँ 'वि' उपसर्गपूर्वक

हो जाता है।) ऐसे ही भगवान सृष्टिको रचना करते

हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है।

'सजामि' किया देनेका तात्पर्य है कि भगवान् जिन जीवोंकी रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारक) कमौनाले ही होते हैं। इसलिये भगवान् उनको विविध

प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात् स्थावर-जंगम्, स्थल-सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर होते हैं, उन सबको भगवान रचना करते हैं।

यहाँ यह बात समझनेको है कि भगवान उन्हों जीवोंकी रचना करते हैं; जो व्यष्टि प्रकृतिक साथ . मैं और 'मेरा' करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं। व्यप्टि प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गर्ने उसका जन्म नहीं होता ।

सम्बन्ध — आसक्ति और कर्तृत्वाभिमानपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कर्मोंसे वैध जाता है । धगवान् वार-बार सृष्टि-रवगरूप कर्म करनेसे भी क्यों नहीं बैधते ? इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं ।

### न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय ।

### . उदासीनवदासीनमसक्तं . तेषु

## कर्मसु ।। ९

हे धनक्षय ! उन (सृष्टि-रचना आदि) कमोंमें अनासक्त और उदासीनकी तरह रहते हुए मेरेको वे कर्म नहीं बाँघते ।

" व्याख्या— 'उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु'— महासर्गके आदिमें प्रकृतिक परवश हुए प्राणियोंकी उनके कमेंकि अनुसार विविध प्रकारसे रचनारूप जो कर्म है, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कारण कि मैं उनमें उदासीनकी तरह रहता है अर्थात् प्राणियोंके उत्पन्न होनेपर मैं हर्पित नहीं होता और उनके प्रकृतिमें लीन होनेपर मैं खिन्न नहीं होता । ्यहाँ 'उदासीनवत्' पदमें जो 'वत्' (वति) प्रत्यय

है, उसका अर्थ 'तरह' होता है; अतः इस पदका

अर्थ हुआ- उदासीनकी तरह । भगवान्ने अपनेको उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वसुसे उदासीन होता है, जिस वसुकी वह सत्ता मानता है'। परन्तु जिस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, उसकी भगवान्के सिवाय कोई खतन सत्ता ही नहीं है.। इसलिये मगवान् उस संसारकी रचनारूप कर्मसे उदासीन क्या रहें ? वे तो उदासीनकी

<sup>\*</sup> यहाँ (छठे, सातवें और आठवें इलोकमें) 'विसुजामि' घटते उत्पत्तिका, 'मतवानि' घटते व्यितिकाओर 'प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये' पदोसे प्रलयका वर्णन आ गया है।

तरह रहते हैं; क्योंकि भगवान्की दृष्टिमें संसारकी कोई ही तुमलोग भी कमींमें और उनके फलोंमें आसक्ति सता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब न रखो, तो सब कर्म करते, हए भी उनसे बैधोगे नहीं । अगर तुमलोग कर्मेमिं और उनके फलोमें भगवान्का ्ही , स्वरूप है, इनकी स्वतन्त सता है ही नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान क्या आसक्ति रखोगे, तो तमको दःख पाना ही पडेगा, उदासीन रहें ? इसलिये भगवान् उदासीनकी तरह हैं। बार-बार जन्मना-मरना ही पड़ेगा । कारण कि कर्मीका आरम्प और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न ' 'न च मां, तानि कर्माणि निबद्यन्ति'-- पूर्व-श्लोकमें भगवानने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफलकी इच्छाके कारण रचता हैं, उन रचनारूप कर्मींको ही यहाँ 'तानि' कहा मनुष्य बँघ जाता है। यह कितने आश्चर्यकी बात है गया है। वे कर्म भेरेको नहीं बाँधते: क्योंकि उन कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर कमों और उनके फलोंके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं (फलेच्छाके कारण) बन्धन रह जाता. है! ऐसे ही है। ऐसा कहकर भगवान मनप्यमात्रको यह शिक्षा वस्त नहीं रहती, पर वस्तका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है ! देते हैं, कर्म-बन्धनसे छटनेकी युक्ति बताते हैं कि सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता जैसे मैं कर्मोंमें आसक्त न होनेसे बैंधता नहीं हैं. ऐसे है! मूर्खताकी बलिहारी है!!

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें आसक्तिका निषेध करके अब भगवान कर्तत्वाभिमानका निषेध करते हैं।

#### ं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।।

प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगत्को रचती है । हे कुन्तीनन्दन ! इसी ष्टेतुसे जगत्का विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है ।

व्याख्या-'मयाय्यक्षेण प्रकृतिः स्वते सचराचरम्'- भूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह मेरेसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़- सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमें चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका हो रहा है भगवानुकी अध्यक्षता अर्थात् सत्ता-स्फूर्तिसे जमना, हीटरका जलना,ट्राम और रेलका आना-जाना, ही । भगवानको सत्ता-स्फृतिक विना प्रकृति ऐसे लिफ्टका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोले विचित्रं काम कर ही नहीं सकती; क्योंकि भगवान्को जानेवाले शब्दोंको सुनना, हजारों मील द्रीपर होनेवाले छोड़कर प्रकृतिमें ऐसी स्वतन्त सामर्थ्य हो नहीं है कि नाटक आदिको देखना, शारीरके भीतरका चित्र लेना, जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह अल्पसमयमें ही बड़े-से-बड़ा हिसाब कर लेना, हुआ कि जैसे विजलीमें सब शक्तियाँ हैं, पर वे आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभिन्न यन्त्रोंक द्वारा होते हैं । मशीनेंकि द्वारा ही प्रकट होती हैं. ऐसे ही भगवानमें परनु उन सभी यन्तोंमें शक्ति विजलीकी ही होती है । अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट विजलीको शक्तिके बिना वे यन्त्र स्वयं काम कर ही होती है।

नहीं सकते; क्योंकि उन यन्तोंमें बिजलीको छोड़कर भगवान् संसारकी रचना प्रकृतिको लेकर करते कोई सामर्घ्य नहीं है । ऐसे ही संसारमें जो कुछ हैं; और प्रकृति संसारकी रचना भगवान्की अध्यक्षतामें परिवर्तन हो रहा है अर्थात् अनन्त ब्रह्माण्डोंका सर्जन, करती है । 'भगवान् अध्यक्ष है'--इसी हेतुसे जगतुका पालन और संहार, स्वर्गादि लोकोंमें और नरकोंमें विविध परिवर्तन होता पुण्य-पापके फलका भोग, तरह-तरहकी विचित्र जगद्विपरिवर्तते'। वह विविध परिवर्तन वर्षा परियतियों और घटनाएँ, तरह-तरहकी आकृतियाँ, वेश-्जबतक प्राणियोंका प्रकृति और प्रकृतिके

साय 'मैं' और 'मेरा-पन' बना हुआ है, तबतक परमात्मासे सत्ता-स्फूर्ति मिलनेपर भी परमात्मामें कर्तृत उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है अर्थात् कभी नहीं आता । जैसे, सूर्यके प्रकाशमें सभी प्राणी सव किसी लोकमें तो कभी किसी लोकमें, कभी किसी शरीएमें कर्म करते हैं और उनके कमीमें विहित तथा निषद तो कभी किसी शरीरमें परिवर्तन होता ही रहता है। सब तरहकी क्रियाएँ होती है। उन कमोंके अनुसार तात्पर्य हुआ कि भगवजाप्तिके बिना उन प्राणियोंकी ही प्राणी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंका अनुभव कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती । वे जन्म-मरणके करते हैं अर्थात् कोई सुखी है तो कोई दुःखी है;

चकरमें घूमते ही रहते हैं (गीता ९ । ३) । कोई ऊँचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोकमें सभी प्राणी भगवान्में स्थित होनेसे भगवानको है तो कोई किसी लोकमें है, कोई किसी वर्ण-आश्रममें प्राप्त है, पर जब वे अपनेको भगवान्में न मानकर है तो कोई किसी वर्ण-आश्रममें है आदि तरह-तरहका प्रकृतिमें मान लेते हैं अर्थात् प्रकृतिके कार्यके साथ परिवर्तन होता है। परन्तु सूर्य और उसका 'मैं' और 'मेरा'-पन का सम्बन्ध मान लेते हैं,तबवे प्रकाश ज्यों-का-ज्यों ही रहता है'। उसमें कमी प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान्की किञ्चिनात्र भी कोई अत्तर नहीं आता। ऐसे ही अध्यक्षतामें प्रकृति उनके शारीरोंको उत्पन्न और लीन संसारमें विविध प्रकारका परिवर्तन हो रहा है, पर करती रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो उन प्राणियोंको परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों-के-त्यों ही उत्पन्न और लीन करनेकी शक्ति प्रकृतिमें नहीं है: रहते हैं । वास्तवमें अपने स्वरूपमें किश्चिमान भी क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता-मरता परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही नहीं; क्योंकि परमात्माका अंश होनेसे खयं अविनाशी सकता है । केवल परिवर्तनशील संसारके साथ अपना है, चेतन है, निर्विकार है । परनु प्रकृतिजन्य पदार्थोंके सम्बन्ध माननेसे अर्थात् तादाल्य, ममता और कामना . साथ भै-मेरापनका सम्बन्ध जोड़कर, उनके परवश करनेसे ही संसारका परिवर्तन अपनेमें होता हुआ प्रतीत होकर इसको जन्मना-मरना पड़ता है अर्थात् नये-नये होता है । अगर प्राणी जिन भगवान्की अध्यक्षतामें शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक जगत्-मात्रकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी जो एकता मान ले (जो कि खतःसिद्ध है);तो भगवान्के

क्रिया होती है, वह सब प्रकृतिसे ही होती है, प्रकृतिमें साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है, वह खतः प्रकट ही होती है और प्रकृतिकी ही होती है। परन्तु उस हो जायगा। प्रकृतिको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती है।

सम्बन्ध-- जो नित्य-निरत्तर अपने-आपमें ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रयसे प्रकृति घूम रही है और संसार-मात्रका परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्माको तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्ले चलते हैं, उनका वर्णन आगेके दो श्लोकोंने करते हैं ।

## अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

### परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।। ११ ।।

मूर्खलोग मेरे सम्पूर्ण प्राणियोंके महान् ईश्वररूप परमभावको न जानते हुए मुझे मनुष्यशरीरके आश्रित मानकर अर्थात् साघारण मनुष्य मानकर भेरी अवज्ञा करते हैं।

धम कार्यमात्रका संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक भावमजानन्तो व्याख्या—'परं भूतमहेश्वरम्'—जिसकी सता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनन्त हैं; जिसकी इच्छाके विना वृक्षका पता भी नहीं, ब्रह्माण्डोंको रचना करती है, चर-अचर, स्थावर-जङ्गम हिलता; प्राणी अपने कमौकि अनुसार जिन-जिन प्राणियोंको पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके लोकोंमें जाते हैं, उन-उन लोकोंमें प्राणियोंपर

शासन करनेवाले जितने देवता हैं. उनका भी जो ईश्वर (मालिक) है और जो सबको जाननेवाला है-ऐसा वह मेरा भतमहेश्वरूप सर्वोत्कष्ट भाव (खरूप) है।

'परं भाषम' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कष्ट प्रभावको अर्थात् करनेमें, न करनेमें और उलट-फेर करनेमें जो सर्वथा स्वतन्त है; जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकारसे कभी आबद्ध नहीं है: जो क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रोंमें परुपोत्तम नामसे प्रसिद्ध है (गीता १५ । १८) -- ऐसे मेरे परमधावको मृदलोग नहीं जानते, इसीसे वे मेरेको मनुष्य-जैसा मानकर मेरी अवजा करते हैं ।

'मानुषीं तनुमाश्रितम्'-भगवानुको मनुष्य मानना क्या है ? जैसे साधारण मनुष्य अपनेको शरीर. कुदुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति, पद-अधिकार आदिके आश्रित मानते .हैं अर्थात शरीर, कुटम्ब आदिकी इज्यत-प्रतिष्ठाको अपनी इज्यत-प्रतिष्ठा मानते हैं: उन पदार्थोंके मिलनेसे अपनेको बड़ा मानते हैं और उनके न मिलनेसे अपनेको छोटा मानते हैं: और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे . बीचमें प्रकट हो जाते हैं तथा अन्तमें पुनः अप्रकट हो जाते हैं (गीता २ । २८), ऐसे ही वे मेरेको साधारण मनव्य मानते हैं । वे मेरेको मनुष्यशरीरके परवश मानते हैं अर्थात् जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है— ऐसा मानते हैं।

भगवान् शरीरके आश्रित नहीं होते । शरीरके आश्रित तो वे ही होते हैं, जिनको कर्मफलमोगके लिये पूर्वकृत कमेंकि अनुसार शरीर मिलता है । परन्तु भगवान्का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता । वे

अपनी इच्छासे ही प्रकट होते हैं—'इक्डयाऽऽत्तवपुषः' (श्रीमदा॰ १० । ३३ । ३५) और खतन्त्रतापूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं । इसलिये उनको न दो कर्मबन्धन होता है और न वे शरीरके आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है-प्रकृति खामियद्वाय सम्भवाभि' (गीता ४ १६) अर्थात् वे प्रकृतिको अधिकृत करके प्रकट होते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृतिके परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृतिके आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान् खेच्छासे, खतन्त्रतासे अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षतामें काम

करती है। मढलोग मेरे अवतारके तत्त्वको न जानकर मेरेको मनव्यशरीरके आश्रित (शरण) मानते हैं अर्थात उनको होना तो चाहिये मेरे शरण, पर मानते हैं मेरेको मनुष्यशरीरके शरण! तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवानने सातवें अध्यायमें कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज-अविनाशी परमभावको न जानते हुए मेरेको साधारण मनुष्य मानते है (७ । २४-२५) । इसलिये वे मेरे शरण न होकर देवताओंके शरण होते हैं (७ १२०) ।

'अवजानन्ति मां<sup>\*</sup> मृढाः'—जिसको अध्यक्षतामें प्रकृति अनन्त ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न और लीन करती है. जिसको सता-स्पृतिसे संसारमें सब कुछ हो रहा है और जिसने कुपा करके अपनी प्राप्तिके लिये मनुष्य-शरीर दिया है-ऐसे मझ सत्य-तत्त्वकी मढलोग अवहेलना करते हैं । वे मेरेको न मानकर उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंको हो सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगनेमें ही लगे रहते हैं-यहां मेरी अवज्ञा. अवहेलना करना है।

सम्बन्ध-अब भगवान् आगेके श्लोकमें अपनी अवज्ञाका फल बताते हैं।

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ।। १२ ।।

<sup>\*</sup>इस अध्यायके चौथे श्लोकसे दसवें श्लोकतक जिस परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीको यहाँ 'माम्' पदसे कहा गया है।

जिनकी सब आशाएँ व्यर्थ होती हैं, सब शुप-कर्म व्यर्थ होते हैं और सब शान व्यर्थ होते हैं अर्थात् जिनकी आशाएँ, कर्म और शान सत्-फल देनेवाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं।

Tri-----

व्याख्या— 'मोघाशाः' — जो तोग पगवान्से विसुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं होती हैं। कारण कि नांशवान् और परिवर्तनशील वस्तुको कामना पूरी होगी हो —यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाय, तो वह दिकेगी नहीं अर्थात् फल देकर नष्ट हो जायगी। जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक कितनी हो सांसारिक वस्तुओंकी इच्छाएँ की जायें और उनका फल भी मिल जाय, तो भी वह सब व्यर्थ ही है (गीता ७ 1२३)।

मोधकर्माणः — धगवान्से विमुख हुए मनुव्य शास्त्रविहित कितने ही शुभकर्म करें, पर अन्तमें वे सभी व्यर्थ हो जायेंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाममावसे शास्त्रविहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मोंका आदि और अन्त होगा। वे उन कर्मोंके फलाखरूप उन्होंने लोकोंगें भी चले जायेंगे, तो भी वहाँसे उनको फिर जन्म-मरणमें आना ही पड़ेगा। इसलिये उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बरबाद किया, अपनी बुद्धि बरबाद की और मिला कुछ नहीं। अन्तमें शैते-के-पीते रह गये अर्थात् जिसके लिये मनुष्यशरीर मिला था, उस लामसे सदा ही रीते रह गये। इसलिये उनके सब कर्म व्यर्थ, निष्मल ही है।

तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूपसे सादात् परमाताक अंश हैं, सदा रहनेवाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि-अन्तवाला हैं; अतः जवतक परमाताकी प्राप्ति नहीं होगी, तवतक वे सकामभावपूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अन्तमें दुःख और अशान्तिक सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

जो शास्त्रविहित कम् अनुकूल परिस्थिति प्राप्त सरनेवी इच्छासे सकामभावपूर्वक किये जाते हैं, वे ही कम व्यर्थ होते हैं अर्थात् सत्-फल देनेवाले नहीं होते । परन्तु जो कम् भगवान्के लिये, भगवान्की प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं और जो क्रम भगवान्के अर्पण किये जाते हैं, वे कर्म निष्मल नहीं होते. अर्थात् नाशवान् फल देनेवाले नहीं होते, प्रस्तुत सत्-फल देनेवाले हो जाते हैं— 'क्रम बेव तदर्शीय सदित्येवाभिष्मीयते' (गीता १७ १२७)

सत्रहवें अध्यायके अद्वाईसवें श्लोकमें भी भगवानने ,

कहा है कि जिनकी मेरेमें श्रद्धा नहीं है अर्थात् जो मेरेसे विमुख है, उनके द्वारा किये गुंध यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत् होते हैं अर्थात् मेरे प्राप्त करानेवाले नहीं होते। उन कर्मीका इस अचमें और मंदनेक बाद भी (परलोकमें) स्थायी फल नहीं मिलता अर्थात् जो कुछ फल मिलता है, विनाशी ही

मिलता है । इसलिये उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही है ।

'मोधजानाः'— उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं।

भगवान्से विमुख होकर उन्होंने संसारकी सब भागाएँ सीख लीं, सब लिपियाँ सीख लीं, तरह-तरहकी कलाएँ सीख लीं, तरह-तरहकी कलाएँ सीख लीं, तरह-तरहकी विद्याओंका ज्ञान प्राप्त कर लिये, अनन्त प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर लिये, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म-मरण नहीं छूटेगा। इसलिये वे सब ज्ञान निम्मल हैं। जैसे, हिसाब करते समय एक अंककी भी भूल हो जाय तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है, ऐसे ही जो भगवान्से विमुख हो गये हैं, वे कुछ भी ज्ञान-सम्पादन करें, वह सब गलत होगा और पतनकी तरफ ही ले जायगा।

'विद्येतसः'—उनको सार-असार, नित्य-अनित्य, ताप-हानि, कर्तव्य-अकर्तव्य, मुक्ति-बन्धन आदि बातीका ज्ञान नहीं है।

'राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी भ्रिता: — ऐसे वे अविवेकी और भगवान्से विमुख मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात् स्वभावका आश्रय तेते हैं।

जी मनुष्य अपना स्तार्थ सिद्ध करनेमें, अपनी

कामग्वित करनेमें, अपने प्राणोंका पीपण करनेमें ही प्रकृति (आसुपे, राक्षसी और मोहिनी) बतायी गर्य लगे रहते हैं, दूसरोंको कितना दुःख हो रहा है, है, उसके मूलमें आसुपे प्रकृति हो है; अर्थात् आसुपे दूसरोंका कितना नुकसान हो रहा है— इसकी परवाह सम्पति ही सबका मूल है। एक आसुपे सम्पतिव ही नहीं करते, वे 'आसुपे' स्वपाववाले होते हैं। आश्रित होनेपर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी

जिनके स्वार्थमें, कामना-पूर्तिमें बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा, आ जाता है और गुस्सेमें आकर वे अपना स्वार्थ, सिन्द करनेके लिये दूसरोंका नुकसान कर देते हैं, दूसरोंका नाश कर देते हैं, वे 'राक्षसी' स्वभाववाले होते. हैं।

जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारणके जो दूसरोंका नुकसान कर देते हैं, दूसरोंको कष्ट देते हैं (जैसे, उड़ने हुए पक्षीको गोली मार दी, सोते हुए कुत्तेको लाठी मार दी और फिर राजी हो गये), वे 'मोहिनी' स्वमाववाले होते हैं।

परमात्मासे विमुख होकर केवल अपने प्राणोंकी रखनेकी अर्थात् सुखपूर्वक जीनेकी जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो तीन प्रकारकी

प्रकृति (आसुरी, राक्षसी और मोहिनी) बतायी गयी है, उसके मूलमें आसुरी प्रकृति ही है; अर्थात् आसुरी सम्पत्ति ही सबका मूल है । एक आसुरी सम्पतिके आश्रित होनेपर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वामानिक आ जाती है । कारणं कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंका ध्येय होनेसे सब अनर्थ-परम्पर आ ही जाती है। उसी आसुरी सम्पत्तिके तीन भेद यहाँ बताये भये हैं-कामनाकी प्रधानतावालोंकी 'आसुरी' क्रोधको प्रधानतावालोंकी 'राक्षसी' और मोह-(मढता-) की प्रधानतावालोंकी 'मोहिनी' प्रकृति होती है । तात्पर्य है कि कामनाकी प्रधानता होनेसे आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामनाकी प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी प्रकृति-क्रोध आ हो जाता है- 'कामात्क्रोधोऽभिजा-यते' (गीता २ । ६२) और जहाँ क्रोध आता है, वहाँ मोहिनी प्रकृति (मोह) आ ही जाता है-'क्रो-घाद्भवति सम्मोहः'(२ ।६३) । यह सम्मोह लोभसे

भी होता है और मुर्खतासे भी होता है।

\*

सम्बयः— चौथे श्लोकसे लेकर दसवें श्लोकतक भगवान्ते अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदिका वर्णन किया । उस प्रभावको न माननेवालीका वर्णन तो ग्यारहवें और बारहवें श्लोकमें कर दिया । अब उस प्रभावको जानकर भजन करनेवालीका वर्णन आगेके श्लोकमे करते हैं ।

### महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

परन्तु हे पृथानन्दन ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्मालोग मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि और अविनाशी समझकर अनन्यमनसे मेरा भजन करते हैं ।

व्याख्या—'महात्पानस्तु मां पार्ध दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः'— पूर्वस्लोकमें जिन आसुरी, ग्रक्षसी, और मोहिनो खभावके आश्रित मृढुलोगोंका वर्णन किया था, उनसे दैवी-सम्पतिके आश्रित महात्पाओंकी विलक्षणता बतानेके लिये ही यहाँ 'तु' पद आया है ।

'दैयाँ प्रकृतिम्' अर्थात् दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' नाम परमात्माका है, और परमात्माकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति कहलाती है। परमात्मा 'सत्' हैं, अतः परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके साम 'सत्' शब्द लगता है अर्थात् वे सदगुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सदगुण-सदाचार हैं, वे सव-के-सब भगवत्वरूप हैं अर्थात् वे सभी भगवान्के हो खभाव हैं और खभाव होनेसे ही उनको 'प्रकृति' कहा गया है। इसलिये दैवी प्रकृतिका आश्रय लेगा भी भगवान्का हो आश्रय लेगा है।

दैश सम्पतिके जितने भी गुण हैं (गीता १६।१--३), वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं अर्थीत् इन गुणोपर सभी मनुत्योंका पृष्ठ अधिकार हैं। अय कोई इन गुणोका आश्रम से या न से--- यह तो मनुत्योंपर निर्भर हैं; परसु जो इनका आश्रय लेकर परमात्माकी तरफ चलते हैं, वे अपना

BANKARAKARAKARAKARAKANAKAKAKAKAKAKAKAKA

एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्यतत्त्वकी होती है, जो कि पहलेसे ही है। जिस वस्तुकी उत्पत्ति होती है, जह नष्ट होनेवाली होती है। यह नष्ट होनेवाली होती है। देवी सम्पत्तिक जितने सद्गुण-सदाचार हैं, उनको भगवान् के और भगवत्स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना 'खोज' है। कारण कि ये किसीके उत्पन्न किये हुए नहीं है अर्थात् ये किसीको व्यक्तिगत उपज, वर्पोती नहीं हैं। जो इन गुणोंको अपने पुरुपार्थक द्वारा उपार्जित सानता है अर्थात् स्वाभाविक न सानकर अपने बनाये हुए मानता है, उसको इन गुणोंका अभिमान होता है। यह अभिमान हो वास्तवमें प्राणीकी व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होनेवाली है।

जब मनुष्य देवी गुणोंको अपने बलके द्वारा उपार्जित मानता है, और 'में सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते'— इस तरह दूसरेंकी अपेका अपनेमें विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणोंका अभिमान पैदा हो जाता है। परन्तु इन गुणोंको केवल भगवान्के हो गुण माननेसे और भगवतस्वरूप समझकर इनका आश्रम लेनेसे अभिमान पैदा नहीं होता!

दैवी सम्पत्तिक अधूरेपनमे हो अभिमान पैदा होता है। दैवी सम्पत्तिक (अपनेमे) पूर्ण होनेपर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे, किसीको 'मैं सत्यवादी हूँ'—इसका अभिमान होता है, तो उसमे सत्यभाषणके साथ-साथ आंशिक असत्यभाषण भी है। अगर सर्वधा सत्यभाषण हो तो 'मैं सत्य बोलनेवाला हूँ'—इसका अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि 'मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ!

मनुष्यमें देवी सम्पत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत्पाप्तिका हो जाता है। भगवत्प्राप्तिके लिये देवी गुणोंका आश्रय लेकर ही वह परमात्माकी तस्म वह सकता है। देवी गुणोंका आश्रय लेनेसे उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निर्यम्मानता आती है और साधनमें नित्य नया उत्साह आता है। जो। मनुष्य भगवान्से । विमुख होकर उत्पत्ति-विनाशशील भोगों और उनके समहमें लगे हुए हैं, वे 'अल्पान्मा' है अर्थात् मृद्धः एरन्सु जिन्होंने भगवान्क आश्रय लिया है, जिनकी मृद्रता चली गयी है और जिन्होंने केवल प्रमुके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है, तो महान्के साथ सम्बन्ध जोड़ लिया है, तो महान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेसे, सत्य-तन्त्वको तरफ ही लक्ष्य होनेसे वे 'महात्मा' हैं।

HENDERSTRUCTED FOR FARREST STRUCTURES FOR FARREST FAR

'भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्'— मैं सम्पूर्ण प्राणियोका आदि हूँ और, अविनाशो हूँ । तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समयमें भैं था और सब संसार तीन हो जायण, उस समयमें भी मैं रहूँगा—ऐसाःमैं अनादि-अनन हूँ । अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टियाँ, अनृत्त स्थावर-अद्गम प्राणी मेरेसे उत्पन्न होते हैं, मेरेमें ही स्थित रहते हैं, मेरे ह्या हो पालित होते हैं और मेरेमें ही लीन होते हैं, परनु मै ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात् मेरेमें कभी किश्चिमात्र भी कमी नहीं आती।

सांसारिक वस्तुओंका यह नियम है कि किसी

वस्तुसे कोई चीज उत्पन्न होती है, तो उस वस्तुमें कमी आ जाती है; जैसे—िमिट्टीमें घड़े पैदा होनेपर मिट्टीमें कमी आ जाती है, सोनेसे गहने पैदा होनेपर सोनेमें कमी आ जाती है, सोनेसे गहने पैदा होनेपर सोनेमें कमी आ जाती है, आदि । परन्तु मेरेसे अनन्त सृष्टियाँ पैदा होनेपर भी मेरेमें किडिन्याव भी कमी नहीं आती; क्योंकि मैं सवका अव्यय बीज हूँ (गोता १ ११८) । जिन मनुव्यंति मेरेका अन्याद बीज हूँ (गोता वाह्य है, वे अनन्य मनसे मेरे ही भागन करते हैं । जो जिसके महत्त्वको जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है । जिन्होंने भगवान्ने- सर्वोपिर जान लिया है, वे भगवान्में हो लिन को लिये यहाँ 'अनन्यमनसः' पद आया है । उनको पहचानके लिये यहाँ 'अनन्यमनसः' पद आया है । उनको मन भगवान्में ही लीन हो जातेसे उनकी वृति इस लोकके और परलीक्के मोगोंकी तरफ कमी नहीं जातो । मोगोंमें उनकी महत्त्वविद्या

'अनन्य मनवाला' होनेका तालर्प है कि उनके मनमें अन्यका आश्रय नहीं है, सहाग्र नहीं है, भग्नेसा नहीं है, अन्य किसीमें आकर्षण नहीं है और केवल

नहीं रहती ।

भगवान्में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मनसे आदि और अविनाशी परमाला मेरे हैं और मैं उनका वे भगवान्का भंजन करते हैं।

भगवान्का भजन किसी तरहसे किया जाय, उससे लाभ ही होता है। परन्तु भगवान्के साथ अनन्य होकर में भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं ऐसा सम्बन्ध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाय तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपनका सम्बन्ध (भावरूप होनेसे) नित्य-निरन्तर रहता है, जब कि क्रियाका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर नहीं रहता, क्रिया छूटते ही उसका सम्बन्ध छूट जाता है। इसलिये सबके

अदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ— ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने-आपको भगवान्के चरणोंमें अर्पित करके शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लीकिक, वैदिक, पारमाधिक कार्य करता है, वह सब भजनरूपसे प्रमुक्त प्रसन्ताके लिये हो होता है—यहाँ उसका अनन्य मनसे भजन करना है । इसका वर्णन गीतामें जगह-जगह हुआ है (जैसे, ८।१४; ९।२२; १२।६; १४।२६)।

\*

सम्बन्ध-पीछेके श्लोकमें भजन करनेवालोका वर्णन करके अब भगवान् आगेके श्लोकमें उनके भजनका प्रकार बताते हैं ।

### सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दूढव्रताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययक्ता उपासते ।।१४ ।।

नित्य-(मेरेमें) युक्त मनुष्य दृढ्वती होकर लगनपूर्वक साधनमें लगे हुए और भक्तिपूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरन्तर मेरी उपासना करते हैं।

व्याख्या— 'नित्यपुक्ताः'—मात्र मनुष्य भगवान्में ही नित्यपुक्त रह सकते हैं, हादम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भौगों और संप्रहमें नहीं । कारण कि समय-समयपर भोगोंसे भी ग्लानि होती है और संप्रहसे भी उपरित होती है । परन्तु भगवान्की प्राप्तिका, भगवान्की तरफ चलनेका जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फरक नहीं पड़ता ।

भगवान्का अंश होनेसे जीवका भगवान्के साथ अखण्ड सम्बन्ध है। भनुष्य जवतक उस सम्बन्धको नहीं पहचानता,तभीतक वह भगवान्से विभुख रहता है, अपनेको भगवान्से अलग मानता है। परन्तु जब वह भगवान्के साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचान लेता है, तो फिर वह भगवान्के सम्मुख हो जाता है, भगवान्से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान्के सम्बन्धकी विस्मृति भी नहीं होती— यही उसका नित्यस्क' रहना है।

मनुप्पका भगवान्के साथ भी भगवान्का हूँ और भगवान् भेरे हैं —ऐसा जो स्वयंका सम्बन्ध है, वह जायत्, सप्र और सुपुष्ति—इन अवस्थाओंमें, एकान्तमें भजन-ध्यान करते हुए अथवा सेवारूपसे संसारके सब काम करते हुए भी कभी खण्डित नहीं होता, अटलरूपसे सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपनेको जिस माँ-चापका मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका 'मैं अमुकका लड़का हूँ' यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे न रहे, वह याद को चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि 'मैं अमुकका लड़का हूँ'— यह भाव उसके 'मैं-पनमें बैठ गया है। ऐसे ही जो 'अनादि, अविनाशी, सर्वोपिर भगवान् ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ —इस बास्तविकताको जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान्के साथ अपना बास्तविक सम्बन्ध मान लेना ही 'नित्ययुक' होना है।

'दुबवता:'--जो सांसारिक भोग और संग्रहमें लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता (गोता २ १४४) । परनु जिन्होंने भीतरसे ही अपने मैं-पनको बदल दिया है कि 'हम भगवान्कें हैं और भगवान् हमारे हैं', उनका

endical destation de la contraction de la contra यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हैं; आदि-आदि । हैं और संसार हमारा नहीं है'; अतः हमें सांसारिक वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब भोग और संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है. भगवानक स्तोत्र ही होता है—'स्तोन्नाणि सर्वा गिरः'। प्रत्युत भगवानुके नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने करते हैं। उनमें सदगुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वारा निश्चयसे वे कभी विचलित नहीं होते । कारण कि भगवानुके अनुकृत कोई चेष्टा होती है, तो वे इस उनका उद्देश्य भगवानुका है और वे ख़यं भी भगवानके अंश है। उनके निश्चयमें अदुद्ता आनेका प्रश्न ही नहीं है । अद्रुवता तो सांसारिक निश्चयमें आती है. तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं जो कि टिकनेवाला नहीं है।

पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते नमस्कार हो कर सकता हैं। हैं तो लोभपूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान्के भक्त भगवद्माप्तिके लिये यल (साधन) करते हैं तो निरत्तर भेरी उपासना करते हैं। निरत्तर उपासना लगनपूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयल सांसारिक 'करनेका तात्पर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके दीखते हुए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार उनके प्रयत्नमात्रका उद्देश्य मगवान् हो होते हैं । करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ करते हैं.

करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते प्रसन्नता के लिये ही होती हैं।

'नमस्यत्तद्य'— वे भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार भावसे. भगवानुको नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ! यह सब आपकी कपासे ही हो रहा है। आपकी हुई है । अतः इन सदगुण-सदाचारोंको, इस साधनको 'यतन्तश'— जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका आपको कृपासे हुआ समझकर मैं तो आपको केवल

'सततं मां उपासते'— इस प्रकार मेरे अनन्यमक

'मक्त्या कीर्तवसो माम्'—वे भक्त प्रेमपूर्वक उन सबको भी मेरे लिये ही करते हैं । उनकी सम्पूर्ण कभी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं, कभी नाम-जप लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे उद्देश्यसे, मेरी

सम्बन्ध-अनित्य संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके नित्य-तत्त्वकी तरफ चलनेवाले सापक कई प्रकारके होते हैं। उनमेंसे भक्तिके साधकोंका वर्णन पीछेके दो ख्लोकोंमें कर दिया, अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके ख्लोकमें करते हैं।

### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्।।१५।।

दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद-भावसे) मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपनेको पृथक मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विरादरूपकी अर्थात् संसारको मेरा विराद्रूप मानकर (सेव्य-सेवकंभाव से) मेरी अनेक प्रकारसे उपासना करते है ।

व्याख्या-[जैसे, मुखे आदमियोंकी मुख एक होती है और भोजन करनेपर सबकी तृप्ति भी एक होती है; परना उनकी मोजनके पदार्थीमें रुचि भित्र-भित्र होती है । ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारको -तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी इसलिये उनकी उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।] तृष्ति नहीं होती, वे अभावप्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसारसे विमुख होकर केवल परमात्माकी तरफ हो

चलते हैं, तव परमात्माको प्राप्ति होनेपर उन सवकी तुप्ति हो जाती है अर्थात् वे कृतकृत्य, शात-शातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु ठनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न-भिन्न होते हैं।

'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन'-कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात विवेकपूर्वक असत्कां त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक यहाँ 'यजनः' पदका तारार्य है कि उनके भीतर एप्पात्मतत्त्वको 'जीर अपने वास्तविक 'खरूपको एक केवल परमात्मतत्त्वका ही आदर है—यही उनका पूजन मानते हुए मेरे 'निर्गुण-निराकार खरूपको उपासना करते है ।

हैं। "पृथक्तिन सहुधा विश्वतीमुख्यू"—ऐसे ही कई इस परिवर्तनशील संसारको कोई स्वतन्त्र सता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवान्का विराट्रू मानकर और मात्र नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवान्का विराट्रू मानकर अपने शरीर, और अब भी अभावमें जा रहा है। अतः यह इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी सम्पूर्ण क्रियाओंको तथा अभावरूप ही है'। जिससे संसार उत्पत्र हुआ है, जिसके पदाशोंको संसारको सेवामें ही लगा देते हैं। इन आदित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी परमात्माको सत्तास ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही सेवा कैसे बने— ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, है। उस परमात्माको साथ हमारी एकता है—इस मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनको सेवामें ही लगे प्रकार उस परमात्माको तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना रहते हैं, भगवलुगासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति हो जाती है। ही एकोभावसे उपासना करना है।

\*

सम्बन्ध--जब सभी उपासनाएँ अलग-अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुईँ ? इसपर आगेके चार खोक कहते हैं।।--

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम् ।

मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।। १६ ।।\*

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७ ।।

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमच्ययम् ।। १८ ।।

कतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, खवा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मन्त मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अनि में हूँ और हवनरूप क्रिया भी में हूँ। जाननेयोग्य, पवित्र, ऑकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भृता, प्रमु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुद्धद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ।

व्याख्या-- [ अपनी रुचि श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किर्मिश्चोत्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य किसीको भी साक्षात् परपात्पाका सरूप मानकर उसके सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्त्वको साप सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो वास्तवमें यह सम्बन्ध हो जानता है । परमात्माके सिवाय दूसरी किसी वस्तु, सत्के साथ ही है । केवल अपने मन-बृद्धिमें व्यक्ति, घटना, परिस्थित, क्रिया आदिकी किर्मिश्मात्र

<sup>ै</sup>सातवें अध्याय से बारहवें अध्यायतकके इस मध्यम षट्कमें भगवान्ने अपनी भक्तिका (उपासनाका) वर्णन किया है और उसमें 'अस्मत्' अर्थात 'अहम्', 'मम', 'मया', 'मत्', आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। यहाँ सीसहवें श्लोकमें तो 'अस्मत्' अर्थात् 'अहम्' शब्दका प्रयोग आठ बार किया गया है। 'अहम्' शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस यट्कके दूसरे किसी ची श्लोकमें नहीं किया गया है।

arakkun karakkun karakkun karakun karakun karakun karak karak karakka karak karak karak karak karak karak karak यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हैं; आदि-आदि । हैं और संसार हमारा नहीं हैं: अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान्के नाते केवल सेवा कर देनी है । इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने करते हैं। उनमें सद्गुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वारा निधयसे वे कभी विचलित नहीं होते । कारण कि उनका उद्देश्य भगवान्का है और वे स्वयं भी भगवान्के अंश हैं। उनके निश्चयमें अदृढ़ता आनेका प्रश्न ही नहीं है । अदुदता तो सांसारिक निश्चयमें आती है, जो कि टिकनेवाला नहीं है।

'यतन्तक्ष'-- जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका आपकी कृपासे हुआ समझकर मैं तो आपको केवल पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते नमस्कार ही कर सकता हूँ ! हैं तो लोभपूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान्के भक्त भगवद्माप्तिके लिये यल (साधन) करते हैं तो निरत्तर मेरी उपासना करते हैं। निरत्तर उपासना लगनपूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक करनेका तारपर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके दीखते हुए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार

करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते प्रसन्नता के लिये ही होती हैं।

वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब भगवान्का स्तोत्र ही होता है—'स्तोत्राणि सर्वा गिरः'। 'नमस्यन्तश्च'-- वे भक्तिपूर्वक भगवानको नमस्कार

भगवान्के अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो वे इस भावसे भगवान्को नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ! यह सब आपको कृपासे ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी, अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं हुई है । अतः इन सद्गुण-सदाचारोंको, इस साधनको

'सततं मां उपासते'-- इस प्रकार मेरे अनन्यभक्त उनके प्रयत्नमात्रका उद्देश्य भगवान् ही होते हैं। करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ करते हैं,

'भक्त्या कीर्तयस्तो माम्'--वे भक्त प्रेमपूर्वक उन सबको भी मेरे लिये ही करते हैं । उनकी सम्पूर्ण कभी भगवानुके नामका कोर्तन करते हैं, कभी नाम-जप लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे उद्देश्यसे, मेरी

सम्बर्य-अनित्य संसारसे सम्बर्य-विच्छेद करके नित्य-तत्वकी तरफ चलनेवाले साधक कई प्रकारके होते हैं। उनमेंसे भक्तिके साथकोका वर्णन पीछेके दो श्लोकोर्मे कर दिया, अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

### एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्।।१५।।

दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद-भावसे) मेरा पूजन करते हए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपनेको पृथक् भानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराद्रूलपकी अर्थात् संसारको मेरा विराद्रूलप मानकर (सेव्य-सेवकमाव से) मेरी अनेक प्रकारसे उपासना करते हैं ।

व्याख्या—[जैसे, भूखे आदमियोंकी भूख एक होती है और भोजन करनेपर सबकी तृष्ति भी एक होती है; परन्तु उनकी भोजनके पदार्थीमें रुचि भिन्न-भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारकी तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावयस्त ही रहते हैं। जब वे संसारसे विमुख होकर केवल परमात्माकी तरफ ही चलते हैं, तब परमात्माको प्राप्ति होनेपर उन सबकी तित हो जाती है अर्थात् वे कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिये उनकी उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।]

· 'ज्ञानयज्ञेन / चाय्यन्ये यजन्तो भामुपासते । एकत्वेन'—कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात्

Extractional seguina contraction contraction and a proper seguing a seguinal seguina s विवेकपूर्वक असत्कां त्याग करते हुएं सर्वत्र च्यापक यहाँ 'यजनः' पदका तार्ल्य है कि उनके भीतर परमात्मतत्त्वको और अपने वास्तविक स्वरूपको एक केवल परमात्मतत्त्वका हो आदर है—यही उनका पूजन मानते हुए मेरे निर्गुण-निराकार स्वरूपकी उपासना करते है ।

'प्रथक्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्'--ऐसे ही कई इस परिवर्तनंशील संसारकी कोई स्वतन्त्र सत्ता कर्मयोगी साधक अपनेको सेवक मानकर और मात्र नहीं है; क्योंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था संसारको भगवानका विराट्रूप मानकर अपने शारीर, और अब भी अभावमें जा रहा है। अतः यह इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी सम्पूर्ण क्रियाओंको तथा अपावरूप ही हैं। जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके पदार्थींको संसारकी सेवामें ही लगा देते हैं। इन आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी परमात्माको संतासे ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही सेवा कैसे बने- ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, है। उस परमात्मोके साथ हमारी एकता है—इस मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनकी सेवामें ही लगे प्रकार उस परमात्माकी तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना रहते हैं, भगवत्कृपासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति ही जाती है । ही एकीमावसे उपासना करना है।

सम्बन्ध--जब सभी उपासनाएँ अलग-अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुईँ ? इसपर आगेके चार श्लोक कहते हैं।

> स्वधाहमहमौषधम् । अहं क्रतुरहं यज्ञः मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरह<u>ं</u> हतम् ।। १६ ।।\* पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।।१७ ।। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहत् । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।।१८।।

कत मैं हैं, यज़ में हैं, खघा में हैं, औषघ में हैं, मन्त्र में हैं, घृत में हैं, अग्नि में हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं हूँ । जाननेयोग्य, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद घी में ही हूँ । इस सम्पूर्ण जगत्का पिता, घाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रमु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहुद्, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, नियान तथा अविनाशी बीज भी में ही हैं।

व्याख्या—[अपनी रुचि श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किञ्चिन्धात्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य क्सिको भी साक्षात् परमात्माका खरूप मानकर उसके सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्त्वको साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो वास्तवमें यह सम्बन्ध ही जानता है। परमात्मांक सिवाय दूसरी किसी वस्तु, सत्के साथ हो है। केवल अपने मन-युद्धिमें व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी किश्चिमात्र

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>सातवे अध्याय से बाहरें अध्यायतकके इस मध्यम षट्कमें भगवान्ने अपनी भक्तिका (उपासनाका) वर्णन किया है और उसमें 'अस्मत्' अर्थात् 'अहम्', 'मम', 'मम', 'मत्' आदि शब्दोंका प्रयोग किया है । यहाँ सोसहवे श्लोकमें तो 'अस्मत्' अर्थात् 'अहम्' शब्दका प्रयोग आठ बार किया गया है । 'अहम्' शब्द का इतना अधिक इदोग इस चरकके दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं किया गया है।

भी स्वतन्त सत्ता नहीं है— इसमें उसको किश्चिमात्र जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान किया जाता है, भी संदेह नहीं होता । ऐसे ही भगवान् विसट्रूपसे वह विधि-विधानसहित साद्वीपाङ्ग होना चाहिये । अतः अनेक रूपोंमें प्रकट हो रहे हैं; अतः सब कुछ विधि-विधानको जाननेयोग्य सब बातें 'वेद्य' कहलाती भगवान्-ही-भगवान् है-- इसमें अपनेको किञ्चिनात्र हैं । वह वेद्य मेरा स्वरूप है । भी संदेह नहीं होना चाहिये । कारण कि 'यह सब भगवान सब केवल भगवान् ही हैं । इसी कार्य-कारणरूपसे खरूप है । भगवान्की सर्वव्यापकताका वर्णन सोलहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक किया गया है।]

'अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्'—जो वैदिक रीतिसे किया जाय, वह 'क़तु' होता है । वह क़तु मैं ही हैं । जो स्मार्त (पौराणिक) रीतिसे किया जाय. वह 'यज' होता है. जिसको पञ्चमहायज आदि स्मार्त-कर्म कहते है । यह यज्ञ मैं हैं । पितरोंके लिये जो अत्र अर्पण किया जाता है. उसको 'स्वमा' कहते हैं । वह स्वधा मैं ही हूँ । उन क्रतु, यज्ञ और स्वधाके लिये आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छहारा आदि औषध है. वह औपध भी मैं ही है ।

'मन्त्रोऽह्रमह्रमेवाज्यमहमग्निरहं हतम'---जिस मत्त्रसे क्रतु, यज्ञ और खधा किये जाते हैं, वह मन्त्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदिके लिये गो-धृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हैं। जिस आहवनीय अग्निमें होम किया जाता है. वह अग्नि भी मैं ही हैं और हवन करनेकों क्रिया भी मैं ही हैं।

'वेशं पवित्रमोङ्कार ऋक्ताम यजुरेव च'--वेदोंकी बतायी हुई जो विधि है, उसको ठीक तरहसे जानना 'वैद्य' है। तात्पर्य है कि कामनापूर्तिके लिये अथवा कामना-निवृत्तिके लिये वैदिक और शास्त्रीय

यज्ञ, दान और तप—ये तीनों निष्काम परुषोंको कैसे हो सकते हैं ?' यह सन्देह साधकको वास्तविक महान् पवित्र करनेवाले हैं—'यजो दानं तपश्चैव पावनानि तत्त्वसे, मृक्तिसे वश्चित कर देता है और महान् मनीपिणाम्'(१८।५) । इनमें निष्कामभावसे जो आफतमें फैंसा देता है। अतः यह बात दृढ़तासे हव्य आदि वस्त्एँ खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो मान लें कि कार्य-कारणरूपसे स्थूल-सूक्ष्मरूप जो कुछ जाती हैं और इनमें निष्कामभावसे जो क्रिया की जाती देखने. सनने, समझने और माननेमें आता है, वह है, वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा

> क्रत, यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेके लिये जिन ऋचाओं-का उच्चारण किया है, उन सबमें सबसे पहले 'ॐ' का ही उद्यारण किया जाता है। इसका उद्यारण करनेसे ही ऋचाएँ अभीष्ट फल देती हैं । वेदवादियोंकी यहा, दान, तप आदि सभी कियाएँ 'ॐ' का उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं (गीता १७ ।२४) । वैदिकोंके लिये प्रणवका उच्चारण मुख्य है । इसलिये भगवानने प्रणवको अपना स्वरूप बताया है।

उन. क्रत. यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले ऋग्वेद. सामवेद और यजुर्वेद- ये तीनों वेद हैं । जिसमें नियताक्षरवाले मन्त्रोकी ऋचाएँ होती हैं, उन ऋचाओंके समदायको 'ऋग्वेद' कहते हैं । जिसमें खराँसहित गानेमें आनेवाले मन्त होते हैं, वे सब मन्त 'सामवेद' कहलाते हैं । जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र होते हैं, वे मन्त 'यज्वेंद' कहलाते हैं । \* ये तीनों वेद भगवान्के ही खरूप है।

'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः'-इस जड़-चेतन, स्थावर-जहम आदि सम्पूर्ण संसारको मैं हो उत्पन्न करता हूँ—'अहं कृतन्त्रस्य जगतः प्रभयः' (गीता ७ ।६) और बार-बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। इसलिये मैं 'पिता' हूँ।

<sup>\*</sup>जिन मन्त्रोंमें अख-शुख, भवन आदिका निर्माण करनेवाली लौकिक विद्याओंका वर्णन है, ये सब मन्त्र 'अधर्बदेद' कहलाते हैं । यद्यपि अनुसमुख्ययार्थ 'च' अध्ययसे अधर्वदेदका प्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लीकिक विद्याओंका वर्णन होनेसे कतु, यज्ञ आदिके अनुष्ठानमें उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारणसे आगे बीसवें-इक्सीसवें स्लोकोंमें आये 'त्रैविद्याः' और 'त्रपीधर्ममनुत्रपत्नाः' पदोर्मे भी त्रक्त, साम, यतः--इन तीनोंका ही संकेत किया गया है ।

BREEKESSENSTERKEREKKEREKKEREKERESEREKEREKE म्यारहवें अध्यायके तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनने भी कहा है कि 'आप ही इस चराचर जगत्के पिता है'—'पितासि लोकस्य चराचरस्य' ।

इस संसारको सब तरहसे मैं ही धारण करता

हैं और संसारमात्रका जो कुछ विधान बनता है, उस

विधानको बनानेवाला भी में है । इसलिये मैं 'धाता' हूँ । जीवोंकी अपने-अपने कमेंकि अनुसार जिस-जिस योनिमें, जैसे-जैसे शरीरोंकी आवश्यकता पड़ती है,

उस-उस योनिमें वैसे-वैसे शरीरोंको पैटा करनेवाली 'माता' मैं हैं अर्थात में सम्पूर्ण जगतुकी माता हैं ।

प्रसिद्धिमें ब्रह्माजी सम्पूर्ण सृष्टिको पैदा करनेवाले है—इस दृष्टिसे ब्रह्माजी प्रजाके पिता हैं । वे ब्रह्माजी भी मेरेसे प्रकट होते है-इस दृष्टिसे में ब्रह्माजीका

पिता और प्रजाका 'पितामह'हैं । अर्जुनने भी भगवानको महाके आदिकर्ता कहा है—'म्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे' (22 136) 1

'गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्'-प्राणियोके लिये जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व है, वह 'गति'-स्वरूप में ही हूँ। संसारमात्रका

भरण-पोपण करनेवाला 'भर्ता' और संसारका मालिक 'प्रमु' मैं ही हूँ । सब समयमें सबको ठीक तरहसे जाननेवाला 'साक्षी' मैं हूँ । मेरे ही अंश होनेसे सभी

जीव स्वरूपसे नित्य-निरन्तर मेरेमें ही रहते हैं. इसलिये उन सबका 'निवास'-स्थान मैं हो हूँ । जिसका आश्रय लिया जाता है, वह 'शरण' अर्थात शरणागतवत्सल

on the same of the

मैं ही हैं। विना कारण प्राणिमात्रका हित करनेवाला 'सुहृद्' अर्थात् हितैषी भी मैं हैं 1

स्थानं निधानं चलयः बीजमव्ययम्'—सम्पूर्ण संसार मेरेसे ही उत्पत्र होता

है और मेरेमें ही लीन होता है, इसलिये मैं 'प्रभव' और 'प्रलय' हूँ अर्थात् मैं ही संसारका निमित्तकारण

और उपादानकारण हैं (गीता ७ । ६) । महाप्रलय होनेपर प्रकृतिसहित सारा संसार मेरेमें ही रहता है, इसलिये मैं संसारका 'स्थान' † हूँ।

संसारकी चाहे सर्ग-अवस्था हो, चाहे प्रलय-अवस्था हो, इन सब अवस्थाओंमें प्रकृति, संसार, जीव तथा जी कुछ देखने, सुनने, समझनेमें आता है, वह सब-का-सब

घेरेमें ही रहता है, इसलिये मैं 'निधान' हैं। सांसारिक बीज तो वृक्षसे पैदा होता है और वृक्षको पैदा करके नष्ट हो जाता है; परन्तु ये दोनों ही दोप मेरेमें नहीं हैं। मैं अनादि हैं अर्थात् पैदा होनेवाला नहीं हैं और अनन्त सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा-का-तैसा ही रहता है ! इसलिये मैं 'अध्यय

बीज' हैं।

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।। १९ ।।

है अर्जुन ! (संसारके हितके लिये) मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, जलको ग्रहण करता हूँ और फिर उस जलको वर्षारूपसे बरसा देता हूँ । (और तो क्या कहूँ) अमृत और मृत्यु तथा सत् और असत् भी मैं ही हूँ।

व्याख्या— तपाम्यहमहं सर्पं निगृहणाम्युत्सुआमि जो जहरीला भाग है, उसका शोपण कतनेके लिये च'-पृथ्वीपर जो कुछ अशुद्ध, गंदी चीजें हैं, जिनसे और पृथ्वीका जो जलीय भाग है, जिससे अपवित्रता येग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियोंको होती है, उसको सुखानेके लिये में ही सूर्यरूपसे तपता नीरोग करनेके लिये \* अर्थात् ओषिघयों, जड़ी-बृटियोंमें हूँ । सूर्यरूपसे उन सबके जलीय भागको प्रहण करके

<sup>।</sup> पहासर्ग-अवस्थामें सम्पूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं, यह 'नियास' है और महाप्रतय-अवस्थामें प्रकृति-सहित सारा संसार जिसमें रहता है, यह 'स्थान' है । यही निवास और स्थानमें अन्तर है ।

<sup>\*</sup> नीरोगता सूर्यंसे ही होती है— 'आरोग्यं भास्तरादिखेत्' । सा॰ सं॰—२०

annanningananninganninganangan maganangan mangan magan m और उस जलको शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आनेपर वर्पारूपसे प्राणिमात्रके हितके लिये बरसा देता हूँ, जिससे प्राणिमात्रका जीवन चलता है।

'अमृतं चैव मृत्युष्ट सदसच्चाहमर्जुन'--- मैं ही अलग-अलग दीखता है स्थूल और सूक्ष्म अलग-अलग अमृत और मृत्यु हूँ अर्थात् मात्र जीवोंका प्राण धारण दीखते हैं, सत्त्व-रज-तम ये तीनों अलग-अलग दीखते करते हुए जीवित रहना (न मरना) और सम्पूर्ण हैं, कारण और कार्य अलग-अलग दीखते हैं, जल जीवोंके पिण्ड-प्राणोंका वियोग होना (मरना) भी मैं और बर्फ अलग-अलग दीखते हैं । परनु वास्तवमें

संसाररूपमें भगवान् ही प्रकट होनेसे, भगवान् ही वने और तो क्या कहूँ, सत्-असत्, नित्य-अनित्य, हुए होनेसे सब कुछ भगवत्त्वरूप ही है.। भगवानुके कारण-कार्यरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ। सिवाय उसकी खतन्त सता है ही नहीं। जैसे सुतसे तात्पर्य है कि जैसे महात्माकी दृष्टिमें सब कुछ वासुदेव बने हुए सब कपड़ोंमें केवल सूत-हो-सूत है, ऐसे (भगवत्तवरूप) ही है— 'वासुदेव: सर्वम्', ऐसे ही ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवानुको दृष्टिमें सत्-असत्, कारण-कार्य सब कुछ भगवान्-ही-भगवान् है ।

सम्बन्ध--जगत्की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षतामें ही होता है; परन्तु मेरे इस प्रभावको न जाननेवाले मुद्र लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेकर भेरी अवहेलना करते हैं, इसलिये वे पतनकी और जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभावको जानते हैं, वे मेरे दैवी गुणोंका आश्रय लेकर अनन्यमनसे मेरी विविध प्रकारसे उपासनां करते हैं, इसलिये उनको सत्-असत् सब कुछ एक परमात्मा ही हैं—ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परसु जिनके अन्तःकरणमें सांसारिक भोग और संग्रहकी कामना होती हैं, वे वास्तविक तत्त्वको न जानकर भगवान्से विमुख होकर खर्गीदि लोकोके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सकामभावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिये वे आवागमनको प्राप्त होते हैं-इसका वर्णन भगवान् आगेके दो श्लोकोंमें करते हैं।

> सोमपाः यूतपापा त्रैविद्या मां

स्वर्गति यज्ञैरिष्ट्रवा

प्रार्थयन्ते ।

भगवान् ही हैं । परन्तु सांसारिक लोगोंको दृष्टिमें सब

एक-दूसरेसे विरुद्ध दीखते हैं; जैसे---जीना और मरना

अलग-अलग दीखता है, उत्पत्ति और विनाश

ते मश्रन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ।। २० ।।

. सुरेन्द्रलोक-

वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठानको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले जो पापरहित मनुष्य यज्ञोंके द्वारा इन्हरूपसे मेरा पूजन करके खर्ग-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रलोकको प्राप्त करके वहाँ स्वर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं ।

व्याख्या—'त्रैविद्या मां सोमपाः " दिव्यान्दिवि आस्तिकभाव होनेके कारण) यहाँके भोगोंकी इतनी देवभोगान्'---संसारके मनुष्य प्रायः यहाँके भोगोमें ही परवाह न करके खर्गके भोगोंके लिये ललचा उठते लगे रहते हैं । उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान् कहलाते हैं और स्वर्गप्राप्तिके लिये वेदोंमें कहे हुए यज्ञीक हैं, उनके हृदयमें भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका अनुष्टानमें लग जाते हैं। ऐसे मनुष्योंके लिये ही यहाँ महत्त्व रहनेके कारण जब वे ऋक्, साम और 'श्रैविद्याः' पद आया है।

यजुः—इन तीनों वेदोमें कहे हुए सकाम कमोंका तथा . सोमलता अथवा सोमवल्ली नामकी एक लता उनके फलका वर्णन सुनते हैं, तब वे (वेदोंने होती है। उसके विषयमें शासमें आता है कि जैसे

क्योंकि सकाम यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य

प्रतिदिन चन्द्रमाकी एक-एक बढते-बढते पूर्णिमाको कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं और कष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक कला श्रीण होते-होते अमावस्थाको कलाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं. ऐसे ही उस सोमलताका भी शुक्लपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पता निकलते-निकलते पूर्णिमातक पंद्रह पत्ते निकल आते हैं और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता गिरते-गिरते अमावस्थातक पूरे पते गिर जाते है। \* उस सोमलताके रसको सोमरस कहते हैं।

कहा गया है। वेदोंमें वर्णित यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और वेदमन्त्रोंसे अभिमन्त्रित सोमरसको पीनेवाले मनुष्योंके खाकि प्रतिबन्धक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये उनको 'पूतपापाः' कहा गया है।

यज्ञ करनेवाले उस सोमरसको वैदिक मन्त्रोंके द्वारा

अभिमन्तित करके पीते हैं, इसलिये उनको 'सोमपाः'

भगवान्ने पूर्वश्लोकमें कहा है कि सत्-असत् सब कुछ मैं ही है, तो इन्द्र भी भगवत्स्वरूप ही

स्वर्गप्राप्तिकी इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रका ही पुजन करते हैं और इन्द्रसे ही स्वर्गप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गप्राप्तिको इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रकी स्तृति करना और उस इन्द्रसे स्वर्गलोकको याचना करना- इन दोनोंका नाम 'प्रार्थना' है । वैदिक और पौराणिक विधि-विधानसे किये गये सकाम यजोंके द्वारा इन्द्रका पजन करने और प्रार्थना करनेके फलस्वरूप वे लोग स्वर्गमें जाकर देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुप्यलोकके भोगोंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं । वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध- इन पाँचों विषयोंका भोग (अनुभव) करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नन्दनवन आदिमें धूमना, सुख-आराम लेना, आदर-सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगोंको भी

\*

भोगते हैं।

\*पञ्चाङ्गयुक्पञ्चदशच्छदाबुया सर्पांकृति: शोणितपर्वदेशा । करोति एकादिवसोपनीता ।। सोमवल्ली रसयन्यकर्म रसबन्धवधादिकम् । करोति सोमवृक्षोऽपि पूर्णिमादिवसानीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका ।। कृष्णे पक्षे प्रगलति चैकमेकं दले चत्यहे शक्लेऽप्येकं प्रभवति पनर्लध्यमाना लताः स्यः । पूर्णिमायां तस्याः कन्दः कलयतितरां गहीतो घदध्या कनकमहितं देहलोहं विधते ।। सूतं इयं सोमकला परमदर्लभा । वल्ली नाम अनेया लक्षवेधी प्रजायते ।। बद्धसतेन्द्रो (रसेन्द्रचडामणि ६ । ६-९)

जिसके पन्द्रह पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्पकी तरह होती है, जहाँसे पत्ते निकलते हैं—से गाँठ विसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णियाके दिन लायी हुई पञ्चाह्न-(मूल, डण्डी, यते, फूल और फल-)से युक्त सोमवल्ली पारदको बद्ध कर देती है । पूर्णिमाके दिन लावा हुआ पशाङ्ग-(मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल-)से पुक्त सोमवृक्ष भी पारदको वाँधना, पारदकी भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परन्तु सोमवल्ली और सोमवृक्ष--इन दोनोंमें सोमयल्ली अधिक गुणोवाली है। इस सोमयल्लीका कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता इन्द्र जाता है और शुक्सपक्षमें पुनः प्रतिदिन एक-एक पता निकल आता है । इस तरह यह लता धढ़ती रहती है। पूर्णिमाके दिन इस लताका कन्द निकाला जाय तो यह यहत श्रेष्ठ होता है। धतूरिके सहित इस कन्द्रमें ग्रँमा हुआ पारद देहको लोहेकी तरह दुढ़ बना देता है, और इससे सैमा हुआ पारद लक्षवेमी हो जाता है अर्थात् एक गुणा यद्ध पारद लाउगुणा सोहेको सोना वना देता है। यह सोम नामको लता अत्यन ही दुर्लम है।

217

#### ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

### . क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

### एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

#### गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१ ।।

वे उस विशाल स्वर्गलोकके भोगोंको भोगकर पुण्य श्लीण होनेपर मृत्युलोकमें आ जाते हैं । इस प्रकार तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाम धर्मका आश्रय लिये हुए भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या—'ते तं भुवत्वा स्वगंलोकं'' कामकामा जाने और फिर लौटकर मृखुलोकमें आनेका चन्नर लभन्ते'— स्वगंलोक भी विशाल (विस्तृत) है, चहाँकी चलता ही रहता है। इस चन्नरसे वे कभी छूट नहीं पति। आयु भी विशाल (त्मखी) है और चहाँकी भोग-सामग्री भी विशाल (बहुत) है। इसलिये इन्द्रलोकको 'विशाल' सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं और यहाँ आये 'क्षीणे कहा गया है। पुण्ये' एटोसे जिनके सम्पूर्ण पुण्य शीण हो। गये स्वगंकी प्राप्ति चाहनेवाले न तो भगवानुका आश्रय हैं—ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य

स्वर्गको प्राप्ति चाहनेवाले न तो पगवान्का आश्रय हैं — ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य लेते हैं और न भगवत्प्राप्तिके किसी साधनका ही दोनों क्षीण होनेसे) मुक्त हो जाना चाहिये? परनु आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदोंमें कहे हुए वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमनको, प्राप्त होते सकाम धर्मों-(अनुष्ठानों-)का ही आश्रय लेते हैं। हैं। इसलिये यहाँ 'मूतपापाः' पदसे वे लिये गये इसलिये उनको त्रयीधर्मके शरण बताया गया है।. हैं, जिनके स्वर्गके प्रतिवन्यक पाप यज्ञ करनेसे नष्ट

'गतागतम्' का अर्थ है—जान और आना । हो गये हैं और 'क्षीणे पुण्ये' पर्दोसे वे लिये गये सकाम अनुद्वान करनेवाले स्वर्गके प्रापक जिन पुण्योंके हैं, जिनके स्वर्गके प्रापक पुण्य वहाँका सुख भोगनेसे फलस्वरूप स्वर्गमें जाते हैं, उन पुण्योंके समाप्त होनेश्वर समाप्त हो गये हैं। अतः सम्पूर्ण पाणें और पुण्योंके चे पुनः मृत्युलोकमें लीट आते हैं। इस प्रकार उनका नाशको यात यहाँ नहीं आयी है। घटीयक्तको तरह वार-वार सकाम शुभकर्म करके स्वर्गमें

#### $\star$

सम्बन्ध — जो त्रयीधर्मका आश्रय लेते हैं, उनको तो देवताओंसे प्रार्थमा — याचना करनी पड़ती है, परतु जो केवल भेग ही आश्रय लेते हैं, उनको अपने योगक्षेपके लिये मनमें विन्ता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती — यह बात भगवान आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाप्यहम् ।। २२ ।।

जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरेमें निरनर लगे हुए उन भक्तोंका योगक्षेम (अप्राप्तको प्राप्ति और प्राप्तको रक्षा) मैं वहन करता हूँ ।

व्याख्या— 'अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः है, वह सबन्धी-सब भगवान्की लीला है—ऐसा जो पर्युपासते'— जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें दृढ़तासे मान लेते हैं, समझ लेते हैं,उनकी फिर आ रहा है, वह सबन्धा-सब भगवान्का खरूप ही भगवान्के सिवाय कहीं भी महत्त्वगुद्धि नहीं होती। है और उसमें जो कुछ परिवर्तन वधा नेष्टा हो रही ये भगवान्में हो लगे रहते हैं। इसलिये वे 'अनन्य'

Referential contraction of the property of the contraction of the cont है। केवल भगवान्में ही महत्ता और प्रियता होनेसे उनके द्वारा स्वतः भगवानुका ही चिन्तन होता है।

'अनन्याः' कहनेका दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं अर्थात केवल भगवानके ही शरण होना है, उन्होंका चिन्तन करना है, उन्होंकी उपासना करनी है और उन्होंको प्राप्त करना है— ऐसा उनका दढ़ भाव है । भगवानके सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं: क्योंकि भगवानुके सिवाय अन्य सब नाशवानु है । अतः उनके मनमें भगवानके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है: अपने जीवन-निर्वाहकी भी इच्छा नहीं है । इसलिये वे अनन्य है ।

वे खाना-पोना, चलना-फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं, वह संब भगवानको ही उपासना है: क्योंकि वे सब काम भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करते हैं।

'तेषां नित्याभियुक्तानाम्'— जो अनन्य होकर भगवान्का ही चित्तन करते हैं और भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही सब काम करते हैं, उन्हींके लिये यहाँ 'नित्याभियुक्तानाम्' पद आया है ।

' इसको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार समझें कि वे संसारसे विमुख हो गये-यह उनकी 'अनन्यता' है, वे केवल भगवानके सम्मख हो गये-यह उनका 'चित्तन' है और सक्रिय-अक्रिय सभी अवस्थाओंने भगवत्सेवापरायण हो गये—यह उनकी 'उपासना' है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं, वे ही 'नित्याभियुक्त' हैं ।

'योगक्षेपं वहाम्यहम्'-अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करा देना 'योग' है और प्राप्त सामग्रीकी रक्षा करना 'क्षेम' है । भगवान् कहते हैं कि मेरेमें नित्य-निरन्तर लगे हुए फ्लोंका योगक्षेम मैं वहन करता है।

वास्तवमें देखा जाय तो अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करानेमें भी 'योग'का वहन है और प्राप्ति न करानेमें भी 'योग'का वहन है । कारण कि भगवान् तो अपने भत्तका हित देखते हैं और वहीं काम करते हैं, जिसमें भक्तका हित होता हो । ऐसे ही प्राप्त वस्तुकी रक्षा करनेमें भी 'क्षेम'का वहन है और रक्षा न प्रकारकी वित्ता मत कर । करनेमें भी 'क्षेम'का वहन है । अगर भक्तकी भक्ति

बढती हो. उसका कल्याण होता हो तो भगवान प्राप्तकी रक्षा करेंगे: क्योंकि इसीमें उसका 'क्षेम' है । अगर प्राप्तकी रक्षा करनेसे उसकी भक्ति न बढती हो. उसका हित न होता हो तो भगवान उस प्राप्त वसको नष्ट कर देंगे: क्योंकि नष्ट करनेमें ही उसका 'क्षेम' है । इसलिये भगवानके भक्त अनुकुल और प्रतिकल-दोनों परिस्थितियोंमें परम प्रसन्न रहते हैं । भगवानपर निर्भर रहनेके कारण उनका यह दढ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थित आती है, वह भगवानको ही भेजी हुई है । अतः 'अनुकल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकल परिस्थिति बेठीक हैं-- उनका यह भाव मिट जाता है । उनका भाव रहता है कि 'भगवानने जो किया है, वही ठीक है और भगवानने जो नहीं किया है, वही ठीक है, उसीमें हमारा कल्याण

'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये'—यह सोचनेकी हमें किञ्चिनात्र भी आवश्यकता नहीं है । कारण कि हम सदा भगवानके हाथमें ही हैं और भगवान् सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं । इसलिये हमाए अहित कभी हो ही नहीं सकता । तात्पर्य है कि भक्तका मनचाहा हो जाय तो उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्तका चाहा और न चाहा कोई मुल्य नहीं रखता, मुल्य तो भगवानके विधानका है। इसलिये अगर कोई अनुकुलतामें प्रसन्न और प्रतिकुलतामें खित्र होता है, तो वह भगवानका दास नहीं है, प्रत्युत अपने मनका दास है।

वास्तवमें तो 'योग' नाम भगवानुके साथ सम्बन्धका है और 'क्षेम' नाम जीवके कल्याणका है। इस दृष्टिसे भगवान् भक्तके सम्बन्धको अपने साथ दढ करते है-यह तो भक्तका 'योग' हुआ और भक्तक कल्याणको चेष्टा करते हैं-यह भक्तका 'क्षेम' हुआ । इसी बातको लेकर दूसरे अध्यायके पैतालीसवें श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनके लिये आज्ञा दी कि 'तु निर्योगक्षेम हो जा' अर्थात् तू योग और क्षेम-सम्बन्धी किसी

'बहाम्यहम्'का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चेके

्रिक्याप प् लिये मों किसी वसुकी आवश्यकता समझती है, तो भक्तोंके लिये में किसी वसुकी आवश्यकता समझता बड़ी प्रसन्नता और उत्साहके साथ खयं वह वस्तु हूँ, तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ अर्थात् लाकर देती है। ऐसे ही मेरेमें निरन्तर लगे हुए भक्तोंके सब काम मैं खयं करता हैं।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अपनी उपासनाकी बात कह करके अब भगवान् अन्य देवताओंकी उपासनाकी बात कहते हैं ।

### येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

### तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम् ।। २३ ।।

हे कुन्तीनन्दन ! जो भी भक्त (मनुष्य) श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओंका पूजन करते हैं, वे भी करते तो हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधिपर्वक ।

व्याख्या—'येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता:'--देवताओंके जिन भक्तोंको 'सब कुछ मैं ही हैं' ('सदसच्चाहम्' ९।१९)—यह समझमें नहीं आया है, और जिनको श्रद्धा अन्य देवताओंपर है, वे ठन देवताओंका ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओंको मेरेसे अलग और वडा मानकर अपनी-अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार अपने-अपने इष्ट देवताके नियमोंको घारण करते हैं । इन देवताओंकी कृपासे ही हमें सब कुछ मिल जायगा-ऐसा समझकर नित्य-निरन्तर देवताओंकी ही सेवा-पूजामें लगे रहते हैं । 'तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम्'—

देवताओंका पूजन करनेवाले भी वास्तवमें मेरा ही पूजन करते हैं; क्योंकि तत्वसे मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं । मेरेसे अलग उन देवताओंकी सत्ता ही नहीं है। वे भेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओंका पूजन भी वास्तवमें मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक । अविधिपूर्वक कहनेका मतलब यह नहीं है कि पूजन-सामग्री कैसी होनी चाहिये? उनके मन्त कैसे होने चाहिये? उनका पूजन कैसे होना चाहिये ? आदि-आदि विधियोंका उनको ज्ञान नहीं है , इसका मतलब है—मेरेको उन देवताओंसे अलग मानना । जैसे कामनाके कारण ज्ञान हरा जानेसे ृही पूजन होता है 🍍 । परन्तु पूजकको लाभ तो वे देवताओंके शरण होते हैं (गीता ७ ।२०), ऐसे

ही यहाँ मेरेसे देवताओंकी अलग (खतन्त) संत मानकर जो देवताओंका पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक पूजन करना है।

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि (१) अपनेमें किसी प्रकारकी किञ्चन्यात्र भी कामना न ही और उपाखमें भगवद्बुद्धि हो, तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी भी प्राणीको, मनुष्यको और किसी भी देवताको अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाय, तो वह सब भगवान्का ही पूजन हो जायगा और उसका फल भगवानको हो प्राप्ति होगा: और (२) अपनेमें किञ्चित्मात्र भी कामना हो और उपास्यरूपमें साक्षात् भगवान् हों तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तोंको श्रेणीमें आ जायगा, जिनको भगवानने उदार कहा है (७ । १८) ।

वास्तवमें सब कुछ भगवान् ही हैं । अतः जिस 📜 किसीकी उपासना की जाय, सेवा की जाय, हित किया जाय, वह प्रकारात्तारसे भगवानुकी ही उपासना है । जैसे आकाशसे बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अन्तमें समुद्रको ही प्राप्त हीता है (क्योंकि वह जल समुद्रका ही है), ऐसे ही मनुष्य जिस किसीका भी पूजन करे, वह तत्वसे भगवान्का अपनी-अपनी मावनाके अनुसार ही होता है।

सम्बन्ध-देवताओंका पूजन करनेवालोंका अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है? इसपर कहते हैं—

आकाशात्पतितं तीर्यं यथा गन्छति सापरम् । सर्वदेवनमस्कारः केशयं प्रति गन्छति ।।

#### Beggisstrik bildekkurunn kurulan gerenan krauke berben beggister beggis han kurulan kurulan kurulan kurulan karu अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

#### न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।। २४ ।।

क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी हूँ; परनु वे मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका पतन होता है।

व्याख्या-[ दूसरे अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं. वे 'मेरेको केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है'--ऐसा निधय नहीं कर सकते (२ ।४४) । अतः परमात्माकी तरफ चलनेमें दो बाधाएँ मुख्य हैं-अपनेको भोगोंका भोक्ता मानना और अपनेको संग्रहका मालिक मानना । इन दोनोंसे ही मनुष्यकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मासे सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे, बचपनमें आलक माँके बिना रह नहीं सकता; पर बड़ा होनेपर जब उसका विवाह हो जाता है, तब यह स्त्रीसे 'मेरी स्त्री है' ऐसा सम्बन्ध जोड़कर उसका उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं । ऐसे ही जब ही हूँ । कारण कि अपनी प्रसन्नताके लिये ही मैंने यह जीव भोग और ऐश्वर्यमें लग जाता है अर्थात् अपनेमेंसे इस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है; अतः अपनेको भोगोंका भोक्ता और संग्रहका मालिक मानकर इन सबकी रचना करनेवाला होनेसे इनका मालिक मै उनका दास बन जाता है और भगवानसे सर्वथा ही हैं। विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद हो नहीं रहती कि सबके भोका और मालिक भगवान हैं। इसीसे उसका पतन हो जाता है। परन्तु जब इस जीवको चेत हो जाता है कि वास्तवमें मात्र भोगोंके भोका और मात्र ऐश्वर्यके मालिक भगवान् हो हैं, तो फिर वह भगवान्में लग जाता है, ठीक रास्तेपर आ जाता है । फिर उसका पतन नहीं होता ।]

'अहं हि सर्वयज्ञानां \* भोका च प्रभरेव च'- शासको आज्ञाके अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत आदि जितने शुभकर्म करते हैं तथा अपने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य-कर्म करते हैं, उन सब कमौंका भोक्ता अर्थात् फलमागी मैं हूँ । कारण कि वेदोंमे, शास्त्रोंमे, पुराणोंमें, स्मृति-प्रन्योंमें प्राणियोंके

लिये शुभ-कर्मीका जो विधान किया गया है, वह सब-का-सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरेको देनेके लिये ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंसे और उनके फलोंसे सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने खरूपसे च्यत न हों और अनन्य भावसे केवल मेरेमें हो लगे रहें । अतः उन सम्पूर्ण शूभ-कर्मीका और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य-कर्मीका भोक्ता मैं ही है। जैसे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता (फलभागी) मैं ही हँ, ऐसे ही सम्पूर्ण संसारका अर्थात् सम्पूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियोंके भोका और मालिक बन जाता है । फिर उसको माँ शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदिका मालिक भी मैं

#### विशेष बात भगवानुका भोक्ता बनना क्या है?

भगवान्ने कहा है कि महात्माओंकी दृष्टिमें सब कुछ वासदेव हो है (७ । १९) और मेरी दृष्टिमें भी सत्-असत् सब कुछ मैं ही हैं (९ 1१९) । जब सब कुछ मैं हो हूँ, तो कोई किसी देवताकी पुष्टिके लिये यज्ञ करता है, उस यजके द्वारा देवतारूपमें मेरी ही पष्टि होती है। कोई किसीको दान देता है, तो

दान लेनेवालेके रूपमें मेरा ही अभाव दर होता है. उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है, तो उस तपसे तपस्त्रीके रूपमें मेरेको ही सुख-शान्ति मिलती है। कोई किसीको भोजन करता है, तो उस भोजनसे प्राणिक रूपमें मेरी ही तृप्ति होती है । कोई शौच-स्नान करता है, तो उससे उस मनुष्यके रूपमें

<sup>\*</sup> यहाँ यहुवचन 'यज्ञानाम्' शब्दके अन्तर्गत सम्पूर्ण कर्तव्यकमं आ जाते हैं, किर भी इसके साथ 'सर्व' शब्द लगानेका तात्वर्य है कि शास्त्रीय, शामीरिक, ब्यावहासिक आदि कोई भी कर्तव्यकर्म याकी न रहे।

मेरेको ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़-पौधोंको खाद कि जैसे भोगी पुरुप भोग और संग्रहका चाहे जैस देता है, उनको जलसे सींचता है तो वह खाद और जल उपभोग करनेमें स्वतन्त है (जबकि उसकी स्वतन्तता पेड़-पौघोंके रूपमें मेरेको ही मिलता है और उनसे मानी हुई है, वास्तवमें नहीं है), ऐसे ही मगवान् मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन-दुःखी, मात्र संसारका चाहे जैसा परिवर्तन-परिवर्दन करनेमें अपाहिजकी तन-मन-धनसे सेवा करता है तो वह सर्वधा खतन्त है। भगवानकी वह स्वतन्तता वास्तविक मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य-डाक्टर किसी है। यही भगवान्का, मालिक वनना है। रोगीका इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा ही होता 'न तु मामभिजाननि तत्त्वेनातश्च्यवित' है । कोई कुर्ताको रोटी डालता है; कवूतरोंको दाना ते'—वास्तवमें सत्-असत्, जड़-चेतन आदि सब कुछ डालता है; गायोंकी सेवा करता है; भूखोंको अन्न मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य-कर्म किये जायँ, देता है; प्यासोंको जल पिलाता है; तो उन सबके उन कर्मीका और उनके फलोंका मोक्ता मैं ही हैं, रूपमें मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओंको तथा सम्पूर्ण सामग्रीका मालिक भी मैं ही हूँ। परनु में ही ग्रहण करता हूँ 🕇 । जैसे कोई किसी मनुष्यकी जो मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानते, वे तो यही समझते सेवा करे, उसके किसी अहुकी सेवा करे, उसके हैं कि हम जिस किसीको जो कुछ देते हैं, खिलाते कुटुम्बकी सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्यकी हैं, पिलाते हैं, वह सब उन-उन प्रणियोंकी ही मिलता ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ-कहीं सेवा करे, हैं, जैसे—हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञके भीका देवता जिस-किसीकी सहायता करे, वह सेवा और सहायता बनते हैं; दान देते हैं, तो दानका भोक्ता वह लेनेवाला

मेरेको ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य बनता है? कुत्तेको रोटी और गायको घास देते हैं, कोई है ही नहीं । मैं ही अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ तो उस रोटी और घासके भोक्ता कुता और गाय हूं— 'बह स्यां प्रजायेय' (तैतिरीय॰ २ । ६) । तात्पर्य बनते हैं; हम भोजन करते हैं, तो भोजनके भीताः

ही भगवान्का भोक्ता बनना है। भगवानका मालिक बनना क्या है?

भगवत्तत्वको जाननेवाले भक्तोंकी दृष्टिमें अपरा और परा-प्रकृतिरूप मात्र संसारके मालिक भगवान् हो हैं। संसारमात्रपर उनका ही अधिकार है। सृष्टिकी रचना करें या न करें, संसारकी स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या न करें; प्राणियोंको चाहे जहाँ रखे. उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें; अपनी भरजीके मुताबिक चाहे जैसा भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और मेरे विराट्रूप परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन-परिवर्द्धन करनेमें संसारकी सेवाके लिये ही है। परनु भाग और

यह हुआ कि अनेक रूपोंमें सब कुछ ग्रहण करना हम स्वयं बनते हैं, आदि-आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपोंमें मेरेको न मानकर अन्यको ही ·· मानते हैं, इसीसे उनका पतन होता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह किसी अन्यको भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरेको ही भोका और मालिक माने अर्थात् जो कुछ चीज दी जाय, उसकी मेरी ही समझकर मेरे अर्पण कर- 'त्यदीय वस्त गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' दूसरा भाव यह है कि मनुष्यके पास जो कुछ

भगवान्की बिल्कुल स्वतन्त्रता है। तारार्य यह हुआ ऐश्वर्यमें आसक मनुष्य उस तत्वको न जाननेक कारण ां एक कथा सुनी है कि एक बार शीनामदेवजी महाराज तीर्थयात्रामें गये । यात्रामें कहींपर एक वृक्षके नीवे उन्होंने रोटियाँ बनायीं और सामानमेंसे घी लेनेके लिये पीछे घूमे तो इतनेमें ही एक कृता आकर मुहमें रोटी लेकर भागा । नामदेवजी महाराजने घी लेकर देखा कि कुता रोटी लेकर भाग रहा है तो ये भी हाथमें घीका पात्र लिये उसके घीछे भागते हुए कहने लंगे—'हे नाथ !आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो ? तेटीपर थोड़ा भी तो लगाने दीजिये ।" नामदेवजीके ऐसा कहते ही कुतेमेंसे भगवान् प्रकट हो गये । कुतेमें भगवान्के सिवाय और था ही कौन ? नामदेवत्री जान गये तो वे प्रकट हो गये । इस प्रकार प्राणिमात्रमें तत्त्वसे भगवान् ही हैं । इसलिये जिस किसीको जो कुछ दिया जाता है, यह भगवान्को ही मिलता है ।

उस भोग और ऐश्वर्यको अपना और अपने लिये मान लेते हैं. जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोगमें आनेवाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं । पर वास्तवमें वे उन चीजोंके गलाम ि हो जाते हैं । वे जितना ही उन चीजोंको अपनी और अपने लिये मानते हैं. उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं । फिर वे उन चीजोंके बनने-बिगडनेसे अपना वनना-बिगडना मानने लगते हैं । इसलिये उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरेको सम्पूर्ण

यज्ञोंका भीका और मालिक जाननेसे मुक्ति हो जाती है और न जाननेसे पतन हो जाता है।

'च्यवन्ति' पदका तालर्य है कि भगवान्को प्राप्तन होनेसे उनका पतन हो जाता है। वे शुभकर्म करके कैंचे-कैंचे लोकोंमें चले जायें, तो यह भी उनका पतन है: क्योंकि वहाँसे उनको पीछे लौटकर आना ही पडता है (गीता ९ । २१) । वे आवागमनको प्राप्त होते ही रहते हैं; मुक्त नहीं हो सकते ।

सम्बन्ध—जो भगवानुको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोता और मालिक न मानकर देवता आदिका सकामभावसे पूजन करते हैं, उनकी गतियोंका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं।

## यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।।२५ ।।

(सकामभावसे) देवताओंका पूजन करनेवाले (शरीर छोड़नेपर) देवताओंको प्राप्त होते हैं । पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । भूत-प्रेतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं । परनु मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं ।

व्याख्या-[पूर्वश्लोकमें भगवानने यह बताया कि मैं ही सम्पूर्ण यहाँका भोका और सम्पूर्ण संसारका मालिक हैं, परन्तु जो मनुष्य मेरेको भोका और मालिक न मानकर खयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है । अब इस श्लोकमें उनके पतनका विवेचन करते हैं । ।

'यान्ति देवव्रता देवान्' — भगवान्को ठीक तरहसे न जाननेके कारण भीग और ऐश्वर्यको चाहनेवाले पुरुष वैदों और शास्त्रोमें वर्णित नियमों, व्रतों, मन्तों, पूजन-विधियों आदिके अनुसार अपने-अपने उपास्य देवताओंका विधि-विधानसे साहोपाङ्ग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओंके परायण रों जाते हैं (गीता ७ ।२०) । वे उपास्य देवता अपने उन भक्तोंको अधिक-से-अधिक और कैंचा-से-कैंचा फल यही देंगे कि उनको अपने-अपने लोकोमें ले जायैंगे, जिन लोकोंको मगवान्ने पुनरावर्ती कहा है (८ । १६) ।

. तेर्दसर्वे स्लोकमें भगवान्ते बताया कि देवताओंका पूजन भी मेरा हो पूजन है; परन्तु वह पूजन अविधिपूर्वक

है । उस पूजनमें विधिरहितपना यह है कि 'सब कुछ भगवान् ही हैं इस बातको वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदिका पूजन करके भोग और ऐश्वर्यको चाहते हैं । इसलिये उनका पतन होता है । अगर वे देवता आदिके रूपमें मेरेको ही मानते और उन भगवत्त्वरूप देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा खयं में भी उनको कछ देना चाहता. तो भी वे ऐसा ही कहते कि 'हे प्रभी! आप हमारे हैं और हम आपके हैं-आपके साथ इस अपनेपनसं भी बढकर कुछ और (भोग तथा ऐश्वर्य) होता. तो ्रहम आपसे चाहते भी और माँगते भी । अब आप ही बताइये, इससे बढ़कर क्या है?' इस तरहके भाववाले वे मेरेको ही आनन्द देनेवाले बन जाते. ती फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकोंको प्राप्त नहीं होते ।

'पितृन्यान्ति पितृप्रताः'— जो सकामभावसे पितरोंका पूजन करते हैं, उनको पितरोंसे कई तरहकी सहायता मिलती है । इसलिये लौकिक मिद्धि चाहनेवाले मनुष्य पितरीके व्यतीका, नियमीका, पूजन-विधियीका साहोपाह पालन करते हैं और पितरोंको अपना इप्ट मानते हैं। उनको अधिक-से-अधिक और ऊँचा-से-ऊँचा फल यह मिलेगा कि पितर उनकी अपने लोकमें ले जायँगे । इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं।

'भूतानि यान्ति भूतेज्याः'—' तामस स्वभाववाले मनुष्य सकामभावपूर्वक भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैं और उनके नियमोंको धारण करते हैं । जैसे, मन्त-जपके लिये गधेकी पूँछके बालोंका धागा बनाकर उसमें ऊँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, ग्रत्निमें श्मशानमें जाकर और मुर्देपर वैठकर भूत-प्रेतोंके मन्तोंको जपना, मांस-मदिरा आदि महान् अपवित्र चीजोंसे भूत-प्रेतोंका पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक ठनकी सांसारिक कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । मरनेके बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी अर्थात् उनको भूत-प्रेतको योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि भूतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं !

'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्'—जो अनन्यभावसे किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग जाते हैं, वे निधितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

#### विशेष बात

सांसारिक भोग और ऐश्वर्यकी कामनावाले मन्प्य अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमें तत्परतासे लगे रहते हैं और इप्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं: परन्तु भगवान्के भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस-तत्त्वको प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार-बार सांसारिक तुच्छ भोगोंको और नरकों तथा चौग्रसी लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जी मनुष्यजन्म पाकर भगवान्के साथ प्रेमका सम्बन्ध जोडकर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फैंसकर और तुच्छ देवता,

पितर आदिके फेरेमें पड़कर कितनी अनर्थ-परम्पाकी प्राप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानास केवल भगवान्में ही लग जाना चाहिये।

देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमें भगवद्बृद्धि हो और निष्काममावपूर्वक केवल उनकी पृष्टिके लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा-पूजा की जाय, तो भगवानुकी प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदिको भगवान्से अलग मानना और अपन सकामभाव रखना ही पतनका कारण है।

भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनको पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न तो भगवद्बुद्धि कर सकते हैं और न निष्कामभाव ही रख सकते हैं । इसलिये उनका तो सर्वया पतन ही होता है। इस विषयमें थोड़े वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है। कोई 'कर्णपेशाचिनी'की उपासना करनेवाला था । उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे ठसने बहुत रुपये कमाये ।

अब उस विद्याके चमत्कारको देखकर एक सजन उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेको भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हैं। तो उसने सरलतासे कहा कि 'यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करनेवाली नहीं हैं । उससे यह पूछा गया कि 'आप दूसरेके बिना कहें ही उसके प्रथको और उत्तरको कैसे जान जाते हो ?' तो उसने कहा कि 'मैं अपने कानमें विद्या लगाये रखता हैं। जब कोई पूछने आता है, तो उस समय कर्णीपेशाचिनी आकर मेरे कानमें उसका

अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो, भी नाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धा हो जाता है और भक्तको भगवान्के दर्शन हो जाते हैं। जैसे, मक्त नामदेवजीको एकवार लम्बे कदका एक भवका प्रेन दिखायी दिया तो वे उसे भगवत्त्वरूप ही समझका प्रसन्नतापूर्वक कह उठे-

भले पधारे लम्बकनाथ ! पांच, सर्ग लों माथा, जीजन भरके सनकादिक, पार न पार्वे, अनियन साज सजाये साथ । तुम ही स्वामी, कीर्न मोकों आज सनाय।। इसमें उस प्रेतका उद्धार हो गया और उसकी अग्रह भगवान प्रकट हो गये !

प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सूना देती है और मैं वैसा ही कह देता हैं' । फिर उससे पूछा गया कि 'आपका मरना कैसे होगा—इस विषयमे आपने कुछ पछा है कि नहीं?' इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो नर्मदाके किनारे होगा'। उसका शरीर शान्त होनेके बाद पता लगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) नर्मदामें जाने लगः, तब कर्णीपशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गयी । उसको देखकर वह नर्मदाकी तरफ भागा, तो कर्णपिशाचिनीने उसको नर्मटामें जानेसे पहले ही किनारेपर भार दिया । कारण यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी सदगीत हो जातो । परन्त कर्णपिशाचिनीने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्भदाके किनारेपर ही मारकर अपने साथ ले गयी।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, पिशाच आदिकी ठपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि देवताओंमें भगवद्धाव और निष्कामभाव हो. तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है। परना भत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालोंकी कभी सदगति होती ही नहीं, दर्गति हो होती है।

हाँ, पारमार्थिक साधक भत-प्रेतोंके उद्धारके लिये उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं । कारण कि उन भत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण है । उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण करना अर्थात उनको पिण्ड-जल देना कोई दोषकी बात नहीं है । सन्त-महात्माओंके द्वारा भी अनेक भत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है।

सम्बन्ध-देवताओंके पूजनमें तो बहत-सी सामग्री, नियमों और विधियोंकी आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजनमें तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी? इसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं।

# पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ।। २६ ।।

जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार-(भेंट-) को मैं खा लेता है।

व्याख्या-[ भगवान्की अपरा प्रकृतिके दो कार्य है—पदार्थ और क्रिया । इन दोनोंके साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोता और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थी और क्रियाओंकि भोक्ता एवं मालिक भगवान है—इस बातको वह भूल जाता है। इस भूलको दूर करनेके लिये ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ कियाएँ है (९ । २७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ । २८) ।

दूसरी बात, देवताओंके पूजनमें विधि-विधानकी, मन्त्रों आदिको आवश्यकता है । परन्तु मेरा तो जीवके साथ स्वत:-स्वाभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये

मेरी प्राप्तिमें विधियोंको मुख्यता नहीं है । जैसे, बालक माँकी गोदीमें जाय, तो उसके लिये किसी विधिकी जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपनके सम्बन्धमें ही माँकी गोदीमें जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्तिके लिये विधि, मन्त आदिकी आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपनके दृढ़ भावको आवश्यकता है ।]

'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्तति'—जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तलसीदल आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवानके अर्पण करता है, तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे, द्रौपदीसे पता लेकर भगवानने खा लिया और त्रिलोकोको तृप्त कर दिया । गजेन्द्रने सरोवरका एक पुण भगवानुके अपंप करके नमस्कर किया, तो 本董老士就是董某者是大大之时间不在此也就是就就就是大大五年的的基本的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的是第二年的第二年的第二年的第二年的第二年 हैं। उनको अधिक-से-अधिक और ऊँचा-से-ऊँचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकमें ले जायँगे । इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पजन करनेवाले पितरोको प्राप्त होते हैं।

'भूतानि यान्ति भूतेज्याः'— तामस स्वभाववाले मनुष्य सकामभावपूर्वक भृत-प्रेतोंका पूजन करते हैं और उनके नियमोंको धारण करते हैं । जैसे, मन्त-जपके लिये गधेकी पूँछके बालोंका धागा बनाकर उसमें कँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, रात्रिमें श्मशानमें जाकर और मुर्देपर बैठकर भूत-प्रेतोंके मन्तोंको जपना, मांस-मदिरा आदि महान् अपवित्र चीजोंसे भूत-प्रेतींका पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक उनकी सांसारिक कामनाएँ सिद्ध हो सकती है । मरनेके

भूतोंका भूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं। 'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम'--जो अनन्यभावसे किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग जाते हैं, वे निश्चितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं।

बाद तो उनको दुर्गति ही होगी अर्थात् उनको भूत-प्रेतको

योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि

विशेष बात सांसारिक भोग और ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्य अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमें तत्परतासे लगे रहते हैं और इप्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं; परन्त भगवानके भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस तत्त्वको

प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे वार-बार सांसारिक तुच्छ भोगोंको और नरको तथा चौरासी लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं । इस तरह जो मनुष्यजन्म पाकर भगवानुके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोडकर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे

सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फैसकर और तुच्छ देवता,

\* अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो भी जाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धार हो जाता है और भक्तको भगवान्के दर्शन हो जाते हैं । जैसे, भक्त नामदेशजीको एकबार लम्बे कदका एक भगंकर प्रेर दिखायी दिया तो ये उसे भगवत्यरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे-

भले प्रधारे लम्बकनाय !

जोजन धारके लाबे स्वर्ग लों माद्या, न पार्वे, अनिपन साज सजाये पार कीजैं भोकों ही स्थामी, इससे उस प्रेनका उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गये !

केवल भगवान्में ही लग जाना चाहिये। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमें भगवद्बुद्धि हो और निष्कामभावपूर्वक केवल उनकी

पितर आदिके फेरेमें पड़कर कितनी अनर्थ-परम्परके

प्राप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीसे

पुष्टिके लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा-पूज की जाय, तो भगवानुकी प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदिको भगवानसे अलग मानना और अपन

सकाममाव रखना ही पतनका कारण है।

भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध हैं और उनकी पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी

अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न तो भगवद्बद्धि कर सकते हैं\* और न निष्कामभाव ही रख सकते हैं। इसलिये उनका तो सर्वथा पतन

ही होता है। इस विषयमें थोड़े वर्ष पहलेको एक सच्ची घटना है । कोई 'कर्णीपशाचिनी'की उपासना करनेवाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछ्ने आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि

यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने, बहुत रुपये कमाये ।

अब उस विद्यांके चमत्कारको देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेको भी यह विद्या सिखाओ, भैं भी इसको सीखना चाहता हैं'। ती

उसने सरलतासे कहा कि 'यह विद्या चमत्कारी ते बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करनेवाली नहीं है' । उससे यह पूछा गया कि 'आप दूसरेके बिना कहें ही उसके प्रश्नको और उत्तरको कैसे जान जाते

हो ?' तो उसने कहा कि 'मैं अपने कानमें विष्ठा लगाये रखता हैं। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्णीपशाचिनी आकर मेरे कानमें उसका

प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हैं' । फिर उससे पूछा गया कि 'आपका मता कैसे होगा-इस विषयमें आपने कुछ पूछा है कि नहीं?' इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो नर्मदाके किनारे होगा' । उसका शरीर शान्त होनेके बाद पता लगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णीपशाचिनी सुकरी बनका तसके सामने आ गयी । उसको देखका वह नर्मदाकी तरफ भागा, तो कर्णीपशाचिनीने उसको नर्मदामें जानेसे पहले ही किनारेपर मार दिया । कारण यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी सद्गति हो जाती । परन्तु कर्णपिशाचिनीने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदाके किनारेपर ही मारकर अपने साथ ले गयी।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, पिशाच आदिकी उपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि देवताओंमें भगवद्भाव और निष्कामभाव हो, तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है। परन्तु भूत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालोंकी कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गीत ही होती है।

हाँ, पारमार्थिक साधक भूत-प्रेतोंके उद्धारके लिये उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं। कारण कि उन भूत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण है । उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण करना अर्थात उनको पिण्ड-जल देना कोई दोपकी बात नहीं है। सन्त-महात्माओंके द्वारा भी अनेक भूत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है ।

सम्बन्ध—देवताओंके पूजनमें तो बहुत-सी सामग्री, नियमों और विधियोंकी आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजनमें तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी? इसका ठत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं।

# पत्रं पृष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

#### भक्त्युपहतमश्रामि

प्रयतात्मनः ।। २६ ।।

जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार-(भेट-) को मैं खा लेता है।

व्याख्या-[ भगवान्की अपरा प्रकृतिके दो कार्य है—पदार्थ और क्रिया । इन दोनोंके साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोका और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थी और क्रियाओंके भीक्ता एवं मालिक भगवान् हैं—इस बादको वह भूल जाता है। इस भूलको दूर करनेके लिये ही भगवान् यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ क्रियाएँ हैं (९ १२७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ । २८) ।

दूसरी बात, देवताओंके पूजनमें विधि-विधानकी, मन्तों आदिकी आवश्यकता है । परन्तु मेरा तो जीवके साय स्वतः-स्वामाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये मेरी प्राप्तिमें विधियोंकी मुख्यता नहीं है । जैसे, बालक माँको गोदीमें जाय, तो उसके लिये किसी विधिकी जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही माँकी गोदीमें जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्तिके लिये विधि. मत्त आदिको आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपनके दुढ़ भावकी आवश्यकता है 1]

'पत्रं पुष्पं फलं तीयं यो मे भक्त्या प्रयहतते'--जी भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तुलसीदल आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवान्के अर्पण करता है, तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे, द्रौपदोसे पता लेकर भगवान्ते खा लिया और त्रिलोक्वेको तुप्त कर दिया । गजेन्द्रने सरोवरका एक पुर्व भगवान्के अपूर्व करके नमस्कार किया, तो

March St. Commence

भगवानने गजेन्द्रका उद्धार कर दिया । शबरीके दिये हुए फल पाकर भगवान् इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भीजन करनेका अवसर आया, वहाँ शबरीके प्रशंसा करते रहे \* । 'रिन्तदेवने अत्यज-रूपसे आये भगवानको जल पिलाया तो उनको भगवान्के साक्षात् दर्शन हो गये ।

जब भक्तका भगवानुको देनेका भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह अपने-आपको भूल जाता है। भगवान भी भक्तके प्रेममें इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने-आपको भूल जाते हैं। प्रेमकी अधिकतामें भक्तको इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हैं, तो भगवानुको भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हैं! जैसे, विदुसनी प्रेमके आवेशमें भगवानको केलोंकी गिरी न देकर छिलके देती है. तो भगवान् उन छिलकोंको भी गिरीको तरह ही खा लेते हैं 🕇

'तदहं भक्त्यपहतमश्रामि प्रयतात्मनः'-भक्तके

द्वारा प्रेमपूर्वक दिये गये उपहारको भगवान् स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं—'अक्षामि'। जैसे, पूप्प सूँघनेको चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खानेकी चीज है या नहीं: वे तो उसको खा ही लेते हैं। उसको आत्मसात् कर लेते हैं, अपनेमें मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्तका देनेका भाव रहता है, तो भगवानका भी लेनेका भाव हो जाता है। भक्तमें भगवानको खिलानेका भाव आता है, तो भगवानको भी भूख लग जाती है!

'प्रयतात्मनः' का तात्पर्य है कि जिसका अन्तःकरण भगवान्में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान्के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तके दिये हुए उपहार-(भेंट-) को भगवान् स्वयं खा लेते हैं।

यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल-इन चारोंका नाम लेनेका सात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल-ये तीनों जलसे पैदा होनैके कारण जलके कार्य हैं 'और जल इनका कारण है।' इसलिये ये पत्र, पुष्प आदि कार्य-कारणरूप मात्रं पदार्थीके उपलक्षण हैं; क्योंकि मात्र सृष्टि जलका कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थोंको भगवानके अर्पण करना चाहिये ।

इस श्लोकमें 'भक्त्या' और 'भक्त्युपहृतम्'—इस रूपमें 'भक्ति' शब्द दो बार आया है 1.इनमें 'भक्त्या' पदसे भक्तका भक्तिपूर्वक देनेका भाव है और 'भवत्युपहृतम्' पद भक्तिपूर्वक दी गयी वस्तुका विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिपूर्वक देनेसे वह वस भक्तिरूप, प्रेमरूप हो जाती है, तो भगवान उसकी आत्मसात् कर लेते हैं: अपनेमें मिला लेते हैं: क्योंक वे प्रेमके भखे हैं।

#### विशेष बात

इस श्लोकमें पदार्थीकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्तके भावको मुख्यता है; क्योंकि भगवान् भावके भुखे हैं: पदार्थिक नहीं । अतंः अर्पण करनेवालेश भाव मुख्य (भक्तिपूर्ण) होना चाहिये । जैसे, कोई अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो, तो गुरुकी सेवामें उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है, उतना ही उसकी आनन्द आता है, प्रसन्नता होती है । इसी तरहं पतिकी सेवामें समय, वस्त, क्रिया लगनेपर पतिवतां सीनी बड़ा आनन्द आता है; क्योंकि पतिकी सेवामें ही उसको अपने जीवनको और वस्तुकी सफलता दीखती है। ऐसे ही भक्तका भगवानके प्रति प्रेमं-भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, माधारण हो या कीमती हो, उसको भगवानुके अर्पण करनेमें भक्तको बड़ा आनन्द आता है। उसका भाव यह रहता है कि यस्तुमात्र भगवान्की ही, है । मेरेको भगवान्ने सेवा-पूजाका अवसर दे दिया है--यह मीपर भगवान्की विशेष कृपा हो गयी है। इस कृपाको देख-देखकर वह प्रसंत्र होता रहता है। भावपूर्वक लगाये हुए भोगको भगवान् अवस्य

स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दीखे या न दीखें। इस

<sup>°</sup> घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भड़ जब जह पहुनाई । सब तह कहि सबसिके फलनिकी, रुचि माधुर्ति न पाई ।। (विनयपत्रिका १६४ । ४)

<sup>ं &#</sup>x27;ततवेता' निर्हु लोकमें, भीतन कियो अपार । इक शबरी इक विद्वापर, रूच पायों दो बार ।।.

विषयमें एक आचार्य कहते थे कि हमारे मन्दिरमें दीवालीसे होलीतक अर्थात् सरदीके दिनोंमें ठाक्रजीको ं पिता. बादाम. अखरोट. काज . चिरौजी आदिका भोग लगाया जाता था; परन्तु जब यह बहुत महिगा ही गया, तब हमने मूँगफलीका भोग लगाना शुरू कर दिया । एक दिन रातमें ठाकुरजीने स्वप्नमें कहा- 'ओर यार ! तु मूँगफली ही खिलायेगा क्या ?' उस दिनके बाद फिर मेवाका भोग लगाना शरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकरजीको भोग लगाते हैं. तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगानेपर जिन वस्तुओंको भगवान खीकार

कर लेते हैं, उन वस्तुओंमें विलक्षणता आ जाती है अर्थात् उन वस्तुओंमें स्वाद बढ जाता है, उनमें सगन्ध विलक्षणता आ जाती है—ऐसा हमने सन्तोंसे सुना है । मनुष्य जब पदार्थींकी आहति देते हैं तो वह यज हो जाता है: चीजोंको दसरोंको दे देते हैं तो वह दान कहलाता है, संयमपूर्वक अपने काममें न लेनेसे वह तप हो जाता है और भगवानके अर्पण करनेसे भगवान्के साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता है—ये सभी एक 'त्याग' के ही अलग-अलग नाम हैं।

आने लगती है; उनको खानेपर विलक्षण तृप्ति होती है, वे चीजें कितने ही दिनोंतक पड़ी रहनेपर भी

खराव नहीं होतीं: आदि-आदि । परन्त यह कसौटी

नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्तका ऐसा

भाव बन जाय तो भोग लगायी हुई वस्तुओंमें ऐसी

सम्बन्ध-संसारमात्रके दो रूप हैं-पदार्थ और क्रिया । इनमें आसक्ति होनेसे ये दोनों ही पतन करनेवाले होते हैं । अतः 'पदार्थ' अर्पण करनेकी बात पूर्वश्लोकमें कह दो और अब आगेके श्लोकमें 'क्रिया' अर्पण करनेकी बात कहते हैं ।

#### यत्करोषि यदश्रासि यज्ञहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।। २७ ।।

है कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है. जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे । व्याख्या-[ भगवान्का यह नियम है कि जो

जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय पारमार्थिक आदि यावन्मात्र क्रियाएँ आ जाती हैं। देता हूँ (गीता ४ ।११) । जो भक्त अपनी वस्तु भगवान् कहते हैं कि तू इन सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। अर्पण कर दे अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा. भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनन्त तो तेरी सम्पर्ण क्रियाएँ स्वतः मेरे अर्पित हो जायँगी । गुणा करके देता हूँ। परन्तु जो अपने-आपको ही अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओंका विभाग मुझे दे देता है, मैं अपने-आपको उसे दे देता हैं। करते हैं-वासवमें मैंने अपने-आपको संसारमात्रको दे रखा है 'यदश्नासि'—इस पदके अन्तर्गत सम्पूर्ण शारीरिक (गीता ९ ।४), और सबको सब कुछ करनेकी क्रियाएँ लेनी चाहिये अर्थात् शरीरके लिये तु जो खतत्त्वता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई भोजन करता है, जल पीता है, कुपध्यका त्याग और स्वतत्तता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी पथ्यका सेवन करता है, ओर्पाघ-सेवन करता है, अपनी खतत्तताको उसके अर्पण कर देता हूँ अर्थात् कपड़ा पहनता है, सरदी-गरमीसे शांगरको रक्षा करता मैं उसके अधीन हो जाता हैं । इसलिये यहाँ भगवान् है, स्वास्त्र्यके लिये समयानुसार सोता और जागता है, दस स्वतन्तताको अपने अर्पण करनेके लिये अर्जुनसे यूमता-फिरता है, शौच-स्नान करता है, आदि सभी कहते हैं।] क्रियाओंको तु मेरे अर्पण कर दे।

'यत्करोषि'-यह पद ऐसा विलक्षण है कि

यह शाग्रीरिक क्रियाओंका पहला विभाग है।

इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक,

'यज्होषि'—इस पदमें यज्ञ-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ अर्पण करनेकी जात कही, जो कि अनायास अर्थात आ जाती हैं अर्थात् शाकल्य-सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मन्त पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएँ मेरे अर्पण कर दे।

'ददासि यत्'--तू जो कुछ देता है अर्थात् दूसरोंकी सेवा करता है, दूसरोंकी सहायता करता है. दूसरोंकी आवश्यकता-पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे ।

'यत्तपस्यित'--तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंका संयम करता है. अपने कर्तव्यका पालन करते हुए अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियोंको प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत. भजन-ध्यान, जप-कीर्तन, श्रवण-मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे।

उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओंका दूसरा विभाग है।

'तत्कुरुष्व मदर्पणम्'--यहाँ भगवानुने परस्थिपदी 'कुरु' क्रिया-पद न देकर आत्मनेपदी 'कुरुख' क्रियापदे े दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा, तो मेरी कमीकी पूर्ति हो जायगी--यह बात नहीं है, किन्तु सब कुछ मेरे अर्पण करनेपर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा अर्थात् तेरा 'मैं' और 'मेरा'-पन सब खत्प हो जायगा, जो कि यन्यनकारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करनेके फलस्वरूप तेरेको पूर्णताको प्राप्त हो जायगी अर्यात् जिस लाभसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ सम्पव ही नहीं है और जिस लाभमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं कियां जा सकता अर्थात जहाँ द:खोंके संयोगका ही अत्यन्त वियोग है (गीता

इस श्लोकर्में 'चत्' पद पाँच बार कहनेका तारपर्य है कि एक-एक क्रिया अर्पण करनेका भी अपार माहात्स्य है, फिर सम्पूर्ण क्रियाएँ अर्पण की जाये, तव तो कहना ही क्या है। विशेष यात

ह । २२-२३) — ऐसा लाम तेरेको प्राप्त हो जायगा ।

.छब्बीसर्वे स्लोकमें तो भगवानने पत्र, पुष्प आदि

बिना परिश्रमके प्राप्त होते हैं । परन्तु इसमें कुछ-न-कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा अर्थात् सुगम-से-सुगम

वस्तुको भी भगवानुके अर्पण करनेका मया उद्योग करना पड़ेगा । परन्तु इस सताईसर्वे श्लोकमें भगवानने उससे भी विलक्षण बात बतायी है कि नये पदार्थ

नहीं देने हैं, कोई नयी किया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे हारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि खामाविक क्रियाएँ होती हैं, उनको भगवानके अर्पण कर देना है । इसका

तारपर्य यह हुआ कि भगवानुके लिये किसी वस्तु और क्रियाविशेषको अर्पण करनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुदको ही अर्पित करनेकी जरूरत है। खुद अर्पित होनेसे सब क्रियाएँ स्वाभाविक भगवान्के अर्पण

हो जायँगी, भगवान्की प्रसन्नताका हेतु हो जायँगी। जैसे बालक अपनी माँक सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोदमें आ जाता है, कभी पीठपर चढ़ जाता है, आदि जी कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रियासे माँ-प्रसन होती है । माँकी इस असत्रतामें बालकका मौंके प्रति

भक्तका भगवान्के प्रति अपनेपनका भाव होनेसे भक्तकी प्रत्येक क्रियासे भगवान्को प्रसन्नता होती है। यहाँ 'करोषि' 'क्रियाके साथ सामान्य 'यत्' पद होनेसे अर्थात् 'तू जो कुछ करता है'-ऐसा. कहनेसे निषद्ध क्रिया भी आ सकती है। परचु

अन्तमें 'तत्कुरुष्य भदर्पणम्' 'यह मेरे अर्पण कर

दे'-ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया

अपनेपनका भाव ही हेतु है। ऐसे ही रारणागत

भगवानके अर्पण की जायगी, वह भगवानकी आशके अनुसार, भगवानुके अनुकृत ही होगी । जैसे किसी त्यागी पुरुषको कोई चस्तु दी जायगी तो उसके अनुकूल ही दी जायगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जायगी । ऐसे ही भगवानुको कोई बस्तु या क्रिया अर्पण की जायगी वो उनके अनुकृत, विहित यस्तु या क्रिया ही अर्पण की जायगी, निविद्ध नहीं । कारण कि जिसका भगवान्के प्रति अर्पण करनेका भाव है, उसके द्वार न ही निपिद्ध क्रियां होनेकी सम्मावना है और न निपिद्ध

The state of the s क्रिया अर्पण करनेकी ही सम्भावना है।

मिलता है । इसलिये अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया अगर कोई कहे कि 'हम तो चोरी आदि निषिद्ध भगवानके अर्पण करोगे, तो उसका फल भी अनन्त क्रिया भी भगवानके अर्पण करेंगे' तो यह नियम है गणा हो करके मिलेगा अर्थात उसका साझोपाझ दण्ड कि भगवानुको दिया हुआ अनन्त गुणा हो करके भोगना ही पडेगा!

सम्बन्ध--पीछेके दो श्लोकोंमें पदार्थों और क्रियाओंको भगवानके अर्पण करनेका वर्णन करके अब आगेके श्लोकमें उस अर्पणका फल बताते हैं।

### शभाशभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८ ।।

इस प्रकार मेरे अर्पण करनेसे जिनसे कर्मबन्धन होता है, ऐसे शुभ (विहित) और अशुभ (निषद्ध) सम्पूर्ण कमेंकि फलोंसे तू मुक्त हो जायगा । ऐसे अपनेसहित सब कुछ मेरे अर्पण करनेवाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरेको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या---'शुपाशुपफलेरेवं मोश्र्यसे सुखी-दुःखी होता रहता है । यह सुखी-दुःखी होना तेरिको जन्म-मरण देनेवाले नहीं होंगे ।

यहाँ शुप्त और अशुप्त कमोंसे अनत्त जन्मेंके परिस्थितिरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। किये हुए संचित शुम-अशुभ कर्म लेने चाहिये। कदाचित् किश्चिमात्र भी कोई आनुषङ्गिक अशुभ कर्म 'मयि संन्यस्य' (१८ । ५७) । बन जाय, तो उसके हृदयमें विराजमान भगवान् उस अशुभकर्मको नष्ट कर देते है \* ।

कर्मबन्धनै:'--पूर्वीक्तं प्रकारसे सब पदार्थ और क्रियाएँ ही कर्मबन्धन है और इसीसे वह जन्मता-माता है। मेरे अर्पण करनेसे अर्थात् तेरे स्वयंके मेरे अर्पित हो परन्तु भक्तको दृष्टि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंपर जानेसे अनन्त जन्मोंके जो शुम-अशुम कमेंकि फल न रहकर भगवान्की कृपापर रहती है अर्थात् मक्त है, उन सबसे रू मुक्त हो जायगा । वे कर्मफल उनको भगवानुका विधान ही मानता है, कर्मोंका फल मानता ही नहीं । इसलिये वह अनुकल-प्रतिकल

'संन्यासयोगयुक्तात्या'— सम्पूर्ण कर्मोंको कारण कि भक्त वर्तमानमें भगवदाज्ञाके अनुसार किये भगवानुके अर्पण करनेका नाम 'संन्यासयोग' है । इस हुए कर्म ही भगवान्को अर्पण करता है । भगवदाज्ञाके संन्यासयोग अर्थात् समर्पणयोगसे युक्त होनेवालेको यहाँ अनुसार किये हुए कर्म शुम ही होते हैं, अशुभ होते 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' कहा गया है । ऐसे तो गीतामें ही नहीं । हाँ, अगर किसी रीतिसे, किसी परिस्थितिके बहुत जगह 'संन्यास' शब्द सांख्ययोगका वाचक आता करण, किसी पूर्वाध्यासके प्रवाहके कारण भक्तके द्वारा है, पर इसका प्रयोग भक्तिमें भी होता है; जैसे---

जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्ण कर्मोंको मनसे नवद्वारवाले शरीरमें रखकर खयं सखपूर्वक अपने स्वरूपमें स्थित जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी बाह्य रहता है (गीता ५ ।१३), ऐसे ही भक्त कर्मीके साथ होते हैं अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि इन्द्रियों आदिके अपने माने हुए सम्बन्धको भगवान्में रख देता है। हांग ही होते हैं । इसलिये उन शुभ और अशुभ तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी घंगेहरको क्मोंक अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिके रूपमें जो फल कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपनेसहित अनन्त आत है, वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूलसे जन्मोंके संचित कम्पोंको, उनके फलोंको और उनके वन परिस्थितियोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर सम्बन्धको घगवान्में रख देता है। इसलिये इसको

<sup>°</sup> विकर्म यच्चोत्पतितं कश्चित्र ध्नोति सर्वं हृदि स्प्रिविष्टः । (श्रीमद्धाः ११ । ६ । ४२)

'संन्यासयोग' कहा गया है।

'विमुक्तो मामुपैष्यसि'—पूर्वश्लोकमें 'तत्कुरूव मदर्पणम्' कहकर अर्पण करनेकी आज्ञा दी । यहाँ परमात्माके साथ खतः अभिन्नता हो जाती है. अ कहते हैं कि 'इस प्रकार अर्पण करनेसे तू शुभ-अशुभ शरीरके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जा कर्मफलोंसे मुक्त हो जायगा । शुभ-अशुभ कर्मफलोंसे मक होनेपर तु मेरेको प्राप्त हो जायगा । चार्ल्य यह ्था । केवल अपने लिये कर्म करनेसे इस अधिवता हुआ कि सम्पूर्ण कर्मफलोंसे मुक्त होना तो प्रेम-प्राप्ति का साधन है और भगवानकी प्राप्ति होना प्रेमकी

#### प्राप्ति है। विशेष बात

शुम † और अशुभ कर्मीका बन्धन क्या है ? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मको किया जाय, उस कर्मका आरम्भ और अन्त होता है। ऐसे ही उन कमोंकि फलरूपमें जो परिस्थित आती है. दसका भी संयोग और वियोग होता है । तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरन्तर नहीं रहते. तो फिर उनके साथ सम्बन्ध निरत्तर कैसे रह सकता है ? परन्तु जब कर्ता (कर्म करनेवाला) कर्मेंक साथ अपनापन कर सेता है, तब उसका फलके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फलके साथ सम्बन्ध कमी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता दस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है । कर्ता स्वयं (स्वरूपसे) नित्य है, इसलिये उस सम्बन्धको अपनेमें खीकार करनेसे वह सम्बन्ध भी नित्य प्रतीत होने लगता है।

कर्ता शुभ कमोंका फल चाहता है, जो कि अनकल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है। उस परिस्थितिमें यह सुख मानता है । जबतंक इस सखकी चाहना रहती है, तयतक वह दुःखसे वच नहीं सकता । कारण कि सुखके आदिमें और अत्तमें दंख हो रहता है तथा सुखसे भी प्रतिक्षण स्वामाविक वियोग होता रहता है । जिसके वियोगको यह प्राणी नहीं चाहता. उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तासर्य यह हुआ कि सुखकी इच्छाकी प्रकार जीवीके गुण-दोर्णका नियन्त्रण करनेवाले यह नहीं छोड़ता और दुःख इसको नहीं छोड़ता । 🖈 परमेश्वरको कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती ।

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE जीव जब अपने-आपको प्रमुके समर्पित कर दे

है, तब (साक्षात् परमात्माकां ही अंश होनेसे) इस

है। यह परमात्मकि साथ अभिन्न तो पहलेसे

अनुभव नहीं होता था । अब अपनेसहित कर्मी भगवानुके अर्पण करनेसे उसकी अपने लिये क करनेकी मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वामावि

प्रेमकी पाप्ति हो जाती है। इसीको भगवानने यहाँ 'विमको मामपैष्यसि' कहा है। जब यह जीव अपने-आपको भगवानुके समर्पि

कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुन अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित आती है, यह सब दर और कुमाके रूपमें परिणत हो जाती है। तासर्य कि जब उसके सामने अनुकृत परिस्थित आती है क्षं वह उसमें भगवानुकी 'दया' को मानता है औ जब प्रतिकृत परिस्थित आती है, तब वह उसमें भगवानुको 'कृपा' को मानता है । दया और कृपान

भेद यह है कि कभी भगवान प्यार, स्तेह करने

जीवको कर्मवस्थनसे मुक्त करते हैं—यह 'दया' है औ

कभी शासन करके, ताड़ना करके उसके पापाँका नार करते हैं-यह 'कृपा' है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान् भक्तको सबल, सहिष्णु बनाते है। परन्तु भक्त तो दोनोंमें ही प्रसन्न रहता है। कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता-प्रतिकूलताकी तरफ न

होती, प्रत्युत एक ही रूपसे होती है । जैसा कि कहा है— ्लालने ताइने मातुनांकारुण्यं यथार्भके। नियनुर्गुणदोषयोः ॥ महेशस्य

रहकर केवल भगवानुको तरफ ही रहती है। अतः

उसकी दृष्टिमें भगवानकी दया और कृपा दो रूपसे नहीं

'जिस प्रकार चालकका पालन करने और ताइना करने—दोनोंमें. माँको कहीं अकृपा नहीं होती, उसी

ि जैसे अशुम कर्म बन्धनकारक हैं, ऐसे ही शुभ-कर्म भी बन्धनकारक हैं। जैसे, बेबी लोहेकी हो साहे सोनेकी, पर बयन दोनोंसे ही होता है। शुभ-कर्म भी अन्यारमक होनेसे क्यानकारक होता है और

अशुभ-कर्म तो अबर्दली बाधैनेवाला होता ही है।

सम्बद्ध—अब एक शंका होती है कि जो भगवानुके समर्पित होते हैं, उनको तो भगवान् मुक्त कर देते हैं और

सम्बर्य—अब एक शका हाता है कि जा भगवान्क समागत हात है, उनका ता भगवान् भुक्त कर देत है आर जो भगवान्के समार्पेत नहीं होते, उनको भगवान् मुक्त नहीं करते—इसमें तो भगवान्की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम-दृष्टि और पक्षपात हुआ? इसपर कहते हैं—

### समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

#### ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई मेरा द्वेगी है और न कोई प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे भेरेमें हैं और मै उनमें हूँ \*।

व्याख्या—'समोऽहं सर्वभूतेषु'—मैं स्थावर-जंगम आदि सम्पूर्ण प्राणियोमं व्यापकरूपसे और कृपादृष्टिसे सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सवमें समानरूपसे व्यापक, परिपूर्ण हूँ—'मया तत्तिमदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता ९।४), और भेरी सवपर समानरूपसे कृपा-दृष्टि है—'सुहदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५।२९)।

मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ अर्थात् चींटी छोटी होनेसे उसमें कम हूँ और हाथी यड़ा होनेसे उसमें अधिक हूँ, अन्त्यज्ञमे कम हूँ और म्राह्मणमें अधिक हूँ, जो मेरे प्रतिकृत्त चलते हैं, उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकृत चलते हैं, उनमें मैं अधिक हूँ—यह बात है हो नहीं। कारण कि सब-के-सब प्राणी मेरे अंश है, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होनेसे वे मेरेसे कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिये में सबमें समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपत

नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियोंमें जन्मसे, कर्मसे, पर्गिस्थतिसे, घटनासे, संयोग, वियोग आदिसे अनेक तरहसे विषमता होनेपर भी मैं सर्वथा-सर्वदा सबमें समान रीतिसे व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूँ।

'न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'†—पहेले भगवान्ने कहा कि में सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हैं, अब उसीका

राग-द्वेपका विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरेसे विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 'राग' का विषय नहीं है और दूसरा शास्त्रनिपद्ध अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 'द्वेप'का विषय नहीं है। कारण कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान रीतिसे व्याप्त हूँ, सवपर मेरी समान रीतिसे कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होनेसे मेरेको समान रीतिसे प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकामभावपूर्वक शुभ-कर्म करेगा, वह ऊँची गतिमें जायगा और जो अशुभ-कर्म करेगा, वह नीची गतिमें

विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे

मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अगिन, वायु और 
आकाश—ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियेकि अच्छे-युरे 
आचरणों तथा भावोंको लेकर उनको रहनेका स्थान 
देनेमें, उनकी प्यास खुझानेमें, उनको प्रकारा देनेमें, 
उनको चलने-फिरनेके लिये अवकारा देनेमें राग-द्वेपपूर्वक 
विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान गितिसे देते 
हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे-युरे आचरणांको लेकर 
मेरे राग-द्वेपके विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात्

अर्थात् नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंमें जायगा।

परन्त वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होनेपर भी मेरे

राग-देपके विषय नहीं हैं।

<sup>\*</sup> इस स्लोकके दो विभाग है—पूर्वार्धमें तो भवन न करनेवालीका वर्णन है और उत्तराधेंमें भवन करनेवालोंका वर्णन है।

<sup>ं</sup> यहाँ 'प्रिय' शब्दको समक्षा ही बाबक मानूना धाहिये; क्योंकि प्राणिमात्रपर भगवान्को समात्र रीतिसे पिया है—'सब मम प्रिय सब मम ठपजाए' (मानस ७।८६।२); अतः भगवान् इसका निषेय केसे कर सको है? दूसरी बात, 'ह्रेय' शब्दके साथ 'राग' शब्द ही ठीक बैठ सकता है; क्योंकि राग और ह्रेय—यह कर है। इसी हन्दका यहाँ निषेष किया गया है।

नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात् मेरे ही अंश हैं. मेरे ही स्वरूप हैं।

जैसे, किसी व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता. दर्द होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा डालता है और दूसरा हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम आता है। परन उस व्यक्तिका किसी हायके प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मन्दा है; क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अङ्ग है और अपने अङ्गके प्रति किसीके राग-द्वेष नहीं होते । ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धानोंके अनुसार चलनेवाला हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो और दूसरा कोई मेरे वचनों, सिद्धान्तोंका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध हो.पापी-से-पापी हो. तो उन दोनोंको चलनेवाला लेकर मेरे एग-द्रेष नहीं होते । उनके अपने-अपने बर्तावोंमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम-(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्रेय महीं है। अगर किसीके प्रति राग-द्वेप होता: तो 'समोऽहं सर्वभूतेष'यह कहना हो नहीं बनता; क्योंकि विषयताके कारण ही राग-देव होते हैं ।

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु धाप्यहम्'-परन् जो मितपूर्वक मेरा भजन करते हैं अर्थात् जिनकी संसारमें आसक्ति, रागं, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरेको हो अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही रात-दिन काम करते हैं और जी शरीर, इन्द्रियों, मन, वाणीक द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता ९ । १४:१० । ९), व मेरेप हैं और मैं उनमें हैं ।

वनमें हैं—इसका तालर्थ यह नहीं है कि जो सामान्य लगनेका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । यह विपमता जीव हैं तथा मेरी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले हैं, ये मेरेमें न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी मेंते और मैं उनमें नहीं हैं, प्रत्युव वे अपनेको मेरिने शारण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता मानते ही, नहीं । वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो हैं—'ये यदा मां प्रकास तांतर्वेय मजाम्यहम्'(गीता संसारी जीव है, संसारमें रहनेवाले हैं! वे यह नहीं ४ । ११) । अतः यह विश्मता मेरेमें मर्कोंक भावोंको समझते कि संसार शिंश तो कभी एकरूप, एकरस क्षेकर ही है

रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, शरीरमें हम कैसे स्थित रह सकते हैं? इसको न जाननेके कारण हो वे अपनेको संसार, शरीरमें स्थित मानते हैं। उनके

अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हुए है. बारह-मोतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालने सबं बातु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिमें

और अपने-आपमें भी मेरेको हो मानते हैं, वे मेरेमे

विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हैं।

दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मे भगवान्का है और भगवान् मेरे हैं। ऐसा सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी धनिष्ठता हो जाती है कि मैं और ये एक हो जाते हैं- तिसंलजने भेदामावात् (नारदमिकसूत्रः ४१) । इसलिये वे

मेरेमें और मैं उनमें हैं। तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मैं'-पन नहीं रहतां; क्योंकि 'मैं'-पन एक परिच्छित्रता है। इस परिच्छित्रता-(एकदेशीयता-) के मिटनेसे ये मेरेने ही रहते हैं।

ं अब कोई भगवान्से कहे कि आप मत्त्रेंमें

विशेषतासे अकट हो जाते हैं और दूसरोंमें कमरूपसे प्रकट होते है—यह आपकी विपमता क्यों ? तो भगवान कहते हैं कि भैया ! मेरेमें यह विषमता तो भक्तोंके कारण है। अगर कोई मेरा भवन करे, मेरे परायण हो जाय, शरण हो जाय और मैं उससे विशेष प्रेम न करें, उसमें विशेषतासे प्रकट न होऊं: तो थह मेरी विषमता हो जायगी। कारण कि भागन करनेवाले और भजन'न करनेवाले-दोनोंने मैं बराबर ही रहें, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले मेरेमें है और मैं होगी । इससे मतरेक मजनक और उनका मेरी ठाफ

<sup>\*</sup> तट्य कर्रात सम विषय विद्यार । यादा अपान क्य अनुसार ।। (मानस २ 1२१९ १३) केवल भगवानमें ही नहीं, प्रत्युत जीवन्युक्त केंद्र महायुक्तीमें भी समर्मवालेक गुणो,मावो,आवरणों कार्यिक

प्रलोक ३० र THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

. जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सूपूत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपूत्र कहलाता है। यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके आचरणोंके कारण हुआ है । माँ-बापके पत्रभावमें कोई फाक नहीं पडता । गायके धनोंमें चींचड़ रहते हैं, वे दध न पीकर खन पीते हैं. तो यह विषमता गायको नहीं है. प्रत्यत चींचडोंको अपनी बनायी हुई है। बिजलोके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है. और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता विजलीकी नहीं है, प्रत्युत यन्त्रोंकी है। ऐसे ही जो भगवानमें रहते हुए भी भगवानको नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते. तो यह विषमता उन प्राणियोंकी ही है, भगवान्की नहीं । जैसे लकड़ीका दुकड़ा, काँचका दकड़ा और आतशी शीशा-इन तीनोंमें सूर्यकी कोई विषमता नहीं है; परन्तु सुर्यक सामने (धूपमें) रखनेपर लकड़ीका दुकड़ा सूर्यकी किरणोंको रोक देता है, काँचका टुकड़ा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आनेवाले पदार्थोंकी है, सर्यकी नहीं । सर्यकी किरणें

तो सबपर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन

किरणोंको जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान सब

प्राणियोंमें समानरूपसे व्यापक हैं. परिपूर्ण है । परन्तु

जो प्राणी भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं, भगवानुका

और भगवानकी कपाका प्राकटा उनमें विशेषतासे हो जाता है। उनकी भगवानमें जितनी अधिक प्रियता होती है. भगवानको भी उतनी हो अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने-आपको भगवान्को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने-आपको उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तोंके भावोंके अनुसार ही भगवानकी विशेष कपा, प्रियता आदि प्रकट होती है।

तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जब वे भगवानुका प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टिसे भगवानमें हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं । भगवानुकी दृष्टिसे तो वे वास्तवमें भगवानमें ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल गुगके कारण वे अपनेको भगवान्में और भगवान्को अपनेमें नहीं मानते थे।

भगवानने यहाँ 'ये भजन्ति' पदोंमें 'ये' सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनप्य किसी भी देशके हों, किसी भी वेशमें हों, किसी भी अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी वर्णक हों. किसी भी आश्रमके हों, कैसी हो योग्यतावाले हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वे मेरेमें और मैं उनमें हैं। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते. तब तो भगवान्में विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध हो जाता । परन्तु भगवान्ने 'ये' पदसे सवको भजन करनेकी और 'मैं भगवान्में हूँ और भगवान् मेरेमें हैं '—इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है ।

\*

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें मगवान्ते 'ये भजन्ति तु मां घषस्या'पदाँसे भक्तिपूर्वक अपना भजन करनेको बात कही । अव आगेके स्तोकमें भूजन करनेवालोंका विवेचन आरम्भ करते हैं।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साध्रेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।।३० ।।

अगर कोई दुरावारी-से-दुरावारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको सायु ही मानना चाहिये । कारण कि उसने निशय यहुत अच्छी तरह कर लिया है ।

लेकर यहापात हो जाता है-

चीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि यहापाताः ।।

(किराता॰ ३ । १२)

Bedresker Kristinger betreskingen betreskingen bedresker betreskingen betreskingen bedreskingen bedreskingen bedresk b नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात् मेरे ही अंश रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, शरीरमें हम कैसे स्थित रह सकते हैं? इसको न जाननेके कारण ही हैं, मेरे ही स्वरूप हैं।

जैसे, किसी व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता. दर्द होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा डालता है और दूसरा हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम आता है। परन्तु उस व्यक्तिका किसी हाथके प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मन्दा है; क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अङ है और अपने अङ्गके प्रति किसीके राग-द्वेप नहीं होते । ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धानोंके अनुसार चलनेवाला हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो और दूसरा कोई मेरे वचनों, सिद्धानोंका खण्डन करनेवाला हो. मेरे विरुद्ध हो,पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोंको लेकर मेरे राग-द्वेप नहीं होते । उनके अपने-अपने बर्तावोंमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम-(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है। अगर किसीके प्रति राग-द्वेष होताः तो 'समोऽहं सर्वभृतेषु'यह कहना ही नहीं बनता; क्योंकि

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु घाप्यहम्'-परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा मजन करते हैं अर्थात् जिनकी संसारमें आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरेको ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही रात-दिन काम करते हैं और जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, घाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता ९ । १४;१० ।९), वे मेरेमें है और मैं उनमें हैं ।

विषमताके कारण ही राग-द्वेष होते हैं ।

समझते कि संसार, शरीर तो कभी एकरूप, एकरस लेकर ही है\*।

वे अपनेको संसार, शरीरमें स्थित मानते हैं। उनके

अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हए हैं, बारह-भीतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालमें, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित, क्रिया आदिमें

और अपने-आपमें भी मेरेको हो मानते हैं, वे मेरेमे विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हूं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भ

भगवान्का हूँ और भगवान् भेरे हैं' ऐसा सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं— 'तस्मिंसजने भेदाभावात्' (नारदभक्तिसूत्र ४१) । इसलिये वे

मेरेमें और मैं उनमें हैं। तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मैं'-पन नहीं रहताः क्योंकि 'मैं'-पन एक परिच्छित्रता है। इस परिच्छित्रता-(एकदेशीयता-) के मिटनेसे वे मेरेमें ही रहते हैं।

अब कोई भगवान्से कहे कि आप मक्तेमें

विशेषतासे प्रकट हो जाते हैं और दूसरोंमें कमरूपसे प्रकट होते हैं--यह आपकी विषमता क्यों ? ती भगवान् कहते हैं कि भैया ! मेरेमें यह विषमता तो भक्तोंकें कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाय, शरण हो जाय और मैं उससे विशेष प्रेम न करू, उसमें विशेषतासे अकट न होऊँ, तो यह मेरी विषमता हो जायगी। कारण कि फाजन करनेवाले और भजन न करनेवाले-दोनोंमें मैं बगबर ही रहें, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता

प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले मेरेमें है और मैं होगी। इससे भक्तोंके भजनका और उनका मेरी तरफ उनमें हँ—इसका तारपर्य यह नहीं है कि जो सामान्य लगनेका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । यह विषमता जीव हैं तथा मेरी आज़ाके विरुद्ध चलनेवाले हैं, वे. मेरेमें न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी मेरेमें और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपनेको मेरेमें शाएण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता मानते ही नहीं । वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो हूं—'ये यथा मां प्रपद्यने तांस्तयैव भजाम्यहम्'(गांता संसारी जीव हैं. संसारमें रहनेवाले हैं। वे यह नहीं ४ । ११) । अतः यह विषमता मेरेमें भक्तोंके भावोंको

<sup>\*</sup> तदपि करिंह सप बिदम बिहारा । घणत अपगत बृद्ध अनुसारा ।। (मानस २ ।२१९ ।३) केयल भगवान्में ही नहीं, प्रत्युत जीवन्युक्त श्रेष्ठ प्रहायुरुपोर्ने भी सामनेवालेक गुणो,भावों,आवाणों आदिको

जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र

भजन नहीं करते. तो यह विषमता उन प्राणियोंकी

ही है, भगवान्की नहीं । जैसे लकड़ीका टुकड़ा,

होती है, भगवानको भी उतनी ही अधिक प्रियता

हो थे और भगवान् भी ठनमें थे। केवल रागके कारण वे अपनेको भगवानमें और भगवानको अपनेमें

प्रकट हो जाती है। वे अपने-आपको भगवानको दे कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपूत्र देते हैं, तो भगवान भी अपने-आपको उनको दे देते कहलाता है। यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके आचरणोंके कारण हुआ है । माँ-बापके पुत्रभावमें कोई हैं। इस प्रकार भक्तोंके भावोंके अनुसार ही भगवानकी विशेष कपा. प्रियता आदि प्रकट होती है। फरक नहीं पड़ता । गायके धनोंमें चींचड रहते हैं. तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके वे दध न पीकर खन पीते हैं. तो यह विवमता गायकी नहीं है, प्रत्यत चींचडोंकी अपनी बनायी हुई कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जब वे है। विजलीके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है. और भगवानका प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते है. तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजलीकी नहीं है, प्रत्यत यन्त्रोंकी है। ऐसे ही जो दृष्टिसे भगवानमें हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं । भगवान्की दृष्टिसे तो वे वास्तवमें भगवान्में भगवान्में रहते हुए भी भगवानको नहीं मानते, उनका

काँचका दुकड़ा और आतशो शीशा-इन तीनोंमें सूर्यकी नहीं मानते थे। कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूपमें) भगवान्ने यहाँ 'ये भजित्त' पदोंमें 'ये' सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी रखनेपर लकड़ीका दुकड़ा सूर्यकी किरणोंको येक देता है, कौंचका टुकड़ा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी भी देशके हों, किसी भी वेशमें हों, किसी भी शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने वर्णके हों, किसी भी आश्रमके हों, कैसी ही योग्यतावाले हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वे आनेवाले पदार्थोंकी है, सूर्यकी नहीं । सूर्यकी किरणें तो सबपर एक समान हो पड़ती हैं । वे पदार्थ उन मेरेमें और मैं उनमें हैं। अगर भगवान् यहाँ किसी किरणोंको जितनी पकड लेते हैं, उतनी ही वे किरणें वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते. तब तो भगवान्में विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सव प्राणियोंमें समानरूपसे व्यापक है, परिपूर्ण है । परन्त हो जाता । परन् भगवान्ने 'ये' पदसे सबको भजन जो प्राणी भगवान्के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान्का करनेकी और 'मैं भगवान्में हूँ और भगवान् मेरेमें और भगवानुकी कृपाका प्राकट्य उनमें विशेषतासे हो हैं '—इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्तता दे रखी है । जाता है। उनकी भगवान्में जितनी अधिक प्रियता

7

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें भगवान्ते 'थे भवन्ति तु मां भक्त्या'पदीते भक्तिपूर्वक अपना भवन करनेकी बात कही । अब आगेके स्तोकमें भवन करनेवालीका विवेचन आरम्भ करते हैं ।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यख्यवसितो हि सः ।। ३० ।।

अगर कोई दुराचारी-से-दुराजारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको साथु ही मानना चाहिये । कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है ।

सेकर पक्षपात हो जाता है---बीतासुहाणायपि मुक्तिभाजां भवत्ति भव्येषु डि पहापाताः ११

(किराता॰ ३ 1 १२)

व्याख्या-[ कोई करोड़पति या अखपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आयेगा, उसको

मैं एक लाख रुपये देंगा. तो उसके इस वचनकी परीक्षा तब होगी. जब उससे सर्वधा ही विरुट

चलनेवाला. उसके साथ वैर रखनेवाला. उसका अनिष् करनेवाला भी आकर उससे एक लाख रुपये याँग

और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जायगा कि यह जो माँगे, उसको दे देता है।

इसी भावको लेकर भगवान सबसे पहले दराचारीका नाम लेते हैं। 1 'अपि चेत' —सातवें अध्यायमें आया है कि जो

पापी होते हैं, वे मेरे शरण नहीं होते (७ ।१५) और यहाँ कहा है कि दुग्रचारी-से-दुग्रचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है- इन दोनों जातींमें आपसमें विरोध प्रतीत होता है । इस विरोधको दर करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चैत' ये दो पद दिये हैं। तात्पर्य है कि सातवें अध्यायमें 'दुष्कृती मनप्य मेरे शरण नहीं होते' ऐसा कहकर उनके स्वभावका वर्णन किया है। परना वे भी किसी कारणसे भेरे भजनमें लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफसे किसीकों कोई मना नहीं है \*: क्योंकि किसी भी प्राणीके प्रति मेरा देव नहीं है। ये भाव प्रकट करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चेत्र' पदींका प्रयोग किया है।

'सुदुराचारी भजते भामनन्यभाक्'--जो सुष्टु दुंग्रचारी है, साङ्गोपाङ्ग दुराचारी है अर्थात् दुराचार करनेमें कोई कमी न रहे, दुराचारका अङ्ग-उपाङ्ग न छूटे- ऐसा दरावारी है, वह भी अनन्यभाक् होकर मेरे भजनमें लग जाय तो उसका उद्धार हो जाता है।

यहाँ 'भजते'क्रिया वर्तमानकी है, जिसका कर्ता है—साङ्गोपाङ्ग दुग्रचारी । इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आये हैं और अभी वर्तमानमें वह अनन्यभावसे भजन करता है. तो भी

लक्ष्य अब धन, सम्पत्ति, आदर-सत्कार, सुख-आगर्ग आदि प्राप्त करनेका नहीं रहा है। उसका एकपात्र लक्ष्य अनन्यभावसे मेरेमें लगनेका ही है । अब शंका यह होती है कि ऐसा दरावरी

उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं अर्थात

कभी-कभी किसी परिस्थितिमें आकर पूर्वसंस्कारका

उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती है । ऐसी अवस्थाने

भी वह मेरा भजन करता है। कारण कि तसक

ध्येय (लक्ष्य) अन्यका नहीं रहा है अर्थात उसक

अनन्यभावसे भगवानुके भजनमें कैसे लगेगा 7 उसके लगनेमें कई कारण हो सकते हैं: जैसे-(१) वह किसी आफतमें पड़ जाय और उसके

कहीं किञ्चिनात्र भी कोई सहार न मिले। ऐसी अवस्थामें अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाय कि 'भगवान् सबके सहायक है और उनकी

शरणमें जानेसे सब काम ठीक हो जाता है' आदि । (२) वह कभी किसी ऐसे वाय्मण्डलमें चला जाय, जहाँ बड़े-बड़े अच्छे सन्त-महापुरुष हुए है और वर्तमानमें भी हैं. तो उनके प्रभावसे भगवानमें रुवि पैदा हो जाय ।

पापी भी भगवानुके भक्त बन चुके है और भजनके प्रभावसे उनमें विलक्षणता आयी है- ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्वका कोई अच्छा संस्कार जागं **उठे, जो कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें रहता है** 🕇 । (४) कोई प्राणी ऐसी आफतमें आ गया, जहाँ उसके बचनेकी कोई सम्मावना ही नहीं थी, पर वह

(३) वाल्पीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि

बच गया । ऐसी घटनाविशेषको देखनेसे उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि कोई ऐसी विलर्सणशक्ति है, जो ऐसी आफतसे बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान् ही हो सकते हैं; इसलिये अपनेको भी उनके परायण हो जाना चाहिये ।

(५) उसको किसी सन्तके दर्शन हो जायें और

\* कोटि बिप्र बंध लागीर्ह जाह । आएँ सार तजडे निर्ह ताहू ।। सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अब नासहि तबहीं ।।

(मानस ५ 1 ४४ । १)

ं सुमति कुमति सब कें उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।। (मानस ५ । ४० । ३)

उसका पतन करनेवाले दुष्कर्मीको देखकर उसपर सत्तकी कृपा हो जाय; जैसे—वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियोंपर सन्तोंकी कुपा हुई ।

· —ऐसे कई कारणोंसे अगर दराचारीका भाव बदल जाय, तो वह भगवान्के भजनमें अर्थात् भगवानुकी तरफ लग सकता है । चोर, डाक, लटेरे. हत्या करनेवाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जानेसे भगवानुके अच्छे भक्त हुए हैं—ऐसी कई कथाएँ पराणोंमें तथा भक्तमाल आदि प्रन्थोंमें आती हैं ।

अब एक शङ्का होती है कि जो वर्षोंसे भजन-ध्यान कर रहे हैं, उनका मन भी तत्परतासे भगवान्में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी-से-दुराचारी है, उसका मन भगवानुमें तैलघारावत् कैसे लगेगा ? यहाँ 'अनन्यभाक्' का अर्थ 'वह तैलधारावत् चिन्तन क ॥ है'-यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है--'न अन्यं भजति' अर्थात् वह अन्यका भजन नहीं करता। उसका भगवानके सिवाय अन्य किसीका सहारा. आश्रय नहीं है, फेबल भगवानका ही आश्रय है । जैसे पतिवता स्री केवल पतिका चिन्तन ही करती हो-ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पतिकी ही बनी रहती है. स्वप्रमें भी वह दूसरोंकी नहीं होती । तात्पर्य है कि उसका तो एक पतिसे ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारीका केवल भगवान्से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवानका ही आश्रय रहता है ।

'अनन्यभाक्' होनेमें खास बात है 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस प्रकार अपनी अहंताको बदल देना । अहंता-परिवर्तनसे जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप, तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओंसे उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती । इस अहंताके परिवर्तनके विषयमें तीन बातें हैं---

(१) अहंताको मिटाना—शानयोगसे अहंता मिट जाती है । जिस प्रकाशमें 'अहम्' (मैं-पन) का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एकदेशीय-रूपमें प्रतीत होनेवाला 'अहम्' मेरा स्वरूप नहीं है । कारण यह है कि 'अहम्' दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है, यह अपना स्वरूप नहीं होता । इस प्रकार

दोनोंका विभाजन करके अपने ज्ञप्तिमात्र खरूपमें स्थित होनेसे 'अहंता' मिट जाती है।

(२) अहंताको शुद्ध करना - कर्मयोगसे अहंता शुद्ध हो जाती है । जैसे, पुत्र कहता है कि 'मैं पुत्र हैं और ये मेरे पिता हैं' तो इसका तात्पर्य है कि पिताकी सेवा करनामात्र मेरा कर्तव्य है: क्योंकि पिता-पत्रका सम्बन्ध केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही है। पिता मेरेको पत्र न मानें.मेरेको दःख दें. मेरा अहित करें, तो भी मेरेको उनकी सेवा करनी है. उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई.स्त्री, पत्र, परिवारके प्रति भी मेरेको केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करना है । उनके कर्तव्यकी तरफ मेरेको देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दनियाके प्रति क्या करते हैं । उनके कर्तव्यको देखना मेरा कर्तव्य नहीं है; क्योंकि दूसरोंके कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्यत हो जाता है। अतः उनका तो मेरेपर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकल चलें-ऐसा मेरा किसीपर भी अधिकार नहीं है।इस प्रकार दूसरोंका कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य-पालन करनेसे अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सख-आरामकी कामना होनेसे ही अहंता अशब्द होती है।

(३) अहंताका परिवर्तन करना— मिक्तयोगसे अहंता बदल जाती है । जैसे, विवाहमें पतिके साथ सम्बन्ध होते ही कन्याकी अहंता बदल जाती है और वह पतिके घरको है। अपना घर, पतिके धर्मको ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पतिकी ही हो जाती है.तो फिर वह माता-पिता. सास-ससर आदि किसीकी भी नहीं होती । इतना ही नहीं. वह अपने पुत्र और पुत्रीकी भी नहीं होती; क्योंकि जब वह सती होती है, तब पुत्र-पुत्रीके, माता-पिताके छोहको भी परवाह नहीं करती । हाँ वह पतिके नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पतिकों हो हो जाती है। ऐसे ही मन्यको अहंता भै भगवान्का है और भगवान् मेरे हैं इस प्रकार भगवानुके साथ हो जाती है, तो उसकी

यहाँ 'अनन्यभाक'कहा है। 'साधरेव स मन्तव्यः'--अब यहाँ एक प्रश्न होता है

कि वह पहले भी दराचारी रहा है और वर्तमानमें भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारोंको लेकर

उसको दुराचारी मानना चाहिये या अनन्यभावको लेकर साधु ही मानना चाहिये ? तो भगवान् कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिये । यहाँ 'मन्तव्यः' (मानना

चाहिये) विधि-वचन है अर्थात् यह भगवानुकी विशेष आजा है।

माननेको बात वहीं कही जाती है, जहाँ साधुता नहीं दीखती । अगर उसमें किश्चिमात्र भी दराचार न होते, तो भगवान् 'उसको साधु ही मानना चाहिये' ऐसा क्यों कहते ? तो भगवान्के कहनेसे यही सिन्द होता है कि उसमें अभी दुग्रवार है । यह दुग्रवारोंसे सर्वथा रहित नहीं हुआ है । इसलिये भगवान कहते हैं कि वह अभी साङ्गोपाङ्ग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु हो मानना चाहिये अर्थात् बाहरसे उसके आचरणोंमें, क्रियांओंमें कोई कमी भी देखनेमें आ जाय, तो भी वह असाघु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह 'अनन्यमाक' हो गया अर्थात् 'मैं

है' इस प्रकार वह भीतरसे ही भगवानुका हो गया, .उसने भीतासे ही अपनी अहंता बदल दी । इसलिये अव उसके आचरण सुघरते देरी नहीं लगेगी: क्योंकि अहंताके अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साध् ही मानना चाहिये- ऐसा भगवान्को

केवल भगवान् का ही हैं और केवल भगवान् ही

भेरे हैं; मैं संसारका नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं

क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगोंने यह रीति है कि वे किसीके भीतरी भावोंको न देखकर बाहरसे जैसा आचरण देखते हैं, वैसा ही उसको मान लेते हैं । जैसे, एक आदमी वर्षीसे परिचित है अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणोवाला है—ऐसा बीसो. पचीसों वर्षोंसे जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह रात्रिके समय एक वेश्याके यहाँसे बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगोंक मनमें आता है कि देखों! हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो

वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागापी है। ऐसा विदार

अहंता बदल जाती है। इस अहंताके बदलनेको हो आते ही उनका जो अच्छेपनका भाव था, वह उह जाता है। जो कई दिनोंकी श्रद्धा-भक्ति थी वह ठठ जाती है। इसी तरहसे लोग वर्षीसे किसी

व्यक्तिको जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दराचारी है और वही एक दिन गड़ाके किनारे स्नान किये हए. हाथमें गोमखी लिये हुए बैठा है । उसका चेहरा बड़ा

प्रसन्न है । उसको देखकर कोई कहता है कि देखे । भगवानुका भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि और !तुम इसको जानते नहीं मैं जानता हैं; यह तो ऐसा-ऐसा है, कुछ नहीं है केवल पाखण्ड करता है। इस प्रकार भजन करनेप भी लोग उसको बैसा ही पापी मान लेते हैं और

उधर साधन-भजन करनेवालेको भी वैश्याक घरसे निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारणसे वेश्याने बुलाया था, क्या पता वह दयापरवश होकर वेश्याको शिक्षा देनेके लिये गया हो, उसके सुधारके लिये गया हो-उस तरफ उनको दृष्टि नहीं जाती । जिनका अन्तःकरण मैला हो, वे मैलापनकी बात करके अपने अन्तःकरणके

और मैला कर लेते हैं । उनका अन्तःकरण मैलापनकी

बात ही पकड़ता है। परन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारकी

वातें होनेपर भी भगवानकी दृष्टि मनुष्यके भावपर ही

रहती है. आचरणॉपर नहीं-'रहति न प्रभ चित चुक किए की । करत सुरति सय बार हिए की '11' (मानस १ । २९ । ३); क्योंकि भगवान् भावमाही हैं — 'भावमाही जनार्दनः' ।

, 'सम्याव्यवसितो हि सः'- दूसरे अध्यायमे कर्मयोगके प्रकरणमें 'व्यवसायात्मक वृद्धि' की बात 'आयी है (२ 1४१) अर्थात् वहाँ पहले बुद्धिमें यह निश्चय होता है कि 'मेरेको राग-देख नहीं करने हैं,

है ।' अतः कर्मयोगीकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है— 'सम्यख्यवसितः' । कारण कि 'मैं केवल मगवान्का ही हैं, अब भेर काम केवल भजन करना ही है'- यह निष्टयं स्वयंका है, बुद्धि का नहीं । अतः सम्यक् निष्ठयवालेकी स्थिति अगवान्में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ

कर्तव्य-कर्म करते हुए सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना

निश्चय 'करण'-(बृद्धि-) में है और यहाँ निश्चय 'कर्ता'-(खयं-) में है। करणमें निश्चय होनेपर भी जब कर्ता परमात्मतत्त्वसे अभित्र हो जाता है. तो फिर

कर्तीमें निश्चय होनेपर करणमें भी निश्चय हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या है।

जहाँ बुद्धिका निश्चय होता है, वहाँ वह निश्चय तबतक एकरूप नहीं रहता. जबतक स्वयं कर्ता उस

निश्चयके साथ मिल नहीं जाता । जैसे; सत्सङ्ग-स्वाध्यायके समय मनुष्योंका ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम

केवल भजन-स्मरण ही करेंगे । परन्तु यह निश्चय सत्सङ्ग-स्वाध्यायके बाद स्थिर नहीं रहता । इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयंकी स्वामाविक रुचि केवल

परमात्माको तरफ चलनेकी नहीं है, प्रत्युत साथमें संसारका सख-आएम आदि लेनेकी भी रुचि रहती है। पत्तु जब स्वयंका यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्माको तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं; क्योंकि यह निश्चय

खयंका है। जैसे, कन्याका विवाह होनेपर 'अब मैं पतिकी 🛂

सम्बन्ध- अब आगेके श्लोकमें सम्यक् निधयका फल बताते हैं।

### क्षिप्रं भवति धर्मातम शश्चकान्ति निगव्हति ।

#### कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । ३१ ।।

यह तत्काल (उसी क्षण) धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको प्राप्त हो जाता है । हे कुन्तीनन्दन ! तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता ।

तेत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात् महान् पवित्र हो। जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसारके सम्बन्धसे जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्पाका वह पापात्मा बना था। संसारका सम्बन्ध छूटते हो अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्माको प्राप्ति वह ज्यों-का-त्यों पवित्र रह गया ।

देंगे लगेगी ? अब वह पापात्मा कैसे रहेगा ? क्योंकि केवल घगवान्की तरफ ही चलना है'—ऐसा निधय वह पर्मात्मा तो खतः था ही, केवल संसारके सम्बन्धके नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परनु पापी

यह जीव जत्र पापात्मा नहीं बना था, तब भी उसमें आगन्तुक दोप आ जाते हैं। यदि उसके मनमें भवित्र या और जब पापातमा बन गया, तब भी वैसा पापोसे घुणा हो जाय और ऐसा निशय हो जाय कि

काण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगन्तुक मनुष्य ऐसा निद्यय नहीं कर सकता—यह नियम नहीं

पा। अत्र जब अहंता बदलनेसे संसारका सम्बन्ध है। कारण कि जीवमात्र परमात्पाका अंश होनेसे न्हीं रहा, तो वह ज्यों-का-त्यों (धर्मात्म) रह गया । तत्वतः निर्दोप है । संसारकी आसक्तिके कारण ही

करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होनेमें क्या पाप करनेकी भावना रहते हुए मनुष्य 'मेरेको

व्याख्या-'सिप्रं भवति धर्मात्मा'-वह हो पवित्र था । कारण कि परमात्माका अंश होनेसे

की विमुखतापर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्यभावसे भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गण-दुराचार मिट जाते हैं ।

होनेसे वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है-'क्षिप्रं भवति धर्मात्या'(९ । ३१) । भक्तियोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार भगवान्-

मतलब नहीं, तो यह निश्चय खयंका होनेसे सदाके -लिये पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं । इसलिये भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिये । केवल माननेकी ही बात नहीं, स्वयंका निश्चय

धगवानका ही काम (भजन) करना है, भजनके विवाय और कोई काम नहीं, किसी कामसे कोई

कर लेता है कि 'मैं भगवान्का हूँ और अब केवल

है। इसका कारण यह है कि उसने खयंको ही पतिका मान लिया । ऐसे ही जब मनुष्य यह निधय

नहीं, प्रत्युत बिना याद किये ही हरदम याद रहता

हो गयो. अब मेरेको पतिके घरका काम हो करना हैं' ऐसा निश्चय स्वयंमें हो जानेसे यह कभी मिटता अब भगवान्का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहाँ संसारकी कामना है, वहीं भगवान्की तरफ चलनेकी रुचि भी है। अगर भगवान्की तरफ चलनेकी रुचि जम जाब, तो कामना, आसिक्त नष्ट हो जाती है। फिर भगवाजाप्तिमें देरी नहीं लग सकती।

वह बहुत जल्दी धर्मात्म हो जाता है—इसका तार्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किञ्चत् दुणचार दीखते हैं, वे भी टिकेंगे नहीं । कारण कि सब-के-सब दुणचार टिके हुए हैं—संसारको महत्त्व देनेपर । परन्तु जब वह संसारकी कामनासे रहित होकर केवल भगवान्को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसारका महत्त्व न रहकर केवल भगवान्का महत्त्व हो जाता है । भगवान्का महत्त्व होनेसे वह धर्मात्म हो जाता है ।

#### मार्मिक बात

यह एक सिद्धान्त है कि कर्ताके बदलनेपर क्रियाएँ अपने-आप बदल जाती हैं, जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होनेमें देरी लगेगी। परन्तु 'अगर वह कर्ताको ही बदल दे अर्थात् 'मैं धर्मात्मा हूँ' ऐसे अपनी अहंताको ही चदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जायगा । ऐसे ही दुराचारी-से-दुराचारी भी 'मैं भगवानुका है, और भगवान् मेरे हैं' ऐसे अपनी अहंताको बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तालप्य यह है कि मनुष्य जब संसार-शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह 'कामात्मा' (गीता २ ।४३) बन जाता है और जब संसारसे सर्वधा विमुख होकर भगवानुकै साथ अनन्य सम्बन्ध जोड़ लेता है, जो कि वास्तवमें है, तब वह 'धर्मात्मा' बन जाता है।

साधारण दृष्टिसे लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलनेसे सत्यवादी होता है और चीरी करनेसे चोर होता है। परन्तु वास्तवमें ऐसी धात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात् 'मैं सत्य बोलनेवाला हूँ' ऐसी अहंताको अपनेमें पकड़ लेता है, तब बह सत्य बोलता है और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यवादिउ दृढ़ हो जाती है । ऐसे ही चीर होता है, वह मैं चोर हूँ ऐसी अहंताको पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करनेसे उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परन्तु जिसकी अहंतामें 'मैं चोर हूँ ही नहीं एकं दृढ़ पान है, यह चोरी नहीं कर सकता। जाते यह हुआ कि अहंताके परिवर्तनसे क्रियाओंका परिवर्त हो जाता है।

इन दोनों दृष्टानांसे यह सिद्ध हुआ कि कर्व जैसा होता है, उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और, जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जात है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी 'अनन्यभाक्' होता अर्थात् 'मैं केवल भगवान्का हूँ और केवल भगवार् हों मेरे हैं' ऐसे अनन्यभावसे भगवान्के साथ सम्बय् जोड़ लेता है, तो उसकी अहंतामें 'मै भगवान्का है, संसारका नहीं हूँ' यह भाव दृढ़ हो जाता है, जे कि वास्तवमें सस्य है। इस प्रकार अहंताके बदल जानेपर क्रियाओंमें 'किश्चित्सान कमी रहनेपर भी वर बहुत जलदी धर्मारमा बन जाता है।

यहाँ राष्ट्रा हो सकती है कि पूर्वरलोकमें भगवान सद्दाप्त्रार' कहकर आये हैं, तो फिर यहाँ भगवाने उसको 'धर्मात्मा' क्यों कहा है ? इसका समाधन है कि दुग्रचारिक दुग्रचार मिट जायँ, तो वह सदावार अर्थात् धर्मात्मा हो होगा । अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो — एकं हो बात है ।

'शश्वकानि निगक्ति'—नेवल पार्मिक क्रियाओं को धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐसर्पकी कामना होनेसे उसको भोग और ऐसर्प तो मिल सकते है, पर शाधती शानित नहीं मिल सकती ! दुग्धारीकी अहंता बललनेपर जब वह भगवानके साथ भीतारी एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं ए सकती, असत्तक महत्व नहीं रह सकता ! इसिलये उसके निरस्तर रहनेवाली शानित मिल जाती है !!

दूसरा पाव यह है कि स्वयं प्रसात्मक अंश होनेसे 'चेतन अमल सहज सुखपाती' है। अतः उसमें अपने स्वरूपको जो अनादि अनन स्वतःसिद शान्ति है, धर्मातम होनेसे अर्थात् प्रगावान्ति साप अनन्यभावसे सम्बन्ध होनेसे वह शाश्वती शान्ति प्राप्त हो जाती है। केवल संसारके साथ सम्बन्ध माननेसे ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था ।

'कौनोय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति'-यहाँ 'मेरे भक्तका पतन नहीं होता' ऐसी प्रतिज्ञा भगवान् अर्जुनसे करवाते हैं, करते । इसका आशय यह है कि अभी युद्धका होनेवाला है और भगवानने पहले ही हाथमें शख न लेनेकी प्रतिशा कर ली है: परन्तु जब आगे भीष्मजी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि 'आज जी हरिहें न

तौ लाजौ गङ्गा-जननीको शान्तन सत न कहाऊँ ।।' तो उस समय मगवानको प्रतिज्ञा तो टूट जायगी, पर भक्त-(भीष्मजी-)की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी । भगवान्ते चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'भक्तोऽसि मे सखा धेति' कहकर ठार्जुनको अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान् अर्जनसे कहते हैं कि भैया। त प्रतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करनेपर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहुँगा, तो भी

Partebrandaria de la company d हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे, तो उस प्रतिज्ञाके विरुद्ध मेरी प्रतिशा भी नहीं चलेगी ।

मेरे भक्तका विनाश अर्थात् पतन नहीं होता-यह कहनेका तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है, तो अब उसके पतनकी किञ्चन्यात्र भी सम्भावना नहीं रही । पतनका कारण तो शारीरके साथ अपना सम्बन्ध मान लेना ही था। उस माने हुए सम्बन्धसे सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्यभावसे मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतनकी सम्पावना हो ही कैसे सकती है?

दराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर भक्त होनेके बाद वह पुनः दुएचारी भी हो सकता है-ऐसा न्याय कहता है । इस न्यायको दूर करनेके लिये भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता । मेरे यहाँ तो दराचारी-से-दराचारी भी भक्त बन सकते हैं. पर भक्त होनेके बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता अर्थात् वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते । इस प्रकार भगवानुके न्यायमें भी दया भरी हुई है । अतः भगवान् न्यायकारी और दयाल्—दोनों ही सिद्ध होते हैं।

सोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन ? तात्पर्य

सम्बन्ध—इस प्रकरणमें भगवान्ने अपनी भक्तिके सात अधिकारी बताये हैं । उनमेंसे दुराचारीका वर्णन दो श्लोकोंमें किया । अब आगेके श्लोकमें भक्तिके चार अधिकारियोंका वर्णन करते हैं ।

## मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्यः पापयोनयः ।

### स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।। ३२ ।।

है पृथानन्दन ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा भेरे शरण होकर नि:सन्देह परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ।

व्याख्या—'मां हि पार्थं व्यपाम्रित्यं'' 'यान्ति परां हुए हैं, उनको भगवान्ने यहाँ 'पापयोनि' कहा है। गतिम्'—जिनके इस जन्ममें आचरण खराब हैं अर्थात् यहाँ 'पापयोनि' शब्द ऐसा व्यापक है, जिसमें जो इस जन्मका पापी है, उसको मगवान्ने तीसवें असुर, ग्रह्मस, पशु, पक्षी आदि सभी लिये जा सकते स्लोकमें दुरावारी' कहा है । जिनके पूर्वजन्ममें आवरण हैं \* और ये समी मगवद्गतिके अधिकारी माने खण्न पे अर्थात् जो पूर्वजन्मके पापी हैं और अपने जाते हैं। शाण्डिल्य ऋषिने कहा है—'आनिन्छ-पुरने पापोंका फल मोगनेके लिये नीच योनियोंमें पैदा योन्यधिकियते **पारम्पर्वात** सामान्यवत् ।

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नया मृगाः । येज्ने भूदिधयो नागाः सिद्धा मामीयुरससा ।।

<sup>(</sup>भीपदा॰ ११ 1१२ 1८) 'गोपियाँ, गावे,वृक्ष,पशु, नाग तथा इस प्रकारके और भी मुद्दश्चिद्र प्राणियोंने अनन्यमावके द्वारा सिद्ध होकर अनायाम ही मेरी प्राप्ति कर सी है।

(शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) अर्थात् जैसे दया, क्षमा, वह शक्ति शुद्ध आचरणोमं नहीं है। जैसे, मौत उदारता आदि सामान्य धर्मीके मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवद्धक्तिके नीची-से-नीची योनिसे लेकर कँची-से-कँची योनितकके सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवानके अंश होनेसे भगवान्को तरफ चलनेमें, भगवान्की भक्ति करनेमें, भगवानके सम्मुख होनेमें अनधिकारी नहीं हैं। योग्यता-अयोग्यता आदि प्राणियोंकी सांसारिक कार्योमि है; क्योंकि ये आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा विछुड़नेवाली हैं । इसलिये भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेमें योग्यता-अयोग्यता कोई कारण नहीं है अर्थात् जिसमें योग्यता है, वह भगवान्में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है चह भगवान्में नहीं लग सकता—यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान्के हैं; अतः सभी भगवान्के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हदयसे भगवानुको चाहते हैं, वे सभी भगवद्गक्तिके अधिकारी है। ऐसे पापयोनिवाले भी भगवानुके शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं. परम पवित्र हो जाते हैं।

लौकिक दृष्टिसे तो आचरण भ्रष्ट होनेसे अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती है, वह सब-की-सब भगवान्से विमुख होनेसे ही आती है। जैसे, अङ्गार अग्निसे विमुख होते ही कोयला बन जाता है। फिर उस कोयलेको साबुन लगाकर कितना ही घो लें, तो भी उसका कालापन नहीं मिटता । अगर उसको पुनः अग्निमें रख दिया जाय. तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है । ऐसे ही भगवानके अंश इस जीवमें कालापन 'अर्थात् अपवित्रता भगवान्से विमुख होनेसे ही आती है। अगर यह भगवान्के सम्मुख हो जाय, तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान् पवित्रं हो जातां है तथा दुनियामें चमक ठठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेपर कई भगवान् भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रमुको पुकारता है, तो उनमेंसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंको स्वियोंको वस पुकारमें भगवानको द्रवित करनेकी जो शक्ति है, अपने-अपने पतियोक साथ यश आदि वैदिक कर्मोंने

अपनी गोदमें ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि खयंके भगवान्की ओर लगनेपर जब इस जन्मके पाप भी बाघा नहीं दै-सकते, तो फिर पुरने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? करण कि पुराने पाप-कर्मीका फल जन्म और भोगरूप प्रतिकृत परिस्थिति है; अतः वे भगवान्की और चलनेमें बाधा नहीं दे सकते 1 यहाँ 'सिय:' पद देनेका तालपर्य है कि किसी भी वर्णकी, किसी भी आश्रमकी, किसी भी देशकी, किसी भी वेशकी कैसी ही खियाँ क्यों न हों, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती है और

एक बेटा अच्छा काम करता है तो मौ उससे पार

करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, प्रत्युत आर्त होकर माँको पुकारता है, रोता है, ते

फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ

भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोदमें कैसे लै?

वह उसके रोनेको सह नहीं सकती और चट उठाकर गोदमें ले लेती है । ऐसे ही खराब-से-खराब आवरण

करनेवाला, पापी-से-पापी व्यक्ति भी आर्त होकर

भगवानुको पुकारता है, रोता है, तो मगवान उसके

परमगतिको प्राप्त होती हैं। जैसे, प्राचीन कालमें देवहृति, शबरी, कुत्ती, द्रौपदी, व्रजगोपियाँ आदि और अभीके जमानेमें मीरा, करमैती, करमावाई, फूलीबाई आदि कई सियाँ भगवान्यत्रे भक्ता हो गयी, हैं। ऐसे ही वैश्योंमें समाधि, तुलाधार आदि, और श्रूरोंमें विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवान्के भक्त हुए हैं । तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, सिर्या, वैश्यं और शूद्र—ये सभी भगवानुका आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त होते हैं ।

#### विशेष बात

इस श्लोकमें 'मापयोनयः' पद स्वतन्तरूपसे आया है। इस पदको खियों, वैश्यों और शुद्रोंका विशेषण बार्घाएँ आती हैं। सियाँ चार्पे वर्णोंकी होती हैं।

बैठनेका अधिकार है । अतः स्त्रियोंको पापयोनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णोंमें आते हुए भी भगवानने खियोंका नाम अलगसे लिया है। इसका तात्पर्य है कि खियाँ पतिके साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं. मेरी तरफ चल सकती है-ऐसा कोई नियम नहीं है । स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापर्वक मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये स्वियोंको किसी भी व्यक्तिका मनसे किञ्जिन्सात्र

भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिये । अगर इस 'पापयोजयः' पदको वैश्योंका विशेषण माना जाय. तो यह भी यक्तिसंगत नहीं बैठता । कारण कि श्रुतिके अनुसार वैश्योंको पापयोनि नहीं माना जा सकता\* । वैश्योंको तो वेदोंके पढ़नेका और यज्ञ आदि वैदिक कमेंकि करनेका पूरा अधिकार दिया गया है।

माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता; क्योंकि शुद्र तो चार्रे वर्णोमें आ जाते हैं । अतः चारों वर्णोंक अतिरिक्त अर्थात् शद्रोंकी अवेक्षा भी जो होन जातिवाले यवन, हुण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्होंको 'पापयोनयः' पदके अन्तर्गत लेना चाहिये । जैसे माँकी गोदमें जानेक लिये किसी भी बच्चेके

अगर इस 'पापयोनय:' पदको शहोंका विशेषण

लिये मनाही नहीं है; क्योंकि वे बच्चे माँके ही हैं । ऐसे ही भगवान्त्र अंश होनेसे प्राणिमात्रके लिये भगवान्की तरफं चलनेमें (भगवानकी ओरसे) कोई मनाही नहीं है। पश्, पक्षी, वृक्ष, लता आदिमें भगवानुकी तरफ चलनेको समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्वजन्मके संस्कारसे या अन्य किसी कारणसे वे भगवानके सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ 'पापयोनयः' पदमें पश् पक्षी आदिको भी अपवादरूपसे ले सकते हैं। पशु-पक्षियोंमें गजेन्द्र, जटायु आदि भगवद्धक्त हो चुके 18

मार्मिक खात

'तद्य इह रमणीयचरणा अध्याक्षी ह यते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयीनि वा क्षत्रिययोनि या

वैत्यक्षेत्रि बाद्य य इह कपूरवचाणा अध्याशो ह यते कपूरां चीनिमापद्येत् इत्योवि द्या सूकत्योनि वा चाण्डालयोनि या 11

INTERPOLATION OF THE PROPERTY भगवानको तरफ चलनेमें भावकी प्रधानता होती है, जन्मको नहीं । जिसके अन्तःकरणमें जन्मको प्रधानता होती है. उसमें भावकी प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवानकी भक्ति भी पैदा नहीं होती । कारण कि जन्मकी प्रधानता माननेवालेके 'अहम' में शरीरका सम्बन्ध मुख्य रहता है, जो भगवान्में नहीं लगने देता अर्थात शरीर भगवानका भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे

ही जीव ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता: किन्त ब्रह्म हो ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात् ब्रह्ममें जीवभाव नहीं होता और जीवभावमें ब्रह्मभाव नहीं होता । जीव तो प्राणीको लेकर ही है और ब्रह्ममें प्राण नहीं होते । इसलिये ब्रह्म ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात् जीवभाव मिटकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है—'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बहदारण्यक॰ ४ ।४ ।६) ।

स्वयंमें शरीरका अभिमान नहीं होता । जहाँ स्वयंमें शरीरका अभिमान होता है, वहाँ 'भैं शरीरसे अलग हैं' यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़-मांसका, मल-मत्र पैदा करनेवाली मशीनका ही दास (गुलाम) बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेकको प्रधानता होनेसे मनुष्य न तो भक्ति-मार्गिमे चल सकता है और न ज्ञानमार्गमें ही चल सकता है । अतः शरीरको लेकर जो व्यवहार है, वह लौकिक मर्यादाके लिये बहुत आवश्यक है और उस मर्यादाके अनुसार चलना ही चाहिये । परन्तु भगवानकी तरफ चलनेमें स्वयंको मुख्यता है, शरीरकी नहीं ।

तालर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है, वह स्वयं होता है, शरीर नहीं । यद्यपि तादात्यके कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है; परन्तु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी खयं नहीं हो सकता । खयं खयं हो है और शरीर शरीर ही है। स्वयंकी परमात्माके साथ एकता है और शरीरको संसारके साथ एकता है। जवतक

(छान्दोग्यः ५ । १० १७)

अर्घात् जो अच्छे आवरणीवाले हैं, उनका जन्म तो ब्राह्मण, इत्रिय और वैरुपोमें होता है; परन्तु जो नीच आवरणीवाले हैं, ये कुले, सुकर तथा घाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं !

शरीरके साथ तादात्प्य रहता है, तबतक वह न शरीरका तादात्प्य मिट जाता है। इसलिये उससे भक्तिका और न ज्ञानका ही अधिकारी होता है तथा विवेक-विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण-आश्रम न सम्पूर्ण शङ्काओंका समाधान ही कर सकता है। आदिकी किसी प्रकारकी शङ्का पैदा ही नहीं होती। वह शरीरका तादात्म्य मिटता है—भावसे । मनुष्यका ऐसे ही विवेकसे भी तादात्म्य मिटता है । तादात्म् जब भगवानुकी तरफ भाव होता है, तब शरीर मिटनेपर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रमका अभिगान , आदिकी तरफ उसकी वृत्ति हो नहीं जाती । वह तो नहीं होता । कारण कि खयमें वर्ण-आश्रम नहीं है केवल भगवान्में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे वह वर्ण-आश्रमसे अतीत है।

सम्बन्ध-अब भक्तिके शेष दो अधिकारियोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

कि पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३

जो पवित्र आचरणवाले ब्राह्मण और ऋषिखरूप क्षत्रिय भगवानके भक्त हों, वे परमगतिको प्राप्त हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है! इसलिये इस अनित्यः और सुखरहित शरीरको प्राप्त करके तू मेरा भजन कर ।

व्याख्या--'कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या भक्ता\* जिनके जन्मारम्भक कर्म भी शुद्ध है, यह बतानेके राजर्पयस्तथा'-जब वर्तमानमें पाप करनेवाला लिये यहाँ 'राजन्' शब्द आया है।

साद्गोपाङ्ग दुराचारी और पूर्वजन्मके पापिक कारण नीच योनियोंमें जन्म लेनेवाले प्राणी, तथा ख़ियाँ, वैश्य और शूद्र—ये सभी मेर्र शरण होकर, मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते है, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्वजन्मके आवरण भी अच्छे हों और इस जन्ममें भी उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण

हो जाय, मेरे भक्त बन जाय, तो वे परमगतिको प्राप्त हो जायँगे, इसमें कहना ही क्या है! अर्थात् तीन बातें कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि इस जनके वे निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जायँगे । :-

उसके विपक्षमें यहाँ 'पुण्याः' पद् आया है और दोनों तो याह्य चीजें हैं । कारण कि कर्ममात्र बाहरसे बत्तीसवें श्लोकमें जिनको 'पापयोनयः' कहा है, उनके (मन, सुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीरसे) बनते हैं तो उनसे निपक्षमें यहाँ 'ब्राह्मणाः' पद आया है । इसका जो पवित्रता होगी, वह भी बाह्य ही होगी । इस आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र बाह्म शुद्धिके वाचक ही यहाँ 'पुण्या ब्राह्मणाः' और जन्मवाले भी हैं। ऐसे ही इस जनमें जो शुद्ध 'राजर्षयः'—ये दो पद आये हैं। परनु जो भीतरस आचरणवाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमानकी पवित्रताको स्वयं भगवान्के शरण होते हैं, उनके लिये अर्थात् बतानेके लिये यहाँ 'ऋषि' शब्द आया है, और खयंके लिये यहाँ भक्ताः' पद आया है।

दोनोंके बीचमें 'भक्ताः' पद देनेका तात्पर्य है कि जिनके पूर्वजन्मके आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जनमें भी सर्वथा पवित्र हैं, वे (ब्राह्मण और क्षत्रिय) अंगर भगवानको भक्ति करने लग जायँ तो उनके उद्धारमें सन्देह हो ही कैसे सकता है ? 'युण्या ब्राह्मणाः', 'राजर्षयः' और 'भक्ताः'--ये

पवित्र ब्राह्मण और ऋषिखरूप क्षत्रिय-इन

आचरणसे पवित्र और पूर्वजन्मके शुद्ध आचरणैके पहले तीसवें श्लोकमें जिसको दुग्रचारी कहा है, कारण इस जन्ममें केंचे कुलमें पैदा होनेसे पवित्र—ये

महा 'मत्ताः' पद देहली-दीपक-चायसे ब्राह्मण और राजवि (क्षत्रिय)—इन दोनोंके लिये आया है।

'अनित्यमसुखं लोकिमिमं प्राप्य भजस्व माम्'—यह मनुष्यजन्म अनन्त जन्मोंका अन्त करनेवाला होनेसे अन्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य मगवान्के । शरण होकर भगवान्को भी सुख देनेवाला बन सकता है । अतः यह मनुष्यजन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है—'अनित्यम्' अर्थात् नित्य रहनेवाला नहीं है; किस समय छूट जाय, इसका कुछ पता नहीं है । इसलिये जल्दी-से-जल्दो अपने उद्धारमें लग जाना चाहिये ।

इस मनुष्पशरिप्से सुख भी नहीं है—'असुखम्'। आठवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें मगवान्ते मनुष्पत्रमको दुःखालय बताया है। इसलिये मनुष्पशरिप्र मिलनेपर गुखमोगके लिये ललचाना नहीं चाहिये। सलचानेमें और सुख मोगनेमें अपना भाव और समय खग्रव नहीं करना चाहिये।

यहाँ 'इमं लोकम्' पद मनुष्यशरीरका याचक है, जो कि केवल मगवत्म्रास्तिक लिये ही मिला है। मनुष्यशरीर पानेके बाद किसी पूर्वकर्मके कारण भविष्यमें इस जीवका दूसरा जन्म होगा—ऐसा कोई विधान पगवान्ते नहीं बनाया है, प्रत्युत केवल अपनी प्राप्तिके लिये ही यह अत्तिम जन्म दिया है। अगर इस जन्ममें मगवत्म्रारित करना, अपना उद्धार करना भूल गये, तो अन्य शरीरोमें ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसिलिये भगवान् कहते हैं कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त करके केवल भेरा भजन कर। मनुष्यमें जो कुछ विलक्षणता आती है, वह सब मजन करनेसे ही आती है।

'मां भजस्व'से भगवान्का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करनेसे मेरेको कुछ लाम होगा, प्रत्युत तेरेको ही महान् लाम होगा\*। इसलिये तृ तत्परतासे केवल मेरी तरफ हो लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य, लक्ष्य रहा। संसादिक पदार्थीका आना-जाना तो मेरे विधानसे स्वतः होता रहेगा, पर तृ अपनी तरफसे

'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य पजस्व उदावि-विनाशशील प्रवायोंका लक्ष्य, उदेश्य मत रख, माम्'—यह मनुष्यज्ञम अनन्त जन्मोंका अन्त करनेवाला उनपर दृष्टि ही मत डाल; उनको महत्व ही मत दे । होनेसे अन्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य भगवान्के उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा ।

#### मार्मिक बात

जैसे माताको दृष्टि बालकके शरीरपर रहती है, ऐसे ही भगवान् और उनके भक्तोंकी दृष्टि प्राणियोंके खरूपपर रहती है। वह खरूप भगवान्का अंश होनेसे शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है। परन्त प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़कर वह तरह-तरहके आवरणोंवाला बन जाता है। उत्तीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हैं। किसी भी प्राणीके प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धान्तसे, मेरी मान्यतासे और मेरे नियमोंसे सर्वधा विरुद्ध चलनेवाले जो दुराचारी-से-दुराचारी हैं, वे भी जब मेरेमें अपनापन करके मेरा भजन करते हैं. तो ठनके वास्तविक स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेवाला मै उनको पापी कैसे मान सकता है ? नहीं मान सकता । और उनके पवित्र होनेमें देश कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती। कारण कि मेरा अंश होनेसे वे सर्वथा पवित्र है हो । केवल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले आगन्तक दोषोंको लेकर वे स्वयंसे दोपी कैसे हो सकते हैं ? और मैं उनको दोषों कैसे मान सकता हँ ? वे तो केवल उत्पत्ति-विनाशशील शरीरोंके साथ 'मैं' और 'मेरा'-पन करनेके कारण मायाके परवश होकर दुराचारमें, पापाचारमें लग गये थे, पर वास्तवमें वे है तो मेरे ही अंश! ऐसे ही जो पापयोनिवाले हैं अर्यात पूर्वके पापेक कारण जिनका चाण्डाल आदि नीच योनियोंमें और पशु, पक्षी आदि तिर्यक् योनियोंमें जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्वके पापोंसे मुक्त हो रहे हैं । अतः ऐसे पापयोनिवाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरेको पकार तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवानुने वर्तमानके पापी और पूर्वजन्मके पापी-इन दो नीचे दर्जेक मनुष्योंका वर्णन किया । अव आगे भगवान्ने मध्यम दर्जेक मनुष्योंका वर्णन किया । पहले 'सियः' पदसे स्त्री जातिमात्रको

इसी भावको लेकर भगवान्ते यहाँ आत्यनेपदी 'भजत्व' किया दी है।

मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाये, इसमें कि भक्तिके सात अधिकारियोमें जो कुछ विलक्षणत,

सद्गुण-सदाचारोंका अभिमान नहीं होता, इसलिये उसमें और नहीं मानता—यह बात दूसरी है, पर भगवान्से स्वाधाविक ही छोटापन और दोनंता रहती है। अतः तरफंसे कोई भी भतिका अनुधिकारी नहीं है। भगवान् सबसे पहले दुरावारीका नाम लेते हैं । इसी मात्र मनुष्य भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़ सकते

इसलिये भगवान्से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान्के

第一次,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一 लिया । इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको कियाँ भी आ (खियाँ) को लेकर किया गया है । इससे सिद्ध गयी हैं, जो वैश्योंके लिये भी वन्दनीया हैं। अतः होता है कि वर्ण (जन्म), आवरण और व्यक्तित्ते इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके भगवान्की भक्तिमें कोई फरक नहीं पड़ता; क्योंक समान पुण्यात्मा नहीं है, पर द्विजाति हैं, वे वैश्य इन तीनोंका सम्बन्ध शरीरके साथ है। परना भगवानका हैं । जो द्विजाति नहीं हैं अर्थात् जो वैश्योंके समान सम्बन्ध खरूपके साथ है, शरीरके साथ नहीं । खरूपसे पवित्र नहीं हैं, वे 'शूद्र' हैं । वे ख़ियाँ, वैश्य और तो सभी भगवानके ही अंश हैं । जब वे भगवाने शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते साथ सम्बन्ध जोड़कर, उनके सम्मुख होकर भगवान्त हैं। जो उत्तम दर्जिक मनुष्य हैं अर्थात् जो पूर्वजनमें भजन करते हैं, तब उनके उद्धारमें कहीं किश्चिमान अच्छे आचरण होनेसे और इस जन्ममें ऊँचे कुलमें भी फरक नहीं होता; क्योंकि भगवान्के अंश होनेसे पैदा होनेसे पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी वे पवित्र और उद्धार-खरूप ही है। तारपर्य यह हुआ

सन्देह ही क्या है! विशेषता आयी है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, भगवान्ते यहाँ (९ । ३०-३३ में) भेक्तिके सात आवरंग आदिको लेकर नहीं आयी है, प्रत्युत भगवान्के अधिकारियोंके नाम लिये हैं--दुराचारी, पापयोनि, खियाँ, सम्बन्धसे, भगवद्गक्तिसे आयी है। वैश्य, शृद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय । इन सातोंमें सबसे सातवें अध्यायमें तो भगवानने भावींके अनुसर पहले भगवान्को श्रेष्ठ अधिकारीका अर्थात् पवित्र भक्त भक्तोंके चार भेद चताये (७ । १६), और यहाँ मर्गः ब्राह्मण या क्षत्रियका नाम लेना चाहिये था । परन्तु आचरण एवं व्यक्तित्वके अनुसार पक्तिके अधिकारियोंके भगवानुने सबसे पहले दुराचारीका नाम लिया है। सात भेद बताये। इसका तांतर्य है कि भागेके इसका कारण यह है कि भित्तमें जो जितना छोटा लेकर तो भक्तोंमें भित्रता है, पर वर्ण, आवरण और अभिमानरहित होता है, वह भगवानको उतना आदिको लेकर कोई भिन्नता नहीं है अर्थात् परिके. ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारीमें अच्छाईका, सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई मगवान्को नहीं चाहता .

कारणसे बारहवें अध्यायमें भगवान्ने सिद्ध भक्तोंको हैं; क्योंकि ये मनुष्य भगवान्से स्वयं विमुख हुए हैं प्यारा और साधक भक्तोंको अत्यन्त प्यारा वताया है भगवान् कभी किसी मनुष्यसे विमुख नहीं हुए हैं। (82-183-80)

अब इस विषयमें एक ध्यान देनेकी बात है कि. सम्मुख होनेमें, भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेने, भगवान्ने यहाँ भक्तिके जो सात अधिकारी बताये हैं, भगवान्की तरफ चलनेमें खतन्त हैं, समर्थ हैं, योग्य उनका विभाग वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र), हैं, अधिकारी है । इसलिये भगवान्की तरफ चलेमें आवरण (दराचारी और पापयोनि) और व्यक्तित्वं किसीको कभी किझिन्धात्र भी निराश नहीं होना चाहिये ।

सम्बन्ध— उत्तीसर्वे श्लोकसे लेकर तैतीसर्वे श्लोकतक भगवान्के फजनकी ही बात मुख्य आपी है । अब आपेरे श्लोकमें उस-धजनका खरूप बताते हैं।

मन्मना भवं मद्धको मद्याजी माँ नमस्कुरु 🔃

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ।। ३४

्तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें मनवाला हो जा, मेरा पूजन करनेवाला हो जा और मेरेको नमस्कार कर । इस प्रकार मेरे साथ अपने-आपको लगाकर, मेरे परायण हुआ त मेरेको ही प्राप्त होगा ।

व्याख्या-- अपने हृदयकी बात वहीं कही जाती है, जहाँ सननेवालेमें कहनेवालेके प्रति दोषदृष्टि न हो, प्रत्यत आदरमाव हो । अर्जन दोषदष्टिसे रहित हैं. इसलिये भगवानने उनको 'अनस्यवे' (९ । १) कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जनके सामने अपने हृदयकी गोपनीय बात कह रहे हैं ।]

'मदक:'-'मेरा भक्त हो जा' कहनेका तात्पर्य है कि तु केवल मेरे साथ ही अपनापन कर; केवल मेरे साथ ही सम्बन्ध जोड़, जो कि अनादिकालसे स्वतःसिद्ध है । केवल भूलसे ही शरीर और संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान रखा है अर्थात् 'मैं अमुक वर्णका है, अमुक आश्रमका है, अमुक सम्प्रदायका हैं, अमुक नामवाला हैं'—इस प्रकार वर्ण, आश्रम आदिको अपनी अहंतामें मान रखा है। इसलिये अब असत्-रूपसे बनी हुई अवास्तविक अहंताको वास्तविक सत्-रूपमें बदल दे कि'में तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हों । फिर तैस मेरे साथ स्वाभाविक हो अपनापन हो जायगा, जो कि वास्तवमें है।

'मन्पना भव' — मन वहीं लगता है, जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखण्ड सम्बन्ध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है; इसलिये तेरेको 'मेरेमें मनवाला हो जा'-ऐसा कहना पड़ता है।

'मद्याजी'—'मेरा पूजन करनेवाला हो' अर्थात् तू खाना-पीना, सोना-जगना, आना-जाना, काम-घन्या करना आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सब-की-सब मेरी पूजाके रूपमें ही कर; उन सबको मेरी पूजा ही समझ ।

'मां नमस्कुरु'-'मेरेको नमस्कार कर' कहनेका तात्पर्य है कि मेरा जो मुख अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो, उसमें तू परप प्रसन रह । मैं चाहे तेरे मन और मान्यतासे सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दें, दो भी उसमें तू प्रसन्न रह । जो मनुष्य हानि और परलोकके भयसे मेरे चरणोंने पड़ते हैं, मेरे

शरण होते हैं, वे वास्तवमें अपने सख और सविधाके ही शरण होते हैं. मेरे शरण नहीं । मेरे शरण होनेपर किसीसे कुछ भी सुख-सुविधा पानेकी इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागृत कहाँ हुआ ? कारण कि वह जबतक कछ-न-कुछ सुख-सविधा चाहता है, तबतक वह अपना कुछ स्वतन्त अस्तित्व मानता है ।

वास्तवमें मेरे चरणोंमें पड़ा हुआ वही माना जाता है, जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मरजीमें अपने मनको मिला देता है । उसमें भेरेसे ही नहीं. प्रत्युत संसारमात्रसे भी अपनी सुख-सुविधा, सम्मानकी गन्धमात्र भी नहीं अनुकुलता-प्रतिकुलताका ज्ञान होनेपर भी उसपर उसका कुछ भी असर नहीं होता अर्थात् मेरे द्वारा कोई अनुकूल-प्रतिकूल घटना घटती है, तो मेरे परायण रहनेवाले भक्तको उस घटनामें विषमता नहीं होती । अनुकुल-प्रतिकृलका ज्ञान होनेपर भी वह घटना उसको दो रूपसे नहीं दीखती, प्रत्युत केवल मेरी कपारूपसे दोखती है ।

मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीरके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकुल हो, मेरे विधानसे कैसी भी घटना घटे, उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिये । अगर मनके प्रतिकल-से-प्रतिकल घटना घटतो है, तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिये, क्योंकि उस घटनामें उसकी सम्मति नहीं है। अनुकल घटनामें उसकी जितने अंशमें सम्मति हो जाती है, उतने अंशमें वह घटना उसके लिये अपवित्र हो जाती है । परन्त प्रतिकल घटनामें केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है-इस यातको लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिये ।

मनुष्य प्रतिकृत घटनाको चाहता नहीं, करता नहीं और ठसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है, तो उस घटनाको उपस्थित करनेमें कोई भी निमित्त क्यों न बने और यह भी भले ही किसीको निर्मित मान ले, पर वासावमें उस

घटनाको घटानेमें मेरा ही हाथ है, मेरी ही मरजी हाय रहता है अर्थात् वह आपका ही किया हुआ है\* । इसलिये मनुष्यको उस घटनामें दःखी होना और चिन्ता करना तो दर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक-से-अधिक प्रसन्न होना चाहिये । उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधानको लेकर नहीं होनी चाहिये: किन्त मेरेको (विधान करनेवालेको) लेकर होनी चाहिये। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्यका मङ्गल न होता, तो प्राणिमात्रका परमसुहुद् मैं उसके लिये ऐसी घटना क्यों घटाता ? इसी प्रकार हे अर्जन ! त भी सर्वथा मेरे चरणोंमें पड जा अर्थात मेरे प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्न रह।

. जैसे, कोई किसीका अपराध करता है. तो वह उसके सामने जाकर लम्बा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दण्ड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुरकार दें, चाहे जो करें, उसीमें मेरी परम प्रसन्नता है । उसके मनमें यह नहीं रहता कि सामनेवाला मेरे अनकल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवानके सर्वथा शरण हो जाता है, तो भगवान्से कह देता है कि 'हे प्रभो ! मैंने 'न जाने किन-किन जन्मोंने आपके प्रतिकृत क्या-क्या आचरण किये हैं, इसका भेरेको पता नहीं है । परन्तु उन कमोंके अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे, वह मेरे लिये सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिये मेरेको किसी भी परिस्थितिमें किञ्चन्यात्र भी असन्तोष न होकर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता होगी।'

'हे नाथ! मेरे कर्मीका आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस-किस जन्ममें, किस-किस परिश्वितमें परवश होकर क्या-क्या कर्म किये हैं. उन .सम्पूर्ण कर्मोंसे सर्वथा रहित करनेके लिये आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधानको किञ्चित्मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरेमें आपके विधानको समझनेको शक्ति भी नहीं है । इसलिये हे नाय ! में उसमें अपनी बृद्धि क्यों लगाऊँ ? मेरेको तो केवल आपकी तरफ ही देखना है। कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं, उसमें आपका ही

यही 'मां नमस्कत' का तात्पर्य है। 'मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः' — यहाँ 'एवम्' का तालमं है कि 'मदकः' से त खंग में। अर्पित हो गया, 'मन्मनाः' से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, 'महाजी' से तेरी मात्र क्रियाएँ और पदार्थ मेरी पूजा-सामग्री बन गये और 'मा नमसक'

से तेरा शरीर मेरे चरणोंके अर्पित हो गयां। इस

प्रकार मेरे परायण हुआ त मेरेको ही प्राप्त होगा।

होता है, जो कि मेरे लिये परम मङ्गलमय है।

BEERS STORY PROPERTY BEING STORY STO

'यक्त्वैवमात्मानम्' (अपने-आपको मेरेमे लगाकर) कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं भगवानुक ही हैं' ऐसे अपनी अहंताका परिवर्तन होनेपर शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया-ये सब-के-सब मेरेमें ही लग जायेंगे । इसीका नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होनेपर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमे सन्देह नहीं है । मेरी प्राप्तिमें सन्देह वहीं होता है, जहाँ मेरे सिवाय दूसरेकी कामना है, आदर है,

प्राप्ति नहीं होती । 'मत्परावणः' का तात्पर्य है कि मेरी मरजीके बिना कुछ, भी करने-करानेकी किञ्चिन्यात्र भी स्फूरणा नहीं रहे । मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हायक खिलौना बन जाय ।

महत्त्वबृद्धि है । कारण कि कामना, महत्त्वबृद्धि, आसक्ति

आदि होनेपर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेंगे

#### विशेष बात

(8) भगवानुका भक्त बननेसे, भगवानुके साथ अपनापन करनेसे, 'मैं भगवानका हैं' इस प्रकार अहंताको बदल देनेसे मनुष्यमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान्से मनवाला हो जायगा, भगवान्का पूजन करनेवाला बन जायगा और भगवान्के मात्र विधानमें प्रसन्न रहेगा । इस अकार इन चार्चे बातोंसे शरणागति पूर्ण हो जाती है । परनु इन चारोमें मुख्यता भगवान्का भक्त बननेकी

राम कीन्ह चाहिंह सोड़ होई। कर अन्यया अस निर्ह कोई।। (मानस १।१२८।१)

ही है। कारण कि जो खयं भगवान्का हो जाता है, भगवान्को प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि भगवान्के जाती है।

ं मनुष्य संसारके साथ कितनो ही एकता मान होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेमकी वृद्धि होती रहती है । इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको लें, तो भी वे संसारको नहीं जान सकते । ऐसे ही शांपिके साथ कितनी ही अभित्रता मान लें. तो भी वे शरीरके साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते । वास्तवमें संसार-शरीरसे अलग होकर ही उनको जान सकते हैं । इस ग्रेतिसे परमात्मासे अलग रहते हुए परमात्पाको यथार्थरूपसे नहीं जान सकते । परमात्माको तो वे ही जान सकते हैं, जो परमात्मासे एक हो गये हैं अर्थात् जिन्होंने 'मैं' और 'मेरा'- पन सर्वथा भगवान्के समर्पित कर दिया है । 'मैं' और 'मेरा'-पन तो दूर रहा, 'मैं और 'मेरे'-पनकी गम्य भी अपनेमें न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा

जैसे, प्राणी शरीरके साथ अपनी एकता मान लेता है, तो स्वामाविक ही शरीरका सुख-दुःख अपना सुख-दुःख दीखता है। फिर उसको शरीरसे अलग अपने अस्तित्वका भान नहीं होता । ऐसे ही भगवान्के साथ अपनी स्वतःसिद्ध एकताका अनुभव होनेपर भक्तका अपना किञ्चिन्यात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता । जैसे संसारमें भगवान्की मरजीसे जो कुछ परिवर्तन होता है, उसका भक्तपर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरमें जी कुछ परिवर्तन होता है, उसका उसपर कुछ भी असर नहीं पड़ता । उसके शरीरद्वारा भगवान्की भरजीसे सतः-स्वाभविक क्रिया होती रहती हैं । यही वास्तवने भगवान्त्री परायणता है।

भी कोई सिद्धान्त है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि !

उसके न मन-बृद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और साथ अभित्रता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है । यह क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है । अभित्रता भेद-भावसे भी होती है और अभेदभावसे भी तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टिमें जो अपनी कहलानेवाली होती है। जैसे, श्रीजीकी भगवान् श्रीकृष्णके साथ चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं, उनमेंसे अभिन्नता है। मूलमें भगवान् श्रीकृष्ण ही श्रीजी और कोई भी चीज अपनी नहीं रहती । स्वयंके अर्पित हो श्रीकृष्ण—इन दो रूपोमें प्रकट हुए हैं । दो रूप होते हुए जानेसे मात्र प्राकृत चीजें भगवान्की ही हो जाती भी श्रीजी भगवान्से भित्र नहीं हैं और भगवान् श्रीजीसे हैं । उनमेंसे अपनी ममता उठ जाती है । उनमे भिन्न नहीं है । परन्तु परस्पर रस-(प्रेम-)का आदान-प्रदान ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट करनेके लिये उनमें योग और वियोगकी लीला होती रहती है । वास्तवमें उनके योगमें भी वियोग है और वियोगमें भी योग है अर्थात् योगसे वियोग और वियोगसे योग पृष्ट

> प्राप्त हो जाना ही भगवानको प्राप्त होना है। सातवें और नवें अध्यायके विषयकी एकता

सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने विज्ञानसहित ज्ञान अर्थात राजविद्याको पर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी-- 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं चक्ष्याम्यशेषतः' (७ । २) । सातवें अध्यायमें भगवानुके कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जनके प्रश्न करनेसे उसमें कुछ परिवर्तन आ गया । अतः आठवें अध्यायका विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुनके बिना पुछे ही 'इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यन-सूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं "" (९।१) कहकर अपनी तरफसे पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहना शरू कर देते हैं । सातवें अध्यायमें भगवानने जो विषय तीस रलोकोमें कहा था. उसी विषयको नवें अध्यायके आरम्पसे लेकर दसवें अध्यायके ग्यारहवें स्लोकतक लगातार कहते ही चले जाते हैं । इन श्लोकोंमें कही हुई बातोंका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे दसवें अध्यायके बारहवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक भगवान्की स्तुति और प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि सातवें अध्यायमें कही गयी बातको भगवानने नवें अध्यायमें संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा प्रकारानासे कहा है।

सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'मय्यासक्तमनाः' आदि पदासे जो विषय संक्षेत्रमे कहा था, उसीको नवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'मन्पनाः' आदि पदौसे कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चित्तन करते हुए थोड़ा विस्तारसे कहा है।

सातवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहुँगा; जिसको जीननेसे फिर जानना बाकी नहीं रहेगा । यही बात भगवानने नंवें अध्यायके पहले श्लोकमें कही कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहुँगा जिसको जानकर तू अशूभ-(संसार-) से मुक्त हो जायगा । मुक्ति होनेसे फिर जानना बाकी नहीं रहता । इस प्रकार भगवानने सातवें और नवें--दोनों ही अध्यायोंके आरम्भमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा को और दोनोंका एक फल बताया । सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा

कि हजारोंमेंसे कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धिके लिये यत करता है और यत करनेवालोंमें कोई एक मेरेको तत्त्वसे जानता है । इसका कारण नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें बताते हैं कि इस विज्ञानसहित ज्ञानपर श्रद्धा न रखनेसे मनुष्य मेरेको प्राप्त न हो करके मौतके रासेमें चले जाते हैं अर्थात बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं।

सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ने अपनेको सम्पर्ण जगतका प्रभव और प्रलय बताया । यही बात नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'प्रमवः प्रलयः'

पदोंसे बतायी । सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवान्ने अपनेको सनातन बीज बताया और नवें अध्यायके अठारहवें

श्लोकमें अपनेको अव्यय बीज बताया । सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'न त्वहं तेषु ते मिय' कहकर जिस राजविद्याका संक्षेपसे वर्णन

किया था, उसीका नवें अध्यायके चौथे और पाँचवें श्लोकमें विस्तारसे वर्णन किया है।

सातवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान्ने सम्पूर्ण प्राणियोंको तीनों गुणोंसे मीहित बताया और नवें अध्यायके आठवें श्लोकमें सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकृतिके परवश हुआ बताया ।

कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मायाको पचीसवे श्लोकमें भी कही । तर जाते हैं और नवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें

मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम में वहन करता है। सातवे अध्यायके पंद्रहवे श्लोकमें भगवानने न मां दुष्कृतिनो मूढाः" कहा था, उसीको नवें अध्यायके म्यारहवें श्लोकमें 'अवजानित मां मूढाः' कहा है ।

सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने आसरे भावमाश्रिताः' पदासे जो बात कही थी. वही बात नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें गिससीमासरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे कही है ! " सातवें अध्यायके सोलहवे श्लोकमें जिनको 'सकतिनः' कहा था. उनको ही नवें अध्यायके तेरहवें -

श्लोकमें 'महात्मानः' कहा है। सातवें अध्यायके सोलहवेंसे अठारहवें श्लोकतक सकाम और निष्कामभावको लेकर भक्तीके चार प्रकार बताये: और नवें अध्यायके तीसवेंसे तैतीसवें श्लोकतक वर्ण. आवरणं और व्यक्तिको लेकर भक्तोंक सात भेद वताये ।

सातवें अध्यायके उत्रीसवें श्लोकमें भगवानने महात्माकी दृष्टिसे 'वासुदेव: सर्वम्' कहा और नर्वे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानने अपनी दृष्टिसे 'सदसच्चाहम्' कहा । भगवान्से विमुख होकर अन्य देवताओंमें लगनेमें

खास दो ही कारण है-पहला कार्मना और दूसरा भगवानुको न पहचानना । सातवे अध्यायके बीसवे श्लोकमें कामनाके कारण देवताओं के शरण होनेकी बात कही गयी और नवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवानुको न पहचाननेके कारण देवताओंका पूजन करनेकी बात कही गयी।

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें संकाम पुरुपोंको अत्तवाला (नाशवान) फल मिलनेकी बात कही और नवें अध्यायके इझोसवें श्लोकमें सकाम पुरुपेकि आवागमनको प्राप्त होनेकी बात कही ।

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवान्ते कर कि देवताओंके भक्त देवताओंको और मेरे भक्त मेरेके सातवं अध्यायके चीदहवें रलोकमें भगवान्ते कहा प्राप्त होते हैं । यही बात भगवान्ते नवे अध्यायके

सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें भगवानने अपनेको जाननेकी बात मुख्य बतायी है और नवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवानने अर्पण करनेकी बात मुख्य बतायी है।

सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकके पर्वार्धमें भगवानने जो'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबद्धयः' कहा था. उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके पर्वार्धमें 'अवजानन्ति मां मढा मानवीं तनमाश्रितम्' कहा है । ऐसे ही सातवें अध्यायके चौबोसवें श्लोकके उत्तरार्धमें जो 'परं भावमजानन्तो ममाव्ययमन्तमम्' कहा था. उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके उत्तरार्धमें 'परं भावमजानत्तो मम भूतमहेश्वरम्'कहा है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराज-गृह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतो-पनिषद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्रमें 'राजविद्याराजगुह्ययोग' नामक नवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९ ।।

इस अध्यायमें भगवानने जो भया ततिमदं सर्वम्' आदि उपदेश दिया है. वह सब विद्याओंका राजा है; और जो भगवान्ने अपने-आपको प्रकट करके अर्जुनको अपने शरण होने और अपनेमें मन लगानेके लिये कहा है, वह सम्पूर्ण गोपनीय भावोंका यजा है। इन दोनों-(राजविद्या और राजगुद्धा-) को त्त्वसे समझ लेनेपर 'योग'-(नित्ययोग-)का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्यायका नाम रजिवद्याराजगृह्ययोग' रखा गया है।

नवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध नवमोऽध्यायः' के तीन, 'भीभगवानुवाच' के दो, श्लोकॉके चार सौ छियालीस और पुष्पिका के तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ चौंसठ है।
- अथ नवमोऽध्यायः के सात, 'मीमगवानुवाल' के सात, श्लोकॉक एक हजार एक सौ वारह और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर है। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार एक सौ सतहत्तर है। इस

अध्यायके चौतीस श्लोकोंमेंसे बीसवाँ और इक्कीसवाँ—ये दो श्लोक चौवालीस अक्षरेकि हैं और शेष बत्तीस श्लोक बतीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है---'श्रीभगवानवाच' ।

नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके चौतीस श्लोकोंमेंसे बीसवाँ और इक्षीसवाँ-ये दो श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं। बचे हए बतीस श्लोकोंमेंसे-पहले श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयक्त होनेसे 'संकीणं-विपला ': दसरे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयक्त होनेसे 'र-विपला': तीसरे और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; सत्रहवें श्लोकके प्रथम चरणमें और वेरहवें तथा छव्यीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द है। शेप पचीस श्लोक ठीक 'पध्यावक्त्र' अनृष्टप् छन्दके





# अथ दशमोऽध्यायः

#### अवतरिणका---

श्रीभगवान् सातवें अध्यायमें अपने हृदयकी वात—विज्ञानसहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीचमें ही आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर अपनी वात कहनेमें कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान्ने पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसकी समाप्ति भगवत्परायणतामें की। फिर भी भगवान्के मनमें और कहनेका भाव रहा। उन्हें अपने कथनपर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्तको भगवान्की वात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती (गीता १०।१८), ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुनके प्रति अपने हृदयकी बात कहते-कहते भगवान्को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान्के हृदयकी गोपनीय वात भक्तके सिवाय संसारमें और कोई सुननेवाला नहीं है। अतः भगवान् अर्जुनके विना पूछे ही कृपापूर्वक दसवें अध्यायका विषय आरम्भ कर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

### भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।।१ ।।

्रश्रीभगवान् बोले—हे महाबाहो अर्जुन ! भेरे परम बचनको तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हितकी कामनासे कहूँगा; क्योंकि तुम मेरेमें अत्यन्त प्रेम रखते हो ।

व्याख्या—'मूचः एव'— भगवान्की विभूतियोंको तससे जाननेपर भगवान्में भिक्त होती है, प्रेम होता है। इसिलये कृयावश होकर भगवान्ने सातवें अध्यायमें (८वें श्लोकसे १२वें श्लोकतक) कारणरूपसे सत्रह विभूतियाँ और नवें अध्यायमें (१६वें श्लोकसे १९वें श्लोकतक) कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभूतियाँ बतायाँ। अत्र यहाँ और भी विभूतियाँ बतानेके लिये मत्रावा (गीता ८।१४ एवं ९।२२, ३४में कही हुई) भिक्तका और भी विशेषतासे वर्णन करनेके लिये भगवान् 'भूयः एव' कहते हैं।

'मृगु मे परमं खलः'— मगवान्के मनमें अपनी महिमाकी बात, अपने इट्यकी बात, अपने प्रमावकी बात कहनेकी विशेष आ रही हैं । इसलिये ये अर्जुनसे कहते हैं कि तू फिर मेरे परम बचनको सुन'।

दूसरा भाव यह है कि भगवान् जहाँ-जहाँ अर्जुनको

अपनी विशेष महता, प्रभाव, ऐधर्प आदि बताते हैं अर्थात् अपने-आपको खोल करके बताते हैं. वहाँ-वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दोंका प्रयोग करते है: जैसे- चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'रहस्यं होतदत्तमम्' पदाँसे बताते हैं कि जिसने सुर्यको उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रघके घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा है । अठारहवें अध्यायके चौसठवें श्लोकमें 'नण मे परमं ववः'पदोंसे यह परम वचन कहते हैं कि तु सम्पूर्ण धर्मोंका निर्णय करनेकी झंझटको छोडकर एक मेरी शरणमें आ जा; मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर (१८ । ६६) । यहाँ 'मण मे , परमं वचः' पदाँसे भगवानुका आशय है कि प्राणियोंक अनेक प्रकारके भाव मेरेसे ही पैदा होते हैं और मेरेमें ही पक्तिभाव रखनेवाले सात महर्षि, चार सनकादि तथा चौदह मन्-ये सभी मेरे मनसे पैदा होते है। तात्पर्य यह है कि भवके भूलमें मैं ही हैं।

हम (दसवें) अध्यायमें चगवान्ते चौधे से छठे इस्तोकतक अपनी पैतासीत विभूतियाँ बनायी हैं। भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी तरफसे उन धकोरा कृपा काके उनको ज्ञान दे देना हूँ—तैयामेवा-नुकर्मार्थम्(गीता १०।११)—पह भगवान्का याय ववन है।

जैसे आगे तेरहवें अध्यायमें ज्ञानकी बात कहते हैं। जाती हैं। प्रेम हो जाता है। यहाँ 'हितकाम्ययां' पदसे एव जात करते की प्रतिज्ञा की हैं, ऐसे ही सातवें का भगवान्ते गीतामें जगह और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानको बात कहते हुए निपेध किया हैं, फिर वे द्वयं उप्राथ के अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानको बात कहते हुए निपेध किया हैं, फिर वे द्वयं उप्राथ कि अध्यायमें आन-विज्ञानको बात कहते हुए निपेध किया हैं, फिर वे द्वयं उप्राथ कि अध्यायमें आन-विज्ञानको व्यावको अध्यायमें अपनी विषय भीग, सुख, आध्यायम् पर्म व्यवः' कहा । इनका तात्पर्य हैं कि ज्ञानमार्गि अपनी कामनाको मिटानेका सुख्य र समझकी, विवेक-विचारकी मुख्यता रहती हैं; अतः साधक वचनोंको सुन करके ब्रह्म-विश्वासको मुख्यता रहती हैं। इसलिये वहाँ 'ज्ञानामों ज्ञानमुत्तमम्' कहा है। इसलिये वहाँ 'ज्ञानामों ज्ञानमुत्तमम्' हो मनुष्यभावको चाहिये कि वह कामनासे हैं। अतः साधक वचनोंको सुन करके ब्रह्म-विश्वासकी मुख्यता रहती हैं। अतः साधक वचनोंको सुन करके ब्रह्म-विश्वासको सुन करके विश्वासको सुन करके ब्रह्म-विश्वासको सुन करके विश्वासको सुन करके ब्रह्म-विश्वासको सुन करके ब्याकन सुन करके ब्रह्म-विश्वासको सुन करके ब्रह्म-विश्वासको सुन करके

REARING BREEKS WEEKS KREEKS KEEKS KE

'यतेऽहं प्रोयमाणाय यक्ष्यामि हितकाम्यया'— सुननेवाला वक्तामें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाला हो और यक्ताके भीतर सुननेवालेक प्रति कृपापूर्वक हित-भावना हो तो चक्ताके वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोताके भीतर अटलरूपसे जम जाता है। इससे श्रोताकी भगवानुमें खतः रुचि पैदा हो जाती है, भिक

यहाँ 'हितकाम्ययां' पदसे एक शङ्का हो सकती है भगवान्ने । गीतामें । जगह-जगह कामतका निपेध किया है, फिर वे स्वयं अपनेमें कामना क्यें रखते हैं ? इसका 'समाधान यह है 'कि वासकों अपने लिये भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही 'कामना' है । दूसरोंके हितकी कामना 'कामना' है ही नहीं । दूसरोंके हितको कामना तो त्याग है और अपनी कामनाको मिटानेका मुख्य साधन है । इसलिये भगवान् सबको धारण करनेके लिये आदर्शरूपसे कर रहे हैं कि जैसे मैं हितकी कामनासे कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्यभावको चाहिये कि वह प्राणिमात्रके हितको कामनासे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटनेपर मेरी प्राप्ति सुगमतासे हो जायगी । प्राणिमात्रके हितंकी कामना रखनेवालेको मेरे सगुण खरूपको प्राप्ति भी हो जाती है—'ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः' (गीता १२ ।४), और निर्मुण स्वरूपकी प्राप्ति में हो जाती है-'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं " सर्वभूतिहैते रताः'(गीता ५ । २५) । .

à...

सम्बन्ध—परम वचनके विषयमें, जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूप-पूरा बतानेवाला अन्य कोई नहीं मिल सकता । इसका कारण क्या है ? इसे भगवान् आगेके स्तोकमें बताते हैं ।

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिहिं देवानां महपींणां च सर्वशः ।। २ ।।

मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ।

व्याख्या—'न मे विदु: सुराणाः प्रभवं न मेरे प्रकट होनेको पूप-पूप जानना तो दूर रहा, उनको महर्चयः'—यद्यपि देवताओंके शरीर, खुद्धि, लोक, तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनतासे होते हैं। इसलिये सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट वे मेरे दर्शनके लिये हरदम लालायित रहते हैं (गीता होनेको नहीं जानते। तारार्य है कि मेरा जो विश्वरूपसे ११।५२)।
प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे

प्रकट होना है, मत्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे प्रकट होना है, सृष्टिमें क्रिया, भाव और विभृतिरूपसे प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होनेके दहर्यको, सहस्वको, हेतुऑको देवता भी पूप-पूप वहीं जानते।

ऐसे हो जिन महर्षियोंने अनेक ऋचाओंको, मन्तीकी, विद्याओंको, विलक्षण-विलक्षण शक्तियोंको प्रकट किया है, जो संसारते ऊँचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभवमे लीन हो सकते हैं।

युक्त हैं, जिनके लिये कुछ करना, जानना और ही देवता और महर्षि मेरेसे उत्पन्न होनेसे. मेरा कार्य पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मक्त महर्पि लोग भी भेरे प्रकट होनेको अर्थात मेरे अवतारोंको. अनेक प्रकारको लीलाओंको, मेरे महत्त्वको परा-परा नहीं जानते ।

यहाँ भगवानने देवता और महर्षि- इन दोनोंका नाम लिया है। इसमें ऐसा मालम देता है कि ऊँचे पदकी दृष्टिसे देवताका नाम और ज्ञानकी दृष्टिसे महर्षिका नाम लिया गया है । इन दोनोंका मेरे प्रकट होनेको न जाननेमें कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ— 'अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः' । उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरेसे ही प्राप्त की है । अतः अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं ? अर्थात् नहीं ला सकते । मेरेसे प्राप्त किये हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदिसे वे मेरेको पूर्व कैसे जान सकते हैं ? अर्थात नहीं जान सकते i जैसे बालक जिस माँसे पैदा हुआ है, ठस मौंक विवाहको और अपने शरीरके पैटा होनेको नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे ही प्रकट हुए हैं; अतः वे भेरे प्रकट होनेको और अपने कारणको नहीं जानते । कार्य अपने कारणमें लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । ऐसे छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जान ही नहीं सकते ।

तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवानके आदिको, अन्तको और वर्तमानकी इयताको अर्थात

होनेसे कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमें

भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं-इस माप-तौलको नहीं जान सकते । कारण कि इन देवताओं और महर्षियोंके प्रकट होनेसे पहले भी भगवान् ज्यों-के-त्यों ही थे और उनके लीन होनेपर भी भगवान् ज्यों-के-त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरोंका आदि और अन्त होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि-अनन्तको अर्थात असीम परमात्माको अपनी सीमित बद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा कैसे जान सकते हैं ? असीमको अपनी सीमित बद्धिके

इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें अर्जनने भी भगवानसे कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते: क्योंकि देवताओंके पास भोग-सामग्रीको और दानवाक पास माया-शक्तिकी अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगोंमें लगे रहनेसे देवताओंको (मेरेको जाननेके लिये) समय ही नहीं मिलता और गाया-शक्तिसे

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें कहा गया कि देवता और महर्पिलोग भी भगवानुके प्रकट होनेको सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान्को कैसे जानेगा और उसका करूपाण कैसे होगा ? इसका उपाय आगेके स्लोकमें बताते हैं ।

#### यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

ुअसम्पूढः स ्मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।३ ।।

जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर जानता है अर्थात् दृढ़तासे मानता है, वह मनुष्योंमें असम्मूढ़ (जानकार) है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

व्याख्या—'यो मामजमनादि - च वेति भगवान् अज अर्थोत् जन्मर्रहत है । वे अनादि है लोकपहेश्वरम्'—पीछेके श्लोकमें भगवान्के प्रकट अर्यात् यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि-अनादि होनेको जाननेका विषय नहीं बताया है । इस विषयको तो शब्दोंका प्रयोग होता है, भगवान् उस कालके भी मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जाननेसे मनुष्य काल है। उन कालातीत भगवान्में कालका भी आदि अपना करनाण कर ले. उतना तो यह जान ही और अन्त हो जाता है। भगवान् सम्पूर्ण लोकोंके सकता है। यह जानना अर्थात् मानना यह है कि महान् ईग्रर है अर्थात् स्वर्ग, पृथ्वे और प्रतासकत्व जो विलोकी है तथा उस विलोकीमें जितने प्राणी हैं और उन प्राणियोंपर शासन करनेवाले (अलग-अलग अधिकार-प्राप्त) जितने ईक्षर (मालिक) हैं, उन सब ईक्षरोंके भी महान् ईक्षर भगवान् हैं। इस प्रकार जाननेसे अर्थात् श्रद्धा-विश्वासपूर्वक दृढ़तासे माननेसे मनुष्यको भगवान्के अज, अविनाशी और लोकमहेक्षर होनेमें कभी किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं होता।

'असम्पूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते'— भगवान्को अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर जाननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त कैसे होगा ? भगवान् जन्मर्राहत हैं, नाशरहित हैं अर्थात् उनमें कभी किञ्चन्यात्र भी परिवर्तन नहीं होता । वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान् ईश्वर हैं । वे सब देशमें रहनेके नाते यहाँ भी हैं, सब समयमें होनेके नाते अभी भी है, सबके होनेके नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक हैं-इस प्रकार दुइतासे मान ले । इसमें सन्देहकी गन्ध भी न रहे । साध-ही-साथ, यह जो क्षणभद्गर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षणमें जिस रूपमें देखा है, उसको दूसरे क्षणमें उस रूपमें दवारा कोई भी देख नहीं सकता; क्योंकि वह दूसरे क्षणमें वैसा रहता ही नहीं—इस प्रकार संसारको यथार्थरूपसे जान ले । जिसने अपनेसहित सारे संसारके शण-भृतुरताको तत्त्वसे ठीक जान त्विया है, उसका संसारे 'में' और मेरा'-पन रह ही नहीं सकता; प्रत्युत एकपा भगवानमें ही अपनापन हो जाता है। तो फिर कर पापोसे मुक्त नहीं होगा, तो और क्या होगा? ऐस मृद्धतारिहत मनुष्य ही भगवान्को तत्त्वसे अज, अविनारं और त्वोकमहेश्वर जानता है और वही सब पापोरं मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण, संवित और सम्पूर्ण कमें नष्ट हो जाते हैं। मृत्युवको हि बारतिविकताका अनुभव करनेको आवश्यकता है, केवल तोतेकी तात्त सीयुनिको आवश्यकता नहीं। तोतेकी तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता।

मालिक भगवानुको दुढ़तासे मान लिया है और संसाव

असम्मृद्धता क्या है ? संसार (शायर) किसीके भी साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसादे भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी परमात्यासे कभी अलग हो नहीं सकता—यह बाताविकता है । इस वास्तविकताको न जानग है सम्मृद्धता है और इसको यथार्थ जानना हो असम्मृद्धता है । यह असम्मृद्धता जिसमें रहती है, वह मनुष्य असम्मृद्ध कहा जाता है । ऐसा असम्मृद्ध पुरुष में। सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार रूपको तत्वसे जान होता है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐसर्य आदिमें किश्चिमात्र भी सन्देह नहीं रहता ।

\*

सम्बय—पहले श्लोकमें पगवान्ते दिस परम ववनको सुननेको आहा दी थी, उसको अब आगेके तीन श्लोकों मताते हैं। बुद्धिज्ञानिमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।।४।। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५ ।

६२७

बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश—प्राणियोंके ये अनेक प्रकारके और अलग-अलग (बीस) भाव मेरेसे ही होते हैं।

व्याख्या—'बुद्धिः'—उद्देश्यको लेकर निश्रय करनेवाली वृत्तिका नाम 'बृद्धि' है।

'ज्ञानम'— सार-असार, ग्राह्य-अग्राह्य, नित्य-अनित्य, सत्-असत्, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य- ऐसा जो विवेक अर्थात अलग-अलग जानकारी है, उसका नाम 'ज्ञान' है। यह जान

(विवेक) मानवमात्रको भगवानसे मिला है। 'असम्पोहः'— शरीर और

उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी उनमें 'मैं' और 'मेए'-पन करनेका नाम सम्मोह है और इसके न होनेका नाम 'असम्मोह' है ।

'क्षमा'—कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधीको अपनी तथा ईश्वरको तरफसे यहाँ और परलोकमें कहीं भी दण्ड न मिले— ऐसा

विचार करनेका नाम 'क्षमा' है। 'सत्यम्'— सत्यखरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये

सत्यभाषण करना अर्थात् जैसा सुना, देखा और समझा है, उसीके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमानका स्याग करके दूसरोंके हितके लिये न ज्यादा, न कम --वैसा-का-वैसा कह देनेका नाम 'सत्य' है।

'दमः शमः'-परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखते हुए इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंसे हटाकर अपने वशमें करनेका नाम 'दम' है, और मनको सांसारिक भौगीके चिन्तनसे हटानेका नाम 'शम' है।

'सर्खं दुःखम्'--शरीर, मन, इन्द्रियोंके अनक्ल पर्गिस्यतिके प्राप्त होनेपर हदयमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'सुख' है और प्रतिकृत परिस्थितिक प्राप्त होनेपर हृदयमें जो अपसन्नता होती है, उसका नाम देख' है।

'मवोऽघाव:'—सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, प्रतिस्थिति, भाव आदिके उत्पन्न होनेका नाम 'भव' है और इन सबके लीन होनेका नाम 'अभाव' है।

'धयं चाधयमेव च'--अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे अन्तःकरणमें अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आशडूा होती है. उसकी 'भय' कहते हैं । मनुष्यके आचरण, भाव

आदि अच्छे हैं. वह किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता. शास्त्र और सन्तेकि सिद्धानसे विरुद्ध कोई आवरण नहीं करता, तो उसके हृदयमें अपना अनिष्ट होनेकी आशहा नहीं रहती अर्थात उसको किसीसे भय नहीं

होता । इसीको 'अभय' कहते हैं । 'अहिंसा'— अपने तन, मन, और वचनसे किसी भी देश, काल, परिस्थित आदिमें किसी भी प्राणीको

किञ्चिन्यात्र भी दःख न देनेका नाम 'अहिंसा' है । 'समता'-तरह-तरहको अनुकल और प्रतिकल वस्त. व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिके प्राप्त होनेपर भी अपने अन्तःकरणमें कोई विषमता न आनेका नाम 'समता' है ।

'तष्टिः' - आवश्यकता ज्यादा रहनेपर भी कम मिले तो उसमें सन्तोष करना तथा और मिले-ऐसी इच्छाका न रहना 'तृष्टि' है। तात्पर्य है कि मिले

अथवा न मिले. कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालवमें प्रसन्न रहना 'तुष्टि' है। 'तपः' - अपने कर्तव्यका पालन करते हुए जो कुछ कप्ट आ जाय, प्रतिकृत परिस्थिति आ जाय,

उन सबको प्रसन्नतापुर्वक सहनेका नाम 'तप' है। एकादशी व्रत आदि करनेका नाम भी तप है। 'दानम्'- प्रत्युपकार और फलकी किञ्चिनात्र

भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाईका हिस्सा सत्पात्रको देनेका नाम 'दान' है(गीता 1 (051 03

'यशोऽपशः'— मनप्यके अच्छे आदरणों, भावों और गुणोंको लेकर संसारमें जो नामकी प्रसिद्धिः प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम 'यश' है । मनुष्यके बुरे आवरणें, मार्वी और गुणोंको लेकर संसारमें जो

नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) कहते हैं।

'भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः'— प्राणियोंके ये पृथक्-पृथक् और अनेक तरहके पाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उन सबको सत्ता, स्पूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही मिलता है । तालपर्य है कि तत्वसे सबके मूलमें मैं हो है ।

यहाँ 'मत्तः' पदसे भगवान्का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और 'पृथम्बिधाः' पदसे अनेक प्रकारकी अलग-अलग विभृतियाँ जाननी चाहिये।

संसारमें जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसारमें जितने सन्दाव तथा दुर्माव है, वह सब-को-सब भगवान्की लीला है-इस प्रकार भक्त भगवानुको तत्वसे समझ लेता है तो उसका भगवान्में अविकम्प (अविचल) योग हो जाता है(गीता १० १७)।

यहाँ प्राणियंकि जो बीस भाव बताये गये हैं. उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) है और वे सभी अन्तःकरणमें वत्पत्र होनेवाले हैं और भयके साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्पर्ववरोधी हैं। उनमेंसे भव (उत्पत्ति), अमाव, यश और अयश—ये चार तो प्राणियंकि पूर्वकृत कर्मीक फल हैं और सुख, दुःख तथा भय— ये तीन मूर्खताके फल है। इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है।

यहाँ प्राणियोंके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हए और अपनी विभृति बतानेमें भगवान्का तात्पर्य है कि ये बीस भाव तो पृथक्-पृथक् है, पर इन सव भावोंका आधार मैं एक ही हूँ । इन सबके मूलमें मैं हो हैं, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं मेरेसे ही सता-स्फूर्ति पाते हैं । सातवे अध्यायके बारहवे श्लोकमें भी भगवान्ने 'मतः एव'पदोसे बताया है कि मालिक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थाव् उनके मूलमें में ही हैं, ये मेरेसे ही होते हैं और

REFERENCE AND VERENCE OF THE PROPERTY OF THE P मेरेसे ही सता-स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ पं भगवानुका आशय विभृतियोंके मूल तलको हरफ साधकको दृष्टि करानेमें ही है।

### विशेष वात

साधक संसारको कैसे देखें ? ऐसे देखें कि संसार्ग है कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवानुस रूप है। चाहे उत्पति हो, चाहे प्रलय हो; बरे अनुकुलता हो, चाहे प्रतिकुलता हो; चाहे अमृत हो, चाहे मृत्य हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान्को लीला है । भगवान्की लीलामें बालकार भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है और लंकाकाण्ड भी है। पुरियोंमें देखा जाय वे अयोध्यापुरीमें भगवानुका प्राकट्य है; राजा, रानी और प्रजास वात्सल्यभाव है। जनकपुरीमें रामजीके प्रति गज जनक, महायनी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षण भाव हैं। ये रामजीको दामादरूपसे खिलाते हैं खेलाते हैं, विनोद करते हैं । वनमें: (अरण्यकाण्डमें) भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी। लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काट होती है, खूनकी निदयाँ बहती है । इस तरह अलग-अलग पुरियोमें, अलग-अलग काण्डीमें भगवानुकी तरह-तरहकी लीटाएँ होती हैं। परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हुए मी रामायण एक है और ये सभी छोलाएँ एक ही रामायणके अङ्ग है तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग होती है। ऐसे ही संसारमें प्राणियोंके तरह-तरहके भाव है क्रियाएँ हैं। कहींपर कोई हैंस रहा है। तो क्हींपर कोई ग्रे रहा है, कहींपर विद्वदगोष्टी हो रही है तो कहींपर आपसर्पे लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है ते कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध भौतिक चेष्टाएँ हो रही हैं, वे सब भगवान्कों लीलाएँ हैं। लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवान्के रूप है। इस प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवान्पर ही रहनी चाहियै; क्योंकि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्व हो है।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा

मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ ।।

सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु- ये सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है।

हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः व्याख्या---[पाँछेके दो श्लोकोमे भगवानुने प्राणियोके शरणम्' का उच्चारण होता रहता है ‡ । ये भगवत्कथाके भाव-रूपसे बीस विभृतियाँ बतायीं । अब इस श्लोकमें व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि बहुत प्रेमी हैं । अतः इन चारोंमेंसे एक वक्ता और प्राणियोंमें विशेष प्रभावशाली और जगतुकी कारण है ।] तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सुनते रहते हैं ।

'महर्षय: सप्त'-जो दीर्घ आयुवाले; मन्तोंको प्रकट करनेवाले, ऐश्वर्यवानः दिव्य दृष्टिवालेः गुण, विद्या आदिसे वृद्ध; धर्मका साक्षात् करनेवाले; और गोत्रेंकि प्रवर्तक है-ऐसे सातों गुणोंसे यक्त ऋषि सप्तर्पि कहे जाते है\* । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कत् और वसिष्ठ-ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों ही गुणीसे युक्त हैं। ये सातों ही वेदवेता है, वेदोंके आचार्य माने गये हैं, प्रवृत्ति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं

और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं † । इन्हीं सात ऋषियोंको यहाँ 'महर्षि' कहा गया है।

'पूर्वे चत्वार:'-सनक, सनन्दन, सनातन और सनलुमार-ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत्स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं। ये

'मनवस्तथा'— ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) में चौदह मन होते हैं। ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके स्वायम्भुव, स्वागेचिप, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि नामवाले चौदह मन है ६ । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक और प्रवर्तक हैं।

'मानसा जाताः'-- मात्र सृष्टि भगवानुके संकल्पसे पैदा होती है। परन्तु यहाँ सप्तर्पि आदिको भगवानके मनसे पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि

स्रष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे अर्थात् संकल्पसे पैदा हुए हैं। खयं भगवान् ही मप्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं । अतः सात महर्षि, चार सनकादि और चौदह मन-इन प्रवीसोंको तोनों लोकोमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार करते

सप्तैते सप्तिमश्चैव गुणैः सप्तर्ययः स्पृताः ।।

मत्तकृत ईग्नरा दिव्यवसुष: । वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च (वायुपुराण ६१ । ९३-९४)

मंत्रीचिरङ्गिराम्बात्रिः पुलस्यः पुलहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ।। एते येदविद्ये मुख्या वेदाचार्याद्य कल्पिताः । प्रवृत्तियर्गिणक्षेव प्राजापत्ये

<sup>(</sup>महा॰ शान्तिपर्व॰ ३४७ । ६९-७०)

<sup>🛨</sup> हरि: शरणमेर्व हि जिलं येण मुखे वत: । (पदमपुराणोक्त भीमद्रागवत-पाहात्य २१४८)

<sup>5(</sup>श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्यके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है ।) बढ़ार्जीका एक दिन एक हजार चतुर्पुगीका होता है । उसमें एक मनुका राज्य इकहतर चतुर्पुगीसे कुछ ज्यादा समयका माना गया है। इस समय झहाजीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष घल रहा है और इसमें सातवें मनु 'वैवावत'का राज्य चल रहा है।

नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) कहते हैं।

'भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः'---प्राणियोंके ये पृथक्-पृथक् और अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही मिलता है । तात्पर्य है कि तत्वसे सबके मूलमें मैं ही हूँ ।

यहाँ 'मत्तः' पदसे भगवान्का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और 'पृथग्विधाः' पदसे अनेक प्रकारकी अलग-अलग विभृतियाँ जाननी चाहिये।

संसारमें जो कुछ विहित तथा निषद्ध हो रहा है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसारमें जितने सदाव तथा दुर्माव है, वह सब-को-सब भगवानुकी लीला है-इस प्रकार भक्त भगवान्को तत्वसे समझ लेता है तो उसका भगवान्में अविकम्प (अविचल) योग हो जाता है(गीता १० ।७) ।

यहाँ प्राणियोंके जो बीस भाव बताये गये हैं, उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) हैं और वे सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं और भयके साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्परविशेधी है। उनमेंसे भव (उत्पत्ति), अभाव, यश और अयश-ये चार तो प्राणियोंके पूर्वकृत कमोंके फल हैं और सुख, दुःख तथा भय- ये तीन मूर्खताके फल हैं। इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है।

यहाँ प्राणियोंके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हए और अपनी विभूति बतानेमें भगवान्का तात्पर्य है कि ये बीस भाव तो पृथक्-पृथक् है, पर इन सब भावोंका आधार मैं एक ही हूँ। इन सबके मूलनें में ही हूं, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी भगवान्ने 'मतः एव'पदोंसे बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उनके मूलमें मैं ही हूँ, वे मेरेसे ही होते हैं और

भेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं 1. अतः यहाँ मे भगवान्का आशय विभृतियोंके मूल तत्को तल साधककी दृष्टि करानेमें ही है।

#### विशेष बात

साधक संसारकों कैसे देखें ? ऐसे देखें कि संसारमें डो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवानक रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; चाहे अनुकुलता हो, चाहे प्रतिकुलता हो; चाहे अपृत हो, चाहे मृत्यु हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान्की लीला है । भगवान्की लीलामें बालकाष भी है, अयोध्याकाण्ड, भी है, अरण्यकाण्ड भी है और लंकाकाण्ड भी है। पुरियोमें देखा जाय- ते अयोध्यापुरीमें भगवानुका प्राकट्य है; राजा, रानी और प्रजास वात्सल्यभाव है। जनकपुरीमें रामजीके प्रति राज जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षण भाव हैं। वे रामजीको दामादरूपसे खिलाते हैं, खेलाते हैं, विनोद करते हैं । वनमें। (अरण्यकाण्डमें) भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी। लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काटः होती है, खूनकी नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग पुरियोंमें, अलग-अलग काण्डोंमें भगवान्की तरह-तरहकी लीताएँ होती है। परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी छोलाएँ एक ही रामायणके अङ्ग है तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग होती है। ऐसे ही संसारमें प्राणियोंक तरह-तरहके भाव है, क्रियाएँ हैं। कहींपर कोई हैंस रहा है। तो कहींपर कोई रे रहा है, कहींपर विद्वदगोष्ठी हो रही है तो कहींपर आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है ते कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध भौतिकी चेष्टाएँ हो रही हैं, वे सब भगवान्की लीलाएँ हैं। लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवान्के रूप है। इस प्रकार मक्तकी दृष्टि हरदम मगवान्पर ही रहनी चाहिये; क्योंकि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्व ही है।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।।६ ।।

सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु- ये सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है ।

व्याख्या-[पाँछेके दो श्लोकोमें भगवानने प्राणियोके भाव-रूपसे बीस विभृतियाँ बतायीं । अब इस श्लोकमें व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभृतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियोंमें विशेष प्रमावशाली और जगत्की कारण हैं ।]

'महर्षयः सप्त'-जो दीर्घ आयवालेः मन्तींको प्रकट करनेवाले; ऐश्वर्यवानुः दिव्य दृष्टिवाले; गुण, विद्या आदिसे वृद्ध; धर्मका साक्षात् करनेवाले; और गोत्रॉके प्रवर्तक है-ऐसे सातों गुणोंसे यक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते है\* । मरीचि, अद्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, अत् और वसिष्ठ—ये सातों ऋषि उपर्यंक्त सातों हो गुणोंसे युक्त हैं। ये सातों ही वेदवेता हैं, वेदोंके आचार्य माने गये हैं, प्रवृति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं 🕇 । इन्हीं सात ऋषियोंको यहाँ 'महर्षि' कहा गया है ।

'पूर्वे चत्वार:'---सनक, सनन्दन, सनातन और सनलुमार—ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे पहले जकट हुए हैं। ये चारों भगवत्स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सटा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं। ये तीनों लोकोमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार करते

हए घमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः शरणम्' का उच्चारण होता रहता है‡ । ये भगवत्कथाके बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चार्रोमेंसे एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सुनते रहते हैं ।

'धनवस्तथा'- ग्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) में चौदह मनु होते हैं। ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके स्वायम्भ्व, स्वागेचिय, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैवस्तत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि नामवाले चौदह यन है ६ । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक और प्रवर्तक हैं।

'मानसा जाताः'— मात्र सृष्टि भगवानुके संकल्पसे पैदा होती है । परन्तु यहाँ सप्तर्षि आदिको भगवान्के मनसे पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता है। दसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे अर्थात् संकल्पसे पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान् ही सप्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं । अतः सात महर्षि, चार सनकादि और चीदह मन-इन पचीसोंको

 <sup>\*</sup> सप्तैते सप्तभिश्चैय गुणैः सप्तर्पयः स्पृताः ।।

दीर्घाययो मन्तकृत ईश्वरा दिव्यचशुषः । वृद्धाः गोत्रप्रवर्तकाश प्रत्यक्षयमणि

<sup>(</sup>वायुप्राण ६१ । १३-१४) मोविराङ्गिराश्वात्रिः पुलस्यः पुलहः ऋतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि से ।। एते वेदविदी मुख्या वेदाचार्याश कल्पिताः । प्रवृतिधर्मिणश्चेय प्राजापत्ये

<sup>(</sup>महा॰ शान्तिपर्वं॰ ३४७ । ६९-७०)

<sup>‡</sup> हि: शरणपेयं हि नित्यं येषां मुखे वयः । (यद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहात्य २।४८)

 <sup>(</sup>श्रीमद्भागवतके आठवें स्क्रयके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है 1) ब्रह्मात्रीका एक दिन एक हजार चतुर्युगीका होता है । उसमें एक मनुका राज्य इकहतर चतुर्युगीसे कछ ज्याद्य समयका माना गया है। इस समय ब्रह्माजीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष चल रहा है और इसमें सातवें मन 'वैदासन'का राज्य चल रहा है।

ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहें अथवा भगवानुके मानस पुत्र कहें, एक ही बात है।

'मद्रावा:'--ये सभी मेरेमें ही भाव अर्थात् श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले हैं।

'येषां लोकमिमा: प्रजा:'—संसारमें दो तरहकी प्रजा है-सी-परुपके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली और शब्दसे (दीक्षा, मन्त, उपदेश आदिसे) उत्पन्न होने-वाली । संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'विन्दुज' कहलाती है और शब्दसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'नादज'

कहलाती है । बिन्द्रज प्रजा पत्र-परम्परासे और न प्रजा शिष्य~परम्परासे चलती है ।ः

सप्तर्षियों और चौदह मनुओंने तो विवाह वि था; अतः उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'बिन्दुज' । परन्तु सनकादिकोने विवाह किया ही नहीं: अतः व उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्गमें लगनेवाली प्र 'नादज' है । निवृत्तिपरायण होनेवाले जितने सन्त-महाप पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे र उपलक्षणसे उनकी ही नादज प्रजा है।

सम्बन्ध— चौथेसे छठे रलोकतक प्राणियोंके भावों तथा व्यक्तियोंके रूपमें अपनी विभृतियोंका और अपने योग-(प्रमाध का वर्णन करके अब भगवान् आगेके श्लोकमें उनको तत्वसे जाननेका फल बताते हैं।

#### एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।। ७ ।।

ंजो मनुष्य मेरी इस विभूतिको और योगको तत्त्वसे जानता अर्थात् दृढ्तापूर्वक मानर है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

'एताम्' सर्वनाम अत्यन्त समीपका लक्ष्य कराता है । सुख लेता है, तब अपनी शक्तिकां हास और भीर यहाँ यह शब्द चौथेसे छठे स्लोकतक कही हुई वस्तुका विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफरे विभृति और योगका लक्ष्य कराता है।

'विभृति' नाम भगवान्के ऐसर्यका है और 'योग' नहीं भोगता अर्थात् उसके भीतर भोग भोगनेकी नाम भगवानको अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनन्त किश्चिन्मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी सामध्येका है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवानको शक्तिका हास नहीं होता। उसकी शक्ति, सामध्ये शक्तिका नाम 'योग' है और उस योगसे प्रकट होनेवाली निरन्तर बनी रहती है ! विशेषताओंका नाम 'विभृति' है । चौथेसे छठे श्लोकतक वास्तवमें भोगोंक भोगनेमें सुख नहीं है । सुख ं कही हुई भाव और व्यक्तिके रूपमें जितनी विभृतियाँ है—भोगोंके संयममें । यह संयम दो तरहका होता है, वे तो भगवान्के सामर्थ्यसे, प्रभावसे प्रकट हुई है— (१) दूसरोपर शासनरूप संयम और (२) विशेषताएँ हैं और 'मेरेसे पैदा होते हैं' ('मत्तः' मानसा अपनेपर शासनरूप संयम । दसरोंपर शासनरूप संयमका जाता:') — यह भगवान्का योग है, प्रभाव है। तात्पर्य है—'दूसरोंका दृःख मिट जाय और वे सुरी इसीको नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'पश्य मे हो जायें'—इस मावसे दूसरोंको उन्मार्गसे बचाकर योगनैश्वरम्'(मेरे इस ईश्वरीय योगको देख) पदोंसे सन्पार्गपर लगाना । अपनेपर शासनरूप संयमका कहा गया है। ऐसे ही आगे ग्यारहवें अध्यायके तात्पर्य है— अपने स्वार्ध तथा अभिमानक स्वाग आठवें श्लोकमें अर्जुनको विश्वरूप दिखाते समय करना और खयं किञ्चिनात्र भी सुख न भोगना। भगवानने पश्य में योगमैश्वरम् पदोंसे अपना एश्वर्यमय इन्हीं दोनों संयमीका नाम 'योग' अथवा 'प्रभाव' है । योग देखनेके लिये कहा है।

विशेष वात

व्याख्या-- 'एतां विभूति योगं च मम'-- जब मनुष्य भोग-बुद्धिसे भोग भोगता है, भोगींरे हानि होती है। परन्तु जब वह भौगोंको भोगबुद्धिरे

ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मामें स्वतः-. स्वाभाविक होता है। दूसरोमें यह साधन-साध्य होता है।

processissisting the processisting and the processisting of the processi स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दूसरोंपर शासन करनेसे, अपना हुक्म चलानेसे दूसरा वशमें हो जाता है तो

करनेवालेको एक सुख होता है। इस सुखमें शासककी शक्ति, सामर्थ्य क्षीण हो जाती है

और जिसपर वह शासन करता है, वह पराधीन हो जाता है । इसलिये स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दसरोंपर शासन करनेकी अपेक्षा स्वार्थ और अधिमानका सर्वथा त्याग करके 'दूसरोंका हित हो, मनुष्य नश्चर भोगोंमें न फैसे, मनुष्य अनादिकालसे अनन्त दुःखोंको भोगते आपे हैं: अतः वे सदाके लिये इन दःखोंसे छटकर

(संयप) है। इस शासनकी आखिरी हद है-भगवान्का शासन अर्थात् संयमन । इसीका नाम 'योग' 81 'योग' नाम समता, सम्बन्ध और सामर्थ्यका है। जो स्थिर परमात्मतत्त्व है, उसीसे अपार सामर्थ्य आती

महान आनन्दको प्राप्त हो जायें'- ऐसी बुद्धिसे दूसरोपर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन

सामर्थ्यशाली है । उसके समान सामर्थ्य किसीमें हुई नहीं,होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । मनुष्यमें आंशिकरूपसे वह सामर्थ्य निष्काम होनेसे आती है। कारण कि कामना होनेसे शक्तिका क्षय होता है और निष्काम होनेसे शक्तिका संचय होता है। आदमी काम करते-करते थक जाता है तो विश्राम

है। कारण कि वह निर्विकार परमात्मतत्व महान्

करनेसे फिर काम करनेकी शक्ति आ जाती है, योलते-बोलते थक जाता है तो चूप होनेसे फिर बोलनेकी शक्ति आ जाती है । जीते-जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीनेकी शक्ति आ जाती है। सर्गमें शक्ति क्षीण होती है और प्रलयमें शक्तिका संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृतिके सम्बन्धसे राकि सीण होती है और उससे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर महान् शक्ति आ जाती है।

'यो वेति तत्वतः'—विभृति और योगको तत्वसे ज्यननेका तात्पर्य है कि संसारमें कारणरूपसे मेरा जो कुछ प्रमाव, सामर्थ्य है और उससे कार्यरूपमें प्रकट हेनेवाली जितनी विशेषताएँ हैं अर्थात् वस्तु, व्यक्ति आदिमें जो कुछ विशेषता दोखनेमें आती है, प्राणियोंके

संसारकी उत्पत्ति और संचालनकी दृष्टिसे जो कुछ विलक्षणता है,उन सबके मूलमें में ही हैं और मैं ही सबका आदि हैं। इस प्रकार जो मेरेको समझ लेता है,

अन्तःकरणमें प्रकट होनेवाले जितने भाव है और

प्रमावशाली व्यक्तियोंमें ज्ञान-दृष्टिसे, विवेक-दृष्टिसे तथा

तत्त्वसे ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मुलमें केवल मेरेको ही देखता है। उसका भाव केवल मेरेमें ही होता है. व्यक्तियाँ, वस्तओंको विशेषताओंमें नहीं । जैसे, सनारको दृष्टि गहनोंपर जाती है तो गहनोंके नाम, आकृति, उपयोगपर

दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्त्वसे यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ-कहीं जो कुछ भी विशेषता दीखे,उसमें दृष्टि भगवानपर ही जानी चाहिये कि उसमें जो कुछ विशेषता है, वह भगवानकी ही है; बस्तु, व्यक्ति,क्रिया आदिकी नहीं ।

संसारमें क्रिया और पदार्थ निरन्तर परिवर्तनशील

है । इनमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे व्यापक परमात्माकी ही है । जहाँ-जहाँ विलक्षणता.

अलीकिकता आदि दीखे, वहाँ-वहाँ वस्त, व्यक्ति आदिकी ही विलक्षणता माननेसे मनुष्य उसीमें उलझ जाता है और मिलता फुछ नहीं । कारण कि वस्तुओंमें जो विलक्षणता दीखती है, वह उस अपरिवर्तनशील परमात्पतत्वको हो झलक है, परिवर्तनशील वस्तको नहीं । इस प्रकार उस मूल तत्वकी तरफ दृष्टि जाना ही

उसे तत्वसे जानना अर्थात् श्रद्धासे दृढ़तापूर्वक मानना 81 यहाँ जो विभतियोंका वर्णन किया गया है. इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके ऐश्वर्यसे है। विभृतियोंके रूपमें प्रकट होनेवाला मात्र ऐधर्य परमात्माका है । वह ऐसर्थ प्रकट हुआ है परमात्माकी

योगशकिसे।इसलिये जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विलक्षणता

दिखायी दे वह विलक्षणता भगवानुको योगशक्तिसे प्रकट हुए ऐसर्थ-(विमृति-) की हो है, न कि उस वातुको । इस प्रकार योग और विभृति परमात्माको हुईं, तथा उस योग और विभृतिको तत्त्वसे जाननेका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्माकी है । अतः द्रष्टाको दृष्टि केवल उस परमात्माको तरफ हो जानी

चाहिये । यही इनको तत्त्वसे जानना अर्थात् मानना नहीं माना है। कारण कि उसने मेरे योगको अर्थात है।\* विलक्षण प्रभावको और उससे उत्पन्न होनेवाली

दिया है।

'सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते'—उसकी मेरेमें दुढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहनेका तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किञ्चिन्धात्र भी महत्त्वबुद्धि नहीं होती । अतः उसका आकर्षण दसरेमें न होकर एक मेरेमें ही होता है।

'नात्र संशयः'-इसमे कोई संदेहकी बात नहीं-ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी

मेरेको तत्त्वसे जान लेनेके बाट उसके सामे लौकिक दृष्टिसे किसी तरहकी विलक्षणता आ जाय, तो वह उसपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणताकी तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जायगी । अतः उसकी मेरेमें स्वाभाविक ही दढ किञ्चिन्मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरेको तत्त्वसे 🚁 भक्ति होती है ।

विभृतियोंको-(ऐश्वर्यको) मेरेसे अलग मानकर महत्व

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने बताया फि मेरी विभूति और योगको तत्वसे जाननेवाला अविचल भक्तिसे पुक हो जाता है। अतः विभृति और योगको तत्वसे जानना क्या है? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं।

### अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते

#### इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८ ।।

में संसारमात्रका प्रभव (मूलकारण) हूँ, और मेरेसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रही है अर्थात् चेष्टा कर रहा है— ऐसा मेरेको मानकर मेरेमें ही श्रद्धा-प्रेम रखते हुए बुद्धिमान् भक्त मेरा ही भजन करते हैं— सब प्रकारसे मेरे ही शरण होते हैं।

व्याख्या----[पूर्व श्लोकको बात हैं। इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, वह सब-का-संब श्लोकमें कही गयी है । 'अहं सर्वस्य प्रभवः' में इस श्लोकके पूर्वार्धमें आ गया है।] 'सर्थस्य' भगवान्की विभूति है अर्थात् देखने, सुनने, 'अहं सर्वस्य प्रभवः'—मानस, नांदज, विन्दुज, समझनेमें जो कुछ आ रहा है, वह सब-को-सब उद्भिज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज अर्थात् जड़-चेतन, भगवानकी विभृति ही है। 'मत्तः सर्व प्रवर्तते' में स्थावर-जड़म यावन्मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन 'मत्तः' भगवान्का योग (प्रमाव) है, जिससे सभी सवको उत्पत्तिके मूलमें परमपिता परमेश्वरके रूपमें मै विभित्तियाँ प्रकट होती हैं । सातवें, आठवें और नवें ही हैं†।

मक्तिका प्रकरण होनेसे यहाँ 'तत्त्वतः चेति'(तत्त्वतः जानना) का अर्थ 'तत्त्वतः मानना' ही लेना चाहिये । कारण कि यहाँ भगवान्ने 'तत्वतः धेति' का फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया है और आगेके श्लोकमें भी 'संसारमात्रका भूल कारण में ही है और सब संसार मेरेसे ही चेष्टा करता है' ऐसा मानकर (इति मत्या) भजन करनेकी बात कही है ।

जैसे जानना दुढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी दुढ़ होता है अर्थात् दुढ़ मान्यता तत्वज्ञानकी तरह ही फल देती है। जैसे, 'मैं हिन्दू हैं', 'मैं अमुक वर्णवाला हूं' आदि मान्यताओंको जबतक खयं नहीं छोड़ता, तबतक ये मान्यताएँ छटती नहीं । इसी तरह 'इन सब विश्वतियोंके मूलमें भगवान हो हैं, यह मान्यता कभी मिटती नहीं । वर्ण, सम्प्रदाय आदिकी मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीरको लेकर होनेसे प्राकृत है और मिटनेवाली है । परच 'सबके मुलमें परमातमा है' यह मान्यता सच्ची है, दास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रस्तुत ज्ञान (तत्त्वसे जानना) में परिणत होकर शान-स्वरूप हो जाती है।

ि जैसे सातर्थे अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ते अपनेको अपरा और परा प्रकृतिका कारण बताया है और चौदहवें अध्यायके चौथे एलोकमे अपनेको बीज प्रदान करनेवाला पिता बताया है, ऐसे ही यहाँ भगवान्ते

अपनेको सबका उत्पादक बताया है ।

यहाँ 'प्रभव' का तालपं है कि मैं सबका 'अभिन्न-निमित्तोपादानकारण' हैं अर्थात् स्वयं मैं ही सप्टिरूपसे प्रकट हुआ है।

'मत: सर्व प्रवर्तते'— संसारमें, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरेसे ही होते है। मुलमें उनको सता-स्फर्ति आदि जो कुछ मिलता है. वह सब मेरेसे ही मिलता है। जैसे विजलीकी शक्तिसे सब कार्य होते हैं. ऐसे ही संसारमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन सबका मूल कारण मैं ही हैं ।

'अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते'-कहनेका तीत्पर्य है कि साधकको दृष्टि प्राणिमात्रके भाव, आचरण, क्रिया आदिकी तरफ न जाकर उन सबके मूलमें स्थित भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये । कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मूलमें जो तत्व है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी दृष्टि रहनी चाहिये।

सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें और दसवें अध्यायके पाँचवें और इस (आठवें) श्लोकमें 'मत्तः'पद बार-बार कहनेका तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवानसे ही पैदा होते हैं, भगवान्में ही स्थित रहते हैं और भगवान्में लीन हो जाते हैं । अतः तत्त्वसे सब कुछ भगवत्त्वरूप ही है- इस चातको जान लें अथवा मान लें , तो भगवान्के साथ अविकम्प (कभी विचलित न किया जानेवाला) योग अर्थात् सम्बन्ध हो जायगा ।

. यहाँ 'सर्वस्य' और 'सर्वम'-- दो वार 'सर्व' पद देनेका ताल्पर्य है कि भगवानके सिवाय इस सृष्टिका न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टिके उत्पादक और संचालक केवल भगवान् हो है।

'इति मत्वा भावसमन्विताः'— भगवान्**से** ही सब संसारकी उत्पत्ति होती है और सारे संसारको सता-स्मृति भगवान्से हो मिलतो है अर्थात् स्यूल, मूश्म और कारण-रूपसे सब कुछ भगवान् ही हैं—ऐसा जो दढ़तासे मान लेते हैं, वे 'भगवान ही सर्वोपरि हैं: भगवानके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना सम्भव भी नहीं -- ऐसे सर्वोच्च भावसे यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जव उनकी महत्त्वबद्धि केवल भगवानमें हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवानमें ही हो जाते हैं। भगवानका ही आश्रय लेनेसे उनमें समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चित्तता, निर्भयता आदि स्वत:-स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ दैवी-सम्पत्ति स्वामाविक ही आ जाती है।

'द्याः'--भगवानुके सिवाय अन्यकी सत्ता ही न मानना, भगवानुको ही सबके मुलमें मानना, भगवानका ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम करना-यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिये उनको बद्धिमान कहा गया है । इसी वातको आगे पन्द्रहवें अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको श्वर-(संसारमात्र-) से अतीत और अक्षर-(जीवात्मा-) से उत्तम जानता है, वह सर्ववित् है और सर्वभावसे मेरा ही भजन करता है (१५ । १८-१९) ।

'माम भजन्ते'— भगवानके नामका जप-कीर्तन करना, भगवानके रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवानकी कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी प्रन्थों-(गीता, रामायण, भागवत आदि) का पठन-पाठन करना-ये सव-के-सव भजन है। परन्त असली भजन तो वह है, जिसमें हृदय भगवान्की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान् ही प्यारे लगते हैं, भगवान्की विस्पृति चुमती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान्में तल्लीन होना हो असली भजन है।

#### विशेष वात

सबके मूलमें परमात्मा है और परमात्मासे ही वस्त. व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सता-स्पर्ति मिलती है-ऐसा ज्ञान होना परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले सभी साधकोंके लिये बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूलमें परमात्मा ही है, तब साधकका लक्ष्य भी परमात्मान्ही तरफ ही होना चाहिये । उस परमात्मान्ही नरफ

लक्ष्य करानेमें हो सम्पूर्ण विभूतियों और योगके ज्ञानका तात्पर्य है । यही बात गीतामें जगह-जगह बतायी गयी है, शरण जाना चाहिये (१८।६१-६२); इत्यारि! जैसे — जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने अपनी-अपनी रचिके अनुसार पिन्न-पिन्न हो सकते है, पर कर्तव्य-कमिक हारा पूजन करना चाहिये (१८।४६); जो सम्पूर्ण प्राणियोंके इत्यपमें विराजमान है और जो सब है।

×

सम्बन्ध—अव आगेके श्लोकमें उन पक्तोंका भजन किस रीतिसे होता है—यह बताते हैं।

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च \*॥९॥

मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव आदिको जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तृष्ट रहते हैं और मेरेमें प्रेम करते हैं।

व्याख्या—[भगवान्से ही सब उत्पन्न हुए हैं और 
भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके 
भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके 
भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके 
भगवान्से भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके 
भगवान्से भगवान्से और जिस कार्यमें लगता है, यह कार्य भगवान्स 
करान, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । बस, 
अर्थाद नहीं चलते । परन्तु जहाँ स्वयं भगवान्से 
करान, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । बस, 
अर्थाद नहीं चलते । परन्तु जहाँ स्वयं भगवान्से 
करान, प्रकृत भी संसाध हूँ। भी तो गृहर्ष 
ही लगे रहना । यहां बात इस श्लोकमें बतायी गयी है । 
भगवान्से लगाना चाहता है, उसका वित्तं भगवान्से 
भगवान्से लगाना चाहता है, उसका वित्तं भगवान्से 
भगवान्से लगाना चाहता है, उसका वित्तं भगवान्से 
भगवान्से लगाना चाहता है, उसका वित्तं भगवान्से

'मिल्लताः'—वे मेरेमें वितवाले हैं। एक स्वयंका भगवान्में लगना होता है, और एक वित्तको भगवान्में लगना होता है। जहाँ 'मैं भगवान्क हूँ' ऐसे स्वयं भगवान्में लग जाता है, वहाँ वित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान्में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता-(स्वयं-) के लगनेपर करण (मन, बुद्धि आदि) अलग थोड़े ही रहेगे! वे भी लग जायेंगे। करणोंके लगनेपर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ताके लगनेपर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा, वहीं करण भी रहेंगे। कारण कि करण करांकि हो अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे, कोई मनुष्य परमातम्मानिकों लिये सच्चे हृदयसे साधक बन जाता

भगवान्में वित्त लगना असम्भव-सा है।
दूसरी बात, वित्त वहीं लगता है, जहाँ प्रियता
होती है। प्रियता वहीं होती है, जहाँ अपनापन होता
है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है—
भगवान्के साथ स्वयंका सम्बन्ध जोड़नेसे। मैं केवल
भगवान्क हूँ और केवल भगवान् हो मेरे हैं,
शरीर-संसार मेरा नहीं है। मेरेपर प्रभुका पूरा अधिकार
है, इसलिये वे मेरे प्रति चाहे जैसा वर्ताव या विधान
कर सकते हैं। परनु मेरा प्रभुपर कोई अधिकार नहीं
है अर्थात् वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ, वे वैसा ही

निरन्तर नहीं लगता । तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी

बना रहे और चित्तको भगवानमें लगाना चाहै, ती

इस श्लोकमें छः बाते हैं । उनमेंसे 'पिलताः' और क्षेत्र पक्त खर्य स्वतस्वतापूर्वक ऐसे बन जाते हैं. 'बोबयन्तः' और तथा 'तथ्यन्ति और रमनित'—ये देहें.

<sup>&#</sup>x27; ये दो बातें स्वयं करनेकी हैं अर्थात् े दो बातें आपसर्वे मिलनेपर होती

करे—ऐसा कोई अधिकार नहीं है'—इस प्रकार जो स्वयंको भगवान्का मान लेता है, अपने-आपको भगवान्के अधित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान्में लग जाता है। ऐसे भक्तोंको ही यहाँ 'मक्क्तियाः' कहा गया है।

यहाँ 'मिक्कताः' पदमें चित्तके अन्तर्गत हो मन है अर्थात् मनोवृत्ति अलग नहीं है । गीतामें वित्त और मनको एक भी कहा है और अलग-अलग भी; जैसे 'मूमिरापोऽनलो खायुः एढं मनो युद्धिरेख च' (७ ।४)—यहाँ मनके अन्तर्गत ही चित्त है और 'मनः संयम्य मिक्कतः' (६ ।१४)—यहाँ मन और चित्त अलग-अलग हैं । परनु इस श्लोकमें आये 'मिक्कताः'पदमें मन और चित एक ही हैं, हो नहीं ।

'मद्गतप्राणाः'—उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गये हैं। प्राणोमें दो बातें हैं—जीना और चेद्या। दन भक्तोंका जीना भी भगवान्के ही लिये हैं और रायिकी सम्पूर्ण चेद्यारें (क्रियाएँ) भी भगवान्के लिये हैं हैं। शयिकी जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें प्राणोकी ही सुख्यता होती है। अतः उन भक्तोंकी यज्ञ, अनुद्वान आदि शास्त्रीयः भजन-ध्यान, कथा-कीर्तन आदि भगवत्सम्बन्धीः खाना-पीना आदि शायिकिः खेती, ब्यापार आदि जीविका-सम्बन्धीः सेवा आदि सामाजिक आदि-आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्के लिये ही होती हैं। उनकी क्रियाओं क्रियापेंद तो होता है, पर उद्देश्यभेद नहीं होता। उनकी भात्र क्रियाएँ एक भगवान्के उद्देश्यभेद हो होती। हैं। इसलिये ये 'भगवद्गतप्राण' होते हैं।

जैसे गोपिकाओंने 'गोपीगीत' में भगवान्से कहा है कि हमने अपने प्राणीको आपमें अर्पण कर दिया है— 'त्विष धृतासवः' (श्रीमन्द्रा०१० । ३१ । १), ऐसे ही भक्तोंके प्राण केवल भगवान्में रहते हैं।

उनका जितना भगवान्से अपनापन है, उतना अपने प्राणोंसे नहीं । हरेक प्राणोंमें 'किसी भी अवस्थामें मेरे प्राण न छूटें' इस तरह जीनेकी इच्छा रहती है । यह प्राणोंका मोह है, छेह है । परनु भगवान्के भक्तोंका प्राणोंने मोह नहीं रहता । उनमें 'हम जीते रहें' यह इच्छा नहीं होती और मरनेका भय भी नहीं होता । उनको न जीनेसे मतलब रहता है और न मरनेसे । उनको तो केवल भगवान्से मतलब रहता है । कारण कि वे इस बातको अच्छी तरहसे जान जाते हैं कि मरनेसे तो प्राणोंका ही वियोग होता है, भगबान्से तो कभी वियोग होता ही नहीं । प्राणोंके साथ हमाय सम्बन्ध नहीं है, पर भगवान्के साथ हमाय स्वतःसिद्ध धनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण प्रकृतिके कार्य हैं और हम स्वयं भगवान्के अंश हैं ।

ऐसे 'मद्गतप्राणाः'होनेके लिये सायकको सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिये कि हमें तो भगवत्प्राप्ति ही करनी है । सांसारिक चीजें प्राप्त हों या न हों, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमाय आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुःख—इनसे हमाय कोई मतलब महीं है । हमाय मतलब तो केवल भगवान्से हैं । ऐसा दृढ़ उद्देश्य बननेपर साथक 'भगवदगतप्राण' हो जायगा ।

'बोधयनः परस्परप्'— इन भक्तेंको भगवद्भाववाले, भगवद्भविवाले मिल जाते हैं तो इनके बीच भगवान्की बात छिड़ जाती है। फित वे आपसमें एक-दूसोको भगवान्के तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्सद्ग होता है \*। जब वे आपसमें भावपूर्वक बातें करते हैं, तब उनके भीतर भगवत्सम्बन्धी विलक्षण-विलक्षण बातें स्वतः अने लगती हैं। जैसे दीपकके नोचे अँधेय रहता है, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने एख दें तो दोनों दीपकके नोचेका अँधेय इर हो

<sup>ै</sup> सतामपे सारभृतं निसर्गो यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामि । प्रनिष्तणं नव्यवदच्युतस्य यत् सिया विद्यनामिय सायु वातां ।। (श्रीमद्रा॰ । १० । १३ । २)

सार-तत्वको प्राप्त करनेवाले पुरुषोका यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अनःकरण भगवान्की भीसाओको गाने, सुनने और चित्तन करनेके लिये ही होते हैं । जैसे लच्चर पुरुषोको विचोकी चर्चाने नपापन यातृम देना है, ऐसे ही भक्तोको भगवान्की सीसाओंमें, कवाओंमें, नित्व नयापन भातृम देना है ।

जाता है। ऐसे ही जब दो भगवद्रक्त एकं साथ ्रमिलते हैं और आपसमें भगवत्सम्बन्धी बातें चल पड़ती हैं, तब किसीके मनमें किसी तरहका भगवत्सम्बन्धी विलक्षण माव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर

देता है तथा दूसरेके मनमें और तरहका भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान-प्रदान होनेसे उनमें नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं। परन्तु अकेलेमें भगवानुकां चिन्तन करनेसे उतने भाव प्रकट नहीं होते । अगर भाव प्रकट हो भी जाय

नहीं होता । 'कथयन्तश्च माम्'--उनको भगवानकी कथा-लीला सुननेवाला कोई भगवदक्त मिल जाता है, तो वे भगवानको कथा-लोला कहना शरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान्की कथा कहते हैं और

तो अकेले अपने पास ही रहते है, उनका आदान-प्रदान

सुनते हैं। उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवानके प्रेमी भक्तोंको कोई सुननेवाला मिल जाता है तो वे उसको

भगवान्की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं;

और कोई सनानेवाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भक्तोंके द्वारा होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब आगेके दो श्लोकोंमें-भगवान् उनपर

विशेष कृपा करनेकी बात बताते हैं। स्ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । १९०।।

उन नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तोंको में वह बुद्धियोग देता हैं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है।

व्याख्या—[ भगवित्रष्ट भक्त भगवान्को छोड़कर लगे रहनेके सिवाय उनके लिये और कोई काम हैं न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं :तथा नहीं है । अब सारा-का-सारा काम, सारी जिम्मेवारी न और ही कुछ चाहते हैं।। उनका तो एक हो भगवान्की हो है अर्थात् उन भक्तोंसे जो कुछ कराना काम है— हरदम भगवान्में लगे रहना । भगवान्में है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान्क

(श्रीमद्रा॰ ११ । १४ । १४) 'खदंको मेरे अपित करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका रान्य, पातालादि

लोकोंका राज्य, योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षको भी,नहीं चाहता ।

बननेका अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रेत बननेकी लज्जा नहीं होती । 'नित्यं तुष्यन्ति चं'-- इस तरह भगवान्की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदिको आपसमे एक-दसेके

लग जाते हैं। परन्तु उनमें सुनाते समय 'वक्त'

जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चित्तन करते हुए वे भक्त नित्य-निरत्तर सन्तृष्ट रहते हैं। तात्व

है कि उनकी सन्तृष्टिका कारण भगवानके सिवार दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं । 'रमन्ति च'- वे भगवान्में ही रमण' अर्थात्

प्रेम करते हैं । इस प्रेममें उनमें और भगवानमें भेर नहीं रहता—'तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्' (नारदभक्तिसूत्र

४१) । कभी भक्त भगवानुका भक्त हो जाता है, वे कभी भगवान् अपने भक्तके भक्त बन जाते हैं\*।

इस तरह भगवान् और भक्तमें परस्पर प्रेमकी लील अनन्तकालतक चलती हो रहती है, और प्रेम प्रतिक्षण

बढता ही रहता है। इस वर्णनसे साधकको इस बातको तरफ ध्यान देना चाहिये कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदिक

, प्रवाह केवल भगवान्की तरफ ही हो-।

भ 'एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् ।' (श्रीमद्धा॰ १० ।८६ ।५१)

न महेन्द्रधिण्यं न सार्वभीमं न संसाधिपत्यम् १ योगसिद्धीरपुनर्भवं मव्यर्पितात्पेखति "

\* साघक-संजीवनी \*

'ददामि बुद्धियोगं तम्'— किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना. परिस्थिति आदिके संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमें

'तेषां सततयुक्तानाम्'—नवं श्लोकके अनुसार जो कोई हलचल न हो अर्थात् संसारके पदार्थ मिलें या न मिलें, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या भगवानमें ही चिंत और प्राणवाले हैं, भगवान्के गुण,

श्लोक ११]

ही रह जाता है । इसलिये भगवान् यहाँ (दो श्लोकोंमें)

दन भक्तोंको समता और तत्त्वज्ञान देनेको बात कह रहे हैं।

प्रमाव, लीला, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको निरादर हो, स्तृति हो या निन्दा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह-तरहकी और एक-दूसरेसे विरुद्ध जनाते हुए तथा भगवान्के नाम, गुणोंका कथन करते विभिन्न परिस्थितियाँ आनेपर भी उनमें एकरूप (सम) हुए नित्य-निरन्तर भगवान्में ही सन्तुष्ट रहते हैं, और रह सकें- ऐसा बुद्धियोग अर्थात् समता मैं उन भगवानमें ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य-निरत्तर भगवान्में

भक्तोंको देता हूँ। लगे हुए भक्तोंके लिये यहाँ 'सततयुक्तानाम्' पद 'ददामि' का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना आया है।

'भजतां प्रीतिपूर्वकम्'- वे भक्त न ज्ञान चाहते नहीं मानते, प्रत्युत भगवान्का दिया हुआ ही मानते हैं, न वैराग्य । जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि हैं। इसलिये युद्धियोगको लेकर उनको अपनेमें कोई विशेषता नहीं मालूम देती । भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि 'येन'— मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिस और नवर्निध चाह ही कैसे सकते हैं! उनकी दृष्टि

बुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं। इन वस्तुओंकी तरफ जाती ही नहीं । उनके हृदयमें 'मामुपयान्ति ते'-- जब वे भगवान्में ही चित सिद्धि आदिका कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य

और प्राणवाले हो गये हैं और भगवान्में ही सन्तुष्ट नहीं होता । वे तो केवल भगवानुको अपना मानते हुए प्रेमपूर्वक स्वाभाविक ही भगवानुके भजनमें लगे रहते हैं तथा भगवान्में ही प्रेम करते हैं, तो उनके रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे लिये अब भगवानुको प्राप्त होना क्या बाकी रहा, किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उनका भजन,

जिससे कि भगवानको यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं? मेरेको प्राप्त हो जानेका भक्ति यही है कि हरदम भगवान्में लगे रहना है। तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपनेमें जो कमी मानते भगवान्की प्रीतिमें चे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्नमें भी भगवान्के सिवाय अन्य किसीकी इच्छा है, वह कभी उनमें नहीं रहती अर्थात् उन्हें पूर्णताका 🚣 अनुभव हो जाता है। जामत् नहीं होती ।

> तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । १९१।।

ठन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही उनके खरूप (होनेपन)में रहनेवाला मैं उनके

अज्ञानजन्य अन्यकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता है । व्याख्या--'तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं छोड़कर मुक्तितकको भी इच्छा नहीं होती \* ।

तमः'—उन भक्तोंके हदयमें कुछ भी सांसारिक अभिन्नाय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते इच्छा नहीं होती । इतना ही नहीं, ठनके भीतर मुझे हैं और न पारमार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्ववोध

<sup>(</sup>१)सालोक्यसार्ष्ट्रिसामीध्यसारूथैकत्वमधुतः। दीयमानं न गृहणित्त विना मत्सेवनं जनाः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्धाः ३ ।२९ ।१३) भी प्रेमी भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, सार्ष्ट्र, सामीप्प, सारूप्य और सायुज्य (इन पाँच प्रकारकी) पुक्तियोंको देनेपर भी नहीं सेते ।'

<sup>(</sup>२) अस बिवारि हरि धगत सदाने । मुक्ति निरादा धगति सुधाने ।। (मानस के ।११९ छ)

आदि) ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेमसे मेप भजन ही करते हैं । उनके इस निष्कामभाव और प्रेमपूर्वक भजन करनेको देखकर मेरा हृदय द्ववित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाय, वे मेरेसे कुछ ले लें । परना वे मेरेसे कुछ लेते नहीं तो द्रवित हृदय होनेके कारण केवल उनपर कृपा करनेके लिये कृपा-परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता हैं। मेरे द्रवित हृदय होनेका कारण यह है कि मेरे भकोंमें किसी प्रकारकी किञ्चित्रात्र भी कमी न रहे।

'आत्मभावस्थः'— मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि 'मैं हूँ' तो यह होनापन प्रायः प्रकृति-(शरीर) के साथ सम्बन्ध जोड़कर ही मानते हैं अर्थात् तादात्यके कारण शरीरके बदलनेमें अपना बदलना मानते हैं. जैसे-में बालक हैं, मैं जवान हैं , मैं बलवान हैं, मैं निर्वल हूँ इत्यादि । परन्तु इन विशेषणोंको छोड़कर तत्वकी दृष्टिसे इन प्राणियोंका अपना जो होनापन है, यह प्रकृतिसे रहित है । इसी होनेपनमें सदा रहनेवाले प्रभुके लिये यहाँ 'आत्मभावस्थः' पद आया है।

'भास्तता 'ज्ञानदीपेन 'नाशयामि'— प्रकाशमान ज्ञानदीपकके द्वारा उन प्राणियोंके अज्ञानजन्य अन्यकारका माश कर देता हैं। तात्पर्य है कि जिस अज्ञानके कारण 'मैं कौन हैं और मेरा खरूप क्या है?' ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञानका मैं नाश कर . देता हैं अर्थात् तत्त्वबोध करा देता हूँ । जिस तत्त्वबोधकी -महिमा शास्त्रोंमें गायी गयी है, उसके लिये उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साघन नहीं करने पडते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं . उनको तत्त्वबोध करा देता हैं। विशेष बात

भक्त जब अनन्यपावसे केवल भगवान्में लगे हि नाथ। आप समता, बोध ही नहीं, दुनियके

स्वयं देते हैं। भगवान्के स्वयं देनेका तासर्य है कि भक्तोंको इनके लिये इच्छा और प्रयत नहीं क्स

पड़ता; प्रत्युत भगवत्कृपासे उनमें समता स्तत आ जाती है । उनको तत्त्वबोध स्वतः हो जाता है । काए कि जहाँ भक्तिरूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराय और ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिके आनेप

समता- संसारसे वैराग्य और अपने खरूपका बोध-ये दोनों स्वतः आ जाते हैं । इसका तात्पर्य है कि जो साधनजन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवानुहार की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें

अपूर्णताकी गंध भी नहीं 'रहती । जैसे भगवान् अनन्यभावसे भजन करनेवाले भक्तींक योगक्षेम, बहन करते हैं (गीता ९ १२२), ऐसे ही ज़े

केवल भगवान्के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तेंके (उनके न चाहनेपर भी और उनके लिये कुछ भी बाकी न रहनेपर भी ) भगवान् समता और तल्बीय देते हैं। यह सब देनेपर भी भगवान उन भक्ती ·त्रहणी ही बने रहते हैं । भागवतमें भगवान्ने गोपियोंके

लिये कहा है कि 'मेरे साथ सर्वधा निर्दोष (अनिन्ध)' सम्बन्ध जोड़नेवाली गीपियोंका मेरेपर जो एहसान है, ऋण है , उसको में देवताओंके समान लम्बी आपु पाकर भी नहीं चुका सकता । कारण कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, त्यागी आदि भी घरकी जिस अपनापनरूपी बेड़ियोंको सुगमतासे नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने

तोड़ डाला है। † भक्त भगवान्के भजनमें इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारेमें समत आयी है, हमें स्वरूपका बोध हुआ है । अगर कभी पत लंग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये 'समता और बोध कहाँसे आये ! वे 'अपनेमें कोई विशेषत न दीखें इसके लिये भगवान्से प्रार्थनों करते हैं कि

रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना- उद्धारका अधिकार भी दे दें, तो भी मेरेको कुछ यह 'समता भी भगवान् देते हैं और जिसके समान पवित्र मालूम नहीं होना चाहिये कि मेरेमें यह विशेषता है। कोई नहीं है, वह 'तत्त्वबोघ' (खरूपज्ञान) भी भगवान में केवल आपके भजन-चित्तनमें ही लगा रहूँ।' स्वसायुक्तयं विश्वयायुवापि † न . पारवेऽहं निरवद्यसंयजी

मामजन् दुर्जरगेह्यृहुसाः संवृत्व्य प्रतिपातु साधुना ।। सद (श्रीपद्धाः १० । ३२ । २२)

सम्बद्ध — भक्तोंपर भगवान्की अलीकिक, विलक्षण कृपाकी बात सुनकर अर्जुनकी दृष्टि भगवान्की कृपाकी तरफ ज्ञाती है और उस कृपासे प्रभावित होकर वे आगेके चार श्लोकोर्म भगवान्की स्तृति करते हैं ।

अर्जुन ठवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ।।१२।। े आहस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।।१३।।

अर्जुन बोले— परम ब्रहा, परम धाम और महान् पवित्र आप ही हैं। आप शाधत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विश्व (व्यापक ) हैं— ऐसा सब-के-सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और खये आप भी मेरे प्रति कहते हैं।

्यास्त्रा— 'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं व्यासजीने हैं आपको शाधत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, धवानं — अपने सामने बैठे हुए भगवानको स्तृति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछनेपर जिसको आपने जारा ब्रह्म (गीता ८१३) कहा है, वह परम ब्रह्म संगुण-निराक्ताके रूपमें 'दिव्य पुरुष' (गीता८११०), आप हो हैं। जिसमें सन संसार स्थित रहता है, वह परम ब्रह्म संगुण-निराक्ताके रूपमें 'दिव्य पुरुष' (गीता८११०), आप हो हैं। जिसमें सन संसार स्थित रहता है, वह परम ब्रह्म संगुण-निराक्ताके रूपमें 'आदिके रूपमें 'आदिदेव' परमधाम अर्थात् परम स्थान आप हो हैं (गीता १०१२), मूढ़लोग मेरिको अज नहीं जानते हैं। जिसको पवित्रोमें भी पवित्र कहा (गीता ७१२५) तथा असम्मूढ़ लोग मेरिको अज हैं— 'पवित्राणां पवित्रं यः', वह महान् पथित्र भी जानते हैं (गीता१०१३)— इस रूपमें 'अत्र' और अञ्चक्तरूपसे सोर संसारमें व्यापक हैं

पुरुषे शास्त्रते दिव्यमादिदेवमञं ''''''' स्वयं चैव (गीता९ १४)—इस रूपमें 'विमु' स्वयं आपने मेरे अवीषि मे'— ग्रन्थोमें ऋषियोंने, \* देविषं नारदने ; प्रति कहा है ।

असित और उनके पुत्र देवल ऋषिने ‡तथा महर्षि

<sup>\*</sup> मार्कप्रेय ऋषिने कहा है— 'झीकुच्या यहाँके यहा, तपाँके तप और धूत-धिष्यत्-वर्तमानरूप हैं ।' (महाः भीष्यः ह८।३)

भुग्न ऋषिने कहा है—'ये देवताओंके देवता और परम पुरावन विष्णु है ।' (महा॰ भोषण ६८।४) अङ्गिरा ऋषिने कहा है—'ये सम्पूर्ण ऋणियोंकी रचना करनेवाले हैं ।' (महा॰ भीषण ६८।६)

सनकुमार आदिने कहा है— इनके मसकसे आकाश और धुजाओंसे पृथ्वी व्यात है। शीनों लोक इनके उदामें स्वित हैं। ये सनातन पुष्य हैं। तपसे अन्तःकारण शुद्ध होनेपर ही सामक इन्हें जान सकते हैं। आसमाक्षात्कारसे तृत्व हुए प्रशियोमें भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्बियोंकी भी ये ही परमाति हैं। (महा॰ शीवः ६८।८-१०)

दिवर्षि नास्त्रीने कहा है—'मणवान् क्षीकृष्ण सम्पूर्ण सोकोको उत्पन्न कानेवाले और सम्पूर्ण मार्वोको जननेवाले हैं। ये साध्यों और टेवताओंके ईसरेकि भी ईसर हैं।' (महा- भीम्म ६८।२)

<sup>+</sup> असित और देवल श्राप्ति कहा है-"मगदान् कीकृष्ण ही प्रजाकी सृष्टिमें प्रजापति और सम्पूर्ण स्रोक्तिक एकमात्र, त्वपिता है।" (महा- वन- १२ १५०)

<sup>ु</sup> महर्षि व्यासकीने कहा है—'आप चसुओंके वासुरेव, इन्नको इन्द्रल देनेवाले और देवताओंके भी पाम देवता है।' (महा• प्रीवा• हर १६६)

### सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ।। १४ ।।

हे केशव ! मेरेसे आप जो कुछ कह रहे हैं, यह सब मैं सत्य मानता है । हे भगवन् ! आपके प्रकट होनेको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। व्याख्या—'सर्वमेतदृतं मन्ये यन्त्रां वदिस केशव'— मनुष्योंकी अपेक्षा देवताओंमें जो दिव्यता है, वह 'क' नाम ब्रह्माका है, 'अ' नाम विष्णुका है, 'ईश' नाम शंकरका है, और 'व' नाम वपु अर्थात् स्वरूपका है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं, उसको 'केशव' कहते हैं । अर्जुनका यहाँ 'केशव' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं।

सातवेंसे नवें अध्यायतक मेरे प्रति आप 'यत'-जो कुछ कहते आये हैं, वह सब मैं सत्य मानता हैं: और 'एतत्'-अभी दसवें अध्यायमें आपने जो विभृति तथा योगका वर्णन किया है, वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ । तात्पर्य है कि आप ही सबके हरपादक और संचालक है। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता । आप हो सर्वोपरि हैं । इस प्रकार सबके मूलमें आप ही हैं— इसमें मेरेको कोई सन्देह नहीं है।

भक्तिमार्गमें विश्वासकी मुख्यता है। भगवानने पहले श्लोकमें अर्जुनको परम वचन सुननेके लिये आज्ञा दी थी, उसी परम वचनको अर्जुन यहाँ 'ऋतम' अर्थात् सत्य कहकर उसपर विश्वास प्रकट करते हैं ।

'न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः'— आपने (गीता ४।५में) कहा है कि मेरे और तेरे बहत-से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हैं, तू नहीं जानता । इसी प्रकार आपने (१०।२में) कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि भी नहीं जानते । अपने प्रकट होनेके विषयमें आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है। कारण कि. ♣१०।११; ११।५४) !

पुरुषोत्तम । वेत्थ त्वं स्वयमेवात्मनात्मानं <sup>\*</sup> भूतेश जंगत्पते ॥ १५ ॥ भृतभावन देवदेव

हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! हे जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम ! आप. स्वयं ही अपने-आपसे अपने-आपको जानते हैं।

पूरा-पूरा नहीं जान सकते । जब देवता भी नहीं जान सकते, तो दानव जान ही कैसे सकते हैं? फिर भी यहाँ 'दानबाः' पद देनेका तात्पर्य यह है कि दानवींके पास बहुत जिलक्षण-विलक्षण माया है, जिससे वै विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं । परन्तु उस माया-शक्तिसे वे भगवानुको नहीं जान सकते । भगवानुके सामने दानवोंकी माया कुण्ठित हो जाती है। कारण कि प्रकृति और प्रकृतिकी जितनी शक्तियाँ है, उन सबसे भगवान् अतीत हैं । भगवान् अनन्त हैं, असीम है और दानवोंकी माया-शक्ति कितनी ही विलक्षण होनेपर भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति-विनाशशील है।

सीमित और नाशवान् वस्तुके द्वारा असीम और

दिव्यता भगवतत्त्वको जाननेमें कुछ भी काम नहीं

आती । वह दिव्यता प्राकृत—उत्पन्न और नष्ट होनेवाली

है। इसलिये वे आपके प्रकट होनेके तत्त्वको, हेतुवी

अविनाशो तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्तिसे, सामर्थ्यसे, योग्यतासे, बुद्धिसे भगवानुको नहीं जान सकते । कारण कि मनुष्य आदिमें जितनी जाननेकी योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है, वह सव प्राकृत है, और भगवान् प्रकृतिसे अतीत हैं। त्याग, वैराप्य, तप, स्वाध्याय आदि अन्तःकरणको निर्मल करनेवाले हैं, पर इनके बलसे मी भगवान्की नहीं जान सकते । भगवान्को तो अनन्यभावसे उनके शरण होकर उनकी कृपासे ही जान सकते हैं । (गीता अपने-आपको जाननेमें उन्हें किसी प्राकृत साधनकी

आवश्यकता नहीं होती । अपने-आपको जाननेमें दनकी

अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी

नहीं होती. किसी करण (अन्तःकरण और वहिःकरण-)

की आवश्यकता भी नहीं होती । तनमें शरीर-शरीरीका

भाव भी नहीं है । वे तो खत:-खाभाविक अपने-आपसे

ही अपने-आपको जानते हैं । उनका यह जान करण-

अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं. ऐसे ही भगवानके अंश जीवको भी अपने-आपसे ही

अपने-आपको अर्थात् अपने खरूपको जानना चाहिये । अपने-आपको अपने खरूपका जो ज्ञान होता है, वह

सर्वथा करण-निरपेक्ष होता है । इसलिये इन्द्रियाँ, मन,

बद्धि आदिसे अपने स्वरूपको नहीं जान सकते ।

इस श्लोकका भाव यह है कि जैसे भगवान

निरपेक्ष है, करण-सापेक्ष नहीं ।

व्याख्या—'भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते प्रस्थोत्तम'—सम्पर्ण प्राणियोंको संकल्पमात्रसे उत्पन्न करनेवाले होनेसे आप 'भतभावन' हैं: सम्पर्ण प्राणियोंके और देवताओंके मालिक होनेसे आप 'भृतेश' और 'देवदेव' है: जड-चेतन, स्थावर-जड़ममात्र जगतका पालन-पोषण करनेवाले होनेसे आप 'जगत्पति' हैं: और सम्पूर्ण पुरुषोंमें उत्तम होनेसे आप लोकमें और वेदमें 'पुरुषोत्तम' नामसे कहे गये हैं (गीता १५।१८)\* ।

इस श्लोकमें पाँच सम्बोधन आये हैं। इतने सम्बोधन गीताभरमें दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं आये । कारण है कि भगवानको विभतियोंकी और भक्तोंपर कपा करनेकी बात सनकर अर्जनमें भगवानके प्रति विशेष भाव पैटा होते हैं और उन भावोंमें विभोर होकर वे भगवानके लिये एक साथ पाँच सम्बोधनोंका प्रयोग करते हैं । 🕆

'स्वयमेवात्पनात्पानं चेत्य त्वम्'- भगवान् भगवान्का अंश होनेसे भगवान्की तरह जीवका अपना अपने-आपकोः अपने-आपसे हो जानते हैं। ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है।

सम्बन्ध—ं निभृतियोंका ज्ञान भगवानुमें दुढ़ भक्ति केपनेवाला है (गीता १० १७) । अतः अब आगेके तीन श्लोकोंमें अर्जुन भगवान्से विभृतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं।

वक्तमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

याभिर्विभिर्तिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ।। १६ ।।

जिन विभूतियोंसे आप इन सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिया विभृतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं।

व्याख्या—'याभिर्विभृतिभिलोंकानिमांसवं व्याप्य स्वामाविक हो खिंच जाता है और भगवान्में उसकी निष्ठिति'—भगवान्ने पहले (सातवें श्लोकमें) यह स्वाभाविक हो भक्ति जाप्रत हो जाती है। अर्जन अपना बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभृतियोंकी और योगको कल्याण चाहते हैं और कल्याणके लिये उनको भक्ति तत्वसे जानता है, उसका मेरेमें अटल भक्तियोग हो ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दोखती है । इसलिये अर्जुन कहते जाता है। उसे सुननेपर अर्जुनके मनमें आया कि हैं कि जिन विभृतियोंसे आप सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त भगवान्में दृढ़ भक्ति होनेका यह बहुत सुगम और काके स्थित हैं, उन अलौकिक, विलक्षण विभूतियोंका श्रेष्ठ उपाय है; क्योंकि भगवान्की विभृतियोंको और विस्तारपूर्वक सम्पूर्णतासे वर्णन कीजिये। कारण कि योगको तत्पसे जाननेपर मनुष्यका मन मगवान्की तरफ उनको कहनेमें आए हो समर्थ हैं; आपके सिवाय उन

<sup>\*</sup> काव्यमें भी भगवानको 'पुरुवोत्तम' नामसे कहा गया है—

<sup>&#</sup>x27;हरिपंचेकः पुरुवोत्तमः स्मृतः' (रघुवंश ३ । ४९)

पूर्व भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्यते और पुरुषोत्तम—इन पाँच सम्बोधनोंको क्रमशः सूर्य, शिव, ग्नीत, शक्ति और विष्णु-इन ईस्टरकोटिके पाँव देवताओंका वावक मान सकते हैं। इन सम्बोधनींका प्रयोग काके अर्जुन भगवान्से मानो यह कहने हैं कि ये पाँधों देवना मूलनः आप ही हैं।

विभृतियोंको और कोई नहीं कह सकता ।

presidentalistica entregales estructuaristica de la presidenta de la composition del दें, बाकी कुछ न रखें।

'क्क्तमईस्पशेषेण'— आपने पहले (सातवें, नवें और यहाँ दसवें अध्यायके आरम्भमें) अपनी विभृतियाँ बतायों और उनको जाननेका फल दढ भक्तियोग होना वताया । अतः मैं भी आपकी सब विभृतियोंको जान जाऊँ और मेरा भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, इसलिये आप अपनी विभृतियोंको पूरी-की-पूरी कह

'दिव्या ह्यात्मविभूतयः' —विभूतियोंको दिव्यं कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो कुछ विशेषता दोखती है, वह मलमें दिव्य परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं। अतः संसारकी विशेषता देखना भोग है और परमालांकी विशेषता देखना विभित्त है, योग है

## कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७ ।।

हे योगिन् ! हरदम साङ्गोपाङ्ग चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ? और हे भगवन् ! किन-किन भावोंमें आप मेरे द्वारा चिन्तन किये जा सकते हैं अर्थात् किन-किन धावोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ ?

व्याख्या—'कर्ष विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचित्तयन्' - सातवें श्लोकमें भगवान्ने कहा कि जो मेरी विभृति और योगको तत्वसे जानता है, वह अविचल भक्तियोगसे यक्त हो जाता है। इसलिये अर्जुन भगवान्से पूछते हैं कि हरदम चित्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ?

'केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्पया'--आठवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि जो अनन्यचित होकर नित्य-निरत्तर मेरा स्मरण करता है, उस योगीको मैं सलभतासे प्राप्त हो जाता हैं। फिर नवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा कि जो अनन्य पक्त निरत्तर मेरा चिन्तन करते रहते हैं. उनका योगक्षेम मैं वहन करता है। इस प्रकार चिन्तनकी महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिन्तनसे मैं आपको तत्त्वसे जान जाऊँ, वह चिन्तन मैं कहाँ-कहाँ करूँ ? किस वस्त, व्यक्ति, देश, काल,

घटना, परिस्थति आदिमें में आपका विन्तन करूँ? [यहाँ चिनान करना साधन है और भगवानको तलसे जानना साध्य है ।1 यहाँ अर्जुनने तो पूछा है कि मैं कहाँ-कहाँ,

किस-किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमें आपका विकत करूँ, पर भगवान्ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ-जहाँ भी तू चिन्तन करता है, वहाँ-वहाँ ही तू भेरेको समझ । तारपर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदिमें परिपूर्ण हैं। इंसलिये किसी विशेषता, महत्ता,सुन्दरता आदिको लेकर जहाँ-जहाँ तेरा मन जाता है, वहाँ-वहाँ मेरा ही चिन्तन कर अर्थात् वहाँ उस विशेषता आदिको मेरी ही समझ । कारण कि संसारकी विशेषताको माननेसे संसारका विनान होगा. पर मेरी विशेषताको माननेसे मेरा ही चिन्तन होगा । इस प्रकार संसारका चित्तन मेरे चित्तनमें परिणत होना चाहिये ।

### विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।। १८ ।।

हे जनार्दन ! आप अपने योग (सामर्थ्य) को और विभूतियोंको विस्तारसे फिर कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ।

है, प्रत्युत जहाँ-कहीं विशेषता आदिको लेकर मनका

स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषताको

भगवानको मानना है । इससे मनको वृत्तियोंका प्रवाह

संसारमें न होकर भगवानमें हो जायगा, जिससे मेरी

भगवानमें दढ भक्ति हो जायगी और मेरा सुगमतासे

करवाण हो जायगा । कितनी सीघी, सरल और सुगम

वात है। इसलिये अर्जुन विमृतियोंको फिर कहनेके

वस्तु प्रिय (बढ़िया) मालूम दे, तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको

माँगता है । पर उस रुचिमें दो बाधाएँ लगती हैं—

एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रामें होती है तो

परी तिप्तपूर्वक नहीं मिलती; और दूसरी, वह घस्तू

अधिक मात्रामें होनेपर भी पेट भर जानेसे अधिक

नहीं खायी जा सकती ! परन्तु भगवानुकी विभृतियोंका

और अर्जुनको विभृतियाँ सुननेकी रुचिका अन्त ही नहीं आता । कानोंके द्वारा अमृतमय वचनोंको सनते

हए न तो उन वचनोंका अन्त आता है, और न

उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन

भगवान्से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे

अमृतमय वचन सुनाते ही जाइये ।

जैसे, कोई भोजन करने वैठे और भोजनमें कोई

लिये प्रार्थना करते हैं।

्याख्या—'विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जाननेवाली बात बहुत सरल लगे कि मेरेको कोई जनार्दन'--- भगवान्ने सातवें और नवें अध्यायमें नया काम नहीं करना है, नया चित्तन नहीं करना ज्ञान-विज्ञानका विषय खूब कह दिया । इतना कहनेपर भी उनकी तप्ति नहीं हुई, इसलिये दसवाँ अध्याय अपनी ओरसे ही कहना शुरू कर दिया । भगवानने दसवाँ अध्याय आरम्भ करते हुए कहा कि 'तू फिर मेरे परम वचनको सुन ।' ऐसा सुनकर भगवानको कृपा और महत्त्वकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि विशेषतासे जाती है और वे भगवान्से फिर सुनानेके लिये प्रार्थना करते हैं। अर्जन कहते हैं कि 'आप अपने योग और विभृतियोंको विस्तारपूर्वक फिरसे कहिये; क्योंकि आपके अमृतपय बचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊँ।'

भगवान्की विभृतियोंको सुननेसे भगवान्में प्रत्यक्ष आकर्पण बढ़ता देखकर अर्जुनको लगा कि इन विभृतियोंका ज्ञान होनेसे भगवान्के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जायगा, और भगवानमें सहज ही मेरी दृढ़ भिक्त हो जायगी । इसलिये अर्जुन विस्तारपूर्वक फिरसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं।

'भूयः कथय तुष्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्'— अर्जुन श्रेयका साधन चाहते हैं (गीता २।७:३।२: ५११), और भगवान्ने विभूति एवं योगको तत्वसे जाननेका फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया (गीता१०१७)। इसलिये अर्जुनको विभृतियोंको

सम्बन्ध-- अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान् अब आगेके श्लोकसे अपनी विभूतियों और योगको कहना आरम्प करते है।

श्रीभगवानुवाच

हत्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे ।। १९ ।।

श्रीभगवान् बोले—हाँ, ठीक है । मैं अपनी दिव्य विभृतियोंको तेरे लिये प्रधानतासे (संक्षेपसे) कहूँगा; क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ ! मेरी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है ।

अर्जुनको जो प्रार्थना है, उसको 'हुन्त' अव्ययसे श्लोकमें कही है)। सीकार करते हुए भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी

व्याख्या—'हत्त ते कथियव्यामि दिव्या दिव्य, अलैकिक, विलक्षण विभृतिपोंको तेरे लिये कारविभूतयः'- योग और विभृति कहनेके लिये कहूँगा (योगको बात मगवान्ने आगे इकतालीसर्वे

"दिय्याः" कहनेका तात्पर्य है कि जिस किसी

वस्तु, व्यक्ति, घटनां आदिमें जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः भगवान्की ही है । इसलिये उसको भगवानुको ही देखना दिव्यता है और वस्त. व्यक्ति आदिको देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है ।

'प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे जब अर्जुनने कहा कि भगंवन् ! आप अपनी विभृतियोंको विस्तारसे, पूरी-की-पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभृतियोंकी संक्षेपसे कहँगा; क्योंकि मेरी विमृतियोंका अन्त नहीं है। पर आगे ग्यारहवें अध्यायमें जब अर्जुन बड़े संकोचसे कहते हैं कि मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हैं; अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिये. तब भगवान् कहते हैं—'पश्य मे पार्थ रूपाणि' (११।५) अर्थात् तू मेरे रूपोंको देख ले । रूपोंमें

कितने रूप ? क्या दो-चार ? नहीं-नहीं, सैकड़ों-

संक्षेपसे विभूतियाँ सुननेके लिये कहते हैं और वहाँ अर्जुनकी एक रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर भगवन् सैकडों-हजारों रूप देखनेके लिये कहते हैं।

हजारों रूपोंको देख! इसं प्रकार यहाँ अर्जुनकी

विस्तारसे विभूतियाँ कहनेकी प्रार्थना सुनकर भावन्

यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि सन्नेमें ते आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रोंसे देख नहीं सकता; क्योंकि देखनेकी शक्ति कानोंकी अपेक्षा सीमित होती है \* 1 फिर भी जब अर्जुनने सम्पूर्ण विभूतियोंने सुननेमें अपनी सामर्थ्य बतायी तो भगवानने संक्षेप्से सननेके लिये कहा; और जब अर्जुनने एक रूपको देखने नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट को तो भगवानी अनेक रूप देखनेके लिये कहा ! इसका कारण यह है कि गीतामें अर्जुनका भगवदिषयक ज्ञान उत्तरीहर बढ़ता जाता है । इस दसवें अध्यायमें जब भगवान्ते

कानका विषय है शब्द, और शब्द दो तरहका होता है—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । कानके द्वारा शब्दोंको सनकर हमें प्रत्यक्षका भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष-(स्वर्ग, नरक आदि)-का भी ज्ञान होता है। इसीलिये घेदाना-प्रक्रिया-(श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिमें) 'श्रवण' सबसे पहले आया है। ऐसे ही मैक्सि भी (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन आदिमें) 'श्रवण' पहले आया है । शास्त्रोमें जिस परमात्मतत्त्वका वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमें कानोंसे ही होता है अर्थात कानोंसे सनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जाननेसे हम उस परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं।

शब्दमें अचित्त्य शक्ति है-

शब्दशक्तेरिवन्यत्वात् शब्दादेवापरोक्षयोः । प्रमुपाः पुरुषो यद्वच्चव्देनैवावव्ययते ।।।।

मनुष्य सोता है तो नींदमें इन्द्रियों संकृतित होकरमनमें, मन संकृतित होकर युद्धिमें और युद्धि संकृतिन होकर अज्ञान-(अविद्या)में लीन हो जाती है । इस तरह यद्यपि नींदमें इन्द्रियाँ बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सीये हुए आदमीका नाम लेकर पुकारा जाय तो वह जग जाता है । शब्दमें इतनी शक्ति है कि वह अविद्यामें लीन हएको भी जगा देता है। अतः शब्दमें अनन्त शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थतक जाकर रुक जाती है। पर शब्द केंबल कानतक ही नहीं जाता, प्रत्युत खयंतक चला जाता है।

नेत्रोंमें रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पणमें मुख देखते समय काँचके भीतर रूप चला जाता है ते उसमें मुख दिखायी देने लगता है, ऐसे ही आँखमें भी एक काँच है, जिसके भीतर पदार्थका रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखायी देने लगता है। नेत्रोंमें एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूपको पकड़े हुए ही दसरे रूपको देख लेते हैं, इसी कारण जब विजलीसे पंखा चलता है, तव उसके तीनों पर अलग-अलग घूपनेपर भी नेत्रोंको (अलग-अलग पर घुमते दिखायी न देकर) एक चक्र-सा दिखायी देता है । ऐसे होते हुए भी कानोंमें जितनी शक्ति है, उतनी नेत्रोंमें नहीं है ।

इन्द्रियाँ केवल अपने-अपने विषयोंको ही पकड़ सकती हैं, परमात्मतस्वको नहीं पकड़ सकती; क्योंकि परमात्मतत्त्व इन्द्रियोंका विषय नहीं है। परमात्मतत्त्व स्वयंका विषय है अर्थात् उसका ज्ञान स्वयंसे ही होता है। इसलिये अर्जुनने इस अध्यायमें, कहा है कि आप खर्यको खर्यसे ही जानते हैं—'खयमेवात्मनात्मानं बेत्व स्वम्' (गीता १० । १५) । दूसरे अध्यायमें भगवान्ते बताया है कि मनमें आयी हुई सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़नेपर मनुष्य अपनेसे ही अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है— प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्पना तुष्टः (२ । ५५) । तालार्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । उस ज्ञानको आँखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दोंके हारा पकड़ कार्क खर्यतक पहुँचा देता है।

यह कहा कि मेरी विभृतियोंका अन्त नहीं है, तब लिये प्रार्थना की जाय- इन दोनोंमें फरक होता है । यहाँ अर्जुनने विस्तारपूर्वक विभृतियाँ कहनेके लिये अर्जुनको दृष्टि भगवानुको अनन्तताकी तरफ चली कहकर भगवानकी थाह लेनी चाही, तो भगवानने गयी । उन्होंने समझा कि भगवानुके विषयमें तो मैं कह दिया कि मैं तो संक्षेपसे कहुँगा; क्योंकि मेरी कुछ भी नहीं जानता; क्योंकि भगवान् अनन्त हैं, असीम हैं, अपार हैं । परन्तु अर्जुनने भूलसे कह विभृतियोंकी थाह नहीं है । ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवानसे दिया कि आप अपनी सब-की-सब विभृतियाँ कह दीजिये । इसलिये अर्जुन आगे चलकर सावधान हो अपना अव्यय रूप दिखानेकी प्रार्थना की, तो भगवानने अपने अनन्तरूप देखनेके लिये आज्ञा दी और उनको जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूपको दिखानेके लिये ही भगवानसे प्रार्थना करते हैं । नेत्रोंकी शक्ति सीमित देखनेकी सामर्थ्य (दिव्य दृष्टि) भी दी! इसलिय होते हुए भी भगवान् दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात् साधकको किश्चिन्मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल चंमंचक्षओंमें विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपोंको देखनेकी आज्ञा देते हैं। भगवानपर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिये; क्योंकि भगवान्की निर्भरतासे जो चीज मिलती है, वह अपार दूसरी बात, वक्ताकी व्यक्तिगत बात पूछी जाय

1

मिलती है।

सम्बय-विभूतियाँ और योग-इन दोनोंमेंसे पहले भगवान् बीसर्वे श्लोकसे उत्तालीसर्वे श्लोकतृक अपनी बयासी विभूतियोंका वर्णन करते हैं !

#### अहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।।२०।।

हे नेंदिको जीतनेवाले अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकेआदि, मध्य तथा अन्तमें भी मैं ही हूँ और प्राणियोंके अन्तःकरणमें आत्मरूपसे भी मैं ही स्थित हूँ ।

व्याख्या—[भगवान्का चिन्तन दो तरहसे होता है—(१) साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिन्तन न हो । कभी हो भी जाय तो मनको वहाँसे हटाकर अपने इष्टदेवके चिन्तनों हो लगा दे; और (२) मनमें सांसारिक विशेषताको रेका चिन्तन हो, तो उस विशेषताको मगवान्की हो विशेषता समझे । इस दूसरे चिन्तनके लिये हो यहाँ विश्वितांका वर्णन है । तात्यर्य है कि किसी विशेषताको

और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यतापूर्वक अपने जाननेके

लेकर जहाँ-कहीं वृति जाय, वहाँ भगवानका ही चित्तन होना चाहिये, उस चत्तु-व्यक्तिका नहीं । इसीके लिये भगवान विभित्तियोंका वर्णन कर रहे हैं ।]

'अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च'\* — यहाँ भगवान्ते अपनी सम्पूर्ण विभूतियाँका सार कहा है कि सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें में हो हूँ। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-विनाशशील होती है, उसके आरम्प और अन्तमें जो तत्व रहता

मधी 'आदिः' और 'अन्तः' शब्दका प्रयोग पुँक्लिङ्ग और 'मध्यम्' शब्दका प्रयोग नपुंसकितिह्न किया गया है। इसका तात्रार्य है कि आदिमें अकेले पापपुरुव भगवान् रहते हैं—'अस्पादिहिं देवानां महर्गीणां च सर्वतः' (गीता १०।२), और अन्तर्मे भी अकेले पापपुरुव भगवान् रहते हैं—'फ्रिय्यते शेषसंतः' (भीता १०।२), और अन्तर्मे भी अकेले पापपुरुव भगवान् रहते हैं—'फ्रिय्यते शेषसंतः' (भीतः १०।३।२५)। इसिलये पापपाद्ते 'आदि' और 'अन्त' शब्दका प्रयोग पुँक्तिकृति किया है। पापप्ते आदि एते पृथिके समय पुँक्तिहा, सीतिहा और नपुंसकितिहा सीत्रों लिङ्गोंचे क्यांकि, यस्तु, पदार्थ, किया, भाव आदि एते हैं। अतः इन तीनों लिङ्गोंचे नपुंसकितिहा ही शेष रहता है अर्थात् नपुंसकितिहा अन्तर्गत ही सीकों लिङ्गोंचे अपने स्वतिहासे सिक्का आवान् है। इसिलये भगवान्वे यहाँ और अत्यो बत्तीसर्वे श्लोकचेंचे 'प्रयाप' शब्दका प्रयोग नपुंसकितिहा हो शेष एता है। अत्याप्त नपुंसकितिहा सीको सिक्का आवान् हो सीत्रिक्ते सिक्का आवान् हो श्लोकिये भगवान्वे यहाँ और अत्यो बत्तीसर्वे श्लोकचेंचे भी 'प्रयाप' शब्दका प्रयोग नपुंसकितिहा हो शेष एता है। अत्याप्त नपुंसकितिहा सीको सिक्का आवान् हो श्लोकिये भावान्वे यहाँ और अत्योग वर्षा सिक्का विकास सिक्का सिक्का वाला हो हो शिक्त सिक्का सि

है. वहीं तत्त्व उसके मध्यमें भी रहता है (चाहे दीखे या न दीखे) अर्थात् जो वस्तु जिस तत्त्वसे उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तुके आदि, मध्य और अत्तमें (सब समयमें) वही तत्त्व रहता है। जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोनारूप होते हैं और अन्तमें (गहनोंके सोनेमें लीन होनेपर) सोनारूप ही रहते हैं तथा बीचमें भी सोनारूप ही रहते हैं । केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग-अलग होते हैं: और इनके अलग-अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं । ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी आदिमें भी परमात्मखरूप थे और अन्तमें लीन होनेपर भी परमात्मखरूप रहेंगे तथा मध्यमें नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग-अलग होनेपर भी तत्त्रतः परमात्मस्वरूप ही है— यह बतानेके लिये ही यहाँ भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंक आदि, मध्य और अन्तमें कहा है।

Exceptional designative and designative designation of the section of the section

भगवान्ने विमृतियोंके इस प्रकरणमें आदि, मध्य और अन्तमें — तीन जगह साररूपसे अपनी विभृतियोंका वर्णन किया है । पहले इस बीसवें रलोकमें भगवानने कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्तमें मैं ही हैं; बीचके बतीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण सगोंके आदि, मध्य और अत्तमें मैं ही हैं; और अन्तके उत्तालीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह मैं ही हैं; क्योंकि मेरे विना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है' । चिन्तन करनेके लिये यही विभृतियोंका सार है । तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदिको लेकर जो विभूतियाँ कही गयो हैं, उन विभृतियोंके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे, वह भी भगवान्की ही विभृति है— यह वतानेके लिये भगवानने अपनेको सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें विद्यमान कहा है । तत्त्वसे सब कुछ परमात्मा ही है— बासुदेव: सर्वम्'— इस लक्ष्यको बतानेके लिये ही विभृतियाँ कही गयी हैं।

इस बीसवें श्लोकमें मगवान्ते प्राणियोमें जो आत्मा है, जीवोंका जो खरूप है, उसको अपनी विभृति बताया है। फिर बत्तीसवें श्लोकमें मगवान्ते

सष्टिरूपसे अपनी विमृति बतायी कि जो जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम सृष्टि है, उसके आदिमें में एक है बहुत रूपोमें हो जाऊँ' ('बहु स्यां प्रजायेयेति' छान्दोग्यः ६ ।२ ।३) — ऐसा संकल्प करता है और अतमे मै ही शेप रहता हूँ-- 'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीपदः १०।३।२५) । अतः बीचमें भी सब कुछ में ही 'वासुदेवः सर्वम्' ्'(गीता ७,। १९) 'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९।१९); क्योंकि जो तलं. आदि और अन्तमें होता है, वहीं तत्त्व बीचमें होता अत्तमें उत्तालीसवें श्लोकमें भगवाने बीज-(कारण-) रूपसे अपनी विभृति बतायी कि मै ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन तीन जगह— तीन श्लोकोंने मुख्य विभृतियाँ यतायी गयी हैं और अन्य श्लोकोंमें जो समुदायमें मुख्य हैं, जिनका समुदायपर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभृतियाँ बतायी गयी है। परन्तु साधकको चाहिये कि वह स विभृतियोंकी महत्ता, विशेषता, सन्दरता, आधिपंत्र आदिकी तरफ ख्याल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियाँ भगवान्से ही प्रकट होती हैं, इनमें जो महत्ता आदि है, वह केवल भगवान्की है; ये विभृतियाँ भगवत्स्वरूप ही है- इस तरफ ख्याल रखे । कारण कि अर्जुनक प्रश्न भगवान्के चिन्तनके विषयमें है (१० १९७), 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः'

DISTRIBUTE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN

प्रश्न भगवान्का चित्तनके विषयमं हैं (१० १९७), किसी वस्तु, व्यक्तिके चित्तनके विषयमं नहीं । "अहमात्मा गुझकेश सर्वभूताश्मायस्यतः" साधक इन विभूतियोंका टपयोग कैसे करे.? इसे बताते हैं कि जब साधककी दृष्टि प्राणियोंके तरफ चली जाय, तब वह 'सम्पूर्ण प्राणियों आताहरूसं भगवान् हो हैं"— इस तरह भगवान्का चित्तन करे । जब किसी विचारक साधककी दृष्टि सृष्टिको तरफ चली जाय, तब वह 'उत्पति-चिनाशगील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टिके आदि, मध्य तथा अन्तमं एक भगवान् हो हैं इस तरह भगवान्का चित्तन करे । कभी प्राणियोंके मुलकी तरफ उसकी दृष्टि चली जाय, तब वह 'चीजरूपसे भगवान् ही हैं, प्रभावान्के विना करे । कभी प्राणियोंके मुलकी तरफ उसकी दृष्टि चली जाय, तब वह चीजरूपसे भगवान् ही हैं, प्रभावान्के विना करे । कोई भी चर-अवर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं — इस तरह भगवान्का चित्तन करे ।

#### आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मस्तामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।। २१ ।।\*

में अदितिके पुत्रोंमें विष्णु (वामन) और प्रकाशमान वस्तुओंमें किरणींवाला सूर्य है। मैं मस्तोंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा है।

व्याख्या—'आदित्यांनामहं विष्णुः'— अदितिके फिर सात-सात टुकड़े करनेपर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें 'विष्णु' अर्थात् एकसे उन्चास हो गये। 'नक्षत्राणामहं शशी'-- अधिनी, भरणी, कृतिका वामन मुख्य हैं । भगवान्ने ही वामन-रूपसे अवतार लेकर दैत्योंकी सम्पत्तिको दानरूपसे लिया और उसे अदितिके पुत्रों-(देवताओ-) को दे दिया †।

'ज्योतिषां रविरंशुमान्'-चन्द्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं. उनमें किरणीवाला सूर्य मेरी विभूति है; क्योंकि प्रकाश करनेमें सूर्यको मुख्यता है । सूर्यके प्रकाशसे ही सभी प्रकाशमान होते हैं।

'मरीचिर्मस्तामरिम'— सत्त्वज्योति, आदित्य,हरित आदि नामोंवाले जो उन्चास महत है, उनका मुख्य तेज मैं हैं। उस तेजके प्रभावसे ही इन्द्रके द्वारा दितिके गर्भके सात दुकड़े करनेपर और उन सातोंके प्रसङ्ग विभूतियोंका है।]

आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति चन्द्रमा मैं है। इन विभृतियोंमें जो विशेषता-महत्ता है, वह

वास्तवमें भगवान्की है।

[इस प्रकरणमें जिन विभृतियोंका वर्णन आया है, उनको भगवान्ने विभृतिरूपसे ही कहा है, अवताररूपसे नहीं; जैसे-अदितिके पुत्रोमें वामन मैं हैं (१० । २१), शखघारियोंमें राम मैं हूँ (१० ।३१), वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव (कृष्ण) और पाण्डवोंमें घनजय (अर्जुन) मैं हूँ (१० १३७) इत्यादि । कारण कि यहाँ

### वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः

### इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२ ।।

मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंकी चेतना हूँ ।

व्याख्या—'वेदानां सामवेदोऽस्मि'— वेदोंको जो इन्द्रियोंमें मन मुख्य है। सब इन्द्रियाँ मनके साथ ऋचाएँ स्वरसहित गायी जाती है. उनका नाम सामवेद है। सामवेदमें इन्द्ररूपसे भगवानुकी स्तुतिका वर्णन है। इसलिये सामवेद भगवानुको विभृति है।

'देवानामस्मि वासव:'-- सूर्यं, चन्द्रमा आदि जितने भी देवता है, उन सबमें इन्द्र मुख्य है और सबक अधिपति है । इसलिये भगवान्ने उसको अपनी विभृति बताया है।

रहनेसे (मनको साथमें लेकर) ही काम करती है। मन साथमें न रहनेसे इन्द्रियाँ अपना काम नहीं करतीं । यदि मनका साथ न हो तो इन्द्रियोंके सामने विषय आनेपर भी विषयोंका ज्ञान नहीं होता । मनमें यह विरोषता भगवान्से ही आयी है । इसलिये भगवानने मनको अपनी विपृति बताया है ।

'मृतानामस्मि चेतना'— सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो 'इन्द्रियाणां मनशास्ति'—नेत्र, कान आदि सब चेतना-राक्ति,प्राणराक्ति है, जिससे मरे हुए आदमीकी

विषक्ष महीनीये जो बाहर आदित्य होते हैं, उनमें कार्निक मासके सूर्यका नाम भी विष्णु है, हैं हैं है हैं

इन विमृतियोमें पष्टीका प्रयोग किया गया है । पष्टीका प्रयोग निर्माण अर्घात् मुख्यताके अर्घनें भी होता है और सम्बर्धके अर्थमें भी । जहाँ निर्धारणमें बड़ी होती है, वहाँ हिसीकी 'में' विभक्तिका हैयोग होता है, और जहाँ सम्बद्धमें पछी होती है, वहाँ हिन्दीकी 'का', 'की' विभक्तियोंका प्रयोग होता है । उदाहरणार्ध, इस स्तिकके पूजारंगे निर्धारणके अधंगे और उत्तरार्धने सम्बन्धके अधीने पट्टीका प्रयोग हुआ है।

अपेक्षा सोये हुए आदमीमें विलक्षणता दीखती है, इन विभूतियोंमें जो विशेषता है, वह भगवन्हें उसे भगवान्ने अपनी विभृति बताया है। ही आयी है। इनकी स्वतन्त्र विशेषता नहीं है।

#### रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ।। २३ ।।

रुद्रोमें शंकर और यक्ष-राक्षसोंमें कुवेर में हूँ, वसुओंमें पावक (अग्नि) और शिखरवाले पर्वतोंमें मेरु मैं हैं।

व्याख्या— 'रुद्राणां शंकरश्चास्मि'-हर, बहुरूप, त्र्यम्बक आदि ग्यारह रुद्रोंमें शम्भु अर्थात् शंकर सबके

अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करनेवाले और कर्त्याणस्वरूप है । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है।

'वितेशो यक्षरक्षसाम्' —कुबेर यक्ष तथा ग्रक्षसंकि अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष-राक्षसोंमें मुख्य होनेसे ये मगवान्की विभूति है।

'यसूनां पावकशासि'—धर, ध्रव, सोम आदि आठ चसुओंमें अनल अर्थात् पावक (अग्नि) सकके

अधिपति हैं। ये सब देवताओंको यसकी हवि पहुँचानेवाले तथा भगवान्के मुख हैं । इसलिये इनके

भगवान्ने अपनी विभूति बताया है। 🖓 💉 'मेरुः शिखरिणामहम्'— सोने, चाँदी, ख़ुँबे आदिके शिखरोंवाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेर पर्वत

मुख्य है। यह सोने तथा रह्नोंका भण्डार है। इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है । इस श्लोकमें जो चार विभूतियाँ कही है, उनमें

जो कुछ विशेषता—महत्ता दीखती है, यह विभृतियोंके मूलरूप परमात्मासे ही आयी है । अतः इन विभूतियाँनै परमात्माका ही चिन्तन होना चाहिये।

### पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः । ।२४ । ।

हे पार्थ ! पुरोहितोंमें मुख्य बृहस्पतिको मेरा खरूप समझो । सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र में है

व्याख्या—'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं विभूति बताया है।

'सरसामस्य सागरः'— इस पृथ्वीपर जितने बृहस्पतिम्'— संसारके सम्पूर्ण पुरोहितोमें और विद्या-बुद्धिमें बृहस्पति श्रेष्ठ हैं । ये इन्द्रके गुरु तथा जलाशय है, उनमें समुद्र सबसे बड़ा है । समुद्र देवताओंके कुलपुरोहित हैं । इसलिये भगवान्ते अर्जुनसे सम्पूर्ण जलाशयोंका अधिपति है और अपनी मर्यादार्ने बृहस्पतिको अपनी विभूति जानने-(मानने)-के लिये रहनेवाला तथा गम्भीर है । इसलिये भगवान्ने इसको कहा है। अपनी विभूति बताया है।

यहाँ इन विभूतियोंकी जो अलोकिकता दीखती 'सेनानीनामहं स्कन्दः'— स्कन्द (कार्तिकेय) शंकरजीके पुत्र हैं 1 इनके छः मुख और बारह हाथ है, यह ठनकी खुदकी नहीं है, प्रत्युत भगवान्त्री है और हैं । ये देवताओंके सेनापति हैं और संसारके सम्पूर्ण भगवान्से ही आयी है । अतः इनकी देखनेपर सेनापतियोंमें श्रेष्ठ हैं । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी भगवान्को हो स्मृति होनी चाहिये ।

#### ्महर्षीणां गिरामस्म्येकमक्षरम् । भुगुरहं

जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः । ।२५। ।

महर्षियोंमें भृगु और वाणियों-(शब्दों-) में एक अक्षर अर्थात् प्रणव में हैं । सम्पूर्ण यजोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय में हैं।

आदि महर्षियोमें भुगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन तीनोंकी परीक्षा करके भगवान् विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किया था । भगवान् विष्णु भी अपने वक्षःस्थलपर इनके चरण-चिह्नको 'भृगुलता' नामसे धारण किये रहते हैं। इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति बताया है ।

'गिरामस्म्येकमक्षरम्'— सबसे पहले तीन मात्रावाला प्रणव प्रकट हुआ । फिर प्रणवसे त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा-गायत्रीसे चेद और चेदोंसे शास्त, पुराण आदि सम्पूर्णः वाङ्मय जगत् प्रकट हुआ । अतः इन सवका कारण होनेसे और इन सबमें श्रेष्ठ होनेसे मगवान्ते एक अक्षर—प्रणवको अपनी विमृति बताया है। गीतामें और जगह भी इसका वर्णन आता है; वैसे— 'प्रणवः सर्ववेदेषु '(७।८)—'सम्पूर्ण वेदोंने प्रणव में हैं'; 'ओपित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्यामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति घरमां गतिम् ।।' (८।१३) ' जो मनुष्य 'ॐ'— इस एक अहार प्रणवका उच्चारण करके और भगवान्का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता हैं: 'तस्मादोपित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्'(१७ १२४) वैदिक लोगोंकी शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ प्रणवका उच्चारण करके ही आरम्भ होती है ।

'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि'—मन्त्रोसे जितने यज्ञ किये जाते हैं, उनमें अनेक वस्तु-पदार्थोंकी, विधियोंकी आवस्यकता पड़ती है और उनको करनेमें कुछ-न -युक्त दोप आ हो जाता है। परनु जपयञ्च अर्धात् भगवत्रामक जप करनेमें किसी पदार्थ या विधिकी अवस्थकता नहीं पड़ती । इसकी करनेमें दोष आना ुतुन्हार मेरेमें प्रेम हो जायगा ।

व्याख्या—'महर्षीणां भृगुरहम्'—भृगु, अत्रि, मरीचि तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करनेमें सभी खतन्त हैं । भित्र-भित्र सम्प्रदायोंमें भगवानके नामोंमें अत्तर तो होता है, पर नामजपसे कल्याण होता है- इसको हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिये भगवानने जपयज्ञको अपनी विमृति बताया है।

> 'स्थावराणां हिमालय:'--स्थिर रहनेवाले जितने भी पर्वत हैं. उन सबमें हिमालय तपस्याका स्थल होनेसे महान् पवित्र है और सबका अधिपति है। गङ्गा, यमना आदि जितनी तीर्थस्वरूप पवित्र नदियाँ है, वे सभी प्राय: हिमालयसे प्रकट होती हैं । भगवद्याप्ति में हिमालयस्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयुवाले बड़े-बड़े योगी और सत्तजन हिमालयकी गुफाओंमें साधन-मजन करते हैं। नर-नारायण ऋषि भी हिमालयमें जगतके कल्याणके लिये आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकरका सस्राल है और खयं शहूर भी इसीके एक शिखर-कैलास पर्वतपर रहते हैं। इसीलिये भगवानने हिमालयको अपनी विमृति बताया है।

संसारमें जो कछ भी विशेषता दीखती है. उसकी संसारकी माननेसे मनुष्य उसमें फैंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है । परन्तु भगवान् यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हाग मन जहाँ-कहीं और जिस-किसी विशेषताको लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषताको तम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान्त्री है और भगवान्से ही आयी है, यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसारकी नहीं है । ऐसा समझोगे. मानींगे तो तुम्हाए वह आकर्षण मेरिमें ही होगा। तुन्होरे मनमें मेरी ही महत्ता हो जायगी। इससे संसातक वित्तन छूटकर मेग ही वित्तन होगा, जिससे

# अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।।२६।।

सम्पूर्ण वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियोंमें नारद, गन्धवोंमें वित्राय और सिद्धोंमें कपिल मुनि में हैं।

बताया है।

व्याख्या---'अश्चरव्यः सर्ववृक्षाणाम्'---पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हरेक पेड़ लग जाता है, और यह पहाड़, मकानकी दीवार,छत आदि कठोर जगहपर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्षके पूजनकी बड़ी महिमा है। आयुर्वेदमें बहुत-से रोगोंका नाश करनेकी शक्ति पीपल वृक्षमें बतायी गयी है। इन सब दृष्टियोंसे भगवान्ते पीपलको अपनी विभृति बताया है।

'देवर्पीणां च नारदः' — देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर 'देवर्षि नारद' एक हो हैं। ये भगवान्के मनके अनुसार चलते हैं और भगवान्को जैसी लीला करनी होती है, ये पहलेसे ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिये नारदंजीको भगवान्को मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान्के गुण गाते हुए धूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यासजीको उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत-जैसे प्रन्योंके लेखन-कार्यमें प्रवृत करानेवाले भी नारदंजी हो हैं। नारदंजीको बातपर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनको वात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं।

'गन्धवांणां चित्ररथः'—सानिः गायकोको गन्धवं कहते हैं और उन सभी गन्धवोंने चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुनके साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुनने गान-विद्या सीखी थी। गानविद्याने अस्पन्त निपुण और गन्धवोंने मुख्य होनेसे भगवान्ते इनको अपनी विभूति चताया है।

'सिद्धानां कपिलो मुनिः'— सिद्ध दो तरहके

महाभारत आदि प्रन्थोंमें इनके अनेक गुणोंका वर्णन

किया गया है । यहाँ भगवानने इनको अपनी विभृति

ते होते हैं— एक तो साधन करके सिद्ध यनते हैं और

दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिलजी जन्मजात

ते सिद्ध हैं और इनको आदिसिद्ध कहा जाता है। ये

र कर्दमजीके यहाँ देवहृतिके गर्भसे प्रवट हुए थे। ये

सांख्यके आचार्य और सम्पूर्ण सिद्धोंके गणाधीश हैं।

र इसलिये पगवान्ने इनको अपनी विभूति यताया है।

ते इन सब विभूतियोंमें जो विलक्षणता प्रतीत होती

ते, है, वह मूलतः, तस्ततः मगवान्की हो है। अतः

तो साधककी दृष्टि भगवान्में हो रहनी चाहिये।

\*

# उच्चै:श्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्धवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ।। २७ ।।

घोड़ोंमें अमृतके साथ समुद्रसे प्रकट होनेवाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़ेको, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथीको और मनुष्योंमें राजाको मेरी विभूति मानो ।

व्याख्या— 'उच्चै: अवसमसाना' विद्धि माममुतो - श्रेष्ठ होता है, उसको गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोमें द्धवम्'— समुद्रमन्थनके समय प्रकट होनेवाले चौदह भी ऐरावत हाथों श्रेष्ठ हैं। उच्चै:श्रवा घोड़ेको तरह रहें वे और तहमें उच्चै:श्रवा घोड़ोंका राज है। यह इद्धका ऐरावत हाथोंको उत्पत्ति भी समुद्रसे हुई है और वाहन और सम्पूर्ण घोड़ोंका राज है। इसलिये भगवान्ने यह भी इद्धका वाहन है। इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

'ऐरावत गजेन्द्राणाम्'--- हाथियोंके समुदायमें खो 'नराणां च नराधियम

'नराणां च नराधिपम्'— सम्पूर्ण 'प्रजाका पालन, ्

kitteriteraturati i teraturaturati i teraturaturati esteraturati esterati esteraturat esteraturat esteraturat e संरक्षण, शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्ण मनुष्योंमें इन विभृतियोंमें जो चलवत्ता, सामर्थ्य है, वह श्रेष्ठ हैं । साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा राजामें भगवान्की भगवान्से ही आयी है, अतः उसको भगवान्की ही ज्यादा शक्ति रहती है । इसलिये भगवान्ने राजाको मानकर भगवान्का चित्तन करना चाहिये । अपनी विभूति चताया है \*

## आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामध्क ।

प्रजनशास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।। २८ ।।

आयुधोंमें बज्र और धेनुओंमें कामधेनु में हैं । सत्तान-उत्पत्तिका हेतु कामदेव में हैं और सपेंमिं वासुकि मैं है।

व्याख्या-'आयुपानामहं वज्रम्'- जिनसे युद्ध उत्पत्तिके लिये सुखबुद्धिका त्याग करके जिस कामका किया जाता है, उनको आयुध (अख-शख) कहते उपयोग किया जाता है, वह काम भगवान्को विभूति हैं । उन आयुधोंमें इन्द्रका वज्र मुख्य है । यह दधीचि है । सातवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी भगवान्ते कामको अपनी विभृति बताया है—'धर्माविरुद्धो भूतेष ऋषिकी हिंडुयोंसे बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषिको तपस्याका तेज है । इसलिये भगवान्ने चत्रको कामोऽस्मि भरतर्षभ' अर्थात् सब प्राणियोमें धर्मके अपनी विभूति कहा है। अनुकुल काम मैं है।

'धेनूनामस्य कामधुक्'-- नयी ब्यायी हुई गायको 'सर्पाणामस्मि वासुकिः'—वासुकि सम्पूर्ण सपैकि धेनु कहते हैं । सभी धेनुओंमें कामधेन मुख्य है, जो अधिपति और भगवान्के भक्त है। समुद्र-मन्यनके समुद्र-मन्यनसे प्रकट हुई थी । यह संम्पूर्ण देवताओं समय इन्होंकी मन्यन-डोरी बनायी गयी थी । इसलिये और मनुष्योंकी कामनापूर्ति करनेवाली है। इसलिये भगवानने इनको अपनी विभृति बताया है।

यह भगवान्को विभूति है।

इन विमतियोंमें जो विलक्षणता दिखायी देती है. 'प्रजनधास्मि कन्दर्पः'— संसारमात्रकी उत्पत्ति वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसारकी हो हो कैसे कामसे ही होती है । धर्मके अनुकूल केवल सत्तानकी सकती है ! वह तो परमात्माकी ही है ।

> अनन्तशास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।। २९ ।।

नागोंमें अनन्त (शेषनाग) और जल-जन्तुओंका अधिपति वरुण में हूँ। पितरोंमें अर्यमा और शासन करनेवालोंमें यमराज मैं है।

व्याख्या—'अनन्तशास्त्रि नागानाम्'— शेपनाग जल-जनुओंके तथा जल-देवताओंके अधिपति है और सम्पूर्ण नागोंके राजा है 🕆 । इनके एक हजार फण भगवान्के भक्त हैं । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी है। ये शीरसागरमें सदा भगवान्की शय्या बनकर विभृति बताया है। मगवानुको सुख पहुँचाते रहते हैं। ये अनेक बार 'पितृणामर्थमा चास्म'—कव्यवार, अनल, सोम आदि

भगवान्के साथ अवतार लेकर उनको लीलामें शामिल मात पितृगण है । इन मचमें अर्थमा नामवाले रितर मुख्य है । रुए है। इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभूति इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति यताया है। बताया है।

'दमः संयमतामहम्'<del>--</del> प्राणियोगर राज्ञसन 'वरूगो यादसामहम्'--वरण सम्पूर्ण करनेवाले राजा आर्दि जितने भी अधिकारी है, उनमे

यहाँ वर्तमान मन्यनारकं मनुको भी राजा मान सकते हैं।

<sup>ों</sup> सर्व पृथ्वीयर रहता है और नाग जलमें यहता है—यही सर्व और नागमें अन्तर है।

यमराज मुख्य हैं । ये प्रणियोंको उनके पाप-पृण्योंका फल भुगताकर शृद्ध करते हैं । इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है । ये भगवानके मक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिये भगवानने इनको अपनी विभृति वताया है।

इन विभृतियोमं जो विलक्षणता दोखती है, वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है । वह तो भगवानसे ही आयी है और भगवानको हों है। अतः इनमें भगवानका ही चिन्तन होना चाहिये ।

### प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

दैत्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंमें काल में हूँ । पशुओंमें सिंह और पक्षियोंमें

गरुड में हैं।

व्याख्या—'प्रहादशास्मि दैत्यानाम्'—जो दितिसे उत्पन्न हुए हैं, उनको दैत्य कहते हैं । उन दैत्योंमें प्रह्लादजी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवानके परम

विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त है । इसलिये भगवानने

इनको अपनी विभृति बताया है। प्रह्लादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर

भगवान्ने 'दैत्योंमें प्रह्लाद मैं हैं' ऐसा वर्तमानका प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानके भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन

भी दे सकते हैं। उनके भगवानमें लीन हो जानेके बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण करके भगवान्

दर्शन देते हैं। 'काल: कलयातामहम्'-ज्योतिप्-शासमें काल-

(समय-)से ही आयुकी गणना होती है। इसलिये

क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करनेके 🖈 चित्तन होना चाहिये । शस्त्रभृतामहम् । पवतामस्मि रामः

झषाणां मकरश्चासिं स्रोतसामसिं जाह्नवी ।।३१।।

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोमें राम में हैं । जल-जन्तुओमें मगर में हैं । बहनेवाले स्रोतोंमें गड़ाजी मैं हैं।

·व्याख्या--'पवनः पवतामस्मि'--वायुसे ही सव चीजें पवित्र होती हैं । वायसे ही नीरोगता आती है । अतः भगवान्ने पवित्र करनेवालोंमें .वायुको अपनी

विभित्त बताया है। 'रामः शरत्रभृतामहम्'—ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात् भगवान् हैं, पर जहाँ शखधारियोंकी गणना

् होती है, उन सबमें राम श्रेष्ट हैं । इसलिये भगवान्ते

रामको अपनी विभूति बताया है। ः 'झषाणां मकस्थास्मि'—जल-जन्तओमें मगर

सवसे बलवान् है। इसलिये जलचरीमें मगन्यो भगवानने अपनी विभृति बताया है।

'स्रोतसांमस्मि जाद्वयी'—प्रवाहरूपमे बहुनेवाले

्जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं, उन सबर्म मुद्राजी श्रेष्ठ हैं । ये भगवानुकी ग्वाम चरणोदक है ।

मुगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ।। ३० ।।

साधनोमे काल भगवान्की विभूति है।

'मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्'—वाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सबमें सिंह बलवान,

तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरबीर और साहसी है। यह सव पश्ओका राजा है। इसलिये भगवान्ते इसको

अपनी विभृति यताया है। 'वैनतेयद्य पक्षिणाम्'—विनताके पुत्र गरुङ्जी सम्पूर्ण पक्षियोंके राजा है और भगवानुके भक्त है।

ये भगवान् विष्णुके वाहन हैं और जब ये उडते हैं. तब इनके पंखोंसे स्वतः सामवेदकी ऋचाएँ ध्वनित होती हैं । इसलिये भगवान्ने इनको अपनी विभृति

वताया है। इन सब विभृतियोमें अलग-अलग रूपसे जो

मुख्यता बतायो गयो है, वह तस्वतः भगवानुकी ही है । इसलिये इनको ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवानुका गडाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदिसें दनियाका उद्धार करनेवाली है। मरे हए मनुष्योंकी अस्थियाँ यङ्गाजीमें डालनेसे उनकी सदगति हो जाती है। इसलिये भगवानने इनको अपनी विभति बताया है।

वास्तवमें इन विभृतियोंकी मुख्यता न मानकर भगवान्को ही मुख्यता माननी चाहिये । कारण कि इन सबमें जो विशेषता—महत्ता देखनेयें आती है, वह भगवानसे ही आयी है।

सत्रहवें श्लोकमें अर्जनके दो प्रश्न थे-पहला. भगवानुको जाननेका (मैं आपको कैसे जान) और दूसरा, जाननेके उपायका (किन-किन भावोंमें मैं आपका वित्तन करूँ) । इन दोनोंमेंसे उपाय तो है-विभृतियोंमें भगवान्का चिन्तन करना और उस विन्तनका फल (परिणाम) होगा—सब विभृतियोके मुलमें भगवानको तत्वसे जानना । जैसे, शराबारियोंमें श्रीरामको और षृष्णियोंमें वासुदेव-(अपने-) को भगवान्ने अपनी विभृति बताया । यह तो उस समुदायमें विभृतिरूपसे श्रीरामका और वासदेवका विन्तन करनेके लिये बताया

और उनके चिन्तनका फल होगा-श्रीरामको और वासदेवको तत्वसे भगवान् जान जाना । यह चिन्तन करना और भगवानुको तत्त्वसे जानना सभी विभतियोंके विषयमें समझना चाहिये ।

संसारमें जहाँ-कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता. सन्दरता दीखती है, उसकी वस्त-व्यक्तिकी माननेसे फँसावट होती है अर्थात मनष्य उस विशेषता आदिको संसारको मानकर उसमें फँस जाता है। इसलिये भगवानने यहाँ मनप्यमात्रके लिये यह वताया है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको वस्त-व्यक्तिको मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरेसे ही आयी हुई मानो । ऐसा मानकर मेरा चित्तन करोगे तो तन्हारा संसारका चिन्तन तो छट जायगा और उस जगह मैं आ जाऊँगा । इसका परिणाम यह होगा कि तमलोग मेरेको तत्त्वसे जान जाओगे । मेरेको तत्वसे जाननेपर मेरेमें तुन्हारी दृढ़ भक्ति हो जायगी (गीता १० ।७) ।

#### सर्गाणामादिरन्तश्र चैवाहमर्ज्न । मध्यं

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ।।३२ ।।

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सर्गोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें में ही हैं । विद्याओंमें अध्यात्मविद्या और परसंपर शास्त्रार्थ करनेवालोंका (तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला) वाद में हैं।

व्याख्या—'सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं कहलाती हैं\* । दसरी मांसारिक कितनी ही विद्यार्थ चैवाहम्'—जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात् पढ़ लेनेपर भी पढ़ना बाकी ही रहता है: परना इस जितने प्राणियोंको उत्पत्ति होती है, उनके आदिमें भी अध्यात्मविद्यांके प्राप्त होनेपर पढना अर्थात जानना में रहता है, उनके मध्यमें भी में रहता है और उनके बाकी नहीं रहता । इसलिये भगवानने इसको अपनी अन्तमें (उनके लीन होनेपर) भी मैं रहता हूँ । तात्पर्य विभूति बताया है ।

है कि सब कुछ वासुदेव ही है । अतः मात्र संसारको, प्राणियोंको देखते ही भगवानको याद आनी चाहिये ।

'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्'--जिस विद्यासे

'बादः प्रवदतामहम्'—आपसर्ने जो शास्त्रार्ध किया जाता है, वह तीन प्रकारका होता है--

(१) जल्प--युक्ति-प्रयुक्तिमे अपने पक्षका मण्डन मनुष्यका कत्याण हो जाता है, वह 'अध्यात्मविद्या' और दूसरे पसका खण्डन करके अपने पश्ची जीत

अध्यात्पविद्या और राजविद्या—इन दोनोने अन्तर है । अध्यान्य-विद्यापे निर्गुण-स्वरूपकी मुख्यता है और राजविद्याने संगुण-खरूपकी मुख्यता है। संसारका अभाव करके निर्गुण पामात्माको जानना अध्यापविद्या है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिये व्यापकरूपमे नित्य-निरस्त सहनेपाले सपुण परमात्यांको जानना राजविद्या है।

Berrestation to anticological and a cological और दूसरे पक्षकी हार करनेकी भावनासे जो शास्त्रार्थ तत्व-निर्णयके लिये आपसमें किया जाता है, उसको 'जल्प' कहते हैं। (विचार-विनिमय) किया जाता है उसको 'वाद' कहते

(२) वितण्डा — अपना कोई भी पक्ष न रखकर ंहै। केवल दूसरे पक्षका खण्डन-हो-खण्डन करनेके लिये जो शास्त्रार्थ किया जाता है. उसको 'वितण्डा' कहते हैं ।

(३) वाद-विना किसी पक्षपातके केवल

#### अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।। ३३ ।।

अक्षरोंमें अकार और समासोंमें द्वन्द्व समास मैं हैं। अक्षयकाल अर्थात् कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला धाता भी मैं हूँ।

व्याख्या-- 'अक्षराणामकारोऽस्मि'--वर्णमालामें . सर्वप्रथम अकार आता है । स्वर और व्यञ्जन—दोनोंमें अकार मुख्य है । अकारके विना व्यञ्जनोंका उच्चारण नहीं होता । इसलिये अकारको भगवानने अपनी विभृति बताया है।

'द्वन्द्वः सामासिकस्य च'--जिससे दो या दोसे अधिक शब्दोंको मिलाकर एक शब्द बनता है. उसको समास कहते हैं । समास कई तरहके होते हैं । उनमें अव्ययीभाव, तत्पुरुप, बहुवीहि और द्वन्द्व—ये चार मख्य हैं। दो शब्दोंके समासमें यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह 'अव्ययीभाव समास' होता है। यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता है तो वह 'तत्पुरुष समास' होता है । यदि दोनों शब्द अन्यके याचक होते हैं तो वह 'बहुवीहि समास' होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह दिन्द्र समास' होता है।

द्वन्द्व समासमें दोनों शब्दोंका अर्थ मुख्य होनेसे भगवान्ने इसको अपनी विभृति बताया है। "

'अहमेवाक्षयः कालः'—जिस कालका कभी क्षय नहीं होता अर्थात् जो कालातीत है और अनादि-अनन्तरूप चाहिये, इसका भगवान् खूब ख्याल रखते है और है, वह काल भगवान् ही हैं।

सर्ग और प्रलयको गणना तो स्पेसे होती है, अपना विभृतिरूपसे वर्णन किया है।

पर महाप्रलयमें जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब समयकी गणना परमात्मासे ही होती है \* । इसलिये परमात्मा अक्षयं काल है।

उपर्यक्त तीनो प्रकारके शास्त्राथींमें 'वाद' श्रेष्ट

है। इसी वादको भगवानने अपनी विभृति यताया है ।

तीसवें रलीकके 'कालः कलयतामहम' पदीमें आये 'काल'में और यहाँ आये 'अक्षय काल'में क्या अत्तर है ? वहाँका जो 'काल' है, वह एक शण भी स्थिर नहीं रहता. यदलता रहता है । यह काल ज्योतिष्-शास्त्रका आधार है और उसीसे संसारमात्रके

समयको गणना होती है। परन्त यहाँका जी 'अक्षय

काल' है, वह परमातमंखरूप होनेसे कभी बदलता नहीं । वह अक्षय काल सबको खा जाता है और खयं ज्यों-का-त्यों ही रहता है अर्थात् उसमें कभी कोई विकार नहीं होता । उसी अक्षय कालको यहाँ भगवान्ने अपनी विभृति बताया है। आगे ग्यारहर्धे अध्यायमें भी भगवान्ने 'कालोऽस्मि' (११ ।३२)

पटसे अक्षय कालको अपना स्वरूप बताया है। 'थाताहं विश्वतोमुख:'—सय ओर मुखवाले होनेसे भगवान्की दृष्टि सभी प्राणियोंपर रहती है। अतः सबका धारण-पोपण करनेमें भगवान् बहुत सावधान रहते हैं । किस प्राणीको कौन-सी वस्तु कब मिलनी समयपर उस वस्तुको पहुँचा देते हैं । इसलिये भगवान्ने

महाप्रलयमें ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं । महासर्गका अर्थात् ब्रह्माजीकी आयुका जितना समय होता है, उतना ही समय महाप्रलयका होता है। अनः इतने लम्बे (महाप्रलयके) समयकी गणना

अक्षयकालरूप परमात्मासे ही होती है।

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम् ।

कोर्ति:श्रीर्वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति: क्षमा ।। ३४ ।।

सबका हरण करनेवाली मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उद्भव में हूँ तथा स्त्री-जातिमें कीर्ति, श्री, वाक, स्पृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं हैं।

करनेकी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्युके बाद होता है। जमीन, मकान, घन, सम्पत्ति आदि स्थावर यहाँकी स्मृतितक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो ऐक्षर्य है और गाय, भैस, घोडा, ऊँट, हाथी आदि जाता है । वास्तवमें यह सामर्थ्य मृत्युकी नहीं है, जड़म ऐश्वर्य है । इन दोनों ऐश्वर्योंको 'श्री' कहते हैं ।

प्रत्युत परमात्माकी है ।

भगवत्प्रदत्त सामर्थ्य मृत्युमें न होती तो अपनेपनके है, उसे 'वाक्' कहते हैं। सम्बन्धको लेकर जैसी विन्ता इस जन्ममें मनुष्यको पुरानी सुनी-समझी वातकी फिर याद आनेका होती है, वैसी हो चित्ता पिछले जन्मके सम्बन्धको नाम 'स्पृति' है।

है। अगर उन जन्मोंकी याद रहती तो मनुष्यकी है अर्थात् जिस शक्तिसे विद्या ठीक तरहसे याद रहती चिनाओंका, उसके मोहका कभी अन्त आता ही है, उस शक्तिका नाम 'मेघा' है। नहीं । परन्तु मृत्युके द्वारा विस्तृति होनेसे पूर्वजन्मोंके मनुष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर डटे फुटुम्ब, सम्पत्ति आदिको चिन्ता नहीं होती । इस तरह रखने तथा उनसे विचलित न होने देनेकी शक्तिका मृत्युमें जो चित्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्य है, वह नाम 'धृति' है। सबं भगवान्की ही है।

'बद्धवश्चं भविष्यताम्'-जैसं पूर्वश्लोकमें भगवानने बताया कि सबका धारण-पोपण करनेवाला मैं ही हैं, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिका हेतु भी मैं ही हूँ । तात्पर्य है कि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला मैं ही हैं।

'कीर्ति: श्रीर्वाक्य नारीणां स्पृतिर्मेद्या धृति: क्षमा'—कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेघा, घृति और क्षमा—ये साती संसारमरकी स्त्रियोमें श्रेष्ठ मानी गयी है । इनमेंसे कीर्ति, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा—ये पाँच प्रजापति दक्षकी कन्याएँ हैं, 'श्री' महर्षि भृगुकी कत्या है और 'वाक्' ब्रह्माजीकी कत्या है।

कोर्ति, श्री, याक्, स्मृति, मेधा, धृति और धमा—ये सातों सीवाचक नामवाले गुण भी संसारमें प्रसिद्ध है। सद्गुणोंको लेकर संसारमें जो प्रसिद्धि है. प्रतिष्ठा है. उसे 'कीर्ति' कहते हैं ।

व्याख्या—'मृत्युः सर्वहरश्चाहम्'— मृत्युमें हरण स्थावर और जङ्गम—यह दो प्रकारका ऐसर्य

जिस वाणीको धारण करनेसे संसारमें यश-प्रतिप्रा अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, विस्मृत करनेकी होती है और जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान् कहलाता

लेकर भी होती । मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका 💎 बुद्धिकी जो स्थायीरूपसे घारण करनेकी शक्ति

दूसरा कोई विना कारण अपराध कर दे, तो अपनेमें दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न देना और उसे लोक-परलोकमें कहीं भी उस अपराधका दण्ड न मिले-इस तरहका भाव रखते हुए दसे माफ कर देनेका नाम 'क्षमा' है।

कीर्ति, श्री और वाक-ये तीन प्राणियोंके बाहर प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा-ये चार प्राणियोंके भीतर प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं । इन साती विशेषताओंको भगवानने अपनी विभृति यताया है।

यहाँ जो विशेष गुणोंको विभृतिरूपसे कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवानुको तरफ लक्ष्य करानेमें है। किसी व्यक्तिमें ये गुग दिखायी दें तो उस व्यक्तिकी विशेषता न मानकर भगवानुको ही विशेषता माननी चाहिये और भगवानुकी ही याद आही चाहिये । यदि ये गुण अपनेमें दिखायी दे तो इनके भगवन्के

ही मानने चाहिये, अपने नहीं । कारण कि यह दैवी-(भगवान्की-) सम्पति है, जो भगवान्से ही प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है; क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक है।

साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवानको ही मानना चाहिये। जैसे, लोमश ऋषिके शापसे काकभुशुष्टि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी बन गये, पर ही हुई । कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोष न मानकर भगवान्की प्रेरणा ही मानी-सुनु खगेस नहिं कछू रिषि दूपन । उर प्रेरक रघुवंस विभूपन ।।

उनको न भय हुआ, न किसी प्रकारकी दीनता आयो

और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता

BERBEETSSSEESSESSESSESSESSESSESSES

(मानस ७ ।११३ ।१) । ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मुलमें भगवानको देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा ।

उत्पत्ति मार्गशीर्षं महीनेमें होती है। इस महीनेमें नये

अत्रसे यज्ञ भी किया जाता है.। महाभारत-कालमें

नया वर्ष मार्गशीर्षसे ही आरम्भ होता था। इन

विशेषताओंके कारण भगवान्ते मार्गशीर्पको अपनी

#### बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मार्गशीर्षोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ।। ३५ ।। मासानां

गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द में हैं। बारह महीनोंमें मार्गशीर्प और छः ऋतुओंमें वसन्त मैं हैं।

व्याख्या—'बृहत्साम तथा साम्राम्'—सामवेदमें प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले), अत्रकी बृहत्साम नामक एक गीति है । इसके द्वारा इन्द्ररूप परमेश्वरको स्तुति को गयी है। अतिरात्रयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस बृहत्सामको भगवान्ने अपनी विभृति बताया है \* । 'गायत्री छन्दसामहम्'—'वेदोंकी जितनी छन्दोबद

विभृति बताया है। ऋचाएँ हैं, उनमें गायत्रीकी मुख्यता है। गायत्रीको 'ऋतूनां कुसुमाकरः'— वसन्त ऋतुमें बिना वर्षाके चेद-जननी कहते हैं; क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हए ही वृक्ष, तता आदि पत्र-पुष्पोंसे युक्त हो जाते हैं। है । स्मृतियों और शास्त्रोंमें गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा इस ऋतुमें न अधिक गरमी रहती है और न अधिक गायी गयी है। गायत्रीमें खरूप, प्रार्थना और सरदी । इसलिये भगवानने चसन्त ऋतको अपनी

परमात्माके ही होनेसे इससे विमति कहा है। इन सब विभृतियोंमें जो महत्ता, विशेषता दीखती परमात्मतत्त्वको प्राप्ति होती है । इसलिये भगवानने गायत्रीको अपनी विभृति बताया है। है, वह केवल भगवानुकी हो है। अतः चिनान

'मासानां मार्गशीयाँऽहम्'—जिस अन्नसे सम्पूर्ण केवल भगवान्का ही होना चाहिये।

छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । द्युतं

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।। ३६ ।।

छल करनेवालोंमें जूआ और तेजिखयोंमें तेज मैं हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, निधय करनेवालोंका निध्य और सात्त्विक मनुष्योंका सात्त्विक भाव में हूँ।

<sup>\*</sup> इस (दसंवें) अध्यायके वाईसवें प्रतोकमें भगवान्ने घेदोंमें 'सामवेद' को अपनी विभूति भनाया है और यहाँ (पैतीसवें श्लोकमें) भगवान्ते सामयेदमें भी 'बृहत्साम' क्ये अपनी विभूति बताया है।

व्याख्या—'द्युतं छलयतामस्मि'—छल करके और रहेगे । इस प्रकार जुआ आदिको विभृति कहनेका दूसरेंकि राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवान्के चिन्तनमे हैं। \*

अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या है, उसको जुआ कहते हैं । इस जुएको भगवानने

अपनी विमृति बताया है।

ज्लोक ३६ T

अपनी विभृति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या दोप है ? अगर दोप नहीं है तो फिर शास्त्रोंने इसका निषेध क्यों किया है ?

समाधान—'ऐसा करो और ऐसा मत करो'—यह शास्त्रोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेधका वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभितयोंका वर्णन है । 'मैं आपका चित्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'---अर्जुनके इस प्रश्नके अनुसार भगवानने विभृतियोंके रूपमें अपने चित्तनकी बात ही बतायी है अर्थात् भगवानुका चित्तन सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभृतियोंके रूपमें बताया है । अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न देखकर भगवानुको ही देखे; क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संम्पूर्ण जगत भेरेसे व्याप्त है अर्थात् इस जगत्में मैं ही व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं (गीता ९ ।४) ।

जैसे किसी साधकका पहले जूआ खेलनेका व्यसन रहा हो और अब वह भगवानके भजनमें लगा है। उसको कभी जुआ याद आ जाय तो उस जूएका चित्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानका चित्तन करे कि इस जुएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता है, वह भंगवान्की ही है । इस प्रकार जूएमें भगवान्को देखनेसे जूएका चित्तन तो छूट जायगा और भगवान्का चित्तन होने लगेगा । ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने और जितानेकी शांकिको जुएका न मानकर भगवानुकी ही माने । कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जायगा, पर परगात्मा उसमें निरन्तर रहते हैं

जीव स्वयं साक्षात् परमात्माका अंश है, पर इसने भूलसे असत् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है। अगर यह संसारमें दीखनेवाली महत्ता.

शङ्का—यहाँ भगवान्ने छल करनेवालोंमें जुएको विशेषता, शोभा आदिको परमात्माको ही मानकर परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ जायगा अर्थात् इसका उद्धार हो जायगा (गीता ८ । १४): और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको संसारकी मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह

> संसारकी तरफ जायगा अर्थात इसका पतन हो जायगा (गीता २ । ६२-६३)। इसलिये परमात्माका चिन्तन करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन

विमृतियोंका वर्णन किया गया है। 'तेजस्तेजस्विजामहम' † — महाप्रुपोके उस दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको भगवानने अपनी विभृति बताया है।

'जयोऽस्मि'--विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती है । विजयको यह विशेषता भगवानको है । इसलिये विजयको भगवान्ने अपनी विभृति बताया है।

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सख होता है. उसका उपभोग न करके उसमें भगवद्बुद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान आये हैं।

'व्यवसायोऽस्मि'-व्यवसाय नाम एक निद्ययका है । इस एक निधयको भगवानुने गीतामे बहुत महिमा गायी है: जैसे—कर्मयोगीकी निष्ठयात्मिका बृद्धि एक होती है (२ 1४१): घोग और ऐसर्यमें आसक परुपोंकी निध्यात्मिका चर्दि नहीं होती (२ ।४४) 'अब तो मैं केवल भगवानक भजन हो करूँगा'-इस एक निश्चयके बलपर दरावारी-मे-दरावारी मनुष्यको भी भगवान् साधु बताते हैं (९ १३०) । इस प्रश्रा

किसी प्रत्यके किसी अंशपर शक्का हो, तो उस प्रत्यका आदिमे अन्ततक अध्ययन करके उसमे वकाके ब्रेहरको, सह्यको और आशयको समझनेसे उस शहुका समाधान हो जाता है।

<sup>ां</sup> सातवें अध्यायमें जहाँ भगवान्ते कारणरूपसे जिमूतियोंका वर्णन किया है, यहाँ भी यहाँ पट आया है—'तेजस्तेजस्विनायहम्' (७ । १०)]

ही मानने चाहिये, अपने नहीं । कारण कि यह दैवी-(भगवान्की-) सम्पत्ति हैं, जो भगवान्से ही प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है; क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक हैं ।

साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर मगवान्की ही मानना चाहिये। जैसे, लोमश ऋषिके शापसे काकभुशुण्डि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी वन गये, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकारकी दीनता आहे और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्तता ही हुई। कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोप न मानकर भगवान्की प्रेरणा ही मानी—सुनु खगेस नहिं काहु रिपि दूषन । उर प्रेरक राष्ट्रवंस बिभूपन ।। (मानस ७ ।११३ ।१) । ऐसे ही मनुष्य सब बहर,

व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिके मुलमें भगवानुको

देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा ।

# वृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

# मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५ ।।

गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूँ । वारह महीनोंमें मार्गशीर्प और छः ऋतुओंमें वसन्त में हूँ ।

व्याख्या— 'युहस्ताम तथा साम्राम्' — सामवेदमें बृहस्ताम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इन्द्ररूप परमेश्यकी स्तृति की गयी है। अतिराजयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है। सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस बृहस्तामको भगवान्ते अपनी विभृति बताया है \*। 'गावजी छन्दसामहम्' — 'वेदोंकी जितनी छन्दोक्द

गायत्रा छन्दसामहम् — वदाका जितना छन्दासदः त्रह्वाएँ हैं, उनमें गायत्रीको मुख्यता है। गायत्रीको घेद-जननी कहते हैं, क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रोंमें गायत्रीको बड़ी भागे महिमा गायी गयी है। गायत्रीमें खरूप, प्रार्थना और ध्यान—तीनों परमात्माके ही होनेसे इससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इसलिये भगवान्ने गायत्रीको अपनी विभृति बताया है।

'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'—जिस अत्रसे सम्पूर्ण केवल भगवान्वः ही होना चाहिये ।

### नोंमें मार्गज़ीर्प और छः ऋतुओंमें वसन्त मैं हूँ । व्याच्या—'यृहत्साम तथा साम्राम्'—सामवेदमें प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले) अत्रजी

उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीनेमें होती है। इस महीनेमें नये अन्नसे यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत-कालमें नया वर्ष मार्गशीर्षसे ही आरम्भ होता था। इन विशेषताओंके कारण पगवानने मार्गशीर्षको अपनी

विभूति बताया है। 'ऋतूनां कुसुमाकरः'— घसन्त ऋतुमें बिना वयिक हो वृक्ष, स्तता आदि पत्र-पूर्योसे युक्त हो जाते हैं।

इस ऋतुमें न अधिक गरमो रहती है और न अधिक सरदी । इसलिये भगवान्ने चसन्त ऋतुको अपनी विभूति कहा है । इन सन्य विभृतियोमें जो महत्ता, विशोषता रोंछती

है, यह केवल भगवान्की हो है। अतः विनान

# द्यूर्त छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।। ३६ ।।

छल करनेयालोंमें जुआ और तेजस्वियोंमें तेज में हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, निद्यय करनेवालोंका निद्यय और सात्त्विक मनुष्योंका सात्त्विक भाव में हूँ ।

<sup>\*</sup> इस (दसवे) अध्यायके बाईसवें इलोकमें भगवान्ते वेदोपे 'सायवेद' को अधनी विभूति बनाया है और यहां (पैतीमवें क्लोकमें) भगवान्ते सामवेदये भी 'मुहत्साय' को अपनी विभूति बताया है।

RECOMPLEMENTAL PROPERTY OF THE व्याख्या—'द्यतं छलयतामस्मि'—छल करके और रहेगे । इस प्रकार ज्ञा आदिको विभृति कहनेका दूसरोंके राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवान्के चिन्तनमें है । \*

अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या अपनी विभति बताया है।

शङ्का--यहाँ भगवान्ने छल करनेवालींमें जुएको विशेषता, शोभा आदिको परमात्माकी ही मानकर अपनी विभृति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ दोष है ? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रोंने इसका जायगा अर्थात् इसका उद्धार हो जायगा (गीता निषेध क्यों किया है ?

समाधान-'ऐसा करो और ऐसा यत करो'--यह शास्त्रोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेधका वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभृतियोंका वर्णन है । 'मैं आपका चित्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'---अर्जुनके इस भरनके अनुसार भगवान्ने विभृतियोकि रूपमें अपने वित्तनको बात हो बतायो है अर्थात भगवानका चिन्तन सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभृतियोंके रूपमें बताया है। अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न देखकर भगवान्को ही देखे; क्योंकि भगवान् कहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् भेरेसे व्याप्त है अर्थात् इस जगत्में मैं ही व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं (गीता ९ ।४) ।

जैसे किसी साधकका पहले जुआ खेलनेका व्यसन रहा हो और अब वह भगवान्के भजनमें लगा हैं। उसको कभी जुआ याद 'आ जाय तो उस जुएका वित्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानुका वित्तन करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता है, वह भगवान्कों हो है । इस प्रकार जूएमें भगवान्को देखनेसे जूएका चिन्तन तो छूट जायगा और भगवान्का वित्तन होने लगेगा । ऐसे ही किसी दूसरेको जुआ खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने और जितानेकी शक्तिको जुएको न मानकर भगवान्की ही माने । कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जायमा, पर परमात्मा उसमे निरन्तर रहते हैं

जीव स्वयं साक्षात् परमात्माका अंश है, पर इसने है, उसको जुआ कहते हैं । इस जुएको भगवानने भूलसे असत् शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है। अगर यह संसारमें दोखनेवाली महत्ता.

८ । १४): और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको संसारकी मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह संसारकी तरफ जायगा अर्थात् इसका पतन हो जायगा (गीता २ । ६२-६३)। इसलिये परमात्माका चित्तन करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन

विभतियोंका वर्णन किया गया है। 'तेजस्तेजस्विनामहम्' † -- महाप्रूपेंकि उस दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको भगवान्ते अपनी विभृति बताया है।

'ज्योऽस्मि'--विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती है । विजयकी यह विशेषता भगवानुकी है । इसलिये विजयको भगवान्ते अपनी विभृति यताया है।

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवद्बुद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान अध्ये हैं।

'ख्यवसायोऽस्मि'-व्यवसाय नाम एक निष्ठपका है । इस एक निद्ययकी भगवानने गीतामें बहुत महिमा गायो है: जैसे-कर्मयोगीको निष्ठयात्मिका बृद्धि एक होती है (२ 1४१): भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त प्रपोंको निष्ठयात्मिका बुद्धि नहीं होती (२ । ४४) 'अब तो मैं केवल भगवानुका भजन हो करूँगा'-इस एक निष्ठपके बलपर दुग्रचारी-से-दुग्रचारी मनुष्यको भी भगवान् साधु बताते हैं (९ 1३०) । इस अज्ञार

<sup>\*</sup> किसी प्रत्यके किसी अंशपा शक्नू हो, तो उस प्रत्यका आदिसे असनक अध्ययन कार्के उसमें वकाके उद्देश्यको, सक्ष्यको और आशयको समझनेसे उस शङ्काका सपाधान हो जाता है।

<sup>ां</sup> सातवे अध्यायमें वहाँ भगवान्ने कारणरूपसे विभूतियोंका वर्णन किया है, वहाँ भी परी पर आया है--'तेजलेजस्विनामहम्' (७ ) १०)}

भगवान्की तरफ चलनेका जो निश्चय है, उसको भगवान्ने अपनी विभृति बताया है।

निश्चयको अपनी विभृति बतानेका तात्पर्य है कि साधकको ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिये, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिये कि यह भगवानुकी विभृति है और उन्होंकी कृपासे मुझे प्राप्त हुई है।

भगवान्का ही गुण माने । उन गुणोंकी तरफ दृष्टि 'सत्त्वं सत्त्ववतामहम्'—सात्त्विक मनुष्योमें जो सत्वगुण है, जो सात्विकभाव और आचरण है, वह भी भगवान्की विभृति है। तात्पर्य है कि स्बोगुण

और तमोगुणको दबाकर जो सालिक भाव बढता है. उस सास्विक भावको साधक अपना गुण न मानकर भगवान्को विभृति माने ।

तेज, व्यवसाय, सात्त्विक भाव आदि अपनेमें

अथवा दूसरोंमें देखनेमें आयें तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु-व्यक्तिका गुण न माने, प्रत्युत

जानेपर उनमें तस्ततः भगवानुको देखकर भगवानुको हो याद करना चाहिये ।

## वृष्णीनां वासुदेबोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।। ३७ ।।

वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव और पाण्डवोंमें धनंजय में हैं । मुनियोंमें बेदव्यास और कवियोंमें शकावार्य भी मैं है।

व्याख्या—'वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि'— यहाँ कहा भी है—'व्यासोकिष्टं जगत्सर्वम्' । इस तरह भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत सब मुनियोंमें व्यासजी मुख्य है । इसलिये भगवान्ते मुप्णिवंशियोमें अपनी जो विशेषता है, उस विशेषताको व्यासजीको अपनी विभृति बताया है। तात्पर्य है कि लेकर पगवान्ने अपना विभृतिरूपसे वर्णन किया है ।

संसारको दृष्टिसे है, स्वरूपकी दृष्टिसे तो वे साक्षात् भगवान्से हो आयो है। भगवान् ही हैं। इस अध्यायमें जितनी विभृतियाँ आयों हैं, ये सब संसारकी दृष्टिसे ही हैं। तत्वतः ठीक तरहसे जाननेवाले जितने भी पण्डित हैं, ये सभी तो वे परमात्मस्वरूप ही हैं।

भगवान्ने अर्जुनको अपनी विभृति बताया है। 'मुनीनामप्यहं व्यासः'-वेदका चार भागीमें विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ अटके, तो उस महताको भगवान्की ही माननी चाहिये; संस्कृत बाइमय है, वह सब-का-सब व्यासजीको कृपाका क्योंकि वह महता एक क्षण भी स्थायोरूपसे न

व्यासजीमें विशेषता दीखते ही भगवानको याद आनी यहाँ भगवानका अपनेको विभृतिरूपसे कहना तो चाहिये कि यह सब विशेषता भगवानकी है और

'कवि' कहलाते हैं । उन सब कवियोंमें शुक्राचार्यजी 'पाण्डवानां धनञ्जयः'—पाण्डवोमें अर्जुनको जो मुख्य हैं । शुक्राचार्यजी संजीवनी विद्याने जाता है ।

'कवीनामुशना कविः'--शास्त्रीय सिद्धान्तीको-

विशेषता है, वह विशेषता भगवानुकी ही है । इसलिये इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणीके कारण भगवानने इन्हें अपनी विभूति बताया है।

इन विभृतियोंको महता देखकर कर्ती भी सुद्धि ही फल है। आज भी कोई नयी रचना करता है टिकनेवाले संसारको नहीं हो सकती। तो उसे भी व्यासजीका ही उच्छिट माना जाता है ।

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीयताम् । मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ।। ३८ ।।

दमन करनेवालोंमें दण्डनीति और विजय चाहनेवालोंमें नीति मैं है । गोपनीय भावोंमें मीन और ज्ञानवानोंमें ज्ञान में हैं।

बचाकर सन्मार्गपर लानेके लिये दण्डनीति मुख्य है। है।

इसलिये भगवान्ने इसको अपनी विभृति बताया है ।

ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीतिसे ही भगवानुकी विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान विजय ठहरती है । इसलिये नीतिको भगवान्ने अपनी विभित्त बताया है।

'मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्'—गुप्त रखनेयोग्य जितने भाव हैं, उन सबमें मौन (वाणीका संयम अर्थात् चुप रहना) मुख्य है; क्योंकि चुप रहनेवालेके भावोंको हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता । इसलिये

व्याख्या-'दण्डो दमयतामस्प'-दृष्टोंको दुष्टतासे गोपनीय भावोंमें भगवानने मौनको अपनी विभृति बताया

'ज्ञानं ज्ञानवतामहम्'—संसारमें कला-कौशल 'नीतिरस्पि जिगीषताम्'---नीतिका आश्रय लेनेसे आदिको जाननेवालोंमें जो ज्ञान (जानकारी) है, वह अपनेमें और दूसरोंमें देखनेमें आये, तो इसे भगवानुकी ही विभृति माने ।

इन सब विभूतियोंमें जो विलक्षणता है, वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी ही है। इसलिये परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये।

# यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ।। ३९ ।। †

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज मैं ही हैं; क्योंकि मेरे बिना -कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात चर-अचर सब कुछ मैं ही है।

व्याख्या—'चच्चापि सर्वभूतानां बीजं इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों-का-त्यों रहता हुआ ही तदहमजुँन'-यहाँ भगवान् समस्त विभृतियोंका सार संसाररूपसे प्रकट हो जाता है और संसाररूपसे प्रकट बताते हैं कि सबका बीज अर्थात् कारण मैं ही हैं। होनेपर भी मैं उसमें ज्यों-का-त्यों व्यापक रहता है। धीज कहनेका तात्पर्य है कि इस संसारका निमित्त 'न कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ अर्थात् चराचरम्'—संसारमें जड़-चेतन, यननेवाला भी मैं है।

तदस्ति विना यत्यानावा संसारको बनानेवाला भी मैं हूँ और संसाररूपसे चर-अचर आदि जो कुछ भी देखनेमें आता है, यह सब मेरे विना नहीं हो सकता । सब मेरेसे ही होते

भगवान्ने सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें अपनेको हैं अर्थात् सव कुछ मैं-हो-मैं हूँ । इस वास्तविक सनातन बीज', नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें मूल तत्त्वको जानकर साधककी इन्द्रियों, मन, बुद्धि 'अत्रय बीज' और यहाँ केवल 'बीज' बताया है । जहाँ-कहीं जायें अथवा मन-बुद्धिमें संसारकी जो कुरु

<sup>ों</sup> भगवान्ने बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक अपनी कुल चवासी विभूतियोका वर्णन किया हैं; जैसे—बीसवें श्लोकमें चार, इक्रीसवें श्लोकमें चार, बाईसवें श्लोकमें चार, तेईसवें श्लोकमें चार, चौडीसवें स्लोकमें तीन, प्रचीसवें श्लोकमें चार, छब्बीसवें श्लोकमें चार, सताईसवें श्लोकमें तीन, अट्टाईसवें श्लोकमें चार, वत्तीसवें स्तोकमें चार, तीसवें स्तोकमें चार, इकतीसवें स्तोकमें चार, बतीसवें स्तोकमें पाँच, तैतीसवें स्तोकमें चार, चीतीसवें श्लोकमें नी, पैतीसवें श्लोकमें चार, छत्तीसवें इलोकमें चाँच, सैतीसवें श्लोकमें चार, आइतीसवें स्तोकमें बार, और उन्तालीसवें श्लोकमें एक विमृतिका वर्णन किया है।

वात याद आये, उन सवको भगवान्का ही खरूप जानूँ और किन-किन भावोंमें मैं आपका चित्तन करूँ ? माने । ऐसा माननेसे साधकको भगवान्का ही चिन्तन (गीता १० । १७) । उस प्रशन्के उत्तरमें चित्तन होगा, दूसरेका नहीं; क्योंकि तत्त्वसे भगवानके सिवाय करनेके लिये ही भगवानने अपनी विभृतियोंका संक्षिप दूसरा कोई है ही नहीं । वर्णन किया है।

यहाँ भगवान्ने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर कुछ नहीं है अर्थात् सब कुछ मैं हो हूँ और अठारहवें अध्यायके चालीसर्वे श्लोकमें कहा है कि सत्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके सिवाय कुछ नहीं है अर्थात् सव गुणोंका ही कार्य है । इस भेदका तात्पर्य है कि यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । इस प्रकरणमें अर्जुनने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ-कहाँ चित्तन करूँ ? इसलिये उत्तरमें भगवानूने कहा कि तेर मनमें जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब मैं ही हूँ। परन्तु वहाँ (१८।४० में) सांख्ययोगका प्रकरण है । साख्ययोगमें प्रकृति और पुरुष-दोनेंकि विवेककी तथा प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी प्रधानता है। प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है \* । इसलिये वहाँ तीनों गुणोंसे रहित कोई नहीं है-ऐसा कहा गया है ।

विशेष यात

भगवानने 'अहमात्मा गुडाकेश' (१० ।२०) से लेकर 'बीजं तदहमर्जुन' (१० । ३९) तक जो बयासी विभृतियाँ कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, उत्तम-मध्यम-अधम यतानेमें नहीं है, प्रत्युत यह बतानेमें है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आये तो उसमें भगवान्का ही विन्तन होना चाहिये 🕆 । कारण कि मूलमें अर्जुनका प्रश्न यही था कि आपका चित्तन करता हुआ मैं आपको कैसे

विभृतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवतमें (ग्यारहर्वे स्कन्धके सोलहवें अध्यायमें) भगवानूने उद्भवजीसे अपनी विभृतियाँ कही है । गीतामें कही कुछ विभृतियाँ भागवतमें नहीं आयी है और भागवतमें कही कछ विभृतियाँ गीतामें नहीं आयी हैं । गीता और भागवतमें कही गयी कुछ विभृतियोमें तो समानता है, पर कुछ विभृतियोंमें दोनों जगह अलग-अलग बात आयो है: जैसे-गीतामें भगवान्ने पुरीहितोमें बहस्पतिको अपनी विमृति बताया है- 'पुरोधसां च मुख्यं मां विदि पार्थं यहस्पतिम्" (१० । २४) और भागवतमें भगवानने पुरोहितोमें वसिष्ठजीको अपनी विभृति वताया है- 'पुरोपसां वसिष्ठोऽहम्' (११ । १६ । २२) । अव राद्धा यह होती है कि गीता और भागवतकी विभृतियोंना बक्ता एक होनेपर भी दोनोंमें एक समान बात क्यों नहीं मिलतो ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें विभृतियाँ कहनेमें भगवानुका तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदिको महत्ता बतानेमें नहीं है, प्रत्युत अपना चित्तन करानेमें है। अतः गीता और पागवत—दोनों ही जगह कही हुई विभृतियोमें भगवान्का विन्तन करना ही मुख्य है । इस दृष्टिसे जहाँ-जहाँ विशेषता दिखायी दे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता न देखकर केवल भगवानुकी ही विशेषता देखनी चाहिये और भगवानुकी ही तर्रफ वृत्ति जानी चाहिये।

जैसे यहाँ गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे अपनी

सम्बन्ध—अव आगेके इलोकमें भगवान् अपनी दिव्य विभृतियोके कथनका उपसंहार बनते हैं।

भगवान् नारायण नियत्र है ।

इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधे मायया कृतम् ।। (श्रीमद्रा ११ १२८ ।७).. यचा किञ्चित्रगत्सवै दृश्यने भूमनेऽपि या। अनार्वितिश तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ।। (नारायणोपनियर्)

<sup>&#</sup>x27;यह जो कुछ भी जगत् देखने या सुननेमें आता है, इस सबको बाहा और भीतरसे व्याप्त काके

# नात्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।

# एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।।४० ।।

हे परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नहीं है । मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभृतियोंका जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेपसे कहा है ।

व्याख्या—'मम दिव्यानों क्षे विभूतीनाम्'—'दिव्य' शब्द अलीकिकता, विलक्षणताका द्योतक हैं । साधकका मन जहाँ चला जाय, वहीं भगवान्का चिन्तन करनेसे यह दिव्यता वहीं प्रकट होजायगी; क्योंकि भगवान्के समान दिव्य कोई है ही नहीं । देवता जो दिव्य कहे जाते हैं, वे भी तिल्य ही भगवान्के दर्शनकी इच्छा एखते हैं—'नित्यं दर्शनकाहिक्षणः' (भीता ११ । ५२) । इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यतिदिव्य तो एक भगवान् ही हैं । इसलिये भगवान्की जितनी भी विभूतियाँ हैं, तत्वसे वे सभी दिव्य हैं । परनु साधकके सामने उन विभृतियाँकी दिव्यता तभी प्रकट होती है, जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत्प्रादिक ही होता है और भगवतत्व जाननेके लिये गग-देपसे पहित होकर उन विभृतियाँमें केवल भगवान्का हो किस उन विभृतियाँमें केवल भगवान्का हो

'नान्तोऽसित' — भगवान्की दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है । कारण कि भगवान् अनन्त हैं तो उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनन्त हैं—('हरि अनंत हिरि कथा अनंता' (मानस १ । १४० । ५) । हर्सालये भगवान्ने विभूतियोंके उपक्रममें और उपसंहरमें—दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियोंके विसारका अन्त नहीं है । श्रीमन्द्रागवतमें भगवान्ने अपनी विभूतियोंके विषयमें कहा है कि भेरे द्वारा परमाणुओंकी संख्या समयसे गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्माप्डोंको रचनेवाली मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं पाया जा सकता † 1' भगवान् अनन्त, असीम और अगाघ हैं । संख्याकी दृष्टिसे भगवान् 'अनन्त' हैं अर्थात् उनकी गणना पर्यस्तैतक नहीं हो सकती । सीमाकी दृष्टिसे भगवान् 'असीम' हैं । सीमा दो तरहकी होती है—कालकृत और देशकृत । अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समयवक रहेगा—यह कालकृत सीमा हुईं । भगवान् ऐसे सीमामें वैधे हुए नहीं हैं । तलकी दृष्टिसे भगवान् 'अगाघ' हैं । अगाघ शब्दमें 'गाघ' नाम 'तल' का है; और, जलमें नीचेका तल होता है । अगाघका अर्थ हुआ—जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अधाह गहरा।

'एप तृदेशतः प्रोक्तो विभूतेविंसतो मया — अटारहत्रं श्लोकमें अर्जुनने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियोंको विस्तारसे कहिये, तो उत्तरमें भगवान्ने कहा कि मेरी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है । ऐसा कहकर भी भगवान्ने अर्जुनको जिज्ञासाके कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन किया । परन्तु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टिसे ही है । इसलिये भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियोंका विस्तार किया है, यह विस्तार केवल तंरी दृष्टिसे ही है । मेरी दृष्टिसे तो यह विस्तार भी वास्तवमें यहुत ही संक्षेपसे (नाममात्रका) है; क्योंकि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है ।

[इस अध्यायमें बतायी गयी सम्पूर्ण विभृतियाँ सबके काम नहीं आतीं, प्रत्यत ऐसी अनेक दसरी

ी संख्यानं परमाणूनां कालेन कियते यया । न तथा ये विभूतीनां सूजनोऽण्डानि कोटिशः ।।

<sup>\*</sup>अर्जुनने पहले प्रार्थनाके रूपमें पूछा द्या—'वजुमहंस्यग्रेपेण दिव्या ह्यात्मविष्कृतयः' (१० ११६); भगवान्ते विष्कृतियोका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा—'हत्त ने कव्यविव्याचि दिव्या ह्यात्मविष्कृतयः' (१० ११९); और यहाँ उसका उपसंहार करते हुए धगवान् कहते हैं—'नानोक्षील मय दिव्यानी विष्कृतीनों पंतव' (१० १४०)। मि तरह प्रार्थना-(प्रप्न-) में, उपरक्षममें और उपसंहारमें—तीनों जगड 'दिव्य' पदकी एकता है।

this contained to the second of the second o विभृतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ यर्णन 'उस विशेषताको भगवानुको ही माने और भगवानुका नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ हो चित्तन करे; चाहे वह विभूति यहाँ भगवानहारा किसी विशेषताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-सहाँ कही गयी हो अथवा न कही गयी हो ।]

सम्बन्ध-अठारहवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से विमृति और योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवान्ते पहले अपनी विभृतियोंको बताया और अब आगेके श्लोकमें योग बताते हैं।

## यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् । १४१ । ।

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और वलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज-(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो ।

व्याख्या—'यद्यद्विभूतिमतात्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा'-संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोभा या सौन्दर्य दीखे, बलवता दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दीखे. उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशरी उत्पन्न हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता भेरे योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे ही आयी है-ऐसा तुम समजो-'तत्तदेवायगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्पवम् ।' मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है ।

मनुष्यको जिस-जिसमें विशेषता मालुम दे,उस-उसमें भगवान्की ही विशेषता मानते हुए भगवान्का ही चिनान होना चाहिये । अगर भगवान्को छोड़कर दूसरे यस्त. व्यक्ति आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह पतनका कारण है। जैसे पतिवता स्त्री अपने मनमें यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुपकी विशेषता रखती है. तो उसका पातित्रत्य भंग हो जाता है. पेसे ही भगवान्के सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको ' लेकर मन खिंचता है, तो व्यक्तिचार-दोष आ जाता मनुष्य राजी होता है कि देखी, इस यत्तसे पैनरी है अर्घात् भगवान्के अनन्यभावका मत भंग हो जाता है । आयाज आ रही है ! पर वास्तयमें उस रेडियोमें जो

व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महता, सुन्दरता, सुखरूपता सम्बन्ध न होनेजर क्षेत्रत यनासे अर्थान नहीं निभाली दीवती है और जो कुछ लामरूप, हितरूप दीवता जा सकती । अनजन व्यक्ति तो उस शतिको यसकी है, वह बातवर्ष मांसारिक बसुन्ध है ही नहीं । अगर ही मान लेख है, पर जानकर व्यक्ति उस हाटिको उस वस्तुकर होता हो वह सब समय रहता और विजलीकी हो मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति,

और न सबको दोखता है । इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तुका नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है। इस परमात्माकी झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता आदि रूपोंसे दोखती है। परना जब मनुष्यकी वृति परमात्माकी महिमाकी तरफ न जाकर उस वस्तुकी तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फैंस जाता है। संसारमें फैसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृष्ति ही होती है । इसमें सुख नहीं है, 🎋 इससे तुन्ति नहीं होती-इतना अनुभव होनेपर भी मनुष्यका वस्तु आदिमें सुंखरूपताका घटन मिटता नहीं । मनुष्यको सावधानीके साच विचारपूर्वक देखना चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेवाली बलाने जो सूख दीवता है, यह उसका यैनों हो सकता है। यह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली महत्ता, सुन्दरता उस यस्तुकी कैमे हो मकती है।

सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है

जैसे विजलीके सन्वन्यसे रेडियो बोलता है तो संसारमें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी बस्तू, चुंछ शक्ति है, वह सब बिनलीवी हो है। बिनलीसे पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिको ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको भगवानको हो मानता है।

इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें मगवान्ते कहा है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवानका तात्पर्य यही है कि तुन्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता, महत्ता, सुन्दरता, बलवत्ता आदि दीखे, वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं । एक वेश्या बड़े सुन्दर स्वरोंमें गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त मस्त हो गये कि देखो ! ठाकुरजीने कैसा कण्ठ दिया है ! कितनी सुन्दर आवाज दो है ! तो सन्तको दृष्टि वेश्यापर नहीं गयी, प्रत्युत भगवानुपर गयी कि इसके कण्ठमें जो आकर्पण है, मिठास है, वह भगवान्की है। ऐसे ही कोई फूल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, भगवान्ते इसमें कैसी सुन्दरता भरी है! कोई किसीको बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ानेकी शक्ति भगवान्को है, पढ़ानेबालेको नहीं । देवताओंको बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियोंको वसिष्ठजी प्रिय लगते हैं, किसीकों सिंहमें विशेषता दीखती है, किसीको रूपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदिको लेकर आकर्पण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान्की ही है, उनको अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें जहां-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवानकी ही दीखनी चाहिये । इसलिये भगवान्ने अनेक तरहकी विभृतियाँ यतायी हैं । इसका तात्पर्य है कि उन विभृतियोंमें श्रदा, रुचिके भेदसे आकर्षण हरेकका अलग-अलग होगा, एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सचमें शक्ति भगवानुकी है।

यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह

#### विशेष बात

भगवान्ने बीसवें श्लोकसे लेकर उत्तालीसवें श्लोकतक जितनी विभृतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग किया है। केवल तीन जगह—चौबीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें 'विद्धि' तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें 'अवगच्छ' पदका प्रयोग करके 'जानने' की बात कही है।

'अस्मि' (मैं हैं) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य विभृतियोंके मूल तत्त्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन सब विभृतियोंके मूलमें मैं ही हैं । कारण कि सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूँ, तो भगवानने 'अस्मि' का प्रयोग करके सब विभृतियोंमें अपनेको जाननेकी बात कही ।

दो जगह 'विद्धि' पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको सावधान, सावचेत करानेमें है। मनुष्य दोके द्वारा सावचेत होता है-जानके द्वारा और शासनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन खयं राजा करता है । अतः चौबीसवें श्लोकमें जहाँ गुरु बृहस्पतिका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके हारा मेरी विभृतियोंके तत्वको ठीक तरहसे समझो । विभृतियँकि तत्त्वको समझनेका फल है-मेरेमें दृढ़ मिक्त होना (गीता १० । ७) । सत्ताईसवें रेलोकमें जहाँ राजाका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तमलोग राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर सन्पार्गमें लगना अर्थात् अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो । गुरु प्रेमसे समझाता है और राजा चलसे, भयसे समझाता है। गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करनेकी यात मख्य रहती है।

सताईसवें श्लोकमें जो 'ठच्चैःश्रवा' और 'ऐएवत'का वर्णन आया है,, ये दोनों गडाके वैमयंक परमात्माकी है, तथापि जिनसे हमें लाम हुआ है उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हामी आदि राजांक अपना हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, ऐधर्य है और ऐधर्यवान् राजा ही शासन करता है। वनको सेवा करें । परनु उनकी व्यक्तिगत विशेषता इसलिये उस श्लोकमें 'विद्धि' एदका प्रयोग छास मनकर वहाँ फॅस न जायें —यह सावधानी रखें । करके राजाके लिये ही किया हुआ मालूम देता है ।

विभृतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ वर्णन उस विशेषताको भगवान्को ही माने और भगवान्का नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ ्ही चित्तन करे; चाहे वह विभूति यहाँ भगवानुद्वारा किसी विशोपताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-वहाँ कही गयी हो अथवा न कही गयी हो 1]

सम्बन्ध-अठारहवें रलोकमें अर्जुनने भगवान्से विभृति और योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवानने पहले अपनी विभितियोंको बताया और अब आगेके इलोकमें योग बताते हैं।

## यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।।४१

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोधायुक्त और बलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज-(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो ।

व्याख्या—'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा'-संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निजींव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, पाव, क्रिया आदिमें जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोमा या सौन्दर्य दीखे. बलवता दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे ही आयी है-ऐसा तुम समझो-'तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।' मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है ।

मनुष्यको जिस-जिसमें विशेषता मालूम दे,उस-उसमें भगवानुकी ही विशेषता मानते हुए भगवानुका ही चित्तन होना चाहिये । अगर भगवान्को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह पतनका कारण है । जैसे पतिवता स्त्री अपने मनमें यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता रखती है, तो उसका पातिवृत्य भंग हो जाता है, ऐसे ही मगवान्के सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको लेकर मन खिंचता है, तो व्यभिवार-दोप आ जाता है अर्थात् भगवान्के अनन्यभावका वत भंग हो जाता है ।

संसारमें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महत्ता, सुन्दरता, सुखरूपता सम्बन्ध न होनेपर वेयल यत्रसे आवाज नहीं निकाली दीखती है और जो कुछ लामरूप, हितरूप दीखता जा सकती । अनजान व्यक्ति तो दस शक्तिको यनकी है, वह वास्तवमें सांसारिक वसुका है ही नहीं । अगर ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्तिको उस बस्तुका होता तो यह सब समय रहता और विजलीको ही मानता है। ऐसे ही किसी बस्तु, व्यक्ति,

सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दीखता है । इससे सिद्ध होता है कि वह उस वसुका नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है। उस परमात्माकी झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता आदि रूपोंसे दीखती है। परन्तु जब मनुष्यकी चृति परमात्माकी महिमाकी तरफ न जाकर उस वस्तुकी तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फैंस जाता है। संसारमें फेंसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृष्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृष्ति नहीं होती-इतना अनुभव होनेपर भी मनुष्यका वस्तु आदिमें सुंखरूपताका वहम मिटता नहीं । मनुष्यको सावधानीके साथ विचारपूर्वक देखना

वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली महत्ता, सुन्दरता उस बसुको कैसे हो सकती है। जैसे विजलीके सम्बन्धसे रेडियो सोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखों, इस यससे कैसी आवाज आ रही है। पर चास्तवमें उस रेडियोमें जो वुन्छ रांकि है, यह सब बिजलीकी ही है। विजलीसे

चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेत्राली वस्तुमें जो सुख

दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है। वह

पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्त, व्यक्ति आदिकी ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको भगवानुकी ही मानता है।

इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने कहा है कि सब मेरेसे ही पैटा होते हैं और सबमें मेरी ही शक्ति है । इसमें भगवानका तात्पर्य यही है कि तम्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता. महत्ता. सन्दरता. बलवता आदि दोखे, वह सब मेरी ही है. उनकी नहीं । एक वेश्या बड़े सुन्दर स्वरोंमें गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त मस्त हो गये कि देखो । ठाकुरजीने कैसा कण्ठ दिया है ! कितनी सुन्दर आवाज दी है! तो सत्तकी दृष्टि वेश्यापर नहीं गयी, प्रत्युत भगवान्पर गयी कि इसके कण्ठमें जो आकर्पण है, मिठास है, वह भगवानको है। ऐसे ही कोई फुल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, भगवान्ने इसमें कैसी सुन्दरता भरी है ! कोई किसीको बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ानेकी शक्ति भगवान्की है, पढ़ानेवालेकी नहीं । देवताओंको बहस्पति प्रिय लगते हैं, रघवंशियोंकी वसिष्टजी प्रिय लगते हैं. किसीको सिंहमें विशेषता दीखती है, किसीको रूपये बहुत पारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महता, विशेवता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवानको हो है, उनकी अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवान्की ही दीखनी चाहिये । इसलिये भगवान्ने अनेक तरहकी विभृतियाँ यतायी है। इसका तात्पर्य है कि उन विभृतियोंमें भरा, रुचिके भेदसे आकर्पण हरेकका अलग-अलग होगा, एक समान सबको विभृतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सबमें शक्ति भगवान्की है।

यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह परमात्माको है, तथापि जिनसे हमें लाम हुआ है अयवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, वनकी सेवा करें । परन्तु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मनकर वहाँ फंस न जायै —यह सावधानी रखें।

विशेष बात

भगवानने बीसवें श्लोकसे लेकर उत्तालीसवें श्लोकतक जितनी विभृतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 'अस्मि' (मैं हूँ) पदका प्रयोग किया है। केवल तीन जगह—चौबीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें 'विद्धि' तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें 'अवगच्छ' पदका प्रयोग करके 'जानने' की बात कही है।

'अस्म' (मैं हैं) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य विभृतियोंके मूल तत्त्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन सब विभतियोंके मुलमें मैं ही हूँ । कारण कि सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानू, तो भगवानने 'अस्मि' का प्रयोग करके सब विभृतियोंमें अपनेको जाननेकी बात कही ।

दो जगह 'विद्धि' पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको सावधान, सावचेत करानेमें है। मनुष्य दोके द्वारा सावचेत होता है-जानके द्वारा और शासनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन खयं राजा करता है । अतः चौबीसवें श्लोकमें जहाँ गरु बहस्पतिका यर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका सारार्य है कि तमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभृतियोंके तत्त्वको ठीक तरहसे समझो । विमृतियोंक तत्त्वको समझनेका फल है-मेरेमें दृढ़ भक्ति होना (गीता १० । ७) । सत्ताईसवें रेलोकमें जहाँ राजाका वर्णन आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर सन्मार्गमें लगना अर्थात अपना जीवन शद्ध बनाना समझो । गुरु प्रेमसे समझाता है और राजा चलसे, भयसे समझाता है। गरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करनेकी यात मुख्य रहती है।

सताईसवें श्लोकमें जो 'ठचै:श्रवा' 'ऐएवत'का वर्णन आया है, वे दोनों राजाके वैभवके उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाधी आदि राजांके ऐश्वर्य है और ऐश्वर्यवान् गजा हो शासन करता है। इसलिये उस रलोकमें 'विद्य' पदका प्रयोग खास करके राजाके लिये ही किया हुआ मालूम देता है ।

यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें जो 'अवगरू' पट आया है, उसका अर्थ है—वास्तविकतासे समझना कि जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः भगवानुकी ही है।

राजाके द्वारा समझानेपर भी जबतक मनुष्य स्वयं उनकी बातको वास्तविकतासे नहीं समझेगा, उनकी यातको नहीं मानेगा, तवतक गुरुका ज्ञान और राजाका शासन उसके काम नहीं आयेगा । अन्तमें तो 'स्वयंको ही इस प्रकार दो बार 'विद्धि' और एक बार मानना पड़ेगा और वही उसके काम आयेगा ।

परन्तु उन सृष्टियोंसे भगवानुका कोई अंश, भाग रुका

नहीं है अर्थात् भगवान्के किसी अंशमें उन सब

सष्टियोंके रहनेपर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है।

जैसे, प्रकृतिका बहुत क्षुद्र अंश हमारी युद्धि है।

बुद्धिमें कई भाषाओंका, कई लिपियोंका, कई कलाओका

ज्ञान होनेपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी

वृद्धि अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है;

'अवगच्छ' पद देनेका तात्पर्य यह है कि गुरु और 🗻

सम्बन्ध- थहाँतक अर्जुनके प्रश्नौंका उत्तर देकर अब भगवान् अपनी तरफसे खास बात वताते हैं।

# अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।।४२ ।। अथवा है अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहत-सी बातें जाननेकी क्या आवश्यकता है?

में अपने किसी एक अंशसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित हैं। व्याख्या—'अथवा'-यह अव्यय-पद देकर भगवान् रोम प्रति लागे कोटि क्रोटि प्रहांड' (मानस १ १२०१) । अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है: अब मैं अपनी तरफसे तेरे लिये एक विशेष महत्त्वकी सार बात बताता है।

'बह्नैतेन कि ज्ञातेन सवार्जुन'—भैया अर्जुन! तुम्हें इस प्रकार बहुत जाननेकी क्या जरूरत है ? मैं घोडोंकी लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा है। दीखनेमें तो मैं छोटा-सा दीखता है, पर मेरे इस शरीरके किसी एक अंशमें अनन कोटि ब्रह्माण्ड महासर्ग और महाप्रलय-दोनों अवस्थाओंमें मेरेमें स्थित है । उन सबको लेकर मैं तेरे सामने चैठा है और तेरी आज्ञाका पालन करता हूँ ! इसलिये जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तव तेरे लिये बहुत-सी वाते जाननेकी क्या जरूरत है?

'विष्टुष्याहमिदं कृत्स्नमैकांशेन स्थितो जगत्'— में इस सम्पूर्ण जगतुको एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ— यह कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्के किसी भी अंशमें अनन्त सृष्टियाँ विद्यमान हैं — 'रोम 🚣

अतः अव दूसरी भाषा, लिपि आदि जाननेके लिपे जगह नहीं रही । तात्पर्य है कि वृद्धिमें अनेक भाषाओं आदिका ज्ञान होनेपर भी बृद्धिमें जगह खाली ही रहती है और कितनी हो भाषाएँ आदि सीखनेपर भी बुद्धि भर नहीं संकती । इस प्रकार जय प्रकृतिका छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके ज्ञान-मे नहीं भरती, तो फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त, असीम और अगाध भगवान्का कोई अंश अनन सृष्टियोंसे कैसे भर, सकता है ? वह तो युद्धिकी अपेक्षा भी विशेषरूपसे खाली रहता है।

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनियत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शीकृष्णार्जुनसंबादे विभूतियोगी नाम दशमोऽध्यायः।। १० ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत् — इन भगवत्रामोके उच्चारणपूर्वक प्रहाविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगयर्गानी-पनिषद्रूच श्रीकृष्णार्जुनमंवाद्रमें 'विभृतियोग' नामक दसवा अध्याय पूर्ण हुआ।। १० ।।

जहाँ-कहीं जो कुछ भी विरोपता दोखती है, वह सब भगवान्कों हो विभूति है-ऐसा माननेसे

भगवानके साथ योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है । इसलिये दसवें अध्यायका नाम 'विमृतियोग' 'श्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' । 青山

(3) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं- दो

### दसवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

# (१) इस अध्यायमें 'अध टग्रमोऽध्यायः'

के तीन, 'अर्जन उवाच' आदि पदोंके छः, श्लोकोंके पाँच सौ छप्पन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पर्ण पदोंका योग पाँच सौ अठहत्तर है।

(२) 'अथ दशमोऽंध्यायः' के सात, 'अर्जुन उवाव' आदि पदोंके बीस. श्लोकोंके एक हजार तीन सौ चौवालीस और पण्यिकाके छियालीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ

सत्रह है। इस अध्यायके सभी श्लोक बतीस अक्षरोके 育り

# दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके बयालीस श्लोकोंमेंसे—दसरे और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयक्त होनेसे 'न-विपुला) सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पाँचवें और बतीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; आठवें श्लोकके प्रथम चरणमें और छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे ' भ-विभुला' और छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष छत्तीरा श्लोक ठीक 'पथ्यायकत्र' अनुष्टप छन्दके , लक्षणोंसे युक्त है।



# अथैकादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका-

दसर्वे अध्यायके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनपर विशेष कृपा करके कहा कि सम्पूर्ण जगत् अर्थात् अनन्त सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंशमें हैं और वह मैं तेरा सार्यथ बना हुआ तेरे घोड़ोंकी लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग-(प्रमाय-)का महान् आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग-अलग विभूतियोंको जाननेकी क्या आवश्यकता है ? इस बातको सुनकर जब अर्जुनकी दृष्टि भगवान्की महती कृपापर गयी, तब वे बड़े आधर्यमें डूब जाते हैं और बोल उठते हैं-

अर्जुन उवाच

#### गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । मदनुप्रहाय परमं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।।१।।\*

अर्जुन बोले-केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मतत्त्व जाननेका वचन कहा, उससे पेरा यह मोह नष्ट हो गया है।

व्याख्या—'मदनुषहाय'—मेरा भजन करनेवालोंपर जगतुको, अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डों को व्याप्त करके स्थित कृपा करके मैं खयं उनके अञ्चानजन्य अन्यकारका हैं (१० ४२) अर्थात् भगवान्ते खुद अपना परिचय नारा कर देता हूँ (गीता १० ।११) — यह बात दिया कि मैं कैसा हूँ । इसी बातको अर्जुन परम भगवान्ने केवल कृपा-परवश होकर कही । इस बातका गोपनीय मानते हैं । अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान्की "अध्यात्मसंज्ञितम्'—दसर्वे अध्यायके सातवे श्लोकमें

स्तुति करने लगे (१० । १२-१५) । ऐसी स्तुति भगवान्ने कहा था कि जो मेरी विभृति और योगको उन्होंने पहले गीतामें कहीं नहीं की । उसीका लक्ष्य वत्वसे जानता है अर्थात् सम्पूर्ण विभृतियोंक मूलमें करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरेपर कृपा भगवान् ही हैं और सम्पूर्ण विमृतियाँ भगवान्की करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही हैं। . सामर्थ्यसे ही प्रकट होती है तथा अन्तमें भगवान्में

'परमं गुहाम्'— अपनी प्रधान-प्रधान विभृतियोंको ही लीन हो जाती हैं—ऐसा तत्वसे जानता है, यह कहनेके बाद भगवान्ते दसवें अध्यायके अन्तमें अपनी अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है। इसी यातको औरसे कहा कि मैं अपने किसी अंशमें सम्पूर्ण अर्जुन अध्यात्मसंज्ञित मान रहे हैं 🕂 ।

भगवान्की कृपाया अनुभन करके अर्जुन भावविभीर हो उठे और कृपाका रहस्य प्रकट करनेके लिपे जब अत्यिक प्रसप्तासे बोले, तब निपमका ख्याल न रहनेसे यह इसोक तैतीस अक्षांका आया है, जब कि गीतामार्पे अनुपूर् पन्दवाले श्लोक वतीस अक्षांके ही आवे हैं । हादार्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होनेपर नियमका ध्यान नहीं रहता ह .

ऐसे तो पहले अध्यापसे लेकर यहाँतक भगवान्ते जो कुछ कहा है वह सब कृपा-पावश होकर ही कहा है। वास्तवमें भगवान्कों सम्पूर्ण क्रियाओंमें कृषा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं। भगवान्की कृपाको पहचाननेपर भगवतत्त्वका अनुभव बहुत शुगमनासे और शीमनासे हो जाता है। अर्गुरका लक्ष्य भी जब भगवकुपाकी ओर जाता है, तब वे किमोर होकर कर कटते हैं कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ।

🗜 भगवान्ते क्षमीतक भक्तिकी जितनी बाते कही है. वे सन्द-की-सब परम गोपनीय अध्यास उपदेश हैं ।

'यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो पम'— इस मोहके नष्ट होते हो अर्जनको यह ख्याल आया सम्पूर्ण जगत् भगवानुके किसी एक अंशमें है—इस कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जातना था. वह बातपर पहले अर्जनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस भेग मोह ही था \* । इसलिये अर्जन यहाँ अपनी बातको जानते भी नहीं थे, यहाँ उनका मोह था।परन्तु दृष्टिसे कहते हैं कि भगवन्! मेरा यह मोह सर्वथा जब भगवानने कहा कि सम्पूर्ण जगत्को अपने एक चला गया है। परन्तु ऐसा कहनेपर भी भगवानने अंशमें व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हैं, तब इसको (अर्जुनके मोहनाशको) स्वीकार नहीं किया; अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान् कितने क्योंकि आगे उन्चासवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ कहा है कि तेरेको व्यथा और मृद्भाव (मोह्र) नहीं उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें होना चाहिये— 'मा ते व्यथा मा च विमुखभाव:'। त्तीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं! 🚣

सम्बन्ध-मोह कैसे नष्ट हो गया-इसीको आगेके श्लोकमें विस्तारसे कहते हैं।

## भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

कमलपत्राक्ष माहात्व्यमपि चाव्ययम् ।।२ ।।

- हे कमलनयन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तारपूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना है।

व्याख्या--- प्रवाप्ययो हि भूतानां स्वतः श्रुतौ ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही रहते हैं और आपमें विस्तरगो मया'— भगवान्ते पहले कहा था—मैं ही लीन हो जाते हैं अर्थात् सब कुछ आप ही हैं। सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय हैं, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है (७ । ६-७); सात्त्विक, अध्यायके सातवें श्लोकमें बताया कि मेरी विभूति राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । १२); प्राणियोंके अलग-अलग अनेक तरहके भाव भेरेसे ही भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इस प्रकार आपकी होते हैं(१० ।४-५); सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही होते हैं और मेरेसे ही सब चेष्टा करते हैं (१० 1८); प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हैं (१० ।२०); और सम्पूर्ण सृष्टियोकि आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ (१० ।३२) । इसीको लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन विस्तारसे सुना है । इसका तात्पर्य भाणियांकी उत्पत्ति और विनाश सुननेसे नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुननेसे है कि सभी प्राणी आपसे

'माहात्यमपि चाव्ययम्'— आपने दसवें और योगको जो तत्त्वसे जानता है, वह अविकम्प विभृति और योगको तत्त्वसे जाननेका माहात्त्य भी मैंने सुना है।

माहात्यको 'अव्यय' कहनेका तात्पर्य है कि भगवानको विभृति और योगको तत्त्वसे जाननेपर भगवान्में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवानसे अभित्रता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान् अव्यय, नित्य हैं तो उनकी मंक्ति, प्रेम भी अव्यय हो होगा ।

सन्तय-अव आगेके दो रतोकोंमें अर्जुन विरादरूपके दर्शनके तिये भगवानुसे प्रार्थन करते हैं।

<sup>\*</sup> मोहके रहते हुए मोहका ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोहके चले जानेपर ही मोहका ज्ञान होता है, और ज्ञान होनेपर मोह रहता ही नहीं ।

एवमेतद्यथात्थ

त्वमात्मानं

परमेश्वर ।

द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।।३ ।।

हे पुरुषोत्तम ! आप अपने-आपको जैसा कहते हैं, यह वास्तवमें ऐसा ही है परमेश्वर ! आपके ईश्वर-सम्बन्धी रूपको मैं देखना चाहता हूँ ।

व्याख्या--'पुरुषोत्तम'-- यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि हे भगवन्! मेरी दृष्टिमें इस संसारमें आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीं है अर्थात् आप ही सबसे उत्तम, श्रेष्ठ हैं। इस बातको आगे पन्द्रहवें अध्यायमें भगवानने भी कहा है कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे उतम हैं; अतः मैं शास्त्र और वेदमें पुरुपोचम नामसे प्रसिद्ध है (१५ । १८) ।

'एवमेतद्यथात्थ त्वमात्पानम्'-- हे पुरुपोत्तम ! आपने (सातवें अध्यायसे-दसवें अध्यायतक) मेरे प्रति अपने अलाँकिक प्रभावका, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया, वह बास्तवमें ऐसा हो है।

यह संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता है और मेरेमें ही लीन हो जाता है (७ 1६), मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है (७ ।७), सब कुछ वासुदेव ही है (७ । १९), ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ-रूपमें मैं हो हूँ (७ । २९-३०), अनन्य भक्तिसे प्रापणीय पर्म तत्त्व मैं ही हैं (८ । २२), मेरेसे ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसारमें और संसार मेरेमें नहीं है (९ 1४-५), सत् और असत्-रूपसे सब कुछ मैं ही हूँ (९ । १९), मैं ही संसारका मूल कारण हूँ और मेरेसे ही साछ संसार सत्ता-स्फूर्ति पाता है (१० 1८), यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है (१० 1४२) आदि-आदि अपने-आपको आपने जो कुछ कहा है, वह सब-का-सब यथार्थ ही है।

है कि 'मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका और सम्पूर्ण लोकोंका माँगता है, तो देनेवालेमें देनेक माव कम हो जाता महान् ईश्वर हूँ--'भूतानामीचरोऽपि' (४ ।६); 'सर्व- है और वह कम देता है । इसके विपर्धत यदि कोई लोकमहेश्वरम्' (५ । २९) । इसलियें अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला उदारतापूर्वक भगवान्के विलक्षण प्रभावसे प्रभावित होकर उनके अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुनने स्पष्टरूपसे लिये 'परमेश्वर' सम्बोधन देते हैं, जिसका तालार्थ हैं कह दिया कि आप सब-क्री-सब विभूतियाँ कर

कि हे भगवन्! वास्तवमें आप ही परम ईश्वर है, आप ही सम्पूर्ण ऐधर्यके मालिक हैं।

'द्रष्टिभिक्डामि ते रूपमैश्वरम्'—अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका माहात्यसहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषयमें मेरे हृदयमें दृढ़ विश्वास भी हो गया है। 'सम्पूर्ण संसार भेरे शरीरके एक अंशमें हैं - इसे सुनकर मेरे मनमें आपके उस रूपको देखनेको उत्कट लालसा हो रही है।

दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान् होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हैं, बैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पछता है. उसका आप उत्तर देते हैं । इस कारण आपसे कहनेका, पूछनेका किश्चिमात्र भी संकोच न होनेसे मेरे मनमें आपका वह रूप देखनेकी यहते इच्छा हो रही है, जिसके एक अंशमें सम्पूर्ण संसार व्याप्त है।

दसर्वे अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जनने कहा

था कि आप अपनी पूरी-की-पूरी विभृतियाँ कह दीजिये, बाकी मत रखिये—'वकुमहस्यशेवेण', तो भगवान्ने विभृतियोंका वर्णन करते हुए उपक्रमंभें और उपसंहारमें कहा कि मेरी विमृतियोका अन्त नहीं है (१० । १९, ४०) । इसलिये भगवानने विभृतियोंका वर्णन संक्षेपसे ही किया । परन्तु यहाँ जय अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूपको देखना चाहता हूँ— द्रष्ट्रिमिच्छामि ते रूपम्', तय भगवान् आगे घहेंगे कि तु मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख (११.1५) । 'परमेश्वर'—मगवान्के मुखसे अर्जुनने पहले सुना जैसे संसारमें कोई किसी में लालवपूर्वक अधिक

दोजिये तो भगवानने कहा कि मैं अपनी विभृतियोंको दूसरा भाव यह है कि अर्जनके रथमें एक जगह संक्षेपसे कहँगा । इस बातको लेकर अर्जुन सावधान बैठे हुए भगवान्ने यह कहा कि 'तू जो मेरे इस हो जाते हैं कि अब मेरे कहनेमें ऐसी कोई अनुचित शरीरको देख रहा है, इसके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण वात न आ जाय । इसलिये अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक जगत् (जिसके अत्तर्गत अनत्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं) कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका व्याप्त है।' तात्पर्य है कि भगवानका छोटा-सा शरीर विरार्ह्प देखा जा सकता है तो दिखा दीजिये । है, और उस छोटे-से शरीरके किसी एक अंशर्मे अर्जुनके इस संकोच को देखकर भगवान् बड़ी सम्पूर्ण जगत् है । अतः उस एक अंशमें स्थित रूपको उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको मैं देखना चाहता हूँ-यही अर्जुनके 'रूपम्' (एक रूप) कहनेका आशय मालम देता है। देख ले।

# मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्रमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शवात्मानमव्ययम् ।।४।।

हे प्रभो ! मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर रूप देखा जा सकता है-ऐसा अगर आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! आप अपने उस अविनाशी स्वरूपको मुझे दिखा दीजिये ।

व्याख्या--'प्रभो'--'प्रभु' नाम सर्वसमर्थका है, ध्यानयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग, मत्तयोग आदि इसलिये इस सम्बोधनका भाव यह मालूम देता है जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मालिक कि यदि आप मेरेमें विस्टूरूप देखनेकी सामर्थ्य मानते हैं, इसलिये आप अपनी अलौकिक योगशक्तिसे वह हैं, तब तो ठीक है; नहीं तो आप मेरेको ऐसी सामर्थ्य विराट्रूप भी दिखा दीजिये । दीजिये, जिससे मैं आपका वह ऐश्वर (ईश्वर-सम्बन्धी) रूप देख सक्।

'मन्यसे यदि तळक्यं मया द्रष्ट्रमिति'—इसका योगी बताया था; परन्तु अब अर्जुनने भगवान्के लिये देखनेका अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, पात्र नहीं धारणा थी, उस धारणामें अब बहुत परिवर्तन हुआ है । है। इस प्रकार अर्जुनको भगवान्के वचनोमें किश्चिन्धात्र दिखाइये ।

'योगेश्वर'--'योगेश्वर'सम्बोधन देनेका यह भाव खरूपके दर्शन कगरूये। मालूम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग,

अर्जनने दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें भगवानके लिये 'योगिन' सम्बोधन दिया था अर्थात् भगवान्को

तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं 'योगेश्वर' सम्बोधन दिया है अर्थात् भगवानको सम्पूर्ण दिखायेंगे, तो भी मैं यही मानूँगा कि आपका रूप योगोंका मालिक वताया है। कारण यह है कि दसवें तो वैसा ही है, जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको अध्यायके आरम्पमें अर्जुनको मगवान्के प्रति जो

'ततो मे त्वं दर्शमात्मानमव्ययम्'--आपका वह भी सन्देह नहीं है, प्रत्युत टुढ़ विधास है। इसीलिये खरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनन्त सृष्टियाँ तो वे कहते हैं कि आप मेरेको अपना विराट्रूप उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसीमें लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी

सम्बर्ग-पूर्वरतोकमें अर्जुनकी नप्रतापूर्वक की हुई प्रार्थनको सुनक्र अब धगवान् अर्जुनको विवरूप देखनेके तिपे अक्षान्देते हैं।

श्रीभगवानुवाच

# पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽध सहस्रशः

# नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५ ।।

श्रीमगवान् योले— हे पृथानन्दन ! अब मेरे अनेक तरहके, अनेक वर्णों और आकृतियोवाले सैकड़ों-हजारों दिव्यरूपोंको तू देख ।

आदि-आदि ।

जैसे पृथ्वीका एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी

ही है, ऐसे ही भगवान्के अनन्त, अपार

विश्वरूपका एक छोटा-सा अंश होनेके कारण

यह संसार भी विश्वरूप ही है। परनु यह होकके

सामने दिव्य विश्वरूपसे प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसाररूपसे

ही प्रकट है। कारण कि मनुष्यकी दृष्टि भगवान्की

तरफ न होकर नाराजान् संसारकी तरफ ही रहती है।

जैसे अवतार लेनेपर भगवान् सबके सामने भगवत्र्यसे

प्रकट नहीं रहते (गीता ७ । २५), प्रत्युत मनुष्यरूपसे

ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान संबेक

सामने संसाररूपसे ही प्रकट रहते हैं अर्थात् हरेकको

यह विश्वरूप संसाररूपसे हो दीखता है। परन्तु यहाँ भगवान् अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूपसे साक्षात्

प्रकट होकर अर्जुनको कह रहे हैं कि तू . मेरे दिव्य

व्याख्या—'पश्च मे पार्थ रूपाणि शतशोऽध सहस्रशः'—अर्जुनकी संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान् अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः अर्जुनके लिये 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपांको देख । रूपोंभं भी तीन-चार नहीं, प्रसुत सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख अर्थात् अतिगनत रूपोंको देख । भगवान्ने जैसे विमूतियोंक विषय कहा है कि मेरी विमूतियोंका अन्त नहीं आ सकता, ऐसे हो यहाँ भगवान्ने अपने रूपोंकी अननता बतायी है ।

'नानाविद्यानि विस्त्यानि नानावणीकृतीनि च'—
अव मगवान् उन रूपोंकी विशेषताओंका वर्णन करते
हैं कि उनकी तरह-तरहकी बनावट है। उनके रंग भी
तरह-तरहके हैं अर्थात् कोई किसी रंगका तो बोई
किसी रंगका, कोई पीला तो कोई लाल आदि-आदि।
उनमें भी एक-एक रूपमें कई तरहके रंग हैं। उन
रूपों को आकृतियाँ भी तरह-तरहको है अर्थात् कोई

छोटा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई चौड़ा

सन्यय-पूर्वस्तोकमें प्रग्वान्ने अपने निषरूपमें तरह-तरहके वर्णों और आकृतियोंको देखनेकी बात करी । अब आगेके स्लोकमें देखताओंको देखनेकी बात फहते हैं ।

रूपोंको देख।

पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ

. मस्तस्तथा ।.

बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।। ६ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू वारह आदित्योंको, आठ यसुओंको, ग्यारह स्ट्रॉको और दो अधिनीकुमारॉको तथा उन्चास मस्ट्राणोंको देख । जिनको तुनै यहले कभी देखा नहीं, ऐसे यहत-से आधुर्यजनक रूपोंको भी तू देख ।

व्याख्या— 'पर्यादित्यान्यसून्द्रानधिनी घर, धुव, सोम, अह, अनिस, अनस, प्रत्य सस्तत्त्वा'—अदितिके पुत्र घाता, मित्र, अर्थमा, राक्ष, और प्रमास—ये आठ 'घस्' है (महा-सरुण, अंश, भग, विवस्यान, पूण, संविता, लटा आदि॰ ६६।१८)। और विम्यु—ये बारह 'आदित्य' है (महा॰ आदि॰ हर, बहुरूप, प्रयम्बक, असर्वित, युगार्स्य,

आर त्रिष्णु—य बारह आदस्य ह (मधन आद्र हैं। इंप ११५-१६) । राम्यु कपदी, रेवज, मृगव्याध, त्रत्ये और कमसी—ये म्पारह 'रुद्र' हैं (हरिवंश॰ १ । ३ । ५१-५२) । देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य हैं । देवताओंमें वैद्य है।

सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगुज्योति, सज्योति, ज्योतिष्पान्, हरित, ऋतजित्, सत्यजित्, सुपेण, सेनजित्,सत्यमित्र,अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, घुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उम, भीय, अभियु, साक्षिप, ईंदुक्, अन्यादुक्, यादुक्, प्रतिकृत्, ऋक्, समिति, संरम्भ, ईंदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिद्ध, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनुदृक्, साम, मानुष और विश्-ये उन्चास ् 'मस्त' हैं । (वायुपुराण ६७ । १२३—१३०) ।

-- इन सबको तु मेरे विराटरूपमें देख । अधिनीकुमार —ये तैतीस कोटि (तैतीस प्रकारके) 👍

सम्बन्ध—भगवानुद्वारा विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देनेपर अर्जुनकी यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूपको कहाँ देखूँ ? आतः भगवान् कहते हैं-

'अश्वनीकुमार' दो है । ये दोनों भाई देवताओंके महद्गणोंका नाम भी आता है, पर वे उन्चास महद्गण इन तैतीस प्रकारके देवताओं से अलग माने जाते हैं; क्योंकि वे सभी दैत्योंसे देवता वने हैं । इसलिये भगवान्ने भी 'तथा' पद देकर मरुद्गणींको अलग चताया है।

'बहन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत'— तुमने इन रूपोंको पहले कभी आँखोंस नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मनसे चिन्तन नहीं किया है, बुद्धिसे कत्पना नहीं की है । इन रूपोंकी तरफ तुम्हारी कभी वृति ही नहीं गयी है । ऐसे बहुत-से अदृष्टपूर्व रूपोंको त अब प्रत्यक्ष देख ले।

इन रूपोंके देखते ही आधर्य होता है कि अही ! बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दों ऐसे भी भगवानके रूप हैं ! ऐसे अदमुत रूपोंको तू देख ।

# जगत्कत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रपृपिच्छसि ।।७।।

है नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! मेरे इस शरीरके एक देशमें चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को अभी देख ले । इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, यह भी देख ले ।

व्याख्या-'गुडाकेश'- निद्रापर अधिकार प्राप्त लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड. करनेसे अर्जुनको 'गुडाकेश' कहते हैं। यहाँ यह रेत आदि जड़-सहित सम्पूर्ण जगत्को 'अद्य'-अभी, इसी क्षण देख ले, इसमें देरीका काम नहीं है। सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानीसे मेरे विश्वरूपको देख ।

'इर्देकस्थं जगत्कृतस्नं पश्याद्य सचरावरम्, मम दें - दसवे अध्यायके अन्तमें भगवान्ने कहा था कि मैं सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्पित हूँ। इसीपर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी रेखा हुई । अतः भगवान् कहते हैं कि हाथमें घोड़ोंकी लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीरके एक देश-(अंश-) में चर-अचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख । एक देशमें देखनेका अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा, वहीं तेरेको अनत्त ब्रह्माण्ड रेन्डोगे । तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पर् पदी आदि चलने-फिरनेवाले जङ्गम; और वृक्ष,

'यळान्यदुष्ट्रमिक्ति-पगवान्के शरीरमें सब बातें वर्तमान थीं अर्थात् जो बाते भूतकालमें बीत गयी है और जो भविष्यमें बीतनेवाली हैं, वे सब बातें भगवानुके शारीरमें वर्तमान धीं । इसलिये मगयान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले । अर्जन और क्या देखना चाहते थे ? अर्जुनके मनमें सन्देह था कि युद्धमें जीत हमारी होगी या कौरबोंको (गीता २१६) ? इसलिये भगवान कहते है कि यह भी तु मेरे इस शरी के एक अंशमें देख ले ।

विशेष वात चैसे दसवें अध्यापने भगवान्से 'जो मेरी विभृति और योगको तत्वसे ज्यनता है, उसका मेरेने दुइ भिक्तियोग हो जाता है' इस बातको सुनकर ही अर्जुनने भगवान्की सुति-प्रार्थना करके विभूतियाँ पूछी थीं, ऐसे ही भगवान्से 'मेरे एक अंशमें साए संसार स्थित है' इस बातको सुनकर अर्जुनने विद्युरुप दिखानेके लिये प्रार्थना की है। अगर भगवान् 'अधवा' कहकर अपनी ही तरफसे 'मेरे किसी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत् स्थित है' यह बात न कहते, तो अर्जुन विद्युरुप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते। जय इच्छा ही नहीं करते। तो फिर भगवान् अपना विद्युरुप वेज प्रार्थना है कसे तरते। येर भगवान् अपना विद्युरुप कैसे दिखाते ? इससे सिद्ध होता है कि भगवान् कृतापूर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको

अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं।

ऐसी ही बात गीताके आरम्भमें भी आयी है।
जब अर्जुनने भगवान्से दोनों सेनाओंके बीचमें रथ
खड़ा करनेके लिये कहा, तब भगवान्से रथको पितानर
भीप्प और द्रोणाचार्यके सामने खड़ा किया और अर्जुनसे
कहा—इन कुरुवेशियोंको देखों— कुरुन्न, पश्च
(१।२५)। इसका यही आशय मालूम देता है
कि भगवान् कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं।
कारण कि यदि भगवान् ऐसा न कहते तो अर्जुनको
शोक नहीं होता और गीताका उपदेश आरम्भ नहीं
होता। तारार्य है कि भगवान्ने अपनी तरफसे कृपा
करके ही गीताको प्रकट किया है।

+

सम्बर्थ---मगवान्ते तीन स्लोक्सेमें चार भार 'प्रव्य' प्रदसे अपना रूप देखनेके लिये आशा दी । इसके अनुसार ही अर्जुन आँखें प्रवड़-फाइकर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परत्तु अर्जुनको कुछ भी नहीं दीखता । इसलिये अब मगवान् आगेके स्लोकमें अर्जुनको न टीखनेका करण यहाते हुए उनको दिव्य पशु देकर विश्वरूप देखनेको आग्र देते हैं ।

# न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैग्ररम् ।। ८ ।।

तू अपनी इस आँखसे अर्थात् चर्मचक्षुसे मेरेको देख ही नहीं सकता । इसलिये मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वर-सम्यन्यो सामर्थ्यको देख ।

व्याख्या—'न तु मां शाक्यसे इष्टुमनैनेय स्वचक्ष्मा'— तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं, इनकी शांकि बहुत अल्प और सीमित हैं। प्राकृत होनेके कारण ये चर्मचक्षु केवल प्रकृतिके तुच्छ कार्यको ही देख सकते हैं अर्थात् प्राकृत मनुष्य, पर्गु, पक्षी आदिके रूपोंको, उनके मेदोंको तथा चूप-छापा आदिके रूपोंको ही देख सकते हैं। परनु वे मन-चुन्दि-इन्द्रियोंसे अतीत मेरे रूपको 'नहीं देख सकते।

'दिव्यं द्वामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैद्यास्'—मैं तुझे अतीन्त्रिय, अलौकिक रूपको देखनेकी सामर्थ्याले दिव्यचसु देता हूँ अर्थात् तेरे इन चर्मचसुऑमें ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तृ अर्तीन्द्रिय, अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साम-साथ उनकी दिव्यताको भी देख सके । यद्यपि दिव्यता देखना नेत्रका विषय मही है, प्रत्युत बुद्धिका विषय है, तथापि भंगवान् कहते हैं मेरे दिये हुए दिव्यचहुओंसे तृ दिव्यताको अर्थात् मेरे ईसर-सम्बन्धी अलीकिक प्रभावको भी देख सकेगा। तारार्य है कि मेरा विगदरूप देखनेके लिये दिव्यचशुओंकी आवश्यकता है।

'पश्य' क्रियांके दो अर्थ होते हैं , चुटि - (विका-) से देखना और नेत्रीसे देखना । नवें अध्यापके पाँचयें रतोबमें भगवान्ते 'पश्य' मे योगमैग्रतम्' कहकर युद्धिके द्वारा देखने- (जानने-) को बात कही थी । अर्थ यहाँ 'पश्य मे योगमैग्रतम्' कहकर नेत्रीके द्वारा देखनेकी बात कहते हैं ।

्र विशेष बात 'जैसे किसो जगर 'ऑनदग्वर्गल' — ऐगा लिए।

अत्यधिक कृपाल है। उन कृपासागरकी कृपाका कभी अन्त नहीं आता । भक्तोंपर कृपा करनेके उनके

विचित्र-विचित्र ढंग हैं। जैसे, पहले तो भगवानने

अर्जुनको उपदेश दिया । उपदेशके द्वारा अर्जुनके

भीतरके भावोंका परिवर्तन कराकर उनको अपनी

विभतियोंका ज्ञान कराया । उन विभतियोंको जाननेसे अर्जनमें एक विलक्षणता आ गयी, जिससे उन्होंने

भगवानसे कहा कि आपके अमृतमय वचन सनते हुए मेरी तुप्ति नहीं हो रही है। विभृतियोंका वर्णन

करके अन्तमें भगवानने कहा कि ऐसे (तरह-तरहकी

विभित्तयोंवाले) अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अंशमें पडे हुए हैं। जिसके एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं,

उस विराटरूपको देखनेके लिये अर्जनकी इच्छा हुई

और इसके लिये उन्होंने प्रार्थना की। इसपर भगवानने अपना विराटरूप दिखाया और उसको देखनेके लिये

वार-बार आज्ञा दी । परन्तु अर्जुनको विग्रदहरूप दीखा

नहीं । तब उनको भगवानने दिव्यचक्ष प्रदान किये ।

सारांश यह हुआ कि भगवानने ही विरादरूप देखनेकी जिज्ञासा प्रकट की । जिज्ञासा प्रकट करके विग्रटरूप

दिखानेकी इच्छा प्रकट की । इच्छा प्रकट करनेपर

विसरूप दिखाया । अर्जुनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्षु

देकर इसको पूर्ति की । तालप्य यह निकला कि

हुआ है । जिनको वर्णमालाका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, है; क्योंकि भगवानुका ऐसा ही स्वभाव है । भगवानु उनको तो इसमें केवल काली-काली लर्कीर टीखती हैं और जिनको वर्णमालाका ज्ञान है, उनको इसमें अक्षर दीखते हैं । परन्तु जो पढ़ा-लिखा है और जिसको गीताका गहरा मनन है, उसको 'श्रीमद्भगवद्गीता'— ऐसा लिखा हुआ दीखते ही गीताके अध्यायोंकी, श्लोकोंकी, भावोंकी सब बातें दीखने लग जाती हैं।ऐसे ही अर्जनको जब भगवानने दिव्यवशु दिये, तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दीखने लगी, जो कि साधारण बद्धिका विषय नहीं है । यह सब सामर्थ्य भगवत्प्रदत्त दिव्यचक्षुको हो थी।

अब यहाँ एक राडा होती है कि जब अर्जनने चौथे श्लोकमें कहा कि अगर में आपके विश्वरूपको देख सकता है तो आप अपने विश्वरूपको दिखा दीजिये, तब उसके उत्तरमें भगवानको यह आठवाँ श्लोक कहना चाहिये था कि त अपने इन चर्मचक्षओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये में तेरेको दिव्य चक्षु देता हैं । परन्तु भगवानने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्यवक्ष देनेसे पहले ही 'पञ्च-पञ्च' महकर वार-बार देखनेकी आज्ञा दी । जब अर्जनको दीखा नहीं, तब उनको न दीखनेका कारण बताया और फिर दिव्यचक्ष देकर उसका निराकरण किया । अतः इतनी झंझट भगवान्ने की ही क्यों ?

भगवानके शरण होनेपर शरणागतका सब काम करनेकी साधकपर भगवान्को कृपाका क्रमशः कैसे विस्तार जिम्मेवारी भगवान् अपने कपर ले लेते हैं।

होता है, यह बतानेके लिये ही भगवानने ऐसा किया 🖈

सम्बन्ध—दिव्यचक्षु प्राप्त करके अर्जुनने भगवानका कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्रसे आगेके श्लोकमें कहते हैं ।

मंजय उवाच

# ततो राजन्पहायोगेश्वरो हरिः।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ।। ९ ।।

संजय बोले—हे राजन् ! ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको परम ऐश्वर-रूप दिखाया ।\*

व्याखा— 'एवमुक्त्या ततो '''' परमं कि 'तु अपने चर्मचक्षुओंसे मुझे नहीं देख सकता, रूपमेश्वरम्'--पूर्वश्लोकमें भगवान्ते जो यह कहा था इसलिये मैं तेरको दिव्यवधु देता है, जिससे तू मेरे

<sup>\*</sup> संजयको भी येदव्यासजी महाराजसे द्विवदृष्टि निली हुई भी, इसलिये अर्जुनके साथ-ही-साय उन्होंने भी भगवान्के विश्वरूपके दर्शन किये थे (भीता १८ १७३) । अव संवय उसी विश्वरूपका धुनराष्ट्र से वर्णन करते हैं ।

उस समय अर्जुनने देवोंके देव भगवान्के शरीरमें एक जगह स्थित अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगतको देखा ।

व्याख्या—'तत्रैकस्यं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा' - अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त अर्थात् ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु-पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, ये समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि-आदि विभागोंके सहित (संकुचित नहीं,प्रत्युत विस्तारसहित) सम्पूर्ण चराचर जगत्को भगवान्के शरीरके भी एक देशमें अर्जुनने भगवान्के दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान् श्रीकृष्णके छोटे-से रारीरके भी एक अंशमें चर-अचर, स्थावर-जङ्गमसहित सम्पूर्ण संसार है । वह संसार भी अनेक ब्रह्माण्डोंके रूपमें, अनेक देवतओंके लोकोंके रूपमें, अनेक व्यक्तियों और पदार्थोंके रूपमें विभक्त

देखा \* ।

'अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा'—'तदा' का तात्पर्य है कि जिस समय भगवानुने दिव्यदृष्टि देकर अपना विग्रट्रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुनने देखा । 'अपश्यत्' का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान्ने दिखाया, वैसा ही अर्जुनने देखा,। संजय पहले भगवानुके जैसे रूपका वर्णन करके आये है, वैसा ही रूप अर्जुनने भी देखा।

जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोकसे भी भगवान् अनत्तगुना विलक्षण हैं; क्योंकि देवलोक आदि सब-के-सब लोक प्राकृत है और भगवान् प्रकृतिसे अतीत हैं । इसलिये भगवान् और विस्तृत है—इस प्रकार अर्जुनने स्पष्ट रूपसे \_ 'देवदेव' अर्थात् देवताओंक मी देवता (मालिक) है।

सम्बन्ध-भगवानके अलौकिक विरादरूपको देखनेके बाद अर्जुनको क्या दशा हुई-इसका वर्णन संत्रय आफेर्फ श्लोकमें करते हैं ।

ततः स विस्मयाविष्टो हप्टरोमा धनञ्जयः ।

-- प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरभापत ।। १४ ।।

भगवानके विश्वरूपको देखकर ये अर्जुन यहुत चिकत हुए और आश्चर्यके कारण उनका शरीर रोमाझित हो गया । ये हाथ जोड़कर विश्वरूप देवको मस्तकसे प्रणाम करके योले ।

विस्पराविष्टी कारण रोमाजित हो देवे । व्याख्या—'ततः -हष्टरोमा धनझयः'-अर्जुनने भंगवान्के रूपके विश्यमें

जैसी बरूपना भी नहीं की थी, बैसा रूप देखकर भगवानको विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका ऐसा उनको बड़ा आधर्य हुआ । भगवान्ते मेरेपर कृपा भाव उमझ कि मै इसके बदलेमें क्या कृतज्ञता प्रकट करके विलक्षण आध्यात्मिक बाते अपनी ओरसे बतायीं करूँ ? मेरे पास कोई ऐसी बन्तु नहीं है, जो मै और अब कृपा करके मेरेको अपना विलक्षण रूप इनके अर्पण करूँ। मैं तो केवल सिरसे प्रणाम ही दिएं। रहे हैं— इस यातको लेकर अर्जुन प्रसन्नताके कर सकता है अर्थात् अपने-आपको अर्पित ही कर

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरभावत'-

े. किसी अंशमें सम्पूर्ण जगत्का

<sup>\*</sup> भीमकागवतमें आया है कि एक खार यशोदाबीने कर्रुवाके छोटे-से मुख्यों विश्वस्य देखा । इसपर विचार किया जाय हो अननकोटि ब्रह्माण्डोमेंसे एक ब्रह्माण्डमें एक भूमण्डल है । इस भूमण्डलमें भारतवर्ष, भारतवर्षमे एक मायुरमण्डल, मायुरमण्डलमे एक प्रजमण्डलमे एक मन्दर्गाव, . राहा है । उस कन्द्रैयाको यशोदा नन्दगावमें एक नन्दमवन और नन्दमवनमें एक जगह छोटाना, मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि 'तुने माटी क्यों खायी? महा !' कन्हैपाने अपना मुख मैयाने सर्गः और नन्द्रमञ्जूष खोलका दिखाया तो उस छोटे-से मुक्त ेतरह अर्हन्ने भी भगवान्के 20161 े भी देखाः—'सहात्पानम्ं

Principalities and the second सकता हूँ । अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर करने लगे । ञ्चकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवानुकी स्तुति

\*

सम्बन्ध—अर्जुन विराद्ररूप भगवानुकी जिस विलक्षणताको देखकर चिकत हुए, उसका वर्णन आगेके तीन श्लोकोंमें करते हुए भगवानुकी स्तृति करते हैं।

#### अर्जुन उवाच

# पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमुषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।। १५ ।।

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको,प्राणियोंके विशेष-विशेष समुदायोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माजीको, शङ्करजीको, सम्पूर्ण ऋषियोंको और सम्पूर्ण दिव्य सर्पोंको देख रहा हूँ।

व्याख्या—'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा मूतविशेषसङ्घन्'—अर्जुनकी भगवत्रदत्त दिव्य दृष्टि एक साथ एक जगह ही दीख रही प्रत्युत त्रिलोकीके उत्पादक (ब्रह्मा), पालक (विष्णु) अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं सम्पूर्ण देवोंको , प्राणियोंके समुदायोंको और ब्रह्मा तथा शङ्करको देख रहा है।

व्हाणमीशं कमलासनस्यम्'— अर्जुन कहते किसी एक अंशमें है, तब अर्जुन उसे दिखानेकी है कि मैं कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता प्रार्थना करते हैं। अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान् कहते 🕇 इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नालकी हैं कि तू मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचर जगत्की और नालके उद्गम-स्थान अर्थात् मूल आधार भगवान् देख-'इह एकस्यं "" मम देहे' (११ ।७)। विणुको (जो कि शेपशय्यापर सोये हुए हैं) भी देख वेदव्यासजीद्वार प्राप्त दिव्यदृष्टिवाले संजय भी यही रहें हैं । इसके सिवाय भगवान् शङ्करको, उनके कैलास बात कहते हैं कि अर्जुनने भगवान्के शरीरमें एक पर्वतको और कैलास पर्वतपर स्थित उनके निवासस्थान जगह स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा—'तत्र ष्टवृक्षको भी अर्जुन देख रहे हैं।

इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने है — 'प्रविभक्तमनेकया' (गीता ११ । १३) । उस सामने दीख रहे हैं । इतना ही नहीं, उनको सब-की-सब विलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्टि हटती है, तब जिनको मिलोकी दीख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, ब्रह्मलोक, कैलास और वैकुण्ठलोक कहते हैं, वे अधिकारियोंके अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक (यहा. और संहारक (महेश) भी प्रत्यक्ष दीख रहे हैं। शंकर और विष्णु) भी अर्जुनको दीखते हैं। यह सब भगवस्त्रदत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है।

अलग-अलन नहीं दीख रही है; किन्तु विभागसहित

विशेष बात जब भगवान्ने कहा कि यह सम्पूर्ण जगत् भेरे

एकस्यं ""देवदेवस्य शारिरे' (११ । १३) । यहाँ अर्जन 'मर्थीम सर्वानुरगांग्र दिव्यान् '—पृथ्वीपर कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण भूतममुदाय <sup>रहने</sup>यलं जितने भी ऋषि हैं, उनको तथा पाताललोकमें आदिको देखता हूँ—'तव देव देहे'। इस प्रकार प्रनेवले दिव्य सर्पोको भी अर्जुन देख रहे हैं। भगवान् और संजयके वचनोंमें तो 'एकस्यम्' (एक हस स्तोकमें अर्जुनके कथनसे यह सिद्ध होता जगह स्थित) पद आया है, पर अर्जुनके यचनीन है कि उन्हें सर्गा, मृत्यु और पाताल—यह त्रिलोकी यह पद नहीं आया है। इसका करण यह है कि

सन्वय-अव आगेके श्लोकमें अर्जुन भगवानुको निर्मुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूपमें देखते हुए भगवान्की स्तुति करते हैं।

# त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।। १८ ।।

आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) हैं, आप ही इस सम्पूर्ण विश्वके परम आश्रय हैं,आप ही सनातनधर्मके रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं—ऐसा में मानता हैं।

व्याख्या-'त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्'-वेदों, शास्त्री, परम निधान हैं । [इन पदोंसे अर्जुन सगुण-निराकांत्वा पुराणों, स्मृतियों,सन्तोंको वाणियों और तत्वज्ञ जीवन्युक वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं।] महापुरुपोद्वारा जाननेयोग्य जो परमानन्दस्वरूप अक्षरद्वहा 'त्वं शाश्चंतद्यर्मगोप्ता'—जव धर्मको हानि और

है, जिसको निर्गुण-निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं ।

अधर्मकी वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर 'त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्'—देखने, सुनने अधर्मका नारा करके सनातनधर्मकी रक्षा करते हैं। और समझनेमें जो कुछ संसार आता है, उस संसारकें [इन पदोंसे अर्जुन सगुण-साकारका वर्णन करते हुए

परम आश्रय, आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय, स्तृति करते हैं।] होता है, तब सम्पूर्ण संसार कारणसहित आपमें ही 'अव्ययः सनातनसर्वं पुरुषो मतो मे'-अव्यय लीन होता है और फिर महासर्गके आदिमें आपसे अर्थात् अविनाशी, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाले ही प्रकट होता है । इस तरह आप इस संसारके टतम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता है ।

e o ★ 6.

सम्बन्ध-पंद्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक आधर्यचकित करनेवाले देवरूपका वर्गन करके अब आगेके दो श्लोकोर्पे अर्जुन उस विश्वरूपकी उप्रता, प्रभाव, सामध्येक धर्णन करते हैं।

> अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाह् शशिसूर्यनेत्रम् ।

पञ्चामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ।। १९ ।।

आपको में आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त प्रभावशाली, अनन्त भुजाओवाले, चन्द्र और सूर्यरूप नेत्रोंबाले, प्रन्वलित अग्निके समान मुखोंवाले और अपने तेजसे संसारको संतप्त करते हुए देख रहा हूँ।

व्याख्या—'अनादिपध्यान्तम्'— आप आदि, है कि देशकृतं, कालकृतं, यस्तुकृतं आदि किसी तरहसे भी मध्य और अन्तसे रहित है अर्थात् आपक्री कोई मीमा अपक्री मीमा नहीं है। सम्पूर्ण देश, काल अदि े आपके अनार्गत है, फिर आप देश, काल आदिके नहीं है ।

" मोलहवें प्रलेकने भी अर्जुनने बड़ा है कि मैं अनार्गत कैसे आ सकते हैं? अर्धात् देश, काल आपके आदि, मध्य और अस्तवये नहीं देखता हूँ । आदि किसीवे भी आधारपर आपको माम नहीं जा. वहाँ तो 'देशकृत' अनस्ततका वर्गन हुआ है और सान्य । यहाँ कालकृता अस्ततक्क वर्तन हुआ है । क़त्यर्थ अनमधीर्यम् — अपमे अपत पर्याम, समर्थाः -

है।

'अनन्तवाहम्'— \* आपको कितनो भुजाएँ भुजाओंवाले हैं।

वाले जो चन्द्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं। इसलिये संसारमात्रको आपसे ही प्रकाश मिलता है। होनेवाले--दोनों एक ही विराट्ररूपके अङ्ग हैं!

'दीप्तह्ताशवक्त्रम्' — यज्ञ, होम आदिमें जो

-वल और तेज है । आप अनन्त, असीम शक्तिशाली कुछ अग्निमें हवन किया जाता है, उन सबको प्रहण करनेवाले देदीप्यमान अग्निरूप मुखवाले आप ही हैं ।

'स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम'— अपने तेजसे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । आप अनन्त सम्पूर्ण विश्वको तपानेवाले आप ही हैं । तात्पर्य यह है कि जिन-जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे

· 'शशिसूर्यनेत्रम्'——संसारमात्रको प्रकाशित करने- प्रतिकृत्तता मिल रही है, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करनेवाले और संतप्त



# द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दुष्ट्वाद्धतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महातमन् ।। २० ।।

हे महात्मन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका अन्तराल और सम्पूर्ण दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं । आपके इस अद्भुत और उप्ररूपको देखकर तीनों लोक व्यक्ति (व्याकुल) हो रहे हैं।

व्याख्या—'महात्मन्'— इस सम्बोधनका तात्पर्य है कि आपके खरूपके समान किसीका खरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । इसलिये आप 'महात्मा' अर्थात् महान् स्वरूपवाले हैं ।

'द्यावापृथिष्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश सर्वाः'—स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें जितना अवकाश हो रही है।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण; पूर्व-उत्तरके बीचमें 'ईशान', उत्तर-पश्चिमके बीचमें 'वायव्य', पशिम-दक्षिणके योचमें 'नैर्ऋत्य' और दक्षिण-पूर्वके विराजमान है।

'दुष्ट्राइतं रूपमुमं तवेदं लोकत्रयं प्रध्यथितम्' --[उत्रीसवें श्लोकमें तथा चीसवें श्लोकके पूर्वाधी उप्ररूपका वर्णन करके अब बीसवें ज्लोकके उत्तराधी बाईसवें श्लोकतक अर्जुन उग्ररूपके परिणामका वर्णन करते हैं-] आपके इस अद्भत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान् देदीप्यमान और भयंकर उपरूपको हैं, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण देखकर खर्ग, मृत्यू और पाताल-लोकमें रहनेवाले सम्रो प्राणी व्यथित हो रहे हैं. भयभीत हो रहे हैं।

यद्यपि इस श्लोकमें स्वर्ग और पृथ्वीकी ही यात आयी है (द्यावापृथिव्योः), तथापि अर्जुनद्वारा 'लोकत्रयम्' कहनेके अनुसार यहाँ पाताल भी ले र्यंचमं 'आग्नेय' तथा ऊपर और गांचे--ये दसों सकते हैं। कारण कि अर्जुनको दृष्टि भगवान्के शरीरके रिशाएँ आपसे ब्याप्त हैं अर्थात् इन सवमें आप-हो-आप किसी एक देशमें जा रही है और वहाँ अर्जुनको जो दीख रहा है, वह दुश्य कभी पाताल का है, कभी

सोलहर्वे श्लोकपे अर्जुनने 'अनेकबाहुदावधननेत्रम्' कहा और यहाँ भी 'अननवाहुम्' कहते हैं, नो इमने पुनर्कात-सी दीखती है। परन्तु बासलमें यह पुनर्कात नहीं है; क्योंकि वहाँ विराद्स्य भगवान्के देवस्पका बर्गन है और यहाँ उपल्पका वर्णन है । उपल्पका वर्णन होनेसे ही यहाँ 'विश्वपिदं सपनम्' और आगेके (बीसप्रे) रनीकमें 'दुप्तत्मुनं रूपमुदं तमेदं स्तीकत्रमं प्रव्यवितम्' पद आये हैं।

मृत्युलोकका है और कभी खर्गका है। इस तरह अर्जुनकी दृष्टिके सामने सब दृश्य बिना क्रमके आ रहे

यहाँपर एक शङ्का होती है कि अगर विरादरूपको देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदृष्टिके विना त्रिलोकीने विराद्रूपको कैसे देखा? भगवानने तो केवल अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी। त्रिलोकीको विग्रदरूप देखनेके लिये दिव्यदृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्मचसुओंसे यह विराट्रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि 'विश्वमिदं तपत्तम्' (११ ।१९) और 'लोकत्रयं प्रव्यथितम्' पदींसे विराट्रूपको देखकर त्रिलोकीके संतप्त और व्यक्षित होनेकी बात अर्जुनने कही है।

इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यधित होनेवाली त्रिलोकी भी उस विराट्रूपके अत्तर्गत ही है अर्थात् विसर्रूपका ही अङ्ग है। संजयने और भगवान्ते विग्रद्रूपको एक देशमें देखनेकी बात (एकस्थम्) कही, पर अर्जुनने एक देशमें देखनेकी बात नहीं कही। कारण कि विग्रदूरूप देखते हुए भगवानके शरीरकी तरफ अर्जुनका ख्याल ही नहीं गया । उनकी दृष्टि केवल विराट्रूपको तरफ हो यह गयी । जब सार्ययरूप भगवानुके शरीरकी तरफ भी अर्जुनकी दृष्टि नहीं गयी, तत्र संतप्त और व्यक्षित दीख रहा है कि त्रिलोकी विस्ट्रूल्पको देखकर व्यक्ति, खेटा-सा अह दीखता है।

भयभीत हो रही है, पर वास्तवमें (विराद्रूक्पके अत्तर्गत) भयानक सिंह, व्याघ, साँप आदि जन्तुओंको और मलको देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है ।

#### मार्मिक, बात

देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण

संसार भगवान्के दिव्य विग्रट्रूपका ही एक छोटा-सा अङ्ग है । संसारमें जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दीखती है, वह बस्तुतः दिव्य विसर्रूपकी ही एक झलक है, एक लीला है । विग्रदरूपकी जो दिव्यता है, उसकी तो स्वतन सता है, पर संसारकी जो अदिव्यता है, उसकी स्वतन्त सत्ता नहीं है । अर्जुनको तो दिव्यदृष्टिसे भगवानुका विग्रदृरूपं दीखा, पर भक्तोंको भावदृष्टिसे यह संसार भगवत्स्वरूप दीखता. है—'बासुदेवः सर्वम्'। तात्पर्य है कि जैसे बचपनमें बालकका कंकड़-पत्यरोंनें जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होनेपर नहीं रहता; बड़े होनेपर वंकड़-पत्थर उसे आकृष्ट नहीं, करते, ऐसे ही भोगदृष्टि रहनेपर संसारमें जो भाव रहता है, यह भाव भोगदृष्टिके

मिटनेपर नहीं रहता । जिनको भोगदृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य दीखता है, पर जिनको भोगदृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुपोको संसार मगवत्स्वरूप ही दीखता है । जैसे होनेवाले इस लौकिक संसारकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि एक ही की वालकको मौंक रूपमें, पिताको पुरीके जा सकती है? इससे सिद्ध रूपमें, पतिको पत्नीके रूपमें और सिंहको भीजनके होता है कि संतप्त होनेवाला और संतप्त करनेवाला रूपमें दोखती है, ऐसे ही यह संसार 'चर्मदृष्टि'से तथा व्यक्ति होनेवाला और व्यक्ति करनेवाला—पे सच्चा, 'विवेकदृष्टि' से परिवर्तनशील, 'भावदृष्टि'से चारों उस विराट्रू पके ही अह हैं। अर्जुक्को ऐसा भगवत्त्र अर्थेर 'दिव्यदृष्टि'से निराट्रू पक

अर्जुनने खारी पातालतक तथा पातालसे कार्गतक कमपूर्वक विश्वस्थको देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन मनवान्त्री दी हुई दिव्युहिते खर्ग, पूपव्यन,वातास आदि सबको एक साथ देख है है; और जैसे देख रहे हैं. बैसे ही बोल रहे हैं—है देख! मैं आवकी देखें देवनाओंको देख रहा है, जालबोके अलग-अलग समुरापोको देख रहा है, कमलपर विराजमान ब्रह्मजीको देख रहा है, कैलासपर विराजमान शहरको देख रहा हैं, सन्दर्ग ऋष्योको देख रहा है, दिव्य सर्वोको देख रहा है, (११-१९५) आदि-आदि । अर्जुनको ऐमा कार्नेये हो देरी सभी है, पर ऐसा (सबको एक साव) देखनेने देरी नहीं सभी । इम्मीसचे अर्जुनके वचनोने सम्, मृष् पाताल आदि सोस्रोका कोई क्रम नहीं है ।

mandarity produces a contract सम्बय—अब अर्जुनकी दृष्टिके सामने (विराद्रूरूपमें) स्वर्गीद लोकोंका दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगेके दो स्लोकोंमें करते हैं।

अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।। २१ ।

वे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो ! पट्टल हो !' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ।

व्याख्या—'अभी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति'— कर रहे हैं। जंब अर्जुन स्वर्गमें गये थे, उस समय उनका जिन यद्यपि देवतालोग नृसिंह आदि अवतारोंको देखकर देवताओंसे परिचय हुआ था, उन्हों देवताओंके लिये और कालरूप मृत्युसे भयमीत होकर ही भगवान्का गुण-यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवतालोग आपके मान कर रहे हैं (जो सभी विराटरूपके ही अङ्ग है): सक्पमें प्रविष्ट होते हुए दीख रहे हैं। ये सभी परनु अर्जुनको ऐसा लग रहा है कि वे विग्रहरूप देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही स्थित भगवान्को देखकर ही भयमीत होकर स्तुति कर रहे हैं। 'खसीत्यक्ता महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां रहते हैं और आएमें ही प्रविष्ट होते हैं।

'फेविद्मीताः प्राञ्चलयो गृणिन्त'—परन्तु उन स्तुतिभिः पुष्कलामिः'—सप्तर्पियों, देवर्षियों, महर्षियों, देवताओंमेंसे जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे सनकादिकों और देवताओंके द्वारा स्वस्तिवाचन (करपाण आजान देवता (विराद्रूक्पके अन्तर्गत) नृसिंह आदि हो! मङ्गल हो!) हो रहा है और बड़े उतम-उत्तम भयानक रूपोंको देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुतियाँ हो रही है। हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गान

# रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मस्तश्चोप्पपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ।। २२ ।।

जो ग्यारह सद्र, बारह आदित्व, आठ वसु, वारह साध्यगण, दस विश्वेदेव और दो अधिनीकुमार, उन्जास मस्द्गण, सात पितृगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय है, वे सभी चिकत होकर आपको देख रहे हैं।

थ्याख्या—'स्टादित्या वसवो ये च साध्या क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, विषेत्रीसनी मस्तद्योष्पपाद्य'—ग्यारह रुद्र, बारह सुरुवान् प्रभवान् और रोचमान—ये दस 'विधेदेश' अदित्य, आठ वसु, दो अश्विनीकुमार और उन्वास है (वायुपुराण ६६ । ३१-३२) । मञ्जाण—इन सबके नाम इसी अध्यायके छठे कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्नियाह स्तोककी व्याख्यामें दिये गये हैं, इसलिये वहाँ देख और वार्हिपत्—ये सात लेना चाहिये ।

मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यान, चिति, हय, छानेके कारण पितरोंका नाम 'कण्पना है। नय, हंस, नारायण, प्रभव और विमु—ये बारह 'गरार्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः'— करपपत्रोस्त्रे पत्नी रूप है (वायुपुण ६६ ।१५-१६) । मुनि और प्राथसे तथा अरिष्टासे गन्धवींकी इत्सीत

(शिवपुराण, धर्मे॰ ६३ । २) । कम्म अर्थात् गरम अन्न

सा॰ सं॰--२३

'बीक्षंत्रे त्वां विस्मिताधैव सर्वे'— उपर्युक्त सभी

देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको

ፍሪሄ

हुई है । गन्धर्वलोग राग-रागिनियोंकी विद्यामें बड़े चतुर हैं। ये स्वर्गलोकके गायक हैं।

करयपनीकी पत्नी खसासे यहाँकी उत्पत्ति हुई हैं । देख रहे हैं । ये सभी देवता आदि विराहरूपके ही देवताओंक विरोधी \* दैत्याँ, दानवाँ और ग्रक्षसाँको अङ्ग हैं।

असुर कहते हैं । कपिल आदिको सिद्ध कहते हैं ।

सम्बन्ध-अव अर्जुन आगेके तीन श्लोकोर्मे विश्वरूपके महान् विकराल रूपका वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं ।

रूपं महत्ते बहुवकत्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् ।

बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ।। २३ ।।

हे महावाहो ! आपके बहुत मुखों और नेत्रोंबाले, बहुत मुजाओं, जंघाओं और चरणोंवाले, बहुत उदरोंवाले, बहुत विकराल दाढ़ोंबाले महान् रूपको देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा है।

विश्वरूपमें 'देव'-रूपका, उत्रीसवेंसे वाईसवें श्लोकतक वात आयी है। अतः अर्जुन एक ही बात धार-घार 'उप'-रूपका और तेर्डसवेंसे तीसवें श्लोकतक 'अल्पन क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि-(१) ठप्र'-रूपका वर्णन हुआ है (] 'बहुबक्त्रनेत्रम्'-- आपके मुख एक-दूसरेसे है, ठस-उसमें उनको नयी-नयी विलक्षणता और दिव्यता

महीं मिलते । कई मुख सीम्य है और कई विकसल दीख रही है । है। कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं, वे भी सभी एक समान नहीं गये, चकित हो गये, चकरा गये, व्यथित हो गये कि दीख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकास

है। कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लम्बे हैं, है और मैं क्या कह रहा हूं। कई चौड़े हैं, कई गोल है, कई टेढ़े हैं, आदि-आदि । 'बहुबाहुरुपादम्'—हाथोकी यनावट, चर्ण, आकृति

और उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण है। जंघाएँ विचित्र-विचित्र है और चरण भी तरह-तरहके हैं।

'बहुदाम्'-पेट भी एक समान नहीं है । कोई

बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरहके पेट हैं। 'बहुदेशकरालं दुष्टा लोकाः प्रव्यवितालयाहम्

—मुदामि बहुत प्रभारकी विकास दाई है। ऐसे महान् भयंका, विकर्णल रूपको देखका सब प्राणी व्यक्ति हो रहे हैं और मैं भी व्यक्ति हो रहा हूँ।

व्याख्या—[ पन्द्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक मुखों, नेत्रों आदिकी और सब लोगोंके भयभीत होनेत्री विग्रद्रूपमें अर्जुनकी दृष्टिके सामने जी-जो रूप आंता

(२) विग्रद्रूपको देखकर अर्जुन इतने प्रयग

उनको यह ख्याल हो नहीं रहा कि मैंने क्या वहा (३) पहले तो अर्जुनने तीनो लोकिक व्यथित

होनेकी बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियोंके साथ-साथ खपंके भी व्यथित होनेकी बात करते हैं।

(४) एक बातको बार-पार करना अर्जनके भयभीत और आधर्यचित्रत होनेका चिक्र है । संगारमें देखा भी जाता है कि जिसके भय, हुई, शोक,

आहर्ष आदि होते हैं, उसके मुख्ये सामध्यक में किसी शब्द या वाक्यका बार-बार बचारण हो जाता है, जैसे-कोई मौको देखार भवर्गत होता है तो वह बार-बार सर्वे ! सर्वे ! सर्वे !' ऐमा कहता है ।

बोई सजन पुरुष अता है हो हमेंने भागर करते इस स्लीकर्स पहले कहे हुए स्लोकोमें भी अनेक यहाँ आपे 'असुर' शब्दवे 'मभ्' समास है--'न सुग अमुराः' । अतः यहाँ 'असुर' शब्द देवताओंक

विरोधीका बायक है।

हैं— 'आइये ! आइये ! आइये !' कोई प्रिय व्यक्ति कुछ शब्दों और वाक्योंका बार-बार उच्चारण हुआ मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं--'मैं मारा है। अर्जुनने भय और हर्पको स्वीकार भी किया गया, मारा गया !, घरमें अँघेरा हो गया , अँघेरा हो है—'अदृष्टपूर्व हपितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं गया!' अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे मनो मे' (११ ।४५)। तालर्य है कि भय, हर्प, शोक निकलता है—'मैं मरा! मरा!' ऐसे ही यहाँ आदिमें एक बातको बार-बार कहना पुनरुक्ति-दोप नहीं विश्वरूप-दर्शनमें अर्जुनके द्वारा भय और हर्षके कारण माना जाता ।

# नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४ ।।

हे विष्णो ! आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाशको स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं । ऐसे आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला में धैर्य और शान्तिको भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ ।

विपर्रूपकी लम्बाई-चौड़ाईका वर्णन किया, अब यहाँ फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्वको चट करनेके लिये केवल लम्बाईका वर्णन करते हैं 11

जिन्होंने पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये कृष्णरूपसे दीख रहे हैं। अवतार लिया है।

गौर आदि अनेक वर्ण हैं, जो बड़े ही देदीप्यपान हैं ।

'नमःस्पृशम'— आपका स्वरूप इतना लम्बा है नहीं मिल रहा है और शान्ति मी नहीं मिल रही है । कि यह आकाशको स्पर्श कर रहा है।

आकाशका नहीं । फिर यहाँ आकाशको स्पर्श करनेका (दिव्यदृष्टि) है । फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको तारपर्यं क्या है ? मनुष्यकी दृष्टि जहाँतक जाती है, देखकर डर गये, पर संजय नहीं डरे । इसमें क्या वहाँतक तो उसको आकाश दीखता है, पर उसके आगे कारण है ? सन्तोंसे ऐसा सुना है कि भीप्प, विदुर, कालापन दिखायी देता है। कारण कि जब दृष्टि संजय और कुन्ती— ये चार्ग पगवान् श्रीकृष्णके आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँसे तत्वको विशेषतासे जाननेवाले थे। इसलिये संजय लौटती है, जिससे आगे कालापन दीखता है । यही पहलेसे ही भगवान्के तत्वको, उनके प्रभावको जानते दृष्टिका आकाशको स्पर्श करना है । ऐसे ही अर्जुनकी थे, जबकि अर्जुन भगवान्के तत्त्वको उतना नहीं जानते दृष्टि जहाँतक जाती है, वहाँतक उनको भगवान्का थे। अर्जुनका विमृहमाव (मोह) अभी सर्वधा दूर विगर्रू दिखावी देता है। इसका तालर्प यह हुआ नहीं हुआ था (गीता ११ ।४९) । इस विमुद्रभावक कि भगवान्क विग्रहरूप असीम है, जिसके सामने कारण अर्जुन भवभीत हुए। परनु संजय भगवान्क दिव्यदृष्टि भी सीमित हो है।

व्याख्या— [बीसवें श्लोकमें तो अर्जुनने भयानक जन्तु किसी जनुको खानेके लिये अपना मुख आपका मुख फैला हुआ दीख रहा है।

'विष्णो'— आप साक्षात् सर्वव्यापक विष्णु है, आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल

'दुष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दापि 'दीप्तमनेकवर्णम्'— आपके काले, पीले, श्याम, शर्म च विष्णो'—इस तरह आपको देखकर मैं भीतरसे बहुत व्यथित हो रहा हूँ । मेरेको कहींसे भी धैर्य

यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनमें एक तो वायुका गुण होनेसे स्पर्श वायुका ही होता है, खुदकी सामर्थ्य है और दूसरी भगवठादत सामर्थ्य तत्वको जानते थे अर्थात् उनमें विमुक्काव नहीं था:

'व्याताननं दीपाविशालनेत्रम् '- जैसे कोई अतः वे भवर्मात नहीं हुए ।

उपर्युक्त विवेचनसे एक बात सिद्ध होती है कि
भगवान् और महापुरुपोंकी कृभा विशेषरूपसे अयोग्य
मनुप्योंपर होती है, पर उस कृभाको विशेषरूपसे योग्य
मनुप्य ही जानते हैं । जैसे, छोटे बच्चेपर माँका अधिक
स्नेह होता है , पर बड़ा लड़का माँको जितना जानता
है, उतना छोटा बच्चा नहीं जानता । ऐसे ही भोले-भाले,
सीधे-सादे ब्रजवासी, ग्वालबाल, गोप-गोपी और
गाय—इनपर भगवान् जितना अधिक स्नेह करते है,
उतना स्नेह जीवन्मुक्त महापुरुषोपर नहीं करते । परनु
जीवन्मुक्त महापुरुषो स्वाह्म अधिका अपेक्षा भगवान्को
विशेषरूपसे जानते हैं । संजयने विश्वरूपके लिये

.

# दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५ ।।

आपके प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित और दाढ़ोंके कारण विकास (भयानक) मुखोंको देखकर मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान हो रहा है और न शान्ति ही मिल रही है । इसलिये हे देवेश ! हे जगहितास ! आप प्रसन्न होड़ये ।

व्याख्या—'देष्ट्राकतालानि च ते मुख्यान दुन्देंथ दोख रहा है (११ ११२), जिसका न उदय और कारानालसिक्रमानि'—महाप्रतयके समय सम्पूर्ण न अस हो रहा है । इसतिये भेरेको दिशाओंका शान प्रिलोकीको भस्म करनेवाली जो आगि प्रश्न होती नहीं हो रहा है और विकास मुख्योंको देखकर मपके है, उसे संवर्तक अथवा कालागिन कहते हैं । उस कारण मैं किसी तरहका सुख्य और शान्ति भी प्राप्त कालागिनके समान आपके मुख्य हैं, जो भयंकर-भयंकर नहीं वह रहा हूँ ।

दाइक्कि कारण बहुत विकारत हो रहे हैं। उनके 'प्रसीद देवश जगत्रिवास'-- आप सब देवताओक देखनेमात्रसे हो बड़ा पय लग रहा है। अगर उनका मालिक है और सम्पूर्ण संसार आपमें ही निवास कर कार्य देखा जाय तो उसके सामने किसीका दिकना रहा है। अतः कोई भी देवता, मनुष्य भयभीत होनेपर हो मुश्किल है।

'दिशो न जाने न लागे च शार्म'—ऐसे विकायत सुकाराग ? तथा और बहैन सुरेगा ? इसलिये मैं भी मुख्येनो देखकर मुझे दिशाओंका भी जान नहीं हो आपको पुस्ताप्तर कह रहा है कि है देवरा। है रहा है। इसका तालप है कि दिशाओंका द्वान होता जार्गिवास! आप प्रसाद रोदये। है सुक्ति उदय और अस होनेसे। पर यह सुर्य गो भगवान्त्रेन थिकरात रूपको देखकर आर्जुनको अत्राप्ते नेक्रीसी जगात है अर्थात् वह तो आपके ऐसा स्थाप कि भगवान् मानो बड़े क्रोपमें आये हुए विस्ट्रहरूपके अन्तर्गत आ गया है। इसके सिकाय है। इस भावन्त्रको सेक्रस ही भयगीत अर्जुन भगवान्त्रे अर्थक चार्चे और महान प्रत्यादिल प्रकारा-ही-प्रकार भमात्र होनेके लिये प्रार्थना यह रहे हैं।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः । भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६ । वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैस्तमाङ्गैः ।। २७ ।

हमारे मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओंके समुदायोंके सहित धृतराष्ट्रके वे ही सब-के-सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ोंके कारण भयंकर मुखोंमें बड़ी तेजीसे प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई-एक तो चूर्ण हुए सिरोसहित आपके दातांक बीचमें फैसे हुए दीख रहे हैं।

व्याख्या—'भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि'। सहासदीयरिप योधमुख्यैः'— हमारे पक्षके धृष्टद्युम्न, विसर्रूपमें वे चाहे भगवान्में प्रवेश करें, चाहे विगद, हुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग हैं, वे भगवान्के मुखोमें जायें, वह एक ही लीला है। सब-के-सब धर्मके पक्षमें हैं और केवल अपना परनु भावोंके अनुसार उनकी गतियाँ अलग-अलग कर्तव्य समझकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । हमारे प्रतीत हो रही हैं । इसलिये भगवान्में जाये अथवा इन सेनापतियोंके साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण मुखोंमें जार्य, वे हैं तो विराद्रूपमें ही । और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । 'केबिद्विलग्ना

लिये युद्धमें आये थे \* ।

दशनान्तरेष यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्णका नाम लेनेका ताल्पर्य चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः'— जैसे खाद्य पदार्थीने कुछ पदार्थ है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके ऐसे होते हैं, जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते है, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चवाते समय

'अभी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे दाँतों और दाढ़ेंकि बीचमें फैंस जाते हैं। ऐसे ही सहैवावनिपालसङ्कै: - दुर्योधनके पक्षमें जितने राजालोग आपके मुखोंने प्रविष्ट होनेवालोंनेसे कई-एक तो सीधे हैं, जो युद्धमें दुर्योधनका प्रिय करना चाहते हैं भीतर (पेटमें) चले जा रहे हैं,पर कई-एक चूर्ण हुए (गीता १ 1२३) अर्थात् दुर्योधनको हितको सलाह मसकोंसहित आपके दाँतों और दाढ़िक बीचमें फैसे नहीं दे रहे हैं, उन सभी ग्रजाओंके समूहोंके साथ हुए दीख रहे हैं।

पुनग्रह्के दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्र विकारल यहाँ एक शङ्का होती है कि योदालोग तो अभी दाइकि कारण अत्यन्त भयानक आपके मुखोंमें बड़ी सामने युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुनको तेजीसे प्रवेश कर रहे हैं—'वक्त्राणि ते त्वरमाणा विराट्रूपके मुखोंमें जाते हुए कैसे दिखायी दिये?

भीष्य—धीष्पत्रीकी प्रतिज्ञा दुनियामें प्रसिद्ध है कि वन्होंने चिताबीकी प्रसन्नताके लिये विवाह न कानेकी प्रतिज्ञा की और आबाल प्रहावारी रहे । इस प्रतिज्ञापर वे इतने इटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुरामग्रीके साथ पुद किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी । भगवान्ते पहले हायमें शस्त्र प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । पान जब मीमजीने (भगवान्की प्रतिवाके विरुद्ध) यह प्रतिहा कर ली कि 'आबु जो हरिहि न शख गहारै ! तौ साजों गंगा जननीको शासन्-सून न कहाऊँ ।।' हो धगवान्को भी अपनी प्रतिशा छोड़कर एक बार धाडुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्मजीकी तरफ दौड़ना पड़ा । इस तरह भीष्मकी प्रतिका बनी रही और भगवान्ही प्रनिका ट्रूट गयी ।

होण-प्रेणाचार्य दुर्पोधनका अन्न खाकर उसके वृत्तिमोगी रहे हैं। इसलिये वे पुदको अपना कर्नस्य मप्त्रका युद्धमें सार जाते हैं और अन्तमें देवताओंकी बातें सुनकर और युद्धमें अपने ब्राह्मणोजित धर्मको ममझकर पुरुषे क्यात हो जाते हैं ।

इसका समाधान यह है कि भगवान् विराट्ररूपमें कौरवॉकी ?(२ । ६) इसलिये उससन्देहको दूर केले अर्जुनको आसन्न मविष्यको बात दिखा रहे हैं। लिये भगवान् अर्जुनको आसन् भविष्यकादृरम् रिक्ष्म भगवान्ने विराट्ररूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा था माने यह बताते हैं कि युद्धमें तुन्हारी ही जीत हैंने कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भो आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेपर भी भगवाने सं मेरे इस विराट्ररूपमें देख ते (११ ।७)। अर्जुनके वात कही है(११ ।३२-३४)। मनमें सन्देह था कि युद्धमें हमारी जीत होगी या

×

सम्बन्ध—जो अपना कर्तव्य समझकर धर्मकी दृष्टिसे युद्धमें आये हैं और जो परमात्मकी प्राप्ति चाहनेवाते हैं—ऐ पुरुषोंका विराहरूपमें निदयोंके दृष्टाचासे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

# यथा नदीनां वहवोऽम्युवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

# तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८।

जैसे निदयोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाधाविक ही समुद्रके सम्मुख दौड़ते हैं, ऐं ही ये संसारके महान् शूरबीर आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं।

यहवोऽम्युयेगाः वास्तवमें तो उनका स्वतन्त अस्तित्व पहले भैं ह समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति'--मृलमें जलमात्र समुद्रका था, केवल नदियोंके प्रवाहरूपमें होनेके कारण व अल है। यही जल बादलोंके द्वार वर्षारूपमें पृथ्वीपर दीखते थे। बरसकर झरने, नाले आदिको लेकर नदियोंका रूप नरलोकवीरा विरानि 'तथा तवामी घारण करता है । उन नदियोंके जितने लेग हैं, प्रवाह वक्ताण्यमिविज्वलिन -- नदियोंकी तरह मात्र धीर है, वे सभी स्वामाविक ही समुद्रकी तरफ दौड़ते हैं । नित्य सुखकी अभिलायाको लेकर परमाताक सन् कारण कि जलका उद्गम स्थान समुद्र हो है। वे ही दौड़ते हैं। परनु भूलसे असत्, नारावन् वर्षके सभी जल-प्रवाह समुद्रमें जाकर अपने नाम और साथ सन्यन्य मान लेनेसे वे सांसारिक संग्रह और रूपको छोड़का अर्थात् गङ्गा, यमुना, सरस्तती आदि संयोगजन्य सुखमें लग जाते हैं तथा अपना अर्वा नामोंको और प्रयाहके रूपको छोड़कर समुद्ररूप हो अस्तिल मानने लगते हैं। उन जीवोमें ये ही वस्ती हो जाते हैं। फिर वे जल-प्रवाह समुद्रके सिवाय शूखीर हैं, जो सांसारिक संग्रह और सुवर्फीनें " अपना कोई अलग, स्वतन्त अस्तित्व नहीं रखते । लगकर, जिसके लिये शरीर मिला है, उस प्रसाराप्रीती

द्वेणावार्पमें इननी निष्याता थी कि गुरुपक और विद्यामें तत्पर अर्जुनको ब्रह्मात्र छोड़ना और सान्त्र इसी करना (यापस लेना)—ये दे विद्याएँ सिखा दी; धानु अपने पुत्र अश्वत्यामाको केवल ब्रह्माल छोड़ना हो सिक्ट, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं।

कार्ग — कर्णकी दुर्योधनके साथ पित्रता थी, उस पित्रतारूप धर्माय्यको निभानेके लिये हे युद्धे अते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके हारा 'कर्ण ! तु कुत्तीका देश हैं। एस कहनेपर भी ये दुर्योधको पूर्वी भगवान्से कहा कि 'यह बान आप धर्मधक पुणिशिसे मत कहना; क्योंकि अगर क्रां मंत्री बहा समझकर से राज्य पुणि देशे के तीर में राज्य दुर्योधनको देहैंगा । इसमें पाष्ट्रक ...................................

कर्ज बड़े द्वप्रदित से । वे प्रितिय ही दावधीर से । इनके माँगनेया उन्होंने कुण्यत और क्षत्रव कारकर दे दिये से । माता कुन्तिके द्वारा माँगनेया उन्होंने करकों वासन दिया, विमर्भ उन्होंने करकों माँ । मैं पुरिष्टिर, भीम, नजुरून और सहदेवको हो साम मेरा युद्ध होगा । मुद्धों अगर अर्जुन मेरिको भार देगा, हो तो भीस पुत्र नहेंगे हो । मार दूगा , हो भी मोताहर हों भीय पुत्र नहेंगे हो ।

मार्गेम हो तत्पतासे लगे हुए हैं । ऐसे युद्धमें आये सामने दोखनेवाले लोगोमें परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं । अतः उनके (ज्ञानवरूप) मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं । लिये परोक्षवाचक 'अमी' (वे) पर दिया गया है ।

सम्बन्ध—जो राज्य और प्रशंसाके लोमसे युद्धमें आये हैं और जो सांसारिक संग्रह और भ्रोगोंको प्राप्तिमें लगे हुए हैं—ऐसे पुरुषोंका विराट्ररूपमें पतंगोंके दृष्टान्तसे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं।

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः।

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।। २९ ।

जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करनेके लिये यड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्निमें प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करनेके लिये ही यड़े वेगसे दौड़ते हुए आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं।

व्याख्या—'यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतड्डा विशक्ति तत्परतापर्वक लगे रहना और मनमें भोगों और संप्रहका माशाय समुद्धवेगा:--जैसे हरी-हरी घासमें रहनेवाले ही चिन्तन होते रहना—यह बढ़ा हुआ सांसारिक चेग पतंगे चातुर्मासकी अधिरी रात्रिमें कहींपर प्रज्वलित है । ऐसे वेगवाले दुर्योधनादि राजालोग पर्तगोंकी तरह अग्नि देखते हैं, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहत वडी तेजीसे कालचकरूप आपके मुखोंमें जा रहे हैं सुदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे. अर्थात पतनकी तरफ जा रहे हैं— चौरासी लाख हमारा अधेरा मिट जायगा) ठसको तरफ यडी तेजीसे योनियों और नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । तात्पर्य यह दौड़ते हैं । उनमेंसे कुछ तो प्रज्वलित अग्निमें स्वाहा हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सख, आराम, हो जाते हैं; कुछको अग्निकी थोड़ी-सी लपट लग मान, आदर आदिको प्राप्त करनेके लिये रात-दिन जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे दौडते हैं । उनको प्राप्त करनेमें उनका अपमान होता तड़पते रहते हैं । फिर भी उनकी लालसा उस अग्निकी है. निन्दा होती है, घाटा लगता है, विन्ता होती है. तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अत्तःकरणमें जलन होती है और जिस आयके बलपर अग्निको युझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुःखी हो वे जी रहे हैं, वह आयु भी समाप्त होती जाती है, जाते हैं कि उसने हमारेको बड़े लामसे वश्चित कर दिया ! फिर भी वे नारावान भोग और संग्रहकी प्राप्तिके लिये भीतरसे लालायित रहते है \* ।

ं 'तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि लिये समृद्धवेगाः'— भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही

\*

सन्वय-पीठेके दो स्लोकोमे दो दूशालोसे दोनों समुदायोंका वर्णन करके अब सम्पूर्ण लोकोका मसन करते हुए विकल्प पणवास्के प्रयानक रूपका वर्णन करते हैं।

<sup>\*</sup> अजानन् दाहारूपं पतित ज्ञालको दीपरहने स कीनोऽप्यतानाइडिशयुनमञ्जानि पिशिनप्। विकाननोऽप्येते चयमित् वियञ्जालजटिलान् न भुग्नामः कामानहरू महस्रो मोहसहिमा ।। (पर्वहाविधायानस्कः)

पतङ्ग दीपकके दाहक शरूपको न जाननेके कारण ही उसपर गिरग है, मफ्सी भी अज्ञानका है भीने तेगे हुए मोसके टुकड़ेको निगस्ती है; परनु हमलोग जानते हुए भी विपत्तिके जटिल जातमे फैमानेवाली कपनग्रीको नेरी छोड़ते; असे ! मोहकी प्रहिमा बड़ी गहन है !'

### लेलिहासे यसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।

# तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासंस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।। ३० ।।

TERROPPERATURE PROPERTURE

आप अपने प्रज्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोंका यसन करते हुए उन्हें चारों ओरसे यार-यार चाट रहे हैं; और हे विष्णो !आपका उम प्रकाश अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है।

व्याख्या—'लेलिहासे प्रसमानः समन्ताल्तोकान् प्राणी यद्य नहीं सकता ।

समप्रान्यद्वैन्यंलिकः — आप सम्पूर्ण प्राणियोका संहार तेजोपिरापूर्य जगतसम्प्रं भासस्तयोपाः प्रतपत्ति कर रहे हैं और कोई इघर-उघर न चला जाय, विष्णो — विराट्स्प भगवान्क तेज बड़ा उम्र हैं! इसिलिये वार-चार जीभके लपेटेसे अपने प्रज्यित वह उम्र तेज सम्पूर्ण जगत्में परिपूर्ण होकर समक्षे मुखीमें लेते हुए उनका मसन कर रहे हैं। तार्ल्य संतप्त कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है। है कि कालरूप भगवान्की जीपके लपेटसे कोई भी

#### \*

सम्बन्ध—विग्रहरूप पागवान् अपने विलक्षण-विलक्षण रूपोंना दर्शन करते ही चले गये। उनके प्रचेत्र और. अत्यत्त उपरूपके पुर्वोपे सम्पूर्ण प्राणी और दोनों पक्षोंक चौद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत पत्रच गये। अतः अत्यत्त उपरूपपारी पागवानुका वास्तविक परिचय जाननेके लिये अर्जुन प्रश्न करते हैं।

# आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृतिम् ।। ३१ ।

मुझे यह व्यताइये कि उप्ररूपवाले आप कौन हैं ? हे देवताओं में श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिरूप आपको मैं तत्वसे जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको प्रवृत्तिको नहीं जानता ।

स्थाख्या—'आख्याहि में को भवानुसरूपो नमोऽस्तु रूपमें ही हुआ था । इसलिये अर्मुनं फहते हैं कि ते देववर प्रसीद'— आप देवरूपसे भी दीख रहे हैं तो वास्तवमें ऐसे में आपको इस प्रवृत्तिको भी नहीं जातता हूँ कि आप रूपेंसे घाए। फरनेवाले आप कीन हैं?

अत्यन्त उम विग्रहरूपको देवकर भयके कारण पहाके तथा विपक्षके बहुत से योदा मीन्य रोते आ अर्जुन नमस्त्राप्के सिवाय और करते भी क्या ? जय रहे हैं, अतः वास्त्रापने आप क्या करना मारते हैं ? अर्जुन भगवान्के ऐसे विग्रहरूपको सनझनेमें सर्वया दारार्थ यह हुआ कि आप बीन हैं और क्या बनन अममर्थ हो गये, तथ अन्तर्भ करते हैं कि है चहते हैं—इस बातमो मैं जनत पाहण हूँ और देवताओं में मेह! आपको नमकार हैं। इसकी आप हो स्पष्टरूपने बन्दर्भ । भगवान अपनी जीमने सर्वा अपने मुद्रांने एक प्रशासिक हैं कि भगवन्त्र पहला अकरर

भगवान् अपनी जीमसे सबसे अपने मुखीने एक प्रश्न होता है कि भगवान्तर पहला अवतर लेक्स बार-बार चाट रहे हैं, ऐसे भवंबर बार्तवारे विग्रह-(संगयके-) न्यानें हुआ और अभी अर्जुन देखान अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रमान के बादये । भगवान्ति किसी एक देशमें निग्रहरूप देखा रहे हैं—ये

'विमानुमिक्कामि भवत्तमार्धा न हि प्रजानामि तव दोनों विष्यहरूप एक हो है या अलग-अलग ? इसका प्रवृतिम्'—भगवानुका पहला अनंतर विष्यु (संस्थर-) उत्तर कह है कि यहर्याक बात तो भगवानु ही उसे, Proceeding the state of the sta पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने प्रत्युत भगवान् संसारसे वाहर भी व्याप्त हैं। संसार जो विरादरूप देखा था, उसीके अन्तर्गत यह संसाररूपी तो भगवान्के किसी अंशमें है तथा ऐसी अनन्त विरादरूप भी था । जैसे कहा जाता है कि भगवान् सृष्टियाँ भगवान्के किसी अंशमें हैं । ऐसे ही अर्जुन सर्वत्यापी है, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं जिस विराटरूपको देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी है कि भगवान केवल सम्पूर्ण संसारमें ही व्याप्त हैं, है और इसके सिवाय और भी बहत कुछ है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें अर्जुनने प्रार्थनापूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं । श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकुत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३२।।

श्रीभगवान् बोले—मैं सम्पूर्ण लोकोंका क्षय करनेवाला वढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगोंका संहार करनेके लिये यहाँ आया है। तुन्हारे प्रतिपक्षमें जो योदालोग खंडे हैं, वे सब तुम्हारे यद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे ।

व्याख्या-[भगवान्का विश्वरूप विचार करनेपर इस समय दोनों सेनाओंका संहार करनेके लिये ही बहुत विलक्षण मालूम देता है; क्योंकि उसको देखनेमें यहाँ आया हैं।

अर्जुनकी दिव्यदृष्टि भी पूरी तरहसे काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूपको कठिनतासे देखे जानेयोग्य प्रत्यनीकेषु योधाः'— तुमने पहले यह कहा था कि बताते हैं-'दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्'(११ । १७)।यहाँ भी मैं युद्ध नहीं करूँगा-'न योतस्ये' (२ । ९), तो वे भगवान्से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूपवाले आप कीन हैं ? ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन अर्थात् तम्हारे युद्ध करने और न करनेसे कोई फरक भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी नहीं पड़ेगा । कारण कि मैं सबका संहार करनेके अधिक विलक्षणरूपसे प्रकट होते चले जाते । परन्तु अर्जुनके बीचमें ही पूछनेसे भगवान्ने और आगेका रूप दिखाना बन्द कर दिया और अर्जनके प्रश्नका दोनों सेनाएँ मेरे भयंकर मुखोंमें प्रविष्ट हो रही हैं। उत्तर देने लगे ।]

अर्जुनने पूछा था कि उमरूपवाले आप कौन जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान्ते हैं—'आख्याहि में को भवानुप्ररूप: । उसके उत्तरमें यहाँ केवल प्रतिपक्षको हो बात क्यों कही कि तुन्हारे विराद्रू भगवान् कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण लोकोंका युद्ध किये विना भी ये प्रतिपत्ती नहीं रहेंगे? इसका ध्य (नाश) करनेवाला बड़े भयंकर रूपसे बढ़ा हुआ समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केयल असय काल है।

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृतः'—अर्जुनने पूछा था कि प्रतिपक्षियोंको नहीं मारते । अतः भगवान् कहते हैं मैं आपकी प्रयुक्तिको नहीं जान रहा हूँ— न हि कि तुन्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं यसेगे; भेजनामि तय प्रवृतिम्' अर्थात् आप यहाँ क्या करने क्योंकि मैं करलरुपसे सबके छ। जाईगः । तःसर्प आपे हैं? इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं कि भै यह है कि इन सबका संकर तो हैनेजन्स की है,

'ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः क्या तुम्हारे युद्ध किये विना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे ? लिये प्रवृत्त हुआ है । यह बात तुमने विग्रट्रूपपे भी देख ली है कि तुम्हारे पक्षकी और विपक्षको यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनने अपनी और

'कालोऽस्मि लोकक्षयकुरुष्वद्धः'— पूर्वश्लोकमें कौरवपशकी सेनाके सभी लोगोंको भगवान्के मुखोमें प्रतिपक्षियोंको हो गारते और युद्ध नहीं करते तो

तुम केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो । मानेकी बात करो है, जिनको अर्जुन मार सकते है

एक राष्ट्रा यह भी होती है कि यहाँ भगवान् और जिनको अर्जुन आगे मारेगे। अतः भगवान्के अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हारे स्थनका तात्वयं है कि जिन योद्धाओंको तुम गर युद्ध किये विना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें सकते हो, वे सभी तुम्हारे मारे विना ही गर जायेगे। प्रतिपक्षके अश्वरवामा आदि योद्धा कैसे वव गये? जिनको तुम आगे मारोगे, ये भेरे द्वारा पहलेसे ही इसका समाधान है कि यहाँ भगवान्ने उन्हों योद्धाओंकि मारे हुए हैं—'मयैवैते निहताः पूर्वपेव' (११।३३)।

\*

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें भगवान्ते कहा था कि तुन्हारे मारे विना भी ये प्रतिषक्षी चोदा नहीं रहेंगे। ऐसी स्वितंत्रे अर्जुनको क्या करना चाहिये — इसका उत्तर भगवान् आगेके दो इलोकोमें देते हैं।

तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३।। इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शहुआंको

जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । हे सव्यसाचिन् ! तुम निवित्तवात्र यन जाओ ।

तुम यसको अपने पुरमाधीने आप मानकर ग्रजी 'माँगैकैत निहनाः पूर्वमेग'—नुम शुरूनने मस और रोजीमें, को तुम परसमें बैप जाओगे—'करो सको गर्मको मैंगे आप मर रहेगे, इसमा हैंनु याने हैं निबस्पते' (मीता ६ १९२) । तारपर्य यह हुआ कि कि समें जिन्हे भी आपे हुए हैं, जब सबारी आहु रस्पोक्तिन, यश-अपयस सब प्रमुक्ते रुपमें हैं। आत. समाज हो सुन्ने हैं अपनि कालाग्य में आह में मुन्न इसके संस्थ अपने समाज अपने समाज जातेंहैं। बतान समाज हो सुन्ने हैं अपनि कालाग्य में आह में मुन्न इसके संस्थ अपनो समाज्ञ व बहिने हो गर्म जहरोंने हो गर्म उन्होंने हैं।

"निवित्तमार्थे भव सव्यासतिन् — मार्थे रामेसी अभ

ये हो होनहार है।

चलानेके कारण अर्थात दायें और बायें—दोनों हाथोंसे रखनी चाहिये. पर परमात्माका अनभव होनेमें बल. वाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' था \* । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान अर्जनसे यह कहते हैं कि तम दोनों हाथोंसे वाण चलाओ अर्थात यद्धमें अपनी परी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्तमात्र । निमित्तमात्र धननेका तात्पर्य अपने बल. वृद्धि, पराक्रम आदिको कम लगाना नहीं है, प्रत्यत इनको सावधानीपर्वक परा-का-परा लगाना है । परन मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली-यह अभिमान नहीं करना है: क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल निमित्तमात्र बनना है. कोई नया काम नहीं करना है । निपित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे

किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपर्वक कार्य करना चाहिये । कार्यकी सिद्धिमें अपने अभिमानका किञ्चिनात्र भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान श्रीकणाने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वालबालोंसे कहा कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ सगाओ । सभी ग्वालबालोंने अपनी-अपनी लाठियाँ लगायाँ और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियाँ लगनेसे ही पर्वत कपर ठहरा हुआ है। वासवर्षे पर्वत उहरा हुआ था भगवान्के वार्ये हाथकी छोटी अंगुलीके नखपर । म्वालवालीमें जब इस तरहका करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं अभिमान हुआ, तब भगवान्ने अपनी अंगुली थोड़ी-सी होगा', यह केवल अज्ञताके कारण ही अपनेमें आरोपित नीचे कर ली।अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छाका लगा तो ग्वालबालोंने पुकारकर भगवान्से कहा—'अरे त्याग कतके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म दादा ! मरे !मरे !! भरे !!!' मगवानुने कहा कि जीरसे करनेमें निमित्तमात्र यन जाय, तो उसका ठढार स्वतःसिद्ध र्रोक लगाओ । पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी है । कारण कि जो होनेवाला है, यह तो होगा ही, पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वतको ऊँचा नहीं कर सके । उसको कोई अपनी शक्तिसे रोक नहीं सकता; और तव भगवान्ने पुनः अपनी अंगुलीसे पर्यतको कँचा जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसको कोई कर दिया । ऐसे ही साधकको परमात्मप्राप्तिके लिये अपने बल-युद्धिसे कर नहीं सकता । अतः असे बल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूर्य-का-पूर्ण सिद्धि-असिद्धिमें सम रहते हुए कर्तव्य-कर्नीय पालन

ANTICO DE LA CONTRACTOR उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसमें तो केवल भगवानको कपाको ही कारण मानना चाहिये । भगवानने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत पदकी মাধ্ব अविनाशी होगी-- 'महासादादवाप्रोति शाश्वतं (१८ । ५६), और सम्पूर्ण विघोंको मेरी कुपासे तर जायगा— 'यच्चितः सर्वदर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यसि' (१८।५८)। इससे यह सिद्ध हुआ कि कैवल निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना वल माननेके कारण उसको बार-बार विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी प्राप्तिमें देरी लगती है । अगर साधक अपने बलका किञ्चिनात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है । कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त है ही, केवल अपने पुरुपार्थके अभिमानके कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस मुख्यार्थके अधिमानको दर करनेमें ही 'निमित्तमात्रं भव' पदोंका तात्पर्य है।

कर्मोंनें जो अपने करनेका अभिमान है कि मैं लगना चाहिये, उसमें कभी किञ्चिनात्र भी कमी नहीं किया जाय तो मुक्ति स्तत-सिद्ध है । बन्यन, नरकोत्री

रू उमी मे दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सव्यतासीन मा विदुः ।। (महा- विराद-४४ । ११)

STAILIGAUUSKY KANNY KINN SEKERKERKERKER KANNE तुम केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो ।

एक शङ्का यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हारे यद किये विना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें प्रतिपक्षके अश्वत्यामा आदि योद्धा कैसे बच गये ? इसका समाधान है कि यहाँ भगवानने उन्हीं योद्धाओं के

मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मोरेंगे । अतः भगवानके कथनका तालप है कि जिन योद्धाओंको तुम मार

सकते हो, वे सभी तुन्हारे मारे बिना ही मर जायेंगे । जिनको तुम आगे मारोगे; वे मेरे द्वारा पहलेसे हो मारे हए हैं-- 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव' (११.1३३)।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा था कि तुन्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थितमें अर्जुनको क्या करना चाहिये – इसका उत्तर भगवान आगेके दो श्लोकोंमें देते हैं।

> तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३।।

इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो, जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शत्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । हे सव्यसाविन् ! तुम निमित्तमात्रं बन जाओ ।

व्याख्या--'तस्पात्वपुतिष्ठ यशो लभख'--हे अर्जुन । जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ और मुफ्तमें ही यशको प्राप्त कर लो । इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुन्हें मुफ्तमें ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुनने विजय कर ली?

'यशो लमस्य' कहनेका यह अर्थ नहीं है कि यशकी प्राप्ति होनेपर तुम फूल जाओ कि 'बाह'! मैंने विजय प्राप्त कर ली', प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होनेवाला है, वही होगा । अगर तम यशको अपने पुरुपार्थसे प्राप्त मानकर राजी होओंगे, तो तुम फलमें बैंघ जाओंगे---फले सक्ती ग्रज्यको कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु यताते हैं निषयते' (गीता ५ । १२) । तात्पर्य यह हुआ कि कि यहाँ जितने भी आये हुए हैं, उन सबकी आयु लाभ-हानि, यश-अपयश सब प्रभुक्ते हाथमें हैं । अतः समाप्त हो चुकी है अर्थात् कालरूप मेरे द्वार य मनुष्य इनके साथ अपना सम्बन्ध न जीड़े; क्योंकि पहलेसे ही मारे जा चुके हैं 1 ये तो होनहार हैं।

· 'जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्'—समृद्ध राज्यमें दो बातें होती है-(१) राज्य निष्कण्टक हो अर्घात् उसमें बाधा देनेवाला कोई भी शतु या प्रतिपक्षी न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात् प्रजाके पास खूब धन-सम्पत्ति हो; हाथी, घोडे, गाय, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएँ भरपूर हों; प्रजाके खानेके लिये मरपूर अत्र हो । इन दोनों वार्तीसे ही राज्यकी समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि शतुओंको जीतकर तुम ऐसे निष्कण्टक और धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो ।

यहाँ राज्यंको भोगनेका अर्थ अनुकृतताका सुख भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं, उस राज्यको भी तुम अनायास प्राप्त कर लो ।

'मयैवैते निहताः पूर्वमेय'—तुम मुफ्तमें यश और

'नियतमार्त्रं भय सम्बसाविन्'—यार्वे राथसे वाण

BREKERREREKRETERREGEREKAN DE SEREN SER चलानेके कारण अर्थात दायें और बायें—दोनों हाथोंसे रखनी चाहिये, पर परमात्माका अनुमव होनेमें बल. बाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको था \* । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान् अर्जुनसे कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसमें यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथोंसे बाण चलाओ तो केवल भगवानुको कृपाको ही कारण मानना अर्थात् युद्धमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना चाहिये । भगवानूने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत है निमित्तमात्र । निमित्तमात्र बननेका तात्पर्य अपने बला. अविनाशी पदकी प्राप्ति बुद्धि, पग्रक्रम आदिको कम लगाना नहीं है, प्रत्यत होगी—'मह्मसादादवाप्नोति शास्रतं इनको सावधानीपर्वक परा-का-परा लगाना है। परन्त (१८ । ५६), और सम्पूर्ण विद्योंको मेरी कपासे तर मैंने मार दिया. मैंने विजय प्राप्त कर ली—यह जायगा— 'मच्चित्तः सर्वदर्गाणि महासादात्तरिष्यसि' अभियान नहीं करना है: क्योंकि ये सब मेरे द्वारा (१८ । ५८) । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल पहलेसे ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो निमित्तमात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है । जाती है।

निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है. तब अपना बल माननेके कारण उसको बार-बार किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपूर्वक कार्य करना विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी चाहिये । कार्यको सिद्धिमें अपने अभिमानका किञ्जिन्मात प्राप्तिमें देरी लगती है। अगर साधक अपने बलका भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान् श्रीकृष्णने किञ्चित्पात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने म्वालबालोंसे कहा हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त है कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ ही, केवल अपने पुरुपार्थके अभिमानके कारण ही सगाओ । सभी ग्वालबालोंने अपनी-अपनी लाठियाँ उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुपार्थक अभिमानको दर करनेमें ही 'निमित्तमात्रं भव' पदोंका लगायों और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियाँ लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। तालपर्य है।

वालवर्गे पर्वत उहरा हुआ था भगवान्के वार्ये हायको कमेंमी जो अपने करनेका अभिमान है कि भैं छंठे अंगुलीके नखपर । ग्वालवालोंमें जब इस तरहका करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं फर्रें तो नहीं कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर लां। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर लां। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर लां। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने कर लां। विस्तिक अनुसार कर्तव्य-कर्म यहा । भरे ।भरे । भरे ।

<sup>\*</sup> उमी में दक्षिणी पाणी गाण्डीवस्य विकर्षेने । तेन देवमनुष्येषु सध्यसावीनि मां नियु: ।। (मारः नियदः ४४ । १९)

Bulleristrateleteresistrateletereteresistrateleteresistrateles de l'experience प्राप्ति. चौरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति—ये सभी भगवंत्रेम आदि सभी खतःसिद्ध है। कृतिसाध्य है और मुक्ति, कल्याण, भगवद्याप्ति,

## द्रोणं च भीषां च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जिंह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ।। ३४ ।

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोंको तुम मारो । तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो । युद्धमें तुम निःसन्देह वैरियोंको जीतोगे ।

व्याख्या-'द्रोणं च भीषां च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् मया हतांस्त्यं जहि'— तुम्हारी दृष्टिमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्षके नामी शासीर हैं. जिनपर विजय करना यहा कठिन काम है \*, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी हैं अर्थात् वे सब कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिये हे अर्जुन ! मेरे द्वारा मारे हुए शुरवीरोंकी तुम मार दो ।

भगवान्के द्वारा पूर्वश्लोकमें 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव' और यहाँ 'मया हतांस्त्यं जाहि' कहनेकां तात्पर्य यह है कि तुम इनपर विजय करो, पर विजयका अभिमान मत करो; क्योंकि ये सब-के-सव मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं।

और गृह द्रोणाचार्यको मारनेमें पाप समझते थे, यही नहीं कर रहा है; अतः यह आकर्यण कैसे मिटे! अर्जुनके मनमें व्यथा थी । अतः भगवान् कह रहे भगवान् 'मयैवैते निहताः पूर्वमेव' और 'मया हतास्त्रं हैं कि वह ध्यथा भी तुम मत करो अर्थात् भीष्म जहिं पदोंसे ढाढ़स बैंघाते हुए मानो यह आधासन और द्रोण आदिको मारनेस हिंसा आदि दोर्पाका देते हैं कि तुम्होंको अपने साधनमें जो वस्तुओं विचार करनेकी तुन्हें किञ्चित्मात्र भी आवश्यकता नहीं आदिका आकर्षण दिखायी देता है और युतियाँ खराब है। तुम अपने क्षात्रधर्मका अनुष्ठान करो अर्थात् युद्ध होती हुई दीखती है, ये सब-क-सब विग्न नाशवान् करो । इसका त्याग मत करो । 'जेतासि रणे सपलान्'— इस युद्धेमें तुम वैरियोंको इनको महत्त्व म दे ।

जीतोगे । ऐसा कहनेका तालपं है कि पहले (गीता २ । ६ में) अर्जुनने कहा था कि हम उनको जीतेंगे करूँ !'— ऐसी विन्ता होनेमें तो साधकका अभिमान ही

या वे हमें जीतेंगे-इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था। यहाँ ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी आज्ञा दी, तो उसमें भगवान्ते कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो, वह देख लो (११ ।७) अर्थात् किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी-यह भी तुम देख लो । फिर भंगवान्ते : विरादरूपके अत्तर्गत भीष्म, द्रोण और कर्णके नाशकी यात दिखा दी और इस श्लोकमें यह बात स्पष्टरूपसे कह दी कि युद्धमें निःसन्देह तुन्हारी विजय होगी।

## विशेष बात

साधकको अपने साधनमें बाधकरूपसे नाशवान पदार्थोंका, व्यक्तियोंका जो आकर्षण दीखता है. उससे 'मा व्यथिष्ठा युध्यस्य'— अर्जुन पितामह भीष्म वह घनए जाता है कि मेर उद्योग कुछ भी काम है और मेरे द्वारा नष्ट किये हुए है । इसलिये साधक

दुर्गुण-दुग्चार दूर नहीं हो रहे हैं,

धीप्प, ग्रेण और कर्ण अपनी शूरबीरताके कारण संसारमे प्रसिद्ध थे; अतः इनको जीननेपं कठिनता थी । जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर या नहीं, पर उसकी एक वादान या कि नुसारा सिर कोई पृथ्मीपर गिरा देगा तो उस (सिर गिरानेवाले-)के सिरके सी टुकड़े हो आर्थमें । इस्म काटानके काण जयहराकी मारनेमें कठिनता भी 1

University of the second s चहिये'—इसमें भगवान्के विश्वासको, भरोसेको, तो सबकी सेवा करनेका, सबको सुख पहुँचानेका ही आश्रपकी कमी है । दुर्गुण-दुखचार अच्छे नहीं लगते, अधिकार है । अगर मारनेका अधिकार मनुष्यको होता सुहाते नहीं, इसमें दोप नहीं है। दोप है चिन्ता तो विधि-निषेध अर्थात् शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म करोंने । इसलिये साधकको कभी चिन्ता नहीं करनी मत करो—ऐसा शास्त्रोका, गुरुजनों और सन्तीका चाहये ।

यह शङ्का होती है कि कालरूप भगवान्के द्वारा दुःख देता है तो उसको पाप लगेगा ही; क्योंकि यह सब-के-सब मारे हुए हैं तो संसारमें कोई किसीको उसकी राग-द्वेपपूर्वक अनिषकार चेष्टा है। परन्त चाहिये । इसका समाधान यह है कि किसीको मारनेका करनेसे पाप नहीं लगता; क्योंकि यह क्षत्रियका स्वधर्म है ।

कारण है और 'ये दूर होने चाहिये और जल्दी होने या दुःख देनेका अधिकार मनुष्यको नहीं है । उसका कहना ही व्यर्थ हो जायगा । वह विधि-निषेध किसपर

· 'मेरे द्वारा मारे हुएको तू मार'—इस कथनसे लागू होगा? अतः मनुष्य किसीको मारता है या मारता है तो वह भगवानके द्वारा मारे हुएको ही क्षत्रियके लिये शास्त्रविहित युद्ध प्राप्त हो जाय, तो माता है। अतः भारनेवालेको पाप नहीं लगना स्वार्थ और अहंकारका त्याग करके कर्तव्य-पालन

सम्बर्थ--विराद्रूरूप भगवानुके अत्यन्त उग्ररूपको देखकर अर्जुनने इकतासवे श्लोकमें पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आये हैं ? बतीसवें श्लोकमें भगवानने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूं । फिर तैतीसवें-चौतीसवें श्लोकोंमें भगवानुने अर्जुनको आधासन दिया कि मेरे द्वारा भारे हुएको ही तू मार दे, तेरी जीत होगी । इसके बाद अर्जुनने क्या किया—इसको संजय आगेके श्लोकमें यताते हैं । संजय उवाच

## एतच्छ्रत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५ ।।

संजय बोले-भगवान् केशवका यह वचन सुनकर भयसे कम्पित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यन्त भयभीत होकर फिर प्रणाप करके गदगद वाणीसे धगवान् कृष्णसे घोले ।

व्याख्या— 'एतच्छ्रता वचनं केशवस्य (मुकुट) दिया था । इसीसे अर्जुनका नाम 'किरोटी' कृताझिलवेंपमानः किरीटी' -- अर्जुन तो पहलेसे पड़ गया । यहाँ 'किरीटी' कहनेका तालर्य है कि डेर दिया । तात्पर्य है कि'कालोऽस्मि'-यहाँसे लेकर 'मया कम्पित हो रहे हैं । हैतांस्त्वं जिंह' — यहाँतक भगवान्ने नाश-ही-नाशको यात "नमस्कृत्वा भूप एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः बतायो । इसे सुनकर अर्जुन डरके मारे काँपने लगे और प्रणम्य'—काल सबका भक्षण करता है; किसीको भी राय जोड़कर बार-बार नमस्कार करने लगे ।

भारि राससीको मारा था, तब इन्द्रने प्रसन्न होकर भगवान्के अलुप्र विरुह्मपन्ने देखा तो उनको लगा

पयभीत थे ही, फिर भगवानने भैं काल हूँ, सबकी जिन्होंने बड़े-बड़े राससोंको मारकर इन्द्रकी सहायता चा जाऊँगा'— ऐसा कहकर मानो डरे हुएको और को थी, वे अर्जुन भी भगवान्के विश्वदरूपको देखकर

छोड़ता नहीं । कारण कि यह भगवानुकी संद्वारतकि अर्जुनने इन्द्रकों सहायताके लिये जब काल, खड़ा है, जो हरदम संहार करती ही रहती है । इघर अर्जुनने जब अर्बुनको सूर्यके समान प्रकाशवाला एक दिव्य "किरीट" कि भगवान् कालके भी काल—महाकाल है । उनके

मृग शक्तेण मे दर्त मुख्यती दानवर्षमै: । किरीट मूचि सूर्यांचे तेनहुमाँ क्रिसीटिनम् ।।

सिवाय दूसरा कोई भी कालसे वचानेवाला नहीं है। नमस्कार करते हैं। इसलिये अर्जुन भयभीत होकर भगवानुको बार-बार प्रणाम करते हैं।

हर्षसे भी वाणी गद्गद होती है और भयसे भी । यहाँ भयका विषय है । अगर अर्जुन बहुत ..

'भूयः' कहनेका तात्पर्य है कि पहले पंद्रहवेंसे ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते । परन इकतीसर्वे श्लोकतक अर्जुनने भगवान्की स्तुति और अर्जुन गद्गद वाणीसे वोलते हैं। इससे सिद्ध होता नमस्कार किया, अब फिर भगवानुकी स्तृति और है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं।



सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकसे अर्जुन भगवान्की स्तृति करना आरम्भ करते हैं। अर्जुन उवाच

## स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६ ।।

अर्जुन बोले—हे अन्तर्यामी भगवन् ! आपके नाम, गुण, लीलाका कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत् हर्षित हो रहा है और अनुराग-(प्रेम-)को प्राप्त हो रहा है । आपके नाम. गुण आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसों दिशाओंमें भागते हुए जा रहे हैं और सम्पूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं । यह सब होना उचित ही है ।

व्याख्या-[ संसारमें यह देखा जाता है कि जो आपके नामोंका, गुणोंका कीर्तन करते हैं, आपकी व्यक्ति अत्यन्त भयभीत हो जाता है, उससे बोला लीलांके पद गाते हैं, आपके चरित्रोंका कथन और नहीं जाता । अर्जुन भगवानका अत्युप्र रूप देखकर श्रवण करते हैं, तो इससे सम्पूर्ण जगत् हर्षित होता अत्यत्त भयभीत हो गये थे। फिर उन्होंने इस है। ताप्तर्य यह है कि संसारको तरफ चलनेसे तो (छतीसवें) श्लोकसे लेकर छियालीसवें श्लोकतक सबको जलन होती है, परस्पर गा-द्वेप पैदा होते हैं, भगवानुकी स्तृति कैसे की ? इसका समाधान यह है पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन-फीर्तन कि यद्यपि अर्जुन मगवान्वे अत्यत्त उम्न (भयानक) करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवोंको शान्ति मिलती है, विश्वरूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे मात्र जीव प्रसन्न, हो जाते हैं। उन जीवोंकं पता भयभीत होनेके साथ-साथ हर्षित भी हो रहे थे, जैसा लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। कि अर्जुनने आगे कहा है—'अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि

जैसे भगवान् अवतार लेते हैं तो सम्पूर्ण द्रद्वा मधेन च प्रव्यक्तितं मनो में (११ ।४५) । स्यावर-जड्डम, जड्-चेतन जगत् हर्षितः हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं अर्थात् वृक्ष, लता आदि स्थावर, देवना, मनुष्य, अपि, हुए थे, जिससे कि वे भगवान्की स्तुति भी न कर सकें 1] मुनि, कित्रर, गन्धर्व, यर्गु, पक्षी आदि जहम, नदी, 'हपीकेश'→ इन्द्रियोंका नाम 'हपीक' है, और सरोवर आदि जड़—संब-के-सब प्रसन्न हो जाते हैं । 'उनके 'ईश' अर्थात् मालिक भगवान् हैं । यहाँ इस ऐसे ही भगवान्के नाम, लीला, गुण आदिके कीर्तनका

सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप सबके हृदयमें विग्रजनान समीपर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं । रहकर इन्द्रियाँ, अन्त करण आदिको सता-स्मूर्ति देनेवाले ₹ 1

े भगवानके नामों और गुणोंका क्वेर्तन करनेसे जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं अर्थात् उनका मन प्रगवान्में

'तव प्रकीर्त्या जगत्महृष्यत्यनुरुवते च' — संसारसे तल्लीन हो जाता है, तय (भगवान्त्रा तरफ यृति विमुख होकर आपको प्रसन्न करनेके लिये भक्तरहोग होनेसे) उनका भगवान्में अनुराग, प्रेम हो दाता है ।

Mannenning of the state of the 'रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति'— जितने ग्रक्षस 'स्याने'— यह सब यथोचित ही है और ऐसा हैं: भृत, प्रेत, पिशाच हैं, वे सब-के-सब आपके ही होना चाहिये तथा ऐसा ही हो रहा है । कारण नामों और गुणोंका कीर्तन करनेसे, आपके चरित्रोका कि आपकी तरफ चलनेसे शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता पठन-कथन करनेसे भयभीत होकर भाग जाते हैं।\* होती है, विधोंका नाश होता है, और आपसे विमुख

राक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग होनेपर दुःख-हो-दुःख, अशान्ति-ही-अशान्ति होती है । जानेमें भगवान्के नाम, गुण आदि कारण नहीं हैं, तारपर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख प्रत्युत उनके अपने खुदके पाप ही कारण हैं । अपने होनेसे सुख पाता है, उसमें शान्ति, क्षमा, नम्रता आदि पापेंके कारण हो वे पवित्रोंमें महान् पवित्र और गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होनेसे मङ्गलोमें महान् मङ्गलस्वरूप भगवान्के गुणगानको सह दुःख पाता है--यह सब उचित ही है।

नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है, वहाँ वे यह जीवात्मा परमात्मा और संसारके बीचका है। दिक नहीं सकते । अगर उनमेंसे कोई टिक जाता है यह खरूपसे तो साक्षात परमात्माका अंश है और तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट प्रकृतिके अंशको इसने पकड़ा है । अब यह ज्यों-ज्यों जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। प्रकृतिकी तरफ झुकता है, त्यों-ही-त्यों इसमें संग्रह

'सर्वे नमस्पत्ति च सिद्धसङ्घाः'--सिद्धोंके, सत्त- और भोगोंकी इच्छा बढ़ती है । संग्रह और भोगोंकी महालाओंके और भगवानकी तरफ चलनेवाले साधकोंके प्राप्तिक लिये यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों-ही-त्यों जितने समुदाय है, वे सब-के-सब आपके नामों और इसमें अभाव, अशान्ति, दुःख, जलन, सत्ताप आदि गुणिके कीर्तनको तथा आपको लीलाओंको सनकर बढते चले जाते हैं। परन्तु संसारसे विमुख होकर आपको नमस्कार करते हैं। यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवानुके सम्पुख होता है.

यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सब दृश्य त्यों-हो-त्यों यह आनन्दित होता है और इसका दुःख भगवान्के नित्य, दिव्य, अलौकिक विराद्रूष्यमें ही मिटता चला जाता है। है । उसीमें एक-एकसे विचित्र लीलाएँ हो रही है ।

सम्बर्य-पूर्वश्लोकमें 'स्थाने' पदसे जो औचित्य बताया है, उसकी आगेके चार श्लोकोमें पृष्टि करते हैं।

## कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ।। ३७ ।।

हे महात्मन् ! गुरुओंके भी गुरु और ब्रह्माके भी आदिकर्ता आपके लिये (ये सिद्धगण) नमस्कार क्यों नहीं करें ? क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप अक्षरस्वरूप हैं; आप सत् भी हैं, असत् भी हैं और सत्-असत्से पर भी जो कुछ है, वह भी आप ही हैं।

व्याख्या---'कस्माच्च ते न नमेरनम्हात्मन् गरीयसे करें ? नमस्कर दोको किया जाता है---(१) जिनसे इंग्गोऽप्यादिकां — आदिरूपसे प्रकट होनेवाले महान् मनुष्यको शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐमे सक्प आपको (पूर्वोक्त सिद्धगण) नमस्कार क्यों न आचार्य, गुरुवन आदिको नमस्कार किया जाता है,

<sup>\*</sup> न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नानि सकर्मेसु । कुर्वेत्ति सावर्ता पर्नुपर्वनुपान्यद्य तत्र हि ।।

<sup>&#</sup>x27;जहाँ लोग अपने प्रतिदिनके कामीमें राक्षसीके भयको दूर भगानेवाले भगवान्के नाम, गुज, लीलाके भवज, कीनंत्र आदि महीं करने, वहीं ऐसी राष्ट्रसियोंका बल घरना है।"

और (२) जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता-पिताको तथा आय, विद्या आदिमें अपनेसे बडे परुषोंको नमस्कार किया जाता है । अर्जुन कहते हैं कि आप भी गृह हैं-'गरीयसे' \* और आप सृष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेवाले हैं-- ब्रह्मणोऽप्यादिकन्ने' । अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है ।

'अनन्त'— आपको देश, काल, बस्तु, व्यक्ति आदि किसीकी भी दृष्टिसे देखें, आपकां अन्त नहीं आता । तात्पर्य है कि आपको देशकी दृष्टिसे देखें तो आपका कहाँसे आरम्प हुआ है और कहाँ जाकर अत्त होगा-ऐसा है ही नहीं । कालकी दृष्टिसे देखां जाय तो आप कवसे हैं और कवतक रहेंगे-इसका कोई अन्त नहीं है । वस्त, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपोंमें है-इसका कोई आदि और अन्त नहीं है। सब दृष्टियोंसे आप अनत्त-ही-अनत्त हैं । बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता । इसलिये सब तरफसे आप सीमार्यहत है, अपार है, अगायं है ।

जिनका शास्त्रोमें वर्णन आता है। उन सब देवताओंके आप मालिक हैं, नियत्ता हैं, शासक है। इसलिये आप 'ਫੇਰੇਗ' ਵੈ।

'जगित्रवास'--अनन्त सप्टियाँ आपके किसी अंशमें विस्तृतरूपसे निवास कर रही हैं. तो भी आपका वह अंश पूर नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम 'जगत्रिवास' है।

'स्वमक्षारं सदसत्तत्परं चत्'--आप अक्षरस्वरूप हैं । जिसकी स्वतःसिद्ध स्वतन्त सता है, वह 'सत्' भी आप हैं: और जिसकी स्वतन्त सता नहीं है. प्रत्युत सत्के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह 'असत्' भी आप ही हैं। जो सत् और असत्—दोनोंसे विलक्षण है, जिसका किसी तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-वृद्धि, इन्द्रियाँ, आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अर्थात् जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है हो नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्पव भी 'टेकेडा'--इन्द्र, यहण आदि अनेक देवता है. नहीं-ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है।

## त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वैतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमननारूप ।। ३८ ।।

आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस संसारके परम आश्रय हैं। आप ही सबको जाननेवाले, जाननेपोग्य और परमधाम हैं । हे अननारूप ! आपसे ही सम्पूर्ण संसार व्याप्त है।

व्याख्या—'स्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः'— आप ं 'त्वमस्य विश्वस्य यरं नियानम्'— देखने, सुनने, सम्पर्ण देवताओंके आदिदेव हैं; क्योंकि सबसे पहले समझने और जाननेमें जो कुछ संगार आता है; और आप ही प्रकट होते हैं । आप पुरागपुरव हैं; क्योंक संसाखी ठरपति, स्थिति, प्रलयं,आर्दि, जो मुख होता आप सदासे हैं और सदा ही रहनेवाले हैं। है, उस सबके परम आधार आप है।

इसी अक्षा ब्रह्मको अर्जुनने पहले 'स्वमक्षां पार्म बेटिलयम्' (११ । १८) पटीमे और यहाँ 'स्वमश्रम्'

न्यादसे कहा है।

के पतक्रित महाराजने कहा है कि वे परमात्मा पहले-से-पहले जो ब्रह्म आदि प्रकट हुए है, उनके भी गृह है-- 'पूर्वेशमधि गुरु:' '(योगदर्शन १ । २६) 1.

'क्तासि'— आप सम्पूर्ण संसारको जाननेवाले जानना और पाना कुछ भी वाकी नहीं रहता, ऐसे है अर्थात् मृत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, परमधाम आप है। वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जाननेवाले (सर्वज) आप ही हैं।

'वेद्यम्' — वेदों, शास्त्रों, सन्त-महात्माओं आदिके अनन्त रूप हैं । द्वारा जाननेयोग्य केवल आप ही हैं।

नामोंसे कहते हैं. जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं हो रहे हैं। आना पडता और जिसको प्राप्त करनेपर करना.

'अनन्तरूप'-विराटरूपसे प्रकट हुए आपके रूपोंका कोई पारावार नहीं है । सब तरफसे ही आपके

'खया ततं विश्वम्'— आपसे यह सम्पूर्ण संसार 'परं धाम' - जिसको मुक्ति, परमपद आदि व्याप्त है अर्थात् संसारके कण-कणमें आप ही व्याप्त

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । वायर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।।३९ ।।

आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह (ब्रह्माजीके भी पिता) हैं । आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! और फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !!

थाख्या—'वायु:'— जिससे सबको प्राण मिल करनेवाले होनेसे आप प्रपितामह है। रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही है।

'यमः'—जो संयमनीप्रीके अधिपति हैं और सब-के-सब आप ही हैं। आप अनन्तस्वरूप हैं। आप ही है।

'अग्नि:'-जो सबमें व्याप्त रहकर शक्ति देता और कर ही क्या सकता हूँ ? है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्निके रूपमें अन्नका पाचन करता है, वह अग्नि आप ही है !

रहा है, उस जलके अधिपति वरुण आप ही हैं। 'शशाहू:'-जिससे सम्पूर्ण ओपधियोंका,

वनस्पतियोंका पोषण होता है, वह चन्द्रमा आप ही हैं । प्रज्ञपति आप ही है।

'प्रपितामहः'- पितामह ब्रह्माजीको भी प्रकट

'नमो नमसोऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनश भूयोऽपि नमो नमस्ते'-इन्द्र आदि जितने भी देवता है, घे

सम्पूर्ण संसारपर जिनका शासन चलता है, वे यम आपको मैं क्या स्तृति करूँ ? क्या महिमा गाऊँ ? मैं तो आपको हजारों बार नमस्कर ही कर सकता है

कछ भी करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर तभीतक रहती है. जबतक अपनेमें करनेका यल अर्थात् 'बरुण:'- जिसके द्वारा सबको जीवन मिल अमिमान रहता है। जब अपनेमें कुछ भी करनेकी सामर्घ्य नहीं रहती, तब करनेकी जिम्मेवारी बिल्कल

नहीं रहती । अब वह केवल नमस्कार ही करता है अर्थात अपने-आपको सर्वथा भगवानके समर्पित कर 'प्रजापति:'---प्रजाको उत्पन्न करनेवाले दक्ष आदि देता है। फिर करने-करानेका सम काम

शरण्य-(भगवान्-) का ही रहता है, शरणागतका नहीं ।

नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्रोपि ततोऽसि सर्वः 11 ४० ।।

समावृत कर रखा है अर्थात् सम्पूर्ण संसारं आपके

अत्तर्गत है । संसारका कोई भी अंश ऐसा नहीं है,

हे सर्व ! आपको आगेसे नमस्कार हो ! पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार हो ! हे अनन्तर्वीर्य ! अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं !

व्याख्या—'नपः पुरस्तादय पृष्ठतस्ते नयोऽस्तु ते पराक्रम भी अनत्त है। तर्वत एव सर्व'— अर्जुन भवभीत हैं। मैं क्या 'सर्व समाप्रोपि ततोऽसि सर्वः'—आपी सबसे

सर्वत एवं सर्व' — अर्जुन भवपीत हैं। मैं क्या वार्लू —यह उनकी समझमें नहीं आ रहा है। इसलिये वे आगेसे, पीछेसे, सब ओरसे अर्थात् दसीं दिशाओंसे केवल नमस्त्रर-ही-नमस्त्रार कर रहे हैं।

केबल नमस्कार-ही-नमस्कार कर रहे हैं । जो कि आपके अन्तर्गत न हो ।

'अनन्तवीयांमितविक्रमस्कम्'— 'अनन्तवीयं' अर्जुन एक यहाँ अल्गीक्क, विलक्षण बात देख
कहनेका तात्पर्य है कि आप तेन, बल आदिसे भी रहे हैं कि मगवान् अनन्त सृष्टियों मगवान् अन्त स्वा अन्ति हैं।
अन्त हैं, और 'अमितविक्रम' कहनेका तात्पर्य है हों हैं, और अनन्त सृष्टियाँ मगवान्के किसी.
कि आपके पर्यक्रमयुक्त संरहाण आदि कार्य भी असीम
हैं। इस तरह आपकी शांक भी अन्त हैं और

\*

सम्बय—अव आगेके दो श्लोकमें अर्जुन मग्रान्ति प्राप्ता करते हुए हमा मंगते हैं।
सखेति मत्वा प्रसभे यदुक्ते हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तबेदं मया प्रमादाराणयेन वापि ।। ४१।
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेपु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तसमक्ष्तं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ।। ४२।

आपकी महिमा और खरूपको न जानते हुए 'मेरे सखा है' ऐसा मानकर मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक (बिना सोजे-समझे) 'है कृष्ण ! है वादय ! है सखे !' इस प्रकार जो कुछ कहा है; और है अब्युत ! हैंसी-दिल्लगीमें, घलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते समयमें अकेले अथवा उन ... कुटुब्बियों आदिके सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया समा करवाता हैं।

व्याख्या— जिल्ल अर्जुन विश्वर् मण्याख्या होते हैं, तम् क्ष्मिक सम्मित होते हैं, तम् क्ष्मिक सम्मित होते हैं, तम् क्ष्मिक सम्मित कार्त हैं और पृष्ठी हैं उपस्पताले अग्म कीन हैं ? याना अल होते अक्षम्यक्षी स्मृति आती हैं कि वे सम्बन्धि प्राप्त अर्थिक देखकर किये प्रमुत्त व्यवहरूकी याद आ

कह दिया। इसका कारण क्या था? 'अजानता महिमानं तवेदम्'—\* इसका कारण यह था कि मैंने आपको ऐसी महिमाको और स्वरूपको जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं । आपके किसी एक अंशर्में

अनत्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान है-ऐसा मैं पहले नहीं जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि

ही नहीं गयी । मैंने कभी सोचा-समझा ही नहीं कि आप कौन है और कैसे हैं।

यद्यपि अर्जुन भगवान्के स्वरूपको, महिमाको, प्रमावको पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अश्वीहिणी सेनाको छोड़कर निःशस्त्र भगवान्को स्वीकार किया था; तथापि भगवान्के शरीरके किसी एक अंशर्मे

अनत्तकोटि ब्रह्माण्ड यथावकाश स्थित हैं—ऐसे प्रमावको, खरूपको, महिमाको अर्जुनने पहले नहीं

जाना था । जब भगवान्ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्टि भगवान्के प्रभावकी तरफ गयी और वे भगवान्को

कुछ जानने लगे । उनका यह विचित्र भाव हो गया कि 'कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवोंके देव ! परनु मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक , विना सोचे-समझे,

जो मनमें आया, वह कह दिया- मया प्रमादात्रणयेन यापि'; बोलनेमें भैंने विल्कुल ही सावधानी नहीं बरती । वास्तवमें भगवान्की महिमाकी सर्वधा कोई जान

ही नहीं सकता; क्योंकि पगवान्की महिमा अनन्त है। अगर वह सर्वथा जाननेमें आ जायगी तो ठसकी अनत्ता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जायगी। जब ही आधिपत्य जमा लिया ! जरा एक तरफ तो भगवान्की सामध्येसे उत्पन्न होनेवाली विभूतियोंका भी खिसक जाओ । ' इस प्रकार अर्जुन भगवान्के साथ

अन नहीं है, तब पगवान् और उनकी महिमाका अत्त आ ही कैसे सकता है? अर्थात् आ ही नहीं सकता ।

'यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन-

घोजनेषु'—मेने आपको बराबरीका साधारण मित्र

समझकर हँसी-दिल्लगी करते समय, रास्तेमें चलते-फिरते समय, शय्यापर सोते-जागते समय, आसनपर ठठते-बैठते

समय . भोजन करते समय जो कुछ अपमानके शब्द कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्यत । आप अकेले थे, उस समय या उन सखाओं, क्ट्रम्बीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदिके सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा

करवाता हैं— ' एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्सामये त्वामहमप्रमेयम्'।

अर्जुन और भगवान्की मित्रताका ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपसमें खेलते हैं, ऐसे

ही अर्जुन भगवान्के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथोंसे भगवान्के ऊपर जल फेंक्त्रे और भगवान् अर्जुनके ऊपर । कभी अर्जुन भगवान्के

पीछे दौड़ते तो कभी भगवान् अर्जुनके पीछे दौड़ते । कभी दोनों आपसमें हँसते-हँसाते । कभी दोनों परस्पर अपनी-अपनी विशेष कलाएँ दिखाते । कभी भगवान्

सो जाते तो अर्जुन कहते— 'तुम इतने फैलकर सो गये हो, क्या कोई दूसए नहीं सोयेगा ? तुम अकेले

ही हो क्या ? कभी भगवान् आसनपर बैठ जाते तो अर्जुन कहते—'आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे क्या ? और किसीको चैठने दोगे कि नहीं? अकेले

बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते थे 🕆 । अब अर्जुन उन बातोंको याद करके कहते है कि ' हे मगवन।

<sup>\*</sup> भहिमानं तब इदम्'—इसमें आया 'इदम्' यद 'सहिमानम् का विशेषण नहीं है; क्योंक 'महिमानम्' पर पुल्लिहमें आया है और 'हदम्' पद नर्पुसकलिहमें आया है । अतः यहाँ 'हदम्' का अर्थ 'सहम्' लिया गया है। इस दृष्टिसे 'महिमान तव हृदम्' का अर्थ हुआ—आपकी बहिमा और खरूप।

राय्यासनाटनविक्तयनमोजनादिय्यैक्याद् वयस्य त्रज्ञवानिति विप्रलब्यः । सख्यः सखेव पितृवतनयस्य सर्वं सेडे महान् महितया कुमतेरा मे ।।

<sup>(</sup> झीमद्रा॰ १ । १५ । ११) अर्जुन कहते हैं--- 'भगवान् झीकृष्णाके साय सोने, बैठने, घूमने, बातग्रीत करने और खोजनादि करनेने मेरा-

मैंने आपके न जाने ऐसे कितने-कितने तिरस्कार किये अप्रमेयस्वरूप आपसे सब तिरस्कार धमा करवाता हैं। मेरेको तो सब याद भी नहीं है। यदापि आपने हैं। भगवानको 'अप्रमेय' कहनेका तालये हैं कि मेरे तिरस्कारोंको तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे दिखदृष्टि होनेपर भी आप दिखदृष्टिके अन्तर्गत नहीं द्वारा आपके बहुत-से तिरस्कार हुए हैं, इसलिये मैं आते हैं।

 $\star$ 

सम्बय-अव आगेके दो स्लोकोर्ने अर्जुन धगवान्त्री महता और प्रभावका वर्णन करके पुनः क्षमा करके लिए प्रार्थना करते हैं।

> पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।। ४३।।

आप ही इस चरावर संसारके पिता है, आप ही पूजनीय है और आप ही गुरुओंके महान् गुरु हैं । हे अनन प्रभावशाली भगवन् ! इस जिलोकीमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है !

व्याज्या— 'पितासि लोकस्य घराचरस्य — अनन पुरु आप ही हैं अर्थात् मात्र शिक्षाका, मात्र शानवर शहराण्डीमें मनुष्य, पर्शु, पक्षी आदि जितने जड़म उद्गम-स्थान आप ही हैं।

प्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थायर प्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थायर प्राणी लोकप्रयेऽप्यप्रतिप्रप्रमाव'— इस त्रिलोकोमें जब आपके करनेवाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप समान भी बोई नहीं है, वोई होगा नहीं और कोई हैं तथा उनको शिक्षा देनेवाले महान् गुरु भी आप हो सकता ही नहीं,तव आपसे अधिक विलक्षण कोई ही हैं— 'त्यसस्य पूज्यश्च गुरुगीरावा'।

'गुरुगंतियान' का तालर्य है कि मनुष्यमात्रको अनुलनीय है, उसकी नुलना किसीसे भी नहीं को जा व्यवहार और परमार्थमें जहाँ-कहीं भी गुरुवनेंसि शिक्षा सकती ।

मिलती है, उन शिक्षा देनेवाले गुरुओंक भी महान्

तस्मात्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहींस देव सोदुम् ।। ४४ ।।

इसिलये शरीरसे लाखा पड़कर स्तृति कानेयोग्य आप ईक्षरको में प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता है, ऐसे ही है देव ! आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहनेमें समर्थ हैं।

व्याख्या—'तस्मात्रणाम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये हैं। आपके गुण, प्रभाव, महस्त्र आदि अनता है; त्वामहमीशमीड्यम्'— आप अनन्त ब्रह्मण्डोंके ईंधर अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महसूत्र्य आपकी नित्य-निरन्तर हैं। इसलिये सबके हाए स्तृति करनेयोग्य आपः सं स्तृति करते रहें, तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे अनका ऐसा सहक पाय हो गया था कि मैं कमी-कभी 'हे सखें। तुम बड़े सब बोलनेवाने हो।' ऐसा करका

उनका ऐसा सहड़ बाव हा गया था कि वे किया-क्या 'ह साझ ! तुत्त बढ़ साथ वालनपान हा एक ०००० असकेप भी करता था । पानु वे बहासा प्रयु उन्दर्भ बढ़क्किक अनुसार गुज कुनुस्कि कर समय शिक्सरोकी वैसे हो सह करने थे, और सखा अपने सप्तावे या जिल आपने पुरक्ते शिक्सराज्ये गरा करना है।' सुति करनेवोग्य आपको में क्या स्तुति कर सकता और पित पत्नोंके अपमानको सह लेता है अर्थात् है ? मेरेमें आपको स्तुति करनेका बल नहीं है, क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे मगवन्! आप सामर्थ्य नहीं है । इसिलये में तो केवल आपके मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ है अर्थात् इसके लिये चरणींनं लावा पड़कर दण्डवत् प्रणाम ही कर सकता मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ ।

हैं और इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इकतालीसवें -वयालीसवें श्लोकोंमें अर्जुनने तीन कही थीं---'पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः प्रियः प्रियायाहींस 'प्रमादात्' (प्रमादसे), देव सोढुम्'-किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य 'अवहासार्थम्' (हँसी- दिल्लगीसे) और 'प्रणयेन' (प्रेमसे) । उन्हीं तीन बातोंका संकेत अर्जुनने यहाँ तीन कारण होते हैं- (१) प्रमाद- (असावधानी-) से, (२) हँसी- दिल्लगी , विनोदमें ख्याल न रहनेसे तीन दुरान्त देकर किया है अर्थात प्रमादके लिये और (३) अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपने साथ पिता -पुत्रका , हँसी दिल्लगीके लिये मित्र-मित्रका और प्रेमके लिये पति-पत्नीका दृष्टान्त दिया है। रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे । जैसे, गोदीमें बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिताकी दाढी-मुँछ खींचता ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन हैं, मुँहपर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार ग्यारहवे अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन इस प्रकार देता है तो बच्चेको ऐसो चेष्टा देखकर पिता राजी ही हुआ है- देवरूपका वर्णन होनेसे ' शान्तरस' होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपनेमें यह भाव (११ । १५ - १८); स्वर्गसे पृथ्वीतक और दसों लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। दिशाओंने व्याप्त विराटरूपका वर्णन होनेसे 'अद्भुतरस' मित्र मित्रके साथ चलते-फिरते, उठते -बैठते आदि (११ ।२०); अपनी जिह्नासे सबका प्रसन कर रहे समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल हैं और सबका संहार करनेके लिये कालरूपसे प्रवत देता है, जैसे-- ' तुम बड़े सत्य बोलते हो जी ! हए हैं- ऐसा रूप धारण किये होनेसे ' गैंद्ररस' तुम तो बड़े सत्पप्रतिज्ञ हो ! अब तो तुम बड़े आदमी (११ ।३०,३२); भयंकर विकराल मुख और दाहोंवाला हो गये हो! तुम तो खूब अभिमान करने लग गये रूप होनेसे 'बीभत्सरस' (११ । २३-२५); तुम युद्धके हो ! आज मानो तुम राजा ही बन गये हो ! आदि, लिये खडे हो जाओ-इस रूपमें 'धीररस' (११ । ३३); पर उसका मित्र उसकी इन बातोंका ख्याल नहीं लम्बे पड़कर दण्डवत्-प्रणाम आदि करनेसे ' दास्यरस' काता । यह तो यही समझता है कि हम वरावरीके (११ ।४४ का पूर्वार्ध); मुख्य-मुख्य योद्धाओंको तथा मित्र है, ऐसी हैंसी-दिल्लगी तो होती हो रहती है। अन्य राजालोगोको भगवानुके मुखमें जाते हर देखनेसे पत्नीके द्वारा आपसके प्रेमके कारण उठने-बैठने, बातचीत 'करुणरस' (११ ।२८-२९); दृष्टान्तसे मित्र मित्रके, काने आदिमें पतिकी जो कुछ अवहेलना होती है, पिता पत्रके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता हमें पति सह लेता है। जैसे, पति नीचे बैठा है है- इस रूपमें क्रमशः 'सख्यरस', 'वात्सल्यरस' तो वह कैचे आसनपर चैठ जातो है. कभी किसी और 'माधुर्य रस' का वर्णन हुआ है (११ । ४४) बनको लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति का उत्तरार्ध) और हैंसी आदिवी स्मृतिरूपमे दमें स्वामाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं 'हास्वरस'-का वर्णन हुआ है (११ ।४२ का पूर्वार्ध)। चैसे पिता पुत्रके. मित्र मित्रके

सम्बर्भ-अव आगेके दो स्लोकोर्ने अर्जुन वतुर्पुत्ररूप दिखनेके लिये प्रार्थन करते हैं।

अदृष्टपूर्व हिषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगत्रिवास मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा । इस रूपको देखकर में हर्षित हो रहा है और (साथ-ही-साथ) भयसे मेरा पन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने वसी देवरूपको (सौम्य विष्णुरूपको) दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइये ।

व्याख्या-[ जैसे विरादरूप दिखानेके लिये मैंने भगवान्से प्रार्थना की तो भगवान्ने मुझे विराट्रू दिखा दिया . ऐसे ही देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करनेपर पगवान् देवरूप दिखायेंगे ही-ऐसी आशा होनेसे अर्जुन भगवान्से देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करते हैं ।]

'अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्याधितं मनो मे'-- आपका ऐसा अलौकिक आधर्यमय विशालरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा । आपका ऐसा भी रूप है-ऐसी मेरे मनमें सम्मावना भी नहीं थी । ऐसा रूप देखनेकी मेरेमें कोई योग्यता भी नहीं थी । यह तो केवल आपने अपनी तरफसे ही कपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने-आपको वड़ा सौमाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा है, आपकी कृपाको देखकर गद्गद हो रहा है । परन्तु साथ-ही-साथ आपके खरूपकी उग्रताको देखकर मेरा मन भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्यक्तल हो रहा है, घवरा रहा है।

'तदेव मे दर्शय देवरूपम्'- 'तत्' (वह) शब्द परेक्षयाची है; अतः तदेव' (तत् एव) कहनेसे ऐसा मालम देता है कि अर्जनने देवरूप (विष्णुरूप) पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है। विश्वरूप देखनेपर जहाँ अर्जुनको पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने कमलासन्पर विग्रजमान बह्माजीको देखा- 'पश्यामि देहे . . . . . . . ब्रह्माणमीशो देव कमलासनस्थम् (११ । १५) । इससे सिद्धं होता है कि यह कमल जिसकी नामिमे निकला है, उस शेयशायी चतुर्पज विष्णुरूपको भी देखा है । किर सप्रहर्वे स्लोकमें अर्जुनने फहा है बहुए, विण्यू और शिव भी अनस है । इस निय

कि मैं आपको किरीट, गदा, चंक्र (और च'पदसे शङ्ख और पदा) धारण किये हुए देख रहा है-'किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च'— इन दोनों बातोंसे यही सिद्ध होता है कि अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत भगवान्के जिस विष्णुरूपको देखा था, उसीके लिये अर्जन यहाँ ' वही देवंरूप मेरेको दिखाइये' ऐसा कह रहे हैं।

'देवरूपम्' कहनेका तात्पर्य है कि मैंने विराद्रूपमें आपके विष्णुरूपको भी देखा था, पर अव आप मेरेको केवल विष्णुरूप ही दिखाइये । दूसरी बात, पंदहवें श्लोकमें भी अर्जुनने भगवान्के लिये 'देव' कहा हैं -- 'पश्यामि देवांसव 'देव देहे' और यहाँ भी देवरूप दिखानेक लिये कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विग्रदरूप भी नहीं और मनुव्यरूप भी नहीं , केवल देवरूप दिखाइये । आगेके (छियालोसर्वे) श्लोकमें भी 'तेनैव' पदसे विगदरूप और 'मनप्यरूपका निषेध करके 'भगवानसे चतर्भज विष्णुरूप बन जाने के लिये प्रार्थना करते हैं।

'प्रसीद देवेश जगन्नियास'— यहाँ ' जगनियास' सम्बोधन विश्वरूपका और 'टेवेश' सम्बोधन चतुर्भुजरूपका मंकेत कर रहा है। अंजुन ये दो सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे है कि संमूर्ण संसारका निवास आपमें है- ऐसा विश्वरूप तो मैंने देख लिया है और देख हो सा है। अब आप 'देवेश' — देवताओंक मालिक विष्णुरूपसे ही जाइये ।

विशेष वात भगवान्का विश्वेरूप दिव्य है, अविनार्को है, अक्षय है। इस विश्वरूपमें अनना ग्रह्मण्ड है नया अर्जुनने उन ब्रह्माण्डोंनी उत्पत्ति, स्थिति और प्रतय धारनेपाले

आगे उन्यासवें श्लोकमें ' पुनः' तथा 'हदेव' घटमें भगवान्तें और पवासवें श्लोकमें 'भृषः' पदमें संजयने भी उसी (विश्वसंपक्त अमार्गन देखे गये) चतुर्पृत्ररूपको दिखानेकी बात करी है।

\* साधक-संजीवनी \*

ञ्लोक ४६ ]

विश्वरूपमें अनन विश्व (ब्रह्मण्ड) उत्पन्न हो-होकर भेदसे अपना विग्यट्रूरूप भी दिखा देते हैं । जैसे, उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय भगवान्ने अर्जुनको मनुष्यरूपसे प्रकट हुए अपने होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इदना द्विभुजरूप- शरीरके किसी अंशमें विग्यट्रूरूप दिखाया है । दिया, अलीकिक है कि हजारों भौतिक सूर्योंका प्रकाश भगवान्में अनन्त-असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता औदार्य आदि दिव्य गुण हैं । उन अनन्त दिव्य गुणोंके

पित्र होता है। उन अनना दिव्य गुणोंके (११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यवधुं' सिंहत भगवान्का विश्वरूप है । उन अनना दिव्य गुणोंके (११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यवधुं' सिंहत भगवान्का विश्वरूप है । भगवान् जिस-किसी के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 'ज्ञानवसुंके को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं, उसे पहले दिव्यवृष्टि देते इंग संसारके मूलमें सतारूपसे जो परमात्यतन्त्व है, हैं । दिव्यवृष्टि देनेपर भी वह जैसा पात्र होता है, उसका बोध होता है और 'भाववक्षुं'-से संसार जैसी योग्यता और रिववाला होता है, उसीके अनुसार भगवान्वरूपं दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओंसे भगवान् उसको अपने विश्वरूपके सतर्यका दर्शन करते विश्वरूपक दर्शन करते हिसस्पका दर्शन करते हैं। यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहवेंसे तीसवें श्लोकतक

विषरपता दशन नहीं होता । 'चर्मचक्षु' से न तो हैं । यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहवेंसे तीसवें श्लोकतक ंवलका योध होता है, न संसार भगवत्वरूरूप दीखता भगवान् विश्वरूपसे अनेक स्तरोंसे प्रकट होते गये, है और न विश्वरूपका दर्शन हो होता है; क्योंकि जिसमें पहले देवरूपकी (११ । १५-१८), फिर यर्मविषु प्रकृतिका कार्य है । इसलिये चर्मचक्षुसे उप्ररूपकी (११ । १९-२२) और उसके बाद प्रकृतिके स्यूल कार्यको ही देखा जा सकता है । अल्युमरूपकी (११ । २३-३०) प्रधानता यास्तवमें भगवान्के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज, रही । अल्युमरूपको देखकर जब अर्जुन भयभीत हो

आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य और गये,तब भगवान्ने अपने दिव्यातिदिव्य विश्वरूपके स्तरोंको अव्यय हैं। इसी तरह भगवान्के सगुण-निराकार, दिखाना बंद कर दिया अर्थात् अर्जुनके भयभीत होनेके निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं, कारण भगवान्ने अगले रूपोंके दर्शन नहीं कराये। वे सब-के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं। तात्पर्य है कि भगवान्ने दिव्य विराट्रू पके अनन्त माधुर्य-लोलामें तो भगवान् द्विभुजरूप हो रहते स्तरोंमेंसे उतने हो स्तर अर्जुनको दिखाये, जितने स्तरोंको

हैं पत्तु जहाँ अपना कुछ ऐधर्य दिखलानेकी आवश्यकता दिखानेकी आवश्यकता थो और जितने स्तर देखनेकी होती हैं, वहाँ भगवान् पात्र, अधिकार, भाव आदिके अर्जुनमें योग्यता थी।

किसीटिनं गदिनं सक्रहस्तमिस्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव।

तेनैव \* रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

<sup>‡</sup> आपको वैसे ही किरीटघारी, गदाधारी और हाथमें चक्र लिये हुए देखना चाहता

ै। इसलिये हे सहस्रबाहो! विश्वमृतें! आप उसी चतुर्मुजरूपसे हो जाहये।

बाख्या—'किरीटिमं गदिनं चक्रहुस्तिमच्छािम स्वां 'तद्यैव' कहनेका तासर्य है कि मेरे द्वारा

पुगर्व तयैव'— जिसमें आपने सिरपर दिव्य मुकुट 'ह्युमिख्यािम ते रूपम' (११ ।३) ऐसी इच्छा प्रकट

प्रमा हायोमें गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी करनेसे आपने विराट्रूप्प दिखाया । अब मैं अमनी

स्पर्भ में देखना चाहता हूँ।

इच्छा बाकों क्यों रायुँ? अतः मैंने आपके विराट्रूप्पमें

इत्यन्त सन्निकृष्टे समीपतास्ति चैतदो रूपम् । अदासन् विश्वकृष्टे तदिनि परोसे विश्वनीयात् ।।

"इस उत्तिके अनुसार 'इदम्' शब्द समीपका, 'एतत्' शब्द अत्यन्त समीपका, 'अदस्' शब्द दुरका और 'तत् ।

गव्द परोक्षका वावक है । विश्वकृषये इन सबका प्रयोग हुआ है: चैसे-विश्वक्षय नज्योक होनेसे अर्जुको

अतार्व-ज्ञीसके आदि स्लोकोमे 'इदम्' शब्दका; भीषा, होण आदि विरादस्य मगवानुके अवस्थ नजदीक होको

bilitativis anninternishteritan internishteritan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kanta जैसा सौम्य चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा-का-वैसा ही 'तेनैव' — तीनों पदोंका तात्पर्य है कि अर्जुन रूप मैं अब देखना चाहता हूँ-- 'इच्छामि त्यां द्रष्टमहं विश्वरूपसे बहुत डर गये थे। इसलिये तीन बर तथैव' । 'एव' शब्दका प्रयोग करके भगवान्से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णुरूप ही देखना चाहत

'तेनैव रूपेण चतुर्पुजेन सहस्रवाही भव विश्वमूर्ते— पंद्रहवें और सत्रहवें श्लोकमें जिस विराट्रूपमें चतुर्भुज विष्णुरूपको देखा था, उस विराट्रूप का निषेध करनेके लिये अर्जुन यहाँ एवं पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि 'तेन चतुर्भुजेन रूपेण'- ये पद तो चतुर्भज रूप दिखानेके लिये आये हैं और 'एव' पद 'विरादरूपके साथ नहीं'- ऐसा निपेध करनेके लिये आया है तथा 'भव' पद ' हो जाडये'- ऐसी प्रार्थनाके लिये आया है।

केवल चतुर्भजरूपसे प्रकट हो जाइये। 'सहस्रबाहो' सम्बोधनका यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथोवाले भगवन्! आप चार हाथोंवाले हो जाइये; और 'विश्वमते' सम्योधनक यह भाव मालूम देता है कि है अनेक रूपोंवाले भगवन्। आप एक रूपवाले हो जाइये । तात्पर्य है कि आप विश्वरूपका उपसंहार करके चतुर्भज विष्णुरूपसे हो

हैं: विष्णुरूपके साथ विश्वरूप, नहीं । अतः आप

पर्वश्लोकमें 'तदेव' तथा यहाँ 'तथैव' और जाइये ।

सम्बन्ध—इकतीसर्वे स्लोकमें अर्जुनने पूछा कि उपरूपवाले आप करेन हैं, तो मगवानूने उतर दिया कि मैं करले हूँ और सबका संहार करनेके लिये प्रवृत हुआ हूँ । ऐसा सुनकर तथा अत्यत्त विकाल रूपको देखकर अर्जुनको देख लगा कि भगवान् यड़े क्रोपमें हैं। इसलिये अर्जुन भगवान्से बार-बार प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते हैं। अर्जुनरी इस भावनाको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

### श्रीभगवानुवाच

## मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्ये त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ।। ४७ ।।

श्रीभगवान् योले— हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्यसे यह अत्यन्त श्रेष्ठ, तेजोमय, सबका आदि और अनन्त विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सियाय पहले किसीने नहीं देखा है ।

व्याख्या—'मया प्रसन्नेन तवाजुनिदं रूपं या तुझे भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया है। मैंने दर्शितम्'- हे अर्जुन ! तू यार-यार यह कद रहा तो अपनी प्रसन्नतासे ही यह विराट्रू पुत्रे दिखाया है कि आप प्रसन्न हो जाओ ( ११ ।२५, ३१, है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पातता अयवा पीत ४५), तो प्यारे भैया ! मैंने जो यह विस्ट्रूरूप तुझे काए। नहीं है। तुनने तो पहले केवल निर्मूल और दिखाया है, उसमें विकासलरूपके देखकर तू भवभीत चोकके ही मूछ था । विभृति और योगका वर्णन हो गया है, पर यह विकासक्य मैंने क्रोधमें आकर करके मैंने अत्तमें कहा दा कि तहे जहाँ यह य

अर्थात् विराद्रस्यका ही अङ्ग होनेसे भगवान्ते तैतीसये इस्त्रेकमें 'एतत्' शब्दका; भगवान्की दी हुई दिव्याहिसे विराह्म्य बहुत दूरतक दीखता था और उसमें देवता आदि भी दूरतक टीपने थे, इसलिये अर्जुन्ने इसीमने, प्रकासिये और अहारिसये क्योकमें 'अराम्' शब्दकाः 'बीर विगद्धमके पाने कामें देखा हुआ खनुमूंब विकासम (बिराद्रम्मके स्ता बदलनेके कारण) नेवंकि सामने न होनेसे अव्योत् परोक्ष होनेसे अर्जुनने 'तत्' जव्दका प्रचीन किया है ।

कुछ विलक्षणता दीखे. वहाँ-वहाँ मेरी ही विभति है कि भगवानने अपने विराटरूपके लिये 'एवंस्त्य:' समझ । इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर सम्यक् प्रकारसे (११ । ४८) पद देकर कहा है कि इस प्रकारके मैंने दे ही दिया था। परन्तु वहाँ मैंने ('अधवा' भयंकर विश्वरूपको, जिसके मुखोंमें बड़े -बड़े योद्धा, पदसे) अपनी ही तरफसे यह बात कही कि तुझे सेनापित आदि जा रहे हैं, पहले किसीने नहीं देखा है।

बहुत जाननेसे क्या मतलब ? देखने, सुनने, समझनेमें दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मौका जो कुछ संसार आता है, उस सम्पूर्ण संसारको मैं होनेसे ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखानेकी ही आवश्यकता अपने किसी अंशमें धारण करके स्थित हैं। थी और शरवीर अर्जन ही ऐसे रूपको देख सकते थे। दूसरा भावं यह है कि तुझे मेरी विभृति और परन्तु माता कौसल्या आदिके सामने ऐसा रूप दिखानेकी योगशक्तिको जाननेकी क्या जरूरत है ? क्योंकि सब आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख विभृतियाँ मेरो योगशक्तिके आश्रित हैं और उस भी नहीं सकते थे अर्थात उनमें ऐसा रूप देखनेकी योगशक्तिका आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा है। सामर्थ्य भी नहीं थी।

यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। निमित्तमात्र है ।

'आत्मयोगात्'—इस विराट्रूपको दिखानेमें मेंने चड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं चार-चार हर्पित किसीको सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी हो रहा हूँ (१८।७७)? सामर्थ्यसे ही तेरेको यह रूप दिखाया है।

'पाम्'-मेरा यह त्रिराट्रूप अत्यन्त श्रेष्ठ है।

'तैजीमयम्'— यह भेरा विश्वरूप अत्यन्त तेजोमय है। इसलिये दिव्यदृष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको दुनिरीक्ष्य कहा है (११ । १७) ।

'विश्वम्'— इस रूपको तुमने स्वयं विश्वरूप, विधपूर्ते आदि नामोंसे सम्बोधित किया है । मेरा यह रेप सर्वव्यापी है।

'अनन्तमाद्यम्'—मेरे इस विश्वरूपका देश, काल आदि की दृष्टिसे न तो आदि है और न अत्त हो है। यह सबका आदि है और खयं अनादि है।

'यनो त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्'— तेरे सिवाय मेरे विषरपंत्री पहले किसीने भी नहीं देखा— यह बात मगवान्ते कैसे कही ? क्योंकि ग्रमावतारमें माता भैतत्याजीने और कृष्णावतारमें माता यशोदाजीने तथा कौरवसमामें मोप्प, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि-मुनियोंने भावान्त्र विपर्रूप देखा हो था। इसका उत्तर यह

भगवानने यह तो कहा है कि इस विश्वरूपको इस बातको लेकर हो तेरी विश्वरूप-दर्शनको इच्छा पहले किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानमें कोई नहीं हुई और मैंने दिव्यवक्ष देकर तुझे विश्वरूप दिखाया । देख रहा है— ऐसा नहीं कहा है । कारण कि यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता है । तारपर्य अर्जुनके साथ-साथ संजय भी भगवानके विश्वरूपको है कि इस विश्वरूपको दिखानेमें मेरी कृपाके सिवाय देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीताके दूसए कोई हेतु नहीं है। तेरी देखनेकी इच्छा तो अन्तमें यह कैसे कह सकते थे कि भगवान्के अति अदभत विराटरूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको

### विशेष वात

भगवानुके द्वारा भीने अपनी प्रसन्नतासे, कपासे ही तेरेको यह विश्वरूप दिखाया है'-- ऐसा कहनेसे एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपनेपर भगवानको जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना आधिक भगवान्की कुपा होती है । भगवान्की जितनी कृपा होती है, उसको माननेकी सामर्थ्य साधकमें नहीं है। कारण कि भगवान्की कृपा अपार-असीम है; और उसको माननेकी सामर्थ्य सीमित है।

साधक प्रायः अनुकल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थित आदिमें ही भगवानुकी कृपा मान लेता है अर्घात् सताङ्ग मिलता है. साधन ठीक चलता है, युतियाँ ठीक हैं, मन भगवान्में ठीक लग रहा है आदिमें वह भगवानुकी कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकुलतामें है कुफा मानना कुपाको मीमामें बॉधना

है, जिससे असीम कृपाका अनुभव नहीं होता । उस इससे अर्थात् साधनजन्य सार्त्विक सुख भौगेनेसे कृपामें ही राजी होना कृपाका भोग है। साधकको गुणातीत होनेमें वाघा लगती है। अतः साधकते चाहिये कि वह न तो कृपाको सीमामें बाँधे और न बड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चहिये। कुपाका भोग ही करे।

जो साधक इस सुखसे असङ्ग नहीं होता अर्थात् इसमे साधन ठीक चलनेमें जो सुख होता है, उस प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपने सुखमें सुखों होना , राजी होना भी भोग है, जिससे साधनामें तत्परतापूर्वक लगा रहे, तो समय पक्त बन्धन होता है— 'सुखसङ्गेन बद्याति ज्ञानसङ्गेन उसकी उस सुखसे खतः अहवि हो जावगी । पत्तु चानघ' (गीता १४ ।६) । सुख होना अथवा सुखका जो उस सुखसे सावधानीपूर्वक असह रहता है, उसे ज्ञान होना दोपी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ सङ्घ शीघ ही वास्तविक तत्त्वका अनुमव हो जाता है। करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोवी है।

सप्ययः— विष्ठरूप-दर्शनके लिये भगवानुकी कृपाके सिवायं दूसरा कोई साधन नहीं है—इस बातस्र आफेर्र श्लोकमें विशेषतासे वर्णन करते हैं।

## न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः । एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८ ।।

हे कुरुप्रयोर ! मनुष्यलोकमें इस प्रकारके विश्वरूपवाला में न वेदोंके पढ़नेसे, न यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उप्र तपोसे और न मात्र क्रियाओंसे तेरे (कृपापात्रके) सिवाय और किसीके द्वारा देखा जाना शक्य है।

'कुरुप्रवीर' सम्बोधन देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण कुरुवंशियोंने मेरेसे उपदेश सुननेकी, मेरे रूपको देखतेकी और जाननेकी तेरी जिल्लासा हुई, तो यह कुरुवंशियोंने तुन्हारी श्रेष्ठता है। तात्सर्य यह हुआ कि भगवान्त्रो देखने हैं , जानने ही इच्छा होना ही यालवमें मनुष्यकी श्रेष्ठता है।

, 'न' चेद्पनाध्ययनैनं दानैनं घ क्रिपामिनं त्रयोधिस्त्रैः'— वेदोंका अध्ययन किया जाय, यहाँका विधि-विधानसे अनुष्ठान किया जाय, बड़ै-बड़े दान शिमें जायें, सड़ी उप (कठिन-से-कठिन) तपरगर्ए को जाउँ और छाउँ, बत आदि शुम-कर्म किये जाये-ये मुब-के-मुब कर्म विश्वरूपदर्शनमे हेतु नहीं

थााळा!—'कुरुप्रधीर'— यहाँ अर्जुनके लिये धन सकते । कारण कि जितने भी कर्म किये जाते है, उन सवका आत्म और समाप्ति होती है । अत-उन कर्मोंसे मिलनेवाला फल भी आंदि और अन्तवाल : ही होता है । अतः ऐसे कर्मोंसे भगवान्के अनना,असीम, अव्यय, दिव्य विश्ररूपके दर्शन कैसे हो सानी है? उसके दर्शन हो केयल भगवान्छ पृथास-भ भीते है। काए। कि भगवान् नित्य है और उनमी गृप्य भी नित्य है। अतः नित्य कृपामे हो अर्दुनकी भगवान्के नित्वं , अज्ञय, दिख विभन्तके दर्शन हुएं है। वालमें, यह हुआ कि उनमेंने एन-एन्ट्री अधवा सभी साधनेंमें यह सामध्ये नहीं है कि वे शिग्रहरूपके दर्शन करा संके । शिर्ट्रू पके दर्शन सं केयल धर्मवान्सी कृषणे , प्रमत्रत्ये ही ही महते हैं। गीयाने प्राय यह, दान और एप- इन मेर्ने स

and the description of the second ही वर्णन आता है । आठवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें और इसी अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें बेट. · यज्ञ. दान और तप-- इन चारोंका वर्णन आया है और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप, और क्रिया- इन पाँचोंका वर्णन आया है । आठवें अध्यायके अटार्डसवें श्लोकमें सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँके श्लोकमें तृतीया विभक्ति और बहुवचनका प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एकवचनका प्रयोग आता है।

यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देनेका तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनोंमेंसे एक-एक साधन विशेषतासे बहुत बार किया जाय अथवा सभी साधन विशेषतासे बहुत बार किये जायै, तो भी वे सब-के-सब साधन विश्वरूपदर्शनके कारण नहीं यन सकते अर्थात् इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा वा सकता । कारण कि विश्वरूपका दर्शन करना किसी कर्मका फल नहीं है।

जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे विश्वरूप नहीं देखा जा सकता— ऐसा कहकर विश्वरूपदर्शनकी दुर्लमता बतायों है, ऐसे ही आगे तिरपनवें श्लोकमें <sup>हेर</sup>, यत्र आदि साधनोंसे चतुर्भुजरूप नहीं देखा जा सकता-ऐसा कहकर चतुर्भुजरूप-दर्शनकी दुर्लभता यतायो है। चतुर्भुजरूपको देखनेमें अनन्यमक्तिको सापन वताया है (११ १५४); क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते है। इसलिये उस रूपमें भक्ति हो सकती है। परनु सहता है।

. एवंक्यः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन'— नहीं है। म्नुयलोकमें इन साधनोंसे तुन्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप

कोई देख नहीं सकता— इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनोंसे तू देख सकता है। तुम्हारेको तो मैंने अपनी प्रसन्नतासे ही यह रूप दिखाया है।

संजयको भी जो विश्वरूपके दर्शन हो रहे थे. वह भी व्यासजीकी कुपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधनसे नहीं । तात्पर्य है कि भगवान् और उनके भक्तों, सन्तोंकी कृपासे जो काम होता है . वह काम साधनोंसे नहीं होता । इनकी कपा भी अहैतकी होती है।

कई लोग ठीक न समझनेके कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था. प्रत्यत यह समझा दिया था कि मेरे शरीरके किसी एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। पर वास्तवमें यु बात है ही नहीं । खयं भगवानने कहा है कि 'मेरे इस शरीरमें एक जगह चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको अभी देख ले' (११ ।७) । जब अर्जुनको दिखायी नहीं दिया, तब भगवानने कहा कि 'तु अपने इन चर्मचक्षओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये मैं तुझे दिव्यचसु देता हैं' (११ 1८) । फिर भगवानुने अर्जुनको दिव्यचक्षु देकर साक्षात् अपना विश्वरूप दिखाया । संजयने भी कहा है कि ' भगवानके शरीरमें एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुनने देखा' (११ । १३) । अर्जुनने भी विश्वरूपका दर्शन करते हर कहा कि 'मैं आपके रापीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंक समुदायोंको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेरा आदि सबको देख रहा हूँ' (११ । १५) आदि-आदि । इससे सिद विष्रहपको देखकर तो भय लगता है; अतः ऐसे होता है कि भगवान्ने अर्जुनको प्रत्यक्षमें अपने रूपमें पित कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिये विश्वरूपके दर्शन कराये थे। दूसरी बात, समझानेके सिकं दर्शनमें भिक्तिको साधन नहीं बताया है। यह लिये तो ज्ञानचसु होते हैं (गीता १३ । ३४; १५ । ११), र्यं केवल भगवान्की प्रसन्नतासे, कृपासे ही देखा जा पर दिव्यचक्षुसे साक्षात् दर्शन ही होते हैं। अतः भगवान्ने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात

## मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्।

प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।। ४९ ।।

यह इस प्रकारका मेरा घोररूप देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये और मुहमाव भी नहीं होना चाहिये । अब निर्भय और प्रसन्न मनवाला होकर तू फिर उसी मेरे इस. (चतुर्भुज) रूपको अच्छी तरह देख ले ।

व्याख्या—'मा ते व्यथा मा च विमुद्रभावो दृष्ट्यारूपं घोरमीदृड् ममेदम्' — विकराल दाङ्गेके कारण भयभीत करनेवाले मेरे मुखेंमि योद्धालोग बड़ी तेजीसे जा रहे हैं, उनमेंसे कई चूर्ण हुए सिएँसहित दाँतेंकि घीचमें फैसे हुए दीख रहे हैं और मै प्रलयकालकी अग्निके समान प्रन्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोगोंका प्रसन करते हुए उनको चारों ओरसे चाट रहा है- इस प्रकारके मेरे घोर रूपको देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिये । तात्पर्य है कि पहले (११ ।४५ में) तू जो मेरी कृपाको देखका हर्षित हुआ था , तो मेरी कृपाकी तरफ दृष्टि होनेसे तेय हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना टीक नहीं है।

अर्जुनने जो पहले कहा है-- 'प्रव्यधितासया-और हम्'(११ ।२३) 'प्रस्पधितात्तरा-त्या'(११ । २४), उमीके उत्तरमें भगवान् यहाँ कहते हैं-- 'मा से व्यद्या' ।

मैं पूजा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ। इसकी देखकर तेरकी मीहित नहीं होना चाहिये-'मा च विमुद्रभाय:'। दूसरी बात, मैं तो प्रमन ही हूँ वलु (प्राणी-) को रखना चाहता है। यही मनुष्यरी और अपनी प्रसन्नतासे हो तेरेको यह रूप दिखा रहा मुर्धना है और यहाँ आस्प्रे- समिधिका मूल है। हैं: परनु तू जो बार-बार यह कह रहा है कि 'प्रसन्न परनु जो भगवानुकी तरफ चलनेवाले हैं, जेनरा ही जाओ: प्रसन हो जाओ: यही तेरा विमुद्रमाय प्राप्तिने मेह नहीं रहता, प्रस्पुत उनेक सर्वत्र भगवस्त्रय है। तु इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने गरना है और एक्सार भगवानुमें प्रेम गरता है। कहा था कि मेरा मोठ चला गया (११ ।१), पर इमलिये ये किमेर हो जाते हैं। उनका भगधन्त्री वास्तवमें तेता मोड़ अभी नहीं गया है । नैरेको इस तरफ चलन देशो सम्पतिका मुख है । नीतह भगवन्ते मोहको छोड देना फाहिये और निर्भय तथा प्रस्ता भपनर रूपनी देखकर देखक आहि सभी दर गर्म

मनवाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चंहिए।

तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रमन्नतामे, आनन्दरूपसे, लीलारूपसे होना चाहिये । इसमें भव और मोह विलक्त नहीं होने चाहिये। मैं तेरे बंहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप दिखाता है आदि सब कुछ करनेपर भी तुने मेरेपे कोई विकृति देखी है क्या ? \* मेरेमें कुछ अत्तर आया है क्या ? ऐसे ही मेरे विश्ररूपको देखकर हेर्से भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये।

हे अर्जुन। तरेंको जो भय लग रहा है, वर शरीरमें अहंता-मनता (मैं-मेसपन) होनेमें ही लग रहा है अर्थात् अहंता -ममतावाली चीज (शरीर) नट न हो जाय, इसको लेकर तू भवभीत हो रहा है-यह तेरी मुर्खता है, अनजानपना है । इसको तु छोड़ दे ।

आज भी जिस-किसीको जहाँ-कहीं विस-किसीसे भी भय होता है, वह शरीरमें अहंता-ममता होनेसे ही होता है है राग्रेरमे अहंता-मनता होनेसे वह उत्पत्ति-धिनारार्ग्यंत

<sup>&</sup>quot;अधनेषं कई सहका परिवर्तन देखनेया भी अर्जुन राज अवस्थाओंचे भगवानुकी शिर्ववार ही मानते हैं, सभी तो उन्होंने गीताफे आहि, मध्य तथा अल्बं (गीता १०२६, १९ ०४२ और १८ । ७३ में) भागवान्छे ल्यि 'अम्पत' माबोधनका प्रयोग किया है।

पर प्रहादजी नहीं 'डरे; क्योंकि प्रहादजीको सर्वत्र दिव्यदृष्टि चली गयी 🔭 🖠 भगवद्वृद्धिं थी । इसलिये वे नृसिंह भगवानुके पास अर्जनके द्वारा विश्वरूप दिखानेकी प्रार्थना करनेपर

जकर उनके चरणोमें गिर गये और भगवानने उनको भगवानने अर्जनको दिव्यदृष्टि दी—'दिव्य ददामि ते उठाकर गीदमें ले लिया तथा उनको जीभसे चाटने लगे!

'व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं विराट्रूप भगवानुके देवरूप, उग्ररूप आदि रूपोंके प्रपण्य' —अर्जुनने पैतालीसवें रलोकमें कहा था— दर्शन करने लगे । जब अर्जुनके सामने अल्प्र रूप 'मयेन च प्रव्यथितं मनोः मे'; अतः भगवानने'भयेन' आया, तव वे डर गये और भगवानको स्तृति-प्रार्थना के लिये कहा है--- 'व्यपेतभी:'अर्थात् तू भयर्राहत करते हुए कहने लगे कि ' मेरा मन भयसे व्यथित हो जा और'प्रव्यधितं मनः' के लिये कहा है हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भजरूप दिखाइये।'

तरहसे देख ले।

देवरूप(विय्युरूप-) के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता गया हूँ ।' और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल अच्छी तरहसे देख ले।

अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् अभी जो प्रव्याधितान्तरात्मा'(११।२४); अतः वहीं उनकी रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिये भगवान्ते यहाँ दिव्यदृष्टि चली जानी चाहिये थी । इसका समाधान इदम्' शब्दका प्रयोग किया है।

रही ? राँ धी, \* जिससे वे धृतराष्ट्रको युद्धके समाचार मुनते रहे। परन्तु अन्तमें जब दुयोंघनकी मृत्युपर मंड्य शीकसे व्याकुल हो गये, तब संजयकी वह

- 'प्रीतमनाः' अर्थात् त् प्रसन्न मनवाला हो जा । तब भगवानने अपना चतुर्भुजरूप दिखाया और फिर भगवान्ने विरार्रूष्पमें अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप द्विभुजरूपसे हो गये । इससे सिद्ध होता है कि

दिखाया था, उसीके लिये भगवान् 'पुनः' पद देकर यहाँ( उन्चासवें श्लोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी रही । इक्यावनवें श्लोकमें स्वयं अर्जुनने कहा है कि

चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्' (११ ।८) और अर्जन

' में आपके सीम्य मनुष्यरूपको देखकर सचैत हो 'तदेव' कहनेका सात्पर्य है कि तू गया हूँ और अपनी खामाविक स्थितिको प्राप्त हो

यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहले भी देवरूप ही देखना चाहता है; इसलिये वही रूप तू व्यथित (व्याकुल) हुए थे— 'दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्' (११ । २३), 'दृष्ट्वा हि त्यां

यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, संजय और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कखतक जितने यहाँ हुए हैं। यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवानको बार-बार नमस्कार करते हैं और उनसे

. भंजपको वेदव्यासजीने युद्धके आरम्पाने दिव्यदृष्टि चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना भी करते हैं (११ १४५) । इसलिये यहाँ अर्जुनको दिव्यदृष्टि चली जाती है।

दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि

(महा॰ भीष्म॰ २ १९-१०)

राजन् ! यह संजय आपको इस युद्धका सब समावार बताया करेगा । सम्पूर्ण संपापभूमिये कोई ऐसी वत नहीं होगी, जो इसके अत्यक्ष न हो । राजन् ! संजय दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज़ हो जायगा और तुन्हें देको यात बतायेगा ।"

(यहाः मीजिकः ९ । ६२)

नियाप मोता ! आपके पुत्रके खर्मलोकमें चले जानेसे मैं शोकसे आहा है गण है और महर्वि व्यासहीकी दे रूं मेरी वह दिव्यदृष्टि भी अब नष्ट हो गयी है।

<sup>े</sup>एव ते संजयो राजन् युद्धमेतद् यदिप्यति । एतस्य सर्वर्तमामे न परीक्षं मिषय्यति ।। घक्षुण संजयो राजन् दिध्येनैव समस्वितः । कथ्यियति ते युद्धं सर्वतद्य भविष्यति ।।

र्गं तव पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानध । ऋषिदते प्रणष्टे तर् दिव्यदर्शित्रमध से ।

ELTERNISHES STATES OF THE STAT पहले अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी विशेष रुचि (इच्छा) थी— 'द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपम्' (११ ।३) ., इसलिये भगवान्ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी, परनु यहाँ अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी रुचि नहीं रही और वे भयभीत होनेके कारण चतुर्पुजरूप देखनेकी इच्छा करते हैं, इसलिये (दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता न रहनेसे) उनकी दिव्यदृष्टि चली जाती है।

अगर संजय और अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित (व्याकुल) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयतक रहती और वे यहुत कुछ देख लेते । परन्तु शोक और भयसे व्यथित होनेके कारण उनकी दिव्यदृष्टि

चली गयो । इसी तरहसे जब मनुष्य मोहसे संसामे आसक्त हो जाता है, तब भगवान्की दी हुई विवेक्त्र्य काम नहीं करती । जैसे, मनुष्यका रुपयोने अधिरु मीह होता है तो वह चीरी करने लग जाता है, नि और मोह बढ़नेपर डकैती करने लग जाता है तथ अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रुपयोंके लिये दूसरेही हत्यातक कर देता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों मेर बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता ! अगर मनुष्य मोहमें न फैसकर अपनी वियेक्द्रिके महत्व देता, तो वह अपना उद्धार करके संसारमार्जा उद्धार करनेवाला यन जाता ·] ·

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ते अर्जुनको जिस रूपको देखनेके लिये आज्ञा दी, उसीके अनुसार भगवान् अपन विम्हूलप दिखाते हैं— इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं।

संजय उवाच

## इत्पर्त्नं वास्त्वेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। ५० ।।

संजय योले-वासुदेव भगवान्ने अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी प्रकारसे अपना रूप (देवरूप) दिखाया और महात्मा श्रीकृष्णने पुनः सौम्यवपु (द्विभुजरूप) होकर इस भयभीत अर्जनको आश्वासन दिया ।

व्याख्या—'इत्यर्जुने वासुदेवलायोक्त्या स्वकं रूपं था (११ ।१५, १७) और ज़िसे दिखानेके लिपे दर्शयामास भूय:'- अर्जुनने जब भगवान्से चतुर्भुजरूप अर्जुनने प्रार्थना की थी (११ ।४५-४६), वही रूप होनेके लिये प्रार्थना की, तब भगवानने कहा कि भी भगवानने फिर दिखाया । इस विधरूपको देखकर तू व्यधित और भयभीत भव 'इत्यर्जुनं चासुरेवम्नबोक्त्वा' पदीमे वहा है।

'तथा'कहनेका तारायें है कि जिस प्रकार कृपाके से प्रकट हो गये और उन्होंने विश्वस्थाने देग्नेने पायमा होकर भगवानुने अपना विश्वरूप दिखाया या, भवभीत हुए अर्जुनावे अध्यागन दिया । उसी प्रकार कृष्यके परवश होकर भगवान्ते अर्जुनको नहीं है, प्रत्युत भाषान्तर कृषा-ही-कृषा है। - विदुर्धेतरूप हो करे। ये।

'भूयः' फटनेना ततार्थ है जिस देवरूप

'आञ्चासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः हो । तु प्रसन्न मनयाला होकर मेरे इस रूपको देख सीम्ययपुर्महान्मा'—भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको पर्ण (११ ।४९) । मगवान्के इसी कथनको संजयने यही चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रगत्रद्यके तिये महात्मा भगवान् श्रीकृष्ण पुनः द्विभुज्ञसप- (मनुव्यसप-)

भगवान् ऑपूला दिभुत थे या चतुर्भत्त र इसस चतुर्भुद्रस्य दिराया । इस चतुर्भुद्रस्यको देखनेमे उत्तर है कि भाषान् सदम दिमुद्रस्यमे ही गर्न में. अर्जुनकी कोई साधना हो, थोपता हो- यह यह पर समय-समयका उन्हों ऊचित सन्दर्श हो, वर्ष

दम्बे और म्यार्थं अध्यामी भारतने अनर (चतुर्पुत्ररूप-) को अर्दुन्ने विश्वरूरके अन्तर्गंत देखा विभूतियोग वर्णन कानेमें भी आनी मरह, प्रभाग

सामर्पकी वताया है और अपने अत्यन्त विलक्षण चला जाय, वहीं हम भगवान्त्र चिन्तन कर सकते विष्ठरूपको दिखानेमें भी अपने प्रभावको बताया है। हैं और भगवान्के विश्वरूपका पठन-पाठन, चिन्तन अगर मनुष्य भगवान्के ऐसे महान् प्रभावको जान ले कर सकते हैं। इस भयंकर समयमें हमें भगवान्की अथवा मान ले, तो उसका संसारमें आकर्षण नहीं विभूतियों तथा विश्वरूपके चिन्तन आदिका जो मौका रहे। वह सदाके लिये संसार-कश्चनसे छूट जाय। मिला है, इसमें हमारा उद्योग, योग्यता कारण नहीं

अर्जुनपर भगवान्की कितनी अद्भुत कृपा है कि है, प्रत्युत भगवान्की कृपा हो कारण है । भगवान्की भगवान्की पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप इस कृपाको देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिये । (चतुर्पुंबरूप) दिखाया और फिर मानुपरूप (द्विभुजरूप) इन विभूतियोंको सुनने और विश्वरूपके चित्तन- स्मरणका हो गये । इसके साथ-साथ भगवान्ने हमलोगोंपर मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि लोगोंको ही मिला था । वही मौका आज हमें प्राप्त चाहि-कहीं जिस किसी विशेषताको लेकर हमारा मन

 $\star$ 

सम्बय-पगवान्ने मनुष्यरूप होकर जब अर्जुनको आधासन दिया, तब अर्जुन बोले-अर्जुन उवाच

> दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।। ५९ ।।

अर्जुन बोले—हे जनार्दन ! आपके इस सौप्य मनुष्य-रूपको देखकर मैं इस समय व्याचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ।

व्याज्या—'हुयूबेदं मानुषं रूपं तव सीम्पं जनार्दन'— मैं अपनी बास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ—'प्रकृतिं अपके मनुष्यरूपमें प्रकट होकर लीला करनेवाले मतः'।

स्पक्षे देखकर गार्गे, पशु-पक्षी, वृक्ष, लताएँ आदि

पे पुतिकत हो जाती है \*, ऐसे सीम्प द्विमुजरूपको अर्जुनको हृष्टि भगवान्की कृपाको तरफ गयी, तव अर्जुनको होश आया और ये सोवने लगे कि कर्रों भा है—'इरानीमिस संवतः सचेताः'। विराद्रूपको तो मैं और कर्रों भगवान्का विस्मयकारक विलक्षण देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वह सब भय विराद्रूप ! इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नर्रों अव मिट गया है, सब व्यथा चली गयी है और है। इसमें तो केवल भगवान्की कृपा-हो-कृपा है।

\*

सम्बन्धः— अर्जुनको कृतज्ञताका अनुमोदन करते हुए धगवान् कहते हैं— श्रीभगवानवाच

> सुर्दुर्रामिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५२ ।।

<sup>\*</sup> त्रेलोक्क्यसीमगामिद्रं स निरीक्ष्य रूपं यद्गोडिबहुमपुगः पुलकान्यविष्ठन् ।। (श्रीसदाः १० । २१ ।४०)

Entitiones de la faction de la श्रीभगवान् बोले- मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यन्त ही दुर्लभ

हैं। इस रूपको देखनेके लिये देवता भी नित्य लालायित रहते हैं।

व्याख्या—'सुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम'— प्यों-की-त्यों बनी रहती है । तालर्य है कि जैसे म्हान यहाँ सुदुर्दर्शम्' पद चतुर्भुजरूपके लिये ही आया है, चलते हुए किसीको मणि मिल जाय, ऐसे ही(गीनतसे) विग्रद्रूप या द्विभुजरूपके लिये नहीं। कारण कि हमारी मृति हो जाय तो अच्छी बात है\*-- इस प्रकार जैसे मनुष्योंमें मुक्तिको इच्छा गाँण होती है, विस्टरूपकी तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे ! और

मनुप्यरूप जब मनुष्योंक लिये सुलभ था, तब ऐसे ही भगवान् दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर देवताओंके लिये यह दुर्लंभ कैसे होता। इसलिये लें— इस प्रकार देवताओंमें दुर्शनकी इच्छा ग्रैन

'सुदुर्दर्शम्' पदसे भगवान् विष्णुका चतुर्भुजरूप ही होती है। लेना चाहिये, जिसके लिये 'देवरूपम्' (११ ।४५) और 'खंक रूपम्' (११ । ५०) पद आये हैं ।

भगवानुने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिये उनके कभी दर्शन है , इसके दर्शन बड़े हो दुर्लम है । आगे तिरपनवें- होंगे नहीं । कारण कि उनमें देवला, पद आदिका

येद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनोंसे नहीं हो सकते; दर्शन नहीं हो सकते । इसलिये अर्जुनने दसने प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्यभक्तिसे हो हो सकते हैं । अध्यायके चौदहवें श्लोकमें कहा है कि ' हे भगवन्! अब यहाँ एक शहूर होती है कि देवता भी इस आपके प्रकट होनेको देवता और दानव भी नहीं रूपके दर्शनकी नित्य आकाइका (लालसा) रखते. जानते। इस प्रकार अर्जुनने भगवानको न जाननेने हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते ? जबकि भगवानुके देवताओं और दानवीको एक श्रेणीमें लिया है । इसम दर्शनको नित्य लालसा रहुना अनन्यभक्ति ही है। तात्पर्य यही है कि जैसे देयताओंक पास पैभव है,

लालसा अनन्यमिक नहीं है। नित्य लालसा रखनेका तालर्थ है कि नित्य-निरत्तर ऐसे ही देवता भगवान्के दर्शनको लालसा भी रहें, एक परमाताकी ही लालसा लगी रहे और दूसरी हो भी उनके देवल-शक्तिसे दर्शन नहीं हो सक्दे कोई लालसा न रहे । ऐसी लालसावाला दुणवारी-से- क्योंकि भगवान्के दर्शनमें देवल कारण नहीं है ! द्याचारी मनुष्य भी भगवानुस्य भक्त हो जाता है और कारार्थ है, कि भगवानुको न तो देवन-रहिंगी उसे मगयाप्राप्ति हो जाती है। परन्तु ऐसी अनन्य देखा ज्य सकता है और न यज्ञ, तन, दान सालसा देवताओं श्रे नहीं होती; वर्षोंक ये प्रायः भीग अदि शुभ कर्नोंसे ही देखा जा सकता है (११ । ५३) । भोगनेके लिये ही देशका बने हैं और उनका प्रायः उनको हो अनन्यभीतमें ही देशा जा सक्ता है

भीग भोगनेक ही उद्देश्य होता है । तो किर उनकी (११ । ५४) । अनन्यभक्तिमें देवता और मनुम-हालता हैती होती है? जैसे सालता (इच्छ) प्रयः देनों ही भगवान्हों देख सकते हैं। सभी कालिक मनुत्र्योंने रहती है कि 'हमें मगयान्के े देवा अपि'मजनेम सामर्थ है कि जिन पुत्रपेके दर्शन हो जाये, हम्प्रय फल्पान हो फाम रें कंसी मंगन देशकाओं में कैंग पर पिता है, कैंगे (दिगा)

देवतालोग 'हम इतने कैंचे पदपर है, हमारे लोक, ं शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं. 'देवा अध्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः— अतः हमें भगवान्के दर्शन होने चाहिये — ऐसी

चौवनवे रलोकोम कहा है कि इस चतुर्भुजरूपके दर्शन अभिमान है । अभिमानसे, पद आदिके चलसे भगवान्हें

है, पर उनके बलपर वे भगवानको नहीं जन समवे।

इसका समाधान यह है कि वासायमें देवताओंकी नित्य ऐसे हो दानवंकि पास विचित्र-त्रिचित्र माया है, मिदिएँ

ऐसी इच्छा तो रहती है, पर चीम और संगहरी रचि चीम मिले हैं, उन पुन्ते हे सलमे, पर सन्देश समामे मार्गे प्रयाने महिलामक्ये हाभेन मोशो यदि तर्ह मन्यः।

वे भगवानुके दर्शन नहीं कर संकते । तात्पर्य है कि भगवानुके दर्शनमें यह प्राकृत महत्त्व कुछ भी मृत्य पृथकर्म ऊँचे लोक, ऊँचे भोग तो दे सकते हैं, पर नहीं ख़ता । भगवानके दर्शन करानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है।

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें कही हुई बातको ही भगवान आगेके श्लोकमें पूर करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानिस मां यथा ।। ५३ ।।

जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका (चतुर्भुजरूपवाला) मैं न तो वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हैं।

मेरे दर्शन मेरी कपासे ही हो सकते हैं, किसी योग्यतासे नहीं।

'नाहं घेदैनं तपसा न सानेन न घेज्यया शक्य एवंवियो इष्ट्रम्'— यह एक सिद्धान्तकी बात है कि भी चीज किसी मुल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज इस मूल्यसे कम मृल्यकी ही होती है। जैसे, कोई दूक्तनदार एक घड़ी सौ रुपये में बेचता है, तो उसने वह मड़ी कम मुल्यमें ली है, तभी तो वह सौ रुपयेमें देता है । इसी तरह अनेक वेदोंका अध्ययन करनेपर, बहुत बड़ी तपस्था करनेपर, बहुत बड़ा दान देनेपर तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर भगवान् मिल जायेंगे— ऐसी वात नहीं है । कितनी ही महान् क्रिया क्यों न हो. कितनी ही योग्यता सम्पन्न क्यों न की जाय, उसके द्वारा भगवान् खरीदे नहीं जा सकते । वे सब-के-सब मिलकर भी भगवत्याप्तिका मूल्य नहीं हो सकते । उनके द्वारा भगवान्पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता । अर्जुनने इसी अध्यायके तैतालीसवै रतोकमें साफ कहा है कि त्रिलोकीमें आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है ? तालर्य है कि आपसे अधिक हुए विना आनपर अधिकार नहीं किया जा सकता ।

संस्कृतिक चीजोमें तो अधिक योग्यतायाला कम येग्पनावालेगर आधिपत्य कर सकता है, अधिक र्देदमल् कम बुद्धिवालीपर अपना रोब जमा सकता साः सं--२४

.व्याख्या—'दृष्टवानसि मां यथा'— तुमने मेरा है , अधिक धनवान् निर्धनोपर अपनी अधिकता प्रकट चतुर्भुजरूप मेरी कपासे ही देखा है । तात्पर्य है कि कर सकता है; परनु भगवान् किसी बल, वृद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । कारण कि जिस भगवानके संकल्पमात्रसे तत्काल अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना हो जाती है. उसे एक ब्रह्माण्डके भी किसी अंशमें रहनेवाले किसी वस्त. व्यक्ति आदिसे कैसे खरीदा जा सकता है ? तात्पर्य यह है कि भगवानकी प्राप्ति केवल भगवानकी कपासे ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदिको भगवानुके सर्वथा अर्पण करके अपनेमें सर्वथा निर्वलता. अयोग्यताका अनुभव करता है अर्थात् अपने बल. योग्यता आदिका किञ्चित्पात्र भी अभिमान नहीं करता । इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्वल होकर अपने-आपको भगवानके सर्वथा समर्पित करके अनन्यभावसे भगवानको पकारता है, तब भगवान् तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जयतक मनय्यके अन्तःकरणमें प्राकृत वातु, योग्यता, यल, बुद्धि आदिका महस्य और सहार रहता है, तबतक भगवान् अत्यन्त नजदीक होनेपर भी दूर दीखते हैं।

> इस श्लोकमें जो दुर्लभता यतायी गयी है, यह चतुर्भुजरूपके लिये ही बतायी गयी है, विश्ररूपके लिये नहीं । अगर इसको विश्वरूपके लिये भी मान लिया जाय तो पनरक्ति-दोष आ जायगा: क्येंकि पहले अडतालीसवे स्लोकमें विषरूपकी दुर्लमणा महापी जा चकी है। दसरी बात, आयेके स्लोक्से चगवाने अवन्यप्रक्रिसे अपनेको देखा जाना प्राक्त बनावा है ।

विश्वरूपमें अनन्यपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूपमें अनन्यपत्ति, अनन्यप्रेम, आक्रमण कैसे हे अर्जुन-जैसे शुरवीर पुरुष भगवान्से दिव्यदृष्टि प्राप्त करके सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता । भी विश्वरूपको देखकर भयभीत हो गये , तो उस

\*

सम्बयः— जब बोई किसी सायनसे, किसी योणवाले, किसी सामग्रीसे आजने प्राप्त नहीं कर सकता , वे जिर आप कैसे प्राप्त किये जाते हैं—इसका उत्तर यगवान् आगेके स्लोकमें देते हैं।'

# भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

## ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।। ५४:।।

परन्तु हे शहुतापन अर्जुन ! इस प्रकार (चतुर्भुजरूपयाला) मैं अनन्यमितसे ही तत्यसे जाननेमें, सगुणरूपसे देखनेमें और प्राप्त करनेमें शक्य हूँ ।

ब्याख्या— 'मवत्या स्वतन्यया शक्य अहमेर्च नित्य-निरत्ता मेंग्र वित्तन करता है, उसके लिये में विद्योऽर्जुन'—यहाँ 'तु' पद पहले बताये हुए सुलम हूँ' (गाँता ८ ११४); और 'जो अन्तर्यमक्त सापनीसे विलक्षण सापन बतानेके लिये आया है । मेग्र वित्तन करते हुए उपासना करते हैं, उनक प्रोण-मगायान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन । सुपने मेग्र जैसा स्पायान्य कहते हैं कि 'हे अर्जुन । सुपने मेग्र जैसा स्पायान्य सहते हैं कि 'हे अर्जुन । सुपने मेग्र जैसा स्पायान्य सहते हैं कि अर्जुन । सुपने सहता है (गीता ९ १२२) । अन्तर्यमक्तिक द्वारा तार्य यह है कि अपने स्पायान्य सहता, प्रत्युत अनन्यभक्तिक द्वारा हो देखा जा सुकरानेका जो कुछ सहाग्र है वह सहत्य हिरीहण्यान भी न है । फिर सापन करनेका, कर्मण्यान्य सकता है ।

सकता हूँ।

अन्यमित्तक अर्थ है— केवल भगवान्त्र ही अपना अभिमान निरानेके लिये आर्दा उपनेसे के आग्रय हो, सहाव हो, आशा हो, विश्वस हो हैं। साथन करनेके बलका मान होता है, उससे निरानेके मायान्तेके सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि लिये हो साथन करने हैं। सत्यर्थ है कि भगवान्ते अदिका किश्वमात्र भी सहस्य न हो। इनका अन्यत्वरूपने विश्वमात्र भी महस्य न हो। इनका अन्यत्वरूपने विश्वमात्र भी महस्य न हो। इनका अन्यत्वरूपने होते हैं। साथनक अभिमान गत्व अन्यत्वरूपने होते हैं। साथनक अभिमान गत्वर अन्यत्वरूपने होते हैं। साथनक अभिमान गत्व अन्यत्वरूपने होते हैं। साथनक अभिमान गत्व अन्यत्वरूपने होते हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ होते हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा कर्मा स्वर्थ हैं अद्या निर्म वर्ष क्ष्या होते हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा वर्ष हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ हैं अद्या निर्म कर्म प्रत्यक्ष क्ष्य हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा वर्ष कर्मा है। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा वर्ष हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा है। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्म हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा साथन साथन हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा साथन हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा साथन हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ हैं कर्मा कर्मा हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा साथन हैं। साथनक अभिमान गत्वर्थ कर्मा हों। साथनक अभिमान गत्वर्थ हैं कर्मा कर्मा हैं। साथनक अभिमान कर्मों कर्मा हों। साथनक वर्ष हैं हैं साथनक अभिमान करने हैं। साथनक वर्ष हैं हैं साथनक अभिमान करने हैं। साथनक अभिमान करने साथनक अभिमान करने हैं। साथनक अभिमान करने हैं। साथनक अभिमान करने ह

<sup>(</sup>१) एक महोती एक बल एक आम विस्तास । एक तम घर स्माप हिंत बात्क तुल्तिहास ।। (शेलक्पी १७०)

<sup>(</sup>१) एक बार्ट कम्मानियान की । से दिय कार्क गति न आर की ।

हैं और प्राप्त किये जा सकते हैं (गीता १८।५५), केवल पारमार्थिक इच्छाको हो पूरी करते हों, ऐसी पा दर्शन देनेके लिये भगवान बाध्य नहीं हैं। बात नहीं; किन्तु भक्तकी पहले जो सांसारिक यत्किञ्चित्

'ज्ञातुम' कहनेका तात्पर्य है कि मैं जैसा है, इच्छा रही हो, उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। वैसा-का-वैसा जाननेमें आ जाता हैं । जाननेमें आनेका जैसे भगवदर्शनसे पूर्वकी इच्छाके अनुसार धवजीको यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बृद्धिके अन्तर्गत आ छत्तीस हजार वर्षका राज्य मिला और विभीषणको . जाता हुँ, प्रत्युत उसकी जाननेकी शक्ति मेरेसे परिपूर्ण एक कल्पका । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान् भक्तकी हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरेको'वासदेव: इच्छाको पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मरजीके सर्वम्' (गीता ७ । १९) और 'सदसच्चाहम्' (गीता अनुसार उसे वास्तविक पूर्णताकी प्राप्ति करा देते हैं, ९ । १९) — इस तरह वासविक तत्वसे जान लेता है । जिससे भक्तके लिये कुछ भी करना. जानना और

'ब्र्युम्' कहनेका तात्पर्य है कि वह सगणरूपसे पाना शेप नहीं रहता। अर्थात् विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूपसे देखना चाहे, मेरेको देख सकता है। भत्तको खुदकी जो उत्कट अभिलापा है, उस

विशेष बात

'प्रवेष्ट्रम्' कहनेका तात्पर्य है कि वह भगवानके अभिलापामें ऐसी ताकत है कि वह भगवानमें भी साय अपने-आपको अभिन्नताका अनुभव कर लेता भक्तसे मिलनेकी उत्कण्ठा पैदा कर देती है । भगवानकी है अथना उसका भगवानुकी नित्यलीलामें प्रवेश हो इस उत्कण्ठामें बाधा देनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं जता है। नित्यलीलामें प्रवेश होनेमें भक्तको डच्छा है। अनन्त सामर्थ्यशाली भगवानको जब भक्तको और भगवानुकी मरजी ही मुख्य होती है। यद्यपि तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण भगवान्के सर्वथा शरण होनेपर भक्तकी सब इच्छाएँ विघ्रोंको दूर करके, भक्तकी योग्यता- अयोग्यताको समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवानकी यह एक किश्चिमात्र भी न देखती हुई भगवानको भी परवश विलक्षणता है. कि भक्तकी लीलामें प्रवेश होनेकी जो कर देती है, जिससे भगवान भक्तके सामने तत्काल रिष्प रही है, उसको वे पर्य कर देते हैं। प्रकट हो जाते हैं।

सम्बन्ध- अब भगवान् अनन्यभक्तिके साधनोंका वर्णन करते हैं।

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

है पाण्डव ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण और मेरा ही मक्त है तथा सर्वथा आसक्तिरहित और प्राणिमात्रके साथ निर्वेर है, वह भक्त मेरेको प्राप्त हो जाता है ।

'मत्कर्मकत'—जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्मङ्ग, व्याःग्रा-[ इस श्लोकमें पाँच वार्ते आयी है । स्वाध्याय आदि भगवत्सप्यन्धी कर्मोको और वर्ग, आश्रम, इन पाँचोंको 'साधनपञ्चक' भी कहते हैं । इन पाँचों देश, काल, परिस्थित आदिके अनुसार प्राप्त लौहिक मत्तेके दो विभाग है — (१) भगवान्के साथ धनिष्ठता और (२) संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद । पहले कर्मोंको केवल मेरे लिये हैं अर्थीत मेरे प्रमन्नताके विधानमें 'मत्कर्पकृत्', 'मत्परमः' और 'मद्रकः'-लिये ही करता है, यह 'मत्कर्मकृत' है। ये तीन बाते हैं; और दूसरे विभागमें सङ्गयर्जितः" वासवर्ग देखा जाय तो कर्मक परमाधिक और अर्रा'निवेरः मर्वभूतेषु'— ये दो बातें हैं। लीकिक-ये दो बाह्यस्य होते हैं, या भीतामें 'सव

चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेते 'संकीर्ण-वियुत्ता' छन्दवाले रलोक हैं। शेव चौदह (२-९, १२-१४,५१-५२,५४) रलोक ठीक 'मध्यावक्त्र' अनुहुष् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।

शेर छतीस स्लोकॉमेसे—अहाईसयाँ, उत्तीसवाँ और पैठालीसवाँ स्लोक 'ठपेन्द्रवक्षा' तथा शेर कैतंस (१५-२७,३०-४४,४६-५०) स्लोक ठीक 'उपक्रांत' छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं।







उदार कर्ता भगवान् श्रीकृष्ण

# अथ द्वादशोऽध्यायः

### अवतर्गिका --

श्रीभगवान्ने चौथे अध्यायके तैतीसवें और चौतीसवें श्लोकमें ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञानशिके लिये प्रेरणा की । फिर ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया । उसके बाद पाँचवे अध्यायके मोलहवें, सन्नहवें एवं चौबीसवेंसे छब्बीसवें श्लोक तक, छठे अध्यायके चौबीसवेंसे अद्रुगईसवें खोकतक और आठवें अध्यायके ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व बताया ।

छ्ठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें साधक भक्तकी महिमा बतायी और सातवें अध्यायसे व्यारहवें अध्यायतक जगह-जगह 'अहम्', 'माम्' आदि पदों द्वारा विशेषरूपसे सगुण-साकार एवं मगुण-निराकारकी उपासनाका महत्व बताया तथा अन्तमें ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पवपनवें श्लोकोंमें अनन्य भक्तिकी महिमा एवं फलसहित उसके खरूपका वर्णन किया ।\*

उपर्युक्त वर्णनसे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि समुण भगवानुकी उपासना करनैवाले और निर्मुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले — दोनोंमेंसे कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासाको लेकर अर्जुन प्रथ करते हैं—

### अर्जुन उदाच

## एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमञ्जकं तेषां के योगवित्तमाः ।।१।।

जो भक्त इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे रहकर आप-(सगुण भगवान) की उयासना कार्त हैं और जो अविनाशी निराकारकी ही उपासना करते हैं, उनमेंसे उत्तम योगवेता कौन हैं ?

| है, उनक  | । परिचय | अध्यापसे पहले साकार भगवान्के उपासको<br>इस प्रकार है— | का वर्णन जिन स्लोकोंमें जिन पर्दोंके द्वारा हुआ                                                                    |
|----------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्यस्य  | ' रतोक  | প্র                                                  | आर्थ                                                                                                               |
|          | .83     | 'मट्गतेनान्तरात्मना'''' ब्रद्धावान्भजते यो माप्'     | (जो अद्भावान् भक्त मेरेमें तत्सीन हुए मनसे मेरा<br>भजन करता है) ।                                                  |
| ŧ.       | 4       | 'मय्यासक्तमनाःं योगं युञ्जन्मदाश्रयः'                | (मुझमें अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे<br>आर्मित होकर मक्तियोगमें लगा हुआ) ।                                   |
| a        | 56-90   | 'मामाश्रित्य यतनि', 'युक्तचेतसः'                     | (युक्त विजवाले पुरुष मेरे शरण क्षेकर सायन<br>करते हैं)।                                                            |
| ¢        | b       | 'मय्यर्पितयत्रोबुद्धिः'                              | (भोगे अर्पित किये हुए मन-युद्धियाला)।                                                                              |
| ć        | 18      | 'अनन्यवेताः सततं यो मां स्परित नित्यशः'              | (मेरेमें अनन्यजित होकर जो नित्य-निरस्तर मेरा<br>स्माणकरता है)।                                                     |
| <b>\</b> | \$8     | 'सततं कीर्तयत्तो यां यतत्त्रश्च दृद्दताः'            | (हुड़ निश्चपवाले भतन्त्रन निरस्तर मेरे नाम और<br>गुणोका क्षेत्रन करते हुए मेरी प्रात्तिके लिये मक्ष<br>करते हैं) ! |
| *        | . 43    | 'अनन्याधिनायसी मां ये जनाः पर्युपासते'               | (अनन्यपाधमें जो भक्तजन मेरा विनान करते हुए<br>मेरी बगायना करते हैं) ।                                              |

ALCIAL MARKAL MANAGEMENT OF ASSESSMENT OF STREET व्याख्या-'एवं सततपुका ये भक्ताः'- ग्यारहवें अध्यायके पचपनवे श्लोकमें भगवान्ते 'वः' और 'सः' पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके लिये अर्थात् सगुण-साकार् भगवानुकी उपासना करनेवारी

सब साधकोंके लिये यहाँ 'ये धकाः' पद आये हैं। यहाँ 'एवम' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पनदनवें श्लोकका निर्देश किया गया है।

'मैं भगवान्का ही हैं',--इस प्रकार भगवान्का होकर रहना ही 'सततयुक्त' होना है।

भगवान्में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोंका एकमात्र उद्देश्य भगवजाप्ति होता है। अतः प्रत्येक (पारमार्थिक-भगवसम्बन्धी जप-ध्यानादि अधवा व्यायहारिक- शारीरिक और आगीविका-सन्यन्धे) क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवान्से बना

रहता है। 'सततयुक्ताः' पद ऐसे ही साधक भक्तीका याचक है।

साघकते यह एक बहुत बड़ी मूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय तो अचना सम्बन्ध भगवान्से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं के

करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है।

इस भूतका कारण है— समय-समयंपर साधाने वदेरयमे होनेवाली भिन्नता । जयतक युद्धिमें धन-प्रति,

मान-प्रोप्ति, बुदुम्बपालन आदि पित्र-पित्र ठरेश्य की रहते हैं, तयतक साधकका सम्बन्ध निस्तर मगवनक साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनक एकार्य

उसकी प्रत्येक क्रिया भगवलान्तिका साधन हो जायग्रे। भगयत्वासिका उद्देश्य हो जानेपर भगवानका जप-स्परण-ध्यानादि करते समय तो उसका सम्बन्ध

उद्देश्य भगवद्याप्तिको ठीक-ठीक पहचल ले हो

भगवान्से हैं हो; किन्तु व्यावहारिक क्रियाओं से (भरते) समय भी उसको नित्य-निरत्तर भगवान्में लगा हुआ ही समझना चाहिये। अगर क्रियाके आएम और अनामें साधकते

भगवत्स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसर्व निरत्तर सम्बन्धात्मक पगयतम्ति रहती है- ऐन्ह मानना चाहिये । जैसे, घहीखातेने जोड़ लगाते समय व्यापारीकी यृति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कीन हैं और

जोड़ क्यों लगा रहा है— इसका भी ज्ञान नहीं

नेरफाप क्लो क 'घतते मामन-यभाक 30 'मस्टिमा भद्रगतदाना बीधयनः परापरम्' 'मतार्गकृषात्पाची मजनः'

'महिद्धि प्रशिपानेन परिप्रधेन सेनवा'

'ब्राह्मवीस्त्रपते इत्यम्' 'मैच किरियरकरोगीरि पुत्रवे बन्देन सन्तरि र् 13 'नैत्र सूर्वत्र वयरयम्'

"अधिकारियाँगान्" 28.58 'आंचांमां परः कृता' "पर्मा देर्द्र परं बद्धार

13 'अरेजियेक्टली क्रम कर्नाच्याक्तुस्तरक्

'इटरएई र कायाचे यह रहे क्रानुसार्थ'

्रिये लिये ही सम्पूर्ण कर्तशन्त्रमं अर्दशाला, मेरे पराचण और बेत भना है) । इस अध्यापनी पहले निराकार उरासकोंका नर्जन जिन इन्त्रेफोर्ने जिन परीके द्वारा हुआ है, क्रनका परिवाद इन प्रकार है— (श्रा ज्ञानको जु ताकदाती ज्ञानियोधि यास जाकर समझ, उनको साहाङ्ग द्वाचान् प्रणाय कार्यमे, उनकी

(अनन्यभावमे भेरा भवन करता है) 1.

जनले हुए) ।

(मीये पर लगावे रखरेवाने और मीचे प्राफ्तेको अर्थण कार्यवाले चलावन आरामचे धेरे प्रभाषको

मेंग कारेने और मान्जाएर्डक प्रम कारेने) 1 (मदायार पुरस आवशे आर्थ होता है) । (तलको जानवेदाना सांस्थायोगी विश्वानेत ऐसा गाउँ कि में कुछ भी वहीं करता है। । (कार्मीको न करना कात, म करायला कृता) ।

् (नियाँग ब्रह्मको प्राप्त होमा है) । (ब्लब्दे दामाचन्द्रे ग्रेंचनं क्रार्के) । (हेर्नेंड हान्य बुग्न क्रिय धावणांडी 'अल

(क्र-पुण एक असाम्य इसका श्वाल क्री स्ता हिन्दी **प्रदेशक स्थान स्थान है** हो है है (प्रत्यकेते पुत्र विर्मुत प्रद्यका प्रत्यप्रके प्रत बुकर करते हुनु मेरी करायना सम्ते हैं। 🕫

जाती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य किञ्चिन्यात्र भी महत्त्व नहीं होता । का रहा था ।' अतः जिस समयमें वह तल्लीनतापूर्वक 'ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्'— यहाँ 'ये' पद जोड़ लगा रहा है, उस समय भी 'मैं अमुक व्यापारी निर्मुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकोंका वाचक . हैं और अमुक कार्य कर रहा ह<del>ैं -</del> इस भावकी है। अर्जुनने श्लोकके पूर्वार्दमें जिस श्रेणीके विसृति दोखते हुए भी वस्तुतः 'विसृति' नहीं मानी सगुण-साकारके उपासकोंके लिये 'ये' पदका प्रयोग जाती ।

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ और लिये यहाँ 'ये' पदका प्रयोग किया गया है। तया इस भावमें उसे थोड़ी भी शड़ा नहीं है, तो श्लोकमें की जायगी) । जब वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती ।

'खाम् पर्युपासते-यहाँ 'खाम' पदसे उन सभी संगुण-साकार खरूपोंको प्रहण कर लेना चाहिये. जिनको भगवान् भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर घाएं किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान्ने जो सक्तप दिव्यधाममें विराजमान है— जिसको भक्त उसको उपासना करते हैं। लीग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और चर्मासे कहते हैं।

लों कभी पतिकों सेवामें अपने शारीरको अर्पण करके, श्लोकमें 'तेवाम्' पद सगुण उपासकोंके लिये आया है । कमी पतिकी अनुपरियतिमें पतिका चित्तन करके,कभी इन पदोंसे अर्जुनका अभिप्राय यह है कि इन <sup>५</sup>िके सम्बन्धसे सास-ससुर आदिको सेवा करके और दो प्रकारके उपासकोंमें कीन-से उपासक श्रेष्ठ है। रूपी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य "साकार और निराकारके उपासकोंमें शेष्ठ करेन करके सदा-सर्वदा पतिकी ही उपासना करती है, ऐसे है ?'—अर्जुनके इस प्रश्नक भगवान्ने जो उत्तर दिया हैं साधक मक्त भी कभी भगवान्में तल्लीन होकर, है, उसपर गृहय विचार करनेसे अर्जुनेके प्रश्नवी केमी भगवान्त्र जप-समरण-चित्तन करके,कभी महताका पता चलता है: जैसे— रिमालिक प्राणियोंको भगवानुका ही मानकर उनकी 🥏 इस अध्यायके दूसरे रत्येकने चीटहवे अध्यायके

रहता । केवल जोड़के अड़ूरोंकी ओर ही उसका ध्यान सेवा करके और कभी भगवानुकी आज्ञाके अनुसार एता है। जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके भनमें यह सांसारिक कमोंको करके सदा-सर्वदा भगवानुकी घाएगा रहती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूं तथा अमुक उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना ही अच्छी कार्यके लिये जोड़ लगा रहा हैं' और जोड़ लगाना तरह की गयी उपासना है। ऐसे उपासकके हृदयमें समाप करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरणा हो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थी और क्रियाओंका

किया है, उसी श्रेणीके निर्गण-निराकारके उपासकोंक

अत्तमें साधकका यह भाव है कि 'मैं भगवानका ही 'अक्षरम्' पद अविनाशी सिच्चदानन्दघन पद्मद्राका हैं और भगवान्के लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हैं, वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे अव्यक्त' <sup>जाता</sup> है, उस समय उसमें भगवानुकी विस्मृति दोखते कहते हैं । यहाँ अव्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निग्रकार उपासकोंसे भित्र-भित्र अवतारोंमें घारण किये हैं तथा भगवान्का की गयी है, जो केवल निराकार महाकोश्रेष्ठ मानकर

'तेवां के योगवित्तमा:-यहाँ 'तेवाम्' पद सगुण और निर्मण दोनों प्रकारके उपासकोंके लिये आया 'पर्युपासते' पदका अर्थ है—'परितः उपासते' है । इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'तेपाम्' पद अर्थात् अच्छी तरह उपासना करते है । जैसे पतिव्रता निर्मुण उपासकोंके लिये आया है, जबिक सातवें

धाचक है।

व्याख्या—'एवं सततयुक्ता ये भक्ताः'— ग्यारहवें अध्यायके पवपनवें श्लोकमें भगवानूने 'यः' और 'सः' पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके लिये अर्थात् सगुण-साकार भगवान्की ठपासना करनेवाले

सव साधकोंके लिये यहाँ 'ये भक्ताः' पद आये हैं । यहाँ 'एवम्' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकका निर्देश किया गया है।

'मैं भगवान्का ही हैं',--इस प्रकार भगवान्का होकर

रहना ही 'सततयक्त' होना है। भगवान्में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोंका एकमात्र उद्देश्य भगवद्याप्ति होता है । अतः प्रत्येक

(पारमार्थिक--भगवत्सम्बन्धी जप-ध्यानादि अथवा घ्यावहारिक-- शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी) क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवानसे बना रहता है। 'सततयुक्ताः' पद ऐसे ही साधक भक्तोंका

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय हो अपना करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है। इस भूलका कारण है- समय-समयपर साधक्के

उद्देश्यमें होनेवाली भित्रता । जबतक बुद्धिमें धन-प्राप्त, मान-प्राप्ति, कुट्रम्बपालन आदि भिन्न-भिन्न उद्देश्य वर्ने

रहते हैं, तबतक साधकका सम्बन्ध निरन्तर भगवानके साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनके एकमात्र उद्देश्य भगवत्प्राप्तिको ठीक-ठीक पहचान ले ले

उसकी प्रत्येक क्रिया भगवंद्र्याप्तिका साधन हो जायगी। भगवत्राप्तिका उद्देश्य हो जानेपर भगवान्का जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो उसका सम्बन्ध भगवान्से है ही; किन्तु व्यावहारिक क्रियाओंको करते समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवानमें लगा हुआ

ही समझना चाहिये।... अगर क्रियांके आरम्प और अन्तमें साधकको भगवत्स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी

निरत्तर सम्बन्धात्मक मगवत्स्मृति रहती है- ऐसा मानना चाहिये । जैसे, बहीखातेमें जोड़ लगाते समय व्यापारीकी वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हैं और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ— इसका भी ज्ञान नहीं

सम्बन्ध भगवान्से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओंको अध्याव जलोक 'मजते थामनन्यमाक' 30 'मञ्जिता मद्गतप्राणा शोधवनाः परस्यस्म

'मर्कर्मकुन्धररामी मद्धकः' 98

'तद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया'

'श्रद्धावाँह्लमते शानम्' 'नैव किंतित्करोमीति युक्ती मन्येत तत्ववित्'

\$3 'नैय कर्षत्र कारयन्'

'इसनिवंणिम्' 28-25 24 'आत्मसंखं मन: कृतवा' 'यदक्षारे चेदविदो वदन्ति'

99 'श्रीमित्येकाशरे ब्रह्म ब्याहरकामनुस्परन्'

'ज्ञानयहेन चाध्यन्ये यजन्ते मामुदासते'

जनाते हुए) । (मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे परायण और मेरा थक्त है) ।

(मेरेमें मन लगाये रखनेवाले और मेरेमें प्राणीकी

अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसर्वे धेरे प्रभावको

(अनन्यभायसे मेरा भजन करता है) ।

इस अध्यायसे पहले निराकार उपासकोंका वर्णन जिन इलोकोंने जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है— (उस ज्ञानको त सत्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे) । (अद्धावान् पुरुष ज्ञानको 'प्राप्त होता है) ।

(तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता है) । (कर्मीके न काता हुआ, न कावाता हुआ) । -(निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है) । 🖰 🖰

(हेट्रीके ज्ञाता पुरुष जिस परमपदको 'अझर' (डी-इस एक अक्षररूप ग्रह्मका उच्चारण और

(बनको परमात्माचे स्थित काके) ।

मुझ निर्मुण इहाका स्मरण करता हुआ) । (आनयोगी मुझ निर्मुय ब्रह्मका आनयप्रके द्वारा पूजन काने हुए मेरी उपासना काने हैं) '।

जाती है कि 'में अमुक व्यापारी हैं और अमुक कार्य किञ्चिनात्र भी महत्त्व नहीं होता ! का रहा था। ' अतः जिसं समयमें वह तल्लीनतापूर्वक 'ये चाय्यक्षरमव्यक्तम्'— यहाँ 'ये' पद जोड़ लगा रहा है, उस समय भी 'मैं अमुक व्यापारी निर्मुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकोंका वाचक . हैं और अमुक कार्य कर रहा हूँ— इस भावकी है। अर्जुनने श्लोकके पूर्वार्द्धमें जिस श्रेणीके विस्पृति दीखते हुए भी वस्तुतः 'विस्पृति' नहीं मानी सगुण-साकारके उपासकोंके लिये 'ये' पदका प्रयोग जाती ।

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्प और लिये यहाँ 'ये' पदका प्रयोग किया गया है। अत्तर्भे साधकका यह भाव है कि 'मैं भगवानका ही तया इस भावमें उसे थोड़ी भी शड़ा नहीं है, तो श्लोकमें की जायगी) । जब वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती ।

सगुण-साकार खरूपोंको प्रहण कर लेना चाहिये, त्रिनको भगवान् भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर घाण किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान्ने भित्र-भित्र अवतारोमें धारण किये हैं तथा भगवान्का जो सहप दिव्यधाममें विराजमान है— जिसको भक्त लेग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और गर्मासे कहते हैं।

अर्थात् अच्छी तरह उपासना करते है । जैसे पतिव्रता भी कभी पतिकी सेवामें अपने शरीरको अर्पण करके, कभी पतिको अनुपस्थितिमें पतिका चिन्तन करके,कभी <sup>पितंके</sup> सम्बन्धसे सास-ससुर आदिकी सेवा करके और दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ है । कमी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य हैं साधक भक्त भी कभी भगवान्में तल्लीन होकर, है, उसपर गहरा विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्नकी क्षे भगवान्का जप-स्मरण-चित्तन करके,कभी महताका पता चलता है; वैसे— स्मितिक प्राणियोंको भगवान्का ही मानकर उनकी इस अध्यायके दूसरे रतोकसे कैदरूबे अध्यायके

attietentelegiekentelegenegikentelegenggen en genegen genegen genegen genegen genegen genegen genegen genegen beste f रहता । केवल जोड़के अड्डोंकी ओर ही उसका घ्यान सेवा करके और कभी भगवान्की आज्ञाके अनुसार रहता है। जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके मनमें यह सांसारिक कर्मोंको करके सदा-सर्वदा भगवानुको घाएगा रहतो है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना ही अच्छी कार्यंके लिये जोड़ लगा रहा हैं' और जोड़ लगाना तरह की गयी उपासना है। ऐसे उपासकके हृदयमें समाप करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरणा हो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थी और क्रियाओंका

किया है, उसी श्रेणीके निर्गुण-निराकारके उपासकोंक

'अक्षरम' पद अविनाशी सच्चिटान-दघन परमहाका हूँ और भगवान्के लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हूँ, वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे अव्यक्त' जाता है, उस समय उसमें भगवानकी विस्मृति दीखते कहते हैं । यहाँ अध्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार 'लाम् पर्युपासते—यहाँ 'त्वाम्' पदसे उन सभी ब्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें की जायगी) ।

> 'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निग्रकार उपासकोंसे को गयी है, जो केवल निएकार ब्रह्मकोश्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं।

'तेषां के योगवित्तमाः'-यहाँ 'तेषाम्' पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोंके लिये आया 'पर्युपासते' पदका अर्थ है-'परितः उपासते' है । इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'तेयाम्' पद निर्मुण दपासकोंके लिये आया है, जबकि सातवें श्लोकमें "तेषाम्" पद सगुण उपासकोंके लिये आया है । इन पदोंसे अर्जुनका अभिमाय यह है कि इन 'साकार और निग्रकारके डपासकोंने शेष्ट कौन क्तिके सदा-सर्वदा पतिकी ही उपासना करती है, ऐसे है?"—अर्जुनके इस प्रश्नका भगवान्ते जो उत्तर दिया

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* बीसवें श्लोकतक भगवान् अविराम बोलते ही चले गये हैं । तिहत्तर श्लोकोंका इतना लम्बा प्रकरण गीतामें एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान् इस प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं । साधकोंको साकार और निराकार स्वरूपमें एकताका बोध हो, उनके हृदयमें इन दोनों खरूपोंको प्राप्त करानेवाले साधनोंका साङ्गोपाङ्ग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों (गीता १२।१३-१९) और

शानियों(गीता १४ । २२-२५) के आदर्श लक्षणों वे परिचित हों और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी विशे महत्ता उनकी समझमें आ जाय— इन्हीं उद्देश्योंक सिद्ध करनेमें भगवानकी विशेष रुचि मालम देती है तालपर्य है कि भगवानके हृदयमें जीवोंके लिये ज परमकल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय और उत्तमोत्तम मार थे, उनको प्रकट करवानेका श्रेय अर्जुनके इस भगवछेरित प्रश्नको ही है ।

सम्बन्ध- अर्जुनके सगुण और निर्मुण उपासकोंको श्रेष्ठता-विषयक प्रश्नके उत्तरमें भंगवान निर्णय देते हैं। श्रीभगवानुवाच

> मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । परयोपेतास्ते. मे. युक्ततमा .. मताः ।।२।। -

मेरेमें मनको लगाकर नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मतमें सर्वश्रेष्ट योगी हैं।

व्याख्या-[भगवान्ने ठीक यही निर्णय अर्जुनके बिना पूछे हो छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें दे दिया था । परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके कारण अर्जुन उस निर्णयको पकड़ नहीं पाये । कारण कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्यमें नहीं आती । इसलिये उन्होंने इस अध्यायके पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया।

इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी पर्ण अभिलाया और उत्कण्ठाके अभावमें तथा अपना प्रश्न न होनेके कारण सत्सहमें सुनी हुई और शास्त्रीमें पढ़ी हुई साधन-सम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें प्राय: साधकोंके लक्ष्यमें नहीं आतीं । अगर वही बात उनके प्रश्न करनेपर समझायी जाती है, तो वे उसको अपने लिये विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धापूर्वक प्रहण कर लेते हैं । प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातोंको अपने लिये न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं. जब कि उनमें उस बातके संस्कार सामान्यरूपसे रहते ही है, जो विशेष उत्कण्ठा होनेसे जामत् भी हो सकते हैं। अतः साधकोंको चाहिये कि वे जो पढ़ें और सुने, उसको अपने लिए हो मानकर जीवनमें

उतारनेकी चेष्टा करें ।]

'मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययका उपासते'-मन वहीं लगता है, जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है. उसका चिन्तन स्वतः होता है।

'नित्ययुक्ता! का तात्पर्य है कि साधक खये भगवान्में लग जाय । 'भगवान् ही मेरे है और मैं भगवानुका ही हैं'— यही स्वयंका भगवान्में लगना है। खयंका दृढ़ उद्देश्य भगवलाप्ति होनेपर भी मन-बृद्धि स्वतः भगवान्में लगते हैं । इसके विपरीत स्वयंका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति न हो तो मन-युद्धिको भगवानमें लगानेका यह करनेपर भी वे पूरी तरह भगवानमें नहीं लगते । परन्तु जब स्वयं ही अपने-आपकी भगवानुका मान ले, तब तो मन-बुद्धि भगवान्में तल्लीन हो ही जाते हैं । स्वयं कर्ता है और मन-युद्धि करण है । करण कतिक हो आशित रहते हैं । जब कर्ता भगवानुका हो जायं, तब मन-युदिरूप वरण स्वतः भगधान्में लगते हैं।

साधकरी भल यह होती है कि वह खयं भगवान्ने न लगकर अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगानेका अभ्यास करता है। स्वयं भगवान्में लगे विना

होती है।

मन-बुद्धिको भगवान्में लगाना कठिन है । इसीलिये (भूटासे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दुढ़ साघकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन-बुद्धि रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है । भगवान्में नहीं लगते । मन-बुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि (समाधि आदि) तो हो सकती है, पर कल्याण खयंके भगवानमें लगनेसे ही होगा। उपासनाका तात्पर्य है-- स्वयं (अपने-आप-)

और भगवान् ही मेरे हैं । स्वयंको भगवान्के अर्पित होने लगता है । करनेसे नाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवान्के लिये ही

शरीर प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंश है ।

प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वृद्धि और अहम्से

तादाल्य, ममता और कामना न करके केवल भगवानको ही अपना माननेवाला यह कह सकता है कि मै भगवान्का है, भगवान् मेरे हैं। ऐसा कहने या माननेवाला भगवान्से कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता । चेतन और नित्य होनेके कारण जीवका भगवानसे सम्बन्ध स्पतःसिद्ध है । किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक सम्बन्धको भुलकर जीवने अपना सम्बन्ध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीरसे मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक

प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध दस्ते ही भगवानसे अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है: उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है— 'नारो मोहः स्तिलिंच्या' (गीता १८ १७३) ।

भगवान्से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है।

जड़ता- (प्रकृति-) के सम्मूख होनेके कारण अर्थात् उससे सुखभोग करते रहनेके कारण जीव होगा । शर्गरसे 'मैं'पनका सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात 'मैं शर्पेर हैं' ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शर्पेरसे जहाँ श्रद्ध होती है, वहाँ मुद्धि लगती है। प्रेममें माने हुए सम्यन्यके कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, प्रेमास्यदेके सङ्गयी तथा श्रदामें आज्ञापालनकी मुख्यता नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अव- रहती है। स्पाओंको बिना याद किये भी (स्वाभाविक रूपसे)

जीवसी विजातीय शरीर और संसारके साथ महते ऐसे पक्त ही बालवने उत्तन चेववेता है।

अलग नहीं मानता ।

बह अपने सजातीय (चेतन और परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान ले. तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भूल सकता । फिर ठठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर को भगवानके अर्पित करना कि मैं भगवानका ही हैं समय प्रत्येक अवस्थामें भगवानका स्मरण-चित्तन स्वतः

> जिस साधकका उद्देश्य सांसारिक भोगोंका संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवानसे अपने सम्बन्धको पहचान आरम्भ हो गयी- ऐसा मान लेना चाहिये । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके बाद साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके द्वारा सांसारिक भोग और उनका संप्रह करनेकी इच्छा

बिल्कल नहीं रहती। वासावमें एकमात्र भगवानुका होते हुए जीव जितने अंशर्ने प्रकृतिसे सुख-मोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंशमें उसका प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको केवल भगवानका ही माने, उन्होंक सम्मुख हो जाय।

'श्रद्धया परवोषेतास्ते मे यक्ततमा पताः'-साधकको श्रदा वहीं होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा । श्रद्धा होनेपर अर्थात् बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निधित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वामाविक जीवन चनायेगा और अपने सिद्धान्तसे कभी विचलित नहीं

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और

एकमात्र भगवानुमें प्रेम होतेसे मतनके मगवानुके अपनी री मानता रहता है अर्थात् अपनेको उनसे साथ नित्य-निरन्तर सम्बन्धका अनुभव होता है, कभी वियोगम्ब अनुमन होता ही नहीं । इसीलिये भगवान्ते

यहाँ 'ते मे युक्ततमा मताः' बहुवचनान्त पदसे सैंतालीसवें श्लोकमें ' स मे युक्ततमो मतः' एकवचनात जो बात कही गयी है, यही बात छठे अध्यायके पदसे कही जा चकी है.\*

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवानने सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । इसपर यह प्रश्न हो सकता है निर्गण-उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं।

> त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं ਚ कुटस्थमचलं ध्रवम् ।।३।। संनियम्येन्द्रियशामं सर्वत्र

> प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।

जो अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके अचिन्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्य, अचल, धुव, अक्षर और अव्यक्तकी उपासना करते है, वे प्राणिमात्रके हितमें रत और सव जगह समबुद्धियाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं।

व्याख्या—'तु'—यहाँ 'तु' पद साकार-उपासकोंसे अधिक सम्मावना रहती है (गीता २।६२-६३)। निराकार-उपासकोंकी भिन्नता दिखानेके लिये आया है । अतः निर्मुणोपासकके लिये सभी इन्द्रियोंको विपयोंसे

'संनियम्येन्द्रियप्रामम्'— 'सम्' और 'नि'— दो हटाते हुए सम्यक् प्रकारसे पूर्णतः वशमें करना डपसर्गीसे युक्त 'संनियम्य' पद देकर भगवानने यह वताया है कि सभी इन्द्रियोंको सम्यक् प्रकारसे एवं पूर्णतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमें न भी राग नहीं रहना चाहिये: क्योंकि जबतक विपयोंमें राग है, तयतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन है (गीता जाय । इन्द्रियाँ अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वशमें न होनेपर निर्गण-तत्वकी उपासनामें कठिनता होती है । सगुण-रेदारेश) । उपासनामें तो ध्यानका विषय समुण "भगवान् होनेसे इन्द्रियाँ भगवान्में लग सकती है; क्योंकि भगवान्के

सगण स्वरूपमें इन्द्रियोंको अपने विषय प्राप्त हो जाते है । अतः सगुण-उपासनामें इन्द्रिय-संयमकी आवश्यकता

सकता है और विषयोंका वित्तन होनेसे पतन होनेकी

े । तात्पर्यं यह है कि भगवानको

आवश्यक है। इन्द्रियोंको केवल बाहरसे ही बशमें नहीं करना है, प्रत्युत विषयेंकि प्रति साघकके अन्तःकरणमें

· गीतामें इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमें आयी है, उतनी संगुणोपासनामें नहीं ।

'अविन्यम्'-मन-युद्धिका वित्रय न होनेके कारणं

होते हुए भी इसकी उतना अधिक आवश्यकता नहीं "अचिन्यम्" पद निर्गुण-निराकार ग्रह्मका वाचक है; है. जितनी निर्गुण-उपासनामें हैं । निर्गुण-उपासनामें क्योंकि मन-मुद्धि प्रकृतिका कार्य होनेसे सम्पूर्ण प्रकृतिका विनानका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियोका सम्यक् भी अपना निषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृतिसे

संयम हुए बिना (आसिक रहनेपर) विषयोंने मन जा अतीत परमात्मा इनक विषय बन ही कैसे सकता है ! - प्राकृतिक, पदार्थमात्र चिन्त्य है और परमात्मा

भवारहवे अध्यादके स्रीवनवे स्लोकने भगवान कह देख सकता है, तत्वसे जान सकता है लने और प्री के भगवान्ने निर्गुण-उपासकोंके लिये अप नहीं कही । इससे यह स्पष्ट ही जाता है कि भगवान्ते एठे अध्यापके सैतालीमवे

चित्रके द्वार साधक मुझे प्रत्यक्ष अध्यापके प्रचयनवे प्रश्लोकमे बात कही है. दर्शन देनेकी बात

योगियोमें क्षेत्र त्रिय है।

turiterikerterangen en sanatangen erregen erregen erregen erregen erregen erregen erregen erregen erregen erre प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण सम्पूर्ण चिन्त्य पदार्थोंसे ले कि वह है हो नहीं, इसलिये यहाँ 'धुवम्' विशेषण भी अतीत, विलक्षण हैं । प्रकृतिकी सहायताके बिना देकर उस तत्त्वकी निधित सत्ता यतायी गयी उनका चिन्तन, वर्णन नहीं किया जा सकता । अतः है । उस तत्वका कभी कहीं किश्चित्मात्र भी अभाव परमात्माको स्वयं-(करण-निरपेक्ष ज्ञान-) से ही जाना जा नहीं होता । उसकी सतासे ही असत्- (संसार-) सकता है; प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि आदि (करण- को सत्ता मिल रही है--जासु सत्यता तें जड़ माया । सापेक्ष ज्ञान) से नहीं ।

'सर्वत्रगम्'— सब देश, काल, वस्तु और 'अक्षरम्'—जिसका कभी क्षरण अर्थात् विनाश नहीं व्यक्तियोंने परिपूर्ण होनेसे ब्रह्म 'सर्वत्रगम्' है । सर्वव्यापी होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह होनेके कारण वह सीमित मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे ग्रहण सिन्वदानन्दघन ब्रह्म 'अक्षरम्' है। नहीं किया जा सकता ।

है, वह 'अनिर्देश्यम्' है । निर्देश (संकेत) उसीका सम्बन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे परिच्छित्र हो; परन्तु जो चिन्मय तस्त्र सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा, वाणीसे कैसे किया जा सकता है ?

रहेनेवाले सिच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है। सभी वस्तु समझमें आती है, वह बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मका ही देश, काल, बहु, व्यक्ति आदिमें रहते हुए भी वह स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है; क्योंकि (लक्षण और तस्य सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें विशेषणोंसे रहित) निर्मुण-निर्विशेष ब्रह्मका स्वरूप (जो कभी किश्चिमात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये बुद्धिसे अतीत है) किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि वह 'कुटस्थ' है । कूट-(अहरन-) में तरह-तरहके आदिका विषय नहीं हो सकता । हाँ, इन विशेषणोंका गहने, अस, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण वह ज्यों-का-त्यों रहता है। इसी प्रकार संसारके ब्रह्मको हो उपासना है और इसके परिणाममें प्राप्ति भी भित्र-भित्र प्राणी-पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश निर्मुण ब्रह्मकी ही होती है । रोनेस भी परमात्मा सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं ।

'अचलम्'-यह पद आने-जानेकी क्रियासे सर्वथा परमात्माको तत्वसे समझानेके लिये दो प्रवारके अवल है।

नित्र है, उसको 'घुव' कहते है । सिच्च्दानन्द्रमन 'निवेधात्मक' है और सर्वव्यापी, सूटस्य, धुव, सत्,

विरोगन 'मुवम' है । ब्रह्मके लिये अनिर्देश्य, अचित्त्व 'असमूत्वा' बताना है और विध्यापक विशेष्णीय मेरि निरंपात्मक विशेषण देनेसे कोई ऐसा न समझ कल्पर्य परमात्माको स्वतन्त 'सला' बतान है।

भास सत्य इव मोह सहाया ।।(मानस १ ।११७ ।४) ।

'अव्यक्तम्'-जो व्यक्त न हो अर्थात् मन-बुद्धि-'अनिर्देश्यम्'--जिसे इदंतासे नहीं बताया जा इन्द्रियोंका विषय न हो और जिसका कोई रूप या सकता अर्थात् जो भाषा,वाणी आदिका विषय नहीं आकार न हो, उसको 'अध्यक्तम' कहा गया है। 'पर्युपासते' - यह पद यहाँ निर्गुण-उपासकोंकी किया जा सकता है, जो जाति, गुण, क्रिया एवं सम्यक् उपासनाका बोधक है। शरीर-सहित सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोमें वासना तथा अहंपावका अधाव

नित्य-निरन्तर दुढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है । इन श्लोकोंमें आठ विशेषणोंसे जिस विशेष वस्त-'कूटस्थम्'-यह पद निर्विकार, सदा एकरस तत्वका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष

तथा भावरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अभिन्नमावसे

#### विशेष यात

र्षेत ब्रह्मका बाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म विशेषण दिये जाते हैं— नियेघात्मक और विध्यात्मक। परमात्माके अधार, अनिर्देश्य, अध्यक्त, अविन्य, अचल, 'मुक्प'— जिसकी सत्ता निश्चित (सत्य) और अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषन मेरा सतारूपसे सर्वत्र विद्यमान रहनेसे 'धुवम्' है । चित् आनन्द आदि विशेषण 'विष्यासक' है । परमात्र्यके निर्पुण ब्रह्मके आठों विशेषणीमें सबसे महत्त्वपूर्ण निषेपात्मक विशेषणीम तत्वर्ष प्रकृतिसे परमानामा

परमात्मतत्त्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोंसे परे (सहज निवृत्त) और दोनोंको समानरूपसे प्रकाशित करने वाला है । ऐसे निरपेक्ष परमात्मतत्त्वका लक्ष्य करानेके लिये और बुद्धिको परमात्माक नजदीक पहेंचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न विशेषणींसे यरमात्माका वर्णन (लक्ष्य) किया जाता है।

गीतामें परमात्मा और जीवात्माके स्वरूपका वर्णन प्रायः समान हो मिलता है । परमात्माके लिये यहाँ जो विशेषण दिये गये हैं. वही विशेषण गीतामें जीवात्माके लिये भी दिये गये हैं; जैसे-दूसरे अध्यायके चौबी-सर्वे-पचीसर्वे श्लोकॉर्मे 'सर्वगतः' 'अचलः', 'अव्यतः', 'अचिन्य!, आदि और पन्द्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'कूटस्थः' एवं 'अक्षरः' विशेषण जीवात्माके लिये आये हैं । इसी प्रकार सातवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें 'अव्ययम्' विशेषण परमात्माके लिये और चौदहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्ययम' विशेषण जीवात्माके लिये आया है।

ंसंसारमें व्यापक-रूपसे भी परमात्मा और जीवात्माको समान बताया गया है: जैसे-आठवें अध्यायके बार्डसर्वे तथा अठारहवें अध्यायके छियालीसर्वे रलोकमें 'मेन सर्वीमदं ततम्' पदोंसे और नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'मया ततिमदं सर्वम्' पदोसे परमात्माको सम्पर्ण जगतमें व्याप्त बताया गया है । इसी प्रकार दसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'येन सर्विमदं ततम्' पदोंसे जीवात्माको भी सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त बताया गया है ।

. जैसे नेत्रोंकी दृष्टि आपसमें नहीं टकराती अथवा व्यापक होनेपर भी शब्द भरस्पर नहीं टकराते ऐसे ही (दैतमतके अनसार) सम्पूर्ण जगतमें समानरूपसे व्याप्त होनेपर भी निरवयव होनेसे परमात्मा और जीवात्माकी सर्वेव्यापकता आपसमें नहीं टकराती ।

. 'सर्वभूतहिते रता: —कर्मयोगके साधनमें आसतिः, ममता, कामना और सार्थके त्यागकी मुख्यता है। मनव्य जब शरीर,- घन, सम्पति आदि पदार्थी को 'अपना' और 'अपने लियें' न मानकर उनको दसऐंकी सेवापे संगाता है: तब उसकी आसिक, मनता, कामना और स्वार्थमावका त्याग स्वतः हो जाता है । जिसका उद्देश्य

प्राणिमात्रकी सेवा करना ही है, वह अपने शरीर औ पदार्थोंको (दीन-दु:खी, अभावप्रस्त) प्राणियोंको सेवा लगायेगा हो । शरीरकों दूसरोंकी सेवामें लगाने 'अहंता' और पदार्थींको दूसरोंकी सेवामें लगानेत 'ममता' नष्ट होती है । साधकका पहलेसे ही य लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें लग रहे है वे सेव्यके ही हैं। अतः कर्मयोगके साधनमें सम्प प्राणियोंके हितमें रत रहना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये 'सर्वेभतहिते स्ताः' पदका अयोग कर्मयोगक आचरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही अधि युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवानने इस पदका प्रयोग यहाँ तथा पाँचवें अध्यायके पचीसवें रलोकमें - दोने ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियोंके सम्बन्धमें किया है। इसरे यही सिद्ध होता है कि कमेंसि सर्वथा सम्बन्ध विचेद करनेके लिये कर्मयोगको प्रणालीको अपनानेकी आव-श्यकता जानयोगमें भी है।

> एक बात खास ध्यान देनेको है । शरीर, पदार्थ और क्रियासे जो सेवा की जाती है, वह सीमित ही होती है: क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ मिलकर भी सीमित ही है। परन्त सेवामें प्राणिमात्रके हितका भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थोक अपने पास रहते हुए भी (उनमें आसिक, ममता आदि न करके) उनको सम्पूर्ण प्राणियोंका मानकर उन्होंकी सेवामें लगाना है: क्योंकि वे पदार्थ समष्टिके ही है । ऐसा असीम भाव होनेपर जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण साधकको असीम तत्व-( परमात्मा-) की प्राप्ति ही जाती है। कारण कि पदार्थोंको व्यक्तिगत (अपना) भाननेसे ही मन्य्यमें परिच्छित्रता (एकदेशीयता) तथा विपमता रहती है और पदार्थीको व्यक्तिगत न मानकर सम्पर्ण प्राणियोंके हितका भाव रखनेसे परिच्छेत्रता तथा विषमता मिट जाती है । इसके विपर्धत साधारण मनुष्यका ममताबाले प्राणियोंकी सेवा करनेका सीमित भाव रहनेसे वह चाहे अपना सर्वस्य उनकी सेवामें क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थमिं:तथा जिनकी सेवा करे, उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे (सीमित भावके कारण) उसे असीम परमात्मतत्त्वको प्राप्ति नहीं

ENCORRECTERATE SANCTORNAL DES SERVICES DE SANCTORNA DE SA होती । अतः असीम परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये 'सर्वभूतहिते स्ताः' पद आये हैं । प्राणिमात्रके हितमें र्रात अर्थात् प्रीति-रूप असीम भाव भावको व्यक्त करते हैं।

पदार्थींका आदर है. तबतक पदार्थोंको मायामय अधवा सप्रवत् समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिये कठिन है। परना कर्मयोगका साधक पदार्थींको दूसरोंकी सेवामें लगाकर उनका त्याग श्चनयोगीकी अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है। श्वनयोगीमें तीव वैराग्य होनेसे ही पदार्थींका त्याग हो सकता है: परन कर्मयोगी थोड़े वैराग्यमें ही पदार्थींका त्याग (प्रहितमें) कर सकता है। प्राणियोंके हितमें पदार्थोका सदुपयोग करनेसे जड़तासे सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । भगवान्ने यहाँ सर्वभू-प्तिते ताः' पद देकर यही बताया है कि प्राणिमात्रके हितमें रत रहनेसे पदार्थोंक प्रति आदरबुद्धि रहते हुए भी जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जायगा । भाणिमात्रका हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है।

निर्गुण-उपासकोंको साधनाके अन्तर्गत अनेक अवा-त्ता भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो है—(१) बड़-चेतन और चर-अचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब आत्मा या ब्रह्म है और (२) जी कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह अनित्य, क्षणमङ्गुर और असत् है— इस प्रकार संसारका बाध करनेपर जो तत्व शोध रह जाता है, वह आत्मा या ब्रह्म है ।

पहली साधनामें 'सब कुछ ब्रह्म है' इतना सीख तेमेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । जबतक अत्तः-क्लामें एग अर्थात् काम-क्रोधादि विकार हैं, तवतक किनिहाका सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे छग मियानेके लिये कर्मयोगीके लिये सभी प्राणियोंकि हितमें र्पत होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण-उपासना क्लेवाले साधकोंके लिये भी प्राणिमात्रके हितमें रित हेना आवश्यक है--तभी राग मिटकर ज्ञाननिष्टा सिद्ध है महती है। इसी बातका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ

दूसरी साधनामें, जो साधक संसारसे उदासीन का होना आवश्यक है। 'सर्वभूतहिते रता:' पद उसी रहकर एकान्तमें हो तत्त्वका चिन्तन करते रहते हैं, उनके लिये कर्मीका खरूपसे त्याग सहायक तो होता ज्ञानयोगका साधक जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना है; परन्तु केवल कर्मीका स्वरूपसे त्याग कर देने-चहता तो है; परन्तु जबतक उसके हृदयमें नारावान मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती (गीता ३ ा४), प्रत्यत सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भोगोंसे वैराग्य और शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें अपनेपनके त्यागकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये वैराग्य और निर्ममताके लिये 'सर्वभतिहते स्ताः' होना आवश्यक है।

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे दूर, असङ्ग रहता है । अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे द्र करनेके लिये संसारमात्रके हितका भाव रहना अत्यन्त आवश्यक है।

वास्तवमें असङ्गता शरीरसे ही होनी चाहिये। समाजसे असङ्गता होनेपर अहंभाव दृढ़ होता है, अर्थात् मिटता नहीं । जवतक साधक अपनेको शरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब-तक संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता: क्योंकि शरीर भी संसारका ही अङ्ग है और शरीरमें तादाल्य और ममताका न रहना ही उससे वस्ततः अलग होना है । तादाल्य और ममता मिटानेके लिये साधकको प्राणिमात्रके हितमें लगना आवश्यक है ।

दसरी वात यह है कि साधक सर्वदा एकान्तमें ही रहे, यह सम्भव भी नहीं है; क्योंकि शरीर-निर्वाहके लिये उसे व्यवहार-क्षेत्रमें आना ही पड़ता है और वैराग्यमें कमी होनेपर उसके व्यवहारमें अपिमानके कारण कठोरता आनेकी सम्मावना रहती है तथा कठोरता आनेसे उसके व्यक्तित्व-(अहंमाय-) का नारा नहीं होता । अतः उसे तत्वकी प्राप्तिमें यकिनता होती है। व्यवहारमें कहीं कठोरता न आ जाय, इसके लिये भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियोंक हितमें रत रहे । ऐसे शनेपोगके साधकद्वारा सेवाकार्यका विस्तार चाहे न हो; परन्तु भगवान् कहते हैं कि वह भी (सभी प्रत्यियोंके हितमें र्रत रोनेके कारण) मेरको प्राप्त कर लेगा।

संग्योपसक और निर्मियसक- देनों ही

अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाले उन साधकोंको (अपने साधनमें) कप्र अधिक होता है क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अध्यक्त-विषयक गति कठिनतासे प्राप्त की जाती है।

व्याख्या—'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासक्तचेत- कि इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 'त्याप' साम'—अव्यक्तमें आसक चितवाले—इस विशेषणसे पदसे सगुण-साकार खरूपके और 'अव्यक्तम्' पदसे यहाँ उन साधकोंकी बात कही गयी है, जो निर्गुण- निर्गुण-निराकार खरूपके विषयमें ही प्रश्न किया है उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्र उपासनाका विषय भी परमात्मा ही है, न कि निर्गुण-तत्त्वमें आविष्ट नहीं हुआ है । तत्वमें आविष्ट प्रकृति; क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिका कार्य तो त्यान्य होनेके लिये साधकमें तीन बातोंकी आवश्यकता होती है। इसलिये उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ते 'अय्यक्त' है---रुचि, विश्वास और योग्यता । शास्त्रों और गुरुजनोंके पदका (व्यक्तरूपके विपरीत) निर्गुण-निराकार खरूपके

लिये यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदका प्रयोग हुआ है । 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदका अर्थ 'सगुण-निराकार्से

द्वारा निर्मुण-तत्त्वकी महिमा सुननेसे जिनकी (निराकारमें अर्थमें ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृतिका आसक्त चित्तवाला होने और निर्मुण-उपासनाको श्रेष्ठ प्रसङ्ग न होनेके कारण 'अव्यक्त' पदका अर्थ प्रकृति माननेके कारण) उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती नहीं लिया जा सकता । है और वे विधासपूर्वक साधन आरम्भ भी कर देते - नवें अध्यायक चौथे श्लोकमें 'अव्यक्तमूर्तिना' पर हैं; परन्तु वैराग्यको कमी और देहाभिमानके कारण सगुण-निराकार खंरूपके लिये आया है । ऐसी दशार्म जिनका चित्त तस्वमें प्रविष्ट नहीं होता—ऐसे साधकोंके यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी

भगवान्ने छठे अध्यायके सताईसवे-अद्राईसवे आसक्त चितवाले पुरुष' ही क्यों न ले लिया जाय ? श्लोकोंमें बताया है कि 'ब्रह्ममूत' अर्थात् ब्रह्ममें परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता; क्योंकि अभित्रभावसे स्थित साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनके प्रश्रमें 'त्वाम्' होती है । परनु यहाँ इस रलोकमें 'क्लेश: अधिकतर:' पद सगुण-साकारके लिवे और 'अव्यक्तम्' पदके साथ पदोंसे यह स्पष्ट किया है कि इन साधकोंका चित्र 'अक्षरम्' पद 'निर्गुण-निराकारके लिये आया है। ब्रह्ममृत साधकोंकी तरह निर्मुण-तत्त्वमें सर्वथा तल्लीन ब्रह्म क्या है ?— अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें आउपे नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्तमें 'आविष्ट' अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान बता चुके हैं कि चित्रवाला न कहकर 'आसक्त' चितवाला कहा गया 'परम अक्षर ब्रह्म है' अर्थात् वहाँ भी 'अक्षरम्' पर है। तारपर्य यह है कि इन साधकोंकी आसक्ति तो निर्मुण-नियकारके लिये ही आया है। इसलिये अर्जुनने देहमें होती है, पर अव्यक्तकी महिमा सुनकर ये 'अव्यक्तम् अक्षरम्' पदोसे जिस निर्गुण ब्रह्मकं विषयमें निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें यहाँ ('अक्षर' विरोपग जाते हैं, जबकि आसींक देहमें ही हुआ करतो है, होनेसे) 'अव्यक्त' पदसे निर्गुण-निग्रकार ब्रह्म ही लेना

अव्यक्तमें नहीं । तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अध्यक्तम्' पद प्रकृतिके अर्थमें आया है तथा और भी कई जगह वह ्साधकोंका चित निर्मुण-तत्वमें तल्लीन नहीं होता. ऐसे प्रकृतिके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; परन्तु यहाँ

चाहिये, सगुण-निराकार नहीं । 'क्लेशोऽधिकतरः' पदका भाव यह है कि जिन निर्गुण-उपासकोंको देहाभिमानके कारण अपनी साधनाने 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदमें 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति विशेष कष्ट अर्थात् कठिनाई होती है \* ।' गीगरूपमे

नहीं, प्रत्युत निर्मुण-निराकार बहा है। कारण यह है इस पदका भाव यह है कि साधनाकी प्रार्मिक

<sup>•</sup> साधक पुछातः दो प्रकारके होते हैं---

एक तो ये सामक हैं, जो सत्ताहु, अवण और शामाध्ययनके फलांसम्य सामनमें प्रकृत होते हैं । इनकी अपने साधनमें अधिक क्लेप्स होता है 👬 🐫

अवस्थासे लेकर अन्तिम अवस्थातकके सभी होती है । र्मिण-उपासकों को सगुण-उपासकोंसे अधिक कठिनाई

## विशेष बात

अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओं और निर्गुण-उपासनाकी कठिनताओंका विवेचन किया जाता है---

## सगुण-उपासनाकी सुगमताएँ

१—सगुण-उपासनामें वपास्यतत्वके सगुण-साकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियंकि तिये भगवान्के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदिका आधार रहता है। मगवान्के परायण होनेसे उसके मन-इन्द्रियाँ भगवान्के स्वरूप एवं लीलाओंके विन्तन, कथा-प्रवण, भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत सलतासे लग जाते हैं (गीता ८।१४)। इसलिये उसके द्वारा सांसारिक विषय-चिन्तनको सम्मावना कम उत्ती है।

२—सांसारिक आसिक ही साधनमें बलेश देती है। परनु सगुणोपासक इसको दूर करनेके लिये भगवान्के ही आश्रित रहता है। यह अपनेमें भगवान्का ही यह मानता है। विल्लीका बच्चा जैसे माँपर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान्पर निर्भर रहता है। भगवान् ही उसकी सैमाल करते हैं(भीता ९ १२२)।

स्त स्ति तोहि कहर्वे सहरोसा।

भजित जे भोहि तिज सकल भरोसा ।। काउँ सदा तिन के रखकारी ।

जिमि यालक राखड़ महतारी।।

(मानस ३ ।४३ ।२-३)

अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमतासे मिट जाती है।

३-ऐसे उपासकोंके लिये गीतामें भगवानने

#### निर्गुण-उपासनाकी कठिनताएँ

१-निर्गुण-ज्यासनामें उपास्यतत्त्वके निर्गुण-नियकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोंके लिये कोई आधार नहीं रहता । आधार न होने तथा वैरायको कमीके कारण इन्द्रियोंके द्वारा विषय-चित्तनकी अधिक सम्भावना रहती है ।

२—देवमें जितनी अधिक आसिक होती है, साधनमें उतना ही अधिक चलेश मालूम देता है। निर्मुणोपासक उसे विवेकके ह्या हटानेकी चेष्टा करता है। विवेकका आश्रम लेकर साधन करते हुए यह अपने ही साधन-बलको महत्त्व देता है। वैदर्धक होटा बच्चा जैसे (अपने चलपर निर्मर होनेसे) अपनी माँको पकड़े रहता है और अपनी पकड़से ही अपनी रसा मानता है, ऐसे हो यह साधक अपने साधनके चलपर अपनी उन्नित मानता है (गीता १८। ५१-५३)। इसीलिये श्रीयमचरितमानसमें भगवान्ते इसको अपने समझता पत्रकी उपमा दी है—

हदार पुत्रका उपमा दा ह— मोरें प्रीव समय सम ग्यानी।

यालक सुत सम दास अमानी ।।

(\$ 183 18)

३—शानयोगियोंक द्वारा लक्ष्यप्राप्तिक प्रसद्धमें चौधे अध्यायके उनतालीसर्वे श्लोकमें 'अधिरोण' पद तत्यझानके अनत्तर शान्तिकी प्राप्तिके लिये आया है, न कि तत्वझानकी प्राप्तिके लिये ।

दूसरे ये सायक हैं, जिनकी सायनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है। इनको अपने सायनमें क्रम बसोश होता है।

पहीं यह शहूर हो सकती है कि सायक दो ही प्रकारके क्यों होते हैं? इसका समाधान यह है कि भैनाने घोगप्रष्ट पुरुषकी गतिके वर्णनमें भगवान्ते दो ही गतियोंका वर्णन किया है—

(१) कुछ योगप्रष्ट पुरुष पुण्यलोकोर्ने जाते हैं और वहाँ चोग चोगकर लौटनेवर शुद्ध आवाणजाने भैजानोर्के पार्ये जच लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं(गीना इ. १४६,४४४५)

(२) कुछ योगप्रष्ट पुरुष सीचे झातवान् चोनियोजे ही बुत्तमें जच सेने हैं और फिर सायन करके. रेपन्सको प्रात होते हैं । ऐसे कुसमें जन्म होना 'दुर्लयतर' हैं (गीता ६ १४२-४३) ४६७

है। (गीता १२ १७)। ४- सगुण-उपासकाँके अज्ञानरूप अन्यकारको

भगवान् ही मिटा देते हैं (गीता १० । ११) ।

५-- उनका उद्धार भगवान् करते हैं (गीता

१२ ।७) । ६-ऐसे उपासकोंमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह

जाता है, तो (भगवान्पर निर्भर होनेसे) सर्वज्ञ भगवान् कृपा करके उसको दूर कर देते हैं ।(गीता १८ । ५८, 1 (33

७-ऐसे उपासकोंकी उपासना भगवानकी ही उपासना है । भगवान् सदा-सर्वदा पूर्ण हैं ही । अतः भगवान्की पूर्णतामें किञ्चित्मात्र भी संदेह न रहनेके कारण उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती है।श्रद्धा होनेसे वं नित्य-निरत्तार भगवत्परायण हो जाते हैं। अतः भगवान् ही उन उपासकोंको बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत्राप्ति हो जाती है। (गीता 20 120) 1

८-ऐसे उपासक भगवानुको परम कृपाल मानते हैं। अतः उनकी कपाके आश्रयसे वे सव कठिनाइयोंको पार कर जाते हैं । यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत्क्रपाके बलसे वे शीघ ही भगवत्राप्ति कर लेते हैं(गीता 26 14E-46) 1

९- मनुष्यमें कर्म करनेका अध्यास तो रहता ही है (गीता ३ । ५), इसलिये भक्तको अपने कर्म भगवानके प्रति करनेमें केवल भाव ही बदलना पड़ता है: कर्म तो वें ही रहते हैं । अतः भगवान्के लिये कर्म करनेसे भक्त कर्मवस्थनसे स्गमतापूर्वक मुक्त हो जाता है(गीता १८ । ४६) ।

१०-- इदयमें पदार्थोंका आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियोंकी सेवामें लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थींका त्याग करनेमें कठिनाई नहीं होती । सत्प्रजेके लिये पदार्थों के त्यागर्में तो और भी सुगमता है । फिर भगवानके लिये तो पदार्थीक स्वाग महत ही सुगमताने हो सकता है।

४--- निर्गुण-उपासक तत्त्रज्ञानकी प्राप्ति खयं करे हैं (गीता १३ । ३४) ।।

५-ये अपना उद्धार (निर्गुण-तत्त्वको प्राप्ति)

स्वयं करते हैं (गीता ५ । २४) । ६—ऐसे उपासकोंमें, यदि कोई कमी रह जती

है, तो उस कमीका अनुभव उनको विलम्बसे होता है और कमीको ठीक-ठीक पहचाननेमें भी कठिनाई होती है । हाँ, कमीको ठीक-ठीक पहचान लेनेपर ये

भी उसे दूर कर सकते हैं। ७—चौथे अध्यायके चौतीसवें और तेरहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें -भगवानने ज्ञानयोगियोंके ु

ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुकी उपासनाकी आज्ञा दी है। अतः निर्गुण-उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी है। किंतु गुरुकी पूर्णताका निश्चित पता न होनेपर अथवा

गुरुके पूर्ण न होनेपर स्थिर श्रद्धा होनेमें कठिनाई होती है तथा साधनकी सफलतामें भी विलम्बकी संभावन रहती है।

८-ऐसे उपासक इपास्य-तत्त्वको निर्गुण, निरावार और उदासीन मानते हैं । अतः उन्हें भगवानकी कृपाक वैसा अनुभव नहीं होता । ये तत्त्वप्राप्तिमें आनेवाले

विप्रोंको अपनी साधनाके चलपर ही दूर करनेने कठिनाईका अनुभव करते हैं। फलखरूप तलमें प्राप्तिमें भी उन्हें विलम्ब हो सकता है।

९--शानयोगो अपनी क्रियाओंको सिद्धानतः प्रकृतिके अर्पण करता है; किन्तु पूर्ण विवेक जाम्न् होनेपर ही उसकी क्रियाएँ प्रकृतिक अर्पण हो सकती है। यदि विवेककी किश्चिमात्र भी कमी रही है क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण नहीं होंगी और साधक

कर्तृत्वाभिमान रहनेसे कर्म-बन्धनमें वैध जायगा । --१०--जबनक साधकके चित्रमें पदार्थीक किशिन्यातः भी आदर तथा अपने कहलानेवाले शर्पर और नाममें अहंता-ममता है, तंत्रतक उसके लिये

पदार्थीको मायामय संमर्ककर उनका खाग फरना करिन होता है। (११—यह साधक पात्र बननेपर ही तत्वकी प्राप्त

बर सकेगा । पात्र बननेके लिये विकेक और रोज ११—इस साधनमें विवेक और यैराप्यकी ठतनी | वैराप्यकी आवश्यकता भोगी, जिनको आर्मीक सर्ते आवस्यकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है। विकी करियों के प्रति हैए भी द्रीपदीके पुकारनेमात्रसे भगवान् प्रकट हो जाते थे; \* क्योंकि वह भगवान्को अपना मानती थी। भगवान् तो अपने साथ भतके प्रेम और विश्वासको हो देखते हैं, उसके देखेंके नहीं। भगवान्के साथ अपनापनका सम्बन्ध जोड़ना उतना कठिन नहीं (क्योंकि भगवान्की ओरसे अमनापन स्वतःसिद्ध है), जितना कि पात्र बनना कठिन है।

आवरयकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है । | हुए प्राप्त करना कठिन है ।

ओर ध्यान दिलानेके लिये ही भगवान्ने 'देहवद्धिः'

पद दिया है। इस देहाभिमानको दूर करनेके लिये ही (अर्जुनके पुछे बिना ही) भगवानने तेरहवाँ और

चौदहवाँ अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवें अध्यायका

प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है ।

'अव्यक्ता गतिः' कहा गया है । साधारण मनुष्योंकी

स्थिति व्यक्त अर्थात् देहमें होती है । इसलिये उन्हें

अव्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता है।

यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उसकी

अव्यक्तमें सगमता और शीघ्रतापूर्वक स्थिति हो सकती

ब्रह्मके निर्गुण-निराकार खरूपको प्राप्तिको यहाँ

'अव्यक्ता हि गतिई:खं देहबद्धिस्वाप्यते' — 'देही', देहभृत' आदि पदीका अर्थ साधारणतया 'देहधारी पुत्र्य' लिया जाता है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ 'जीव' और 'आरमा' भी लिया जाता है । यहाँ 'देहबद्धिः' में पदका अर्थ 'देहाभिमानी मनुष्य' लेना चाहिये; क्योंक निगुण-उपासकीके लिये इसी स्लोकक पूर्वार्धमें 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पद आया है, जिससे पह प्रतीत होता है कि वे निगुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मनते हैं, परन्तु उनका चिस देहाभिमानके कारण निगुण-त्रज्वमें आविष्ट नहीं हुआ है । देहाभिमानके करण ही उन्हें साधनमें अधिक बलेश होता है ।

निर्गुण-उपासनामें देहाभिमान ही मुख्य बाघा है—

देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति'— इस वाधाकी 🖈

## . ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। ६ ।।

परचु जो कमोंको भेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्ययोगसे भेरा ही प्यान करते हुए भेरी उपासना करते हैं।

व्याख्या—[ ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें और दो निषेपात्मक ('सहुवजिंतः' और 'निर्वेरः') स्तेजमें भगवान्ते अनन्य भक्तके लक्षणीमें तीन पद दिये थे। उन्हीं पदीका संकेत इस रलोकमें इस विध्यातक ('मल्कर्मकृत', 'मत्यरमः', और'मद्धकः') प्रकार किया गया है—

ैयह बात उन भक्तोंके लिये हैं, जिनके स्पाणभाउसे भगवान् प्रकट हो जाने हैं, सर्वसाधारणके लिये मीं है। जो मतः सर्वदा भगवान्पर निर्मर हो जाता है एवं जिसकी भगवान्के साम इतनी प्रगाह आसीवता हैंगे हैं कि केवल स्पाणसे भगवान् प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करनेका दायिल भगवान्पर आ जाता है।

ें यहाँ देह' शब्दमें 'मुम्मिनदाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽति विवक्तायाँ मयनि मनुवाहयः ।)'—इस स्टीकाके अनुमार संसर्ग अर्थमें 'तदस्यास्यस्थितित मनुष्' (५ । २ । १४), इस क्लिक्सिन्यूवसे 'क्लूप्' प्रत्यय रिया गया है । 'देहसद्भिः' पदका अर्थ है—ये मनुष्य, जिनका देहके सस्य दृश्गापूर्वक सम्बद्ध समा हुक्क है ।

- (१) 'सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्व' पदीसे 'मत्कर्मकृत्' की ओर लक्ष्य है।
  - (२) 'मत्पराः' पदसे'मत्परमः' का संकेत है ।
- (३) 'अनन्येनैव योगेन'पदोंमें 'मद्भक्तः' का लक्ष्य है।
- (४) भगवान्में ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती; अतः वे 'सङ्ग्रयजिंतः' हैं।

(५) कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके मनमें किसीके प्रति भी वैर, द्वेप, क्रोध आदिका भाव नहीं रहता, इसिलये 'निवैत्तः'पदका भाव भी इसीके अन्तर्गत आ जाता है। परन्तु भगवान्ते इसे महस्व देनेके लिये आगे तेरहवें श्लोकमें सिद्ध भकीके लक्षणोंमें सबसे पहले 'अद्देष्टा' पदका प्रयोग किया है। अतः साधकको किसीमें किश्चिन्पात्र भी द्वेप नहीं रखना चाहिये]।

'ये तु सर्वाणि कर्माणि मृद्यि संन्यस्य'— अव यहाँसे निर्मुणोपासनाकी अपेशा सगुणोपासनाकी सुगमता बतानेके लिये 'तु' पदसे प्रकाण-भेद करते हैं।

यद्यपि 'कमोंगि' पद खयं ही बहुवचनाल होनेसे सम्मूर्ण कमोंका बोध कराता है, तथापि इसके साय 'सर्वाणि' विशेषण देकर मन, वाणी, रारीरसे होनेबाले सभी लीकिक (शरीर-निर्वाद और आजीविका-सम्बन्धी) एवं पारमार्थिक (जप-ध्यानसम्बन्धी) शास्त्रविहत कमोंका समावेश किया गया है (गीता ९ । २७) ।

कमाको समावश किया गया ह (गांता १ /२७) ।
यहाँ मिद्र संन्यस्य ' पदोसे मगवान्का आशय
क्रियाओंका खरूपसे त्याग करनेका नहीं है । करण
कि 'एक तो 'खरूपसे कमींका त्याग सम्मव
नहीं (गीता ३ । ५: १८ । ११)।दूसरे, यदि सगुणोपासक
मोहपूर्वक शास्त्रविदित क्रियाओंका खरूपसे त्याग करता
है, तो उसका यह त्याग 'तामस' होगा (गीता १८ । ७)
और यदि दु:खरूप समझकर शासीरिक क्लोशके भयसे
यह उनका त्याग करता है, तो यह त्याग 'राजस'

होगा (गीता १८ 1८) । अतः इस रितिसे स्यागं करनेचर कर्मीस सन्बन्ध नहीं छूटेगा । वर्ध-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये यह आवश्यक है कि साधक करें ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करे, क्येंक्र ममता, आसक्ति और फलेच्छाको किये गये कर्म हो

बाँधनेवाले होते हैं।

यदि साधकका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति होता है, हे वह पदार्थोंकी इच्छा नहीं करता और अपने-आपने भगवानका समझनेके कारण उसकी ममता शरीरदिश

हटकर एक भगवान्में ही हो जाती है। सबयं भगवान्से अर्पित होनेसे उसके सम्पूर्ण कर्म भी भगवदर्पित हो जाते हैं।

भगवान्के लिये कर्म करनेके विषयमें कई अकर हैं, जिनको गीतामें 'मदर्भण कर्म', 'मदर्भ कर्म' और 'मत्कर्म' नामसे कहा गया है।

१—'मदर्पण कर्म' उन कर्मोंको कहते हैं, जिनस उदेश्य पहले कुछ और हो,किन्तु कर्म करते समय अथवा कर्म करनेके बाद उनको भगवान्के अर्पण बर दिया जाय।

२—'मदर्ध कर्म' वे कर्म है, जो आरमसे है पगवानके लिये किये जाये अथवा जो भगवसंवार प हों। भगवस्त्राप्तिक लिये कर्म करना, भगवानकी अग्रज्ञ मानकर कर्म करना, और पगवानकी प्रसन्तर्य-

लिये कर्म करना—ये सभी भगवदर्थ कर्म हैं। ३— भगवान्का हो काम समझकर सम्पूर्ण लेकिक (च्यापार, नौकरी आदि) और भगवसम्बन्धी (जर,

ध्यान आदि) कर्मोंको करना 'मत्कर्म' है । वास्तवमें कर्म कैसे भी किये जाय, उनका उदेश्य

एक्मात्र भगवव्याप्ति ही होना चाहिये । उपर्युक्त तीनों हो प्रकार्य-(मदर्पग-कर्म, मदर्थ-पर्म, मक्तर्म-) से सिद्धि प्राप्त करनेवाले साधवस्मा कर्मीन

किश्चित्रात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि उसमें ने तो फलेक्टा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थने और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोने ममता ही है। जब कर्म करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि और ए अपने नहीं है, तो फिर कर्मीमें ममता हो हो हैंमें सकती है। इस प्रकार कर्मीमें सर्वया मुक्त हो जन

छडे अध्यायके सत्ताईसर्वे अलोकमे 'द्राप्टभूत' होनेपर सूखपूर्वक प्रहाको प्राप्ति यतायो गयी है. जयकि यहाँ 'देहभूत' होनेक कारण दुःखपूर्वक प्रहाकी प्राप्ति यताथी गयी है।

हो वासविक समर्पण है । सिद्ध पुरुपोंकी क्रियाओंका खत. हो समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पणका उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करनेकी चेष्टा करता है ।

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवान्के अर्पण करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, ऐसे ही शनयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे हुई समझकर अपनेको टनसे सर्वथा असङ्ग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्मवश्वनसे मक्त हो जाता है।

'मत्परा:'-परायण होनेका अर्थ है- भगवानको परमपुज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवानके प्रति समर्पण-भावसे रहना । सर्वथा भगवानके परायण होनेसे सगुण-उपासक अपने-आपको भगवानका यन्त्र समझता है। अतः शुभ क्रियाओंको वह भगवानके द्वारा करवायी हुई मानता है, तथा संसारका उद्देश्य न रहनेके कारण उसमें भोगोंको कामना नहीं रहती और कामना न रहनेके कारण उससे अशभ क्रियाएँ होती ही नहीं।

'अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते'—इन पदोंमें डप्र-सम्बन्धी और तपाय-सम्बन्धी--टोनो प्रकारकी अनन्यताका सकेत है अर्थात् उन भक्तीक इष्ट भगवान् ही हैं: उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टिमें है ही नहीं और उनकी प्राप्तिके लिये आश्रय भी उन्होंका है। वे भगवत्कपासे ही साधनकी सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या माधनके बलसे नहीं। वे उपाय भी भगवानुको मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवानुका ही लक्ष्य, ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं।

#### तेषामहं समद्धर्ता नचिरात्पार्थ भवामि

मृत्युसंसारसागरात् । मय्यावेशितचेतसाम् ।।७ ।।

है पार्थ ! मेरेमें आविष्ट वित्तवाले उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीव्र ही ब्द्धार करनेवाला बन जाता है।

व्याख्या--'तेषामहं समद्धतां''' मय्यावेशितचे-तसाम्- जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय पगवान् ही बन गये हैं और जिन्होंने भगवान्में ही अनन्य प्रेमपूर्वक अपने चित्तको लगा दिया है तथा षो सर्व भी भगवान्में ही लग गये हैं, उन्होंके लिये दर्रा 'मय्यावेशितचेतसाम्' पद आया है।

जैसे समुद्रमें जल-ही-जल होतां है, ऐसे ही संसारमें मौत-हो-मौत है । संसारमें उत्पन्न होनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये भी भीतके यपेड़ोंसे बचती हो अर्थात् उत्पन्न होनेवाली म्पेक वालु प्रतिक्षण मौतके तरफ हो जा रही है। र्मालये संसारको'मृत्यु-संसार-सागर' कहा गया है ।

मनुष्यमें अनुकूल और प्रतिकृल—दोनों वृतियाँ रत्वे है । संसारको घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदार्थोर्मे

अनुकुल-प्रतिकृल वृत्तियाँ राग-द्वेष उत्पन्न करके मनप्यको संसारमें बाँध देती हैं (गीता ७ । २७) । यहाँतक देखा जाता है कि साधक भी सम्प्रदाय-विशेष और संत-विशेषमें अनुकूल-प्रतिकृल भावना करके गग-द्वेषके शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार-समद्रसे जल्दी पार नहीं हो पाते । कारण कि तत्वको चाहनेवाले साधकके लिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बहुत बाधक सम्प्रदायका मोहपूर्वक आग्रह मन्य्यको बाँधता है । इसलिये गीतामें भगवान्ने जगह-जगह इन इन्हों -- (राग और द्वेप) से एटनेके लिये विशेष जोर दिया है । \*

यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकृतवाएँ भगवान्में कर ले अर्घात् एकमात्र भगवान्से ही अनन्य प्रेमका सम्बन्ध जोड़ ले और सारी प्रतिकलताएँ संसारमें

करहरणार्थ-'निर्देख':(२ ।४५);'निर्देखे हि महाबाही' (५ ।३); 'ते इदमोहनिर्मृतः (७ ।२८); देशानुनाः (१५ । ५); न हेष्टवकुरातं वर्षा वुरातं नातुरक्रने (१८ । १०); रागदेचे बरुत्य घ (१८ । ५१) । जनसम्बद्धाः

persidenteritation de la contraction de la contr कर ले अर्थात् संसारको सेवा करके अनुकूलताको कहते हैं कि यद्यपि मैं सबमें सममावसें स्थि इच्छासे विमुख हो जाय, तो वह इस संसार-वन्धनसे हूँ—'समोऽहं सर्वभूतेषु'(गीता ९ । २९), तथा बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसारमें अनुकूल बिजनका एकमात्र प्रिय में हूँ, जो मेरे लिये ही सम्पू

कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य-नित्त भगवान्का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भेरे ही ध्यान-जप-चित्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐरे भावसे उनकी शरण लेता है, उसी भावसे मगवान भक्तोंका मैं स्वयं मृत्यु-संसारसागरसे बहुत जल्दी औ भी उसकी आश्रय देते हैं—'ये यथा मां प्रवहाने सम्यक प्रकारसे उद्धार कर देता हैं । तांस्तथैव भजाम्यहम्'(गीता ४ ।११) । अतः वे

सम्बन्ध-भगवान्ने दूसरे श्लोकर्मे समुण-उपासकोको श्रेष्ठ योगी बताया तथा छउ और सातवें श्लोकर्मे यह बत कही कि ऐसे भक्तोंका मैं शोघ उद्धार करता हूँ । इसलिये अब भगवान अर्जुनको ऐसा श्रेष्ठ योगी बननेके लिये एहते आठवें रलोकमें समर्पणयोगरूप साधनका वर्णन करके फिर नवें, दसवें और ग्यारहवे रलोकमें क्रमशा अभ्यासदोग भगवदर्थ कर्म और सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनोंका वर्णन करते हैं।

## मय्येव मन आधत्त्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: 116 11

त् मेरेमें मनको लगा और मेरेमें ही युद्धिको लगा; इसके बाद तू मेरेमे ही निवास करेगा— इसमें संशय नहीं है ।

व्याख्या—'मय्येष मन आघत्तव मयि वर्दिः निवेशय'-भगवान्के मतमें चे ही पुरुष उत्तम योगवेता हैं, जिनको भगवान्के साथ अपने नित्ययोगका अनुभव हो गया है। सभी साधकोंको उतम योगवेता बनानेके उद्देश्यसे भगवान् अर्जुनको निमित्त बनाकर यह आज़ा देते हैं कि मूझ परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ और परमप्रापणीय मानकर युद्धिको मेरेमें लगा दे और भेरिको ही अपना परम प्रियतम मानकर मनको भेरेमें लगा दे।

और प्रतिकृल वृत्तियोंका होना ही संसारमें बैंधना है ।

भगवान्में हमारी स्वतःसिद्ध स्थिति (नित्ययोग) हैं; परन्तु भगवान्में मन-युद्धिकं न समनेके कारण हमें भगवान्के साथ अपने खतं.सिट्ट नित्य-सम्बन्धका अनुभव नहीं होता । इसलिये भगवान् करते हैं कि

मन-बुद्धिको मेरेमें लगा, फिर तू मेरेमें ही निवास करेगा (जो पहले से ही है) अर्थात् तुझे मेरेमें अपनी खतःसिद्धं स्थितिका अनुभव हो जायगा । मन-बुद्धि लगानेका तात्पर्य यह है कि अवतक मनुष्य जिस मनसे जड़ संसारमें ममता, आसक्ति, सुयं-भोगंकी

डच्डा. आशा आदिके कारण बार-बार संसारका ही चित्तन थरता रहा है और चुद्धिसे संसारमें हैं। अच्छे-बोका निधय करता रहा है, उस मनको संगारमे एटाकर भगवान्में लगाये तथा बुद्धिके द्वारा दुवतासे निशय करे कि 'मैं केयल भगवान्का ही हैं और केवल भगवान् ही मेरे हैं तथा मेरे लिये सर्वेडिंद परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान् हो है। ऐसा दद निश्चय करनेसे संसारक चित्तन और महत्व

f 'समुद्धता' भवामि' पदौके अत्तर्गत भगवानके ये भाव भी समझते प्राहित कि यह समुक्तियासक मेंगे कृपामें साधनकी सब वित्र-याधाओंको पार करके भेरी कृपामें ही भेरी प्राप्ति कर लेता है (गीता १८ । ५६.५८); साधनकी कमीको पुग काके मैं उसे अवनी प्राणि कव देता हूँ (गीता ह 1२२); उनके अना काणमें विश हुआ मत्यज्ञानमे उनके अञ्चलकतिन अन्यकारका नाम कर देश हूँ (गीना १० १९१) और उन्हें समूर्ण पायोमे मुना,कार देना है (गीना १८ । ६६) ।

समाज हो जायगा और एक भगवान्के साथ ही भूलता । जैसे, भै विवाहित हूँ यह भै-पनक निधय सन्यय रह जायगा । यही मन-बुद्धिका भगवान्में है,बुद्धिका नहीं । इसीलिये मनुष्य इस बातको कभी लगान है ।

मन-बुद्धि लगानेमें भी बुद्धिका लगाना मुख्य है। किसी विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है और फिर बुद्धिके उस निश्चयको मन खीकार कर लेता है । साधन करनेमें भी पहले (उद्देश्य बनानेमें) बुदिकी प्रधानता होती है, फिर मनकी प्रधानता होती है। जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति नहीं है, उनके मन-बृद्धि भी, वे जिस विषयमें लगाना चाहेंगे. उस विषयमें लग सकते हैं । उस विषयमें मन-बृद्धि लग जानेपर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, पर (भगवत्राप्तिका उद्देश्य न होनेसे) भगवत्राप्ति नहीं हो सकतो । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह इंड निश्चय कर से कि 'मुझे भगवत्प्राप्ति ही करनी है।' इस निधयमें बड़ी शक्ति है। ऐसी निधयात्मिका ंबुंदि होनेमें सबसे बड़ी बाधा है—भोग और संग्रहका सुख लेना । सुखकी आशासे ही मनुष्यकी वृतियाँ धन, मान-बड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनाती हैं, इसलिये उसकी युद्धि यहुत भेदोवाली तथा अनन्त हो जाती है (गीता २।४१) । परन्तु अगर भगवत्प्राप्तिका ही एक निद्यय हो, तो इस निद्ययमें इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुग्रचारी-से-दुग्रचारी पुरुषको भी भगवान् साधु माननेके लिये तैयार हो जाते हैं! इस निश्चयमात्रके प्रमावसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता

(प्रेता ९ १३०-३१) ।

'में भगवान्क ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं —

ऐसा निष्ठय (साधककी दृष्टिमें) खुद्धिमें हुआ प्रतीत
हेता है, परसु वास्तवमें ऐसा नहीं है । बुद्धिमें ऐसा
निष्ठय दीवनेपर भी साधकको इस बातका पता नहीं
हेता कि यह 'स्तयं' पहलेसे ही भगवान्में स्थित है ।
यह चाहे इस बातको न भी जाने, पर बास्तविकता
स्त्रां है । 'स्तयं' भगवान्में स्थित होनेकी पहचान यही
है कि इम साध्य-पक्षी कभी विस्मृति नहीं होती ।
कार यह वेश्यल युद्धिकी बात हो, तो मुली भी जा
महद्यं है, पर 'में'-पनमी बातको साधक कभी नहीं

है और सदा रहनेवाली परमशान्ति प्राप्त कर लेता है

भूतता । जैसे, 'मैं विवाहित हूँ' यह 'मै'-पनका निधय हैं, वृद्धिका नहीं । इसीलिये मनुष्य इस बातको कभी नहीं भूतता । अगर कोई यह निधय कर ले कि मैं अमुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस सम्बन्धके लिये कोई अभ्यास न करनेपर भी यह निधय उसके भीतर अटल रहता है । स्मृतिमें तो स्मृति रहती ही है, विस्मृतिमें भी सम्बन्धकी स्मृतिका अभाव नहीं होता; क्योंकि सम्बन्धका निधय 'मैं'-पनमें है । इस प्रकार संसारमें माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अटल रहता है, तब भगवान्के साथ जो सदासे ही निस्य-सम्बन्ध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है ? अतः 'मैं भगवान्का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं'— इस प्रकार 'मैं'-पन (स्वयं-) के भगवान् ही हो सकती है ? अतः 'मैं भगवान्का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं'— इस प्रकार 'मैं'-पन (स्वयं-) के भगवान्में लग जानेसे मन-बृद्धि भी स्वतः भगवान्में लग जाते हैं ।

मन-बुद्धिमें अत्तःकरण-चतुष्टयका अत्तर्भाव है। मनके अत्तर्गत वित्तका और बुद्धिके अत्तर्गत अहंकारका अत्तर्भाव है। मन-बुद्धि भगवान्में लगनेसे अहंकारका आधार 'खयं' भगवान्में लग जायगा और परिणामस्वरूप 'में भगवान्क ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं' ऐसा भाव हो जायगा। इस भावमें निर्विकट्य स्थिति होनेसे 'मैं-पन भगवान्में लीन हो जायगा।

## विशेष वात

साधारणतया अपना स्वरूप-('मैं'-पनका आधार 'स्वयम्') मन, बृद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता है, पर वास्तवमें इनके साथ है नहीं । सामान्य रूपसे प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि वयपनसे लेका अवतक शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदि सव-के-सव बदल गये, पर मैं वही हूँ । अतः 'मैं बदलनेवाला नहीं हूँ इस बातको आजसे ही दृढ़तपूर्वक मान लेना चाहिये (साधारणतया मनुष्य बुद्धिसे ही समझनेको चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयंसे जाननेकी बात है) ।

विवार को—एक ओर अपना सरूप नहीं बदस, यह सपीका प्रत्यक्ष अनुभव है और अस्मिने एवं प्रगवान्ते अद्धा राज्यकारिक भगमन् भी कभी नहीं बदले, दूसरी को सपीर-इंडिक मा बुंद आदि

सब-के-सब बदल गये और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दीखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न यदलनेवाले 'खयं' और 'भगवान्' दोनों एक जातिके हैं. जब कि निरन्तर बदलनेवाले 'शरीर' और 'संसार' दोनों एक जातिके हैं । न बदलनेवाले 'स्वयं' और 'भगवान्' दोनों ही व्यंक्तरूपसे नहीं दीखते, जब कि बदलनेवाले शरीर और संसार—दोनों ही व्यक्तरूपसे प्रत्यक्ष दीखते हैं। यदलनेवाले मन-बृद्धि-इन्द्रियाँ-शरीरादिको पकडकर ही 'खयं' अपनेको बदलनेवाला मान लेता है। वास्तवमें 'अहं'का जो सतारूपसे आधार ('स्वयं') है, यह कभी नहीं बदलता: क्योंकि वह परमाताका अंशस्वरूप है।

वास्तवमें 'मैं क्या हैं' इसका तो पता नहीं, पर 'मैं हैं' इस होनेपनमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जैसे संसार प्रत्यक्ष दीखता है. ऐसे ही 'मैं'-पनका भी भान होता है । इसलिये तत्वतः 'मैं' क्या है, इसकी खोज करना साधकके लिये बहुत उपयोगी है।

'मैं' क्या है, इसका तो पता नहीं; परन्त संसार (शरीर) क्या है, इसका तो पता है हो । संसार (शरीर) उत्पति-विनाशवाला है, सदा एकरस रहनेवाला नहीं है-यह सबका अनुभव है। इस अनुभवको निरत्तर जाप्रत रखना चाहिये । यह नियम है कि 'संसार' और भी-दोनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक-ठीक ज्ञान होनेपर दसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है।

'मै' का प्रकाशक और आधार (अपना खरूप) चेतन और नित्य है । इसलिये उत्पत्ति-विनाशवाले जड संसारसे खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है। खरूपका तो भगवानसे स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धको पहचानना ही भी को वास्तविकताका अनुभव करना है। इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बृद्धि स्याः भगवान्मे लग जायेंगे \* ।

. 'नियमियासि मयोव अंत ऊर्ध्व न संशयः'—यहाँ 'आत ऊर्ध्वम्'--पदाँका भाव यह है कि दिस क्षेत्र मन-मुद्धि भगवान्में पूरी तरह लग बादैंगे अर्थात् लिये और सर्रेड कर्कव्य नहीं है। मन भगवाने मन-सुद्रमें विशिक्षात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी

क्षण भगवत्राप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं है कि मन-बृद्धि पूर्णतयां लगनेके बाद भगवकाप्तिमे कालज्ञ कोई व्यवधान रह जाय ।

> भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! मुझपे हैं मन-बुद्धि लगानेपर तू मुझमें निवास करेगा, इसरे संशय नहीं है । इससे ऐसा मालम देता है कि अर्जन हदयमें कछ संशय है, तभी भगवान 'न संशय:' पर देते हैं । यदि संशयकी सम्मावना न होती, तो इसपदर्ध देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । वह संशय का है ? मनुष्यके हृदयमें प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकताने. ध्यान लगायेंगे. तभी परमात्माकी प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये. तो परमात्मप्रति असम्भव है । इस धमको दूर करनेके लिये भगवान् कहते हैं कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखका मन-सुदिकी मेरेमें लगाना जितना कीमती है. ये सब साधन मिलंगर-भी उतने कीमती नहीं हो सकते । अतः मन-पुढिग मेरेमें लगानेसे निश्चय ही मेरी प्राप्त होगी, इसमें की नहीं - है- भव्यर्पितमनोबुद्धिमर्नि-वैष्यस्यसंशयम् ।।' (गीता ८ ।७) ।

जबतक युद्धिमें संसारका महत्त्व है और मनने संसारका चित्तन होता रहता है, तयतक (परमार्यमें स्वागाविक स्थिति होते हुए भी) अपनी स्थिति संसार्पे ही समझनी चाहिये । संसारमें स्थित अर्थात् संसान्का सङ्घ रहनेसे ही संसारवक्रमें धूमना पड़ता है।

उपर्युक्त पदोसे अर्जुनका संशय दूर करने हुए भगवान् कहते हैं कि तू यह विसा मत का कि मीर्पे मन-बुद्धि सर्वथा लग जानेपर तेएँ स्थित कर्र द्येगी । जिस दाण सेरे मन-युद्धि एकमात्र मेरेमें सर्वधा लग जायँगे, उसी क्षण तु मेरेमे ही निवास करेगा

मन-युद्धि भगवान्में लगानेके सिवाय राज्यकी लगानेसे संसारका विकान नहीं होगा और **यु**द्धि \* धेनन और अविनाशों खब्प्प-(आन्या-) को ही 'खबं' 'अहप्' का आधार, वालीवक 'में', 'में'का

<sup>-</sup> प्रकारक, आधार आदि नानीसे फहा नाता है।

भगवान्में लगानेसे साधक संसारके आश्रयसे रहित परमात्माका अंश होनेसे 'परा प्रकृति श्रेष्ठ है (गीता हो जायगा । संसारका किसी प्रकारका चिन्तन और १५ १७) । परन्तु परा प्रकृति (जीव) भूलसे अपरा आश्रय न रहनेसे भगवान्का हो विन्तन और भगवान्का स्नातिको अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे वैध हो आश्रय होगा, जिससे भगवान्की हो प्राप्ति होगी । जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है (गीता

यहाँ मनके साथ 'चित' को तथा बुद्धिके साथ 'अहम्'को भी ले लेना चाहिये; क्योंकि भगवान्में चित्त और अहम् के लगे बिना 'तू भेंग्में ही निवास करेगा' यह कहना सार्थक नहीं होगा। सम्पूर्ण सिटके एकमात्र ईश्वर-(परमाला-) का

ही साक्षात् अंश यह जीवात्मा है। परन्तु यह इस पृष्टिकं एक तुच्छ अंश (शरीर, इन्द्रियों, मन, चुद्धि आदि) को अपना मानकर इनको अपनी ओर खाँचता है (गीता १५ १७) अर्थात् इनका स्वामी बन बैठता है। वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वधा भूल जाता है कि ये मन-युद्धि आदि भी तो उसी परमात्माको समिष्ट पृष्टिकं हो अंश है। मैं उसी परमात्माको अंश हूँ और सर्वदा उसीमें स्थित हूँ, इसको भूलकर वह अपनी अलग सता मानने सगता है। जैसे, एक क्येड्पितका मूर्खं पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठीक एक-दो कमपोपर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ सेता है, पर जब उसे अपनी मूल समझमें आ जाती है, तब उसे क्येड्पितका दत्तर्पाकारों होनेमें कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्यसे मगवान् सहते हैं कि जब ते इन व्यष्टि मन-युद्धिको

में अर्पण कर देगा (जो खतः ही मेरे हैं; क्योंकि

मैं हो समष्टि मन-युद्धिका स्वामी हूँ) तो स्वयं इनसे

मुक्त होकर (वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंश और

मेंऐमें ही स्थित होनेके कारण) निःसन्देह मेरेमें ही

निवास करेगा ।

मगवान्ते सातवे अध्यायके चौथे श्लोकमें पाँच सत्तम्त, मन, युद्धि और अहंकर—इस प्रकार आठ पद्में विभक्त अपनी अपरा (जड़) प्रकृति का वर्णन किया और पाँचये श्लोकमें इससे मिन्न अपनी जीवमूता प्रण (चेतन) प्रकृति का वर्णन किया। इन देने प्रमृतियाँको मगवान्ते अपनी कहा; अतः इन देने हमनी मगवान् हैं। इन दोनोंने, जड़ प्रकृतिवर कार्य होनेते 'अपरा प्रकृति' तो निकृष्ट है और चेतन परमात्माका अंश होनेसे 'पए प्रकृति श्रेष्ठ है (गीता १५ 1 ७) । परन्तु पए प्रकृति (जीव) भूतसे अपरा प्रकृतिको अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे वैंघ जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है(गीता १३ । २१) । इसलिये भगवान् इस श्लोकमें यह कह रहे हैं कि मन-सुद्धिरूप अपरा प्रकृतिसे अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो बासतवमें मेरी ही है । इस प्रकार मन-सुद्धिको मेरे अर्पण करनेसे इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा और तेरेको मेरे साथ अपने खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुमव हो जायगा ।

## भगवत्प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्त्री प्राप्ति किसी साधनविशेषसे नहीं होती । कारण कि ध्यानदि साधन शरीर-मन-युद्धि-इन्द्रियोंके आश्रयसे होते हैं। शरीर-मन-युद्धि-इन्द्रियों आदि प्रकृतिके कार्य होनेसे जड़ वस्तुएँ हैं। जड़ पदायोंके द्वारा विन्यय भगवान् खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी विन्यय परमात्माके समान कभी नहीं हो सकते।

सांसारिक पदार्थ कर्म (पुरुषार्थ) करनेसे ही प्राप्त होते हैं; अतः साघक मगवान्की प्राप्तिको भी स्वाभाविक ही कर्मोसे होनेवाली मान लेता है। इसलिये भगवठ्याप्तिक सम्बन्धमें भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किये जानेवाले साधनसे ही भगवठ्याप्ति होगी।

मनु-शतरूपा, पार्वती आदिको तपस्यासे ही अपने इष्टको प्राप्ति हुई--इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकरको कसाएँ पढ़ने-सुननेसे साधकके अत्तःकरणमें ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही मगवान् मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परन्तु साधनसे ही मगवान् मिलते हों, ऐसी बात बलुतः है नहीं। तपस्यादि साधनोसे जहाँ मगवान् प्राप्ति हुई दीछती है, वहाँ भी वह जड़के साथ माने हुए सम्बय्ध्व सर्वथा विच्छेद होनेसे ही हुई है, न कि साधनोसे। साधनासे सार्यक्ता अस्तप्ता-(जड़के साथ माने हुए सम्बय्ध-)पड़ रहना अस्तप्ता-(जड़के साथ माने हुए सम्बय्ध-)पड़ रहना प्रस्तेमें ही है। मगवान् समये साई-सर्वेद्ध सरा प्रस्ते हैं। हा

जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभृति होती है । इसलिये भगवद्याप्ति नहीं. प्रत्युत जड़ताके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से होती है। अतः जो सापक अपने साधनके बलसे भगवळाति मानते हैं. वे बड़ी भलमें हैं । साधनकी सार्थकता केवल जडताका त्याग करानेमें है-इस रहस्यको न समझकर साधनमें ममता करने और उसका आश्रय लेनेसे साधकका

जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है। जबतक हटको जड़ताका किश्चित्मात्र भी आदर है, तबतक मगवर्दाख कठिन है। इसलिये साधकको चाहिये कि कर सायनकी सहायतासे जडताके साथ सर्वेष सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ।

एकमात्र भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवते . साधनसे जडताका सम्बन्ध सगतापूर्वक छट जाता है ।

# अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।। ९ ।।

अगर त मनको मेरेमें अचलभावसे स्थिर (अर्पण) करनेमें समर्थ नहीं है, तो है धनंजय ! अध्यासयोगके द्वारा त मेरी प्राप्तिकी इच्छा कर ।

व्याख्या—'अच जितं समाधातुं " मामिखार्नु धनंजय'-यहाँ वित्तम्' पदका अर्थ 'मन' है । परन्त इस श्लोकका पीछेके श्लोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध है, इसलिये'चितम्' पदसे यहाँ मन और वृद्धि दोनों ही लेना युक्तिसंगत है।

भगयान् अर्जुनसे कहते हैं कि अगर तू मन-युद्धिको भेरेमें अचलमावसे स्थापित करनेमें अर्थात् भेरे अर्पण करनेमें अपनेको असमर्थ मानता है, तो अध्यासयोगके द्वारा मेरेको प्राप्त करनेको इच्छा कर ।

'अभ्यास' और 'अभ्यासयोग' पृथक्-पृथक् हैं । किसी लक्ष्यपरं चितको बार-बार लगानेका नाम 'अभ्यास' है और समतांका नाम 'योग' है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही 'अभ्यासयोग' कहलाता है । केवल भगवळाप्तिके उदेश्यसे किया गया भजन, नाम-जप आदि 'अध्यासयोग' है।

अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे साधकका उद्देश्य संसार हो रहेगा । संमारका स्री-पुत्र, धन-सम्पत्ति, होनेपर मान-बड़ाई, नीरोगना, अनुकृतता आदिकी अनेक कामनाएँ उत्पन्न होगी। बायनावाली पुरुपन्नी क्रियाओंक वरेश्य भी (कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान-बगाई अर्थि) भित्र-भित्र रहेंगे ( गीर्वा

२ ।४१) । इसलिये ऐसे पुरुषकी क्रियामें योग नहीं होगा । योग तभी होगा, जब क्रियामात्रका उद्देश्य' (ध्येय) केवल परमात्मा ही हो ।

साचक जब भगवजाप्तिका उद्देश्य रखकर पर-कार नाम-अप आदि करनेकी चेटा करता है, तब उसके मनमें दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं अतः सापवको 'मेरा ध्येय पगवजापित ही है'—इस प्रकारकी दुढ़ धारणा करके अन्य सत्र संकरपोमे उपराम हो जाना चाहिये।

'मामिकाप्तुम्' पदोसे भगवान् 'अभ्यासयेग' यो अपनी प्राप्तिका स्वतन्त साधन यताते हैं।

पीछेके श्लोकमें भगवान्ते अपनेमें मन-सुद अपंग करनेके लिये कहा । अब इस स्लेक्ने अभ्यासयोगके लिये कहते हैं । इससे यह धारण हैं। सकती है कि अध्यास-योग भगवान्में मन-युद्धि अणि करनेका साधन है, अतः पहले अध्यासके द्वार मन-सुद्धि भगवानुके अर्पण होंगे, फिर भगजन्से प्रति होगी । परनु मन-युद्धिको अर्पन करनेमे ही भगवअति होती हो, ऐसा नियम नहीं है । भंगवान्ते कथनवा कालपै यह है कि चाँद डरेश्य भगवळीने ही हैं। अपनि उदेश्यके साथ साधानी पूर्ण एक्टा हो हो केळल "अध्यास"से ही ठमें भगवरूपीन हो जायगी 🗓

जब साधक भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे बार-बार नाम-जप, भजन-कोर्तन, श्रवण आदिका अभ्यास करता है, तब उसका अन्तःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत्राप्तिकी इच्छा जामत् हो जाती है। सांसारिक सिद्ध-असिद्धिमें सम होनेपर भगवत्प्राप्तिकी उच्छा तीव हो जाती है। भगवत्प्राप्तिकी तीव्र इच्छा होनेपर भगवान्से मिलनेके लिये व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनन्त जन्मेंके पापोंको जला डालती है । सांसारिक आसक्ति तथा पापाँका नाश होनेपर उसका एकमाञ मगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान्के वियोगको सहन नहीं कर पाता । जब भक्त भगवान्के विना नहीं रह सकता, तब भगवान् भी इस भक्तके बिना नहीं रह सकते अर्थात् भगवान् भी उसके वियोगको नहीं सह सकते और उस भक्तको मिल जाते हैं।

सायकको भगवळाप्तिमें देरी होनेका कारण यही

Mark degreement was not an analy and a supplication of the contraction है कि वह भगवान्के वियोगको सहन कर रहा है। यदि उसको भगवानुका वियोग असहा हो जाय, तो भगवान्के मिलनेमें देरी नहीं होगी । भगवान्की देश, काल, वस्तु व्यक्ति आदिसे दूरी है ही नहीं। जहाँ सायक है. वहाँ भगवान हैं ही । भक्तमें उत्कण्ठाकी कमीके कारण ही भगवळाप्तिमें देरी होती है । सांसारिक सुखमोगकी इच्छाके कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत्प्राप्ति भविष्यमें होगी। जब भगवद्याप्तिके लिये व्याकलता और तीव्र उत्कण्ठा होगी. तब सख-भोगकी इच्छाका स्वतः नाश हो जायगा और वर्तमानमें ही भगवद्याप्ति हो जायगी ।

> साधकका यदि आएमसे ही यह दृद निश्चय हो कि मेरेको तो केवल भगवत्प्राप्त ही करनी है(चाहे लौकिक दृष्टिसे कुछ भी बने या बिगड़े) तो कर्मबोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग—िकसी भी मार्गसे उसे बहत जल्दी भगवत्राप्ति हो सकती है।

## अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मवरमो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्यसि ।। १० ।।

अगर तू अध्यास-(योग-) में भी असमर्थ है, तो मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो जा । मेरे लिये कर्मोंको करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या—'अध्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव'—यहाँ 'अभ्यासे' पदका अभिप्राय पीछेके (नवें) रेलोकमें वर्णित 'अप्यासयोग' से है । गीताकी यह रौली है कि पहले कहे हुए विषयका आगे संक्षेपमें वर्गन किया जाता है। आठवें श्लोकमें भगवान्ते अरनेमें मन-बुद्धि लगानेके साधनको नवें रलोकमें प्तः 'चितं समायातुम्' पदोंसे कहा अर्थात् 'चित्तम्' पद के अत्तर्गत मन-सुद्धि दोनोंका समावेश कर लिया । इसी मकार नवें श्लोकमें आये हुए अभ्यासयोगके लिये पर्व (दसवे श्लोकमें) 'अभ्यासे' पद आया है।

भगवान् सहते हैं कि अगर तू पूर्वश्लोकमें वर्णित अपासयोगमें भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये है सन्पूर्न कर्म. करनेके परायण हो जा । तात्वर्य यह

है कि सम्पूर्ण कर्मो-(वर्णाश्रमधर्मानुसार शरीरीनर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम-जप आदि पारमार्थिक वर्त्मों-) का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवद्याप्ति ही । जो कर्म भगवद्माप्तिके लिये भगयदाज्ञनसार किये जाते हैं, उनको 'मर्लर्म' कहते हैं । जो साधक इस प्रकार कर्मेंकि परायण है, वे 'मतर्र्गगरम' कहे जाते हैं । साधकका अपना सम्बन्ध भी भगवानसे हो और कर्मोंक सम्बन्ध भी भगवान्के साथ रहे, तभी मकर्मपायणता सिद्ध शेगी ।

साधकका ध्येय जब संसार (भीग और संब्रह) नहीं रहेणा, कर निविद्ध क्रियाएँ सर्वधा एट आयेगी: कोंकि निविद्ध क्रियाओंक अन्द्रानमें संसरकी 'कामना'

है। उत्कण्ठा तीव होनेपर जब उसको भगवनस

वियोग असहा हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भंगवान

उससे छिपे नहीं रहते । मगवान् अपनी कृपासे उसके

अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं । यदि सायकका बहेरर

भगवत्त्राप्ति ही है और सम्पूर्ण क्रियाएँ यह भगवान्हे

लिये ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि

उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय

भगवत्त्राप्तिके लिये ही लगा दिया । इसके सिक्त्य

वह और कर भी क्या सकता है? मंगवान उस

सायकसे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते । अतः

उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । इसका कारण यह

है कि भगवान् किसी साधन-विशेषसे खरीदे नहीं ज

सकते । भगवान्के महत्त्वके सामने सृष्टिमात्रका महत्त

भी कुछ नहीं है, फिर एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित

सीमित सामग्री और सायनसे उनका मृत्य चुकान ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्तिके लिये

भगवान् सायकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि या

.अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदिको मेरी प्राप्तिनै

ही हेतु है (गीता ३ । ३७) । अतः भगवद्याप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधककी सम्पूर्ण क्रियाएँ शास्त्रविहित और भगवदर्थ ही होंगी।

'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवापयित'-मगवानने जिस साधनकी बात इसी श्लोकके पूर्वार्धमें 'मत्कर्मपरमो चष' पदोंसे कही है, ' वही यात इन पदोंमें पुनः कही गयी है। भाव यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस साधककी और जगह स्थित हो ही कैसे सकती है ?

जिस प्रकार भगवान्ने आठवें श्लोकमें मन-बद्धि अपनेमें अर्पण करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन वताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान् 'मत्कर्मपरमो भव' (केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)-इस साधनको भी अपनी प्राप्तिका स्वतन्त साधन बता रहे हैं ।

जैसे धन-प्राप्तिके लिए व्यापार आदि कर्म करनेवाले मनुष्यको ज्यों-ज्यों घन प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उसके मनमें घनका लोग और कर्म करनेका उत्साह चढता है, ऐसे ही साधक जब भगवानुके लिये ही सम्पूर्ण फर्म करता है, तत्र उसके मनमें भी भगवव्याप्तिकी उत्कण्ठा और साधन करनेका उत्साह बढता रहता

(पृषक्-पृथक्) माधन है।

लगा दे अर्थात् अपने पास बचाकर बुख न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदिको अपना भी न समहे ।

अथैतद्व्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।। ११ ।। अगर मेरे योग-(समता-)के आश्रित हुआ तू इस-(पूर्वश्लोकमें कहे गये साधन-)

को भी करनेमें असमर्थ है, तो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण कर्मिक फलका त्याग कर इस रलोकर्ने 'मद्योगमाभितः' पदवर 'सन्वय व्याप्या--'अधैतद्रप्रशक्तोऽसि यार्त 'अर्थतदप्यशकोऽसि' के साथ मानना ही ठीक मत्तृ प्रशोगमाश्चितः'— पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अपने तिये देता है; क्योंकि यदि इसका सम्बन्ध 'सर्वकर्षफलन्याणम् हो सम्पूर्ण कर्म करनेसे अपनी प्राप्ति बतायी और कुर्त के साथ, माना जाय, तो भगवान्के अध्यय अब इस श्लोकमें वे सम्पूर्ण कमोंके फलत्यागरूप मुख्यता हो जानेमें यहाँ 'भक्तियोग' ही हो जायान । साधनको यात यता रहे हैं । वराँ भगवानुके लिपे ऐसी दशामें दसंवें स्लोकमें कहे हर महिन्योगी समल कर्म करनेमें भक्तिको प्रधानता होनेसे उसे साधनमें इसकी भिन्नज नहीं रहेगी, जबकि भगन्द 'भक्तियोग' कहेंगे और यहाँ सर्वकर्मकललागमें बेयल दसर्वे और ग्याहर्वे स्लोक्ने क्रमणे 'मनियोग' और फेलेत्यागनी मुख्यता होनेसे इसे 'कर्मयोग' कड़ेगे। 'सर्जयोग' — दो भित्र-धित गायन बतना घारते हैं। इस - प्रकार, भगवळाचिके ये दोनों ही स्रतन दूसरी बात, भगगान्ते इस प्रतीवाने 'पनाप्पणन्

(मं-बुद्धि-इन्द्रियोंके सहित शारीरपर विजय प्राप्त करनेवाला) पद भी दिया है । आत्मसंयमकी विशेष आवश्यकता कर्मयोगमें ही है; क्योंकि आत्मसंयमके विता सर्वकर्मफलात्याग होना असम्पव है । इसित्ये भी महोगमाश्रितः' पदका सम्बन्ध 'अधैतद्व्यशक्तोऽसि' के साथ मानना चाहिये, न कि सर्वकर्मफलत्याग करनेकी आजाके साथ ।

SPECIAL SPECIAL PROPERTY AND PROPERTY OF THE P

जिसका भगवान्पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान्के विधानमें अर्थात् देश-समाजकी सेवा आदि करनेमें अधिक विश्वास है, उसके लिये भगवान् इस स्लोकमें सर्वकर्मफलल्याग-रूप साधन बताते हैं। तालपं है कि अगर वह सम्पूर्ण कर्मोंको मेरे अर्पण म कर सके, तो जिस फलको आप्त करना उसके हायको बात नहीं है, उस फलकी इच्छाका त्याग कर दे— कर्मण्येवाधिकारको मा फलेषु कदाचन' '(गोता र १४०)। फलकी इच्छाका स्थाग करके वर्जाव्य वर्म करनेने उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा।

'सर्वकर्मफलत्यागं त्ततः. कर पतात्मवान्'—कर्मयोगके साधनमें स्वाभाविक ही कर्मोंका विस्तार होता है; क्योंकि योगकी प्राप्तिमें अनासक भावसे कर्म करना ही हेत कहा गया है (गीता ६ । ३) । इससे कमींमें फलासक्ति होनेके कारण वैयनेका भय रहता है। अतः 'यतात्मवान्'पदसे भगवान् कर्मफलत्यागके साधनमें मन-इन्द्रियों आदिके संदमकी आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देनेकी यात है कि मन-इन्द्रियोंका संयम होनेपर कर्मफलत्यागमें भी सुगमता होती है । अगर साधक मन-बुद्धि- इन्द्रियों अदिका संदम नहीं करता, तो स्वाभाविक ही उसके म्मद्भार विषयीका चिन्तन होगा और उसको उन विषयोंने आसक्ति हो जायगी । इससे उसका पतन हेंनेकी बहुत सम्पावना रहेगी (गीता २ । ६२-६३) । न्याका उदेश्य होनेसे साधक मन-इन्द्रियोंका संयम ' मुज्ञतासे कर सकता है।

यहाँ 'सर्वक्रमें' पद यज्ञ, दान, तन, सेवा और वर्ग्डमफे अनुसार जीवका तथा शरीर-निर्वाहिक लिये क्षेत्रे खनेवाले 'सास्त्रविहित सम्पूर्ण कर्मोका वाचक है। मर्वक्रमेन्सल्याका अभिप्राय स्वरूपसे कर्मफलका त्याग न होकर कर्मफलमें ममता, आसक्ति, कामना, वासना आदिका त्याग हो है 1

कर्मफलत्यागके साधनमें कर्पीका खरूपसे त्याग करनेकी बात नहीं कही गयी: क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है (गीता ६ । ३) । जैसा कि पहले कह चके हैं. आवश्यकता केवल कमों और उनके फलोंमें ममता, आसक्ति, कामना आदिके त्यागकी ही है । कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये: क्योंकि कर्मफल-त्यागको वात सनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है,तो फिर कर्मोंको करनेकी क्या जरूरत! इसलिये भगवानने दूसरे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी बात कहते हुए 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' 'तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति न हो'- यह कहकर साधकके लिये अकर्मण्यता-(कर्मके त्याग-) का निषेध किया है । अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने सालिक त्यागके लक्षण बताते हुए कमीमें फलासिकके त्यागको ही 'सात्विक त्याग' कहा है, न कि स्वरूपसे कमेंकि त्यागको ।

फलासितिका त्याग करके क्रियाओंको करते रहनेसे क्रियाओंको करते को स्थान हो जाता है और पुरानी आसित पिट जाती है। फलाको इच्छा न रहनेसे कमोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और नयो आसित पिट नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्व हो जाता है। पदार्थोंने यग, आसित, कामना, ममता, फलेच्छा आदि हो क्रियाओंका वेग पैदा करनेवाली है। इनके रहते हुए हजपूर्वक क्रियाओंका त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान नहीं होता। यग-द्वेष रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुनः उसे कमोंने लाग देती है। अतः यग-द्वेषादिक त्याग करके निकामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही क्रियाओंका वेग शान होता है।

जिन साधकेकी संगुण-साकार मगवान्में स्वाधिक श्रद्धा और भींक नहीं है, असुत व्यावकारिक और लोकहितके कार्य करनेमें हो अधिक श्रद्धा और रिव है, ऐसे साधकेकि लिये यह (सर्यकर्मकलाव्यम-रूप) साधन बहुत उपयोगी है। भगवान्ने जहाँ भी कर्मफलत्यागकी वात कही करा देती है।

है. वहाँ आसिक और फलेच्छाके त्यागका अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि भगवानके मतमें आसिक और फलेच्छाका पूरी तरह त्याग होनेसे ही कमोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होता है (गीता १८ १६) ।

मम्पूर्ण कमेंकि फल- (फलेच्छा-) का त्याग भगवत्प्राप्तिका स्वतन्त साधन है। कर्मफलत्यागरे विषयासिकका नाश होकर शान्ति-(सात्विक सख-) की प्राप्ति हो जाती है। उस शान्तिका उपभोग न करनेसे (उसमें सख-बृद्धि करके उसमें न अटकनेसे) यह शान्ति परमतत्त्वका बोध कराकर उससे अभिन्न

ग्यारहवे अध्यायके पचपनवे रेलोक्से भारतने सायक भक्तके पाँच लक्षणोमें एक लक्षण 'सहबर्जिः' (आसकिसे रहित) बताया था । इस रलोकमे भारत सम्पूर्ण कमेकि फलत्यागको बात कहते हैं, जो संसर्ध

आसक्तिके. सर्वथा त्यागसे ही सन्भव है। इन-(सर्वकर्मफलत्याग-) का फल भगवान्ने इसी अध्ययं बारहवें श्लोकमें तत्काल परमशानिको प्रति रेन यताया है। अतः यह समझना चाहिये कि केतर आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेसे भी परमशानि अपर भगवानकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध-भगवानने आठवें श्लोकसे प्यारहवें श्लोकतक एक साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें अन्तर्य होनेपर तीसए और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया । इससे यह शहा हो समती है कि क अत्तमें बताया गया 'सर्वकर्मफलत्याग' साधन सबसे निव्न श्रेगीका है ? क्योंकि उसको सबसे अत्तमें कहा गया है हुए पगवानने उस-(सर्वक्रमंफलत्वाग-) का कोई फल भी नहीं बताया। इस शहारा निवारण करते हुए भन्न-सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनकी श्रेष्टता तथा उसका फल बताते हैं।

## श्रेयो हि ज्ञानमध्यासान्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

## ध्यानात्कर्मफलत्यागस्यागाच्छान्तिरनन्तरम् 🕒 🕕 १२ 🕕

ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी मड अभ्याससे शास्त्रज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानसे क्रमेंकि फलका त्याग श्रेष्ठ है । कर्मफलत्यागरे तत्काल ही परमशान्ति प्राप्त हो जाती है ।

व्याख्या-[मगवान्ने आठवें श्लोकंसे ग्यारहवें श्लोकतक एक-एक साधनमें असमर्थ होनेपर क्रमशः समर्पणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थ वर्म और कर्मफल-स्याग-ये चार साधन बताये । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्मशः पहले साधनको अपेक्षा आगिका साधन नीचे दर्जेका है. और असमे करा गया कर्नफलत्यागका साधन सबसे नीचे दंजेंका है। इस यतको पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के तीन साधनीं भगवत्राधिरून फलवी यत ('निवसिव्यमि मध्येव', 'मामिकाजुम्' तथा 'सिद्धिगवाययसि'—इन पदो द्वारा) साय-साय कही गंधी, परन् भारतने रलोकमें जहाँ कर्मकलताय करनेकी आहा दी गयी है, यहाँ इसका फल भगवत्रात्नि नहीं बहाना गया ।

द्वापुंत धारणाओं से दूर करने हैं लिये यह बाहर्ज

रलोक कहा गया है । इसमें भगवान्ते धर्मफलस्वामधे श्रेष्ठ और तत्काल परमशासि देनेपाला बतामा है ्जिमसे कि इस चौथे साधनको पर्धे निम्न क्रेग्टिका न समझ हो । बगरण कि इस साधनमें आसीत, मेर्गर और फलेच्यांक स्थापकी हो प्रधानमा होनेसे क्रिम तस्त्रकी प्रान्ति समर्पणयोग, अध्यासयोग एनं धारगार्थ फर्म करनेमें होती है, ठीक उसी सलगी भिन कर्मकलायांग्रस भी जोती है।

कालको उपर्युक्त चले स्टबन स्थानहर्यन भगवयापि यसनेशले हैं । सामग्रेसे गीन, विकास और योग्यतको भिन्नतके कारण से भएणकी अविभि ग्यास्थ्री यहीकतक अलग-अलग स्वपने करें हैं। बार्टर्फ क्यंपनस्थाके पता- (भारपर्यन्)

को अलगामे बराउचे असे हमें करनेक प्रकृष्टि, अपने

वहाँ विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे भगवत्याप्ति होती है, यह तो प्रायः प्रचलित ही है; किंतु कर्मफलल्यागसे भी भगवत्याप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इम्मेलिये प्रचलित साधनोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता वतानेके लिये चारहवाँ एलोक कहा गया है और उसीमें कर्मफलल्यागका फल कहना उचित प्रतीत होता है।

'श्रेयो हि ज्ञानमध्यासात्'—महर्षि पतझित कहते हैं—'तत्र स्थितौ यत्नोऽध्यासः ।' (योगदर्शन १ ।१३) अर्थात् किसी एक विषयमें स्थिति (स्थितता) ग्रापा करनेके लिये यार-बार प्रयत्न करनेका नाम 'अभ्यास' है ।

यहाँ (इस श्लोकमे) 'अध्यास' शब्द केवल अध्यासरूप क्रियाका वाचक है, अध्यासयोगका वाचक नमें; क्योंकि इस (प्राणायाम, मनोनिमह आदि) अध्यासमें शाकतान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफलकी इन्छाना त्याग भी नहीं है। जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेप ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अध्यासमें बड़ता- (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि-) का आश्रय स्ता है।

यहाँ 'शान' शब्दका अर्थ शास्त्रज्ञान है, तत्वज्ञान नहीं, क्योंकि तत्वज्ञान तो सभी साधनोंका फल है। अत. यहाँ जिस ज्ञानकी अभ्याससे तुलना को जा रही है, उस ज्ञानमें न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफलस्यान ही है। जिस अभ्यासमें न इन है, न ध्यान है और न कर्मफलस्यान ही है—ऐसे अभ्यासकी अभेशा उपर्यंक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है।

शास्त्रोंके अध्ययन और सत्सङ्गके द्वारा आध्यात्मक बनकार्यको तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्त्राविक तत्वका अनुभव करे और न ध्यान, भेणास और कर्मफलत्यागरूप किसी साधनका अनुदान है करे—ऐसी (केवल शास्त्रोंकी) जानकार्यके लिये पर्व जानको उपर्युक्त अध्यानको उपर्युक्त अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको उपर्युक्त अध्यानको उपर्युक्त अध्यानको उपर्युक्त अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको आने रहित अध्यानको आने रहित अध्यानको अधिक लेवे अध्यानको अधिक लेवे कि अधिक ले

वहीं विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग सहायक होता है । कारण कि ज्ञानसे भगवत्प्राप्तिकी एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे भगवत्प्राप्ति होती है, यह अभिलाया जाव्रत् हो सकती है, जिससे संसारसे ऊँचा तो प्रायः भवितत ही है; किंतु कर्मफलत्यागसे भी उठना जितना सुगम हो सकता है, उतना अभ्यासमात्रसे भगवत्प्राप्ति होती है, यह बात भ्रयोसमात्रसे

'ज्ञानाद्य्यानं विशिष्यते'—यहाँ 'ध्यान' शब्द केवल मनकी एकाप्रतारूप क्रियाका वाचक है. ध्यानयोगका वाचक नहीं । इस ध्यानमें शास्त्रज्ञान और कर्मफलत्याग नहीं है । ऐसा ध्यान उस ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें अभ्यास, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है। कारण कि ध्यानसे मनका नियन्तण होता है, जब कि केवल शाख-जानसे मनका नियन्त्रण नहीं होता । इसलिये मन-नियन्त्रणके कारण ध्यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है, वह शास्त्रज्ञानसे नहीं होती । यदि साधक उस शक्तिका सदपयोग करके परमात्मको तरफ बढना चाहे. तो जितनी सगमता उसको होगी, उतनी शाख-ज्ञानवालेको नहीं । इसके साथ-साथ ध्यान करनेवाले साधकको (अगर वह शास्त्रका अध्ययन करे. तो) मनकी एकाम्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सगमतासे हो सकती है, जबकि केवल शासाध्यायी साधकको (चाहनेपर भी) मनकी चञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनता होती है। [आजकल भी देखा जाय तो शासका अध्ययन करनेवाले आदमी जितने मिलते हैं, उतने मनकी एकाव्रताके लिये उद्योग करनेवाले नहीं मिलते ।1

'ध्यानात्कर्मफलत्यागः'— ज्ञान और कर्मफलत्यागसे रहित 'ध्यान' वो अपेक्षा ज्ञान और ध्यानसे रहित 'कर्म-फलत्याग' श्रेष्ठ है। यहाँ कर्मफलत्यागवा अर्थ कर्मों तथा कर्मफलोका स्वरूपसे त्याग नहीं है, प्रसुत कर्मों और उनके फलोंने ममता, आसर्तिक और कामनाका त्याग हो है।

उत्पत्ति-विनाशशोल सव-यी-सब यसुर्पे कर्मफल हैं । उनको आसिकका त्याग करना हो सम्पूर्ण कर्मोंक फर्लोका त्याग करना है ।

कर्मोर्मे आसीत और फलेच्छ ही संमारमें बन्धनन्त्र करण है। आसीत और फलेच्छा न सर्वेमें कर्मफलत्याणी पुरुष सुगमतापूर्वक संसार-यन्धनमें मुक् हो जाता है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-संब संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात् कर्मयोगी मिली हुई(शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जडता-) का प्रवाह संसार-(जड़ता-) की ही तरफ हो जानेसे उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मासे अपने स्वागाविक और नित्यसिट सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये अलगसे ध्यान लगानेको जरूरत नहीं है । अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण यह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है. जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है ।

गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) भगवान्ने चताया है कि ध्यानका अध्यास करते-करते असमें जब साधकका वित एकमात्र परमात्मामें अच्छी त्तरहसे स्थित हो जाता है, तय वह सम्पूर्ण कर्मनाओंसे रहित हो जाता है और चित्तके उपराम होनेपर बह परमात्पतस्यमे स्थित जाता है (६ । १८-२०) । परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण कामनाओंका स्पाग करके तत्काल स्वयंसे परमात्पतत्वमें हिथत हो जाता है (भीता २ 144) । कारण यह है कि ध्यानमें परमांतामें चित लगाया जाता है. इसलिये उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण चित-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सन्वन्। बना रहता है। परन्तु कर्मुयोगर्ने ममता और वंज्ञेनसका स्याग किया जाता है, इसलिये उसमें ममता और क्प्रमता-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ ही चित-(जड़ता-)यः भी स्ततः, स्वाग हो कताः है। इसिटाये परिणाममें सम्पानरूपसे परमात्मतत्वारी प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अभ्याम करनेपाले साधकको ध्येपने वित्र सण्डेने महिनाई होती है तथा उसे धरमाधातस्यक्त अनुभव भी देशित होता है, जबे कि षत्रीयोगीको पामः भतन्त्रकः अनुमनः मुगमतापूर्वकः तका

शीघतासे होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यनते अपेक्षां कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ है।

अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चरि और अपने लिये कुछ नहीं करना है -यही कर्मदोगप्त मूल महामन्त्रं है, जिसके कारण यह सब साधकी विलक्षण हो जाता है— 'कर्मयोगो विशिष्यते' (ग्रेंटर 4 (2)

'त्यागाळान्तिरनत्तरम्'-- यहाँ ,'त्यागात्' . ५३ -'कर्मफलत्यांग'के लिये ही आया है।त्यागके सहपेरी विशेषरूपसे समझनेकी आवश्यकता है। त्याग न दें उसका हो संकता है, जो अपना स्वरूप है और न उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना सन्बय. नहीं है । जैसे, अपना खरूप होनेके कारण प्रकार और उष्णतासे सूर्यका वियोग नहीं हो सकता, और, जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका स्थाग करन

कहना नहीं बनता: क्योंकि अपना स्वरूप न होतेके कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और सर्त सिंह है । इसलिये वास्तवमें त्याग उसीवंत्र होता है, के अपना नहीं है, पर भूलसे अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है एया संसार जर्

असम्पव है। इसके विपरीत अपना सक्ष्म न रोते रे

कारण अन्धकार और शीतलतासे सुर्यका विद्याग भी

और विनाशो है । जीव भूलसे (अपने अंशो पंगानाको । भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान लेता है।-इसलिये संसारमे माने हुए सम्बन्धका ही स्वाम करोत्री आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसारके सम्बन्धमें हैं.

मीमा होती है, पर मंसारके त्याग-(मध्यश्र-विच्छेट) में मीमा नहीं होती । सात्वर्ष है कि जिन मन्भेने हम अपना सम्बन्ध कोहते हैं, उन यस्त्रोहरों में संग होते है, या उन बानुओस खाग अगीम होती है। ह्या करते ही परमान्यतत्वाचे प्रतिन हो करी है। पगर-त्पतत्यकी प्रति भी आरोग होती है। बतार fr परमञ्चलक देश, काल, वर्म्न, वर्गन आरेशी गोपनी र्गहरू (अमीन) है । मीमित बस्पुर्मी मोरवे मार्ग ही उस असँस परमाधारवारा अनुभाव नहीं होड़ ह 'बर्मस्तरकार' में 'संगति' समें हुए संस्थान

त्याग हो जाता है.। इसलिये यहाँ 'त्यागात' यद कर्मों और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही आया है। यही त्यांगका वास्तविक स्वरूप है।

त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिके फलका त्याग भी समझना चाहिये । कारण कि जवतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये की जाती है, तयतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन वना रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, संपंधि आदि भी बन्धन ही है । इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये कुछ भी चाह न रखना ही 'त्याग' है। वास्तविक त्यागर्मे त्याग-वृत्तिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

यहाँ 'शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति है। इसीको भगवत्याप्ति कहते हैं।

अध्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों साधनोंसे वस्तुतः कर्मफल-त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें फलकी आसीक रहती है, तबतक वह (जड़ताका आश्रय रहनेसे) मुक्त नहीं हो सकता (गीता ५ 1१२) । इसलिये फलासक्तिके त्यागकी जरूरत अध्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों ही साधनोंमें है । जड़ता अर्थात् क्रपंति-विनाशशील वसुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका खास कारण है.। कर्मफलत्याग अर्थात् कर्मयोगमें आरम्पसे ही कमों और उनके फलोंमें आसक्तिका त्याग किया जाता है (गीता ५।११)। इसलिये गड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ परम-शान्तिकी प्राप्ति.हो जाती है (गीता ५ । १२)।

## कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष वात

'कर्मफलत्याग' कर्मयोगका ही दूसरा नाम है। काण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है। पह वर्मयोग भगवान् श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गया था (गीता ४ १२) । भगवान्ने अर्दुनको निमित बनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोगको पुनः मक्ट किया (गीता ४।३) । भगवान्ने इसको <sup>प्रकट</sup> करके प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको क्त्याणका अधिकार प्रदान किया, अन्यथा अध्यात्ममार्गके

विषयमें कभी यह सोचा हो नहीं जा सकता कि एकान्तके विना, कमींको छोडे विना, वस्तओंका त्याग किये बिना, खजनोंके त्यागके विना- प्रत्येक परिस्थितियें मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है !

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है। खस्थता-अखस्थता. धनवता-निर्धनता, मान-अपमान. स्तृति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियाँ कमेंकि फलरूपमें आती हैं। इनके साथ राग-द्वेप रहनेसे कभी परमाताकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता २ (४२-४४) ।

उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्त्एँ कर्मफल हैं। जो फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता: क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता, तब उससे उत्पन्न होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें आसक्ति. ममता करना भल ही है। जी फल कभी नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका बीज है ।

कर्मयोगमें क्रियाओंको प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि जड पदार्थीक विना कियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये कमों एवं फलोंसे छटकारा पाना कठिन यालूम देता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री-(शरीरादि जड़-पदार्थी-) को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासक्तिका त्याग कठिन मालुम देता है । शरीरादि प्राप्त-सामग्रीमें किसी प्रकाकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ३ ११९) । वास्तवमें क्रिपाएँ कमी बन्धनकारक नहीं होती । यन्यनका मूल हेतु कापना और फलासक्ति है । कापना और फलासक्तिके मिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते है( गीता ४ ११९---२३) ।

भगवानने कर्मयोगको कर्मसंन्यासमे भी श्रेष्ठ यताया है (गीता ५१२) । भगवानुके मतुमें सहपूर्व कर्मीक स्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी नहीं है, प्रत्यत कर्मकलका आश्रय न लेकर कर्तेत्रान्तर्म करनेत्राता कर्मदोगी हो संन्यासी है (गीता ६११) । आर्मानुर्गीत कर्मपीगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चुद्धि, योग्यता, सामध्यी, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-सब संसारसे ही मिला हुआ है. उसका व्यक्तिगत नहीं

**各世出水社之地心实现就就没有不完全以此处也也也是是是是这样的不是是这样的的,就是这样的的的的的的。** 

संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात् कर्मयोगी मिली हुई(शरीग्रादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी हो सेवामें लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जड़ता-) का प्रवाह संसार-(जड़ता-) की ही तरफ हो जानेसे

लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जड़ता-) का प्रवाह संसार-(जड़ता-) की ही तरफ हो जानेसे उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उसकी परमात्मासे अपने स्वामाविक और नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये अलगसे ध्यान लगानेकी जरूरत नहीं है । अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता

है, जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको

ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है। गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) भगवानने बताया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते अन्तमें जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामें अच्छी तरहसे स्थित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित हो जाता है और चितके उपराम होनेपर बंह परमात्मतत्त्वमें स्थित (६ । १८-२०) । परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके तत्काल खयंसे परमात्यतत्त्वमें स्थित हो जाता है (गीता २ । ५५) । कारण यह है कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त लगाया जाता है, इसलिये उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण चित्त-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना रहता है। परन्तु कर्मयोगमें ममता और कामनाका त्याग किया जाता है, इसलिये उसमें ममता और कामना-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ ही चित्तं-(जड़ता-)का भी खतः, त्याग हो 'जाता है। इसलिये परिणाममें समानरूपसे परमात्मतत्त्वको प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको ध्येयमें चित्त लगानेमें कठिनाई होती है तथा उसे

परमात्मतत्त्वका अनुभव भी देरीसे होता है, जब कि

कर्मयोगीको परमात्मतत्त्रका अनुभव स्गमतापूर्वक तथा

शोघतासे होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यानकी अपेक्षा कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ, है।

अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चारिये और अपने लिये कुछ नहीं करना है —यही कर्मयोगन

मूल महामृत्तं है, जिसके कारण यह सब सामासे विलक्षण हो जाता है— 'कर्मयोगो विशिष्यते' (गीत ५ । २) ।

'त्यागांच्यान्तिरनन्तरम्'— यहाँ 'त्यागात्' पर 'कर्मफलत्याग'के लिये हो आया है। त्यागंके स्वरूपके विशेषक्ष्यमें समझनेकी आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है, जो अपना स्वरूप है और न उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना स्वरूप नहीं है। जैसे, अपना स्वरूप होनेके कारण प्रकार

और उष्णतासे सूर्यका वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका त्याग करग असम्पव है। इसके विपरीत अपना स्टब्स्य न होनेके कारण आन्यकार और शीतलातासे सूर्यका वियोग भी कहना नहीं बनता; क्योंकि अपना स्टब्स्य न होनेके

कारण उनका वियोग अथवा स्थाग नित्य और सर्वामिक है। इसलिये वास्तवमें स्थाग उसीका होता है, जो अपना नहीं है, पर भूलसे अपना माने लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़

और विनाशी हैं। जीव पूलसे (अपने अंशो प्रसालाने पूलकर) विजातीय संसारको अपनी मान लेता है। इसलिये संसारसे माने हुए सम्बन्धका ही त्याग करनेकी आवश्यकता है।

त्याग असीम होता है । संसादक सम्बन्धमें तो सोमा होती है, पर संसारक त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेर) में सीमा नहीं होती । तात्पर्य है कि जिन वसुओंसे हम अपना मम्बन्ध जोड़ते है, उन यमुआंद्र्य तो सामा होती है, पर उन बसुओंद्र्य त्याग असीम होता है । त्याग करते हो प्रधानस्तरस्वकी प्राप्ति हो ताती है । प्रधम-त्यातस्वकी प्राप्ति भी असीम होती है । कारण वि-

प्रमाहमतल देश, काल, वालु, व्यक्ति आदिकी सीमासं रहित (असीम) है। सीमित बालुओंके मोहके कारण हो उस असीम प्रामालतवका अनुभव नहीं होता। 'कर्मफलालाग' में संसारसे माने हुए सम्बन्धन

NOTICE THE PROPERTY OF THE PRO त्यांग हो जाता है । इसलिये यहाँ 'त्यागात' पद कर्मी और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही आया है। यही त्यागका वास्तविक स्वरूप है।

त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिके फलका त्याग भी समझना चाहिये । कारण कि जबतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये की जाती है, तबतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन वना रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी ,बन्धन ही है । इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये कुछ भी चाह न रखना ही 'त्याग' है । वास्तविक त्यागमें त्याग-वृत्तिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

यहाँ 'शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति है। इसीको भगुवत्प्राप्ति कहते हैं।

अभ्यास, ज्ञान और ध्यान—तीनों साधनोंसे वस्ततः कर्मफल-त्यागरूप, साधन श्रेष्ठ है । जवतक साधकमें फलको आसक्ति रहती है, तबतक वह (जड़ताका आश्रय रहनेसे) मुक्त नहीं हो सकता (गीता ५ ।१२) । इसलिये फलासक्तिके त्यागकी जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान—तोनों ही साधनोंमें है । जड़ता अर्थात् दर्गात-विनाशशील वस्तुओंका सम्बन्ध हो अशान्तिका खास कारण है। कर्मफलत्याग अर्थात् कर्मयोगमें आरम्पसे ही कमीं और उनके फलोंमें आसक्तिका म्याग किया जाता है (गीता ५।११) । इसलिये जड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ र्शनिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ५ । १२)।

## कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात

'कर्मफलत्याग' कर्मयोगका ही दूसरा नाम है। न्ररण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है। पह कर्मयोग भगवान् श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले ही लुजप्राय हो गया था (गीता ४।२) । भगवान्ने अर्जुनको निमित्त यनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोगको पुनः प्रकट किया (गीता ४ १३) । भगवान्ने इसकी पेस्ट करके प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको क्त्यानमा अधिकार प्रदान किया अन्यथा अध्यालमार्गके विषयमें कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकान्तके विना, कर्मीको छोड़े विना, वस्तुओंका त्याग किये विना, स्वजनेंके त्यागके विना- प्रत्येक परिस्थितिमें मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है !

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है। खस्यता-अखस्थता, धनवता-निर्धनता, मान-अपमान, स्तृति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ कमैकि फलरूपमें आती हैं। इनके साथ राग-द्वेप रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता २ १४२---४४) ।

उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तुएँ कर्मफल है। जो फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता: क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता, तब उससे उत्पन्न होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका योज है।

कर्मयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है और शरीग्रदि जड पदार्थिक विना क्रियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये कर्मी एवं फलोंसे छुटकारा पाना कठिन मालुम देता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री-(शरीयदि जड़-पदार्थी-) को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासिकका त्याग कठिन मालम देता है । राग्रेगदि प्राप्त-सामग्रीमें किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ३ १९९) I वास्तवमें क्रियाएँ कभी यन्धनकारक नहीं होती बन्धनका मूल हेतु कामना और फलासक्ति है । कामना और फलासक्तिके पिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते है( गीता ४ ।१९---२३) ।

भगवानने कर्मयोगको कर्मसन्दामसे भी श्रेष्ठ बताया है (गीता ५१२) । भगवान्के मतमें स्वरूपसे कर्नीका त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी नहीं है, प्रत्यत कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला कर्मचोगी ही संन्यासी है (गीता ६११) । आसन्त्र्यहुत्र-कर्मयोग्री

सभी संकल्पोंसे मुक्त होकर सुगमतापूर्वक योगारूढ़ हो जाता है (गीता ६ ।४) । इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलोंको अपना और अपने लिये मानकर सख-भोगकी इच्छा रखते हैं, वे वास्तवमें पापका ही भोग करते हैं (गीता ३ । १३) । अतः फलासक्ति ही संसारमें बन्धनका मुख्य कारण है— 'फले सक्तो निषध्यते' (गीता ५ । १२) । इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग है (गीता १८ । ११) ।

गीता फलासक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है. उतना और किसी साधनपर नहीं । दसरे साधनींका वर्णन करते समय भी कर्मफलत्यागको उनके साथ रखा गया है। भगवानुकं मतानुसार त्याग वही है, जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन हो और फलोंमें किसी प्रकारकी आसक्ति न हो (गीता १८ ।६) । उत्तम-से-उत्तम कमेमि भी आसक्ति न हो और साधारण-से-साधारण कमेंमिं भी द्रेप न हो: क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायँगे, पर आसक्ति होनेवाली (सग) द्वेप रह जायगा, जो बन्धनका हेतु हैं । इसके विपर्यत अहंमाव तथा राग-द्वेषसे रहित मनय्यके सामने समस्त प्राणियोंका संहाररूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय. तो भी वह बँघ नहीं सकता (गीता १८ । १७) । इसीलिये भगवान् 'कर्मफलत्याग' को तप, ज्ञान, कर्म,' अभ्यास, ध्यान आदि साधनोंसे श्रेष्ठ वताते हैं । दूसरे साधनोंमें क्रियाएँ तो उतम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परन्त फलासक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नये कर्म करने पडते हैं, न आश्रम, देश आदिका परिवर्तन ही करना पड़ता है, प्रत्युत सांधक जहाँ है, जो करता है. जैसी परिस्थितिमें है. उसीमें (फलासक्तिके त्यागसे) बहुत सुगमतासे अपना करयाण कर सकता है।

नित्यप्राप्तः परमात्माकी अनुमृति होती है, प्राप्ति नहीं । जहाँ 'परमात्माकी प्राप्ति' कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्यप्राप्तकी प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिये । वह प्राप्ति साधनोसे नहीं होती, प्रत्युत ्राके त्यागसे होती है। ममता क्रमना और विकास

आसक्ति ही-जडता है । शरीर, मन, इन्द्रियाँ, परार्थ आदिको 'मैं' या 'मेरा' मानना ही जडता है। जान अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते-करते दव जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है. तभी नित्यप्राप परमात्माकी अनुमृति होती है । इस जडताका त्याग जितना कर्मफलत्यागसे अर्थात् कर्मयोगसे सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं। कारण कि जानादि साधनोमें शरीरादिको अपना और साधनको अपने लिये मानते रहनेसे जड़ता-(शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ-) से विशेष सम्बन्ध बना रहता . है । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति होनेसे आखिएँ सफलता तो मिल जाती है: किन्त उसमें देरी और कठिनाई होती है। परन्तु कर्मयोगमें आरम्भसे हो जड़ताके स्यागका लक्ष्य रहता है । जड़ताका सम्बन्ध ही नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभृतिमें प्रधान बाधा है-यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती ।

जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरेको कभी किसी परिस्थितिमें मन, वाणी अथवा क्रियासे चोरी, झुठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभस्य-भक्षण आदि कोई शास्त्र-विरुद्ध -कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः बिहित कर्म होने लगते हैं ।

साधकको निषद्ध कमेंकि त्यागका ही निध्य करना चाहिये, न कि विहित कमौंको करनेका । कारण कि अगर साधक विहित कमौंको करनेका निश्चय करता है, तो उसमें विहित कर्म करनेका अभिमान आ जायगा. जिससे उसका 'अहम्' सुरक्षित रहेगों । विहित कर्म करनेका अभिमान रहनेसे निषद्ध कर्म होते हैं । परन्तु 'मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा' इस निपेघात्मक निध्यमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी अपेक्षा न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता । निषिद्ध कर्मोंके त्यागमें भी मुर्खतासे अभिमान आ सकता है। अभिमान आनेपर विचार करे कि जी नहीं करना चाहिये. वह नहीं किया तो इसमें विशेषता किस बातको ? फलको कामना भी तभी होती है, ंकिया जाता है i जब कुछ किया ही नहीं, - অন্ন

है, \* तव फलकी कामना क्यों होगी ? अतः करनेका अभिमान न रहनेसे फलासिकका त्याग स्वतः हो जाता है।फलासिकका त्याग होनेपर शान्ति स्वतःसिद्ध है।

### साधन-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्त नवे. दसवे और प्यास्त्वे श्लोकमें क्रमशः जो तीन साधन (अभ्यासयोग, भगवदर्ध-कर्म और क्रमंफलत्याग) बताये हैं, विचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे (कर्मफलत्यागको छोड़कर) प्रत्येक साधनमें रोय दोनों साधन भी आ जाते हैं, जैसे— (१) अभ्यासयोगमें भगवान्के लिये भजन, नाम-जप आदि क्रियार करनेसे वह भगवदर्थ है हो और नाशवान् फलको कामना न होनेसे उसमें कर्मफलत्याग भी है, (२) भगवदर्ध-कर्ममें भगवान्के लिये कर्म होनेसे अभ्यासयोग भी है और नाशवान् फलको कामना न होनेसे कर्मफलत्याग भी है।

वास्तपमें साधकको सबसे पहले अपने लक्ष्य, प्रेय अथवा उद्देश्यको दृढ़ करना चाहिये । इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध कर्तन क्षित्र कि अपना सम्बन्ध कर्तन क्षित्र कर अध्या कर्तन करें भी साधन करें— अध्यास करें, प्रगावत्रोत्वर्ध कर्म करें अध्या कर्मफलन्याग करें, वहीं साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो जयगा । जब साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे प्रगावन्ति ही प्राप्त करना है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकालसे उसका प्रगावन्ति स्थाय स्तात्सिद सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन उमके लिये छोटा नहीं रह जायगा । किसी साधनका छोटा या वड़ा होना लीकिक दृष्टिसे ही है । वास्तवर्ध पुजता देर्श्यकी ही है । अतः साधकको चाहिये कि वह अपने उदेश्यमें कभी किक्रिन्यात्र भी शिधिलता न आने दे ।

किसी साधनकी सुगमता या कठिनता साधककी रेचि' और 'उद्देश्य' पर निर्भर करती हैं। रुचि और उद्देश्य एक भगवान्का होनेसे साधन सुगम होता है तथा रुचि संसारकी और उद्देश्य भगवान्का होनेसे साधन कठिन हो जाता है।

जैसे, भूख सवको एक ही होती है और भोजन करनेपर तृष्पिका अनुभव भी सवको एक ही होता है, पर भोजनकी रुचि सवकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण भोज्य-पदार्थ भी भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधन भी भिन्न-भिन्न होते हैं, पर भगवान्की अन्नारिका दुःख तथा भगवत्माप्तिकी अभिलापा (भूख) सभी साधकोंमें एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी पूर्णताके बाद भगवत्माप्तिक अनुभूत (तृष्ति) भी सबको एक-जैसी हो होती है।

इस प्रकरणमें अर्जुनको निमित्त बनाकर मगवान्ते मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये चार साधन बताये हैं— (१) समर्पणयोग, (२) अभ्यासयोग, (३) भगवान्के लिये ही सम्पूर्ण कमोंका अनुष्ठान और (४) सर्वकर्मफलत्याग । यद्यपि चार्चे साधनोंका फल मगवलाप्ति हो है, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विधास और योग्यताको मिन्नताके करण ही मिन-भिन्न साधनोंका वर्णन हुआ है । वास्तवमें चार्चे ही साधन सामानरूपसे खतन्त और श्रेष्ठ है । इसलिये साधक जो भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि मानना

अपने साधनको किसी भी तरह हीन (निम्नश्रेणीका)
नहीं मानना चाहिये और साधनकों
सफलता-(भगवाआप्ति-) के विषयमें कभी निग्नश भी
नहीं होना चाहिये; क्योंक खोई भी साधन निम्नश्रेणीका
नहीं होता । अगर साधकका एकमात्र उद्देश्य भगवाताप्ति
हो, साधन उसको रुचि, विद्यास तथा योग्यताके
अनुसार हो, साधन पुरो सामर्थ्य और तरसता-(सगन-)

<sup>\*</sup> निषिद्ध कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्थाएँ होती है— या तो जिहिन कर्मीमे प्रवृति होगी या सर्वमा नियृति । विहित कर्मीमें प्रयृतिसे अन्तःकरण निर्मेल होता है और सर्वमा नियृति होनेमे पामान्यमें व्यित होती है । सर्वमा नियृतिका ताल्यमें वासनारहित अवस्थामे है न कि अकर्मण्यता या आलस्यमे; कर्मीक अलस्य आदि भी निषद्धकार्म है ।

nalangual excension and an expension and से किया जाय और भगवत्राप्तिकी उत्कण्ठा भी तीव हो, तो सभी साधन एक समान हैं । साधकको उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परताके विषयमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिये । भगवान् साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यताको साधनमें लगा दे । साधक चाहे भगवतत्वको ठीक-ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान् तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदिको अच्छी तरह जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारको कमी न आने दे तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे भगवानकी प्राप्ति हो हो नहीं सकती । अगर भगवानके दिये हुए बल, ज्ञान आदिको भगवानुकी प्राप्तिके लिये ही लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं।

संसारमें भगवत्प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं: क्योंकि इसीके लिये

मन्ष्यशरीर मिला है । सब प्राणियोंके कर्म भिन्न-भिन्न उनके बिना रहा नहीं जायगा, उनके बियोगमें ब्याकुलता होनेक कारण किन्हीं दो व्यक्तियांको भी संसारक , होने लगेगी, तब शीघ ही भगवान्की प्राप्ति हो जायगी ।

THE REPORT OF THE PERSON OF TH पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि (भगवान एक होनेसे) भगवत्प्राप्ति सबको एक समान ही होती है: क्योंकि भगवस्मप्ति कर्मजन्य नहीं है ।

भगवान्को प्राप्तिमें संसारसे वैराग्य और भगवठ्याप्तिकी उत्कण्ठा— ये दो बातें ही मुख्य हैं। इन दोनोंमेंसे किसी भी एक साधनके तीव होनेपर भगवत्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत्राप्तिकी उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है।

ऊपर जो चार साधन बताये गये है, उनमेंसे प्रथम तीन साधन तो मुख्यतः भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा जाग्रत करनेवाले हैं. और चौथा सार्थन (कर्मफलत्याग) मुख्यतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला है।

साधन कोई भी हो: जब सांसारिक भोग द:खदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा. तव (लक्ष्य भगवान् होनेसे) भगवान्की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवानको कपासे ही उनकी प्राप्ति हो

जायगी । इसी तरह जब भगवान् परमप्रिय लगने लगेंगे.

सम्बन्ध- भगवान्ने निर्गुण-निराकार ब्रह्म और सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले उपासकोंमें सगुण-उपासकोंकी श्रेष्ठ बताकर अर्जुनको सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके अत्तर्गत भगवान्ने आठवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक अपनी प्राप्तिके चार साधन बताये । अब तेरहवेसे उन्नीसर्वे श्लोकतक भगवान् पाँच प्रकरणोंमें चारीं साधनेसे सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो श्लोकोका है, जिसमें सिद्ध भक्तके बारह लक्षण चताये गये है।

> अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।। १३ ।। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दूढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १४ ।।

सब प्राणियोंने द्वेपभावसे रहित, सबका मित्र (प्रेमी) और दयालु, ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दु:खकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील, निरत्तर सन्तुष्ट,योगी, शरीरको यशमें किये हुए,वृढ़ निश्चयवाला,मेरेमें अर्पित भन-चुद्धिवाला जो मेरा भक्त है, वह मेरेको प्रिय है ।

अर्थात् घन, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिकी प्राप्तिमें सर्वभूतानाम्'—अनिष्ट बाधा पैदा करनेवाले और (२) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, करनेवालोंके दो भेद हैं—(१) इष्टकी प्राप्तिमें

व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले । भक्तके शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सिद्धान्तके प्रतिकृत चाहे कोई कितना हो, किसी प्रकारका व्यवहार करे-इप्टकी प्राप्तिमें चांचा डाले. किसी प्रकारकी आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाये, पर भक्तके हृदयमें उसके प्रति कभी किञ्चित्मात्र भी द्वेप नहीं होता । कारण कि वह प्राणिमात्रमें अपने प्रभुको ही व्याप्त देखता है, ऐसी स्थितिमें वह विशेष करे तो किससे करे-

निज प्रमुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ।। (मानस ७।११२ ख) इतना ही नहीं; वह तो अनिष्ट करनेवालांकी सब क्रियाओंको भी भगवानुका कृपापूर्ण मङ्गलमय विधान ही मानता है ।

प्राणिमात्र स्वरूपसे भगवान्का ही अंश है । अतः किसी भी प्राणींके प्रति थोड़ा भी द्वेपमाव रहना भगवान्के प्रति हो द्वेष है । इसलिये किसी प्राणीके प्रति द्वेष रहते हुए भगवान्से अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम नहीं हो सकता । प्राणिमात्रके प्रति द्वेषमावसे पहित होनेपर ही भगवानुमें पूर्ण प्रेम हो सकता है । इसलिये

भक्तमें प्राणिमात्रके प्रति द्वेषका सर्वथा अभाव होता है ।

'मैत्र: करुण एव च' \* - भक्तके अन्तःकरणमें प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेपका अत्यन्त अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियोंमें भगवद्भाव होनेके नाते उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होहा है । भगवान् प्राणिमात्रके सहद् है—'सहदं सर्वधतानाम' (गीता ५।२९) । भगवान्का स्वभाव भक्तमे अवतरित होनेके कारण भक्त भी सम्पूर्ण प्राणियोंका है - 'सहदः सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्भागवत ३ । २५ । २१) । इसलिये भक्तका भी सभी प्राणियोंके प्रति विना किसी खार्थके खाभाविक ही मैत्री और दयाका भाय रहता है— .

> हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुष्हार सेवक असुरारी 11 (मानम ७ १४७ १३)

अपना अनिष्ट करनेवालेकि प्रति भी भक्तके द्वारा मित्रताका व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करनेवालेने अनिष्टरूपमें भगवानका विधान ही प्रस्तुत किया है। अतः उसने जो कुछ

किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है। कारण कि भगवान्का विधान सदैव मङ्गलमय होता है। इतना ही नहीं. भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करनेवाला

(अनिष्टमें निमित्त बनकर) मेरे पूर्वकृत पापकर्मीका नाश कर रहा है: अत: वह विशेषरूपसे आदरका पात्र है । साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना ही चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले

पापोंका फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधकमें भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति मैत्री और करणाका भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्तका तो कहना ही क्या है ? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण

भाव रहता है। पातअलयोगदर्शनमें चित्त-शुद्धिके चार हेतु बताये गये हैं--

पैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातशितप्रसादनम् ।(१।३३) 'सुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओंक प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है।

परन्तु भगवानने इन चार्गे हेतुओंको दोमें विभक्त कर दिया है-'मैत्रः च करुणः' । तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओंके प्रति 'मैत्री' का भाव तथा दुःखियों और पापात्पाओंके प्रति 'करुणा' का भाव रहता है।

दःख पानेवालेको अपेक्षा दुःख देनेवालेपर (उपेहाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये; क्येंकि दुःख धानेवाला तो (पुराने पापींका फल भोगकर) पापोंसे छूट रहा है. पर दुःछ देनेवाला नया पाप कर रहा है । अतः दःख देनेवाला दयावर विरोप पार है । "निर्मेषः"---यद्यपि मत्त्वय प्राणिमारके प्रति स्यामानिक ही मैक्री और करणास भाव एता है.

तयापि उसकी विकीके प्रति विशिवपात भी मनता

\* यहाँ भक्तके जो सहज बताये गये हैं, वे क्रामी (गुणातीत) पुरुषोंके (गीता १४।३२-२५ में वर्णित) लक्षणोको अपेक्षा भी अधिक एवं जिलक्षण है । 'मैत्रः' और 'करणः' पद भी यही—भत्तके लक्षणोपे ही आवे है ।

नहीं होती । प्राणियों और पदार्थीमें ममता (भेरेपनका भाव) हो मनुष्यको संसारमें बाँधनेवाली होती है। भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलानेवाले शारेर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिमें भी बिल्कुल ममता नहीं होती । साधकसे भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थोंसे तो ममताकी हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, युद्धि और इन्द्रियोंसे ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता । इसीलिये यह सर्वधा निर्मम नहीं हो पाता ।

'निरहंकारः'--शरीर, इन्द्रियाँ आदि जड-पदार्थीकी अपना स्वरूप माननेसे अहंकार उत्पन्न होता है। भक्तको अपने शरीरादिके प्रति किञ्चित्वात्र भी

अहंबुद्धि न होनेके कारण तथा केवल भगवान्से अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जानेके कारण उसके अन्तःकरणमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत (दैवो सम्पत्ति होनेसे) भगवानके ही मानता है। 'सत्'-(परमात्मा-) के होनेके कारण ही ये गुण 'सद्गुण' कहलाते हैं । ऐसी दशामें मक उनको अपना मान हो कैसे सकता है। इसलिये धह अहंकारसे सर्वथा रहित होता है।

'समदुःखसुखः' -- भक्त सुख-दुःखोंको प्राप्तिमें सम रहता है अर्थात् अनुकूलता-प्रतिकूलता उसके हदयमें राग-देव, हर्ष-शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते ।

गीतामें 'सुख-दु:ख' पद अनुकूलता-प्रतिकूलताको परिस्थित- (जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है) के लिये तथा अन्तःकरणमें होनेवाले हर्ष-शोकादि विकारिक लिये भी आया है।

अनुकल और प्रतिकृल परिस्थिति मनुष्यको सुखी-दु:खी बनाकर ही उसे बाँधती है। इसलिये

सुख-दु:खमें सम होनेका अर्थ है- अनुकूल या

प्रतिकुल परिस्थित आनेपर अपनेमें हर्प-शोकादि विकारींका न होना ।

भक्तके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सिद्धान्त आदिके अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिका संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकूलता और प्रतिकृतताका 'ज्ञान' तो होता है, पर उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं

होता । यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि किसी परिस्थितिका ज्ञान होना अपने-आपमें कोई दोष नहीं है, प्रत्यत उससे अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न होना ही दोप है। मक्त राग-द्वेप, हर्प-शोक आदि विकारोंसे

सर्वथा रहित होता है। जैसे, प्राख्यानुसार भक्तके शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान (अनुभव) तो होगा; किन्तु उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होगा । 'क्षमी'--अपना किसी तरहका भी अपराध

करनेवालेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको 'क्षमी' कहते हैं। भक्तके लक्षणोंमें पहले 'अद्वेद्या' पद देकर भगवानने भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति द्वेपका अभाव चताया, अब यहाँ ' क्षमी' पदसे यह बताते हैं कि भक्तमें अपना अपराधं करनेवालेके प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान् अथवा अन्य किसीके द्वारा भी दण्ड न मिले । ऐसा क्षमाभाव भक्तको एक विशेषता है।

'संतुष्टः सततम्'\* —जीवको मनके अनुकल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिके संयोगमें और मनके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थित आदिके वियोगमें एक संतोप होता है । विजातीय और अनित्य पदार्थोंसे होनेके कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता । स्वयं नित्य होनेके कारण जीवको नित्य परमात्मा की अनुपूर्तिसे ही वास्तविक और स्थायी संतोप होता

ऐसे संतोपीक लिये भागवतकार कहते हैं-सर्वाः सुखमया दिशः । सदा संतष्टमनसः

शर्कराकण्टकादिश्यो

<sup>&#</sup>x27;जैसे पैरोमें जूते पहनकर घलनेंवालेको कंकड़ और काँटोंने कोई धय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मनमें संतोष है, उसके लिये सर्वदा सब जगह सुख-ही-सुख है, दुःख है ही नहीं ।

į.

भगवान्को प्राप्त होनेपर भक्त निस्य-निरन्तर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान्से कभी वियोग होता है और न उसको माशवान् संसारकी कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोषका कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टिके कारण वह संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्जिन्यात्र भी महत्त्ववद्धि नहीं रखता\*!

Baselingan and a same a

'संतुष्ट:' के साथ 'सततम्' पद देकर भगवान्ने भक्तके वस नित्य-निरक्तर रहनेवाले संतोपकी ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अन्तर पड़ता है और न कभी अन्तर पड़नेकी सम्भावना ही रहती है। कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग—किसी भी योगमार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुपमें ऐसी संतुष्टि (जो वास्तवमें है) निरक्तर रहती है।

'योगी'-मक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त (नित्य निरन्तर परमात्मासे संयुक्त) पुरुपका नाम यहाँ 'योगी' है ।

यास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं , हो सकता नहीं और सम्मव ही नहीं । इस वास्तविकताका जिसने अनुभव कर लिया है, बड़ी 'योगी' है ।

'यतात्मा'— जिसका मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित राग्रेपस पूर्ण अधिकार है, यह 'यतात्मा' है। सिद्ध भत्तको मन-बुद्धि आदि वशानें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये खाभाविक ही उसके वशानें रहते हैं। इसलिये उसमें किसी प्रकारके इन्द्रिजन्य दुर्गुण-दुरावारके आनेकी सम्मावना ही नहीं रहती।

यासवमें मन-बुद्ध-इन्द्रियां स्वामाविकरूपसे सन्तार्गप चलनेके लिये ही हैं; जिन्तु संसारसे रागपुक सम्बन्ध रहनेसे ये मार्गच्युत हो जाती हैं। मतस्त्र संसारसे किश्चित्तात्र भी रागपुक्त सम्बन्ध नहीं होता, इस्तिये उसकी मन-चुद्ध-इन्द्रियां सर्वथा उसके बरामें होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरीके लिये अदर्श होती हैं। ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले सत्पुरुपोंकी इन्द्रियाँ भी कभी कुमार्गगामी नहीं होतीं। जैसे, राजा दुष्यत्तकी वृत्ति शकुत्तलाकी ओर जानेपर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह सत्रिय-कन्या हो है, ब्राह्मण-कन्या नहीं। कवि कालिदासके कथनानुसार जहाँ सत्रेह हो, वहाँ सत्पुरुपके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है—

सतां हि संदेहपदेषु चस्तुषु

प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। (अभिज्ञानशाकुन्तलम् १ । २१)

जव न्यायशील सत्युरुपकी इन्द्रियोंकी प्रवृति भी स्वतः कुमार्गकी ओर नहीं होती, तव सिद्ध भी (जो न्यायधर्मसे कभी किसी अवस्थामें घ्युत नहीं होता-) की मन-चृद्धि-इन्द्रियाँ कुमार्गकी ओर जा ही कैसे सकती हैं।

'दृढनिश्यः' — सिद्ध महापुहपकी दृष्टिमें संसारकी स्वतन्त सताका सर्वथा अभाव रहता है। उसकी धुद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी युद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी युद्धिमें विपर्वय-दोप (प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारका स्थायी दीखना) नहीं रहता। उसको एक भगवान्के साथ ही अपने निव्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान्में ही दृढ़ निध्य होता है। उसका यह निध्य युद्धिमें नहीं, प्रत्युत 'स्वयं' में होता है, जिसका आभास युद्धिमें प्रतीत रिका है।

संसारकी स्वतन्त्र यसा माननेमे अथवा संसारसे अपना सम्बन्ध माननेसे ही बुद्धिमें विपर्वय और संशयहरूप दोष उत्पन्न होते हैं । विपर्वय और संशयद्यक बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती । ज्ञानी और आहानी पुस्पवये बुद्धिके निष्ठयमें हो अन्तर होता है; स्वरूपसे तो दोनी समान ही होते हैं । अज्ञानीको बुद्धिमें मंसारकी सता और उसका महत्व रहंता है; परन्तु मिद्ध फतको बुद्धिमें एक भगवान्के सिवाय न तो संसारकी किमी यानुगी स्वतन्त्र सता रहती है और न उममा बोई महत्व ही रहता है । अतः स्मको बुद्धि विपर्वय और मंशायदोन्तो

<sup>\*</sup> सेन कवीरदासजी करने हैं-

गोधन गजधन बाजियन, और स्तन धन छात । जब आधै सेनीय धन, सब धन धृरि समान ।।

सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमातामें है। भक्तके लिये भगवान्से बढ़कर कोई प्रिय और ही दढ निश्चय होता है। श्रेष्ठ होता. ही नहीं । भक्त तो मन-बद्धिपर अपना

'गय्यर्पितमनोबद्धिः'— जब साधक एकमात्र अधिकार ही नहीं मानता । वह तो इनको सर्वधा भगवत्राप्तिको ही अपना उद्देश्य बना लेता है और भगवानुका ही मानता है। अतः उसके मन-चद्धि स्वयं भगवान्का ही हो जाता है (जो कि बास्तवमें स्वाभाविक हो भगवान्में लगे रहते हैं। है). तब उसके मन-बृद्धि भी अपने-आप भगवानमें

लग जाते हैं । फिर सिद्ध भक्तके यन-बद्धि भगवानके अर्पित रहें-इसमें तो कहना ही क्या है!

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वामाविक ही मनुष्यका मन लगता है और जिसे मनष्य सिद्धान्तसे श्रेष्ट समझता है, उसमें खामाविक ही उसकी बृद्धि लगती

'यः मद्भक्तः स मे प्रियः'\*--- भगवानको तो सभी प्रिय हैं; परन्तु भक्तका प्रेम भगवानके सिवाय और कहीं नहीं होता । ऐसी दशामें 'ये यथा मां

प्रपद्यन्ते . तांस्तथैव भजाम्यहम् । . (गीता ४ । ११) — इस प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्को भी भक्त भिय होता है।

कभी किसीके उद्देगका कारण नहीं होतीं: क्योंकि भक्त प्राणिमात्रमें भगवानुको ही देखता है-'बासदेव: सर्वम्'

(गीता ७ । १९) । उसकी मात्र क्रियाएँ स्वभावतः

प्राणियोंके परमहितके लिये ही होती हैं । उसके द्वारा

कभी भलसे भी किसीके अहितकी चेटा नहीं होती।

जिनको उससे उद्देग होता है, वह उनके अपने

राग-द्वेपयक्त आसर स्वभावके कारण हो होता है। अपने ही दोपयुक्त स्वभावके कारण उनको भक्तकी

हितपूर्ण चेष्टाएँ भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। इसमें

सम्बन्ध— सिद्ध भक्तके लक्षणोंका दूसरा प्रकरण, जिसमें छः लक्षणोंका वर्णन है, आगैके रलोकमें आया है।

यस्मात्रोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।। १५ ।।

जिससे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता और जिसको खद भी किसी प्राणीसे उद्वेग महीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष (ईर्घ्या), भय और उद्वेगसे रहित है, वह मुझे प्रिय है ।

व्याख्या--'यामाचोदिजते लोकः'- भक्त सर्वत्र और सबमें अपने परमप्रिय प्रमुको ही देखता है। अतः उसकी दृष्टिमें मन, वाणी और शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही होती हैं (गीता ६ 1३१) । ऐसी अवस्थामें मक किसी भी प्राणीको उद्देग कैसे पहुँचा सकता है ? फिर भी भक्तोंके चरित्रमें यह देखनेमें आता है कि उनकी महिमा, आदर- सत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया, यहाँतक कि उनकी सौम्य आकृतिमात्रसे भी कछ लोग ईप्यावश उद्धिन हो जाते हैं और भक्तोंसे अकारण द्वेप और विरोध करने लगते हैं ।

लोगोंको भक्तसे होनेवाले उद्वेगके सम्बन्धमें विचार किया जाय, तो यहाँ पता चलेगा कि भक्तकी कियाएँ

भक्तका क्या दोप ? भर्तहरिजी कहते हैं--**मुग्मीनसजनानां** तुणजलसंतीयविहितवृतीनाम् । लुव्यकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ।।

(भर्तृहरि-नीतिशतक ६१)

<sup>\*</sup> मगवान् श्रीराम कहते हैं-

अखिल विस्व यह मोर ठ्याया । सब पर मोहि बरावरि दाया ।। तिन्हु महैं जो परिहरि मद माया । भन्नै मीहि मन बंद अरु काया ।।

पुरुष नर्पुंमक नारि या जीव स्राचा कोइ।

<sup>,</sup> सर्व भाव भन कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई ।।

<sup>(</sup>मानस, उतार ८७ १४, ८७ क)

'हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोपपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं (किसीको कुछ नहीं कहते): परन्त व्याध, मछए और दृष्टलोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं ।'

वास्तवमें भक्तोंद्वारा दुसरे मनुष्योंके उद्विग्न होनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता. प्रत्यत भक्तोंके चरित्रमे ऐसे प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं कि उनसे द्वेप रखनेवाले लोग भी उनके वित्तन और सङ्ग-दर्शन-स्पर्श-वार्तालापके प्रभावसे अपना आसुर स्वभाव छोडकर भक्त हो गये । ऐसा होनेमें भक्तोका उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेत् हैं । वमा संत कड इहड बडाई । यंद करत जो करड भलाई ।।

(मानस ५।४१।४)

परन्तु भक्तोंसे द्वेप करनेवाले सभी लोगोंको लाभ ही होता हो-ऐसा नियम भी नहीं है।

अगर ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीकी उद्देग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध कोई चेष्टा करते हो नहीं या भक्तके शत्र-मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्र-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्तृति आदिमें सम होनेकी बात (जो आगे अठारहवें-उत्रीसवें श्लोकोंमें कही गयो है) नहीं कही जाती । तात्पर्य यह है कि लोगोंको अपने आसर स्वमावके कारण भक्तकी हितका कियाओंसे भी उद्देग हो सकता है और वे बदलेकी भावनासे भक्तके विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपनेको उस भक्तका शत्र मान सकते हैं; परन्तु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्र होता है और न किसीको उदिग्न करनेका उसका धाव ही होता है।

'लोकान्नोद्विजते च चः'- पहले भगवान्ने बताया कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्देग नहीं होता और अब उपर्युक्त पदोंसे यह बताते हैं कि भक्तको खुद भी किसी प्राणीसे उद्देश नहीं होता । इसके दो कारण है---

(१) भक्तके शरीर, मन, इन्द्रियाँ, सिद्धान आदिके विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छासे क्रियाएँ और पटनाएँ हो सकती हैं। परनु वास्तविकताका योप होने तथा भगवान्मे अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मक भगवलेममें इतना निमान रहता है कि उसको सर्वत

Commence of the second और सबमें भगवानके ही दर्शन होते हैं । इसलिये प्राणिमात्रकी क्रियाओंमें (चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकृल ही क्यों न हों) उसकी भगवानकी ही लीला दिखायी देती है । अतः उसको किसी भी क्रियासे कभी उद्देग नहीं होता ।

> (२) मनप्यको दसरोंसे उद्देग तभी होता है, जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका विरोध होता है । भक्त सर्वथा पूर्णकाम होता है । इसलिये दसरोंसे उद्विग्न होनेका कोई कारण ही नहीं रहता ।

'हर्षामर्षभयोद्देगैर्मको यः स च मे प्रियः'-यहाँ हर्पसे मक्त होनेका तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकारके हपींद्रे विकारोंसे सर्वथा रहित होता है । पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्परित (प्रसन्नताशून्य) होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थोंक संयोग-वियोगसे उत्पन्न क्षणिक, नारावान तथा घटने-बढनेवाली नहीं होती । सर्वत्र भगवदबुद्धि रहनेसे एकमात्र अपने इप्टेव भगवानुको और उनकी लीलाओंको देख-देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है।

किसीके उत्कर्प-(उन्नति-) को सहन न करना 'अमर्प' कहलाता है। दूसरे लोगोंको अपने समान या अपनेसे अधिक सख-सविचा, धन, विद्या, महिमा, आदर-सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मन्ष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति ईर्व्या होने लगती है; क्योंकि उसको दूसर्येका उत्कर्प सहन नहीं होता।

कई बार कुछ साधकोंके अन्त करणमें भी दूसरे साधकोंकी आध्यात्मिक वज्रति और प्रसन्नता देखकर अथवा सनकर किञ्चित ईंप्यांका भाव पैदा हो जाता है। पर भक्त इस विकास सर्वधा रहित होता है: क्योंकि इसकी दृष्टिमें अपने प्रिय प्रमुके सिदाय अन्य किसीको स्वतन्त सत्ता रहती हो नहीं । फिर यह किसके प्रति अपर्व करे और क्यों करे ?

अगर साधकके इदयमें दसरोंकी उत्तप्यात्मक ठज़ित देखकर ऐसा भाग पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यातिक उन्नि हो, हो यह ऋषे इसके साधनमें सहयक होता है। पर्नु अन्तर साधकने

हदयमें ऐसा भाव पैदा हो जाय कि इसकी उद्यति क्यों हो गयी, तो ऐसे दुर्भावके कारण उसके हृदयमें अमर्पका भाव पैदा हो जायगा, जो उसे पतनकी और ले जानेवाला होगा ।

७५८

इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशहूासे होनेवाले विकारको 'भय' कहते हैं । भय दो कारणोंसे होता है--(१) बाहरी कारणोंसे: जैसे-सिंह, साँप, चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकारकी सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशङ्कासे होनेवाला भय और (२) भीतरी कारणोसे; जैसे—चौरी, झठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्रविरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे होनेवाला भय ।

सबसे बड़ा भय मौतका होता है । विवेकशील कहे जानेवाले पुरुपोंको भी प्रायः मौतका भय बना रहता है ।\* साधकको भी प्रायः सत्सङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोसे शरीरके कुश होने आदिका भय रहता है। उसको कभी-कभी यह भय भी होता है कि संसारसे सर्वथा धैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर और परिवारका पालन कैसे होगा ! साधारण मनुष्यको अनुकूल बस्तुको प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवाले अपनेसे बलवान् मनुष्यसे भय होता है। ये सभी भय केवल शर्गर-(जड़ता-) के आश्रयसे ही पैदा होते हैं । भक्त सर्वथा भगवच्चरणेंके आश्रित रहता है, इसलिये वह सदा-सर्वदा भयरहित होता है। साधकको भी तभीतक भय रहता है. जबतक वह सर्वथा भगवच्चरणेकि आश्रित नहीं हो जाता ।

सिद्ध भक्तको तो सदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रमुकी लीला ही दीखती है । फिर भगवान्की लीला उसके हृदयमें भय कैसे पैदा कर सकती है।

मनका एकरूप न रहकर हलचलयक हो जाना 'उद्देग' कहलाता है । इस (पंत्रहवें) प्रलोकमें 'उद्देग' शब्द तीन बार आया है। पहली बार उद्देगकी वात कहकर भगवानने यह बताया कि भक्तकी कोई. भी क्रिया उसकी ओरसे किसी मनुष्यके उद्देगका कारण नहीं बनती । दूसरी बार उद्देशकी बात कहकर यह

बताया कि दूसरे मनुष्योंकी किसी भी क्रियासे भक्तके व्यत्तःकरणमें उद्वेग नहीं होता । इसके सिवाय दूसरे कई कारणोंसे भी मनुष्यको उद्वेग हो सकता है: जैसे बार-बार कोशिश करनेपर भी अपना कार्य परा न होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे त्र<u>श्त</u>-परिवर्तन, भूकम्प, बाढ़ आदि दःखदायी घटनाएँ घटनाः अपनी कामना, मान्यताः सिद्धाना अथया साधनमें विघ्र पड़ना आदि । भंक इन सभी प्रकारके उद्वेगोंसे सर्वथा मक्त होता है— यह बतानेके लिये ही तीसरी बार उद्देशकी बात कही गयी है । तात्पर्य यह है कि भक्तके अन्तःकरणमें 'ठद्वेग' नामकी कोई चीज रहती ही नहीं ।

उद्वेगके होनेमें अज्ञानजनितः इच्छा और आसुर खभाव ही करण है । भक्तमें अज्ञानका सर्वथा अभाव होनेसे - कोई 'स्वतन्त इच्छा 'नहीं - रहती, फिर आसर स्वभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो जाता है। भंगवानको इच्छा ही भक्तको इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओंके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त अनुकुल-प्रतिकृल परिस्थितिमें भगवानुका कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निस्तर आनन्दमें मग्न रहता है। अतः भक्तमें उद्देशका सर्वथा अभाव होता है । '

'मुक्तः' पदका अर्थ है- विकारोंसे सर्वथा छटा हुआ । अन्तःकरणमें संसारका आदर रहनेसे अर्थात् परमात्मामें पूर्णतया मन-यद्धि न लगनेसे ही हर्ष, अमर्थ, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परन्तु भक्तकी दृष्टिमें एक भगवान्के सिवाय अन्य किसीकी खतन्त सत्ता और महता न रहनेसे उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते । उसमें स्वामाविक ही सदगण-सदाचार रहते हैं।

इस श्लोकमें भगवान्ते'भक्तः' पद न देकर 'मुक्तः' पंद दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन्मात्र दुर्गण-दुराचारोंसे सर्वथा रहित होता है।

गुणोंका अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप आ जाते हैं । अपनेमें किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाय तो उस गुणको

गुण कैसे माना जा संकता है ? दैवी सम्पत्ति (सद्गुण) से कभी आसंरी सम्पत्ति (दुर्गुण) उत्पत्र नहीं हो सकती । अगर दैवी सम्पत्तिसे आसरी सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती तो 'दैवी संपद्मियोक्षाय' (गीता १६ । ५)---भगवद्वचनेकि अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता ? वास्तवमें गुणोंके अभिमानमें गुण कम तथा दुर्गुण (अभिमान) अधिक होता है । अभिमानसे दुर्गणोंकी वृद्धि होती है; क्योंकि सभी दुर्गुण-दुराचार अभिमानके ही आश्रित रहते हैं।

भक्तको तो प्रायः इस बातको जानकारी हो नहीं होती कि मेरेमें कोई गुण है। अगर उसको अपनेमें कभी कोई गुण दीखता भी है तो वह उसको भगवान्का ही मानता है, अपना नहीं । इस प्रकार गुणोंका अभिमान न होनेके कारण भक्त रूभी दुर्गण-दुराचारों, विकारोंसे मुक्त होता है।

भक्तको भगवान् प्रिय होते हैं, इसलिये भगवानको भी भक्त प्रिय होते हैं (गीता 1(03) 0

सम्बन्ध-सिद्ध भक्तके छः लक्षण बतानेवाला तीसग्र प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है।

# अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।। १६ ।।

जो आकाङ्गक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथासे रहित और सभी आरम्भोंका अर्थात् नये-नये कमेंकि आरम्भका सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

व्याख्या--'अनपेक्षः'-भक्त भगवानुको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है । उसकी दृष्टिमें भगवद्याप्तिसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता । अतः संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका किञ्चिनात्र भी खिंचाव नहीं होता । इतना ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिमें भी उसका अपनापन नहीं रहता, प्रत्युत वह उनको भी भगवानुका ही मानता है, जो कि वास्तवमें भगवानके ही हैं । अतः उसको शरीर-निर्वाहको भी चिन्ता नहीं होती । फिर वह और किस बातको अपेक्षा करे ? अर्थात् फिर उसे किसी भी वस्तुकी इच्छा-बासना-स्पृहा नहीं रहती ।

भक्तपर चाहे कितनी हो बड़ी आपत्ति आ जाय. आपत्तिका ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकृत प्रमाव नहीं होता । भयंकर-से-भयंकर परिस्थितमें भी वर भगवानुकी लीलाका अनुभव करके मस्त रहता है । इसलिये यह किसी प्रकारकी अनुकलताकी कामना नहीं करता ।

नारावान् पदार्थं तो रहते नहीं, उनका विद्योग अवस्यन्भावी है और अविनाशी चरमात्वाने कभी वियोग होता हो नहीं-इस चार्स्यक्राको जाननेक कारण भक्तमें स्वाभाविक ही नारावान पदार्थोंकी इच्छा पैदा नहीं होती।

यह बात खास ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा करनेसे शरीर-निर्वाहके पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न करनेसे न मिलते हों- ऐसा कोई नियम नहीं है । वास्तवमें शरीर-निर्वाहकी आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है: क्योंकि जीवमात्रके शरीर-निर्वाहकी आवश्यक सामग्रीका प्रयन्थ भगवानकी ओरसे पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करनेसे तो आवश्यक वल्ओंको प्राप्तिमें वाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तको अपने लिये अत्यना आवश्यक समझकर

वस्त कैसे मिले? कहाँ मिले? कव मिले ?'- ऐसी प्रवल इच्छाको अपने अन्त करणये पकड़े रहता है, तो उसकी उम इच्छानः विस्तार नहीं हो पाता अर्थात् उसकी यह इच्छा दुसी लोगोंकि अस-करणतक नहीं पहुँच पत्ती । इस करण दुसरे लोगोंक अन्त करणमें उम आवरयक बस्तुक्षे देनेकी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती । प्राय, देखा जल्ल है कि लेनेकी प्रयत इच्छा रखनेकले-(चेर आहि) को कोई देना मही चाहता । समेते हैं

वस्तको इच्छा न रखनेवाले विरक्त त्यागी और चालककी आवश्यकताओका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक बस्तुएँ बिना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तुओंकी इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही है। सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती: इसलिये वह सर्वद्या निर्पेक्ष होता है।

किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान् दर्शन दें! भगवान् दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो आनन्द! वह तो सदा भगवानको प्रसन्नता और कृपाको देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीछे भगवान भी घुमा करते हैं! भगवान स्वयं कहते हैं ---मुनि ज्ञासी निर्वेरं समदर्शनम् । निरपेशं नित्यं प्येयेत्यइधिरेणभिः ।। अनवजाम्यहं (श्रीमद्रा॰ ११ । १४ । १६)

'जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला). निरनार मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्वेप-रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण-रज मेरे कपर पड जाय और मै पवित्र हो जाक । - किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवानुकी भक्ति

करनेवाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है; क्योंक (बस्तुकी ओर लक्ष्य रहनेसे) वह वस्तुके लिये ही भगवानुकी भक्ति करता है. न कि भगवानके लिये । परन्तु भगवानको यह उदास्ता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६): क्योंकि वह इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भरेसा न रखकर अर्थात् केवल भगवान्पर भगेसा एउकर ही भजन करता है । इतना ही नहीं, भगवान भक्त धुनकी तरह उस (अर्थाधी भक्त) की इच्छे पूरी करके

त्र शहरेते पराका शरीर अत्यन्त पवित्र होता है।

D. Labe Sire Me erferite, bie

अन्तःकरणमें राग-द्वेप, हर्प-शोक, काम-क्रोधाटि विकारीके न रहनेसे उसका अत्तःकाण भी अत्यन्त पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) मकके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चित्तनसे दसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगोको पवित्र करते हैं: किना ऐसे भक्त तीथोंको भी तीर्थत प्रदान करते हैं अर्थात् तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हदयमें विग्रजित 'पवित्राणां पवित्रम्' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) भगवानके प्रभावसे तीर्थोंको भी महातीर्थ बनाते हए विचरण करते हैं---तीर्थीकर्यन्ति तीयनि - स्यान्तःस्थेन

(श्रीमद्भा॰ १ । १३ । १०) महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते है-साघयो न्याधितः - शान्ता ब्रह्मिद्रा लोकपावनाः । तेष्वास्ते हाधभिद्धरिः ।। तेऽइसङ्गत् (श्रीमद्रा॰ ९।९।६)

जिन्होंने लोक-परलोककी कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले परीपकारी साध परुप है. वे अपने अइस्पर्शसे तन्हारे (पापियोंके अइ-स्पर्शसे आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देगे : क्याँकि उनके हृदयुर्ने समस्त पापीका नाश करनेवाले भगवान मर्वदा

निवास करते हैं।

'दक्ष: जिसने करनेयोग्य काम कर लिया है. वहीं दक्ष है । मानव-जीवनका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति ही है । इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । अत. जिसने अपना उद्देश्य भूग कर लिया अर्थात भगवानको प्राप्त कर लिया, यही वालवर्मे दक्ष अर्थात् चतर है। भगवान कहते हैं-एवा बुद्धिमनों सुद्धिमनीया ं मनीविणाम् । मत्येनद्याति

·(ध्रीमद्रा॰ ११ : २९ ! २२) उसको सर्वक्षा निःसुद्धः भी बना देवे हैं । प्रतिकार कि विवेक और चतुर्वकी चतुर्वकी चतुर्वकी स्थापनी कि स्थापनी कि विवेक और चतुर्वकी चतुर्वकी स्थापनी कि स्थापनी कि विवेक की स्थापनी और असरव ्रिटिके द्वारा सुग्ने अविनाशी एवं मत्य तत्वकी प्राप

कर तें। सांसारिक दक्षता (चतुगई) वास्तवमें दक्षता नहीं है। एक दृष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना

कलंक ही है; क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थींका आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है ।

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी होती है। परना व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितिको कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान

ही करना है। 'उदासीन:'- उदासीन शब्दका अर्थ है-उत्+आसीन अर्थात् ऊपर् बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसका सर्वथा तटस्य भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तताका द्योतक है। जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता , वह सदा निर्लिप्त रहता है।

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकल आचरण करता है वह उसका शतु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शतु समझे जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योंक प्रति किञ्चिनात्र भी भेदभाव नहीं होता । वह दोनों स्थितियोंमें सर्वथा उदासीन अर्थात् निर्लिप्त रहता है।

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी स्वतन्त सत्ता नहीं रहती । वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्पाका ही मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है।

'गतव्यथः'-- कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चला जाय, जिसके चितमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 'गतव्यथः' कहा गया है।

यहाँ 'व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं

है । अनुकृलताको प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकलताकी प्राप्ति होनेपर वित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' हो है। अतः अनुकुलता तथा प्रतिकृलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले

राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि विकारीके सर्वथा अभावको ही यहाँ 'गतब्यथः' पदसे कहा गया है।

'सर्वारम्परित्यागी'— भोग और संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्म करनेको 'आरम्भ' कहते हैं; जैसे-सुखभीगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकट्ठी करना. वस्र खरीदना; रुपये बढ़ानेके उद्देश्यसे नयी-नयी दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग और संग्रहके लिये किये जानेवाले मात्र कर्मीका सर्वथा त्यागी होता है \* ।

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम,

विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवित्रष्ट होता है । अतः उसके कहलानेवाले शरीर. इन्द्रियाँ, मन, युद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानुके अर्पित होते हैं। वास्तवमें इन शरीग्रदिक मालिक भगवान् ही हैं। प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र भगवानका है। अतः मक्त एक भगवानके सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र कर्म भगवानुकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति. सुख-आराम, मान-बडाई आदिके लिये किये जानेवाले कर्म उसके द्वार कभी होते ही नहीं ।

जिसके भीतर परमात्मतत्त्वको प्राप्तिको हो सची लगन लगो है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका क्यों न हो. भोग भोगने और संग्रह करनेके उद्देश्यमे वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता ।

'यो मद्भक्तः स मे प्रियः'— भगवान्भे खाभाविक हो इतना यहान् आकर्पण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है।

मुनयो निर्पत्या अयुष्टकमे । आत्यासमाहा कुर्यस्यहेतुकी भक्तिमित्यम्पनगुणो शिः ।। वसुकी इच्छा न रखनेवाले विरक्त त्यागी और बालककी आवश्यकताओंका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक बातएँ विना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तुओंकी इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दःख पाना ही है। सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती; इसलिये वह सर्वथा निरपेक्ष होता है।

किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान् दर्शन दें! भगवान् दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो आनन्द ! वह तो सदा भगवानुकी प्रसन्नता और कृपाको देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीछे भगवान् भी घुमा करते हैं! भगवान् स्वयं कहते हैं --

निरपेक्षं मनि शान्ते निर्देरे समदर्शनम् । पयेयेत्यडधिरेणभिः ।। अनुवजाम्यहे नित्यं (श्रीमदा॰ ११ । १४ । १६)

'जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला). निरत्तर मेरा मनन करनेवाला, शाना, द्वेप-रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है, उस महात्माकें पीछे-पीछे में सदा यह सोचकर घूमा करता है कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर पड जाय और में पवित्र हो जाऊँ।

किसी वस्तकी इच्छाको लेकर भगवान्की भक्ति करनेवाला मनप्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है; क्योंकि (वस्तुकी ओर लक्ष्य रहेनेसे) वह वस्तुके लिये ही भगवानुकी भक्ति करता है, न कि भगवान्के लिये । परन्तु भगवान्की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६); क्योंकि वह इच्छित वातुके लिये किसी दूसरेपर भरोसा न रखका अर्थात् केवल भगवान्पर मरोसा रखका ही भजन करता है । इतना हो नहीं, भगवान् भक्त घुवकी तरह उस (अर्थार्थी भक्त) की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा नि.सह भी बना देते हैं।

'शिवः'--- शरीरमें अहंता-ममता (मैं-मेरापन) न रहनेसे भक्तका शर्यर अत्यत्त पवित्र होता है।

अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि विकारिक न रहनेसे उसका अनाःकाण भी अत्यत्त पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यत्त पवित्र) भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिन्तनसे दसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगोंको पवित्र करते हैं; किन्तु ऐसे भक्त तीर्थोंको भी तीर्थत प्रदान करते हैं अर्थात् तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंक मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हृदयमें विराजित 'पवित्राणां पवित्रम्' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) भगवानके प्रभावसे तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हए विचरण करते हैं--तीर्थीकर्वित्त तीर्थीन

महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं---न्यासिनः शाना प्रक्षिष्ठा लोकपावनाः । तेऽङसङ्गतः तेष्वास्ते ह्मप्रभिद्धरिः ।।

स्यान्तः स्थेन

(श्रीमद्धा॰ ९ । ९ । ६)

(श्रीमद्धा॰ १ । १३ । १०)

गदाभवा ।।

'माता ! जिन्होंने लोक-परलोक्याँ कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिव्र और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु परुप है, वे अपने अङ्गस्पर्शसे तुन्हारे (पापियोंके अङ्ग-स्पर्शसे आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देगे : क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं।

'दक्ष:-जिसने करनेयीग्य काम कर लिया है, वही दक्ष है । मानव-जीवनका उद्देश्य भगयन्त्राप्ति ही है । इसीके लिये मनुष्यशर्धर मिला है । अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कत लिया अर्थात् भगवान्की प्राप्त कर लिया, वहीं वास्तवेमें दक्ष अर्थात चता है। भगवान् कहते है-एपा बुद्धियतां बुद्धिर्मेनीया मनीविणाम् । मामृतम् ।। चत्सत्यमनुतेनेह मर्त्यनात्रीति (श्रीमद्रा॰ ११ । २९ । २२)

'विवेकियंकि विवेक और चतुर्वेकी चतुर्वेकी पराकारां इसीमें है कि वे इस विकास और अयत्य शरिरके द्वारा मुझ अविनाशो एवं मत्य तत्त्वको प्राप्त कर लें।

सांसारिक दक्षता (चतुगई) वास्तवमें दक्षता नहीं है। एक दृष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना कलंक ही है: क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड पदार्थींका आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है ।

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी होती है। परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितिकी कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान ही करना है।

'उदासीन:'- उदासीन शब्दका अर्थ है-उत्+आसीन अर्थात् ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे रहित ।

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियंकि प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तताका द्योतक है। जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे हो किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पडता , वह सदा निर्लिप्त रहता है ।

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकृत आचरण करता है, वह उसका शतु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शतु समझे जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योंके प्रति किञ्चिन्मात्र भी भेदभाव नहीं होता । वह दोनों स्थितियोंमें सर्वथा उदासीन अर्थात् निर्लिप्त रहता है।

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी स्वतन्त सता नहीं रहती । वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्माका ही मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है ।

'गतव्यथः'-- कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चला जाय, जिसके चित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 'गतव्यथः' कहा गया है ।

यहाँ 'व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं

है । अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकुलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' ही है। अतः अनुकुलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले

राग-द्वेप, हर्प-शोक आदि विकारोंके सर्वथा अभावको ही यहाँ 'गतव्यथः' पदसे कहा गया है।

'सर्वारम्पपरित्यागी'— भोग और संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्म करनेको 'आएम' कहते हैं; जैसे-सुखभोगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकड़ी करना. वस खरीदना; रुपये बढानेके उद्देश्यसे नयी-नयी दकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग और संप्रहके लिये किये जानेवाले मात्र कमेंका सर्वथा त्यागी होता है \* ।

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, युद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवित्रप्र होता है । अतः उसके कहलानेवाले शरीर इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानके अर्पित होते हैं। वास्तवमें इन शरीरादिके मालिक भगवान् ही हैं। प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र भगवानका है। अतः भक्त एक भगवानके सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र कर्म भगवानको प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति, स्ख-आराम, मान-बड़ाई आदिके लिये किये जानेवाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं ।

जिसके भीतर परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिकी ही सन्ती लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका क्यों न हो. भोग भोगने और संग्रह करनेके उद्देश्यसे वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता ।

'यो मद्धक्तः स मे प्रियः'— भगवान्में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्पारामाश्च मनयो निर्प्रत्था अप्युस्क्रमे ।

कर्वन्यहैतको भक्तिमित्यम्भतगणो हरि: 11

· ` ·

बिग्यानी 11 अनिकेत अमानी । टच्छ . अनारंघ

. Thattadhadanananananananananananan kanannan kanan kanan kanan kanan ka

(श्रीमद्भा॰ १ ।७ । १०) 'ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्-जड़-ग्रन्थि कट गयी है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान्की हेत्र्यहत (निष्काम) भक्ति किया करते हैं: क्योंकि भगवानके गुण हो ऐसे हैं कि वे प्राणियोंको अपनी ओर खोंच लेते हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान्में इतना महान् आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवान्की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते ?

वास्तवमें देखा जाय तो जीव भगवानका ही अंश है । अतः उसका भगवानको ओर खतः-खाभाविक आकर्पण होता है । परन्तु जो भगवान् वास्तवमें अपने है, उनको तो मनुष्यने अपना माना नहीं और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-शरीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उनको उसने अपना मान लिया । इसीलिये वह शारीरिक निर्वाह और सखको कामनासे सांसारिक भोगोंकी ओर

आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान्से दूर (विमुख) हो गया। फिर भी उसको यह दरी वास्तविक नहीं माननी चाहिये । कारण कि नारावान् भोगोंकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवानुसे दुरी दिखायी तो देती है, पर वास्तवमें दूरी है नहीं; क्योंकि उन भोगोंने भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। पस्तु इन्द्रियोंके विषयोंमें अर्थात भोगोमें हो आसक्ति होनेके कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखायो नहीं

देते । जब इन नाशवान् भोगोंकी ओर उसका आकर्पण नहीं रहता, तब वह खतः हो भगवानकी ओर खिंच जाता है। संसारमें किञ्चित्रांत्र भी आसक्ति न रहतेसे भक्तका एकमात्र भगवानुमें स्वतः प्रेम होता है । ऐसे अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान् 'मदकः' कहते हैं।

जिस भक्तका भगवान्में अनन्य प्रेम है, वह भगवानको प्रिय होता है।

सम्बन्ध-सिद्ध पतने पाँच लक्षणोवाला चौथा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है। यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । शुभाशुभपरित्यागी अक्तिमान्यः स मे प्रियः ।। १७ ।।

जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ-अशुभ कमेमिं राग-द्वेपका त्यागी है, वह भक्तिमान् मनुष्य मुझे प्रिय है ।

काइक्षति'— मुख्य विकार चार हैं— (१) राग, उसका अत्तःकरण राग-देपादि विकारीसे सर्वेषा मुक्त (२) हेप, (३) हर्प और (४) शोक<sup>\*</sup> । सिद्ध होता है । भगवानका साधात्कार होनेपर ये विकार भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते । उसका यह सर्वधा मिट जाते हैं । अनुभव होता है कि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवानमें कभी वियोग होता ही नहीं । बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसमें राग-द्वेपादि कम होते संसारके साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा चले जाते हैं। जो कम होनेवाला होता है, यह नहीं और रह सकता भी नहीं । अतः संसारकी कोई मिटनेवाला भी होता है । अतः जब माधनायस्थामें स्वतन्त सत्ता नहीं है— इस बास्तविकता का अनुभव ही विकार कम होने लगते हैं, तब महन ही यह कर लेनेके बाद (जड़ताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धायस्थामें भक्तमें भक्तका केयल भगवान्क साथ अपने नित्यसिद्ध ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं।

व्याख्या-चेचो न ह्रव्यति न द्वेष्टि न शोचति न सम्बन्धका अनुभव अटलरूपसे रहता है। इस कारण

साधनावस्थाने भी साधक ज्यॉ-ज्यॉ साधनमें आगे

प्रचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे धनमें होनेवाली व्यक्षाके लिये 'शोक' शब्दका प्रयोग किया जाना है परन् पहाँ 'शोक' शब्दका तालपं अन्तःकरणके दुःखस्य 'विकार' से है ।

हर्ष और शोक- दोनों राग-द्वेपके ही परिणाम है। जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे और जिसके प्रति देव होता है. उसके वियोगसे 'हर्ष' होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या वियोगकी आश्रष्ट्रासे और जिसके प्रति द्वेप होता है, उसके संयोग या संयोगको आशहासे 'शोक' होता है । सिद्ध भक्तमें गग-द्वेषका अत्यन्ताभाव होनेसे खतः एक साम्यावस्था निरन्तर रहती हैं । इसलिये वह विकारोंसे सर्वथा रहित होता है।

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी कामना होती है: दीपक जलानेसे हर्ष होता है, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पनः दीपक कैसे जले- ऐसी चित्ता होती है। रात्रि होनेसे ये चारों बातें होती हैं । परन्तु मध्यादका सूर्य तपता हो तो दौपक जलानेको कामना नहीं होती. दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता. दीपक बझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और (अँधेरा न होनेसे) प्रकाराके अभावकी चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार भगवानसे विमख और संसारके सम्मख होनेसे शरीर-निर्वाह और सुखके लिये अनुकूल पदार्थ, परिस्थित आदिके मिलनेको कामना होती है: इनके मिलनेपर हर्ष होता है: इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवालेके प्रति द्वेप या क्रोध होता है और इनके न मिलनेपर 'कैसे मिलें' ऐसी चिन्ता होती है । परन्त जिसको (मध्याहके सूर्यको तरह) भगवत्राप्ति हो गयो है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते । वह पूर्णकाम हो जाता है । अतः उसको संसारकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

'शभाशभपरित्यागी'— ममता, आसक्ति और फलेच्छासे रहित होकर ही शुभ कर्म करनेके कारण मक्तके कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं । इसलिये भक्तको शुभ कर्मोंका भी त्यागी कहा गया है। राग-द्वेषका सर्वथा अभाव होनेके कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं । अश्भ कमेंकि होनेमें कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण हैं. और भक्तमें इनका सर्वथा अभाव होता है। इसलिये उसको अशभ क्रमेंका भी त्यागी कहा गया है।

भक्त शुभ कमीसे तो राग नहीं करता और अशुभ कमींसे द्वेप नहीं करता । उसके द्वारा खामाविक शास्त्रविदित शुभ कमीका आवरण और अशुभ (निषिद्ध एवं काम्य) कर्मीका त्याग होता है, राग-द्वेषपूर्वक नहीं । राग-द्रेपका सर्वथा त्याग करनेवाला ही सच्चा स्यामी है ।

मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत कर्मोमें राग-देव ही बाँधते हैं । भक्तके सम्पर्ण कर्म राग-द्वेपरहित होते हैं, इसलिये वह शुभाशभ सम्पूर्ण कर्मोंका परित्यागी है ।

'शुभाशुभपरित्यागी' पदका अर्थ शुभ और अशभ कर्मोंके फलका त्यागी भी लिया जा सकता है। परन्तु इसी श्लोकके पूर्वार्ध में आये 'न हप्यति न द्रेष्टि न शोचति न काङक्षति' पर्दोका सम्बन्ध भी श्रभ (अनुकल) और अश्रभ (प्रतिकल) कर्मफलके त्यागसे ही है । अतः यहाँ 'शुभाशुभपरित्यागी' पदका अर्थ शभाशभ कर्मफलका त्यागी माननेसे पुनरुक्ति-दोष आता है । इसलिये इस पदका अर्थ शभ एवं अशभ कमोंमें राग-द्रेपका त्यांगी ही मानना चाहिये ।

'धक्तिमान्यः स मे प्रियः'— भक्तकी भगवानमे अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा स्वत:-स्वाभाविक भगवानुका चिन्तन, स्मरण, भजन होता रहता है। ऐसे भक्तको यहाँ 'भक्तिमान' कहा गया है।

भक्तका भगवानमं अनन्य प्रेम होता है, इसलिये वह भगवानको प्रिय होता है ।

\*

सम्बन्ध— अब आगेके दो श्लोकोंमें सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंवाला पाँचवाँ और अत्तिम प्रकरण कहते हैं।

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। १८ ।।

# constructive de la constructiva तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् ।

स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। १९ ।।

जो शत्रु और मित्रमें तथा मान-अपमानमें सम है और शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा सुख-दुःखमें सम है एवं आसक्तिसे रहित है, और जो निदा-सुतिको समा समझनेवाला, मननशील, जिस-किसी प्रकारसे थी (शरीरका निर्वाह होनेमें) संतुष्ट, रहनेट स्थान तथा शरीरमें ममता-आसिक्तसे रहित और स्थिर चुद्धिवाला है, वह भक्तिमान मनुष मुझे प्रिय है।

व्याख्या---'समः शत्रौ च मित्रे 'च'-- यहाँ मगवानने भक्तमें व्यक्तियंकि प्रति होनेवाली समताका वर्णन किया है । सर्वत्र भगवद्बद्धि होने तथा एग-द्वेपसे रहित होनेके कारण सिद्ध भक्तका किसीके भी प्रति शत्र-मित्रका भाव नहीं रहता । लोग ही उसके व्यवहारमें अपने स्वभावके अनुसार अनुकृतता या प्रतिकृतताको देखकर उसमें मित्रता या शतुताका आरोप कर लेते है। साधारण लोगोंका तो कहना ही क्या है, सावधान रहनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता और शत्रुताका भाव हो सकता है। परंतु पक अपने-आपमें सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदयमें कभी किसीके प्रति रातु-भित्रका भाव उत्पत्र महीं होता ।

मान लिया जाय कि भक्तके प्रति शतुता और मित्रताका भाव रखनेवाले दो व्यक्तियोंमें घनके बँटवारेसे सम्बन्धित कोई विवाद हो जाय और उसका निर्णय करानेके लिये वे भक्तके पास जायें, तो भक्त धनका चेंटवारा करते समय शत्रु-भाववाले व्यक्तिको कछ अधिक और मित्र-भाववाले व्यक्तिको कुछ कम धन टेगा । यद्यपि भक्तके इस निर्णय-(व्यवहार-)में विषमता दीखती है, तथापि शत्र-भाववाले व्यक्तिको इस निर्णयमें समता दिखायी देगी कि इसने पद्मपातरहित बैंटवारा किया है। अतः भक्तके इस निर्णयमें विषमता (पक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमें यह (समताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी।

उपर्युक्त पदोंसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तके साथ भी लोग (अपने भावके अनुसार) शञ्जा-मित्रताका व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहारसे

अपनेको उसका शतु-मित्र मान लेते हैं। इसीलि उसे यहाँ शतु-मित्रसे एहित न कहकर ' शत्र-मित्र सम' कहा गया है।

'तथा मानापमानयोः'--मान-अपमान परक् क्रिया है, जो शरीके प्रति होती है। भक्तकी अप कहलानेवाले शरीरमें न तो अहंता होती है, न ममता इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भतन्य अत्तःकरणमें कोई विकार (हर्ष-शोक) पैदा नह होता । वह नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रहता है । 'शीतीष्णस्खदःखेषु समः'- इन पदीने दे

स्थानोपर सिद्धं भककी समता बतायी गयी है---

(१) शीत-उष्णमें समता अर्थात् इन्द्रियोंक अपने-अपने विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना ।

(२) सुख-दुःखमें समता अर्थात् घनादि पदार्थीकी प्राप्ति या अप्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना।

'शीतोव्या' शब्दका अर्थ 'सरदी-गरमी' होता है । सरदी-भरमी त्यगिन्द्रियके विषय है। भक्त केवल त्वगिन्द्रियके विषयोंने ही सम रहता हो, ऐसी बात नहीं है । यह तो समस्त इन्द्रियेंकि विपयोंमें सम रहता है। अतः यहाँ 'शोतोष्ण' शब्द समस्त इन्द्रियोंक विषयोंका वाचक है। प्रत्येक इन्द्रियका अपने-अपने विषयके साथ संयोग होनेपर भक्तको उन (अनुकृत या प्रतिकृत) विषयीका ज्ञान तो होता है, पा उसके अनाःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते । यह सदा सर्म रहता है।

साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थीकी प्राप्तिमें

सुख तथा प्रतिकृत पदार्थीकी प्राप्तिमें दुःखका अनुमव करते हैं। परनु उन्हीं पदार्थीक प्राप्त होने अथवा न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें कभी किश्चिनात्र भी राग-द्वेग, हर्प-शोकादि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है।

'सुख-दुःखमें सम' रहने तथा 'सुख-दुःखसे रहित' होने— दोनोंका गोतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है। सुख-दुःखकी परिस्थित अवश्यम्भावी है; अतः उससे रहित होना सम्भव नहीं है। इसलिये भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणमें जो हर्ष-शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टिसे गीतामें जहाँ 'सुख-दुःखमें सम' होनेकी बात आयो है, वहाँ सुख-दुःखसे परिस्थितिमें सम समझना चाहिये और जहाँ 'सुख-दुःखसे रहित' होनेकी बात आयो है, वहाँ (अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिये

प्राप्ति से होनेवाले) हर्प-शोकसे रहित समझना चाहिये । 'सङ्गविवर्जितः'— 'सङ्ग' शब्दका अर्थ सम्बन्ध (संयोग) तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं । मनुष्यके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह स्वरूपसे सब पदार्थीका सङ्ग अर्थात सम्बन्ध छोड सके: क्योंकि जबतक मनव्य जीवित रहता है, तबतक शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ उसके साथ रहती ही है । हाँ, शिरीसे भित्र कछ पदार्थीका त्याग स्वरूपसे किया जा सकता है । जैसे किसी व्यक्तिने खरूपसे प्राणी-पदार्थींका सङ्ग छोड दिया. पर उसके अन्तःकरणमें अगर उनके प्रति किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन पाणी-पदार्थीसे दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे सम्बन्ध बना हुआ ही है। दूसरी और, अगर अत्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोंकी किञ्चन्मात्र भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध नहीं है । अगर पदार्थोंका खरूपसे त्याग करनेपर ही मुक्ति होती, तो मरनेवाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता; क्योंकि उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! परन्तु ऐसी बात है नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके रहते हुए शरीरका त्याग करनेपर भी संसारका बन्धन बना रहता है। अतः मनुष्यको सांसारिक आसिक

सुद्ध तथा प्रतिकृत पदार्थोंकी प्राप्ति दुःखका अनुभव ही बाँधनेवाली है, न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थोंका करते हैं । परन उन्हीं पदार्थोंके प्राप्त होने अथवा स्वरूपसे सम्बन्ध ।

> आसिक्को मिटानेके लिये पदार्थीका स्वरूपसे त्याग करना भी एक साधन हो सकता है; किंतु खास जरूरत आसिक्का सर्वथा त्याग करनेकी ही है। संसारके प्रति यदि किश्चिमात्र भी आसिक्त है, तो उसका चित्तन अवश्य होगा। इस कारण वह आसिक साधकको क्रमशः कमना, क्रोध, मृढ़ता आदिको प्राप्त कराती हुई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका हेत बन सकती है (गीता र 1 ६२-६३)।

> > भगवानुने दूसरे अध्यायके ठनसठवें श्लोकमें 'परं

दन्दा नियर्तते' पदोंसे भगवत्माप्तिके बाद आसक्तिकी

सर्वथा निवृत्तिकी बात कही है । भगवत्राप्तिसे पहले भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत्प्राप्तिके याद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत्प्राप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही है। परना भगवत्प्राप्तिसे पर्व साधनावस्थामें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही नहीं—ऐसा नियम नहीं है । साधनावस्थामें भी आसक्तिका सर्वथा अभाव होकर साधकको तत्काल भगवत्राप्ति हो सकती है (गीता ५ । २१:१६ । २२) । आसित न तो परमात्माके अंश शद्ध चेतनमें रहती है और न जड-( प्रकृति-) में ही । वह जड और चेतनके सम्बन्धरूप 'मैं'-पनकी मान्यतामें रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों और विषयों-(पदार्थों-) में प्रतीत होती है । अगर साधकके 'ग्रै'-पनकी मान्यतामें रहनेवाली आसक्ति मिट जाय. तो दसरो जगह प्रतीत होनेवाली आसक्ति स्वतः मिट जायमी । आसक्तिका कारण अविवेक है । अपने विवेकको पूर्णतया महत्त्व न देनेसे साधकमें आसक्ति उहती है । धक्तमें अविवेक नहीं रहता । इसलिये वह आसक्तिसे सर्वथा रहित होता है।

अपने अंशी भगवान्से विमुख होकर भूलसे संसारको अपना मान तेनेसे संसारमें राग हो जाता है और राग होनेसे संसारमें आसक्ति हो जाती है। संसारसे माना हुआ अपनापन सर्वया मिट जानेसे बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धिक सम होनेपर स्वयं राज्यसम्बद्धाः । आसंक्तिहित हो जाता है।

### मार्मिक बात

वास्तवमें जीवमात्रकी भगवान्के प्रति स्वामाविक अनुरक्ति (प्रेम) है । जबतक संसारके साथ भूलसे माना हुआ अपनेपनका सम्बन्ध है, तबतक वह अनरिक प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसारमें आसक्तिके रूपमें प्रतीत होती है। संसारको आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान्की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्तिके प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका उदय होनेपर अधकारकी तरह) सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों-ज्यों संसारसे विर्यक्त होती है, त्यों-हो-त्यों भगवान्में अनुर्पक्त प्रकट होती है । यह नियम है कि आसक्तिको समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शान्त हो जाती है, जिस प्रकार लकडीको जलाकर अग्नि । इस प्रकार आसक्ति और विरक्तिके न रहनेपर स्वतः-स्वाभाविक अनुरक्ति-(भगवद्येम-) का स्रोत प्रवाहित होने लगता है । इसके लिये किश्चिनात भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता । फिर भक्त सव प्रकारसे भगवानुके पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानुकी प्रियताके लिये ही होती है। उससे प्रसंत्र होकर भगवान् उस भक्तको अपना प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त उस प्रेमको भी भगवानके ही प्रति लगा देता है । इससे भगवान् और आनन्दित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त पनः उसे भगवानुके प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान्के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमके आदान-प्रदानकी यह लीला चलती रहती है।

'तुत्यनित्यास्तुतिः' — निन्दा-स्तुति सुख्यतः नामकी होती है। यह भी परकृत क्रिया है। तोग अपने स्वभावके अनुसार भक्तकी निन्दा या स्तुति किया करते हैं।भक्तमें अपने कहलानेवाले नाम और शारीरमें लेशामात्र भी अहंता और ममता नहीं होती। इसलिये निन्दा-स्तुतिका उसपर लेशामात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्तका न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करनेवालेके प्रति एग होता है और न निन्दा करनेवालेके प्रति देव हो होता है। उसकी दोनोंने हो समनुद्धि रहती है।

साधारण मनुर्योक भीतर अपनी प्रशंमाकी कामना

रहा करती है, इसिलये वे अपनी निन्दा सुनकर दुःखका और खुति सुनकर सुखका अनुभव करते हैं। इसके विपरीत (अपनी प्रशंसा न चाहनेवाले) सांघक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान होते हैं और खुति सुनकर लिखत होते हैं। परनु नाममें किश्चिमात्र भी अपनापन न होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावोंसे रहित होता है अर्थात् निन्दा-खुतिमें सम होता है। हाँ, वह भी कभी-कभी लोकसंग्रहके लिये सांधककी तरह (निन्दामें सावधान तथा खुतिमें लिखत होनेका) व्यवहार कर सकता है।

भक्तकी सर्वत्र भगवद्युद्धि होनेके कारण भी उसका निन्दा-स्तृति करनेवालोंमें भेदभाव नहीं होता । ऐसा भेदभाव न रहनेसे ही यह प्रतीत होता है कि यह निन्दा-स्तृतिमें सम है ।

भक्तके द्वाय अशुभ कर्म तो हो हो नहीं सकते और शुभ-कर्मोंक होनेमें वह केवल भगवान्को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निन्दा या स्तुति करे, तो उसके चितमें कोई विकार पैदा नहीं होता।

'मौती'— सिद्ध भत्तरे द्वारा स्वतः-स्वामाधिक भगवत्स्वरूपका मनन होता रहता है, इसलिये उसको 'मौनी' अर्थात् मननशील कहा गया है। अनतःकरणमें आनेवाली प्रत्येक वृत्तिमें उसको 'वासुदेवः सर्वम्' (गीता ७। १९) 'सव कुछ भगवान् ही हैं'— यही दीखता है। इसलिये उसके द्वारा निरन्तर ही भगवान्का मनन होता है।

यहाँ भीनी' पदका अर्थ 'याणीका मौन रखनेवाला' नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके इत्या प्रक्तिका अचार करनेवाले भक्त पुरुष भक्त हो नहीं करलायेंगे। इसके सिवाय अगर वाणीका मौन रखनेमारसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना बहुत हो आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते; किंतु संसारमें भक्तेच्ये संख्या अधिक देखनेमें नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्थमयवाला हम्मी व्यक्ति भी हटपूर्वक वाणीका मौन रख मकता है। परन्तु यहाँ भगवकान सिद्ध भतके लक्षण बताये जा रहे है। इसलिये यहाँ 'भीनी' परका अर्थ 'भगवल्वक्यंका सन्त ब स्ववत्ता हो मनना मुकतसम्ब

'संतृष्टो येन केनवित्' - दूसरे लोगोंको भक्त 'संतृष्टे येन केनचित्' अर्थात् प्राख्यानुसार शरीर-निर्वाहके लिये जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट दीखता है; परन् वास्तवमें भक्तको संतुष्टिका कारण कोई सांसारिक पदार्थ, परिस्थित आदि नहीं होती । एकमात्र भगवानमें ही प्रेम होनेके कारण वह नित्य-निरन्तर भगवान्में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टिके कारण वह संसारकी प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिमें सम रहता है:क्योंकि उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकल या प्रतिकुल परिस्थित भगवानके महलमय विधानसे ही आती है।

इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट

रहनेके करण उसे 'संतुष्टो येन केनचित्' कहा गया है । 'अनिकेत:'- जिनका कोई निकेत अर्थात् चास-स्थान नहीं है, वे ही 'अनिकेत' हों-ऐसी बात नहीं है। चाहे गृहस्य हों या साध-संन्यासी, जिनको अपने रहनेके स्थानमें मंमता-आसिक नहीं है, वे सभी 'अनिकेत' हैं । भक्तका रहनेके स्थानमें और शरीर (स्यूल, सुक्ष्मं और कारण-शरीर) में लेशमात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती । इसलिये उसको 'अनिकेतः' कहा गया है।

'स्थिरमति:'- भक्तको बुद्धिमें भगवत्तत्वको सता और खरूपके विषयमें कोई संशय अधवा विपर्यय (विपर्यंत ज्ञान) नहीं होता । अतः उसकी बृद्धि भगवतत्वके ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें विचलित नहीं होती । इसलिये उसको 'स्थिरमतिः' कहा गया है। भगवत्तत्वको जाननेके लिये उसको कभी किसी प्रमाणं या शास्त्र-विचार, स्वाध्याय आदिकी जरूरत नहीं रहती; क्योंकि वह स्वामाविक रूपसे भगवत्तत्वमें वल्लीन रहता है।

स्थिखुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती है (गीता २ । ४४) । अतः कामनाओंके त्यागसे ही स्थिखुद्धि : होना सम्भव है (गीता २ । ५५) । अन्त.करणमें सांसारिक (संयोगजन्य) सुखकी कामना रहनेसे संसारमें आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसारको असत्य या मिथ्या जान लेनेपर भी मिटती नहीं; जैसे— सिनेमामें दीखनेवाले दृश्य-

professional and service and and service and and service and servi (प्राणी-पदार्थी-)को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है अथवा जैसे भूतकालकी वातोंको याद करते समय मानसिक दृष्टिके सामने आनेवाले दृश्यको मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसिक हो जाती है। अतः जबतक भीतरमें सांसारिक सुखकी कामना है, तवतक संसारको मिथ्या माननेपर भी संसाकी आसक्ति नहीं मिटती । आसक्तिसे संसारकी खतन्त्र सता दढ होती है । सांसारिक सखकी कामना मिटनेपर आसक्ति खतः मिट जाती है। आसक्ति मिटनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्तांका अभाव हो जाता है और एक भगवतत्वमें बुद्धि स्थिर हो जाती है। 'भक्तिमान्मे प्रियो नरः'--'भक्तिमान्' पदमें 'भिक्त' शब्दके साथ नित्ययोगके अर्थमें 'मतुष्' प्रत्यय है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें स्वाभाविकरूपसे 'भक्ति' (भगवत्प्रेम) रहती है। मनुष्यसे भूल यही होती है कि वह भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति करने लगता है । इसलिये उसे खामानिक रहनेवाली

> तल्लीन रहता है। इसलिये उसको'भिक्तमान्' कहा गया है । ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवानुको त्रिय होता है । 'नरः' पद देनेका तात्पर्य है कि भगवानको प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक) कर लिया है, वही वास्तवमें नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य है। जो मनुष्य-शरीरको पाकर सांसारिक भोग और संग्रहमें हो लगा हुआ है, वह नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य नहीं है।

भगवदमक्तिका रस नहीं मिलता और उसके जीवनमें

नीरसता रहती है। सिद्ध भक्त हादम भक्ति-रसमें

[इन दो श्लोकोंमें भक्तके सदा-सर्वदा समभावमें स्थित रहनेकी बात कही गयी है। शत्र-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख निन्दा-स्तृति- इन पाँचौं द्वन्द्वोमें समता होनेसे ही साधक पूर्णतः समभावमें स्थित कहा जा सकता है ।]

प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान्ने पहले प्रकरणके अन्तर्गत तेरहवें-चौदहवें श्लोकोंमें सिद्ध भक्तेंके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमें 'यो मद्भक्तः' स में प्रियः' कहा, दूसरे प्रकरणके अन्तर्गत :पंद्रहवें श्लोकके अन्तमें ंयः स च मे प्रियः'

errelitivisti territari il maritari il कहा. तीसरे प्रकरणके अन्तर्गत सोलहवें श्लोकके अत्तर्गत सत्रहवें स्लोकके अत्तमें 'भक्तिमान यः स मे प्रियः' कहा और अन्तिम पाँचवें प्रकाणके अन्तर्गत अठारहवें-उग्रीसवें श्लोकोंके अत्तमें 'भक्तिमान मे प्रियो नर:' कहा । इस प्रकार भगवानने पाँच वार अलग-अलग 'मे प्रियः' पट देकर सिद्ध भक्तीक लक्षणोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया है। इसलिये सात श्लोकोंमें बताये गये सिद्ध भक्तेक लक्षणोंको एक ही प्रकरणके अन्तर्गत नहीं समझना चाहिये। इसका मख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता, तो एक लक्षणको बार-बार न कहकर एक ही बार कहा जाता, और 'मे प्रियः' पद भी एक ही बार कहे जाते।

पाँचों प्रकरणोंके अत्तर्गत सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें राग-देव और हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है। जैसे, पहले प्रकरणमें 'निर्ममः' पदसे गणका, 'अद्देशा' पदसे द्वेपका और 'समदु:खसुख:' यदसे हर्प-शोकका अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरणमें 'हर्षांमर्पभयोद्वेगैः' पदसे राग-द्वेप और हर्प-शोकका अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरणमें 'अनपेक्षः' पदसे रागका, 'उदासीनः' पदसे द्वेपका और 'गतव्यथः' पदसे हर्प-शोकका अभाव बताया गया है। चौधे प्रकरणमें 'न काङ्क्षतिं पदोसे रागका, 'न द्वेष्टि' पदोंसे द्वेपका और 'न हव्यति' तथा 'न शोचित' पटोंसे हर्प-शोकका अभाव बताया गया है। अस्तिम पाँचवें प्रकरणमें 'सङ्खियर्जितः'पदसे गगका, 'संतुष्टः' पदसे एकमात्र भगवान्में ही सन्तुष्ट रहनेके कारण द्वेपका और 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' पदींसे हर्य-शोकका अभाव बताया गया है ।

रलोकोंका) एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमें अन्तमें 'यो मदभक्तः स मे प्रियः' कहा, चौथे प्रकरणके राग-द्वेप, हर्प-शोकादि विकार्रके अभावकी बात कहीं शब्दोंसे और कहीं भावसे चार-बार कहनेकी जरूत नहीं होती। इसी तरह चौरहवें और उजीमवें श्लोकमें 'सन्तष्टः' पदका तथा तेरहवें श्लोकमें 'समदःखसखः' और अठारहवें श्लोकमें 'शीतोष्णसुखदु:खेषु समः' पदींका भी सिद्ध भक्तोंक लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे (सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनरुक्तिका दोप आता है। भगवानके वचनोंमें पनरुक्तिका दोप आना सम्भव ही नहीं । अतः सातों श्लोकोंके विषयको एक प्रकरण न मानकर अलग-अलग पाँच प्रकरण मानना ही यक्तिसंगत है।

इस तरह पाँचों प्रकरण स्वतन्त (भिन्न-भिन्न) होनेसे किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें हों. वही भगवानका प्रिय भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें सिद्ध भक्तोंके अलग-अलग लक्षण बतानेका कारण यह है कि साधन-पद्धति, प्राख्य, वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थित आदिके भेद से सब पत्नोंकी प्रकृति-(स्वमाव-)में परस्पर थोड़ा-बहुत भेद रहा करता है । हाँ, राग-द्रेप, हर्प-शोकादि विकारोंका अत्यन्ताभाव एवं समतामें स्थित और समस्त प्राणियोंके दिवमें रति सबकी समान ही होती है।

साधकको अपनी रुचि, विधास, योग्यता, स्वभाय आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकल दिखायी दे. उसीको आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेमें लग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरणके भी यदि भूरे लक्षण अपनेमें न आयें, तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिये। फिर सफलता अवश्यम्भावी है ।

अगर सिद्ध मर्कोंके लक्षण बतानेवाला (सात

सम्बर्ध-पेडिके सात स्लोकोर्मे भगवानी सिद्ध भक्तेके युस्त उन्तालोस लक्षण बहाये । अब आगेरे स्लोक्से भगवान् अर्जुनके प्रथमा स्पष्ट रिनिसे वता देवे हैं।

ये तु धर्म्यामृतमिदं यधौक्तं पर्युपासते । श्रद्द्याना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ।।२० ।। जो मेरेमें श्रद्धा रखनेवाले और मेरे परायण हुए मक्त पहले कहे हुए इस धर्ममय अमृतका अच्छी तरहसे सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

व्याख्या—'ये तु'—यहाँ 'ये' पदसे भगवान्ते उन साधक भक्तोंका संकेत किया है, जिनके विपयमें अर्जुनने पहले श्लोकमें प्रश्न करते हुए 'ये' पदका प्रयोग किया था। उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ते दूसरे श्लोकमें सगुणको उपासना करनेवाले साधकोंको अपने मतमें ('ये'और 'ते' पदोसे) 'युक्ततमाः' बताया था। फिर उसी सगुण-उपासनाके साधन बताये और फिर सिद्ध मक्तिके लक्षण बताकर अब उसी प्रसङ्गका उपसंहा करते हैं।

यहाँ 'ये' पद उन परम श्रद्धालु भगवतस्ययण साम्बनेति लिये आया है, जो सिद्ध मक्तेंकि लक्षणोंको आदर्श मानकर साधन करते हैं।

'तु' पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेके लिये किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तोंक प्रकरणसे साधक भक्तोंक प्रकरणको अलग करनेके लिये 'तु' पदका प्रयोग हुआ है। इस पदसे ऐता प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा साधक भक्त भगवान्को विशेष

'श्रह्यानाः'—भगवत्याप्ति हो जानेके कारण सिद्धः
भक्तीके लक्षणीमें श्रद्धाकी वात नहीं आयी; क्योंकि
ज्वतक निल्प्राप्त भगवान्का अनुभव नहीं होता,
तमीतक श्रद्धाको जरूरत रहती है। अतः इस पदको
श्रद्धालु साधक भक्तीका ही चाचक मानना चाहिय।
ऐसे श्रद्धालु मक्त भगवान्के धर्ममय अमृतरूप उपदेशको
(जी भगवान्ने तेरहवेसे उन्नीसवें श्लोकतक कहा है)
भगवा्यापिके उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्टा किया
करते है।

यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा जनके साधनमें विवेकका महत्त्व होता है, तथापि ससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तिके साधनमें विवेकका और ज्ञानके साधनमें श्रद्धाका महत्त्व ही नहीं है। वासावमें श्रद्धा और विवेककी सभी साधनोंमें बढ़ी आवश्यकता है। विवेक होनेसे भक्ति-साधनमें जी आती है। इसी प्रकार शास्त्रोमें तथा परमाक्षतत्त्वमें श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनका पालन हो सकता है। इसलिये भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनोंमें श्रद्धा और विवेक सहायक है।

'मत्परमाः' — साधक भक्तोंका सिद्ध भक्तोंमें अत्यन्त पूज्यभाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तोंमें गुणोंमें श्रेष्ठ सुद्धि होती है। अतः वे उन गुणोंको आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करनेके लिये भगवान्के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान्का चिन्तन करनेसे और भगवान्एर हो निर्भर रहनेसे वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं।

भगवान्ते ग्याहले अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मत्यस्मः' पदसे और इसी (बाहवें) अध्यायके छठे श्लोकमें 'मत्यसः' पदसे अपने परायण होनेकी बात विशेषरूपसे कहकर अन्तमें पुनः उसी बातको इस श्लोकमें 'मत्यस्मः' पदसे कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्तियोगमें भगवत्यरायणता सुख्य है। भगवत्यरायण होनेपर भगवत्कृपासे अपने-आप साधन होता है और असाधन-(साधनके विधों-)का नाश होता है और

'धम्यांपृतिमदं यथोत्तम्'—सिद्ध भक्तेंके उत्तालीस लक्षणिके पाँचों प्रकरण धर्ममय अर्थात् धर्मसे ओतप्रोत हैं। उनमें किञ्चित्तात्र भी अधर्मका अंश नहीं है। जिस साधनमें साधन-विगेधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृततुत्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदायके धर्ममय होनेसे तथा उसमें साधन-विगेधी कोई बात न होनेसे ही उसे 'धर्म्यामृत' संज्ञा दी गयी है।

साधनमें साधन-विधेधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा-का-वैसा धर्ममय अमृतका सेवर तभी सम्भव है, जब साधकका उद्देश्य किञ्चित्मात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संबह, सुखमोग आदि न होकर एकमात्र भगवाजान्ति ही हो ।

प्रत्येक प्रकरणके सब लक्षण घम्याँमृत हैं । अतः साधक जिस प्रकरणके लक्षणोंको आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिये वही धर्म्यामृत है।

धर्म्यामतके जो 'अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः' \*\*\*\*\* ' आदि लक्षण बताये गये हैं, वे आंशिकरूपसे साधकमात्रमें रहते हैं और इनके साथ-साथ कुछ दुर्गण-दुराचार भी रहते हैं । प्रत्येक प्राणीमें गूण और अवगुण दोनों हो रहते हैं,फिर भी अवगुणोंका तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणोंका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता । कारण कि साधन और खभावके अनुसार सिद्ध पुरुपमें गुणोंका तारतम्य तो रहता है; परन्तु उनमें गुणोंकी कमीरूप अवगुण किञ्चिन्यात्र भी नहीं रहता । गुणींमें न्युनाधिकता रहनेसे उनके पाँच विभाग किये गये हैं: परन्त अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं: अतः उनका विभाग

हो ही नहीं सकता। साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर साथ-ही-साथ कसङ्घ भी होता रहता है। यह संयम तो करता है, पर साथ-ही-साथ असंयम भी होता रहता है। यह साधन तो करता है, पर साथ-ही-साथ असाधन भी होता रहता है। जबतक साधनके साथ असाधन अथवा गुणीक साथ अवगुण रहते हैं, तवतक साधककी साधना पूर्ण नहीं होती । कारण कि असाधनके साथ साधन अथवा अवगुणेंकि साथ गुण उनमें भी पाये जाते हैं, जो साधक नहीं है । इसके सिवाय जवतक साधनके साथ असाधन अथवा गुणोंके साथ अवगुण रहते हैं. तवतक साधकमें अपने साधन अथवा गुणोका अभिमान रहता है, जो आसुरी सन्पतिका आधार है । इसलिये धर्म्यामृतका यथोक्त सेवन करनेके लिये कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक चैसा ही पालन होना चाहिये, जैसां वर्णन किया गया है । अगर धर्म्यामृतके सेवनमें दोप (असाधन) मी सांघ रहेंगे तो भगवत्राप्ति नहीं होगी । अतः इस विपयने साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये । यदि साधनमें किसी कारणवरा आंशिकरूपसे वोई दोपमय युति उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अवहेलना न करके तत्परतासे उसे हटानेकी चेटा करनी चाहिये । चेटा करनेपर भी न हटे, तो व्यावुस्ततपूर्वक प्रभूमे प्रार्थना करनी चाहिये ।

े जितने सद्गुण, मदाबार, सद्गाव अदि हैं, वे सय-के-सय 'सत्'-(परमत्या-) के सन्ययसे ही

and de la commencia de la commencia de la commencia de la commenta de la commenta de la commenta de la comment होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुएचार, दुर्गाव आदि सव 'असत'के सम्बन्धसे ही होते हैं। दुगवारी-से-दुग्वारी पुरुपमें भी सदगुण-सदावारका सर्वधा आगाव नहीं होता: क्योंकि 'सत्'-(परमात्मा-)का अंश होनेके कारण जीवमात्रका 'सत्'से नित्यसिद्ध सम्बन्ध है। परमात्मासे सम्बन्ध रहनेके कारण किसी-न-किसी अंशर्म उसमें सद्गुण-सदाचार रहेंगे ही। परमात्माकी प्राप्ति होनेपर असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और दुर्गण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते है ।

सद्गुण-सदाचार-सद्भाव भगवानकी सम्पत्ति है। इसलिये साधक जितना ही भगवानुके संस्मुख अधवा भगवत्परायण होतां जायगा, उतने हो अंशमें स्वतः सदगुण-सदाचार-सदाव प्रकट होते जायेंगे और दुर्गुण-दुराचार-दुर्भाव नष्ट होते जायँगे ।

राग-द्रेप, हर्प-शोक, काम-क्रीध आदि अन्त:करणके विकार है, धर्म नहीं (गीता १३ । ६) । धर्मीके साथ धर्मवा नित्य-सम्बन्ध रहता है । जैसे, सर्यरूप धर्मीके साथ उच्चतारूपं धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता । अतः धर्मीके बिना धर्म तया धर्मके विना धर्मी नहीं रह सकता । फाम-फोधाँदि विकार साधारण मनुष्यमें भी हर समय नहीं रहते. साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं और सिद्ध परुवर्गे सो सर्वथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार अना करणके धर्म होते. तो हर समय एकरूपसे रहते और अन्तःकरण-(धर्मी-)के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते । अतः ये अन्तं करणके धर्म नहीं, प्रत्युत आगन्तक (आने-जानेवाले) विकार है। साधक जैसे-जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान्त्री ओर बद्धा है, वैमे-हो-वैसे राग द्वेपदि विश्वर मिटते जाते हैं और भगवानुको प्राप्त होनेपर उन विकारीका अत्यनाभाव हो जाता है।

जगह-जगह भगवान्ते 'तपोर्न गोटामें (3 (3%). "रागद्वेषवियुक्तः" यहामागच्छेत्र' (२ । ६४), 'रागद्वेची व्युदस्य' (१८ । ५१) आदि पहोंसे साधनीको इन राग-द्वेगादि विकासेका सर्वधा त्यागं करनेके लिये कहा है । यदि ये (राग-द्वेगदि) अन्त अन्तर्भके धर्म होते हो अन्तर्भक्ष रहते हुए

इनका त्याग असम्भव होता और असम्भवको सम्भव बनानेके लिये भगवान आजा भी कैसे दे सकते थे ?

गीतामें सिद्ध महापरुषोंको 'राग-द्वेपादि विकारोंसे सर्वथा मक्त बताया गया है । जैसे, इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक जगह-जगह भगवानने सिद्ध भक्तोंको राग-द्वेपादि विकारोंसे सर्वथा मक्त बताया है। इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं. अत्तःकरणके धर्म नहीं । असत्तसे सर्वथा विमुख होनेसे उन सिद्ध महापरुपोंने ये विकार लेशमात्र भी नहीं रहते । यदि अन्तःकरणमें ये विकार बने रहते, तो फिर वे मक्त किससे होते?

जिसमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं हैं. ऐसे सिद्ध महापरवके अन्तःकरणके लक्षणोंको आदर्श मानकर भगवत्प्राप्तिके लिये उनका अनुसरण करनेके लिये भगवान्ने उन लक्षणोंको यहाँ 'धम्यांमृतम' के नामसे साखोधित किया है।

'पर्यपासते'— साधक भक्तोंकी दृष्टिमें भगवान्के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यन्त श्रद्धास्यद होते हैं । भगवानकी तरफ स्वाभाविक आकर्षण (प्रियता) होनेके कारण उनमें दैवी सम्पत्ति अर्थात् सद्गुण (भगवानके होनेसे) खामाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकोंका उस सिद्ध महापुरुषोंके गुणोंके प्रति स्वामाविक आदरपाव होता है; और वे उन गुणोंको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा करते हैं । यही साधक भक्तोंद्वारा उन गणींका अच्छी तरहसे सेवन करना, उनको अपनाना है।

इसी अध्यायके तेरहवेंसे उन्नोसवें श्लोकतक, सात श्लोकोंमें 'घर्म्यामृत'का जिस रूपमें वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूपमें श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन करनेके अर्थमें यहाँ 'पर्युपासते' पद प्रयक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करनेका तात्पर्य यही है कि साधकमें किञ्चिन्मात्र भी अवगण नहीं रहने चाहिये । जैसे, साधकमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति करुणाका भाव पूर्णरूपसे भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणीके प्रति अकरुणा-(निर्दयता-) का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिये । साधकोंमें ये लक्षण साडोपाङ नहीं होते, इसीलिये उनसे इनका सेवन करनेके लिये कहा गया है। साङ्गोपाङ्ग लक्षण होनेपर वे सिद्धकी

कोटियें आ जायेंगे ।

साधकमें भगवत्प्राप्तिको तीव उत्कण्ठा और च्याकुलता होनेपर उसके अवगुण अपने-आप नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि उत्कण्ठा और व्याकुलता अवगुणोंको रवा जाती है तथा उसके दारा साधन भी अपने-आप होने लगता है । इस कारण उसको भगवत्प्राप्ति जल्दी और स्गमतासे हो जाती है।

'धन्त्रस्तेत्तीत से प्रियाः'- भक्तिमार्पपर चलनेवाले भगवदाश्रित साधकोंके लिये यहाँ 'भक्ता:' पद प्रयक्त हुआ है।

भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदिसे अपने दर्शनकी दर्लभता बताकर चौवनवें श्लोकमें अनन्यभक्तिसे अपने दर्शनकी सुलभताका वर्णन किया । फिर पचपनवें श्लोकमें अपने धक्तके लक्षणीके रूपमें अनन्यभक्तिके खरूपका वर्णन किया । इसपर अर्जनने इसी (बारहवें) अध्यायके पहले श्लोकमें यह प्रश्न किया कि सगुण-साकारके उपासकों और निर्गण-निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ट कौन है ? भगवान्ने दूसरे श्लोकमें इस प्रश्नके उत्तरमें (सगण-साकारको उपासना करनेवाले) उन साधकोंको श्रेष्ठ बताया, जो भगवानुमें मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धापर्वक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमें उन्हों साधकोंके लिये 'भक्ता:' पद आया है।

उन साधक भक्तोंको भगवान अपना अत्यन्त प्रिय बताते हैं।

सिद्ध भक्तोंको 'प्रिय' और साधकोंको 'अत्यन्त प्रिय' बतानेके कारण इस प्रकार है-

- (१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्त्वका अनुभव अर्थात् भगवद्याप्ति हो चुकी है; किन्तु साधक भक्त भगवद्याप्ति न होनेपर भी श्रद्धापर्वक भगवानके परायण होते हैं। इसलिये वे भगवानुको अत्यन्त प्रिय होते हैं।
  - (२) सिद्ध भक्त भगवानुके बड़े पुत्रके समान हैं

मोरें औड तनय सम ग्यानी । परन्तु साधक भक्त मगवानुके छोटे, अवोध बालकके समान है-

बालक सत सम दास अमानी ।।

(मानस ३ । ४३ । ४)

छोटा बालक स्वामाविक हो सबको प्रिय लगता है। इसलिये भगवानुको भी साधक भक्त अत्यत्त प्रिय है।

प्रिय हैं । दर्शन न देनेके कारण भगवान् अपनेको उनका ऋणी (३) सिद्धभक्तको तोभगवान् अपने प्रत्यक्ष दर्शन मानते हैं और इसालिये उनको अपना अत्यन्त प्रिय देक्त अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधक कहते हैं ।

भक्त तो (प्रत्यक्ष दर्शन न होनेपर भी) सरल 🛨

उठै तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूर्यनियस्सु द्वहाविद्यायां योगशासे क्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः 11१२ 11

इस प्रकार ठें, तत्, सत्—इन पानवतामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भगवदगीतीपनियदरूप श्रीकष्णार्जनसंबाहमें 'भक्तियोग' नामक

इस (बारहवें) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनी-सहित भगवन्द्रक्तिका वर्णन करके प्रकारिक लक्षण बताये गये हैं और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवन्द्रक्तिमें हो हुआ है। वेन्नल तीसरे, चौथे और पाँचवें—तीन श्लोकोंमें शानके साधनका थर्णन है, पर वह भी भक्ति और शानकी परस्पर तुलना करके भक्तिको श्रेष्ठ बतानेके लिये ही है। इसीलिये इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रखा गया है।

बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और ठवांच (१) इस अध्यायमें 'अब हादरोऽध्यायः' के

(१) इस अध्यायमें 'अथ द्वादगोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उदाव' आदि पर्दोक चार, श्लोकॉक दो सौ चौवालीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पर्दोका योग दो सौ चाँसउ है।

(२) 'अथ द्वादशोऽध्यायः' के सात, 'अर्जुन उथाय' आदि पदोंके तेरह, श्लोकॉर्क छः सौ चालांस

बारहर्वे अध्याय पूर्ण हुआ ।। १२ ।। इस (बारहर्वे) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनो- और पुण्यकाके पैतालीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण १ भगवद्गतिका वर्णन करके भतोंके लक्षण बताये अक्षपेंका योग सात सौ पाँच है । इस अध्यायके हैं और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार सभी श्लोक बतास अक्षपेंक हैं ।

विश्वासपूर्वक एकमात्र भगवान्के आश्रित होकर उनकी

र्माक करते हैं । अतः उनको अभीतक अपने प्रत्यक्ष

(३) इस अध्यायमें दो उदाच हैं—'अर्जुन उदाव'और 'श्रीभगवानुवाच' ।

बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके धीस श्लोकोमेसे—नवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भनविपुला'; उन्नीसर्थ श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'मनविपुला'; और धीसर्थ श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' तथा तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे'संकीणं-विपुला' संभावाले एन्द हैं। शेष मत्रह श्लोक ठीक 'मध्यायकत्र' अनुष्टुष् छन्दके लक्षणीसे युक्त हैं।



# भाषात्त्व वहीं शोर वहांको भाषात्त्व वहीं शोर वहांको श्रीमति माणः गार्ड गार्टि गार्टि गार्टि गार्टि गार्टि

अवतर्राणका-

प्रतिका होते होते होते हैं। उसा ह बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने पूछा कि आप-(सगुण-साकार-)की उपासना करनेवाले और अव्यक्त अक्षर-(निर्गण-निराकार) की उपासना करनेवाले—इन दोनोंमें कौन श्रेप्त हैं? उत्तरमें भगवानने अपनी उपासना करनेवालोंको श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षरकी उपासना करनेवाले भी मेरेको ही प्राप्त होते हैं: परन्त देहाभिमान रहनेके कारण उनको उपासनामें कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवानने सगुण-साकारकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन किया। अब अब्यक्त अक्षरकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये और उसमें देहाभिमानरूप मख्य बाघाको दर करनेके लिये भगवान तेरहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

### श्रीभगवानवाच

# शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। १ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे कन्तीपुत्र अर्जन ! 'यह'-रूपसे कहे जानेवाले शरीरको 'क्षेत्र' कहते हैं और इस क्षेत्रको जो जानता है, उसको ज्ञानीलोग 'क्षेत्रज्ञ' नामसे कहते हैं।

कौन्तेय व्याख्या-- 'हर्ट यारीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते'--मनुष्य 'यह पश् है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है' आदि-आदि भौतिक चीजोंको इदंतासे अर्थात् 'यह'-रूपसे कहता है और इस शरीरको कभी 'मैं' -रूपसे तथा कभी 'मेरा' -रूपसे कहता है । परन्त् वास्तवमें अपना कहलानेवाला शरीर भी इदंतासे कहलानेवाला ही है। चाहे स्थलशरीर हो, चाहे सूक्ष्मशरीर हो और चाहे कारणशरीर हो, पर वे हैं सभी इदंतासे कहलानेवाले ही ।

जी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन पाँच तत्त्वोंसे बना हुआ है अर्थात् जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होता है, उसको स्थूलशरीर कहते है । इसका दूसरा नाम 'अन्नमयकोश' भी है; क्योंकि यह अन्नके विकारसे ही पैदा होता है और अन्नसे ही है। इन्द्रियोंका विषय होनेसे यह शरीर 'इटम' ('यह') कहा जाता है। पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—इन सत्रह तत्त्वोंसे बने हएको सक्ष्मशरीर

ही जीवित रहता है । अतः यह अन्नमय, अन्नस्वरूप

कहते हैं । इन सन्नह तत्त्वोंमेंसे प्राणोंकी प्रधानताको लेकर यह सुक्ष्मशरीर 'प्राणमयकोश', मनकी प्रधानताको लेकर यह 'मनोमयकोश' और बुद्धिकी प्रधानताको लेकर यह 'विज्ञानमयकोश' कहलाता है । ऐसा यह सक्ष्मशरीर भी अन्त.करणका विषय होनेसे 'इटम' कहा जाता है।

अज्ञानको कारणशरीर कहते हैं। मन्ष्यको बुद्धितकका तो ज्ञान होता है, पर बुद्धिसे आगेका ज्ञान नहीं होता. इसलिये इसे अज्ञान कहते हैं । यह

यह है कि स्वयं जड़से तादान्य करके जड़के सहित

अपनेको 'मैं' मान लेता है। यह 'मैं' न तो जड

है और न चंतन हो है। जड़में विशेषता देखकर

यह जड़के साथ एक होकर कहता है कि 'मैं धनवान

हैं; मैं विद्वान् हैं' आदि; और चेतनमें विशेषता देखका

यह चेतनके साथ एक होकर कहता है कि 'मैं आत्मा

हैं; मैं ब्रह्म हैं' आदि। यही प्रकृतिस्य पुरुष है, जो

प्रकृतिजन्य गुणीके सहसे केंच-नीच योनियोंने बार-बार

जन्म लेता रहता है (गीता १३ । २१) । तालर्य यहं

निकला कि प्रकृतिस्य पुरुपमें जड़ और चेतन-- दोनों

इन्द्रियोंको नहीं जान सकते । इसी तरह इन्द्रियाँ और विषय मनको नहीं जान सकते; मन, इन्द्रियाँ और विषय युद्धिको नहीं जान सकते; तथा युद्धि, मन, इन्द्रियाँ और विषय स्वयंको नहीं जान सकते । न जाननेमें मुख्य कारण यह है कि इन्द्रियाँ, मन और यदि तो सापेक्ष द्रष्टा हैं अर्थात् एक-दूसरेकी सहायतासे केयल अपनेसे स्थूल रूपको देखनेवाले हैं; किन्तु खयं (जीवात्मा) शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिसे अत्यन्त सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण निर्पेक्ष द्रष्टा है अर्थात् दूसरे किसीकी सहायताकै बिना खुद ही

अंश विद्यमान हैं । चेतनकी रुवि परमात्माकी तरफ देखनेवाला है। उपर्युक्त विवेचनमें यद्यपि इन्द्रियाँ, मन और जानेकी है; किन्तु भूलसे उसने जड़के साथ तादात्य चृद्धिको भी द्रष्टा कहा गया है, तथापि वहाँ भी यह कर लिया । तादात्यमें जो जड़-अंश है, उसका समझ लेना चाहिये कि स्वयं-(जीवात्मा-) के साथ आकर्षण (प्रवृत्ति) जडताको तरफ होनेसे घटी रहनेपर ही इनके द्वारा देखा जाना सम्भव होता है। सजातीयताके कारण जड़ युद्धि आदिका द्रष्टा बनना कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृतिका कार्य है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयतामें होनेसे स्वतन्त्र द्रष्टा नहीं हो सकते । अतः स्वयं ही ही सम्भव होता है अर्थात दश्य, दर्शन और द्रष्टाके बासविक द्रष्टा है। दृश्य पदार्थ (शरीर), देखनेकी एक ही जातिके होनेसे देखना होता है, अन्यथा नहीं । शक्ति (नेत्र, मन, युद्धि) और देखनेवाला इस नियमसे यह पता लगता है कि स्वयं (जीवात्पा) (जीवात्मा) - इन तीनोमें गुणोंकी भित्रता होनेपर भी जयतक युद्धि आदिका द्रष्टा रहता है, तयतक उसमें युद्धिको जातिको जड़ यस्तु है अर्थात् जड़ प्रकृतिके तात्विक एकता है । व्यरण कि तात्विक एकताके बिना देखनेका आकर्षण, देखनेकी सामर्थ्य और देखनेकी साथ उसका माना हुआ सन्वन्ध है । यह माना हुआ प्रयुति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ यह शहा हो सम्बन्ध हो सब अनुधीना मुल है। इसी माने हुए सकती है कि स्वयं (जीवात्मा) तो चेतन है, फिर सम्बन्धके कारण यह सन्पूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात् चुद्धि, मन, इन्द्रियों, विषय, शरीर और पदार्थीका द्रष्टा वह जड़ युद्धि आदिको (जिससे उसकी तान्त्रिक एकता नहीं है) कैसे देखता है ? इसका समाधान बनता है।

सम्बन्ध—उस क्षेत्रामा खरूप कर है—इसमी आगेके स्लोकने बताते हैं।

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रजयोज्ञानं यत्तन्ज्ञानं मतं मम ।।२ ।।

हे भरतवंशोद्धय अर्जुन ! तु सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मेरेको ही समझ; और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही मेरे मतमे ज्ञान है।

<sup>&#</sup>x27;सर्वप्रयम नेत्र इष्टा हैं और रूप दूवप है । किर यन द्रष्टा है और नेशदि इदियों दृत्य है । किर युद्धि द्रष्टा है और मन दृश्य है। अन्तमें बुद्धिकी वृत्तियोका भी यो दृश है, वह माशी (स्वयंत्रकार आसा) किसीका भी दरप नहीं है ।"

व्याख्या-- क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत'— सम्पूर्ण क्षेत्रों-(शरीरों-)मे 'में हूँ'—ऐसा जो अहंभाव है, उसमें 'मैं' तो क्षेत्र है (जिसको पर्वश्लोकमे 'एतत' कहा है) और 'हैं' मैं-पनका ज्ञाता क्षेत्रज है (जिसको पर्वश्लोकमें बेति' पदसे जाननेवाला कहा है) । 'मैं'का सम्बन्ध होनेसे ही 'हैं' है । अगर 'मैं'का सम्बन्ध ने रहे तो 'हैं' नहीं रहेगा, प्रत्युत 'हैं' रहेगा । कारण कि 'है' हो 'मैं'के साथ मन्दन्ध होनेसे 'हैं' कहा जाता है । अतः वास्तवमे क्षेत्रज्ञ-('हैं') की परमात्मा-('है')के साथ एकता है । इसी बातको भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सम्पूर्ण क्षेत्रोमें मेरेको ही क्षेत्रज समझो ।

मनुष्य किसी विषयको जानता है, तो वह जाननेमें आनेवाला विषयं 'ज्ञेय' कहलाता है । उम ज्ञेयको यह किसी करणके द्वारा ही जानता है। करण दो तरहका होता है- यहि:करण और अन्त करण । मनुष्य विषयोको बहिःकरण -(श्रोत्र, नेत्र आदि-)से जानता है और बहि:करणको अन्तःकरण-(मन, बुद्धि आदि-) से जानता है। इस अन्तःकरणकी चार वृतियाँ है— मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इन चार्पेने भी अहंकार सबसे सुक्ष्म है, जो कि एकदेशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जाननेवाला प्रकाशस्त्ररूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहंभावके भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञको साक्षात् मेरा स्वरूप समझो ।

यहाँ 'विद्धि' पद कहनेका तात्पर्य है कि है अर्जुन! जैसे त् अपनेको शरीरमें मानता है और शरीरको अपना मानता है, ऐसे ही तू अपनेको मेरेमे जान (मान) और मैरेको अपना मान । कारण कि तुमने शरीरके माथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़नेक लिये मेर साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। 🚜

जैसे यहाँ भगवान्ते 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' पदोसे क्षेत्रज्ञकी अपने साथ एकता बतायी है, ऐसे ही गीतामें अन्य जगह भी एकता बतायी है; जैसे— अध्यायके । सत्रहवें श्लोकमें भगवान्ने शरीरी-(क्षेत्रज्ञ-)के लिये कहा कि 'जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तम अविनाशी समझो'—'अविनाशि त तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततम' और नवें अध्यायके चौधे श्लोकमें अपने लिये कहा कि 'मेरेसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है'— 'मया त्तरिमदं सर्वे जगदव्यक्तमर्तिना' । यहाँ तो भगवानने क्षेत्रज्ञ-(अंश-) की अपने-(अंशीके) साथ एकता बतायी है और आगे इसी अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें शरीर-संसार-(कार्य-) की प्रकृति-(कारण-)के साथ एकता बतायेंगे । तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृतिका अंश है, इसलिये तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिये तुम मेरे सम्मुख हो जाओं ।

शरीरकी संसारके साथ स्वाभाविक एकता है। परन्त् यह जीव शरीरको संसारसे अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञको स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीरके माथ एकता माननेसे यह अपनेको परमात्मासे अलग मानता है । शरीरको ससारसे अलग मानना और अपनेको परमात्मासे अलग मानना--ये दोनो ही गलत मान्यताएँ है । अतः भगवान् यहाँ 'विद्धि' पदसे आज्ञा देते है कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो । तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीरके साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो. जो कि वास्तवमें है।

शास्त्रोंमे प्रकृति, जीव और परमात्मा—इन तीनोका अलग-अलग वर्णन आता है; परन्तु यहाँ 'अपि' पदसे भगवान एक विलक्षण भावकी ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रोमें परमात्माके जिस सर्वव्यापक खरूपका वर्णन हुआ है, वह तो मैं हूँ हो, इसके साथ हो सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञरूपसे पृथक्-पृथक् दोखनेवाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदोंका यही भाव है कि क्षेत्रज्ञरूपसे परमात्मा ही है-ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभित्रताका अनुभव करे ।

खवं संसारसे भित्र और परमात्मासे अभिन्न है। इसलिये यह नियम है कि संसारका ज्ञान तभी होता है, जब उससे सर्वथा भित्रताका अनुभव किया जाय । तात्पर्य है कि संसारसे रागरहित होकर््हो संसारके कल्मिक सरस्पको जान जा सकता है। परन्तु परमात्माका कान वनसे अभिन्न होनेसे ही होता है। इसलिये परमान्याका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेके लिये मणवान् क्षेत्रकं साथ अपनी अभिन्नता बन्ना रहे हैं। इस अभिन्नताको यथार्थरूपसे जाननेपर परमात्माका वास्तिक ज्ञान हो जाता है।

'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोजनि यतन्त्रानं मतं मम'— क्षेत्र-(शरीर-) की समूर्ण संसादके साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ-(जीवात्प-) की मेरे माण एकता है—ऐसा जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञज्ञ ज्ञान है, यहाँ मेरे मतमें यथार्थ 'जान' है। भागं ममं वहनेका तारप्यं है कि संसारमें अनेक विद्याओंका, अनेक भाषाओंका, अनेक लिपिक हा, अनेक कलाओंका, तानों लोक और चौदह पुवनोंका वो जान है, वह वासाविक ज्ञान नहीं है। कारण कि यह ज्ञान संसारिक व्यवहारमें काममें आनेपाला होते हुए भी संमारमें फैसानेवाला होनेसे अज्ञान ही है। वासाविक ज्ञान तो वहाँ हैं, जिससे खपका गरिरसे सन्यश्चिक्टर हो जाय और किर संसारमें

जना न हो. संसारको परतत्त्वता न हो । यही झन

भगवान्के मतने यथार्थ जान है।

d.

मध्य-पूराज्योतम शेर और शेतरचे जनको हो अपने मतमे ज्ञान बताकर अब भगवान् शेत्र और क्षेत्रकोर विभागको मुननेहो आहा देते हैं।

# तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यदिकारि यतश यत् ।

### स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३।।

यह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकासेवाला है और जिससे जो पैदा हुआ है; तथा यह क्षेत्रज भी जो है और जिस प्रभाववाला है, वह सब संक्षेपमे मेरेसे सुन ।

व्याद्मा—'तस्क्षेत्रम्'—'तत् ' शब्द होक यायक होता है—पहले कहे हुए विषयका और दृरीका । इसी अध्यायके फाले स्लोकमे जिसको 'इवम्' परसे कहा गया है, उसीको यहाँ 'तन्' पदसे कहा है। क्षेत्र सब देशमें महाँ है, सब वालमें कर्ष है । अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है—यह क्षेत्रगी (स्वयंसे) दुर्ग है।

'यव्य'—उम धंत्रका जो स्तरूप है, जिसका सर्गन इसी अध्यायके पाँचये यलीकमें हुआ है।

'यानुक च'-- दम क्षेत्रका प्रमा कामान है. जिसका यान्त इसी अध्यादक छञ्चीसर्थ-स्वाईमधे इसोक्क्षेप दमे उत्तर और नष्ट होनेकना बनावर किया गया है।

चिद्रकारि — सर्वाद अपृतिस्य कर्य हरिने देनी अध्यादो चांतर्थ रहीको आये तिम तेहरीं में विवाद करा गया है, तथान कर्ती उस्तुत्त परमें रेज-केर्यको साथ हुए सम्बन्ध कराय क्षेत्री प्रस्कृत होतेनाले इन्हादीकारि विश्वासिक स्थितिकार करा चांत र्र, जिनका वर्णन छठ श्लोकमें एआ है।

'यनध यत'— यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात् प्रकृतिमें उत्पन्न होनेवाले सान विकार और सीत्र गुण, जिनक वर्णन हमी अध्यायके उन्नीसर्वे अलोकको उत्तराधीने हुआ है।

'स घ'— पहले स्लोकक उत्तराधी जिस क्षेत्रहास चर्मन हुआ है, उसी क्षेत्रहान स्वाप्त सर्व 'सः' पद है और उसीक निषयम यहाँ सुनकेक लिये कहा जा का है।

'या' — इम क्षेत्रण्या जी स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अभ्यायके बीममें उत्तीयके उत्तार्पमें और बाईमवे उत्तीरमें क्षिया गया है।

'वयमांवध'— यह धेतर जिस प्रभारवात है, जिसका वर्षित इसी अध्यापी इसतीसुरोमे तैथीसप्रे ज्योजनाम किया गया है।

'तन्यसमेन से मृतु'— यहाँ तन् पर्या अन्यता क्षेत्र और अंतर—दोनेसे लेना पारिये । सन्यये है कि यह क्षेत्र को है, खैसा है, क्षित हरकोहला

और जिससे पैदा हुआ है—इस तरह क्षेत्रके विषयमें चार बातें: और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाववाला है-इस तरह क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें त मेरेसे संक्षेपमें सुन ।

यद्यपि इस अध्यायके आरम्भमें पहले दो श्लोकोमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका सुत्ररूपसे वर्णन हुआ है, जिसको भगवानने 'ज्ञान' भी कहा है, तथापि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विभागका स्पष्टरूपसे विवेचन (विकारसहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञके स्वरूपका प्रभावसहित विवेचन) इस तीसरे श्लोकसे आएम किया गया है। इसलिये भगवान् इसको सावधान होकर सुननेकी आज्ञा देते हैं ।

इस रलोकमें भगवानने क्षेत्रके विषयमें तो चार बातें सुननेको आज्ञा दो है, पर क्षेत्रज्ञके विषयमें केवल दो बातें—स्वरूप और प्रभाव ही सुननेकी आज्ञा दी है। इससे यह शड़ा हो सकती है कि क्षेत्रका प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञके स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ-इन विषयोंपर भी क्यों नहीं कहा गया ? इसका

distribite to the free factor of the feet समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूपमें स्थिर न रहनेवाले क्षेत्रका प्रभाव हो ही क्या सकता है? प्रकृतिस्थ (संसारी) पुरुपके अन्तःकरणमें धनादि जड पदार्थोंका महत्त्व रहता है, इसीलिये उसको संसारमें क्षेत्रका (धनादि जड़ पदार्थोंका) प्रभाव दीखता है। वास्तवमें खतन्त्ररूप से क्षेत्रका कुछ भी प्रभाव नहीं है । अतः उसके प्रभावका कोई वर्णन नहीं किया गया ।

क्षेत्रज्ञका स्वरूप उत्पत्ति-विनाशरहित है. इसलिये उसका खपाव भी उत्पत्ति-विनाशारहित है । अतः भगवानने उसके खभावका अलगसे वर्णन न करके खरूपके अन्तर्गत ही कर दिया । क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही क्षेत्रज्ञमें इच्छा-द्वेषादि विकारोंकी प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ (स्वरूपतः) सर्वथा निर्विकार ही है । अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञके विकारीका वर्णन सम्भव हो नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है। अतः इसके विषयमें 'कौन किससे पैदा हुआ' --- यह प्रश्न हो नहीं बनता ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें जिसको संक्षेपसे सुननेके लिये कहा गया है, उसका विस्तारसे वर्णन कहाँ हुआ है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ।। ४ ।।

(यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका तत्त्व) ऋषियोंके द्वारा बहुत विस्तारसे कहा गया है तथा वेदोंकी ऋंचाओंद्वारा वहुत प्रकारसे कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किये हुए ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है।

व्याख्या—'ऋषिभिर्बह्धा गीतम्'— वैदिक मन्त्रों के द्रष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणोंक रचियता ऋषियोंने अपने-अपने (शास्त्र, स्मृति आदि) प्रन्थोंमें जड़-चेतन, सत्-असत्, शरीर-शरीरी, देह-देही, नित्य-अनित्य आदि शब्दोंसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है।

'छन्दोभिर्विविधै: पृथक्'— यहाँ 'विविधै:' विशेषणसहित 'छन्दोभिः' पद ऋक्, यजुः, साम और अथर्व-इन चारो वेदोंके 'संहिता' और 'ब्राह्मण' सा॰ सं॰--- २६

भागोंकि मन्त्रों का वाचक है । इन्होंके अन्तर्गत सम्पूर्ण उपनिषद और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी समझ लेना चाहिये । इनमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका अलग-अलग वर्णन किया गया है।

'ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुपद्भिविनिश्चितैः'— अनेक युक्तियोंसे युक्त तथा अच्छी तरहसे निश्चित किये हुए ब्रह्मसूत्रके पदोद्वारा भी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके तत्त्वका वर्णन किया गया है।

इस श्लोकमें भगवानुका आशय यह मालूम देता

है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका जो संक्षेपसे वर्णन में कर रहा हैं, उसे अगर कोई विस्तारसे देखना चाहे तो यह

सम्बन्ध-नीसरे श्लोबमें क्षेत्र-क्षेत्रक्षके विश्यमें जिन छः नातींको संक्षेपसे सुननेकी आज्ञा दी थीं, उनमेंसे केरकी दी यातोंका अर्थात् उसके सरूप और विकार्षेका वर्णन आपेके दो स्लोकीमें करते हैं।

महाभूतान्यहंकारो वुद्धिख्यक्तमेव व

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 114 11- 00

मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्व), समष्टि अहंकार, पाँच महाभूत और दस इन्द्रियाँ, एक मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय (—यह चौबीस तत्त्वोवाला क्षेत्र है)

व्याख्या-'अव्यक्तमेव च'-अव्यक्त नाम मुल प्रकृतिका है । मूल प्रकृति समष्टि युद्धिका कारण होनेसे और खयं किसीका भी कार्य न होनेसे केवल 'प्रकृति' ही है।

'बुद्धिः'—यह पद समष्टि युद्धि अर्थात् महतत्त्वका यायक है। इस युद्धिसे अहंकार पैदा होता है, इसलिये यह 'प्रकृति' है और मूल प्रकृतिका कार्य होनेसे यह 'विकृति' है। तात्पर्य है कि यह युद्धि 'प्रकृति-विकृति' है ।

'अहंकार:'--यह पद समष्टि अहंकारका याचक है। इसको अहंभाव भी कहते हैं। परुपहामृतका कारण होनेसे यह अहंकार 'प्रकृति' है और युद्धिका कार्य होनेसे यह 'विकृति' है। तात्पर्य है कि यह आहंकार 'प्रकृति-विकृति' है ।

'महामूनानि'— पृथ्वी, जल, तेज, बायु और आकाश-ये पाँच महाभूत है। महाभूत दो प्रकारके होते है-पशीकृत और अपशीकृत । एक-एक महाभूतके

पाँच विभाग होकर जो मिश्रण होता है, उसके 'पठीकृत महाभूत' कहते हैं " । इनं पाँच महाभूतेंक विभाग न होनेपर इनको 'अपशोकत महामृत' कहते है । यहाँ इन्हों अपशीकृत महाभूतीका याचक 'महा-भूतानि पद है.। इन महाभूतिको 'पशतन्त्राजाएँ', तथा

रपर्यंक यन्योंने देख सकता है।

'सृथ्यमहाभूत' भी कहते हैं। दस इन्द्रियाँ, एक मन और शब्दादि पाँच विषयीक कारण होनेसे ये महाभूत 'मकृति' है और अहंबारके कार्य होनेसे ,ये , 'विकृति' है । तात्पर्य है कि ये पञ्चमहाभूत 'प्रकृति-विकृति' हैं।

'इन्द्रियाणि दरा'—श्रीत, खचा, ने।, रमना और माण—ये पाँच, शतेन्द्रियाँ है सथा व्याह, पाणि, पाद, वपस्य और प्रायु—ये पाँच क्रमेन्द्रियाँ है। ये दसी इन्द्रियाँ अपहाकृत महाभूतोसे पैदा होन्मे और सार्थ किसीना भी कारण न रोनेसे केयल 'विकृति' ही हैं।

'एकं घ'-अपर्योजन महामृतिहो, पेदा होनेस और खर्य किसीस भी धारण न होनेते मन केयल

आकारके थे विभाग है, जिनमेसे आया भाग आकाश अपने स्वरूपमें रहा और दूर्मरे आये भागके चार विभाग किये । उनमेंसे उसने एक भाग बायुको, एक भाग नेतको, एक भाग जनको और एक भाग पृथ्वीको दिया । बायुके हो विभाग है । उनमेंने आधा भाग गापु अपने सम्पर्भ गरी और दूसी आधे भागके चार विभाग किये, जिनको क्रमशः अन्यास, तेत्र, जल और पृथ्वीको दिया । तेत्रके हे विभाग है । उनमेरी आधा भाग तेत्र अपने स्वरूपमें रहा और दूसरे आधे भागके बार विभाग करके क्रमतः एक एक भाग आजात, बाय, जल और पृथ्वीको दिया । जनके थे विधान हैं । जनमेरी आग्रा भाग जल अपने कारपंपे गर भीर दूसरे आये मानके शार विभाग करके क्रमतः एक-एक भाग आकाश, वांयु, तेत्र और पृथ्वीको दिया । ऐसे ही पुरुशिके को विभाग है । उन्धेन अराज भाग पृथ्वी अपने काम्प्रात हो। और दूसरे आधे भागके पार विभाग काफी क्रमकाः एक-एक भाग आकारा, यापु रोज और जन की दिया । इम तरह पाँधी महामूर्गका बक्रीकामा -- विभाग होतेसे इसकी 'पशीकृत मरामूत' राज्ये हैं।

'विकृति' ही है ।

'पञ्च चेन्द्रियगोचराः'--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये (पाँच ज्ञानेन्द्रियोके) पाँच विषय हैं। अपञ्चीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे और खयं किसीके भी कारण न होनेसे ये पाँचों विषय केवल 'विकृति'

ही हैं। इन सबका निष्कर्ष यह निकला कि पाँच महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि—ये सात 'प्रकृति-विकृति'

हैं, मूल प्रकृति केवल 'प्रकृति' है और दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच जानेन्द्रियोंके विषय—ये सोलह केवल 'विकृति' है । इस तरह इन चौबीस तत्त्वोंके समदायका नाम 'क्षेत्र' है । इसीका एक तुच्छ अंश यह मनुष्य-शरीर है, जिसको भगवानने पहले श्लोकमें 'इदं शरीरम' और तीसरे एलोकमें 'तत्क्षेत्रम'पदसे कहा है।

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । , एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्

इच्छा, द्वेप, सुख, दु:ख , संघात, चेतना (प्राणशक्ति) और धृति— इन विकारोंसहित यह क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया है।

व्याख्या-'इंच्डा'- अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले—एसी जो मनमें चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्रके विकारोंमें भगवान् सबसे पहले इच्छारूप विकारका नाम लेते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है; क्योंकि ऐसा 'कोई पाप 'और दु:ख नहीं है, जो सांसारिक इच्छाओंसे पैदा न होता हो अर्थात् सम्पूर्ण पाप और दुःख सांसारिक इच्छाओंसे ही पैटा होते हैं ।

'द्रेप:'--कामना और अभिमानमें बाधा लगनेपर क्रोध पैदा होता है । अन्त:करणमें उस क्रोधका जो सूक्ष्म रूप रहता है. उसको 'द्वेप' कहते हैं । यहाँ 'द्वेपः' पदके अन्तर्गत क्रोधको भी समझ लेना चाहिये ।

'सखम्' - अनुकलताके आनेपर मनमें जो प्रसन्नता होती है अर्थात् अनुकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती हैं, उसको 'सख' कहते हैं ।

'दुःखम्'—प्रतिकूलताके आनेपर मनमें जो इलचल होती है अर्थात् प्रतिकृल परिस्थित जो मनको सुहाती नहीं है, उसको 'दु:ख' कहते हैं ।

'संघातः'—चौबीस तत्त्वोंसे वने हुए शरीररूप समूहका नाम 'संघात' है। शरीरका उत्पन्न होकर सत्तारूपसे दोखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है।

'चेतना'—चेतना नाम प्राणशक्तिका है अर्थात्

शरीरमें जो प्राण चल रहे हैं, उसका नाम 'चेतना' है । इस चेतनामें परिवर्तन होता रहता है; जैसे--सास्विक-वृति आनेपर प्राणशक्ति शान्त रहती है और चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि होनेपर प्राणशक्ति चैसी शान्त नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है । यह प्राणशक्ति निरन्तर नष्ट होती रहती है । अतः यह भी विकाररूप ही है।

साधारण लोग प्राणवालोंको चेतन और निप्पाण-वालोंको अचेतन कहते हैं, इस दृष्टिसे यहाँ प्राणशक्तिको 'चेतना' कहा गया है ।

'धृतिः'--धृति नाम धारणशक्तिका है । यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्यको धारण करता है और कभी (प्रतिकृल परिस्थित आनेपर) धैर्यको छोड देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है । मनुष्य कभी अच्छी वातको धारण करता है और कभी विपरीत बातको घारण करता है । अतः धति भी क्षेत्रका विकार है ।

अध्यायके तैतीसवेंसे पैतीयवें [अठारहवें श्लोकतक घृतिके सात्त्विकी, राजसी और तामसी—इन तीन भेदोंका वर्णन किया गया है । परमात्माकी तरफ चलनेमें सात्त्वको धृतिको बड़ी आवश्यकता है ।]

'एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्'—जैसे पहले श्लोकमें 'इदं शरीरम्'कहकर व्यष्टि शरीरसे अपनेको

kanalaga canabanakan banalaga kabanakan terak अलग देखनेके लिये कहा, ऐसे ही दुश्य-(क्षेत्र और उसमें होनेनवाले विकार-) से द्रष्टाको अलग दिखानेके लिये यहाँ 'एतत्' पद आया है।

पाँचवें श्लोकमें भगवान्ते समष्टि संसारका वर्णन किया और यहाँ छठे श्लोकमें व्यष्टि शरीरके विकारीका यर्णन किया; क्योंकि समष्टि संसारमें इच्छा-द्रेपादि विकार होते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि व्यप्टि शरीर समृष्टि संसारसे और समष्टि संसार व्यष्टि शरीरसे अलग नहीं है अर्थात् ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ते क्षेत्रज्ञके साथ अपनी एकता बतायी, ऐसे ही यहाँ व्यप्टि शरीर और उसमें होनेवाले विकारोंकी समष्टि संसारके साथ एकता बताते हैं। आगे इकीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने पुरुवकी स्थिति शरीरमें न बताकर प्रकृतिमें बतायी है- पुरुषः प्रकृतिस्थी हि' । इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुपकी स्थिति (सम्बन्ध) व्यष्टि शरीएमें हो जानेसे उसकी स्थिति समष्टि प्रकृतिमें हो जाती है; क्योंकि व्यप्टि शरीर और समष्टि प्रकृति-दोनों एक हो है । वास्तवमें देखा जाय तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूलसे मानी हुई है। जैसे समुद्रकी लहरोंको समुद्रसे अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यप्टि शरीरको समष्टि संसारसे अलग (अपना) मानना भूल ही है।

विशेष यात

क्षेत्रज जब अवियोजसे क्षेत्रके साथ अपना सन्यन्य मान लेता है, तब क्षेत्रमें इच्छा-द्वेदादि विकार पैदा कोई मन्दर्भ नहीं रहता । हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञात वास्तविक सारूप सो सर्वपा निर्विकार ही है । क्षेत्र-क्षेत्रणके संयोगसे पैदा होनेपाले होनेसे जो विकार होते हैं, ये विकार योग रोनेपर विकार सर्वेधा मिटाये जा सकते हैं; क्योंक शेकाया - नहीं होते । संसत् , चेतन और पूर्व-राप विकासिक क्षेत्रक साथ संमीग केवल माना हुआ है । इस माने अहनेस भी उनका रायस मुख्य भी अमर नहीं पहुंच ।

engantakahandakahhhhitenekanakehhitehenkenentakan हुए संयोगको मिटानेके लिये भगवान् इम अध्यापके पहले श्लोकमें शरीरको अपनेसे पृथक् देखनेके लिये

और फिर दूसरे श्लोकमें परमात्मासे अपने नित्पसंयोग-(एकता-) का अनुभव करनेके लिये कहते है।

ऐसा अनुभव होनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुई एकताक सर्वथा अमाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं संघते ।

ं बोघ होनेपर अर्थात् क्षेत्र-(शरीर-) से सर्वधा

सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'इच्छा' और 'द्वेष' सदाके लिये सर्वथा मिट जाने हैं। 'सुख' और' 'दुःख' अर्थान् अनुकूल और प्रतिकृत परिस्थितिका शान तो होता है, पर उससे अना करणमें कोई विकार पैदा नहीं होता अर्थात् अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थिति प्राप्त होनेपर महापुरुष ' सुखी-दुःखी नहीं होता ।

मुख-दुःखका शान होना दोषी नहीं है, प्रत्यत उसका

असर पड़ना (विकार होना) दोगो है \* ।

जीवन्युक्त महापुरुषका 'संपात' 'अर्थात् राग्रेसे विश्वित्यात्र भी मैं-मेरेपनका सम्बन्ध न रहनेके पत्रण उसका कहा जानेवाला शरीर पद्यपि महान् पवित्र ही जाता है, तथापि प्रारम्भे अनुसार उमेका यह शरीर रहता ही है । जबतक शरीर रहता है, तबनक 'चैतना' (आगराति) भी रहती है। परिश्रम होनेपर उसमें चज्रलता आती है, नहीं तो यह शांच रहती है। साधनायस्थामे जो सास्तिकी 'धृति' धौ,यह सोध होनेपर

भी रहती है । परन्तु अना करणसे तादात्य न रहनेसे तलक्ष महापुरुंपका 'चेतना' और 'धृति'-सप विकारीसे

्तारार्य यह हुआ कि शरीरके साथ ्वाशच्य

सम्बर्भ— राएँएके माम स्ट्राप्प वस सेनेने ही इच्छे, द्रेष अर्देर विस्ते हैय होते हैं और वर निरारोग संपण अस पहल है। इमें तो पंपान राजिके रूप हिंगे हुए एकपारी मिटनी निये आरखार बीम मापनेता 'ता' के राममें आहेर एवं रहीयोंने वर्गत वर्गते हैं।

क्रम किमीका भी धेवी भी होता; जैसे—धोजन काले स्थाप जीभमें लाला. ' शान क्षेत्रा टीव मही है, प्रस्तुत भीजनके पराभीते रोग था हैव क्षेत्रा टीव है ।

# अमानित्वमदिभात्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

## आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।।७।

मानित्व-(अपनेमें श्रेष्ठतांके भाव-) का न होना, दिम्भत्व-(दिखावटीपन-) का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, स्थिरता और मनका वशमें होना,।

व्याख्या—'अमानित्वप'—अपनेमें मानीपनके अभावका नाम: अमानित्व है । वर्ण, आध्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदिको लेकर अपनेमें श्रेष्ठताका भाव होता है कि 'मैं! मान्य हूँ, आदरणीय हूँ', परन्तु यह भाव उत्पत्ति-विनाशशील शरीरके साथ तादाल्य होनेसे ही होता है। अतः इसमें जड़ताकी ही मुख्यता रहती है। इस मानीपनके रहनेसे साधकको वास्तविक शान नहीं होता। यह मानीपन साधकमें जितना कम रहेगा, उतना ही जड़ताका महत्त्व कम होगा । जड़ताका महत्त्व जितन कम रहेगा, जना ही जड़ताका महत्त्व कम होगा, और साधक उतना ही विन्ययताको तरफ तेजीसे हरोगा ।

उपाय - जिंदा साधक खुद बड़ा बन जाता है, तव दसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधकको चाहिये कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधनमें अपनेसे बड़े हैं, तत्वज्ञ (जीवन्मुक्त) हैं, उनका सङ्ग करे, उनके पासमें रहे, उनके अनुकूल बन जाय। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके सङ्गसे बहुत-से दोप सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं।

गोस्वामी - तुलसीदासजी कहते हैं—
'सर्वाह मानप्रद आपु अमानी' (मानस ७ । ३८ । २)
अर्थात् संत समीको मान देनेवाले और स्वयं
अमानी---मान पानेकी इच्छासे रहित होते हैं । इसी
तरह साधकको भी मानीपन दूर करनेके लिये सदा
दूसपेंको मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देनेका
स्वभाव बनाना चाहिये । ऐसा ख़माव तभी बन सकता
है, जब वह दूसपेंको किसी-न-किसी दृष्टिसे अपनेसे
श्रेष्ट माने । यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन-भिन्न
स्थितिवाला होते हुए भी कोई-न-कोई विशेषता रखता
हो है । यह विशेषता वर्ण,आक्षम, गुण, विद्या, बुद्धिः
योग्यता, पर, अधिकार आदि किसी भी कारणसे हो

सकतो है। अतः साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी विशेषताकी तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरोंको मान देनेका भीतरसे स्वभाव वन जानेसे स्वयं मान पानेकी इच्छाका स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरोंको मान देते समय साधकका उद्देश्य अपनेमें मानीपन मिटानेका होना चाहिये, वृद्<u>लोमें दूसरोंसे मान</u> पानेका नहीं।

### विशेष बात

गीतामें भगवानने भक्तिमार्गके साधकमें सबसे पहले भयका अभाव बताया है-'अभवम' (१६ । १), और अन्तमे मानीपनका अभाव बताया है-'नातिमानिता' (१६ । ३) । परन्तु ज्ञानमार्गके साधनमें मानीपनका अभाव सबसे पहले बताया है-'अमानित्वम' (१३ ।७) और भयका अभाव सबसे 'तत्त्वजानार्थंदर्शनम' अन्तमें वताया है--(१३ । ११) । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे बालक अपनो माँको देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्तिमार्गमें साधक प्रह्लादजीको तरह आरम्भसे ही सब जगह अपने प्रभुको ही देखता है, इसलिये वह आरम्भमें ही अभय हो जाता है। भक्तमें खयं अमानी रहकर दसरोंको मान देनेकी आदत शरूसे ही रहती है । अन्तमें उसका देहाध्यास अर्थात् शरीरसे मानी हुई एकता अपने-आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है । परन्त ज्ञानमार्गमें साधक आस्प्रसे ही शरीरके साथ अपनी एकता नहीं मानता (१३ ।१), इसलिये वह आरम्भमें ही अमानी हो जाता है; क्योंकि शरीरसे एकता माननेसे ही मानीपन आता है । अन्तमें वह तत्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह देखकर अभय हो जाता है।

'अदिम्पत्यम्'—दम्भ नाम दिखावटीपनका है। लोग हमारेमें अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर

ו ייל נ

करेंगे, हमें माला पहनायेंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें केंग्रे आसनपर बैडायेंगे आदिको लेकर अपनेमें बैसा गुण न होनेपर भी गुण दिखाना, अपनेमें गुण कम होनेपर भी उसे बाहरसे ज्यादा प्रकट करना—यह सब दम्म है।

अपनेमें सदाचार है, शृद्धि है, पवित्रता है, पर
अगर लोगोंक सामने हम पवित्रता रखेंगे तो ये हमार्ग हैंसी
उड़ायेंगे, हमार्ग निन्दा करेंगे—ऐसा सोचकर अपनी
पवित्रता छोड़ देना और सामनेवालेको तरह बन जाना
भी दम्म है। जैसे, आजकल विवाह आदिक अयसर्गेंपर,
क्लायें-होटलंकि स्वागत-समाग्रेहोंमें अथवा वासुयान
आदिपर यात्र करते समय पवित्र आवरणवाले सज्जा
भी मान-सत्कार आदिक तिये अपवित्र खाद्य पद्मार्थ
लेते देखे जाते हैं। यह भी दम्म ही है। इसी तरह
हुगवारी पुन्य भी अच्छे लोगोंके समुवाममें आनेपर
मान, सत्कार, क्लीर्त, प्रतिहा आदिको प्राप्तिको इच्छासे
अपनेको बाहरसे धर्माना, भक्त, सेवक, दानी आदि
प्रकट करने सगते हैं. तो यह भी दम्म ही है।

कोई साधक एकान्तमें, चंद कमोरेने बैठकर जप, ध्यात. विक्तन कर रहा है और साधमें आलस्य, नींद भी लेखा है। परना जब बाहरमे उसपर श्रदा, प्रत्यभाव रखनेवाले आदमीकी आयाज आती है, तय इस आवाजको सुनते ही वह सावधान होकर जप-ध्यान करने लग जाता है और उसके नोंद-आलस्य भाग जाते हैं। यह भी एक सुक्ष्म दम्भ है। इसमें भी देखा दाय तो आवाज मुनकर सावधान हो जाना कोई दोव नहीं है, पर उसमें को दिखावदीपनका भाव आ जाता है कि यह आदमी मेरेमें अग्रदा ने कर ले. यह भाव आना दीय है। इस भावके स्थानपर ऐसा भाव अपना स्टिंग कि भगवानी यहा अन्दा रिया कि मेरेको सावधान नतके दान-प्यानमें संगा प्रवार्गेत दम्पीस अभाप दिया। इन सब हेना'अदम्पता'है ।

ख्याय—मारावस्ये अनना उद्देश्य एकमस्य परम्पपार्शनस्य है सद्धन चारिये, सोगोक्ने दिशानेक्स विद्यापात्रं भी नहीं। असर दममें दिखानेद्रीका आ जनसङ्ग्रे तमके स्टप्तने दिश्यित्य अर्थ जनस्रो, उसको यहें अच्छा, बुग, कैंच, नीय जो कुछ छै समझे, इसकी वरफ रजाल न करके यह अपने साधनमें लगा रहे। ऐसी सावधानी रखनेसे देन्म मिट जाता है।

विससे उद्देश्यको सिद्धिमें बाधा लग जायेगी । अव-

'अहिंसा'— मन, वाणी और शारीरसे कभी किसीको किञ्चित्रात्र भी दृश्य न देनेकर नाम 'अहिंसा'

है। कर्ता-भेदसे हिंसा तीन प्रकारको होती है—कृत (स्थयं हिंसा करना), करित (किसीसे हिंसा करना), और अनुमोदित (हिंसाका अनुमोदन-समर्थन करना)। उपर्युक्त तीन प्रकारको हिंसा तीन भावीसे होती है— क्रोयसे, लोभसे और मोहसे। तारार्थ है कि

क्रोधसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होते हैं; सोमसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मेंहसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती हैं। इस तरह हिंसा नौ प्रवास्त्रों हो जाती है।

द्वपर्युक्त भी प्रकारकी हिस्समे होन मात्राएँ होती है—मृदुभाग्र, मध्यमात्रा और अधिमात्रा । किसीको धोड़ा दुःख देना मृदुमात्रामें हिस्स है, मृदुमात्रासे अधिक दुःख देना मध्यमात्रामें हिस्स है और बहुत अधिक धायल बर देना अध्या छन्। यर देना अधिमात्रामें हिस्स है। इस वरह मृदु, मध्य और अधिमात्रामें भेदसे हिस्स सराईस प्रकारकी हो जाती है।

भद्म १६सा सताइस प्रश्नाय हा जाता है। उपर्युक्त सताईस प्रश्नाय हिसा होन बन्दणीरे होती है—ताहिस्स, वालीसे और मनसे । इस तरह हिसा इश्यासी प्रश्नाय है। इनमेंसे फिसी भी प्रश्नायी हिसान करने कर नाम 'अर्टिसा' है।

अहिमा भी चार प्रस्तायो होती है—देशान, बात्त्वातं, सम्मयात और व्यक्तियतः । अमुक तीर्यमं, अमुक मन्दिर्मं, अमुक स्थानमें क्रियोसे दुख्य नर्षे देना है—यह 'देशाय 'अदिमा' है । अभारमा, पूर्णमा, व्यक्तिया अदिः पर्योक दिन क्रियोसे दुख्य नर्से देशा है—यह 'मात्त्वात अदिया' है । सन्तर्भ मिलनेस, युक्ति अन्तर्भात्त्वात् अदिया' है । सन्तर्भ क्रियोसी दुख्य नर्से देश है—यह 'मामयान अदिया' है । या । हर्सन आदिशे साथ गुरुवन, मार्यनेस्ट. भारतको दुःख नहीं देना है—यह 'व्यक्तिगत होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा । ऐसे ही बिना कारण अहिंसा है । रेरे

किसी भी देश, काल आदिमें क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक किसीको भी 'शारीर, वाणी और मनसे किसी भी प्रकारसे दुःख न देनेसे यह सार्वभीम अहिंसा 'महावत' कहलाती है । <sup>1</sup>

उपाय—जैसे साधारण प्राणी अपने शरीरका सुख चाहता है, ऐसे ही साधकको सबके सुखमें अपना सुख, सबके हितमें अपना हित और सबकी सेवामें अपनी सेवा माननी चाहिये अर्थात् सबके सुख, हित और सेवासे अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिये । 'सब अपने ही स्वरूप हैं'—ऐसा विवेक जाग्रत् रहिनेसे उसके द्वाप किसीको दुःख देनेकी क्रिया होगी: ही नहीं और उसमें अहिसाभाव स्वतः आ जाया। ।

'क्षान्तिः - क्षान्ति नाम सहनशीलता अर्थात् क्षमाका है। अपनेमें सामध्ये होते हुए भी अपराध करनेवालेको कभी किसी प्रकारसे किज्ञिन्यात्र भी दण्ड न मिले — ऐसा भाव रखना, तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसीके द्वार्ण देण्ड दिलवानेका भाव न रखना ही 'खानि' हैं।

उपाय ... (१) सहनशीलता अपने स्वरूपमें स्वतासिद्ध हैं; क्योंकि अपने स्वरूपमें कभी विकृति अती ही नहीं । अतः कभी 'अमुकने दुःख दिया है, अपराध किया है'—ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिये कि हमार कोई विगाइ कर ही नहीं सकता, हमारेमें कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूपतक पहुँच ही नहीं सकती । ऐसा विचार करनेसे क्षमामाय स्वतः आ जाता है।

(२) 'जैंसे भोजन करते समय अपने ही दाँतोंसे अपनी जीम कर जाय, तो हम दाँतोंपर क्रोध नहीं करते, दाँतोंको दण्ड नहीं देते । हाँ, 'जीम ठीक हो जाप-यह बात तो मनमें आती है, पर दाँतोंको तोड़ दे— यह 'मांव मनमें कभी आता ही नहीं । कारण कि दाँतोंकों 'तोडेंगे तो एक नयी पीड़ा और होगी अर्थात् पीड़ा दुगुनी होगी, जिससे हमारेको ही दुःख होगा, हमार ही अनिष्ट होगा । ऐसे ही विना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुःख देता है, उसको अगर हम दण्ड देगे, दुःख देंगे तो वास्तवमे हमारा ही अनिष्ट होगा; क्योंकि वह भी तो अपना ही खरूप है(गोता ६ । २९)।

'आर्जवम' — सरल-सीधेपनके भावको 'आर्जव' कहते हैं। साधकके शारीर, मन और वाणीमें सरल-सीधापन होना चाहिये। शारीरको सजावटका भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ-अकड़ न होना— यह 'शारीरको सरलता' है। छल, कमट, ईर्ब्या,द्वेष आदिका न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदिका होना—यह 'मनकी सरलता' है। व्यंग्य, निन्दा, चुगवी आदि न करना, चुभनेवाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना—यह 'वाणीकी सरलता'है।

उपाय—अपनेको एक देशमें माननेसे अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शांग्ररके साथ सम्बन्ध रखनेसे अपनेमें दूसरोंको अपेक्षा विशेषता दीखती है। इससे व्यवहारमें भी चराते-फिरते, उठते-बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेडापन, अकड़ आ जाती है। अतः शांग्रेके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे और अपने स्वरूपको तरफ दृष्टि रखनेसे यह अकड़ मिट जाती है और साधकमें स्थतः सरलता, नम्रता आ जाती है।

'आचार्योचासनम्'—विद्या और सदुपदेश देनेवाले गुरुका नाम भी आचार्य है और उनको सेवासे भी लाभ होता है, परन्तु यहाँ 'आचार्य' पद परमासतत्त्वको प्राप्त जीवन्मुक महापुरुपका ही वाचक है । आचार्यको दण्डवत्-प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करना और उनके शारेरको सुख पहुँचानेकी शास्त्रविहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर चासत्वमें उनके सिद्धान्तों और भावोंक अनुसार अपना जीवन चनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानीको सेवा तो उसके देहकी सेवा करनेसे ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुपके केवल देहकी सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है।

भगवानुने दैवी सम्पत्तिक

**350** 

'आचार्योपासनम्'पद न देकर यहाँ शानके साधनीने दसै दिया है । इसमें एक विशेष रहस्यकी यात मालुम देती है कि शानमार्गमें गुरुको जितनी आवश्यकता है. उतनी आयश्यकता भक्तिमागीमें नहीं है । कारण कि भक्तिमार्गर्ने साधक सर्वथा भगवानके आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान स्वयं उसपर कपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ 1२२), उसकी कमियोंको, विघ-बाधाओंको टर कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी

प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है. इसलिये उसमें कुछ सुक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं; जैमे—

(१) शास्त्रों एवं मंत्रोंके द्वार ज्ञान प्राप्त करके जब सायक राग्रेरको (अपनी घारणासे) अपनेसे अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दरामें यह यह मान लेता है कि भेरेको सत्वज्ञान प्राप्त हो गया। परनु जब मान-अपमानको स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या प्रतिकृतः घटना घटती है, तय अन्त.करणमें हर्प-शोक

पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्यज्ञान हुआ नहीं । (२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सनायो पडनेपर अनाःकरणमें <sup>\*</sup>इस नामवाला शर्धर

मैं हैं -- ऐसा भाव दलन हो जाता है, तो समझन चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।

(३) साधनानी कैची स्थिति प्राप्त होनेपर जामत-अवसामें हो साधकतो जड-चेतनमा वियेक अच्छी तरह रहता है, पर मिज्ञवस्यामे उपयो विस्तृति हो जाती है। इसलिये नीडमें जगनेपर माधक उस विकेत्रमे प्रमुख है, बर्फा सिद्ध महामुख्यम विकेत

स्वामविक रूपसे रहता है। ं(४) सामक्ष्मे पृत्यवनीमे भी चन-आदर चेनेशी

इच्या हो जाते हैं: जैसे--जब यह मंत्रे या गुन्जनोत्री सेगा मन्त्रा है, सत्मद्र अदिमें मुख्यतमें भग लेख है, तब उसके भीतर ऐसा भाग देश रोग है कि ये मन क गुरुपन मेंरसे इसऐसे अनेश क्षेत्र मने । . यह दसको मुख्य धर्मा हो है।

connected and and and and and and and and all and and इस प्रकार साधकमें कई यंतियोंके एनंश सम्भावना रहती है, जिनको तरफ हमाल न रहनेहैं

वह अपने अधेर शानको भी पूर्ण मान सबदारि। इसलिये भगवान् 'आचार्योपासनम्' पदसे यह बह रहे हैं कि जानमांकि साधकको आवार्यके पास रहतन उनकी अर्धानतामें ही साधन करना चाहिये। चीवें

अध्यायके चौतीसर्वे श्लोकमें भी भगवानने अर्जनते कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवनुक्त महाफुर्गांक पास जा, उनको दण्डवत्-प्रणाम कर उनको सेवा कर और अपनी जिहासा-पुर्तिके लिये नमतापूर्वक प्रश्न कर.

तो ये तत्वदशी शानी महात्मा तरेको जानका उपदेश देंगे ।" इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरूप उसकी उन सुक्ष्म कॉमयोंको, जिनकी यह खद भी नती जानता, दूर करके उसको सुगमताम परमात्मतत्त्रस अनुभव करा सकते हैं। सायकवी शुरूने ही सीच-समझकर आवार्य, संत-महापुरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु).

कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बाते ध्यानमें रखनी चाहिये-(१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बीधवान, तत्त्वंह

दोखते हो । (२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि

साधनीको ठोक-ठीक जाननेवाले हो । (३) जिनके सहसे, यगनीमें हमारे इत्यमें

रहनेवाली शहाएँ मिना पुछे ही स्वतः दूर ही जाती ही । (४) दिनके पासने रहनेने प्रमन्नता, शानिन्ता

अनुपव होता हो।

(५) जो इमारे साथ केयल हमारे रितके निये

ही सम्बन्ध रखते हुए दीवते हो ।

(६) व्हें हमारेशे किसी भी यन्त्री विद्वित्त्व धी अस्य न रखते हो ।

(v) दिनमें सन्पूर्ण चेहती भेगत संघर्ती ह

क्षिक निवे भी रीची थें।

् (८) जिस्के संबन्धे रहनेमें सध्यक्षे राफ हवाउँ स्तान कार. यहती हो ।

(९) दिवंडे मह, सर्वे, भगा, माम आंधी क्षाने दुर्गुन-दुरुवर दूर होतर सार. महापुर-महत्त्वामा

दैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी

अलैकिकता .विलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं ? वे कब किसके साथ कैसा चर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात उनकी क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, ठनकी आजा. रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुर-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोडनेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर ठनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

अगर ऐसे महापरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान. वित्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गरुको प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी बस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

उपाय-जिस साध्कका परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, सन्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकूल बननेसे ही मिला है \*; अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सन्तोंकी सेवा करनी है।

### विशेष बात

शिप्यका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका · संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता. है और वह गुरु-तत्त्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मक्ति और गुरु-तत्त्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गरुत आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । तसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा. पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें संसारकी दासता रहेगी ।

> गर केवल मेरा ही कल्याण करे-ऐसा भाव रावना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि वह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा गरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी माजी मिला दे ।

> गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गरुख न रहनेसे उसमें शिष्यका दासल रहेगा । जबतक गरु शिप्यसे कुछ भी (धन, मान, बडाई आदि) चाहता है, सबतक उसमें गहत्व न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

'शौचम'--बाहर-भीतरको शद्धिका नाम शौच है। जल, मिट्टी आदिसे शरीरकी शुद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शद्धि होती â۱

उपाय-शरीर बना ही ऐसे पदार्थींसे है कि इसको चाहे जितना शद्ध करते रहें, यह अशद्ध ही रहता है। इससे बार-बार अशब्दि ही निकलती रहती है । अतः इसको चार-वार शुद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ धनका उपार्जन करना: झठ, कपट आदि न करना: पराया हक न आने देना: खान-पानमें पवित्र चीजें कायमें लाना आदिसे अन्तःकरणकी शद्धि होती है ।

इस विषयमें किसीने कहा है—

में कुछ रम हैराके सीरमें हैं, य काउ हम रेके सीरवे हैं। जो करा शोदा-मा सीरवे हैं, कि मीरे होने सीरवे हैं।

'आचार्योपासनम्'पद न देकर यहाँ ज्ञानके साधनींने उसे दिया है । इसमें एक विशेष रहस्यको बात मालुम देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुकी जितनी आवश्यकता है. उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है। कारण कि भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवान्के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान् स्वयं उसपर कृपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ । २२), उसकी कमियोंको, विघ-बाधाओंको दुर कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके यलपर चलता है. इसलिये उसमें कुछ सुक्ष्म कमियाँ रह सकतो हैं: जैसे-

(१) शास्त्री एवं संतिक द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया। परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकृत या प्रतिकृत घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्प-शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्त्वज्ञान हुआ नहीं ।

(२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सुनायी पड़नेपर अन्तःकरणमें 'इस नामवाला शरीर मैं हैं'-ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो संपझना चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।

(३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर जाग्रत्-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निदावस्थामे उसकी विस्मति हो जाती है। इसलिये नींदसे जगनेपर साधक उस विवेकको पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुपका विवेक स्वाभाविक रूपसे रहता है।

(४) साधकमें पूज्यजनींसे भी मान-आदर पानेकी इच्छा हो जाती है: जैसे-जंब वह संतों या गुरुजनोंकी सेवा करता है, सत्संङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरेको दूसरोंको अपेक्षा श्रेष्ठ माने । यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है।

इस प्रकार साधकमें कई किमियोंके रहनेकी सम्भावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहनेसे वह अपने अध्रे ज्ञानको भी पूर्ण मान संकता है। इसलिये भगवान 'आचार्योपासनम्' पदसे यह कह रहे हैं कि ज्ञानमार्गके साधकको आचार्यके पास रहकर उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये। चीथे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भी भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुपोंक पास जा, उनको दण्डवत्-प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा-पतिके लिये नप्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदशी जानी महात्मा तरेको जानका उपदेश देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियोंको, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत्त्वका अनुभव कर्य सकते हैं।

साधकको शुरूमें ही सोचं-समझकर आचार्य, संत-महापुरुषके पास जाना चाहिये । आंचार्य (गुरु) -कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी चाहियें---

(१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बोधवान, तत्वेज दीखते हों।

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, मिक्तयोग आदि

साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हो । (३) जिनके सहसे, वचनोंसे हमारे हृदयमें

रहनेवाली शङ्काएँ बिना पूछे ही खतः दूर हो जाती हों ।

(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्ता, शानिका

अनुभव होता हो । (५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये

ही सम्बन्ध रखते हुए दीखते हो ।

(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किश्चिनात्र

भी आशा न रखते हों। (७) जिनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ केवल साधकाँक

हितके लिये ही होती हों.।

(८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यको तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो ।

(९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, त्मरण आदिसे हमारे दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण-सदाचाररूप दैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी अलैकिकता .विलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं? वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात उनको क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, उनकी आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे पहापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोडनेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान. चित्तन आदिमें लग जाय और विधास रखे कि परमातमा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी वस्ततः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

डपाय - जिस साधकका परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, सत्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकृत बननेसे ही मिला है \*; अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सत्तोंकी सेवा करनी है।

#### विशेष बात

शिष्यका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह गुरु-तत्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मक्ति और गुरु-तत्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गुरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । उसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । शिष्यत न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें संसारकी दासता रहेगी ।

> गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे-ऐसा भाव रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि यह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी मरजी मिला दे।

गुरुका कर्तव्य है-शिष्यका कल्याण करना । अगर गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गरु रहेगा, पर उसमें गरुत्व नहीं रहेगा । गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुरु शिष्यसे कुछ भी (धन, मान, बड़ाई आदि) चाहता है, तबतक उसमें गुरुख न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

'शौचप्'--बाहर-भीतरको शुद्धिका नाम शौच है। जल, मिट्टी आदिसे शरीरकी शब्दि होती है और दया. क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शद्धि होती 1 5

उपाय-शरीर बना ही ऐसे पदार्थींसे है कि इसको चाहे जितना शद्ध करते रहें, यह अशद्ध ही रहता है। इससे बार-बार अशुद्धि ही निकलती रहती है । अतः इसको बार-बार शुद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सचाईके साथ धनका उपार्जन करना; झुठ, कपट आदि न करना; पराया हक न आने देना; खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे अन्तःकरणको शद्धि होती है ।

<sup>.</sup> इस विषयमें किसीने कहा है—

न एक रम बैसके संक्षेत्र है, व कहा बन सेके सीको है। जो कहा पोटा-मा बीको है, किली रे होके बीको है।

'आचार्योपासनम्'पद न देकर यहाँ ज्ञानके साधनोयें उसे दिया है । इसमें एक विशेष रहस्पकी बात मालम देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुको जितनी आवश्यकता है. उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है। कारण कि भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवान्के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान् खर्य उसपर कृपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता ९ । २२), उसकी किमयोको, विघ-बाधाओंको दर कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० ।११) । परन ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है. इसलिये उसमें कुछ सुक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं: जैसे---

(१) शास्त्रों एवं संतेंकि द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है। ऐसी दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया! परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्प-शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी

तत्त्वज्ञान हुआ नहीं । (२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम सनायी पडनेपर अन्तःकरणमें इस नामवाला शरीर मैं हैं'-ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है।

(३) साधनाकी कैची स्थिति प्राप्त होनेपर जाप्रत्-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति हो जाती है । इसलिये नींदसे जगनेपर साधक उस विवेकको पकडता है, जबकि सिद्ध महापुरुषका विवेक खाभाविक रूपसे रहता है।

(४) साधकमें पृज्यजनींसे भी मान-आंदर पानेकी इच्छा हो जाती है; जैसे—जब वह संतों या गुरूजनीकी सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे मंत या गुरुजन मेरेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानें । यह उसकी सुक्ष्म कमी ही है।

इस प्रकार साधकमें कई कमियोंके रहनेके सम्भावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहनेसे

वह अपने अधूरे ज्ञानको भी पूर्ण मान सकताहै। इसलिये भगवान् 'आचार्योपासनम्' पदसे यह कह रहे है कि ज्ञानमार्गके साधकको आचार्यके पास रहकर उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये। चौथे

अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भी भगवानूने अर्जुनसे कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महाप्रुपोके पास जा, उनको दण्डंवत्-प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नम्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदशीं ज्ञानी महात्मा तेरेकी ज्ञानका उपदेश

देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी उन सुक्ष्म कमियोंको, जिनको वह खद भी नहीं-जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत्त्वका. अनुभव करा सकते हैं। साधकको शुरूमें ही सोच-समझकर आचार्य, संत-महापुरुपके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) कैसा हो ? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी

(१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बोधवान, तत्वज्ञ दीखते हों।

चाहिये---

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हों ।

(३) जिनके सङ्गसे, वचनोंसे हमारे हृदयमें रहनेवाली शङ्काएँ बिना पूछे ही खतः दूर हो जाती हों ।

(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्ता, शान्तिका .

अनुमवं होता हो । (५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये

ही सम्बन्ध रखते हुए दीखते हीं !

(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किञ्चिन्मात्र

भी आशां न रखते हों।

(७) जिनकी सम्पूर्ण घेष्टाएँ केवल साधकींक

हितके लिये ही होती हों।

(८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यको तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो ।

ं (९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे हमारे दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण-सदाचाररूप रैवी सम्पत्ति आती हो ।

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी

अलैकिकता .चिलक्षणता न दीखती हो ।

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं ? वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ? आदिमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात् उनको क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना चाहिये, उनकी आजा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु-शिप्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपति नहीं है।

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान. चित्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन करते हैं।

उपाय-जिस साधकका परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, सन्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकृत बननेसे ही मिला है \*; अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे सत्तोंको सेवा करनी है।

### विशेष बात

शिष्यका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह गुरु-तत्वके साथ एक हो जाता है अर्थात् उसमें गुरुत्व

आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मक्ति और गुरु-तत्त्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्यमें गरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । उसपर शास्त्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा. पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें संसारकी दासता रहेगी ।

> गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे-ऐसा भाव रावना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये कि वह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी माजी मिला दे।

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना । अगर गरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा । गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुरु शिष्यसे कुछ भी (धन, मान, बडाई आदि) चाहता है, तबतक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्यकी दासता रहती है।

'भौचम'--बाहर-भीतरकी शद्धिका नाम शीच है। जल, मिड़ी आदिसे शरीरकी शद्धि होती है और दया. क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणको शुद्धि होती 21

उपाय--शरीर बना हो ऐसे पदार्थीसे है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही रहता है । इससे वार-वार अशद्धि ही निकलती रहती है । अतः इसको बार-बार शद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती है।

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ धनका उपार्जन करना; झुठ, कपट आदि न करना; पराया हक न आने देनाः खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे अन्तःकरणको शुद्धि होती है ।

इस विषयमें किसीने कहा है-

में कार हम हैंगते। सीरमें हैं, ज क्षाइ हम मेदी भीगे हैं । जी कहा जीता क्या मियों है जिस्से में होने मीरो हैं ।

स्थिपंन् — स्थेर्य नाम स्थिरताका, विचलित न मनमें दो ताहकी चीर्ज पेदा होती हैं — स्फूरणा और विचलित न होता 'स्थैर्य' है । मेरेको तत्कज्ञान प्राप्त करना ही हैं — ऐसा दृढ़ निधय करना और विमन्यधाओंके आनेपर भी उनसे विचलित न होकर अपने निधयके अनुसार साधनमें तरसरतापूर्वक लगे रहना — इसीको यहाँ 'स्थैर्यप्'पदसे कहा गया है । स्फुरणा तो दर्पणके दृश्यकी तरह, होती हैं ।

उपाय—(१) सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त पुरुपोंकी बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नहीं रहती (भीता २ ।४४) । अतः साधकको भोग और संग्रहकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये।

- (२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यका भी विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे अर्थात् उसपर दुढ़तासे स्थिर रहे । ऐसा करनेसे उसका स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा ।
- (३) साधकका संतों और शाखोंके वचनोंपर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आयेगी ।

'आत्मविनिमहः' — यहाँ आत्मा नाम मनका है, और उसको वरामें करना ही 'आत्मविनिमह' है।

मनमें दो तरहकी चीजें पैदा होती हैं-स्फ्रणा और संकल्प । स्फुरणा अनेक प्रकारकी होती है और वह आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पमें दो चीजें रहती हैं--राग और द्वेष । इन दोनोंको लेकर मनमें चिन्तन होता है। स्फुरणा तो दर्पणके दृश्यकी तरह होती है। दर्पणमें दुश्य दीखता 'तो है, पर कोई भी 'दश्य चिपकता नहीं अर्थात् दर्पण किसी भी दश्यको पकड़ता नहीं । परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, जो दुश्यको पकड़ लेता है । अभ्याससे अर्थात् मनको वार-वार ध्येयमें लगानेसे स्फरणाएँ नष्ट, हो जाती हैं। और वैग्ग्यसे अर्थात् किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें ग्रग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्यसे मन घरामें हो जाता है (गीता ६ । ३५) ।

डवाय— (मनको वशमें करनेके उपाय छठे अध्यायके छब्बीसवें श्लोककी व्याख्यामें देखने चाहिये)।

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार

एव च।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्

11611

इन्द्रियोके विषयोंमें वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु, बृद्धावस्था तथा व्याधियोंमें दु:खरूप दोषोंको बार-बार देखना ।

व्याख्या— 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' — लोक-परलोकके शब्दादि समस्त विषयोमें इन्द्रियोंका विवाब न होना ही इन्द्रियोंक विषयोमें रागरिहत होना है। इन्द्रियोंका विषयोके साथ सम्बन्ध होनेपर भी तथा शास्त्रके अनुसार जीवन-निर्वाहके लिये इन्द्रियोद्धार्ग विषयोंका सेवन करते हुए भी साधककी विषयोंमें राग, आसकि, प्रियता नहीं होनी चाहिये।

उपाय—(१) विषयोमें राग होनेसे ही विषयोमें महत्ता दीखती है, संसारमें आकर्षण होता है और इसीसे सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयोमें ही राग रहेगा तो तत्वयोध कैमे होगा? प्रपालतत्वमें हमारी म्थित कैमे होगा? अगर रागक त्याग कर करनेसे विषयेसे यैराग्य हो जाता है।

(२) चड़े-चड़े भने, शूखोर, राजा-महाराजा हुए
और उन्होंने बहुत-से भोगोंको भोगा, पर अन्तमें उनका

दें तो परमात्मामें स्थिति हो जायगी:-ऐसा विचार

- (२) चड़-चड़ घना, श्रुत्वार, राजा-महायजा हुए और उन्होंने बहुत-से भोगोंको भोगा, पर अन्तमें उनका क्या रहा? कुछ मही रहा। उनके शरीर कमजोर हो गये और अन्तमें सब चले गये। इस प्रकार विचार करनेसे भी वैराग्य हो जाता है।
- (३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त हैं, उनकों अपेक्षा जिन्होंने युहत भोग भोगे है और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, विशोषता आयी ? कुछ नहीं, प्रसूत भोग

भोगनेवाले तो शोक-चिन्तामे डबे हए हैं । ऐसा विचार करनेसे भी वैराग्य होता है।

'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें 'मैं हैं'--इस प्रकारको एक वृत्ति होतो है । यह वृत्ति ही शरीरके साथ मिलकर 'मैं शरीर हूं'- इस प्रकार एकटेशीयता अर्थात् अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, कांल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर जीव ऊँच-नीच योनियोंमें जन्मता-मरता रहता है (गीता १३ । २१) । यह अहंकार साधनमें प्रायः बहत दूरतक रहता है। वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी खपंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका भान होता रहता है। भगवानद्वारा ज्ञानके साधनींमें इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने हुए अहंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है; क्योंकि जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्यमात्र अहंकाररहित हो सकता है, इमीलिये भगवानं यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहंकारका त्याग करनेकी बात कहते हैं।

अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे अलग-अलग भावोंका बोध होता है। सांसारिक चीजोंके सम्बन्धसे अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखनेसे भी अभिमान पैदा होता है । शरीर-को ही अपना स्वरूप माननेसे आहंकार पैदा होता है। यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अधिमान अहंकार—दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये ।

मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले 'अहम्' अर्थात् 'में हूँ' इस वृत्तिका ज्ञान होता है । फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ—ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका एक क्रम है। सबसे पहले स्थूलशाग्रेरसे सम्बन्धित धनादि पदार्थीका अभिमान मिटता है । फिर कर्मेन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहनेवाले कर्तृत्वाभिमानका नाश होता है।

उसके बाद बृद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका अहंकार मिटता है । अत्तमें 'अहम्' वृत्तिकी प्रधानतासे जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है। तव सर्वत्र परिपूर्ण सिच्चदानन्दघन स्वरूप स्वतः रह जाता है।

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्टताकी भावनासे ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है, जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं । जैसे, गाँवभरमें एक हो लखपित हो तो दसरोंको देखकर उसको लखपित होनेका अभिमान होता है । परन्त अगर दूसरे सभी करोडपति हों तो उसको अपने लखपति होनेका अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोपको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी कमीकी तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियोंको देखकर उनको दर करे \* ।

(२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त है. ऐसे ही वह अन्य शरीरोमें भी व्याप्त है-'सर्वगत:' (गीता २ । २४) । परन्तु मनुष्य अज्ञानसे सर्वव्यापी आत्माको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनध्य बैंकमें रखे हए बहत-से रुपयोंमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये हए कुछ रुपयोमें ही ममता करके, उनके साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान लेता है,ऐसे ही एक शरीरमें 'मैं शरीर हैं'-ऐसी अहंता करके वह कालसे सम्बन्ध मानकर 'मैं इस समयमें हैं', देशसे सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हैं', बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 'मैं समझदार हैं', चाणीसे सम्बन्ध मानकर 'मैं वक्ता हैं' आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध न मानना हो आहंकाररहित होनेका उपाय है।

(३) शास्त्रोंमें परमात्माका 'सच्चिदानन्दघन'-रूपसे वर्णन आया है। 'सत्' (सत्ता), 'चित' (ज्ञान) और 'आनन्द' (अविनाशी सख)—ये तीनी परमात्माके भित्र-भित्र स्वरूप नहीं हैं, प्रत्यत एक हो परमात्मतत्त्वके

<sup>\*</sup> तेरे भावे जो करे, भलौ थुरौ संसार । 'नारायण' तू बैठिके, अपनौ भवन बुहार

'स्थेर्चम्'—स्थेर्य नाम स्थिरताका, विचलित न होनेका है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना 'स्थेर्य' है। मेरेको तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है—ऐसा दृढ़ निष्ठय करना और विघ-चाधाओंके आनेपर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चयके अनुसार साधनमें तत्परतापूर्वक लगे रहना—इसीको यहाँ 'स्थेर्यम्'पदसे कहा गया है।

उपाय---(१) सांसारिक पोग और संग्रहमें आसक पुरुषोंकी बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नहीं रहती (गीता २ ।४४) । अतः साधकको पोग और संग्रहकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये ।

- (२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यका भी विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे अर्थात् उसपर दृढ़तासे स्थिर रहे । ऐसा करनेसे उसका स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा ।
- (३) साधकका संतों और शास्त्रोंक वचनोंपर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आयेगी !

'आत्मविनिम्नहः'— यहाँ आत्मा नाम मनका है, और उसको वशमें करना ही 'आत्मविनिम्नह' है।

मनमें दो तरहको चीजें पैदा होती हैं—स्फुरणा और संकल्प । स्फरणा अनेक प्रकारको होतो है और वह आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड लेता है, वह 'संकल्प' बन जाती है। संकल्पमें दो चीजें रहती हैं—सग और द्वेप । इन दोनोको लेकर मनमें चिन्तन होता है। स्फरणा तो दर्पणके दश्यकी तरह होती है। दर्पणमें दुश्य दीखता तो है, पर कोई भी दश्य चिपकता नहीं अर्थात् दर्भण किसी भी दश्यको पकडता नहीं। परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, जो दुश्यको पकड़ लेता है । अध्याससे अर्थात् मनको बार-बार ध्येयमें लगानेसे स्फरणाएँ नष्ट हो जाती हैं: और वैराग्यसे अर्थात् किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें राग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अध्यास और वैराग्यसे मन वशमें हो जाता है (गीता ६ ।३५)।

उपाय— (मनको वशमें करनेके उपाय छठे अध्यायके छब्बीसवें श्लोकको व्याख्यामें देखने

चाहिये) ।

इन्द्रियाधेषु वैराग्यमनहंकार एव च

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्

116-1

इन्द्रियोंके विषयोंमे वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु-वृद्धावस्था तथा व्याधियोंमें दु:खरूप दोषोंको बार-वार देखना । वार्म स्थान हो विवास व्याख्या—'इन्द्रियारोंग वैराग्यम'— लोक- दें तो परमात्मानें स्थित हो जायगी—ऐसा विवास

व्याख्या— 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्'— लोक-परलोकके शब्दादि समस्र विषयोमें इन्द्रियोका खिंचाव न होना ही इन्द्रियोक विषयोमें रागरहित होना है। इन्द्रियोका विषयोके साथ सम्बन्ध होनेपर भी तथा शास्त्रके अनुसार जीवन-निर्वाहक लिये इन्द्रियोद्वारा विषयोंका सेवन करते हुए भी साध्यकको विषयोंमें राग, आसिक्त, प्रियता नहीं होनी चाहिये।

उपाय—(१) विषयोंमें राग होनेसे हो विषयोंकी महता दीखती है, संसारमें आकर्षण होता है और इसीसे सब पाप होते हैं। अगर हम्मण विषयोंमें हो सग रहेगा तो तत्त्वबोध कैसे होगा? परमात्मतत्त्वमें हमारी म्थिति वैसर शेगी? अगर सगक त्याग व्रत (२) बड़-बड़े घर्ता, शूराबीर, राजा-महाराजा हुए और उन्होंने बहुत-से भोगोको भोगा, पर अन्तमें उनका क्या रहा ? कुछ नहीं रहा । उनके शुर्विर कमजोर हो गये और अन्तमें सब चले गये । इस प्रकार विवार करनेसे भी वैरान्य हो जाता है ।

करनेसे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है 1:::

(३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बुहत भोग भोगे है और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, विशेषता आयी ? कुछ मेरी, प्रन्युन भोग भोगनेवाले तो शोक-चिन्तामें इवे हुए हैं । ऐसा विचार करनेसे भी वैराग्य होता है।

'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमे 'में हैं'—इस प्रकारकी एक वृत्ति होती है । यह वृत्ति ही शरीरके साथ मिलकर 'मैं शरीर हैं'- इस प्रकार एकदेशीयता अर्थात् अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर जीव ऊँच-नीच योनियोमें जन्मता-मरता रहता है (गीता १३ । २१) । यह अहंकार साधनमें प्रायः बहत दूरतक रहता है। वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी खपंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका भान होता रहता है। भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोंमें इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने हुए अहंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है; क्योंकि जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्यमात्र अहंकाररहित हो सकता है, इमीलिये भगवान् यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहंकारका त्याग करनेकी बात कहते हैं।

अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे अलग-अलग भावोंका बोघ होता है। सांसारिक चीजोंके सम्बन्धरे अभियान पैटा होता है । ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें विशेषता देखनेसे भी अभिमान पैदा होता है । शरीर-को ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार पैदा होता है। यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अभिमान और अहंकार--दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये ।

मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले 'अहम्' अर्थात् 'में हूँ'—इस वृत्तिका ज्ञान होता है । फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ—ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका एक क्रम है। सबसे पहले स्थूलशरीरसे सम्बन्धित धनादि पदार्थीका अभिमान मिटता है । फिर कर्मेन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहनेवाले कर्तृत्वाभिमानका नाश होता है।

उसके बाद बुद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका अहंकार मिटता है । अन्तमें 'अहम्' वृत्तिकी प्रधानतासे जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है। तज सर्वत्र परिपर्ण सच्चिदानन्दघन स्वरूप स्वतः रह जाता है ।

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्टताकी भावनासे ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है, जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे, गाँवभरमें एक ही लखपति हो तो दसरोंको देखकर उसको लखपति होनेका अभिमान होता है । परन्त अगर दूसरे सभी करोडपति हों तो उसको अपने लखपति होनेका अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोषको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी कमीकी तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियोंको देखकर उनको दर करे \* ।

(२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त है, ऐसे ही वह अन्य शरीरोंमे भी व्याप्त है---'सर्वगत:' (गीता २ । २४) । परन्तु मनुष्य अज्ञानसे सर्वव्यापी आत्पाको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनव्य बैंकमें रखे हए बहत-से रुपयोंमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये हए कुछ रुपयोंमें ही ममता करके, उनके साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान लेता है.ऐसे ही एक शरीरमें 'मैं शरीर हूँ'—ऐसी अहंता करके वह कालसे सम्बन्ध भानकर 'मैं इस समयमें हूँ', देशसे सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हैं', बद्धिसे सम्बन्ध मानकर 'में समझदार हैं', वाणोसे सम्बन्ध मानकर 'में वक्ता हैं' आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध न मानना ही अहंकाररहित होनेका उपाय है।

(३) शासोंमें परमात्माका 'सच्चिदानन्दघन'-रूपसे वर्णन आया है। 'सत्' (सता), 'चित्' (ज्ञान) और 'आनन्द' (अविनाशी सख)—ये तीनी परमात्माके भिन्न-भिन्न स्वरूप नहीं है. अत्यत एक ही परमात्मतत्त्वके

तेरे भावे जो करे, मली युरी संसार । 'नारायण' यू वैठिके, अपनी भवन बुहार ।।

तीन नाम है। अतः साधक इन तीनोंमेंसे किसी एक विशेषणसे भी परमालाका लक्ष्य करके निर्विकल्प ें हो सकता है। निर्विकल्प होनेसे उसको परमालतत्त्वमें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है और अहंकारका सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिये—

(क) 'सत्' — परमात्मतत्व सदासे ही था, सदासे हैं और सदा ही रहेगा । वह कभी वनता-विगड़ता नहीं, कम-ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों-का-त्यों रहता है —ऐसा बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे साधकका बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उस सत्-तत्वमें अपनी चास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है । ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता ।

(ख) 'बित'—जैसे प्रत्येक व्यक्तिके शरीयदि 'अहम' के अन्तर्गत दृश्य है, ऐसे हो 'अहम' भी (मैं, तू, यह और वहके रूपमें) एक ज्ञानके अन्तर्गत दृश्य है '। उस ज्ञान-(चेतन-) में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे परमात्मतत्वमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है। फिर अहंकार नहीं रहता ।

(ग) 'आनन्द' — साधकलोग प्रायः बुद्धि और अहम्को प्रकाशित करनेवाले 'चेतन'को भी बुद्धि-के द्वारा ही जाननेकी चेष्टा किया करते हैं। वास्तवमें बुद्धिके द्वारा जाने अर्थात् सीखे हुए विषयको 'जान' को संज्ञा देना और उससे अपने-आपको ज्ञानो मान लेना भूल ही है। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला तत्व बुद्धिके द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधकके पास बुद्धिके सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है, जिससे वह तत्व जाना जा सक, तथापि बुद्धिने द्वारा केवल जंड संसारकी वासाविकताको ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती

है, उस तत्त्वको बुद्धि नहीं जान सकती । उस तत्त्वको जाननेके लिये बुद्धिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद करना

आवश्यक है। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले परमात्मतत्त्वमें निर्विकल्प-रूपसे स्थित हो जानेपर बुद्धिसे सर्विथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। फिर एक

'आनन्द'-खरूप (जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है)' प्रसात्मतत्त्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञानस्कर्प और सत्स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्त्वमें निर्विकल्प (चुप) हो जानेपर 'आनन्द-ही-आनन्द हैं'—ऐसा अन्ययं

होता है । ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहकार नहीं रहता । 'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्— जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगोंके दुःखरूप दोयोंको बार-बार

देखनेका तालपर्य है— जैसे ऑवामें मदका पकता है, ऐसे हो जन्मसे पहले माताके उदरमें बच्चा जठार्गिनमें पकता रहता है। माताके खाये हुए नमक, मिर्च आदि सार और तीखे पदार्थोंसे बच्चेके शरीरमें जलन होती है। गर्भाशयमें रहनेवाले सूक्ष्म जन्मु भी बच्चेको काटते रहते हैं। प्रसंबके समय माताको जो पीड़ा

होती है, उसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसी ही पीड़ा उदरसे बाहर आते समय बच्चेको होती हैं। इस तरह जन्मके हु:खरूप दोषोंका बार-बार विचार करके इस विचारको डूढ़ करना कि

इसमें केवल दुःख-ही-दुःख है 1 - ग्रंथ जो जन्मता है, उसको मस्ता ही पड़ता है—यह नियम है । इससे कोई बच ही नहीं सकता । मृत्युके समय जब प्राण शरोरसे निकलते हैं, तब हजाएँ विक्यू शरीरमें एक साथ डंक मारते हों—ऐसी पीड़ा

<sup>\*</sup> संसारक चिनानसे साधकका कोई प्रयोजन होता नहीं और अचिन्य परमात्मतत्व चिनानमें आता नहीं — यही निर्विकल्पना है ।

<sup>ं</sup> किसी सेठने सुना कि अमुक दूकानमें इतना नका हुआ है और साथ हो यह भी सुना कि अमुक दूकानमें इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नका और नुकसान—इन दोनोंमें तो फरक है, पर इन दोनोंक ज्ञानमें कोई फरक नहीं है: ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक न होता तो नका और नुकसान—दोनोंकी मिप्रताका ज्ञान कैसे होता ? इसी ताद भी ; तूं " यह और "वह"—ये चारों अलग-अलग होनपर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाशमें "मैं में कियाएँ होती हैं, इसी प्रकाशमें "तू यह और यह" में मिप्रताकों होती हैं। उस सामान्य प्रकाशक ज्ञान एक होती हैं। उस सामान्य प्रकाशमें "मैं हो यह और यह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाशका सम्बन्ध यह है तो चारोंके साथ है और यदि नहीं है तो किसीके भी साथ नहीं है।

होती है । उम्रभरमें कमाये हुए धनसे, उम्रभरमें रहे हुए मकानसे और अपने परिवारसे जब वियोग होता है और फिर उनके मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती. तव (ममता-आसक्तिके कारण) वडा भारी-दःख होता है। जिस धनकों कभी किसीको दिखाना नहीं चाहता था. जिस धनको परिवारवालोंसे छिपा-छिपाकर तिजोरीमें रखा था: उसकी चावी परिवारवालोंके हाथमें पडी देखकर मनमें असह्य वेदना होती है। इस तरह मत्पेक दःखरूप दोपोंको बार-बार देखे ।

वृद्धावस्थामें -शरीर और अवयवोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है. जिससे चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें कप्ट होता है । हरेक तरहका भोजन पचता नहीं । बडा होनेके कारण परिवारसे आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहनेसे घरवाले निरादर अपमान करते हैं। तब मनमें पहलेकी यातें याद आती हैं धन कमाया है, इनको पाला-पोसा पर आज ये मेरा तिस्कार कर रहे हैं! इन बातोंको लेकर यड़ा दःख होता है। इस तरह वृद्धावस्थाके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे ।

यह शरीर व्याधियोंका, रोगोंका घर है- 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्'। शरीरमें वात. कफ आदिसे पैदा होनेवाले अनेक प्रकारके रोग होते रहते हैं और उन रोगोंसे शरीरमें बड़ी पीड़ा होती है । इस तरह रोगोंके दःखरूप दोपोंको चार-बार टेखे ।

यहाँ बार-बार देखनेका तात्पर्य बार-बार चिन्तन करनेसे नहीं है, प्रत्युत विचार करनेसे है। जन्म,

मत्य वद्धावस्था और रोगोंके दःखोंको बार-बार देखनेसे अर्थात विचार करनेसे उनके मूल कारण ---- उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थेमि राग स्वाभाविक हो कम हो जाता है अर्थात् भोगोंसे वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोपोंको देखना भोगोसे वैराग्य होनेमें हेतु है; क्योंकि भोगोंके रागसे अर्थात गुणोंके सङ्गसे ही जन्म होता है-'कारणं गणसङोऽस्य सदसद्योनिजन्मस' (गीता १३ । २१); और जो जन्म होता है, वह सम्पूर्ण दःखोका कारण है । भगवानने पूनर्जन्मको दःखालय वताया है- 'पुनर्जन्म द:खालयमशाश्चतम्' (गीता 6 184) 1

शरीर आदि जड़ पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे. उनको महत्त्व देनेसे. उनका आश्रय लेनेसे ही सम्पर्ण दोप उत्पन्न होते हैं--- 'देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति । परमात्माका स्वरूप अथवा उसका ही अंश होनेके ही कारण जीवातमा स्वयं निटॉब है-- 'चेतन अमल सहज सुखरासी' ७ । ११७ । १) । यही कारण है कि जीवात्माको दःख और दोष अच्छे नहीं लगते; क्योंकि वे इसके सजातीय नहीं हैं । जीव अपने द्वारा ही पैदा किये दोपोंके कारण सदा दःख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म, मत्य आदिके दःखरूप दोषोंके मूल कारण देहाभिमानको विचारपूर्वक मिटानेके लिये कह रहे हैं।

असक्तिरनभिष्ठङ्गः

पुत्रदारगृहादिष् ।

समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९ ।।

आसक्तिरहित होना; पुत्र, स्त्री, घर आदिमें एकात्मता (घनिष्ठ सम्बन्ध) न होना और अनुकूलता-प्रतिकूलताकी प्राप्तिमें चित्तका नित्य सम रहना ।

व्याख्या 🕌 असक्तिः '— उत्पन्न होनेवाली (सांसारिक) वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें जो प्रियता है, उसको 'सक्ति' कहते हैं । उस 'सिकि'से रहित होनेका नाम 'असक्ति' है । 🔻

. सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदिसे सुख लेनेकी

इच्छासे, सुखकी आशासे और सुखके भोगसे ही मनुष्यकी उनमें आसक्ति, प्रियता होती है । कारण कि मनुष्यको संयोगके सिवाय सुख नहीं दीखता, इसलिये उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परनु वास्तविक सख संयोगके वियोगसे होता है ( गीता

६ । २३ ), इसलिये साधकके लिये सांसारिक आसक्तिका त्याग करना बहुत आवश्यक है।

उपाय—संयोगजना सुख आरम्भमें तो अमृतकी तरह दीखता है, पर परिणाममें विषकी तरह होता है (गीता १८ । ३८) । संयोगजन्य सुख भोगनेवालेको परिणाममें दुःख भोगना ही पड़ता है— यह नियम है । अतः संयोगजन्य सुखके परिणापपर दृष्टि रखनेसे उसमें आसक्ति नहीं रहती

'अनिभद्गङ्गः पुत्रदारगृहादिषु'— पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदिके साथ माना हुआ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीरपर भी असर पड़ता है, उसका नाम 'अभिष्ठङ्ग' है \* । जैसे-- पुत्रके साथ माताको एकात्मता रहनेके कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है, तब माताका शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्रके, स्त्रीके मर जानेपर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धनके चले जानेपर कहता है कि मैं मारा गया, आदि । ऐसी एकात्मतासे रहित होनेके लिये वहाँ 'अनिभन्नङ्गः' पद आया है।

उपाय-जिनके साथ अपना घतिष्ठ सम्बन्ध दीखे, उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाये, पर उनसे सुख लेनेका उद्देश्य न रखे । उद्देश्य तो उनसे अभिष्ठक्व (तादाल्य) दर करनेका ही रखे । अगर उनसे सेवा लेनेका उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्य हो जायगा । हाँ, उनकी प्रसन्नताके लिये कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो: क्योंकि राजी होनेसे अभिष्ठङ्ग हो जायगा । तात्पर्य है कि किसीके भी

साथ अपनेको लिप्त न करे । इस बातकी बहुत सावधानी रखे।

> 'नित्यं च समचित्तत्विमृष्टानिष्टोपपत्तिषु'—'इष्टु'-अर्थात् मनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें राग, हर्प, सुख आदि विकार न हो; और 'अनिष्ट'. अर्थात् भनके प्रतिकृल वात, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें द्वेप, शोक, दुःख, उद्देग आदि विकार न हो । तालर्य है कि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंके प्राप्त होनेपर चित्तमें निरत्तर समता रहे, चित्तपर उनका कोई असर न पड़े । इसको भगवान्ने 'सिन्द्यसिन्द्योः समो भूत्वा'(२ ।४८) पदोंसे भी कहा है।

उपाय- मनुष्यको जो कुछ अनुकूल सामग्री . मिली है, उसको वह अपने लिये मानकर सुख भोगता है— यह महान् बाधक है। कारण कि संसारकी सामग्री केवल संसारकी सेवामें लगानेक लिये ही मिली है, अपने शंगीर-इन्द्रियोंको सुख पहुँचानेक लिये महीं । ऐसे ही मनुष्यको जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है, वह दुःख घोगनेक लिये नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुखका त्याग करनेके लिये, मनुष्यको -सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदिसे छुड़ानेके लिये ही मिली है । तात्पर्य है कि अनकल और प्रतिकृल—दोनों परिस्थितियाँ मनुष्यको सुख-दुःखसै ऊँचा उठाकर (उन दोनोंसे अतीत) परमाता-तत्वको प्राप्त करानेके लिये ही मिली हैं—ऐसा दुढ़तासे मान लेनेसे साधकका चित्त इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें स्वतः सम रहेगा ।

## चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।। १० ।।

मेरेमें अनन्ययोगके द्वारा अव्यक्षिचारिणी भक्तिका होना, एकान्त स्थानमें रहनेका स्वभाव होना और जन-समुदायमें प्रीतिका न होना ।

ं चानन्ययोगेन साधकका देहाभिमान बना रहता है । यह देहाभिमान भक्तिरव्यभिवारिणी'— संसारका आश्रय लेनेके कारण. अव्यक्तके ज्ञानमें प्रधान बाधा है । इसको दूर करनेके

<sup>\*.</sup>पुत्र, स्त्री आदिके साथ यदायोग्य वर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना 'अभिध्वह्न' नहीं है, प्रत्युत यह सो निर्लिपता, असङ्गता है, जो कि अमरताका अनुभव करानेवाली है i

लिये भगवान् यहाँ तत्वज्ञानका उद्देशय रखकर अनन्ययोगदारा अपनी अव्यभिचारिणी धक्ति करनेका साधन बता रहे हैं । तात्पर्य है कि भक्तिरूप साधनसे भी देहाभिमान: सगमतापूर्वक दूर हो सकता है।

भगवानके सिवाय और किसीसे कछ भी पानेकी इच्छा न हो अर्थात् भगवानुके सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरेको उस तत्त्वका अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बृद्धि, योग्यतासे मैं उस तत्वको प्राप्त कर लैंगा—इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिका सहारा न हो: और 'भगवानकी कपासे ही मेरेको उस तत्वका अनुभव होगा'-इस प्रकार केवल भगवानका ही सहारा हो-यह भगवानमें 'अनन्ययोग' होना है ।

अपना सम्बन्ध केवल भगवानके साथ ही हो, दूसरे किसीके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न हो- यह भगवानमें 'अव्यभिचारिणी भक्ति' होना है ।

तात्पर्य है कि तत्त्वप्राप्तिका साधन (उपाय) भी भगवान् ही हों. और साध्य (उपेय) भी भगवान् ही हों-यही अनन्ययोगके द्वारा भगवानमें अव्यभिचारिणी भक्तिका होना है।

जिस साधकमें ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके भी संस्कार हों,, उसके लिये यह साधन बहुत उपयोगी है। धित्तपुरपण साधक अगर तत्त्वज्ञानका उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल इसी साधनसे तत्वज्ञानकी प्राप्ति करसकता है । गुणातीत होनेके उपायोंमें भी भगवानने अव्यक्षिचारणी भिक्तिकी बात कही है (गीता १४ । २६) ।

शङ्का- यहाँ तो भक्तिसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति बतायी गयी है और अठारहवें चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्ति कही गयी है, ऐसा क्यों?

समाधान-जैसे भक्ति दो प्रकारकी होती है—साधन-भक्ति और साध्य-भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकारका होता है- साधन-ज्ञान और साध्य-ज्ञान । साध्य-भक्ति और साध्य-ज्ञान--दोनों तत्वतः एक ही हैं। साधन-भक्ति और साधन-ज्ञान—ये दोनों साध्य-भक्ति अंधवा साध्य-ज्ञानकी प्रोटंपतके साधन है ।

अतः जहाँ भक्तिसे तत्त्वज्ञान-(साध्य-ज्ञान)-की प्राप्तिकी बात कही है. वह भी ठीक है और जहाँ ज्ञानसे पराभक्ति-(साध्य-भक्ति-) की प्राप्तिकी बात कही है. वह भी ठीक है। अतः साधकको चाहिये कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति- जिस संस्कारकी प्रधानता हो. उसीके अनरूप साधनमें लग जाय । सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मका ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्यका नहीं । ऐसा उद्देश्य होनेपर वह उसी साधनसे परमात्माको प्राप्त कर लेता है ।

शङ्ग-भगवानने ज्ञानके साधनोंमें अपनी भक्तिको किसलिये बताया ? क्या ज्ञानयोगका साधक भगवानकी धक्ति भी करता है?

समाधान-ज्ञानयोगके साधक (जिज्ञास) दो प्रकारके होते हैं-भावप्रधान (भक्तिप्रधान) और विवेकप्रधान (ज्ञानप्रधान) ।

(१) भावप्रधान जिज्ञास वह है, जो भगवानका आश्रय लेकर तत्त्वको जानना चाहता है (गीता ७ । १६; १३ । १८) । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'माम्', 'मम', तीसरे श्लोकमें 'मे', इस (दसवें) श्लोकमें 'मयि' और अठारहवें श्लोकमें 'मद्धकः'तथा 'मद्धावाय' पदोंके आनेसे सिद्ध होता है कि अठारहवें रलोकतक भावप्रधान जिज्ञासका प्रकरण है। परन्त उन्नीसवेंसे चौंतीसवें श्लोकतक एक बार भी 'अस्पद' ('मैं' वाचक) पदका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिये वहाँ विवेकप्रधान जिज्ञासका प्रकरण है।अतः यहाँ भावप्रधान जिज्ञासका प्रसङ्ग होनेसे ज्ञानके साधनेकि अन्तर्गत धक्तिरूप साधनका वर्णन किया गया है।

दसरी बात, जैसे सात्त्विक भोजनमें पष्टिके लिये घी या दुधकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दध सात्विक भोजनके साथ मिलकर भी पष्टि करते हैं और अकेले-अकेले भी पृष्टि करते हैं । ऐसे ही भगवानको भक्ति ज्ञानके साधनोंमें मिलकर भी परमात्मप्राप्तिमें सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत चना देती है (गीता १४ । २६) । पातञ्चलयोगदर्शनमें भी परमात्मप्राप्तिके अष्टाङ्गयोगके साधनोंमें सहायकरूपसे लिये 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात् भक्तिरूप नियम

BARRAKEL CANABARES STATES SANAK SANA CRESTS THE RESERVE AND SERVED AS A SERVED है \* और उसी भक्तिको स्वतन्तरूपसे भी कहा है । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिरूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है । इस विशेषताके कारण भी जानके साधनोंमें भक्तिका वर्णन किया गया है ।

(२) विवेकप्रधान जिज्ञासु वह है, जो सत्-असत्का विचार करते हुए तीव्र विवेक-वैराग्यसे युक्त होकर तत्वको जानना चाहता है (गीता १३ । १९-३४) ।

विचार करके देखा जाय तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासाकी कमी और भोगासिकको बहुलताके कारण विवेकप्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखनेमें आते हैं । ऐसे साधकोंके लिये भक्तिरूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्तिका वर्णन करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

उपाय- केवल भगवान्को ही अपना मानना और भगवान्का हो आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवन्नामका जप, कीर्तन, चिन्तन, स्मरण आदि करना ही भक्तिका सुगम उपाय है।

'विविक्तदेशसेवित्वम्'— 'मैं एकान्तमें रहकर परमात्मतत्त्वका चित्तन कहैं, भजन-स्मरण कहैं, सत्-शास्त्रोंका स्वाध्याय करूँ, उस तत्त्वको गहरा उतरकर समझूँ, मेरी वृत्तियोमें और मेरे साधनमें कोई भी विघ-वाधा न पड़े. मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसीके साथ न रहें'—साधककी ऐसी खामाविक अभिलाषाका नाम 'विविक्तदेशसेवित्व' है । तात्पर्य यह हुआ कि साधककी रुचि तो एकान्तमें रहनेकी ही होनी चाहिये, पर ऐसा एकान्त न मिले तो मनमें किञ्चित्पात्र भी विकार नहीं होना चाहिये । उसके मनमें यही विचार होना चाहियेकि संसारके सहका, संयोगका तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूपमें असङ्गता खतःसिद्ध है । इस खतःसिद्ध असङ्गतामें संसारका सङ्ग, संयोग, सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसारका सङ्ग कंभी बाघक हो ही नहीं सकता ।

केवल निर्जन 'यन आदिमें 'जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि भैं एकान्त स्थानमें हूँ वास्तवमें भूल ही है; क्वोंकि सम्पूर्ण संसारका बीज यह शरीर तो साथमें है हो । जबतक इस शरीरके साथ सम्बन्ध है, तबतक सम्पूर्ण संसारके साथ सम्बन्ध बना ही हुआ है । अतः एकान्त स्थानमें जानेका लाभ तभी है, जब देहाभिमानके नाशका उद्देश्य मुख्य हो ।

वास्तविक एकान्त वह है जिसमें एक तत्वके

सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और

न होगी । जिसमें न इन्द्रियाँ हैं, न प्राण है, न मन

है और न अन्तःकरण है। जिसमें न स्थूलशरीर है,

न सुक्ष्मशरीर है और न कारणशरीर है। जिसमें न

व्यप्टि शरीर है और न समष्टि संसार है । जिसमें कैवल एक तत्त्व-ही-तत्त्व है अर्थात् एक तत्त्वके सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मतत्त्वके सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अत्तमें भी कुछ नहीं रहेगा । बीचमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीत हो रहा है अर्थात् जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है, वे इन्द्रियाँ अन्तःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही हैं। अतः प्रतीतिके द्वाप ही प्रतीति हो रही है । हमारा (खरूपका) सम्बन्ध शरीर और अत्तःकरणके साथ कमी हुआ ही नहीं; क्योंकि शारीर और अन्तःकरण प्रकृतिका कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृतिसे अतीत है। इस प्रकार अनुमव करना ही वास्तवमें 'विविक्तदेशसैवित्व' है। 'अरतिर्जनसंसदि'— साधारण मनुष्य-समुदायमें प्रीति, रुचि न हो अर्थात् कहाँ क्या हो रहा है, क्य क्या होगा, कैसे होगा आदि-आदि सांसारिक वातोंकी सुननेकी कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनानेवाले

लोगोंसे मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें—ऐसी किश्चित्रात्र

भी इच्छा, प्रीति न हो । परन्त् हमारेसे कोई तत्वकी

बात पूछना चाहता है, साधनके विषयमें चर्चा करना

चाहता है, उससे मिलनेके लिये मनमें जो इच्छा होती है,

वह अरितर्जनसंसदि नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्वकी

बात होती हो, आपसमें तत्वका विचार होता हो

अथवा हमारी दृष्टिमें कोई परमात्मतत्त्वको जाननेवाला

हो, ऐसे पुरुषोंके सङ्गकों जो रुचि होती है, यह जन

इतिसम्बोध्यम् रणः विवस्तिव राजित् स्थानः । ( योगदर्शन २ । ३२) . ... प्रताद है (आगदरान १ । १३)

समदायमें रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है--सङ: सर्वात्मना त्याज्य: स चेत्यक्तं न शक्यते । स सद्धिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि धेयजम् ।।

अर्थात् आसक्तिपूर्वेक किसीका भी सङ्ग नहीं करना चाहिये; परन्त अगर ऐसी असङ्गता न होती हो, तो श्रेष्ठ परुपोंका सङ्ग करना चाहिये। कारण कि श्रेष्ठ प्रुपोंका सङ्ग असङ्गता प्राप्त करनेकी औपघ है ।

#### . अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। ११ ।। अध्यात्मज्ञानमे नित्य-निरन्तर रहना, तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह

देखना—यह (पूर्वोक्त साधन-समुदाय) तो ज्ञान है; और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है-ऐसा कहा गया है।

व्याख्या—'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्-सम्पर्ण शास्त्रोका तात्पर्य मनुष्यको परमात्माको तरफ लगानेमें, परमात्मप्राप्ति कानेमें है— ऐसा निश्चय करनेके बाद परमात्मतत्व जितना समझमें आया है. उसका मनन करे। युक्ति-प्रयुक्तिसे देखा जाय तो परमात्मतत्त्व भावरूपसे पहले भी था. अभी भी है और आगे भी रहेगा। परन्तु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है। संसारकी तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार, प्रकाशक है, वह परमात्मतत्त्व नित्य-निरन्तर रहता है । उस परमात्मतत्त्वके सिवाय संसारकी स्वतन्त सत्ता है ही नहीं । परमात्माकी सत्तासे ही संसार सत्तावाला दीखता है । इस प्रकार संसारकी स्वतन्त सत्ताके अभावका और परमात्माकी सत्ताका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्' है।

उपाय- आध्यात्मिक प्रन्थोंका पठन-पाठन, तत्वज्ञ महापुरुपोंसे तत्वज्ञान-विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना ।

'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम'— तत्त्वज्ञानका है---परमात्मा । उस परमात्माका ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' है। वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है । एकान्तमें अथवा व्यवहारमें, सब समय साधकको, दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मापर हीं रहे । एक परमात्माके सिवाय उसको दूसरी कोई

सत्ता दीखे ही नहीं । सब जगह, सब समय समभावसे परिपूर्ण परमात्माको ही देखनेका उसका खमाव बन जाय-यही'तत्त्वजानार्धदर्शनम'है । इसके सिद्ध होनेपर साधकको परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है। 'एतन्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा'--

'अमानित्वम्' से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम्' तक ये जो चीस साधन कहे गये हैं. ये सभी साधन देहाभिमान मिटानेवाले होनेसे और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे 'ज्ञान' नामसे कहे गये हैं। इन साधनोंसे विपरीत मानित्व, दिभात्व, हिसा आदि जितने भी दोष हैं, वे सभी देहाभिमान बढ़ानेवाले होनेसे और परमात्मतत्त्वसे विमुख करनेवाले होनेसे 'अज्ञान' नामसे कहे गये हैं।

#### विशेष बात

यदि साधकमें इतना तीव विवेक जागत हो जाय कि वह शरीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन-समदाय स्वतः प्रकट हो जाता है । फिर उसको इन साधनोंका अलग-अलग अनुष्टान करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । विनाशी शरीरको अपने अविनाशी स्वरूपसे अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकोंको चाहिये कि वे शरीरको अपनेसे अलग अनुभव करें, जो कि वास्तवमे अलग ही है!

पूर्वोक्त किसी भी साधनका अनुष्टान करनेके लिये मुख्यतः दो बातोंको आवश्यकता है— (१) साधकका उद्देश्य केवल परमात्माको प्राप्त करना हो और (२)

शास्त्रोंको पढ़ते-सुनते समय यदि, विवेकद्वारा शरीरको अपनेसे अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समयमें भी उसी विवेकपर स्थिर रहे । इन दो बार्तांके दढ होनेसे साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते हैं।

शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हैं, जो कि बचपनमें था--यह सबके अनुभवकी बात है। अतः शरीरके साथ अपना सम्बन्ध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है—ऐसा निधय होनेपर ही वास्तविक साधन आरम्भ होता है । साधककी बुद्धि जितने अंशमे परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको धारण करती है, उतने ही अंशमें उसमें विवेकको जागृति तथा संसारसे वैग्राय हो जाता है। भगवान्ने विवेक और वैरान्यको पुष्ट करनेके लिये ज्ञानके आवश्यक साधनोंका वर्णन किया है।

जब मनुष्यका उद्देश्य परमात्मप्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारोंकी जड़ कर जाती है, चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो! जैसे वृक्षको जड़ कटनेपर भी बड़ी टहनीपर लगे हुए पते कुछ दिनतक हरे दीखते हे; किन्तु वास्तवमें उन पत्तोंके हरेपनको भी जड़ कट चुकी है । इसलिये कुछ

दिनोके बाद कटी हुई टहनीके पत्तोंका, हरापन पिट जाता है । ऐसे ही परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका दृढ उद्देश्य होते ही दुर्गुण-दुग्रचार मिट जाते हैं । यद्यपि साधकको आरम्पमें ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपनेमें अवगुण दीखते हैं, तथापि कुछ समयके बाद उनका सर्वथा अभाव दीखने लग जाता है।...

साधन करते समय कभी-कभी साधकको अपनेम दुर्गुण दिखायी दे सकते है । परन्तु वास्तवमें साधनमें लगनेसे पहले, उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते हुए दिखायी देते हैं। यह नियम है कि दरवाजेसे आनेवाले और जानेवाले—दोनों ही दिखायी देते हैं। यदि साधन करते समय अपनेमे दुर्गुण बढ़ते हुए दीखते हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण आं रहे हैं। परन्तु यदि-अपनेमें दुर्गुण कम होते हुए दोखते -हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण जा रहे हैं । ऐसी अवस्थामे साधकको निग्रश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत अपने उद्देश्यपर दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधनमें लगे रहना चाहिये ।, इस प्रकार साधनमें लागे रहनेसे दर्गण-दराचारांका, सर्वथा अभाव हो जाता है।

सम्बर्थ—पूर्वोतः ज्ञान-(साधन-समुदाय-) के द्वारा जिसको जाना जाता है. उस साध्य-तत्वका अव ्रैव् वर्णन आरम्भ करते हैं।

#### ज्ञेयं यत्तत्रवक्ष्यामि यन्ज्ञात्वामृतमश्रुते ।

#### अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।। १२ ।।

जो ज्ञेय है, उस-(परमात्मतत्त्व-) को मैं अच्छी तरहसे कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरताका अनुभव कर लेता है। वह (ज्ञेय-तत्त्व) अनादि और परम ब्रह्म है। उसकी न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

व्याख्या--'त्रेयं यत्तत्रबध्यामि'--भगवान् यहाँ वर्णन करूँगा !

ज्ञेय तत्त्वके वर्णनका उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्तिक लिये ही मनुष्यशारीर मिला .है कि संसारमें जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएँ, है, जिसका वर्णन उपनिपदों, शास्त्रों और प्रन्थोंमें किया कलाएँ आदि हैं, वे समी अवस्य जाननेयोग्य नहीं

'ज्ञेयम्' (अवश्य जाननेयोग्य) कहनेक तात्पर्य गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्वका मैं अच्छी तरहसे ंहैं । अवश्य जानेनेयोग्य तो एक परमाता ही है ।

<sup>•</sup> इस श्लोकमें भगवानने 'प्रवश्यामि' घटमें क्रेय तत्वका दर्णन कानेके लिये प्रतिज्ञा की है, 'अमृतमश्तुने', पदमे उसे जाननेका फल बताया है, 'अनादियन' पटमे उसका सक्षण बनावा है, 'परं ब्रह्म' पदोमे उसका नाम चनावा है, और 'न मतत्रासदुन्यते' पदीमे उमका वर्णन किया है।

कारण कि संसारिक विषयोंको कितना ही जान लें. तो भी जानना बाकी ही रहेगा । सांसारिक विषयोंकी जानकारीसे जन्म-मरण भी नहीं मिटेगा। परना परमात्माको तत्त्वसे ठीक जान लेनेपर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म-मरण भी मिट जायगा । अतः संसारमें परमात्माके सिवाय जाननेयोग्य दसरा कोई है ही नहीं ।

'यन्त्रात्वामुतमञ्जते'--उस ज्ञेय तत्वको जाननेपर अमरताका अनुभव हो जाता है अर्थात् खतःसिद्ध तत्वकी प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता ।

वास्तवमें स्वयं पहलेसे ही अमर है, पर उसने मरणशील शारीरादिके साथ एकता करके अपनेकी जन्मने-मरनेवाला मान लिया है । परमात्मतत्त्वको जाननेसे यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक खरूपको पंहचान लेता है अर्थात् अमरताका अनुभव कर लेता है।

'अनादिमत्'-उससे यावनात्र संसार उत्पन्न होता है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। परन्तु वह आदि, मध्य और अन्तमें ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है । अतः वह 'अनादि' कहा जाता है ।

'पां 'बहा' - 'ब्रह्म' प्रकृतिको भी कहते हैं: वेदको भी कहते हैं, पर 'परम ब्रह्म' तो एक परमात्मा ही है। जिससे बढ़कर दसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहनेवाला तत्त्व नहीं है, वह 'परम ब्रह्म' कहा जाता है।

कह सकते और 'असत्' भी नहीं कह सकते । कारण

कि असत्की भावना-(सता-) के बिना उस \_\_\_ उसको सत्-असत् संज्ञा नहीं हो सकती। सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमे 'वह तत्व न सत् कहा जा सकता है, न असत्'—ऐसा कहकर ज्ञेय तत्वका निर्गुण-निराकाररूपसे वर्णन किया । अब आगेके श्लोकमें उसी ज्ञेय तत्त्वका सगुण-निराकाररूपसे वर्णन करते हैं ।

सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३ ।।

> \* राम सिव्वदानंद दिनेसा। नहिं तहैं मोह निसा लवलेसा।। सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहैं पुनि विग्यान विहाना ।।

> > (मानस १ । ११६ । ३)

परमात्मतत्त्वमें सत् शब्दका प्रयोग नहीं होता, इसलिये उसको 'सत्' नहीं कह सकते; और उस परमात्मतत्त्वका कभी अभाव नहीं होता, इसलिये उसको 'असत्' भी नहीं कह सकते । तात्पर्य है कि उस परमात्मतत्त्वमें सत-असत शब्दोंकी अर्थात वाणीको प्रवृत्ति होती ही नहीं-ऐसा वह करण-निरपेक्ष तत्त्व है।

जैसे पथ्वीपर रात और दिन-ये दो होते हैं। इनमें भी दिनके अभावको 'रात' और रातके अभावको 'दिन' कह देते हैं । परन्त सर्यमें रात और दिन-ये दो भेद नहीं होते । कारण कि रात तो सूर्यमें है ही नहीं, और रातका अत्यन्त अभाव होनेसे सर्यमें दिन भी नहीं कह सकते; क्योंकि 'दिन' शब्दका प्रयोग रातको अपेक्षासे किया जाता है। यदि रातको सता न रहे तो न दिन कह सकते हैं. न रात । ऐसे ही सतको अपेक्षासे 'असत' शब्दका प्रयोग होता है और असत्की अपेक्षासे 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है। जहाँ परमात्माको 'सत्' कहा जाता है, वहाँ असत्की अपेक्षासे ही कहा जाता है। परन्तु जहाँ असतका अत्यन्त अभाव है, वहाँ परमात्माको 'सत' नहीं कह सकते और जो परमात्मा निरन्तर सत् है, उसको 'असत्' नहीं कह सकते । अतः परमात्मामें सत् और असत्-इन दोनों शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । जैसे सर्य दिन-रात दोनोसे विलक्षण केवल प्रकाशरूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत्-असत् दोनोंसे विलक्षण है । \*

दूसरी बात, सत्-असत्का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वहीं होता है, जहाँ वह मन, 'न सत्तन्नासद्व्यते'—उस तत्त्वको 'सत्' भी नहीं वाणी और बद्धिका विषय होता है । परन्तु ज्ञेय तत्त्व मन, वाणी और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है; अतः

वे (परमात्मा) सब जगह हाथों और पैरोंवाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखोंवाले तथा सब जगह कानोवाले हैं । वे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । उर

(गीता ९ । २६) ।

सब-की-सब इन्द्रियाँ हैं।

व्याख्या—'सर्वतः पाणिपादं तत्'—जैसे स्याहीमें विये हुए पदार्थको भगवान् वहाँ ही खा लेते हैं सब जगह सब तरहको लिपियाँ विद्यमान हैं; अतः लेखक स्याहीसे सब तरहकी लिपियाँ लिख सकता है । सोनेमें सब जगह सब तरहके गहने विद्यमान है: अतः सुनार सोनेमें किसी भी जंगहसे जो गहना बनाना चाहे, बना सकता है । ऐसे ही भगवान्के सब जगह ही हाथ और पैर हैं: अतः भक्त भक्तिसे जहाँ-कहीं जो कुछ भी भगवान्के हाथोंमें देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करनेके लिये उसी जगह भगवानुके हाथ मौजूद हैं । भक्त बाहरसे अर्पण करना चाहे अथवा मनसे, पूर्वमें देना चाहे अथवा पश्चिममें, उत्तरमें देना चाहे अथवा दक्षिणमें, उसे ग्रहण करनेके लिये वहीं भगवान्के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जलमें, स्थलमें, अग्निमें, जहाँ-कहीं जिस किसी भी संकटमें पड़नेपर भगवान्को पुकारता है, उसकी रक्षा करनेके लिये वहाँ ही भगवान्के हाथ तैयार है अर्थात् भगवान् वहाँ ही अपने हाथोंसे उसकी रक्षा करते हैं।

भक्त जहाँ-कहीं भगवान्के चरणोमें चन्दन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवानके चरण भौजूद हैं। हजारों-लाखों भक्त एक ही समयमें भगवानके चरणींकी अलग-अलग पूजा करना चाहें, तो उनके भावके अनुसार वहाँ ही भगवान्के चरण मौजूद है।

'सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्'--भक्त भगवान्को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवानके नेत्र हैं । भक्त जहाँ शरीरसे अथवा मनसे नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान् उसके नृत्यको देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान्को सब जगह देखता है, भगवान् भी उसकी दृष्टिसे कभी, ओझल नहीं होते , अन्त ब्रह्माण्ड हैं, अन्त ऐधर्य हैं और उन सबमें देश, ·· (गीता ६ 1३०) I

चाहे, पूष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवानुका मसक है ।

हो भगवान्का मुख है अर्थात् मक्तद्वारा भक्तिपूर्वक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ।

'सर्वतःश्रुतिमत्'-भक्त जहाँ-कहीं जोरसे बोलकर प्रार्थना करे, धीरेसे बोलंकर प्रार्थना करे अथवा मैनसे प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान् अपने कानोंसे सुन लेते हैं । '

मनुष्येकि सब अवयव (अङ्ग) सब जगह नहीं होते अर्थात् जहाँ नेत्र हैं, वहाँ कान नहीं होते और जहाँ कान हैं, यहाँ नेत्र नहीं होते; जहाँ हाथ हैं; वहाँ पैर नहीं होते और जहाँ पैर हैं, वहाँ हाथ नहीं होते इत्यादि । परनु भगवान्की इन्द्रियाँ, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान् नेत्रोंसे सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवोंसे सभी क्रियाएँ कर सकते हैं; क्योंकि उनके सभी अवयवोंमें सभी अवयव मौजूद हैं । उनके छोटे-से-छोटे अंशमें भी

भगवान्के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहनेका तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणीसे दूर नहीं हैं । कारण कि भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, आदिमें परिपूर्णरूपंसे विद्यमान हैं। संतीने कहा है

चहुँ दिसि आरति चहुँ दिसि पूजा । चहुँ दिसि राम और महि दुजा ।।

संसारी आदमीको जैसे बाहर-भीतर, कपर-नीचे सत्र जगह संसार-ही-संसार दीखता है, संसारके सिवाय दूसरा कुछ दीखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्माको तत्त्वसे जाननेवाले पुरुषको सत्र जगह प्रमात्मा-ही परमात्मा दीखते हैं।

'लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति'—अनत सृष्टियाँ है, काल, 'वस्तुं, व्यक्ति आदि भी अनत हैं, वे सभी भक्त जहाँ भगवान्के मलकपर चन्दन लगाना परमात्मके अत्तर्गत है। परमात्मा उन सर्वको व्याप्त .वरके स्थित हैं । दसवे अध्यायके बयालीसवे रलीकमें भक्त जहाँ भगवान्को भाग लगाना चाहे, बहाँ भी भगवान्ते कहा है कि मैं सारे संसारको एक

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें सगुण-निराकारका वर्णन करके अब आगेके तीन श्लोकोमें उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थताका वर्णन करते हैं।

## सर्वेन्द्रियगणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । ्र असक्तं सर्वभृच्वैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।।१४ ।।

वे (परमात्मा) सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको प्रकाशित करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण करनेवाले हैं; तथा गुणोंसे रहित है और सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता है।

व्याख्या—'सर्वेद्रियगुणाभासं सर्वेद्रिय-विवर्जितम्-पहले परमात्मा है. फिर परमात्माकी शक्ति प्रकृति है। प्रकृतिका कार्य महतत्त्व, महत्तत्त्वका कार्य अहंकार, अहंकारका कार्य पश्चमहाभूत, पञ्चमहाभूतोंकां कार्य मन एवं इस इन्द्रियाँ और इस इन्द्रियोका कार्य पाँच विषय-ये सभी प्रकृतिके कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्यसे अतीत हैं। वे चाहे संगुण हों या निर्गण, साकार हों या निराकार, सदा प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं । वे अवतार लेते हैं, तो भी प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं। अवतारके समय वे प्रकृतिको अपने वशमें करके प्रकट होते हैं ।

जो अपनेको गुणोमें लिप्त, गुणोसे वधा हुआ मानकर जन्मता-मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्माको प्राप्त होनेपर गुणातीत (गुणोंसे रहित) कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणोंमें बद्ध कैसे हो सकते हैं ? वे तो सदा ही गणींसे अतीत (रहित) हैं । अतः वे प्राकृत इन्द्रियोसे रहित हैं अर्थात् संसारी जीवोंकी तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इन्द्रियोंसे युक्त नहीं है; किन्तु उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको प्रहण करनेमें सर्वशा समर्थ है \* । जैसे - वे कानोंसे रहित होनेपर भी भक्तोंकी पुकार सुन लेते हैं, खचासे रहित होनेपर भी भक्तोंका आलिङ्गन करते हैं,

नेत्रोंसे रहित होनेपर भी प्राणिमात्रको निरन्तर देखते रहते हैं. रसनासे रहित होनेपर भी भक्तोंके द्वारा लगाये हुए भोगका आस्वादन करते हैं, आदि-आदि । इस तरह जानेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा शब्द. स्पर्श आदि विषयोंको प्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणीसे रहित होनेपर भी अपने प्यारे भक्तोंसे बातें करते हैं, चरणोसे रहित होनेपर भी भक्तके पकारनेपर दौड़कर चले आते हैं, हाथोसे रहित होनेपर भी भक्तके दिये हए उपहारको ग्रहण करते हैं, आदि-आदि । इस तरह कर्मेन्द्रियोसे रहित होनेपर भी परमात्मा कर्मेन्द्रियोंका सब कार्य करते हैं । यही इन्द्रियोसे रहित होनेपर भी भगवानका इन्द्रियोके विषयोंको प्रकाशित करना है।

'असक्तं सर्वभृच्चैव'—भगवान्का सभी प्राणियोंमें अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणीमें आसक्ति नहीं है । आसक्ति न होनेपर भी वे ब्रह्मासे चींटी-पर्यन्त सम्पर्ण प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं। जैसे माता-विता अपने बालकका पालन-पोषण करते हैं. उससे कई गुना अधिक पालन-पोपण भगवान प्राणियोंका काते हैं। कीन प्राणी कहाँ है और किस प्राणीकी कब किसी वस्तु आदिको जरूरत पडती है, इसको परी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तुको आवश्यकतानुसार यथोचित रीतिसे पहुँचा देते हैं।

<sup>\* (</sup>१) अपाणिपादो जवनो पहीता पश्यत्यचक्षः स शृणोत्यकर्णः । (श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ । १९) ं वे परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होनेपर भी बहुण करनेमें समर्थ तथा बेगपूर्वक चलनेवाले हैं । वे नेत्रोंके बिना ही देखते हैं और कानीके बिना ही सुनते हैं।

<sup>...(</sup>२) विनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर विनुकरम करइ विधि नाना ।। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। , तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहड़ ग्रान बिनु बास असेपा।।

प्राणी पृथ्वीपर हो, समुद्दमें हो, आकारामें हो अथवाः स्वर्ग आदिमें हो अर्थात् त्रिलोकीमें कहीं भी कोई छोटा-से-छोटा अथवा वड़ा-से-बड़ा प्राणी हो, उसका-पालन-पोषण भगवान् करते हैं। प्राणिमात्रके सुद्धद् होनेसे वे अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंक द्वारा पाप-पुण्योंका नाश करके प्राणिमात्रको शुद्ध, पवित्र करते रहते हैं। 'निर्मुण गुणभोकु च'—वे परमात्मा सम्पूर्ण गुणोसे रहित होनेपर'भी सम्पूर्ण गुणोक भोका है। तात्म्ब है कि जैसे भाता-पिता वालकको मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे हो परमात्मा भत्तके हारा की हुई मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं अर्थात् भक्तलोग जो भी क्रियाएँ करते हैं, उन स्व क्रियाओंके— भोका भगवान् हो बनते हैं।

· AFFERENCE AND REPORTED BY AN

#### $\star$

## बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ।।१५ ।।

वे परमातमा सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और घर-अचर प्राणियोंके रूपमें भी वे ही हैं एवं दूर-से-दूर तथा नजदीक-से-नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे जाननेका विषय नहीं है।

व्याख्या—[इय तत्त्वका वर्णन वारहवेंसे सत्रहवें रलोकतक—चुरत छः श्र्लोकोमें हुआ है। उनमेंसे यह पन्द्रहवाँ श्र्लोक चौथा है। इस श्र्लोकके अन्तर्गत पहलेके तीन श्र्लोकोंका और आगेके दो श्र्लोकोंका भाव भी आ गया है। अतः यह श्र्लोक इस प्रकरणका सार है।]

भ्रवतरान्त भीर ह । । । भ्रवतामान्नरं चरमेव च' — जैसे वर्षके वने हुए घड़ोको समुद्रमे डाल दिया जाय तो उन घड़ोको वाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी (वर्षके वने होनेसे) जल ही हैं। ऐसे हो सम्पूर्ण चर-अवर माणियोंके वाहर भी परमात्मावर हैं, भीतर भी परमात्मा हैं और वे खुद भी परमात्मावरूष हैं हैं। तारार्य यह हुआ कि जैसे घड़ोमे जलके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हैं अर्थात् सब कुछ जल-ही-जल हैं, ऐसे ही संसार्य परमात्माके मिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं हैं अर्थात् सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा हैं। इसी वातको भगवान्ते महात्माओंकी इंटिसे

'वासुदेवः सर्वम्' (गीता ७ 1१९) और अपनी दृष्टिसे 'सदसच्चाहम्' (गीता ९ 1१९) कहा है ।

'दुरस्थं चानिकं च तत्'—िकसी बस्तुका दूर और नजदीक होना तीन दृष्टिगोंसे कहा जाता है—देशकृत, कालकृत और वस्तुकत । परमातमा तीनों हो दृष्टिगोंसे दूर-से-दूर और नजदीक-से-नजदीक हैं, जैसे—दूर-मे-दूर. देशमें भी वे ही परमातमा हैं और नजदीक-से-नजदीक देशमें भी वे ही परमातमा हैं और पहले-से-पहले भी वे ही परमातमा हैं '' पहले-से-पहले भी वे ही परमातमा हैं सम्पूर्ण वस्तुओंक पहले भी वे ही परमातमा हैं, सम्पूर्ण वस्तुओंक पहले भी वे ही परमातमा हैं, वस्तुओंक अन्तमें भी वे ही परमातमा है और वस्तुओंक रूपमें भी वे ही परमातमा है।

उत्पत्ति-निनाशशोल पदार्थिक संग्रह और सुख-भोगको इच्छा करतेवालेक लिये परमादम् (तत्रते समीप होनेपर भी) दूर हैं। परनु जो केसतः परमानाक हो सम्पुख है, उसके लिये परमातम् नजदीक हैं।

है, कारणाशीसि नजरीक अहम् है और अहम्मे जजरीक परमाता है । इस तरह नजरीक मे जजरीक परमात्मा है । परमाता जिनने नजरीक है, व्यता नजरीक दूसरा कोई भी जहीं है ।

£ ...

<sup>\*</sup> पृथासे दूर जल हैं, जलसे दूर तेन हैं, तेनमे दूर वापू है, प्रायुसे दूर आकाश है. आकाशसे दूर पहतत्व है, पहतत्वसे दूर प्रकृति है और प्रकृतिसे दूर प्रायाना है। इस तरह दूर-मे-दूर प्रायाना है। इस-से-दूर होने हुए भी ये परमात्वा व्यापकरूपसे सबने हैं; ब्यॉकि परमात्वा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहत है।

प्रकृतिसे पनदीक स्युलशसिर है, स्युलशसिर से नजदीक सुस्पशसिर में, मुश्मशसिर नजदीक कारणशसिर है।

इसलिये साधकको सांसारिक भोग और संप्रहकी इच्छाका त्याग करके केवल परमात्मप्राप्तिकी अभिलापा जावत करनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिको उत्कट अभिलापा होते ही परमात्मको प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है।

'सक्ष्मत्वात्तदविजेयम'—वे परमात्मा अत्यन्त सक्ष्म होनेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है अर्थात वे परमात्मा इनकी पकडमें नहीं आते । अब प्रश्न उठता है कि जब जाननेमें नहीं आते. तो फिर उनका अभाव होगा ? उनका अभाव नहीं है । जैसे परमाणरूप जल सक्ष्म होनेसे नेत्रोंसे नहीं दीखता, पर न दीखनेपर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणुरूपसे आकाशमें रहता है और स्थल होनेपर यूँदे, ओले आदिके रूपमें दौरवने लग जाता है । ऐसे ही परमात्मा अत्यन्त सुक्ष्म होनेसे इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदिके द्वारा जाननेमें नहीं आते: क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं ।

जीवंकि अज्ञानके कारण ही वे परमात्मा जाननेमे नहीं आते । जैसे, कहींपर 'श्रीमद्भगवदगीता' शब्द लिखा हुआं है । जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको तो केवल लंकीरें ही दीखती हैं और जो पढ़ा-लिखा है. उसको 'श्रीमद्भगवदगीता' दीखती है। संस्कृत पहे हुएको यह शंब्द किस धातुसे बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है-यह दीखने लग जाता है। गीताका मनन करनेवालेको गीताके गहरे भाव दीखने लग जाते हैं । ऐसे ही जिन मनुष्योंको परमात्मतत्त्वका जान नहीं हैं. उनको परमात्मा नहीं दीखते. उनके जाननेमें नहीं आते । परन्तु जिनको परमात्मतत्त्वका जान हो गया है, उनको तो सब कछ परमात्मा-ही-परमात्मा टीवते हैं ।

- उस परमात्मतत्त्वको 'ज्ञेय' (१३ । १२, १७)ःभी कहा है और 'अविजेय'- भी कहा है । इसका-तात्पर्य यह है कि वह खयंके द्वारा ही जाना जा सकता है. इसलिये वह 'जेय' है; और वह इन्द्रियाँ-मन-बद्धिके द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिये वह 'अविज्ञेय' है ।

सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको जाननेके लिये यह आवश्यक है कि साधक परमात्माको सर्वत्र परिपर्ण मान ले । ऐसा मानना भी जाननेकी तरह ही है । जैसे (योध होनेपर) ज्ञान-(जानने-) को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही 'परमात्मा सर्वत्र परिपर्ण हैं' इस मान्यता-(मानने-) को कोई मिटा नहीं सकता । जब मांसारिक मान्यताओं-'मै ब्राह्मण हूँ', 'मै साधु हूँ' आदिको (जो कि अवासाविक है) कोई मिटा नहीं सकता. तव पारमार्थिक मान्यताओंको (जो कि वास्तविक है) कौन मिटा सकता है ? तात्पर्य यह है कि दुढ़ता-पर्वक मानना भी एक साधन है। जाननेकी तरह माननेको भी बहुत महिमा है । 'परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं ---ऐसा दढतापूर्वक मान लेनेपर यह मान्यता मान्यता-रूपसे नहीं रहेगी, प्रत्यत इन्द्रियाँ-मन-बद्धिसे परे जो अत्यन्त सक्ष्म परमात्मा है. उनका अनुभव हो जायगा ।

# अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

## भूतभर्त च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।।

वे परमात्मा स्वयं विभागरहित होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें विभक्तकी तरह स्थित हैं । वे<sup>7</sup>जाननेयोग्य परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले, उनका भरण-पोषण करनेवाले और संहार करनेवाले हैं।

व्याख्यां-'अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्'—इस त्रिलोकोमं देखने, मुनने और समझनेमें जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी आते हैं, उन सबमें परमात्मा स्त्रयं विभागरहित होते हुए भी विभक्तकी तरह प्रतीतें हीने हैं । विभाग केवल प्रतीति है ।

ं जिस प्रकार आकाश घट, मठ आदिकी उपाधिसे घटाकाश. मठाकाश आदिके रूपमें अलग-अलग दीखते हुए भी तत्त्वसे एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भित्र-भित्र प्राणियोके शरीरीकी उपधिये अलग-अलग दीखते हए भी तन्त्रमे एक ही हैं।

इसी अध्यायके सत्ताईसवें एलोकमे 'समं सर्वेष भूनेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' पदोसे परमात्माको सम्पर्ण प्राणियोंमें समभावसे स्थित देखनके लिये कहा गया है। इसी तरह अठारहवें अध्यायके वीसवें श्लोकमें 'अविभक्तं विभक्तेषु' पदासे सात्त्विक ज्ञानका वर्णन करते हुए भी परमात्माको अविभक्तरूपसे देखनेको ही 'सात्त्विक जान' कहा गया है।

'भृतभर्त च तन्त्रेयं प्रसिष्णु प्रभाविष्णु च'---इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'विद्धि' पदसे जिस परमात्माको जाननेकी बात कही गयी है और बारहवें श्लोकमें जिस 'ज्ञेय' तत्त्वका वर्णन करनेको प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिवके

रूपसे वर्णन हुआ है । बस्तुतः चेतन तत्व '(परमाता) अ एक ही है। वे ही परमातमा रजोगणकी प्रधानत स्वीकार करनेसे ब्रह्मारूपसे सबको इत्पन्न करनेवाले: सत्वगुणकी प्रधानता खीकार करनेसे विष्णुरूपसे सबका भरण-पोपण करनेवाले और तमोगुणको प्रधानता स्त्रीकार करनेसे रुद्ररूपसे सबका संहार करनेवाले हैं। तासर्व है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण-ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं \* । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि-रचनादि कार्योंके लिये भित्र-भित्र गणींको स्वीकार करनेपर भी उन गुणोंके वशोभृत नहीं होते । गुणोपर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है ।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमे भगवान्ने ज्ञेय तलका आधाररूपसे वर्णन किया, अव आगेके रलोकमें उसका प्रकार वर्णन करते हैं।

#### तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्योतियामपि ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विधितम् ।। १७ ।

वह परमात्या सम्पूर्ण ज्योतियोंका भी ज्योति और अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है । वह ज्ञानस्वरूप, जाननेयोग्य, ज्ञान-(साधन-समुदाय-)से प्राप्त करनेयोग्य और संबंके हृदयमें विराजमान है ।

व्याख्या--'ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिः'--ज्योति नाम प्रकाश-(ज्ञान-)का है अर्थात् जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं । भौतिक पदार्थ सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत् आदिके अकाशमें दीखते हैं; अतः भौतिक पदार्थीकी ज्योति (प्रकाशक) सूर्य, चन्द्र आदि हैं।

वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंका ज्ञान कानसे होता है: अतः 'शब्दकी ज्योति -(प्रकाशक) 'कान' है। शीत-उष्ण, कोमल-कठोर आदिके स्पर्शका ज्ञान त्त्रचासे होता है; अनः स्पर्शको ज्योति (प्रकाशक) 'त्ववा' है । श्वेत, नील, पीत आदि रूपोंका ज्ञान नेत्रसे होता है: अतः रूपको ज्योति (प्रकाशक) 'नेत्र'

है । खद्रा, मीठा, नमकीन आदि रसोंका ज्ञानं बिह्नासे होता है: अतः रसकी ज्योति (प्रकाशक)- 'जिह्ना' है। सुगय-दुर्गयका ज्ञान नाकसे होता है: अतः गन्धको ज्योति (प्रकाशक) 'नाक' है । इन पाँचीं इन्द्रियोंसे शब्दादि पाँचों विषयोंका ज्ञान तभी होता है, जब उन इन्द्रियंकि साथ मन रहता है। अगर उनके सायं मन न रहे तो किसी भी विषयका ज्ञान नहीं होता । अतः इन्द्रियोंकी ज्योति (प्रकाशक) 'मन्' है । मनसे विषयोंका ज्ञान होनेपर भी जबतक मुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मनके साथ नहीं रहती, तयतक उस विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता । युद्धिके साय रहनेसे ही उस विषयका संपष्ट और स्थायी ज्ञान होता

मृष्टिन्यत्यनाकरणाद् ब्रह्माविष्युनियात्मकः । स संज्ञां यानि भगवानेक एव जनादेनः ।। (परापुराणाः, सृष्टिः ३ । १९४।

है। अत. मनकी ज्योति (प्रकाशक) 'बुद्धि' है। बद्धिसे कर्तव्य-अकर्तव्य, सत्-असत्, नित्य-अनित्यका

क्लोक १७]:

ज्ञान होनेपर भी अगर स्वयं (कर्ता) उसको घारण

नहीं करता. तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है: वह ज्ञान जीवनमें. आचरणमें नहीं आता । वह बात खयंमें नहीं बैठती । जो बात खयंमें बैठ जाती है.

वह फिर कभी नहीं जाती । अतः बृद्धिकी ज्योति (प्रकाशक) 'स्वयं' है। स्वयं भी परमात्माका अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयंमें ज्ञान, प्रकाश परमात्मासे ही आता है। अतः स्वयंकी ज्योति

(प्रकाशक) 'परमात्मा' है । उस स्वयंप्रकाश परमात्माको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माका प्रकाश (ज्ञान)

प्रकाश मनमें, मनका प्रकाश इन्द्रियोंमें और इन्द्रियोंका प्रकाश विषयोंमें आता है । मूलमें इन सबमें प्रकाश परमात्मासे ही आता है । अतः इन सब ज्योतियोंका ज्योति, प्रकाशकोंका प्रकाशक परमात्मा ही है\* । जैसे एक-एकके पीछे बैठे हए परीक्षार्थी अपनेसे आगे बैठे हुएको तो देख सकते हैं. पर अपनेसे पोछे बैठे हुएको नहीं, ऐसे ही अहम्, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि भी अपनेसे आगेवालेको तो देख (जान) सकते हैं, पर अपनेसे पीछेवालेको नहीं । जैसे सबसे पीछे बैठा

खयंमें आता है। खयंका प्रकाश बृद्धिमें, बृद्धिका

बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि सबको देखता है. प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता । वह परमात्मा सम्पूर्ण चर-अचर जगतका समान रूपसे निरपेक्ष प्रकाशक है—'यस्य भासा सर्वमिदं विभाति

हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियोंको

देख सकता है, ऐसे ही परमप्रकाशक परमात्मा अहम्,

सवराचरम्' ः (श्रीमन्द्रा॰ १० । १३ । ५५) । वहाँ भकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य-यह त्रिपुटी नहीं है । 'तमसः परमुच्यते'—वह परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त

परे अर्थात् सर्वथा असम्बद्ध और निर्लिप्त है । इन्द्रियाँ,

दोनों आते-जाते हैं: परन्तु जो सबका परम प्रकाशक है. उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना सम्भव ही नहीं । जैसे सर्यमें अधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं । अतः उस

मन, बृद्धि और अहम-इनमें तो ज्ञान और अज्ञान

परपात्मको अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है। 'ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्'---उस परमात्मामें कभी अज्ञान नहीं आता । वह स्वयं ज्ञानस्वरूप है और उसीसे सबको प्रकाश मिलता है । अतः उस परमात्माको 'ज्ञान' अर्थात् ज्ञानस्वरूप कहा गया है।

इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा भी (जाननेमें आनेवाले) विषयोंका ज्ञान होता है, पर वे अवस्य जाननेयोग्य नहीं हैं: क्योंकि उनको जान लेनेपर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना पर नहीं होता । वास्तवमें अवस्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा श्री देखिअहि देखन जोगू।।' है—'अवसि (मानस १ । २२९ । ३) । उस परमात्माको जान सेनेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता । पद्रहवें अध्यायमें भगवानने अपने लिये कहा है कि 'सम्पर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हैं' (१५ ।१५); 'जो मझे जान लेता है, वह सर्ववित हो जाता है

(१५ । १९) । अतः परमात्माको 'ज्ञेय' कहा गया है । इसी अध्यायके सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक जिन 'अधानित्यप' आदि साधनोंका 'ज्ञान'के नामसे वर्णन किया गया है, उस ज्ञानके द्वारा असत्का त्याग होनेपर परमात्माको तत्त्वसे जाना जा सकता है। अतः उस परमात्माको 'ज्ञानगम्य' कहा गया है ।

'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्'-वह परमात्मा सबके हृदयमें नित्य-निरन्तर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति. अवस्था आदिमें परिपूर्णरूपसे व्यापक

है, तथापि उसका प्राप्तिस्थान तो हृदय ही है।

करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सबेता।।

परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवध्यति सोई ।। (मानस १ । ११७ । ३)

<sup>(</sup>२) जो ज्योतियोंका ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता । अध्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता ।।

उस परमात्माका अपने हृदयमें अनुभवं कानेका उपाय है---

(१) मनुष्य हरेक विषयको जानता है तो उस जानकारीमें सत् और असत् ये दोनों रहते हैं । इन दोनोंका विभाग करनेके लिये साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जायत्, खप्र, सुपुष्ति और वालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो मित्र-मित्र हुईं, पर मैं एक रहा । सुखदायी-दुःखदायी, अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियाँ आयों और चली गयों; पर उनमें मैं एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिका संयोग-वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ, संयोग-वियोग तो भिन्न-भिन्न (तरह-तरहके) हुए, पर उन सबमें जो एक ही रहा है, मित्र-भित्र नहीं हुआ है, उसका

(उन सबसे अंलग करके) अनुभव करे। ऐसा करनेसे जो सबके हृदयमें विराजमान है, उसका अनुभव हो जायगा: क्योंकि यह स्वयं परमात्मासे अभिन्न है ।

(२) जैसे अत्यन्त भूखा अत्रके विना और अत्यन्त प्यासा जलके बिना रह नहीं सकता, ऐसे हो उस परमात्माक विना रह नहीं सके, वेचैन हो जाय । उसके विना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आये । उस परमात्माके सिवाय और कहीं वित जाय ही नहीं । इस तरह परमात्माकोः पानेक लिये व्याकल हो जाय तो अपने हृदयमें उस परमात्माका अनमव हो जायगाः।

इस प्रकार एक बार हृदयमें परमात्माका अनुभव हो जानेपर साधकको 'सब जगह परमात्मा हो है'--ऐसां अनुभव हो जाता है । यही वास्तविक अनुभव है ।

सम्बन्ध-पहले स्लोकसे समहवें स्लोकतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका जो वर्णन हुआ है, अब आगेके स्लोकमें फलसहित उसका उपसंहार करते हैं ।

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः

ः मद्भक्तः 🕥 एतद्विज्ञाय 🕤 मद्भावायोपपद्यते ।। १८

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्वसे जानकर मेरे भावको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—'इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः'— इसी अध्यायके पाँचवें और छठे श्लोकमें जिसका वर्णन किया गया है, वह 'क्षेत्र' है; सातवेसे भ्यारहवें श्लोकतक जिस साधनं-समुदायका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञान' है; और वारहवेसे सबहवें श्लोकतक जिसका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञेय' है । इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका संक्षेपसे वर्णन किया है ।

'मदक एतद्विज्ञाय भद्रावायोपपद्यते'—भेरा भक्त क्षेत्रको, साधन-समुदायरूप ज्ञानको और ज्ञेय तत्त्व-

(परमाता-)को तत्त्वसे जानकर मेरे पावको प्राप्त हो जाता है।

क्षेत्रको श्रीक तरहसे जान लेनेपर क्षेत्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । ज्ञानको अर्थात् सीधन-समुदायकी ठीक तरहसे जाननसे, अपनानेसे देहापिमान (व्यक्तित्व) मिट जाता है । जेय तत्वको ठीक तरहसे जान लेनेपर उसको प्राप्ति हो जाती है अर्थात् परमात्मतत्वके साथ अभित्रताकां अनुभव हो जाता है।

सम्बन्ध—इसी अप्णयके पहले और दूसरे रहाँकमें जिस क्षेत्र और क्षेत्रका संक्षेत्रसे वर्णन किया था. उमीका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

> प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ।। १९

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

<sup>ॣ</sup> पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।।२०।।

प्रकृति, और पुरुष—दोनोंको ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न समझो । कार्य और करणके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको उत्पन्न करनेमें प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख-दु:खोंके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा जाता है ।

व्याख्यां—[इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ते क्षेत्रके विययमें 'यच्च' (जी है), 'यादृक् च' (जैस है), 'यादृक् च' (जैस है), 'यादृक् च' (जैस है), 'यादृक् च' (जैस है), 'यादृक् च' (जिस जो उत्पन्न हुआ है)—ये चार बाते सुननेकी आज्ञा दी थी। उनमेंसे 'यच्च' का वर्णन पाँचवे श्लोकमें और 'यादृक्तारों' का वर्णन छठे श्लोकमें कर दिया। 'यादृक् च' का वर्णन आगे इसी अध्यायके छच्चोसवें स्ताईसवे श्लोकोंं करेंगे। अब 'यत्यश्च यत्' का वर्णन करते हुए प्रकृतिसे विकारों और गुणोंको उत्पन्न हुआ वताते हैं। इसमे भी देखा जाय तो विकारोंका वर्णन पहले छठे श्लोकमें 'इध्या हुंपः' आदि पदोंसे किया जा चुका है। यहाँ

CANKARKERAKKERAKERKERKERKERKERAKERKERKERKE

बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक 'ज्ञेय तत्व'— (परमात्मा-)का वर्णन है और यहाँ उन्नीसवेसे चौतीसवें श्लोकतक 'पुरुय'-(क्षेत्रज्ञ-)का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्वके अन्तर्गत हो सब कुछ है और यहाँ पुरुपके अन्तर्गत सब कुछ है अर्थात् वहाँ ज्ञेय तत्वके अन्तर्गत पुरुप है और यहाँ पुरुपके अन्तर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्त्व (परमात्मा) और पुरुप (क्षेत्रज्ञ)—दोनों तत्त्वसे दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। ]

गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं--यह बात नयी बतायी है ।

'प्रकृति पुरुषं चैव विद्धवनादी उभाविष' — यहाँ
'प्रकृतिम्' पर सम्पूर्ण क्षेत्र-(जगत्-)की कारणरूप
पूल प्रकृतिका वाचक है। सात प्रकृति-विकृति
(परामहाभूत, अहंकार और महत्तत्व) तथा सीलह
विकृति (दस इन्द्रियाँ, मन, और पाँच विषय) — ये
सभी प्रकृतिक कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल
कारण है।

'पुरुषम्' पद यहाँ क्षेत्रज्ञका वाचेक है, जिसको इसी अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रको जाननेवाला कहा गया है।

प्रकृति और पुरुप—दोनोंको अनादि कहनेका तारपर्य है कि जैसे परमात्माका अंश यह पुरुष (जीवात्मा) अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनोंके अनादिपनेमें फरक नहीं है; किन्तु दोनोंके स्वरूपमें फरक हैं। जैसे—प्रकृति गुणोवात्मी है और पुरुष गुणोसे सर्वथा चहित है; प्रकृतिमें विकार होता है और पुरुष विकार नहीं होता; प्रकृति जगत्की कारण वनती है और पुरुष किसीका भी कारण नहीं वनता; प्रकृतिमें कार्य एवं कारण-भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण-भाव है

'उभी एव' कहनेका तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुप—दोनों अलग-अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुप अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनोंका यह भेद (विवेक) भी अनादि हैं।

इसी अध्यायके पहले रलोकमें आये 'इदं शारीरं क्षेत्रम्' पदोंसे मनुष्य-शारीरकी तरफ ही दृष्टि जाती है अर्थात् व्यष्टि मनुष्य-शारीरका ही बोध होता है; और 'क्षेत्रज्ञः' पदसे मनुष्य-शारीरको जाननेवाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञका ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्यमात्रका बोध करानेके लिये यहाँ 'प्रकृतिम्' पदका और मात्र क्षेत्रज्ञांका बोध करानेके लिये यहाँ 'पुरुषम्' पदका प्रयोग किया गया है।

इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें क्षेत्रज्ञकी परमात्माके साथ एकता जाननेके लिये 'विद्धि' पदका प्रयोग किया धा और यहाँ पुरुषकी प्रकृतिसे मिन्नता जाननेके लिये 'विद्धि' पदका प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य खयंको और शरिरको एक समझता है, इसलिये मगवान् यहाँ 'विद्धि' पदसे अर्जुनको यह आजा देते हैं कि ये दोनों सर्वया अलग-अलग है—इस वातको तुम दोक तरहमें समझ लो । '

'विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्पवान्'— इच्छा, द्वेप, सुख, दु:ख, संघात, चेतना और घृति-इन सात विकारोंको तथा सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए समझो । इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषमें विकार और गुण नहीं हैं।

सातवें अध्यायमें तो भगवान्ने गुणोंको अपनेसे उत्पन्न बताया है (७ ।१२) और यहाँ गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न बताते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि बहाँ भक्तिका प्रकरण होनेसे भगवान्ने गुणोंको अपनैसे वत्पत्र बताया है और गुणमयी मायासे तरनेके लिये अपनी शरणागति बतायी है। परन्तु यहाँ शानका प्रकरण होनेसे गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणोंसे अपना सम्बन्ध न मानकर ही गुणोंसे छूट सकता है।

'कार्यंकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते'— आकाश, यायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन दस-(महाभूतों और विषयों-)का नाम 'कार्य' है। श्रीत्र, स्वचा, नेत्र, रसना, घाण, वाणी, इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, युद्धि और अहंकार-इन तेरह-(बहि:करण और अन्त:-करण-)का नाम 'करण' है। इन सबके द्वारा ओ कुछ क्रियाएँ होती हैं, उनको उत्पन्न करनेमें प्रकृति ही हेत है।

जो उत्पन्न होता है, वह 'कार्य' कहलाता है और जिसके द्वारा कार्यकी सिद्धि होती है, वह 'करण' कहलाता है अर्थात् क्रिया करनेके जितने औजार (साधन) हैं, वे सब 'करण' कहलाते हैं। करण तीन तरहके होते है-(१) कमेंन्द्रियाँ, (२) ज्ञानेन्द्रियाँ और (३) मन, बुद्धि एवं अहंकार । कर्मेन्द्रियाँ स्थल हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ सुक्ष्म हैं और मन, वृद्धि एवं अहंकार अत्यनः . सूक्षः है । कर्नेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको 'बहि.करण' कहते हैं तथा मृत, बुद्धि और अहंकारको 'अन्त.करण' कहते हैं । जिनसे क्रियाएँ होती है, से कमेन्द्रियाँ है और कमेन्द्रियो तथा अनेन्द्रियोपर जो -शासन करते हैं, वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्नेन्द्रियोंपर जानेन्द्रियोंका शासन है, शानिन्द्रयोगा मनका शासन है, मनपा युद्धिका शासन

और अहंकारके बिना कमेंन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ काम नहीं करती । ज्ञानेन्द्रियोंके साथ जंब मनका सम्बन्ध हो जाता है, तब विषयोंका ज्ञान होता है। मनसे जिन विषयोंका ज्ञान होता है, उन विषयोंमेंसे कौन-सा विषय बाह्य हैं और कौन-सा त्याज्ये हैं, कौन-सा विषय ठीक है और कौन-सा बेठीक है-इसका निर्णय बुद्धि करती है । बुद्धिके द्वारा निर्णात विषयीपर अहंकार शासन करता है।

है और बुद्धिपर अहंकारका शासन है। मन, बुद्ध

अहंकार दो तरहका होता है—(१) अहंवृति और (२) अहंकर्ता । अहंवृत्ति किसीके लिये कभी दोपी नहीं होती. पर उस अहबृत्तिके साथ जब सर्थ (पुरुष) अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है, तादाल्य कर लेता है, तब यह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहंवृत्तिसे मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहंवृत्तिमे. अपनी स्थिति मान होता है तो वह कर्ता वन जाता है—'अहंकारविमुहात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ । २७) ।

प्रकृतिका कार्य युद्धि (महत्तत्त्व) है और बुद्धिया कार्य अहंबृति (अहंकार) है । यह अहंबृति है तो युद्धिका कार्य, पर इसके साथ तादालय करके स्वयं युद्धिका मालिक यन जाता है अर्थात् कर्ता और भोक्ता बन जाता है- 'पुरुष: प्रकृतिस्वो हि मुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्' , (गीता १३ । २१) । परन्तु जब तत्वका बोध हो जाता है, तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता हो चनता है—'शरीरस्थोऽपि कीनीय न करोति न (लिप्यते' (गीता १३ । ३१) । ,फिर कर्तृत्व-भोकृत्वर्यहत पुरुषके शरोरद्वारा जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, वे सब क्रियाएँ अहंबृतिसे ही होती है। इसी अहंबृत्तिके हारा होनेवाली क्रियाओं में गीतामें कई तरहसे बताया गुण है; जैसे-प्रकृतिके हारा हो मय क्रियाएँ रोती हैं। (१३ ।२९); प्रकृतिक गुनोहारा हो सब कियाएँ होती है (३ १.२०); गुण ही गुणोर्न यस रहे हैं (३ १२८); गुर्गिक मिवाय दूसग कोई कर्ता नहीं है (१४ । १९); इन्द्रियों ही अपने अपने विषयेंमि, यरत 'रही हैं (५'।९) आदि ।' तात्पर्य है कि बहिकरण और अत्तोकरणके इस जो क्रियारै

होती हैं, वे संव प्रकृतिसे ही होती हैं।

'पुरुष: सुखदु:खानां भोकृत्वे हेतुरुव्यते'— अनुकुल परिस्थितिके आनेपर सुखी (राजी) होना-यह सुखका भोग है, और प्रतिकृत परिस्थितिके आनेपर दु:खी (नाराज) होना—यह दु:खका भोग है। यह सुख-दुःखका भोग पुरुष-(चेतन-)में ही होता है-प्रकृति-(जड़-)में नहीं; क्योंकि जड़ प्रकृतिमें सुखी-दु:खी होनेकी सामर्थ्य नहीं है । अतः सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुप हेतु कहा गया है । अगर पुरुप अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोसे ; मिलकर राजी-नाराज न हो तो वह सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बन सकता।

सातवं अध्यायके चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें भगवानने अपरा (जड़) और परा (चेतन) भामसे अपनी दो प्रकृतियोंका वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियाँ भगवान्का स्वभाव हैं, इसलिये ये दोनों स्वतः ही भगवान्को और जा रही है। परन्तु परा प्रकृति (चेतन), जो परमात्माका अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्माकी और जानेकी ही है, तालालिक सुखभोगमें आकर्षित होकर अपरा प्रकृति-(जड़-)के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, मकृतिके साथ तादात्य करके वह 'प्रकृतिस्थ पुरुप'के 'रूपमें अपनी एक स्वतन्त्र सत्ताका निर्माण कर लेता है (गीता १३ । २१), जिसको 'अहम्' कहते हैं। इस 'अहम्' में जड़ और चेतन दोनों हैं । सुख-दुःखरूप जो विकार होता है, वह जड़-अंशमें हीं होता है, पर जड़से तादात्म्य होनेके कारण उसका परिणाम जाता चेतनपर होता है अर्थात जड़के सम्बन्धसे सुख-दु:खरूप विकारको चेतन अपनेमें मान लेता है ंकि 'मैं सुखी हूँ', 'मैं दुःखी हूँ' । जैसे, घाटा लगता है दूकानमें, पर दूकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गर्या । ज्वर शरीरमें आता है, पर मान लेता कभी सुखी होते हैं और कभी दुःखी होते हैं ।

है कि मेरेमें ज्वर आ गया। स्वयंमें ज्वर नहीं आता \* यदि आता तो कभी मिटता नहीं ।

सुख-दुःखका परिणाम चेतनपर होता है, तभी वह सुख-दु:खसे मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी-दु:खी न हो, तो उसमें मुक्तिकी इच्छा हो ही नहीं सकती । मुक्तिकी इच्छा जड़के सम्बन्धसे ही होती है: क्योंकि जडको स्वीकार करनेसे ही बन्धन हुआ है। जो अपनेको सुखी-दु:खी मानता है, वही सुख-दु:खरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है और उसीकी मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादाल्यमें मुक्ति-(कल्याण-)को इच्छामे चेतनको मुख्यता और भोगोंकी इच्छामें जड़की मुख्यता होती है, इसलिये अत्तमें कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड नहीं ।

विकृतिमात्र जड़में ही होती है, चेतनमें नहीं । अतः वास्तवमें सुखी-दुःखी 'होना' चेतनका धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़के सङ्गसे अपनेको सुखी-दु:खी 'मानना' ज्ञाता चेतनका स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी-दु:खी होता नहीं, प्रखुत (सुखाकार-दु:खाकार वृतिसे मिलकर) अपनेको सुखी-दुःखी मान लेता है। चेतनमें एक-दूसरेसे विरुद्ध सुख-दुःखरूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृतिमें ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशीलमें ही हो सकते हैं । चेतन स्वयं ज्यों-का-त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृतिके संगसे उसके विकारोंको अपनेमें आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुखमें दूसरे तथा दुःखमें दूसरे नहीं हो जाते । सुख और दुःख दोनों अलग-अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं, इसीलिये

<sup>🏋</sup> आत्यानं चेद् विजानीयादयपस्मीति पूरुवः । किपिच्छन् कस्य कामाय शारीरमनुसंज्वतेत् ।। (बहदारण्यक ४ ।४ । १२)

<sup>्</sup>रियदि पुरुष आत्माको 'भैं यही हैं' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके ज्वर-(ताप-)से अनुतप्त हो ?' :

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने पुरुषको सुख-दुःखके भोगनेमें हेतु बताया । इसपर प्रश्न होता है कि कीन-स पुरुप सुख-दुःख का भोता बनता है ? इसका उत्तर अब भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

## पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानगुणान् । गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। २१ ।।

प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनता है और गुणोंका सङ्ग ही उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण बनता है।

व्याख्या—'पुरुषः प्रकृतिस्थो\* हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्'- वास्तवमें पुरुष प्रकृति-(शरीर-)में स्थित है हो नहीं। परन्तु जब वह प्रकृति-(शरीर-) के साथ तादात्स्य करके शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेता है, तब वह प्रकृतिमें स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुप हो (गुणोंके द्वारा रचित अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिको सुखदाया-दुःखदायी मानकर) अनुकूल परिस्थितिके आनेपर सुखी होता है और प्रतिकृल परिस्थितिके आनेपर दुःखी होता है । यही पुरुपका प्रकृतिजन्य गुणोंका भोका वनना है।

जैसे मोटर-दुर्घटनामें मोटर और चालक—दोनोंका हाथ रहता है। क्रियाके होनेमें तो केवल मोटरकी ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटनाका फल (दण्ड) मोटरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेवाले चालक-(कर्ता-)को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्योंको करनेमें प्रकृति और पुरुष—दोनोंका हाथ रहता है। कियाओंक होनेमें तो केवल शरीरकी हो प्रधानता रहती है, पर सुख-दु:खरूप फल शरीरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेवाले पुरुष-(कर्ता-)को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े और सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा ही होती हुई माने (गीता १३ 1२९), तो वह उन क्रियाओंका फंल भोगनेवाला नहीं बनेगा।

'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यस्'--जिन योनियोंमें सुखकी यहुलता होती है, उनको 'सत्-योनि' कहते हैं और जिन योनियोंने दुःखकी बहुलता होतीं है, उनको 'अमत्-योनि' कहते हैं । पुरुषका सत्-असत् योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही है। सत्व, रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणोंसे ही सम्पूर्ण पदार्थी और क्रियाओंकी उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है. तव ये उसके ऊँच-नीच योनियोमें जन्म लेनेका कारण यन जाते हैं।

प्रकृतिमें स्थित होनेसे ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणींका भोक्ता बनता है और यह गुणोंका सङ्ग, आसिक, प्रियता ही पुरुंपको कँच-नीच योनियोमें ले जानेका कारण बनती है । अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति-(शरीर-)में अहंता-ममता न करें, अपने खरूपमें स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख-दुःखका भोक्तां कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख-दु:खमें सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है (गीता १४ । २४) । अतः यह प्रकृतिमें भी स्थित हो सकता है और अपने सरूपमें भी। अत्तर इतना हो है कि प्रकृतिमें स्थित होनेमें तो यह परतन्त है और खरूपमें स्थित होनेमें: यह स्वामाधिक खतन्त है। बन्धनमें पड़ना इराका अखापाविक है और मुक्त होनां इंसका स्वापायिक है । इंमलिये चनान इसको सहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुराता है 1 जहाँ प्रकृति और पुरुष-दोनोंका भेद (विदेक)

है, वहाँ ही प्रकृतिके साथ तादात्म्य करनेको, सम्बन्ध जोड़नेका अज्ञान है। इस अज्ञानसे ही-यह पुरुष स्वयं प्रकृतिके साथ तादात्य कर लेता है । तदात्य कर लेनेसे यह पुरुष अपनेको प्रकृतिस्य अर्थान् प्रकृति-(शरीर-)में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होनेमे

<sup>\*</sup> यहाँ पुरुवको 'प्रकृतिस्य' कहनेका शास्त्रवं 'शरीरस्य' कहना ही है । उप्रीसवे इन्तेकमे प्रकृति-पुण्यका प्रकाण चल रहा है, इसीलिये यहाँ पुरुषको प्रकृतिस्य कहा गया है । वासवमें पुरुष प्रकृतिस्य अववा शारित्थ नहीं है । अपनेको स्वस्थ न मान्त्रमे अर्थान् 'स्व'में अपनी स्थितिका अनुभव न करनेमे ही थह अपनेको शरितध मानता है ।

शतिरमें 'में' और 'मेरा'-पन हो जाता है । यही गुणोंका (गीता १४ । ५)। गुणोंके द्वारा वैंध जानेसे ही पुरुषकी सङ्ग है । इस गुणसङ्गसे पुरुष वैंध जाता है गुणोंके अनुसार गति होती है (गीता १४ । १८) ।

सम्बय--- उन्नीसर्वे, बीसवे और इक्कीसवे श्लोकमें अकृति और पुरुषका वर्णन हुआ l अब आगेके श्लोकमें पुरुषका विशेषतासे वर्णन् करते हैं l

#### उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

म परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ।। २२ ।।

यह पुँतप प्रकृति-(शरीर-)के साथ सम्बन्ध रखनेसे 'उपद्रष्टा', उसके साथ मिलकर सम्मति, अनुमति देनेसे 'अनुमन्ता', अपनेको उसका भरण-पोषण करनेवाला माननेसे 'भर्ता', उसके सङ्ग्रसे सुख-दुःख भोगनेसे 'भ्रोक्ता', और अपनेको उसका खामी माननेसे 'महेश्वर' बूने जाता है। परन्तु खरूपसे यह पुरुष 'परमात्मा' कहा जाता है। यह देहमें रहता हुंआ भी देहसे पर (सम्बन्ध-रहित) ही है।

व्याख्या-म्-'अपद्रष्टानुमन्ता च . भर्ता भेक्ता महेश्वर:'—मृष्ट पुरुष स्वरूपसे नित्य ,है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहनेवाला है (गीता २ । २४) । ऐसा होता हुआ. भी जब यह प्रकृति और:उसके कार्य शारीरकी तरफ दृष्टि डालता है अर्थात् उनके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तब इसकी 'बपद्रम्म' संज्ञा हो जाती है ।

यह हरेक: कार्यके करनेमे सम्मति, अनुमति देता है। अतः, इसका नाम 'अनमन्ता', है।

यह : एक व्यष्टि शरीरके साथ मिलकर, उसके साथ तादाल्य करके अन्न-जल .आदिसे शरीरका पालन-पोपण करता है, शीत-उष्ण आदिसे उसका संरक्षण करता है। अतः इसका नाम 'सत्ती' हो जाता है।

यहः ज़ारीरके साथ मिलकर अनुकूल परिस्थितिके आनेसे अपनेको सुखी मानता है ने और प्रतिकूल परिस्थितिके जानेसे अपनेको दुःखी मानता है। अतः इसको 'मोक्ता' संज्ञा हो जाती है!

यह अपनेको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा भी वास्तवमें एक हो है।

धन, सम्पत्ति आदिका मालिक मानता है । अतः यह

'महेश्वर' नामसे कहा जाता है।
 'परमात्मीत चाय्युक्ती देहेऽस्मिन् पुरुषः परः'—पुरुष
सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसिलये शास्त्रोमें इसको
'परमात्मा' नामसे कहा गया है। यह देहमें रहता
हुआ भी देहके सम्बन्धसे स्वतः रहित है। आगे इसी
अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें इसके विषयमें कहा
गया है कि यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है
और न लिप्त होता है।

इस श्लोकमें एक ही तत्वको भिन्न-भिन्न उपाधियोंके सम्बन्धसे 'उपद्रष्टा' आदि परोंसे सम्बोधित किया गया है, इसिलये इन पृथक्-पृथक् नामोंसे पुरुषके ही खरूपका वर्णन समझना चाहिये। वास्तवमें उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काटा, वेश, सम्बन्ध आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न (पिता, चाचा, नाना, भाई आदि) नामोंसे पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जानेपर भी वास्तवमें एक ही है।

सम्बन्धः—उन्नीसवें श्लोकसे बाईसवें श्लोकतक प्रकृति और पुरुषका विवेचन करके अब आगेके श्लोकमें उन दोनोको तत्त्वसे जाननेका फल बताते हैं।

पा पवं वेति, पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह ।

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानता है, वह सब तरहका धर्ताब करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता ।

व्याख्या—'च एवं येति" न स भूयोऽधिकायते'—
पूर्वप्तोकमें 'देहेऽसिम् पुरुषः परः' पद्मि पुरुषको
देहसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको यहाँ
'एवम्' पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह
पुरुषको देहसे, प्रकृतिते पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित जान
तोता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे
जी कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति और
उसके गुणींका कार्य है—ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता
है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिके अनुसार
प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ भी पुनर्जमको प्राप्त
नहीं होता। कारण कि जन्म होनेमें गुणींका सङ्ग हो
कारण है (गीता १३ १२१)।

यहाँ 'सर्वथा धर्तमानोऽपि' पदोंमें निपिद्ध आवरण नहीं लेना चाहिये, ध्योंकि जो अपनेको देहके सम्बन्धसे रहित अनुभव करता है और गुणीके सहित प्रकृतिको अपनेसे अलग अनुभव धरता है, उसमें असत् वस्तुओंको कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामन न होनेसे उसके द्वारा निषद आचरण होना असमाव है: क्योंकि निषद आचरणके होनेमें कामना हो हेतु है (गीता ३।३७)।

भगवान् यहाँ साधकको अपना वासायिक सरूप जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि खरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया-नहीं है । अतः वह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है और कर्ता, न होनेके कारण यह भोक्ता भी नहीं होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान सेता है, तव उसका कर्तापनका आपमान खतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रियाको फलासितः भी नहीं रहती । पिनर भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ स्ताः होतो रहती हैं । गुणातीत होनेके कारण यह पुनर्जभको भ्राप्त नहीं होता ।



सम्बन्ध — पूर्वस्तोकमें भगवान्ने जन्मरहत होनेमें अकृति-पुरुषको यथार्थ जानना करण धनाया । अत्र यह दिशसा होती है कि क्या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उज्जय है ? इसपर भगवान् आगेके दो श्लीकोमें चार साधन बताते हैं ।

## ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

#### अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २४ ।।

कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुमय करते हैं ।

व्याख्या— 'ध्यानेनात्मीन परयन्ति केविद्यात्पानं-पात्मना'—परिवर्वे अध्यायके सताईसर्वे-अहाईसर्वे रतोकोमें, छठे अध्यायके आहुदंसि व्याच्यानकः और आहुवे अध्यायके आहुदंसे चीदहर्वे रतोकतकः जो सगुन-साकार, निगुन-नियकार आदिकं ध्यानकः वर्णन हुआ है, उम ध्यानमें जिसकी वैसी रवि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने-आपमे अपनेने प्रसात्मतन्त्वका अनुमन करते हैं।

जो सन्बर्भावचंद्र प्रकृति और पुरुषके

अलग-अलग आननेसे होता है, यह सम्बन्ध-विचरेंद्र ध्यानसे भी होता है। ध्यान न तो विज्ञ मृद्र युविमें होता है और न सिप्त युविमें होता है। ध्यान निश्चित युविमें आरम्म होता है। दिता जब श्रक्तममें एक्स्म हो जाता है, तब समाधि हो जाता है। एक्स्म होनस चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अन्यभामें चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अन्यभामें चित्त निरुद्ध हो जाता है, उम अन्यभामें चित्त सिक्स, रहीर, धृति, चित्तन आहिस भी उपरान हो जाता है। उस समय ध्यानयोगों अपने-आपसे अपने-आपसे अपना अनुभव धनके सत्तुर हो जात है (गीता ६ । १९-२०) ।

'अन्ये सांख्येन योगेन'—दूसरे अध्यायके यााहवेंसे तीसर्वे श्लोकतक; चौथे अध्यायके तैतीसर्वेंसे उन्तालीसर्वे श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके आठवें, ग्वे तथा तेतहवेंसे छब्बीसर्वे श्लोकतक; और बारहवें अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकॉर्मे कहे हुए सांख्योगोके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतलका अनमय करते हैं।

सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके इारा सत्-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्' नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाववाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिन्त्य है; और 'असत्' चल है, अनित्य है, विकारों है, परिवर्तनशील है । ऐसे विवेक-विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें परमालतालका अनभव कर लेता है ।

'कर्मवोगेन चापरे' — दूसरे अध्यायके सैतालीसवेंसे तिरपनवें श्लोकतक; तीसरे अध्यायके सातवेंसे उत्रीसवें श्लोकतक; चौथे अध्यायके सोलहवेंसे बत्तीसवें श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि श्लोकोंमें कहे हुए कर्मयोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और पुरुषको अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवल संसारके हितके लिये ही करे। यह, दान, तप, तीर्थ, वत आदि जो कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणियोंके कल्पाणके लिये ही करे, अपने लिये नहीं। ऐसा करनेसे स्वयंका उन क्रियाओंसे, पदार्थ, शरीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है।

मनुष्यने खाभाविक ही अपनेमें देहको खीकार किया है, माना है। इस मान्यताको दूर करनेके लिये अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात् देहकी जगह अपनेमें परमात्माको मानना बहत आवश्यक है।

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता है। करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है। इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित नहीं होता, प्रत्युत खर्च ही स्थित होता है। खर्चकी परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।।२५ ।।

दूसरे मनुष्य इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग आदि साधनोंको) नहीं जानते, केवल (जीवन्युक्त महापुरुयोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे वे सुननेके परायण मनुष्य भी मुखको तर जाते हैं।

व्याख्या----'अन्ये त्वेयमजाननः:'''मृत्युं श्रुति-परायणाः'--कई ऐसे तत्वप्राप्तिकी उत्कण्डावाले मृतुष्य हैं, जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हृउयोग, लययोग आदि साधनोंको समझते ही नहीं; अतः वे साधन उनके अनुष्ठानमें भी नहीं आते । ऐसे मृतुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन्तुक महापुरुयोंकी आज्ञाका पालन करके मृत्युको तर जाते हैं अर्थात् तत्वज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं । जैसे धनी आदमीकी आज्ञाका पालन करनेसे धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुयोंकी

आज्ञाका पालन करनेसे तत्वज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फरक है कि घनी जब देता है, तब धन मिलता है; परन्तु सत्त-महापुरुपोकी आज्ञाका पालन करनेसे, उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुसार तरपतापूर्वक चलनेसे मनुष्य स्तः उस परमात्मतत्वको प्राप्त हो जाता है, जो कि सवको सदासे ही स्तः-स्तामाविक प्राप्त है। कारण कि घन तो घनीके अधीन होता है, पर परमात्मतत्विक सीके अधीन होता है। पर परमात्मतत्विक सीके अधीन होता है। स्तर परमात्मतत्विक सीके अधीन होती है।

सा॰ सं॰---२७

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानत है, वह सब तरहका बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता ।

व्याख्या--'य एवं वेति" न स भूयोऽभिजायते'--पूर्वश्लोकमें 'देहेऽस्मिन् पुरुषः परः' पदासे पुरुपको देहसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको यहाँ 'एवम' पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुपको देहसे, प्रकृतिसे पर अर्थात् सम्बन्ध-रहित जान लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे जो कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति और उसके गुणोंका कार्य है-ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता है. वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिके अनुसार प्राप्त कर्तव्यकमंको करता हुआ भी पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता । कारण कि जन्म होनेमें गुणोंका सङ्ग ही कारण है (गीता १३ । २१) ।

यहाँ 'सर्खंद्या वर्तमानोऽपि' पदोमें निपिद्ध आचरण महीं लेना चाहिये: क्योंकि जो अपनेको देहके सम्बन्धसे रहित अनुभव करता है और गुणेंकि सहित प्रकृतिको अपनेसे अलग अनुभव करता है, उसमें असत्

वस्तुओंकी कामना पैदा हो ही नहीं सकतो । कामना न होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असमाव है; क्योंकि निषिद्ध आचरणके होनेमें कामना ही हेत है (गीता ३ । ३७) ।

भगवान् यहाँ साधकको अपना वास्तविक खरूप जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि खरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं. है । अतः वह किसी. भी क्रियाका कर्ता नहीं है और कर्ता न होनेके कारण वह भीका भी नहीं होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान लेता है, तय उसका कर्तापनका अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रियाको फलासक्ति भी नहीं रहती । फिर-भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ स्ततः होती रहती हैं । गुणातीत होनेके कारण वह पुनर्जनको प्राप्त नहीं होता ।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें भगवान्ने जन्मरहित होनेमें प्रकृति-पुरुपको यथार्थ जानना कारण बताया । अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उपाय है ? इसपर भगवान् आगेके दो श्लोकॉमें चार साधन बताते हैं ।

> ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे !! २४ !!

कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

व्याख्या-'ध्यानेनात्पनि पश्यन्ति केविदात्पान-मात्मना'--पाँचवे अध्यायके सत्ताईसर्व-अड्डाईसवे रलोकोमें, छठे अध्यायके दसवेसे अंहाईसवें रलोकतक: और आठवें अध्यायके आठवेसे चौदहवें श्लोकतक जो 'सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार आदिके ध्यानका वर्णन हुआ है, उस ध्यानमें जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो ,सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और , पुरुपको

अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद ध्यानसे भी होता है । ध्यान न तो चित्तकी मूढ़ वृतिमें होता है और न क्षिप्त वृत्तिमें होता है । ध्यान विक्षिप्त वृतिमे आरम्भ होता है । चित्त जब खरूपमें एकाम हो जाता है, तब समाधि हो जाती है । एकाम होनेपर चित निरुद्ध हो जाता है । इस तरह जिस अवस्थामें चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्थामें चित्त संसार, शरीर, वृति, चिन्तन आदिसे भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यानयोगो अपने-आपसे अपने-आपमे अपना अनुभव करके सन्तर हो जाता

(गीता ६ । १९-२०) ।

'अन्ये सांख्येन योगेन'—दसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक; चौथे अध्यायके तैतीसवेंसे उनालीसवें श्लोकतकः पाँचवें अध्यायके आठवें, मवें तथा तेरहवेंसे छब्बीसवें श्लोकतक: और बारहवें अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकोंमें कहे हुए सांख्ययोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके द्वारा सत्-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्' नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाववाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिन्त्य है; और 'असत्' चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक-विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेता है।

'कर्मयोगेन चापरे'—दूसरे अध्यायके सैतालीसवेंसे तिरपनवें श्लोकतक; तीसरे अध्यायके सातवेंसे उन्नीसवें रलोकतकः चौथे अध्यायके सोलहवेसे बत्तीसवें श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि श्लोकोंमें कहे हुए कर्मयोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं।

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और परुपको अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवल संसारके हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत आदि जो कछ भी करे. वह सब मात्र प्राणियोंके कल्याणके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । ऐसा करनेसे खयंका उन क्रियाओंसे, पदार्थ, शरीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है।

मनुष्यने स्वामाविक ही अपनेमें देहको स्वीकार किया है, माना है । इस मान्यताको दूर करनेके लिये अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात् देहकी जगह अपनेमें परमात्माको मानना बहुत आवश्यक है।

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता है। करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है। इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयंकी परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती ।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।। २५ ।।

दूसरे मनुष्य इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग आदि साधनोंको) नहीं जानते, केवल (जीवन्युक्त महापुरुषोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे वे सुननेके परायण मनुष्य भी मृत्युको तर जाते हैं।

व्याख्या---'अन्ये त्वेवपजाननः'''मुत्यं श्रुति-परायणाः'--कई ऐसे तत्त्वप्राप्तिकी उत्कण्ठावाले मनुष्य है, जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हठयोग, लययोग आदि साधनोंको समझते ही नहीं; अतः वे साधन उनके अनुष्टानमें भी नहीं आते । ऐसे मनुष्य केवल तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त महाप्रुपोंकी आजाका पालन करके मृत्युकी तर जाते हैं अर्थात् तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमीकी आज्ञाका पालन करनेसे धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंकी

आजाका पालन करनेसे तत्वज्ञान मिलता है। हाँ. इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है, तब धन भिलता है; परन्तु सन्त-महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करनेसे, उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुसार तत्परतापूर्वक चलनेसे मनुष्य स्वतः उस परमात्पतत्त्वको प्राप्त हो जाता है. जो कि सबको सदासे ही स्वत:-स्वामाविक प्राप्त है । कारण कि घन तो धनीके अधीन होता है, पर परमात्मतत्त्व किसीके अधीन नहीं है । शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे,ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते हैं. उनका शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता है। अतः वे मृत्युको तर जाते हैं अर्थात् वे पहले शरीरकी मृत्युसे अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यतासे रहित हो जाते हैं।

ऐसे श्रुतिपरायण साधकोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं---

१— यदि साघकमें सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा नहीं है, केवल तत्वप्राप्तिकी ही उत्कट अधिलाया है और वह जिनको आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधकको शीघ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

२- यदि साधकमें सुखभोगकी इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुपको आज्ञाका पालन करनेसे ही उसकी उस इच्छाका नाश हो जायगा और उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ।

३- साधक जिनकी आज्ञाका पालन करता है. ये अनुभवी महापुरुप नहीं है, पर साधकमें किश्चित्पात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्माकी प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत्कपासे परमात्मप्राप्ति हो जायगी; क्योंकि भगवान् तो उसको जानते ही है।

· · · ·

अगर किसी कारणवश साघककी संत-महापरपके प्रति अश्रद्धा, दोष-दृष्टि हो जाय तो उनमें साधकको अवगुण-ही-अवगुण दीखेंगे, गुण दीखेंगे ही नहीं।

इसका कारण यह है कि महापुरुप गुण-अवगुणीसे कैंचे उठे (गुणातीत) होते हैं: अतः उनमें अन्नदा होनेपर अपना ही भाव अपनेको दीखता है। मनव्य

हो जाता है। अवगुण देखनेसे उसका सम्बन्ध अवगुणोंसे हो जाता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह तत्वज्ञ महापुरुषकी क्रियाओंपर, उनके आचरणोंपर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे।

जिस भावसे देखता है, उसी भावसे उसका सम्बन्ध

संत-महापुरुपसे ज्यादा लाभ वही ले सकता है, जो उनसे किसी प्रकारके सांसारिक व्यवहारका सम्बन्ध न रखकर केवल पारमार्थिक (साधनका) सम्बन्ध रखता है। दसरी बात, साधक इस बातकी सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुषको कहीं भी निन्दा न हो । यदि वह उनको निन्दा करेगा, तो उसको कहीं

भी उन्नति नहीं होगी।

स्थावरजङ्गमम् ।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें कहा गया कि श्रुतिपरायण साधक भी मृत्युको तर जाते हैं, तो अब प्रश्न होता है कि मृत्युके होनेमें क्या कारण है ? इसका उत्तर भगवान आगेके श्लोकमें देते हैं ।

# यावत्संजायते 🌣 किञ्चित्सत्त्वं

# क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्ध

है भरतसंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुए समझो ।

व्याख्या—'यावत्संजायते'''' क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात' स्थिर रहनेवाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बाँस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी है और चलने-फिरनेवाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जङ्गम '(थलचर, जलचर, नमचर) प्राणी हैं, वे सब-के-सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ 'क्षेत्र' हैं और जो इस

पुरुष-) का जो शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध 'मानना है- यहाँ क्षेत्र' और क्षेत्रज्ञका संयोग है।' इस माने हुए संयोगके कारण ही इस जीवको स्थावर-जङ्गम योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । इसी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संयोगको पहले इक्कीसवें श्लोकमें 'गुणसङ्गः' पदसे कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि

क्षेत्रको जाननेवाला, उत्पत्ति-विनाशरहित एवं सदा एकरस

रहनेवाला है, वह 'क्षेत्रज्ञ' है । उस क्षेत्रज्ञ-(प्रकृतिस्य

भरतर्षभ ।। २६ ।।

निरत्तर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिके कार्य श्रीगदिके साथ तादातम्य कर लेनेसे स्वयं जीवातमा भी अपनेको जन्मने-मानेवाला मान लेता है।

स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके पैदा होनेकी बात तो यहाँ 'संजायते' पदसे कह दी और उनके मरनेकी यात आगेके श्लोकमें 'विनश्यत्स' पदसे कहेंगे ।1

'तदिद्वि भरतर्षभ'--यह क्षेत्रज क्षेत्रके साध अपना सम्बन्ध मानता है, इसीसे इसका जन्म होता है: परन्त जब यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता- इस बातको तुम ठीक समझ लो।



सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि क्षेत्र-(शारीर-) के साथ सम्बन्ध रखनेसे, उसकी तरफ दृष्टि रखनेसे यह पूरुष जन्म-मरणमें जाता है, तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म-मरणके चक्करसे छटनेके लिये उसकी क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान आगेके ख्लोकमें देते हैं।

## समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनम्यत्स्वविनम्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २७ ।।

जो नष्ट होते हए सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है, वहीं वास्तवमें सही देखता है ।

व्याख्या—'समं सर्वेष भ्रतेष'---परमात्माको सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम कहनेका तात्पर्य है कि सभी प्राणी विपम है अर्थात् स्थावर-जङ्गम हैं, सात्त्विक-राजस-तामस है, आकृतिसे छोटे-बडे, लम्बे-चौडे हैं, नाना वर्णवाले है- इस प्रकार तरह-तरहके जितने भी प्राणी हैं. उन सब प्राणियोंमें पामाना समरूपसे स्थित हैं। वे परमात्मा किसीमें छोटे-बडे, कम-ज्यादा नहीं हैं।

पहले इसी अध्यायके दसरे श्लोकमें भगवानने क्षेत्रज्ञके साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू सम्पूर्ण प्राणियोंमें क्षेत्रज्ञ मेरेको समझ, उसी बातको . यहाँ कहते हैं कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे स्थित है।

'तिष्ठन्तम्'--सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय-इन तीन अवस्थाओंमें जाते हैं: सर्ग-प्रलय. महासर्ग-महाप्रलयमे जाते हैं: ऊँच-नीच गतियोंमें, योनियोंमें जाते हैं अर्थात् सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते । परन्तु परमात्मा उन सबअस्थिर प्राणियोंमें नित्य-निरन्तर एकरूपसे स्थित रहते हैं ।

'परमेश्वरम'— सभी प्राणी किसी-न-किसीका ईश्वर अर्थात् मालिक मानते ही रहते . हैं; परनु परमात्मा उन सभी प्राणियोंके तथा सम्पूर्ण जड़-चेतन संसारके परम ईश्वर हैं।

'विनश्यतवविनश्यनं यः पश्यति स पश्यति'-प्रतिक्षण विनाशकी तरफ जानेवाले प्राणियोंमें विनाशरहित. सदा एकरूप रहनेवाले परमात्माको जो निर्विकार देखता है, वही वास्तवमें सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीरके साथ अपने-आपको देखता है. उसका देखना सही नहीं है: किना जो सदा ज्यों-के-न्यों रहनेवाले परप्रात्मके साथ अपने-आपको अभित्ररूपसे देखता है, उसका देखना ही सही है ।

पहले इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान ही मेरे मतमें जान है, उसी बातको यहाँ कहते हैं कि जो नए होनेवाले प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और सम देखता है, उसका देखना (ज्ञान) ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज़के संयोगमें क्षेत्रमें तो हरटम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों-का-त्यों ही रहता है, ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं. पर परमात्मा सब अवस्थाओंमें समानरूपसे स्थित रहते हैं।

पीछेके (छच्चीसर्वे) श्लोकमें भगवानने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे हो पैदा होते हैं । परना उन दोनोंमें क्षेत्र तो किसी भी छण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज एक क्षण भी नहीं बदलता । अतः क्षेत्रज्ञसे क्षेत्रका हैं कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण विषम प्राणियोंमें जो निरत्तर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर जो परमात्मा नाशरहित और समानरूपसे स्थित रहते ले । इस (सताईसवें) रलोकमें भगवान यह बताते हैं. उनके साथ अपनी एकताका अनुभव कर ले ।

सम्बन्ध- अब भगवान नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंमें अविनाशी परमात्माको देखनेका फल बताते हैं

#### समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

#### न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।। २८ ।।

क्योंकि सब जगह समरूपसे स्थित ईश्वरको समरूपसे देखनेवाला मनुष्य अपने-आपसे अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है।

व्याखा— 'समं पत्रपत्रि … हिनस्यात्मनात्मानम्' — जो मनुष्य स्थावर-जङ्गम्, जड-चेतन प्राणियोंमें, कैंच-नीच योनियोंमें, तीनों लोकोंमें समान रीतिसे परिपूर्ण परमात्माको देखता है अर्थात उस परमात्माके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता ।

जो शरीरके साथ तादात्य करके शरीरके बढनेसे अपना बढ़ना और शरीरके घटनेसे अपना घटना, जारीरके बीमार होनेसे अपना बीमार होना और शरीरके नीरोग होनेसे अपना नीरोग होना , शरीरके जन्मनेसे अवना जन्मना और शरीरके मरनेसे अपना मरना मानता है तथा शरीरके विकारोंको अपने विकार मानता है, वह अपने-आपसे अपनी हत्या करता है अर्थात अपनेको जन्म-भरणके चकरमें ले जाता है। परन् जिसकी दृष्टि शरीरकी तरफसे हटकर केवल सर्वव्यापक. सबके शासक परमात्माकी तरफ हो जाती है. वह फिर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात् जन्म-मरणके चकरमें नहीं जाता. अपनेमें संसार और शारीरके विकारोंका अनुभव नहीं करता ।

वास्तवमें अपने-आपकी (स्वरूपकी) हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं । वास्तवमें नाशवान शरीरके साथ तादात्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने-आपको जन्म-मरणमें ले जाना है।

'ततो याति परा गतिम'— शरीरके साथ तादाल्य करके जो -ऊँच-नीच योनियोंमें भटकता था. जार-बार जन्मता-भरता था, वह जब परमात्मक साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव कर लेता है, तब वह परमगतिको अर्थात् नित्यप्राप्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

#### मार्मिक बात्

परमात्मतत्त्व सब देशमें है, सब कालमें है, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें है, सम्पूर्ण वस्तुओंमें है, सम्पूर्ण घटनाओंमें है, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें है । वह सबमें एक रूपसे , समान रीतिसे ज्यों-का-स्यों परिपर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सगम क्यां होगा ? जहाँ चाहो. वहीं प्राप्त कर ली । वास्तवमें इस संसारका जो 'है'-पना दीखता है, वह संसारका नहीं है। संसार तो एक क्षण भी रिथर नहीं रहता । इसमें केवल परिवर्तन-ही-परिवर्तन है । यह केवल परिवर्तनका ही पुत्र है । जैसे पंखा तेजीसे धमता है तो एक चक्र दीखता है. पर वास्तवमें वहाँ चक्र नहीं है, प्रत्यत पंखेकी ताड़ी ही चक्ररूपसे दीखती है। ऐसे ही यह संसार 'नहीं' होते हुए भी 'है'-रूपसे दीखता है । वास्तवमें एक परमात्म तत्त्व ही 'है'-रूपसे विद्यमान है। 😷

, विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दीखते हैं, ये सौ वर्ष पहले थे क्या ? और सौ वर्ष बाद रहेंगे क्या ? ये पहले भी नहीं थे और अन्तमें भी नहीं रहेंगे; अतः ये बीचमें भी नहीं हैं । परन्तु परमात्मा

\*\*\*\* सष्टिके पैदा होनेसे पहले भी था, सृष्टिके लीन होनेके बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टिके समय भी ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बादमें भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है; और जो पहले भी था. बादमें भी रहेगा, वह अभी भी है। अतः संसारका जो 'है' - पना दीखता है, यह गलती है । परमात्मतत्त्व ही 'है'रूपसे दीखता है । उस परमात्मतत्त्वको सत्यतासे ही यह असत् संसार मोह-(मूर्खता) के कारण सत्यकी तरह दीखता है---जासु सत्यता तें जड़ याया । भास सत्य इव मोह सहाया ।।

(मानस १ । ११७ । ४)

प्रत्युत एक परमात्मतत्त्व ही दीखेगा-'वासदेव: सर्वम' (गीता ७ । १९) । कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीचमें दूसरा कहाँसे आयेगा ? सोनेके जितने गहने हैं. उनमें पहले सोना ही था फिर सोना ही रहेगा: अतः बीचमें सोनेके सिवाय दूसरा कहाँसे आयेगा? गहना तो केवल (रूप, आकृति, उपयोग आदिको लेकर) कहनेके लिये हैं, तत्वतः सो सोना हो है। ऐसे ही संसार केवल कहनेके लिये है, तत्त्वतः तो परमात्मा ही है। उस परमात्माका अनुभव करनेमें ही मनुष्य-जन्मकी सफलता 青月

यदि मोह नहीं होगा, तो यह संसार नहीं दीखेगा,

'है' - (परमात्मा) का अनुभव न करके 'नहीं'-(संसार-) में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है । इस पशताका त्याग करना है- 'पशखुद्धि-मिमां जिहे'( श्रीमद्भा॰ १२ 14 1२) । इसलिये भगवान् कहते हैं कि जो नष्ट होनेवाले प्राणियोंमें नष्ट न होनेवाले परमात्माको देखता है, उसका देखना सही है। परन्तु जो नष्ट होनेवालेको देखता है और नष्ट न होनेवालेको नहीं देखता. वह आत्मघाती है-योऽन्यधा प्रतिपद्मते । सत्तमात्मानमन्यथा किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्पापहारिणा ।। (महाभारत, उद्योग॰ ४२ । ३७) 🛖

'जो अन्य प्रकारका (अविनाशी) होते हुए भी आत्मको अन्य प्रकारका (विनाशी) मानता है, उस आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ?'

जो नाशवान संसारको न देखकर सब जगह समानरूपसे परिपूर्ण परमात्मतत्त्वको देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता अर्थात् वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । परन्तु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मतत्त्वको न देखकर संसार-शरीरको देखता है, वह आत्मघाती परमगतिको न प्राप्त होकर बार-बार जन्मता-मरता रहता है, दःख पाता रहता है । इसलिये मनध्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे (गीता E 14) 1

जैसे दर्पणमें मुख नहीं होनेपर भी मुख दीखता है और स्वप्रमें हाथी नहीं होनेपर भी हाथी दीखता है, ऐसे ही संसार नहीं होनेपर भी संसार दीखता है। अगर संसाकी तरफ दृष्टि न रहे तो संसार 'है'-रूपसे नहीं दीखेगा । परमात्मा ही 'है'-रूपसे दीख रहा है- इस बातको साधक दढतासे मान ले. फिर चाहे वह अभी न दीखे, पर बादमें दीखने लग जायगा । जैसे अभी साधक वन्दावनमें बैठा है, तो उसे वृन्दावनको याद नहीं करना पड़ता । सोते समय, भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समय वह वुन्दावनको याद नहीं करता; परन्तु 'मैं वुन्दावनमें हैं- इस बातमें उसको सन्देह नहीं होता । वह बिना याद किये याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दीखे, पर साधक ऐसा दुढ़तासे मान ले कि 'है'-रूपसे तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है. तो बादमें उसको ऐसा अनुभव होने लग जायगा।कारण कि मिथ्या वस्त कवतक टिकी रहेगी और सत्य वस्त कबतक छिपी रहेगी?

सम्बन्ध-इसी अध्यायके छब्बीसर्वे स्लोकमें पगल्पने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संयोगको बात बतायो । इस संयोगसे छूटनेके दो उपाय है—परमातमके साथ अपने खतःसिद्ध सम्बन्धको पहचानना और प्रकति-(शरीर-)से अपने माने हुए सम्बन्ध-को तोड़ना । सताईसर्वे-अडाईसर्वे श्लोकोंमें परमाताके साथ सम्बन्धको पहचाननेकी बात बता दी । अब आगेके दो स्लोकोमें प्रकृतिसे सम्बन्ध तोड़नेकी बात बताते हैं।

### प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

### यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं सं पश्यति । । २९ । ।

जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने-आपको अकर्ता देखता (अनुभव करता ) है, वही यथार्थ देखता है।

व्याख्या-- प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः'--वास्तवमें चेतन तत्त्वं खतः-खांगाविक निर्विकार, सम और शान्तरूपसे स्थित हैं। उस चैतन तत्त्व-(परमात्मा-) की शक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक क्रियाशील है । उसमें नित्य-निरन्तरं क्रिया होती रहती है- 'प्रकर्पेण करणं (भावे त्युद) इति प्रकृतिः' । यद्यपि प्रकृतिको सिक्रय और अक्रिय— दो अवस्थाओंवाली (सर्ग अवस्थामें सक्रियं और प्रलय अवस्थामें अक्रिय) कहते हैं, तथापि सुक्ष्म विचार कों तो प्रलय अवस्थामें भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलयका आरम्भ होता है, तब प्रकृति सर्ग-अवस्थाकी तरफ चलती हैं। इस प्रकार प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रियाको ही अंक्रिय-अवस्या कहते हैं; क्योंकि इस अवस्थामें सृष्टिकी रचना नहीं होती । परन्तु महासर्गमें जब सृष्टिकी रचना होती है, तब सर्गके आरम्भसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी तरफ चलती है और सर्गका मध्य भाग आनेपर प्रकृति प्रलयकी तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिकी स्थल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते. है । अगर प्रलय और महाप्रलयमें प्रकृतिको अक्रिय माना जाय, तो प्रलय-महाप्रलयका आदि, मध्य और अन्त कैसे होगा ? ये तीनों तो प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया होनेसे ही होते हैं। सर्ग-अवस्थाकी अपेक्षा प्रलय-अवस्थामें अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है । सूर्यका उदय होता है, फिर बंह मध्यमें आ

सूर्यका उदय होता है, फिर तह मध्यम आ ही हैं। प्रकृति सवका कारण है, गुण प्रकृति जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे हैं और गुणोंका कार्य इंद्रियाँ हैं। अतः प्रवृं मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकारण और इंद्रियाँ—इनके द्वारा होनेवाली समी मध्याह तक बहुता जाता है और मध्याहमें सूर्यास्ततक अपन्तिके द्वारा होनेवाली ही कही जाती हैं।

प्रकाश घटता जाता है।स्पांत होनेक बाद आधी रात तक अन्धकार खढ़ता जाता है और आधी रातसे स्वींदयतक अन्धकार घटता जाता है। वास्तवमें प्रकाश और अन्धकारकी सूक्ष्म सन्धि मध्याह और मध्य-रात ही है, पर वह दीखती है सूर्यांदय और सूर्यांतके समय । इस दृष्टिसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया पिटती नहीं, प्रस्तुत निरन्तर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रस्त्य, महासर्ग और महाप्रस्त्यमें प्री प्रकृतिमें क्रिया निरन्तर होती ही रहती है \*

इस कियाशील प्रकृतिके साथ जय यह पुरुष सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होनेवाली स्वाभाविक क्रियाएँ (तादातम्बके कारण) अपनेमें प्रतीत होने लगती हैं।

'यः पश्यितं तथात्मानमकतारि स पश्यित' — मङ्गित और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरमें खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-चैठना, घटना-चढ्ना, हिलना-डुलना, सोना-जागना, चिन्तन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, चे सभी प्रकृतिके द्वारा महीं; वर्योकि स्वयंमें कोई क्रिया होती हैं, स्वयंके द्वारा नहीं; वर्योक स्वयंमें कोई क्रिया होती हैं। नहीं — ऐसा जो देखता है अर्थात् अनुभव करता है, वहीं वास्तवमें ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखनेसे अपनेमें अकर्तृत्व-(अकर्तापन-) स्व अनुभव हो, जाता है।

यहाँ क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा होनेवाली वताया है, कहाँ गुणोंके द्वारा होनेवाली वताया है और कहीं इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली वताया है और कहीं ही हैं। प्रकृति सवका कारण है, गुण प्रकृतिके कर्य हैं और गुणोंका कार्य इन्द्रियाँ है। अतः प्रकृति, गुण और इन्द्रियाँ—इनके द्वारा होनेवाली सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा होनेवाली ही कही जाती हैं।

<sup>\*</sup> महासामें समयवती गणनाका साधन सूर्य होता है किन्तु महाप्रलयमें सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासामेंक कालके ही महाप्रलयके कालकी जाती है। महाप्रलयके कालकी गणनाका एकमात्र साधन नित्य, चेतन, अधिनाही

यदा

#### भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

#### तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।। ३०।।

जिस कालमें साधक प्राणियोंके अलग-अलग भावोंको एक प्रकृतिमें ही स्थित देखता है और उस प्रकृतिसे ही उन सबका विस्तार देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—[प्रकृतिके दो रूप हैं—क्रिया और पदार्थ । क्रियासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये उत्तीसवाँ श्लोक कहा, अब पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये यह तीसवाँ श्लोक कहते हैं ।

'यदा भूतपृथाभावं "" ब्रह्म सम्प्रधते तदा'— जिस कालमें साधक सम्पूर्ण प्राणियोकि अलाग-अलग भावोंको अर्थात् जिलोकीमें जितने जरायुज, अण्डज, उद्भिज और खेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियोंके स्पूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंको एक प्रकृतिमें ही स्थित देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

त्रिलोकीके स्थावर-जङ्गम प्राणियोकं शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलप आदि सब एक प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृतिसे ही हिएत होते हैं, प्रकृतिसे ही हिएत रहेते हैं और प्रकृतिमें ही लीन होते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोके शरीर प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। हिंस प्रकार देखनेवाला झहाको प्राप्त हो जाता है अर्थात, प्रकृतिसे अर्तात स्वतःसिद्ध अपने सरूप परमास्ततस्वको प्राप्त हो जाता है। वास्तवमे वह परलेसे ही प्राप्त हो, केवल प्रकृतिकन्य पर्वाधिक साथ अरना सम्बन्ध माननेसे ही उसको अपने स्वरूपका अनुमव मही होता था। परन्तु जब वह सब्बो प्रकृतिसे ही दिखत और प्रकृतिसे ही उत्पन्न देखता है, तव उसको अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुमव हो

जैसे पृथ्वीसे ठत्पन्न होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरोमें जो कुछ भी परिवर्तन

जाता है।

पृथ्वीपर ही होती हैं । ऐसे ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले जितने गुण, विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट-बढ़ होती है, वह सब-की-सब प्रकृतिमें ही होती है । तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीसे पैदा होनेवाल पदार्थ पृथ्वीमें ही स्थित रहनेसे और पृथ्वीमें लीन होनेसे पृथ्वीस्प ही हैं, ऐसे ही प्रकृतिसे पैदा होनेवाला सब ससार प्रकृतिमें ही स्थित रहनेसे और प्रकृतिमें ही लीन होनेसे प्रकृतिक्प ही है । इसी प्रकार स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके रूपमें जो चेतन-तत्व है, वह निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहता है । प्रकृतिके सङ्गसे उसमें कितने ही विकार क्यों न दीखें, पर वह सदा असङ्ग ही रहता है । ऐसा स्पष्ट अनुपन्न हो जानेपर

होता है, रूपान्तर होता है\* क्रियाएँ होती हैं† । वे सब

साधक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध
माननेके कारण खार्थ-बृद्धि, भोग-बृद्धि, सुख-बृद्धि
आदिसे प्राणियोंको अलग-अलग भावसे देखनेपर
राग-द्वेप पैदा हो जाते हैं। राग होनेपर उनमें गुण
दिखायी देते हैं और द्वेप होनेपर टीप दिखायो देते
हैं। इस प्रकार दृष्टिके आगे राग-द्वेपरूप परदा आ
जानेसे वास्तविकताका अनुभव नहीं होता। परन्तु जव
साधक अपने कहलानेवाले स्थूल, सूक्ष्म और
कारण-शरीरसिहत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंकी उत्पति,
स्थिति और विनाशको प्रकृतिमे हो देखता है तथा
अपनेम उनका अभाव देखता है, तब उसको दृष्टिके
आगेसे राग-द्वेपरूप परदा हट जाता है और उसको
स्वतःसिद्ध परमास्यत्वस्वक अनभव हो जाता है और उसको

भ पहले मिट्टी और बीजको तील ले और एक पात्रमें बह तुली हुई मिट्टी विछाकर बीज बो दे और पानी सींव दे । फसल होनेपर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टीको सुखने दे । सुखनेके बाद मिट्टी और अनाजको तीलकर देखे तो मिट्टीका बजन कम तथा अनाजका बजन ज्यादा होगा । यह मिट्टी-(पृथ्वी-) का अनाजमें रूपानार होता है ।

<sup>्</sup>री कियाएँ दो तरहकी होती हैं—होना और करना । यालकका जवान और युवा होना आदि कियाएँ 'होती' है और खाना-पीना आदि कियाएँ 'करते' हैं । ये सब कियाएँ शरीरोंमें ही होती हैं ।

सम्बन्ध—बाईसर्वे श्लोकमें जिसको देहसे पर बताया है और पीछेके (तीसर्वे) श्लोकमें जिसका ब्रह्मको प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष-(चेतन-)के वास्तविक खरूपका वर्णन आंगेके श्लोकमें करते हैं।

#### अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः

## शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते । ३१।।

हे कुत्तीनन्दन ! यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणोंसे रहित होनेसे अविनाशी परमात्मखरूप ही है । यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है ।

व्याख्या—'अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्पायमव्ययः'--इसी अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें जिसको अनादि कहा है, उसीको यहाँ भी 'अनादिखात्' पदसे अनादि कहा है अर्थात् यह पुरुष आदि-(आरम्भ-) से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृतिको भी अनादि कहा है, इसलिये प्रकृति और पुरुष—दोनोंमें क्या फरक रहा? इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं-'निर्गुणत्वात्' अर्थात् यह पुरुष गुणोंसे रहित है। प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणोंसे रहित नहीं है, प्रत्यत गुणों और विकारीवाली है। उससे सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं । परन्तु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारोंसे सर्वथा रहित (निर्गुण और निर्विकार) है । ऐसा यह पुरुष साक्षात् अविनाशी परमात्मखरूप ही है अर्थात यह पुरुष विनाशास्त्रित परम शुद्ध आत्मा है।

'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते'-यह पुरुष शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्मसे लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष-(स्वयं-) ने न तो पहले किसी भी अवस्थामें कछ किया है, न वर्तमानमें कुछ करता है और न आगे ही कछ कर सकता है अर्थात यह पुरुष सदासे ही प्रकतिसे निर्लिप्त. असङ्ग है तथा गुणींसे रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं।

यहाँ 'प्रारीरस्थोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपनेको शरीरमें स्थित मानकर अपनेको कार्यका कर्ता और सुख-दुःखका भोतंत्र मानता है, उस समय भी वासावमें यह तटस्थ, प्रकाशमात्र ही रहता है। सुख-दुःखका भान इसीसे होता है: अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक-धर्म नहीं है। यहाँ 'अपि' पदसे ऐसा मालम होता है कि

अनादिकालसे अपनेको शरीरमें स्थित माननेवाला हरेक (चींटीसे ब्रह्मापर्यन्त) प्राणी खरूपसे सदा ही निर्लिन, असङ्ग है। उसकी शरीरके साथ एकता कभी हुई ही नहीं; क्योंकि शरीर तो प्रकृतिका कार्य होनेसे सदा प्रकृतिमें ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्माका

अंश होनेसे सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है । स्वयं परमात्मासे कभी अलग हो सकता ही नहीं।'शरिके साथ एकात्मता माननेपर भी, शरीरके साथ कितना ही घुल-मिल जानेपर भी, शरीरको ही अपना स्वरूप माननेपर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती, वह स्वरूपसे सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तताका अनुभव न होनेपर भी उसके खरूपमें कुछ भी विकृति नहीं होती । अतः उसने अपने खरूपसे ने कभी कुछ किया है और न करता ही

है तथा वह खयं न कभी लिप्त हुआ है और न

लिप्त होतां ही है। यद्यपि परुष अपनेको शरीरमें स्थित माननेसे ही कर्ता और भोका बनता है, तथापि इसीसवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि 'प्रकृति'में स्थित पुरुष ही भोता बनता है और यहाँ कहते हैं कि 'शरीर', में स्थित होनेपर भी पुरुष कर्ता-भोक्ता नहीं है । ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर—दोनों एक ही हैं । अतः पुरुषको चाहे प्रकृतिमें स्थित कही, चाहे शरीरमें स्थित कही, 'एक ही बात है। एक शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे मात्र प्रकृतिके साथ, मात्र शरीरोंके साथ सम्बन्ध हो जाता है । वास्तवमे पुरुषका सम्बन्ध न तो व्यष्टि शरीरके साथ है और न समष्टि प्रकृतिके साथ ही है । अपना सम्बन्ध शरीरके साथ

माननेसेही वह अपनेको कर्ता-भोक्ता मान लेता है। वास्तवमे वह न कर्ता है और न भोक्ता है।

सम्बन्ध-- पर्वश्लोकमें कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं।

## यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

व्याख्या-[ पूर्वश्लोकमे भगवान्ने ' न करोति'

पदोंसे पहले कर्तृत्वका और फिर ' न लिप्यते' पदोंसे

भोकृत्व-(लिप्तता-) का त्याग होनेपर कर्तृत्वका त्याग

स्ततः हो जाता है अर्थात् फलेच्छाका त्याग होनेपर

#### सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। ३२ ।।

जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे कहीं भी लिप्त नहीं होता. ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देहमें लिप्त नहीं होता ।

अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतोंमे

व्यापक है, पर ये चारों आकाशमें व्यापक नहीं हैं.

रहता है: क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाण,

अवल, सनातन, अव्यक्त, अचित्त्य और अविकारी है

भोकुत्वका अभाव बताया है। परन्तु उन दोनोका प्रत्यत व्याप्य हैं । ये चारों आकाशके अन्तर्गत हैं. विवेचन करते हुए इस श्लोकमे पहले भोकृत्वके पर आकाश इन चारोके अत्तर्गत नहीं है। इसका अभावकी बात बतायी है और आगेके श्लोकमें कारण यह है कि आकाशकी अपेक्षा ये चारों स्थल फर्तृत्वके अभावको बात बतायेगे । अतः यहाँ ऐसा है और आकाश इनकी अपेक्षा सुक्ष्म है। ये चारों व्यतिक्रम रखनेमें भगवान्का क्या भाव है? इसका सीमित हैं. सान्त हैं और आकाश असीम है, अनन्त उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्वके बाद ही भोकृत्व है। इन चारों भूतोंमे विकार होते हैं, पर आकाशमे होता है अर्थात कर्म करनेके वाद ही उस कर्मके विकार नहीं होता । फलका भोग होता है, तथापि मन्प्य जो कुछ भी 'सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते'— जैसे करता है, पहले किसी फल (सिद्धि-) का उद्देश्य आकाश वायु आदि चारों भूतोमें रहता हुआ भी उनमें मनमें रखकर हो करता है । अतः मनमें पहले भोकृत्व लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह, सब शरीरोंमें आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है अर्थात् रहनेवाला आत्मा किसी भी शरीरमें लिप्त नहीं होता । फिर कर्तृत्व आता है । इस दृष्टिसे भगवान् यहाँ आत्मा सबमें परिपर्ण रहता हुआ भी किसी में सबसे पहले भोक्तृत्वका निपेध करते हैं। घुलता-मिलता नहीं । वह सदा-सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त

क्रिया करनेपर भी कर्तृत्व नहीं होता ।] (गीता २ ! २४ -२५) तथा इस अविनाशी आत्मासे 'यथा सर्वगतं सीक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते'— यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (गोता २ । १७) । आकाशका कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है।

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवानूने आत्मामें भोकुलका अभाव बताया, अब आगेके श्लोकमें आत्मामें कर्तृत्वका अभाव बताते हैं।

### यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

#### क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत ।। ३३ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! जैसे एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करता है. ्रिसे ही है.ने (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है।

व्याख्या—'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि:'- नेत्रोंसे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारको. संसारके मात्र पदार्थीको एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसारको सब क्रियाएँ सूर्यके प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं; परन्तु सूर्यमें 'में सबको प्रकाशित करता हैं' ऐसा कर्तृत्व नहीं होता । जैसे-सूर्यके प्रकाशमें ही

ब्राह्मण वेदपाठ करता है और शिकारी पशओंको मारता है, पर सूर्यका प्रकाश वेदपाठ और शिकाररूपी क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण नहीं बनता ।

यहाँ 'लोक' शब्द मात्र संसार-(चौदह भुवनों-) का घाचक है। कारण कि मात्र संसारमे जो कुछ भी (चन्द्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी-यूटी आदिमे) प्रकाश है, वह सब सूर्यका ही है।

'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रं प्रकाशयति भारत'---सूर्यकी तरह एक ही क्षेत्री (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है अर्थात् सब क्षेत्रोंमें करना-करवानारूप सम्पूर्ण क्रियाएँ क्षेत्रीके प्रकाशमें ही होती है; परन्तु क्षेत्री उन क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण

नहीं बनता । सूर्य तो केवल स्थूल संसारको ही प्रकाशित

सम्बन्ध—अब भगवान् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागको जाननेका फल बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं

ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ।। ३४ ।।

इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्रसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तर-(विभाग-) की तथा कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे स्वयंको अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ।

व्याख्या-[ ज्ञानमार्ग विवेकसे ही आरम्भ होता है और वासविक विवेक-(बोध-) में हो समाप्त होता है । वास्तविक विवेक होनेपर प्रकृतिसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होकर स्वतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है-इसी बातको यहाँ बताया गया है 1]

'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुया' — सत्-असत्, नित्य-अनित्य, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञको अलग-अलग जाननेका नाम 'शानचक्षु' (विवेक) है । यह क्षेत्र विकारी है, कभी एकरूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। 'ऐसा कोई भी क्षण 'नहीं

क्रियाएँ होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र-(संसार-) को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष और कारण— तीनों क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है तथा

करता है और उसके प्रकाशमें 'स्थूल संसारकी ही

उसके प्रकाशमें स्थूलं, सूक्ष्म और कारण —ंतीनी रारीरोंकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं।

जैसे सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करनेपर भी सुपी (सबको प्रकाशित करनेका) अधिमान नहीं आता और तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी सूर्यमें नानाभेद नहीं आता, ऐसे ही सम्पूर्ण क्षेत्रांको प्रकाशित करने, उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेपर भी क्षेत्रीमें ? अधिमानं, कर्तृत्व नहीं आता और तरह-तरहकी

क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी क्षेत्रीमें नानामेद नहीं

आता । वह क्षेत्री सदा ही ज्यों-का-त्यों निर्लिज, असङ्ग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु -बिना आश्रयके नहीं होती और कोई भी प्रतीति चिना प्रकाश-(शान-) के नहीं होती । क्षेत्री सम्पूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और

प्रतीतियोंका आश्रय और प्रकाशक है।

रहता है। क्षेत्रज्ञमें परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना सम्भव ही है । इस तरह जानना, अनुभव , करना ही ज्ञानचशुसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विभागको जानना है । 'भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्'— वास्तविक विवेक अर्थात् बोध होनेपर भूत और प्रकृतिसे

है, जिसमें यह स्थिर रहता हो । परना इस क्षेत्रमें

रहनेवाला, इसको जाननेवाला क्षेत्रज्ञ सदा एकरूप

अर्थात् । प्रकृतिके - कार्यमात्रसे : तथा । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। प्रकृतिसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अर्थात् प्रकृतिसे अपने

. अलगावका ठीक अनुभव होनेपर साधक परमात्म तत्वको प्राप्त हो जाते है।

भगवानने पहले अव्यक्तकी उपासना करनेवालोंको अपनी प्राप्ति बतायी थी--'ते प्राप्तवन्ति मामेव' (१२ (४), उसी बातको इस अध्यायकै अठारहवें श्लोकमें 'मद्भावायोपपद्यते' पदसे, तेईसवें श्लोकमें 'न स भयोऽभिजायते' पदोसे और यहाँ ' यान्ति ते परम' पदोंसे कहा है।

ज्ञानमार्गमें देहाभिमान ही प्रधान बाधा है । इस बाधाको दर करनेके लिये भगवानने इसी अध्यायके आरम्भमें 'इदं शरीरम' पदोंसे शरीर-(क्षेत्र-) से अपनी (क्षेत्रज्ञको) पृथक्ताका अनुभव करनेके लिये कहा, और दूसरे श्लोकमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जानम्' पदसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके ज्ञानको वास्तविक ज्ञान कहा, फिर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकी पृथक्ताका कई तरहसे वर्णन किया। अब उसी विषयका उपसंहार करते हुए भगवान् अन्तमें कहते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकी पृथक्ताको ठीक-ठीक जान लेनेसे क्षेत्रके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

क्षेत्रज्ञने ही परमात्मासे विमुख होकर परमात्मासे भित्रता मानी है और क्षेत्रके सम्मुख होकर क्षेत्रसे एकता मानी है। इसलिये परमात्मासे एकता और क्षेत्रसे सर्वथा भिन्नता— दोनों बातोंको कहना आवश्यक हो गया । अतः भगवानने इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' पदोसे क्षेत्रज्ञको

परमात्मासे एकता बतायी और यहाँ क्षेत्रकी समष्टि 🖈

ॐ तत्सदिति श्रीमन्द्रगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रेश्रीकृष्णार्जुनसंवादे

क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगौ नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिपद्रूष श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग'

नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ । ११३ । ।

इस (तेरहवें) अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागका वर्णन किया गया है । क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है- ऐसा अनुभव हो जानेसे क्षेत्रज्ञका परमात्माके साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है । इसिलिये इस अध्यायका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' -रेखा गया है।

तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच (१) इस अध्यायमें 'अथ त्रयोदशोऽध्यायः'

संसारसे एकता बता रहे हैं। दोनोंका तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी अभिन्नता बतानेमें ही है।

जैसे किसी मकानमें चारों और अँधेरा है । कोई कह देता है कि मकानमें प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दीखने लग जाते हैं अर्थात् उसमें प्रेत होनेका वहम हो जाता है। परन्तु किसी साहसी पुरुपके द्वार मकानके भीतर जाकर प्रकाश कर देनेसे अधेरा और प्रेत- दोनों ही मिट जाते हैं । अधेरेमें चलते समय मन्ष्य धीरे-धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाय, कहीं गड़ा न आ जाय । उसको गिरनेका और साथ ही बिच्छ, साँप, चोर आदिका भय भी लगा रहता है । परन्तु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं । ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाशस्वरूप परमात्मासे विमुख होनेपर अन्यकार-खरूप संसारकी स्वतन्त्र सत्ता सर्वत्र दीखने लग जातो है और तरह-तरहके भय सताने लग जाते हैं। परन्तु वास्तविक बोध होनेपर संसारकी स्वतन्त सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाशस्त्ररूप परमात्मा ही शेप रह जाता है । अधेरेको मिटानेके लिये तो प्रकाशको लाना पड़ता है, परमात्माको कहींसे लाना नहीं पडता । वह तो सब देश,काल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। इसलिये संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अनुभव अपने-आप हो जाता है।

के तीन, 'श्रीभगवानवाच' के दो, रलोकोंक चार सौ आठ और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ छब्वीस है।

(२) इस अध्यायमें 'अध प्रयोदशोऽध्यायः' के आठ, 'झीभगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके एक हजार अद्रासी और पृष्पिकाके यावन अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार एक सौ पचपन है । इस अध्यायके सभी ज्लाक बतीस अक्षरेकि हैं ।

\* श्रीमद्भगवंद्गीता \* TERFERSHERS SERVICE STREET

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है— श्लोकके तृतीय चरणमें तथा इकतीसवें श्लोकके प्रथम 'श्रीभगवानुवाच' ।

तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे ' म-विपुला'; सत्रहवें

श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे इस अध्यायके चौतीस श्लोकोंभेंसे—पहले 'न-वियुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेप उन्तीस श्लोक श्लोकके प्रथम चरणमें तथा अठारहवें श्लोकके तृतीय ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुपूर् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।

चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुता'; और तेईसर्वे



# अथ चतुर्दशोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीभगवान्ने तेरहवें अध्यायके अन्तमे कहा कि ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको देखनेवाला परमात्माको प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञानको प्राप्तिका सरल उपाय क्या है? इसका वर्णन करनेके लिये भगवान् चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं।

बन्धन दोसे होता है—प्रकृतिसे और प्रकृतिके कार्य गुणोंसे । प्रकृतिके बन्धनसे छूटनेके लिये भगवान्ने तेरहवें अध्यायका विषय बता दिया । अब प्रकृतिके कार्य गुणोंके बन्धनसे छूटनेके लिये भगवान् चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हुए पहले दो श्लोकोंमें ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हैं ।

#### श्रीभगवानुवाच

## परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १ ।।

श्रीमगवान् बोले—सम्पूर्ण ज्ञानोंमें उत्तम और पर ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब-के-सब मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं।

व्याख्या—'परं भूयः प्रवश्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्'— तेरहवें अध्यायके अठारहवें, तेईसवें और चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ते क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका, प्रकृति-पुरुषका जो ज्ञान (विवेक) बताया था, उसी ज्ञानको फिर बतानेके लिये भगवान् 'भूयः प्रवक्ष्यामि' परीसे प्रतिज्ञा करते हैं।

लींकिक और पारलींकिक जितने भी ज्ञान हैं अर्थात् जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदिका ज्ञान हैं, उन सबसे प्रकृति-पुरुषका भेद बतानेवाला, प्रकृतिसे अतीत कसनेवाला, परमालाकी प्राप्ति करानेवाला यह ज्ञान श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान हैं ही नहीं, हो सकता हो नहीं और होना सम्भव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसारमें फँसानेवाले हैं, बन्धनमें डालनेवाले हैं। यद्यपि 'उत्तम' और 'पर'— इन दोनों आंद्रोंकर

'यन्त्रात्या सुनयः सर्वे पर्ग सिद्धिमितो मताः'— जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् जिसका अनुभव करके वड़े-बड़े मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमात्मको प्राप्त हो गये हैं, उसको मैं कहूँगा । उस ज्ञानको प्राप्त करनेपर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो—ऐसा होता ही नहीं, प्रस्तुत इस ज्ञानको प्राप्त करनेवाले सब-से-सब मुनिलोग मुक्त हो जाते हैं, संसारके बन्धनसे, संसारकी परवशतासे छुट जाते हैं,

एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थके दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ 'उत्तम' शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार-शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करानेवाला होनेसे श्रेष्ठ है; और 'पर' शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे सर्वोत्कार है। और परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

साथ अपनापन नहीं रहा, वह 'मुनि' कहलाता है । परमात्मप्राप्तिमें बाधा डालनेवाली है । परन्

कार्योंकी जितनी सिद्धियाँ हैं अथवा योग-साधनसे क्योंकि उसको प्राप्त होनेपर मनस्य जन्म-माणसे छट होनेवाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियाँ जाता है ।

हैं, वे सभी वास्तवमें असिद्धियाँ ही है। कारण कि तत्त्वका मनन करनेवाले जिस मनुष्यका शरीरके वे सभी जन्म-मरण देनेवाली, बन्धनमें डालनेवाली, 'परां सिद्धिम्' कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक \_परमात्मप्राप्तिरूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट है

# ज्ञानमुपाश्रित्य सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।। २

इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो गये हैं, वे महासर्गमें भी पैदा नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यधित नहीं होते ।

व्याख्या-- 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य' -- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने उत्तम और पर — इन दो विशेषणोंसे जिस ज्ञानकी महिमा कही थी, उस ज्ञानका अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञांनका अनुभव होनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञानस्वरूप हो जाता है।

'मम साधर्म्यमागताः'— उस ज्ञानका आश्रय ंसेकर मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् जैसे मेरेमें कर्तृत्व-भोकृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व-भोतृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त-निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी · निर्लिप्तता-निर्विकारताका अनुभव हो जाता है । ·

ज्ञानी महापुरुष भगवान्के समान निर्लिप्त-निर्विकार ेतो हो जाते हैं, पर वे भगवान्के समान संसारकी उत्पत्ति, पालन और सहारका कार्य नहीं कर सकते । हाँ, योगाभ्यासके वलसे किसी योगीमे कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान्की सामर्थ्यके . समान नहीं होती । कारण कि वह 'युआन योगी' है अर्थात् उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है । परन्तु भगवान् 'युक्त योगी' हैं अर्थात् भगवान्में सामर्थ्य, सदासे स्वतःमिद्ध हैं। भगवान् सब कुछ करनेमें समर्थ हैं---'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थः'। योगोकी सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान्की मामर्थ्य असीम होती है 1.,

'सर्गेऽपि नोपजायनो'— यहाँ 'अपि' पदसे यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासानि -आरम्भमें भी उत्पन्न नहीं होते । महासर्गके आदिमें चौदह लोकोंकी तथा उन लोकोंके अधिकारियोंकी .उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते अर्थात् उनको फिर कर्मपरवश होकर शरीर धारण नहीं करना पडता ।

'प्रलये न व्यथन्ति च'—महाप्रलयमें संवर्तक अग्निसे चर-अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्रके' बढ़ जानेसे पृथ्वी डुब जाती है। चीदह लोकोंमें हलचल, हाहाकार मच जाता है । सभी प्राणी दु:खी होते हैं, नष्ट होते हैं । परन्तु महाप्रलयमें उन ज्ञानी महापुरुयोंको कोई दुःख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता । वें महापुरुष जिस तत्त्वको प्राप्त हो गर्य है, उस तत्वमें हलचल, विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते । महासर्गमें भी उत्पन्न न होने और महाप्रलयमें

भी व्यथित न होनेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी. महापुरुपका प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इंसलिये प्रकृतिका सम्बन्ध रहेनेसे जो जन्म-मरण होता है, दुःख होता है, हलचल होती है, प्रकृतिक सम्बन्धसे रहित महापुरपर्ने 🤃 वह जन्म-भरण, दुःख आदि नहीं, होते ।

सम्बन्ध-जो भगवानुकी सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं, वे तो महासर्गर्मे भी पैदा नहीं होते; परन्तु जो प्राणी महासर्गमें पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होनेकी क्या प्रक्रिया है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

## मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् । सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति-स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भका स्थापन करता हैं । उससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ।

व्याख्या- 'मम योनिर्महद्ब्रह्म'-यहाँ मूल प्रकृतिको 'महद् ब्रह्म' नामसे कहा गया है, इसके कई कारण हो सकते हैं; जैसे-

- (१) परमात्मा छोटे-पन और बड़े-पनसे रहित हैं; अतः वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी हैं और महान्-से-महान् 'अणोरणीयान्यहतो (श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ ।२०) । परन्तु संसारकी दृष्टिसे सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है अर्थात् संसारमें सबसे बड़ा व्यापक तत्त्व मूल प्रकृति ही है । परमात्माके सिवाय संसारमें इससे बढकर कोई व्यापक तत्त्व नहीं है। इसलिये इस मूल प्रकृतिको यहाँ 'महद् ब्रह्म' कहा गया है।
  - (२) महत्' (महत्तत्व अर्थात् समष्टि बुद्धि) और 'ब्रह्म'- (परमात्मा-) के बीचमें होनेसे मूल प्रकृतिको 'महद ब्रह्म' कहा गया है।
- (३)पीछेके (दूसरे) श्लोकमे 'सर्गेऽपि नोपजायने प्रलये न व्यथन्ति च' पदोंमें आये 'सर्ग' और 'प्रलय' शब्दोंका अर्थ क्रमशः ब्रह्माका दिन और ब्रह्माकी पत माना जा सकता है । अतः उनका अर्थ महासर्ग (महाका प्रकट होना) और महाप्रलय (ब्रह्माका लीन होना) सिद्ध करनेके लिये यहाँ 'महद् ब्रह्म' शब्द दियां है । तात्पर्य है कि जीवन्मुक्त महापुरुपोंका इस मृल प्रकृतिसे ही सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये वे महासर्गमें भी पैदा नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते ।

संबंका उत्पत्ति-स्थान होनेसे इस मूल प्रकृतिको 'योनि' कहा गया है। इसी मूल प्रकृतिसे अनन्त ब्रह्माण्ड पैदा होते हैं और इसीमें लीन होते हैं। इस मूल प्रकृतिसे ही सांसारिक अनन्त शक्तियाँ पैदा होती हैं ।

इस मूल प्रकृतिके लिये 'मम' पदका प्रयोग

करके भगवान् कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है। अतः इसपर आधिपत्य भी मेरा ही है । मेरी इच्छाके बिना यह प्रकृति अपनी तरफसे कुछ भी नहीं कर सकती । यह जो कुछ भी करती है, वह सब मेरी अध्यक्षतामें ही करती है (गीता ९ 1१०) ।

मैं मूल प्रकृति- (महद् ब्रह्म-) से भी श्रेष्ठ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हूँ-- इसको बतानेके लिये भगवानने 'मम महदब्रह्म' पदोंका प्रयोग किया है। महद् ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्माका अंश होते हुए भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके

साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं , वह प्रकृतिके कार्य तीनों गुणोंसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणोंके भी कार्य शरीर आदिसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और बँघ जाता है। अतः भगवान् 'मम महद्ब्रह्म'पदोंसे कहते हैं कि जीवका सम्बन्ध वास्तवमें मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है—'मम एव अंशः' (गीता १५ 1७), इसलिये प्रकृतिके साथ सम्बन्ध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिये।

'तिस्मिनार्भ दधाम्यहम्'- यहाँ 'गर्भम्' पद कर्म-संस्कारोंसहित जीव-समुदायका वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते । अनादिकालसे जो जीव जन्म-मरणके प्रताहमें पड़े हुए हैं, वे महाप्रलयके समय अपने-अपने कर्म-संस्कारोंसहित प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं (गीता ९ 1७) । प्रकृतिमें लीन हुए जीवोंके कर्म जब परिपक्व होकर फल देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्गके आदिमें भगवान उन जीवोंका प्रकृतिके साथ पनः विशेष सम्बन्ध (जो कि कारणशरीररूपसे पहलेमे ही था) स्थापित करा देते है— यही भगवान्के

A 150

ARTERNATUS AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF जीव-समुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है ।

'सम्भवः सर्वभतानां ततो भवति भारत'— भगवान्के द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करनेके दाद सम्पर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है अर्थात् वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन प्राप्त करते हैं । महासर्गके आदिमें प्राणियोंका यह उत्पन्न

होना ही भगवानुका विसर्ग (त्याग) है, आदिकों है (गीता ८ । ३) ।

[जीव जबतक मुक्त नहीं होता, तबतक प्रकृतिके अंश कारण-शरीरसे उसका सम्बन्ध बना रहता है और वह महाप्रलयमें कारणशरीर-सहित ही प्रकृतिमें लीन होता है ।1

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें समष्टि संसारको उत्पत्तिको बात बतायो, अब आगेके श्लोकमें व्यष्टि शरीरोंको उत्पत्तिका वर्णन करते हैं

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।। ४ ।।

हे कुन्तीनन्दन ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं चीज-स्थापन करनेवाला पिता है ।

व्याख्या-- 'सर्वयोनिषु कौन्तेय पूर्तयः सम्पर्वन्ति याः'--जरायज (जेरके साथ पैदा होनेवाले मनप्य, पश् आदि), अण्डज (अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी. सर्प आदि), स्वेदज (पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जूँ, लीख आदि) और उद्भिज (पृथ्वीको फोड़ंकर उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, लता आदि) — सम्पूर्ण प्राणियोंकी -उत्पत्तिके ये चार खानि अर्थात् स्थान है । इन चारोमें-से एक-एक स्थानसे लाखों योनियाँ पैदा होती हैं। उन-लाखों योनियोंमेसे एक-एक योनिमें भी जो प्राणी पैदा होते हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग होती है। एक योनिमें, एक जातिमें पैदा होनेवाले प्राणियोंकी आकृतिमें भी स्थूल या सूक्ष्म, भेंद रहता है अर्थात् एक समान आकृति किसीकी भी नहीं मिलती । जैसे. एक मनव्ययोनिमें अरबों वर्णसे अरबों शरीर पैदा होते चले आये हैं, पर आजतक किसी भी मन्ष्यकी आकृति परस्पर नहीं भिलती । इस विषयमे किसी कविने कहा है---पाग भाग वाणी प्रकृति, आकृति वचन विवेक । . अक्षर मिलत न एक-से, देखे देश अनेक ।।

ं अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी (कण्ठ), खमाव, आकृति, राष्ट्र, विचार-शक्ति और लिखनेके अक्षर— ये सभी दो मनव्योंके भी एक समान नहीं मिलते । इस तरह चौरासी ''लाख योनियोमें जितने शरीर अनादिकालसे पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग है। चौरासी लाख योनियोंके सिवाय देवता, पितर, गन्धर्व, भूत, प्रेत आदिको भी यहाँ 'सर्वयोनिषु' पदके अन्तर्गत ले लेना चाहिये।

'तासां ब्रह्म महद्योजिरहं बीजप्रदः पिता' — उपर्यक्त चार खानि अर्थात् चौरासी लाख योनियाँ तो शरीरोंके पैदा होनेके स्थान हैं और उन सब योनियोंका उत्पत्ति-स्थान (माताके स्थानमें) 'महद् ब्रह्म' अर्थात् मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृतिमें जीवरूप घीजका -स्थापन करनेवाला पिता मैं हैं।

. भिन्न-भित्र वर्ण 'और आकृतिवाले नाना प्रकारके शरीरोमें भगवान् अपने चेतन-अंशरूप बोजको स्थापित करते हैं - इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणीमें स्थित परमात्माका अंश शरीरोंकी भिन्नतासे ही मिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणियोंने एक ही परमातमा 'विद्यमान' हैं (गीता १३।२) । इस बातको एक दृष्टान्तसे समझाया जाता है । यद्यपि दृष्टान्त सर्वांशमं नहीं घटता, तथापि वह वृद्धिको दार्शनके नजदीक ले जानेंगे सहायंक होता है । कपड़ा और पृथ्वी—दोनोमें एक ही तत्वकी प्रधानता है। कपड़ेको अगर जलमें डाला जाय तो वह जलके निचले भागमें जाकर चैठ जाता है 1. कपड़ा ताना

· (लम्बा धागा) और बाना-(आड़ा धागा-) से बुना जाता है । प्रत्येक ताने और बानेके बीचमें एक सक्ष्म . छिद्र रहता है । कपड़ेमें ऐसे अनेक छिद्र होते हैं । जलमें पड़े रहनसे कपड़ेके सम्पूर्ण तन्तओंमें और अलग-अलग छिद्रोंमें जल भर जाता है। कपड़ेको जलसे वाहर निकालनेपर भी उसके तन्तुओंमें और असंख्य छिद्रोंमें एक ही जल समानरीतिसे परिपूर्ण रहता है।

ting in the state of the second state of the second इस दृष्टान्तमें कपड़ा 'प्रकृति' है, अलग-अलग असंख्य छिद्र 'शरीर' हैं और कपड़े तथा उसके छिद्रोंमें परिपूर्ण जल 'परमात्मतत्त्व' है । तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टिसे तो प्रत्येक शरीरमें परमात्मतत्त्व अलग-अलग दिखायी देता है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण शरीरोंमें.सम्पूर्ण संसारमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण है ।

ं सम्बर्य—परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृतिके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जीव प्रकृतिजन्य गुणोंसे कैसे बैधते हैं—इस विषयका विवेचन आगेके श्लोकसे आरम्प करते हैं।

### सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ।। ५ ।।

है महाबाहो ! प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें खाँध देते हैं।

व्याख्या-- 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्पवा:'-तीसरे और चौथे श्लोकमें जिस मूल प्रकृतिको 'महद् ब्रह्म' नामसे कहा है, उसी मूल प्रकृतिसे सन्त, रज और तम-ये तीनों गुण पैदा होते हैं।

यहाँ 'इति' पदका तात्पर्य है कि इन तीनों गुणोंसे अनन्त सृष्टियाँ पैदा होती हैं तथा तीनों गुणेकि तारतम्यसे प्राणियोंके अनेक भेट हो जाते हैं. पर गुण न दो होते हैं, न चार होते हैं, प्रत्युत तीन ही होते हैं।

'निवधन्ति महाबाहो देहे देहिनमच्ययम'- ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो ये तीनों गुण अपनी तरफसे किसीको भी नहीं बाँधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर बँघ जाता है। तात्पर्य है कि गुणोंके कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, षृतियाँ, परिस्थितियाँ, क्रियाएँ आदिको अपना मान लेनेसे यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बैंघ जाता है, विनाशी पदार्थ, धन, आदिके वशमें हो जाता है; सर्वथा स्वतन्त होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे, मनुष्य जिस धनको अपना मानता हैं, उस धनके घटने-बढ़नेसे स्वयंपर असर पड़ता है; जिन व्यक्तियोंको अपना मानता है, उनके जन्मने-मरनेसे

है,उसके घटने-बढ़नेसे खयंपर असर पड़ता है। यही गणोंका अविनाशी देहीको बाँधना है।

यह बड़े आधर्यकी बात है कि यह देही खयं अविनाशीरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी गुणोंके, गुणोंकी वृत्तियोंके अधीन होकर स्वयं सात्त्विक, राजस और वामस बन जाता है। गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-

ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सखरासी ।।

(मानस ७।११७।१)

जीवका यह अविनाशी खरूप वास्तवमें कभी भी गुणोंसे नहीं बँघता; परन्तु जब वह विनाशी देहको 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मान लेता है, तब वह अपनी मान्यताके कारण गुणोंसे बैंध जाता है और उसको परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनता प्रतीत होती (गीता १२ । ५) । देहाभिमानके कारण गुणिक द्वारा देहमें बैंध जानेसे वह तीनों गुणोंसे परे अपने अविनाशी स्वरूपको नहीं जान सकता । गुणोंसे देहमें बँघ जानेपर भी जीवका जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वह ज्यों-का-त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान्ने यहाँ अव्ययम्' पदसे कराया है।

यहाँ 'देहिनम्' पदका तात्पर्य है कि देहमें तादात्म. स्वयंपर असर पड़ता है; जिस शरीरको अपना मानता भमता और कॉमना होनेसे ही तीनों गुण इस पुरुषको देहमें बाँधते हैं । यदि देहमें तादात्या, ममता और कामना न हो, तो फिर यह परमात्मखरूप ही है।

### विशेष बात

शरीके साथ जीव दो तरहसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है- (१) अभेदभावसे- अपनेको शरीरमें बैठाना, जिससे 'मैं शरीर हूँ' ऐसा दीखने लगता है, और (२) भेदभावसे- शरीरको अपनेमें बैठाना. जिससे 'शरीर मेरा है' ऐसा दीखने लगता है। अभेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव अपनेको शरीर मान लेता है, जिसको 'अहंता' कहते हैं; और

लेता है, जिसको 'ममता' कहते हैं । इस प्रकार शरीरसे अपना सम्बन्ध जोडनेपर सत्व, रज और तम- तीनों गुण अपनी वृतियोंके द्वारा शरीरमें अहंता-ममता दृढ़ करके जीवको बाँध देते हैं।

भेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव शरीरको अपना मान

जैसे विवाह हो जानेपर पत्नीके पूरे परिवार (ससुराल-) के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, पत्नीके वस्तामुषण आदिको आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीरके साथ मैं-मेरेका

सम्बन्ध हो जानेपर जीवका पूरे संसारके साथ सम्बन्ध

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकमें भगवान्ते सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके द्वारा देहीके बाँधे जानेकी बात कही । उन तीनों गुणोमेंसे सत्वगुणका खरूप और उसके बाँघनेका प्रकार आगेके स्लोकमें बताते हैं।

सत्त्वं निर्मलत्वात्रकाशकमनामयम् ।

बद्याति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।। ६ ।।

हे पापरहित अर्जुन ! उन गुणोंमें सत्त्वगुण निर्मल (खच्छ) होनेके कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे (देहीको) बाँधता है।

व्याख्या—'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्'— पूर्वश्लोकमें 'कारण यह परमात्मतत्त्वका ज्ञान करानेमें सहायक हैं। सत्त्व, रज और तम — इन तीनों गुणोंकी बात

है। तारपर्य है कि रजोगुण और तमोगुणको तरह वस्तुएँ साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही सत्वगुणकी ं सत्त्वगुणमें मिलनता नहीं है, प्रत्युत यह रजोगुण और अधिकता होनेसे रजोगुण और तमोगुणकी वृतियाँ

जुंड जाता है और शरीर-निर्वाहको वस्तुओंको वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अतिल शरीरसे सम्बन्ध (एकात्मता) माननेके कारण वह अनित्य शरीरको नित्य रखनेकी इच्छा करने लगत

है; क्योंकि वह स्वयं नित्य है । शरीरके साथ संबन्ध माननेके कारण ही उसको मरनेका भय लगने लगहा है. वयोंकि शरीर मरनेवाला है । यदि शरीरसे सम्बन्ध न

रहे, तो फिर न तो नित्य बने रहनेकी इच्छा होगी और न मरनेका भय ही होगा । अतः जबतक नित्य बने रहनेकी इच्छा और मरनेका भय है, तबतक वह

ं गुणोंसे वैधा हुआ है ।

जीव स्वयं अविनाशी है.और शरीर विनाशी है। शरीरका प्रतिक्षण अपने-आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने-आप वियोग हो रहा है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें क्या कठिनता और क्या उद्योग ? उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त

होनेवाली वस्तुको पकड़ना नहीं है । उसकी न पकड़नेने अपने अविनाशी, गुणातीत स्वरूपका अपने-आप अनुभव हो जायगा ।

' प्रकाशकम्'— सत्वगुण निर्मल, खच्छ होनेके कही । इन तीनों गुणोंमें सत्वगुण निर्मल (मलरहित) कारण प्रकाश करनेवाला है । जैसे प्रकाशके अत्तर्गत

तमोगुणकी अपेक्षा निर्मल, खच्छ है । निर्मल होनेके साफ-साफ दीखती हैं । रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न

होनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ-साफ दीखते हैं अर्थात् इन सब विकारोंका साफ-साफ जान होता है।

सत्त्वगुणको वृद्धि होनेपर इन्द्रियोंमें प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषतासे प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक प्रामार्थिक अथवा लौकिक विषयको अन्हरी तरह समझनेमें बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करनेमे बडा उत्साह रहता है।

सत्वगणके दो रूप हैं-- (१) शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्माका होता है, और (२) मलिन सत्त्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रहका होता है \*

शुद्ध सत्त्वगुणमें परमात्माका उद्देश्य होनेसे ्परमात्माको तरफ चलनेमें स्वाभाविक रुचि होती है। मिलन सत्त्वगुणमें पदार्थिक संग्रह और सुखभोगका उदेश्य होनेसे सांसारिक प्रवृत्तियोंमें रुचि होती है, जिससे मनुष्य वैध जाता है।

मिलन सत्वगुणमें भी बद्धि सांसारिक विषयको · अच्छी तरह समझनेमें समर्थ होती है । जैसे , सत्वगुणकी वृद्धिमें ही वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार करता है: किन्तु उसका उद्देश्य परमात्माको प्राप्ति न होनेसे वह अहंकार, मान-बड़ाई,धन आदिसे संसारमें बँधा रहता है ।

'अनामयम्'-- सत्त्वगुण रज और तमको अपेक्षा विकारर्राहत है। वास्तवमें प्रकृतिका कार्य होनेसे यह सर्वथा निर्विकार नहीं है । सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे भगवानुने सत्त्रगुणको भी विकाररहित कह दिया है।

'सुखसद्गेन बद्माति ज्ञानसङ्गेन चानघ'— जब अन्तःकरणमे सात्त्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तव एक सुख मिलता है, शान्ति मिलती है। उस समय साधकके मनमें यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शान्ति हरदम वनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे । परन्त

जब ऐसा सख, शान्ति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधकको अच्छा नहीं लगता । यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगणके सखमें आसिक है. जो बाँधनेवाली है।

जब सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंका, इनकी वित्तयोंका, विकारोंका साफ-साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहत-सी आश्चर्यजनक बातोंकी जानकारी होती है, जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती. तब साधकके मनमें आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे । यह जानमें आसक्ति है, जो बाँधनेवाली है। 'मैं दसरोकी अपेक्षा अधिक (विशेष) जानता हैं - यह अभिमान भी बाँधनेवाला होता है।

इस तरह सत्वगुण सुख और ज्ञानके सङ्ग-(आसक्ति-) से साधकको बाँध देता है अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता । यह सङ्ग ही रजोगुण है, जो बाँघनेवाला है (गीता १३ । २१) । यदि साधक सख और ज्ञानका सङ्ग न करे तो सत्त्वगुण उसको बाँधता नहीं . प्रत्यत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि सङ्ग न हो तो साधक सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठ जाता है और अपने गुणातीत खरूपका अनुभव कर लेता है।

सत्त्वगुणसे सुख और ज्ञान होनेपर साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है। ये मेरे भोग्य नहीं हैं। ये तो लक्ष्यको प्राप्तिमें कारण हैं । मेरेको तो उस लक्ष्यको प्राप्त करना है, जो इस सख और ज्ञानको भी प्रकाशित कानेवाला है।

सख, ज्ञान आदि सभी सत्वगुणकी वृत्तियाँ हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं; कभी आती हैं, कभी जाती हैं। परनु अपना खरूप निरत्तर एकरस रहता है । उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती । अतः साधकको सत्वगुणको वृत्तियोसे सदा तटस्य, उदासीन रहना चाहिये । उनका उपभोग नहीं करना चाहिये । इससे वह सख और ज्ञानको आसक्तिमें फैंसेगा नहीं ।

परमात्माका उद्देश्य न रहनेके कारण इसको 'मलिन मत्त्व' कहा गया है । मलिन मत्त्वमं रजोगूण 1 150

अगर साधक सत्त्वगुणसे होनेवाले सुख और न को तो (परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य होनेसे) सार ज्ञानका सङ्ग न करे, तो उसको शीघ्र ही परमात्मप्राप्ति पाकर उसकी इस सुख और ज्ञानसे खतः अरुचि हे हो जाती है। परन्तु अगर वह इनके सङ्गका त्याग जाती है और वह परमात्मप्राप्ति कर लेता है।

सम्बन्ध—रजीगुणका खरूप और उसके बाँधनेका प्रकार क्या है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ।। ७ ।।

हे कन्तीनन्दन ! तृष्णा और आसक्तिको पैदा करनेवाले रजोगुणको तुम रागस्त्रहरूप समझो । वह कर्मोंको आसक्तिसे शरीरधारीको खाँधता है ।

व्याखा-'रजो रागात्मकं विद्धि'- यह रजोगण रागस्वरूप है अर्थात् किसी वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिमें जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता रजोगुणका स्वरूप है।

'रागात्मकम्' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे स्वर्णके आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें 'क्रिया' को रजोगुणका स्वरूप कहा गया है\* । परन्तु श्रीमन्द्रगवद्गीतामें भगवान् (क्रियामात्रको गौणरूपसे रजोगुण मानते हुए भी) मुख्यतः रागको ही रजोगुणका खरूप मानते हैं। इसीलिये 'योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता' (२ 1४८) पदोमें आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यकर्मोंको करनेकी आज़ा दी गयी है। निष्कामभावसे किये गये कर्म मक्त करनेवाले होते हैं ( ३ । १९) । इसी

अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भगवान कहते हैं कि 'प्रवृत्ति' अर्थात् क्रिया करनेका भाव उत्पन्न होनेपा भी गुणातीत पुरुषका उसमें राग नहीं होता । तार्सर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुपमें भी रजोगुणके प्रभावसे प्रकृति तो होती है, पर वह रागपूर्वक नहीं होती। गुणातीत होनेमें सहायक होनेपर भी सत्वगुणको सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे बाँधनेवाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बन्धनकारक है,

सत्वगुण स्वयं नहीं । अतः भगवान् यहाँ गगको ही

रजोगुणका मुख्य खरूप जाननेके लिये कह रहे हैं। महासर्गके आदिमें परमात्माका प्रजायेय'— यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजीगुणी है। इसको गीताने 'कर्म' नामसे कहा है (८ 1३) । जिस प्रकार दहीको बिलोनेसे मनखन

अठारहवें अध्यायके तेईसवें, चौबीसवें और पचीसवें श्लोकमें भगवान्ते सात्विक, राजस और तामस—तीन प्रकारके कर्मीका वर्णन किया है । अगर मात्र कर्म रजीगुण ही होते, तो फिर उनके सात्त्रिक और तामस भेद कैसे होते ? इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः रागको ही रजोगुण कहती है ।

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् । . (योगदर्शन २ । १८) श्रीमद्भगवदगीताकी एक बहुत बड़ी विसंक्षणता यह है कि वह किसी मतका खण्डन किये बिना ही उस विषयमें अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीतामें भगवानने क्रियाको भी रंजोगुण माना है— 'लोम:' प्रवृतिसरम्भः कर्मणाम्' (१४ । १२), और क्रियाको सात्त्विक भी बताया है (१८ । २३) । इसलिये देव क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या. आसिक्तमें है । रागपूर्वक किये हुए कमें ही बाँधते हैं । तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मीकी आसक्ति और फलेकासे ही बैधता है, कर्मोंको करनेमात्रसे नहीं । राग न रहनेपर सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बँधता (४ । ९९) । अगर क्रियामात्र ही बन्धनकारक होती तो जीवन्युक्त महापुरुयोंको भी बाँध देती; क्योंकि क्रियाएँ तो उनके द्वारा भी होती ही हैं ( १४ । २२) । भगवान्के द्वारा सृष्टिकी रचना करना भी 'कर्म' है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएँ (सीलाएँ) करते हैं, पर कमेंमि आसिक न रहनेसे उनको कर्म वाँधते नहीं (९ १९) ।

और छाछ अलग-अलग हो जाते हैं, ऐसे ही

मृष्टिरचनाक इस रजोगुणी संकरपसे प्रकृतिमें क्षोभ

पैदा होता है, जिससे सत्वगुणरूपी मक्खन और

तमीगुणरूपी छाछ अलग-अलग हो जाती है। सत्वगुणसे

अतःकरण और ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोगुणसे प्राण और

कर्मोन्द्रयाँ तथा तमीगुणसे स्थूल पदार्थ, शारीर आदिका

निर्माण होता है। तीनों गुणोंसे संसारके अन्य

पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्गक

आदिमें भगवान्का सृष्टिरचनारूप कर्म भी सर्वथा

गगरिंदत होता है (गीता ४।१३)।

HERMANDERS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

'तृष्णासङ्गसमुद्धवम्' — प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें — ऐसी 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। १७ नृष्णासे फिर वस्तु आदिमें आसिक पैदा हो जाती ह।

व्याकरणके अनुसार इस 'तृष्णासङ्गसपुद्रवम' पदके दो अर्थ होते हैं—(१) जिससे तृष्णा और आसिक पैदा होती है " अर्थात् तृष्णा और आसिक मेंदा करनेवाला और (२) जो तृष्णा और आसिक मेंदा होता है जो अर्थात् तृष्णा और आसिक मेंदा होता है जोर वृक्ष अर्थात् वाजसे वृक्ष अर्थात् वाजसे वृक्ष अर्थात् वाजसे वृक्ष मेंदा होता है, और वृक्षसे फिर बहुतसे बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग-सक्त रजोगुणसे तृष्णा और आसिक बढ़ती है तथा तृष्णा और आसिक बढ़ती है तथा तृष्णा और आसिक संदित हो जाता है। तात्स्य है कि ये दोनों ही एक-दूसको पुष्ट करनेवाले हैं। अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं।

्तिज्ञिवद्याति कौन्तेय कर्मसङ्ग्रेन देहिन्द् रागेगुण वर्मोकी आसक्तिसे शरिरधारीको बाँधता है अर्थात् रागेगुणके बढ़नेपर ज्यों-च्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है. त्यों-ही-त्यों मनुष्यकी कर्म करनेको प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करनेको प्रवृत्ति बढ़नेसे मनुष्य नये-चये कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह एत-दिन इस प्रवृत्तिमें हो फैसा रहता है अर्थात् मनुष्यकी मनोवृत्तियाँ रात-दिन नये-नये कर्म आरम्भ करनेके चित्तनमें लगी
रहती हैं। ऐसी अवस्थामें उसको अपना कल्याण,
उद्धार करनेका अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस
तरह रजोगुण कर्मोंकी सुखासिक्ति शरीरधारीको बाँध
देता है अर्थात् जन्म-मरणमें ले जाता है। अतः
साधकको प्राप्त परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे
कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिये, पर संग्रह और
सुखमोगके लिये नये-नये कर्मोंका आरम्भ नहीं करना
चाहिये।

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

'देहिनम्' पदका तात्पर्य है कि देहसे अपना सम्बन्ध माननेवाले देहीको ही यह रजोगुण कर्मोंकी आसक्तिसे बाँधता है।

सकामधाबसे कमोंको करनेमें भी एक सुख होता है और 'कमोंका अमुक फल भोगेंगे' इस फलासक्तिमें भी एक सुख होता है। इस कमें और फलकी सखासक्तिसे मनष्य बैंघ जाता है।

कर्मीकी सुखासिकसे छूटनेके लिये साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति,परिस्थित, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे । कारण कि सब दुश्य प्रतिक्षण अदुश्यतामें जा रहा है; जीवन प्रतिक्षण मत्यमें जा रहा है: सर्ग प्रतिक्षण प्रलयमें जा रहा है: महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलयमें जा रहा है। आज दिनतक जो बाल्य, यवा आदि अवस्थाएँ चली गयों. वे फिर नहीं मिल सकती । जो समय चला गया. वह फिर नहीं मिल सकता । यडे-बडे राजा-महाराजाओं और धनियोंकी अन्तिम दशाको याद करनेसे तथा वडे-बडे राजमहलों और मकानोंके खण्डहरोंको देखनेसे साधकको यह विचार आना चाहिये कि उनकी जो दशा हुई है, वही दशा इस शरीर, धन-सम्पत्ति, मकान आदिकी भी होगी । परन्तु मैंने इनके प्रलोभनमें पडकर अपनी शक्ति, बृद्धि , समयको बरबाद कर दिया है। यह तो बड़ी भारी हानि हो गयी! ऐसे विचारोंसे साधकके अन्तःकरणमें सात्विक वृतियाँ आर्येगी और वह कर्मसङ्गसे कैंचा ठठ जायगा ।

र तृष्णायाः सङ्गस्य च समुद्भवी यसात् ।

<sup>ौ</sup> तृष्णायाः सङ्गाच्य समुद्भवो यस्य ।

अगर मैं रात-दिन नये-नये कमोंके करनेमें ही लगा रहुँगा, तो मेरा मनुष्यजन्म निरर्थक चला जायगा

और उन कमोंकी आसक्तिसे मेरेको न जाने किन-किन योनियोमें जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना-मरना

पड़ेगा! इसलिये मुझे संब्रह और सुख-भौगके लिये

सम्बन्ध-तमोगुणका खरूप और उसके बाँधनेका प्रकार क्या है-इसको आगेके श्लोकमें वताते हैं।

विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । तमस्त्वज्ञानजं प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्धाति भारत ॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! सम्पूर्ण देहघारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तुम अज्ञानसे

विद्धि व्याख्या---'तमस्त्वज्ञानजं मोहनं सर्वदेहिनाम्'— सत्त्वगुण और रजोगुण— इन दोनोंसे तमोगुणको अत्यन्त निकृष्ट बतानेके लिये यहीतः पदका प्रयोग हुआ है।

यह तमोगुण अज्ञानसे अर्थात् बेसमझीसे, मूर्खतासे पैदा होता है और सम्पूर्ण देहधारियोको मोहित कर देता है अर्थात् सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं होने देता । इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख-भोग और संग्रहमें भी नहीं लगने

देता अर्थात् राजस सुखमें भी नहीं जाने देता, फिर सात्विक सुखकी तो बात ही क्या है ! वास्तवमें तमोगुणके द्वारा मोहित होनेकी बात केवल मनुष्योंके लिये ही है; क्योंकि दूसरे प्राणी तो

खामाविक ही तमीगुणसे मोहित हैं । फिर भी यहाँ 'सर्वदिहिनाम्'पद देनेका तात्पर्य है कि जिन मनुष्येमि सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी चौरासी लाख योनियोवाले प्राणियोंके समान ही हैं अर्थात् जैसे पशु-पद्मी आदि

प्राणी खा-पी लेते हैं और सो जाते हैं. ऐसे ही वे

मनुष्यं भी हैं। 'प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबद्याति भारत'— यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निडाके द्वारा सम्पूर्ण.

देहधारियोंको याँध देता है। 'प्रमाद' दो तरहका होता है-(१) करनेलायक

उत्पन्न होनेवाला समझो । वह प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा देहघारियोंको बॉघता है । दुनियाका, अभी और परिणाममें हित होता है, ऐसे कर्तव्य-कर्मीको प्रमादके कारण न करना; और (२)

नये-नये कर्मीका आरम्भ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त

परिस्थितिके अनुसार अनासक्तमावसे कर्तव्य-कर्म करा

है। ऐसे विवारोंसे भी साधक कमोंकी आसतिसे

कैंचा उठ जाता है।

न करनेलायक कामको करना अर्थात् जिस स्त्रमसे अपना और दुनियाका, अभी और परिणाममें अहित होता है, ऐसे कर्मीको करना । न करनेलायक काम भी दो तरहके होते हैं-१- व्यर्थ खर्च करना अर्थात् बोड़ी-सिगरेट, भौग-गाँज

आदि पीनेमें और नाटक-सिनेमा, खेल आदि देखनेमें घन खर्च करना; और २— व्यर्थ क्रिया करना अर्थात् ताश - चौपड़ खेलना, खेल-कूद करना, बिना किसी कारणके पशु-पक्षी आदिको कष्ट देना, तंग करना, विना. किसी स्वार्थक छोटे-छोटे पेड़-पौघोंको नष्ट कर

देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना ।

'आलस्य' भी दो प्रकारका होता है— (१) सीते रहना, निकामे थैठे रहना , आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अमी तो बैठे हैं— इस तरहका आलस्य मनुप्यकी वाँधता है; और (२) निद्रार्क महले शरीर भाग हो जाना, वृत्तियोंका भारी हो जाना, समझनेकी शक्ति न

आलस्य आता है, मनुष्यं करता नहीं.। , 🖖 'निद्रा' भी दो तरहकी होती है-(१) आवश्यक निद्रा— ज़ो निद्रा शरीरके स्वास्थ्यके लिये नियमितरूपरे

रहना—इस तरहका आलस्य दोपी नहीं है; क्योंकि यह

ली जाती है और जिससे शरीरमें हल्कापन आता है, कामको न करना अर्थात् जिस कामसे अपना और वृतियाँ स्वच्छ होती है, युद्धिको विश्राम मिलता है,

ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवानने भी ऐसी नियमित निदाको दोषी नहीं माना योग-साधनमें 흄. प्रत्यत सहायक माना है—'यक्तस्वप्रावबोधस्य'(६ । १७) और (3) अनावश्यक निदा- जो निदा निदाके लिये ली जाती है , जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींदसे उठनेपर भी शरीर भारी रहता है, वित्तयाँ भारी रहती हैं, पूरानी स्पृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोपी है। इस अनावश्यक निद्राको भगवानने भी त्याज्य बताया है—'न चाति स्वप्रशीलस्य'(६ । १६) । इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा मनुष्यको बाँध देता है अर्थात् उसकी सांसारिक

and make and park of a make and a make a

### विशेष बात

और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता ।

सत्व, रज और तम— ये तीनों गुण मनुष्यको वाँघते हैं, पर इन तीनोंक बाँधनेक प्रकारमें फरक है। सत्वगुण और रजोगुण 'सङ्ग'से बाँधते हैं अर्थात् सत्वगुण सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे तथा रजोगुण कर्मोंकी आसक्तिसे वाँधता है। अतः सत्वगुणमें 'सुखसङ्ग और ज्ञानसङ्ग' बताया तथा रजोगुणमें 'कर्मसङ्ग' बताया । परन्तु तमोगुणमें 'सङ्ग' नहीं बताया; क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है । इसमें किसीका सङ्ग करनेको जरूरत नहीं पड़ती । यह तो स्वरूपसे ही बाँधनेवाला है । तात्पर्य यह हुआ कि सत्त्वगुण और रजोगुण तो सङ्ग-(सुखासिक-) से बाँधते हैं, पर तमोगुण स्वरूपसे ही बाँधनेवाला है ।

. Parkan nengarak nengar

अगर सुखकी आसक्ति न हो और ज्ञानका
अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बाँधनेवाले नहीं
होते, प्रत्युत गुणातीत करनेवाले होते हैं। ऐसे ही
कर्म और कर्मफलमें आसक्ति न हो, तो वह कर्म
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला होता है (गीता
३।१९)।

उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणोंसे सर्वथा रहित है। गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण हो वह स्वयं निर्तिष्त, गुणातीत होता हुआ भी गुणोंके द्वारा वैष्य जाता है। अतः अपने वास्तविक खरूपका लक्ष्य रखनेसे ही साधक गुणोंके बन्धनसे छूट सकता है।

सम्बर्य— बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते हैं— इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

### सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मीण भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।। १ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें लगाकर मनुष्यपर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञानको ढककर एवं प्रमादमें मी लगाकर मनुष्यपर विजय करता है ।

व्याख्या—'सन्तं सुखे संजयति'—सलगुण सायकको सुखमें लगाकर अपनी विजय करता है, साधकको अपने वशमें करता है। तात्सर्य है कि जब सात्त्रिक सुख आता है, तब साधकको उस सुखमें आसित हो जाती है। सुखमें आसित होनेसे वह सुख साधकको बाँध देता है अर्थात् उसके साधनको आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुणसे ऊँचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता।

यतायी है। 'रजः कर्मीण भारत'— रजोगुण मनुष्यको कर्ममें

द्वारा सुख और ज्ञानके सङ्गसे बाँघनेकी बात बतायी

है. तथापि यहाँ सत्त्वगुणकी विजय केवल सखमें ही

बतायी है. ज्ञानमें नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि

वास्तवमें साधक सुखकी आसक्तिसे ही बैंघता है।

ज्ञान होनेपर साधकमें एक अभिमान आ जाता है कि

'मैं कितना जानकार हैं'! इस अभिमानमें भी एक

सुख मिलता है, जिससे साथक वैध जाता है ।

इसलिये यहाँ सत्वगुणको केवल सखमें ही विजय

यद्यपि भगवान्ते पहले छठे श्लोकमें सत्वगुणके

लगाकर अपनी बिजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्यको क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है । जैसे छोटा बालक पड़े-पड़े हाथ-पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है और उसका हाथ-पैर हिलाना बन्द कर दिया जाय तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है और उसकी उस क्रियाको बीचमें कोई छुड़ा दे तो उसको बरा लगता है। यही क्रियांके प्रति

आसक्ति है, त्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्यपर विजय

करता है। 'कमोंक फलमें तेरा अधिकार नहीं है' (गीता २ । ४७) आदि वचनोंसे फलमें आसक्ति न रखनेकी तरफ तो साधकका ख्याल जाता है, पर कमोमिं आसक्ति न रखनेकी तरफ साधकका ख्याल नहीं जाता। वह 'तेरा कर्म करनेमें हो अधिकार है; कर्म न करनेमें तेरी आसिक न हो' ( गीता २ ।४७),' जो योगारूढ़ द्दोना चाहता है, उसके लिये निष्कामभावसे कर्म करना कारण है' (गीता ६ । ३) आदि वचनोंसे यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिये।अतः वह कर्म करता है, तो कमोंको करते- करते उसकी उन कमींमें आसित, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल करानेके लिये, सजग करानेके

> सम्बन्ध- एक-एक गुण मनुष्यपर कैसे विजय करता है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं। रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।। १० ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! रजीगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको द्याकर रजोगुण, वैसे हो सत्त्वगुण और रजोगुणको द्याकर तमोगुण बढ़ता है ।

व्याख्या-- 'रजस्तमश्चामिभूय सत्त्वं भवति भारत'— रजोगुणको और तमोगुणको वृतियाँको दवाकर सत्त्वगुण बढ़ता है अर्थात् रजीगुणकी लोम, प्रवृत्ति, नये-नये कमोका आरम्भ, अशान्ति, सृहा, सांसारिक भोग और संग्रहमें प्रियता आदि वृतियाँ और तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मृद्दता आदि वृत्तियाँ —इन सबको 'सत्वगुण' दबा देता है और अनाःकरण में संख्या निर्मलंता वैसाय निःसहता, उदारता,निर्वति स्पद्ध आदि वृतियोको उरपत्र कर देता है ।

लिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि रजीगुण कर्ममें लगावर विजय करता है अर्थात् कर्मीमें आसक्ति पैदा करके बाँध

देता है । अतः साधकको कर्तव्य-कर्म करनेमें तरात तो होनी चाहिये, पर कमोर्नि आसक्ति, प्रियता, आप्रह

कभी नहीं होना चाहिये—'न कर्मस्वनुषज्जते'(गीत E (81 }

'ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत'- जव तमोगुण आता है, तब वह सत्-असत्, कर्तव्य

-अकर्तव्य, हित-अहितके ज्ञान-(विवेक-)को ढंक देत है, आच्छादित कर देता है अर्थात् उस शानको जागत नहीं होने देता । ज्ञानको ढककर वह मनुष्यको

प्रमादमें लगा देता है अर्थात् कर्तव्य-कर्मीको करने नहीं देता और न करनेयोग्य कमोमिं लगा देता है। यही उसका विजयी होना है।

सत्त्वगुणसे ज्ञान (विवेक) और प्रकारा (खच्छता) — ये दो वृतियाँ पैदा होती हैं । तनोगुण इन दोनों ही वृत्तियोंका विरोधी है, इसलिये वह शन -(विवेक-)को ढककर मनुष्यको प्रमादमें लगाता है

और प्रकाश-(इन्द्रियों और अन्तःकरणकी निर्मलता-) को ढककर मनुष्यको आलस्य एवं निद्रामें लगातां है, जिससे ज्ञानकी बातें कहने-सुनने, पढ़नेपर भी समझमें नहीं आतीं ।

आदि वृत्तियोंको उत्पन्न कर देता है ।

'रजः सत्त्वं तमश्चैव'— सत्त्वगुणकी और तमोगुणकी वृत्तियोंको दंबाकर रजोगुण बढ़ता है अर्थात् सत्वगुणकी ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, ठदारता आदि वृतियाँ और तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, भृढ़ता आदि वृतियाँ— इन सबको ' रजोगुण' दबा देता है और अन्तःकरणमें लोंग, प्रवृति, आरम्म, अशानि,

'तमः सत्त्वं रजस्तथा'-वैसे ही सत्त्वगृण और रजोगणको दबाकर तमोगुण बढता है अर्थात् सत्त्वगुणकी खब्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ और रजोगणकी चञ्चलता, अशान्ति, लोभ आदि वृत्तियाँ— इन सबको 'तमोगुण' दबा देता है और अन्तःकरणमें प्रमादं, आलस्य,अतिनिद्रा , मढता आदि वित्रयोंको उत्पन्न कर देता है ।

दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है और विजय करके मन्यको बाँध देता है। परन्त भगवानने यहाँ (छठेसे दसवें श्लोकतक) उल्टा क्रम दिया है अर्थात पहले बाँघनेकी चात कही. फिर विजय करना कहा और फिर दो गणोंको दवाकर एकका बढना कहा । ऐसा क्रम देनेका तात्पर्य है-- पहले भगवानने दसरे श्लोकमें बताया कि जिन महाप्रुपोका प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका है, वे महासामि भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते । कारण रखा है, वह ठीक ही है । कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृतिके सम्बन्धसे

ही होते हैं । परनु जो मनुष्य प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बाँध देते हैं (१४ । ५) । इसपर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गणौंका स्वरूप क्या है और वे मनध्यको किस प्रकार बाँध देते हैं ? इसके उत्तरमें भगवानने छठेसे आठवें श्लोकतक क्रमशः सत्त्व, रज और तम—तीनों गणोंका खरूप और उनके द्वारा जीवको बाँधे जानेका प्रकार बताया । इसपर प्रश्न होता है कि बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने बताया कि बाँधनेसे पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है, तब उसको बाँधता है (१४ । ९) । अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्यपर विजय कैसे करता है ? इसके उत्तरमें भगवान्ते कहा कि दो गुणोंको दबाकर एक गुण मनुष्यपर विजय करता है (१४ । १०) । इस प्रकार विचार करनेसे मालम होता है कि भगवानने छठेसे दसवें श्लोकतक जो क्रम

'सम्बन्ध—जब दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढता है, तब उस बढ़े हुए गुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको बतानेके लिये पहले बढ़े हुए सत्वगुणके लक्षणोंका वर्णन करते हैं।

#### उपजायते । देहेऽस्मिन्प्रकाश सर्वद्वारेष ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११ ।।

जब इस मनुष्यशरीरमें सब द्वारों-(इन्द्रियों और अन्तःकरण-) में प्रकाश (खच्छता) और ज्ञान (विवेक) उत्पन्न हो जाता है, तब जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है।

व्याख्या—'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् . . . . . ज्ञानं यदा'--जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों-को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है, उस समय सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें तथा अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जातो है। जैसे सूर्यके प्रकाशमें सब वस्तुएँ साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिःकरण और अत्त.करणसे शब्दाटि पाँचों विषयोंका यथार्थरूपसे ज्ञान होता है। मनसे किसी भी विषयका ठीक-ठीक भनन-चिन्तन होता है।

'इन्द्रियों और अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता

होनेसे 'सत् क्या है और असत् क्या है? कर्तव्य क्या है और अकर्तेव्य क्या है ? लाम किसमें है और हानि किसमें है ? हित किसमें है और अहित किसमें है ?' आदि बातोंका स्पष्टतया ज्ञान (विवेक) हो जाता है।

यहाँ 'देहेऽस्मिन्' कहनेका तात्पर्य है कि सत्वगुणके बढ़नेका अर्थात् बहिःकरण और अन्तःकरणमें खच्छता. निर्मलता और विवेकशक्ति प्रकट होनेका अवसर इस मनुष्यशरीरमें ही है, अन्य शरीरोंने नहीं । भगवानने तमोगुणसे बैंघनेवालोंके लिये 'सर्वदेहिनाम्' (१४ 1८)

पदका प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरीरोमें भी बंढ़ते हैं, पर सत्त्वगुण मनुष्यशरीरमें ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण और तमोगुणपर विजय प्राप्त करके सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठे । इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवान्ने कृपापूर्वक मनुष्यशरीर देकर इन तीनों गुणीपर विजय प्राप्त करनेका परा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्यं, स्वतन्त्रता दी है।

'तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत'—इन्द्रियों और अत्तःकरणमें खच्छता और विवेकशक्ति आनेपर साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्वगुणकी वृत्तियाँ बढ़ी हुई हैं और रजोगुण-तमोगुणकी वृत्तियाँ दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपनेमें यह अभिमान न करे कि 'मैं जानकार हो यया हूँ, ज्ञानी हो गया हैं' अर्थात् वह सत्वगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुणका ही कार्य, लक्षण माने ।

यहाँ 'इति विद्यात्' पदोंका तात्पर्य है कि तीमों गुणोंकी वृत्तियोंका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि परिवर्तन गुणोंमें ही होते हैं, स्वरूपमें नहीं—इस सत्-असत् कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जामत् बातको मनुष्यशरीरमें ही ठीक तरहसे समझा जा सकता रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियाँ बढ़ी है। परन्तु मनुष्य भगवान्के दिये विवेकको महत्त्व न हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको आदिमें लग जाना चाहिये । ऐसे समयमें किये गये सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है । मनुष्यको थोड़े-से साधनसे भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है । चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार,

अपरिवर्तनशील जाने ।

तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -बिगडती हैं— इसका सबको अनुभव है । स्वयं परिवर्तनरहित और इन सब वृत्तियोंको देखनेवाला है। यदि स्वयं भी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियोंके बनने-बिगड़नेको कौन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनरहित हो जान सकता 1 5

जब सात्त्वक वृत्तियोंके बढ़नेसे इन्द्रियों और अत्तःकरणमें खच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जामत् हो जाता है, तब संसारसे ग्रग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है . । अशान्ति मिट जाती है और शान्ति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है । प्रवृति निष्कामभावपूर्वक होने लगती है (गीता १८ ।९) । भोग और संप्रहके लिये नये-नये कमोंका आरम्भ नहीं होता । मनमें पदार्थों, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाहमात्रकी दृष्टि रहती है । हरेक विपयको समझनेके लिये बुद्धिका विकास होता है। हरेक कार्य सावधानीपूर्वक और सुचारूएपसे होता है। कार्योम भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती।

सम्बन्ध— बढ़े हुए रजीगुणके क्यां लक्षण होते हैं— इसको आगेक श्लोकमें बताते हैं।

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

विवृद्धे । भरतर्षभ ।। १२ ।। रजस्येतानि जायन्ते

हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुनः! रजीगुणके बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्माका आरम्म, अशान्ति और स्पृहा—ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं ।

व्याख्या--'लोभ:'---निर्वाहकी बीजें पासमें होनेपर है । परनु वन चीजीक स्वाभाविक यहनेका नाम लोम भी वनको अधिक बढ़ानेकी इच्छाका नाम 'लोभ' नहीं है। जैसे, कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पँदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके खाभाविक बढनेका नाम लोभ नहीं है और यह बढना दोपी भी नहीं है।

'प्रवित: -- कार्यमात्रमें लगजानेका नाम 'प्रवृति' है। परन्त राग- द्वेषरहित होकर कार्यमें लग जाना दोषी नहीं है: क्योंकि ऐसी प्रवत्ति तो गणातीत महापरुषमें भी होती है (गीता १४ । २२) । रागपूर्वक अर्थात् सुख, आराम, धन आदिको इच्छाको लेकर क्रियामें प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है।

'आरम्भः कर्मणाम'— संसारमें धनी और बड़ा कहलानेके लिये; मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके लिये नये-नये कर्म करना. नये-नये ब्यापार शरू करना, नयी-नयी फैक्टरियाँ खोलना, नयी-नयी दकानें खोलना आदि 'कमौंका आरम्भ' है।

प्रवृत्ति और आएम--इन दोनोंमें अन्तर है । परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमे प्रवृति होती है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु भोग और संप्रहके उद्देश्यसे नये-नये कमोंको शरू करना 'आस्म' है।

मनुष्यजन्म प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रहका उद्देश्य विल्कुल न रहे— इसी दृष्टिसे भक्तियोग और जानयोगमें 'सर्वारव्यपरित्यागी' (१२ । १६; १४ । २५) सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है । कर्मयोगमें कर्मीके आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ कामना और संकल्पसे रहित होते हैं (गीता ४ । १९) । कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं; क्योंकि

कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर आरूढ नहीं हो सकता (गीता ६ । ३) । अतः आसक्तिरहित होकर प्राप्त परिश्वितिके अनुसार कमोंके आरम्भ किये जाये. तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं हैं. प्रत्यत प्रवत्तिमात्र ही हैं: क्योंकि उनसे कर्म करनेका राग मिटता है । वे आरम्भ निवत्ति देनेवाले होनेसे दोषी नहीं हैं।

'अश्रमः'--अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं, वैसी चीजें (धन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं मिलतीं, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती ।

'स्यूहा'— स्यूहा नाम परवाहका है; जैसे--भख लगनेपर अन्नको, प्यास लगनेपर जलको, जाडा लगनेपर कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है। वास्तवमें भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोपी नहीं है, प्रत्युत अत्र, जल आदि मिल जाय— ऐसी इच्छा करना हो दोषी है। साधकको इस इच्छाका त्याग करना चाहिये; क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन नहीं है।

'रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्यभ'— जब भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोम, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं । ऐसे समयमें साधकको यह विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिये और क्या चाहिये? ऐसा विचार करके रजोगुणकी वृत्तियोंको मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाय ।



सम्बर्थ— बढ़े हुए तमोगुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको आपेके ख्लोकमें बताते हैं ।

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३ ।।

हे कुरुनन्दन ! तमोगुणके बढ्नेपर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह— ये वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं।

entrates propositiones de la company de la c पदका प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरीरोंमें भी बढते हैं, पर सत्त्वगुण मनुष्यशरीरमें ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण और तमोगुणपर विजय प्राप्त करके सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठे । इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवान्ने कृपापूर्वक मनुष्यशरीर देकर इन तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त करनेका पुरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्त्रता दी है।

'तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत'—इन्द्रियों और अन्तःकरणमें स्वच्छता और विवेकशक्ति आनेपर साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्वगुणकी वृत्तियाँ बढ़ी हुई हैं और रजोगूण-तमोगुणकी वृत्तियाँ दवी हुई है। अतः साधक कभी भी अपनेमें यह अभिमान न करे कि 'मैं जानकार हो गया हैं, ज्ञानी हो गया हूँ' अर्थात् वह सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुणका ही कार्य, लक्षण माने ।

यहाँ 'इति विद्यात्' पदोंका तात्पर्य है कि तीनों गुणोंकी वृतियोंका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि परिवर्तन गुणोंमें ही होते हैं, स्वरूपमें नहीं—इस बातको मनुष्यशरीरमें ही ठीक तरहसे समझा जा सकता है। परनु मनुष्य भगवान्के दिये विवेकको महत्त्व न देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है । मनुष्यकी चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार,

अपरिवर्तनशील जाने ।

तीनों गुणोंको वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -विगडती हैं—ं इसका सबको अनुभव है । स्वयं परिवर्तनरहित और इन सब वृत्तियोंको देखनेवाला है। यदि स्वयं भी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियोंके बनने-विगड़नेको कौन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनरहित हो जान सकता है।

ज़न सात्त्विक वृत्तियोंके बढ़नेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणमें खच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जामत् हो जाता है, तब संसारसे राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है । अशान्ति मिट जाती है और शान्ति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है । प्रवृत्ति निष्कामभावपूर्वक होने लगती है (गीता १८ । ९) । भोग और संप्रहके लिये नये-नये कर्मीका आरम्भ नहीं होता । मनमें पदार्थी, भोगीकी आवश्यकता पैदा नहीं होती. प्रत्यत निर्वाहमात्रकी दृष्टि रहती है । हरेक विषयको समझनेके लिये बुद्धिका विकास होता है। हरेक कार्य सावधानीपूर्वक और सुचारुरूपसे होता है। कार्योमें भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका संधार होता है, लापरवाही नहीं होती। सत्-असत्, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जाप्रत् रहता है । अतः जिस समय सात्विक वृत्तियाँ बड़ी हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे मजन-ध्यान आदिमें लग जाना चाहिये। ऐसे समयमें किये गये थोडे-से साधनसे भी शीघ ही बहुत लाभ हो संकता है ।

सम्बन्ध— बढ़े हुए रजीगुणके क्या लक्षण होते हैं— इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

'जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ । १२ ।। रजस्येतानि

हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुन ! रजीगुणके बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मीका आरम्ब, अशान्ति और स्पृहा—ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं।

व्याख्या—'स्तोमः'—निर्वाहकी चीजें पासमें होनेपर . है । परनु उन चीजोंके स्वामाविक बढ़नेका नाम लोभ भी उनको अधिक बढ़ानेकी इच्छाका नाम 'लोभ' नहीं है। जैसे, कोई खेती करता है और अनाज ज्यदा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके साभाविक बढनेका नाम लोभ नहीं है और यह बढना दोपी भी नहीं है।

'प्रवृत्तिः - कार्यमात्रमे लगजानेका नाम 'प्रवृति' है। परन्त राग- द्रेषरहित होकर कार्यमें लग जाना दोपी नहीं है; क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषमें भी होती है (गीता १४ । २२) । रागपूर्वक अर्थात् सुख, आएम, धन आदिकी इच्छाको लेकर क्रियामें प्रवृत्त हो जाना ही दोपी है।

'आरम्प: कर्मणाम'— संसारमें धनी और घड़ा कहलानेके लिये: मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके लिये नये-नये कर्म करना, नये-नये व्यापार शुरू करना, नयी-नयी फैक्टरियाँ खोलना, नयी-नयी दुकार्ने खोलना आदि 'कर्मोंका आरम्भ' है ।

प्रवृत्ति और आरम्भ—इन दोनोंमें अन्तर है। परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है और किसी कार्यसे निवृति होती है। परन्तु भोग और संमहके उद्देश्यसे नये-नये कर्मोंको शुरू करना 'आरम्भ' है ।

मनुष्यजन्य प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका ही उद्देश्य रहे, भोग और संप्रहका उद्देश्य विल्कुल न रहे— इसी दृष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोगमें 'सर्वारम्बपरित्वागी' (१२ । १६; १४ । २५) सम्पूर्ण आरम्पोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है। कर्मयोगमें कमोंकि आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ कामना और संकल्पसे रहित होते हैं (गीता ४ । १९) । कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं; क्योंकि

कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर आरूढ़ नहीं हो सकता (गीता ६ । ३) । अतः आसक्तिरहित होकर प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कमोंके आरम्भ किये जायें, तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं है, प्रत्युत प्रवृतिमात्र ही हैं: क्योंकि उनसे कर्म करनेका राग मिटता है। वे आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे दोषी नहीं है।

'अग्नम:'-अन्त:करणमें अशान्ति, हलचल रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं, वैसी चीजें (धन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं मिलतीं, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती ।

'स्प्रहा'— स्पृहा नाम परवाहका है: जैसे-भूख लगनेपर अन्नकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाड़ा लगनेपर कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है । वास्तवमें भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाय- ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधकको इस इच्छाका त्याग करना चाहिये; क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन नहीं है।

'रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ'— जब भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं । ऐसे समयमें साधकको यह विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिये और क्या चाहिये? ऐसा विचार करके रजोगुणको वृत्तियोंको मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाय ।



सम्बन्ध- बढ़े हुए तमोगुणके क्या लक्षण होते हैं- इसकी आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन । । १३ । ।

है कुरुनन्दन ! तमोगुणके बढ़नेपर अप्रकाश, अप्रवृति, प्रमाद और मोह— ये वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं।

व्याख्या—'अप्रकाशः'—सत्त्वगुणको प्रकाश (खच्छता-) वृत्तिको दबाकर जब तमोंगुण बढ जाता है, तब इन्द्रियाँ और अत्तःकरणमें खच्छता नहीं रहती ।' इन्द्रियाँ और अन्तःकरणमें जो समझनेकी शक्ति है, वह तमोगुणके बढ़नेपर लुप्त हो जाती है अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं । इस वृत्तिको यहाँ 'अप्रकाश' कहकर इसका सत्वगुणकी वृति 'प्रकाश' के साथ विरोध वताया गया है।

'अप्रवृत्तिः'--रजोगुणकी वृत्ति 'प्रवृत्ति' को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब कार्य करनेका मन महीं करता । निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहनेका मन करता है । आवश्यक कार्यको करनेको भी रुचि नहीं होती । यह सब 'अप्रवृत्ति' वृत्तिका काम है ।

'प्रमादः'- न करनेलायक काममें लग जाना और करनेलायक कामको न करना, तथा जिन कामोंको करनेसे न पारमार्थिक उन्नति होती है, न'सांसारिक उन्नति होती है, न समाजका कोई काम होता है और जो शरीरके लिये भी आवश्यक नहीं है- ऐसे बीड़ी-सिगरेट, ताश-चौपड़, खेल-तमाशे आदि कार्योमें लग जाना 'प्रमाद' वृत्तिका काम है।

'मोहः'— तमोगुणके बढनेपर जब 'मोह' वृति आ जाती है, तब भीतरमें विवेक-विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं । क्रियांके करने और न करनेमें विवेक काम नहीं करता,प्रत्युत मूढ़ता छायी रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती ।

'एव च'- इन पदोंसे अधिक निद्रा लेना. अपने जीवनका समय निरर्थक नष्ट करना, घन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्धक कार्य है, उन सबको ले लेना चाहिये।

'तमस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन'—ये सब बढ़े हुए तमोगुणके लक्षण है अर्थात् जय ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखायी दें, तर्व समझना चाहिये कि सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण यदा है।

सत्त्व, रज और तम— ये तीनों ही गुण सूक्ष्म

होनेसे अतीन्त्रिय हैं अर्थात् इन्द्रियाँ और अन्तःकरणके विषय नहीं हैं । इसलिये ये तीनों गण साक्षात टीखनेमें नहीं आते, इनके स्वरूपका साक्षात् ज्ञान नहीं होता । इन गुणोंका ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियोंसे ही होती है; क्योंकि वृत्तियाँ स्थूल होनेसे वे इन्द्रियाँ और अन्तःकरणका विषय हो जाती है । इसलिये भगवानने म्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमशः तीनों गुणोंकी वतियोंका ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणोंकी पहचान हो जाय और साधक सावधानीपर्वक रजीगण-तमीगणका त्याग करके सत्त्वगणको वृद्धि कर

### मार्मिक बात

'संस्व, रज और तम— तीनों गुणोंकी वृतियाँ स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम-अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील हैं। साधक अपने जीवनमें इन वतियोंके परिवर्तनका अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ बदलनेवाली हैं और इनके परिवर्तनको जाननेवाले पुरुषमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । तीनों गुणोंकी वृतियाँ दुश्य हैं और पुरुष इनको देखनेवाला होनेसे द्रष्टा है। द्रष्टा दश्यसे सर्वधा भित्र होता है— यह नियम है। दुश्यकी तरफ दृष्टि होनेसे ही द्रष्टा संज्ञा होती है। दुश्यपर दृष्टि न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित रहता है । भूल यह होती है कि दुश्यको अपनेमें आरोपित करके वह 'मैं कामी है', 'मैं क्रोधी हैं' अपदि मान लेता है।

काम-क्रोधादि विकारोंसे सम्बन्ध जोड़कर उन्हें अपनेमें मान लेना उन विकारोंको निमन्तण देना है और उन्हें स्थायी बनाना है। मनप्य भूलसे क्रोध आनेके समय क्रोधको उचित समझता है और कहता है कि यह तो समीको जाता है और अन्य समय 'मेरा क्रोघों स्वभाव है'- ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार ' मैं क्रोधी हैं' ऐसा मान लेनेसे वह क्रोध अहंतामें बैठ जाता है । फिर क्रोधरूप विकारसे **छटना कठिन हो जाता है । यही कारण है कि साधक** प्रयत करनेपर भी क्रोधादि विकारोंको दूर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है।

काम-क्रोधादि विकारोंको दर करनेका मख्य और सगम तपाय यह है कि साधक इनको अपनेमें कभी माने ही नहीं । वास्तवमें विकार निरत्तर नहीं रहते. प्रत्यत विकाररहित अवस्था निरन्तर रहती है । कारण कि विकार तो आते और चले जाते हैं. पर स्वयं निरत्तर निर्विकार रहता है । क्रोधादि विकार भी अपनेमें नहीं. प्रत्यत मन-बद्धिमें आते हैं। परन्त साधक मन-वृद्धिसे मिलकर उन विकारोंको भूलसे अपनेमें मान लेता है। अगर वह विकारोको अपनेमें न माने. तो उनसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है। फिर विकारोंको दर करना नहीं पडता. प्रत्युत वे अपने-आप दूर हो जाते हैं । जैसे, क्रोधके आनेपर साधक ऐसा विचार करे कि 'मैं तो वहीं हैं; मैं आने-जानेवाले क्रोधसे कभी मिल सकता हो नहीं । ऐसा विचार इंद होनेपर क्रोधका चेग कम हो जायगा और वह पहलेकी अपेक्षा कम बार आयेगा । फिर अन्तमें वह सर्वथा दर हो जायगा ।

भगवान् पूर्वोक्तः तीन श्लोकोंमें क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन करके साधकको सावधान करते हैं कि गुणींके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही गुणोंमें होनेवाली वृत्तियाँ

इनके साथ किश्चिनात्र भी सम्बन्ध नहीं है। गुण एवं गणोंकी वित्तयाँ प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील हैं और स्वयं परुष परमात्माका अंश होनेसेअपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष— दोनों विजातीय है। बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेका एकात्मभाव हो ही कैसे सकता है ? इस वास्तविकताकी तरफ दृष्टि रखनेसे तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधकमें सत्त्वगुणकी वृद्धि स्वतः हो जाती है। सत्त्वगुणमें भोग-बुद्धि होनेसे अर्थात उससे होनेवाले सखमें राग होनेसे यह सत्वगण भी गणातीत होनेमें बाधा उत्पन्न कर देता है । अतः साधकको सत्त्वगणसे उत्पन्न सखका भी उपभोग नहीं करना चाहिये। सात्त्विक सुखका उपभोग करना रजोगुण-अंश है। रजोगुणमें राग बढ़नेपर रागमें बाधा देनेवालेके प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है. और रागके अनुसार पदार्थ मिलनेपर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है । इस प्रकार सम्मोह पैदा होनेसे वह रजोगुणसे तमोगणमें चला जाता है और उसका पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) ।

उसको अपनेमें प्रतीत होती हैं. वास्तवमें साधकका

सम्बन्ध— ताल्कालिक बढ़े हुए गुणोंकी वृत्तियोंका फल क्या होता है— इसे आगेके दो श्लोकोंमें बताते हैं।

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते । १४ । ।

जिस समय सत्त्वगुण बढा हो,उस समय यदि देहधारी मनुष्य भर जाता है, तो वह उत्तमवेताओंके निर्मेल लोकोंमें जाता है।

व्याख्या--'यदा सत्त्वे प्रवृद्धे..... प्रतिपद्यते'— जिस कालमें जिस-किसी भी देहधारी मनुष्यमें, चाहे वह सत्त्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस-किसी कारणसे सत्वगुण ताल्कालक बढ़ जाता है अर्थात् सत्त्वगुणके कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती है, उस समय अगर उस मनुष्यके प्राण छूट जाते हैं, तो वह उत्तम (श्र्म) कर्म करनेवालोंके निर्मल लोकोंमें चला जाता है ।

'उत्तमविदाम' कहनेका तात्पर्य है कि जो मनष्य उत्तम (शुभ) कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते हो नहीं अर्थात् उत्तम ही उनके भाव हैं. उत्तम ही उनके कर्म है और उत्तम ही उनका शान है, ऐसे पुण्यकर्मा लोगोंका जिन लोकोंपर अधिकार हो जाता है. उन्हों निर्मल लोकोंमें वह मनुष्य चला जाता है. जिसका शरीर सत्त्वगुणके बढ़नेपर छूटा है। तासर्प है कि उप्रभार शुभ कर्म करनेवालोंको जिन ऊँचे-ऊँचे

लोकोंकी प्राप्त होती है, उन्हीं लोकोंमें ताल्कालिक जाते हैं । हाँ, स्थूलको अपेक्षा सुक्ष्ममें शक्ति अवश्य बढ़े हुए सत्त्वगुणकी वृतिमें प्राण छूटनेवाला जाता है ।

सत्त्वगुणको वृद्धिमें शरीर छोडनेवाले मनष्य पुण्यात्माओंक प्राप्तव्य ऊँचे लोकोंमें जाते हैं— इससे सिद्ध होता हैं कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ कर्मोंकी अपेक्षा कमजोर नहीं हैं । अतः सात्विक वति भी पुण्यकमेंकि समान ही श्रेष्ट है। इस दृष्टिसे शास्त्रविहित पुण्यकमोंने भी भावका हो महत्त्व है. प्ण्यकमीवशेषका नहीं । इसलिये सात्विक भावका स्थान बहुत ऊँचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और-उदेश्य- ये चारों क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं।

रजोगुण और तमोगुणको अपेक्षा सत्वगुणकी वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोकमें भी स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्मका आहार कम होता है; जैसे-देवतालोग सुक्ष्म होनेसे केवल सुगन्धिसे ही तृप्त हो

अधिक होती है। यही कारण है कि सक्ष्मभावकी प्रधानतासे अन्तसमयमें सत्वगुणको वृद्धि मनुष्यको कैंचे लोकोंमें ले जाती है।

'अमलान' कहनेका तात्पर्य है कि 'सत्त्युणका

खरूप निर्मल है; अतः सत्त्वगुणके बढनेपर जो मरता है, उसको निर्मल लोकोंको ही प्राप्ति होती है। . यहाँ यह शङ्का होती है कि उप्रभर शुभ कर्म करनेवालोंको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें सत्त्वगुणकी वृत्ति बढ़नेपर मरनेवाला कैसे चला जायगा ? भगवान्की यह एक विशेष छूट है कि अन्तकालमें मनुष्यकी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है (गीता ८ । ६) '। अतः सत्वगुणकी युत्तिके बढ़नेपर शरीर छोड़नेवाला मनुष्य उत्तम लोकोंमें चला

जाय- इसमें शङ्काकी कोई बात हो नहीं है।

#### प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ग्रिषु जायते । मूहयोनिषु ः जायते ।। १५ ।। प्रलीनस्तमसि

रजोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला प्राणी मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके बक्नेपर मरनेवाला मूढ्योनियोंमें जना लेता है

व्याख्या—'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गियु जायते'— अत्तसमयमें जिस-किसी: भी मनुष्यमें जिस-किसी कारणसे रजोगुणकी लोम, प्रवृति, अशान्ति, स्पृहा आदि वृत्तियाँ बद जाती है और उसी वृत्तिके चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्या प्राणी कर्मोंने आसक्ति रखनेवाले मनुष्योंने जन्म लेता है । जिसने उप्रभर अच्छे काम, आचरण किये हैं,

जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अन्तकालमें रजोगुणके बढ़नेपर मर जाता है, तो मरनेक बाद मनव्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी उसके आंचरण , भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ कर्म करनेवाला ही होगा। रजोगुणको लोभ आदि वृतियोंके बढ़नेपर मर जाता है, सो वह मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदिमें आसक्तियाला ही होगा । जिसके जीवनमें

काम, क्रोध आदिको हो मुख्यता रही है, वह यदि रजोगणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मन्यंयोनिमें जन्म लेनेपर भी विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिवाला ही होगा । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी गुणोंक तारतम्यसे मनुष्योंक तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात् तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं । परना इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि रजोगुणकी वृद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे ही आचरणीवाले क्यों न हों, उन संबंधे भगवादत विवेक रहता ही है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेककी महत्व देकर, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे इस विवेकको जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदिअत्तरसमयमें खच्छ करके कैंचे ठठ सकते हैं, परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत्प्रदत्त विवेकके कारण संब-के-सब मनुष्य भगंबत्यापिक अधिकारी हो जाते हैं । 'तथा प्रलोनस्तमसि मुख्योनिय जायते'—

अनुकालमें, जिस-किसी भी मनप्यमें, जिस-किसी कारणसे तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात् तमागुणको प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वतियाँ बढ जाती हैं और उन वृत्तियोंका चिन्तन करते हुए ही वह मता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मृद्योनियोमे जन्म लेता है। इन मुहयोनियोंमें मुढ़ता तो सबमें रहती है, पर वह न्यूनाधिकरूपसे रहती है, जैसे—वृक्ष, लता आदि योनियोंमें जितनी अधिक मृदता होती है, उतनी मृदता परा, पक्षी आदि योनियोंमें नहीं होती । अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अत्तसमयमें

तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढनेपर मरकर मुढ़योनियोंमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, आवरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करनेका ही होगा । जैसे, भरत मुनिका अन्तसमयमें तमोगुणको वृतिमें अर्थात् हरिणके चिन्तनमें शरीर छटा, तो वे मृद्योनिवाले हरिण बन गये । परन्त उनका मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिणके जन्ममें भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सुखे पत्ते हीं खाते रहें, आदि । ऐसी सावधानी मनप्योंमें भी बहत कम होती है, जो कि भरत मनिकी हरिणजन्ममें थी ।



सम्बन्ध- अत्तकालमें गुणोंके तात्कालिक बढनेपर मरनेवाले मनुष्योंकी ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं- इसे आगेके स्तोकमें बताते हैं।

> कर्मणः सकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६ ।।

(विवेकी पुरुपोंने) शुभ कर्मका तो सात्त्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका फल दुःख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मढता) कहा है।

व्याख्या—[ वासवमें कर्म न सालिक होते हैं. न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं । वास्तवमें उन कर्मोंको करनेवाला कर्ता ही सात्त्विक, राजस और तामस होता है। सात्तिक कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'सात्तिक', राजस कर्ताके हारा किया हुआ कर्म 'राजस' और तामस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'तामस' कहा जाता है 11

'कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्'— सत्वगुणका स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है । अतः सत्वगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्त्विक ही होगा; क्योंकि कर्म कर्ताका ही रूप होता है। इस सालिक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थित बनेगी, वह भी वैसे हो शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी ।

फलेच्डार्रहत होकर कर्म करनेपर भी जवतक सत्वगुणके साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता है, तबतक

उसकी ' साखिक कर्ता संज्ञा होती है और तभीतक उसके कर्मीका फल बनता है। परन्तु जब गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 'सात्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किये हए कमोंका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं।

'रजसस्तु फलं दुःखम्'— रजोगुणका स्वरूप रागात्मक है। अतः रागवाले करांकि हारा जो कर्म होगा. वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्मका फल भीग होगा । तालर्य है कि उस गजस कर्मसे पदार्थीका भोग होगा, शरीरमें सख-आराम आदिका भीग होगा. संसारमें आदर-सत्कार आदिका भोग होगा. और मरनेके बाद खर्गादि लोक्सेंक भोगोंकी प्राप्ति होगी । परन् ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग है, वे सब-के-सब दुःखोंके ही कारण है—' ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता ५ । २२)

लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकोंमें तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुणकी वृतिमें प्राण छूटनेवाला जाता है ।

सत्त्वगुणकी वृद्धिमें शरीर छोडनेवाले मनष्य पुण्यात्माओंके प्राप्तव्य कैंचे लोकोंमें जाते हैं— इससे सिद्ध होता है कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली यृत्तियाँ कर्मोंकी अपेक्षा कमजोर नहीं है । अतः सात्त्विक वृत्ति भी पुण्यकर्मोंके समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टिसे शास्त्रविहित पुण्यकमेंमिं भी भावका ही महत्त्व है. पुण्यकर्मविशेषका नहीं । इसलिये सात्विक भावका स्थान बहुत ऊँचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य--- ये चार्ये क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं । "

रजोगुण और तमोगुणकी अपेक्षा सत्वगुणकी वृत्ति सुक्ष्म और व्यापक होती है । लोकमें भी स्थुलकी अपेक्षा सूक्ष्मका आहार कम होता है; जैसे-देवतालोग सूक्ष्म होनेसे केवल सगन्धिसे ही तुप्त हो

जाते हैं । हाँ, स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्ममें शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्मपावको प्रधानतासे अत्तसमयमें सत्त्वगुणकी वृद्धि मनुष्यको कैंचे लोकोंमें ले जाती है।

'अमलान्' कहनेका तात्पर्य है कि संत्वगुणका खरूप निर्मल है; अतः सत्त्वगुणके बढ़नेपर जो मरता है, उसको निर्मल लोकोंको ही प्राप्ति होती है।

यहाँ यह शङ्का होती है कि उम्रभर श्र्म कर्म करनेवालोंको जिन लोकोंको प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें सत्त्वगुणकी वृत्ति बढ़नेपर मरनेवाला कैसे चला जायगा ? भगवान्की यह एक विशेष छूट है कि अन्तकालमें मनुष्यको जैसी मित होती है, वैसी ही उसकी गति होती है (गीता ८ ।६) - । अतः सत्त्वगुणकी वृत्तिके बढ़नेपर राग्रेर छोड़नेवाला मनुष्य उत्तम लोकोंमें चला जाय- इसमें राहाकी कोई बात हो नहीं है।

### रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ख्रि जायते । प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जायते ।। १५ ।।

रजोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला प्राणी मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला मूढ़योनियोंमें जन्म लेता है।

जायते'— अन्तसमयमें जिस-किसी भी मनुष्यमें जिस-किसी कारणसे रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, अशान्ति, स्पट्टा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्तिके चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कमेमिं आसक्ति रखनेवाले मनुष्योमें जन्म लेता है ।

जिसने उप्रगर अच्छे काम, आचरण किये हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अन्तकालमें रजोगुणके बढ़नेपर मर जातां है, तो मरनेक बाद मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी उसके आवरण , भाव अच्छे हो रहेंगे, वह राभ कर्म करनेवाला ही होगां। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अन्तसमयमें रजोगुणको लोभ आदि वृत्तियंकि बढ्नेपर मर जाता है, तो वह मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया सव-के-सव मनुष्य भगयस्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं। आदिमें आसितवाला हो होगा । जिसके जीवनमें के 'तथा प्रतीनस्त्रमसिं मुख्योनिय जायते'-

व्याख्या-'रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ग्रियु काम, क्रोध आदिकी ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मनप्ययोनिमें जना लेनेपर भी विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिवाला ही होगा । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी गुणोंके तारतम्यसे मनुष्योंके तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात् तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं। परन्तु इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि रजोगुणको वृद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे ही आचरणोवाले क्यों न हों, उन सबमें भगवछदत विवेक रहता हो है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेकको महत्त्व देकर, सत्सह, स्वाध्याय आदिसे इस वियेकको स्वच्छ करके ऊँचे उठ सकते हैं, परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं। इसं भगवलदत्त विवेकके कारण

अन्तकालमें, जिस-किसी भी मनष्यमें, जिस-किसी काणसे तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात् तमीगुणको प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियाँ चढ अती हैं और उन वृत्तियोंका चिन्तन करते हुए ही वह मता है, तो वह मनुष्य पश्, पक्षी, कोट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मृदयोनियोंमें जन्म लेता है। इन मृड्योनियोंमें मृड्ता तो सबमें रहती है, पर वह न्यूनाधिकरूपसे रहती है; जैसे--वृक्ष, लता आदि योनियोंमें जितनी अधिक मृद्ता होती है, उतनी मृद्ता परा, पक्षी आदि योनियोमें नहीं होती ।

अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अन्तसमयमें

तमोगुणको तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरकर मूढ़योनियोंमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, आचरण अच्छे हो होंगे, उसका खभाव अच्छे काम करनेका ही होगा। जैसे, भरत मुनिका अन्तसमयमें तमोगुणकी वृत्तिमें अर्थात् हरिणके चिन्तनमें शरीर छूटा, तो वे मृद्रयोनिवाले हरिण बन गये । परन्तु उनका मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिणके जन्ममें भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी माताके साथ नहीं रहे, हरे पते न खाकर सूखे पते ही खाते रहे, आदि । ऐसी सावधानी मनुष्योंमें भी बहत कम होती है, जो कि भरत मनिकी हरिणजन्ममें थी ।

सम्बर्य— अन्तकालमें गुणोंके तात्कालिक बढ़नेपर मरनेवाले मनुष्योंकी ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं— इसे आगेके रलोकमें बताते हैं।

> कर्मणः सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६।।

(विवेकी पुरुपोने) शुभ कर्मका तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका फल दुःख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मूढ़ता) कहा है।

व्याख्या—[ वास्तवमें कर्म न सात्विक होते हैं. न राजस होते हैं और न तामस हो होते हैं। सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं । वास्तवमें उन कर्मोंको कर्तवाला कर्ता ही साल्विक, राजस और तामस होता हैं। सालिक कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'सालिक', यजस कतिक द्वारा किया हुआ कर्म 'राजस' और तामस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'तामस' कहा जाता है।1

'कर्मण: सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम्'— सत्वगुणका स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है । अतः सत्वगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्विक ही होगा; क्योंकि कर्म कर्ताका ही रूप होता है। इस सात्विक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थित यनेगी, वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी ।

फलेच्छारहित होकर कर्म करनेपर भी जबतक सत्वगुणके साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता है, तबतक उसको ' सात्विक कर्ता' संज्ञा होती है और तमीतक उसके कर्मोंका फल बनता है। परना जब गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 'सात्त्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किये हए कर्मोंका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं।

'रजसल फलं दःखम'- रजोगुणका खरूप रागात्मक है । अतः रागवाले कतिक द्वारा जो कर्म होगा. वह कर्म भी गजस हो होगा और उस गजस कर्मका फल भोग होगा । तात्पर्य है कि उस राजस कर्मसे पदार्थींका भोग होगा, शरीरमें सुख-आराप आदिका भोग होगा. संसारमें आदर-सत्कार आदिका भोग होगा. और मलेके बाद स्वर्गीद लोकोंके भोगोंकी प्राप्ति होगी । परन्तु ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग हैं, वे सव-के-सय दुःखोंके ही कारण हैं—' ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते' (गीता ५, ) २०५ ८

PRESENTERANTARIAN NATURAL NATURA NATU अर्थात् जन्म-मरण देनेवाले हैं । इसी दृष्टिसे भगवान्ने यहाँ राजस कर्मका फल दुःख कहा है। रजोगुणसे दो चीजें पैदा होती हैं- पाप और

दुःख । रजोगुणी मनुष्य वर्तमानमें पाप करता है और परिणाममें उन पापोंका फल दुःख भोगता है। तीसरे अध्यायके छत्तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनके द्वारा 'मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ?"ऐसा पुछनेपर उत्तरमें भगवान्ने रजोगुणसे उत्पत्र होनेवाली कामनाको ही पाप करानेमें हेतु बताया है!

'अज्ञानं तमसः फलम्'- तमोगुणका स्वरूप मोहनात्मक है । अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्यको न देखकर मृढ़तापूर्वक जो कुछ कर्म करेगा, वह कर्म तामस हो होगा और उस तामस कर्मका फल अज्ञान अर्थात् अज्ञानबहुल योनियोंकी प्राप्ति हो होगा । उस कर्मके अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़योनियोंमें जन्म होगा, जिनमें अज्ञान-(मूढ़ता-)

की मुख्यता रहती है। इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि सार्त्विक मुरुपके सामने कैसी ही परिस्थित आ जाय, पर उसमें उसको दुःख नहीं हो सकता । राजस पुरुषके सामने 'तीनों कारण हैं ।

कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसको सुख

सम्बय—पूर्वरलोकमें पगवान्ने गुणोंकी तात्कालिक वृतियोंके बढ़नेपर जो गतियाँ होती हैं, उनके मूलमें सात्विक, राजस और तामस कर्म बताये । अब सालिक, एउस और तामस कर्मीक मूलमे गुणाँको बतानेके लिये भगवान आगेका श्लोक कहते हैं।

> सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।। १७ ।।

सत्त्वगुणसे ज्ञान और रजोगुणसे लोध आदि ही उत्पन्न होते हैं; तमोगुणसे प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है।

व्याख्या—'सत्वातंत्रजायते ज्ञानम्'—सत्वगुणसे ज्ञान होता है अर्थात् मुकृत-दुप्कृत कर्मीका विवेक. जाप्रत् होता है। उस विवेकसे मनुष्य सुकृत, सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मीका फल सालिक निर्मल होता है।

'रजसो. सोभ एव च'—रजोगुणसे लोम आदि पैदा होते हैं। लोमको लेकर मनुष्य जो कर्म करता

है, उन कमौंका फल दुःख होता है। वितना मिला है, उसकी यृद्धि चाहनेका नाम

लोंम है। लोमके दो रूप है— उचित खर्च न "

गुण (भाव) और परिस्थित तो कमोंके अनुसार ही बनती है। जबतक गुण (भाव) और कमीक साथ संम्बन्ध रहता है, तबतक मनुष्य किसी भी

नहीं हो सकता । तामसं पुरुषके सोमने कैसी ही

परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसका विवेक जागत

नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी ।

परिस्थितिमें सुखी नहीं हो सकता । जब गुण और कमेंकि साथ सम्बन्ध नहीं रहता, तब मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें कभी दुःखी नहीं हो सकता और

बन्धनमें भी नहीं पड़ सकता।

जन्मके होनेमें अन्तकालीन चिन्तन ही मुख्य होता. और अन्तकालीन चिन्तनके मूलमें गुणांका बढ़ना होता है तथा गुणोंका बढ़ना कमेंकि अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्यका जैसा भाव (गुण) होगा, वैसा वह कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा,

वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भावके अनुसार अन्तिम चित्तन होगा । अतः आगे जन्म होनेमें अन्तकालीन चित्तन ही मुख्य रहा । चित्तनके मूलमें भाव और

मावके मूलमें कर्म रहता है। इस दृष्टिसे गतिके होनेमें अन्तिम चित्तन, भाव (गुण) और कर्म- ये

करना और अनचित रीतिसे संग्रह करना । उचित कामोमें धन खर्च न करनेसे, उससे जी चुरानेसे मनप्यके मनमे अशान्ति, हलचल रहती है और अनुचित र्गतिसे अर्थात् झुठ, कपट आदिसे धनका संग्रह करनेसे पाप बनते हैं. जिससे नरकोंमें तथा चौरासी लाख योनियोमे दःख भोगना पडता है । इस दृष्टिसे राजस कर्मोंका फल दःख होता है।

'प्रमाटमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च'-तमोगणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनोंके चुद्धिमें आनेसे विवेक-विरुद्ध काम होते हैं (गीता १८ । ३२), जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है।

यहाँ तो तमोगुणंसे अज्ञानका पैदा होना बताया है और इसी अध्यायके आदवें श्लोकमें अज्ञानसे तमोगुणका पैदा होना बताया है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्षसे बीज पैदा होते हैं और उन बीजोसे आगं बहत-से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुणसे अज्ञान पैदा होता है और अज्ञानसे तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है।

पहले आठवें श्लोकमें भगवानने प्रमाद, आलस्य और निद्रा— ये तीन बताये । परन्तु तेरहवें श्लोकमें और यहाँ प्रमाद तो चताया, पर निदा नहीं चतायी । इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निदा तमोगणी महीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बाँधनेवाली भी नहीं है। कारण कि शरीरके लिये आवश्यक निदा तो सांस्विक पुरुषको भी आती है और गुणातीत पुरंप के भी । वास्तवमें अधिक निद्रा ही वाँधनेवाली, निपिद और तमोगुणी है; क्योंकि अधिक निदासे शरीरमें आलस्य बढ़ता है, पड़े रहनेका ही मन करता है,बहुत समय बरबाद हो जाता है।

### विशेष बात

यह जीव साक्षात् परमात्माका अंश होते हुए भी कहा गया है।

जब प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब इसका 🗡

गुणोंके अनुसार उसके अन्तःकरणमें वृत्तियाँ पैदा होती हैं । उन वृतियोंके अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कमोंका फल ऊँच-नीच गतियाँ होती हैं । तात्पर्य है कि जीवित-अवस्थामे अनुकल- प्रतिकल परिस्थितियाँ आती हैं और मानेके बाद कँच-नीच गतियाँ होती हैं । वास्तवमें उन कमेंकि मुलमें भी गुणोकी वत्तियाँ ही होती हैं, जो कि पनर्जन्मके होनेमें खास कारण है (गीता (१३ । २१) । तात्पर्य है कि गणींका सङ्ग कर्मोसे कमजोर नहीं है । जैसे कर्म शुभ-अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणोका सङ्ग भौ शुभ-अशुभ फल देता है (गीता ८ । ६) । इसीलिये पाँचवेंसे अतारहवे श्लोकतकके इस प्रकरणमें चौदहवे-पन्द्रहवे श्लोकोमे गुणोकी तात्कालिक वृत्तियोके यढनेका फल बताया और जीवित-अवस्थामें जो परिस्थितियाँ आती है, उनको सोलहवे श्लोकमें बताया तथा आगे अठारहवें श्लोकमें गुणोकी स्थायी वृत्तियोका फल बतायेंगे । अतः वृत्तियाँ और कर्मीके होनेमे गुण ही मख्य हैं । इस परे प्रकरणमें गणोकी मख्य बात इसी (सत्रहवे) श्लोकमें कही गयी है।

प्रकृतिजन्य गुणोके साथ सम्बन्ध जुड जाता है । फिर

जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्योको तरह प्रकृतिमें स्थित नहीं है । अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंकी परवशता नहीं रहती और साधन करते-करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्यको दढता हो जाती है. तव उसको अपने स्वतःसिद्ध गुणातीत स्वरूपका अनुभव हो जाता है। उसीका नाम बोध है। इस बोधके विषयमें भगवानने इस अध्यायका पहला-दूसरा श्लोक कहा और गुणातीतके विषयमें बाईसबेंसे छञ्जीसवेतकके पाँच श्लोक कहे । इस तरह यह पूरा अध्याय गुणोंसे अतीत स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव करनेके लिये ही

सम्बन्ध-नात्कालिक गुणोके बढ़नेपर मरनेवालोकी गतिका वर्णन तो चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोमें कर दिया; परसु निनकं जीवनमें सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुणको प्रधानता रहती है, उनकी (मरनेपर) क्या गति होती है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं।

178

,-

ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्नन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।।१८।।

सत्त्वगुणमें स्थित मनुष्य अर्ध्वलोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी वृतिमें स्थित मनुष्य अधोगतिमें जाते हैं।

व्याख्या—'ऊर्घ्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' --जिनके जीवनमें सत्वगुणको प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयम किया है, तीर्थ. व्रत, दान आदि शुभ कर्म किये हैं; दूसरोंके सुख-आरामके लिये प्याऊ, अन्नक्षेत्र आदि चलाये हैं; सड़कें चनवायी हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड-पौधे लगाये हैं; गौशालाएँ बनवायी है, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्त्वस्थाः' कहा गया है। जब सत्वगुणकी प्रधानतामें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे सत्वगुणका सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे स्वर्गीदि ऊँचे लीकॉमें चले जाते हैं। उन लोकॉका वर्णन इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'उत्तमविद्रो अमलान सीकान्' पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमं जानेवाले मनुष्योंको तेजस्तत्वप्रधान शरीरकी प्राप्ति होती है।

'मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः'— जिन मनुष्यंकि जीवनमें रजोगुणकी प्रधानता होती है और उसके करण जो शास्त्रकी मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना; ऐश-आराम करना; पदार्थीर्म ममता, आसक्ति रखना आदिमें लगे रहते हैं, उनको यहाँ 'राजसाः' कहा गया है । जब रजोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात् रजोगुणके कार्योंक चित्तनमें ही ऐसे मनुष्योंका शरीर छट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलीकमें ही जन्म लेते हैं । यहाँ उनको पृथ्वीतत्त्रप्रधान मनुष्यरारीरकी प्राप्ति होती है।

े यहाँ 'तिष्ठन्ति' पद देनेका तात्पर्य है कि 'वे गजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोकमें हैं, मलेके बाद ये पुनः मृत्युलोकमें आकर ऐसे हो यन जाते हैं अर्थात् जैसे पहले थे, वैसे ही यन जाते हैं । ये अशुद्ध आचरण नहीं करते, शासकी मर्यादा भङ्ग नहीं करते. प्रत्युत शासकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध आचाण करते हैं; परनु पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोकमें ही जन्म लेते हैं।

· 'जघन्यगुणवित्तस्या अधो गळन्ति ताप्रसाः'— जिन मनुष्येकि जीवनमें तमीगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदिके वशमें होकर निरर्थक पैसी और समय बरबाद किया है: जो आलस्य तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं: आवश्यक कार्योंको भी जिन्होंने समयपर नहीं किया है। जो दूसरोंका अहित ही सीचते 'आये हैं; जिन्होंने दूसरोंका 'अहित किया है, दूसरोंको दःख दिया है: जिन्होंने झठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, ऐसे मनुष्योंको यहाँ 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है । जब तमोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात् तमोगुणके कार्योक चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तत्र ये अधीगतिमें चले जाते हैं।

अधोगतिके हो भेद है--योनिविशेष और स्थानविरोप । पश्, पक्षी, कोट, पतङ्ग, साँप, विन्छ, भत-प्रेत आदि 'योनिविशेष' अधोगति है; और वैतरिणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव अपदि नरकके कण्ड 'स्थानविशेष' अधोगति है। जिनके जीवनमें सत्यगुण अथवा रजोगुणं रहते हुए भी अन्तसमयमें ताल्जलिक तमोगुण यह जाता है, ये मन्या मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात् मडयोनियोमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके जीवनमें तमोगणकी प्रधानता रही है और उमी तमोगगकी प्रधानतामें जिनका शरीर छट जाता है, वे मनुष्य मानेक बाद 'स्थानविशेष' अधीगतिमें अर्थान नरकोंने चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तालपर्य, यह हुआ कि सात्विक, राजम अथवा तामस मनुष्यका अत्तिम वित्तन और हो जानेसे उनकी गति तो अनिम वित्तनक अनुसार ही होगी, पर सुख-दुःखवा भाग उनके कमेंकि

अनुमार ही होगा । जैसे—कर्म तो अच्छे हैं, पर अत्तिम चित्तन कुतेका हो गया, तो अत्तिम चित्तनके अनुसार वह कुर्ता वन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी उसको कमेंकि अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । कर्म तो बुरे हैं, पर अत्तिम चित्तन मनुष्यं आदिका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके अनसार वह मनुष्य वन जायगा: परन्तु उसको कमोंके फलरूपमें भयंकर परिस्थिति मिलेगी । उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । खानेके लिये अंत्र। पीनेके लिये जल और पहननेके

लिये कपड़ा भी कठिनाईसे मिलेगा । सात्त्विक गुणको बढ़ानेके लिये साधक सत्-शास्त्रोंके पढ़नेमें लगा : रहे । खाना-पीना भी सात्त्विक करे. राजस-तामस खान-पान न करे । सात्त्विक श्रेष्ट मनुष्योका ही सङ्ग करे, उन्होंके सानिध्यमे रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे । शद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका सेवन करें, जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे गजस स्थानोका और जहाँ अण्डा, मांस, मदिरा बिकती हो, ऐसे तामस स्थानोका सेवन न करे । प्रात:काल और सायकालका समय सात्विक माना जाता है: अतः इस सालिक समयका विशेषतासे सद्पयोग करे अर्थात् इसे भजन, ध्यान आदिमे लगाये । शास्त्रविहित शुभ कर्म ही करे. निषद्ध कर्म कभी न को: राजस-तामस कर्म कभी न करे । जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित है, उसीमे अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन करे । ध्यान भगवानुका ही करे । मन्त भी सात्विक हो जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (मत्त्वगुण) यद जाते हैं । श्रीमन्द्रागवतमें गुणोंको बढ़ानेवाले दस हेतु बताये गये है-आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ।

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ।। (88 183 18) शास्त्र, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान,

समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त और संस्कार—ये दस बस्तुएँ यदि साल्विक हों तो सत्वगुणको, राजसी हों तो रजोगुणकी और तामसी हो तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं।'

... विशेष बातः

अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला मनुष्य मनुष्यलोकमे जन्म लेता है (१४ । १५) और रजोग्णकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्यलोकमें ही आता है (१४ ।१८)—इन दोनों वातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके सभी मनुष्य रजोगुणवाले ही होते हैं; सत्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही वात है, तो फिर सत्वगुणको तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य ऊँचे लोकोमें जाता है (१४ । १८); तथा तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ्नेपर मरनेवाला (१४ । १५) और तमोगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य अधोगतिमे जाता है (१४।१८): सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते है (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोसे मोहित है (७।१३): सात्विक, राजस और तामस—ये तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८।२६-२८):

आदि बातें भगवानने कैसे कही हैं? इस शङ्काका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें

यह सम्पूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है (१८ १४०).

सत्त्वगणको प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगण-तमोगुण भी रहते हैं । इसलिये देवताओंक भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगणकी प्रधानता होनेपर भी उसमें अवात्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्यगितमें रजोगुणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें सत्वगुण-तमोगुण रहते हैं। इसलिये मनुष्येकि भी सात्त्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता है, पर साथमें सत्त्वगुण-रजोगुण भी रहते हैं। इसलिये पश्, पक्षी आदिमें तथा भूत, प्रेत, गृह्यक आदिमें और नरकोंके प्राणियोमें भी भिन्न-भिन्न खभाव होता है। कई सीम्य खभावके होते हैं. कई मध्यम स्वभावके होते हैं और कई कुर स्वभावके होते हैं । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध हैं, वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही । इसलिये भगवान्ने (१८ ।४० में) कहा है कि त्रिलोक्त्रेमें

ऊर्ध्व गर्छित्तं संत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गर्छन्ति ,तामसाः 11 १८ ॥

सत्त्वगुणमें स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकां जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित मनुष्य अधोगतिमें जाते है।

व्याख्या—'ऊर्घ्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' --जिनके जीवनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयम किया है, तीर्थ. व्रत, दान आदि शप कर्म किये हैं: दसरोके सख-आरामके लिये प्याऊ, अत्रक्षेत्र आदि चलाये हैं; सड़कें वनवायी हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड़-पौधे लगाये हैं: गौशालाएँ बनवायी हैं, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्वस्थाः' कहा गया है। जब सत्त्वगुणको प्रधानतामें हो ऐसे मनुष्योंका शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुणका सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे खर्गादि ऊँचे लोकोंमें चले जाते हैं। उन लोकोंका वर्णन इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'उत्तमविदां अमलान् लोकान' पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवाले मनुष्योंको तेजस्तत्वप्रधान शरीरकी प्राप्ति होती है।

'मध्ये तिष्ठसि राजसाः'— जिन मनुष्योके जीवनमें रजोगुणकी प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्रकी मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह कारा। और भोग भोगना; ऐश-आरम करना; पदार्थोमें ममता, आसिक रखना आदिमें लगे रहते हैं, उनको यहाँ 'राजसाः' कहा गया है। जब रजोगुणको प्रधानतामें ही अर्थात् रजोगुणके कार्योके विन्तनमें ही ऐसे मनुष्यांका शरीर खूट जाता है, तब वे पुनः इस मृखुलांकमें ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वीतत्त्वप्रधान मनुष्यशरीरको प्राप्ति होती है।

यहाँ 'तिष्ठान्त' पद देनेका तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युत्तोकमें हैं, मतनेक बाद वे पुनः मृत्युतोकमें आकर ऐसे ही वन जाते हैं अर्थात् जैसे पहले थे, वैसे ही वन जाते हैं। वे अशुद्ध आवाण नहीं करते, शासकी मर्याद्य भङ्ग नहीं करते, प्रत्युत शासकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध आवाण करते हैं, परनु पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोक ही जन्म लेते हैं। " हैं।

'जघन्यपुणवृत्तिस्था अधो गच्छित्त तामसाः'जिन मनुष्येके जीवनमें तमोगुण की प्रधानता रहतीं
और उसके कारण जिन्हींन प्रमाद आदिके चर्चा होते
निरर्थक पैसा और समय बरबाद किया है; जो आलस्त तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं, आवश्यक कार्योंको भं जिन्होंने समयपर नहीं किया है; जो दूसरोंका अहित किय है, दूसरोंको दुःख दिया है, जिन्होंने दूसरोंका अहित किय है, दूसरोंको दुःख दिया है, जिन्होंने युह, कपट चोरी, डकेती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, 'ऐसे मनुष्योंको यहाँ 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है' जब तमोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात् तमोगुणके वार्योंके वित्तनमें ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अघोगतिमें चले जाते हैं।

अधोगतिके दो भेद हैं—योनिविशेष और स्थानविशेष । पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, साँप, विच्छु, भत-प्रेत आदि 'योनिविशेष' अधोगति है: और वैतरिणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कम्भीपाक, रीरव, महारौरव अंदि नरकके कुण्ड 'स्थानविशेष' अधोगति है। जिनके जीवनमें सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अन्तसमयमें तात्कालिक तमोगुण यह जाता है, वे मन्त्य मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात् मृदयोनियोंमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके जीवनमें तमोगुणको प्रधानता रही है और उसी तमोगुणकी प्रधानतामें जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरनेके बाद 'स्थानविशेव' अधोगतिमें अर्थात् नरकोमें चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्यका अन्तिम -चिन्तन और हो जानेसे उनको गति तो अत्तिम चिन्तनके अनुसार ही होगी, पर सुख-दुःखका भोग उनके कर्मीक

अनमार ही होगा । जैसे-कर्म तो अच्छे हैं, पर अत्तिम चित्तन कृतेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके अनुसार वह कृता यन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी उसको कमेंकि अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । कर्म तो बुरे हैं, पर अत्तिम चित्तन मनुष्यं आदिका हो गया. तो अन्तिम चिन्तनके अनुसार वह मनुष्य वन जायगाः परन्त उसको कर्मेकि फलरूपमें भयंकर परिस्थिति मिलेगी । उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । खानेके लिये अत्रा पीनेके लिये जल और पहननेके लिये कपडा भी कठिनाईसे मिलेगा ।

सात्त्वक गुणंको बढ़ानेके लिये साधक सत्-शास्त्रीके पढनेमें लगा: रहे । खाना-पीना भी सात्विक करे. राजस-तामस खान-पान न करे । सात्विक श्रेष्ठ यनुष्योका ही सङ्ग को, उन्होंके सान्निध्यमें रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे । शद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका सेवन करें: जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे राजस स्थानीका और जहाँ अण्डा, मांस, मदिस बिकती हो, ऐसे तामस स्थानोंका सेवन न को । प्रात:काल और सायकालका समय सात्विक माना जाता है: अतः इस सालिक समयका विशेषतासे सदपयोग करे अर्थात इसे भजन, ध्यान आदिमें लगाये । शास्त्रविहित शुभ कर्म ही करे. निपिद्ध कर्म कभी न करे। राजस-तामस कर्म कभी न करे । जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित है, उसीमे अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन करे । ध्यान भगवान्का ही करे । मन्त्र भी साल्विक ही जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (सत्त्वगुण) वड़ जाते हैं। श्रीमद्भागवतमें गुणोंको बढ़ानेवाले दस हेत बताये गये है-

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यान मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ।। (81 881 88)

'शास्त्र, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार—ये दस वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्वगुणकी, राजसी हों तो रजोगुणको और तामसी हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं।'

### ---- विशेष, बातः

अन्तसमयमें रजोगुणको तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला मनुष्य मनुष्यलोकमें जन्म लेता है (१४ । १५) और रजोगुणकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्यलोकमे ही आता है (१४ ।१८)-इन दोनों बातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके सभी पनुष्य रजोगुणवाले ही होते हैं: सत्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही वात है, तो फिर सत्वगुणको तास्कालिक वृत्तिके बढनेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाला मनष्य ऊँचे लोकोंमें जाता है (१४ ।१८): तथा तमोगुणको तात्कालिक वृत्तिके बढ्नेपर मरनेवाला (१४ ) १५) और तमोगणमें स्थित रहनेवाला मनप्य अधोगतिमे जाता है (१४।१८); सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमे बाँध देते हैं (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोंसे मीहित है (७।१३); सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८।२६-२८); यह सम्पर्ण त्रिलोको त्रिगुणात्मक है (१८ १४०), आदि बातें भगवानने कैसे कही हैं?

इस शहाका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें सत्वगणकी प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगण-तमोगण भी रहते हैं । इसलिये देवताओंके भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगुणकी प्रधानता होनेपर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्यगतिमें रजोगणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें सत्वगुण-तमोगुण रहते हैं। इसलिये यनप्योंके भी सात्त्विक, राजस और तामस खमाव होते हैं। अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता है. पर सन्धमें सत्वगुण-रजोगुण भी रहते हैं। इसलिये पश्, पक्षी आदिमें तथा भृत, प्रेत, गहाक आदिमें और नरकोंके प्राणियोंमें भी भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभावके होते हैं, कई मध्यम खभावके होते हैं और कई कुर खभावके होते हैं । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध है, वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही । इसलिये भगवान्ने (१८ १४० में) कहा है कि विलोकीमें

ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो तीनों गुणोसे रहित हो ।

कध्वंगतिमें संख्गुणको प्रधानता, रजोगुणको पौणता और तमोगुणको अत्यन्त गौणता रहती है । मध्यंगतिमें रजोगुणको प्रधानता, संख्गुणको गौणता और तमोगुणको अत्यन्त गौणता रहती है । अधोगतिमें तमोगुणको प्रधानता, रजोगुणको गौणता और संख्गुणको अत्यन्त गौणता रहती है । तात्पर्य है कि सत्त्व, 'रज और तम—तीनों गुणोंको प्रधानतावालामें भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रामें प्रत्येक गुण रहता है । इस तरह गुणोंके सैकड़ों-हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं । अतः

गुणोंके तारतम्यसे अत्येक प्राणीका अलग-अलग स्वभाव होता है।

जैसे मंगवानुके द्वारा सालिक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं (७ ११३), ऐसे ही गुणातीत महापुरुपके अपने कहलानेवाले अन्तःकरणमें सारितक, राजस और तामस कृतियिक आनेपर भी वह गुणातीत ही रहता है (१४ १२२)। अतः भगवानुको उपासना करना और गुणातीत महापुरुपको सङ्ग करना—ये दोनों ही निर्मुण होनेसे साधकको गुणातीत करनेवाले हैं।

 $\star$ 

सम्बन्ध—पाँचवेंसे अठारहवें श्लोकतक प्रकृतिके कार्य गुणोका परिचय देकर अग्र आगेके दो श्लोकोंमें खयेको तीनो गुणोंसे अतीत अनुभव करनेका वर्णन करते हैं।

# नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।। १९ ।।

जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गुणोके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं : देखता और अपनेको गुणोंसे पर अनुभव करता है, तब वह मेरे खरूपको प्राप्त हो जाता है । :

व्याख्या—'नान्यं गुणीभ्यः मद्भावं सोऽधिगच्छितं'— गुणीके सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं अर्थात् सम्पूर्ण क्रियाएँ गुणीके ही हो रही हैं, सम्पूर्ण परिवर्तन गुणोमें ही हो रहा है। तारार्थं है कि सम्पूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनामें गुण ही कारण हैं, और कोई कारण नहीं हैं। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं, वह तत्त्व गुणोसे पर है। गुणीसे पर होनेसे वह कभी गुणोसे लिप्त नहीं होता अर्थात् गुणों और क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्त्वको जो विचार-कुशाल साधक जान लेता है अर्थात्

विवेकके द्वारा अपने-आपको गुणोंसे पर, असम्बद्ध, निर्तिनंत अनुभव कर लेता है कि गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध न कभी हुआ है, न है, न होगा और नृ हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयंमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर भेरे भावको , मेरे संख्यकों भापत हो जाता है। तासर्य है कि वह जो भूतसे गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और साथ असका जो प्लतासिद्ध सम्बन्ध है, वह ज्यों-का-त्यों रह जाता है।

\*

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्चते ।। २० ।।

देहधारी (विवेकी मनुष्य) देहको उत्पन्न करनेवाले इन तीनो गुणाँका अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था-रूप दु:खोंसे रहित हुआ अमरताका अनुमव करता है।

व्याख्या—'गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देह-समुद्भवान्'-यद्यपि विचारकुशल मनुष्यका देहके साथ सम्बन्धः नहीं होता, तथापि लोगोकी दृष्टिमें देहवाला होनेसे उसको यहाँ 'देही' कहा गया है।

देहको उत्पन्न करनेवाले गुण ही हैं । जिस गुणके साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेना ही पड़ता है (गीता १३ । २१) ।

अभी इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणोके लिये यहाँ 'एतान् त्रीन् गुणान्' पद आये हैं। विचारकुशल मनुष्य इन तीनी गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणोसे कभी लिप्त हुआ नहीं,हो सकता भी नहीं । ध्यान देनेकी बात है कि जिस प्रकृतिसे ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृतिके साथ भी स्वयंका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, फिर गुणोके साथ तो उसका सम्बन्ध हो ही कैसे सकता है?

'जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्रते'— जव साधक इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, ती फिर उसको जन्मं, मृत्यु और वृद्धावस्थाका दुःख नहीं होता । वह जन्म-मृत्यु आदिके दुःखोंसे छूट जाता है; क्योंकि जन्म आदिके होनेमें गुणोंका सङ्ग ही कारण है । ये गुण आते-जाते रहते हैं; इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणोंकी चृत्तियाँ कभी सात्त्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं: परन्तु स्वयंमें कभी सात्त्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं । खयं (खरूप) तो खतः असङ्ग रहता है। इस असङ्घ खरूपका कभी जन्म नहीं होता । जब जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती । कारण कि जिसका जन्म होता है, उसीकी मृत्यु होती है तथा उसीको वृद्धावस्था भी होती है। गुणोंका सङ्ग रहनेसे ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके दुःखोंका

अनुभव होता है। जो गुणोसे सर्वथा निर्लिपताका अनुभव कर लेता है, उसको स्वतःसिद्ध अमरताका अनुभव हो जाता है।

देहसे तादाल्य (एकता) माननेसे ही मनुष्य अपनेको मरनेवाला समझता है। देहके सम्बन्धसे होनेवाले सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ही माना गया है। मनच्य स्वरूपसे है तो अमर ही: किन्त भोग और संग्रहमें आसक्त होनेसे और प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले शरीरको अमर रखनेकी इच्छासे ही इसको अमरताका अनुभव नहीं होता । विवेकी मनुष्य देहसे तादात्म्य नष्ट होनेपर अमरताका अनुभव करता है ।

पूर्वश्लोकमें 'मद्भावं सोऽधिगच्छति' पदींसे भगवद्भावकी प्राप्ति कही गयी एवं यहाँ 'अमृतमश्रते' पदोंसे अमरताका अनुभव करनेको कहा गया-वस्तवः दोनों एक ही बात है।

'जरामरणमोक्षाय' (७ । २९), 'जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्' (21 59) और यहाँ 'जन्ममृत्युजरादुःखैविंमुक्तः' (१४ । २०) - इन तीनों जगह बाल्य और युवा-अवस्थाका नाम न लेकर 'जरा' (वृद्धावस्था) का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीरमें बाल्य, युवा और वृद्ध-ये तीनों हो अवस्थाएँ होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा-अवस्थामें मनुष्य अधिक दुःखका अनुभव नहीं करता; क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीरमें वल रहता है। परना बद्धावस्थामें शरीरमें बल न रहनेसे मनुष्य अधिक दःखका अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्यके प्राण छटते हैं, तब वह भयंकर दुःखका अनुभव करता है। परन्तु जो तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, वह सदाके लिये जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके दःखोंसे मक्त हो जाता है।

इस मनुप्यशारीरमें रहते हुए जिसको बोध हो जाता है. उसका फिर जन्म होनेका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । हाँ, उसके अपने कहलानेवाले शांगरके रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर उसको बुद्धावस्था और मृत्युका दु.ख नहीं होगा । वर्तमानमें शरीरके साथ स्वयंको एकता माननेसे

हो पुनर्जन्म होता है और शरीरमें होनेवाले जछ, व्याधि आदिके दुःखोंको जीव अपनेमें मान लेता है । शरीर गुणातीत स्वरूपका अनुभव कर लेना चाहिये । गुणातीत गुणोंके सङ्गसे उत्पत्र होता है । देहके उत्पादक गुणोंसे रहित होनेके कारण गुणातीत महापुरुष देहके सम्बन्धसे मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरताका अनुभव होनेवाले सभी दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

अतः प्रत्येक मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले अपने होनेसे जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकारके दुःखाँसे कर लेता है । फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं ।

सम्बय—गुणातीत पुरुष दुःखींसे मुक्त होकर अमरताको प्राप्त कर लेतां है—ऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें गुणातीत मनुष्यके लक्षण जाननेकी जिज्ञासा हुई । अतः वे आगेके श्लोकमें भगवान्से प्रश्न करते हैं । अर्जन उवाच

#### कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।। २१ ।।

अर्जुन बोले—हे प्रभो ! इन तीनों गुणोंसे अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणोंसे युक्त होता है ? उसके आवरण कैसे होते हैं ? और इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है ?

व्याख्या—'कैर्लिङ्गेस्त्रीनाुणानेतानतीतो भयति दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्यकी प्रभो'— हे प्रभो! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वैसी ही दिनचर्या-एजिचर्या होती है या उससे विलक्षण जो गुणोंका अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्यके होती है? साधारण आदमीके जैसे आचरण होते हैं: क्या लक्षण होते हैं ? तात्पर्य है कि संसारी मनुष्यकी जैसा खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना होता है, अपेक्षा गुणातीत मनुष्यमें ऐसी कीन-सी विलक्षणता गुणातीत मनुष्यके आचरण, खान-पान आदि भी वैसे आ जाती है, जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं ? यह गुणातीत पुरुष है ?

कैसे होते हैं? अर्थात साधारण आदमीकी जैसी साधन करनेसे, मनुष्य गुणातीत हो सकता है?

. 'कथं चैतांस्त्रीन्युणानतिवर्तते'— इन तीनों गुणोंका 'किमाचारः'—उस गुणातीत मनुष्यके आचरण अतिक्रमण करनेका क्या उपाय है ? अर्थात् कौन-सा

सम्बन्ध — अर्जुनके प्रश्रोमेंसे पहले प्रश्नके उत्तरमें भगवान् आगेके दो श्लोकोंमें गुणातीत मनुष्यके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । श्रीमगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२ ।।

श्रीभगवान् बोले--हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह-ये सभी अच्छी तरहसे प्रवृत्त हो जायें तो भी गुणातीत मनुष्य इंनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो हो जायँ तो इनकी इच्छा नहीं करता ।

च'--इन्द्रियों और विषयोंका स्पष्टतया ज्ञान होता है, मनसे मनन होता *व्याख्या-*—'प्रकाशं है और बुद्धिसे निर्णय होता है , उसका नाम 'प्रकाश' है । अन्तःकरणकी स्वच्छता, निर्मलताका नाम प्रकाश है । भगवान्ने पहले (१४ । ११ में) सत्वगुणकी दो तात्पर्य है कि जिससे इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि पाँचों

वतियाँ बतायी थीं--प्रकाश और ज्ञान । उनमेंसे यहाँ केवल प्रकाशं-वृत्ति लेनेका तात्पर्य है कि सत्त्वगुणमें प्रकाश-वृति ही मुख्य है; क्योंकि जबतक इन्द्रियाँ और अत्तःकरणमें । प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता-निर्मलता नहीं आती, तंबतक ज्ञान (विवेक) जायत नहीं होता । प्रकाशके आनेपर हो ज्ञान जाप्रत् होता है । अतः यहाँ ज्ञान-वृत्तिको प्रकाशके ही अन्तर्गत ले लेना चाहिये ।

'प्रवृत्तिं च'— जबतक गुणोंके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मोंका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा—ये वृत्तियाँ पैदा होती रहती हैं । परन्तु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रंजोगुणके साथ तादाल्य रखनेवाली वृतियाँ तो 'पैदा हो ही नहीं सकतीं, पर आसक्ति, कामनासे रहित प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) रहती है । यह प्रवृत्ति दोपी नहीं है । गुणातीत मनुष्यके द्वारा भी क्रियाएँ होती हैं। इसलिये भगवान्ने यहाँ केवल 'प्रवृत्ति'को ही लिया है।

रजोगुणके दो रूप है--राग और क्रिया । इनमेंसे राग तो दु:खोंकां कारण है । यह राग गुणातीतमे नहीं रहता । परन्तु जबतक गुणातीत मनुष्यका दीखनेवाला शारीर रहता है, तंबतक उसके द्वारा निष्कामभावपूर्वक खतः क्रियाएँ होती रहती हैं । इसी क्रियाशीलताको भगवान्ने यहाँ 'प्रवृत्ति' नामसे कहा है।

'मोहमेव च पाण्डव'--मोह दो प्रकारका है—(१) नित्य-अनित्य, सत्-असत् कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक न होना और (२) व्यवहारमें भूल होना । गुणातीत महापुरुषमें पहले प्रकारका मोह (सत्-असत् आदिका विवेक न होना) तो होता ही नहीं (गाँता ४ । ३५) । परन्तु व्यवहारमे भूल होना अर्थात् किसीके कहनेसे किसी निर्दोष व्यक्तिको दोषी मान लेना और दोषी व्यक्तिको निर्दोष मान लेना आदि तथा रसीमे साँप दीख जाना, मृगतृष्णामें जल दीख जाना, सोपी और अध्रकमें चाँदीका भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्यमं भी होता है।

सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि द्वेष्टि फाइक्षति'-सत्त्वगुणका कार्य 'प्रकाश', रजोगुणका कार्य 'प्रवृत्ति' और तमोगुणका कार्य 'मोह'-इन

तीनोंके अच्छी तरह प्रवृत होनेपर भी गुणातीत महाप्रप इनसे द्वेप' नहीं करता और इनके निवत होनेपर भी इनकी इच्छा नहीं करता । तात्पर्य है कि ऐसी वित्तयाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमेंसे कोई-सी भी वृत्ति न रहे-ऐसा द्वेष नहीं करता और और 'ये वृत्तियाँ पुनः आ जायै; ये वृत्तियाँ वनी रहें -- ऐसा एग नहीं करता । गृणातीत होनेके कारण गृणोकी वित्तयोंके आने-जानेसे उसमें कुछ भी फरक नहीं पडता । वह इन वृतियोंसे स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है।

### विशेष बात

एक तो वृत्तियोंका 'होना' होता है और एक वृतियोंको 'करना' (उनसे सम्बन्ध जोडना अर्थात् राग-द्वेप करना) होता है ( होने और करनेमे बडा अन्तर है । 'होना' समष्टिगत होता है और 'करना' व्यक्तिगत होता है। संसारमें जो 'होता' है, उसकी जिम्मेवारी हमारेपर नहीं होती । जो हम 'करते' हैं. उसीकी जिम्मेवारी हमारेपर होती है।

जिस समिष्ट शक्तिसे संसारमात्रका संचालन होता है, उसी शांकिसे हमारे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि -(जो कि संसारके ही अंश है-) का भी संचालन होता है । जब संसारमें होनेवाली क्रियाओंके गुण-दोप हमें नहीं लगते, तब शरीरादिमें होनेवाली क्रियाओंक गुण-दोप हमें लग ही कैसे सकते हैं? परन जब खतः होनेवालो क्रियाओंमेंसे कुछ क्रियाओंक साथ मनुष्य राग-द्वेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पडता है । इसलिये अन्तःकरणमें सत्त्व. रज और तम- इन तीनों गुणोंसे होनेवाली अच्छी-बुरी वृत्तियोंसे साधकको राग-द्वेप नहीं करना चाहिये अर्थात् उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोडना चाहिये ।

वृतियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहतीं। तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुषके अन्त.करणमें भी होती है, पर उसका उन वृतियांसे गुग-द्वेष नहीं होता । वृत्तियाँ आप-से-आप आती और चली जाती है । गुणातीत महापुरुपको दृष्टि उधर जाती ही नहीं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें एक परमात्मतत्त्वके सिवाय और कुछ रहता हो नहीं ।

देखना और दीखना—दोनोमें यड़ा फरक है। देखना 'करने' के अन्तर्गत होता है और दीखना 'होने'के अन्तर्गत होता है। दोप देखनेमें होता है, दीखनेमें नहीं। अतः साधकको यदि अन्तःकरणमें खराब-से-खराब वृत्ति भी दीख जाय, तो भी असको घबराना नहीं चाहिये। अपने-आप दीखनेबाली (होनेवाली) वृत्तियाँसे एग-द्रेप करना अर्थात् उनके अनुसार अपनी स्थित मानना ही उनको देखना है। साधकसे भूल यही होती है कि वह दीखनेबाली वस्तुको देखने लग जाता है और फँस जाता है। मगबान् एम कहते हैं—
सुन्हु तात माया कृत पुन अरु दोष अनेक। पुन यह उभय न देखअही देखिआ सो अधिबेक।।

(मानस ७ ।४१) साधकको गहराईसे विचार करना चाहिये कि वृत्तियाँ तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं (अपना खरूप) सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । वत्तियोंमें होनेवाले परिवर्तनको देखनेवाला स्वरूप परिवर्तनरहित है । कारण कि परिवर्तनशीलको परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तनग्रहत हो परिवर्तनशीलको देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि खरूप वृत्तियाँसे अलग है । परिवर्तनशील गणोके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही गुणोमें होनेवालो वित्तर्यो अपनेमें प्रतीत होती हैं। अतः साधकको आने-जाने वाली वृत्तियोंके साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूपस विचलित नहीं होना चाहिये । चाहे जैसी वृतियाँ आयें, उनसे राजी-नाराज नहीं होना चाहिये; उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिये। सदा एकरस रहनेवाले गुणोंसे सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने खरूपको न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियोंको देखना साधकके लिये महान बाधक है।



## उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३ ।।

जो उदासीनकी तरह स्थित है और जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही (गुणोमें) बरत रहे हैं—इस भावसे जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता ।

व्याख्या— 'बदासीनवदासीनः' — दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों, हो उन दोनोमेंसे किसी एकका पक्ष लेनेवाला 'पश्चपती' कहलाता है और दोनोंका न्याय करनेवाला 'मध्यस्थ' कहलाता है । परन्तु जो उन दोनोंको देखता तो है, पर न तो किसीका पक्ष लेता है और न किसीसे कुछ कहता ही है, यह 'उदासीन' कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमाला—दोनोंको देखनेसे गुणातीत मनुष्य उदासीनको तरह दीखता है।

वास्तवमें देखा जाय तो संसारको स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । सत्-स्वरूप परमात्माको सत्तासे ही संसार सत्तावाला दीख रहा है । अतः जब गुणातीत मनुष्यको दृष्टिमें संसारको सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्माको सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो ? परन्तु जिनकी दृष्टिमें संसार और परमात्माको सता है, ऐसे तोगोंकी दृष्टिमें वह गुणातीत मनुष्य उदासीनकी तरह दीखता है।

'गुणैयां न विचाल्यते' — उसके कहलानेवाले अत्तःकरणमें सत्त, रज और तम — इन गुणौकी वृत्तियाँ तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता । तारायें है कि जैसे अपने सिवाय दूसरोके अत्तःकरणमें गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर अपनेमें मुख्य भी फरक नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलानेवाले अत्तःकरणमें गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर उसमें मुख्य भी फरक नहीं पड़ता अर्थात् वह उन वृत्तियोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता । कारण कि उसके कहे जानेवाले अत्तःकरणमें अत्तःकरणमहित सम्पूर्ण संसारका अत्यन्त अमाव एवं परमात्मतत्त्वका भाव निरत्तर स्वतः स्वाभाविक जायत् रहता है।

'गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति'— गुण ही गुणोंमे बरत रहें हैं (गीता ३ । २८) अर्थात् गुणोंमें हो सम्पूर्ण क्रियाएँ हो रही है-ऐसा समझकर वह अपने स्वरूपमें निर्विकाररूपसे स्थित रहता है।

'न इङ्गते'— पहले 'गुणा वर्तन्त इत्येव' पदोंसे उसका गुणोंके साथ सम्बन्धका निषेध किया, अब 'न इङ्गते' पदोंसे उसमें क्रियाओंका अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता । कारण कि अविनाशी शद्ध स्वरूपमें कभी कोई क्रिया होती हो नहीं ।

[बाईसवें और तेईसवें-इन दो श्लोकोंमें भगवानने गुणातीत महापुरुषकी तटस्थता, निर्लिप्तताका वर्णन किया है।1

सम्बन्ध—इकीसर्वे श्लोकमें अर्जुनने दूसरे प्रश्नके रूपमें गुणातीत मनुष्यके आचरण पूछे थे। उसका उत्तर अब आगेके दो श्लोकोंमें देते हैं।

समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।

त्रत्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।। २४ ।।

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।। २५ ।।

जो धीर मनुष्य सुख-दुःखमें सम तथा अपने खरूपमें स्थित रहता है; जो मिट्टीके देले, पत्यर और सोनेमें सम रहता है; जो प्रिय-अप्रियमें तथा अपनी निन्दा-स्तुतिमें सम रहता है; जो मान-अपमानमें तथा मित्र-शत्रुके पक्षमें सम रहता है; जो सम्पूर्ण कमेंकि आरम्भका त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है।

व्याख्या—'धीरः. समदु:खसुखः'-नित्य-अनित्य, सार-असार आदिके तत्त्वको जानकर स्ततःसिद्ध स्वरूपमें स्थित होनेसे गुणातीत मनुष्य धैर्यवान्

कहलाता है।

कर सकर्ती।

पूर्वकर्मीक अनुसार आनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका नाम सुख-दुःख है अर्थात् प्राख्यके अनुसार शरीर, इन्द्रियों आदिके . अनुकूल परिस्थितिको 'सुख' कहते हैं और शरीर, इन्द्रियों आदिके प्रतिकृल परिस्थितिको 'दु:ख' कहते हैं । गुणातीत मनुष्य इन दोनोंमें सम रहता है। तात्पर्य है कि सूख-दःखरूप बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणमें विकार पैदा नहीं कर सकतीं, उसको सखी-दःखी नहीं

'स्वस्थः'— स्वरूपमें सुख-दुःख है ही नहीं। स्यस्पमे तो मुख-दुःख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने-जानेवाले सुख-दुःखका भीका नहीं बनता प्रत्युत अपने नित्य-निरन्तर रहनेवाले

स्वरूपमे स्थिर रहता है।

'समलोष्टाश्मकाञ्चनः'- उसका मिट्टीके ढेले, पत्यर और स्वर्णमें न तो आकर्षण (राग) होता है और न विकर्पण (द्वेप) होता है । परन्तु व्यवहारमें वह ढेलेको ढेलेकी जगह रखता है, पत्यरको पत्यरकी

जगह रखता है और खर्णको खर्णको जगह (तिजोरी

आदिमें) रखता है। तालर्प है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें उसको हर्प-शोक नहीं होते. वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है ।

ढेले. पत्थर और खर्णका ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती । समता वही है कि इन तीनोंका ज्ञान होते हुए भी इनमें राग-द्वेष न हों । ज्ञान कभी दोपी

नहीं होता. विकार ही दोपी होते हैं।

'तुल्यप्रियाप्रियः'— क्रियमाण कर्मोकी सिद्धि-असिडिमें अर्थात् उनके तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें भी वह सम रहता है।

'तल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः'— निन्दा और स्तृतिमें नामको मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्यका नामके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता: अतः कोई निन्दा करे तो उसके चित्तमें खिन्नता नहीं होती और कोई स्तृति करे तो उसके चित्तमें प्रसन्नता नहीं होती । इसी प्रकार निन्दा करनेवालोंके प्रति उसका द्रेष नहीं होता और स्तित करनेवालोंके प्रति उसका राग नहीं होता।

साधारण मनुष्योंकी यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निन्दा बुरी लगती है और स्तृति अच्छी लगती है। परन्तु जो गुणोंसे कँचे उठ जाते हैं, उनको निन्दा-स्तृतिका ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निन्दा-स्तृतिको लेकर खिन्नता-प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि वे जिस तत्त्वमें स्थित हैं, वहाँ गुणोंवाली परकृत निन्दा-स्तुति पहुँचती ही नहीं ।

निन्दा और स्तृति—ये दोनों ही परकत क्रियाएँ हैं । उन क्रियाओं से राजी-नाराज होना गलती है । कारण कि जिसका जैसा खमाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है । वह हमारे अनुकुल ही बोले, हमारी निन्दा न करे-यह न्याय नहीं है अर्थात उसको बोलनेमें बाध्य करनेका भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरोंपर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निन्दा मत करो ? हमारी स्तुति ही करो ? इसरी बात, कोई निन्दा करता है तो उसमें साधकको प्रसन्न होना चाहिये कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं । अतः प्रशंसामें राजी नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजी होनेमें खतरा है !

'मानापमानयोस्तुल्यः'---मान और अपमान होनेमें शरीरकी मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका शरीरके साथ तादात्स्य नहीं रहता ! अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परकृत क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता ।

परकृत क्रियाओंमें गुणातीव मनुष्य सम रहता है । इन दोनों परकृत क्रियाओंका शान होना दोपी नहीं है, प्रत्युतः निन्दाः और: अपमानमें दुःखीः होना तथा स्तृति और मानमे हर्पित होना दोषी है: क्योंकि ये दोनों ही प्रकृतिके विकार हैं । गुणातीत पुरुषको निन्दा-स्तृति और मान-अपमानका जान तो होता है: पर मृणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे; नाम और शरीरके साथ तादात्य न रहनेसे वह सुखी-दु:खी नहीं होता;। कारण कि वह जिस तत्त्वमें स्थित है, वहाँ ये विकार नहीं हैं। वह तत्त्व गुणरहित है, निर्विकार है।

'तत्यो मित्रारिपक्षयोः'— वह मित्र और शत्रके पक्षमें सम रहता है । यद्यपि गुणातीत मनुष्यकी दृष्टिमें कोई मित्र और शतु नहीं होता , तथापि दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनप्यको भी दसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार मित्र या शतु मान सकते हैं; किन्तु इस बातका पता लगनेपर उस मनप्यपर इसका असर पडता है, जिससे उसमें गग-देव उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु गुणातीत मनुष्यपर इस बातका पता लगनेपर भी कोई असर नहीं पडता ! वस्ततः मित्र और शत्रकी भावनाके कारण ही व्यवहारमें पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्यके कहलानेवाले अन्तःकरणुमें मित्र-शतुकी भावना ही नहीं होती; अतः उसके व्यवहारमें पक्षपात नहीं होता ।

एक व्यक्ति उस महापुरुपके साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुपके साथ शतुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियोंकी किसी बातको लेकर न्याय करनेका अवसर आ जाय, तवं . (व्यवहारमें) वह मित्रता रखनेवालेकी अपेक्षा रात्रता 'रखनेवालेका कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे-पदार्थीदिका बँटवारा करते समय वह मित्रता रखनेवालेको कम (उतना हो, जितना वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो) और शतुता रखनेवालेको कुछ ज्यादा पदार्थ देता है । यह भी समता ही कहलाती है: क्योंकि अपने पक्षवालोंके साथ न्याय और विपक्षवालेंकि साथ उदारता होनी चाहिये ।

'सर्वास्थपरित्यागी'— वह महाप्रुप सम्पूर्ण कमॅकि आरम्पका त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन-सम्पत्तिके संग्रह और भोगोंके लिये वह किसी

तरहका कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता । स्वतः प्राप्त परिस्थितिक अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है अर्थात् क्रियाओंमें उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममतासे रहित होती है और निवृत्ति भी मान-वडाई आदिकी इच्छासे रहित होती है ।

'गुणातीत: स उच्यते'—यहाँ 'उच्यते' पदसे यही ध्विन निकलती है कि उस महापुरुपकी 'गुणातीत' संज्ञा नहीं है; किन्तु उसके कहे जानेवाले शरीर, अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है।

वास्तवमें देखा जाय तो जो गुणातीत है, उसके लक्षण नहीं हो सकते । लक्षण तो गुणातीत है, उसके लक्षण नहीं हो सकते । लक्षण तो गुणातीत है होते हैं, अतः जिसकें लक्षण होते हैं, यह गुणातीत कैसे हो सकता है? परन्तु अर्जुनने भी गुणातीतके ही लक्षण पृष्ठे हैं और भगवानने भी गुणातीतके ही लक्षण पृष्ठे हैं और भगवानने भी गुणातीतके ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीतकी जिस गरीर और अन्तःकरणमें स्थिति मानते थे, उसी शारीर और अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्यको पहचाननेके संकेतमात्र हैं।

प्रकृतिके कार्य गुण हैं और गुणोंके कार्य शर्यर-इन्द्रियाँ-मन-जुद्धि हैं। अतः मन-जुद्धि आदिके द्वारा अपने कारण गुणोंका भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता, फिर गुणोंके भी कारण प्रकृतिका वर्णन हो

ही कैसे सकता है? जो प्रकृतिसे भी सर्वथा अतीत (गुणातीत) है, उसका वर्णन करना तो उन मन-वृद्धि आदिके द्वारा सम्भव ही नहीं है। वास्तवमें गुणातीतके ये लक्षण स्वरूपमें तो होते ही नहीं, किन्तु अन्तःकरणमें मानी हुई अहंता-ममताके नष्ट हो जानेपर उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणके माध्यमसे ही ये लक्षण—मणातीतके लक्षण कहे जाते हैं।

गुणातातक लक्षण कह जात ह ।

यहाँ भगवान्ने सुख-दु:ख, प्रिय-अप्रिय,
निन्दा-सुति और मान-अपमान—ये आढ परस्पर-विरुद्ध
नाम लिये हैं, जिनमें साधारण आदिमयोंको तो विषमता हो ही
जाती है, साधकोंको भी कभी-कभी विषमता हो जाती
है। ऐसे इन आठ कठिन स्थलोंमें जिसको समता
हो जाती है, उसके लिये अन्य सभी अवस्थाओंमें
समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं
आठ कठिन स्थलोंका नाम लेकर भगवान् यह बताते
हैं कि गुणातीत महापुरुषको इन आठों स्थलोंमें
स्वतः-स्वाभाविक समता होती है।

गुणातीत मनुष्यकी जो स्वतःसिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल-प्रतिकूल परिस्पितियोंके आने-जानेका कुछ भी फरक नहीं पड़ता । उसकी निर्विकारता, समता च्यों-की-त्यों अटल रहती है । उसकी शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती ।

्चिबीसर्वे और पचीसर्वे—इन दो श्लोकीर्मे भगवान्ने गुणातीत महापुरुषकी समताका वर्णन किया

#### \*

सम्बन्ध---अर्जुनने तीसरे प्रश्नके रूपमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा था । उसका उत्तर भगवान् आगेके श्लोकमें देते हैं ।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।२६ ।।

जो मनुष्य अर्व्याधवारी भक्तियोगके हारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है ।

व्याख्या—[यद्यपि भगवान्ते इसी अध्यायके होता है कि अर्जुन उस उपायके सित्राय गुणातीत उजीसवें-बीसवें श्लोकोंने गुणीका अतिक्रमण करनेका होनेके लिये दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुनने इक्कीसवें श्लोकमें अतः अर्जुनको भक्तिका अधिकारी समझकर भगवान् गुणातीत होनेका उपाय पृष्ठ लिया। इससे यह मालूम उनको गुणातीत होनेका उपाय भक्ति बताते हैं।]

'मां च योऽव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते'---इन पदोंमें उपासक, उपास्य और उपासना--ये तीनों आ गये हैं अर्थात् 'यः' पदसे उपासक, 'माम्'पदसे उपास्य और 'अव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पटोंसे तपासना आ गयी है।

'अव्यभिचारेण' पदका तात्पर्य है कि दूसरे किसीका भी सहारा न हो । सांसारिक सहारा तो दर रहा, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि योगो-(साधनों-) का भी सहारा न हो । और 'भक्तियोगेन' पदका तात्पर्य है कि केवल भगवानुका ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो । इस तरह 'अव्यक्तिजारेण' पदसे दूसरोंका आश्रय लेनेका निषेध करके 'भक्तियोगेन' पदसे केवल भगवानका ही आश्रय लेनेको बात कही गयी है।

'मेखते' पटका तात्पर्य है कि अव्यपिचारी भक्तियोगके द्वारा भगवान्का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाय, उनके अनुकुल चले ।

'स गुणान्समतीत्यैतान्' — जो अनन्यमावसे केवल भगवानके ही शरण हो जाता है, उसको गुणोंका अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान्की कृपासे उसके द्वारा खतः गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है (गीता १२ । ६-७) ।

'ब्रह्मभयाय कल्पते'— वह गुणेंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र (अधिकारी) हो जाता है। भगवान्ने जब यहाँ भक्तिकी बात बतायी है, तो फिर भगवानको यहाँ ब्रह्मप्राप्तिको बात न कहकर अपनी

प्राप्तिकी बात बतानी चाहिये थी । परन्तु यहाँ ब्रह्मप्राप्तिकी बात बतानेका' तारपर्य यह है कि अर्जुनने गुणातीत होने-(निर्मुण ब्रह्मकी प्राप्ति-)का उपाय पूछा था । इसलिये भगवानने अपनी भक्तिको ब्रह्मप्राप्तिका उपाय बताया ।

दूसरी बात, शास्त्रोंमें कहा गया है कि भगवानकी उपासना करनेवालेको ज्ञानको भूमिकाओंको सिद्धिक लिये दूसरा कोई साधन, प्रयत नहीं करना पडता, प्रत्यत उसके लिये ज्ञानकी भूमिकाएँ अपने-आप सिद्धः हो जाती हैं । उसी बातको लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा सेवन करनेवालेको ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बननेके लिये दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत, वह अपने-आप ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है । परन्त वह भक्त ब्रह्मप्राप्तिमें सत्तीप नहीं करता । उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हों ? भगवानकी प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता होती है । तारपर्य व्यव निकला कि जो केवल भगवानके ही परायण है, भगवान्में ही आकृष्ट है, उसके लिये महाप्राप्ति खतःसिद्ध है । हाँ, वह ब्रह्मप्राप्तिको महत्त्व दे अथवा न दे-यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्मप्राप्तिका अधिकारी खतः हो जाता है। 🖰 🕹

तीसरी बात, जिस तत्त्वकी प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि साधनोंसे होतो. है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति भक्तिसे भी होती है । साधनोंमें भेद होनेपर भी उस तत्वकी प्राप्तिमें कोई भेद नहीं होता ।

सम्बन्ध—उपासना तो करे भगवानुकी और पात्र बन जाय ब्रह्मप्राप्तिका— यह कैसे ? इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं ।

ब्रह्मणो हि . प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य ्च ...।. :

शाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च, ।। २७ ।।

क्योंकि प्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका आश्रय मैं ही हैंू ।

व्याख्या— 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्'—मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा, अग्निके दो रूप है, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। आश्रय हूँ—ऐसा कहनेका तात्पर्य ब्रह्मसे अपनी ऐसे ही भगवान साकार-रूपसे हैं और ब्रह्म निर्धकार-रूपसे अभिन्नता बतानेमें हैं। जैसे जलती हुई ऑग्न साकार। है—ये दो रूप साधकोंकी उपासनाकी दृष्टिसे हैं, पर है और काष्ट आदिमें रहनेवाली अगिन निएकार है—ये 'तत्त्वतः भगयान् और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं ।

जैसे भोजनमें एक सुगन्ध होती है और एक स्वाद होता है; नासिकाकी दृष्टिसे सगन्ध होती है और रसनाकी दृष्टिसे स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है । ऐसे ही ज्ञानकी दृष्टिसे ब्रह्म है और भक्तिको दृष्टिसे भगवान् हैं, पर तस्वतः भगवान् और ब्रह्म एक ही हैं ।

भगवान्' कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग है-यह भेद नहीं है; किन्तु भगवान कृष्ण ही ब्रहा हैं और ब्रह्मः ही भगवान् कृष्ण है । गीतामें भगवानने अपने लिये 'ब्रह्म' शब्दका भी प्रयोग किया है-'ब्रह्मण्यायाय कर्माणि' (५ । १०) और अपनेको 'अव्यक्तमृति' भी कहा है—'मया ततिमदं सर्व जगदयक्तमूर्तिनां (९ १४) । तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं।

'अमतस्याच्ययस्य च'-अविनाशी अमृतका अधिष्ठान मैं ही हैं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। ताल्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मै-ये दो तस्व नहीं हैं, प्रत्यत एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृतकी प्राप्तिको भगवानने 'अमृतमश्रुते' (१३ । १२: १४ । २०) पदसे कहा है ।

'शाश्चतस्य च धर्मस्य'— सनातन धर्मका आधार मैं हैं और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं-ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है । सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है \* । गीतामें अर्जनने भगवानको शाश्चतधर्मका गोप्ता (रक्षक) वताया है (१९ ।१८) । भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्मकी रक्षा किया करते हैं (४।८)।

'सप्रस्थैकान्तिकस्य च'- ऐकान्तिक सखका

आधार मैं हैं और मेरा आधार ऐकान्तिक सख है अर्थात् मेरा ही खरूप ऐकान्तिक सुख है । भगवानुने इसी ऐकान्तिक सुखको 'अक्षय सुख' (५ । २१), 'आत्पत्तिक सुख' (६।२१) और 'अत्यन्त सख' (६।२८) नामसे कहा है । इस श्लोकमें खाद्यणः ', 'अमतस्य' आदि पदोंमें 'राहो: शिर:' की तरह अभिन्नतामें पष्टी विभक्तिका प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 'राहका सिर'-ऐसा जो प्रयोग होता है, उसमें राह अलग है और सिर अलग है - ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत ग्रह्का नाम ही सिर है और सिरका नाम ही राह है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी

अमत आदि हैं। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कही चाहे ब्रह्म कहो: अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कही; शाधत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कही चाहे शाश्वत धर्म कहो; ऐकान्तिक सुख कहो चाहे कण कहो: और कण कहो चाहे ऐकान्तिक सख

<sup>\*</sup> हिन्दू (सनातन), बौद्ध, ईसाई और मुस्तिम—ये चार धर्म वर्तमान समवमें संसारमें मुख्य माने जाते हैं । इन चारोमिंसे एक-एक धर्मको माननेवालोंकी संख्या करोडोकी है । इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम-धर्मको चलानेवाले क्रमशः युद्ध ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं । ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं । परनु हिन्दूधर्म किसी भनुष्यके द्वारा चलाया हुआ नहीं है अर्थात् यह किसी मानवीय यद्धिकी उपज नहीं है । यह तो विभिन्न ऋषियोद्धारा किया गया अन्येषण हैं, खोज है । खोज उसीकी होती है, जो पहलेसे ही मौजूद हो । हिन्दूधर्म अनादि, अनन्त एवं शाधत है । जैसे भगवान् शाधत (सनातन) हैं, ऐसे ही हिन्दूधर्म भी शाधत है । इसीलिये भगवान्ने यहाँ (गीता १४ । २७ में) सनातन हिन्दूधर्मको अपना स्वरूप बताया है । जब-जब हिन्दूधर्मका हास होता है, तब-तब भगवान अयतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं (गीता ४ 1७-८) । तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना, रक्षा करनेके लिये ही अवतार लेते हैं, इसको बनानेके लिये, उत्पन्न करनेके लिये नहीं । बास्तवमें अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर भी इसी सनातन धर्मसे उत्पन्न हुए हैं । इसलिये उन धर्मीमें मनुष्येकि कल्याणके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनको भी हिन्-धर्मकी ही देन मानना चाहिये । अतः उन धर्मोमें बताये गये अनुष्ठानीका भी निप्कामभावसे कर्तव्य समझकर पालन किया जाय, तो कल्याण होनेमें सन्देह नहीं मानना चाहिये । प्राणिमात्रके कल्याणके लिये जितना गहरा विचार हिन्दू-धर्ममें किया गया है, उतना दूसरे धर्मोमें नहीं मिलता । हिन्दूधर्मके सभी सिद्धास पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करनेवाले हैं ।

कहो; एक ही बात है। इसमें कोई आधार-आधेय उपासना करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है—यह बात भाव नहीं है, एक हो तत्त्व है। इसलिये भगवानकी टीक ही है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणवयिकागयोगो नाम चतर्दशोऽघ्यायः ।। १४ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्— इर घगवद्यामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्रगवद्गीतोपनियद्रूज्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'गुणव्रयविधागयोग' नामक चौदहर्बा अध्याय पूर्ण हुआ ।। १४ ।।

इस अध्यायमें सत्त, रज और तम—इन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर, इनका सम्बन्ध छूटनेपर परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'गुणबयविभागयोग' रखा गया है। न्वौदहवें अध्यायके पद, अक्षर और डवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध्य चतुर्दशोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीमगवानुवाच' आदि पदेंकि छः, श्लोकिके तीन सौ चाईस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ चौवालीस है। (२) इस अध्यायमें 'अध्य चतुर्दशोऽध्यायः' के
- (२) इस अध्यायम 'अध्य चतुद्शाडध्यायः' क आठ, 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदेंकि चीस, श्लोकंकि आठ सी चौंसठ और पुण्यकाके इक्यावन अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सी तैतालीस

है। इस अध्यायके सभी श्लोक बतीस अक्षरीके हैं।
(३) इस अध्यायमें तीन ठुवाच हैं—दो
'श्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन उवाच'।
चौदहवें अध्यायमें प्रसृक्त छन्द

इस अध्यायके सताईस स्लोकोमेंसे—पाँचवें श्लोकके
प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न वियुत्ता'; छठे
और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त
होनेसे 'र-वियुत्ता'; पन्द्रहवें और सत्रहवें श्लोकके
तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'ध-वियुत्ता';
ढग्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे
'ध-वियुत्ता'; और नवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण'
तथा तीसरे चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे
'संकोण-वियुत्ता' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष बीस श्लोक
रोक 'पथ्याववत्र' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।





, 04 --

1.75

# अथ पञ्चदशोऽध्यायः

#### अवसर्गणका—

श्रीमद्भगवद्गीताके वारहवे अध्यायके पहले श्लोकमे 'सगुण और निर्गुण-उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है ?' — इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । पाँववें श्लोकमें सगुण और निर्गुण-उपासनाकी तुलना करते हुए भगवान्ने कहा कि देहाभिमानियोके लिये अव्यक्त अर्थात् निर्गुण-तत्त्वकी उपासना कठिन है । यह देहाभिमान-रूपी बाधा दूर कैसे हो — इस विषयका तथा निर्गुण-तत्त्वका विवेचन भगवान्ने तेरहवे और चौदहवे अध्यायमे किया ।

चौदहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमे अर्जुनने गुणातीत पुरुषोंके लक्षणों और आचरणोंके साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका उपाय पूछा । इसके उत्तरमें भगवान्ने वाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छब्बीसवें श्लोकमे सगुण-उपासकोंके लिये 'अब्यभिचारी, घत्तियोग' को गुणातीत होनेका उपाय बताया । तास्पर्य यह है कि भगवान्का अनन्य भक्त (भगवान्पर ही आश्रित और भगवान्को ही अपना माननेके कारण) सुगमतापूर्वक गुणातीत भी हो जाता है । इस (छब्बीसवे) श्लोकमें भगवान्ने 'अब्यभिचारेण भक्तियोगेन' पदोंसे व्यभिचारदोप- (संसारके आश्रय-) से रिहत भिक्तयोगका, 'यः' पदसे जीवका और 'माम्' पदसे अमा (परमात्माका) सूक्ष्मरूपसे वर्णन किया । इसलिये इन्हीं तीनों विषयोंका अर्थात् संसार, जीव और परमात्माका विस्तृत विवेचन भगवान् इस (पन्तहवे) अध्यायमें करते हैं ।

जीव खरूपतः (परमात्माका अंश होनेसे) गुणातीत होनेपर भी अनादि अज्ञानके कारण गुणोके प्रभावसे प्रभावित होकर गुणोके कार्यभूत शरीर- (संसार-) में तादात्म्य, ममता और कामना करके आवाद हुआ है। जवतक वह गुणोंसे अतीत (विलक्षण) तत्त्व परमात्माके प्रभावको नहीं जानता, वितक वह प्रकृतिजन्य गुणोके प्रभावसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिये भगवान् (अपनी प्राप्तिके प्रिय साधन 'अव्यभिचारिणी भित्त' को प्राप्त कराने हेतु), अपना अत्यन्त गोपनीय और विशेष प्रभाव वतानेके लिये इस (पंद्रहवे) अध्यायका आरम्भ करते हैं।

जोव परमातमाका अंश है (गीता १५ ।७) । अतः इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंशी परमातमासं ही है । परन्तु भूलसे यह अपना सम्बन्ध प्रकृतिके कार्य शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे मान लेता है, जिनसे उसका सम्बन्ध वास्तवमें कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता हो नहीं । परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धकों भूलकर शारीरादि विजातीय पदार्थों को 'में', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मानना ही व्यभिचार-दोष है । यह व्यभिचार-दोष ही अनन्य भक्तियोगमें खास वाधक है । इस वाधाको दूर करनेके लिये 'प्रहवें अध्यायके पहले पाँच श्लोकिक प्रकरणमें भगवान संसार-वृक्षका वर्णन करके उसका छेदन करनेकी आजा देते हैं ।

श्रीभगवानवाव

# ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्चर्यं प्राहरव्ययम् ।

### छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।१।।\*

श्रीभगवान् बोले—ऊपरकी ओर मूलवाले तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस संसाररूप अश्वत्थवृक्षको अव्यय कहते है, और वेद् जिसके पत्ते हैं, उस संसार-वृक्षको जो जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाला है।

व्याख्या— 'कर्ष्यंमूलमधःशाखम्— तिरहवें
अध्यायके आरम्भके दो श्लोकोंकी तरह सहाँ पन्द्रहवें
अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ते अध्यायके
सम्पूर्ण विषयोंका दिग्दर्शन कराया है और 'कर्ष्यमूलम्'
पदसे परमालाका, 'अधाःशाखम्' पदसे सम्पूर्ण जीवोंके
प्रतिनिधि ब्रह्माजीका तथा 'अधान्यम्' पदसे संसारका
संकेत करके (संसारक्ष्य अधान्यमुक्त मूल)
सर्वश्चित्रमान् परमालाको यथार्थरूपसे जाननेवालको
'वेदवित कहा है।]

साधारणतया वृक्षोंका मूल नीचे और शाखाएँ कपरकी ओर होती हैं; परत्तु यह संसारवृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल कपर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं!

जहाँ जानेपर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आता, ऐसा भगवान्का परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक संसारसे ऊपर (सर्वापिर) है। संसारवृक्षकी प्रधान शाखा (तना) ब्रह्माजी हैं; क्योंकि संसारवृक्षकी उत्पतिके समय सबसे पहले ब्रह्माजीका उत्पत्न होता है। इस कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्माजीका अपेक्षा नाचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियोंसे परमधामको अपेक्षा निव्र श्रेणीमें होनेके कारण ही इन्हें 'अधः' (नीवेकी ओर) कहा गया है ।

यह संसाररूपी वृक्ष् ऊपरकी ओर मूलवाला है। वृक्षमें मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसाररूपी वृक्षमें परमात्मा ही प्रधान हैं। उनसे ब्रह्माजी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन 'अधःशाखम्' पदसे हुआ है।

सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश, काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियोंसे परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठकों तो बात हो क्या है, उनकें समान भी दूसरा कोई नहीं हैं‡(गीता ११) ४३)। संसारवृक्षके मूल सर्वोपिर परमात्मा हैं। जैसे 'मूल' वृक्षका आधार होता है, ऐसे हो 'परमात्मा' सम्पूर्ण जगत्के आधार हैं। इसीलिये उस बृक्षको 'कर्ष्यमूलम्', कहा गया है।

'मूल'शब्द कारणका बाचक है । इस संसार-वृक्षकी उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मासे ही हुआ है । वे परमात्मा नित्य, अनन और सबके आधार है तथा सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममे निवास करते हैं. इसिल्ये वे 'ऊप्बे' नामसे कहे जाते हैं । यह संसारवृक्ष उन्हों परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इसिल्ये इसको ऊपरकी ओर मूलवाला (ठप्बेंमूल) कहते हैं, ।

वृक्षके मूलसे हो तने, शाखाएँ, कोपले निकलती हैं। इसी प्रकार परमातमसे हो सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्होंसे विस्तृत होता है और उन्होंमें स्थित

<sup>\*</sup> ऊर्ध्यमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्यः सनातनः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तिसंत्त्तोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कशन । एतद्भेतत् ।। (कठोपनिषद् २ । ३ । १)

<sup>ा</sup> यहां अधःशाखम् पदम् ब्रह्मातीसे संकर् कीट-पर्यन्त सभी जीवोका समावेश है । इ. न. तसमञ्जाप्यिकश्च दृश्यते । (धेतास्रतीपनिषद् ६ । ८)

उस-(परमात्मा-) से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दीखता ।

दूसरे अर्थके अनुसार-यह संसार पीपलका वृक्ष रहता है । उन्होंसे शक्ति पाकर सम्पर्ण जगत चेष्टा है। शास्त्रोमें अश्वत्य अर्थात् पीपलके वृक्षकी बहत करता है \*। ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण लेनेसे महिमा गायी गयी है। खयं भगवान् भी सब वृक्षींमें

\* साधक-र्यजीवनी \*

चताते

(गीता १० । २६) ।

भगवानकी पूजा हो जाती है।

'अश्वत्य'को अपनी विभति कहकर उसको श्रेष्ट एवं पज्य

पीपल.

परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है । वे ही संसारके

तलसी-इनकी भगवद्भावपूर्वक पूजा करनेसे वह

अभित्रनिमित्तोपादान कारण हैं। अतः संसाररूपी

पीपलका वृक्ष भी तत्त्वतः परमात्मस्वरूप होनेसे पूजनीय

है। इस संसाररूप पोपल-वृक्षकी पूजा यही है कि

इससे सख लेनेकी इच्छाका त्याग करके केवल इसकी सेवा करना । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह

संसार साक्षात् भगवत्त्वरूप है—'वासदेव: सर्वम'

(गीता ७ । १९) । परन्त संसारसे सखकी इच्छा

रखनेवालोंके लिये यह संसार दृःखोंका घर ही है। कारण कि खयं अविनाशी है और यह संसार-वक्ष

प्रतिक्षण परिवर्तनशोल होने के कारण नारावान, अनित्य

और क्षणभङ्गर है । अतः खयंकी कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती; किंतु इससे सुखकी इच्छा करके

यह बार-बार जन्मता-मरता रहता है । इसलिये संसारसे

यत्किञ्चत् भी खार्थका सम्बन्ध न रखकर केवल

है। क्षणभङ्गर अनित्य संसारका आदि और अन्त न

जान सक्लेके कारण, प्रवाहकी निरन्तरता-(नित्यता-)के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नित्य

अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय कहते हैं।

उसकी सेवा करनेका भाव ही रखना चाहिये। 'प्राहरव्ययम्'— संसार-वृक्षको अव्यय कहा जाता

सर्वेवक्षाणाम'

आँवला

हैं--- 'अश्रस्थः

मनप्य सदाकें लिये कतार्थ हो जाता है। (शरण लेकी बात आगे चौथे श्लोकमें 'तमेव चादां परुपं

श्लोक १ ।

प्रवर्ते' पदोंमें कही गयी है। ।

सप्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिको स्रोकार करते हैं। परन्तु वास्तवमें वे (प्रकृतिसे सम्बन्धरहित

होनेके कारण) मुक्त हैं। ब्रह्माजीके सिवाय दसरे

सम्पूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीयदिके साथ अहंता-ममतापूर्वक जितना-जितना अपना सम्बन्ध मानते

हैं, उतने-उतने ही वे बन्धनमें पड़े हुए हैं और उनका बार-बार पतन(जन्म-मरण) होता रहता है अर्थात्

वतनी ही शाखाएँ नीचेकी ओर फैलती रहती हैं। सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीनों गतियाँ

'अय:शाखम्' के ही अन्तर्गत हैं (गीता १४ । १८) । 'अश्वत्यम'---'अश्वत्यम' शब्द के दो अर्थ है---

(१) जो कल दिनतक भी न रह सके ने और (२) पीपलका वृक्ष । पहले अर्थके अनुसार—'अश्वत्य' पदका तात्पर्य

यह है कि संसार एक क्षण 🗓 भी स्थिर रहनेवाला नहीं है । केवल परिवर्तनके समृहका नाम ही संसार है। परिवर्तनका जो नया रूप सामने आता है, उसको उत्पत्ति कहते हैं; थोड़ा और परिवर्तन होनेपर उसकी

स्थितिरूपसे मान लेते हैं और जब उस स्थितिका खरूप भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसको समाप्ति (प्रलय) कह देते हैं । वास्तवमें इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण

परिवर्तन होनेके कारण यह (संसार) एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा है। इसी भावसे इस संसारको 'अश्वत्यम्' कहा गया

जिस प्रकार समुद्रका जल सूर्यके तापसे भाप बनकर बादल बनता है । फिर आकाशमें रुण्डक पाकर वही \* जैसे गीतामें कहा है—अहं कुल्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तवा' (७ । ६), 'प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमस्ययम्' (९ ११८); 'आहं सर्वस्य प्रमयो मतः सर्वं प्रवर्तते' (१० १८); 'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'

(१५ । ४) और 'यत: प्रवृतिर्मृतानाम्' (१८ । ४६)। ैं 'ग्रंः' पर्यन्तं न तिष्ठतीति अग्रत्थः'—'श्रस्' अव्यय आनेवाले कलका वावक है। जो कलतक

स्थिर रहे, उसे 'सत्य' तथा जो कलतक स्थिर न रहे, उसे 'अग्रत्य कहते हैं । 🕂 'क्षण' का विवेचन दार्शनिकोने इस प्रकार किया है—कमलके परोपर सुई मारी जाय 🖈 स्क्री दसरी

तरफ निकलनेमें तीन क्षण लगते हैं--पहले क्षणमें स्पर्श, दूसरे क्षणमें छेदन और तीसरे क्षणमें कर निकलना ।

जल बादलसे पुनः जलरूपसे पृथ्वीपर, आ जाता है। फिर वहीं जल नदी-नालेका रूप धारण करके समुद्रमें चला जाता है, पुनः समुद्रका जल बादल बनकर बरसता है- ऐसे घुमते हुए जलके चक्रका कभी

भी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार इस संसार-चक्रका भी, कभी अन्त नहीं आता । यह संसार-चक्र इतनी तेजीसे घुमता (बदलता) है कि चलचित्र- (सिनेमा-) के समान अस्थिर (प्रतिक्षण परिवर्तनशील) होते हए

भी स्थिरकी तरह प्रतीत होता है। यह संसार-वृक्ष अव्यय कहा जाता है (प्राह:), वास्तवमे यह अव्यय (अविनाशी) है नहीं । अगर

यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें यह कहा जाता कि इस-(संसार-) का जैसा स्वरूप कहा जाता है. वैसा उपलब्ध नहीं होता: और न इस-(संसार-वक्ष-) को वैराग्यरूप दढ शस्त्रके द्वारा छेदन करनेके लिये ही भगवान् प्रेरणा करते ।

'छन्दांसि यस्य पर्णानि'--वेद इस संसार-वृक्षके पत्ते हैं । यहाँ वेदोंसे तात्पर्य वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें सकाम कमेंकि अनुष्ठानोंका वर्णन है \* । तात्पर्य सह है कि जिस वृक्षमें सुन्दर फूल-पत्ते तो हों. पर फल नहीं हों तो वह वृक्ष अनुपयोगी है: क्योंकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती है, फुल-पत्तोंकी सजावटसे नहीं । इसी प्रकार सुख-मोग चाहनेवाले सकाम पुरुषको भोग-ऐश्वर्यरूप फूल-पतोंसे सम्पन्न यह संसार-वृक्ष बाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहनेके कारण उसको अक्षय

वदविहित पुण्यकमौँका अनुष्टान स्वर्गीद लोकोंकी कामनासे किया जाय तो वह निपिद्ध कमौकी करनेकी अपेक्षां 'श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मीसे मुक्ति नहीं हो . संकती: क्योंकि फलभोगके बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसारमें आना पड़ता है (गीता

सुखरूप तृप्ति अर्थात् महान् आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती ।

९ । २१) 🏥 इस प्रकार सकाम- कर्म और उसका फल- दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं । अतः

साघकको इन (दोनों) से सर्वथा असङ्घ होकर एकमात्र परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना चाहिये ।

पते वृक्षको शाखासे उत्पन्न होनेवाले तथा वक्षकी रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं । पत्तेंसे वृक्ष सन्दर दीखता है तथा दुढ़ होता है (पत्तींक हिलनेसे बसका मूल, तना एवं शाखाएँ दृढ़ होती हैं) । वेद भी इस संसार-वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्माजीसे प्रकट हुए

हैं और वेदविहित कमेंसि ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती है । इसलिये वेदोंको पत्तोका स्थान दिया गया है । सँसारमें सकाम, (काम्य) :कमोंसे खर्गादिमें देव-योनियाँ प्राप्त होती हैं— यह संसार-वक्षका बडना है । खर्गादिमें नन्दनवन, सुन्दर विमान, रमणीय अप्सराएँ आदि हैं— यह संसार वृक्षके सौन्दर्यकी प्रतीति है।

रहता है—ंयह संसार-वृक्षका दृढ़ होना है। इन पदांसे भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधकको सकाम भाव, चैदिक सकाम-कर्मानुष्ठांनरूप पत्तोंमें न फँसकर संसारवृक्षके मूल- परमात्माका ही

सकाम कमौंको करते रहनेसे बारंबार जन्म-मरण होता

आश्रय लेना चाहिये"। परमात्माका आश्रय लेनेसे वेदोंका वास्तविक तत्त्व भी जाननेमें आ जाता है। वेदोंका वासाविक तंत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमात्मा ही है (गीता-१५ । १५) 🕆 ।

'यस्तं चेद स 'वेदवित'- उस संसार-वृक्षको जो मनुष्य जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ तात्पर्यको जाननेवाला है । संसारको क्षणभङ्गर (अनित्य) जानकर इससे कभी किञ्चित्मात्र भी सुखकी आशा न रखना— यही संसारको यथार्थरूपसे जानना है। वास्तवमें संसारको क्षणभङ्गरं जान लेनेपर सुखमीग हो ही नहीं सकता । सुखमोगके समय संसार क्षणभद्गर नहीं दीखता । जबतक संसारके प्राणी-पदार्थीको स्थायी

<sup>\*</sup> वेदोंमें सकाम मन्त्रोकी संख्या तो अस्मी हुआर है, पर मुक्त करने वाले मन्त्रोकी संख्या वीय हजार ही है, जिसमें चार हजार मन्त्र ज्ञानकाण्डके एवं सीलह हजार मन्त्र उपामनाकाण्डके हैं। . (कठोषनिषद् १ । २ । १५) मिर्व येदा यत् पदमामनितः . .

<sup>&#</sup>x27;सम्पूर्ण चेद जिम परमण्द परमात्पाका वार्रवार प्रतिपादन करने हैं 1 . . .

मानते रहते हैं, तभीतक सुखभोग, सुखकी आशा और कामना तथा संसारका आश्रय, महत्त्व, विश्वास बना रहता है । जिस समय यह अनभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है. उसी समय उससे सख लेनेकी इच्छा मिट जाती है और साधक ' उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर (संसारसे विमुख और परमात्माके होकर) परमात्मासे अपनी अधित्रताका अनुभव कर लेता है। परमात्मासे अभित्रताका अनभव होनेमें ही वेदोंका वास्तविक तात्पर्य है। जो मनध्य संसारसे विमुख होका परमात्मतत्त्वसे अपनी अभित्रता ( जो कि वास्तवमें हैं) का अनुभव कर लेता है, वही वासवर्षे 'वेदवित्' है । वेदोंके अध्ययनमात्रसे मनुष्य वेदोंका विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेता नहीं । वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसको (संसारसे सम्बन्धविच्छेदपूर्वक) परमात्मतत्त्वको अनुभृति हो गयी है, वही वास्तवमें चेदवेता (वेदोंके तारपर्यको

प्रलोक २१ े

अनुभवमें लानेवाला) है।

भगवानने इसी अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें अपनेको 'वेदवित' कहा है । यहाँ वे संसारके तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 'वेदवित' कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तारपर्य यह है कि मनष्य-शरीरमें मिले विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जीव संसारके यथार्थ तत्त्वको जानकर भगवानुके सदश वेदवेता वन सकता है\*।

परमात्माका ही अंश होनेके कारण जीवका एकमात्र वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है । संसारसे तो इसने भलसे अपना सम्बन्ध माना है, वास्तवमें है नहीं । विवेकके द्वारा इस भूलको मिटाकर अर्थात् संसारसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मासे अपनी खतःसिद्ध अभिन्नताका अनुभव करनेवाला हो संसारवृक्षके यथार्थ तत्वको जाननेवाला है: और उसीको भगवान यहाँ 'वेदवित' कहते हैं।

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जिस संसार-वृक्षका दिग्दर्शन कराया, उसी संसारवृक्षका अब आगेके श्लोकमें अवयवोंसहित विस्तारसे वर्णन करते हैं।

## अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।।२ ।।

उस संसार-वृक्षकी गुणों-(सत्त्व, रज, और तम-) के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषयरूप कोंपलींवाली शाखाएँ नीचे, मध्यमें और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्यलोकमें कमेंकि अनुसार बाँधनेवाले मूल भी नीचे और ऊपर (सभी लोकोंमें) व्याप्त हो रहे हैं।

व्याख्या—'तस्य गुणप्रवद्धाः'--शाखा संसारवृक्षकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मासे सम्पूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक् आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है । इसलिये ब्रह्मलोकसे पातालतक जितने भी लोक तथा उनमें रहनेवाले देव, मनुष्य, कोट आदि प्राणी है, वे सभी संसार-वृक्षकी शाखाएँ हैं । जिस प्रकार जल सींचनेसे वृक्षकी शाखाएँ बढ़ती है, उसी प्रकार गुणरूप जलके सङ्गसे इस संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती हैं । इसीलिये भगवान्ते

जीवात्माके ऊँच, मध्य और नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग हो बताया है (गीता १३ । २१: १४ । १८) । सम्पूर्ण सृष्टिमें ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं, जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे रहित हो (गीता १८ 1४०) । इसलिये गुणोंक सम्बन्धसे ही संसारकी स्थिति है। गुर्णोकी अनुभूति गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थोंक द्वारा होती है। अतः वृतियों तथा पदार्थोंसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करानेके लिये ही 'गुणप्रवृद्धाः' पद देकर भगवान्ते

<sup>\* &#</sup>x27;मम साधर्म्यमागताः' (भीता १४ । २) में भी यही बात कही गयी है ।

यहाँ यह बताया है कि जबतक गुणोंसे किञ्चिन्यात्र भी सम्बन्ध है, तबतक संसारवृक्षको शाखाएँ बढती ही रहेंगी। अतः संसारवृक्षका छेदन करनेके लिये गुणोंका सङ्ग किञ्चित्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि गुणोंका सङ्ग रहते हुए संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता।

'विपयप्रवालाः'--जिस प्रकार शाखासे निकलनेवाली नयी कोमल पत्तीके इंठलसे लेकर पत्तीके अप्रभागतकको प्रवाल (कॉपल) कहा जाता है, उसी प्रकार गुणोकी वृत्तियोंसे लेकर दुश्य पदार्थमात्रको यहाँ 'विषयप्रवालाः' कहा गया है।

वृक्षके मूलसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखाएँ और शाखाओसे कोपलें फुटता हैं और कोपलोंसे शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । इस ससार-वृक्षमें विषय-चिन्तन ही कोंपलें हैं । विषय-चिन्तन तीनों गुणोंसे होता है । जिस प्रकार गुणरूप जलसे संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती है, उसी प्रकार गुणरूप जलसे विपयरूप कोंपलें भी बढ़ती है। जैसे कोंपलें दीखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दीखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दीखते हैं, पर उनमे गुण नहीं दीखते । अतः विषयीसे ही गुण ਗੜ੍ਹੇ ਗੜ੍ਹੇ है।

'विषयप्रवालाः'पदका भाव यह प्रतीत होता है कि विषय-चित्तन करते हुए मनुप्यका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता \*(गीता २ ।६२-६३) । अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उस भावको ही प्राप्त होता है (गीता ८ १६) - यही विषयरूप कांपलोका फुटना है।

कॉपलोंकी तरह विषय भी देखनेमें यहत सुन्दर प्रतात होते हैं, जिससे मनुष्य उनमे आकर्षित हो जाता

हुए इनको क्षणभङ्गर, नाशवान् और दुःखरूप जानकर इन विषयोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है (गीता ५।२२) । विषयोमें सीन्दर्य और आकर्षण अपने सगके कारण ही दीखता है, वास्तवमे वे सुन्दर और आकर्षक है नहीं । इसलिय विषयोमें रागका त्याग ही वास्तविक त्याग है । जैसे कोमल कोपलाको नष्ट करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इने विपर्यांके त्यागमें भी साधकको कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे आदर देनेपर ही ये विषयरूप कीपतें सुन्दर और आकर्षक दीखती है, वास्तवमे तो ये विषयुक्त । लड्डके समान ही 'हैं । इसलिये इस संसार-वृक्षका छंदन करनेके लिये भागवृद्धि-पूर्वक विषयचित्तन एवं विषयसेवनका सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। ई

है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते

'अधशोर्ध्य प्रसताः'--यहाँ 'च' पदको मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोक-(इसी श्लोकके 'मनुष्यलोके कर्मानवन्धीनि' पदों-) का वाचक समझना चाहिये। 'ऊर्ध्वम्' पटका तात्पर्य ब्रह्मलोक आदिसे है, जिसमें जानके दो मार्ग है-देवयान और पितयान (जिसका वर्णन आठवे अध्यायके चौबीसवे-पचीसवे श्लोकोमे शुक्ल और कृष्ण-मार्गक नामसे हुआ है) । 'अधः' पदका ,तात्पर्यः नरकोसे हैं, जिसके भी दो भेद हैं-योनिविशेष नरक और स्थानविशेष नरक ।

इन पटोंसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नीचे, संसारवृक्षको शाखाएँ नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं । इसमें मनुष्ययानिरूप शाखा है। मूल शाखा है; क्योंकि मन्प्यक्षीनमें नवीन कर्मोंको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनियाँ हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मीको फल भोगनेका ही

<sup>\*</sup> सेवन विषय विवर्ध जिमि निन निन नूनन मार ।।

<sup>(</sup>मानम ६ १ ९२)

रं दीवेण तीवो विषय: कृष्णसर्पविषादपि ।

<sup>(</sup>विवेकचूहामणि ७९)

विषं निहन्ति भोकारं द्रष्टारं चक्षुपाययम् ।। 'दोपमे विषय काले सर्पके विषसे भी अधिक तीव हैं; क्योंकि विष तो खानेवालेको ही मारता है. पर विषय औखमें देखनेवालेको भी नहीं छोडने ग दं मोक्षम्य काइक्षा यदि यै तयाम्ति त्यजनिद्वादिषयान् विषं यया । (विवेक: ८४)

<sup>&#</sup>x27;यदि नुझ मोक्षकी इच्छा है तो विषयोंको जित्रके समान दूर होसे त्याग दे ।

अधिकार है । इस मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुष्य नावें (अधोलोक) तथा ऊपर (ऊर्ध्यलोक) — दोनों आंर जा सकता है; और संसारवृक्षका छेदन करके सबसे ऊर्ध्व :(परमात्मा) तक भी जा सकता है। मनुष्य-शरीरमें ऐसा विवेक है, जिसको महत्त्व देकर जीव परमधामतक पहुँच सकता है और अविवेकपूर्वक विषयांका सेवन करके नरकोमें भी जा सकता है। इसीलिये गांस्वामी तलसीदासजीने कहा है-

नरकं 'स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान बिराग भगति सुध देनी ।। (मानस ७ ११२१ ।५)

भूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके'—मनुष्यके अतिरिक्त दूसरी सब भोगयोनियाँ है। मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये ही मनुष्यको दूसरी योनियोंमें जाना पडता है। नये पाप-पुण्य करनेका अथवा पाप-पुण्यसे रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनुष्य-शरीरमें ही है ।

यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य तादाल्य, ममता और कामनारूप मूलसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नहीं । 'मैं शरीर हूँ'—ऐसा मानना 'तादात्म्य' है ) शरीरादि पदार्थीको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रैषणा, वित्तैपणा और लोकैयणा-ये तीन प्रकारको मुख्य कामनाएँ है । पत्र-परिवारको कामना 'पत्रैषणा' और धन-सम्पत्तिकी कामना 'वित्तेषणा' है । 'संसारमें मेरा मान-आदर हो जाय', 'मैं बना रहें,' 'शरीर नीरोग रहे', 'मैं शास्त्रोका पण्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 'लोकैयणा' के अन्तर्गत हैं । इतना ही नहीं, कीर्तिकी कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें: मेरा स्मारक बन जाय: मेरी स्मृतिमें पुस्तकें बन जायँ; लोग मुझे याद करें, आदि । यद्यपि कामनाएँ प्रायः सभी योनियोंमें न्युनाधिकरूपसे रहती है, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाली होती हैं \*। जब कामनाओंसे प्रेरित होकर मनष्य कर्म करता है. तब उन कमेंकि संस्कार उसके अन्तःकरणमें संचित

ये तीन इच्छाएँ (बाँधनेवाली न होनेके कारण) 'कामना' नहीं कहलातीं-(१) भगवदर्शन या भगवलेमको कामना, (२) स्वरूपयोधको कामना और (३) सेवा करनेको कामना । खरूप-द्रोध या परमात्मा (भगवदर्शन या भगवत्रेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है; क्योंकि खरूप और परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्राप्त' सथा 'अपने' हैं । जैसे अपनी जेबसे पैसे निकालना घोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा-( जो अपने तथा अपनेमें हैं-) की इच्छा करना 'कामना' नहीं कहलाती । संसारकी चलुको संसारकी ही सेवामें लगा देनेकी इंग्जा भी 'कामना' नहीं, प्रत्युत त्याग है; क्योंकि 'कामना' लेनेकी होती है, देनेकी नहीं । तात्पर्य है कि जो वातु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (भूख) है; और जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशवान् है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है । जैसे शरीरको भूख मिटानेके लिये घोजनको इच्छा करना एक प्रकारसे 'कामना' नहीं होती , ऐसे ही 'खवं' की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्त्वकी इच्छा करना 'कामना' नहीं होती । कामना भाशवान् जड़-वस्तुको होती है, और आवश्यकता विन्मय-तत्त्वकी होती है । कामनाको पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिये उसका त्याग करना है; परनु आवश्यकताकी पूर्ति होती है। उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये तीन उपाय है— कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । मनुष्यने सांसारिक नाशवान् चीजोंको अपनी माना है, जिससे यह संसारका गुलाप हुआ है । अतः वह सबके हितके उद्देश्यसे उन नाशवान् चीजोंको संसारकी समझकर संसारको सेवा, हितमें लगा दे, तो उसकी गुलामी (पराधीनता) छूट जायगी और यह खतन्त्र हो जायगा— यह कर्मयोग है। परमात्मा तो अपना खरूप है। जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान् चीजोंसे अपना सम्बन्ध माननेसे वह अपने खरूपसे च्युत हुआ है । अतः नाशवान्के सम्बन्धका लाग कर है, तो अपने खरूपका योध हो जायगा—यह ज्ञानयोग है। भगवान् अंशी है और जीव अंश है, और इनका परस्पर नित्य-सम्बन्ध है । केवल नाशवान् चीजको अपनी माना है,जिससे वह भगवान्मे विमुख हुआ है। नाशवान्को अपना न मानकर एकमात्र भगवान्को ही अपना माननेसे वह स्वनः भगवान्के सम्पुख हो जायगा और उसे भगवत्मेम प्राप्त हो जायगा—यह भक्तियोग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान् चीजको अपनी माननेसे ही यह जीव संसारका गुलाम, अपने स्वस्पसे च्युन और भगवान्से विमुख हुआ है। यदि वह नारावान् चीजको अपनी न माने (जो कि अपनी नहीं है), तो संसारकी गुलामी एट जावगी, अपने खरूपका खोध हो जावगा और भगवत्रेमकी प्राप्ति हो जायगी ।

होकर भावी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मीका फल इस जन्ममें तथा मरनेके बाद भी अवश्य भोगना पडता है (गीता

१८ ।१२) । अतः तादालय, ममता और कामनाके रहते हुए कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता ।

यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है. वहींसे छटकारा होता है; जैसे—रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, वहींसे वह खुलती है । मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ

कर्मोंसे बैधता है; अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मक्त हो

सकता है। पहले श्लोकमें आये 'ऊर्ध्वमलम' पदका तात्पर्य है— परमात्मा, जो संसारके रचयिता तथा उसके मुल आधार हैं; और यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य है-तादाल्य, ममता और कामनारूप मुल, जो संसारमें मनुष्यको बाँधते हैं । साधकको इन (तादात्म्य, ममता और कामनारूप) मुलोंका तो छेदन करना है और

श्लोकमे हुआ है। मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले तादाल्य, ममता

कर्ध्वमल परमात्माका आश्रय लेना है. जिसका उल्लेख

'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' पदसे इसी अध्यायके चौथे

और कामनारूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों. योनियोंमें व्याप्त हो रहे हैं । पशु-पक्षियोका भी अपने शरीरसे 'तादात्म्य' रहता है, अपनी सन्तानमें 'ममता' पदार्थींको 'कामना' होती है । ऐसे ही देवताओंमें भी अपने दिव्य शारीरसे 'तादात्म्य', प्राप्त पदार्थीमें 'ममता' और अप्राप्त भोगोको 'कामना' रहती है । इस प्रकार तादात्यः ममता और कामनारूप दोष किसी-न-किसी

होती है और भख लगनेपर खानेके लिये असे

रूपमें ऊँच-नीच राभी योनियोंमें रहते हैं। परत मनुष्ययोनिके सिवाय दूसरी योनियोंमें ये बाँधनेवाले नहीं होते । यद्यपि मनुष्ययोनिके सिवाय देवादि अन्य योनियोंने भी विवेक रहता है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोग भोगनेके लिये ही उन योनियोंमें जानेक

उन योनियोंमें उपर्युक्त दोपोंसे 'स्वयं' को (विवेकके द्वारा) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययौनि ही ऐसी है,जिसमें (विवेकके कारण) मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं (खरूपसे) तादाल्य, ममता और कामनारूप दोपोंसे संबंधा रहित हैं।

कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो पाता । इसलिये

भोगोंक परिणामपर दृष्टि रखनेकी -योग्यता भी मनव्यशरीरमें ही है ! परिणामपर दृष्टि न रखकर भोग भोगनेवाले मनुष्यको पशु कहना भी मानो पशुयोनिको निन्दा ही करना है; क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकर पशुयोनिकी तरफ तरफ ही जा रहा है।

सम्बन्ध-पछिके दो श्लोकॉर्म संसार-वृक्षका जो वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है-इसके पगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।

अश्वत्यमेनं सुविरूढमूलमसङ्गराखेण दृढेन छित्त्व ।। ३ ।।

इस संसार-वृक्षका जैसा रूप देखनेमें आता है, वैसा यहाँ (विचार करनेपर) मिलता नहीं; क्योंकि इसका न तो आदि है, न अन्त है और न स्थिति ही है । इसलिये इस दुढ़ मूलोवाले संसाररूप अश्वत्य-वृक्षको दुढ़ आसङ्गतारूप शस्त्रके द्वारा काटकर-

व्याख्या—'न रूपमस्पेह तथोपलभ्यते'—इसी करनेसे लोक-परलोकमें विशाल भोग प्राप्त होते हैं। अध्यायके पहले श्लीकमें संसारवृक्षके विषयमें कहा ऐसी बातें सुनकर मनुष्यलोक तथा खर्गलोकमें मुख, गया है कि लोग इसको अव्यय (अविनाशी) कहते रमणीयता और स्थायीपन मालूम देना है। इसी कारण हैं; और शास्त्रोमें भी वर्णन आता है कि सकाम-अनुहान ं अज्ञानी मनुष्य काम और भोगके परायण होते हैं और

'इससे बढकर कोई सुख नहीं है'--ऐसा उनका निश्चय हो जाता है।(गीता २ 1४२; १६ 1११)। जबतक संसारसे तादालयः ममता और कामनाकाः सम्बन्ध है. व्यतक ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्तु भगवान् कहते है कि विवेकवती बुद्धिसे संसारसे अलग होकर अर्थात् संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके देखनेसे उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है, वैसा उपलब्ध नहीं होता अर्थात् यह नाशवान् और दुःखरूप प्रतीत होता है ।

'नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा' -- किसी चस्तुके आदि. मध्य और अन्तका ज्ञान दो तरहका होता है—देशकृत और कालकृत । इस संसारका कहाँसे आरम्भ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अन्त होता है?-इस प्रकारसे संसारके 'देशकत' आदि, मध्य, अत्तका पता नहीं: और कबसे इसका आरम्भ हुआ है, कबतक यह रहेगा और कब इसका अन्त होगा ?- इस प्रकारसे संसारके 'कालकृत' आदि, मध्य, अन्तका भी पता नहीं ।

मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनीमें तरह-तरहकी वस्तुओंको देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो वह उस प्रदर्शनीका आदि-अन्त नहीं जान सकता । उस प्रदर्शनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके आदि-अन्तको जान सकता है ।-इसी तरह संसारसे सम्बन्ध मानकर भोगोंको तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसारका आदि-अन्त कभी जाननेमें नहीं आ सकता ।

मनुष्यके पास संसारके आदि-अन्तका पता लगानेके लिये जो साधन (इन्द्रियाँ, मन और वृद्धि) हैं, वे .सब संसारके ही अंश है। यह नियम है कि कार्य अपने कारणमें विलीन तो हो सकता है,पर उसको जान नहीं सकता । जैसे मिट्टीका घडा पथ्वीको अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इन्द्रियाँ-मन- युद्धि समष्टि संसार और उसके कार्यको अपनी जानकारीमें नहीं ला सकते । अतः संसारसे (मन, बृद्धि, इन्द्रियोंसे भी) अलग होनेपर ही संसारका स्वरूप ('स्वयं'के द्वारा) ठीक-ठीक जाना जा सकता है।

वास्तवमें संसारको स्वतन्त्र सत्ता (स्थिति) है हो नहीं । केवल टलित और विनाशका क्रममात्र है । संसारका यह उत्पत्ति-विनाशका प्रवाह ही 'स्थिति'-रूपसे

प्रतीत होता है । वास्तवमें देखा जाय तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश-ही-नाश है। जिसका खरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसारकी प्रतिष्ठा (स्थिति) कैसी ? संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध छोड़ते ही उसका अपने लिये अन्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मामें स्थिति हो जाती है।

### विशेष बात

इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता आजतक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही लगा सकता है। संसारसे सम्बन्ध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगोंको भोगते हुए संसारके आदि, मध्य और अन्तको ढुँढ्ना चाहें, तो कोल्ह्के बैलकी तरह उप्रभर घुमते रहनेपर भी कुछ हाथ आनेका नहीं ।

वास्तवमें इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता लगानेकी जरूरत भी नहीं है । जरूरत संसारसे अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेकी ही है।

संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है अथवा प्रतीतिमात्र है, इत्यादि विषयोपर दार्शनिकोंमें अनेक मतभेद हैं; परन्तु संसारके साथ हमारा सम्बन्ध असत है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक है-इस विषयपर सभी दार्शनिक एकमत हैं।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका सुगम उपाय है-संसारसे प्राप्त (मन,बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, धन, सम्पत्ति आदि) सम्पूर्ण सामग्रीको 'अपनी' और 'अपने लिये' न मानते हुए उसको संसारकी ही सेवामें लगा देना ।

सांसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पति, आय, नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जायै; यहाँतक कि संसारके समस्त भोग एक हो मनुष्यको मिल जायें, तो भी उनसे मनुष्यको तृष्ति नहीं हो सकती; क्योंकि जीव खयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान् हैं । नाशवान्से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है?

'अश्रत्यमेनम् सुविरुद्धमूलम्'-संसारको 'सविरुद्धमूलम्' कहनेका तात्पर्य यह है कि तादाल्य. ममता और कामनाके कारण यह संसार (प्रतिष्ठार्रहत होनेपर भी ) टूढ़ मूलोंवाला प्रतीत हो रहा-

ऐसा होता नहीं । इनको छोड़ना तो चाहते हैं, पर व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दृढ़ होता चला ये छटते नहीं । इन दोपोंके न छूटनेमें खास कारण जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियोंमें राग, ममताका हैं— सांसारिक सुख लेनेकी इच्छा । साधकसे पूल घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता स्वरूप ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता है और साथ ही दोषोंसे भी बचना चाहता है। जैसे होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बड़ी प्रसन्नता होती है लोभी व्यक्ति विषयुक्त लडुओंकी मिठासको भी लेग और 'मैं बड़ा घनवान् हूँ'—ऐसा अभिमान हो जाता चाहे और साथ ही विषसे भी बचना चाहे। ऐसा कभी सम्भव नहीं है। संसारसे कभी किञ्चनात्र भी है। धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता सुखकी आशा न रखनेपर इसका दृढ़मूल स्वतः नष्ट है । लोभ बढनेसे धनको प्राप्तिके लिये वह अन्याय. पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है। हो जाता है। फिर इतना लोभ यद जाता है कि उसके भीतर यह दूसरी बात यह है कि 'तादांत्य,' भमता और दुढ़ निश्चय हो जाता है कि झुठ, कंपट, वेईमानी कामनाका मिटना बहुत कठिन हैं - साधककी यह मान्यता हो इन दोवोंको मिटने नहीं देती। वास्तवमें आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे 'धन कमांकर तो ये खतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्यमें ये दोप सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं: मैं यहाँ कितने दिन ठहरूँगा ? पापसे कंमाया धन किंतुं अपनी मान्यताके कारण ये स्थायी दीखते हैं। तो शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंतु धनके लिये किये झठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पांप तो मेरे अतः साधकको चाहिये कि वह इन दोपोंके मिटनेको साथ जायँगे \* जिससे परलोकमें मेरी कितनी दर्गति कभी कंठिन न माने । 'असङ्गराखेण दृढेन छिल्वा'— पग्वान् कहते होगी!' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरोंको भी प्रेरणा करने लग जाता है कि 'धन कंमानेके लिये हैं कि यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूल बहुत पाप करनेमें कोई खंगवी नहीं; यह तो व्यापार है, दृढ़ है, फिर भी इनकी दृढ़ असङ्गतारूप शसके द्वाप काटा जा सकता है। किसी भी स्थान , इसमें झठ बोलना, ठगना आदि सब उचित हैं व्यक्ति,वस्तु,परिस्थिति आदिके प्रति मनमें आकर्पण, इत्यादि । इस दुर्भावका होना ही तादात्म्य, ममता और सुख-वृद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने-आपके कामनारूप मुलीका दुढ़ होना है । इस प्रकारके दूषित भावोंके दृढ़मूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है . बड़ा तथा सुखी मानना; पदार्थोंक प्राप्त होने अथवा

संग्रह होनेपर प्रसन्न होना- यही 'सङ्ग' : कहलाता (गीता १७ । ३) । है। इसका ने होना ही असङ्गता अर्थात् वैराग्य हैं। ये तादात्म्य, ममता और 'कामनारूप मूल अत्तःकरणमें इतनी दृढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, बैवायके दो प्रकार हैं— (१) साधारण वैराय और सुनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वया (२) दृढ़ वैराग्य । दृढ़ वैराग्यको उपरांत अथवा पर नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि वैदाग्य' भी कहते हैं। सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोषोंके त्यागको बात वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात

अच्छी और सुगम लगती है; परन्तु व्यवहारमें आनेपर वैरापके अनेक रूप है, जो इस प्रकार है-

भूमी पशवध गोहे नारी गृहद्वारि स्ताः टेशशितायां ' परतोक्तमार्गे - धर्मानुगो चळति जीव 'शरीरको छोड़ते समय यन तिजोरीमें पड़ा रह जाता है; पशु जहाँ-तहाँ बैधे रह जाने हैं; स्वी घरके दरवाने तक ही साथ देती है; पुत्र इमशानतक साथ देते हैं तथा शरीर वितातक ही साथ रहता है । उसके बाद परलोकक मार्गेंचे केवल धर्म ही जीवके साथ जाता है।

पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन, आदि पदार्थोंसे होता है। इन पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग कर देनेपर भी अगर मनमें उनका महत्त्व बना हुआ है और 'मैं त्यागे हूँ—ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य नहीं है। अन्तःकरणमें जड़-पदार्थोंका किश्चिन्मात्र भी महत्त्व और आकर्षण न रहे—यही वैराग्य है।

दूसरा वैराग्य अपने कहलानेवाले माता, पिता,खी, पूत, भाई, भौजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी सेवा करने या उनकी सुख पहुँचानेके लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये उनसे किश्चित्त्वात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही बन्ध-वास्थवींसे वैराग्य है ।

त्तीसरा और वास्तिक वैराग्य अपने शरीरसे होता है। अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण संतारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका ही धीज अथवा अंश है। शरीरसे तादाव्य न रहना ही शरीरसे वैराग्य है।

तादाल्य (शारीस्के साथ मानी हुई एकता अर्थात् अहंता) का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना पाहिये। इनकी कामनाका त्याग करनेगर भी (शारीरके) नाम में ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदिकी कामना रह जाती है। इसके कारण मरनेके याद भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मास्क बननेकी पाह आदि सुक्ष्म कामनाएँ रह जाती है। इन सब कामनाओंको नाश करना आवश्यक है। कहीं-कहीं साधकके भीतर दूसरेकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई देखकर ईव्यांका भाव जामत् हो जाता है। अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है।

उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शारीरमें ममता रह जाती है। यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके यद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शारीरको जला देनेके बाद भी हिंदुइयोंको गङ्गाजीमें डालनेसे जीव-(जिसने शारीरमें ममता की है-) की आगे गति होती है। 'विषेक' (जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष अथवा शारी-शारीरीकी भित्रताका जान) जायत होनेपर ममताका नाश हो जाता है। कामना और म्मता—दोनोंका
नाश होनेके बाद तादात्य (अहंता) नष्टप्राय हो जाता
है अर्थात् यहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्यका
अत्यन्ताभाव भगवत्थेमको प्राप्ति होनेपर होता है।
जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि
'मैं शरीर नहीं हुँ, शरीर मेरा नहीं है', तब कामना,
ममता और तादात्य—तीनों मिट जाते हैं। यही
वास्तिवक कैंगाय है।

जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण वासनाओका नाश हो जाता है । अपने स्वरूपसे विजातीय (जड़) पदार्थ—शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चुद्धि आदिसे किञ्चिन्धात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर— 'सबका कल्याण हो , सब सुखी हों, सब नीरोग हों, कभी किसीको किञ्चन्यात्र भी दुःख न हो \*—इस भावका रहना ही दृढ वैराग्यका लक्षण है ।

भावका रहना हा दृढ़ वयंपका तक्षण ह ।

'यह'-(इटम्-) रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूत,
सूक्ष्म और कारण-शरीरसिहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला
'मैं' (अहम्) कहलाता है । 'यह' (जाननेमें आनेवाला
दृश्य) और 'मैं' (जाननेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं
हो सकते—यह नियम है । इस प्रकार संसार और
शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (स्वयं) अविनाशी
है— इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको
संसार और शरीरसे सर्वधा अलग अनुमव करना ही
असङ्ग-शरूके द्वारा संसारवृक्षका छेदन करना है ।
इस विवेकको महत्त्व न देनेके कारण ही संसार दृढ़
मुलाँवाला प्रतीत होता है ।

सांसारिक वस्तुओंका अत्यन्ताभाव अर्थात् सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें रागका सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः 'छेदन' का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे 'आत्यन्तिक प्रलय' भी कहते हैं। जो हमारा खरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तिक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार

सर्वे भवनु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यनु मा कश्चिद् कु समान् भवेत् ।।

annihaninitahindakkintanihannihan mandanihannihan mandalan mandakkan mandakan mandak

व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दुढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियोंमें राग, ममताका घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बडी प्रसन्नता होती है और 'मैं बड़ा धनवान् हूँ'—ऐसा अभिमान हो जाता है। धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़नेसे धनकी प्राप्तिक लिये वह अन्याय. पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ जाता है कि उसके भीतर यह दुढ निश्चय हो जाता है कि झुठ, कपट, बेईमानी आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे धन कमाकर में यहाँ कितने दिन सहरूँगा ? पापसे कमाया धन तो शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंतु धनके लिये फिये झुठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो भेर<del>े</del> साथ जायेंगे 🔭 जिससे परलोकमें मेरी कितनी दुर्गति होगी!' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरोंको भी प्रेरणा करने लग जाता है कि 'धन कमानेके लिये पाप करनेमें कोई खराबी नहीं. यह तो ब्यापार है. इसमें झुठ बोलना, ठगना आदि सब उचित हैं इत्यादि । इस दर्भावका होना हो तादातम्य, ममता और कामनारूप मूलोंका दुढ़ होना है । इस प्रकारके दृषित भावोंके दृढ़मूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है (गीता १७ । ३) ।

ये तादाल्य, ममता और कामनारूप मूल अन्तःकरणमें इतनी दुढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वया नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोपंकि त्यागको बात अन्छी और सुगम लगती है; परनु व्यवहारमें आनेपर वैद्यायक अनेक रूप है, जो इस प्रकार है

ऐसा होता नहीं । इनकी ये छूटते नहीं । इन दोपीं है- सांसारिक सुख लेनेक यह होती है कि वह सांसहित है और साथ ही दोषोंसे भी 🖘 🤡 लोभी व्यक्ति विषयुक्त लंडुऑड स्व चाहे और साथ ही विपसे भी कभी सम्भव नहीं है । संसारत की सखकी आशा न रखनेपर इसकी है हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि तादा है है। कामनाका मिटना बहुत कठिन हैं मान्यता ही इन दोपोंको मिटने नहीं दे किया तो ये खतः मिट रहे हैं। किसी दे दोष सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट किंतु अपनी मान्यताके कारण ये स्थानी अतः साधकको चाहिये कि वह इन दो कभी कठिन न माने ।

'असङ्ग्राक्षेण दृढेन छित्वा'— भगणी है कि यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मुंख दुढ़ हैं, फिर भी इनको दुढ़ असङ्गतांरूप गरि काटा जा सकता है। किसी भी रहे व्यक्ति,वस्तु,परिस्थिति आदिके प्रति ,मनमें अ सख-बृद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने वड़ा तथा सुखी मानना; पदार्थोंक प्राप्त होते संग्रह होनेपर प्रसन्न होना— यही 'सङ्ग' हैं है। इसका न होना ही असद्भता अंधात वैरंहत वैराग्यके दो प्रकार है— (१) साधारण वैरा (२) दृढ़ वैराप्य । दृढ़ वैराप्यको उपरित अर्थ वैराग्य' भी कहते हैं।

वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात

भूमी पशवश गोहे नारी गृहग्रारि सुताः श्मशाने । यमानुषो ं गद्धति जीव . एकः ।। परलोकसर्गे ं शारिको छोड़ने समय यन तिजोरीमें यहा रह जाता है; यशु जहाँ-तहाँ बँधे रह जाते हैं; स्वी 🛩

<sup>.</sup> तक ही साथ देती है; पुत्र रमशानतक साथ देते हैं तथा शरीर विजानक ही साथ रहता है । उसके मार्गमें केवल धर्म ही जीवके साथ जाता है।

पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन. आदि पदार्थीसे होता है। इन पदार्थींका स्वरूपसे त्याग कर देनेपर भी अगर मनमें उनका महत्त्व बना हुआ है और 'मैं लागी हैं'--ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य नहीं है । अन्तःकरणमें जड़-पदार्थींका किञ्चिन्यात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे—यही वैराग्य है।

दसरा वैराग्य अपने कहलानेवाले माता. पिता.स्री. पत्र, भाई, भौजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी सेवा करने या उनको सख पहुँचानेक लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये वनसे किश्चिमात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही बसु-वासवोंसे वैग्रग्य है।

तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता है। अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण संसारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका ही बीज अथवा अंश है । शरीरसे तादाल्य न रहना ही शरीरसे वैराग्य है।

तादाल्य (शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात् अहंता) का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना चाहिये । इनकी कामनाका त्याग करनेनर भी (शरीरके) . नाम में ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, वड़ाई आदिकी कामना रह जाती है। इसके कारण मरनेके बाद भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी वाह आदि सूक्ष्म कामनाएँ रह जाती हैं। इन सब कापनाओंका नाश करना आवश्यक है। कहीं-कहीं सापंकके भीतर दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई देखकर ईर्घ्याका भाव जामत् हो जाता है। अतः रेंसका भी. नाश करना आवश्यक है।

उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरमें ममता रह जाती है। यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके यद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीरको जला देनेके बाद भी हिंड्डयोंको गङ्गाजीमें डालनेसे जीव-(जिसने शरीरमें ममता की हैं-) की आगे गति रोती है। 'विवेक' (जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष अथवा रुपेर-शरीरीकी भिन्नताका ज्ञान) जायत् होनेपर ममताका

नाश हो जाता है। कामना और ममता-दोनोंका नाश होनेके बाद तादाल्य (अहंता) नप्टप्राय हो जाता है अर्थात् बहुत सुक्ष्म रह जाता है। तादारस्यंका अत्यंत्ताभाव भगवत्रेमको प्राप्ति होनेपर होता है।

जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि 'मै शरीर नहीं हैं: शरीर मेरा नहीं है', तब कामना, ममता और तादाल्य--तीनों मिट जाते हैं। यही व्यक्तविक वैभाग है।

जिसके भीतर दढ वैराग्य है, उसके अन्त:करणमें सम्पर्ण वासनाओंका नाश हो जाता है । अपने स्वरूपसे विजातीय (जड) पदार्थ--शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे किञ्जिनात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर-'सबका कल्याण हो . सब सखी हों. सब नीरोग हों, कभी किसीको किञ्चित्पात्र भी दःख न हो \*--इस भावका रहना ही दृढ़ वैरायका लक्षण है।

'यह'-(इदम्-) रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला 'मैं' (अहम्) कहलाता है । 'यह' (जाननेमें आनेवाला दश्य) और 'मैं' (जाननेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं हो सकते-यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (स्वयं) अविनाशी है- इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको संसार और शरीरसे सर्वथा अलग अनुभव करना ही असङ्ग-शसके द्वारा संसाखक्षका छेदन करना है। इस विवेकको महत्व न देनेके कारण ही संसार दुढ़ मलोवाला प्रतीत होता है।

सांसारिक वस्तओंका अत्यन्ताभाव अर्थात् सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें गगका सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः 'छेदन' का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे 'आत्यन्तिक प्रलय' भी कहते हैं । जो हमारा खरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी है एवं संसार

े सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिर

जड़ और विनाशी है: अतः' संसारसे हमारा सम्बन्ध अवास्तविक और भूलसे माना हुआ है। स्वरूपसे हम संसारसे असङ्की हैं । पहलेसे ही जो असङ है, वही असङ्ग होता है-यह नियम है। अतः संसारसे हमारी असङ्गता खतःसिद्ध है- इस वास्तविकताको दुढ़तासे मान लेना चाहिये । संसार कितना ही सविरूढमल क्यों न हो, उसके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे वह स्वतः कट जाता है-क्योंकि संसारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसारके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे उसका छेदन हो जाता है-इसमें साधकको सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे (आरम्भमें) व्यवहारमें ऐसा दिखायी दे या न दे।

जीवने अपनी भूलसे शरीर-संसारसे सम्बन्ध माना था । इसलिये इसका छंदन करनेकी जिम्मेवारी भी जीवपर ही है। अतः भगवान् इसे ही छेदन करनेके लिये कह रहे हैं।

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुगम उपाय

(१) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे प्राप्त सामग्रीको संसारको सेवामें ही लगा देना ।

ं (२) सांसारिक सख-(भीग और संग्रह-) क्ये कामनाका सर्वथा त्यांग करना । 🖽 (3) संसारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना ।

(४) शरीर-संसारसे 'में' और 'मेरा'-पनको बिल्कल हटा लेनां।

(५) मैं भगवान्का हैं भगवान् मेरे हैं - इस वास्तविकतापर दढतासे डटे रहना ।

- (६) मुझे एक परमात्माकी तरफ हो चलना है—ऐसे दढ़ निशंय-(व्यवसायासिका बुद्धि-) का होना ।
- (७) शास्त्रविहित अपने-अपने कर्तव्य-कर्मी-(स्वधर्म-) का तत्परतापूर्वक पालर्न करना <sup>\*</sup> (गीता १८ (४५) ।
- (८) बंचपनमें शरीर, पदार्थ, पंरिस्थित, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे. वैसे अव नहीं है अर्थात वै सब-के-सब बदल 'गये, पर मैं 'खयं' वही हैं, बदला नहीं-अपने इस अनुभवको महत्त्व देना ।

(९) संसारसे माने हुए सम्बन्धका संद्रमाव (सता-

भाव) मिटाना ।

सम्बन्ध-संसार-वक्षका छेदन करनेके बाद साधकको क्या करना चाहिये-इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं।

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्पिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।। ४ ।।

उसके बाद उस परमपद-(परमात्मा-) की खोज करनी चाहिये । जिसको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिससे अनादिकालसे चली आनेवाली यह सृष्टि विस्तारको प्राप्त हुई है, उस आदिपुरुष परमात्माके ही मैं शरण हैं।

व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिमें ज्यों-के-त्यों विद्यमान व्याख्या-- 'ततः पदं तत्परिमार्गितय्यम्'--है, केयल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही भगवानने पूर्वश्लोकमें 'छित्ता' पदसे संसारसे नित्यप्राप्त परमात्माके अनुमव्में बाघा लग रही है। सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी बात कही है। इससे यह संसारसे सन्बन्ध बना रहनेसे परमात्माकी खोज करनेमें सिद्ध होता है कि परमात्माकी खोज करनेसे पहले डिलाई आती है और जप, कीर्तन, स्वाध्याय आदि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। सब कुछ करनेपर भी विशेष लाभ नहीं दीखता। कारण कि परमात्मा तो सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु,

<sup>\*</sup> धर्म ते बिरति जीग-ते ग्याना । ग्यानं भोस्त्रपद बेद बखाना ।।

इसलिये साधकको पहले संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कलेको ही मख्यता देनी चाहिये ।

जीव परमात्माका ही अंश है । संसारसे सम्बन्ध मान लेनेके कारण ही वह अपने अंशी-(परमात्या-) के नित्य-सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 'मैं भगवानुका ही हैं'— इस वास्तविकताकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । इसी बातपर भगवान् कहते हैं कि उस परमपद-(परमाता-) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है । ,केवल उसकी खोज करनी है ।

संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त दीखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दीखने लग जाता है.।,इसलिये परमपद-(परमात्मा-) को 'तत' पदसे लक्ष्य करके भगवान् कहते हैं कि जो परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है ।

खोज उसीकी होती है. जिसका अस्तित्व पहलेसे ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अतः यहाँ खोज करनेका मतलब यह नहीं है कि किसी साधन-विशेषक द्वारा परमात्माको दुँढना है। जो संसार (शरीर, परिवार, धनादि) कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर, भो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है ।

साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवश्यक हैं; क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है; किंतु 'परमात्मतत्त्वको साधन-भजनके द्वारा प्राप्त कर तेंगे'—ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे अभिमान बढ़ता है. जो परमात्मप्राप्तिमें बाधक है। परमात्मा कृपासे मिलते हैं । उनको किसी साधनसे खरीदा नहीं जा सकता। साधनसे केवल असाघन-(संसारसे तादात्म्य, ममता और कामनाका संचय अथवा परमात्मासे विमुखता-)का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है । अतः साधनका महत्त्व असाधनको मिटानेमें ही समझना चाहिये। असाधनको मिटानेकी सच्ची लगन हो, तो असाधनको मिटानेका बल भी परमात्माकी कृपासे मिलता है ।

साथकोके अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा

वनी हुई है कि जैसे उद्योग करनेसे संसारके पदार्थ

प्राप्त होते हैं. ऐसे ही साधन करते-करते (अन्त:करण-शद्ध होनेपर) ही परमात्माकी प्राप्ति होती है। परन्त वास्तवमें यह बात नहीं है: क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी भी कर्म (साधन, तपस्पादि) का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो । कारण कि श्रेष्ट-से-श्रेष्ठ कर्मका भी आरम्प और अन्त होता है: अतः उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा? कर्मका फल भी आदि और अन्तवाला होता है। इसलिये नित्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वास्तवमें त्याग, तपस्या आदिसे जडता-(संसार और शरीर-) से सम्बन्ध-विच्छेद ही होता है, जो भूलसे माना हुआ है। सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्यप्राप्त है, उसकी अनुभृति हो जाती है-उसकी स्मृति जायत हो जाती है।

अर्जन भी परा उपदेश सननेके बाद अन्तमें कहते हैं--'स्मृतिसंख्या' (१८ १७३) 'मैने, सृति प्राप्त कर ली है'। यद्यपि विस्पति भी अनादि है, तथापि वह अन्त होनेवाली है । संसारकी स्पृति और परमात्माकी स्पृतिमें बहुत अत्तर है। संसारकी स्पृतिके बाद विस्मृतिका होना सम्भव है; जैसे-पशाघात (लकवा) होनेपर पढ़ी हुई विद्याकी विस्मृति होना सम्भव है। इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक बार हो जानेपर फिर कभी विस्मृति नहीं होती (गीता २ 19२, ४ 1३५); जैसे-पक्षाधात होनेपर अपनी सत्ता ('मैं हैं') की विस्मति नहीं होती । कारण यह है कि संसारके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं और परमात्मासे कभी सम्बन्ध छ्टता नहीं ।

शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है-इस तत्त्वका अनुभव करना ही संसारवक्षका छेदन करना है और मैं परमात्माका अंश हैं—इस वास्तविकतामें हाटम स्थित रहना ही परमात्माकी खोज करना है । वास्तवमें संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभति हो जाती है।

'यस्पन्यता न निवर्तन्ति भूयः'-- जिसे पहले श्लोकमें 'कर्ष्वमूलम्' पदसे तथा इस श्लोकमें 'आद्यम् पुरुषम्' पदाँसे कहा गया है; और आगे छठे श्लोकमें जिसका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमत्पतत्त्रका

निर्देश यहाँ 'यस्मिन्' पदसे किया गया है : 🚆

जैसे जलकी बूँद समुद्रमें मिल जानेके बाद पुनः समुद्रसे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्माका अंश (जीवात्मा) परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद फिर परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात पुनः लौटकर संसारमें नहीं आ सकता । ऊँच-नीच योनियोंमे जन्म लेनेका कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणोंका सङ्ग ही है (गीता १३ १२१) । अतः जय साधक असङ्गरासके द्वारा गुणोंके सङ्गका सर्वथा छेदन (असतके सम्बन्धका सर्वथा त्याग) कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'—सम्पूर्णं सृष्टिके रचियता एक परमात्मा हो हैं। वे ही इस संसारके आश्रय और प्रकाशक है। मनुष्य भ्रमवंश सांसारिक पदार्थीमें सखोंको देखकर संसारकी तरफ आकर्पित हो जाता है और संसारके रचयिता-(परमात्मा-) को भूल जाता है। परमात्माका रचा हुआ संसार भी जव इतना प्रिय लगता है, तब (संसारके रचयिता) परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिये! यद्यपि रची हुई वस्तुमें आकर्षणका होना एक प्रकारसे रचयिताका हो आकर्षण है (गीता१० १४१), तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्पणमें परमात्माको कारण न मानकर संसारको ही कारण मान लेता है और उसीमें फैस जाता है।

प्राणिमात्रका यह स्वभाव है कि वह उसीका आश्रय लेना चाहता है और उसोको प्राप्तिमें जीवन लगा देना चाहता है, जिसको वह सबसे बड़कर भानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी आशा रहती है। जैसे संसारमें लोग रुपयोंको प्राप्त करनेमें और उनका संग्रह करनेमें बड़ी तत्परतासे लगते है, क्योंकि उनको रुपयोंसे सम्पूर्ण मनवाही वस्तुओंक मिलनेकी आशा रहती है। वे सोचते हैं- 'शरीरके निर्वाहकी बस्तर्रे तो रुपयोंसे मिलती ही है, अनेक ताहके भोग, ऐशं-आग्रमके साधन भी रुपयोंसे प्राप्त होते हैं । इसलिये रुपये मिलनेपर मैं सखी हो जाऊँगा

तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर करेंगे ।" इस- प्रकार रूपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे लोभके कारण अन्याय, पापको भी परवाह नहीं करते । यहाँतक कि वे शरीरके आरामको भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथां संग्रह करनेमें ही ;तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टिमें रुपयोंसे बढ़कर कुछ नहीं रहता । इसी प्रकार- जंब साथकको यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मासे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनको प्राप्तिमें ऐसा आनन्द है, जहाँ संसारके सब सुख फीके पड़ जाते हैं (गीता ६।२२), तब वह परमात्मांको ही प्राप्त करनेके लिये तत्परतासे लग जाता है (गीता 24 129)1

'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये'—जिसका कोई आदि नहीं है; किन्तु जो सबका आदि है (गीता १०।२), उस आदिपुरुष परमात्माका ही आश्रय' (सहारा) लेना चाहिये । परमात्माक सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकनेवाला नहीं है । अन्यका आश्रेय वास्तवमें आश्रय ही नहीं है, प्रत्यत वह आश्रय लेनेवालेका ही नारा (पतन) करनेवाला है; जैसे-समुद्रमें इयते हुए व्यक्तिके लिये मगरमच्छका आश्रय! मृत्यु-संसार-सागरके सभी आश्रय मगरमच्छके आश्रमकी तरह ही हैं । अतः मनुष्यको विनाशी संसारका आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्माका ही आश्रय सेना चाहिये ।

जब साधक अपना पूर्व चल लगानेपर भी दोपीको दूर करनेमें सफल नहीं होता, तब वह अपने बलसे स्वतः निगरा हो जाता है । ठीक ऐसे समयपर यदि वह (अपने चलसे सर्वथा निग्रश होकर) एकमात्र भगवान्का आश्रय ले लेता है, तो भगवान्की कृपार्शाक से उसके दोष निश्चतरूपसे नए हो जाते हैं और भगवत्त्राप्ति हो जाती है । इसलिय साधकमी भगवत्त्राप्तिसे कभी नियश पहीं होना चाहिये । भगवोनुकी शरण लेकर निर्भय और निधिक्त हो जाना चाहिये । भगवानुके शरण होनेस उनकी कृपान विद्योंका नारा और भगवत्याप्ति—दोनीकी मिद्धि हो

<sup>\*</sup> जब लिंग गत्र बल अपनी बात्यो, नेक सर्पी निह काम 🐔 . निरबल है बलराम पुकार्यो आये आहे नाम ।। सने री मैंने निखल के बल एम ।

जाती है (गीता १८।५८,६२)।

साधकको जैसे संसारके सङ्गका त्याग करना है, ऐसे हो 'असङ्गता' के सङ्गका भी त्याग करना है। बरण कि असङ्ग होनेके बाद भी साधकमें 'मैं असङ्ग है— ऐसा सूक्ष्मं अहंभाव (परिच्छित्रता) रह सकता है, जो परमात्माके शरण होनेपर हो सुगमतापूर्वक मिट सकता है। परमात्माके शरण होनेका तात्पर्य है—अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम् (मैं-पन), भन, परिवार, मकान आदि सब-के-सब पदार्थोंको परमात्मके अर्पण कर देना अर्थात् उन पदार्थोंसे अपनापन सर्वया (हटा लेना!

शरणागत भक्तमें दो भाव रहते हैं-'मैं भगवानका हैं और 'भगवान मेरे हैं'। इन दोनोंमें भी 'मैं भगवान्का है और भगवानके लिये हैं -- यह भाव ज्यादा उत्तम है-। कारण कि 'भगवान मेरे हैं और मेरे लिये हैं --- इस भावमें अपने लिये भगवान्से कुछ चाह रहती है; अतः साधक भगवान्से अपनी मनवाही कराना चाहेगा । परन्तु 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान्के लिये हुँ'— इस भावमें केवल भगवान्की मनचाही होगी । इस प्रकार साधकमें अपने तिये कुछ भी करने और पानेका भाव न रहना ही वास्तवमें अनन्य शरणागति है । इस अनन्य शरणागतिसे वसका भगवान्के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक मेम जायत् हो जाता है जो क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे र्रहत है; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर भी तृप्ति नहीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है; जिसमें असीम-अपार आनन्द है, जिससे आनन्ददाता भगवान्को भी आनन्द मिलता है। तत्वज्ञान होनेके बाद जो प्रेम प्राप्त होता है,

वहीं प्रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त हो जाता है ।

'एव' पदका तात्पर्य है कि दूसरे'सब आश्रयोका त्याग करके एकमात्र भगवान्का ही आश्रय ले । यही भाव गीतामें 'मामेव ये प्रपद्यन्ते' (७।१४), 'तमेव शरणं यच्छ' (१८।६२) और 'मामेकं शरणं क्रज' (१८।६६) पदोंमें भी आया है।

प्रज (१८ १६६) पदाम भा आया ह ।
'प्रपद्ये' कहनेका अर्थ हैं—'मैं शरण हूँ'। यहाँ
शङ्का हो सकती है कि भगवान् कैसे कहते हैं कि
'मैं शरण हूँं ? क्या भगवान् भी किसोके शरण होते हैं ?
इसका समाधान यह है कि भगवान् किसीके शरण नहीं होते; क्योंकि वे सर्वोपिर हैं । केवल लोकशिक्षाके लिये भगवान् साधककी भापामें बोलकर साधककी यह बताते हैं कि वह 'मैं शरण हूँ' ऐसी भावना करे ।

पह बतात है। के वह में शरण हूं एसा भावना कर ।

'परमाला है' और 'मैं '(स्वयं) हूँ'— इन दोनोंमें
'है' के रूपमें एक ही परमालमसता विद्यमान है ।
'मैं' के साथ होनेसे हो 'है' का 'हूँ' में परिवर्तन हुआ है। यदि 'मैं'-रूप एकदेशीय स्थितिको सर्वेदशीय 'है' में विलीन कर दें, तो 'है' ही रह जायगा, 'हूँ' नहीं रहेगा । जवतक 'स्वयं' के साथ युद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर आदिका सम्बन्ध मानते हुए 'हूँ' बना हुआ है, तबतक व्यभिचार-दोष होनेके कारण अनन्य शरणागित नहीं है ।

परमात्माका अंश होनेके कारण जीव वास्तवमें सदा परमात्माक ही आश्रित रहता है; परन्तु परमात्माके विमुख होनेके बाद (आश्रव लेनेका खभाव न छूटनेके कारण) वह भूलसे नाशवान् संसारका आश्रव लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं। अतः वह दुःख पाता रहता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर एकमात्र परमात्माके शरण हो जाय।

सम्बन्ध— जो महापुरुष आदिपुरुष प्रमात्माके शरण होकर परमप्रदक्वे प्राप्त होते हैं, उनके सक्षणोंका वर्णन अगोंके स्त्रोकमें करते हैं

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्यमूढाः यदमव्ययं तत् ।। ५ ।। जो मान और मोहसे रहित हो गये हैं, जिन्होंने आसक्तिसे होनेवाले दोषोंको जीत

लिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही लगे हुए हैं , जो (अपनी दृष्टिसे) सम्पूर कामनाओंसे रहित हो गये हैं, जो सुख-दु:खरूप हुन्होंसे मुक्त हो गये हैं, ऐसे (ऊँची स्थितिवाले) मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद-(परमात्मा-) को प्राप्त होते हैं।

व्याख्या--'निर्मानमोहाः'---शरीरमें मैं-मेरापन होनेसे ही मान, आदर-सत्कारकी इच्छा होती है। शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही मनुष्य शरीरके मान-आदरको भूलसे स्वयंका मान-आदर मान लेता है और फँस जाता है। जिन भक्तोका केवल भगवान्में ही अपनापन होता है, उनका शरीरमें मैं-मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीरके मान-आदरसे प्रसन्न नहीं होते। एकमान भगवान्के शरण होनेपर उनका शरीरसे मोह नहीं रहता, फिर मान-आदरकी इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है?

केवल भगवान्का ही उद्देश्य, ध्येय होनेसे और केवल भगवान्के ही शरण, परायण रहनेसे वे भक्त संसारसे विमुख हो जाते हैं। अतः उनमें संसारका मोह नहीं रहता।

'जितसङ्गदोयाः'— भगवान्में आकर्षण होना 'प्रेम' और संसारमें आकर्षण होना 'आसक्ति' कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्तिक कारण ही होते हैं। केवल भगवान्के ही पर्यवण होनेक कारण भक्तींकी सांसारिक भोगोमें आसिक नहीं रहती। आसिक न रहनेके कोरण भक्त आसिकसे होनेवाले ममता आदि दोषोंको जीत होते हैं।

आसित प्राप्त और अप्राप्त---दोनोंको होती है; किन्तु कामना अग्राप्तकी ही होती है। इसित्ये इस स्लोकमें 'विनिवृत्तकामाः' पद अलगसे आया है।

'अध्यात्मनित्याः'—केवल भगवान्के ही शरण रहनमे भक्तोंकी अहता बदल जाती है। मैं भगवान्क हूँ और भगवान् मर है, मैं संसारका नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है— इस प्रकार अहता बदलनेसे उनकी स्थिति निरन्तर भगवान्में हो रहती है\*। करण कि मनुष्यकी जैसी अहता होती है, उसकी स्थिति यहाँ हो होती है। जैमे मनुष्य जमके असुसार अपनेको ब्राह्मण मानता है, तो उसको ब्राह्मणपनः मान्यता नित्य-निरत्तर रहती है अर्थात् यह नित्य-निर्द ब्राह्मणपनमें स्थित रहता है, चाहे याद कर क करें । ऐसे ही जो मक अपना सम्बन्ध केवल भगवान् साथ ही मानते हैं, वे नित्य-निरत्तर भगवान्में र स्थित रहते हैं । 'व्यिनकृतकामा:'—संसारका ध्येय , लक्ष्य रहनें

ही संसारको वस्तु, परिस्थित आदिको कामना होतं है अर्थात् 'अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिर जाय'— इस तरह अप्राप्तको कामना होती है। पर्त् जिन भक्तोंका सांसारिक वस्तु आदिको प्राप्त करनेक उद्देश्य है हो नहीं, चे कामनाओसे सर्वथा रहित है जाते हैं।

शरीरमें ममता होनेसे कमना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाय; शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाय । इसीसे सौसारिक धन, पदार्थ, मकान आदिको अनेक कमनाएँ पैदा होती हैं । शरीर आदिमें ममता न रहनेसे भक्तीकी कमनाएँ मिट जाती हैं।

भक्तीका यह अनुभव होता है कि शाँप, इन्द्रियाँ मन, युद्ध और अहम् (मैं-पन) — ये सभी भगवान्ते ही हैं। भगवान्ते सियाय उनका अभन कुछ होता हो नहीं। ऐसे भक्तीकी सम्पूर्ण कामनाएँ विशेष और निःशेष-रूपसे नष्ट हो जाती है। इसलिये उन्हें यहाँ 'विनिवृत्तकामाः' कहा गया है।

#### विशेष वात

यास्तवमें शरीर आदिका विद्यान तो प्रतिक्षण है। हाँ रहा है। साधकको प्रतिक्षण होनवाले इस विद्यानको स्थीकारमात्र करना है। इन विद्युक्त होनेवाले पदार्थीते संयोग माननेते ही व्याननाएँ पैदा होती है। जन्मसे लेक्न आजतक निर्तार हमार्थ प्रत्यशाल नह हो रही

<sup>\*</sup> यद्यपि मात्र प्राणियोकी निर्वात निरस्तर वसी सर्वजायक, सर्वेशकाशक, सर्वेश्वर भगवान्में ही रहती है, तथापि ये मुतने अपनी स्थित भगवान्में न मातकर संसारमें मान होते हैं, जैसे—मैं अमुक वर्ण, आग्रम, सम्प्रदाय, नाम, जाति आदिका हूँ । अपनी इस विपति मान्यताके कारण ही ये बैंच जाते हैं और बार-बार जचने-माते हैं ।

है और शरीरसें प्रेतिक्षंण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर<sup>)</sup> मर<sup>्</sup> जायगा. तब लोग कहेंगे कि आज यह मर्रे गेया । 'वास्तवमें देखा जाय तो शरीर आज नहीं मरा है; प्रत्युत प्रतिक्षण मरनेवाले शरीरका मता आज समाप्ते हुआ है ! अतः कामनाओंसे निवत्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण वियक्त होनेवाले शारीरादि पदार्थोंको स्थिर मानकर उनसे कमी अपना सम्बन्ध न माने ।

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती ही नहीं। जनतक एंक कामना पूरी होती हुई दीखती है, तबतक दसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती है। उन कामनाओंमेंसे जब किसी एक कामनाकी पूर्ति होनेपर मनुष्यको सुख प्रतीत होता है, तब वह दूसरी कामनाओंकी पूर्तिके लिये चेष्टा करने लग जाता है। परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग-पदार्थ मिल जायै, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती । कामनाओंकी पूर्तिके सुखभोगसे नयी-नयी कामनाएँ पैदा होती रहती हैं-- 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' । संसारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्तिकी भी कामनाओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थोंकी कामना करके सुखकी आशा रखना महान् भूल ही है । कामनाओंके रहते हुए कभी शान्ति नहीं मिल सकती—'स शान्तिमात्रीति न कामकामी' -(गीता २ १७०)। अतः कामनाओंकी निवृति ही परमशान्तिका उपाय है । इसलिये कामनाओंकी निवृति ही करनी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेष्टा ।

सांसारिक भोग-पदार्थीक मिलनेसे सुख होता है—यह मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थके मिलनेमें उतना ही सुख होगा । वास्तवमें कामनाकी पूर्तिसे सुख नहीं होता । जब मनुष्य किसी पदार्थके अभावका दुःख मानकर कामना करके उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध जोड़ लेता हैं, तब उस पदार्थके मिलनेपर अर्थात् उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर (अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर) सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहलेसे ही कामना न करे तो <sup>पदार्थके</sup> मिलनेपर सुख और न मिलनेपर दुःख<sub>ि</sub>होगा

ही नहीं ।

मुलमें कामनाकी सत्ता है ही नहीं; क्योंकि जब काम्यपदार्थकी ही स्वतन्त्र मता नहीं है, तब उसकी कामना कैसे रह सकती है? इसलिये सभी साधक निष्काम होनेमें समर्थ हैं।

'द्रन्द्रैविंमक्ताः सखदःखसंज्ञैः'—वे सुख-दुःख, हर्ष-शौक, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वोंसे रहित हो जाते हैं । कारण कि उनके सामने अनुकूल-प्रतिकृल जो भी परिस्थित आती है. उसको वे भगवानका हो दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत्कृपापर ही रहती है, अनुकल-प्रतिकृल परिस्थितिपर नहीं । अतः 'जो कुछ होता है, वह हमारे प्यारे प्रभका ही मंगलमय विधान है'--ऐसा भाव होनेसे त्नके द्वन्द्व सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं।

भगवान सबके सहद है-- 'सहदं सर्वभूतानाम' (गीता ५ । २९)। उनके द्वारा अपने अंश-(जीवातमा-) का कभी अहित हो ही नहीं सकता । उनके मंगलमय विधानसे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है. वह हमारे परमहितके लिये ही होती है। इसलिये भक्त भगवान्के विधानमे परम प्रसन्न रहते हैं । शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिको अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितिका ज्ञान होनेपर भी 'ऐसी परिस्थित क्यों आ गयी ? ऐसी परिस्थित आती रहे' आदि विकार,इन्द्र उनमें नहीं होते ।

विशेष वात

द्वन्द्व (राग-द्वेषादि) ही विपमता है, जिनसे सब प्रकारके पाप पैदा होते हैं । अतः विधमताका त्याग करनेके लिये साधकको नारावान् पदार्थीके माने हए महत्त्वको अन्तःकरणसे निकाल देना चाहिये । द्वन्द्वके टो भेट है--

- (१) स्थल (व्यावहारिक) इन्ह-सुख-दुःख, अनुकलता-प्रतिकृतता आदि स्थल द्वन्द्व है । प्राणी सख. अनुकलता आदिकी इच्छा तो करते हैं, पर दुःख, प्रतिकृत्तता आदिको इच्छा नहीं करते । यह स्थूल इन्द्र मनुष्य, पर्श, पक्षी, वृक्ष आदि सभीमें देखनेमें आता है।
- (२)सूक्ष्म (आध्यात्मिक) इन्द्र—युद्धिः उपासना और उपास्पको सर्वश्रेष्ठ मानका

रूपसे ही वर्णन है।

करनेमें असमर्थ है; फिर सूर्यसे प्रकाशित होनेवाले हूँ (गीता १० । ३७), तो वहाँ वासुदेव का भगवानुके , चन्द्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं! इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान् स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चन्द्र और अग्निमें मेरा ही तेज है । मेरेसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत्को प्रकाशित करते हैं । अतः जो उस परमात्मतत्त्वसे प्रकाश पाते है, उनके द्वारा परमात्मखरूप परमधाम कैसे प्रकाशित हो सकता है \*? तात्पर्य यह है कि परमात्मतत्त्व चेतन है और सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि जड़ (प्राकृत) हैं। ये सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीको प्रकाशित करते हैं। ये तीनों (नेत्र, मन और वाणी) भी जड़ ही हैं। इसलिये नेत्रोंसे उस परमात्मतत्त्वको देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता और वाणीसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता: क्योंकि जड तत्वसे चेतन परमात्मतत्त्वको अनुभृति नहीं हो सकती । यह चेतन (प्रकाराक) तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थीम सदा परिपूर्ण है । उस तत्त्वमें अपनी प्रकाशकताका अभिमान नहीं है।

चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके कारण 'स्वयं प्रकाशस्त्ररूप' है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ (मन, चुद्धि, इन्द्रियाँ आदि) प्रकाशित नहीं कर सकते । मन, युद्धि, इन्द्रियाँ आदि जड़-पदार्थीका उपयोग (भगवान्के नाते दूसरोंकी सेवा करके) केवल जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही है।

. एक यात ध्यान देनेकी है कि यहाँ सूर्यकी 'भगवान्' या 'देव'की दृष्टिसे न देखकर केवल प्रकाश करनेवाले पदार्थींकी दृष्टिने देखा गया है। तालयें है कि, सूर्य तैजस-तलीमें श्रेष्ठ हैं; अनः यहाँ केयल सूर्यकी बात नहीं, प्रत्युत चन्द्र आदि सभी तैजस-तत्वींकी बात चल रही है। जैसे, दसवें अध्यायके सैतीसवें श्लोकमें भगवानुने काय कि 'गृष्णिवशियोपे में वासनेव \* (१) त्र तत्र मूर्यो भाति व चन्द्रतारकं नेमा

'यद्गत्या न निवर्तने तद्धाम परमें मम'- जीव परमात्माका अंश है। वह जबतक अपने अंशी परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, तवतक उसक आवागमन नहीं मिट सकता । जैसे नदियोंके जलको अपने अंशी समुद्रसे मिलनपर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिलनेपर ही वास्तविक, स्थायो शान्ति मिलतो है । वास्तवमें जीव परमात्मासे अभिन्न हो है, पर संसारक (माने हुए) सङ्गके कारण उसको ऊँच-नीच योनियाँमे जाना पहता

रूपसे वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुपके

यहाँ 'परमधाम' शब्द परमात्मका धाम और परमात्मा-दोनोंका ही वाचक है। यह परमधाम प्रकाशस्त्ररूप है । जैसे सूर्य अपने स्थान-विशेषपर भी स्थित है और प्रकाशरूपसे सब जगह भी स्थित है अर्थात् सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं, ऐसे ही परमधाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परसर अभित्र हैं।

भक्तोंकी भिन्न-भिन्न मान्यताओंके कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गीलोक धाम, देवीद्वीप, शिवलीक आर्दि सव एक ही परमधामके भिन्न-भिन्न , नाम है। यह परमधाम चेतन, ज्ञानस्यरूप, प्रकाशस्त्ररूप और परमात्मखरूप है।

यह अविनाशो परमपद आत्मरूपसे संयमें समानरूपसे अनुस्पृत (व्याप्त) है। अतः स्वरूपसे हम उस परमपदमें स्थित हैं ही; परन्तु जड़ता-(शरीर आदि-) से तादात्म्य, ममता और यामनाके कारण हमें उसकी प्राप्ति अधया उसमें अपनी स्वामायिक स्यितिका अनुभव . े रहा है।

कुतोऽप्रमन्तिः हु ।

. Herretarruskatarruskentetarijentetarruskaturuskarruskarruskarruskarruskarruskarruskarruskarruskarruskarruskarr

, सम्बय--पूर्वस्तोकमं भगवान्ते अपने परमधापका वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव हौटकर संसारों नहीं आते । उसके विवेचनके रूपमें अपने अंश जीवालाको भी (परमधापकी ही तरह) अपनेसे अभिन्न बताते हुए, जीवसे क्या भूल हो रही हैं कि जिससे उसको नित्यप्राप्त परमात्मस्वरूप परमधापका अनुभव नहीं हो रहा है—इसका हेताहित वर्णन आगोके श्लोकमें करते हैं ।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःषष्ट्रानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। ७ ।।

इस संसारमें जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है; परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है (अपना मान लेता है) ।

व्याख्या—'ममैवांशो जीवलीके जीवमुतः सनातनः'— जिनके साथ जीवकी तात्त्विक अथवा सरूपकी एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमात्रका नाम 'लोक' है। तीन लोक, चौदह पुत्रनोमें जीव जितनी योतियोमें शरीर घारण करता है, उन सम्पूर्ण लोको तथा योतियोंको 'जीवलोके' पदके अन्तर्गत समझना चाहिये।

आसा परमात्माका अंश है; परनु प्रकृतिके कार्य गरिर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर वह 'जीव' हो गया है— 'जीवभूतः' ! उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं ! गटकमें कोई पात्र बननेकी तरह हो यह आस्मा 'जीवलोकमें 'जीव' बनता है !

सातवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि इस सम्पूर्ण जगत्को मेरी 'जीवभूता' पर प्रकृतिने धारण कर रखा है (७ । ५) अर्थात् अपरा प्रकृति-(संसार-) में बास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे अपना सम्बन्ध मान रखा है।

भगवान् जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं—'मयैवांशः'! मानते हो नहीं, प्रत्युत जानते भी हैं । उनकी यह आत्मीयता महान्हितकारी, आखण्ड रहनेवाली और स्वतःसिद्ध हैं ।

यहाँ भगवान् यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है; इसमें प्रकृतिका किश्चमात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंहका बच्चा भेड़ोंमें मिलकर अपनेको भेड़ मान तो, ऐसे ही जीव रारीग्रीद जड़ पदार्थीक साथ मिलकर अपने असली मेतन सरूपको भूल जाता है। अतः इस भूलको पिराकर उसे अमनेको सदा सर्वथा चेतनस्वरूप ही अनुपव करना चाहिये। सिंहका बच्चा भेड़ोंके साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि 'देख! तैरों और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान हैं; अतः निष्टितरूपसे तू भेड़ नहीं, प्रसुत मेरे-जैसा ही सिंह है।' ऐसे ही भगवान वहाँ 'मम एय' पदोंसे जीवको बोध कराते हैं कि हे जीव। तू मेरा ही अंश है। प्रकृतिके साथ तेरा सम्बन्ध कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं।

भगवाजाप्तिके सभी साधनोमें 'अहंता' (मैं-पन्) और 'ममता'-(मेरा-पन-)का परिवर्तन-रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है । अहंता और ममता—टोनोमें साधक-की जैसी मान्यता होती हैं, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी खतः होती हैं । साधककी 'अहंता' यह होनी खहिये कि 'मैं मगवान्का ही हूँ' और 'ममता' यह होनी खहिये कि 'में मगवान् ही मेरे हैं ।'

यह सबका अनुभव है कि हम अपनेको जिस वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता (जैसे-मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि) केवल (माटकके स्वाँगकी तरह) कर्तव्य-पालनके लिये है; क्योंकि यह सदा रहनेवाली नहीं है। परनु 'मैं मगवान्का हूँ' यह वास्तविकता सदा रहनेवाली है। 'मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ' आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि 'तुम ब्राह्मण हो' या 'तुम साधु हो।' इसी प्रकार मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, रागिर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थोंको हम भूलसे अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सृष्टिके रचयिता परमात्मा

स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा हो है! विचार करना चाहिये कि शरीरादि पदार्थोंको

हम अपने साथ लाये नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं—यह हमारी कितनी वडी

भल है। वचपनमें हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शारीर जैसे थे, वैसे अब नहीं है, सब-के-सब बदल गये हैं, फिर भी हम 'मैं जो बचपनमें था, वही अब हैं'

ऐसा मानते हैं । कारण यही है कि शरीरादिमें परिवर्तन होनेपर भी हमारेमें परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार

शरीरादिमें हमें स्पष्ट परिवर्तन दीखता है। जिसको परिवर्तन दीखता है, वह स्वयं परिवर्तनरहित होता ही है । अतः संसारके पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं है ।

भगवान्का है'--ऐसा भाव रखना अपने-आपको भगवान्में लगाना है। साधकाँसे

भूल यही होती है कि वे अपने-आपको भगवान्में लगाकर मन-बुद्धिको भगवान्में लगानेकी कोशिश करते हैं। 'मैं भगवान्का हैं'-इस वास्तविकताको भूलकर 'भै ब्राह्मण हैं; मैं साधु हैं' आदि भी मानते रहें और मन-युद्धिको भगवान्में लगाते रहें. तो यह दविद्या कभी मिटेगी नहीं, और यहत प्रयत्न करनेपर भी मन-युद्धि जैसे भगवान्में लगने चाहिये, वैसे लगेंगे नहीं। भगवानने भी इस अध्यायके चौथे श्लोकमें 'मैं इस परमात्माक शरण हैं' पटोंसे अपने-आपको परमात्मामें लगानेकी बात ही कही है। गोस्तामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि पहले

कोरे तो अनेक जन्मीकी बिगड़ी हुई स्थित आज अभी सुधा सकती है— बिगरी जनम अनेक की सुधी अवहीं आहु।

मगवानुका होकर फिर नाम-जप ्ञादि साधन

शेंडि राम को नाम जपु तुलमी तजि कुममानु ।।

तात्पर्य यह है कि भगवान्में केवल मन-बद्धि लगानेकी अपेक्षा अपने-आपको भगवान्में लगानां श्रेष्ठ है । अपने-आपको भगवान्में लगानेसे मन-बुद्धि खाः

स्गमतापूर्वक भगवान्में लग जाते हैं । नाटकका पात्र हजारों दर्शकोंके सामने यह कहता है कि 'मैं एक्एका वेटा मेघनाद हूँ' और मेघनादकी तरह ही वह बाहरी

सब क्रियाएँ करता है । परन्तु उसके मीतर यह माव हरदम रहता है कि यह तो खाँग है; वास्तवमें मैं मेघनाद है ही नहीं । इसी तरह साधकोंको भी नाटकके

स्वाँगकी तरह इस संसाररूपी नाट्यशालामें अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हुए भीतरसे भी तो भगवान्त्र हैं' ऐसां भाव हरदम जाप्रत् रखना चाहिये।

जीव सदासे ही भगवानका है-- 'सनातनः'। भगवान्ने न तो कभी जीवका त्याग ही किया, न कभी उससे विमुख हो हुए।जीव भी भगवान्का त्यांग नहीं कर सकता । भगवानुके द्वारा मिली हुई स्वतन्ताय दुरुपयोग करके वह भगवानुसे विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोनेका गहना तत्वतः सोनेसे अलग नहीं

हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मासे

कभी अलग नहीं हो सकता। युद्धिमान् कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत मड़ी भूल है कि वह अपने अंशी भगवान्से विमुख हो रहा है । वह इघर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान् इतने सुहद् (दयालु और प्रेमी) है कि हमारे न चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार दयाल और प्रेमी

है—इसका वर्णन भाषा, भाव, युद्धि आदिके द्वार हो हो नहीं सकता । ऐसे सुदृद् भगवान्को छोड़कर अन्य नारावान जड पदार्थोंको अपना मानना सुदिमानी नहीं, प्रत्युत महान् मूर्खता है । जब मनुष्य भगवान्के आझानुसार अपने कर्तन्यना पालन करता है, तय ये उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीयन सफल हो जाता है और जन्म-मरणहप . बन्धन सदाके लिये मिट जाता है । जब मनुष्य भूतारी

बोई निविद्ध आवरण (पाप) कर मैठता है, तब वे दुखाँको भेजकर उसको चेत्राते हैं, पुगने पर्पामी मुगताकर उसके शुद्ध करते हैं और नये पायोगे

प्रवृत्तिसे रोकते हैं।

जीव कहीं भी क्यों न हो, नरकमें हो अथवा स्तर्मि, मनुष्ययोनिमें हो अथवा पशुयोनिमें, भगवान् उसको अपना हो अंश मानते हैं । यह उनकी कितनी

अहैतुको कृपा, उदारता और महत्ता है ! जीवके पतनको देखकर भगवान् दुःखी होकर कहते हैं कि मेंर पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर वह

मेंरको प्राप्त किये बिना ('माम् अप्राप्य') नरकोंमे ना रहा है (गीता १६ । २०) ।

मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते; उसे अपनी ओर खोंचते ही रहते हैं । जब हमारी सामान्य स्थितिमें बुळ भी परिवर्तन (सख-द:ख, आदर-निरादर आदि) हों, तब यह मानना चाहिये कि भगवान् हमें विशेषरूपसे याद करके नयां परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी और खोंच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक

प्रत्येक परिस्थतिमें विशेष भगवत्कपाको देखकर मस्त

रहे और भगवानको कभी भूले नहीं।

अंशीको प्राप्त करनेमें अंशको कठिनाई और देरी नहीं लगती । कठिनाई और देशे इसलिये लगती है कि अंशने अपने अंशीसे विमुखता मानकर उन शरीपदिको अपना मान रखा है, जो अपने नहीं हैं । अतः भगवान्के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है। सम्मुख होना जीवका काम है; क्योंकि जीव ही भगवान्से विमुख हुआ है। भगवान् तो जीवको अपना मानते ही है; जीव भगवानको अपना मान ले-यही सम्मुखता है।

व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी-उसकी प्राप्तिमें वह अपना पूर्ण पुरुपार्थ और उन्नति मानता है । यह मनुष्यका अपने साथ बड़ा भारी धोखा है ! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त और अपना है, उस परमात्माको प्राप्त करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। हम धन, सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर लें, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे

मनुष्यसे यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो

अथवा हम नहीं रहेंगे । अन्तमें 'नहीं' हो शेष रहेगा । वास्तवमें जो सदा 'है', उस -(अविनाशी परमात्मा-)को प्राप्त कर लेनेमे ही शुरवीरता है। जो 'नहीं' है, उसको प्राप्त करनेमें कोई शुरवीरता नहीं है।

जीव जितना ही नाशवान् पदार्थीको महत्त्व देता है, उतना ही वह पतनको तरफ जाता है और जितना ही अविनाशी परमात्माको महत्त्व देता है. उतना ही वह ऊँचा उठता है । कारण कि जीव परमात्माका ही अंश है।

नाशवान् सांसारिक पदार्थीको प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता । केवल बड़े होनेका वहम या धोखा हो जाता है और वास्तवमें असली वडप्पन-(परमात्मप्राप्ति) से वश्चित हो जाता है। नाशवान् पदार्थोके कारण माना गया बड्रप्पन कभी टिकता नहीं और परमात्मके कारण होनेवाला बडप्पन कभी मिटता नहीं । इसलिये जीव जिसका अंश है. उस सर्वोपरि परमात्माको प्राप्त करनेसे ही वह बडा होता है। इतना यडा होता है कि देवतालोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोकमे आये । इतना हो नहीं, स्वयं भगवान् भी उसके अधीन हो जाते हैं!

भगवानने जिस प्रकार इसी श्लोकके पूर्वार्धमें जीवकी अपनेमें स्थित न कहकर उसको आपना अंश वताया है, उसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्धमें मन तथा इन्द्रियोंको प्रकृतिका अंश न कहकर उनको प्रकृतिमें स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवानुका अंश जीव सदा पगवान्में ही स्थित है और प्रकृतिमें स्थित मन तथा इन्द्रियाँ प्रकृतिके ही अंश हैं। मन और न्द्रियोंको अवना मानना, उनसे अपना सम्बन्ध मानना ही उनको आकर्षित करना है ।

'मनःषष्ट्रानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति'--

यहाँ बुद्धिका अन्तर्भाव 'मन' शब्दमें (जो अन्तःकरणका उपलक्षण है) और पाँच कमेन्द्रियों तथा र्पांच प्राणोंका अन्तर्भाव 'इन्द्रिय' शब्दमें मान लेना चाहिये । उपर्युक्त पदोंनें भगवान् कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेंऐं स्थित रहता हुआ भी भूलसे अपनी स्यिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें मान लेका है।

The state of the s जैसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि प्रकृतिका अंश होनेसे कभी प्रकृतिसे पृथक् नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होनेसे कभी मेरेसे पृथक् होता नहीं, हो सकता नहीं । परन्तु यह जीव मेरेसे विमुख होकर मुझे भूल गया है।

यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका नाम लेनेका तात्पर्य यह है कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर ही जीव वैंघता है। अतः साधकको चाहिये कि वह शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको संसारके अर्पण कर दे अर्थात् संसारको सेवामें लगा दे और अपने-आपको भगवानके अर्पण कर दे।

विशेष वात

मनुष्य भूलसे शरीर, स्त्री, पुत्र, घन, मकान, मान, बड़ाई आदि नारावान वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानकर दुःखी होता है । इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और संग्रहको लेकर यह अपनेको बडा मानने लगता है: जबकि वास्तवमें इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थीकी आवस्यकता समझते हैं. जिनमें कोई विशेषता या महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे (धन, विद्या आदि) पदार्थ हमसे बड़े और हम दनसे तुच्छ हो ही गये । पदार्थीक मिलनेमें जो अपना महत्व समझता है, यह वास्तवमें तुन्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिलें या न मिलें ।

भगवानुका दास होनेपर भगवानु कहते है-भी तो हैं भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि' ! परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते- 'सोभी मेरे मुकुटमणि' ! ये ती केयल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तवमें भगवानुको अपना जानकर उनके शरण हो जानेसे ही मनुष्य बड़ा यनता है, कैंचा उठता है । इतना ही नहीं; भगवान् ऐसे भक्तो अपनेसे भी बड़ा मान सेते हैं और कहते है-

> अहं भक्तपतायीनी हास्ततन्त इव हित्र । सामुभिर्मसङ्दयो भक्तैर्मकजनप्रियः ।।

(श्रीमद्रा॰ ९ । ४ । ६३)

है द्विज ! मैं भक्तोंके पराधीन हूँ, स्वतन्त नहीं । भक्तजन मेरेको अत्यन्त प्यारे हैं।मेरे हृदयपा उनका पूर्ण अधिकार है ।' कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बडाई दे सकता है?

यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके अंश शरीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपनेको नीचे गिराता है । अगर मनुष्यं इन शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सांसारिक पदार्थोंक दांस न वने, तो वह भगवानुका भी इष्ट हो जाय-'इष्टोऽसि मे दुडमिति' (गीता १८ । ६४) । जिन्हींने भगवानुको प्राप्त कर लिया है, उनकी भगवान अपना प्रियं कहते हैं (गीता १२ । १३-१९) । परंतु जिन्हींने भगवानुको प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवानुको प्राप्त करना चाहते हैं. टन साघकोंको तो ये अपन 'अत्यन्त प्रिय' कहते हैं-- 'भक्तास्तेऽनीव मे प्रियाः' (गीता१२ । २०) । ऐसे परम दवाल भंगवानुको, औ सायकोंको 'अत्यन्त प्रिय' और सिद्धं मक्तोंको केयल 'प्रिय' कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता—यह उसका कितना प्रमाद है!

संसारका एक छोटा-सा अंश शरीर है और परमात्माको अंश स्वयं (जीवात्मा) है। मूल यह होती है कि परमात्माका अंश संसारक अंशक साथ मिलका संसार और परमात्मा—दोनोंको अपने अनुकूल बनाना चाहता है! साधकका काम है-इस भूलशे मिटाना । इसके लिये वह शरीरको तो संसारके अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मके अनुकूल बन जाय । तात्पर्ये है कि शरीरको संसारपर छोड़ दे कि जैसी संसारकी मरजी हो, यैसे रखे; और अपनेक परमात्मापर छोड़ दे कि जैसी परमाताकी मरमी है। वैसे रखे ।

ं संसारकी चीज संमारको दे दें और परमाणनी चीज परमात्माको दे दे-यह ईमानदार्ग है। इस ईमानदारोका नाम हो 'मुक्ति' है । जिमग्ये भीज है. डसको न दें; संसारकी चीज भी ले ले और परमान्याकी धीज भी से से- यह बेर्मानी है। इस बेर्मानीना नाम ही 'बन्धन' है।

ं संसारकी चीज संसारपर और परमात्माकी चीज परमात्मापर छोडकर निश्चन्त हो जाय । अपनी कोई कामना न रखे । न जीनेकी कामना रखे, न मरनेकी । भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता; भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता; गरमी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था; बाढ आ गयी, वर्षा कम करते तो ठीक रहता-इस तरह मनुष्य ,परमात्माको भी अपने अनुकृल बनाना चाहता है और संसारको भी । इस बातको छोडकर अपने-आपको सर्वथा भगवानुके अर्पित कर दे और भगवानसे कह दे कि हे नाथ! आप मेरेको पृथ्वीपर रखें या सर्गमें रखें अथवा नरकोंमें रखें: बालक रखें या जवान रखें अथवा बृदा रखें; अपमानित रखें या सम्मानित रखें; सुखी रखें या दुःखी रखें; जैसी परिस्थितिमें रखना चाहें, वैसे रखें, पर मैं आपको भूलें नहीं।

मनुष्य जिस घरको अपना मानता है, जिस कुटुम्बको अपना मानता है, जिन रुपयोंको अपना मानता है, उनकी ही चिन्ता उसको होती है । संसारमें लाखों-करोंड्रों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनिगनत रुपये हैं, पर उनकी चिन्ता नहीं होती; क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता । जिनको अपना नहीं मानता, उनसे तो मुक्त है हो । अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी-सी ही मुक्ति बाकी है !

ता से चुका ह, याड़ा-रना हो मुक्त बाका है!

विचार करना चाहिये कि जिन थोड़ी-सी चीजोंको
हम अपनी मानते हैं, वे कौन-सी सदा साथ रहनेवाली
हैं! चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बन्धन (उनका सम्बन्ध)
रह जायगा, जो जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेगा।
इसलिये साधकको चाहिये कि वह या तो शरीरको
संसारके अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है; चाहे अपनेको
शरीर-संसारसे सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञानयोग
है; और चाहे अपनेको भगवान्के अर्पण कर दे, जो
भक्तियोग है। इन तीनोंमेंसे कोई भी साधन अपना
ले, तीनोंका फल एक हो होगा।

सम्बन्ध—मनसहित इन्द्रियोको अपना माननेके कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियोमे घूमता है—इसका भगवान् इष्टान्तसहित वर्णन करते हैं।

### शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ।।८।।

जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको प्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादिका खामी बना हुआ जीवाला भी जिस शरीरको छोड़ता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोंको प्रहण करके फिर जिस शरीरको प्रान्त होता है, उसमें चला जाता है।

व्याख्या—'वायुर्गैयानिवाशयात्'—जिस प्रकार वायु इत्रके फोहेसे गन्य ले जाती हैं, किन्तु वह गन्य स्थायीरूपसे वायुर्गे नहीं रहती; क्योंकि वायु और गन्यका सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इन्द्रियाँ, मन, इंडि., स्वभाव आदि-(सूक्ष्म और कारण—दोनों संपेर्गे-) को अपना माननेके कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता है।

जैसे वायु तत्वतः गन्धसे निर्तिप्त है, ऐसे ही बीवाता भी तत्वतः मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिसे निर्तिप्त है: पत्तु इन मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिमें मैं-मेरेपनकी

व्याख्या—'वासुर्गन्यानिवाशयात्'—जिस प्रकार मान्यता होनेके कारण वह (जीवात्मा) इनका आकर्षण इनके फीटेसे गन्य ले जाती हैं; किन्त वह गन्य करता है ।

> जैसे वायु आकाशका कार्य होते हुए पी पृथ्वीके अंश गथको साथ लिये धूमती है, ऐसे ही जीवातम परमात्माका समातन अंश होते हुए पी प्रकृतिके कार्य (प्रतिक्षण बदलनेवाले) शरिगेर्वेचे साथ लिये पिन्न-पिन्न योनियोमें घूमता है। जड़ होनेके कारण वायुमें यह विवेक नहीं है कि वह गथको प्रहण न करे, परनु जीवात्माको तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे, तब शरीरसे

सकता है। भगवानने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड़ सकता

है और चाहे जिससे सम्बन्ध तोड सकता है। अपनी भूल मिटानेके लिये केवल अपनी मान्यता बदलनेकी

आवश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरोंसे मेरा (जीवात्माका) कोई सम्बन्ध

नहीं है । फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है । भगवानने यहाँ तीन शब्द दृष्टान्तके रूपमें दिये है-(१)वाय,(२) गन्ध और (३) आशय । 'आशय'

कहते है स्थानको: जैसे-जलाशय (जल+आशय) अर्थात् जलका स्थान । यहाँ आशय नाम स्थलशरीरका है । जिस प्रकार गन्धके स्थान (आशय) इत्रके फोहेसे

षाय गन्ध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप सुक्ष्म और

कारण-शरीरोंको साथ लेकर जाता है, तब गन्धका आशय-रूप स्थलशरीर पीछे रह जाता है।

'शरीरं यदवाप्रोति'''''गृहीत्वैतानि संवाति'— यहाँ 'ईश्वरः' पद जीवात्माका वाचक है। इस

जीवात्मासे तीन खास भूले ही रही है-(१) अपनेको मन, चृद्धि, गरीरादि जड़ पदार्थीका स्वामी मानता है, पर वास्तवमें यन जाता है स्वयं

तनका टास । (२) अपनेको उन जड पदार्थोंका स्वामी मान लेनेके कारण अपने वास्तविक खामी परमाताको भल

जाता है। (३) जड़ पदार्थीसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें स्वाधीन होनेपर भी उनका त्याग नहीं करता ।

परमात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सद्पयोग करनेकी स्वाधीनता दी है। उनका सद्वयोग करके अपना उद्धार करनेके लिये ये बसुएँ दी है, उनका स्तामी चननेके लिये नहीं । परन्तु जीवमे यह बहत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्रीका सद्देशींग नहीं करता: प्रत्युत अपनेको उनका मादिक मान लेता

है, पर यानायमें उनका गुलाम बन जाता है। जीवासा जह पदार्थीने माने हुए सम्बन्धका त्याग

तभी कर सहजा है, जब उसे यह सालुम हो जाय कि इतक मालिक यसीमें मैं सर्वधा, पराधीन हो गण

हैं और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मिलिक बनता है, उनकी गुलामी इसमें आ हो जाते हैं। इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक है।

जड पदार्थीका मालिक वन जानेसे एक तो इसे उन पदार्थोंकी कमी का अनुभव होता है और दूमरा यह अपनेको 'अनाथ' मान लेता है।

जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है. वह परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि औ

किसी व्यक्ति, बस्तु, पद आदिका स्वामी बनता है, वह अपने स्वामीको भूल जाता है-यह नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय यालक केवल माँको अपन मानकर उसे हो चाहता है, उस समय वह गाँक

विना रह ही नहीं सकता । किस वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ वंत्र जाता है और अपनेको स्वी, पुत्र आदिका स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँका

पास रहना उसे सुद्दाता नहीं । यह स्वामी बननैका ही परिणाम है ! इसी प्रकार यह जीवातम भी शरीगाँद जड़ पदार्थीका स्त्रामी (ईश्वर) यनका अपने वास्तविक स्वामी परमात्माको भूल जाता है-उनसे विमुख हो

जाता है। जबतक यह भूल या विमुखता रहेगी.

तयतक जीवात्मा द.ख पाता ही रहेगा।

'ईश्वरः' पदके साथ 'अपि' एंद एक विशेष अर्थ रखता है कि यह ईधर यना जीवांत्मा वागुके समान असमर्थ, जड और पराधीन नहीं है। इस

,जीवात्मामें ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे, तय माने हुए सम्बन्धको छोड़ मकता है और परमाताके साथ किय सम्बन्धका अनुभव कर सकत है। परन संयोगजन्य सन्त्रकी मोलपताक नगण यह संमारमे माने हुए सम्बन्धको छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं । जड़ता-(शरीग्रदि-) से तादांत्र्य छुंटनेगर जीवात्मा (गन्धको सरह) शरीरोधे साथ से जा सकता

ही नहीं ।

जीवको हो गानियाँ प्राप्त है—(१) भगवर्गन

हारात । अस्ति शासींका आवागमन होता हैं और (२) जो अपना नहीं है, उसको अपना मानना और इच्छा शक्ति, जिससे भोगोंको पानेकी इच्छा करता है। प्राणशक्ति हरदम (श्वासोच्छवासके द्वारा) शींण होती रहती है । प्राणशक्तिका खत्म होना ही मृत्य कहलाती है। जडका संग करनेसे कुछ करने और पानेकी इच्छा बनी रहती है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति अर्थात् कुछ करने और पानेकी इच्छा मिट जाय, तो मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। प्राणशक्ति नष्ट हो जाय और इच्छाएँ बनी रहें. तो दसरा जन्म लेना ही पड़ता है । नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही ' (पूर्वजन्मको) रहती है, प्राणशक्ति नयी मिल जाती है ।

प्राणशक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटानेमें होना चहिये । निःस्वार्थभावसे सम्पूर्णं प्राणियोंके हितमें रत रहनेसे इच्छाएँ सुगमतापूर्वक मिट जाती हैं।

यहाँ 'गृहोत्वा' पदका तात्पर्य है--जो अपने नहीं हैं, उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, इन्द्रियोंके साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिये फिरता है, वे मन, इन्द्रियाँ कभी नहीं कहतीं कि हम तुम्हारी है और तुम हमारे हो । इनपर जीवात्माका शासन भी चलता नहीं; जैसा चाहे वैसा ख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं; फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भल ही है। बास्तवमे यह अपनेपनका (राग, ममतायक्त) सम्बन्ध ही वाँधनेवाला होता है।

वस्तु हमे प्राप्त हो या न हो, बढिया हो या घरिया हो, हमारे काममें आये या न आये, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तुको हम अपनी मानते है ं तो उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ ही है ।

अपनी तरफसे छोडे बिना शरीरादिमें ममताका सम्बन्ध मरनेपर भी नहीं छूटता । इसलिये मृत शरीरकी र्रेंड्रियोंको गङ्गाजीमें डालनेसे उस जीवकी आगे गति रोती है। इस माने हुए सम्बन्धको छोड़नेमें हम , सर्वधा स्वतन्त तथा सबल है। यदि शरीरके रहते हुँए हो हम उससे अपनापन हटा दें, तो जीने-जी ही मुक्त हो जायै।

जो अपना है, उसको अपना न मानना-यह बहत बडा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमें उन्नति नहीं होती ।

इस श्लोकमें आया 'एतानि' पद सातवें श्लोकके 'मन:षष्ट्रानीन्द्रियाणि' (पाँच जानेन्द्रियाँ तथा मन-) का वाचक है। यहाँ 'एतानि' पदको सत्रह तत्वींके समदायरूप सक्ष्मशरीर एवं कारणशरीर-(स्वभाव-) का भी द्योतक मानना चाहिये । इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दसरे शरीरमें जाता है। जैसे मनुष्य पराने वस्तोंका त्याग करके नये वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरका त्याग करके नये शरीरको प्राप्त होता है (गीता २ 1२२) ।

वास्तवमें शद्ध चेतन-(आत्मा-)का किसी शरीरको प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीरमें जाना हो नहीं सकता: क्योंकि आत्मा अचल और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है (गीता २ । १७. २४) । शरीरोंका प्रहण और त्याग परिच्छित्र (एकदेशीय) तत्वके द्वारा ही होना सम्भव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमें परिच्छित्र नहीं हो सकता । परन्त जब यह आत्मा प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादाल्य कर लेता है अर्थात् प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब (स्थल, सक्ष्म और कारण-तीनों शरीरोंमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरोंको धारण करने अर्थात उनमें अपनापन करनेसे) वह प्रकृतिके कार्य शरीरोंका प्रहण-त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेनेके कारण आत्मा सध्मशरीरके आने-जानेको अपना आना-जाना मान लेता है । जब प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादात्म्य मिट जाता है अर्थात् स्थूल, सुक्ष्म और कारणशरीरसे आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहता: तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वीमें लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्मका मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादाल्य ही है ।

## श्रीत्रं चक्षः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।। ९ ।।

यह जीवात्मा मनका आश्रय लेकर श्रीत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राण—इन पौर्वा इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है।

व्याख्या—'अधिष्ठाय मनश्चायम्'— मनमें अनेक प्रकारके (अच्छे-चुरे) संकत्प-विकत्प होते रहते हैं ! इनसे 'स्वयं' की स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि 'स्वयं' (चेतन-तत्व, आत्मा) जड़ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिसे आत्मन्त परे और उनका आश्चय तथा प्रकाशक है । संकत्य-विकत्य आते-जाते हैं और 'स्वयं' सदा ज्यों-का-त्यों रहता है ।

मनका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पर्श फरने, स्वाद लेने तथा सूँघनेका जान होता है। जीवात्माको मनके बिना इन्द्रियोसे सुख-दुःख नहीं मिल सकता । इसलिये यहाँ मनको अधिष्ठित करनेकी बात कही गयी है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मनको अधिष्ठित करके अर्थात् उसका आश्रय लेकर ही इन्द्रियोकि द्वारा विषयोंका सेवन करता है।

'श्रोत्रं चश्चः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च '— श्रवणेद्रिय अर्थात् कानोंने सुननेकी शक्ति 'श्रोत्रम्' हैं। आजतक हमने अनेक प्रकारके अनुकूल (स्तुति, मान, बड़ाई, आशोर्बाद, मधुर गान, बाद्य आदि) और प्रतिकृल (निन्दा, अपमान, शाप, गाली आदि) शब्द सुने हैं; पर उनसे 'स्वयं' में स्वय फरक पड़ा ?

किसीको पौत्रके जन्म तथा पुत्रकी मृत्युका समाचार एक साथ मिला । दोनों समाचार सुननेमे एकके 'जन्म' तथा दुसरेको 'मृत्यु' का जो ज्ञान हुआ, उस 'ज्ञान' में कोई अत्तर नहीं आया। जब जानमें भी कोई अत्तर नहीं आया, तो फिर 'जाता' में अत्तर आया ही कैसे। अतः जन्म और मृत्युका समाचार सुननेसे अत्तरकरणमें (माने हुए सम्बन्धक कारण) जो अतर होता है, उसकी तरफ 'दृष्टि' न. रखकर इस 'जान' पर ही दृष्टि रखनी चाहिये। इसी तरह अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये।

नेत्रेन्द्रिय अर्थात् नेत्रीने देखनेकी शक्ति 'घसुः' है। आजतक हमने अनेक सुन्दर, असुन्दर, मगरेर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे आने 'खरूप'में क्या फरक पड़ा?

स्परोद्धिय अर्थात् त्वचा में स्पर्श फरनेजी शक्ति 'स्परांतम्' है। जीवनमें हमारेको अनेक कोमल, बजेप, चिपथिपे, उण्डे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं। पर उनसे 'स्वय' की स्थितिमें क्या अन्तर आया ?

रसनेन्द्रिय अर्थात् जीभमें स्वादं सेनेकी शक्त 'स्सनम्' है। कडुआ, तीखा, मौडा, यनस्ता, पट्टा और नमकीन—ये छः प्रकारके शोजनके स्म है। आजतक हमने ताह-ताहके स्मयुक्त भौजने किये हैं। पर विचार करना चाहिये कि उनसे 'स्वयं' को क्या प्राप्त हुआ?

प्राणेद्रिय अर्थात् हैगसिकामें सूँयनेकी शक्ति 'प्राणम्' है। जॉवनमें हमारी मासिकाने तरह-तरहरी सुगन्ध

\* मनुष्य अपने मनमें नित्तार कुछ-न-कुछ सोधना रहता है, जिसे संकल्प-विकल्प, मनोरांच या मनेरात्र कहते हैं। निहाने समय यही 'स्त्रा' होकर दीखने लगता है। मनपर युद्धिका पत्रा (प्रपाय) रहनेक काण हम मनने आगी हुई प्रत्येक सामको प्रकट नहीं करते। पत्रा युद्धिका यहा हटनेपर मनमें आगी हुई प्रत्येक सामको कहना या उसके अनुसार आजाण करना 'यागलपन' कहलाता है। इस प्रकार मनोरात्र्य, स्त्रा नया पागलपन-चे सीनों एक ही है।

सवरोदियसे दो प्रकारका ज्ञान होता है— (१) अपग्रेक्ष शान और (२)प्रग्रेक्ष विषय का शान ! इसलिये अवग्रकी बहुत महिमा है । ज्ञानमार्ग और भांतमार्ग—दोनों होसागंधि 'संप्रण' का मुख्य स्थान है ! स्थानि नेजोसे शाल्योका अमलोकन, अस्वयन कारोसे भी प्रश्नेक्ष विषयका ज्ञान होता है, तथानि वालनाने सर भी (शब्दका ही लिखित रूप होनेसे) प्रकाशनारसे शब्दकी शक्ति ही है । शाब्दकान भी जैसा (गुन्मुक्से) अग्रमसे सेना है, वैसा पत्रनेसे नहीं । तिसाध्ययनमें भी पहले सुननेसे ही सोध होता है । शब्दसे अध्यन शक्ति है, जिसे स्वयोदित्य ही प्रश्न कर सकती है, अन्य इंटियों नहीं । और दुर्गन्य ग्रहण की है; पर उनसे 'स्वयं' में क्या

विशेष वात

श्रोत्रका वाणीसे, नेत्रका पैरसे, त्वचाका हाथसे, स्सनका उपस्थसे और घाणका गुदासे (पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका पाँचों कर्मेन्द्रियोंसे) धनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे, जो जनसे बहुए होता है, वह गूँगा भी होता है,। पैरके सलवेमें वेत्तको मालिश करनेसे नेत्रोंपर तेत्तका अस्सर पड़ता है। त्वचाके होनेसे ही हाथ स्पर्शका काम करते हैं। ससनेन्द्रियके वशमें होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी बशमें हो जाती है। घाणसे गन्धका ग्रहण तथा उससे सम्बन्धित गुदासे गन्धका त्याग होता है।

पञ्चमहाभूतोंमें एक-एक महाभूतके सत्त्वगुण अंशसे ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोगुण-अंशसे कमेन्द्रियाँ और तमोगुण अंश से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं।

| पञ्चमहाभूत | सत्त्वगुण-अंश | रजोगुण-अंश    | तमोगुण-अंश |
|------------|---------------|---------------|------------|
| आकाश       | श्रोत्र       | वाक्          | शब्द       |
| वायु       | खचा           | हस्त          | स्पर्श     |
| अग्नि      | नेत्र         | पाद           | रूप        |
| <b>ज</b> ल | रसना          | <b>उप</b> स्थ | रस         |
| पृथ्वी     | झाण           | गुदा          | गन्ध       |

पाँचों महाभूतिक मिले हुए सत्वगुण-अंशसे मन और बुद्धि रजोगुण-अंशसे प्राण और तमोगुण-अंशसे शरीर बना है।

'विषयानुपसेवते' — जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगाहमें दूकान उटाकर दूसरी जगाह दूकान लगाता है, ऐसे ही जीवातमा एक शारीरको छोड़कर दूसरे शारीरमें जाता है; और जैसे पहले शारीरमें विषयोंका गापूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शारीरमें जोनेपर (वही स्वभाव होनेसे) विषयोंका सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवातमा बार-वार विषयोंमें आसिक करनेके कारण ऊँच-नीच योनियोंमें शटकता रिता है।

भगवान्ने यह मनुष्य-शारीर अपना उद्धार करनेके लिये दिया है, सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं । जैसे माहाणको गाय दान करनेपर हम उसको चाय-पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका दूध पीनेका हमें हक नहीं है; ऐसे ही मिले हुए शारीरका स्टुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगनेका हमें हक नहीं है।

विशेष बात

विषय-सेवन करनेसे परिणाममें विषयोंमें राग-आसिक ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण दःखोंका कारण है। विषयोंमें वस्तुतः सख है भी नहीं । केवल आरम्भमें प्रमवश सख प्रतीत होता है (१८ । ३८) । अगर विषयोंमें सख होता तो जिनके पास प्रचर भोग-सामग्री है, ऐसे बड़े-घड़े घनी, भोगी और पदाधिकारी तो सखी हो ही जाते, पर वास्तवमें देखा जाय तो पता चलता है कि वे भी दःखी, अशान्त हो है। कारण यह है कि भोग-पदार्थीने सुख है हो नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग भोगे गये. उन-उन भोगोंसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिन्ता हुई, व्ययता हुई, पद्याताप हुआ, बेडब्बती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयो एवं प्रायः दःख-शोक-उद्देग आये-ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्तिके प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।\*

भें पोगा न मुक्ता वयमेव मुक्तासची न तर्ज वयमेव तजाः । कालो न यातो वयमेव यातासूच्या न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।। 'हमने भोगोको नहीं भोगा, भोगोने ही हमें भौग लिया, हमने तप नहीं किया, हम ही तल हो गये काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये; तुष्णा भीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।'

जिस प्रकार स्वप्नमें जल पीनेसे प्यास नहीं मिटती. उसी प्रकार भोग-पदार्थोंसे न तो गान्ति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय. इतना संग्रह हो जाय. इतनी (अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायै तो शान्ति मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिलती, उल्टे वसाओंकि मिलनेसे वनकी लालसा और बढ़ जाती हैं । धन आदि भोग-पदार्थकि मिलनेपर भी 'और मिल जाय, और मिल जाय'--यह क्रम चलता ही रहता है । परनु संसारमे जितना धन-धान्य है. जितनी सन्दर स्वियाँ हैं, जितनी उत्तम बस्तुएँ हैं, वे सव-को-सव एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल भी जाये, तो भी उनसे उसे तप्ति नहीं हो सकती 🗓 । इसका कारण यह है कि जीय अविनाशी परमात्माका अंश तथा चेतन है और भोग-पदार्थ नाशवान प्रकृतिके र्भरा तथा जड हैं । चेतनको भख जड पदार्थिक द्वारा कैसे मिट सकती है ? भूख है पेटमें और हलवा र्यांधा जाय पीठपर, तो भृख कैसे मिट सकती है? प्यास लगनेपर चढिया-से-बढिया गरमागरम हलवा खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चिनाय परमात्माकी, पर वह उस य्यासको मिटाना चाहता है जड़ पदार्थीक द्वारा, जिससे तुप्ति होनेकी नहीं । तुप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह जड पदार्थोंको अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भूख भी यदती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भल है !

साधकको चाहिये कि यह आज हो यह दृङ्क तर विचार (निधय) कर से कि मेरेको भोगर्नुक्रिये विगयोका सेयन करना हो नहीं है। उसका यह पका निर्मय हो जाम कि सम्पूर्ण संसार मिलकर भी मेरिको तृप्त नहीं कर मकता। विषय-मेरान न करनेका दृढ़ के

विचार होनेसे इन्द्रियों निर्विपय हो जाती है, और इन्द्रियोंके निर्विपय हो जानेसे मन निर्विकल्प हो जाने हैं। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि खतः सम हो जानेसे पुप्तालकों है, और बुद्धिक सम हो जानेसे पुप्तालकों प्राप्तिका खतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ १९६) क्योंकि परमालम तो सदा प्राप्त हो हैं। विचरने प्रवृत्ति होनेके बगरण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहें हो पाता।

सुखभोग और संग्रह—इन दो में जो असक हो जाते हैं, उनके लिये परमालग्राप्ति तो दूर रहें, वे परमाल्याकी तरफ चलनेका दूढ़ निधय भी नहीं कर पाते (गीता २ ।४४) । गोस्वामी श्रीतलासीदासजी महाग्रह

श्रीरामचरितमानसके अन्तर्मे प्रार्थना करते हैं— कामिहि नारि चिशारि जिमि सोमिहि प्रिय निर्मिश्च । विमि रपुनाथ निरंतर प्रिय लगाकु मोहि राम ।। (मानसण । (१०)

'जैसे कामीको स्ती (भोग) और लोभीको धन (संग्रह) प्याग लगता है, ऐसे ही स्पृत्ताधना रूप और ग्रम-नाम मुझे निरत्तर प्याग लगे।' तारार्थ यह है कि जैसे कामी स्तीके रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे ही में स्पृताधके रूपमें निरत्तर आकृष्ट रहूँ और जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे हो मैं ग्रम-नामका (जपके हाग) निरत्तर संग्रह करता रहूँ। संसारका भोग और संग्रह निरत्तर प्रिय नहीं स्मार्ग प्यह नियम है, पर भगवानुका रूप और नाम निरत्तर मिय लगता है। संतीने भी अपना अनुभव करा है—

चाल चाल सब छाड़िया माया-सस छारा हो । नाप-सुधारस थीजिये छिन स्नांबात हो ।। समे मोहि राप पियाग हो ।१

<sup>†</sup> व जानु काम: कामानामुपभोगेन शास्त्रति । इविश कृष्णवर्नेत्र भूव एकाभिवर्धते ।।

<sup>(</sup>भनुः १ । ९४) 'भोगपदार्थीक दरभीगमें कामना कभी हाल 'नहीं होगी, प्रत्युव जैसे पीकी आहींन सन्तेन आग

और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग-सामना भी भोगीके भोगनेमे जवन होती है।" # यन पृथिकां इतिस्थार्थ हिरावर्थ प्राप्तः निवाः । एकावायि न सर्वाले तस्माहवार्गं विस्तरहेन् ।)

<sup>(</sup>विक्युप्तक ४ १ १० १ वर्षः बहाः आहिः ६५ । १३)

सम्बन्ध— पीछेके तीन श्लोकोंर्मे जीवात्पाके स्वरूपका वर्णन किया गया है। उस विषयका उपसंहार करनेके लिये ·आगेके श्लोकमें 'जीवात्माके स्वरूपको कौन जानतां है और कौन नहीं जानता'—इसका वर्णन करते हैं।

## उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विम्हा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।। १० ।।

शरीरको छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीरमें स्थित हुए अथवा विषयोंको भोगते हुए भी गुणोंसे युक्त जीवात्पाके स्वरूपको मूढ पनुष्य नहीं जानते, ज्ञानरूपी नेत्रोंवाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं।

· व्याख्या—'उत्कामनाम्'--स्थूल शरीरको छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीरको साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रियाको यहाँ 'उत्कायन्तम' पदसे कहा है। जबतक हृदयमें घडकन रहती है. तबतक जीवका प्रस्थान नहीं माना जाता । हृदयकी घड़कन बंद हो जानेके बाद भी जीव कुछ समयतक रह सकता है। वास्तवमें अचल होनेसे शब्द चेतन-तत्त्वका आवागमन नहीं होता । प्राणींका ही आवागमन होता है । परन्तु सूक्ष्म और कारण शरीरसे सम्बन्ध रहनेके कारण जीवका आवागमन कहा जाता है ।

आठवें श्लोकमें ईश्वर बने जीवात्माके विषयमें आये 'उत्क्रामित' पदको यहाँ 'उत्क्रामन्तम्' पदसे कहा गया है।

'स्थितं वा' — जिस प्रकार कैमरेपर वस्तुका जैसा प्रतिबिप्त पड़ता है, उसका वैसा ही चित्र अङ्कित हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणमें जिस भावका चिन्तन होता है, उसी आकारका सूक्ष्म शरीर यन जाता है । जैसे कैमरेपर पडे प्रतिबिम्बके अनुसार चित्रके तैयार होनेमें समय लगता है, ऐसे ही अन्तकालीन विनानके अनुसार भावी स्थूलशरीरके वननेमें (शरीरके अनुसार कम या अधिक) समय लगता है।

आठवें श्लोकमें जिसका 'यदवाप्रोति' पदसे वर्णन हुआ है, उसीको यहाँ 'स्थितम्' पदसं कहा गया है ।

'अपि भुझानं वा'—मनुष्य जब विदयौंको भोगती हैं, तब अपनेको वड़ा सावधान मानता है और विषय- लिपा दीखनेपर भी वास्तवमें वह स्वयं निर्लिपा ही सेवनमें सावधान रहता भी है । विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनमेंसे एक-एक विषयको अच्छी तरह जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक विषयको भी

बड़ी स्पष्टतासे वर्णन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर भी वह 'मृढ' (अज्ञानी) ही है; क्योंकि विषयोंके प्रति यह सावधानी किसी कामकी नहीं है, प्रत्युत मरनेपर नरकों और नीच योनियोंमें ले जानेवाली है ।

परमात्मा, जीवात्मा और संसार-इन तीनोके विषयमें शास्त्रों और दार्शनिकांके अनेक मतभेद हैं: परन्त जीवात्मा संसारके सम्बन्धसे महान् दुःख पाता है और परमात्माके सम्बन्धसे महान् सुख पाता है—इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एकमत है।

संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता-यह अकाट्य नियम है । संसार क्षणभङ्गर है-यह बात कहते. स्नते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसारको स्थिर मानते हैं । भोग-सामग्री, भोक्ता और भोगरूप क्रिया-इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता । भोगी मनुष्यकी चृद्धि इतनी मृद्ध हो जाती है कि वह 'इन भोगोंसे बढकर कुछ है ही नहीं'--ऐसा दढ निशय कर लेता है (गीता १६ । ११) । इसलिये ऐसे मनुष्योंके ज्ञाननेत्र यंद ही रहते हैं । वे मौतको निधित जानते हुए भी भोग भोगनेक लिये (मरनेवालोके लोकमें रहते हए भी) सदा जीते रहनेकी इच्छा रखते हैं।

'अपि' पटका भाव है कि जीवासा जिस समय स्थूलशरीरसे निकलकर (सृक्ष्म और कारण) शरीरसहित) जाता है, दूसरे शरीरको प्राप्त होता है तथा विवयोंका उपभोग करता है-इन तीनो हो अवस्थाओंमें गुणींसे रहता है । वानविक सक्तपमें न 'ठन्क्रमण' है. न 'स्थिति' है और न 'भोकापन' हो है।

पिछले रलोकके 'विषयानुषसेषते' पदको ही यहाँ

- (मानस ७ (१३०) -

(मनु. २ । १४)

जिस प्रकार स्वप्रमें जल पीनेसे प्यास नहीं सिटती. उसी प्रकार भोग-पदार्थीसे न तो शान्ति मिलती है और न जलन हो मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय, इतना संग्रह हो जाय, इतनी (अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायँ तो शान्ति मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओंके मिलनेसे उनकी लालमा और बढ़ जाती है । धन आदि भोग-पदार्थिक मिलनेकर भी 'और मिल जाय, और मिल जाय'-यह कम चलता ही रहता है । परनु संसारमे जितना धन-धान्य है, जितनी सुन्दर स्त्रयाँ हैं, जितनी उत्तम बस्तएँ हैं, वे सव-को-सव एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल भी जायँ, तो भी उनसे उसे तृष्ति नहीं हो सकती 🗓 । इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका अंश तथा चेतन है और भोग-पदार्थ नाशवान प्रकृतिके अंश तथा जड़ हैं। चेतनकी भूख जड़ पदाथोंक द्वारा कैसे मिट सकती है ? भूख है पेटमें और हलवा याँधा जाय पीठपर, तो भुख कैसे मिट सकती है ? प्यास लगनेपर चढिया-से-चढिया गरमागरम हलवा खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चित्राय परमात्माको, पर वह उस प्यासको मिटाना चाहता है जड़ पदार्थिक द्वारा, जिससे

माधकको चाहिये कि यह आज ही यह दृढ़ विचार (निधम) का 'से कि मैरेको भीगवृद्धिसे विपयोंका सेवन करना ही नहीं है । उनका यह पछा निर्णय हो जाय कि मन्पूर्ण सप्तार मिलकर भी मैरेकी तुरत नहीं कर सकता । विषय-सेंबन न करनेका दूंड़ 🚣

तुष्ति होनेकी नहीं । तृष्ति तो दूर रही, ज्यो-ज्यो वह

जड पदार्थीको अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भदा भी

यदतों ही जाती है । यह उसकी कितनी बड़ी भल है ।

क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हैं। विक्येने प्रवृति होनेके कारण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं

सखमीय और संग्रह—इन दी. में जी असक

विचार होनेसे इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती है। हो

इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकल्प हो उत्त

है। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि स्वतः सम हो

जाती है: और बदिके सम हो जानेसे परमानाओ

प्राप्तिका स्वतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ 1१९):

हो जाते हैं. उनके लिये परमात्मप्राप्त तो दूर रहे, वे परमात्माको तरफ चलनेका दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते (गीता २ १४४) ।

श्रीतलसीदासजी श्रीरामचरितमानसके अन्तर्गे प्रार्थना करते है— कामिति चारि पिआरि जिपि लोभिति प्रिय विवि दान । तिमि रघुनाय निरंतर प्रिय लागह मोहि राम ।

'जैसे बरमीको स्त्री (भोग) और लोभीको मन (संग्रह) प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाधका रूप और राम-नाम मुझे निरत्तर प्यारा लगे ।' तात्पर्य यह है कि जैसे कामी स्रोके रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे हो मै रघुनाथके रूपमे निरत्तर आकृष्ट रहें और जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मै

राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर संग्रह करना छै।

संसारका भोग और संग्रह निरन्तर प्रिय नहीं सगता - यह नियम हैं; पर भेगवान्का रूप और नम निरनर विग

लगता है। रातान भी अपना अनुभव कहा है-· चाखः चांखः सब छाहिया माया-सर छारा<sub>ः</sub> हो है नाप-सुपारम धीतिये छित्र बार्खात है। !!

लगे मोहि राम नियास है।।

र्ग न जातु कामः कामानापुर्वभौगेन शाम्यति । हविषा कृत्याकर्षेत्र भूय एकाभिनर्धते ।।

<sup>&#</sup>x27;भीगवदार्थीक उपभागते कामना कभी ज्ञान नहीं होती, प्रत्युत जैमें घीकी आर्ट्न क्रांतरेया आग और भड़क उठते हैं, ऐसे ही भौत-सामना भी भौगोंके भोगनेसे प्रयम होती है.!" इं यन् पृथ्विकां जीतिका हिराजं धारतः जिया । एकामापि व पर्यानं नत्मानुका सीत्याहेरु ।।

<sup>(</sup>विज्ञानाम १ १० १ वर्ष: मान- आर्थ: ६५ (१३)

हैं; क्योंक मोह तमोगुणका कार्य है। वे विषयोंका सेवन करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते । केवल भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्योंका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्माके भेदको नहीं ज्ञान सकते।

'पश्चित ज्ञानचक्षुष:'—प्राणी, पदार्थ, घटना, परियिति—कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात् दुश्यमात्र नित्तर अदर्शनमें जा रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है। परिवर्तनकों और दृष्टि होनेसे अपरिवर्तनज्ञील तत्त्वमें स्थिति स्वतः होती है; क्योंकि नित्य परिवर्तनज्ञील पदार्थका अनुभव अपरिवर्तनज्ञील तत्त्वको ही होता है।

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी मनुष्यका भी स्पूल रागिरसे निकलकर दूसरे शागिरको प्राप्त होना तथा भीग भीगना होता है। ज्ञानी मनुष्यका स्थूलशागिर तो खूटेंगा ही, पर दूसरे शागिरको प्राप्त करना तथा पमबुद्धिसे विषयोंका सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते । दूसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें मगवान्ने कहा है कि जैसे जीवालाकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति प्राप्ति होती है, परन्तु उस विषयमें ज्ञानी मनुष्य मोहित अधवा विकारको प्राप्त नहीं होता । कारण यह है कि वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञानकप नेत्रोंके द्वारा यह देखता है कि जन्म-मृत्यु आदिक के प्राप्त विकार परिवर्तनशील शरीरमें ही है, अपरिवर्तनशील स्वरूपमें नहीं । स्वरूप इन विकारोंसे सब समय सर्वथा निर्तित रहता है । शरीरको अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा रखनेसे ही विमूह मनुष्योंको तादात्यके कारण ये विकार रइयंमें होते प्रतीत होते हैं । वमूह मनुष्य आत्माको गुणोंसे युक्त देखते हैं और ज्ञाननेत्रांवाले मनुष्य आत्माको गुणोंसे रहत—वास्तविक रूपसे देखते हैं ।

\*

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें घणित तत्त्वको जो पुरुष यत्न करनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; और जो यत करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।११ ।।

यत्न करनेवाले योगीलोग अपने-आपमें स्थित इस परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं। परनु जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करनेपर भी इस तत्त्वका अनुभव नहीं करते।

व्याख्या—'यतत्तो योगिनश्चेनं पश्यत्ति'—यहाँ 'योगितः' पर उन सांख्ययोगी साधकाँका वाचक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमातमतत्त्वको प्राप्त करनेका यन सुका है।

यहाँ 'यतन्तः' पद साधनपरक है। भीतरकी लगन, जिसे पूर्ण किये विना चैनसे न रहा जाय, यत कहलाती है।

जिन साघकींका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्त फरना है, उनमें असङ्गता, निर्ममता और निष्कामता स्तः आ जाती है । उद्देश्यको पूर्तिके लिये अनन्यभावसे जो उत्कण्टा, तत्परता, व्याकुतता, विरहपुक्त चित्तन, प्रार्थना एवं विचार साधकके हृदयमें प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ 'यतत्तः' पदके अन्तर्गत समझना चाहिये । जिसकी प्राप्तिका उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखताको यत्नके द्वारा दूर किया, उसी तत्वका स्मीमाजन अपने-अग्रपों अनुभव करते हैं । परमात्माक पूर्ण सम्मुख हो जानेके बाद योगीकी परमात्मतत्वमं सदा सहज स्थिति रहतों है । यही 'पश्यित' पदका भाव है ।

जो सांख्यपोगी साधक सत्-असत्के विचारद्वार

Charles of the Control of the Contro 'भुझानम्' पदसे कहा गया है।

'गुणान्वितम्'-- यहाँ 'गुणान्वितम्' पदका तात्पर्य यह है कि गुणोंसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण ही जीवात्मामें उत्क्रमण, स्थिति और भोग—ये तीनों क्रियाएँ प्रतीत होती है।

वास्तवमें आत्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । भूलसे ही इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रखा है, जिसके कारण इसे बारंबार केंच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता है । गुणोंसे सम्बन्ध जोड़कर जीवातमा संसारसे सुख चाहता है- यह उसकी भूल है। सुख लेनेक लिये शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्यकी तो बात ही क्या है!

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही फँसना चाहता है ! व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको अपना मानने लग जाता है। किसीका भाई-बहन न हो, तो यह धर्मका भाई-यहन बना लेता है । किसीका पुत्र न हो, तो यह दूसरेका वालक गोद से लेता है । इस तरह नये-नये सम्बन्ध जोडकर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाता दुःख हो है । इसी बातको भगवान कह रहे हैं कि जांव स्वरूपसे गुणातीत होते हुए भी गुणी-(देश, काल, व्यक्ति, धरनु-) से सम्बन्ध जोड़कर उनसे सँध जाता है।

इसी अध्यायके सातवे रलोकमें आये 'प्रकृतिस्थानि' पदको ही यहाँ 'गुणान्वितम्' पदसे कहा गया है।

#### मार्मिक वात

जयतक मन्यवर प्रकृति अचवा दसके वार्य-मुणोंसे विश्विनात्र भी सम्बन्ध रहता है, तयतक गुणोंके अधीन होकर उसे कर्म करनेके लिये भाष्य होता पहला है (गीता ३ । ५)। चेतन होकर गुलैंकि अधीन रहना अर्थात् जडकी परतन्तता स्वीकार् करना व्यभिचार-दोत्र है । प्रकृति अथवा गुणोसे मर्थया मुक्त होनेपर जो साधीनताका अनुभव होता है, उसमें भी सायक जनतक (अहम्हाँ गन्त्र रहनेके कारण) रस सेटा है, तबनक ध्यभियार-दोष रहता ही है। रस न सेनेमे जब वह व्यक्तियार दोप मिट जाना है, तब अपने प्रेम्यस्य भगवानुके प्रति कातः विषय कामत् मन्त्रो यह कहते हैं कि मेहपान मनुष्य हानम हैं

होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोता वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । इस प्रेमको प्राप्त करन हो जीवका अत्तिम लक्ष्य है। इस प्रेमकी प्रात्मे हो पूर्णता है । भगवान् भी भक्तको अपना अलीकिक मेम देकर हो राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भारती योगियोमें सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं (गीता ६ 1४३) !

गुणातीत होनेमें तो (स्वयंका विवेक सहायक होनेके कारणं) अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर गुणातीत होनेके बाद प्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवतकी कपाका हो सम्बन्ध रहता है ।

'विमुद्धा नानुपश्यन्ति<del>'</del> जैसे भित्र-भित्र प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणोंसे युक्त होकर शरीरको छोड़ते, अन्य शरीरमं प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी 'स्वयं' (आत्म) वही रहता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओं में होता है, 'स्वयं' में नहीं । परन् जो भिन्न-भिन्न क्रियाओंके साथ मिलकर 'स्वयं' को भी भिन्न-भिन्न देखने लगता है (३ ।२७), ऐसे अज्ञानी (तहाकी न जाननेवाले) मनुष्यके लिये यहाँ 'विमुद्धा नानुपरपनि' पद दिये गये है।

मुक्लोग भीग और संग्रहमें इतने आसक रहते है कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं है—यह बात सोचते ही नहीं । भीग भीगनेका क्या परिणाम, होगा ? उस ओर वे देखते ही नहीं । भगगत्ने गोताके संबद्धे अध्यायमें जहाँ सात्यिक, राजम और तामस पुरुषोंको प्रिय लंगनेवाले आहारीका वर्णन क्यि है, वहाँ मालिक आहारके परिणामका वर्णन परले किया गया है: राजस आहारके परिणासक वर्षन अन्तमें किया गुपा है और तामन आहारके परिपासना वर्गन ही नहीं किया गया है (गीत १७ 1८-१०) । इसका कारण यह है कि साहितक मनुष्य कर्म फरोनेंसे पहले उसके चरिणाय-(फल-) पर दृष्टि रछट है. ग्रजस मनुष्य पटले सहसा ग्रम कर बैठता है, रिस परियाम चाहे जैमा आये, परमु टमम मनुष है परिणासकी ताफ दृष्टि ही नहीं डालक । इसी प्रकार यहाँ भी 'विष्का नानुषाचिन' पर देश्य भगपन्

aringrankerke vygazykyka kygaka k मिटनेपर एक 'है' ही शेष रह जाता है।

- 'आत्मनि अवस्थितम्' का तात्पर्य यह है कि 'हैं' में 'है' और 'है' में 'हैं' स्थित है । दूसरे शब्दोंमें व्यक्रिमें समिष्ट और समिष्टमें व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते, उसी प्रकार 'है' और 'हैं' दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्त जैसे जल-तत्त्वमें समुद्र और लहरें-ये दोनों ही नहीं हैं (बासवमें एक ही जल-तत्त्व है), ऐसे ही परमात्मतत्त्व ('है') में 'हैं' और 'है'--ये दोनों ही नहीं हैं। ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप-(स्वयं-)में स्थित तत्त्वका अनुभव करना है।

'मैं'-पनके कारण (संसारमें सुखासिक तथा परमात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुमव नहीं होता । इसलिये परमात्माको अपने-आपसे भित्रमें देखनेके कारण उससे दुरी या वियोगका अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्तिक लिये जगह-जगह भटकना पडता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ है, उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है। परन्त अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता\* ।

अपने-आपमें परमात्माको देखना भित्रता-(दैतपाव-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक है। बास्तवमें 'मैं'-पन ही भिन्नताका पोषक है। मनुष्यने भिन्नताके वाचक 'मैं'-पन अथवा परिच्छित्रता, पराधीनता, अमाव, अज्ञान आदि विकारीको भूलसे अपने-आपमें ही मान लिया है। इनको दूर करनेके लिये परमात्माको अपने-आपमें देखना है । इन विकारीका नाश अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता है। ये विकार तभीतक हैं, जबतक साधक 'हैं'को देखता (मानता) है, 'है'को नहीं । इस 'हैं'के स्थानपर 'है'को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता: क्योंकि 'है'मे किञ्चित्मात्र भी विकार नहीं है ।

संसार बदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके कारण 'मैं' भी बदलनेवाला है: जैसे-- 'मैं बालक हैं', 'मैं युवा हैं', 'मैं वृद्ध हैं', 'मैं रोगी हैं', 'मैं नीरोग हॅं', इत्यादि<sup>†</sup> । संसारकी तरह 'मैं' भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है. ऐसे ही 'मैं' भी नहीं है।

है सो सन्दर है सदा, निह सो सन्दर नाहि । नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहि ।।

'है' सदा है और 'नहीं' कभी नहीं है। 'है' दीखनेमें नहीं आता, पर 'नहीं' दीखनेमें आता है: क्योंकि जिसके द्वारा हम 'नहीं' को देखते हैं, ये मन, बद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी 'नहीं'के अंश हैं । त्रिपटीमें देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात त्रिपटीसे होनेवाले (करण-सापेक्ष) ज्ञानमें सजातीयताका होना आवश्यक है। अतः 'नहीं के द्वारा 'नहीं' को ही देखा जा सकता है, 'है' को नहीं। 'है' का ज्ञान त्रिपुटीसे रहित (करण-निरपेक्ष) है।

'नहीं' की स्वतन्त सता न होनेपर भी 'हैं' की सतासे ही उसकी सता दीखती है। 'है' ही 'नहीं' का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको नहीं

'अपने-आपपे स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी मनुष्य निरत्तर देखते रहते हैं, उनको ही सदा रहनेवाला सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।'

र् यहाँ शक्का हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएँ तो बदल गर्वी, पर 'मैं तो वहीं ै अर्थात् 'मै' तो नहीं बदला ! समाधान यह है कि 'विकारी' सत्ता-(जड़-)को 'खतःसिद्ध' सत्ता-(चेतन-)में पिला देनेके कारण ही 'मैं' मे परिवर्तन नहीं दीखता । बालवमें 'मैं'का प्रकाशक ('स्वयं') यही रहता है, 'मैं'

वहीं नहीं रहता । 'मैं यालक हैं' में जो 'मैं' है, यह 'मैं युवा हैं' में नहीं है । अवस्थाओंके साव सुक्ष्मरूपसे भैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शारिरकी प्राप्ति (दूसरा जन्म) होनेपर भी पहले शरीरका भैं तो नहीं रहता, पर सता रहती है (गीता २ 1 १३) ।

'खतःसिद्ध' सत्ताको लेकर 'मैं वहीं हूँ' कहा जाता है और 'विकारी' सत्ताको लेकर 'मैं बदल गया'

कहा जाता है।

<sup>\*</sup>तपात्मस्यं येऽन्पञ्चन्ति धीरास्तेषां सूखं शाश्चतं नेतरेषाम् ।।

<sup>(</sup>कठ॰ २ । २ । १३: भेतामतर•६ । १२)

सत्-तत्त्वकी प्राप्ति और असत् संसारकी निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेककी सर्वथा जागृति होनेपर वे अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेते हैं।

'आत्पन्यवस्थितम्'--परमात्मतत्वसे देश-कालकी दूरें नहीं है। यह समानरूपसे सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है । यही सब भूतोंक हृदयमें स्थित सबका आत्मा है-'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय-स्थितः' (गीता १०।२०) । इसलिये योगीलोग अपने-आपमें ही इस तत्वका अनुभव कर लेते हैं।

सत्ता (अस्तित्व या 'है'-पन) दो प्रकारकी होती है—(१) विकारी और (२) स्वतःसिद्ध । जो सता उत्पन्न होनेके बाद प्रतीत होती है, घह 'विकारी' सत्ता कहलाती है और जो सता कभी उत्पन्न नहीं होती. प्रत्युत सदा (अनादिकालसे) ज्यों-कौ-त्यों रहती है. वह 'खतःसिद्ध' सता कहलाती है । इस दृष्टिसे संसार एवं शरीरको सता 'विकारी' और परमात्वा एवं आत्वाकी सत्ता 'स्वतःसिद्ध' है । विकारी सत्ताको स्वतःसिद्ध सतामें मिला देना भूल है \*। उत्पन्न हुई विकारी सतासे सम्बन्ध-विच्छेद करके अनुराज खतःसिद्ध सतामें स्यित होना ही 'आत्पनि अवस्थितम' पर्दोका भाव है ।

जीव-(चेतन-)ने भगवत्प्रदत्त विवेकका अनादर करके शर्धर-(जड़-)को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया अर्थात शिरोसे अनना सन्वन्ध मान लिया । जीवके बन्धनका कारण यह माना हुआ सम्बन्ध ही है । यह सम्बन्ध इतना दढ़ है कि मरनेनर भी छटता नहीं और कच्चा इतना है कि जब चाहे, तब छोड़ा जा सकता है। किसीसे अपना सन्बन्ध जोडने अयवा तोइनेमें जीव सर्वधा स्वतन्त है। इसी स्वतन्तवाका दरुपयोग करके जीन शरीपदि विजातीय पदार्थीसे अपना सन्यन्थ मान लेता है।

अपने विवेक-(शर्राते अपनी भित्रताका ज्ञान-) को महत्त्व न देनेसे विवेक दब बाता है। विवेकके दयनेपर शर्धर-(जड़-तत्त्र-)की प्रधानता हो जाटी है और यह सत्य प्रतीत रीने लगता है,। सत्यह,

स्वाध्याय आदिसे जैसे-जैसे विवेक विकसित होता है वैसे-वैसे शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छटता चल जाता है। विवेक जामत् होनेपर परमात्मा-(चिन्नरः तत्व-)से अपने वांसविक सम्बन्धका-उसमें अपन स्वभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है। यह 'आत्पनि अवस्थितम्'पदौका भाव है।

विकारी सत्ता-(संसार-)के सम्बन्धसे अहंद-('मैं'-पन) की उत्पत्ति होती है। यह अहता दे प्रकारसे मानी जाती है-(१) श्रवणसे माननाः जैसे-दूसरोसे सुनकर 'मैं अमुक नामवाला हैं', 'मै अमुक वर्णवाला हैं' आदि अहंता मान लेते हैं (२) क्रियासे माननाः जैसे—व्याख्यान देना, रिश्ता देन, चिकित्सा करना आदि क्रियाओंसे 'मैं वक्तर हैं', 'मै शिक्षक हैं, 'मैं चिकित्सक हैं' आदि अहंता मन लेते हैं । ये दोनों हो प्रकारको अहंता सदा रहनेयली नहीं है, जब कि 'हैं'-रूप स्वतःसिद्ध सता मद रहनेवाली है। 'मैं'-रूपमें मानी हुई अहंताका स्वाग होनेपर 'हैं'-रूप विकास सताका भी सतः त्याप हो जाता है और योगीको 'है'-रूप स्वत सिद्ध सतामे अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है । यही अपने-अपने तलका अनुभव करना है।

# मार्मिक यात

(8)

देश-काल आदिको अपेक्षासे कहे जानेवाले 'मैं, 'तु', 'यह' और 'वह'-इन चार्रीक मूलमें 'है' के रूपमें एक ही परमात्मतत्व समानरापसे विद्यमान है, जो इन चारोका प्रकारक और आधार है। <sup>1</sup>मैं, 'तं', 'यह' और 'वह'—ये चारी निरत्तर परिवर्तनगील है और 'है' नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें 'यू हैं. 'यह है' और 'यह है'-ऐसा तो कटा जाता है, पर भी हैं - ऐसा न कनकर भी हैं। कहा जाता है। कराण यह है कि 'मैं हैं', में 'हूं' 'मैं'-पनमें मेगर आहा है। जबतक 'मैं-पन है, सभैतक हैं के रूपने एरदेशीयका या परिन्तानका है। 'मैं-पनंत

<sup>\*</sup> विकारी सता-(इसीर-) को सन्तिन्द्र सताने सिलानेका तायवं है-अरोको असिर वास्स (अहंता) 'और शरीमकी अपना मानना '(मोमता) । अपनेश्वी शरीम सामनेथे शरीम साम प्रतीय होता है और शारीको अपना माननेने शारितने दिवता होती है ह

'आत्मीन अवस्थितम्' का तारपर्य यह है कि

हूँ में 'है' और 'है' में 'हूँ' स्थित है । दूसरे शब्दोमें
व्यक्टिमें समिष्ट और समिष्टिमें व्यक्टि स्थित है । जिस

फ्रार समुद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं
किये जा सकते, उसी प्रकार 'हैं' और 'हूँ' दोनों
एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्तु जैसे
जल-तत्वमें समुद्र और लहरें—ये दोनों ही नहीं हैं
(वास्तवमें एक ही जल-तत्व है), ऐसे हो परमात्मतत्व
('हैं) में 'हूँ' और 'है'—ये दोनों हो नहीं हैं ।
ऐसा अनुभव करना हो अपने-आप-(स्वयं-)में स्थित
तत्वका अनुभव करना है ।

'मैं'-पनेक कारण (संसारमें सुखासित तथा परमात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभव नहीं होता । इसिलिये परमात्माको अपने-आपसे भिन्नमें देखनेक कारण उससे दूरों या वियोगका अनुभव करंना पड़ता है और उसकी प्रास्तिक लिये जगह-जगह भटकना पड़ता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ हैं, उनसे वियोग होना अवस्यम्भावी है । परन्तु अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता"।

अपने-आपमें परमात्माको देखना भिन्नता-(दैतभाव-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक है। बास्तवमें 'मैं'-पन ही भिन्नताका पोषक है। मनुष्यने भिन्नताके बाचक 'मैं'-पन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारोंको भूलसे अपने-आपमें ही मान लिया है। इनको दूर करनेके लिये परमातमाको अपने-आपमें देखना है । इन विकारोंका नाश अपने-आपमें परमातमाको देखनेपर ही हो सकता है । ये विकार त्रामीतक हैं, जबतक साधक 'हूँ को देखता (मानता) है, 'हैं को नहीं । इस 'हूँ के स्थानपर 'हैं को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योंकि 'हैं मे विकार नहीं है ।

संसार वदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके कारण 'मैं' भी वदलनेवाला है, जैसे—'मैं वालक हूँ', 'मैं युवा हूँ', 'मैं वृद्ध हूँ', 'मैं योगी हूँ', 'मैं नीरोग हूँ', इत्यादि" । संसारकी तरह 'मैं' भी उत्पन्न और नप्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही 'में' भी नहीं है ।

है सो सुन्दर है सदा, निह सो सुन्दर नाहि । निह सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहि ।।

'है' सदा है और 'नहीं कभी नहीं है। 'है' दीखनेमें अता है; दीखनेमें नहीं आता, पर 'नहीं दीखनेमें आता है; क्योंकि निसके द्वारा हम 'नहीं को देखते हैं, वे मन, चुन्दि, इन्द्रियाँ आदि भी 'नहीं के अंश हैं। त्रिपुटीमें देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात् त्रिपुटीमें होनेवाले (करण-सापेध) ज्ञानमें सजातीयताका होना आवश्यक है। अतः 'नहीं के हार 'नहीं को ही देखा जा सकता है, 'है' को नहीं। 'है' का ज्ञान त्रिपटीसे रहित (करण-निर्पेक्ष) है।

'नहीं' को स्वतन्त सत्ता न होनेपर भी 'है' को सत्तासे हो उसकी सत्ता दीखती है । 'है' ही 'नहों' का प्रकाशक और आधार है । जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको नहीं

J. C.

'अपने-आपमें स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञामी मनुष्य निरन्तर देखने रहते हैं, उनको हो सदा ग्हनेवाला सुख प्राप्त होता है, इसरोको नहीं ।'

'खतःसिद्ध' सत्ताको लेकर 'मैं वहीं हैं' कहा जाता है और 'विकासी' सत्ताको लेकर 'मैं बदल गया' करा जाता है।

<sup>\*</sup>तमात्मस्यं येऽनुपञ्चन्ति धीरास्तेषां सुखं शास्ततं नेतरेपाम् ।।

<sup>(</sup>कठ॰ २ । २ । १३; खेतासतर॰ ६ । १२)

<sup>ें</sup> यहाँ श्रष्ट्रा हो सकती है कि वालक, युवा आदि अवस्वाएँ तो बदल गर्वी, पर 'मैं तो वहीं हैं अर्थात् 'मैं' तो नहीं बदला! समाधान यह है कि 'विकारी' सता-(जड़-)को 'स्वत:सिद' सता-(मेतन-)में मिला देनेके कारण ही 'मैं' में परिवर्तन नहीं दीखता। वालवर्ज 'मैं'का प्रकाशक ('स्वयं') वही रहता है, 'मैं' बही नहीं रहता। 'मैं बालक हैं' में जो 'मैं', यह 'मैं युवा हैं' में नहीं है। अवस्वाओंके साथ सुस्मारूपासे 'मैं' भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीरकी प्रांति (दूसरा जन्म) होनेपर भी पहले शरीरका 'मैं' तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है (गीतर २ । १३)।

and the second of the second o देख सकते: क्योंकि जिससे देखते हैं. यह नेत्र है । इसी प्रकार जो सबको जाननेवाला है, उस परमात्माको कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता विजानीयात् । 'विज्ञातास्मरे केल (बहदारण्यक॰ २ ।४ । १४) २ जो 'है' से प्रकाशित होता है, वह ('नहीं') 'है' को कैसे प्रकाशित कर सकता है ?

अपने-आपमें स्थित तत्त्व-('है'-) का अनुभव अपने-आप-('हैं'-)से ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, युद्ध आदि-('नहीं'-) से बिल्कुल नहीं । अपने-आपसे होतेवाला शान स्वाधीन और दसरों-(मन. चदि आदि-) से होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है । अपने-

आपमें स्थित तत्वका अनुभव करनेके लिये किसी

दसरेकी सहायता लेनेकी जरूरत भी नहीं है।

कानोंसे सनने, मनसे मनन करने, बद्धिसे विचार काने आदि उपायोंसे कोई तत्त्वको नहीं जान सकता \* । · फारण कि इन्द्रियाँ, मन, मुद्धि, देश, काल, यहा आदि सब प्रकृतिके कार्य है। प्रकृतिके कार्यसे उस तत्वको कैसे जाना जा सकता है, जो प्रकृतिसे सर्वधा अतीत है ? अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) करनेपर ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है और यह अपने-आपमें ही होती है।

साधकसे सबसे बड़ी गलती यह होती है कि यह जिस रीतिसे संसारको जानता है, उसी रीतिसे

परमात्माको भी जानना चाहता है । परनु संसर्ग और परमात्मा—दोनोंको जाननेकी राति एक-दसरेसे विरुद्ध है । संसारको इन्द्रियाँ, मन, यद्धि आदिके हुछ जन्ह जाता है: क्योंकि उसकी जानकारी करण-सर्वेश है परन्तु परमात्माको इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिके हार नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसकी जनगरी करण-निरपेक्ष है । जडताके आश्रयसे चित्रयतामें स्थितिका अनुपर

हो ही नहीं सकता । जड़ता (स्पूल, सूक्ष्म, और

कारण-शरीर) का आश्रय लेकर जी परमासतंत्रक अनुभव करना चाहते हैं, वे पूरुप समाधि लगाँउर भी परमात्मतत्त्वका अनभव नहीं कर पति, क्येंकि समाधि भी कारण-शरीरके आश्रित रहतो है 🔭। जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमात्मम जानते हैं, वे ज्ञानरूप नेत्रोंवाले योगीलींग गरीर, इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि आदिसे अपनेको अलग बनके अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुमव कर होने हैं। परन जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरश मानते हैं, ये विमृद्ध और अकृताला पृष्ट्य शरीर. इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदिके द्वार यत करनेपर भी अपने-आपमें स्थित परमात्मतस्यका अनुभव नहीं कर

(२)

'आत्यनि अवस्थितम्' पदीनै भगवान्ने अपनेभे

'यह सामात्म-ताव व तो प्रवचनमें, व बुद्धिमें और व बहुत सुननेमें ही प्राप्त हैं सकता है है

चाते ।

(२) नैव वाला न मनता प्राप्तुं शक्यों न चहुपा ।

(काठ-२ । ३ । १२)

'यह परपात्प-तस्य व हो वाणीसे, व वनसे और व नेत्रोंसे ही प्रशन किया का सकता है।

<sup>\*(</sup>१) नावपात्वा प्रवचनेन सभ्यो न भेववा न बहुना शुतेन । (कठ॰ १ ।२ । २३; मुण्डक॰ ३ ।२ ।३)

<sup>े</sup> स्वलासीरमे 'किया', सक्यारीरसे 'विनान' तथा कारणशीरसे 'समाधि' होती है। कारणशारीर नवा जासे होनेवाली समापि जायन, स्टब्स और सुकुणि-अवस्थाकी अपेक्ष निरिष्ट सेंपेस भी सुरुपक्रमों निरनार कियाशील रहती है। इस कारणश्रीरंगे भी अनीन होनेपर एकपात्र तत्व क्षेत्र यह जानी मही किया और अंतिया-दोनोंने अनीत, सदा अख्याद रहनेवाली 'ल्यम्यकी समाधि' है। कारणात्रीलो होनेवाली समाधिये हो ब्युजान होता है, पर 'स्वहराफी समाधि' अर्थात स्वतीमञ्ज सम्मेषत बोध होनेस समाधि तथा मानाव रोनो हो नहीं होते । इयको 'निवांत समाधि' भी करते हैं, वयर्जिक इसमें समाजित सम्बन्ध (बीज) सर्वधा नष्ट्र हो जाना है । इसकी 'सहबावस्ता' भी कहते हैं । घानु बान्नधमें, घर अवस्था नहीं है; प्रन्तुर अवस्था असीत है। अवस्यातीत कोई अवस्या नहीं होती।

सम्पर्ण प्राणियोंकी आत्मामें स्थित (सर्वव्यापी) बताया है। इसका अनुभव करनेके लिये साधकको ये चार वातें दढतापूर्वक मान लेनी चाहिये-

- १. परमात्मा यहाँ हैं ।
- २. परमात्मा अभी है ।
- 3. परमातमा अपनेमें हैं ।
- ४. परमातमा अपने हैं ।

परमाता सब जगह (सर्वव्यापी) होनेसे यहाँ भी हैं, सब समय (तीनों कालोंमें) होनेसे अभी भी हैं; सबमें होनेसे अपनेमें भी हैं: और सबके होनेसे अपने भी हैं। इस दृष्टिसे परमात्मा यहाँ होनेसे उनको प्राप्त करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है, अभी होनेसे दनको प्राप्तिके लिये भविष्यको प्रतीक्षा करनेको आवश्यकता नहीं है: अपनेमें होनेसे उन्हें बाहर दूँदनेकी आवश्यकता नहीं है: और अपने होनेसे ठनके सिवाय किसीको भी अपना माननेकी आवश्यकता नहीं है। अपने होनेसे वे स्वामाविक ही अत्यन्त प्रिय लगेंगे।

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बातें अत्यन्त महत्तपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं । साधकको ये चारों बातें दुढ़तासे मान लेनी चाहिये । समस्त साधनोंका यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदिको भी जरूरत नहीं है । ये वातें स्वतःसिद्ध और वास्तविक हैं । इसलिये इनको माननेके लिये सभी योग्य है, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्पाको ही चाहते हों।

'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्यचेतसः'-जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुपींको यहाँ 'अकतात्वानः' कहा गया है। सत्-असत्के ज्ञान-(विवेक-)को महत्त्व न देनेके कारण ऐसे पुरुपोंको 'अचेतसः' कहा गया है।

जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका महत्त्व बना हुआ है और जो शरीरादिको अपना मानते हुए उनसे सुख-भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष 'अकृतात्मानः' और 'अचेतसः' हैं । ऐसे पुरुष तत्वकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ (प्राकृत) पदार्थीकी सहायतासे चेतन परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहते हैं । परमात्मा जड पदार्थोंकी सहायतासे नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद)से मिलते हैं।

इस श्लोकमें 'यतन्तः' पद दो बार आया है। भाव यह है कि यल करनेमें समानता होनेपर भी एक (ज्ञानी) पुरुष तो तत्त्वका अनुभव कर लेता है, दूसरा (मृद्) नहीं कर पाता । इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके द्वारा किया गया तत्त्वप्राप्तिमें सहायक होनेपर अन्तःकरण-(जडता-)के साथ सम्बन्ध बने रहनेके द्वारण और अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोंका महत्त्व रहनेके कारण (यत्र करनेपर भी) तत्त्वको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनको दृष्टि असत्-(सांसारिक भोग और संग्रह-) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत-(तत्त्व-)को कैसे देख सकते हैं?

अकतात्मा और अचेतस परुष करनेमें तो ध्यान. खाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें जडता-(सांसारिक भोग और संग्रह-)का महत्त्व रहनेके कारण उन्हें तत्त्वका अनुभव नहीं होता । यदापि ऐसे प्रूपोंके द्वारा किया गया यल भी निष्मल नहीं जाता, तथापि तत्त्वका अनुभव उन्हें वर्तमानमें नहीं होता । वर्तमानमें तत्त्वका अनुभव जड़ताका सर्वधा त्याग होनेपर ही हो सकता है।

जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं हो सकता-यह नियम है। अतः शरीर, मन, बृद्धि आदि जड पदार्थीका आश्रय लेकर साधक जडताका त्याग नहीं कर सकता । इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड पदार्थोंको लेकर साधन करनेवालेमें सक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेपर ही निवत होता है। जड़ताका त्याग करनेका सुगम उपाय है-एकमात्र भगवानुका आश्रय लेना अर्थात 'मैं भगवानुका है, भगवानु मेरे हैं' इस वाहाविकताको स्वीकार कर लेना; इसपर अटल विधास कर लेना । इसके लिये यल या अध्यास करनेकी भी जरूरत नहीं है । वास्तविक बातको दृदतापूर्वक स्वीकारमाध कर लेनेकी जरूरत है। 🧺 🕾

Arakadarkan dikada d

सन्वरा— पंद्रहवे अध्यायमें पाँव-पाँच श्लोकोके चार प्रकरण हैं। उनमेते यह तोसरा प्रकरण बराउने एको स्तोकतकका है, जिसमें एवा स्तोक भी लेनेसे पाँच स्तोक पूरे हो जाते हैं । यह तीसर्व प्रस्तप विशेषकपी पाइको प्रमाय और महत्त्वको प्रकट करनेवाला है। छठे हत्तोकमें जो विषय (परमधामको सुर्य, चन्न और ऑप प्रकृति नहीं कर सकते) स्पष्ट नहीं हो पाया था. उसीका स्पष्ट विवेचन अब भगवान उमीके इलोकमें करते हैं।

यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम् ।। १२ ।। सूर्यमें आया हुआ जो तेज सम्पूर्ण जगतुको प्रकाशित करता है और जो तेज घडमारे है तथा जो तेज अग्निमें है, उस तेजको मेरा ही जान ।

व्याख्या-प्रिमाव और महत्त्वकी ओर आकर्षित होना जीवका स्वभाव है। प्राकृत पदार्थिक सम्बन्धसे कालसे अयच्छेद नहीं है।"

जीव प्राकृत पदार्थोंके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है । कारण यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण जीवको प्राकृत पदार्थी-(राग्रेर, स्त्री, पत्र, धन आदि-)का महत्त्व दीखने लगता है, भगवानुका नहीं । अतः जीवपर

पड़े प्राकत पदार्थीका प्रमाय हटानेके लिये मगवान अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट

करते हैं कि उन प्राकृत पदायोंने जो प्रमाव और महत्व देखनेमें आता है, यह वस्तुतः (मुलमें) मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वेतिह

प्रभावशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाशमें सव प्रकाशित हो रहे हैं।] 'यटादित्यगते तेजो जगद्रासयतेऽध्विलम्'— जैमे

भगवान्ने (गीता २ । ५५ में) कामनाओं की 'मनोगतान' मताया है, ऐसे ही यहाँ तेजको 'आदित्यगनम' सनाते है । तारार्य यह है कि जैसे मनमें स्थित कामनाएँ मनका धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तक है, ऐसे ही सुर्वेने स्थित तेज सूर्वका धर्म या नारूप न होकर आगन्तुक है अर्थात् यह तेत्र सूर्यका अपना न होकर

(भगवान्मे) आया हुआ है। सर्वस तेज (प्रकार) इतन महान् है कि सन्पूर्व ब्रह्मान्द्र उससे प्रस्थात होना है। ऐसा वह तेव सर्परा दीयनेपर भी कलक्ष्में भगवानुका ही है। इसलियं सूर्यं भएवान्हरं या उनके परमधानके प्रकाशित

नहीं कर सकता । मन्दि पताहीत करते हैं--पूर्वेबामीय गुरः कालेराज्यकोग्राष्ट्र हा

(भोगदर्शन १ । व६)

'ईश्वर सबके पूर्वजोका भी गुरु है; क्योंकि उसक

सम्पूर्ण भौतिक जगत्में सूर्यक समान प्रदर्श

प्रमावशाली पदार्थ कोई नहीं है । चन्द्र, ऑन, हारे विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है, वे सभी सुर्यसे ही प्रकारा पाते हैं । भगवान्से मिले हुए तेजके.

कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है. तव स्पर्य भगवान् कितने विलक्षण और प्रभावराली

होंगे ! ऐसा विचार करनेपर स्वतः भगवान् ही राज आकर्षण होता है।

सूर्य 'नेत्रो'कः अधिष्ठातु -देवता है । अतः नेत्रेने जो प्रकारा (देखनेको शक्ति) है, वह भी परमध्ये भगवानुसे ही आयी हुई समझनी घाहिने।

' 'वच्चन्द्रमसि'—दैस सुर्यमें स्थित प्रश्नशिका शक्ति और दाहिका राकि-दोनों ही भगवानुसे प्राप्त (आगंत) है, ऐसे ही सद्भानी प्रस्तिका कृति और पेपन कृतिः—दोनों (सूर्यद्वात प्राप्त होनेपर भी गरमात्रों) भगवत्प्रदत्त हो हैं । जैसे भगवानुस्य तेत्र 'अंदिग्यगा'

है, ऐसे ही उनका तेज 'चन्द्रगन' भी समझना चारियें। चन्द्रमाने प्रस्रकार्क साथ शोवलता, ममुत्रा, पौर्यता

अदि को भी भग हैं, यह सब भगवानका ही प्रभाव हैं । यहाँ चन्द्रमान्ये हते. नशत्र आदिका की डाल्सन समझना चाहिये ।

ं चन्द्रम्य 'मन'वा अधिहानु-देवता है । अन् मनी के प्रकार। (मना मरनेरी सर्वित) है, वह भी

चान्यग्रते भगरान्ये ही अग्रयी हुई सुनान्त्री धरिये 🕻 🧸 'बबावी'-वैने भगान्य रेते 'सर्गन्यर

है हैंसे हैं। हमार नेत्र 'अविनात' भी मनहरी

चहिये । तात्पर्य यह है कि अग्निकी प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति-दोनो भगवान्की ही हैं, अग्निकी

यहाँ अग्निको विद्युत्, दीपक, जुगन् आदिका भी उपलक्षण समझना चाहिये ।

अग्नि 'वाणी'का अधिष्ठातु-देवता है। अतः वाणोमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान्से ही आयी हुई समझनी चाहिये ।

'ततेजो विद्धि मामकम्'--जो तेज सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें है और जो तेज इन तीनोंके प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदार्थी (तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगन आदि) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवानुका हो तेज समझना चाहिये ।

उपर्युक्त पदीसे भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्षित होता है. उस-उस पदार्थमें उसको मेरा ही प्रभाव पेखना चाहिये (गीता १० 1४१) । जैसे वृँदीके लड्डूमें मो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी ही है, ऐसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमे जो तेज

है, वह उनका अपना न होकर भगवानका हो है। भगवान्के प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है—'तस्य भासा सर्विपदं (कठोपनिषद् २ । २ । १५) । वह सम्पूर्ण ज्योतियोंकी है---'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः' (गीता १३ । १७) ।

सर्यं, चन्द्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीके अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करनेवाले हैं । पन्त्य अपने भावोंको प्रकट करने और समझनेके लिये नेत्र, मन (अन्तःकरण) और वाणी—इन तीन इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है। ये तीन इन्द्रियाँ जितना प्रकाश करती हैं. उतना प्रकाश अन्य इन्द्रियाँ नहीं करतीं । प्रकाशका तात्पर्य है-अलग-अलग ज्ञान कराना । नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण (इन्द्रियाँ) भगवान्को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवानका ही है।

### \*

सम्बन्ध—दृश्य (दीखनेवाले) पदार्थीमें अपना प्रभाव बतानेके चाद अब भगवान् आगेके श्लोकमें जिस शक्तिसे संपष्टि-जगत्में क्रियाएँ हो रही हैं, उस संपष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव प्रकट करते हैं।

# गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक: ।। १३ ।।

में ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त प्राणियोंको घारण करता है; और मैं ही रसमय चन्द्रमाके रूपमें समस्त ओपधियों-(वनस्पतियों-)को पुष्ट करता हूँ ।

व्याख्या--'गामाविष्य 팏 धारयाम्यहमोजसा'—भगवान् ही पृथ्वीमें प्रवेश करके भगवान्को ही है \* । उसपर स्थित सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोको धारण

भूतानि देखनेमें आती है, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर

वैज्ञानिक भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि करते हैं। तालर्थ यह है कि पृथ्वीमें जो धारण-शक्ति पृथ्वीकी अपेक्षा जलका स्तर कैवा है और पृथ्वीपर

<sup>\* (</sup>१) घौ: सचन्द्राकंतसत्रा छं दिशो भूमेंहोदधिः । बासुदेवस्य बीर्पेण विघृतानि महात्मनः ।।

<sup>(</sup>महामात, अनु १४९ 1 १३४) 'लर्ग, सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिशाएँ, पृथ्वी और महामागर-पे सब भगवान्

जलका भाग स्थलकी अपेक्षा बहुत अधिक है 🕆 । है और फलते-फूलते है । माताके उदरमें स्थित रिज ऐसा होनेपर भी पृथ्वी जलमन्न नहीं होती—यह भी शुक्लपक्षमें बृद्धिको प्राप्त होता है। 💬

भगवानुकी धाएग-शक्तिका ही प्रभाव है।

पृथ्वीके उपलक्षणसे यह समझना चाहिये कि पृथ्वीके सिवाय जहाँ भी धारण-शक्ति देखनेमें आती

है, वह सब भगवानुकी ही है। पृथ्वीने अञ्चाद ओपधियोंको उत्पन्न करनेको (उत्पादिका) शक्ति एवं

गुरुत्वाकर्यण-शक्ति भी भगवानुकी हो समझनी चाहिये । 'पुष्णापि चौषधी: सर्वाः सोमो भूता

रसात्पकः'— चन्द्रमामे दो शक्तियाँ है--प्रकाशिका-शक्ति और पोपण-शक्ति । प्रकाशिका-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन पूर्वश्लोकमें करनेके

अय भगवान् इस स्लोकमें चन्द्रमाकी पोपण-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते हैं कि चन्द्रमाके माध्यमस सम्पूर्ण वनस्पतियाँको मैं ही पुष्ट

करता है। चन्द्रमा शुक्लपक्षमे पायक और कृष्णपक्षमे शोवक

होता है । शुक्तपक्षमें रसमय चन्द्रमान्त्रे मधुर किरणोसे अमृत-वर्ग होनेके कारण हो लता-वृक्षादि पुष्ट होते

यहाँ 'सोम:' पद चंद्रलोककां वापक है

चन्द्रमण्डलका नहीं । नेत्रीसे हमें जो दोखता है क चन्द्रमण्डल है । चन्द्रमण्डलसे भी क्रपर (ऑग्रेंसे न

दीखनेवाला) चन्द्रलोक है । उपर्युक्त पदोने विशेषस्पर 'सोमः' पद देनेका अभिप्राय यह है कि चन्नमंत्रे

प्रकाशके साथ-साथ अमृत-धर्यको शक्ति भी है। वह अमृत पहले चन्द्रलोकसं चन्द्रमण्डलमें आग है

और फिर चन्द्रमण्डलसे भूमण्डलपरं आलं हैं। यहाँ 'ओषधीः' पदके अत्तर्गत गेहै, चना आदि सब प्रकारके अन समझने चाहिये । चन्द्रमाके इय पुष्ट हुए अन्नका भोजन करनेसे ही मनुष्य, परा, परी

आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं । ओपियों, घनस्पतियोमें शरीरको पष्ट करनेको जो शक्ति है, यह चन्द्रमासे आती है। चन्द्रमाकी वह पोगण-शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान्त्रों ही है। भगवान्

ही चन्द्रमान्दे निमित बनाहर सबचंच पोपण करते हैं।

सन्वय— समष्टि-राक्तिमें अपना प्रपाय बढानेके बाद अब पगचन् विम क्रकिते ब्वटि-जगन्ने धवारी हो खे है. उस व्यष्टि-राकिये अपना प्रमाय बताते हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः प्रचाम्यत्रं चतुर्विधम् ।। १४ ।।

प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाला में प्राण-अपानसे युक्त वैद्यानर होकर चार प्रकारके अप्रको पचाता है।

वारिवकी शक्तिमें धारण किये हुए 🕻 🗈

(२) पृथिकां तिष्टन् यो यमवति मही वेदन धार पनित्यानै वेदे करति जगताभीशममसम् । शिवनारं ध्येथं पुनिसानुकां मोक्षद्वार्यं शास्त्रो रहेकेरते यम अवतु कृष्णोर्श्वशिवनयः ।।

(शहरातार्यकृत कृष्णाहरूम्) 'पृथ्यीचे रहकर जो पृथ्वीका नियमन करने हैं, परना पृथ्वी जिनको नही जानी; 'य. पृथ्वियाँ जिस् पृथ्वी धारपति से पृथियों ने सेर्' आदि बुतियोरी केर दिन अधनामन्यको जगनुका मार्था, निगायक, स्रोप और देवता, मनुष्य तथा पुनिवरोंको मोहा देवेदामा बताता है, से शास्तापनपताम शिक्षण पुनरेका हीसूमसम्प्र मेरे

नेप्रोके विषय हो ।" " ेपुर्वाता जनका कुल मात नगरम्य इपरणा प्रतिहान और स्थलका मुग्त भगा लगभग उस्तेग वन्ति ।

व्याख्या--'अहं वैश्वानरो प्राणिनां भूत्वा बारहवें **श**लोकमें रेहपाश्रितः'---अग्निकी प्रकाशन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करनेके बाद भावान इस श्लोकमें वैश्वानररूप अग्निकी पाचन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करते हैं.\* । तात्पर्य यह है कि अग्निके दोनों ही कार्य (प्रकाश करना और - पंचाना) भगवानुकी ही शक्तिसे होते हैं।

प्राणियोंके शरीरको पृष्ट करने तथा उनके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये भगवान ही वैश्वानर-(जराठाग्नि-)के रूपसे उन प्राणियोंके शरीरमें रहते हैं । मनुष्योंकी तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर और पश्, पक्षी आदि जङ्गम प्राणियोंमें भी वैश्वानरकी पाचन-शक्ति काम करती है। लता, वृक्ष आदि जो खाद्य, जल महण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका पावन होनेके फलस्वरूप ही उन तता-वृक्षादिकी वृद्धि होती है।

'प्राणापानसमायुक्तः'-शरीरमें प्राण. समान, उदान और व्यान-ये पाँच प्रधान वाय एवं नाग, कुर्म, ककर, देवदत्त और धनञ्जय-ये पाँच उपप्रधान वायु रहती है रै । इस श्लोकमें भगवान दो प्रधान वाय-पाण और अपानका ही वर्णन करते हैं: क्योंकि ये दोनों वाय जठराग्निको प्रदीप्त करती हैं। जठराग्निसे पचे हुए भोजनके सक्ष्म अंश या रसको शरीरके प्रत्येक अङ्गमे पहुँचानेका सक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायुका ही है।

'पचाम्यत्रं चतुर्विधम्'—प्राणी चार प्रकारके अत्रका भोजन करते हैं--

- (१) भोज्य-जो अत्र दाँतोसे चवाकर खापा जाता है; जैसे--रोटी, पुआ आदि ।
- (२) घेय-जो अत्र निगला जाता है; जैसे-खिचड़ी, हलवा, दुध, रस आदि ।
  - (३)चोष्य-दाँतोसे दवाकर जिस खाद्य पटार्थका

- (१) प्राण-इसका निवास-स्थान हृदय है। इसके कार्य है-श्वासको बाहर निकालना, खाये हुए अन्नको पचाना इत्यादि ।
- (२) अपान-इसका निवास-स्थान गुदा है। इसके कार्य है-ग्रासको भीतर ले जाना, मल-मूत्रको बाहर निकालना, गर्भको बाहर निकालना इत्यादि ।
- (३) समान-इसका निवास-स्थान नामि है। इसका कार्य है-पने हुए भोजनके रसको सब अड्रोमें बॉटना ।
- (४) उदान—इसका निवास-स्थान कण्ठ है । जब भोजन करते हैं, तब उसके गाढ़े भाग और जल-भागको यह अलग-अलग करता है। सूक्ष्मशरीरको स्थूलशरीरसे बाहर . निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना भी इसीका कार्य है।
- (५) व्यान-इसका निवास-स्थान संम्पूर्ण शरीर है। इसका कार्य है-शरीर तथा उसके अहोंको सिकोडना या फैलाना ।
- (६) नाग-इसका कार्य है-इकार लेना ।
- (७) कूर्म-इसका कार्य है-नेत्रोंको खोलना और बंद करना ।
- कुकर-इसका कार्य है-छींकना ।
- देवदत्त-इसका कार्य है-जम्हाई लेना ।
- धनञ्जय---यह मृत्यके बाद भी शरीरमें रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जापा करता है । वास्तवमें एक ही प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्योंके अनुमार उपर्युक्त भेद माने गये हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;अयमग्निवैद्यानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमत्रं पट्यते यदिदमद्यते' (बहदारण्यकः ५ । ९ । १) 'जो यह पुरुषके भीतर अग्नि है. यह वैश्वानर है. जिससे यह अत्र जो भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है ।'

<sup>&</sup>lt;sup>र्</sup> इन दसों प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस प्रकार है—

स्त चूता जाता है और बचे हुए असार भागको धूक अप्रके उपर्युक्त चार प्रकारीमें भी एक-एप्रके स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार असको है कि इन चारी स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार असको है। प्रकार अप्रके अप्रके अप्रके के स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार अप्रके अप्रके अप्रके अप्रके के स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार अप्रके अप्रके अप्रके अप्रके के स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार अप्रके अप्रके अप्रके के स्वाय स्थानियाँ इसी प्रकार स्थानिय स्थानि

(४) लेक-जो अत्र विहासे चाटा जाता है; पचाता हूँ। अत्रक्ष ऐसा बोई अंश नहीं है, जो बेसे-चटनी, शहर आदि। भेरी ग्रीतिके बिना पच सके।

• ¬

सम्बन्धः प्रीकेते तीन स्तोन्त्रेमे अपनी प्रधानपुक्त विभृतियोगा वर्षन वरके अब उस विषयका उपसहस् करते हुर भगवन् सब प्रकासे जाननेकेच तता सर्वको बनाते हैं।

> सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्॥ १५॥

मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हूँ। भेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और अयोहन-(संशय आदि दोषोंका नाश) होता है। सम्पूर्ण येदोंके द्वारा में ही जाननेयोग्य हूँ। येदोंके तस्वका निर्णय करनेवाला और येदोंको जाननेवाला थी मैं ही हूँ।

स्वायमा—"सर्वस्य चाहं हर्दि संतिष्धिः" र्रा— साध्यक्तो (मेंसि दूरी अथवा तियोगका अनुमन बरते परिते क्षायमा वह रहस्य प्रकट करते हैं कि में इसलिये पान-पुग्यापा, मूर्य-पिटक, निर्मन-पत्यव, स्वयं सब प्राणियोके हर्द्यमें विद्यामान हैं। यद्याप्त ग्रेगी-नीरिय आदि कोई भी स्वी-पुग्य किसी भी व्यक्ति, शर्य मान यूदि आदि सभी स्वातीने भगवान् यर्ग, मानदाय, आश्रम, देश, गरल, परित्यिक्त आदिने क्यां न हो, भगवद्यानका यर पूर्व अभिन्नरी है। ह्या प्राणियान के अन्तर्य रागीस्वाय प्राण्यापा अह है। सब प्रवास

रता न जार ।

भाव इदयमें हो होते हैं। समना कर्मीने भाव हो प्रधान होता है। भावकी कुटिये समना पढ़ाये जिया आदियों कुटिय हो जाती है। आतः महत्व भावकों ही है, वस्तु, व्यक्ति, जर्म आदिवा नहीं। वह भाव इदयमें हिसे इदयकों बहुत महता है। हाय सत्त्र-गुणका वार्ष है, इसलिये भी भगान्त् इदयमें विकेश्यासे रहते हैं।

भगवान् करते हैं कि मै प्रायंक मनुष्यके आवतः ही मूर्ग, चल्न, वृष्यां, तैयाना आहि सबसे मजदीक उसके हदयमे सन्त हूँ, अतः विभी भी न्यान होत्या भी यामाध्या "हदय" में प्राप्त होते हैं

प्रसाद्या महंत्राची अर्मान् मन ब्याह सम्प्रमध्ये परिपूर्ण होनस भी हत्यमें प्रता होने हैं। जैसे मायके मंग्यूमी बरित्रम होने हुए व्यान होनेस भी यह उसके मनतेसे हो प्राप्त होने हैं अध्यक्त पृथ्वीमें मर्थन जरा हालेस भी यह बुग्ने अर्थित हो प्रस्त होना है, ऐसे माया प्राप्त होना है, ऐसे माया हम्यूमी स्वाप्त कराइ स्वाप्त होना अर्थित स्वाप्त होना हम्यूमी होना हम्यूमी होना हम्यूमी हम्यूमी होना हम्यूमी हम्यू

सपन, प्यापुराचाओं है, जिसमें भगवतारिको मिन

<sup>ो</sup> हा सुवर्णा सपुता सद्याचा मधार्थ - नृक्षः चालिश्वरते । मधीत्यः विवाले शाह्यसम्मधी अधियानशीरि ।।

ह्युन्तकः ३.११ ११ क्षेत्रफाराः ४.६) भरत साम प्रश्नेताले तथा वरस्य सम्बन्धक म्ह्रोदेवले हे यहाँ—जीवाला एवं सामान्य एक हैं पृश्न—प्रशीच्या आपम संकर रहते हैं । इस होत्येदीवे एक (बीलास्वा) तो उम गृहके कार्यस्तावर स्वयं ती त्रेकर जनमोग काला है: जिल्हा ह्यारा (बाराया) उसका अपनेश व करवा हुमा संवाल हेवल रहता है हैं।

(गीता १३ । १७: १८ । ६१) ।

### परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

हृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा वास्तवमें मनुष्यमात्रको प्राप्त है; परना जड़ता-(संसार) से माने हए सम्बन्धके कारण जडताकी तरफ ही दृष्टिं रहनेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं अर्थात उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो रहा है। जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान (नित्यप्राप्त) परमात्मतत्त्व स्वतः अनुभवमें आ जाता है।

परमात्मप्राप्तिके लिये जो सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चिन्तन किया जाता है, उसमें जड़ता-(असत्-)का आश्रय रहता ही है। कारण है कि जड़ता-(स्पूल, सुक्ष्म और कारण-शरोर-) का आश्रय लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें इनकी सार्थकता जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही है। जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब ये (सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चित्तन) केवल संसारके हितके लिये ही किये जायें, अपने लिये नहीं ।

किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदिके बदलेमें परमात्मप्राप्ति होगी-यह बिल्कुल गलत धारणा है । किसी मूल्यके बदलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, यह उस मृत्यसे कम मृत्यकी हो होती है-यह सिद्धान्त है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदिके द्वारा ही परमात्वप्राप्तिका होना माना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदिसे कम मृत्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते हैं, जबकि किसीसे कम मुल्यके नहीं है (गीता ११ ।४३) । इसलिये वे किसी साधन आदिसे खंपेदे नहीं जा सकते । इसके सिवाय अगर किसी मूल-(साधन, योग्यता आदि-)के बदलेमें परमात्माकी भारत मानी जाय. तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा ? क्योंकि उनसे अधिक मृत्यकी वस्तु (साधन आदि) तो हमारे पास पहलेसे है ही !

जैसे सांसारिक पदार्थ कमोंसे मिलते हैं. ऐसे परमात्माकी प्राप्ति कमोंसे नहीं होती: क्योंकि पामात्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। प्रत्येक कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे होती है और परमात्वप्राप्ति अहंपावके मिटनेपर होती है । कारण कि अहंपाव कृति(कर्म) है और परमात्मा कृतिरहित हैं । कृतिरहित तत्वको किसी कृतिसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है—'नास्त्यकृतः कृतेन' । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शारीर आदि जड-पदार्थोंके द्वारा नहीं, प्रत्युत जडताके त्यागसे होती है। जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, देश, काल, वस्तु आदिका आश्रय है, तबतक एक परमात्माका आश्रय नहीं हो सकता । मन. बद्धि आदिके आश्रयसे परमात्मप्राप्ति होगी-यही साधककी भल भल है। अगर जडताका आश्रय और विशास छूट जाय तथा एकमात्र परमात्माका ही आश्रय और विश्वास हो जाय, तो परमात्मप्राप्तिमें देरी नहीं लग सकती ।

'मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च'--किसी वातकी भूली हुई जानकारीका (किसी कारणसे) पुतः प्राप्त होना 'स्मृति' कहलाती है । स्मृति और चिन्तन—दोनोंमें फरक है। नयी बातका 'चिन्तन' और पुरानी बातकी 'स्मति' होती है । अतः चिन्तन संसारका और स्मति पत्मात्पाको होती है: क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले-(अनादिकाल-)से हैं। स्पतिमें जो शक्ति है, वह चिन्तनमें नहीं है । स्पृतिमें कर्तापनका भाव कम रहता है, जबकि चिन्तनमें कर्तापनका भाव अधिक रहता है।

एक स्पृति की जाती है, और एक स्पृति होती है । जो स्मति की जाती है, वह 'बद्ध'में और जी होती है, वह 'स्वयं'में होती है। होनेवाली स्पृति जडतासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । भगवान यहाँ कहते हैं कि यह (होनेवाली) स्पृति मेरेसे ही होती है।

परमात्पाका अंश होते हुए भी जीव भूलसे परमात्मासे विमुख हो जाता है और अपना सम्बन्ध संसारसे मानने लगता है। इस मूलका नाश होनेपर 'मैं भगवान्का ही हैं, संसारका नहीं' ऐसा साक्षात् अनुभव हो जाना ही 'स्पृति' है (गीता १८ १७३) । स्मृतियें कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत

केवल विस्पृति-(मोह-)का नाश होता है । भगवान्से हमारा वास्तविक सम्बन्ध है । इस वास्तविकताका

मन्द होना हो स्मृतिका प्राप्त होना है। जीवमें निकामपाव (क्यंबीग), खरूप-बीच

(ज्ञानयोग) और भगवत्त्रेम (भक्तियोग) -- हीने सतः विद्यमान है । जीवको (अनादिकालसे) इनकी विस्तृति हो गयी है। एक बार इनकी स्मृति हो उत्तेयर फिर विस्तित नहीं होती। कारण कि यह स्तृति 'रायं'में

जामत् होती है। 'बुद्धि'मे होनेवाली लौकिक स्पृति (यदिके कीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर 'स्वयं'में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती।

किसी विषयको जलकारीको 'जल' कहते हैं।

सीरिक और पारमधिंक दिवना भी झन है, वह सय ज्ञानसंक्ष्म परमात्माका कामास-मात्र है। अतः ज्ञानको भगवान् अपनेमे ही होनेवाला बताते हैं। धालवर्षे ज्ञान चन्ने हैं, जो 'सर्व' मे जाना जाय । अनल, पर्न और नित्य होनेके कारण इस इतने मोई सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यप इन्द्रिय और मृद्धि-जन्म ज्ञान भी 'ज्ञान' बहलाता है, तथानि सीमित, अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्णनशील होनेके मारण इन ज्ञानमें सन्देह या भन्न रहता है, जैसे-नेजेसे देखनेगर

सूर्व अत्यन्त सड़ा होते हुए भी (आजसने) फेटाना दीखता है इत्यदि । युद्धिसे जिस मातनो पहले ह्येफ भागवते थे, चुन्निके विकासित अध्या शुन्न होनेस यहाँ बात गुलत द्यंदाने सग जाती है । तासर्व यह है कि इंद्रिय और मुद्धि-जन्म शत करण-मापेश और अस्य होता है। अस्य ग्रन हो 'अग्रन' यहस्ता है। इसके विपर्वत 'लवे' का इन किसे करन-(इन्द्रिय,

भी 'सामें' के शतमें प्रकारित होते हैं आर्मन् संद्य मेराय, धन, विर्मय (विपरित धरा), हाई-वितर्क

स्टि अर्टिन) की अदेशा नहीं गराना और यह सह पूर्व होता है। गामार्थने इन्द्रिम और बुद्धि-जन हान

आदि दोपेंके दूर शेनेका नाम 'अपोहन' है । घाडा कहते हैं कि ये (संशय अदि) दोन भी भेरी करा

सी दर रोते हैं।

शास्त्रेकी वार्त सत्य है या असत्य ? मगवना किसने देखा है? संस्तर ही सत्य है इत्यदि संश कौर भग भगवानुकी कृपासे ही मिटते हैं । संग्राहर पदाधीने अपना दिन दीखना, उनकी फ्रानिसे मूर्

दीवना, प्रतिशय नष्ट होनेवाले संसाहकी सना दीवन अदि निर्मात भाव भी भगकन्त्री कृष्यमे हो इ होते हैं । गीतोपदेशके अनामें अर्जुन भी भागानकें कुपाते ही अपने मोहका नारा, स्पृतिको प्राचि औ

संरायका नाश होना स्वीकार करते हैं (१८ 1७३) । 'येदेश सर्वेत्तमेष येतः'- यहाँ 'सर्वैः' पर शेर एवं वेदानुहुत सन्तर्ग गासीम पायक है। सम्पर्ण शास्त्रेचा एकमान कालर्थ परमात्माचा गालकिक शन करने अधना उनको प्रतित करनेने ही है।

यहाँ भगवान यह बात ग्यष्ट यसी है कि वेद्रीया

थास्तविक ताटापँ मेधे प्राप्ति फरानेमें 10 है, सांसर्टाक भोगोंकी प्राप्ति करानेने नहीं । श्रुतियोने समामभाषक विशेष वर्गन आनेका यह काला भी है कि संमार्ग्य सकाम मनुष्येकी संद्रमा अस्तिक छती है। इमलिये श्रुवि (संबंधे महा होनेमें) उनका भी पातन करती है ।

क्यनेपीय पानाव पामाव्य ही है, दिसमें क्य सेनेवर फिर कुछ भी जानना बाधी वहीं रहता। परसायको जाने दिना संसारती किला में कर्च न जन हो, जानहारों कभी पूर्व नहीं होती, मन्द्र अपूर्व है एक हैं । अर्दनी भगाएमें उन्हेंसे गिंग विद्वाद भी । प्रमेतिये भागान् करते हैं कि मन्तर्ग वेदी और कास्त्रीक द्वारा जाननेदेगा में मार्च हालारे.

म्दमने भैटा है। किञ्चलकुर्-भारतको हो केर प्रस्त हुए है (क्ट्रेंड ३ ११६, १० १२३) । ज्यान में में मेर्टेंड इंद्रशास निकार मेरे दीय-दीया मानार ने देने परीत

<sup>&</sup>quot; बाहोप्यक्रातीर प्रदि प्रष्ट केट्यपीयो । केटमेप न 'जन्ति' संस्थापते हि स. १६ (बहाबारम, हार्गियः १९८ १ ५०)

<sup>&#</sup>x27;माहीपाह मेर पहला भी को बेरोके हम बार्कीयेग बायावाको नहें पारण, यह यह केवल केंद्रोक्य बीझ बोनेकरका है 👫

रीवाले विगेधींका अच्छी तरह समन्वय कर सकते है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि (वदोंका पूर्ण वास्तविक जाता होनेके कारण) मैं ही वेदोंके यथार्थ तात्पर्यका निर्णय करनेवाला है।

'बेटविदेव चाहम'-वेदोके अर्थ, धाव आदिको भगवान ही यथार्थरूपसे जानते हैं । वेदोंमें कौन-सी बात किस भाव या उद्देश्यसे कही गयी है; वेदोंका यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पुर्णरूपसे जानते हैं; क्योंकि भगवान्से ही वेद प्रकट हए हैं।

वेदोंमें भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अच्छे-अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते (गीता २ । ५३)। इसलिये वेदोंके यथार्थ ज्ञाता भगवानका आश्रय लेनेसे ही वे वेदोंका तत्त्व जान सकते हैं और 'श्रुतिविप्रतिपति'से मुक्त हो सकते हैं।

इस (पन्द्रहवें) अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने संसार-वृक्षको तत्त्वसे जाननेवाले मनष्यको 'वेदवित' कहा था । अब इस श्लोकमे भगवान स्वयंको 'वेदवित' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ तलको जान लेनेवाला महापरुप भगवानसे अभिन्न हो जाता है । संस्थाके यथार्थ तत्त्वको जाननेका अभिप्राय है-'संसारको स्वतन्त सत्ता नहीं है और परमात्माकी ही सत्ता है'-इस प्रकार जानते हुए संसारसे माने हुए सम्बन्धको छोड़कर अपना सम्बन्ध भगवान्से जोड़ना, संसारका आश्रय छोडकर भगवानके आश्रित हो जाना ।

#### प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

मगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमें भित्र-भित्र रूपोंसे अपनी विभृतियोंका वर्णन किया है-

सातवें अध्यायमें आरुवें इलोकसे बारहवें इलोकतक मृष्टिके प्रधान-प्रधान पदार्थीमें कारणरूपसे संबह विभृतियोंका वर्णन करके भगवान्ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध को है।

नवें अध्यायमें सोलहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक क्रिया, भाव, पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभतियोंका वर्णन करके भगवानने अपनेको सर्वव्यापक चताया है।

दसवें अध्यायका तो नाम ही 'विभृतियोग' है । इस अध्यायमें चौथे और पाँचवें श्लोकमें भगवानने प्राणियोंके भावेंकि रूपमें बीस विभृतियोंका और छठे श्लोकमें व्यक्तियोंके रूपमें पचीस विभृतियोंका वर्णन किया है। फिर बीसवें श्लोकसे उत्तालीसवें श्लोकतक भगवानने बयासी प्रधान विभृतियोंका विशेषरूपसे वर्णन.किया है ।

इस पन्द्रहवें अध्यायमें वारहवें श्लोकसे पन्द्रहवें श्लोकतक भगवान्ने अपना प्रभाव बतलानेके लिये तेरह विभतियोंका वर्णन किया है\*

उपर्यक्त चारों अध्यायोंमें भित्र-भित्ररूपमें विभृतियोंका वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि साधकको 'वासदेव: सर्वम्' (गीता ७ । १९) 'सब कुछ वासदेव ही है' इस तत्त्वका अनुभव हो जाय । इसीलिये अपनी विभृतियोंका वर्णन करते समय भगवान्ने अपनी सर्वव्यापकताको ही विशेषरूपसे सिद्ध किया है: जैसे---

'मत्तः परतरं नान्यकिञ्चिटस्ति' (७ ।७)

'मेरेसे बढ़कर इस जगतका दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है ।'

'सदसच्चाहमज़ेन' (९ । १९)

'सत् और असत्-सब कुछ मैं ही हैं।' 'अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते' (१० ।८)

'मैं ही सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मेरेसे हो सब जगत चेष्टा करता है।

'न तदस्ति विना यत्यान्यया भूते चराचरम् ।'

(20 139)

'चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो मेरेसे रहित हो अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही खरूप हैं।'

इसी प्रकार इस एंट्रहवें अध्यायमें भी अपनी

इस अध्यायमें वर्णित तेरह विभृतियाँ इस प्रकार है-(१) सूर्पमें स्थित तेज, (२) चन्द्रमें स्थित तेज, (३) अग्विमें स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी धारण-शक्ति, (५) घन्द्रकी पोपण-शक्ति, (६) वैद्यानर, (७) इट्यस्थित असार्यामी, (८) स्पृति, (९) ज्ञान, (१०) अपोहन, (११) वेदोद्वारा जाननेयोग्य, (१२) वेदानाका कर्ता और (१३) वेदोंको जाननेयाला ।

विमृतियोंके सर्गनका उपसंहार करते हुए भगवान् सहते है—

'सर्वस्य चारं हर्दि संनिविष्टः' (१५ ।१५) 'में सम्पूर्ग प्राणियोंक हृदयमें सम्पन्क प्रकारते स्थित हैं।'

तःसर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ परमात्माको सतासे हो मतायान् हो रहे हैं। परमारफसे अलग किसीको भी स्रतन्त्र राता नहीं है।

प्रभारको अभाव-(अन्तास्त-)में कोई बन्नु दिखायों नहीं देती । ऑखोंसे किसी बस्नुको देखनेस पारले प्रभारा दीखता है, उसके बाद बस्नु दीखती है अर्थात् हरेक बस्नु प्रधारको असर्गत हो दोखती है; किस्नु हमाणे दृष्टि प्रभाराप न जाकर प्रधारत होनेकाली बस्तुस जाती है। इसी प्रभार धावनात बस्नु, क्रिया, भाव आदिका शन एक विलाशन और अस्नुक प्रभारा—शनके असर्गत होता है, जो सबका प्रभारतको और आधार है। प्रस्तेत बस्तुसे पहले शत (हार्यप्रभागा परमान्यकार) रहता है। अतः होसस्में परमान्याको व्यापा कहनेसर भी सम्नुकः संस्तार थप्यो है और उसका अधिष्ठान परमान्यताच पहले है अर्धन् पहले सरमान्यताच दोखता है, बादमें संस्ता । परमु संस्तर्य एम होनेके प्रभाग मनुकारी दृष्टि उसके प्रधारक-(परमान्यताच-) पर नहीं जाती।

परमानाकी मताके बिना संमारकी कोई सता नहीं है। परनु परमानासराकी तरफ दृष्टि न साने तथा मंसरिक ज्ञानी-पत्राविति सम या सुराम्प्रीत रहोंके घरण उन प्राणी-पत्राविकी पुगरु (शतक) सता प्रतंत होने लगती है और परमात्राकी सामविक सता (जो तलाने है) नहीं दीवानी। यदि संमार्की एग या सुराम्प्रीतनक सर्वाय अभाव हो ज्या, हो सलाने दुरू परमात्रात्ता हो यीवाने या अपुणवर्ग जाने लगानी है। जात विक्ट्रीसर्थिक व्यक्तिक द्वाराय मही है कि विक्टी भी प्राणी-पद्याविकी साम दृष्टि ज्ञानेस सामको द्वारात्र भारताही सुन्ति होने व्यक्ति अर्थात् उमे प्रत्येक प्राप्ती-पदार्थमें भगजन्तो हो देखन चहिने (भोता १० १४१) ।

यर्तमानमें समाजकी दश्ते बड़ी विदिश है । प्रदा सव लोगोंके अलकारामें रपदेश यहन जाटा मान्य हो गया है। रूपये रहद क्यूमरे नतें अले. प्रतार उनसे छाँछै गयी वन्त्रे ही काममें आही है, पाना सोगीन रुपाँकि उपयोगनी साम महला न देवन उनकी संस्माकी प्रतिको हो ज्यादा महत्व दे दिया। इसतिये पनप्यके पाम जितने अधिक स्थये होते हैं, यह समाजमें अपनेको उतना हो अधिक बद्दा गत लेख है । इस प्रयार स्पर्यको हो महत्त देनेगला वर्गक परमालाके महस्तको समझ हो नहीं सन्छ। दिन पामालप्रजिके स्वा रहा व जाय-ऐमी सगव उप मनपांक भीता उत्पान हो हो नैसी सकती है ? जिसके भीतर यह बात बैठी रई है कि रुपयेकि बिना गरा हो नहीं जा सकता अधवा स्पर्वे है जिन करन हैं नतें चल मरूह, उसके परमानामें एक निवयन्त्री मुद्धि हो ही नहीं सकती । यह यह यत समस हो नहीं सकता कि रूपयेके विना भी अंगरी सरह याम वस मजरा है।

निस प्रकार व्यापीयो (प्रकार प्रकारिका होत्रप सर्वेता) काल लेने, मान देने कार व्याप्त स्थान स्थान प्रकार काल होने कार व्याप्त स्थान है, इसी मनस्य प्रकार होत्रप प्रकार है, इसी मनस्य प्रकार होत्रप स्थान है, इसी प्रकार प्रकार होत्रप स्थान काल है है। उसकी देश काल होत्रप स्थान है। उसकी देश काल है कि प्रकार की स्थान है। उसकी देश काल है कि प्रकार की स्थान है। उसकी देश गर्म की स्थान है। इसकी है। उसकी है काल है कि प्रकार की नहीं ।

# मार्गिक वात

अर्नुष्ये भीपाने अधायके मुण्यान होत्या त्रेपण कुछ था । गुण्येन भएके गी जीन भीपाके पीमार है । अन पुण्येन सह स्थितिक हैं ने भीपाने गरी

<sup>े</sup> बारूनः अपनेकी संकार्क अन्यादार क्रानीको घोटा या बेहा स्वारंग पत्यका तिहाँ है । स्वार्येको सन्दाः केवन अधियान बहारीके सिवाप और बूटा फान वर्ग अन्ये । ऑस्पान आसूर्त-समानिका पूर्व है र विको थी दुर्गुल-सुरायन, पान हैं, सब अधियातस्थी पुराबो आयाने दर्गे हैं १

अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे प्रभावको पिटानेके लिये बड़े प्रभावको आवश्यकता होती है। अतः जवतक जीवपर गुर्णो-(संसार-) का प्रभाव है, तवतक भगवान्के प्रभावको जाननेकी बड़ी आवश्यकता है।

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्ने (इस अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह बताया कि मैं ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता हुँ मैं ही पृथ्वीपर अन्न उत्पन्न करके उसके पुष्ट करता हूँ, जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मैं ही वैद्यानर-रूपसे उस अन्नको पद्माता हूँ और मनुष्यमें स्पृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ । इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्तत्वक, समष्टिसे व्यष्टितकको सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान्के अन्तर्गत, उन्हींको शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है अर्थात् उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है और वेंघ जाता है ।

×

सम्बन्ध—पगवान्ते इसी अध्यायके पहले श्लोकसे पंद्रहवें श्लोकतक (तीन प्रकरणीमें) क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मका विस्तारसे वर्णन किया। अब उस विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो श्लोकीमें उन तीनींका क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नामसे स्पष्ट वर्णन करते हैं।

# हाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६ ।।

इस संसारमें क्षर (नाशवान) और अक्षर (अविनाशी)—ये दो प्रकारके पुरुष है। सम्पूर्ण प्राणियोके शरीर नाशवान और कुटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है।

व्याख्या—"द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरशाक्षर एव घ'—यहाँ 'लोके' पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक सगझना चाहिये ! इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें 'जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है ।

इस जगत्में दो विभाग जाननेमें आते हैं—शरीयिद गरावान् पदार्थ (जड़) और अविनाशी जीवात्मा (चैतन)। जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दोखनेवाला शरीर है और एक उसमें रहनेवाला जीवात्मा है। जीवात्माके रहनेसे ही भण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है। जीवात्माके साथ प्राणिक निकलते ही शरीरका संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीरको जला देते हैं। कारण कि महस्त्र नाशवान् शरीरक नहीं, प्रत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी जीवात्माका है। पञ्चमहाभूतों-(आकारा, वायु ऑग-, जल और पृथ्वी-) से वने हुये शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान् हैं। प्राणियंकि (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाले) स्यूलशरीर स्थूल समष्टि-जगत्के साथ एक है; दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और वृद्धि—इन सत्रह तत्वोंसे युक्त सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म समष्टि-जगत्के साथ एक हैं और कारण-शरीर (स्वभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण समष्टि जगत्-(मूल प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सब धरणशील (नाशवान) होनेके करण 'सर' नामसे कहें गये हैं।

वास्तवमें च्याप्टं नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; केवल सम्ब्रिं संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको अपनी माननेके कारण उसको च्याप्ट कह देते हैं संसारके साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भित्रता केवल (राग-ममता आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । मात्र पदार्थ और क्रियाएँ प्रकृतिको हो है\* । इसलिपे

<sup>\*</sup> पदार्थों और क्रियाओंको संसारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'क्रानयोग' और घगत्रान्का मानना 'मिक्रयोग' है। इनको चाहे जिसका माने, घर थे अपने नहीं हैं—यह तो मानना ही पड़ेगा।

and de la contraction de la co विभृतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए भगवान कहते

'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५ ।१५). 'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं।'

तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ परमात्माको सत्तासे ही सत्तावान् हो रहे हैं । परमात्मासे अलग किसीकी भी खतन्त्र सत्ता नहीं है।

प्रकाशके अभाव-(अन्यकार-)में कोई वस्त दिखायी नहीं देती । आँखोंसे किसी वस्तको देखनेपर पहले प्रकाश दीखता है, उसके बाद वस्तु दीखती है अर्थात् हरेक चस्तु प्रकाशके अन्तर्गत ही दीखती है: किन्त् हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित होनेवाली बस्तुपर जाती है। इसी प्रकार यावन्यात्र वात्, क्रिया, भाव आदिका ज्ञान एक विलक्षण और अलप्त प्रकाश--ज्ञानके अन्तर्गत होता है, जो सवका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तुसे पहले ज्ञान (खयंप्रकाश परंमात्मतत्त्व) रहता है । अतः संसारमें परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमें है और उसका अधिष्ठान परमात्पतत्व पहले है अर्थात् पहले परमात्मतत्व दीखता है, वादमें संसार । परन्तु संसारमें एग होनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि उसके प्रकाराक-(परमात्मतत्व-) पर नहीं जाती ।

परमात्माकी सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता नहीं है। परन्तु परमात्मसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थीमं राग या सुखासिक रहनेके कारण उन प्राणी-पदार्थीकी पृथक् (स्वतन्त) सता प्रतीत होने लगती है और परमात्माकी वास्तविक सता (जो तत्वसे हैं) नहीं दीखती । यदि संसारमें राग या सुखासितका सर्वथा अमाव हो जांय, तो तत्वसे एक परमात्मसत्ता ही दीखने या अनुभवमें आने लगती है। अतः विभृतियोंके वर्णनका तालर्य यही है कि किसी भी प्राणी-पदार्थकी तरफ दृष्टि जानेपर साधकको एकमात्रं भगवानुकी स्मृति होनी चाहिये

चाहिये (गीता १० ।४१) । वर्तमानमें समाजको दशा वडी विचित्र है । प्रायः सब लोगोंके अन्तःकरणमें रुपयोंका बहुत ज्यादा महत्त्व हो गया है। रुपये खुद काममें नहीं, आते. प्रत्यत उनसे खरीदी गयी वस्तुएँ ही काममें आती हैं; परन्तु लोगोंने रुपयुक्ते उपयोगको खास महत्त्व न टेकर टनकी संख्याकी वृद्धिको ही ज्यादा महत्त्व दे दिया ! इसलिये मनुष्यके पास जितने अधिक रुपये होते हैं, वह समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बडा मान लेता है । इस प्रकार रुपयोंको हो महत्त्व देनेवाला व्यक्ति परमात्माके महत्त्वको समझ ही नहीं सकता । फिर

परमात्मप्रान्तिके बिना रहा न जायं—ऐसी लगन उस

मनुष्यके भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है ? जिसके

भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयंकि बिना रहा

ही नहीं जा सकता अथवा रुपयोंके बिना काम ही

नहीं चल सकता, उसकी परमात्मामें एक निश्चयवाली

युद्धि हो ही नहीं सकती । वह यह बात समझ ही

नहीं सकता कि रुपयोंके बिना भी अच्छी तरह काम

अर्थात् उसे प्रत्येक प्राणी-पदार्थमें भगवानको ही देखना

चल सकता है। दिस प्रकार व्यापारीको (एकमात्र धन-प्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) माल लेने, माल देने आदि व्यापार-सम्बन्धी प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है, इसी प्रकार परमात्मदत्त्वके जिज्ञास्को (एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदिमें तत्वरूपसे परमात्मा ही दीखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्माके सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, हो सकता ही नहीं ।

### मार्मिक वात

अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा था । गुणेकि महसे ही जीव संसारमें फैमता है । अतः गुणाँका सद्ध मिटानेके लिये भगवान्ते यहाँ

वस्तुतः रूपयोकी संख्याके आधारपर अपनेको छोटा या बहा मानना पतनका जिह है । रूपयोकी संख्या केवल अभिमान बढ़ानेके सिवाय और कुछ काम नहीं आती । अभिमान आसुरी-सापतिका मूल है । जितने भी दुर्गुण-दुरावार, पाप हैं, सब अभिमानरूपी वृक्षकी छायामें रहते हैं ।

अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे प्रभावको मिटानेके लिये बड़े प्रभावकी आवश्यकता होती है। अतः जबतक जीवपर गुणों-(संसार-) का प्रभाव है, तबतक भगवान्के प्रभावको जाननेकी बड़ी आवश्यकता है।

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्ने (इस अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह बताया कि में हो सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता हैं: मैं ही पृथ्वीपर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हैं; जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मैं ही वैधानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ और मनुष्यमें स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं हो करता हूँ। इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टिसे व्यष्टितकको सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान्तके अन्तर्गता, उन्होंकी शक्तिसे हो रही है। मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन, क्रियाओंक। कर्ता मान लेता है अर्थात् उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है और वेंघ जाता है।

#### \*

सम्बन्ध—पगवान्ने इसी अध्यायके पहले श्लोकसे पंद्रहवें श्लोकतक (वीन प्रकरणोंमें) क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्माका विस्तारसे वर्णन किया । अब उस विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो श्लोकोंमें उन तीनोंका क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोतम नामसे स्पष्ट वर्णन करते हैं ।

# ह्मविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६ ।।

इस संसारमें क्षर (नाशवान्) और अक्षर (अविनाशी)—ये टो प्रकारके पुरुप हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर नाशवान् और कुटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है।

व्याख्या—'ह्यांवर्मी पुरुषी लोके क्षरशाक्षर एव च'—यहाँ 'लोके' पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक समझना चाहिये। इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है।

इस जगत्में दो विभाग जाननेमें आते हैं—शरिरादि गशवान् पदार्थ (जड़) और अविनाशों जीवात्मा (चेतन)। जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दोखनेवाला शरीर है और एक उसमें रहनेवाला जीवात्मा है। जीवात्माके रहनेसे हो प्रण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है। जीवात्माके साथ प्राणिक निकलते ही शरीरका संचालन यंर हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीरको जला देते हैं। कारण कि महस्त नाशवान् रारिरका नहीं, प्रत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी जीवात्माका है। पञ्चमहाभूतों-(आकाश, वायु आगि, जल और पृथ्वो-) से बने हुये शारीग्रंदि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान् हैं। प्राणियोंके (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाले) स्थूलसग्रंदि स्थूल सम्प्रि-जगत्के साथ एक हैं, दस इन्द्रियों, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—इन सब्रह तत्वोंसे युक्त सूक्ष्मशरीर स्थूक्ष सम्प्रि-जगत्के साथ एक हैं और करण-शरीर (स्वभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण सम्प्रि जगत्-(भूल प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सब शरणशील (नाशवान) होनेके करण 'सर' नामसे कहे गये हैं।

में पदायों और क्रियाओंको संसारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'शानयोग' और भगवान्का भानना 'मांकियोग' है। इनको छाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं हैं—यह तो मानना ही पहेगा।

स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीरकी समस्त क्रियाएँ

क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि-संसारके हितके लिये ही करनी है, अपने लिये नहीं ।

जिस तत्त्वका कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका बाचक यहाँ 'अक्षरः' पद है † । प्रकृति जड़ है और जीवात्मा

(चेतन परमात्माका अंश होनेसे) चेतन है। इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने जिसका छेदन करनेके लिये कहा था, उस संसारको यहाँ 'क्षरः' पदसे और सातवें श्लोकमें भगवानने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्माको यहाँ 'अक्षरः'

पदसे कहा गया है। यहाँ आये क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुँक्लिङ्ग सीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हैं । इससे यह समजना चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न नो स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं। बासवमें लिङ्ग भी शब्दकी दृष्टिसे हैं, तत्वसे कोई लिह्न नहीं है \*

क्षरं और अक्षर—दोनोंसे उत्तम 'पुरुषोत्तम' नामकी सिद्धिके लिये यहाँ भगवान्ने क्षर और अक्षर—दोनोंको 'पुरुप' नामसे कहा है।

'क्षरः सर्वाणि भूतानि'—इसी अध्यायके आरम्भर्मे जिस संसार-वृक्षका खरूप बताकर उसका छेटन करनेकी प्रेरणा की गयी थी, उसी संसार-वृक्षको यहाँ

'क्षर' नामसे कहां गया है। यहाँ 'भूतानि' पद प्राणियोंके स्थूंल, सूक्ष्म और कारण-शरीरींका ही वाचक समझना चाहिये । कारण कि यहाँ भूतोंको नाशवान् बताया गया है। प्राणियोंके शरीर ही नाशवान् होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं । अतः यहाँ 'भूतानि' पद जड़ शरीरोंके लिये ही आया है ।

'कृटस्थोऽक्षर उच्यते'—इसी अध्यायके सातवें

श्लोकमें भगवान्ने जिसको अपना सनातन अंश वताया हैं, उसी जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' नामसे कहा गया है । जीवात्मा चाहे जितने त्रारीर धारण करे, चाहे जितने लोकोंमें जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न महीं होता: वह सदा ज्यों-का-त्यों रहता है

ं भीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे इस इकार

हुआ है--

| अध्याय-श्लोक       | क्षर                           | ं अक्षर :                       | युरुयोत्तम                |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| C 1 3-8<br>0 1 8-6 | अपरा प्रकृति ,<br>अधिभूतः कर्म | परा प्रकृति<br>अध्यात्म; अधिदैव | · अहम्<br>. ब्रह्मः अधियश |
| <b>१३ । १-</b> २   | क्षेत्र                        | क्षेत्रज्ञ                      | , माम्                    |
| १४ । ३-४           | महर्म्हाः योनि                 | गर्भ; बीज                       | अहम्; पिता                |

<sup>\*</sup> गीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन तीनों लिङ्कोंनें मिलता है। वदाहरणार्थ—

जीवभूतः (१५ १७) पुल्लिङ्ग ... जीवमूताम् (७ । ५) - स्त्रीलिङ्ग

अध्यात्मम् (८ । ३)---नर्पुसकलिङ्ग भर्ता (९ । १८) — पुरिलङ्ग

गतिः (१ । १८) -सीलिङ्ग शरणम् (९११८)—नर्दुसकलिङ्ग

क्षरः (१५ । १६) —पुँतिसङ्ग ·(9) sit-अपरा (७ । ५)—स्रीलिङ्ग महर्महा (१४ । ३-४) — नपुंसकलिङ्ग

(गीता ८ । १९; १३ । ३१) । इसीलिये यहाँ उसको 'कटस्थ' कहा गया है ।

गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोंके खरूपका वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्माको (१२।३में) 'कूटस्थ' तथा (८।४में) 'अक्षर' कहा गया है, ऐसे ही यहाँ (१५।१६में) जीवात्माको भी 'कूटस्थ' और 'अक्षर' कहा गया है। जीवात्मा

और परमात्मा—दोनोंमें ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपंगतं एकता है ।

खरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्विकार ही है; परनु भूलसे प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिसे अपनी एकता मान लेनेके कारण उसकी 'जीव' संज्ञा हो जाती है, नहीं तो (अद्दैत-सिद्धान्तके अनुसार) वह साक्षात् परमात्मतन्त्व ही है।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ।। १७ ।।

उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया है । वहीं अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता है ।

व्याख्या—'जतप: पुरुषात्वन्यः'—पूर्वश्तोकमें धर और अक्षर दो प्रकारके पुरुषोका वर्णन करनेके बाद अन पगनान् यह बताते हैं कि उन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। \*

यहाँ 'अन्यः' पद परमात्माको अविनाशी अधार-(जीवात्मा-) से पित्र बतानेके लिये नहीं, प्रत्युत दससे विलक्षण बतानेके लिये आया है। इसीलिये पगवान्ते आगे अठारहवें स्लोकमें अपनेको नाशवान् सस्से 'अतीत' और अविनाशी अधारसे 'उत्तम' बताया है। परमात्माका अंश होते हुए भी जीवात्माकी दृष्टि या खिवाव नाशवान् क्षरकी ओर हो रहा है। इसीलिये यहाँ पगवान्को उससे विलक्षण बताया गया है।

'परमात्मेत्युदाहतः'—उस उत्तम पुरुषको ही 'परमात्मा' नामसे कहा जाता है। 'परमात्मा' शब्द निर्मुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है—परम (श्रेष्ठ) आत्मा अथवा सम्पूर्ण जीवोंकी आत्मा । इस श्लोकमें 'परमात्मा' और 'ईसर'—दोनों शब्द आये हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्मुण और समुण सब एक परुषोत्तम ही है ।

'यो लोकप्रयमविश्य बिभर्सव्यय ईश्वरः'— वह उत्तम पुरुष (परमात्म) तीनों लोकोंमें अर्थात् सर्वत्र समानरूपसे नित्य व्याप्त है 1

यहाँ 'बिक्पति' पदका तात्पर्य यह है कि वास्तवर्मे परमात्वा हो सम्पूर्ण प्राणियोंका भरण-पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण भूलसे सांसारिक व्यक्तियों आदिको अपना मानकर उनके भरण-पोषणाटिका भार अपने कर्पर हो होता

<sup>\* (</sup>९) दे अक्षो ब्रह्मपो त्यनसे विद्यायिक्षे निहिते यत्र गूढे । क्षां त्यविद्या हामृतं तु विद्या विद्यायिक्षे ईगते यस्तु सोऽन्यः ।।

<sup>(</sup>श्रेताश्चतरोपनिषद ५ । १)

<sup>&#</sup>x27;जिस ब्रह्मासे भी क्षेष्ठ, िप्पे हुए, असीम और धरम अक्षरपारमात्मामें विद्या और अविद्या दोनों स्थित है, वहीं ब्रह्म है। विनाशशील जड़वर्ग तो अविद्या नामसे कहा गया है और अविनाश जीवात्मा विद्या नामसे। जो इन विद्या और अविद्या दोनोंपर शासन करता है, वह घरमेष्ठर इन दोनोंसे भिन्न—सर्वद्या विसक्षण है।'

<sup>(</sup>२) क्षां प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्यानायीशते देव एकः ।

<sup>(</sup>श्वेताश्वतरोपनिषद् १ । १०)

भकृति तो विनाशशील है और इसे चोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वस्थ्य अविनाशी है। इन दोनो-(सर और असर-) को एक ईसर अपने शासनमें राजता है।

बातका पता हो नहीं लगता कि भेग पालन-पोषण

कौन करता है। भगवान्का शरणागत भक्त हो इस

बातको ठीक तरहसे जानता है कि एक भगवान ही

सबका सम्यक प्रकारसे पालन-पोषण कर रहे हैं।

पक्षपात (विपमता) नहीं करते । वे भक्त-अपक.

पापी-पुण्यात्मा, आस्तिक-नास्तिक आदि समीका समान-रूपसे पालन-पोषण करते हैं 🕇 । प्रत्यक्ष देखनेमें

आता है कि भगवानुद्वार रचित सृष्टिमें सूर्य सबके समानरूपसे प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समानरूपसे

धारण करती है. वैश्वानर-अग्नि सबके अन्नको समानरूपसे

पचाती है, वायु सबको (श्वास लेनेके लिये) समानरूपसे.

प्राप्त होती है, अन्न-जल सबको समानरूपसे तपा-

पालन-पोपण करनेमें भगवान किसीके साथ कोई

and the second section of the second है । इससे वह व्यर्थ हो दुःख पाता रहता है 🗲 ।

भगवानुको 'अव्ययः' कहनेका तात्पर्य है कि सम्पर्ण लोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी भगवान का कोई व्यय (खर्चा) नहीं होता अर्थात उनमें किसी तरह की किञ्चित्मात्र भी कमी नहीं आती ।

वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं। 'ईश्वरः'शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है- शासन करनेवाला ।

# मार्मिक बात

यद्यपि माता-पिता बालकका पालन-पोपण किया करते हैं, तथापि बालकको इस बातका ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन-पोपण कौन करता है. कैसे करता है, और किसलिये करता है ? इसी तरह यद्यपि भगवान् मात्र प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्यको (भगवान्पर दृष्टि न रहनेसे) इस

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें वर्णित उत्तम पुरुषके साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूपसे प्रकट भगवान श्रीकृष्ण अपना अत्यन्त गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं।

करते हैं, इत्यादि ।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८ ।।

मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उतम हूँ, इसलिये लोकमें और घेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैं।

व्याख्या- 'यस्मात्सरमतीतोऽहम्'- इन पदोर्मे भगवान्का यह भाव है कि शर (प्रकृति) प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य-निरन्तर निर्विकार रूपसे ज्यों-का-स्यों रहनेवाला हैं । इसलिये मैं क्षरसे सर्वथा अतीत हैं।

शरीरसे पर (व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सक्ष्म) इन्द्रियों है, इन्द्रियोंसे पर मन है और मनसे पर बुद्धि है (गीता ३ 1४२) । इस प्रकार एक दसरेसे 'पर होते हुए भी शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बद्धि एक ही जातिके, जड़ हैं । परन्तु परमात्मतत्त्व

अयपुत्तमोऽयमयमो जात्या रूपेण सम्बद्धा वयसा । ऋताध्योऽऋताध्यो वेत्वं न वेति मगवाननुप्रहावसरे ।। अन्तःस्वमावमोत्त्रः ततोऽन्तरात्या महानेषः । प्रवर्षणं कि विवास्पति ।)

- (प्रजीधसुवाकर २५२-२५३) ्ति, रूप, धन और आयुसे उत्तम

ः - 'किसीयर कृपा करते समयः .

विचार नहीं बहे

या अधम ? सुत्व है या निन्ध ?"

'यह अन्तरात्पः

विसार करता है कि.

समय इस बातका

भएएा-पोवणकी बात भक्तिमार्गमें ही आ सकती है, ज्ञानमार्गमें नहीं । कारण कि भक्तिमार्गमें जीव और परमात्मामें फिन्नता मानी जाती है। इसलिये इस प्रकरणको मनिन्का ही मानना चाहिये।

इनसे भी अत्यन्त पर है; क्योंकि वह जड़ नहीं है, भैं ही हूँ। प्रत्युत चेतन है।

'अक्ष**तर्राप चोत्तमः'** — यद्यपि परमात्मका अंश होनेके कारण जीवात्मा-(अक्षर-) की परमात्मासे तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान् अपनेको जीवात्पासे भी उत्तम बताते हैं । इसके कारण ये हैं-- (१) परमात्माका अंश होनेपर भी जीवात्मा क्षर-(जड प्रकृति-)के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है (गीता १५ । ७) और प्रकृतिक गुणोंसे मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा (प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण) कभी मोहित नहीं होते (गीता ७ । १३) । (२) परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके लोकमें आते, अवतार लेते हैं (गीता ४ । ६), जबकि जीवात्मा प्रकृतिके वशमें होकर लोकमें आता है (गीता ८ । १९) । (३) परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं. (गीता ४ । १४; ९ । ९), जबिक जीवात्माको निर्लिप्त होनेके लिये साधन करना पडता है (गीता ४ ।१८: 0 188) 1

भगवान्द्रारा अपनेको सरसे 'अतील' और अक्षरसे 'उत्तम' बतानेसे यह भाव भी प्रकट होता है कि धर और अक्षर —दोनोंमें भिन्नता है। यदि उन दोनोंमें भिन्नता न होती, तो भगवान् अपनेको या तो उन दोनोंसे ही अतीत बताते या दोनोंसे ही उत्तम बताते । अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान् क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम है, ऐसे हो अक्षर भी सरसे अतीत और उत्तम है ।

'अतोऽस्मि लोके सेदे च प्रियतः पुरुषोत्तमः'— यहाँ 'लोके' पदका अर्थ है— पुराण, स्मृति आदि शास्त्र । शास्त्रोमें भगवान् 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं ।

सुद्ध ज्ञानका नाम 'वेद' है, जो अनादि है। वही ज्ञान आनुपूर्वारूपसे अह्म, यजुः आदि वेदोंके रूपसे प्रकट हुआ है। वेदोंमें भी भगवान् 'पुरुपोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं।

पूर्वश्लोकमें भगवान्ते कहा था कि क्षर और अक्स-दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है— इसको बताते हुए भगवान् यह रहस प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष— 'पुरुषोतम' साः नें:—30 विशेष बात

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(१) भौतिक सष्टिमात्र 'क्षर' (नाशवान) है और परमात्माका सनातन अंश जीवात्मा 'अक्षर' (अविनाशी) है । सासे अतीत और उत्तम होनेपा भी अक्षाने क्षासे अपना सम्बन्ध मान लिया- इससे बढकर और कोई दोप, भूल या गलती है ही नहीं । क्षरके साथ यह सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तवमें एक क्षण भी रहनेवाला नहीं है । जैसे बाल्यावस्थासे अवतक शरीर बिल्कल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि 'मैं वही हैं'। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई । कारण कि नटीके प्रवाहकी तरह शरीर निरन्तर ही बहता रहता है, जब कि अक्षर (जीवात्मा) नदीमें स्थित शिला-(चट्टान-) की तरह सदा अचल और असद रहता है। यदि अक्षर भी क्षरको तरह निएनर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती । परन्तु स्वयं (अक्षर) अपरिवर्तनशील और अविनाशो होते हुए भी निरन्तर परिवर्तनशील और नाशवान् क्षरको पकड लेता है-उसको अपना मान लेता है । होता यह है कि अक्षर क्षरको छोडता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं । इस आफतको मिटानेका सगम उपाय है--क्षर (शरीरादि) की क्षर-(संसार-) की ही सेवामें लगा दिया जाय- उसको

मनुष्यको शारीपरि नाशायान् पदार्थ अधिकार करने अध्या अपना माननेके लिये नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करनेके लिये हो मिले हैं। इन पदार्थीके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनेकी हो मनुष्यपर जिम्मेवारी है, अपना माननेकी विल्कल जिम्मेवारी नहीं।

संसाररूपी वाटिकाकी खाद बना दी जाय ।

(२) पंद्रहते अध्यायमें मगवान्ने पहले सार— संसारवृक्षक वर्णन किया । फिर उसका छेटन करके परम पुरुष परमात्माके शरण होने अर्थात् संसारसे अपनापन हटाकर एकसात्र परमात्माको अपना माननेको प्रेरणा की । फिर अक्षर—जीवात्माको अपना सत्तत्त्व अंश बताते हुए उसके स्वरूपना वर्णन किया । उसके यद भगवान्ने (बारहवेंसे पंट्रावें श्लोकतक) अस्ते

productivities and the second प्रभावका वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चन्द्र और बाद इस 'श्लोकमें भगवान यह गुहातमं रहस्य प्रकट अग्निमें मेरा ही तेज हैं; में ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे चराचर सब प्राणियोंको धारण करता है: मैं ही अमृतमय चन्द्रके रूपसे सम्पूर्ण वनस्पतियोंकी पृष्ट करता हैं; वैश्वानर अग्निके रूपमें मैं ही प्राणियंकि शारीरमें स्थित होकर उनके द्वारा खाये हए अन्नको पदाता हैं: मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपमे विद्यमान हैं; मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (भ्रम, संशय आदि दोषोंका नाश) होता है: वैदादि सव शास्त्रीके द्वारा मैं ही जाननेयोग्य हैं; और वेदोंके अत्तिम सिद्धात्तका निर्णय करनेवाला तथा वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हैं । इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करनेके

साकाररूपेंसे प्रकट श्रीकृष्ण) ही हैं। भगवान श्रीकृष्णने अर्जनपर बहुत विशेष कपा करके ही अपने रहस्पकी बात अपने मुखसे प्रकट की है; जैसे-कोई पिता अपने पुत्रके सामने अपनी गप्त सम्पति प्रकट कर दे अथवा कोई आटमी किसी भूले-भटके मनुष्यको अपना परिचय दे दे कि जिसके लिये तुं भटक रहा है, वह मैं ही हैं और तर सामने

करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है, वह (क्षरसे

अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' में (साक्षात

वैठा हैं! "

सम्बन्ध— चौदहवें अध्यायके छळांसवें श्लोकमें भगवानुने जिस अव्यभिवारिणी मक्तिकी बात कही थी और जिसके प्राप्त करानेके लिये इस पंद्रहवें अध्यायमें संसार. जीव और परमात्माका विसत विवेचन किया गया. उसका अब आगेके श्लोकमें उपसंहार करते हैं।

### यो मामेवमसम्पूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्धजित मां सर्वभावेन भारत ।। १९ ।।

हे भरतवंशी अर्जुन ! इस प्रकार जो मोहरहित पतुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, यह सर्वज सब प्रकारसे मेरा ही भजन करता है।

व्याख्या- 'यो मामेवमसम्मढः'- जीवात्मा परमात्माका सनातन अंश है। अतः अपने अंशी परमात्माके वास्तविक सम्बन्ध-(जो सदासे ही है-) का अनुभव करना ही उसका असम्पूढ़ (मोहसे रहित) होना है।

संसार या परमात्माको तत्त्वसे जाननेमें मोह (मृदता) ही बाधक है । किसी यस्तुकी वास्तविकताका ज्ञान तमी हो सकता है, जब उस वस्तुसे राग या द्वेपपूर्वक माना गया कोई सम्बन्ध न हो । नाशवान् पदार्थोंसे गग-द्वेपपूर्वक सम्बन्ध मानना ही मोह है ।

संसारको सत्त्वसे जानते ही परमात्पासे अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है और परमात्माको तत्वसे जानते ही संसारसे अपनी मित्रताका अनुमव हो जाता है । तात्पर्य है कि संसारको तत्वसे जाननेसे संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और

परमात्माको तत्त्वसे जाननेसे परमात्मासे वास्तविक सम्बन्धका अनुभव हो जाता है।

संसारते अपना सम्बन्ध मानना ही भक्तिमें व्यभिचार-दोप है । इस व्यभिचार-दोपसे सर्वथा र्यहरा होनेमें हो उपर्युक्त पदोंका भाव समझना चाहिये ।

'जानाति पुरुवोत्तमम्'— जिसको मृद्रता सर्वधा नष्ट हो गयी है, वही मनुष्य पगवान्को 'पुरुषोत्तम' जानता है ।

क्षारसे सर्वथा अतीत पुरुयोत्तम-(परमपुरुय परमात्मा-) को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्पूछ हो जाना, केवल उन्होंको अपना मान लेना ही मगवान्को यथार्थ - रूपसे "पुरुषोत्तम" जानना है ।

संसारमें जो कुछ भी प्रभाव देखने-सूनने में आता है, वह सब एक भगवान्-(पुरुपोत्तम-) का ही है—ऐसा मान लेनेसे संसारका खिंचाव सर्वधा

मिट जाता है । यदि संसारका थोड़ा-सा भी खिंचाव रहता है, तो यही समझना चाहिये कि अभी भगवान्को दहतासे माना हो, नहीं ।

'स सर्वविद्धजित मां सर्वधावेन भारत'—जो भगवान्को 'मुरुयोतम' जान लेता है और इस विवयमें जिसके अत्तःकरणमें कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्यके लिये जाननेयोग्य कोई तस्व शेष नहीं रहता । इसलिये भगवान् उसको 'सर्वविव' कहत हैं \* ।

भगवानको जाननेवाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा-लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेवाला है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य सखको जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है।

जो मनुष्य भगवान्को 'पुरुषोतम' जान लेता है, उस 'सर्विवत' मनुष्यको पहचान यह है कि यह सव प्रकारसे स्वतः' भगवान्का हो भजन करता है।

जब मनुष्य भगवान्को 'क्षरसे अतीत' जान लेता है, तब उसका मन (राग) क्षर-(संसार-) से हटकर भगवान्से लग जाता है और जब वह भगवान्को 'अक्षरसे उत्तम' जान लेता है, तब उसकी बुद्धि (श्रद्धा) भगवान्में लग जाती है हैं। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रियासे स्वतः भगवान्का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकारसे भगवान्का भजन

करना ही 'अव्यभिचारिणी भक्ति' है ।

शरीर,इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि सांसारिक पदार्थोंसे जबतक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक वह सब प्रकारसे भगवान्का भजन नहीं कर सकता । कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः वहीं जाती है ।

'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् ही मेरे हैं — इस वास्तविकताको दृढ़तापूर्वक मान लेनेसे स्वतः सय प्रकारसे भगवान्का भजन होता है। फिर भक्तकी मात्र क्रियाएँ (सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना-पीना आदि) भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही होती हैं, अपने लिये नहीं।

ज्ञानमार्गमें 'जानना' और भिक्तमार्गमें 'मानना' मुख्य होता है। जिस बातमें किश्चिनात्र भी सन्देह न हो, उसे दृढ़तापूर्वक 'मानना' ही भिक्तमार्गमें 'जानना' है। मगवान्को सर्वोजिर मान सेनेके बाद भक्त सब प्रकारसे भगवान्का ही भजन करता है (गीता १०।८)।

भगवान्को 'पुरुषोत्तम' (सर्वोपरि) माननेसे भी मनुष्य 'सर्वेवित्' हो जाता है, फिर सब प्रकारसे भगवान्का भजन करते हुए भगवान्को 'पुरुषोत्तम' जान जाय—इसमें तो कहना ही क्या है!

#### 4

सम्बन्ध - 'अरुगती-दर्शन-न्याय'-(स्यूलसे क्रमश सूक्षको और जाने-) के अनुसार भगवान्ते इस अध्यायमें पहले 'सा' और फिर 'अक्षर' का विवेचन करनेके वाद अन्तमें 'पुरुषोत्तम' का वर्णन किया-- अपने पुरुषोत्तमत्वको सिन्द किया । ऐसा धर्णन करनेका तारार्थ और प्रयोजन क्या है-- इसको भगवान् आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।।२० ।।

है निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है । है भरतयंशी अर्जुन ! इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान् (तथा प्राप्त-प्राप्तव्य) और कृतकृत्य हो जाता है ।

<sup>\*</sup> तदक्षां वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेज्ञीत ।। (प्रभोपनिषद् ४ । ११)

है सोम्प ! उस अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्थंग है । वह सर्वरूप परमेहरमें प्रविष्ठ हो जाता है ।'

<sup>ि</sup>कसी विशेष महत्त्वपूर्ण बातपर मन रागपूर्वक तथा वृद्धि अञ्चापूर्वक लगती है।

व्याख्या- 'अनघ'- अर्जुनको निप्पाप इसलिये कहा गया है कि वे दोष-दृष्टि-(असूया-) 'से रहित थे। दोष-दृष्टि करना पाप है। इससे अन्तःकरण अश्द होता है । जो दोप-दृष्टिसे रहित होता है, वही भक्तिका पात्र होता है ।

गोपनीय बात दोष-दृष्टिसे रहित मनुष्यके सामने ही कही जाती हैं \*। यदि दोप-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय बात कह दी जाय, तो उस मनव्यपर उस बातका उल्टा असर पड़ता है अर्थात् वह उस गोपनीय बातका उल्टा अर्थ लगाकर बक्तामें भी दोव देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है; 'दूसरोंको मोहित करनेके लिये कहता है इत्यादि । इससे दोष-दृष्टिवाले मनुष्यकी बहुत हानि होती है।

दोप-दृष्टि होनेमें खास कारण है-अभिमान । यनप्यमें जिस बातका अधिमान हो, उस बातकी उसमें कमी होती है। उस कमीको वह दूसरोंने देखने लगता है । अपनेमें अच्छाईका अभिमान होनेसे दूसरोमें बुगई दीखती है; और दूसरोंने बुगई देखनेसे ही अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है।

यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने भगवान् अपनेको सर्वोपरि 'पुरुषोत्तम' कहे, तो उसको विश्वास नहीं होगा. उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मरलाधी (अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले) हैं-

'निज अग्यान राम घर धरहीं ।' (मानस ७ । ७३ । ५)

भगवानके प्रति दोष-दृष्टि होनेसे उसकी बहुत हानि होती है । इसलिये भगवान् और मंतजन दोप-दृष्टिवाले अश्रद्धाल् मनुष्यके सामने गोपनीय बाते प्रकट नहीं करते (गीता १८१६७) । वास्तवमें देखा जाय तो दोप-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय (रहस्ययुक्त) बातें मखसे निकलती ही नहीं !

अर्जनके लिये 'अन्ध' सम्बोधन देनेमें यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्यायमें भगवान्ते जो दोप-दृष्टिसे 'रहित भरल पुरुषके सम्मुख ही प्रकट किया जा संकता है 1

'इति गुहातमं शास्त्रमिदम्'—चौदहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहनेके बाद भगवान्ने पन्द्रहवें अध्यायके पहले श्लोकसे उत्रीसवे श्लोकतक जिस (क्षर अक्षर और परुपोत्तमके) विषयका वर्णन किया है, उस विषयकी पूर्णता और लक्ष्यका निर्देश यहाँ 'इति इदम्'पदौसे किया गया है ।

इस 'अध्यायमें 'पहले भगवान्ते: क्षर '(संसार) और अक्षर-(जीवात्पा-) का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव (बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) प्रकट । फिर भगवानने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रमाव है, वह (क्षारसे अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं ही है।

नाटकमें स्वाँग धारण किये हुए मनष्यकी तरह भगवान् इस पृथ्वीपर मनुष्यका खाँग धारण बरके अवतरित होते 'हैं और ऐसा वर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते (गीता ७ । २४) । खाँगमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता. गुप्त रखा जाता है। परन्तु भगवानने इस अध्यायमें (अठारहवें श्लोकमें) अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यन्त गोपनीय बात प्रकट कर टी कि मैं ही पुरुयोत्तम हैं । इसलिये इस अध्यायको 'गुह्मतम' कहा गया है।

'शास्त' में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन आता है। इनं तीनोंका ही वर्णन पंद्रहवें अध्यायमें हुआ है, इसलिये इस अध्यायको 'शास्त' भी कहा गया है।

सर्वशास्त्रमयी गीतामें केवल इसी अध्यायको 'शास्त' की उपापि मिली है । इसमें 'पुरुपोत्तम'का वर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायको 'गुझतम शास्त कहा गया है। इस गुद्धातम शास्त्रमें भगवान्ते परमगोपनीय प्रमाव बताया है, वह अर्जुन-जैसे अपनी प्राप्तिके छः उपायाँका वर्णन किया है —

<sup>#</sup> नवें अध्यापके पहले ह्लोकमें भी भगवानने अर्जुनको दोवदृष्टिसे रहित कहते हुए ही गुग्रनम ज्ञान बतानेकी प्रतिज्ञा की थी— 'इदं तु ते गुग्नतमं प्रवहदास्पनसूपवे १' इस पंद्रवे अध्यायमें तो नवें अध्यायसे भी अधिक गोपनीय विषय बताया गया है । अतः यहाँ 'अनय' का तालयं 'अनमूपा' मानना उधित ही है ।

- (१) संसारको तत्त्वसे जानना (श्लोक १) ।
- (२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करके एक भगवानके शरण होना (श्लोक ४) ।
  - (३) अपनेमें स्थित परमात्मतत्त्वको जानना (श्लोक
- ११) 1
- (४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्वको जानना (श्लोक १५)
- (५) भगवानको परुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे उनका भजन करना (श्लोक १९)।
- (६) सम्पूर्ण अध्यायको तत्त्वको जानना (श्लोक ₹0) 1
- जिस अध्यायमें भगवत्राप्तिके ऐसे सुगम उपाय बताये गये हों, उसको 'शास्त्र' कहना उचित ही है ।

'मया उक्तम'- इन पदोंसे भगवान यह कहते हैं कि सम्पूर्ण भौतिक जगत्का प्रकाशक और अधिष्ठान, समस्त प्राणियोंके हृदयभें स्थित, येदोंके द्वारा जाननेयोग्य एवं श्वर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात मुज पुरुषोत्तमके द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यन्त कृपापूर्वक कहा गया है। अपने विषयमें जैसा मै कह सकता हैं, चैसा कोई नहीं कह सकता । कारण कि दूसरा पहले (मेरी ही कृपाशक्तिसे) मेरेको जानेगा \* . फिर वह मेरे विषयमें कुछ कहेगा,

, वास्तवमें स्वयं भगवानके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्णरूपसे नहीं जान सकता (गीता १० । २.१५) । छते अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान्से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशयका छेदन नहीं कर सकता । यहाँ भगवान् मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषयमें किसी प्रकारका संशय रहनेकी सम्भावना ही नहीं है।

जबिक मेरेमें अनजानपना है हो नहीं।

'एतद्दुद्या बुद्धिमान्यात्कृतकृत्यध भारत'-पूरे अध्यायमें भगवान्ने जो संसाकी वासविकता, जीवात्माके स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रमाव एवं

गोपनीयताका वर्णन किया है, उसका (विशेषरूपसे उत्रीसवें श्लोकका) निर्देश यहाँ 'एतत्' पदसे किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्रको जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिये कछ भी जानना शेष नहीं रहताः क्योंकि उसने जाननेयोग्य परुपोत्तमको जान

लिया । परमात्मतत्त्वको जाननेसे मनुष्यकी मृढता नष्ट हो जाती है। परमात्मतत्त्वको जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण विद्याएँ, मायाएँ, कलाएँ आदि क्यों न जान ली जायँ. उनसे मुद्रता नहीं मिटती; क्योंकि लौकिक सब विद्याएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली तथा अपूर्ण हैं । जितनी लौकिक विद्याएँ हैं, सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली हैं: अतः वे परमात्पाको कैसे प्रकाशित कर सकती हैं ? इन सब लौकिक विद्याओंसे अनजान होते हुए भी जिसने परमात्माको जान लिया है, वही वास्तवमें ज्ञानवान् है।

उन्नीसवें श्लोकमें सब प्रकारसे भजन करनेवाले जिस मोहर्राहत भक्तको 'सर्ववित्' कहा गया है, उसीको यहाँ 'बुद्धिमान्' नामसे कहा गया है।

यहाँ 'च' पदमें पूर्वश्लोकमें आयी बातके फल -(प्राप्त-प्राप्तव्यता-) का अनुकर्षण है। पूर्वश्लोकमें सर्वभावसे भगवानुका भजन करने अर्थात् अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात विशेषरूपसे आयी है। भक्तिके समान कोई लाभ नहीं है-- लाभ कि किछ हरि भगति समाना' (मानस ७।११२।४) । अतः जिसने भक्तिको प्राप्त कर लिया, वह प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं रहता ।

भगवतत्त्वकी यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और पक्तियोग—तीनोंमेसे किसी एककी सिद्धिसे कुतकस्पता, प्राप्तप्राप्तव्यता- तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये जो भगवतत्वको जान लेता है, उसके लिये फिर क्छ

सोड जानइ जेहि देह जनाई । जानत तुम्हिह तुम्हड होड़ जाई ।। पुष्टिरिहि कुर्यो तुन्हिह रघुर्नेदन । जानिहें भगत भगत उर चंदन ।। (मानस २ । १२७ । २)

जानना, पाना और करना शेप नहीं रहता । उसका मनुष्यजीयन सफल हो जाता है।

Representation of the second section of the second section of the second section secti

तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनियस् महाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुपोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवत्रामाँके वच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्श्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'पुरुरोत्तमयोग' नामक पंद्रावा जायाय पूर्ण हुआ 11 १५ 11,

इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यद्यार्थरूपसे समझ (३) इस. लेनेपर पुरुयोत्तम-(भगवान्-)के साथ नित्ययोगका 'श्रीभगवानुवाच' । अनुभव हो जाता है। इसलिये इस अध्यायका नाम पंद्रहवें अ

### पंद्रहवें अध्यायके पद्, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध्य पश्चदशोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीभगयानुयाच' के दो, रलोकोंके दो सौ अद्वासी और पुण्यकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ छः है।
- (२) 'अथ पश्चदशोऽध्यायः' के आठ,
  'श्रीभगयानुवाच ' के सात, श्लोकोंक सात सौ एक
  और पुण्यकांक छित्रालीस अक्षर हैं। इस प्रकार
  सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सौ चासठ है। इस
  अध्यायके चीस श्लोकोंमेंसे दूसरा,चीथा, पाँचवां और
  पंद्रहवां—ये चार श्लोक चौवालीस अक्षरोंके और
  तीसरा श्लोक पैतालीस अक्षरोंक है। शेष पंद्रह
  श्लोक चतीस अक्षरोंक है।

. (३) इस अध्यायमें एक ठवाच है-श्रीषगवानुवाच' ।

# पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके वीस श्लोकोंमेसे दूसए, तीसए, और चौधा—ये तीन श्लोक 'उपजाति' छन्दाले हैं, और पाँचवां तथा पंद्रहवां—ये दो श्लोक 'इट्रवक्ता' छन्दाले हैं। अवे हुए पंद्रह श्लोकोंमेसे—सत्तवें श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'राण' प्रयुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला'; नवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा भीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'राण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; अठारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'पाण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और उपीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नाण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष दस (१,६,८,१०-१४,१६-१७) श्लोक ठोक 'पथ्यावयक' अनुष्टुप छन्दके सक्षणीसे युक्त हैं।



जामास सीवास होहे अहिया है

# While Hilly also also his माण हो हो दिने होरे प्रकृति अथ षोडशोऽध्यायः

अवतरणिका-

State by all silvall श्रीभगवानने सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'दुष्कृतिनो मूढा: आसुरं भावमाश्रिता: मां न प्रपद्यन्ते' (बुरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मृढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते) पदोंसे आसरी सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमें 'सुकृतिनः मां भजन्ते' (पुण्यकर्मा लोग भेरा भजन करते हैं) पदोंसे दैवी सम्पतिवालोंका संकेतरूपसे वर्णन किया । सातवें अध्यायके अत्तिम दो श्लोकोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्नोंके उत्तरमें आठवाँ अध्यायं पूरा हुआ ।

भगवानुने सातवें अध्यायके आरम्भमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान-सहित : ज्ञानको कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी 'राक्षसीमासरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे आसरी सम्पदावालींका और तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः मां भजन्ते' पर्दोसे दैवी सम्पदावालींका संक्षेपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक ज्ञान-विज्ञानका विषय कहा ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवे श्लोकके बाद भगवान्को दैवी-आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, पर भगवानुके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुनने भगवानुकी स्तृति की एवं पुनः विभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अत्तिम श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि 'तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? मैं तो सारे संसारको एक अंशमे व्याप्त करके स्थित हैं।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें साग्र संसार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुनने ग्यारहवे अध्यायके आरम्पमे भगवान्से अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की ।

अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें अनन्य-भक्तिकी महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवान्ने बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गुण-विषयका वर्णन किया । फिर अर्जुनने चौदहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पूछा । उन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्ने छब्बीसवें श्लोकमें 'मां च पोऽव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पदांसे अव्यभिवारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया अर्थात् अव्यभिचारसे दैवी सम्पत्तिका और व्यभिचारसे आसुरी सम्पत्तिका संकेत किया। यह अन्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो-यह बतानेके लिये पद्महर्वे अध्यायका आरम्भ हुआ ।

पंद्रहर्वे अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानुने 'असङ्ग्राखेण दुढेन छित्वा' पर्दोसे आसुरी सम्पतिके कारणरूप 'सङ्ग'-(संसारकी आसक्ति-) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पतिकी बात कही । फिर चौथे श्लोकमें 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' पदोसे शरणागतिरूप दैवी सम्पतिका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जौ शरण नहीं होते, उन आसुरी सम्पत्तिवालोंका संकेत किया । फिर वेत्रीसर्वे श्लोकमें 'स सर्वविद असम्पृदः मां सर्वभावेन भजति' पदोसे दैवी सम्पदावालोंका अर्पात्

जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता है।

×

अं तत्सदिति श्रीमन्द्रगलद्गीतासूपनियत्सु ब्रह्मविद्यार्था योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽष्यायः ।। १५ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इर पंगवज्ञाचीके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भावद्गीतोपनिवदस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'पुरुयोतमयोग' नामक चंदहवाँ अध्याव पूर्ण हुआ ।। १५ ।।

इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यद्यार्थरूपसे समझ लेनेपर पुरुषोतम-(भगवान्-)के साथ नित्ययीगका अनुभव हो जाता है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' रखा गया है।

पंद्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध पञ्चदक्षोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीमगयानुवाव' के दो, रतोकोंके दो सौ अद्वासी और पुष्पकांके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ छः है।
- (२) 'अप पश्चरशोऽध्यायः' के आठ,
  'श्रीधनायानुवाच ' के सात, रुलोकोंके सात सौ एक
  और पुष्पिकाके छियालीस असर हैं। इस प्रकार
  सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सौ बासठ है। इस
  अध्यायके बीस रुलोकोंमेसे दूसगुःचौथा, पाँचवाँ और
  पंद्रहवाँ—ये चार रुलोक चीवालीस अक्षरोंके और
  तीसग रुलोक पैतालीस अक्षरोंका है। रोष पंद्रह
  रुलोक बतीस अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है--'बीमगवानुवाच' ।

पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द इस अध्यायके बीस श्लोकोमेंसे दूसरा, तीसरा, और चीया—ये तीन श्लोक 'ठपजाति' छन्दवाले हैं, और पाँवर्वा तथा पंद्रहवाँ—ये दो श्लोक 'इन्द्रबन्ना' छन्दवाले हैं । बचे हुए पंद्रह श्लोकोमेंसे—सातवे छन्दवाले हैं । बचे हुए पंद्रह श्लोकोमेंसे—सातवे छन्दवाले हैं । बचे हुए पंद्रह श्लोकोमेंसे—सातवे होनेसे 'जातियक्ष-विप्रवा';नवें श्लोकके प्रयाम चरणमें तथा बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'राण' प्रमुक्त होनेसे 'र-विपुला', अठारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला', और ठजीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संशावाले छन्द हैं । शेष दस (१, ६, ८, १०-१४, १६-१७) श्लोक ठीक 'पध्यावकन' अनुशुप छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।



While Hilly all all courters नाम तार्थी पहुँ होरे पहुँ खी षोडशोऽध्यायः अवतरणिका-

श्रीभगवानने सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'दुष्कृतिनो मूढाः आसुरं भाषमाश्रिताः मां न प्रपद्यनो' (बरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ् मनुष्य मेरा भजन नहीं करते) पदोंसे आसरी सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमे 'सुकृतिनः मां भजन्ते' (पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैं) पदोंसे दैवी सम्पत्तिवालोंका संकेतरूपसे वर्णन किया । सातवें अध्यायके अत्तिम दो श्लोकोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्नोके उत्तरमें आठवाँ अध्याय पुरा हुआ ।

भगवानुने सातवें अध्यायके आरम्भमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान-सहित जानको कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवें अध्यायके वारहवें श्लोकमें भी 'राक्षसीमासरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे आसरी सम्पदावालोंका और तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: मां भजन्ते' पटोंसे दैवी सम्पदावालींका संक्षेपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारहवें जलोकतक जान-विज्ञानका विषय कहा ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके बाद भगवानको दैवी-आसरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, पर भगवानके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जनने भगवानकी स्तति की एवं पनः निभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभृतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अतिम श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि 'तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? मैं तो सारे संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूं।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें सारा संसार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुनने ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानुसे अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की ।

अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवानुने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें अनन्य-भक्तिको महिमा एवं उसका खरूप बताया । इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोंको श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवानुने बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें रलोकतक निर्गण-विषयका वर्णन किया । फिर अर्जुनने चौदहवें अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पछा । उन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवानने छुब्बीसवें श्लोकमें 'मां घ योऽव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते' पर्दोसे अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया अर्थात् अञ्चभिचारसे देवी सम्पतिका और व्यभिचारसे आस्री सम्पतिका संकेत किया। यह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो—यह बतानेके लिये पन्द्रहवें अध्यायका आरम्प हुआ ।

पंद्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने 'असङ्ग्राह्मेण दुढेन छित्त्वा' पदोंसे आसुरी सम्पतिके कारणरूप 'सङ्ग'-(संसारकी आसक्ति-) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पत्तिकी बात कही । फिर चौथे श्लोकमें 'तमेख चाछं पुरुषं प्रपद्ये' पदाँसे शरणागतिरूप दैवी सम्पत्तिका वर्णन किया और अर्थात्तरमें जो शरण नहीं होते, उन आसुरी सम्पतिवालोंका संकेत किया । फिर <sup>उत्रो</sup>सर्वे श्लोकमें 'स सर्वीवद असम्पृदः मां सर्वभावेन धजति' पर्दोसे दैवी सम्पदावालोंका अर्थात्

STATE ALOUE SIE SIENT States by dely all delay.

अधिकारियोंका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जो भगवान्का भजन नहीं करते , उन आसुरी सम्पदावालोंका अर्थात् अनधिकारियोंका वर्णन किया ।

इस प्रकार अर्जनके अन्य प्रश्नीके कारण अयतक भगवानुको दैवी और आसुरी सन्यदापर विस्तारसे कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अव अर्जुनका कोई प्रश्न न रहनेसे भगवान् इस सोलहर्वे अध्यायमें दैवी और आसुरी सम्पदाका विस्तारसे वर्णन आरम्प करते हैं।

. श्रीभगवानुवाच सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।। १ ।।

श्रीभगवान् वोले- भयका सर्वथा अभाव; अन्तःकरणकी शुद्धि; ज्ञानके लिये योगमें दुढ़ स्थिति; सात्विक दान; इन्द्रियोंका दपन; यज्ञ; स्वाध्याय; कर्तव्य-पालनके लिये कष्ट महनाः शरीर-मन-वाणीकी सरलता ।

व्याख्या-[पंद्रहवें अध्यायके वर्त्रासवें रतोकमें नहीं रहता ।

मगवान्ने कहा कि 'जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सब प्रकारसे मेच ही भजन करता है अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है।' इस प्रकार एक-मात्र भगवानका उद्देश्य होनेपर साधकमें दैवी-सम्पत्ति स्ततः प्रकट होने लग जाती है । अतः भगवान् पहले माता-पिता आदिके वचनोंकी आज्ञाकी अवहेलना न तीन श्लोकोंमें क्रमशः भाव, आचरण और प्रभावको हो जाय: हमारे द्वारा शास्त्र और कलमर्यादांके विरुद्ध लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते हैं ।1

अभयं

'अभयम' \* — अतिष्टकी आराष्ट्रासे मनुष्यके. भीतर जो घवराहट होती है, उसका नाम भय है और उस भयके सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है।

भय दो रितिसे होता है-(१) बाहरसे और (२) भीतरसे ।

(१) बाहरसे आनेवाला भय-

(क) चोर, डाक्, व्याघ, सर्प आदि प्राणियोंसे जो भय होता है, वह याहरका भय है। यह भय राधीर-नाशकी आरहहासे ही होता है । परना जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जानेवाला ही है. तो फिर मय नहीं रहता !

बीडी-सिगोट, अफीम, भाँग, शतब आदिके व्यसनोंको छोड़नेका एवं व्यसनी मित्रोसे अपनी मित्रता टटनेका जो भय होता है. यह मनुष्यकी अस्ती कायरतासे ही होता है। कायरता छोड़नेसे यह भय

(ख) अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्यपालन करते हुए उसमें भगवान्की आज्ञाके विरुद्ध कोई काम न हो जाय; हमें विद्या पढ़ानेवाले, अच्छी शिक्षा देनेवाले आवार्य, गुरु, सन्त-महात्मा, कोई आचरण न बन जाय-इस प्रकारका भय भी बाहरी भय कहलाता है। पत्नु यह भय बास्तवमें भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनानेवाला भय है. । ऐसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही चाहिये । ऐसा भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक

तरहसे चल सकता है। कहा भी है-इरि-डर, गुरु-डर, जगत-डर,डर कानी में सार । रअब इर्पा सो अवस्था,गाफिल खायी मार ।।

.(२) भीतरसे पैदा होनेवाला भय-

(क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निपिद्ध आचरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी भावना मनमें आते ही) भीतरमे भय पैदा होता है । मनुष्य निविद्ध आवाण तभीवक करता है, जबतक उसके -मनमें भेरा शरीर बना रहे; भेरा मान-सम्मान होता रहे. मेरेको सांसरिक भौग-पदार्थ मिलते रहे. इस प्रवस संस्थित वह बल्ऑकी प्रतिक और उनकी स्थान

<sup>\*</sup> यहाँ देवी-सम्पतिमें सबसे पहले 'अभयम्' पद देवेका तास्पर्व यह है कि को भगवान्के जारा झेकर

तहेश्य रहता है \* । परना जब मनष्यका एकमात्र उद्देश्य चिन्मय-तत्त्वको प्राप्त करनेका हो जाता है 🕇 . तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वधा अभय हो जाता है । कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मतत्त्वमें कभी कभी नहीं आती और वह कभी मध्न महीं होता।

(ख) जब मनष्यके आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदिमें लगा रहता है. तब उसको भय लगता है। जैसे, ग्रवणसे मनव्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे. पर वही रावण जब सीताका हरण करनेके लिये जाता है. तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवोंकी अठारह अक्षौहिणी सेनाके बाजे बजे, तो उसका पाण्डव-सेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ (गीता १ । १३), पर जब पाण्डवोंकी सात अक्षीहिणी सेनाके बाजे बजे. तब कौरव-सेनाके इदय विदीर्ण हो गये (१ ।१९) । तात्पर्य यह कि अन्याय, अत्याचार करनेवालीके हृदय कमजोर हो जाते है, इसलिये वे भयभीत होते हैं । जब मनव्य अन्याय आदिको छोडकर अपने आचरणों एवं भावोंको शद्ध

बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है। (ग) मनष्य-शरीर प्राप्त करके यह जीव जबतक करनेयोग्यको नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता और पानेयोग्यको नहीं पाता, तबतक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता: उसके जीवनमें भय रहता ही है। भगवान्की तरफ चलनेवाला साधक भगवानपर जितना-जितना अधिक विश्वास करता है और उसके आश्रित होता है. उतना-ही-उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्माका अंश हैं: अतः कभी नष्ट होनेवाला नहीं हैं. तो फिर भय किस बातका ? दे और संसारके अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं. तो फिर भय किस बातका ? ऐसा विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो

जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है । भगवानके साथ सम्बन्ध जोडनेपर, भगवानको ही अपना माननेपर शरीर, कटम्ब आदिमें ममता नहीं रहती । ममता न रहनेसे मरनेका भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है।

'सत्त्वसंशद्धिः'— अन्तःकरणको सम्यक शद्धिको सत्त्वसंशुद्धि कहते हैं । सम्यक् शुद्धि क्या है ? संसारसे रागरिहत होकर भगवान्में अनुराग हो जाना ही अन्तःकरणकी सम्यक् शृद्धि है । जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्माकी प्राप्तिका हो जाता है, तब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओंकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेसे ही अन्त.करणमें मल, विक्षेप और आवरण—ये तीन तरहके दोष आते हैं। शास्त्रोंमें मल-दोपको दूर करनेके लिये निष्कामभावसे कर्म (सेवा). विक्षेप-दोपको दर करनेके लिये उपासना और आवरण-दोषको दर करनेके लिये ज्ञान बताया है । यह होनेपर भी अन्तःकरणकी

सर्वभावसे भगवानुका भजन करता है, यह सर्वत्र अभय हो जाता है । भगवान् श्रीराम कहते हैं-सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददान्येतद् वर्तं मम ।।

(चाल्पीकि॰ ६ । १८ । ३३)

 भोगे रोगभयं कुले ब्युतिभयं विते नृपालाद् भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम् । शास्त्रे वादभयं गुणे खलमयं काये कतात्ताद भयं सर्वं वस्तु भयावहं भूवि नृणां वैशायमेवाभयम् ।। (भर्तहरियैसम्यशतक)

'भोगोंमें रोगका भय, ऊँचे कुरतमें गिरनेका भय, धनमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बलमें शतुका भय, रूपमें बुड़ापेका भय, शास्त्रमें वाद-विवादका श्रय, गुणवें दुर्जनका भय और शरीरमें मृत्युका भय है। इस प्रकार संसारमें मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण वस्तुएँ भयावह हैं, एक वैराग्य ही भयसे रहित है।

तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्त्र कहीं नष्ट न हो जाये-इसका मनुष्यको सदा भय रहता है, इसलिये वह अभय नहीं हो पाता ।

ैं व्हेश्य तो पहलेसे ही बना हुआ है । उसके बाद हमें मनुष्य-शरीर विला है । अतः व्हेश्यको केवल 

अपना न मानना । साधकको पुराने पापको दुर करनेके लिये या

किसी परिस्थितिके वशीभूत होकर किये गये नये पापको दूर करनेके लिये अन्य प्रायश्चित करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है । उसको तो चाहिये कि वह जो साधन कर रहा है, उसीमें उत्साह और तत्परतापूर्वक

लगा रहे। फिर उसके ज्ञात-अज्ञात सब पाप दर हो जायँगे और अन्तःकरण स्वतः शुद्ध हो जायगा ।

साधकमें ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन-भजन करना अलग काम है और व्यापार-धंधा आदि

करना अलग काम है अर्थात् ये दोनों अलग-अलग विभाग है । इसलिये व्यापार आदि व्यवहारमें झठ-कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं—ऐसी जो ह़्ट ली जाती

है, उससे अन्तःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधनके साथ-साथ जो असाधन होता रहता है, उससे

साधनमें जल्दी ठत्रति नहीं होती । इसलिये साधकको सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात् नया पाप कभी यने—ऐसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये।

साधक भूलसे किये हुए दुष्कर्मीके अनुसार अपनेको दोपी मान लेता है और अपना युग करनेवाले व्यक्तिको भी दोपी मान लेता है, जिससे उसका अन्तःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धिको

मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह भूलसे किये हए दुष्कर्मको पुनः कभी न करनेका दृढ़ व्रत ले ले

तथा अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिके अपराधको क्षमा माँग विना हो क्षमा कर दे और भगवान्से प्रार्थना को कि 'हे नाथ! मेरा जो कुछ युरा हुआ है, वह

तो मेरे दुष्कर्मीका ही फल है। वह वेबारा तो मुस्तमें ही ऐसा कर बैठा है। उसका इसमें कोई-दोप नहीं है । आप उसे क्षमा कर दें' । ऐसा करनेसे अन्तःकरण राद्ध हो जाता है। 'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः'— ज्ञानके लिये योगमें स्थित

होना अर्थात् परमात्मतत्त्वका जो ज्ञान (योध ) है, वह चाहे संगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके लिये योगमें स्थित होना आवश्यक है। योगका अर्थ है-सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें, मान-अपगानमें, निन्दा-स्तृतिमें, रोग-नीरोगतामें सम रहना अर्थात् अत्तःकरणमें हर्प-शोकादि न होकर निर्विकार रहना । 'दानम्'— लोकदृष्टिमें जिन वस्तुओंको अपना माना जाता है, उन यस्तुओंको सत्पानका तथा देश, काल, परिस्थित आदिका विचार रखते हुए

आवश्यकतानुसार दूसरोंको वितीर्ण कर देना 'दान' है। दान कई तरहके होते हैं; जैसे-भूमिदान, गोदान, सर्गदान, अनदान, यसदान आदि । इन सबमें अन्नदान प्रधान है। परनु इससे भी अभवदान प्रधान (श्रेष्ठ)

। उस अभयदानके दो भेद होते हैं-(१) संसारकी आफतसे, विधीसे, परिस्थितियोंसे भयभीत हुएको अपनी शक्ति, सामध्यीत अनुसार भयपहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना । यह अभयदान उसके शरीरादि सांसारिक :

पदार्थीको लेकर होता है। - (२) संसारमें फैंसे हुए व्यक्तिको जन्म-मरणसे रहित करनेक लिये भगवान्की कथा

सुनाना 🐈 । गीता, रामायण, भागवत आदि प्रन्थेकी एवं उनके भावोंको सरलभाषामे एपवाकर सहो दामीमें

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चाप्नदानं हि तथा प्रधानम् । यथा वदनीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्ट्रपयप्रदानम् ।। (पश्चनन, मित्रभेद ३१३)

गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी करना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अभवदान है। विद्यानुसीग

अध्ययदानको सब दानोंसे श्रेष्ठ कहते हैं।

<sup>🕆</sup> तव कथापूर्व तस्त्रजीवनं कविषिरीक्षितं करमयापहम् । अञ्चलमङ्गर्तं भीनदार्वं भूवि गुणीन ते मुस्टि जनाः । । (कीमदाः १० १३१ ११) है प्रभी ! आपका कथापुत संसारमें जो संतरतप्राणी है, उनको बीवन देनेवाला, जानि देनेवाला है, अखे-अखे

महापुरम भी उसका हदयसे वर्णन करते हैं, वह सम्पूर्ण पायोका अर्थान् मणविश्वपुष्टनाका नाश करनेवाला है, कानीमें पहने ही सब ताहसे महल-ही-महल देनेवाला है, संत-महायुक्योंके हता उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृतका पृथ्वीयर जो कथन करते हैं, वे संसारको बहुत विशेषनामे दान देनेवाणे हैं अर्थान् संसारका सबसे अधिक उपकार, हिन करनेवाते हैं हैं...

लोगोंको देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाय । ऐसे दानसे भगवान् बहुत राजी होते हैं (गीदा १८ । ६८-६९); क्योंकि भगवान् ही सबमें परिपूर्ण है। अतः जितने अधिक जीवोंका कल्याण होता है. उतने ही अधिक भगवान् प्रसन्न होते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है । इसमें भी भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको सनाते समय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवानुकी कृपा माने कि भगवान् ही श्रोताओंके रूपमें आकर मेरा समय सार्थक कर

ऊपर जितने दान बताये हैं, उनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह सब भगवान्ने दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मुझे निमित्त बनाकर दी है । अतः भगवत्त्रीत्पर्थ आवश्यकतानसार जिस-किसीको जो कुछ दिया जाय, वह सब उसीका समझकर उसे देना 'दान' है।

'दम:'-इन्द्रियोंको पूरी तरह वशमें करनेका नाम 'दम' है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों, अन्तःकरण और शरीरसे कोई भी प्रवृति शास्त्रनिषिद्ध नहीं होनी चाहिये । शास्त्रविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और ऑभमानका त्याग करके केवल दूसरोंके हितके लिये ही होनी चाहिये । इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे इन्द्रियलील्पता, आसिक और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इन्द्रियोंके वर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं।

साधकका उद्देश्य इन्द्रियोंके दमनका होनेसे अकर्तव्यमें तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं भीर वर्तव्यमें स्वामाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोप नहीं रहते । यदि कभी किसी कार्यमें स्वार्थभाव आ भी जाता है, वो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्घात् इन्द्रिय-संयम सिद्ध हो जाता है।

'यतः'—'यत्त' शब्दका अर्थ आहति देना होता

है । अतः अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बलिवैश्वदेव आदि करना 'यज्ञ' है । इसके मिवाय गीताकी दृष्टिसे अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिके अनसार जिस-किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय. उसको खार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंके हितकी भावनासे या भगवत्त्रीत्यर्थ करना 'यज्ञ' है । इसके अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी क्रियाएँ भगवद्मीत्यर्थ करना 'यज्ञ' है । ऐसे ही माता-पिता, आचार्य, गरुजन आदिको आज्ञाका पालन करना. उनकी सेवा करना, उनको मन, घाणो, तन और धनसे सुख पहुँचाकर उनको प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सत्कार करना- ये भभी 'यज' है।

'स्याध्याय:'--अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये भगवत्रामका जप और गीता, भागवत, रामायण, यहाभारत आदिके पठन-पाठनका नाम 'स्वाध्याय' है। वास्तवमें तो 'स्वस्य अध्यायः (अध्ययनम्) स्वाध्यायः' के अनुसार अपनी वृतियोंका, अपनी स्थितिका ठीक तरहसे अध्ययन करना ही 'स्वाध्याय' है । इसमें भी साधकको न तो अपनी वृतियाँसे अपनी स्थितिकी कसौटी लगानी है और न वृत्तियंकि अधीन अपनी स्थिति ही माननी है। कारण कि वृत्तियाँ तो हरदम आतो-जाती रहती हैं. बदलती रहती है। तो फिर स्वामाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वतियोंको शद्ध न करें? वास्तवमें तो साधकका कर्तव्य वृतियोंको शुद्ध करनेका ही होना चाहिये और वह शृद्धि अन्तःकरण तथा उसकी वृत्तियोंको अपना न माननेसे बहुत जल्दी हो जाती है; क्योंकि दनकी अपना मानना ही मूल अशुद्धि है । साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं । केवल वृत्तियोंके अशुद्ध होनेसे ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता ।

'तपः'— भूख-प्यास, सरदी-गरमो, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तपमें भूख-ध्यास आदिको जानकर सहते हैं। यास्तवमें साधन करते

manning and a second se हुए अथवा जीवन-निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थित आदिको लेकर जो कष्ट, आफत, विम आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही 'तप' है: \* क्योंकि इस तपमें पहले किये गये छापोंका नाश होता है और सहनेवालेमें सहनेकी एक नयी शक्ति, एक नया बल आता है।

सायकको सावधान रहना चाहिये कि वह उस तपोबलका प्रयोग दूसरोंको वरदान देनेमें. शाप देने या अनिष्ट करनेमें तथा अपनी इच्छापूर्ति करनेमें न लगाये, प्रत्युत उस बलको अपने साधनमें जो बाधाएँ आती है, उनको प्रसन्नतासे सहनेकी शक्ति बढानेमें ही लगाये ।

साधक जब साधन करता है. तब वह साधनमें कई तरहसे विभ मानता है। वह समझता है कि मुझे एकान्त मिले तो मैं साधन कर सकता है, वायुमण्डल अच्छा हो तो साधन कर सकता है इत्यादि । इन सय अनुकृतताओंकी चाहना न करना अर्थात टनके अधीन न होना भी 'तप' है । साधकको अपना साधन परिस्थितियोके अधीन नहीं मानना चाहिये. प्रत्यत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना लेना

चहिये । साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तर्ने साधन करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली हुई परिस्थितिको मगवानुकी भेजी हुई समझकर विशेष उत्साहसे प्रसन्नतापूर्वक साधनमें प्रवत होना चाहिये ।

'आर्जवम्'— सरलता, सीधेपनको 'आर्जव' कहते है। यह सालता साधकका विशेष गण है। यदि साधक यह चाहता है कि दसरे लोग मझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिये मुझे सरलतासे रहना चाहिये, तो यह एक प्रकारका कपट हो है । इससे साधकमें बनावटीपन आता है, जब कि साधकमें सीघा, सरल भाव होना चाहिये । सीघा, सरल होनेके कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधककी कोई हानि नहीं है। अपने उद्यारके लिये तो सरलता यहे कामकी चीज है-

कपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुमाव । 'नारायन' ता भक्त की, लगी किनारे नाव ।। इसलिये साधकके शर्यर वाणी और मनके व्यवहारमें कोई बनावदीपन नहीं रहना चाहिये 🔭 । उसमें स्वामाविक सीधापन हो।

#### सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैश्नम् । भूतेप्वलोलप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ।। २ ।।

अहिंसा; सत्यमावण; क्रोध न करना; संसारकी कामनाका त्याग; अन्तःकरणमें राग-देवजनित हलचलका न होनाः चुगली न करनाः प्राणियोपर दया करना । सांसारिक विषयोंमें न ललचाना; अन्तःकरणकी कोमलता; अकर्तव्य करनेमें लब्जा; चपलताका अधाव ।

व्याख्या—'अहिसा'—राधेर, मन, वाणी, भाव करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको 'अहिसा' कहते हैं । वालवमें सर्वधा अहिंसा तत्र होती है, जब मनुष्य आदिके द्वारा किसीका भी किसी प्रकारने अनिष्ट न

यश्राप्राचे सहेतार्थं सा तपस्योत्तमोत्तमा ।। (क्रीयसार) :

'आरब्धवरा परिविधितकपरे जो कुछ आ जाय, उसका स्वापत करे, जानेवालेको रोके नहीं और जो जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तम-से-उत्तम तर है।

मनसेक क्यायेक कर्पण्येक पहात्पराप् । मनसम्बद् बनसम्बद् कर्मन्यस्य दुस्त्यसम् ।।

महात्याओंके मन, सबर और कर्म--तीनोंने एक ही बात होती है, यानु दुरायाओंके मन, सबर और कर्य--तीनोत्रे ही अलग-अलग बाने होती हैं।

आगते खागतं कुर्पाद् गच्छन्तं न निवारयेत् ।

संसारकी तरफसे विमुख होकर परमालाकी तरफ ही सायककी सायनामें कोई बाघा डाल दे, तो उसे चलता है । उसके द्वारा 'अहिंसा' का पालन खतः उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके होता है । परनु जो रागपूर्वक, भोग-बुद्धिसे भोगोंका अहितकी भावना (हिंसा) ही पैदा होती है सेवन करता है; वह कभी सर्वधा अहिसक नहीं हो हाँ, परमात्माकी और चलनेमें बाघा पड़नेसे उसको दुःख सकता । वह अपना पतन तो करता ही है, जिन हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखकी पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है । तरह नहीं होता । साधकको बाधा लगती है, तो वह

पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है । जो संसारके सीमित पदार्थोंको व्यक्तिगत (अपने) न होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुखबुद्धिसे भोगता है, वह हिसा ही करता है । कारण कि समष्टि संसारसे सेवाके लिये मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिमेंसे किसीको भी अपने भोगके लिये व्यक्तिगत मानना हिंसा ही है । यदि मनुष्य समष्टि संसारसे मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिको संसारको ही मानकर निर्ममता-पूर्वक संसारको सेवामें सगा दे, तो घढ हिंसासे बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है ।

जो सुख और भोग-बुद्धिसे भोगोंका सेवन करता है, उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं मिलते—ऐसे अभावप्रस्तोंको दुःख-संताप होता है। यह उनकी द्विसा ही है; क्योंकि भोगी व्यक्तिमें अपना स्वार्थ और सुख-बुद्धि रहती है तथा दूसरिक दुःखकी लापवाही रहती है। परनु जो संत- महापुरुष केवल दूसर्पेका हित करनेके लिये ही जीवन-निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी जायगा, तो भी उनको हिसा नहीं लगेगी; क्योंकि वे भोग-बुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते ही नहीं—'शारीरं केवलं कर्म कुर्यक्रांग्रीति किल्वियम्' (गीता ४ 1 २ १ )।

केवल परमालाको ओर चलनेवालेक द्वारा हिंसा नहीं होती; क्योंकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थ आदिका सेवन नहीं करता । परमालाको ओर चलनेवाला साधक रापिर, मन, वाणींके द्वारा कभी किसीको दुःख नहीं पहुँचाता । यदि उसकी बाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख होता है, तो यह दुःख उसके खुदके स्वभावसे ही होता है। साधककी तो भीतरसे कभी किसीको विश्चिम्भात्र भी दुःख देनेकी भावना नहीं होनी चाहिये । उसका भाव निरन्तर सवका हित करनेका होना चाहिये— 'सर्यभूतिको रताः'। साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके अहितकी भावना (हिंसा) ही पैदा होती है। हाँ,परमात्माकी और चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखकी तरह नहीं होता। साधकको बाधा लगती है, तो वह मगवान्को पुकारता है कि 'हे नाथ! मेरी कहाँ भूल हुई, जिससे बाधा लग रही है!' ऐसा विचार करके उसे पेना आ सकता है, पर बाधा डालनेवालेके प्रति क्रोध, देव नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर साधकमें तत्परता और साबधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालनेवालेके प्रति क्रोध, देव नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर साधकमें तत्परता और साबधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालनेवालेके प्रति देव होता है, तो जितने अंशामें देव-वृत्ति रहती है, उतने अंशामें तत्परताकी कमी है,

अपने साधनका आग्रह है ।

साधकों एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है । तत्परता होनेसे साधनमें रुचि रहती है और अग्रह होनेसे साधनमें रुचि रहता है । रुक्त होनेसे अपने साधनमें क्वां कहाँ कमी है, उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उसे दूर करनेकी चेष्टा भी होती है । परन्तु ग्रग होनेसे साधनमें विग्न डालनेवालेके साथ देश होनेकी सम्भावना रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो साधनमें हमार्य रुक्त कम होनेसे ही दूसग हमारे साधनमें वाधा डालता है । अगर साधनमें हमार्य रुक्त कम होनेसे ही दूसग हमारे साधनमें वाधा उत्तता है । अगर साधनमें हमार्य रुक्त कम न हो तो दूसग हमारे साधनमें वाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिही है, मानेगा नहीं; अतः जैसा चाहे वैसा करने दो ।

जैसे पुण्यसे सुगन्य खतः फैलती है, ऐसे ही साधकसे खतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमण्डल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा खतः-स्वामाविक प्राणमात्रका चड़ा मारी उपवार एवं हित होता रहता है। परनु जो अपने दुर्गुण-दुणचार्यके द्वारा वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणमात्रकी हिंसा करतेका अपराधी होता है।

'सत्यम्'— अपने खार्ष और अधिमानक त्याग् करके केवल दूसरोके हितकी दृष्टिसे जैसा सुना, देखा, पड़ा, समझा और निष्ठय किया है, उससे न अधि

और न कम- वैसा-का-वैसा प्रिय शब्दोंनें कह देना 'सत्य' है ।

सत्यखरूप परमात्माको पाने और जाननेका एकमात्र उद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा सत्य-व्यवहार, सबके हितका व्यवहार ही होता है। जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके हो सम्मुख रहता है। इसलिये उसके मन-वाणी-शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्पकी और चलनेके लिये ही होती है।

'अक्रोय:'- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये अत्तःकरणमें जो जलनात्मक यृत्ति पैदा होती है, यह 'क्रोध' है । पर जबतक अन्तःकरणमें दसरोंका अनिष्ट करनेकी भावना पैदा नहीं होती. तवतक वह 'शोभ' है. झोघ नहीं ।

परमात्मप्राप्तिके ठद्देश्यसे साधन करनेवाला मनुष्य अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । यह इस यातको समझता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमाए अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता । यह जो हमें दुःख देनेक लिये आया है, यह हमने पहले कोई गलतो की है, उसीका फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्य अङ्गको काटता है, तो उसपर चेनी क्रोध नहीं करता, प्रत्यत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रूण अस्तको काटना तो उसे ठीकं करनेके लिये ही है। ऐसे ही साधकको कोई अहितको भावनासे किसी तरहसे दुःख देता है, तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरको शब्द, निर्मल यनानेमें निर्मत धन रहा है: अतः उसपर प्रजेष कैसे ? वह तो मेरा उपकार कर रहा है और मविष्यके लिये सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है. आगे यैसी गलती न वर्रें ।

जो सीग सायकार हित मरनेवाले हैं, उसकी सैवा क्रोंनेवाले हैं, वे तो सायकको सूख पहुँकान उसके पुण्योका नाश करते हैं । पर सायकको उनपर (डमफे पुण्येका नाम करनेके मारण) क्रोप नहीं

आता । उनपर साधकको यह विचार आता है कि वे जो मेर्रे सेवा करते हैं, मेर्र अनुकूल आवरण करते हैं, यह तो उनको सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है । परन्त पुण्योंका नाश तो तब होता है, जब मैं उनकी सेवासे सुख भोगता हैं । इस प्रकार सायककी दृष्टि सेवा करनेवालोंकी अच्छाई, शुद्ध नीयतंपर ही जाती है। अतः साधकको न तो दःख देनेवालीपर क्रोध होता है और न सद्य देनेवालींपर ।

'त्यागः'— संसारसे विमुख हो जाना हो असलो त्याग है । साधकके जीवनमें बाहरका और धीताका---दोनोंका ही त्याग होना चाहिये । जैसे, बाहरसे पाप, अन्याय, 'अत्याचार, दुराचार आदिका और बाहरी सख-आएम आदिका त्याग भी करना चाहिये. और भीतरसे सांसारिक नाशयान् वस्तुओंकी कामनाका त्याप भी करना चाहिये । इसमें भी बाहरके त्यागकी अपेक्षा भीताकी कामनाका त्यागका श्रेष्ठ है । कामनाका सर्वधा स्याग होनेपर तत्काल गान्तिकी प्राप्त होती है-

'त्यागाळानिसन्तरम्(गीता १२ । १२) । साधकके लिये उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तओंकी कामना ही सारतयमें सबसे ज्यादा बाधक होती हैं। अतः कामनाका सर्वेषा त्याग करना चाहिये । स्याग क्य होता है? जब सायक्ता उद्देश्य एकमात्र परमारमप्राप्तिका ही हो जाता है, तथ उसकी कामनाएँ दर होती चली जाती है। फाएन कि सांसारिक भोग और संग्रह साधकरा लक्ष्य नहीं होता । अतः यह सोसारिक भोग और संप्रहकी फामनामा त्याग करते हए अपने साधनमें आगे बढ़ता रहता है।

'शास्तिः'- अन्तःवरणमें । राग-द्रेपजनित हलचलका न होना 'रार्जन' है। क्योंकि संसारके साथ राग-देव मजनेसे ही उन्त करणने अहाति आती है और उनके न होनेसे अन करण स्थापविक ही शाना, प्रमान गहतां है ।

अनुप्रकार्य पुण्ये पुण्योस भारा होता है और इसमें अपना स्वपाय सुपरनेकी अपेक्ष बिगड़नेकी सम्मायना अधिया रहती है । परना प्रतिकृतता अनेपर यापेंटर नारा होता है और अपने समावमें भी मुमार होता है। इस ब्यक्को समझ्येनर प्रतिकृततामें भी स्रतः शान्तिं बनी रहती है ।

किसी परिस्थिति आदिको लेकर साधकमें कभी एग-द्रेपका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें अशान्ति पैदा हो जाती है और अशान्ति होते ही वह हुत सावधान हो जाता है कि ग्रग-द्वेषपूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है ।

'अपैशनम्'--किसीके दोपको दूसरेके आगे प्रकट करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव हो 'अपैशुन' है। परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी मुगली नहीं करता । ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता. है, त्यों-हो-त्यों उसकी दोषदृष्टि और द्वेपवृत्ति मिटकर दुसरोंके प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला है और ये दूसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य हैं, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी स्थिति (जडतासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिखायी देती है कि वास्तवमें उनका भी जड़तासे सम्बन्ध नहीं है, केवल सन्दर्भ माना हुआ है । इस तरह जब ठसकी दृष्टिमें किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका दोप किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा?

भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रमुको देखता है, शानमार्गवाला केवल अपने खरूपको ही देखता है और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिये साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है ?

'दया भूतेषु'—दूसर्पेको दःखी देखकर उनका दुःख रूप करनेकी भावनाको 'दया' कहते हैं। भगवानुकी, संत-महात्माओंकी, साधकोंकी और साधारण मनुष्योंकी दया अलग-अलग होती है-

(१) भगवान्को दया-भगवान्को दया

सभीको शुद्ध करनेके लिये होती-है । भक्तलोग इस दयाके दो भेद मानते हैं-कृपा और दया । मात्र मनुष्योंको पापोंसे शृद्ध करनेके लिये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकूल) परिस्थितिको भेजना 'कृपा' है और अनुकूल परिस्थितको भेजना 'दया' है।

(२) संत-महात्पाओंकी दया--संत-महात्पालीग दूसरोंके दु:खसे द:खी और दूसरोंके सुखसे सुखी होते हैं—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरोंके दृःखसे दृःख होता है और न अपने दुःखसे ही दुःख होता है । अपनेपर प्रतिकृल परिस्थित आनेपर वे उसमें भगवान्की कृपाको देखते हैं, पर दूसरोंपर दु:ख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे उनके दुःखको स्वयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रने क्रोधपूर्वक विना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया था, पर जब इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये उनकी हिंडियाँ माँगीं, तब दधीचिने सहर्प प्राण छोडकर उन्हें अपनी हड्डियाँ दे दीं । इस प्रकार संत-महापुरुप दूसरेके दुःखको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न हो ! \* इसलिये संत-महात्माओंको दया विशेष शद निर्मल होती है।

(३) साधकोंकी दया-साधक अपने मनमें दूसरोंका दुःख दूर करनेकी भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दःख दर करनेकी चेष्टा भी करता है । दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है; क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरीके दु-खको भी समझता है। इसलिये उसका यह भाव रहता है कि सब सखी कैसे हों ? सबका भला कैसे हो ? सबका उद्धार कैसे हो ? सबका हित कैसे हो ? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है: परन्तु मैं सबका हित करता है, सबके हितको चेष्टा करता है-इन बानोंको लेकर उसके मनमें अभिमान

<sup>\*</sup> कर्णास्त्वचं शिविषाँसं जीवं जीमृतवाहनः । ददौ दधीविगस्यीनि नास्यदेवं महास्थनाम् । । \* कर्णने अपनी त्रवा, शिविने अपना मांस और दधीविने अपनी हड्डियाँ दे दीं । वादल अपना जीवन दे देते हैं। सब है, महात्माओंके लिये (पाहितके लिये) कुछ भी अदेव नहीं है।

और न कम— वैसा-का-वैसा प्रिय शब्दोमें कह देना आता । उत्तप साधकको यह विवस आता है कि

सत्यस्तरूप परमात्माको पाने और जाननेका एंकमान उद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा सत्य-व्यवहार, सबके हितका व्यवहार हो होता है । जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके ही सम्मुख रहता है । इसत्यि उसके मन-वाणी-शारीरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर चलनेके लिये ही होती हैं !

'अक्रोयः'— दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये अक्ताकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह 'क्रोय' है। पर जबतक अक्ताकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी मावना पैदा नहीं होती, तबतक वह 'क्षोय' है. क्रोय नहीं।

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला मनुष्य अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । वह इस चाठको समझता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दःख देनेके लिये आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसीका फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्ण अड्सको काटता है, तो उसपर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, 'ठीक मानता है। उसके रूण अङ्को काटना तो उसे ठीक करनेके लिये ही है। ऐसे ही साधकको कोई अहितकी भावनासे किसी तरहसे दःख देता है. तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरेको शब्द, निर्मल बनानेने निमित्त बन रहा है; अतः उसपर क्रीय कैसे? वह तो मेर उपकार कर रहा है और भविष्यके लिये सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है, आगे वैसी गलती न करूँ।

जो लोग साधकक हित करतेवाले हैं, उसकी सेवा करतेवाले हैं, ये तो साधकको सुख पहुँचाकर उसके पुण्यांका गांश करते हैं। पर साधकको उनपर (उसके पुण्यांका गांश करते कारण) क्रोध नहीं आता । उनपर साधकको यह विचार आता है कि वे जो मेंग्रे सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल अध्याप करते हैं, यह तो उनकी सञ्चनता है, उनका क्षेत्र भाव है । परन्तु पुण्योंका नारा तो तक होता है, जब मैं उनकी सेवासे सुख मोगता हूँ । इस प्रकार साधककी दृष्टि सेवा करनेवालींकी अच्छाई, शुद्ध नीयतंत्रर हो जाती है । जतः साधकको न तो दुःख देनेवालींगर क्रोध होता है और न सुख देनेवालींगर ।

त्यागः — संसारसे विमुख हो जाना हो असती त्याग है। साधकके जीवनने बाहरका और भीतरका— दोनोंका ही त्याग होना चाहिये। जैसे, वाहरसे परं, अन्याय, अत्यावार, दुराचार आदिका और वाहरों सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, और भीतरसे संसारिक नारावान् चलुओंको कामनाका त्याग भी करना चाहिये। इसमें भी बाहरके त्यागको अमेहा भीतरको कामनाका त्यागको श्रेष्ठ है। कामनाका सर्वया त्याग होनेपर तत्काल शानिको प्राप्ति होती है— त्यागकाश्रीकरवनसम्। भीतरको प्राप्ति होती है—

साधकके लिये उलत्र और नष्ट होनेवाली बसुऑकी कामना है वास्तवमें सबसे ज्यादा धाधक होती है। अतः कामनाका सर्वथा त्याग करना धाहिये। त्यान कब होता है? जब साधकका उद्देश्य एकमान परमासप्राधिका हो हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ दूर होती चली जाती हैं। कारण कि सांसाधिक भीग और संग्रह साधकका लक्ष्य नहीं होता। अतः बह सांसाधिक भीग और संग्रहको कामनाका त्याग करते हुए अपने साधनमें आगे बहुता रहता है।

भारित: — अत्तःकरणमें रागद्देषजनित हलचलका न होना शास्ति हैं, क्योंक संसारके साथ रागद्देश करनेसे हो अत्तःकरणने अशास्ति आती है और उनके न होनेसे अत्तःकरण स्वामाविक ही शास्त्र, प्रसन्न रहता है।

अनुकूलतासे पूर्यने पुण्योक्य नारा होता है और इसमें अपना स्वमाय सुपरनेकी अपेक्षा बिगड़नेकी सम्भावना अधिक रहती है। परनु प्रतिकूलता आनेवर पाप्तका नारा होता है और अपने स्वमावमें मी सुपार होता है। इस बातको समझनेवर प्रतिकूलतामें मी खतः शान्ति बनी रहती है ।

किसी परिस्थित आदिको लेकर साधकमें कभी एग-द्वेपका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें अशान्ति पैदा हो जाती है और अशान्ति होते ही वह तरंत सावधान हो जाता है कि राग-द्वेपपूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है ।

'अपैशनम्'—किसीके दोपको दूसरेके आगे प्रकट करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिश्नता है और इसका सर्वथा अभाव ही 'अपैश्न' है। परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी चुगली नहीं करता । ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है, त्यों-हो-त्यों उसकी दोषदृष्टि और द्वेपवृत्ति मिटकर दसरोंके प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला है और ये दूसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य हैं, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी स्थित (जड़तासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिखायी देती है कि वासावमें उनका भी जडतासे सम्बन्ध नहीं है, केवल सम्बन्ध माना हुआ है । इस तरह जब उसकी दृष्टिमें किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका दोप किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा ?

भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभको देखता है, शनमार्गवाला केवल अपने स्वरूपको ही देखता है और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिये साधक किसीकी बुगई, निन्दा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है?

'दया भूतेषु'—दूसरोंको दःखी देखकर उनका दुःख दूर करनेकी भावनाको 'दया' कहते हैं। भगवानको, संत-महात्माओंकी, साधकोंकी और साधारण मनुष्योंकी देया अलग-अलग होती है---

(१) भगवान्की दया-भगवान्को दया

संघीको शुद्ध करनेके लिये होती है । भक्तलोग इस दयाके दो भेद मानते हैं—कृपा और दया । मात्र मनुष्योंको पापोंसे शुद्ध करनेके लिये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकृत) परिस्थितिको भेजना 'कृपा' है और अनकल परिस्थितिको भेजना 'दया' है।

- (२) संत-महात्माओंको दया--संत-महात्मालोग दूसरोंके दु:खसे दु:खी और दूसरोंके सुखसे सुखी होते है—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरोंके दुःखसे दुःख होता है और न अपने दःखसे ही दःख होता है । अपनेपर प्रतिकल परिस्थित आनेपर वे उसमें भगवानकी कृपाको देखते हैं, पर दूसरोंपर दुःख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे उनके दुःखको खयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रने क्रोधपूर्वक बिना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट दिया था. पर जब इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये उनकी हड़ियाँ माँगीं, तब दधीचिने सहर्प प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड़ियाँ दे दीं । इस प्रकार संत-महापुरुष दूसरेके दःखको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं. चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न हो ! \* इसलिये संत-महात्माओंकी दया विशेष शुद्ध, निर्मल होती है।
- (३) साथकोंकी दया-साधक अपने मनमें दूसरोंका दुःख दूर करनेकी भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा भी करता है । इसरोंको इन्छी देखकर उसका इदय प्रवित हो जाता है: क्योंकि वह अपनी हो तरह दूसरेंके दुःखको भी समझता है। इसलिये उसका यह भाव रहता है कि सब सखी कैसे हों ? सबका भला कैसे हो ? सबका उद्धार कैसे हो ? सबका हित कैसे हो ? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है; परन्तु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हितकी चेष्टा करता हूँ—इन बातोंको लेकर उसके मनमें अभिमान

<sup>\*</sup> कर्णस्यचं शिविपाँसे जीवं जीमूनवाहनः । ददौ दधीचिरस्यीनि नास्यदेयं महात्मनाम् ।। कर्णने अपनी त्वचा, शिविने अपना मांस और दर्धीचिने अपनी हड्डियाँ दे दों । बादल अपना जीवन दे देने हैं । सच है, महात्माओंके लिये (परहितके लिये) कुछ भी अदेव नहीं है ।

STREET, नहीं होता । कारण कि दूसरोंका दुःख दूर करनेका सहज स्वभाव बन जानेसे उसे अपने इस आचरणां कोई विशेषता नहीं दीखती । इसलिये उसको अधिमान नहीं होता ।

जो प्राणी भगवान्की ओर नहीं चलते. दुर्गुण-दुराचारोंमें स्त रहते हैं, दूसरोंका अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं—ऐसे मनुष्योंपर साधकको क्रोध न आकर दया आती है। इसलिये वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण-दुराचारोंसे कपर कैसे उठें ? इनका भला कैसे हो ? कपी-कपी वह उनके दोपोंको दूर करनेमें अपनेको निर्वल मानकर भगवान्से प्रार्थना करता है कि 'हे नाथ! ये लोग इन दोपोंसे छट जायँ और आपके भक्त बन जायै ।

(४) साधारण मनुष्योंकी द्या-साधारण मनुष्यकी दयामें थोड़ी मिलनता रहती है। वह किसी जीवके हितकी चेष्टा करता है, तो यह सोचता है कि 'मैं कितना दयालु हैं! मैंने इस जीवको सुख पहुँचाया, तो मैं कितना अच्छा हूँ ! हरेक आदमी मेरे-जैसा दयाल नहीं है, कोई-कोई ही होता है, इत्यादि ।' इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातोंको लेकर, अपनेमें महत्त्वबृद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंश तो अच्छा है, पर साथमें उपर्युक्त मिलनताएँ रहनेसे उस दयामें अशुद्धि आ जाती है।

इनसे भी साधारण दर्जेक मनुष्य दया तो करते हैं. घर उनकी दया ममतावाले व्यक्तियोंपर ही होती है। जैसे, ये हमारे परिवारके हैं, हमारे मत और सिद्धान्तको माननेवाले हैं, तो उनका दुःख दूर करनेकी इच्छासे उन्हें सख-आराम देनेका प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पश्चपातयुक्त होनेसे अधिक अशद्ध है।

इनसे भी घटिया दर्जेंके वे मनुष्य हैं, जो केवल अपने सुख और स्वार्थकी पूर्तिके लिये ही दूसर्विक प्रति दयाका बर्ताव करते हैं।

'अलोलुप्यम्'—इन्द्रियोंका - विषयोसे : सम्बन्ध

होनेसे अथवा दूसरोंको भोग भोगते हुए देखनेसे मनका (भोग भोगनेके लिये) ललचा उठनेका नाम 'लोलपता' है और उसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलप्त' है ।

अलोलुपताके उपाय-(१)साधकके लिये विशेष सावधानीको बात है कि वह अपनी इन्द्रियोंसे भोगोंका सम्बन्ध न रखे और मनमें कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियोंपर अधिकार है अर्थात् इन्द्रियाँ मेरे वशमें हैं; अतः मेरा क्या विगड सकता है?

(२) 'मैं हृदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता है, अगर कभी हदयमें विषय-लोलुपता हो गयी, तो मेरा पतन हो जायंगा और मैं परमात्मासे विमुख हो जोऊँगा'-इंस प्रकार साधक खुब सावधान रहे और कहीं अचानक विवलित होनेका अवसर आ जाय. तो 'हे नाथ ! बचाओ; हे नाथ ! बचाओ' ऐसे सच्चे हृदयसे भगवान्को मुकारे ।

(३) सी-प्रपोंकी तथा जन्तओंकी व्यमविषयक. चेष्टा न देखे । यदि दीखं जाय, तो ऐसा विचार करे. कि 'यह तो बिल्कुल चौरासी लाख योनियोंका रासा है। यह चीज तो मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, गक्षस-असर, भूत-प्रेत आदि मात्र जीवोंमें भी हैं। पर-में तो चौरासी लाख योनियों अर्थात् जन्म-मरणसे ऊँचा उठना चाहता हैं। मैं जन्म-मरणके मार्गका पथिक नहीं हैं। मेरेको तो जन्म-मरणादि दःखाँका अत्यन्त अभाव कार्क परमात्माकी प्राप्ति करना है।' इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाग्रत रखे और जहाँतक वने, ऐसी काम-चेष्टा न देखे ।

- 'मार्दवम्'— बिना कारण दुःख देनेवालों और दैर रखनेवालोंके प्रति भी अन्त करणमें कठोरताका पाय न होना तथा खापाविक कोमलताका रहना 'मार्दव' है \* ।

साधकके हृदयमें सबके प्रति कोमलताका भाव रहता है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहितका वर्ताव भी करता है, तो भी उसकी कोमलतामें अनार नहीं आता । यदि साधक कभी किसी बातको लेकर

शरीरकी प्रधानताको लेकर 'आउँव' औरअन्तःकरणकी प्रधानताको लेकर 'मार्द्व' कहा जाता है—यही इन दोनोंमें अत्तर है।

CONTRACTOR DE LA CONTRA किसीको कठोर जवाव भी दे दे. तो वह कठोर जवाब भी उसके हितकी दृष्टिसे ही देता है। पर पीले उसके मनमें यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरताका व्यवहार क्यों किया ? मैं प्रेमसे या अन्य किसी उपायसे भी समझा सकता था-इस प्रकारके भाव आनेसे कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढती रहती है।

यद्यपि साधकोंके भावोंमें और वाणीमें कोमलता रहती है, तथापि ठनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति होनेसे सबकी वाणीमें एक समान कोमलता नहीं होती। परन हृदयमें साधकोंका सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्मयोग, जानयोग और भक्तियोग आदिका साधन करनेवालोंके स्वभावमें विभिन्नता होनेसे उनके धर्ताव सबके प्रति भिन्न-भिन्न होते हैं: अतः वनके आचरणोंमें एक-जैसी कोमलता नहीं दीखती. पर भीतरमें चडी भारी कोमलता रहती है।

'ही:'--शास और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम करोगे जो एक संकोच होता है, उसका नाम 'ही:' (राजा) है। साधकको साधन-विरुद्ध क्रिया करनेमें लजा आती है। वह लजा केवल लोगोंके देखनेसे ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मनमें अपने-आप ही यह विचार आता है कि 'राम-राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हैं ? क्योंकि मैं तो परमात्माकी तरफ चलनेवाला (साधक) हैं। लोग भी मुझे परमात्माको तरफ चलनेवाला समझते हैं । अतः ऐसी साधन-विरुद्ध

क्रियाओंको मैं एकान्तमें अथवा लोगोंके सामने कैसे कर सकता है ?'-इस लज़ाके कारण साधक बरे कमोंसे बच जाता है एवं उसके आचाण ठीक होते चले जाते हैं । जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हैं, मैं जिज्ञास है, मैं भक्त है, तब उसे अपनी अहंताके विरुद्ध किया करनेमें स्वामाविक ही लजा आती है। इसलिये पारमार्थिक उद्देश्य रखनेवाले प्रत्येक साधकको अपनी अहंता 'मैं साधक हैं, मैं सेवक हैं, मैं जिज्ञास हैं, मैं भगवदक्त हैं —इस प्रकारसे यथारुचि बदल लेनी चाहिये, जिससे वह साधन-विरोधी कर्मोंसे बचकर अपने उद्देश्यको जल्ही प्राप्त कर सकता है।

'अचापलम्'--कोई भी कार्य करनेमें चपलताका अर्थात उतावलापनका न होना 'अचापल' है । चपलता (चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है, ऐसी बात नहीं है । सात्त्विक मनष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता हैं; अतः उसका काम सुचारूपसे और ठीक समयपर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है. तब उसके अन्तःकरणमें हलचल, चिन्ता नहीं होती। चपलता न होनेसे कार्यमें दीर्घसूत्रताका दोप भी नहीं आता. प्रत्यत कार्यमें तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचाररूपसे होते हैं। अपने कर्तव्य-कर्मीको करनेके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होनेसे उसका चित्त विक्षिप्त और चञ्चल नहीं होता (गीता १८ । २६) ।

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।। ३ ।।

तेज (प्रभाव), क्षमा, धैर्य, शरीरकी शुद्धि, वैरभावका न रहना और मानको न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन ! ये सभी दैवी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण है ।

व्याख्या-'तेजः'--महाप्रुषोंका सङ्ग मिलनेपर उनके प्रभावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण-दुराचारोका त्याग करके सदुराण-सदाचारोंने लग जाते हैं। महापुरुषोंकी उस शक्तिको ही यहाँ 'तेज' कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमीको देखकर भी लोगोंको उसके स्वभावके विरुद्ध काम करनेमें भय

लगता है: परन्तु यह क्रोधरूप दोपका तेज है।

साधकमें दैवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको देखकर दूसरे लोगोंके भीतर स्वामाविक ही सौम्यमाव आते हैं अर्थात् उस साधकके सामने दूसरे लोग द्याचार करनेमें लब्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्धावपूर्वक सदाचार करने सर्ग आहे हैं । यही उन दैवी-सम्पत्तिवालोंका तेज (प्रभाव) है ।

'क्षमा'--बिना कारण अपराध करनेवालेको दण्ड देनेकी सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराधको सह लेना और उसको माफ कर देना 'समा' \*है। 'यह क्षमा मोह-ममता. भय और स्वार्थको लेकर भी की जाती है; जैसे-पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर होनेसे शुद्ध नहीं है । इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रेर व्यक्तिके द्वारा हमारा अपराध किये जानेपर हम भयवश उसके सामने कछ नहीं बोलते. तो यह क्षमा भयको लेकर है । हमारी धन-सम्पत्तिकी जाँच-पडताल करनेके लिये इन्सपेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका उहरना हमें जुरा भी लगता है तो भी स्वार्थ-हानिके भयसे हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते. तो यह क्षमा स्वार्थको लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है. जिसमें 'हमारा अनिष्ट करनेवालेको यहाँ और परलोकमें भी किसी प्रकारका दण्ड न मिले'--ऐसा भाव रहता है।

क्षमा माँगना भी दो रीतिसे होता है--

- (१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका दण्ड हमें न मिले—इस भयसे भी क्षमा माँगी जाती हैं, परन्तु इस क्षमामें खार्थका भाव रहनेसे यह ऊँवी दर्जेकी क्षमा नहीं है ।
- (२) इमसे किसीका अपराध हुआ, तो अब यहाँसे आगे उप्रभर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा—इस भावसे जो क्षमा माँगी जाती है, वह अपने सुधारकी दृष्टिको लेकर होती हैं और ऐसी क्षमा माँगनेसे ही मनुष्यको उन्नति होती है।

मनप्य क्षमाको अपनेमें लाना चाहे तो कौन-सा

उपाय करे ? यदि मनुष्य अपने लिये किसीसे किसी प्रकारके सुखकी आशा न रखे और अपना अपकार करनेवालेका बुग्र न चाहे, तो उसमें क्षमामाव् प्रकट हो जाता है।

'यृतिः'—िकसी भी अनुकूल या प्रतिकृत परिस्थितिमें विचलित न होकर अपनी स्थितिमें कायम रहनेकी शांकिका नाम 'धृति'. (भैयं) हैं (भीता १८ । ३३) ।

वृतियाँ सालिक होती है तो धैर्य ठीक रहता है और वृतियाँ राजसी-तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं - रहता । जैसे बद्रीनाग्रयणके रास्तेपर चलनेवालेके लिये कभी गरमी, चढ़ाई आदि प्रतिकुलताएँ आती हैं और कभी ठण्डक, उत्तर्ण्ड आदि अनुकलताएँ आती हैं, पर चलनेवालेको उन प्रतिकलताओं और अनकलताओंको देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत 'हर्मे तो बदीनारायण पहुँचना है'-इस उद्देश्यसे धैर्य और तत्परतापूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधककी अच्छी-मन्दी वृतियों और अनुकल-प्रतिकल परिस्थितियोंकी ओर देखना ही नहीं चाहिये। इनमें उसे घीरज धारण करना चाहिये; क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है, वह मार्गमें आनेवाले सुख और दुःखको नहीं देखता--धनस्वी कार्यार्थी न गणयति दःखं न च सखम् ।।

भौजप् — वाहाशुद्धि एवं अन्तःशुद्धिका नाम भौजपं है ने 1 परमातमप्राप्तिका ढदेश्य रखनेवाला साधक बाह्यशुद्धिका भी ख्याल रखता है; क्योंकि बाह्यशुद्धि रखनेसे अन्तःकरणको शुद्धि स्वतः होतो है और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर बाह्य-अशुद्धि उसको सुहाती नहीं । इस विषयपर पतालिल महाराजने कहा है—

'(मर्त्हरिनीतिशतक) .

में क्षमा और अक्रोममें क्या अत्तर है ? हामामें जिसने अपराय किया है, उत्तरा विशेषतासे यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी जिसी प्रकारका दण्ड न हो और अक्रोममें अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारेमें क्षोप न हो, जलन न हो, किसी प्रकारकी हत्त्र्यल न हो। यद्यपि हमाके अत्तर्गत अक्षोध भी आ जाता है, त्यापि क्षमाशील कह देनेपर उसके लिये क्षोयर्गहित कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जब कि क्षोधर्रहित कहनेपर यह क्षमाशील है, ऐसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण (हामा और अक्षोय) निम्न-भिन्न है।

<sup>ं</sup> यहाँ 'शीवप' पदसे बाइशुद्धि ही शेनी चाहिये; क्योंकि अनाशुद्धि 'सलसंशुद्धि' पदसे इसी अध्यायके पहले क्लोकमें आ चुकी हैं।

स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । (योगदर्शन २ ।४०)

'शौचसे साधककी अपने शरीरमें घृणा अर्थात् अपवित्र-बृद्धि और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा होती है।'

तात्पर्य यह है कि अपने शरीरको शुद्ध रखनेसे शरीरको अपवित्रताका ज्ञान होता है। शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होनेसे 'सम्पर्ण शरीर इसी तरहके हैं-इसका बोघं होता है। इस बोधसे दूसरे शरीरीके प्रति जो आकर्षण होता है, उसका अभाव हो जाता है अर्थात् दूसरे शरीरोंसे सख लेनेकी इच्छा मिट जाती है । बाह्यशृद्धि चार प्रकारसे होती है-(१) शापीरिक

(२) वाचिक, (३) कौटम्बिक और (४) आर्थिक ।

- (१) शारीरिक ग्रद्धि-- प्रमाद, आराम-तलबी, स्वाद-शौकीनी आदिसे शरीर अशुद्ध हो जाता है और इनके विपरीत कार्य-तत्परता, पुरुषार्थ, वधोग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करनेपर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृतिका आदिसे भी शारीरिक शुद्धि होती है।
- (२) वाविक शद्धि—इंट बोलने, कड्आ बोलने, षृथा बकवाद करने, निन्दा करने, घुगली करने आदिसे षाणी अराद हो जाती है। इन दोषोंसे रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना (जिससे दूसरोंको पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित होता हो) और अनावश्यक बात न करना-यह याणीकी शब्दि है।
- (३) कौदुम्बक शृद्धि--अपने बाल-बच्चोंको अच्छी शिक्षा देना; जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना; कुद्रान्वयोंका हमपर जो न्याययुक्त अधिकार है, उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूरा करना; बुदुम्बियोंमें किसीका पक्षपात न करके सबका समानरूपसे हित करना-यह कौट्रायिक शब्दि है। (४) आर्थिक शृद्धि—न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक,

दूसर्रोंके हितका बर्ताव करते हुए जिस धनका उपार्जन किया गया है, उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावप्रस्त, दरिदी, रोगी, अकालपीड़ित; पूखे आदि आवश्यकतावालोंको देनेसे एवं गी. स्त्री, ब्राह्मणोंको रक्षामें लगानेसे दव्यकी शुद्धि होती है।

त्यागी-वैद्यगी-तपस्वी सन्त-महापुरुषोंकी सेवामें लगानेसे एवं सद्यन्थोंको सरल भाषामें छपवाकर कम मल्यमें देनेसे तथा उनका लोगोंमें प्रचार करनेसे धनकी महान् शृद्धि हो जाती है।

परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जानेपर अपनी (स्वयंकी) शुद्धि हो जाती है। स्वयंकी शुद्धि होनेपर शरीर, वाणी, कुटुम्ब, घन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं । शरीर आदिके शुद्ध हो जानेसे वहाँका स्थान, वायमण्डल आदि भी शद्ध हो जाते हैं। बाह्य-शृद्धि और पवित्रताका ख्याल रखनेसे शरीरकी वास्तविकता अनुभवमें आ जाती है, जिससे शरीरसे अहंता-ममता छोड़नेमें सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मप्राप्तिमें निर्मित बनता है । 'अदोह:'- बिना कारण अनिष्ट करनेवालेके

प्रति भी अन्तःकरणमें बदला लेनेकी भाषनाका न होना 'अद्रोह' 🛱 । साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट करता है, तो उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति द्वेपकी एक गाँउ बँघ जाती है कि मौका पडनेपर मै इसका बदला ले ही लुँगा: किन्तु जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है, उस साधकका कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति बटला लेनेकी भावना ही पैदा नहीं होती । कारण कि कर्मयोगका साधक सबके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करता है, ज्ञानयोगका साधक सबको अपना खरूप समझता है और भक्तियोगका साधक सबमें अपने इष्ट भगवान्को समझता है । अतः वह किसीके प्रति कैसे दोह कर सकता है।

निज प्रमुख्य देखाँहै जगत केहि सन कर्राहे विशेष ।।

(मानस ७ । ११२ छ)

कोध और होह—दोनोपे अन्तर है। अपना अनिष्ट करनेवालेके प्रति तत्काल जो जलनात्पक वृति पैदा होती है, उसका नाम 'क्रोध' है: और क्रोधका जो मौती भाव बैठता है अर्थात् मौका मिलनेपर उसका अनिष्ट करनेकी जो वैरमावना बैठती है. उसका नाम 'ट्रेड' है ।

'नातिमानिता'-एक 'मानिता' होती है और एक 'अतिमानिता' होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना 'मानिता' है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करनः ,चाहते हैं, उनसे भी अपना मान,आदर-सत्कार चाहना 'अतिमानिता' है । इन मानिता और अतिमानिताका न होना 'नातिमानिता' स्थल दृष्टिसे 'मानिता' के दो मेद होते हैं---

(१) सांसारिक मानिता—धन, विद्या, गुण, बृद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रेष्ठताका मानं होता है कि 'मैं साधारण मनुष्योंकी तरह थोड़े ही हैं, मेरा कितने लोग आदर-सत्कार करते हैं! वे ऑटर करते हैं तो यह ठीक ही हैं: क्योंकि में आदर पानेबीख ही हैं'-इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है, वह सांसारिक मानिता कहलाती है।

(२) पारमार्थिक गानिता—प्रारम्भिक साधन-कालमें जब अपनेमें कुछ दैवी-सम्पति प्रकट होने लगती है, तब साधकको दसरोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता दीखती है। साथ ही दसरे लोग भी **इसे परमात्माकी ओर चलनेवांला साचक मानकर** उसका विशेष आदर करते हैं और साथ-ही-साथ 'ये साधन करनेवाले हैं. अच्छे सज्जन हैं'-ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधकको अपनेमें विशेषता मालम देती है, पर वास्तंवमें यह विशेषता अपने साधनमें कमी होनेके कारण ही दीखती है। यह विशेषता दीखना पारमार्थिक मानिता है।

जबतक अपनेमें व्यक्तित्व (एकदेशीयता. परिच्छित्रता) रहता है, तभीतक अपनेमें दूसरोंकी अपेक्षा विशेषता दिखायी दिया करती है। परन्त ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों-हो-त्यों साधकका दसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषताका आव <u>मिटता चला जाता है । अन्तमें इन सभी मानिताओंका</u> अभाव होकर साधकमें दैवी-सम्पत्तिका गुण 'नातिमानिता' प्रकट हो जाती है।

दैवी-सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार है, उनकी पूर्णतया जामत् करनेका बहेश्य तो साधकका होना ही चाहिये । हाँ, प्रकृति-(स्वभाव-) की भित्रतासे किसीमें , किसी गुणकी कमी, तो किसीमें किसी गुणकी कमी रह सकती है। परन्तु वह कमी साधकके मनमें खटकती रहती है और वह प्रमुका आश्रय लेकर अपने साधनको तत्परतासे करते रहता है: अत: भगवत्कृपासे वह कमी मिटती जाती है ।-कमी ज्यॉ-ज्यॉ मिटती जाती है, त्यों-त्यों उत्साह और उस कमीके उत्तरोतर मिटनेकी सम्भावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण-दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सदगुण-सदाबार अर्थात दैवी सम्पत्ति प्रकट हो, जाती है।

'भवन्त सम्पर्द दैवीमभिजातस्य भारत'—भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन! ये सभी दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए मनुष्येकि लक्षण है।

परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके लक्षण साधकमें स्वामाविक हो आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्वजन्मेंकि संस्कारोंसे भी जामत् होते हैं। परन्त सार्धक इन गणोंको अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थसे उपार्जित ही मानता है, प्रत्यत गुणोंके आनेमें वह भगवानको ही कपा मानता है। कमी ख्याल करनेपर साधकके मनमें ऐसा विचार होता है कि मेरेमें पहले तो ऐसी वर्तियाँ नहीं थीं. ऐसे सदगण नहीं थे. फिर ये कहाँसे आ गये ? तो ये सब भगवान्को कृपासे ही आये है—ऐसा अनुभव होनेसे उस साधकको दैवी-सम्पत्तिका अभिमान नहीं भागा ।

साधकको दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको अपने नहीं मानना चाहिये: क्योंकि यह देव-परमात्माकी संम्पति है. व्यक्तिगत (अपनी) किसीकी नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती. तो यह अपनेमें हो रहती, किसी अन्य व्यक्तिकी नहीं रहती । इसको व्यक्तिगत माननेसे हो अभिमान आता है। अभिमान आसुप्रै-सम्पतिका मुख्य लक्षण है। अधिमानकी छायामें ही आसरी-सन्पत्तिके सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी-सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्ति (ऑभमान) पैदा हो जाय, तो फिर आस्रो-सम्पत्ति कभी मिटेगी ही नहीं। परन्तु दैवी सम्पत्तिसे आसुरी सम्पत्ति कभी पैदा नहीं होती. प्रत्यत देवी-सम्पतिके गुणेकि साथ-साथ आसरी-सम्पत्तिके जो अवगुण रहते हैं, उनसे ही

गणींका अभिमान पैदा होता है अर्थात् साधनके साथ कछ-कछ असाधन रहनेसे ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं । जैसे, किसीको सत्य बोलनेका अधिमान होता है, तो उसके मुलमें वह सत्यके साथ-साथ असत्य भी बोलता है. जिसके कारण सत्यका अभियान आता है। तात्पर्य यह है कि दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको अपना माननेसे एवं गुणोंके साथ अवगुण रहनेसे ही अभिमान आतां है । सर्वथा गण आनेपर गणींका अभिमान हो ही नहीं सकता।

यहाँ दैवी-सम्पत्ति कहनेका तात्पर्य है कि यह भगवानको सम्पत्ति है। अतः भगवानका सम्बन्ध होनेसे, उनका आश्रय लेनेसे शरणागत मक्तमें यह खामाविक ही आती है। जैसे शबरीके प्रसद्धमें एमजीने कहा है-

भवया भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ नव महै एकउ जिन्हें के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई।। सोइ अतिसय त्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दढ तोरें ॥ (मानस ३ । ३५-३६)

मनुष्य-देवता, भूत-पिशाच, पश-पक्षी, नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, लता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सबमें अपनी-अपनी योनिके अनुसार मिले हुए शरीरोंक रुग्ण एवं जीर्ण हो जानेपर भी 'मैं जीता रहें, मेरे प्राण बने रहें'—यह इच्छा वनी रहती है । इस इच्छाका होना ही आसुरी-सम्पत्ति है।

त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणीके बने रहनेकी

इच्छा रहती है: परन्त उसमें प्राणपोषण-बद्धि. इन्द्रिय-लोलपता नहीं रहती: क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है. न कि शरीर और संसार ।

जब साधक भक्तका भगवानमें प्रेम हो जाता है. तव उसको भगवान प्राणोंसे भी प्यारे लगते हैं। प्राणोंका मोह न रहनेसे उसके प्राणोंका आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिये वह भगवानको 'प्राणनाथ ! प्राणेश्वर ! प्राणप्रिय !' आदि सम्बोधनोंसे पुकारता है। भगवानुका वियोग न सहनेसे उसके प्राण भी छट सकते हैं। कारण कि मनष्य जिस वस्तको प्राणोंसे भी बढकर मान लेता है, उसके लिये यदि प्राणोंका त्याग करना पडे तो वह सहर्ष प्राणोंका त्याग कर देता है: जैसे-पतिवता स्त्री पतिको प्राणोंसे भी बढ़कर (प्राणनाथ) मानती है, तो उसका प्राण. शरीर, वस्त, व्यक्ति आदिमें मोह नहीं रहता । इसीलिये पतिके मरनेपर वह उसके वियोगमें प्रसन्नतापर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणींका मोह नहीं रहता । प्राणीका मोह न रहनेसे आसरी-सम्पत्ति सर्वया मिट जाती है और दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट हो जाती है । इसी बातका संकेत गोस्वामी तलसीदासजी महाराजने इस प्रकार किया है-

> प्रेम भगति जल बिन रघराई। अभिअंतर मल कवहें न जाई।। (मानस ७ 1४९ 1३)

सम्बन्ध-अवतंक एक परमात्माका ही उद्देश्य रखनेवालोंकी देवी सम्पत्ति बतायी; परन्तु सांसारिक भीग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राणपोपणपरायण लोगोंकी कौन-सी सम्पत्ति होती है—इसे अब आगेके स्लोकमें बताते हैं ।

### दम्भो दर्पोऽभिमानश क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम् ।।४ ।।

हे पृथानन्दन ! दम्म करना, घमण्ड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेकका होना भी—ये सभी आसुरी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण हैं।

यजीर्यत्विष देहेऽसिन् जीविताशा यहीयसी ।। (हीमद्रा॰ १० ११४ १५३)

are de la contraction de la co व्याख्या—'दम्पः'—मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करनेके लिये, अपनी वैसी स्थिति न होनेपर भी वैसी स्थिति दिखानेका नाम 'दम्म' है। यह दम्भ दो प्रकारसे होता है---

- (१) सद्गुण-सदाचारोंको लेकर-अपनेको धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना अर्थात अपनेमें वैसा आचरण न होनेपर भी अपनेमें श्रेष्ठ गुणोंको लेकर वैसा आचरण दिखाना; थोड़ा होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओंका होना-यह सदगुण-सदाचारोंको लेकर 'दम्म' है।
- (२)दुर्गुण-दुराचारोंको लेकर-जिसका आचरण, खान-पान स्वामाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण, खान-पान अशद्ध है-ऐसे दुर्गुणी-दुराचारी लोगोंमें जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमानेके लिये. मान-आदर आदि प्राप्त करनेके लिये, अपने मनमें बुग लगनेपर भी वैसा आचरण, खान-पान कर बैठता है-यह दुर्गण-दुराचारोंको लेकर 'दम्भ' है ।

तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, सम्पत्ति, आदर, महिमा आदिको प्रधानता देने लगता है. तब उसमें दम्भ आ जाता है।

'टर्प:'-- घमण्डका नाम 'दर्प' है । धन-वैभव, जमीन-जायदाद, मकान-परिवार आदि ममतावाली चीजोंको लेकर अपनेमें जो बडप्पनका अनुमव होता है, वह 'दर्प' है । जैसे-मेरे पास इतना धन है: मेरा इतना चड़ा परिवार है; मेरा इतना राज्य है: मेरे पास इतनी जमीन-जायदाद है; मेरे पीछे इतने आदमी हैं; मेरी आवाजके पीछे इतने आदमी बोलते हैं; मेरे , आकर उसको ताड़ना करते हैं—यह उनका 'शोम' पक्षमें बहुत आदमी हैं; धन-सम्पत्ति-वैभवमें मेरी (इदयको हलचल) है, क्रोध नहीं । कारण कि उनमें बराबरी कौन कर सकता है ? मेरे पास ऐसे-ऐसे पद हैं, अधिकार हैं। संसारमें मेरा कितना यशा, प्रतिष्ठा विचेके दितकी भावना होती है । परंतु यदि उत्तेजनामें

हो रही है। मेरे बहुत अनुयायी हैं; मेरा सम्प्रदार कितना, कँचा है। भेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली है। आदि-आदि ।

'अभिमानः'-अहंतावाली चीजोंको लेकर अर्थात स्थल, सक्ष्म-और कारण-शरीरको लेकर अपनेमें ज बङ्ग्पनका अनुभवं होता है, उसका नाम 'अभिमान है । जैसे में जाति-पातिमें कलीन हैं, मे वर्ण-आश्रममें ऊँचा हैं: हमारी जातिमें हमारी प्रधानंत है, गाँवभर में हमारी वात चलती है अर्थात् हम जो कह देंगे, उसको सभी मानेंगे; हम जिसको सहारा देंगे, उस आदमीसे विरुद्ध चलनेमें सभी लोग भयमीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे, उसका साथ देनेमें भी सभी लोग भयभीत होंगे: राजदरवारमें भी हमारा आदर है, इसलिये हम जो कह देंगे, उसे कोई टालेगा नहीं: हम न्याय-अन्याय जो कछ भी करेंगे, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं , कर सकता: मैं यड़ा विद्वान , हैं, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोंको जानता है, इसलिये सारे संसारको उथल-पुथल कर सकता है आदि-आदि ।

'क्रोयः'— दूसरॉका अनिष्ट करनेके- लिये अत्तःकरणमें जो जलनात्मक चृत्ति पैदा होती है, उसका नाम 'क्रोघ' है।

मनव्यके स्वभावके विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें उत्तेजना होकर जो जलनात्मक युत्ति पैदा होती है, वह क्रोध है। क्रोघ और क्षोधमें अत्तर है। बच्चा उदण्डता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामें बच्चेका अनिष्ट करनेकी भावना होती ही नहीं, प्रत्युत

जहाँ अभिमान और दर्म—दोनोमेंसे कोई एक आता है, वहाँ अभिमानके ही अन्तर्गत दर्प और दर्पके ही अन्तर्गत अभिमान आ जाता है । परनु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ दोनोंमें थोड़ा अन्तर हो जाता है । 'ममता' की चीजोंको लेकर 'दर्प' और 'अहंता' की चीजोंको लेकर 'अभिमान' कहा जाता है अर्थात बाहरी चीत्रोंको लेकर अपनेमें जो बहण्यन दीखता है, यह 'दर्प' है और विद्या, बुद्धि आदि भीतरी चीजोंको लेकर अपनेमें जो यहणन दीखता है, वह 'अभिमान' है ।

fillikikkinkanlyhykkikkulunkinkinkanlyhykningin parkanlyhykulunkingkanlyhykningkan kantak kantak kantak kantak आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दःख देनेमें सबका अनुभव होता है, तो यह 'क्रोध' है । आसरी फ्रांतवालोंमें यही क्रोध होता है।

क्रोधके वशीभत होकर मनुष्य न करनेयोग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलखरूप खयं उसको पश्चताप करना पडता है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें आकर दूसरोंका अपकार तो करता है, पर क्रोधसे सर्व उसका अपकार कम नहीं होता: क्योंकि अपना अनिष्ट किये बिना क्रोधी व्यक्ति दसरेका अनिष्ट कर ही नहीं सकता । इसमें भी एक मर्मकी बात है कि होथी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है, उसका किन्हीं दुष्कर्मीका जो फल भोगरूपसे आनेवाला है. वही होता है अर्थात् उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता; परंतु क्रोधी व्यक्तिका दूसरेका अनिष्ट करनेकी भावनासे और अनिष्ट करनेसे नया पाप-संग्रह हो जायगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड जायगा । यह समाव उसे नरकोंमें ले जानेका हेतु बन जायगा और वह जिस योनिमें जायगा. वहीं उसे दःख देगा ।

क्रोध खयंको ही जलाता है \* । क्रोधी व्यक्तिकी संसारमें अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही होती है। खास अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे हरते हैं । इसी अध्यायके इक्षीसवें श्लोकमें भगवानूने ह्रोधको नरकोंका दरवाजा बताया है। जब मनुष्यके सार्थ और अभिमानमें बाधा पडती है, तब क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्पृतिविष्रम, स्पृतिविष्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) ।

'पारुष्यम्'-कठोरताका नाम 'पारुष्य' है । यह नई प्रकारका होता है; जैसे---शरीरसे अकड़कर चलना, टंढ़े चलना-- यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रीसे टेढ़ा-टेढ़ा देखना---यह नेत्रींका पारुष्य है। जार्य— यह वाणीका पारुप्य है। दूसरोपर आफत, पदार्थ कवतक हमारे साथ रहेंगे और हम कव्रतक

संकट. दुःख आनेपर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदयका पारुष्य है ।

जो शरीर और प्राणोंके साथ एक हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंको यदि दसरोंकी क्रिया, वाणी बरी लगती है, तो उसके बदलेमें वे उनको कठोर वचन सनाते हैं, दुःख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि 'आपने देखा कि नहीं ? मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दाँत खट्टे कर दिये ! अब वह भेरे साथ बोल सकता है क्या?' यह सब व्यवहाका प्रारूप है।

खार्थबद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनप्य अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाओंसे दसरोंको कष्ट होगा. उनपर कोई आफत आयेगी-इन बातोंपर विचार हो नहीं कर सकता । हटवमें कठोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सव जगह कठोरता रहती है। स्वार्थभावकी यहत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है. जिससे उसके स्वभावमें स्वामाविक ही करता आ जाती है। क्रुरता आनेपर हृदयमें सौम्यता विल्कुल नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके वर्तावमें. लेन-देनमें स्वाभाविक ही कठोरता रहती है । इसलिये वह केवल दूसरोंसे रूपये ऐंठने, दूसरोंकी दृःख देने आदिमें लगा रहता है। इनके परिणाममें मुझे सख होगा या दःख--इसका वह विचार ही नहीं कर सकता ।

'अज्ञानम्'— यहाँ 'अज्ञान' नाम अविवेकका है। अविवेकी पुरुषोंको सत्-असत्, सार-असार, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका योध, नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि नारावान पदार्थोंक भोग और संप्रहपर हो लगी रहती है। इसलिये (परिणामपर दृष्टि न <sup>वाणीसे</sup> कठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान्

प्रथमो श्रप्र: नराणां -देहस्थितो टेहविनाशनाय । काष्ट्रगतो 16 वदिः विदिर्दहते स ঘ্ৰ शरीरम् ११ क्रीम ही मनुष्यका प्रथम शप्तु है, जो देहमें स्वित होका देहका ही विनाश करता है । जैसे सकर्हामें स्थित अग्नि सकड़ीको ही जलाती है, ऐसे ही देहमें स्थित क्रोमरूपी अग्नि देहको ही जलाती है।' ,

要系数于非常关系不产品的不完成或者或<u>不是不</u>可以或其实的。 इनके साथ रहेंगे । पशओंकी तरह केवल प्राणपीयणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है-इन बातोंको नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं।

वे तात्कालिक संयोगजन्य सुखको हो सुख मानते हैं और शरीर तथा इन्द्रियोंके प्रतिकल संयोगको ही दःख मानते हैं । इसलिये वे उद्योग तो सखके लिये ही करते हैं. पर परिणाममें दनको पहलेसे भी अधिक दुःख मिलता है\* । फिर भी ठनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिये नतीजा क्या होगा? वे तो मान-बड़ाई, सुख-आगम, धन-सम्पत्ति आदिके प्रलोभनमें आकर न करनेलायक काम भी करने लग जाते हैं. जिनका नतीजा उनके लिये तथा दुनियाके लिये भी बडा अहितकारक होता है।

'अभिजातस्य पार्थं सम्पदमासरीम'— हे पार्थ ! ये सब आसुरी सम्पति † को प्राप्त हुए मनुष्योंके लक्षण हैं । मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर भैं कभी मरूँ नहीं; सदा जीता रहें और सुख घोगता रहैं--ऐसी इच्छावाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण होते हैं।

अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्लोकमें भगवान्ते कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृतिके गुणोंके सम्बन्धसे सर्वया रहित नहीं है । इससे सिद्ध होता. है कि प्रत्येक जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध लेकर ही पैदा होता है। प्रकृतिके साथ सम्बन्धका तात्पर्य है-प्रकृतिके कार्य शरीरमें 'मै-मेरे' का सम्बन्ध (तादाल्य) और पदार्थीमें चलाये तथा बिना उद्योग किये अपन-आप आते

ममता, आसक्ति तथा कामनाका होना । शरीरमें 'मै-मेरे'- का सम्बन्ध ही आसुरी-सम्पतिका मृतभूत लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मख्यतासे सन्बन्ध है. उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि वह आस्पी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है'। .

प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना माना हुआ है । अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता है। कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है. इसलिये चेतनका जड़से सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, केवल मान रखा है। इस सम्बन्धको छोड़ते ही आसरी-सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है । इस प्रकार मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्तिको मिटानेकी पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुधे सम्पतिको प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके आसरी-सम्पतिको मिद्रा सकता है।

प्राणोंमें मनुष्यका ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है. त्यों-ही-त्यों आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढती जाती है। आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढनेपर मनुष्य अपने प्राणोंको रखनेक लिये और सुख भोगनेक लिये दूसरोंका नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरोंकी हत्या कर देनेमें भी वह नहीं दिवकता।

मनप्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है. तब आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-दुराचारोंके समृह-के-समृह उसमें आ जाते हैं.। तात्पर्य है कि असत्का सङ्ग होनेसे असत् आचरण, असत् भाव और दुर्गण विना

(श्रीमदाः ११ । ३ । १८)

राजन् ! स्ती-पुरव-सम्बन्ध आदि बन्धनोंसे बैचे हुए पुरुव तो सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृतिके लिये कर्म करते रहते हैं। परना जो पुरुष मायासे तरना खाहता है, उसको विवार करना चाहिये कि उसके कर्मीका फल किस प्रकार दल्य होता जाता है। ये सुखके बदले दुःख याते हैं और दुःख दूर होनेके बदले उनका दुःख बदता जाता है 🛚

कर्माच्यारभपाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । यस्येन् पाकविषयांसं मिथुनीचारिणां नृणाप् ।।

<sup>†</sup> यहाँ 'आसुरी' शब्दमें देवताओंका विरोधवायक 'नम्' समास नहीं है, प्रत्युन 'असुषु प्राणेषु रमत्ते इति असुरा:' के अनुसार जो मनुष्य केवल इन्हियों और प्राजीका पोषण करनेमें ही लगे हुए हैं अर्थात् जो केवल संयोगजन्य सुखमें ही आसक्त है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'असुर' शब्द है। तायर्य यह है कि जिनका बरेरय परमात्माको प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे असुर हैं । उन असरोंकी सम्पत्तिका नाम 'आसरी सम्पत्ति' है ।

है जो मनुष्यको परमात्मासे विमुख करके अधोगतिमें ले जानेवाले हैं।

#### \*

सम्बर्थ—अब भगवान् दैवी और आसुरी—दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंका फल बताते हैं।

# दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शृचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।।५।।

दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके लिये है । हे पाण्डव ! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो, इसलिये तुम्हें शोक (चिन्ता) नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या—'देक्षी सम्मिदिमोक्षाय'— मेरेको मगवान्की तरफ ही चलना है—यह भाव साधकमें जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह भगवान्के सम्मुख हो जाता है। भगवान्के सम्मुख होनेसे उसमें संसारसे विमुखता आ जाती है। संसारसे विमुखता आ जाती है। संसारसे विमुखता आ जाते आसुग्रे-सम्मितिके जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, वै कम होने लगते हैं और दैवी-सम्मितिक जितने सद्गुण-सदाचार हैं, वे प्रकट होने लगते हैं। इससे जाधककी भगवान्से और भगवान्से नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदिने स्वि हो जाती है।

इसमें विशेषतासे घ्यान देनेको बात है कि साधकका उद्देश्य जितना दुढ़ होगा, उतना हो उसका परमालाके साथ जो अनादिकालका सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जायगा और संसारके साथ जो भाना हुआ सब्बन्ध है, वह मिट जायगा। मिट क्या जायगा, वह तो प्रतिक्षण मिट हो रहा है। वास्तवमे प्रकृतिके साथ साबन्ध है नहीं। केवल इस जीवने सम्बन्ध गन लिया है। इस माने हुए साबन्धकी सद्धावनापर अर्थात् शारीर हो मैं हूं और शारीर ही में ए हैं — रस सद्धावनापर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्धावनाके मिटते ही संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जायगा और देवी-सम्पतिके सम्पूर्ण गुण प्रकट हो जायें।, जो कि मुक्तिके हेतु हैं।

दैयी-सम्पत्ति केवल अपने लिये ही नहीं है, एकता प्रकट हो जायगी। इ प्रसुत मात्र प्राणियोंक करनाणके लिये हैं। जैसे सम्पद्धिमोक्षाय' पदोंसे कहा है।

गृहस्यमें छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन-पोषण करनेके लिये गृहस्वामी (घरका मुखिया) स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसारमात्रका उद्धार करनेके लिये भगवान्ने मनुष्यको बनाया है । वह मनुष्य और तो क्या, भगवान्की दी हुई विलक्षण शक्तिके द्वारा मगवानुके सम्मुख होकर, भगवानकी सेवा करके उन्हें भी अपने वशमें कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है! अतः मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, रीर्थ, वत, जप, ध्यान, खाध्याय, सत्सक्न आदि जितना साधन-समुदाय है, उसका अनुष्ठान केवल अनन्त ब्रह्माण्डोंक अनन्त जीवोंक कल्याणके लिये ही करे और दुढ़तासे यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि 'हे नाथ! मात्र जीवोंका कल्याण हो, मात्र जीव जीवन्युक्त हो जायँ, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी मक बन जायै: पर हे नाथ! यह होगा केयल आपकी कृपासे ही । मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हैं और वह भी आपकी दी हुई सदबुद्धिके हारा ही !' ऐसा माव रखते हुए अपनी कहलानेवाली शिंगर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजोंको मात्र दनियाके कल्याणके लिये भगवानके अर्पण कर दे\* । ऐसा करनेसे अपनी कहलानेवाली चीजोंकी तो संसारके साथ और अपनी भगवानके साथ स्ततःसिद्ध एकता प्रकट हो जायगी। इसे पगवानने 'दैवी

<sup>ँ</sup> भार जीवांके कल्याणका जो मान है, वह भाव भी भगवान्कों ही दी हुई विभूति (दैवी-सम्पत्ति) है, अपना मेरी है। अपने तो केवल भगवान ही हैं।

'निबन्धायासुरी मता'—जो जन्म-मरणको देनेवाली शर्यर-प्राणोमें एक प्रकारको आसीक होती है हि. वह सब आसुरी-सम्पति है । मैं सख्यर्थक जीता रहें मेंको मान-बचार मिक्ते

जवतक मनुष्यकी अहंताका परिवर्तन नहीं होता, तवतक अच्छे-अच्छे गुण धारण करनेपर वे निरर्धक तो नहीं जाते, पर उनसे उसको मुक्ति हो आयंगी—ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जवतक 'मेरा शरीर बना रहे, मेरेको सुख-आराम मिलता रहे' इस प्रकारके विचार अहंतामें चैठे रहेंगे, तवतक ऊपरसे 'भरे हुए दैवी-सम्पत्तिक गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देनेवाले हो आयंगे, ऊँचे लोक देनेवाले हो आयंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे।

जैसे बोजको मिट्टीमें मिला देनेपर मिट्टी, जल, हवा, धूप—ये सभी उस बीजको हो पुष्ट करते हैं. आकाश भी उसे अवकाश देता है; बीजसे उसी जातिका पृष्ठ भैदा होता है और उस वृक्षमें उसी जातिक फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता-(मै-पन-)में संसारक संस्काररूपी बीज रखते हुए जिस ग्रुम कर्मकों करेंगे, यह शुभ कर्म उन बीजोंको हो पुष्ट करेगा और उन बीजोंके अनुसार हो फल देगा। वारार्य यह है कि सकाम मनुष्यको अहंताके भीतर संसारक जो संस्कार पढ़े हैं, उन संस्कारके अनुसार उसकी सकाम साधनामें अणिमा, गरिमा आदि लिदियाँ आयेंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आयेंगी, तो वह महालोंक आदि लोजोंमें जाकर वहाँक कैंचे-कैंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी (गीता ८ १९६)।

अब प्रश्न सह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लिये क्या करे ? उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया जाय या उवाल दिया जाय, तो यह बीज अद्भुद नहीं देगा \* । उस बीजको बोबा जाय तो पृष्वी उसको अपने साथ मिला लेगो । फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं ! ऐसे ही मनुष्यका जब दृढ़ निश्चय हो जायगा कि मुझे केवल परमालग्राप्ति ही करनी है, तो संसारके सब बीज (संस्कार) अहंतामेंसे नष्ट हो जायैंगे । शार्यर-प्राणीमें एक प्रकारकों आंसित होती है कि
मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ, मेरिको मान-बड़ाई मिलती
रहे, मैं भोग भोगता रहूँ, आदि । इस प्रकार जे
व्यक्तित्वको रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आनेमर
भी आसिकिक कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती;
क्योंकि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिका
सम्बन्ध ही है (गीता १३ । २१) । तार्त्य यह है
कि जिसमे प्रकृतिके अपना सम्बन्ध जोड़ा हुआ है,
वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलीकतक भी चला जाप तो
भी वह बन्धनमें ही रहेगा।

## मार्मिक बात

भगवान्ने इस अध्यायमें आसुरी-सम्पदाके तीन फल बताये हैं, जिनमेंसे इस श्लोकमें 'निबन्धावासुरी यता' पदोसे बन्धनरूप सामान्य फल वर्ताया है । दसरे अध्यायके इकतालीसवेंसे चीवालीसवें श्लोकोंमें वर्णित और नवें अध्यायके बीसवें-इक्षीसवें श्लोकोंमें वर्णित सकाम उपासक भी इसीमें आ जाते हैं | जिनका उद्देश्य केवल भीग भीगना और संप्रष्ठ करना है, ऐसे मनुष्योंकी बहुत शाखाओंबाली अनन्त बुद्धियाँ होती हैं अर्थात् उनकी कामनाओंका कोई अन्त नहीं होता । जो कामनाओंमें तन्मय है और कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादिको विधि-विधानसे करते हैं, पर कामनाओंक कारण उनकी जन्म-मरणरूप बन्धन होता है (गीता २ ।४१ –४४) । ऐसे हो जो यहाँक भोगोंको न चाहकर स्वर्गके दिव्य भोगोंकी कामनासे शास्त्रविहित यह करते हैं, ये यहके फलखरूप (स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप नष्ट होनेसे) स्वर्गमे जाकर दिव्य भीग भोगते हैं । जब 'ठनके (स्वर्ग देनेवाले) युण्य शीण हो जाते हैं, तब वे वहाँसे आवागमनको प्राप्त हो जाते (गीता ९ । २०-२१) ।

अब यहाँ शहू। यह होती है कि जिस क्यामार्ग (गीता ८ । २५) से उपर्युक्त सकम पुरुष जाते हैं। उसी मार्गिसे योगप्रष्ट पुरुष (गीता ६ । ४१) भी जाते हैं: अतः दोनोंक मार्ग एक होनेसे और दोनों पुनपवर्णी

<sup>\*</sup> भर्जिता क्वविता धाना प्रायी बीजाय नेव्यते 11 (श्रीमद्धाः १० 1२२ 1२६)

interior de la company de la c होनेसे सकाम पुरुषोंके समान योगभ्रष्ट पुरुषोंको भी 'निबन्धायासरी. मता' वाला बन्धन होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि योगभ्रष्टोंको यह बन्धन नहीं होता । कारण कि पूर्व- (मनुष्यजन्भमें की हुई) साधनामें उनका उद्देश्य अपने कल्याणका रहा है और अन्त समयमें वासना, बेहोशी, पीड़ा आदिके कारण उनको विद्यरूपसे स्वर्गीदिमें जाना पडता है। अतः इन योगध्रष्टोंके इस मार्गसे जानेके कारण ही (गीता ८ । २५ में) सकाम पुरुषोंके लिए भी 'योगी' पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते ।

आसुरी-सम्पत्तिका दूसरा फल है--- पतन्ति मरकेऽश्वी' (गीता १६ । १६)। जो कामनाके वशीभृत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फलस्वरूप स्थानविशेष नरकोंकी प्राप्ति होती है।

आसरी सम्पत्तिका तीसरा फल है--- 'आसरीब्रेव योनिषु', 'ततो यान्यधमां गतिम्' (गीता १६ । १९-२०)। जिनके भीतर दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और कभी-कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुग-दुर्भावके अनुसार पहले तो आसुरी योनिको प्राप्ति और फिर दुराचारके अनुसार अधम गति- (नरकों) की प्राप्ति बतायी गयी है।

'मा सम्पर्द दैवीप्रधिजातोऽसि शच: पाण्डव'-केवल अविनाशी परमात्माको चाहनेवालेकी दैवी-सम्पत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है और विनाशी संसारके भीग तथा संग्रहको चाहनेवालेकी आसुरी-सम्पत्ति होती है, जिससे बन्धन होता है-इस बातको सुनकर अर्जुनके मनमें कहीं यह शहू। पैदा न हो जाय कि मुझे तो अपनेमें दैवी सम्पत्ति दीखती ही नहीं। इसलिए मगवान कहते हैं कि 'भैया अर्जन! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो: अत: शोक-संदेह मत करो ।

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जानेपर साधकके द्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन स्वाधाविक ही होता है । कर्तव्य-पालनसे कर्मयोगीके और ज्ञानाग्निसे जानयोगीके सभी पाप नष्ट रहो (गीता ४ । २३,३७); परंतु भक्तियोगीके सभी पाप भगवान् नष्ट करते हैं (गीता १८ । ६६) और संसारसे उसका उद्धार करते हैं (गीता १२ 1७) ।

'मा शचः' \* —तीसरे श्लोकमें 'भारत', चौथे श्लोकमें 'पार्थ'और इस पाँचवें श्लोकमें 'पाण्डव'---इन तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान अर्जुनको उत्साह दिलाते हैं कि 'भारत ! तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है: पार्थ ! तम उस माता-(पथा-) के पत्र हो, जो वैरथाव रखनेवालोंकी भी सेवा करनेवाली है; पाण्डव ! तम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता- (पाण्ड-) के पत्र हो'। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता—इन तीनों ही दृष्टियोंसे तुम श्रेष्ठ हो; अतः तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति भी स्वाभाविक है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

गीतामें दो बार 'मा शुचः' पद आये हैं-एक यहाँ और दसरा अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें । इन पदोंका दो बार प्रयोग करके भगवान अर्जुनको समझाते हैं कि राझे साधन और सिद्धि-दोनोंके ही विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनके विषयमें यहाँ यह आश्वासन दिया कि तु दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है और सिद्धिके विषय (१८ । ६६) में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दंगा । तारपर्य यह है कि साधकको अपने साधनमें जो किमयाँ दोखती हैं, उनको तो वह दर करता रहता है, पर कमियोंक कारण उसके अन्तःकरणमें नप्रताके साथ एक निपशा-सी रहती है कि मेरेमें अच्छे गण कहाँ हैं, जिससे साध्यकी प्राप्ति हो! साधकको इस निग्रशाको दूर करनेके लिए भगवान् अर्जनको साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आधासन देते हैं कि तुम साघन और साध्यके विषयमें विन्ता-शोक मत करे. निग्रश मत होओ ।

दैवी-सम्पत्तिवाले परुपोंका यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, घटना आये, ठनकी दृष्टि हमेशा अपने

<sup>\*</sup> यहाँ 'मा शुवः' क्रिया दिवादिगणकी 'शुविद् यूनीमावे' भारते लुइ लकाका रूप है।

to a fact the second कल्याणकी तरफ ही रहती है। युद्धके मौकेपर जब भगवानने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खडा किया, तब उन सेनाओंमें खड़े अपने बुद्धियोंको देखकर अर्जनमें कौटम्बिक खेहरूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोकसे व्याकुल होकर युद्धरूप कर्तव्यसे हटने लगे । उन्हें विचार हुआ कि यद्धमें क्टम्बियोंको भारनेसे मझे पाप ही लगेगा. जिससे मेरे कत्याणमें बाधा लगेगी । इन्हें मारनेसे हमें नाशवान राज्य और सखकी प्राप्ति तो हो जायगी. पर उससे श्रेय- (कल्याण-) की प्राप्ति रुक जायगी । इस प्रकार अर्जुनमें कुटम्बका मोह और पाप-(अन्याय. अधर्म) का भय-दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुट्रम्बका मोह है, वह आसुरी सम्पत्ति है और पापके कारण अपने कल्याणमें वाधा लग जानेका जो भय है. वह दैवी सम्पत्ति है।

इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते है कि हमने जो युद्ध करनेका निश्चय कर लिया है, यह भी एक महान् पाप है—'अहो धत महत्यापं कर्ते व्यवसिता वयम्' (१ ।४५) । वे युद्ध-क्षेत्रमें भी भगवान्से बार-बार अपने कल्याणको बात पृछते है—'यद्येय: स्पात्रिधितं ब्रुहि तन्मे' (२ १७); 'तदेकं चद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाञ्चयाम्' (३ । २); 'यक्केय एतयोरेकं तन्ये द्वृहि सुनिद्यितम्' (५ 1१ ) । यह उनमें टैवी-सम्पत्ति होनेके कारण ही है । इसके विपरीत जिनमें आसरी-सम्पत्ति है, ऐसे दुर्योघन आदिमें राज्य और धनका इतना लोभ है कि वे कुरुम्बके नाशसे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं (१ । ३८) । इस प्रकार अर्जुनमें दैवी-सम्पत्ति आरम्मसे हो थो । मोहरूप आसरी-सम्पत्ति तो उनमें आगत्तक रूपसे आयीथी, जो आगे चलकर भगवानुकी कृपासे नष्ट हो गयी- 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्या त्वत्रसादान्ययान्युत' (१८ १७३) - । इसीलिये यहाँ भगवान् कहते हैं कि 'भैया अर्जुन! तू विन्ता मत 'कर; वर्गोकि तू दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है ।"

- अर्जुनको अपनेमें दैवी-सम्पत्ति नहीं दीखती, इसलिये भगवान अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनकी

अपनेमें अच्छे गुण नहीं दीखते और अवगुण उनमें रहते नहीं । अपनेमें गुण न दीखनेका कारण यह है कि उनकी गुणोंके साथ अभिन्नता होती है। जैसे आँखमें लगा हुआ अंजन आँखको नहीं टीखता क्योंकि वह आँखके साथ एक हो जाता है, ऐसे ही दैवी-सम्पत्तिके साथ अभिन्नता होनेपर गुण नहीं दोखते । जबतक अपनेमें गुण दीखते हैं, तबतक गुणोंक साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दीखते हैं, जब ये अपनेसे कुछ दर होते हैं । अतः भगवान अर्जनके आधासन देते हैं कि तन्हारेमें दैवी-सम्पत्ति स्वामानिक है. भले ही वह तम्हें न दीखे: इसलिये तम वित्ता मत करो ।

#### मार्मिक बात

भगवान्ने कृपा करके मानवशरीर दिया है, तो उसकी सफलताके लिये अपने भावों और आचाणींका विशेष ध्यान रखना चाहिये । कारण कि शरीरका कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जायें । ऐसी अवस्थानें जल्दी-से-जल्दी 'अपना उद्धार 'करनेके दैवी-सम्पतिका आश्रय और आसरी-सम्पतिका स्माग

,कारना बहुत आवश्यक है। टैवी-सम्पत्तिमें 'टेव' शब्द परमात्मका वाचक है -और उनको सम्पति 'दैवी-सम्पति' कहलाती है-'देवस्येयं देवी' । परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें दैवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशो परमात्मासे विमुख होकर जड़ प्रकृतिके सम्मुख हो जाता है अर्थात् उत्पत्ति-विनाराशील शरीर्णद पदाधाँका सङ्घ (तादातम्य) कर लेता है, तब उसमें आसरी-संपति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्म, द्रेष आदि जितने भी दुर्गुण-दुराधार हैं, वे सब-के-सब नाशवानके सहसे ही पैदा होते हैं। जो प्राणोंको बनाये रखना चाहते हैं, प्राणोमें ही जिनकी रति है, ऐसे प्राणपोपणपरापण लोगोंक वाचक 'असर' राब्द है--'असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुताः' । इसलिये 'मैं सुरापूर्वक जीता रहें —यह 'इच्छ आसुरी-सम्पतिका खास लक्षण है।

दैवी और आसुरी-सम्पत्ति सब प्राणियोंने पायी जाती है (१६ ।६) । ऐसा कोई भी साधारण प्राणी

न्हीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियाँ न पायी जाती हों । हाँ, इसमें जीवन्युक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं\*, पर दैवी सम्पत्तिसे र्रहत कभी 'कोई' हो हो नहीं सकता । कारण कि जीव 'देव' अर्थात् परमात्माका सनातन अंश है। परमाताका अंशंःहोनेसे इसमें दैवी सम्पत्ति रहती ही है। आसरी सम्पेतिकी मुख्यता होनेसे दैवी सम्पत्ति रव-सी जाती है, 'मिटती नहीं; क्योंकि सत्-वस्तु कभी मिट नहीं संकती । इसलिये कोई भी मनुष्य सर्वथा र्राणी-दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता । जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे किसी भी व्यक्तिमें सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी, कभी भी, कितना ही दुर्गुणी-दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण-सदाचार रहेंगे ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होनेपर आसुरी-सम्पत्ति पिट जाती है: क्योंकि दैवी-सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे अविनाशी है और आसुरी-सम्पत्ति संसारकी होनेसे नाशवान है।

सिव्यानन्दस्वरूप परमात्माका अंश होनेसे 'मैं सदा जीता रहें अर्थात् कभी मरू नहीं; मैं सब कुछ जान लूँ अर्थात् कभी अज्ञानी न रहें; मैं सर्वदा सुखी र्षे अर्थात् कभी दुःखी न होऊँ — इस तरह सत्-चित्-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमें रहती है । पर उससे गलती यह होती है कि 'मैं रहूँ तो शरीरसहित रहें, मैं जानकार बन् तो बुद्धिको लेकर जानकार बन्हैं; में सुख लूँ तो इन्द्रियों और शरीरको लेकर सुख र् इस तरह इन इच्छाओंको नाशवान् संसारसे ही पूर्व करना चाहता है । इस प्रकार प्राणींका मोह होनेसे आसुरी-सम्पत्ति रहती ही हैं । इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणीमें नित्य-निरन्तर रहनेकी इच्छा होती है,

तो यह नित्य-निरन्तर रह सकता है और मैं मरूँ नहीं, यह इच्छा होती है; तो यह मरता नहीं । जीता रहना अच्छा लगता है. तो जीते रहना इसका स्वामाविक है और मरनेसे भय लगता है, तो मरना इसका खाभाविक नहीं है । ऐसे ही अज्ञान वर लगता है, तो अज्ञान इसका साथी नहीं है । दःख बरा लगता है, तो दःख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका खरूप 'सद' है । 'असत' इसका स्वरूप नहीं है। सत्-स्वरूप होकर भी यह सत्को क्यों चाहता है ? कारण कि इसने नष्ट होनेवाले असत शरीरादिको 'मैं' तथा 'मेरा' मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है । तात्पर्य या, कि असतको स्वीकार करनेसे खयं सत् होते हुए भी सत्की इच्छा होती है: जडताको खोकार करनेसे खर्य ज्ञानखरूप होते हए भी ज्ञानकी इच्छा होती है; दुःखरूप संसारको स्वीकार करनेसे स्वयं सखस्तरूप होते हुए भी सखकी इच्छा होती है। पर उसकी पूर्ति भी असत्-जड़-संसारके द्वारा ही करना चाहता है। तादात्यके कारण यह शरीरको ही रखना चाहता है. बृद्धिसे ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीरसे ही श्रेष्ठ और सुखो बनना चाहता है, अपने नाम और रूपको ही स्थायी रखना चाहता है। अपने नामको तो मरनेके बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत्के सङ्गसे आसुरी-सम्पत्ति आती है। ऐसे ही असत्के सङ्गका त्याग करनेसे आसुरी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है।

जब सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा पनुष्यमे परमात्मप्राप्ति करनेका विचार होता है. तब वह इसके लिये दैवी-सम्पत्तिको घारण करना चाहता है। दैवी सम्पत्तिको वह कर्तव्यरूपसे उपार्जित करता है कि

अवियुक्त महायुक्त नाशवान्से असङ्घ होका अविनाशी धामात्यामें स्थित हो जाते हैं। इसलिये उनमे जीनेकी आशा और मानेका भय नहीं रहता । सत्स्वरूप परमात्मामें स्वित होनेसे उनमें सद्गुण-सदाचार स्वत:-स्वामाविक राते हैं । वे सिद्ध महापुरुव तो दैवी-सम्पतिसे उत्पर उठे रहते हैं । अतः उनमें दैवी-सम्पत्तिके गुण स्वामाधिक होते हैं, जो सायकाँके लिये आदर्श होते हैं।

<sup>ौ</sup>देशियमानमें 'मैं सुख्यूर्वक जीता रहें' इस प्रकार प्राणीका मोह रहता है । इसलिये देहाियमानसे आसुरी-सम्पत्ति पैदा होती है । अतः भीतामें 'देहवदिः' (१२ । ५), 'देहिनम्' (१ ।४०;१४ । ५,७) आदि परांमे बिन देहापिमानियोंकी बात आयी है, उन्हें आसुरी-सम्पतिके ही अन्तर्गत समझना बाहिये ।

Consideration of the Constitution of the Const मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि-आदि । इस प्रकार जितने भी दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, उन गुणोंको वह अपने बलसे उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धान्त है कि कर्तव्यरूपसे प्राप्त की हुई और अपने बल-(पुरुषार्थ-) से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने परुपार्थसे उपार्जित माननेके कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हैं, मैं वड़ा अच्छा आदमी हैं, आदि । जितने भी दर्गण-दराचार है, सब-के-सब अभिमानकी छायामें रहते हैं और अभिमानसे ही पृष्ट होते हैं। इसलिये अपने उद्योगसे किया हुआ जितना भी साधन होता है, उस साधनमें अहंकार ज्यों-का-त्यों रहता है और अहंकारमें आसुरो-सम्पत्ति रहती है । अतः जवतक वह दैवी-सम्पत्तिके लिये उद्योग करता रहता है, तव-तक आस्ऐ-संपत्ति छटती नहीं । अन्तमें वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वशको बात नहीं है। साधककी ऐसी दशा क्यों होती है ? कारण कि उसने अभीतक यह जाना नहीं कि आसुरी-सम्पति मेरेमें कैसे आयी? आसरी-सम्पत्तिका कारण है--- माशवानुका सङ्ग । इसका सङ्ग जबतक रहेगा, तबतक आस्री-सम्पत्ति रहेगी ही । वह नाशवान्के सङ्गको नहीं छोड़ता, तो आसपे सम्पति उसे नहीं छोड़ती अर्थात् आसुपे-सम्पति से वह सर्वधा रहित नहीं हो सकता । इसलिये यदि वह दैवी-सम्पतिको लाना चाहे, तो नाशवान् जड़के सङ्गका त्याग कर दे। नाशंवानुके सङ्गका त्याग करनेपर दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होगी; क्योंकि पर-मात्माका अंश होनेसे परमात्माकी सम्पत्ति उसमें स्वतःसिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उपार्शित नहीं करनी है। इसमें एक और मार्मिक बात है । दैवी-सम्पत्तिके

गुण स्वतः-स्वामाविक रहते हैं । इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता । इसका पता कैसे लगे ? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उप्रभर सत्य बोल सकता है। परनु कोई विचार को कि मैं झठ ही बोलूँगा, तो वह आठ पहर भी झुठ नहीं बोल

सकता । सत्य ही बोलनेका विचार होनेपर वह दुःख भोग सकता है, पर झुठ बोलनेके लिये बाध्य नहीं हो सकता । परन्तु झुठ हो बोलैंगा- ऐसा विचार होनेपर तो खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिये मुश्किल हो जायगा । भूख लगी हो और झुठ बोले कि भूख नहीं है, तो जीना मुश्किल हो जायगा। यदि वह ऐसी प्रतिशा कर ले कि झुठ बोलनेसे वेशक मर जाऊँ, पर झुठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । अतः 'या तो प्रतिज्ञा- भद्ग होनेसे सत्य आ जायगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । संत्य कभी छूटेगा नहीं;क्योंकि सत्य मनुष्यमात्रमें खाभाविक है। इस तरह दैवी सम्पत्तिके जितने भी गण हैं. सबके विपयमें ऐसी हो बात है। वे तो नित्य रहनेवाले और स्वाभाविक है। केवल नाशवान्के सङ्गका त्याग करना है । नाशवानका सङ्ग अनित्य और अखामाविक है।

आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है। दुर्गुण-दुराधार विल्कुल ही आगन्तुक हैं । कोई आदमी प्रसंत्र रहता है, तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो ?. पर कोई आदमी दुःखी रहता है, तम कहते हैं कि दृ:खो क्यों रहते हो ? क्योंकि प्रसन्नता खाभाविक है और दुःख अखाभाविक (आगनुक) है । इसलिये अच्छे आचरण करनेवालेको कोई नहीं कहता कि तम अच्छे आचरण क्यों करते हो ? पर बरे आचरणवालेको सब कहते हैं कि तम बरे आवरण क्यों करते हो ? अतः सद्गुण-सदाचार खतः रहते हैं और दुर्गुण-दुराचार सहसे आते हैं, इसलिये आगन्तुक. है ।

अर्जनमें दैवी सम्पत्ति विशेषतासे थी । जब उनमें कायरता आ गयी, तय भगवानने आश्चर्यसे वहां कि तेरेमें यह कायरता कहाँसे आ गंगी (२ (२-३)? द्धरार्यं यह है कि अर्जुनमें यह दोप 'स्त्रामानिक नरीं, आगन्तक है । पहले उनमें यह दोव था नहीं । अर्दुन आगे बहते हैं कि जिससे मेरा निधित करपान हैं। ऐसी यात करिये (२ १७: ३ १२:५ ११) । युद्धके

प्रमहमं भी अर्जुनमें 'मेरा कल्याण हो जाय' यह रहती हैं । परनु सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेतु चनता है—'पुरुष: मुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुषते' क्षाप्राक्षे पहलेंसे ही देवी सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वरी- (१३ ।२०) । वास्तवमें हेतु है नहीं; क्योंकि वह अर्जुनके वात नहीं थी । वे अर्जुन विचार करते हैं हि भुक्ता होती है, वह मुख्यतासे जड़-अंशमें ही होता कि मते देवी सम्पत्ति प्राप्त है कि नहीं? में उसका अधिकारी हैं कि नहीं? अतः उसे आश्वासन देते हुए हैं। परनु तादात्म्य होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता भावन कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू देवी चेतनपर होता है कि मैं सुखो हूँ, मैं दुःखो हूँ । सम्पत्ति प्राप्त हैं — 'मा शुवः सम्पदं जैसे विवाह होनेपर स्रोको जो आवश्यकता होती है, वह अपनिभागतोऽस्ति पाण्डव' (१६ । ५)।

सत् (चेतंनं) और असत्-(जड़-) के तादात्य्यसे 'अहम्'-भाव पैदां होता है । मनुष्य शुभ या अशुभ, कोई भी काम करता है, तो अपने अहंकारको लेकर करता है। जब वह परमात्माकी तरफ चलता है, तव उसके अहंमावमें सत्-अंश की मुख्यता होती है और जब संसारको तरफ चलता है, तब उसके अहंभावमें नाशवान् असत्-अंशको मुख्यता होती है। सत्-अंशकी मुख्यता होनेसे वह दैवी सम्पत्तिका अधिकारी कहा जाता है और असत्-अंशकी मुख्यता होनेसे वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। असत्-अंशको मिटानेके लिये ही मानवशरीर मिला है। अतः मनुष्य निर्वल नहीं है, पराधीन नहीं है, भत्युत यह सर्वथा सबल है. स्वाधीन है । नाशवान, असत्-अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना सम्बन्ध बनाये रखता है। यह भूल होती है । नाशवान्से सम्बन्ध बनाये रखनेके कारण आसुरे सम्पत्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता ।

अहंगाव नारावान्, असत्के सम्बन्धसे ही होता है। असत्का सम्बन्ध मिटते ही अहंगाव मिट जाता है। प्रकृतिके अंशको पकड़नेसे ही अहंगाव है। अहंगाव है। अहंगाव है। अहंगाव होनेसे पुरुष-(चेतन-) ने जड़के साथ अपनेको एक मान लिया। भोगपदार्थोंको सब इच्छाएँ असत्-अंशमें ही

रहती हैं । परन्तु सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेत् बनता है-'पुरुष: सुखदु:खानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते' (१३ । २०) । वास्तवमें हेतु है नहीं; क्योंकि वह प्रकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ता बनता है—'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुइक्ते' (१३ । २१) । अतः सख-दःखरूप जो विकार होता है, वह मुख्यतासे जड-अंशमें ही होता है। परन्तु तादाल्य होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता चेतनपर होता है कि मैं सुखो हूँ, मैं दुःखी हूँ। जैसे विवाह होनेपर स्त्रीको जो आवश्यकता होती है. वह अपनी आवश्यकता कहलाती है । परुप जो गहने आदि खरीदता है, वह स्रोके सम्बन्धसे ही (स्रोके लिये) खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिये गहने आदिकी आवश्यकता नहीं है । ऐसे ही जड़-अंशके सम्बन्धसे ही चेतनमें जड़की इच्छा और जड़का भोग होता है। जड़का भोग जड़-अंशमें ही होता है, पर जडसे तादाल्य होनेसे भोगका परिणाम केवल जडमें नहीं हो सकता अर्थात् सख-द खका भोक्ता केवल जड़-अंश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन ही भोक्ता धनता है। जितनी क्रियाएँ होती हैं, सब प्रकृतिमें होती हैं ((३।२७: १३।२९), पर तादात्यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है कि मैं कर्ता हूँ। तादाल्यमें चेतन (परमात्मा) की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और जड-(संसार-) की इच्छाने जड़को मुख्यता रहती है। जब चेतनकी मुख्यता रहतो है, तब दैवी सम्पत्ति आती है और जब जड़की मुख्यता रहती है, तब आसुपी सम्पत्ति आती है। जड़से तादाल्य रहनेपर भी नत्, चित् और आनन्दको इच्छा चेतनमें हो रहती है । संसारकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सखी रहना) इच्छाओंमें सम्मिलित न हो । इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओंकी पूर्ति जड़-(संमार-)के द्वारा करना चाहता है।

Systelialization to the second साधकोंको आसुरी सम्पति निरत्तरं खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करनेका वे प्रयत्न भी करते हैं। परन्तु जो लोग भजन-रमरण के साथ आसुरी सम्पत्तिका भी पोषण करते रहते हैं अर्थात कुछ भजन-स्मरण, नित्यकर्म आदि भी कर खेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं. वे वास्तवमें साधक नहीं कहे जा सकते । कारण कि कुछ दैव खभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच-से-नीच प्राणीमें भी स्वाभाविक रहता है।

एक विशेष ध्यान देनेको बात है कि अहंताके अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्तिके अनुसार अहंताकी है 1 जिसकी 'अहंतामें सत्यवादो हूँ' ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जायगी । फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा । परनु जिसकी अहंतामें 'में संसारी है और संसारके भोग भोगना और संप्रह करना भेरा काम है' ऐसे भाव होंगे, उसको झुठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी । झुठ-कपट करनेसे उसकी अहंतामें ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि विना झुठ-कपट किये किसीका काम चल ही नहीं सकता, जिसमें भी आजकलके जमानेमें तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि । इस प्रकार अहंतामें दुर्भाव आनेसे ही दुरावारोंसे सूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण-दुराचारको छोड़ना कठिन या असम्भव मानते हैं।

परमात्माका अंश होनेसे सन्दावसे रहित कोई नहीं

ः स्वर्गाययगस्यिदमार्गभने

हो सकता और शारीरके साथ अहता-ममता रखते हुए दुर्भावसे सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता । दर्भाविक आनेपर भी सद्भावका बीज कभी नष्ट नहीं होता: क्योंकि सन्दाव 'सत्' है और सत्का कमी अभाव नहीं होता- 'नाभावो विद्यते सतः' (२ । १६) । इसके विपरीत दुर्पावं कुसङ्गसे उत्पन्न होनेवाले हैं और

विद्यते भावः' (२ । १६) । मनुष्योंकी सद्भाव या दर्भावकी मुख्यताको लेकर ही प्रवृत्ति होती है । जब संद्रावकी मुख्यता होती है,

उत्पत्र होनेवाली यस्तु नित्य नहीं होती— नासतो

तय वह सदाचार करता है और जब दुर्भावकी मुख्यता होती है, तब यह दुग्रचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, उसमें सदावकी मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं और जिसका उद्देश्य सांसारिक भाग और

जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। 'लोकेडस्मिन्' का तात्पर्य है कि नये-नये अधिकार पृथ्वीमण्डलमें ही मिलते हैं । पृथ्वीमण्डलमें भी भारत-- क्षेत्रमें विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं । भारतमनिपर

संग्रहका हो जाता है, उसमें दुर्भावकी मुख्यता हो

जन्म लेनेवाले मनुष्योंकी देवताओंने भी प्रशंसा की है । कल्याणका मौका मनुष्यलोकमें ही है । इस लोकमें आकर मनुष्यको विशेष सावधानीसे देवी सम्पति जागत् करनी चाहिये । भगवान्ते विशेष कृपा करके

हो यह मनुप्यशरीर दिया है-कबहुँक करि करना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ।।

(मानस ७ । ४४ । ३)

पुरुषाः

<sup>&</sup>lt;sup>विद</sup>्र) अहे अमीर्या किमकारि शोधने प्रसन्न एवं स्विद्न स्वयं हरि: । येर्जन्म लब्धं नृषु भारतांत्रिरे मुकुन्दसेवीपविकं स्पृष्ठा हि नः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्रा॰५ 1 १९ 1 २१)

<sup>&#</sup>x27;अही ! जिन जीवोने भारतवर्षमें भगवान्की सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐमा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर स्वयं भीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ? इस परम मौभाग्यके लिये तो हम भी निरत्तर तरसते रहते हैं।"

<sup>·(</sup>२) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यालु ते भारतभूगिमागे।. भवति

<sup>ं</sup> सुरतात् ॥

<sup>(</sup>शीविद्यपुराण २ । ३ । २४)

भुव: दिवगण भी निरत्तर यही गान करते हैं कि जिन्होंने खर्ग और अपवर्गके मार्गमून भारतवर्गमें उत्प लिया है, से पुत्र हम देवताओंकी अपेक्षा थी अधिक सन्द (अङ्गागी) हैं।"

जिनं प्राणियोंको भगवान मनुष्य बनाते हैं, उनपर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण (उदार) करेंगे । इसी आशासे वे मनुष्य-शरीर देते है। भगवानने विशेष कपा करके मनुष्यको अपनी प्राप्तिकी सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रेखा है । इसलिये 'लोकेऽस्मिन' पदसे विशेषरूपसे मनुष्यकी और ही लक्ष्य है। परना भगवान तो प्राणिमात्रमें समानरूपसे रहते हैं— 'समोऽहं सर्वेश्वतेष' (गीतं ९ । २९) । जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ उनकी सम्पति भी रहती है, इसलिये 'भूतसर्गी' पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र भगवानुकी तरफ चंलं सकता है। भगवानको तरफसे किसीको मना नहीं है।

मनुष्योमें जो सर्वथा दुराचारोंमें लगे हुए हैं, वे चाण्डालं और पश-पक्षी, कीट-पतंगादि पापयोनिवालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पापयोनिवालोंका हो पहलेके पापोंके कारण परवशतासे पाप-योनिमें जन्म होता है और वहाँ उनका पूराने पापोंका फलभोग होता है: परना दुराचारी मनुष्य यहाँ

जान-बुझकर बुरे आचरणों में प्रवृत होते हैं अर्थात् नये पाप करते हैं। पाप-योनिवाले तो पराने पापोंका फल मोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं. और दराचारी नये-नये पाप करके पतनको ओर जाते हैं। ऐसे दराचारियोंके लिये भी भगवान्ते कहा है कि यदि अत्यन्त दराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है. तो वह भी सदा रहनेवाली शास्तिको प्राप्त कर लेता है (९।३०-३१)। ऐसे ही पापी-से-पापी भी जानरूपी नौकासे सब पापोंको तरकर अपना उद्धार कर लेता है (४ । ३६) । तात्पर्य यह कि जब दराचारी-से-दराचारी और पापी-से-पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है, तो फिर अन्य पाप-योनियोंके लिये भगवानकी तरफसे मना कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ 'भूत' (प्राणिमात्र) शब्द दिया है।

मानवेतर प्राणियोंमें भी देवी प्रकृतिके पाये जानेकी बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखनेमें आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं. जिसमें पश-पक्षियोंकी योनिमें भी दैवी गुण होनेकी बात आती है । कई कुत्ते ऐसे

महाभारतके शान्तिपर्वमें इसी प्रसङ्की एक कथा आती है । शकुनिलुव्यक नामका एक बधिक या । उसका मुख्य काम पशु-पक्षियोंको मारना ही था । एक दिन वह शिकारके लिये जंगलमें गया । दिन भर पूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं । अकस्मात आकाश बादलोंसे भर गया और जोरोंसे आँधी-वर्षा होने लगी । यह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया ।

उसी वृक्षपर दम्पती कपोत और कपोती रहते थे । चुगा चुगनेके लिये टोनों वाहर गर्प हुए थे । बासातके कारण कपोती जल्दी आ गयी । पंछ गीले होनेसे यह ठिठाकर नीचे गिर पड़ी, तो बांधकने उसकी पकड़ कर अपने पिजड़ेमें यंद कर लिया । जय कपोत घरपर आया, तो कपोतीको यहाँ न देखकर विलाप करने लगा । उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि 'हे प्राणनाथ ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते है ? आप अपने कर्तव्यका पालन कीजिये । हमारे स्थानपर आये हुए अतिथिकी आप रक्षा कीजिये । अतिथिका सत्कार करना गृहस्थका खास कर्तव्य है । इसका किसी तरह जाड़ा छुटे, भूख पिटे-ऐसा आपको प्रथम्य करना चाहिये । मैं तो पिंजड़ेमें पड़ी हैं !' अपनी स्त्रोंकी बात सुनकर कपोतने अपनी चोंचसे सुखे पत्ते एवं छोटी-छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्टी कीं । फिर किसी घरसे जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी । यह यपिक सर्रासे विदुर रहा था । अग्निकी गामीसे जब कुछ ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि 'सुड़े भूल लग रही है, क्या करूँ ?' कपोत बोला कि 'आप विस्ता न करें । आप मेरे अनिथि हो; अतः मै आपकी भूख पिटानेऊ। प्रवन्ध करूँगा ।' कपोतने धोड़ी देर विचार किया । परन्तु उमे अपने-आपको अग्निमे गिरानेके अलावा कोई दुमरा उपाय सुझा नहीं । अतः यह अग्निकी तीन परिक्रमा करके उसमें कृद पड़ा । उसको अग्निमे जलने हुए देउका बधिकके मनमें विचार आया कि इस कपोतने मुझे कितना आराम दिया है। भोजनके लिये तो इसने अपने-आपको ही दे दिया है। हाय-हाय ! मैं कितना कूर, निर्देश पापों हैं! यह पक्षी होकर भी इतना अन्दर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा कूर काम करता है! आजसे मैं कभी ऐसा पापकर नहीं करूँगा । ऐसा निश्चय करके उसने पिंजदेपेसे कपीतीको छोड़ दिया । अपने यन्दिवके अभावमें वर कपीती विलाद करने

भी देखे गये हैं, जो अमावस्या, एकादशी आदिका वत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते । सत्सद्वमें:-भी मनुष्येतर प्राणियंकि आकर बैठनेकी बातें सुनी हैं। सत्सद्गर्में साँपको भी आते देखा है। गीरखपरमें जब बारह महीनों का कोर्तन हुआ था, तब एक काला कृता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चलता और जहाँ सत्सङ्घ होता. वहाँ बैठ जाता । ऋषिकेश-(स्वर्गाश्रम-) में वटवक्षके नीचे एक साँप आया करता था । वहाँ एक सत्त थे। एक दिन उन्होंने साँपसे कहा 'ठहर' तो वह ठहर गया । सत्तने उसे गीता सुनायी, तो वह चुपचाप बैठा रहा । गीता पूरी होते ही साँप वहाँसे चला गया और फिर कभी घटाँ नहीं आया । (इस तरहके पशु-पक्षियोंमें ऐसी प्रकृति पूर्वसंस्कारवश खाभाविक होती है।)

इस प्रकार पशु-पक्षियोंमें भी दैवी सम्पतिके गुण देखनेमें आते हैं। हाँ, यह अवस्य है कि वहाँ दैवी सम्पत्तिके गुणीके विकासका क्षेत्र और योग्यता नहीं है। हरके विकासका क्षेत्र और योग्यता केवल मन्ष्य-शरीरमें ही है।

पश्, पक्षी, जड़ी, बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने भी जहुम-स्थावर प्राणी है, उन सभीमें दैवी और आसरी सम्पतिवाले प्राणी होते हैं । मनुष्यको उन सबको रक्षा करनी ही चाहिये: क्योंकि सबकी रशाके लिये, सबका प्रबन्ध करनेके लिये ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक परा, पक्षी, जड़ी, बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषतासे रहा करनी चाहिये: क्योंकि टनकी रक्षासे हमारेमें दैवी सम्पत्ति घढती है। जैसं, गोमाता हमारी पुजनीया है ती. हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिये: क्येंकि गाय सम्पूर्ण सृष्टिका कारण है—'गावो विश्वस्य भातरः' । गायके भीसे ही यज्ञ होता है; भैस अदिके भीसे लगी कि पतिदेवके बिना में रहकर क्या करूँगी ? ऐसे विलाय काते हुए वह भी अग्निमें कुर पहें । इनमें उन क्षेत्रों (कपोत और कपोती) को लेने विपान आया और वे दोनों उस वियानपा बैठकर स्वर्गलोकको चले गये ।

नहीं । यजसे वर्षा होती है । वर्षासे अन्न और अनसे प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियाम खेतीके लिये वैलोंको जरूरत होती है । वे वैल गायोंके होते हैं। बैलोंसे खेती होती है अर्थात् बैलोंसे हल आदि जोतकर तथा कुएँ आदिके जलसे सींचकर खेती की जाती है । खेतीसे अत्र, वस आदि निर्वाहकी चीत्रे पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि संगीक जीवन-निर्वाह होता है। निर्वाहमें भी गायक घी-दध हमारे खाने-पीनेके काम आते हैं। उन घी-द्रधमे .हमारे शरीरमें यल और अन्तःकरणेमें सात्विक भाव बढ़ते हैं । इसी तरहसे जितनी जड़ी-बृटियाँ है, उनमेंसे सात्विक जड़ी-वृद्येसे कायाकल्प होता है, रोग दर होता है और शरीर पृष्ट होता है । इसलिये हम लोगी-को सात्विक परा, पक्षी, जडी-बटी आदिकी विशेष रक्षा करनी चाहिये. जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सधा जायें।

'दैवो विस्तरशः प्रोक्तः'- भगवान कहते है कि दैवी सम्पत्तिका भैने विस्तारसे वर्णन कर दिया । इसी अध्यायके पहले श्लोकमें भी, इसरे श्लोकमें म्यारह और तीसरे श्लोकमें छः-इस तरह दैवी सम्पत्तिके कुल छव्यीस लक्षणोंका वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीतके लक्षणीर्ने चीस · साधनीमैं (१४ 1२२-२५). अनके (१३ । ७-११), भत्तोंके लक्षणोंमें (१२ । १३-१९), कर्भयोगीके लक्षणोंमें (६ 1७-९) और स्थितप्रशके लक्षणोमें (२ । ५५-७१) दैवी सम्पतिका विस्तारसे वर्णन हुआ है।

ेआसरं पार्थं में श्रण'- भगवान कहते हैं कि अव तू मुझसे आसुरी सम्पतिको विसारपूर्वक सुन अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण-पोपणपरायण होते हैं, ठनका स्वचाव कैसा होता है-यह मेरेसे सुन ।

उनको इस प्रकार विमानमें जाते हुए देखकर बॉयकने अपने सब अख-शब फेंक दिये । उसने विचार किया कि अय मैं भवन-स्माण करूँगा, और त्याय-त्यस्था करके शरीरको सुद्या डान्रूगा-कुछ छाडेगा-पीडेगा नहीं । इस साहका विचार करके यह काँटोरे भरे जंगलचे चला गया है काँटोंने उसका शारीर जिल गया है आगे वनमें धारों ओासे आग (दावानि) लगी हुई थी। उसी आयने युसका यह जर्भका मर गया। अन ममपर्मे भजन-स्मरण करनेसे उमकी सद्गति हो यदी ।

ं सम्बन्ध—भगवान्से विमुंख मनुष्यमें आसुरी सम्पत्ति किस क्रमसे <sup>#</sup> आती है, उसका आगेके श्लोकमें वर्णन करते हैं ।

# प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।।७ ।।

ंआसुरी प्रकृतिवाले पनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते और उनमे न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य-पालन ही होता है ।

व्याख्या—प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च तना न विद्यासुराः — आजकलके उच्छृङ्खल वातावरण, खान-पान,
शिक्षाः आदिके प्रभावसे प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और
निवृत्तिको अर्थात् किसमें प्रवृत्त होना चाहिये और
किससे निवृत्त होना चाहिये—इसको वर्ता चाहते और
जानना चाहते भी नहीं । वोई इसको वर्ताना चाह,
तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हैंसी उड़ाते हैं,
उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमानके कारण अपनेको
बड़ा चुद्धिमान् समझते हैं । कुछ लोग (प्रवृत्ति और
निवृत्तिको) जानते भी है, पर उनपर आसुरी सम्पदाका
विशेष प्रभाव होनेसे उनकी विहित कार्योभे प्रवृत्ति
और निवृद्ध कार्योसे निवृत्ति नहीं होती । इस कारण
सबसे पहले आसुरी-सम्पत्ति आती है—प्रवृत्ति और
निवृत्तिको न जाननेसे ।

प्रवृत्ति और निवृत्तिको कैसे जाना जाय ? इसे गुरुके इंग, प्रत्यके द्वारा, तिचारके द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्यपर कोई आफत आ जाय, यह मुसीबतमें फँस जाय, कोई विचित्र घटना घट जाय, तो विवेकशांकि जामत् हो जाती है। किसी महापुरुषके दर्शन हो जानेसे पूर्वसंस्कारवश मनुष्यको वृत्ति बदल जाती है अथवा जिन स्थानीपर बड़ेन्यडे प्रपावशाली सन्त हुए है, उन स्थलोंमें, तीथींमें जानेसे भी विवेकशांकि जायत् हो जाती है।

विवेक-शिंक प्राणिमात्रमें रहती है। परन्तु पशु-पश्ची
आदि योनियोमें इसको विकसित करनेका अवसर,
स्थान और योग्यता नहीं है एवं मनुष्यमें उसको
विकसित करनेका अवसर, स्थान और योग्यता भी
है। पशु-पश्ची आदिमें वह विवेक-शिंक केवल अपने
शिंर-विवेहतक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस
विवेकशिक्तसे अपना और अपने परिवारका तथा अन्य
प्राणियाँका भी पालन-पोपण कर सकता है, और
दुर्गुण-दुराधार्यंका तथाग करके सद्गुण-सदावार्येको भी
ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतन्त है; क्योंकि
वह साधन-चोनि है। परन्तु पशु-पश्ची इसमें स्ततन्त
नहीं है. क्योंकि वह भोग-योनि है।

जब मनुर्योक्ते खाने-पीने आदिमें हो विशेष वृति रहती है, तब उनमें कर्तव्य-अकर्तव्यका होश नहीं रहता । ऐसे मनुष्योमें पशुओंको तरह दैवी सम्पत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती । ऐसे मनुष्योके लिये भी भगवान्ने 'जनाः' पद दिया है अर्थात् वे भी मनुष्य फहलानेके लायक हैं; क्योंकि उनमें दैवी सम्पत्ति प्रकट हो सकती है।

#### विशेष वात

'जनाः' (१६ ।७) से लेकर 'नरायमान' (१६ ।१९) पदतक बीचमें आये हुए श्लोकोंने करों भी भगवानने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है । इसका

अं आरम्पर्मे ही अच्छी शिक्षा न मिलनेसे वे आसुर प्राणी क्या करता चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, शरीरकी शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान-पान क्या शुद्ध होना है और क्या अशुद्ध होना है, बड़ों और छोटोंके साथ फैसा ब्यवहार करना चाहिये और कैमा नहीं करना चाहिये, वाणों आदिका सन्य क्या होता है और असत्य क्या होता है—इन सब बातोंको नहीं जानने अर्थान् अर्था शिक्षांक अभावमें थे प्रवृति और निवृत्तिको, शौचको, सदावारको और सत्यको नहीं जानने । इम कारण ये सन्य नव परमायमें विमुख शोने हैं । परमायमों विमुख होनेसे ये न इंदर, धर्म आदिको मानते हैं और न उनकी पर्योगको हो पानने हैं । ये सी-पुरुष्को सहसे हो संसारकी वस्ति मानते हैं । इस प्रकार मानिष्क दृष्टिका आग्रय होकर ये दूरगोंको दुष्ट देने हैं और अपना महान पतन कर होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आस्री सम्पत्तिका त्याग करनेकी तथा दैवी सन्पत्तिको धारण करनेकी योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पत्तिको धारण न करके आसरी सम्पत्तिको वनाये एखते हैं. वे मनुष्य कहलानेलायक नहीं हैं। वे पशुओंसे और नारकीय प्राणियोंसे भी गये-बीते हैं; क्योंकि परा और नारकीय प्राणी तो पापोंका फल भौगकर पवित्रदाकी तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाववाले मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके और यहाँ नये-नये पाप घटोरकर पशु-पक्षी आदि योनियों तथा नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनकी दुर्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उन्नीसवें श्लोकोंमें किया गया है।

भगवान्ने आसुर मनुप्यंकि जितने लक्षण बताये हैं, उनमें उनको पशु आदिका विशेषण न देकर 'अशुमान्', 'नराधमान्' विरोषण दिये हैं। कारण यह कि पश आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्योमें विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शनसे पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'नरः' पद देकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोमरूप नरकके द्वारोंसे छुटकर अपने कल्याणका आचरण करता है, वही मनुष्य कहलानेलायक है। पाँचवं अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी 'नरः' पदसे इसी

'न शौर्च नापि चाचारो न सत्य तेतु विद्यते'— प्रवृति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसर समाव-वालोमें शृद्धि-अशृद्धिका ख्याल नहीं रहता । उनके

बातको पुष्ट किया गया है।

सांसारिक वर्तावका, व्यवहारका भी ख्याल नहीं होता अर्घात् माता-पिता आदि बड़े-बुढ़ोंके साथ तथा अन्य मनुष्येकि साथ कैसा बर्ताव करना. चाहिये और कैसा नहीं करना चाहिये-इस बातको वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता अर्थात् वे असत्य बोलते हैं और आवरण भी असत्य ही करते हैं। इन सबक तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असूर हैं। खना-पीना, आरामसे रहना तथा 'मैं जीता रहें, संसारका सुख

भोगता रहें और संग्रह करता रहें' आदि उद्देश्य होनेसे

उनकी शीचाचार और सदाचारकी तरफ दृष्टि ही महीं जाती । · भगवान्ने दूसरे अध्यायके चौवालीसवे श्लोकमें बताया है कि वैदिक प्रक्रियांके अनुसार सांसारिक भीग और संप्रहमें लगे हुए पुरुषोंमें भी परमात्माकी प्राप्तिका एक निक्षय नहीं होता । भाव यह है कि आसुपै सम्पदाका अंश रहनेके कारण जब ऐसे शास्त्र-विधिसे यक्तादि कमोंनि लगे हुए पुरुष भी परमात्मावन एक निशय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषोंने आसुरी सन्पदा

विरोप बढ़ी हुई है अर्थात् जो अन्यायपूर्वक भीग और संप्रहमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्माक एक निधय होना कितना कठिन है \*!

सप्यय—जहाँ सकर्मोर्मे प्रपृति नहीं होती, वहाँ सद्भावींका भी निग्रदर होता है अर्थात् सद्भाव दवते चले व्राते है-अब इसको बताते हैं।

ते

असत्यमप्रतिप्रं अपरस्परसम्भूतं जगदाहरनीश्वरम् ।

किमन्यत्कामहैतुकम् ।। ८ ।।

वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और विना ईश्वरके अपने-आप केवल रबी-एप्पके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है ।

व्यारमा—'असत्यप्'— आसुर स्वमृत्रयाले पुरुष्' कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यम, दान, कहा करते हैं कि यह जगत् असत्य है अर्थात् इसमें तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, वत अर्थाद् शुभ वर्म

पापर्वत कर महत्र सुमाह । धकतु मीर हेहि भाव न करह ।।

किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं।

'अप्रतिष्ठं ंते जगदाहरनीश्वरम्'— संसारमें आस्तिक पुरुषोंकी धर्म, ईश्वर, परलोक (पुनर्जन्म) आदिमें श्रद्धा होती है । परन्तु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईश्वर आदिमें श्रद्धा नहीं रखते। अतः वे ऐसा मानते है कि इस संसारमे धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी कोई प्रतिष्ठा-मर्यादा नहीं है । इस जगत्को वे बिना मालिकका कहते हैं अर्थात् इस जगत्को रचनेवाला,

इसका शासन करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है। 🕸

'अपरस्परसम्पूर्त किमन्पत कामहैतुकम्'—वे कहते हैं कि स्त्रीको पुरुषकी और पुरुषको स्त्रीकी कामना हो गयी । अतः उन दोनेंकि परस्पर संयोगसे यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस संसारका हेत् है। इसके लिये ईश्वर, प्राख्य आदि किसीकी क्या जरूरत है ? ईग्रर आदिको इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनियाको बहकाना है।

सम्बन्ध—जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्धिचार काम नहीं करते अर्थात् सद्धिचार प्रकट ही नहीं होते—इसको अब आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । एतां दष्टिमवष्टभ्य प्रभवन्युत्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९ ।।

उपर्युक्त (नास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य खरूपको नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुन्छ है, जो उप्रकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका उपयोग जगत्का नाश करनेके लिये ही होता है।

व्याख्या---'एतां दृष्टिमवप्रभ्य'---न कोई चेतन-तत्त्व-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन कर्तव्य-अकर्तव्य है, न शीचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, हो चुका होता है।

न प्रारब्ध है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न दृष्टिका आश्रय लेकर वे चलते हैं।

'नष्टात्मानः'--आत्मा कोई चेतन तत्त्व है, आत्माकी कोई सत्ता है—इस वातको वे मानते ही नहीं । वे तो इस वातको मानते हैं कि जैसे कत्या और चूना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्त्वोंके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है—यह बात नहीं है। उनकी दृष्टिमें जड़ ही मुख्य होता है। इसलिये वे चेतन-तत्त्वसे विल्कुल ही विमुख रहते हैं।

'अल्पबुद्धयः'—, उनमें जो विवेक-विचार होता किये हुए कर्मोंका कोई दण्ड-विधान है-पेसी नास्तिक है, वह अत्यत्त ही अल्प, तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थोंपर अवलम्बित रहती है कि कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो। आगे भविष्यमें क्या होगा ? परलोकमें क्या होगा ? ये वातें

> उनकी चृद्धिमें नहीं आतीं । यहाँ अल्पबृद्धिका यह अर्थ नहीं है कि होक काममें उनको बृद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्त्व क्या है ? धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दुराचार क्या है ? और उनका परिणाम क्या होता है ? इस विषयमे उनको युद्धि काम नहीं करती । परन् धनादि

मिरनेके बाद जो जन्म होता है, वह चाहे मृत्युलोकमें हो, चाहे किसी अन्यलोकमें हो, चाहे मनुष्य,

परा-पक्षी आदि किसी योनिविशेषमें हो, वह मत्र 'परलोक' ही है।

- अनीश्वर' पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी सम्पतिवाले ईग्ररको नहीं मानने । 'प्राप्ती सन्दर्भ इस न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईम्राकी सता तो है, पर थे उसे स्वीकार न माननेसे वे अपार चिन्ताओंसे चिरे रहते हैं (१६ । ११), पर ईप्ररकी सताको, रैयो सम्पतिवाले मनुष्य निश्चित्त और्**ः निर्मय**्राहते हैं ।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आसुरी सम्पत्तिका त्याग करनेकी तथा दैवी सम्पत्तिको धारण करनेकी योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पत्तिको घारण न करके आसुरी सम्पत्तिको बनाये रखते हैं, वे मनुष्य कहलानेलायक नहीं हैं । वे पशुओंसे और नारकीय प्राणियोंसे भी गये-बीते हैं; क्योंकि परा और नारकीय प्राणी तो पापींका फल भोगकर पवित्रताकी तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाववाले मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके और यहाँ नये-नये पाप बटोरकर पशु-पद्यां आदि योनियों तथा नरकोंको तरफ जा रहे हैं । अतः उनको

द्र्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उत्रीसवें

श्लोकोंमें किया गया है। भगवान्ते आसुर मनुष्योंके जितने लक्षण बताये है, उनमें उनको पशु आदिका विशेषण न देकर 'अशुपान्', 'नराधमान्' विशेषण दिये हैं । कारण यह कि पश आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे पाप भी नहीं लगता, पर आसर मनुष्योंने विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शनसे पाप लगता है. अपवित्रता आती है। इसी अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'नरः' पद देकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोभरूप मस्क्रके द्वारोंसे एटकर अपने कल्याणका आचरण करता है, बही मनुष्य कहलानेलायक है। पाँचवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी 'नर:' पदसे इमी

'बातको पुष्ट किया गया है।

'न शौर्च नापि चाचारो न सत्यं रोषु विधते'— प्रवृत्ति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसर संभाव-वालोमें शुद्धि-अशुद्धिका ख्याल नहीं रहता विजन्मे सांसारिक वर्गावका, व्यवहारका भी ख्याल नहीं होता अर्थात् भाता-पिता आदि वड़े-यूढ़ोंके साथ तथा अन्य मन्त्र्योंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये और कैसा नहीं करना चाहिये-इस बातको वे जानते ही नहीं।

और आचरण भी असत्य हो करते हैं। इन सबक तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर है। खाना-पीना, आग्रमसे रहना तथा 'में जीता रहें, संसारका सख भोगता रहें और संग्रह करता रहें' आदि उदेश्य होनेसे उनकी शीचाचार और सदाचारकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती ।

उनमें सत्य नहीं होता अर्थात् ये असत्य योलते हैं

भगवान्ने दूसरे अध्यापके चौवालीसवे श्लोकमें बताया है कि वैदिक प्रक्रियांके अनुसार सांसारिक भोग . और संग्रहमें लगे हुए पुरुषोंने भी परमात्माकी प्रात्तिक एक निध्य नहीं होता । भाव यह है कि आसुरी सम्पदाका अंश रहनेके कारण जब ऐसे शास-विधिसे यशादि कमीमें लगे हुए पुरुष भी परमात्माका एक निशय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषोंमें आसुरी सम्पदा विशेष बढ़ी हुई है अर्धात् जो अन्यायपूर्वक पोग और संप्रहमें लगे हुए है, उनकी बुद्धिमें परमात्वाम एक निश्चय होना कितना कठिन है \* 1

सन्वय-जहाँ सत्वर्गीर्य प्रवृति नहीं होती, वहाँ सद्भावोज्य भी निरुदा होता है अर्थात् सद्भाव दयते वर्त करें है-अब इसको बताते है।

> असत्यमप्रतिप्रं अपरस्परसम्भृतं

जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ।। ८ ।।

ये कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और विना ईश्वरके अपने-आप केवल स्त्री-एपाके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है ।

ते

जाट्या—'असत्यम्'— आमुर समाववाले पुरुष कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यह, दन, कहा बस्ते हैं कि यह जगत् असत्य है अर्थात् इसमें तप, ध्यान, त्याच्याय, तोर्थ, व्रत आर्थ सुन वर्म

पापनेत्र कर सहक्र सुभाऊ । भवनु भीर तेति भाष न काऊ ।।

PROFESTIVE CONTRACTOR OF THE CONTRACT OF THE C किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको इसका शासन करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका तो वे एक बहकावा मानते हैं।

. 'अप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम्'— संसारमें आस्तिक प्रत्योंकी धर्म, ईश्वर, परलोक 🕇 (पुनर्जन्म) आदिमें श्रद्धा होती है । परन्तु वे आस्र मनुष्य धर्म. ईश्वरः आदिमें श्रद्धा नहीं रखतेः अतः वे ऐसा मानते है कि इस संसारमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी कोई प्रतिष्ठा--मर्यादा नहीं है । इस जगत्को वे विना मालिकका कहते हैं अर्थात् इस जगत्को रचनेवाला, फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है। 🏗

'अपरस्परसम्पूर्त किमन्यत कामहैतकम्'--वे कहते हैं कि स्त्रीको प्रवक्ती और प्रवको स्त्रीकी कामना हो गयी । अतः उन दोनेंकि परस्पर संयोगसे यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस संसारका हेतु है। इसके लिये ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसीकी क्या जरूरत है ? ईश्वर आदिको इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दनियाको बहकाना है।

सम्बन्ध-जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्भिवार काम नहीं करते अर्थात् सद्भिवार प्रकट हो नहीं होते-इसको अब आगेके श्लोकमें बताते हैं।

> दृष्टिमवप्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । प्रभवन्त्ययकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९ ।।

उपर्युक्त (नास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य खरूपको नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुन्छ है, जो उपकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका रुपयोग जगतका नाश करनेके लिये ही होता है।

व्याख्या--'एतां दृष्टिमबप्टभ्य'--न कोई चेतन-तत्त्व-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन कर्तव्य-अकर्तव्य है. न शीचाचार-सदाचार है. न ईश्वर है, हो चुका होता है। न प्रारट्थ है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न किये हुए कमौंका कोई दण्ड-विधान है--ऐसी नास्तिक दृष्टिका आश्रय लेकर वे चलते हैं।

'नष्टात्पानः'--आत्पा कोई चेतन तत्त्व है. आत्माकी कोई सता है-इस बातको वे मानते हो नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वोंके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है—यह बात नहीं है । उनकी दृष्टिमें जड़ हो मुख्य होता है । इसलिये ये चेतन-तत्त्वसे बिल्कुल ही विमुख रहते हैं।

'अल्पयुद्धयः'—, उनमें जो विवेक-विचार होता है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है। उनकी दिष्ट केवल दश्य पदार्थीपर अवलिक्त रहती है कि कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो । आगे

भविष्यमें क्या होगा ? परलोकमें क्या होगा ? ये खातें

उनकी बद्धिमें नहीं आतीं ।

यहाँ अल्पबुद्धिका यह अर्थ नहीं है कि हरेक काममें उनकी बद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्त्व क्या है ? धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दराचार क्या है ? और उनका परिणाम क्या होता है ? इस विषयमें उनकी बृद्धि काम नहीं करती । परन् धनादि

मिरनेके बाद जो जन्म होता है, यह चाहे मृत्युलोकमें हो, चाहे किमी अन्यलोकमे हो, बाहे मनुष्य,

परा-पक्षी आदि किसी योनिविशेषमें हो, वह सत्र 'परलोक' ही है।

🕂 अनीधर' पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी सम्पतिवाले ईंग्ररको नहीं मानते । 'प्रान्ती सत्यां निषेधः' इम न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईधाकी सत्ता तो है. पर वे उसे खोकार नहीं काने । ईधाकी मना न माननेसे ये अपार चिन्ताओंसे थिरे रहते हैं (१६ । ११), घर ईंग्ररकी सताको मानकर उसके आफ्रिन रहनेजाने दैयों सम्पनिवाले मनुष्य निश्चित्त और निर्भय रहने हैं ।

यस्तुओंके संग्रहमें उनकी चुद्धि बड़ी तेज होती है । तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उत्रतिके विषयमें उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगोंने फँसनेके लिये उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है।

'वप्रकर्माणः'— वे किसीसे इस्ते हो नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, हाकु या राजकीय आदमीसे डोंगे । ईधरसे, परलोकसे, मर्यादासे वे नहीं डरते । ईशर और पालोकका भय न होनेसे उनके द्वारा दूसरोंकी हत्या आदि बड़े पयानक कर्म होते हैं।

'अहिताः'- उनका स्वपाव खराव होनेसे वे दूसरोंका अहित (नुकसान) करनेमें ही लगे रहते हैं और दूसरोंका नुकसान करनेमें हो उनको सख होता है ।

'जगतः क्षयाय प्रमवन्ति'— उनके पास जो शक्ति है, ऐसर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब-का-सब दूसरोका नाश करनेमें हो लगता हुआ-इसको वे सीच ही नहीं सकते ।

है । दूसरोका नाश ही उनका उद्देश्य होता है । अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अधवा विल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दसरोंकी उत्रतिको सह नहीं सकते । दूसरोंका नाश करनेमें ही उनको सरा होता है अर्थात् पराया हक छीनना, किसीको जानसे मार देना-इसीमें उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओंको मारकर खा जाता है, दसर्वेक दःखकी परवाह नहीं करता और राजकीय स्वामी अफसर जैसे दस, पचास, सौ रुपयोंके लिये हजारों रुपयोंक सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना सार्थ

------

पूरा करनेके लिये दूसरोंका चाहे कितना ही नुकसान हो जाय, उसकी वे परवाह नहीं करते । वे आसर स्वभाववाले पशु-पहित्योंको मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़ेसे सुखके लिये इसर्वेको कितना इ.च

सम्बर्य—जहाँ सत्तर्म, सद्भाव और सदिवारका निग्दर हो जाता है, वहाँ मनुख कामनाओंका आप्रय लेकर का करता है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं।

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्ममानमदान्विताः ।

मोहाद् गृहीत्वासद्भाहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।। १० ।।

कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर दाम, अभिमान और मदमै चुर रहनेवाले तथा अपवित्र व्रत धारण करनेवाले मनुष्य मोहके कारण दुराप्रहोंको धारण करके संसारमें विचरते रहते हैं।

व्याख्या-'काममान्नित्य दुष्पुरम्'-वे आसुरी प्रकृतिवाले कभी भी भूधे न होनेवाली कामनाओंका आह्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवानुका, कोई कर्तव्यका, कोई धर्मका, बोई स्वर्ग आदिका आह्रय लेतां है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेते हैं । उनके मनमें यह बात अच्छी तरहरी जैंची हुई रहती है कि कामनाके निना आटमी पत्थर-जैसा हो जाता है: कामंत्रके आश्रपके विना आदमीकी (उन्नति हो ही नहीं सकती; आज जितने आदमी नेता पण्डित, धनी आदि हो गये हैं. थे सब स्त्रमनाके फारण ही हुए हैं । इस प्रकार बामनाके आश्रित रहनेवाले भगवानुको, परलोकको, प्राच्य आदिको नहीं मानते ।

अय उन वरमनाओंकी, पूर्ति किनके द्वार करें ? उसके सामी (सहायक) कौन है ? तो बताते हैं-'दन्यमानदान्विताः' । ये दम्प, मान और मदसे युक रहते हैं अर्थात् ये उनकी कामनापृतिक बल है। जहाँ जिनके सामने जैसा बननेसे अपना मतलब सिंदे होता हो अर्थात् धन, मान, यड़ाई, पुना-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार, याह-बाह आदि मिलते हो, यहाँ दनके समने वैसा हो अपनेको दिखाना 'दम्म' है । अपनेकी बद्धा मान्ता श्रेष्ठ गान्ता 'मान' है । हमारे पास उतनी विद्या, खुँड, योग्यता आदि है—इस यातको सेकर नगा-सा आ जाना 'मद' है। वे सदा एम, मन और मदमें सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। 'असुविक्रताः'— उनेके प्रत-नियम बढ़े आरीव

होते हैं, जैसे—'इतने गाँवमें इतने गायोके वाड़ोंमें आग लग देनी हैं, इतने आदिमयोंको मार देना हैं' आदि । याखोंकों, याद्रांकी, याद्रांकी, याद्रांकी, याद्रांकी, याद्रांकी, याद्रांकी, योद्रांकी, याद्रांकी, योद्रांकी, याद्रांकी और कुल-परम्पाकी हैं, अतः किसीके भी साथ खाओ-पीओ । हम कथा कादि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ, मन्दिर आदि स्थानीमें यौरव समझते हैं । ये अकर्तव्यको हो कर्तव्य और नहीं जायेंगे— ऐसे उनके ब्रत-नियम होते हैं ।

ऐसे नियमोंवाले डाक् भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मार-पीट किये ही कोई यहा दे दे, तो वे लेंगे नहीं। जबतक चोट नहीं लगायेंगे, घावसे खून नहीं टपकेगा, तबतक हम उसकी वस्त नहीं लेंगे, आदि।

'मोहादगृहीत्वासदमाहान्'— मृदताके कारण वे अनेक दुगग्रहोंको पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धिको

लेकर चलना ही मूढ़ता है (गीता १८ । ३२) । वे शास्त्रींकी, येदोंकी, यर्णाश्रमोंकी और कुल-परम्पणकी मर्यादाको नहीं मानते, प्रत्युत इनके विपरीत चलनेमें, इनको श्रष्ट करनेमें ही वे अपनी बहादुरी, अपना गीरव समझते हैं । वे अकर्तव्यको ही कर्तव्य और कर्तव्यको ही अकर्तव्यको ही कर्तव्य और कर्तव्यको ही अकर्तव्य मानते हैं, हितको ही अहित और बेठीकको ही हित मानते हैं । इन असिद्धारोंकि कारण उनकी चुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता-पिताका हमारेपर कोई ऋण नहीं है । उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है ? झूठ, कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे ? आदि उनके स्राप्त्रह होते हैं ।

×

सम्बन्ध—सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार्यके अभावमें उन आसुरी प्रकृतिवालोंके नियम, भाव और आचरण किस वेदेखको लेकर और किस प्रकारके होते हैं, अब उनको आगेके दो श्लोकोमें बताते हैं।

# विन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

# कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।। ११ ।।

ये मृत्युपर्यन्त रहनेवाली अपार चिन्ताओंका आश्रय सेनेवाले, पदार्थोंका संग्रह और उनका भोग करनेमें ही लगे रहनेवाले और 'जो कुछ है, यह इतना ही है'—ऐसा निध्य करनेवाले होते हैं।

व्याख्या— 'जिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः'— आसुर्गे सम्पदावाले मनुष्योंने ऐसी चिन्ताएँ रहती हैं, जिनका कोई माप-तौल नहीं है। जयतक प्रलय अर्थात् मौत नहीं आती, तबतक उनकी चिन्ताएँ मिटती नहीं। ऐसी प्रलयतक रहनेवाली चिन्ताओंका फल भी प्रलय-ही-प्रलय अर्थात् बार-बार मता ही होता है।

वित्ताके दो विषय होते हैं—एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक । मेरा कत्याण, मेरा उद्धार कैसे हो ? ('कित्ता परमहावितिहासक') ? इस प्रकार जिनको पारमार्थिक वित्ता होती है, वे श्रेष्ठ हैं । परनु आसुर्ग सम्पदावालोंको ऐसी वित्ता नहीं होती । वे तो इससे विषयीत सांसारिक वित्ता अंकि आहित रहने हैं कि हम कैसे बीयेंगे ?

अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे ? हमारे विना चड़े-चूढ़े किसके आधित जीवेंगे ? हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इजत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे ? मरमेके बाद हमारे वाल-बच्चोंकी क्या दशा होगी ? मर जावेंगे तो धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद का क्या होगा ? धनके विना हमारा काम कैसे चलेगा ? धनके विना मकानकी मरामत कैसे होगी ? आदि-आदि !

मनुष्य व्यर्थमें ही चिना करता है। निर्वाह तो होता रहेगा। निर्वाहको चीजें तो बन्दो रहेगी और उनके रहते हुए ही मोरी। अपने पास एक लंगोदी रछने-वाले विरक्त-से-विरक्तको भी फटी लंगोटी और फूटी तुन्दी बावते बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु अदिके रहते हुए ही मरते हैं। मरता न हो । धन पासमें रहते-रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काममें नहीं आता.।

एक बहत यडा धनी आदमी था । उसने तिजोरीकी तरह लोहेका एक मजबूत मकान बना रखा था. जिसमें बहुत रत रखे हुए थे । उस मकानका दरवाजा ऐसा वना हुआ था, जो बंद होनेपर चाबीके विना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चावी छोड़कर उस मकानके पीतर चला गया और उसने भूलसे दरवाजा बंद कर लिया । अय चाबीके विना दरवाजा न खुलनेसे अत्र, जल, हवाके अभावमें मरते हुए उसने लिखा कि 'इतनी धन-सम्पत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हैं; क्योंकि मुझे भीतर अन्न-जल नहीं मिल रहा है. हवा नहीं मिल रही है!' ऐसे ही खाद्य पदार्थींक रहनेसे नहीं मरेगा. यह भी नियम नहीं है । भीगोंक पासमें होते हुए भी ऐसे ही भरेगा । जैसे पेट आदिमें रोग लग जानेपर यैद्य-हाक्टर उसको (अत्र पासमें रहते हुए भी) अत्र खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो, तो पदार्थींके रहते हुए भी मनुष्य भर जाता है।

जो अपने पास एक कौड़ीका भी संग्रह नहीं . करते. ऐसे विरक्त संतोंको भी प्रारम्क अनुसार आवश्यकतासे अधिक चीने मिल जाती है। अतः जीवन-निर्याह चीजोंके अधीन नहीं है । परन् इस

तत्वको आसेरी प्रकृतिवाले मनष्य नहीं समझ सकते । वे तो यहाँ समझते हैं कि हम विन्ता करते हैं. कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग घरते हैं तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें, तो भूछों मरना पड़े !

"कामोपभोगपरमाः"— जो मनुष्य धनादि पदार्थांना उपभोग करनेके परायण है, उनकी सो हरदम यही इच्छा रहतो है कि सुख-सामग्री का खब संग्रह कर हैं और भोग भोग लें । उनकों तो भोगीक लिये पन चाहिये: -संसारमें बडा बननेके लिये पन चाहिये. सख-आराम, स्वाद-शौकीनी आदिके लिये घन चाहिये । तात्पर्य है कि उनके लिये भोगोंसे बढ़कर कुछ नहीं है ।

'एतायदिति निश्चिताः' - उनका यह निश्चय होता. है कि सुख भोगना और संग्रह करना—इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इस संसारमें जो कुछ है, यही है । अतः उनको दृष्टिमें परलोक एक ढकोसला है । उनकी मान्यता रहती है कि मरनेके बाद कहीं आना-जाना नहीं होता । यस, यहाँ शरीरके रहते हर जितना सुख भोग लें, वही डीक है; क्योंकि मरनेस तो शरीर यहीं विखर जायना 🕇 । शरीर स्थिर रहनेवाला है ही नहीं, आदि-आदि भोगोंक निधयके सामने वे पाप-पुण्य, पुनर्जन्म आदिको भी नहीं मानते ।

#### कामकोधपरायणाः । आशापाशशतीर्वद्धाः

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ।। १२ ।।

.वे आशाकी सैकड़ों फॉसियोंसे यैथे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर पदार्थीका भोग करनेके लिये अन्यायपूर्वक यन-संचय करनेकी घेष्टा करते रहते हैं।

<sup>(</sup>१) प्राप्ता पहले रवा, पीछे-रवा शरीर । हुनमी विना क्यों को, धत्र से झीरपुर्वीर ।।

<sup>(</sup>२) मुद्देको हरि देन है, कराड़े लकड़ी आग । जीवित ना बिना करें, उनका आग अभाग ।।

<sup>(</sup>३) धान नहीं धीजों नहीं, नहीं समैयो सेक । दीमधा बैंडे, सफ्सम, आन नित्ते सब सोक ।।

<sup>ों</sup> ऐसे ही सर्गांडरे माननेजाले सकाम मनुष्य भी करते हैं कि लगीने बहुका और बुख जी है—जान्यहर्गीत वादिन: (गीता २ १४२) । उनकी पड़ी कामना एली है कि मानेके बाद हम लगीर्व सामेश और नार्विक रिवा भी नहीं हैं-ऐसा से मानने हैं। भोगीको भोगेंगे । स्वर्गके भोगोंक सामने यहाँने

<sup>ा</sup> चारीचुराव देशम पुतानको हुन- ।। 🕹 पांत्रजीवेद् सर्हे

व्याख्या--'आशापाशशतैर्बद्धाः'-आसुरी सम्पत्ति-वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशोंसे वधे रहते हैं अर्थात उनको 'इतना धन हो जायगा, इतना मान हो ' जायगा., शरीरमें नीरोगता आ जायगी' आदि सैकड़ों आशाओंकी फॉसियाँ लगी रहती है । आशाकी फाँसीसे बंधे हए मनुष्योंके पास लाखों-करोड़ों रुपये हो जायें, तो भी उनका मैंगतापन नहीं मिटता ! उनकी तो यही आशा रहती है कि सन्तोंसे कुछ मिल जाय, भगवान्से कुछ मिल जाय, मनुष्योंसे कुछ मिल जाय । इतना ही नहीं, पश्-पक्षी, वृक्ष-लता, पहाड़-समुद्र आदिसे भी हमें कुछ मिल जाय । इस प्रकार उनमें सदा 'खाऊँ-खाऊँ' बनी रहती है । ऐसे व्यक्तियोंकी सांसारिक आशाएँ कभी परी नहीं होतीं (गीता ९ । १२) । यदि पूरी हो भी जाये, तो भी कुछ फायदा नहीं है; क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे, तो आशावाली वस्तु नष्ट हो जायगी और आशावाली वस्तु रहेगी, तो वे मर जायँगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जायँगे ।

जो आशारूपी फाँसीसे बँघे हुए हैं, वे कभी एक जगह स्थिर महीं रह सकते और जो इस आरारूपी फाँसीसे छूट गये हैं, वे मौजसे एक जगह रहते हैं—

भारत नाम मनुष्याणां काविदाधर्यशृहुला ।

यया बद्धाः प्रयावन्ति मुक्तासिष्ठन्ति पहुन्तत् ।।

'कामकोधपरायणाः'— उनका परम अयन, स्थान
काम और फ्रोध ही होते हैं । अर्थात् अपनी
कामनापूर्तिके करनेके लिये और क्रोधपूर्वक दूसऐंको
कप्ट देनेके लिये ही उनका जीवन होता है । काम-क्रोधके
पण्यण मनुष्योंका यह निष्टय रहता है कि कामनाके
विना मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके विना उसका
तेज भी नहीं रहता । कामनाके हो सब काम होता
है, नहीं तो आदमी काम करे ही वर्षों ? कामनाके
विना तो आदमी का विन ही भार हो जाया। ।
संसारमें साम और क्रोध हो तो सार चीव है । इसके

विना लोग हमें संसारमें रहने ही नहीं देंगे। क्रोधसे ही शासन चलता है, नहीं तो शासनको मानेगा ही कौन? क्रोधसे दवाकर दूसरोंको ठांक करना चाहिये, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे। फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आदि।

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान'---आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका उद्देश्य घनका संग्रह करना और विषयोंका भोग करना होता है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे बेईमानी, घोखेनाजी, विश्वासघात. टैक्सकी चोरी आदि करके: दसरोका हक मारकर: मन्दिर, बालक, विधवा आदिका धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धनका संचय करना चाहते हैं । कारण कि उनके मनमें यह बात गहराईसे बैठी रहती है कि आजकलके जमानेमे ईमानदारीसे, न्यायसे कोई घनी थोड़े ही हो सकता है ? ये जितने धनी हुए हैं, सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए है। ईमानदारीमे, न्यायसे काम करनेकी जो बात है, वह तो कहनेमात्र की है; काममें नहीं आ सकती । यदि हम न्यायके अनुसार काम करेंगे. तो हमें द.ख पाना पड़ेगा और जीवन-धारण करना मृश्किल हो जायगा । ऐसा उन आसुर स्वभाववाले व्यक्तियोंका निश्चय होता है ।

जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वगंक भोगांको प्राप्तिके लिये लगे हुए हैं, उनके लिये भी भगवानने कहा है कि उन लोगोंकी बुद्धिमें 'हमें परमालाको प्राप्ति कराना है' यह निधय हो हो नहीं सकता (गीता २ १४४)। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणोंके पोयणमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमाल-प्राप्तिको निधय कैसे हो सकता है? परनु वे भी यदि चाहें तो परमालाग्राप्तिको निधय करके साधन-पणयन हो सकते हैं। ऐसा निधय करके लिये विस्तोको भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य-जन्म परमालग्राप्तिके लिये ही मिला है।

<sup>\*</sup> 

<sup>ें</sup> इसी अध्यापके दलवे इलोकर्षे आये 'दम्म, मान और मद' तो उनके साधी होने हैं और यहाँ आये 'माम और प्रतेम' उनके आक्रय होते हैं।

# इदमद्य मया लब्यमिम प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम् ।। १३ ।।

इतनी वस्तुएँ तो हमने आज प्राप्त कर लीं, और अब इस मनोरथको प्राप्त (पूरा) कर लेंगे । इतना धन तो हमार पास है ही, इतना धन फिर हो जायगा । असे स्व

व्याख्या—'इदमध्य 'मया लब्धिममं प्राप्त्ये मनौरथम्'—आसुर्यो प्रकृतिवातं व्यक्ति त्योभके प्रयाण होकर मनौरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योगसे,' बृद्धिमानीसे, चतुगईसे, होशियाग्रीसे, चालाक्येसे इतनी वस्तुर्पे तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी और प्राप्त कर लेंगे । इननी वस्तुर्पे तो हमारे पास हैं, इतनी और वहाँमें आ जायेगां । इतना धन व्यापारसे आ जायगा । हमारा बड़ा लड़का इतना पड़ा हुआ है। अतः इतना धन और बस्तुर्पे तो उसके विवाहमें आ हो जायेगां । इतना धन वैक्सको चोग्रीसे यम जायगा, इतना जमीनसे आ जायगा, इतना मकानोंक किरायेसे आ जायगा, इतना च्याजका आ जायगा, आदि-आदि ।

'इदमसीदापियं ये याविष्यति पुनर्यंत्रम्'—जीसे-जीसे ठनका लोग यहता जाता है, वैसे-हो-चैसे उनके मनोरथ भी यहते जाते हैं। जब उनका वित्तन यह जाता है, तब वे चलते-किन्त्रते हुए, काम-भंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मल-मूत्रका ल्यान करते हुए, और यदि निलकर्म (पाठ-पूजा-जप आदि) करते हैं तो उसे करते हुए भी 'धन कैसे यदें 'इसका चित्तन करते रहते हैं। इतनी दुकाने, मिल, बत्तरधाने तो हमने रहोल दिये हैं, इतने और रहुल जायें। इतनी गाये-भैमें, भेड़-बकारणें आदि तो है ही, इतनी और हो जायें। इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत भोड़ी है, किमी तरहसे और मिल जाय तो बहुत अन्द्रम हो जाया। इस प्रकार धन और गड़ांत आदि विरायों उनके महरेष्य होते हैं।

जब उत्तरी दृष्टि अस्ते क्षारी हमा परिकायर दणों है, तब वे उस शिरामों मनेत्थ करने हार करों है कि आगुत-अपुत दवगें सेन्स अनेसे स्तरी दीम स्टेग्ड हे ज़्मूब-उस्तर क्षीरें इस्तरी पर देरी जाये, तो हम सुख और आरमसे रहेंगे। एयरकार्ये राजवाली गाड़ी मैगवा लें, जिससे बाहरकी गरमें : लगे। उनके ऐसे वस्त्र मैगवा लें, जिसमे सादी व लगे। ऐसा बरसाती कोट या छाता मैगवा लें, जिससे यपिन शरीर गीला न हो। ऐसे-ऐसे गहने-कपड़े और शृंगार आदिको सामग्री मैगवा लें, जिससे हम यूव सुर्व दिखायों दें, आदि-आदि।

ऐसे मनोरथ करते-करते उनकी यह याद नहीं रहता कि हम चुने हो जायेंगे तो इस सामग्रीका क्या क्रेंगे और मरते समय यह सामग्री हमते क्या क्रम आयेगी? अन्तमें इस सम्यतिका मालिक क्षेत्र होगा? बेटा तो कपूत है, अतः यह सच नष्ट कर हेगा। मरते मनम यह धन-सम्पत्ति खुदको हुःख होगी। इस सामग्रीक होगफे करण हो मुझे बेटा-बेटोसे हरना पड़ता है, और नौकरोसे हरना पड़ता है कि कहीं ये होग हड़ताल न कर दें।

प्रमान-देवी सम्पतिको धारण करकं सापन करनेवाले माध्यकं पनमें भी कभी-कभी व्यक्ति आदिके कार्यको लेक्स (इस स्लोकको तार) इतना कम शे भवा इतना काम करना धाको है और इतना कम अमे हो जावमा; इतना पैसा आ भवा है और इतना चहनार हैक्स देव हैं अपदि स्कृतनार्थ सेती हैं। पेसी हो स्कृतमार्थ जद्गताका बदेश्य राजनार्थों अपदि मुम्यतिवादिकि मनमें भी होती हैं, तो इन देनेकी चृतिवाँसे या अनार हुआ 7

ठारा—दीवेशे यूनियाँ एकन्ये दीवनेस भी उनमें बड़ा अन्य है। स्थानात्र देश्य प्रमामनिका होता है। अन्य यह उन यूगियोंन सम्बंब मही होता। पत्नु अनुही महूनियालीस उद्देश्य पन कृष्टा नहीं दीर बोग् पोरोनेक स्थार है। अर्थ ये उन पृथियों

. ही तल्लीन होते हैं । तारपर्य यह है कि दोनोंके उद्देश्य भित्र-मित्र होनेसे दोनोंमें वडा भारी अत्तर है ।

# असौ मया हतः शत्रहीनिष्ये चापरानिष । र्डश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सखी । १४ ।

वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी हम मार डालेगे । हम सर्वसमर्थ हैं । हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है । हम सिद्ध हैं । हम बड़े बलवान और सखी हैं।

व्याख्या- आस्पे सम्पदावाले व्यक्ति क्रोधके परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं-'असी मया हत: शत्र:'- वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया है और 'हनिष्ये चापरानिष'- दूसरे जो भी हमारे विपरीत चलते हैं. हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं. उनको भी हम मजा चखा देंगे, मार डालेंगे । 'ईश्वरोऽहम'- हम धन, बल, युद्धि आदिमें सब तरहसे समर्थ हैं । हमारे पास क्या नहीं है ? हमारी बराबरी कोई कर सकता है क्या ? 'अहं भोगी'— हम भोग भोगनेवाले हैं । हमारे पास स्त्री, मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है! 'सिद्धोऽहम'- हम सब तरहसे सिद्ध है। हमने तो पहले ही कह दिया था न? धैसा हो गया कि महीं ? हमारेको तो पहलेसे ही ऐमा दीखता है: ये जो लोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि करते हैं,

ये सभी किसीके बहकावेमें आये हए है। अतः इनकी क्या दशा होगी. उसको हम जानते हैं । हमारे समान सिद्ध और कोई है संसारमें ? हमारे पास अणिमा, गरिमा आदि सभी सिद्धियाँ है। हम एक फॅकमें सबको भस्म कर सकते हैं ।'बलवान्' - हम बड़े वलवान है । अमक आदमीने हमारेसे टक्कर लेनी चाही, तो उसका क्या नतीजा हुआ ? आदि ! परन्त जहाँ स्वयं हार जाते हैं. वह बात दसरोंको नहीं कहते. जिससे कि कोई हमें कमजोर न समझ ले। उन्हे अपने हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती. पर अभिमानको बात उन्हे याद रहती है। 'सखी'--हमारे पास कितना सुख है, आराम है। हमारे समान सखी संसारमें कीन है?

ऐसे व्यक्तियोंके भीतर तो जलन होती रहती है. पर ऊपरसे इस प्रकारको छींग हाँकते हैं।



# आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५ ।।

हम धनवान् हैं, बहुत-से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कीन है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे-इस तरह वे अज्ञानसे मोहित रहते हैं।

परायण होकर इस प्रकारके मनोरध करते है-

'आड्योऽभिजनवानिस'- विजना धन हमारे पाग है! वितना सोता-चाँदी, मकान, खेत, अमीन रमारे पास है ! जिजने अच्छे आदमी, ऊँचे पदाधिकारी

व्याख्या-आसुर खपाववाले व्यक्ति अभिपानके हमारे पक्षमे हैं ! हम धन और जनके बलपर, रिधन और मिफारिशके बलार जो चाहे, वही कर समने हैं।

'कोऽन्योऽन्ति सद्द्रो सवा'-- आप इतने धुने फिरे हो, आपनी कई अदमी मिले होगे; पर आप यताओं, हमोरे समात आपने कोई देखा है क्या ? 'यक्षे टाम्यामि'— तम ऐसा यह क्रेसे, ऐसा दान

antoneggistenhinttentatahinibrahitenintenhintentatahintatahinibetahinibrahasitetahint करेंगे कि सवपर टॉग फेर टेंगे! थोडा-मा यज करनेसे, थोड़ा मा दान देनेसे, थोड़े-से ब्राह्मणोंको भोजन कराने आदिसे क्या होता है? हम तो ऐसे यश, दान आदि करेंगे, जैसे आजतक किसीने न किये हों ! क्योंकि मामुली यज्ञ, दान करनेसे लोगोंको क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया. दान दिया । वडे यज्ञ, दानसे हमारा नाम अखवारोमें निकलेगा । किसी धर्मशालामें मकान बनवायेंगे, तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जायेगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगो । 'मोदिप्ये'— हम कितने वडे आदमी हैं। हमें सब तरहसे सब सामग्री सलम है। अतः हम आन-दसे

भीज करेंगे । इस प्रकार अभिमानको लेकर मनोरथ करनेयले आसुर लोग केयल 'करेंगे, करेंगे'--ऐमा मनोरव गे करते रहते हैं, वास्तवमें करते-करते बुछ नहीं ! है करेंगे भी, तो वह भी नाममात्रके लिये करेंगे (जिसरा उल्लेख आगे सत्रहवें स्तोकमें आया है) । काण कि 'इत्यज्ञानविमोहिताः'-इस प्रकार तेरहवे चैदरवे और पन्द्रहवें श्लोकमें वर्णित मनोर्थ करनेवाले आसर लोग अञ्चनसे मोहित रहते हैं अर्थात् मृदताक कारग हों उनकी ऐसे मनोरथवाली यृति होती है।

सन्यन्य-परमात्मासे विमुख हुए आसुचे सम्पदावालींको जीते-वी अरागित, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर भरनेपर उनकी क्या गति होती है-इसको आगंके श्लोकने बताते हैं।

#### अनेकचित्तविभाना मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१६ ।।

कामनाओंके कारण तरह-तरहसे भ्रमित वित्तवाले, मोह-जालमें अच्छी तरहसे फैंसे हुए तथा पदार्थी और भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य भयहूर नरकोमें गिरते हैं।

व्याख्या-'अनेकवित्तविभ्रान्ताः'- उन आसर मनुष्योका एक निश्चय न होनेसे उनके मनमें अनेक तरहरही चाहना होती है. और उस एक-एक चाहनावी पूर्तिक लिये अनेक तगरक उपाय होते हैं तथा उन उपायकि विषयमें उनका अनेक तरहका विनान होता है । डनका चित्र किसी एक यातवर स्थिर नहीं रहता. अनेक तरहसे भटकता ही रहता है।

'मीहजालसमायुनाः'— जडका उदेश्य होनेसे थे मोहजालसे इके रहते है। मोहजालका तालप है कि रेपहचेसे पन्द्रहते इलोवताक काम, प्रोध और अभिमानको होत्स जितने मनोरम बताये गये है, उन सबसे वे अन्छी सरहमें आतृत रहते हैं; अतः उनमें ये कधी एटते नहीं । जैसे मजली जलमें फैंम जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोत्परूप मेंहजातने-पैती रहते हैं। उनके मनोरधीने भी फेवल एक तरफ ही गुनि नहीं होती, प्रन्युत दूग्गी प्ररक्त भी यूनि एत्त्री है; वैसे-इतन धन से मिल जायगा, पर उपनी अमृह-अमृह ्रमाया साग जायगी हो ? हमने फान दो नन्यस्की इतकी,

पूँजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियोंको सग जायगा सो ? हमते मुनोम, मैलर आदि हमारी शिकायत वत देंगे तो ? हम अमुक व्यक्तिको मार देंगे, पर हमारी न चलो और दशा विपरीत हो गयी ती? हम अमुक्तका नुकसान करेंगे, पर उससे हमाए नुकमान ही गया तो ?—इस प्रकार मोहजातमें केंगे हुए अस्त्री सम्पर्भततिने कान , क्रोध और ऑगमानके साध-मार्च भय भी यना रहता है । इम्मीलये से निश्चय नहीं कर पाते ! कहोंगा जाते है डीक करने है लिये, पर हो जड़ा है बेटीक! मनोरथ सिद्ध न होनेमें उनके जो दुख होता है, उसको तो थे ही जानते हैं। 'प्रसद्धाः कामभोगेव'--यम् आदिसः संगर करने और उसका उपनेस करनेने तथा मान-वर्गक

'पत्रति नाकेम्स्यो'— मेहतन उनो तिरे श्रीतेन्त्री ही नंत्र है और मानेने बाद वर्ड मुम्बेदर्स, सहरतित अदि स्थान-विशेष नाकोनी प्राप्ति होती है । वन नारहेने भी ये भीर माला एने नार्योने गिरो ।

भूख- असम अदिमें वे अल्पन आसल मही है ।

हैं। 'नरके अशुवी' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी जैसी श्वित होती है, मरनेके बाद भी उनकी जिन नरकिम महान् असहा यातना और भयंकर दुःख वैसी (स्थितिके अनुनसार) ही गति होती है। त्या जाता है, ऐसे घोर नरकोमें वे गिरत हैं,\* क्योंकि

⋆

सम्बन्ध-भगवतप्राप्तिके उद्देश्यसे विमुख हुए आसुरी सम्पदावालोके दुग्वायेका फल नरक-प्राप्ति बताकर, दुग्वायेद्वाय वेथे गये दुर्घावासे वर्तमानमें उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती हैं और भविष्यमें उसका क्या परिणाम होता है—इसे बतानेके लिये आगेका (चार श्लोकोका) प्रकरण आरम्भ करते हैं।

#### आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

#### यजन्ते नामयज्ञैस्ते दक्षेनाविधिपूर्वकम् ।। १७ ।।

अपनेको सबसे अधिक पूज्य माननेवाले, अकड़ रखनेवाले तथा धन और मानके मदमें चूर रहनेवाले वे मनुष्य दक्ष्मसे अविधिपूर्वक नाममात्रके यज्ञोंसे यजन करते हैं।

व्याख्या—'आत्मसम्भाविताः'—वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदिकी दुष्टिसे अपने मनसे ही अपने-आपको बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं हैं; अत. हमारा पूजन होना चाहिंपे, हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा होनी चाहिये। वर्ण, आश्रम, विद्या, युद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदिमे हम सब तरहसे श्रेष्ठ हैं; अतः सब लोगोंको हमारे अनकुल चलना चाहिये।

'सत्याः' — वे किसीके सामने नम्र नहीं होते, गमते नहीं । कोई सन्त-महातमा या अवतायी भगवान् ही सामने क्यों न आ जायँ, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे । वे तो अपने-आपको ही ऊँचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें ! कहीं किसी कारणसे परवश होकर लोगोंके सामने शुकना भी पड़े, तो अभिमानसहित ही हुनेंगे । इस प्रकार उनमे बहुत ज्यादा एँउ-अकड़ रहते हैं।

'धनमानमदान्तिताः'—वे धन और मानके पदसे मदा चूर रहते हैं। उनमें धनका, अपने जनोंका, जमीन-जायदाद और मकान आदिका मद (नशा) हेता है। इधर-उधर पहचान हो जाती है, तो उसका

भी उनके मनमें मद होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े मिनिस्टरॉतक पहचान है। हमारे पास ऐसी शक्ति है, जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है,गरमी होती है। अतः चे इनकी ही श्रेष्ठ मानते हैं।

'यज्ञत्ते नामयद्भंतते दम्भेन'—वे लोग (पंद्रहर्षे श्लोकमं आये 'यक्ष्ये दास्यामि' पदिक अनुसार) दम्भपूर्वक नाममात्रकं यज्ञ करते हैं । वे केवल लोगोंको दिखानेके लिये और अपनी महिमाके लिये ही यज्ञ करते हैं, तथा इस भावसे करते हैं कि दूसरोंपर असर पड़ जाय और वे हमारे प्रभावसे प्रभावित हो जाये; उनकी आँख खुल जाय कि हम क्या है, उन्हें चेत हो जाय आदि !

लोगोमें हमारा नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, आदर हो जाय— इसके लिये वे यक्षके नामपर अपने नामका खूब प्रचार करेंगे, अपने नामका छापा (पैम्मलेट) छपवायेंगे। बाह्यणोंके लिये पोजन करेंगे, तो खोरमें कपूर डाल देंगे, जिससे वे अधिक न खा सकें; क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और जाम भी हो जाया।। ऐसे ही पंक्तिमें भोजनके लिये

<sup>\*</sup> नाकोमे जानेवाले प्राणीको 'यातनाशारीर' की प्राप्ति होती है। उस यातनाशरीरके दुकडे-दुकड़े कर दिये जायै, तैतमें व्यापकर उथाला जाय, आरावें पेककार जलाया जाय, तो भी यह मन्ता नहीं। प्राणी जवनक अपने पापकर्मका फाल (दण्ड) न भोग से, तवतक भाषेकर बालना देनेपर भी वह शरीर मस्ता नहीं।

दो-दो, चार-चार, पाँच-पाँच सकीरे और पतलें एक साय परोस देंगे, जिससे उन सक्तेरे और पतलोंको बाहर फेंकनेपर उनका ढेर लग जाय और लोगोंको यह पता चल जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं: जिन्होंने इतने बाह्यणोंको भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसरी-सम्पदावालीके भीतरके भाव होते है और भावोंके अनुसार हो उनके आवरण होते हैं।

आसरी सम्पत्तिवाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ. दान. पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिये पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्रविधिकों परवाह न करके और दम्भपूर्वक ही।

मन्दिरोंने जब कोई मेला-महोत्सव हो और ज्यादा लोगोंके आनेकी ठम्मीद हो तथा बहे-बड़े धनी लोग आनेवाले हों, तब मन्दिरको अच्छी तरह सदायेंगे. ठाकुरजीको खुब बढिया-बढिया गहने-कपडे पहनायेंगे, जिससे ज्यादा लोग आ जायै और खब घेंट-चडाया इकट्टा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका पूजन होता है,पर वास्तवमें पूजन होता है लोगोंका। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो वनको एजी करनेके लिये , ठाक्राजीको खब सजायेंगे और जब वे मन्दिरमें आयेंगे. तब उनका खब आदर-सत्कार करेंगे, उनको ठाक्राजीकी माला देंगे, प्रसाद (जो उनके लिये विशेयरूपसे तैयार रखा रहता है) देगे, इसलिये कि ये राजी हो जायेंगे, तो हमारे व्यापारमें, घरेलु कामोमें हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदिमें हमारा पक्ष सेंगे, आदि । इन भाजीसे वे ठाकरजीका जो पूजन करते हैं, वह तो नाममात्रका पूजन है । वास्तवमें पूजन होता है— अपने व्याप्तवा. घोल वरमोवर, लड़ाई-प्रगड़ोका; क्योंकि उनका उद्देश ही वही है।

गौ-सेवी-संस्य-संचलक भी गौशालाओंने प्रायः द्रध देनेवाली साम गापोको ही रहेगे और उनके अधिक चार्य देगे; पर सूली-सँगद्दी, अपहित्र, अन्यी और दूध न देनेकाली ग्रावीको नहीं रखेंगे, उपा

किसीको रखेंगे भी तो उसको दूध देनेवाली गायेको अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे । परनु हमारी गोशालाने कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियतर्थ तरफ उपाल न करके केवल लोगोंको दिखानेके लिये उसका झठा प्रचार करेंगे । छापा, लेख, विद्वापन, पुस्तका आदि छपवाकर बटिंगे, जिससे पैसा तो अधिक-से-अधिक आये. पर रहर्चा कम-से-कम हो ।

धार्मिक संस्थाओंने भी जो संचालक करलाते हैं. वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओंक पैसोसे असे घरका काम चलायेंगे । अपनेको नपन किस प्रकार हो, हमारी दकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिले-इम प्रकार अपने सार्थको लेकर केवल दिखावटीपनसे सारा काम करेंगे ।

प्रायः साधन-भजन करनेवाले भी दूसरेको आता देखकर आसन लगाकर बैठ जायेंगे, भजन-ध्यान करने लग जायँगे, माला घुमाने लग जायँगे । पत्त धोई देखनेवाला न हो तो बातचीतमें लग जायँगे, तास-. चौपड खेलेंगे अचवा सो जायेंगे। ऐसा जो साधन-भजन होता है, वह केवल इसलिये कि इसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंस करें, भेरा आदर-सम्मान करें, मुझे पैसे मिले, स्टेग्टेने मेरा नाम हो जाय, आदि । इस प्रकार यह साधन-भन्न भगवानका हो नाममात्रके लिये होता है, पर वाराओं साधन-भजन होता है अपने नामका, अपने शरीका, पैसोका । इस प्रकार आसूची प्रकृतिवालीके विषयमे कहतक कहा जाय?

'अविधिपूर्वकम्'—वे आसुर मनुष्य शास्त्रिधिये तो मानते ही नहीं, सदा शाम्यनिविद्ध बन्न करते हैं। वे यह, दान आदि तो करेंगे, पर उनके विधिपूर्विक नहीं करेंगे । दान करेंगे तो सुपारको न देकर कुफरारी देने । कुपार्केक साथ ही एकता रखेने । इस प्रकार ठारे-ठारे वाम कोंगे । चुदि सर्वया विसीत रेतेक वस्य उनको उत्यो बात भी मुख्ये ही दीवार्ष है-'सर्वार्बान् विपरीतोश' (गीता १८ । ३२) ।

अहंकारं यलं दर्प कामं क्रीयं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेचु

ं प्रद्विषन्तोऽभ्यसयकाः ।। १८ ।।

वे अहडूत, हठ, घमण्ड, कामना और क्रोधका आश्रय सेनेवाले मनुष्य अपने और दूसरोंके शरीरमें रहनेवाले मुझ अन्तर्यामीके साथ द्वेष करते हैं तथा (मेरे और दूसरोंके गुणोंमें) दोष-दृष्टि रखते हैं ।

व्याख्या- 'अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोमं च संक्षिता: '—वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे, असके अहङ्कार, हठ, धमण्ड, काम और क्रोधसे ही करेंगे। जैसे मक्त भगवान्के आश्चित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम, आदिके आश्चित रहते हैं। उनके मनमें यह बात अच्छी तरहसे जैयी हुई रहती हैं कि अहङ्कार, हठ, धमण्ड, कामना और क्रोधके बिना काम नहीं चलेगा; संसारमें ऐसा होनेसे ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यांको दुःख ही पाना पड़ता है; जो इनका (अहङ्कार, हठ आदिका) आश्च नहीं लेते, वे बुरी तरहसे कुचले जाते हैं; सीध-सादे व्यक्तिको संसारमें कीन मानेगा? इसलिये अहंकारांदिके रहनेसे ही अपना मान होगा, सत्कार क्षेत्र और कोरोगेंने नाम होगा, जिससे लोगोंपर हमाय देखा. आधिपत्य रहेगा।

पामात्वपादेहेषु प्रद्विजनः'— भगवान् कहते हैं कि मैं जो उनके शरिएमें और दूसरोके शरिएमें रहता हैं, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान्के साथ वैर रखता गया है?— श्वितस्ती ममैवाने य उल्लङ्ख्य प्रवर्तत । असामझी मम देवी नरके प्रतित स्वम् ।।

'श्रुवि और स्मृति— ये दोनों मेरी आजाएँ हैं। इनका उल्लह्न करके जो मनमाने छंगसे बर्ताव करता है, यह मेरी आजा-मङ्ग करके मेरे साथ ड्रेप रखनेवाला म्नुज्य निधित ही नरकोंने गिरता है।'

ये अपने अत्तःकरणमें विराजमान परमात्माके साथ भी विरोध करते हैं अर्थात् हृदयमें जो अच्छी स्पुरणाएँ होती हैं, सिद्धान्तकी अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे उपेक्षा-विरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं । वे दूसरे लोगोंकी अवज्ञ करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनके दुःख देते हैं, उनसे अच्छी तरहसे द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियोंके रूपमें भगवानके साथ द्वेष करना है।

'अभ्यस्यकाः'-वे मेरे और दूसरोंके गुणोंमें दोप-दृष्टि रखते हैं । मेरे विषयमें वे कहते हैं कि भगवान वडे पक्षपाती हैं: वे भक्तोंकी तो रक्षा करते हैं और और दूसरोंका विनाश करते हैं, यह बात बढिया नहीं है। आजतक जितने संत-महात्मा हुए है और अभी भी जो संत-महात्मा तथा अच्छी स्थितिवाले साधक है, उनके विषयमें वे आसर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग-देव, काम-क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोव पाये जाते हैं: किसी भी संत-महात्याका चरित्र ऐसा नहीं है. जिसमें ये दोष न आये हों: अत: यह सब पाखण्ड है; हमने भी इन सब बातोंको करके देखा है; हमने भी संयम किया है, भजन किया है, जत किये हैं, तीर्थ किये हैं, पर वास्तवमें इनमें कोई दम नहीं है; हमें तो कुछ नहीं मिला. मुप्तमें ही दुःख पाया; उनके करनेमें वह समय हमारा व्यर्थमें ही बरबाद हुआ है; वे लोग भी किसीके यहकावेमें आकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं: अभी ये ऐसे प्रवाहमें वहे हुए हैं और उत्टे सरोपर जा रहे हैं: अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे. तब उनको भी पता लगेगा; आदि-आदि ।

\*

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।१९।।

उन हेष करनेवाले, कूर स्वभाववाले और संसारमें महान् नीच, अपवित्र मनुष्योकों मैं बार-बार आसुरी योनियोमें गिराता ही रहता हूँ ।

व्याख्या--'तानहं द्विपतः कृतनसंसारेषु नराधमान्'-सातत्रे अध्यायके पंद्रहवें और नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें वर्णित आसुरी सम्पदाका इस अध्यायके साववंसे अजाहबे श्लोकतक विस्तारमे वर्णन किया गया । अय आसुरी सम्पदाके विषयका इन दो (उत्रीसवें-बोसवें) श्लोकोंमें उपसंहार करते हुए भगवान् कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य विना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करनेपर ही तुले रहते हैं । उनके कर्म बड़े क्रूर होते है, जिनके द्वारा दूसरोंकी हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे कूर, निर्दयी, हिसक मनुष्य नराधम अर्थात् मनुष्योमे महान् नीच है—'नराधमान्' । उनको मनुष्योंमें नीच कहनेका मतलय यह है कि नरकोंमें रहनेवाले और पशु-पक्षी आदि (चौग्रसी लाख योनियाँ) अपने पूर्वकर्मोंका फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं और ये आसुर मनुष्य अन्याय-पाप करके पश-पशी आदिसे भी नीचेकी ओर जा रहे हैं । इसलिये इन लोगोंका सङ्ग यहत युग्र कहा गया है-बरु भल बास नाक कर ताता । दुष्ट संग जिन देई विधाना ।।

(मानस ५ ।४६ ।४) नरकोंका घास बहुत अच्छा है, पर विधाता (बदा) हमें दुएका सङ्ग कभी न दे; क्योंकि नर्लाके वासमे तो पाप नष्ट होकर शूद्धि आती है, पर दुष्टीके सङ्गते अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं, पापके ऐसे यीन घोषे जाने हैं, जो आगे नरक तथा चौछसी साख योनियाँ भोगनेपर भी प्रें नष्ट नहीं होते ।

प्रकृतिक अंश शरीरमें शुग अधिक होनेने आसुरी सम्पत्ति अधिक आती है: क्येंकि भगवान्ते बामना-(राग-) को मन्पूर्ण पापीने हेतु बकामा है (३ ।३७) । उस कामनाके बढ़ बानेमे आसुरी सम्पति बददी ही चली काती है । जैसे धनावे अधिक कापना यदनेमें भूठ, कपट, छल अर्टर देन विशेषनासे यद बते हैं और वृक्षिपीन भी अधिक-से-अधिक धन वैसे मिले-देग 'स्टेम यह जला है। स्थि मन्य अनुगत र्रातमे, छिपाउमे, चेर्यसे धन सेनेकी इसमें बनता है। इससे भी अधिक स्ट्रेम बड़ जन्दा है. हो किर मेनुय दाँदी बरने हम दल है औ

थोड़े धनके लिये मनुष्यको हत्या कर देनेमें भी न्य हिचकता । इस प्रकार उसमें कृरता यहती रहाँ है और उसका स्वभाव एक्सों-जैमा वन जला है। स्वभाव विगड़नेपर, उसका पतन होता चला जाता है और अत्तमें उसे कीट-पतङ्ग आदि आसूरी पेरियों और घोर नरकोंकी महान् यातना भोगनी पड़ती है ।

'क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्ट्रेय योनिवु'—दिनम नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी मरन अपवित्र करनेवाला है—'अशुभान्', ऐसे क्रुर, निर्देश सबके बैरी मनुष्येकि स्वभावके अनुसार ही भगवन् उनको आसरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं-'आसरीप्रेव योनिषु क्षिपामि' अर्थात् मै वनमे उनमे स्वभावके लायक ही कुता, साँप, बिच्छू, बाप, निर आदि आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ । वह भी एक-ये बार नहीं, प्रत्युत 'बार-बार गिराता हैं--'अजस्म'. जिससे ये अपने कर्मीका फल भोगकर राज, निर्मत होते रहें।.

भगवानुका उनको आसरी योनियोने, निगनेश तात्पर्य वया है ?

. भगवान्त्रा उन हुर, निर्दयो मनुर्योपर भी अपनापर है। भगवान् उनसे पराया नहीं सगप्रते । अस्य देवी-वैरो नहीं समझते, प्रत्युत अपना हो समझते हैं। जैसे, जो भक्त जिस प्रस्तर भगवन्त्री शाण क्षेत्र हैं। भगवान् भी उनको उसी प्रकार अध्यय देते हैं (गीता ४ 1 ११) 1. ऐसे ही जी भगवान के साथ है? करते हैं, उनके साथ भगवान् द्वेप नहीं करते, मन्पुर्ग उनको अपना ही समझते हैं । दुसरे साधारण मनुस्र जिस मनुष्यमे अपनापन करते हैं, उस मनुष्यको जाएँ सुधा-आराम देकर उसके सीविका मुख्ये पेसा देवे हैं: पान भगवान विसंते अपनाम करते हैं उन्हों शद्ध बनानेक लिये वे अतिकृत पर्वित्यति भेतो है. विग्रमे ये नदाने लिए मुद्री हो जर्ग-उनम उद्भा ते जय।

. जैसे, हितेचे अध्यापन निर्धार्थयोस स्थान गर्फे. . इसरी खड़क यरके पहले हैं, हिममें ये विदन् मन जार्वे, दर्जा यन प्राये, सुन्दर बार फार्वे, हेमें ही जे क्रानी पोक्रपाकी थानी नहीं, क्रमते नहीं और उनक

हाउन करते हैं, उनको भी परम कृपाला भगवान् गिराते हैं, जिससे उनके किये हुए पाप दूर हो जायें बानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियोंमें और वे शुद्ध, निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें ।

#### \*

# आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्यधर्मा गतिम् ।।२० ।।

हें कुन्तीनन्दन ! वे मूढ़ मनुष्य मेरेको प्राप्त न करके ही जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गतिमें अर्थात् भयङ्कर नरकोंमें चले जाते हैं ।

'मामप्रायैव' पदसे भगवान् पश्चातापके साथ कहते हैं कि अत्यन्त कृषा करके मैंने जीवोंको मनुष्य-शरीर रेकर इन्हें अपना उद्धार करनेका मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवस्य कर होगे; परन्तु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासपाती निकले कि जिस शरीरसे मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उत्तरे अधम गतिको चले गये।

मनुष्य-शर्णर प्राप्त हो जानेके बाद वह कैसा हो आवरणवाला क्यों न हो अर्थात् दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े-से-थोड़े ममयमें (गीता ९ । ३०-३१) और जीवनके अन्तकालमें (गीता ८ । ५) भी भगवान्को प्राप्त कर सकता है । करण कि 'समोऽहं सर्वभूतेचु' (गीता ९ । २९) कहकर भगवान्ते अपनी प्राप्त सबके लिये अर्थात् प्राणिमात्रके लिये युली राठी है । हाँ, यह बात हो सकती है कि परा-पहाँ आदिमें उनको प्राप्त करनेको योग्यता नरी है; परमु भगवान्को तरफसे हो किसीके लिये भं मन नहीं है । ऐसा अवसर सर्वया प्राप्त हो बनेपर भी ये आसुर मनुष्य भगवान्को प्राप्त न करके अधमगतिमें चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गतिको देखकर परम दयाल प्रमु दुःखी होते हैं।

'ततो यान्ययमां गतिम्'— आसुरी योनियोमें जानेपर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । अतः उन बचे हुए पापोंको भीमनेके लिये वे उन आसुरी योनियोंसे भी मयहूर अधम गतिको अर्थात् नरकोंको प्राप्त होते हैं ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि आसुरी योनियोंको प्राप्त हुए भनुव्योंको तो उन योनियोंने भगवान्को प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान्ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरेको प्राप्त न करके उससे भी अधम गतिमें घले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान्का ऐसा कहना आसुरी योनियोंको प्राप्त होनेसे पूर्व मनुव्यशरिरको लेकर हो है। तात्पर्य है कि भनुव्यशरिरको एकर हो है। तात्पर्य है कि भनुव्यशरिरको प्राप्त अधिकार पाकर भी वे मनुव्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं। इतना हो नहीं, वे उन आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं। इतना हो नहीं, वे उन आसुरी योनियोंको भी नीवे कुम्भीपाक आदि घोर नरकोंने चले जाते हैं।

#### विशेष वात

भगवत्मातिक अथवा कल्याणके दरेस्यसे दिये गये मनुष्य-शांग्रेको पाकर भी मनुष्य कमना, सार्थ एवं अभिमानके वशोभूत होकर चोंग्रे-डकैती, सूद-कपर, धोखा, विधासपात, हिंसा आदि जिन धर्मोंको करते हैं, उनके दो परिणान होते हैं—(१) बाहगे फल-अश और (२) भीतगे संस्कार-अंश। दूसगेंको दृग्ध देनेपर उनका (जिनको दृश्य दिया गया है) हो बही नुकनान होता है, जो मात्यसे होनेश्वला है, परनु जो दृश्य

प्रवृतिके अनुसार यह देखा जाता है कि पर्व परा-पर्छ.

भूत-पिशाच, क्येट-पतंग आदि सौमा-प्रकृति -प्रयन

होते हैं और कई क्रूर-प्रकृति-प्रधान होते हैं। इस

तरह उनकी प्रकृति-(स्वभाव-) में भेर उनकी अस्त

यनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंताके कारण शे होने

है। अतः उन योनियोंने अपने-अपने कर्मोरा फलपेग

होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद थैसे हो बने रहते

है। इतना ही नहीं सम्पूर्ण योनियीको और नक्तेनो

भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्कृतामे उनशे

मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनही

अहंतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्माव पहले-चैसे हैं। रहते हैं । इसी प्रकार जी स्वर्गप्रतिकार कामनमें

यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेक बाद उन कर्नी

अनुसार स्वर्गमें जाते हैं, यहाँ उनके कर्मीक फलभीग

तो हो जाता है, पर उनके स्वभायक परिवर्तन नहीं

होता अर्थात् उनकी अहंतामें परिवर्तन नहीं होता 🛂

स्पमायको बदलनेका, शुद्ध बनानेका भौरा छै

ठन आसुरो योनियोमें भी उनकी प्रकृति और

TO MANAGEMENT OF THE PROPERTY देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नरक उन्हें भोगना हो पड़ता है । इतना हो नहीं, दरावारीके द्वार जो नये पाप होनेके बॉज बॉये जाते है अर्थात् उन द्राचारिक द्वारा अहंतामें जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे, चौरीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चौर बनता है: क्योंकि वह चोर वनकर हो चोग्रे करेगा और चोंग्री करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दुव हो जायगा \*। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी अहंतामें बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्यका बड़ा भाग्रे पतन करते हैं---उससे बार-बार चोग्रेरूप पाप करवाते हैं और फलम्बरूप नरकोंनें ले जाते हैं। अतः जयतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात् जवतक वह अपनी अहंतामे बैठाये हुए दुर्भावींको नहीं मिटाता, तत्रतक वे दुर्भाव जन्म-जन्मात्तरतक दुग्रचारीको बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण ये आनुधे योनियोंमें तथा उससे भी भयदूर नरक आदिमें दु.ख, सत्ताप, आफत

4

मनुष्य-शरीरमें हो है।

सम्बन्ध-पूर्वस्तोकमें भगवान्ते करा कि ये खेत मनुस्त-रागेले भेगे प्रतिका अत्रसर पानत भी मुझे प्राप्त नरीं करते, जिससे मुझे उत्तरों अध्या पोनिमें भेजना पड़ता है। उत्तरा अध्या चोनिमें और अध्या पति-(सरक-) में अनेगा मूल करण कता है— इसको भगवान् आगेके स्लोकनें बताते हैं।

(बागवपनीति ७ । १३)

ं नाकसे आये हुए सोगोमे ये सरून हा काले हैं—अन्यन कोय, कर वचन बोमन, टॉक्टर, सब्दर्शी चैर, नीवोका सङ्ग और सुसरीन-(नीव-) को छेग ।

(कार्यप्रमृति: कारतेषु मिन्दा युधीयता मीधवर्षेषु मितः । अतीय येषः बहुका म वाणी नाम पिर्ह

मरकारगनायः । १ १

आदि पाते ही रहेंगे।

(परपूरण, मृद्धि-४६ । १६४)

में मार्गीस्थनासीम्ह बीजनीके सत्सारि विद्वारि वस्तिन देते । दानप्रसूरे प्रपृत स सामी देशपंत्र सरमान्तिते प ।।

(भारतकार्वित के 114

कारी क्लेकर मनुवारोकर आहे कुं क्लेकेट केने का मध्या का करते है-न्यार करेने प्रार्थ, मधुर कारी केलन, रेजाओडर पुरुष और कार्ट्सिके सन्द्र राजन ह

<sup>&</sup>lt;sup>k</sup> दर्भावीसे दातवार पैटा होने है और दत्तवारोसे दुर्भाव पुष्ट होने हैं।

<sup>ीं</sup> अत्यत्तकोपः कतुका च वाणी द्रोहिता च सम्बनेतु वैहम् । मीवज्ञाद्वः कुलहीनसेवा चिद्वानि देवे माफहितासम् । ।

1 757

#### त्रिविधं '' नरकस्पेदं ंद्रार

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।। २१ ।।

काम, क्रोध और लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन कानेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ।

ं व्याखा- 'कामः क्रोधस्तथा लोभः त्रिविधं नाकस्पेदं द्वारम्'--भगवान्ने पाँचवें श्लोकमें कहा था कि दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति ष्यनकें लिये है । तो वह आसरी-सम्पत्ति आती कहाँसे है? 'जहाँ संसारको कामना होती है। संसारके भोग-पदार्थींका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्त्ववृद्धि या आकर्पण है, बस, वही मनुष्यको नरकोंकी तरफ ले जनेवाला है। इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मंतरंर—ये चड्रिय माने गये हैं । इनमेसे कहींपर तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही धातुके हैं। इन सबमें 'काम' ही मूल है; क्योंकि कामनाके कारण ही आदमी बँधता है (गीता ५ । १२) ।

cecerected by chare exertence the exertence and exertence and ex

तीसरे अध्यायके छत्तीसर्वे श्लोकमें अर्जनने पछा थ कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है ? उसके उत्तरमें भगवानने 'काम' और 'फ्रोध'—ये दो शत्रु बताये । परन्तु उन दोनोंमें भी 'एप' राब्द देकर कामनाको हो मुख्य बताया; क्योंकि कामनामें विद्य पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध और लोम—ये तीन शत्रु बताते हैं । तात्पर्य है कि भौगोंको तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और संग्रहकी तरफ यृतियोंका होना 'लोभ' है । जहाँ 'काम' शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत ही भोग और संग्रह मी इच्छा आती है। परना जहाँ 'काम' और 'तोम'—दोनों स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ घोगको बचाको लेकर 'काम' और संप्रहकी इच्छाको लेकर कींभ' आता है और इन दोनोमें वाधा पड़नेपर 'क्रोध' कार्य करनेसे मनुव्यका पतन हो जाता है।

आता है । जब काम, क्रोध और लोम--तीनों अधिक बढ जाते हैं. तब 'मोह' होता है।

कामसे क्रोध पैदा होता है और क्रोधसे सम्मोह हो जाता है (गीता र 1६२-६३) । यदि कामनामें बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोभसे सम्मोह हो जाता है। वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध और लोभका रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जानेपर तमोगण आ जाता है। फिर तो परी आसरी सम्पत्ति आ जाती है।

'नाशनमात्पनः'-काम. क्रोध और लोभ-ये तीनों मनुष्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संप्रह करना होता है, वे लोग (अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन तीनों टोघोंको हितकारी मान लेते हैं । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदिसे सख पायेंगे. आरामसे रहेंगे. खब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है।

'तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्'- ये काम, क्रोध आदि नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे । इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चौतीसर्वे श्लोकमें भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकुलता और प्रतिकृलताको लेकर एग (काम) और द्वेप (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधककी चाहिये कि वह इनके वशोभूत न हो । वशीभूत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोमको लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके वशीमत होकर शास्त्र, धर्म और लोकमर्पादाके विरुद्ध

सम्बन्ध-अव भगवन् काम, क्रीय और लोमसे रहन होनेका मातन्य बनाते हैं --

एतैर्विम्कः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ।। २२ ।।

देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नस्क उन्हें भोगना ही पड़ता है । इतना ही नहीं, दुरावारीके द्वारा जो नये पाप होनेके बीज बीये जाते है अर्थात वन<sup>ा</sup>दुराचारिक 'द्वारा 'अहंतामें जो 'दुर्मान बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है । जैसे, चोरीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य खयं चौर बनता है; क्योंक वह चोर बनकर हो चोरी करेगा और चोरी करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दुढ़ हो जायगा \*। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी अहंतामें बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्यका बड़ा भारी पतन करते हैं--उससे बार-बार चोरीरूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकोंमें ले जाते हैं। अतः जवतक वह मनुष्य अपना कल्पाण नहीं कर लेता अर्थात् जवतक वह अपनी अहंतामें बैठाये हुए दुर्माबोंको नहीं मिटाता, तबतक वे दुर्माव जन्म-जन्मान्तरतक दुराचारोंको बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुएँ योनियोंमें तथा

उससे भी भगदूर नरक आदिमें दृःख, सन्ताप, आफत

आदि पाते ही रहेंगे।

प्रवृत्तिके अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु-पहा, भूत-पिशाच, क्वेट-पतंग आदि सौम्य-प्रकृति-प्रधन होते हैं और कई क्रूर-प्रकृति-प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति-(स्वमाव-) में भेद उनकी अपनी बनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंताके कारण हो होते हैं । अतः उन योनियोंमें अपने-अपने कर्मोना फलपोग होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद वैसे ही बने रहते हैं । इतना ही नहीं सम्पूर्ण योनियोंको और नरकोंको भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे उनके मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहंतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्पाव पहले-जैसे ही रहते हैं । इसी प्रकार जो स्वर्गप्राप्तिकी कामासे यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेके बाद उन कर्मीके अनुसार स्वर्गमें जाते हैं, वहाँ उनके कर्मोंका फलमोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभावका परिवर्तन नहीं

होता अर्थात् उनकी अहंतामें परिवर्तन नहीं होता 井

स्वभावको बदलनेका, शुद्ध बनानेका मौका ते

मनुष्य-शरीरमें हो है।

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें भगवान्ने कहा कि ये जीव मनुष्य-शर्गरमें मेरी प्राप्तिक अवसर एकर भी मुझे प्राप्त नई वरते, जिससे मुझे उनको अधम योनिमें भेजना पड़ता है। उनका अधम योनिमें और अधम गति-(नरक्न) में ब्रोनेस मुल क्वरण क्या है- इसको भगवान आगेके स्लोकने बताते हैं।

. (चाराक्यनीति छ । १७)

नरकसे आये हुए लोगोमें ये लक्षण रहा करने हैं—अत्यन्त क्रोय, कटु वचन बोलना, दरिहना, सक्नोंने वैर, नीबोका सङ्ग और कुलरीन-(नीच-) की सेवा ।

(कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुर्वेलता नीवजनेषु भक्तिः । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य विद्रं नरकागतस्य ,11)

(परापुराण, सृष्टि-४६ । १३२) -

🗜 स्वर्गीस्थलानामिह जीवलीके चत्वारि विद्वानि कसन्ति देहे । दानप्रसङ्गी मधुर्ग च वाणी देवार्वन ब्राह्मणतर्पणं च ।।

(धाणवपनीति ७ । १६)

दर्भावींसे दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारोंसे दुर्भाव पुष्ट-होते हैं।

<sup>।</sup> अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिहता च खजनेषु यैतम् । नीचप्रसङ्गः कुलहोनसेयो चिहानि देहे नरकस्थितानाम् ।।

स्वर्गमे लोटकर मनुष्यस्तेकमें आये हुए लोगोकी देखें चार लक्षण रहा करने हैं—दान करनेमें प्रपृति, मधुर वाणी बोलना, देवनाओका पूजन और ब्राह्मणीको सन्तृष्ट रछना ।

#### त्रिविधं '' नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

# कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ।। २१ ।।

काम, क्रोध और लोभ-ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन करनेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये।

ेव्याख्या—'कामः क्रोधसाया लोभः त्रिविधं नरकस्पेदं द्वारम्'-भगवान्ने पाँचवें श्लोकमें कहा था कि दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बयनके लिये है । तो वह आस्री-सम्पत्ति आती कहाँसे है? जहाँ संसारकी कामना होती है। संसारके भोग-पदार्थीका संग्रह, मान, वड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्त्वबृद्धि या आकर्षण है, बस, वही मनुष्यको नर्कोंको तरफ ले जानेवाला है। इसलिये काम, फ्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्संर-ये घड़रिष माने गये हैं । इनमेसे कहींपर तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही

धातुके हैं। इन सबमें 'काम' ही मल है: क्योंकि कामनाके कारण ही आदमी बँघता है (गीता ५ 1१२) । तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जनने पूछा पा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है ? उसके उत्तरमें भगवान्ने 'काम' और 'ब्रोध' -- ये दो शत्रु बताये । परन्तु उन दोनोंमें भी 'एप' शब्द देकर कामनाको ही मुख्य बताया; क्योंकि

कामनामें विद्य पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध और लोम—ये तीन शत्र बताते हैं । तात्पर्य है कि भोगोंकी तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और संग्रहकी तरफ वृतियोंका होना 'लोम' है । जहाँ 'काम' शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत ही भोग और संग्रह को इच्छा आती है। परनु जहाँ 'काम' और

इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके लोप'-दोनों स्वतन्तरूपसे आते हैं, वहाँ भोगकी च्छाको लेकर 'काम' और संग्रहको इच्छाको लेकर

आता है। जब काम, क्रोध और लोम-तीनों अधिक बढ जाते हैं. तब 'मोह' होता है।

कामसे कोध पैटा होता है और कोधसे सम्मोह हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) । यदि कामनामें बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोमसे सम्मोह हो जाता है। वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध और लोभका रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जानेपर तमोगुण आ जाता है। फिर तो पूरी आसरी सम्पत्ति आ जाती है।

'नाशनमात्मनः'-काम. क्रोध और लोध-ये तीनों मनप्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संप्रह करना होता है, ये लोग (अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन तीनों टोपोंको हितकारी मान लेते हैं । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदिसे सख पायेंगे. आरामसे रहेंगे, खुब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है।

'तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्'— ये काम, प्रोध आदि नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे । इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकलता और प्रतिकलताको सेकर एग (काम) और द्वेप (क्रोघ) स्थित रहते हैं । साधकको चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीमृत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोमको लेकर अर्थात

वशीपुत होकर शास, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध नोप' आता है और इन दोनोंमें वाधा पड़नेपर 'क्रोध', कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है।

सम्बग-अब भगवन् काम, ब्रोध और लोभसे एंडत होनेम माराप्य बटने हैं-कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर

हे कुत्तीनन्त ! इन नरकके तीनों दरबाजोंसे रहित हुआ जो मनुष्य अपने कत्याणका

आवरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है। व्याख्या— 'एतैर्विमुक्तः कोत्तेय----- ततो नींद खुलनेसे त याति परा गतिम्'—पूर्वश्लोकमें जिनको सत्कका दरवाजा दिन पता लगे,

बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभको यहाँ 'तमोद्रार' कहा गया है । 'तम्' नाम अन्यकारका है, जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है— 'तमस्त्वजानजं विद्धि' (गीता १४ । ८) । तात्पर्य है कि इन काम आदिके कारण 'मेरे साथ ये धन-सम्पत्ति, स्ती-पुरुष, घर-परिवार आदि पहले मी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है: अतः इनमें ममता करनेसे आगे मेरी क्या दशा होगी' आदि बातोंकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं अर्थात् वृद्धिमें अन्यकार छापा रहता है । अतः इन काम आदिसे मक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है. वह परागतिको प्राप्त हो जाता है । इसलिये साधकको इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि वह काम, क्रोध और लोभ-तोनेंसे सावधान रहे । कारण कि इन तीनोंको साथमें रखते हुए जो साधन करता है. यह बास्तवमें असली साधक नहीं है ।असली साघक यह होता है, जो इन दोपोंको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं: क्योंकि इनको साधमें रहनेका अवसर देना ही बड़ी घाएँ गलती है।

ही बही मार्र गलती है।

मनुष्य साधनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, पर
साथमें जो काम-क्रमेपादि दोष रहते हैं, उनसे हमार्व
कितन है। इस कमीके कारण ही साधन धरते हुए
सदावार भी होते रहते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते
हैं: सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते
हैं। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्सद्ग, स्वाध्याय, तीर्थ,
व्रत आदि करके हम अपनेक्षे सुद्ध बना लेंगे—पेसा
भाव साधकमें विशेष रहता है; परनु जो हमें असुद्ध
कर रहे हैं, उन दुर्गुण-दुर्ग्वायंकी ह्यनेका ख्याल
साथकमें चम रहता है, इसलिये—

आसुप्तेरामृते कालं मधेद् वेदानविन्तया । न वा दद्यादवसर् कामादीनां पनागपि ।। नींद खुंतनेसे लेकर नींद आनेतक और विस दिन पता लगे, उस दिन से लेकर मौत अगेनेतक सब-का-सब समय प्रमासतत्त्वक (सगुण-निर्मुणके) चित्तनमें ही लगाये। वित्तनके सिवाय कम आदिको किश्चिन्मात्र भी अवसर न दे।

'एतैर्विमुक्तः' का यह मतस्य नहीं है कि जब हम दुर्गुण-दुजवारीसे सर्वथा छूट जायेंगे, तय सापन करेंगे, कितु साधकको भगवत्राज्ञिक मुख्य देहेर खक्त इनसे छूटनेका भी लक्ष्य रखना है। करण कि झूठ, कपट, वेईमानी, कमम, क्रोध आदि हमोर साथ में रहेंगे, जिससे साधनका साक्षात् लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षोतिक साधनमें लगे रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उत्ति नहीं देखें, उनको अपनेमें विशेष परिवर्तका अनुपय नहीं होता। इन दोखोंसे पहेत होनेपर सुद्धि खतः-स्वामायिक अली है। जीवमें अशुद्धि तो संसादकी तरफ समर्पने हो जीव । इन दोखोंसे पहेत होनेपर सुद्धि खतः-स्वामायिक अली है। जीवमें अशुद्धि तो संसादकी तरफ समर्पने ही आपी है, अन्यथा परमात्माका अंगा होनेसे वह तो स्वतः ही शुद्ध है—

त इंसर अंस जीव अजिनासी । घेतन अमल सहज सुखरासी ।। । (सानस ७ । ११७ । ११)

'श्रेयः आवरति' का तारार्य यह है कि बम, क्रोध और लोग—इनमेंसे किसीको भी लेकर आवरण नहीं होना चाहिये अर्थात् असाधन-(निपद्ध आवरण-) से रहित शुद्ध साधन होना चाहिये। भीतर्म कभी कोई वृधि आ भी जाय, तो उसको आवरणने न अपने हैं । अपनी तरफसे तो (काम, क्रोधादिकी) वृतियोंको दूर करनेका ही उद्योग करे। अगर अर्थ उद्योगसे न दूर हो तो 'हे नाथ! है नाथ!! है नाथ!!

अति कठिन करहि बरतोस । मानहि नहि बिनय निहोत 👭

(विनवपत्रिका १२५ । २-३)

सम्बन्ध—जो अपने कल्याणके लिये शास्त्रविधिक अनुसार चलते हैं, उनको तो परमगतिकी प्राप्ति होती है, पर ्वे ऐसा न करके मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है—यह आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः ।

## न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।। २३ ।। \*

जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोडकर अपनी इन्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि (अन्त:करणकी शुद्धि-) को . न सखको और न परम गतिको ही प्राप्त होता है ।

व्याख्या—'यः शास्त्रविधिमत्सन्य वर्तते'— जो लोग शास्त्रविधिको अवहेलना करके शास्त्रविहत यज काते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, टनियाके लामके लिये तरह-तरहके कई अच्छे-अच्छे काम करते है, परंत वह सब करते हैं—'कामकारतः' 🕇 अर्थात शासविधिकी तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने हगसे करते हैं। मनमाने हंगसे करनेमें कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणोंसे ही अपनेको बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहरके आचरणोंको ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहरके आचरणोंको ही विशेषतासे देखते हैं । भीतरके भावोंको, सिद्धान्तोंको जाननेवाले लोग बहुत कम होते है। परनु वास्तवमे भीतरके भावोंका हो विशेष महत्त्व 81

अगर भीतरमें दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और बाहरसे यड़े भारों त्यागी-तपस्त्री बन जाते हैं. तो अभिमानमें आकर दूसरोंकी ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतरमे बढ़े हुए देहाभिमानके कारण उनके गुण भी

दोषमें परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निन्दामें परिणत हो जाती है, उनका त्याग रागमें, आसक्तिमें, भोगोंमें परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतनमें चले जाते हैं । इसलिये भीतरमें दोयोंके रहनेसे ही वे शास्त्रविधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे आवरण करते हैं।

जैसे रोगी अपनी दृष्टिसे तो कुपध्यका त्याग और पथ्यका सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कपथ्य ले लेता है, जिससे उसका खास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टिसे अच्छे-अच्छे काम करते हैं, पर भीतरमें काम, झोध और लोभका आवेश रहनेसे वे शास्त्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे काम करने लग जाते हैं. जिससे वे अधोगतिमें चले जाते हैं।

'न स सिद्धिपवाप्रोति'—आसरी सम्पदावाले जो लोग शास्त्र-विधिका त्याग करके यशादि शाम कर्म करते हैं, उनको धन, मान, आदर आदिके रूपमें कछ प्रसिद्धिरूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तवमें अत्तःकरणको शद्धिरूप जो सिद्धि है, यह उनको नहीं

<sup>\*</sup> सत्रहवें अध्यायका अङ्गार्डसर्यों श्लोक भी इससे पिलता-जुलता है ।

<sup>· (</sup>अ) यहाँ आये 'कामकारत: वर्तते' (शाखविधिकी अवहेलना करके मनमाने उंगसे वर्ताव करता है) और पाँचवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें आये 'कामकारेण फले सक्तः' (भोगोंकी, पदार्थोंकी इच्छासे फलमें आसक्त हुआ)—दोनोंमें थोड़ा अन्तर है । 'कामकारतः' में क्रिया करनेमें उक्कृत वृत्ति है और 'कामकारेण' में भेगोंकी इच्छा है। तालवर्य है कि 'कामकारतः'की दृष्टि क्रियाकी तरफ है और 'कामकारेण'की दृष्टि क्रियाके फीणाव-(फल-) की तरफ है कि परिणाममें मुझे अमुकामुक लाभ होगा । पर दोनोंमें मूल कारण तो 'काम' ही है ।

<sup>(</sup>य) एक बात ध्यान देनेकी है कि सातवें इस्तोकसे लेकर इस तेईसवें इस्तोकतक जो आस्री सन्पतिका वर्णन हुआ है, उसमें कुल नौ बार 'काम' शब्द आया है; जैसे-१-'कामरेनुकम्' (१६ १८), २- 'काममाधित्य' (१६ । १०), ३—'कामोपभोगपरमाः' (१६ । ११), ४—'कामकोपपरायणाः' (१६ । १२), ५— कामभोगार्थम्' (१६ । १२), ६—'काममोगेषु' (१६ । १६), ७—'कामप्' (१६ । १८), ८—'कामः' (१६ । २१) और १—'कामकारतः' (१६ । २३) । उससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी सम्पत्तिका मूल कारण'काम' अर्थात् कामना ही है।

#### मिलती ।

'न सखम'---उनको सख भी नहीं मिलता: क्योंकि उनके भीतरमें काम-क्रोधादिकी जलन बनी रहती है। पदार्थोंक संयोगसे होनेवाला सख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दु:खोंका कारण ही है अर्थात उससे दु:ख-ही-दु:ख पैदा होते हैं (गीता ५ । २२) । तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्गमें मिलनेवाला सास्विक सख उनको नहीं मिलता ।

'न पर्रा गतिम'-- उनको परमगति भी नहीं मिलती । परमगति मिले ही कैसे ? पहले तो वे परमगतिको मानते ही नहीं और यदि मानते भी हैं. तो भी वह दनको मिल नहीं सकती: क्योंकि काम

Excensiviate the contract of t कोध और लोभके कारण उनके कर्म ही ऐसे होते है ।

> सिद्धि, संख और परमगतिके न मिलनेक तर्स्य यह है कि वे आवरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि, सख और परमगतिकी प्राप्ति हो सके: परन्त भीतरमें काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुगईमें हो चलें जाते हैं । इससे उनको उपर्यक्त चीजें नहीं मिलतीं । यदि ऐसा मान लिया जाय कि उनके आवरण है बुरे होते हैं, तो भगवानका 'न स सिद्धिमवागीत न

> सुखं न परां गतिम'— ऐसा कहना बनेगा हो नहीं.

क्योंकि प्राप्ति होनेपर ही निषेध होता है-प्राप्ती

सत्यां निषेधः ।

सम्बन्ध- शास्त्रविधिका त्याग करनेसे मनुष्यको सिद्धि आदिकौ प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मनुष्यको क्या करन चाहिये-इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

# ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहीस ।। २४ ।।

अतः तेरे लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है-ऐसा जानकर दू इस लोकमें शास्त्र-विधिसे नियत कर्तव्य कर्म करनेयोग्य है ।

व्याख्या—'तस्पात शास्त्रं कार्यांकार्यव्यवस्थितौ'-- जिन मनुष्योंको अपने प्राणींसे मोह होता है, वे प्रवति और निवति अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्यको न जाननेसे विशेषरूपसे आसुरी सम्पत्तिमें प्रवत्त होते हैं । इसलिये त कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये शासको सामने रख ।

जिनकी महिमा शास्त्रोंने गायी है और जिनका वर्ताव शास्त्रीय सिद्धान्तके अनुसार होता है, ऐसे संत-महापुरुपेकि आचरणों और वचनीके अनुसार चलना भी शास्त्रोंके अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापरुपेनि शास्त्रोंको आदर दिया है, और शास्त्रोंक अनुसार चलनेसे ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं । वास्तयमें देखा जाय तो जो महापुरुष परमात्मतत्वको प्राप्त हुए है, उनके आचरणों, आदशों, भावों आदिसे ही शास बनते हैं।

'शास्त्रं - प्रमाणम्' यत्र तात्पर्य यह है कि लोक-परलोकका आश्रय लेकर चलनेवाले मनुयोके लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास ही प्रमाण है । शास्त्रविधानोक्तं कर्तमिहाहींस \* 9--- प्राणपोपण-परायण शास्त्रविधिको (कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवत होना है) नहीं जानते (गीता १६ १७); इमलिये उनको सिद्धि आदिको प्राप्ति नहीं होती । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू तो दैवी सम्पतिको प्राठ है; अतः तु शास्त्रविधिको जानकर कर्तव्यका पासन करनेयोग्य है ।

अर्जुन पहले अपनी धारणासे-कहते थे कि युद्ध करनेसे मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ शतियोंके लिये अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध सार्विके देनेवाला है (गीता २ 1३२) । भगवान् वडते है

मार्ग 'इह' यद देवेका तालाई है कि इस संस्थाने अनुष्य-शाीर केवल बेह कर्म करके पामानाको प्राप्त कारोके लिये ही मिला है। अतः यह अवसर कमी वृक्षा न जाने दे।

कि भैया। त पाप-पण्यका निर्णय अपने मनमाने ढंगसे कर रहा है: तुझे तो इस विषयमें शास्त्रको प्रमाण रखना चाहिये । शास्त्रकी आजा समझकर ही तुने कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि युद्धरूप क्रिया बाँधनेवाली नहीं है, प्रत्यत सार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया (यज्ञ, दान आदि) ही बाँधनेवाली होती है: और मनभाने ढंगसे (शास्त्रविपरीत) की हुई क्रिया तो पतन करनेवाली होती है।

सतः प्राप्त युद्धरूप क्रिया क्रूर और हिसारूप दीखती हुई भी पापजनक नहीं होती(गीता १८ ।४७)। उद्देश्यसे शास्त्रविहित कर्मीको करे ।

तात्पर्य है कि स्वभावनियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थरहित मनष्य पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र- इनके खभावके अनुसार शास्त्रीने जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार कर्म करनेसे मनव्यको पाप नहीं लगता । पाप लगता है—खार्थसे, अभिमानसे और दसरोंका अनिष्ट सोचनेसे ।

मनुष्य-जन्मकी सार्थकता यही है कि वह शरीर-प्राणिक मोहमें न फैसकर केवल परमात्प्रप्राप्तिक

#### ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे दैवासरसम्पद्धिभागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः ।। १६ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवञ्चामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिषदरूप श्रीकृष्णार्जनसंवादमें 'दैवासरसम्पदविधागयोग' नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १६ ।।

इस(सोलहवें)अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्वि-भागयोग' है, क्योंकि इस अध्यायमें जो दोनों सम्पत्तियोंका कर्णन हुआ है, वह परस्पर एक-दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध है अर्थात् दैवी सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है और आसुरी सम्पत्ति बाँधनेवाली तथा नीच योनियों और नरकोमें ले जानेवाली है । जो साधक इन दोनों विभागोंको ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी सम्पत्तिका सर्वथा त्याग कर देगा । आसरी सम्पत्तिका सर्वधा त्याग होते हो दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जायगी । दैवी सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे मम्बन्ध रह जायगा ।

सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ पोडशोऽध्यायः' के तीन, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके दो सौ सतासी और पुष्पिकाकै तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ पाँच है।

(२) इस अध्यायमें 'अथ षोडगोऽध्यायः' के सात, 'श्रीभगव्यानुवाच'के सात, श्लोकोंके सात सौ अइसठ और पृष्पिकाके यावन अक्षर है। इस प्रकार सम्दर्ण अक्षरोंका योग आठ सी चौतीस है। इस अध्यायके सभी ज्लोक बतीस अक्षांकि है।

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है- श्रीभग-वानवाच' ।

सोलहवें अध्यायमें प्रयक्त छन्द इस अध्यायके चौबीस श्लोकोंमेंसे— छठे श्लोकके प्रथम चरणमें, दसवें श्लोकके तृतीय चरणमें और बाईसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपला': तथा भ्यारहवें, तेरहवे और उत्रीसवें श्लोकके ततीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपला'संज्ञावाले छन्द है। शेप अठारह स्लोक ठीक 'पश्यावका' अनष्टप छन्दके लक्षणोंसे मुक्त है ।



113% श्रीपरमात्मने नम. 11

# Ruff Hart, M. L. Millow THE THE STATE OF THE PARTY OF T भीवति मायक साई को हम इस

प्रतिक को वहाँ और वहां को

अवतरपिका-

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवानने शास्त्र-विधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे अवरण करनेवाले पुरुषोंको सिद्धि, सख और परमगति न मिलनेकी बात कही । यह सननेपर भर्जुनके मनमें आया कि शास्त्रविधिको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक मत्रमें ऐसे ही लोग हैं, जो शास्त्रविधिको तो जानते नहीं, पर अपनी कुल-परम्परा, वर्ण, आश्रम, संस्तार आदिके अनुसार देवता आदिका श्रद्धापूर्वक यजन (पूजन) करते हैं। शास्त्रविधिका त्याग होनेसे ऐसे पुरुपोंकी नीची (आसुरी) स्थिति होनी चाहिये और श्रद्धा होनेसे ऊँची (देवी) स्थिति हेंनी चाहिये । इसलिये वास्तवमें उनको क्या स्थिति है— यह जाननेके लिये अर्जुन पहले श्लोकमें प्रश्न करते हैं\*

अर्जन उवाच

### ये शास्त्रविधिमुत्सुन्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।।१ ।।†

अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता , आदिका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन-सी है ? सात्त्विकी है अथवा राजसी-तामसी ?

व्याख्या—'ये शास्त्रविधिमृत्सूज्य' सत्त्वपाहो भी है, पर शास्त्रविधिको जानते नहीं 🖢 । यदि चे , स्त्राम:'—श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण और जान जायँ.तो पालन करने लग जायँ. पर उनको पता भक्तिका संवाद सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये है। नहीं । अतः उनकी क्या स्थिति होती है ?

इन दोनोंक सामने कलियुगको जनता थी; क्योंकि आगे आनेवाली जनतामें शासका ज्ञान बहत इपर युग समाप्त हो रहा था। आगे आनेवाले कम रहेगा । उन्हें अच्छा सत्सद्ग मिलना भी कठिन होगा; केलियुनी जीवोंकी तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन पूछते हैं कि क्योंकि अच्छे सत्त-महात्मा पहले युगोंमें भी कम हए महाराज । जिन मनुष्योंका भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा-भक्ति हैं. फिर कलियगमें तो और भी कम होंगे। कम

र शासविधिका त्याग तीन कारणीसे होता है—(१) अज़नामे, (२) टरेहासे और (३) विदेशमें

र्भः इम (सत्रहर्षे) अध्यायको नवे अध्यायके सत्ताईसर्वे श्लोक (पत्करोपि पदश्राप्ति'''''' तत्कुस्य म्दर्गणम् ।।) की व्याख्या मानना विचारसे यक्तिसंगत नहीं थैठता । कारण कि नवें अध्यायका सत्ताईमवाँ इलोक भगवर्षण-विषयक प्रकरणमें आया है, जो छळ्यांसवें श्लोकसे आरम्म हुआ है और अद्वाईसवें श्लोकमें (भगवर्षणका फन वजलाकर) समाप्त हुआ है। परन्तु यहाँ यनुप्योंकी श्रद्धाको पहचाननेका प्रमङ्ग है; क्योंकि इस (सप्रहवे) भेष्यायके आरम्पर्पे अर्जुनका प्रश्न मनुष्योंकी निष्ठा, ब्रद्धाको लेकर ही है । अतः भगवान् उसका उत्तर भी श्रद्धाको मेका ही देने है।

<sup>ि</sup>यह संप्रहर्यों अध्याय सोलहवें अध्यायके तेईसयें इस्तोकपर चला है । उसीको लेकर अर्जुन यहाँ आये पः शास्त्रविधिमुत्त्वन्यं (जो शास्त्रविधिका त्याग करके) की जगह यहाँ 'ये शास्त्रविधिमुत्त्वन्यं ही कड़कर कारकारतः' (मनमाने धंगसे) की जगह 'झाड्यान्विताः' (झाड्यासे) कहते हैं। 'यति' (बर्ताय कारता है) की माह 'यजने' (यजन काता है) कहते हैं: और 'न स सिद्धिमवाफ़ीत न सुखे न पर्ग गरिनम्' (यह सिद्धि, सुख और परमानिको प्राप्त महीं होता) को जगह 'तेयां निष्ठा तु का कृष्ण सरवमाठे रजननः' (उनकी निष्ठा केन-सी ? साजिको—देवी सम्पत्तिवाली अववा राजसी-जामसी—आसुरी सम्पतिवाली ?) कहकर मणवान्मे प्रत्र करते हैं ।

principal de la constitució de होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्सङ्घ और विचार होते हैं, उन्होंके अनुसार उसके हिर्म मिल सकता है । परन्तु मुश्किल यह है कि कलियुगमें दम्भ. पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी और पाखण्डी पुरुष सन्त बन जाते हैं । अतः सच्चे-सन्त पहचानमें :-आने मुश्किल हैं । इस प्रकार पहले तो सन्त-महात्मा मिलने कठिन है और मिल भी जायँ तो उनमेंसे कौन-से संत कैसे हैं--इस बातको पहचान प्रायः नहीं होती और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाम ले लें-ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्रविधिको भी नहीं जानते और असली सन्तोंका

सङ्घ भी नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ यजन-पूजन

करते हैं, श्रदासे करते हैं--ऐसे मनुष्योंकी निष्ठा

'सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदोंमें सत्त्वगुणको दैवी

कौन-सी होती है ? सात्त्वकी अधवा राजसी-तामसी ?

सम्पत्तिमें और रजोगुण तथा तमोगुणको आसरी सम्पत्तिमें से लिया गया है। रजोगुणको आसुरी सम्पतिमें लेनेका कारण यह है कि रजोगुण तमोगुणके बहुत निकट है \* । गीतामें कई जगह ऐसी बात आयी है: जैसे-दसरे अध्यायके बासठवें-तिरसठवें श्लोकोंनें काम अर्थात् रजीगुणसे क्रोध और क्रोधसे मोहरूप तमीगुणका उत्पन्न होना बताया गया है । ही अठारहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें हिसात्मक और शोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया गया है और अठारहवें अध्यायके ही प्रवीसवें श्लोकमें 'हिंसा' को तामस कर्मका लक्षण और पैतीसवे श्लोकमें शोक को तामस धृतिका लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणके बहत-से लक्षण आपसमें मिलते हैं।

सात्विक भाष, आचरण और विचार देवी सम्पतिके होते हैं और राजसो-तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी सम्पतिके होते हैं। सम्पतिके अनुसार ही निष्ठा होती है अर्थात् मनुष्यके जैसे घाव, आचरण ।

(निद्या) होती है। स्थितिके अनुसार ही अने की होती है। आप कहते, हैं कि शास्त्रविषय रस करके मनमाने ढंगसे आवरण करनेपर सिंद सुर और परमगति नहीं मिलती, तो जब उनकी मेरक ही पता नहीं, फिर उनको गतिका क्या पता हो। इसलिये आप उनकी निष्ठा बेताइये, जिससे पंत ल जाय कि वे साल्विकी गतिमें जानेवारो है प राजसी-तामसी गतिमें ।

'कृष्ण'का अर्थ है---खींचनेवाला । यहाँ 'कृष्ण सम्बोधनका तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप है मनुष्योंको अन्तिम समयमें किस और खोंबेंगे? अर्थ किस 'गतिकी तरफ ले जायेंगे ? छठे अंग्यामी सैतीसवें श्लोकमें भी अर्जुनने गति-वियमक प्रश्ने 'कृष्ण' सम्बोधन दिया है—'को गति कृष्ण गर्छते' 🖖 यहाँ भी अर्जुनका निष्ठा पूछनेका तात्पर्य गतिमें ही है ।

मनुष्यको भगवान् खींचते हैं या वह कर्ते ;

अनुसार स्वयं खींचा जाता है ? वस्तुतः वर्मीक अनुमर हो फल मिलता है, पर कर्मफलके विधायक होनेमे भगवान्का खींचना सम्पूर्ण फलोंमें होता है। तन्ती कर्मोंका फल नरक होगा, तो मगवान नरकोंकी तरक खींचेंगे । वास्तवमें नरकोंके द्वारा पापावा नाश करहे प्रकारान्तरसे भगवान् अपनी तरफ हो छींची है। उनका किसीसे भी वैर या देश नहीं है। तभी ते आसुरी योनियोमि जानेवालीके लिये भगवान् वर्डत हैं कि वे मेरेको आप्त न होका अधोगाँतमें चने गरे : (१६ । २०) । कारण कि उनका अधोगतिमें जन भगवान्को सुहाता नहीं है । इसलिये मानिक मुन् हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, मारान् सबको अपनी तरफ ही खींबते हैं । इसी भावते पी 111.

Dittereterenenen errenen errene सार्वस-शासविधिको न जाननेपर भी मनुष्यमात्रमे किसी-न-किसी प्रकारको स्वभावजा शुद्धा तो रहती नी है। स्म श्रद्धाके भेद आगेके श्लोकमें बताते हैं।

श्रीभगवानुवाच

5015 त्रिविधा 'भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा'।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ।। २ ।। अक् एक्ट श्रीभगवान् बोले— मनुष्योंकी वह स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा सान्त्रिकी तथा राजसी और तामसी—ऐसे तीन तरहकी ही होती है, उसको तुम मेरेसे सुनो :। : : ह है।

व्याख्या-[अर्जुनने निष्ठाको जाननेक लिये प्रश्न किया ध, पर भगवान् उसका उत्तर श्रद्धाको लेकर देते हैं; क्योंकि श्रद्धांके अनुसार ही निष्ठा होती है ।]

'त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा समावजा'-श्रद्धा तीन तरहकी होती है । वह श्रद्धा कीन-सी है ? सङ्गजा है, शास्त्रजा है, या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है—'सा समावजा' अर्थात् स्वभावसे पैदा हुई स्वतःसिद्ध श्रदा है। वह न तो सहसे पैदा हुई है और न शासीसे पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाहमे बह रहे हैं और देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैं।

सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां **गुं**—वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है— मालिकी, राजसी और तामसी। उन तीनोको अलग-अलग सुनो ।

पींछेके श्लोकमें 'सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदींमे 'आहे' अव्यय देनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनकी र्देष्ट्रमें 'सत्वम्' से दैवी सम्पत्ति और 'रजस्तमः' से

Ŕı

आसरी सम्पत्ति-ये दो ही विभाग हैं और भैंगवीन भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी-तामसी दोनोंकों आसुरी सम्पत्ति ही मानते हैं--'निबन्धायांसरोंमता' (१६ १५) । परंतु बन्धनकी दृष्टिसे राजंसी जीर तामसी एक होते हुए भी दोनोंके वन्धनमें भेद है। राजस मनुष्य सकामभावसे शास्त्रविहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्गीदि ऊँचे लोकीमें जीकरें और वहाँक भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोकमें लौट आते हैं- 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वनि' (गीता ९ । २१) । परन्तु तामस मनुष्य शास्त्रविहित कर्म नहीं करते; अतः वे कामना और मृदताके कारण अधमगतिमें जाते हैं- 'अधो गव्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) । इस प्रकार राजस और तामस-दोनों ही पनप्योंका बन्धन धना रहता है। दोनोंके बन्धनमें भेदकी दृष्टिसे ही भगवान आमरी सम्पटावालीकी श्रद्धाके राजसी और तामसी-दो भेद करते हैं, और सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी-तीनी श्रद्धाओंको अलग-अलग सुननेके लिये कहते हैं।

मन्द्रभ-पूर्वश्लोकमें वर्णित स्वभावजा श्रद्धाके तीन भेद क्यों होते हैं—इसे भगवान् अग्पेके श्लोक्से बनाते हैं 1

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ।। ३ ।।

है भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह मनुष्य श्रद्धामय हैं । इसलिये जो जैसी श्रद्धावाला है, वही उमका स्वरूप है अर्थात् वही उसकी निष्ठा—स्थिति

व्याख्या—'सत्त्वानुस्त्या सर्वस्य श्रद्धा भवति गया है, उमीको यहाँ 'सत्त्वानुस्त्या' करा है । 'मतः' भात'— पीछेके श्लोकमें जिसे 'स्वपावजा' कहा नाम अन्तावरणका है। अन वरणके अनुरूप ग्रदा

Eningrandenningrandenningrandenningrandenningrandenningrandenningrandenningranden eningranden होती है अर्थात् अन्तःकरण जैसा होता है, उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं. वैसी ही श्रदा होती है।

दसरे श्लोकमें जिनको 'देहिनाम्' पदसे कहा था, उन्होंको यहाँ 'सर्वस्य' पदसे कह रहे हैं । 'सर्वस्य' पदका तालपर्य है कि जो शास्त्रविधिको न जानते हो और देवता आदिका पूजन करते हों- उनकी ही नहीं, प्रत्यत जो शासविधिको जानते हों या न जानते हों. मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों या न करते हों, किसी जातिके, किसी वर्णके, किसी आश्रमके, किसी सम्प्रदायके, किसी देशके, कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हों--- उन सभीको स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है।

'ब्रद्धामयोऽयं पुरुषः'— यह मनुष्य श्रद्धा-प्रधान है। अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको लेकर, श्रद्धांके अनुसार ही होगी ।

'यो चळ्ड: स एव सः'--जो मनुष्य जैसी श्रद्धावाला है, वैसी हो उसकी निश्न होगी और उसके अनसार ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अन्तःकरणकी श्रद्धांके अनुसार हो होगी। जबतक वह संसारसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक अन्तःकरणके अनुरूप ही उसका खरूप होगा ।

## मार्गिक यात

मनव्यकी सांसारिक प्रवृत्ति संसारके पदार्थींको सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है तचा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके स्तामाविक संस्वरोंसे, शास्त्रोंसे, संत-महात्माओंसे सुनवर पुन्यभावसहित विश्वास कर लेते हैं, उसना नाम है-श्रदा। श्रद्धको लेक्द ही आध्यात्मिक मार्गमे प्रवेश होता है. फिर चाढे यह मार्ग कर्मयोगका हो. चाहे अन्योगका हो और चाहे धक्तियोगका हो। साध्य और साधन-दोनोंपर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्गमें प्रगति नहीं होती ।

मनुष्य-जीवनमे प्रदासी बड़ी मुखाता है। मनुष कौर गडाने 🖫

जैसी श्रद्धावाला है. वैसा ही उसका स्वरूप, उसके निष्ठा है— 'यो यक्ट्रहः' स एव सः' (गीत १७ । ३) । वह आज वैसा न दीखे तो भी का? पर समय पाकर, वह यैसा वन ही जायगा,।

आंजकल साधकके लिये अपनी खाभाविक श्रद्धनी पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। काए कि अनेक मत-मतानार हो गये हैं । कोई ज्ञानकी प्रधानक कहता है, कोई मिकको प्रधानता कहता है, कोई योगकी प्रधानता कहता है, आदि-आदि। ऐसे तरह-तरहके सिद्धान्त पढ़ने और सुननेसे मनुयार उनका असर पडता है, जिससे वह किवर्तव्यविषद हो जाता है कि मैं क्या करूँ ? मेरा वास्तविक ध्येप. लक्ष्य क्या है ? मेरेको किथर चलना चाहिये ? ऐसी दशामें उसे गहरी रीतिसे अपने भीताके भावींपर विचार करना चाहिये कि सहसे बनी हुई रुचि, शाससे मनी हुई रुचि, किसीके सिखानेसे बनी हुई रुचि, गुरुके बतानेसे बनी हुई रुचि-ऐसी जो अनेक रुपियाँ है, उन सबके मूलमें स्वतः उद्युद्ध होनेवाली आंनी स्वाभाविक रुचि छ्या है ?

मुलमें सबको स्त्रामाविक रुचि यह होती है कि मैं सम्पूर्ण दुःखोंसे छूट जाऊँ और मुझे सदाके लिये महान् सुख मिल जाय । ऐसी सींच हरेक प्राचीके भीतर रहती है । मनुष्योंमें तो यह रुवि कुछ जामन् रहती है । उनमें पिछले जन्मोंके जैसे संस्कार है और इस जन्ममें ये जैसे माता-पितासे पैदा हुए, जैसे वायमण्डलमें रहे, जैसी उनको शिक्षा निली, जैसे ठनके सामने दुश्य आये और ये जो ईंग्रलॉ सर्ने, पालोक तथा पुनर्जन्यकी बाते, मुक्ति और बन्धनकी 'बातें, सत्सङ्ग और कुसङ्गको बातें सनते रहते हैं, उन सबका उत्पर अदृश्यरूपमे असर पड़ता है। उस असारसे उनकी एक धारणा बनती है । उनकी सातिनी, राजसी या तामसी—जैसी प्रकृति होती है, उसके अनुसार वे उस धारणको पवजते हैं और उस धारणके 1 mm अनुमार ही उनकी रुचि--शब्द सालिकी हारा .

परमात्माको तरफ ही लगानेवाली है । अतः सात्त्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई अर्थात सात्त्विकी श्रद्धा दैवी सम्पत्ति हुई और ग्रजसी-तामसी श्रद्धा आसुरी सम्पत्ति हुई । दैवी सम्पत्तिको प्रकट करने और आस्री सम्पत्तिका त्याग करनेके उदेश्यसे सत्रहवाँ अध्याय चला है। कारण कि क्त्याण चाहनेवाले मनध्यके लिये सात्त्वकी श्रद्धा (दैवीं सम्पति) ग्राह्य है और गजसी-तामसी श्रद्धा (आसरी सम्पत्ति) त्याज्य है।

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्त्विकी होती है, जो मनुष्य इस जन्ममें तथा मर्तेके बाद भी सख-सम्पत्ति-(स्वर्गीदि-) को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है और जो मनुष्य पर्(ऑको तरह (मृद्धतापूर्वक) केवल खाने-पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल-कद, तमाशे आदिमें लगा रहता है. उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सार्त्विको श्रद्धांके लिये सबसे पहली बात है कि 'परमात्मा है' । शास्त्रोंसे, संत-महात्माओंसे, गरूजनोंसे मुनकर पूज्यभावके सहित ऐसा विश्वास हो जाय कि 'परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है'— इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम सतः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्मामें श्रद्धा होती है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ खिंचता है। अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो संसारमें लगा हुआ है, वह भी संसारमें श्रद्धा-विश्वास होनेसे हों है। पर यह बास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धका दुरुपयोग है । जैसे, संसारमें यह रुपयोंपर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि वचपनमें खाने और खेलनेके पदार्थ पैसॉसे मिलते थे। ऐसा देवते-देखते पैसोंको ही मुख्य मान लिया और उसीमें श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ षता गया । यह सांसारिक श्रद्धा हुई । इससे कैंची

भारता विकास का का कि कि स्वास के कि स्वास के कि स्वास के कि से अपुरू वर्ण, आश्रम आदिका हूँ । परन्तु सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक (परमात्माको लेकर) है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसीसे कल्याण होता है। सन्त-महात्माओंमें, तत्वज्ञ-जीवन्मकोंमें जो श्रद्धा होती है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है। \*

> जिनको शास्त्रोंका ज्ञान नहीं है सन्त-महात्माओंका सङ्ग भी नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी भी पूर्व-संस्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्योंके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान् चीज (परमात्मा) है, जो दीखती तो नहीं, पर है अवश्य । ऐसे मनुष्योंको स्वामाविक हो पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वामाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत , सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि शुभ कमोंमें प्रवृत्त होते हैं । यदि वे ऐसे कर्म न भी करें. तो भी सात्विक आहारमें स्वामाविक रुचि होनेसे उनकी श्रद्धाकी पहचान हो जाती है।

> मनुष्य, पशु-पक्षी, लता-वृक्ष आदि जितने भी स्यावर- जङ्गम प्राणी हैं, वे किसी-न-किसीको (किसी-न-किसी अंशमें) अपनेसे वड़ा अवश्य मानते है और यहा मानकर उसका सहारा लेते हैं । मनप्यपर जब आफत आती है, तब वह किसीको अपनेसे बड़ा मानकर उसका सहाय लेता है । पश-पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होनेपर किसीका सहाय लेते हैं । लता भी किसीका सहाय लेकर ही कैंची चढती है। इस प्रकार जिसने किसीको बड़ा मानकर उसका सहाय लिया, उसने वास्तवमें 'ईश्वरवाद' के सिद्धानको स्वीकार कर ही लिया. चाहे वह ईसको माने या न माने । इसलिये आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐधर्य आदिमेंसे एक-एकसे बड़ा देखे. तो बड़पन देखते-देखते अत्तमें बडप्पतको जहाँ समाप्ति हो, यही ईसर है:

सांसारिक ब्रद्धाने 'धोरा' की, वार्षिक ब्रद्धाने 'बाव' की और पारपार्थिक ब्रद्धाने 'तत्व' की प्रधानना है ।

न्यास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्र

पूर्वेबामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् । (योगदर्शन १ । २६)

'वह परमात्मा सबके पूर्वजीका भी गुरु है; क्योंकि उसका कालसे अवच्चेद नहीं है अर्थात् वह कालको सीमा से बाहर है।'

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यं अपनी दृष्टिसे किसी-म-किसीको चड़ा मानता है। चड़प्पनकी यह मान्यता अपने-अपने अन्तःकरणके माजीके अनुसार अलग-अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग-अलग होती है।

श्रद्धा अत्ताःकरणके अनुरूप हो होती है । घारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अत्ताःकरणमें रहते हैं । इसलिये अत्ताःकरणमें साह्तिक, राजस या तामस जिस गुणको प्रधानता रहती है, उसी गुणके अनुसार घारणा, मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता आदिके अनुसार हो तीन प्रकारको (साह्तिको, राजसी या तामसी) श्रद्धा बनती है।

सात्विक, राजस और तामस— सीनों गुण सभी
प्राणियोंने रहते हैं (गीता १८ 1४०) । उन प्राणियोंने
किसीमें सत्वगुणको प्रधानता होतो है, किसीमें रजोगुणको
प्रधानता होती है और किसीमें तमोगुणको प्रधानता
होती है । अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुणको
प्रधानतावाले मनुष्यमें रजोगुण और तमोगुण न आये,
रजोगुणको प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्वगुण और तमोगुण
न आये, तथा तमोगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्वगुण

और रजेगुण न आर्थे (गीता १४ ! १०) । सराप कि प्रकृति परिवर्तनशील है— 'प्रकर्षण करणे (भावे स्युट) इति प्रकृतिः' । इसलिये प्रकृतिवन्य पुन्तेने भी परिवर्तन होता रहता है । अतः एरमार परमानपापिको उद्देशयवाले साधकको चाहिये कि वह उन आने-जानेवाले गुणासे अपना सम्बन्ध मलकर उनमे विचलित म हो ।

जीवपात्र परमात्माका अंश है-। इसलिये किसे मनुष्यमें रजोगुण-तमोगुणको प्रधानता देखकर उसे नैया नहीं मान लेना चाहिये; क्योंकि कौन-सा मनुष्य किन समय समुत्रत हो जाय-इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्माका अंश-स्वरूप (आत्मा) है। सबका शद्ध ही है, केयल संह, शास, विचार, वायमण्डल आदिको लेकर अत्तःकरणमें किसी एक गुणकी प्रधानता हो जाती है अर्थात् जैसा सह, रास्स आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्यका अन्त करण बन जाता है और उस अन्तःकरणके अनुसार ही उसकी सात्विको, राजसी या तामसी श्रद्धा यन जाती है। इसलिये मनुष्यको सदा-सर्वदा सात्त्रिक संङ्ग, शास, विचार, वायुमण्डल आदिका हो सेवन करते रहन चाहिये । ऐसा करनेसे उसका अन्त करण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्त्विकी बन जायगी, जो उसका उद्धार करनेवाली होगी । इसके विपरीत मनुभागे राजम-तामस सङ्घ, शास आदिका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी गुजसी-तामसी बन जायेगी, जो उसका पतन करनेकसी होगी ।

.

सम्बय—अनने इष्टके यजन-पूजनद्वारा मनुष्येसे निहाकी पहचन किस अकत होते हैं, अब उसको बहते हैं।

यजन्ते सात्त्वका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भुतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।। ४ ।।

सास्विक मनुष्य देवताओंका पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यहाँ और राक्षसोंका और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, ये प्रेतों और भूतगणांका पूजन करते हैं ।

व्याख्या—'यजने सालिका देवान्'— सर्जलक ्हैं। यहाँ देवान्' राज्यसे विन्यु, रांकर, गणस, गर्जस अर्थात् देवी सम्पत्तवले मनुष्य देवोध्य पूजन करते .और सूर्य—ये चाँव ईश्वरकादिके देवता सेन मार्जिन्,

क्योंकि दैवी सम्पत्तिमें 'देव' शब्द ईश्वरका वाचक है और उसको सम्पत्ति अर्थात् दैवी सम्पत्ति मुक्ति देनेवाली है-'दैवी सम्पद्भिष्टेशाय' (१६ । ५) । वह दैवी सम्पत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन (दैवी सम्पत्तिवाले) साधकोंकी स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतानेके लिये

यहाँ 'यजने सात्त्विका देवान' पद आये हैं।

ईश्वरकोटिके देवताओंमें भी साधकोंकी श्रद्धा अलग-अलग होती है । किसीकी श्रद्धा भगवान विष्णु-(राम, कृष्ण, आदि-) में होती है, किसीकी भगवान् शंकरमें होतों है, किसीकी भगवान् गणेशमें होतो है, किसीकी भगवती शक्तिमें होती है और किसीकी भगवान सूर्यमें होती है। ईश्वरके जिस रूपमें उनकी खाभाविक श्रदा होती है, उसीका वे विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं ।

बारह आदित्य, आठ वस, ग्यारह रुद्र और दो अधिनीकमार-इन तैतीस प्रकारके शास्त्रोक्त देवताओंका निष्कामभावसे पूजन करना भी 'यजनो सालिका देखान' के अन्तर्गत मानना चाहिये।

'यक्षरक्षांसि राजसाः'— राजस मनष्य यक्षों और यक्षसोंका पूजन करते हैं । यक्ष-राक्षस भी देवयोनिमें हैं। यक्षोंमें धनके संग्रहकी मुख्यता होती है, और राक्षसीमें दूसरोंका नाश करनेकी मुख्यता होती है। अपनी कामनापूर्तिक लिये और दूसरोका विनाश करनेके लिये राजस मनुष्योमें यक्षों और राक्षसोंका पूजन करनेकी प्रवृत्ति होती है।

'प्रेतान्ध्रतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः'-जामस मनुष्य प्रेती तथा भूतीका पूजन करते हैं । जी मर गये हैं, उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूतयोनिमें चले गये हैं, उन्हें 'भूत' कहते हैं।

यहाँ 'प्रेत' शब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर है, उनको महीं लेना चाहिये: क्योंकि जो अपना कर्तव्य समज्ञकर निकामभावसे अपने-अपने पितरोंका पूजन करते हैं, वे तामस नहीं कहलायेंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलायेंगे । अपने-अपने पितरींके पूजनका भगवान्ने निरोध नहीं किया है—'पितृन्यान्ति पितृवंताः' (गोता ९ । २५) । तात्पर्य है कि जो पितर्येका महामभावसे पूजन करते हैं कि पितर हमारी रहा करेंगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह आदिके लिपे

श्राद्ध-तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुलपरम्पग्रवाले भी हमारे लिये श्राद्ध-तर्पण आदि करेंगे-ऐसे भावसे पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु अपने माता-पिता, दादा-दादी आदि पितरोंका पूजन करनेसे पितरोंको प्राप्त हो जायँगे-यह बात नहीं है। जो पितऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिये (अपना कर्तव्य समझकर) निष्कामभावसे पितरोंका पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्त्विक हैं, राजस नहीं । पितुलोकको वे ही जाते हैं, जो 'पितृवताः' हैं अर्थात जो पितरोंको सर्वोपरि और अपना इप्ट मानते हैं तथा पितरोंपर ही निमा सबते हैं। ऐसे लोग पितृलोकको तो जा सकते हैं, पर उससे आगे नहीं जा सकते।

कृते, कीए आदिको भी जो निष्कामभावसे रोटी देते हैं (शास्त्रमे ऐसा विधान है), उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती: क्योंकि वह उनका इप्ट नहीं है । वे तो शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरोंका श्राद्ध-तर्पण आदि भी शासको आज्ञाकी अनुसार निष्कामभावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती । शास्त्र या भगवानुको आज्ञा मानकर करनेशे उनका उद्धार होगा । इसलिये निष्कामभावसे किये गये शास्त्रविहित नारायणबलि, गयाश्राद्ध आदि प्रेतकमीकी तामस नहीं मानना चाहिये; क्योंकि ये तो मृत प्राणीकी सद्गतिके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म है, जिन्हें मरे हुए प्राणीके लिये शासके आज्ञानुसार हरेककी करना चाहिये ।

हम शास्त्रविहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं. तो उनमें पहले गणेशजी, नवपह, पोडश मातुना आदिका पूजन शासकी आशके अनुसार निकामभावसे करते हैं। यह वास्तवमें नवप्रह आदिका पूजन न होकर शासका हो पूजन, आदर हुआ । जैमे, म्बी पतिको सेवा करती है, तो उसका कट्यांग हो जाता है। विवाह तो हरेक पुरुषका हो सकता है, ग्रहामक भी और अमुका भी। ये भी पति यन सफते है। परन् बारतयमें कट्याण प्रतिकी मेजमे नहीं होता, प्रत्युत पतिकी सेवा करना-पनिवनधर्मश्च पालन करना ऋषि, शास्त्र, भगवानुधी अह

nertefaurantheissungenausteksungtantungentungentungtantungtungententunktuntuntungstatutanganatunusteksung इनकी आज्ञाके पालनसे ही कल्याण होता है।

देवता आदिके पूजनसे पूजक-(पूजा करनेवाले-) की गति वैसी ही होगी—यह बतानेके लिये यहाँ 'यजनो' पद नहीं आया है । अर्जुनने शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करनेवालोंकी निहा पछी थी: अत. अपने-अपने इष्ट-(पूज्य-) के अनुसार पूजकों की 'निष्ठा-श्रद्धा होती है, इसके पहचान बतानेके लिये ही'यजने' पद आया है।

सम्बन्ध-अवतक उन मनुर्योको बात बतायी, जो शास्त्रविधिको न जननेके कारण उसका (अंक्रतापुर्वक) रूण करते हैं, परन् अपने इष्ट तथा उसके यजन-एजनमें श्रद्धा रखते हैं। अब विरोधपूर्वक शासनिधिका स्वाप करनेवाने श्रदारहित पनुष्यांको क्रियाओंका वर्णन आगेके हो श्लोकोर्पे करते हैं।

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

कामरागबलान्विताः ।। ५-।। दम्भाहंकारसंयक्ताः

शरीरस्थं भूतवाममचेतसः । कर्शयन्तः

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ।। ६ ।।

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित घोर तप करते हैं; जो दम्भ और अहड्वारसे अद्यी तरह युक्त है; जो भोग-पदार्थ, आसिक और हठसे युक्त है; जो शरीरमें स्थित पाँच भूतीको अर्थात् पाञ्चभौतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कुश करनेवाले. हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसर निश्चयवाले (आसरी सम्पदायाले) समझ ।-

व्याख्या—'अशास्त्रविद्वितं चोतं तप्यन्ते ये तपी जना:'--शासमें जिसका विधान नहीं है, प्रत्यत निषेध है. ऐसे घोर तपको करनेमें उनकी रुचि होती है अर्थात् उनको रुचि सदा शास्त्रसे विपरीत हो होती है। कारण कि तामसी बुद्धि (गीता १८ । ३२) होनेसे है स्वयं तो शास्त्रोंको जानते नहीं और दसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न देशा करना ही चाहते हैं।

'दम्पाईकारसंयकाः'--उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसारमें जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं, वे सब दम्म करते हैं, दम्मके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं । आतः घे रद्भ भी दम्भ करते हैं। उनके भीतर अपनी बद्धिमानीका, चतुराईका, जानकारीका अभिमान रहता है कि हम बढ़े जनकार आदमी है, हम सोगींकी जिस्से तप किया करते हैं। समझा मकते हैं, उनको ग्रहोपर ला सकते हैं; हम शासोंकी बातें क्यों मुने ? हम वंदीं कम जानते हैं -स्थित चाँच भूगो-(पूक्को, जल, तेब, बायु और क्या ? हमांधे बातें मुनी को तुन्तरेवने पता वर्ले; आकारा-) को कृत काते हैं, राक्षको मुझने है अदि-अदि ।

'कामगणवलाग्विताः'-- , 'काम' . भोग-पदार्थीका वाचक है। उन पदार्थेमि रैंग जाना, तल्लीन हो जाना, एकरस हो जाना 'राग' है और उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये रखनेका जो हठ, दुएवह है, वह 'बल' है। इनसे वे सद युक्त रहते हैं । उन आसुर स्वभाववाले लोगोंने यह भाव रहता है कि सन्व्यरारीर पाकर इन भौगोको नहीं भोगा तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है । संसरिक भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो रिय उसने क्या किया? मनुष्य-शरीर पाकर मनगरी भोग-माममी नहीं निली, ती फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आहि-आहि । इस प्रकार ये प्राप्त सम्मारे को भोगनेने सदा तत्तीन रहते हैं और पन-सन्दर्ध : आदि भोग-सामग्रेको प्राप्त करनेके लिपे हठपूर्वर,

'कर्शयन्तः शरीरस्यं भूतप्रामम्'— धे रार्थरमे और इसीको तप समझ्ये हैं। शहरके कह दिरे

विना तप नहीं होता—ऐसी उनकी स्वामाविक घारणा तपका लक्षण है—शरीरको सुखाना, कष्ट देना । दे रहती हैं । तपको बहुत महत्त्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानत

आगे चौदहवें,पन्द्रहवें और सोलहवें श्लोकमें जहाँ शतर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है, वहाँ शतिरक्षे कष्ट देनेको बात नहीं है। वह तप बड़ी शित्तसे होता है। परन्तु यहाँ जिस्र तपकी बात है, यह शाखबिरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीरको कप्ट देकर किया जाता है।

'मां चैवान्त:शरीरस्थम्' — धगवान् कहते हैं कि ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करते हैं, दुःख देते हैं। कैसे ? वे मेरी आझ, मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विषयीत चलते हैं।

अर्जुनने पूछा था कि वे कौन-सी निरायाले हैं— सालिक हैं कि राजस-तामस ? देवी सम्पतिवाले हैं कि आसुरी सम्पतिवाले ? तो धगवान् कहते हैं कि उनको आसुर निश्चयवाले समझो— 'तान्विद्ध आसुरिनश्चयान्'। यहाँ आसुरिनश्चयान्' पद सामान्य आसुरि-सम्पतिवालोका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यक्त नीच—विशेष नास्तिक हैं, उनका वाचक है।

#### विशेष बात

चीथे श्लोकमें शास्त्रविधिको न जाननेवाले श्रद्धापुक सोलाइब अ मनुष्योक द्वाध किये जानेवाले पूजनके लिये 'यजनो' 'उपेक्षापूर्वक' त्या पर आया है, परनु यहाँ शास्त्रद्विका त्याग करनेवाले शास्त्रका 'अज्ञतापु श्रद्धार्धेहत मनुष्योके द्वाध किये जानेवाले पूजनके लिये 'विरोधपूर्वक' त्या 'त्यानो'पर आया है । इसका कारण यह है कि शास्त्रको उपेक्षा वं आसुर निद्ययवाले मनुष्योको ताप करनेमें ही पूज्य-वृद्धि प्राण-समुदाय और होती है—तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ेंत है । ऐसा विरोध र्यंतिसे शांग्रेसको कहा देनेको हो तप मानते हैं । उनके वर्णनमें नहीं है ।

तपका लक्षण है—शारीरकी सुखाना, कष्ट देना । वे तपको बहुत महत्त्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं; परन्तु भगवान्को, शास्त्रको नहीं मानते । तप भी वहीं करते हैं, जो शास्त्रके विरुद्ध है । बहुत ज्यादा भूखे रहना, कॉटोंपर सोना, उस्टे लटकना, एक पैरसे खड़े होना, शास्त्राज्ञासे विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इन्द्रियोंको किसी तरह कष्ट पहुँचाना आदि—ये सब आसुर निधयवालोंके तप होते हैं ।

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रविधकों जानते हुए भी उसको उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि श्रुपकर्मीको करनेकी बात आयी है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कमें शास्त्र-विधियुक्त तो नहीं है, पर शास्त्रनिपिद्ध भी नहीं है। परत्तु यहाँ जो शास्त्रोंने विहित नहीं हैं, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने उंगसे विपरीत कर्म करनेकी बात है। दोनोंमें फरक क्या हुआ? तैईसवें श्लोकमें कहे लोगोंको सिद्धि, सुख और परमगित नहीं मिलेगी अर्थात् उनके नाममात्रके शुपकर्माका पृण फल नहीं मिलेगा। परत्तु यहाँ कहे लोगोंको तो नीच योतियों तथा नरकोंकी प्राप्ति होगी,क्योंकि इनमें दम्भ, अभिमान आदि हैं। ये शास्त्रोंको मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और कोई सनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं।

सोलहर्स अध्यायके तेईसंसे श्लोकमें शासका 'उपेक्षापूर्वक' त्याग है, इसी अध्यायके पहले श्लोकमें शासका 'उपेक्षापूर्वक' त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी शासका उपेक्षा है । परनु यहाँ झदा, शासकिय, प्राण-समुदाय और भगयान्—इन वार्येक साथ विग्रेष है । ऐसा विग्रेष दूसरी जगह आये राजसी-तामसी वर्णमें नहीं है ।

\*

सचय—अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी बजन न को, हो उसकी शद्धा कैसे एरवानी दायनी—इसे बन्दनेके लिये भगवन् आहारकी रुचिसे आहारीकी मिहाको पहचानका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

> आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रियः। .यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं शृणु॥७॥

आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है और वैसे ही यत तप और दान

ज्याख्या— 'आहारस्त्रिय सर्वस्य व्रिविद्यो प्रयति 
प्रियः'— चौथे श्लोकमें भगवान्ते अर्जुनके प्रश्नके अनुमार मनुष्यीकी निष्ठाको परीक्षाके लिये साल्विक, 
राजस और तामस— तीन तरहके यजन बताये। 
परन्तु जिसकी श्रदा, रुचि, प्रियता यजन-पूजनमें नहीं 
है, उनकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो? इसके लिये बतत्या 
कि जिनकी यजन-पूजनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्योको 
भी शर्रिय-निर्वाहिक लिये भोजन तो करना ही पड़ता 
है, चाहे ये नाह्निक हो, चाहे आहितक हो, चाहे बैदिक 
अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यथन आदि किसी 
सम्प्रदायके हो। उन सकते लिये यहाँ 'आहारस्व्यिप' 
पद देवर कहा है कि निष्ठाकी पहचानके लिये केवल

उनकी निष्टाकी पहचान हो आया। ।

मनुष्यका मन स्वामाविक हो जिस भोजनमें
सलचाता है अर्थात् जिस भोजनको ब्यत मुनकर, उसे
देखकर और उसे चर्छकर मन आकृष्ट होता है, उसके
अनुसार उसको सास्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा
मानी जाती है।

यजन-पूजन हो नहीं है, प्रत्युत भोजनको रुचिसे ही

माना जाता है।

यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि साल्यिक,
राजम और तामम आहार कैसा-कैसा होता है—इसे
यतानेके लिये यह प्रकरण आया है। स्थूलदृष्टिमें
देखनेपर तो ऐसा हो दौराता है, परन्तु विचारपूर्वके
गहराईसे देखनेपर यह बात दीखती नहीं। यानवर्मे
यहाँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रन्तुत आहारीकी रिधका
वर्णन है। अतः आहारीकी श्रद्धाकी प्रदाम कैसे
हो? यह बतानेक लिये हो यह प्रकरण अप्या है।

यहाँ 'सर्वस्य' और 'प्रियः' पर यह बतानेके लिये आये हैं कि सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मृत्युमें एक-एककी कस-किस भोजनमें ठिव होती है, दिससे उनकी साल्वकी, राजसी और तामसी निदालों पहचान है। ऐसे ही 'यज्ञातपस्तवा द्वानम्' " पर वस्त वातेनेके लिये आये हैं कि जितने भी शासीय कर्म है, उनमें भी उन मृत्युमंत्री यज्ञ, तप और विसान कर्ममें कैसी-कैसी ठिव—प्रियता होती है, उनमें भी उन मृत्युमंत्री यज्ञ, तप और विसान कर्ममें कैसी-कैसी ठिव—प्रियता होती है, उनमें भी तात राजसी पहना होती है कि जैसे पूजन तीन ताहका होता है और जैसे आहार तीन ताहका प्रिय होता है, इसी ताह शासीय यज्ञ, तर आदि कर्म भी तीन ताहके होते हैं। इससे मही एक और यात भी सिन्द होती है कि शास, सत्सद्ग, वियेषंग, यातिलाए, कहानी, पुसाक, प्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जी-जो भी सामने आयेंगे, उनमें जो स्नीलक होगा,

त्रिय लगेगा।

'तैयां भेदिममं मृणु'— यज्ञ, तत्र और दानके
भेद सुनी अर्थात् मनुत्र्यको स्थाम्मिक स्थि, प्रवृत्ति
और प्रमुद्रत्या क्रिस-किसमं होतो है, उसको तुम सुनी।
जीसे अपनी रुपिक अनुसार खोई झाहणको दान देना
पसंद करता है, तो कोई अन्य स्थामाल मनुष्यको
द्या दिना ही पसंद करता है। येश्वई शुद्ध आयरणकाले
व्यक्तियोंके साथ मिन्नता करते हैं, तो कोई निनम्न
साथ ही मिन्नता करते हैं, अपी-अर्दि में मनुष्योंके
साथ ही मिन्नता करते हैं, अपी-अर्दि में।

वह सारिक मनव्यको, जो राजस होगा, यह राजस

मनुष्यको और जो तामम होगा, यह तामस मनुष्यको

"बिस प्रकार प्रमुआंचे हरिण हरिजोंके साथ, भावें भावनेके साथ, धोड़े घोड़ोंके साथ ही घण्टे-किन है, स्वी प्रकार प्रमुखोंचे भी पूर्ण मुखंकि साथ और विद्वान विद्वानोंके साथ निवस आदिका व्यवहार करते हैं; क्योंकि व्यवहार समान राभाव, आवाण आदिनें ही होती है।"

<sup>\*</sup> यद्यां पत्र 'पत्र' त्राव्ट होमहप पत्रका ही कायन है, सम्पूर्ण वर्ता'-कार्येका नरीं (क्टॉर्क मार्के माय तप और दान अस्तामे आये हैं), तथापि भौजनासे तीर्थं, वन आदि कर्तय-कर्म भी लिये जा गकने हैं।

मृणा मृगैः सङ्गमनुष्ठप्रति गावश चौमिन्तुरणानुरद्वैः । मृजोश मृत्यैः सुप्रयः सुप्रोधिः समानशीलव्यसनेतु सन्द्रम् ।।

<sup>(</sup>पशुन्द, निप्रभेद ३०५)

तात्पर्य यह कि सात्विक मनुष्योंकी रुचि सात्विक खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्होंका सङ्ग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनप्योंको रुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका सङ्ग उनको अच्छा लगता है । तामस मनुष्योंकी रुचि

तामस खान-पान, रहन-सहन आदिमें तथा शास्त्रनिषिद आचरण करनेवाले नीच मनुष्योंके साथ उठने-बैठने, खाने-पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदिमें होती है और उन्होंका सङ्ग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणोंमें उनकी प्रवति होती है ।



# आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ।। ८ ।।

आयु, सत्त्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ानेवाले, स्थिर रहनेवाले, हृदयको शक्ति देनेवाले, रसयुक्त तथा चिकने-ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सान्विक मनुष्यको प्रिय होते हैं ।

व्याख्या—'आय:'— जिन आहारोंके करनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है; 'सत्त्वम्'-सत्त्वगुण बढ़ता है; **'बलप्'—श**रीर, मन, बुद्धि आदिमें सात्त्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है: 'आरोग्य:'- शरीरमें नीरोगता बढ़ती है; 'सुखम्'— सुख-शान्ति प्राप्त होती है: और 'प्रीतिविवर्धनाः'--जिनको देखनेसे ही प्रीति पैटा

होती है\*. वे अच्छे लगते हैं। इस प्रकारक 'स्थित:'- जो गरिष्ठ नहीं, प्रत्यत सुपाच्य है और जिनका सार बहुत दिनतक शिंगरेमें शक्ति देता रहता है: और 'हद्या:'- हदय, फेफडे आदिको शक्ति देनेवाले तथा वृद्धि आदिमें सौम्य भाव

लानेवाले; 'रस्याः'-फल, दूध, खाँड आदि रसयुक्त पदार्थ: 'स्त्रिग्धाः'— घो, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, साल्विक पदार्थीसे निकले हुए तेल आदि

स्रेहपुक्त मोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं।

'आहाराः सात्त्विकप्रियाः'- ऐसे भोजनके (भोज्य, पेय, लेहा और चोष्य) पदार्थ सात्विक मनुष्यको प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहारमें रुचि होनेसे उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है ।

#### कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९ ।। आहारा

अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात् भोजनके पदार्थं राजस मनुष्यको प्रिय होते हैं, जो कि दुःख, शोक और रोगोंको देनेवाले हूं।

व्याख्या—'करु'—करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक कड़वे पदार्थ, 'अम्ल'—इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, छट्टे पदार्थ; 'लवणम्'— अधिक नमक्रताते पदार्थ;

येसे तो अनुकल आहार मिलनेपर राज्यस पुरुषको भी प्रीति होगी, पर यह प्रीति परिणामचे निय हो जावनी (१८ । ३८) । ऐसे ही तामस पुरुवको भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति चरिणाममें उसको मुहताने अर्थात अतिनिज्ञा, आलस्य और प्रमाद (खेल-तमारी, बार्य बकवारी, दुर्थांसर आदि) ये लगा देगी(१८ 1३१) ।

käkteläkeäkikikutakutikteitekatiinnantiakunkikänkääänniaurakioniätiaälakeläisiaistakikikikiohiitiki 'अत्युष्णम्'--जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यन्त गरम-गरम पदार्थ; 'तीक्ष्णम्'-जिनको खानेसे नाक. आँख, मख और सिरसे पानी आने लगे, ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ; 'स्ट्सम्-जिनमें घी, दूध आदिका सम्बन्ध नहीं हैं, ऐसे भुने हुए चने, सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ और 'विदाहिनः'-गई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ (गईको दो-तीन घंटे छाछमें भिगोकर रखा जाय, तो उसमें एक खमीर पैदा होता है, जो बहुत दाहकारक होता है) ।

(भोज्य, पेय, लेहा और चोष्य) पदार्घ राजस मनुष्यक्षे प्यारे होते हैं । इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है । 'दुःखशोकांमयप्रदाः'—परन्तु , ऐसे पदार्थ परिणामये दःख, शोक और ग्रेगोंको देनेवाले होते हैं । छहा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदिमें जो जलन होती है, यह दुःख है। भोजन करनेके बाद मनमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक वित्ता रहती है, यह शोक है। ऐसे भोजनसे शर्रासे प्राय: रोग होते हैं।

'आहारा राजसस्पेष्टाः'-इस प्रकारके भोजनके



#### यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युपितं च यत्। उच्छिप्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।। १० ।

जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गियत, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान् अपवित्र भी है, वह तामस मनुष्यको त्रिय होता है।

व्याख्या—'यातयामम्'—पकनेके लिये जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समयसे ज्यादा पके हुए अधवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतुके पैदा किये हुए एवं ऋतु चली जानेपर फिज आदिकी सहायतासे रखे हुए साग, फल आदि भोजनके पदार्थ ।

'गतरसम्'-धूप आदिसे जिनका खापाविक रस सख गया है अथवा मशीन आदिसे जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि ।

'पृति'— सङ्गसे पैदा की गयी मदिए कैं और खामाविक दुर्गन्यवाले प्याज, लहसून आदि

'पर्यवितम'- जल और नमक मिलाकर यंत्राये हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतनेपर वासी कहलाते हैं। परता भेजल शुद्ध दूंप, घी, चीनी आदिसे बने हुए अथना अन्तिपर पक्षणे हुए पेड़ा, जलेबी, लड्ड आदि जो पटार्थ है, उनमें जबतक विकृति नहीं अती, तवतक वे धासी नहीं माने जते । ज्यादा समय रहनेपर टर्नो विकृति (दुर्गन्य आहे)

·(प्राप्टोग्योपनिवर् ५ । १० । १)

अर्थान् स्वर्णकी चौरी करनेवाला, बदिग (शराब) घीनेवाला, गुल्पकीगमन करनेवाला, ब्राह्मकरी हन्या करनेवाला- ये घारों महापापी हैं और इतका सङ्क करनेवाला पीपयाँ महापापी है ।

इससे सिन्दु होता है कि मदिरायान सर्वया निन्दनिय, मोसाहारों भी आधिक निन्दनीय और पतन करनेकाना है । गहाजी सबको शुद्ध करनेवाली हैं । पानु चाँद महाजीने बहिशका पात्र हाम दिया जाप तो यह शुद्ध नहीं हाता । जब मदिएका पार शी (जिसमें मदिए इत्सी जाती है) इतना अगुद्ध से जाता है, तब मदिए धीनेवामा कितना अराद्ध हो जाता होगा—इसका कोई ठिकाना नहीं है ।

महिराके निर्माण्ये आरोक्त जीवोंकी हत्या होती है। महिराधानमें होतेवाणी सबसे मर्वका हारि यह है पि इसमें असःकारामे रहनेयाने धर्में अंकृत नष्ट हो जाने हैं । तायर्प है कि मनुस्के भीतर की धार्मिक भाषनाएँ रहती है, धर्मजी रर्जन, संस्थार रहते हैं, प्रतारे धर्मरागान मेर को देता है । इससे मनुष्य महत्त्व धरनकी तरक चना जला है।

भदिरापान करनेवालेको शास्त्रोमें महाचापी कहा गया है-मीनोहिरण्यस्यसुरी निर्वेश गुरोस्तरूपध्यसन्द्रस्था धैने पत्रीत धन्ताः पश्चनशार्थासीति ।

पैदा होनेसे वे भी वासी कहे जायेंगे ।

'तिकाम'— भक्तावशेष अर्थात भोजनके बाद पात्रमें बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय, बिल्ली, कृता, कौआ आदि पश-पक्षी देख ले. सैंघ ले या खा ले-वह सब जठन माना जाता है।

'अमेध्यम्'-- रज-वीर्यसे पैदा हए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ, जो मुर्दा हैं और जिनको छनेमात्रसे स्तान करना पडता है । 1

'अपि च'—इन अव्ययोंके प्रयोगसे उन सब पदार्थोंको ले लेना चाहिये. जो शास्त्रनिपद्ध हैं । जिस वर्ण. आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थीका निपेध है. उस घर्ण-आश्रमके लिये उन-उन पदार्थीको निषिद्ध माना गया है; जैसे- मसर, गाजर, शलगम आदि !

'भोजनं तामसप्रियम'— ऐसा भोजन तामस मनव्यको प्रिय लगता है। इससे उसको निष्ठाको पहचान हो जाती है।

उपर्यक्त भोजनोंमें से सात्त्विक भोजन भी अगर गगपूर्वक खाया जाय, तो वह राजस हो जाता है और लोलपतावश अधिक खाया जाय, (जिससे अजीर्ण आदि हो जाय) तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षकको विधिसे प्राप्त भिक्षा आदिमें रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाय. जो कि राजस-तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवत्राम लेते हुए खल्पमात्रामें \* खाये. तो वह भोजन भी भाव और त्यागकी दृष्टिसे सात्विक हो जाता है।

प्रकरण-सम्बन्धी विशेष खात

चार श्लोकोंके इस प्रकरणमें तीन तरहके-सान्विक. गजस और तामस आहारका वर्णन टीखता है: परना यास्तवमें यहाँ आहारका प्रसङ्ग नहीं है, प्रत्युत 'आहारी'की रचिका प्रसङ्ग है । इसलिये यहाँ 'आहारी' की रुचिका हो वर्णन हुआ है-इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती है--

(१) सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें आये 'यः शास्त्रविधिमत्सन्य वर्तते कामकारतः' पदोंको लेकर अर्जनने प्रश्न किया कि मनमाने ढंगसे श्रद्धापूर्वक काम करनेवालोंकी निवाकी पहचान कैसे हो ? तो भगवानने इस अध्यायके दसरे श्लोकमें श्रद्धाके तीन भेद बताकर तीसरे श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे मनुष्यमात्रकी अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा बतायी, और चौथे रलोकमें पञ्यके अनुसार पजककी निष्ठा की पहचान बतायी । सातवें श्लोकमें उसी 'सर्वस्य' पदका प्रयोग करके भगवान् यह बताते हैं कि मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार तीन तरहका भोजन प्रिय होता है-'आहारस्विप सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रिय: ।' उस प्रियतासे ही मनुष्यको निष्ठा-(स्थिति-) की पहचान हो जायगी ।

'प्रियः' शब्द केवल सातवें श्लोकमें ही नहीं आया है, प्रत्यत आठवें श्लोकमें 'सास्विकप्रियाः' नवें श्लोकमें 'राजसस्येष्ठाः' और दसवें श्लोकमें 'तामसप्रियम्'में भी 'प्रिय' और 'इप्ट' राब्द आये हैं, जो रुचिके बाचक हैं । यदि यहाँ आहारका ही वर्णन होता, तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दोंका प्रयोग न करके ये सात्त्विक आहार हैं, ये एजस आहार है. ये तामस आहार हैं- ऐसे पदोंका प्रयोग काते ।

(२) दसरी प्रवल यक्ति यह है कि सात्विक आहारमें पहले 'आयु:सत्त्वयलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः' पटोंसे भोजनका फल बताकर बादमें भोजनके पदार्थीका वर्णन किया । कारण कि सात्त्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्यमें विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणामपर जाती है ।

गगी होनेसे गजस मनुष्यको दृष्टि सबसे पहले भोजनपर ही जाती है, इसलिये राजस आहारके वर्णनमें पहले भोजनके पदार्थीक वर्गन करके बादमें 'दःखशोकामपप्रदाः' पदसे उसका फल बताया है। तात्पर्य यह कि राजस मनुष्य अगर असम्ममें ही

<sup>ैं</sup> यहाँ तामस भोजनमें 'अमेध्य' शब्दका प्रयोग करके भगवान् मानो इन मोजोका नाम भी लेना नहीं चाहते । <sup>म</sup> स्वत्यमात्रामें खानेका तात्वर्य यह है कि भोजन करनेके बाद वेट बाद न आये; क्योंकि वेट दे कारणोसे चाद आना है-अधिक छानेपर और बहुत कम छानेपर ।

nentakontanininanteking abendang kengang naman kindikan di pandanah anda anda anda nama da nama da nama da nam ---मोजनके परिणामपर विचार करेगा. तो फिर वसे राजस भोजन करनेमें हिचकिचाहट होगी: क्योंकि परिणामने मुझे दुःख, शोक और ग्रेग हो जायै-ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता । परन्त राग होनेके कारण राजम पुरुष परिणामपर विचार करता हो नहीं ।

सारिवक भोजनका फल पहले और राजस भोजनका फल पीछे बताया गया: पत्त तामस भोजनका फल बताया ही नहीं गया । कारण कि मुद्रता होनेके कारण तामस मनव्य भोजन और उसके परिणामपर विचार करता ही नहीं । भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रोंकी आज्ञा है या नहीं और परिणाममें हमारे मन-चृद्धिके बलको बढ़ानेमें हेतु है या नहीं-इन बातोंका कुछ भी विचार न करके तामस मन्त्र पशुकी तरह खानेमें प्रवृत होते है। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करनेवाला हो दैयी सम्पत्तिवाला होता है और एजस तथा तामस भोजन करनेवाला आसूरी सम्पत्तिवाला होता है।

(३) यदि भगवान्को यहाँ आहारका ही यर्णन करना होता, तो वे आहारको विधिका और उसके लिये बमों की शुद्धि-अशुद्धिका वर्णन करते; जैसे-

शुद्ध कमाईके पैसोंसे अनाज आदि पवित्र खाउ पदार्थ खरीदे जावै; रसोईमें चौका देकर और स्वच्छ थस पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाय: भोजनके भगवानुके अर्पण किया जाय और मगवानुक चिनान तथा उनके नामका जब करते हुए प्रसाद-युद्धिसे भीजन अहण किया जाय-ऐसा भोजन साहितक होता 흥 1

स्यार्थ और अभिमानकी मुखाताको सेकर मत्य-असत्यक्त वर्धेई विचार न करते हुए पैसे कमावे जाये, स्थाद, आंग्रेसके पुष्टि, भीग भीगनेकी सामध्ये यदाने आदिका उद्देश्य राठका धीवनके पदार्थ छाउँद जायै: जिहाको स्वादिष्ट संगे और दीव्यनेमें भी सुन्दर दीरों—इम दृष्टिसे, रेतिमे उनको बनाया जाप; और आमितिएर्पक खाया जाय—ऐसा भीवन सबस होटा है ।

हत-कपट, घोरी, दौली, घोरीयारी अदि निमी तारमे पैसे फमाने जानै: अमृदि-मृदिस पुछ भी विचार न काके मांम, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएँ।

विधि-विधानका कोई ख्याल न फरके भोजन बनाया. जाय और बिना हाथ-पैर घोपे एवं चप्पल-जुज़ी पहनकर हो अशुद्ध वायुगण्डलमें उसे खाया जाय-ऐसा योजन तामस होता है।

परन् भगवानने यहाँ केवल सात्यक, राजस और तामस पुरुषोको प्रिय लगनेवाले खाद्य पदार्थीना वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचिकी पहचान हो जाय'।

(४) इसके सिवाय गीताने जर्न-जड़ी आतारको बात आयो है, वहाँ-वहाँ आहारीका हो वर्णन हुआ है, जैसे-'नियताहासः' (४ । ३०) पदमे नियमित आहार करनेवालेका, 'नात्यश्रतस्त्' 'युक्ताहारविहास्य' (६ । १६-१७) पदोंमें अधिक खानेवाले और नियत खानेवालोंका: 'यदशासि' (९ । २७) पदमें भीजनके पदार्थको भगवान्के अर्पण कलेवालेका, और 'लघ्याशी' (१८ । ५२) पदमें अल्प गोजन करनेवालीका वर्गन हुआ है।

इसी प्रकार इम अध्यायके सातवे रलीकमें . 'यज्ञातपलया दानम्' पदोंमें आया 'तथा' (मैने ही) पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यह, तब, दान आदि कार्य करते हैं, वे भी अपनी-अपनी (सान्यिक, गुजस अथवा तामस) रचिके अनुमार ही पार्थ करते है। आगे ग्यारहवेंसे शहंसवे श्लोकतरका जो प्रस्ता है, उसमें भी यह, तप और दान करनेवालीके स्वमायका हो सर्पन हुआ है।

भोजनके लिये आवश्यक विचार उपनिष्देंने आवा है कि जैमा आत होता है रीया ही धन बनता है-'अन्नमये हि सोस्य मनः ।' (छाटोण: ६ १५ १४) अर्घी अन्न असा मना यहता है । अपने सुक्ष्य कारपागरे मन (अन्। करन) चनता है, दमरे मन्यके भागमे धीर्य, तीमो मन्यके चागमें राम आदि और चौचे नम्बर्गेत स्पूल भागमें मल बनता है, जो कि बाहा निराम जता है। अन मनको शब्द बननेके लिये भीतन सुद्ध, पीरत होना चहिये । भोजनमें सुदिये मन-(अनामप्रत-) यो रुद्धि होते. १-- 'आहारहरो सन्परस्थिः' (एक्टोब्द-२ (२६ (२) । जहाँ भोजन यस्ते हैं, वर्षस स्थान, वायुमायल, दृश्य तथा बिगार वैराध

भोजन करते हैं, वह आसन भी शद्ध, पवित्र होना चाहिये । कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अत्र ग्रहण करते हैं, तब वे शरीरके सभी रोमकुपोंसे आसपासके परमाणुओंको भी खींचते- ग्रहण करते हैं । अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाण खींचेंगे और उन्होंके अनसार मन घनेगा । भोजन बनानेवालेके भाव. विचार भी शृद्ध सात्विक हों ।

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख-ये पाँचों शुद्ध, पवित्र जलसे धो ले । फिर पूर्व या उत्तरको ओर मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर भोजनको सब चीजोंको 'पत्रं पष्पं फलं तोयं यो ये भक्त्या प्रयच्छति । सदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ।। (गीता ९ । २६) -- यह श्लोक पढ़कर भगवानुके अर्पण कर दे। अर्पणके बाद दायें हाथमें जल लेकर 'म्रह्मापेणं व्रह्म हविवेद्यारनी ब्रह्मणा हतम् । व्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेंसमाधिना ।।' (गीता ४ । २४)---यह श्लोक पढकर आचमन करे और भोजनका पहला प्राप्त भगवानुका नाम लेकर ही मुखमें डाले । प्रत्येक मासको चवाते समय 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कथा हरे कथा कथा कथा हरे हरे ।।'-इस मंत्रको मनसे दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका नाम लेते हुए ग्रासको चबाये और निगले । इस मन्तमें कुल सोलह नाम हैं, और दो बार मन्त पढ़नेसे वतीस नाम हो जाते हैं । हमारे मुखमें भी बतीस ही दाँत है । अतः (मन्तके प्रत्येक नामके साथ) वतीस यार चबानेसे वह भोजन सपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं धोड़े अन्नसे ही तृष्ति हो जाती है तथा दसका रस भी अख्दा धनता है और इसके साथ ही मोजन भी भद्रन बन जाता है।

भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवज्ञाम-जप करते रहनेसे अज़दीय भी दूर हो जाता है 1

जो लोग ईर्या, भय और ब्रोधसे युक्त है तथा लोभी है, और रोग तथा दोनतासे पीड़ित और द्वेपयुक्त हैं. वे जिस भोजन को करते हैं, वह अच्छी तरह पचता नहीं अर्थात् उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय मनको शान्त तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोपोंकी वृतियोंको न आने दे। यदि कभी आ जायं तो उस समय भोजन न करे; क्योंकि वृत्तियोंका असर भोजनपर पड़ता है और उसीके अनुसार अन्तःकरण बनता है । ऐसा भी सुननेमें आया है कि फौजी लोग जब गायको दुहते हैं,तब दुहनेसे पहले बछडा छोडते हैं और उस बछड़ेके पीछे कता छोड़ते हैं। अपने बछड़ेके पीछे क़त्तेको देखकर जब गाय गुसीमें आ जाती है, तब बछड़ेको लाकर बाँध देते हैं और फिर गायको दहते हैं । वह दूध फीजियोंको पिलाते हैं, जिससे वे लोग खुँखार बनते हैं।

ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियोंपर पड़ता है। एक बार किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैसका दूध और कुछ घोड़ोंको गायका दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। एसोमें नदीका जल था। भैसका दूध पीनेवाले घोड़े उस जलमें बैठ गये और गायका दूध पीनेवाले घोडे उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बैल और भैसेका परस्पर यद कराया जाय, तो भैसा वैलको मार देगा; परन्तु यदि दीनोंको गाड़ीमें जोता जाय, तो भैसा धपमें जीभ निकाल देगा, जयिक बैल धूपमें भी चलता रहेगा। कारण कि भैंसके द्रधमें सालिक बल नहीं होता, जबकि गायके दूधमें सालिक यल होता है।

जैसे प्राणियोंको वृतियोंका पदार्थीपर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है । यूरे व्यक्तिको अथवा भुखे कृतेको दृष्टि मोजनपर पड जाती है. तो सह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब यह भोजन पवित्र कैसे हो ? भोजनपर उसकी दृष्टि पड़ जाय, तो उसे देखका मनमें प्रसंत्र हो जाना चाहिये कि मगवान पधारे हैं! अतः उमको सबसे पहले

कुर्यन् रामनापानुकीर्ननम् । यः कवित् पत्योज्याति सोज्यदेवेनं लियते । वृष्टियांभयकोधसमन्तितेन सुन्धेन रुप्टैन्यनियीडितेन । विदेवयुक्तेन स संव्याननमप्रं न सम्बक् कार्यः

प्राप्ता प्राप्त प्राप्ता प्ता प्राप्ता प्ता प्राप्ता प्ता प्राप्ता प्ता प्राप्ता प

दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेटमर दूध न पिलाकर साय दूध स्वयं दुह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता; क्योंकि उसमें बछड़ेका हक आ जाता है। बछड़ेको पेटमर दूध पिला दे; और इमके बाद जो दूध निकले, वह चाहे पावमर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है।

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी भोजनपर असर पड़ता है; जैसे — (१) भोजन करनेवाले की अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, यह भोजन ठतने हो उतम दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है; परन्तु भोजन करानेवाला 'मुफ्तमें भोजन मिल गया; अपने इतने पैसे बब गये; इससे मेंग्रेमें बल आ जायगा' आदि स्वार्थका भाव रदा लेता है, तो यह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि यह सरपर आ गया. तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगां आदि और भोजन करनेवालेने भी स्वार्थभाव है, तो वह भोजन निकृष्ट दर्जेंका हो जायगा । इस विषयमें गीताने सिस्टानारूपमें कह दिया है— 'सर्वभूतिहते रताः' (५ १२५, १२ १४) । तारार्य यह है कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियोक्त हितका भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियारे, आदि उतनी ही पवित्र हो जायेगी ।

भोजनके अत्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिये—

अज्ञान्द्रयनि भूगानि पर्वन्याद्श्यसंभवः । धक्रान्द्रयति पर्वन्यो पतः कर्मसमुद्रदः ।। कर्म ब्राग्नेद्रयं विद्धि ब्राग्नाशसमुद्रद्रयः । तस्यात्सर्यगतं ब्राग्ना नित्यं यत्रे प्रतिकृत्यः ।। (गीता वे १९४९५) फिर भोजगके पायनेत तिये 'अहं रीधानये मून्यान' (गीता १५ ११४) हलोक पत्रते हुए मध्यना

अद्वरोसे नामिको धीर-धीर मुनाना चाहिये।

4

सम्बन्ध—पहले यवन-पूजन और पोजनके द्वारा को ब्रह्म बटाई, उससे सक्तिविध्या अहतपूर्वक लगा बरनेपारेंची स्वप्नादिक मिद्या—स्विमी तो पहलान ही जाती है, पेरानु को मनुष्य स्वपन, होते आदि क्रिनियके बार्य करते हैं अथवा सक्तिविहत यहादि सुभवनों करते हैं, उनयो सम्बन्धिक रविद्यो पहलान चैसे हो—यह बन्तेके तिर्वे यह, हा और समके क्रिनीन भेटेका ब्रम्मण असम्बन्धने हैं।

अफलाकाङ्क्षिमिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इन्यते ।

यष्ट्रव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।।

यज्ञ करना कर्तव्य है—इस तरह मनको समाधान करके फलेक्प्ररहित मनुष्योद्वारा जो शास्त्र-विधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, यह सार्तिक है ।

स्यालग — पष्ट्रव्यमेवेति — जब मनुस-रतिर कत स्टब होगा ? — ऐमा घटा घटे न रहे, केटान मिल गया और अपना वर्तमा करनेका अधिकार ध्वै कर्तमामा रहे ।

'अफलाकाङिक्षभिः'—मनष्य फलकी इच्छा रखनेवाला न हो अर्थात लोक-परलोकमें मेरेको इस यजका अमक फल मिले-ऐसा भाव रखनेवाला न हो ।

'यजो विधिदशे य इज्यते'— शास्त्रीमें विधिके विषयमें जैसी आजा दी गयी है. उसके अनसार ही यज किया जाय । इस प्रकारसे जो यज किया जाता है. वह सात्विक होता है--'स सात्विक:'।

#### सात्त्विकताका तात्पर्य

मान्विकताका क्या तात्पर्य होता है 7 अब इसपर थोडा विचार करे । 'यप्रव्यम'\* --- 'यज करनामात्र कर्तव्य है'-ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता। परना जब कर्तामें 'वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिले, मरनेके बाद खर्गादि लोक मिलें तथा आगेके जन्ममें धनादि पदार्थ मिलें '-- इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी. तव उसका उस यजके साथ सम्बन्ध जड जायगा । तालर्य है कि फलको इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्यत उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और (स्वार्थ तथा अधिमान न रहनेसे) फर्ताकी अहंता शद्ध हो जाती है।

इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करोगें कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है। कर्म कर्तासे अलग नहीं होता । कर्म कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात् जैसा कर्ता होगा. वैसे ही कर्म होंगे । इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है-'यो यच्छुद्धः स एव सः' अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वैसा हो उपका स्वरूप होता है और वैसा ही (श्रद्धांके अनुसार) उससे कर्म होता है। सात्पर्य यह है कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता

arzentekkennuenuenkennuurgennuurgenuutekerenuurgenuurgen erikkuuruurgen erikkuuruurge erikuuruu erikka erikuu है और कर्मके साथ सम्बन्ध होनेसे हो कर्ताका बन्धन होता है । केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात कर्ता मक हो जाता है।

> केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? अपने लिये कछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है: मेरा देश, काल, आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है: केवल मनष्य होनेके नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है-ऐसा भाव होनेमें कर्ता फलाकांशी नहीं होगा और क्योंका फल कर्ताको बाँधेगा नहीं अर्थात यज्ञको क्रिया और यजने फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता कहती है- 'कायेन भनसा बद्धया केवलैरिन्द्रियैरिप ।' (५ । ११) अर्थात् करण (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिकरण (स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो ।

यज्ञकी क्रियाका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और स्वयं (आत्म) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; परन्तु यह (खर्य) क्रिया और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । इस माने हए सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोडता. तबतक यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है- 'फले सको निवध्यते' (गीता ५ ११२) ।

एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो सत्वगण कहा है. वह संसारसे सम्बन्ध-विचोद करके परमाताको तरफ ले जानेवाला होनेसे 'सत' अर्थात निर्मण हो जाता है। देवी सम्पत्तिमें भी जितने गण हैं, वे

जो करनेयोग्य है, जो अपनी सामर्थ्यके अनुरूष है, जिसे अवस्य करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यको सिद्धि अवस्य होती है, वह 'कर्तव्य' होता है । वही कर्तव्य यज्ञमें 'यण्य' और टानमें 'टातव्य' है ।

र्म झीमद्भागवतमें एकादश सक्त्यके प्रवीसवें अध्यायमें जहाँ तापस, राजस और सात्विक—इन तीन गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक 'निर्मुण' और कहा है । घरनु गीताये तीन ही गुण कहे गये हैं । जब दोनोंके वक्ता भगवान् ब्रीकृष्ण ही है, तो किर ऐसा भेद बयों ?

गीताका जो सास्टिक भाव है, उसमे भगवान्ते 'सष्टव्यम्' (१७ । ११), 'दलव्यम् (१७ । २०), 'कार्यमित्येव' (१८।१) आदि पद कहे हैं। इन्हें कहनेका ताल्पर्य यह है कि जिस वर्णाका 'मत कानामाड,

पवित्र होता है।

Conditional contraction of the c थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे । उसको देनेके बाद वचे हए शद्ध अत्रको स्वयं ग्रहण करे. तो दृष्टिदोय मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है।

दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेटभर दध न पिलाकर सार द्रध स्वयं दह लेते हैं। वह द्रध पवित्र नहीं होता: क्योंकि उसमें बछडेका हक आ जाता है। वछड़ेको पेटभर दूध पिला दे: और इसके बाद जो द्रध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न हो, बहत

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी भोजनपर असर पडता है: जैसे -(१) भोजन करनेवाले को अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी. यह भोजन उतने ही उतम दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है: परन्त भोजन करनेवाला 'मफ्तमें भोजन मिल गया: अपने इतने पैसे बच गये: इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदि स्वार्थका भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि

'यह घरपर आ गया, तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा' आदि और भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव हैं. तो वह फ्रीजन निकष्ट दर्जेका हो जायगा ।

इस विषयमें गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया है-- 'सर्वभूतहिते रताः' (५ ।२५, १२ ।४) । तात्पर्य यह है कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियंकि हितका भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएँ आदि उतनी ही पवित्र हो जायँगी ।

भोजनके अन्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिये ---

अञ्चद्धयन्ति भुतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । यशाद्धवति पर्जन्यो कर्मसमद्भवः ।। यजः व्रह्मोद्धवं विद्धि व्रह्माक्षरसमुद्धवम् । तस्पात्सर्थगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।।

(गीता ३ । १४-१५) -फिर भोजनके पाचनके लिये 'अहं यैधानरो भूत्वा॰' (गीता १५ । १४) श्लोक पढ़ते हुए मध्यंमा अङ्गलीसे नाभिको घीर-धीर घमाना चाहिये ।

सम्बन्ध--पहले यजन-पूजन और भोजनके द्वारा जो श्रद्धा बतायी, उससे शासविधिका अञ्चतापूर्वक त्याप करनेवालोंकी स्वामाविक निष्ठा—रिविकी तो पहचान हो जाती हैं; परनु जो मनुय व्यापार, खेती आदि जीविकार्क वार्य करते हैं अथवा शास्त्रविहत युवादि शुभकर्म करते हैं, उनके स्वाभाविक रुचिकी पहचान कैसे हो—यह बतानेके लिये यवा. तप और दानके तीन-तीन भेदोंका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

अफलाकाङिक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

याव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।।

यज्ञ करना कर्तव्य है—इस तरह मनको समाधान करके फलेन्छारहित मनुष्योद्वारा जो शास्त्र-विधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्रिक है।

मिल गया और अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी कर्तव्यमात्र रहे । प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें शासकी जब उससे कुछ मिलनेकी आशा ही नहीं रधनी आज्ञाके अनुसार यज्ञ करनायात्र मेरा कर्तव्य है । 'एव है, तो फिर (फलेच्छाका त्याग करके) यज्ञ करनेकी इति'—ये दो अव्यय लगानेका तालर्प है कि इसके . जरूरत हो क्या है?—इसके उत्तरमें भगतान् कहते

व्याख्या—'यष्टव्यमेवेति'— जव मनुष्य-शारीर क्या लाभ होगा?—ऐसा भाव भी न रहे, केवल

सिवाय दूसरा योई भाव न रखे अर्चात् इस यज्ञसे हैं— 'यनः समाधाय' अर्थात् 'यज्ञ करना हमारा लोकमें और परलोकमें मेरेको क्या मिलेगा ? इसमे मेरेको ं कर्तव्य हैं' ऐसे मनको समाधान करके यह करना चारिये । \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 'अफलाकाङिक्षभिः'--मनुष्य फलकी इच्छा रखनेवाला न हो अर्थात् लोक-परलोकमें मेरेको इस यज्ञका अमक फल मिले-ऐसा भाव रखनेवाला न हो ।

'यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते'— शास्त्रोमें विधिके विषयमें जैसी आज्ञा दी गयी है, उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाय । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है. वह सात्त्विक होता है--'स सात्त्विकः' ।

#### सात्त्विकताका तात्पर्य

सात्त्विकताका क्या तात्पर्य होता है ? अब इसपर थोड़ा विचार करें । 'यष्टव्यम्' \* --- 'यज्ञ करनामात्र कर्तव्य है'-ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता। परन्तु कर्तामें 'वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिले, मरोके बाद स्वर्गादि लोक मिलें तथा आगेके जन्ममें धनादि पदार्थ मिलें '- इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी, तव उसका उस यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ जायगा । तालर्य है कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ सम्बन्ध जड़ता है । केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और (स्वार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) कर्ताकी अहंता शद्ध हो जाती है।

इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करनेमें कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है। कर्म कर्तासे अलग नहीं होता । कर्म कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात् जैसा कर्ता होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है-'यो यक्ट्रद: स एव स:' अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही (श्रद्धाके अनुसार) उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता . . है और कर्मके साथ सम्बन्ध होनेसे ही कर्ताका बन्धन होता है। केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् कर्ता मक हो जाता है।

959

केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? अपने लिये कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; मेरा देश, काल, आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है; केवल मनुष्य होनेके नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है-ऐसा भाव होनेसे कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मोंका फल कर्ताको बाँधेगा नहीं अर्थात् यज्ञकी क्रिया और यज्ञके फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता कहती है- 'कायेन मनसा बद्धया केवलैरिन्द्रियैरिप ।' (५ । ११) अर्थात् करण (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिकरण (स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो ।

यज्ञको क्रियाका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और खयं (आत्मा) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है: परन्त यह (स्वयं) क्रिया और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है। इस माने हुए सम्बन्धको यह जयतक नहीं छोड़ता, तयतक यह जन्म-भरणरूप वत्यनमें पड़ा रहता है- 'फले सको निवध्यते' (गीता ५ 1१२) ।

एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो सत्वगण कहा है, वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमाताकी

तरफ ले जानेवाला होनेसे 'सत' अर्थात निर्मण हो जाता है। दैवी सन्पतिमें भी जितने गण है, ये

<sup>\*</sup> जो करनेपोग्य है, जो अपनी सामध्यिक अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको करनेसे उदेश्यको सिद्धि अवश्य होती है, यह 'कर्तव्य' होता है । यही कर्तव्य यहाँ 'यहव्य' और दानमें 'दानव्य' है ।

र् बीयद्भागवतमे एकादश स्कन्धके पर्णासवे अध्यापमें जहाँ तामस, राजस और साश्चिक—इन तीन गुणोका वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक 'निर्गुण' और कहा है । परनु गीतामें तीन ही गुज कहे गये है । जब दोनोंके वका भगवान् श्रीकृष्ण ही है, तो किर ऐसा भेद क्यों ?

गीताका जो सान्तिक भाव है, उसमें भगवान्वे 'यहव्यम्' (१७ १११), 'दानव्यम् (१७ १२०), 'कार्पमिन्येव' (१८ । १) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तालार्प यह है कि जिस कर्नाका 'यह कननामाव,

and a factor of the state of th सत्र सात्त्विक ही हैं। परनु दैवी सम्पत्तिवाला तभी उठ जायगा अर्थात् जब गुणोंके सङ्गसे सर्वथा रहित परमात्माको प्राप्त होगा , जब वह सत्त्वगुणसे कैंचा हो जायगा।

# अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ।। १२ ।।

परन्त हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलकी इच्छाको लेकर अथवा दाध-(दिखावटीपन-) के लिये भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो ।

व्याखा-'अभिसन्धाय तु फलम्'-- फल अर्थात इसकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृतिकी कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है ।

'इस लोकमें हमें धन-वैभव मिले; स्त्री-पत्र,परिवार अच्छा मिले; नौकर-चाकर, गाय-भैंस आदि भी हमारे अनुकल मिलें: हमारा शरीर नीरोग रहे: हमारा आदर-सत्कार, मान-बडाई, प्रसिद्धि हो जाय तथा मरनेके बाद भी हमें खर्गादि लोकोंके दिव्य भोग मिलें' आदि डप्टकी प्राप्तिकी कामनाएँ हैं ।

'हमारे वैरी नष्ट हो जायै; संसारमें हमारा अपमान, वेइज्जती, तिरस्कार आदि कभी न हो; हमारे प्रतिकल परिस्थित कभी आये हो नहीं' आदि अनिष्टकी निवर्तिकी कामनाएँ है।

'दम्भार्थमपि चैव यत्'- लोग हमें भीतरसे सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्त्री, दानी, धर्मात्मा, याजिक आदि समझें, जिससे संसारमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय-ऐसे दिखावटीपनेको लेकर जो यज्ञ किया जाता है, यह राजस कहलाता है। इस प्रकारके टिखावटी यज्ञ करनेवालोंमें 'यहचे दास्यामि'

(१६ । १५) और 'यजन्ते नामयज्ञैस्ते' (१६'। १७) आदि सभी वार्ते विशेषतासे आ जाती है।

'इञ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्'— इस प्रकार फलकी कामना और दम्भ-(दिखावटीपन-) की लेकर जो यह किया जाता है, वह राजस हो जाता है ।

जो यज्ञ कामनापूर्तिक लिये किया जाता है, उसमें शास्त्रविधिकी मुख्यता रहती है। कारण कि यशकी विधि और क्रियामें यदि किसी प्रकारकी कमी रहेगी, तो उससे प्राप्त होनेवाले फलमें भी कमी आ जायगी। इसी प्रकार यदि यज्ञकी विधि और क्रियामें विषयेत बात आ जायगी. तो उसका फल भी विपरीत हो जायगा अर्थात वह यश सिद्धि न देकर उल्टे यजकतिक लिये घातक हो जायगा ।

पानु जो यह केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है, उसमें शास्त्रविधिकी परवाह नहीं होती। यहाँ 'विद्धि' किया देनेका तात्पर्य है कि है अर्जुन ! सांसारिक राग (कामना) ही जन्म-भरणका कारण है । अतः इस विषयमें तेरेको विशेष सावधान रहना है।

दान देनामात्र और कर्तव्य करनामात्र' उद्देश्य रहता है, उमका कर्म और कर्मफलके साथ, प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ किञ्चित्रपत्र भी संस्थन्य नहीं रहता अर्थान् सान्त्रिक यत्न, दान आदि भी 'निर्गुण' हो जाते हैं।

सप्रार्थ अध्यायके अन्तमें परमात्माके तीन नामों 'ॐ तत, सत्' के वर्णनमें 'सन्' शब्दकी ज्याच्या करते हुए भगवानने बताया कि उस परमात्माक निमिन जितने कर्म किये जाते हैं, ये सभी 'सत्' (निर्गुण) हो जाते है—'कर्म चेव तदर्वीय सदिवेवाभिधीयने' (१७ । २७) । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगीका कर्म और कर्मफलक साथ सम्बन्ध-विच्छेर होनेसे और भक्तियोगीके कपींका भगवान्के साथ सम्बन्ध जुड़नेसे उनके सभी कर्म 'निर्गण' हो जाते हैं । इस प्रकार दोनों हो बातें एकही में आ बानेसे गीतामें निर्मुणका अलग वर्णन नहीं आया है ।

गीनामें जहाँ सत्वगुणको अनामय बनाया है, वहाँ सत्वगुणमे बनार होनेकी बात भी कही है (१४ । ६) और कहा है कि सत्वपुगर्मे स्थित पुरुष कर्यालोकोर्ने जाते हैं (१४ ।१८) । इसका तायर्प यह है कि बयन सत्वगुणसे नहीं होता, प्रत्युव उसका सड्ड करनेमे ही बचन होता है—'सुप्रमट्टेन बप्रावि ज्ञानसट्टेन धानव ।।' (१४ । ६) और 'कारण' गुजसङ्घोऽस्य सदसरोगेनिकचसु ।।' (१३ । २१) । ऐसे ही सन्वगुजर्म अपनी गिर्धात गानना 'सन्तरपाः'( १४ । १८ )भी बन्धनकारक है ।

विधिहीनमसृष्टाञ्ज

मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

#### तामसं परिचक्षते ।। १३ ।। श्रद्धाविरहितं यजं

शास्त्रविधिसे हीन, अन्न-दानसे रहित, विना मन्त्रोंके, विना दक्षिणाके और विना श्रद्धांके किये जानेवाले यजको तामस यज्ञ कहते हैं।

व्याख्या-- 'विधिहीनम'- अलग-अलग यज्ञोंको अलग-अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनसार यज्ञकण्ड, स्रवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन आदिका विचार होता है । अलग-अलग देवताओंकी अलग-अलग सामग्री होती है; जैसे—देवीके यजमें लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है। परन्त तामस यज्ञमें इन विधियोंका पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षापूर्वक विधिका त्याग होता है।

'असृष्टान्नम्'—तामस मनुष्य जो द्रव्ययज्ञ करते हैं. उसमें ब्राह्मणादिको अत्र-दान नहीं किया जाता । तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि मुफ्तमें ग्रेटी मिलनेसे वे आलसी हो जायँगे, काम-धंधा नहीं करेंगे ।

'मन्त्रहीनम्'-वेदोंमें और वेदानुकुल शास्तोंमें कहे हुए मन्तोंसे ही द्रव्ययज्ञ किया जाता है। परन तामस यज्ञमें वैदिक तथा शास्त्रीय मन्त्रीसे यज्ञ नहीं किया जाता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता है कि आहति देनेमात्रसे यज्ञ हो जाता है, सगन्य हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मन्त्रोंकी क्या जरूरत है ? आदि ।

'अदक्षिणम'— तामस यजमें दान नहीं किया जाता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता है कि हमने यज्ञमें आहित दे दी और ब्राह्मणोंको

अच्छी तरहसे भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देनेकी क्या जरूरत रही? यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी-प्रमादी हो जायँगे, पुरुपार्थहीन हो जायँगे, जिससे दुनियामें बेकारी फैलेगी; दूसरी बात, जिन ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिलती है, वे कछ कमाते ही नहीं, इसलिये वे पृथ्वीपर भाररूप रहते हैं, इत्यादि । वे तामस मनव्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मणादिको अन्नदान, दक्षिणा आदि न देनेसे वे तो प्रमादी बनें.

चाहे न बनें: पर शास्त्रविधिका, अपने कर्तव्य-कर्मका त्याग करनेसे हम तो प्रमादी बन ही गये!

'श्रद्धाविरहितं यजं तामसं परिचक्षते'- अग्निमें

आहित देनेके विषयमें तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यके निर्वाहके कामकी चीजें हैं। ऐसी चीजोंको अग्निमें फैंक देना कितनी मर्खता है।\* अपनी प्रसिद्धि, मान -बडाईके लिये वे यज्ञ करते भी है तो विना शास्त्रविधिके, विना अन्नदानके, विना मन्त्रेंके और बिना दक्षिणांके करते हैं । उनकी शास्त्रेंपर, शास्त्रोक मन्त्रॉपर और उनमें बतायी हुई विधियोंपर तथा शास्त्रोक्त विधिपूर्वक की गयी यज्ञकी क्रियापर और उसके पारलीकिक फलपर भी श्रद्धा-विश्वास नहीं होते । कारण कि उनमें मुद्रता होती है । उनमें अपनी

<sup>\*</sup> जब धेतमे हल चलानेवाला अनाजके बढ़िया-बढ़िया बीजोंको मिट्टीमे मिला देता है, तो खेती होतेपर उन बीजोसे कई गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है; फिर शास्त्रीय मन्त्रीके उच्चारणपूर्वक वस्तुओका हवन करना क्या निर्धिक जायगा? मिट्टीमें मिलाया हुआ बीज तो आधिभौतिक है; क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्रविधिसहित अग्निमे दी गयी आहुति आधिदेविक है;क्योंकि देवता चेतन है।अत:उन देवताओंके लिये दी गयी आहित वयकि रूपमे वहत यहा काम काती है। मनुत्रीने कहा है-

अप्नी प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यम्पतिष्ठने । आदित्याज्ञायने यृष्टिर्वृष्टेरप्नं तनः प्रजाः ।।

<sup>(</sup>मनुम्पृति ३ । ७६) अर्घात् अग्निमें डाली हुई आहुति आदित्यकी किरणोको पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणोसे वर्षा होनी है (इस बानको भौतिक वैज्ञानिक भी मानने स्रो है) ।

मात्र जीव अन्नसे पैदा होते हैं और अन्न जलसे पैदा होता है—'अन्नाद्भवन्ति भूतनि पर्त्रन्तान्त्रसंघवः ।' (गोता ३ । १४)।अतः सृष्टिमं जल ही प्रधान है । जल बासनेमें 'बल' हो खास हेतु है--'बलाइवनि पर्शन्ते' (\$ 1 88) 1

तो अक्त होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो अशुभ कमीक फल (अघोगति) तो मिलेगा ही— उसे मानते नहीं ।

इस तामस यहामें 'यः शास्त्रविधिमुस्यूच्य वर्तते कामकारतः' (गीता १६ । २३) और 'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपसाप्तं कृतं च यत्' (गीता १७ । २८) —ये दोनों भाव होते हैं । अतः वे इहलोक और परलोकका जो फल चाहते हैं, वह उनको नहीं मिलता—'न स सिद्धिमवाग्नोति न सुखं न परां गतिम्', 'न च तत्नेत्य नो इह' ।' ताल्पर्य है कि उनको उपेक्षापूर्वक किये गये शुभ-कर्मोंका इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अराम कमौंक फल (अधोगति) तो मिलेगा री— 'अयो गव्छन्ति तामसाः' (१४ । १८)। करण कि अराम फलमें अग्रद्धा हो हेतु है और वे अग्रद्धापूर्वक ही शास्त्रविरुद्ध आवरण करते हैं; अतः इसका दण्ड तो उनको मिलेगा हो।

ता अनका मिलगा हा।
इन यज्ञेंमें कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, सङ्ग,
शास्त्र, खान-पान आदि मदि सात्तिक होगे, तो यह
यज्ञ सात्तिक हो जायगा; यदि ग्रजस होगे, तो वह
यज्ञ ग्रजस हो जायगा; और यदि तामस होगे, तो
वह यज्ञ तामस हो जायगा।



सम्बन्ध-- ग्वारहवे, बारहवें और तेरहवें स्लोकमें क्रमशा स्वालिक, एवस और तामस यक्का वर्णन करके अब आगोके तीन स्लोकोंने क्रमशः शाधीरिक, वाधिक और यानसिक तपका वर्णन करते हैं (जिसका सालिक, राजस और तामस-भेद आगे करेंगे 1)

## देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१४ ।।

देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन्युक्त महायुक्तपका पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्यका पालन करना और हिंसा न करना—यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है।

ध्याख्या—'देवद्विजगुरुआज्ञपूजनम्'— यहाँ 'देव' शब्द मुख्यरूपसे विष्णु, शङ्कर, गणेश, शक्ति और सूर्य—इन पाँच ईश्वरकोटिके देवताओके लिये आया है। इन पाँचोंमें जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक श्रद्धा है, उसका निकाममावसे पूजन करना पाहिये। <sup>‡</sup>

चारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अधिनीकमार—ये तैंतीस शास्त्रोक्त देवता भी 'देव'

अधिनीकुमार—ये तैतीस शास्त्रोक्त देवता भी 'देव' शब्दके अन्तर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदिमें, टीपमालिका आदि विशेष पर्वोमें और जातकर्म, चूझकर्म, यज्ञोपवीत, विधाह आदि संस्कारीके समय जिन देवताओंके पूजनका शास्त्रीमें विधान आता है, उन मय देवताओंको भी 'देव' शब्दके अन्तर्गत मानना चाहिये। इन देवताओंका यथावमर पूजन करनेके लिये शास्त्रीकी आज्ञा है। अतः हमें तो केवल

शास्त्रमर्यादाको मुर्गक्षत रखनेके लिये अपना कर्तन्य समझकर निष्कामभावसे इनका पूजन करना है— ऐसे भावसे इन देवताओंका भी यथायसर पूजन करना चाहिये। तारार्य है कि शास्त्रोंने जिन-जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदिके दिन जिन-जिन देवताओंका पूजन करनेका विधान वताया है, ठन-उन तिथि आदिके दिन उन-उन देवताओंका पूजन करना चाहिये।

'द्विज' राव्द ब्राह्मण, शतिय और वैश्व—इन तीनीका बावक है, परन् यहाँ पूजनका विशय होनेमे इसे केवल ब्राह्मणका ही बावक समझना चाहिये, शतिय और यैश्यक नहीं।

जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता-पिता चड़े-चूढ़े, कुलके आचार्य, पढ़ानेवाले अध्यापक और आहम, अवस्था, विद्या आदिमें जो हमारेसे चड़े हैं,

र्रें इनमें भी वैष्णव मगवान् विष्णुको, श्रेव भगवान् शिवको, गाणपन भगवान् गणेशको, शातः भगवनी शक्तिको और भीर भगवान् मूर्यको सर्वविदि ईवर वानते हैं। अतः इन वौद्योपे भी अपनी बद्धा-भक्तिके अनुसार अपना इन्न से सर्वविदि ईवर शेणा और अन्य सभी देवना होंगे।

ेंद्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य आदि गुरूजनोंकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पुय्प, आरती आदिसे उनकी पूजा करना—यह सब उनका पजन है।

यहाँ 'प्राज्ञ' शब्द जीवन्मक्त महाप्रुपके लिये आया है। यदि वह वर्ण और आश्रममें ऊँचा होता. तो 'द्विज' पदमें आ जाता और यदि शरीरके सम्बन्धमें (जन्म और विद्यासे) बडा होता, तो 'गरु' पदमें आ जाता । इसलिये जो वर्ण और आश्रममें कैंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरुका सम्बन्ध भी नहीं है-ऐसे तत्वज्ञ महापरुपको यहाँ 'प्राज्ञ' कहा गया है। ऐसे जीवन्मक्त महाप्रपके वचनोंका, सिद्धान्तोंका आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही बास्तवमें उसका पूजन है । वास्तवमें देखा जाय तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टिसे आदरणीय हैं, पजनीय हैं: परन्त प्राज़ (जीवन्मक) तो आध्यात्मिक दक्षिसे आदरणीय-पजनीय है । अतः जीवन्युक्तका हृदयसे आदर करना चाहिये: क्योंकि फेवल बाहरी (बाह्य दृष्टिसे) आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है. पुजन है।

'शौचम्'-जल , मृतिका आदिसे शरीरको पवित्र बनानेका नाम 'शौच' है । शारीरिक शुद्धिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ।

> शौचातवाङ्गजुगुप्सा परैस्संसर्गः । (योगदर्शन २ १४०)

शौचसे अपने शांगिर्स घृणा होगी कि हम इस रागिरको ग्रात-दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाकका कफ, आँख और कानकी मैल, लार, धूक आदि निकलते हो रहते हैं। यह रागिर हड्डी, मांस, मज्जा आदि पृणित (अपित्रत्र) पौजोंका बना हुआ है। इस हड्डी-मांसके थैलेमें तोला-भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगन्यपुक्त बलु महीं है। यह केमल गंदगीका पत्र है। इसमें योगी मलिनता-हो-मलिनता भग्नी पद्मी है। यह केमल

मल-मूत्र पैदा करनेकी एक फैक्टरी है, मशीन है। इस प्रकार शरीरकी अशुद्धि, मिलनताका ज्ञान होनेसे मनुष्य शरीरसे ऊँचा उठ जाता है। शरीरसे ऊँचा उठनेपर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदिको लेकर अपनेमें बङ्ग्पनका अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातोंके लिये शौच रखा जाता है।

आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौवाचार रखते हैं, वे तो दूसरोंका अपमान करते हैं, दूसरोंसे पृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना विल्कुल गलत है; क्योंकि शौवका फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरोंके रीतरकार करो, प्रस्तुत यह बताया गया कि तुम दूसरोंके रितरकार करो, प्रस्तुत यह बताया गया कि इससे दूसरोंके साथ संसर्ग नहीं होगा— 'परैरसंसर्गः'। तात्यर्थ है कि शरीरपात्रसे 'लानि हो जायगो कि ये त्यय पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे, निट्टीके ढेलेको जलसे धोते चल जायँ, तो अन्तमं वह सब (गलकर) सागद हो जायगा, पर उसमं वह सब (गलकर) सागद हो जायगा, पर उसमं वह सिताय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी; ऐसे हो शरीरको कितना ही शुद्ध करते रहे, पर वह कमी शुद्ध होगा नहीं; क्योंकि इसके मूलमें ही अशुद्ध है— स्वानाद योजानुगृष्टमान्निः स्वराज्ञाद्धि। स्वरायमाध्येशशैचत्यात् पण्डिता हाशुचि विद:।।

(योगदर्शन २ १ ५ का व्यास-भाष्य)
'विद्वान् त्योग शारीच्को स्थान (माताके उदस्में
स्थित), बीज (माता-पिताके रजोवीर्यसे टट्भूत),
उपष्टम्म (खाये-पीये हुए आहारके रससे परिपृष्ट),
नि.स्वन्द (मल, मूत्र, धूत्र, लार, स्वेद आदि सावसे
युक्त), निधन (माणधर्मा) और आधेय शीय
(जल-मृतिका आदिसे प्रसालित करनेयोग्य) होनेके

व्यरण अपवित्र मानते हैं।

'आर्जवम्'—राग्रेस्की एँठ-अकड्का त्याग वरके उठते, बैठते आदि शाग्रेसिक क्रियाओंका सांधी-सालतासे करतेका नाम 'आर्जव' है। अधिमान अधिक होतेमे ही शग्रीएमें टेड्रामन आता है। अतः जो अनना बरुपाण चाहता है, ऐसे साधकको अपनेमें आधिमान नहीं एकना चाहिये। निर्धामानता होतेसे शाग्रिसों और शाग्रेस्की चाहते, उटते, बैठते, चेस्तेने किस्मों

and transferent and the control of t सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है. जो 'आर्जव' है।

'ब्रह्मचर्यम्'- ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भेग करनेवाली हैं—(१) पहले कभी खीसड़ किया है, उसको याद करना, (२) खियोंसे रागपूर्वक वार्ते करना, (३) स्त्रियोंके साथ हैंसी-दिल्लगी करना. (४) स्त्रियोंको तरफ रागपूर्वक देखना, (५) स्त्रियोंके साथ एकान्तमें बातें करना, (६) मनमें सीसङ्गका संकल्प करना. (७) स्त्रीसङ्का पद्मा विचार करना और (८) साक्षात् स्त्रीसङ्ग करना । ये आठ प्रकारके मैथन विद्वानीने वताये हैं । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी-इन तीनोंका तो बिल्कल ही घोर्यपात नहीं होना चाहिये और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिये । गृहस्य केवल सन्तानार्थ शास्त्रविधिके अनुसार ऋतुकालमें स्त्रीसङ्ग करता है, तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पतिके रहते पातिव्रत-धर्मका पालन करती रही है और पतिकी मत्यके बाद ब्रह्मचर्यधर्मका पालन करती है. उस विधवाकी वही गति होती है, जो आयाल ब्रह्मचारीकी होती है।

वास्तवमें .तो 'द्रहाचारियते स्थितः' (गीता ६ । १४) — ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परन्तु इसमें भी यदि स्वप्रदोत्र हो जाय अथवा प्रमेह आदि शरीसकी खराशीमे बीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यभङ्ग नहीं माना गया है। भीतरक भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो वीर्यपात आदि होते हैं, वही ब्रह्मचर्यभद्ग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्यका भावेकि साथ सम्बन्ध है। इसलिये ग्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव शुद्ध रखनेक लिये वह अपने मनको परसीको तरफ

कभी जाने ही न दे। सावधानी रखनेपर कभी मन चला भी जाय, तो भोतरमें यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं: क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पद्मा विचार है: मैं ऐसा काम कैसे कर सकता है?

'अहिंसा'—सभी प्रकारको हिंसाका अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मढता-) को 'लेकर होती है। 'जैसे, अपने स्वार्थमें आकर किसीका धन दया लिया, दूसर्वका नुकसान करा दिया- यह 'स्वार्थ' को लेकर हिंसा है। क्रोधमें आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट पहुँचायी अथवा खत्म ही कर दिया--यह 'क्रोध' को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिये किसी पशुको मार दिया अथवा घनके कारण किसीको मार दिया- यह 'लोम'को लेकर हिंसा है । सस्तेपर चलते-चलते किसी कुरोको लाठी-मार दी, वृक्षकी डाली तोड़ दी, किसी पासकी ही तोड़ दिया, किसीको ठोकर मार दी, तो इसमें न ब्रोध है. न लोभ है और न कुछ मिलनेको सम्भावना हो : है-यह 'मोह' (मुद्रता) को लेकर हिंसा है। अहिसामें इन सभी हिसाओंका अभाव है ।

'शारीरं तप उच्यते'— देव आदिका पूजन, शीय, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह पाँच प्रकारका 'शाधीरक तप' कहा गया है । इस शाधीरक तपमें तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी लेलेने चाहिये।

जब कष्ट ठठाना पहता है, तपन होती है, तब वह तप होता है: परन् उपर्युक्त शाग्रीरिक तपमें ती ऐसी कोई धात नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार हुआ ? कष्ट 'ठठाकर जो तप किया जाता है, यह यालवर्ने श्रेष्ठ क्येटिका तप नहीं है। तपने कष्टरी मछाता राजनेवालीको भगवान्ते 'आसुरिनश्चयान्' (१७ ।६)-आसर निशयवाले बताया है । तम ती

प्रेक्षणं गुहाभाषणम् । सङ्गल्योज्ञयवमायशः क्रियानियतिरेष ਲਹਿਨੀ ਤੋਂ केलि: प्रनीविण: । विषयीतं ब्रह्मवर्यमञ्जूषं

<sup>े</sup> वहां 'अहिंसा' शामितक क्षपेत अन्तर्गत आयी है. इसलिपे यहाँ शमी सम्बन्धी अहिमा ही सी . जायगी, मन-सामीकी अहिमा नहीं सी जायगी।

वहीं श्रेष्ठ हैं, जिसमें उच्छङ्गल वृतियोंको ग्रेकका मन आदिका संयम करना पडता है। 🗓 लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि

शास्त्र, कल-परम्परा और लोक-परम्पराकी मर्यादाके अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थित, घटना आदि अपने विपरीत आ जायँ, तो उनको साधन-सिद्धिके लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तपमें शरीर, इन्द्रिय, मन आदिका संयम होता है।

अप्रहरयोगमें जहाँ यम-नियमादि आठ -अडोंका वर्णन किया गया है . वहाँ 'यम'को सबसे पहले बताया है। यद्यपि पाँच ही 'यम' हैं— 'अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा रामाः (योगदर्शन २ । ३०) और पाँच ही 'नियम' हैं-'शौनसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' (योगदर्शन २ । ३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी अपेक्षा यमको ज्यादा महिमा है । कारण कि 'नियम'में व्रतोंका पालन करना पड़ता है और 'यम'में इन्द्रियों.

शरीरको कष्ट देना तप है और आरामसे रहकर संयम करना. त्याग करना तप नहीं है: परंत वास्तवमें देखा जाय तो समात सांसारिक विषयोंमें अनासक होकर जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं है. प्रत्यत पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है । कारण कि त्यागरी परमात्याको प्राप्ति होती है--'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२ । १२) । केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी गयी है: किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होनेसे वह तप परमात्पप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते हुए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते रहना चाहिये।

# अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५ ।।

उद्देग न करनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना-यह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है।

व्याख्या—'अनुद्रेगकरं वाक्यम्'— जो यात्र्य अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसर्वेको वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्देग, समझनेके लिये कह देना 'सत्य' है\* । विक्षेप और इलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य 'अनुद्रेगकर' कहा जाता है।

और निष्ठय किया गया हो, उसको वैसा-का-वैसा हो वाक्य 'प्रिय' कहलाता है 📑

जो क्राता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चगली और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयक.

'सत्यं प्रियहितं च यत्'-जैसा पढ़ा, सना, देखा भीठे, साल और शान्त वचनेसे कहा जाय, वह

#### वमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावडानि ।

(पातअलयोगदर्शन २ ३२१)

🚣 हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राहासोमें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलते ।

सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्रुयात् ब्रुयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रुयादेय चर्मः सनातनः ।।

(यमुम्पृति ४ । १३८)

'मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिष बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो और प्रिय हो, पर असत्य न हो-यही सनातन धर्म है।

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यनि जन्नवः । तसाशदेव वक्तय्ये वचने का दौद्रता ।।

'त्रिय वाक्य बोलनेसे सनुष्य, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाने है, इसलिये सनुष्यको देन पाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें टरिट्रता-कंजुमी किस बाठकी ?"

patanktääkrediadikkeetevätytäkkeetennasinnannäännakenkeetennastennakinjeleeteten in saatia saatiatiatetetetete सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है. जो 'आर्जव' है।

'ब्रह्मचर्यम्'— ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भंग करनेवाली है-(१) पहले कभी खीसङ्ग किया है. उसको याद करना, (२) खियोंसे रागपर्वक वार्ते करना. (३) स्त्रियोंके साथ हँसी-दिल्लगी करना. (४) स्त्रियोंकी तरफ रागपूर्वक देखना, (५) स्त्रियोंके साथ एकात्तमें वार्ते करना. (६) मनमें स्त्रीसङ्का संकल्प करना, (७) स्त्रीसङ्गका पका विचार करना और (८) साक्षात स्त्रीसङ्घ करना । ये आठ प्रकारके मैथन विद्वानीने बताये हैं\* । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

प्रहाचारी, चानप्रस्थ और संन्यासी—इन तीनोंका तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिये और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिये । गृहस्थ केवल सन्तानार्थः शास्त्रविधिके अनुसार ऋतुकालमें स्त्रीसङ्ग करता है. तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी बहाचारी माना जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पतिके रहते पातिव्रत-धर्मका पालन करती रही है और पतिको मृत्युके बाद ब्रह्मचर्यधर्मका पालन करती है. उस विधवाकी वही पति होती है, जो आयाल ब्रह्मचारीकी होती है।

'ब्रह्मचारिवते स्थितः' वास्तवमें तो (गीता ६ । १४) — ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परन्त इसमें भी यदि स्वप्रदोष हो जाय अथवा प्रमेह आदि शरीरकी खराबीसे वीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यभद्र नहीं माना गया है। भीतरके भावोंमें गडबड़ी आनेसे जो धीर्यपात आदि होते हैं, वहीं ब्रह्मचर्यमङ्ग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्यका भावकि साथ सम्बन्ध है। इसलिये ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव शब्द रखनेके लिये वह अपने मनको परसीकी तरफ

कभी जाने ही न दे । सावधानी रखनेपर कभी मन चलां भी जाय, तो भौतामें यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करेंगा ही नहीं: क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पढ़ा विचार है: मैं ऐसा काम कैसे कर सकता है?

'अहिंसा'—सभी प्रकारकी हिंसाका अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मदता-) कों लेकर होती हैं। जैसे, अपने स्वार्थमें आकर किसीका धन दबा लिया, दूसरोंका नुकसान करा दिया- यह 'स्वार्थ' को लेकर हिंसा है। क्रोधने आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट पहुँचायी अथवा खत्म ही कर दिया-यह 'क्रोध' को लेकर हिंसा है। चमडा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिये किसी पराको मार दिया अथवा धनके कारण किसीको मार दिया- यह 'लोभ'को लेकर हिंसा है । यस्तेपर चलते-चलते किसी कुतेको लाठी मार दी, वक्षकी डाली तोड दी, किसी पासको ही तोड दिया. किसीको ठोकर भार दी, तो इसमैं न झोध है, न लोभ हैं और न कड़ मिलनेजी सम्भावना ही है-यह 'मोह' (मुदता) को लेकर हिंसा है।

अहिमामें इन सभी हिमाओंका अभाव है । 'शारीरं तप उच्यते'— देव आदिका पूजन, शौच, आर्जव, राह्यचर्य और अहिसा—यह पाँच प्रकारका 'शारीरिक तप' कहा गया है। इस शारीरिक सपमें तीर्थ, व्रतं, संयम आदि भी लेलेने चाहिये ।

जब कट उठाना पडता है, तपन होती है, तब यह तप होता है; परंचु उपर्युक्त शाग्रीतक वपमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार हुआ ? कष्ट 'उटाकर जो तप 'किया, जाता है, यह वास्तवमें श्रेष्ठ क्येटिका तप नहीं है । तपमें कष्टकी मुख्यता रखनेवालोंको भगवान्ने 'आसुरिक्रयान्' (१७ । ६)-आनुर निधयवाले यताया है । तन तो

सङ्क्रस्योऽस्ववसायस क्रियानिव्यतिये च ।। कीर्तन केलि: देशणे गद्धभाषणम् । विपारि प्रद्वासर्वमन्त्रेयं ग्रापुरुपिः ।। . मनीविणः । एतन्पैयुनमहाङ्गे : प्रवदन्ति

<sup>-</sup> यहाँ 'अहिंसा' शारीरिक तपके अनार्गत आधी है, हमलिये यहाँ शरीर सम्बन्धी अहिंसा है सी-जायगी, मन-वाणीकी अहिंसा नहीं सी जायगी ।

वहीं श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छृङ्खल वृतियोंको रोककर मन आदिका संयम करना पड़ता है। शास्त्र, कुल-परम्परा और लोक-परम्पराको मर्यादाके लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन शरीरको कप्र देना तप है और आरामसे रहकर संयम करते हुए स्वामाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना करना, स्याग करना तप नहीं है; परंत वास्तवमें देखा आदि अपने विपरीत आ जायै. तो उनको साधन-सिद्धिके जाय तो समस्त सांसारिक विपयोंमें अनासक्त होकर लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस दपमें जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं शिंग, इन्द्रिय, मन आदिका संयम होता है। है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है। अष्टाङ्गयोगमें जहाँ यम-नियमादि आठ अङ्गोंका कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति होती वर्णन किया गया है , वहाँ 'यम'को सबसे पहले है---'त्यागाव्यक्तितन्तरम' (गीता १२ । १२) । बताया है। यदापि पाँच ही 'यम' हैं-केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा गयी है; किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होनेसे यमाः' (योगदर्शन २ । ३०) और पाँच ही 'नियम' हैं--वह तप परमात्मप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। 'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशस्त्रणिधानानि नियमाः' इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते (योगदर्शन २ । ३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी हुए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है । कारण कि 'नियम'में रहना चाहिये।

मतोंका पालन करना पड़ता है और 'यम'में इन्द्रियों,

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५ ।।

वेद्वेग न करनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना-यह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है।

व्याख्या—'अनुद्वेगको धाक्यम्'— जो याक्य अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंको वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्देग. समझानेक लिये कह देना 'सत्य' है\* ।

विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य 💮 जो क्रूनता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चुगली 'अनुद्देगकर' कहा जाता है।

'सत्यं प्रियहितं च यत्'-जैसा पढ़ा, सुना, देखा भीठे, सरल और शाना वचनोंसे कहा जाय, वह और निश्चय किया गया हो. उसको वैसा-का-वैसा ही वाक्य 'प्रिय' कहलाता है।

वमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाययोऽष्टावङ्गानि ।

(पातञ्चलवोगदर्शन २ । २९)

और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयक.

्रीहरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसोंमें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलने । \* सत्यं ब्रूयात् प्रियं श्रूयात् ब्रूयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ।।

(भनुस्ति ४ । १३८)

मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो और प्रिय हो, पर असत्य न हो-यही सनातन धर्म है ।"

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तृष्यांन जन्मतः । तस्कानदेव वक्तस्य वयने का द्वरित्रा ।। प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पशी आदि समूर्ण प्रामी प्रमन्न 🛊 बाले 🗜 इमिनचे मनुष्यको प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें दरिहता—कंजूसी किस कालकी ?".

protective de la contractiva de la constitució de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contractiva जो हिंसा, डाह, द्वेप, वैर आदिसे सर्वया रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, नदारता, महुल आदिसे भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता है।

'स्वाध्यायाध्यसनं चैय'-- पारमार्थिक उत्रतिमें सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि प्रन्थोंको स्वयं पढ़ना और दूसरोंको पढाना, भगवान् तथा भक्तोंके चरित्रोंको पदना आदि 'स्वाध्याय' है।

गीता आदि पारमार्थिक प्रन्थोंकी बार-बार आवित करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवत्रामका जप करना. भगवानुको बार-बार स्तृति-प्रार्थना करना आदि 'अध्यसन' है।

'च एव'— इन दो अव्यय पर्दासे वाणी-सम्बन्धी तपकी अन्य बातोंको भी ले लेना चाहिये; जैसे—दुमरोंको निन्दा न करना, दूसरीके दोपोंको न कहना, वधा यकवाद न करना अर्थात् जिससे अपना तथा दूसरोंका कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो-ऐसे वचन न योलना, पारमार्थिक साधनमें वाधा डालनेवाले तथा शृहार-रसके काव्य, भाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना अर्थात् जिनसे काम, कोध लोभ आदिको सहायता मिले-ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि ।

'वाङ्मयं तप उच्यते'- उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है ।

## मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

मानसमुच्यते ।। १६ ।।

मनकी प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह और भावोंकी शुद्धि— इस तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है

व्याख्या-'मनःप्रसादः'- मनको प्रसन्नताको 'मनःप्रसाद' कहते हैं। 'बस्तु, 'व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदिके संयोगसे पैटा होनेवाली प्रसन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती: क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है, वह वस्तु स्यायी रहनेवाली नहीं होती । परनु दुर्गण-दुराचारोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा स्वामाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है और वही प्रसन्नता मन, चदि आदिमें आती है, जिससे मनमें कभी अशान्ति होती ही नहीं अर्थात् मन हरदम प्रसन्न रहता है।

मनमें अशान्ति, हलवल आदि कव होते हैं? जव मनुष्य घन-सम्पति, स्वी-पुत्र अर्दि, नारावान् चीजोंका सहाय ले लेता है। जिसका सहाय उसने ले रखा है, व सब चीजे आने-जानेवाली है, स्थापी रहनेवाली नहीं है । अतः उनके संयोग-वियोगसे उसके मनमें हलचल आदि होती है। यदि सायक न रहनेवाली चीजींका महारा फेड्कर निल-निल्तर गरनेपाले प्रमुख्य महाय हो ले, वो किर पंदार्थ, व्यक्ति , बस्तेवाला है, मदा एत्रानामें गरनेक स्थापकाला है,

आंदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनमें कभी अशान्ति, हलवल नहीं होगी ।

मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय

- (१) सोसारिक यस्त, व्यक्ति, परिस्थित, देश, काल, घटना आदिको लेकर मनमें राग और द्वेष पैदा न होने दे।
- (२) अपने स्वार्थ और अभिमानको लेकर किसीसे पक्षपात न करे ।
- (३) मनको सदा दया, हामा, उदारता आदि भावीसे परिपूर्ण रखे ।
  - (४) मनमें प्राणिमात्रके हितका पान हो ।
  - (५) हितपरिधितभोजी नित्यमेकानामेयी सकुद्धवितहितोत्तिः स्वल्यनिद्राविहारः । - अनुनियमनशीलो यो भन्नत्पुनाकाले
    - स लभत इय शीधं सापधितप्रसादम् ।। (मर्खवेदान्तीसन्तान्तसारसंप्रह ३७२)

'जो शरीके लिये दिसमस्य एवं नियमित भीजन.

BRICKKINIKKERIKISKEREGEKERIKKERIKKERIKENIKINIKI DE DEREKERIKERIKERIKE IN DE SERIETE EN DE SERIETE DE SERIETE D किसी के पछनेपर कभी कोई हितकी उचित बात कह देता है अर्थात् बहत ही कम मात्रामें बोलता है, जो सोना और घूमना चहत कम करनेवाला है। इस प्रकार जो शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार खान-पान-विहार आदिका सेवन करनेवाला है, वह साधक बहत ही जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है।" -- इन उपायोंसे मन सदा प्रसन्न रहता है।

'सौम्यत्वम'— हृदयमें हिंसा, क्रस्ता, कृटिलता, असहिष्णुता, द्वेप आदि भावेंकि न रहनेसे एवं भगवानके गुण, प्रभाव, दयालता, सर्वव्यापकता आदिपर अटल विश्वास होनेसे साधक के मनमें स्वाभाविक ही 'सौम्यभाव' रहता है । फिर उसको कोई टेढा चचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे. उसपर विना कारण दोपारोपण करे. उसके साथ कोई बैर-देव रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदिको हानि हो जाय, तो भी उसके सौम्यभावमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता ।

'भौनम्'- अनुकूलता-प्रतिकूलता, संयोग-वियोग, गग-द्वेप, मुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंको लेकर मनमें हलचलका न होना ही वास्तवमें 'मीन' है।\*

शास्त्रों, पुराणों और सन्त-महाप्रुपोंकी वाणियोंका तथा उनके गहरे भावोंका मनन होता रहे: गीता गमायण, भागवत आदि भगवत्सम्बन्धी प्रन्थोंमें कहे हुए भगवान्के गुणों का, चरित्रोंका सदा मनन होता रहे; संसारके प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ? सयका कल्याण किन-किन उपायोंसे हो सकता है? किन-किन सरल युक्तियोंसे हो सकता है? उन-उन डपायोंका और युक्तियोंका मनमें हरदम मनन होता रहे- ये सभी 'मौन' शब्दसे कहे जा सकते हैं।

'आत्पविनिग्रहः'-मन विल्कल एकाम हो जाय और तैलघारावत् एक ही चित्तन करता रहे-इसको भी मनका निग्रह कहते हैं; परन्तु मनका सच्चा निग्रह यही है कि मन साधकके वशमें रहे अर्थात् मनको जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय और जहाँ जितनी देर लगाना चाहें. वहाँ उतनी देर लगा रहे । तात्पर्य यह कि साधक मनके वशीभत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभृत होकर काम करता रहे । इस प्रकार मनका वशीभृत होना ही वास्तवमें 'आत्पविनिग्रह' है ।

'भावसंशद्धिः'-- जिस भावमें अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग हो और दूसरोंकी हितकारिता हो, उसे 'भावसंशद्धि' अर्थात् भावकी महान् पवित्रता कहते 常し

जिसके भीतर एक भगवानुका ही आसरा, भरोसा है. एक भगवानका हो चिन्तन है और एक भगवानकी तरफ चलनेका ही निश्चय है. उसके भीतरके भाव बहत जल्दी शृद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक वस्तओंका सहाय नहीं रहता; क्योंकि संसारका सहारा रखनेसे ही भाव अशुद्र होते हैं।

'इत्येतत्तपो मानसमुच्यते'—इस प्रकार जिस तपमें मनको मुख्यता होती है, वह मानस (मन-सम्बन्धी) तप कहलाता है।

सम्बन्ध-अब भगजन् आगेके तीन स्लोक्वेनें क्रमशः सर्जलक, एजस और त.मस तपका धर्मन करते हैं।

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै: ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।। १७ ।।

परम श्रद्धासे युक्त फलेच्छारहित यनुष्योंके द्वारा तीन प्रकार-(शरीर, याणी और मन-) का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं।

<sup>ें</sup> यहाँ 'मीनम्' पद वाणीके भीन-(ध्व रहने-) का वायक नहीं है। यदि यह वाणीके धीनका वायक होता, तो इसे वाणी-सम्बन्धी तपमें देते । परम्नु यहाँ 'भीन' हाब्द मार्नामक तपके अन्तर्गत आया है । गीतामे प्राय: यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जनका कियापाक प्रश्न है, तहाँ चगुवान भावपाक प्रशा

व्याख्या—'श्रद्धया परया तप्तम्'—शरीर, वाणी और मनके द्वारा जो तप किया जाता है, बह तप हो मनुष्योंका सर्वेश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव-जीवनके उदेश्यकी पूर्तिका अचूक उपाय है 🕇 तथा. इसको साहोपाह्न--अच्छी तरहसे करनेपर मनुष्यके लिये कुछ करना बाको नहीं रहता अर्थात् जो वास्तविक तत्व है, उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है-ऐसे अटल विधासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े-बड़े विघ्न और याधाओंकी कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदरपूर्वक तपका आचरण करना हो परम श्रदासे युक्त मनुष्योद्वारा उस तपको करना है।

'अफलाकाङ्किक्षमिः युक्तैः नरैः'-- यहाँ इन दो विशेषणोंसहित 'नरै:' पद देनेका तात्पर्य यह है कि आंशिक सदग्ण-सदाचार तो प्राणिमात्रमें रहते ही हैं; परन्तुं मनुष्यमें यहं विशेषता है कि वह सदगुण-सदाचारींको साङ्गोपाद एवं विशेषतासे अपनेमें ला सकता है और दुर्गुण-दुगचार, कामना, मुढ़ता आदि दोपोंको सर्वथा मिटा सकता है। निकाममाव मनप्योंमें ही हो सकता है।

सांत्विक तपमें तो 'नर्' शब्द दिया है; परन्तु राजस-तामस तपमें मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं । तात्पर्य यह है कि अपना कल्पाण करनेके उदेश्यसे मिले हुए अमृत्य शांधरको पाकर भी जो कामना. दम्भ, मृद्रता आदि दोयोंको पकड़े हुए हैं, ये मनुष्य करलानेके लायक ही नहीं हैं।

फलकी इच्छा नं रखकर निष्काममावसे तपका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ उपर्युक्त पद आपे हैं।

'तपानिर्वाधप' - यहाँ केवल सालिक तपमें 'त्रिविध' पद दिया है और राजस तथा तामम तपमें

चलावा है। इसका आशय यह है कि शारीरिक वाचिक और मानसिक—तीनी तप केवल सालिकमें ही साङ्गोपाङ्ग आ सकते हैं, राजस तथा तामसपे तो ऑशिकरूपसे ही आ सकते हैं । इसमें भी गजरा में कुछ अधिक लक्षण आ जायेंगे; क्योंकि गुजस मनुष्यका शासिविधिकी तरफ ख्याल रहता है । परन तामसमें तो उन तपोंके बहुत हो कम लक्षण आयेगे; क्योंकि तामस मनुष्योंमें मुढ़ता, दूसरीको कष्ट देना आदि दोप रहते हैं।

दुसरी बात, तेरहवें अध्यायमें सातवेंसे म्यारहवें श्लोकतक जो शानके सीस साधनोंका वर्णन आया है, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण— शीच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तपके दो लक्षण-मीन और आत्मविनिग्रह आये हैं। ऐसे ही सोलहर्वे अध्यायमें ५हलेसे तीसरे श्लोकतक जी देवी सम्पत्तिके छन्जीस लक्षण बताये गये हैं, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण-शौच, अहिंसा और आर्जन तथा वाचिक तपके हो लक्षण-सत्य और स्वाध्याय आये हैं । अतः ज्ञानके जिन साधनोंसे तत्त्ववीध हो जाय तथा देवी सम्पतिके जिन गुणोंसे मृति हो जाय, ये लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं हो सकते । इसलिये राजस और तामम तपने शारीरिक. वाचिक और मानसिक-चह तीनों प्रकारका राप साद्रोपाद्व नहीं लिया जा सकता । यहाँ तो 'यत्-तत्' पटोमे ऑशिक जितना-जितना आ सकें, उनना-उतना

हो लिया जा सकता है। तीमरी बात, भगवदगीताका आदिमे अस्ततक अध्ययन करनेपर यह असर पहला है कि इंग्लंब उद्देश्य फेवल 'जोवका कत्याग बरनेका है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है, वह निश्चित श्रेय-(करनाण-) 'तिविध' पद न देकर 'यत-तत्' पद देकर ही कान का है (२ (७; ३ ।२; ५ ।१) । भगवानने भी

शिरीर, याणी और पनका तप माद्रायाह-रूपमें नभी संस्पन्न होता है, जब नारायान् बस्नुओंगे

सम्बन्ध-विद्येदका उद्देश्य रहना है ।

देने हैं । जैसे हमरे अध्यायके चौयनवे इत्योकमें कर्नुनने पूछा कि 'स्थितधी: कि, प्रधानेन' 'स्थितद्रह पुग्य कैसे मोलना है?' तो भगवान्ते उसका वनर दिया-दुःश्रेडनुद्रियमनाः गियनधीर्मनिरुयने।।' अर्थान् अनुकृतना-प्रतिकृतताको लेकर जिसके मनमें हुएँ-श्रीक नहीं होते, यह स्थितप्रक 'मुनि' (मौनी) है। तायर्ष यह कि भगवान् क्रियाको अपेक्षा भावको श्रेष्ठ मानवे हैं । इसलिये भगवान्ते यहाँ भी 'मीन'वर्त्र मानसिक तपमे लिया है ।

٠,

निश्चित कल्याण हो जाय'—इस लक्ष्यको लेकर ही . बताये हैं । इसलिये गीतामें जहाँ-कहीं सात्त्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सास्विक विभाग है, वह प्राह्म है; क्योंकि वह मक्ति देनेवाला है—'दैवी सम्पद्विमोक्षाय' और जो राजस-तामस विभाग है, वह त्याज्य है: क्योंकि वह बाँधनेवाला

उत्तरमें जितने साधन बताये हैं. वे 'सब जीवोंका है—'निवन्धायासरी मता' । इसी आशयसे भगवान् यहाँ सात्त्विक तपमें शारीरिक, वाचिक मानसिक-इन तीनी तपीका लक्ष्य करानेके लिये 'त्रिविधम्' पद देते हैं।

> 'सात्विकं परिचक्षते'- परम श्रद्धासे युक्त, फलको न चाहनेवाले मनुष्योंके द्वारा जो तप किया जाता है. वह सात्विक तप कहलाता है।



# सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ।। १८ ।।

जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दिखानेके भावसे किया जाता है, वह इस लोकमें अनिश्चित और नाशवान फल देनेवाला तप राजस कहा गया है।

व्याख्या--'सत्कारमानपूजार्थं तप. क्रियते'--राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजाके लिये ही तप - किया करते हैं: जैसे-हम जहाँ-कहीं जायेंगे, वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानीके लिये सामने आयेंगे । गाँवभरमें हमारी सवारी निकालेंगे । जगह-जगह लोग हमें उत्थान देंगे. हमें बैठनेके लिये आसन देंगे, हमारे नामका जबघोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे. हमें अभिनन्दनपत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा 'सत्कार' करेंगे । लोग हटयसे हमें श्रेष्ट मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन हैं, वे सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा हमारेमें विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदयके भावोंसे लोग हमारा 'मान' करेंगे। जीते-जी लोग हमारे चरण धोयेंगे, हमारे मसकपर फूल चढ़ायेंगे, हमारे गलेमें माला पहनायेंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरणरजको सिरपर चढ़ायेंगे और मरनेके बाद हमारी वैतुण्डी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनावेंगे और लोग उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वस्न, जल आदि चढ़ाएँगे, हमारे स्मारकको परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओंसे हमारी 'पूजा' करेंगे ।

'दम्मेन चैव यत्'— भीतरसे तपपर श्रद्धा और भाव न होनेपर भी बाहरसे केवल लोगोंको दिखानेके तिये आसन लगाकर बैठ जाना, माला धुमाने लग जाना, देवता आदिका पूजन करने लग जाना, सीधे-सरल चलना, हिंसा न करना आदि ।

'तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधवम' - राजस तपका फल चल और अध्रव कहा गया है। तालर्य है कि जो तप सत्कार, मान, और पूजाके लिये किया जाता है. उस राजस तपका फल यहाँ 'चल' अर्थात नाशवान कहा गया है और जो तप केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है, उसका फल यहाँ 'अधव' अर्थात अनिश्चित (फल मिले या न मिले, दम्भ सिद्ध हो या न हो) कहा गया है।

'इह प्रोक्तम्' पदोंका तात्पर्य यह है कि इस राजस तपका इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है। कारण कि सात्त्विक पुरुषोंका तो कर्ध्वलीक है, तामस मनधोंका अधोलोक है और राजस मनयोंका मध्यलोक है (गीता १४ । १८) । इसलिये राजस तपका फल न क्वर्य होगा और न नरक होगा: किन्त यहाँ हो महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जायगा ।

राजस मनुष्यके द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फलेव्हा होनेमे वह देवता आदिका पूजन कर सकता है। उसने कळ सीघा-सरलपन भी रह सकता है। ब्रह्मचर्य रहना महिकल है। अहिमा भी मुन्किल है। पुन्तक आदि पड सकता है । उमया मून हरदम प्रसंता नहीं

रह सकता और सीम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । कैसे होगी अर्थात् उसके भाव शुद्ध कैसे होगे ? कामनाके कारण उसके मनमें संकल्प-विकल्प होते रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंन्पके लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशुद्धि

अतः राजस मनुष्य तीन प्रकारके तपको साहोपात नहीं कर सकता ।

#### मुढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ।। १९ ।।

जो तप मूढतापूर्वक हठसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कप्ट देनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है।

व्याख्या—'मुद्रमाहेणात्पनो · यत्पीडया क्रियते तपः'- तामस तपमें मूद्रतापूर्वक आग्रह होनेसे अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस मनुष्योंमें मृदता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं ।

'परस्योत्सादनार्थं वा' — अथवा वे दूसग्रेंको दृःख देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करनेमें मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-प्रष्ट तो करना ही है। तामस मनुष्य दूसरोंको दुःख देनेके लिये उन तीन (कार्यिक, वाचिक और मानसिक) तपोंके आंशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है ।

'तत्तामसमुदाहतम्'— तामस मनुष्यका उद्देश्य ही

दुसरोंको कष्ट देनेका, उनका आनिष्ट करनेका रहता है। अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तुप तामम कहलाता है।

[सास्विक मनुष्य फलकी इच्छा न रखकर परमश्रद्धांसे तप करता है, इसलिये यास्तवमें वही मनुष्य कहलानेलायक है । राजस मनुष्य सत्वार, मान, पूजा तथा दमाके लिये तप करता है, इसलिये वह मनुष्य कहंलानेलायक नहीं है; क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते है और धे बेचारे दमा भी नहीं करते ! तामस मनुष्य तो पशुओंसे भी नीचे हैं, क्योंकि पश्-पक्षी स्वयं दुखा पाकर दसरोंको दःख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दृश्य पास्त्र दूसरोको दृश्य देता है।]

सम्बन्ध— अब भगवन् आगेके तीन इत्तेनीमें ब्रमशः सालिक, एउस और तत्म धनके लक्ष्ण बताने हैं।

# दातव्यमिति यहानं दीयतेऽन्पकारिणे ।

### देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।। २० ।।

दान देना कर्तव्य है-ऐसे भायसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीको दिया जाता है, यह दान सात्त्विक कहा गया है।

(२) देशे काले च पाने घ'।

केवल देन ही मेर कर्तन हैं। काए कि मैंने अन्य परत होगा और पालेंक्ने क्या फल होगा---

व्याख्या—इस रलोकमें दानके दो किया है— वसुओं से स्वीका किया है अर्थान् इन्हें अपना मान (१) दातव्यमिति यदानं दीयते अनुवकारियं और है। दिसनं यनुओं से स्वीकार किया है, उमीगर देनेकी जिन्मेवारी होती है । अतः देनामाव मेग पर्ताय 'दानव्यमिति'''' देशे काले छ पात्रे छ'— १—इस भायमे दान करना माहिये। उसका पर्ने यह भाव बिल्कल नहीं होना चाहिये । 'दातव्य' का तात्पर्य ही त्यागमें है ।

अब किसको दिया जाय? तो कहते हैं---'दीयतेऽनपकारिणे' अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं. अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा. ऐसी सम्पावना भी नहीं है-एसे 'अनुपकारी' को निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा ठपकार किया है. उसको न दे. प्रत्यत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण कि केवल देनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं चुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य सेवा-सहायता करनी चाहिये. पर उसको टानमें भरती नहीं करना चाहिये । उपकारकी आशा रखकर देनेसे वह दान राजसी हो जाता है।

'देशे काले च पात्रे छ' <sup>औ</sup> पदेकि दो अर्थ होते हैं—

(१) जिस देशमें जो चीज नहों है और उस चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना: जिस समय जिस चीजकी आवश्यकता है, उस समय वह चीज देना: और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उस अभावप्रसाको वह चीज देना ।

(२) गङ्गा, यमना, गोदावरी आदि नदियाँ और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होनेपर दान देना: अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तुतीया, संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान देनाः और वेदपाठी ब्राह्मण, सदगणी-सदाचारी भिक्षक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना ।

'देशे काले च पात्रे च' पटोंसे उपर्यक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिये ।

'तद्दानं सात्त्विकं स्पृतम्'— ऐसा दिया हुआ दान सांखिक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिको जितनो चीजें हैं, वे सबकी हैं और सबके लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज-वस्तुको आवश्यकता हो, वह चीज वसीकी समझकर वसकी देनी चाहिये। जिसके पास वह वस्तु पहुँचेगी, वह उसीका हक है: क्योंकि यदि उसकी यस्त नहीं है, तो दसरा व्यक्ति चाहते हए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिये पहलेसे यह समझे कि ठसकी ही वस्त उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न मानने के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है।

इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्त, फल और क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह दान सात्विक कहा जाता है।



## यत् प्रत्यपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।। २१ ।।

किन्तु जो दान प्रत्युपकारके लिये अधवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य बनाकर फिर क्लेशपूर्यंक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है।

भेलुपकारके लिये दिया जाता है: जैसे— राजस पुरुष दान को और इस प्रकार हमारे कुल-पुरीहर्तक पान <sup>किमी</sup> विशेष अवसरपर टानकी चीजोंको गिन करके धन आ जायगा । अमुक परिटनजी बड़े अन्छे मैकालता है, तो वह विचार करता है कि हमारे संग- है और ज्योतिय भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, सन्बन्धीके जो कुल-पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे,

व्याख्या—'यत् प्रत्यपकारार्थप'—राजस दान जिससे कि हमारे सगे-सन्यन्यी हमारे कुल-पुर्गेहतके जिससे वे कभी यात्राका, पुत्रों का तथा कत्याओं है

र्नेः यहाँ देश, काल और पात—तीनोर्ने 'सम्य च भावेन श्रावणहाराम्' इम मृत्रमे सप्पर्मा की गर्धा है ।

रह सकता और सौम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । यामनाके कारण उसके मनमें संकल्प-विकल्प होते रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दम्मके लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशद्धि

कैसे होगी अर्थात् उसके भाव शुद्ध कैसे होते? अतः राजस मनुष्य तीन प्रकारके तपको साहोगह नहीं कर सकता।



# मुढग्राहेणात्पनो यत्पीडया क्रियते तपः।

परस्योत्सादनार्थं तत्तामसमुदाहतम् ।। १९ ।। वा

जो तप मूड़तापूर्वक हठसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कष्ट देनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है।

व्याख्या—'मुद्रप्राहेणात्मनो चत्पीड्या क्रियते तपः'— तामस तपमें मूढ़तापूर्वक आग्रह होनेसे अपने-आपको पौड़ा देकर तप किया जाता है । तामस मनुष्योमें मूढ़ता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं।

'परस्थोत्सादनार्धं वा'— अथवा वे दूसऐको दृःख देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करनेमें मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-प्रष्ट ती करना ही है। तामस मनुष्य दूसरोंकी दुःख देनेके लिये उन तीन (कार्यिक, वाचिक और मानसिक) तपोके ऑशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है ।

'ततामसमदाहतम्'- तामस मनुष्यका उद्देश्य ही

दूसर्रेको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट कानेका रहता है ।, अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामस कालाता है ।

[सालिक मनुष्य फलकी इच्छा न राउकर परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये वास्तवमें वही मनुष्य कहलानेलायक है। राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दम्मके लिये तप करता है, इसलिये यह मन्य्य कहलानेलायक नहीं है: क्योंकि सलग्र, गान आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते हैं और धे चेचारे दम्म भी नहीं करते ! सामस मनुष्य सी पशुओंसे भी नीचे हैं; क्योंकि पशु-पशी स्वयं दुःख पावर दसरोंको दःख तो नहीं देते. पर यह तामस मनुष्य

क्षे स्वयं दःख पाकर दूसरोको दन्त्र देता है।]



सम्बन्ध- अब भगवान् आगेके होन इत्तोबोर्मे क्रमराः सातिक, राजस और तपस दनके लक्षण बन्दते हैं।

यदानं, दीयतेऽनुपकारिणे । टातव्यमिति

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।। २० ।।

दान देना कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीको दिया जाता है, यह दान सात्विक कहा गया है 1.

व्याट्या—इस रलोकमें दानके दो विभाग है— यनुओं से स्वीकार निया है अर्थात् ठाई अरमा मान

(२)'देशे काले च पात्रे घं।

वेयल देन ही मेर फर्नज है। बराग हि मैंने जन पत होगा और परस्टोगमे क्या पत रोगः-

(१) 'दाक्यमिति यदानं दीयते अनुपन्दरियो' और है। जिसने 'यम्पुओरो स्थीरमा किया है, उमीम देनेकी जिम्मेजर्थ होती है। अतः देनमात्र मेंग कर्णम

'दातव्यपिति' देशे काले च पात्रे च'- ई-इस भावमे दान करना गरिये । उपरर गर्र

यह भाव बिल्कल नहीं होना चाहिये । 'दातव्य' का तत्पर्य ही त्यागमें है ।

अब किसको दिया जाय? तो कहते हैं---'रीयतेऽनपकारिणे' अर्थात् जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार क्लेगा, ऐसी सम्पादना भी नहीं है--ऐसे 'अनपकारी' की निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा ठपकार किया है, उसको न दे, प्रत्यत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण कि केवल टेनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं मुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य सेवा-सहायता करनी चाहिये. पर उसको दानमें भरती नहीं करना चाहिये । उपकारको आशा रखकर देनेसे यह दान राजसी हो जाता है।

'देशे काले च पात्रे च' <sup>औ</sup> पटोंके दो अर्थ होते हैं—

(१) जिस देशमे जो चीज नहीं है और उस चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना: जिस समय जिस चोजको आवश्यकता है, उस समय मह चीज देना; और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उस अभावप्रस्तको वह चीज देना ।

(२) गङ्गा, यमना, गोदावरी आदि नदियाँ और रुसेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त

होनेपर दान देना; अमावस्था, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय ततीया. संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान देना: और वेदपाठी ब्राह्मण, सदग्णी-सदाचारी भिक्षक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना ।

'देशे काले च पात्रे च' पदोंसे उपर्यक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिये ।

'तदानं सात्त्विकं स्पतम'-- ऐसा दिया हआ दान सात्त्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सप्टिकी जितनी चीजें हैं. वे सबकी हैं और सबके लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनुपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज-वस्तको आवश्यकता हो. वह चीज उसीकी समझकर उसको टेनी चाहिये। जिसके पास वह वस्तु पहुँचेगी, वह उसीका हक है; क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिये पहलेसे यह समझे कि उसकी ही चस्त उसको देनी है, अपनी वस्त (अपनी मानकर) उसको नहीं देनी है । तात्पर्य यह है कि जो वस्त अपनी नहीं है और अपने पास है अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तको अपनी न मानने के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है।

इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्त, फल और क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है. वह दान सात्त्विक कहा जाता है।

# यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।। २१ ।।

किन्तु जो दान प्रत्यपकारके लिये अथवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य यनाकर फिर क्लेशपूर्यक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है।

व्याख्या—'यत् प्रत्यपकारार्थम्'—राजस दान जिससे कि हमारे सगे-सन्बन्धी हमारे कुल-पुरेरितकी प्रतुपकारके लिये दिया जाता है: जैसे— राजस पुरुष किसी विशेष अवसरपर दानकी चीजोंको गिन करके धन आ दायगा । अमुक पॉन्डतजो बडे अच्छे निकलता है, तो वह विचार करता है कि हमारे संग-नेम्बरीके जो कुल-पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे,

दान को और इस प्रकार हमारे कुल-पुरेहितके पाम हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे. जिससे वे कभी यात्रका, पुत्रों का तथा कन्याओं के

र्शे यहाँ देश, साल और पात्र—तीनोपे 'यस्य च धावेन धावसक्षणम्' इस सुबसे

विवाहका, नया मकान बनवानेका, कुओं खुदबानेका मृतृतं निकाल देंगे । हमारे सम्बन्धी हैं अथवा हमारा जित करनेवाले हैं, उनको हम सहायतारूपमें पैसे देंगे, ता वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे । हमे दबाई देनेवाले जो पण्डितजी हैं; उनको हम दान बरेंगे, क्योंकि दानसे राजी होकर थे हमें अच्छी-अच्छी दवाइयाँ देंगे, आदि-आदि । इस प्रकार प्रतिकलको भावना रखकर अर्थात् इस लोककेसाथ सम्बन्ध खेडुकर जो दान किया जाता है, यह 'प्रल्युपकाराध' कहा जाता है।

'फलमुहिरय या पुतः' — फलका द्रदेश्य रखकर अर्थान् परलंकिक साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान किया जाता है, उसमें भी राजम' मनुष्य देश (गङ्गा, यमुना, बुरुक्षेत्र आदि), काल (अमांवस्या, पूर्णमा, प्रहण आदि) और पात्र (वेदपाटी खाहण आदि) को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि-विधानको देखेगा; परन्तु इम प्रकार विचारपूर्वक दान करनेपर भी फलको कामना होनेसे यह दान राजस हो जाता है। अय उसके लिये दूसरे विधि-विधानका धर्णन करनेकी भगवान्दे आवश्यकता नहीं समझी, इसलिये राजस दानमें 'देशे काले च पात्रे' पर्शंका प्रयोग नहीं विस्था। यहाँ 'पुनः' पद कहनेका तातार्थ है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्यमे मुख्य-न-कुछ मितनेको सम्भावना है, उसका विचार ग्रनस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है।

'तहाने राजसं स्मृतम्'— डपर्युक्त प्रकारसे दिया जानेयाला टान राजस यहा गया है।



# अदेशकाले यद्दानम्पात्रेध्यश असत्कृतमवज्ञातं तत

यश्च दीयते । तत्तामसमुदाहतम् ।। २२ ।।

जो दान विना सत्कारके तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और कालमें कुपातको दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ।

व्याच्या- 'असल्कामब्यानम्' — तामस दान असलार और अवहापूर्वक दिया जाता है, जैसे— तामस ' मनुष्यके पार कभी दान लेकि लिये ब्राह्मण आ जाय, तो यह तिरहत्वपूर्वक उसकी उलाहना देगा कि रेचो चीच्छता ! जय हमारी मानाक गरीर काल हुआ, तब भी आप नहीं आपे, पत्नु क्या बले, आप हमारे पार्क गुरु हो इसलिये हमें देन हो पड्ल है ! इनमें हो घरक दुस्स आदमी जीत पड्डण है कि तुम कमें बादनों के बोस्टमें पहते हो ? दिस्सी गरीकार्य दे हो । जिससे बोर्ड नहीं देता, उससे देन चारिय । बारतवने बारे दन है । बारायकों तो और नोई भी दे देगा, यर बेचारे गरेचको बीन देगा ? परिवादों क्या आ गया, यह तो सुना आ गया; दुकड़ा दाल दो, नहीं तो बीनेया, आदि-आद । इस बायर सामा विधार, ब्रह्मलीक विस्तार बार्चके बाराय गरे दन वामम बहस्तव है ।

े 'अरेहाकाले बरानम्'—मुदर्गाः गारंग हामध मनुष्यके अस्ते मनको को ही कैनते हैं, जैमेन्द्रान

करनेके लिये देश-कालकी क्या जरुरत है ? जब चाहे. त्रय कर दिया । जब किसी विशेष देश और कालमें ही पुण्य होगा, तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा ? इसके तिये अमुक समय आयेगा, अमुक पूर्व आयेगा-इसकी क्रा आवश्यकता ? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो, आदि-आदि । इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्रविधिका अनादर, तिरस्कार करके दान करते हैं । कारण कि उनके हृदयमें शास्त्रविधिका महत्त्व नहीं होता, प्रत्यत रूपयोका महत्त्व होता है।

'अपात्रेभ्यश दीयते'- तामस दान अपात्रको किया जाता है । तामस मन्ष्य कई प्रकारके तर्क-वितर्क काके पात्रका विचार नहीं करते: जैसे-शास्त्रीमे देश. काल और पात्रकी खातें थों ही लिखी गयी हैं: कोर्ड यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा ? तृप्ति नहीं होगी ? जब पात्रको देनेसे पण्य होता है, तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं हैं ? क्या इनको देनेसे पाप लगेगा ? अपनी जीविका चलानेके लिये. अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये ही ब्राह्मणोंने शास्त्रोमें ऐसा लिख दिया है, आदि-आदि ।

'तत्तामसमुदाहतम्'—उपर्युक्त प्रकारसे जनेवाला दान तामस कहा गया है।

शहा-- गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति वताया है—'अधो भछन्ति तामसाः' (१४ ।१८) और रामचरितमानसमें चताया है कि जिस-किसी भकारसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता है-

'जैन केन बिधि दीन्हें दान करह कल्यान' (मानस ७ । १०३ छ)

रन दोनोंमें विरोध आता है?

यह कानून दानके विषयमें लागु नहीं होता । कारण जो व्यासा है, उसे जल देना है; जो कराहीन है, कि धर्मके चार चरण है-- 'सत्यं द्वा तपो दानमिति' (श्रीमदा॰१२ 13 1१८) । इन भार्षे चरणींमंसे है। इसी प्रायत बोई किसीको अनुचिनरूपमें भवभीत कितपुगमें एक ही चरण 'दान' है--'हानमेक करनी कर रहा है, दु:छ दे रहा है, तो उससे उससे एकाना प्रें (मनुस्पृति १ । ८६) । सर्गालये गोम्पामीजी महाराजने कहा-

प्रगट चारि पद धर्म के कलि महै एक प्रधान । विधि दीन्हें दान कार कल्यान 11 (मानस ७ 1१०३ छ) ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेपनका त्याग करना ही पड़ता है । इस दृष्टिसे तामस दानमें भी आंशिक त्याग होनेसे दान देनेवाला अधोगतिके योग्य नहीं हो सकता।

दूसरी बात, इस कलियुगके समय मनुष्योंका अन्तःकरण बहुत मलिन हो रहा है। इसलिये कलियुगमे एक छूट है कि जिस-किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है । इससे मनुष्यका दान करनेका स्वभाव तो बन ही जायगा, जो आगे कभी किसी जनमें कल्याण भी कर सकता है। परन्तु दानकी क्रिया ही धन्द हो जायगी, तो फिर देनेका स्वभाव बननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा । इसी दप्टिसे एक संतने 'श्रद्भया देयमश्रद्धयादेयम् (तैतिरीय॰ १ । ११) ) — इस श्रुतिको व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पदका अर्थ तो यह है कि श्रदासे देना चाहिये. पर दूसरे पदका अर्थ 'अश्रद्धवा अदेवम्' (अश्रदारी नहीं देना चाहिये )- ऐसा न लेकर 'अन्नद्रया देवम' (श्रद्धा न हो, तो भी देना चाहिये)-इस प्रकार लेना चाहिये ।

### दान-सम्बन्धी विशेष वात

अत्र, जल, वस और औपध-इन चारोके दानमें पात्र-कुपात्र आदिका विशेष विचार नहीं करना चाहिये । इनमें केवल दूसरेकी आवश्यकताको हो टेराना चाहिये । इसमें भी देश, काल और पात मिल जाय, तो उतम बात और न मिले, तो धंई समाधान-तामस मनुष्य अधीगतिमें जाते हैं- बात नहीं । हमें तो जो भूखा है, उसे अत्र देना है, उसे वस देना है और जो रोगी है, उसे औरध देने और उसे अध्ययदान देना उपरां कर्तवा है।

हाँ, बुरमंत्रको अप्र-जल इतना नहीं देन चाहियोक

जिससे वह पुन: हिमा आदि पापोमें प्रवृत्त हो जाय: है—लौकिक और पारतीकिक । जैसे कोई हिसक मनुष्य अत्र-जंतके विना मार रहा 'दम्मार्थमपि चैव यत्' (है, तो उसको उतना ही अत्र-जंत दे कि जिससे सत्वरा-मान-पूजाके लिये 'सत्कार उसके प्राण रह जाये, वह जी जाय । इस प्रकार (१७ । १८) और प्रत्युक्ताके लिये 'प्रत उपर्युक्त चारोंके दानमें पात्रता नहीं देखनी हैं, प्रत्युन (१७ । १८) किये गये राजस यत्न, तप आवश्यकता देखनी हैं।

भगवान्का पता भी बस्तु देनेमें पात्र नहीं देखता, बह तो दिये जाता है; क्योंकि वह सबमें अपने प्यारे प्रभुक्ते ही देखता है कि इम रूपमें तो हमारे प्रभु ही आये हैं। अतः यह दान नहीं करता, कर्तव्य-पालम नहीं करता, प्रशुत पूना करता है— 'म्यकर्मणा तमभ्यव्यं' (गीता १८।४६)। तार्त्य यह है कि भाकती सम्पूर्ण क्रियाओंका सम्बन्ध भगवान्के साथ रोता है।

कर्मफल-सम्बन्धी विशेष वात

प्यारहवेंसे घाईसवे श्लोकतकक इस प्रकरणमें जो सार्तिक यज्ञ, तप और दान आये हैं, वे सब-के-सब 'दैवी सम्पति' हैं और जो ग्रजस तथा तामस यज्ञ, तम और दान आये हैं, वे सब-के-सब 'आसुपी सम्पति' हैं।

आसुर्धे सम्पत्तिमें आवे हुए 'राजस' यह, तर और रामक फलके दो विभाग हैं—दृष्ट और अदृष्ट । इसमें भी दृष्टके दो फल हैं—तारुशितक और कालाक्तिक । जैसे—राज्य भोजनेके बाद सुव्हिक होना तारुशितक फल हैं और येंग आदिका होना कालाक्तिक फल हैं । ऐसे ही अदृष्टके भी दो फल

है—लोकिक और पारलीकिक । जैसे--दग्मपूर्वक चैव यत्' 'दम्मार्थमपि (55 1 05), सत्कार-मान-पूजाके 🕝 लिये 'सत्कारमानपुत्रार्धन्' (१७ । १८) और प्रत्युपकारके लिये 'प्रत्यकारार्ध्व' (१७ । २१) किये गये राजस यहा, तप और दानस फल 'लीकिक' है और यह इसी लेकमें, इसी जन्में, इसी शरीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनावाला होता है \*। स्वर्गको ही परम प्राप्य यस मानका उसकी प्राप्तिक लिये किये गये यह अदिया फल 'पारलीकिक' होता है। परनु राजम यज 'अमिसन्याय तु फलम्'(१७ । १२) और दान 'फलमुद्दिश्य या पुनः' (१७ ।२१)का परत सीविक तथा पारलीकिक-दोनों हो हो सकता है। इसमै भी स्वर्गप्राप्तिके लिये यज्ञ आदि करनेवाले (२ ।४२-४३: ९ ।२०-२१) और वेयलं दम, सत्वार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदिके लिये यह, तप और दान करनेयाले ( १७ । १२, १८, २१) दोनों प्रकारक राजस परुष जन्म-माणकी प्राच होते हैं । परनु हामस यह और तप करनेवाले ( १७ । १३, १९ ) तामस पुरुव ले अधोगतिने जाते हैं-'अधो गच्छन्ति सामसाः' (१४ । १८), 'पतिना नाकेज्याची' (१६ । १६), 'आसंगिरेव योनिप्' (१६ । १९). 'तनो

जो मनुष्य यश करके स्वर्गन जाते हैं, उनकी स्वर्गने भी दृश्य, जलन, हुंच्ये आदि होते हैंदे ।

गतिम्'(१६ । २०) ।

में राजस्य दृष्टका कालानांकि कल और अट्टका स्वीक्क कल—होनो एक-की सेवाने सूर् की इस्वे अन्त है, की—पाजनो परिवासण्यक जो तेन आदि होते, वह भौतिक (कालानांकि) कल है आपी वह सीवे पोजनका हो परिवास है और पुरिष्टि यह आदिका जो कल होगा, यह आधिरेजिक (लेडिक्स) कल है अयोग् वह प्राच्य बनका कल (पुरादि) के क्यांचे आता है।

<sup>ि</sup> यदि गात्रस सुन्योका दम्भ (१० ३१२, १८) ऑधक यह जाय, तो वे नाकोर्ने भी या सकते हैं।

<sup>े</sup> व्यक्ति भी यह आदि पुत्पकर्माक अनुमार उद्या. मध्यम और कॉनह—ऐसी हीन हाइकी धीनाई होती है। उनमें भी उन्न केरीवाले जब अन्ते समान केरीविजनोको देखने हैं, तक वर्ड हैंकों होती है कि ये प्रमार समाय प्रदेश क्यों आते ? और मध्यम तथा करिष्ट कंजीवालंको देखकर उनके मनमें अभिमान होता है कि हम किनने वह हैं!

मध्यम क्रेमीयाले अप अपनेसे उच्च क्रेमीयालीको देखने हैं, को उनकी ध्रोपनसमयों, पर, अधिकार आर्थिक

रेडमार डेडे जन्म रीनी है, और कॉन्स्ट होनीशानीको रेडकर ऑपमान केटा है । कटिन होनीशानीचे रुख और मध्यम होनीशानीको रेडकर ऑपीक्ता होनी है, जनम होनी है कि जनके

Bettrentangan bettrenter betrenter ter betrenter betrent जैसे -शतकत् इन्द्रको भी असरोंके अत्याचारोंसे द:ख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हृदयमें जलन होती है, वह भयभीत होता है । इसे पूर्वजन्मके पापोंका फल भी नहीं कह सकते: क्योंकि ठनके स्वर्गप्राप्तिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हैं--'पुतपापाः' (९ ।२०) और वे यज्ञके पुण्योंसे स्वर्गलोकको जाते हैं । फिर उनको दःख, जलन, भय आदिका होना किन पार्पोका फल है ? इसका उत्तर थह है कि यह सब यज्ञमें को हुई पश-हिसाके पापका ही फल है।

दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करनेसे अनेक तरहके दोष आते हैं। गोतामें आया है—'सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृताः' (१८ ।४८) अर्थात् धाएँमे अग्निको तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोपसे युक्त हैं। जब सभी कमेंकि आरम्भमात्रमें भी दोष रहता है, तय सकाम-कर्मोंमें तो (सकामभाव होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही होती है और उनमें अनेक तरहके दोप बनते ही है। इसलिये शास्त्रोमें यज करनेके चाट प्रायशित करनेका विधान है । प्रायश्चित-विधानसे यह सिद्ध होता है कि यज्ञमें दोष (पाप) अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते, तो प्रायश्चित किस बातका? परन्त वास्तवमें प्रायधित करनेपर भी सब दोष दर नहीं होते. उनका कुछ अंश रह जाता है: जैसे-मैल लगे वसको सायुनसे घोनेपर भी उसके तन्तुओंके भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इन्द्रादिक देवताओं को भी प्रतिकल-परिस्थितिजन्य दःख भोगना पडता है।

वास्तवमें दोषोंकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करके उन कर्मोंको भगवानके अर्पण कर टेनेसे ही होती है । इसलिये निष्कामभावसहित किये गये कर्म ही श्रेष्ठ हैं । सबसे बड़ी शृद्धि (दोप-निवृत्ति) होती है-'मैं तो केवल भगवानका हो हैं! इस प्रकार अहंता-परिवर्तनपर्वक भगवत्माप्तिका उद्देश्य बनानेसे। इससे जितनी शद्धि होती है, उतनी कर्मोंसे नहीं होती \* । भगवानने कहा है-

सनमुख होइ जीव भीहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ।।

(मानस ५।४४।१) तीसरी बात, गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है? तो उत्तरमें भगवानने कहा-- 'काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्धयः'(३ । ३७)। तात्पर्य है कि रजोगुणसे उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इंसलिये बरामनाको लेकर किये जानेवाले राजस यज्ञकी क्रियाओंमें पाप हो सकते हैं।

गजस तथा तामस यज्ञ आदि करनेवाले आसुरी-सम्पत्तिवाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करनेवाले दैवी-सम्पत्तिवाले हैं; परन्तु दैवी-सम्पत्तिके गुणीमें भी यदि 'राग' हो जाता है, तो रजोगणका धर्म होनेसे वह राग भी बन्धनकारक हो जाता है (गीता १४ । ६) ।

सम्बर्थ— सोलहवें अध्यायके पाँववें श्लोकने दैवी-सन्पति मोक्षके लिये और आसूर्य-सन्पत्ति बस्पनके लिये बतायाँ

पास इतनी भोग-सामग्री क्यों है ? ये इतने ऊँचे पद-अधिकारपर क्यों गये हैं ? और अपने समान संगीयालोंको देखका इंचा होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर बैठे हैं, तथा जो स्वर्गने नहीं आये हैं, उनको देखका अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान-स्थर्मनें हैं!

स्वर्गमें जो स्विति है, यह भी तो नित्य नहीं है; क्योंकि किसी भी श्रेणीवाले क्यों न हों, पुण्य शोण हो जानेवर टनको भी मृत्युक्तेकमें आना पड़ता है—' शीणे मुख्ये मर्त्यक्तेक विश्वति' (गीता ९ १२१) और इमकी चिना, इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जायगी ।

दूसरोकी उप्रति सही न जाप, ईंप्यों हो जाय आदि जिनने भी टोप है, ये पूर्वकृत कर्मीक्र फल नहीं हैं। ये सब दोप अस करणकी अशुद्धिके कारण ही होने हैं । शास्त्रविहित सकाम कर्मोंकी बार्नेमें अन्तकाणकी सर्वया शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे स्वयोदि लीकोके भोगोंको भोगते हैं। अना काराको अराद्धि सर्वमा नमी मिटती है, जब टरेहन मेजल भगजान्छ। ही हो ।

है ।दैवी-सम्पतिको पारण करनेवाले साल्विक मनुष्य परमालग्राज्विक उद्देश्यते जो यह, तर और दानुरूप कर्म करते हैं. उन क्योंमें होनेवाली (भाव, विधि, क्रिया आदिकी) क्योंकी पुर्विके लिये कर करना चाहिये ? इसे बतनेके लिये भगवन आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं।

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिखविधः स्पतः ।

ब्राह्मणास्तेन चेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।। २३ ।। 🕉, तत् और सत्—इन तीनों नामोंसे जिस परमात्माका निर्देश किया गया है, उसी परमात्पाने सृष्टिके आदिमें येदों, ब्राह्मणों और यज्ञोंकी रचना की है।

व्याख्या—' ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्पतः'- ॐ, तत् और सत्-यह तीन प्रकारका परमात्माका निर्देश है अर्थात् परमात्माके तीन नाम है (इन तीनों नामोंकी व्याखा भगवान्ने आगेके चार श्लोकोंमें की है। ।

'ब्राह्मणास्तेन येदाश यज्ञाश विहिताः पुरा'— इस परमातमाने पहले (सृष्टिके आरम्पमें) केंद्रों, ब्राह्मणी और यहाँको बनाया । इन तीनोंमें विधि बतानेवाले चेद है, अनुष्ठान करनेपाले बाह्मण है और क्रिया करनेके लिये यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ, तप, दान

आदिकी क्रियाओंमें कोई कमी रह जाय, तो क्या करें ? परमात्मावा नाम लें तो उस बमीकी पूर्ति हो जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानता (गुँघता) है, तो कभी उसमें जल अधिक पह जाय. तो यह क्या करता है ? आदा और मिला सेता है । ऐसे ही कोई निष्कामगायमे यह, दान आदि शुग कर्म करे और उनमें कोई कमी- अङ्ग-वैगुज्य रह जाय, तो जिस भगवानुसे यह आदि रचे गये हैं, उस भगवान्त्र नाम लेनेसे यह अङ्ग-वैगुण्य द्येक हो जाता है, उसकी पूर्व हो जाती है।

तस्मादोमित्युदाहत्य

यज्ञदानतपः क्रियाः

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।। २४ ।।

इसलिये चेदिक सिद्धान्तीको माननेवाले पुरुयोकी शास्त्रविधिसे नियत यहा, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ होती है । '32' वा मबसे पहले उनारण क्यों किया जात व्याख्या—'तस्मादीमित्युदाहत्य \*\*\* ब्रह्मवादिनाम्'— बेदवादीके लिये अर्थात् वेदीके मुख्य मानवेवाला जो है? कारण कि सबसे पहले 'ॐ'—प्रणद प्रस्ट वैदिक सम्प्रदाय है, उसके लिये 'ॐ' का उच्चारण हुआ है। उम प्रगयत्री तीन खताएँ हैं। उन प्रायओंसे करना खाम बताया है। थे 'ॐ' का उच्चारण परके जिस्ता भाषणी मन्द हुई है और जिस्ता भाषणीमें ही बेदपाठ, यज्ञ, दान, तव आदि शास्त्रविहित क्रियाओंने ऋष्, शाथ और यनुः—यह बेदवर्षा प्रकट हो है। प्रवृत होते हैं; क्येंकि जैसे फार्ये साँड्के बिना फलवती इस दृष्टिसे 'ॐ' सबस्य मूल है और इंग्छेके अनुगंत नरीं होती, ऐसे ही येदकी जितने ऋचाएँ हैं, शुंतियाँ ऋषत्रों भी है तथा सब-ने-सब येद भी है.। अर जितनी बेंदिक क्रियार्ट की बाते हैं, वे सब 'उठ' है, वे सब '३३' का उन्तरण किये बिना फरापती का उद्यास करते हो को आठी है। नहीं होती अर्धात् फल नहीं देती ।

त्रदित्यनभिसंघाय

फल

यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश विविधाः क्रियने मोक्षकाङ्क्षिमः ।। २५ ।।

'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्पाके लिये ही सब कुछ है- ऐसा मानकर मुक्ति चाहनेवाले मनुष्योद्वारा फलको इन्छासे रहित होकर अनेक प्रकारको यज्ञ और तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ की जाती हैं।

व्याख्या -- 'तदित्यनिषसंघाय .....मोक्षका-ह्रिक्षभिः' --केवल उस परमात्माकी प्रसन्नताके ठद्देश्यसे, किञ्चिन्मात्र भी फलको इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किये जायै । कारण कि विहित-निषिद्ध, शभ-अशभ आदि क्रियामात्रका आरम्भ होता है और समाप्ति होती है । ऐसे ही उस क्रियाका जो फल होता है. उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है अर्थात् कर्मफलके भोगका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। परन्त परमात्मा तो उस क्रिया और फलभोगके आरष्य होनेसे पहले भी है तथा क्रिया और फलभोगकी समाप्तिक बाद भी है एवं क्रिया और फलभोगके समय भी वैसे-के-वैसे हैं । परमात्माको सता नित्य-निरन्तर है । नित्य-निरन्तर रहनेवाली इस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलानेमें ही 'तत इति' पदोंका तात्पर्य है: और उत्पत्ति-विनाशशील फलकी तरफ ध्यान न देनेमें ही 'अनिधसंधाय फलम' पदोंका तात्पर्य है अर्थात नित्य-निरन्तर रहनेवाले तत्त्वकी स्पृति रहनी चाहिये और नाशवान फलको अभिसंघि (इच्छा) बिल्कुटा नहीं रहनी चाहिये।

नित्य-निरन्तर वियुक्त होनेवाले, प्रतिक्षण अभावमें जानेवाले इस संसारमें जो कुछ देखने, सनने और जाननेमें आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्य मान लेते हैं और उसीकी प्राप्तिमें हम अपनी बृद्धियानी और बलको सफल मानते है। इस परिवर्तनशील संसारको प्रत्यक्ष माननेके कारण ही सदा-सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दीखता । इसलिये एक परमात्मप्राप्तिका हो उद्देश्य रखकर उस संसारका अर्थात् अहंता-ममता (मैं-मेरेपन)

का त्याग करके, उन्होंकी दो हुई शक्तिसे, यज्ञ आदिको उन्होंका मानकर निष्कामभावपूर्वक उन्होंके लिये यज्ञ आदि शुभकर्म करने चाहिये । इसीमें ही मनुष्यकी वास्तविक बुद्धिमानी और वल-(पुरुपार्थ-) की सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्षं प्रतीत हो रहा है. उसका तो निराकरण करना है और जिसको अत्रत्यक्ष मानते हैं. उस 'तत' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका अनुभव करना है, नित्य-निरन्तर प्राप्त है।

भगवानुके पक्त (भगवानुका उद्देश्य रखकर) 'तत्' पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, वासदेव, शिव आदि नामोंका उच्चारण करके सब क्रियाएँ आरम्भ करते हैं।

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, वत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं. वे सब भगवानके लिये. भगवानुको प्रसन्नताके लिये, भगवानुकी आज्ञा-पालनके लिये हो करते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे क्रियाएँ की जाती हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि सभी परमात्माके ही हैं, हमारे नहीं है। जब शरीर आदि हमारे नहीं है, तो घर, जमीन-जायदाद, रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदि भी हमारे नहीं है। ये सभी प्रभुके हैं और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है, वह भी सब प्रमुको है और हम खद भी प्रमुके ही है। हम प्रमुके हैं और प्रमु हमारे है—इस भावसे वे सब क्रियार प्रमुक्त प्रसन्नताके लिये हो करते हैं।

सम्बय-चैनीसर्वे स्लोकमें 'ॐ' को और पच्चीसर्वे स्लोकमें 'तत्' राज्यको व्याप्य करके अब भगवन् आगेरे ये स्तोकोमें पाँच प्रशास 'सत' शब्दको व्याउन करते हैं।

> साधुभावे च सदित्येतत्र्यपुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सन्छव्दः पार्ध युज्यते ।। २६ ।।

हे पार्थ ! परमात्माके 'सत्'—इस नामका सतामात्रमें और श्रेष्ठ मायमें प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्पके साथ 'सत्' शब्द जोड़ा जाता है।

व्याख्या-'सदावे'-'परमात्मा है' इस प्रकार परमात्माकी सत्ता-(होनेपन-) का नाम 'सद्भाव' है। उस परमाताके संगुग-निर्गुण, सःकार-निराकार आदि जितने रूप है और सगुण-साकारमें भी उसके विष्ण. राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार है, ये सब-के-सब 'सदभाव'के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वहा आदिमें कभी अभाव नहीं होता. ऐसे परमात्माके जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरहकी लीलाएँ हैं, धे सब-के-सब'सद्भव'के अन्तर्गत है।

'साधभावे' — परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग सम्प्रदायीमें अलग-अलग जितने साधन चताये गये है, टनमें हृदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम भाव है, ये सब-के-सब 'साधुभाव'के अन्तर्गत है ।

'सदित्येनंळपुन्यने' — सक्तमें और श्रेष्टवामें 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है अर्थात जो सदा है. जिसमें कभी विश्वितमात्र भी बमी और अभाय नहीं शेता-ऐसे परमात्मके लिये और वस परमात्मकी प्राप्तिके लिये देशी सम्पत्तिके जो सत्य, समा, उदारतः, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण है, उनके लिये 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है; जैसे- सत्-तत्व, सर्पुण, सन्दाव आहि ।

'प्रशाने कर्मीण तथा सक्छः चार्च युन्यते'--परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग सम्प्रदायोगें अलग-अलग जितने साधन बताये गुपे हैं. उनमें क्रियारूपसे जितने श्रेष्ठ आयरण है, से सब-बे-सब 'प्रशस्ते कर्मीज' के अन्तर्गत है । इसी प्रकार शासविधिके अनुसार यहोपर्यात, वित्राह आर्टर संस्कार: अप्रदान, भूमिदान, भौदान आदि दान: और फर्आ-यावडी खदयाना, धर्मशाला बनवाना, मन्दिर यनवाना, यंगीचा लगजाना आदि होष्ट कर्म भी 'प्रशाले कर्मीण' के अन्तर्गत आते हैं । इन सब श्रेष्ठ आचर्णोमें, श्रेष्ठ मर्गोपे 'सत्त' राज्यका प्रयोग किया जाता है: जैसे-सदाचार, सत्तर्म, सन्मेता, सक्त्रपदार आदि ।

यजे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चंव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७ ।।

यज्ञ, तप और दानरूप क्रियामें जो स्थित (निष्ठा) है, यह भी 'सत्'—ऐसे कही जाती है और उस परमात्माके निमित्त किया जानेवाला कर्म भी 'सत्'—ऐसा ही कहा जाता है । व्यास्मा—'यते तपसि दाने च म्वितः सदिति धोव्यने'— यत्, तप और दानरूप प्रशंसनीय क्रियाओंने जो स्थित (निष्ठा) होती है, वह मन् वरी जनी है। देने, क्रिसंस्थे सल्तिक यहने, सिर्वेद्ये सल्तिक. तामें और शिलीमें मानिक दर्ज से सिर्वि—निश है अर्पात् इसोते एक-एक घीडके प्रति हदयमें से ध्रक्षा है और इन्हें बच्नेस्त्र में तपाल है, यह 'मनिया' (सर्-निया) कही बाटी है।

'च' पर देनेस एउपाँ पह है कि जिस प्रस्त लेगेरी सर्विक या, तर और इस्ने अझ—िवा

होती है, ऐसे हो जिसीको वर्गपानि, जिसीको अस्यापूर्वेते, स्मिति माचनाउन्यासको, भिर्मोती अधिक-सम्भागे स्थिति सेवर्गे, स्थिति अव इत्समी, विभीनवे पर्यक्रत-पानी और विभीनी गहारोंने. विक्रियों बनुकारीये, विक्रियों प्रयानगढ करी: विक्रेस हैकी के दानों बढ़ा है, उनों में फी, विषय और सपरता है, यह भी भीजहां यमें भारी है। 'कर्म क्षेत्र सर्वीतं सहित्येवसिक्यंपने'—' उन

प्रशंसकीय कार्ती। अन्याप कार्तीर की मार्टी। स्ताप हो है—हीक (मनप्रेश शाह-समादे) ही

पारमार्थिक (खरूपसे ही भगवत्सम्बन्धी):---

- (१) वर्ण और आश्रमके अनुसार जीविकाके लिये यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य-कर्म और खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म-ये सभी 'लौकिक' है ।
- (२) जप-ध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कोर्तन, श्रवण-मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, वह सब 'पारमार्थिक' है ।

इन दोनों प्रकारके कमोंको अपने सुख-आराम आदिका उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं श्रद्धा-विश्वाससे केवल भगवानके लिये अर्थात भगवत्मीत्यर्थ किये जायँ तो वे सब-के-सब 'तदर्थीय कमें हो जाते हैं । भगवदर्थ होनेके कारण उनका फल 'सत्' हो जाता है अर्थात् सत्स्वरूप परमात्माके साथ सम्बन्ध होनेसे वे सभी 'टैवी सम्पत्ति' हो जाते हैं, जो कि मक्ति देनेवाली है।

जैसे आग्निमें ठीकरी रख दो जाय तो अग्नि इसको अग्निरूप बना देती है। यह सब अग्निकी ही विशेषता है कि ठीकरों भी अग्निरूप हो जाती है! ऐसे ही उस परमात्माके लिये जो भी कर्म किया जाय, वह सब सत् अर्थात् परमात्मखरूप हो जाता है अर्थात उस कर्मसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। उस कर्ममें जो भी विशेषता आयी है, वह परमात्माके सम्बन्धसे ही आयी है । वास्तवमें तो कर्ममें कछ भी विशेषता नहीं है।

यहाँ 'तद्धींयम्' कहनेका तात्पर्य है कि जो कैंचे-से-कैंचे भोगोंको, स्वर्ग आदि भोग-भूमियोंको न चाहकर केवल परमात्माको चाहता है, अपना कल्याण चाहता है. मुक्ति चाहता है. ऐसे साधकका जितना पारमार्थिक साधन वन गया है, वह सब सत् हो जाता है। इस विषयमें भगवान्ने कहा है कि 'कल्याणकारी काम करनेवाले किसीकी भी दुर्गीत नहीं होती' (गीता ६ । ४०), इतनी ही बात नहीं, 'जो योग-(समता अथवा परमात्मतत्त्व-) का जिज्ञास होता है, वह भी वेदोंमें स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये वताये हुए सकाम कमोंसे ऊँचा उठ जाता है' (गीता ६ ।४४) । कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं. पर उस परमात्मके लिये किया हुआ साधन-कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्यत सत हो जाता है ।

\*

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें आया कि परमात्मांके उद्देश्यसे किये गये कर्म 'सत्' हो जाते हैं। परन्तु परमात्मांके उद्देश्यसे रहित जो कमें किये जाते हैं. उनकी कौन-भी संज्ञा होगी? इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं।

# अश्रद्धया हुतं दत्तं तपसाप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रोत्य नो इह ।। २८ ।।

है पार्थ ! अग्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाय, वह सब 'असत्' —ऐसा कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है, न मरनेके बाद ही होता है अर्थात् उसका कहीं भी सत् फल नहीं होता ।

व्याख्या—'अभ्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च पत्'—अश्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाय, और कृतं च यत् \* अर्थात् जिसकी शास्त्रमें आज्ञ आती है, ऐसा जो कुछ कर्म अन्नद्वापूर्वक किया ज्य- वह सब 'असत्' कहा जाता है।

'अझद्रया' पदमे श्रद्धाके अभावका चावक 'नम्र' समास है, जिसका तालर्य है कि आग्र लोग परलेक. पनर्दन्य, धर्म, ईधर अदिमें श्रदा नहीं रखते । बान धर्म नहि आग्रय धारी । स्ति विशेष रत सब नर नारी ।।

रू यहाँ 'सहचरितासहचरितचौर्पध्ये सहचरितस्यैव ष्रष्टमम्'—व्याकाणके इस न्यापके अनुसार यह, टाव और तपके साहवर्षसे 'कृतम्' पट्ने शान्दीय कर्म ही लिये जायैंगे ।

(मनस् ७ । ९८ । १)

—इस प्रकारके विरुद्ध भाव राजका ये यज्ञ, दान आदि क्रियाएँ करते हैं।

जब से शासमें श्रद्धा ही नहीं रखते, तो फिर से यह आदि शासीय कर्म क्यों करते हैं? ये उन शासीय कर्मों के इसलिय करते हैं कि लोगोंने उन क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन है, उनको करनेवालोंका लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिये समाजमें अच्छा चननेके लिये और तो लोग यह आदि शासीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणोंमें गिन जानेके लिये से श्रद्धा न होनेपर भी शासीय कर्म कर देते हैं।

'असदित्युव्यते पार्थं न घ त्रद्रोत्य नो इह'—
अश्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया
जाय, घढ सब 'असत्' करा जाता है। उसका न इम होकमें फल होता है और न परलोकमे—
जन्म-जन्मानामें हो फल होता है। तारार्यं यह कि सक्तमभावसे श्रद्धा एवं विधापूर्वक शासीय कर्मोंको करनेना यहाँ धन-धैभाय, स्केन्युव अधिको प्रान्ति और मानेके याद समादि सोकोंकी प्रान्ति हो सकती है और उन्हों कर्मोंको निकामभावसे श्रद्धा एवं व्यिपपूर्वक करनेना अन्त-कराजको शुद्धि होकर परकासभावित हो जाती है, परनु अश्रद्धापूर्वक क्यं करनेनास्त्रीको इनमेंसे वर्ष्ट्रं भी फल प्रान्त नहीं होता।

यदि यहाँ यह कहा जाय कि अब्रद्धपूर्वक यो पुछ भी क्या जाता है, उसका इस सोक्नें और परतोक्रमें बुछ भी फल नहीं होता, तो जितने प्राथ्नमें किये जाते हैं, ये सभी अब्रद्धासे ही किये जाते हैं, तब तो उनका भी कीई पता नहीं होना स्परित हैं और मनुष्य भीग भीगने तथा संग्रह बरनेकों इस्प्राधि होता अन्द्राय, अन्द्राया, सुत, कार्य, फीडोकारों जादि जितमें भी प्राय्थाने क्यांग है, उन कर्मोंक मल हाट भी नहीं सहता है पर बन्दानमें देखें बात है नहीं। बस्ता कि सम्बेंक यह निषम है कि राग्ने पूर्ण क्षानुश्वित की बुद्ध भी कर्म क्यांग है, उनका मल कर्योंक न स्थानिक्ष भी कर्मीके निरुष्ठ में हैं। इसलिये आसुरी सम्पदायलंको बन्म और आसुरी योनियो तथा मरकेंको प्राप्त होती है।

छोटे-से-छोटा और साधारण-से-साधारण कर्न भी यदि उस परमात्माक उदेश्यमे ही नियहामभावपर्यक

किया जाम, तो यह वर्म 'सत्' हो जाता है अर्थन् परमात्मावरे प्राप्ति करानेवाला हो जाता है, पर्तु बड़े-से-मड़ा यज्ञाद कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और शास्त्रीय विधि-विधानसे सकामभावपूर्वक क्रिया जाते,

तो यह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमान्द्रकी प्रतिन करानेवाला नहीं होता तथा थे यहाँद कर्म यदि अश्रदापूर्वक किये जाये, तो थे सम असत् हो जाते हैं अर्थात् 'सत्' फल देनेवाले नहीं होते।

तालयें यह है कि परमाताओं प्राप्तिमें क्रियाओं प्रधानता

नहीं है. प्रत्युन झदा-भाषकों ही प्रधानता है है

पूर्वोक्त सदाव, साधुभाव, प्रशस्त बर्म, सत्-स्थिति और तदर्थीय कर्म—ये पाँची परमात्माव्ये प्रतिक करोनेकाले होनेसे अर्थात् 'सत्'—परमास्त्रके स्वय सन्वत्य जोडनेवाले होनेसे 'सत्' यहे वाते हैं।

अज्ञदाने किये गये वर्म 'अमत्' पूर्वे होते हैं ? प्रेचेने, पायतन्त्रे और शास्त्रें पूर्वा करके मनुष्यति बरदावाने लिये हो ये शुभ कर्म कराये हैं, पर ओ मनुष्य इन तीलोता अज्ञद्ध वरके शुभ वर्म करते हैं, उनके ये मन कर्म 'अमत्' हो वर्तते हैं। इन तीलीय यी हुई अज्ञद्धाने कराय उनको नरफ अर्दि द्याद मिलने व्यक्ति, परन्तु उनके कर्म शुभ (अप्छे) हैं, इस्लिये उन कर्महेंक क्षेत्रें परन नहीं होड---यही उनके निये दाउ हैं।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्चुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगे नाम सन्तदशोऽध्यायः ।।१७।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्, —इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मब्द्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवत्गीतोपनियद्रूष्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'श्रद्धात्रयविभागयोग' नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ 11 १७ 11

इस अध्यायमें श्रद्धाके तीन विभाग किये गये हैं— सात्विकी, राजसी और तामसी । इस विभागको जो ठीक-ठीक जान लेगा, वह सात्विकी श्रद्धाका ग्रहण और राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग कर देगा । राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग करते ही (सात्विकी श्रद्धासे) भगवान्के साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जायागा । इसलिये इस अध्यायका नाम 'श्रद्धात्रयविभागयागा' रखा गया है ।

#### सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

- (१) इस अध्यायमें 'अध्य सप्तदशोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन डयाव' आदि पदीने चार, रलोकंकि तीन सौ अड़तीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पदीका योग तीन सौ अड्डावन है।
- (२) इस अध्यायमें 'अध सप्तदशोऽध्यायः' के आठ, 'अर्जुन डवाच' आदि पदेकि तेरह, श्लोकंकि आठ सौ छियानवे और पुष्पकांके इक्यावन असर

हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ अड़सठ है । इस अध्यायके सभी श्लोक वत्तीस अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं—'अर्जुन उवाच' और 'श्रीभगवानुवाच' ।

#### सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अद्रुग्धंस श्लोकोमेंसे तीसरे श्लोकके पहले चरणमें 'मगण' और तीसरे चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीणं-विषुला'; दसवें और चारहवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पचीसवें-छच्चीसवें श्लोकिके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'च-विषुला'; सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विषुला'; ग्यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विषुला'; और उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विषुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष ठन्नीस श्लोक ठीक 'पच्याववन 'अनुष्टुप छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।







# अथाष्ट्रादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका-

श्रीभगवान्ते दूसरे अध्यायके उत्तातिसर्वे स्तोकमें 'पृषा तेऽभिष्ठिता सांख्ये द्युद्धियोंने तिवमां भृष्यु' पदोंसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगको बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे स्तोकमें सांख्यिनद्या और योगनिष्ठाके नामसे कहा है। उन दोनों निष्ठाओंके तत्त्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी। परन्तु जिस प्रकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुनको भी तीसरेसे सबहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओंके विषयमें अपनी जिशासा प्रकट करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवान्ने चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि आपका जम तो अभीका है, फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें भगवान्ने अपने अवतार और कर्मयोगके तत्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चौतीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी—'तर्द्वविद्ध प्रणिपानेन परिप्रश्नेन सेवया' और वयालीसर्वे श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी—'छित्वैनं संशप्यं योगमातिद्वीतिष्ठ भारत ' इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने पाँववें अध्यायके आरम्पमें दोनोंमें अपने लिये एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवान्ने पाँववें अध्यायका विषय पूरा कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया ।

छ्ठे अध्यायके तैतीसर्व-चौतीसर्वे श्लोकोमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमें प्रश्न किया । उसका भगवान्ते बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया । फिर अर्जुनने सैतीसर्वेसे उत्तालीसर्वे श्लोकतक योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । उसका उत्तर देते हुए भगवान्ते छठे अध्यायका विषय समाप्त किया । छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ते अपने भतको सम्पूर्ण योगियोंमें परम श्रेष्ठ बताया । उसीको लेकर भगवान्ते सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भिक्तका विशेष वर्णन किया ।

सातर्वे अध्यायके अन्तर्भे आये हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्पर्में सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गति-विषयक सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा । फिर सातवें अध्यायमें जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें न्यारहवें श्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें मक और उनपर कृपाकों वात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए । अतः अर्जुनने बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक भगवान्कों सुति की और अपनी विभूतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना को । अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियोंको कहते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तमें कहा कि शे अर्जुन । तेरके बहुत जाननेकी क्या जरूरत हैं? मैं सम्पूर्ण संसारको अपने एक अर्रामें व्याद्य करके स्थित हैं । इसी बातको सेकर ग्यारहवें अध्यायके अराम्भें अर्जुनने भगवान्ते अपना विम्रहत्य दिखानेके तिथे प्रार्थना की । अपना विम्रहत्य विद्यावर भगवान्ते ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें कहा कि अनन्य भक्तसे मेरा दर्शन, श्लान और मेरेसे प्रवेश—ये सीनों हो जाते हैं ।



# अथाष्ट्रादशोऽध्यायः

#### अवतरणिका---

श्रीमगवान्ते दूसरे अध्यायके उत्तालीसर्वे श्लोकमे 'एवा तेऽभिष्टिता सांख्ये युद्धियोंगे लिमां भूणु' पर्दोसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगकी बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्यित्रा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है। उन दोनों निष्ठाओंके तत्त्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी। परन्तु जिस प्रकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पतिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुनको भी तीसरेसे सत्रहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओंके विषयमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवान्ने चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभीका है, फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें भगवान्ने अपने अवतार और कर्मयोगके तत्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी—'त्रद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रक्षेन सेयया' और बयालीसवें श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी—'क्रिवैनं संशयं योगमातिष्ठीतिष्ट भारत ' इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने पाँचवे अध्यायके आरम्भमें दोनोंमें अपने लिये एक निश्चित कत्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवान्ने पाँचवें अध्यायका विषय पूरा कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया ।

छठे अध्यायके तैंतीसवें-चौंतीसवें श्लोकोंमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमें प्रश्न किया । उसका भगवान्ने बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया । फिर अर्जुनने सैंतीसवेंसे उत्तालीसवें श्लोकतक योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने छठे अध्यायका विषय समाप्त किया । छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ने अपने चक्को सम्पूर्ण योगियोंमें परम श्रेष्ठ वताया । उसीको लेकर भगवान्ने सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भितिका विशेष वर्णन किया ।

सातर्वे अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म, अध्यातम आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गित-विषयक सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायक विषय कहा । फिर सातवें अध्यायमें जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नयें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें ग्यारहवें स्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें स्लोकमें भक्त और उनपर कृपाकी यात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए । अतः अर्जुनने वारहवेंसे अट्यारहवें स्लोकतक भगवान्की स्तृति को और अपनी विभृतियोंको विकारसे कहनेके लिये प्रार्थना की । अपनी मुख्य-मुख्य विभृतियोंको कहते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अत्तमें कहा कि 'हें अर्जुन ! तेरिको बहुत जाननेकी क्या जरूरत हैं ? मैं सम्पूर्ण संसारको अपने एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ । इसी यातको सेकर ग्यारहवें अध्यायके आरम्पने अर्जुनने भगवान्ते अपना विश्वरूप दिखानेक लिये प्रार्थना की । अपना विश्वरूप दिखानक भगवान्ते ग्यारहवें अध्यायके अत्तमें कहा कि इनन्य भिक्तमें मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरेमें प्रवेश—ये तीनों हो चाते हैं ।

ग्यारवि अध्यायके अन्तमें भंगवान्ने मिककी महिमा कहीं और उससे पहले (४ । ३४-३७; ५ । १३-२६; ६ । २४-२८ और ८ । ११-१३) निर्मुण-तत्त्वकी उपासनाको महिमा कही । उन दोनोमें कौन श्रेष्ठ है—इम बातको अर्जुनने बारविं अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवान्ने बारविं अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवान्ने बारविं अध्यायके प्रात्यामें भिक्को और तेरविं-वौदविं अध्यायके निर्मुण-साधनाकी बात कही । चौदव्रवें अध्यायके इक्षीसवें स्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण और आचरण वातकर अपनी अव्याधियारिणी भिक्को गुणातीत होनेका उपाय वाताया । उसी-(अव्याधियारिणी भिक्को गुणातीत होनेका उपाय वाताया । उसी-(अव्याधियारिणी भिक्को प्रणायके विषयं कहा । पंद्रवें अध्यायके जिन्में भगवान्ने पंद्रवें अध्यायके विषयं कहा । पंद्रवें अध्यायके अन्तमें म सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत' पदीसे यह बात कही कि देवी सम्पतिवाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थान्तमें आसुरी सम्पतिवाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते । इससे पहले भी साववें अध्यायके पंद्रवें स्लोकोंमें सेकेतरूपसे देवी और आसुरी सम्पतिकां वर्णन हुआ था । अतः देवी और आसुरी सम्पतिका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये सोलहवें अध्यायका आरम्म हुआ ।

सोलहर्वे अध्यायके उपान्य श्लोकको लेकर अर्जुनने सत्रहवे अध्यायके आरम्भ्ये निष्ठाके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमें भगवान्ने तीन प्रकारको श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायका विषय पूर्व कर दिया । सत्रहवें अध्यायके बाद अब अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कही दो निष्ठाओंके तत्वको अलग-अलग स्पष्ट जाननेके लिये भगवान्के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं।

### अर्जुन उवाच

# संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि चेदितुम् ।

त्यागस्य च हषीकेश पृथक्षेशिनिषूदन ।।१।।\*

अर्जुन योले—हे महावाहो ! हे हपीकेश ! हे केशिनिपूदन ! मैं संन्यास और त्यागका तस्त्र अलग-अलग जानना चाहता हूँ ।

(क) संन्यासस्य महात्राहो तत्त्वमिन्छामि वेदितम्—

(१) संन्यास किसे कहते हैं ?-

(१) सन्यास प्रवस कहा हा — किसी भी कर्मके साथ कर्रायनका भाव न रहना और मुद्धिका करीं भी लिख न क्षेत्रा (१८ ।१७)।

(२) संन्यामी कैसा होना चाहिये ?—
 रागाहित, अनहंबादी, धैर्यं और उत्साहमे युक्त क्या सिद्धि-असिद्धिये निर्विकार होना चाहिये (१८ । २६)।

(३) संन्यासका सामन कैसा होना चाहिये ?-

(३) सन्यासका सामन करा हाना चाल्या:— मालिको बुद्धिवाला, वैराग्यवान, एकान्यका सेवन कानेत्राला, इद्रियोका नियमन करनेवाला, शरीर-माणी-मनको सेवत कानेवाला आदि होना चाहिये (१८ । ६१-५३).।

(४) संन्यासीके आजाण कैसे होने चाहिये ?—

कर्नुवाधिमान और राग-देशमें रहित होकर कमें करना (१८ । २३) । (५) सेन्यासीका भाव कैसा होना चाहथे ?—

सम्पर्ग विभक्त प्राणियोमे विभागतहिन एक पामाञ्चनको देखना (१८ १२०) ।

(६) संन्यासका फल क्या होता है?-

अर्जुनकी इस जिज्ञासके समाधानमें भगवाने जो-दो बातें कही हैं, उनके आधारपर अर्जुनके मनपें आयो अन्य जिज्ञासओंका भी अनुमान संगाया जा सकता है, जो इम प्रकार है—

महावाहो .... व्याख्या—'संन्यासस्य सामर्थ्यका सचक है। अर्जनद्वारा इस सम्बोधनका प्रयोग करनेका भाव यह है कि आप सम्पूर्ण विषयोंको कहनेमें समर्थ हैं; अतः मेरी जिज्ञासाका जाननेके लिये ही नहीं है, प्रत्यत सिद्धान्तको जानकर समाधान आप इस प्रकार करें. जिससे मैं विषयको सरलतासे समझ सकै ।

'ह्रपोकेश' सम्बोधन अन्तर्यामीका वाचक है। इसके प्रयोगमें अर्जनका भाव यह है कि मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ; अतः इस विषयमें जो-जो आवश्यक बातें हों, उनको आप (भेरे पछे बिना भी) कह दें।

'केशिनिषदन' सम्बोधन विघोंको दूर करनेवालेका सूचक है। इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तोंके सम्पूर्ण विद्योंको दर कर देते हैं. उसी प्रकार भेरे भी सम्पर्ण विद्योंको अर्थात शङ्काओं और संशयोंको दर कर दें।

(१) अपने आचरणमें लानेके लिये और (२) सिद्धात्तको समझनेके लिये । जो केवल पढाई करनेके लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समझते हैं, वे केवल प्रसक्तेक विद्वान बन सकते हैं और नयी पुत्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं

जिजासा प्राय: हो प्रकारमे प्रकट की जाती है-

वर सकते \* । अपना कल्याण तो वे ही कर सकते पथकेणिनियदन'—यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधन हैं जो सिद्धान्तको समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये तत्पा हो जाते हैं ।

> यहाँ अर्जनकी जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्तको उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये है ।

> 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये' (गीता २ । ३९) में आये 'सांख्य' पटको ही यहाँ 'संन्यास' पदसे कहा गया है। भगवानने भी सांख्य और संन्यासको पर्यायवाची माना है: जैसे--पाँचवें अध्यायके दसरे श्लोकमें 'संन्यासः', चौधे श्लोकमें 'सांख्ययोगी', पाँचवें श्लोकमे 'यत्सांख्यै:' और छठे श्लोकमें 'संन्यासस्त' पदोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है। इसलिये यहाँ अर्जनने सांख्यको ही संन्यास कहा है ।

इसी प्रकार 'बद्धियोंने लिमां शुण' २ (३९) में आये 'योग' पदको ही यहाँ 'त्याग' पदसे कहा गया है। भगवानने भी योग (कर्मयोग) और त्यागको पर्यायवाची माना है: जैसे--दसरे अध्यायके अडतालोसवें श्लोकमें 'सई त्यकता' तथा इक्यावनवें श्लोकमे 'फलं स्वक्त्वा', तीसर अध्यायके तीसरे इलोकमें 'कर्मयोगेन योगिनाय'. चीधे अध्यायके बीसवें श्लोकमें

परमात्मतत्त्वमें प्रविष्ट होना (१८ १ ५५) ।

<sup>(</sup>ख) त्यागस्य च हपीकेश पथकेशिनिपदन-

<sup>(</sup>१) त्याग किसे कहते हैं ?

कर्म और कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य कर्म करना (१८ ।६) ।

<sup>(</sup>२) त्यागी कैसा होना चाहिये ?--

कर्मफलका त्यामी होना चाहिये(१८ । ११) ।

<sup>(</sup>३) त्यापका साधन कैसा होना चाहिये ?---

कर्म और पालकी आसक्तिका त्याग (१८ । १) ।

<sup>(</sup>४) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?--

अनुजाल कर्मसे द्वेष न करना और कुशल कर्ममें आसक न होना (१८ । १० पूर्वार्ध) ।

<sup>(</sup>५) त्यागीका भाव कैसा होना चाहिये ?-

कर्तव्यमात्र करना (१८।१)।

<sup>(</sup>६) त्यागका फल क्या होता है?--

परमात्मतत्वमें त्थिन होना (१८ । १० उत्तरामें) । \* असत्को असत् जाननेपर भी तयतक सन्दर्भ प्राणि नहीं होती, जवनक प्रनुष्य

मन्दर्भ प्राणिको ही अपने जीवनका सर्वोद्धर लक्ष्य नहीं बना लेना ।

कर्मफलासङ्गम् ', पाँचवं अध्यायके चौथे 'रलोकमें 'योगौ', पाँचवं रलोकमें 'तद्योगैरिय गप्यते', म्यारहवं रलोकमें 'तर्झ त्यक्त्या' तथा वारहवं रलोकमें 'तक्मफलं त्यक्त्वा', बारहवं अध्यायके वारहवं रलोकमें 'त्यागात' पदांका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है। इसलिये यहाँ अर्जुनने कर्मयोगको ही त्याग कहा है।

#474444444444444444444444444444

अच्छी तरहसे रखनेका नाम 'संन्यास' है--'सम्यक न्यास: संन्यास:' । तारपर्य है कि प्रकृतिकी चीज सर्वथा प्रकृतिमें देने (छोड़ देन) और विवक इ.स. प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेका नाम "संन्यास" है।

कर्म और फलकी आसक्तिको छोड़नेका नाम 'त्याग' है। छठे अध्यायके चीथे श्लोकमें आया है कि जो कर्म और फलमें आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ़ हो जाता है।

¥

सम्बन्ध — अर्जुन की विज्ञासाके उत्तरमें पहले भगवान् आगेके दो श्लोकोंमें अन्य दाशीनिक विद्वानोंके चार मतं बताते हैं।

### श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्यागं विचक्षणाः ।। २ ।। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । यज्ञदानतपःकर्मं न त्याज्यमिति चापरे ।। ३ ।।

श्रीभगवान् व्रोले— कई विद्वान् काप्य कमीके त्यागको संन्यास कहते हैं और कई विद्वान् सम्पूर्ण कमीके फलके त्यागको त्याग कहते हैं । कई विद्वान् कहते हैं कि कमीको दोपकी तरह छोड़ देना चाहिये और कई विद्वान् कहते हैं कि यह, दान और तप-रूप कमीका त्याग नहीं करना चाहिये ।

व्याख्या— दार्शनिक विद्यनेकि चार मत है—

त्याग करनेका नाम 'त्याग'है अर्थात् फल न चाहकर कर्तव्य-कर्मीको करते रहनेका नाम 'त्याग' है ।

१-'काप्यानो कर्मणां न्यासं संन्यासं क्ष्ययो यिदुः'-कई विद्वान् कहते हैं कि काप्य कर्मके त्यागका नाम 'संन्यास' है अर्थात् इष्टको प्राप्ति और अनिष्टको निवृत्तिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग

३- त्यान्यं दोष \* विद्यमेकं कर्म प्राहुमीनीपणः'— कई विद्वान् करते हैं कि सम्पूर्ण कर्मीको दोपको तरह छोड देना चहिये।

करनेका नाम 'संन्यास' है ।

४- बहदानतपःसर्भं न त्यान्यमिति चापरे'---अन्य

२- 'सर्वकर्षफलत्यार्ग प्राहुस्यार्ग विवक्षणाः'-षर्द विद्वान् करते हैं कि दूसरे सब कर्मोवर भले हो लाग विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंक फलको इम्प्रका वार दें, पर यात, दान और तपरूप धर्मोंका स्वाग

दूसरा अत्तर यह है कि 'वित' प्रत्यव अध्यय बनकर क्रियाका विशेषण होता है और 'मनुप'

प्रत्यय कर्ता और कर्मका विशेषण बनता है।

<sup>\* &#</sup>x27;दोपवान' पद व्याकरणके 'विन' और 'मतुप' दोनों प्रत्यचोंसे बनता है, पानु दोनोंका अर्घ दो ता, का होता है। 'यति' प्रत्यय करनेसे 'दोववन' पदका अर्थ होता है— कमीको दोपकी ताह छोड़ देना बाहिये और 'मतुप' प्रत्यय करनेसे 'दोववन' पदका अर्थ होता है—दोवनाले कर्म छोड़ देने चाहिये। पानु यहाँ 'यति' प्रत्यका हो अर्थ लेना चाहिये, 'मतुप' प्रत्यका नहीं; क्योंकि 'मतुप' प्रत्यका अर्थ भगवान्ते मनके अनुसार है (गीता १८।४८), दार्शनिकोंक मतके अनुसार नहीं।

नहीं करना चाहिये ।

उपर्युक्त चारों मतोंमें दो विभाग दिखायी देते हैं-पहला और तीसरा मत 'संन्यास'-(सांख्ययोग-)का है तथा दूसरा और चौथा मत 'त्याग'-(कर्मयोग-) का है। इन दो विभागोंमें भी थोडा-थोडा अन्तर है। पहले मतमें केवल काम्य-कार्रीका त्याग है और तीसरे मतमें कर्ममात्रका त्याग है। ऐसे ही दूसरे मतमें कमेंकि फलका त्याग है और चौथे मतमें यज दान और तपरूप कमोंके त्यागका निषेध है।

दार्शनिकोंके उपर्यक्त चार मतोंमें क्या-क्या कमियाँ है और उनको अपेक्षा भगवानके मतमें क्या-क्या विलक्षणताएँ हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है-

१-'काप्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासम्'—संन्यासके इस पहले मतमें केवल काम्य-कर्मीका त्याग यताया गया है; परन्तु इसके अलावा भी नित्य, नैमितिक आदि आवश्यकं कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते हैं 🚏 । अतः यह मत पूर्ण नहीं है: क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्वका त्याग बताया है और

न स्वरूपमें स्थिति हो वतायो है। परन्त भगवानके मतमे कर्मोमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; जैसे-इसी अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'जिसमें अहेकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मफलमें लिप्त नहीं होती'-ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमानका त्याग वताया है और 'अगर वह सम्पूर्ण प्राणियोंको मार दे, तो भी न भारता है. न बैधता है'--ऐसा कहकर खरूपमें स्थिति बतायी है।

२-'त्याज्यं दोषवदित्येके'--संन्यासके इस दूसरे मतमें सब कर्मीको दोषको तरह छोड़नेकी बात है। परन्तु सम्पूर्ण कर्मीका त्याग कोई कर ही नहीं सकता (गीता ३ । ५) और कर्ममात्रका त्याग करनेसे जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता (गीता ३ । ८) । इसलिये भगवानने नियत कर्मीका खरूपसे त्याग करनेको राजस-तामस स्याग वताया है (१८ ।७-८) ।

३-'सर्वकर्मफलत्यागम्'-त्यागके इस पहले मत्मे केवल फलका त्याग बताया है। यहाँ फलत्यागके अन्तर्गत केवल कामनाके त्यागको ही यात आयी है \* ।

ा कर्म पाँच प्रकारके होते हैं-

(१) नित्यकर्म— शास्त्रकी आजाके अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किये जाते हैं, उनको 'नित्यकर्म' कहते हैं: जैसे—संध्या, गायत्री आदि ।

(२) नैमित्तिक कर्म- देश, काल, परिस्थित आदि किसी निमित्तको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं;जैसे गड्डा, प्रयाग, नैमिवारण्य, पुय्कर आदि तीर्थोमें जाकर जो शास्त्र-विहित कर्म किये जाते हैं, ये 'देशकत नैमित्तिक कर्म' हैं: एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, पहण, होली, दीपायली, अक्षयततीया आदिके समय जो शास्त्रविहित कमें किये जाते हैं, वे 'कालकृत नैमित्तिक कर्म' हैं; पुत्रके उत्पन्न होनेपर, पुत्र था पुत्रीका विवाह होनेपर, किसीकी मृत्यु होनेपर, संत-महात्माओंका सत्सङ्घ मिलनेपर जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, से 'परिस्थितिकृत नैमितिक कर्म' हैं ।

(३) काम्य कर्म- हमारा भान-सम्भान हो जाय, लोगोंमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र हो जाय, हमें बहुत-सा धन मिल जाय, हमारी मनवाही हो जाय आदि इप्टकी प्राप्तिके लिये, और हमारा रोग मिट जाय, आफत मिट जाय, कर्जा दर हो जाय आदि अनिष्टकी नियुत्तिके लिये जो शास्त्रीय अनुप्रान किये जाते हैं, ये सब 'काम्य कर्म' कहलाते हैं।

(४) प्रायधित कर्म-हमारे द्वारा यने हुए पापोंको दूर कानेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, ये सब 'प्रायश्चित कर्म' कहलाते हैं। इसके हो भेद है-विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे, किसीके हाथसे चुहा, विस्सी, कबूतर आदि भर जाय तो इन ज्ञात पापोको दूर करनेके निषे धर्मसिन्यु, निर्णयसिन्यु आदि धर्म-प्रन्थोमें बताये गये प्रायशित-कर्मीका अनुप्रान करना 'विशेष प्रायशित कमें कहलाते है, और ज्ञात-अज्ञात सब पापीको दूर करनेके लिये गद्वास्नान, एकादशीवन, नामजप, सेवा आदि जो शुभ-कार्य किये जाते हैं, वे 'सामान्य ग्रायशिन कर्म' कहानाते हैं ।

(५) आवश्यक कर्तथ्य-कर्म -- छेती, ध्यापार, नौकरी आदि जीविकाके लिये और धाना-पीना, सोना-जागना आदि शांरिके लिये जो कर्ष किये जाते हैं, वे 'आवश्यक कर्तव्य-कर्म' कहनाने है जर्री फलके त्यांगकी बात कही गयी है, वहीं फलकी कायराका त्यांग ही समझना हारिये:

Entranguation of the state of t ममता-आसक्तिके त्यागको बात इसके अन्तर्गत नहीं ले सकते; क्योंकि ऐसा लेनेपर दार्शनिकों और भगवानके मतोंमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । भगवानके मतमें कर्मकी आसिक और फलको आसिक-टोनोके ही त्यागकी बात आयी है— 'सङ्गं त्यक्त्या फलानि च' (गीता १८ । ६) ।

४-'यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यम्'— त्याग अर्थात् कर्मयोगके इस दसरे मतमें यज्ञ, दान और तपरूप कर्मीका त्याग न करनेकी बात है । परन्त इन तीनोंके

अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिको लेकर जितने कर्म आते हैं, उनको करने अथवा न करनेक विषयमें कुछ नहीं कहा गया है-यह इसमें अध्यापन है। भगवान्के मतमें इन कमोंका केवल त्याग ही नतीं करना चाहिये, प्रत्युत इनको न करते हों. तो जरूर करना चाहिये; और इनके अतिरिक्त तीर्थ, यत आदि कर्मोंको भी फल एवं आसक्तिका त्याग करके करना चाहिये (१८ (५-६) ।

सम्बन्ध—पोछेके दो स्लोकोर्मे दार्शनिक विद्वानोंके चार मत बतानेके बाद अब भगवान् आंगेके तीन स्लोकोर्मे पहले स्यागके विषयमें अपना मत बताते हैं।

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम

त्यागो हि पुरुपव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।। ४ ।। †

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तू संन्यास और त्याग-इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें मेरा निश्चय सुन; क्योंकि हे पुरुपश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा गया है ।

संन्यास और त्याग—दोनोमेंसे पहले त्यागके विषयमें त्यागकी श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि परीक्षा या अपना यत कहता है, उसको तुम सुनो ।

'त्यागो हि परवच्याच त्रिविधः संप्रकोर्तितः'— लिये दूसरी वस्त्एँ सामने रखनी ही पड़तो है। हे पुरुषव्याध ! त्याग तीन तरहका कहा गया है-मास्विक, राजम और तामस । वास्तवमें भगवानके कि साधक सास्विक त्यागरो प्रहण करे और राजस मतमें सात्विक त्याग ही 'त्याग' है: परन्तु उसके साथ . तथा तामम त्यागका त्याग करे ।

व्याख्या- 'निश्चयं भृषु मे तत्र त्यागे राजस और तामस त्यागका भी वर्णन करनेका तालवी भरतसत्तम'-हे भरतवंशियोमें शेष्ठ अर्जुन ! अव मैं यह है कि उनके विना भगवानके अभीष्ट सालिक तुलना करके किसी भी यस्तुकी श्रेष्टता सिद्ध करनेके

तीन प्रकारको त्याम यतानेका सात्यर्थ यह भी है

फलका त्याग हो ही नहीं सकता । यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फलके रूपमें परिणत होता है । जैसे, कोई खेती करता है तो यह अनाजका त्याग कैसे करेगा ? व्यापार करता है तो मुनाफेका त्याग कैसे करेगा ? जैसे अनाज होना खेतीका फल है, यैसे ही अनाज न होना भी रोनी का फल है। जैसे भुनाका होना व्यापारका फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापारका फल है । यस्तु कामनाका त्याग करनेसे फलसे स्वतः सम्बन्ध-विचोद हो जाता है (गीता १८ । १२) । इसीलिये भगवान्त्रे सिद्धि और असिद्धि देनोपे सम गहनेको योग अर्यान् समना कहा है (गीता २ ।४८): क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मका फल है । सिद्धि और अमिद्रिने सम स्हतेका तात्वर्य है— कर्मकलमें ममना-आमिक न करना अच्या कर्मकलमे अपना सम्बन्ध न जोड़ना ।

इस स्लोकक पूर्वार्थकी ब्याख्याके रूपमें भगवान्ते पाँववे और छठे उन्होंकमें अपना मन बनापा है और उत्तार्धकी व्याख्याके रूपमें मानवेसे नवे श्लोकनक तीन प्रकारके त्यापका वर्णन किया है।

विस प्रकार शरीर और शरीरीका विवेक सभी बीनियोंके लिये पाप आवश्यक होनेसे कारण भगवानने उसका छणन गीतामें सबसे पहले (२ १९९-३० में) किया है, उसी प्रकार फलकी कामना और कर्मकी आसितिका त्याग सभी पोगियोंके लिये अत्यन आवश्यक होनेके कारण यहाँ भगवान 'त्याग' का वर्णन सथमे पहले आरम्भ करते.हैं ।

# यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम् ।। ५ ।।

यज्ञ, दान और तप-रूप कमींका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप— ये तीनों ही कर्म मनीपियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

व्याख्या— 'यज्ञदानतपःकमं च त्याज्यं कार्यमेव
तत्'—यहां भगवान्ने दूसर्गेके मत (१८।३) को
ठीक वताया है। भगवान् कठोर शब्दोंसे किसीके
मतका खण्डन नहीं करते। आदर देनेके लिये भगवान्
दूसरेंगे मतका वास्तविक अंग ले लेते हैं और उममें
अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान्ने
दूसरेंके मतके अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और
तपरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिये। इसके साथ भगवान्ने
अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको
न करते हों तो जरूर करना चाहिये— 'कार्यमेव
तत्'। कारण कि यज्ञ, दान और तप—तीनों कर्म
मनीपियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

'यज्ञो दानं तपश्चैत पावनानि मनीपिणाप्'—यहाँ 'चैव' पदका तात्पर्य है कि नित्य, नैमितिक, जीविका-सम्बन्धो, शरीर-सम्बन्धी आदि जितने भी कर्तव्य-कर्म हैं, उनको भी जरूर करना चाहिये; क्योंकि वे भी मनीपियोंको पवित्र करनेवालो हैं। जो मनुष्य समलवृद्धिसे युक्त होक्स कर्मजन्य फलका त्याग कर देते हैं, वे मनीपी हैं—'कर्मजं युद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्या मनीपिणः'(गीता २ । ५१) । ऐसे मनीपियोंको वे यग्रादि कर्म पवित्र करते हैं। परनु जो वास्तवर्मे मनीपी नहीं हैं, जिनको इन्द्रियों वशमें नहीं हैं अर्थात् अपने सुखग्रोगके लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म यन्यनकारक हो जाते हैं।

कम चय्यनकारक हा जात है ।

इस रतोकके पूर्वांधेमें 'यज्ञदानतप:कमें'—ऐसा
समासपुक पद दिया है और उत्तराधेमें 'यज्ञो दानं तपः'— ऐसे अलग-अलग पद दिये हैं, इसका
तारार्प है कि भगवान्ने समासपुक पदसे यह
बताया है कि यज्ञ, दान और तपका त्याग नहीं करना
चाहिये, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिये और
अलग-अलग पदोंसे यह बताया है कि इनमेंसे
एक-एक कर्म भी मनोपीको पवित्र करनेवाला है ।

\*

# एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।।६ ।।

हे पार्थ ! (पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप—) इन कमोंको तथा दूसरे भी कमोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके करना चाहिये— यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है ।

व्याख्या—'एतान्यपि तु कमाणि''' निश्चितं मनमुत्तमम्'—यदा 'एतानि' पदसे पूर्वश्लोकमें कहे यज्ञ, दान और तपस्प कमाँको तथा 'अपि' पदसे गरुकवित्तत पटन-पाठन, रोती-व्यापार आदि जीविकम्मवन्यो कर्मः शास्त्र मो मर्यादाके अनुसार छाता-पीना, उठना-वैद्या, सोना-यागन आदि शासिक कर्म और परिभक्ति अनुसार सामने आपे अवश्य कर्म्य-कर्म—इन सभी कर्मोरेंदे लेना चारिये । इन

— यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। समस्त कर्मोक्षे आमित और फलेच्प्रका स्थाग करके जरूर करना चाहिये। अपनी कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्मोको केयल प्राण्माको हितके लिये करनेमे कर्मोका प्रश्नह मंगरको लिये और भोग अपने लिये हो जाता है। परन्तु कर्मोको अपने लिये करनेमे कर्मा यस्मकारक हो जाते हैं—अपने व्यक्तिकाको नह नहीं होने हैं।

भीतमें क्यों सह-(आर्मेंड-) के स्त्रमध सन्नु---

Carles in the Contract of the आती है और कहीं कर्मीके फलके त्यागनी यात आती है। इस रलोकमें सङ्ग और फल-दोनोंके त्यागकी बात आयी है। इसका तात्पर्य यह है कि गीतामें जहाँ सङ्गके त्यागकी वात कही है, वहाँ उसके साथ फलके त्यागको बात भी समझ लेनी चाहिये और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ सङ्गके त्यागको बात भी समझ लेनी चाहिये। यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः भगवानने त्यागका यह तत्त्व बताया है कि सङ्ग (आसितः) और फल-दोनोंका ही त्याग करना चाहिये. जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसिक न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें ही रहनी चाहिये। आसक्ति न रहनेसे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि कंमें करनेके औजारों-(करणों-)में प्राप्त यस्तुओंमें ममता नहीं रहती (गीता ५ । ११) ।

सङ्ग(आसिक या सम्बन्ध) सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी सुक्ष्मता यहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवान्के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वहींसे आसक्ति पैदा होती है. जिससे जन्म-भरण आदि सब अनर्थ होते हैं—'कारणं गुणसङ्कोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्'(गीता १३ । २१) । आसक्तिका त्याम करनेसे नाराजान्के साथ ओई हर सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और खतः-स्वामाविक रहनेवाली असङ्गताका अनुभव हो जाता है।

इस विषयमें एक और बात समझनेकी है कि .. कई दार्शनिक इस नारायान् संसारको असत् मानते हैं; क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है,जैसे-स्वप्न । कई दार्शनिकीका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कमी एक रूप नहीं रहता; चैसे-अपना शर्धर । कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं

होता, प्रत्युत तत्त्वसे सदा रहता है: जैसे-जल (जल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता है, पर स्वंरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक मतभेद हैं, किन्तु नाशवान् जड़का अपने अविनाशी चेतन खरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसमें किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। 'सड़ त्यक्तवा'पदोंसे भगवान्ने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है ।

प्रकृति सत् है या असत् है अथवा सत्-असत्से -विलक्षण है ? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त. है ? इस झगड़ेमें पड़कर साधकको अपना अमृत्य समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिमे तथा प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण यदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकाररूपसे सदा ज्यों-का-त्यों रहता है।

अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? प्रारब्य-कर्मके अनुसार अभी हुमें जो परिस्थित, वस्तु, देश, करल आदि प्राप्त है, वह सत्र कमीका 'प्राप्त-फल' है और भविष्यमें जो परिस्थति, वस्न आदि प्राप्त होनेवाली है, वह सब कमोंका 'अप्राप्त फल' है। प्राप्त तथा अप्राप्त फलाने आसक्ति रहनेके कारण ही प्राप्तमें ममता और अप्राप्तकी कामना होती है । इसलिये भगवानने 'त्यक्या फलानि च" कहकर फलाँका त्याग यरनेकी यात कही है।

कर्मफलका त्याग क्यों करना चारिये ? क्योंकि कर्मफल इमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं । कारण यह है कि जिन कमेंसि फल बनता है, उन कमेंसि आरम और अन्त होता है। अतः उनमा फल भी प्राप्त और नष्ट होनेयाला ही है । इमलिये कर्मफलका त्याग करना है। फलके स्थापने बस्तुतः फलाने असंदिया, बरमनाका ही त्याग बरना है । बासवर्गे आसकि इसरे सहपरे हैं नहीं, बेयल मानी हुई है ।

<sup>\*</sup> यहाँ 'फलानि' शब्दमें बहुवयन देनेका तात्पर्य है कि सकाममावागे कर्म कानेवालोमें बहुन-में पालोकी इच्छा होती है—'बहुशास्त्रा झनलाझ बृद्धकीयसमाधिनाम्' (गीता २ १४१) । ये इस होकमे मृत्र-आसम, मान-सम्मान, यत्रा-प्रतिष्ठा आदि चारते हैं और परनोकमे वर्ग आदिकी प्रतिन चारते हैं १ भगवान्के मनमे इन सभी फलोकी इकाओका त्याग है।

दसरी वात. जो अपना स्वरूप होता है. उसका त्याग नहीं होता: जैसे-प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी नहीं होती, उसका भी त्याग नहीं होता: जैसे-संसारमे अनेक वस्तएँ पड़ी हैं: परन्तु उनका हम त्याग करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता; क्योंकि वे वस्तएँ हमारी हैं ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता है. जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं. तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है।

मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, वसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये-'कर्तव्यानि'। कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर अमक काम करना है और अमक काम नहीं करना हैं - ऐसा विचार तो करना ही है: परन्त 'अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है'--ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है; इस कर्मका फल वड़ा है, इस कर्मका फल छोटा है-ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका यड़ा या छोटा होना फलकी इच्छाके कारण ही दीखता है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है ।

कर्म करना राग-पर्तिके लिये भी होता है और गग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयोगी ग्रग-निवृत्तिके लिये अर्थात् करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है—'आरुक्क्शोर्पुनेयोंगं कर्म कारणमुख्यते' (गीता ६ । ३), 'न कर्मणामना-रम्पात्रैष्कर्म्य पुरुषोऽश्रते' (गीता ३ ।४) । अपने लिये

annibatatatunun erikeriken kantatun kantatun kantatun kantatun kantatun kantatun kantatun kantatun kantatun ka कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है । इसलिये कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरोंके हितके लिये ही करता है । उसके स्थूलशरीरमें होनेवाली 'क्रिया', सक्ष्मशरीरमें होनेवाला 'पर्राहत-चिन्तन' तथा कारणशरीरमें होनेवाली 'स्थिरता' -- तीनों ही दूमरोंके हितके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये उसका करनेका राग सगमतासे मिट जाता है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही बाधक है । अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है (गीता ४ । ३८) ।

> 'कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है-जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वहीं कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनत्पन्न है अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता । उस उद्देश्यकी सिद्धि मनय्यजन्ममें ही होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनप्यराग्रेर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितरूप सख-दःख भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पत्र और नष्ट होती हो । वह परिस्थित तो मनुष्यके पश-पक्षी, कीट-पतड़, यश-लता, नारकीय-खर्गीय आदि योनियंकि प्राणियोंको भी मिलती है. जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न हो नहीं है और जहाँ उद्देश्यको पूर्तिका अधिकार भी नहीं है।

भगवानके द्वारा अपने मतको 'निश्चितम्' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं है, यह मत अटल है अर्थात यह किश्चिमात्र भी इधर-उधर नहीं हो सकता: और 'उत्तपम्' करनेस तात्पर्य है कि इस भतमें शास्त्रीय दृष्टिसे कोई कर्मा नहीं है, प्रत्यत यह पर्णताको प्राप्त करानेयाला है।

सम्बर्ग—इसी अध्यायके चौधे इलोकमें भगवानी तीन प्रकारके त्यानको बन वनी थी । अब अनेके टीन उलोकोने उमी प्रिविध स्वागका वर्णन करते हैं।

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

परिकोर्तितः ।। ७ ।। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः

आतो है और कहीं कमोंके फलके त्यागको बात आती है। इस श्लोकमें सह और फल-दोनोंक त्यागकी बात आयी है। इसका तार्ल्य यह है कि गीतामें जहाँ सङ्के त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ फलके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये। यहाँ अर्जुनने स्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः भगवानुने त्यागका यह तत्व बताया है कि सङ्ग (आसिक) और फल---दोनोका हो त्याग करना चाहिये. जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें ही रहनी चाहिये। आसक्ति न रहनेसे मन, बद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके औजारों-(करणों-)में तथा प्राप्त वस्तुओंमें ममता नहीं रहती (गीता ५ । ११) ।

सङ्ग(आसिक या सम्बन्ध) सुक्ष्म होता है और फलेच्छा स्यूल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी सक्ष्मता वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवानके साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वहींसे आसक्ति पैदा होती है. जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं—'कारणे गुणसङ्घोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्'(गीता १३ । २१) । आसक्तिका त्याग करनेसे नाशवानके साथ जोड़े हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और खतः-स्वामाविक रहनेवाली असडताका अनुभव हो जाता है।

इस विषयमें एक और बात समझनेको है कि कई दार्शनिक इस नाशवान् संसारको असत् भानते है: क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है:जैसे-स्वप्न । कहें राष्ट्रीनिकोंका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील · है. हरदम बदलता रहता है. कभी एक रूप नहीं रहता; जैसे-अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होनेपर भी संसातका कभी अभाव नहीं होता. प्रत्यत तत्त्वसे सदा रहता है: जैसे-जल (उल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक मतभेद हैं; किन्तु नारावान् जड़का अपने अविनाशी चेतन सक्लपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है. इसमें किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। 'सई त्यक्त्वा पदोंसे भगवानने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है । प्रकृति सत् है या असत् है अथवा सत्-असत्से विलक्षण है ? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन है ? इस झगडेमें पडकर साधककोः अपना अमृत्य समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे . तथा प्रकृतिके कार्य शारीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये. जो कि स्वतः हो ही रहा है । स्वतः

होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है

कि शरीर तो प्रतिक्षण घटलता ही रहता है और

खयं निर्विकाररूपसे सदा ज्याँ-का-त्याँ रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? प्रारच्य-कर्मके अनुसार अभी हमें जो परिस्थित, यस् देश, वाल आदि प्राप्त हैं, यह सब कमींका 'प्राप्त फल' है और भविष्यमें जो परिस्थित, यहा आदि प्राप्त होनेवाली है, यह सब कर्मीका 'अप्राप्त फल' है। प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आयक्ति रहनेके बरण हैं। प्राप्तमें ममता और अप्राप्तको स्थमना होती है । इमिनिये मगवानने 'त्यक्ता फलानि घ'\* कंदवर फलोमा त्याग करनेकी यात कही है।

वर्मफलका त्याग क्यो करना चाहिये ? क्योंकि कर्मफल हमारे साथ रहेनेवाला है हो नहीं । करण यह है कि जिन क्रमोंसे फल बनता है, उन क्रमोंग आरम्भ और अना होता है, अत. उनम फल भी प्राप्त और चर होनेवाला ही है । इमलिये कर्मफलका लाग करना है। पत्तके रचगर्म बन्तुनः पतार्थः आसतिका, फामनाकां हो त्याग करना है। धास प्रे आसक्ति हमारे स्वस्त्यमें हैं नहीं, केवल मानी हुई है 🕕

यहाँ 'फलानि' शस्त्मे बहुदयन देनेका तालार्थ है कि सकामभावमें क्यों करनेवालीमें बहुत-में मल्लीकी इका होती है- महुमाखा हारलाह बुद्धवीज्यवसादिताम्" (गीता र 188) । से इंग लोकमे मूख-आगय, मान-सम्मान, परा-प्रतिष्ठा आदि धारते हैं और परलोकमें स्वर्ग आदिको प्रतित धारते हैं । धगवानके मनमें इंव सभी फर्डोंकी इच्छाओका त्याग है।

दसरी बात. जो अपना स्वरूप होता है. उसका त्याग नहीं होता: जैसे--प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी नहीं होती. उसका भी त्याग नहीं होता, जैसे-संसारमे अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं. परन्त उनका हम त्याग करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता: क्योंकि वे बस्तएँ हमारी हैं ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता है. वो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं. फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है।

मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय. उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तत्परतापर्वक करना चाहिये-- 'कर्तव्यानि' । कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर 'अमुक काम करना है और अमक काम नहीं करना हैं— ऐसा विचार तो करना ही है: परन्तु 'अमक काम बडा है और अमक काम छोटा है'-- ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है; इस कर्मका फल वड़ा है, इस कर्मका फल छोटा है-ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका यड़ा या छोटा होना फलको इच्छाके कारण हो दीखता है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है ।

कर्म करना राग-पूर्तिके लिये भी होता है और राग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयोगी राग-निवृत्तिके लिये अर्थात् करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है-- आरुरुशोर्मनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६ १३), 'न कर्मणामना-रम्भात्रैयकर्म्य पुरुषोऽश्रते' (गीता ३ ।४) । अपने लिये

कर्म करनेसे करनेका राग बढता है । इसलिये कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल दुसरीके हितके लिये ही करता है । उसके स्थलशरीरमें होनेवाली 'क्रिया', सक्ष्मशरीरमें होनेवाला 'परहित-चिन्तन' तथा कारणशरीरमें होनेवाली 'स्थिरता' —तीनों ही दसरेंकि हितके लिये होती हैं. अपने लिये नहीं । इसलिये उसका करनेका राग सगमतासे मिट जाता है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही वाधक है। अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है (गीता ४ 13८) ।

'कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है-जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि जरूर होती है। उदेश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनत्पन्न है अर्थात् जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता । उस टहेश्यकी सिद्धि मन्य्यजन्ममें ही होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनुष्यशापैर मिला है. न कि कर्मजन्य परिस्थितरूप सख-दःख भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थित वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थित तो मनुष्यके पश-पक्षी, कोट-पतङ्ग, वृक्ष-लता, नारकीय-स्वर्गीय आदि योनियोंके प्राणियोंको भी मिलती है, जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्यकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है।

भगवानके द्वारा अपने मतको 'निश्चितम्' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहको कोई गुंजाइरा नहीं है. यह मत अटल है अर्थात यह किछिन्मात्र भी इघर-उधर नहीं हो सकता: और 'दतमम्' कहनेस तात्पर्य है कि इस मनने शास्त्रीय दृष्टिसे कोई कमी नहीं है, प्रत्यत यह पूर्णताको प्राप्त करानेवाला है।

सन्वय—इसी अध्यापके चौधे श्लोकने भगवानने होन प्रकारके त्यापनी बान करी थी । अब अगोर्व होन श्लोकोंने उसी त्रिविध त्यागका वर्णन करते हैं।

> नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।।७ ।।

नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है ।

व्याख्या— [ तीन तरहके त्यामका वर्णन भगवान्

इसलिये करते हैं कि अर्जुन कर्मोंका खरूपसे खाग करना चाहते थे—'श्रेयो भोकुं भैक्ष्यमपीह लोके'(गीता २ । ५); अतः त्रित्वम त्याग वताकर अर्जुनको चेत करानाथा, और आगेके लिये मनुष्यमात्रको यह वतानाथा कि नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना भगवानको मान्य (अभीष्ट) नहीं है। भगवान

सालिक त्यागमे संसारके सम्बन्धका सर्वधा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान गुणेकि

तो सात्त्वक त्यागको ही बास्तवमें त्याग मानते हैं।

अनुसार श्रदा, आहार आविक तीव-तीन भेद कहकर आये हैं, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यापक तत्व पूछनेपर भगवान्ने त्यागक तीन भेद कहे हैं।] 'नियतम्य त संन्यासः कर्मणी नोपणदाते'—

पूर्वरालोकमें भगवान्ते त्यागके विषयमें अपना जी निधित उत्तम मत खताया है, उससे यह तामम त्याग विल्कुल ही विषयत है और सर्वधा निकृष्ट है, यह बतानेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है। नियत कमोंका त्याग करना कभी भी उचित नहीं

है; क्यों कि से तो अवस्यकर्तन्य है। ब्रांतिबेश्वरेव आदि यहा करना, बोर्ड अतिथि आ जाय तो गृहस्य-धर्मके अनुसार उसको अत्र, जल आदि देता, विशेष पर्वमें या श्राद-वर्षणके दिन ब्राह्मणंकी भोजने कराना और दक्षिणा देता, अपने वर्ण-आप्रमके अनुसार प्रातः और सार्यवालमें सन्ध्या करना आदि कर्मोंको न मानना और न करना हो नियद कर्मोंकर ल्याग है।

नियत कर्मोको मुद्रतासे अर्थात् थिना विवेच-विधानेक छोड़ देना तामस स्थाग कहा बाता है। सत्तक्ष्म, सभा, समिति आदिमें जाना कावश्यक था, पर आलव्यमें पढ़े रहे, आग्रम क्यने लाग गये अथवा से गये; घरमें माता-निता बोग्यर हैं, उनके लिये वैद्यको सुनाने या ओपिंग लानेके लिये का रहे थे, एसोमें कहाँनर

सोप ताश-चौपड़ अदि खेल के थे, उनमें देखक

'मोहातस्य परित्यागस्तायसः परिकीर्तिनः'— ऐसे

खुद भी खेलमें लग गये और वैद्यकों मुलाना पा ओपिंघ लाना भूल गये; कोर्टमें मकदमा चल गरा

है, उसमें हाजिर होनेके समय हैसी-दिल्लगी, खेल-तमारा। आदिमें लग गये और समय बीव

गया; शरीरके लिये शीन-रेगन आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमादक कराण छोड़ दिया—यह सब तामप्त त्यागके उदाहरण है। विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अत्तर है? शास्त्रीने जिन कर्मोको करनेको आजा दी है. ये सभी

'विहित कमें फहलाते हैं। उन सम्पूर्ण विहित कमें क पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता; क्योंकि शास्त्रेंमें मम्पूर्ण वार्रों तथा तिथियोंक मतका विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वार्रोमें या सब तिथियोंने वत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कमें लागू नहीं होते। परन्तु उन विहित कमींमें भी पूर्ण, आश्रम

और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये को वर्तम आवरयक होता है, उसके लिये वह 'नियत वर्ग' कहताता है। जैसे माहण, क्षत्रिय, वैर्य और शुरू—चार्य वर्णीमें जिस-जिस वर्णके लिये जीत्रक और राग्नर-विवाह-सम्बन्धी जितने भी नियम है, उस-उस

वर्णके लिये वे सभी 'नियत कर्मी' हैं।

नियत कर्मीका मोहपूर्वक स्थान करनेसे वह स्थान
'तामस' हो जाता है तथा सुरा और आग्रमके दिये
स्थान करनेसे यह स्थान 'राजम' हा पहता है।
सरोबंबा फलेच्या तथा आसतिका स्थान पत्रके नियन

कर्मिये करतेमं यह त्याम 'साहित्र हो जात है। सार्त्य यह है कि मोहमे जात जात तामस पुरुषध स्थापय है, सुद्य-अग्रमणे जात जात गत्रम पुरुषध स्थापय है और इन दोनोंसे ग्रेटर होत्रम सामप्रतिपूर्ण कि निकास-भागमे कर्मम-कर्म। वरण साहित्रम पुरुषभ स्थापय है। इस माहित्रम सामय अग्रमण माहित्रम जातमे हो वर्म और कर्मस्टामे साम्यम-विश्वेद होता है, सहस्म और स्टामम स्थापने नहीं, प्रतीक ग्रमम

और सामम सांग बालको लाग है ही नहीं।

लोग सामान्य गीतिसे स्वरूपसे कर्मोकि छोड़ देनेको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही त्याग दीखता है। कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता। परन्तु भगवान् भीतरकी कामना-ममता-आसिकिके त्यागको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण हैं(गीता १३। २१)।

यदि वाहरके त्यागको ही असली त्याग माना

जाय तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहिये; क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं; और तो क्या, अपना कहलानेवाला शारीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएँ प्राय: यादतक नहीं रहतीं! अतः भीतरका त्याग ही असली त्याग है। भीतरका त्याग होनेसे वाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य उनसे बैधता नहीं।

# दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

'स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्।।८।।

जो कुंछ कर्म है, वह दुःखरूप ही है—ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे उसका त्याग कर दे, तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता ।

व्याख्या—'दुःखिमित्येव चत्कर्मं'— यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मोको करनेमें केवल दुःख ही भीगना पड़ता है, और उनमें है ही क्या ? क्योंकि उन कर्मोंको करनेके लिये अनेक नियमोमें वैंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है—इस प्रकार राजस पुरुषको उन कर्मोमें केवल दुःख-ही-दुःख दीखता है। दुःख दीखनेका करण यह है कि उनका परलोकपर, शास्त्रीय, शास्त्रविहित कर्मोपर और उन कर्मोक परिणामपर ध्राटा-विशास नर्मो होता।

'कायक्लेशभयात्यजेत' — एजस मनुष्यको शासमर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमे
क्लेश अर्थात् परिश्रमका अनुभव होता है \* ।
एजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका
पालन करनेमें और माता-पिता, गुरु, श्रालिक आदिको
आश्राका पालन करनेमें पर्पाणनता और दुःखका अनुभव
होता है तथा उनको आश्रा मङ्ग करके जैसी मरजी
आपे, यैसा करनेमें स्वाधीनता और सुखका अनुभव
होता है । एजस मनुष्योंके विचार यह होते हैं कि
'गृहस्यमें आराम नहीं मिलता, स्की-पुत्र आदि हमारे
अनुङ्गल नहीं है अथवा सव कुदुब्बी मर गये है,
परि क्यम करनेके लिये कोई रहा नहीं, स्वदको

तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिये साधु धन जायें तो आग्रमसे रहेंगे, येटी, कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्तमें मिल जायेंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा; कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आग्रमसे मिलते रहें, हम काम न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी', इत्यादि । ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-घन्या करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर हेते हैं।

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनीमें दुःख और दीषको बार-धार देखनेकी बात कही है (गीता १३ ।८) और यहाँ कर्मोंमें दुःख देखकर उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्थात् कर्मोंक त्यागका निषेध किया है— इन दोनों बातोंमें परस्पर विधेध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वालवमें इन दोनोंमें विधेध मर्गी है, प्रत्युत इन दोनोंका विषय अलग-अलग है। यहाँ (गीता १३ ।८ में) धोगोंमें दुःख और दोषको देखनेकी बात है और यहाँ नियत कर्तव्यक्रमींमें दुःखको देखनेकी बात है और वाली नियत कर्तव्यक्रमींमें दुःखको देखनेकी बात है है। इसलिये वहाँ भोगोंका त्याग करनेका निवय है और

क्लेशका अनुभव होनेवें शरीरकी भवता और आर्मीक ही कारण है ।

नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है।

व्याख्या- [ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान् इसलिये करते हैं कि अर्जुन कर्मोंका स्वरूपसे त्याग चाहते थे--'श्रेयो भोकुं भैक्ष्यमपीह लोके'(गीता २ । ५); अतः त्रिविध त्याग धताकर अर्जुनको चेत कराना था, और आगेके लिये मनुष्यभावको यह बताना था कि नियत कर्मीका स्वरूपसे त्याग करना भगवान्को मान्य (अभीष्ट) नहीं है । भगवान् तो सात्विक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानते हैं। सालिक त्यागसे संसारके सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है।

दूसरी वात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान गुणोके अनुसार श्रदा, आहार आदिके तीन-तीन भेद कहकर आये हैं, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यागका तत्व पुछनेपर भगवानने त्यागके तीन भेद कहे हैं। ]

'नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपदाते'— पूर्वश्लोकमें भगवान्ने त्यागके विषयमें अपना जो निधित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग विस्कुल ही विपरीत है और सर्वधा निकृष्ट है, यह बतानेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है।

नियत कर्मोंका त्याग करना कभी भी उचित नहीं है: क्योंकि वे तो अवस्यकर्तव्य हैं। बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्य-धर्मके अनुसार उसको अंत्र, जल आदि देना, विशेष पर्वमें या श्राद्ध-तर्पणके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार प्रातः और सायंकालमें सन्ध्या करना आदि कर्मोंको न मानना और न करना ही नियत कर्मीका त्याग है ।

'मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः'— ऐसे नियत कर्मीको मूढतासे अर्थात् विना विवेक-विचारके छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है । सत्सङ्ग, सभा, समिति आदिमें जाना आवश्यक था, पर आलखमें पड़े रहे. आराम करने लग गये अथवा सो गये; घरमें माता-पिता बीमार हैं. उनके लिये वैद्यकी बुलाने या ओषधि लानेके लिये जा रहे थे, रास्तेमें कहींपर लोग ताश-चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेलमें लग गये और वैद्यंको युलान य ओपधि लाना भूल गये; कोर्टमें मुकदमा चल सा उसमें हाजिरं होनेके समय हैंसी-दिल्लगे, खेल-तमाशा आदिमे लग गये और समय बीत गया: शरीरके लिये शौच-स्नान आदि जो आवर्षक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमादके करण होड़ दिया-यह सब तामस त्यागके उदाहरण हैं। विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अत्तर है?

शास्त्रीन जिन कमीको करनेकी आज्ञा दी है, वे सभी 'विहित कर्म' कहलाते हैं । उन सम्पूर्ण विहित कर्मीक पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता; क्योंकि शासीमें सम्पूर्ण वार्य तथा तिथियंकि वतका विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारोमें या सब तिथियोंने वत करेगा तो फिर वह भोजन कव करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि भनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लागू नहीं होते । परन्तु उन विहित कर्मीम भी वर्ण, ओश्रम और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो कर्तव्य आवश्यक होता है, उसके लिये वह 'नियंत कर्म' कहलाता है। जैसे बाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और शुद्र—चारों वर्णोमें जिस-जिस वर्णके लिये जीविकी और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियम हैं, उस-उस वर्णके लिये वे सभी 'नियत कर्म' हैं।

नियत कंमोंका मोहपूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग 'तामस' हो जाता है तथा सुख और आगमके लिये त्याग करनेसे वह त्याग 'राजस' हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्तिका त्याग करके नियत कर्मोंको करनेसे वह त्याग , सात्विक' हो जाता है । वात्पर्य यह है कि मोहमें उलझ जाना तामसे पुरुपका स्वभाव है, सुख-आराममें उलझ जाना राजस पुरुषका खमाव है और इन दोनोंसे रहित होकर सावधानीपूर्वक निष्काम-भावसे कर्तव्य-कर्म करना सात्त्विक पुरुषका स्वभाव है,। इस सात्त्विक स्वभाव अथवा,सात्त्विक त्यागसे हो कर्म और कर्मफलसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है, राजस और तामस त्यागसे नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग चासवर्मे त्यागं है ही नहीं।

लोग सामान्य रीतिसे खरूपसे कर्मीको छोड देनेको हो त्याग मानते हैं; क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता। परन् भगवान् भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको ही त्याग मानते हैं: क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण है(गीता १३ । २१) ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

यदि बाहरके त्यागको ही असली त्याग माना

जाय, तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहिये: क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं; और तो क्या, अपना कहलानेवाला शरीर भी छट जाता है और उनको वे वस्तुएँ प्रायः यादतक नहीं रहतीं! अतः भीतरका त्याग हो असली त्याग है । भीतरका त्याग होनेसे वाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य उनसे बँघता नहीं ।

## ्दःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । ' स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।। ८ ।।

जो कुछ कर्म है, वह दु:खरूप ही है-ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे उसका त्याग कर दे. तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता ।

व्याख्या-'द:खिमत्येव चत्कर्म'- यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मोंको करनेमें केवल दःख ही भोगना पडता है. और उनमें है ही क्या ? क्योंकि उन कमोंको करनेके लिये अनेक नियमोंमें बंधना पडता है और खर्चा भी करना पडता है-इस प्रकार राजस पुरुषको उन कमेमि केवल दःख-ही-दुःख दीखता है। दुःख दीखनेका कारण यह है कि उनका परलोकपर, शास्त्रीपर, शास्त्रविहित कर्मीपर और उन कमेंकि परिणामपर श्राटा-विशास नहीं होता ।

'कायक्लेशभयात्वजेत्'--ग्रजस मनुष्यको शास-मर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमें क्लेश अर्थात् परिश्रमका अनुभव होता है \* 1 राजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका पालन करनेमें और माता-पिता, गृरु, मालिक आदिकी आज्ञाका पालन करनेमें पराधीनता और दुःखका अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भट्ट करके जैसी मरजी आये, वैसा करनेमें स्वाधीनता और मुखका अनुभव होता है। राजस मनुष्येकि विचार यह होते हैं कि गृहस्थमें आराम नहीं मिलता, स्वी-पत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है अथवा सब कुटुम्बी मर गये हैं, पामें काम करनेके लिये कोई रहा नहीं, खदकी

तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिये साध यन जायै तो आरामसे रहेंगे, रोटी, कपडा आदि सब चीजें मुफ्तमें मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा; कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहें. हम काम न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छुड़ा न सके, हम नीकरी छोड़ देंगे तो हमें पेशन मिलती रहेगी', इत्यादि । ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-घन्धा करना अच्छा नहीं लगता और वे दसका त्याग कर देते हैं।

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनीमें दःख और दोपको बार-बार देखनेकी बात कही है (गीता १३ ।८) और यहाँ कर्मेमि इःख देखका उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्चात कपेंकि त्यागका निषेध किया है— इन दोनों बातोंने परस्या विरोध प्रतीत होता है । इसका समापान है कि वालवमें इन दोनोंने विरोध नहीं है, प्रत्पुत इन दोनीका विषय अलग-अलग है । यहाँ (गीता १३ । ८ में) भोगोंमें दःख और दोपको देखनेकी बात है और यहाँ नियत कर्तव्यक्रमेनि इ.छक्ते देखनेकी मात्र है । इमलिये वहाँ भोगोंस त्यंग करनेम जिस्म है और

क्लेशका अनुभव होतेमें शरीरकी ममना और आसील ही कराण है।

hardaren errangen er यहाँ कर्तव्य-कर्मीका त्याग करनेका विषय है । भोगोंका तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्य-कर्मीका त्याग कथी नहीं करना चाहिये । कारण कि जिन भोगोंमे सुखबुद्धि और गुणबुद्धि हो रही है, उन भोगोंमें बार-बार दःख और दोषको देखनेसे भोगोंसे वैराग्य होगा, जिससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी; परन्तु नियत कर्तव्य-कर्मीमें दुःख देखकर उन कर्मोंका त्याग करनेसे सदा पराधीनता और दुःख भोगना पड़ेगा—'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः' (गीता ३ ।९) । तात्पर्य यह हुआ कि भोगोंमें दुःख और दोष देखनेसे भोगासिकः छूटेगी, जिससे कल्याण होगा और कर्तव्यमें दःख देखनेसे कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा ।

कर्तव्य-कर्मीका त्याग करनेमें तो राजस और तामस- ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम-(आलस्य. प्रमाद, अतिनिद्रा आदि-) में दोनों एक हो जाते है अर्थात परिणाममें दोनों ही तामस हो जाते हैं. जिसका फल अधोगति होता है— 'अधो गर्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) ।

एक शङ्का यह भी हो सकती है कि सत्सङ्ग. भगवत्कथा, भक्तचरित्र सुननेसे किसीको वैराग्य हो जाय तो वह प्रभको पानेके लिये आवश्यक कर्तव्य-कर्मोंको भी छोड देता है और केवल भगवानके

भजनमें लग जाता है । इसलिये उसका वह कर्तव्य-कर्मीकां त्याग राजस कहा जाना चाहिये? ऐसी बात नहीं है । सांसारिक कमींको छोडकर जो भजन लग जाता है. उसका त्याग राजस या तामस नह हो 'सकता ।' कारण 'कि भगवानुको प्राप्त करन भनुष्य-जन्मका ध्येय है; अतः उस ध्येयकी सिद्धिके लिये कर्तव्य-कर्मीका त्याग करना वास्तवमें कर्तव्यका त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्यको करना है । उस असली कर्तव्यको करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोप नहीं आ सकते: क्योंकि उसकी रुचि भगवानमें रहती है । परन्त राजस और तामस त्याग करनेवालीमें आलख, प्रमाद आदि दोष आयेंगे ही: क्योंकि उसकी रुचि भोगोंमें रहती है ।

'स कत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत'-त्यागका फल 'शान्ति' है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्यागंके फल-(शान्ति-) को नहीं पाता । कारण कि उसने जो त्याग किया है, वह अपने सुख-आरामके लिये ही किया है । ऐसा त्यान तो पशु-पक्षी आदि भी करते हैं । अपने सख-आरामके लिये शुभ कर्मीका त्याग करनेसे राजस मनुष्यको शान्ति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मोंके त्यागका फल दण्डरूपसे जरूर भोगना पडता है।



# कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गे त्यक्तवा फलं चैव सं त्यागः सात्त्विको मतः ।। ९ ।।

, हे अर्जुन !'केवल कर्तव्यमात्र करना है'--ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है।

क्रियतेऽर्जन—यहाँ 'कार्यम्' पदके साथ 'इति' और 'संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता । कर्म तथा उसके 'गव' ये दो अव्यय लगानेसे यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्यमात्र करना है । इसको करनेमें कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुखभोग भी नहीं । इस प्रकार कर्तव्यपात्र करनेसे कर्ताका उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

व्याख्या—'कार्यमित्येव ' यत्कर्म ' नियतं ऐसा होनेसे वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता अर्थात् फलमें आसक होनेसे ही बन्धन होता है - फले सक्तो निबंध्यते'(गीता ५।१२) أ

शास्त्रविहित कंमोंमें भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थितिके अनुसार जिस-जिस कर्ममें जिस-जिसकी नियक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहलाते

हैं: जैसे-साधुको ऐसा करना चाहिये, गृहस्थको ऐसा करना चाहिये, ब्राह्मणको अमुक काम करना चाहिये, क्षत्रियको अमक काम करना चाहिये इत्यादि । उन कर्मीको प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनवा आदि दोपोंसे रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिये । इसीलिये भगवान्ने कर्मयोगके प्रसङ्गमें जगह-जगह 'समाचर' शब्द दिया है(गीता ३ । ९, 1 (98

'सडं 'त्यक्त्वा फलं चैव'— सङ्गके त्यागका तात्पर्य है कि 'कर्म, कर्म करनेके औजार (साधन) आदिमें आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो और फलके त्यागका तात्पर्य है कि कर्मके परिणामके साथ सम्बन्ध न हो अर्थात् फलकी इच्छा न हो । इन दोनोंका तात्पर्य है कि कर्म और फलमें आसक्ति तथा इच्छाका त्याग हो ।

'स त्यागः सात्त्विको मतः' \* - कर्म और फलमें आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे वह त्याग

भयसे और तामस त्यागमें मोहपूर्वक कर्मोंका खरूपसे त्याग किया जाता है: परन्तु सात्त्विक त्यागमें कर्मीका खरूपसे त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मीको सावधानी एवं तत्परतासे, विधिपूर्वक, निष्कामभावसे किया जाता है । सात्विक त्यागसे कर्म और कर्मफलरूप शरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्यागमें कर्मीका स्वरूपसे त्याग करनेसे केवल बाहरसे कमेंसि सम्बन्ध-विच्छेद दीखता है: पत्तु वास्तवमें (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसका कारण यह है कि शरीरके कप्टके भयसे कर्मीका त्याग करनेसे कर्म तो छट जाते हैं, पर अपने सख और आग्रनके साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मीका त्याग करनेसे कर्म तो छट जाते

हैं, पर मोहके साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कमींका स्वरूपसे त्याग करनेपर बन्धन

होता है और कमोंको तत्परतासे विधिपूर्वक करनेपर मृक्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) होती है।

सालिक हो जाता है। राजस त्यागमें कायक्लेशके

\*

सम्बर्ध—छठे श्लोकमें 'एतानि' और 'अपि तु'पदोंसे कहे गये यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित क्मींके क्सनेमें और शास्त्रनिपद्ध तथा काम्य कर्मीका त्याग करनेमें क्या भाव होना चाहिये ? यह आगेके श्लोकमे बताते हैं ।

## न द्वेप्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ।। १० ।।

जो अकुशल कर्मसे द्वेप नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, यह त्यागी, बुद्धिमान्, सन्देहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है।

व्याख्या—'न द्वेष्ट्रज्ञकुशलं कर्म— जो शास्त्र- और परिणाममें जिनसे विहित शुभ-कर्म फलकी कामनामे किये जाते हैं (गीना २।४२-४४; ९।२०-२१) জী तथा

<sup>\*</sup>गीतामरमें जहाँ कहीं (७ । १२; १४ । ५-१८, २२: १७ । १, २, ८-१०, ११-१३, १७-२२ और १८ । २०-२८, ३०-३५, ३७-३९ में) गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ सन्त, रज और तम --यर्ग क्रम रखा गया है। केवल यहीं(१८ १७-१में)व्यतिक्रम हुआ है अर्थात् तम, रज और सन्य-ऐमाक्रम रखा गया है। इसका कारण है-(१) यदि एउँ प्रलोकके बाद ही (सातवे प्रलोकमें) सारिवक त्यागका वर्णन करते तो मनवान्के निश्चित मनमें और सात्विक त्यापमें पुनर्शक्तिका द्रोप आ जाता । (२) किसी चानुकी उनमना सभी सिद्ध होनी है, जब उमके पहले अनुतम बानुका वर्णन किया जाय । इसलिये भगवान् साल्विक त्यागको उनमना मिद्द करनेके निर्प परने अनुतम तामस और राजस त्यागका वर्णन करते हैं। (३) आगे दमवेंमे वार्ड इस्तेकरूक 'मानियक त्यागी' का वर्णन हुआ है। यदि सात्यिक त्यागका वर्णन सात्यिक त्यागीके पास (नये प्रशेक्ये) न हेरे सो नायम त्यागके पास होनेमें भारतिक त्यागीका सम्बन्ध न जुड़ना ।

शास्त्रनिपिद्ध पाप-कर्म हैं और परिणापमें जिनसे नीच योनियों तथा नरकोंमें जाना पड़ता हैं (गीता १६ ।७—२०), वे सब-के-सब कर्म 'अकुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे अकुशल कर्मोंका त्याग तो करता है, पर द्वेपपूर्वक नहीं । कारण कि द्वेपपूर्वक लाग करनेसे कर्मोंसे तो सम्बन्ध सूट जाता है, पर द्वेपके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, जो शास्त्रविद्धित काय-कर्मोंसे तथा शास्त्रनिपिद्ध पाप-कर्मोंसे भी मर्यकर है ।

'कुशाले नानुषज्ञते'—शास्त्रविहित कर्मोर्म भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थित आदिक अनुसार नियत हैं और जो आसिक्त तथा फलेच्छाका त्याग करके किये जाते हैं तथा परिणाममें जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म 'कुशल' कहलाते हैं। साथक ऐसे कुशल कर्मोंको करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता।

'स्यागी' — कुशल कर्मोंके करनेमें जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मोंके त्यागमें जिसका द्वेष नहीं होता, यही असली त्यागी है \* । परन्तु यह त्याग पूर्णतया तव सिद्ध होता है, जब कर्मोंको करने अथवा न करनेसे अपनेमें कोई फरक न पड़े अर्थात् निरक्तर निर्लिशता बनी रहे (गीता ३ । १८; ४ । १८) । ऐसा होनेपर साधक 'योगारूढ़' हो जाता है (गीता ६ । ४) । 'भेघावी'—जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्गोपाङ्ग होते हैं और संकल्प तथा कामनासे रहित होते हैं तथा झानरूप अमिनसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोंको भूसा कर दिया है, उसे पण्डित भी पण्डित (मेधावी अथवा खुद्धिमान) कहते हैं (गीता ४ । १९) । कारण कि कर्मोंको करते हुए भी कर्मोंसे लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमता है।

इसी मेघावीको चौथे अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'स बुद्धिमान्यनुष्येषु' पदोंसे सम्पूर्ण मनुष्योंमें बुद्धिमान् चताया गया है।

'छित्रसंशयः'—उस त्यागी पुरुषमें कोई सन्देह नहीं रहता । तत्वमें अभिन्नमावसे स्थित रहनेके कारण उसमें किसी तरहका संदेह रहनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । सन्देह तो वहीं रहता है, जहाँ अधूय हान होता है अर्थानु कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते ।

'सत्त्वसमाविष्टः' — आसक्ति आदिका त्याग होनेसे उसकी अपने त्वरूपमें, विन्मयतामें स्वतः स्थिति हो जाती है। इसलिये उसे 'सन्त्यसमाविष्टः' कहा गया है। इसीको पाँचवें अध्यायके उन्नीसवें स्लोकमें 'तस्माद्वहाणि ते स्थिताः' पदोंसे परमात्मामे स्थित बताया गया है।

सम्बन्ध— कर्मीको करनेमें राग न हो और छोड़नेमें द्वेप न हो—इतनी झंझट क्यों की जाय? कर्मीका सर्वधा ही त्याग क्यों न कर दिया जाय?—इस शङ्काको दूर करनेके लिये आगेका रत्योक कहते हैं।

न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्त कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। ११ ।।

कारण कि देहधारी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करना सम्भव नहीं है । इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है –ऐसा कहा जाता है ।

<sup>\*</sup> दोषयुद्योमवातीतो निषेधात्र निवर्तते । गुणत्रुद्धा च विहितं न करोति यद्यार्पकः ।। (श्रीमद्धाः ११ ।७ । ११)

<sup>ं</sup>जो पुरुष अनुकूलता-प्रतिकूलतास्त्र इन्होंसे कैया ठठ जाता है, वह शास्त्रनियद कर्मोका त्याग करता है, पर देखदुद्धिसे नहीं और शास्त्रविहित कर्मोको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात् रागपूर्यक नहीं 1 जैसे घटनोके बलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-देखपूर्वक नहीं होती, बैसे ही उभयातीत पुरुषकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग-देवपूर्वक नहीं होती (बच्चेमें तो अन्नता रहती है, पर राग-देखसे रहित पुरुषमें विज्ञता रहती है) 1 '

व्याख्या—'न हि देहभृता <sup>क</sup> शब्यं त्यक्कं कर्माण्यशेषतः'—देहधारी अर्थात् देहके साथ तादात्य रखनेवाले मनुष्येकि द्वारा कर्मोंका सर्वथा त्याग होना सम्भव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है । अतः शरीरके साथ तादात्य (एकता) रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है ?हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मोंको छोड़ दे; परन्तु वह खाना-पीना, चलना-फिरमा, आना-जाना, उठना-चैठना, सोना-जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड़ सकता है ?

दूसरी बात, भीतरसे कमोंका सम्बन्ध छोड़ना ही । बाहरसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता । यदि बाहरसे सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह कवतक छूटा रहेगा ? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहरकी क्रियाओंका सम्बन्ध छूट जाता है । परन्तु समाधि भो एक क्रिया है, एक कर्म है; क्योंकि इसमें प्रकृतिजन्य कारण-शरीरका सम्बन्ध रहता है । इसलिये समाधिसे भी व्युत्थान होता है ।

कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मोंका खरूपसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता (गीता ३ । ५) । कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (थोगनिष्ठा) प्राप्त नहीं होती और कर्मोंका त्याग करनेमात्रसे सिन्दि (सांख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती (गीता ३ । ४) ।

#### मार्मिक बात

पुरुष (चेतन) सदा निर्विकार और एकरस रहनेवाला है; परमु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी ग्रेतिसे क्रियाशीलता हो, उसको 'प्रकृति' कहते हैं—'प्रकर्षण करण' (मावे स्युद्ध) इति प्रकृति:। उस प्रकृतिके कार्य शारीरके साथ जवतक पुरुष अपना सम्यन्य (तादात्य) मानता रहेगा, 'तवतक वह कमींका

सर्वथा त्याग कर हो नहीं सकता । कारण कि शरीरमें अहंता-ममता होनेके कारण मनुष्य शरीरसे होनेवाली प्रत्येक क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इसलिये वह कभी किसी अवस्थाने भी क्रियारिहत नहीं हो सकता ।

अवस्थान या क्रिक्यावित नहा हा संस्ता ।

दूसरी बात, केवल पुरुषने ही प्रकृतिके साथ अपना
सम्बन्ध जोड़ा है । प्रकृतिने पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा
है । जहाँ विवेक रहता है, वहाँ पुरुषने विवेककी उपेक्षा
करके प्रकृतिसे सम्बन्धको सद्भावना कर ती अर्थात्
सम्बन्धको सत्य मान तिया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही
बन्धन हुआ है । वह सम्बन्ध दो तरहका होता है—
अपनेको शरीर मानना और शरीरको अपना मानना ।
अपनेको शरीर माननेसे 'अर्हता' और शरीरको अपना
माननेसे 'ममता' होती है । इस अर्हता-ममताहूप
सम्बन्धका घनिष्ठ होना हो देहधारीका स्वरूप है । ऐसा
देहधारी मनुष्य कर्माको सर्वण महीं छोड़ सकता ।

'यस्तु 'ांकर्मफलत्यागी स त्यागीत्यिभिधीयते' — जो किसी भी कर्म और फलके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता, वही त्यागी है। जबतक मनुष्य कुशल-अकुशलके साथ, अच्छे-मन्देके साथ अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक चढ़ त्यागी नहीं है।

यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थको अपना प्रानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियताका नाम है— आसक्ति। यह आसक्ति हो वर्तमानके कर्मोंको लेकर 'कर्मामकि' और भविष्यमें मिलनेवाले फलको इच्छाको लेकर 'फलासक्ति' कहलाती है। जब मनुष्य फल-त्यापका उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब फर्म संसारके हितके लिये होने लगते हैं, अपने लिये संग्रों। काएण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समझमें आ जाती है कि कर्म करतेको सब-क्षे-सब सामग्री संसारके मिली है और संसारको ही है. असनी नहीं।

यहाँ 'देहमृता' पदको देहािममानी अर्थात् देहके साथ तादात्य माननेवाले मामान्य मुख्येका ही चावक समझना
 पाहिये । गुणातीत महापुम्यको देहसे भी क्रियाएँ होती रहेती हैं; परन्तु देहके साथ तादात्य न रहनेसे उसका उन क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता ।

<sup>ुं</sup> यहाँ 'तु' अध्ययका प्रयोग करनेका तार्त्य है कि जो सामान्य संमारी पुत्र्य है, उनकी अपेक्षा कर्मकणका त्याग करनेवाला पुरुष क्षेत्र है, विलक्षण है । कारण कि उसका उद्देश्य परमात्मनायकी प्राप्ति कानेका अर्थान् अपना करना करनेका होता है ।

इन कर्मोंका भी आदि और अन्त होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है; परनु स्वयं सदा निर्विकार रहता है; न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है । ऐसा विवेक होनेपर फलेच्छाका न्याग सुगमतासे हो जाता है । फलका त्याग करनेमें उस विवेको मनुष्यमें कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योंक कर्म और उसका फल—दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण विमुक्त हो रहे है; अतः उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है हो कहतें ? इसीलिये भगवान् कहते हैं कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी कहत जाता है ।

निर्विकारका विकारी कर्मफलके साथ सम्बन्ध कभी धा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं है । केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना हुआ था । उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा अर्थात् उसका नाम 'त्यागी' हो जाता है—' स त्यागीत्यभिधीयते' । माने हुए सम्बन्धके विषयमें दृष्टानारूपसे एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सच्चे हृदयसे साधु-सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घरवालोंकी कितनी ही। उजति अथवा अवनित हो। जाय अथवा सब-के-सब मर जाय, उनका नामोनिशान भी न रहे, तो भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्तिका परिवारक साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे माना हुआ। था अर्थात् वह परिवारको अपना मानता था। परासु पुरुष और परिवार उसको अपना मानता था। परासु पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध केवल पुरुषकों तरफसे माना हुआ। है, जुकृतिको तरफसे माना हुआ। हिला और परिवार हुआ। व्यक्ति और परिवारकों परासे धोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ। (वुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ। इसमें ककना हो बच्चा है।

\*

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें कहा गया कि कर्मफलका त्याग करनेवाला ही वास्तवमें त्यागी है । अगर मनुष्य कर्मफलका त्याग न करे तो क्या होता है — इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं ।

## अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्॥१२॥

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंको कर्मोका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित — ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके बाद भी होता है; चरनु कर्मफलका त्याग करनेवालोंको कहीं भी नहीं होता ।

व्याख्या—'अनिष्ट्रमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलप्— कर्मका फल तीन तरहका होता है— इष्ट, अनिष्ट और मिश्र । जिस परिस्थितिको मनुव्य चाहता है, वह 'इष्ट्र' कर्मफल है, जिस परिस्थितिको मनुव्य नहीं ज्याहता, वह 'अनिष्ट' कर्मफल है और जिसमें कुछ माग इष्टका तथा कुछ भाग अनिष्टका है, वह 'मिश्र' कर्मफल है। वास्तवमें देखा जाय तो संसारमें आयः मिश्रित ही फल होता है, जैसे—धन होनेसे अनुकूल (इष्ट्र) और श्रीतकृत (अनिष्ट)— दोनो हो परिस्थितवर्यों आती हैं, धनसे निर्वाह होता है— यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, धन नष्ट होता है— यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है— यह अनुकूलता है। वास्तर्य है कि इष्टमें भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्टमें भी आंशिक

इट रहता ही है । कारण कि सम्पूर्ण संसार क्रिगुणास्म हैं (गीता १८ ।४०); यह जन्म भी दुःखालय (८ ।१५). और सुखारित (९ ।३३) है।अतः चाहे इट (अनुकूल) परिस्थित हो , चाहे आतिष्ट (अतिकूल) परिस्थित हो इस सर्वथा अनुकूल या अतिष्ट (अतिकूल) परिस्थित हो हैं। अतिष्ट कहनेका मतत्तव यह है कि इप्टमें अनुकूलताको और अतिष्ट कहनेका मतत्तव यह है कि इप्टमें अनुकूलताको और अतिष्टम करिकृतताको अपात्ता होती है । यादावमें कमोंका फल मिश्रित हो होता है, क्योंकि कोई भी कमें सर्वथा निर्देष नहीं होता (१८ ।४८) ।

'धवत्यत्यागिनां, प्रेत्य'— उपर्युक्तः सभी फल अत्यागियोको अर्थात् फलकी इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंको ही मिलते हैं, संन्यासियोको नहीं । कारण कि जितने भी कर्म होते हैं, वे सब प्रकृतिके द्वाय अर्थात् प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके द्वाय ही होते हैं तथा फलरूप परिस्थित भी प्रकृतिके द्वाय ही बनती है। इसितये कर्मोंका और उनके फलोंका सम्बन्ध केवल प्रकृतिके साथ है, 'स्वयं-(चेतन स्वरूप-) के साथ नहीं। परनु जब 'स्वयं' उनसे सम्बन्ध तोड़ लेता है, तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रस्तुत त्यागी हो जाता है।

अत्यागीका मतलब है—पीछेके दो (दसवें-ग्याहवें) श्लोकोंमें जिन त्यागियोंकी बात आयी है, उनके समान जो त्यागी नहीं है अर्थात् जिन्होंने कर्मफलका त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्योंके सामने इप्ट, अनिष्ट और मिश्र—तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकृत्व परिस्थितिक रूपमें आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी-दुःखी होते रहते हैं। उनसे सुखी-दुःखी होता ही प्रास्तवर्धे प्रसान है।

वास्तवमें अनुकूलतासे सुखी होना हो प्रतिकूलतामें इन्छो होनेका कारण है; क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख भौगनेवाला कभी दुःखसे चच ही नहीं सकता । जबतक यह सुख भौगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूल परिस्थितियोंने इन्छो होता ही रहेगा । चिन्ता, शोक, भय, उद्देग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और यह भी इनसे कभी छूट महीं सकता ।

'प्रेत्य भवति' कहनेका तात्पर्य है कि जो कर्म-भलके त्यागी नहीं हैं, उनकी इष्ट, अनिष्ट और मिश्र-प्ये तीनों कर्मफल मरनेके बाद जरूर मिलते हैं । परन्तु इसके साथ 'न तु संन्यासिमां चर्चाचत्' पदोमें कहा गया है कि जो फर्मफलके त्यागी हैं, उनको कहां भी अर्थात् यहाँ और मरनेके बाद भी कर्मफल नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियोंको मरनेके बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते-जो भी कर्मफल मिल सकता है ।

'न तु संन्याप्तिनां क्यांचित्' — संन्याप्तियाँ-(त्यागियाँ-) को कहीं भी अर्थात् इस लोकमें या परलोकमें, इस जनमें या मरानेके याद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता । हाँ, पूर्वजन्मने किये हुए कर्मीके अनुसार इस जन्मनें उनके सामने अनुकूल या प्रतिकृत्ल परिस्थिति तो आती है, पर ये अपने विशेवको चलसे उन परिस्थितियोंकि भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी-दुःखी नहीं होते अर्थात् सर्वेथा निर्लिज रहते हैं ।

संन्यासियों अर्थात त्यागियोंको फल क्यों नहीं भोगना पडता ? कारण कि वे अपने लिये कछ भी नहीं करते । उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्त्वरूप है. उसके लिये किसी भी क्रिया और वस्तुकी आवश्यकता है ही नहीं । अपने लिये पानेकी इच्छासे साधक कछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्वको ही स्थिर रावता है: क्योंकि वह संसारमात्रके हितसे अपना हित अलग मानता है । जब वह संसारमात्रके हितसे अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात् सबके हितमें हो अपना हित मानता है, तब वह खतः 'सर्वभतहिते रताः' हो जाता है । फिर उसके स्थलशरीरसे होनेवाली क्रियाएँ, सक्ष्मशरीरसे होनेवाला पर्राहत-चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली स्थिरता—तीनों ही संसारके मात्र प्राणियोंके हितके लिये होती है । कारण कि शरीर आदि सब-की-सब सामग्री संसारसे अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता है- यही गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छित्रतामें हेन हैं।

यहाँ 'संन्यासिनाम' पदमें त्यागी (कर्मयोगी) और संन्यासी (सांख्ययोगी)—दोनोंकी एकता की गयी है; जैसे-कर्मयोगी कर्मोंसे असङ्ग रहता है तो सांख्ययोगी भी कमेंसि सर्वथा निर्लिप्त रहता है। (निष्कामभावसे) कर्म करते हुए भी फलके साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो मांख्ययोगी कर्ममात्रके साथ किद्यित भी सम्बन्ध नहीं रखता । कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है अर्थात ममताका त्याग करता है तो सांख्ययोगी कर्तत्वाधिमान अर्थात अहंताका त्याग करता है । भमतःका त्याग होनेपर अहंताका भी स्वतः त्याग हो जाता है और अहंताका स्थाग होनेपर ममताका भी स्वतः त्याग हो जाता है । इसलिये चगवानुने कर्मयोगमें ममताके त्यागके बाद अहंताका त्याग बताया है—'निर्मेमो निरहंकारः' (२ १७१) और सांख्ययोगमें अहंतके स्वापके बाद ममताका त्याग बताया है- 'अहंकार बल दर्व कार्य क्रोधे परिव्रहम् । विमुख्य निर्मेमः (१८ १५३) । इन दोनों में इस लाग करने में प्रक्रियाने

तो फाक है; पान् परिवर्तनरात प्रकृति और प्रकृतिस

कार्य-इनमेंसे किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् तत्वमें कर्मयोगी और सांख्ययोगी-दोनों एक हो जाते हैं। ,,

पहले अर्जुनने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता है; अतः भगवान्ने यहाँ 'संन्यासिनाम्' पदसे दोनोंका यह तत्त्व बताया कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्ययोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिये कुछ नहीं चाहिये । सांख्ययोगी प्रकृति और प्रकृतिके फार्यके साथ किञ्चिनात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं भानता. इसलिये उसके लिये 'अपने लिये कछ नहीं फरना है'- यह कहना हो नहीं बनता।

यहाँ 'त्यागिनाम्' पद न देकर 'संन्यासिनाम' पद देनेका यह तात्पर्य है कि जो निर्लिपता सांख्ययोगसे होती है, वही निर्लिपतता त्यागसे अर्थात कर्मयोगसे भी होती है (गीता ५ ।४-५) । दूसरी बात, यहाँतक भगवानने कर्मयोगसे निर्लिप्तता वतायो, **'संन्यासिनाम'** पद कहकर आगे सांख्ययोगसे निर्लिप्तता बतानेका बीज भी डाल देते हैं।

#### कर्म-सम्बन्धी विशेष बात

पुरुष और प्रकृति— ये दो हैं । इनमेंसे पुरुषमें कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तनरहित नहीं होती । जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका 'कर्म' धन जाती है: क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादातम्य : हो जाता है । तादातम्य होनेसे जो प्राकृत वस्त्एँ प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है। इस प्रकार जबतक कामना, ममता और तादाल्य रहता है. तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम 'कर्म' है ।

तादात्यके टुटनेपर वहीं कर्म पुरुषके लिये 'अकर्म' 'हो जाता है अर्थात् वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती— यह कर्ममें अकर्म है । अकर्म-अवस्थामें अर्थात् खरूपका अनुभव होनेपर उस महापुरुपके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह 'अकर्ममें कर्म' है (गीता ४ । १८) । तासर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूपका अनुभव न होनेपर भी वास्तवमें सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके कार्य-शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी पुथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ 'कर्म' वन

जाती है (गीता ३ ।२७; १३ ।२९) । : -: कर्म तीन तरहके होते हैं-क्रियमाण, सञ्चित और प्राख्य । अभी वर्तमानमें जो वर्म किये जाते है, वे 'क्रियमाण' कर्म कहलाते हैं" । वर्तमानसे पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक मनुष्यजन्मोंमें किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे 'सिझत' कर्म कहलाते हैं । सिझतमें से जो कर्म फल देनेके-लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात् जन्म, आयु और अनुकल-प्रतिकृत परिस्थितिके रूपमें परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 'प्रारब्ध' कर्म कहलाते हैं ।

#### कियमाण कर्म



<sup>\*</sup> जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्यज्ञवामें ही बनते हैं (गीता ४ । १२, १५ । २), पशु-पक्षी आदि योजियों नर्जी; क्योंकि वे योजियों केवल कर्मकल-भोगके लिये ही भिलती हैं।.

क्रियमाण कर्म दो तरहके होते हैं- श्रेम और अशुभ । जो कर्म शास्त्रानुसार विधि-विधानसे किये जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोंम, आसक्ति आदिको लेकर जो शास्त्र-निषद्ध कर्म किये जाते हैं, वि अशुभ कर्म कहलाते हैं।

शुभ अथवां अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश । ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

क्रियमाण कर्मके फल-अशके दो भेद हैं- दृष्ट और अदृष्ट । इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं-तालालिक और कालान्तरिक । जैसे, भोजन करते हुए जो रस आता है, सख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है- यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और भोजनके परिणाममें आय, बल, आरोग्य आदिका बढ़ना- 'यह ५प्टका 'कालान्तरिक' फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है, तब उसको प्रमन्नता होती है, सुख होता है और मिर्चकी तीक्ष्णताके कारण मुँहमें, जीभमें जलन होती है, आँखोंसे और नाकसे पानी निकलता है, सिरसे पसीना निकलता है- यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और कपध्यके कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दुःख आदिका होना-यह दष्टका 'कालान्तरिक' फल है।

इसी प्रकार अदृष्टके भी दो भेद होते हैं-लौकिक और पारलौकिक । जीते-जी ही फल मिल जाय- इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्त-जप आदि शुभ कमोंको विधि-विधानसे किया जाय और उसका कोई प्रवल प्रतिवन्य न हो तो यहाँ हो पुत्र, धन, यरा, प्रतिष्ठा आदि अनुकलको प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकृतको निवृत्ति होना— यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है\* और मरनेके बाद स्वर्ग आदिको प्राप्ति हो जाय- इस भावसे यथार्थ विधि-विधान और श्रद्धा-विधासपूर्वक जो यज्ञ, दान, तप, आदि शुभ कर्म किये जाये तो मरनेके बाद खर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होना- यह अदृष्टका 'पारलौकिक' फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्यकी हत्या करने आदि अश्रम कर्मोंका फल यहाँ हो कैद , जर्माना, फाँसी आदि होना- यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है और पापोंके कारण मरनेके बाद नरकोंमें जाना और पशु -पक्षी, कीट-पतंग आदि बनना- यह अदष्टका ' पारलीकिक' फल है।

पाप-पुण्यके इस लौकिक और पारलीकिक फलके विषयमें एक बात और समझनेकी है कि जिन पापकमंकित फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा आदिके रूपमें भोग लिया है, उन पापाँका फल मरनेके बाद भोगना नहीं पड़ेगा । परन्तु व्यक्तिके पाप कितनी मात्राके थे और उनका भोग कितनी मात्रामें हुआ अर्थात उन पाप कर्मीका फल उसने पूर्व घोगा या अधूरा भोगा- इसका पूरा पता मनुष्यको नहीं लगता; क्योंकि मनुष्यके पास इसका कोई माप-तील नहीं है । परना भगवानको इसका पूरा पता है: अतः उनके कानूनके अनुसार उन पापींका फल यहाँ जितने अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या मरनेके बाद भोगना हो पड़ेगा । इसलिये मनुष्यकी ऐसी शहा नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं, पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुदुद्, सर्वसमर्थ पगवानुका विधान है कि पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसो-न -किसी पापका ही फल होता ई र ।

<sup>\*</sup> यहाँ दृष्टका 'कालानारिक' फल और अदृष्टका 'लौकिक' फल- दोनों फल एक समान ही दीयते हैं, फिर भी दोनोपें असर है । जो " कालासरिक" फल है, यह सीधे मिलना है, प्राच्य बनकर नारें; पानु जो 'लौकिक' फल है, वह प्रास्य बनकर ही निलता है।

<sup>ो</sup> एक सुनी हुई घटना है । किसी गाँवचे एक समय गुर्ने थे । उनके बाके मामने एक मुनाका पा

इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, जितना फल: यहाँ भोग लिया है, उतना अंश तो नीरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिक रूपमें पुण्य-कर्मोंका ्यहाँ नष्ट हो हो गया और जितना बाकी रह गया है. यह

था । सुनारके पास सोना आता रहता था और यह गढ़कर देता रहता था । ऐसे वह पैसे कमाता था । एक दिन उसके पास अधिक सोना जाना हो गया । रात्रिमें पहरा लगानेवाले सिपाहीको इस बातका पता लग गया । उस पहोदारने रात्रिमें उस सुनारको मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे उठाकर चल दिया । इसी धीव सामने रहनेवाले सकत लघुशंकाके लिये उठकर बाहर आये । उन्होंने पहोदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेफो कैसे ले जा रहा है ? तो पहोदारने कहा—ेंचू छुप रहे, हल्ला पत कर । इसमेरी कुछ तू ले ले और कुछ में ले हूँ ! सकत बोले — में कैसे ले हूँ ? में घोर छोड़े ही हूँ! ' पहोदारने कहा — देख, यू समझ जा , मेरी बात मान से, नहीं तो दुःख पायेगा। ' पर वे सजल माने नहीं । तब पहोदारने वहमा नीचे रख दिया और उस सजनको पकड़कर जोरसे सीटी बचा ही । सीटी सुनते ही और जगह पहा लगानेवाले सिपाही देहकर वहीं जा गये । उसने सबसे कहा कि ' यह इस घरसे बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। 'तब दिखाड़ियोंने घरमें पुराकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है । उन्होंने उस सजनको पकड़ लिया और राजकीय आदमियोंके हवाले कर दिया । जनके सामने बहस हुई तो उस सजनने कहा कि 'मेन नहीं मारा है, उस पहोदार सिपाहीने मारा है। 'सब सिपाहीओ आपसे मारा सामने आपसे सामने कहा कि 'क्याने कहा कि 'सब सिपाहीने मारा है। सब सिपाहीओ आपसो मिलत हुए थे, उन्होंने कहा कि 'मेन नहीं मारा है, उस पहोदार सिपाहीने मारा है। 'सब सिपाहीओ आपसो मिलत हुए थे, उन्होंने कहा कि 'में नहीं मारा है, इसने रहुद राजिमें इसे पकड़ा है। 'इसादि । मकटाया घला। हालते कराने अपसो पर पहाली करा हिए। सारा है स्वार सुराहमें इसे पकड़ा है। 'सब सिपाही आपसो मिलत हुए थे, उन्होंने कहा कि 'सही, इसीने मारा है, हमने रहुद राजिमें इसे पकड़ा है। 'सब सिपाही आपसो मिलत हुए थे, उन्होंने कहा कि 'सही, इसीने मारा है, हमने रहुद राजिमें इसे पकड़ा है। 'सब सिपाही आपसो मारा है। स्वार साम है। साराही आपसो सिपाही सिपाही सारा है। स्वार साम हो साम है। साराही साराही हमाराही साराही हमाराही हमाराही साराही हमाराही हमाराह

मुकदमा चला । चलते-चलते अन्तमें उस सजनके लिये फौसीका हुवम हुआ । फौसीका हुवम होते ही उस सजनके मुखसे निकला—देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवानके दखारमें कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने मारा है, वह येदाग एट जाव, जुर्मानां भी नहीं; यह अन्याय है! जनपर उसके ययनोंका असर पड़ा कि वास्तवमें यह सच्चा योल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये। ऐसा विचार करके उस जजने एक पहुंचन रहा।

सुन्नह होते ही एक आदमी रोता-बिल्लाता हुआ आया और थोला— हमारे भाईकी हत्या हो गयी , सरकार ! इसकी जाँच होनी चाहिये ।' तब जजने उसी सिपाहीको और कैटी सजनको मरे व्यक्तिकी लाश उडाकर लानेके लिये भेजा । दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी । खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा थिछा था । युन बिखरा पड़ा था । दोनों उस खाटको उठाया और उठाकर ले चले । साथका दूसरा आदमी खन्न देनेके बहाने टीडकर आगे चला गया । तब चलते चलते सिपाहीने कैटीसे कहा— 'देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना पिक जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल ?' कैटीने कहा— मैंने तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फाँसी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा मेरेको ! भगवानके वहाँ नगाय नहीं !'

खाटपर झूठमुठ मरे हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंको बातें सुन रहा था। जब जजके सामने खाट रखी गयी तो खुनमरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जजको बता दी कि सातें सिपाही पह बोला और केदी यह बोला। यह सुनकर जनको बड़ा आधर्य हुआ। तिपाही मी हका-बका रह गया। सिपाही को पकड़कर केद कर लिया गया। परचा जजके मनमें रन्तांय नहीं हुआ। उसने कैदीको एकानमें युलाकर कहा कि "इस मामलेमें तो में तुन्हें निर्दाय मानता हूँ, पर सब-सब बताओं कि इस जनमें सुनी को है हत्या की है बया? वह बोला-बहुत पहलेकों घटना हूँ, पर सब-सब बताओं कि इस जनमें सिके पास आया करता था। मैंने अपनी खीको तथा उसको अलग-अलग खुव समझाया। पर बह माना नहीं। एक रात बह घरणर था और अवारक मैं आ गया। मेरेको पुस्ता आया हुआ था। मैंने तलवारों उसका गला काट दिया और परके पांधे जो नदी है, उसमें फेंक दिया। इस घटनाका किसोको पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला—नुस्तोको इस समय फॉसी होगी ही, मैंने भी सोचा कि मैंने किसोसे पुस्त (रिक्षत) नहीं कायी, कभी बेईमानी नहीं की, किर भेर हाथदो इसके लिये फॉसीका हुआ विचार कैसे गया? अब सनीय हुआ। अभी प्राथक फल तुन्हें बहु धी पर प्रेता। हिमा किपाही को में किसोसे होगी।

[ उस सज्जने चोर सिपाहीको पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था । फिर उसको जो दण्ड मिला है, यह उसके कर्तव्य-पालनका फल नहीं है, प्रत्युन उसने थहुन पहले जो हत्या की थी, उस हत्याका फल है । कारण कि मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका अधिकार है, मारनेका अधिकार नहीं । मारनेका अधिकार रक्षक क्षत्रियका, राजाका है । अतः कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाय-(हत्य-) का फल उसको यहीं मिल परलोकमें फिर भोगा जा सकता है । यदि पण्यकमेंका प्रा फल यहीं भीग लिया गया है तो पण्य यहींपर समाप्त हो जायँगे ।

, क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद है— शद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशद्ध एवं अपवित्र संस्कार । शास्त्रविहित कर्म करनेसे जो संस्कार 'पड़ते हैं, वे शद्ध एवं एवित्र होते हैं और शास्त्र. नीति, लोकमर्यादांके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं।

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर समाव (प्रकृति, आदत) बनता है । उन संस्कारोमेंसे अशुद्ध अंशका सर्वधा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मोंसे स्वभाव बना है, उन कर्मोंकी भिन्नताके कारण जीवन्मक पुरुपेंके स्वभावोंमें भी भित्रता रहती है। इन विभिन्न समावोंक कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते है, पर वे कर्म दोषी नहीं होते. प्रत्यत सर्वथा शद होते हैं और उन कमींसे दुनियाका कल्याण होता है ।

दृष्टिसे महान प्रयल होता है- 'स्वभावो मुस्नि वर्तते'; अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता\* । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णीका जो स्वभाव है, उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है। इसलिये भगवान्ते अर्जुनसे कहा है कि जिस कर्मको तू मोहवरा नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वामाविक

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक

कर्मसे बैधा हुआ परवश होकर करेगा (गीता 1 (031 28

अब इसमें विचार करनेको एक बात है कि एक ओर तो स्वभावकी महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता और दसरी ओर मनप्य-जन्मके उद्योगकी महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कछ करनेमें स्वतन्त है। अतः इन दोनोंमें किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? इसमें विजय-पराजयको बात नहीं है । अपनी-अपनी जगह दोनों ही प्रवल हैं। पांतु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रज-बीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वपाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता: अत: वह स्वभाव दोपी नहीं है, निदोंप है । जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलनेके लिये शास्त्र भी नहीं कहता । परना उस स्वभावमें जो अराद्ध-अंश (राग-द्वेप) है, उसको मिटानेकी सामर्थ्य भगवानुने मनुष्यको दी है। अतः जिन दोवोंसे मनप्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोपोंको पिटाकर मनप्य खतन्ततापूर्वक अपने स्वभावको शद बना सकता है। मनय चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे अपने प्रयत्नसे राग-द्वेपको मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले (गीता ३ । ३४), चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे

गया और परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छूटकारा हो गया । कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया जाता है, उसका धोड़ेमें ही एटकारा हो जाता है, घोड़ेमें ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो पालोकमें बड़ा भर्यकर (व्याज-सहित) दण्ड भोगना महता है।]

इस कहानीसे यह पता लगता है कि अनुष्यके कय किये हुए पापका फल कय पिलेगा- इसका कुछ पता नहीं । भगवान्का विधान विचित्र है । जवतक पुराने पुण्य प्रवल रहते हैं. तवतक दय पापका पत्रन भी तत्काल नहीं मिलता । जब पुराने पुष्य खत्म होते हैं, तब उस घापकी बारी आती है । पापका फल (दन्द्र) तो भोगना हो पड़ता है, चाहे इस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मानामें।

अवश्यमेव मोक्तव्यं कर्त कर्म शुधाशुमम् । नामुक्तं शीवने कर्म जन्मकोटिशनैति ।।

<sup>\*</sup> व्याप्रस्तुष्यति कानने सुगहनां सिंहो गुतां सेवते हंसी वान्छति परिवर्ग कुमुमितां गुवाः स्मशाने स्थले । मापुः मत्त्रतिसापुर्वेय धजते नीयोऽपि नीयं जनं या धारा प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यन्यने।।

च्याप्र घने वनमें संतुष्ट रहता है. सिंह गहन गुफाका सेवन काता है. हंग खिली हुई कमलिनीको धारना है, गीप स्परान-भूगिमें रहना पसंद काला है, सजब पुरुष अद्ये आयाणीवाले सजन पुरुषीये और नीय पुरुष नीय सोगोमें ही रहना चारते हैं । सब है, स्वधावमें पैदा हुई जिसकी नैसी प्रकृति है, उम प्रकृतिको कोई नहीं छोड़ता ।

nazakoknyvenkojannakaratikariaterakokaraterakokanakaraterakaraterakaraterakokaraterakokaraterakokaraterakokate सर्वथा भगवान्के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले (गीता १८ । ६२) । इस प्रकार प्रकृति-(स्वभाव) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनष्यकी स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी । तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृतिकी प्रबलता है और अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्तता है।

जैसे. लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय तो तलवार सोना बन जाती है: परन्त उसकी मार. धार और आकार- ये तीनों नहीं बदलते । इस प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही और 'मार-धार-आकार' में तलवारकी प्रधानता रही । ऐसे ही जिन लोगोंने अपने स्वभावको परम शुद्ध धना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं । परन्त स्वभावके राद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके कर्मोंकी भित्रता रहती है। जैसे, किसी ब्राह्मणको तत्त्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही प्रहण करेगा: क्योंकि उसके स्वभावमें पवित्रता है। परन किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवालेको तत्त्वबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमें पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरोंकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि, उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिये दोपी नहीं होगा ।

जीवका असत्के साथ सम्बन्ध जोड़नेका खमाव अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्य-मरणके चंकरमें पड़ा हुआ है और बार-बार कैंच-नीच योनियोंमें जाता है। उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध कर सकता है अर्थात् उसमें जो कामना, ममता और तादात्य हैं, उनकी मिटा सकता है । कामना, मनता और तादात्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वमाव दोपी नहीं रहता । इसलिये उस स्वभावको . मिटाना नहीं है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है ।

भगवानके शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव (फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत शुद्ध हो जाता है, जैसे-लोहा पारसके स्पर्शसे रहते हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं। उनमें राद सोना बन जाता है । स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर फल-अंशसे तो 'प्रारव्य' बनता है और संस्कार-अंशसे

वह स्वमावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता ( गीता १८ । ४७) । सर्वथा भगवानके शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर फक्तके जीवनमें भगवानका स्वभाव काम करता है । भगवान् समस्त प्राणियोंके सुहर् हैं-- 'सहदं : 'सर्वभूतानाम्' (गीता '५ । २९) ती भक्त भी समस्त प्राणियोंका सहद हो जाता है— 'सहदः सर्वदेहिनाम्' (श्रीमद्भा॰ ३ । २५ । २१) ।

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्यरांग-द्रेपकी : मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शब्दि हो जाती है, जिससे अपने खार्थका भाव मिटकर केवल दुनियांके हितका भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवानुका स्वपाव प्राणिमात्रका हित. करनेका है, ऐसे ही उसका 👵 स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके हितमें ही जाती हैं. तब उसकी भगवान्की सर्वभृतसुद्धता-शक्तिके साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभावमें भगवानकी सहता-शक्तिं कार्यं करने लगती है।

- वास्तवमें भगवान्की वह सर्वभूतसहत्ता-शक्ति मनुष्यमात्रके लिये समान 'रीतिसे खुली-हुई है: परंतु अपने अहंकार और राग-द्वेपके कारण उस शक्तिमें बाधा लग, जाती है अर्थात् वह शक्ति कार्य महीं करती । महाप्रुपोमें अहंकार (व्यक्तित्व) और राग-द्वेप नहीं रहते, इसलिये उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है।

सञ्चित कर्म सञ्चितं कर्म फल-अंश प्राख्य

जब मनुष्य अहंकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा 🕟 अनेक मनुष्य-जन्मोंमें किये हुए जो कर्म

'स्फ़रणा' होती रहती है । उन स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्चितमें भरती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी-कभी संज्ञितमें भरती हुए पुराने कर्मीकी स्फुरणा भी हो जाती है\*: जैसे किसी वर्तनमें पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहुँ, चना, ज्वार, बाजरा, डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था, वही (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें कभी-कभी प्याजका भी भभका आ जायेगा । परनु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, रोहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टान्त केवल इतने ही अंशमें बतानेके लिये दिया है कि नये क्रियमाण कर्मोंकी स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी-कभी पराने कर्मीकी भी स्करणा होती है ।

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी सुरणा होती है । नींदमें जाप्रत्-अवस्थाके दय जानेके कारण सञ्चितकी यह स्फूरणा स्वप्ररूपसे दीखने लग जाती है, उसीको स्वप्रावस्था कहते हैं । स्वप्रावस्थामें बृद्धिकी सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते । जैसे, शहर तो दिल्लीका दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें दुकानें कलकताकी दीखती हैं; कोई जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि-आदि । जाग्रत्-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक तरहको स्फरणाएँ होती रहती है । जब जागत-अवस्थामें

शरीर. इन्द्रियाँ और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मनमें आता है. वैसा बोलने लगता है । इस तरह ठिवत-अनुचितका विचार करनेको शक्ति काम न करनेसे वह 'सीघा-सरल पागल' कहलाता है । परनु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ और मनपर विद्वका अधिकार रहता है, वह जो ठीवत समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं बोलता । बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है, इसलिये वह ' चतुर पागल' है !

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर लेता, सवतक वह अपनेको स्फरणाओंसे बचा नहीं

स्करणा सञ्चितके अनुसार भी होती है और प्राख्यके अनुसार भी । सञ्चितके अनुसार जो स्करणा होती है, वह मनुष्यको कर्प करनेके लिये बाध्य नहीं करती । पान्तु सिश्चतकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेप हो जायै हो वह 'संकल्प' यनका मनध्यको कर्म करनेके लिये वाध्य कर सकती है। प्रारव्यके अनुसार जो स्फारण होती है, वह (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परनु वह विहिन कर्म करनेके लिये ही बाह्य करती है. निविद्ध कर्म करनेके लिये नहीं । कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यशरीर निविद्ध कर्म करनेके लिये नहीं है 1-अतः अपनी विवेकशक्तिको प्रवल करके निषद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है।

<sup>ें</sup> जाप्रत्-अवस्थामें भी जाप्रत्, स्वप्न और सुपुष्ति— तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे— मनुप्य जाप्रत्-अवस्थामें वड़ी सावधानीसे काम करता है, तो यह जायत्मे जायत्-अवस्था है। जायत्-अवस्थामे मनुष्य जिस कामको काता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्कृतणा होने लगती है, वह जामत्में स्वप्न-अवस्था है। नाप्रत्-अवस्थामें कमी-कभी काम करते हुए भी उस कामकी तथा पूर्वकर्मीकी कोई भी स्पृत्णा नहीं होती, विल्कुल यृति-रहित अवस्था हो जाती है, वह जाप्रत्में सुयुद्धि-अवस्था है।

कर्म करनेका क्षेत्र ज्यादा रहनेसे जावत्-अवस्थामें जावत् और स्वप्र-अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुपुष्ति-अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जाधतुकी स्वाधाविक सुपूर्विको स्वाधी बना ले तो उसका साधन बहुत मेत हो जायगा; क्योंकि जावतु-सुपूर्विमें साधकका परमात्याके साथ निरावरणस्पर्स स्वतः सम्बन्ध होता है । ऐसे तो सुप्त-अवस्थामें भी संसारका सध्यन्य दूट जाता है; परनु बुद्धि-वृति अज्ञानमें लीन हो जानेमे नारूपका स्पष्ट अनुभव नहीं होता । जायत्-सुपुरितमें युद्धि जायत् रहनेसे स्वरूपका स्वष्ट अनुभव होता है।

यह जामत्-सुपुष्ति समाधिसे भी विलक्षण है; क्योंकि यह स्त्रतः होती है और समाधिमें अभ्यासके द्वारा वृतियोको एकाम तथा निरुद्ध करना पड़ता है । इसलिये समाधिये पुरुवार्थ साध्ये रहनेके कारण जारीरये स्थिति होती है: पानु जाप्रत-संपूर्णिये अध्यास और अहंकारके विना यूतियाँ स्वतः निरुद्ध होनेके कारण स्वास्त्री विचति होती है आपान स्वरूपका अनुभव होता है।

सकता । परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा है तो उसमें भी वह न तो शास्त्रनिषद्ध बोलंत है मिट जाती हैं । इसलिये जीवन्युक्त महापुरुपके मनमें और न शास्त्रनिषद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अना:-अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं । अगर करण शुद्ध हो जानेसे शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उसके कहलानेवाले शरीरमें प्राख्यवश (व्याधि आदि उसके स्वभावमें नहीं रहता । किसी कारणवश) कभी बैहोशी, उन्माद आदि हो जाता

पारखा कर्म

प्राख्य कर्म अनुकूल परिस्थिति पिश्रित (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति खेच्छापूर्वक क्रिया (प्रवृत्ति) अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया खेच्छापूर्वकं क्रिया अनिच्छापर्वक क्रिया परेच्छापर्वक क्रि स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया

'सञ्चितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते है, उन कमौंको प्राय्य कर्म कहते हैं\* । प्राय्य कर्मीका फल तो अनुकूल या प्रतिकृल परिस्थितिके

रूपमें सामने आता है; परन्तु उन प्राख्य कर्मीको भोगनेके लिये प्राणियोंको प्रवृति तीन प्रकारसे होती है—(१) खेळापूर्वक, (२) अनिच्छा-(दैवेच्छा-)

पर्वक और (३) परेच्छापूर्वक । उदाहरणार्थ-(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें

मुनाफा हो गया । ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया । इन दोनोंमें मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ कमीसे बने हुए प्रारव्यके फल हैं; परन्तु माल खरीदनेमें उनकी प्रवृत्ति खेच्छापूर्वक हुई है।

(२) कोई सज्जंन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहुकर आया और उस सज्जनने उसे निकाल लिया । ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा या तो लग गयी । इन दोनोमें धनका मिलना और चीट होंगे तो वे कर्म फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे, फल हैं, परनु धनका टोकर मिलना और वृक्षकी इसका कभी अन हो नहीं आयेगा।

ं परेंच्छांपूर्वक क्रिया

टहनी गिरना— यह प्रवृत्ति अनिच्छा-(दैवेच्छा-) पूर्वक हई है। (३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद

ले लिया अर्थात् उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बंचेको मिल गया। ऐसे ही चोरोन किसीकां सब धन लूट लिया । इन दोनोंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला जाना तो उनके शुप-अशुप कमौसे बने हुए प्राख्यके फल हैं; परन्तु गोदमें जाना और चोरी होना-यह प्रवृति परेच्छापूर्वक हुई 'है।

यहाँ एक बात और संगझ लेनी चाहिये कि कर्मीका फल 'कर्म' नहीं होता, प्रत्यत 'परिस्थित' होती है अर्थात् प्राख्य कर्मीका फल परिस्थितरूपसे सामने आता है। अगर नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारम्भका फल मान लिया जाय तो फिर 'ऐसा करे, ऐसा मत करों — यह शास्त्रोंका, गुरुजनोंका विधि-निपेध निरर्थक हो जायगा । दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे, उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसकी चीट उन्होंके अनुसार जन्म होगा और उन्होंके अनुसार कर्म लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्राख्यके जिससे यह कर्म-परम्परा चलती ही रहेगी अर्थात्

प्राच्य कर्ममें मिलनेवाले फलके दो भेट हैं---प्राप्त फल और अप्राप्त फल । अभी प्राणियोंके सामने जो अनुकूल या प्रतिकृल परिस्थिति आ रही है, वह 'प्राप्त' फल है और इसी जन्ममें जी अनुकल या प्रतिकल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है. वह 'अप्राप्त' फल है।

क्रियमाण कर्मीका जो फल-अंश सञ्चितमें जमा रहता है, वही प्राख्य बनकर अनुकुल, प्रतिकुल और मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है। अतः जवतक सञ्चित कर्म रहते हैं. तबतक प्राख्य बनता ही रहता है और प्रास्क्य परिस्थितिके रूपमें 'परिणत होता हो रहता है । यह परिस्थित मन्प्यको सुखी-दु:खी होनेके लिये बाध्य नहीं करती । सुखी-दु:खी होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोडने अथवा न जोडनेमें यह मनव्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना सन्वन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी-दु:खी होता ही रहता है। परन्तु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता , वह विवेकी पुरुष कभी साखी-दःखी नहीं होता: अतः उसकी स्थिति स्ततः साम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका स्वरूप है ।

कमोंमें मनव्यके प्रारव्यकी प्रधानता है या पुरुपार्थको ? अथवा प्रारब्ध बलवान् है या पुरुपार्थ ?— इस विषयमें बहुत-सी शङ्काएँ हुआ करती हैं । उनके समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्राख्य और पुरुषार्थ क्या है?

मनुष्यमें चार तरहकी चाहना हुआ करती है-एक धनकी , दूसरी धर्मकी ,तीसरी भोगको और चौथी मुक्तिको। प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंको अर्थ, धर्म, काम और मोशके नामसे कहा जाता है-

(१) अर्थ-धनको 'अर्थ' कहते हैं । यह धन

दो तरहका होता है - स्थावर और जडम । सोना चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, केंट, भेड़, बकरी आदि जड़म हैं।

- (२) धर्म सकाम अथवा निष्काम भावसे जो यज्ञ, तप, दान, वत, तीर्थ आदि किये जाते हैं. उसको 'धर्म' कहते हैं ।
- (३) काम सांसारिक सुख-भोगको 'काम' कहते हैं। वह सुखभोग आठ तरहका होता है---शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, वड़ाई और आराम ।
- (क) शब्द- शब्द दो तरहका होता है-वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प , कहानी आदि 'वर्णात्मक' शब्द है । खाल, तार, और फ़्रेंकके तीन याजे और तालका आधा बाजा- ये साढे तीन प्रकारके बाजे 'ध्वन्यात्मक' शब्दको प्रकट करनेवाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुनुनेसे जो सुख मिलता है, वह शब्दका सख है।
- (ख) स्पर्श- स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात उनका खचाके साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, वह स्पर्शका सख है।
- (ग) रूप— नेत्रोंसे खेल, तमाशा, सिनेमा. बाजीगरी, वन, पहाड़, सरीवर, मकान आदिकी सुन्दरताकी देखकर जो सख होता है, यह रूपका सख है।
- (घ) रस-मधर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), कद (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कपाय (कसैला), -इन छः रसों के चछनेसे जो सख होता है, वह रसका सुख है।
- (इ) गय- नक्से अतर तेल. फ्लेल. लवेण्डर, पत्र आदि सगन्धवाले और लहसून , प्यात आदि दर्गश्वाले पदार्थोंको सुपनेसे जो सुख होता है, वह गत्थका सुद्ध है।

<sup>\*</sup> वर्णात्मक शब्दमें भी दम रस होते हैं— मुद्रार, हास्त, कतवा, रौद्र, बीर, भपानक, बीमन्म, अस्तुन, शान और वाताल्य । ये दमों ही रम जिल इविन होनेसे होते हैं । इन दसों रसोका उपयोग भगवान्के लिये क्रिया जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाने हैं और इनमें सुद्ध भीगा जाय हो ये सभी रस पतन करनेवाले हो जाने हैं।

<sup>।</sup> विकास कोलको, तप्रसा, पदावक, मुदद्व आदि 'खाल' के; मिता , सार्ग्या, मोरबंग आदि 'तार' के, मराक , पेटी (हारमोनियम), बाँसरी, पेपी आहि 'फैंक' के और बाँडा, मंत्रीत, करताल आहि 'ताल' के बांडे हैं ।

- (च) मान—शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख होता है, वह मानका सुख है।
- (छ) वड़ाई— नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है।
- (ज) आराम— शिरसे परिश्रम न करनेसे अर्थात् निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह आरामका सुख है।
- (४) मोक्ष- आत्मसाक्षात्कार, तत्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवदर्शन, भगवलेम आदिका नाम 'मोक्ष' है।

इन चारों (अर्थ, धर्म, काम और मोध) में देखा जायं तो अर्थ और धर्म— दोनों हो परस्यर एक-दूसरेकी चृद्धि करनेवाले हैं अर्थात् अर्थसे धर्मकी और धर्मसे अर्थकी चृद्धि होती हैं। परन्तु धर्मका पालन कामनापूर्तिक लिये किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थको कामनापूर्तिमें लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है। ताल्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ— दोनोंको खा जाती है। इसीलिये गीतामें भगवान्ते कामनाको 'महारान' ( बहुत खानेवाला) बताते हुए उसके स्थागकी बात विशेषतासे कही है (३।३७—४३)।

यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके किया जाग तो वह अत्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके दूसर्वेक उपकारमें, हितमें, सुख्यें खर्च किया जाय तो वह भी अत्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है।

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष — इन चारोंमें 'अर्थ' (धन) और 'काम' (भोग) की प्रास्तिमें प्रारक्षकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा

'धर्म' और 'मोक्षमें पुरुपार्थकी मुख्यता और प्रत्य की गीणता है। प्रारट्य, और पुरुषार्थ— दोनोंका क्षेत्र अलग-अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रमें प्रधान हैं। इसलिये कहा है—

संतोधसिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने, धने ।

तिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः ।।

अर्थात् अपनी स्त्रो, पुत्र, परिवार, भोजन और
धनमें तोः सन्तोप करना चाहिये और साध्याय,
पाठ-पूजा, नाम-जप, कीर्तन और दान करनेमें कस्त्री
सन्तोष-नहीं करना चाहिये। तात्सर्य यह हुआ कि
आरब्धके फल- धन और भोगमें तो अन्तोष करना
चाहिये, क्योंकि वे आरब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले
हैं, उतने ही मिलनेंगे, उससे अधिक नहीं। परनु
धर्मका अनुष्ठान और अपना करन्याण करनेमें कभी
सन्तोष, नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह नया पुरुपायें
है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्यस्तरीर मिला है।
कर्मके दो भेद हैं— सुम (पुण्य) और असुम

(पाप) । शुभ कर्मका फल अनुकूल परिस्थित प्राप्त होना है और अशुभ कर्मका फल प्रतिकूल परिस्थित प्राप्त होना है । कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये उन कर्मोंका फल भी बाहरकी परिस्थितिक रूपमें ही प्राप्त होता है । परन्तु उन परिस्थितियोंसे जो सुख-इ-ख होते हैं, वे भीतर होते हैं । इसलिये उन परिस्थितियोंमें सुखी तथा दु:खी होना शुभाशुभ कर्मोंका अर्थात् प्रारम्थका फल नहीं है, प्रखुत अपनी मूर्खताका फल है । अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवान्प्र\* अथवा प्रारम्थका प्राप्त होता चली जाय, भगवान्प्र\* अथवा प्रारम्थिति आनेपर भी वितमें प्रसन्नता होगी, हर्य होगा । कारण कि प्रतिकूल परिस्थितिये पाप करते हैं. आगे पाप न करनेमें सावधानी आती है और

<sup>&</sup>lt;sup>श्रेर</sup> लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं प्रथार्घके । तद्वदेव, महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ।।

<sup>&#</sup>x27;वित प्रकार स्विकेश पालन करने और ताइन कारे— दोनों माताकी कहीं अकृपा मही होती,वसी प्रकार जीवीक गुण-दोषीका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा मही होती।'

यदावि तद्भवत्येव यदभाव्यं न तद्भवेत् । इति निश्चितसुद्धीनां न वित्ता वाधते वयवित् ।।

<sup>(</sup>नारदपुराण,पूर्व- ३७ । ४७)

<sup>ं</sup>जो होनेवाला है, यह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, यह कभी नहीं होता—ऐसा निष्ठय जिनको युद्धिये होता है, उन्हें बिन्ता कभी नहीं सताती !

पापिक नष्ट होनेसे 'अन्तःकरणकी शद्धि होती है । साधकको अनकल और प्रतिकल परिस्थितिका

सनुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । अनुकूल परिस्थित आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसर्रिक हितके लिये सेवांबद्धिसे खर्च करना अनकल परिस्थितिका सदपयोग है: और उसका सख-बद्धिसे भोग करना दुरुपयोग है। 'ऐसे ही प्रतिकृत परिस्थित आ जाय ते सुखकी इच्छाका त्याग करना और 'मेरे पर्वकत पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी सावधानी राखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थित आयी है' - ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकृत परिस्थितिका

मनुष्यशरीर सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं है। सुख भोगनेके स्थान खर्गादिक हैं और दुःख भोगनेके स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं । इसलिये वे भोगयोनियाँ हैं और मनष्य कर्मयोनि है । परन यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनप्यशरीरमें सावधान नहीं होते. केवल जन्म-मरणके सामान्य प्रवाहमें ही पड़े हुए हैं । बास्तवमें मनुष्यशरीर सख-दःखसे ऊँचा बँउनेके लिये अर्थात मुक्तिको प्राप्तिके लिये हो मिला है । इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर 'साधनयोनि' हो कहना चाहिये।

सद्पयोग है और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है।

पारव्य-कर्मीके फलस्वरूप जो अनुकल और मितकूल परिस्थित आती है, उन दोनोंमें अनुकुल पर्णित्यतिका स्वरूपसे त्याग करनेचे तो मनष्य स्वतन्त है, पर प्रतिकल परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें मनुष्य परतन्त है अर्थात उसका स्वरूपसे त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकृत परिस्पित इसरोंका हित करने, उन्हें सूख देनेके फलासस्य बनी है और प्रतिकृत परिस्थित दूसरोको दुख देनेके फलसक्ष्य बनी है । इसको एक दुशत्तसे इस प्रकार समझ सकते हैं--

स्यामलालने रामलालको सौ रूपये तथा। दिये । रामलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याजसहित स्पये लीटा दूँगा । महीना बीत गया, पर ग्रमलालने रुपये नहीं लौटाये तो श्यामलाल ग्रमलालके घर पहुँचा

और बोला-'तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ! अव दो ।' रामलालने कहा-- 'अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं . परसों दे देंगा ।' स्थामलाल तीसरे दिन पहुँचा और बोला—'लाओ मेरे रुपये!' रामलालने कहा- ' अभी मैं आपके पैसे नहीं जटा सका. परसों आपके रुपये जरूर दुंगा ।' तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुँचा और बोला-'रुपये दो!' तो यमलालने कहा-'कल जरूर देंगा ।' दसरे दिन श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला-'लाओ मेरे रुपये !' रामलालने कहा--'रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये हैं नहीं, तो मैं कहाँसे दूं? परसों आना । रामलालकी बातें सनकर श्यामलालको गुस्सा आ गया और 'परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं'- ऐसा कहकर उसने रामलालको पाँच जुते मार दिये। यमलालने कोर्टमें नालिश (शिकायत) कर दी। श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया—'तुमने इसके घरपर जाकर जूता मारा है ?' ती श्यामलालने कहा-'हाँ साहब, मैंने जुता मार्ग है।' मैजिस्ट्रेटने पछा-'क्यों मारा ?'

श्यामलालने कहा- 'इसको मैंने रुपये दिये थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये लौटा दुँगा । महीना बोत जानेपर मैंने इसके घरपर जाकर रुपये याँगे तो कल-परसी, कल-परसी कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया । इसपर मैंने गुसीमें आका इसे पाँच जुते मार दिये । तो सरकार ! पाँच जुतेकि पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला टोजिये ।"

मैजिस्टेटने हैंसकर कहा- यह फीजदारी मेर्ट है । यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है । यहाँ दण्ड देनेका कायदा है । इसलिये आपनो जुल मार्भके बदलेने केंद्र या जुर्माना भोगना हो पड़ेगा। अपको रूपये लेने हो तो दोयानी कोर्टने जाकर नालिश करो, वर्त रूपये दिलानेका कापदा है, क्येंकि वर विभाग अलग है।

इस तरह अशुभ कमोरिश फल यो प्रतिकृत पर्रिकृति है, यह 'फॉब्डारी' है, इमलिपे उमधा सक्ति स्टाग नहीं वर सकते और शुभ वसीत

फल जो अनुकूल परिस्थित है, वह: 'दीवानी' है, इस लिये उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मों का विभाग अलग-अलग है। इसलिये शुभ कर्मों (पुण्यो) और अशुभ कर्मों-(पापी-) का अलग-अलग संमह होता है। स्वाभाविक रूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे कटते नहीं अर्थात् पापींसे पुण्य नहीं कटते और पुण्योंसे पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चितरूपसे) शुभ कर्म करता है, तो उसके पाप कट सकते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

संसारमें एक आदमी पुण्यातमा है, सदाचारी है
और दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापातमा है,
दुराचारी है और सुख भोग रहा है—इस बातको
लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शहून हो
जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय कहाँ
है। " इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यातमा जो
दुःख पा रहा है, यह पूर्वक किसी जन्ममें किये हुए
पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं। ऐसे
हो अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी
पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी

इसमें एक तात्विक बात और है। कमंकि
फलरूपमें जो अनुकूल परिस्थित आती है, उससे
सुख हो होता है और प्रतिकूल परिस्थित आती है,
उससे दुःख हो होता है— ऐसी बात है नहीं।
जसे, अनुकूल परिस्थित आनेपर मनमें अगिमान होता है,
छोटोंसे घृणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको
देखकर उनसे ईंप्या होती है, असिहण्णुता होती है,
अन्तःकरणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव
आते हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर

उनको नीचा दिखानेको चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी यह सुखी नहीं हो सकता। परनु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे हो किसी विरक्त और। त्यांगी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्री वाले मनुष्यको उसपर दया आती है कि बेचारे के पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुःखी है।परनु वास्तवमें विरक्ते मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्तता रहती है। वह शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह सकती। इसलिये धनका होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है। सुख नाम हृदयको शान्ति और प्रसन्नताका है और दुःख

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है । पुण्य तो निष्कामभावसे भगवान्के अभण करनेसे समाप्त हो सकता है; परन्तु पाप भगवान्के अभण करनेसे समाप्त नहीं होता । पापका फल तो भोगना हो पड़ता है; क्योंकि भगवान्की आज्ञाके विरुद्ध किये हुए कर्म भगवान्के अभण कैसे हो सकते हैं? और अभण करनेवाला भी भगवान्के विरुद्ध कर्मोंकी भगवान्के अभण कैसे कर सकता है? प्रस्तुत भगवान्की आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म हो भगवान्के अभण कैसे कर सकता है? प्रस्तुत भगवान्की आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म हो भगवान्के; अर्पण होते, हैं । इस विषयमे एक कहानी आती हैं ।

है । इस विषयम एक कहान आता है ।

एक राजा अपने प्रजा-सहित हरिद्वार गया ।

उसके साथमें सब तरहके लोग थे । उनमें एक चमार'
भी'था । उस चमारने सोचा कि ये वनिये लोग बड़े
चतुर होते हैं । ये अपनी चुद्धिमानीसे धनी वन गये
हैं । अगर हम भी उनको चुद्धिमानीके अनुसार चलें
तो हम भी धनी वन जायें ! ऐसा विचार करके वह

<sup>\*</sup> महाभारत, यनपर्वमें एक काम आती है। एक दिन होपदीने सुधिष्ठिरती महाराजसे कहा कि आप धर्मको छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप यनवासमें दुःख पा रहे हैं और दुर्वोधन धर्मकी किञ्चित्रात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ-परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आरामसे रह रहा है और सुख भोग रहा है? ऐसी शहा करनेपर दुर्धिष्ठिरजी महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इच्छास धर्मका पालन करते हैं, वे धर्मक तत्वको जानते ही नहीं! ये तो पराजीकी तरह सुख-पोगके लिये लोलूप और दुःखसे भयभीत रहते हैं, फिर बेवारे धर्मके तत्वको कैसे वार्ने! इसितये मनुख्यते मनुख्यता इसीचे है कि ये अनुकल और प्रतिकृत परिश्वितिकी परवाह न करके शासके आहादासार केवल अपने धर्म-(कर्तव्य-) का पालन करते रहें।

इलोक १२]. एक चत्र वनियेकी क्रियाओपर निगरानी रखकर चलने लग । जब हरिद्वारके ब्रह्मकुण्डमें पण्डा दान-पुण्यका संकल्प कराने 'लगा,' तब उस वनियेने कहा-"मैने अनुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज मैं उनको दानरूपमे श्रीकष्णार्पण करता है !' पण्डेने संकल्प भरवा दिया । चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपयोंका दान कर दिया, कितना चिद्धमान है। मैं भी इससे कम नहीं रहेंगा । जब पण्डेने चमारसे संकल्प भरवानो । शुरू किया, तब चमारने कहा-'अमुक वनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णार्पण करता है ।'उसकी ग्रामीण बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार यड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया ! सव घर पहुँचे । समयपर खेती हुई । ब्राह्मण और चमारके खेतोंमें खब अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण देवताने बनियेसे कहा-सेठ!आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज ले लो, इससे आपको नका भी हो सकता है। मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है।' बनियेने कहा-- 'ब्राह्मण देवता ! जब मैं हरिद्वार गया था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान कर दिये ।' ब्राह्मण बोला--'सेठ । मैंने आपसे सी रपये उधार लिये हैं, दान नहीं लिये । इसलिये इन रुपयोंको मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज-सहित पूर मुक्तना चाहता है।' सेठने कहा- 'आप देना ही चाहते हैं तो अपनी यहन अथवा कन्याको दे सकते हैं। मैंने सौ रुपये भगवानके अर्पण कर दिये हैं, इसलिये मैं तो लूंगा नहीं ।' अब ब्राह्मण और क्या करता ? वह अपने घर लौट गया । अव जिस वनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे. पह चनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला---'लाओ मेर रपये । तुम्हारा अनाज हुआ है, सौ रुपयोंका अनात्र हो दे दो ।' चमारने सन रखा था कि ब्राह्मण्के

देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये । अतः

उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प का रखा है तो

मेंको रूपये को देने पड़ेंगे? ऐसा सोवाहर चनार

चनियसे बोला-'मैंने तो अमुक सेठकी तरह गड़ाजीमें खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये, तो भेरेको रुपये क्यों देने पडेंगे? बनिया बोला--'तेरे अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योंकि तने मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे कैसे छट जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित पूरे लुँगा; लाओ मेरे रुपये !' ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने रुपर्योका अनाज ले लिया । इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छूट सकता । ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मोंको तो भगवानके अर्पण करके उनके बन्धनसे छट सकते हैं, पर अश्य कर्मीका फल तो हमारेको भोगना ही पड़ेगा । इसलिये शुभ और अशुभ-कमेंपि एक कायदा. कानुन नहीं है। अगर ऐसा नियम वन जाय कि भगवान्के अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छट जायँ तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायँ, परनु ऐसा सन्भव नहीं है । हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आपको सर्वथा भगवानुके अर्पित कर देनेपर अर्थात् सर्वथा भगवानके शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं (गीता १८ 1६६) ।

दूसरी शहा यह होती है कि धन और भोगोंकी प्राप्ति प्रारव्य कर्मके अनुसार होती है-ऐसी यात समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कम-टैक्स, सेल्स-टैक्स आदिकी चोरी करते हैं तो धन बच जाता है और टैक्स पुर देते हैं तो धन चला जाता है तो धनका आना-जाना प्राख्यके अधीन कहाँ हुआ ? यह तो घोरीके हाँ अधीन हुआ ! इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तवमें धन

प्राप्त करना और भोग भोगना—इन दोनीमें ही प्राख्यको प्रधानता है । परन् इन दोनींपे भी किमीका धन-प्राप्तिका प्रास्थ होता है. भोगक नहीं और किसीका भोगका प्राप्य होता है, भन-प्राणिका नहीं

तथा किमीका धन और धोग दोनीम ही प्रतथा हैता है। जिसका धन-प्रशिक्त प्राप्य को है, पर भोगका प्राप्य नहीं है, टमके पाम लाखें राजे रहनेत भी बॅमरीके करन की. डॉस्टरेके मन करनेपर यह

Transcriptive de la company de भोगोंको भोग नहीं सकता, उसको खानेमें रूखा-सुखा ही मिलता है । जिसका भोगका प्रारब्ध तो है, पर धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धनका अभाव होनेपर भी उसके सुख-आराममें किसी तरहकी कमी नहीं रहती \* । उसको किसीकी मित्रतासे,काम-धंधा मिल जानेसे प्राख्यके अनुसार जीवन-निर्वाहको सामग्री मिलती रहती है।

अगर धनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा । यहाँ दण्ड मिले या न मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा । उससे वह बच नहीं सकेगा । अगर प्राख्यवश चोरी करनेसे धन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, मकदमेमें. ठगाईमें चला जायगा । तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, इन्कम-टैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर पड़े हैं. वे संस्कार जन्म-जन्मन्तरतक उसे चीरी करनेके लिये उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दण्ड पाता रहेगा ।

अगर घनका प्राख्य है तो कोई गोद से लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींब, छोदते ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि । इस प्रकार प्रारम्भके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही 1 । परन्त

मनुष्य प्राख्यपर तो विश्वास करता नहीं, कम-से-कम अपने पुरुपार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनतसे कमाकर खा लेंगे । इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कमीमें प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृद्यमें जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जानेपर दण्ड पाना पड़ता है, आदि-आदि । अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोप रखे तो हृदयमें महान शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीनेका प्राख्य है. उतनी जीवन-निर्वाहको सामग्री भी किसी-न-किसी तरह मिलती ही रहती है।

जैसे व्यापारमें घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता. पर फिर भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थित भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता । भागवतमें आया है—

सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव छ । देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद व्रयः ।। . (श्रीमद्रा॰ ११ ।८ ।१)

'राजन् ! प्राणियोंको जैसे इच्छाके विना प्रारब्धानुसार दुःखं प्राप्त होते हैं, ऐसे हो इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमें और नरकमें भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान् परपको चाहिये कि वह उन सर्खोंकी इच्छा न करे ।'

जैसे धन और भोगका प्रारब्ध अलग-अलग होता है अर्थात् किसीका धनका प्रारव्य होता है और किसीका भोगका प्राख्य होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्षका पुरुपार्थ, भी अलग-अलग होता है अर्थात्

तस्मान्न शोचामि न विस्तयो मे यदस्मदीयं न हि तत्पोपाम् ।।

(पश्चतन्त्र, मित्रसम्प्राप्ति ११२)

<sup>🎋</sup> सर्वया त्यागीको भी अनुकूल बस्तुएँ बहुत पिलती हुई देखी जाती हैं (यह वात अलग है कि यह उन्हें स्वीकार न करें) । त्यागर्में तो एक और जिलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके मनमें धनका महत्त्व नहीं है और अपनेको धनके अधीन नहीं भानता, उसके लिये धनका एक नया प्राख्य बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक घडा भारी पृथ्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारव्य बनता है।

धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रूपैयो रोक । जीमण बैठे रामदास, आन मिलै सब थोक ।। प्राप्तव्यमर्थं समते मनुष्यो दैवोऽपि तं लड्डवितुं न शकः ।

<sup>&#</sup>x27;प्राप्त होनेवाला धन मनुष्यको मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंधन नहीं कर सकता । इसलिये न तो में शोक करता है और न मुझे विस्मय ही होता है; क्योंकि जो हमाग है, वह दूसरोंका नहीं हो सकता !

presectives and the section of the s कोई धर्मके लिये पुरुपार्थ करता है और कोई मोक्षके लिये पुरुपार्थ करता है । धर्मके अनुष्ठानमें रासीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें

भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है। एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता है। दोनों विभाग अलग-अलग हैं। करनेकी चीज है- कर्तव्य और होनेकी चीज है-फल । मनुष्यका अधिकार है, फलमें कर्म करनेमें 'कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेव मा (गीता २ । ४७) । तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति भारव्यके अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये'--ऐसी इच्छा महीं करनी चाहिये और करनेमें शास्त्र तथा लोक-मर्यादाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । 'करना' प्रुपार्थक अधीन है और 'होना' प्राख्यके अधीन है । इसलिये मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है। मनुष्यको उन्नतिमें खास बात है—'करनेमें सावधान रहे और होनेमें प्रसन्न रहे ।'

क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध-तीनों कर्मोंसे मुक्त होनेका क्या उपाय है ?

मकृति और पुरुष-ये दो है। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला 'भकृतिस्थ' पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है । जब घह प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तय उसपर कोई भी कर्म लाग नहीं होता।

प्राख्य-सम्बन्धी अन्य याते इस प्रकार है—

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्राच्य रहता है—यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेपात्रके लिपे हैं। कारण कि अनुकृल या प्रतिकृत घटनाका घट जाना हो पारव्य है । प्राणीको सुखी या दुःखी करना प्रारम्भका काम नहीं है, प्रत्युत अञ्चानका काम है । अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता । उमे केवल अनुकलता-प्रतिकलताका द्वान होता है। मान होना दोषों नहीं है, प्रत्युत सुटा-दु-खरूप विकार होना दोपों है । इसलिये वालवर्षे झानीका प्रास्थ नहीं होता ।

(२) जैसा प्राय्थ होता है, वैसी बद्धि बन 'जाती है । जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है. तय विक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है: और जब वाजार-भाव मन्दा हो जाता है, तब विक्री करनेवाले व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है । अतः खरीदने और येचनेको वृद्धि प्राख्यसे बनती है अर्थात् नका यानुकसानका जैसा पारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले वृद्धि बन जाती

अथवा अन्याययुक्त की जाय-- इसमें मनुष्य स्वतन्त है; क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्राख्य नहीं । (३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टट

है, जिससे प्राख्यके अनुसार फल भुगताया जा सके ।

परन्त खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययक्त की जाय

गया तो यह उसकी असावधानी है या प्राख्य ? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर जो (अच्छा या बुए) हो गया, उसे पूरी तरहसे प्रारच्य-होनहार ही मानना चाहिये । दस समय जी यह कहते हैं कि यदि त सावधानी रखता तो गिलास न टूटता—इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे मुझे सावधानी रखनी है कि दुवार ऐसी गलती न हो जाय । वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये । इसलिये करनेमें

सावधान और होनेमें प्रसन्न रहे । (४) प्राख्यसे होनेवाले और कुपध्यसे होनेवाले र्रागमें क्या फरक है?

कुपध्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है; परनु प्रात्यजन्य येग दवाईसे नहीं मिटता । महानृत्युवय आदिका जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान घरनेसे प्रारम्बजन्य रोग भी कट सफता है, अगर अनुहान प्रथम में ते।

रोगके दो प्रका है-अपि (मानीसक रोग) और ध्यापि (शारीतिक रोग) । अधिके भी हो भेद है—एक दो शोक, विन्हा आदि और दुम्मा पागलपन ।

चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे हीते हैं और पायलपन प्रारब्धसे होता है। अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्राख्यके अनुसार पागलपन हो सकता है । हाँ, पागलपन होनेपर भी जानीके द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिपिद्ध क्रिया नहीं होती ।

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फरक है ? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उसकी 'आकस्मिक मृत्य' है। खाभाविक मृत्युको तरह आकरिमक मृत्यु भी प्रारब्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है।

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात फाँसी लगाकर, कुएँमें कृदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे कृदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगांकर मर जाय, तो यह उसकी 'अकाल मृत्यु' है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करनेवालेको मनुष्यको हत्याका पाप लगता है । अतः यह नया पाप-कर्म है, प्राख्य नहीं । मनव्यशरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है: अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है।

कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी मन्ष्य बच जाता है, मरता नहीं । इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्रारव्यके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्राख्यके कारण वह वच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) लड़केका प्राख्य उसकी मरने नहीं देगा । अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्राख्यका कोई उत्कट भोग (सुख-दु:ख) आनेवाला हो, तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं ।

, (६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लिया और मरनेवालेने पुराने कमीका फल पाया, फिर मारनेवालेका

मारनेवालेका दोष है । दंण्ड देना शासकका कंप है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले) आदमीको जल्लादोके हाथोंसे छडा लिया और ठीक दस बजे उसे कल कर दिया! ऐसी हालतमें उस कल करनेवाले आट्रपीको भी फाँसी होगी कि यह आज़ा तो राज्यने जल्लादोंको दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी ?

ि अध्याय १८

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्मका बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोप है। दुसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दूसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अंच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है । अंतः विवेकका अनादर करके दूसरेको मारना अर्थवा मारनेकी नीयत रखना दीप है।

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह शङ्कला कभी खत्म नहीं होगी और मनव्य कभी मक्त नहीं हो सकेगा।

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) योनियोंमें लिया जा सकता है । मनुष्ययोनि बदलां लेनेके लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्याच व्यक्ति हमें स्वामाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुग लंगेगा । परनु बुरे लगनेवाले व्यक्तिसे द्रेप करना या उसे कष्ट देना दोप है: क्योंकि यह नया कर्म है।

जैसा प्रारच्य है, उसीके अनुसार उसकी बृद्धि बन गयो. फिर दोप किस बातका ?

बद्धिमें जो द्वेप हैं, उसके वशमें हो गया-यह दीप है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि बुद्धिमें जो राग-द्वेप रहते हैं (३ ।४०), उनके वशमें न हो-'तयोर्न यशमागच्छेत' (३ १३४) ।

(७) प्राख्य और भगवत्कृपांमें क्या अन्तर है ?

, इस जीवको जो कुछ मिलता है,वह प्रारमके अनुसार मिलता है, पर प्रारय-विधानके विधाता स्वयं भगवान् हैं। कारण कि कर्म जड़ होनेसे खतन्त्र फल उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं। जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके काम करता है तो उसको शामके समय कामके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सव कार्य करता अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे।

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या ?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, परन्तु विना
मालिकके पैसा देगा कौन ? यदि कोई जंगलमें जाकर
दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायँगे ?
नहीं मिल सकते । उसमें यह देखा जायगा कि
किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही ।
अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता
और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी
मसन्नताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक
पैसे भी दे देता है और उत्परता आदि गुणोंको देखकर

उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्यको उसके कमेंकि अनुसार फल देते हैं । अगर कोई मनप्य भगवानकी आजाके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरोंकी अपेक्षा अधिक हो देते हैं: परन जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है.उस भक्तके भगवान भी भक्त बन जाते है!\* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं बनाता; परन्तु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभमें ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंको शरण न होकर जो मन्ष्य प्राकृत---उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंके पराधीन रहते हैं. उनकी बृद्धि सर्वथा हो भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बातको समझ हो नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा है सकते हैं।

\*

सन्वय—जिस प्रकार कर्मयोगमें कर्मोंका अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांव्यसिद्धान्तमें भी कर्मोंका अपने साथ किंडिनमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता—इसका विवेचन आगे करते हैं।

## पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । सांख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३ ।।

हे महाबाहो l कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये ये पाँच कारण चताये गये हैं, इनको तू मेरेसे समझ ।

व्याख्या—'पञ्चेतानि महावाहो कारणानि'— हे महावाहो। जिसमें सम्पूर्ण कर्मोंका अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यासिदानामें सम्पूर्ण विहित और निविद्ध कर्मोंक होनेमें पाँच हेतु चताये गये हैं। 'खयं' (स्वरूप) उन कर्मोंमें हेत नहीं है।

'नियोध मे'— इस अध्यायमें भगवान्ते जहाँ सोज्यसिद्धानक वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ 'नियोध' कियाक प्रयोग किया है (१८ ११३,५०), जब कि दूसर्थ जगह 'मृष्यु' क्रियंका प्रयोग किया है (१८ १४, १९, २९, ३६, ४५, ६४)। तात्सर्थ यह है कि सॉड्य-सिक्टानमें तो 'नियोध' पदने अच्छो तरह सम्प्रकेशे यात कही है और दूसरों जगह 'सृष्मु' पदसे सुननेकी यात कही है। अतः सांख्यसिदान्तको गहरी र्वितसे समझना चाहिये। अगर उसे अपने-आप (स्वयं) में गहरी र्वितिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्वका अनुभव हो जाता है।

'सांख्ये कृतानो प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्'— कर्म चाहे शास्त्रविहित हों, चाहे शास्त्रिनियद हों, चाहे शारितिक हों, चाहे मानीनक हों, चाहे व्यक्तिक हों, चाहे स्पूल हों और चाहे मुश्म हों—इन सम्पूर्ग कर्मीकी सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पहचका इन कर्मीनि कर्नुल एहता है, तब कर्मीसिद्ध चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्राख्यसे होता है । अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्रारव्यके अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिषद्ध क्रिया नहीं होती ।

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फरक है ? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय. अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें इबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उसकी 'आकस्मिक मृत्यु' है। स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारव्यके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात्

फाँसी लगाकर, कुएँमें कूदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे कदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर मर जाय, तो यह उसकी 'अकाल मृत्यु' है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्पहत्या करनेवालेको मनुष्यको हत्याका पाप लगता है । अतः यह नया पाप-कर्म है, प्रारब्ध नहीं । यनुष्यशरीर

परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है: अत: उसकी

आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है।

कई बार आत्महत्या करनेकी चेत्रा करनेपर भी मन्ष्य बच जाता है, मरता नहीं । इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्राख्यके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्रारम्थके कारण वह यच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) लड्केका प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा । अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो. लोगोंका उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जनमें, इसी शरीरमें प्राख्यका कोई उत्कट भोग (सुख-दु:ख) आनेवाला हो, तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं ।

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लियां और मरनेवालेने पुराने कर्मोंका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दोप ?.

मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले) आदमीको जल्लादीके हाथोंसे छडा लिया और ठीक दस बजे उसे कल कर दिया! ऐसी हालतमें उस कल करनेवाले आदमीको भी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्लादोंको दी

थी, 'पर तुन्हें किसने आज्ञा दी धी?

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजनका बदला ले रहा है, फिर भी मारता है तो यह उसका दोप है। दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वंतन्त्र है । अतः विवेकका अनादर करके दसरेको मारना अथवा मारनेको नीयत रखना

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही धुकाते रहें तो यह शृहुला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि)

योनियोमें लिया जा सकता है। मनुष्ययोनि बदला लेनेके लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्यास व्यक्ति हमें स्वामाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा । परनु बुरे लगनेवाले. व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि यह नया कर्म है।

जैसा प्राच्य है, उसीके अनुसार उसकी चुँदि वन गयी, फिर दोष किस बातका ?

ंबद्धिमें जो द्वेष है. उसके वशमें हो गया-यह दोष है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करें । गीता भी कहती है कि युद्धिमें जो राग-द्वेप रहते हैं. (३ ।४०), उनके चशमें न हो-'तयोर्न चशमागच्छेत्' (३ १३४) ।

(७) प्रास्थ और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है.? इस जीवको जो कुछ मिलता है,यह प्रात्थके अनुसार मिलता है, पर प्रारव्य-विधानके विधाता सार्य

भगवान् हैं। कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त फल उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कमींके अनुसार फल देते हैं। जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनमर देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके काम करता है तो उसको शामके सामय कामके अनुसार, उन्होंकी असज्ञताके लिये सब कार्य करता अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे।

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या ?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; परन्तु बिना मालिकके पैसा देगा कौन ? यदि कोई जंगलमें जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायेंगे ? नहीं मिल सकते । उसमें यह देखा जायमा कि किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही ।

अगर कोई नौकर कामको चड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी प्रसन्ताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणींको देखकर

उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कमेंकि अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवानकी आज्ञाके अनुसार, उन्होंकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान् दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं; परन्त जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है.उस भक्तके भगवान भी भक्त बन जाते हैं।\* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं बनाता: परन्तु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभुमें ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंको शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत--- उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बातको समझ हो नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं।

\*

संस्वय—जिस प्रकार कर्मवोगमें कर्मोंक अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धान्तमें भी कर्मोंका अपने साथ किश्चन्यात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता—इसका विवेचन आगे करते हैं।

## पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।। १३ ।।

हे महायाहो ! कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये ये पाँच कारण वताये गये हैं, इनको तू भेरेसे समझ ।

व्याख्या—'पञ्चैतानि महावाहो कारणानि'— हे महावाहो! जिसमें सम्पूर्ण कर्मोंका अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निपिद्ध कर्मोंक होनेमें पाँच हेतु बताये गये हैं। 'स्वयं' (स्वरूप) उन कर्मोंने हेत् नहीं है।

'नियोध मे'— इस अध्यायमें भगवान्त जहाँ सांख्यांसद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ 'नियोध' क्रियाका प्रयोग किया है (१८ । १३,५०), जब कि दूसरी जगह 'शूपु' क्रियाका प्रयोग किया है (१८ । ४, १९, २९, ३६, ४५, ६४) । तात्यर्य यह है कि सांख्य-सिद्धान्तमें तो 'निखोध' पदसे अच्छी तरह समझनेकी वात कही है और दूसरी जगह 'शूगु' पदसे सुननेकी बात कही है। अतः सांख्यसिद्धान्तको गहरी रीतिसे समझना चाहिये। अगर उसे अपने-आप (स्वयं) से गहरो रीतिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्वका अनुभव हो जाता है।

'सांख्ये कृतानो प्रोक्तानि सिद्धंते सर्वकर्मणाम'— कर्म चाहे शास्त्रविहत हों, चाहे शास्त्रनिपद्ध हों, चाहे शारितिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, चाहे स्पृत्त हों और चाहे सूक्ष्म हों—इन सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पुरुषका इन कर्मीनि कर्तृत्व रहता है, तब कर्मसिद्धि entrerringurancialnenterringuranisterringuran en benegisterringuran en benegisterringen en benegisterringen ben

और कर्म-संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुषका इन कमंकि होनेमें कर्तृत्व नहीं रहता, तब कर्मसिद्धि तो होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रियम्प्रत्र होती है। जैसे, संसारमात्रमें परिवर्तन होता है अर्थात् नदियाँ बहती हैं, वायु चलतो हैं, वृक्ष बढ़ते हैं आदि-आदि क्रियाएँ होती रहती हैं, परन्तु इन क्रियाओंसे कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् ये क्रियाएँ पाप-पुण्यजनक अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं। तारवर्ष यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटनेपर क्रियामात्रमें अधिद्यान, करण, चेष्टा और दैय-— ये चार हेतु ही होते हैं (गीता १८। १४४)।

यहाँ सांख्यसिद्धात्तका वर्णन हो रहा है। सांख्यसिद्धात्तमं विवेक-विचारकी प्रधानता होती है, फिर भगवान्ने 'सर्वंकर्मणा सिद्धिं' वाली कर्मोंकी बात यहाँ क्यों छेड़ी ? कारण कि अर्जुनके सामने युद्धका प्रसङ्ग है। हात्रिय होनेके नाते युद्ध उनका कर्ताव्य-कर्म है। इसिलये कर्मयोगसे अधवा सांख्ययोगसे ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे कर्म करते हुए भी कर्मोंसे सर्वंथा निर्तित्य रहे—यह बात भगवान्को कहनी है। अर्जुनने सांख्यका तत्व पूछा

है, इसलिये भगवान् सांख्यसिद्धान्तसे कर्म करनेत्री बात कहना आरम्भ करते हैं।

अर्जन खरूपसे कमीका त्याग करना चाहते थे अतः उनको यह समझाना था कि कर्मीका ग्रहण और त्याग- दोनों ही कल्याणमें हेत् नहीं हैं । कल्याणमें हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान् प्रकृतिसे अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने खरूपका सम्बन्ध-विच्छेद ही है। उस सम्बन्ध-विच्छेदकी दो प्रक्रियाएँ हैं—कर्मयोग और सांख्ययोग । कर्मयोगमें तो फलका अर्थात् ममताका , त्याग मुख्य है और सांख्ययोगमें अहंताका त्याग मुख्य है। परन्तु ममताके त्यागसे अहंताका और अहंताके. त्यागसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहंतामें भी ममता होती है: जैसे-भेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाय- यह मैपनके साथ भी मेयपन है.। इसलिये मनता-(मेरापन-) को छोडनेसे अहंता (भैपन) छूट जाती है\*। ऐसे ही पहले अहंता होती है. तब ममता होती है अर्थात पहले 'मै' होता है, तब 'मेरापन' होता है। परंतु जहाँ अहंता-(मैंपन-)का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छट ही जायगी ।

सम्बन्ध-सम्पूर्ण कमोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु कौन-से हैं ? अब यह बताते हैं ।

<sup>\*</sup> साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वतःसद्ध आत्मीयता है। यस परमात्मासे विमुख होकर जीवने अहंताके साथ ममता कर सी, जिससे स्वयंको 'में संसारी हूँ, मैं स्वागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पवा-लिखा समझदार हूँ'—ऐसा व्यक्तित्व (मैंपन) प्रिय स्मता है और यह पूट न जाय—इसका भय समता है। यह अहंताके साथ ममता है। इसका त्याग करनेके लिये कर्मयोगमें 'मेरा कुछ नहीं है, 'मुंगे कुछ नहीं चाहिये के सी मेरी किय कर कर कियार कराया करनेके लिये स्वयं क्रियो मेरा कुछ नहीं है, 'मुंगे कुछ नहीं चाहिये के सी मार्थ सेसारके हितके लिये स्वयं क्रियार्थ के (कारण कि कर्मका सम्बन्ध 'पर'के प्रति है, 'स्व'के प्रति नहीं)। ऐसा करनेसे ममता छूट जायगी। ममता पूटने ही अहंता भी सर्थया छट जायगी।

कर्मयोगमें स्थूलशारीरसे किया, सूहमशारीरसे परहितिबनन और कारण-शारिरसे स्थिता (एकापता)—ये तीनों ही संसारके ढितार्थ होते हैं । इसलिये दूसरोंके द्वितके लिये कर्म करते-करते सबके द्वितक विनन होता है, दितका विनन होते-होते स्वतः हो स्थिरता आती है, उस स्थिरतामें अहंता और ममता दोनोंका त्याग होता है और त्याग होनेसे शान्ति मिलती है ।

मंत्रारके त्यागसे जो शान्ति मिलती है, यह खरूप अथया साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साध्य-है—'योगारूदाग तस्यव शाम: कारणपुष्यते' (गीता ६ । ३) । परनु परयात्याकी प्राणिसे जो शान्ति मिलती है, यह साध्य है अर्थात् परमात्याका स्वरूप है—शान्ति निर्योगपरमाप्' (गीता ६ । १५) ।

अत सायकता सावधानी यह रखनी है कि वह इस साधनजन्य शानिका भोग न करे। भोग न करनेमें स्थन: बाहाविकताकी अनुभूति हो जायगी और यदि भोग करेगा तो वहींपर अटक जायगा।

# अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश पथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।। १४ ।।

इसमें (कमोंकी सिद्धिमें) अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकारके करण एवं विविध प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और बैसे ही पाँचवाँ कारण दैव (संस्कार) है ।

व्याख्या--'अधिष्ठानम्'-- शरीर और जिस देशमें यह शरीर स्थित है, वह देश --ये दोनों 'अधिष्ठान' हैं ।

'कर्ता'- सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंके द्वारा हो होती हैं। ये क्रियाएँ चाहे समष्टि हों, चाहे व्यष्टि हों; परन्त उन क्रियाओंका कर्ता 'खयं' नहीं है। केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अर्थात् जिसको चेतन और जडका ज्ञान नहीं है-ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृतिसे होनेवाली क्रियाओंको अपनी मान लेता है, तय वह 'कर्ता' यन जाता है \* । ऐसा कर्ता' हो कमंकि सिद्धिमें हेत बनता है ।

'करणं च पृथग्विधम्'— कुल तेरह करण हैं। पाणि, पाद, बाक्, उपस्थ और पायु—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और श्रोत्र, चक्षु, त्वक्, रसना और घाण-ये पाँच शनेन्द्रियाँ-ये दस 'यहिःकरण' है तथा मन, बुद्धि और अहंकार-ये तीन 'अन्तःकरण' है।

'विविधाश पृथक्वेष्टाः' - उपर्युक्त तेरह करणोंकी अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं: जैसे-पाणि (हाथ) —आदान-प्रदान करना, पाद (पैर) —आना-जाना, चलना-फिरना, वाक- वोलना, उपस्थ-मूत्रका त्याप

करना, पायु (गुदा)---मलका त्याग करना, श्रोत्र —सुनना, चक्ष्-देखना, त्वक्- स्पर्श करना. रसना—चखना, घाण—सँघना, मन— मनन करना. युद्धि— निश्चय करना और अहंकार—'मैं ऐसा हैं' आदि अभिमान करना ।

'दैवं चैवात्र पञ्चमम'--कमोंकी सिद्धिमें पाँचवें हेतुका नाम 'दैव' है । यहाँ दैव नाम संस्कारोंका है । मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा हो संस्कार उसके अन्त.करणपर पड़ता है । शभ कर्मका शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्मका अशुभ संस्कार पड़ता है । वे हो संस्कार आगे कर्म करनेकी स्फरणा पैदा करते हैं । जिसमें जिस कर्मका संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्ममें यह उतनी ही सगमतासे लग सकता है और जिस कर्मका विशेष संस्कार नहीं है, उसको करनेमें उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य स्नता है, पुस्तके पढ़ता है और विचार भी करता है तो वे भी अपने-अपने संस्कार्येक अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ और अशभ-जैसे संस्कार होते हैं. उन्होंके अनसार कर्म

<sup>\*</sup> सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती है—इसका वर्णन गीतामें कई रीतियोंसे आता है; जैसे—

<sup>(</sup>१) सब कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते है- 'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः' (१३ । २९), सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिक गुणोंद्वारा किये जाते हैं—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण सर्वशः' (३ । २७) ।

<sup>(</sup>२) गुण ही गुणोंमें बरतते हैं- 'गुणा गुणेषु वर्तने' (३ । २८); द्रष्टा गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता - नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति' (१४ । १९) ।

<sup>(</sup>३) सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थों (विषयों) में बरतती हैं—'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते' (५ । ९) ।

<sup>(</sup>४) यहाँ (१८ । १४ में) कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान आदि पाँच हेनु बताये गये हैं ।

इन सबका तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुप—इन दोनोंमेसे केवल प्रकृतिमें ही क्रियाएँ होती हैं, पुरुषमे नहीं । प्रकृतिके साथ तादातय करनेसे ही पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान लेता है । जैसे, कोई मनुष्य वायुवानमे बैठकर यह मान लेता है कि मै वायुवानद्वारा जा रहा है, जबकि वासवमें वायुवान ही चलता है, मनुष्य नहीं । ऐसे ही पुरुष अपनेको प्रकृतिकी क्रियाओंका कर्ता मान लेता है- अहंकारविमुद्धात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (३ । २७) ा

<sup>.</sup> तस्वको जाननेवाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें ही हो रही है, इनमें मैं कुछ भी नहीं करता है--'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' (५ 1 ८) ।

करनेकी स्फुरणा होती है।

इस स्लोकमें कर्मोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु बताये गये हैं—अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव । इसका कारण यह है कि आधारके विना कोई भी काम कहाँ किया जायगा? इसल्विये 'अधिष्ठान' पद आया है । कर्ताक विना क्रिया कौन करेगा? इसल्विये 'कर्ता' पद आया है । क्रिया करेनेके साधन (करण) होनेसे ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसल्विये 'करण'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पद आया है । करनेके साधन होनेपर भी क्रिया नहीं की जायगी तो कर्मीसिद्धि कैसे होगी ? इसलिये 'चेष्ठा' पद आया है । कर्ता अपने-अपने संस्कार्यके अनुसा ही क्रिया करेगा, संस्कार्यके विरुद्ध अथवा संस्कार्यके बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिये 'देव' पर आया है । इस प्रकार इन पाँचोंके होनेसे ही कर्मीसिंड होती है ।



# शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ।। १५ ।।

मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्रविरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरम्भ करता है, उसके ये (पूर्वोक्त) पाँचों हेतु होते हैं।

व्याख्या—'शारीरबाह् मनोधिपरंकारं "पड़ौते सस्य हेतव: '-पीछेके (चौदहवें) श्लोकमें कर्मोंक होनेमें जो अधिग्रान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं, वे पाँचों हेतु इन पदींमें आ जाते हैं; जैसे—'शरीर' पदमें अधिग्रान आ गया, 'बाक्' पदमें बहिःकरण और 'मन' पदमें अत्तःकरण आ गया, 'नरः' पदमें कर्ता आ गया, और 'प्रारमते' पदमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेटा आ गयो । अब रही 'दैव' को बात । यह दैव अर्थात् संस्कार अन्तःकरणमें ही रहता है; परन्तु उसक स्पष्ट पीतिसे पता नहीं लगता । उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृतियोंसे और उसके अनुसार किये हुए कर्मोंसे ही लगता है।

मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे जो कर्म आरम्प करता है अर्थात् कहीं शरीरकी प्रधानतासे, कहीं वाणीकी प्रधानतासे और कहीं मनकी प्रधानतासे जो कर्म करता है, यह चाहे न्याय्य—श्वास्त्रविहत हो, चाहे विपरीत—शास्त्रविरुद्ध हो, उसमें ये(पूर्वश्लोकमें आये) पाँच हेतु होते हैं।

शरीर, वाणी और मन— इन तीनोंके द्वारा ही-सम्पूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा क्रिये गये कर्मोंके ही क्यपिक, व्यक्तिक और मान्सिक-कर्मको संक्षा दी जाती है। इन तीनोंमें अशुद्धि आनेसे ही बच्चन होता है । इसीलिये इन तीनों-(शरीर, घाणी और मन-) की शुद्धिके लिये समहवें अध्यायके चौदहनें, एकहवें और सीलहवें श्लोकमें क्रमशः कायिक, याधिक और मानसिक तपका चर्णन किया गया है । तासर्य यह है कि शरीर, वाणी और मनसे कोई भी शास्तिबंध कर्म न किया जाय, केवल शास्त्रविहत कर्म ही किये जाय, तो वह 'तप' हो जाता है । समहवें अध्यायके ही समहवें श्लोकमें 'अफलाकाडिक्षांमा' पद देकर यह वताया है कि निष्काममावसे किया हुआ तप साल्विक होता है । साल्विक तप बाँधनेवाला नहीं होता, प्रस्तुत मुक्ति देनेवाला होता है । परन्तु राजस-तामस तप बाँधनेवाले होते हैं ।

इन शारीर, वाणी आदिको अपना समझकर अपने तिये वर्म करनेसे ही इनमें अशुद्धि आती है, इसलिये इनको शुद्ध किये बिना केवल विचार से युद्धिके द्वारा सांख्यांसद्धान्तकी बातें तो समझमें आ सकती हैं, परचु कमौंके साथ मेरा किजिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं हैं —ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालतमें साधक शारेर आदिको अपना न समझे और अपने लिये बोई कर्म न करे तो वे शरीयदि बहुत जस्ती शुद्ध हो जायेंगे, अतः चाहे कर्मबोगको दृष्टिसे इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोइ हो, चाहे सांख्ययोगकी दृष्टिसे प्रवल विवेकके द्वारा इनसे सम्बन्ध तोड़ ले । दोनों ही साधनोंसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

जिस समिष्टि-शक्तिसे संसारमात्रकी क्रियाएँ होती है, उसी समिष्टि-शक्तिसे व्यष्टि शरीरकी क्रियाएँ भी स्वाभाविक होती हैं। विवेकको महत्त्व न देनेके कारण 'स्वयं' उन क्रियाऑमेंसे खाना-पोना, उठना-चैठना, सोना-जगना आदि जिन क्रियाऑका कर्ता अपनेको मान लेता है, वहाँ कर्मसंग्रह होता है अर्थात चे

वेकके कियाएँ बाँघनेवाली हो जाती हैं । परनु जहाँ स्वयं अपनेको कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्मसंग्रह नहीं हे हुए होता । वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है । इसलियं वे क्रियाएँ फलोत्पादक अर्थात् वाँघनेवाली नहीं होतीं । जैसे, वचपनसे जवान होना, श्वासका आना-जाना, होती भोजनका पाचन होना तथा रस आदि वन जाना आदि प्रेम क्रियाएँ विना कर्मुत्वाभिमानके प्रकृतिके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह वैठना, अर्थात् पाप-पुण्य नहीं होता । ऐसे हो कर्नुत्वाभिमान न रहनेपर सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा हो होती हैं — परेनेपर सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा हो होती हैं — ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है।

\*

सम्बय—भगवान्ने सांख्यसिद्धान्त धतानेकं त्वियं जो उपक्रम किया है, उनमें कमींके होनेमें पाँच हेतु बतानेका क्या आराय है—इसका बर्गन आगके इत्होकमें करते हैं ।

## त्तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतवुद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मतिः ।।१६ ।।

परन्तु ऐसे पाँच हेतुओंके होनेपर भी जो उस (कर्मोंक) विषयमें केवल (शृद्ध) आत्माको कर्ता मानता है, यह दुर्भति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शृद्ध नहीं है ।

व्याख्या—'तत्रैबं सति ""पश्यित दुर्मितः'
—जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान,
कर्ता, करण, चेष्टा और दैव—इन पाँच हेतुओंसे हो
होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु ऐसा होनेपर
भी जो पुरुष अपने स्वरूपको कर्ता मान लेता है,
उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है—'अकृतबुद्धित्वात' अर्थात्
उसने विवेक-विचारको महत्व नहीं दिया है । जड़ और चेतनका, प्रकृति और पुरुषका जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है । इसलिये उसकी बुद्धिमें दोष आ गया है । उस दोषके कारण वह अपनेको कर्ता मान लेता है ।

यहाँ आये 'अकृतवुद्धित्वात्' और 'दुर्मीतः' पदोका समान अर्थ दीखते हुए भी इनमें थोड़ा फरक है। 'अकृतबुद्धित्वात्' पद हेतुके रूपमें आया है और 'दुर्मीतः' पद कर्ताक विशेषणके रूपमे आया है अर्थात् कर्ताक दुर्मीत होनेमें अकृतबुद्धि हो हेतु है। तारार्य है कि बुद्धिको शुद्ध न करनेसे अर्थात् बुद्धिमें विवेक जाप्रत् न करनेसे ही वह दुर्मीत है। अगर वह विवेकको जाप्रत् करता, तो वह दुर्मीत नहीं रहता।

केवल (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता—'न करोति न लिप्यते' (गीता १३ । ३१), परनु तादात्यके कारण 'में नहीं करता हूँ — ऐसा बोध नहीं होता । बोध न होनेने 'अकृतबुद्धि' ही कारण है अर्थात् जिसने बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है, वह दुमीत ही अपनेको कर्ता मान लेता है; जब कि शुद्ध आत्मामें कर्तत्व नहीं है ।

'केललम्' पद कर्मवोग और सांख्यवोग—दोनोमं ही आया है। प्रकृति और पुरुपके विवेकको लेकर कर्मवोग और सांख्यवोग चलते हैं। कर्मवोगमें सब क्रियाएँ शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा ही होती है, पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात् उनमें ममता नहीं होती। ममता न होनेसे शरीर, मन आदिकी संसारके साथ जो एकता है, वह एकता अनुभवमें आ जाती है। एकताका अनुमव होते ही स्वरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुमव हो जाता है। इसलिये कर्मयोगार्गे 'केवलैः' पद शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ दिया गया है— 'कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेरांगे' (गीता ५।११)।

सांख्ययोगमें विवेक-विचारकी प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं, वे सब पाँच हेतुओंसे ही होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं। परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अपनेको कर्ता मान लेता है। विवेकसे मोह मिट जाता है। मोह मिटनेसे वह अपनेकोकर्ता कैसे मान सक्ता है? अर्थात् उसे अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है। इसलिये सांख्ययोगमें 'केवलम्' पद स्वरूपकेसाथ दिया गया है— 'केवलम् आत्मानम्' ।

अव इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेको है कि कर्मयोगमें 'केवरा' शब्द शर्पर, मन, आदिके साथ 'कहम' भी संसारकी सेवामें लग जायगा तथा सक्तप ज्यां का खें हैं जायगा, और सांख्ययोगमें सक्तपके साथ 'केवल' 'हिनेसे. 'मैं निर्लेष हूँ', 'मैं शुद्ध-सुद्ध-सुक्त हूँ' इस प्रकार सूक्ष्मितिसे 'अहम्' की गंध रह जायगी। 'मैं निर्लेष हूँ, मेरेमें कर्तृत्व नहीं हैं'—ऐसी स्थिति बहुत कालतक रहनेसे यह 'अहम्' भी अपने-आप गल जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जायगा।

\*

सम्बय-पूर्वश्लोकमें यह बताया कि शुद्ध स्वरूपको कर्ता देखनेवाला दुर्मित ठीक नहीं देखता । तो ठीक देखनेवाला कौन है—इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं ।

> यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमॉल्लोकाञ्च हन्ति न निवध्यते ।। १७ ।।

जिसका अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी युद्धि लिप्त नहीं होती, यह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको मारकर भी न मारता है और न वैधता है ।

व्याख्या-- 'याय नाहंकृतो भावो वृद्धिर्यस्य न लिप्यते'— जिसमें 'मैं करता हैं'—ऐसा अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें 'मेरेको फल मिलेगा-ऐसे स्वार्थमावका लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिये—जैसे शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध—ये सभी क्रियाएँ एक प्रकाशमें होती हैं और प्रकाशके ही आश्रित होती हैं; परन्तु प्रकाश किसी भी क्रियाका 'कर्ता' नहीं बनता अर्थात् प्रकाश उन क्रियाओंको न करनेवाला है और न करानेवाला है । ऐसे ही खरूपकी सताके बिना विहित और निषिद्ध—कोई भी क्रिया नहीं होती; परना वह सता उन क्रियाओंको न करनेवाली है और न करानेवाली है—ऐसा जिसको साधात अनुभव हो जाता है, उसमें 'मैं क्रियाओंको करनेवाला. है'—ऐसा अहंकृतभाव नहीं , रहता चीज चाहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये हु के घटना होनी चहिये, अमुक घटना

च्यहिये'—ऐसा खुद्धिमें लेप (इन्ह्रभोह) नहीं रहता । अहंकृतमाव और थुद्धिमें लेप न रहनेसे उसके कर्तृत और भोकृत्व—दोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात् अपनेमें कर्तृत्व और भोकृत्व—ये दोनों हो नहीं है, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है।

अकृतिका कार्य खतः-खाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तिव हो रहा है और अपना खरूप केवल उसका प्रकाशक है—ऐसा समझकर जो अपने खरूपमें स्थित रहता है, उसमें 'में करता हूँ' ऐसा अहंकृतभाव नहीं होता; क्योंकि अहंकृतभाव प्रकृतिक कार्य शारीको स्थोकार करतेसे हो होता है। अहंकृतभाग सर्वथा मिटनेपर उसकी सुद्धिमें 'फल मेरेको मिले' ऐसा लेप भी नहीं

्रिया है । मनोवृत्ति होने भी यह अध्या कि क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट

'हत्वापि स इमॉल्लोकाञ्च हन्ति न निवध्यते'— वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको एक साथ पार डाले, तो भी वह मारता नहीं; क्योंकि उसमें कर्तत्व नहीं है और वह वैधता भी नहीं; क्योंकि उसमें भोक्तल नहीं है । तालर्प यह है कि उसका न क्रियाओंके साथ संख्या है और न फलके साथ सम्बन्ध है।

वास्तवमें प्रकृति ही क्रिया और फलमें परिणत होती है। परन्तु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे हो पुरुष (चेतन) कर्ता और भोक्ता बनता है । कारण कि जब अहंकारपूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण और कर्म—तीनों मिलते हैं और तभी कर्मसंग्रह होता है। परनु जिसमें अहंकतमाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे? और कैसे किससे बैंघे ? उसका 'मारना' और 'बैंघना' सम्पव ही नहीं है (गीता २ । १९) ।

सम्पूर्ण प्राणियोंको मारना क्या है? जिसमें अहंकृतमाव नहीं है और जिसको बुद्धिमें लेप नहीं है—ऐसे मनुष्यका शरीर जिस वर्ण और आश्रममें रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थित आ जाती है, उसमें प्रवत्त होनेपर उसे पाप नहीं लगता । जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षत्रियके लिये खतः युद्धको परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके अनसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बँधता है । कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थभाव नहीं है ।

यहाँ अर्जुनके सामने भी यदका प्रसङ्घ है। इसलिये भगवान्ने 'हत्वाचि' पदसे अर्जुनको युद्धके लिये प्रेरणा की है। 'अपि' पदका भाव है-'कर्मण्यिपप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्कसेति (गीता ४ । २०) 'कमोंमें अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर भी वह कुछ नहीं करता ।' 'सर्वधा धर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते' (गीता ६ । ३१) 'सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरेमें रहता है । शरीरस्थोऽपि कौत्तेय न करोति न लिप्यते' (गीता १३ । ३१) 'शरीरमें स्थित होनेपर भी न करता है और न लिप्त होता है' । तात्पर्य यह है कि कमेंमिं साङ्गोपाङ्ग प्रवृत होनेके समय और जिस समय कर्मोंमें प्रवृत्ति नहीं है, उस समय भी स्वरूपकी निर्विकल्पता ज्यों-की-त्यों रहती है अर्थात् क्रिया करनेसे अथवा क्रिया न करनेसे खरूपमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । कारण कि क्रिया-विभाग प्रकृतिमें है, स्वरूपमें नहीं ।

वास्तवमें यह अहंभाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें भित्रता करनेवाला है । अहंभाव न रहनेसे परमात्माके साथ भित्रताका कोई कारण ही नहीं है । फिर तो केवल सबका आश्रय, प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है। वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है और न फलका भोका ही बनता है । क्रियाओंका कर्ता और फलका भोत्रा तो वह पहले भी नहीं था। केवल नारावान राग्रेरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस अहंभावको खीकार किया है, उसी अहंभावसे उसमें कर्तापन और भोकापन आया है।

'अहम्' दो प्रकारका होता है- अहंस्फूर्ति और अहंकृति । गाढ नींद से उठते ही सबसे पहले मनप्यको अपने होनेपन-(सत्तामात्र-) का भान होता है, इसको 'अहंस्फ़र्ति' कहते हैं । इसके बाद वह अपनेमें 'मैं अमुक नामं, वर्ण, आश्रम आदिका हैं'—ऐसा आरोप करता है, यही असत्का सम्बन्ध है । असत्के सम्बन्धसे अर्थात् शरीरके साथ तादाल्य माननेसे शरीरकी क्रियाको लेकर 'मैं करता हैं'-ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको 'अहंकृति' कहते हैं।

'अहम्' को लेकर ही अपनेमे परिच्छिन्नता आती है।इसलिये अहंस्फूर्तिमें भी किचित् परिच्छित्रता (व्यक्तित्व) रह सकती है। परनु यह परिच्छित्रता बन्धनकारक नहीं होती अर्थात् परिच्छित्रता रहनेपर भी अहंस्फूर्ति दोपी नहीं होती । कारण कि अहंकृति अर्थात् कर्तृत्वके बिना अपनेमें गुण-दोपका आरोप नहीं होता । अहंकृति आनेसे ही अपनेमें गण-दोषका आरोप होता है, जिससे शुभ-अशुभ कर्म बनते हैं । बोध होनेपर अहंस्फूर्तिमें जो परिच्छित्रता है, वह जल जाती है और स्फूर्तिमात्र रह जाती है। ऐसी स्थितिमें मनुष्य न मारता है और न बैधता है।

'न हॉन्त न निबध्यते' (न मारता है और न बैंघता है) का क्या भाव है ? एक निर्विकल्प-अवस्था होती है और एक निर्विकल्प-बोध होता है।

निर्विकल्प-अवस्था साधन-साध्य है और उसका उत्थान भी होता है अर्थात् वह एकरस नहीं रहती । इस निर्विकल्प-अवस्थासे भी असङ्गता होनेपर स्वतःसिद्ध निर्विकल्प-बोधका अनभव होता है । निर्विकल्प-बोध साधन-साध्यनहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्थामें किङ्किमात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प-बोधमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव भी नहीं । तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प-चौधमें कभी हलचल आदि नहीं होते, यही 'त हन्ति न निराध्यते' का भाव है।

अहंकतभाव और बुद्धिमें 'लेप म रहनेका उपाय क्या है? क्रियारूपसे परिवर्तन केवल प्रकृतिमें हो होता है और उन क्रियाओंका भी आरम्भ और अन होता है तथा उन कमेंकि फलरूपसे जो पदार्थ मिलते है, उनका भी संयोग-वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ-दोनोंके साथ संयोग-वियोग होता रहता है। संयोग-वियोग होनेपर मी खयं तो प्रकाशकरूपसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है। विवेक-विचारसे ऐसा अनुभव होनेपर अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप नहीं रहता ।

सम्बन्ध— ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है; क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्पसंग्रह होता है-यह बात आगेके ज्लोकमें खताते हैं।

> ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।। १८ ।।

ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता—इन तीनोसे कर्मप्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता—इन तीनोंसे कर्मसंत्रह होता है।

व्याख्या-[इसी अध्यायके चौदहवें रलोकमें पगवानने कमोंके बननेमें पाँच हेतु बताये-अधिष्ठान. कर्ता, करण, चेष्टा और दैव (संस्कार) । इन पाँचोंमें भी मुल हेत है- कर्ता । इसी मुल हेतको पिटानेके लिये भगवानने सोलहवें श्लोकमें कर्तत्वभाव रखनेवालेकी बड़ी निन्दा की और सत्रहवे रलोकमें कर्तत्वपाव न रखनेवालेकी यड़ी प्रशंसा की । कर्तृत्वभाव बिल्कुल न रहे. यह साफ-साफ समझानेके लिये ही अठारहवाँ श्लोक कहा गया है।]

. 'जानं जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचौदना'-- ज्ञान. जेय और परिज्ञाता- इन तीनोंसे कर्म-प्रेरणा होती है । 'ज्ञान'को सबसे पहले कहनेमें यह भाव है कि हरेक मनप्पकी कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्तिसे पहले ज्ञान होता है । जैसे, जल पीनेकी प्रवृत्तिसे पहले प्यामका ज्ञान होता है, फिर वह जलसे प्यास यझाता है। जल आदि जिस विषयका ज्ञानं होता है, वह 'शेय' कहलाता है और जिसको जान होता है, वह 'परिज्ञाना' कहलाता है । ज्ञान, ज्ञेय और परिजाता-तीनों होनेसे ही कर्म करनेको प्रेरणा होती

है। यदि इन तीनोंमेंसे एक भी न हो तो कर्म करनेकी प्रेरणा नहीं होती ।'

'परिज्ञाता' उसको कहते हैं, जो 'परितः' शाता है अर्थात् जो सव तरहकी क्रियाओंको स्परणाका. ज्ञाता है। वह केवल 'ज्ञाता' मात्र है अर्थात् उमे क्रियाओंको स्फरणांमात्रका शान होता है, उसमें अपने लिये कछ चाहनेका अथवा उस क्रियाको करनेका अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता ।

कोई भी क्रिया करनेकी स्फरणा एक ध्येति-विरोपमें ही होती हैं। इसलिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन विषयोंको लेकर सननेवाला, सर्रा करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला और सँपनेवाला-इस तरह अनेक 'कर्ता' हो सकते हैं; परन्तु हन सबको जाननेवाला एक ही रहता है, उसे ही यहाँ 'परिज्ञाता' कहां है ।

'करणे कर्म करोति त्रिविधः कर्मसंप्रतः' कर्मसंग्रहके तीन हेत् है— करण, वर्म तथा कर्ता । इन तीनीके सहयोगसे कर्म पूरा होता है। जिन साधनींसे कर्ता कर्म करता है, दन क्रिया

inilitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitatelitate करनेके साधनों-(इन्द्रियों आदि-)को 'करण' कहते है। खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, आना-जाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनको 'कर्म' कहते हैं । करण और क्रियासे अपना सम्बन्ध बोड़कर कर्म करनेवालेको 'कर्ता' कहते हैं । इस प्रकार इन तीनोंकि मिलनेसे ही कर्म बनता है।

भगवानुको यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्मसंगह कैसे होता है ? अर्थात् कर्म बाँधनेवाला कैसे होता है ? कर्म बननेके तीन हेत बताते हए भगवान्क लक्ष्य मूल हेतु 'कर्ता' को बतानेमें है; क्योंकि कर्मसंग्रहका खास सम्बन्ध कर्तासे है। यदि कर्तापन न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होता. केवल

क्रियामात्र होती है।

कर्म-संग्रहमें 'करण' हेत नहीं है; क्योंकि करण कर्ताके अधीन होता है । कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है. वैसा ही कर्म होता है, इसलिये 'कर्म' भी कर्मसंप्रहमें खास हेत नहीं है । सांख्यसिद्धान्तके अनुसार खास बाँधनेवाला है-अहंकत-भाव और इसीसे कर्मसंग्रह होता है । अहंकृतभाव न रहनेसे कर्मसंत्रह नहीं होता अर्थात् कर्म फलजनक नहीं होता । इस मुलका ज्ञान करानेके लिये ही भगवानने करण और कर्मको पहले ... रखकर कर्ताको कर्मसंग्रहके पासमें रखा है, जिससे यह स्थालमें आ जाय कि बाँधनेवाला 'कर्ता' हो है ।

सन्वय-गुणातीत होनेके उद्देश्यसे अब आगेके श्लोकसे बिगुणात्मक पदार्थीका प्रकरण आरम्प करते हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ।। १९ ।।

गुणसंख्यान (गुणोके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना करनेवाले) शास्त्रमें गुणोंके भेदसे ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन-तीन प्रकारसे ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थरूपसे सुनो ।

व्याख्या--'प्रोच्यते गुणसंख्याने'-- जिस शासमें गुर्गोंके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थक भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना को गयी है, उसी शासके अनुसार मैं तुन्हे ज्ञान, कर्म तथा कर्ताके भेद बता रहा है।

'ज्ञानं कर्म च कर्तां च त्रिधैव गुणभेदतः'-पीछेके श्लोकमें भगवान्ने कर्मकी प्रेरणा होनेमें तीन हेतु बताये तथा तीन ही हेतु कर्मके बननेमें बताये । इस प्रकार कर्मसंग्रह होनेतकमें कुल छः बातें बतायीं\* । अब इस श्लोकमें भगवान् ज्ञान, कर्म तथा कर्ता-इन तीनोंका विवेचन करनेकी ही बात कहते हैं। कर्म-प्रेरक-विभागमेंसे विवेचन करनेके लिये केवल 'ज्ञान' लिया गया है. क्योंकि किसी भी कर्मकी प्रेरणामें पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञानके बाद ही कार्यका आरम्भ होता है । कर्मसंग्रह-विभागमेंसे केवल 'कर्म'

और 'कर्ता' लिये गये हैं। यद्यपि कर्मके होनेमें कर्ता मुख्य है, तथापि साथमें कर्मको भी लेनेका कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है. तभी कर्मसंग्रह होता है । अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्मसंग्रह होगा ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मप्रेरणामें 'ज्ञान' तथा कर्मसंग्रहमें 'कर्म' और 'कर्ता' मख्य हैं । इन तीनों-(जान, कर्म और कर्ता-) के सात्त्वक होनेसे हो मनव्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होनेसे नहीं । अतः यहाँ कम्प्रिरक-विभागमें 'जाता' और 'जेय' को तथा कर्मसंग्रह-विभागमें 'करण' को नहीं लिया गया है।

क्रांच्रिक-विभाग के 'जाता' और 'जेय का विवेचन क्यों नहीं किया ? कारण कि ज्ञाता जब क्रियासे सम्बन्ध जोड़ता है, तब वह 'कर्ता' कहलाता है और उस

कर्मप्रेरणा तो सूक्ष्म है और कर्मसंत्रह स्यूल है अर्थात् ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता—ये तीनों सूक्ष्म सामग्री है तथा कर्म, करण और कर्ता— ये तीनों स्यूल सामग्री है।

कर्ताके तीन (सात्त्विक, राजस और तामस) भेदेंकि अन्तर्गत ही ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हैं । यस्तु ज्ञाता जब ज्ञप्तिमात्र रहता है, तब उसके तीन भेद नहीं होते; क्योंकि उसमें गुणोंका सङ्ग नहीं है । गुणोंका सङ्ग होनेसे ही उसके तीन भेद होते हैं। इसलिये वृत्ति-ज्ञान ही सात्त्विक, राजस तथा तामस होता है ।

808E

जिसे जाना जाय, उस विषयको 'ज्ञेय' कहते हैं । जाननेके विषय अनेक हैं, इसलिये इसके अलग भेद नहीं किये गये । परन्तु जाननेयोग्य सब विषयोंका एकमात्र लक्ष्य 'सुख' प्राप्त करना ही रहता है। जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब विषयोंको जानने, पानेकी चेष्टाका लक्ष्य एकमात्र 'सुख' ही रहता है। विद्या पढ़नेमें यहाँ भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊँगा, मान पाऊँगा और **उनसे मैं सूखी होऊँगा । ऐसे ही हरेक कर्मका लक्ष्य** परम्पासे सुख ही रहता है । इसलिये भगवान्ने ज्ञेयके तीन भेद सात्विक, राजस और तामस 'सख'के नामसे आगे (१८ । ३६-३९में) किये हैं।

ऐसे ही भगवानने करणके भी तीन भेद नहीं किये, क्योंकि इन्द्रियाँ आदि जितने भी करण है, वे सव साधनमात्र हैं । इसलिये उनके तीन भेद नहीं होते । परनु इन सभी करणोंमें 'बुद्धि' की ही प्रधानता है; क्योंकि मनुष्य करणोंसे जो कुछ भी काम करता है, उसको वह बुद्धिपूर्वक (विचारपूर्वक) ही करता है। इसलिये भगवानने करणके तीन भेद सात्त्विक, राजस और तामस 'बुद्धि'के नामसे आने (१८ । ३०-३ं२में) किये हैं।

वृद्धिको दृढतासे रखनेमें 'धृति' बुद्धिको सहयक बनती है। ज्ञानयोगको साधनामें भगवान्ने दो जगह (६ । २५ में तथा १८ । ५१ में) मुद्धिके साथ 'धृति' पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि

शानमार्गमें बुद्धिके साथ धृतिकी विशेष आवश्यकता है । इसलिये भगवान्ने धृतिके भी तीन भेर (१८ । ३३-३५में) यताये हैं।

'त्रियैव' पदमें यह भाव है कि ये मेद तीन' (सात्त्विक, राजस और तामस) ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते अर्थात् न दो होते हैं और न चार होते हैं। कारण कि सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण-ही प्रकृतिसे उत्पन्न हैं- 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' (गीता १४ । ५) । इसलिये इन तीनों गणोंको लेकर तीन ही भेद होते हैं।

'यधावत्'- गुणसंख्यान-शासमें इस विषयका जैसा वर्णन हुआ है, वैसा-का-वैसा तम्हें सुना रहा हैं ; अपनी तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा है।

'शृणु'— इस विषयको ध्यानसे सुनो । कारण कि सात्विक, राजस और तामस-इन तीनोंमेंसे 'सारिवक' चीजें तो क्रमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्मतत्त्वका योघ करानेवाली हैं, 'राजस' चीजें जन्म-मरण देनेवाली हैं: और 'तामस' घीजें पतन करनेवालो अर्थात् नरको और नीच योनियोमें से जानेवाली है । इसलिये इनका वर्णन सुनंकर सार्लिक चीजोंको ग्रहण तथा राजस-तामस चीजोंका त्याग करना चाहिये ।

'तानि'— इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तुम्हारा खरूप तो सदी निर्लेष है ।

'अपि'-इनके भेदोंको जाननेको भी यही मांपी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर 'यस्य नाहंकृतो भावो "" न हिन न निकायते' (१८ । १७) — इस रलोकका दीक अनुभव हो जायग अर्थात अपने स्वरूपका बोध हो जायगा ।

सम्बर्ग-अव गगवन् सालिक शतक वर्गन करते हैं।

सर्वभृतेप येनैकं . भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।। २० ।।

हारामाध्यास्थास्य साथक सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोंमें विभागरहित एक अविनाशी भव-(सत्ता-) को देखता है, उस ज्ञानको तुम सान्त्विक समझो ।

हान होनेपर साधककी दृष्टि परिवर्तनशील चलु-जोंको मेदकर परिवर्तनरहित तत्त्वकी ओर ही जाती है (गीता १३ । २७) । फिर वह विभक्त अर्धात् अलग-अलग बस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें विभागरित एक ही तत्त्वको देखता है (गीता १३ । १६) । तात्त्र्य यह है कि अलग-अलग बस्तु, व्यक्ति आदिका अलग-अलग हान और यथायोग्य अलग-अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओंमें उस स्वतःसिद्ध निर्विकार एक तत्त्वको देखता है । उसके देखनेकी यही पहचान है कि उसके अत्तक्तरण में राग-देव नहीं होते ।

'तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्' — उस ज्ञानको तू सात्त्विक जान । परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियोके सम्बन्धसे ही इसे 'सात्त्विक ज्ञान' कहते हैं । सम्बन्धरिहत होनेपर यही ज्ञान 'वास्त्विक बोध' कहलाता है, जिसको भगवान्ते सब साधनोंसे जाननेयोग्य ज्ञेय-तत्व बताया है—'ज्ञेयं यत्तत्व्वक्यामि यन्ज्ञात्वामृतमश्चते' (गीता १३ । १२) ।

#### मार्मिक बात

संसारका ज्ञान इन्द्रियोंसे होता है, इन्द्रियोंका ज्ञान

चुद्धिसे होता है और बुद्धिका ज्ञान 'मैं' से होता है । वह 'मैं' बुद्धि, इन्द्रियाँ और विषय—इन तीनोंको जानता है । परन्तु उस 'मैं' का भी एक प्रकाशक है, जिसमें 'मैंका भी भान होता है । वह प्रकाश सर्विदेशीय और असीम है, जब कि 'मैं' एकदेशीय और सीमित है । उस प्रकाशमें जैसे 'मैं' का भान होता है, वैसे ही 'तूं', 'यह' और 'वह' का भी भान होता है । वह प्रकाश किसीका भी विषय नहीं है । वास्तवमें वह प्रकाश निर्मुण ही है; परनु व्यक्ति-विशेषमें एदनेवाला होनेसे (वृत्तियोंके सम्बन्धसे) उसे 'सात्तिक जान' कहते हैं ।

इस साहिक ज्ञानको दूसरे छंगसे इस प्रकार समझना चाहिये—"मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—य चार्पे ही किसी प्रकाशमें काम करते हैं। इन चार्पेक अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं; परन्तु इनक जो प्रकाशक है, वह अविभक्त (विभागवित) है।

(विभागरहित) है। बोलनेवाला 'मैं', उसके सामने सुननेवाला 'तू' और पासवाला 'यह' तथा दूरवाला 'वह' कहा जाता है अर्थात् बोलनेवाला अपनेको 'मैं' कहता है, सामनेवालेको 'तू' कहता है, पासवालेको 'यह' कहता है और दुरवालेको 'वह' कहता है। जो 'तृ' बना हुआ था, वह 'मै' हो जाय तो 'मैं' बना हुआ 'तू' हो जायगा और 'यह' तथा 'वह' वही रहेंगे । इसी प्रकार 'यह' कहलानेवाला अगर 'मै' बन जाय तो 'तू' कहलानेवाला 'यह' बन जायगा और 'में' कहलानेवाला 'त्' बन जायगा । 'वह' परोक्ष होनेसे अपनी जगह ही रहा । अब 'वह' कहलानेवाला 'मैं' वन जायगा तो उसको दृष्टिमें 'मैं', 'तृ' और 'यह' कहलानेवाले सब 'वह' हो जायँगे\* । इस प्रकार 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये चार्ये ही एक दूसरेकी दृष्टिमें चारों हो बन सकते हैं।

<sup>\*</sup> उदाहरणके रूपमें—राम, ज़्याम, मोक्षिद् और गोपाल—ये चार व्यक्ति हैं। राम और ज़्याम एक-दूसरेके सापने हैं, गोबिन्द उनके पास है और गोपाल बनसे दूर है। राम अपनेको 'मैं' कहता है, अपने सामनेवाले

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये सय परिवर्तनशील हैं अर्थात् टिकनेवाले -नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तविंक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाशमें 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह' का भान हो रहा हैं। उस प्रकाशक में 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये चारों हो नहीं हैं, प्रस्तुत उसीसे इन चारोंको सत्ता मिलती हैं। अपनी मान्यताके कारण 'मैं', 'तू', 'यह', 'वह' का तो भान होता है, पर प्रकाशकका भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयंप्रकाश-स्वरूप ईं और सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'— यह सब विभक्त प्राणियोंका स्वरूप है

और जो बासाविक प्रकाशक है, वह विभागरित है। यही बासावमें 'सात्विक ज्ञान' है।

विभागवाली, परिवर्तनशील और नष्ट होनेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक है और स्वयं भी निर्माल तथा विकारपहत है— तत्र सन्तं निर्मालवाद्यकाशकामनामयम्' (गीता १४ ।६)। इसलिये इस ज्ञानको 'सालिक' कहा जाता है।

वास्तवमें यह 'सालिक ज्ञान' प्रकारयकी दृष्टि (सम्बन्ध-) से 'प्रकाराक' और विभक्तकी दृष्टिसे 'अविभक्त' कहा जाता है। प्रकारय और विभक्तसे रहित होनेपर तो यह निर्मुण, निरपेक्ष 'वास्तविक ज्ञान' ही है।

×

-सम्बन्ध—अब राजस ज्ञानका वर्णन करते हैं।

## पृथक्त्वेन तु यन्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तन्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।। २१ ।।

परन्तु जो ज्ञान अर्थात् जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंमें अलग-अलग अनेक भावोंको अलग-अलग रूपसे जानता है, उस ज्ञानको तुम राजस समझो ।

व्याख्या—'पृथक्त्येत तु \* यहार्ग नान-भावान् पृथिव्यान्'—्यजस ज्ञानमें 'राग' की मुख्यता होती हैं—''को रागात्पकं विद्धि' (गीता १४।७)। रागका यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है, उसमें किसीके प्रति आसिक्तं, प्रियता पैदा करा देता है और किसीके प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस रागके कारण ही मनुष्य, देवता, यहा-राहस, पशु-पहीं, कीट-पत्तङ्ग, यूक्ष-त्तता आदि जितने भी चर-अचर प्राणी है, उन प्राणियोंकी विभिन्न आकृति, स्वभाव, जम, रूप, गुण आदिको लेक राजस ज्ञानवाला मनुष्य उनमें रहनेवाली एक ग्रं अविनाशो आत्माको तस्त्रसे अलग-अलग ममझता है ।

'बेति सर्वेषु पूतेषु तत्क्वानं विद्धि राजनाम्'— इसां तरह जिस जानसे मनुष्य अलग-अलग शरीयेनं अन्तंत्वरुष, राभाव, इन्द्रियां, प्राण आदिके सम्बन्धनं प्राणयांको भी अलग-अलग मानता है, यह अन् 'एजस' कहलाता है। राजस ज्ञानमं जड़-पेननका वियेक नहीं होता।

श्यामको 'तू' कहता है, पासवाले गोविन्दको 'यह' कहता है और दूरवाले गोपालको 'यह' कहता है। अब मंदे श्याम अपनेको 'मैं' कहे तो समको यह 'तू' कहेम, गोविन्दको 'यह' कहेमा तथा गोपालको 'यह' कहेमा । इसी ताह अगर गोविन्द अपनेको 'मैं' कहे तो वह श्यामको 'यह' कहेमा और समग्री 'तू' कहेमा अथवा श्यामको 'तू' और सामको 'यह' कहेमा, तथा दूरवाले गोपालको 'यह' कहेमा । अय अगर गोपाल अपनेको 'मैं' कहे नो यह सम, श्याम और गोविन्द,—सीनोको 'यह' कहेमा । इस प्रकार सम, श्याम, गोविन्द और गोपाल-में धारी ही एक-दुस्तेकी दृष्टिमें 'में ', 'तू', 'यह' और 'यह' वन सकते हैं।

यहाँ 'तु' पद राजस ज्ञानको सारिका ज्ञानसे भिन्न बनानेके लिये आया है।

y militing

मम्बर्थ-अब नामस जानका वर्णन करते हैं।

## कत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

#### अतत्त्वार्थवदल्पं तत्तामसमुदाहतम् । । २२ । ।

किंतु जो (ज्ञान) एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णकी तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित, वास्तविक ज्ञानसे रहित और तब्छ है. यह तामस कहा गया है।

व्याख्या—'चतु \* कृतनवदेकस्मिन्कार्ये सक्तम्'--तांमस मनुष्य एक ही शरीरमें सम्पूर्णकी तरह आसक्त रहता है अर्थात् उत्पन्न और नष्ट होनेवाले इस पाञ्चभौतिक शरीरको ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, में ही जवान हूं और में ही चूदा हो जाऊँगा; में भोगी. बलवान् और सुखी हैं; मैं धनो और बड़े कुटुम्बवाला हैं; मेरे समान दूसए कौन है; इत्यादि । ऐसी मान्यता मूढ़ताके कारण ही होती है-'इत्यज्ञानविमोहिताः' (१६ । १५) ।

'अहेतुकम्'—तामस मनुष्यको मान्यता युक्ति और शास्त्रमाणसे विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र अभावमें परिवर्तित हो रही है, दृश्यमात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तृ सदा ज्यों-का-त्यों रहता है; अतः यह शरीर और तृ एक कैमे हो सकते हैं ?-- इम प्रकारकी युक्तियोकी वह स्वीकार नहीं करता ।

'अतत्त्वार्यवदत्यं च'-यह शरीर और 'मैं' दोनों

से वह रहित है। उसकी समझ अत्यन्त तुन्छ है अर्थात् तुच्छताकी प्राप्ति करानेवाली है । इसलिये इसको 'ज्ञान' कहनेमें भगवानुको संकोच हुआ है। कारण कि तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता होती है। भृदता और ज्ञानका आपसमें विरोध है । अतः भगवानने 'ज्ञान' पद न देकर 'यत्' और 'तत्' पदसे ही काम चलाया है।

अलग-अलग हैं--- इस वास्तविक ज्ञान-(विवेक-)

'तत्तामसमुदाहतम्'-युक्तिरहित, अल्प अत्यन्त तुच्छ समझको ही महत्त्व देना 'तामस' कहा

गया है। जब तामस समझ 'ज्ञान' है ही नहीं और भगवानुको भी इसको 'ज्ञान' कहनेमें संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण कि भगवान्ने उन्नीसवें श्लोकमें ज्ञानके त्रिविध भेद कहनेका उपक्रम किया है, इसलिये सांखिक और राजस-ज्ञानका वर्णन करनेके बाद तामस समझको भी कहनेकी आवश्यकता थी।

सम्बन्ध—अब भगवान् सात्विक कर्मका वर्णन करते हैं।

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सूना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। २३ ।।

जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमानसे रहित हो तथा फलेन्डारहित पनुष्यके द्वारा बिना राग-द्वेषके किया हुआ हो, वह सास्विक कहा जाता है।

सान्विकमुच्यते'—जिस व्यक्तिके लिये वर्ण और कर्म 'नियत' हो जाता है। आश्रमके अनुसार जिस परिस्थितिमें और जिस समय

यहाँ 'नियतम्' पदसे एक तो कर्मोंका स्वरूप

इस श्लोकमें राजस ज्ञानसे भी तामस ज्ञानको भित्र वतानेके लिये 'तु' पद आया है।

बताया है और दूसरे, शास्त्रनिषद्ध कर्मका निपेध किया À 1

'सङ्गरितम्' पदका तात्पर्य है कि वह नियत-कर्म कर्तत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय । कर्तृत्वाभिमानसे रहित कहनेका भाव है कि जैसे वक्ष आदिमें मुदता होनेके कारण उनको कर्तत्वका भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋत आनेपर पत्तींका झड़ना, नये पत्तींका निकलना, शाखा कटनेपर घावका मिल जाना, शाखाओंका बढ़ना, फल-फूलका लगना आदि सभी कियाएँ समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप ही होती हैं: ऐसे ही इन सभी शरीरोंका बढना-घटना, खाना-पीना, चलना-फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप हो रही हैं । इन क्रियाओंके साथ न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा । इस प्रकार जब साधकको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता । कर्तृत्व न रहनेपर उसके द्वारा जो कर्म होता है, वह सङ्गरहित अर्थात् कर्तत्वाभिमान-रहित हो होता है।

कर्मका अहण रागपूर्वक न हो और कर्मका स्माग द्वेपपर्यक न हो तथा कर्म करनेके जितने साधन (शरीर, इन्द्रियाँ, अत्तःकरण आदि) है, उनमें भी राग-देप न हो । 'अरागद्देषतः' पदसे वर्तमानमें रागका अभाव

बताया है और 'अफलप्रेप्सना' पदसे भविष्यमें गुगका अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि भविष्यमें मिलनेवाले फलको इच्छासे रहित मनुष्यके द्वारा कर्म किया जाय अर्थात् किया और पदार्थीसे निर्लिप्त रहते हर असङ्गतापूर्वक कर्म किया जाय तो वह सालिक कहा जाता है ।

और आगे 'असगद्वेषतः कृतम्' पदीमें भी आसित्ति

त्यागकी बात आनेसे यहाँ 'सङ्गरहितम्' पदका अर्थ

राग-द्वेपसे रहित हो करके कर्म किया जाय अर्थात

'असगद्वेपतः कृतम्' पदोंका तालप् है कि

कर्तत्व-अभिमानरहित लिया ग्या है \* ।

इस सात्विक कर्ममें सात्विकता तथीतक है, जबतक अत्यन्त सुक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है । जब प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता :

यहाँ सांख्य-प्रकरणमें कर्तृत्वका त्याग मुख्य होनेसे है, तब यह कर्म 'अकर्म' हो जाता है।

सम्बन्ध-अत्र राजस कर्मका वर्णन करते है।

यत् कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ।। २४ ।।

परन्तु जो कर्म भोगोंको चाहनेवाले मनुष्यके द्वारा अहंकार अथवा परिश्रमपूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है।

व्याख्या—'यत 🕇 कामेपाना कर्म'—हम कर्म भोग मिलेंगे, आदर-सम्मान-बहाई मिलेगी आदि फलकी करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख-आग्रम मिलेगा, इच्छावाले व्यक्तिके द्वारा कर्म किया जाय ।

<sup>\*</sup> यहाँ संन्यास-(सांख्ययोग-) में 'सङ्गाहरुम्' यदसे कर्नृत्य-अभिमानसे रहित होनेकी बान आयो है और त्याग-(कर्मयोग-) में 'सहं त्यक्या फले चैव' (१८ ।१) पर्दोसे आमिक तथा फलेखासे रहित होनेकी कात आयी है । इसका तालार्य यह है कि सांख्यायोगीका शारियें बोडा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरियके साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जो कि तत्त्वप्रदिन्धे बायक होगा; यरन्तु कर्मयोगीका शरीरमें बोहा अभियान ग्रह भी जायगा तो वह सांच्ययोगीकी तरह क्ष्मना वायक नहीं होगा । कारण कि (कोई भी कर्म अपने लिये न कार्नमें) कर्मधोगीका कर्तृत-अधिमान केयल कर्तृत्य-यालनके लिये ही होता है अर्थान् यह जिस समय जो कार्य कारा है, उसी समय उसमें तात्कालिक कर्नुत-अधिमान रहता है। कार्यका अन्त होनेपर वह कर्नुत-अधिमान उमी कार्यमें सीन से जाता है। राजस कर्मको सास्यिक कर्मसे भिन्न बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है।

'साहंकारेण'--लोगोंक सामने कर्म करनेसे लोग रेखते हैं और वाह-वाह करते हैं तो अधिमान आता है. और जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्तमें) क्म करनेसे दसरोंको अपेक्षा अपनेमें विलक्षणता. विशेषता देखकर अभिमान आता है: जैसे-दसरे आदमी हमारी तरह सचारुरूपसे साझोपाङ कार्य नहीं का सकते: हमोरेमें काम करनेकी जो योग्यता विद्या चत्रता आदि है, वह हरेक आदमीमें नहीं मिलेगी. हम जो भी काम करते है, उसको यहत ही ईमानदारीस और जल्दो करते हैं. आदि-आदि । इस प्रकार अहंकारपूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है।

'वा पुनः'--आगे भविष्यमें मिलनेवाले फलको लेकर (फलेच्छापूर्वक) कर्म किया जाय अथवा वर्तमानमें अपनी विशेषताको लेकर (अहंकारपूर्वक) कर्म किया जाय- इन दोनों भावोंमेंसे एक भाव होनेपर भी वह कर्म राजस हो जाता है, यह बतानेके लिये यहाँ 'खा पुनः' पद आये हैं । तात्पर्य है कि फ्लेच्छा और अहंकार—इन दोनोंमेंसे जब एक भाव होनेपर भी कर्म 'राजस' हो जाता है, तब दोनों भाव होनेपर वह कर्म राजस हो ही जायगा ।

'क्रियते बहुलायासम्'--कर्म करते समय हरेक व्यक्तिके शरीरमें परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्तिमें शरीरके सुख-आरामकी इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीरमें ज्यादा परिश्रम मालम देता है।

जिस व्यक्तिमें कर्मफलकी इच्छा तो मख्य है. पर शारीरिक सुख-आरामकी इच्छा मुख्य नहीं है. अर्थात् सख-आराम् लेनेको स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है. उसको कर्म करते हुए भी शरीरमें परिश्रम नहीं मालुम देता । कारण कि भीतरमें भोगों और संग्रहकी जोरदार कामना होनेसे उसकी वृति कामनापूर्तिकी तरफ ही लगी रहती है: शरीरको तरफ नहीं । तात्पर्य है कि शरीरके सख-आरामकी मख्यता होनेसे फलेच्छाकी अवहेलना हो जाती है और फलेच्छाकी मुख्यता होनेसे शरीरके सख-आरमकी अवहेलना हो जाती है।

लोगोके सामने कर्म करते समय अहंकारजन्य सखकी खराक मिलनेसे और शरीरके सख-आरामकी मुख्यता न होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें परिश्रम नहीं मालूम देता । परन्तु एकान्तमें कर्म करते समय अहंकारजन्य सुखकी खुराक न मिलनेसे और शारीरके सख-आरामकी मुख्यता होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें ज्यादा परिश्रम मालम देता है।

'तद्वाजसमदाहतम'-ऐसे फलकी इच्छावाले मनुष्यके द्वारा अहंकार और परिश्रमपूर्वक किया हुआ जो कर्म है, वह 'राजस' कहा गया है।

\*

सम्बन्ध-अव तामस कर्मका वर्णन करते हैं।

#### अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् । यत्ततामसमुच्यते ।। २५ ।। मोहादारभ्यते कर्म

जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न देखकर मोहपूर्वक आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है।

व्याख्या—'अनुबन्धम्'— जिसको फलकोकामना होती है, वह मनुष्य तो फलप्राप्तिके लिये विचारपूर्वक कर्म करता है, परन्तु तामस मनुष्यमें मूढ़ताकी प्रधानता होनेसे वह कर्म करनेमें विचार करता ही नहीं । इस कार्यको करनेसे मेरा तथा दूसरे प्राणियोंका उाभी और परिणाममें कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा--- इस अनुवन्ध अर्थात् परिणामको न देखकर वह कार्य आरम्भ कर देता है।

'क्षयम्'—इस कार्यको करनेसे अपने और दूसरोंके शरीरोंकी कितनी हॉनि होगी: धन और समयका कितना खर्चा होगा: इससे दुनियामें मेरा कितना अपमान. निन्दा, तिरस्कार आदि होगा; मेरा लोक-परलोक बिगड जायगा आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

'हिंसाम्'—इस कर्मसे कितने जीवोंकी हत्या होगी: कितने श्रेष्ट व्यक्तियोंके सिद्धान्तों और मान्यदाओंकी हत्या हो जायगी; दूसरे मनुष्योंकी मनुष्यताकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; अभीके और भावी जीवोंके शुद्ध भाव, आवरण, वेरा-भूपा, खान-पान आदिकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; इससे मेरा और दुनियाका कितना अधःपतन होगा आदि हिंसाको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है।

'अनवेस्य च पौरुषम्'—इस कामको करनेकी

मेरेमें कितनी योग्यता है, कितना चल, सामध्य मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कि कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरूप-(पुरुपार्य को न देखकर ही वह कार्य आरम्प कर देता है

'मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमु<del>ब्</del>यते'—ता मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेव नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विर न करके, जब जैसा मनमें भाव आया, उसी सम बिना विवेक-विचारके वैसा ही कर बैठता है। प्रकार किया गया कर्म 'तामस' कहलाता है।

धृत्युत्साहसमन्वितः।

युक्त रहता है।

सम्बन्ध-अब भगवान् सात्विक कतकि लक्षण बढाते है।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते।। २६ ।।

जो कर्ता रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहयुक्त तथा सिद्धि और असिद्धि निर्विकार है. यह सात्त्विक कहा जाता है ।

व्याख्या—'मुक्तसङ्गः'— जैसे सांख्ययोगीका कमोंके साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी रागरहित होता है।

काभना, वासना, आसिक, स्पृहा, मधता आदिसे अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थित, घटना आदिमें आसिक , लिपतवा होती है । साल्विक कर्ता इस लिप्तवासे सर्वथा पहित होता है ।

'अन्द्रंवादी'--पदार्थ, वस्त, परिस्थित आदिको लेकर अपनेमें जो एक विशेषताका अनुभव करना है— यह अहंबदनशीलता है । यह अहंबदनशीलता आसरी सम्पत्ति होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है। सात्विक कर्तमि यह अहंबदनशीलता, अभिमान तो रहता हो नहीं, प्रत्युत 'मैं इन चीजींका त्यागी हैं, भीरेमें यह ऑफ़्मान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वधा निष्काम हूँ, मैं संसारके सम्बन्धसे ग्रहत हैं'--इस तरहके अर्दभावका भी उसमें अमान रहता है । 'ध्रस्ताहसंपन्तितः'— 'कर्तव्य-कर्म करते हुए, विप्र-यापाएँ आ जायँ, उस कर्मका परिपाम दीक न

निकले, लोगोंमें निन्दा हो जाय, तो भी विप्र-या आदि न आनेपर जैसा धैर्य रहता है, बैसा ही धै

विप्र-बाधा आनेपर भी, नित्य-निरनार यना छै-इसका नाम 'धृति' है और सफलता-ही-सफल

मिलती चली जाय, उत्रति होती चली जाय, लोगी मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जायै-ऐर्म स्थितिमें मनुष्यके मनमें जैसी उप्पेदवारी, सफलताने प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मेदवार्य इसरे विपरित अर्थात् असफलता, अवनति, निन्दा आदि रे जानेपर भी बनी रहे—इसका नाम 'उत्सरह' नै सात्विक कर्ता इस प्रकारकी धृति और उत्सारने

'सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्धिकारः'—सिद्धि और असिद्धि अपनेमें कुछ भी विकार न आये, अपनेपर कुछ भी असर न पड़े अर्थात् कार्यं ठीक ताहसे साहीगड़ पूर्व हो जाय अथवा पूर्व उद्योग करते हुए असी शक्ति, समझ, समय, सामध्यं आदियो पूरा संगती हुए भी कार्य पूछ न हो; परत प्राप्त हो अपने न हो, तो भी अपने अन्तःक्रणमें प्रसन्नता और खिन्नता, है । हर्ष और शोकका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं रुत है ।

'कर्ता सात्तिक उच्यते'— ऐसा आसक्ति तथा अहंकारसे रहित, धैर्य तथा उत्साहसे युक्त और सिंदि-असिंदियें निर्विकार कर्ता 'सात्तिक' कहा जाता इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं—सङ्ग, अहंबदनशीलात, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि । इनमेंसे पहली दो बातोंसे रहित, चीचकी दो बातोंसे युक्त और असकी दो बातोंमें निर्विकार रहनेके लिये कहा गया है।



सम्बन्ध-अब राजस कतकि लक्षण बताते हैं।

## रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।। २७ ।।

जो कर्ता रागी, कर्मफलकी इच्छावाला, लोभी, हिसाके स्वभाववाला, अशुद्ध और हर्ष-शोकसे युक्त है, वह राजस कहा गया है।

व्याख्या—'रागी'—रागक्य स्वरूप रजोगुण होनेके काण भगवान्ने राजस कतिक लक्षणोमें सबसे पहले 'एगी' पद दिया है। रागक्य अर्थ है—कर्मोमें, कर्मोके फरोंमें तथा बस्तु, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाब होना, मनको प्रियता होना। इन चीजोंका जिसपर रंग चढ़ जाता है, बढ़ 'रागो' होता है।

'कर्मफराजेप्सुः' — एजस मनुष्य कोई भी काम कोगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही कोगा; जैसे — मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोकमें स्वागींदिक भोग, सुख आदि मिलेंगे, मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोंका सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर भीरोग रहेगा, आदि ।

'ल्व्यः' — राजस मनुष्यको जितना, जो कुछ मिलता है, उसमें वह संतोष नहीं करता, प्रत्युत 'किंघ प्रतिलाम लोम अधिकाई' की तरह 'और मिलता रहे, और मिलता रहे' अर्थात् आदर, सत्कार, महिमा आदि अधिक-से-अधिक होते रहें, धन, पुत्र, परिवार आदि अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें—इस प्रकारकी लाग तगी रहती है, लोम लगा रहता है।

'हिंसात्मक:'—यह हिंसाके स्वभाववाला होता है। अपने स्वार्थके लिये वह दूसरोके नुकसानकी, 5'खकी परवाह नहीं करता। वह च्यों-च्यों अधिक भोग-सामग्री इकट्टी करके भोग भोगता है, त्यों-ही-त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगोंके हृदयमें जलन पैदा होती है। अतः दूसरोंके दुःखकी परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है।

तामस कमें (१८।१५) और राजस कर्ता—
टोनोमें हिसा यतानेका सालर्थ यह है कि मूढ़ता
रहनेके करण तामस मनुष्यकी क्रियाएँ विवेकपूर्वक
नहीं होतीं; अतः चलने-फिरने, उठने-बैठने आदिमें
उसके द्वारा हिसा होती है। एजस मनुष्य अपने
सुखके लिये बढ़िया-बढ़िया भोग भोगता है तो उसकी
देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते, उनके हदयमें
जलन होती है, यह हिंसा उस भोग भोगनेवालेको
हो लगती है। कारण कि कोई भी मोग बिना हिंसाके
होता ही नहीं। ताल्पर्य है कि तामस मनुष्यके द्वारा
तो कर्ममें हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं
हिंसात्मक होता है।

'अश्वित:'—रागी पुरुष भोग-वृद्धिसे जिन वस्तुओं, पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजें अपिवत्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है, वहाँका वायुमण्डल अपिवत्र हो जाता है। वह जिन कपड़ोंको पहनता है, उन कपड़ोंने भी अपिवत्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसिक-ममतावाले मनुष्यके मरनेपर उसके कपड़े आदिको कोई रखना नहीं चाहता। क्रिंक स्थानपर उसके शवको जलाया जाता है, वहाँ कोई पजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा । वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः खरब-खरब स्वप्न आयेंगे। ताल्पर्य यह है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थींकी तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति-ममतारूप मलिनता आने लगती है. जिससे मनुष्यका शरीर और शरीरकी हुड़ियाँतक अधिक अपवित्र हो जाती है।

कर्ता 'राजस' कहा गया है !

'हर्पशोकान्वितः'—उसके सामने दिनमें विजनी बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्पित, घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष-शोक. राग-द्वेप, सख-दःख आदिमें हो उलझा रहता है। 'कर्ता राजसः परिकीर्तितः'—उपर्यक्त लक्षणीयाता

सम्बन्ध-अब तामस कर्ताके लक्षण बताते हैं।

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्यः शठोऽनैष्कृतिकोऽलंसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।। २८ ।।

जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ-अकड्वाला, जिद्दी, उपकारीका अपकार करनेवाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है।

व्याख्या-'अयुक्तः'-तमोगुण मनुष्यको मृद धना

देता है (गीता १४ ।८) । इस कारण किस समयमें कौन-सा चाम करना चाहिये ? किस तरह करनेसे हमें लाभ है और किस तरह करनेसे हमें हानि है ?—इस विषयमें तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता अर्थात् वह कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें सोचता ही नहीं । इसलिये वह 'अयुक्त' अर्थात असावधान कहलाता है।

. 'प्राकृतः'--जिसने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बनाया है और न अपने जीवनपर कुछ विचार ही किया है. र्मा-बापसे जैसा पैदा हुआ है, यैसा-का-वैसा ही कोरा अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्यक्तं शिक्षासे रहित रहा है, ऐमा मन्प्य 'प्राकृत' अर्थात् अशिक्षित करलाता. है ।

'स्तव्यः'--तमोगणकी प्रधानताके कारण उसके मन, वाणी और शरीरमें अकड़ रहती है। इसलिये वह अपने वर्ग-आश्रमने बड़े-चुढ़े, माता, पिता,गुरु, आवार्य आदिके सामने कभी शुक्ता नहीं । यह मन, वाणी और राग्रिसे कभी सालवा और नप्रताका व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत करतार व्यवहार करता है । ऐसा मनुष्य 'साव्य' अर्थात् ऐट-अकद्यासा वहस्त्रता

'शठः'—तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके कारण दूसरोंको दी हुई अच्छी शिक्षाको, अच्छे विचारोंको नहीं मानता । उसको तो मुद्रताक काला अपने ही विचार अच्छे लगते हैं। इसलिये यह 'शठ' अर्घात् जिदी कहलाता है \*

'अनैकृतिकः'-जिनसे कुछ उपकार पाया है, उनका प्रत्युपकार करनेका जिसका स्वमाय होता है,-वह 'नैव्कृतिक' कहलाता है । परनु तामस मनुष्य दूसर्वसे उपकार पा करके भी उन्हार वर्षी करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिये यह 'अनैष्कतिक' यहलातां है ।

'अलसः'—अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार आवश्यक कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जानेपर भी तलस मन्यको मुइताके कारण वह कर्म करना अच्छ नारी लगता, प्रलुव सांसारिक निर्धक बार्तीको पहे-पने सोचते रहना अथवा नींदमें पट्टे रहना अच्छा सगता है। इसलिये उसे आलसी कहा गया है।

'विकादी'-यद्यति तामस मन्त्र्यमे यह विचार द्रोता हो नहीं, कि क्या कर्तव्य होता है और हन वसर्विय होता है तथा नित्र, आलास, प्रमाद अदिमें

मूर्णस्य पद्म विक्रानि गर्थी दुर्वसनी तमा । हटी धारियवादी च मरोर्त नैय सन्दर्ने ।।

. भी शक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्गसे और कांत्र्यसे च्युत होनेसे उसके भीतर खामाविक ही एक विपाद (द:ख, अशान्ति) होता रहता है । इसलिये उसे 'विपादी' कहा गया है।

'दीर्घसूत्री'-अमुक काम किस तरीकेसे चढ़िया और जल्दी हो सकता है-इस बातको वह सीचता ही नहीं । इसलिये यह किसी काममें अविवेकपूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समयमें होनेवाले काममें भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम मं सुचारुरूपसे नहीं होता । ऐसा मनुष्य 'दीर्घसूत्री' कहलाता है।

'कर्ता तामस उच्यते' - उपर्युक्त आत तक्षगोंवाला कर्ता 'तामस' कहलाता है।

### विशेष बात

छ्यांसर्वे, सत्ताईसर्वे और अष्टाईसर्वे श्लोकमें जितनी बातें आयी है, ये सब कर्तांको लेकर ही कही गयी हैं। कर्ताक जैसे लक्षण होते हैं, उन्होंक अनुसार कर्म होते हैं । कर्ता जिन गुणोंको स्वीकार करता है, रन गुणोंके अनुसार ही कर्मीका रूप होता है । कर्ता जिस साधनको करता है, वह साधन कर्ताका रूप हो जाता है। कतिक आगे जो करण होते हैं, वे भी कर्ताके अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण आदि होते है। कर्ता सात्त्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्त्विक, राजस अथवा तामस होंगे ।

सालिक कर्ता अपने कर्म, वृद्धि आदिको सालिक वनाकर सात्त्विक सुखका अनुभव करते हुए असङ्गतापूर्वक प्रमात्पतत्त्वसे अधित्र हो जाता है—'दृश्वान्तं च निगळति!(गीता १८ । ३६) । कारण कि सात्विक कर्ताका ध्येय परमात्मा होता है । इसलिये वह कर्नृत-भोकृत्वसे रहित होकर चिन्मय तत्वसे अभिन

हो जाता है: क्योंकि वह तात्विक खरूपसे अभिन्न ही था । परनु राजस-तामस कर्ता राजस-तामस कर्म. चृद्धि आदिके साथ तन्मय होकर राजस-तामस सखमें लिप्त होता है । इसलिये वह परमात्मतत्त्वसे अभिन्न नहीं हो सकता । कारण कि राजस-तामस कर्ताका उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जडताका बन्धन भी अधिक होता है।

अब यहाँ शङ्घा हो सकती है कि कर्ताका सालिक होना तो ठीक है, पर कर्म सालिक कैसे होते हैं ? इसका समाधान यह है कि जिस कर्मके साथ गग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान है, लेप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्त्विक ऐसे सात्त्विक 81 अपना और दुनियाका यड़ा भला होता है। उस सात्त्विक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है, उन सबमें निर्मलता आ जाती है; क्योंकि निर्मलता सत्वगुणका खमाव है-- 'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात' (गीता १४ । ६) ।

दूसरी बात, पतञ्जलि महाराजने रजीगुणको क्रियात्मक ही माना है—'प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगायवर्गार्थं दृश्यम् ।' (योगदर्शन २ । १८) । परन्तु गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते हए भी मुख्यरूपसे रागात्मक ही मानती है—'रजो रागात्पकं विद्धि'(१४ ।७) । वासवमें देखा जाय तो 'राग' ही बाँधनेवाला है, 'क्रिया' नहीं ।

गीतामें कर्म तीन प्रकारके बताये गये है-सात्विक. राजस और तामस (१८।२३-२५)। कर्म करनेवालेका भाव सात्विक होगा तो वे कर्म 'सात्विक' हो जायँगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म 'राजस' हो जायेंगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस' हो जायँगे । इसलिये भगवान्ने केवल क्रियाको रजोगुणी नहीं माना है।

सम्बन्ध-संभी कर्म विचारपूर्वक किये जाते हैं। उन कर्मोंके विचारमें युद्धि और धृति-इन कर्मसंग्राहक करणोंकी प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### बुद्धेर्मेदं धृतेशैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमृशेषेण प्रथक्वेन घनस्य ।। २

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९ ।।

हे धनझय ! अब तू गुणोंके अनुसार युद्धि और धृतिके भी तीन प्रकारके भेद अलग-अलगरूपसे सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्णरूपसे कहे जा रहे हैं ।

व्याख्या— [ इसी अध्यायके अठारह्यें श्लोकमें कर्मसंग्रहके तीन हेतु यताये गये हैं—करण, कर्म और कर्ता । इनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियाँ आदि करण हैं, उनके साल्विक, राजस और तामस—ये तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियोमें चुद्धिके ही प्रधानता रहती है और सभी इन्द्रियों चुद्धिके अनुसार ही काम करती है । इसलिये यहाँ चुद्धिके भेदसे करणोंके भेद बता रहे हैं ।

बुद्धिके निधयको, विचारको दृदृतासे टीक तरह रखनेवाली और अपने राह्यसे विचलित न होने देनेवाली धारण-शांकिका नाम धृति है। धारण-शांकि अर्थात् धृतिके बिना सुद्धि अपने निधयपर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिये सुद्धिके साथ-हो-साथ धृतिके भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये \*

मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक हो कसी कार्यमें प्रवृत होता है। उस कार्यमें प्रवृत होनेपर भी उसको प्रवृत होनेपर भी उसको पैर्यक्री बड़ी भागे आवश्यकता होती है। उसको बुद्धिमें विचार-शिक तेज है और उसे धारण करनेवाली शिक्त — धृति श्रेष्ठ है, तो उसको बुद्धि अपने निश्चित किये हुए लक्ष्यों विचारित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लिश्चित करा होती है, तब मनुष्यका कार्य सिद्ध हो जाता है।

अभी साधकीं लिये कर्मग्रेरक और कर्म-संग्रहका जो प्रकरण चला है, उसमें शत, कर्म और कर्जीकी ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधनामें दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और शृतिके भेदको जाननेकी विशेष आवश्यकता है; एक्जिंक उनके भेदको ठीक जानकर ही वह संसारसे ऊँच उठ सकता है। किस प्रकारकी जुद्धि और धृतिसे धारण करके साधक संसारसे ऊँचा उठ सकता है। और किस प्रकारकी जुद्धि और धृतिके रहनेसे टसे उँचा उठनेमें बाधा लग सकती है—यह जनक साधकके लिये बहुत जहरों है। इसलिये भगवान्। उन दोनोंके भेद बताये हैं।भेद बतानेमें भगवान्। भाव यह है कि साल्विकी चुद्धि और धृतिसे ही साधक ऊँचा उठ सकता है, राजसी-तामसी चुद्धि और धृतिसे नहीं।

'धनस्रय'—जब पाण्डवीन ग्रजस्य पत्र किया धा, तब अर्जुन अनेक ग्रजाओंको जीतकर बहुत-सा धन लेकर आये थे । इसीसे उनका नाम 'धनजम' पड़ा धा । अब भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि अपनी साधनामें साल्विकी धुद्धि और धृतिको ग्रहण धरके गुणातीत तत्वकी प्राप्ति करना ही बासविक धन है, इसलिये तुम इस बासविक धनको धारण करे, हमेंमें तुम्हारे 'धनज्ञय' नामकी सार्थकता है ।

मुद्धेमेंद्र प्रतिक्रेय गुणतास्त्रियमें मृण्—भगवान् कहते हैं कि सुद्धि भी एक है और एति भी एक है; परचु गुणीकी प्रधानतासे उस सुद्धि और एतिके भी सात्तिक, एजस और तामस—ये तीन-तीन भेर हो जाते हैं। उनका मैं डीक-ठीक विवेचन कर्तन्य और छोड़ेमें बहुत विशेष सात कर्तृगा, उनको हुम मन लगाकर, ध्यान देकर डीक ठाइसे सुन्ते।

धृति ओजिदि करणोमें नहीं आयी है। इस्तिये भगवान् 'खेब' परका प्रयोग करके कह से हैं कि जैसे कृदिके तीन भेर बतार्कमा, ऐसे ही धृतिके भी

<sup>\*</sup> सांख्ययोगमे तो बुद्धि और पृतिकी खास आवश्यकता है हैं; परमात्यप्राधिके अन्य जितने भी सायन है, उन सबमें भी बुद्धि और पृतिकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इसतियं गीतामे बुद्धि और पृति—दोनोंके साथ-साथ कहा है; जैसे—'रानै: शतिस्पर्यस् बुद्ध्या धृतिगृहितया' (६।२५), और 'मुद्ध्या विशुद्ध्या पृतो पृत्याकाने नियम्य घ' (१८।५१)।

है भेद बताऊँगा । साधारण दृष्टिसे देखनेपर तो धृति हो ज्यादा आवश्यकता है \* । साधकको बुद्धि भी भ बुद्धिका हो एक गुण दीखती है । बुद्धिका एक साल्वको हो और धृति भी साल्विको हो, तभी साधक गुण होते हुए भी धृति बुद्धिसे अलग और बिलक्षण अपने साधनमें दृढ़तासे लगा रहेगा । इसलिये इन है क्योंक धृति स्वयं अर्थात् करामि रहतो है । उस दोनोंके हो भेद जाननेकी आवश्यकता है । 'पृथक्ति काण ही मनुष्य बुद्धिका ठीक-ठीक उपयोग 'पृथक्ति -अनके भेद अलग-अलग ठीक

कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात् साल्विकी हेगी, साधककी (साधनमें) चृद्धि ततनी ही स्थिर रेगी। साधनमें बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मनकी स्थिरताकी नहीं है। हैं, एक अंशमें अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्तिमें मनकी स्थिरताकी आवश्यकता है, परन्तु पारमार्थिक

वंत्रतिमें तो युद्धिके अपने उद्देश्य पर स्थिर रहनेकी

तरहसे कहूँगा अर्थात् बुद्धि और धृतिके विषयोंमें भी क्या-क्या भेद होते हैं, उनको भी कहूँगा । 'प्रोच्यमानमशेषण'—भगवान् कहते हैं कि बुद्धि

'प्रोच्यमानपशिषण'—भगवान् कहते हैं कि बुद्धि और धृतिके विषयमें जाननेकी जो-जो आवश्यक बातें हैं, उन सबको मैं पूर-पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा ।

 $\star$ 

सम्बय-अव भगवान् सात्विकी बुद्धिके लक्षण बताते हैं।

## प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । वन्धं मोक्षं च या वेति वृद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ।। ३० ।।

है पृथानन्दन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिको, कर्तव्य और अकर्तव्यको,भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको जानती है, वह बुद्धि सान्विकी है ।

व्याख्या—प्रवृत्ति च निवृत्ति च'—साधकमात्रको प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दो अवस्थाएँ होती हैं । कभी वह संसारक काम-धंधा करता है, तो यह प्रवृत्ति-अवस्था है और कभी संसारक काम-धन्या छोड़कर एकालमें भजन-ध्यान करता है, तो यह निवृत्ति-अवस्था है। परनु इन दोनोंमें सांसारिक कामनासहित प्रवृत्ति और वासनासहित निवृत्ति— ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रवृत्ति हैं अर्थात् संसारमें लगानेवाली हैं, तथा संसार्यिक कामनारहित प्रवृत्ति और वासनारहित निवृत्ति— ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रवृत्ति और वासनारहित निवृत्ति— ये दोनों ही अवस्थाएँ 'निवृत्ति हैं अर्थात् संसारमें लगानेवाली हैं, तथा

तरफ ले जानेवाली हैं। इसिलये साधक इनको द्येक-टोक जानकर कामना-वासना-रहित प्रवृत्ति और निवृत्तिको ही प्रहण करें।

वास्तवमें गहरो दृष्टिसे देखा जाय तो कामना-वासनार्गहत प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख, आराम आदिके लिये की जायें तो वे दोनों ही 'प्रवृत्ति' हैं, क्योंकि वे दोनों ही बाँधनेवाली हैं अर्थात् उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता । परन्तु यदि कामना-वासनार्गहत प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों केवल दसरोंके सुख, आराम और हितके लिये ही की जायें,

<sup>\*</sup> चुँदिके द्वारा तो अपना ध्येय (लक्ष्य) ठीक-ठीक समझमें आता है और युतिके द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्यप दृढ़ रहता है। सायक पहले कैसे ही भावों और आवरणांवाला अर्थात् पापी-से पापी और दुरावारी-से-दुरावारी क्यों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मप्राणि ही करनी हैं'—इस उद्देश्यपर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं (गीता ९ 130)।

भिष्मिको छोड़का कोई एकानामें धाजन-ध्यान काता है तो यहाँ उसके सामने दृष्य, पदार्थ तो नहीं है, पर 'लोग मेरेको ज्ञानी, ध्यानी, साधक समझेंगे, तो मेरा आदर-सत्कार होगा'इस प्रकार मीतर एक सूक्ष्य इच्छा स्वी है, जिसे 'वासना' कहते हैं।

तो वे दोनों ही 'निवृत्ति' हैं; क्योंकि उन दोनोंसे ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता । वह व्यक्तित्व कम नहीं रहता ? जब प्रवत्ति और निवत्ति जिसके प्रकाशसे प्रकाशित होती है सथा जो प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित है, उस प्रकाशक अर्थात् तत्त्वकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही प्रवत्ति और निवृत्ति की जाय । प्रवृत्ति तो की जाय प्राणिमात्रकी सेवाके लिये और निष्ठति की जाय परम विश्वास अर्थात् स्वरूप-स्थितिके लिये ।

'कार्याकार्ये'--शास, वर्ण, आश्रमकी मर्याटाके अनुसार जो काम किया जाता है, वह 'कार्य'है और शास आदिकी मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया जाता है. यह 'अकार्य'है ।

जिसको हम कर सकते हैं. जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण होता है, यह 'कार्य'अर्थात कर्तव्य कहलाता है: और जिसको हमें नहीं करना चाहिये तथा जिससे जीवका यन्यन होता है, यह'अकार्य' अर्थात् अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते, वह अकर्तव्य नहीं कहलाता. यह तो अपनी असामध्ये है ।

'च्याचये'— भय और अभयके कारणको टेखन चाहिये । जिस कर्मसे अभी और परिणाममें अपना और टनियाका अनिष्ट होनेकी सम्पावना है, वह कमें 'भय'अर्थात् भयदायक है और जिस कर्मसे अभी और परिणाममें अपना और दुनियाका हितं होनेकी सम्पावना है, वह कर्म 'अधव'अर्थात् सबको अभय करनेवाला है।

मन्त्र्य जब करनेलायक कार्यसे ध्युत होकर अकार्यमें प्रवृत्त होता है, तब उसके मनमें अपनी मान-बहाईकी हानि और निन्दा-अपमान होनेकी आरादासे भय पैदा होता है। परन्तु जो अपनी मर्यादास कभी विचलित नहीं होता, अपने मनसे किसीका भी अनिष्ट महीं चाहता और केवल परमात्मामें ही लगा रहता है. उसके मनमें सदा अभय बना रहता है। यह अभय

ही मनुष्यको सर्वथा अभयपद—परमात्मको प्राप्त कर टेता है।

'बर्च मोक्षं च या वेति'--जो बाहारो ते यह दान, तीर्थ, वत आदि दत्तम-से-उत्तम कार्य करता है परनु भीतरसे असत् जड़, नाशवान पदार्थीके और खर्ग आदि लोकोंको चाहता है. उसके लिये वे सभी कर्म 'बन्ध' अर्थात बन्धनकारक ही है। केयत परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना, परमात्माके सिवाय कमी किसी अवस्थामें असत, संसारके साथ लेशमात्र मी सम्बन्ध न रखना 'मोक्ष' अर्थात् मोक्षदायक है।

अपनेको जो यस्तुएँ नहीं मिली हैं, उनकी वामना होनेसे मनप्य उनके अभावका अनभव करता है। यह अपनेको उन चस्तुओंके पतन्त मानता है और वस्तओंके मिलनेपर अपनेको स्वतन्त मानता है । वह समझता तो यह है कि मेरे पास वालुएँ होनेसे मैं स्वतन्त्र हो गया है, पर हो जाता है उन यस्तुओंके परतन्त । वस्तुओंके अभाव और वस्तुओंके भाव-श दोनोंकी परतन्ततामें इतना ही फरक पहता है कि वस्तओंके अभावमें परतत्तता दीखती है. खटकती है और वस्तुओंके होनेपर वस्तुओंको परतन्तवा परतन्तांक रूपमें दीखती ही नहीं: क्योंकि उस समय मन्य अन्या हो जाता है। परन्त हैं ये दोनों ही परतन्त्रना. और परतन्तता हो बन्धन है । आमावकी परतन्तना प्रकट दिय है और भावकी परतन्तता रिपा हुआ मीटा विष है, पर है दोनों ही विष । विन ही मारनेवाला हो होता है।

निकर्ष यह निकला कि सांसारिक वसुओं में कामनासे हो बन्धन होता है और परमात्मके सिवान किसी बहा, व्यक्ति, घटना, परिस्थित, देश, करत आदिकी कामना न होनेसे मुक्ति होती ? " । यदि मनमें कामना है तो यहा पासमें हो तो समान और पासपे न हो तो बन्धन! यदि मनमें कामना नहीं है हो बानु पासमें हो हो मुक्ति और पासमें न हो हो मुक्ति !

एक 'कामना' होती है और एक 'आवत्यकता' होती है । संमारकी कामना होती है और पामाधानी आवत्यकता । कामनाकी कामी पूर्नि होती ही नहीं, उसकी हो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकतावी पूर्नि ही हेती है ।

<sup>. .</sup> परमानाकी आवश्यकता भी संमारकी कामना झैनेसे ही पैता होती है । कामनाका आवान अमान झेनेप

आवत्यकता रहती ही नहीं अर्थात् पामाणाजी प्राप्ति हो जाती है ।

'बृद्धिः सा पार्थ सान्विकी'—इस प्रकार जो साथ वास्तवमें दृमारा सम्बन्ध नहीं है. उस संसारके प्रवृति-निवृति. कार्य-अकार्य, भय-अभय और साथ सम्बन्ध न मानना और जिसके साथ हमारा बन्ध-मोक्षके वास्तविक तत्त्वको जानती है, वह बृद्धि स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, ऐसे (प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिके साखिकी है।

आश्रय तथा प्रकाशक) परमात्माको तत्त्वसे ठीक-ठीक इनके वास्तविक तत्त्वको जानना क्या है? जानना— यही सात्त्विकी बृद्धिके द्वारा वास्तविक

प्रवृति-निवृति, कार्य-अकार्य, पय-अभय और तत्त्वको ठीक-ठीक जानना है। बन्ध-मोक्ष---इनको गहरी रीतिसे समझकर जिसके

सम्बन्ध-अब राजसी बृद्धिके लक्षण बताते हैं।

## यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३१ ।।

हे पार्थ ! मनव्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्मको, कर्तव्य औरअकर्तव्यको भी ठीक तरहसे नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।

व्याख्या—'चया धर्ममधर्म च'-- शाखीने जो कुछ भी विधान किया है, वह 'धर्म'है अर्थात् शास्त्रोंने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोकमें सदगति होती है, वह धर्म है। शास्त्रोंने जिसका निषेध किया अर्थात शास्त्रीने 'अधमें' है जिसकी आजा नहीं टी है और जिससे परलोकमें दुर्गति होती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता-पिता, बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करनेमें, दूसरोंको सुख पहुँचानेमें, दूसरोंका हित करनेकी चेष्टामें अपने सन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदिको लगा देना 'धर्म'है । ऐसे ही कुआँ-बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला-औषधालय बनवाना, प्याऊ-सदावर्त चलानाः देश, प्राम, मोहल्लेके अनाथ तथा गरीब बालकॉकी और समाजकी उन्नतिके लिये अपनी कहलानेवाली चीजोंको आवश्यकतानुसार उनकी ही समझकर निष्कामभावसे उदारतापूर्वक खर्च करना 'धर्म'है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आरामके लिये दूसरोंकी घन-सम्पत्ति, हक, पद, अधिकार छीननाः दूसरोंका अपकार, अहित, हत्या आदि करना: अपने तन, मन, घन, योग्यता, पद, अधिकार आदिके द्वारा दूसरोंको दुःख देना 'अधर्म'है ।

वास्तवमें धर्म वह है, जो जीवका करपाण कर

दे और अधर्म वह है, जो जीवको बन्धनमें डाल दे ।

'कार्य चाकार्यमेव च'-वर्ण, आश्रम, देश, काल, लोक-मर्यादा, परिस्थिति आदिके अनुसार शास्त्रीने हमारे लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी है. वह कर्म हमारे लिये 'कर्तव्य' है । अवसरपर प्राप्त हए कर्तव्यका पालन न करना तथा न करनेलायक कामको करना 'अकर्तव्य' है। जैसे, भिक्षा माँगना: यज्ञ, विवाह आदि कराना और उनमें दान-दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये तो कर्तव्य हैं. पर क्षत्रिय. वैश्य और शहके लिये अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्रीन जिन-जिन वर्ण और आश्रमोंके लिये जो-जो कर्म बताये हैं. वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य हैं: और जिनके लिये निषेध किया है. उनके लिये वे सव अकर्तव्य है ।

जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ ईमानदारीसे अपना परा समय देना, कार्यको सुचारूरूपसे करना, जिस तरहसे मालिकका हित हो. ऐसा काम करना-ये सब कर्मचारियोंके लिये 'कर्तव्य' हैं । अपने स्वार्थ, सख और आग्रममें फैंसकर कार्यमें परा समय न लगाना, कार्यको तत्परतासे न करना, थोड़ी-सी घुस (रिश्वत) मिलनेसे मालिकका बड़ा नकसान कर देना, दस-पाँच रूपयेकि लिये मालिकका अहित कर देना-ये

सब कर्मचारियोंके लिये 'अकर्तव्य' हैं।

राजकीय जितने अफसर हैं. उनको राज्यका प्रवन्ध करनेके लिये. सबका हित करनेके लिये ही कैंचे पदपर रखा जाता है। इसलिये अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके जिस प्रकार सब लोगोंका हित हो सकता है, सबको सख, आराम, शान्ति मिल सकती है-ऐसे कामोंको करना उनके लिये 'कर्तव्य' है । अपने तच्छ स्वार्थमें आकर राज्यका नकसान कर देना, लोगोंको दुःख देना आदि उनके लिये 'अकर्तव्य' है । सालिकी युद्धिमें कही हुई प्रयुत्ति-निवृत्ति,

भय-अभय और बन्ध-भोक्षको भी यहाँ 'एव घ'

पदोंसे ले लेना चाहिये । 'अयथायत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी'—राग होनेसे राजसी बुद्धिमें स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि दोप आ जाते हैं। इन दोपोंके रहते हुए युद्धि धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य, भय-अभय, यन्ध-मोक्ष आदिके वासविक तत्त्वको ठीक-ठीक नहीं जान सकती । अतः किस वर्ण-आश्रमके लिये किस परिस्थितिमें कीन-सा धर्म कहा जाता है और कौन-सा अधर्म कहा जाता है ?वह धर्म किस वर्ण-आश्रमके लिये कर्तव्य हो जाता है और किसके लियं अकर्तव्य हो जाता है: किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है ? इन बातोंको जो बृद्धि ठीक-ठीक

जय सांसारिक वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिते, क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है,

नहीं जान सकती, वह यदि राजसी है।

दो यह राग दूसरोंके प्रति द्वेष पैदा करनेपाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है, उसके दोपोंको और जिसमें द्वेष हो जाता है, उसके गुणेश मनुष्य नहीं देख सकता । राग और द्वेप—इन रोन्से संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। संसारके साथ सम्बन्ध जुड़नेपर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता । ऐसे ही परमात्पासे अलग रहनेपर मनुष्यं परमात्पानी नहीं जान सकता । संसारसे अलग होकर ही संसारके जान सकता है और परमात्मासे अभित्र होकर हो परमात्माको जान सकता है । वह अभित्रता चांहे प्रेमसे हो, चाहे ज्ञानसे हो।

िसध्याव १८

परमात्पासे अभित्र होनेमें सात्त्विकी बुद्धि ही काम करती है; क्योंकि सात्विकी युद्धिमें विवेकशांकि जामन् रहती है। परना राजसी यदिमें यह विवेकशित रागि कारण धुँघली -सी रहती है । जैसे जलमें मिट्टी धुन जानेसे जलमें स्वच्छता. निर्मलता नहीं रहती, ऐसे धी युद्धिमें रजीगुण आ जानेसे युद्धिमें उतनी संच्छता, निर्मलता नहीं रहती । इसलिये धर्म-अधर्म अदियो समझनेमें कठिनता पड़ती है । यजसी बुद्धि होनेगर मन्य्य जिस-किसी विषयमें प्रवेश वरता है, इससे उस विषयको समझनेमें कठिनता पंडती है। इस विषयके गण-दोषोंको होक-होक समझे बिना यह ग्रहण और त्यागको अपने आचरणमें नहीं ला सक्ता अर्घात् यहं प्राह्म यस्तुया प्रहण नहीं कर सकता और लान्य वसुका लाग नहीं कर सकता ।

सम्बरा-अब दमसी बृद्धिके लक्षण बताते हैं।

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ ।।

हे पृथानन्दन ! तमीगुणसे विरी हुई जो बुद्धि अवर्मको धर्म और सम्पूर्ण चीजीको उत्दा मान लेती है, यह तामसी है।

· व्याख्या—'अपर्मं , धर्मीपति या . मन्यते साय अच्छा बर्तय न परनः मत्त-महत्त्रमः, गुरू-अव्यर्व समसावृता'—ईसरको निन्दा करना; रास्त, बर्न, अन्त्रम अन्तिका अनगन , करना; भूत, कपट, भूनिर्न, शीर सोजमर्याद्यके जिसीत करम करना: मता-पितके जातनार्थ, । अपर्ध्य-मोत्रन,

शास्त्रविद्ध पाप-कर्मोको धर्म मानना—यह सब शरीरको ही खरूप मानना; ईश्वरको न मान करके अधर्मको धर्म मानना है। दुश्य जगतको हो सच्चा मानना; दुसरोंको तृच्छ

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादामें चलना; मता-पिताकी आहाका पालन करना तथा उनकी तन-मन-धनसे सेवा करना; संत-महारुपाओंके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बनाना; धार्मिक प्रन्थांका पठन-पाठन करना; दूसरोंकी सेवा-उपकार करना; गुरु-पवित्र भोजन करना आदि शास्त्रविहित कर्मोंको वर्षित न मानना---यह धर्मको 'अधर्म' मानना है।

तामसी बुद्धिवाले मनुष्योंके विचार होते हैं कि 'शास्त्रकारेंने, ब्राह्मणीन अपनेको बड़ा बता दिया और तरह-तरहके नियम बनाकर लोगोंको बाँध दिया, जिससे पारत परतन्त्र हो गया; जबतक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुसर्के रहेंगी, तबतक भारतका उत्थान नहीं हेंगा, भारत परतन्त्रताकी चेड़ीमें ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदि-आदि-आदि । इसलिये चे मर्यादाओंको लोड़नेमें ही धर्म मानते हैं।

'सर्वायान्विपरीतांद्य'-आत्माको स्वरूप न मानकर

शरीरको ही स्वरूप मानना; ईश्वरको न मान करके दृश्य जगत्को ही सच्चा मानना; दूसरोंको :तुच्छ समझकर अपनेको ही सच्चो संबंध मानना; दूसरोंको :तुच्छ समझकर अपनेको ही पढ़ा-लिखा, विद्वान् समझना; जितने संत-महाला हो गये हैं, उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं हो मानना; सच्चे सुखकी तरफ ध्यान न देकर वर्तमानमें मिलनेवाले संयोगजन्य सुखको ही सच्चा मानना; न करनेयोग्य कार्यको ही अपना कर्तव्य समझना; अपवित्र बस्तुओंको ही पवित्र मानना—यह सम्पूर्ण चीजोंको उत्था मानना है।

'युद्धिः सा पार्थ तामसी'—तमोगुणसे आवृत जो युद्धि अधर्मको धर्म, धर्मको अधर्म और अच्छेको युग, सुल्टेको उल्टा मानती है, वह युद्धि तामसी है। यह तामसी युद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली है—'असो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४।१८)। इसलिये अपना उद्धार चाहनेवालेको इसका सर्वधा त्याग यह देना चाहिये।

 $\star$ 

सम्बन्ध-अब भगवान् सात्त्विकी धृतिके लक्षण बताते है ।

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सान्त्विकी ।। ३३ ।।

हे पार्थ ! समतासे युक्त जिस अव्यक्षितारिणी धृतिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सान्विकी है ।

व्याख्या— 'धृत्या यया धारयते '
योगेनाव्याभचारिण्या' —सांसारिक हाम-हानि,
जय-पराजय, सुख-दुःख, आदर-निरादर,
सिंडि-असिडिमें सम रहनेका नाम 'योग' (समता) है ।
परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिंडि,

स्थाउँ-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'योग' (समता) है ।

परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिद्धि,
असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और
पत्लोकमें सुख-भोगको चाहना 'व्यभिचार' है; और
इस लोक तथा परलोकके सुख, भोग, वस्तु, पदार्थ
आदिको किश्चिन्मात्र भी इच्छा न रखकर केवल
परमात्माको चाहना 'अव्यभिचार' है। यह अव्यभिचार
जिसमें होता है, वह धृति 'अव्यभिचारिणी' कहलाती है।

ध्यतं साम्त्यका ह ।

अपनी मान्यता, सिद्धान्त, लक्ष्य, भाव, क्रिया,
वृत्ति, विचार आदिको दृढ़, अटल रखनेको शिक्तका
नाम 'धृति' है। योग अर्थात् समतासे युक्त इस
अव्यभिचारिणी धृतिके द्वार्ण मंनुष्य मन, प्राण और
इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है।

मनमें राग-देखको लेकर होनेवाले चित्तनसे रहित होता, मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाना और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाना आदि मनकी क्रियाओंको धृतिके द्वारा घारण करना है।

प्राणायाम करते हुए रेचकमें पूरक न होना, पूरकमें रेचक न होना और बाह्य कुम्पकमें पूरक न होना तथा आध्यत्तर कुम्पकमें रेचक न होना अर्थात् विषयसे नियृत्त होना चाँहे, उससे नियृत्त होना ही प्राणायामके नियमसे विरुद्ध शास-प्रशासोंका न होना धृतिके हाए इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण सत्ता है। ही धृतिके द्वारा प्राणीकी क्रियाओंको धारण करना है ।

लेकर इन्द्रियोंका उच्छंखल न होता, जिस विषयमें हैं, हे पार्थ। यह पृति सालिको है। 🔑 जैसे प्रवृत्त होना चाहें, उसमें प्रवृत्त होना और जिस

. 'मृतिः सा पार्थं सान्त्रिकी'--जिस धृतिसे मन् रान्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन विषयोंको प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंपर आधिपत्य हो करा

सम्बन्ध-अब एजसी धृतिके लक्षण बताते हैं।

त धर्मकामार्थान्यत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४ ।।

अर्जुन ! फलकी इच्छायाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा धर्म, काम (भीग) और अर्थको अत्यन्त आसिकपूर्यंक धारण करता है, वह धृति राजसी है।

व्याख्या—'यया तु धर्मकामार्थान्युत्या · · · सा पार्य को धारण करना है । राजमी---- राजमी धारण-राक्तिसे मनुष्य अपनी कामना-पूर्तिके लिये घर्मका अनुष्ठान करता है, करम अर्यात् भोग-पदार्थीको भोगता है और अर्थ अर्यात धनका संग्रह करता है।

अमावरा, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरोपर दान करना, तीयोंने अन्नदान करना; पर्वोपर उत्सव मनानाः तीर्थयात्रा करनाः धार्मिक संस्थाओंने चन्दा-चिट्टाके रूपमें कुछ चढ़ा देना; कभी कथा-कौर्तन, भागवत-सप्ताह आदि करवा लेना-यह सब केवल कामना-पूर्तिक लिये करना ही 'धर्म' यो धारण करना **\*** 1

सांसर्वक भीग-पदार्थ तो प्राप्त होने हो चाहिये: क्योंकि भोग-पदार्थीते ही सुख मिलता है, संसारमें , कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो भोग-पदामीस कामना न करता हो: यदि मनुष्य भौगोंको कामना न कते तो उसका जीवन ही व्यर्थ है-ऐसी धारणांके साथ भीग-पदायों से कामनापुर्दिमें ही लगे रहना 'काम'

धनके बिना दुनियामें किसीका भी माम नहीं चलताः धनसे ही धर्म होता है: यदि पासमें धन न

हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता: ब्रिडने

आयोजन किये जाते हैं, थे सब धनसे ही तो हैते है: आज जितने आदमी मड़े कहलाते हैं, ये सब धनके कारण ही तो बड़े बने हैं, धन होनेमें ही शोग आदर-समान करते हैं; जिसके पस धन नहीं होता, उसको संसारमें कोई पूछता ही नहीं। अर्डः घरका खुब संग्रह करना चाहिये—इस प्रकार पनरें ही रचे-पचे रहना 'अर्थ' को धारण करना है । संतर्दे अत्यन्त ग्रम (आसिक) होनेके वराण ग्रमस पुरुष शासकी मर्पादके अनुसार जो वुस्त भी शुभ कान मतता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि

इस कर्मका मुझे इस लोकमें सुख, आयन, स्ट्री,

सलका आदि मिले और पालीकमें साउ-भोग निते । ऐसे फलकी कामनावाले तथा संसार्थे अत्यत्त अमक

मनुष्यकी धारण-सिक राजमी होती है।

ं सम्बन-अब हमसँ धटिके राज्य बदाते हैं।

ग्रामंका अनुहान धनके लिये किया जाय और धनका खर्चा ग्रामंके लिये किया जाय, से ग्रामंत्रे धन और धनमें धर्म-दोनों पासर बढ़ते एटा है । पानु वर्षका अञ्चान और धनका खर्जा केनल कापनापृत्रिक लिये ही किया जाय तो वर्ष (पुण्य) और धन-दोनों है कापनार्शि काफे पह के जाते हैं।

## यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

## न विमुञ्जति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।। ३५ ।।

हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख और धमण्डको भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है।

व्याख्या--'चया स्वप्नं मधं ···· सा पार्थ तामसी'- नहीं होता; परनु राजसी और तामसी घृतिमें कर्ता तामसी धारण-शक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर लिप्त होता है। और भीतरका भय, चित्ता, दुःख और धमण्ड-इनका लाग नहीं करता, प्रत्युत इन सबमें रचा-पचा रहता

है। वह कमी ज्यादा नींदमें पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदिके भयसे भयभीत होता रहता है, कभी शोक-चिन्तामें हूबा रहता है, कभी दुःखमें मान रहता है और कभी अनुकूल पदार्थीके मिलनेसे घमण्डमें चुर रहता है ।

नित्रा, भय, शोक, आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, दम्म, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणोंको तथा हिसा, दूसरॉका अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धनका किसी तरहसे अपहरण करना आदि दुराचारोंको भी 'एव च' पर्दोसे मान लेना चाहिये ।

इस प्रकार निद्रा. आदिको भय र्देग-दुराचारोको पकड़े रहनेवाली अर्थात् उनको न छोड़नेवाली धृति तामसी होती है।

भगवान्ने तैतीसवें-चौतीसवें श्लोकोंमें 'घारवते' पदसे सालिक और राजस मनुष्यके द्वारा क्रमशः -सात्विको और राजसी धृतिको धारण करनेको बात कहीं हैं; परन्तु यहाँ तामस मनुष्यके द्वारा तामसी धृतिको धारण करनेकी बात नहीं कही । कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धिमें अज्ञता, मृढ़ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अन्तःकरणवाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावोंको छोड़ता ही नहीं । वह उनमें स्वामाविक ही रचा-पद्मा रहता है ।

सात्त्विको, राजसी और तामसी-इन तीनों धृतियोंके वर्णनमें राजसी और तामसी धृतिमें तो क्रमशः फलाकाङ्क्षी'और 'दुर्मेघा:' पदसे कर्ताका उल्लेख किया है, पर सात्त्विकी घृतिमें कर्ताका उल्लेख किया ही नहीं । इसका कारण यह है कि सात्विकी घृतिमें कर्ता निर्लिप्त रहता है अर्थात् उसमें कर्तृत्वका लेप विशेष बात

मानवशरीर विवेक-प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, स्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्यकी धृति-(धारणशक्ति-) में यह विवेक साफ-साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है। राजस मनुष्यकी घृतिमें संसारके पदार्थों और भोगोंमें रागकी प्रधानता होनेके कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता: फिर भी इस लोकमें सुख-आराम, मान-आदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले. भोग मिलें-इस विषयमें विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादाके अनुसार ही होता है। परन्तु तामस मनुष्यको धृतिमै विवेक बिल्कुल ही दव जाता है। तामस पावोंमें उसकी इतनी दुढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावोंको धारण करनेकी आवश्यकता ही उहीं रहती । वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावोंमें हो रचा-पचा रहता है।

पारमार्थिक मार्गमे क्रिया इतना काम नहीं करती, जितना अपना उद्देश्य काम करता है । स्थूल क्रियाकी प्रधानता स्थूलशरीरमें, चिन्तनकी प्रधानता सूक्ष्मशरीरमें और स्थिताकी प्रधानता कारणशरीरमें होती है, यह सब क्रिया हूं है। 'क्रिया तो शरीरोंमें होती है, पर मेरेको तो केवल पारमार्थिक भार्गपर ही चलना है'---ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य खयं-(चेतन खरूप-) में ही रहता है। स्वयंमें जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार खतः क्रियाएँ होती है। जो चीज खयंमें रहती है, वह कंमी बदलती नहीं । उस लक्ष्यकी दुढ़ताके लिये सालिकी बृद्धिकी आवश्यकता है और बुद्धिके निधयको अटल रखनेके लिये सात्विकी धृतिकी आवश्यकता

है। इसलिये यहाँ तीसवेंसे पैतीसवें श्लोकतक कुल लिये विन्तां न करके तुम अपने लक्ष्यको इद्रहसे छः श्लोकॉर्ने छः बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करके धारण किये रहो । अपनेम कभी भी ग्रजस-समस भगवान् साधकमात्रके प्रतिनिधि अर्जुनको चेताते हैं भाव न आने पायें—इसके लिये निरनार संज्ञा रहे।" कि 'पृथानन्दन । लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियोकि

सम्बय-मनुष्योंकी कर्मीर्ने प्रवृति सुखके लोगसे ही होती है अर्थात् सुख कर्म-संग्रहमें हेतु है। अतः अपेके चार स्लोकोंमें सुखके भेद बताते हैं।

> सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्पभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६।। परिणामेऽमृतोपमम् । विपमिव तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम् ।। ३७।।

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तुम भेरेसे सुनो । जिसमें अभ्याससे रमण होता है और जिससे दुःखोंका अना हो जाता है, ऐसा वह परमात्मविषयक वृद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा होनेवाला जो सुख (सांसारिक आसक्तिके कारण) आरम्पमें विषकी तरह और परिणामने अमृतकी तरह होता है, यह सुख सात्विक कहा गया है ।

ब्याख्या—'भरतर्थम'—इस सम्बोधनको देनेम भगयानका भाव यह है कि भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जन ! तम गजस-तामस सुखोमें लुब्ध, मोहित होनेवाले नहीं हो: क्योंकि तुम्हारे लिये राजस और तामस सुखपर विजय करना कोई यही बात नहीं है । तुमने राजस सुखपर विजय भी कर सी है; क्योंकि स्वर्गको उर्वशी-जैसी सुन्दरी अपराको भी तुमने ठुकरा दिया है । इसी प्रकार तुमने तामस गुख्यर भी विजय कर ली है: क्योंकि प्राणिमात्रके लिये आवश्यक जो निक्रका तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे तुन्तरा नाम 'गुहाकेश' हुआ है ।

'सर्ख नु इदानीम्'--ज्ञान, कर्म, कर्ता, युद्धि और धतिके तिल-हीन भेद बतानेके बाद यहाँ 'तू' पटका प्रयोग क्तके भागान् कहते हैं कि मुख भी तीन तरहका होता है । इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि आज पहचार्थिक मार्गपर चलनेशले दिनने भी साधक है, दन साधकेंकी केंची स्थिति न होनेने अधवा उनकी परमाधनत्वका अनुभव न होनेमें आग कोई विग्र-बाधा है, तो वह है-सम्बद्ध इच्छा ।

-स्त्रीनार गत्र भी अतर्रिको बदल समानगरक है।

जाता है । तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य-ध्यान और एकामताका सुख भी लिया जाय, तो वह भी बन्यनकार हो जाता है । इतना हो नहीं, अगर समर्वधका सुख भी लिया जाय, तो वह भी परमालतत्त्वकी प्रारितने बाधक है। जाता है--'सरप्रसद्देन ब्रमाति' (गीता १४ १६) । इस विषयमें कोई कहे कि परमात्मतत्वक सुख आ जा या है कह उस मध्यको भी हम ने लें ? वास्तवमें परमान्यतत्वका सूर्य लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस असय मुख्या स्वतः अनुभन होता है (गीता ५१२१: ६ १२१,२८)। साधनंत्रन मुखना भोग न करनेसे वह अक्षय मुख स्वत-स्वापिति प्राप्त ही जाता है । उस अक्षय गुजरी तरफ विशेष छाल करानेके लिये भगवान् यहाँ 'तु' पदकर प्रयोग करते हैं ।

यहाँ "इदानीम्" कहने हा रालार्व है कि अर्जुन संस्था और त्यापके तत्त्वारे जनना चाहते हैं; आ: उनकी जिल्लामक उत्तमें मगवाने स्थान, इत, कर्ब, वर्ब, मूर्ट और धृतिके होन-धिन भेद बताये । परमु इन स्वयं ध्येत तो मुखका ही रहता है । अतः भगवान् बकते हैं मि हुम रुप्टें ध्येवसे सिंडके तिये मधके भेर मुते ।

'विविधं, मूच् मे'—स्देग एव-दिन राहम औ

तमस सुखमें लगे रहते हैं और उसीको वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण 'सांसारिक भोगोंसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है; प्राणोंके मोहसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख सिलक सुख हैं'—ये बातें उन लोगोंकी समझमें ही नहीं आतों और वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । इसलिये भगवान् कहते हैं कि भैया ! वह सुख तीन प्रकारका होता है, उनको तुम सुनो और उनमेंसे साल्विक सुखका प्रहण करो और उजमें साल्विक सुख परमासाको सरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और एजस-तामस सुखोंका स्वाग करो । कारण कि साल्विक सुख परमासाको सरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और

'अध्यासाद्रमते यत्र'—सात्त्विक सुखमें अध्यासारे एण होता है । साधारण मनुष्योंको अध्यासारे विना इस सुखका अनुमव नहीं होता । राजस और तामस सुखमें क्ष्यास नहीं करना पड़ता । उसमें तो प्राणिमात्रका स्ता:-साप्ताविक ही आकर्षण होता है ।

एजस-तामस सुखमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर, मन-युद्धिका भोग-संप्रक्की ओर तथा थकावट होनेपर निप्र आदिकी और खता आकर्षण होता है। विषयजन्य, अधियानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी अभियानजन्य, प्रशंसाजन्य अग्नित हैं। कुत्ते आदि जो निव्र भागित हैं। कुत्ते आदि जो निव्र हैं तो नायज हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं। जात्सर्थ यह है कि राजस और तामस सुखमें अभ्यासकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य योनियोंने भी देते अग्वे हैं।

इस सालिक सुखमें अध्यास क्या है ? श्रवण-मनन भी अध्यास है, ज्ञासोंको समझना भी अध्यास है, और राजसी-तामसी चृतियोंको हटाना भी अध्यास है। जिस राजस और तामस सुखमें आर्णामात्रकी स्वतः-स्वामाविक म्वृति हो रही है, उससे भिन्न नयी प्रवृत्ति करनेका नाम अध्यास है। सालिक सुखमें अध्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना वाधक है।

यहाँ 'अध्यासाद्रमते' पदका यह भाव नहीं है कि सात्विक सुखका भोग किया जाय, प्रत्युत सात्विक सुखमें अभ्याससे ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदिके होनेको ही यहाँ रमण करना कहा गया है ।

'दुःखानं च निगच्छति'—उस साल्विक सुखमें अध्याससे ज्यों-ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों परिणाममें दुःखोंका नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा अगन्द बढ़ते जाते हैं (गीता २ । ६५) ।

'च' अव्यय देनेका तात्पर्य है कि जबतक साखिक सुखमें रमण होगा अर्थात् साधक साव्विक सुख लेता रहेगा, तवतक दुःखोंका अत्यत्त अभाव नहीं होगा । कारण कि साव्विक सुख भी परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा हुआ है— 'आत्मबुद्धिप्रसाद्भम्' । जो उत्पन्न होनेवाला होता है, वह जरूर नष्ट होता है । ऐसे सुखसे दुःखोंका अन्त कैसे होगा ? इसलिये साव्विक सुखमें भी आसांकि नहीं होनी चाहिये । साव्विक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे मनुष्य दुःखोंका अन्तको प्राप्त हो जाता है, गणातीत हो जाता है ।

'आत्मबुद्धिमसादजम्' — जिस धुद्धिमें सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन-संग्रह, विषयजन्यं सुख आदिका महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मविषयक विचार ही रहता है, उस युद्धिको प्रसन्नता (गीता २ । ६४) अर्थात् खब्छतासे यह सात्विक सुख पैदा होता है । नात्पर्य है कि सांसारिक संयोगजन्य सुखसे सर्वथा उपरत होकर परमात्मामें चुद्धिके विलोन होनेपर जो सख होता है, वह सुख सात्विक है ।

'यत्तद्रमे विषिषिय'— यहाँ 'यत्तत्' कहनेका भाव यह है कि 'यत्'—जो सात्तिक सुख है, 'तत्'—वह पयेक्ष है अर्थात् उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है । अभी तो उस सुखका केवल उदेश्य बनाया है, जब कि राजस और तामस सुखका अभी अनुभव होता है । इसिलिये अनुभवजन्य राजस और तामस सुखका त्याग करनेमें कठिनता आतो है और लक्ष्यरूपमें जो सात्त्विक सुख है, उसकी प्राप्तिके लिये किया हुआ रसहीन परिश्रम (अभ्यास) आरम्भमें जहरकी तरह लगता है— 'अमे विषमिय'। तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुखका तो त्याग कर दिया और लक्ष्यवाला सात्तिक सुख मिला नहीं—उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिये यह सात्तिक सुख आरम्भमें-जहरकों तरह प्रतिव होता है ।

राजस और तामस सुखको अनेक योनियों

होती है, यैसी रुचि अन्तमें नहीं रहती अर्थात् वह सख विषकी तरह हो जाता है, साक्षात् विष नहीं होता ।

राजस सख विषको तरह क्यों होता है ? कारण

कि विप तो एक जन्ममें ही मारता है, पर राजस सख कई जन्मीतक भारता है । ग्रजस सुख लेनेवाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्गमें भी चला जाता है, तो वहाँ भी उसको सुख, शान्ति नहीं मिलती । स्वर्गमें भी अपनेसे ऊँची श्रेणीयालोंको देखकर ईर्प्या होती है कि ये हमारेसे ऊँचे क्यों हो गये ! ममान पदवालोको देखकर दु:ख होता है कि ये हमारे ममान पद्भर आकर क्यों बैठ गये! और नीची श्रेणीयालोंको देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे केंचे हैं। इस प्रकार उसके मनमें ईप्यां, दःख और अभिमान होते हाँ रहते हैं, फिर उसके मनमें सर्व कहाँ और शान्ति कहाँ ? इतना ही नहीं, पण्योंके क्षीण हो जानेपर उसकी पुनः मृत्युलोकमं युण्ये मर्त्यंशोर्क पडताः है--क्षीणे विशन्ति'(गीता ९ । २१) । यहाँ आकर फिर शुम कर्म करता है और फिर स्वर्गमें जाता है । इस प्रकार जन्म-मरणके चकामे चढ़ा ही रहता है-- 'गतागतं कामकामा लगने° (९ । २१) । यदि यह रागके कारण पाप-कर्मोंने लग जाता है तो परिणामने चौरामी लाख योतियों और नत्कोमें पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मीतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका भोई अन्त नहीं आता । इसलिये इम सूखको विपकी

तरह कहा गया है।

'तत्सुखं राजमं स्मृतम्—सालिक सुदाने लिये
तो (सँतीसवें श्लोकमं) 'प्रोक्तम्' पर कहा है, पर
राजस सुदाके लिये यहाँ 'स्मृतम्' पर कहा है, पर
राजस सुदाके लिये यहाँ 'स्मृतम्' पर कहा है, पर
राज्य प्राप्त करण वह संयोगको तरफ पुनः लाल्या उद्धव है। कारण कि संयोगको तरफ पुनः लाल्या उद्धव है। कारण कि संयोगको प्राप्त पुनः लाल्या उद्धव है। कारण कि संयोगको प्राप्त प्राप्त पहा हुआ है और परिणामके प्रभावको पा स्थीकर नहीं करण।' अगर वह परिणामके प्रभावको स्वीकर करों है, कि फिर यह राजस सुदामं 'फेसमा नहीं। स्मृति, शास, पुराण आदिमें ऐसे बहुत-से इतिहास आवे हैं, किमंदी सनुत्योक द्वारा राजस सुदाक कारण यहुत दु:रा प्रवेगी यात आयों है। इसी यातको स्मरण करानेक लिये यहाँ 'स्मृतम्' पद आया है।

यहाँ 'स्मृतम्' पद आया है।

जिसकी वृति जितनी सालिक होनी है, यह उतना ही होक विषयक परिणामकी तरमा देखता है। अभीकें तरकादिक सुख्यकी तरमा देखता है। अभीकें तरकादिक सुख्यकी तरमा देखता हो नहीं, उसकी वृति तात्कातिक सुद्ध को तरमा हो जाती है। इसित्य यह संमारमें फैसा रहता है। राज्य पुरुषकी संसारमा मम्बन्ध वर्तमानमें तो अच्छा मालूम देता है। एता परिणामकी वर्षकी को अच्छा मालूम देता है। परा परिणामकी वर्षकी को अच्छा मालूम देता है। परा परिणामकी वर्षकी की अच्छा मालूम देता है। परा परिणामकी वर्षकी वर्षकी की अच्छा मालूम देता है। सम्बन्ध से वर्षकी वर्षकी होने की स्थान की हो हो जाता प्रार्थित सम्बन्ध नहीं परा स्थान की स्थान की स्थान की स्थान स्थान हो जाता प्रार्थित प्रमा साधकी नहीं परा साधकी हो जाता प्रार्थित प्रमा साधकी नहीं परा साधकी हो जाता प्रार्थित प्रमा

सम्बय-अब तामन मुखरा वर्णन क्यते हैं।

यदये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहतम् ।। ३९ ।।

निज्ञा, आलस्य और प्रमादसे टत्पप्र होनेवाला जो सुख आरम्पमें और परिणाममें अपनेको मोहित करनेवाला है, वह सुख तामस कहा गया है।

स्वारमा—"विमानस्वप्रमानीत्वर्षं — जब ग्राम लगाम है। अधिक स्वेतेगानी मनुष्य है गई नहीं अत्योधक बढ़ जाता है, तब वह तिसेमुल्या कप आती । यह बींद व आनेमें तथा जाता अती है भगाम बढ़ लेख है। इसेस्ट्रें मोन बहते हैं। इस और सूत्र भी ज्याम अती है। तथा और सूत्र्य मोह-(मुहल-)ने बारण मनुष्यहें अधिक सोना आगाम नामम मनुष्यह बहुत समाप बांगद हो मान है। पत्तु तामस मनुष्यको इसीसे ही सुख पिलता है, निद्रा-आलस्य-वृत्ति आती है, तव वह सत्त्रगुणवे इसितये इस सुखको निद्रासे उत्पन्न बताया है। प्रकाशको ढक देती है। विवेक-जानके ढकनेपर प्रपाट

जब तमोगुण अधिक बहु जाता है, तब मनुष्यकी वृतियाँ भारी हो जाते हैं। फिर वह आलस्यमें समय बरबाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आनेपर बह कह देता है कि 'फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं'। इस प्रकार आलस्य-अवस्थामें उसको सुख मालूम देता है। परन्तु निकम्मा रहनेके कारण उसको इन्द्रियों और अन्तःकरणमें शिथिलता आ जाती है, मनमें संसारका फालतू चिन्तन होता रहता है और मनमें अशान्ति, शोक, विषाद, जिन्ता, दुःख होते रहते हैं।

जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरहका होता है—अक्रिय प्रमाद और सिक्रय प्रमाद और सिक्रय प्रमाद और निठल्ले बैठे रहन 'अक्रिय प्रमाद'\* है। व्यर्थ क्रियाएँ (देखना, सुनना, सोचना आदि) करना; थीड़ी, सिगरेट, शराव, भॉग, तम्बाकू, खेल-तमाशा आदि दुर्जसनोमें लगना और चोरी, डकैती, इठ, कपट, चेईमानी, व्यभिचार, अमध्य-मध्यण आदि दुर्णसानी स्ताकृत प्रमाद' है।

प्रमादकं कारण प्रामस पुरुषोंको निरर्धक समय वरवाद करनेमें तथा झुठ, कपट, बेईमानी आदि करनेमें सुख मिलता है। जैसे काम-धंधा करनेवाले पैसे (मजदूरी या वेतन) तो पूरे ले लेते हैं. पर काम पूर्ण और ठीका ढंगसे नहीं करते । विकित्सकलीग पैंगियोका ठीका ढंगसे इलाज नहीं करते । विकित्सकलीग पैंगियोका ठीका ढंगसे इलाज नहीं करते, जिससे पेंगीलोग वार-बार आते रहें और पैसे देते रहें । दूध वेपनेवाले पैसोके लोभमें दूधमें पानी मिलाकर वेवते हैं। पैसे अधिक देनेवर भी वे पानी मिलाना नहीं छोडते । ऐसे पायरूप प्रमादसे उनको घोर नरकोकी प्राप्ति होता है।

जब तमोगुणी प्रमाद-वृत्ति आती है, तब वह सत्व-गुणके विवेक-ज्ञानको ढक देती है और जब तमोगुणी निद्रा-आलस्य-वृति आती है, तव वह सत्त्वगुणके प्रकाशको ढक देती है। विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाद होता है तथा प्रकाशके ढकनेपर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुषको निद्रा, आलस्य और प्रमाद — तीनोंसे सुख मिलता है, इसलिये तामस सुखको इन तीनोंसे ठरात्र बताया गया है।

### विशेष बात

निद्रा दो प्रकारकी होती है—युक्तनिद्रा और अतिनिद्रा ।

(१) युक्तनिद्या—िनदामें एक विश्वाम मिलता है। विश्वामसे शरीर, मन, चुन्दि, अन्तःकरणमें जीरोगता, स्मूर्ति, खच्छता, निर्मलता और ताजगो आती है। ताजगी आनेसे साधन-भजन करनेमें और सांसारिक काम करनेमें भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इस्र्लिये युक्तनिद्रा दोषी नहीं है, प्रखुत सबके लिये आवश्यक है। भगवान्ते भी युक्तनिद्राको आवश्यक वताया है— 'युक्तक्त्राववोधस्य योगो भवति दुःखहा' (गीता ६। १७)।

ताजगीमात्रके लिये निद्रा साधकके लिये आवश्यक है। जिस साधकके रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते, उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज्यादा संकल्पशील है, उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारका जो सम्बन्ध है, वह निद्राका सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रामें जो स्थिर तल है, वह साधकको साधनमें प्रवृत करनेमें और सांसारिक कार्य करनेमें बल देता है, इसलिये निद्रा आवश्यक है।

यद्यपि जोंद तामसी है, तथापि नींदका जो वेहोराीपना है, वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है, वह ग्राह्म है। परनु हरेक आदमी वेहोशोंके बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता; अतः उनके लिये नींदका बेहोशोभाग भी ग्राह्म है। हाँ, जो साधना करके कैंचे उठ गये हैं, उनको नींदके बेहोशीभागके

अालस्य और अफ़िय प्रमाद एक-जैसे दीएजे हुए भी उनमें खोड़ा अत्तर है । आलस्यमें वृत्तियोक्षे भागी होनेसे सुख होता है और अफ़िय प्रमादमें कर्तव्य-कर्मोंको छोड़नेसे सुख होता है ।

Professionalitations of the second यिना भी जाप्रत्-सुपरितमें विश्राम मिल जाता है। कारण कि जाप्रत्-अवस्थामें संमारके चित्तनका सर्वथा त्याग होकर परमात्मतत्त्वमें स्थिति हो जाती है तो महान् विश्राम, सख मिलता है: इस स्थितिसे भी असङ्ग होनेपर वासविक तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है ।

जो साधक है. उनको विशामके लिये नहीं सोना चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पहले काम-धंधा करते हुए भगवानुका भजन करते थे, अव लेटे-लेटे भजन करना है।

(२) 'अतिनिद्धा'—समयपर सोना और समयपर जागना युक्तनिडा है , और ऑधक सोना अतिनिदा है। अतिनिद्राके आदि और अन्तमें शरीरमें आलस्य भरा रहता है। शरीरमें भारीपन रहता है। अधिक नींद लेनेका स्वभाव होनेसे हरेक कार्यमें नींद आती रहती है।

चौदहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवान्ते पहले प्रमादको, दूसरे नंत्ररमें आलसको और तीसरे नेवरमें निज्ञको रखा है—'प्रमादालस्यनिहाभिस्तक्रिक्काति भारत' । परनु याँ पहले निद्राको, दुमरे नंत्रामे आलसको और तीसरे नंबरमें प्रमादको एवा है-'निहालस्वप्रमादोत्यम्' । इस व्यक्तिकमका कारण यह है कि वहाँ इन तीनेंकि द्वारा मनुष्यको बाँधनेका प्रसद्ध है और यहाँ मनुष्यक्ष पतन करनेका प्रसङ्ग है। बॉंधनेके विषयमें प्रभाद सबसे अधिक बन्धनकारक है। अतः इसकी सबसे पहले स्टा है। बाए। कि प्रमाद निपद आवरणोंमें प्रवृत करता है, जिसमें अधोगति होती है। आलस्य फैयल अच्छी प्रयुक्तिशे गुक्नेवाला धेनेमें इसकी दो नंबरमें रहा है। निज्ञ आवश्यक शेनेसे यन्यनकारक नहीं है, प्रन्युत अतिनिज्ञ

ही बन्धनकारक है; अतः इसको तीमरे नंत्रामे रहा है। यहाँ उसमे उत्य क्रम खनेक अधिवाय है कि सबके लिये आवश्यक होनेसे निदा इतना पठन करनेवाली नहीं है। निहासे अधिक आलख पान करता है और आलखसे भी अधिक प्रमाद पन करता है। कारण कि मनव्य ज्यादा नींद लेगा से वृक्ष आदि मृढ योनियोंको प्राप्त होगी; परन् अलग और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्यत होकर दराचार करनेमें नरकमें जाना पड़ेगा\* ।

'यदमे चानुबन्धे च सर्खं मोहनमात्मनः'--निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख आरम्पर्ने और परिणामने अपनेको मोहित करनेवाला है। इस सुखमें न तो आरम्भमें निवेक रहता है और न परिणाममें विवेक रहता है अर्थात् यह सुख विवेक्त्रके जाप्रत् नहीं होने देता । परा-पक्षी, कीट-पतंग आर्दिमें भी विवेक-शक्ति जायत न रहनेसे वे क्रियांने आएम और परिणामको सोच नहीं पाते । ऐसे ही जिस सुखके कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निज्ञा आदिसे उत्पत्र हुए सुखका परिणाम हमारे लिये क्या होगा ? उसमे क्या लाभ होगा ? क्या धर्मि होगी ? क्या दित होगा ? क्या अहित होगा ? उम सुखको तामम कहा गया है-'ततामसमुदाहतम्' ।

### ि विशेष चात

(१) प्रवृति और पुरय-क्षेत्री अन्ति है, और 'ये दो है' इस प्रसार इनकी पृथक्ताम विवेक भी अनादि है । यह विवेक पुरुषमें ही शरता है, प्रेर्मीने वहीं । जब यह पुरत इस विवेशका अनुदा कर्त अधिवेक्के, यसण प्रभृतिके साथ मध्यस जोड़ ऐस है, सब इस गमान्यके बराव प्रयान-राग पैदा है। जाता है है।

हमीपुलको सुनि जो प्रमाद है, यह मी अद्योग प्रयुनिको रोककर खेल-सुन्द आदि सामान्य पालद क्रियाओंमें संगात है; यानु अब प्रमार्थंत साथ ताग मिल जाता है (जो कि रजीपुत्रका क्या है), सब प्राप्त कामना पैटा ही जाती है । बतमनाथे किए अनेक तरहके पाप, अनवें होते हैं, जिनका परिवास बड़ा सर्वतर होता है ।

र्द शर्मा अनेश विकार पैछ होने हैं, यर वे सब विकार प्रकृतियें ही होने हैं, मुख्यमें वहीं र प्रकृतिकें साच तारात्म होनेसे मुख्य प्रकृतिके उन विकारीको अगरेने बात सेता है तो यह पुरत घोणी हो जारा है । याची क्य इसकी यह बीच हो पाल है कि विकास कार्र है और वाले हैं, क्या होते हैं और एह होते हैं, पा विकासि आदि और अन्तरने देखनेवार्ग अपनी निय सता न्यों की न्यों है रहती है, तब जर अधादाने पुरुष केरी हो जता है ।

Kitisteritisteritisteritistististeritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisteritisterit जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, तब विवेक प्रवल रहता है। जब राग बढ़ जाता है, तब विवेक दव जाता है, मिटता नहीं । पर विवेक ठीक तरहसे जाप्रत् हो जाय तो फिर राग टिकता नहीं अर्थात् गुगका अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है।

·· उस- रागके कारण मनुष्यकी प्रकृतिजन्य सुखमें आसक्ति हो जाती है । उस आसक्तिके रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवंश सात्त्विक सुखको प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सखका त्याग करनेमें उसे कठिनता मालूम देती है—'यत्तदमे विषमिव'। परन्तु जब रागै मिट जाता है, तव वह सुख अमृतको तरह हो जाता है-- 'परिणामेऽमृतोयमम्' ।

.. एगके कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है। पर वह सुख परिणाममें प्राणीके लिये जहरकी तरह अनिष्टकारक अर्थात् महान् दुःखरूप हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुखकी आसक्ति होनेपर दुःखकी परम्पराका कोई अन्त नहीं आता।

जब वही राग तमोगुणका रूप धारण कर लेता है, तब मनुष्यकी वृतियाँ भाग्री हो जाती हैं। फिर मनुष्य भींद और आलस्यमें समय बरबाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्यसे विमुख होकर अकर्तव्यमें लग जाता है। परन्तु तामस पुरुषको इन्हींमें सुख मालूम देता है। इसलिये यह तामस सुख आदि और अन्तमें मोहित करनेवाला है।

(२) जो प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, वह वास्तवमें 'नहीं' है । पर जी 'नहीं' को प्रकाशित करनेवाला तथा उसका आधार है, वह वास्तवमें 'हैं' तत्व है। उसी तत्त्वको 'सच्चिदानन्द' कहते हैं। निरत्तर संतारूपसे रहनेके कारण उसे 'सत्' कहते हैं, ज्ञानस्वरूप होनेके कारण उसे 'चित्' कहते हैं और आनन्दस्वरूप होनेके कारण उसे 'आनन्द' कहते हैं । उस सिच्चदानन्द परमात्माका ही अंश होनेसे यह प्राणी भी सिच्चिदानन्दस्वरूप है। परन्तु जब प्राणी असत् वस्तुकी इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तव उस इच्छासे वह स्वत:-स्वाभाविक आनन्द--सुख दक जाता है । जब असत् वस्तुकी इच्छा मिट जाती है, तब उस इच्छाके मिटते ही वह स्वतः-स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है।

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सखरूप'तत्त्व' है. उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब बुद्धिमें खच्छता, निर्मलता आ जाती है। उस खच्छ और निर्मल बुद्धिसे अनुभवमें आनेवाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। बुद्धिसे भी जब सम्बन्ध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धिके सम्बन्धसे ही उस संखकी 'सालिक' संज्ञा होती है । बुद्धिसे सम्बन्ध छूटते ही उसकी 'सात्विक' संज्ञा नहीं रहती ।

मनमें जब किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब वह वस्तु मनमें बस जाती है अर्थात् मन और बुद्धिका उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है। जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है, तब वह वस्तु मनसे निकल जाती है अर्थात् वस्तुका मनमें जो खिंचाय था. वह निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात् वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके अभावका जो दुःख था, यह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहनेवाले स्वतःसिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तवमें यह सुख वस्तुके मिलनेसे नहीं हुआ है, प्रत्युत रागके तात्कालिक मिटनेसे हुआ है, पर राजस पुरुष भूलसे उस सुखको वस्तुके मिलनेसे होनेवाला मान लेता है। वास्तवमें देखा जाय तो वस्तुका संयोग बाहरसे होता है और प्रसन्नता भीतरसे होती है । भीतरसे जो प्रसन्नता होती है, वह बाहरके संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मनमें) बसी हुई वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे साबन्ध-विच्छेद होनेपर पैदा होती है। तात्पर्य यह है वस्तुके मिलते ही अर्थात् बाहरसे वस्तुका संयोग होते हो भीतरसे उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य रहनेवाले खाभाविक सुखका आमास हो जातां है। जब नींदमें बुद्धि तमोगुणमें लीन हो जाती है,

तब बुद्धिकी स्थिरताको लेका वह सुख प्रकट हो

जाता है । कारण कि तमोगुणके प्रभावसे नींदमें जाप्रत्

और स्वप्रके मटाधोंकी विस्मृति हो जाती है । पदाधौंकी स्पति दःखोंका कारण है । पदार्थोंकी विस्पति होनेस निद्रावस्थामें पदार्थोंका वियोग हो जाता है तो उस वियोगके कारण स्वाभाविक सुखका आमान होता है, इसीको निद्राका सख कहते हैं। परन बुद्धिकी मिलनतासे यह स्वामाविक सद्य जैसा है. वैसा अनमवर्गे नहीं आता । तात्पर्य है कि चृद्धिके तमोगणी होनेसे यदिमें स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहनेसे बह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता । इसलिये निदाके सद्यको तामस कहा गया है\* ।

इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्विक मनव्यको ससारमे विषुख होकर तत्वमें बुद्धिक तल्लीन होनेसे सुख होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमें यसी हुई यस्ते बाहर निकलनेसे सुख होता है; और तामस मनुष्यको बस्तुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मोंकी विस्तृतिसे और निरर्धक क्रियाओंमें लगनेसे सरा

होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य-नितना रहनेवाला सुखरूप तत्व है. वह असतक सन्दर्भ आच्छादित रहता है । विवेकपूर्वफ असत्मे सम्बय-विक्येद हो जानेपर, सगवाली बसुओंक मनसे निस्त जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें लोन हो जानेपर जो सग्र होता है. वह उसी सखका आभास है। तांतर्य यह हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुखं होनेपर सहितह सुख, भीतरसे यसुओंके निकलनेपर राजस सन्न और मदतासे निद्रा-आलस्यमें संमारको भूलनेपर तामस मुख होता है; परन्तु वास्तविक सुख तो प्रकृतिकन पदार्थींसे सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है। इन सखीमें जो प्रियता, आकर्षण और (सद्यक्त) भीग है. यही परमार्थिक उन्नतिमें बाधा देनेवाला और पतन करनेवाला है। इसलिये पारमाधिक वसति घटनेक्टी साधकोंको इन तीनी सखीसे सम्बन्ध-विच्छेदं करन

अत्यन्त आवस्यक है।

सन्यय-चीसवेने उत्तालीसवे स्लोकतक मगवन्ने गुजीको मुख्यकको सेकर इतन, वर्म आदिके हौन-हीन भेर बहुने 1: अब इनके तिबाय गुणौकों लेकर सृष्टिकी सम्पूर्ण बस्तुओंके भी ठीन-ठीन भेद होते हैं—इसका सक्त्य बक्ते हुए भगवन् आगेके स्लोकमें प्रकरणका उपमारा करते हैं।

> न तदिस्त पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ।। ४० ।।

पृथ्वीमें या स्वर्गमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवाय और फर्डी भी वह ऐसी कोई यस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।

व्याद्या--- (इस अध्यायके आत्मने अर्जनने पहले त्याप-वर्मदोगका वर्णन क्रिया । उम प्रकारण संन्यास और त्यागका तत्व जानना चारा तो भगवानने उपसंहार यत्रते हेए भगवानने वहा कि जो स्यामे नहीं

नियानो नामस सुरव कहनेजा अधिकाप यह है कि-इसमें बुद्धि थोहिन हो जाती है अर्कांद्र सम्में बेदेशी आ जानी है। इस बेहोशीने संगारकों सर्वता विस्तृति हो जानी है और जापन्-अवस्था सर्वता दब जानी है, इमलिये इमको सामम मुख कहा गया है। अधर इतियोमहित बुद्धि मोहित व हो सो मही अवासा 'समर्थि हो जाती है । मामाधिमें भी विशास सिमता है । इस विशासमें निरामें निमनेकारी जो लाजगी है, यह जिस कारी हैं; चरन् इस तावर्गीका सुख सेनेसे गुजारीत नहीं होता । गुजारीत को समाधिक सुखसे अगद्र होनेसे ही होता है । .

<sup>्</sup>र प्रकृति क्रियातील, पांतक्तिरात्त्व है और पामाचलल अपरिवर्तनशील, निर्विकार, शाला, निर्वेत्त्र है । निप्रवासी इस निश्चन समाये स्थित ही कारी हैं; यरंगु अलकारणये चौगीवर घडना खेंगी निशक्ते बांद मनुष्यकी किर भीग और संग्रहमें ही रहेंच हो फार्ति है और वह करीने लग जाता है ह इस प्रकार संगति कारण संपूर्ण उस निष्टाल सन्त्रमें लाम नहीं से मकता और निष्टामें केवल कवामद दूर का लेगा है। असा वह भेग और ऐसर्चकी आर्मान्यम मर्पया लाग कर दे हो उसकी निराने और निराक्ते बार भी लावामें का नगणिक आरी ficig thin t

है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र—यह तीन प्रकारका कर्मीका फल मिलता है और जो संन्यासी हैं. उनको कभी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तेरहवें श्लोकसे संन्यास-सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले क्मोंकि होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेत बताये। सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें कर्तृत्व माननेवालोंकी निन्दा और कर्तत्वका त्याग करनेवालोंकी प्रशंसा की।

अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहका वर्णन किया । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्रहक । कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह तो प्रकृतिके गुणोंक साथ सम्बन्ध रखनेसे हो होते हैं। फिर गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया। सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके साथ यत्किञ्चित् सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्विक होता है। परंतु जो सरूपका वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है (गीता ६ । २१) ।

सालिक सुखको 'आत्पबुद्धिप्रसादजम्' कहकर भगवान्ने उसको जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया । जन्य वस्तु नित्य नहीं होती । इसलिये उसको जन्य बतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर वडना है अर्थात् प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोंसे र्यहत होकर उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिये कहते हैं-]

'न नदस्ति पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः'—यहाँ 'पृथिव्याम्' पदसे मृत्युलोक और पृथ्वीके नीचेके अतल, वितल आदि सभी लोकोंका, 'दिवि' पदसे स्वर्ग आदि 'लोकोंका, 'देवेषु' पदको प्राणिमात्रके उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्य, देवता, असुरं, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर-अचर प्राणियोंका, और 'वा पुनः' पदोसे अनन्त ब्रह्माण्डोका संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अन्त

ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित अर्थात् सब-के-सब त्रिगुणात्मक हैं—'सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः' ।

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य--- यह सब-का-सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध जोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि स्वरूप असङ्ग है। खरूप 'ख' है और प्रकृति 'पर' है । प्रकृतिसे सम्बन्ध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको पैदा करनेवाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकारमें खाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें पराधीनता ! कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थीमें आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है. जिससे पराधीनतामें भी स्वाधीनता दीखने लग जाती है।

इसलिये प्रकृतिजन्य गुणौंसे रहित होना आवश्यक है । प्रकृतिजन्य गुणोंमें रजोगुण और तमोगुणका त्याग करके सत्वगुण बढ़ानेकी आवश्यकता है । सत्वगुणमें भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्तु सात्विक सख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सख और ज्ञानकी आसक्ति बॉधनेवाली है। इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्वगुणसे ऊँचा उठे । इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोंका प्रकाण आया है।

साधकको तो सात्त्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बृद्धि, धति और सुख-इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजस-तामसका त्याग करना चाहिये । इनका त्याग करनेमें सावधानी ही साधन है। सावधानीसे सब साधन खतः प्रकट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें सात्त्विकता बहुत आवश्यक है। कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात् विवेक जाग्रत् रहता है, जिससे प्रकृतिसे मुक्त होनेमें बड़ी सहायता मिलतो है । वास्तवमें तो इससे भी असङ्ग होना है।

स्थान प्रत्यास्त्र स्थान स्था

इन सबका ताल्पर्य यह है कि साल्विक मनुष्यक्षे मंसारसे विमुख होकर तत्वमें युद्धिक तत्व्वांन होनेसे सुख होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमें यमी दूर्व बलुके चाहर निकलनेसे सुख होता है; और तामस मनुष्यको यम्बुऑके लिये किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मोंको विस्मृतिसे और निर्स्पक व्रियाओंमें लगनेसे सुख होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो निज-नित्सर रहनेवाला सखरूप तत्व है, वह असतके सन्दर्भने आच्छादित रहता है । विवेकपूर्वक असत्से सन्वयः विकंद हो जानेनर, गणवाली बलुओंके मनसे निरुत्त जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें सीन हो जानेपर दो मुख होता है, यह उसी सद्यक्त आधास है। तत्यर्थ पर हुआ कि संसारसे वियेकपूर्वक विमुख होनेपर सर्टलक सुख, भीतरसे यस्तुओंके निकलनेपर राजस सूख और मदतासे निदा-आलसमें संसारको भूलनेपर तामस सुध होता हैं परन्तु यासाविक सुख तो प्रकृतिबन्य पदार्थींसे सर्वया सम्बन्ध-विच्छेदमे ही होता है। इत सखोंने जो प्रियता, आकर्षण और (मछस्र) भीग है. यही परमार्थिक उत्रतिमें बाधा देनेवाला और पान करनेवाला है । इसलिये पारमाधिक दल्ली चाहनैतीले साधकाँको इन साना सुखासे मन्यन्य-विच्छेद करने अलन आवस्यक हैं।

··

\*

सम्बन्ध — बोतरोते उत्तालीतवें रहोकतक धनकत्वे गुनोको पुछत्तामें होतर हात. बर्म आदेके होन-होन ऐर बड़े । अब इनके तियाय गुजोको होकर मृद्धिको समूर्ण यहाुओंके भी तीन-हीन भेद होते हैं — इतकर हास्य करती हुए भगवाँ आपेक रहोकने प्रमानक उत्तालत करते हैं ।

> न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्पुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।। ४० ।।

पृथ्वीचे या स्वर्गमें अथवा देवताओंचे तथा इनके सिवाय और कहीं भी यह ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।

व्याका----[इस अध्यापके आरम्पर्ध अर्धुनने पहले त्यान-पर्मधीगवर वर्गन क्रिया । इस प्रस्तानक्र संनास और त्याकर तत्व जनना धादा तो भगवानुने असरित करते हुए भगवानुने बारा कि को त्याप्ती वर्गी

प्रकृति क्रियाणील, परिकर्नस्तील है और पासामाना अवशिवर्गस्तील, निर्वेकरा, साल, निरूप है। निराजनाये का निरूप तानमें निर्मात के जारी हैं: पानु अन्न करायों मोगीका परण रहेने निर्म्य कर महणारे दिर मीग और संवर्ग हैं। क्रिय हो जारी है और बहु आगि तान जारा है। इस प्रकार सार्यों काम मूण उस निर्मा तानमें हो। स्वर्ग और निर्माण के काम मुख्य प्रकार हु। कर तेशा है। असर बहु स्वर्ण के स्वर्ण करें। प्रविक्त आगितवार सार्थार त्यार कर दे तो उसकी निर्माण कीर निर्माण के सम्बद्ध सार्थ काम्याप सार्थ निर्माण कि असर विक्ती के सार्यालय सार्थार त्यार कर दे तो उसकी निर्माण और निर्माण के साम्याप सार्थ निर्माण कीर

मिळाको तासम सुख करनेका अभिकाय यह है कि इसमें बुद्धि घोड़िन हो जाती है अबांद आने सेरोली का जाती है। उस केरेलिये संमातको सर्वसा विस्तृति के जाती है और जातन्त्रपतासा सर्वसा त्व करते हैं, हानिसर्व इसको साम सुख कका प्रवा है। अपन इन्द्रियोसित बुद्धि मोहित न हो तो मही अवासा 'समापित' हो जाती है। समापित से ची तिवास विस्तृत है। इस विस्तायने नियास विस्तृत सामित के तालती है, अब तिव्य करते हैं, यह इस तालता नियास विस्तृत है। इस विस्तृत नियास विस्तृत करते हैं, यह इस तालता के सामित करते हैं, यह इस तालता का सामित करते हैं, यह उस तालता का सामित करते हैं, यह तालता का सामित का सामित करते हैं, यह तालता का सामित का सामित का सामित करते हैं, यह तालता का सामित का सामित का सामित का सामित करते हैं, यह तालता का सामित का सामित

हैं, उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र—यह तीन प्रकारका कर्मीका फल मिलता है और जो संन्यासी हैं. उनको कभी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तैरहवें श्लोकसे संन्यास-सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले कमेंकि होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेत् बताये। सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोंमें कर्तृत्व माननेवालोंकी निन्दा और कर्तत्वका त्याग करनेवालींकी प्रशंसा की। अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहका वर्णन किया । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्राहक । कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह तो प्रकृतिके गुणीक साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते है। फिर गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, पृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया। सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके साथ यत्किञ्चित् सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्विक होता है। परंतु जो

है, अलौकिक है (गीता ६ 1२१)।

सालिक सुखको 'आत्मसुद्धिप्रसादनम्' कहकर
भगवान्ते उसको जन्म (उत्पन्न होनेवाला) बताया।
जन्म वसु नित्य नहीं होती। इसलिये उसको जन्म बतानेका तालर्थ है कि उस जन्म सुखसे भी ऊपर उउन है अर्थात् प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोंसे रिंडत होकर उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक खरूप है। इसलिये कहते हैं—)

खरूपका बास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण

'न तदिस्त पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः' — यहाँ 'पृथिच्याम्' पदसे मृत्युलोक और पृथ्वीके नीचेके अतल, वितलं आदि सभी लोकोंका, 'दिवि' पदसे सर्ग आदि लोकोंका, 'देवेषु' पदको प्राणिमात्रके उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्य, देवता, असुर, एक्सस, नाग, पशु, पक्षी, कोट, पतंग, वृंश आदि सभी चर-अचर प्राणियोका, और 'वा पुनः' पदोसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोंको और अनन्त

ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणीसे रहित हो अर्थात् सब-के-सब त्रिगुणात्मक हैं—'सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं यदेभिः स्यात्त्रिभिगणैः'।

प्रकृतिजमुक्त यदाभः स्थात्त्राभगुणः'।

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य— यह सब-का-सव
ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे सम्बन्धकोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद
करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि खरूप असङ्ग है।
खरूप 'स्व' है और प्रकृति 'मर' है। प्रकृतिसे सम्बन्ध
जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको
पैदा करनेवाला है। यह एक विचित्र बात है कि
अहंकारमें खाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें
पराधीनता! कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थीमें
आसित, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे
पराधीनतामें भी स्वाधीनता दोखने लग जाती है।
इसलिये प्रकृतिजन्य गुणोंसे रहित होना आवश्यक है।

प्रकृतिकच्य गुणोमें रकोगुण और तमोगुणका त्याग करके सत्वगुण बढ़ानेकी आवश्यकता है। सत्वगुणमे भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्तु साचिक सुख और ज्ञानकी आसक्ति बाँधनेवाली है। इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्वगुणसे कैंचा उठे। इससे केंचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोंका प्रकृतण आया है।

प्रकरण आया ह ।

साधकको तो सालिक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख—इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजस-तामसका त्यान करना चाहिये । इनका त्याग करनेमें सावधानी ही साधन है । सावधानीसे सब साधन बतः प्रकट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद फरनेमें सालिकता बहुत आवश्यक है । कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात् विवेक जामत् रहता है, जिससे प्रकृतिसे मुक्त होनेमें बड़ी सहायता मिलती है । वासवमें तो इससे भी असङ्ग होना है ।

राध्या करते मह त्या वामस हो जाता है, हार्डिक बतेमके भयते नियत कर्मिक त्या वस्ते वह तथा एक हो जाता है और एक एवं असतिका तथा करते नियत कर्मिक तथा वस्ते वह तथा एक हो जाता है और एक एवं असतिका तथा करते नियत कर्मिक करते हैं तह है (१८ १७ १)। संख्यायेगाओं दृष्टिके समूर्य कर्मिके सितिकों पाँव हेतु बता है हुए जार्ड स्तिक कर्मिक सर्पत हुआ है, वह निया वर्मिके कर्मिके सम्बद्धिक कर्मिके कर्मिक कर्मिक कर्मिके क्षित है। वह निया वर्मिके क्षित कर्मिके कर्मिके क्षित है। वह कर्मिके कर्मिके कर्मिके कर्मिके कर्मिके क्षित है। वह कर्मिके क्षित वर्मिके विषे क्षेत्र से क्षेत्र नियत वर्मिके क्षित है। वह कर्मिके क्षित वर्मिके विषे क्षेत्र से क्षेत्र कर्मिके क्षेत्र है। वह कर्मिके हिल्ले कर्मिके हिल्ले कर्मिके क्षेत्र है। वह करते हैं। वह

# व्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवैर्गुणैः ।।४१ ।।

हे परतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृहोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके हारा विभक्त किये गये हैं।

व्याख्या—'ब्राह्मणशस्त्रविषशां शृह्मणां ध परंतप'— यहाँ ब्राह्मण, हाहिय और वैदय—इन तीनीके लिये एक पद और सृहिके लिये अलग एक पद देनेका तासर्य यह है कि ब्राह्मण, शहिय और यैरय—ये द्विज्यति हैं और शृह द्विज्ञति नहीं है। इसलिये इनके कर्मोका विभाग अलग-अलग है और क्मीरिक अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग-अलग है और

'कमाँग प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुंगैः'—
मनुय वो पुनः भी कर्म करता है, उसके अन्त-करणमें
उम कर्मक संस्कर महते हैं और उन संस्कर्यके
अनुस्तर उसका सम्भव बनता है। इस प्रकर पहलेके
अनेक जन्मीने विगे हुए कर्मोंक संस्कर्यके अनुस्तर
सनुयार जैसा समाव होता है, उसके अनुस्तर उसमें
प्रत्य, रज और तम—तीनी गुणोश्चे सृतियाँ उससे
होती हैं। इन गुण्यृतियंकि तारत्यक्कि अनुस्तर हो
सहान, हर्तिय, यैरच और मृद्रके कर्मोंश विभाग
हिस्स गया है (फ्रिंज ४ 1१३)। कारण कि मनुव्यने
वेसी मन्तर्वार्य होती है, धैमा हो यह धर्म मन्द्रा है।

विशेष यात

(t)

वर्ग दो तारों होते है—(१) उत्पालक कर्म और (२) भोगतपक वर्म । जिन कर्मीने क्रेय-गिन्न मेरीसीने जन्म रोज है, ये जिन्हालक वर्म करता है और जिन वर्मीने मुख-दुस्तक भीग होत्र है, ये 'भोगत्यक कर्म' जनायों है। भोगत्रपक वर्म अमुख-जनाक परिवर्तिको देश करते हैं, जिसके गीतामें अनिष्ट, इष्ट और मित्र नामसे कहा गया है (१८ । १२) ।

गहरों दृष्टिसे देखा जाय हो मात्र कर्म मोगाययक होते हैं अर्थात् जन्मारम्पक कर्मोंसे भी भोग होता है और घोगदायक कर्मोंसे भी घोग होता है। जैसे, जिसका उत्तम कुलमें जन्म होता है, उसम्म अद्भर होता है, सत्कार होता है; और जिसका चींच कुलने जम होता है, उसका निक्दर होता है, तिरस्कर मेर्क है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थितवालेका आदर होता है और प्रतिकृत परिचितिवारीका निपदर देता है। शालमं है कि आदर और निगदररासे भेग छै जन्मरम्पक और भोगरायक—दोनी यन्त्रीय होता है। पत्त जन्मएभक वर्मीय जो जन्म होता है, जाने आदा-निरादारूम भीग भीन होता है; समीकि आदा-निरादा कभी-सभी हुआ करते हैं, इरदम नहीं हुआ करते. और भोगदावक करोंने जो अनुस्त-प्रतिस्त परिवर्धन उटती है, उसने चीरिचीतका भीग मुखा रोग है. बर्देश्च परिस्पति इस्टम अस्ती ससी है।

बर्दें के परिस्पति हराम असी राती है।

भागवाक बर्मीम सहप्रमानुकार्यन मानेने
सम्प्रमान कारत है अर्पन् मह अनुक्ता-पितृत परिस्पतिन मुखी-हुआ को से सकत है और उसमें सप्या-राम्मी से बन सरवा है। जो अनुक्ता-पितृत परिस्पतिन मुखी-हुआ को है। जे अनुक्ता-पितृत परिस्पतिन मुखी-हुआ को है। के मुखी हों। हैं की के असने सम्पर्क स्थान करते हैं, वे बुद्धान कराज होते हैं। बसम है। अनुक्रमण मामान्ये अस्तिक सिने ही सिंग्ह है, अर्थ समी की से अनुक्त या प्रतिकृत परिस्थित आती है, वह सब और सत्यगुणको गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणको प्रधानता

अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना क्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो उसको दूसर्पेको सेवामें, दूसर्पेक सुख-आराममें लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाक त्याग कर दें। दूसर्पेकी सेवा करना और सुखेच्छाका त्याग करना—ये दोनों साधन हैं।

(5,

शांखोंमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव सर्गमें जाता है और पापोंकी अधिकता होनेसे नरकोंमें जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है। इस इृष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता।

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पाणेंका तारतस्य रहता है अर्थात् किसोके पुण्य अधिक होते हैं और किसोके पाप अधिक होते हैं "। ऐसे ही गुणोंका विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्वगुणको प्रधानतावाले कर्ष्यलोकमें जाते हैं, रजोगुणको प्रधानतावाले मध्यलोक कर्षात् मनुष्यलोकमें जाते हैं, रजोगुणको प्रधानतावाले सम्बर्णोक सर्धात् मनुष्यलोकमें जाते हैं, और तमोगुणको प्रधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं। इन तीनोंमें भी गुणोंके तारतस्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं।

सत्त्वगुणको प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता

और सच्याणकी गौणतासे क्षत्रिय, रजागुणकी प्रधानता और तमोगुणकी गौणतासे क्षेत्रय तथा तमोगुणकी प्रधानतासे शृह होता है। यह तो सामान्य रीतसे गुणोंकी वात बतायो। अब इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते हैं—रजोगुण-प्रधान मनुष्योंमें सव्वगुणकी प्रधानताबाले बाह्मण हुए। इन ब्राह्मणोंमें भी जन्मके भेदसे केंच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिकपसे कमोंका फल भी कई तरहका आता है अर्थात् सब ब्राह्मणोंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शृह भी जन्मसे केंच-नीच माने जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित भी कई तरहकी आती है। इसलिये गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकोमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८।४०)।

अब जो मनुष्येतर योनिवाले पशु-पक्षी आदि हैं, उनमें भी कैंच-गीच माने जाते हैं, जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं । कबृतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं । इन सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलतो । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालोंमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति-भेद होते हैं ।

\*

सम्बन्ध-अब भगवान् ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।।४२ ।

<sup>\*</sup> जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोंमेंसे किसी विषयमें कम और किसी विषयमें अपिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयमें नंबरोंको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षाफल तैया होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषयमें पाण अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य-पाण होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अला-अला विषयोंमें सबके पुण्य-पाप समान होते, तो सभीको बदाबा अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिये सभीके पुण्य-पापोंसे अनेक प्रकारका तारतध्य रहता है। यही बात सन्वादि गुणोंके विषयमें भी सम्मदान कारिये।

हरान्य करतेसे वह त्याग तामस हो जाता है; शाधीरिक बलेराके भयसे नियत कमीका त्याग करतेसे वह त्याग प्रसः हो जाता है और फल एवं आसांकका त्याग करके नियत कमीको करतेसे वह त्याग प्रसः हो जाता है और फल एवं आसांकका त्याग करके नियत कमीको करतेसे वह त्याग सांत्विक हो जाता है (१८ १७-९)। सांख्ययोगको दृष्टिसे सम्पूर्ण कर्माको सिद्धिये पाँच हेतु बढाते हुए जहाँ सांत्विक कर्माका वर्णन हुआ है वहाँ नियत कर्माको कर्तृत्वापिमानसे पहित, राग-द्वेपसे पहित और फलेच्छासे पहित मनुष्यके द्वारा किये वालेका उल्लेख किया है (१८ १२३)। उन कर्मामि किस वर्णके हित्ये कीन-से कर्मा नियत कर्मा है और उन हमांको कैसे किया जाय—इसको बतानेके लिये और साथ ही प्रक्तियोगकी बात बतानेके लिये भगवान् आगोका प्रकरण आत्म करते हैं।

## ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ।।४१ ।।

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्धोंके कर्म स्वधावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके द्वारा विभक्त किये गये हैं ।

व्याख्या—'झाह्यणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप'— यहाँ झाह्यण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंके लिये एक पद और शूद्रोंके लिये अलग एक पद देनेका ताल्पर्य यह है कि झाह्यण, क्षत्रिय और वैश्य—ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसलिये इनके कर्मीका विभाग अलग-अलग है और कर्मोंके अनुसार शालीय अधिकार भी अलग-अलग है।

'कमर्गिण प्रविभक्तानि स्वधावप्रप्रवेशुंणै:'—
मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अन्तःकरणमें
उस कर्मके संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कार्यके
अनुसार उसका स्वभाव चनता है। इस प्रकार पड़लेके
अनेक जग्मोंमें किये हुए कर्मोंके संस्कार्यक अनुसार
मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है, उसकि अनुसार उसमें
फल, रज और तम—तीनों गुणांकी चृतियाँ उत्सन
होती हैं। इन गुणवृत्तियोंके तारतम्यके अनुसार ही
झाहुण, हात्रिय, वैश्य और शुद्दके कर्मोंका विभाग
किया गया है (गीता ४।१३)। कारण कि मनुष्यमें
जैसी गुणवृत्तियाँ होती हैं, वैसा हो वह कर्म करता है।

विशेष बात (१)

कर्म दो तरहके होते हैं—(१) जमारम्मक कर्म और (२) भोगदायक कर्म ! जिन कर्मोंसे ऊँध-मीच सेनियोंमें जन्म होता है, वे 'जन्मारम्मक कर्म' फहलाते है और जिन कर्मोंसे मुख-दुःग्रका भोग होता है, वे 'भोगदायक कर्म' कहलाते हैं । भोगदायक कर्म अनक्ट्य-मतिकुल परिस्थितिको पैद्य करते हैं, जिसको गोतामें अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नामसे कहा गया है (१८ । १२) । गहरो दक्षिसे देखा जाय तो मात्र कर्म मोगदायक

होते हैं अर्थात् जन्मरम्भक कर्मोंसे भी मोग होता है और भोगदायक कमोंसे भी भोग होता है। जैसे, जिसका उत्तम कुलमें जन्म होता है, उसका आदर होता है, सत्कार होता है; और जिसका नीच कुलमें जन्म होता है, उसका नियदर होता है, तिरस्कार होता है । ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिबालेका आदर होता है और प्रतिकृत परिस्थितवालेका नियदर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निपदररूपमें भीग तो जन्मरम्भक और भोगदायक—दोनों कर्मीका होता है। परना जन्मारम्भक कमेंसि जो जन्म होता है, उसमें आदर-निग्रदररूप भोग भौण होता है: क्योंकि आदर-निग्रदर कमी-कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते; और भोगदायक कमोंसे जो अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थित आती है, उसमें परिस्थितका भीग मुख्य होता है: क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भीगदायक कर्मीका सदुपयोग-दुरुपयोग करनेन मनव्यमात्र स्वतन्त है अर्थात् यह अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिसे सुखी-दुःखी भी हो सकता है और उसके साधन-सामग्री भी बना सकता है । जो अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितिसे सुध्ये-दुःखी होते हैं, वे मूर्ध होते हैं।

और जो उसको साधन-सामग्री बनाते हैं, ये बुद्धिमन्

साधक होते हैं। कारण कि मनुष्यत्रम परमात्मानी

फॉफ्टिक लिये ही मिला हैं; अतः इसमें जो भी

अनुकुल या प्रतिकृत परिस्थिति आती है, वह सब साधन-सामग्री ही है।

अनुकुल-प्रतिकुल परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना क्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो ं उसको दूसरोंकी सेवामें, दूसरोंके सुख-आराममें लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग कर दें। दूसरोंकी सेवा करना और सुखेच्छाका त्याग करना-ये दोनों साधन है।

(3)

शास्त्रोंमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव स्तर्गमें जाता है और पापोंकी अधिकता होनेसे नरकोंमें जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है । इस दृष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, चेश आदिका कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता ।

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, इसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पापीका तारतम्य रहता है अर्थात् किसीके पुण्य अधिक होते हैं और किसीके पाप अधिक होते हैं । ऐसे ही गुणोंका विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्वगुणको प्रधानतावाले कर्घलोकमें जाते हैं, रजोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोकमें आते हैं, और तमोगुणकी भधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं। इन तीनोंमें भी गुणेंकि तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं।

सत्वगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता

और सत्त्वगुणको गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणको प्रधानता और तमोगुणकी गौणतासे वैश्य तथा तमोगुणकी प्रधानतासे शुद्र होता है। यह तो सामान्य रीतिसे गुणोंकी बात बतायी । अब इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते हैं—रजोगुण-प्रधान मनुष्योंमें सत्वगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए । इन ब्राह्मणोर्मे भी जन्मके भेदसे ऊँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिरूपसे कर्मोंका फल भी कई तरहका आता है अर्थात सब ब्राह्मणोंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थिति नहीं आती । इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गण मानने पड़ेंगे । ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी जन्मसे कैंच-नींच माने जाते हैं और अनुकुल-प्रतिकृल परिस्थिति भी कई तरहकी आती है। इसलिये गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकोंमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८ ।४०) ।

अव जो मनष्येतर योनिवाले पश-पक्षी आदि हैं. उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबतर आदि श्रेष्ठ माने जाते है और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थित भी एक समान नहीं मिलती । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालोमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति-भेद होते हैं।

सम्बन्ध-अब भगवान् ब्राह्मणके खाभाविक कर्म बताते हैं।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मे स्वभावजम् ।। ४२ ।

<sup>\*</sup> जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोंमेंसे किसी विषयमें कम और किसी विषयमें अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयोंके नंबरोंको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षाफल तैयार होता है । ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुष्य अधिक होते हैं और किसी विषयमें पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य-पाप होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग-अलग विषयोमें सबके पुण्य-पाप समान होते. तो सभीको बराबर अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं । इसलिये समीके पुण्य-पापोंमें अनेक प्रकारका तारतम्य रहता है । यही चात ... विषयमें भी समझनी चाहिये ।

मनका निष्ठह करना; इन्द्रियोंको वशमें करना; धर्मपालनके लिए कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधको क्षमा करना; शरीर, मन आदिमें सरलता रखना; वेद,शास्त्र आदिका ज्ञान होना; यज्ञविधिको अनुभवमें लाना; और परमात्मा, वेद आदिमें आस्तिक भाव रखना—ये सब-के-सब ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं।

पडता । .

व्याख्या—'श्रामः'—मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाय और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय—इस प्रकार मनके निश्रहको 'श्रम' कहते हैं।

'दम:'—जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको जब जहाँसे हटाना चाहें, तब वहाँसे हटा लें—इस प्रकार इन्द्रियोंको चरामें करना 'दम' है।

'तप:'—गोतामें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन आता है (१७ ।१४-१६), उस तपको लेते हुए भी यहाँ वास्तवमें 'तप'का अर्थ है—अपने धर्मका पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसन्नताका होना ।

'शौबम्'—अपने मन, युद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिको पवित्र रखना तथा अपने खान-पान, ब्यवहार आदिकी पवित्रता रखना—इस प्रकार शौबाबार-सदाबारका ठोक पालन करनेका नाम 'शौब' है।

'क्षान्तः'—कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, दुःख दे और अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, यहा, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर उसके क्षमा माँग बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा -कर देनेका नाम 'क्षान्ति' है।

'आर्जयम्'—शरीर, वाणी आदिके व्यवहारमें सरलता हो और मनमें छल, कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हों अर्थात् सीधा-सादापन हो, उसका नाम 'आर्जय' है।

'ज्ञानप'—बेट, शास्त्र, पुषण, इतिहास आदिका अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावोंका ठीक तरहसे योध होना तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध होना 'जान' है।

'विज्ञानम्',—यज्ञमं सुक्, सुवा आदि वस्तुअँका किस अवसरमर किस विधिसे प्रयोग करना चारिये— इसका अर्थात् यज्ञविधिका तथा अनुग्रात आदिको विधिका अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख लेने)का नाम 'विज्ञान' है।

"आस्तिक्यम्'—परमात्मा, थेदादि शास्त्र, परलोक आदिका हृदयमें आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यतामें कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार अपना आवरण हो, इसका नाम 'आस्तिक्य' है। 'ब्रह्मकर्म स्वभावजम्'—ये शाम, दम आदि ब्राह्मणके स्वभावजम्'—ये शाम, दम आदि ब्राह्मणके स्वभावजम्'—ये शाम, दम आदि ब्राह्मणके स्वभावजम्'—पुण) हैं अर्थात् सन कमाँ—(गुणों)-को धारण करनेमें ब्राह्मणको परिश्रम नरीं

जिन ब्राह्मणोर्न सच्चगुणको प्रधानता है, जिनके चरा-परम्परा परम शुद्ध है और जिनके पूर्वजनकृत कर्म मो शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणोंके लिये ही शम, दम आदि गुण स्वामाबिक होते हैं और उनमें किसी गुणके न होनेपर अथवा किसी गुणमें कभी होनेपर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणेंकि लिये सहज होता है।

चारों वणीकी रचना मुणीक तारतम्यसे की गयी है, इसलिये गुणीक अनुसार उस-उस वर्णमें थे-थे कर्म स्थापायिक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गीण हो जाते हैं । जैसे बाह्मणमें सलगुणको प्रधानता होनेसे उसमें राम, दम आदि कर्म (गुण) स्थापतिक आते हैं तथा जीविकाके कर्म गीण हो जाते हैं और दूसरे बणीमें क्लोगुण तथा तमोगुणको प्रधानता होनेसे उन वर्णीक जीविकाके कर्म भी स्थापायिक कर्मीमें सम्मालित हो जाते हैं । इसी दृष्टिसे गीतामें मारूणके सम्मालत क्रमीमें जीविकाके कर्म न कह करके राम, दम आदि कर्म (गुण) हो सहे गये हैं।

## शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।। ४३ ।।

शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजाके संवालन आदिकी विशेष चतुरता, युद्धमें कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करनेका भाव—ये सब-के-सब क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं।

व्याख्या—'शौर्यम्'—मनमें अपने धर्मका पालन करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध \*प्राप्त होनेपर युद्धमें चोट लगने, अङ्ग कट जाने, मर जाने आदिका किश्चिमात्र भी भय न हो, धाव होनेपर भी मनमें प्रसावता और उत्साह रहे तथा सिर कटोपर भी पहले-जैसे ही अस्व-शस्त्र चलाता रहे. इसका नाम 'शौर्य' है।

'तेज:'—जिस प्रभाव या शांकिके सामने पापी-दुगचारी मनुष्य भी पाप, दुगचार करनेमें हिचकते हैं, जिसके सामने लोगोंकी मर्यादाविकद्ध चलनेकी हिम्मत नहीं होती अर्यात् लोग स्वाभाविक ही मर्यादामें चलते हैं, उसका नाम 'तेज' है ।

धृतिः'—विपरीत-से-विपरीत अवस्थामें भी अपने धर्मसे विचलित न होने और शत्रुओके द्वारा धर्म तथा नीतिसे विरुद्ध अनुचित व्यवहारसे सताये जानेपर भी धर्म तथा नीति-विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी

मर्योदामें चलनेका नाम 'धृति' है ।
'दाक्ष्यम्'— प्रजापर शासन करनेकी, प्रजाको यथायोग्य व्यवस्थित रखनेको और उसका संचालन करनेकी विशेष योग्यता, चतराईका नाम 'दाक्ष्य' है ।

'युद्धे चाप्यपलायनम्'—युद्धमें कभी पीठ न दिखाना, मनमें कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना—यह युद्धमें 'अपलायन' है ।

'दानम्'—क्षत्रियलोग दान करते हैं तो देनेमें हैं, वे क्षात्रकर्म कहलाते हैं।

कमी नहीं रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हैं । वर्तमानमें दान-पुण्य करनेका खभाव वैश्योंमें देखनेमें आता है; परन्तु वैश्य लोग देनेमें कसाकसी करते हैं अर्थात् इतनेसे ही काम चल जाय तो अधिक क्यों दिया जाय—ऐसा द्रव्यका लोभ उनमें रहता है । द्रव्यका लोभ रहनेसे धर्मका पालन करनेमें वाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे साल्विक दान (गीता १७ । २०) देनेमें कठिनता पड़ती है । परन्तु खत्रियोंमें दानवीरता होती है । इसल्यिय यहाँ 'दान' शब्द क्षत्रियोंके खभावमें आया है ।

'ईश्वरभावश'—श्रांत्रयोमें स्वाभाविक ही शासन करनेकी प्रकृति होती है। लोगोंके नीति, धर्म और मर्यादा-विरुद्ध आवरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहें हैं; और उनको नीति, धर्मक अनुसार चलानेकी इच्छा होती है। अपने शासनद्वार सक्की अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार चलानेका भाव रहता है। इस ईश्वरभावमें अभिमान नहीं होता;क्योंक क्षत्रियजातिमें

नप्रता, सरलता आदि गुण देखनेमें आते हैं। 'क्षात्रं कर्म स्वभावजम'—जो मात्र प्रजाकी दुःखोंसे रक्षा करे, उसका नाम 'क्षत्रिय' है—'क्षतात् त्रायत इति क्षत्रियः।' उस क्षत्रियके जो स्वामाविक कर्म

\*

सम्बन्ध—अब वैश्य और शुद्रके स्वामाविक कर्म बताते हैं ।

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शृद्धस्यापि स्वभावजम् ।। ४४ ।।

<sup>\*</sup> अपना युद्ध करनेका विचार भी नहीं हैं, कोई स्वार्थ भी नहीं हैं, पर परिस्थितिवशात् केवल कर्तव्यरूपसे प्राप्त हुआ है, वह 'धर्मव युद्ध' हैं ।

खेती करना, गायोंकी रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना—ये सब-के-सब वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं,तथा चारों वर्णों की सेवा करना शृहका भी स्वामाविक कर्म है. ।

व्याख्या—'कृषिगौरक्ष्यवाणिन्यं वैश्यकर्म स्वभायजम्' —खेती करना, गायोंकी रक्षा करना, उनकी वंश-वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना—ये कर्म वंश्यमें स्वापायिक होते हैं।

शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है—विस देशमें, जिस समय, जिस वस्तुको आवश्यकता हो, लोगोंके हितकी भावनासे उस वस्तुको (जहाँ वह मिसती हो,वहाँसे ला करके) उसी देशमें पहुँचाना, प्रजाकी आवश्यक वस्तुओंक अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओंके अभावमे कोई कप्ट न पाये—इस मावसे सच्चाईके साथ यसाओंका वितरण करना।

भगवान् श्रीकृष्ण (नन्दवाबाको लेकर) अपनेको वैरय ही मानते हैं \* । इसिलिये उन्होंने स्वयं गायों और बाउड़ोंको चया । मनु महाराजने यैरय-चृतिमें 'पशूनां रक्षणम्' (मनुस्तृति १ । ९०) (पशुओंको रक्षा करना) कहा है, पर यहाँ भगवान् (उपर्युक्त पदांसे) अपने जाति-भाइयोंसे मानो यह कहते हैं कि तुमलोग सब पशुओंका पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम-से-कम गायोंका पालन और उनकी रक्षा ज़रूर करना । गायोंको यृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं; परन्तु उनको रक्षा ज़रूर करना । गायोंको यृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं; परन्तु उनको रक्षा ज़रूर करना, जिससे हमारा गोयन घट न जाय । इसिलिये वैश्वय-समाजको चाहिये कि वह गायोंकी रक्षामें अपना तन-मन-चन लगा दे, उनकी रक्षा करनेमें अपनी शांकि बचाकर न रहे । भोरक्षा-सम्बन्धी विशेष चात

मनुष्यक्ति लिये गाय सब दृष्टियोंसे पालतीय है। गायसे अर्थ, धर्म, कम और मोध— इन चारों पुरुषाधाँकी सिद्धि होती है। आक्रके अर्थप्रधान युगमें तो गाय अत्यन्त ही उपयोगी है। गोपासन से, गायके दुध, भी, गोयर आदिसे धनकी युद्धि होती है। हम्मय

देश कृषिप्रधान है । अतः यहाँ खेतीमें जितनी प्रधानती बैलोंको है, उतनी प्रधानता अन्य किसीको भी नहीं है। भैसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर छेती जितना काम बैल कर सकता है, उतना भैसा नहीं कर सकता । भैंसा बलवान तो होता है, पर यह धर सहन नहीं कर सकता । धूपमें चलनेसे वह जीभ निकाल देता है, जब कि बैल धुपमें भी चलता रहता है। कारण कि भैसेमें सांस्थिक बल नहीं होता. जब कि बैलमें सात्विक चल होता हैं। वैलोंकी अपेक्ष भैसे कम भी होते हैं। ऐसे ही उँट से भी खेतीकी जाती है, पर ऊँट भैंसेसे भी कम होते हैं और यहत मेहगे होते हैं। खेती करनेवाला हरेक आदमी कैंट नहीं खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान बैल मारे जानेके कारण बैल भी महरो हो गये हैं, तो भी वे ऊँट-जितने मेंहगे नहीं है। यदि घएँमें गायें रखी जायें तो बैल घरोंने ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते । विदेशी गायोंके जो बैल होते है, वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योंकि उनके कंधे न होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता !

गाय पवित्र होती है। उसके शरीरक स्पर्ध करनेवाली हवा भी पवित्र होती है।गायके गोयर-गोपूर भी पवित्र होते हैं। गोयरसे लिपे हुए घंग्रेम प्लंग, हैजा आदि पयंकर बीमारियाँ नहीं आतीं। इसके सिवाय युद्धके समय गोयरसे लिपे हुए मक्सनेपर बमका उतना असर नहीं होता, जितना सीमेण्ट आदिसे बने हुए मक्सनेपर होता है।गोयरमें जहर टॉजिनेमें विशेष रात्ति होती है। काशीमें कोई व्यक्ति सौंप बारनेसे मर गया। लोग उसकी दह-किया अपनेके लिये उसको गंग्रके जिनारे ले गये। बहाँपर एक सायु रहते थे। उन्होंन पूछा कि इस व्यक्तियों करा हुआ? लोगोंने कहा कि यह सौंप कारनेसे मंग्र है।

कृषिवाणिज्यानेरक्षं कुर्मादं तुर्वमुच्यते । यातां चतुर्विया तत्र वर्व गोवृत्तपोऽनिराम् ।।

<sup>&#</sup>x27;वैश्योकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी हैं--कृषि, वाजिन्य, गोरशा और ब्याब होना । हनकोग उन बार्गेनी केवल गोपालन ही महामें करने आये हैं ।

लगी है।

साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोवर ले आओ । गोवर लाया गया । साधुने उस व्यक्तिकी नासिकाको छोड़कर उसके पूरे शरीरामें (नीचे-ऊपर) गोवरका लेप कर दिया । आधे घण्टेके बाद गोवरका फिर दूसरा लेप किया । इससे उस व्यक्तिके श्वास चलने लगे और वह जी उठा । इसके रोगोंको दूर करनेके लिये गोमूत्र बहुत उपयोगी है । छोटी बछड़ीका गोमूत्र रोज तोला-दो तोला पीनेसे पेटके रोग दूर हो जाते हैं । एक सन्तको दमाकी शिकायत थी, उनको गोमूत्र-सेवनसे बहुत फायदा हुआ है । आजकल तो गोवर और गोमूत्रसे अनेक रोगोंकी द्वाइयाँ बनायी जा रही हैं । गोवरसे गैस भी बनने

खेतोंमें गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अत्र पैदा होता है, वह भी पवित्र होता है। खेतोंमें गायोंके रहनेसे, गोबर और गोमूत्रसे जमीनकी जैसी पृष्टि होती है, वैसी पृष्टि होती हो, एक यार अंगूरकी खेती करनेवालेने बतायाकि गोबरकी खाद डालनेसे अंगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े होते हैं, उतने विदेशी खाद डालनेसे नहीं होते हैं विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वर्षोमें जमीन खराब हो जाती है अर्थात् उसकी टपजाऊ-शांकि नष्ट हो जाती है अर्थात् उसकी टपजाऊ-शांकि व्याच-को हो परन्तु गोबर-गोमूत्रसं जमीनकी उपजाऊ-शांकि व्याच-को हो । परनु गोबर-गोमूत्रसं जमीनकी उपजाऊ-शांकि व्याच-को हो । परनु गोबर-गोमूत्रसं जमीनकी उपजाऊ-शांकि व्याच-को हो । परनु गोबर-गोमूत्रसं जमीनकी उपजाऊ-शांकि व्याच-को हो । विदेशोमें परमायनिक खांदसं बहुत-सं खेत खराव हो गये है, जिन्हें उपजाऊ वनानेके लिये वे लोग भारतसे गोबर मैंगवा रहे हैं । हमारे देशकी गांवें सौम्य और साल्विक होती

हैं । अतः उनका दूध भी सालिक होता है, जिसको भीनेसे युद्धि तीक्ष्ण होती है और खभाव शान्त, सौम्य होता है। विदेशी गायोंका दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायोंमें गुस्सा बहुत होता है। अतः उनका दूष भीनेसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर होता है। भैंसका दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सालिक नहीं होता । उससे सालिक यल नहीं आता । सैनिकांकि भेंडुको गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे भेंडे बहुत तेज होते हैं। एक यार सैनिकांने परीक्षांके गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे

लिये कुछ घोड़ोंकी भैंसका दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गये । परन्तु जब नदी पार करनेका काम पड़ा तो वे घोड़े पानीमें बैठ गये । भैंस पानीमें बैठा करती है, अतः वही स्वभाव घोडोंमें भी आ गया । कैंटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका दही, मक्खन होता ही नहीं । उसका दूध तामसी होनेसे दुर्गीत देनेवाला होता है । स्मृतियोंमें कैंट, कुत्ता, गधा आदिको अस्पृश्य बताया गया है।

सम्पूर्ण धार्मिक कार्योमें गायकी मुख्यता है। जातकर्म, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि सोलह संस्कारोमें गायका, उसके दूध, धी, गोबर, आदिका विशेष सम्बन्ध रहता है। गायके घोसे ही यज्ञ किया जाता है। स्थान-शुद्धिके लिये गोबरका ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती है। त्रास्कोंसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्योमें 'पञ्चाच्य' काममें लाया जाता है, जो गायके दूध, दही, धी, गोबर और गोमून—इन पाँचोंसे बनता है।

कामनापूर्तिके लिये किये जानेवाले यज्ञोंमें गायका

घो आदि काममे आता है । रघुवंशक चलनेमें गायकी ही प्रधानता थी । पौष्टिक, वीर्यवर्धक चीजोंमें भी गायके दूध और घीका मुख्य स्थान है ।
निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मुक्ति होती है । गायकी सेवा करनेस मुक्ति होती है । गायकी सेवा करनेमा अन्तःकरण निर्मल होता है । भगवान् श्रीकृष्णने भी बिना जूतीके गोचारणकी लीला की थी, इसलिये उनका नाम 'गोपाल' यहा । प्राचीनकालमें ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे । गायके दूध, धीसे उनकी खुँदि प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे ने बड़े-बड़े प्रन्थोंकी रखना किया करते थे । आजकल तो उन प्रन्थोंकी रखना किया करते थे । आजकल तो उन प्रन्थोंकी रखन ठीक समझनेवाले भी कम हैं । गायके दूध-धीसे

पास आते थे और उनको सलाहसे राज्य चलाते थे । गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालीको कथाओंसे इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं । बड़े भारी ुं कत

वे दीर्घायु होते थे । इसलिये गायके घीका एक नाम

'आय' भी है। बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियोंके

है कि आज हमारे देशमें पैसीके

हजारोंकी संख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है !अगर इसी तरह गो-हत्या चलती रही तो एक समय गो-वंश समाप्त हो जायगा । जब गायें नहीं रहेंगी, तब क्या दशा होगी, कितनी आफर्ते आयेंगी-इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जब गायें खत्म हो जायेंगी,तब गोबर नहीं रहेगा और गोबरकी खाद न रहनेसे जमीन भी उपजाक नहीं रहेगी । जमीनके उपजाऊ न रहनेसे खेती कैसे होगी? खेती न होनेसे अत्र तथा वस (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोंको शरीर-निर्वाहके लिये अन्न-जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जायगा । गाय और उसके दूध ,धी, गोधर आदिके न रहनेसे प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । गोधनके अभावमें देश पराधीन और दुर्वल हो जायगा । वर्तमानमें भी अकाल, अनावृष्टि, भूकम्प,आपसी कलह आदिके होनेमें गायोंकी हत्या मुख्य कारण है । अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी रक्षा करना. उनको कलाखानामें जानेसे रांकना हमारा परम कर्तव्य है।

गायोंकी रक्षाके लिये भाई-बहतींको चाहिये कि वे गायोंका पालन करें, उनको अपने घरोमें रखें । गायका ही दूध-घी खाये, भैस आदिका नहीं । घरोंने भोबर-गैसका प्रयोग किया जाय । गायोंकी रक्षाके उरेश्यसे ही गोशालाएँ बनायी जाये, दुधके उदेश्यसे नहीं । जितनी गोचर-भमियाँ हैं, उनकी रक्षा की जाय तथा सरकारसे और गांचर-भूमियाँ छुड़ाई जाये । सरकारकी गोहत्या-नीतिका विरोध किया जाय और सरकारसे अनुरोध किया जाय कि यह देशकी रक्षाके लिये परे देशमें तत्काल पूर्णरूपसे गोहत्या धन्द करे ।

'परिचर्यात्मकं कर्षे शुद्रस्यापि स्वभावजम्'—चार्रे वर्णोंकी सेवा करना, सेवाकी सामग्री तैयार करना और चारों वर्णींक कार्योंमें कोई बाधा, अड़चन न आये सबको सदा-आराम हो-इस भावते अपनी बुद्धि योग्यता, सलके द्वारा सबकी सेवा करना शूदका स्वामाधिक समें है।

यहाँ एक रहता पैदा होतों है कि भगवान्ते चारों वर्णें ही उत्पत्तिमें सत्त, रज और तम—इन टीन गुलोको बारण मताया । उसमें तमोगुलको प्रधानताने

शहकी उत्पत्ति बतायी और गीतामें जहाँ तमीगुरका वर्णन हुआ है, वहाँपर उसके अज्ञान, प्रमाद आलख, निदा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह—ये सात अवगृष बताये हैं (गीता १४ । ८; १३ । १७) । अतः ऐसे तमोगुणकी प्रधानतावाले शुद्रसे सेवा कैसे होगी? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमें पड़ा रहेगा हो सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहत ऊँच दर्बेकी चीज है। ऐसे ऊँचे कर्मका भगवानने शहके लिये कैसे विधान किया ?

यदि इस शङ्कापर गुणौंकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गीतामें आया है कि सत्वगुणवाले कैंचे लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणवाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात् मृत्युलोकमें जाते हैं और तमोगुणवाले अधीर्गातमें जाते हैं (गीता १४ । १८) । इसमें भी वास्तवमें देखा जाय तो रजोगुणके बढ़नेपर जो मरता है, वह कर्मप्रधान मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है-- रजिस प्रलपं गर्ला कर्मसङ्घित जायते". .(गीता १४ । १५) । इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यमात्र रज्ञप्रधान (रजोगुणकी प्रधानतावाला) है। रजःप्रधानवालोंमें जो सालिक, राजस और तामस-तीन मुण होते हैं, उन तीनों गणोंसे ही चारों वर्णोंकी रचना की गयी है। इसलिये कर्म करना सथमें मुख्य होता है और इसीको सेका मनुष्योंको कर्मयोनि कहा गया है तथा गीनाने भी चारों क्योंकि कमेंकि लिये 'स्वभावज कमें', 'संगम्बनिया कमें' आदि पद आपे हैं । अतः शहका परिचर्ष अर्थात् सेवा करना 'स्वमायज कर्म' है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता ।

मनव्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, शरिय और वैश्यमें विधेक-विचारका विशेष साम्तम्य रहती है और शब्दि भी रहती है: परन शहरों मोहकी प्रधानता रहनेमें उसमें जिवेक बहुत दव जाता है। इस दक्षिसे शुद्रके सेवा-कर्ममें विशेकको प्रधानता न होकर आजायालनको प्रधानता रहती है—'अग्या सम न समाहित सेवा' (मानम २' 1३०१ 1२)। इमलिपे चारो बर्नों से आजांके अनुसार सेवा करना, सुटा-सुंबध जुदा देना शुरुके लिए सामाधिक होता 🧚 । 🖰

सार्विक कर्म परिचर्यालक अर्थात् संजासस्य रोते

है। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सब-के-सब कर्म ठीक तरहसे सम्पन्न होते हैं. जिनमें चारों ही वर्णोंक जीवन-निर्वाहके लिये सख-सविधा, अनकलता और आवश्यकताकी पर्ति होती है ।

### खाभाविक कर्मीका ताल्यर्थ

चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति-दोनोंका स्वभाव भित्र-भित्र है । चेतन खाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वामाविक ही विकारी अर्थात् परिवर्तनशील है । अतः इन दोनोंका स्वभाव मित्र-भित्र होनेसे इनका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है: किंतु चेतनने प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उस सम्बन्धको सदभावना कर ली है अर्थात् 'सम्बन्ध है' ऐसा मान लिया है । इसीको गुणोंका सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्मांके अच्छी-बरी योनियोंमें जन लेनेका कारण है—'कारणं गुणसङोऽस्य सदसद्योनिजन्यस' (गीता १३ । २१) । इस सङ्गके कारण, गुणोंके तारतम्यसे जीवका ब्राह्मणादि वर्णमें जन्म होता है । गुणोंके तारतम्यसे जिस वर्णमें जन्म होता है. उन गुणोंके अनुसार ही उस वर्णके कर्म स्वामाविक, सहज होते हैं: जैसे—ब्राह्मणके लिये शम, दम आदि: क्षत्रियके लिये शौर्यं, तेज आदि; वैश्यके लिये खेती, गौरक्षा आदि और शूद्रके लिये सेवा—ये कर्म स्वतः-स्वाभाविक होते हैं । तात्पर्य है कि चारों वर्णोंको इन कमोंको करनेमें परिश्रम नहीं होता; क्योंकि गुणोंके अनुसार स्वभाव और स्वभावके अनुसार उनके लिये कर्मीका विधान है । इसलिये इन केमोंमें उनकी खाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन खामाविक कमोंको जब अपने लिये अर्थात् अपने स्वार्थ, भीग और आरामके लिये करता है. तब वह उन कमेंसि बँघ जाता है । जब उन्हीं कर्मीको स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके निष्कामभावपूर्वक संसारके हितके लिये करता है,

तब 'कर्मयोग' हो जाता है. और उन्हीं कर्मीसे सब संसारमें व्यापक परमात्माका पूजन करता है अथवा भगवत्परायण होकर केवल भगवताम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि) करता है, तब वह 'भक्तियोग' हो जाता है । फिर प्रकृतिके गणोंका सर्वधा सम्बन्ध-विच्छेट हो जानेपर केवल एक परमात्मतत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुषके स्वरूपकी स्वतःसिद्ध स्वतन्त्रता. अखण्डता, निर्विकारताकी अनुभृति रह जाती है । ऐसा होनेपर भी उसके शरीर, मन, बृद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अपने-अपने वर्ण, आश्रमको मर्यादाके अनुसार निर्लिप्ततापर्वक शास्त्रविहित कर्म खभाविक होते हैं, जो कि संसारमात्रके लिये आदर्श होते हैं । प्रभुकी तरफ आकृष्ट होनेसे प्रतिक्षण प्रेम बढता रहता है, जो अनन्त आनन्दस्वरूप है ।

### जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ?

ऊँच-नीच योनियोंमें जितने भी शरीर मिलते हैं. वे सब गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं। गण और कर्मके अनुसार ही मनुष्यका जन्म होता है; इसलिये मनव्यकी जाति जन्मसे ही मानी जाती है। अतः स्थुलशरीरको दृष्टिसे विवाह, भोजन आदि कर्म जन्मको प्रधानतासे ही करने चाहिये अर्थात् अपनी जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिये ।

दसरी बात. जिस प्राणीका सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सख आदिका उद्देश्य रहता है, उसके लिये वर्णके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना और वर्णकी मर्यादामे चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्णको मर्यादामें नहीं चलता, तो उसका पतन हो जाता है \* । परन्तु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसारके भोग आदि नहीं, उसके लिये सत्सङ्ग,

आचारहीनं घेदा यदप्यधीताः सह पनन्ति जातपक्षाः ।।(वसिष्ठस्पृति) **उ**न्दर्शिनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव शिक्षा, कत्प, निस्ता, छन्द, व्याकरण और ज्योतिष—इन छहाँ अङ्गोसहित अध्ययन किये हुए वेद भी आचारहीन पुरुषको पवित्र नहीं करते । पंछा पैदा होनेपर पक्षी जैसे अपने घोंसलेको छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्युसमयमें आचारहीन पुरुषको खेद छोड़ देते हैं।"

स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्माको प्राप्तिमें प्राणीके पारमार्थिक भाव, आचरण आदिको मुख्यता है, जाति या वर्णको नहीं।

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्तिका है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्यीको मुख्यतासे करते हए भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पुजन-वृद्धिसे केवल भगवत्योत्यर्थ ही करता है। आगे छियालीसर्वे श्लोकमें भगवानने बडी श्रेष्ठ

बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका हो लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्यर्थ हो पजन-रूपमे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जाये । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पश्, पक्षी आदिका स्वतः अधिकार नहीं है: परन्तु उनके लिये भी परमात्माकी तरफसे निपंध नहीं है। कारण कि सभी परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवान्पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके ध्यवहारमें अर्थात् ग्रेटी, बेटी और शग्रेर आदिके साथ वर्ताय करेनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है और परमात्पाकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और 'कर्म' को प्रधानता है। इसी आशयको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस मनुष्यके वर्णको यतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि इसरे सर्गवालेमें भी मिले तो उसे भी तसी वर्णका समझ लेना चाहिये \* । अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके शम-दम आदि जितने लक्षण है. वे लक्षण या गुण स्वामाविक ही किसीमें हों तो जन्ममारमे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । ऐसे ही महामारतमें युधिष्टर और नह्यके संवादमें आया है कि जो शुद्र आवरणोंने ग्रेष्ट है उस शुद्रको शुद्र नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्म झाहाणीचित कर्मीसे पहित है, उस झाहाणको झाहा नहीं मानना चाहिये 🕇 अर्थात् वहाँ कर्मोंको हो प्रधानत ली गयी है, जन्मकी नहीं।

शास्त्रोंने जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबक तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण-सं-साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकत है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है। इतना ह नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आहि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साद्वोपाद पालन करते हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकृट कर सकता है। जन तो पूर्वकर्मीक अनुसार हुआ है, इसमें यह बेबरा क्या कर सकता है ? परना वहीं (नीव वर्णमे) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है । दस नयी ठत्रतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शाख-वचनेंगर आशय मालुम देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे । जी ऊँचे वर्णपाला होकर भी बणीचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णीयित काम करनेके लिये शास्त्रीमें प्रोत्साहित किया है: जैसे-

'द्राह्मणस्य हि देहोऽये शुद्रकामाय नेप्यते ।' (श्रीमद्धा॰११ । १७ । ४२)

जिन ब्राह्मणोका स्तान-पान, आचरण सर्वया प्रष्ट है, उन ग्राह्मणोंका चचनमात्रसे भी आदर नहीं मनन चाहिये-ऐसा स्मृतिमें आया है (मन् ४ 1 ३०, १९२)। पत्त जिनके आचरण श्रेष्ट हैं, जो भगवानके भक्त है, उन बाह्मणोंकी भागवन आदि पुराणींने और महाभारत, रामानग

अदि इतिहास-प्रन्थोंमें बहुत महिमा गायी गयी है। भगवानुका भक्त चाहे कितनी ही नीची करिया क्यों न हो, यह मित्रहोन विद्वान् महापती श्रेष्ठ है 👬 🗆

<sup>\*</sup> यस यत्सक्षरी प्रोत्तं एंसो वर्णामिव्ययुक्तम् । यदन्यत्रपि दृश्येत हत् सेनैव विनिर्दिशेत् ।। (भीपदान्ध १११ । ३५)

<sup>†</sup>शहे सु घट भवेल्लस्म द्विते तस्य न विस्ते । न वै शह्ये भवेतह्ये झाहाणी न स झाहाण: !। प्रजैतास्तरूपने सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्पृतः । प्रजैतन्न चर्चत् सर्पं तं ब्राह्मणि निर्दितेन् ।। (महाभारत, वनपर्व १८० । २५-२६)

गरीवान यन्द्रियो वनिः भाग इद्रानुबुर्गम जुरुष: सम्हणदाँ

श्राहणको विरार्क्ण भगवान्का मुख, क्षत्रियको तथ, वैश्यको ऊरु (मध्यभाग) और शृहको पैर बताया गया है। ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों चणोंको पृज्ञा, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना—यह मुखका हो काम है। इस दृष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे माने गये।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों कर्णाकी शतुआंसे रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्यरूपसे हाथे हो काम हैं, जैसे-शरीरमें फोड़ा-फुंसी आदि हो जाय तो हाथोंसे हो रक्षा की जाती है; शरीरपर घेट आती हो तो रक्षांके लिये हाथ हो आड़ देते हैं, और अपनी रक्षांके लिये दूसरोंपर हाथोंसे हो चोट पहुँचायों जाती है; आदर्मा कहाँ गिरता है तो पहले हाथ हो टिकते हैं। इसलिये सन्निय हाथ हो गये। अध्यक्ता फैल जानेपर तो जन, घन आदिकी रक्षा करना चारों वणोंका धर्म हो जाता है। वैरक्षको मध्यभाग कहनेका तात्स्पर्य है कि जैसे

पेटमें अत्र, जल. औपघ आदि डाले जाते हैं तो

उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलती हैं
और सभी अवयव पुष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तुओंका
संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस
धौजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका
अभाव न होने देना वैश्यका काम है। पेटमें
अन-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और
साधमें पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य
केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता। पेसे हो वैश्य
केवल प्रदेके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने
लिये नहीं। चह ब्राह्मण आदिको दान देता है,
क्षत्रियोंको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और
शुद्धोंको मेहनताना देता है। इस प्रकार चह सबका
पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि,
भीरह्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा?

Trendle strategic services and the strategic services and the services are the services and the services and

शृहको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा चरणोंसे ही होती है, ऐसे हो सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं। शह अपने सेवा-कर्मके डाय

(श्रीयदाः ३ १३३ १७)

<sup>&#</sup>x27;अहें। यह चाण्डाल भी सर्थश्रेष्ठ हैं, जिसकी जीधके अप्रधागपर आपका नाम विराजता है। जो श्रेष्ठ पुत्र आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थक्वान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—संब कुछ का लिया।'

<sup>(</sup>२) विद्राद् हिवङ्गुणयुतादर्शियन्त्रनाभपादारश्चिन्दविषुखाङ्ख्यचं व्यख्यित् । मन्ये तदर्शितसनोवचनेहितार्थत्राणं युनाति सं कुतं न तु भूरिमानः । ।

<sup>(</sup>श्रीमद्धाः ७ । १।१०)

<sup>ं</sup>भेरी समझसे बारह गुणोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनामके चरण-कमलोसे विमुख हो तो वह बाण्डाल श्रेष्ठ है, तिसने अपने मन, खबन, कमें, धन और प्राणोको भगवान्के अर्पण कर दिया है, क्योंकि वह बाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, परन्तु बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला भगविद्वसुख ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता !

<sup>(</sup>३) चाण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुमक्तिपरायणः । विष्णुमक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचोऽधमः ।।

<sup>ै</sup>हिरिपक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ हैं, और हरिपक्तिसे रहित ब्राह्मण खाण्डालसे भी अधम है ।' (४) अवैष्णवाद् द्विजाद् वित्र चाण्डालो वैष्णवो चरः । सगणः धपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं ब्रमेत् ।। (ब्रह्मवैवर्तः, ब्रह्माः १९ । ३९)

अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह यैष्णव चाण्डाल अपने वन्युगणोसिंहत भव-वन्यनसे फि हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है।'

<sup>(</sup>५)ने शूद्रा भगवद्धका वित्रा भागवताः सृताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये इम्पका जनस्ति ।। (महाभारत)

पिट पासद्यक्त शृह है तो वह शृह नहीं, परमभेष्ठ झाहाण है। वास्तवमें सभी वर्णोमें शृह वह है, जो भगवानको प्रतिस्थे रहित है।'

जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है, जाति या वर्णकी नहीं।

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माको प्राप्तिका है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्यीको मुख्यतासे करते हुए भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पूजन-युद्धिसे केवल भगवर्त्जात्यर्थ ही करता है।

आगे छियालीमवें श्लोकमें भगवानने वडी श्रेष्ठ बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्याका ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्पर्य ही पूजन-रूपमे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जाये । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असर, परा, पशी आदिका स्वतः अधिकार नहीं है; परन्तु उनके लिये भी परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्मका अंश होनेसे परमात्मको प्राप्तिके सभी अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवानुपर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके व्यवहारमें अर्थात् रोटी, बेटी और शर्रार आदिके साथ वर्ताव करनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है और परमात्माकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और 'कर्म' की प्रधानता है। इसी आरायको लेकर मागवतकारने कहा है कि जिस मन्ध्यके वर्णको वतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी तसी वर्णका समझ लेना चाहिये \* । अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके जाम-दम आदि जितने लक्षण है. वे लक्षण या गुण स्वामाविक ही किसीमें हों तो जन्ममात्रसे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । ऐसे ही महाभारतमें युधिष्ठिर और नहुपके संवादमें आया है कि जो शूद्र आंचरणोंमें श्रेष्ठ है, उस शुद्रको शुद्र नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मोंसे रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये 🕇 अर्थात् वहाँ कर्मोंकी ही प्रधानता ली गयी है, जन्मकी नहीं।

शास्त्रोंमें जो ऐसे वचन आते हैं, उन संबन्ध तात्पर्य है कि कोई भी भीच वर्णवाला साधारण-से-साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकृट कर सकता है। जन तो पूर्वकमोंके अनुसार हुआ है, इसमें वह बचाए क्या कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है। इस नयी उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शास्त्र-वचनोंका आशय मालुम देता है कि नीच वर्णवाला भी मयी उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे । जो ऊँचे वर्णवाला होकर भी वर्णीचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शास्त्रोमें प्रोत्साहित किया है: जैसे---

'झाहाणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नैप्यते ।' (श्रीमद्रा॰११ । १७ । ४२) जिन ब्राह्मणोंका खान-पान, आंचरण सर्वथा प्रष्ट है, उन आह्मणोंका वचनपात्रसे भी आदर नहीं करना

चाहिये-ऐसा स्मृतिमें आया है (मनु॰ ४।३०, १९२)। परन्तु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान्के भक्त हैं, उन ब्राह्मणोंकी भागवत आदि पुर्वणोंमें और महाभारत, रामायग आदि इतिहास-प्रन्थोंमें बहुत महिमा गायी गयी है।

भगवानुका भक्त चाहे कितनी ही नीची जातिका क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्यान् बाह्मणसे श्रेष्ठ है ‡।

यस्य यस्तक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णामिक्यञ्चकम् । यद्यत्राणि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत् ।। (श्रीमद्राष्ट । ११ । ३५ )

<sup>े</sup> शुद्रे तु यद् भवेल्लक्ष्म द्विने तच्च न विद्यते । न वै शुद्रो भवेच्छ्ये ब्राह्मणो न स ब्राह्मणः 🕕 यजैतल्सक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्पृतः । यजैतन्न भवेद सर्प तं शृहमिति निर्दिशेत् ।। (महाभारत, वनपर्व १८० १ २५-२६)

<sup>ं</sup> वर्तने <sup>'</sup>े नाम <sup>'</sup> ताम्यम् । ‡(१) अहो वत रूपचोऽतरे ् 'गरीवान् यस्त्रिद्धाप्रे गुणित तेपुम्तपते ' जुहवुः . सस्तुरार्याः .. ब्रह्मानुजुनीम

ब्राह्मणको विराद्रूप भगवानुका मुख, क्षत्रियको उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलती है हाय, वैश्यको कर (मध्यभाग) और शहको पैर और सभी अवयव पृष्ट होते हैं. ऐसे ही वस्तओंका बताया गया है । ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है संप्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों वर्णीको चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना---यह अभाव न होने देना वैश्यका काम है। पेटमें मुखका ही काम है । इस दृष्टिसे बाह्मण ऊँचे पाने गये । अन्न-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और

क्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों वर्णोंकी शत्रओंसे रक्षा करते हैं । रक्षा करना मख्यरूपसे हाथोंका ही काम है: जैसे-शरीरमें फोडा-फंसी आदि हो जाय तो हाथोंसे हो रक्षा की जाती है: शरीरपर चीट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ ही आड़ देते है, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर हाथोंसे ही चोट पहुँचायो जातो है; आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही दिकते हैं । इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये । अग्रजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी रक्षा

करना चारों वणोंका धर्म हो जाता है। वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे

पेटमें अत्र, जल, औषध आदि <u>डाले</u> जाते हैं तो

पगवान्की भक्तिसे रहित है।"

साथमें पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य केवल दस्रोके लिये ही संग्रह करे. केवल अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मण आदिको दान देता है. क्षत्रियोंको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शहोंको मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि,

गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? शहको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा

चरणोंसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं । शद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा

(श्रीमदा ३३३३ । ७)

'अहे ! यह घाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है. जिसकी जीभके आप्रभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्त्रान, सदावारका पालन और वेदाध्ययन—सय कुछ कर लिया।'

द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाक्क्ष्यपर्व (२) विञाद मन्ये तदर्पितपनोवचनेहितार्थप्राणे पुनाति स कुलं न त

वरिष्ठम् । भरिमानः ।। (श्रीमद्धा॰ ७ । ९।१०)

'मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, यवन, कर्म, धन और प्राणोंको धगवान्के अर्पण कर दिया है; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है; परन्तु बङ्ग्पनका अभिमान रखनेवाला भगवद्विमुख बाह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

(३) चाण्डालोऽपि मृतेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरावणः । विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विनोऽपि श्रपचोऽधमः ।। (पदमपुराण)

'हरिमिक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है ।' (४) अवैष्णवाद द्विजाद विप्र चाण्डालो वैष्णवो चरः । सगणः श्रथचो मुक्ती ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत् ।। (ब्रह्मवैवर्तः, ब्रहा॰ ११ १३९)

'अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह येष्णव चाण्डाल अपने बन्युगणोंसहित घव-बन्यनसे पुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव झाहाण नरकमें पड़ता है।

(५)न शुद्रा भगवद्भक्ता वित्रा भागवताः स्कृताः । सर्ववर्णेषु ते शूत्रा ये हामका यदि भगवद्भता शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परमभेष्ठ ब्राह्मण है । वास्तवमें सभी वर्णीमें शूद्र वह है, जो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सवके आवश्यक कार्योंकी पूर्ति करता हैं।

उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि गीतामें चारों वर्णिक उन स्वामाविक कर्मीका वर्णन है, जो कर्म खतः होते हैं अर्थात् उनको करनेमें अधिक परिश्रम नहीं पड़ता । चारों वर्णोंके लियें और भी दूसरे कर्मीका विधान है, उनको स्पृति-ग्रन्थोंमें देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने आवरण

वर्तमानमें चारों वर्णोमें गडबड़ी आ जानेपर भी

बनाने चाहिये (गीता १६ । २४) ।

यदि चारों वर्णोंके समुदायोंको इकहा करके अलग-अलग समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रियं, वैश्य और शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । क्षत्रिय-समुदायमें शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे। वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन करना, धनको पचाना (धनका भभका ऊपरसे न दीर्खने देना) आदि गण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । शूद्र-समुदायमें सेवा करनेकी प्रवृति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी '। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और उच्छाङ्गल होनेपर भी उनके खमावज कर्म. उनके समुदायोंमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं अर्थात् यह

चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है । जो लोग शास्त्रके गहरे रहस्यको नहीं जानते, वे कह देते हैं कि ब्राह्मणीक हाथमें कलम रही, इसलिये उन्होंने 'ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है' ऐसा लिखकर ब्राह्मणोको सर्वोच्च कह दिया । जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहां-क्यों महायज! हमलोग कुछ नहीं है क्या ? तो ब्राह्मणोंने कह दिया---नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं । आपलोग भी हैं. आपलोग दो नम्यरमें है । वैश्योंने ब्राह्मणोंसे कहा-क्यों महाराज !-हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपंकी ?' बाह्मणीने कहा—हाँ, हाँ, आपलोग तासरे नम्बरमें हैं। जिनके

पास न राज्य था, न धन था, वे ऊँवे उठने लगे

तो बाह्यणीने कह दिया—आपके माग्यमें राज्य और

धन लिखा नहीं है। आपलोग तो इन ब्राह्मणी क्षत्रियों और वैश्योंकी सेवा करो । इसलिये चौथे नम्बरमें आप लोग हैं । इस तरह सबको भुलावेमें डालकर विद्या, राज्य और धनके प्रभावसे अपनी एकता करके चौथे वर्णको पददलित कर दिया-यह

लिखनेवालोंका अपना स्वार्थ और अभिमान ही है ।

इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणोंने कहीं भी अपने ब्राह्मण-धर्मके लिये ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिये उनको बड़े आग्रमसे रहना चाहिये, धन-सम्पतिसे युक्त होकर मौज करनी. चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणोंके लिये ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये: तपश्चर्यां करनी चाहिये । गृहस्थमें रहते हुए भी उनकी धन-संग्रह नहीं करना चाहिये. अन्नका संग्रह भी धोड़ा हो होना चाहिये—कुम्मीघान्य अर्थात् एक घडा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगोमें आसकि नहीं होने चाहिये, और जीवन-निर्वाहके लिये किसीसे दान भी लिया जाय तो उसका काम करके अर्थात् यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये । गोदान आदि लियां जाय तो उसका प्रायश्चित करना चाहिये ।

यदि कोई ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे . तो वह श्राद्धके पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरोंका अपनेमें आवाहन करके एक्रिमें ब्रह्मबर्य और संयमपूर्वक रह सके। इसरे दिन वह यजमानके पितरोंका पिण्डदान, तर्पण ठीक विधि-विधानसे करवाये । उसके बाद वहाँ भोजन करे । निमन्तण भी एक ही यजमानका स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घरका करे । श्रादका अत्र खानेके बाद गायती-जप आदि करके शद्ध होना चाहिये । दान लेना, श्राद्धका मोजन करना ब्राह्मणके लिये कैंचा दर्जा नहीं है । ब्राह्मणका कैंचा दर्जा त्यागमें है। वे केवल यजमानके पितरीका वस्याण करनेको भावनासे हो श्राद्धका भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थको भावनासे नहीं; अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणीन अपनी जीविकाके लिये ऋत, अमृत,

म्हणानंबरम्बर्गात्वर अर्थर प्रमृत—ये पाँच वृत्तियाँ बतायी श्रीमद्भगबद्गीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके हैं

(१)ऋत-वृति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी है। इसके शिलोच्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते हैं। खेती कलेवाले खेतमेसे धान काटकर ले जायँ, उसके व्यद् वह जो अत्र (कभी, सिद्दा आदि) पृथ्वीपर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों (बाह्यणी) का होता है; अतः उनको चुनकर अपना निर्वोद्ध करता 'शिलोच्छवृत्ति' है अथवा पान्यमण्डोमें जहाँ धान्य तौला जाता है, वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भूदेवोंकि होते हैं; अतः उनको चुनकर जीवन-निर्वाह करता 'करोतवृत्ति' है।

- (२) विना याचना किये और विना इशाए किये फोई यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु तैना 'अमृत-जृत्ति' है। इसको 'अयाचितवृत्ति' भी कहते हैं।
- (३) सुबह भिशाके लिये गाँवमें जाना और लोगोंको बार, तिथि, मुहुर्त आदि बताकर (इस रूपमें चम करके) भिशामें जो कुछ भिल जाय, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह करना 'मृत-वृत्ति' है।
- (४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करन 'सलानृत-वृत्ति' है।
- (५) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे करे, जैसे—एक वैलसे हल न चलाये, धूपके समय हल न चलाये आदि, यह 'प्रमृत-वृत्ति' है । उपर्युक्त वृत्तियोंसेसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया जय, उसमें प्रश्नमहायज्ञ, अतिविध-सेवा करके यज्ञशेप

भोजन करना चाहिये । 🕆

श्रीमद्भगवद्गीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताये गये हैं, उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है। ध्रित्रयके लिये सात स्वाभाविक धर्म बताये हैं, उनमें चुद्ध करना और शासन करना—ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करनेवाले हैं। वैश्यके लिये तीन धर्म बताये हैं—खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करनेवाले हैं। शृहके लिये एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा-ही-पैदा होती है। शृहके लिये खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें भी बहुत छट टी गयी है।

भगवान्ते 'खे स्व कर्मण्यभितः संसिद्धिं लभते नरः' (गीता १८ ।४५ ) पदौसे कितना विचित्र बात बतायी है कि शाम, दम आदि नौ धर्मोके पालनसे ब्राह्मणका जो कत्याण होता है, वही वर्र्याण शौर्य, तेज आदि सात धर्मोके पालनसे सत्रियका होता है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके पालनसे वैश्यका होता है और बही कल्याण केवल सेवा करनेसे शुद्रका हो जाता है।

आगे भगवान्ते एक विलक्षण जात बतायी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृह अपने-अपने वर्णोचित कमंकि द्वारा उस परमात्माका पूजन करके परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं—'स्वकर्मणा तमध्यर्यो सिद्धि विन्दित मानवः' (१८ ।४६) । वालवर्मे कस्याण वर्णोचित कमंकि नहीं होता, प्रस्तुत निष्कामभावपूर्वक पूजनसे ही होता है । शृहका तो खाण्मीवक कमं ही परिचर्यात्मक अर्थात् पूजनहप है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है अर्थात्

(मनुस्पृति ४ । ४)

'ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत—इनमेंसे किसी भी वृत्तिसे <sup>जीवन-निर्वाह</sup> करे; परन्तु श्वानवृत्ति अर्थात् सेवावृत्तिसे कभी भी जीवन-निर्वाह न करे ।'

मिहाण और क्षत्रियके लिये यह निषेष आया है कि वह संयुत्ति अर्थात् सेवावृत्ति कापी न करे—'न विष्णा करावन' (मनु॰ ४ । ४), 'सेवा स्वृत्तिताख्याता तस्मातां परिवर्जयेत्' (मनु॰ ४ । ४) । यात्तवमें सेवावृत्तिका है निषेष किया गया है, सेवाका नहीं । पाता-पिताकी तरह ये नीव-से-नीव वर्णकी नीवी-से-नीवी सेवा कर कि हैं। नीव वर्णकी सेवा करने उनकी पहला हैं है । इस्तियं वृत्तिकी ही निन्दा को गयी है । मान, विष्णुं, व्यार्जन आदि स्वार्की लिये सेवा करनेते निन्दा है, खार्यका स्वार्ण करके सेवा करनेकी निन्दा नहीं है ।

<sup>\*</sup> ऋतामृताभ्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन या । सत्यानृताभ्यामपि वा न स्रवृत्या कदावन ।।

उसके द्वारा तुरानी पूजा होतो है! इसलिये उसका निन्दा करते हैं। ब्राह्मणॉन खार्थ-दृष्टिसे अपने ही कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण मुँहसे अपनी (ब्राह्मणॉकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताको बात आदिका नहीं होगा।

शास्त्रकारीने उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार दिया है; क्योंकि छोटा प्यारका पात्र होता है और बड़ा अधिकारका पात्र होता है । बड़ेपर चिन्ता-फिक्र ज्यादा रहती है, छोटेपर कुछ भी भार नहीं रहता । शृहको भारपहित करके उसकी जीविका बतायी गयी है और प्यार भी दिया गया है ।

वास्तवमें टेखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना कँचा होता है, उसके लिये शास्त्रोंक अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमोंका साद्गोपाङ्ग पालन करनेमें कठिनता अधिक मालम देती है। परन्तु जो वर्ण-आश्रममें नीचा होता है, ठसका कल्याण सगमतासे हो जाता है। इस विषयमें विष्णंपराणमें एक कथा आती है-एक बार बहत-से ऋपि-मूनि मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान घेदव्यासजीके पास गये । व्यासजीने संबको आदरपर्वक बिठाया और स्वयं गङ्गामें स्नान करने चले गये। गङ्गामें स्तान करते हुए उन्होंने कहा- 'कलियग, तुम धन्य हो ! स्त्रियो. तम धन्य हो ! राद्रो. तम धन्य हो । जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोंके पास आये तो अर्धियोने कहा- महाराज! आपने कलियग. क्रियों और शहोंको धन्यवाद कैसे दिया!' तो उन्होंने कहा कि कलियुंगमें अपने धर्मका पालन करनेसे स्त्रियों और शुद्रोंका कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक हो जाता है।

यहाँ एक और यात सोचनेकी है कि जो अपने स्वाधका काम करता है, चह समाजमें और संसाप्में आदरका पात्र नहीं होता । समाजमें ही नहीं, धरमें भी जो ब्यक्ति पेटू और चर्डू होता है, उसकी दूसरे निन्दा करते हैं। ब्राह्मणोंने स्वार्थ-दृष्टिसे अपने ही
मुँहसे अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात
नहीं कहीं है। उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये स्वाप ही बताया
है। साह्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रशुत
दूसरोंकी प्रशंसा, दूसरोंका आदर करते हैं। तारार्थ
है कि ब्राह्मणोंने कभी अपने स्वार्थ और अभिमानको
बात नहीं कहीं। यदि वे स्वार्थ और अभिमानको
बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसारमें
और शास्त्रोंनें आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं।
वह स्वाप्तमें ही पाते हैं।

वह त्यागस हा पात ह । इस अकार मनुष्यको शास्त्रोंका गहुए अप्ययन करके उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये और ऋषि-मृत्रियोपर, शास्त्रकारोपर झूठा आक्षेप नहीं करन चाहिये ।

कैंच-नीच वर्णोमें आणियोंका जन्म मुख्यरूपते.
गुणों और कर्मोंक अनुसार होता है— 'चातुर्वण्यं भवा
पूर्षः गुणकर्मविभागशः' (गीता ४।१३); परतु
ऋणानुवस्य, शाप, चरदान, सङ्ग आदि किसी
कारणविशेषते भी ऊँच-नीच वर्णोमें जन्म हो जाता
है। उन वर्णोमें जन्म होनेपर भी वे अपने पूर्वस्वमार्वके
अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि
ऊँचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच आवरण
देखें जाते हैं, जैसे धुन्युकारी आदि; और नीच वर्णमें
उत्पन्न होनेपर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर,
कर्मार, रैदास आदि।

आज जिस समुदायमें जातिगत, कुलागरम्पणात, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र-विपरीत दीव आये हैं, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, स्वाप्याय आदिके द्वारा दूर करके अपनेमें स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लागी चाहिये, जिससे अपने मनुष्यजन्मका ध्येय सिन्द हो सके।

सम्बन्ध—स्वभावन कर्मोन्च वर्णन करनेका प्रयोजन क्या है— इसको ठाव आगेके दो स्लोकोंमें बताते हैं।

स्वे स्वे कर्मण्यभिस्तः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्णु ।। ४५ ।।

अपने-अपने कर्ममें तत्परतापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक् सिद्धि-(परमात्मा-) को

प्राप्त कर लेता है । अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको प्राप्त होता है, उस प्रकारको तू मेरेसे सुन ।

व्याख्या-'स्वे स्वे कर्मण्यभितः संसिद्धिं लभते नर: - गीताके अध्ययनसे ऐसा मालम होता है कि मन्ष्यकी जैसी स्वतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) है, उसमें अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे. राग-द्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका खाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृतिके द्वारा प्रवाहरूपसे अपने-आप होनेवाले जो खाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ-त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परतासे आचरण करे; परन्त कमेंकि प्रवाहके साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो । राग-द्वेष और फलेच्छासे रहित होकर क्रिया करनेसे 'करनेका वेग' शान्त हो जाता है और कर्ममें आसक्ति न होनेसे मया वेग पैदा नहीं होता । इससे प्रकृतिके पदार्थी और क्रियाओंके साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती है। निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओका प्रवाह स्वामाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहनेसे साधकको अपने खरूपमें स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्रको स्वत:-स्वाभाविक है। अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर उसका परमात्माकी तरफ स्वामाविक आकर्षण हो जाता है। परन्तु यह सब होता है कमेंमिं 'अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे नहीं ।

कर्मोमें एक तो 'अभिगति' होती है और एक 'आसरित' होती है। अपने खामादिक कर्मोको केवल दूसरोंके हिनके लिये तत्पता और उत्साहपूर्वक करनेसे अर्थात् केवल देनेके लिये कर्म करनेसे मनमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिगति' है। फलाको इच्छासे कुछ करना अर्थात् कुछ पानेके लिये कर्म करना 'आसरित' है। कर्मोमें अभिगतिसे कल्याण होता है और आसरितसे बन्धन होता है।

इस प्रकरणके 'खे खे कर्मीण', 'खकर्मणा तमप्पर्य', 'खमावनियतं कर्म', 'सहजं कर्म' आदि पदोंमें 'कर्म' शब्द एकवचनमें आया है। इसका तार्त्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परतापूर्वक चाहे एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मप्राप्त होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक ही होती है। परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अन्तमें उसी उद्देश्यमें ही लीन हो जाते हैं अर्थात् उसी उद्देश्यमें पूर्ति करनेवाले हो जाते हैं। जैसे मङ्गाजी हिम्मलयसे निकलकर मङ्गासागरतक जाती हैं तो नद, नदियाँ, इरते, सरोबर, वर्षाका जल—ये सभी उसकी घारामें मिलकर मङ्गासी एक हो जाते हैं, ऐसे ही उद्देश्यवालेक सभी कर्म उसके उद्देश्यमें मिल जाते हैं। परत्तु जिसकी कर्मोंमें आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक कर्ल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक एक चाहता है; अतः उसका उद्देश्य एक परमात्माकी प्राप्तिका न होनेसे उसको कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती (गीता २।४१)।

'स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दित तच्च्यु'—अपने कर्मोमें प्रीतिपूर्वक तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य परमात्माको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो अर्थात् कर्ममात्र परमात्मप्राप्तका साधन है, इस बातको सुनो और सुन करके ठोक तरहसे समझो।

### विशेष बात

मालिकको सुख-सुविधाको सामग्री जुटा देना, मालिकको दैनिक कार्योमें अनुकूलता उपस्थित कर देना अदि कार्यो अनुकूलता उपस्थित कर देना अदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है। परन्तु उसमें 'क्रिया' की (कि इतने घंटे काम करना है) अप्रेर 'सम्प्य' की (कि इतने घंटे काम करना है) प्रपानता रहती है। इसलिये वह काम-धंघा 'सेवा' नहीं बन पाता। यदि मालिकका वह काम-धंघा आदरपूर्वक सेव्यवुद्धिसे, महत्ववुद्धिसे किया जाय तो वह 'सेवा' हो जाता है।

सेव्यवृद्धि, महत्त्ववृद्धि चाहे जन्मके सम्बन्धसे हो, चाहे विद्याके सम्बन्धसे; चाहे वर्ण-आश्रमके सम्बन्धसे हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण-सदावारके सम्बन्धसे । जहाँ महत्त्ववृद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्यको सुख-आराम कैसे मिले ? सेव्यकी प्रसत्रता किस बातमें है ? सेव्यका क्या रुख है ? क्या रुखि है ?— ऐसे भाव होनेसे जो भी काम किया जाय, वह 'सेवा' हो जाता है ।

सेव्यका वही काम पूजाबुद्धि, पगवदबुद्धि, गुरुबुद्धि
आदिसे किया जाप और पूज्यभावसे चन्दन लगान्य
जाय, पुष्प चढ़ाये जायँ, माला पहनायो जाय, आदती
की जाय, तो वह काम 'पूजन' हो जाता है। इससे
सेव्यके चरणस्पर्श अथवा दर्शनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता,
हृदयकी गदगदाता, शरीरका रोमाश्चित होना आदि होते
हैं और सेव्यके प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं।
उससे सेव्यकी सेवामें कुछ शिथिलता आ सकती है,
परन्तु भावंकि बढ़नेपर अन्त.करण-शुद्धि, भगवद्रमन,
भगवद्दर्शन आदि हो जाते हैं।

मालिकका समय-समयपर काम-धंधा करनेसे नौकरको पैसे मिल जाते हैं और सेव्यको सेवा करनेसे सेवकको अन्तःकरण-शृद्धिपूर्वक भगवत्राप्ति हो जाती है; परन्तु पूजाभावके बढ़नेसे तो पूजकको तत्काल भगवत्राप्ति हो जाती है। तारपर्य है कि चरणचाँधी तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवाका आनन्द नहीं मिलता; क्योंकि उसकी दृष्टि पैसोंपर रहती है। परन्तु जो सेवायुद्धिसे चरणचाँधी करता है, उसको सेवामें विशेष आनन्द मिलता है; क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्येक सुखपर रहती है। पूजामें तो चरण सूनेमात्रसे शरीर ऐमाञ्जित हो जाता है और अन्तःकरणमें एक पारमाधिक आनन्द होता है। उसकी दृष्टि पूज्यकी महतापर और अपनी लघुतापर रहती है। ऐसे देखा जाय तो नौकरके काम-धंधेसे मालिकको आग्रम मिलता है, सेवामें सेव्यको विशेष आग्रम तथा सुख मिलता है और पूजामें पूजके भावसे पूज्यको प्रसानता होती है।

THE TREE TO SERVE THE SERV

पूजामें शांपरेकं सुख-आएमकी प्रधानता नहीं होती।
अपने खभावज कर्मोंके द्वाप पूजा करनेसे पूजकब माव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शांपरेसे होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी छोटी-वड़ी क्रियाएँ सब प्राणियोमें व्यापक परमालांकी पूजन-सामग्री बन जाती हैं। उसकी दैनिक-चर्या अर्थात् खाना-पोना आदि सब क्रियाएँ भी पूजन-सामग्री बन जाती हैं।

जैसे ज्ञानयोगोका 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकारकी क्रियाएँ करनेपर भी भक्तके भीतर एक भगकदान हरदम बना रहता है। उस भावकी गाढ़तामें उसका आहंभाव भी छूट जाता है।



### यतः प्रवृत्तिर्भूतामां येन सर्विमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दित मानवः।।४६।।

जिस परमात्मासे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—'यतः प्रयृतिर्मृतानां येन सर्वीमर्द ततम्'—जिस परमात्वासे संसार पैदा हुआ है, जिससे सम्पूर्ण संसारका संजातन होता है, जो सवका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सबमें परिपूर्ण है अर्थात् जो परमात्या, अनन्त ब्रह्माण्डेंकि, उत्पत्तिसे पहले भी था, जो अनन्त ब्रह्माण्डेंकि तीन होनेपर भी रहेग्य और अनन्न ब्रह्माण्डेंकि रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनन्त ब्रह्माण्डोमें व्याप्त है, उसी परमात्माका अपने-अपने स्वभावज (वर्णोवित स्वाभाविक) कर्मिक द्वारा पूजन करना चाहिये ।

'खक्रमंणा तमन्यव्यं' — गतुस्मृतिमं ब्राह्मणीके लिये छः कर्म बताये गये हैं — स्वयं पढ़ना और दूसरोको पढाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरोको यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरोको बन देना \*(इनमें पढाना, यज्ञ कराना और दान लेना---ये तीन कर्म जीविकाके हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना--ये तीन कर्तव्यकर्म हैं) । उपर्यक्त शास्त्रनियत छ कर्म और शम-दम आदि नौ स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त-खाना-पीना, उठना-बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कमेंकि द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णोमें व्याप्त परमात्माका पजन करें । तात्पर्य है कि परमात्माकी आज्ञासे, उनको प्रसन्नताके लिये ही भगवदबद्धिसे निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें।

ऐसे ही क्षत्रियोंके लिये पाँच फर्म बताये गये है-प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयोंमें आसक्त न होना 🔭 । इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज कमेंकि द्वारा और खाना-पीना आदि सभी कमेंकि द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें।

वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कपि, गौरक्ष्य और वाणिज्य 1--इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मेंकि द्वारा और शुद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म सेवा<sup>×</sup> के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें अर्थात् अपने शास्त्रविहित, स्वभावज और खाना-पीना. सोना-जागना आदि सभी कमेकि द्वारा भगवानको आज्ञासे, भगवानकी प्रसन्नताके लिये. भगवदबद्धिसे निकामभावपर्वक सबकी सेवा करें।

शास्त्रोंमें मनुष्यके लिये अपने वर्ण और आश्रमके

अनसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं. वे सब संसाररूप परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं। अगर साधक अपने कमंकि द्वारा भावसे उस परमात्माका पजन करता है. तो उसकी मात्र क्रियाएँ परमात्माकी पजा हो जाती है। जैसे, पितामह भीष्मने (अर्जनके साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके सार्राध बने हए भगवानको अपने यद्धरूप कर्मके द्वारा (वाणींसे) पजा की । भीप्पके बाणोंसे भगवानका कवच टूट गया, जिससे भगवान्के शरीरमें घाव हो गये और हाथकी अंगलियोंमें छोटे-छोटे बाण लगनेसे अंगलियोंसे लगाम पकड़ना कठिन हो गया । ऐसी पूजा करके अन्तसमयमें शर-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणोंद्वारा पंजित भगवानुका ध्यान करते हैं-- 'युद्धमें मेरे तीखे बाणोंसे जिनका कवच टट गया है, जिनकी त्वचा विच्छित्र हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर स्वेदकण संशोधित हो रहे हैं, घोडोंकी टापोंसे उड़ी हुई रज जिनकी सुन्दर अलकावलिमें लगी हुई है, इस प्रकार बाणोंसे अलंकत भगवान कृष्णमें भेरे मन-बद्धि लग जायँ 🔻 ।

लौकिक और पारमार्थिक कमेंकि द्वारा उस परमात्माका पूजन तो करना चाहिये, पर उन कमेंमि और उनको करनेके करणों-उपकरणोंमें ममता नहीं रखनी चाहिये । कारण कि जिन वस्तुओं, क्रियाओं आदिमें ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जानेसे § पूजा-सामग्री नहीं रहतीं (अपवित्र फल, फूल आदि भगवान्पर नहीं चढ़ते) । इसलिये 'मेरे

याजनं तथा। दानं प्रतिप्रहे चैव अध्यापनमध्ययनं ब्राह्मणानामकल्पयत् ।।

<sup>(</sup>मनु॰ १।८८) दानमिन्याध्ययनमेव च । विषयेषुप्रसक्तिश श्चत्रियस्य

<sup>(</sup>मन्॰ १ १८९) 🕇 पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पधं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ।।

<sup>×</sup> एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्मं समादिशत् । एतेयामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ।। (मनु॰ १ १९१)

तुरगरजोविध्रप्रविषुक्कचलुलितश्रमवार्यलङ्कतास्ये मम निशितशरीविभिद्यमानत्विव विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ।। (श्रीमद्भा॰ १ । ९ ।३४)

६ 'ममता मल जरि जाड' (मानस ७ । ११७ क)

पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका ही है, मुन्ने तो केवल निमित्त बनकर उनकी दो हुई शक्तिसे उनका पूजन करता हैं —इस भावसे जो कुछ किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं,बस्तुओं आदिको मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे (अपनी मानी हुई) क्रियाएँ, वस्तुएँ (अपवित्र होनेसे) परमात्माके पुजनसे विश्वत रह जाती हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'सिद्धि विन्दिति मानवः'-- सिद्धिको प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि अपने कमोंसे परमात्माका पूजन करनेवाला मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे एहित होकर खतः अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। स्वरूपमें स्थित होनेपर पहले जो परमात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारके कारण उसका प्रभुमें अनन्यप्रेम जाम्रत् हो जाता है। फिर उसके लिये कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता।

यहाँ 'मानवः' पदका तात्पर्य केवल ब्राह्मण, धित्रय, युद्र और ब्रह्मणी, गृहस्य, चानप्रस्य, सन्यास—इन वर्णों और आश्रमों आदिसे ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बाँद्ध, पारस्य, बहूदी आदि सभी जातियों और सम्प्रदायोंसे हैं। किसी भी जाति, सम्प्रदाय आदिके कोई भी व्यक्ति क्यों न हों, सब-के-सब ही परमात्माके पूजनके अधिकारी हैं; क्योंकि सभी परमात्माके अपने हैं। जैसे घरमें स्वभाव आदिके भेदसे अनक तरहके बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है और उन बालकोंकी तरह-तरहकी जितनी भी क्रियाएँ होती है, उन सब क्रियाओंसे माँ प्रसन्न होती रहती है; क्योंकि उन बालकोंकी नात्मी माँ प्रसन्न होती रहती है; क्योंकि उन बालकोंकी सम्प्रात्व हुए मनुष्योंकी सभी क्रियाओंसे मगबान् अपना एजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं।

इसी अध्यायके सत्तावें श्लोकमें भगवान्। अर्जुनसे कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनोंके संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं शानयहसे पूजित हो चार्कमा । इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीताक पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं । ऐसे ही जो उत्पत्ति-विनाशशील बसुओंसे विमुख होकर भगवान्के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओंको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं ।

#### विशेष बात

कर्मयोगमें कर्मोंके द्वारा जड़तासे असङ्गता होती है और मिक्रयोगमें संसारसे असङ्गतापूर्वक परमात्मके प्रति पञ्चभाव होनेसे परमात्मकी सम्मखता रहती है।

कर्मबोगी तो अपने पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, धुद्धि आदि जो कुछ संसारका जड़-अंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामनाका त्याग करके संसारको सेवामें लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजोंसे अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, और जो स्वत-स्वापाविक असङ्गता है, यह प्रकट हा जाती है।

भक्त अपने वर्णाचित खाभाविक बर्मों और समय-समयपर किये गये पारमाधिक बर्मों (जप, ध्यान आदि-)के द्वारा सम्पूर्ण संसारमें ध्यान्त परमात्मका पूजन करता है।

इन दोनोंने भावको भित्रता होनेसे इतना हो अत्तर हुआ कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह सबके सुख पहुँचानेमें सग जाता है, तो क्रियाओंको करनेका बेग मिटकर स्वयंगे असङ्गता आ जाती है, और भाककी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माकी पूजन-सामग्री बन जानेसे जड़तासे विसुखता होकर पगवान्की मम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ जाता है।

भक को पहलेसे हो भगवान्के सम्पृछ होहर अपन-आपको भगवान्के अपंत कर देता है। स्वयंके अनन्यतापूर्वक भगवान्के समर्पित हो जानसे छाना-पीना, काम-पंचा आदि सौकिक और जन, ध्यान, सत्सह, स्वाध्याय आदि पारमाधिक क्रित्याएँ भी भगवान्के अपं हो जाती हैं । उसकी लौकिक-पारमार्थिक क्रियाओंमें प्रकारमें अत्तर है, पर असङ्गतामें दोनें एक हो केवल बाहरसे भेद देखनेमें आता है; परन्तु चाहतवमें हैं \* । इस असङ्गतामें कर्मयोगी और ज्ञानयोगी— कोई भेद नहीं रहता । खतन्त्व हो जाते हैं । उसके लिये किन्नियान

कर्मयोगी और ज्ञानयोगी—ये दोनों अन्तमें एक हो जाते हैं। जैसे, कर्मयोगी कर्मोंके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् सेवाके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ संसारके अर्पण हो जाती हैं और खबं असङ्ग हो जाता है और ज्ञानयोगी विचारके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् विचारके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ म्कृतिके अर्पण हो जाती हैं और खबं असङ्ग हो जाता है। तारसर्य है कि टोनोंके अर्पण करनेके प्रकारमें अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो जाते हैं \* । इस असङ्गतामें कर्मयोगी और ज्ञानयोगी—दोनों स्वतन्त हो जाते हैं । उनके लिये किञ्चन्यात्र भी कर्मोंका बन्धन नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३), और ज्ञानरूप अग्निस ज्ञानयोगीके सम्पूर्ण कर्म भरम हो जाते हैं (गीता ४ । ३७) । परनु इस स्वतन्ततामें भी जिसको देतीय नहीं होता अर्थात् स्वतन्ततासे जी सको उपरित हो जाती है, उसमें भगवल्कृपासे प्रेम प्रकट हो सकता है ।



सन्वय—स्वमावज (सहज) कर्मोको निष्कामभावपूर्वक और पूजाबुद्धिसे करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाय, वो भी उसमें साधकको, हताश नहीं होना चाहिये—इसको आगेके दो श्लोकों में बताते हैं।

## श्रेयान्त्वधर्मो विगुणः परधर्मात्त्वनुष्टितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम् ।।४७ ।।

अच्छी तरहसे अनुष्टान किये हुए परधर्मसे गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है । कारण कि स्पमायसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता ।

व्याख्या—'श्रेयान्स्ययमें विगुणः परधर्मात्यतु-ष्ठितात्'—यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे वर्ण-धर्म ही मुख्यतासे लिया गया है।

परमाजप्राप्तिके डद्देश्यवाला मनुष्य 'स्व' को अर्थात् उपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) 'स्वधर्म' है। जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता है, तो मनुष्यताका पालन करना उसके लिये स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मोंकि अनुसार अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जायगा। कोई अपनेको साधक मानता है, तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जायगा। कोई अपनेको भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो धिक, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जायगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्यमें नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्यको स्वीकार किया है, उसके लिये उस कार्यको साङ्गोपाङ्ग कारा स्वधर्म है।

ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्मके अनुसार अपनेको जिस वर्ण और आश्रमका मानता है, उसके लिये उसी वर्ण और आश्रमका धर्म स्वधर्म हो जायगा । ब्राह्मणवर्णमें उत्पन्न हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म उसके लिये स्वधर्म हैं । क्षत्रियके लिये युद्ध कराना, ईशरषाव आदि; वैश्यके लिये कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शुद्धके लिये कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शुद्धके लिये सेवा—ये जीविका-सम्बन्धी कर्म स्वधर्म हैं । ऐसा अपना स्वधर्म अगर दुसर्थके धर्मको अपेक्षा गुणगरित है अर्थात

<sup>\*</sup>ऐसे तो संसारसे असङ्ग होना कर्मयोग, ज्ञानयोग और धकियोग—इन तीनों योगोकि साधकाँके तिये आवश्यक है। गीतामें 'सङ्ग त्यक्ता' (५।११) पदाेंसे कर्मयोगीको, 'मुक्तसङ्गः' (१८।२६) पदसे ज्ञानयोगीको और 'सङ्ग्रवर्जतः' (११।५५) पदाेंसे धकियोगीको सङ्ग्राहित होनेके लिये कहा गया है।

अपने स्वधर्ममें गुंणोंकी कमी है, उसका अनुद्रान करनेमें कमी रहती है तथा उसको कठिनतासे किया

जाता है; परन्तु दूसरेका धर्म गुणोंसे परिपूर्ण है, दूसरेके धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है और करनेमें बहुत सुगम है तो भी अपने स्वधर्मका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है ।

शास्त्रने जिस वर्णके लिये जिन कमीका विधान किया है, उस वर्णके लिये वे कर्म 'खधर्म' हैं और उन्हीं कमींका जिस वर्णके लिये निपेध किया है. उस वर्णके लिये वे कर्म 'परधर्म' हैं । जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये शास्त्रकी आजा होनेसे स्वधर्म हैं: परन्त वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रके लिये शास्त्रका निषेध होनेसे परधर्म हैं। परन्तु आपत्कालको लेकर शास्त्रीने जीविका-सम्बन्धी जिन कर्मीका निषेध नहीं किया है, वे कर्म सभी वर्णोंके लिये स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपत्कालमें अर्थात आपत्तिके समय वैश्यके खेती, व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणके लिये भी स्वधर्म हो जाते हैं \* ।

ब्राह्मणके शम, देम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं. वे सामान्य धर्म होनेसे चारों वर्णोंक लिये स्वधर्म है । कारण कि उनका पालन करनेके लिये सभीको शास्त्रको आजा है । उनका किसीके लिये भी निषेध नहीं है।

मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है। इस दृष्टिसे मनुष्यमात्र साधक है। अतः दैवी सम्पत्तिके जितने भी सद्गुण-सदाचार है, वे सभीके अपने होनेसे मनुष्यमात्रके लिये स्वधर्म है। परना आसरी-सम्पत्तिके जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे मनुष्यमात्रके लिये न तो खधर्म हैं और न परधर्म ही हैं; वे तो समीके लिये निषद हैं, त्याज्य हैं; क्योंकि वे अधर्म हैं । दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको धारण करनेमें

और आसुरी-सम्पत्तिक पाप-कर्मीका त्याग करनेमें सभी खतन्त हैं, सभी सबल हैं. सभी अधिकारी हैं: कोई भी परतन्त्र, निर्वल तथा अनिधकारी नहीं है। हो यह बात अलग है कि कोई सदगुण किसीके खंगावके अनुकल पड़ता है और कोई सदगुण किसीके खमावके अनुकल पडता है । जैसे किसीके स्वभावमें देया मखा होती है और किसीके स्वभावमें उपेक्षा मुख्य होती है, किसीका खभाव खतः क्षमा करनेका होता है और किसीका स्वभाव माँगनेपर क्षमा करनेका होता है, किसीके खभावमें उदारता खाभाविक होती है और किसीके स्वभावमें उदारता विचारपूर्वक होती है, आदि । ऐसा भेद रह सकता है।

कुर्वन्नाप्रीति े 'खभावनियतं किल्बियम्' —शास्त्रोमें विहित और निषिद्ध—दी तरहके वचन आते हैं। उनमें विहित कर्म करनेकी आज़ा है और निषद्ध कर्म करनेका निपेध है। उन विहित कर्मोर्न भी शास्त्रीन जिस वर्ण, आश्रम, देश, . काल, घटना, परिस्थिति, चस्तु, संयोग, वियोग आदिको लेकर अलग-अलग जो कर्म नियक्त किये हैं, उस वर्ण, आश्रम आदिके लिये वे 'नियत कर्म' कहलाते हैं । सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंको लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभावके अनुसार जो कर्म नियत किये जाते हैं, वे 'स्वभावनियत कर्म' कहलाते है। उन्होंको स्वभावप्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर

और सहज कर्म कहा है। . तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण, जातिमें जन्म लेनेसे पहले इस जीवके जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मोंक अनुसार उस वर्णमें उसका जन्म हुआ है । कर्म तो करनेपर समाप्त हो जाते है, पर गुण-रूपसे उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होनेपर उन गुणोंक अनुसार ही उसमें गुण और

आपत्तिके समय ब्राह्मण क्षात्रवृत्तिसे निर्वाह कर सकता है और ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाय तो सैश्यवृत्ति भी कर सकता है; परन्तु वैश्यवृत्तिमें फरक यह रहेण कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम टण्डे समय हल चलाये और दो बैलोका ही हल चलाये, एक बैलका नहीं । ऐसे ही व्यापार करे तो रस-कसका व्यापार न करे अवात् चीनी, शकर, घी, तेल, नमक आदिका व्यापार न करे ।

ऐसे ही आफतके समयक्षत्रिय वैशयकी वृति—गीरहर, कृषि और वाणिन्य कर सकता है और वैश्य शृहकी वृत्ति भी कर सकता है i

पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं अर्थात उनको न तो कहाँसे लाना पड़ता है और न उनके लिये परिश्रम ही करना पड़ता है । इसलिये उनको सभावज और स्वभावनियत कहा है।

यद्यपि 'सर्वारम्भा हि दोषेण धमेनाग्निरिवावताः' (गीता १८ । ४८) के अनसार कर्ममात्रमें दोष आता ही है, तथापि स्वभावके अनुसार शास्त्रने जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंकी आज्ञा दी है, उन कर्मोंको अपने खार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके हितकी दृष्टिसे किया जाय, तो उस वर्णके व्यक्तिको उन कमोंका दोष (पाप) नहीं लगता । ऐसे ही जो केवल शरीर-निर्वाहके लिये कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता— 'शारीरं केवलं कर्प कुर्वन्नाप्नोति किल्बिपम्' (गीता ४ । २१) ।

#### विशेष बात

यहाँ एक बड़ी भारी राङ्का पैदा होती है कि एक आदमी कसाईके घर पैदा होता है तो उसके लिये कसाईका कर्म सहज (साथ ही पैदा हुआ) है, सामाविक है । स्वभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये? अगर उसको कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, तो फिर निषद्ध आचरण कैसे छुटेगा ? कल्याण कैसे होगा ?

इसका समाधान है कि खभावनियत कर्म वह होता है, जो विहित हो, किसी रीतिसे निषद्ध नहीं हो अर्थात् उससे किसीका भी अहित न होता हो । जो कर्म किसीके लिये भी अहितकारक होते हैं, वे सहज कर्ममें नहीं लिये जाते । वे कर्म आसक्ति, कामनाके कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्ममें बना हो, चाहे पूर्वजन्ममें बना हो, है वह दोषवाला हो । दोष-भाग त्याज्य होता है; वयोंकि दोष आसुरी सम्पत्ति है और गुण दैवी सम्पत्ति है। पहले जनके संस्कारोंसे भी दुर्गूण-दूराचारोंमें रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण-दुराचार करनेमें बाध्य नहीं काती । विवेक, सिंद्रचार, सत्सङ्ग, शास्त्र आदिके द्वारा उस रुचिको मिटाया जा सकता है ।

युक्तिसे भी देखा जाय तो कोई भी प्राणी अपना

अहित र हीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अतः किसीका अहित करनेका, हत्या करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। मनुष्य अपने लिये अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरोंके लिये भी अच्छा काम करना चाहिये । शास्त्रोंमें भी देखा जाय तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म 'वैकृत' हैं, 'प्राकृत' नहीं है अर्थात वे विकारसे पैदा हुए हैं, खमावसे नहीं । तीसरे अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप-कर्म करता है? तो भगवानने कहा कि कामनाके वशमें होकर ही मनुष्य पाप करता है (३।३६-३७)। कामनाको लेकर, क्रोधको लेकर, स्वार्थ और अभिमानको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं।

> परमात्मप्राप्तिक उद्देश्यसे जो कर्म किये जाते हैं, उन कमोंमें भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते । ब्राह्मणके घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे. शद्रके घर जन्म होगा तो शद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी-भाग किसीमें भी नहीं होगा । दोषीभाग सहज नहीं है, स्वभावनियत नहीं है । दोपयुक्त कर्म खाभाविक हो सकते हैं, पर खभावनियत नहीं ही सकते । एक ब्राह्मणको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय तो प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही पवित्रतासे भोजन बनायेगाः जैसी पवित्रतासे ब्राह्मणको रहना चाहिये. वैसी ही पवित्रतासे रहेगा । ऐसे ही एक अन्त्यजको परमात्माको प्राप्ति हो जाय तो वह जठन भी खा लेगा: जैसे पहले रहता था, वैसे ही रहेगा । परन्त ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा; क्योंकि पवित्रतासे भोजन करना उसका स्वभावनियत कर्म है. जबकि अन्त्यजके लिये जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिये सिद्ध महापुरुषों में एक-एकसे विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोपों नहीं होते । उनका स्वमाव राग-द्वेपसे रहित होनेके कारण शुद्ध होता है।

पहलेके किसी पाप-कर्मसे कसाईके घर जन्म हो गया तो वह जन्म पापका फल भोगनेके लिये हुआ है, पाप करनेके लिये नहीं । पापका फर्स जाति, आप और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया—'सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।' .. (योगदर्शन २ । १३) । कर्म करनेमें बह स्वतन्त है । यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाय तो वह कसाई आदिका कर्म कर नहीं सकेगा । एक सन्तसे किसीने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओंको मारना ही मानता है तो वह क्या करे ? तो दन सत्तने वडी दुरतासे कहा कि यदि वह अपने धर्मके अनुसार ही लगातार तीन वर्षतक पवित्रतापूर्वक भगवान्के नामका, अपने इप्टके नामका जप करे, तो फिर वह मार नहीं सकेगा । कारण कि उसका पूर्वजन्मका अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदयसे दोक परमात्मतत्त्वको प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाईका काम नहीं .कर सकेगा । उससे अपने-आप ग्लानि होगी, उपरित होगी । विना कहे-सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आयेंगे ।

रामचरितमानसमें शबरीके प्रसङ्गें है--भगवान रामने शबरीसे कहा--नवधा धगति कहाँ तोहि पाहीं । सावधान सुदु घरु मन माहीं 11 (३ । ३५ । ४)। फिर नी प्रकारकी भक्ति कहकर अन्तमें भगवान्ने कहा- 'सकल प्रकार भगति दुढ़ सोरें (३ । ३६ । ४) । तात्पर्य यह है कि मिक्त मी प्रकारकी होती है, इसका शवरीको पता ही नहीं है, परन्तु शवरीमें सब प्रकारकी मक्ति खामाविक ही

थी । सत्सङ्गं, भजन, ध्यानं आदि करनेसे जिन गणींका हमें ज्ञान नहीं है, वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरोंको सुनानेके लिये याद करते हैं, वे दूसरोंको तो बता देंगे, पर आचरणमें वे गुण तभी आयेंगे, जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मकी त्तरफ चलेंगे । इसलिये मनुष्यको अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिये । इसमें कोई परतन्त्र नहीं है, कोई निर्वल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है । मनुष्यके मनमें ऐसा आता है कि मैं कर्तव्यका पालन करनेमें और सद्गुणोंको लानेमें असमर्थ हूँ । परन्तु वास्तवमें वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगोंको आदत और पदार्थीक संग्रहकी रुचि होनेसे ही असमर्थताका अनुमव होता है 🗓 उद्धारके योग्य समझकर ही भगवान्ने मनुष्य-शरीर दिया है । इसलिये अपने खपावका सुधार करके अपना उद्धार करनेमें प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है, सवल है, योग्य है, समर्थ है। खमावका सुधार करना

असम्मव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है । मनुष्यको

मुक्तिका द्वार कहा गया है-'साधन धाम भोदा कर

इस (मानस ७ । ४३ ।४) । यदि स्त्रभावका सुघार करना असम्भव होता तो इसे मुक्तिका द्वार कैसे कहा

जा सकता? अगरं मनुष्य अपने खभावका सुधार न

कर सके, तो फिर मनुष्यजीवनको सार्थकता क्या हुई ? ..

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारमा हि. दोषेण धूमेनान्निरवावृताः । १४८ । ।

हे कुत्तीनन्दन ! दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि सम्पूर्ण कर्म घुएँसे अग्निकी तरह किसी-न-किसी दोपसे युक्त है।

अतः यहाँ भंगवान् कहते है कि 'जो सहज कर्म हैं, व्याख्या-[पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि टनमें कोई दोप भी आ जाय तो भी उनका त्याग स्वभावके अनुसार शास्त्रोंने जो कर्म नियत किये हैं. नहीं करना चाहिये; क्योंकि सब-के-सब कर्म धुएँसे उन कर्मीको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं अग्निकी तरह दोपसे आवृत हैं 1'] होता । इससे सिद्ध होता है कि स्वमावनियत कर्मोर्ने कौनोयं . सदोपमपि भी पाप-क्रिया होती है। अगर पाप-क्रिया न होती 'सहजं कर्म त्यजेत्'—स्वभावनियतं कर्म सहज-कर्म कहलाते हैं: तो 'पापनो प्राप्त नहीं होता' यह कहना नहीं बनता ।

जैसे-बाह्मणके शम. दम आदि: क्षत्रिय के शौर्य, तेज आदि: वैश्यके कवि, गौरक्ष्य आदि और शुद्रके सेवा-कर्म---ये सभी सहज-कर्म हैं। जन्मके बाद शास्त्रोंने पर्वके गण और कमेंकि अनसार जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंकी आजा दी है. वे शास्त्रनियत कर्म भी सहज-कर्म कहलाते हैं. जैसे ब्राह्मणके लिये यज करना और कराना, पढना और पढ़ाना आदि; क्षत्रियके लिये यज्ञ करना, दान करना आदि; वैश्यके लिये यज्ञ करना आदि: और शुद्रके लिये सेवा ।

सहज कर्ममें ये दोष हैं-

- (१) परमात्मा और परमात्माका अंश-ये दोनों ही 'स्व' है तथा प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर आदि-ये दोनों ही 'पर' हैं । परन्त परमात्माका अंश खयं प्रकृतिके वश होकर परतन्त्र हो जाता है अर्थात् क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और उस क्रियाको यह अपनेमें मान लेता है तो परतन्त हो जाता है। यह प्रकृतिके परतन्त्र होना ही महान् दोप है।
- (२) प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुपङ्गिक-अनिवार्य हिंसा आदि दोप होते ही है।
- (३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म किसीके अनुकूल और किसीके प्रतिकृल होता हो है। किसीके प्रतिकृत होना भी दोय है।
- (४) प्रमाद आदि दोपोंके कारण कर्मके करनेमें कमी रह जाना अथवा करनेकी विधिमें भल हो जाना भी दोप है।

अपने सहज-कर्ममें दोष भी हो, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिये । इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मणके कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णीके कर्म सौम्य नहीं है। परन्तु सौम्य न होनेपर भी वे कर्म दोपी नहीं माने जाते अर्थात ब्राह्मणके सहज कर्मीको अपक्षा क्षत्रिय, चेश्य आदिके सहज कर्मीमें गुणोंको कमी होनेपर भी उस कमीका दोव नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते, प्रत्युत उनका पालन करनेसे लाभ होता है। कारण कि वे कर्म उनके स्वभावके अनुकृत होनेसे करनेमें सुगम हैं और शास्त्रविहित हैं।

ब्राह्मणके लिये · भिक्षा बतायी गयी है।

देखनेमें भिक्षा निर्दोष दीखती है, पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थके घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षक वहाँ आ जाता है तो गहस्थको भार लगता है। भिक्षकोंमें परस्पर ईर्प्या होनेकी सम्भावना रहती है । भिक्षा देनेवालेके घरमें पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुःख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घरपर भिक्षक चला जाय तो उसको बडा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता है तो भिक्षक निग्रश होकर चला जाता है। इससे उस गृहस्थको पाप लगता है और वेचार उसमें फैंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षामें भी टोष होते हैं, तथापि ब्राह्मणको उसे छोडना नहीं चाहिये ।

क्षत्रियके लिये न्याययुक्त युद्ध प्राप्त हो जाय तो उसको करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं लगता । यदापि यद्धरूप कर्ममें दोष है; क्योंकि उसमें मनुष्योंको मारना पडता है, तथापि क्षत्रियके लिये सहज और शास्त्रविहित होनेसे दोव नहीं लगता । ऐसे ही वैश्यके लिये खेती करना बताया गया है । खेती करनेमें बहत-से जन्तओंकी हिंसा होती है। परन्तु वैश्यके लिये सहज और शास्त्रविहित होनेसे हिसाका इतना दोष नहीं लगता । इसलिये सहज कर्मीको छोडना नहीं चाहिये ।

सहज कमोंको करनेमें दोष (पाप) नहीं लगता-यह बात ठीक है; परन्तु इन साधारण सहज कमेंसि मुक्ति कैसे हो जायगी? वास्तवमें मुक्ति होनेमें सहज कर्म बायक नहीं हैं। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदिसे ही बन्धन होता है और पाप भी इन कामना आदिके कारणसे ही होते हैं । इसलिये मनुष्यको निष्कामभावपूर्वक भगवळीत्यर्थ सहज कर्मोंको करना चाहिये, तभी बन्धन छूटेगा ।

'सर्वास्मा हि दोषेण धमेनाग्निरिवावताः--जितने भी कर्म हैं. वे सब-के-सब सदोप हो हैं: जैसे-आग सुलगायी जाय तो आरम्भमें धुआँ होता ही है। कर्म करनेमें देश, काल, घटना, परिस्थित आदिकी परवन्तता और दूसरोंकी प्रतिकृतता भी दोप है, परन स्वभावके अनुसार शास्त्रीने आज्ञा दी है। उस आज्ञाके

namedociamentalisticamentalisticamentalisticamentalisticamentalisticamentalisticamentalisticamentalisticamental अनुसार निष्काममावपूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य क्योंकि न्यायसे प्राप्त हुए युद्धको करना शतिरांका पापका भागी नहीं होता । इसीसे भगवान् अर्जुनसे धर्म है, इसके सिवाय क्षत्रियके लिये दूसरा मानो यह कह रहे हैं कि 'भैया! त जिस युद्धरूप क्रियाको घोर कर्म मान रहा है, वह तेरा धर्म है-

कोई श्रेयका, साधन नहीं है (गीता २ । ३१) ।

सम्बन्ध-अब भगवान् सांख्यांगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले सांख्यांगके अधिकारीका वर्णन करते हैं। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ ।।।

जिसकी युद्धि सब जगह आसिकाहित है, जिसने शरीरको वशमें कर रखा है, जो स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा नैष्कर्म्य-सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या-संन्यास-(सांख्य-) योगका अधिकारी होनेसे ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिये-यह बतानेके लिये श्लोकके पूर्वार्द्धमें तीन बातें बतायी है-

- (१) 'असक्तबद्धिः सर्वत्र'—जिसकी युद्धि सव जगह आसक्तिरहित है अर्थात् देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसीमें भी जिसकी बद्धि लिप्त नहीं होती ।
- (२) 'जितात्वा'-जिसने शरीरपर अधिकार कर लिया है अर्थात् जो आलस्य, प्रमाद आदिसे शरीरके वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभृत. रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्यको अपने सिद्धान्तपर्वक करना चाहता है तो उस कार्यमें शरीर तत्परतासे लग जाता है और किसी क्रिया, घटना, आदिसे हटना चाहता है तो यह यहाँसे हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीरपर विजय कर ली है, वह 'जितात्मा' कहलाता, है।
- जाय, रुखी-सूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ-न-कुछ

खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं! जल पीये बिना हम कैसे रह सकते हैं ! ठण्डोंके दिनोंमें कपड़े बिल्कल न हों तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्ययोगका साधक इन जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी परवाह -नहीं करता ।

तालर्य यह हुआ कि सांख्यपोगमें चलनेवालेकी. जड़ताका त्याग करना पड़ता है । उस जड़ताका त्याग

अधिकारी हो जाता है।

करनेमें उपर्यक्त तीन बातें आयो हैं। असक्तबुद्धि होनेसे वह जितात्मा हो जाता है. और जितात्मा होनेसे वह विगतस्पृह हो जाता है, तंत्र वह सांख्ययोगका

'नैष्कर्प्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति' — ऐसा असक्तबद्धि, जितामा और विगतस्पद्द पुरुष सांख्यपोगके द्वारा परम नैप्कर्म्यसिद्धिको अर्थात् नैष्कर्मस्प परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । कारण कि क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और जब स्वयंका उस क्रियांके साथ

लेशमात्र भी सम्बन्धं नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया (३) 'विगतस्पृहः' — जीयन-धारणमात्रके लिये और उसका फल उसपर किञ्चिन्यात्र मी लागू नहीं जिनको विशेष जरूरत होतो है, उन चीजोंको सूक्ष्म होता । अतः उसमें जो स्वामाविक, सरा मिड इच्छाका नाम 'स्पृहा' है; जैसे--साग-पत्ती कुछ मिल निष्कर्मता--निर्लिपतता है, यह प्रकट हो जाती है।

सम्बर्ध-अर्ब उस परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी विधि बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रीति निबोध में ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ५०

हे कौन्तेय ! सिद्धि-(अन्त:करणकी शुद्धि-) को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मको, जो कि ज्ञानकी परा निष्ठा है, जिस प्रकारसे प्राप्त होता है, उस प्रकारको तुम मुझसे संक्षेपमें ही समझो ।

व्याख्या--'सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे' - यहाँ 'सिद्धि' नाम अन्तःकरणकी शृद्धिका है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोकमें आये 'असक्तबुद्धिः' 'जितातमा' और 'विगतस्पृहः' पदोंसे हुआ है । जिसका अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किश्चिन्पात्र भी किसी प्रकारकी कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिये कभी किश्चिन्मात्र भी किसी वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति आदिको जरूरत नहीं पड़ती अर्थात् ठसके लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । इसलिये इसको सिद्धि कहा है।

लोकमें तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियाँ मिल गयों तो सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं है; क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बातकी कमी रहती है, और किसी वस्तु, परिस्थित आदिकी जरूरत पडतो है । अतः जिस सिद्धिमें किञ्चिन्पात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तवमें सिद्धि है । जिस सिद्धिके मिलनेपर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तवमें सिद्धि

नहीं है, प्रत्युत एक वन्धन ही है।

अन्तःकरणकी शृद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । वह जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है. उसको मुझसे समझ--'निबोध मे' । कारण कि सांख्ययोगकी जो सार-सार बातें हैं. वे सांख्ययोगीके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और उन बातोंको समझनेकी बहुत जरूरत है।

'निबोध' पदका तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें क्रिया और सामग्रीकी प्रधानता नहीं है; किन्तु उस तत्वको समझनेकी प्रधानता है । इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भी सांख्ययोगीके विषयमें 'निबोध' पद आया है। 'समासेनैव कौन्तेव निष्ठा ज्ञानस्य या परा'-सांख्ययोगीको जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधककी कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही शानकी पर निष्ठा कही जाती है। उस पर निष्ठाको अर्थात ब्रह्मको सांख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे प्राप्त होता है, उसको मैं संक्षेपसे कहँगा अर्थात

उसको सार-सार बातें कहँगा ।

सम्बन्ध-ज्ञानकी परा निष्ठा प्राप्त करनेके लिये किस साधन-सामग्रीको आवश्यकता है, उसको आगेके तीन श्लोकोंमें बताते हैं।

> विशृद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादीन्विषयांस्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च ॥ ५१ ॥ विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । समुपाश्रितः ।। ५२ ।। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं परिग्रहम् । दर्पं कामं कोधं बलं निर्ममः शान्तो ब्रह्मभ्रयाय कल्पते । । ५३ ।

जो विशुद्ध (सात्त्वकी) बुद्धिसे युक्त, चैराग्यके आश्रित, एकान्तका सेवन करनेवाला और नियमित भोजन करनेवाला साधक धैर्यपूर्वक इन्द्रियोंका नियमन करके, शारीर-वाणी-मनको वशमें करके, शब्दादि विषयोंका त्याग करके और राग-द्वेषको

निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परित्रहका त्याग करके एवं निर्मम तथा शाना होकर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है।

सांख्ययोगी साधक परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात् सात्विकी (गीता १८ । ३०) हो । उसकी बुद्धिका विवेक साफ-साफ हो, उसमें किञ्चिनात्र भी सन्देह न हो ।

व्याख्या--'बुद्धया विशृद्धया युक्तः'--जो

इस सांख्ययोगंके प्रकरणमें सबसे पहले बद्धिका नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्ययोगीके लिये जिस विवेककी आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धिमें ही प्रकट होता है । उस विवेकसे वह जड़ताका त्याग करता है।

'वैराग्यं समुपाश्रितः'— जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदिके आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय, सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्ययोगका

साधक वैराग्यके आश्रित रहता है अर्थात् जन-समुदाय, स्थान आदिसे उसकी स्वाभाविक ही निर्लिपाता बनी रहतीं है। लौकिक और पारलौकिक सम्पूर्ण भोगोंसे

**उ**सका दुढ वैग्रग्य होता है।

' 'विविक्तसेथी'—सांख्ययोगके साधकका स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः-स्वामाविक एकान्तमें रहनेकी होती है। एकान्त-सेवनकी रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् एकान्त न मिलनेपर मनमें विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये। आग्रह न होनेसे रुचि होनेपर भी एकान्त न मिले. प्रत्युत समुदाय मिले, खूव हल्ला-गुल्ला हो, तो भी साधक उकतायेगा नहीं अर्थात् सिद्ध-असिद्धिमें सम रहेगा । परन्तु आग्रह होगा तो वह उकता जायगा, उससे समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः साधकका स्वमाव तो एकात्तमें रहनेका ही होना चाहिये, पर एकाना न मिले तो उसके अन्तःकरणमें हलचल नहीं होनी चाहिये । कारण कि हलचल होनेसे अन्तःकरणमें संसारको महता आती है और संसारकी महता आनेपर हलचल होती है, जो कि ध्यानयोगमें बाधक है।

'एकानामें रहनेसे साधन अधिक होगा,' मन भगवान्में अच्छी तरह लगेगा; अनःकरण निर्मेल यनेगा'—इन बातोंको लेकर मनमें जो प्रसत्रता होती

है, वह साधनमें सहायक होती है। परंतु 'एकानमें हल्ला-गुल्ला करनेवाला कोई नहीं होगा; अत. वहाँ नींद अच्छी आयेगी, वहाँ किसी भी प्रकारसे वैठ जायँ तो कोई देखनेवाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकारसे आराम रहेगा, एकान्तमें रहनेसे लोग भी ज्यादा मान-बडाई, आदर करेंगे-इन बातोंको लेकर मनमें जो प्रसंत्रता होती है. वह साधनमें बाधक होती है: क्येंकि यह सब भोग है । साधकको इन सुख-सुविधांओंमें फैसना नहीं चाहिये, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 'लघ्यांशी'--साधकका स्वभाव खल्प अंधीत्

विषयमें हित, मित और मेध्य-ये तीन बाते बतायी गयी हैं । 'हित'का तात्पर्य है—भोजन शरीरके अनुकृत हो । 'मित'का तात्पर्य है-भोजन न तो अधिक करे और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजनसे शारीर-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन करे (गीता ६ । १६)। भोजनसे शिर पष्ट हो जायगा-ऐसे भावसे भोजन न करे. प्रत्यत केवल औपधकी तरह शुधा-निवृतिके लिये ही

भोजन करे. जिससे साधनमें विघ्न न पड़े । मेध्य' करें

नियमित और सात्त्रिक भोजन करनेका हो । भोजनके

तात्पर्यं है-भोजन पवित्र हो । 'धृत्यात्पानं नियम्य च'—सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आनेपर भी बुद्धिको अपने ध्येय परमात्मतत्त्वसे विचलित न होने देना-ऐसी दुइ सालिकी धृति (गीता १८ । ३३) के द्वारा इन्द्रियोंका नियमन करे अर्थात् उनको मर्यादामें रखे । आठाँ पहर यह जागृति रहे कि इन्द्रियोंके द्वारा साधनके विरुद्ध कोई भी चेटान हो। 'यतवाकायमानसः'—शरीर, वाणो और मनको

संयत (बरामें) करना भी साधकके लिये बहुत जरूरी है (गीता१७ 1.१४-१६) । अतः वह शरीरसं यूया न घूमे, देखने-सुननेक शौकमे कोई यात्रा न करे ! वाणीसे व्या बातबीत न करे, आवश्यक होनेपर ही बोले, असत्य न बोले, निन्दा-चुगली न करे ! मनसे रागपूर्वक संसारक विनान न करे, प्रस्तुत परमात्मका चिन्तनं को ।

'शब्दाटीन्विषयांस्यक्त्वा'--ध्यानके समय बाहरके जितने सम्बन्ध हैं, जो कि विषयरूपसे आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध-पाँचों विषयोंका स्वरूपसे ही त्याग कर देना चाहिये । कारण कि विषयोंका रागपूर्वक सेवन करनेवाला ध्यानयोगका साधन नहीं कर सकता । अगर विषयोंका रागपूर्वक सेवन करेगा तो ध्यानमें वृत्तियाँ (बहिर्मुख होनेसे) नहीं लगेगी और विपयोंका चित्तन होगा ।

'रागद्वेषौ व्यदस्य च'-सांसारिक वस्त् महत्वशाली है, अपने काममें आनेवाली है, उपयोगी है—ऐसा जो भाव है, उसका नाम 'राग' है। तात्पर्य है कि अत्त.करणमें असत् वस्तुका जो रंग चढ़ा हुआ है, वह 'राग' है । असत् वस्त आदिमें राग रहते हुए कोई उनको प्राप्तिमें बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेप हो जाता है।

असत् संसारके किसी अंशमें राग हो जाय तो दूसरे अंशमे द्वेष हो जाता है-यह नियम है। जैसे, शरीरमे राग हो जाय तो शरीरके अनुकूल वस्तुमात्रमे राग हो जाता है और प्रतिकृत वस्तुमात्रमें द्वेप हो जाता है ।

संसारके साथ रागसे भी सम्बन्ध जुड़ता है और देपसे भी सम्बन्ध जड़ता है। रागवाली वातका भी चित्तन होता है और द्वेपवाली बातका भी वित्तन होता है । इसलिये साधक न राग करे और न द्रेष करे ।

'ध्यानयोगपरो नित्यम'—साधक नित्य ही ध्यानयोगके परायण रहे अर्थात् ध्यानके सिवाय दूसरा कोई साधन न करे । ध्यानके समय तो ध्यान करे ही, व्यवहारके समय अर्थात चलते-फिरते, खाते-पीते, काम-धंघा करते समय भी यह ध्यान (भाव) सदा वना रहे कि वास्तवमें एक परमात्माके सिवाय संसारकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं (गीता १८ । २०) ।

'अहंकारं बलं दर्प''''' विमुच्य'-गुणोको लेकर अपनेमें जो एक विशेषता दीखती है, उसे 'अहंकार'

कहते हैं । जबर्दस्ती करके, विशेषतासे मनमानी करनेका जो आग्रह (हठ) होता है, उसे 'बल' कहते हैं। जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजोंकी विशेषताको लेकर जो घमंड होता है, उसे 'दर्प' कहते हैं । भोग, पदार्थ तथा अनकल परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाका नाम 'काम' है । अपने खार्थ और अभिमानमें ठेस लगनेपर दुसरोंका अनिष्ट करनेके लिये जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसको 'क्रोध' कहते हैं । भोग-बद्धिसे, सख-आरामबद्धिसे चीजोंका जो संग्रह किया जाता है. उसे 'परिग्रह' \* कहते हैं ।

साधक उपर्युक्त अहंकार, चल, दर्प, काम, क्रोध और परिप्रह-इन सबका त्याग कर देता है।

'निर्ममः'-अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वसाएँ है और कर्म करनेके शरीर, इन्द्रियाँ आदि जो साधन हैं, उनमें ममता अर्थात् अपनापन न हो† । अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहनेकी इच्छा न होना 'निर्मम' होना है।

जिन व्यक्तियों और वस्तुओंको हम अपनी मानते हैं. वे आजसे सौ वर्ष पहले भी अपनी नहीं धीं और सौ वर्षके बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी, उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं. पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं राव सकते । अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो 'वे अपने नहीं हैं' ऐसा माननेमें क्या वाधा है ? उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है ।

'शान्त:'-असत् संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अन्त-करणमें अशान्ति, हलचल आदि पैदा होते हैं । जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अशान्ति कभी पासमें आती ही नहीं । फिर राग-द्वेष न रहनेसे साधक हरदम श्यन्त रहता है।

'ब्रह्मभुवाय कल्पते'---भमतार्गहत और शान्त यनुष्य (सांख्ययोगका साघक) परमात्मप्राप्तिका अधिकारी वन जाता है अर्थात् असत्का सर्वथा मम्बन्ध

अपना मान लेना दोषी है।

<sup>\*</sup> ब्रह्मचारी, वानप्रस्य और संन्यासी—इन सबके लिये हो स्वरूपसे ही परिप्रह-(संप्रह-) का त्याग है। अगर गुरम्यमे भी कोई सुख-मोगबुद्धिसे संबह न करे, केवल दूसरोंकी सेवा, हितके लिये ही संबह करे तो वह भी परिवह नहीं है । केवल सांसारिक व्यवहारके लिये वस्तुओंमें अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रसुन उनको सदाके स्थि P. C. C.

Adaitanakebanyakakanyakakanyakenyananyananyahanyakahanyakenyakenyakahanyakahan छूटते ही उसमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता, सामर्थ्य आ सम्बन्ध रहता है, तंबतक परमालप्राप्तिकी सामर्थ्य नहीं जाती है। कारण कि जबतक असत् पदार्थोंके साथ आती।

सम्बन्ध—वपर्युक्त साधन-सामग्रीसे निष्ठां प्राप्त हो जानेपर क्या होता है—इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षिति ।

# समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम् ।। ५४ ।।

वह ब्रह्मभूत-अवस्थाको प्राप्त प्रसन्न मनवाला साधक न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी इच्छा करता है । ऐसा सम्पूर्ण प्राणियोंमें समभाववाला सायक मेरी पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'ब्रह्मभूतः'—जब अत्तःकरणमें विनाशशील वस्तुओंका महत्व मिट जाता है, तव अत्तःकरणको अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शान्त हो . जाती हैं अर्थात् उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएँ हैं, उनमें भी ममता नहीं रहती । ममता न रहनेसे सुख और भोग-युद्धिसे वस्तुओंका संग्रह नहीं होता । जब सुख और भोग-वृद्धि मिट जाती है, तब अन्तःकरणमें खतः-खाभाविक ही शान्ति आ जाती है।

इस प्रकार साधक जब असत्से ऊपर ठठ जाता है, तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बन जाता है। पात्र चननेपर उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती है। इसके लिये उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्थामें 'मैं ब्रह्मस्क्ष्प हूँ और ब्रह्म मेग स्वरूप है' ऐसा उसको अपनी दृष्टिसे अनुभव हो जाता है। इसी अवस्थाको यहाँ (और गीता ५ । २४ में भी) 'ब्रह्मभूतः' पदसे कहा गया है।

'प्रसम्रात्या'— जव अन्तःकरणमें असत्वस्तुओंका महत्त्व हो जाता है, तब उन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी कामना पैदां हो जाती है। कामना पैदा होते ही अन्तःकरणकी शान्ति भंग हो जाती है और अशान्ति (हलचल) पैदा हो जाती है। परन्तु जब असत् वसओंका महत्व मिट जाता है, तय साधकके चित्तमें स्वामाविक ही प्रसन्नता रहती है । अप्रस्ननताका कारण मिट जानेसे फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं।. कारण कि सांख्योगी साधकके अन्तःकरणमें अपने-सहित संसारका अभाव और परमात्मतत्त्वना भाव अटल रहता है।

'न शोबति न काङ्क्षति'—उस प्रसन्नताकी पहचान यह है कि वह शोक-चित्ता नहीं करता । सांसारिक कितनो ही बड़ी हानि हो जाय, तो भी यह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थित प्राप्त हो जाय—ऐसी इच्छा भी नहीं करता । तात्पर्य हैं कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली तथा आने-जानेवाली परिवर्तनशील परिस्थिति, चस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके बनने-विगड़नेसे उसपर कोई असर ही नहीं पड़ता । जो परमात्मांने अटलरूपसे स्थित है, उसपर आने-जानेवाली परिश्वतियोंका असर हो ही कैसे सकता है?

'समः सर्वेषु भूतेषु' जनतक साधकमें किशियात्र भी ,हर्ष-शोक, राग-द्रेप आदि इन्द्र रहते है. तयतक यह सर्वत्र व्याप्त परमात्माके साथ अभित्रताका अनुमव नहीं कर सकता । अभिन्नताका अनुमय न होनेसे वह अपनेको सम्पूर्ण धूतीमें सम नहीं देख सकता । परन्तु जब साधक हर्ष-शोकादि इन्होंसे सर्वथा रहित हो जाता है, तय परमात्मांक साथ स्वतः-स्वामाविक अभिन्नता (जो कि सदासे ही धी) का अनुभव हो जाता है। परमात्माके साथ अभित्रता होनेसे, अपना कोई व्यक्तित्व \* न रहनेसे अर्थात् 'मै हैं' इस रूपसे अपनी कोई अलग सर्ता न रहनेसे वह सम्युंणे प्राणियोमें सम हो जाता है । जैसे परमात्मा

<sup>\*</sup> व्यक्तित्व असे कहते हैं, बिसपें मनुष्य अपनी सता असग प्रानना है और बिससे बन्यन होता है।

सम्पर्ण प्राणियोंमें सम हैं-- 'समोऽहं सर्वभतेष' (गीता ९ । २९), ऐसे ही वह भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है।

वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम किस प्रकार होता है, उसमें मन हो अनेक रूप धारण करता है अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होनेसे जैसे सब सृष्टिमें मन है और मनमें सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियोंमें (आत्मरूपसे) वह है और उसमें सम्पूर्ण प्राणी हैं (गीता ६ । २९)। इसीको यहाँ 'सम:

सर्वेष भृतेष' कहा है ।

'मद्धक्ति लभते यराम्'-जब समरूप परमात्माके साथ अभिन्नताका अनुभव होनेसे साधकका सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मामें प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्पण, खिंचाव, अनराग हो जाता है। उसीको यहाँ पराभक्ति कहा है ।

पाँचवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमे जैसे ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्ति बतायो है-'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभतोऽधिगस्त्रति! ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभत-अवस्थाके बाद पराभक्तिकी प्राप्ति बतायी है ।

सम्बन्ध-अब आगेके श्लोकपे पराधिकका फल बताते हैं।

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ।।५५ ।।

उस पराभक्तिसे मेरेको, मैं जितना हूँ और जो हूँ—इसको तत्त्वसे जान लेता है तथा मेरेको तत्त्वसे जानकर फिर तत्काल मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है।

व्याख्या--'धावस्या मामभिजानाति'--जब परमात्मतत्त्वमें आकर्पण, अनुराग हो जाता है, तब सायक स्वयं उस परमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्वसे अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई (स्वतन्त) अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् उसके अहंभावका अतिसक्ष्म अंश भी नहीं रहता । इसलिये उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमाधिक प्राप्त हो जाती है। उस भक्तिसे परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो जाता है।

ब्रह्मभत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर 'में ब्रहा हैं, मैं शान्त हूँ, मैं निर्विकार हैं, ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह जाता है। यह अहंभाव जबतक रहता है, तबतक परिच्छित्रता और पराधीनता रहती है। कारण कि यह अहंभाव प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति 'पर' है; इसलिये पराधीनता रहती है । परमात्माको तरफ आकृष्ट होनेसे, पराभक्ति होनेसे ही यह अहंभाव मिटता है \* । इस अहंभावके सर्वथा मिटनेसे ही तत्त्वका

वास्तविक बोध होता है।

'यावान'—सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने अर्जुनको 'समग्र'-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्यभावसे भेरे साथ द्वतापूर्वक सम्बन्ध रखते हुए मेरे जिस समग्ररूपको जान लेता है, उसको तुम मुनो । यही बात भगवानने सातवें अध्यायके अन्तमें कही कि जग-मरणसे मक्ति पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत करते हैं. वे वहा. सम्पूर्ण अध्यात और सम्पूर्ण कर्मको अर्थात् सम्पूर्ण निर्गण-विषयको जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित मुझको अर्थात् सम्पूर्ण सगण-विषयको जान लेते हैं।

इस प्रकार निर्मुण और समुणके सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोंमें प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना--यही पर्यापक्तिमे 'यावान्' अर्थात् समग्ररूपकी जानना है।

प्रेम भगति जल जिन रघराई । अभिअंतर मल कहाँ न जाई ।।

'यञ्चास्म तत्त्वतः'--वे ही परमात्मा अनेक रूपोंमें. अनेक आकृतियोंमें, अनेक शक्तियोंको साथ लेकर, अनेक कार्य करनेके लिये बार-बार प्रकट होते हैं. और वे हो परमात्मा अनेक सम्प्रदायोंमें अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अनेक इष्टदेवोंके रूपमें कहे जाते हैं । वास्तवमें परमात्मा एक हो हैं । इस प्रकार मैं जो हैं-इसे तत्वसे जान लेता है।

'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम-ऐसा मुझे तत्वसे जानकर तत्काल \* मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् मेरे साथ भित्रताका जो भाव था. वह सर्वथा मिट जाता है ! े

तत्त्वसे जाननेपर उसमें जो अनजानपना था, वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्वमें प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसीमें मनुष्यजन्मकी सार्थकता है।

### विशेष वात

जीवका परमात्मामें प्रेम (रति, प्रीति या आकर्षण) स्ततः है । परन्तु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब वह परमात्मासे विमुख हो जाता है और उसका संसारमें आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामोंसे कहा जाता है।

इस वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य पदार्थ) है, वह क्षणभङ्गर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवातमा स्वयं, नित्य और अपरिवर्तनशील है। परन्तु ऐसा होते हुए भी प्रकृतिके साथ तादात्य होनेसे यह परिवर्तनशीलमें आकृष्ट हो जाता है । इससे

इसको मिलता तो कुछ नहीं, पर 'कुछ मिलेगा'-इस भ्रम, वासनाके कारण यह जन्म-मरणके चकरमें पडा हुआ महान् दुःख पाता रहता है । इससे छटनेके लिये भगवान्ने योग बताया है। वह योग जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माके साथ नित्ययोगक अनुभव करा देता है।

गीतामें मख्यरूपसे तीन योग कहे है-कर्मयोग ज्ञानयोग और मिक्तंयोग । इन तीनॉपर विचार किया जाय तो भगवानुका प्रेम तीनों ही योगोंमें है । कर्मयोगमें उसको 'कर्तव्यर्गत' कहते हैं अर्थात् वह रात कर्तव्यमें होती है-'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः' (१८ १४५) । [कर्मयोगको यह रति अन्तमें आत्मरतिमें परिणत हो जाती है (गीता र 1 ५५: ३ 1१७) और जिस कर्मयोगोमें भक्तिके संस्कार हैं, उसकी यह रित भगवद्रतिमें परिणत हो जाती है।] ज्ञानयोगमें उसी प्रेमको 'आत्मर्रात' कहते हैं अर्थात वह रति खरूपमें होती है-- 'योऽन्त:सखोऽन्तरारामः' (५ । २४) । और पक्तियोगमें उसी प्रेमको 'भगवद्गति' कहते हैं अर्थात् वह रति भगवान्में होती है † - 'तृष्यनि च रमनि च' (१० १९) । इस प्रकार इन तीनों योगीमें रित होनेपर भी गीतामें 'भगवदर्यत' की विशेष रूपसे महिमा गायी गयी है।

तनस्वी, ज्ञानी और कर्मी-इन तीनोंसे भी योगी (समतावाला) श्रेष्ठ है (गीता ६ ।४६) । तात्पर्य यह है कि जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए बड़ा भारी वप करनेपर, बहुत-से शास्त्रोंका (अनेक प्रकारका) शान-सम्पादन करनेपर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदिके घड़े-चड़े

<sup>°</sup> जानने और प्राप्त करनेमें काल-मेद नहीं होता ।

मावान्में रति या प्रियता प्रकट होती है-अपनेपनसे । परमात्माके साथ जीवका अनारिकालसे स्ततःसिद्धं सम्बन्धं है । अपनी सीज स्वतः प्रियं लगती है । अतः अपनापन प्रकट होते ही सगवान् स्वतः प्यारे लगते हैं । प्रियताम कभी समाप्त न होनेवालां अलीकिक, विराक्षण आनन्द है । वह आनन्द प्राप्त होनेपर मनुष्यमें स्वतः निर्विकारता आ जाती है । फिर काम, क्रोध, स्त्रोध, घट, मत्सर आदि कोई भी विकार पैटा है ही नहीं सकता । परामार्थिक आनन्द न पिलनेसे ही कामादि जिकार पैदा होते हैं अर्थात् आनन्द न मिलनेसे नागवान्, वस्तुओंसे सुख होनेकी इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं।

उत्पत्ति-विनाराशील वस्तुओंके साथ अपनापन करनेसे ही यह जीव भगवान्से विमुख हो जाता 🖡 । विमुखता होनेपर भी भगवान्की प्रियता कभी भिट नहीं सकती । नालिक-से-नालिक भी आकत पहनेपर पुकार

करना है कि कोई ईसर है तो रक्षा की !

अनुष्ठान करनेपर जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब अनित्य हो होता है, पर योगीको नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति होती है । अतः तपस्वी, जानी और कमी-इन तीनोंसे 'योगी' श्रेष्ठ है । इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोगी. लययोगी आदि सब योगियोंमें भी भगवानने 'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता ६ । ४७) । यही भक्तियोगी भगवानके समग्ररूपको जान लेता है। सांख्ययोगी भी पराभक्तिके द्वार उस समग्ररूपको जान लेता है । उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान' पदसे हुआ है † ।

इस प्रकरणके आरम्भर्मे 'अन्तःकरणको शृद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है'-यह कहनेकी प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता है । वैराग्यसे अहंकार आदिका त्याग करके ममतारहित होकंर शान्त होता है। तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था हो जाती है । ब्रह्ममत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे जो राग-देव, हर्ष-शोक आदि इन्द्र होते थे, वे सर्वथा मिट जाते हैं तो वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है। सम होनेपर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही बास्तविक प्रीति है । उस प्रीतिसे परमात्माके समग्ररूपका बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्त्वमें प्रवेश हो जाता है--'विशते तदनन्तरम्' ।

अनन्यभक्तिसे तो मन्व्य भगवान्को तत्वसे जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है (गीता ११ । ५४); परन्त सांख्ययोगी भगवान्को तत्त्वसे जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेक-प्रधान रही है. इसलिये उसको दर्शनको इच्छा नहीं होती। दर्शन न होनेपर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती; अतः कमी माननी नहीं चाहिये । यहाँ उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय

वर्धमान कहा है \* । इस प्रेममें सर्वथा पूर्णता हो जाती है अर्थात् उसके लिये करना, जानना और पाना कुछ भी बाको नहीं रहता । इसलिये न करनेका राग रहता है, न जाननेकी जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी आशा रहती है. न मरनेका भय रहता है और न पानेका लालच हो रहता है। जबतक भगवान्में पराभक्ति अर्थात् परम प्रेम

नहीं होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी 'में ब्रह्म

प्रेमको प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभक्तिसूत्रमें प्रतिक्षण

हैं यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जबतक लेशमात्र भी अहंकार रहता है, तबतक परिच्छित्रताका अत्यन्त अभाव नहीं होता । परन्तु 'मैं ब्रह्म हैं' यह सुक्ष्म अर्हभाव तबतक जन्म-मरणका कारण नहीं बनता. जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंका सङ्ग नहीं होता; क्योंकि गुणोंका सङ्ग होनेसे ही बन्धन होता है-'कारण गुजसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्' (गीता १३ । २१) ।

उदाहरणार्थ-गाढ़ नींदसे जगनेपर साधारण मनुष्यमात्रको

सबसे पहले यह अनुभव होता है कि 'मैं हैं' । ऐसा र्ग गीतामें 'पावान्'को ही 'वासुदेव: सर्वन्' (७ । ११) कहा है । उसी तत्वको सत्-असत, परा-अपरा, पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र आदि दो रूपोंमें बताया है, और उसी तत्त्वको सत्-असत्से पर भी बताया है--'त्वमक्षरं सदमतत्वां यत्' (१९ । ३७) । उस तत्त्वको गीतामें तीन रूपोंसे भी बताया है—अपरा, परा और अहम् (७ । ५-६), क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम् (१३ । १-२) एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (१५ । १६-१७) । इन तीनीके (आठवें अध्यायके आरम्पमें अर्जुनके पुजनेपर) भगवानने छः भेद बताये हैं- 'अपरा' - क्रिया और पदार्थ,

'परा'—सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं 'अष्टम्'—निर्गुण और सगुण ।

इन छ: भेदोंको दृष्टानके रूपमें इस तरह समझें-जल-तत्व एक होनेपर भी उसके छ: भेद हैं; उसमें परमाणुरूपसे जल निर्मुण ब्रह्म है, भापरूपसे जल समुण परमात्मा है, बादलरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा) है, बुँदोंके रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षारूपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, और वर्फरूपसे जल (पथ्यी, जल. तेज, वायु आदि) पदार्थ है।

\*\* गणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्यमानमविध्वत्रं सुक्ष्मतरमनुभवस्यम् । यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिकृत बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सुक्ससे भी

और अनुभवलप है।

अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदिके साथ स्वयंका सम्बन्ध जुड़ जाता है, तव 'मैं हूँ' यह अहंभाव शुभ-अशुभ कर्मीका कारण बन जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्कर चल पड़ता है। परन्तु जो कँचे दर्जेका साधक होता है अर्थात् जिसकी निरत्तर ब्रह्मभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्त्विक ज्ञान (१८ । २०) में सब जगह ही अपने खरूपका बोध रहता है। परन्तु जबतक साधकका सत्वगुणके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक नींदसे जगनेपर तत्काल 'मैं ब्रह्म हूँ' अथवा 'सब कुछ एक परमात्मा ही है'-ऐसी वृति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींदमें यह वृत्ति छूट गयो थी, मानो उसकी भूल हो गयो थी और अब पीछे उस तत्त्वकी जागृति हो गयी है,

स्मृति. आ गयी है। गुणातीत हो जानेपर अर्थात गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर विस्मृति और स्मृति-ऐसी दो अवस्थाएँ नहीं होती अर्थात नींटमें भूल हो गयी और अब स्मृति आ गयी - ऐमा अनुभव नहीं होता, प्रत्युत नींद तो केवल अनःकरणमें आयी थी, अपनेमें नहीं, अपना खरूप तो ज्यों-का-त्यों रहा-ऐसां अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निदाका आना और उससे जगना—ये दोनों प्रकृतिमें ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्थाको चौदहवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहां है कि प्रकाश अर्थात् नींदसे जगना और मोह अर्थात मींदका आना—इन दोनोंमें गुणातीत पुरुपके किञ्चिनात भी राग-देप नहीं होते ।

सम्बन्ध-पहले रलोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागके तत्त्वके विषयमें पृछा तो उसके उत्तरमें भगवानूने चौधेसे बारहवें श्लोकतक कर्मयोगका और इकतालीसवेंसे अड़तालीसवें श्लोकतक कर्मयोगका तथा संक्षेपमें मितयोगका वर्णन किया; और तेरहवेंसे चालीसवें रलोकतक विचारप्रधान सांख्ययोगका तथा उन्चासवेंसे पवपनवें रलोकतक ध्यान-प्रधान सांख्ययोगका एवं संक्षेपमें परामक्तिकी प्राप्तिका वर्णन किया । अब भगवान् शरणागतिकी प्रधानतावाले भक्तियोगका वर्णन आरम्प करते हैं।

# सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्रयपाश्रयः

मत्त्रसादादवाप्नोति शाश्चतं पदमव्ययम् ।। ५६ ।। "

मेरा आश्रय लेनेवाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपासे शाधत अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है।

व्याख्या—'मद्वपाश्रयः'—कर्मीका, फलका, कमेंकि पूर्व होने अथवा न होनेका, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय न हो । केवल मेरा ही आंत्रय (सहारा) हो । इस तरह जो सर्वथा मेरे हो परायण हो जाता है, अपना स्वतन्त कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तको . अपने उद्धारके लिये कुछ करना नहीं पड़ता । उसका उदार मैं कर देता है (गाता १२ ।७); उसकी अपने जीयन-निर्वाह या साधन-सम्बन्धी किसी बातको कमी. नहीं रहती; सबकी मैं पूर्ति कर देता है (गोता ९ 1२२) -- यह मेरा सदाका एक विधान है, अज्ञय तीनेवाला मक मेरी क्यामे प्रात कर रोग है ।

नियम है, जो कि सर्वधा शरण हो जानेवाले हरेक प्राणीको प्राप्त हो सकता है (गीता ए । ३०-३२) ।

'सर्वकर्षाण्यपि सदा कुर्याणः'-यहाँ 'कर्माणि' पदके साथ 'सर्व' और 'कुर्वाणः' पदके साध 'सदा' पद देनेका तालये है कि जिस ध्यानपरायण सोटमपोगीने शरीर, वाणी और मनका संयमन कर लिया है अर्थात् जिसने शरीर आदियी क्रियाओंको संकृतित कर लिया है और एकानामें रहकर सदा ध्यानमांगमें लगा रहता है, उसको जिस पदको प्राप्ति होती है, उसी पदको लीकिक, पालीकिक , सामाजिक, शांग्रीक आदि सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्गोंको हमेरा। करने हुए भी मेरा

होक व्यक्तिको यह बात तो समझमें आ जाती है कि जो एकान्तमें रहता है और साधन-भजन करता है. उसका कल्याण हो जाता है : परना यह बात समझमें नहीं आती कि जो सदा मशीनकी तरह संसारका सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा ? उसका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई युक्ति नहीं दोखती; क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं । इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, भर उन सबका कल्याण होता हुआ दीखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं ! इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं-- 'मत्प्रसादात' । तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है. उसका कल्याण मेरी कपासे हो जायगा, कौन है मना करनेवाला ।

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवानुका अपनापन और कुपा सदा-सर्वदा स्वतःसिद्ध है. तथापि यह मनुष्य जबतक असत् संसारका आश्रय लेकर भगवान्से विमुख रहता है, तबतक भगवत्कृपा उसके लिये फलीभृत नहीं होती अर्थात उसके काममें नहीं आती । परन्तु यह मनुष्य भगवानुका आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोडता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवानका आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों भगवानुका आश्रय दढ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान्का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान्की कृपाका पूर्ण अनुभव हो जाता है।

'अवाप्रोति शाश्चनं पदमव्ययम'--- स्वतःसिद्ध परमपदकी प्राप्ति अपने कर्मोंसे, अपने परुषार्थसे अथवा अपने साघनसे नहीं होती । यह तो केवल भगवत्कपासे ही होती है । शाश्वत अव्ययपद सर्वोत्कष्ट है । उसी परमपदको भक्तिमार्गमें परमधाम, सत्यलोक, वैकण्ठलोक, गोलोक, साकेतलोक आदि कहते हैं और ज्ञानमार्गमें विदेह-कैवल्य, मक्ति, खरूपस्थिति आदि कहते हैं । वह परमपद तत्त्वसे एक होते हए भी मार्गों और उपासनाओंका भेट होनेसे उपासकोंकी द्रष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता (गीता ८ । २१; १४ । २७)। भगवानका चिन्मय लोक एक देश-विशेषमें होते हुए भी सब जगह व्यापकरूपसे परिपर्ण है । जहाँ भगवान हैं, वहीं लोक भी है: क्योंकि भगवान् और उनका लोक तत्त्वसे एक ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान हैं: अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान (सर्वव्यापी) है। जब भक्तकी अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, तब परिच्छित्रताका अत्यन्त अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है अर्थात उसे यहाँ जीते-जी ही उस लोककी दिव्य लीलाओंका अनुभव होने लगता है। परन्तु जिस भक्तको ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश-विशेषमें ही है, तो उसे उस लोककी प्राप्ति शरीर छोड़नेपर ही होती है। उसे लेनेके लिये भगवानके पार्षेद आते हैं और कहीं-कहीं खयं भगवान् भी आते हैं।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अपना सामान्य विधान (नियम) बताकर अब भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनके लिये विशेषरूपसे आजा देते हैं।

> चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः । बृद्धियोगमपाश्रित्य मच्चित्तः सत्ततं भव ।। ५७ ।।

चित्तसे सम्पूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके, मेरे परायण होकर तथा समताका आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा ।

च्याख्या--[ इस श्लोकमें भगवान्ने चार बातें बतायी

(१) 'चेतसा सर्वकर्माणि मवि संन्यस्य'-सम्पूर्ण कर्मोंको चित्तसे मेरे अपूर्ण कर दे ।

- (२) 'मत्पर:'-स्वयंको मेरे अर्पित कर दे।
- (३) 'बुद्धियोगमुपाश्चित्य'--समताका लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ।
- (४) 'मळित्तः सततं भव'—निरन्तर चित्तवाला हो जा अर्थात् मेरे साथ अटल सम्बन्ध कर ले। 1

'चेतसा सर्वेकर्मीण मींय संन्यस्य'—चित्तसे कर्मोंको अर्पित करनेका तात्पर्य है कि मनुष्य चित्तसे यह दुढ़तासे मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि और संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवानके ही है। भगवान ही इन सबके मालिक हैं । इनमेंसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत

नहीं है। फैवल इन वस्तुओंका सद्वयोग करनेके लिये ही भगवानुने व्यक्तिगत अधिकार दिया है । इस दिये हुए अधिकारको भी भगवानुके अर्पण कर देना है । शारी, इन्द्रियाँ, मन आदिसे जो कुछ शास्त्रविहित

सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएँ होती हैं. वे सब भगवानको मरजीसे ही होती है । मनुष्य तो केवल अहंकारके कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओंमें जो अपनापन है, उसे भी भगवानके अर्पण कर देना है: क्योंकि वह अपनापन केवल मुर्खतासे माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं । इसलिये उनमें अपनेपनका भाव विल्कुल ठठा देना चाहिये और उन सवपर भगवानको महर लगा देनी चाहिये ।

'मत्पर:'--भगवान् ही मेरे परम आश्रय है, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरेको करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसीसे लेना भी कुछ नहीं है अर्थात् देश, काल, यस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थित आदिसे मेरा किश्चिनात्र कोई प्रयोजन नहीं है-ऐसा अनन्यमाय ही जाना ही भगवान्के परायण होना है।

एक बात खास ध्यान देनेकी है। रुपये-पैसे, कुट्म्ब, शरीर आदिको मनुष्य अपना मानते हैं और मनमें यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गये, हमारा इनपर आधिपत्य है; परंतु वास्तवमें यह बात बिल्कुल झुठी है, कोरा बहम है और बड़ा धारी धोरा है। जो किसी चौगरी अपनी मान सेता है.

वह उस चीजका गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है । फिर उस चीजके बिना वह रह नहीं सकता । अतः जिन चीओंको मन्य

अपनी मान लेता है, वे सब उसपर चढ़ जाती है और यह तुच्छ हो जाता है । वह चीज चाहे .रुपया हो, चाहे कुरम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-बृद्धि

आदि हो । ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपनेसे भित्र है, पर हैं । इनके अधीन होना ही पराधीन होना है । भगवान् स्वकीय है, अपने हैं। उनको मनुष्य

अपना मानेगा, तो वे मनुष्यके वशमें हो जायँगे।पगवानके हदयमें भक्तका जितना आदर है, उतना आदर करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है । भगवान मक्तके दास हो जाते हैं और उसे अपना मुक्टमणि बना लेते है-'मैं तो है भगतनका दास भगत भेरे मुक्टपणि परन्तु संसार मनुष्यका दास बनकर उसे अपना मुक्टमणि नहीं वनायेगा । वह तो उसे अपना दास बनासर

पद-दलित ही करेगा । इसलिये केवल भगवान्के

शरण होकर सर्वथा उन्हेंकि परायण हो जाना चाहिये । 'बद्धियोगम्पाश्रित्य'—गीताभरमें देखा जाय हो समताकी बडी भारी महिमा है। मनप्यमें एक समता आ गयी तो वह ज्ञानी, ध्यानी, धोगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया । परन्तु यदि इसमें समता नहीं आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण आनेपर भी भगवान् उसको पूर्णता नहीं मानते । वह समता मनुष्यमें खाभाविक रहती है। क्षेत्रल आने-जानेवाली

परिस्पितियोक साथ मिलकर वह सुखी-दुःची हो जाता है। इसलिये उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने-जानेवाली परिस्थितके साथ मै नहीं हैं।.सुख आया, अनुकृत परिस्थित आयी तो भी मैं हूँ और संख चला गया, अनुकूल परिस्थित चली गयी तो भी भैं हैं। ऐसे ही दुःख आया, प्रतिकृत परिस्थित आयो तो भी मैं हूँ और दुःख चला गया, प्रतिकृत परिस्थित चली गयी तो भी मैं हूँ । अतः सुच-दु चर्मे, अनुकलता-प्रतिकृत्तवामें, हानि-लाभमें मैं सदैव ज्यों-का-त्यो रहता हूँ । परिस्थितियोंके बदलनेपर भी मैं नहीं बदलंबा, सदा यही रहतां हूँ। इस ताह

अपने-आपमें स्थित रहें । आने-आपमें स्थित रहनेने

सुख-दुःख आदिमें समता हो जायगी। यह समता ही भगवान्की आराधना है—'समत्वमाराधनमञ्जलस्य' (विष्णुपुण १ ११० १९०) । इसीलिये यहाँ भगवान् बुद्धियोग अर्थात् समताका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं।

'मच्चितः सततं भव'—जो अपनेको सर्वथा भगवान्के सर्मार्थत कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान्के चरणोंमें समर्पित हो जाता है। फिर उसपर भगवान्का जो स्वतः-स्वाभाविक अधिकार है, वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्तमें स्वयं भगवान् आकर विग्रजमान हो जाते हैं। यहां 'मच्चितः' होना है।

'मच्चित्तः' पदके साथ 'सततम्' पद देनेका अर्थ है कि निरन्तर मेरेमें (भगवानमें) चितवाला हो जा । भगवानुका निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब 'मैं भगवान्का हैं' इस प्रकार अहंता भगवान्में लग जायगी । अहंता भगवान्में लग जानेपर चित्त खतः-स्वाभाविक भगवानमें लग जाता है । जैसे, शिष्य बननेपर 'मैं गुरुका हैं' इस प्रकार अहंता गुरुमें लग जानेपर गुरुको याद निरन्तर बनी रहती है । गुरुका अहंतामें बैठ जानेके कारण इस सम्बन्धकी याद आये तो भी याद है और याद न. आये तो भी याद है; क्योंकि स्वयं निरन्तर रहता है। इसमें भी देखा जाय तो गरुके साथ उसने खद सम्बन्ध जोड़ा है: परन्तु भगवानके साथ इस जीवका खतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है । केवल संसारके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्य सम्बन्धकी विस्पृति हुई है । उस विस्मृतिको मिटानेके लिये भगवान कहते हैं कि निस्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा ।

साधक कोई भी सांसारिक काम-धंघा करे, तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस काम-धंधेमें द्रवित न होने दे, चित्तको संसारके साथ धूलने-मिलने न दे अर्थात् तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्तको कठोर रखे । परन्तु भगवज्ञमका जप, कीर्वन, भगवन्तथा, भगविच्च्तन आदि भगवत्सय्ययो कार्योमें चित्तको द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रसमें चित्तको तरान्तर करता रहे \* । इस प्रकार करते रहनेसे साधक बहुत जल्दी भगवान्में चित्तवाला हो जायगा ।

### प्रेम-सम्बन्धी विशेष वात

चित्तसे सब कर्म भगवान्के अर्पण करनेसे संसारसे नित्य-वियोग हो जाता हैं और भगवान्के परायण होने से नित्ययोग (प्रेम) हो जाता है। नित्ययोगमें योग, नित्ययोगमें वियोग, वियोगमें नित्ययोग और वियोगमें वियोग—ये चार अवस्थाएँ चित्तको चृत्तियोंको तेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार समझना चाहिये—

जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन होता है, तो यह 'नित्ययोगमें योग' है। मिलन होनेपर भी श्रीजीमें ऐसा भाव आ जाता है कि व्रियतम कहीं चले गये हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि 'प्यारे! तुम कहीं चले गये!' तो यह 'नित्ययोगमें वियोग' है। श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मनसे उन्हींका गाड़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग' है। श्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये, पर मनमें ऐसा भाव है कि बहुत समय चीत गया,

(भक्तिरसायन १ । ३२)

<sup>\*</sup> काठिन्यं विषये कुर्याद् इवत्वं भगवत्पदे । उपायैः शास्त्रनिर्दिष्टेगुक्षणमतो सुधः ।।

<sup>†</sup> वास्तवमें संसारके साथ कमी संयोग हो नहीं सकता । उसका तो नित्य ही वियोग रहना है । जैसे, मनमें किसी यस्तुका चिन्तन होता है, तो यह उस यस्तुका माना हुआ संयोग है, जिससे उस यस्तुके न मिलनेका इंग्ड होता है । जब यस्तु (बाहरसे) मिल जाती है, तब उस यस्तुका भीतासे वियोग हो जाता है, निससे सुख होता है । ऐसे ही किसी कारणासे बाहरसे वस्तु चली जाय, यह हो जाय, तो मनसे उस यस्तुका संयोग होनेपर इंग्ड होता है । और विवेक-विवासके द्वारा 'यह बस्तु हमारी थी हो नहीं, हमारी हो सकता हो नहीं इस रकता यस्तुका मनसे किसाल देनेपर सुख होता है । तात्यर्थ यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे वियोग है और बाहरसे संयोग माना तो भीतरसे वियोग है । अतः यात्तवर्षे संसारके साथ नित्य वियोग हो रहता है । स्वक्त केंक्न भूलसे संसारके साथ संयोग मान तो भीतरसे स्वयोग मान तो भीतरसे स्वयोग है । अतः यात्तवर्षे संसारके साथ नित्य वियोग हो रहता है ।

श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ:? कहाँ जाऊँ? श्यामसन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है ।

वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवानके साथ

नित्ययोग ज्यों-का-त्यों वना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता हो नहीं और होनेकी संधावना भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं: क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भित्रता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका

संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है ? जव प्रेमी और प्रमास्पद परस्पर मिलते हैं. तब 'प्रियतम पहले चले गये थे, उनसे वियोग हो गया था: अब कहीं ये फिर न चले जायें!' \* इस भावके कारण

आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवानमें

प्रेमास्पदके मिलनेमें तृप्ति नहीं होती, सन्तोष नहीं होता । वे चले जायेंगे—इस बातको लेकर मन ज्यादा खिंचता है । इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है । -'प्रेम'-(भक्ति-)में चार प्रकारका रस अथवा र्रत होती है-दास्य, सख्य, वात्सल्य और माध्यं । इन

रसोंमें दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे माध्य-रस श्रेष्ठ है; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवानके ऐश्वर्यको विस्पृति ज्यादा होती चली जाती है। परन जय इन चारोंमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच जाता है, तब उसमें दसरे रसोंकी कमी नहीं रहती अर्थात् उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस पर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधर्य-तीनों रस आ जाते हैं। यही बात

अन्य रसंकि विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण यह है कि भगवान् पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्माका अंश होनेसे जीव स्वयं भी पूर्ण है । अपूर्णता तो केयल संसारके सम्बन्धसं ही आती है। इसलिये भगवानके साथ किसी भी गीतिसे रति हो जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

'दास्य' रतिमें भक्तका भगवानुके प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे खामी है और मैं उनक सेवक हैं। मेरेपर उनका परा अधिकार है। वे चहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम लें । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे

ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये संब विधान करते हैं। 'सख्य' रतिमें भक्तका भगवान्के प्रति यह भाव रहता है कि' भगवानु मेरे सखा है और में उनका. सखा है। वे मेरे प्यारे है और मैं उनका प्याप है। उनका मेरेपर पूरा अधिकार है और मेरा उनपर पूरा अधिकार है । इसलिये मैं उनकी बात मानता हैं, ती मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। 'वात्सल्य' रतिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान्की माता है या उनका पिता है अथवा उनका

गुरु हैं और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिप्त हैं:

इसलिये उसका पालन-पोषण करना है । उसकी निगरानी

भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले; जैसे —नन्दबाया और यशोदा मैमा कर्ह्यांका ख्याल रखते है और यन्हैया वनमें जाता है तो उसकी निगगनी रखनेके लिये दाउन्जीको साथमें भेजते हैं। 'मांधर्य' † रतिमें भक्तको भगवानुके 'ऐधर्यकी विशेष विस्मृति रहती हैं; अतः इस गृतिमें मक भगवानके साथ अपनी अभिन्नता (धनिष्ठ अपनापन) मानता है। अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख-आराम पहुँचाना है.

उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'-ऐसी

भाव बना रहता है।

<sup>\*</sup> योग और विद्योगमें प्रेम-सब्की वृद्धि होती हैं । यदि सदा योग ही रहे, विद्योग न हो, तो प्रेम-स बदेगा नहीं, प्रत्युन अखण्ड और एकरस रहेगा । अतः प्रेम-रसकी बड़ानेके लिये चगवान् अलयान भी हो जाने हैं ।

<sup>ैं</sup> लोग प्रायः माधुर्वभाववें जी-पुरुवका माय ही समझते हैं; मानु वह मात्र सी-पुरुवके सम्बन्धवे ही होता है--यह नियम नहीं है। मापूर्व नाम मयुक्ता अर्घात् पिठासका है और वह मिटाम आगी है भगकान

. प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करनेवाले केवल भगवान् ही हैं। प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय-तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय-तत्व ही प्रेमका आखादन करनेके लिये दो रूपोमें हो जाता है।

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कल गलत है: क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोंके सम्पूर्ण जीवोमें रहता है और उन जीवोमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमे काम(संखभोगको इच्छा) अत्यधिक होता है। परन्त प्रेमके अधिकारी जीवन्युक्त महापुरुष ही होते हैं। काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है और प्रेममें

देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको तृत करने-उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममे अपने प्रमास्पदको सख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव रहता है। काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थुलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी वासवमें चिन्पय-तत्वसे ही होता है । काममें मोह (मूड्भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दःख भरा रहता

रहता है। काममें जड़ता-(शरीर, इन्द्रियाँ आदि-)की मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता-(चेतन स्वरूप-) की मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और

है और प्रेममे मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द

प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात सर्वथा खतन्त्रता होती है । काममे 'वह भेरे काममें आ जाय'

ऐसा भाव रहता है और प्रेम में 'मैं उसके काममें आ

जाऊँ' ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें खयं भगवान प्रेमीके गुलाम बन जाते हैं। कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बदता ही रहता है। काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है।

काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें

प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी तरफ ले जाता है। काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेममें एक होकर दो होते हैं अर्थात अभित्रता कभी मिटती नहीं \* ।

साय अभित्रता होनेसे । यह अभित्रता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, मंख्य और वात्तत्वभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावमें माधुर्वभाव रहता है।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है। जिसमें केवल एक तस्त ही रह जाय, दैतमाव सर्वेद्या समाप्त हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभित्रता' है; जैसे-दो मित्रोमें भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाउँ होती है, उतना ही मामुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस कहते हैं । भगवान भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेम-रसका आखादन करनेके लिये ही भगवान एकसे अनेक रूपोमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (बहुदारण्यक १ । ४ । ३), 'सदैक्षत यह स्यां प्रजायेथेति' (छान्दोग्य॰ ६ । २ । ३) ।

हैतं मोहाय योघाठाएजाते खोधे मनीयया । भक्त्यर्थं कल्पितं हैतमहैतादपि सुन्दरम् ।। पारमार्थिकमर्दैतं र्दैतं भजनहेतवे । तादशी यदि भक्तिः स्यात्मा तु मुक्तिशतायिका ।।

(बोधसार)

'बोधसे पहलेका द्वैत मोहमें डाल सकता है । परनु बोध हो जाने पर भक्तिके लिये वुद्धिसे कल्पित हैंन अईतसे भी अधिक सुन्दर होता है।

'वास्तविक तत्व तो अहैत ही है, पर भजनके लिये हैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे भी सौगुनी श्रेष्ठ है।"

श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? इसिलये भगवान्के साथ किसी भी रीतिसे रित हो श्यामसुन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है । जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी

वास्तवमें इन चारों अवस्थाओं में मगवान्के साथ नित्ययोग ज्यों-का-त्यों बना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी संभावना भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं, क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों आभित्र रहते हैं । वहाँ भित्रता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवानमें

<del>PRESTRICIONES ES RESERVADOS ES ESTRETARIOS PERSONAS PERS</del>

यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है ? अब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब 'प्रियतम पहले चले गये थे, उनसे वियोग हो गया था; अव कहीं ये फिर न चले जायें!' \* इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमें तृष्ति नहीं होती, सन्तोप नहीं होता । ये चले जायेंगे—इस चातको लेकर मन ज्यादा खिंचता है । इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है ।

संयोग-वियोगको लीला हुआ करती है।

'प्रेम'-(भिक्त-)में चार प्रकारका रस अथवा रित होती है—दास्य, सख्य, वात्सत्य और माधुर्य । इन रसोमें दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सत्य और वात्सत्यसे माधुर्य-(स श्रेष्ठ है; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान्के ऐसर्वकी विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है । परनु जब इन चारोमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच जाता है, तब उसमें दूसरे रसोंकी कमी नहीं रहती अर्थात् उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस पूर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सत्य भीरा पाधुर्य—तीनी रस आ जाते हैं । यही वात अन्य रसोके विषयमें भी समझनी चाहिये । कराण यह है कि भगवान् पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्माका अंश होनेसे जाव खर्य भी पूर्ण है । अर्थाता तो केवल संसारके सम्बन्धसे हो अराती है ।

नहीं रहेगी।

"दास्य" रितिमें भक्तका भगवान्के प्रति यह भाव
रहता है कि भगवान् मेरे स्वामी हैं और मैं उनका
सेवक हूँ। मेरेपर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे
जो करें, चाहे, जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे
जैसा काम लें। मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे
ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सव

विधान करते हैं।

'सख्य' रितर्में भक्तका भगवान्के प्रति यह भवें
रहता है कि भगवान् मेरे सखा हैं और मैं उनका
सखा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ।
उनका मेरेपर पूरा अधिकार है और मेरा उनपर पूरा
अधिकार है। इसलिये मैं उनकी बात मानता हूँ खें
मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी।

'धात्सस्य' रितमें भतन्त्र अपनेमें स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान्की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वह तो हमाय चच्चा है अथवा शिष्य है; इसिलये उसका पालन-पोपण करता है। उसकी निगरनी भी रखनी है कि कहाँ वह अपना नुकसान म कर से; जैसे — नन्द्रयांबा और यशोदा मैया कन्हैयाका खाल रखते है और कन्हैया बनमें खाता है तो उसकी निगरनी गर्वनेके लिये टाकजीको साथमें भेजते हैं!

रखनेक लियं दाऊजीको साथमें भेगते हैं।
"मामुर्ग" | रितमें भक्तको मागवान्क ऐष्ठर्पर्स विशेष विस्मृति रहती हैं: अतः इस रितमें भक्त भगवान्के साथ अपनी अभिन्नता (पनिष्ठ अपनापन) मानता है। अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सुख्यायी सामग्री जुटानी हैं, उन्हें सुख-आग्रम पहुँचाना हैं, उनको किसी तरहकी कोई तकलीभ न हों — ऐगा भाव बना रहता है।

याग और वियोगम प्रेम-स्तती वृद्धि होती है । यदि सदा योग हो रहे, वियोग न हो, तो प्रेम-स बद्देगा नहीं, प्रत्युत अखण्ड और एकस्स रहेगा । अतः प्रेम-स्तको बहानेके लिये भगवान् अन्तर्यान भी हो जाते हैं ।

<sup>।</sup> लोग प्राय: माधुर्यमायमें सी-मुख्यका मात ही समझते हैं, पान्तु यह मात सी-पुरुषके सम्बन्धने ही होना है—मह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात् निवासका है और वह निवास आनी है मगुजन्के

प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आखादन करनेवाले केवल भगवान ही हैं। प्रेममें पेगी और पेमास्पद दोनों ही चिन्मय-तन्त्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद वन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है । अतः एक चिन्मय-तत्त्व ही प्रेमका आस्वादन करनेके लिये हो रूपोमें हो जाता है।

表化七七年年本天下七年年五年年末年1000年 1000年 1000年

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कल गलत है: क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोंके सम्पूर्ण जीवोमें रहता है और उन जीवोंमें भी जो भत. प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमें काम(सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है। परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मक्त महापरुप ही होते हैं।

काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है और प्रेममें देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको तुप्त करने-उनसे सख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव रहता है। काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह (मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दःख भए रहता

है और प्रेममे मृक्ति तथा मृक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहता है । काममें जडता-(शरीर, इन्द्रियाँ आदि-)की मख्यता रहतीं है और प्रेममें चिन्मयता-(चेतन खरूप-) की मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात सर्वथा स्वतन्त्रता होती है । काममें 'वह मेरे काममें आ जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेम में 'मै उसके काममें आ जाऊँ' ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य वस्तका गुलाम बन जाता है और प्रेममें स्वयं भगवान प्रेमीके गुलाम बन जाते हैं। कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बढता ही रहता है। काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदको प्रसन्नतासे प्रकट होता है। काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी तरफ ले जाता है। काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैघीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेयमें एक होकर दो होते हैं अर्थात अभित्रता कभी मिटती नहीं \* ।

 $\star$ 

साथ अभिन्नता होनेसे । यह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, संख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोंमें माधुर्यभाव रहता है।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है । जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाय, दैतमाव सर्वथा समाप्त हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभित्रता' है; जैसे—दो मित्रोंभे भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस कहते हैं.। भगवान् भी इस प्रेम-रसके लोभी है। इस प्रेम-रसका आखादन करनेके लिये ही भगवान् एकसे अनेक रूपोंमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (यृहदारण्यक १ । ४ । ३), 'सर्देक्षत बहु स्यां प्रजायेपेति'

(छान्दोग्य॰ ६ १२ । ३) ।

'बोधसे पहलेका द्वैत मोहमें डाल सकता है । परन्तु द्योध हो जाने पर भक्तिके लिये बुद्धिसे कल्पित हैन अहैतसे भी अधिक सन्दर होता है।

'वासविक तत्त्व तो अद्वैत ही है, पर भजनके लिये द्वैत है । ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे

भी सौगुनी श्रेष्ठ है।'

<sup>\*</sup> हैतं मोहाय बोधात्प्राप्ताते बोधे मनीयया । भक्त्यर्थं किल्पतं हैतमहैतादिप सुन्दरम् ।। - पारमार्थिकमद्दैतं द्वैतं भजनहेतवे । तादुशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ।।

सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें दो हुई आज्ञाको अब भगवान् आगेके दो श्लोकोमें क्रमशः अन्वय और व्यक्तिक-चीतिसे दुढ करते हैं।

# सर्वदुर्गाणि मत्रसादान्तरिष्यसि

## अथ चेत्त्वमहंकारात्र श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।। ५८ ।

मेरेमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विध्नोंको तर जायगा और यदि तू अहंकारके कारण मेरी वात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा।

व्याख्या-- 'मधितः सर्वदुर्गाणि मद्रासादा-त्तरिष्यिस'--भगवान् कहते हैं कि मेरेमें वित्तवाला होनेसे तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुःख आदिको तर जायगा अर्थात् उनको दूर करनेके लिये तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा ।

भगवद्रकते अपनी तरफसे सब कर्म भगवानके अर्पण कर दिये, स्वयं भगवानुके अर्पित हो गया,

समताके आश्रयसे संसारकी संयोगजन्य लोलुपतासे ' सर्वथा विमुख हो गया और भगवानुके साथ अटल सम्बन्ध जोड़ लिया । यह सब कुछ हो जानेपर भी धारतिक तत्त्वको प्राप्तिमें यदि कछ कमी रह जाय या सांसारिक लोगोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस प्रकारक कोई सूक्ष्म दोष रह जाये, तो उन दोषोंको दूर करनेकी साधकपर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दीपोंको, विघ-याधाओंको दूर करनेकी पूरी जिम्मेवारी भगवानुकी हो जाती है। इसलिये भगवानु कहते हैं— 'मत्रसादात्तरिष्यसि' अर्थात् मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्र-बाधाओंको तर जायगा । इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना समझमें आ जाय, उतना पूरी सावधानीके साथ कर ले. उसके बाद जो कुछ कमी रह जायगी, वह 'भगवान्की कृपासे पूरी हो जायगी।

मनुष्यका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया और भगवान्से विमुखं हो गया । अव उस अपराधको दूर करनेके लिये वह अपनी ओरसे संसारका सम्बन्ध तोडकर भगवानुके सम्मुख हो जाय । सम्मुख

हो जानेपर जो कुछ कमी रह जायगी, वह भगवाको कुपासे पूरी हो जायगी। अब आगेका सब काम भगवान् कर लेंगे । तात्पर्य यह हुआ कि भगवल्या प्राप्त करनेमें संसारके साथ किञ्चित् भी सम्बन्ध मानना और भगवान्से विमुख हो जाना-पही बाघा थो। वह बाधा उसने मिटा दो तो अब पूर्णतांकी प्राप्त

भगवत्कृपा अपने-आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीगदिके साथ सम्बन्ध है, उसपर ही शास्त्रोंका विधि-निषेयं, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन-उन नियमोंका पालन जरूर करना चाहिये । कारण कि प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिके सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुण्य होते हैं और उनका फल सुख-दुःख भी भोगना पड़ता है । इसितिये उसपर शास्तीय मर्यादा और नियम विशेषतासे लागू होते. हैं । परनु जो प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर भगवान्के सम्पूख हो जाता है, वह शासीय विधि-निर्देध और वर्ण-आश्रमोंकी मर्यादाका दास नहीं रहता। वह विधि-निषेधसे भी ऊँचा उठ जाता है अर्थात् उसपर विधि-निषेध लागू नहीं होते; क्योंकि विधि-निषेधकी मुख्यता प्रकृतिके राज्यमें ही रहती है । प्रभुके राज्यमें तो शरणागतिकी ही मुख्यता रहती है।

जीव साक्षात् परमात्माका अंश है (गीत १५ । ७) । यदि वह केवल अपने अंशी परमात्माको ही तरफ चलता है तो उसपर देव, ऋपि, प्राणी, माता-पिता आदि आप्तजन और दादा-परदादा आदि पितर्रोका भी कोई ऋण नहीं रहता \* ; क्योंकि राज

देवर्षिभूताशतूणां चितृणां न किहूरी नायमूणी च राजन् । सर्वात्पना यः शरणं शरण्यं गतो मुक्तन्दं परिहत्य कर्तम् ।। (शीयदाः ११ १५ १४१)

चेतन अंशने इनसे कभी कछ लिया ही नहीं । लेना तभी बनता है, जब वह जड शरीरके साथ अपना सम्बन्ध जोड लेता है और सम्बन्ध जोडनेसे ही कमी आती है: नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही · नहीं---'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) । जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका ऋणी कैसे वन सकता है? यही सम्पर्ण विद्योंको तरना है।

साधन-कालमें जीवन-निर्वाहकी समस्या, शरीरमें रोग आदि अनेक विघ-वाधाएँ आती हैं: परन उनके आनेपर भी भगवानको कृपाका सहारा रहनेसे साधक विचलित नहीं होता । उसे तो उन विघ-बाधाओं में भगवान्की विशेष कृपा ही दीखती है । इसलिये उसे विघ्न-बाधाएँ बाधारूपसे दीखती ही नहीं, प्रत्यत कपारूपसे ही दीखती हैं।

पारमार्थिक साधनमें विद्य-वाधाओंके आनेकी तथा भगवत्प्राप्तिमें आड लगनेकी सम्भावना रहती है। इसके लिये भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेनेवालेके दोनों काम मैं कर देंगा अर्थात् अपनी कुपासे साधनकी सम्पर्ण विघ-बाधाओंको भी दर कर दुँगा और उस साधनके द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दुँगा ।

'अथ चेत्वमहंकारात्र श्रोप्यसि विनङ्ख्यसि'-भगवान् अत्यधिक कृपालताके कारण आत्मीयतापूर्वक अर्जुनसे कह रहे हैं कि 'अध'-पशान्तरमें मैंने जो कुछ कहा है, उसे न मानकर अगर अहंकारके कारण अर्थात् 'मैं भी कुछ जानता हैं, करता हैं, तथा मैं कुछ समझ सकता हैं. कुछ कर सकता हैं' आदि भावोंके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारेके अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो वेरा पतन हो जायगा-'विनङ्कश्यसि' ।

यद्यपि अर्जनके लिये यह किञ्चिनात्र भी सम्भव नहीं है कि वह भगवानकी वात न सने अथवा न माने, तयापि भगवान् कहते हैं कि 'चेत्'—अगर तू मेरी बात महीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्य यह है कि अगर त अज्ञता अर्थात अनजानंपनेसे मेरी बात न सने अथवा किसी भलके कारण न सने. तो यह सब क्षम्य है: परन्त यदि त अहंकारसे मेरी बात नहीं सनेगा तो तेरा पतन हो जायगा: क्योंकि अहंकारसे मेरी बात न सननेसे तेरा अभिमान बढ जायगा, जो सम्पूर्ण आसरी सम्पत्तिका मल है।

पहले चौथे अध्यायमें भगवान स्वयं अपने श्रीमुखसे कहकर आये हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है - भक्तोऽसि मे सखा चेति' (४ । ३) और फिर नवें अध्यायमें उन्होंने कहा है कि है अर्जन ! त प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्तका पतन नहीं होता-'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति' (९ । ३१) । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवानके भक्त हैं: अतः वे कभी भगवानसे विमख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । परन वे अर्जन भी यदि भगवानको बात नहीं सनेंगे तो भगवान्से विमुख हो जायँगे और भगवान्से विमुख होनेके कारण उनका भी पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवानसे विमख होनेके कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात यह जन्म-मरणके चकरमें पड़ता है (गीता९ । ३; १६ । २०) ।

#### विशेष बात

इसी अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें भगवानने प्रथम परुष 'अखाप्रोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये कहा कि भेरी कपासे परमपदकी प्राप्त हो जाती है, और यहाँ मध्यम परुष 'तरिष्यसि' का प्रयोग करके अर्जुनके लिये कहते हैं कि मेरी कुपासे त सब विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इन दोनों बातोंका तात्पर्य यह है कि भगवानको कुपामें जो शक्ति है, यह शक्ति किसी साधनमें नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें. प्रत्यत परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करना मनध्यका खामाविक धर्म होना चाहिये; क्योंकि मनुष्य-जन्म केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है। मनप्य-जन्मको प्राप्त करके भी जो परमात्मको भाज नहीं करता. वह यदि कैंचे-से-कैंचे

<sup>&#</sup>x27;राजन् ! जो सारे कार्योंको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे शरणागतवसाल भगवान्की शरणमें आ जाता है, यह देव, आपि, प्राणी, कदम्थीजन और पितुगण-इनमेंसे किसीका भी भूणी और सेवक नहीं रहता !

. सम्भावना ही नहीं रहती । फिर भी सम्पर्ण विप्र-

बाघाओंको तरनेकी बात कहनेका तालर्य यह है कि

अर्जुनके मनमें यह भयं बैठा था कि युद्ध करनेसे

मुझे पाप लगेगा; युद्धके कारण कल-परम्पराके नष्ट

होनेसे पितरोंका पतन हो जायगा और इस प्रकार

अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी: हमलोग राज्यके

लोभमें आकर इस महान् पापको करनेके लिये तैयार

मेरी कृपासे सर्वथा शुद्ध होकर तृ परमपदको प्राप्त

लोकोंमें भी चला जाय, तो भी उसे लौटकर संसार-(जन्म-मरण-)में आना ही पड़ेगा\* (गीता ८।१६)। इसलिये जब यह मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो फिर मनुष्यको जीते-जी ही भगवल्यापित कर लेनी चाहिये और जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये।कर्म-योगोंके लिये भी भगवान्ते कहा है कि समतायुक्त पुरुष इस जीवित-अवस्थामें हो पुण्य और पाप--दोनोंसे

विझोंको तर जायगा (१८ । ५८) । परमपदको प्राप्त

हो गये हैं. इसलिये मैं शख छोड़कर बैठ जार्ऊ और रहित हो जाता है (गीता २ । ५०) । तात्पर्य यह हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वथा रहित होना अर्थात धतराष्ट्रके पक्षके लोग मेरेको मार भी दें, तो भी मेर्ग जन्म-मरणसे रहित होना मनय्यमात्रका परम ध्येय है । कल्याण ही होगा (गीता १ । ३६-४६) । इन सभी दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भगवानने कहा बातोंको लेकर और अनेक जन्मोंके दोपोंको भी लेकर कि मैं अपनी कृपासे भक्तेकि अन्तःकरणमें जान भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मेरी कुपासे तु सब प्रकाशित कर देता हैं, और ग्यारहवें अध्यायके सैंतालीसवें विघोंको, पापोंको तर जायगा- सर्वदुर्गाणि प्रस्नसादा-श्लोकमें भगवानने कहा कि मैंने अपनी कपास ही त्तरिष्यसि' । भगवान्ने बहुवचनमें 'दुर्गाणि' पद देकर विराद्रूप दिखाया है। उसी कृपाको लेकर भगवान् भी उसके साथ 'सर्व' शब्द और जोड़ दिया है,। यहाँ कहते है कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपासे तेरा किञ्चिमात्र जायगी (१८।५६) और मेरी कृपासे ही सम्पूर्ण भी पाप नहीं रहेगा: कोई भी बन्धन नहीं रहेगा और

होनेपर किसी प्रकारकी विघ-वाधा सामने आनेकी हो जायगा।

## यदहंकारमाश्रित्य • न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। ५९ ।।

अहंकारका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तैरा यह निश्चय मिथ्या (झूठा) है; क्योंकि तेरी क्षात्र-प्रकृति तेरेको युद्धमें लगा देगी ।

व्याख्या— 'यदांकारमाश्रित्य'—प्रकृतिते हो मह-तत्त्व और महतत्त्वसे अहंकार पैटा हुआ है। उस अहंकारका हो एक विकृत अंश है—'मैं शर्यर हूँ। आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना इस विकृत अहंकारका आश्रय लेनेवाला पुरुष कमी

#### \* येऽन्येऽतविन्दाक्षः विमुक्तमानिनस्त्यय्यस्तभावादविशुद्धयुद्धयः ।

आस्ट्रा कृत्केण परं परं ततः पतत्त्वधोऽनादृतयुष्पदश्चयः ।।

(शीमदा॰ १० । २ । ३२) 'हे कमलनवन ! जो होता आपके चरणोंके शरण नहीं है और आपकी प्रक्रिसे रहित होनेके के स्टूनिक स

कारण जिनकी युद्धि भी शुद्ध नहीं है, ये अपनेको युक्त तो मानते है, पर वालवमें वे बद्ध ही हैं। से यदि कटपूर्वक सामन करके ऊँचै-ऊँचे पदपर भी पहुँच जाये, तो भी यहाँसे गोरी गिर गाते हैं।

जब मनुष्य अहंकारपूर्वक क्रियाशील प्रकृतिके वशमें हो जाता है. तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूँगा और अमुक कर्म नहीं करूँगा अर्थात् प्रकृतिके परवश हुआ मनुष्य करना और न करना-इन दोनोंसे छुटेगा नहीं । कारण कि प्रकृतिके परवश हुए मनुष्यका तो 'करना' भी कर्म है और 'न करना' भी कर्म है। परन्त जब मनुष्य प्रकृतिके परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है (जो कि इसका वास्तविक खरूप है). तो फिर उसके लिये करना और न करना-ऐसा कहना ही नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिये सम्भव नहीं है। परन्तु जिसने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवानके शरण हो गया है. उसको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं होना पड़ता ।

'न योत्स्य इति मन्यसे'—दूसरे अध्यायमें अर्जुनने भगवानुके शरण होकर शिक्षाकी प्रार्थना की-'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ ।७) और उसके बाद अर्जुनने साफ-साफ कह दिया कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'-- 'न चोत्स्ये' (२ !९) । यह बात भगवानको अच्छी नहीं लगी । भगवान मनमें सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफसे साफ-साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो फिर यह मेरी शरणागित कहाँ रही ? यह तो अहंकारकी शरणागति हो गयी। कारण कि वास्तविक शरणागत होनेपर 'मैं यह करूँगा, यह नहीं करूँगा' ऐसा कहना ही नहीं बनता । भगवानके शरणागत होनेपर तो भगवान् जैसा करायेंगे, वैसा ही करना होगा । इसी बातको लेकर भगवानुको हँसी आ गयी (२ । १०) । परन्तु अर्जुनपर अत्यधिक कपा और स्नेह होनेके कारण भगवान्ने उपदेश देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो भगवान् वहींपर यह कह देते कि 'जैसा चाहता है, वैसा कर'-- 'यथेकासि तथा कुरु' (१८ । ६३); परनु अर्जुनको यह बात कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' भगवान्के भीतर खटक गयी । इसलिये भगुवान्ने

यहाँ अर्जनके उन्हीं शब्दों—'न योत्स्ये' का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकारके ही शरण है, मेरे शरण नहीं । अगर त मेरे शरण हो गया होता तो 'युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो 'मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा' इसकी जिम्मेवारी मेरेपर होती । इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती (गीता ७ । १४) । यह त्रिगुणमयी माया अर्थात् प्रकृति उसीको बाध्य करती है, जो मेरे शरण नहीं हुआ है (गीता७।१३); क्योंकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ प्राणी प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सदा ही परवश होता है ।

यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थीको अपना मान लेते हैं, उन पदार्थीके सदा ही परवश (पणधीन) हो जाते हैं । वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थोंके मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम ! परना जिन पदार्थोंको अपना नहीं मानते, उन पदार्थीके परवश नहीं होते । इसलिये मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वे वास्तवमें अपने हैं ही नहीं । अपने तो वास्तवमें केवल भगवान् ही हैं । उन भगवानको अपना माननेसे मनप्यकी परवशता सदाके लिये समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मन्त्य पदार्थों और क्रियाओंको अपनी मानता है तो सर्वथा परतन्त्र हो जाता है, और भगवानको अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वधा स्वतन्त हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्तता लेशमात्र भी नहीं रहती-यह शरणागतिकी महिमा है। परन्त जो प्रमुकी शरण न लेकर अहंकारकी शरण लेते हैं, वे मौतके मार्ग-(संसार-)में वह जाते है—'निःर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्यनि' (९ ।३) । इसी बातकी चेतावनी देते हुए भगवान् अर्जुनसे कह रहे है कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेस यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं । तुझे क्षात्र-प्रकृतिके परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा ।

'मिथ्यैष व्यवसायस्ते'-व्यवसाय अर्घात् निव दो तरहका होता है—यासविक और अ

परमात्माके साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उसका ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात निधय करना तो वास्तविक है और प्रकृतिके साथ सत्य है, नित्य है । इस निश्चयको महिमा भगवाने मिलकर प्राकृत पदार्थीका निश्चय करना अवास्तविक नवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें की है कि आग है। जो निश्चय परमात्माको लेकर होता है, उसमें दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी अनन्यभावसे मेरा भजन स्वयंकी प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृतिको करता है तो उसको दराचारी नहीं मानना चाहिये,प्रत्यत लेकर होता है, उसमें अन्तःकरणको प्रधानता रहती सामु हो मानना चाहिये; क्योंकि वह वास्तविक निशय है। इसलिये भगवान् यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि कर चुका है कि मैं भगवानका ही हैं और भगवानक अहंकारका अर्थात् प्रकृतिका आश्रय लेकर तृ जो यह ही भजन करूँगा ।

कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा "प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यितं"—इन पदोंसे भगवान् (क्षात्र-प्रकृतिके विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात् कहते हैं कि तेरा क्षात्र-प्रकृतिके विरुद्ध) निश्चय एस्मात्मका ही होना लगा देगा । क्षत्रियका स्वभाव है—शूर्त्वोरता, युद्धमें चाहिये, प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारका नहीं । पीठ न दिखाना (गीतां १८ ।४३) । अंतः धर्ममय यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं युद्धका अवसर सामने आनेपर तृ युद्ध किये बिना

大

रह नहीं सकेगा।

सन्वथ-पूर्वश्लोकमं भगवान्ते अर्जुनसे कहा कि प्रकृति तुने कर्ममं लगा देगी. अब आगेक श्लोकमें उसीना विवेधन काते हैं।

## स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवज्ञोऽपि तत् ।। ६० ।।

हे कुन्तीनन्दन ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे वैधा हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू (क्षात्र-प्रकृतिके) परवण होकर करेगा ।

आजा दी है। उस आजामें यदि इसरोके कर्मोंकी व्याख्या—'स्वभावजेन कौत्तेय निबद्धः स्वेन कर्म-णा'--पूर्वजनमें जैसे कर्म और गुणोंकी वृत्तियाँ रही अपेक्षा अपने कमोंमें कमियाँ अथवा दोष दीखते हों, : तो भी ये दोव बाधक (पाप-जनक) नहीं हैं. इस जन्ममें जैसे माता-पिता से पैदा हए हैं अर्थात होते--'श्रेयान्त्वधर्मी विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् ।' भाता-पिताके जैसे संस्कार रहे हैं, जन्मके बाद जैसा (गीता ३ । ३५ १८ । ४७)। इस स्वभावज कर्म (शाय देखा-सना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे धर्म)के अनुसार तू युद्ध करनेके लिये परवश है। कर्म किये हैं-उन सबके मिलनेसे अपनी जी कर्म युद्धरूप कर्तव्यको न करनेका तेस विचार मूढ़तापूर्टक करनेकी एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान्ते स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा किया गया है। ं जो जीवन्युक्त महापुरुष होते हैं, उनका समाव

है। इसीको स्वधर्म भी कहते हैं—'स्वयमंत्रपि स्रायेक्य न विकस्पितुमहींस' (गीता २ । ३१)।

परमात्माका ही हैं और मुझे केवल परमात्माकी तरफ

'कर्तु नेच्छसि यत्मोहात् क्राच्यिस्यवरगेऽपि तत् —समावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे थैँघा हुआ त् मोहके कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवंश होकर करेगा । समायके अनुसार ही शास्त्रीने कर्तत्र्य-पालनकी सर्वथा शुद्ध होता है । अतः उत्तपर स्थापंतका आधिपत्व नहीं रहता अर्थात् वे स्वभावके परवशं नहीं होते ::

फिर भी वे किसी काममें प्रवृत होते हैं, तो अपनी प्रकृति-(स्वगाव-)के अनुसार ही काम वनते हैं। परन् साधारण मनुष्य प्रकृतिके परवरा होते हैं, इसलिये उनका खभाव उनको जबर्दस्ती कर्ममे लगा देता है (गीता ३ । ३३) । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तेरा क्षात्र-स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा; परन्त उसका फल तेरे लिये बढिया नहीं होगा । यदि त शास्त्र या सन्त-महापरुपोंकी आज्ञासे अथवा मेरी आज्ञासे युद्धरूप कर्म करेगा, तो वही कर्म तेरे लिये कल्याणकारी हो जायगा । कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञासे कर्मोंको करनेसे. उन कर्मोमें जो राग-द्वेष हैं, वे साभाविक ही मिटते चले जायंगे; क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञाको तरफ रहेगी, राग-द्वेपकी तरफ नहीं । अतः वे कर्म बन्धनकारक न होकर कल्याणकारक ही होंगे ।

### विशेष बात

गीतामें प्रकृतिकी परवशताकी बात सामान्यरूपसे कई जगह आयी है (जैसे-- ३ । ५; ८ । १९, ९ । ८ आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवशताकी बात विशेषरूपसे आयी है---'प्रकृति वान्ति भूतानि' (३ । ३३) और यहाँ 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति' (१८।५९), , इससे स्वभावकी प्रवलता ही सिद्ध होती है; क्योंकि कोई भी प्राणी जिस-किसी योनिमें भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात् स्वभाव उसके साथमें रहता है । अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात् स्वभावमें सर्वथा असङ्गता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा ? यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभावकी ही मुख्यता रहेगी—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्'(गीता १३ । २१)। जब सभावकी ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभावके अनुसार ही होगी, तो फिर शास्त्रोंका विधि-निषेध किसपर लागू होगा ? गुरुजनोंकी शिक्षा किसके काम आयेगी? और मनुष्य दुर्गुण-दुराचारोंका त्याग करके सदगुण-सदाचारोंमें कैसे प्रवृत होगा २

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गद्राजीके प्रवाहको रोक तो नहीं सकता, पर उसके

BARRIAR FRANCE F प्रवाहको मोड़ सकता है, घुमा सकता है। ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभावको छोड तो नहीं सकता. पर भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य रखकर उसको राग-देयसे रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है। तारपर्य यह हुआ कि स्वभावको शुद्ध बनानेमें मनुष्यमात्र सर्वथा सबल और स्वतन्त है, निर्बल और परतन्त नहीं है । निर्वलना और परान्तता तो केवल राग-द्वेप होनेसे प्रतीत होती है।

अब इस स्वभावको सुधारनेके लिये भगवानने गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय बताये है-

कर्मयोगकी दृष्टिसे--तीसरे अध्यायके चौतीसवे श्लोकमें भगवान्ने बताया है कि मनुष्यके खास शत राग-द्रेप ही हैं। अतः राग-द्रेषके वशमें नहीं होना चाहिये अर्थात राग-द्वेष को लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये, प्रत्युत शास्त्रको आज्ञाके अनसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । शास्त्रके आज्ञानसार अर्थात शिष्य गुरुकी, पुत्र माता-पिताकी , पली पतिकी और नीकर मालिककी आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म करता है तो उसमें राग-देव नहीं रहते । कारण कि अपने मनके अनुसार कर्म करनेसे ही राग-द्वेष पुष्ट होते हैं । शास्त्र आदिको आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे और कभी दसरा तया कार्य करनेकी सनमें आ जानेपर भी शास्त्रकी आजा न होनेसे हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा 'राग' मिट जायगाः और कभी कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी शास्त्रको आज्ञा होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो उससे हमारा 'द्रेप' मिट जायगा ।

(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे— जब मनुष्य ममता-वाली वस्तुओंके सहित स्वयं भगवानके शरण हो जाता है. तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता । वह भगवानके हाथको कठपुतलो बन जाता है । फिर भगवानकी आजाके अनुसार, ठनकी इच्छाके अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके

ज्ञानयोगमे ज्ञानी प्रकृतिसे सम्बन्ध-विचेद कर लेता है, इसलिये उसके लिये प्रकृतिकी प्रावशताकी बात नहीं आयी है।

स्वभावमें रहनेवाले राग-द्वेप मिट जाते हैं । अनुसार करता है । राग-द्वेपपर्वक कर्म क

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-देपके वशीमूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें मगवान्के सर्वथा अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग-द्वेषके वशीभत होकर करता है और कभी सिद्धात्तके

अनुसार करता है । राग-द्वेषपूर्वक कर्म करनेसे राग-द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्यका वैसा ही समाय

बन जाता है। सिद्धान्तके अनुसार कर्म करोसे उसका सिद्धान्तके अनुसार हो करनेका स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमालप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास और

महापुरुपैकि सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते है और

जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं—उन दोनों-(सापनों और सिद्ध महापुरुपों-)के कर्म दुनियाके लिये आदर्र होते हैं. अनुकरणीय होते हैं (गीता ३। २१)।

\*

सम्बन्ध—जीव खर्य परमात्माका अंश है और खभाव प्रकृतिका अंश है; खर्य खतःसिद्ध है और खभाव खुद्धा बनाया हुआ है, खर्य चेतन है और खभाव जड़ है—ऐसा होनेपर भी जीव खभावके परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान आगेका श्लोक कहते हैं।

> ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१ ।।

है अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके स्वधावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है ।

व्याख्या— 'ईश्वर: सर्वभूतानां'' यन्जारूजाने मायया'— इसका तारपर्य यह है कि जो ईश्वर सयका शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और निर्पेक्षरूपसे सबका संवालक है, वह अपनी शक्तिसे उन 'प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 'मेर्य' मान रखा है।

जैसे, विद्युत्-राकिसे संचालित यन्त—रेलपर कोई
आहद्द हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवशतासे
रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है। परनु जब चह
रेलपर आह्द्द नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब
उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही
जवतक मनुष्य शांगरकर्षों यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मेरें'पनक सम्बन्ध रखता है, तबतक ईश्वर उसको उसके
स्वभाव \* के अनुसार संचालित करता रहता है और
यह मनुष्य जन्म-मरणहर्ष संसारके चक्रमें धूमता रहता
है।

शरीरके साथ मै-मोरपनक सम्बन्ध होनेसे ही तरहके होते हैं। एक ही विजलीसे संवालित होनेस

रग-देव पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभावके अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति अर्थात् स्वभावके परवरा हो जाता है। परनु शर्धितं सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव रग-देवने रहित अर्थात् शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवराता नहीं रहती। प्रकृति-(स्वभाव-) को परवराता न रहनेये. ईश्वरकी माया उसको संचालित नहीं करती।

इंशरक माया उसका सचालित नहां करता।
अग्न यहाँ यह राष्ट्रा होती है कि जब ईंश्वर हैं।
हमारेको अमण करवाता है, क्रिया करवाता है, त्व यह काम करना चाहिये और यह काम महीं करना चाहिये— ऐसी स्वतकता कहाँ रही? क्याँक यक्ताव्ह होनेके कारण हम यक्तके और धक्तके संचालक ईंश्वरके अधीन हो गये, परतन्त हो गये, तो किर यक्तम संचालक (अस) जैसा क्ययेगा, वैसा हो होगा? इसका समाधान इस अकार है—

जैसे, विजलीसे संचालित होनेवाले यन अनेक

<sup>\*</sup> स्वभाव कारणशरीरमें रहना है। वही स्वभाव सूहम और स्यून-शरीरमें प्रवट होना है।

भी किसी यन्तमें बर्फ जम जाती है और किसी यन्तमें अग्नि जल जाती है अर्थात् उनमें एक-दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध काम होता है । परन्तु बिजलीका यह आग्रह महीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊँगी । । यन्तोंका भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे अथवा केवल अग्नि ही जलायेंगे, प्रत्युत यन्त्र वनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है. उसके अनुसार उनमें खाभाविक ही वर्फ जमती है और अग्नि जलती है । ऐसे ही मनुष्य, पश्, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी है, सब शरीररूपी यन्तोंपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्तोंको ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है, उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे स्वमाववाले (सज्जन) मनष्यके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले (दुष्ट) मनुष्यके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं । इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है. प्रत्यत खुदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे बिजली यत्तके स्वभावके अनुसार ही उसका संवालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें स्थित) खभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक वात विशेष ध्यान देनेको है कि स्वभावको सुधारनेमें और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त नहीं है। परन्तु पश्, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुप्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने खमावको सुधारनेका न अधिकार है और न स्वतन्तता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इसलिये इसमें अपने स्वभावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता है। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव विगाड़नेमें मनुष्य स्वयं ही हेतु हैं।

ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयदेशमें रहता है—यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कुओं होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है; ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज-(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया है।---'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' (गीता ३ । १५)

### विशेष बात

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी 'भगवान दूर हैं. वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी मैं योग्य नहीं हैं; भगवान्की कृपा नहीं हैं' आदि भावनाएँ बनाकर भगवान्की दूरीकी मान्यता हो दृढ़ करता रहता है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब भगवान सभी प्राणियोंमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हैं उस जपमें भी भगवान हैं: भै श्वास लेता हैं तो उस श्वासमें भी भगवान् हैं; मेरे मनमें भी भगवान् हैं, बुद्धिमें भी भगवान हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता है, उस 'मैं' में भी भगवान है। उस 'मैं' का जो आधार है, वह अपना खरूप भगवान्से अभित्र है अर्थात् 'मैं'-पन तो दूर है, पर भगवान् 'मैं'-पनसे भी नजदीक हैं । इस प्रकार अपनेमें भगवानुको मानते हुए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये।

अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माको माननेसे मैं और परमात्मा दो (अलग-अलग) हैं--यह द्वैतापति होगी । इसका समाधान यह है कि परमात्मको अपनेमें माननेसे द्वैतापति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार-('मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापति होती है। परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो परमात्मासे अभित्रता होती है. जिससे प्रेम प्रकट होता है ।

जैसे, महाजीमें बाढ़ आ जानेसे उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होनेसे उसका जल पुनः कम हो जाता है; परनु उसका जो

वशीभूत न होकर कार्य करनेसे खभाव शुद्ध हो जाता है (गीता ३ । ३४) और भिक्तयोगमें भगवान्के सर्वधा अर्पित होनेसे खभाव शुद्ध हो जाता है (गीता १८ । ६२) । खभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग-द्वेषके वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके

वन जाता है। सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका सिद्धान्तके अनुसार हो करनेका खमाव वन जाता है। जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास और महापुरुषोंके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं—उन दोनों-(सामको

और सिद्ध महापुरुषों-)के कर्म दुनियाके लिये आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं (गीता ३ ।२१) ।

\*

सम्बन्ध—जीव खर्य परमात्माका अंश है और खभाव प्रकृतिका अंश है, खर्य खतःसिद्ध है और हाभाव खुरका बनाया हुआ है, खर्य चेतन है और खभाव जड़ है—ऐसा होनेपर भी जीव खमावके परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् आयेका इलोक कहते हैं।

> ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१ ।।

हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी माथासे शरीररूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके स्वभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है ।

व्याख्या— 'ईश्वरः सर्वभूतानां यन्त्रास्त्रज्ञानि मायया'— इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सवका शासक, नियामक, सवका भरण-पोषण कानेवाला और निरपेक्षरूपसे सवका संचालक है, वह अपनी शांकिसे उन 'प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान रखा है।

जैसे, विद्युत्-शक्तिसे संचालित यन्त--ोलपर कोई
आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवंशतासे
लेके अनुसार ही जाना पड़ता है। परन्तु जब वह
रेलपर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब
उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे हो
जवतक मनुष्य शरीररूपी यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मरे'पनका सम्बन्ध रखता है, तबतक ईश्वर उसको उसके
समाव \* के अनुसार संचालित करता रहता है और
वह मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारके चक्रमें पूमता रहता
है।

शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध होनेसे ही तरहंके होते हैं।

राग-देप पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हैं जाता है। स्वभावके अशुद्ध होनेपर मृत्य प्रकृति अर्थात् स्वभावके परवश हो जाता है। परन्तु शर्धसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव राग-देपसे रहित अर्थात् शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती। प्रकृति-(स्वभाव-) की परवशता न रहनेसे ईश्वरको भाया उसकी संचालित नहीं करती।

अब यहाँ यह रह्या होती है कि जब ईम्प ही हमारेको भ्रमण करवाता है, किया करवाता है, ति यह कम करना चाहिये और यह कम करना चाहिये के कारण हम यत्तके और पत्तके संचालक ईम्पके अधीन हो गये, परतक हो गये, तो किर यत्तक संचालक (भ्राक) जैसा क्यायेगा, वैसा हो होगा? इसका समाधान इस प्रकार है—

जैसे, विजलीसे संचालित होनेवाले यन अनेक तरहंके होते हैं । एक हो विजलीसे संचालित होनेपर

स्वभाव कारणशरीरमें रहता है। वही स्वभाव सुक्ष और स्थूल-शरीरमें प्रकट होता है।

भी किसी यनमें बर्फ जम जाती है और किसी यनमें अग्नि जल जाती है अर्थात उनमें एक-दूसरेसे बिल्कल विरुद्ध काम होता है । परन्तु बिजलीका यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊँगी । । यन्त्रोंका भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे अथवा केवल अग्नि ही जलायेंगे. प्रत्यत यन्त बनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है. उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक हो वर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनव्य, पश, पक्षी, देवता, यक्ष, गक्षस आदि जितने भी प्राणी है, सब शरीररूपी यन्त्रोंपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रोंको ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोंमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है. उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे लभाववाले (सज्जन) मनुष्यके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले (दप्ट) मनष्यके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं । इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे विजली यत्तके स्वभावके अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें स्थित) स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक धात विशेष ध्यान देनेकी है कि खभावको सुधारनेमें और विगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त हैं, कोई भी परतन्त्र. नहीं है । परन्तु पश्, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको सुपारनेका न अधिकार है और न स्वतन्त्रता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इसलिये इसमें अपने खभावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता, है.। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके सभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाइनेमें मनुष्य स्वयं ही हेतु है।

ईश्वर सम्पर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहता है-यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है: ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्माको प्राप्तिका विशेष स्थान है । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज्ञ-(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया है।---'तस्पात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्' (गीता ३ । १५)

### विशेष बात

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन, कोर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी 'भगवान दूर हैं। वे अभी नहीं मिलेंगे: यहाँ नहीं मिलेंगे: अभी मैं योग्य नहीं हैं; भगवान्की कृपा नहीं है' आदि भावनाएँ बनाकर भगवानकी दरीकी मान्यता हो दढ़ करता रहता है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब भगवान सभी प्राणियोंमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हैं उस जपमें भी भगवान हैं: मैं श्वास लेता हैं तो उस श्वासमें भी भगवान हैं; मेरे मनमें भी भगवान हैं, बुद्धिमें भी भगवान् हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता हैं, उस 'मैं' में भी भगवान हैं। उस 'मैं' का जो आधार है, वह अपना खरूप भगवानुसे अभिन्न है अर्थात 'मैं'-पन तो दर है, पर भगवान 'मैं'-पनसे भी नजदीक हैं । इस प्रकारअपनेमें भगवानको मानते हए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये ।

अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माकी माननेसे मैं और परमात्मा दो (अलग-अलग) है-यह द्वैतापति होगी। इसका समाघान यह है कि परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार-('मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापति होती है । परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो परमात्मासे अभित्रता होती है. जिससे प्रेम प्रकट होता है । जैसे, गङ्गाजीमें बाढ़ आ जानेसे उसका जल

बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्या न होनेसे उसका जल पुनः कम हो जाता है; परन्तु उसका को जल गड्डेमें रह जाता है अर्थात् गङ्गाजीसे अलग हो जाता है, उसको 'गङ्गाज्झ' कहते हैं। उस गङ्गाज्झ को मदिराके समान महान् अर्पावत्र माना गया है। गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो कि रोगोंके कारण है। परन्तु फिर कभी जोरकी बाद आ जाती है, तो वह गङ्गाज्झ वापस गङ्गाजीमें मिल जाता है। गङ्गाजीमें मिलते ही उसकी एकदेशीयता, अपवित्रता, अर्मुद्धि आदि सभी टोप चले जाते हैं और वह पुनः महान् पवित्र गङ्गाजल बन जाता है।

ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकारको स्वीकार

परिच्छित्रता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशानि, अपवित्रता आदि सभी दोष (विकार) आ जाते हैं। परन्तु जब यह अपने अंशी परमात्मक सम्मुख हो जाता है, उन्होंकी शरणमें चला जाता है अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं खता, तब उसमें आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि खयं (चेतन खरूप-) में दोष नहीं हैं। दोष तो अहता-(मै-पन) को खोकार करनेसे ही आते हैं।

करके परमात्मासे विमुख हो जाता है, तब इसमें

⋆

सम्बन्ध- अब भगवान् यन्तारूढ़ हुए प्राणियोंकी परवशताकी मिटानेका उपाय बताते हैं।

## तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्त्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ।। ६२ ।।

हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें चला जा । उसकी कृपासे तू परमशान्ति-(संसारसे सर्वथा उपरित-) को और अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या— [ मनुय्यमें प्रायः यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत- महापुरुष विद्यमान रहते हैं, तब उसका उनपर श्रद्धा-विश्वास एवं महत्त्ववृद्धिं नहीं होती \*; परत्तु जब वे चले जाते हैं, तब पीछे वह रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही प्रपान अर्जुनके रथके घोड़े होंकते हैं और उनकी आज्ञाक पालन करते हैं। ये ही भगवान् जब अर्जुनसे कहते हैं कि शरणागत मक्त मेरी कुपासे शाश्वत पदको प्राय हो जाता है, और तू भी मेरेमें वित्तवाला होकर मेरी कुपासे सम्पूर्ण विग्नेको तर जायगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। इससे यह सम्मावना भी हो सकती है कि भगवान्के ववनोंपर अर्जुनको पूरा विश्वास न हुआ हो। इसी पृष्टि भगवान्को यहाँ अर्जुनको लिये अन्तर्योगी ईश्वरको शरणमें जानेकी वात कहनी पड़ी।]

'तमेव शरणं गच्छ'— भगवान् कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सक्के इदयमें विराजमान है और सक्का संचालक है, तू उसीकी शरणमें चला जा। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ, चस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसीका किश्चिनात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्माका है।

पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि मनुष्य जनतक शरीररूपी यत्नके साथ मैं-मेरायनका सम्बन्ध रखता है, तनतक ईवर अपनी मायासे उसको घुमाता रहता है। अब यहाँ 'एव' पदसे उसका निष्य करते हुए पगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि शरीररूपी यत्नके साथ निर्व्वना भी मैं-मेरायनका सम्बन्ध न रखकर तू केवल उस ईवरको शरणमें चला जा।

<sup>&#</sup>x27;अतिपरिचयादवज्ञा' अर्थात् जहाँ किसीसे अति परिचय होता है, वहाँ उसकी अवजा होती है।

'सर्वभावेन' — सर्वभावसे शरणमें जानेका तात्पर्य यह हुआ कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो, शारीरिक क्रियाओंसे उसीका पूजन हो, उसीका प्रेमपूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्नता हो । वह विधान चाहे शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान्का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाय कि अहो! भगवान्की मेरेपर कितनी कृपा है कि मेरेसे बिना पूछे

लिये उन्होंने ऐसा विधान किया है! 'तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यिस शाश्वतम्'-भगवान्ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपासे शाश्वत पदकी प्राप्ति हो जाती है (१८ । ५६) और मेरी कृपासे तू सम्पूर्ण विघोसे तर जायगा (१८ । ५८) । वही बात यहाँ कहते हैं

कि उस अन्तर्यामी परमात्माकी कृपासे तू परमशान्ति

ही, मेरे मन, बुद्धि आदिके विपरीत जानते हुए भी

केवल मेरे हितकी भावनासे. मेरा परम कल्याण करनेके

और शाधत स्थान-(पद-)को प्राप्त कर लेगा । गीतामें अविनाशी परमपटको ही 'परा शान्ति' नामसे कहा गया है। परन्तु यहाँ भगवान्ने 'परा शान्ति' और 'शाश्वत स्थान' (परमपद)—दोनोंका प्रयोग एक साथ किया है । अतः यहाँ 'परा शान्ति' का अर्थ संसारसे सर्वथा उपरति और 'शाश्वत स्थान'

का अर्थ परमपद लेना चाहिये।

भगवान्ने 'तमेव शरणं गच्छ' पदोंसे अर्जुनको सर्वव्यापी ईश्वरकी शरणमें जानेके लिये कहा है। इससे यह शङ्का हो सकती है कि क्या भगवान् श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हैं ? क्योंकि अगर भगवान् श्रीकृष्ण ईधर होते, तो अर्जुनको 'उसीकी शरणमें जा'—ऐसा (परोक्ष रीतिसे) नहीं कहते ।

इसका समाधान यह है कि भगवान्ने सर्वव्यापक ईश्वरकी शरणागतिको तो 'गुह्यादगुह्यतरम्' (१८ । ६३) अर्थात् गुहासे गुहातर कहा है, पर अपनी शरणागतिको 'सर्वगुद्धतमम्' (१८ । ६४) अर्थात् सबसे गुहातम कहा है । इससे सर्वव्यापक ईश्वरकी अपेक्षा भगवान् श्रीकृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए ।

भगवान्ने पहले कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी

और सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हुँ (४ । ६); मैं सम्पूर्ण यज्ञों और तपोंका भोका हैं, सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर हूँ और सम्पूर्ण प्राणियोंका सुहृद् हूँ—ऐसा मुझे माननेसे शान्तिकी प्राप्ति होती है (५ 1२९); परनु जो मुझे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका पतन होता है (९ । २४) । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे भी भगवान् श्रीकृष्णका ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है। इस अध्यायमें 'ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन

तिष्ठति' (१८ । ६१) पदोंसे अत्तर्यामी ईधरको सव प्राणियोंके हृदयमें स्थित बताया है और पंद्रहवें अध्यायमें 'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५ । १५) पदोंसे अपनेको सबके हृदयमें स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान् नहीं हैं, एक दो

जय अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान् श्रीकृष्ण एक ही है, तो फिर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको 'तमेव प्राणं गढा' वयां कहा ? इसका कारण यह है कि पहले छप्पनवें श्लोकमें भगवान्ने अपनी कृपासे शाश्चत अविनाशो पदको प्राप्ति होनेकी बात कही और सत्तावनवे-अट्ठावनवे श्लोकोंमें अर्जुनको अपने परायण होनेकी आज्ञा देकर 'मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघोको तर जायगा'—यह बात कही । परन्तु अर्जुन कुछ घोले नहीं अर्थात् उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इसपर भगवान्ने अर्जुनको धमकाया कि यदि अहंकारके कारण तू भेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । उनसठवें और साठवें श्लोकमें कहा कि 'मैं यद नहीं करूँगा'—इस प्रकार आहंकारका आश्रय लेकर किया हुआ तेग्र निधय भी नहीं टिकेगा और तुत्रे स्वभावज कमेंकि परवश होकर युद्ध करना हो पड़ेगा । भगवान्के इतना कहनेपर भी अर्जुन कुछ त्रोले नहीं । अतः अन्तमें भगवान्को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरणमें नहीं आना चाहता तो सबके हृदयमें स्थित जो अनुर्यामी परमात्मा है, उसीकी शरणमें तू चला जा।

वास्त्वमें 👝 " . और \*\*\*गन् श्रीकृष्ण सर्वथा अभित्र है अर्थात् सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे श्रीकृष्ण ही सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजगन विराजमान ईश्वर ही भगवान् श्रीकृष्ण है और भगवान् ईश्वर है।

, सम्बन्थ—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि तू उस अत्तर्यांगी ईश्वरको शरणमें चला जा। ऐसा कहनेपर भी अर्जुन कछ नहीं बोले । इसलिये भगवान् आगेके श्लोकमें अर्जुनको चेतानेके लिये उन्हें खतन्त्रता प्रदान करते हैं ।

# इति ते ज्ञानमाख्यातं गृह्याद्गुह्यतरं मया ।

## विमश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।। ६३ ।।

यह गुहासे भी गुहातर (शरणागतिरूप) ज्ञान मैंने तुझे कह दिया । अब तू इसपर अच्छी तरहसे विचार करके जैसा चाहता है, वैसा कर ।

व्याख्या—'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुहातरं भया'-पर्वश्लोकमें सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी जो रारणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ 'इति' पदसे कराया गया है । 'भगवान् कहते हैं कि यह गुह्मसे भी गुह्मतर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तेरे लिये कह दिया है । कर्मयोग 'गृह्य' है और अत्तर्यांमी निराकार परमात्माकी शरणागति 'गुह्यतर' है \* ।

'विमुश्यैतदशेषेण'—गुह्यसे गुह्यतर शरणागतिरूप ज्ञान बताकर भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्तिको बातें कही हैं, उनपर तुम अच्छी तरहसे

विचार कर लेना । भगवानने इसी अध्यायके सत्तावनवे-अद्वावनवें श्लोकोंमें अपनी भक्ति-(शरणागति-) की जो बातें कही हैं, उन्हें 'एतत' पदसे लेना चाहिये। गीतामें जहाँ-जहाँ भक्तिकी बातें आयी हैं, उन्हें अशेषेण पदसे लेना चाहिये 🕇 ।

'विमुश्यैतदशेषेण' कहनेमें भगवानुकी अत्यधिक कपालताको एक गृदाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेसे विमुख न हो जाय, इसलिये यदि यह मेरी कही हई बातोंकी तरफ विशेषतासे ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य हो इसकी समझमें आ जायगी और

\* धोगयुक्त बुद्धिवाले कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त हो जाते हैं (२ । ५१); जो प्राप्ति ज्ञानयोगमे होती है, वह प्राप्ति कर्मयोगसे हो जाती है (४ । ३८); योगयुक्त मुनि बहुत जल्दी परमातमाको प्राप्त हो जाता है (५ 1६); कर्मफलका त्याग करनेपर सदा रहनेवाली शानि प्राप्त होती है (५ 1१२) आदि श्लोकोंसे कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त्र साधन सिद्ध होता है । ऐसे कर्मयोगको 'गुरा' कहते हैं ।

जड़तासे सम्बन्ध-विद्येद करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना—यह कर्मयोगारे भी अधिक महत्वका है, इसलिये इसे 'गुहातर' कहते हैं।

सूर्यको भैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरेको कह रहा हूँ (४ । ३); सम्पूर्ण जगत् मेरेसे ही व्याप्त है (९ १४); क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम 'पुरुयोतम' मैं ही हैं (१५ १९८) आदि बातोंमें भगवान्ते अपनी भगवता प्रकट की है, इसलिये ये बातें 'गुहातम' हैं।

तू केवल मेरी ही शरणमें आ जा, फिर तेरेको किञ्चित्रात्र भी करना नहीं है, मैं तेरेको सम्पूर्ण पापोसे मुत कर दूँगा, तू शोक-चित्ता मत कर (१८ । ६६) — इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना 'सर्वगृहातम' है ।...

जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सब सायनींका वर्णन होता है, उस योगशासको 'परमगुरा'

कहा गया है (१८ । ६८, ७५) ।

ों गीतामें भक्तिकी बातें इन श्लोकोंमें आयी हैं—सम्पूर्ण योगियोंमें भक्तियोगी श्रेष्ठ है (६ १४७); मेरी शरण लेनेवाले मायाको तर जाते हैं (७ । १४); सब कुछ वासुदेव ही है—इस प्रकार मेरी (भगवान्की) शरण लेनेवाले महात्मा अत्यन्त दुर्लघ हैं (७ । १९); अनन्य पक्तिसे मैं सुलघ हैं (८ । १४); अनन्यघक्तिसे पाप पुरुषकी प्राप्ति होती है (८ । २२); दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्मालोग अनन्यमनसे मेरा फलन करते हैं (९ । १३); टूड़ निश्चयवाले भक्त निरन्तर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए मिक्तपूर्वक मेरी वपासना करते हैं (९ । १४); अनन्यमत्तका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (९ । २२); मक्तद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित पत्र, पुण, मत्त

फिर यह मेरेसे विमुख नहीं होगा ।

'यथेच्छिस तथा कुरु'—पहले कही सब बातोंपर परा-परा विचार करके फिर तेरी जैसी मरजी आये, वैसा कर । तु जैसा करना चाहता है, वैसा कर—ऐसा कहनेमें भी भगवान्की आत्मीयता, कृपालुता और हितैपिता हो प्रत्यक्ष दीख रही है।

पहले 'वक्ष्याम्यशेषतः' (७।२), 'इदं त ते गुहातमं प्रवक्ष्याप्यनसूखवे' (९।१); 'वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१०।१) आदि श्लोकोंमें भगवान् अर्जनके हितकी बात कहते आये हैं, पर इन वाक्योंमें भगवान्को अर्जुनपर 'सामान्य कृपा' है।

'न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि' (१८।५८) —इस श्लोकमे अर्जुनको धमकानेमें भगवान्की 'विशेष कृपा' और अपनेपनका भाव टपकता है।

यहाँ 'यथेच्छिस तथा कुरु' कहकर भगवान् को अपनेपनका त्याग कर रहे हैं, इसमे तो भगवानकी

'अत्यधिक कृपा' और आत्मीयता भरी हुई है । कारण कि भक्त भगवानका धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवानका त्याग नहीं सह सकता । इसिलये 'न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि' आदि कहनेपर भी अर्जुनपर इतना असर नहीं पड़ा, जितना 'यथेच्छसि तथा कुरु' कहनेपर पड़ा । इसे सुनकर अर्जुन घबरा गये कि भगवान् तो सेग्र त्याग कर रहे हैं! क्योंकि मैंने यह वडी भारी गलती की कि भगवानके द्वारा प्यारसे समझाने. अपनेपनसे धमकाने और अन्तर्यामीकी शरणागतिकी बात कहनेपर भी मैं कछ बोला नहीं. जिससे भगवानुको 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'—यह कहना पड़ा । अब तो मैं कुछ भी कहनेके लायक नहीं हूं !--ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दु:खी हो जाते है, तब भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सर्वगहातम वचनोंको कहते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकमें है ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने 'विमृश्यैतदशेषेण' पदसे अर्जुनको कहा कि मेरे इस पूरे उपदेशका सार निकाल लेना । परन्तु भगवानुके सम्पूर्ण उपदेशका सार निकाल लेना अर्जुनके वशकी बात नहीं थी; क्योंकि अपने उपदेशका सार निकालना जितना वका जानता है. उतना श्रोता नहीं जानता । दसरी बात, 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'—इस प्रकार भगवानुके मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इसलिये आगेके दो श्लोकोंमें भगवान् अपने प्रिय सखा अर्जुनको आधासन देते हैं।

> सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ।। ६४ ।।

सबसे अत्यन्त गोपनीय वचन तू फिर मेरेसे सुन । तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये में तेरे हितकी बात कहैंगा ।

आदिको में खाता है (९ । २६); तू जो करता है, हथन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर (९ । २७); सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुमाशुभ कलरूप बन्यनसे मुक्त हो जायगा (९ । २८); मोर्मे मनवाला हो, मेरा फक हो, मेरा पूजन करनेवाला हो और मेरेको नमस्कार कर (९ । ३४); सब प्रकारसे मेरेमें लगे हुए भक्तोंका अज्ञान मैं दूर कर देता हैं, जिससे ये मेरेको ही प्राप्त होते हैं (१० । ९-११); अनन्यभक्तिसे ही में देखा और जाना जा सकता है तथा मेरेमें प्रवेश किया जा सकता है (१९ । ५४): अनन्यभक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है (११ । ५५); येरा भजन करनेवाला भक्त अति उत्तम योगी है (१२ । २); जो सब कर्मोंको मेरे अर्पण करके भेरे परायण हो गये हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता है (१२ । ६-७); तु मेरेमें ही मन और युद्धिको अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जायगी (१२ । ८); अव्याधवारी भक्तियोगसे मन्त्य गुणातीत हो जाता है (१४ । २६); सर्वभावसे भेरा भजन करनेवाला भक्त सर्ववित है (१५ । १९), आदि-आदि ।

व्याख्या—'सर्वगुद्धातमं भूयः भूणु मे परमं चचः'—पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवान्ने गुद्धा (कर्मयोगकी) और गुद्धातर (अन्तर्यामी निराकारकी शरणागतिकी) बात कही और 'इदं तु ते गुद्धातमं' (९ । १) तथा 'इति गुद्धातमं शास्त्रम्' (१५ । २०)—इन पदाँसे गुद्धातम (अपने प्रभावकी) बात कह दी, पर सर्वगुद्धातम बात गीतामें पहले कहीं नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घवराहटको देखकर भगवान् कहते हैं कि मैं सर्वगुद्धातम अर्थात् सबसे अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, सर्वश्रेष्ट वचनोंको सन ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इस श्लोकमें सर्वगृह्यतमम्' पदसे भगवान्ने वताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सङ्सठवें श्लोकमें 'इंद ते नातपस्काय नाधकाय फदावन' पदसे भगवान्ने बताया कि इस बातको असिहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस प्रकार दोनों तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवें श्लोकमें) 'सर्वध्यान्यस्त्रियन्य मायेकं शरणं क्रव'—इस सर्वगृह्यतम बातको रखा है । दोनों तरफसे निषेध करनेका तारार्य है कि यह गीताभरमें अत्यन्त रहस्यमय खास उपदेश है ।\*

दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'धर्मसम्मूडवेताः' कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य समझते हुए भगवानुसे पूछते है, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देनेके लिये कहते हैं। अतः भगवान् यहाँ (१८ । ६६ में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयका भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे—मेरे हो स्थार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे—मेरे हो

अर्पण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा। फिर तेरेको जो पाप आदिका हर है, इन सब पापोसे मैं तुझे मुक्त कर दूँगा। तू सब चिनाओंको छोड़ दे। यही ममवानका 'सर्वगहातम परम चवन' है।

'भूयः भूणु' का तारपर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दोमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ। अब इस बातपर तुम विशेषरूपसे ध्यान दो।'

यह सर्वगुद्धातमवाली वात भगवान्ते पहले 'मतराः 'मिक्तः: सततं भव' (१८ । ५७) और 'मिक्तः: सर्वदुर्गणि मत्यसादातिस्यसि' (१८ । ५८) पदीसे कह दी थीं; परन्तु 'सर्वगुद्धातमम्' पद पहले नहीं कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं गया । इसलिये अब भिर उस बातपर अर्जुनका लक्ष्य करनेके लिये और उस बातपर स्ट्रिंग होते लिये भागवान् यहाँ 'सर्वगुद्धातमम्' पद देते हैं । 'इष्ट्रोअसि मे द्रविमित'—इससे पहले मगवान्ते

कहा था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर । जो ' अनुवायो है, आज्ञा-पालक है, शरणागत है, उसके य लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया ते जा सकता है। अतः इस वातको सुनकर अर्जुनके

<sup>\*</sup> दसवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ते 'भूय एव महावाहो शृणु मे परमें वच: कहा और यहीं 'संबंगुहातम' भूय: शृणु मे परमें वच: कहा । इन दोनोंमें केयल 'एव महावाहो' की जगह 'सर्बंगुहातमम्' पर आया है अर्थात् केवल छः अक्षर ही बदले हैं, बाको दस अक्षर वे-के-चे ही हैं। यहां 'भूय एव महावाहों 'कहकर 'मिल्लताः' (१० ।१) कहते हैं और यहाँ 'मिल्लतः' (१८ ।६७-५८) कहकर 'सर्वंगुहातमम्' पृथः फरके हैं। यहां 'मिल्लताः' अर्था महावाहों में यहां प्रस्ताताः और 'मिल्लतः' में योड़ा प्रस्तक है। यहाँ 'मिल्लताः' प्रथम पुरस्का प्रयोग करके सामान्य गिलिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ 'मिल्लतः'में मध्यम पुत्रका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आता दी है। यहाँ भी 'मेरी कृपासे अन्तन दूर हो जायमां 'ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तूर सब विगांको तर जायमां 'ऐसा कहा है।

चहाँ 'यसेड्ड प्रीयमाणाय वहस्याम् हितकाम्ययां (१० । १) कहा है और यहाँ 'ततो वहस्यामि ते हितम्' कहा है । यहाँ 'मन्मना भवं'' (९ । ३४) कहकर अध्यवहित-रूपसे (लगातार पासमें हो) 'मूप एव महावादों''''' कहा है, और यहाँ 'सर्वगुद्धातमं मूयः'''' कहकर अध्ययहित-रूपसे 'मन्पना भव''' (१८ । ६५) कहा है ।

जैसे 'सर्वगुहतमम्' पद गीतामें एक ही बार आया है, ऐसे ही 'मर्वग्रमान्यरिलन्य मामेक शरण ब्रब'— ऐसा याक्य भी एक ही बार आया है।

मनमें भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भयको दूर करनेके लिये भगवान यहाँ कहते हैं कि तम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो \* । यदि अर्जुनके मनमें भय या संदेह न होता. तो भगवानुको 'तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो'---यह कहकर सफाई देनेकी क्या जरूरत थी? सफाई देना तभी बनता है, जब दसरेके मनमें भय हो, सन्देह हो. हलचल हो ।

'इप्ट' कहनेका दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्तको अपना इष्ट्रदेख मान लेते हैं । भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवानुको अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं; क्योंकि भक्तिके विषयमें भगवानका यह कानन है—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता४।११) अर्थात जो मक्त जैसे मेरे शरण होते हैं, मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ । भगवानुकी दृष्टिमें भक्तके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवतमें भगवान् उद्भवजीसे कहते हैं—'तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे न ब्रह्माजी हैं. न शंकरजी हैं, न बलरामजी हैं: और तो क्या, मेरे शरीरमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है 🕆 ।'

'दुढम्' कहनेका तात्पर्य है कि जब तमने एक बार कह दिया कि 'मैं आपके शरण हैं' (२ 1७) तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिये। कारण कि जो मेरी शरणमें आकर एक बार भी सच्चे हृदयसे कह देता है कि 'मैं आपका ही हुँ', उसको मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय (सुरक्षित) कर देता हैं-यह मेरा व्रत है ‡।

'ततो बक्ष्यामि ते हितम'—त मेरा अत्यन्त प्यारा मित्र है. इसलिये अपने हृदयकी अत्यन्त गोपनीय और अपने दरबारकी श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुझे कहँगा । दसरी बात, मैं जो आगे शरणागतिकी बात कहुँगा, उसका यह तालर्य नहीं है कि मेरी शरणमें आनेसे मझे कोई लाभ हो जायगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा । इससे सिद्ध होता है कि प्राणिमात्रका हित केवल इसी बातमें है कि वह किसी दूसरेका सहारा न लेकर केवल भगवानुकी ही शरण ले।

भगवानके शरण होनेके सिवाय जीवका कहीं भी, किञ्चन्यात्र भी हित नहीं है । कारण यह है कि जीव साक्षात् परमात्माका अंश है। इसलिये वह परमात्माको छोडकर किसीका भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं । जब संसारकी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है. तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिन्ता, शोक, दुःख आदि रह जायँगे ! जैसे, अग्निसे अङ्गार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है—'कोयला होय नहीं उजला. सौ मन साबन लगाय ।' पर वही कोयला जब पुनः अग्निसे मिल जाता है, तब वह अद्वार (अग्निरूप) बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान्से विमुख हो जाता है तो बार-बार जन्मता-मरता और दुःख पाता रहता है, पर जब यह भगवानके सम्मुख हो जाता है अर्थात् अनन्यभावसे भगवानको शरणमें हो जाता है, तब यह भगवत्त्वरूप वन जाता है और चमक उठता है, तथा संसारमात्रका कल्याण करनेवाला हो जाता है ।

## मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कर । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। ६५ ।।

करि पुनि करिंह यसाऊ। नाथ प्रमुन्ह कर सहज '(मानस १ । ८९ । २)

<sup>ि</sup>न तथा मे प्रियतम् आत्मयोनिर्न शंकरः । न च संकर्षणो न झीर्नेवात्मा च यथा भवान् ।। (ऑमदा-११।१४।१५)

<sup>‡</sup> सकृदेव प्रपन्नाय तवास्पीति च याचते । अमये सर्वमृतेभ्यो ददाम्पेतद् व्रतं मम ।। (वाल्पीकि ६ । १८ । ३३) marine strange

व्याख्या—'सर्वगृद्धातमं भूयः शृणु मे परमं ववः'—पहले तिरसदवें श्लोकमें भगवान्ने गुद्ध (कर्मयोगकी) और गुद्धातर (अन्तर्यामी निराकारकी शरणागतिकी) बात कही और 'इदं तु ते गुद्धातमं' शरकागं (९।१) तथा 'इति गुद्धातमं शरकागं (१।१) तथा 'इति गुद्धातमं शरकागं (१५।२०)—इन पदोंसे गुद्धातमं (अपने प्रभावकी) बात कह दी, पर सर्वगृद्धातम बात गीतामें पहले कहीं नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घवपाहटको देखकर भगवान् कहते हैं कि मैं सर्वगृद्धातम अर्थात् सबसे अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, सर्वश्रेष्ट वचनोंको सन ।

इस रलोकमें सर्वगुरातमम्' पदसे भगवान्ने वताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सङ्सठवें श्लोकमें 'इन्दं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन' पदसे भगवान्ने वताया कि इस वातको असहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफसे निपेध करके बीचमें (छिगासठवें श्लोकमें) 'सर्वधमांन्यस्वित्य मामेक शरणं क्रज'—इस सर्वगुद्धतम बातको एखा है। दोनों तरफसे निपेध करनेका तात्पर्य है कि यह गोताभरमें अत्यन्त् रहस्यमय खास उपदेश है। \*

दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'धर्मसम्पूडवेताः' कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करतेमें अयोग्य समझते हुए भगवान्से पूछते हैं, उनके शिप्य बनते हैं और शिक्षा देनेक लिये कहते हैं। अतः भगवान् यहाँ (१८। ६६ में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयक्ष भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे—मेरे हो अर्पण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा। किर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन सब पापोंसे मैं तुझे मुक्त कर दूँगा। तू सब विन्ताओंको छोड़ दे। यहाँ भगवान्का 'सर्वगृह्यतम परम वचन' है।

'भूब: भूष्णु' का ताराय है कि मैंने यही बात दूसरे राज्दोंमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ। अब इस बातपर तुम विशेषरूपसे ध्यान दो। यह सर्वगृह्यतमवाली बात भगवानने पहले मतराः

"मिक्वनः सतर्तं भव' (१८ । ५७) और 'मिक्तः सर्वदुर्गाणि मत्ससादात्तरिष्यसि' (१८ । ५८) पदोसे कह दी थी; परन्तु 'सर्वगुद्धातमम्' पद पहले नहीं कहा, और अर्जुनका भी उस वातपर लक्ष्य नहीं गया । इसलिये अब फिर उस वातपर अर्जुनका लक्ष्य कपनेके लिये और उस वातमा महत्त्व बताये सर्वगुद्धातमम्' पद देते हैं ।

'इष्टोऽसि मे दुर्जमिति'—इससे पहले भगवान्ते कहा था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर । जो अनुपायी है, आज्ञ-पालक है, शरणागत है, उसके लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया जा सकता है। अतः इस बातको सुनकर अर्जुनके

<sup>\*</sup> दसवें अध्यापके आरम्पमें भगवान्ते 'भूव एवं महाबाहों बृणु में परमें खवः' कहा और गहीं 'सर्वगृहातमं भूवः शृणु में परमें खवः' कहा । इन दोनोंमें केवल 'एवं महाबाहों की जगह 'सर्वगृहातमम्' घर आया है अर्थात् केवल छः अक्षर ही यद्दले हैं, बाकी दस अक्षर वे-के-चे ही हैं । वहाँ 'भूव एवं महाबाहों' कहकर 'मिव्यताः' (२० । २) कहते हैं और यहाँ 'मिव्यतः' (१० ! २०) कहकर 'सर्वगृहातमं भूवः' कहते हैं । पर्त्तु 'मिव्यताः' और 'मिव्यतः' में योड़ा फरक है । वहाँ 'मिव्यतः' में प्रथम पुरुवका प्रयोग करके सामाय गितिसे सवके लिये बात कही है, और यहाँ 'मिव्यतः' में प्रथम पुरुवका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आता दे हैं । वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जावगा' ऐसा कहा है और वहाँ भी 'मेरी कृपासे द सर्व विग्रांको तर जावगा' ऐसा कहा है और वहाँ भी 'मेरी कृपासे द सर्व विग्रांको तर जावगा' ऐसा कहा है ।

यहाँ 'यतेऽर्ड प्रीयमाणाय सक्ष्यामि हितकाप्यया' (१० । १) रुक्ता है और यहाँ 'ततो यक्ष्यामि ते हितप्', कहा है । वहाँ 'मन्मना भय'' ' (१ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपसे (लगातार, पासमे ही) 'भूय एव महायाहो.'''' कहा है, और यहाँ 'सर्वगृद्धातमे भूयः''' ' कहकर अव्यवहित-रूपसे 'मन्मना भय''' ' (१८ ) ६५) कहा है ।

जैसे 'सर्वगुरातमम्' पर गीतामें एक ही बार आया है, ऐमे ही 'सर्वधर्मान्यरत्यन्य मानेक शरणं हन' ऐसा काक्य भी एक ही बार आया है।

करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है।

'प्रियोऽसि मे' कहनेका तार्त्य है कि मगवान्का औग्मात्रपर अत्यधिक स्नेह है । अपना ही अंश होनेसे कोई भी जीव भगवान्को अप्रिय नहीं है । भगवान् जीवोंको चाहे चौरासी लाख योनियोंमें भेजें, चाहे मुस्कोंमें भेजें, उनका उद्देश्य जीवोंको पवित्र करनेका ही होता है । जीवोंके प्रति भगवान्का जो यह कृपापूर्ण् विधान है, यह भगवान्के प्यास्का ही होतक है । इसी बातको प्रकट करनेके लिये भगवान् अर्जुनको जीवमात्रका प्रतिनिधि बनाकर 'प्रियोऽसि मे' वचन कहते हैं ।

.

जीवमात्र भगवान्को अत्यन्त प्रिय है। केवल जीव ही भगवान्से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाले संसार-(धन-सम्पत्ति, कुद्रम्बी, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि-) को अपना मानने लगता है, जबिक संसारने कभी जीवको अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफसे संसारसे सम्बन्ध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीवसे यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण वदलनेवाले संसारके सम्बन्धको नित्य मान लेता है। यही कारण है कि सम्बन्धिक न रहनेपर भी उससे माना हुआ सम्बन्ध रहता है। यह माना हुआ सम्बन्ध हो अनर्थका हेतु है। इस सम्बन्धको मानने अथवा न माननेमें सभी स्वतन्त हैं। अतः इस माने हुए सम्बन्धक त्याग करके, जिनसे हमार वास्तिवक और नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवान्की शरणमें चले जाना चाहिये।

. PREFERENTATE PROFESSIVE STANDARD PROFESSIVE PROFESSIV

\*

सम्बन्ध—पीछेके दो श्लोकोर्मे अर्जुनको आश्चासन देकर अब भगवान् आगेके श्लोकर्मे अपने इपदेशकी अत्यन्त गोपनीय सार बात बताते हैं।

## सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुन्नः ।। ६६ ।।

सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर ।

व्याख्या—'सर्वधर्मां-परित्यच्य मामेकं शरणं व्रव'— भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय, धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात् क्या करना है और क्या नहीं करना है—इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरणमें आ जा।

स्तयं भगवान्के शरणागत हो जाना—यह सम्पूर्ण साधनीका सार है। इसमें शरणागत भक्तको अपने लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता; जैसे—पतिव्रताका अपना कोई काम नहीं रहता। वह अपने शरीरकी सार-सेमाल भी पतिके नाते, पतिके लिये ही करती है। यह घर, कुटुम्ब, वस्तु, पुत्र-पुत्री और अपने कहलानेवाले शरीरको भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत भीते सहस्त्र पतिको भीत्रों ही

अपना गोत्र मिला देती है और पतिके ही घरपर रहती है, उसी प्रकार शरणागत मक भी शरीरको लेकर माने जानेवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको भगवान्के चरणोंमें अर्पण करके निर्भय, निःशोक, निश्चिन्त और निःशङ्क हो जाता है।

गीताके अनुसार यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य-कर्मका वाचक है। कारण कि इसी अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें रत्नोकतक 'स्वभावज कर्म' शब्द आये हैं, फिर सैतालीसवें रत्नोकके पूर्वार्धमें 'स्वधर्म' शब्द आया है। उसके बाद, सैतालीसवें रत्नोकके ही उत्तरार्धमें तथा (प्रकरणके अन्तमें) अइतालीसवें रत्नोकमें 'कर्म' शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अन्तमें 'कर्म' शब्द आया है और वीचमें 'स्वधर्म' शब्द आया है तो इससे स्वतः हो 'धर्म' शब्द BASPREN CARRESSANGE PRANCES CONTRACTOR PROCESSANGE PRANCES OF THE PROCESS OF THE

कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है।

अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'सर्वधर्मान्यरित्यन्य' पदसे क्या धर्म अर्थात् कर्तव्य-कर्मका खरूपसे त्याग माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका खरूपसे त्याग करना न तो गीताके अनसार ठीक है और न यहाँके प्रसङ्गके अनुसार ही ठीक है: क्योंकि भगवानकी यह बात सुनकर अर्जुनने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं किया है, प्रत्युत 'करिष्ये बचनं नव' (१८ 1७३) कहकर भगवान्की आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने शात्रधर्मके अनुसार यद भी किया है। अतः उपर्युक्त पदमें धर्म अर्थात कर्तव्यका त्याग करनेकी बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्यके त्यागकी बात कैसे कह सकते हैं। भगवानने इसी अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने-अपने वर्ण-आश्रमोंके जो कर्तव्य है. ठनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्यत उनको जरूर करना चाहिये \* ।

गीताका पूरा अध्ययन करनेसे यह मालूम होता है कि मनुष्यको किसी भी हालतमें कर्तव्य-कर्मका त्या नहीं करना चाहिये । अर्जुन तो युद्धरूप कर्तव्य कर्म छोड़कर मिक्षा माँगना श्रेष्ठ समझते थे (र १५); परंतु भगवान्ने इसका निषेध किया (र ।३१-३८) । इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे धर्मीका त्याग नहीं है।

धर्मोंका त्याग नहीं है ।

अव विचार यह करना है कि यहाँ सम्पूर्ण धर्मोंके
त्यागंसे क्या लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्ण
धर्मों अर्थात् कर्मोंको भगवान्के अर्पण करता ही
सर्वश्रेष्ठ धर्म है । इसमें सम्पूर्ण धर्मोंक आश्रयका
त्याग करना और केवल भगवान्का आश्रय लेना—दोनों
बातें सिद्ध हो जाती हैं । धर्मका आश्रय लेनेवाले
वार-वार जन्म-माणको प्राप्त होते हैं—'एवं
त्रयीधर्ममनुप्रपत्रा गतागतं कामकामा लमने'
(गीता ९ । २१) । इसलिये धर्मका आश्रय छोड़का
भगवान्का हो आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मका
निर्णय करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जुनके
जीवनमें ऐसा हुआ भी है ।

अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था । इस

अर्जुनका कणक साथ युद्ध हा रहा था । इस बीच कर्णके रथका चक्रा पृथ्वीमें धँस गया। कर्ण रयसे नीचे उत्तरकर रथके चक्रको निकालनेका उद्योग करने

तीसरे अध्यायमें तो भगवान्ने कर्तव्य-कर्मको न छोड़नेके लिये प्रकरण-का-प्रकरण ही कहा है-कमॉक्र त्याग करनेसे न तो निष्कर्मताको प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है (३ १४); कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये जिना नहीं रह सकता (३ । ५); जो बाहरसे कर्मीका त्याग करके भीतरसे विषयोंका जिन्तन करता है, वह मिध्याचारी है (३ । ६); जो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके कर्तव्य-कर्म करता है, यही श्रेष्ठ है (३ ।७); कर्म किये बिना शरीरका निर्वाह भी नहीं होता, इसलिये कर्म करना चाहिये (३ ।८); यन्यनके भयसे भी कर्मीका त्याग करना विवत नहीं है; क्योंकि केवल कर्तव्य-पालन के लिये कर्म कान बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य-कर्मकी परम्परा सुरक्षित रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्म करना है बस्यनकारक है (३ ।९); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित प्रजाको रचना करके कहा कि इस कर्तव्य-कर्मसे ही तुम-लोगोंकी वृद्धि होगी और यही कर्तव्य-कर्म तुमलोगोंको कर्तव्य-सामग्री देनेवाला होगा (३ । १०); मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हुए कल्याणको प्राप्त होंगे (३१११); जो कर्तव्यका पालन किये बिना प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता है, यह धोर है (३ ११२); कर्तव्य-कर्म करके अपना निर्वाह करनेवाला संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिये ही कर्म करता है, वह पापी पापका ही घक्षण करता है (३ । १३); कर्तव्य-पालनसे ही सृष्टिचक्र चलता है, परना जो सृष्टिमें रहका अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है (३ । १६); आसक्तिसे रहित होकर कर्नव्य-कर्म कानेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त हे जाता है (३ । १९); जनकादि ज्ञानिजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी कर्नव्य-कर्म करना चाहिये (३ 1२०); भगवान् अपना उदाहरण देने हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकी कर्तव्य-कर्म न करूँ तो मैं वर्ण-संकरताका उत्पादक और लोकोंका नाश करनेवाला 🖷 (३ । २३-२४); जानी पुरुयको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक अज्ञानीकी तरह कपना कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २५); झानीको चाहिये कि यह अज्ञानियोंमें बुद्धिमेद पैदा न काके अपने कर्तव्यका अच्छी तरहसे पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराये (३ । २६) । इस प्रकार तीसरे अध्यायमें भगवानने कर्वव्य-कर्मोंका पालन करनेमें बहा जोर दिया है।

लगा और अर्जुनसे बोला कि 'जबतक मैं यह चका निकाल न लूँ, तबतक तुम ठहर जाओ; क्योंकि तुम रथपर हो और मैं रथसे रहित हैं और दूसरे कार्यमें लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथीको उचित है कि

उसपर बाण न छोड़े । तुम सहस्रार्जुनके समान शख और शासके ज्ञाता हो और धर्मको जाननेवाले हो. इसलिये भीरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्णकी बात सुनकर अर्जुनने बाण नहीं चलाया। तव भगवान्ने कर्णसे कहा कि 'तुम्हारे-जैसे आततायीको

किसी तरहसे मार देना धर्म हो है, पाप नहीं \*; और अभी-अभी तुम छः महारथियोंने मिलकर अकेले अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला । अतः धर्मकी दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्यकी

बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्मका पालन नहीं करता. उसे धर्मको दुहाई देनेका कोई अधिकार नहीं है।' ऐसा

कहकर भगवानुने अर्जनको बाण चलानेकी आज्ञा दी तो अर्जुनने वाण चलाना आरम्प कर दिया ।

इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धिसे धर्मका निर्णय करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्होंने घर्मका निर्णय भगवान्पर ही रखा और भगवान्ने धर्मका निर्णय किया भी ।

अर्जुनके मनमें सन्देह था कि हम लोगोके लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है (२ । ६)। यदि हम युद्ध करते है तो अपने कुटुम्बका नाश होता है और अपने कुट्म्बका नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढ़ेगी (२ १४०-४४) । दूसरी तरफ हमलोग देखते हैं तो सित्रियके लिये-युद्धसे बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं है। अतः भगवान् कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म

है, इस पचड़ेमें तू क्यों पड़ता है ? तु धर्मके निर्णयका भार मेरेपर छोड दे । यही 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य' का तात्पर्य है।

'मामेकं शरणं ब्रज'--इन पदोंमें 'एकप्' पद 'माम्' का विशेषण नहीं हो सकता; क्योंकि 'माम' (भगवान) एक ही हैं, अनेक नहीं । इसलिये 'एकम' पदका अर्थ 'अनन्य' लेना ही ठीक बैठता है । दूसरी बात, अर्जुनने 'तदेकं वद निश्चित्य' (३ । २) और 'यच्छेय एतयोरेकम्' (५ । १) पदीमें भी 'एकम' पदसे सांख्य और कर्मयोगके विषयमें एक निश्चित श्रेयका साधन पूछा है। उसी 'एकम्' पदको लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्ययोग, कर्मयोग आदि जितने भी भगवत्प्राप्तिके साधन हैं, उन सम्पूर्ण साधनोमें मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है ।

गीतामें अर्जुनने अपने कल्याणके साधनके विषयमें कई तरहके प्रश्न किये और भगवानने उनके उत्तर भी दिये । वे सब साधन होने हुए भी भीताके पूर्वापरको देखनेसे यह बात स्पष्ट दीखती है कि सम्पर्ण साधनोंका सार और शिरोमणि साधन भगवानके अनन्यशरण होना ही है।

भगवानने गीतामें जगह-जगह अनन्यभक्तिकी बहत महिमा गायी है। जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे तरनेका उपाय अनन्य शरणागति ही है 🕇 (७ । १४); अनन्यचेताके लिये मैं सुलम हूँ 茸 (८ । १४); परम परुपकी प्राप्ति अनन्य भक्तिसे ही होती है (८ । २२); अनन्य भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता है (९ । २२); अनन्य भक्तिसे ही भगवानको जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है (११ । ५४); अनन्य भक्तोंका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२ । ६-७); गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति ही है (१४ । २६) । इस प्रकार अनन्य भक्तिकी महिमा गाकर भगवान्

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे द्येषो हन्तुर्भवति कञ्चन ।।

<sup>(</sup>मनु॰ ८ । ३५०-३५१) 'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको विना विचार किये ही मार डालना घाहिये । आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोव नहीं लगता ।

<sup>ैं</sup> इस फ़्लोकमें 'एव' पद 'अनन्यता'का ही वाचक है।

<sup>🗜</sup> इस श्लोकमे 'अनन्यचेताः' पद अनन्य आश्रयका वाचक है ।

यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं-- मामेकं शरणं ब्रज' । तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ।

'मामेकं शरणं व्रज' का तात्पर्य मन-बृद्धिके द्वारा शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको भगवानुको शरणमें जाना है । कारण कि खयंके शरण होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि भी उसीमें आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शवः'--

यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें

अर्जुनने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन

पापोंसे छुटकारा दिलानेका प्रलोभन भगवान्ने दिया

है। परन्तु यह मान्यता युक्तिमंगत नहीं है; क्योंकि जय अर्जुन सर्वथा भगवानुके शरण हो गये हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं ‡ और उनके लिये प्रलोपन कैसे दिया जा सकता है अर्थात् ठनके लिये प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापोंसे मुक्त करनेका प्रलोमन देना हो तो वह शरणागत होनेके पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं । 'मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा'—इसका भाव यह है कि जब त सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोडकर मेरी शरणमें आ गया और शरण होनेके बाद भी तम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदिमें फरक नहीं पड़ा अर्थात् उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत्प्रेम, भगवद्दर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, अनिधकारिता निर्बलता आदि मालुप होती है, तो भी

उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी तम्हारी कमी कैसे रही? उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा ? वह कमी मेरी कमी हैं । अब उस कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम. रहा । तुन्हार तो वस, एक ही काम है; यह काम

है—निर्भय, निःशोक, निश्चन्त और निःशङ्क होकर मेरे चरणोमें पड़े , रहना§! परन्तु अगर तेरेमें भय, चित्ता, वहम आदि दोष आ जायैंगे तो वे शरणागतिमें बाधक हो जायेंगे और सब भार तेरेपर आ जायगा ।

शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ्क है । जैसे, विभीषण भगवान् रामके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, तो फिर विभीषणके दोषको भगवान अपना ही दोप मानते हैं। एक समय विभीषणजी समुद्रके इस पार आये । वहाँ विप्रधोप नामक गाँवमें उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहाँके ब्राह्मणीन इकट्ठे होकर विभीषणको खुब मारा-पीटा, पर वे मरे नहीं । फिर ब्राह्मणीने उन्हें जंजीरीसे बाँधकर जमीनके. भीतर' एक गुफामें ले जाकर बंद कर दिया । रामजीको विभीपणके कैदं होनेका पता लगा तो वे पुष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रयोग, नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणीन रामजीका बहुत आदर-सत्कार किया और कहा कि 'महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा, पर यह मग्र नहीं ।' भगवान ग्रमने कहा कि 'हे ब्राह्मणी ।' विभीषणको मैंने कल्पतककी आयु और राज्य दे रखा

भक्तके लिये में स्वयं मरनेको तैयार हैं। दासके अपराधको जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर ही होती है अर्थात् मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता है। अतः विभीपणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही दण्ड दे \*ा' भगवान्की यह शरणागतवत्सलता देखकर सव ब्राह्मण आधर्य करने लगे और उन सबने भगवानुकी शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं भगवान्का हूँ और

है, वह कैसे मारा जा सकता है! और उसकी मारनेकी जरूरत ही क्या है ? वह तो मेरा पक्त है।

भगवान् मेरे हैं'—इस अपनेपनके संमान योग्यता, (मानस ५ । ४४ । १) ‡ सनमुख होइ जीव मोहि जेवहीं । जन्म कोटि अय नासहि तबहीं 11

<sup>§</sup> काह के बल भजन की, काह के आचार । 'ध्यास' भरोसे कुँवरि के, सोवत पाँव पसार। वरं मर्भव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम् । राज्यमायुर्भया दतं तथैव स भविष्यति ।।

भृत्यापराये सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इध्यते । रामदाक्ये द्विताः शुत्वा विसमयादिदमहुवन् ।। .

<sup>(</sup>परापुराण, पाताल १०४ । १५०-१५१)

पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण साधनोंका सार है। छोटा-सा बच्चा भी अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता है अर्थात जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिये शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिको तरफ न देखकर भगवानुके साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये ।

'मा शचः' का तात्पर्य है---

(१) मेरे शरण होकर त चित्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें कलंड़ है।

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है । अपने दोपोंको लेकर चिन्ता करना वास्तवमें अपने बलका अभिमान है; क्योंकि दोषोंको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य मालम देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ, अगर दोपोंको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके पास कुता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, चित्ता नहीं करता । ऐसे ही दोपोंका न सहाना दोप नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हए बलका आश्रय है † और यही तेरा अधिमान है । मेरा धक होकर भी त चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवानुका भक्त है और चिन्ता करता है। भगवान इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके चित्ता करता है तो विशासकी कमी तो है तेरी और कलडू आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको त छोड़ दे।

(२) तेरे भाव, वृतियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए है तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता

मैं कहँगा।

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन भगवानके शरण हो जाते हैं और फिर आदवें श्लोकमें कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सखानेवाला मेरा शोक दर नहीं हो सकता । भगवान् मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थोंके सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होनेको सम्भावना भी नहीं । परन्त मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तैरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिरपर ले रहा है!

(४) शरणागत होनेके बाद भक्तको लोक-परलोक, सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है-

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नाके वा नाकान्तक प्रकामम्। अवधीरितगारदारविन्दी

ते माणेऽपि चिन्तराधि ।। 'हे नरकासरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप मेरेको चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे भुमण्डलपर रखें और चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात आप जहाँ रखना चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । इस विषयमें मेरा कुछ भी कहना नहीं है । मेरी तो एक यही माँग है कि शरदऋतके कमलकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका मत्य-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चित्तन करता रहैं: आपके चरणोंको भूलै नहीं ।

शरणागति-सम्बन्धी विशेष बात

शरणागत भक्त भे भगवान्का है और भगवान् मेरे हैं' इस भावको दुढ़तासे पकड़ लेता है, खीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, चित्ता, शहूर

<sup>ां</sup> कौरवोंकी सभामें द्वैपदीका चीर खोंचा गया तो द्वैपदी अपनी साड़ीको हाथोंने, दाँतोंसे पफड़ती है और भगवान्को पुकारती है । अपने बलका आध्य रखते हुए भगवान्को पुकारनेसे भगवान्के आनेमें देश लगती हैं । परन्तु जब द्रीपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवानुपर हो निर्भर हो जाती है, तब द शासन घीरको खींच-खींचकर थक जाता है और घीरोंका बेर लग जाता है, पर ख्रेंच्डीका कोई भी अड़ उपड़ना नहीं।

यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं— 'मामेकं शरणं है— निर्मय, निःशोक, निश्चन और निःशहू होंकर प्रज । तालपं है कि उपाय और उपेय, साधन और मेरे चाणोमें पड़े रहना र्रे! परन्तु अगर तेरेंगे प्रय, साध्य में ही हैं।

'मामेकं शरणं प्रज' का तात्त्वयं मन-सुद्धिके द्वारा शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको भगवान्त्वी शरणमें जाना है। कारण कि स्वयंके शरण होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि भी उसोमें आ जाते हैं. अलग नहीं रहते।

'अहं त्वा सर्वपायेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुवः'—
यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें
अर्जु-ने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन
पापींसे छुटकाय दिलानेका प्रतोभन भगवान्ने दिया
है । परन्तु यह मान्यता मुक्तिमंगत नहीं है; क्योंकि
जब अर्जुन सर्वथा भगवान्के शरण हो गये हैं, तब
उनके पाप कैसे रह सकते हैं ‡ और उनके लिये
प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात् उनके लिये
प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापोंसे मुक
करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके
पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं ।

'मैं तुझे सम्पूर्ण पापेंसे मुक्त कर दूंगा'—इसका भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर मेरी शरणमें आ गया और शरण होनेके बाद भी तुम्होरे भावों, वृत्तियों, आवरणों आदिमें फरक नहीं पड़ा अर्थात् उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत्येम, भगवदर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, अनिधकारिता निर्वतता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण कि जय तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी पुग्हारी कमी कैसे रही? उसका सुधार करना तुम्हारी कमी कैसे रहा? वह कमी मेरी कमी है । अब उस कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम हह। तुम्हारा तो वस, एक ही कमा है; वह कमा रहा। तुम्हारा तो वस, एक ही कम है; वह कमा

है-निर्भय निःशोक निधन्त और निःशङ्क होकर मेरे चरणोमें पड़े रहना§! परन्तु अगर तीमें भय, चिन्ता. वहम आदि दोप आ जायेंगे तो वे शरणागतिमें बाधक हो जायैंगे और सब भार तेरेपर आ जायगा । शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ है । जैसे, विभीषण भगवान् रामके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, तो फिर विभीपणके दोषको भगवान अपना ही दोप मानते हैं । एक समय विभीवणजी समुद्रके इस पार आये । वहाँ विष्रघोष नामक गाँवमें उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहाँके ब्राह्मणेनि इकट्ठे होकर विभीपणको खूब मारा-पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणोंने उन्हें जंजीरोंसे बाँधकर जमीनके भीतर एक गुफामें से जाकर बंद कर दिया । एमजोको विभीषणके कैद होनेका पता लगा तो वे पुष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रधीय नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणीन रामजीका बहुत आदर-सत्कार किया और कहा कि 'महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है । इसको हमने बहुत माग्, पर यह मरा नहीं । भगवान रामने कहा कि 'हे ब्राह्मणी ! . विभीषणको मैंने कल्पतककी आय और राज्य दे खा

भगवान्की शाण ले ली । तात्पर्य यह हुआ कि 'मैं भगवान्का हूँ और' भगवान् मेरे हैं'—इस अपनेपनके समान योग्वन,

है. वह कैसे मारा जा सकता है! और उसको

मारनेकी जरूरत ही क्या है ? वह तो मेरा भक्त है ! भक्तके लिये में स्वयं मरनेको तैयार है । दासके

अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर हैं।

होती है अर्थात् मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता

है । अतः विमीपणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही

दण्ड दें \* ।' भगवान्की यह शरणागतवत्मलता देखकर सव बाह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने

<sup>‡</sup> सनमुद्ध होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासहि तबहीं ।। (मानस ५ १४४ i १)

ह काहू के बल भजन की, काहू के आवार । 'व्यास' भरोसे कुँवरि के, सोवत पाँव पसार।

<sup>\*</sup> वरं ममैव मरणं मद्रको हन्यते कदम् । राज्यमायुर्षया दतं तथैव स भविष्यति । भूतापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इध्यते । रामवावर्य हिजाः क्षुता विसमयादिरमहुवन् । ।

<sup>(</sup>पश्चपुराण, भागालः १०४ । १५०-१५१)

पत्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह सपूर्ण साधनोंका सार है। छोटा-सा बच्चा भी अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता है अर्थात् जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिये शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिकी तरफ न देखकर मगवान्के साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये।

'मा शुचः' का तात्पर्य है--

(१) मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागितमें कल्छ है।

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषोंको रोकर विन्ता करना वास्तवमें अपने बलका अधिमान हैं; क्योंकि दोपोंको मिटानेमे अपनी सामर्थ्य मालूम देनेसे ही उनको मिटानेकी चित्ता होती है । हाँ, अगर दोरोंको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो इ.ख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके पास कुता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, विन्ता नहीं करता । ऐसे ही दोपोंका न सुहाना दोय नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हुए बलका आश्रय है † और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त होकर भी तू चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान्का , भक्त है और चिन्ता करता है! भगवान् इसकी चिन्तां नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके चिन्ता करता है तो विश्वासकी कमी तो है तेरी और कलङ्क आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको तू छोड दे।

(२) तेरे भाव, वृतियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता मैं करूँगा।

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन भगवान्के शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता । भगवान् मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना टीक ही हैं, क्योंकि भौतिक नाशवान् पदायोंके सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भवना भी नहीं । परनु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती हैं । तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिरपर ले रहा है!

(४) शरणागत होनेके वाद भक्तको लोक-परलोक, सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातको चित्ता नहीं करनी चाहिये। इस विपयमें किसी भक्तने कहा है— दिवि वा भवि वा ममास्त बासो

नरके वा नरकान्तक प्रकामम्।
अवधीरितशास्त्रास्विन्दौ घरणौ
ते मरणेऽपि जिन्तयामि।।
'हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो! आप
मेरेको चाहे स्वर्गमे रखें, चाहे भूगण्डलपर रखें और
चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात् आप जहाँ रखना
चाहें, वहाँ रखें। जो कुछ करना चाहें, वह करें।
इस विषयमें मेरा कुछ भी, कहना नहीं है। मेरी तो

एक यही माँग है कि शस्त्रऋतुके कमलकी शोपाको तिरस्कृत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चित्तन करता रहूँ, आपके चरणोंको भूलूँ नहीं।'

शरणागित-सम्बन्धी विशेष बात शरणागत भक्त 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं' इस भावको दृढ़तासे एकड़ लेता है, खीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, विन्ता, शङ्का

<sup>ों</sup> कौरवांकी सभापे प्रैपदीका चीर खींचा गया तो द्वीपरी अपनी साड़ीको हायोंने, टौतोंसे पकड़ती है और भगवान्को पुकारती है। अपने बलका आश्रय रखते हुए भगवान्को पुकारनेसे भगवान्के आनेमें देरी लगती है। परनु जय प्रैपदी अपना उद्योग सर्वचा छोड़कर भगवान्स ही निर्भर हो जाती है, तब दुःशासन चीरको खोंच-खींचका चक जाता है और चीरोंका देर लग जाता है, पर द्वीपदीका कोई भी अडू उपडता नहीं।

आदि दोपोंकी जड़ कट जाती है अर्थात् दोपोंका आधार मिट जाता है । कारण कि पत्तिकी देष्टिसे

सभी दोप भगवान्की विमुखतापर ही टिके रहते हैं । भगवानुके सम्मुख होनेपर भी संसार और शरीरके

आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवानके सम्बन्धको

दुढता होनेपर मिट जाते हैं \* । उनके मिटनेपर सव दोष भी मिट जाते हैं।

सम्बन्धका दृढ़ होना क्या है? भय, शोक,

चित्ता, शङ्का, परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना

ही सम्बन्धका दृढ़ होना है । अब इनपर विचार करें ।

(१) निर्भय होना-आचरणोंकी कमी होनेसे भौतरसे भय पैदा होता है और साँप, विच्छू, बाघ, आदिसे

बाहरसे भय पैदा होता है । शरणागत पक्तके ये दोनों

ही प्रकारके भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं. पतञ्जलि महाराजने जिस मत्यके भयको पाँचवाँ क्लेश

माना है है और जो बड़े-बड़े विद्वानोंको भी होता है 🕆 , वह भय भी सर्वथा मिट जाता है 🗓 । अब मेरी वृतियाँ खराव हो जायँगी !--ऐसा भयका भाव भी साधकको भीतरसे ही निकाल देना

चाहिये: क्योंकि 'मैं भगवान्को कृपामें तगुत्तर हो गया हैं, अब मेरेको किसी वातका भय नहीं है। इन वृतियोंको मेरी माननेसे ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका: क्योंकि इनको भेरी मानना ही मलिनता है- 'ममता

मल जिर जाइ' (मानस ७ । ११७ क) | अतः अव मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूँगा । जब वृतियाँ मेरी हैं ही नहीं तो मेरेको भय किस बातका? अब

तो केवल भगवान्को कृपा-ही-कृपा है! भगवान्को कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है ! यह बड़ी खुशोकी,

आशा, मरनेका मय, करनेका राग और पानेका लालव-ये चारों ही नहीं रहते । 🎗 अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः बलेशाः । -

† स्वरसवाही विदुवोऽपि सथारुदोऽभिनिवेशः ।

.‡ तथा न ते माधव तायकाः क्वविद् प्रश्यन्ति मार्गात्विय बद्धसीहदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरित्त निर्मया विनायकानीकपमूर्यस् प्रभो ।।।

'भगवन्! जो आपके मक्त हैं, जिन्होंने आपके घरणोंने अपनी सची प्रीति जोड़ रखी है. ये कभी ज्ञानाभिमानियोंकी तरह अपने साधनसे गिरते नहीं । प्रभी ! वे बहे-बहे विग्न डालनेवाली सेनाके मादारीके सिरापर पैर रखकर निर्मय होकर विचाते हैं, कोई भी बिग्न उनके मार्गर्ने सकावट नहीं ऊल सकते ।'

यड़ी प्रसन्नताकी यात है!' कई ऐसी शहा करते हैं कि भगवानके शएए

होकर उनका भजन करनेसे तो हैत हो जायगा अर्थात् भगवान् और भक्त-ये दो हो जायँगे और दूसरेसे

भय होता है- 'द्वितीयाद्वे भयं

(बृहदारण्यक॰ १ ।४ '।'२) । पर यह शहा निराधार है। भय दितीयसे तो होता है, पर आत्मीयसे भय

नहीं होता अर्थात् भय दूसरेसे होता है, अपनेसे नहीं ।

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर-संसार द्वितीय है, इसलिये इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता है:

क्योंकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । कारण यह है कि प्रकृति और प्रुपका स्वभाव सर्वधा

भित्र-भित्र है; जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशोल, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक, इत्यादि ।

भगवान् द्वितीय नहीं हैं। वे तो आत्मीय हैं; वयोंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका खरूप है। अतः भगवान्के शरण होनेपर उनसे भयं कैसे. हो सकता है ? प्रत्युंत उनके शरण होनेपर मनुष्य

सदाके लिये अभय हो जाता है । स्थूल दृष्टिसे देखा

जाय तो बच्चेको माँसे दूर रहनेपर भय होता है,पर माँ की गोदमें चले जानेपर उसका भय मिट जात है: क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान्का भत इससे विलक्षण होता है। कारण कि बच्चे और माँदे

तो भेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगवान्में मेदगाव सम्भव ही नहीं है। (२) निःशोक होना—जो यात बीत चुंकी है, · \* भगवानके सम्बन्धकी दुइता होनेपर जब संसार-शरीरका आश्रय सर्पथा नहीं रहता, तय जीनेकी

(योगदर्शन २ । ३)

(योगदर्शन २ । १)

(श्रीपद्धाः १० (२ (३३)

उसको लेकर शोक होता है । बीती हुई बातको लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है; क्योंकि जो हुआ है, सह अवश्यम्भावी था और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है. वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेवाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करनेकी कोई बात ही नहीं है \* । प्रभके इस महलमय विधानको जानकर शरणागत भक्त सदा निःशोक रहता है; शोक उसके पास कभी आता ही नहीं।

(३) निश्चित्त होना-जब भक्त अपनी मानी हुई बस्तुओंसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक-पारलीकिक किञ्चित्पात्र भी चिन्ता नहीं होती अर्थात अभी जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? कहाँ रहना होगा ? मेरी क्या दशा होगी ? क्या गति होगी ? आदि चिन्ताएँ बिल्कल नहीं रहती † ।

भगवानके शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह एक बात आती है कि 'अगर मेरा जीवन प्रभक्ते लायक सन्दर और शद्ध नहीं बना तो भक्तोंकी बात मेरे आचरणमें कहाँ आयी? अर्थात नहीं आयी: क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं ।' वास्तवमें 'मेरी वृत्तियाँ हैं' ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी धोषी नहीं हैं। मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिमें जो मेरापन है-यही गलती है: क्योंकि जब भै भगवान्के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे? इसलिये शरणागतको मन, बृद्धि आदिकी अशुद्धिको चित्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात मेरी वितयाँ ठीक नहीं है-ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिये। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जायँ तो आर्तभावसे 'हे मेरे नाथ! हे मेरे प्रभो! बचाओ यवाओ !! ववाओ !!!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये: क्योंकि वे मेरे स्वामी है, मेरे सर्वसमर्थ प्रभू है तो

अब मैं चित्ता क्यों करूँ ? और भगवानने भी कह दिया है कि 'त चित्ता मत कर' (मा शचः)। अतः निधित्त होकर मनसे भगवानके चरणोंमें गिर जाय और भगवानसे कह दे-'हे नाथ! यह सब आपके हाथकी बात है. आप जानें।'

सर्वसमर्थ प्रभक्ते शरण भी हो गये और चिन्ता भी करें—ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं: क्योंकि शरण हो गये तो चिना कैसी? और चिना होती है तो शरणागति कैसी ? इसलिये शरणागतको ऐसा सोचना चाहिये कि जब भगवान यह कहते हैं कि 'मैं सम्पूर्ण पापोंसे छुड़ा दुँगा', तो क्या ऐसी वृत्तियोंसे छुटनेके लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? मैं तो बस, आपका हैं। हे भगवन् ! मेरेमें वृत्तियोंको अपना माननेका भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ ! शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि-ये कभी मेरे दीखें ही नहीं। परन्तु हे नाथ ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शरीर आदि कभी-कभी मेरे टीख जाते हैं: अब इस अपराधसे मेरेको आप हो छुड़ाइये —ऐसा कहकर निश्चन्त हो जाय ।

(४) नि:शङ्क होना-भगवानके सम्बन्धमें कभी यह सन्देह न करे कि मैं भगवानका हुआ या नहीं ? भगवान्ने मुझे खीकार किया या नहीं ? प्रत्युत इस बातको देखे कि 'मैं तो अनादिकालसे भगवानका ही था, भगवानुका ही है और आगे भी सदा भगवानुका ही रहेंगा । मैंने ही अपनी मुर्खतासे अपनेको भगवान्से अलग-विमुख मान लिया था । परन्तु मै अपनेको भगवानसे कितना हो अलग मान लें तो भी उनसे अलग हो सकता हो नहीं और होना सम्भव भी नहीं । अगर मैं भगवान्से अलग होना भी चाहूँ, तो भी अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवानी कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है-- मम एव अंशः' (गीता १५ । ७)' । इस प्रकार 'मैं भगवानुका

भ (१) राम कीन्ह चाहिंह सोड़ होई । करै अन्यदा अस निहं कोई । ।

<sup>(</sup>मानस १ । १२८ । १)

<sup>(</sup>२) होइहि सोइ जो राम रचि राजा । को करि तर्क बढाव साजा ।।

<sup>(</sup>मानस १ । ५२ । ४)

<sup>ां</sup> चिना दीनदवालको, मो मन सदा अनन्द । जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविन्द ।।

हैं और भगवान मेरे हैं'-इस वास्तविकताकी स्मति सकती है कि 'मैं भंगवान्का नहीं हैं; क्योंकि यह शङ्गाएँ---सन्देह मिट जाते हैं. मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीं है। शङ्काओं—सन्देहोंके लिये किञ्चिन्मांत्र भी गुंजाइश नहीं भगवानुका और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अंट्रट

अभी १५० कोस गड़ाजी और आगे हैं । उसने सोचा कि गड़ाजी कब पहुँचूंगा और फिर लौटकर कब आऊँगां !

रहती । (५) परीक्षा न करनां—भगवानके शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि 'जब मैं भगवानके शरण हो गया हैं तो मेरेमें ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये। यदि ऐसे-ऐसे लक्षण मेरेमें नहीं है तो मैं भगवानके शरण कहाँ हुआ?' प्रत्युत 'अद्वेष्टा' (गीता १२ । १३-१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे

तो आधर्य करे कि मेरेमें यह कमी कैसे रह गयी। इं ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी. मिट जायगी । कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे, उतने कम अब नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोंके जितने भी लक्षण हैं, वे सब बिना प्रयत्न किये आते हैं ।

(६) विपरीत धारणा न करना-भगवानके

शरणागत भक्तमें यह विपरीत घारणा भी कैसे ही

वीक है।' वह मौंके फूल लेकर अपने घरसे चला । घरसे गड़ाजी २०० कोस दूर घीं । पैदल रासा घलते-चलने वह धक गया तो किसीसे पूछा-भैया ! गष्ट्राजी कितनी दूर हैं ? यह बोला-तुम तो १५० कोस आये हो,

ऐसे दु:खी होकर उसने से हृहियों जंगलमें ही फेंक दीं और गाँवके पाससे वर्षांका मीठा जल वर्तनमें भर लिया; क्योंकि गड़ाजी जाते

गड़ाजी हो आया और फूल ठीक गड़ाजीमें डाल दिये । उसने कहा—हाँ, बिल्कुल गड्डाजी जाकर आया है । बड़े भाईने कहा-देख, रातको स्वप्रमें भेरेको माँ निस्ती थी और माँ ने मेरेसे कहा कि इसने तो मेरेको गङ्गाजी पहुँचाया ही नहीं, बीचमें ही डालकर आ गया । अब तू ही बता कि मौकी बात सची वा तेरी बात सची ? छोटा भाई बोला-माँ इधर ही क्यों आयी, उधर वयों नहीं गयी ? अर्थात् १५० कोस तो मैंने पहुँवा ही दिया

था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती त्ये ठीक पहुनजी पहुँच जाती । इस कहानीका तारार्थ यह हुआ कि भगवानके शरण होनेके बाद यह कसीटी कसते हैं-परीक्षा करते है कि 'भत्तोंके, सत्तोंक लक्षण भेरेमें नहीं आये तो मैं धगवान्के शरण नहीं हुआ —पह मौ कन्दी क्यों आयी,

है, अखण्ड है, नित्य है। मैंने इस सम्बन्धको तरफ ख्याल नहीं किया. यह मेरी गलती थी । अब बर गलती मिट गयी, तो फिर विपरीत धारणा हो हैं।

कैसे सकती है? जो मनुष्य सच्चे हुंदयसे प्रभुकी शरणागितको स्योकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिन्ता आदि -दोप नहीं रहते । उसका 'शरण-भाव स्वतः' हो दढ होता चला जाता है; जैसे-विवाह होनेके बाद

कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद और पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दाँदी-परदादी बन जाती है, तत्र उसकी स्वप्रमें भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीं हैं। उसके मनमें यह भाव दुढ़ हो जाता है कि मैं

तो यहाँको ही है और ये सब मेरे ही है। जब ‡ इसे समझनेके लिये एक प्रामीण कहानी है। एक पाँक तीन लड़के थे। दो लड़के यड़े थे और काम-धन्या करते थे । तीसरा लड़का सीधा-सादा और भोला था । उनकी माँ मर गर्या । दोनों बड़े भाइयाँने छोटे भाईसे कहा कि मौंक फूल (अस्थियाँ) गड्डाजीमें डाल दे, इतना काम तू कर दे। उसने कहा- धहुत

हैं तो लौटते समय गङ्गाजल लाते हैं । फिर यह वहाँसे पीछे चला आया और अपने गाँव पहुँच गया । यहे भाई सोचने लगे कि अगर यह गङ्गाजी जाकर आता तो इतने दिनोमें नहीं आ सकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं । यह भाइयोने उससे पूछा—तू गङ्गाजी जाकर आया है क्या ? उसने कहा — हाँ, गङ्गाजी जाकर आया है; ठीक गङ्गाजीके महाकुण्डमें पूल डालकर वहाँ से गङ्गाजीका सह जल लाया है । ऐसे यह झुठ बोल गया । भाइयोंने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिये वे चुप हो गये । दूसरे दिन नींदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे बोला-अरे.भाई! सू सच्ची बात बता दे, क्या मू

सुन्दी ही क्यों नहीं गयी कि 'जब मैं भगवान्के शरण हो गया से अब इन सक्षणोंकी कमी क्यों रह गयी ? मेरेमें ये लक्षण क्यों नहीं आये ?" ऐसी मान्यतासे तो सायक शरणागत हो जायगा और पूर्णना भी हो जायगी । परन्तु यह मान्यता करेगा कि 'मीमें ऐसे लक्षण नहीं आवे तो मैं शाण नहीं हुआ तो धोला हो जायगा!

उसके पौत्रकी स्त्री आती है और घरमें उदण्डता करती है. खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड दिया! पर उस बढी दादीको यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी दढता हो सकती है, तब भगवानके ही अंश इस प्राणीका भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह दढ हो जाय-इसमें आधर्य हो क्या है! वास्तवमें भगवानके सम्बन्धकी दुढ़ताके लिये केवल संसारके

सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंको शरण होनेपर उस शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी किञ्चित कमी रह जाय, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पडकर (परवशतासे) कभी किञ्चित कोई दष्कर्म हो जाय, तो उसके हदयमें जलन पैदा हो जायगी । इसलिये उसके लिये अन्य कोई प्रायश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान कुपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं \* । भगवान भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं. गुणों

माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है ।

और अवगुणोंको नहीं † अर्थात् भगवान्को भक्तके दोप दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ जो अपनापन है, वही दीखता है । कारण कि स्वरूपसे भक्त सदासे ही भगवानका है । दोप आगन्तक होनेसे आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरस्तर ज्यों-का-त्यों ही रहता है। इसलिये भगवानुकी दृष्टि सदा इस वास्तविकतापर ही जमी रहती है। जैसे, कीचड आदिसे सना हुआ बच्चा जब माँके सामने आता है. तय माँकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती है, बच्चेके मैलेकी तरफ नहीं जाती । बच्चेकी दृष्टि भी मैलेकी तरफ नहीं जाती । माँ साफ करे या न

करे. पर बच्चेकी दिष्टमें तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टिमें तो केवल माँ ही है । द्वीपदीके मनमें कितना द्वेय और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुःशासनके खुनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशोंको बाँधँगी! परन्तु द्रौपदी जब भी भगवानुको पुकारती है, भगवान् चट आ जाते हैं; क्योंकि भगवानुके साथ द्रीपदीका गाढ अपनापन था ।

भगवान्के साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते

है-(१) भगवान् मेरे हैं और (२) मैं भगवानका हैं । इन दोनोंमें भगवानका सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हुए भी 'भगवान् मेरे हैं'- इस भावमें भगवानसे अपनी अनुकूलताकी इच्छा हो सकती है कि 'भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ?' परन्तु 'मैं भगवान्का हैं' इस भावमें भगवानसे अपनी अनकलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि 'मै भगवानुका हूँ तो भगवान मेरे लिये जैसा ठीक समझें. वैसा ही निःसंकोच होकर करें'। इसलिये साधकको चाहिये कि यह भगवानुकी ही मरजीमें सर्वथा अपनी मरजी मिला दे, भगवानुपर अपना किञ्चित भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने । कहीं भी भगवान हमारे मनकी करें तो उसमें सकीच हो कि मेरे लिये भगवान्को ऐसा करना पड़ा ! यदि अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता. प्रत्युत संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है । शरणागत भक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके प्रतिकल परिस्थितिमें

शरणागत भक्तको अपने लिये कभी किश्चित्पात्र भी कुछ करना रोप नहीं रहता; क्योंकि उसने सम्पूर्ण ममतावाली वस्तुऑसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर दिया, जो वास्तवमें प्रमुका हो था। अब करने, कराने आदिका सब काम भगवानका ही

भी भगवानुको मरजी समझकर प्रसन्न रहता है।

. 77 -

स्वपादमलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्मयच्चीत्पतितं कथशिद् धुनौति सर्व हरि संनिविष्टः ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्भाः ११ १५ १४२)

<sup>&#</sup>x27;ओ प्रेमी भक्त भगवान्के चरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात् कोई पाप-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान् श्रीहरि उसे सर्वधा नष्ट कर देने हैं। ्राप्त का शा ों रहति न प्रभु चित चुक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ।।

रह गया । ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से-कठिन और भयंकर-से-भयंकर घटना,परिस्थितिमें भी अपनेपर प्रमुकी महान् कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है. मस्त रहता है । जैसे, गरुड्जीके पूछनेपर काकभुशुण्डिजीने 'अपने पूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोंमें नीच चाण्डाल पक्षी (कौआ) बना दिया; परन्त काक मुशुध्डिजीके मनमें न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आयी । उन्होंने उसमें भगवान्का शुद्ध विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, प्रत्यत मन-ही-मन बोल उठे-- 'उर प्रेरक रघुवंस विभूषन' (मानस ७ । ११३ । १) । ऐसा भयंकर शाप मिलनेपर भी जब काकभूशण्डिजीकी प्रसन्नतामें कोई कमी नहीं आयी, तब लीमश ऋषिने उनको भगवानका प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक रामजीका ध्यान बताया । फिर भगवानुको कथा सुनायी और अत्यत्त प्रसन्न होकर काकभुराण्डिजीके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया— 'मेरी कृपासे तुम्हारे हृदयमें अवाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रामजीके प्यारे हो जाओगे । तम सम्पूर्ण गुणोंकी खान बन जाओंगे । जिस रूपको इच्छा करोगे, यह रूप धारण कर लोगे । जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्चिन्यात्र भी नहीं आयेगा' आदि-आदि । इस प्रकार बहत-से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि 'हे ऋपे। तुमने जी कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा, यह मन, वाणी. कर्मसे मेरा भक्त है ।' इन्हों वातोंको लेकर भगवानुके विधानमें सदा प्रसन्न रहनेवाले काकमुश्पिङजीने कहा भगति पद्ध हठ करि रहेउँ दीन्हि महा रिवि साप ।

मृति दुर्लभ कर पायउँ देखह भजन प्रताय ।। (मानंस ७ (११४ ख)

यहाँ 'भजन प्रताप' शब्दोंका अर्थ हैं—भगवानके विधानमें हर समय प्रसन्न रहना । विपरीत-से-विपरीत अयस्यामें भी प्रेमी भक्तकी प्रसन्नता अधिक-से-अधिक बढ़ती रहती है; क्येंकि प्रेमका खरूप ही प्रतिकाण वर्धमान है।

यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है. वह सदा हो अपनेको प्यारी लगती है। भगवान सम्पूर्ण जीवोंको अपना प्रिय मानते है—'सब मम प्रिय सब मम उपजाएं (मानस ७ ।८६ ।२) और इस जीवको भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशौल संसार और शारीको भूलसे अपना मानकर अपने पारे प्रमसे विमुख हो जाता है। इसके विमुख होनेपर भी भगवान्ने अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही संकते हैं। कारण कि जीव सदासे साक्षात् भगवान्का ही अंश है । इसलिये सम्पूर्ण जीवोंके साथ भगवानुको आत्पीयता अक्षुण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही वनी हुई है । इसीसे वे मात्र जीवॉपर कृपा करनेके लिये अर्थात् भक्तोंकी रक्षा, दुर्शेका विनाश और धर्मकी स्थापना—इन तीन बातोंके लिये समय-समयपर अवंतार सेते हैं. (गीता ४ । ८) । इन सीनों चातों में केवल भगवानुकी आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रहा, दशेका विनाश और धर्मको स्थापनासे भगवानका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भगवान् तो ये तीनों ही काम केवल प्राणियात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं। इससे भी प्राणिमात्रके साथं भगवानकी स्वामाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैपिता, सुद्दता और निरपेसं उदारता हो सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं—'मद्भको 'भव, मन्मना भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुल'। इन चारों बातोंमें भगवान्का तालप्यं केवल जीवको अपने सम्पुख करानेपे ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत् पदार्थीसे विमुख ही जार्य, क्योंकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना-मरना, मात्र विपति आदिमें मुख्य हेतु भगवान्से विम्छ होना

> ही है। भाषान जो कुछ भी विधान करते हैं. यह संसार-मानके सम्पूर्ण जीवीके करपाणके लिये हो करते है— बस, भगवान्की इस कुपाकी तरफ जीववी चूँट हो जाय, हो फिर दसके लिये क्या करना वाकी छा ? जीवंकि हिनके लिये भगवान्के इदयमें एक

तडफन है, इसीलिये भगवान 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं क्रज' वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते है । कारण कि भगवान् जीवमात्रको अपना मित्र मानते है--'सहदं सर्वभूतानाम्' (५ । २९) और उन्हें यह खतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन है, उनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा सुगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हैं।

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवलुपासे ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, लययोग, इठयोग, राजयोग, मन्तयोग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब-के-सब भगवानके द्वारा और भगवत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट किये गये हैं \* । अतः इन सब साधनोंमें भगवत्कृपा ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनको सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है ।

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, भगवानके चरणोमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृतियाँ शुद्ध नहीं हुई, आदि । इस प्रकारकी चिन्ताएँ करना मानो बैंदरीका बच्चा बनना है । वैंदरीका बच्चा स्वयं हो बैंदरीको पकड़े रहता है। बैंदरी कुदे-फाँदे, किघर भी जाय, बच्चा स्वयं बँदरीसे चिपका रहता है।

भक्तको तो अपनी सब चिन्ताएँ भगवानपर ही छोड़ देनी चाहिये अर्थात भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियोंको ठीक करें या न करें हमें शुद्ध बनायें या न बनायें-- यह सब भगवानुकी मरजीपर छोड देना चाहिये । उसे तो बिल्लोका बच्चा बनना चाहिये । बिल्लीका बच्चा अपनी माँपर निर्भर रहता है।बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाय । विल्ली अपनी मरजीसे बच्चेको उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत पक

संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर 🕇 केवल भगवान्का चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवान्की तरफ ही देखता रहता है। भगवानुका जो विधान है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मनकी कछ भी नहीं लगाता ।

जैसे, कुम्हार पहले मिट्टीको सिरपर उठाकर लाता है तो कुम्हारकी मरजी, फिर उस मिट्टीको गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हारकी मरजी, फिर चक्केपर चढाकर घुमाता है तो कुम्हारकी मरजी । मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तम घड़ा बनाओ, सकीरा बनाओ, मटकी बनाओ । कुम्हार चाहे जो बनाये, उसकी मरजी है । ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मरजी, मनकी बात नहीं रखता । यह जितना अधिक निश्चित्त और निर्भय होता है, भगवत्कपा उसको अपने-आप उतना हो अधिक अपने अनुकृत बना लेती है और जितनी वह चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवलुपामें बाधा लगाता है अर्थात् शरणागत होनेपर भगवानको ओरसे जो विलक्षण. विचित्र, अखण्ड, अट्ट कपा आती है, अपनी चिन्ता करनेसे उस कपानें बाधा लग जाती है।

जैसे धीवर (मछुआ) मछलियोंको पकड़नेके लिये नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर आनेवाली सब मछलियाँ पकडी जाती हैं: परन्त जो मछली जाल डालनेवाले मछएके चरणेंकि पास आ जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती । ऐसे ही भगवानुकी माया - (संसार-) में ममता करके जीव फैस जाते हैं और जन्मते-मरते रहते हैं; परन्तु जो जीव मायापति भगवानके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, वे मायाको तर जाते हैं-- "मामेख ये प्रपद्यन्ते मायामेनां तरन्ति ते' (गीता ७। १४) । इस दृष्टान्तका एक ही अंदा महण काना चाहिये: क्योंकि धोवरका तो मछलियोंको जालमें फँसानेका भाव होता है, परन्तु भगवान्का जीवोंको मायामें

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।।

मत जो कुछ काम करता है, उसको चगवान्का ही समझकर, घगवान्की ही शक्ति मानकर, भगवानुके ही लिये करता है, अपने लिये किस्तिनात्र भी नहीं करता —यही उसका हाथ-पैर समेटना है।

फँसानेका किञ्चित्पात्र भी भाव नहीं होता। भगवानुका भाव तो जीवोंको मायाजालसे मुक्त करके अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते हैं--'मामेक शरणं क्रज'। जीव संयोगजन्य सुखकी लोलपतासे खद ही मायामें फैस जाते हैं।

जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी पुरत्तु जिसके आधारपर चकी दाने पिस जाते हैं;\* चलती है, उस कीलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्यों-के-त्यों साबत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप संसाको चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हैं अर्थात् दुःख पाते हैं; परन् जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवानके चरणोंका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे वच जाता है-'कोई हरिजन ऊयरे, कील माकड़ी पास' यह दृष्टान्त भी पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवान्के भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य यह है कि जो भगवानका अंश होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है ।

संसार और भगवान-इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ है और भगवानुका सम्बन्ध वास्तविक है। संसारका सम्बन्ध तो मनुष्यको पर्यान बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवानुका सम्बन्ध मनुष्यको स्थाधीन बनाता है, चिन्यय बनाता है और बनाता है भगवान्का भी मालिक १

किसी चातको लेकर अपनेमें कुछ भी विशेषता दीखती है, यही वास्तवमें पराधीनता है । यदि मन्त्य विद्या, युद्धि, धन-सम्पत्ति, त्याग, वैद्याय आदि किसी वातको लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस ्विन्यय तत्वपर ही है आर्थात् जिनकी दृष्टिमें विन्यय विद्या आदिको पराधीनता, दासता ही है । जैसे, कोई धनको लेकर अपनेमें विशेषता ः है तो यह विशेषता वास्तवमें धनकी ही नरीं । वह

अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह

धनका गुलाम है। मंसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थीको लेकर जो अपनेमें कछ विशेषता मानता है, उसकी ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित कर देते हैं । परना जो भगवानके आश्रित होकर सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान्ही ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । मगवान चाहे उसको अपना मुक्टमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कछ भी विशेषता नहीं दीखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती. अपनेमें किसी वातका अभिमान नहीं होता. उस भक्तमें भगवानुकी विलक्षणता उतर आती है। किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, युद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय यन जाते हैं। उनमें जहताका अत्यन्त अधाव हो जाता है । ऐसे भगवानके वर्ड प्रेमी भक्त भगवान्में ही समा गये, अन्तमें उनके. शरीर नहीं मिले । जैसे मीरावाई शरीर-सहित पगवानुके श्रीविग्रहमें लीन हो गयीं । केवल पहचानके लिये उनकी साडीका छोटा-सा छोर श्रोवियहके मुख्ये रह गया और कुछ नहीं यचा । ऐसे ही सत्त श्रीतुकारामजी

शरीर-सहित वैकुण्ड चले गये । ज्ञानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्येंकि शनी असतसे सम्बन्ध-विच्छेद करके, असतसे अलग होकर स्वयं विकास तत्वमें स्थित हो जाता है। परन् जब भक्त भगवानुके सम्मुख होता है, तत्र उसके शर्पर, इन्द्रियों, मन, प्राण आदि सभी भगवान्के सम्मुख हो जाते हैं । तारार्य पह हुआ कि जिनकी दृष्टि केयल जड़ताकी स्वतन्त सता ही नहीं होती, तो उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है आदि विचय हो जाते हैं । हाँ, छोगोंनी

दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें .उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं ।

भगवान्के सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके लिये भगवान्की कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र संसारका स्नेहपूर्वक पालन करनेवाली और भगवान्से अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रपु-शरणागतपर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । लौकिक व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिवता खीको पितृभक्त पुत्र घहत प्यार लगता है ।

दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपृति प्रभु जब अपने भक्तको देखनेक लिये गरुड्पर बैठकर पचारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड्पर बैठकर आती हैं, जिस गरुड्की पाँखोंसे सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है! परन्तु कोई भगवान्को न चाहकर केयल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके रहेके कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर ठनका वाहक विवास उल्लू होता है। ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको भाग्त करके मनुष्य भी मदान्य हो जाता है। अगर उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका चड़ा भागी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँको ही कुट्टिसे देखता है, इसलिये वह महान् अध्ये हैं।

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान्का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान्से अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगवान्के साथ आ हो जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ मगवान् भी आ जायँ—चंग्र नियम नहीं है।

शरणागितके विषयमे एक कथा आती है। सीताजी, रामजी और हनुमान्जी जंगलमें एक वृक्षके नीचे बैठे थे। उस वृक्षकी शाखाओं और टहनियोंपर एक लता छायी हुई थी। लताक कोमल-कोमल तनु फैल रहे थे। उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोपलें निकल रही थीं और कहींपर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तोंसे लता छायी हुई थी। उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही

सुहावना लग रहा था । उस वृक्षकी शोभाको देखकर भगवान् श्रीयम हनुमान्जीस बोले— देखो हनुमान्! यह लता कितनी सुन्दर है! वृक्षके चारों ओर कैसी छायी हुई है! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, सुगन्धित फूल और हरी-हरी पत्तियोंसे इस वृक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही है! इससे जंगलक अन्य सब वृक्षोंसे यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है! इतना ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा हो रही है। इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस वृक्षका आश्रय लेते हैं। घन्य है यह लता!'

भगवान् श्रीयमके मुखसे लताको प्रशंसा सुनकर सीताजी हनुमान्जीसे बोलों —देखो बेटा हनुमान् ! तुमने ख्याल किया कि नहीं ? देखो, इस लताका कपर चढ़ जाना, फूल-पत्तीसे छा जाना, तन्तुओंका फैल जाना—ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही हैं । इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है । इसलिये मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है । आधार तो वृक्ष ही है । यृक्षके सहारे विना लता स्वयं क्या कर सकती है ? कैसे छा सकती है ? अब बोलो हनुमान् ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?'

रामजीने कहा — 'क्यों हनुमान्! यह महिमा तो लताको हो हुई न?'

हनुमान्जी योले—'हमें तो तीसरी ही बात सूझती है।'

सीताजीने पूछा-'वह क्या है बेटा?'

हनुमानुजीने कहा—'माँ! वृक्ष और लताकी छाया यड़ी सुन्दर है। इसलिये हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही अच्छा लगता है अर्थात् हमें तो आप दोनोंकी छाया-(चरणोंके आश्रय-) में रहना ही अच्छा लगता है!

सेवक सुत पति मातु मरोसें । रहइ असोच घनइ प्रभु पोसें ।।

(मानस ४ ।३ ।२)

ऐसे ही भगवान् और उनकी दिव्य आहादिनी शक्ति—दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं। परनु कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान्को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल उनकी

फँसानेका किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं होता। भगवानका भाव तो जीवींको मायाजालसे मक्त करके अपने दारण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते हैं--'मामेकं द्वारणं क्रज'। जीव संयोगजन्य सुखकी लोल्पतासे खुद ही मायामें फँस जाते हैं।

जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी दाने पिस जाते हैं:\* परना जिसके आधारपर चक्की चलती है, उस फीलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्यों-के-त्यों सावत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हैं अर्थात् दुःख पाते हैं: परन्तु जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवानके चरणोंका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है-'कोई हरिजन ऊयरे, कील माकड़ी पास' । परन्तु यह दृष्टान्त भी पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो खामाविक ही कीलके पास रह जाते हैं। वे बचनेका कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवानुके भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य यह है कि जो भगवानुका अंश होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है. वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है ।

संसार और भगवान-इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ है और भगवानका सम्बन्ध वास्तविक है। संसारका सम्बन्ध तो मनव्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवानुका सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता है, विन्मय बनाता है और बनाता है भगवानुका भी मालिक ।

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी विरोपता दीखती है, यही वास्तवमें पराघीनता है । यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी · बातको लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदिकी पराधीनता, दासता ही है । जैसे, योई धनको लेकर अपनेमें विशेषता मानता है तो यह विशेषता बास्तवमें धनकी ही हुई, खुदकी नहीं । वह

अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह धनका गुलाम है।

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पटार्थीके लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसकी ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित कर देते हैं । परन्तु जो भगवानके आश्रित होकर सड़ा भगवान्पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कंछ विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत मगवानको ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । भगवान चाहे उसको अपना मुक्टमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कुछ 'भी विशेषता नहीं दोखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस असको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, उस भक्तमें भगवानुकी विलंक्षणता उत्तर आती है। किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इन्द्रियों, मन, युद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़तावा अत्यन्त अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान्के कई प्रेमी मक्त भगवानमें ही समा गये, अक्तमें उनके शरीर नहीं मिले । जैसे मीरावाई शरीर-सहित भगवान्के श्रीविग्रहमें लीन हो गयों । केवल पहचानके लिये . उनकी साडीका छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रहे । गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सत्त श्रीतुकारामजी

शग्रेर-सहित वैकण्ठ. चले गये । जानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि शनी असतसे सम्बन्ध-विच्छेद करके, असतसे अलग होका खयं जिन्मय-तत्वमें स्थित हो जाता है। परनु जय भक्त मगवान्के सम्मुख होता है, तब उसके शर्धर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण आदि सभी भगवानुके सम्मुख हो जाते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि कैयल चिन्मय तत्वपर ही है अर्थात् जिनकी दृष्टिमें विन्मय तत्वसे भित्र जड़ताकी स्वतन्त सत्ता ही नहीं होती, हैं -यह चिन्मयता उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है और से शरीर कादि चिन्मय हो जाते हैं । ही, होगोंकी

धलनी घन्नी देखकर दिया करीत रोप । हो घाटनों आपके सामुन बचा न कोप !!

दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं।

भगवानुके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके लिये भगवान्की कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र संसारका स्नेहपूर्वक पालन करनेवाली और भगवान्से अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्रेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । लौकिक व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिव्रता स्त्रीको पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है।

दसरी बात, प्रेमभावसे परिपृरित प्रभु जब अपने भक्तको देखनेके लिये गरुड़पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती है, जिस गरुड़की पाँखोंसे सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है! परन्तु कोई भगवानको न चाहकर केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके स्नेहके कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन दिवान्ध उल्ल होता है । ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्य हो जाता है। अगर . उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि वह तो अपनी माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इसलिये वह महान् अधम है।

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान्का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान्से अभित्र रहनेवाली लक्ष्मी भगवान्के साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान भी आ जायँ-यह नियम नहीं है।

शरणागतिके विषयमें एक कथा आती है। सीताजी, रामजी और हनुमान्जी जंगलमें एक वृक्षके नीचे बैठे थे । उस वृक्षकी शाखाओं और टहनियोंपर एक लता छायी हुई थी। लताके कोमल-कोमल तन्तु फैल रहे थे । उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोपलें निकल रही थीं और कहींपर तामवर्ण के पते निकल रहे थे । पुष्प और पत्तोंसे लता छायी हुई थी । उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही

सुहावना लग रहा था । उस वृक्षकी शोभाको देखकर भगवान् श्रीराम हनुमान्जीसे बोले-- 'देखो हनुमान्! यह लता कितनी सुन्दर है! वृक्षके चारों ओर कैसी छायी हुई है! यह लता अपने सन्दर-सन्दर फल, सुगन्धित फूल और हरी-हरी पत्तियोंसे इस वृक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही है ! इससे जंगलके अन्य सब वृक्षोंसे यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है! इतना ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा हो रही है। इस लताके कारण ही पश्-पक्षी इस वृक्षका आश्रय लेते हैं । धन्य है यह लता!'

भगवान् श्रीरामके मुखसे लताकी प्रशंसा सुनकर सीवाजी हनुमान्जीसे बोलीं—देखो बेटा हनुमान् । तुपने ख्याल किया कि नहीं ? देखो, इस लताका ऊपर चढ़ जाना, फुल-पत्तोंसे छा जाना, तत्तओंका फैल जाना-ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही हैं। इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है। इसलिये मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है। आधार तो वृक्ष ही है। वृक्षके सहारे विना लता स्वयं क्या कर सकती है? कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान् ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?'

रामजीने कहा - 'क्यों हन्मान् । यह महिमा तो लताकी ही हुई न?'

हन्मान्जी बोले-'हमें तो तीसरी ही बात सूझती

सीताजीने पूछा-'वह क्या है घेटा?' हनुमानुजीने कहा-'माँ ! वृक्ष और लताकी छाया यडी सन्दर है । इसलिये हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही अच्छा लगता है अर्थात् हमें तो आप दोनोंकी छाया-(चरणोंके आश्रय-) में रहना ही अच्छा लगता है!

> सेवक सुन पति पातु भरोसे । रहड़ असोच खनड़ प्रभु पोसें 11

> > (मानस ४ ।३ ।२)

ऐसे हो भगवान् और उनकी दिव्य आहादिनी शकि-दोनों हो एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं । परनु कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई फैउल भगवान्को श्रेष्ठ बताता है; और कोई केयल उनकी

### शरणागतिका रहस्य

शरणागितका रहस्य क्या है—इसको वास्तवमें भगवाम् ही जानते हैं । फिर भी अपनी समझमें आयी बात कहनेकी चेष्टा की जाती हैं; क्योंकि हरेक आदमी जो बात कहता है, उससे वह अपनी युद्धिका ही परिचय देता है । पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे यहाँ आयी बातोंका उत्टा अर्थ न निकालें; क्योंकि प्रायः लोग किसी ताल्विक रहस्यवाली बातको गहराईसे समझे यिना उसका उत्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं, इसलिय ऐसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं ।

भगवान्ने गीतामें शरणागतिके विषयमें दो चार्ते बतायी हैं—

- (१) 'मामेकं शरणं ग्रज' (१८ । ६६) 'अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा'।
- (२) 'स सर्वेविद्धजित मां सर्वभावेन भारत' (१५ ।१९) 'वह सर्वज पुरुष सर्वभावेसे मेरा भजन फरता है', 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत' (१८ ।६२) 'तू सर्वभावसे उस परमात्माकी शरणमें जा' ।

हम भगवान्के शरण कैसे हो जायें ? केवल एक भगवान्के शरण हो जायें अर्थात् भगवान्के गुण, ऐधर्य आदिको तरक दृष्टि न रहें और सर्वभावसे भगवान्के शरण हो जायें अर्थात् साधमें अपनी कोई सांसारिक कामना न रहें।

केवल एक भगवान्के शरण होनेका रहस्य यह । है कि भगवान्के अनन्त गुण हैं, प्रभाव है, तस्य है,

रहस्य है, महिमा है, लॉलाएँ है, नाम है, धाम है; भगवान्का अनन ऐधर्य है, माधुर्य है, सौन्दर्य है—इन विमृतियोंकी तरफ शरणागत पक देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि 'मैं केवल भगवान्का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं।' अगर वह गुण, प्रभाव आदिको तरफ ऐखकर भगवान्की शरण लेता है, तो वास्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिक ही शरण हुआ, भगवान्के शरण नहीं हुआ। परना इन वार्ताका उत्तर अर्थ न लगा हों।

उल्य अर्थ लगाना क्या है? भगवान्के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐसर्थ, माधुर्य, सौन्दर्य आदिको मानना ही नहीं है, इनको तरफ जाना ही नहीं है। अब बुख्ड करना है ही नहीं, न भगवा करना है, न भगवान्के गुण, प्रभाव, होता आदि सुननी है, न भगवान्के धाममें जाना है—यह उल्य अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान् अनर्थ करना है।

ह । इनका एसा अप लगाना महान् अनय करना है ।

केवल एक भगवान्के शरण होनेका तारपर्य है—
केवल भगवान् मेरे हैं। अब ये ऐसर्य-सम्पन्न हैं तो
बड़ी अबड़ी बात और उनमें कुछ भी ऐसर्य नहीं है तो
बड़ी अबड़ी बात और उनमें कुछ भी ऐसर्य नहीं है तो
बड़ी अबड़ी बात । वे बड़े दयालु है तो बड़ी अबड़ी
बात और इतने निहुद्द कठोर है कि उनके समान्
दुनियामें कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अबड़ी
बात । उनका बड़ा भाग्री प्रभाव है तो बड़ी अबड़ी
बात । उनका बड़ा भाग्री प्रभाव है तो बड़ी अबड़ी
बात । रारणागतमें इन बातोंकी बोई परवाह नहीं
होती । उनका तो एक ही भाग्र रहता है कि भगवान
जैसे भी है, मेरे हैं । भगवान्ही इन

 <sup>(</sup>१) असुन्तः सुन्दरशेखरो वा गुजीविहीनो गुणिनां वसे या ।

हेरी मिंव स्वात् करुणाव्युचियाँ स्थापः स एकचा गतिर्यनायम् ।।

'मेरे, प्रियतन श्रीकृष्ण असुन्दर हो या सुन्दर-किरोमीम हो, गुण्यून हो या गुण्ययोवे क्षेष्ठ हो, मेरे

पति हेर राजते हो या करुणासिन्यु रूपमे कृता करते हों, वे काहे जैसे हो, मेरी तो क्षे ही एकपात्र गति है।

<sup>(</sup>२) आहितव्य या पाटरानी विनयु मानदर्शनायाँहर्दा करोतु खा । यजा तथा वा विद्यान सम्बद्धे मन्द्रागनायानु स एव नायाः ।। (गिकाष्टक ८)

दाख छोहारा छाडि अमतफल. विषकीस विष खात ।। जो चकोर को दै कपर कोउ. तजि अंगार अघात । मध्य करत घर कोरे काठमें. बैंधत कमल के पात ।। ज्यों पतंत्र हित जान आपनी. दीपक सों लपदात ।

'सरदास' जाको मन जासों.

ताको सोड सहात ।।

भगवानके प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको. उससे प्रेम करनेवालेको मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते । भगवानके प्रभावको तरफ न देखनेवाला भगवत्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी-भक्त भगवान को वाँध भी सकता है. उनकी बिक्री भी कर सकता है! भगवान देखते हैं कि वह मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावको तरफ देखतातक नहीं, तो भगवानके मनमें उसका बड़ा आदर होता है ।

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारेमें कुछ पानेकी कामना है। हमारे मनमें उस कामनावाले पदार्थका आदर है । जबतक हमारे मनमें कामना है, तबतक हम प्रभावको देखते हैं। अगर हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो भगवानके प्रभाव, ऐश्चर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगी। केवल भगवानको तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवानके शरण हो जायँगे, भगवानके अपने हो जायँगे।

पतना राक्षसीने जहर लगाकर स्तन मुखमे दिया तो उसको भगवानने माताको गति दे दो \* अर्थात् जो मुक्ति यशोदा भैयाको मिले, वह मुक्ति पृतनाको मिल गयी ।

बातोंकी परवाह न होनेसे भगवानुका ऐश्वर्य, माधर्य, सौन्दर्य, गुण, प्रभाव आदि चंले जायँगे. ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो

हमारी असली शरणागति होगी । जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवानके शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान्के शरण नहीं होते, प्रत्युत गण, प्रभाव आदिके ही शरण होते हैं: जैसे—कोर्ड रुपर्योवाले आदमीका आदर करे तो वास्तवमें वह आदर उस आदमीका नहीं, रुपयोंका है। किसी मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी-(पद-) का है । किसी बलवान व्यक्तिका आदर किया जाय तो वह उसके बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है। परन्तु अगर कोई केवल व्यक्ति-(धनी आदि-) का आदर करे तो इससे धनीका धन या मिनिस्टरको मिनिस्टरी चली जायगी—यह बात नहीं है । वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवानके शरण होनेसे भगवान्के गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे-ऐसी बात नहीं है । परन्त हमारी दृष्टि तो केवल भगवानपर ही

रहनी चाहिये, उनके गुणी आदिपर नहीं । सप्तर्षियोंने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके अनेक अवगुणोंका और विष्णुके अनेक सद्गुणोंका वर्णन करते हुए उनको शिवजीका त्याग करनेके लिये कहा, तब पार्वतीजीने उनको यही उत्तर दिया-महादेव अवगुन भवन बिप्नु सकल गुन धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ।।

(मानस १।८०)

ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्भवजीसे कही थी-कर्धा ! मन माने की बात ।

<sup>&#</sup>x27;वे चाहे मुझे हदयसे लगाकर हर्षित करें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरोतले रौद डालें अथवा दर्गन न देकर मर्माहत ही करें । से परम खतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें, वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूमरा कोई नहीं ।'

<sup>(</sup>१) अहो वकी यं स्तनकालकुटं जियांसयापाययद्व्यसाध्यी ।

सेभे गति धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं प्रजेम ।।

<sup>(</sup>श्रीमद्भाः ३।२।२३)

<sup>&#</sup>x27;अहो ! इस पापिनी पूतमाने जिन्हें मार डालनेकी इच्छासे अपने सन्तींपर लगाया हुआ कालुकूट ۴ पिलाकर भी वह गति प्राप्त को, जो धात्रीको मिलनी चाहिये, उनके अलावा और कौन दयालु है, जिसकी

जो मुखर्में जहर देती है, उसे तो भगवान्ने मुक्ति दे दी । अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैयाको भगवान् क्या दें ? तो अनन्त जीवोंको मुक्ति देनैवाले भगवान् मैयाके अधीन हो गये, दन्हें अपने-आपको ही दे दिया ! मैयाके इतने वशीभूत हो गये कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डस्कर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैयाकी भगवानुके प्रभाव, ऐधर्यकी तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान्से मुक्ति चाहता है, उसे भगवान् मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान् अपने-आपको ही दे देते हैं।

सर्वभावसे भगवान्के शरण होनेका रहस्य यह है कि हमारा राग्रेर अच्छा है, इन्द्रियाँ वशमें हैं, मन शुद्ध-निर्मल है, बुद्धिसे हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हम यशस्त्री हैं, हमारा संसारमें मान है-इस प्रकार 'हम भी कुछ है' ऐसा मानकर भगवान्के शरण होना शरणागति नहीं है । भगवान्के शरण होनेके याद शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये: हमारी बद्धि ऐसी होनी चाहिये: हमारा मन ऐसा होना चाहिये: हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिये: हमारी ऐसी भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण होने चाहिये; हमारेमें ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सुननेपर औस् बहने लगें, कण्ठ गद्गद हो जाय; पर ऐसा हमारे जीवनमें हुआ ही नहीं तो हम भगवानके शरण कैसे हुए ? आदि-आदि । ये याते अनन्य रारणागतिकी कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरण हो जाता है, यह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है ? मन चराल है कि स्थिर है ? युद्धिमें जानकारी है कि अनजानपना है ? अपनेमें मुर्द्रता है कि विद्रता है ? योग्यता है कि अयोग्यता है ? आदि । इन संबंदी संग्रंभ यह स्वप्नमें भी नहीं देखता; क्योंकि

उसकी दृष्टिमें ये सब चीजे कूड़ा-करकट है, जिन्हे अपने साथ नहीं लेना है । यदि इन चीजोंकी तरफ देखेगा तो अभिमान ही बहुंगा कि मैं धगवानुका शरणागत भक्त हैं अथवा निराश होना पड़ेगा कि मै भगवान्के शरण तो हो गया, पर भक्तक गुण (गीता १२ । १३---१९ ) तो मेरेमें आये ही नतें। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनेमें भताकि ग्य दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और अगर नहीं दिखायी देंगे तो निराशा हो जायगी। इसलिये यही अच्छा है कि भगवानके शरण होनेके बाद इन गुणोंकी तरफ भूलकर भी नहीं देखें । इसका यह उंट्य अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर-विरोध करें, चाहे द्वेप करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें ? यह अर्थ विल्लुल नहीं हैं। तालपें है कि

इन गुणोंकी तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिये।

भगवानुके शरण होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण

अपने-आप ही आयेंगे, पर इनके आने या न आनेसे

उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिये। अपनेमें

ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिये कि अपनेमे ये गुण

या लक्षण है या नहीं।

सच्चा शंरणागत भक्त तो भगवान्के गुणीको तरफ भी नहीं देखता और अपने गुंणोंकी तरफ भी महीं देखता । वह भगवानुके कैंचे-कैंचे प्रेमियोंको तरफ भी नहीं देखता कि ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं, तत्तको जाननेवाले जीवन्युक्त ऐसे-ऐसे होते हैं। आयः खोग ऐसी कसौटी लगाने है कि यह भगवानुका भजन करता है तो धौगार कैसे हो गया ? भगवानका भक्त हो गया तो उसको बुखार पर्यो आ गया ? उसपर द:ए येपी आ गया ? उसका चेटा

क्यों मर गया ? उसका धन क्यों चला गया ? उसका

संसारमें अपवश वयों हो गंवा ? उसका निगदर मंहि

हो गया ? आदि-अपदि । ऐसी वसीटी लगान बिन्तुल

फॉलन बान है, बड़े नोचे दर्जेको बात है। ऐसे

<sup>(</sup>२) गई मारन पूरता कुछ कालपुट लगाइ । मार्की गरि देई तारि कुमानु जायसाइ ।।

<sup>(</sup>शिक्यपविका २१४ (१)

kandellegannishevarkannisherkegannyarannishegan kandellegan kandalkegan kandalkegan kandalkan kandalkegan kand लोगोंको क्या समझायें ! वे सत्सङ्गके नजदीक ही नहीं आये. इसीलिये उनको इस बातका पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है? शरणागति क्या होती है? वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । परना इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवानका भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसारमें अपमान होता ही है, उसकी निन्दा होती ही है । शरणागत भक्तको तो निन्दा-प्रशंसा रोग-नीरोग-अवस्था आदिसे कोई मतलब ही नहीं होता । इनकी तरफ वह देखता ही नहीं । वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान् हैं, बस । अब संसारमें क्या है, क्या नहीं है, त्रिलोकीमें क्या है, क्या नहीं है, प्रभ ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले हैं— इन बातोंकी तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं ।

किसीने एक सत्तासे पूछा--'आप किस भगवानुके भक्त हैं ? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त है क्या ?' तो उस सन्तने उत्तर दिया—'हमारे भगवान्का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं । यह तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य है। यह कोई विशेष बात नहीं है।' शरणागत भक्तको ऐसा होना चाहिये । ऐश्वर्य आदिकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये ।

अधिकेशमें गड़ाजीके किनारे शामको सत्सङ्ग हो रहा था। गरमी पड रही थी। उधरसे महाजीकी ठण्डी हवाकी लहर आयी तो एक सज्जनने कहा—'कैसी ठण्डी हवाकी लहर आ रही है!' पास बैठे दूसरे मजनने उनसे कहा—'हवाको देखनेके लिये तुम्हें समय कैसे मिल गया ? यह ठण्डी हवा आयी, यह गरम हवा आयी—इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया ?' भगवान्के भजनमें लगे हो तो हवा ठण्डो आयी या गरम आयी, सुख आया या दुःख आया--इस तरफ जवतक ख्याल है, तबतक भगवान्की तएफ ख्याल कहाँ ? इसी विषयमें हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जेकी है पर उसका निष्कर्ष बहा अच्छा है।

एक कुलटा स्त्री थी। उसको किसी परुषसे संकेत मिला कि इस समय अमक स्थानपर तम आ जाना । अतः वह समयपर अपने प्रेमीके पास जा रही थी । रास्तेमें एक मस्जिद पड़ती थी । मस्जिदकी दीवारें छोटी-छोटी थीं । दीवारके पास ही वहाँका मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह कुलटा अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी। मौलवोको बडा गस्सा आया कि कैसी औरत है यह ! इसने मेरेपर जुतीसहित पैर रखकर मेरेको नापाक (अशद्ध) बना दिया ! वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आयेगी । जब वह कुलटा पीछे लौटकर आयी, तब मौलवीने उसको धमकाया कि 'कैसी बेअक्ल हो तुम! हम परवरदिगारकी बंदगीमें बैठे थे. नमाज पढ रहे थे और तम हमारेपर पैर रखकर चली गयी!' तब वह बोली---

मैं नर-राजी ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान । पढ़ि कुरान बौरा भया, राच्यो नहि रहमान ।।

अर्थात् एक पुरुषके ध्यानमें रहनेके कारण मेरेकी इसका पता हो नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान्के ध्यानमें था. फिर तने भेरेको कैसे पहचान लिया कि वह यही थी ? त केवल करान पढ़-पढ़कर बावला हो गया है । अगर तू भगवान्के ध्यानमें रचा हुआ होता तो क्या मझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु-पक्षी था, क्या था, क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा—इधर तेय खेयाल ही क्यों जाता ? तात्पर्य है कि एक भगवानुको छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ? दूसरी बातोंका पता ही कैसे लगे ? जबतक दूसरी बातोंका पता लगता है, तबतक वह शरण कहाँ हुआ ?

कौरव-पाण्डव जब बालक थे. तत्र वे अस-शस सीख रहे थे। सीखकर जय तैयार हो गये, तय उनकी परीक्षा ली गयी । एक वृक्षपर एक बनावटी चिड़िया बैटा दी गयी और मवसे कहा गया कि उम

चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ । एक-एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग-अलग पूछते कि वताओ, तुम्हें वहाँ क्या दौख रहा है ? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता है. कोई कहता कि हमें तो टहनी दीखती है, कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दोखती है, चौंच भी दीखती है, पंख भी दीखते हैं । ऐसा कहनेवालोंको वहाँसे हटा दिया गया । जब अर्जुनकी बारी आयी, तव उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दोखता है, तो अर्जनने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दाखता है, और कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जुनसे बाण मारनेके लिये कहा गया । अर्जुनने अपने याणसे उस चिडियाका कण्ठ वेघ दिया: क्योंकि उनको लक्ष्यपर दृष्टि ठीक थी । अगर चिडिया दीवृती है, वक्ष, टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सधा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है । लक्ष्य होनेपर तो यही दीवेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दुनग कछ दीखेगा हो नहीं । इसी प्रकार जबतक मनप्यका लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तबतक वह अनन्य कैसे हुआ ? अव्यभिवारी 'अनन्ययोग' होना चाहिये-चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिवारिणी' (गीता १३ । १०) । 'अन्ययोग' नहीं होना चाहिये अर्थात् शरीर, मन, बृद्धि, अहम् आदिकी महायता नहीं होनी चाहिये । वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिये ।

गोखामी तलसीदामजी महागुजसे किसीने कहा-'आप जिन रामललाको भक्ति करते हैं, वे तो बारह कलाके अवतार हैं, पर सुरदासजी जिन भगवान कृष्णकी भक्ति करते हैं, ये सीलह कलाके अवतार है । यह सुनते ही गोम्बामीजी महाराज उसके चरणोपे गिर पड़े और योलं — 'ओह ! आपने बंडी भारी कुपा कर दी ! मैं तो रामको दशरधनीके लाडुले कुँयर ममझकर हो भीत करता था। अत्र पता लगा कि वे बारह कलाके अवतार है। इतने बड़े हैं वे? आपने आज नयो यात बतायर बड़ा उपकार किया । अब कृत्य सोलर कलाके अवतत हैं—यह यत उनाने

भगवानके प्रति भक्तीके अलग-अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशाधनीकी गोदमें खेलनेवाले जो रामलला है, वे ही हमारे इष्ट है- 'इष्ट्रेव मम यालक रामा' (मानसं७ १७५ १३): राजधिरात्र रामचन्द्रजी नहीं, छोटा-सा रामलला । कोई पक्त काता .. है कि हमारे इष्ट तो लड्डगोपाल है, नन्दके लाल है। वे भक्त अपने रामललाको, नन्दललाको सर्नासे आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवानको यह बहुत प्याप लंगता है। तात्पर्य है कि भक्तीकी दृष्टि भगवान्के एंधर्यकी 'तरफ जाती ही नहीं ।

सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया ।

या व्रजान की पास से, मकृति मिलत है चार । वा रज को नित गोपिका, झारत हगर बुहार ।। - । आँगनकी जिस रजमें कनीया खेलते हैं, यह रज कोई ले ले ता उसको चारों प्रकारको मुक्ति मिले जाय । पर यशोदां मैया उसी रजको बुहारकर बाहर फेंक देती हैं। मैयाके लिये तो यह कुड़ा-करकट, है। अब मिक किसको चाहिये ? मैयाकी केवल कंन्ह्रेयाकी तरफ हो दृष्टि है। न तो बन्ध्रेयोक ऐडर्पकी तरफ दृष्टि है और न योग्यताको तरफ ही दृष्टि है 🕕 🕙

सनोति कहा है कि अगर भगपान्से मिलना हो तो साथमें साधी भी नहीं होना चाहिये और मामान भी वहीं होना चाहिये अर्थात साथी और सामानके विना उनसे मिलो । जब साधी, सतारा गाथमें है, तो तम वमा मिले भगवानुम ? और मन, बुद्धि विद्या. धन ऑदि मामान माथमें वैधा रहेगा ती उपस परदा (व्यवधान) रहेगा । परदेन मिलन धोड़े ही होता है ! वहाँ हो कपड़ेकां भी व्यवधान शेता है । कपड़ा ही नहीं, यालां भी आडमें आ जाय ती मिनन क्या हुआ ? इंमॉलये मार्थमें चीई साथी और सामान न हो: फिर भगवान्ये जो मिनन होगा, धार गड़ा विलक्षण और दिव्य होगा ।

ं एक महासाजीको धेर्नमं काम कानेगाला एक ग्रदक्षमी म्यासा मिल गया । यह भगनातमा भक था । मतामाजीवे उसमें पृत्य-'तृम कम करते ही ?'

उसने कहा—'हम तो अपने लाला कन्हैयाका काम करते हैं ।' महात्माजीने कहा—'हम भगवानके अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो ?' उसने कहा-'हम फनन्य भक्त हैं। महात्माजीने पछा-- फनन्य भक्त क्या होता है ? तो उसने भी पछा-- 'अनन्य भक्त क्या होता है ?' महात्माजीने कहा--'अनन्य भक्त वह होता है जो सर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसीको भी न माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ।' उसने कहा-- 'वाबाजी, हम तो इन ससरोंका नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं. क्या नहीं होते: हमें इनका पता ही नहीं है: तो हम फनन्य हो गये कि नहीं?' इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है ? आत्मा क्या होती है ? सगुण और निर्गृण क्या होता है ? साकार और निराकार क्या होता है ? आदि बातोकी तरफ शरणागत भक्तको दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये।

व्रजकी एक बात है । एक सन्त क्एँपर किसीसे बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि । वहाँ एक गोपी जल भरने आयी । उसने कान लगाया कि बाबाजी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे पछा-'अरी सखी ! यह ब्रह्म क्या होता है ?' उसने कहा-'हमारे लालाका ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, सगा-सम्बन्धी होगा ! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! ये लोग उसीकी धनमें लगे हैं न? इसलिये सव जानते हैं। हमारे तो एक नन्दके लाला ही हैं। कोई काम हो तो नन्दबाबासे कह देंगी, गिरिराजसे कह देंगी कि महाराज ! आप कपा करो । कन्हैया तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा ? अते सखी ! वह कन्हैया हमारा है, और क्या मिलेगा ? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, विल्कुल नंग-धड़ंग बाबा---'नगन मूर्रात बाल-गुपालकी, कतरनी बरनी जग-जालकी ।' अब ऐसे कर्न्हैयासे क्या मिलेगा ?

यशोदा मैया दाऊजीसे कहती है---'देख दाऊ !यह कन्हेया बहुत भोला-भाला है, तू इसका ख्याल रखा

कर कि कहीं यह जंगलमें दर न चला जाय।' दाऊजी कहते हैं--'मैया! यह कन्हैया बडा चंचल है। जंगलमें भेरे साथ चलते-चलते कोई साँपका बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती है—'बेटा ! अभी यह छोटा-सा अबोध बालक है, त वडा है, इसलिये इसकी निगाह रखा कर 1' अब टाऊ भैया और सब ग्वाल-बाल कन्ह्रैयाकी निगाह रखते हैं। ग्वाल-बालोंसे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दनियाका पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तन्हारा ऐसा भगवान होगा. जो सब दनियाका पालन करता होगा । हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया दुनियाका क्या पालन करेगा?

एक बाबाजी की गोपियोसे बातचीत चली । वे बाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कप्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐधर्यका इतना खजाना है. आदि । तो गोपियाँ कहने लगों—'महाराज ! उस खजानेकी चावी तो हमारे पास है! कन्हैयाके पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे माँगेगा तो वह कहाँसे देगा ?' इसलिये किसोको कछ चाहिये तो वह कन्हैयाके पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें ती वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी भी अवस्थामें कुछ भी चाहनेका भाव न हो अर्थात् विपत्ति, मौत आदिको अवस्थामें भी 'मेरी धोडी सहायता कर दो, रक्षा कर दो' ऐसा भाव भी नहीं हो !

भगवान श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते है-

जाहि न चाहिअ कवहुँ कछु तुम्ह सन सहन सनेहु । बसहु नितंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ।। (मानस २ । १३१ )

कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान् खाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं- 'तुन्ह सन सहज सनेह ।' जिसमें चाह नहीं है, वह भगवान्का खास घर है— 'सा राउर निज गेहु ।' यदि चाहना भी साथमें रखें और भगवानुको भी साथमें रखें ती वह भगवानुका खास घर नहीं है। भगवानुके माध 'सहज' स्रेह हो, स्रेहमें कोई मिलायट न हो अर्थात्

कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ प्रेम कैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं । इसलिये गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं— पान्धाः पश्चिमीमरध्यां कोऽपि तमालनीलः । विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविष्वे

समाकर्पति वित्तवित्तम् ।। धतः 'ओर पधिको ! उस गलीसे मत जाना, वह यडी भयावनी है । वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ रखे जो तमालके समान नीले रंगका एक नंग-धडंग चालक खडा है, वह केवल देखनेमात्रका अवधत है । बास्तवमें तो वह अपने पासमेंसे होकर निकलनेवाले किसी भी पथिकके चित्तरूपी धनको लूटे बिना नहीं रहता ।'

यह जो काला-काला मंग-घडंग बालक खडा है न ? उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे ! यह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा । उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना । अगर चले गये तो फिर सदाके लिये ही चले गये! इसलिये कोई अच्छी तरहसे जीना चाहे तो उधर मत जाय । उसका नाम कृष्ण है न? कष्ण कहते हैं खींचनेवालेको । एक बार खोंच से तो फिर छोड़े ही नहीं । उससे पहचान न हो. तबतक तो ठीक है। अगर उससे पहचान हो गयी तो फिर मामला खत्म । फिर किसी कामके नहीं रहींगे. त्रिलोकींभरमें निकम्मे ही जाओगे !

जाहि लगन लगी धनस्याय की । हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, यह सबके लिये सय कामका होता है। परन्तु उसकी किसी कामसे कोई मतलव नहीं होता ।

'नारायन' बौरी घई होले, रही न काह काम की ।।

शरणागत भक्तने भजन भी करना नहीं पहता । उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक भजन होता है । भगजनका

नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा लगता

सम्बर्ग—अव पूर्वस्तोरमी पत्रै अञ्चन पीस्तीय बयाची अनीपर्रतियोंक माम्ने वर्गनार निषेप वागे हैं। डदं ते नातपस्काय नामकाय कदाचन ।

न चाशुश्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ।। ६७ ।। .

है। अगर कोई पूछे कि तुम शास क्यों होते हो? यह हवाको भीतर-बाहर करनेका क्या धंपा शहः कर रखा है ? तो यही कहेंगे कि भाई । यह धन्मा नहीं है.इसके विना हम जी ही नहीं सकते । ऐसे हो शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सक्ता।

जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके जिल्ह्याने परम व्यक्तिता, महान छटपटाहट होने लगती है—'तद्विस्परणे परमब्याकुलतेति' (नारदभक्तिसुत्र १९) । ऐसे मक्तसे अगर कोई कहे कि आधे धगके लिये भगवानको भल जानेसे त्रिलोकीका राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा । भागवतमें आया है-

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यक्पठ-स्पृतिराजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् । न चलति भगवत्पदारविन्दाः

ल्लवनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवाप्रयः ।

(श्रीमदा॰ ११ । २ । ५३) 'तीनों लोकोंक समल ऐधर्यक लिये भी उन देवदर्लम भगवच्चरणकमलोंका जो आधे निमेचके लिये भी स्माग

नहीं वन सकते. ये ही श्रेष्ठ भगवद्गता है। पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिव्ययं सार्वभीषं न रसाधिपत्यम् ।

योगसिद्धीसमर्भर्य -मव्यर्वितात्मेछिति मङ् विनान्यत्।। (शीमदा॰ ११ । १४ । १४)

भगवान कहते हैं कि 'स्वयंको मेरे आर्थत बतनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्हरूव पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य, पातालादि लोकीका राज्य, योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षत्रो भी नहीं चाहता ।

. भरतजी यहते हैं--आर्थ न धाम न काय रहित गति न चाही निकान ।

जनम जनमं रति राम घद यह श्रास्त्र म आन ।।

(भारत र 1२०४)

यह सर्वगृह्यतम वचन अतपस्वीको मत कहना; अभक्तको कभी मत कहना: जो सुनना नहीं चाहता, उसको मत कहना; और जो भेरेमें दोषदृष्टि करता है, उससे भी मत कहना ।

व्याख्या-- 'इदं ते नातपस्काय' -- पूर्वश्लोकमें आये 'सर्वधर्वात्यस्यिज्य मामेकं शरणं सज'-इस सर्वगृह्यतम वचनके लिये यहाँ 'इदम्' पद आया है ।

अपने कर्तव्यका पालन करते हुए स्वामाविक जो कष्ट आ जाय, विपरीत परिस्थिति आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम 'तप' है। तपके बिना अन्तःकरणमें पवित्रता नहीं आतीं. और पवित्रता आये बिना अच्छी बातें धारण नहीं होतीं । इसलिये भगवान् कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है, उसको यह सर्वगुहातम रहस्य नहीं कहना चाहिये ।

जो सहिष्णु अर्थात् सहनशील नहीं है, वह भी अतपखी है । अतः उसको भी यह सर्वगहातम रहस्य नहीं कहना चाहिये । यह सहिष्णता चार प्रकारकी होती है---

- (१) इन्द्रसहिष्णुता—राग-द्वेप, हर्प-शोक, सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तृति आदि द्वन्द्वेंसे रहित हो जाना-'ते इन्द्रमोहनिर्मकाः' (गीता ७ । २८); 'हु-हैविंपुक्ताः सखदःखसंजैः' (गीता १५ । ५) ।
- (२) वेगसहिष्णुता-काम, ऋष, लोभ, द्वेप आदिके चेगोंको उत्पन्न न होने देना—'कामकोधोद्धवं वैगम्' (गीता ५ १२३) ।
- (३) परमतसिहण्युता—दूसरोके मतको महिमा सुनकर अपने मतमें सन्देह न होना और उनके मतसे ठिंद्रान न होना \*- 'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति' (गीता ५ । ५) ।
- (४) परोत्कर्षसिहष्णुता—अपनेमे योग्यता. अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदिकी कमी है, तो भी दूसरोंको योग्यता, अधिकार आदिको प्रशंसा सुनकर अपनेमें कुछ भी विकार न होना-'विमत्तरः'

'हर्पामर्पभयोद्वेगैर्मकः' (गीवा४ । २२): (गीता १२ । १५) ।

ये चारों सहिष्णुताएँ सिद्धोंकी हैं । ये सहिष्णुताएँ जिसका लक्ष्य हों, वही तपखी है और जिसका लक्ष्य न हों, वही अतपखी है।

ऐसे अतपस्वी अर्थात् असहिष्णु † को सर्वगुद्धातम रहस्य न सनानेका मतलब है कि 'सम्पर्ण धर्मोंको मेरेमें अर्पण करके तु अनन्यभावसे मेरी शरण आ जा'-इस बातको सुनकर उसके मनमें कोई विपरीत भावना या दोष आ जाय, तो वह मेरी इस सर्वगहातम वातको सह नहीं संकेगा और इसका निरादर करेगा. जिससे उसका पतन हो जायगा ।

दसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों. आचरणों, भावों आदिको शद्ध करनेका उद्देश्य नहीं है, वह यदि मेरी 'तू मेरी शरणमें आ जा, तो मैं तज़े सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर'--इन बातोंको सुनेगा तो 'मैं चित्ता क्यों करूँ ? चित्ता भगवान् करेंगे' ऐसा उत्टा समझकर दुर्गुण-दुराचारोंमें लग जायमा और अपना अहित कर लेगा । इससे मेरी सर्वगृह्यतम बातका दरुपयोग होगा । अतः इसे कुपात्रको कभी मत सुनाना ।

'नाभकाय कदावन'--- जो भक्तिसे रहित है. जिसका भगवानपर भरोसा, श्रद्धा-विश्वास नहीं है. उसको भी यह बात यत कहना; क्योंकि श्रद्धा-विश्वास और भक्ति न होनेसे उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि 'भगवान तो आत्मश्लापी है, स्वार्थी है और दूसरोंको वशमें करना चाहते हैं। जो दूसरोंको अपनी आज्ञामें चलाना चाहता है, वह दूसरोंको क्या निहाल करेगा ? उसके शरण होनेसे क्या लाभ ?' आदि-आदि । इस प्रकार दर्भाव करके यह अपना

दूमरोके गुणोमें दोव देखना 'असवा' है ।

आपसमें मतभेद होना और अपने मतके अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोप नहीं है, प्रन्तुन दूमरोंका मत बुरा लगना, उनके मतका खण्डन करना, उनके मनसे घुणा करना ही दोष है। असहिष्णुता और असूयामें घोड़ा अन्तर है । दूसरोंकी विशेषताको न सहना 'असहिष्णका' है और

पतन कर लेगा । इसलिये ऐसे अभक्तको कभी मत भी रहता है । इसलिये साधकको साधमा होकर इस कहना । प्रतिकार दोधसे व्यक्त रहना जादिये । भागताची भी

ृ 'न चाश्चभूत्ये वाव्यम्'—जी. इस रहसको सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मृत सुनाना; क्योंकि विना रुचिके, जबर्दस्ती सुनानेसे वह इस बातका तिरस्कार करेगा, उसके सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बातको फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अपराध करनेवालेका भला नहीं होता। अतः जी सुनना नहीं चाहता, उसको मृत सुनान।

, 'न च मां ग्रीऽभ्यसूयति' — जो गुणोंने दोपारोपण करता है, उसकी भी मत सुनाना; क्योंकि उसका अन्तःकरण अत्यधिक मलिन होनेके कारण चह भगवान्की यात सुनकर उल्टे उनमें दोपारोपण हो करेगा।

दोषदृष्टि रहनेसे मनुष्य महान् लामसे बश्चित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोषदृष्टि करना बड़ा भागे दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं भी रहता है। इसिलिये सायकको सावधान होकर इस पर्यकर दोयसे बचते रहना चाहिये। भगवान्ते भी (गीता ३। ३१ में) जहाँ अपना मत बताया, यहाँ श्रद्धावन्तः अनस्यन्तः' पदीसे यह बात कहाँ कि श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे एहित मनुष्य कमीसे सूट जाता है। ऐसे ही गीताके भाहत्त्व (गीता १८। ७१) में भी 'श्रद्धावाननसुष्या' पदीसे यह बताया कि श्रद्धावान् और दोषदृष्टिसं एहित मनुष्य केवल गीताको सुननेमात्रसे बैकुण्ड आदि लोकीयो चला जाता है।

इस गोपनीय रहस्यको दूसर्गेसे मत कहना—यद कहनेका तात्यय दूसर्गेको इस गोपनीय तत्त्रसे ब्राह्मत रखना नहीं है, प्रस्तुत जिसको भगवान् और उनके वयनोपर श्रद्धा-भक्ति नहीं है, यह भगवान्त्रने स्मापी समझकर (जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थक लिये ही किसीको स्वीकार करते हैं), भगवान्त्रर दोगारोपग करके महान् पतनकी तरफ न चला जाय, इमलिये-उसको कहनेका निपेष किया है।

सम्बन्ध-मोतानीका यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा, उससे बदकर भेग प्याग्त कोई नहीं होगा—पह बात भगवान् आगैके दो श्लोकोंमें बताते हैं।

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेप्रभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।। ६८ ।।

मेरेमें परामिक करके जो इस परम गोपनीय संवाद-(गीता-मन्य) को मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा—इसमें कोई सन्देष्ठ नहीं हैं।

कहमा, वह मुझ हा प्राप्त होगा—इसम काइ व्यादया—'भक्ति मवि पर्त कृत्वा'-जो मेरमें पराभित करके इस गीताको कहता है। इसका तात्वर्य है कि जो रुपये, मान-बड़ाई, भेट-पूजा, आदर-मत्कार अवि किसी भी बस्तुके लिये नहीं कहता, प्रस्तुत भगवान्सें भति हो जाय, भगवदार्थाव्य मनन हो जाय, इन भायोंकर प्रचार हो जाय,इनकी आपृति हो जाय, सुनकर लोगोंका दुःख, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, सबका धन्याम हो जाय—ऐसे उद्देश्यसे बहुता है। इस प्रकार भगवन्त्ये भक्तिय उद्देश्य रखकर कहना -हो पराभित करने कहना है।

इसी अध्यायके खीवनये श्लोजमें मही मणे और इस ज्लोजमें कही गयी प्रापतिमें अला है। वर्ग 'मद्रकि लगने पगम' पदित कहा ज्या है कि सहामृत होनेक बाद संख्याणी प्रापतिकों आज हैं। जाता है अधीत पाज्यामें में अलाहिकलास सम्बन्ध है, उसकी स्मृति हो जाती है। परान् यहाँ संस्परित मान-बढ़ाई और क्लिकों भी विश्वास्त्र परम्य न रखार प्रेरान भगनदीतारी, भागदीतार्थ अभागा। रखान प्राप्तिक है, इस्तिये यहां 'भक्ति मीर पर्म इस्ता' मेंसे परामक्तिकरों —ऐसा बहा पाक है।

'य इमं परमं गुहाम्'—इन पदोंसे पूरी गीताका परमगृह्य संवाद लेना चाहिये, जो कि गीता-प्रन्थ कहलाता है । 'परमं गुह्यम्'पदोंमें ही गुह्य, गुह्यतर गुहातम और सर्वगुहातम—ये सब बातें आ जाती हैं ।

'मद्भक्तेष्रभिद्यास्पति'--जिसकी भगवान और ठन-के वचनोंमें पूज्यबुद्धि है, आदरबुद्धि है, श्रद्धा-विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया । ऐसे मेरे भक्तोंमें जो इस संवादको कहेगा, वह मेरेको प्राप्त होगा ।

पीछेके श्लोकमें 'नाभक्ताय' पदमें एकवचन दिया और यहाँ 'मद्भक्तेष्' पदमें बहुबचन दिया । इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत-से श्रोता सनते हों, वहाँ पहले बताये दोपोंवाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके लिये पहले कहा निपेध लागु नहीं पडेगा: क्योंकि वक्ता केवल उस (दोषी) व्यक्तिको गीता सुनाता ही नहीं । जैसे कोई कब्तरोंको अनाजके दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं । यदि उनमें कोई कौआ आकर दाने चुगने लग जाय तो उसको ठडाया थोड़े ही जा सकता है। क्योंकि दाना डालनेवालेका लक्ष्य

कबृतरोंको दाना डालना ही रहता है, कौओंको नहीं । ऐसे ही कोई गीताका प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचनको सुननेके लिये बीचमें कोई नया व्यक्ति आ जाय अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ताका ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता । वक्ताका ध्यान तो सुननेवाले लोगोकी तरफ होता है और उन्होंको वह सनाता है।

'मामेवैष्यत्यसंशयः'--अगर गीता सनानेवालेका केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरेको प्राप्त हो जायगा. इसमें कोई सन्देहको बात नहीं है । कारण कि गीताकी यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने खाभाविक कर्मोंसे भी परमात्माका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता हुआ परमात्माको प्राप्त हो जाता है (१८।४६). और जो खाना-पीना, शौच-स्नान आदि शारीरिक कार्योंको भी भगवानुके अर्पण कर देता है, वह भी शुभ-अशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवानुको प्राप्त हो जाता है (९ ।२७-२८) । तो फिर जो केवल भगवानकी भक्तिका लक्ष्य करके गीताका प्रचार करता है, वह भगवानुको प्राप्त हो जाय, इसमें कहना हो क्या है!

# न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भूवि ।। ६९ ।।

उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है, और इस भूमण्डलपर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं ।

च तस्मान्यनुष्येषु कश्चिन्ये प्रियकृत्तमः'--जो अपनेमें लौकिक-पारलौकिक प्राकृत पदार्थीकी महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति (१८ 1६८) के अत्तर्गत नहीं आ सकता । पराभक्तिके अन्तर्गत वही आ सकता है,जिसका प्राकृत पदार्थीको प्राप्त करनेका किशिनात भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत्प्राप्ति. भगवदर्शन, भगवत्र्यम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवद्गीताके प्रचारका अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान-बड़ाई आदिकी इच्छा आ

भी जाय तो वह टिकेगी नहीं; क्योंकि मान-बड़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है ।

भगवानके भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्यके लिये ही 'तस्मात' पद देकर भगवान् कहते हैं कि मनुष्योंमें उसके समान मेरा प्रियकृतम अर्थात् अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला कोई भी नहीं है: क्योंकि गीताप्रचारके समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं ।

'प्रियकत्तमः' पदमे जो 'कृत्' पद आया है, उसका तात्पर्य है कि गीताका प्रचार करनेमें उसका अपना कोई खार्थ नहीं है, मान-यड़ाई, आदर-५०००

बोई, कामना नहीं है: केवल भगवद्र्योत्पर्थ गीताके भावोका प्रचार करता है। -इसलिये वह प्रियकृतम—भगवान्का अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला है।

मनुष्योमे प्रियक्तम कहनेका तात्पर्य है कि
भगवान्का अत्यन प्याय यननेके लिये मनुष्योंको हो
अधिकार है। संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई
महत्त्वकी, यहादुरीको यात नहीं है। देवता, पशु-पक्षी,
नारक्येय जीय, कीट-पतङ्ग, युध-लता आदि सभी
योनियोमें कामनाको पूर्ति करनेका अवसर मिलता है,
परनु कामनाका त्याग करके परमात्माको प्राप्ति करनेका
अवसर तो केयल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है। इस
मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माको प्राप्ति करनेके
परमात्माका अत्यन्त प्याप बननेमें हो मनुष्यजन्मको
सफलता है।

'भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'—
जिसमें अपनी मान-वड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थभाव भी
है, और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताका
अनुमार जीवन चनानेका उद्देश्य बैसा (प्रियकृत्वमके
समान) नहीं बना है, परन्तु जिसके हृदयमें गीताका
विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता
कण्ठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती
विक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता
है और लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान
पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा।

अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार करनेवाला व्यक्ति भगवान्का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहसे गीताका प्रचार करनेवाला हो होगा ।

भगवद्गीतामें अपना उदार करनेकी ऐसी-ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ वतायाँ गयी है, दिनको मनुयमात्र अपने आयरणीमें सा सकता है। तार्त्य यह है कि जो गीताका आदर करता है है मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारती, रेंद्र आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो हिन्दे भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिक की तेन हो; अपनी रुचिक अनुसार किसी भी गीती, इर्ज, सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, यह हर अपना किसी तरहका आग्रह न रुक्त, पहचानेवाली चेशका त्याग करके, मनमें किसी भी प्राणीओ दुष्ठ पहुँचानेवाली चेशका त्याग करके, मनमें किसी भी लीकिक-पारलीकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली चतुर्म कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपने देश वनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कत्यान्य उद्देश्य सर्खकर गीताके अनुसार चलता है (अडर्कन्या सर्वधा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिक अनुसार अने

कर्तव्यका लोकहितार्थं, निष्कामभावपूर्वक पालन वरह है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और छाना-पौन, सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्धी सब बाग बरी हुए परमात्माको प्राप्ति कर सकता है, महान् अतन्द महान् सुखको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है। गीता बेरा, आश्रम, अवस्था, क्रिया अर्दिस परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रस्तुत परिवर्तन

पास्तात करनेक लिय नहीं कहता, प्रसुत पार्क-करनेक लिये कहती है अर्थात् केवल अर्थ भाव और उदेश्यको शुद्ध बनावेक लिये कहती है। ग्रेंडर्च ऐसी युक्तियांको जो भगवानकी लिये कहती है। ग्रेंडर्च कहेगा, उससे उन भक्तांको पारमाधिक मार्गन बर्वेन्द्र युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, सामसी उलझने सुलझंगी, पारमाधिक मार्गको वाचार हुए हैंगे, जिससे ये उत्साहसे सुगमतापूर्वक यहुत हो हुन्दे अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये वर्ष भगवान्त्रे सबसे अधिक प्यार होगा, कर्यों के प्रस्तु जीवके उद्धारों यह राजी होते हैं, प्रसुत्र होते हैं।

सम्बन्ध —दिसमें ग्रीद स प्रवार करतेकी घोष्यल नहीं हैं, वह क्या करें ? इसको प्रगावन् आगेके शतीकों बंदी हैं !

अध्येप्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितः । ७० । ।

जो मनुष्यं हम दोनोंके इस धर्ममय संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या-'अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः'-तुम्हाय और हमारा यह संवाद शाखों, सिद्धान्तोंके साररूप धर्मसे युक्त है । यह बहत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष ' बीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण, अलीकिक अवसर आनेपर ही होता है।

जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या उपरित न हो और हृदयमें जोरदार हलचल न मची हो, तबतक उसकी असली जिज्ञासा जायत नहीं होती । किसी कारणवंश जब यह यनव्य अपने कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता, बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्त, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किञ्जिन्यात्र भी अच्छी नहीं लगती,एकमात्र हदयका सन्देह दूर करनेकी धुन (चटपटी) लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनव्य जहाँसे प्रकाश और समाधान मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पृछनेवालेके मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है,

कहनेवालेके मनमें वैसी-वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीनेके समय बछड़ा जब गायके धनोंपर मुँहसे बार-बार घका भारता है और धनोंसे दूध खींचता है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दूध धनोंमें एकदम उतर आता है। ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञास बार-बार प्रश्न करता है, तब कहनेवालेके मनमें नये नये उत्तर पैदा होते हैं। सुननेवालेको ज्यों-ज्यों नयी बातें मिलती हैं, त्यों-स्यों उसमें सननेकी नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती है। ऐसा होनेपर हो बका और श्रांता—इन दोनोंका संवाद बढिया होता है।

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान्के मनमें भी ऐसी बातें कहनेकी कभी नहीं आयी । परनु जब अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा """'(२ १ ५४) - यहाँसे पूछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोत्तररूपसे संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेटों तथा उपनिपदोंका सार और भगवानके हृदयका असली भाव है, जिसको धारण करनेसे मनुष्य भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है । प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थित आनेपर भी घवराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकृत परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात् अनुकृलताकी इच्छाका त्याग करे; क्योंकि प्रतिकृलता पहले किये पापीका नाश करने और आगे अनकलताकी इच्छाका त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगो, उतनी ही प्रतिकृत अवस्था भयंकर होगी । अनुकुलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता जायगा. त्यों-त्यों अनुकलताका राग और प्रतिकलताका भय मिटता जायगा । राग और भय-दोनोंके मिटनेसे समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात् खरूप है । गीतामें समताकी बात विशेषतासे बतायी गयी है और गीताने इसीको योग कहा है। इस प्रकार

\$ 1 'अध्येष्यते' का तालर्य है कि इस संवादको कोई ज्यों-ज्यों पढेगा. पाठ करेगा. याद करेगा. उसके भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यों-हीं-त्यों उमके हृदयमें उत्कण्ठा बढ़ेगी । वह ज्यों-ज्यों ममझेगा, त्यों-त्यों उसकी शहाका समाधन होगा । ज्यों-ज्यों समाधान होगा. स्यों-त्यों इसमें अधिक रचि पैदा होगी । ज्यों-ज्यों रवि अधिक पैटा रोगी, त्यों-त्यों गहरे भाव उसकी समझमें आयेंगे और फिर वे भाव

कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम

आदिकी विलक्षण-विलक्षण घातोंका इसमें वर्णन हुआ

कोई कामना नहीं है: केवल भगवळीत्वर्थ गीताके भावोंका प्रचार करता है। इसलिये प्रियकत्तम-भगवानुका अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला å i

मनुष्योमें प्रियकत्तम कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्का अत्यन्त प्यारा बननेके लिये मनुष्योंको हो अधिकार है । संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई महत्त्वकी, बहादरीकी बात नहीं है । देवता, पश-पक्षी, नारकीय जीव, कोट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि सभी योनियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है: परन कामनाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस मनप्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माको प्राप्ति करनेमें परमात्माका अत्यन्त प्यारा बननेमें ही यनव्यजन्मकी सफलता है।

'भविता न च मे तस्पादन्यः प्रियतरो भुवि'--जिसमें अपनी मान-यड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थमाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके अनुसार जीवन धनानेका उद्देश्य वैसा (प्रियकृत्तमके समान) नहीं बना है; परनु जिसके हदयमें गीताका विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता कण्डस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर 'उसकी सस्ती विक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता है और लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियंतर नहीं होगा ।

अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार करनेवाला व्यक्ति भगवानुका प्रिय तो हो संकता है. पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहमें गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा ।

भगवद्गीतामें अपना उद्धार करनेकी ऐसी-ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी है. जिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणोर्ने ला सकता है।

Apprintmental transcription and the apprintmental and apprintmental appr तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, ऐस मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहदी, पारसी, बैड आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो: क्रिसे भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका को न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, उपन सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह यदि

> किसी तरहका आग्रह न रखकर पक्षपात-विपमताको छोड़कर, किसी भी प्राणीको दस पहुँचानेवाली चेष्टाका त्याग करके. मनमें किसी भी लौकिक-पारलौकिक उत्पत्र और नष्ट होनेवाली वसुनी कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणका उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यक्त सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और खाना-पीना, सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्धी सब काम करते हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान् आनन्द, महान् सुखंको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है । े

> > 'गीता वेश, आश्रम, अवस्या, क्रिया आदिका

परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करनेके लिये कहती है अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्यको शुद्ध चनानेके लिये कहती है । गीताकी ऐसी युक्तियोंको जो भगवानुकी तरफ चलनेवाले भक्तीम क्हेगा, उससे उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमे बड़नेको युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, साधनकी डेलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्गकी बाधाएँ दर होगी, जिससे ये उत्साहसे सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे । इसलिये वह भगवानुको सबसे अधिक प्यारा होगा; क्योंकि भगवान् जीवके उद्धारसे बड़े राजी होते हैं, प्रसन होते हैं।

सम्बन्ध—जिसमें गीताका प्रचार क्सनेकी योग्यता नहीं है, वह क्या करे ? इसको भगवान् आगेके स्तोकने बेताते हैं ।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

्ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति, मे भितः । १७०

जो मनुष्य हम दोनींके इस धर्ममय संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा-ऐसा मेरा मत है।

व्याख्या—'अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः'— तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों, सिद्धान्तोंके साररूप धर्मसे युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष वीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण, अलीकिक अवसर आनेपर ही होता है।

जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या उपरित न हो और हदयमें जोरदार हलचल न मची हो, तबतक उसकी असली जिज्ञासा जाप्रत् नहीं होती । किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता. बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किञ्चिन्मात्र भी अच्छी नहीं लगती,एकमात्र इदयका सन्देह दूर करनेकी धुन (चटपटी) लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वधा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँसे प्रकाश और समाधान मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिप्य हो जाता है।

पुछनेवालेक मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है, कहनेवालेके मनमें वैसी-वैसी बडी विचित्रता और विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पैटा होती हैं। जैसे दूध पीनेक समय बछड़ा जब गायके थनोंपर मुँहसे बार-बार घटना मारता है और धनोंसे दूध खींचता है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दुध धनोंमें एकदम उतर आता है । ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञास चार-बार प्रश्न करता है, तब कहनेवालेके मनमें नय-नये उत्तर पैदा होते हैं। सुननेवालेको ज्यों-ज्यों त्रयी वार्ते मिलती है, त्यों-त्यों उसमें सुननेकी नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती है। ऐसा होनेपर ही वक्ता और श्रोता-इन दोनोंका संवाद बढ़िया होता है।

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान्के मनमे भी ऐसी वार्ते कहनेकी कभी नहीं आयो । परन्तु जब अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ""'(२ । ५४) -यहाँसे पूछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोतररूपसे संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेदों तथा उपनिषदोंका सार और भगवान्के हृदयका असली भाव है, जिसको धारण करनेसे मनुष्य भवंकर-से-भवंकर परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है । प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थिति आनेपर भी घवराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकृत परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सद्पयोग करे अर्थात् अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करे: क्योंकि प्रतिकृत्तता पहले किये पापोंका नाश करने और आगे अनुकुलताकी इच्छाका त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकृत अवस्था भयंकर होगी । अनुकलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता जायगा, त्यों-त्यों अनुकूलताका एग और प्रतिकृलताका भय मिटता जायगा । राग और भय-दोनोंके मिटनेसे समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात् स्वरूप है। गीतामें समताको बात विशेषतासे वतायी गयी है और गीताने इसीको योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम आदिको विलक्षण-विलक्षण घातोंका इसमें वर्णन हुआ

'अध्येष्यते' का तात्पर्य है कि इस संवादको कोई ज्यों-ज्यों पढेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यों-हो-त्यों उसके हृदयमें उत्कण्ठा बढ़ेगी । यह ज्यों-ज्यों समझेगा, त्यों-त्यों उसकी शहाका समाधान होगा । ज्यो-ज्यों समाधान होगा, त्यों-त्यों इसमें अधिक रचि पैदा होगी । ज्यों-ज्यों रचि अधिक पैदा होगी, त्यों-स्रों गहरे भाव उसकी समझमें आधेंगे, और किर के भाव

उसके आचरणोंमें, क्रियाओंमें, वर्तावमें आने लगेंगे। आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गौताकी मूर्ति बन जायगा, उसका जीवन गीतारूपी साँचेमें दल जायगा-अर्थात् वह चलती-फिरती भगवद्गीता हो जायगी। उसको देखकर लोगोंको गीताको याद आने लगेगी; जैसे निपादराज गुहको देखकर माताओंको और दूसरे लोगोंको लखनलालकी याद आती है \*।

'ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम्'—यज्ञ दो प्रकारके होते हैं-द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ । जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओंकी प्रधानतासे किया जाता है, वह 'द्रव्ययज्ञ' कहलाता है: और उत्कण्ठासे केवल अपनी आवश्यक घारतविकताको जाननेके लिये जो प्रशन किये जाते हैं, विज्ञ पुरुषोंद्वार उनका समाधान किया जाता है, उनपर गहरा विचार किया जाता है, विचारके अनुसार अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्त्वको जानकर ज्ञात-ज्ञातव्य

हो जाता है, यह 'झानयझ' कहलाता है। परन्तु यहाँ

भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारे-हमारे संवादका

कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे

पुजित हो जाऊँगा । इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्तको कोई भगवान्को बात सुनाये, उसकी याद दिलाये तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीताका पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवानुको अपने अनन्य भक्तकी, उसकी

याद आ जाती है और ये बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ, अभ्यास आदिको शानयह मानकर उससे पुजित होते हैं। कारण कि पाठ, अभ्यास आदि करनेवालेके हृदयमें उसके भावोंके अनुसार भगवान्का

ठत्कंठापूर्वक जिज्ञासाकी और उसे दिये हुए उपदेशकी

नित्यज्ञान विशेषतासे स्फरित होने सगता है। 'इति मे मतिः'-ऐसां कहनेका तात्पर्य है कि

जब सोई गीताका पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हैं, क्योंकि मैं सब जगह रहता हैं— 'मया तनमिदे सर्वम्' (गीता ९'1४) और सब जगह ही मेरे कान

हैं— 'सर्वतःश्रुतिमल्लोके' (गीता १३ । १३) । अतः ठस पाठको सुनते हो मेरे हृदयमें विशेषतासे झने, प्रेम, दया आदिका समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेशको यादमें मेरी वृद्धि संग्वीर हो जाती है। यह पूजन करता है-ऐसी वात नहीं है, वह तो पाठ करता है; परन्तु मैं उससे पूजित हो जाता है अर्थात् उसके ज्ञानयज्ञका फल मिल जाता है। . दुसरा भाव यह है कि पाठ करनेवाला .यदि

उतने गहरे भावोंमें नहीं उतरता, केवल पाठमात्र या यादमात्र करता है तो भी उससे मेरे हृदयमें तेरे और मेरे सारे संवादकी (उत्कण्ठापूर्वक किये गये तीरे प्रश्नोंकी और मेरे दिये हुए गहरे वास्तविक उत्तरोंकी) एक गृहरी मीठी-मीठी स्मृति बार-बार आने लगती है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी बडी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता है। विदेशमें किसी जगह एक जलसा हो रहा था।

उसमें बहुत-से लोग इक्ट्रेड हुए थे। एक पादग्री उस जलसेमें एक लड़केको ले आया । यह लड़का -पहले नाटकमें काम किया करता था । पादरीने उस लड़केको दंस-पन्द्रह मिनटका एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया । साथ ही एंगसे उठना, भैठना, खंडे होना, इघर-उघर ऐसा-ऐसा देखना आदि व्याख्यानको कला भी सिखायी । व्याख्यानमे बड़े कैंचे दर्जेको अंग्रेजीका प्रयोग किया गया था । व्याख्यानका विषय भी बहुत गहुरा था । पादुरीने घ्याख्यान देनेके , लिये उस बालकको मेजपर खड़ा कर दिया । बना खड़ा हो गया और बड़े मिजाजसे दायें-बाये देखने लगा और बोलनेको जैसी-जैसी रिवाज है, यैसे-वैसे सन्बोधन देकर बोलने लगा । यह नाटकमें रहा हुआ था. उसके बोलना आता हो था: अतः वह गंभीरतासे,मानो अर्थोंको समझते हुएको मुद्रामें ऐसा वितक्षण गाला कि जितने सदस्य बैंडे थे, ये सब अपनी-अपनी

कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए

कि व्याप्तान पूर होते ही वे स्पर्वेशी बीहार वरने

<sup>\*</sup> जानि सरान सम देहि असीसा । क्रिअह सुखी सप लाख बरीमा ।। निर्माप्त निषायु भाग नर नामें र्ष्टमण् मुख्यी कर संख्या निर्माणे हुए ,

<sup>(</sup>मानम २ । ११६ । ३)

लगे । अब वह बालक सभाके ऊपर-ही-ऊपर घुमाया जाने लगा । उसको सब लोग अपने-अपने कन्धोंपर लेने लगे । परन्तु उस बालकको यह पता हो नहीं था कि मैंने क्या कहा है!वह तो वेचारा ज्यादा पढ़ा-लिखा न होनेसे अंग्रेजीके भावोंको भी परा नहीं समझता था, पर सभावाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीताका अध्ययन करता है, पाठ करता है तो वह भले ही उसके अर्थको, भावोंको न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थको, भावोंको समझते हैं। इसलिये भगवान् कहते हैं कि मैं उसके अध्ययनरूप.

पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाता है। सभामें जैसे बालकके व्याख्यानसे सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ-साथ सभासद् भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चेका आदर करने लगे, ऐसे ही गीता पाठ करनेवालेसे भगवान् ज्ञानयज्ञसे पृजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं, साथ-ही-साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते

सम्बन्ध-जो गीताका प्रचार और अध्ययन भी न कर सके, वह क्या करे ? इसके लिये आगेके श्लोकमे उपाय बताते हैं ।

#### शृणुयादपि यो नरः । श्रद्धावाननसूयश्च

सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नयात्पुण्यकर्मणाम् । १७१ । ।

श्रद्धावान् और दोपदृष्टिसे रहित जो मनुष्य इस गीता-प्रन्थको सुन भी लेगा, यह भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुध लोकोंको प्राप्त हो जायगा ।

व्याख्या-—'श्रद्धावाननसूयशः . . पुण्यकर्मणाम्'-गीताकी बातोंको जैसा सुन ले, उसको प्रत्यक्षसे भी लेता है, वह मनुष्य भी पापीसे छूटकर शुभ लोकोंको बद्कर पुज्यभावसहित वैसा-का-वैसा माननेवालेका नाम 'श्रद्धावान' है, और उन बातोमें कहीं भी, किसी भी विषयमें किञ्जिन्यात्र भी कमी न टेखनेवालेका नाम 'अनस्यः' है । ऐसा श्रद्धावान और दोपदृष्टिसे रहित मनुष्य गीताको केवल सन भी ले. तो वह भी सम्पूर्ण पापाँसे मक्त होकर पुण्यकारियोंके शभ लोकोंको प्राप्त

कर लेता है।

उसके लिये तो कहना ही क्या है! पर जो सून भी प्राप्त हो जाता है।

मनप्यकी वाणीमें प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करणापाटव-ये चार दोप होते हैं । अतः मनुष्यकी वाणी सर्वथा निर्दोप नहीं हो सकती। परनु भगवानको दिव्य वाणीमें इन चारोंमेसे कोई भी दोष नहीं रह सकता; क्योंकि भगवान् निर्दोषताकी परावधि हैं अर्थात् भगवान्से बढ़कर निर्दोषता किसीमें

यहाँ दो बार 'आप' पद देनेका तालपर्य है कि कभी होती ही नहीं । इसलिये भगवान्के वचनींमें जो गीताका प्रचार करता है, अध्ययन करता है, किसी प्रकारके संशयकी सम्भावना ही नहीं है। अतः

<sup>· \*</sup> गीतायाः पस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते । तत्र सर्वाणि सीर्थानि प्रयागादीनि तत्र ये ।। सर्वे देवाश ऋषको चौगितः पत्रगाश ये । गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्यदैः । सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते ।। यत्र गीताविचारश पठनं पाठनं शुतम् तत्राहं निश्चितं पृथ्यि निवसापि सदैव हि ।।

<sup>(</sup>१) बक्ता जिस विषयका प्रतिपादन करता है, उस विषयमें वह विस्कृत नि.संदेह न हो, इसे 'प्रम' कहते हैं; (२) वक्ता विशेचनमें आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्पाताकी कमी, लोग समझे या न समझे—इसकी येपरवाह करता है, इसे 'प्रमाद' कहते हैं; (३) चक्ताकी रुपये-पैसे, मान-बहाई, आदर-सत्कार, सुख-आराम आदि लीकिक-पारलीकिक कुछ भी पानेकी इन्छा है, इसे 'लिप्सा' कहते हैं; और (४) बक्ता किन इन्द्रियां, मन, पुद्धि, वाणी आदिसे अपने भाव प्रकट करता है, उन करणोंने पटुना, कुशलना नहीं है और वह मोना की भाषा, भाव. योग्यताको नहीं जानता, इसे 'करणापाटव' कहते हैं।

है। इस प्रकार भगवान श्रीकण और अर्जनका

आपसमें संवाद हो रहा है-ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है।

परत्त अर्जुन क्या पुछते हैं और भगवान क्या उतर

देते हैं. यह मेरी समझमें नहीं आता । मैं तो उन

दोनोंके दर्शन कर-करके राजी होता हैं। उसकी -

ऐसी श्रद्धा-मक्ति देखकर चैतन्य महाप्रमु बहुत

ARCEAUGUARATED RETERATERATE DE LA COMPAÑA DE गाता सुननेवालेको कोई विषय समझमें कम आये. विचारद्वारा कोई बात न जैंचे, तो समझना चाहिये कि इस विषयको समझनेमें मेरी वृद्धिकी कमी है, मै समझ नहीं पा रहा है-इस भावको दृढ़तासे घारण करनेपर असूया दोप मिट जाता है। भगवानमें अत्यधिक श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भक्ति होनेपर भी असुया दोप नहीं रहता ।

प्रसन्न हर । इस प्रकारकी श्रदा-मक्तियाला चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त था। वह रोज मनुष्य गीताको केयल सुन भी ले, तो उसकी मुक्तिमें गीताका पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गद्गद कोई सन्देह नहीं रहता । वह सम्पूर्ण पापीसे मुक हो जाता था और रोने लगता था । वह शद्ध पाठ होकर पुण्यकारियोंके राभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है । नहीं करता था । उसके पाठमें अशुद्धियाँ आती थीं । यहाँ 'मुण्यकर्मणाम्' पदसे संकामभावपूर्वक यज्ञ. उसके विषयमें किसीने चैतन्य महाप्रभसे शिकायत कर अनुष्ठानः आदि पण्य-कर्म करनेवालींको नहीं लेना दो कि 'देखिये प्रभु! यह बड़ा पाखण्ड करता है; चाहिये; क्योंकि भगवानने उनको ऊँचा नहीं माना है.: पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है।" प्रत्यत उनके योरेमें कहा है कि वे बार-बार आवागमनको चैतन्य महाप्रभुने उसको अपने पास बुलाकर पूछा—'तुम प्राप्त होते हैं (गीता ९ । २१)। यहाँ उन पुण्यकर्मा गीताका पाठ करते हो, तो क्या उसका अर्थ जानते भक्तोंको लेना चाहिये, जिनको भगवानका प्रेम, दर्शन हो !' उसने कहा-'नहीं प्रमु !' फिर पूछा-'तो आदिकी . प्राप्त होती है । ऐसे पुण्कर्मा प्रकानि फिर तुम रोते क्यों हो !' उसने कहा—'मैं जब 'अर्जन अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक, क्याच' पढ़ता हैं; तो अर्जुन भगवान्से पूछ रहे कैलास आदि जिन दिव्य लोकोंको प्राप्ति होती है. है—ऐसा भेरेको प्रत्यक्ष दीखता है और जब मै असूया-दोपरिहत श्रद्धावान् पुरुषको गीता सुननेमात्रसे 'श्रीभगवानुवाच' पढ़ता हैं, तो मगवान् अर्जुनके दन लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्नोंका उत्तर दे रहे हैं-ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भीता सुननेका माहाल्य बताकर अब अर्जुनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, आदि सर्व हुए जानते हुए भी मगवान् भगवद्गीता-श्रवणके माहात्यको सबके सामने प्रकट बरनेके वदेश्यमे आगैके श्लीकमें अर्तुसी प्रश्न करते हैं।

# कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाप्रेण चेतसा ।

कच्चिटजानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय । १७२ । ।

हे पृथानन्दन ! क्या तुमने एकाप्र-वित्तसे इसको सुना ? और हे धनदाय ! क्या तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न मोह नष्ट हुआ ?

व्याटमा—'कच्चिदेतज्ञ्रतं पार्थं त्वर्यकायेण और अध्ययनम्भ तो अर्जुनके मामने कोई प्रश्न हैं घेतसा'— 'मृतत्' राष्ट् अत्यंत्त समीपका वाचक नहीं या । इसलिये पीर्धेक (इक्हतरवें) स्त्रीकार होता है और यहाँ अन्यन्त समीप इंबर्डतस्वीं न्तीक , लक्ष्य करके भगवान् अर्नुनसे कहते हैं कि भनुय है । उनदत्तरवे-सतरथे रलोकोर्ने जो गीताका प्रवार अद्यापूर्वक और दोषपृष्टिग्रेटत होकर गील सुने स्थ और अध्ययन करनेवातेकी महिमा कही है, उम प्रचार ' बात तुमने ध्यानपूर्वक मुनी कि नहीं ? अर्घान् हुमने

\* साधक-संजीवरी \*

श्रद्धापूर्वक और दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुनी कि नहीं ?

'एकाप्रेण चेतसा' कहनेका तात्पर्य है कि गीतामें भी जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौंसठवें श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की, सडसठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय'कहकर निषेध किया और मेरे वचनोंमें जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगृहातम शरणागतिकी बात (१८ । ६६) को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं ? उसपर ख्याल किया कि नहीं ?

'कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय'-भगवान् दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकामतासे सना हो नहीं; क्योंकि यह एकदम पका नियम है कि जो दोपदृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीताके उपदेशको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है।

'पार्थ' सम्बोधन देकर भगवान अपनेपनसे, बहत

प्यारसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? पहले अध्यायके पचीसवें श्लोकमें भी भगवानने अर्जुनको सुननेके उन्मख करनेके लिये 'पार्थ' सम्बोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरम्भ किया और कहा कि हे पार्थ ! युद्धके लिये इकट्रे हुए इन क्ट्राम्बयोंको देखो । ऐसा कहनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनके अन्तःकरणमें छिपा हुआ जो कौटुम्बिक मोह है, वह जामत हो जाय और उस मोहसे छूटनेके लिये उनको चटपटी लग जाय, जिससे वे केवल मेरे सम्मख होकर सननेके लिये तत्पर हो जायँ । अब यहाँ उसी मोहके दर होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान 'पार्थ' सम्बोधन देते हैं।

'धनंजय'सम्बोधन देकर भगवान् कहते हैं कि तम लौकिक धनको लेकर धनंजय (राजाओंके धनको जीतनेवाले) बने हो । अब इस वास्तविक तत्त्वरूप धनको प्राप्त करके अपने मोहका नाश कर लो और सच्चे अधोंमें 'धनंजय' वन जाओ ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवानने जो प्रश्न किया धा,उसका उत्तर अर्जुन आगेके श्लोकमें देते हैं। अर्जुन उवाच

> नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्रसादान्ययाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव । 1७३ । ।

अर्जुन बोले—हे अच्युत !आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्पृति प्राप्त हो गयी है । मैं सन्देहरहित होकर स्थित हैं । अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।

भयाच्युत'--अर्जुनने यहाँ भगवानुके लिये 'अच्युत' मेरा रथ खड़ा करो । ऐसी आज्ञा देनेपर भी भगवान्में सम्बोधनका प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कोई फरक नहीं पड़ा। दूसरी चार (११।४२में) कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात् अपने इस सम्बोधनसे अर्जुनने भगवान्के विधरूपकी स्वरूपसे विमुख हो जाता है तथा पतनकी तरफ चला स्तुति-प्रार्थना की, तो भगवान्में कोई फरक नहीं पड़ा । जाता है; परनु भगवान् कभी भी च्युत नहीं अन्तिम बार यहाँ (१८।७३में) इस सम्बोधनमे होते । वे सदा एकरस रहते हैं । इसी व्यातका द्योतन करनेके लिये गीतामें अर्जुनने कुल पहली बार (गीता १ । २१ में) 'अन्तरन' सम्बोधनसे मध्य और असमें तीन प्रकारकी

व्याख्या—'नष्टो मोहः स्पृतिर्लब्या त्वत्रसादा- अर्जुनने भगवान्से कहा कि दोनों सेनाओंके योचमें अर्जुन संदेहरहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपनी आज्ञका पालन करूँगा, तो भगवान्में कोई फाक 'अन्युत' सम्बोधन दिया है। नहीं पड़ा। तालर्प यह हुआ कि अर्जुनकी से आदि

भगवान्की आदि, मध्य और असमें एक ही अवस्था रही अर्थात वे एकरस हो वने रहे ।

दुसरे अध्यायमें अर्जनने 'शिष्यस्तेऽहे शाधि धां त्वां प्रपन्नम्' (२ ।७) कहकर भगवान्को शरणागति स्वीकार को थी। इस श्लोकमें उस शरणागतिकी पूर्णता होती है।

दसवें अध्यायके अत्तमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है, मै सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित है !" इस बातको सनते ही अर्जनके मनमें एक विशेष भाव पदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं! भगवानको विलक्षणताको ओर लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश मिला । उस प्रकाशको प्रसन्नतामें अर्जनके मुखसे यह बात निकल पड़ी कि 'मेरा मोह चला गया'—'मोहोऽयं विगतो मम' (११ ।१)। परन्तु भगवान्के विगदरूपको देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके बारण हलचल पैदा हो गयी, तब भगवानुने कहा कि यह तुम्हाय मुद्रभाय है, तुम व्यधित और मोहित मत होओ-- मा ते व्यथा मा च विमुदभावः' (११ ।४९) । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था । अब यहाँ सर्वज भगवानुके पूछनेपर अर्जुन कह रहे है कि मेरा मोड नष्ट हो गया है और एजे

तत्वकी अनादि स्पति प्राप्त हो गयी है—'नमें मोह स्पतिर्ल्या ' 🔻

अत्तःकरणको स्मृति और तत्वको स्मृतिमे यद्म अत्तर है। प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है 🕇 परना परमात्मतत्त्व अप्रमेव है। अतः परमात्मा प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात परमाना प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्व नहीं है।

परन्त संसार सब-का-सब प्रमाणके अनागि आनेवाला है और प्रमाण प्रमातांक अन्तर्गत आने वाला है। र प्रमाता एक होता है और प्रमान अनेक होते है। प्रमाणोंके बारिमें कई प्रत्येक्ष, अनुमान और आगम-ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं: कई प्रत्यंक्ष.

अनुमान, उपमान और शब्द-ये चार प्रमाण मानते हैं: और कई इन चारेकिं सिवाय अर्थापति, अनपलिय और ऐतिहा-ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणीक माननेमें अनेक मतभेद हैं: परन प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण चतिरूप होते हैं: परन्तु प्रमाता वृतिरूप नहीं होता, थह हो सार्य

अनुमवरूप होता है। अब इस 'साति' राज्यको जहाँ व्याख्या को गरी

<sup>\*</sup> यहाँ अर्जुनका सांसारिक (गीना २ १५२) और शासीय (गीना २ ।५३)—दोनों प्रकारका भोड नष्ट

हमें जो मंसारका ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा ही होता है; क्योंकि संसार विजेळ-विचारका विषय है। पान् जो विधेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युत प्रियेक-विचारका प्रकाशक है। उसको विवेक-विवारद्वारा नहीं जान सकते । कारण कि जो यम् प्रकारय होती है, यह प्रकाशकको प्रकारित करनेमें असमर्थ होती हैं । इसलिये जो सबका प्रकाशक और आध्य है, यह परमायानन झदा-विद्यासका विषय है, विचायत नहीं ।

तिन भीगोंकी शास्त्रोपर श्रदा होती है, ये शास्त्रोसे घरमात्माको मान लेने हैं अध्या जिनकी तत्वत नित्रमुक अनुभवी भगवनीमी सन्त-महापुरुषीयर श्रद्धा होंगी है, ये उनके ययनोंसे धरमात्माको मान लेते हैं,श्रीजार कर लेते हैं । इसमें उनका अनःकरण और इंट्रियाँ प्रमाण वहीं हैं । इसमें हो शास और सनःमहावरत ही प्रमाण है र जो श्रद्धानु और आलिक है, उनके सियं तो शाख और शन-महापुरुव प्रमान हो सबले हैं, पर तो अध्याप और नामिक है, उनके लिये शास्त्र और सन्त-महापुण्य प्रमान नहीं हो सकते र नायर्थ यह हुआ कि इत्रियों और अन्तःकारणका को विषय है, यह तो प्रत्यक्ष-प्रमाण है और अनुमान आहे; जो प्रमाण है, से प्रयक्षमुनक युक्ति-प्रमाण है । पान्तु सना-मरायुक्य और शाख-प्रधानमें तो बेजल सद्ध ही मुख्य है। है ह

<sup>×</sup> जिससे जाना जाता है, वह 'प्रमाण' होता है; जिसका श्रांन होता है, वह 'प्रमेष' होता है जैते जी आननेवाला है, यह 'प्रमाता', होता है अर्थान् इतियाँ एवं अनाकाण 'प्रमाण' है, संगार 'प्रमेष' है *और स्र*प (चेत्र) 'प्रमाता' है।

है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं-

(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोयः स्मृतिः ।

(योगदर्शन १ । ११)

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जान: स्मृति है।'

(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं।'

यह स्मृति अन्तःकरणकी एक 'वृत्ति' है । यह वृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते है-क्लप्ट और अक्लिप्ट । संसारकी वृतिरूप स्मृति 'क्लप्ट' होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है, और भगवत्सम्बन्धी वृतिरूप स्मृति 'अक्लिप्ट' होती हैं अर्थात् क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब वृतियोंका कारण 'अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे रहित है। इसलिये परमात्माकी स्मृति 'खय' से ही होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जय परमात्माको स्मृति जाप्रत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्पृति और विस्मृति-दोनों होती हैं। परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत् संसारको

सता और महता देनेसे ही हुई है। यह विस्पृति अनादिकालसे है। अनादिकालसे होनेपर भी इसका अन्त हो जाता है। जब इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपको स्मृति जाग्रत् होती है, तब इसको 'स्मृतिर्लब्या' कहते है अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुपृष्तिरूपसे थी, वह जायत् ही गयो । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है-इन दोनोमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अन्तःकरणकी स्मति-विस्मति दोनों ही मुदेंकी तरह जड़ है, पर स्वरूपको स्मृति सूप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुए की तरह ऊपरसे वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आपृत रहती है। उस आवरणके न रहनेपर उस स्पृतिका प्राकटम हो जाता है तो उसे 'स्मृतिर्लब्या' कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्व मौजद है, उसका प्रकट होना 'स्पृति' है. और आवरण हटनेका नाम 'लब्या' है। साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं-(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने खरूपको स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवान्के सम्बन्धकी स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाग्रत् हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु खरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इसलिये नित्यकी प्राप्तिको स्पृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी विस्पृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत् संसारके पदार्थीको आदर देनेसे अर्थात् उनको सत्ता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ--यह 'कर्मयोग' की विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थीक सम्बन्धसे अपने खरूपकी विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ-यह 'ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप

खरूपकी विस्पृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकरम रहता हैं। परनु वृतिरूप सृतिकी विस्मृति हो सकती है; क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख

होकर संसारक सम्मुख होनंसे संसारमें आसक्ति

हो गयी। उस आसिक्तिसे प्रेम दक गया-यह

'भक्तियोग' की विस्पृति है ।

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरसे अलग होकर अपने स्वरूपका अनुभव करना 'स्मृति' हैं । अपने खरूपकी स्मृति स्वयंसे होती है । इसमें करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; जैसे—मनुप्यको अपने होनेपनम जो ज्ञान होता है. उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । जिसमें करण आदिको अपेका होती है.

भगवानुको आदि, मध्य और अन्तमें एक ही अवस्था रही अर्थात् वे एकरस ही बने रहे।

दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ ।७) कहकर भगवानुकी शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोकमें उस शरणागतिकी पूर्णता होती है।

दसवें अध्यायके अत्तमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है, मैं सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हैं !' इस बातको सुनते ही अर्जुनके मनमें एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान् कितने विलक्षण है ! भगवानुकी विलक्षणताकी ओर लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश मिला । उस प्रकाशकी प्रसन्नतामे अर्जुनके मुखसे यह बात निकल पड़ी कि 'मेरा मोह चला गया'- 'मोहोऽयं विगतो मम' (११ ।१)। परन्तु भगवान्के विराट्रूपको देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल पैटा हो गयी, तब भगवान्ने कहा कि यह तुम्हारा मृद्भाव है, तुम व्यधित और मोहित मत होओ—'मा ते व्यथा मा च विमृढभावः' (११ ।४९) । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था । अब यहाँ सर्वज्ञ भगवानुके पूछनेपर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे

तत्त्वकी अनादि स्पति प्राप्त हो गयी है—'नष्टो मोहः स्पतिर्लब्या '

अन्तःकरणको स्मृति और तत्त्वको स्मृतिमें बड़ा अन्तर है। प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है है परन्तु परमात्मतत्त्व अप्रमेय है। अतः परमात्मा प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात् परमात्मा प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है। परन संसार सब-का:सव प्रमाणके आनेवाला है और प्रमाण प्रमाताके अन्तर्गत आने वाला है।×

प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते है। प्रमाणिक बारेमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द-ये चार प्रमाण मानते है; और कई इन चारोके सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलव्यि और ऐतिहा—ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणोक माननेपे अनेक मतभेद हैं: परत् प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है ! ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृतिरूप होते हैं; भरन्तु प्रमाता वृतिरूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभवरूप होता है।

अब इस 'स्मृति' राब्दकी जहाँ व्याख्या की गयी

<sup>\*</sup> यहाँ अर्जुनका सांसारिक (गीता २ । ५२) और शास्त्रीय (गीता २ । ५३)—दोनों प्रकारका मोह नष्ट

हमें जी संसारका ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोके द्वारा ही होता है; स्वांकि संसार विवेक-विचारका विषय है। परनु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युन विवेक-विचारका प्रकाशक है, उसको विवेक-विचारद्वारा नहीं जान सकते । कारण कि जो चसु प्रकाश्य होती है, यह प्रकाशकको प्रकाशित करनेमें असमर्थ होती है । इसलिये जो सबका प्रकाशक और आश्रय है, यह परमात्मतन्त्र श्रद्धा-विश्वासका विषय र्द. विद्यारका नहीं ।

जिन लोगोंकी शास्त्रीपर श्रद्धा होती है, वे शास्त्रोंसे परमात्माको मान लेने हैं अथवा जिनको तत्त्वज्ञ जीवन्युक अनुभवी भगवत्रेमी सन्त-महापुरुर्वीपर श्रद्धा होती है, वे उनके वचनोसे परमात्माको मान लेते हैं, खीकार कर लेने हैं । इसमें उनका अन्तःकरण और इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हैं । इसमें तो शास्त्र और सन्त-महायुक्त्य ही प्रमाण है । जी श्रद्धालु और आस्तिक है, उनके लिये तो शाख और सन्त-महापुरुय प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अन्नद्धालु और नास्तिक हैं, उनके लिये शास्त्र और सत्त-महायुक्त्य प्रमाण नहीं हो सकते । तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियाँ और अन्तःकरणका जो विषय है, वह तो प्रत्यक्ष-प्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण है, वे प्रत्यक्षमूलक युक्ति-प्रमाण है । परन्तु सन्त-महायुक्त्य और शास्त्र-प्रमाणमें तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है ।

x जिससे जाना जाता है, वह "प्रयाण" होता है, जिसका ज्ञान होता है, वह 'प्रमेय' होता है और जो जाननेवाला है, यह 'प्रमाता' होता है अर्थात् इन्द्रियौं एवं अन्तःकरेण 'प्रमाण' हैं, संसार 'प्रमेय' है और स्वयं (चेतन) 'प्रमाता' है।

है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं-

(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोपः स्मृतिः । (योगदर्शन १।११)

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जान: स्मृति है।'

(२) संस्कारमाञ्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं।

यह स्मृति अन्तःकरणको एक 'वृत्ति' है । यह वृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दी भेद होते हैं--क्लिप्ट और अक्लिप्ट । संसारकी वृतिरूप सृति 'क्लिप्ट' होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है, और भगवत्सम्बन्धी बुतिरूप स्मृति 'अक्लिप्ट' होती है अर्थात् क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब वृत्तियोंका कारण 'अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे रहित है । इसलिये परमात्माकी स्मृति 'खये' से ही होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जब परमात्माकी स्मृति जापत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अन्तःकरणकी वृतिमे स्मृति और विस्पृति-दोनों होती हैं।

परमात्मतत्त्वको विस्मृति या भूल तो असत् संसारको सता और महता देनेसे ही हुई है। यह विस्पृति अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका अत्त हो जाता है। जब इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपकी स्पृति जाग्रत् होती है, तब इसको 'स्मृतिलंब्या' कहते हैं अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुपुप्तिरूपसे थी, वह जाप्रत् हो गर्या । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है-इन दोनोमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अत्तःकरणकी स्मृति-विस्मृति दोनो हो मुर्देकी तरह जड़ है, पर स्वरूपको स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुए की तरह ऊपरमे वह स्पृति लुप्त रहती है अर्थात् आपृत रहती है। उस आवरणके न रहनेपर उस स्पृतिका प्राकटा हो जाता है तो उसे 'स्मृतिलंख्या' कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्व मौजूद है, उसका प्रकट होना 'स्मृति'

है, और आवरण हटनेका नाम 'लब्या' है। साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं--(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने खरूपकी स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवान्के सम्बन्धकी स्पति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्पति जाग्रत हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्तिके विपय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु स्वरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इसलिये नित्यकी प्राप्तिको स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत् संसारके पदार्थोंको आदर देनेसे अर्थात् उनको सता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ—यह 'कर्मयोग' को विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थीक सम्बन्धसे अपने खरूपको विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हआ--यह 'ज्ञानयोग'को विस्मृति है । अपना स्वरूप

'भक्तियोग' की विस्पृति है। स्वरूपको विस्मृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य खरूपको प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है; क्योंकि खरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकास रहता है। परनु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है. क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख

होकर ससारके सम्मुख होनसे संसारमें आसिक

हो गयी। उस आसक्तिसे प्रेम ढक गया-यह

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरमें अलग होकर अपने खरूपका अनुभव करना 'सृति' है। अपने खरूपकी स्मृति खयंसे होती है । इसमें करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; जैसे—मनुष्यक्षे अपने होनेपनक जो ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । जिसमें करण आदिको अपेक्षा होती है,

Anananana kanananananananan kananan kananan kananan kananan kananan kananan kananan kananan kanan kanan kanan k

विवेक न मिलता, तो यह पशुकी तरह ही होता, मिटा सकता है। तालपं है कि अपने ही हाए उत्पन्न इसमें मनुष्यताकी किश्चिन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं की हुई इस भूलको मिटानेमें मनुष्यमात्र समर्थ और होती। इस विवेकके कारण असत्को असत् जानकर सबल है। भूलको मिटानेकी सामर्थ्य भगवान्ते पूरी भी मनुष्यने मिली हुई खतन्त्रताका दुरुपयोग किया दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक सरूपकी और असत्में (संसारके भोग और संग्रहके सुखमें) स्मृति अपने-आपमें ही जाग्रत् हो जाती है और मनुष्य असक्त हो गया। असत्में आसक्त होनेसे ही भूल सदोके लिये कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हुई है।

असत्को असत् जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत्के सम्बन्धसे प्रतीत होनेवाले तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं । (जो परिणामकी तरफ दृष्टि रखते हैं, वे साधक होते हैं और जो परिणामकी तरफ दृष्टि रखते हैं, वे साधक होते हैं और जो परिणामकी तरफ दृष्टि उसति हैं हैं । इसल्वये असत्के सम्बन्धसे ही भूल पैदा हुई है । इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाले असत्की आसिकिका त्याग करके परमात्याके सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्पृति जामत् हो जाती है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्यासे विमुख होकर जाने हुए असत्में आसिक होनेसे ही यह भूल हुई है ।

असत्को महत्व देनेसे होनेवाली पूल स्वापांविक गहीं है। इसको मनुष्यने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वापांविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यन्त अभाव नहीं होता। परनु भूलका अत्यन्त अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस मूलको मनुष्यने खुद उत्यन्न किया है; क्योंकि जो वस्तु मिटनेवाली होती है, वह उत्पन्न होनेवाली हो होती है। इसलिये इस मूलको मिटानेका दायित्व भी मनुष्यपर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक अवतक मनुष्यने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अनस्थाओं, घटनाओं आदिका मनुष्यको संयोग हुआ है; परन्तु उन समीका उससे वियोग हो गया और वह खयं वही रहा। कारण कि वियोगका संयोग, अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग अवश्यम्भावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसारसे वियोग-ही-वियोग है, संयोग है हो नहीं। अनादिकालसे वसुओं आदिका निरक्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये वियोगका अनुमय हो जाना ही 'योग' है—ते विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्'(गीता ६। २३)। यह योग नित्यसिद्ध है। वक्तप अथवा परामाताके साथ हमाग्र नित्यवेग है और शरीर-संसारके साथ नित्यवियोग है। संसारके संयोगकी सद्धावना होनेसे ही बासवर्यें।

हुआ ही नहीं ।

संसारसे संयोग मानना ही 'विस्मृति' है और
संसारसे नित्यवियोगका अनुभव होना अर्थात् वास्तवमें
संसारके साथ मेग संयोग था महीं, है नहीं, होगा
नहीं, और हो सकता भी नहीं—ऐसा अनुभव होना
हो 'स्मृति' हैं।

नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता । सद्भावना मिटते ही

नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग

सम्बन्ध-पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ' पदसे श्रीकृष्णार्जुनसंवादके रूपमें गीताका आरम्भ हुआ था, अब आगेके श्लोकमें 'इति' पदसे उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवादकी महिमा गाते हैं।

<sup>&#</sup>x27; संजय उवाच '

कर्मयोग तथा ज्ञानयोगमें सक्त्यक साथ नित्ययोग है, और धक्तियोगमें भगवान्के साथ नित्ययोग है ।

वासदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादिमममश्रौषमद्धतं रोमहर्षणम् ।।७४ ।।

संजय वोले-इस प्रकार मैंने भगवान् वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह रोमाञ्चित करनेवाला अद्भुत संवाद सुना ।

व्याख्या--'इत्यहं वासदेवस्य पार्थस्य च महात्पनः'-संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासदेव और महात्मा प्रधानन्दन अर्जुनका यह संवाद सुना, जो कि अत्यन्त अद्भुत, विलक्षण है और इसकी यादमात्र हर्षके मारे रोमाञ्चित करनेवाली है।

यहाँ 'इति'पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ व्यवस्थितान्द्रप्रवा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः' पदोंसे संजय श्रीकथा और अर्जनके संवादरूप गीताका आरंभ करते हैं और यहाँ 'इति'पदसे उस संवादकी समाप्ति करते हैं।

अर्जुनके लिये 'महात्मनः' विशेषण देनेका तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान् विलक्षण पुरुष है, जिनको आज्ञाका पालन स्वयं भगवान् करते हैं ! अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंक बीचमें खड़ा कर दो (गीता १ । २१), तो भगवान दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा कर देते हैं (गीता १ । २४) । गीतामें अर्जन जहाँ-जहाँ प्रश्न करते हैं. वहाँ-वहाँ भगवान बड़े प्यारसे और बड़ी विलक्षण रीतिसे प्रायः विस्तारपूर्वक उत्तर देते हैं । इस प्रकार महात्मा अर्जुनके और भगवान वासदेवके संवादको मैंने सना है ।

'संवादिमममश्रीयमद्भुतं रोमहर्पणम्'—इस संवादमें अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है ? शास्त्रोंने प्रायः ऐसी बात आती है कि संसारकी निवृत्ति करनेसे प्रसन्न करनेवाला, आनन्द देनेवाला है।

ही मनुष्य पारमार्थिक मार्गपर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। भनष्योंमें भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुम्ब आदिको छोडकर साध-संन्यासी होनेसे ही कत्याण होता है। परन्तु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थित, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसीके सद्दपयोगसे मनध्यका कल्याण हो सकता है । इतना ही नहीं, वह परिस्थित बढिया-से-बढिया हो या घटिया-से-घटिया. सौम्य-से-सौम्य हो या घोर-से-घोर विहित युद्ध-जैसी प्रवृति हो, जिसमें दिनभर मनुष्योंका गला काटना पडता है. उसमें भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है. मुक्ति हो सकती है \*! कारण कि जन्म-मरणरूप बन्धनमें संसारका राग ही कारण है(गीता १३।२१) । उस रागको मिटानेमें परिस्थितिका सदपयोग करना ही हेत है अर्थात जो पुरुष परिस्थितिमें राग-द्वेप न करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह सखपूर्वक मुक्त हो जाता है (गीता ५।३) । यही इस संवादमें अदमतपना है।

भगवानका स्वयं अवतार लेकर मनुष्य-जैसा काम करते हुए अपने-आपको प्रकट कर देना और 'मेरी भारणमें आ जा' यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी वात कह देना-यही संवादमें रोमहर्पण करनेवाला.

सम्बन्ध---पारमार्थिक मार्गमे सच्चे साधकको जिस-किसीसे लाभ होता है, उसकी वह कृतइता प्रकट करता हो है। अतः संजय भी आगेके तीन श्लोकोंने व्यासर्जीनी कृतहता प्रकट करते हैं।

<sup>\*</sup> जब हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध-विकोद होनेसे ही कल्याण होता है, सब तो प्राकृत परिस्थितिका परिया या बढ़िया होना कोई महत्त्व नहीं रखता । हाँ, उससे अलग होनेके उपाय (कर्पयोग, ज्ञानयोग, मिकपोग आदि) अलग-अलग हो सकते हैं । परन्त इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है; क्योंकि राग पिटनेसे द्वेप मिट जाना है और सग-देवके पिटनेसे संसारसे सम्बद्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारसे सम्बद्ध-विच्छेद होना ही प्रक्रि है ।

वालवमें जो बद्ध होता है, वह मुक्त नहीं होता और को मुक्त होता है, वह मुक्त क्या होना है क्योंकि वह तो मुक्त ही है । तो फिर मुक्त होना क्या है ? वास्तवमें मुक्त होते हुए भी मिल क्यानको स्क्रीका किया है. उस बन्धनसे एटनेका नाम ही मुक्त होना है।

स्वयम्'---

**व्यासप्रसादा**च्छुतवानेतद्गुह्यमहं

.परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम् ।।७५ ।।

व्यासजीकी कृपासे मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग (गीता-प्रन्थ) को कहते हुए साक्षात् योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे सुना है।

व्याख्या— 'व्यासप्रसादात् श्रुतवान्'— संजयने जब
भगवान् श्रीकृष्ण और महात्मा अर्जुनका पूरा संवाद
सुना, तथ वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नतामें
वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने
भगवान् व्यासजीकी कृपासे सुना! व्यासजी की कृपासे
सुननेका तात्पर्य यह है कि भगवान्ते 'व्योउई प्रोयमाणाय
बक्ष्यामि हितकाय्यया' (१० ११), 'इष्टोऽसि मे
दुर्डामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्' (१८ । ६४), 'मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में

(१८ । ६५), 'अहं त्वा सर्वपायेभ्यो मोक्षयिष्यामि

मा शुचः' (१८ । ६६) आदि-आदि प्यारे वचनोंसे

अपना हृदय खोलकर अर्जुनसे जो बातें कही है, उन

बातोंको सुननेमें केवल व्यासदेवजी की कृपा ही है

अर्थात् चे सब बातें मैंने व्यासजीको कृपासे ही सुनी हैं।
 'एतर् पुढ़ां परं चोगम्'—समस्त योगोंक महान् ईश्वरके द्वारा कहा जानेसे यह गोताशास्त्र 'योग' अर्थात् चोगशास्त्र है। यह गोताशास्त्र अस्यन्त श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने-सुननेमें नहीं आता । जीवका भगवान्के साथ जो निस्य-सम्बन्ध है उसका नाम 'योग' है। उस निस्ययोगकी पहचान

करानेके तिये कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहें ग्ये हैं। उन योगोंके समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता भी 'योग' अर्थात् योगशास्त है।

'योगेग्रराकृष्णात्साक्षाकथयतः

संजयके आनन्दको कोई सीमा नहीं रही है। इसलिये व हर्योव्लासमें भरकर कह रहे हैं कि इस योगको मैंने समस्त योगोंके महान् ईश्वर सासात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे सुना है। संजयको 'योगोशतात, कृष्णात, साक्षात, कृष्णात, स्वयम्'—ये पाँच शब्द कहनेकी क्या आवश्यकता थी? संजय इन शब्दीका प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परम्परासे नहीं सुना है और किसीने मुझे सुनाय हो—ऐसी बात भी नहीं है: इसको तो मैंने खद

भगवानुके कहते-कहते सुना है।

\*

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं ह्रष्यामि च मुहुर्मुहुः ।। ७६ ।।

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस पवित्र और अर्भुत संवादको याद कर-करके में बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ।

व्याख्या— 'राजनसमून ...... पुरुर्पंट्ट.' संजय कहते हैं कि हे महाराज! मगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका यह बहुत अलीकिक, विलंदाण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य परा हुआ है कि घोर-से-घोर युद्धस्य क्रिया वसते हुए भी कैवी-से-कैंग्यो पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है! मनुष्यमात्र हरेक यरिस्थितमें अपना उद्धार कर संकता है। इस प्रकारिक संवादको याद कर-करके में बड़ा हर्पित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो

रहा हूँ।
श्रीभगवान् और अर्जुनके इस अद्भुत संबादकी
महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान् श्रेनुष्ण और
अर्जुन सदा साथमें रहनेपर भी इन दोनेंकर ऐसा
संबाद कमी नहीं हुआ। युद्धके समय अर्जुन प्रवत
गये; क्योंकि एक तरफ तो उनको युद्धक्ता मोह नंग

भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान् योगमें स्थित हो

गये अर्थात् ऐश्वर्य आदिमें स्थित न रहकर केवल

\*

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः।

पुद्ध करना अवश्यकर्तव्य समझते थे । मनुष्यकी जव

किसी एक सिद्धान्तपर, एक मतपर स्थिति नहीं होती,

क्ले सम्मुख हो गये । सम्मुख होनेसे भगवान्की

विस्मयो मे महान् राजन् हध्यामि च पुनः पुनः ।।७७ ।।

है राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके उस अत्यन्त अद्भुत विराद्ररूपको याद कर-करके

कोई भी समर्थ नहीं है।

भीको बड़ा भारी आधर्य हो रहा है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ।

ब्याख्या—'तब्ब संसूख''''' पुनः पुनः'— दिखाया, पर मेरेको तो व्यासजीको कृपासे देखनेको

संजयने पीछेके श्लोकमे भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके मिल गया ! संवादको तो 'अद्भुत' बताया, पर यहाँ भगवान्के यद्यपि भगवान्ने रामावतारमें कौसल्या अन्याको वियदकपको 'अर्जुनक अरुजुन' उन्हों है । स्वापन विवासक विवास की स्वापन विवास की स्वापन की स्वापन की स्वापन की स्व

विरहरूपको 'अत्यन्त अद्भुत' बताते हैं । इसका विराट्रूरूप दिखाया और कृष्णावतारमें यशोदा मैयाको बात्पर्य है कि संवादको तो अब भी पढ़ सकते हैं, तथा कौरव-सभामें दुर्योपन आदिको विराट्रूरूप दिखाया, वसपर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट्रूरूपके तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी

रिंग अब नहीं हो सकते । अतः वह रूप अत्यन्त दाढ़ोंने बड़े-बड़े योद्धालोग फँसे हुए हैं और दोनों अद्मुत है । सेनाओंका महान् संहार हो रहा है । इस प्रकारके ग्यारकें अध्यायके नवें श्लोकमें संजयने भगवानको अत्यन्त अद्मुत रूपको याद काके संजय कहते हैं

पहांचोंगेचाः' कहा था । यहाँ 'विस्मयों भे महान्' कि राजन् यह सब तो व्यासजी महाराजकी कृपासे ही पिते कहते हैं कि ऐसे महायोगेधाः भगवान्के रूपको मेरेको देखनेको मिला है। नहीं तो ऐसा रूप मेरे पित करनेसे महान् विस्मय होगा ही। दूसरी यात, जैसेको कहाँ देखनेको मिलता? अर्जुनको तो भगवान्ने कृपासे द्रवित होकर विश्वरूप

सम्बय-गीताके आरम्पे धृतराष्ट्रका गूलाभिसन्धिकप प्रश्न था कि युद्धका परिणाम क्या होगा ?अर्थात् मेरे पुर्देको वित्रय होगी या पण्डुपुत्रोको ? आगेके श्लोकमें संजय धृतराष्ट्रके उसी प्रक्षका उत्तर देते हैं । यत्र योगोश्वर: कृष्णो यत्र पार्थी धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविंजयो भूतिर्ध्वा नीतिर्मीतर्मम । १७८ । ।

\* आनकल मनुष्योपे पात्माधिक बातीको जाननेको जो विशेष ब्याकुलता नहीं दिखायी टेनी, उसका

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ हो श्री, विजय, विभृति और अचल नीति है—ऐसा भेरा मत है ।

व्याख्या—'यत्र' योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो लौिक धनुर्धरः'—संजय कहते हैं कि राजन्! जहाँ अर्जुनका बजाने संसक्षण करनेवाले, उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्ण फिर योगोंके महान् ईश्वर, महान् वलशाली, महान् ऐश्वर्यवान्, कि पमहान् विद्यावान्, महान् चतुर भगवान् श्रीकृष्ण है और है औं जहाँ भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाले, भगवान्के प्राप्ट प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव-धनुर्धांगे अर्जुन है, हुआ उसी पक्षमें श्री, विजय, विभूति और अचल नीति—ये दोनोंव सभी है और भेरी सम्मति भी उधर ही है।

भगवान्ने जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजयने भगवान्को 'महायोगेश्वरः' <sup>\*</sup>कहा था, अब उसी महायोगेश्वरकी याद दिलाते हुए यहाँ 'योगेश्वरः' कहते हैं। वे सम्पूर्ण योगोंके ईश्वर (मालिक) भगवान् कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी अज्ञाका पालन करनेवाले धनुषारी अर्जुन प्रेयं हैं।

आज्ञाका पालन करतेवाल घनुषारी अर्जुन प्रेयं हैं ।
गीतामें भगवान्के लिये 'महायोगेश्वर', 'योगेश्वर'
आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । इनका तात्पर्य है
कि भगवान् सब योगियोंको सिखानेवाले हैं । भगवान्
खुद सीखना नहीं पड़ता; क्योंकि उनका योग खतःसिद्ध है । सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब-के-सब भगवान्में खतः रहते हैं । वे गुण भगवान्में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं । जैसे पिताका पिता, फिर पिताका पिता—यह परम्परा अन्तमें जाकर परम-पिता परमावामों समादा होती है, ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सबकी समापित परमात्यानें ही होती है ।

पहले अध्यायमें जब युद्धकी घोषणाका प्रसङ्ग आया, तव कौरवपक्षमें सबसे पहले भीष्मजीने शृद्ध बजाया । भीष्मजी कौरवसेनाके अधिपति थे, इसलिये उनका शृङ्ख बजाना उचित ही था । परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो पाण्डव-सेनामें सार्यथ बने हुए हैं और सबसे पहले शृद्ध बजाकर युद्धकी घोषणा करते हैं! लौकिक दृष्टिसे देखा जाय तो सबसे पहले स्र्र्ह्स बजानेका भगवानका कोई अधिकार नहीं दोखता। िकर भी वे स्राह्म बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पाण्डव-सेनामें सबसे मुख्य भगवान् श्रीकृष्ण है हैं और दूसरे नम्बरमें अर्जुन हैं। इसलिये इन दोनोंने पाण्डव-सेनामें सबसे पहले स्रह्म बजाये। तात्सर्य यह हुआ कि संजयने जैसे आरम्भमें (सङ्ख्वादन-क्रियामें) दोनोंकी मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अन्तमें भी इन दोनोंका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं।

गीतामर्सि 'पार्थ'सम्बोधनकी अड़तीस बार आकृति हुई है । अर्जुनके लिये इतनी संख्यामें और कोई सम्बोधन नहीं आया है । इससे मालूम होता है कि भगवानको 'पार्थ'सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है । इसी धीतिसे अर्जुनको भी 'कृष्ण' सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है । इसलिये गीतामें 'कृष्ण' सम्बोधनको आवृति नौ बार हुई है । मगवानक सम्बोधनको अवृति नौ बार हुई है । मगवानक सम्बोधनको संख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनको आवृति नहीं हुई है । अन्तमें गीताका उपसंहार करते हुए संजयन भी 'कृष्ण' और 'पार्थ'—ये दोनों नाम लिये हैं ।

शोभा, सम्पति—ये सच 'क्षी' शब्दके अत्तर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान् कृष्ण हैं, यहाँ श्री रहेगी ही। 'विजय'नाम अर्जुनका भी है और शूरवीरता आदिका भी। जहाँ विजयरूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि सात्र-ऐसर्थ रहेंगे ही।

'तत्र श्रीविंजयो भृतिप्रवा नीतिर्मतिर्मम'--लक्ष्मी,

ऐसे ही जहाँ योगेश्वर मगवान् श्रीकृष्ण होंगे, वहाँ 'क्षिमृति'—ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब-के-सव पगवदगुण रहेंगे ही; और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ 'श्व्या नीति'— अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही।

वास्तवमें श्री, विजय, विमूति और धुवा नीति—ये सव गुण भगवान्में और अर्जुनमें हरदम विद्यमान

<sup>\*</sup> योगीचा अर्थात् योगियोके ईंबर होना तो सरात बात है पा योगेचा अर्थात् सम्पूर्ण योगीके ईंबर होना आखिरी हट है—'सा काष्टा सा परा गतिः ।'

**PANYAKYAKYYYKYYYAATYYUKATYAKAKAKAKAKYKYTTEEURERAKYOTTEEUREKKAKYAKYAKYAKYAKYAKIKAKITAKATYAK** रहते हैं । उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको लेकर किये गये तात्पर्य है कि पाण्डुपुत्रोंकी विजय निश्चित है, इसमें हैं । योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्घारी अर्जुन—ये दोनों जहाँ रहेंगे, वहाँ अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माध्यं, अनन्त सौशील्य.

अनन्त सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गण रहेंगे ही । धृतराष्ट्रका विजयकी गृहाभिसन्धिरूप जो प्रश्न है.

उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीतिसे दे रहे हैं।

कोई सन्देह नहीं है।

ज्ञानयज्ञः सुसम्पन्नः प्रीतये पार्थसारथेः। अङ्गीकरोतु तत्सर्वं मुकुन्दो भक्तवत्सलः ।।

नेत्रवेदखयुग्मे हि बहधान्ये च वत्सरे संजीवनी मुमुक्षूणां माधवे पूर्णतामियात् ।।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपत्स् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो

नामाष्टादशोऽध्यायः ।।१८ ।।

इस प्रकार ॐ, तत्, सत् —इन भगवत्रामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवदगीतो-पनिपद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'मोक्षसंन्यासयोग' नामक अठारहर्वा अध्याय पूर्ण हुआ । ११८ । ।

जिसमें मोक्षका भी संन्यास अर्थात् त्याग हो जाता है, ऐसी भगवद्गक्तिका वर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायका नाम 'मोक्षसंन्यासयोग' रखा गया है । अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच

(१)इस अध्यायमें 'अथाष्ट्रादशोऽध्यायः' के तीन, 'अर्जुन उषाच' आदि पदोंके आठ, श्लोकोंके नौ सौ नवासी और पृष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदौंका योग एक हजार तेरह है।

- (२) इस अध्यायमें 'अधाष्ट्रादशोऽध्यायः' के सात, 'अर्जन उवाच'आदि पदोंके पचीस, श्लोकोंके दो हजार चार सौ छियानवे और पृष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग दो हजार पाँच सौ छिहतर है। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं।
- (३) इस अध्यायमें चार उवाच है--दो 'अर्जुन उवाच',एक 'श्रीभगवानुवाच',और एक 'संजय

उद्याच' ।

#### अठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अठहत्तर श्लोकोंमेंसे बारहवें, छियालीसर्वे और बावनवें श्लोककेप्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; तेईसवें, बतीसवें, सैतीसवें. इकतालीसवें, पैतालीसवें, छप्पनवें और सत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला': तैतीसवें, छत्तोसवें. सैतालीसवें और पचहतरकें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला';तेरहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला';छब्बोसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; अड़तीसर्वे और चौसटवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रत्यक्त होनेसे 'न-विपुला'; उनचासवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-वियुला'; और तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयक्त होनसे 'भ-विपला'संज्ञावाले छन्द हैं। शेप उनसठ श्लोक ठीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त है।





# परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजद्वारा विरचित उपलब्धे साहित्य

### साधक-संजीवनी टीका (मराठी)

परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजानी गीतेची टीका दार्शनीक विचाराच्या किवा आपली विद्वता प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिने लिहिली नाही; परंतु साधकाचे हित कसेहाचे — ह्याच दृष्टिने लिहिली आहे, परम शान्तीचे इच्छुक प्रत्येक साधक कोणत्याही देश, वेश, भाषा, मत, साम्प्रदायाचा जरी असेल त्याकरिता ही टीका संजीवती बूटी-प्रमाणे आहे. ह्या टीकेचे अध्ययन करणारे हिन्दू, चौन्द्व, जैनी, फारसी, ईसाई, मुसल्मान इत्यादि सर्व धार्मिक अनुयायांना आपापल्या मतानुसार उद्धारांचे सुगम उपाय मिळतील, आपल्या उद्धारांची पूर्णरूपेण सामग्री मिळेल. परम शान्तीच्या इच्छुक सर्व वन्धु भगिनीना आमची विनम्न विनंती आहे—कि हि टीका आपल्या घरी अवश्य ठेवावी मनोयोगपूर्वक अध्ययन करावे, रहस्ताना समजण्याचा पूर्ण प्रयक्ष करून गीतेच्या अनुसार आपले चोवन वनवावे. हा ग्रंथ मात्र साठ रुपयात उपलब्ध आहे.

## श्रीमद्भगवद्गीता-साधक-संजीवनी टीका—लघु संस्करण

(पॉकेट-साइजमें मुद्रित, सुन्दर आकर्षक मजबूत जिल्दयुक्त)

परम श्रद्धेय स्वामीजी (श्रीरामसुखदासजी) द्वारा लिखित गीताकी यृहद्दीका—'साधक-संजीवनी' का यह सचित्र लघु संस्करण है। अब प्रकिट-साइज (२४''×३४''/३२)में भी उपलब्ध है। आकर्षक मजबूत जिल्द, सुनहरे अक्षरोसे युक्त आवरण-पृष्ठ, खच्छ, सुन्दर आकर्षक छपाई तथा अनेक कलात्मक एवं भावमय नयनाभिराम बहुंगी चित्र इसकी प्रमुख विशेषताएँ है। गीताका धर्म समझनेके लिये व्याख्यात्मक शैलीमें सरल, सुवीधगाय भाषामें लिखित यह प्रन्य अब सुविधाजनक छोटे आकारमें होनेसे पात्रादिमें भी अपने साथ रखनेयोग्य है।

### अच्छे बनो

पूज्य स्वामीजी महाराजद्वारा संवत् २०४३ विः भे जोधपुर-चातुर्मासके समय प्रात:कालीन सत्संगर्मे की गयी पारमाधिक वार्ताओका यह लघु संकलन है। इसका नियमित पठन-पाठन सर्वसाधारण जनॉसहित अध्यात्म-मार्गके माधकोके लिये भी उपयोगी है। आत्मकल्याणकामी सभी सज्जनोंको आत्मसुधार और पारमाधिक लाभके लिये इसे मैगाकर एक बार अवस्य भढ़ना चाहिये।

#### BE GOOD ('अच्छे बनो' का अंग्रेजी-संस्करण)

उपर्युक्त पुस्तक 'अच्छे थनो' का यह अंग्रेजी-अनुवाद है। पुस्तककी सर्वजनोपयोगी महनाको ध्यानमें रातकर अंग्रेजी-भागी सज्जनोके सुविधार्थ इसका सररू, सुवोधगम्य अंग्रेजी-अनुवाद भी प्रसृत किया गया है। व्यवहार, परमार्थ तथा आत्मसुधारके लिये इसका मननपूर्वक अध्ययन लाभप्रद होनेसे यह पुरितका सटा अपने साथमें रातने योग्य है।

### गीता-दर्पण

#### (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) श्रीमद्भगवद्गीतापर अनुभवपूर्ण, साधकोंके लिये

#### परम उपादेय, अनुठा शोध ग्रंथ

जैसे भगवान् प्राणिमात्रके सहद् हैं (५। २९), ऐसे ही उनकी बाणी गीता भी प्राणिमात्रको सहद् हैं। गीता सर्वतीभद्र है। जैसे भगवज्ञासको किसी भी रीतिसे लिया जाय, वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीताका मनन-विचार धर्मकी दृष्टिसे, वर्ण-आश्रमकी दृष्टिसे, सृष्टि-रचनाकी दृष्टिसे, साधनकी दृष्टिसे, सिद्ध पुरुषोंकी दृष्टिसे, छन्दस्की दृष्टिसे, व्याकरणकी दृष्टिसे, साहत्यकी दृष्टिसे आदि किसी भी दृष्टिसे किया जाय, वह कल्याण ही करती है। इसलिये इस 'गीता-दर्पण'में गीताको कई दृष्टियोंसे देखा गया है और उसपर विचार भी किया गया है।

इस 'गीता-दर्पण'के माध्यपसे गीताका अध्ययन करनेपर साधकको गीताका मनन करनेकी, उसको समझनेकी एक नयी दिशा मिलेगी, नयी विधियाँ मिलेगी, जिससे साधक खर्य भी गीतापर खतन्त्ररूपसे विचार कर सकेगा और नये-नये विलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा। उन भावाँसे उसकी गीता-वक्ता-(भगवान्) के प्रति एक विशेष श्रद्धा जायत् होगी कि इस छोटे-से प्रन्थामें भगवान्ने कितने विलक्षण भाव भर दिये हैं। ऐसा श्रद्धा-भाव जायत् होनेपर 'गीता! गीता!!' उद्यारण करनेमात्रसे उसका कल्याण हो जायगा।

### गीता-दर्पण (मराठी) — (श्रीमद्भगव द्रीतेवर-अनुभवपूर्ण-गीता प्रेमी साधकांकरिता परम उपादेय, नवीन सरळ शोध ग्रन्थ

ह्या गीता-दर्पण प्रधात अनेकानेक दृष्टिने विचार केला आहे. प्रतेक विचाराच्या पाठीमागे खामीजीनी आपल्या अनुभवाप्रमाणे गीतेचेच प्रमाणपुर देखन साधनांची खोज केली आहे.

ह्या गीता-दर्पण प्रेथाच्या माध्यपाने गीतेचे अध्ययन केल्यावर साधकाला गीतेचे मनन करण्याची, तीला समजण्याची एक भर्जान दिशा मिळेल, नवीन विधी मिळतील, ज्यामुळे साधक खतः सुद्धा खतंत्ररूपाने गीतेवर विचार करून नवनवीन विलक्षण भाव प्राप्त करू शकेल. प्राप्तान्द सागरात हुथक्या मारूयाने त्याची गीता वयस्याप्रती एक विशेष श्रद्धा जागृत होईल कि ह्या एक्ट्रया लहान भ्रंथात भगवंतानी किती. विलक्षण भाव भरले आहेत. असा श्रद्धा भाव जागृत हाल्याने गीता ! गीता !! वचारण करनेमात्रने त्याचे कल्याण होयून जाईल.

### गीता-दर्पण (लघु-संस्करण)

परम श्रद्धेय स्वामीजी (शीरामसुंखदासजी) महाराजका यह मन्य गीता-तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने (समझने) के लिये मानो दर्पण-सदृश ही है। इसके पूर्वार्धमें अठारहों अध्यायोक तत्त्वीपर प्रश्नोत्तर-रूपमें प्रकाश हाला गया है तथा उत्तरार्धमें गीताके प्रधान-प्रधान विषयोंका रोखरूपमें सारगार्धत विवेचन विस्तारसे किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें गीताके दाव्दार्थ और भायोंको समझनेके लिये व्याकरण तथा छन्द-सम्बन्धी गृह्व विवेचनके साथ देलोकोंके परिमाणके विषयमे प्रामाणिक समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। पाठकोंके सुविधार्थ पाठ-विधियों भी विदिष्ट है।

### वासुदेवः सर्वम्

(लेखक-स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

प्रस्तुत पुस्तकमें परम श्रद्धेय श्रीखामीजी महाराजद्वारा समय-समयपर साधकोके लिये लिखवाये गये जी लेखोंका संग्रह है। यह लेख-सामग्री नितान्त साधनोपयोगी और तत्त्वका सहज वोध करानेमें सक्षम होनेसे साथको तथा जिज्ञासुओंके लिये बड़े कामकी और दिशा-निर्देश देनेवाली है।

# गृहस्थमें कैसे रहें ?

िपाँच भाषाओं में उपलब्ध 1

गृहस्थोचित धर्म, व्यवहार और कर्तव्य-पालनके विषयको इस पुस्तकमे सरल, सुवोध भाषामे समझाया गया है। इस संशोधित संस्करणमें 'संतानका कर्तव्य' और 'महापामसे बचो' —ये दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण भी और सम्मिलित किये गये हैं। (इन दोनो विषयोपर इन्हीं नाम-शीर्षकसे लेखककी दो छोटी पुस्तिकाएँ अलगसे भी उपलब्ध है।) परम श्रद्धेय श्लीस्वामीजी महाराजहार प्रणीत इस पुस्तककी प्रेरणाप्रद सामग्री समी आयुवर्गके पाठको —स्त्री-पुरुषों और वालकोको लिये भी विशेष उपयोगी है।

## गीता-माधुर्य (हिन्दी)

( अब आठ अन्य भाषाओंमें उपलब्ध)

साक्षात् दिव्य भगवद्वाणी —श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला सार्वभीम प्रन्य है। इस लोकोद्धारक प्रन्यका जन-साधारणमे अधिक-से-अधिक प्रचार हो—इस दृष्टिसे परम श्रद्धेय स्वामी श्रीतामसुखदासजी महाराजने इस प्रन्यको सबके सपड़ामें आनेयोग्य सरल, सुवोध भाषा और सुन्दर प्रश्नोत्तर-शैलीमे प्रमृत किया है। सर्वसाधारणजनामे गीता पढ़ने और उसके अनुशीलनये अधिकाधिक रुचि और अनुराग उत्पन्न हो—इसी उद्देश्यसे यह एक सार्थक उपक्रम है, जिसमे गीताके सीन्दर्य, माधुर्य (तत्त्व, रहस्य एवं गृद्ध भाषोके उद्घाटन) की छटा दर्शनीय है।

(मराठीके अतिगिक्त 'गीता-माधुर्य' अत्र आठ अन्य भाषाओ—हिन्दी, ॐप्रेजी, नेपाली, गुजराती, बँगला, तमिल, कन्नड और उर्दुमे भी उपलब्ध है।)

-00000

केवल रुपयोंके लोभके कारण चमडेका, प्रासका, गायोका, धैलोका व्यापार करते हैं; क्योंकि इसमे रुपये ज्यादा पैटा होते हैं। मांस, हट्टी, खुन, जीभ, ऑर्ने, सींग, खुर, कलेजा, घमड़ा आदि अलग-अलग कर दिये जाये तो बहुन दाम घैटने हैं। रुसाईखानेके पास आने ही गायके चार हजार रुपये हो जाते हैं। केवल रुपयोंके लोभसे ही गोहला हो रही हैं।

—वास्तविक सुख नामक पुस्तकसे

गृहस्यको चाहिये कि वह धन कमानेकी अपेक्षा बचोके चरित्रका ज्यादा रहवाल रखें; क्योंकि कमाये हुए धनको बचे हो काममें लेंगे। आगर बचे विगड़ जायेंगे तो धन उनको और ज्यादा विवाड़ेगा। इस विषयमें अच्छे पुरमोका कहना है— 'दून स्पृत से क्यों धन सर्च ? पून कपून तो क्यो धन संचे ?' अर्थान् पुत्र सपुन होगा तो उमको धनकी कमी रहेगी नहीं और कपुन होगा तो संचय किया हुआ स्थ धन नष्ट कर देगा, किर धनका संचय क्यों करें ?

—गृहस्थमें कैसे गहे नामक प्रम्तकमें

श्रीमति माणक बाई बाँठिया ट्रस्ट पुस्तक को पढ़ो ऑर पढ़ाओ

॥ श्रीहरिः ॥

ज्ञान किसी अध्याससे पैदा नहीं होता, प्रत्युत यो बास्तवमें है, उसको बैसा हो यथार्थ जान लेनेका नाम है। 'वासुदेव: सर्वम्' (सब कुछ परमात्मा हो हैं) —यह ज्ञान बास्तवमें है ही ऐसा। यह कोई नया बनाया नहीं है, प्रत्युत स्वतःसिद्ध है। अतः भगवान्की वाणीसे हमें इस बातका पता लग गया कि सब कुछ है, यह कितने आनन्दकी बात है! यह ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई अर सब ज्ञाल पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अत्तमें यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है; वास्तवमें बात है ही यही!

संसारमे प्राय: कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी सम्पत्ति है, इतनी इतना कला-कौशल है। परन्तु भगवान्ते ऊँचे-से-ऊँचे महासाके हदयकी गुप्त बात हमें सांधे शब्दोंमें बता दी सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी!

—्वासुदेवः सर्वम् नामक

# गीताप्रेसकी निजी दूकाने

१. गोविन्दभवन-कार्यालय,

१५१ महात्मागांधी रोड, कलकत्ता-७

२. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, २६०९, नयी सडक, दिल्ली-६

३. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान,

अशोक राजपथ, पटना-४ ४. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान,

२४/५५, विरहाना रोड, कानपुर-१

५. गीताप्रेस, पेपर एजेन्सी,

५९/९, नीचीबाग, वाराणसी

६. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, सळीमण्डी, मोतीबाजार, हरिद्वार

७. गीताभवन, गंगापार, खर्गाश्रम

# गीताप्रेसकी स्टेशन स्टालें

१-दिल्ली जंबरान, प्रेटफार्म नं॰ १; २-मयी दिल्ली, प्रेटफार्म नं॰ ८। १; ३-अन्तर्राज्यीय बस अ (दिल्ली), ४-निजामुद्दीन (नयी दिल्ली), प्रेटफार्म नं॰ ४-५; ५-कोटा (राजस्थान) प्रेटफार्म नं॰ ६-कानपुर, प्रेटफार्म नं॰ १; ७-गोरखपुर, प्रेटफार्म नं॰ १; ८-वाराणसी, प्रेटफार्म नं॰ ९-हरिद्वार, प्रेटफार्म नं॰ १; १०-पटना, प्रेटफार्म नं॰ १

# अन्य अधिकृत पुस्तक-विक्रेता

श्रीगीताप्रेस-पुस्तक-प्रचार-केन्द्र,

''यलियन बिल्डिंग'', जौहरी बाजार, जयपुर—३०२००३

, -1

. .,

२५२३

408

.